









सस्करण : दिसंबर २०१७ संवत् २०७४

मूल्य : ९०० रुपये मात्र

© सर्वाधिकार: प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

मुद्रक एवं प्रकाशकः

सेमराज श्रीकृष्णदासः,

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग. मुंबई - ४०० ००४.

Printers & Publishers: Khemraj Shrikrishnadass, Prop: Shri Venkateshwar Press, Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th Khetwadi, Mumbai - 400 004,

Web Site: http://www.Khe-shri.com Email: khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj For M/s. Khemraj Shrikrishnadass Proprietors Shri Venkateshwar Press, Mumbai - 400 004, at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial Estate, Pune 411 013.

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

#### भूमिका

प्रियमित्रो! इस समय महात्माओं, विदान् वैद्यों और गृहस्थों से प्रार्थना की जाती है कि वे मेरे इस तुच्छ लेख पर एक बार अवश्य दृष्टि दें। सज्जनो! इस बात को आप अवश्य ही जानते हैं कि वर्तमान समय में कला और विद्याओं में कितना उलट फेर हो रहा है, जिसके द्वारा प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य के विद्वान् और धनाढ्य पुरुष अनेक प्रकार के सुख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के राजालोग भी अपनी २ प्रजा को सुशिक्षित और धनी बनाने के लिये अनेक २ उपाय कर रहे हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक विचार देखिये कि एक भारतवर्ष के अतिरिक्त ऐसा कोई भी देश न होगा, जिस देश के मनुष्यों में स्वदेशाभिमान, मातृभूमि पर वत्सलता, ऐक्य और स्वदेश के प्रति भ्रातृभाव न हो, केवल यही हतभाग्य हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जिसके निवासियों के मस्तिष्क में इस हिस्ट्री ने ऐसा भाव भर दिया है कि न भारतवर्ष हमारा और न हम भारतवर्ष के। हम इन्हीं भावों के कारण इस विशालभारतवर्ष में उन्नति के समस्त पदार्थों के उपस्थित रहने पर भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते। प्रत्यके देश में छ: ६ प्रकार की प्रजा हो सकती है, धनाढ्य और दरिद्री, विद्वान्, और मूर्स, सुबी और दुःखी इनमें दरिद्री, मूर्स और दुःखी ये तीनों ही देश का उद्धार कर ही नहीं सकते. विचार सुबीजन अपनी विलासता के सामने देशोद्धार का विचार करें सो क्यों? अपने धन से गर्वित होकर धनाढ्य पुरुष विदेशीय कम्पनियों तथा दरिद्री देशीभाइयों द्वारा व्याज पैदा कर अपनी आत्मा तथा देश को उद्धुत समझते हैं। अब रहे विद्वान् वह अवश्य देश का उद्धार कर सकते है परन्तु द्रव्य की सहायता के बिना अपने गाल पर हाथ रखकर विचारते ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में देश का उद्धार होना कठिन है। ठीक यही दशा हमारे भारतवर्ष की हो रही है। यह प्राकृतिक नियम है कि किसी पदार्थ के एक अवयव की वृद्धि से उसकी उन्नति नहीं समझी जाती, जैसे मनुष्य के किसी अंग (हाथ पैरं आदि) की वृद्धि से मनुष्य के शरीर की उन्नति नहीं समझी जाती, प्रत्युत उसकी विकृतावस्था ही समझी जाती, है। रातर्य के अनुसार भारतवर्ष का उद्धार प्रत्येक भारतीय प्रजा की उन्नति पर निर्मर है।

प्रियबन्धुगणों! मैं आपके चित्त को उस उन्नति की और आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे संसारभर की उन्नतियां स्वयं सिद्ध हो जायँगी। भला उसका नाम क्या है? लीजिये उसका नाम है "आरोग्योन्नति" एक फारसी के किव का कथन है कि 'एक तन्दुकस्ती हजार निआमत' बिना आरोग्योन्नति के आप किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते। क्योंकि समस्त उन्नतियों की जड़ आरोग्योन्नति है इसी को चरक में लिखा है कि—

#### धमार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम् ॥

अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी उत्तम जड़ आरोग्य है। किन किन कारणों से आरोग्योन्नति हो सकती है इसके जानने के लिये आयुर्वेदशास्त्र का पढ़ना पढ़ाना तथा आयुर्वेदीय औषधों का प्रचार करना या कराना प्रत्येक भारतीय प्रजा का कर्तव्य है। और जिन सज्जनों का ऐसा विचार है कि जब हमारे यहां सफाखानों में यूरोपियन दवाओं का प्रचार हो रहा है तो आयुर्वेदीय दवाओं के प्रचार की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि हमको न क्वाथ (काढ़ा) बनाना पड़ता न चूरन कूटना पड़ता और न अन्य किसी प्रकार का परिश्रम ही करना पड़ता, तो भला आप ही बताइयेगा कि हम इस सरल प्रणाली को छोड़कर इस दु:खद चिकित्साप्रणाली का अनुसरण करें सो क्यों ? उन सत्पुरुषों से हम सिवनय प्रार्थना करते हैं कि ऐ सम्यपुरुषों ! कब सम्भव हो सकता है कि ईश्वर हमको भारतवर्ष में उत्पन्न कर हमारे उपयोगी पदार्थों को युरोप में पैदा करता, इसी बात को पुष्ट करते हुए महर्षि अग्निवेशजी महाराज चरकसंहिता में लिखते हैं कि—

#### यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्जं तस्यौषधं हितम् ॥

अर्थात् देश के रहने वाले जो जीव हैं उनके लिये उसी देश में पैदा हुआ औषध हितकारी होता है तात्पर्य यह है कि अन्य देश में पैदा हुए औषध हमारे उपयोगी कभी सिद्ध नहीं हो सकते। हां, एक शंका आप लोगों के हृदय में अवश्य रहती होगी वह हम स्वयं आपलोगों को सुनाये देते हैं, आप इतने व्याकुल क्यों होते हैं ? सुनिये साहब ! आप अपने मन में यह अवश्य विचारते ही होंगे कि रसायनविद्या द्वारा जो औषध प्रस्तुति किये जाते हैं, वह किस प्रकार निर्मुण या हमारे अनुपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, साहब ! हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रसायनविद्या औद्भिज्ज आदि पदार्थों के अंशों को पृथक् पृथक् करने में अत्यन्त उपयोगी है, परन्तु रुग्णशरीर में उसकी क्रिया के निर्धारणार्थ रासायनिक युक्तियों द्वारा (या ज्ञान से) सर्वथा शुभलक्षण की प्रत्याशा नहीं हो सकती। यहां तक कि चिकित्सा के समय अनेक स्थलों में रासायनिक युक्तियों द्वारा अनेक प्रकार के अम उपस्थित होते हैं। जैसे मृत्पाण्डुरोग में लौह का व्यवहार करना, लौह पाण्डु रोग का नाशक होने पर भी परिपाकशक्ति को नष्ट करता है। यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि रसायनशास्त्र बहुविध घटनास्थल में वास्तविक तत्त्व के निर्णय करने के लिये यथा कथंचित् उपयुक्त हो सकता है परन्तु रासायनिक विश्लेषण द्वारा कही भी औषधिनिर्णय नहीं हो सकता इसलिये आप समझ गये होंगे कि रासायनिक क्रिया द्वारा बनाई गई विलायती दवाइयां हमारे उपयोगी नहीं है इन क्षणिक सुखकारी औषधियों का भयंकर परिणाम होता है जैसे कुनैन; बस अब अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं आप स्वयं विचार सकते हैं कि इन युरोपियन दवाओं के सेवन कीजिये, मेरे विचार से परिश्रम की अपेक्षा धन और धर्म की रक्षा करना अत्यावश्यक है एवं धन तथा धर्म की रक्षा होने से देश का उद्धार होगा।

श्रीजगदीश्वर जगन्नियन्ता जगदुत्पादक सर्वशक्तिमान् परमकारुणिक सर्वहितकारी सिच्च्दानन्द आनन्दकद यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र हैं कि जिनकी कृपा से मैं इस ग्रंथ की भूमिका को लिखने के लिये आज उद्यत हुआ हूं उनको कोटिशः धन्यवाद हैं। एक दिन बाबू निरंजनप्रसादजी साहब कासरोग से पीड़ित होकर एक

<sup>\*</sup> जैसे एडेश (सूअर की चर्बी), फेलबोनियम (बैल की चर्बी)

वैद्य साहब के पास गये और प्रार्थना की कि आप मुझको वह कासकर्तरीरस दीजिये कि जिसमें शुद्ध पारद हो परंतु वह अपने वांछित रस को न पाकर और दुः सी हो घर को लौट आये और वह रात अनेक प्रकार के विचार करते करते बीत गई। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही मन में विचार करने लगे कि वह उच्च कोटि का प्राप्त हुआ हमारा वैद्यकशास्त्र जिसकी निष्पक्ष मिश्र फारिस और यूरोपियन लोग भी प्रशंसा करते थे, वह आज इतनी निकृष्ट दशा को प्राप्त हो गया है कि इतने बड़े नगर में ऐसा साधारण रस भी उपलब्ध नहीं होता तो अन्यरसों का कहना ही क्या है ? मेरी समझ में इस अवनित के तीन कारण हैं।

प्रथम कारण यह है कि जालिम बादशाह से हमारे उत्तम उत्तम ग्रन्थों का जलाया जाना। दूसरा राजकीय आश्रय का न होना। तीसरा वैद्यराजाओं का शिक्षित और अनुभवी न होना (क्षमा कीजिये समस्त वैद्यों के लिये मैं ऐसा कहना ठीक नहीं समझता हूं, परन्तु अधिकांश से मेरा कहना असंभव भी न होगा) अर्थात् गुरुद्वारा संस्कृतभाषा में वैद्यकशास्त्रों का अनम्यास. औषिधयों का अपरिचय और दूसरों (जौ कि वैद्य नहीं है या आजीविकार्थ जिन्होंने वैद्यकशास्त्रों का अन्यान्य भाषाओं में की हुई टीकाओं की सहायता से अनुवाद किया हो) के किये हुए भाषानुवादों के भरोसे से ही चिकित्सा का आरम्भ करना इत्यादि कारण है।

जब तक इन कारणों को दूर नहीं किया जायगा तब तक आयुर्वेद का उद्धार न होगा। आयुर्वेद की अवनित के प्रथम कारण को दूर करने के लिये यही उपाय ठीक हो सकता है कि प्राचीन प्राचीन पुस्तकों का अन्वेषण करना तथा प्रकाशित करना। तथा अवनित के द्वितीय कारण को दूर करने के वास्ते गवर्नमेण्ट से प्रार्थना करना यही एक प्रवल उपाय प्रतीत होता है, परन्तु वह कुछ कष्टसाध्य है। क्योंकि न्यायशील गवर्नमेण्ट के राज्य को अनुमान एक शताब्दी से अधिक समय बीत गया होगा, परन्तु इस भारतीय हितकारक आयुर्वेदिक चिकित्सा का कुछ भी उद्धार न किया, देखिये बनारस, कलकत्ता और लाहौर आदि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित नगरों में संस्कृत विद्या के अनेक विद्यालय हैं और उनमें प्रत्येक शास्त्र का पढ़ाना तथा उनकी परीक्षायें भी होना प्रचित्त हैं। परन्तु बड़े शोक का विषय है कि उनमें न तो आयुर्वेदशास्त्र पढ़ाया जाता और न उसकी परीक्षा ही होती है। बस अधिक दृष्टांतो की कोई आवश्यकता नहीं हम अवश्य समझ ही गये हैं कि महारी गवर्नमेण्ट की इच्छा से इस शास्त्र के उद्धार की होती, तो क्या इन विद्यालयों में यह विद्या न पढ़ाई जाती। विचार करने से प्रतीत होता है कि इसमें भी हमारी गवर्नमेंट का कुछ भी दोष नहीं है, यदि दोष भी है तो हमारा क्योंकि हमने कभी भी उस विषय में गवर्नमेण्ट से प्रार्थना न की। इसिलये आयुर्वेदोद्धारणार्थ हमको स्वयं किटबद्ध होना चाहिये और हमारी गवर्नमेंट को भी। अन्यथा इसका उद्धार होना दु:साध्य है।

अवनति के तृतीय कारण को दूर करने के लिये एक महान् आयुर्वेदीय विद्यालय तथा उसके अनके शास्त्राविद्यालय खोलना, और उनमें प्राचीन शास्त्रानुसार औषध रचना अथवा औषधों का नवीन नवीन आविष्कार करना, औषध परिचय और चिकित्सा का अम्यास इत्यादि प्रचार करना उचित है।

आयुर्वेद की प्राचीनता

यह एक और भी विचार का स्थल है कि क्या अन्य चिकित्साशास्त्रों की अपेक्षा हमारा आयुर्वेद शास्त्र प्राचीन है ? इसको तो जगत् के सभी सभ्य जानते ही हैं कि यदि संसार में सबसे प्रथम कोई पुस्तक लिखी गयी है तो वेद ही लिखा गया है इस कारर हमारा आयुर्वेदशास्त्र वेदों के समान अनादि होने के कारण नित्य और प्राचीन है, क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद के उपवेद हैं प्राचीन अत्रि आदि महर्षियों ने वेदों में से निकाले हुए इस शास्त्र को अपने आचार्यों से ग्रहण किया है। सबसे प्रथम जगित्पतामह ब्रह्मा ने वेदों से विशेषतः अथर्ववेद से अपने नाम की संहिता बनाई। इसी बात को भाविमश्र ने अपने बनाये हुए भावप्रकाश में लिखा है कि—

विधाताथर्वसर्वस्वमायुर्वेदं प्रकाशयन् । स्वनाम्ना संहितां चक्ने लक्षश्लोकमयीमृजुम् ॥

अर्थात् अथर्ववेद के सारभूत आयुर्वेद को प्रकाणित करते हुए ब्रह्मा ने अपने नाम से एक लक्ष श्लोकवाली सरल संहिता बनाई और आयुर्वेद अथर्ववेद है इसको सुश्रुत में भी लिखा है-

इह सल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य इति ।

सारांश यह है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है इसलिये आयुर्वेद अनादि और नित्य है, क्योंकि वेदों की नित्यता और अनादिता सर्वसंमत है।

औषधं त्रिविधं प्रोक्तं दैवं मानवमासुरम् । (रसमानसे)

हमारे यहां दैव मानुष आसुर भेद से औषध तीन प्रकार का वर्णन किया गया है। और इसी कारण वैद्य भी तीन प्रकार के कहे गये हैं—

रसवैद्यः स्मृतो वैद्यो मानुषो मूलिकादिभिः । अधमः क्षारदाहाभ्यामित्थं वैद्यस्त्रिधा मतः ॥

(रसार्णव)

वैद्य उसको कहते हैं कि जो रसादिकों के द्वारा चिकित्सा करता हो, अर्थात् वह वैद्य देव कहाता है, जड़ी बूटियों द्वारा जो रोगों को नाश करता है उसको मानुष कहते हैं और जो क्षार (तेजाब आदि) तथा दाह (गरम किये हुए लोहे से झुलसा देना) से चिकित्सा करते हैं उनको अधम वैद्य कहते हैं। इस प्रकार तीन तरह के वैद्य होते हैं। तात्पर्य इसका यह है वि जैसे औषध तीन प्रकार के हैं वैसे वैद्य भी तीन प्रकार के है। अब यहां शंका होती है कि क्षार और दाह से चिकित्सा करनेवाले की अधमसंज्ञा क्यों ? इस विषय भर गम्भीर गवेषणा करने से यही ज्ञात होता है कि जौ वैदिक प्रक्रिया से चिकित्सा करते थे उनको उत्तम और अन्य को असुर म्लेच्छ तथा अधम कहते हैं। इसी कारण क्षारादि से चिकित्सा करनेवाले वैद्यों की अधम संज्ञा हो गई, क्योंकि वेदों में क्षार और दाह का प्रयोग नहीं है। ठीक है, परंतु वेदानुकूल चिकित्सा करनेवाले वैद्यों में देव और मानुष भेद कैसा ? मुनिये साहब ! वेदों में सनिज और औद्भिरज भेद से दो प्रकार के औषध

वर्णन किये गये हैं। उनमें जो सनिज पदार्थों को प्रधान मानकर चिकित्सा करते हैं उनको देव कहते हैं। और जो वनस्पति आदि को प्रधान समझकर चिकित्सा करते हैं उनको मानुष कहते हैं। सारांश यह है कि औद्भिज्ज औषधियों की अपेक्षा खनिज (धातु, रसादि) औषधियां उत्तम हैं। क्योंकि एक महात्मा का कथन है

# अल्ममात्रोपयोगित्वादरुचेरप्रसंगतः । क्षिप्रमारोग्यकारित्वादौषधेभ्यो रसोधिकः ॥

अर्थात् औषधियां अधिक मात्रा में दी जाती हैं, स्वाद को बिगाड़ती हैं और चिरकाल में फल देती हैं, परन्तु रसादिक (खनिज) अल्पमात्र में दिये जाते हैं, अरुचि को उत्पन्न नहीं करते तथा शीघ्र फल करनेवाले होते हैं। इसलिये समस्त औषधियों के रस अधिक समझा गया है। औद्भिज्ज औषधियों की अपेक्षा सनिज औषधियां उत्तम है इसको श्रीवाग्भट्टाचार्य भी अपने बनाये हुए रसरत्नसमुच्चय में लिखते हैं कि-

# काष्ठीवध्यो नागे नागो बङ्गेऽय बङ्गमिप ताम्रे । शुल्बं तारे तारं कनके कनकमिप लीयते सूते ।।

काष्ठादिक दवाइयां सीसे में लीन होती हैं, सीसा बंग में, बंग तांबे में, तांबा चांदी में, चांदी सुवर्ण में और सुवर्ण पारद में लीन होता है अर्थात् यह उत्तरोत्तर अधिक गुणकारक हैं। इसलिये रसणास्त्र के उद्घार के लिये कुछ उपाय किया जाय तो अच्छा होगा। ऐसा विचार कर **'पारदसंहिता''** नाम का ग्रंथ रचना प्रारम्भ किया। यद्यपि उनके मन में प्रथम यह विचार हुआ कि शस्त्रानुसार रसादिक बनाकर विज्ञापन द्वारा विक्रय करने से देश का अत्यन्त लाभ होगा, परन्तु महामहिमाशाली कुछ विज्ञापन दाताओं के अविश्वास के कारण इस संकल्प को समाप्तकर ग्रंथ का ही संग्रह किया। श्रीमान् बाबू साहब ने ग्रन्थ के बनाने में जिन जिन शास्त्रों का आश्रय लिया उनकी नामावली हम नीचे लिखते हैं। जिससे पुस्तक पढ़नेवालों को स्वयं ज्ञात हो जायगा कि यह ग्रन्थ कितने गौरव का है और हमको इस ग्रन्थ का गौरव दिखाने की आवश्यकता भी न होगी।

# जिनसे कुछ विषय उद्धृत किया गया है उनके नाम

| १ रसार्णव           | १९ रसररहस्य          | ३७ क्षीरसिन्ध्    |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| २ रसेन्द्रचिन्तामणि | २० रसकामधेन          | ३८ टोडरानन्द      |
| रसरत्नाकर           | २१ रससारोद्धारपद्धति | ३९ निषण्द्राज     |
| र रसरत्नसमुच्चय     | २२ रसपारिजात         | ४० अजीर्णमजरी     |
| (रससार              | २३ रसेन्द्रकल्पद्रम  | ४१ अभिधानकामधेनु  |
| रसपद्धति            | २४ रसराजपद्धति       | ४२ लोहपद्धति      |
| रसहृदय              | २५ रसराजशंकर         | ४३ वैद्यकल्पद्रम  |
| रसेन्द्रचूडार्मणि   | २६ रसप्रदीप          | ४४ गोकर्ण         |
| र रसवाग्भट          | २७ रससिन्धु          | ४५ देवीयामल       |
| १० रसमार्तण्ड       | २८ रसालंकार          | ४६ गन्धककल्प      |
| ११ रसमञ्जरी         | २९ रसावतार           | ४७ काकचण्डीश्वर   |
| २ रससंकेतकलिका      | ३० रसप्रकाशसुधाकर    | ४९ धरणीधरसंहिता   |
| १३ रसराजलक्ष्मी     | ३१ रसदर्पण           | ५० वैद्यभास्करोदय |
| ४ रसचिन्तामणि       | ३२ रसामृत            | ५१ धातुरत्नमाला   |
| ५ रसरत्नप्रदीप      | ३३ रसप्रकाण          | ५२ कल्पसार        |
| ६ रसायनसारसंग्रह    | ३४ नागार्जुन         | ५३ योगतरिङ्गणी    |
| ७ रसरत्नदीपिका      | ३५ पुरंदररहस्य       | ५४ भावप्रकाश      |
| १८ रसराजहंस         | ३६ लोपपद्धति         | ५५ गार्ड्घर       |

#### ग्रन्थ के बनाने का प्रयोजन

यह बात सबको विदित ही है कि मुसलमानों के राज्य के समय में उद्धत बादशाहों से हिन्दओं के उत्तम २ ग्रन्थ हिमाम में जलवा दिये गये इसी कारण इस वर्तमान समय में उत्तम ग्रन्थों का मिलना असम्भव सा हो गया है। और जो कुछ उपलब्ध भी होते हैं वह खण्डित प्रतीत होते हैं। क्योंकि उनमें रस की प्रक्रिया पूर्णतया वर्णन नहीं की गई मालूम होती है। अतएव श्रीमान् बाबू निरञ्जन प्रसादजी वकील ने उत्कट परिश्रम और द्रव्यव्यय से जगत् के लाभार्य इस पारद संहिता का संग्रह कर और मुझसे भाषानुवाद बनवाना आरम्भ कर दिया, परन्तु बड़े शोक का स्थल है कि जब तब भाषानुवाद का प्रारम्भ ही हुआ था कि श्रीमान बाबुसाहव का सन्निपातज्वर से देहान्त हो गया। सज्जनो! यही एक भारतवर्ष के मन्दभाग्य का लक्षण है कि जो २ इसके उद्घार के लिये उद्योग करते हैं वह सब प्रायः अल्पायु ही होते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परात्मन्! आप स्वर्गीय श्रीमान् बाबूसाहव की आत्मा को शान्ति प्रदान करो। बाबूजी के मृत्यु के पश्चात् उनकी धर्मपत्नी श्रीमति अशर्फी देवीजी, उनके जामाता श्रीमान् साह रघुनन्दनशरणजी रईस ठाकुरद्वारे वाले श्रीमान् कृष्णदासजी (जो कि श्रीमित अशर्फी देवीजे के भतीजे हैं) बिसौलीवाले तथा बाबूसाहब के आम मुख्तआर मुं० चम्पारामजी साहब ने मुझको पुनः प्रोत्साहित कर इस ग्रन्थ के भाषानुवाद को समाप्त कराया। इस ग्रन्थ में ६० अध्याय हैं जिनमें रसशाला का बनाना, रसशास्त्र की उत्तमता, रस की उत्पति, रस के भेद, साधारणशोधन, अष्टसंस्कार, यन्त्रकल्पना, कोठी, पुट, खरल और मूषा आदि बनाने का प्रकार, रसिसिद्धि के लिये सामग्री का संग्रह करना, गन्धकजारण, अश्रकजारण, गर्भद्दिति, बाह्यद्विति, जारण, सारण, क्रामण, वेध, भक्षणविधि, धातुभस्म, सत्त्वद्विति, रस उपरसणोधन, भस्म, सत्त्व और उत्तमोत्तम रसों का संग्रह तथा जडी बूटियों का परिचय और भी अनेक प्रकरण अत्यन्त परिश्रम के साथ लिखे गये हैं।

आयुर्वेदीय इतिहास

सम्प्रति हम जिन चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, शिव, रावण, मन्यानभैरव, गोविन्द, नागबोध, व्याङ और माण्डव्य आदि वैद्यकाचार्यों के नाम सुनते हैं और उनमें से कुछ महात्माओं के बनाये हुए निबन्ध भी हमारे दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु बड़े शोक का स्थल है कि हमको उनके देश काल आदि के जानने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में अपने जीवनचरित्र के लिखने का प्रचार ही न हो? लिखे हुए भी नष्ट भ्रष्ट हो गये हों? अथवा अपने पहिले बनाये हुए ग्रन्थों में कुछ इतिहास लिखकर अन्त के ग्रन्थों में केवल नाममात्र ही लिखना उचित समझते हों। इस विषय में अनेक प्रकार की कत्यनायें हो सकती हैं, परन्तु निश्चय यही हो सकता है कि प्राचीन काल में ग्रन्थाकार अपने इतिहास को लिखना उचित न समझते थे। यहां तक कितने ही ग्रन्थों में कर्ता का नाममात्र भी उपलब्ध नहीं होता। इसका कारण जहां तक विचार किया गया हो हृद्गत होता है कि संसारमात्र के महर्षिगण इसलिये ग्रन्थों को नहीं बनाते थे कि हमारा यश हो, गौरव बढ़ै, यह द्रव्य की प्राप्ति हो। प्रत्युत वह जो कुछ कार्य करते थे वह संसारमात्र के उपकार के लिये करते थे। इसी कारण से अपना इतिहास अथवा कहीं २ अपना नाममात्र ही लिखना उचित न समझते थे। इन कठिनाइयों से प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र का ठीक २ इतिहास जानना दुष्कर हो गया है, परन्तु अन्वेषण करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है क्योंकि जो ढूँढता रहता है, उसको कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जैसा कि कबीरदास ने कहा है—

"जिन सोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ।"

परन्तु भूल जाना भी मनुष्यमात्र की बुद्धि का धर्म है इसलिये मेरे विचार में जो कुछ त्रुटि रह गई हो उसको विद्वान् लोग सुधारकर मुझे सूचित करेंगे कि जिससे पुनर्वार मुद्रित करने में शुद्ध करा दी जाय।

| 8            | रसार्णव                      |                                                                         |                                           |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2            | रसेन्द्रचिन्तामणि            | 'रसश्च पवनश्चैव कर्मयोगो द्विधा मतः'इति रसाणिव                          |                                           |
| 3            | रसरत्नाकर                    | राज्य स्थाना हिया नतः शत रतालव                                          |                                           |
| 8            | रसहृदय                       | काकचण्डेश्वरीतन्त्र                                                     |                                           |
| 4            | रसकामधेनु                    | रसार्णव, रसमार्तण्ड, रससार, रसरत्नाकर, रसचिन्मामणि,                     | तस्मात्किरातनृपते:-विरचितवान् भऽगोविन्दः  |
|              |                              | देवीदयाल, रसहृदय,रसेन्द्रचूडामणि, रसवाग्भट, रसमंजरी,                    |                                           |
|              |                              | रससंकेतकलिका,निघटुराज, रसराजलक्ष्मी,अजीर्णमंजरी,अभिधानकामधेन,           | भाकद्वीपवासी चुडामणि                      |
|              |                              | रसेन्द्रचिन्तामणि,रसपद्धति,रसामृत,लोहपद्धति,सोमनाथसंग्रह,वैद्यकल्पद्रम, | रामधापवासा चूडामाण                        |
|              |                              | रसरत्नप्रदीप,रसायनसंग्रह, रसरत्नदीपिका,गोकर्ण,रसराजहंस,रसरहस्य          |                                           |
| É            | रससारोद्धारपद्धति            | भावप्रकाश,रसमंजरी, रसराजलक्ष्मी,योगतरिंगणी,                             | सम्पूर्ण होने पर भी नाम नहीं है           |
|              |                              | रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरत्नसमुच्चय                                        | . १, ६।, १८ मा नाम नहीं ह                 |
| . 6          | रसराजलक्ष्मी                 | रसहृदय, देवीशास्त्र, काकचण्डीश्वर तंत्र                                 | सर्वजभऽ                                   |
| 6            | रसपारिजात                    |                                                                         | वीसालदेशके राजाका मंत्री कोई कायस्थ       |
| 8            | रसेन्द्रकल्पद्रुम            | रसार्णव,रसरत्नसमुच्चय,रसमंगल,रसामृत,रसेन्द्रचिन्तामणि,                  | नीलकंठात्मज रामेश्वरभऽ                    |
|              | 0                            | रसवाग्भट, रसहृदय, संग्रहहृदय                                            |                                           |
| 80           | निघंदुरत्नाकर<br>रसराजपद्धति | काकचण्डीश्वर                                                            |                                           |
| 88           | रसराजपद्धात                  | रसरत्नसमुच्चय,रसार्णव, रसमार्तण्ड, प्रश्नावतार, रससार,                  | राजा लक्ष्मणसिहं वैद्य जम्बू से बनवाई     |
|              |                              | रसरत्नाकर, रसप्रकाश, रसहृदय, देवीदयाल, रसमञ्जरी,                        | म॰ रा॰ रनजीतसिंहजी की आजासे               |
| 88           | रसकल्पतरु                    | रसराजलक्ष्मी, रसवाग्भट, गन्धककल्प, रसचिन्तामणि                          |                                           |
| 83           | काकचण्डीश्वरातन्त्र          | अपूर्ण होनेके कारण कुछ पता नहीं चलता                                    |                                           |
| 68           | रसराजशंकर                    | अन्यशास्त्रप्रमाणेन                                                     |                                           |
| 84           | रसपद्धति                     | रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरत्नाकर,रसवाग्भट                                   |                                           |
| 85           | योगसार                       | अपूर्ण<br>अपूर्ण                                                        | कर्ता का पता नहीं                         |
| 80           | धरणीधरसंहिता                 | जपूर्ण<br>रसराजलक्ष्मी, रसप्रकाशसुधाकर, रसहृदय, टोडरानन्द               | कर्ता का पता नहीं                         |
| THE PARTY OF |                              | रसकामधेनु, रससार, रसिन्धु, रसप्रदीप, रसदर्पण                            | ज्वालानन्दपुत्र धरणीधर                    |
| 28           | रसप्रदीप                     | अपूर्ण                                                                  |                                           |
| 28           | टोडरानन्द                    | रसराजलक्ष्मी,रसिसन्धु, रसरत्नाकर, रसदर्पण, रसालंकार,                    | कर्ता का पता नहीं<br>महाराज टोडरमल विरचित |
|              |                              | रसार्णव, रसावतार, नागार्जुन, रससार, रसचिन्तामणि                         | महाराज टाडरमल विरावत                      |
|              |                              | रसप्रदीप, रसराजहंस, पुरंदररहस्य, रसरहस्य, लोपपद्धति, झीरसिन्ध्          |                                           |
| 20           | रससार                        | सिंहपाद, धीरदेव                                                         | मोटजातीय-सहदेवाचार्य पौत्रगोविन्दाचार्य   |
|              |                              | CHARLES TO SEE THE PARTY OF SERVICE                                     | सारस्वत अन्तर्वेदी समुत्पन्न              |
| 28           | रसरत्नसमुच्चय                | शिव,गोविन्द, व्याडि, चन्द्रसेन, शूरसेन, नरवाहन                          | वाग्भटाचार्य                              |
|              |                              | नागार्जुन, गोमुख, यशोधन, रावण इत्यदि                                    |                                           |

ऊपर लिखे हुए चक्र के अनुसार तथा पुस्तकों की रचनायें देखने से जैसे ग्रंथों का पूर्वापर क्रम प्रतीत होता है उसको हम आप लोगों के अवलोकनार्य नीचे लिखते हैं। कृपया विचारकर भूल को सुधार लेंगे :-

| १ रसार्णव            | १४ रससार          | २७ अजीर्णमंजरी    |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| २ नागार्जुन          | १५ रसचिन्तामणि    | २८ रसमंकतेकलिका   |
| ३ काकचण्डीश्वर       | १६ रसप्रकाश       | २९ रसामृत         |
| ४ रसेचन्द्रचिन्तामणि | १७ रसावतार        | ३० पुरन्दररहस्य   |
| ५ रसरत्नाकर          | १८ गन्धककल्प      | ३१ रसकामधेन       |
| ६ रसह्दय             | १९ रसराजपद्धति    | ३२ अभिधानकामधेन्  |
| ७ रसरत्नसमुच्चय      | २० रसराजहंस       | ३३ क्षीरमिन्ध्    |
| ८ देवीदयाल           | २१ लोहपद्धति      | ३४ टोडरानन्द      |
| ९ रसमंजरी            | २२ लोहपद्धति      | ३५ रसपारिजात      |
| १० भावप्रकाश         | २३ रसपद्धति       | ३६ रसराजणकर       |
| ११ योगतरिङ्गणी       | २४ निघण्टुरत्नाकर | ३७ योगमार         |
| १२ रसराजलक्ष्मी      | २५ रसरत्नदीपिका   | ३८ रसिमन्ध्       |
| १३ रससारोद्धारपद्धति | २६ रसमंगल         | ३९ रसप्रकाशसुधाकर |
|                      |                   | ४० धरणीधरमहिता    |

इस बात का पता लगाना अत्यन्त किठन है कि, कौन ग्रन्थकर्ता किस समय में और किस देश में हुआ? निर्णयसागरयंत्रालय में सर्वांगसुन्दर टीकासहित छपा हुआ वाग्भट का पुस्तक जिन्होंने देखा होगा वह अवश्य जान गये होंगे कि मिस्टर डा० कुण्टेजी की बनाई हुई भूमिका में यह स्पष्टतया दिसा दिया गया है कि श्रीमान् वाग्भटाचार्य ईसा के सन् से अनुमान २०० दो सौ वप पितले हुए हैं अर्थात् जिस समय बौद्धों का विकास और वैदिक धर्म का हास प्रारम्भ हो गया था, इससे यह सिद्ध होता है कि वाग्भट से पूर्व की पुस्तकें अनुमान ३१ सौ वर्ष की पुरानी हैं अर्थात् २१ इक्कीस सौ वर्ष से पूर्व की बनाई हुई प्रतीत होती हैं। और टोडरानन्द को भी बने हुए अनुमान ३५६ बरस हुए होंगे कारण कि (टोडरानन्दग्रंथ) टोडरमल का बनवाया हुआ था और टोडरमल बादशाह अकबर के समय में हुआ था, अकबर को हुए ३५६ बरस हुए इसलिये टोडरानन्द से पूर्व के ग्रंथ ३५६ वर्ष के पुराने हैं। इससे अधिक समय का पता लगना किठन है। यदि कोई सज्जन जानते हो तो कृपाकर सूचना दें।

#### ग्रन्थकर्ता का परिचय

श्रीमान बाबू निरञ्जनप्रसादजी साहब, रायबद्रीप्रसादजी वकील बैश्य अग्रवाल के कनिष्ठ पुत्र थे। आपका जन्म सम्वत् १९२२ श्रावण गुक्ल ५ का था। आपने ८ वर्ष की अवस्था में हिन्दी और उर्दूभाषा में अच्छा अम्यास कर लिया था। फिर आपने पिता ने चरक, गुक्रनीति, पंचदशी आदि अनेक ग्रास्त्रों के अनुवाद के श्रीमान् महामहोपाध्याय पण्डित मिहिरचन्द्रजी द्वारा संस्कृतव्याकरण का प्रारम्भ कराया। यद्यपि समयानुसार राजभाषा के पढ़ाना आवश्यकीय समझ गवर्नमेण्ट हाईस्कूल अलीगढ़ में अंग्रेजी पढ़ाना आरम्भ करा दिया था तथापि आपका संस्कृत पढ़ना बना रहा इस प्रकार पढ़ते २ सन् १८७९ में आप इन्ट्रेन्स में पास हो गये उसके बाद सन् १८८२ में आपने वकालत की परीक्षा पास की और अलीगढ़ के नामी वकीलों में आप प्रख्यात हुए। इस बीच में आपको सन् १८९७ में रसशास्त्र के उद्धार की धुनि सूझी। बाबू साहिब ने पुस्तकों द्वारा पारद का शोधन करना आरम्भ कर दिया और करते २, १० वर्ष के अन्दर स्वर्ण और अभ्रक जारण तक कार्य किया। अभ्रक जारण करते २ देहान्त हो गया। यद्यपि इस कार्य में आपको अत्यन्त कठिनाइयां पड़ती थीं तथापि आप उन सबको बड़ी सावधानी के साथ सहन करते थे। यहां तक कि आप सन् १९०१ में वकालत करना भी छोड़कर इस पारद के ही काम में लगे रहते थे। पारद विषय में आप इतने संलग्न थे कि आपको अपने इष्टिमित्रों के साथ हास्य विनोद करना भी पारदसम्बन्ध से पृथक् न था। इसका अनुभव अक्षरणः इस पुस्तक में मिला दिया गया है। आणा है उक बाबूसाहब का अनुभव किया गया यह पुस्तक संसारमात्र की विशेषतः वैद्यों की तो अत्यन्त उपकारी होगी।

#### उपसंहार

जिस समय बाहर से रसग्रंथ आने लगे तो उनके प्रतिपंक्ति में दश दश या १५ पन्द्रह २ पन्द्रह अशुद्धियों देखकर बाबूसाहब ने राजपूताना के अन्तर्गत जैसलमेर के रहनेवाले राजवैद्य तीर्थदासजी के पौत्र मुझे ज्येषमल्ल व्यास को इन पुस्तकों के शुद्ध करने का काम सौंपा। मैंने भी अपनी बुद्धचनुसार काम समाप्ति किया। बाबूसाहब के मरने के बाद उनके सम्बन्धियों ने मुझसे ही इसका भाषानुवाद कराया तथा अकराबाद निवासी सुयोग्य तथा अपने पूर्ण विश्वासपात्र पण्डित गंगाप्रसाद (उपनाम) गौरीशंकरजी को अपने लेखक बनाया श्रीमान् वैश्यकुलभूषण् सेठ खेमराजजी श्रीकृष्णदासजी को संसार के लाभार्थ केवल ५० पुस्तकें लेकर छापने तथा बेचने का समस्त अधिकार दे दिया।

भवदीय, जैसलमेर निवासी–व्यास ज्येष्ठमल्ल काव्यतीर्थ, हाल निवासी–अलीगढ़

#### संक्षिप्त जीवनचरित्र

श्रीमान् बाबू निरंजनप्रसादजी साहव एक योग्य विद्वान् और देशोपकारक पुरुष थे। आपका जन्म संवत् १९२२ मिति श्रावण शुक्ला ५ के दिन वैश्यशिरोमणि अग्रवालजाति में हुआ था।

आपके पिता राय बद्रीप्रसादजी साहव किसी कारण देहली को छोड़कर अलीगढ़ में आये थे, वहां उन्होंने वकालत करना आरम्भ किया। आप की बुढ़ि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे अलीगढ़ के समस्त वकीलों की श्रेणी में मुख्य समझे जाते थे। आपने संस्कृत भाषा की उन्नति के लिये एक पाठणाला की स्थापना कराई। परन्तु वह एक व्यक्ति की न होने के कारण स्थायी न हो सकी। इससे व्याकुल होकर आपने अपने द्रव्य से एक विणाल पाठणाला बनवाने की नींव डाली। और उसमें शामली जिला मुजफ्फरनगर के रहनेवाले महामहोपाध्याय पण्डित मिहिरचन्द्रजी को अध्यापक नियत कर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का भी प्रबन्ध कर दिया। आपने जितनी नींव डाली थी उतनी इमारत न बनी हुई देखकर और अपने शरीर को रोगग्रस्त समझ अपनी सम्पत्ति के चतुर्थांश के अनुमान द्रव्य पाठणाल को दान कर दिया और उसका नाम धर्मसमाज पाठणाला रखा। अब इस समय पाठणाला एक बड़े हाईस्कूल का काम दे रही है। यदि दैव अनुकूल रहा तो शीघ्र ही कालेज हो जायगा। तदनन्तर इस असार संसार को संसार बनाकर आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र की चरण सेवा के लिये श्रीवैकुण्ठस्थान को प्रस्थान किया।

राय बद्रीप्रसादजी के दो पुत्र थे उनमें बाबू निरंजन प्रसादजी छोटे थे। जब आपकी अवस्था आठ वर्ष की थी तब संस्कृत का पढ़ना आरम्भ किया और १६ वर्ष तक आपका संस्कृत का अध्ययन निरन्तर चलता रहा। इस बीच में राजभाषा अंग्रेजी का भी पढ़ना आरम्भ कर दिया, इस प्रकार संवत् १९३९ में आपने वकालत पास कर लिये यद्यपि आप अंग्रेजी भाषा के ग्रेजुएट न थे परन्तु आपकी योग्यता कुछ बहुत बढ़ी चढ़ी थी। पिताजी के समक्ष ही आप को वकालत से अच्छी आमदनी थी। और व्याज तथा जमीदारी से आपको अच्छा लाभ होता था।

इस प्रकार सांसारिक सुख भोगते हुए एक दिन आपके हृदयरूपी समुद्र में इस हीन दशा को प्राप्त हुए रसशास्त्र को उन्नत करने के लिये इच्छा तरेंगें लहराने लगीं। ''क्योंकि वे सोचते थे कि इस संसार में प्रायः समस्त पुरुष ऐसे हैं कि जो मरकर पुनर्जन्म लेते हीं हैं। परन्तु जन्म लेना उसका ही सार्थक है कि जिसके पैदा होने से घर, वंश, जाति, तथा देश के उद्घार हो'' इस बात को लेकर किसी किव ने कहा है कि— स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् । परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते ।।

यदि मुझसे भारतवर्ष की सेवा न हुई तो बड़ी लज्जा की बात है। क्योंकि, सुभट किव ने अपने बनाये हुए दूताङ्गट नाम के छायानाटक में लिखा है कि–

### पितर्युपरेत यस्तु नोद्वहेत्पैतृकीं धुरम् । तेन नैवोपदेष्टव्याः स्वस्य वंशस्य पूर्वजाः ।

सुभट:।

जो मनुष्य पिता के मरने पर अपने पिता के उठाए हुए भार को नहीं धारण करता है वह अपने पूर्वजों को उत्तम कोटि में प्रकट नहीं कर सकता। इत्यादि अनेक विचार करने पर पारदशास्त्र पर कुछ लेख लिखना आरम्भ किया।

तदनन्तर पुस्तकों के अन्वेषण करने के लिये आपने काश्मीर की यात्रा की। और वहां श्रीमान् काश्मीर, नरेश की सहायता से रसार्णव, रसरत्नसमुच्चय, रसरत्नाकर, रसराजपद्धति, रससार, योगसार, रसमानस, टोडरानन्द, वैद्यभास्करोदय, धातुरत्नमाला, कल्पसार, रसकामधेनु, रसरत्नप्रदीप, रसहृदय, रसराजलक्ष्मी, रसपारिजात, रसेन्द्रचिन्तामणि, रसचिन्तामणि, रसमार्त्तण्ड, प्रश्नावतार, धरणीधरसंहिता, रसकल्पतरु, रसराजशंकर, रसप्रदीप, काकचंडीश्वर तंत्र, ये संस्कृत पुस्तकें और सय्यदपहाड आदि हिन्दी पुस्तकों का संग्रह कर निजस्थान को लौट आये। यद्यपि बाबू साहब वकालत तथा गृहकार्य करते हुए पुस्तकसंशोधन करते थे परन्तु पुस्तकों के अत्यन्त अगुद्ध होने के कारण वह कार्य राजपूताने के रहनेवाले पण्डित जेष्ठमल्ल व्यास काव्यतीर्थ को सौंपा गया। और उन्होंने उस कार्य को बडी योग्यता के साथ समाप्त किया।

रसशाला के बनवाने में जितना व्यय होता है इसको तो प्रत्येक मनुष्य भली प्रकार जानते हैं परन्तु बाबू साहब ने व्यय को सहन करते हुए पण्डितजी की सहायता से अभ्रकजारण के प्रारम्भं तक कार्य किया। इस अवसर पर अनेक वैद्य, महात्मा, नगरिनवासी तथा आसपास के मित्रगण पारदसम्बन्धी बातचीत करने के लिये आते थे परन्तु बाबूसाहब को पारदकार्य सम्पादन करते हुए सब विझ्रष्ट्रण मालूम होते थे। इसिलये आपने उन लोगों से मिलना ही छोड़ दिया। यहां तक कि वकालत के लिये न्यायालय का जाना भी छोड़कर पारद के कार्य में मग्न हो गये। और कार्य करते हुए अग्निम संस्कारों के लिये श्रीमान् बाबूसाहब ने श्रीवेंङ्कटेश्वर समाचारपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की कि जो महानुभाव रसग्नन्थानुसार अभ्रकजारण आदि संस्कार करा सकते हों तो मैं उनकी सेवा के लिये ५००० पांच हजार रुपयम करूंगा। यदि संस्कारियताओं को मेरे स्थान पर आने में कठिनता समझ पडती हो तो मैं स्वयं उनके स्थान पर जाने को उद्यत हूं। परन्तु बड़े शोक के साथ लिखना पड़ता है कि आपको इस भारतवर्ष में कोई भी ऐसा न मिला जो कि आपसे इस पारितोषिक को लेता। यद्यपि इस बात से बाबू साहब का चित्त दुःखित सा हो गया था तथापि उसकी अन्वेषणा करते ही गये।

संवत् १९६६ मिती आषाढ शुक्ला १२ को आपको ज्वर आया और श्रावणकृष्णा ४ के दिन इस संसार को छोड़कर श्रीवैकुण्ठपित के स्थान को प्रस्थान कर गये। परमात्मा बाबू निरञ्जनप्रसादजी की आत्मा को शान्तिप्रदान करे आपकी कन्या श्रीमान् साहू साहब ठाकुरद्वारेवालों के पुत्र श्रीमान् रघुनन्दनशरणजी को व्याही गई है जो कि एक धनवान् और विद्वान् मनुष्य हैं। बाबू साहब के देहान्त के पश्चात् आपकी विवाहिता स्त्री श्रीमित अशर्फी देवी ने बाबू साहब के संगृहीत और अनुभूत ग्रन्थ को प्रकाणित करने के लिये उक्त पण्डितजी से टीका बनवाकर श्रीवेङ्कटेश्वरप्रेस के अध्यक्ष सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी को इसके छापने विक्रय करने आदि का हक्क सदा के लिये सौंप दिया। इस कार्य में विसौलीवाले श्रीमान् लाला श्रीकृष्णदासजी तथा बाबू साहब के कार्यप्रबन्धक बाज चम्पारामजी ने भी श्रीमती अशर्फी देवी को बड़ी सहायता दी। यदि भारतवर्ष में ऐसे ऐसे देशोपकारक जन पैदा हो तो देश का अवश्य उद्धार हो ऐसी परमात्मा से हमारी प्रार्थना है।

बाबू श्रीकृष्णदासगुप्त-अचलताल, अलीगढ़ सिटी

#### धन्यवाद!!

स्वर्गीय बाबू निरंजनप्रसादजी की धर्मपत्नी अगर्फी देवीजी को हम हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पुस्तक के पुनर्मुद्रण विक्रय इत्यादि का सर्वाधिकार सदा के लिये हमको दे दिया है। उक्त बाबू साहब ने अपना अधिक समय जो इस पारदसंहिता के बनाने में लगाया था और जम्बू कश्मीर आदि देश देशान्तरों से ग्रन्थ संग्रह कर आयुर्वेद शास्त्र का गौरव बढ़ानें में यत्न किया था। उसकी पूर्ति उक्त स्वर्गीय बाबू साहब की धर्मपत्नी आपने करके उक्त बाबू साहब के अर्द्धाग जीवित रहने का प्रमाण दे दिया। क्योंकि ग्रंथ संग्रह करने के पीछे भारतवर्ष के वैद्यों के घरों में राजा महाराजाओं के पुस्तकालयों में पारदसंहिता के एकमात्र मुद्रित ग्रन्थ के रहने से जो उपकार होगा और इसके अनुभूत प्रयोगों से असाध्य रोगों की यन्त्रणाओं से मुक्त होकर रोगी तो आणीर्वाद देंगे उसका फल आपकी ही इस लोकोपकारिणी बुद्धि और प्रकृति से स्वर्गीय बाबू साहब तक पहुंचेगा इसमें सन्देह नहीं।

**खेमराज श्रीकृष्टास** "श्रीवेङ्कटेश्वर" यन्त्रालयाध्यक्ष–बम्बई

# अथ पारदसंहिताहिन्दीटीकाविषयानुक्रमणिका

|                                   |          | सीमाव का बयान                                                 | Ę    | अध्याय ३                                                     |     |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----|
| अध्याय १                          |          | पारद द्वारा देह स्थिर रहने की सिद्धि                          | 11   | जान्याय २                                                    |     |
|                                   |          | अन्य औषधियोंकी अपेक्षा पारदमें अधिक गुण                       | "    | रसशालानिर्माण विधि                                           | 8   |
| रसवदना                            | <b>१</b> | सम्पूर्ण औषधियों से पारद अधिक है                              | ,,   | रससिद्धि के निमित्त सामग्री का वर्णन                         | •   |
| रसमहिमा                           |          | त्रिविधचिकित्सा में रसचिकित्सा की प्रधानता                    | "    | रसलिंगरचना प्रकार                                            | 8   |
| पारदोत्पत्ति                      | Υ,       | तीन प्रकार की चिकित्सा                                        | ,,   | रसलिंगपुजाविधि                                               | ,   |
| पांच प्रकार के पारद के नाम और गूण | ,,       | पारदज्ञान के बिना चिकित्सा की निष्फलता                        | "    | रसलिंगपूजाफल                                                 |     |
| तीन प्रकार के पारद की उत्तमता     | ,,       | रसविद्या का अधिकारी                                           | "    | कोष्ठलक्ष्मीपूजाविधि                                         |     |
| पारद ग्रहण करने का प्रथम उपाय     | ,,       | रसविद्या गुप्त रखने योग्य है                                  | "    | यंत्र में पारदपूजा का वर्णन                                  |     |
| पारद ग्रहण करने का दूसरा उपाय     | ,,       | औषधि के वीर्यरहित हो जाने का कारण                             | 6    | पूजन की आवश्यकता                                             | 9   |
| पारद ग्रहण करने का तीसरा उपाय     | ,,       | रसवैद्य की प्रधानता                                           | "    | रसेश्वरीमंत्रविधि                                            | ,   |
| रसनिरुक्ति                        | . ,,     | रसवैद्य के सम्मुख रोगों का न ठहरना                            | - 11 | अघोरमंत्र                                                    | ور  |
| दूसरी और तीसरी निरुक्ति           | ,,       | रसिसिद्धिवाले मनुष्य का लक्षण                                 | ,,   | पारदकी पांचतरहकी गतिरोकनेवालेसिद्धसावरम                      | -   |
| रसेन्द्र की निरुक्ति              | ,,       | रस की निंदा का दोष                                            | ,,   | मंत्रदीक्षा मुहुर्त                                          | ٦,  |
| सूत की निरुक्ति                   | ,,       | अन्य प्रकार                                                   | ,,   | लग्नफल                                                       | ,   |
| पारदनिरुक्ति                      | ,,       | रससिद्धों के नाम                                              | ,,   | मंत्रग्रहण का दूसरा प्रकार                                   | ,   |
| मिश्रकनिरुक्ति                    | ,,       |                                                               |      | मंत्रग्रहण का तीसरा प्रकार                                   | 9.0 |
| पारदनाम                           |          |                                                               |      | पारदकर्म के प्रारंभ में पूजन विधि                            | ( 5 |
| सीमाव की अकसाम                    | * "      | अध्याय २                                                      |      | अन्यतंत्र से पूजन प्रकार                                     | ,   |
| तशरीह मुतअल्लिक अकसाम सीमाव       | ,,       | पारद के दोषों की उत्पत्ति का वर्णन                            |      | मुहर्तपूजन                                                   | ,,  |
| रस के भेद                         | ,,       | गंदिक केलें के                                                | 9    | रसशास्त्र के गुण का लक्षण                                    | ,   |
| जातिभेद से पारद प्रयोग            | ,,       | पंचिवध दोषों के नाम और उनके अवगुणो<br>वर्णन                   | का   | अन्य प्रकार                                                  | ,   |
| दूसरा प्रकार                      | ,,       | पांच दोषों का वर्णन                                           | "    | शिष्य का लक्षण                                               | 71  |
| सीमाव के रंग                      | ,,       | तन्त्रान्तर में                                               |      | अन्य प्रकार                                                  | 0   |
| पारद के षड्विधफल का वर्णन         | ,,       |                                                               | "    | निषिद्धणिष्य के लक्षण                                        | 80  |
| रसदर्शन का फल                     | ,,       | दश प्रकार के दोष और उनके अवगुणों का वर्णन                     | r "  | उत्तम गुरुशिष्य के लक्षण                                     |     |
| रस के स्पर्श करने का फल           |          | आठ प्रकार के दोषों के नाम और उनके अवगुण<br>आठ दोषों का वर्णन  | "    | रसविद्या देने का कारण                                        | 86  |
| रस के भक्षण का फल                 |          | पारद के प्रधान तीन दोषों का वर्णन                             | "    | गुरुसेवा बिना कर्म करने का निषेध                             | ,,  |
| रसभक्षण का दूसरा फल               | 8        | तन्त्रान्तर में                                               | "    | अन्य प्रकार                                                  | .,  |
| रस के स्मरण का फल                 | 4        | अन्य प्रकार                                                   | 60   | विद्या प्राप्त करने के तीन प्रकार                            | ,,  |
| रस की पूजा का फल                  | ,,       |                                                               |      | गुरु की प्रस्तान के लान प्रकार                               | ,,  |
| रस की पूजा का दूसरा फल            |          | पारे के सात प्रकार के दोषों का वर्णन<br>औषाधिक दोषों का वर्णन | "    | गुरु की प्रसन्नता से कार्यसिद्धि का वर्णन<br>रससहाय का लक्षण |     |
| पांच प्रकार की रस पूजा            |          |                                                               | ,,   | पारदकर्म की सिद्धि के उपाय                                   | ,,  |
| रसभक्षणफल                         |          | सात दोषों के अवगुणों का वर्णन                                 |      | पारदिसिद्धि का लक्षण                                         |     |
| रसस्पर्शफल                        |          | आठ दोषों के अवगुणों का वर्णन<br>अन्य प्रकार                   |      | रसमिति के ना                                                 | ,   |
| रसदानफल                           |          | फर अन्य प्रकार<br>फिर अन्य प्रकार                             |      | रससिद्धि के साधन करनेवाले अधिकारियों<br>वर्णन                | का  |
| रसध्यानफल                         |          |                                                               |      |                                                              |     |
| रसपरिपूजनफल                       | "        | पारद की सात कंचुिकयों के नाम                                  | "    |                                                              |     |
| गरदभक्षण की उत्तमता               | "        | अन्य प्रकार<br>फिर अन्य प्रकार                                |      | अध्याय ४                                                     |     |
| ारद से अजरागर की प्राप्ति         |          |                                                               | "    | Variation - C                                                |     |
| ारद्भक्षण करने का उपाय            | ,,       | नाम और वंग में स्थित कंचुकियों का वर्णन                       | "    | धन्वन्तरिभाग का वर्णन                                        | 88  |
| ारदज्ञान का उपदेश                 | 5        | सप्तविध कंचुक के रूपों का वर्णन<br>कंचुक दोष वर्णन            | "    | रुद्रभाग का वर्णन<br>भावनाविधि                               | "   |
| ारद में धातुओं का लय              | "        |                                                               | "    |                                                              | "   |
| यक्रम से पारद की ब्रह्मरूपता      |          | अन्य प्रकार                                                   |      | हिंगुलाकुष्टपारद का लक्षण<br>कज्जल का लक्षण                  | "   |
| रदसेवन से ब्रह्मपद की प्राप्ति    |          | सीमाव के उपविष (जहर)<br>पारद के दोष निवारण करने की आवश्यकता   | 88   | रसपंक का लक्षण                                               | "   |
| ह के स्थिर करने की आवश्यकता       | 1)       | तन्त्रान्तर में                                               | १२   | पिष्टी का लक्षण                                              | "   |
| जर अमर शरीर ही कल्याणकारक है      | "        |                                                               | "    | पातनपिष्टी का लक्षण                                          | "   |
| माव को लोहे के बर्तन में रखना     | "        | अन्य प्रकार                                                   |      | नष्टिपिष्टी का लक्षण                                         | "   |
| माव का लाह क बतन म रखना           |          |                                                               |      | . जा क्या का लवान                                            | 13  |

| अन्य प्रकार              | 25         |                                   |                | C. C | 34      |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------|
| उमायोनि का लक्षण         | **         | अध्याय ६                          |                | नालिकायंत्र                              | ,,      |
| बिड का लक्षण             | "          | जञ्चाव ६                          |                | पुटयंत्र                                 |         |
| धान्याभ्र का लक्षण       | 11         | औषधि की मात्रा का निर्णय          | 74             | भूधरयंत्र                                |         |
| सत्त्व का लक्षण          | 20         | यंत्र निरुक्ति                    | "              | अन्य प्रकार                              |         |
| द्रुति का लक्षण          | 70         | सल्वयंत्र को प्रकार का है         | २६             | बलीयंत्र                                 | "       |
| अन्य प्रकार              | ,,         | खल्व किसका होना चाहिये            | ",             | गर्भयंत्र                                | "       |
| बीज लक्षण                | 11         | अन्य प्रकार                       | "              | प्रस्तयत्र                               | "       |
|                          | 11         | बल्व किसका उत्तम होता है          | 11             | चक्रयंत्र                                | "       |
| बारितर का लक्षण          | n          | लोहबल्ब के लक्षण                  | 11             | गजकूपयंत्र                               | 38      |
| ऊनम का लक्षण             | "          | सल्य का लक्षण                     | ,,             | चौकीयंत्र                                | 34      |
| रेखा पूर्ण का लक्षण      | "          |                                   | ,,             | वडवानलयंत्र                              |         |
| अपुनर्भव का लक्षण        | ,,         | अन्य प्रकार                       | 17             | नागयंत्र                                 | "       |
| अन्य प्रकार              | "          | वर्तुलसल्व का लक्षण               | "              | कनकसुंदरीयंत्र                           | 11      |
| उत्थापन का लक्षण         | "          | अन्य प्रकार                       | ,,             | मदनयंत्र                                 | "       |
| सिद्धल्बनाग का लक्षण     | 58         | तप्तसत्व का लक्षण                 |                | हंसपाक्यंत्र                             | "       |
| शुल्ब नाग का गुण         | n          | तप्तसन्व किसका होना चाहिये        | 20             | विगर्भी नामयंत्र (एक प्रकार का वाटर वाथ) | "       |
| बरनाग का लक्षण           | n          | तप्तबल्व की विधि                  |                | नारीयंत्र                                |         |
| चपल का लक्षण             | ,,         | मर्दक का लक्षण                    | "              | चुनायंत्र                                | 11      |
| धोतास्य रज का लक्षण      | 11         | दोलायंत्र                         | "              | चौरसागरयंत्र चोबा देने का                | ,,      |
| धौत का लक्षण             | 11         | अन्य प्रकार                       | "              |                                          |         |
| घोषाकृष्ट का लक्षण       | "          | स्वेदनयत्र                        | "              | धूपयंत्र–स्वर्णजारणपयोगी                 | ,,      |
| हेमरक्ती का लक्षण        | "          | कंदुकयंत्र वा स्वेदनयंत्र         | "              | कोष्ठीकालक्षण                            | 3€      |
| चन्द्रार्ककालक्षण        | 22         | नालयंत्र                          | "              | अंगारकोष्ठी लक्षण                        | "       |
| चन्द्रानल का लक्षण       | "          | विद्याधरयंत्र                     | 26             | कोष्टिका यंत्र                           | "       |
| पिंजरी का लक्षण          | "          | विद्याधर और पातनयत्र              | "              | द्वितीय अंगारकोष्ठी लक्षण                | 11      |
| ढालन का लक्षण            | "          | विद्याधर और कोष्ठीयंत्र           | "              | पातालकोष्ठिका                            |         |
| निर्वापण का लक्षण        | ,,         | डमरूयंत्र                         | "              | वंकनालगारकोष्ठी                          |         |
| बीज का लक्षण             | ,,         | अन्यप्रकार                        | 11             | झझरीयंत्र सत्त्वपातनपयोगी                | .,      |
| उत्तरण का लक्षण          | .,         | वलभीयंत्र                         | "              | बोत मुरबूत की तरकीब उर्दू                | 11      |
|                          | ,,         | पातनायंत्र                        | 29             | सारंगयंत्र द्रतउपयोगी                    | 2       |
| ताड़न का लक्षण           | 29         | ऊर्ध्वपातनयत्र                    | 29             | चाहत अजीन उर्दू                          | ₹9<br>" |
|                          | 11         | अधःपातनयंत्र                      | 29             | आलाहतील उर्दू                            | ,,      |
| भंजनी का लक्षण           | ,,         | अन्य प्रकार                       | '.'            | गर्तवारियंत्र                            |         |
| चुल्ल का लक्षण           | ,,         | तिर्यक् पातनयंत्र                 | .,             |                                          | ,,      |
| आवाप प्रतीवाप का लक्षण   | ,,         | अन्यप्रकार                        | **             | गजकुंभयंत्र                              |         |
| अभिषेक का लक्षण          | ,,         | पालिकायंत्र                       | 12             | आलात अकोद उर्दू                          |         |
| अन्य प्रकार              | ,,         | इष्टकायंत्र                       | "              | कोठीयंत्र-एकतनूर                         |         |
| निर्वाप का लक्षण         |            | अन्यप्रकार                        | "              | लूमीयंत्र                                |         |
| प्रतीवापादि का अर्थ      | २३         | कच्छपयंत्र                        | .,             | पातालयंत्र                               |         |
| उद्घाटन का लक्षण         |            | अन्यप्रकार                        | ,,             | अन्य प्रकार                              | 36      |
| शुद्धावर्त का लक्षण      |            | फिर अन्यप्रकार                    | ,,             | चाकीयंत्र                                |         |
| बीजावर्त का लक्षण        |            | दीपिकायंत्र                       | 3.0            | ढेकीयंत्र                                |         |
| स्वांगशीतलता का लक्षण    | and Market |                                   | 3 8            | नाडिकायंत्र                              | "       |
| बहिःशीतल का लक्षण        | २३         | सोमानलयंत्र                       | "              | <b>ऊर्ध्वनालिकायंत्र</b>                 | "       |
| स्वेदन का लक्षण          | "          | अन्य प्रकार                       | ,,             | तेजोयंत्र                                |         |
| सन्यास का लक्षण          |            | जलयत्र                            | ,,             | करंबीकयंत्र                              | "       |
| स्वेदसन्यास का फल        | "          | अन्य प्रकार                       |                | वारुणीयंत्र                              | 36      |
| कालिनी का लक्षण और गुण   | **         | नाभियंत्र                         | 35             | अन्यप्रकार                               | 38      |
| तस्किया पुट लक्षण        | "          | इकममुखियायंत्र                    |                | बक्यंत्र                                 | n       |
| संधान का लक्षण           | 58         | कक्रमयंत्र                        |                | ठेकीयंत्र                                | "       |
| तुषाम्बु का लक्षण        | ,          | चौमुखिया यंत्र                    |                | नलनीयंत्र                                | "       |
| काञ्जिक का लक्षण         | "          | जारणायत्र                         |                | गर्भयंत्र                                | "       |
| आरनाल का लक्षण           | "          | तुलायंत्र-                        |                | घटयंत्र                                  | "       |
| शुक्त का लक्षण           | "          | अन्यप्रकार                        | "              |                                          |         |
|                          |            | कूपिका यंत्र                      | 33             | स्थालीयंत्र जरूफिगली में काच या शीशा     |         |
| 53531131 b               |            | अन्य प्रकार                       | n              | भरने की तरकीब उर्दू                      |         |
| अध्याय ५                 |            | कवचीयंत्र                         | "              | तरकीब बरतनपर चीनी फेरने की उर्दू         | "       |
|                          |            | कवचीयंत्र शीशी उतारने के मुतलिक ( |                | मूषायंत्र                                | 80      |
| मागधमान परिभाषा          | 20         | बालुकायंत्र                       | "              | संपुटमान                                 | "       |
| मागधपरिभाषा की श्रेष्ठता | 58         | अन्य प्रकार                       | "              | मूषोपयोगी मृतिका                         | "       |
| परिमाण का क्रम           | n          | लवणयंत्र                          | "              | मूषादिउपयोगी मिट्टी                      | "       |
| कलिंगमान                 | 25         | सारिका बालुयंत्र                  | 38             | तरीक सास्तन बोतः                         | ,,      |
| नगणगमाग                  | 74         | वलीयंत्र                          | STOREST METERS | तरकीव सास्तन बोतः                        | 11      |
|                          |            |                                   |                |                                          |         |

| तरकीव बोतः महबसान                         | Ye                 | भांडपुटलक्षण                    | 86            | किस कर्म में कौन इंधन ग्राह्य      | 43                                      |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| वज्रमुषा                                  | n                  | भांडपुटस्वरूप                   | "             | दिव्यौषधिगण                        | "                                       |
| बज्जमूषादि जपयोगी मसाले                   | 0                  | बालुकापुटलक्षण                  | "             | अन्यप्रकार                         | "                                       |
| कपरौटी का लक्षण                           | 86                 | भूधरपुटलक्षण                    | "             | नियामकवर्ग                         | 48                                      |
| वज्रमुषा रसबंधन के लिये                   | ,,                 | लावकपुटलक्षण                    | "             | अन्यप्रकार                         | `,,                                     |
| योगमूषा                                   | 11                 | अनुक्तपुटलक्षण                  | n             | दिव्यौषधियों के नाम                | "                                       |
| क्रौचिकविवरण                              | ,,                 |                                 | 89            | औषधिग्रहणस्थाननिर्णय               | "                                       |
|                                           | ,,                 | कुभयंत्र-एकपुट                  | "             | आवाद्यप्रहणस्यानानगय               |                                         |
| गारमूषा                                   | "                  | नादीयंत्र-एकपुट                 | ,,            |                                    |                                         |
| वरमूषाविवरण                               |                    | छगण के नाम                      | "             |                                    |                                         |
| वर्णमूषाविवरण                             | 86                 | जलमुद्रा सुर्व से               |               | अध्याय ८                           |                                         |
| रूप्यमूषाविवरण<br>-                       | ,,                 | मुतअल्लिक क्वचीजंतर यानी शीशी च | न्द्रोदयवगैरह |                                    |                                         |
| बिडमूषाविवरण                              | "                  | आतिण हुकमाई                     |               | रसारम्भ में प्रार्थनाश्लोक         | 44                                      |
| तारशोधन भस्ममूषा                          | "                  | आतिण हुकमा उर्दू                | "             | रससंस्कार की आवश्यकता              | "                                       |
| वृन्ताकमूषाविवरण                          | "                  |                                 |               | सीमाव की स्लाह की जरूरत            | "                                       |
| गोस्तनीमूषाविवरण                          | "                  | अध्याय ७                        |               | अष्टसंस्कारों के नाम               | "                                       |
| मल्लमूषाविवरण                             | n                  | पंचमृत्तिका                     | 89            | अन्यप्रकार                         | "                                       |
| पक्वमूषाविवरण                             | "                  |                                 | "             | अष्टसंस्कारप्रयोजन                 | 11                                      |
|                                           |                    | अन्यप्रकार                      | 11            |                                    | 1)                                      |
| गोलमूषाविवरण                              | "                  | धातुप्रकार                      | ,,            | अष्टसंस्कारफल                      | ,,                                      |
| महामूषाविवरण                              | ,,                 | विषवर्ग                         |               | पारदसंस्कार के अठारह नाम           |                                         |
| मंडूकमूषाविवरण                            |                    | उपविषवर्ग                       |               | पारद के अठारहसंस्कारों के नाम      | ५६                                      |
| मुसलास्यमूषाविवरण                         |                    | अन्यप्रकार                      | "             | अन्य प्रकार                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| रसनिगड                                    | "                  | पांचोनमक के नाम                 | "             | पारद के उन्नीस संस्कारों के नाम    | "                                       |
| निगड बनाने की तरकीब                       | "                  | लवणपंचक                         | "             | पारद के बीस संस्कारों के नाम       | "                                       |
| रसनिगड                                    | "                  | लवणषटक्                         | "             | पारद के अन्तिम दण संस्कारों के नाम | "                                       |
| अन्य प्रकार                               | 85                 | लवणवर्ग                         | n             | स्वेदनलक्षण                        | "                                       |
| निगड बनाने की तरकीब                       | 83                 | क्षारद्वय                       | "             | मर्दनलक्षण                         | "                                       |
| अन्य प्रकार                               | 88                 | क्षारत्रय                       | "             | मूर्च्छनलक्षण                      | 40                                      |
| सर्व आग्नेय का निगड                       | "                  | अन्यप्रकार                      | "             | उत्थापनलक्षण                       | ,,,                                     |
| निगडबंध                                   | "                  |                                 | **            |                                    | ,,                                      |
|                                           | ,,                 | क्षाराष्ट्रक                    | "             | पातनलक्षण                          | ,,                                      |
| सर्व आग्नेय का निगड                       | ,,                 | वृक्षक्षार                      |               | रोधनलक्षण                          | ,,                                      |
| मदनमुद्रा                                 |                    | श्वेत (शुक्ति) वर्ग             |               | नियमनलक्षण                         | ,,                                      |
| अन्यप्रकार                                | 84                 | अम्लपंचक                        |               | दीपनलक्षण                          | "                                       |
| फिर अन्यप्रकार                            |                    | अम्लवर्ग                        | 40            | रस की पांच गति                     |                                         |
| हठमुद्रा                                  | TO THE             | अन्यप्रकार                      | 48            | मुहूर्त                            | THE PARTY                               |
| जलमुद्रा                                  | "                  | अम्लगण                          | "             | अन्य प्रकार                        | "                                       |
| अन्यप्रकार                                | "                  | चणकाम्ल व अम्लवेतप्रशंसा        | ,             | रसकम्मरिभ                          | 46                                      |
| जलमुद्रा की तरकीब                         | "                  | मधुरत्रय                        | "             | संस्कारार्थ ग्राह्य पारदलक्षण      | ,,                                      |
| सुलेमानीमुद्रा                            | 86                 | दुग्धवर्ग                       | "             | संस्कारार्थ अग्राह्मपारदलक्षण      | "                                       |
| भस्ममुद्रा                                | "                  | मूत्रवर्ग                       | ,,            | वग, नाग, पीतल, रसक के जीर्ण        | "                                       |
| पुटसंधिबन्धक्रिया                         | "                  | बिड्गुण                         | n             | पारदप्रयोग में अग्राह्य            | 46                                      |
| संधिबन्धनक्रिया                           | "                  | पुष्पबीज                        | 11            | अन्यप्रकार                         | `"                                      |
|                                           | "                  |                                 | n             | सीमाव खालिस की जरूरत               | ,,                                      |
| अन्यप्रकार                                | 11                 | पित्तपश्चक                      | n             |                                    | "                                       |
| वजमुद्रा                                  | ,,                 | पित्तवर्ग                       | 11            | पारदलक्षण                          | "                                       |
| दो प्यालोंके जोड़ बन्द करने के लिये अजजाइ | ,,                 | अन्यप्रकार                      | ,,            | संस्कार के निमित्त पारद का प्रमाण  |                                         |
| शीशी की डाट की मुद्रा                     | "                  | वसागण                           | n             | अन्य प्रकार                        | 49                                      |
| कपरौटी की क्रिया                          | 11                 | तैल                             |               | कांजी की विधि                      |                                         |
| कठिनमुद्रा                                | THE REAL PROPERTY. | क्षार, अम्ल, विष, तैल का उपयोग  |               | साधारण कांजिकसाधन                  |                                         |
| वज्रमृत्तिका                              | ४७                 |                                 | .43           | साधारण धान्याम्लसाधन               | "                                       |
| वजमुद्रा                                  | "                  | शोधनीयगण                        | "             | पारदोपयोगी धान्याम्ल               | "                                       |
| छ: अग्नियों के नाम और लक्षण               | "                  | लोकाठिन्यनाशनवर्ग               | 'n            | धान्याम्ल                          | "                                       |
| पुटशब्दार्थ                               | "                  | द्रावकपश्चक                     | "             | कांजी बनाने की तरकीब               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|                                           | 11                 | अन्यप्रकार                      | "             | पटसारण                             | Ęo                                      |
| महापुटलक्षण                               | 11                 | मित्र <b>पञ्चक</b>              | "             | स्वेदनसंस्कारविधि                  | 11                                      |
| गजपुटलक्षण                                | "                  | अन्यप्रकार                      | "             | अन्यप्रकार                         |                                         |
| वाराहपुटलक्षण                             | "                  | श्वेतवर्ग                       | n             |                                    | € 8                                     |
| गजपुटप्रकार                               | Y.                 | कृष्णवर्ग<br>कृष्णवर्ग          | "             | फिर अन्यप्रकार                     | ,,                                      |
| गजपुट के तेरह भेद                         | 28                 |                                 | .,            | स्वेदनकर्म की परिभाषा              | "                                       |
| गजमौरयन्त्र                               | 0                  | पीतवर्ग                         | ,,            | स्वेदनसंस्कार                      | "                                       |
| गजसंपुटयंत्र                              | "                  | अन्यप्रकार                      |               | स्वेदन की अवधि                     |                                         |
| गजभरयंत्र                                 |                    | रक्तवर्ग                        |               | मर्दनसंस्कार                       | ereme"                                  |
| कुक्कुटपुटलक्षण                           | 1                  | अन्यप्रकार                      | 42            | दूसरे प्रकार से मर्दन              | "                                       |
| कपोतपुटलक्षण                              | ,                  | रक्तवर्गादिप्रयोग               | ५३            | अन्यप्रकार                         | "                                       |
| कपातपुटलकण<br>गोबर और गोबरपुटलक्षण        | "                  | माहिष और छागलपश्वक              | "             | अन्यप्रकार से स्वेदनकर्म           | 50                                      |
| ्रमाबर आर गावरपुटलजन                      |                    |                                 |               |                                    |                                         |

| प्रत्येकसंस्कारान्त में मर्दन                                                                                                                                                                                                                                   | 63                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | HIAM DIFF AT HEATT OF DIFFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| तप्तबल्व में मर्दन करना                                                                                                                                                                                                                                         | 1,                                                 | नवसंस्कारोंका फल अग्निस्थाई होजाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vv                   | संस्कृत पारद का संस्कार पुनः प्रारम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800                              |
| मर्दन के लिये औषधि का नाम                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | पातन का अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 808                              |
| और मर्दन की आजा                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | नक्शा पातन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (0)                              |
| मर्दनोपयोगी उपदेश                                                                                                                                                                                                                                               | **                                                 | अध्याय ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | प्रथम प्रकार से बोधन संस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | दूसरे प्रकार से बोधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| मर्दन और मूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | अष्टसंस्कारसबंधी अनुभूत कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                   | तीसरे प्रकार से बोधन साधारण पारद पर                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 803                              |
| अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | हिंगुल से पारदनिष्कातन का अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | उपरोक्त किया का पुनः अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 603                              |
| द्वितीय मर्दन और मूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                       | 68                                                 | उपरोक्त क्रिया का पुनः अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | उपरोक्त किया का तीसरी बार अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | स्वेदनसंस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                    | उपरोक्त क्रिया का चौथी बार अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                              | । संस्कृत                        |
| फिर अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                  | स्वेदन का अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98                   | पारदपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| मूर्च्छन का रूप और फल                                                                                                                                                                                                                                           | ६५                                                 | मर्दनसंस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                   | दूसरी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                               |
| मूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                                  | मर्दन का अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                    | तीसरी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                |
| अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                                  | मर्दन मुर्च्छन अंकोल में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60                   | चौथी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                |
| किन्नरयंत्र द्वारा मूर्च्छनसंस्कार                                                                                                                                                                                                                              | ૬૬                                                 | अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                    | पांचवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                |
| उत्थापनलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                  | निष्कासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 11                 | छठी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 803                              |
| उत्थापनसंस्कार                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                  | मर्दन मूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68                   | मातवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 808                              |
| उत्थापन                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                                  | निष्कासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68                   | आठवीं बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                |
| अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                      | દહ                                                 | चौथा मर्दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | नवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                |
| किन्नरयंत्रद्वारा मूर्च्छित पारद का उत्थापन                                                                                                                                                                                                                     | 21                                                 | पांचवा मर्दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                   | दशवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                |
| शेषदोषहारी स्वेदन                                                                                                                                                                                                                                               | **                                                 | छठा मर्दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                   | ग्यारहवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1)                               |
| उत्थापनानंतर स्वेदन                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                 | सातवाँ मर्दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65                   | बारहवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                |
| अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                                 | आठवाँ मर्दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                    | तेरहवीं बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| पातनसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,                                                 | मूर्च्छनसंस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                   | चौदहवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| पातनफल                                                                                                                                                                                                                                                          | 19-                                                | दूसरा भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63                   | पद्रहवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                |
| सीमाव की तसईद में छ. आमूर का                                                                                                                                                                                                                                    | inger i                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                    | सोलहवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | aldar.                                             | अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | मत्तरहवी बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| लिहाज                                                                                                                                                                                                                                                           | वजरिये                                             | तीसरा भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                   | अठारहवीं बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                |
| हिदायत मुतअल्लिक तसईदसीमाव                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .,                   | उन्नीसवीं बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०५                              |
| डीरूजंतर                                                                                                                                                                                                                                                        | \\$<br>"                                           | पहला व दूसरा अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | बीसवीं बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101                              |
| हिदायत मुतअल्लिक तसईद पारे का कम ह                                                                                                                                                                                                                              | ा जाना ,,                                          | तीसरा भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28                   | इक्कीसवीं बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                |
| पातनसंस्कार ताम्र द्वारा                                                                                                                                                                                                                                        | ,,                                                 | अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                |
| पातनसंस्कार                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | द्वितीयमूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | नियमनसंस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                |
| ऊर्ध्वपातन ताम्र द्वारा                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | पुनः द्वितीयमूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८५                   | नियमन का दूसरा प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| ऊर्ध्वपातन                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | चौथा हिस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                   | नियमन का तीसरा प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30€                              |
| अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | पारद का तृतीयमूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 2000000 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| फिर अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                  | 58                                                 | तृतीय मूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                   | अध्याय १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| ऊर्ध्वपातन क्षारद्वारा                                                                                                                                                                                                                                          | .,                                                 | अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1)                   | शुद्ध और बुभुक्षित पारद की महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308                              |
| अधःपातन क्षारद्वारा                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                                 | चतुर्थमूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | अन्य प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                              |
| अन्य प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                                                 | अनुभव साधारण मूर्च्छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८७                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,                               |
| तिर्यक्पातन                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                                  | नक्शा मर्दन संस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66                   | मुखीकरणदीपन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,                               |
| अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                                  | नक्शा मूर्च्छन संस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | बुभुक्षितीकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,                               |
| रोधन                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                  | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۹ "                 | अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                |
| रोधन<br>रोधनावश्यकता                                                                                                                                                                                                                                            | 98                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                   | अन्यप्रकार<br>अन्य प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ?09                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | "<br>७१<br>७२                                      | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>१</b> 09                      |
| रोधनावश्यकता                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                   | अन्यप्रकार<br>अन्य प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १० <u>७</u>                      |
| रोधनावश्यकता<br>अन्यप्रकार<br>फिर अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                    | ७२                                                 | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आपे के लिये इंतजाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "<br><b>९</b> १<br>" | अन्यप्रकार<br>अन्य प्रकार<br>सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०७<br>"<br>"                    |
| रोधनावश्यकता<br>अन्यप्रकार<br>फिर अन्यप्रकार<br>सृष्टचम्बुजरूप                                                                                                                                                                                                  | ७२                                                 | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आगे के लिये इंतजाम<br>अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरम का मुसीकरण मुसीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                     | १०७<br>"<br>"                    |
| रोधनावश्यकता<br>अन्यप्रकार<br>फिर अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                    | ७२                                                 | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आगे के लिये इंतजाम<br>अनुभव<br>पुनः अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                    | अन्यप्रकार<br>अन्य प्रकार<br>सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण<br>मुखीकरण<br>अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                        | १०७<br>"<br>"                    |
| रोधनावश्यकता<br>अन्यप्रकार<br>फिर अन्यप्रकार<br>मृष्ट्यम्बुजरूप<br>नियमनफल<br>नियमनसंस्कार                                                                                                                                                                      | ७२<br>७३<br>''                                     | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आगे के लिये इंतजाम<br>अनुभव<br>पुनः अनुभव<br>पातन के पांच भागों का नक्शा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरम का मुसीकरण मुसीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार                                                                                                                                                                                                                                     | १०७<br>"<br>"                    |
| रोधनायक्यकता<br>अन्यप्रकार<br>फिर अन्यप्रकार<br>मृष्टचम्बुजरूप<br>नियमनफल<br>नियमनसस्कार<br>अन्यप्रकार                                                                                                                                                          | ७२<br>७३<br>''                                     | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आगे के लिये इंतजाम<br>अनुभव<br>पुनः अनुभव<br>पातन के पांच भागों का नक्या<br>नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की                                                                                                                                                                                               | १०७<br>"<br>"                    |
| रोधनावश्यकता<br>अन्यप्रकार<br>फिर अन्यप्रकार<br>मृष्टचम्बुजरूप<br>नियमनफल<br>नियमनसंस्कार<br>अन्यप्रकार                                                                                                                                                         | ७२<br>७३<br>''                                     | पारदसस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आगे के लिये इंतजाम<br>अनुभव<br>पुनः अनुभव<br>पातन के पांच भागों का नक्शा<br>नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का<br>दूसरा पातन                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार                                                                                                                                                                                   | १०७<br>"<br>"<br>अज्ञा           |
| रोधनायक्यकता<br>अन्यप्रकार<br>फिर अन्यप्रकार<br>मृष्टचम्बुजरूप<br>नियमनफल<br>नियमनसस्कार<br>अन्यप्रकार<br>नियमन और दीपन<br>अन्य प्रकार                                                                                                                          | ७२<br>७३<br>''                                     | पारदसस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आगे के लिये इंतजाम<br>अनुभव<br>पुनः अनुभव<br>पातन के पांच भागों का नक्शा<br>नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का<br>दूसरा पातन<br>अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष                                                                                                                                                                             | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनायक्यकता<br>अन्यप्रकार<br>फिर अन्यप्रकार<br>मृष्टचम्बुजरूप<br>नियमनफल<br>नियमनसंस्कार<br>अन्यप्रकार<br>नियमन और दीपन<br>अन्य प्रकार<br>नियमन कियेहुए पारदके लक्षण                                                                                           | હર<br>હર<br><br>હજ<br><br>હજ<br>                   | पारदसस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्शा नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष                                                                                                                                                                    | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्ट्यम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन                                                                                                                | ७२<br>७३<br>,,<br>,,                               | पारदसस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्या नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर नक्या मर्दन मूच्छीनांतर्गत पातन का                                                                                                                                                                                                                                                         | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषोपविष विषोपविष                                                                                                                                                  | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्ट्यम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार                                                                                                    | હર<br>હર<br><br>હજ<br><br>હજ<br>                   | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आगे के लिये इंतजाम<br>अनुभव<br>पुनः अनुभव<br>पातन के पांच भागों का नक्शा<br>नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का<br>दूसरा पातन<br>अनुभव<br>पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर<br>नक्शा मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का<br>पुनः पातन का अनुभव गंधक से                                                                                                                                                                                        | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषोपविष विषोपविष उपविषकयन                                                                                                                                         | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्ट्यम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार दीपन                                                                                               | હર<br>હર<br><br>હજ<br><br>હજ<br>                   | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ<br>पातनसंस्कार<br>अनुभव<br>आगे के लिये इंतजाम<br>अनुभव<br>पुनः अनुभव<br>पातन के पांच भागों का नक्या<br>नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का<br>दूसरा पातन<br>अनुभव<br>पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर<br>नक्या मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का<br>पुनः पातन का अनुभव गंधक से<br>अनुभव                                                                                                                                                                               | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषोदकथन उपविषकथन सक्तुकविषलक्षण                                                                                                                                   | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्टचम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार दीपनफल                                                                                              | હર<br>હર<br><br>હજ<br><br>હજ<br>                   | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्शा नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर नक्शा मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का पुनः पातन का अनुभव गंधक से अनुभव लहसन में मर्दन का अनुभव                                                                                                                                                                                              | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार मुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषभेदकथन उपविषकथन सक्तुकविषलक्षण मुस्तकविषलक्षण                                                                                                                   | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्ट्यम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार दीपनफल दीपन अन्य प्रकार                                                                            | હર<br>હર<br><br>હજ<br><br>હજ<br>                   | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्शा नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर नक्शा मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का पुनः पातन का अनुभव गंधक से अनुभव लहसन में मर्दन का अनुभव पुनः पातन का अनुभव                                                                                                                                                                           | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार मुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषभेदकथन उपविषकथन सक्तुकविषलक्षण मुस्तकविषलक्षण सैकतविषलक्षण                                                                                                      | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनायस्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्ट्यम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार दीपनफल दीपन अन्य प्रकार अनुवासनसंस्कार                                              | ७२<br>७३<br>"<br>७४<br>"<br>७४<br>"<br>"           | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्शा नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर नक्शा मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का पुनः पातन का अनुभव गंधक से अनुभव लहसन में मर्दन का अनुभव पुनः पातन का अनुभव लहसन में मर्दन का अनुभव लहसन में मर्दन                                                                                                                                    | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषभेदकथन उपविषकथन सक्तुकविषलक्षण मुस्तकविषलक्षण तैकतविषलक्षण उत्सनाभविषलक्षण                                                                                      | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्ट्यम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार दीपनफल दीपन अन्य प्रकार अनुवासनसंस्कार अनुवासनको किसी किसीने रोधनका भेद स                          | ७२<br>७३<br>"<br>७४<br>"<br>७५<br>"<br>"<br>"      | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्शा नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर नक्शा मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का पुनः पातन का अनुभव गंधक से अनुभव लहसन में मर्दन का अनुभव पुनः पातन का अनुभव                                                                                               | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषभेदकथन उपविषकथन सक्तुकविषलक्षण मुस्तकविषलक्षण वैकाविषलक्षण वैद्यामाविषलक्षण कृगीविषलक्षण कृगीविषलक्षण विषों में घोटने से दोष                                    | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्टचम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार दीपनफल दीपन अन्य प्रकार अनुवासनसंस्कार अनुवासनको किसी किसीने रोधनका भेद म                           | ७२<br>७३<br>"<br>७४<br>"<br>७५<br>"<br>"<br>"      | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्शा नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर नक्शा मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का पुनः पातन का अनुभव गंधक से अनुभव लहसन में मर्दन का अनुभव पुनः पातन का अनुभव                                                                                               | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषभेदकथन उपविषकथन सक्तुकविषलक्षण मुस्तकविषलक्षण वैकाविषलक्षण कृतीविषलक्षण कृतीविषलक्षण कृतीविषलक्षण कृतीविषलक्षण कृतीविषलक्षण विषों में घोटने से दोष कृतीकविषलोधन | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्टचम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार दीपनफल दीपन अन्य प्रकार अनुवासनको किसी किसीने रोधनका भेद म् संस्कारोंकी प्रणाली दीपन अनुवासनकी क्रि | ७२<br>७३<br>"<br>७४<br>"<br>७५<br>"<br>"<br>"      | पारदसस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्शा नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर नक्शा मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का पुनः पातन का अनुभव गंधक से अनुभव लहसन में मर्दन का अनुभव पुनः पातन का अनुभव | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुखीकरण मुखीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषभेदकथन उपविषकथन सक्तुकविषलक्षण मुस्तकविषलक्षण वैकाविषलक्षण वैद्यामाविषलक्षण कृगीविषलक्षण कृगीविषलक्षण विषों में घोटने से दोष                                    | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |
| रोधनावश्यकता अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मृष्टचम्बुजरूप नियमनफल नियमनसंस्कार अन्यप्रकार नियमन और दीपन अन्य प्रकार नियमन कियेहुए पारदके लक्षण दीपन अन्य प्रकार दीपनफल दीपन अन्य प्रकार अनुवासनसंस्कार अनुवासनको किसी किसीने रोधनका भेद म                           | ७२<br>७३<br>"<br>७४<br>"<br>७५<br>"<br>"<br>"<br>" | पारदसंस्कार का पुनः आरम्भ पातनसंस्कार अनुभव आगे के लिये इंतजाम अनुभव पुनः अनुभव पातन के पांच भागों का नक्शा नतीजा पातन की प्रथम क्रिया का दूसरा पातन अनुभव पातन का अनुभव हिंगुलोत्पथपारद पर नक्शा मर्दन मूर्च्छनांतर्गत पातन का पुनः पातन का अनुभव गंधक से अनुभव लहसन में मर्दन का अनुभव पुनः पातन का अनुभव                                                                                               | "                    | अन्यप्रकार अन्य प्रकार सुगमप्रकार से सिद्धरस का मुस्रीकरण मुस्रीकरण अन्यप्रकार फिर अन्यप्रकार मुस्रीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की अन्य प्रकार नवविष विषोपविष विषोपविष विषोदकथन उपविषकथन सक्तुकविषलक्षण मुस्तकविषलक्षण वैरुत्तकविषलक्षण वृत्तमाभविषलक्षण श्रृगीविषलक्षण वृषो में घोटने से दोष श्रृगीकविषशोधन बुभुक्षितीकरण | १०७<br>"<br>"<br>अाज्ञा "<br>१०८ |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 884                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| बिड द्वारा बुभुक्षितीकरण ५०९                          | सीमाव को कायमुल्नार और बादहू कुश्ता ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कल्पितस्वर्णबीज                              |
| मुखीकरण "                                             | करने की तरकीब बजरिये अर्क धतूरा स्याह "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नुससः तसमीर जुहुब                            |
| बुभुक्षितीकरण                                         | सीमाव को कायमुंल्नार करने की तरकीब बजरिये "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तारबीज १२६                                   |
| बुभुक्षितीकरण गंधकजारण से "                           | धतुरा जर्द गुल के फल में तीस आंच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्वर्णबीज "                                  |
| यातुधानमुस्रीकरण "                                    | पारद अग्निस्थाई मेंहदी और बस्मे मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बीजसाधन सुवर्ण रजत ताम्र तीनों से "          |
| मुस्रीकरण ग्रास देकर ११०                              | चौदह आंच ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नागबीज "                                     |
| नुसामारण प्राप्त वनार                                 | पारद स्थिर बड के दूध से शीशी में एक आंच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वंगभस्म वा वंगबीज                            |
|                                                       | सीमाव को कायमुल्नार करनेवाली बृटियों और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बीजरंजनार्थ तैल                              |
|                                                       | अजजाड की फहरिस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अध्याय १४                                    |
| अध्याय ११                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जन्याय १०                                    |
|                                                       | सीमाव कायम बजरिये चोयाशीर गायवगैरः "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| बुभुक्षितीकरण-धृहर में ११०                            | कायम गर्दन सीमाव बजरिये रोगन सरफों का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बिड के अर्थ १२७                              |
| थूहर में बुभुक्षितीकरण का अनुभव                       | पारद स्थिर कसूम के तेल से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बिडबीज जारण के लिये                          |
| दूसरी आंच                                             | मीमान कामानाम करते की कालीन करिये जोगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अन्त प्रकार "                                |
| अग्नि देने का प्रकार बदल कर भूधर में १११              | सीमाव कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये चोया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बिड "                                        |
| तीसरी आंच                                             | अर्क लोहा नौसादर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अन्य प्रकार "                                |
| "                                                     | उकद सीमाव बजरिये हल फौलाद सीमाव नीमकायम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बिड अभ्रकजारण के लिये                        |
| चौथी आंच                                              | बजरिये हलफौलाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विडजारण के लिये                              |
| पांचवीं आंच                                           | सीमाव नीमकायम बजरिये हलफौलाद ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बिड सर्व लोहजारण के लिये                     |
| पारद अग्निस्थाई                                       | सीमाव नीमकायम बजरिये फौलाद बूटी से शिलाजीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रंदरिवड "                                  |
| माइआत के जोश देने का दर्जा                            | स्थिर उससे पारद स्थिर "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पुरदरावड<br>बिड स्वर्ण जारण के लिये          |
| आंच पर रखने से सीमाव की हालत                          | पारद स्थिर नीलेथोथे के तैल सें "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|                                                       | पारद को अग्निस्थाई करना संखिये से पारा कायमूल्नार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बिड सत्त्वजारण के लिये १२८                   |
| सीमाव कायमुल्नार के दर्जे<br>और भी प्रकार             | बजरिये बोत: बीट कबूतर व अर्क टेसू "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हेमजारण के लिये तीव्रनल बिड                  |
|                                                       | सीमाव कायम सुर्मा से "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बिड जारण के लिये "                           |
| कीमियाई सीमाव यह है कि जो कायमुल्नार है               | सीमाव कामुल्नार बजरिये अजसाद अदना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उग्र विड बनाने की क्रिया                     |
| सीमाव के कायमुल्नार होने की जरूरत                     | सीमात कारामल्लार "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सर्व लोह जारण के लिये बिड                    |
| नुकता कायम सीमाव ११३                                  | 44.30.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सर्व लोह जारण के लिये ज्वालामुंख बिड "       |
| सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब                     | तरकीव रोगन सीमाव कायमुल्नार सीमाव को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हेमजारण के लिये बिड                          |
| बजरिये लकड़ी करील                                     | कायमुल्नार करने के मुतल्लिक हिदायते ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बिड बनाने की दूसरी क्रिया                    |
| तरकीव कायमुल्नार करदन                                 | 0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बिड बनाने की तीसरी क्रिया "                  |
| सीमाव बजरिये चोया अर्क बेंगन जंगली                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अन्य प्रकार "                                |
| उकद सीमाव बजरिये चोया गीदर                            | का पुनः पातन १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वडवानल बिड स्वर्णादिलोह सत्त्वचारण के लिये " |
| तमाक्                                                 | पारद अग्निस्थायी दूसरा पातन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | as it is the internet and it is the          |
| पारा कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये                  | पारद अग्निस्थाई तीसरा पातन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|                                                       | पारद अग्निस्थाई चौथा पातन १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अध्याय १५                                    |
|                                                       | पारद अग्निस्थाई पांचवा पातन "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| अर्क आकाशबेल व अर्क दुधी खुर्द                        | पारद अग्निस्थाई छठा पातन "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|                                                       | पारद अग्निस्थाई सातवां पातन "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 558                                          |
|                                                       | चिर्मिटी से भावित अभ्र दूसरी भावना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चारणलक्षण "                                  |
|                                                       | तीसरी भावना "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चारणसंस्कार का रूप                           |
| सीमाव को गैरमुनिकद और लरजां कायमुल्नार                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चारण के भेद                                  |
| बनाने की तरकीब                                        | , पारद अग्निस्थायी आठवा पातन १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वासनौषधि "                                   |
| कायम करना पारे का चोया शाहतरा या                      | , उत्थापन उद्योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चारणोपयोगी संधान की क्रिया                   |
| चोया सिर्स से                                         | , चिर्मिटी की कांजी १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अन्य प्रकार                                  |
| सीमाव कायमुल्नार बजरिये अर्क शाहतरा व सिर्स           | , पादर अग्निस्थायी नववां पातन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| सीमाव को कायमुल्नार बनाने की तरकीब                    | , पारद अग्निस्थायी नववां पातन "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>गु</b> क्त १२९                            |
| बजरिये पूट अर्कपत्ता आक सफेद                          | י וואן אוואניזוייוני ניייון זווויו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जारणोपयोगी अष्ट महौषधि १३०                   |
| तरकीब सीमाव कायमुल्नार बजरिये अर्क अस्पन्द            | College of the colleg | जारणोपयोगी सिद्धमूली "                       |
| व अर्क बिससपरा                                        | , चिर्मिटी से भावित अभ्र पारद अग्निस्थायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अभ्रक जारण के भेद "                          |
| सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब                     | दूसरे भागका पहला पातन १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अभ्रकसत्त्वपर्याय                            |
| diana in 6.73.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अभ्रकसत्त्वजारणार्थ अभ्रचूर्ण क्रिया         |
| बजरिये चोया अर्क बथुआ कीमियाई ११                      | गगनप्रासलक्षण १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| बजारय चार्या जम बचुना सार्गाः                         | , नवम ग्रासमानसस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अन्य प्रकार "                                |
| सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब                     | प्राप्त का मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अभ्रक जारण के लिये अभ्रक को भावित करने की    |
| बजरिये अर्ककंघी                                       | " मतान्तर से ग्रास की संख्या और मान अभ्रजारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्रिया "                                     |
| तरकीब निकालने अर्क कंघी को मुतल्लिक                   | " पारदलक्षण १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निर्मुख अभ्रक चारण प्रयोग                    |
| सीमाव कायम                                            | " ग्रासानंतर पारददशा का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चणकाम्ल और अम्लवेतत्त की उत्तमता १३१         |
| नीयान कार्यस्तार तजरिये अर्दकंघी                      | " अन्य प्रकार १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निर्मुख गगन चारण क्रिया                      |
| सीमाव कायमुल्नार बजरिये अर्ककंघी                      | 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निर्मुख अभ्रचारण के लिये अभ्रसाधन            |
| तरकाव तानान काना नता                                  | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चारण के लिये विशेष कांजी                     |
| ० ो च्या चर्च वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अभिषेक '                                     |
| सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब                     | " पारद बंदना १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जानपक                                        |
| बजरिये कंघी                                           | "पारद वंदना १२५<br>"बीज की सिद्धि किये बिना केवल शद्ध लोहादि जारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अन्य प्रकार                                  |
| बजरिये कंघी सीमाव को कायमुल्लार व मुसक्फा करने की     | " बीज की सिद्धि किये बिना केवल शुद्ध लोहादि जारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अन्य प्रकार ,                                |
| बजरिये कंघी                                           | " बीज की सिद्धि किये बिना केवल शुद्ध लोहादि जारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |

| अन्य प्रकार                                    | 999 |
|------------------------------------------------|-----|
| फिर अन्यप्रकार                                 | "   |
| निर्मुख चारण के लिये सूतसंस्कार                | ,,  |
| बिडयोग से तप्तसल्बद्वारा निर्मुख स्वर्णादि चार | ण " |
| समुख में अभ्रचारण                              | ,,  |
| समुखगगनचारणक्रिया                              |     |
| द्वितीय समुखगगनचारणक्रिया                      | "   |
| तृतीय समुखगगनचारणक्रिया                        | 833 |
| समुख में गगनचारण                               |     |
| वासनामुखचारणक्रिया                             | 0.  |
| गगन के वासनामुखचारण का प्रकारांतर              | "   |
| गगनके वासनामुख चारण का                         |     |
| शुकपिच्छास्य प्रकारांतर                        | 633 |
| तीक्ष्ण चारण जारण                              | "   |
|                                                |     |
| अध्याय १६                                      |     |
| गर्भदतिलक्षण                                   | 938 |

| गभेद्रीतलक्षण                                      | 38     |
|----------------------------------------------------|--------|
| अन्य प्रकार                                        | "      |
| गर्भद्रति का प्रयोजन                               | 11     |
| केवल अभ्रकजारण का निषेध                            | "      |
| गर्भद्रावी होने के निमित्त अभ्रसत्त्व के साथ ताप्य | सत्त्व |
| का मेल करे                                         | "      |
| अभ्रक गर्भद्रुतिप्रकार                             | "      |
| अभ्रसत्त्वके गर्भद्रावी होने के निमित्त ताम्र      |        |
| और माक्षिकका मेल करना                              | 11     |
| गगनगर्भद्रुति                                      | 38     |
| निर्मुख जारणोपयोगी और भस्मोपयोगी महाद्रव           | १३५    |
| स्वर्णगर्भद्रुति की आवश्यकता और स्वर्णद्रुति       | का     |
| समय                                                | 17     |
| गर्भद्रावी होने के लिये बीजों के संस्कार की क्रिया |        |
| अन्य प्रकार                                        | "      |
| द्रुति के स्वर्णबीज का साधन                        | "      |
| अन्य प्रकार                                        | "      |
| द्रति के स्वर्ण का महाबीजसाघन                      | .,     |
| द्रुति के निमित्त स्वर्णपत्रों को धूपित करना       | 358    |
| तारवंगादिगर्भद्रतिक्रिया                           | "      |
| नागबीजसाधन                                         | 11     |
| वंगबीजसाधन                                         | **     |
| नाग और वंग की गर्भद्रुति                           | 13     |
| स्वर्णगर्भद्रुतिक्रिया बिडयोग से                   | १३७    |
| गर्भद्रतिपरीक्षा                                   | 2.5    |
| द्रुतग्रास की निशोधकरणक्रिया जारण                  | 12     |
|                                                    |        |

#### अध्याय १७

258

बाह्यद्रुति लक्षण

| बाह्यद्रतिफल                       |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| द्रति की दु:साध्यता                | n                    |
| अन्यप्रकार                         | "                    |
| अभ्रकबाह्यदुति क्रिया              | .,                   |
| अभवाह्यद्रुति क्रिया तथा बद्धत्व   | "                    |
| अभ्रकद्रुति                        | "                    |
| अभ्रकसत्त्व की चूर्णपरिवापसे दुर्ग | ते "                 |
| अभ्रसत्त्व को कांजी के सौ पुट देने | और हर बार घरिया      |
| में औटाने से द्रुति                | १३९                  |
| अभक महलल करने की तरकी              | r                    |
| श्वेत धान्याभ्र को भावना दे त      | ीन बार अन्धमूषा में  |
| धोंकने से दति                      |                      |
| अभ्रद्गति धान्याभ्र को भावना दे    | तीन बार अन्धमूषा में |
| धोंकने से दुति                     | 'n                   |
| वाका त श्रात                       |                      |

| अन्य प्रकार                                                        | 5.84    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| और अन्य प्रकार                                                     |         |
| अभ्रक के महलूल करने की तरकीब धोंकने                                |         |
| से द्रुति<br>धान्याभ्र को केली की जड़ में रख उपलों की              | १४      |
| द्वि                                                               | . 41.4  |
| धान्याभ्रक को चाकीयंत्र से दूति                                    |         |
| और द्रुति                                                          |         |
| सीमाव तलक की दुति                                                  |         |
| अभ्रक की स्वेदनयंत्र से दुति                                       |         |
| अभकद्रुति कोंचपत्र से<br>धान्याभक की दोलायत्र से द्रुति            | 88      |
| धान्याभ्रक की पृथ्वी में गाडकर द्रुति                              |         |
| धान्याभ्रक की धूप से द्रुति                                        |         |
| अन्य प्रकार                                                        |         |
| वार्त्तिक<br>अन्य प्रकार                                           |         |
| अभकदुति और दुतियोगसे चन्द्रोदय अभकसे                               |         |
| पारदनिष्कासन                                                       | 68      |
| हल अवरक से कायमुल्नार करने की तरकीव                                |         |
| अभ्रकद्रुति से फवायद                                               |         |
| अभ्रकद्रुति से शकल सवास और फवायद                                   |         |
| अभ्रक को महलूल करने की तरकीब उर्दू<br>हल अभ्रक की तरकीब            |         |
| अभकदुति से अञ्चल छूने के पाने में घोट पुट                          | टे कडन  |
| तय्यार करके बादह चाहहल में                                         | \$8:    |
| अकबर को महलूल करने और उसमे सीमाव                                   | निकालने |
| की तरकीब चाहहल से दुति                                             | 883     |
| बीरबहूटी को महलूल करके की तरकीब<br>स्वर्णदूति                      |         |
| अन्यप्रकार                                                         | ,       |
| सोने और रूपे की दुति                                               | ,       |
| लोहद्रावण                                                          | ,       |
| अन्यप्रकार                                                         |         |
| लोहद्रुतिक्रियानंतर बुद्धक्रिया<br>लोहद्रुति क्रिया                | ,,      |
| ताम्रद्रति                                                         | ,,      |
| हलसुरब व अबरक                                                      | "       |
| हलसुरब व अभ्रक                                                     | 1)      |
| सिक्के से पारा बनाना                                               | "       |
| अकसीर अहसाद व अहसाम सुरख व वंग के ह<br>की यानी पारा बनाने की तरकीब | ल करने  |
| सिक्के के सीमाव का कुस्ता                                          | 888     |
| संगजराहत दुति                                                      | 684     |
| सप्तधातुद्रावणे                                                    | ,,      |
| लोहद्रावकारक देवदाली गन्धक                                         | "       |
| सत्त्वद्रावक<br>हरितालद्रुति                                       | ,,      |
|                                                                    | "       |
| पाषाणद्रुति<br>होराको द्रुति                                       | 0       |
| मोती की दुति                                                       | 684     |
| हलमुरवारीद–मोती की द्रुतिधूपमें                                    | , ,     |
| नोती की दुति-चाह हलमेंहलमुरवारीद                                   | "       |
| भन्य प्रकार                                                        | "       |
| भौर अन्य प्रकार                                                    | 88€     |
| हलमुरवारीद<br>स्वागट ट्रेन्स्यासम्बद्धाः                           | "       |
| क्वायद हलमुरवारीद<br>पुरवारीद महलूल का स्रवास                      | "       |
| नदफ से मुरवारीद बनाने की तरकीब सदफ व                               | हो हल   |
| हरना                                                               | "       |
| गम चीजों की द्रुति की क्रिया बजरियेखुम                             | "       |
|                                                                    |         |

|                                            | 146       |
|--------------------------------------------|-----------|
| चाह हल की तरकीब                            | ,,        |
| हिदायत मुतअल्लिक चाहहल                     | "         |
| दुति के मुतल्लिक                           |           |
| पारदहल                                     | 680       |
| पारदद्वति से लवणद्वति के द्वारा पार        | रददुति से |
| रजतकरयोग                                   | "         |
| अक्षलवण                                    | "         |
| अनेकदुतिमेलापन                             | "         |
| नागद्गति                                   | "         |
| दूसरा उद्योग                               | "         |
| कार्य में सफलता न देख दोनों बार की         | हवा का    |
| मेल                                        | "         |
| नकशा                                       | "         |
| नागद्गुति                                  | 588       |
| मदनमुद्रा सय्याद पहाड की क्रिया से उपरोत्त | ह किया का |
| दुसरी बार अनुभव                            | 288       |
| मदनमुद्रा का दूसरा प्रकार अनुभव            | "         |
| मदनमुद्रा                                  | "         |
| जलमुद्रा                                   | . 11      |
| कृष्णधान्याभ                               | "         |
| धान्याभ्र में विशेषभावना                   | 686       |
| अभ्रद्गति उद्योग पुनः                      |           |
| अपनी बुद्धि से पुनः उद्योग                 | 240       |
| द्रुति के निमित्त सिरके का तीव सिरका       |           |
| उद्योग                                     |           |
| अध्याय १८                                  |           |
| 11-41-4                                    |           |

#### जारण की आवश्यकता 240 गंधक जारणबिना पारदसाधननिषेध गंध और बीजजारण आवश्यकता अन्य प्रकार 248 हेम और गंधजारण की आवश्यकता बीजजारण की आवश्यकता गगनग्रास की आवश्यकता अभ्रजारण की आवश्यकता गंधजारणफल 848 षडगुणान्त गंधकजारणफल अन्यप्रकार १५२ शतगुणाजारण शत और सहस्रगुण गंधकजारणफल अन्य प्रकार पिष्टी बनाकर भूधरदिद्वारा गंधकजारणफल दश गुण से वेधकफल और वेधविधान पिच्टी की किया और भूधर से गंधक जारण किया और उसके जारण का फल तुलायंत्रद्वारा गंधक जारणफल गंधक और अभ्रकजारणमहत्त्व 843 षड्गुणगंधकजारणकी आवश्यकता गंधाभ्रजारणफल रसायन और धातुवाद दोनों के उपयोगी अभ्रक का जारण अभ्रजारण फल एक अभ्रसत्त्व ही पारे का पक्षच्छैद करता है पक्षच्छेद के बिना रसबंध असंभव छिन्नपक्षलक्षण अभ्रजीर्णरसलक्षण चंचलपारद का अभ्रकजारणविनाबद्ध अभ्रक के पांचग्रास के अनंतर ही बीजजारण की अभ्रजारणफल-अभ्र जारण से पारद का बंधन सुगम होता है

| ( 0                                                            |          |                                                         | १६१            | ग्धकजारण सोमानलयंत्र से                                            | 239                   |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>बिगुणसत्त्वजारणफल</b>                                       | sdx.     | स्वर्णजारण बिडयोग से कच्छपयंत्र द्वारा                  | 17.            | गंधकजारण नाभियंत्र से                                              | .,                    |
| समादिअभ्रकजारणफल                                               | 0        | अन्य प्रकार<br>कच्छपयंत्रद्वारा जारण                    | 11             | अन्तर्धूम गंधकजारण कूपीद्वारा                                      | "                     |
| समादिअभ्रकजीर्ण के वर्जे                                       | ,,       | कल्पितबीजजारण                                           | "              | फिर अन्तर्धूम गंधकजारण कूपीढारा                                    | ,                     |
| स्वर्ण जारणफल                                                  | .,       | चारित दोलायंत्र से जारण                                 | "              | n n n n n n                                                        | १६९                   |
| स्वर्णजारित पारद के गुण                                        |          | अभ्रजारण जलयंत्र से                                     | 11             | कज्जली को बिना समान समान गंधकजारण                                  | गोपदेश ''             |
| गुध अभक हमादिजारण के फलों की संख्या                            | १५५      |                                                         | "              | षड्गुण बलिजारर से रससिंदूर संपादन                                  | THE PARTY OF          |
| किस निमित्त किसका जारण करे                                     | 111      | महाद्राव<br>अन्य प्रकार                                 | १६२            | मर्च्छन के लिये कज्जली                                             | "                     |
| किस कर्म में किस रंग का अभ्रक लेना चाहिये                      | "        | ग्रासजीर्णपरीक्षा                                       | "              | गंधकजारणमें नागादिकी पिष्टी धातुपयोगी                              | है "                  |
| वर्णभेद से अभ्रकजारणफल                                         |          | ग्रासजीर्ण परीक्षा अजीर्णनिशान                          | .,,            | गंधकजारण के लिये कूपी                                              |                       |
| स्वर्ण और चांदीके उपयोगी पृथक्जारणका वण                        | नि ''    | जारणसंस्कारोपयोगी तेजाब शोरा सज्जीद्राव                 | र १६२          | ग्रस्तधात वा केवल पारद को मूर्च्छन करे                             | The State of Land     |
| किस निमित्त किसका जारण करे                                     | "        | महाद्रव                                                 | **             | एकमत से बीजजारणान्तर गंधकजारण आव                                   | देश १७०               |
| भिन्नधातुओं के जारण का पृथक् २ फल                              | ,,       | तरकीब तेजाब माइफारूक                                    | १६३            | बीजजारणान्तर गंधकजारण भूधरयंत्र से                                 | c 11                  |
| तीक्ष्णलोहजारण का फल                                           | "        | शोरादि तेजाब                                            | "              | गंधकजारण से अकसीर खुर्दनी व कीमियाई                                |                       |
| संपूर्ण लोहों के जारण से पारद बढ़ हो जाता                      | ₹ "·     | णंसद्रावविधि<br>-                                       | "              |                                                                    |                       |
| अभ और स्वर्ण जारण से पारदबढ़ हो जा                             | है और    | तेजाबकी तरकीब                                           | ,,             | अध्याय २१                                                          |                       |
| दोनोंका वेधक होता है                                           | १५६      | <b>गंसदा</b> व                                          | ,,             |                                                                    | N ST                  |
| रसबंधनप्रशंसा                                                  | "        | अन्य प्रकार                                             | 11             | चंद्रोदय का अनुभव                                                  | १७०                   |
| जारितपारद भक्षण की महिमा                                       | "        | तेजाब गंधक की तरकीब                                     | ,,             | भाग से पारे के मूर्च्छन का अनुभव                                   | ,,                    |
| हेमादिजीर्णसूत भक्षण फल                                        | "        | पारदसिद्धवेधक                                           | "              | चंद्रोदय-का दूसरा अनुभव                                            |                       |
| जारण के रूप अर्थात् जारणा के तीन भाग                           | "        |                                                         |                | पारदनिष्कासन                                                       | १७१                   |
| जारणारूप                                                       | "        | अध्याय २०                                               |                | स्वर्णभस्म करना वा उत्थापन                                         | 805                   |
| जारणा के भेद                                                   | ,        | 010414 (5                                               |                | उत्थापन                                                            | ,,                    |
| जारणा के तीन भेद                                               | ,,       | पारद उपासना                                             | 888            | भस्मीकरण                                                           | · C                   |
| मुखलक्षण                                                       | "        | षड्गुणगंधकजारण जारणावश्यकता                             |                | चन्द्रोदय का तृतीय अनुभव दत्तमेटरिया र                             | माडका "               |
| समुबलक्षण                                                      | १५७      | गंधकजारित पारदगुण                                       |                | की क्रिया से                                                       | "                     |
| निर्मुख जारणलक्षण                                              | "        | गंधकजारण आवश्यकता                                       | ***            | चन्द्रोदय का चतुर्थ अनुभव                                          | ,,                    |
| द्वितीय निर्मुखजारणलक्षण                                       | ,,       | शुद्ध गंधकजारण आदेण                                     | ,,             | गंधकजारण का अनुभव बहिर्धूम                                         |                       |
| समुखजारण लक्षण                                                 |          | गंधकजारण के भेद                                         | ,,             | इष्टिकायंत्र से गंधकजारण का अनुभव                                  | 1912                  |
| वासनामुखजारणा लक्षण                                            |          | षड्गुण गंधकजारण सत्वद्वारा बर्हिधूम                     | ,,             | इष्टिकायंत्रद्वारा गंधकजारण का पुनः अनु                            | રૂનવ<br>-             |
| राजवक्त्रवान् का लक्षण                                         | ,,       | गन्धक जारण हण्डिका यन्त्र से बर्हिधूम                   | 0.51.          |                                                                    | Eare                  |
| जारणा के दो प्रकार बाल व वृद्ध                                 | "        | शिवशक्ति मंत्रद्वारा गंधकजारण बर्हिधूम                  | १६५            | भस्ममुद्राप्रकार                                                   | १७३<br>१७४            |
| अन्य प्रकार                                                    | ,,       | स्वर्परद्वारा गंधकजारण बहिर्धूम                         |                | गंधकजारण का तीसरी बार अनुभव                                        |                       |
| जारणा                                                          | ,,       | अन्य प्रकार                                             | ,,             | इष्टिकायंत्र द्वारा गंधकजारण का अनुभव                              | 1 "                   |
| जारणाक्रम                                                      |          | गंधकजारण कूपीद्वारा                                     | **             | चौथी बार                                                           | १७५                   |
| धातुबाद के निम्नित आदि में अभ्रअन्त में हे                     | मजारण का | षड्गुण गंधकजारण के लिये यंत्रमानक्रम                    | "              | फल                                                                 |                       |
| आवश्यकता                                                       |          | मूषाद्वारा गंधकजारण अन्तर्धूम                           | ,,             | इष्टिकायंत्र द्वारा गंधकजारण संस्कृत पा                            | १७६                   |
| गगनग्राससमय                                                    | १५८      | गंधकजारण मूषाद्वारा<br>लोहसपुटद्वारा गंधकजारण अन्तर्धूम |                | उपरोक्त कज्जली से पारद का उत्थापन                                  | 104                   |
| जारणाक्रम                                                      | "        | लोहसंपुटद्वारा भूधरयंत्र से गंधकजारण                    | न्तर्धम १६५    | दूसरी आंच                                                          | १७७                   |
| बालजारणाक्रम                                                   | "        | गंधकजारण इष्टिकायंत्र से                                | १६६            | तीसरी आंच                                                          | "                     |
| वृद्धजारणाक्रम                                                 | "        | गंधकजारण वा रसमूर्च्छन इष्टिकायंत्र                     |                | चौथी आंच                                                           | ,,                    |
| जारणामाहात्म्य                                                 |          | गंधकजारण गौरीयन्त्र से                                  |                | पांचवीं आंच                                                        | ,,                    |
| अन्य प्रकार                                                    | "        | गौरीयंत्र उपयोगी वार्ता                                 | "              | छठी आंच                                                            |                       |
| फिर अन्यप्रकार<br>सर्वजारण की आदिकर्तव्यता                     | १५९      | इष्टिका से गंधकजारण भूकरनकला क                          | रने की         | सातवी आंच                                                          | ५७८                   |
|                                                                | n        | तरकीब जिसको घडगुणगंधकजारण का                            | हते हैं "      | आठवी आंच                                                           | ,,                    |
| जारणाक्रम<br>प्रार्थना                                         | "        | गंधकजारण कुजलयंत्रद्वारा इष्टिकायंत्र                   | का भेद १६७     | नवी आंच                                                            | ,,                    |
| मंत्र                                                          | "        | कनककुंडरीयत्र इष्टिका यंत्रभेद                          | 0              | दसवीं आंच                                                          | ,,                    |
| 41                                                             |          | गंधकजारण गौरीयंत्र से जारणार्थ                          | ,,             | ग्यारहवी आंच                                                       | 17                    |
| 90                                                             |          | गंधकसाधन                                                |                | बारहवी आंच                                                         | 9109                  |
| अध्याय १९                                                      |          | गंधकशोधन                                                |                | अनुभव                                                              | १७९                   |
| पारदवंदना                                                      | १५९      | गंधकजारण के बाद पारे को असली ह                          | हालत पर        | तीसरा भाग                                                          |                       |
| जारणालक्षण                                                     |          | लाने का तरीका                                           |                | षड्गुणबलिजारित हिंगुल से पारद का                                   | १८३                   |
| शना प्रकार                                                     | "        | गंधकजारण सम्मति सिकताभूधर वा                            | कच्छपयत्र स    | उत्थापन फल<br>गन्धकपिष्टी का अनुभव                                 | 858                   |
| क्र जनके जारण का प्रकार                                        | 860      | गंधकजारण कच्छपयंत्र                                     | ,,             | गन्धकारणका अनुभव कच्छपयंत्रद्वार                                   |                       |
| ग्रासमान बार उन्हें का प्राप्त के अनंतर दोलायंत्र को छोड़ कच्छ | ज्ययं    | अन्य प्रकार                                             | 05.4           | गम्यक्रणारणका अनुभव कच्छ्रप्यत्रहार                                | ा—पूड म<br>अंडे में ' |
|                                                                |          | धड्गुणरसजारण कच्छपयंत्र से                              | 7 7 "          | उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनुभव-<br>" " तीसरी बार अनुभव-कूंडे में | 10 T                  |
| सं जारण कर<br>गर्भद्रवित अभ्रसत्त्व और बीजों के जार            | ण की     | गडुकायंत्र से गंधकजारण वा कच्छपय                        | श्रिक्याचित्र  | " " चौथी बार अनुभव–कूंडे में                                       | RESERVED.             |
| क्रिया दोलायंत्र से                                            |          | गंधकजारण कच्छपयंत्र से पारद को                          | आतबुभुाक्षत ,, | " " पांचवीं बार अनुभव-कूडेमें                                      | 924                   |
| सिद्धमत से हेमजारण                                             |          | करणार्थ षड्गुण गंधकजारण                                 | "              | " " छठी बार अनुभव-कूंडे में                                        | (0)                   |
| जारणकिया                                                       | ,        | वज्रमुद्राकथन                                           | "              | " " सातवीं बार अनुभव-कूंडे में                                     |                       |
| कच्छपयंत्र द्वारा स्वर्णजारण                                   |          | गंधकजारण कच्छपयंत्र से                                  |                |                                                                    |                       |

|                                                      | अनुक्रमणिका                                |                   |                                        | १५   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------|
| " े आठवीं बार अनुभव–तामचीनीके पात्र में १८५          | अग्निपुट                                   | 999               | जारण                                   | 980  |
| " " नवीं बार अनुभव-तामचीनीके पात्र में "             | " " छठी बार अनुभव                          |                   | स्वर्णजारणमर्दन                        | २१२  |
| " " दसवी बार अनुभव-तामचीनीके पात्रमें "              | " " सातवीं बार अनुभव                       | 298               | चारण                                   | "    |
| " " ग्यारहवी बार अनुभव-कूडे में १८६                  | " " आठवी बार अनुभव                         | .1                | मुषाद्वारा जारण                        | "    |
| " " बारहवीं बार अनुभव-कूडे में "                     | " " नवीं बार अनुभव                         | .,                | पुनः मर्दन                             | "    |
| " " तेरहवी बार अनुभव-कूडे में                        | " " दशवीं बार अनुभव                        | 999               | दोला में जारण                          | "    |
| " " चौदहवीं बार अनुभव-कूडेमें टबमें रखकर "           | " " ग्यारहवीं बार अनुभव                    | 500               | स्वर्णजारणमर्दन                        | 563  |
| " " पन्द्रहवीं बार अनुभव छोटे नंदोरमें-कूंडे में "   | " " बारहवीं बार अनुभव                      | 908               | चारण                                   | "    |
| " " सोलहवीं बार अनुभव-कूंडेमें छोटे नंदौरमें १८७     | " " तेरहवीं बार अनुभव                      | ,,                | दोला में जारण                          | 583  |
| " " सत्तरहवीं बार,अनुभव-कूंडे में                    | " " चौदहवीं बार अनुभव                      | २०२               | नक्शा                                  | 568  |
| " " अठारहवीं बार अनुभव-तामचीनीकी रकाबीमें "          |                                            | मंपूट द्वारा      | सिद्धमतदोला से स्वर्णजारण              | "    |
| " " उन्नीसवीं बार अनुभव कूंडे में                    | भूधरयंत्र में                              | . "               | मर्दन                                  | ,,   |
| " " बीसवीं बार अनुभव-मिट्टी की सैनक "                | " " अकलीमियां की क्रिया से                 |                   | चारण                                   | .,   |
| " " इक्कीसवीं बार अनुभव-सैनक में १८८                 | उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव          | भगर यंत्र         | जारण                                   | .,   |
| " " बाइसवीं बार अनुभव-सैनक में "                     | में                                        | 44. "             | सूक्ष्मवृत्तान्त                       | 784  |
| " " तेईसवीं बार अनुभव–सैनक में                       | " " तीसरी बार अनुभव-भूधरयंत्र में          | २०३               |                                        |      |
| " " चौबीसवीं बार अनुभव-सैनक में "                    | " " चौथी बार अनुभव-भूधरयंत्र में           | 208               | 37877777 71.                           |      |
| " " पच्चीसवीं बार अनुभव–लोहपात्र में "               | " " पांचवीं बार अनुभव-भूधरयंत्र में        | 17                | अध्याय २५                              |      |
| " " छब्बीसवीं बार अनुभव-लोहपात्र में                 | " " छठी बार अनुभव-भूधरयत्र में             | "                 | पारदवन्दना                             | २१७  |
| " " सत्ताईसवीं बार अनुभव–सैनक में                    | 331 411 4311 44111                         |                   | रंजनलक्षण                              | ,,   |
| " " अट्टाईसवीं बार अनुभव–सैनक में                    |                                            |                   |                                        |      |
| जिल्लामा वार जिल्लामा न                              | अध्याय २२                                  |                   | रसरागसंस्कार                           | २१७  |
| " " उन्नतीसबीं बार अनुभव–सैनक में १८८                |                                            |                   | रसरागसारणास्थ्यसंस्कार                 |      |
| " " तीसवीं बार अनुभव-लोहपात्र में "                  | अभ्रसत्त्वजारण की आद्योपान्तक्रिया         | 508               | रसरागक्रिया                            | "    |
| " " इकतीसवीं बार अनुभव-लोहपात्र में                  | अभ्रकजारणकी कच्छपके पीछे खुलीमूषामें       | क्रिया २०५        | रजनक्रिया                              |      |
| " " बत्तीसवीं बार अनुभव-लोहपात्र में                 | अभ्रजारण                                   |                   | अन्यप्रकार                             | "    |
| " " तेंतीसवीं बार अनुभव-लोहपात्र मे "                | अभ्रसत्त्वजारणक्रिया आद्योपान्तदोला        | **                | बीज की अवधि                            |      |
| " " चौतीसवीं बार अनुभव-लोहपात्र में १८९              | कच्छपयंत्र से                              | "                 | स्वर्णबीज                              |      |
| " " पैतीसवीं बार अनुभव-लोह पात्र में १९०             | गगनभक्षण की सुगम किया मुषाद्वारा           | "                 |                                        |      |
| " " छत्तीसबीं बार अनुभव-लोहपात्र में                 | और भी                                      |                   | ताम्रबीज                               |      |
| पारदउत्थापन "                                        | धान्याभ्रकचारण और जारण                     | "                 | रंजन-रसरहस्य से                        | २१८  |
| कच्छपयंत्र से निकले पारद गंधक का डौरू द्वारा पातन    | जारणा                                      | "                 | अन्यप्रकार                             | "    |
| प्रथम बार                                            |                                            |                   | कंकुष्ठादिगण                           | ,,   |
| उपरोक्त पारद गंधक का द्वितीय बार पातन                | अध्याय २३                                  |                   | रंजन-गंध, सग, नवसादर तैल से            | "    |
| " " तीसरी बार पातन                                   | जञ्चाय ५२                                  |                   | रजन                                    | ,,   |
| " " चौथी बार पातन १९१                                | स्वर्णजारण कटोरे में                       | २०६               | चांदी में रंजन की आवश्यकता नहीं        |      |
| " " पांचवीं बार पातन                                 | बुभुक्षित करके स्वर्ण खिलाने की द्वितीय वि | क्रेयामें धूप में |                                        |      |
| " " जौनपुर की अलकीमियां कमेटी के बने पातालयंत्र      | तप्तसल्व में मर्दन फिर दोला में जारण       | 200               | अध्याय २६                              |      |
| अर्थात् चीनीफिरे १९१                                 | स्वर्णादि चारण और जारण क्रिया दोलाय        | विसे "            |                                        |      |
| मिट्टी के डौरू द्वारा उत्थापन का अनुभव-प्रथम         | स्वर्णजारण के लिये बिड                     | "                 | सारलक्षण                               | 288  |
| भाग "                                                | गन्धकजारण वा मुखीकरण                       | "                 | अन्यप्रकार                             | "    |
| उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव-द्वितीय            | बीजजारण समुदाय से                          | २०७               | <b>भा</b> रणक्रिया                     | "    |
| भाग "                                                | अबुभुक्षितपारद में बिडयोग से स्वय          | र्गजारण की        | सारण तैल                               |      |
| " " तीसरी बार अनुभव                                  | क्रिया                                     | २०८               | अन्य प्रकार                            | 11   |
| " " चौथी बार, अनुभव "                                | स्वर्णजारण बिडयोग से कच्छपयंत्र द्वारा     | "                 | प्रकारान्तर से सारण                    |      |
| " " पांचवी बार अनुभव १९२                             | हेमजारणपर्यंत ही रसायनप्रयोग में आवश       | यकता है "         |                                        |      |
| " " छठी बार अनुभव "                                  |                                            |                   | अध्याय २७                              |      |
| " " सातवी बार अनुभव                                  | अध्याय २४                                  |                   |                                        | 220  |
| " " आठवीं बार अनुभव "                                | अञ्चाय ५०                                  |                   | क्रामण के द्रव्य                       | 220  |
| " " नववीं बार अनुभव                                  | स्वर्णजारण के लिये संधानसाधन चारणाध        | त्याय में रखी     | क्रामण                                 | ,,   |
| बिडप्रयोग का अनुभव दोलायन्त्र से "                   | र० प० से उद्घृत                            | ,                 | प्रकारान्तर क्रामण<br>क्रामण के द्रव्य | "    |
| " " जलयन्त्र से "                                    | संघानक्रिया                                | २०८               |                                        | "    |
| जलयन्त्र द्वारा बिडप्रयोग का उपरोक्त क्रिया का दूसरी | " " दूसरा भाग                              | "                 | क्रामण                                 | 228  |
| बार अनुभव १९४                                        | " " तीसरा भाग                              | "                 | सत्तरहवां संस्कार क्रामण               | 111  |
| अनुभव जलयंत्र नीचे कटोरी लगा भस्ममुद्रा-             | " " चौथा भाग                               | "                 | The second second second second        |      |
| प्रयोग से १९५                                        | सन्धान जो फोक से तैयार हुआ                 | "                 | अध्याय २८                              |      |
| नक्शा गल की गर्मी का                                 | धान्याम्ल                                  | "                 | पारद की वेधक शक्ति                     | 27.0 |
| गन्धकजारण तुलायंत्रद्वारा भट्ठी पर वालुकायंत्र मे ९६ | अनुभव                                      | 280               | वेधलक्षण                               | 256  |
| उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव भट्ठी पर           | स्वर्णचारण और जारण                         | .,                | वयलवम्<br>तेपवेधलक्षण                  | n n  |
| बालुकायंत्र में                                      | पुनः मर्दन                                 | ,,                | अन्य प्रकार                            | "    |
| " तीसरी बार अनुभव अग्निपुट में "                     | पुनः चारण                                  | ,,                | क्षेपवेधलक्षण                          | 11   |
| " " चौथी बार अनुभव वालुकाभरे नलके में रखे बारहर      | चारणफल                                     |                   |                                        |      |

|                                         | 222    |
|-----------------------------------------|--------|
| कुन्तवेधलक्षण                           |        |
| अन्य प्रकार                             | "      |
| तरह करना वेध वा कुन्तबोध                | ,,     |
| धूमवेदलक्षण                             |        |
| गब्दवेध                                 | "      |
| उदाटन                                   | "      |
| स्वेदन                                  | "      |
| वेधकर्म                                 | . "    |
| लेपवेधाधिकारीपारद से वेध करने की क्रिया | ,,     |
| दण्ड वा कुन्तवेध की क्रिया              | "      |
| बेध जिसका किया जाय वह धातु              | "      |
| सन्नहवां संस्कार वेध                    | २२२    |
| जितना अधिक बीज जारण होगा उतनी ही        |        |
| अधिकवेधणक्ति जानो                       | "      |
| पहले लोह पर परीक्षा कर पीछे देह पर      | प्रयोग |
| करे                                     | "      |

#### अध्याय २९

| उत्तमवेधक प्रयोग विचारणीय लक्षप्रद २२३              |
|-----------------------------------------------------|
| ढाकतैलप्रीीग से वेदक पारद गंधक कल्क                 |
| पलागबीजकल्प "                                       |
| रससिंदूर को गंधकतेल से मिलाकर तारपत्र लेपकर         |
| सोना बनाने की क्रिया                                |
| रससिंदूर बनाकर टंकण तैलयोग से वेधक "                |
| वेदक अंकोलतैल से पारद अभ्रक का द्वन्द्व कर ताम्र का |
| सोना-अंकोल बीजकल्प                                  |
| पारद और अभ्रक से राग आदि की चांदी                   |
| सुवर्णकर पहेली                                      |
| पारा गंधक सोना सीमा बूटी जग्यचंचली                  |
| पारदभस्म को कोटिवेधी करने की क्रिया २२४             |
| अकसीर तिलाई बजरियः गोली सीमाव व र्तिला "            |
| सीमाव और तिला से अकसीर तिलाई                        |
| नुसखा अकसीरी तिलाई बजरियः कुश्तैउकदसीमाव व          |
| तिला "                                              |
| नौसादर का तैल बना उससे पारद अग्निस्थायी कर          |
| उसमें १/४ स्वर्ण खिला वेधक करता है "                |
| नौसादर से शोरा आदि वेधक योग                         |
| कर्पूर तैल २२५                                      |
| अकसीर तिलाई रोगन नौसादर से २२६                      |
| नुससा अकसीर शमसी०                                   |
| अकसीर शमस बजरिय० "                                  |
| तर्जुमा २२७                                         |
| तर्जुमा गुलिश्त अशाइत से आगे                        |
| तरकीब तलखुल बोल                                     |
| नुसला कमरी सीमाव को मुसफ्फा                         |
| अकसीर नुकरई बजरियः                                  |
| सीमाव और नुकरा से अकसीर                             |
| नुकरई                                               |
| अग्निस्थायी पारद चांदीयोग २२८                       |
| फौलादयोग से वेधक पारद                               |
| नमसा अकसीर अजसीमाव व मिससरा तान                     |
| पारदबंधकवेधक पारद को भूनागताम् की कटोरी में         |
| पकाकर -                                             |
| नुसखा अकसीर तूतिया से मुसप्का और सुर्ख              |
| तांबा इ० "                                          |
| तरकीव रोगन बैजा "                                   |
| तरकीव नौसादर महलूल                                  |
| अग्निस्थायीपारद में जस्त और गंधकयोग से स्वर्णकर     |
| योग २२९                                             |
| जस्तकोधन १९९                                        |

| गंधकणोधन                              | 258  |
|---------------------------------------|------|
| पारदबंधन                              | "    |
| रोगनसीमाव की तरकीब                    | "    |
| अकसीर शभसी आहन का रोगन                | "    |
| अकसीर शमसी बमजिब साखी २६ शिजर्फ को    | लोहा |
| और सोना से मुरत्तब किया               | 11   |
| णिग्रफ की भस्म से चांदी का सोना       | "    |
| जातूलरगृह के मानी                     | "    |
| रजतकर उत्तम योगबंग की चांदीसर्पलवणयोग | "    |

#### अध्याय ३०

| जन्याय २०                         |                |
|-----------------------------------|----------------|
| पारदके णोधन की आवश्कयता           | 230            |
| शोधन की आवश्यकता                  | "              |
| रसणोधनमुहूर्त                     | "              |
| रसशोधनारम्भ                       | "              |
| पारद की दो प्रकार से शुद्धि       | "              |
| ष्ट्रोधन और संस्कार में भेद       | "              |
| पारदणोधनार्थ औषधिमान              | "              |
| मर्दनप्रकार                       | "              |
| नौआदीगर सीमाव को मुसफ्का और पाक   | करने की        |
| तरकीव                             | "              |
| शोधन                              | "              |
| मर्दनसंस्कार                      | २३१            |
| मतान्तर से गोधन                   | "              |
| शोधन                              |                |
| गोधनविधि                          | २३१            |
| पारदशोधन                          | 11.            |
| भोरदशावन<br>भोधन                  | "              |
| सीमाव को मुसफ्फा करने की तरकीब    | "              |
|                                   | "              |
| मतान्तर                           | <del>)</del> " |
| सीमाव के मुसफ्फा और पाक कर        | -              |
| तरकीब                             | "              |
| मुख्यदोषहरषोधनविधि                | ,,             |
| णोधनविधि                          | "              |
| शोधन                              | २३२            |
| पारद के मुख्यदोष का परिहारकथन     | 11             |
| अष्ट दे षों का पृथक् २ शोधन       | "              |
| मतान्तरै                          | "              |
| कंचुकिनाशन                        | २३३            |
| रससार                             | ,,             |
| युगपत्सप्तकंचुकहरण                | "              |
| मर्दनद्वारा गोधन                  | "              |
| मतान्तर                           | "              |
| सीमाव को मुसफ्फा करने की तरकीब    | "              |
| पातनद्वारा शोधन                   | ,,             |
| मतान्तर                           | 238            |
| पातनद्वारा शोधन                   | · ·            |
|                                   | रने की         |
| तरकीव                             | 0              |
| णोधन                              | ,,             |
| संक्षिप्त शोधन                    | 11             |
| शोधन                              | २३५            |
| मतान्तर                           | "              |
| गोधन                              | गाउन के        |
| हिदायत मुतअल्लिक सीमावमय गंधक शुद | नारप क         |
| अभाव में दरदाकृष्ट पारदग्रहण      | "              |
| हिंगुलाकृष्टपारदविधि              | "              |
| पारदशोधन                          | "              |
| सिंग्रफ से पारद निष्कासनविधि      | n              |
| सिंग्रफ की तसईद                   | २३६            |
| हिंगुलाकृष्टरस र्                 | 11             |

| हिंगुल से रसाकृष्टि                         | २३६      |
|---------------------------------------------|----------|
| हिगुलाकृष्टरस की शुद्धि                     |          |
| मतान्तर                                     |          |
| रस की हिंगुलाकृष्टविधि                      | - 11     |
| दरदाकृष्ट रस की शोधनावश्कता                 | २३७      |
| सिंग्रफ से सीमाव निकालने की<br>तरकीब        | अफ्ताबी  |
| तरकाश्र<br>सिंग्रफ से वगैर आंच के सीमाव निक | fr (m    |
| तरकीब                                       | ालन का   |
| रोह मछली का प्रभाव पारद पर                  | ,,,      |
| सीमाव के परों के नाम                        | "        |
| खाने के वास्ते सीमाव से केंचली मुखालिफ      | दूर करने |
| की तरकीब                                    | "        |
| अमल खालिस सीमाव से केंचली की                | तरकीब    |
| वगैरह                                       | "        |
| अमल कमरी के वास्ते सीमाव से केंचली          | मुखालिफ  |
| दूर करने की तरकीब                           | "        |
| गूटका बनाने के वास्ते सीमाव से केंचली       | मुखालिफ  |
| दूर करने की तरकीब                           | २३८      |

| पारद भस्म के गुण                        | २३८  |
|-----------------------------------------|------|
| मृतपारद लक्षण                           | "    |
| दूसरा लक्षण                             | २३९  |
| सीमाव के मुख्तः कुश्ता की शनाख्त        | "    |
| रसभस्म रखने के लिये पात्र               | "    |
| अकसीर सीमाव नाकिस की तासीर (षंढ         | पारद |
| प्रभाव)                                 | ,,   |
| सीमाव के कुश्ता नीमपुस्तः खाने के नतायज | . "  |
| स्ताम कुश्ता सीमाव के जिस्म से सारिज    | करने |
| तरकीब                                   |      |
| स्रास क्रतः                             | "    |
| सीमाव को बदन से खारिज                   | "    |
| सदोष पारदमारण का निषेध                  | "    |
| अन्य प्रकार                             | "    |
| निर्दोष पारद मारण की आज्ञा              | "    |
| अशुद्ध और आबीज पारदमारण का निषेध        | "    |
| पारदमारण निषेध                          | "    |
| सुवर्णयुक्त पारद की आज्ञा               | "    |
| जडीद्वारा मारे हुये पारे के गुण         | "    |
| दूसरा प्रमाण                            | "    |
| पारे का मारण नहीं होता है किन्तु        | "    |
| होती है                                 | ,,   |
| भस्म के वर्ण                            | 280  |
| और भी                                   | "    |
| मारकवर्ग                                | ,,   |
| रसमारक वर्ग                             | ,,   |
| मारकवर्ग                                | 0    |
| पारदभस्म                                | 588  |
| पारदभस्म की विधि                        | "    |
| अन्य प्रकार                             | ,,   |
| सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब       | 585  |
| पारे के कुश्ता करने के तरकीब            | "    |
| तरकीब कुक्ता सीमाव पांच अंगुल बूटी के०  | "    |
| पारदभस्म                                | "    |
| कुश्ता सीमाव बजरियः बूटी पांच अंगुल     | "    |
| अकसीरः बजरियः सीमावबद्ध                 | "    |
| अन्य प्रकार                             | "    |
| कुश्ता सीमाव-अर्कपुष्पयोग               | "    |
| कुश्तासीमाव                             | 11,  |

| 10                                                            |                   | न्यनीन वस्ता गीमान                                   | 268                                      | बनौषधियें                              | 268       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| अन्य प्रकार                                                   | २६९               | तरकीव कुस्ता सीमाव<br>पारदका मूर्ज्छितरूपभस्मकरणार्थ |                                          | गोली सीमात्र बजरिये बूटी               | 290       |
| अन्य प्रकार                                                   |                   | रससिंद्रादि विधिकथन                                  | 989                                      | रसबंधकवर्ग                             | "         |
| अन्य प्रकार                                                   |                   | रससिद्राद विधिक्षति व नौसादर १/                      |                                          | सीमाव को जड़ी में नष्टिपष्टी           | ,,        |
| अन्य प्रकार                                                   | "                 |                                                      | 573                                      | मुतअल्लिक कायमुल्नारगुटिका             | ,,        |
| रसकपूरविधि                                                    |                   | आग १२ पहर फारसी                                      | 100                                      |                                        | ,,        |
| सर्वरोगहरीकर्पूरक्रिया                                        | 200               | सीमाव मूर्च्छित गन्धक से भूधरमें                     |                                          | गोली सीमाव बजरिये जडी                  |           |
| स्रोटबद्ध रसकपूर                                              | २७१               | पारदचूर्ण बबूलफलसे                                   |                                          | गोली सीमाब बजरिये पान                  | 568       |
| रसकपूरसेवनविधि                                                | "                 |                                                      |                                          | उकद सीमाव बजिरये तुलसी स्याह           |           |
| विधिहीनसेवित रसकपूरके दोष                                     | 362               | अध्याय ३६                                            |                                          | गुटिका जडी -मुक्तमः                    | "         |
| रसकपूरदोषनिबारण                                               | "                 |                                                      |                                          | गुटिका सीमाव बजरिये जडी                | "         |
| सगन्धमूर्च्छनप्रकरण                                           | "                 | अवस्थाभेद पारदसंज्ञा                                 | २८३                                      | मुटिका बनाने की तरकीब बजरिये दुध       | ग्री यानी |
| अन्यप्रकार                                                    | "                 | पारदकी मूर्च्छनादि तीनदशाओं का फल                    | 11                                       | नागार्जुनी                             | "         |
| अन्य प्रकार                                                   | "                 | मूच्छादिदशाओं का फल                                  | 10                                       | गुटिका बनाने की तरकीब बजरिये दुधी      | "         |
| पीतरस                                                         | २७२               | अन्य प्रकार                                          |                                          | गुटिका बनाने की तरकीब बजरिये शीरा दुधी | व शीरा    |
| अन्य प्रकार                                                   | "                 | मूर्च्छितपारद का लक्षण                               | 558                                      | धतूरा                                  | "         |
| अन्य प्रकार                                                   | "                 | अन्य प्रकार                                          | ,,                                       | गुटिका सीमाव बजरिये अमरबेल             | ,,        |
| रससिद्रविधि                                                   | "                 | मूर् र्छतलक्षण                                       |                                          | गुटिका बनाने की तरकीब-बजरिये नमक       | ब जडी     |
| अन्य प्रकार                                                   | २७३               | बद्धलक्षण                                            | ,,                                       | भाँ राव मिस्सी                         | "         |
| अन्य प्रकार                                                   | D                 | अन्य प्रकार                                          |                                          | गुटिका इमसाक बनाने की तरकीव बजरिये ि   | वसखपरा    |
| षड्गुणगन्धकजारण                                               | "                 | मृतपारदलक <u>्ष</u> ण                                | "                                        | व धतूर स्याह                           | 797       |
| अन्य प्रकार                                                   | २७४               | <b>मृतपारदलक्षण</b>                                  |                                          | सीमाव मुज्जिमद करने की तरकीब बजिर      | ये कटाई   |
| अन्य प्रकार                                                   | "                 | अन्य प्रकार                                          | "                                        | सफेद गुल जिसका जीरा भी सफेद हो         | "         |
| रससिन्दूर                                                     | "                 | पारद की चार दशाओं का नाम फल औ                        | र लक्षण "                                | Market and the second and              |           |
| n n                                                           | ,,                | चार प्रकार के बद्ध                                   | २८५                                      | गुटिका बनाने की तरकीब                  | २९२       |
| अन्य प्रकार                                                   | "                 | पच्चीम रसबंधों का लक्षण                              | ,,                                       | गुटिका बनाने की तरकीब बूटी             | "         |
| रसिमन्दर                                                      | २७५               | हंट अणुद्धरसलक्षण                                    | ,1                                       | गुटिका सीमाव बजरिये बूटी               | ,,        |
| अन्यप्रकार                                                    | n                 | आरोय शुद्धरसलक्षण                                    | "                                        | उकद सीमाव मारवा बूटी                   | "         |
| तलभस्मविधान                                                   | ,,,               | अन्य प्रकार                                          | "                                        | रसबंधन मूलिकाबद्ध                      | "         |
| अन्य प्रकार                                                   | "                 | आभासरसलक्षण                                          | ,,                                       | गुटिका बनाने की तरकीब                  | ,,        |
| हिंगुल से रससिन्दूर बनाने की विधि                             |                   | क्रियाहीनरसलक्षण                                     | "                                        | उकद सीमाव                              | २९३       |
| रसिसन्दूर के गुण                                              | "                 | पिष्टीबंधरसलक्षण                                     | ,,                                       | मूलिकाबद्ध                             | "         |
| अन्य प्रकार                                                   | २७७               | क्षारबद्धलक्षण                                       | २८६                                      | गुटिका सीमाव बजरिये रोगन अलसी          | "         |
| अन्य प्रकार                                                   | "                 | स्रोटबद्धलक्षण                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | गुटिका सीमाव बजरियः रोगन जैतून         | "         |
| रसिसन्दूर तहनसीन तलभस्म                                       |                   | पोटबद्धलक्षण                                         | ,,                                       | गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः बैजः      | "         |
| कामदेवरसविधि–पारदरसगन्ध हरतालय                                | गोगमर्ज्डित       | कल्कबन्धका लक्षण                                     | N 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | रजोबद्धरसबंधन                          | "         |
| तीन शीशी                                                      | 206               | कज्जलीबन्ध लक्षण                                     | "                                        | कालिनीलक्षण बन्धनोपयोगी                | "         |
| भास्कररस एक प्रकार का मूर्च्छित पारद                          | हरिताल सत्त्व     | सजीवरसलक्षण                                          | "                                        | कायम उकद सीमाव बजरिये नमक ला           | स तैयार   |
| से पारद का तलस्थायी करना                                      | "                 | निर्जीवरसलक्षण                                       | and the second                           | करद:                                   | "         |
| पारद सत्त्व                                                   |                   | निर्बीजरसलक्षण                                       | "                                        | रसबंधन गन्धद्वारा                      | 568       |
| हरितालसत्त्व और रसकपूर को अग्निस्थ                            | गायी करने की      | बीजबद्धलक्षण                                         | "                                        | गोली सीमाव बजरियः तूतिया               | "         |
| क्रिया                                                        | ,,                | श्रृंखलाबद्धलक्षण                                    | "                                        | पारद कटोरा तुत्थयोग                    | "         |
| हरगौरीरस विधि-पारद गन्धक हरताल                                | त योग मुर्च्छित   | द्रुतिबुद्धिरसलक्षण                                  | "                                        | पारद गुटिका तुत्थयोग                   | "         |
| ३ शीशी                                                        | , ,               | बालरसलक्षण                                           | "                                        | रसबंधन तुत्थबद्ध                       | "         |
| श्रीबल्लभरस-पारदगन्धकहरताल से सि                              | द्ध स मुर्च्छितसू | कुमाररसलक्षण                                         | २८७                                      | कटोरा सीमाव बजरियः तूतिया              | n         |
| क्ष्मजलयंत्र                                                  | , ,               | तरुणारसलक्षण                                         |                                          | गुटिका बनाने की तरकीब बजरिये नीलाथीथ   | या २९५    |
| दीपकाग्नि                                                     | ,                 | वृद्धरसलक्षण                                         | n                                        | गुटिका सीमाव वजरियः संगरासस            | "         |
|                                                               |                   | मूर्तिबद्धलक्षण                                      | "                                        | रसबंधन मूलताबद्ध                       | "         |
| कुनटीरस-पारदसमनसिलहरताल-                                      | 0                 | जलबंधलक्षण                                           | "                                        | उकदसीमाव जरियः मिसहरताल                | "         |
| योगमूर्च्छित ३ शीशी                                           | ,,                | अग्निबद्धरसलक्षण                                     |                                          | गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः तांब      | ग प्याला  |
| निविद्धभी सोमलयुक्तपारद क्रियाकथन                             | र्क्टात वा        | संस्कृतकृतलक्षण                                      | ,,                                       | सीमाव मुस्तवः                          | 798       |
| सुधानिधिरस-पारदरस गन्धकयोग मूरि                               | 709               | महाबन्धरसलक्षण                                       | ,,                                       | गोली सीमाव बजरियः कलई                  | ,,        |
| भस्म वा बढ<br>रजतकरयोग चांदीयोगसे पारदकी तल                   |                   | पोटसोटादिप्रकार                                      |                                          | कटोरा सीमाव बजरियः कलई तजरुबाशुदः      | **        |
| रजतकरयाग चादायागस गर्दको तलभूर                                | मनेशक "           | पर्पटी-पोट-बद्धविधान                                 | 325                                      | गुटिकानाम बंगभस्मद्वारा                | "         |
| हरिताल चांदीयोग से पारदकी तलभस                                | सिल               | रसपर्पटीबंध                                          | ,,                                       | गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः           | संगवसरी   |
| मधूरस-सीमावकी तलभस्म संखिया म                                 |                   | जलौकाबंध                                             | ,,                                       | मुस्तवः                                | ,,        |
| सोनामक्सी और सेंजरफके हमराह<br>नुसद्या सिद्धरम सीमावपर अबरकका | असर               | जलौकापरिमाण                                          | ,,                                       | गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः जस्त      | "         |
| नुससा सिद्धरम सामावपर जबरपाका                                 |                   | गंधकबद्धलक्षण                                        |                                          | तरकीब प्याला पारा बजरिये जस्त          | ,,        |
| डाल गन्धक मुसफ्फा हरतालकायम व                                 |                   | गंधकबद्धलक्षण                                        | २८९                                      | रसबन्धन तारबद्ध                        | "         |
| नवसादर मुसफ्फाके हमराह                                        | 260               | अन्य प्रकार                                          |                                          | गोली सीमाव बजरियः चांदी                | "         |
| तलभस्म                                                        |                   | अध्याय ३७                                            |                                          | कटोरा सीमाव बजरियः नुकरा               | n         |
| गूगर्द आंवालासार मुसफ्का बजरनेसक                              |                   |                                                      |                                          | प्याला सीमाव                           | "         |
| बेधरस एक किस्मका रससिन्दूर-                                   | , "               | दूसरे प्रकार पारदबंधन सलक्षणच                        | तुष्वच्टि- २८९                           | पारद गुटिका रौप्ययोग                   | "         |
| तलभस्म ७ भीभी                                                 |                   |                                                      |                                          |                                        |           |

|                                                                                 | 90         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सीमाव गोली बनाने की तरकीब<br>मृटिका पारा रसबंधन तार या ताम्रयोग                 | n          |
| गोली सीमाव बजरियः कुश्ता नुकरा                                                  | **         |
| तरकीव गोली पारा वजरियः कुश्ता नुकरा                                             | 17         |
| मुटिका बनाने की तरकीब बजरियः तिला                                               | न          |
| मुकरा                                                                           |            |
| मुटिका बनाने की तरकीब बजरियः तिला                                               | "          |
| हुब सीमाब और तकवियत एजाइ रिहाब अदील अस्त नु                                     | सब:        |
| गुाटका बनाने की तरकीब तिला                                                      | 17         |
| रसर्बंधन-हिरण्यगर्भगुटिकास्वर्णबद्ध<br>गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः नुकरा आहन   |            |
| गुटका बनान का तरकाब बजारयः नुकरा आहन<br>रसबंधन लोहद्रतिबद्ध                     | ,,         |
| रसबंधन गगनसत्त्वबद्ध                                                            | 11         |
| मृटिका बनाने की तरकीब गगनसत्त्व वा द्रुतिबद्ध                                   | २९८        |
| अभद्रतिबद्ध                                                                     | "          |
| रसबंधन वैक्रान्तबद्ध                                                            | "          |
| 3 3                                                                             | २९९        |
| गुटिका बनाने की तरकीब हीर                                                       | "          |
| रसबंधन-सेचरी गुटिका धतूरबद्ध                                                    | ,,         |
| गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः रोगन धतूरा<br>रसबंधन-विषबद्ध-मुश्तवा               | "          |
|                                                                                 | 300        |
| गुटिका वारा-रसम्बन्धात्रप<br>गुटिका बनाने की तरकीब-रसबंधन ब्रह्म                | - Manager  |
| गृटिका विषप्रयोग                                                                | "          |
| रसबंधन-ब्रह्माण्डगृटिका-विषबद्ध                                                 | "          |
| रसुबंधन-खगेश्वरी गृटिका विषवद्ध                                                 | "          |
| गुटिका बनाने की तरकीब-खगेश्वरीगुटिका                                            | 300        |
| बद्धरसफल                                                                        | , "        |
| अन्यप्रकार<br>पारदीभस्म मेंहदीभस्म कमीले चोयेसे                                 | ३००        |
| गोली सीमाव वजरियः नीम                                                           | 206        |
| गोली सीमाव बजरियः चोया                                                          | "          |
| गुटिका सीमाव घमोई के चोया                                                       | ,,         |
| सालिस बूटियों सीमाव का उकद यानि गृटिका बनाने की त                               | ारकीब      |
| गुटिका-जलकुंभी फारिस अलमाई अरबीकेरस                                             |            |
| में घोट तदरीजी आंचसे ३०पुटमें                                                   | 308        |
| गुटिका सीमाव                                                                    | "          |
| गुटिका सीमाव अर्क चौलाई में घोट ११ बार                                          | ,,         |
| सीमाब पर चौलाई का असर<br>गृटिका सीमाब शीरा लौनियासुर्द में तश्किया व तश्वि      | खा "       |
| गुटिका सीमाव रोगन धतूरे में तसकिया और वर्गधतूरे में त                           | श्चियां    |
| पारवगृटिका                                                                      | "          |
| पारदगुटिका का स्थिर                                                             | "          |
| पारदमुटिका चित्रे के पानी में औटाकर                                             | "          |
| पारदगुटिका वृज्जदन्ती                                                           | ,,         |
| पारदगुटिका का रामपात्री में                                                     | ,,         |
| पारदगुटिका<br>पारदगुटिका हुलहुल के रस में घोट पिष्टी                            | ,,         |
| उकद यानी गुटिका चील के अंडे                                                     | ,,         |
| गुटिका सीमाब रोहू मछली में                                                      | ₹0₹        |
| सिफत व फवायद गुटिकानिरास                                                        | 11         |
| पारदगुटिका चांदी की भस्म                                                        | ,,         |
| पारे का मसका ताँबे से                                                           | "          |
| पारदगुटिका का नीले थोथे औटाकर                                                   | ,<br>वयट " |
| पारदगुटिका-स्तंभनताम् बना विषम रख तुर                                           | "30"       |
| गुटिका सीमाव वजरियः तिला अभ्रकसंखिया<br>गुटिका सीमाव वजरियः तिला नुकरा अभ्रकसंि | बया "      |
|                                                                                 |            |
| गुटिका सीमाव बजरियः संखिया अभ्रक                                                | 2.~        |
| व तिला या नुकरा या आहनया या सुर्ववगैरः                                          | 308        |

| अनुक्रामाणका                                        |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| मृटिका सीमाव बजरियः अभ्रव सूर्व                     | You     |
| उकद सीमाव बजरिय: संखिया व मुर्दार संग के तांबे के स | पुट में |
| गृटिया संखिया                                       | "       |
| पारे की गोली को कठिन करने की क्रिया                 | ,,      |
| बद्धप्रकार अभ्रकस्वर्ण                              | **      |
| पारदम्टिका अभ्रसत्व हेम व तार                       | "       |
| सगेश्वरी गृटिका                                     | "       |
| ब्रह्माण्डगुटिका                                    | *11     |
| पारदगुटका-स्वर्णगैरिक हिरमिच                        | 11      |
| सीमाव की जड़ी ोली                                   | "       |
| मसका सीमाव लजवंती                                   | "       |
| मसका सीमाव                                          | "       |
| अकद सीमाव जडी                                       | .,,     |
| सीमाव की गोली बजरियः जडी हुलहुल स्याह               | "       |
| सीमाव की कायम गोली जडी हुडहुडी कलां                 | ,,      |
| नवातात बनी गोली की तरजीह की वजह                     | 304     |
| पारद और अभ्रक की पिष्ठी बनाने की क्रिया             |         |
| पारदबन्धक कृष्ण अण्डतैल से                          | 17      |
| पारदबंधन श्वेत अण्डतैल से                           | "       |
| सेचरी गुटिका जातीफल धतूरयोग                         | 11      |
| पारदबन्धन-वेधक तप्त कुण्डमें                        | **      |
| सीमाव मुनअक्किद कायमुल्नार अकसीरी नाकछिक            | हनी से  |
| अकदकर सफेद आक के रस में पकाकर                       | 0       |
| गोली-पारा                                           | .,      |
| मुतअहिर अमलसीभावबस्ताकर्दन बनीम                     | -       |
| कायम व कुश्ता                                       | "       |
| तरकीब कायम नमूदनबसब का नाकायम                       | 300     |
|                                                     |         |

#### अध्याय ३८

| पारदगुटिका का अनुभव                         | 300    |
|---------------------------------------------|--------|
| दूसरा अनुभव                                 | 306    |
| तीसरा अनुभव                                 | "      |
| पारदगुटिकाओं के निमित्त पारद का साधारण प    | गोधनं' |
| शुद्धयोग रत्नाकर ७६ की क्रिया               | "      |
| शुद्धरसमंजरी पत्र ३ की क्रिया               | 306    |
| पारदमुटिका का अनुभव                         | 309    |
| " दूसरा अनुभव                               | "      |
| " तीसरा अनुभव                               | "      |
| " चौथा अनुभव                                | "      |
| पारदम्टिका का अनुभव                         | "      |
| पारदमुटिका का अनुभव अपनी बुद्धि के अनुसार   | . "    |
| पारदगुटिका का अनुभव                         | 380    |
| उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार पूरी तौर से अनुभ | ৰ "    |
| पारदगुटिका अनुभव-किताब अलजवाहरके सफे        | १२१    |
| के अनुसार                                   | "      |
| गन्धकबद्ध पारदगुटिका                        | "      |
| उपरोक्त क्रिया का दूसरे प्रकार से अनुभव     | "      |
| उपरोक्त दूसरी गोली का पुनः अनुभव            | 388    |
| गंधबद्ध गोली का तीसरी बार अनुभव             | "      |
| उपरोक्त गंधबद्ध गोलीपर पुनः अनुभव           | "      |
| ताम्रबद्ध पारदगुयिका अनुभव                  | "      |
| ताम्रबद्ध पारदगुटिका का अनुभव               | "      |
| पारदगुटिका का अनुभव तुत्थयोग से             | "      |
| उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव           | "      |
| उपरोक्त क्रिया का तीसरी बार अनुभव           | 383    |
| उपरोक्त क्रिया का चौथी बार अनुभव            | "      |
| " " पांचवीं बार अनुभव लवणयुक्त              | 17     |
| पारदगुटिका का अनुभव वंगयोग से               | 388    |
| उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव           | 384    |
| नागवंगबद्ध पारदंगुटिका का अनुभव             | "      |
| पारदगुटिका का अनुभव जसदयोग से               | "      |
| 11.3.                                       |        |

| परोक्त क्रिया दूसरीबार अनुभव            | 314      |
|-----------------------------------------|----------|
| ० १ पारदगुटिका अनुभव रजतयोग से          | 388      |
| सरी बार अनुभव                           | "        |
| ं २ पारदगुटिका अनु० रजयोग से            | "        |
| गोली का सेवन                            | . ३१७    |
| ं ३ पारदगुटिका का अनु० रजतयोग से        |          |
| रं० ५ पार० अनु० तारभस्म से              | "        |
| रं० ६ पार० अनु० नाइट्टिसिलवर से         | 388      |
| गर० अनु० लोहभस्म से                     | 386      |
| वर्णमयी पार० अनु०                       | "        |
| गार० अन्० धतुरतैल से                    | 11       |
| उपरोक्त क्रिया का दूसरीबार अनु          | 320      |
| नकशा                                    | 328      |
| रसोद में घोट पारे की कच्ची पुटिका बनाने | के अनुभव |
| मुघाकर्णी से                            | 323      |
| गेदे के फूल से                          | "        |
| बंबूल के फूल से                         | "        |
| डाक की जड़ के रस से                     | "        |
| केले के रस से                           | "        |
| पारे को बांधना                          | "        |
|                                         |          |

| पारदप्रशंसा                             | 358     |
|-----------------------------------------|---------|
| पारदगुण                                 |         |
| अन्य प्रकार                             |         |
| मारित तथा मूर्च्छित पारद का सामान्यगुण  | 324     |
| रसगुण                                   | ,       |
| अन्य प्रकार                             |         |
| रससेवनफल                                |         |
| अन्य प्रकार                             | 4       |
| सदोष पारदसेवन निषेध                     | 378     |
| अन्य प्रकार                             | ,       |
| किन २ चीजों से बद्धपारद को रसायन और     | कल्प मे |
| त्यागे                                  | -       |
| शुद्ध पारदगुण                           | ,       |
| मृत और मूर्च्छित पारद फल                |         |
| अन्य प्रकार                             |         |
| मुर्च्छितादि तीन दशाओं का प्रयोग        | ,       |
| कैसा मूर्ज्छित व्याधिनाशक और कैसा मृत   | आयुप्रव |
| 8                                       | •       |
| क्षेत्रीकरणान्तर जारित पारदसेवन         | 320     |
| अन्य प्रकार                             | ,       |
| हेमादिजीर्णभेद से रसभस्मफल              | ,       |
| स्वर्णजीर्ण पारदभस्म फल                 | ,       |
| तीक्ष्णजीर्ण पारदभस्म का फल             | ,       |
| ताम्रजीर्ण पारदभस्म का फल               | ,       |
| हेमादिजीर्णपारदसेवनमान की परमावधि       | ant !   |
| पारदसेवन                                |         |
| रसवैद्यलक्षण                            | ,       |
| सेवन अयोग्य पुरुष                       |         |
| किस अवस्था में रस सेवन करना             |         |
| अन्य प्रकार                             | 370     |
| पारद को विधिपूर्वक सेवन करो             |         |
| क्षेत्रीकरण की आवश्यकता                 | ,       |
| अन्य प्रकार                             |         |
| क्षेत्रीकरण के लिये पंचकर्म की आवश्यकता |         |
| पंचकर्म के अयोग्य पुरुष                 |         |
| क्षेत्रीकरण के लिये पंचकर्म नाम         |         |
| क्षेत्रीकरण के लिये वमनविधि             |         |
| क्षेत्रीकरण                             |         |
| अन्य प्रकार                             |         |

| 70                              |         |                                                 |       |                                      |                                         |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| क्षेत्रीकृत का लक्षण            | 356     | नुकसान पारद और उसका इलाज यूनानी                 | तरीके | लेप मुबही खरी                        | 328                                     |
| क्षेत्रीकरणान्तर सेवनफल         |         | से                                              | 344   | मृहबी खरी                            | 10                                      |
| विनाक्षेत्रीकरण पादयोगवर्जन     | *       | सफाई सीमाव                                      | ,,    | <b>शिथिललिंगचिकित्सा</b>             | 386                                     |
| सेवनप्रकार                      | "       | कच्चा पारा सेवनविधान                            | "     | लेप मुबही खुरी                       | 385                                     |
| रसरसेवनमात्रा                   | "       | तरकीब खुर्दन सीमाव साम                          | "     | "                                    | "                                       |
| रसमात्राज्ञान                   | 0       | सीमाव को हमराह कपास स्याह गुलसा                 | e e   | लेपतुमासेक सुरी                      | "                                       |
| अन्य प्रकार                     | ,,      |                                                 |       | लेपनाफ मुमसिक व मुबही                |                                         |
| भक्षणमात्रा अनुपानादि           | "       | फवायद                                           | 336   | मुमुसिक रोगन तुरूमसिरस बराय          |                                         |
| हेमजीर्णरस मात्रामान            | n       | मभी-जायफल में असरसीमाव लिया है                  |       | मालिश कफयः                           | "                                       |
| घनसत्त्वादिजीर्ण रसमात्रामान    | "       | रोगनसीमाव गायतम्भी बजरिये कबूतर                 | "     | मुमसिक रोगन जो नाखूनपर तिला          |                                         |
| पध्यवर्ग                        | "       |                                                 |       |                                      | ,,                                      |
| पारदसेवन में पथ्य और आहारविहार  | 270     | 2000000 V -                                     |       | किया जाता है                         | ,,                                      |
|                                 | 326     | अध्याय ४०                                       |       | मुमसिक-कली बबूलखुर्दनी               | ,,                                      |
| रसभक्षण में अनुपान              | 330     | कज्जली सेवन                                     | 334   | इमसाक मुजरिब्ब                       |                                         |
| पारदसेवन के अजीर्ण का उपाय      | ,,      | कज्जलीसेवन का नक्शा                             | 335   | तरीक साफ कर्दन अफयून                 |                                         |
| रस जीर्ण होने पर स्नानविधि      | ,,      | ढ़ाक की जड की छाल के चूर्ण का सेवन              | "     | वर्श                                 |                                         |
| स्नानतैलजलनिर्णय                |         |                                                 | ,,    | सीद्रावकलेप रक्तगुंजाकल्प            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| रससेवी के लिये जल का निर्णय     | "       | सहमलपुष्पचूर्णसेवन                              | ,,    | रोगन खुर्दनी व तिलाई मुबही           |                                         |
| अन्य प्रकार                     | "       | सहसवानवाले हकीम की मार्फत                       |       | मुमासिकव मुलजद                       | "                                       |
| तैलमर्दन                        | ,       | चित्रक का सेवन                                  | 336   | पीलतकरण                              | 385                                     |
| आहारनिर्णय                      | "       | स्वर्णभस्म का सेवन                              | 330   | केशरंजन                              | 383                                     |
| अन्य प्रकार                     | "       | औषधिनिर्माण                                     |       | केशरंजक                              | "                                       |
| पारदसेवन में पथ्य               | 3 \$ \$ | तैलसाधन-सहमलपुष्पादिसे                          | ,,    | सिजाब के लिये तेल                    | "                                       |
| पथ्यवर्ग                        | 11      | सोंठरसायन                                       | 336   | केशकल्पतैल                           | "                                       |
| पारदसेवन में पथ्य और आहारविहार  | "       | त्रिफलारसाग्रन                                  | "     | केशरंजकतैल                           | "                                       |
| अन्य प्रकार                     | , , ,,  |                                                 |       | रोगनिखजाब                            | ,,,                                     |
| सेवनीयविहार                     | "       | 31611111 <b>∨</b> 0                             |       | नुससा सिजाब १० साला                  | .,,                                     |
| अपध्य जल                        | "       | अध्याय ४१                                       |       | 9                                    | ,,                                      |
|                                 | ,,      | वाडिमादिचूर्ण                                   | 336   | नुससा सिजाब ३० साला                  |                                         |
| अपध्य आहार                      | 222     | दाडिमाष्टचूर्ण                                  | "     | अकसीर बदनी नुसला फौलादी या           |                                         |
| अन्य प्रकार                     | 335     | नमक सुलेमानी हाजिततुआम व                        |       | विजाब बुर्दनी                        | 388                                     |
| अपथ्य ककारादि निषेध             | 'n      | राफैकब्ज                                        | "     | नुसखा अकसीर यह है                    |                                         |
| अपध्यककारषट्क                   | ,,      | चूरन हाजितम तुआम या जायका खुश                   |       | नुसखा सोजाक निहायतही मुजरिव          | "                                       |
| ककाराष्ट्रक                     | 11      | शिकंजवीन हाजिस व मुकव्वी                        | "     | कुश्ता तूतिया की तरकीब यह है         | 384                                     |
| ककाराष्ट्रकवर्ग                 |         |                                                 |       | रसकपूर का कुश्ता और पुराने से पुराने |                                         |
| ककारादिगण                       | н       | जवारिश उलवीरवा मुफव्वी मेदा                     | ,,    | सोजाक का कलाकुम्मा                   | "                                       |
| अन्य प्रकार                     | "       | व जिगर                                          | ,,    | कहल सोजाक                            | η                                       |
| अपध्यआहार                       | "       | हजमणीर का नुससा                                 |       | रोगन कुचला मुकव्वी व दफे सोजाक       | /"                                      |
| पारदसेवी को त्याज्य कर्म        | 333     | रफीकदमाम मुकव्वी दमान उमदा                      |       | इलाज आतिशक बजरियः रसकपूर             | "                                       |
| अन्य प्रकार                     | "       | तरकीब                                           | 338   | नुसखा आतिशक                          | "                                       |
| अपथ्य आहारविहार                 | "       | हरीरा मुख्बी दामक वा वाह वा दाफै                |       | आतिशक का इलाज                        | ,,,                                     |
| पारदसेवी को त्याज्य कर्म        | "       | जिरियान                                         | "     | नुसखा आतिशक                          | 386                                     |
| पारदसेवी समय का लंघन करे        | ,,      | अदिवयः दाफः इफ्तला जुलकल्व मौसम गर्मी           |       | कंघी से दूध का चूरन बनानेकी क्रिया   | n                                       |
| नागदोषयुक्त रसोपद्रवशमन         |         | के इस्तैमाल के लायक एक उमदानुसखा                | "     | मदार-अगरफेकवायद                      | n                                       |
| नागादियुक्त पारददोषशमनोपाय      | "       | कुश्ता मुरवारीद दाफै तमाम जिस्मानी              |       | फवायद आक                             | n                                       |
| नागदोषशमनोपाय                   | "       | कमजोरी                                          | "     | फवायद नौशादर मुजरिंब                 | n                                       |
| वंगदोषशान्ति                    | n       | दवाएँ सफूप जवाहर बराईतैकवियत                    |       | अंकोल तैल क्रिया                     | "                                       |
| अणुद्धपारदविकारणांति            | "       | स्रीरद्वारा मुकव्वी व मुसिमन व मुबही            | "     | अंकोल तैलप्रयोग                      | 386                                     |
| अन्य प्रकार                     | ,,      | मोलीमुकव्वी वा मुबही                            | 380   | जेबी तवीब का नुसंखा                  | 700                                     |
| भिन्नभिन्न विकारणांति           | ,,      | माजून पट्टा मुक्व्वी वाह                        | 126   |                                      | A                                       |
| पारदविकारशांतिमर्दनद्वारा       | 338 .   | नुसंसा हलनारगाजर                                | "     | रोगनशक्ता मयतरकीब इस्तैमाल दाफः      | हजा व                                   |
| रसअजीर्णदोष                     | "       | मुसमिन व मुबही व मुगल्लिजस्तैमाल                |       | बुसार<br>जयावटीविषयोग                | "                                       |
|                                 | 11      | गोंद बबूल                                       | "     |                                      | ,,                                      |
| रसअजीर्णलक्षणिचिकित्सा .        | ,,      | नुसस्रा निर्गुण्डी पाग मुकव्वी वाह              | "     | इलाजआग से जलेका                      |                                         |
| रसअजीर्णचिकित्सा                | "       | मुबही सुर्दनी उमदा                              | "     | इलाज दाफ: जहर संखिया                 |                                         |
| रसअजीर्ण का उपाय                | "       | रोगनढाक बराइतिला                                | "     | इलाज दाफै: सगे दीवाना                |                                         |
| अन्य प्रकार                     | n       | रोगनतिला                                        | "     | कुत्ते का काटे का इलाज               | ,,                                      |
| रसअजीर्णचिकित्सा                | ,,      | तिला का मुरक्कब बेजरर                           | ,,    | इलाजदफाई जहर कजदम                    | 386                                     |
| अन्य प्रकार                     | ,,      | नुसला तिला बराइवाह व मुनग्निज                   | 370   | उपयोगीनश्तर                          | "                                       |
| रसञजीर्णचिकित्सार               |         | रोगन जर्दी बैजामुर्ग राफै सुस्तीकजीब            | 386   | सपेविषनाशक मेंडक का मुहरा            | "                                       |
| रमजीर्णलक्षण                    | 334     | तिलाए बनजीर                                     | ,,    | इलाज दफै जहर मार स्याह               | "                                       |
| उपसेवन के एक दोष का निवारण      |         | नुसंखातिला                                      | "     | जहर सांपका इलाज                      | "                                       |
| सूतभक्षण में दोष और उसका निवारण |         | जुसलातला<br>जमाद बेनजीर बराइ कुव्वउवाह          | ,,    | सर्पविषहर                            | "                                       |
| स्त्रीसेवनविधि                  | "       | जमाद बनजार बराइ कुव्यउवाह<br>मजलूक के लिये किला | n     | मच्छर न आवेंगे                       | n                                       |
| रसविकारशांति                    |         | नजरूप क स्था । क्या                             |       | मच्छर औरकीडे का इलाज                 | "                                       |
| Cura Prisson                    |         |                                                 |       |                                      |                                         |

|                                          |      | अनुक्रमणिका                            |     |                                   | 28  |
|------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| नुसस्वा धूप का छोटा                      | 386  | इलाज ताऊन अकोल से                      | 344 | पारदगंधकसेवनफल                    | 362 |
| नुससा धूप का बड़ा                        | "    | सर्पविषनाशक रक्तगुंजामूल               | 411 | अभ्रकसत्त्वप्रयोग                 | "   |
| दणांगधूप                                 | "    | नुससा मार गुजीदः                       | 11  | रसायनाय चूर्णरत्नम्               | 11  |
| इलाज मासूर                               | "    | सर्प का विषबहुमूल्य औषधि               | "   | अभ्रगुण                           | "   |
| बद की दवा                                | "    | मारगुजीदः का एक अजीव इलाज              | "   | गंधकप्रयोग अजीर्णनाशक             | "   |
| नुससा दादहर किस्म                        | "    | इलाज सांप का                           | "   | गंधक के उत्तम अनुमापन             |     |
| गरीद मुहल्लिक खांसी का इलाज              | 340  | अग्नि से न जलने का उपाय सफेद           |     | गधकसेवन में पथ्यापथ्य             | ,,  |
| दर्व दाढ                                 | n    | चिर्मिटी लेप से                        | **  | गंधकभक्षण के नियम और पथ्य         | 11  |
| दांतों का इलाज                           | n    | जलस्तंभ सफेद चिर्मिटी से               | 348 | गन्धकशुद्धि                       | "   |
| इलाजदाफै खून दन्दान                      | n    | अद्भुत काजल सफेद चिर्मिटी से           | 211 | a a ngile                         |     |
| मंजन दांतों का खून बंद करे               | "    | सांसी की गोली                          | "   |                                   |     |
| हुलास तुरूम सिरस दाफै जुकाम              | "    | <b>मंज</b> न                           |     | अध्याय ४३                         |     |
| रोगन दाफै अमराज गोश                      | - 11 | आहारविधान                              | ,,  | धतूरतैल का अनुभव                  | 363 |
| तजरूबा गरीब सम्हालूका इस्तैमाल           | 0.   | मिताहार यथा                            | "   | डाकतैल का अनुभव                   | 364 |
| सफूफ मुकब्बी सोंफ का इस्तैमाल            | "    | जल्दी दही जमाने की क्रिया              | "   | अंकोलतैल का अनुभव                 | 356 |
| सफूफ आंवाला मुकब्बी विसारत               | "    | नुससा स्याही                           | "   | बार के अनुभव से अनंतर पाताल यंत्र |     |
| सुरमा सीमाव दाफैजुमलै अमराजअश्म          | "    | रोगन गन्धक मय हरताल संविया             |     | से तैलनिष्कासन विषयमें सम्मति     | 11  |
| औषधि नेत्रों की पुनर्नवाक्षार से         | .,   | बनाकर उसमें सीमाव मिलाकर               |     | अंकोलतैलका अनुभव औटाकर            |     |
| नेत्ररोगहर पूनर्नवा प्रयोग               | 11   | साने की तरकीब                          | "   | मुलीक्षार                         | ,,  |
| आंख दुखने का इलाज                        |      | कुश्ता पुराने की तारीफ                 | "   | मूलीक्ष्मरका दूसरी बार अनुभव      | 11  |
|                                          | ३५१  | कुश्ता खाने की मुमानियत                | "   | सोठकार                            | "   |
| आक्षें दुखाने का इलाज पोटली से           | "    | इलाज जिरियान बड की गोली                | 340 | चीताक्षार                         | n   |
| आशो व चश्म का इलाज                       | "    | इस्तेमाल कृश्ता में परहेज              | "   | ओंगाक्षार                         | "   |
| रोगन आंवलां दाफै दर्दसर                  | "    | जलक का तिला                            | .,  | केलाक्षार                         | "   |
| नाफैदर्दसर                               | "    | इलाज मजलक                              | "   | तिलक्षार                          | "   |
| इलाज ताऊन                                | **   | दूध का बुराद बनान का नुसस्ता           |     | कांटेदार थूहरक्षार                |     |
| बुसारसोम व चौथय्या के लिये               | "    | बजरियः कंघी                            | "   | यवक्षार                           | 11  |
| ज्यरांजन                                 | "    | नुससा पीपलपाक                          | 19  | सज्जीक्षार                        | "   |
| हवूबदाफ तपेकौहना-मुफीद तपेदिक            | "    | औषधि बवासीर की                         | n   | सज्जीशुद्धि का अनुभव              | "   |
| अर्कवर्गकदम                              | "    | औषधि जुडी                              | "   | नौसादरशुद्धि-पातनद्वारा           |     |
| बच्चों की पसली का इलाज                   | "    | सुरमा दाफै बुखार                       | 11  | नौसादर सुहागा फिटकिरी का          |     |
| नुखला दाफै दर्द गठिया                    | 347  | दिफयः जहर बिच्छ्                       | "   | सत्त्वपातन फल नौसादरादि के        |     |
| नुससा दाफै जुमाम बजरियः रोगन हरताल       | "    | पानी स्वच्छ करने का उपाय               | "   | सत्त्वतापन का                     | ३६९ |
| जुजामका सहल इलाज                         | "    | बिना कुल्ला किये प्रातःकाल पान         |     | शुकपिच्छकाजी का अनुभव             | ,,  |
| मर्ज मिरगी का एक बेनजीर नुसखा            |      | करने का निषेध                          | "   | 3                                 |     |
| कुश्तमिरजा दाफैदमा व मुकब्बी             | "    | गर्म खाने के बाद सर्द पानी की मुमानियत | 11  | ~~~~~                             |     |
| मुजरिंब नुसरबा दमा                       | "    | लेटे में आराम मिलनेकी वजह तादाद        |     | अध्याय ४४                         |     |
| दमे का बवासीर                            | ".   | कमी हरकत दिल                           | "   | अंकोलबीजरूप-शहद से                | ३७२ |
| औषधि बवासीर                              | "    | फिकर व हविस के नुकसान व सबर के फवाय    | द " | सर्पविषनाशक अंकोलबीजप्रयोग        | 505 |
| बवासीर का मुजर्रिब इलाज                  | "    | सेहत पर हँसने का असर                   | "   | त्रिफलाकल्प                       | n n |
| नुसला बवासीर                             | 343  | दराजी उम्र के उसूल                     | 349 | अन्यप्रकार                        | "   |
| बवासीर खूनी बादी                         | 12   | राममूर्ति के उपदेश                     | "   | भागरे से भावित त्रिपलाका कल्प     |     |
| नुसला बवासीर वादी व सूनी                 | "    | राममूर्ति के भोजन                      | "   | दुग्ध से मंडूकब्राह्मीकल्प        | "   |
| औषधि अर्शकी                              | "    |                                        |     | रुद्रवंतीक <b>ल्प</b>             | .,  |
| जिस औरत के सिवाय दुस्तरों के औलाद नर्र   | ोनः  | अध्याय ४२                              |     | द्ग्ध से तृणज्योतिकल्प            | "   |
| न हो उसका इलाज हस्य जैल है               | "    | जञ्चाय ७२                              |     | सेंभल के पेड़ से रसका कल्प        | n   |
| लड़का पैदा होने का इलाज                  | "    | सर्वरोगहर पारदयोग                      | "   | सेंभल की जड़ के रस का कल्प        | "   |
| अकर यानी बंध्या का इलाज                  | "    | पर्णेन्द्र जो केवल पारद और             |     | सेंभल के फूल के स्वरस का कल्प     | "   |
| नुसला अकसीररूलबदन यानी दाफै              | 343  | शाल्मलीद्रव से सिद्ध है                | "   | सेंभल के फूल के चूर्ण का कल्प     | "   |
| जिरियान व नीज आतिशक व नामर्दी            | 11   | राजवीटिका रस                           | "   | वाजीकर पूप सेंभली की जड़ से       | "   |
| नुससा मुस्हिल दाफै अमराजसौदावी           | "    | महाराजवीटिका                           | 349 | सेंभल के फूल का मर्दनार्य-तैल     | ,,  |
| औषधि आतिशक                               | "    | पारदहरीतकी                             | "   | दूध से मूसलीकल्प                  | "   |
| उपदंश की औषधि हुक्के में पीने से         | "    | कज्जली का सेम्हल के फल के साथ प्रयोग   | "   | घीशहद से मूसलीकल्प                | ₹98 |
| बाजीकरण शिवलिंगी प्रयोग                  | "    | पारद सेवन विधि                         | "   | घी से बाजीकर मूसलीप्रयोग          | ३७५ |
| बाजीकर आँवला तिल घी शहद                  | "    | रुद्रवन्ती प्रयोग                      | "   | दुग्ध से मुंडीचूर्ण कल्प          | "   |
| स्त्रीद्रावक लांगली की जड़ का हाथ पर लेप | n    | कल्परससिंदूर का                        |     | तक्रादि से मुंडीपंचा क्रकल्प      | "   |
| सरअ यानी मिरगी का इलाज                   | "    | रससिंदूर                               | "   | ढाकफूलप्रयोग                      |     |
| दाद का उमदा इलाज                         | "    | पर्पटी                                 |     | तक्र से ढ़ाकपत्रकल्प              | 31  |
| श्वेतकुण्ठी की दवा                       | 11   | पर्पटीप्रयोग                           |     | दुग्ध से ढाकछालकत्य               | n   |
| विषूचिका से रक्षा ताम्रखण्डद्वारा        | "    | कज्जलीप्रयोग                           |     | सफेदढाक के पश्चाङ्ग का कल्प       | "   |
| प्लेग का निर्णय                          | 348  | गन्धकबद्धरसकल्प                        | 358 | ढाक के पत्ते फूल बीज का कल्प      | "   |
| ताऊन का इलाज                             | 344  | आरोटरसभक्षणफल                          |     | ढाकबीज एकएक का कल्प               | "   |
|                                          |      |                                        |     |                                   |     |

| घीणहद से ढाकबीजकल्प                  | ३७५ |
|--------------------------------------|-----|
| हाकबीजप्रयोगकल्प                     | ,,  |
| बाकबीज से सिद्ध घी का प्रयोगरूप      |     |
| घी से ढाकतैलप्रयोग कल्प              | "   |
| घी व शहद से पलाशतैलप्रयोगकल्प        | **  |
| घीशदह ब्राह्मीरस से ढाकतैलप्रयोगकल्प | , " |
| अन्यप्रकार                           | ३७६ |
| ढाकतैलप्रयोगकल्प                     | "   |
| बिल्वबीजतैलकल्प                      | "   |
| धात्रीरस से आश्वगंधाकल्प             | "   |
| तिल व घी णहद से असंगधकल्प            | n   |
| हलदी मधु से कल्प                     | ३७७ |
| <b>गुंठीकल्प</b>                     | 305 |
| दुग्ध से चीते का कल्प                | "   |
| घीशदह से कुष्ठकल्प                   | "   |
| लघुबंद से कायाकल्प                   | 11  |
| घीशहद से निर्गुडीमूलकल्प             | 11  |
| घी से निर्गुंडीमूलकल्प               | n   |
| तक्रसे निर्गुडीमूलकल्प               | "   |
| पूनर्नवासकल्प                        | n   |
| शहद और घीसे कल्प श्वेतार्क           | "   |
| पारदगंधक-निर्गुडीरसमर्दित-कुष्ठहर    |     |
| पारदगधक-ानगुडारसमादत-कुळ्हर          | 309 |
| पारदगंधकप्रयोग निर्गुण्ड से भावित    | ,,, |
| सर्वरोगहर औषधि निर्गुडीकल्प          | 11  |
| मूत्रपुरीय से सोना                   | ,,  |
| अभ्रकपारदभावित निर्गुण्डी से भावित   | 11  |
| पारदप्रयोग-सुहागे से                 |     |

|                                                 | 1000   |
|-------------------------------------------------|--------|
| कटोरी नुकराको हजारलैमीके अर्कमें तय्यार         | करके   |
| उससे सीमाव की चांदी                             | 306    |
| जोडा                                            | ,,     |
| वेधक                                            | ,,     |
| वेधक जोडा                                       |        |
| वेधक रक्तचित्रक भल्लाततैल से ताम्रका            |        |
| सूवर्ण रूप                                      | 308    |
| वेधक अंकोल तैल से जोडा                          |        |
| कलई सीमाव और नुकरा मिलाकर चांदी बन              | ाने की |
| तरकीव बजरियः                                    | ,,     |
| रांग की चांदी बकरी को खिलाकर                    | ,,     |
| नाग से सोना बनाने की क्रिया                     | ,,     |
| वेधक नाग                                        | ,,     |
| रंजितनाग से चांदी का स्वर्ण बनाने की क्रिया     | "      |
| वेधक रौप्यकर पारदसार की कटोरी की भस्म           | "      |
| हरताल की तलभस्म चांदी शंखिया-योग से             | 11     |
| बकरी की मेंगनी का वेधक तेल                      | 24.    |
| हरतालतैल वेधक                                   | 360    |
| हरतालतल पवन हरताल रांग की विक्रम् हरताल रांग की | वादा " |
| वेधक पारदगन्धक-तृणज्याति स                      | ,,     |
| वेधक पारदगन्धकपिष्टीलेप                         | ,,     |
| वेधक गंधकपारदलेप                                | ,,     |
| वेधक गंधक पारदयोग                               | ,,     |
| वेधक खोटबड                                      | ,,     |
| सीमाव और तांबे के मेल से अकसीर                  | 368    |
| शनास्तः अदिबया चहारगानः अजरंग                   | 401    |
| र ने नंग बनाते की किया                          | ,,     |
| लोहे स्रमें से नाग बनान का फ्रिया               | ,,     |
| जसलकी मियां                                     | ,,     |
| तफसील हरसह का यह ह                              | ,      |
|                                                 | ,      |
| क्रोमियाई बनान के लिय                           | 365    |
| को कीमियाई जांच का तराका                        | C-0 IK |
|                                                 | -11 11 |

| तेला से करवत में अजसाद का सिलसिला                                     | ३८२      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ालाने में भारी धातु का नीचे रहना                                      | "        |
| स्वलूत धातों को अलहदा २ करने को तरकीब                                 | "        |
| मोना केवल नमक के तेजाब में लगता है                                    | "        |
| जडी से वेध जडीसे ताम्र का सोना                                        | "        |
| जडीमें लोह का और ताम्र का सोना                                        | "        |
| जड़ी में ताम्र का सोना                                                | "        |
| जडीसे थूकसे चांदी वा तांबेकासोना                                      | "        |
| गंधक और सोने से ताम्र का होना                                         |          |
| बूटी और चन्द्रार्क से ताम्र का सोना                                   | 363      |
| चिल में ताम्र का सोना                                                 | ,,       |
| बूटी और गोदन्तीसे चिलममें ताम्रका सोना                                |          |
| केवल बूटीसे रांगकी चांदी और पारदभस्मसे ता                             | म्रका    |
| सोना                                                                  | ,,       |
| रजतक्रिया रांगकी चांदी,बकरीके पेटमें                                  | ,,       |
| जडीबल से पारद से तांबे का सोना                                        | 11       |
| पारा और रुद्रवन्ती जडीसे ताम्रकासोना                                  | ,,       |
| रुद्रवंती से अकसीर बनाने की तरकीब                                     | "        |
| हेमक्रिया रुद्रवंती जड से                                             | ,,       |
| बूटी और गंधक से ताम्र का सोना                                         | "        |
| अभ्रकभस्म से रांग की चांदी<br>पारा और संक्षिया शोरे को खरलकर उस चूर्ण | मे जांग  |
| की चांदी                                                              | 4 (14    |
| हेमराज यानी कमरंग सोने को तेजरंग करना                                 | ,,       |
| सोना बनाने की तरकीब बजरिये शुधी गंधक                                  | 368      |
| चांदी को जर्द रंगने की तरकींबें                                       | "        |
| गंधमोमियासे चांदी वा ताम्रका सोना                                     | "        |
| बजरिये रोगनगन्धक अयार बनानेकीतरकीब                                    | "        |
| तारकृष्टीगन्धक तैलद्वारा चन्द्रार्कसे सोनेका जो                       | डा "     |
| हरितालतेल से ताम्र का सोना                                            | ,,       |
| गन्धक से तेल से ताम्र का स्वर्ण                                       | "        |
| रोगनगन्धक से अकसीर शोरे का जुज                                        | "        |
| संखिये की भस्म से चांदी रांग की                                       | 364      |
| संखिया मोमिया से रांग की वा ताम्र                                     |          |
| की चांदी                                                              | "        |
| संखिया तेलसे ताम्र की चांदी                                           | "        |
| मनसिलभस्म से रांग की चांदी                                            |          |
| शिंग्रफभस्म-वेधक रूमी मस्तंगी और रेवन्द-                              | ,,       |
| चीनी की लुगदी में आंच                                                 | ,,       |
| हिंगुल के अग्निस्थायी करने की तरकीब                                   | ,,       |
| सिद्धमतस्रोट                                                          | ,,       |
| नागभस्म से चांदी का सोना                                              | "        |
| अक्षय और रंजितनागसे चांदीका सोना                                      | ,, '     |
| पारदयुक्त सिक्काभस्मसे ताम्रका सोना<br>रजतकर रांग की चांदी            | ,,       |
| ताम्रभस्म से जसद की चांदी                                             | 328      |
| ताम्रभस्म से नाग की चांदी                                             | "        |
| ताम्रभस्म से रांग की चांदी                                            |          |
| ताम्रभस्म और रजतकर योग ताम्रभस्म से                                   | वंग की   |
| चांदी                                                                 | "        |
| जौहर हरताल और कुश्ता तांबा दोनों से                                   | अकसीर    |
| कमरी                                                                  | "        |
| रजतकर तांबे से चांदी                                                  | "        |
| चादी का जोडा तांबे को सफेद करना                                       | . 0      |
| हेमरक्ती हेमवर्णवर्धकक्रिया ताम्रयोग                                  | "        |
| हेमराजी यानी कमरंगसोनेकी तेजरंग करना                                  | "        |
| सोनेका जोडा तीनबार गंधकसे मारे                                        | ३८७      |
| जोडामुर्ख तूतिया से तांबा निकालकर उस                                  | से चांदी |
| रंगकर उससे हम्मिलानतिला                                               | "        |
| हेमकृष्टि ताम्र से चांदी को रंगा है                                   | , "      |
| तारकृष्टी ताम्र और रांग से चांदी का रंजन                              |          |
| हेमराजी यानी सोने का तेजरंग बनाना                                     |          |
|                                                                       |          |

| बूटी पारे का थाका ० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर ० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी कं चांदी २९० रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक ० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और ० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| जुलतीबूरीमे सीमावकी चांदीवनाना गालिवन सीमावमे चांदी बनानेकीनरकीव गुलमहदी जर्दगुलसे अमलकमरीकी तरकीव रेटर सीमावका मत्तक बनाना व चांदीवनाना पारद की चांदी शोरे से कामधेनुकटोरी चांदी की सीमाव को चांदी बनाने की तरकीव पारे का चांदी की कटोरी में चांदीयोग पारे की चांदी पारे की निष्मस्त चांदी सीमाव की गोली बना रौट्यमस्म पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी सीमाव को गोली की निष्मस्त जस्त के कुक्त निष्मस्त गोली सीमाव जो कुक्ता नुकरा एक आंच बनी हो कुक्तानुकरः जाजब सीमाव नुसक्षा कमरी—तांवे का सफेद कुक्ता निष्मस्त योन्दा को गिरह मुत्रजलिक निष्मस्त की तरकीव निरह सीमाव की निष्मस्त की तरकीव निर्मा वानो की तरकीव निरह सीमाव की गिरह मुत्रजलिक निष्मस्त सोना बनाने की तरकीव निरह सीमाव की गिरह मुत्रजलिक निष्मस्त सोना बनाने की तरकीव नुसक्षा किमरा नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसक्षा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को गुगुफ्तकर० गुटका सीमाव बजरिये संखिया दरसपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को गोली की भस्म शिगुफ्त अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तक्षदिय सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग पारदभस्म शंक्षियायोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुत कायम पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग अकसीर कारी वजरिये सीमाव व सम्बुत कायम पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग अकसीर कारी वजरिये सीमाव व सम्बुत कायम पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग अकसीर वारो की सीमाव को सुक्त सीमाव पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग अकसीर वारी सीमाव को सुक्त सीमाव वारी अकसीर यानी सीमाव को सुक्त सीमाव अकसीर यानी सीमाव को सुक्त सीप्तविक्त सीप्तविक्त सीपायोग अकसीर यानी सीमाव को सुक्त सीपायोग अकसीर यानी सीमाव को सुक्त सीपायोग पारदभस्म हरताल वा शंक्षियायोग अकसीर यानी सीमाव को सुक्त सीपायोग अकसीर यानी सीमाव को सुक्त सीपायोग अकसीर  | भगजटाजटसे पारेसे चांदीबनानेकी तरकीव     | 05€          |
| गालिवन सीमावमे चांदी बनानेकीतरकीव गुलमहदी जर्दगुलसे अमलकमरीकी तरकीव रेटट सीमावका मसक बनाना व चांदीवनाना पारद की चांदी शोरे से सीमाव की चांदी बनाने की तरकीव पारे का चांदी की सीमाव की चांदी की सोमाव की चांदी की कटोरी में चांदीयोग पारे की चांदी पारे का निकास चांदी सीमाव की गोली बना "ठेप्यमस्म पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी सीमाव को गोली की निकास जस्त के कुटते निकास गोली सीमाव जो कुटता नुकरा एक आंच बनी हो कुटतानुकर: जाजब सीमाव नुससा कमरी-तांवे का सफेद कुटता निकास गोली सीमाव की निकास जस्त के कुटते निकास गोली सीमाव जो कुटता नुकरा एक आंच बनी हो कुटतानुकर: जाजब सीमाव नुससा कमरी-तांवे का सफेद कुटता निकास यो-दावू निकास वीमाव निकास निकास सिमाव की निकास की तरकीव निकास वीमाव निकास की तरकीव निकास वीमाव निकास की निकास सीमाव की निकास सीमाव की निकास सीमाव को निकास सीमाव की निकास सीमाव वाने की तरकीव निकास वाने की तरकीव निकास वाने की तरकीव निकास वाने की निकास सीमाव वाने की निकास पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुससा तांवे से गिरह णुटः सीमाव को पुगुपतकर० गुटका सीमाव वजरिये संसिया दरसपुट तांवा ३९२ रांग के योग वनी पारे की गोली की भस्म पारदचांदी की करियो संसिया दरसपुट तांवा ३९२ रांग के योग वनी पारे की गोली की भस्म अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम जिल्ला शिपर अकसीर० तरकीव तसईद सीमाव पारदभस रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म रांग को चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म रांग को चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म रांग को चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म रांग को चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म रांत का सीमाव वा सम्बुत कायम पारदभस्य रांग सीमाव को सुस्त सीमाव पारदभस्म रांत वजरिये सोना बना के सुसक सीमाव वा सम्बुत कायम पारदभस्य सांत सीमाव को सुसक और० सुद्ध वा सुक सीमाव वा सम्बुत कायम पारदभस्य सांत सीमाव को सुसक और० सुद्ध वा सुक सीमाव वा सम्बु  | जलनीबटीसे सीमावकी चांदीबनाना            |              |
| गुलमहृदी जर्दगुलसे अमलकमरीकी तरकीय सीमावका मसक बनाना व चांदीवनाना पारद की चांदी शोरे से कामघेनुकटोरी चांदी की सीमाव की चांदी बनाने की तरकीय पारे का चांदी की कटोरी में चांदीयोग पारे की चांदी पारे की निशस्त चांदी सीमाव की गोली बना 'रीप्यास्म पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक '' कुक्कुटांड के चूणा बना के अल रसना चांदी बनी पारे की गोली की बैठक "' चांदी बनी पारे की गोली की बैठक "' वांदी वनी सीमाव जो कुश्ता नुकरा एक आंच बनी हो कुश्तो नुकरा जाजब सीमाव नुसला कमरी-तांवे का सफेद कुश्ता निशस्त या—दाव निशस्त या—दाव निशस्त या—दाव निशस्त या—वाव निशस्त मीमाव की निरह मुतअल्लिक निशस्त की तरकीय नुसला कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी 'एक अजीव नुसला तांवे से गिरह गुदः सीमाव को '' गुगुफ्तकर० गुटका सीमाव बजरिये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद को गोली की भस्म जिगुफ्त बराय अकद सीमाव किगुफ्त कस्म सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम अकसीर कमरी अकसीर० तरकीय तकलीसपोस्तवैः मु तरकीय तक्षिय वजरिये पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म कारी वात्री सीमाव व सम्बुल कायम पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदक्ष वात्र का सोना अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदक्ष वात्र का सोना अकसीर कमरी वात्र का सोना                                                                                                                                                       | गालिवन सीमावसे चांदी बनानेकीतरकीब       | "            |
| सीमावका मसक बनाना व चांवीवनाना  पारद की चांदी शोरे से कामघेनुकटोरी चांदी की सीमाव की चांदी बनाने की तरकीव  पारे का चांदी की कटोरी में चांदीयोग पारे की चांदी रीप्यासम पारद की गोली किर भस्म वा बैठक कुक्टुंड के चूणा बना के अल रखना चांदी बनी पारे की गोली किर भस्म वा बैठक कुरते निशस्त गोली सीमाव को गोली की निशस्त जस्त के कुरते निशस्त गोली सीमाव जो कुरता नुकरा एक आंच बनी हो कुरतानुकर: जाजब सीमाव नुसला कमरी-तांवे का सफेद कुरता निशस्त योन्दा को निशस्त की तरकीव शिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव शिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव शिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव श्वाहित्व पुत्रजिल्लक शिग्रुपत व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव श्वाहित्व पुत्रजिल्लक शिग्रुपत व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव स्मा पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसला तांवे से गिरह गुदः सीमाव को शुगुपतकर० गुटका सीमाव बजिरये संखिया दरसंपुट तांवा शुरुपतकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा शुरुपत बराय अकद सीमाव शिगुपत का सामा को सामा अकसीर कमरी सीमाव का सम की शिगुपत सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव का उस तांवे का सोना जडी पार का थाका० पार का सामाव शिग्रुपत सिम्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभक्ष ता सु का सोना अकसीर कमरी बजरिय सामाव का सु कर हु का स्वर्य पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभक्ष वा सु का  | गलमहरी जर्दगलसे अमलकमरीकी तरकीव         | 366          |
| कामधेनुकटोरी चांदी की सीमाव की चांदी बनाने की तरकीव पारे का चांदी की कटोरी में चांदीयोग पारे की चांदी पारे की निशस्त चांदी सीमाव की गोली बना रौट्यमस्म पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक कुक्टुंड के चूणा बना के अल रखना चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी सीमाव को गोली की निशस्त जस्त के कुरुते निशस्त गोली सीमाव जो कुरुता नुकरा एक आंच बनी हो कुरुतानुकर: जाजब सीमाव नुसखा कमरी—तांवे का सफेद कुरुता निशस्त देने की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दाडू निशस्तसीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त वा—दाडू निशस्त वा—ता कि तरकीव भिरह सीमाव की निरह मुतअल्लिक शिग्रुपत व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव भिरम पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसखा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव बजरिये संखिया दरसंपुट तांवा देश्र रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को गोली की भस्म शिगुफ्त अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग अससीर कमरी वा तिमाव को हमराह गन्धक० रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग अससीर कमरी वा तिमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभक और० सुत्र दक्ष विष्व विश्व से साथ पारा घोय उस चूर्ण रोति चंदी                                                                                                                                                                                                | सीमावका मसक बनाना व चांदीबनाना          | "            |
| कामधेनुकटोरी चांदी की सीमाव की चांदी बनाने की तरकीव पारे का चांदी की कटोरी में चांदीयोग पारे की चांदी पारे की निशस्त चांदी सीमाव की गोली बना रौट्यमस्म पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक कुक्टुंड के चूणा बना के अल रखना चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी सीमाव को गोली की निशस्त जस्त के कुरुते निशस्त गोली सीमाव जो कुरुता नुकरा एक आंच बनी हो कुरुतानुकर: जाजब सीमाव नुसखा कमरी—तांवे का सफेद कुरुता निशस्त देने की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दाडू निशस्तसीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त वा—दाडू निशस्त वा—ता कि तरकीव भिरह सीमाव की निरह मुतअल्लिक शिग्रुपत व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव भिरम पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसखा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव बजरिये संखिया दरसंपुट तांवा देश्र रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को गोली की भस्म शिगुफ्त अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग अससीर कमरी वा तिमाव को हमराह गन्धक० रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखियायोग अससीर कमरी वा तिमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभक और० सुत्र दक्ष विष्व विश्व से साथ पारा घोय उस चूर्ण रोति चंदी                                                                                                                                                                                                | क्यान की जांनी मोरे मे                  | 3//          |
| सीमाव की चांदी बनाने की तरकीव पारे का चांदी की कटोरी में वांदीयोग पारे की चांदी र्रेष्ण की निशस्त चांदी सीमाव की गोली बना रौर्याभस्म पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक कुक्कुटांड के चूणा बना के अल रसना चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी सीमाव को गोली की निशस्त जस्त के कुरते निशस्त गोली सीमाव जो कुरता नुकरा एक आंच बनी हो कुरतानुकर: जाजब सीमाव नुसखा कमरी—तांवे का सफेद कुरता निशस्त देने की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त सीमाव की निरह मुतअल्लिक निशस्त हिदायत मुतअल्लिक शिगुफ्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव निरह मुतअल्लिक शिगुफ्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव निरह मुतअल्लिक शिगुफ्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव नुसखा किमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसखा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजरिये संखिया दरसपुट तांवा देशर रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकदीर का थाका उत्त करा पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म हरताल वा शिक्यायोग पारदभस्म शिख्य या हरतालयोग अकसीर कमरी बजित को सोना अकसीर कमरी का ता सोना अकसीर कमरी का सोना अकसीर कमरी का सोना अकदीर यानी सीमाव को हमराह गथक० रज्तकर पारदभस्म शिख्य या हरतालयोग अकसीर कमरी का सोना अकदीर यानी सीमाव को हमराह गथक० रज्तकर पारदभस्म शिख्य या सुक्त सोप सादविक सीस्य सुक्त और सुक्त   | पारद का चादा शार त                      |              |
| पारे का चांदी की कटोरी में चांदीयोग पारे की चांदी रेप्पारे की निशस्त चांदी सीमाव की गोली वना रैप्पार की निशस्त चांदी सीमाव की गोली वना रैप्पार का निशस्त चांदी सीमाव की गोली वना रूककुटांड के चूणा बना के अल रसना चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी सीमाव को गोली की निशस्त जस्त के कुरुते निशस्त गोली सीमाव जो कुरुता नुकरा एक आंच वनी हो रुर्व की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दावू निशस्त की तरकीव भ्रम्स की तरकीव विश्व के तरकीव निशस्त वानो की तरकीव निशस्त की गोली की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसहा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वर्जिये सीस्त्रया दरसंपुट तांवा देशक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जिश्व पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० वूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी भेता बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी भोता बनाने की तरकीव बर्जिये पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वर्जिये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी अत्रसीय सीमाव व सम्बुल कायम पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी वर्जिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी वर्जिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी वर्जिय सीमाव व सम्बुल कायम पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर पानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभक और० सुत टकण विष्व चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कामधनुकटारा चापा पर                     | ,,           |
| वांदीयोग पारे की वांदी पारे की निशस्त वांदी सीमाव की गोली बना रौप्यभस्म पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक कुक्कुटांड के चूणा बना के अल रसना वांदी बनी पारे की गोली की बैठक वांदी बनी सीमाव को गोली की निशस्त जस्त के कुरते निशस्त गोली सीमाव जो कुश्ता नुकरा एक आंच बनी हो कुश्तानुकरः जाजब सीमाव नुसबा कमरी—तांव का सफेद कुश्ता निशस्त देने की तरकीव गरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त सा—दाव निशस्त सा—वाव निश्स सा—वाव निश्स सा—वाव निश्स सा—वाव निशस्त सा—वाव निशस्त सा—वाव निश्स सा—वाव निशस्त सा—वाव निश्स सा—वाव निश्स सा—वाव निश्  | सामाव का चादा बनान ने तरकाव             | . ,,         |
| पारे की निशस्त चांदी सीमाव की गोली बना रीप्यभस्म पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक कुक्कुटांड के चूणा बना के अल रखना चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी सीमाव को गोली की निशस्त जस्त के कुक्ते निशस्त गोली सीमाव जो कुक्ता नुकरा एक आंच बनी हो कुक्तानुकर: जाजब सीमाव नुसबा कमरी—तांवे का सफेद कुक्ता निशस्त देने की तरकीब गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीब गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीब निशस्त मीमाव नाने की तरकीव निशस्त मीमाव नाने की तरकीव नुसबा कामरा नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसबा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुम्तकर जुटका सीमाव बजरिये संविया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म शिगुफ्त उत्त पारद को गोली की भस्म शिगुफ्त उत्त वराय अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जियान तांवे का साना जडी पारद का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका जसतीर कमरी अकसीर कमरी अकसीर पारद का याका जलतायो पारद कमरी बार्वी सोना बनाने की तरकीव बजरिये पारद कमरी बजरिये सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजरिये पारदभस्म शस्त मांवी सोना व साम्बुक कायम पारदभस्म शस्त पारदभस्म शंबियायोग पारद कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुक कायम पारदभस्म शंविया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुक कायम पारदभस्म शंविया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुक कायम पारदभस्म शंविया या हरतालयोग अकसीर वानी सीमाव को हमराह गच्चक रजनकर पारदभस्म शंविया या हसराह गच्चक रजनकर पारदभस्म शंविया या हसराह गच्चक रजनकर पारदभर्य सानी सीमाव को हमराह गच्चक रजनकर पारदभर्य वानी सीमाव को हमराह गच्चक रजनकर पारदभर्य सानी सीमाव को हमराह गच्चक रजनकर पारदभर्य वानी सीमाव को हमराह गच्चक रजनकर पारदभर्य सानी सीमाव को हमराह गच्चक रजनकर पारदभर्य सानी सीमाव को हमराह गच्चक राम्वक राम का सोवा                                                                                                                         |                                         | 3/0          |
| रोप्यभस्स पारव की गोली फिर भस्स वा बैठक "कुक्कुटांड के चूणा बना के अल रसना चांदी बनी पारे की गोली की बैठक चांदी बनी सीमाब को गोली की बैठक "वांदी बनी सीमाब को गोली की निशस्त जस्त के कुश्ते निशस्त गोली सीमाब जो कुश्ता नुकरा एक आंच बनी हो २९० कुश्तानुकर: जाजब सीमाव नुसला कमरी—तांबे का सफेद कुश्ता निशस्त देने की तरकीब निरह सीमाब की निशस्त की तरकीब निशस्त सीमाव की गिरह मुतअल्लिक निशस्त हिदायत मुतअल्लिक शिग्रुफ्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीब नुसला कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी "एक अजीब नुसला तांबे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजरिये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अत्र रांग का वांदी "एक वांदा अव्ह सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अत्र रांग के योग वांदी की पारद का याका० वृद्धी पारे का याका० पारद का सिमाव कायम असीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैज मुतरकीव वकरिये पारद का याका वांदी सोना बनाने की तरकीव वकरिये पारद का मानविपारद का सिमाव कारविपारद कारविपारद का सिमाव कारविपारद का सिमाव कारविपारद कारविपारद कारविपारद का सिमाव कारविपारद  |                                         |              |
| पादी बनी पारे की गोली की बैठक  पादी बनी सीमाब को गोली की बैठक  पादी बनी सीमाब को गोली की निशस्त जस्त के कुश्ते  निशस्त गोली सीमाब जो कुश्ता नुकरा एक आंच बनी हो  वनी हो  कुश्तोनकर: जाजब सीमाव  नुससा कमरी—तांबे का सफेद कुश्ता  निशस्त देने की तरकीव  गिरह सीमाब की निशस्त की तरकीव  निशस्त सीमाब की निशस्त की तरकीव  निशस्त सा—दाबू  निशस्त सीमाब की गिरह  मुतअल्लिक निशस्त  हिदायत मुतअल्लिक शिग्रुफ्त व निशस्त सीमाब  सोना बनाने की तरकीव  नुससां कीमियां नुकरई  चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग चांदी की  भस्म  पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी  "एक अजीव नुससा तांवे से गिरह शुदः सीमाब को  शुगुफ्तकर०  गुटका सीमाब बजरिये संसिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म  शिगुफ्त बराय अकद सीमाव  शिगुफ्त बराय अकद सीमाव  शिगुफ्त अकद सीमाव कायम  अकसीर कमरी सीमाब कायम  अकसीर कमरी सीमाब कायम  अकसीर कमरी सीमाव कायम  अकसीर कमरी सीमाव कायम  जडी पारे का थाका०  पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी  अकसीर कमरी अकसीर०  तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु  तरकिव तक्तिसपोस्तवेजः मु  तरकिव तम्म हस्ताल वा शिस्यायोग  पारदभस्म हरताल वा शिस्यायोग  पारदभस्म हरताल वा शिस्यायोग  पारदभस्म शिस्याया हरतालयोग  अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम  पारदम्भ ताम्र का सोना  अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम  पारदम्भ ताम्र का सोना  अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम  पारदम्भ ताम्र का सोना  अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम  पारदम्भ ताम्र का सोना  अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम  पारदम्भ ताम्र का सोना  अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक०  रजतकर पारदम्भ को सोना  अकसीर यानी सीमाव को सम्प पारा घोय उस चूर्ण  रां वांदी                                                                                                                                                                                                                                      | पार का नाशस्त चादा सानाच का नाता व      | XH: "        |
| चांदी बनी पारे की गोली की बैठक  चांदी बनी सीमाव को गोली की निशस्त जस्त के कुश्ते निशस्त गोली सीमाव जो कुश्ता नुकरा एक आंच बनी हो त्रिक्तानुकर: जाजब सीमाव नुससा कमरी—तांवे का सफेद कुश्ता निशस्त देने की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दावू निशस्त सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दावू निशस्त सीमाव की निरह मुतअिलक निशस्त हिदायत मुतअिलक शिग्रुपत व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव त्रिक्ता की मरम पारदचांदी की कटोरी की भस्म राग की चांदी एक अजीव नुससा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफतकर० गुटका सीमाव वजिरये संस्थिया दरसंपुट तांवा देश्र रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वैधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफत बराय अकद सीमाव शिगुफत अकद सीमाव शानुफत अकदीर का थाका० वृटी पारे का थाका० वृटी पारे का थाका० वृटी पारे का थाका० वृटी पारे का थाका० यह पारदभस्म शास्यायोग रारदभस्म हरताल वा शास्यायोग रारदभस्म हरताल वा शास्यायोग राग्दभस्म शास्याया अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदम्सम शास्याया अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदम्सम शास्याया अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदम्सम शास्याया अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदम्सम शास्याया अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदम्सम शास्याया अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदम्सम शास्याया अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदम्सम शास्याया अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदम्सम शास्याया अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम                                                                                          |                                         |              |
| चांदी बनी सीमाब को गोली की निशस्त जस्त के कुश्ते निशस्त गोली सीमाब जो कुश्ता नुकरा एक आंच बनी हो हो हुश्तानुकर: जाजब सीमाव नुसखा कमरी—तांवे का सफेद कुश्ता निशस्त देने की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दावू निशस्त सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त सीमाव की निरह मुतअिल्क निशस्त हिदायत मुतअिल्क शिग्रुफ्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव नुसखा कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म राग की चांदी एक अजीव नुसखा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा इ९२ राग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वैधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर राग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त कर सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव शिगुफ्त का थाका० वृटी पारे का थाका वृटी पारे का थाका० वृटी पारे का थाका वृटी पारे का थाका वृटी पारे का थाका विटी पारे का थाका वृटी पारे का थाका व  | कुक्कुटाड के चूंणा बना के जल रखना       | ,,           |
| कुश्ते निभिस्त गोली सीमाव जो कुश्ता नुकरा एक आंच वनी हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चोदा बना परि का गोला का बठक             | तस्त के      |
| निभिस्त गोली सीमाव जो कुरता नुकरा एक आंच वनी हो १९० कुरतानुकर: जाजव सीमाव नुसला कमरी—तांवे का सफेद कुरता निभिस्त देने की तरकीव गिरह सीमाव की निभिस्त की तरकीव निभिस्त सीमाव की गिरह मुतअल्लिक निभस्त हिदायत मुतअल्लिक शियुफ्त व निभस्त सीमाव सोना वनाने की तरकीव नुसला कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म राग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म राग की चांदी एक अजीव नुसला तांवे से गिरह गुदः सीमाव को गुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजरिये सिलया दरसपुट तांवा ३९२ राग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर राग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शागुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम अत्र से सावा उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० १९३ बूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म राग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग राग चांदी के चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म शिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुक कायम पारदभस्म शिखा या हरतालयोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुक कायम पारदभस्म शिखा या हरतालयोग अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सुत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 1)           |
| वनी हो  कुश्तानुकरः जाजब सीमाव नुसला कमरी—तांबे का सफेद कुश्ता निशस्त देने की तरकीब  गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीब निशस्त या—दावू निशस्तसीमाव की निरह मुतअिल्लक निशस्त हिदायत मुतअिल्लक शिग्रुप्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीब नुसलां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी  भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी  एक अजीब नुसला तांबे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव बजिरये संखिया दरसंपुट तांबा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वैधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनतर रांग० पारद की गोली की भस्म श्रिगुफ्त बराय अकद सीमाव श्रिगुफ्त बराय अकद सीमाव श्रिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की श्रिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांबे का सोना जडी पारद का थाका० यूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीब तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीब तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीब तकहिस सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदण्यक ताम्न का सोना अकसीर वनि वरिय सीमाव व सम्बुल कायम पारदण्यक ताम्न का सोना अकसीर वनि वरिय सीमाव व सम्बुल कायम पारदण्यक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कुश्त                                   | वांच         |
| कुश्तानुकरः जाजव सीमाव नुससा कमरी—तांवे का सफेद कुश्ता निशस्त देने की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दावू निशस्त सीमाव की गिरह मुतअिल्लक निशस्त हिदायत मुतअिल्लक शिग्रुपत व निशस्त सीमाव सोना वनाने की तरकीव नुससां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुससा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुपतकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वैधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुपत बराय अकद सीमाव शिगुपत अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुपत सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० यूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तक्षदि सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी की चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्धक ताम्न का सोना अकसीर पानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अन्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |              |
| नुससा कमरी—तांवे का सफेद कुश्ता निशस्त देने की तरकीव गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दावू निशस्तसीमाव की गिरह मुतअल्लिक निशस्त हिदायत मुतअल्लिक शिग्रुफ्त व निशस्त सीमाव सोना वनाने की तरकीव नुसस्तां कीमियां नुकरई चांदी वनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुससा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म श्रिगुफ्त वराय अकद सीमाव श्रिगुफ्त अकद सीमाव श्रिगुफ्त कसरी सीमाव कायम की श्रिगुफ्त सीमाव कायम जिद्या अकद सीमाव श्रिगुफ्त कमरी सीमाव कायम की श्रिगुफ्त सीमाव कायम जिद्या पारे का थाका उस तांवे का सोना जिद्या पारे का थाका० वूटी पारे का थाका० वूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभस्म शिखाय या हरतालयोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगस्म शिखाय या हरतालयोग अकसीर कमरी वजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगस्म शिखाय या हरतालयोग अकसीर कमरी वजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगस्क ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |              |
| निशस्त देने की तरकीब  गिरह सीमाव की निशस्त की तरकीब निशस्त या—दावू निशस्तसीमाव की गिरह मुतअल्लिक निशस्त हिदायत मुतअल्लिक शिगुफ्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीब नुसखां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसखा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म श्रिगुफ्त बराय अकद सीमाव श्रिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की श्रिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० बूटी पारे का थाका० दूटी पारे का थाका० नूटी पारे का थाका० नूटी पारे का थाका० नूटी पारे का कसीर० तरकीब तकसीसपोस्तवैजः मु तरकीब तकसीसपोस्तवैजः मु तरकीब तकसीसपोस्तवैजः मु तरकीब तकसीसपोस्तवैजः पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीब वजिरये पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग पारदभस्म शिखायायोग पारदभस्म शिखायायोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव ब सम्बुल कायम पारदग्रिक ताम्न का सोना अकसीर कमरी वजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्रिक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कुश्तानुकरः जाजब सामाव                  | "            |
| निरह सीमाव की निशस्त की तरकीव निशस्त या—दावू निशस्तसीमाव की गिरह मुतअल्लिक निशस्त हिदायत मुतअल्लिक शिग्रुप्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव नुसक्षां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसक्षा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म श्रिगुफ्त बराय अकद सीमाव श्रिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की श्रिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० बूटी पारे का थाका० वूटी पारे का थाका० नुदी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्यक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नुसंखा कमरा-ताब का संपद कुश्ता          | "            |
| निशस्त या-दावू निशस्तसीमाव की गिरह मुतअल्लिक निशस्त हिदायत मुतअल्लिक शियुफ्त व निशस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव नुसक्षां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसक्षा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० बूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभस्म शिखायाग पारदभस्म शिखायाग पारदभस्म शिखायाग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्यक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निशस्त दन का तरकाब                      | "            |
| निशस्तिमाव की गिरह  मुतअल्लिक निशस्त हिदायत मुतअल्लिक शिग्रुफ्त व निशस्त सीमाव सोना वनाने की तरकीव नुसक्षां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसक्षा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजरिये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शागुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० वृद्धी पारे का थाका० वृद्धी पारे का थाका० वृद्धी पारे का थाका० वृद्धी पारे का वांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तक्षिरपोस्तवैजः मु तरकीव तक्षिद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म इरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी की चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्रुक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | "            |
| मृतअल्लिक निणस्त हिदायत मृतअल्लिक शियुपत व निणस्त सीमाव सोना बनाने की तरकीव नुसक्षां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी " एक अजीव नुसक्षा तांचे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुपतकर० गुटका सीमाव बजिरये संखिया दरसंपुट तांचा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुपत बराय अकद सीमाव शिगुपत अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांचे का सोना जडी पारद का थाका असीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका जडी पारे का थाका पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्थक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नाशस्त या-दाबू                          | "            |
| हिंदायत मुतअल्लिक शिग्रुफ्त व नशिस्त सीमाव सोना वनाने की तरकीव नुसक्षां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग की चांदी भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसक्षा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद को गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शागुफ्त अकद सीमाव शागुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० वृद्धी पारे का थाका० वृद्धी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तक्षिद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजिये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी कि चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग अकसीर कमरी वजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | "            |
| सोना बनाने की तरकीव नुसलां कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीव नुसला तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव शागुफ्त अकद सोमाव शागुफ्त सामाव शागुफ्त   | मृतआल्लक नागस्त                         | त "          |
| नुसक्षं कीमियां नुकरई चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी एक अजीब नुसक्षा तांबे से गिरह शुदः सीमाब को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाब बजिरये संखिया दरसंपुट तांबा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाब शिगुफ्त अकद सीमाब कायम अकसीर कमरी सीमाब कायम की शिगुफ्त सीमाब कायम जडी पारे का थाका उस तांबे का सोना जडी पारद का थाका० बूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीब तकलीसपोस्तबैजः मु तरकीब तक्षदिस सीमाब पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीब बजिरये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाब व सम्बुल कायम पारदग्थक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाब को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हिदायत मुतंआल्लक शिश्रुपत व गायस्य सामा | 368          |
| चांदी बनी पारद गोली की भस्म रांग चांदी की भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी " एक अजीव नुससा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संसिया दरसपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक " पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० " पारद को गोली की भस्म शिगुफ्त अकद सीमाव " शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना " अडी पारे का थाका उस तांवे का सोना " अडी पारे का थाका उस तांवे का सोना " अही पारे का थाका उ क्यों तामे की चांदी " अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तक्षिद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी के चांदी " रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्रुक्ष ताम्च का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नामां की प्राप्त नकरहे                  | "            |
| भस्म पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी " एक अजीव नुसला तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव " शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त तक्सीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना अडी पारद का थाका० ३९३ बूटी पारे का थाका० १९३ बूटी पारे का थाका० पारद का याका० पारद सम्म तांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजिरये पारद अस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजिरये पारद अस्म शंखियायोग पारद अस्म शंखियायोग पारद अस्म शंखियायोग अकसीर कमरी वजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारद अस्म शंखियायोग अकसीर कमरी वजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारद असीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अञ्चक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नुसंबा कामिया पुगरव                     | वांदी की     |
| पारदचांदी की कटोरी की भस्म रांग की चांदी "एक अजीव नुसक्षा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजरिये संखिया दरसंपुट तांवा ३९२ रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव "शगुफ्त बराय अकद सीमाव "शगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका० ३९३ बूटी पारे का थाका० पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मुत्तक्षीव तकलीसपोस्तवैजः मुत्तक्षीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजरिये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी के चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायो हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्नधक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अन्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | "            |
| एक अजीव नुसक्षा तांवे से गिरह शुदः सीमाव को शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसपुट तांवा ३९९ रांग के योग वनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना अडी पारे का थाका उस तांवे का सोना अडी पारे का थाका० वृटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकसिद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी के चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्नधक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अन्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गारत्वांती की कटोरी की भस्म रांग की न   | वांदी "      |
| शुगुफ्तकर० गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसंपुट तांवा ३९९ रांग के योग वनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० बूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तक्तईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी के चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी वजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्नधक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अन्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एक अजीव नसवा तांबे से गिरह शदः सी       | माव को       |
| गुटका सीमाव वजिरये संखिया दरसपुट तांवा ३९९ रांग के योग वनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर रांग० पारद की गोली की भस्म जिगुफ्त बराय अकद सीमाव जिगुफ्त बराय अकद सीमाव जिगुफ्त कक्सीर कमरी सीमाव कायम की जिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारद का थाका उस तांवे का सोना अडी पारद का थाका० वृदी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकसिसपोस्तवैजः मु तरकीव तकसिद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजिरये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी के चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्यायोग अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्न्थक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अन्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | "            |
| रांग के योग बनी पारे की गोली की भस्म वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनतर रांग० पारद की गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारे का थाका० बूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तक्षईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजरिये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी के चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्धक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गटका सीमाव बजरिये संखिया दरसंपुट तांबा  | 399          |
| वेधक पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर राग० पारद को गोली की भस्म शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जड़ी पारे का थाका उस तांवे का सोना जड़ी पारद का थाका० बूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजरिये पारदभस्म हरताल वा शिख्यायोग रांग चांदी के चांदी रजतकर पारदभस्म शिख्यायोग पारदभस्म शिख्या या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्धक ताम्न का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्नक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रांग के योग बनी पारे की गोली व          | नी भस्म      |
| पारद को प्रथम अग्नि स्थाई तदनंतर राग० पारद की गोली की भस्म जिगुफ्त बराय अकद सीमाव जिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की जिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका० बूटी पारे का थाका० वूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजरिये पारदभस्म हरताल वा णंखियायोग रांग चांदी क चांदी रजतकर पारदभस्म णंखियायोग पारदभस्म णंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अञ्चक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | "            |
| पारद की गोली की भस्म  शिगुफ्त बराय अकद सीमाव  शिगुफ्त अकद सीमाव कायम  अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव  कायम  जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना  जडी पारे का थाका०  बूटी पारे का थाका०  पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी  अकसीर कमरी अकसीर०  तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु  तरकीव तकसिर्योस्तवैजः मु  तरकीव तक्तिसपोस्तवैजः मु  पारदभस्म हरताल वा शिक्षयायोग  पारदभस्म शिक्षयायोग  पारदभस्म शिक्षयायोग  अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम  पारदगन्धक ताम्र का सोना  अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक०  रजतकरयोग पारद को अभ्रक और०  सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | "            |
| शिगुफ्त बराय अकद सीमाव शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जड़ी पारे का थाका उस तांवे का सोना जड़ी पारद का थाका० बूटी पारे का थाका० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तमईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शिखयायोग रांग चांदी के चांदी रजतकर पारदभस्म शिखयायोग पारदभस्म शिखयायोग पारदभस्म शिखयायोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |              |
| शिगुफ्त अकद सीमाव कायम अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त सीमाव कायम जड़ी पारे का थाका उस तांवे का सोना जड़ी पारद का थाका उ बूटी पारे का थाका ० यारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकाविष्यायोग पारदभस्म शंखियायोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |
| अकसीर कमरी सीमाव कायम की णिगुफ्त सीमाव कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका उस तांवे का सोना जडी पारद का थाका ० वूटी पारे का थाका ० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर० तरकीब तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीब तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीब वजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी के चांदी २९६६ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शिगुफ्त अकद सीमाब कायम                  |              |
| कायम जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारे का थाका उस तांवे का सोना जडी पारे का थाका बूटी पारे का थाका पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तक्ष्मेद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी के चांदी २९६६ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्यक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अकसीर कमरी सीमाव कायम की शिगुफ्त        | ा सीमाव      |
| जडी पारे का थाका उस तार्व का साना जडी पारद का थाका । बूटी पारे का थाका । पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर । तरकीव तकलीसपोस्तवैज: मु तरकीव तकलीसपोस्तवैज: मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी के चांदी ३९२ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक । रजतकरयोग पारद को अभ्रक और । सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कायम                                    | "            |
| बूटी पारे का थाका ० पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी अकसीर कमरी अकसीर ० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी कं चांदी २९० रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी वजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक ० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और ० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जडी पारे का थाका उस तांबे का सोना       | "            |
| बूटी पारे का थाका । पारे का बन्धन फिर भस्म उसमें तामे की चांदी , अकसीर कमरी अकसीर । तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव वजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी कं चांदी रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यांनी सीमाव को हमराह गन्धक । रजतकरयोग पारद को अभ्रक और । सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जडी पारद का थाका०                       | 393          |
| पारे का बन्धन फिर भस्म उसम तीम का चादा अकसीर कमरी अकसीर० तरकीब तकलीसपोस्तबैजः मु तरकीब तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीब बजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी क चांदी रजतकर पारदभस्म शंखियायोग रांग चांदी करिये पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यांनी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बूटी पारेका थाका०                       |              |
| अकसीर कमरी अकसीर० तरकीव तकलीसपोस्तवैजः मु तरकीव तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीव बजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी कं चांदी २९९ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यांनी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | ादी "        |
| तरकीब तसईद सीमाव पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीब बजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी कं चांदी ३९९ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदग्धक ताम्र का सोना अकसीर यांनी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | "            |
| पारदभस्म रांग की चांदी सोना बनाने की तरकीब बजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी कं चांदी २९९ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यांनी सीमाव को हमराह गन्धक ० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और ० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तरकीब तकलीसपोस्तवैजः मु                 | ,,           |
| सोना बनाने की तरकीब बजरिये पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी कं चांदी ३९९ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यांनी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ,,           |
| पारदभस्म हरताल वा शंखियायोग रांग चांदी कं चांदी १९१ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यांनी सीमाव को हमराह गन्धक रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रांकी चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | ,,           |
| चादी ३९\ रजतकर पारदभस्म शंखियायोग पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सोना बनाने का तरकाब बजारय               |              |
| रजतकर पारदभस्म शंखियायोग<br>पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग<br>अकसीर कमरी बजिरये सीमाव व सम्बुल कायम<br>पारदगन्धक ताम्र का सोना<br>अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक०<br>रजतकरयोग पारद को अभ्रक और०<br>सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां<br>की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |              |
| पारदभस्म शंबिया या हरतालयोग अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम पारदगन्धक ताम्र का सोना अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक० रजतकरयोग पारद को अभ्रक और० सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 560          |
| अकसीर कमरी बजरिये सीमाव व सम्बुल कायम<br>पारदगन्धक ताम्र का सोना<br>अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक०<br>रजतकरयोग पारद को अभ्रक और०<br>सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां<br>की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ,,           |
| पारदगन्धक ताम्र का सोना<br>अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक०<br>रजतकरयोग पारद को अभ्रक और०<br>सूत टकण विघ चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां<br>की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | EDIN "       |
| अकसीर यानी सीमाव को हमराह गन्धक०<br>रजतकरयोग पारद को अञ्चक और०<br>सूत टकण विघ चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां<br>की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | <b>गयम</b> " |
| रजतकरयोग पारद को अभ्रक और०<br>सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां<br>की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | ,,           |
| सूत टकण विष चित्रके साथ पारा घोय उस चूर्ण रां<br>की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 1)           |
| की चांदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | वर्ण रांग    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 7, "         |
| रजतकर पारा गन्धक अभ्रचूर्ण रांग की चांदी ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | चांदी ३९५    |
| The state of the s | 7, 7, 1,                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |

| हेमक्रिया चांदीका सोना पारद गन्धक अभ्रकमाक्षि<br>योग             | कचूर्ण<br>" |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| सुवर्णकर लेप ताम्र का सोना                                       | 11          |
| तारकृष्टी चांदी सोना का जोडा                                     | "           |
| सोना बनाने की तरकीब जरिये सीमाव                                  | - 11        |
| रजतकर रांग की चांदी                                              | 27          |
| पारदवेधक                                                         | "           |
| सिद्धदलकल्क                                                      | "           |
| स्वर्णकर चांदी का योग                                            |             |
|                                                                  | "           |
| स्वर्णकर एकप्रकार ताम्रपारद का मेल                               | ,,          |
| स्वर्णकर तांबे का सोना<br>पारा गंधक मैनसिल नांगलेप चांदी का सोना | 9           |
| पारा गंधक मैनशिल नागयोग                                          | ,,,         |
| रजतकर पारा शिंग्रफ गंधक हरताल                                    | 12          |
| मैनशिल शंखिया नाग जस्त ताम्र की चांदी                            | 11          |
| रजतकर-तांबे से चांदी                                             | 11          |
| वेधकं पारद गंधक तैल                                              | 398         |
| अन्यप्रकार                                                       | ,,          |
| गंधक तैलवेधक पारदयोग                                             | 11          |
| सोना बनाने की तरकीब                                              | 390         |
| गंधक और हरताल का रोगन अकसीरी                                     | n           |
| गंधकतेलसे ताम्रका सोना                                           | "           |
| गंधकतैलसे ताम्रवेधक                                              | "           |
| गंधकका तैल खासियत अकसीर०                                         | 11          |
| अकसीरमसी रोगन गंधकमय तांबा                                       | "           |
| गंधकतेल से तांबे का स्वर्ण                                       | 386         |
| स्वर्णकरतैलसे-ताम्रका सोना                                       | "           |
| गंधकादिक तैल-बेधक                                                | ,,          |
| गंधक हरताल संसियाणिंग्रफकी रोगन अकसीरी                           | ,,          |
| रोगन अकसीर खुर्दनी                                               |             |
| रोगन अकसीर अजसादव अजसाम                                          | "           |
| रुवाईशमशमगरवी                                                    | 200         |
| स्वर्णकरतैल                                                      | 388         |
| अनुभूतस्वर्णकरयोग<br>हेमक्रिया                                   | 11          |
| चांदी की रंगने की तरकीब                                          |             |
| स्वर्णिकया                                                       | "           |
| पारद और जस्त ताम्र का सोना                                       | "           |
| ताम्र सोना                                                       | 11          |
| सोना बनाने की तरकीब तारकृष्टी                                    | 17          |
| स्वर्णकर जसद की कटोरीभस्म ताम्र का सोन                           | ना "        |
| जसदयोग ताम्रभस्म                                                 | 800         |
| हेमराजी यानी कमरगसोने को तजरंग करना                              | 11          |
| हेमरक्ती-वर्णवर्धक माक्षिकयोग                                    | 12          |
| हेमराजी-यानी कमरंगसोने को तेज रंग करना                           | ,,          |
| सोटबढ                                                            |             |
| स्वर्णसाधन<br>जोडा                                               | "           |
| विधोपयोगी सूतसाधनिकया                                            | 808         |
| दो सिद्धबीज                                                      | "           |
| सिद्धचूर्णकल्क<br>सिद्धचूर्णकल्क                                 | 1.          |
| सिद्धमतस्रोट                                                     | "           |
| चांदी और तांबे का सोना गंध कुनटीयोग                              | 11          |
| हेमकिया                                                          | **          |
| हेमराजी यानी कमरंगसोने को तेजरंग०                                | 11          |
| तारकष्टी चांदी सोने का जोडा                                      |             |
| सोना बनाने की तरकीब तारारिष्ट                                    | 11          |
| नारी का जोड़ा                                                    | TT Y 2      |
| "-राजवती विद्यानाम्नी पीतल से चांदी का जो                        | 51 504      |
| विल्लोर के मुर्ख रंगने की तरकीव                                  |             |
| The second second                                                |             |
| 3                                                                |             |

#### अध्याय ४६

| जडीबूटियों की शनास्त और पतः            | 805         |
|----------------------------------------|-------------|
| चमकनेबाली जडी                          | "           |
| भवताव बूटी                             | 11          |
| जवता <b>व</b>                          | 15          |
| रुद्रदन्ती का मुकाम पैदायश जमाना पुस्त | गी फबायद    |
| वगैर                                   |             |
| अब यह खाकसर हेचमदान                    | 803         |
| जीवकजडी का वर्णन                       | 803         |
| कटेली सफेद मुड                         | 1)          |
| सवासव शनास्तरतनजीत बूटी                | 808         |
| चमक नमोली के मानी                      | ,,          |
| सहदेवी का लक्षण और मुणवेधक             | "           |
| फबायद बेंगन बलायती                     | "           |
| बूटी तीनिगन्दबाडरी के गुण और पता       | 11          |
| जहर हिन्दिया की पैदायश                 | "           |
| विषभूमि                                | "           |
| नीव की जड का पानी निकालने की खास       | तरकीब "     |
| जडी बूटी आधी बूटी की णनास्त            | 804         |
| पपीता के फबायद                         | ,,          |
| बूटी जंडियाजंडी के मानी                | "           |
| निर्गुण्डी के नाम व शनास्त             | ,,          |
| तेलियाकन्द की शनास्त                   | 11          |
| पीतरक्ती की शनास्त                     | 11          |
| एक पहाड का जिकर जहां बूटिंग मिलती :    | है पीतरक्ती |
| और तेलियाकन्द                          | 11          |
|                                        |             |

#### अध्याय ४७

| अष्टमहारस                       | 808 |
|---------------------------------|-----|
| अभ्रक की उत्पत्ति               | ,   |
| मतान्तर उत्पत्ति                |     |
| उत्तमाभ्रकलक्षण                 |     |
| अन्य च                          |     |
| अभ्रकभेद और उनके लक्षण          |     |
| अन्य प्रकार                     | ,   |
| अभ्रक के वर्ण तथा उनकी उपयोगिता |     |
| अन्य प्रकार                     | 800 |
| अभ्रक के वर्ण                   | ,   |
| दिशाभेद अभ्रक के गुण            |     |
| अन्य प्रकार                     | ,   |
| अगुद्ध अभ्रक के दोष             | ,   |
| अभक शोधनविधि                    | ,   |
| अन्य प्रकार                     |     |
| अभ्रक को मुसफ्फा करने की तरकीब  | ,   |
| अभ्रक के कोमल करने की क्रिया    | 806 |
| धान्याभ्रक क्रिया               | ,,  |
| धान्याभ्र                       | **  |
| धान्याभ्रक की निरुक्ति          | "   |
| अभ्रकभस्मविधि                   | "   |
| कुश्ता अबरक त्रिफला के ७२ पुट   | ",  |
| अभ्रकमारण                       | "   |
| अन्य प्रकार                     | "   |
| अभ्रक की पुट के गुण             | 808 |
| अभ्रक का अमृतीकरण               | 850 |
| पत्राभ्रक के सेवन का निषेध      | "   |
| शुद्ध अभ्रक कहां लेना चाहिये    | "   |
| अभ्र बनफल                       | U   |
|                                 |     |

| 40414 00                                      |      |
|-----------------------------------------------|------|
| सत्त अवरक स्याह की पहचान                      | 260  |
| अन्य प्रकार                                   | "    |
| कीट सत्त्वपातनक्रिया                          | 11   |
| अभ्रकसत्त्वपातनविधि                           |      |
| अन्य प्रकार                                   | 256  |
| अभ्रकसत्त्वविधि                               | "    |
| अन्यप्रकार                                    | .,   |
| अभ्रकसत्त्वगुण                                | "    |
| समस्त प्रकार के सत्त्वपातन की क्रिया का वर्णन | f "  |
| द्रुतियों के वर्णन न करने के कारण             | **   |
| वैक्रांत-तर्मरी की उत्पत्ति                   | **   |
| बैक्रांत की व्युत्पत्ती                       | 883  |
| वैक्रांत लक्षण                                | "    |
| बैकात के भेद                                  | 51   |
| अन्य प्रकार                                   | 12   |
| अगुद्धवैक्रान्तदोष                            | "    |
| वैक्रान्तगुण                                  | **   |
| वैक्रान्तणोधन                                 | "    |
| अन्य प्रकार                                   | "    |
| वैक्रान्तमारण                                 | 21   |
| अन्य प्रकार                                   | .,   |
| वैक्रान्तसत्त्वपातनविधि                       | "    |
| वैक्रान्तरसायन                                | .,   |
| अन्य प्रकार                                   | 17   |
| वैक्रान्त बनफल                                | "    |
| वैक्रान्तद्रति                                | "    |
| सोनामक्खी की उत्पत्ति                         | vov  |
| अन्य प्रकार                                   | 0 (0 |
| स्वर्णमाक्षिक की परीक्षा                      |      |
| स्वर्णमाक्षिक के भेद                          | ,,   |
|                                               |      |
| स्वर्णमाक्षिक के गुण                          |      |
| अन्य प्रकार                                   | 834  |
| माक्षिक की शुद्ध                              | ,,   |
| सुवर्णमाक्षिकभस्म                             | "    |
| स्वर्णमाक्षिक का मारण                         | "    |
| स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग                       |      |
| अन्य प्रकार                                   | "    |
| सत सोनामासी की अलामत                          | "    |
| अन्य प्रकार                                   |      |
| माक्षिकसत्त्वप्रयोग                           |      |
| रूपामासी के भेद                               |      |
| रौप्यमाक्षिक के गुण                           | 856  |
| रौप्यमाक्षिक की उपयोगिता                      |      |
| रूपामासी की गुढि                              |      |
| रौप्यमाक्षिकभस्मविधि                          | 7.0  |
| अन्यप्रकार                                    |      |
| रौप्यमाधिकसत्त्व का कोमल करना                 |      |
| रौप्यमाक्षिकरसायन के गुण                      | .,   |
| शिलाजीत की उत्पत्ति और गुण                    |      |
| शिलाजीत के भेद                                | 13   |
| शिलाजीत की परीक्षा                            | н    |
| शिलाजीत के मुण                                | "    |
| शिलाजीत की गुढि                               | 12   |
| अन्य प्रकार                                   | 850  |
| शिलाजीतभस्म                                   | "    |
| शिलाजीत की भस्म के शुद्धि                     | 850  |
| शिलाजीत के सत्त्वपातन की विधि                 | 11-  |
| कपूरगन्धीशिलाजीत के गुण                       | 71   |
| सस्यक-नीलायोथा की उत्पत्ति                    |      |
|                                               |      |

| सस्यकगुण                        | 880 |
|---------------------------------|-----|
| नीलेघोचे की मुद्धि              | "   |
| नीलेघोचे की भस्म                |     |
| सस्यक के सत्त्वपातन की विधि     | 288 |
| अन्य प्रकार                     | "   |
| सस्यकसत्त्व की अंगूठी की विधि   | "   |
| चपल की उत्पत्ति                 | "   |
| चपल की व्युत्पत्ति              | "   |
| चपल के भेद और उत्तमता           | "   |
| चपल का गुण                      | ,,  |
| अन्य प्रकार                     | n   |
|                                 | "   |
| चपल की शुद्धि                   |     |
| चपल के सत्त्वप. उन की विधि      | 866 |
| महारसों में चपल की संख्या       |     |
| सपरिया के भेद और उत्तमता        | "   |
| सपरिया के गुण                   | "   |
| रस और रस की उत्तमता             | "   |
| अग्निस्थायी रस और रस की उत्तमता | "   |
| कपरिया की शुद्धि                | "   |
| अन्य प्रकार                     | ,   |
|                                 | ,   |
| सर्परसत्त्व के भस्म की विधि     | ,   |
| रसस्तपरिया के अनुपान            |     |
|                                 |     |

#### अध्याय ४९

| अभ्रसत्त्वक्रिया नं० १                              | 850     |
|-----------------------------------------------------|---------|
| अभ्रसत्त्वक्रिया नं० २                              | "       |
| अभ्रसत्बक्रिया नं० ३                                | 858     |
| अभ्रसत्व के लिये चलनी                               | "       |
| अभ्रसत्त्वपातन भट्टी नं० १                          | "       |
| दूसरा घान                                           | "       |
| तीसरा घान                                           | "       |
| अभ्रसत्त्व तीन घानों का नकशा                        | 823     |
| अभ्रसत्त्वपातन चौथाघान भट्टी नं० २                  | ४२३     |
| अभ्रसत्त्व के चौथे घान का नकशा                      | 11      |
| अभ्रसत्त्व के लिये चलनी                             | "       |
| अभ्रसत्त्वपातन पांचवां घान                          | "       |
| नकशा-अभ्रसत्व के पांचवें धान का                     | 858     |
| अभ्रसत्त्व के पहले धान की टिकियों को                | दूसरी   |
| आंच                                                 | " "     |
| अभ्रसत्त्वपातन छठा घान भरी नं० ३                    | "       |
| अभ्रसत्त्वपान सातवा घान                             | "       |
| अभ्रसत्त्वपातन आठवाँ घान                            | 824     |
| अभ्रसत्त्वपातन नवाँ घान                             | "       |
| अभ्रमस्वपातन दशवाँ घान                              | 856     |
| भट्टी नं० ३ के निकले छः दश नं० तक के पाँ            | च घानों |
| का नकशा                                             |         |
| अभ्रसत्त्व के लिये फायरक्ले की घरिया नं० १          | "       |
| फायरक्ले की घरिया नं० २                             |         |
| अभ्रसत्त्वपातन ग्यारहर्वा घान                       | "       |
| अभ्रसत्त्व के लिये बज्जमूषा मसाले                   | 820     |
| बज्रमूषा नं० १                                      | "       |
| बज्जमूषा नं० २                                      | "       |
| अभ्रसत्त्व के लिये घरिया                            | "       |
| अभ्रसत्त्वपातन बारहवाँ घानसे चौदहवाँतक              | 820     |
| अभ्रसत्त्वपातन पन्द्रहवाँघानसे अठारहवाँ             |         |
| अभ्रसत्त्वपातन उन्नीसवाँघानसे इक्कीसवाँ             |         |
|                                                     |         |
| धान तक<br>अभ्रसत्वके अवशेष काचवत्पदार्थ से पुनःसत्त | वपातन   |
| के लिये गोली नं० ५                                  | 83      |
| के दिनो मोला ते ० ५                                 |         |
| अभ्रसत्त्वपातन बाईसवाँ घान भंडी का आका              | ₹ '     |
| अञ्चलत्वपातन नार्यः                                 |         |

| अभ्रसस्बपातन | तिईसर्वा घान | 836 |
|--------------|--------------|-----|
|              | वौबीसवां घान | , " |
| अभ्रसत्वपातन | । पचीसनौ घान | "   |

#### अध्याय ५०

मयूरपक्षसत्त्वं नं० १ छोटे चँदोवा के निमित्त मयूरपक्षभस्म ४३२ मयूरपक्षसत्त्व नं० २ के निमित्त मयूरपक्षभस्म " मयूरपक्षसत्त्व नं० ३ के निमित्त नीरोमडढीरों की भस्म "

#### अध्याय ५१

| दरदभेद                                           | 834     |
|--------------------------------------------------|---------|
| अशुद्ध हिंगुल के दोष                             | "       |
| हिंगुलशोधन                                       | "       |
| अन्य प्रकार                                      | "       |
| शुद्धहिंगुल के गुण                               | "       |
| उत्तमहिंगुललक्षण                                 | "       |
| शिंग्रफ मुसफ्फा बनाने की तरकीब १/१८ गंधक         | से "    |
| " " दूसरा प्रकार                                 | "       |
| शिंग्रफ कुदसी बनाने की तरकीब                     | "       |
| शिंग्रफ रूमी बनाने की तरकीब गंधक                 | और      |
| मन्सिलसे                                         | "       |
| n n n n                                          | 838     |
| शिंग्रफ फरगी बनाने की तरकीब संग रासससे           | "       |
| शिंग्रफ की स्याही दूर करने और मुसप्रफा कर        | ने की   |
| तरकीब                                            | •,      |
| कुश्ता शिंजर्फ वरंग सफेद आक की जड से             | "       |
| कृश्ताशिंजर्फ कमलनाल से                          | "       |
| कुश्ताशिंजर्फ गुलाबससे                           | ,,      |
| कुश्ताशिंजर्फ लहसन में                           | "       |
| कुश्ताशिग्रफवरंग सफेद कौडगंदल में                | ,,      |
| कुश्ताशिजर्फ केले की जड में                      | "       |
| कुश्ताशिंग्रफ रूमी वरंग सफेद शीरमदारका च         | ोया दे  |
| तुलसी की लुबदी में रख केले की जड में आंच         | "       |
| कुश्ताशिंजर्फ वरंग सफेद अर्कप्याज जंगली व शीर    | मदार    |
| में पकाने से                                     | "       |
| शिंग्रफ भस्म कटेरी तुलसी, गुलाबांस के रस और      | भेड़ के |
| दूध में ओटा मूषा में वालुकायंत्र में आंच         | ¥30     |
| कुश्ताशिंजर्फ बरंग सफेद खाकिस्तर                 | दरस्त   |
| मूर्सिमर्चमें                                    | "       |
| कुश्ताशिजर्फ की उमदा और आसान तरकीब               | स्रास्त |
| दरस्त सुर्स मिर्च मे                             | "       |
| कुश्तशिग्रफ वरंग सफेद पौस्तवैजामुर्ग और शौर      | में "   |
| शिंग्रफभस्म शीशे के चूर्ण में पुट                | , ,,    |
|                                                  | ,,      |
| कुश्तासिंग्रफ बरंग सफेद तुरूमएरंड में पकाकर      | "       |
| कुंजद की लुबदी में आंच                           | "       |
|                                                  |         |
| कुश्ता शिंग्रफ वरंग सपेद बैजामुर्ग में           | "       |
| इँगुरप्रक्रिया विधि शिंग्रफभस्म                  | "       |
| शिंग्रफभस्म अंडे में पकाया ५ बार                 | "       |
| कुश्ताशिंग्रफ रोहमछली में                        | 830     |
| शिंग्रफभस्म-वेधक लाणाबूटी में पका बकरे की        |         |
| में रस गराब डाल आंच                              | "       |
| कुश्ताशिंग्रफ धतूरे के रस में घोट टिकिया बना गृ  | दध की   |
| आंच                                              | "       |
| कुश्ता शिंग्रफ अर्कलैमूं में गिलोला बना धतूरे के | फल में  |
| रख गूदड की आंच                                   | "       |
|                                                  |         |
|                                                  |         |

| 6: 20 7.00                                                  | -     |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| कुश्ताशिग्रफ शीरतिधारा में टिकिया बना पु                    |       |
| आंच                                                         | 830   |
| हिंगुलगुण                                                   | 836   |
| फवायद कुश्ता सिंग्रफ मुखकर                                  | ,     |
| सिंग्रफ मोमिया हुलहुल नीबू के रस में पकानेसे<br>रोग शिंग्रफ | 888   |
|                                                             | ,     |
| शिंग्रफतैल                                                  | ,     |
| शिंग्रफभस्म तथा तैल                                         |       |
| अकसीर उल अकसीर०                                             |       |
| नुसफाअकसीरी यह है                                           | ,     |
| एक इसरार और नुखफ्फीराज अर्क यह है                           | 885   |
| शिंजर्फ मोमिया तूतिया के पानी से चोया देकर                  | 885   |
| हिंगुलभस्म १०१ औंच                                          | ,     |
| हिंगुल से निकलता हुआ पारद गंधकजारित पा                      | रद वे |
| समान होता है                                                | , '   |
| शिंग्रफ के भेद और परीक्षा                                   | ,     |
| शिंग्रफ की शुद्धि                                           | ,     |
| अन्य प्रकार                                                 | ,     |
| शिंग्रफ के सत्त्वपातन की विधि                               | ,     |
| हिंगुलभस्म वेधक                                             | ,     |
| शिंग्रफभस्म                                                 | ,     |
| तरकीब कुश्ताशिंजर्फ                                         | ,     |
| तरकीब कुश्ताशिजर्फ सफेद अव्वल॰                              | ,     |
| शिंग्रफ गोमिया                                              | ,     |
| कुश्ता शिंजर्फ                                              | ,     |
| रोगन शिंजर्फ अकसीर                                          | 88:   |
|                                                             | ,     |
| शिंजर्फ कायमुल्नार लहसनम मर्तव पकाने से                     |       |

| -11-11-11                                 |     |
|-------------------------------------------|-----|
| गंधकोत्पत्ति                              | 883 |
| अन्य प्रकार                               | ,   |
| बलिनाम होने का कारण                       | ,   |
| चार प्रकार का गन्धक                       | 888 |
| अन्य प्रकार                               | ,   |
| गन्धक के तीन भेद                          | ,   |
| उत्तम गन्धक लक्षण                         | ,   |
| गंधक की किस्में                           | ,   |
| गंधक का असर                               | ,   |
| अणुद्धगंधकदोष                             | ,   |
| गन्धकशोधन                                 | ,   |
| अन्य प्रकार                               | ,   |
| गन्धक मुसफ्फा करने की तरकीब               | ,   |
| गन्धक मुसफ्फा करने का तरीकावास्ते खाने के | 884 |
| अन्य प्रकार                               | ,   |
| अन्य प्रकार                               | 888 |
| अन्य प्रकार                               |     |
| गन्धकनिर्गन्धीकरण                         | ,   |
| अन्य प्रकार                               | ,   |
| गन्धक मुसफ्फा करने का तरीका               | ,   |
| अन्य प्रकार                               | ,   |
| गन्धक को श्वेत करने की क्रिया             | ,   |
| इस्लाह गन्धक                              | ,   |
| गन्धक का कायमुल्नार करना                  | 1   |
| कयाम गन्धक                                | 1   |
| गन्धक की तसईद                             | 1   |
| तसईद गूगर्द व रंग सफेद                    | 881 |
| गन्धादिका तैल निकालना जो जम जायगा         |     |
| कपूरयोग से                                |     |
| गन्धकतैल पिष्टीकरणार्थ दूध में औटाकर      |     |
| अन्य प्रकार                               |     |
| गन्धकतैल बत्ती बनाकर                      |     |

| 88 |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 88 |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 88 |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 88 |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |

#### अध्याय ५३

| साधारण रसोंका वर्णन                            | 888 |
|------------------------------------------------|-----|
| कबीले की उत्पत्ति                              | "   |
| कबीले के गुण                                   | 840 |
| गौरीपाषाण के भेद                               | **  |
| नौसादर की उत्पत्ति                             | "   |
| अन्य प्रकार से                                 | ,,  |
| नौसादर की किस्में                              | "   |
| तरकीव नौसादर महलूल                             | ,,  |
| किस्म नौसादर मुन्दरर्जः खुरशैद पिदायत          | ,,  |
| नवसादर स्थितिप्रकार                            | 12  |
| नौसादरगुण                                      | ,,  |
| नौसादरतैल कायम                                 | ,,, |
| अन्य प्रकार से                                 | ,,  |
| नौसादर तैल सज्जी और चूने से मर्दन से           | 848 |
| मुरदासंग और नौसादरतैल कायम                     | 30  |
| तरकीव हल नौसादर सालिसे                         | ,,  |
| सफाई नौसादर                                    | 1.7 |
| तजरुबाजाती                                     | ,,  |
| सफाई नौसादर                                    | 842 |
| नौसादर सुहागे की हल करने की तरकीब              | "   |
| तैल नौसादर                                     | ,,  |
| अन्य प्रकार से                                 | ,,  |
| रोगननौसादर से अकसीर उलबैज                      | ,,  |
| रोगननीसादर स अकसार उपायण<br>रोगननौसादर अकसरीरी | 21  |
| रागननासादर अकसरारा                             | की  |
| नौसादर कायमकर उससे रोगन निकालने                | ,   |
| तरकीव                                          | ,   |
| रोगन नौसादर                                    |     |

| <u> </u>                                    |       |
|---------------------------------------------|-------|
| तरकीब रोगन नौसादर चूने में पका चाहहल मे     | 843   |
| नौसादर कायम बरंग सुर्ख सफेद से              | 843   |
| नौसादर कायम की तरकीब                        | **    |
| तरकीब कायम नौसादर सज्जी में पकाने से        | 33    |
| नौसादर कायम नौसादर सज्जी में पकाने से       | "     |
| नौसादर कायम करने की तरकीब                   | 11    |
| तेल नौसादर बेंगन में रखकर                   | 848   |
| तेल नौसादर चूने से घोटने में                | "     |
| तेल नौसादर समुन्दर झाग पूट देकर             | 848   |
| नौसादर के तेल बनाने की तरकीब                | "     |
| तरकीब तेल नौसादर तवे पर पूट                 | ,,    |
| कौडियों की परीक्षा और गुण                   | "     |
| कौड़ियों के भेद और गुण                      | ,,,   |
| कौड़ियों की गुद्धि                          | "     |
| अग्रिजार की उत्पत्ति और शुद्धि              | 844   |
| सिन्दर की उत्पत्ति                          | "     |
| सिंदूर गुण                                  | "     |
| अन्यप्रकार से                               | .,    |
| सिन्दूर के शोधन की विधि                     | 23    |
| सिन्द्र                                     | ,,    |
| सिंग्रफ जावली यानी सिन्दूर बनाने की         | ,,    |
| तरकीब                                       | "     |
| म्रदासंग                                    | .11   |
| कुरता मुर्दारसंग की तरकीब भंग सबज की<br>में | लुबदी |

#### अध्याय ५४

| गन्धक को पानी में गलाने का उद्योग     | 849                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| जारण के लिये भावित गन्धक              | ४५६                                     |
| नक्शा भावनाविधि                       |                                         |
| बिड की तैयारी                         | "                                       |
| बिड की तैयारी की दैनिक                |                                         |
| नक्शा                                 | 840-860                                 |
| कूर्मपुट द्वारा गन्धकजारण के लिये     |                                         |
| गन्धकशोधन                             | 868                                     |
| नक्शा कूर्मपुट                        | "                                       |
| गन्धकशोधन कूर्मपुट द्वारा             | "                                       |
| नक्शा गंधकशुद्धि प्रथम बार            | 885                                     |
| गंधक की दुबारा शुद्धि                 | ."                                      |
| गंधकश्द्धि का फल                      | 853                                     |
| दो बार की शुद्धि गंधक की मौजूद तोल    | "                                       |
| जारण के लिये गंधक की विशेष शुद्धि     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| खाने के लिये गंधक की विशेष शुद्धि ७ व | शार "                                   |
|                                       |                                         |

| आठ उपरसों का वर्णन                         | 883   |
|--------------------------------------------|-------|
| गंधक का पयान जाइ पैदाइश                    | "     |
| नवातात जिसमें गंधक पाई जाती है             | "     |
| कान से गंधक बरामद करने का तरीका            | "     |
| गंधक से खवास                               | "     |
|                                            | 858   |
| अन्य प्रकार से                             | "     |
| गंधकश्रुद्धि                               | "     |
| तरकीव किवरिय मुसफ्फा खुर्दनी               | "     |
| मयफवायद स्तैमाल                            | "     |
| गंधक को मुसफ्फा करने की तरकीब बज           | रियः  |
| फिटकरी                                     | "     |
| गंधक मुसफ्का करने की तरकीब चन्द अर्कों में | "     |
|                                            | 854   |
| गंधक की हरारत के दर्जे और उनका असर         | चांदी |
| पर                                         | "     |

| गधक के अर्क बनाने की किया                                        | 860              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| अन्य प्रकार से<br>तरकीब रोगन गंधक                                | ,                |
| रोगनगधकजुज अर्क अकरवेल्ल और प्याज पत                             | ाल <b>जं</b> त र |
| से                                                               | "                |
| गन्धकतैल                                                         | **               |
| रोगन गधक बुर्दनी का जुजजमालगोटा पार<br>से                        |                  |
| गंधक और फिटकिरी का तैल                                           | 855              |
| वहन उरूस यानी रोगन गधक बजरियः चोयास                              | N 460            |
| दहन उरुस यानी रोगन गंधक वा आमेजि                                 |                  |
| जमालगोटा                                                         | "                |
| दहन उरूसयानी योगन गंधक बजरिये आकाश                               |                  |
| प्याज                                                            | "                |
| गेरू के भेद और गुण                                               | "                |
| अन्य प्रकार से<br>गेरू के गूण                                    | ,,               |
| गरू के गुण<br>गेरू के सत्त्वपातन की विधि                         | •                |
| कासीस के भेद और गुण                                              | "                |
| कासीस की किस्में                                                 | "                |
| कसीस की शनास्त                                                   | "                |
| दोनों कसीसों में गुण                                             | "                |
| कसीसभक्षण के गुण                                                 | "                |
| कसीस की गुद्धि                                                   | "                |
| अन्य प्रकार<br>कसीस के सत्त्वपातन की विधि                        | .,               |
| फिटकिरी का उत्पत्तिभेद और गुण                                    | ,,               |
| फिटकिरी के गुण                                                   | "                |
| फिटकिरी की शृद्धि                                                | "                |
| सफाई फिटकिरी                                                     | "                |
| तरकीब तेल फिटकिरी                                                | ४६८              |
| फिटकिरी के सत्त्वपातन की विधि                                    | ,,               |
| अन्य प्रकार                                                      | "                |
| हरिताल के भेद और गुण<br>हरिताल की किस्में                        | "                |
| अभुद्धहरिताल के दोष                                              | "                |
| हरिताल का शोधन                                                   | 11               |
| भन्य प्रकार                                                      | "                |
| हरिताल को पिघलाकर साफ़ करना या चर्ख                              | "                |
| देना बेरी के पत्तों में                                          | "                |
| मफाई हरताल                                                       |                  |
| हरिताल के गुण                                                    | 888              |
| हरिताल भस्मविधि<br>श्वेत भस्म                                    | "                |
| हरिताल शिखयाभस्म ढाक की राख में कुश्ताहा                         | रिताल            |
| बरकी साकलोध में चार पहर में                                      | "                |
| हरिताल को चर्स देने की तरकीब नीम के पानी                         | में तर           |
| रख भूसी की आंच                                                   | "                |
| हरिताल की सफेद खाक करने की तरकीब                                 | ;                |
| फवायद कुश्ता हरिताल कायमुल्नार<br>कुश्ता हरिताल वजरिये सत्यानाशी |                  |
| कुरता हारताल वजारय सत्यानामा<br>दाफै आतिशक व जजाम                | 856              |
| कुश्ता हरिताल वरकीकर नुसल्ला फासफोरसमें त                        | The same         |
| कर बकायन की लुबदी में ५ सेर करयोलों                              |                  |
| की आंच                                                           | 800              |
| कुश्ता हरिताल त्रिफला चोया दे०                                   | "                |
| कुश्ता हरिताल वर्किया सफेद रंग०                                  | "                |
| तरकीब कुश्ता हरिताल घीग्वार में<br>हरिताल भस्म                   | ,,               |
| कुश्ताल मस्म<br>कुश्ता हरिताल नीम के पानी में                    | ,,               |
| अन्य प्रकार से                                                   | 803              |
| कुश्ता हरिताल वा शिंजर्फ                                         |                  |
|                                                                  |                  |

| २६                                        |       |
|-------------------------------------------|-------|
| कृश्ताहरिताल चन्द अकों में घोट टिकिया बना |       |
| हाक की खाक में                            | 800   |
| कृश्ता हरिताल अर्कों में घोट              | "     |
| कुश्ताहरिताल अकसीरी                       | **    |
| कृश्ता हरिताल अर्क धीग्वार में घोट०       | 803   |
| हरितालभस्म                                | ,,    |
| हरिताल के सत्त्वपातन की विधि              | "     |
| अन्य प्रकार से                            | 803   |
| हरिताल कायमुल्नार करने की उमदा तरकी       | ब चने |
| से                                        | "     |
| अन्य प्रकार                               | ,,    |
| हरताल का अभिन्थायी सत्त्व                 | 808   |
| अकसीर हरताल शीरमदार का जुज पतालयंत्र      | से "  |
| पारा शिंग्रफ हरतालादि मामिया करने की क्रि |       |
| मैनसिल के भेद                             | 0     |
| मैनिक्ति के गुण                           | "     |
| मैनसिल का बयान                            | "     |
| अशृद्ध मैनसिल के दोष                      | "     |
| मैनसिल की शुद्धि                          | ,,,   |
| अन्य प्रकार से                            | ,,    |
| मनसिल मुसफ्फा करने का तरीका               | "     |
| मनसिल के सत्त्वपातन की विधि               | "     |
| अन्यप्रकार                                | ,,    |
| सुरमा के भेद और गुण                       | 21    |
| सुरमे की परीक्षा                          | ४७६   |
| सुरमे की शृद्धि                           | "     |
| अन्य प्रकार                               | "     |
| सुरमे के सत्त्वपातन की विधि               | "     |
| पारदबन्धनयोग्य अंजन                       | "     |
| मुरदासिंग की उत्पत्ति और भेद              | ,,    |
| अन्यप्रकार से                             | "     |
| कंकुष्ठ के विषय में विद्वानों का मत       | ,,    |
| अन्य प्रकार                               | "     |
| कंक्रुष्ठ के गुण                          | ,,,   |
| कंक्ष्ठ की शृद्धि                         |       |
|                                           |       |

#### अध्याय ५६

| उपरसवर्णन                                 | 800      |
|-------------------------------------------|----------|
| अन्यप्रकार                                |          |
| साधारण रस तथा सम्पूर्ण सत्त्वों की शुद्धि | *        |
| सम्पूर्ण रस और उपरसों की शुद्धि तथा सत्त  | चपातन की |
| क्रिया                                    |          |
| सुहागा तेलिया बनाना                       |          |
| टंकणशोधन आवश्यकता                         |          |
| सुहाग के भेद                              |          |
| कांतपाषाण गुण                             | 800      |
| शंखगुण                                    |          |
| दक्षिणावर्तशंखगुण                         |          |
| शुक्ति-सीप का गुण                         |          |
| रक्तबोलगुण                                |          |
| <b>इयामबोलगुण</b>                         |          |
| मानुषबोलगुण                               |          |
| स्रिकाद्वयगुण                             |          |
| शम्बूक शिखले घोंघा गुण                    |          |
| समुद्रफेनगुण                              |          |
| रसाजन-रसौत के गुण                         |          |
| सज्जी की शुद्धि और गुण                    |          |
| सफाई सज्जी                                |          |
| शोरा कायम                                 | 80       |
| शोराद का बूराशोरा कायमुल्नार              | 10000    |
| शोरा कायम                                 |          |
|                                           |          |

| शोरा कायमुल्नार करने की तरकीब            | 60           |
|------------------------------------------|--------------|
| णोरा कायम                                |              |
| कायम शोरा                                | 80           |
| शोरेको कायमुल्नार व मोमियाकरने की त      | रकीब         |
| नमककायम नमुदन                            |              |
| सफेदा "                                  |              |
| हरिकस्म का सफेदा बनाने की तरकीब          | 898          |
| हरिकस्म का फेदा बनाने की तरकीब           |              |
| तरकीब कुश्ता तृतिया सफेद जर्द फूलना बूल  | टी में       |
| तरकीब कुश्ता तूतिया सफेद नकछिकनी में     | ,            |
| कुश्ता तुर्तिया बरंगसफेद की तरकी थूहर मे | 1 86         |
| तरकीब कुश्तातुतिया सफेद कापूर में        | THE STATE OF |
| तरकीब कुश्तातुतिया सफेद अकसीरी जिस       | तसे शिंजप    |
| तूतिया बनकर अकसीर तिला बनता है           | ,            |
| जहर सांप से जंगार बनाने की तरकीब         | ,            |
| जंगार फरलीसा बनाने की तरकीव              | ,            |
| जंगार तुरसाई बनाने की तरकीव              | ,            |
| अन्य प्रकार                              | ,            |
| जंगार हमसी वा जंगार फरऊनी                |              |
| बनाने की तरकीब                           | ,            |
| जंगार को हल करना                         | ,            |
| लोह केसर-जाफरानुलहदीद                    | ,            |
| धातु बिड                                 | ,            |
|                                          |              |

# अध्याय ५७

| रत्नों के भेद                          | 828 |
|----------------------------------------|-----|
| अन्यप्रकार                             | • " |
| रत्नों के नाम                          | "   |
| पंचरत्नों के नाम                       | "   |
| रत्नों के दोष-नवग्रहों के क्रम से नौ   |     |
| नाम                                    | ,,  |
| अंगूठी में किन किन रत्नों का मेल करना  | "   |
| पारदादि कर्म में रत्नधारण करने की विधि | "   |
| रत्नों के धारण करने का फल              | "   |
| माणिक की परीक्षा                       | "   |
| माणिक के गुण                           | ,,  |
| मोती की परीक्षा                        | 828 |
| मोती के गुण                            | 828 |
| अन्यप्रकार                             | . " |
| मोती के दोषों का वर्णन                 | "   |
| मोतियों को द्रुत करने की विधि          | "   |
| मूंगे की परीक्षा                       | "   |
| मूँगे के गुण                           | "   |
| तार्ध्यपरीक्षा                         | "   |
| तार्क्ष्यगुणवर्णन                      | "   |
| पुखराजपरीक्षा                          | "   |
| पसराज के गुण                           | "   |
| हीरे के भेद और परीक्षा                 | 828 |
| वज्र के वर्ण और भेद                    | "   |
| पुरुष स्त्री नप्ंसक बज्ज की परीक्षा    | "   |
| पुरुषादिभेद से बज्ज का प्रयोग          | n   |
| पुरुषादिभेद से बज्ज का प्रयोग          | n   |
| विप्रादिभेद से वज्र का प्रयोग          | "   |
| हीरे के गुण                            | "   |
| हीरे की शुद्धि                         | 828 |
| अन्यप्रकार से                          | ,,  |
| हीरे का मारण और प्रयोग                 | 828 |
| वज्रमारण                               | "   |
| अन्यप्रकार से                          | . " |
| हीरे का कुश्ता                         | 864 |
|                                        |     |

| हीरे की भरम का प्रयोग                     | 861  |
|-------------------------------------------|------|
| मृतवज्रसेवन फल                            |      |
| बज्ज के स्थान में वैक्रान्त का प्रयोग     |      |
| हीरे की द्रति                             |      |
| वैक्रान्त तथा अन्य रत्नों की दुति करने की | विधि |
| नीलम के भेद और परीक्षा                    |      |
| नीलम के गुण                               |      |
| गोमेद की परीक्षा                          | 86   |
| गोमेद के गुण                              |      |
| यैदूर्य-लहसनिया की परीक्षा                |      |
| रत्नों की शुद्धि                          |      |
| रेवटी का लक्षण                            |      |
| रेवटी के गुण                              |      |
| रेवटी की शुद्धि                           |      |
| अन्य प्रकार से                            |      |
| राजावर्त-रेवटी का मारण                    |      |
| रेवटी के सत्त्वपातन की विधि               |      |
| संगबसरी की किस्में शनास्त वा फवायद        | 86   |
| हीरे के सिवाय अन्यरत्नों की भस्मविधि      | 86   |
| पारदकर्मोपयोगी रत्न बनाने की विधि         |      |
| द्रुतियों के चिरस्थाई रखने की विधि        |      |
| रत्नों की द्रुति करने की विधि             |      |
|                                           |      |

| अध्याय ५८                                       |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| वैद्य प्रसंसनीय कब होता है                      | 860    |
| धातुओं का वर्णन                                 | "      |
| धातुमारण किससे उत्तम है                         | "      |
| ग्रहों के योग से धातुओं की संख्या               | 338    |
| सब धातुओं की उत्पत्ति                           | ,,     |
| अन्यप्रकार                                      | "      |
| सात धातुओं की गुरुता का पारस्परिक               |        |
| संबंध                                           | "      |
| यंत्र                                           | "      |
| वजनमृतनासबः                                     | "      |
| वजनमुतनासिबः यानी स्पेसिफिकग्रेवटी              | "      |
| मादनियात के पिघलाने के वास्ते फाइरनहीट ह        | रारात  |
| खारजी का दर्जा                                  | "      |
| अजसाद की नर्मी का सिलसिला                       | 866    |
| लोहे व तांबे के शीघ्र गलाने की क्रिया           | "      |
| धातुओं के फल का वर्णन                           | 11     |
| सात धातुओं के अपगुण                             | "      |
| धातुओं का साधारण शोधन                           | 868    |
| सब धातुओं के शोधन का सुगम उपाय                  | "      |
| तमाम अजसाद के मुसफ्फा करने की तरकीब             | "      |
| किस रोग पर धातु का कैसा शोधन करना               | "      |
| धातुमारण की प्रशंसा                             | "      |
| पारे के बिना धातुमारणका दोष                     | .,     |
| पारद के बिना धातुशरीरमें प्रवेश नहीं करता       | ,,     |
|                                                 |        |
| पुटजान की आवश्यकता                              | ",     |
| धातुओं की भस्म में पुटनिर्णय                    | _ "    |
| पुट देने का फल                                  | n      |
| धातुओं की भस्म का स्वरूप<br>भस्म की उत्तमता     | 860    |
| मृतधातु परीक्षा                                 | ,,     |
|                                                 |        |
| जुदागान जांच इस अमरकी की कुश्ता ठीक हो ।<br>नही | गया या |
| धातुओं की भस्म कैसी खाने योग्य है               | "      |
| मित्रपंचक                                       | "      |
| तरीक जिंदाकर्दन कुश्तैहाइ अजसाद                 | "      |
| धातुओं को जिलाने का उपाय                        | 0      |
|                                                 |        |

| हरधातु के कुश्ते जिन्दा करने की तरकीव                      | 890   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| कलई कुश्ता के जिन्दा करने की तरकीब                         |       |
| जिन्दाकर्दन कलई कुव्ता                                     | 899   |
| मिस कुश्ता के जिन्दा करने की तरकीब                         | 11    |
| फौलाद कुश्ता के जिन्दा करने की तरकीब                       |       |
| जिन्दा कर्दन तिला                                          | "     |
| हर धातुका कुश्ता व इस्तसनाइ आहन गजबेलके                    |       |
| कुश्ताके जिन्दा करने की तरकीब                              | 11    |
| समस्त धातुओं का निरुत्थीकरण                                |       |
| धातुसेवन की मात्रा                                         | .,    |
| अन्यप्रकार से                                              | "     |
| अकसीर और कुश्ता पुराना उमदा होता है                        | ,,    |
| कुश्ते को पेशाब के रास्ते खारिज करना                       | ,,    |
| हरकिस्म का कुश्ता जिस्म से खारिज करने की                   | **    |
| तरकीब                                                      | ,,,   |
| सुवर्ण आदि के अभाव में प्रतिनिधि                           | 33    |
| सुवर्ण जादि के असीव में प्रतिनिधि<br>सर्वधातुमारण लाग      | 11    |
| सुवर्ण के भेद                                              | ,,    |
| पंचविध सुवर्ण के लक्षण                                     | (1)   |
| तिला की किस्में                                            | V0.5  |
| अंगुद्ध सुवर्ण के दोष                                      | 885   |
| अगुङ सुवण क दाप<br>अन्य प्रकार                             | ,,    |
| सूवर्ण का शोधन                                             |       |
| सुवर्ण का आधन<br>सफाइ तिला बजरियः सीमा                     |       |
| स्काइ ।तला वजारयः सासा<br>सूवर्ण का विशेष शृद्धि           | .,    |
| सुवर्णका विशेष शुद्ध<br>खराब सोने के मैल को निकाल उत्तम कर | + +   |
| विधि                                                       | 1 401 |
| अन्य प्रकार                                                | ,,    |
| सुवर्ण के गुण                                              | ४९३   |
| अन्यप्रकार                                                 | ,,,   |
| सुवर्णमारणप्रकार                                           | .11   |
| अन्य प्रकार                                                | ,,    |
| सूवर्णभस्मविधि                                             | 11    |
| अन्यप्रकार                                                 | 11    |
| तरकीब कुश्ता तिला                                          | .,    |
| कृश्ता तिला पारा और गंधक से                                | 868   |
| कुश्तातिला                                                 | "     |
| अभ्रस्वर्णभस्म रसायन                                       | **    |
| सब प्रयोगों में सुवर्ण की श्रेष्ठता                        | ,,    |
| बिना भस्म किये हुए सुवर्ण के सेवन की विधि                  | "     |
| शुद्धदेह करने के बाद सुवर्ण का प्रयोग करना                 | ٠,    |
| सुवर्णभस्म के सेवन की विधि                                 | 12    |
| अन्य प्रकार                                                | 0     |
|                                                            | \(n\\ |
| सुवर्ण के अनुपान<br>सुवर्ण भस्म के गुण                     | 868   |
| सुवर्ण की द्रति                                            | 260   |
| अन्य प्रकार                                                | 15    |
| चांदी की उत्पत्ति                                          | .,    |
| चांदी के भेद और उनके लक्षण                                 | ,,    |
| नुकरा की किस्में                                           | ,,    |
|                                                            | ,,    |
| धराब चादी का लक्षण<br>भट चांती के वश्रण                    | 12    |
| णुद्ध चांदी के लक्षण<br>अन्य प्रकार                        | ,,    |
| अन्य प्रकार<br>अगुद्धचांदी के दोष                          | "     |
| अगुद्धचादा के दाव<br>शुद्धचांदी के गुण                     | ,,    |
| युद्धचादा क गुण<br>अन्यप्रकार                              | ४९६   |
| अणुद्ध चांदी मारने के दोष                                  | 016   |
| अगुद्ध चादा मारन के दाव<br>चांदी की गुद्धि                 | ,,    |
| अन्य प्रकार                                                | ,,    |
| रजतभस्म                                                    | ,,    |
| अन्य प्रकार                                                | 11    |
|                                                            |       |

| कुश्ता चांदी एक ही आग में फली बबुल में                                                    | 893    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| कुश्ता चांदी एक आंच का                                                                    | "      |
| कुश्ता नुकरा एक आंच-जाफरान व सहँजने की :<br>में                                           | नुबदी  |
| कृश्ता नुकरा कटाई सफेद फूल में एक आँच                                                     | "      |
| रुपये का कुस्ता एक आँच में                                                                | "      |
| कुल्ता नुकरा एक आँच                                                                       | "      |
| रूप्यभस्म के सेवन की विधि                                                                 | 11     |
| कुश्ता नुकरा एक औच                                                                        | 1)     |
| नुकरा का ऐसा कुश्ता जो ७० तीला पारे को                                                    |        |
| जज्ब करता है                                                                              | 865    |
| कुम्ता,चांदी मुण्डी की लुबदी में                                                          | .01    |
| नुससा लासानी अआदह जवानी कुश्तासिक्का<br>कुश्ता नुकरा नमक आक और शीर थूहर में               | .,     |
| कुरता नुकरा नमक आक आर शार पूहर म<br>कुरता नुकरा दुधीलुर्द की लुबदी में ७ आँच              | **     |
| कुश्ता मुकरा पुवालुर का पुवरा में 5 जार्य<br>कुश्तानुकरा सीमाव गामिलकर चूका के अर्क में 1 | वोट ७  |
| आंच                                                                                       | 11     |
| कुश्तानुकरा सीमाव णामिलकर अर्कलैम् व वर्की<br>घोट नकछिकनी में आंच                         | हना मे |
| कृत्ता चादी सीमाव शामिलकर पोस्त सो जामुन                                                  | 1 1 3  |
| कुरता पादा सामाय ज्ञामितकर पासा सा आमुर<br>आँच                                            | 899    |
| मोने और चादी की द्रति करने की विधि                                                        |        |
| केवल रौप्य भस्म के मेवन का निर्पेध                                                        | 19     |
| ताबे की उत्पत्ति                                                                          | 13     |
| ताम्र के भेद                                                                              | 11     |
| ताम्र के भेद और उनकी परीक्षा                                                              | ,,     |
| सराव तांबा                                                                                | ",     |
| तांबे की किस्में                                                                          | .,     |
| नेपाल लक्षण                                                                               | .,     |
| म्तेच्छ सजक                                                                               | ,,     |
| अणुद्ध ताम्र के दोष                                                                       |        |
| तथा च                                                                                     |        |
| ताम्रशोधन की आवश्यकता<br>ताबे के गुण                                                      | 400    |
| तथाच                                                                                      | 1)     |
| ताम्रशुद्धि दलकर्म योग्य                                                                  | "      |
| दूसरा प्रकार                                                                              | 1)     |
| तास का विशेष शोधन                                                                         | "      |
| मिस को मुसफ्फा करने की तरकीब                                                              | 12     |
| तांबे की गुद्धि                                                                           | "      |
| दूसरा प्रकार                                                                              | "      |
| ताबे की मुद्धि या तांबे चांदी से सोने क                                                   | r ५०१  |
| जोड़ा                                                                                     |        |
| दूसरा प्रकार                                                                              | "      |
| ताम्र रंजन                                                                                | ,,     |
| ताम्र धोवनविधि                                                                            |        |
| दूसरा प्रयोग<br>कुश्ता मिस के चार रंग                                                     | .,     |
| ताम्रभस्म करने की विधि                                                                    | ,,     |
| दूसरा प्रकार                                                                              | 402    |
| दूसरा प्रकार                                                                              | "      |
| कुश्ता तांबा                                                                              | 402    |
| दूसरा प्रकार                                                                              | 403    |
| सोमनाथी ताम्रभस्म                                                                         | "      |
| कुश्ता तांबा                                                                              | "      |
| कुश्ता तांबा बरंग शिंजर्फ स्याह तुलसी से                                                  | "      |
| कुशता तांबा बरंग सफेद                                                                     | ,,     |
| तरकीब कुस्तामिस सफेद अंकोल से                                                             | 1      |
| कुश्तामिस सफेद कनेर की जड़ में                                                            | 408    |
| तांबा लाजिल करने की तरकीब                                                                 | 12     |
| तांबा लाजिल की तरकीब                                                                      |        |

| मिस लाजिल की उमदा तरकीब गन्धक से कुरु    | ता कर |
|------------------------------------------|-------|
| फिर जिन्दाकर नमक से स्लाह                | 408   |
| तांबा लाजिल के कुक्ते से जोडा तिलाई      | "     |
| मिस लाजिल की सलीस तरकीब नमक से स्लाह     |       |
| मिस लाजिल के मुआनी शरह                   | 11    |
| ताम्र के अनुपान                          | "     |
| केंचुओं से ताम्र निकालने की विधि         | "     |
| दूसरा प्रकार                             |       |
| भूनागसत्त्व के गुण                       | 404   |
| थरातीन पैदा करने की तरकीब                | "     |
| बरातीनकी किस्में                         | "     |
| मिस खरातीनकी तस्कीब तय्यारी व            |       |
| इस्तैमाल अकसीरी                          | "     |
| मिस बरातीन से ताबा निकालने की तरकीब      | "     |
| सरातीन से मिस निकालने की तरकीब वि        | जसको  |
| नागताम्र कहते हैं                        | .,    |
| खरातीन से मिस निकालने की तरकीब मयफव      | द "   |
| नीलेथोथे से ताम्र निकालने की विधि        | "     |
| तूतिया से मिस निकालने की तरकीब           | .,    |
| तूतियासवज से मिस निकालने की तरकीव        |       |
| बरातीन में मिलम निकालने की तरकीब फवाय    | द मिस |
| सरातीन                                   |       |
| मिस ताऊस निकालने की तरकीब                | 408   |
| मिस ताऊस व मिस खरातीन निकाल              | ने की |
| तरकीव                                    |       |
| मिस ताऊस मिस कदर निकलता है और            | उसके  |
| फवायद                                    | "     |
| लोहकल्प की उत्तमता                       |       |
| लोहे की उत्पत्ति                         |       |
| लोहे के १८ भेदों का वर्णन                |       |
| अठारह भेदों के नाम                       |       |
| अठारह प्रकार के लोहों में आठ श्रेष्ठ हैं |       |
| तथा च                                    |       |
| कटाई खुर्द में तांबे की मौजूदगी और बजन   |       |
| पीतल से मिस निकालने की तरकीब             |       |
| लोहे के भेद तथा उनके गुणों की सख्या      | 400   |
| लोहे के भेदों का लक्षण                   | .,    |
| मुण्ड और तीक्ष्ण के नाम                  | ,,    |
| मुण्ड का लक्षण                           | ,,    |
| मुण्ड के भेद और परीक्षा                  | ,,    |
| तीक्ष्ण के लक्षण                         | .,    |
| तथा च                                    | ,,    |
| कान्तलोहपरीक्षा                          |       |
| कान्तलोह ग्रहण करने का उपाय              | 406   |
| कान्तलोह के भेद और परीक्षा               | ,,    |
| चरस मे निकाले हुए लोहचूर्ण की परीक्षा    | "     |
| अणुद्ध लोहे के अपगुर                     | .,    |
| अणुद्ध लोहे के दोष                       |       |
| लोहे के गुण<br>लोहसार के गुण             | ,,    |
| मुण्डलोह के गुण                          | 12    |
| कान्तिसार के गुण                         | 409   |
| दूसरा प्रकार                             | "     |
| लोहे की शुद्धि                           | ,,    |
| अन्यप्रकार का जोधन                       | ,,    |
| तीसरा, चौथा, पांचवा प्रकार               |       |
| कान्तलोह का विशेष शोधन                   | "     |
| दूसरा प्रकार                             | "     |
| लोहभस्म करने की अवधि                     |       |
|                                          | 100   |
| लोहे के गुणों की संख्या                  | 409   |
| लोहभस्म के गुणों की तारतम्यता            | B 100 |
|                                          |       |

| 26                                 |     | अनुक्रमाणका                                 |                |                                              | 1. 0     |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------|
| लोहभस्म की विधि                    | 490 | पीतल की परीक्षा                             | 489            | स्वर्णभस्म दूसरा पुट से पांचवा पुट तक        | 4 8      |
| सूर्यतापी लोहभस्म                  | ""  |                                             | ,,,,           | स्वर्णभस्म छठा पुट से दशवां पुट तक           |          |
|                                    | "   | पीतल के गुण                                 | ,,             |                                              | ३६—५३    |
| लोहभस्म                            | ,,  | काकतुण्डी के गुण                            |                | अभ्रपारद पातन से अवशेष अभ्रभस्म को           | गजपुटः ह |
| शतपुटी और सहस्रपुटी लोहभस्म        |     | भस्मोपयोगी पीतल                             | 450            | आंच                                          | 43       |
| सारमारणविधि                        | 488 | भस्म के अयोग्य पीतल                         |                | सर्वधातुमारक उद्योग                          | *        |
| दूसरा प्रकार                       |     | पीतल की शुद्धि                              | "              | नक्शा                                        |          |
| कान्तिसार की विधि                  | 485 | पीतलके भस्म की विधि                         |                | न पर्श।                                      | 43       |
| दूसरा प्रकार                       | "   | पीतलकी भस्म ताम्रभस्मके समान करने           |                |                                              |          |
| लोहभस्म की परीक्षा                 | "   | का उपदेश                                    | ,,             | अध्याय ६०                                    |          |
| लोहनुपान                           | "   |                                             | ,,             |                                              |          |
| लोहभस्म सेवन का गुण                | 483 | पीतलभस्म का प्रयोग                          | ",             | अंग्रेजी क्रियाओं द्वारा पारद की शुद्धि के अ | नुभव ५३  |
| तथा च                              | "," | पीतल की दुति करने की विधि                   |                | शोरे के तेजाब से शुद्धि नं० १                |          |
|                                    | .,  | कांसे की उत्पत्ति का वर्णन                  | "              | फेरिक क्लोराइड से णुद्धि नं० २               |          |
| अणुद्धभस्म के दोष                  | ,,  | कांसे के भेद                                | ",             | बुहल से शुद्धि नं० ३                         | 43       |
| नथा च                              |     | कांसे की परीक्षा                            | 428            | गन्धक के तेजाब से शुद्धि नं० ४               | 7.       |
| नोहसेवन में परहेज                  |     | कांसे के गुण                                | "              |                                              |          |
| मण्डूर का लक्षण                    | "   | कांसे की शृद्धि                             | "              | दूषित पारद की शुद्धि शोरे के तेजाब से        |          |
| निक्ष्ण लोहे की किऽ का लक्षण       | "   | कांसे की भस्म                               | ,,             | मरक्यूरिक सल्फेट                             | 43       |
| हातिकऽ के लक्षण                    | "   |                                             | ,,             | परीक्षा                                      |          |
| नोहकिऽमारण की विधि                 | 488 | तथा च                                       |                | मरक्यूरस सल्फेट                              |          |
| केट्टसेलेकर कान्तभस्मपर्यंतके गुण  | "   | कांस्यपात्र में घृत के भोजन का निषेध        | "              | परीक्षा                                      |          |
|                                    | "   | पंचलोह-भर्त निर्माणविधि                     | "              | पुनः परीक्षा                                 |          |
| मण्डूर के बनाने की विधि            | .,  | तथा च                                       | "              |                                              |          |
| ाथा च                              |     | वर्तलोह के पात्र की उपयोगिता                | "              | मरक्यूरिक नाइद्रेट                           |          |
| मुण्डिक के गुण                     |     | वर्तलोह की शुद्धि                           | ,,             | मरक्यूरस नाइट्रेट                            |          |
| नोहद्रुति करने की क्रिया           | "   | वर्तलोह के गुण                              | "              | परीक्षा                                      |          |
| तथा च                              | "   | वतलाह क चुन                                 |                | मरक्यूरस क्लोराइड                            |          |
| वंगभेद                             | "   |                                             |                | परीक्षा                                      |          |
| कलई की किस्में                     | ,,  | अध्याय ५९                                   |                | मरक्यूरिक क्लोराइड                           |          |
|                                    |     | 0,001,00 1,7                                |                | परीक्षा                                      |          |
| तथा च                              |     | अनुभव रजतभस्म                               | 422            | मरक्यूरिक औक्साइड                            |          |
| खुरक और मिश्र का लक्षण             | 484 | अनुभव रजतभस्म-अलकीमियां की क्रिया           |                |                                              | 43       |
| वंग के गुण                         |     | अनुभव रजतभस्म-सीगिया से                     | ,,             | मर्क्यूरस और मरक्यूरिक औक्साइड               |          |
| तथा च                              |     | दूसरी आंच                                   | 11             | परीक्षा                                      |          |
| कलई के खवास                        | "   |                                             |                | पुनः परीक्षा                                 |          |
| अगुद्ध बंग के दोष                  |     | अनुभव रजतभस्म पारदयोग से                    |                | पारद सिन्दूर                                 |          |
| वंग की शुद्धि                      | **  | अनुभव ताम्रभस्म                             |                | बाबूईश्वरदास के चले जाने के बाद उपरोक्त      | क्रिया   |
| दुसरा प्रकार                       | **  | अनुभव ताम्रभस्म-पं० कुलभूषणणास्त्र          | ो की क्रिया    | पुनः उद्योग                                  |          |
|                                    |     | से                                          | ५२३            | सोडियम हाइड्रेट बनाने की क्रिया              | 47       |
| नाग और वग की शुद्धि                |     | अनुभव ताम्रभस्मपारदभस्मयोग से               | ,,             |                                              | ,        |
| तथा च                              | ५१६ | दूसरी आंच                                   | "              | पारे को गुर्सिना कर्दन                       |          |
| वंगभस्म की विधि                    |     | तीसरी आंच                                   | "              | पारा कायम                                    |          |
| तथा                                |     | संबरासब अर्थात् ताम्र की कच्ची भस्म         |                | सिफत अगद सीमाव कायमुल्नार                    |          |
| विशेष द्रव्य                       | ,,  |                                             | . 11           | एक मुफीद मतलब नुसखा                          |          |
| जस्ता को वंग के समान समझना         | 480 | संगरासल-उपरोक्त क्रिया का पुनः उद्यो        |                | गंधक के मृतअल्लिक और मालूमात                 |          |
| जरत की किस्में                     | ,,  | संखरासल-उपरोक्त क्रिया का तीसरी ब           | र उद्योग       | गंधक को कीचड़ की तरह मसका बना लेना           |          |
| जश्त के खवास                       |     | ताम्रभस्म के अनुभव                          |                | गंधक को पतला करना                            |          |
|                                    | ,,  | <b>युद्धि</b>                               |                | गंधक के तेल की तरकीब                         | 48       |
| सफाई जस्म ट्रागव से                |     | ताम्रभस्म                                   | 428            |                                              |          |
| जरत के कायन करने की रीति           | ,,  | मुक्ताभस्म                                  | "              | गंधक को सफेद करने की तरकीब                   |          |
| इसरी रीति                          |     | लोहभस्म शुद्धि                              |                | गंधक सफेद करने की तरकीब                      |          |
| ब्रह्मसपरेश्वर रसविधि              |     | सिंग्रफ की शुद्धि                           |                | गंधक गलाने की तरकीब                          |          |
| करता जस्त अर्कलैम् में बिला आंच    | "   |                                             | 1.00           | दीगर                                         |          |
| कुश्ता जस्त बजरियः सीमाव और गोभी   |     | नक्शा लोहभस्म                               | ५२६            | गंधक का बयान                                 |          |
| गागसीसे की उत्पत्ति                | "   | अनुभव                                       | ५२७            | गंभव की गर्काण                               |          |
| निसं की परीक्षा                    | **  | वंगभस्म रांग की शुद्धि                      |                | गंधक की मुस्तलिफ तदबीर                       |          |
|                                    | 69/ | हरताल की शुद्धि                             |                | लैंमू को अमेंदराज तक महफूज रखने की त         | रकीब     |
| ीसे के गुण                         | 485 | रंगभस्म                                     | "              | अर्कलैंमूं को दुरस्त रखने की तरकीब           |          |
| सरा प्रकार                         |     | नक्शा वंगभस्म                               | 426            | udfamor med a co                             |          |
| शुद्ध नाग के दोष                   |     | अनुभव                                       | "              | पुटेशियम हाईड्रेटबनाने की क्रिया             |          |
| से का शोधन                         |     | <b>अभ्र</b> भस्म                            |                | तूतिया से बनी पारद पारद गुटिका से तार        | × .      |
| गभस्मविधि                          |     | अभ्रभस्म के लिये सावधानी                    | ,,             | के पृथक् करनेका उद्योग शोरेके तेजाब          |          |
|                                    | "   |                                             | 4.70 4.7       |                                              |          |
| था च                               | ,,  | नक्णा अभ्रभस्म                              | 428-430        | पारद गुटिकाका अनुभव सोडियमसे                 |          |
| ग असैकी विधि                       |     | स्वर्णभस्म का नक्शा                         | ५३२            | पारदगुटिका अनुभव पोटेशियमसे                  |          |
| or a                               | 488 | अनुभव                                       | ५३३            |                                              |          |
| र्व का कुश्ता अकसीरी बजरियः मन्सिल |     | स्वर्णभस्म के पुट के निमित्त तुलायंत्र के १ | ४ वें अनुभव से | अजविआ हकीममहसम्मदफतहयाबसाकयाम                |          |
| तल की उत्पत्ति                     | "   | निकले पारद की विशेष शुद्धि                  | 0              | सीमाव                                        | 43       |
|                                    |     |                                             |                |                                              |          |

| इसकी सिफत                              | 484        |
|----------------------------------------|------------|
| जनाब गुलामहुसेन साहब कतूरीसे दरिय      | गफ्त       |
| तलब                                    | ५४६        |
| शनास्त काजीदिस्तार-जो कश्मीर में<br>गई | बकसरत देखी |

| अज बुर शैद हिदायत—कैफियत अतारद<br>सीमाव        | यानी<br>५४७ |
|------------------------------------------------|-------------|
| उमूलकैमिस्टी<br>वजन मससूस यानी हरेक चीज का वजन | **          |
| हरारत मखसूस                                    | 488         |

| उबलने की हरारत के दर्जे<br>दर्जे हरारत जिस पर अशियाइ | जैल | पिघल | ५४८<br>जाती |
|------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| t                                                    |     |      | ,,          |
| गैसो का बयान                                         |     |      | .,          |
| गैसो का बयान और भी<br>मसन्ई मकनातीस                  |     |      | 488         |

# इति श्रीपारदसंहिता विषयानुक्रमणिका समाप्ता ।

# पारदसंहिता हिन्दीटीकासमेता

प्रथमोऽध्यायः

### रसवंदना

आधिव्याधिसमूहपाटनपटुर्दारिद्रचिवद्रावणो लोकद्विष्टजरापराक्रमहरः पापौघनिर्णाशकः । स्वेच्छाहारिवहारसौख्यजननो दिव्याष्टसिद्विप्रदः श्रीशंभोः करुणारसो रसवरस्तस्मै नमामो भुवि ॥१॥ (ध० ध० सं०)

अर्थ-इस संसार में जो अनेक आधि (मानसिक दुःख) और व्याधियों (देह के दुःख) के उखाड़ने में चतुर दरिद्रता को दूर करनेवाला, संसार का शत्रुरूप, जरा अवस्था के पराक्रम को नष्ट करनेवाला, अत्यन्त पापों का नाणकारक, अपनी इच्छा से किये हुए आहार विहार के सुख का देनेवाला, दिव्य आठ सिद्धियों का दाता, श्रीमहादेवजी का सब रसों में उत्तम जो करुणारस है इसको हम नमस्कार करते हैं॥१॥

यः श्लेष्मानिलिपत्तदोषशमनो रोगापहो मूर्च्छितः पंचत्वं च गतो ददाति विपुलं राज्यं चिरं जीवितम् । बद्धः से गमनः करोत्यमरतां विद्याधरत्वं नृणां सोऽयं पातु सुरासुरेन्द्रनिमतः श्लीसूतराजः प्रभु ॥२॥

(ध० धं० सं- र० य०)

अर्थ—जो मूर्च्छित किया हुआ पारद कफ, वात और पित्त को ज्ञान्तकारक और रोगों को दूर करनेवाला होता है और मरा हुआ पारा बढ़े हुए राज्य और चिरकाल तक जीवन देता है और बद्ध पारद मनुष्यों को आकाशगित, देवतापन, विद्याधरपन को करता है, जिसको कि बड़े बड़े देवता और देत्य नमस्कार करते हैं वो यह प्रभु श्रीसूतराज्य अर्थात् पारद हमारी रक्षा करे॥२॥

हरति सकलरोगान्मूर्च्छितो यो नराणां वितरित किलबद्धः क्षेचरत्वं जवेन । सकलसुरमुनीन्द्रैर्वन्दितं शंभुबीजं स जयित भवितन्धोः पारदः पारदोऽयम् ॥३॥(रसमंजरी) अर्थ-जो मूर्च्छित हुआ पारद मनुष्यों के समस्त रोगों को दूर करता है बँधा हुआ खेचरत्व (आकाश में उड़ना) को शीघ्र ही देता है और जो सकल देवता और मुनीश्वर से नमस्कार किया हुआ श्रीमहादेवजी का वीर्य्य है, उस संसाररूपी समुद्र से पार करनेवाले पारद का जय हो॥३॥

# रसमहिमा

हतो हन्ति जराव्याधिं मूर्च्छितो व्याधिघातकः बद्धः श्लेचरतां धत्ते कोऽन्यः सूतात्कृपाकरः ॥४॥ रसरत्नाकररसेन्द्रसारसंग्रहः ॥४ (र० रा० प० २ र० सा० प० १) (र० रत्ना०)

अर्थ-मरा हुआ पारद बुढ़ापे के दुःखों (बिना समय केशों का श्वेत होना, त्वचा में झुरियों का पड़ना इत्यादि) को नाश करता है, मूर्च्छित पारद देह के रोगों को दूर करता है और बँधा हुआ आकाश गित को प्राप्त करता है इसलिये पारद के बिना कृपा करनेवाला और कोई दूसरा नहीं हैं।।४।।

मूर्च्छितो हरति रुजो बंधनमुपलम्य से गतिं धत्ते । अमरोकरोति सुमृतः कोऽन्यः करुणाकरः सूतात् ॥५॥

अर्थ-पारा मूर्च्छित होकर रोगों को दूर करता है और बंधन को प्राप्त होकर आकाशगित को देता है और स्वयं मरा हुआ दूसरों को अमर करता है। इसलिये पारद के सिवाय कृपा करनेवाला और कोई दूसरा नहीं

हार्पा सुरगुरुगोद्विजहिंसापापकलापोद्भवं किलासाध्यम् । चित्रंश्तदपि च शमयति यस्तस्मात्कः पवित्रतरः सूतात् ॥६॥

(र० रा० मु० र० सा० प० र० र० स० र० ह०)

१-दत्ते च से गति बद्धः। २-श्वित्रं।

अर्थ-जो अनेक देवता, गुरु, गौ, ब्राह्मणों के हिंसारूप पापो से पैदा हुये असाध्य भी श्वेतकुष्ठ को नाण करता है उस पारद से पवित्र और कौन है॥६॥

तस्यास्ति स्वस्फुरित प्रावुर्भावः स शांकरः कोऽपि कथमन्यथा किलासं विलसन्मात्राच्छमं नयति ॥७॥

अर्थ-क्योंकि उस पारद में कोई भी श्रीशंकर संबंधी प्रादुर्भाव है अन्यथा विलासमात्र से ही श्वेतकुष्ठ को तत्क्षण नाश कैसे कर सकता है।।७।।

### पारदोत्पत्ति

शैलेऽस्मिञ्शिवायोः प्रीत्या परस्परिजगीषया । संप्रवृत्ते च संभोगे त्रिलोकी—क्षोभकारिणी ॥८॥ विनिनारियतुं विद्धः संभोगं प्रेषितः सुरैः । कांक्षमाणैस्त योः पुत्रं तारकासुरमारकम् ॥९॥ कपोतरूपिणं प्राप्तं हिमवत्कंदरौऽनलम् । अपिक्षभावसंक्षुब्धं स्मरलीलाविलोकिनम् ॥१०॥ तं दृष्ट्वा लिज्जितः शंभुर्विरतः सुरतात्तदा । प्रचतश्चरमो धातुर्गहीतः शूलपाणिना ॥११॥ प्रिक्षप्ते वदने वह्नेर्गगगयामिष सोऽपतत् । बिहः क्षिप्तस्तया सोऽपि परिदंदह्ममानया ॥१२॥ संजातास्तन्मलाधानाद्धातवः सिद्धिहेतवः । यावद- प्रिमुखाद्वेतो न्यपतद्भूरिसारतः ॥१३॥ शतयोजनिनम्नां स्तान्कृत्वा कूपांस्तु पञ्च च तदाप्रभृति कूपस्यं तद्वेतः पंचधाऽभवत् ॥१४॥

(र० र० स० ६ अन० तरं०-र० रा० सुं०)

अर्थ-अब पारद की उत्पत्ति को कहते हैं-हिमालय पहाड़ पर प्रीति पूर्वक आपस में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से संसारभर को चलायमान करनेवाला श्रीमहादेव और पार्वतीजी का संभोग प्रारम्भ हुआ, तब श्रीमहादेव और पार्वतीजी के ऐसा पुत्र हो जो तारकासुर को मारै, इस तरह से चाहनेवाले देवताओं ने संभोग को निवारण कराने के लिये अग्नि देवता को कबूतर रूप बनाकर भेजा, जिसका मनुष्य के तुल्य चित्त चलायमान हो गया है उस कपोतरूप कामदेव की लीला देखनेवाले अग्नि को देखकर श्रीमहादेवजी लज्जा को प्राप्त हुए और संभोग करने से शान्त हो गये तब श्रीमहादेवजी ने संभोगावस्था में पतित हुए अपने वीर्घ्य को लेकर अग्नि के मुख में डाल दिया। अग्नि देवता भी उस वीर्य के तेज के मारे जलता हुआ श्रीगंगाजी में गिर पड़ा। शिववीर्य से जलती हुई श्रीगंगाजी ने भी उस अग्निदेवता को जलधारा से बाहर फेंक दिया। अब श्रीमहादेवजी के वीर्य के मैल के रहने से सिद्धि के दाता धातु पैदा हुए और जब कि भारी होने के कारण शिववीर्य्य सौ सौ योजन के गहरे पांच कुयें बनाकर अग्नि के मुख से पृथ्वी पर गिरा तब से वह पारद पांच प्रकार का हो गया।।८-१४।।

# पांच प्रकार के पारद के नाम और गुण

रसो रसेन्द्रः सूतश्च पारदो मिश्रकस्तथा । इति पंचिवधो जातः क्षेत्रभेदेन शंभुजः ॥१५॥ (र० र० स-र० रा० सुं०)

अर्थ-पृथक् पृथक् स्थान होने के कारण पारद पांच प्रकार का होता है, जैसे कि १ रस, २ रसेन्द्र, ३ सूत, ४ पारद और ५ मिश्रक ॥१५॥

#### रस

रसो रक्तो विनिमुक्तः सर्वदोषै रसायन । संजातास्त्रिदशास्तेन नीरुजा निर्जरामराः ॥१६॥

(र० र० स०-र० रा० सुं०)

अर्थ-रसनाम का पारद लाल रंग का होता है, सर्व प्रकार के दोषों से रिहत और रसायन है उसी पारद के सेवन करने से देवता राग, बुढापा और मृत्यु से रहित हो गये।।१६।।

#### रसेन्द्र

रसेन्द्रो दोषनिर्मुक्तः क्यावो रूक्षोऽतिनिर्मलः । रसायिनोऽभवंस्तेन नागा मृत्युजरोज्झिताः ।।१७।। देवैनिर्गिश्चः तौ कूपो पूरितौ मृद्भिरक्मिः । तदा प्रमृति लोकानां तौ जातावतिर्दुभौ ॥१८॥ (र० र० स-र० रा० सुं०)

अर्थ-रसेन्द्रनाम का पारद स्वभावं से ही निर्दोष, श्याव (काला पीला), रूखा और अत्यन्त निर्मल होता है, उसी पारद भक्षण से नागलेग बुढापा और मृत्यु से छूट गये हैं। इस पारद को खाकर मनुष्य अजर अमर न हो जायँ, इस कारण देवता और नागलोकों ने उन दो कुओं को (जिनमें कि रस और रसेन्द्र नाम का पारा होता था) मिद्दी और पत्थर से भर दिया तब से दोनों जाति के पारद मनुष्यों को दुर्लभ हो गये।।१७-१८।।

#### सृत

ईषत्पतिश्च रूक्षाङ्गो दोषयुक्तश्च सूतकः । दशाष्टसंस्कृतैः सिद्धो देहं लोहं करोति सः ॥१९॥ (र० र० स- र० रा० सुं०)

अर्थ–सूतनाम का पारद कुछ पीला, रूखा और दोषों से मिला हुआ होता है जब कि सूतनाम का पारद १८ संस्कारों से सिद्ध होता है तब देह को लोहे के समान बना देता है।।१९।।

#### पारद

अथान्यकूपजः कोऽपि स चलः श्वेतवर्णवान् । पारवोः विविधैर्योगैः सर्वरोगहरः स हि ॥२०॥

(र० र० स- र० रा० सुं०)

अर्थ-अब जो कि चौथे कुएँ में रहनेवाला पारा है उसको पारद कहते हैं। वह चंचल और सफेद रंग का होता है और अनेक प्रकार के प्रयोगों से समस्त रोगों का नाश करता है॥२०॥

### मिश्रक

मयूरचन्द्रिकाच्छायः स रसो मिश्रको मतः । सोऽप्यष्टादशसंस्कारयुक्तश्चातीव सिद्धिदः ॥२१॥

(र० र० स-र० रा० सुं०)

अर्थ-मिश्रक नामका पारद मोर के पर (पंख) की सी रंगत का और रसदार होता है। वह भी १८ संस्कारों से सिद्ध किया हुआ अनेक सिद्धियों को देता है।।२१॥

# तीन प्रकार के पारदों की उत्तमता

त्रयः सूतादयः सूताः सर्वसिद्धिकरा अपि । निजकर्मविनिमणिः शक्तिमन्तोऽतिमात्रया ॥२२॥ एतां रससमुत्पत्तिं यो जानाति स धार्मिकः । आयुरारोग्यसंतानं रससिद्धिं च विंदति ॥२३॥

(र० र० स-६ र० रा० सं०)

अर्थ-अनेक प्रकार की सिद्धि के देनेवाले तीनों सूतादिक (सूत, पारद, मिश्रक) अपने अपने कर्मों से सिद्ध किये हुए अत्यन्त शक्तिवाले हो जाते हैं, जो इस रसोत्पत्ति को जानता है वह धर्मात्मा आयु, आरोग्य, संतान और रसिसिद्धि को प्राप्त होता है॥२२॥२३॥

# पारद ग्रहण करने का प्रथम उपाय

प्रथमे रजिस स्नातां हयारूढां स्वलंकृताम् । वीक्ष्यमाणां वधूं दृष्टवा जिघृक्षुः कूपगो रसः ।।२४।। उद्गच्छिति जवात्सपि तं दृष्ट्वायाति वेगतः । अनुगच्छिति तां सूतः सीमानं योजनोन्मितम् ।।२५।। प्रत्यायाति ततः कूपं वेगतः शिवसंभवः । मार्गनिर्मितगर्तेषु स्थितं गृह्णन्ति पारदम् ।।२६।।

(र० र० स०)

अर्थ-कुएँ का पारद; प्रथम मासिक धर्म में स्नान की हुई (अर्थात् जो प्रथम ही रजखला हुई हो), घोड़े पर सवार सजी हुई और अपने को देखती

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

हुई स्त्री को देखकर उस स्त्री को पकड़ने की इच्छा से बाहर निकल आता है और वह भी स्त्री के बेग के साथ आते हुए उस पारद को देखकर भाग जाती है, जब पारद सौ योजन तक उस स्त्री के पीछे चला जाता है और फिर वेग से अपने कुएँ को लौट आता है, बस इसी तरह जो पारद मार्ग के गढ़ों में पड़ा हुआ रह जाता है उसको मनुष्य ग्रहण करते हैं।।२४–२५।।

पारद ग्रहण करनेका दूसरा उपाय

पतितो दरदे देशे गौरवाद्वह्मियकतः । स रसो भूतले लीनस्तत्तद्देशनिवासिनः। तां मृदं पातनायंत्रे क्षिप्त्वा सूतं हर्रति च ।।२७।। (र. र. स.)

अर्थ-भारी होने के कारण श्रीमहादेवजीका वीर्व्य जो अग्निदेवताके मुखसे पृथ्वी पर गिर पड़ा था वह उस पृथ्वी में ही मिलगया। अब उन उन देशों के रहने वाले उस मिट्टी को पातना यंत्र (यंत्राध्याय देखों) में रखकर पारद को निकाल लेते हैं।।२७।।

#### रसनिरुक्ति

रस्यतेऽमर्त्यमर्त्याद्यैर्भृक्तिमुक्तिप्रलिप्सुभिः । यतस्ततो रस इति प्रोच्यते पारदो बुधैः ॥२८॥ (बृ० यो०)

अर्थ-भाग और मोक्ष को चाहनेवाले देवता और दैत्यलोग इस पारद का रस चखते हैं, इसलिये पडितजन, पारद को रस कहते हैं॥२८॥

दूसरी और तीसरी निरुक्ति

रसनात्सर्वधातूनां रस इत्यिभधीयते । जरारेङ्मृत्युनाशाय रम्यते वा रसो मतः ॥२९॥ (र. सा. प.)

अर्थ—जो कि समस्त धातुओं को खा जाता है, इससे पारद को रस कहते हैं अथवा जो बुढापा रोग और मृत्यु के नाण के लिये चक्का जाता है। इसलिये पारद को रस कहते हैं।।२९।।

## रसेन्द्र की निरुक्ति

रसोपरसराजत्वाद्रसेन्द्र इति कीर्तितः।

अर्थ-रस और उपरसों का राजा होने से पारद को रसेन्द्र कहते हैं।

सूत की निरुक्ति

देहलोहमर्यी सिद्धिं सूतेऽतः सूतकः स्मृतः ॥३०॥

(र. सा. प.)

अर्थ-जो पारद देह लोह की सिद्धि को देता है इससे उसको सूर्तक कहते है।।३०।।

### पारद निरुक्ति

रोगपंकाब्धिमग्नानां पारदानां च पारदः।

अर्थ-रोगरूपी कीचड़ में फँसे हुए मनुष्यों को जो उस कीचड़ से पारकर देता है, इसलिये पारे को पारद कहते हैं।

# मिश्रकनिरुक्ति

सर्वधातुमयं तेजो मिश्रितं यत्र तिष्ठिति । तस्मात्स मिश्रकः प्रोक्तो नानारूपफलप्रदः ॥३१॥

(र. सा. प. र. रा. सुं०)

अर्थ–जिसमें समस्त धातुओं का तेज मिला रहता है, इसलिये उस पारद

को मिश्रक कहते हैं और वह नाना प्रकार के फलों को देता है।।३१।।

### पारदनाम

शिवबीजं सूतराजः पारदाश्च रसेन्द्रकः। एतानि रसनामानि तथान्यानि शिवे यथा ॥३२॥ (र. स. मं.)

अर्थ-शिवबीज, सूतराज, पारद, रसेन्द्र ये पारे के नाम है और जो श्रीमहादेवजी के नाम है, वे भी पारे का नाम है॥३२॥

रसेन्द्रः पारदः सूतः सूतराजश्च सूतकः । शिवतेजो रसः सप्त नामान्येवं रसस्य तु ॥३३॥ (रसेन्द्र० सा० सं०)

अर्थ-रसेन्द्र, पारद, सूत, सूतराज, सूतन, शिवतेज, रस ये सात पारद के नाम है।।३३।।

पारदो रसधातुश्च रसेन्द्रश्च महारसः । चपलः शिववीर्यश्च रसः सूतः शिवाह्वयः ॥३४॥

(आयु० वि०-वाच० कृ०)

अर्थ–पारद, रसधातु, रसेन्द्र, महारस, चपल, शिववीर्य, रस, सूत, और जितने शिव के नाम है, वे समस्त पारद के नाम है।।३४।।

रसेन्द्रः पारदः सूतौ हरजः सूतको रसः । मुकुन्दश्चेति नामानि जेयानि रसकर्मसु ॥३५॥ (शार्ङ्गध०)

अर्थ-रसेन्द्र, पारद, सूत, हरज, सूतक, रस और मुकुंद ये पारद के नाम रस कर्म में समझाने चाहिये॥३५॥

रसेन्द्र पारवः सूतो हरजः सूतको रसः । सूतराजो मुकुन्वश्च शिववीर्यश्च पारवः ।।३६।। महारसो रसराजः शंभुबीजश्च शंभुजः । रसेन्द्रराजो नाम्नासौ मिश्रकः शिवसंभवः ।।३७।। एतानि रसराजस्य नामान्युक्तानि तांत्रिकैः । नामैकं वा वदन्मर्त्यो मुच्यते पापकोटितः ।।३८॥

अर्थ-रसेन्द्र, पारद, सूत, हरज, सूतक, सूतराज, मुकुन्द, शिववीर्य, महारस, रसराज, शंभुबीज, रसेन्द्रराज, मिश्रक, शिवसंभव, ये सब तंत्रशास्त्र जाननेवालों ने पारद के नाम बताये हैं, जो इन नामों में से एक नाम को भी ले तो कोटि पापों से छूट जाता है।।३६–३८।।

दोहा

पारद किह रस धातु किह, पुनि रसेन्द्र किह नाम । नाम महारस चपल पुनि, शिवबीरज अभिराम ।। शिवा नाम त्यों सूत भिन, रस तैसे ही जान । रस पारद के नाम नव, कीने मुनिन प्रमान ॥ प्रथम नाम रस इन्द्र है, दूजो पारद जान । सूतक तीजो हरज है, चौथो नाम बलान ॥ रस है पंचम नाम अरु, छठो मुकुन्द सु नाम । ये सब ही रस कर्म में, बहुधा आवत काम ॥

(वैद्यादर्श)

शिव नाम से पारद का ग्रहण क्यों होता है? आत्मा वै पुत्रानामास्ति न्यायादीश्वरनामभिः। कीर्त्यते पार्वतीकांत इत्यादिभिरयं बुद्यैः॥३९॥ (टो० नं०)

अर्थ-आत्मा पुत्र का नाम होता है, इस न्याय के अनुसार पडित लोग पारद को पार्वतीकान्त इत्यादिक श्रीमहादेवजी के नामों से वर्णन करते हैं॥३९॥

# सीमाव की अकसाम् (उर्दू)

सीमाव चार किस्म के होते हैं—अब्बल सीमाव उरफी यानी मादनी, दोयम सीमाव तलक सफेद, सोयम सोमाव तलक स्याह, चहारम सीमाव कसरूब्वैज पहली और दूसरी किस्म के पर होते हैं यानी आग पर रखने से उड़ जाते हैं, तीसरी और चौथी किस्म के पर नहीं होते और आग पर साबित रहते हैं, सुफहा १३८ अकलीमियां

# तशरीह मुत अल्लिक अकसाम सीमाव (उर्दू)

(१) अब्बल सीमाव मादवी वे मेल का खालिस होना चाहिये जिसको हाथ में मलने से स्याही पैदा न हो (२) दूसरी सीमाव तलक सफेद वह है जो कि अभरक से निकाला जाता है और सीमाव मादनी के साथ मुनिक्कद करके नुकर: बनाया जाता है, इसकी तरकीब रिसाल: किवरियत अहमर की साखी नं० ५९ व ६० में दर्ज है (३) सीमवा तलक स्याह वह है जो अभरक स्याह से निकाला जाता है और सीमाव मादनी के साथ अकद करके तिला बनाया जाता है, उसकी तरकीब रिसाल: किवरियत अहमर की साखी नं० ३० वा ५४ लगायत ५८ में दर्ज है (४) सीमाव कसकलवेज उसको कहते है जो अंडे के छिलके से निकाला जाता है, इसकी तरकीब साखी नं० ५३ रिसाल: मजकूर के दर्ज है

(सफा १३८ अकलीमिया)

रस के भेद (जाति और वर्णद्वारा)

क्षेत्रभेदेन विज्ञेयं शिववीर्यं चतुर्विधम् ॥ श्वेत रक्तं तथा पीतं कृष्णं तत्तु भवेत्क्रमात् । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रस्तु खलु जातितः ॥४०॥

(आयु. वे. वि. वा. बृ-श. क.)

अर्थ-स्थान भेद से पारद चार प्रकार का होता है, श्वेत, लाल, पीला, काला और वही पारद यथाक्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति का होता है।।४०।।

श्वेतारूणहरिद्राभकृष्णाः सूता द्विजादयः । देहे लोहे गदे पिष्टचां योज्या वा

स्वस्वजातिषु ॥४१॥ (बृ० यो०)

अथं—श्वेत, लाल, पीले, काले वर्ण वाले पारद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और श्रूद्र जाति के होते है, श्वेत और ब्राह्मण जाति का पारद देह की सिद्धि में, लाल और क्षत्रिय जाति का पारद लोहे में (अर्थात् सोना चांदी बनाने में) पीला वैश्य जाति का पारद रोगों के नाण करने में, काला श्रूद्र वर्ण का पारद पिष्टी (पिट्टी) के काम में लगाना चाहिये अथवा ब्राह्मणों में ब्राह्मण जाति का, क्षत्रियों में क्षत्रिय जाति का, वैश्यों में वैश्य जाति का पारद और श्रूद्रों में श्रूद्र जाति का पारद का प्रयोग करना चाहिये।।४१।।

# जातिभेद से पारद प्रयोग

ब्राह्मणः कल्प्यते कल्पे गुटिकायां च बाहुजः । धातुवादे तथा वैश्यः शूद्रश्चेतरकर्मणि ॥४२॥

(नि०र०-यो०त०)

अर्थ-ब्राह्मण जाति का पारद कत्प में (देहसिद्ध में) क्षत्रिय जाति का गोली बनाने में, वैश्य जाति का सोना चांदी बनाने में और शूद्र जाति का पारद दूसरे कर्मों में ग्रहण करना चाहिये॥४२॥

#### १-पारा।

का संकेत कल्पणब्द माना गया है।

### दूसरा प्रकार

श्वेतः शस्तो रुजां नाशे रक्तः किल रसायनम् । धांतुभेदेृतु तत्पीतः खे गतौ कृष्ण एव च ॥४३॥

(आ. वे. वि-वा. बृ.-र. सा. प-र. स. क.)

अर्थ-श्वेत पारद रोगों के नाश करने में अच्छा है। लाल पारद रसायन है, पीला पारद धातुवाद में (सोना चांदी बनाने में) अच्छा है, सेचर गति में काला पारद लिया गया है।।४३।।

# सीमाव के रंग (उर्दू)

सीमाव अरफी के चार रंग होते हैं, दो जाहर, दो मकफी रंग जाहरी सफेद और स्याह है, रंग मकफी सुर्ख और जर्द है, जो बाद अमल के जाहर होते हैं। (सफहा अकलीमियां १३९)

# पारद के षड्विधफल का वर्णन

त्वं माता सर्वभूतानां पिता चाहं सनातनः । द्वयोश्च यो रसो देवि महामैथुनसंभवः ।।४४॥ दर्शनात्सपर्शनात्तस्य भक्षणात्स्मरणात्प्रिये । पूजनाद्रसदानाच्च दृश्यतेषड्विधंफलम् ॥४५॥ (र. चिं.–नि. र.)

अर्थ-श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे प्यारी पार्वती तुम सब जीवों की माता हो और मैं सम्पूर्ण जीवों का सनातन पिता हूँ, हम दोनों के प्रवल मैथुन से पैदा हुआ जो रस है, उसके दर्शन से, स्पर्णन (छूने) से, भक्षण करने से, स्मरण करने से, पूजा करने से और रस का दान करने से छः प्रकार का फल पैदा होता है।।४४।।४५।।

### रसदर्शन का फल

केदारादीनि लिंगानि पृथिव्यां यानि कानिचित् । तानि दृष्ट्वा च यत्पुण्यं तत्पुण्यं रसदर्शनात् ॥४६॥

(र . चि .वि . र .-र .सा . प . र . राय रसेश्वरदर्शन, रसेन्द्र सा .सं.)

अर्थ-इस पृथ्वी पर केदारनाथ से लेकर जितने श्रीमहादेवजी के लिंग (प्रतिमा) है, उन सबके दर्शन करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य केवल रस के दर्शन करने से मिलता है।।४६।।

# ्रस के स्पर्श करने का फल

चन्दनागुरुकर्पूरकुंकुमान्तर्गतो रसः । मूर्छितः शिवपूजा सा शिवसान्निध्यसिद्धये ॥४७॥

(र. चि. नि. र. र. रा. य.-रसे. सा. सं.)

अर्थ-चन्दन, अगर, कर्पूर, केशर और कस्तूरी के भीतर स्थित जो मूर्छित पारद है, वहीं शिवपूजा है और उसीं से शिव के दर्शन होते हैं॥४७॥

### रस के भक्षण करने का फल

भक्षणात्परमेशानि हन्ति पापत्रयं रसः । दुर्लभं ब्रह्मविष्ण्वाद्यैः प्राप्यते परमं पदम् ॥४८॥ (र.चि.नि.र.सा. प. र.री.प. र.सार.सं.)

अर्थ-हे पार्वती! जो पारद को भक्षण करता है, उसके मानसिक (मन के किये हुए) वाचिनक (वाणी के किये हुए) कायिक (शरीर के किये हुए) तीनों प्रकार के पापों को रस नाश करता है और जो पद ब्रह्मा, विष्णु, प्रभृति (वगैरः) को दुर्लभ है, उस परम पद को रस भक्षण करनेवाला मनुष्य प्राप्त होता है।।४८।।

# रस भक्षण करने का दूसरा फल

उदरे संस्थिते सूते यस्योत्क्रामित जीवितम् । स मुक्तो दुष्कृताद्धोरात्प्रयाति

यद्यपि कोशों में कल्प शब्द का अर्थ देहिसिद्धि नहीं है तथापि रसशास्त्र में देहिसिद्धि

१- वादे। २- कस्तूरी । ३- तथा तापत्रयं हन्ति रोगान्दोषत्रयोद्भवान् ।

परमं पदम् ॥४९॥ (र.र. स.)

अर्थ-उदर में पारद के रहते हुए जिस मनुष्य का प्राण निकल जाये तो वह मनुष्य घोर पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है॥४९॥

### रस के स्मरण करने का फल

हृद्योगकर्णिकान्तःस्यं, रसेन्द्रं परमेश्वरि । स्मरेन् विमुच्यते पापैः सद्यो जन्मान्तरार्जितैः ॥५०॥

(र० सा० सं-र० रा० प०-र० चिं० नि० र०)

अर्थ-हे पार्वती जो मनुष्य हत्कमल में स्थित पारद का स्मरण करता है, वह अनेक जन्म के संचित पापों से तत्काल छूट जाता है॥५०॥

## रस की पूजा करने का फल

विधाय रसलिंगं यो भक्तियुक्तः समर्चयेत् । जगित्त्रयलिंगानां पूजाफलमवापनुयात् ॥५१॥ (र.र.सस.)

अर्थ-जो मनुष्य भक्ति से रसलिंग (पारद के महादेव) बनाकर पूजन करता है, वह तीनों लोकों में जितने शिवलिंग है, उन सबकी पूजा के फल को प्राप्त होता है॥५१॥

रस की पूजा करने का दूसरा फल

स्वयंभूलिंगसाहस्रैर्यत्फलं सम्यगर्चनात् । तत्फलं कोटिगुणितं रसलिंगार्चनाद्भवेत् ॥५२॥

(नि०र०र०सा०प० र०रा०प०रसे० सा० सं०रसे०क०दु०)

अर्थ-सहस्रों शिवलिगों की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उस फलसे कोटि गुणा फल रसलिंग (पारद के महादेव) की पूजा करने से होता है।।५२।।

दर्शनाद्वसराजस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । स्पर्शनान्नाशयेद्देवि गोहत्यां नात्र संशयः । किं पुनर्शक्षणाद्देवि प्राप्यते परमं पदम् ॥५३॥

(र. रत्नाकर. र. सा. प.)

अर्थ-पारद का दर्शन करना ब्रह्महत्या को दूर करता है और स्पर्श करना गोहत्या को नाश करता है, इसमें सन्देह नहीं है, हे देवि! उसके भक्षण करने से यदि परमपद प्राप्त हो तो आश्चर्य क्या?॥५३॥

## पांच प्रकार की रस पूजा

भक्षणं स्पर्शन दानं ध्यानं च परिपूजनम् । पश्वधा रसपूजोक्ता महापातकनाशिनी ।।५४।। (र.र.स.)

अर्थ-रस का भक्षण, स्पर्श, दान, ध्यान, परिपूजन (नैवेद्य) यह पांच प्रकार की रस पूजा महापापों को नाश करनेवाली कही है।।५४।।

#### रस भक्षण फल

हन्ति भक्षणमात्रेण पूर्वजन्माघसंभवम् । रोगसंघमशेषाणां नराणां नात्र संशयः ॥५५॥ (र.र. स.)

अर्थ-जो पारंद सम्पूर्ण मनुष्यों के पूर्वजन्म के पापों से उत्पन्न हुए अनेक रोगों को केवल भक्षण से ही नाश कर देता है, इसमें संदेह नहीं।।५५॥

### १-हृद्वयोम वा तद्वयोम । २-स्मरणान्म्० ।

### रसस्पर्श का फल

पूर्वजन्मकृतं पापं सद्यो नश्यति देहिनाम् । सुगंधिपष्टसूतेन यदि शंभुर्विलेपितः ॥५६॥ (र.र.स.)

अर्थ-जिन मनुष्यों ने सुगंधित वस्तुओं के साथ पिसे हुए पारद से शिव की पूजा की है, उनके पूर्व जन्म में किये गये पापों को श्रीमहादेवजी शीध ही नाश करते है।।५६।।

#### रसदान फल

रोगिभ्यो यो रसं दत्ते शुद्धिपाकसमन्वितम् । तुलादानाश्वमेधानां फलं प्राप्नोति शाश्वतम् ॥५७॥ (र.र. स.)

अर्थ-जो मनुष्य शुद्ध पाक (अर्थात् जो रस कच्चा न होय) से युक्त पारद को रोगियों के लिये देता है, वह निरंतर तुलादान और अश्वमेधों के फल को प्राप्त होता है।।५७।।

#### रसध्यान फल

सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्रचगदं जगत् । रसध्यानमिदं प्रोक्तं ब्रह्महत्यादिपापनृत् ॥५८॥ (र.र. स.)

अर्थ-रस के सिद्ध होने पर मैं इस मसार को दारिद्रच (कंगाली) और राग रहित करूगा, यही रस का ध्यान है, जो ब्रह्महत्यादि पापों का नाण करनेवाला है।।५८॥

# रसपरिपूजन (नैवेद्य) फल

अभ्रग्रासो हि सूतस्य नैवेद्यं परिकीर्तितम् । रसस्येत्यर्चनं कृत्वा प्राप्नुयात्कतुजं फलम् ॥५९॥ (र.र. स.)

अर्थ-पारद को अभ्रक का ग्रास देना है, उसी को पारद का नैवेद्य देना कहते है, इस प्रकार जो रस की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है।।५९।।

## पारद भक्षण की उत्तमता

यावन्न हरबीजं तु भक्षयेत्पारदं रसम् । तावत्तस्य कुतोमुक्तिः कुतः पिंडस्य धारणम् ॥६०॥ (र.सा.सं.र.चिं.)

अर्थ-जब तक मनुष्य शिववीर्य पारद रस को नहीं भक्षण करता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती और वह अपने शरीर की रक्षा भी नहीं कर सर्कता।।६०।।

### पारद से अजरामर की प्राप्ति

अचिराज्जायते देवि शरीरमजरामरम् ॥ मनसश्च समाधानं रसयोगादवाप्य ते ॥६१॥ (रःचिः –रः साः संः)

अर्थ-हे पार्वती! रस भक्षण के योग से मनुष्यों का शरीर थोड़े ही समय में अजर अमर हो जाता है और उनका मन भी शान्त होता है।।६१।।

### पारद भक्षण करने का उपाय

सत्त्वं च लभते देवि विज्ञानं ज्ञानपूर्वकम् । सत्यं मंत्राश्च सिध्यन्ति योऽक्नाति मृतसूतकम् ॥६२॥

(र. चिं.-र. सा. सं.)

अर्थ-हे पार्वती! जो मनुष्य पारद भस्म को स्नाता है, वह ज्ञान और विज्ञान सहित सतोगुण को प्राप्त होता है और उसके सिद्ध किये हुए मंत्र सब सत्य होते हैं।।६२।।

### पारदज्ञान का उपदेश

स्वदेहे खेचरत्वं च शिवत्वं येन लभ्यते । तादृशे तु रसज्ञाने नित्याभ्यासं कुरु प्रिये ॥६३॥

अर्थ-हे प्यारी पार्वती! जिस पारद भक्षण करने से अपने शरीर में आकाशगित और शिव का रूप प्राप्त होता है, उस प्रकार के रस के जानने में तुम नित्य अभ्यास करो।।६३।।

यावन्नःशक्तिपातस्तु न यावत्पाशकृंतनम् । तावत्तस्य कुतो बुद्धिर्जायते भस्मसूतके ॥६४॥

(र. सा.सं. र. सा. य.)

अर्थ-जब तक शक्तिपात अर्थात् शरीर में निर्बलता न हो और जब तक मोह की फसी न कहे, तब तक पारद भस्म के विषय में मनुष्य को बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती।।६४॥

कर्मयोगेन देवेशि प्राप्यते पिंडधारणम् । रसश्च पवनश्चेति कर्मयोगो द्विधा मतः ॥६५॥ मूर्च्छितो हरते व्याधिं मृतो जीवयति स्वयम् । बद्धः खेचरतां कुर्याद्वसो वायुश्च भैरवि ॥६६॥ (र० चिं०)

अर्थ-हे पार्वती! मनुष्य कर्मयोग से शरीर को धारण करते हैं, वह कर्मयोग रसयोग और पवनयोग के भेद से दो प्रकार का है, मूर्च्छित हुआ पारा वायु के शरीर के रोगों को दूर करता है और स्वयं मरा हुआ दूसरों को जीवित करता है और हे पार्वती! बंधा हुआ पारा आकाशगित को देता है।।६६।।

मोक्षके लिये यत्न करना मनुष्यमात्र का कर्तव्य है और मोक्ष पारद भक्षण से ही होता है। मुक्रुतफलं ताविददं मुकुले यज्जन्म धीश्च तत्रापि। साऽिप च सकलमहीतलतुलनफला भूतलं च मुविधेयम् ।।६७।। भूतविधेयतायाः फलमर्थास्ते च विविधमोगफलाः । भोगाश्च संति शरीरे तदिनत्यमतो वृथा सकलम् ।।६८।। इति धनशरीरभोगान्मत्वा नित्यान्सदैव यतनीयम् । मुक्तौ सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ।।६९।। तत्स्थैर्ये न समर्थं रसायनं किमिप मूललोहादि । स्वयमस्थिरस्वभावं दाह्यं क्लेद्यं च शोष्यं च ।।७०।।

(て. て. स. て. ह.)

अर्थ-अपने किये हुए पुण्य का यही फल है कि श्रेष्ठकुल मे जन्म लेना और उस जन्म में भी बुद्धि का होना और वह बुद्धि भी ऐसी होने चाहिये कि जो सम्पूर्ण पृथ्वी तल की परीक्षा करनेवाली हो और पृथ्वी तल भी श्रेष्ठ होना चाहिये पृथ्वी तल की श्रेष्ठता का कारण अर्थ (द्रव्य) है अर्थात् द्रव्य से ही पृथ्वी तल श्रेष्ठ होता है और उन द्रव्यों से अनेक प्रकार के भोग होते हैं और वे भोग शरीर में रहते हैं और वह शरीर अनित्य है, इसलिये ये सब अनित्य है, अतएव धन, शरीर और भोगों को अनित्य मानकर मोक्ष के लिये उपाय करना चाहिये, मोक्ष ज्ञान से होता है, ज्ञान अभ्यास से और वह अभ्यास देह के स्थिर रहने पर होता है और देह के स्थिर करके के लिये कोई भी जड़ी और धातु (सोना, चांदी, ताँबा, लोहा, इत्यादिक) समर्थ नहीं है क्योंकि वे स्वयं (आप) अस्थिर स्वभाव वाले, दाह, क्लेद और सुक्षानेवाले हैं (इसलिये रस ही केवल शरीर को स्थिर रख सकता है) इसलिये पारद सबसे उत्तम होता है॥६७-७०॥

# पारद में धातुओं का लय

अमृतत्वं हि भजन्ते हरमूर्तौ योगिनो यथा लीनाः । तद्वत्कवलितगगने रसराजे हेमलोहाद्याः ॥७१॥

(र.र. स.-ह.)

अर्थ-जिस प्रकार शिव मूर्ति में मग्न हुए योगिराज मोक्ष को प्राप्त होते हैं,

१–शक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्हिचित् । अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसेः ।। (थीनगर)

२-श्रेष्ठतायाः ।

उसी प्रकार अभ्रक धारण किये हुए पारद में सुवर्ण आदि धातु लीन हो जाते हैं, इससे यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि अभ्रक जारण करने पर चारण सस्कार होता है और पारद में लीन किये हुए सुवर्णादि धातु भी देह को स्थिर कर सकते हैं॥७१॥

# लयक्रम से पारद की ब्रह्मरूपता कहते हैं

काष्ठौषध्यो नागे नागो वंगेऽथ वंगमिप शुल्बे । शुल्बं तारे तारं कनके,कनकं च लीयते सूते ॥७२॥ परमात्मनीव सततं भवति लयो यत्र सर्वसत्त्वानाम् । एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते ॥७३॥

(र. र. स. र. ह.)

अर्थ-जड़ी और बूटियों सीसे में लीन हो जाती है। सीसावंग (रांगे) में, वंग तांबे में, तांबा चांदी में, चांदी सोने में और सोना रस (पारद) में लीन होता है, जिस प्रकार परमात्मा सकल सत्त्वों (जीवों) का लय होता है, उसी तरह जिस पारद में जिन समस्त सत्त्वों का अर्थात् जड़ी बूटि, सुवर्ण, आदि धातु और रस उपरसों का लय होता है, वह एक रसराज ही गरीर को अजर अमर कर देता है। (जिस प्रकार परमात्मा को तटस्थ और स्वरूप लक्षण से वर्णन करते हैं, इस प्रकार यहां भी पारद और ब्रह्म की समानता निरूपण करने के लिये पारद को भी तटस्थ और स्वरूप लक्षण से वर्णन किया है, 'काष्ठीपध्यो नागे' इस श्लोक में तटस्थ लक्षण और 'परमात्मनीव' इस श्लोक में स्वरूपलक्षण जानना चाहिये॥७२॥७३॥

### पारद सेवन से ब्रह्मपद की प्राप्ति

स्थिरदेहेऽभ्यासवशात्प्राप्य ज्ञानं गुणाष्टकोपेतम् । प्राप्नोति ब्रह्मपदं न पुनर्भववासजन्मदुःखानि ॥७४॥

(र.र. स.-र. ह.)

अर्थ-पारद भक्षण से जब देह स्थिर हो जाये तब बार बार महावाक्य के विचारने से अष्टिविध गुणों (बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष प्रयत्न, धर्म, अधर्म) से युक्त ज्ञान को प्राप्त होकर ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। तदनन्तर जन्म मरण के दु:ख को नहीं प्राप्त होता, जहां (न पुनर्वनवासदु:खेन) ऐसा पाठ है, वहां ऐसा अर्थ करना चाहिये कि केवल जंगल में रहकर अनेक दु:ख भोगने से देह की स्थिरतारूप सिद्धि नहीं होती।।७४।।

# देह के स्थिर करने की आवश्यकता

निह देहेन कथंचिद्वचाधिजरामरणदुःखिवधुरेण । क्षणभंगुरेण् सूक्ष्मं तद्बह्मोपासितुं शक्यम् ॥७५॥ यज्जरया जर्जरितं कासश्वासादिविवशं च । योग्यं तन्न समाधौ प्रतिहतबुद्धीद्वियसरम् ॥७६॥ ब्रह्मादयो यतन्ते तिस्मन् दिव्या तनुं समाश्रित्य । जीवन्मुक्ताश्चान्ये कल्पान्तस्थायिनो मुनयः ॥७७॥ तस्माज्जीवन्मुक्तं समीहमानेन योगिना प्रथमम् । दिव्या तनुर्विधेया हरगौरोमृष्टिसंयोगात् ॥७८॥ (र.र.स.–र.ह.)

अर्थ-मनुष्य व्याधि, तरा, (बुढ़ापा) और दुःसों से युक्त क्षणभंगुर (शीघ्र नाश होनेवाले) शरीर से उस सूक्ष्म ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते क्योंकि दुःस्वित शरीर से ब्रह्म की क्या उपासना हो सकती है? इसलिये देह के स्थिर रस्वने की आवश्यकता है, जो कि बुढ़ापे से जीर्ण हो गया है, खाँसी आदि दुःसों से पीड़ित जिसकी बुद्धि और इन्द्रियो का फैलाव नष्ट हो गया है। ऐसे शरीर से समाधि नहीं हो सकती, कारण यह है कि ब्रह्मादिक देवता भी दिव्य शरीर को धारणकर परमात्मा की प्राप्ति के लिये उपाय करते हैं और एक एक कल्प तक जीवित रहनेवाले दूसरे मुनीश्वर भी जीवन्मुक्त हो गये। इस कारण जीवन्मुक्त चाहनेवाले मनुष्यों का पारदभक्षण के योग से शरीर को पहले स्थिर बनाना

१-नियतम् २ -वशमाप्तम्

चाहिये।।७५-७८।।

अजर अमर शरीर ही कल्याणकारक है

आयतनं विद्यानां मूलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् । श्रेयः परं किमन्यच्छरीरमजरामरं विहायैकम् ।।७९॥

(र.र.स.-र. ह.)

अर्थ-सम्पूर्ण विद्याओं का स्थान, धर्म, अर्थ, काम मोक्ष की जड़ और परम कल्याणकारी केवल अजर अमर शरीर ही है दूसरा नहीं।।७९॥

सीमाव को लोहे के बर्तन में रखना चाहिये (उर्दू)

अगर सीमाव आहन में रखा जावे तो उड़ने और जाय होने नहीं देता (सुफहा अकलीमियां ५४)

# सीमाव का बयान (उर्दू)

सीमाव इसको अरबी में जीवक, हिन्दी में रस और पारा कहते हैं। सिंग्रफ से और मोटे मोटे अभ्रक के वरकों से, अंडों के छिलकों से निकलता है, नहास पर लगाने से उसको सफेद करता है लेकिन सफेदी जाहिर हो जाती है और तिला व नुकर: पर लगाने से समा जाता है और दूसरी हालतों में भी समा जाता है और उनको शिकनान कर देता है। तमाम धातुओं को सिवाय लोहे के अपने साथ खमीर और मलगमा कर सकता है जिससे कि धातु मजकूर पिसने के काविल हो जाती है। तमाम धातुओं को खाली करता है—(सफा अकलीमियां ५८)

# पारद द्वारा देह स्थिर रहने की सिद्धि

पारदः सर्वरोगाणां जेता पुष्टिकरः स्मृतः । सुज्ञेन साधितः कुर्यात्संसिद्धिं देहलोहयोः ॥८०॥

(शार्झधरसंहिता)

अर्थ-रसवैद्य का बनाया हुआ पारद सम्पूर्ण रोगों को जीतनेवाला और शरीर को पुष्ट करनेवाला होता है, देह को स्थिर करता है, सुवर्ण और चांदी को भी बनाता है॥८०॥

# अन्य औषधियों की अपेक्षा पारद में अधिक गुण।

सूते गुणानां शतकोटिवज्रे चाभ्रे सहस्रं कनके शतकैम् ॥
तारे गुणाशीति तदर्धकान्ते तीक्ष्णे चतुष्यिष्ट रवौ तदर्धम् ॥८१॥
(र.र.ला०)

अर्थ-तांबे में बत्तीस, कांत लोहे में चालीस, तीक्ष्ण लोहे में चौसठ, चांदी में अस्सी, सोने में सौ, अभ्रक और हीरे में हजार और पादर में शतकोटि अर्थात् एक अर्व गुण है।।८१।।

सम्पूर्ण औषधियों से पारद अधिक है

अल्पमात्रोपयोगित्वादरुचेरप्रसंगतः । क्षिप्रमारोग्यदायित्वाद्भेषजेभ्यो रसोऽधिकः ॥८२॥

(र.सा.प. र.–रा. सु. रसेन्द्र. सा. सं.)

अर्थ-थोड़ी मात्रा देने से लाभकारी, अरुचि को नहीं करने वाला और शीघ्र ही आरोग्यकारक होने से पारद सम्पूर्ण औषधियों से अधिक है।

तात्पर्य्यार्थे-जो रोग औषधियों से नाग होता है, उसको साध्य कहते हैं

ओर जो साध्य से विरुद्ध हो उसे असाध्य जानना चाहिये, और असाध्य भी दो प्रकार का है। एक याप्य और दूसरा अप्रतिक्रिय अब विचार करना चाहिये कि साध्य रोगों के नाज करने के लिये औषधियों का प्रयोग किया गया है। असाध्य रोगों के नाज के लिये नहीं। पारद साध्य और असाध्य दोनों को नाज करता है।।८२।।

असाध्येषु भेषजं सर्वमीरितं तत्ववेदिना ॥ असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽतः श्रेष्ठ उच्यते ॥८३॥

(र. सा. प-र. रा. सु. रसेन्द्र. सं. सा.)

अर्थ-प्रश्न-जो रोग पारद भक्षण से नाण हो जाये, उसको असाध्य कैसे कह सकते है?

उत्तर—(मूर्त गुणानां शतकोटि०) पारद में सौ करोड़ गुण है, इसलिये असाध्य रोगों को भी नाश करे दे तो कुछ शंका नहीं, क्योंकि पारद असाध्य रोगों का भी नाशक है, इसमें प्रमाण श्लोक ६ देखो—इस प्रकार पारद असाध्य रोगों का नाश करता है तो अन्य औषधियों से श्रेष्ठ ही है, ये बात सिद्ध हो गई। यह पारद योग का साधन अनेक कार्यों का कर्ता और मुक्ति का भी दाता है, इन कारणों से पारद सम्पूर्ण औषधियों ही से नहीं किन्तु सम्पूर्ण पदार्थों से भी उत्तम है।।८३।।

### त्रिविध चिकित्सा में रसचिकित्सा की प्रधानता

भैषज्यं त्रिविधं प्रोक्तं दैवं मानुषमासुरम्।रसचूर्णक्षारयोगैदैवमेषु वरं स्मृतम् ॥८४॥ (रस मानस)

अर्थ-दैव, मानुप और आसुर भेद से औषधि तीन प्रकार की होती है और वह क्रम से रस, चूर्ण क्षार के योगों से की जाती है, अर्थात् रस के योग से दैवी, चूर्ण के योग से मानुषी और क्षार के योग से आसुरी औषधि कहलाती है। इन तीन प्रकार की औषधियों में दैवी औषधि उत्तम है।।८४।।

तीन प्रकार की चिकित्सा

रसादिभियां क्रियते चिकित्सा दैवीति सद्भिः परिकीर्तिता सा। सा मानुषी मंत्रहृता सिफाद्यैः सा राक्षसी शस्रकृतादिभिर्या ॥८५॥ (रसरत्नाकर)

अर्थ-जो रसादिको से चिकित्सा की जाती है वह दैवी चिकित्सा (इलाज) कहलाती है और जो मंत्र पढ़कर उखाड़ी हुई जड़ियों से चिकित्सा की जाती है, उसे मानुषी कहते हैं और जो क्षारादिकों से की जाती है, उसे आसुरी चिकित्सा कहते हैं।।८५।।

# पारदज्ञान के बिना चिकित्सा की निष्फलता

यो न वेत्ति कृपाराशिं रसं हरिहरात्मकम् । वृथा चिकित्सां कुरुते स वैद्यो हास्यतां व्रजेत् ॥८६॥ (र.रा. सु.-र.सा. प.-आयुर्वेद वि०)

अर्थ-जो वैद्य कृपा के समुद्र हरिस्वरूप पारद को नहीं जानता, उसेकी चिकित्सा निष्फल होती हैं और उस वैद्य की हँसी होती है॥८६॥

# रसविद्या का अधिकारी

रसिवद्या पराविद्या त्रैलोक्यऽपि च दुर्लभा । मुक्तिभुक्तिकारी, यस्मात्तस्माज्ज्ञेया गुणान्वितैः ॥८७॥

(र. चि. म. र. सा. प. र.-से. सा. सं. नि. र.) अर्थ-रसविद्या परविद्या (ब्रह्मविद्या) है जिसका तीनों लोकों में प्राप्त करना दूर्लभ (कठिन) है, क्योंकि वह विद्या मोक्ष और भोग देनेवाली है,

इस कारण गुणवान् को रसविद्या जाननी चाहिये।।८७।।

# रसविद्या गुप्त रखने योग्य है

रसिवद्यां दृढं गोप्या मातृगुह्यमिव ध्रुवम् । भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशनात् ॥८८॥ (टो॰ ड॰ नं॰ र॰ सा॰ प॰ र॰ र॰ स॰)

१-भृक्तिं मुक्तिं करिष्यामि तस्माद्देया गुणाधिके-इत्यपि

अर्थ-माता की योनि से तुल्य रसिवद्या को गुप्त रखना चाहिये क्योंकि गुप्त की हुई रसिवद्या वीर्य्यवती (बल देनेवाली) होती है और प्रकाणित करने से णक्तिरहित हो जाती है।।८८॥

# औषधि के वीर्व्यरहित हो जाने का कारण

न रोगविदितं कार्यं बहुभिर्विदितं तथा । रोगिर्भिबहुभिर्जातं भवेन्निर्वीयमौषधम् ॥८९॥ (र.सा.प.)

अर्थ-रोगी का जाना हुआ और अनेक मनुष्यों का जाना हुआ कार्य्य (औषधरूप) नहीं करना चाहिये क्योंकि रोगियों तथा अनेक मनुष्यों की जानी हुई औषधि बीर्य्य रहित होती है अर्थात् उस औषधि में गुण नहीं रहता॥८९॥

### रसवैद्य की प्रधानता

मुक्त्वैकं रसवैद्यं तु को लभेत् महद्धनम् ।। अन्यः पूजां च कीर्ति च तृणकाष्ठौषधैः किल ॥९०॥ (र० प०)

अर्थ-केवल रसणास्त्र के जाननेवाला ही वैद्य पूजा कीर्ति और धन को प्राप्त होता है और दूसरे वैद्य घासफूस की औषधियों से इनको नहीं प्राप्त कर सकते।।९०।।

# रसवैद्य के सन्मुख रोगों का न ठहरना किलासहुल्लासबलासकासभ्यासित्रदोषादिगदाः पलादाः ।

ताबद्वलं यांतु न यावदेव वैद्याधिराजो रसचक्रपाणिः ॥९१॥

(टो. नं.) अर्थ-किलास (बनरफ), हल्लास (उबकाई) कफ, खांसी, श्वास और त्रिदोष आदि रोगपुंज तब तक बल रखते हैं कि जब तक रसरूप चक्र को हाथ में लिये हुए वैद्यों का राजा सामने नहीं आता है।।९१॥

# रसिसिद्धिवाले मनुष्य का लक्षण

रसिस्द्वो भवेन्मर्त्यो दाता भोक्ता च पालकः जरोन्मुक्तो जगत्पूज्यो दिव्या कांतिः सदा मुखी ॥९२॥ (र.सा.प.)

अर्थ-जिस मनुष्यों को पारद की सिद्धि होती है, वह दानशील, भोक्ता, रक्षक, बुढ़ापे से छूटा हुआ, जगत् का पूज्य, सुन्दर और सदा सुखी होता है।।९२।।

### रस की निन्दा का दोष

यश्च निंदित सूतेन्द्रं शंभोस्तेजः परात्परम् । स पतेन्नरके घोरे यावत्कत्पविकत्पना ॥९३॥ (र. रत्न. स. र. र. क.)

अर्थ-जो सर्वोत्तम शिव के तेज पारद की निन्दा करता है, वह कल्प और विकल्प पर्यन्त घोर नरकों में पड़ता है॥९३॥

#### अन्यच्च

ब्रह्मज्ञानेन सोऽयुक्तोः यः पापी रसनिंदकः । नहि त्राता भवेत्तस्य

### जन्मकोटिशतैरपि ॥९४॥ (र० चि०)

अर्थ-जो रस की निन्दा करनेवाला पापी है, उसको ब्रह्मज्ञान नहीं होता है ओर कोटि जन्मों से भी उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता॥९४॥

#### अन्यच्च

आलापं गात्रसंस्पर्शं यः कुर्याद्रसनिंदकैः । जातजन्मसहस्राणि स भवेद्दुःख पीडितः ॥९५॥ (र० चि० नि० र०)

अर्थ-रस की निन्दा करनेवाले मनुष्य के साथ जो बातचीत करता है अथवा जो रसनिन्दा के शरीर को छूता है वह सहस्र जन्म पर्यन्त दुःखी रहता है।।९५।।

# रससिद्धों के नाम

अाँदिमश्चन्द्रसेनश्च लंकेशश्च विशारदः। कपाली मत्तमांडव्यो भास्कर शूरसेनकः ॥९६॥ रत्नकोषश्च शंभुश्च सात्त्विको नरवाहनः । इन्द्रदो गोमुखश्चैव कम्बलिर्व्याडिरेवच ॥९७॥ नागार्जुनः सुरानंदो नागबोधिर्यशोध न्न नः। खंडः कापालिको ब्रह्मा गोविन्दो लम्पको हरिः। सप्तविंशतिसंख्या का रसिसिद्धप्रदायकाः ॥९८॥ (र.र.स.)

अर्थ-(१) आदिम (२) चन्द्रसेन (३) लंकेण (रावण) (४) विणारद (५) कपाली (६) मत्त (७) माण्डव्य (८) भास्कर (९) णूरसेन (१०) रत्नकोण (११) णम्भु (१२) सात्त्विक (१३) नरवाहन (१४) इन्द्रद (१५) गोमुख (१६) कम्चिल (१७) व्याडि (१८) नागार्जुन (१९) मुरानंद (२०) नागबोधि (२१) यणोधन (२२) खण्ड (२३) कापालिक (२४) ब्रह्मा (२५) गोविन्द (२६) लम्पक (२७) हिर ये सत्ताईस महात्मा रस की सिद्धि देनेवाले हैं॥९६-९८॥

त्तार य सत्ताइस महात्मा रस का सिद्ध दनवाल हा। ६ – ६०।।

रसांकुशे भैरवश्च नंदी स्वच्छन्दभैरवः। मंथानभैरवश्चेव काकचंडीश्वरस्तथा

॥९९॥ महादेवों नरेन्द्रश्च रत्नाकरहरीश्वरौ ॥ कोरंडकः सिद्धबुद्धः

सिद्धपादश्च कंथडी ॥१००॥ ऋष्यशृङ्गो वासुदेवः क्रियातंत्रसमुच्चयी ।

रसेन्द्रतिलकश्चैव भानुकर्मेरितस्तथा ॥१०१॥ पूज्यपादश्च कावेरी

नित्यनाथो निरंजनः ॥ चर्पटो विंदुनाथश्च प्रभुदेवश्च वत्त्तभः ॥१०२॥

बालिकर्यजनामा च बोराचोली च टिंटिनी ॥ व्यालाचार्यः सुबुद्धिश्च

रत्नघोषः सुसेनकः ॥१०३॥ इन्द्रधूमश्चागमश्च तथा कामारिरेव च ॥

बाणासुरो मुनिश्रेष्ठः कपिलश्च बिलस्तथा ॥१०४॥ इत्यादयो महासिद्धा

रसयोगप्रसादतः । जीवन्मुक्ताः प्रशांताश्च स्वेच्छारूपधराश्च ये ॥१०५॥

भक्त्या स्मरणमात्रेण रसिसिद्धप्रदायकाः । खंडियत्वा कालदंडे त्रिलोक्यां
विचरंति ते ॥१०६॥

### इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजनप्रसाद संकलितायां रसराजसंहितायां प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

अर्थ—(२८) रसांकुश (२९) भैरव (३) नन्दी (३१) स्वच्छन्द भैरव (३२) मंथानभैरव (३३) काकचंडीश्वर (३४) महादेव (३५) नरेन्द्र (३६) रत्नकर (३७) हरीश्वर (३८) कोरण्डक (३९) सिद्धबुद्ध (४०) सिद्धपाद (४१) कंथडी (४२) ऋष्यशृङ्ग (४३) अनेकशास्त्रों का सचय करनेवाला वासुदेव (४४) रसेन्द्रतिलक (४५) भानुकर्मा (४६) पूज्यवाद (४७) कावेरी (४८) नित्यनाथ (४९) निरंजन (५०) चर्पट (५१) बिन्दुनाथ (५२) प्रभुदेव (५३) वल्लभ (५४) बालिक (५५) यजनामा (५६) बोराचोली (५७) टिंटिनी (५८) व्यालाचार्य (५९) सुबुद्ध (६०) रत्नघोष (६१) सुसेनक (६२) इन्द्रधूम (६३) आगम (६४) कामारि (६५) बाणासुर (६६) सब मुनियों में श्रेष्ठ कपिल (६७) और

बिल इत्यादि शान्तस्वरूप अपनी इच्छानुसार अपने स्वरूप को धारण करनेवाले जो रसिसद्ध रसयोग की कृपा से जीवन्सुक्त हो गये हैं, वे भिक्तपूर्वक स्मरण करने से ही रस सिद्ध के दाता है और कालदंड को तोड़कर संसार में विचरते हैं॥९९-१०६॥

इति श्रीजेसलमेरनिवासिपंडित मनसुखदासात्मज व्यासज्येष्ठमलशर्मकृतायां रसराजसंहितायां भाषाठीकायां रसोत्पत्तिमाहात्स्यादिवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

# अथ द्वितीयोऽध्यायः २

### पारद के दोषों की उत्पत्ति का वर्णन

एवंभूतस्य सूतस्य मर्त्यमृत्युगविच्छदः । प्रभावान्मानुषा जाता देवतुत्यवलायुषः ॥१॥तान्दृष्ट्वाभ्यर्थितो रुद्रः शक्रेण तदनंतरम् । दोषैश्च कंचुकीभिश्च रसराजो नियोजितः । तदाप्रभृति सूतोऽसौ नैव सिध्यत्यसंस्कृतः ॥२॥ (र.र.स.र.सा.प.र.रा.सु.)

अर्थ-श्रीमहादेवजी और पार्वती के संभोग से पैदा हुये और मनुष्यों के मृत्युरूप रोग को नाश करनेवाले पारद के प्रभाव से मनुष्य देवताओं के समान वल और अवस्था वाले हो गये, तब इन्द्र ने उन मनुष्यों के देवताओं के तुल्य वल और अवस्थावाले देखकर श्रीमहादेवजी की प्रार्थना की, तदनन्तर श्रीशिवजी ने कंचुकादिक दोष उस पारद में लगा दिये, तभी से यह पारद विना संस्कार किये शुद्ध नहीं होता॥१॥२॥

पंचिवध दोषों के नाम और उनके अवगुणों का वुर्णन मलदोषो भवेदेको द्वितीयो विह्नसज्ञकः । भूमिदोषस्तृतीयः स्यादुन्मत्तश्च चतुर्थकः ॥३॥ पंचमः शैलदोषश्च पंचदोषाः प्रकीतिताः । मूर्च्छयेन्मलसंयुक्तो बिह्नयुक्तश्च दाहकृत् ॥४॥ भूदोषात्तेजसां नाशोन्मत्तादुन्मत्तता भवेत् । शरीरजाडचं गिरिणा पंच स्युः पंचदोषतः ॥५॥

(र. रा. प. -टो. नं०)

अर्थ-पहिला मलदोष, दूसरा बिह्न दोष, तीसरा भूमिदोष, चौथा उन्मत्तदोष और पाँचवा शैलदोष, ये पाँचों ही दोष पारद में माने गये है। मलदोषयुक्त पारद मनुष्य को बेहोश कर देता है, बिह्नदोषयुक्त शरीर में दाह, भूमिदोष युक्त तेज का नाश, उन्मत्तदोषयुक्त पारद मनुष्य को पागल और गिरि (शैल) दोषयुक्त पारद शरीर को जकड़ देता है।।३-५।।

# पांच दोषों का वर्णन

मलदोषो विद्वारोषो भूदोषोन्मत्तदोषकौ । शैलदोषश्च पंचैते दोषाः सूते समीरिताः ॥६॥ (योगतरंगिणी)

अर्थ-मल, बह्नि, भूमि, उन्मत्त और शैल, ये पांच दोष पारद में कहे गये हैं।।६।।

### तंत्रान्तरे

मलमग्निर्विषं चैव गुरुता तथा । नैसर्गिका। पंचदोषा रसिविद्भः प्रकीर्तिताः ॥७॥ मलेन मूर्च्छा मरणं विषेण दाहोऽग्निना कष्टतरो हि देहे । शरीरजाडचं गिरिणा तदा स्याच्चांचल्यतो वीर्यसूतिश्च पुंसाम् ॥८॥(?)

अर्थ-पारद के ज्ञाताओं के मल, अग्नि, विष, गुरुता और चपलता ये पांच दोष पारद में स्वाभाविक माने हैं, मल दोष से मूर्च्छा, विष से मौन, अग्निदोष से शरीर में अत्यन्त दुःखदायी दाह (जलन), शैल दोष से शरीर का जकड़ना और चंचल दोष से मनुष्यों का वीर्य नाश होता है।। तात्पर्यार्थ-एक शास्त्र में पारद के दोषों के नाम (१) मल (२) बिह्न (३) भूमि (४) उन्मत्त (५) शैल है और (१) मल (२) अग्नि (३) विष (४) गुरुता (५) चपलता, ये पारद के दोषों के नाम है, यद्यपि साधारण विचार से दोनों ग्रन्थों में परस्पर विरोध पाया जाता है क्योंकि दोनों ग्रन्थों में दोषों के नाम समान नहीं है, परन्तु गंभीर विचार से दोनों ग्रन्थों में परस्पर विरोध प्रतीत नहीं होता है, जैसे शैल दोष के स्थान में गुरुता, भूमि दोष की जगह विष दोष और उन्मत्त दोष की जगह चपलदोष माना गया है, क्योंकि इनके कार्य एकसे है, जैसे शैलदोष से जड़ता तैसे गुरुता दोष से भी जड़ता होती है, इत्यादि उदाहरण समझने चाहिये॥।।।।

दश प्रकार के दोष और उनके अवगुणों का वर्णन विषं विद्वानित दोषां नैसर्गिकास्त्रयः । रसे मरणसंतापमूर्छानां हेतवः क्रमात् ॥९॥ भूमिजा गिरिजा वार्जा हे च वै नागवंगजे । कथिताः कंचुकाः सप्त रसदोषा दश स्मृताः ॥१०॥ भूमिजा कुरुते कुष्ठं गिरिजा जाडचमेव च । वारिजा वातसंघातं दोषा वै नागवंगजाः ॥११॥ (ध० सं०)

अर्थ-मृत्यु, संताप और मूर्च्छा के देनेवाले विष, विह्द और मल ये तीनों दोष पारद में स्वाभाविक है। पृथ्वी, पर्वत और जल से पैदा हुई हो और सीसे से और वंग से पैदा हुई सात कंचुकी की कही गई है, इस प्रकार तीन दोष सात कंचुकी मिलाकर पारद में दण दोष कहे गये है, पृथ्वी से पैदा हुई कंचुकी कुष्ठरोग को, पर्वत से पैदा हुई जड़ता (शरीर को जिकड़ना) को, जल से पैदा हुई कंचुकी की वात व्याधि को, नाग और वंग से पैदा हुई कंचुकी अनेक रोगों को करती है॥९-११॥

## आठ प्रकार के दोषों के नाम और उनके अवगुणों का वर्णन

नागो वंगोऽग्निचापत्यमसहाश्च विषं गिरिः । मलं तथैते जानीयाद्दोषाश्चाष्टौ रसे स्थिताः ॥१२॥ जाडचं कुष्ठं दाहवीर्यनाशौ मूर्च्छा तथैव च । मृत्युः स्फोटो रोगपुंजान्कुर्वन्त्येते क्रमान्नुणाम् ॥१३॥ (ध. सं:)

अर्थ-पारद में आठ दोष भी माने गये हैं और नाग, बंग, अग्नि, चांचल्य, असहा, विष, गिरि और मल में उनके नाम हैं और वे आठौ दोष जड़ता से, कोड़, दाह, वीर्य्य का नाण, मूच्छी, मृत्यु, विस्फोटक और अनेक प्रकार के रोगों को करते हैं॥१२॥१३॥

### आठ दोषों का वर्णन

स्वाभाविकाः सन्त्यगुणा रसेऽस्मिन्नागाग्निवंगादिकनामधेयाः । नागाद्भवेषुर्ग-लगंडरोगाः कुळं च वंगान्मरणं विषेण ॥१४॥ मलेन मूर्छा दहनेन दाहो वीर्यच्युतिः स्यादसकृच्चलत्वात् । स्यात्कंचुकाज्जाडचमथोदराणि ततो विशुद्धोऽभिमतो रसेन्द्र : ॥१५॥

(योगतरंगिणी)

अर्थ-इस पारद में नाग, अग्नि और वंगादिक नामवाले स्वाभाविक अवगण होते हैं। नागदोष से गलगड रोग, वंग से कीढ़, विष से मृत्यु, मल से मूच्छा, अग्नि से दाह, चंचलता से वीर्यच्युति (अर्थात् वीर्य का स्वलित हो जाना) और अन्य कंचुकियों से जड़ता ओर उदरविकार होता है। इस वास्ते पास्द शृद्ध लेना इष्ट है।।

विचार-जो कि योगतरंगिणी में पारद के आठ दोषों का स्वाभाविक दोष निश्चय किया है, वह ठीक नहीं क्योंकि अन्यान्य शास्त्रों में तीन दोषों का ही स्वाभाविक माना है॥१४॥१५॥

# पारद के प्रधान तीन दोषों का वर्णन

विद्विर्विषं मलश्रेति मुख्या दोषास्रयो रसे । एते कुर्वन्ति संतापं मृतिं मूर्च्छा

१-संभवः इत्यपि (रा० राउ य०) । २-स्यात्तथोन्मतः इत्यपि ।

नृणां क्रमात् ।।१६।। (बाच. वृ०) अन्येऽपि कथिता दोषा भिषम्भिः पारदे यदि । तथाप्येते त्रयो दोषा हरणीया विशेषतः ।।१७।।

(श.क.)

अर्थ-पारद में बह्नि, विष और मल ये तीन प्रधान दोष माने हैं और वह मनुष्यों को संताप, मौत और मूर्च्छा को करते हैं, यद्यपि वैद्यों ने पारद में और भी दोष कहे हैं तथापि ये तीनों दोष विशेषकर दूर करने चाहिये।।१६।।१७।।

### तन्त्रातरे

मलशिखिविषनामानो रसस्य नैसर्गिकास्रयो दोषाः । मूर्च्छा मलेन कुरुते शिखिना दाहं विषेण मृत्युं च ॥१८॥

(यो. र. नि. र.)

अर्थ-्मल, बह्नि, और विष ये तीनों पारद के स्वाभाविक दोष हैं, और वह पारद मल दोष से मूर्च्छा, बह्नि दोष से दाह और विषदोष से मृत्यु को करता है।।१८।।

#### अन्यच्च

विषं विह्नर्मलश्चेति दोषा नैसर्गिकास्रयः। रसे मरणसंतापमूर्च्छानां हेतवः क्रमात्।।१९।।

(र. र. रा. स.-र. सुं. -नि. र.)

अर्थ-विष, विल्ल, और मल ये तीनों दोष पारद में स्वाभाविक दोष माने गये हैं और वे तीनों दोष, मरण, संताप और मूर्च्छा के करने वाले होते हैं।।१९।।

#### अन्यच्च

मलेन मूर्च्छा दहनेन दाहं विषेण मृत्युं वितनोति सूतः । मलादिदोषत्रयमेतदत्र नैसर्गिकं शुद्धिमतोऽभिधास्ये ॥२०॥

(योगरत्नाकर-नि . र .)

अर्थ-अग्रुद्ध पारद मल दोष से मूर्च्छा, विल्ल दोष से दाह, और विष दोष से मृत्यु को करता है, पारद में मल आदि तीन दोष स्वाभाविक है, इससे उसकी ग्रुद्धि को कहूंगा।२०।।

# पारे के सात प्रकार के दोषों का वर्णन

मलो विष विह्निगिरी चापल्यं च स्वभावजाः । दोषाः पंचाथ विजेयो नागवंगावुपाधिजौ ॥२१॥ (वृ त .) तेषु नैसर्गिका दोषाः पंच तौ द्वावुपाधिजौ । इति दोषाः सप्त सूते कंचुका अपि सप्त च ॥२२॥ (बृ०यो०त०)

अर्थ-पारद में मल, विष. विह्न, गिरि और चापल्य ये पांचो दोष स्वाभाविक है और दो दोष नाग (सीसा) और वंग (रांगा) की उपाधि से पैदा हुए हैं, स्वाभाविक पांच दोष और बनावटी दो दोष इस प्रकार सात दोष पारद में है और सात कंचुकी भी है।।२१।।२२।।

# औपाधिक दोषों का वर्णन

मिलितो नागवंगाम्यां क्षेत्रयोर्नागवंगयोः। अस्खलमादथवा पापैर्वणिग्भिर्मेलि तो रसः। ताभ्यां ततो रसे दोषौ द्वौ स्यातां नागवंगजौ ॥२३॥

अर्थ-जब कि पारद, नाग (सीसा) और वंग (रांग) की खान में गिरकर नाग और वंग से मिलता है अथवा पसारी लोग अपने लाभ के लिये पारे में नाग और बंग मिला देते हैं तब पारद में नागदोष और बंगदोष पैदा हो जाते हैं॥२३॥

# सात दोषों के अवगुणों का वर्णन

मलेन मूर्छा मरणं विषेण दाहोऽग्निना भूमिभृता तु जाडचम् । वीर्यक्षयश्चापलतोऽथ वंगात्कुष्ठानि नागाद्लगंडरोगाः ॥२४॥

(बु० यो०)

अर्थ-मलदोष से मूर्छा, विष से मृत्यु, अग्नि से दाह, शैल से जडता, चापल्य दोष से वीर्य नाश, वंग से कोढ और नाग (सीसा) दोष से गलगंड रोग होता है।।२४।।

आठ दोष और उनके अवगुणों का वर्णन नागो वङ्गो मलो वह्निश्चाश्चल्यं च विषं गिरिः । असह्यश्च महादोषा निसर्गाः पारदे स्थिताः ॥२५॥

(रसेन्द्रसा. सं.–आयु० वे. वि.–र. रा. प. नि. र.) अर्थ–िकसी किसी तंत्र में नाग, वंग, मल, विद्वि, चांचल्य, विष, गिरि और असह्य ये अष्टविध दोष पारद में स्वाभाविक स्थित है, ऐसा (रसेन्द्रसारसंग्रह) में लिखा है।।२५।।

#### अन्यच्च

नागो वंगो मलो विह्नश्राश्वल्यं च विषं गिरिः । असह्याग्निर्महादोषा निसर्गाः पारदे स्थिताः ॥२६॥ वणं कुष्ठं तथा जाडचं दाहं वीर्यस्य नाशनम् । मरणं जडतां स्फोटं कुर्वन्त्येते कमान्नृणाम् ॥२७॥

(रसेन्द्रसारसंग्रह-र. रा. सु.)

अर्थ-नाग, वंग, मल, विह्न, चांचल्य, विष, गिरि और असह्य ये दोष स्वभाव से ही पारद में स्थित है, व्रण, कोढ, जड़ता, दाह, वीर्य का नाश, मृत्यु और फोड़े फुंसी को करते हैं ।।२६।।२७।।

#### अन्यच्च

नागो वंगोऽग्निचांचल्यमसह्यत्वं विषं गिरिः । मलान्येते च विज्ञेया दोषाः पारदसंस्थिताः ॥२८॥ जाडचं कुष्ठं महादाहं वीर्यनाशं च मूर्च्छनाम् । मृत्युं स्फोटं रोगपुंजं कुर्वन्त्येते क्रमान्नृणाम् ॥२९॥ (र. मं.)

अर्थ-नाग, वंग, अग्नि, चांचल्य, असह्य, विष, गिरि, और मल ये आठ दोष पारद में स्थित है, ऐसा जानना और वे दोष जड़ता, कोढ, दाह, वीर्व्यनाश, मूर्छा, मृत्यु, फोड़ा और अनेक प्रकार के रोगों को करते हैं॥२८॥२९॥

#### अन्यच्च

नागो वंगोऽग्निचांचल्यमसह्याग्निर्विषं मलम् । गिरिश्चैते महादोषा रसेऽशुढे वदन्ति हि ॥३०॥ अशुद्धो जाडचतां कुष्ठं दाहं वीर्यप्रणाशनम् । मूर्च्छा स्फोटं च मृत्युं च क्रमात्कुर्यान्मलै रसः ॥३१॥ (अनुपानतरं)

अर्थ—नाग, वंग, अग्नि, चाचल्य, असह्य, विष, मल और गिरि ये आठ दोष अशुद्ध पारद में हैं, ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं, क्योंकि अशुद्ध पारद जड़ता, कोढ, दाह, वीर्य्य का नाश, मूर्छा, फोड़ा और मृत्यु को क्रम से करता है।।३०।।३१।।

#### अन्यच्च

नागो<sub>ः</sub> वंगो मलो वह्निश्चाश्वल्यं च विषं गिरिः । असह्याग्निर्महादोषा निषिद्धाः पारदे स्थिताः॥३२॥ जाडचं गण्डस्तनौ नागात्कुष्ठं वङ्गाद्वजो मलात् । बह्नेर्बाहो बीजनाशश्चांचल्यान्मरणं विषात् ॥३३॥ गिरिः स्फोटो ह्यसह्याग्निदोषान्मोहश्च जायते । (रसरत्नाकर-नि . र .)

अर्थ-सीसा, बंग, मल, बिह्न, चांचल्य, बिष, गिरि और असह्याग्नि, ये आठ दोष स्वभाव से ही पारद में स्थित है। नाग से जरीर में जड़ता और गलगंड, बंग से कोढ, मल से अनेक रोग, अग्नि से दाह, चांचल्य से बीर्ध्यनाज, बिष से मरण, गिरिदोष से फोड़े असह्याग्नि दोष से मोह पैदा होता है।।३२।।३३।।

### दोहा

पारद में मलदोष है, अरु विषदोष बखान । विह्निदोष त्योंही कह्यो, और गिरित्य प्रमान । कह्यो दोष ते सर्म अरु, पुनि चंचलता जोय । सप्तम अरुटम दोष भिन, नाग वंग है दोय ।। पारद जो मलयुत भर्ष, तब मूच्छा होय ।। भर्ष सुजो विष दोषयुत, तब मरणही जोय । विह्निदोषयुत रस भर्ष, होत कष्टतर देह । होते सर्मक दोष तें, दाहादिक को तेह । पारद के गिरिदोष ते, उपजै जडता गात, चपलदोष से होत है, वीरज क्षय उत्पात ।। नागदोष ते षंडता, वंगदोष ते कुष्ठ । याते पारद होत निहं, शुद्ध किये विन तुष्ट । आठ दोष हैं रसिवषें, तिन में तीन प्रधान । विह्निदोष विष दोष युत, है मलदोष सुजान ।। सर्वदोष जो नामिट, तऊ दोष ये तीन । हरे विना निहं होत है, पारद शुद्ध प्रवीन ।। (वैद्यादर्श)

# पारद की सात कंचुकियों के नाम

मृन्मयः कंचुकश्चैकोऽपरः पाषाणकंचुकः । तृतीया जलजोज्ञेयो द्वौद्वौ स्तो नागवङ्गयोः । रसस्य कंचुकाः सप्त विज्ञेया रससागरे ॥३४॥ (टो. नं.–र. रा. प.)

अर्थ-प्रथम मिट्टी का कंचुक, दूसरा पत्थर का, तीसरा जल का, वंग से पैदा हुये दो कंचुक, (कपाली कालिका) नाग से पैदा हुए दो कंचुक (क्यामा और कापलिका) इस प्रकार पारद में सात कचूक जानने चाहिये।।३४।।

#### अन्यच्च

मृत्पाषाणजलाख्याश्च कालिकोपालिका तथा । इयामा कापालिका चेति पारदे सप्त कंचुकाः ॥३५॥

(यो .-तं .-बृ . यो . र . सा . प .)

अर्थ-मिट्टी, पाषाण और जल, इनसे पैदा हुये कंचुक कालिका उपालिका, श्याम, और कापालिका ये सात कंचुक पारद में स्थित है।।३५।।

#### अन्यच्च

पर्पटो पाटली भेदी दावी मलकरी तथा । अन्धकारी तथा ध्वांक्षी विज्ञेयाः सप्त कंचुकाः ॥६॥

(रसेन्द्रसा. सं. आयु. वे. वि. र. र. स.-र. रा. मुं.)

अर्थ-पर्पटी, पाटली, भेदी, दाबी, मलकरी, अन्धकारी और ध्वाक्षी ये सात पारद की कंचुकियां हैं॥३६॥

#### अन्यच्च

यौगिकौ नागवंगौ द्वौ तौ जाडचाध्मानकुष्ठदौ । औपाधिकाः पुनश्चान्ये कीर्तिताः सप्त कंचुकाः ॥३७॥ (र.र.स.–र.रा.स्ं.–नि.र.)

अर्थ—जड़ता, आध्मान (अफरा) और कोढ के देनेवाले नाग और वंग से पैदा हुए ये और औषाधिक चार कंचुक और दूसरे तीन कंचुक इनको मिलाकर पारद में सात कंचक होते हैं।।३७।।

# नाग और वंग में स्थित कंचुकियों का वर्णन

कापाली कालिका बंग नागे क्यामा कपालिका ॥३८॥

(टो.न.-र. रा. प.)

अर्थ-वंग में कापाली और कालिका नामवाली कंचुकी और नाग में स्यामा और कपालिका नामवाली कंचुकी रहती है।।३८।।

## सप्तविधिकंच्क के रूपों का वर्णन

मृद्र्पश्चाइमरूपश्च जलरूपः पयोनिभः । पंचवर्णः कृष्णवर्णस्तैलवर्णश्च कंचुकः ॥३९॥ (योगतरंगिणी)

अर्थ-मृदूप, पाषाणरूप, जलरूप, दुग्धरूप, पचवर्ण, कृष्णवर्ण और तैलवर्ण इस प्रकार सात रूप के कचुक होते हैं॥३९॥

### कंच्कदोषवर्णन

पांडुर्मृदोऽप्रमनो जाडचं खालित्यं जलकंचुकात् । कपोल्या गजचर्माणि कालिकाया रुजोदरे ॥४०॥ स्यौमायास्तु प्रमेहाः स्युः कपाल्या जठराणि वै । तस्मासर्वप्रयत्नेन न सूतः शोध्यो विजानता ॥४१॥ (बौद्धसर्वस्वात बृ० यो० त०-र सा प .)

अर्थ-अगुद्ध पारद खानेवाले जीवों के गरीर में मिट्टी के कंचुक से पाण्डुरोग, पाषाण के कंचुक से जड़ता, जलकंचुक से खालित्य (इन्द्रनुप्त). कपाली से दाद-खुजली इत्यादिक, कालिका से ग्र्ल, श्यामासे, प्रमेह. कपालिका से, उदर विकार होता है, इसलिये पडित सम्पूर्ण यत्नों से पारद को गुद्ध करै।।४०।।४१॥

#### अन्यच्च

भूमिजाः कुर्वते कुष्ठं गिरिजा जाडचमेव च । वारिजा वातसंघात दोषोऽघं नागवंगयाः ॥४२॥

(र. र.-स. र. रा. स्ं.)

अर्थ-भूमि से उत्पन्न कंचुक कोढ को, णैलज कंचुक जड़ता को, जलज कंचुक बातव्याधि को, नाग बंग से पैदा हुए चार कंचुक अनेक रोगों को करते हैं॥४२॥

#### अन्यच्च

मृत्मयात्कंचुकात्कुष्ठं जाड्यं पाषणदोषतः । वलीपितत्वालित्यं वारिदोषा त्र्रजायते ॥४३॥ दद्वश्च गजचर्माणि करोत्येव कपालिका ॥ कामलां पांडुरोगं च तथा कुष्ठं जलोदरम् ॥४४॥ प्रमेहं श्वेतकुष्ठं च कुष्ते व्यामकंचुकः । मर्मच्छेदं वस्तिशूलं काली कुर्यादसंशयम् ॥४५॥ कपाली वीर्यहानि च कुष्ते तान्निवारयेत (योगतरंगिणी-टो.नं.-र. रा. प.)

अर्थ-मिट्टी के कंचुक से कोढ, पाषाण कंचुक से जड़ता और जल कंचुक से त्वचा (साल) में झुर्रियों का पड़ना और बालों की सफेदी होती है, कपालिका दाद और गजचर्म अर्थात् छाजन, कामला, पाण्डुरोग, कोढ और जलोदर को करती है, इयामा कंचुक प्रमेह और श्वेत कोढ को करता है और काली मर्मस्थान का काटना तथा वस्तिशूल (मसाने का दर्द) को और कापाली वीर्य्य का नाश करती है, इसलिये कंचुकियों को दूर करना चाहिये।।४३-४५॥

## सीमाव के उपविष यानी जहर (उर्दू)

मीमावत में सात जहर है, जो कि अयूब में दाखिल है, उनको सात हिजाव यानी पर्दे कहते हैं. यह सातों इल्लतें सीमाव में होती है, जब तक ये अयूब दूर नहीं किये जाते. कोई अमल ठीक नहीं उतरता और यह सबब है जो कि शस्त्र नाकिस कुश्ता खाता है, जहर मजकूर उसके बदन से फूट निकलते हैं और बजाय नफे के जरर होता है और बिलाखिर खानेवाले को

१-इमनस्त्वान्धं। २-पृथवी इत्यपि

हिलाक कर देता है और अजसाद को भी सवग नहीं देता। सातों जहर के नाम यह है-पहला नाग यानी सांप के मानिन्द, दूसरा वंग यानी चरचर की आवाज, तीसरी अगिनि यानी सोजिश, चौथा चंचलिया यानी हरकत, अज्तरारी पांचवे अस्ततः यानी असवात छठा विष यानी जहर, सातवां तन यानी जिस्म-सफा-अकलीमिया ॥१३९॥

पारट के दोष निवारण करने की आवश्यकता दोषमुक्तो यदा सूतस्तदा मृत्युरुजापहः । साक्षादमृतमेवैष दोषयुक्तो रसो विषम् ॥४६॥ (र. मं.)

अर्थ-जब कि पारद सम्पूर्ण दोषों से रहित होता है, तब मृत्युरूप रोगों का नाशक साक्षात् अमृत ही है और दोषों से मिला हुआ पारद विष के तुल्य है।।४६।।

#### तंत्रान्तरे

तस्माद्रस्य संशुद्धिं विदध्याद्भिषजां वरः। शुद्धोयममृतं साक्षाद्दोषयुक्तो रसो विषम् ॥४७॥ दोषहीनो यदा सूतस्तदा मृत्युजरापहः ॥ (रसेन्द्र. सा. सं.-र रा . सं . )

अर्थ-दोषों से युक्त पारद विषत्ल्य है और जब पारद दोषरहित शुद्ध होता है तब साक्षात् अमृतरूप होकर मृत्यु और बुढ़ापे को दूर करता है। इस कारण वैद्य पारद को शृद्ध करै।।४७॥

#### अन्यच्च

संस्कारहीनं खलु सूतराजं यः सेवते तस्य करोति बाधाम् । देहस्य नाशं विविधं च कृष्ठं कष्टं च रोगाञ्जनयन्नराणाम् ॥४८॥ (रसमंजरी)

इति श्रीअग्रवाल-वैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजनप्रसादसंकलि-तायां पारद (रसराज) संहितायां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

अर्थ-जो मनुष्य संस्कार रहित अर्थात् अग्रुद्ध पारद का भक्षण करता है उस मनुष्य के शरीर में वह अशुद्ध पारद दुःव को करता है और देह का नाश, अनेक प्रकार का कोढ और मनुष्यों के कठिन रोगों को पैदा करता है॥४८॥

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डित-मनसूखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल-शर्मकृतायां पारदसंहिताहिन्दीटीकायां रसदोषोत्पत्त्यादि वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

# अथ तृतीयोऽध्यायः ३

अथ रसराजस्याष्टादशसंस्कारप्रकरणार्थं रसशाला सति विभवे कर्तव्या तां शालां विना रसिसद्धिः सम्यङ् न जायतेऽतः शालारचनोच्यते ॥

अर्थ-यदि परमेश्वर ने विशेष धन दिया होवे तो पारद के अठारह संस्कार करने के लिये रसशाला बनानी चाहिये, क्योंकि रसशाला के बिना पारद की सिद्धि अच्छी तरह से नहीं होती, इसलिये रसशाला बनवाने की विधि को वर्णन करते हैं।।

# रसशालानिर्माणविधि

आतंकरिहते देशे सर्वबाधाविविज्जिते । सर्वौषधियुते देशे भिष्टकूपसमन्विते ।।१।। मनोरमे धर्मराज्ये समृद्धे नगरे शुभे । पवित्रोपवने रम्ये भूपत्याज्ञासमन्विते ।।२।। सुविस्तीर्णे चतुद्वरि ह्येकद्वारेऽथवा दृढे । समानभूमिकादेशे कुडचावरणसंयुते ॥३॥ तत्र शाला प्रकर्तव्या रससंस्कारसिद्धये । विस्तारे च तथा दीर्घे हस्तानां पंचविशतिः ॥४॥ प्रमाणं कथितं तस्या भित्तिमानं करोन्मितम् । तत्रवै नव कोष्ठानि कर्तव्यानि समानि वै ॥५॥ तेषां मानं सप्तसप्त हस्तानां राजवैद्ययोः । बहिद्वरिराणि शालायाः कर्तव्यानि च द्वादश ।।६।। मध्य कोष्ठेपि द्वाराणि विधेयानि च द्वादश एकमेकं तथा द्वारं कोणादिक्कोष्ठसंधिषु ॥७॥ कपाटार्गलयुक्तानि द्वाराणि सुदृढानि वै । ईशानात्षष्ठकोष्ठानां गोपनं धूममार्गयुक्।।८।। मध्यकोष्ठोपरि पुनः कुर्य्याद्द्वाराणि द्वादश । तदुपरि गोपनं कार्य वितानं परितस्तथा ॥९॥ गोपनोपरि द्वाराणि सकपाटानि कारयेत् । कोष्ठभित्तिषु पत्राणां स्थापनार्थं च कारयेत् ।।१०।। स्थानानि लघुदीर्घाणि परिलिप्तानि सर्वतः । शालायाः परिस्तस्याः स्यडिलं कारयेत्समम् ॥११॥ तस्मादुदीच्यां प्राच्यां वा ह्यतिदीर्घ गृहं तथा । कुट्नक्वथनाद्यर्थ स्थानानि तत्र कल्पयेत् ॥१२॥ एतादृशीं सूतशालां संपाद्याथं विधानतः । प्रतिष्ठां कारयेत्तस्याः शिख्यादिदेवतार्चनम् ।।१३।। ब्राह्मणान्भौजयेत्तत्र सर्वस्थानेषु भक्तितः । कन्याश्च पूजयेत्तत्र वस्त्रालंकारभोजनैः ।।१४॥ शालायां पूर्वदिक्कोष्ठे स्थापयेद्रसनायकम् । वह्निकर्माणि चाग्नेये याम्ये पाषाणकर्म च ।।१५।। नैऋति शस्त्रकर्माणि वारुणे क्षालनादिकम् । शोषणं वायुकोणे च वेधकर्मोत्तरे तथा ॥१६॥ स्थापनं सिद्धवस्तुनां कूर्यादीशानकोणके । जपपूजादिकं मध्ये

प्रोक्तस्थानेऽथवाचरेत् ॥१७॥ (धं.सं.-र .रा .स्ं.)

अर्थ-जो रोग रहित और सम्पूर्ण दु:खों से वर्जित हो, जिसमें अनेक औषधियां मिलती हों, ऐसे देश में, जहां मीठे जल का सृन्दर क्प हो और धर्मराज्य अर्थात् निष्पक्ष राजनीति का प्रचार हो, ऐसे श्रेष्ठ नगर के पास राजा की आजा लेकर एक बड़ा चौड़ा सुन्दर बगीचा बना हआ हो, उस बगीचे के चार दरवाजे हों या एक ही दृढ़ (मजबूत) दरवाजा हो, जिसकी पृथ्वी समान हो अर्थात् ऊँची नीची न हो और चारों ओर दीवार का परकोटा खिंचा हुआ हो, वहां रससिद्धि के लिये रसणाला बनानी चाहिये। यह रसजाला पच्चीस हाथ लंबी हो और पच्चीस हाथ चौड़ी हो और उसकी भीतों का आसार एक एक हाथ होना चाहिये और २५ हाथ की लंबी चौडी रसणाला के बराबर (समकोण) नौ कोठे बनावे जिनकी लंबाई चौथाई सात सात हाथ हो और बाहर से उस रसशाला के १२ दरवाजे हों और बीच के कोठे के भी १२ द्वार हो और एक एक दरवाजा कोने और प्रत्येक दिशा के कोठे की संधि में (अर्थात् एक कोठे से दूसरे कोठे के मिलान की भीति में) होना चाहिये और जितने द्वार हों उतने ही चटखनीदार कपाट (किवाड) हों और ईशान दिशा से लेकर ६ कोठों की भीतों में धूआं रे (धूआं निकलने की जगह) सहित गोपन (रोशनदान) बनावे, बीच के कोठे के १२ द्वार हों और उनके ऊपर रोशनदान बड़े लंबे लंबे चौड़े बनावे और जितने रोशनदान बनवावे, उन सबके ऊपर चौखटदार किवाड, भीतो में अलमारियां बनवावे और छोटे बडे स्थानों को चारों तरफ से लिपे हुए रक्खे। रसणाला के चौतरफा एक चौरस सून्दर चवूतरा वनवाना चाहिये। उस रसशाला के उत्तर या पूर्व की ओर एक लंबा घर बनावे जिसमें औषधियों के कुटने तथा औटाने के लिये स्थान बने हों। इस प्रकार विधिपूर्वक रसशाला को बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा और अग्नि आदि देवताओं का पूजन करे और उस शाला के सम्पूर्ण स्थानों में उत्तम भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावे और कन्याओं को भोजन कराकर वस्त्र आभूषण और दक्षिणा देवे। रसणाला के पूर्व दिशा के कोठे में रसनायक अर्थात् पारद को रक्वे। अग्निकोण में अग्निकर्म (तप्तवल्व इत्यादिक) रक्वे, दक्षिण की ओर पाषाण कर्म (सिल, लोडी, खरलादिक) रक्खे, नैऋत्यकोण में शस्त्रकर्म, पश्चिम में पदार्थों का क्षालन (धोना), वायुकोण में चीजों को सूखाना, उत्तर में वेधकर्म और सब कोठों के बीच के कोठे में श्रीणिवजी का जप और पूजन करे॥१-१७॥

# रससिद्धि के निमित्त सामग्री का वर्णन

सत्त्वपातनकोष्टचश्च जलद्रोण्योऽप्यनकेशः । चतुष्टयं भस्त्रिकाणां नलिका

वंशधातुजाः ।।१८।। मृदयोघोषगुल्वाइमकुंडिकाश्चर्मकाष्ठजाः । कुंडिनी द्विविधा चैव लोहजा तृणजा तथा ।।१९। पेषणी दृषदुद्भूता खल्वा नानाविधास्तथा । आयसास्तप्तखल्वार्थं मर्दकाश्च तथाविधाः ।।२०।। चतुर्विधा चालनी स्याच्चर्मजा केशजा तथा । वंशजा धातुजा चैति सुवस्त्रं सूक्ष्मगालने ।।२१॥ काष्ठमृद्वंशपात्राणि तुलास्तोलनकास्तथा । मूषा मृत्तुषतूलानि संपुटा विविधास्तथा ।।२२॥ उल्खलाश्च विविधा मुशलाश्चैव तद्विधाः । दीर्घाश्च लघवो वंशा अतिशुष्कं वनोपलम् ।।२३॥ वनोपलस्य नामानि प्रोच्यते कार्यसिद्धये । पिष्टकं छगणं छाणमुपलं चोत्पलं तथा ।।२४॥ गिरिंडमुत्पलं शाठी संशुष्कं छगणाभिधम् । क्वापिका कुचिका सिद्धा गोला चैव गिरिंडिका ।।२५॥ चषकं च कटोरी च वाटिका सूरिकास्तथा । कंचोली ग्राहिंका चेति नामानि धगुणस्य वै ।।२६॥ शालासंमार्जनीत्यादि रसपाकांतकर्मकृत । तत्रोपयोगि यच्चान्यत्त्तसर्वं तत्र स्थापयेत् ।।२७॥ रसाकुंशा हि या विद्या तया संमार्ज्य धारयेत् । अन्यथा तद्गतं तेजः परिगृहणाति भैरवः ।।२८॥ एवं संपाद्य सामग्रीं रस संस्कारसाधिनीम् । रसलिंगार्चनं कुर्याद्येन सिद्धिर्निरंतरम् ।।२९॥ (ध. सं.)

अर्थ-सत्त्वपान की भट्टियां, जल भरने के अनेक पत्र, चार धोंकनियां, वास या धातु की बनी हुई निलका, मिट्टी, लोहा, कांसा, पत्थर, तांबा, चर्म और काष्ठ की कृण्डिका, (पथरोटे या कृडियां) दो प्रकार की डलियां, एक लोहे की और दूसरी तृणजा अर्थात् झाऊ, अरहर वगैरह की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई चक्की, अनेक प्रकार के खरल, तप्तखल्वके निमित्त लोहे का खरल और लोहे का ही मूगला हो। चार प्रकार की चलनी होनी चाहिये, १ चर्म (चमड़े की), २ बालों की बनी हुई, ३ बांस की, ४ लोहा पीतल की बनी हुई सूक्ष्म (महीन) पदार्थ छानने के लिये बारीक कपड़ा, काठ मिट्टी और बांस के पात्र तराजू और बाट मूषा चिकनी मिट्टी, तूष, रुई, अनेक प्रकार के संपुट, तरह तरह के ऊखल (ओखली) और मूजल, वड़े और छोटे चिमटे, अत्यन्त सुखे हुए, जंगली उपजे जिनके नाम कार्यमिद्धि के निमित्त कहते हैं. पिष्टक, छगण, उपल, उत्पल, गिरिण्ड और उत्पल गाठी ये सूखे हए उपलो के नाम है। कहीं कहीं गोल और चपटे बनाये हुए कंडो को भी गिरिंड कहते हैं, अब कटोरी के नाम कहते हैं, चषक, कटोरी, वाटिका, सुरिका, कचोली और ग्राहिका ये कटोरी या प्याले के नाम हैं और शाला की शृद्धि के लिये समाजिनी (झाडू) और जो जो पारद कर्म के उपयोगी पदार्थ हो. उन सबको रसणाला में रखना चाहिए और उन सब पदार्थों को रसांकुणा विद्या से पवित्र कर (छींटा देकर) ग्रहण करना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से भैरव उन पदार्थों के तेज को ले लेता है। इस प्रकार रस संस्कार करनेवाली सामग्री को इकट्टी कर रसलिंग की पूजा करे जिससे कि विश्व रहित पारद की सिद्धि हो॥१८-२०॥

## अथ रसलिंग रचना प्रकार

हेमरूपा महादेवी सूतरूपः सदाशिवः । उभयायोंगजं लिगं रसिलंगिमितीरित म् ॥३०॥ सुवर्णेन बिना यच्च रसिलंग विनिर्मितम् । केवलं पुण्यदं तत्र भुक्तिमुक्तिप्रदो निह॥३१॥ तस्मात्सदादौ कर्तव्या रसकर्ममु सिद्धये । रसिलंगेऽर्चना शंभोगींर्य्याश्च ध्यानपूर्विका ॥३२॥ कन्याग्निक्षक्षुद्रा त्रिफला सर्षपो राजिका निशा । अष्टावशेषक्वाथेन रसं मर्द्य दिनत्रयम् ॥३३॥ कांजिकेन तु प्रक्षाल्य शोष्य वस्त्रातपै रसम् । खल्वेकभागं कृत्वोर्द्धं स्वलितं ग्राहयेद्रसम् ॥३४॥ अवशिष्टं मलं त्याज्यं निर्मलं जायते रसः । निष्कत्रयं हेमपत्रं तद्रसं नवनिष्कलम् ॥३५॥ अम्लेन मर्दयेद्यामं तेन लिगं च कारयेत् । दोलायंत्रे सारनाले जंभीरस्थं दिनं पचेत् ॥३६॥ (ध० सं०)

अर्थ-सुवर्णरूप श्रीमहादेवी और पारदरूप श्रीसदाशिवजी इन दोनों के योग से बना हुआ जो लिंग है, उसको रसलिंग कहते हैं। सुवर्ण के विना जो रसलिंग बनाया गया हो, वह केवल पुण्य का दाता है, भोग और मोक्ष का दाता नहीं है, इसलिये प्रथम रसकर्म की सिद्धि के लिये श्रीशिवजी और पार्वती का जिसमें ध्यान मुख्य हो, ऐसी रसलिंग की पूजा सदैव करनी

चाहिये, धीग्वार, चित्रक, कटेरी की जड़, त्रिफला, सरसों राई और हल्दी इनका अष्टावशेष काढ़ा बनाकर तीन दिन पारद को खरल करें फिर कांजी से धोफर कपड़े से पोंछे और धूप में सुखाते तदनंतर खरल के एक भाग को ऊपर उठाकर, फैले हुए पारद को इकट्ठा कर ले और शेष मल को छोड़ देवे। अब तीन तोले स्वर्ण और इसी रीति से शुद्ध ९ तौले पारद इनको खटाई से एक पंहर तक मर्दन कर रसलिंग बनावे और जंभीरी में रक्के हुए पारद को कांजी सहित दोलायंत्र में एक दिन पचावे।।३०-३६।।

## अथ रसलिंगपुजाविधिः

ईशानकोष्ठे लिंगं च मुमुहूर्ते च पूजयेत् । रसिलंगे सदा पूज्यौ पार्वतीपरमेश्वरौ ॥३७॥ करवीरैर्बिल्वपत्रैः पूजांते ध्यानमापठेत् । ॐ अष्टादशभुजं शुभ्रं पंचवक्त्रं त्रिलोचनम् ॥३८॥ प्रेतारूढं नीलकंठं ध्यायेद्वामे च पार्वतीम् । चतुर्भुजामेकवक्त्रामक्षमालांकुशे तथा ॥३९॥ वामे पाशाभये चैव दधती तप्तहमभाम् । पीतवस्त्रां महादेवीं नानाभूषणभूषिताम् ॥४०॥ एवं ध्यात्वा पुष्पपुंजं दद्यादंकुशया नरः । रसिलंगं चतुर्दिश्व गौर्या वरणदेवताः ॥४१॥ नंदी भृंगी महाकाली कुलीरां पूर्वदिक्ष्ममात् । पूजयेत्तन्नाममन्त्रैः प्रणवादिनमोन्तकैः ॥४२॥ एवं नित्यार्चनं तत्र कर्तव्यं रसिद्धये ॥

(to to Ho)

अर्थ-ईशान कोण में शुभमुहूर्त देखकर रसलिंग की पूजा करें और रसलिंग में श्रीमहादेव और पार्वतीजी की सदैव बेलपत्र और कनेर के फूलो से पूजा करें और पूजा के अन्त में इस ध्यान को पढ़ना चाहिये।

ध्यान-अठारह भुजावाले जिनका श्वेत शरीर है, पांच जिनके मुख है. तीन जिनके नेत्र, बैल की सवारी वाले नीलकंठ श्रीमहादेवजी का ध्यान करें और श्रीशिवजी के वामभाग (बाई तरफ) में स्थित चार भुजावाली जिनके एक मुख है और ब्रह्मक्ष की माला धारण किये हुए हैं, वाँये हाथ में पाश और अभय को धारण करनेवाली है, तप्त स्वर्ण के तुल्य गौरवर्णवाली पीताम्बर वस्त्र धारण किये हुए अनेक आभूषणों में मजी हुई श्रीमहादेवी पार्वती का इस प्रकार ध्यान करके श्री शिव पार्वती को पुष्पांजिल चढावे और रमलिंग की चारों दिशाओं में नन्दी, भृंगी, महाकाली और कुलीरा को पूर्व दिशा के क्रम से स्थापित कर उन उनके नामवाले मंत्रों से पूजन करे, इस प्रकार उस रसशाला में रस की सिद्धि के लिये नित्य पूजन करना चाहिए ॥३७-४२॥

# रसलिंगपूजाफल

लिंगकोटिसहस्रस्य यत्फलं सम्यगर्चनात् । तत्फलं कोटिगुणितं रसिलंगार्चना द्भवेत् ॥ ब्रह्महत्यासहस्राणि गोहत्यायाः शतानि च । तत्क्षणाद्विलयं यांति रसिलंगस्य दर्शनात् ॥ स्पर्शनात्प्राप्यते मुक्तिरिति सत्यं शिवोदितम् ॥४४॥ (र.र.स.)

अर्थ-करोड़ों शिवलिंगों के पूजने से जो फल होता है. उससे भी करोड़ गुना फल रसलिंग की पूजा करने से होता है. हजारों ब्रह्महत्याएं और सैंकड़ों गोहत्याएं रसलिंग के दर्शन करते ही नष्ट हो जाती है और रसलिंग के स्पर्ण करने से मुक्ति होती है, यह श्रीमहादेवजी ने कहा है।।४३।।४४।।

## अथ कोष्ठ लक्ष्मीपूजनविधि

आग्नेय्यां श्रीस्वर्णमयी कर्षमानां तदर्धकाम् । तत्रावाह्य महालक्ष्मी क्षीरेणास्नाप्य पूजयेत् ॥४५॥ ऐं श्रीं क्लीं सीं महालक्ष्म्यै नमो मंत्रवरेण वै । प्रत्यहं पूजयेदेवं गंधपुष्पफलादिभिः ॥४६॥ आग्नेयकोष्ठे श्रीमूर्ति सर्वदा परिरक्षयेत् । उक्तपूजां विना नैव सूतराजश्च सिध्यति ॥४७॥

(धं० सं०)

अर्थ-एक तोले अथवा छः माशे स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर अग्नि कोण में स्थापित करे और उस प्रतिमा में श्रीमहालक्ष्मी का आवाहन कर दुग्ध से

१-वृषारू० इत्यपि।

स्नान करावै. ॐ ऐं श्री क्ली सौं श्रीमहालक्ष्म्यै नमः इस सर्वोत्तम मत्र को पढ़कर सदैव गंधपुष्पादिको से पूजन करै और अग्निकोण में श्रीमहालक्ष्मी की मूर्ति को भलीभाति रक्षित रक्षे क्योंकि पूर्वोक्त पूजन के बिना पारद सिद्धि नहीं होती है।।४५-४७।।

# अथ यंत्र में पारदपूजा का वर्णन

अथ मध्यकोष्ठे यंत्रमध्ये पारदपूजामाह । परिलिप्ते मध्यकोष्ठे कुर्याद्वेदीं द्विहस्तकाम् । सिन्दूरेण च तन्मध्ये षटकोणं विलिखेत्ततः ॥४८॥ वृत्तं चाष्टदलं द्वंदं चतुष्पत्रं ततः परम् । भूपूरं परितो लेख्यं रससंस्कारकर्मणि ॥४९॥ तन्मध्ये लोहजं खल्वं पारदं तत्र निक्षिपेत् । पलानां शतकं वापि पंचाशत्पंचविंशति ।।५०।। अत्रायं विधिः तत्रादौ पारदपात्रग्रहणे मंत्रः । ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥५१॥ इति मंत्रेण पारदपात्रं स्वहस्ते कृत्वा नत्वा लोहखत्वे सूतं क्षिपेत् तंत्र मंत्रः । ॐ ऐं श्रीं क्लीं सौं ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः शर्वसर्वेभ्यः सर्वान्तरेभ्यो नमस्तेअस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥५२॥ इति खल्वे पारदक्षेपस्तस्य पुना रसलिंगवत्पूजा कर्तव्या तत्रायमेव मंत्रः सर्वत्र रसकर्मणि रसपूजायां रसोपकरणसेचनादौ च ज्ञेयः । ततः षट्कोणेषु-वज्रवैक्रान्तवज्राभकांतपाषाणटंकणम् । भूनागः षटसु कोणेषु ततश्चाष्टदलेषु वै ॥५२॥ गंधतालककासीसशिलाकंकुष्ठभूखगम् । राजावर्त गैरिकं च पूजयेत्पूर्वतः क्रमात् ॥५४॥ रसकं विमला ताप्यं चपला तुत्थमजनम् ।। हिंगुलं सस्यकं पूज्या द्वितीयेऽष्टदले त्वमी ॥५५॥ ततश्चतुर्षु पत्रेषु पूजयेत्पूर्वतः क्रमात् । स्वर्ण रूप्यं पूर्वपत्रे दक्षिणे ताम्प्रसीसके ।।५६।। पश्चिमे वंगकांतो च ह्युत्तरे मुंडतीक्ष्णकौ । पूर्वोक्तेनैव मंत्रेण पूजयेत्क्रमतो भिषक् ॥५७॥ बिडं कांजिकयंत्राणि क्षाराम्ललवणानि च । कोष्टीं मूषां वक्रनालीं तुषांगारवनोपलाः ।।५८।।भस्त्रिका दंशकाश्चैव शिला बल्वा उलूबलम् ।। स्वर्णकारोपकरणं समस्तं तुलनानि च ।।५९।। मृत्काष्ठधातुपात्राणि स्वस्वस्थानस्थितानि वै। प्रोक्षयेदुक्तमंत्रेण रसिसद्धा न्तमन्त्रतः ॥६०॥

ॐ आगदेवाय नमः १ ॐ चन्द्रसेनाय नमः २ ॐ लंकेशाय नमः ३ ॐ विशारदायै नमः ४ ॐ मत्तदेवाय नमः ५ ॐ मांडव्याय नमः ६ ॐ भास्कराय नमः ७ ॐ शूरकाय नमः ८ ॐ रत्नकोशाय नमः ९ ॐ शंभवे नमः १० ॐ तांत्रिकाय नमः ११ ॐ नरवाहनाय नमः १२ ॐ इन्द्रगाय नमः १३ ॐ गोमुखाय नमः १४ ॐ कंबलये नमः १५ ॐ व्यालवे नमः १६ नागार्जुनाय नमः १७ ॐ सुरानंदाय नमः १८ ॐ नागबोधये नमः १९ ॐ यशोधनाय नमः २० ॐ खंडाय नमः २१ ॐ कापालिकाय नमः २२ ॐ ब्रह्मणे नमः २३ ॐ गोविन्दाय नमः २४ ॐ लंपटाय नमः २५ ॐ हरये नमः २६ ॐ रसांकुशाय नमः २७ ॐ भैरवाय नमः २८ ॐ नंदिने नमः २९ ॐ स्वच्छन्द भैरवाय नमः ३० ॐ मंथानभैरवाय नमः ३१ काकचंडीश्वराय नमः ३२ ॐ ऋष्यश्रृंगाय नमः ३३ ॐ वासुदेवाय नमः ३,४ ॐ क्रियातंत्रसमुच्चायै नमः ३५ ॐ रसेन्द्रतिलकायं नमः ३६ ॐ भानुकये नमः ३७ ॐ मेलिण्यै नमः ३८ ॐ महादेवाय नमः ३९ ॐ नरेन्द्राय नमः ४० ॐ रत्नाकराय नमः ४१ ॐ हरिश्वराय नमः ४२ ॐ कोरंटकाय नमः ४३ ॐ सिद्धिबुद्धाय नमः ४४ ॐ सिद्धपादाय नमः ४५ ॐ कंथडिने नमः ४६ ॐ पूज्यपादाय नमः ४७ ॐ कावेरिणे नमः ४८ ॐ नित्यनाथाय नमः ४९ ॐ निरंजनाय नमः ५० ॐ वर्पताय नमः ५१ ॐ विंडनाथाय नमः ५२ ॐ प्रभुदेवाय नमः ५३ ॐ वल्लभाय नमः ५४ ॐ वालकये नमः ५५ ॐ यजनाम्ने नमः ५६ ॐ घोराचोलिनिने नमः ५७ ॐ टिंटिनिने नमः ५८ ॐ व्यालाचार्याय नमः ५९ ॐ सुबुद्धये नमः ६० ॐ रत्नघोषाय नमः ६१ ॐ सुसेनकाय नमः ६२ ॐ इन्द्रधूमाय नमः ६३ ॐ आगमाय नमः ६४ ॐ कामारये नमः ६५ ॐ बाणासुराय नमः ६६ ॐ कपिलाय नमः ६७ ॐ बलये नमः ६८ ॥ संपूज्य रसिसद्धानां गंधपुष्पाक्षतैस्ततः । योगिनीकन्यका विप्रान् भोजयेच्चातिथींस्त था ॥६१॥ (धं. सं.)

अर्थ–अब बीच के कोठे में यंत्र बनाकर उसमें पारद की पूजा को कहते हैं–लिपे हुये बीच के कोठे में दो हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनावे और वेदी के बीच में पट्कोण यन्त्र लिसे दो गोलाकार अष्टदलयंत्र तदनंतर चतुर्दलयंत्र को लिखकर चारों तरफ रस संस्कार की सिद्धि के लिये भूपुर लिखे वेदी के बीच में लोहे का खरल और उसमें सौ फल, पचास पल, अथवा पच्चीस पल पारद को स्थापित करे। अब पारद की स्थापना की बिधि को कहते हैं। तहाँ (ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि०) यह मंत्र बोलकर पारद के पात्र को अपने हाथ में ग्रहण कर और नमस्कार करके लोहे के खरल में पारद को रसे और जिस समय पुरिंद को खरल में रखे उसी समय (ॐ ऐं श्री सौ अघोरेभ्योथ०) यह मंत्र बोले जिस प्रकार रसलिंग की पूजा की जाती है उसी प्रकार उस पारद की भी पूजा करनी चाहिये, इस रसकर्म में जहाँ जहाँ पारद की पूजा अथवा रसकर्म की सामग्री का मार्जन करना हो, वहाँ वहाँ यही मंत्र बोलना चाहिये, तदनन्तर छओं कोणों में वज्र (हीरा) वैक्रान्त, वज्राभ्र (वज्रासंज्ञा का अभ्रक) कांत पाषाण (चुंबक पत्थर), सुहागा और भूनाग (वर्षाकाल में जो सर्पाकार जीव पैदा होता है जिसको कैंचुआ या गिरौया कहते है) उसका सत्त्व इनको स्थापित करे और गंधक. हरिताल, कसीस, मैनसिल, कंक्र्ष्ट (उपरसभेद) भूखग (फिटकरी) राजावर्त (रेउटी या गोविन्दमणि) और गेरू इनकी पूर्व दिशादि क्रम से अष्टदल यंत्र में पूजा करे और अष्टदल यंत्र में रसक (खपरिया) सोनामक्वी, रूपामक्वी, चपल (परिभाषा) नीला थोथा, सुरमा, हिंगुल और सस्यक को दूसरे अष्टदल में स्थापित करे तदनन्तर चतुर्दलयंत्र में पूर्वदिशा के क्रम में सुवर्ण और चांदी को पूर्व दिशाके पत्र में, तांबा और सीसे को दक्षिण दिशा के पत्र में, बंग और कांतको पश्चिम दिशा के पात्र में, और मुंड तीक्ष्ण (लौहविशेष) को उत्तरं दिशाके पत्रमें. पूर्वोक्त मत्रसे वैद्यराज पूजन करे और बिड़, कांजी, यंत्र, क्षार, अम्ल, लवण, कुठिया, मूपा, फूकनीं, तुष, कौले, जंगली उपले, भस्त्रिका (धौंकनी) चीमटा, सिललौढी,खरल, ऊखल, सुनार के शस्त्र, सम्पूर्ण बाट, मिट्टी, लकड़ी और धातु इनके पात्र जो अपने अपने स्थान पर रखे हुए हों, उनको पूर्वोक्त मंत्र से प्रोक्षण (छिड़कना) करे पश्चात् रसिसद्धों को नमस्कार करे। १ आगदेव को नमस्कार हो २ चन्द्रसेन को नमस्कार हो ३ लंकेश को न० ४ विशारद को न० ५ मत्तदेव को नम० ६ मांडव्य को नम० ७ भास्कर को नम० ८ शुकर को नम० ९ रत्नकोष को नम० १० शंभु को नम० ११ तांत्रिक को नम० १२ नरवाहन को नमं० १३ इन्द्रगको न० १४ गोमुख को नम० १५ कम्बली को नम० १६ व्याल को नम० १७ नागार्जुन को नम० १८ सुरानंद को नम० १९ नागगोधिको नम० २० यणोधन को नम० २१ खंड को नम० २२ कापालिक को नम० २३ ब्रह्मा को नम० २४ गोविन्द को नम० २५ लंपट को नम० २६ हरि को नम० २७ रसांक्र्ण को नम० २८ भैरव को नमरु २९ नंदीश्वर को नमरु ३० स्वच्छन्दभैरव को नमरु ३१ मन्थानभैरव को नम० ३२ काकचंडीश्वर को नम० ३३ ऋष्यशृङ्ग को नम० ३४ वासुदेव को नम० ३५ क्रियातंत्रसमुच्चय को नम० ३६ रसेंद्रतिलक को नम० ३७ भानुकर्मा को नम० ३८ मेलिणी को नम० ३९ महादेव को नम० ४० नरेन्द्र को नम० ४१ रत्नाकर को नम० ४२ हरीश्वर को नम० ४३ कोरटंक को नम० ४४ सिद्धबृद्ध को नम० ४५ सिद्धपाद को नम० ४६ कन्थडीको नम० ४७ पूज्यपाद को नम० ४८ कावेरी को नम० ४९ नित्यनाथ को नम० ५० निरंजन को नम० ५१ पर्वत को नम० ५२ विंडनाथ को नम० ५३ प्रभुदेव को नम० ५४ वल्लभ को नम० ५५ बालक को नम० ५६ यजनामा को नम० ५७ घोराचोली को नम० ५८ टिटिनी को नम० ५९ व्यालाचार्य को नम० ६० सुबुद्धि को नम० ६१ रत्नघोषको न० ६२ सुसेनक को नम० ६३ इन्द्रधूम को नम० ६४ आगम को नम० ६५ कावेरी को नम० ६६ वाणासुर को नम० ६७ बलि को कपिल को नम० ६८॥ इस प्रकार चंदन पूष्प और अक्षतों से रसिसद्धों का पूजनकर, योगिनीकन्यायें, ब्राह्मण और अभ्यागतों का पूजन करे।।४८–६१॥

## पूजन की आवश्यकता।

इत्येवं सर्वसंभारयुक्तं कुर्याद्रसोत्सवम् । सर्वविद्वप्रशांत्यर्थं सर्वेप्सितफलप्रदम् ॥६२॥ अन्यथा योऽतिमूढात्मासंप्रदीक्षाक्रमाद्विना । कर्तृमिच्छिति सूतस्य साधनं गुरुवर्जितः ॥६३॥ नासौ सिद्धिमवाप्रोति जन्मकोटिशतैरिष । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शास्त्रोक्तां कारयेत्कियाम् ॥६४॥ रसविद्या दृढं गोप्या गुह्याद्गुह्यतरा भवि । भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या च प्रकाशनात् ॥६५॥ न रोगिविदितं कार्य बहुभिर्विदितं तथा । रोगिणा बहुभिर्ज्ञातं निर्वीय मंत्रमौषधम् ॥६६॥ न क्रमेण बिना शास्त्रं न शास्त्रेण बिना क्रमः । शास्त्रं क्रमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिभाक् ॥६७॥ एवं कृतकमो वैद्यो गणेशादीन्विसर्जयत् । खल्वस्यं पारदं नीत्वा पूर्वकोष्ठेऽथ सविशेत् ॥६८॥ तत्राष्टादशसंस्कारान् कुर्याच्छास्त्रावधानतः । नृपाज्ञया समायुक्तः क्रियाभिज्ञो जितेन्द्रियः ॥६९॥

अर्थ-इस प्रकार जो सम्पूर्ण विद्यों के नाग के लिये अनेक वाञ्छित फल दे देनेवाले सम्पूर्ण सामग्री युक्त रस के उत्सव को करे और जो गुरु रहित मूर्ख जन संप्रदाय की दीक्षा न लेकर इसके (पूर्वोक्त क्रम के) विपरीत क्रिया से पारद क्रिया को सिद्ध करना चाहता है,त्वह सौ जन्म में भी पारद सिद्धि को नहीं प्राप्त होता है, इस कारण सम्पूर्ण प्रयत्नों से शास्त्रों क्रिया को करावे, संसार में रसविद्या को अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये क्योंकि गुप्त ही हुई रसविद्या फल देती है और प्रकाण करने से निर्वीय होती है; यही बात अन्य शास्त्रों में लिखी है, जिस औषधि की क्रिया को रोगी जानता हो और बहुत से लोक जानते हो, उस क्रिया को न करे क्योंकि रोगी और अनेक जनो का जाना मंत्र और औपधि निर्वीय (शक्तिरहित) हो जाते हैं. जिसमें क्रमरीति न हो, वह शास्त्र नहीं और वह क्रम नहीं जो एक शास्त्र में लिखा हुआ न हो वह इस कारण जो मनुष्य क्रम से युक्त शास्त्र को जानकर पारद कर्म करता है, उसको सिद्धि होती है, ऐसे क्रमपूर्वक कार्य करनेवाला वैद्य गणेश आदि देवताओं को पूजनकर विसर्जन करे और खरल में पारक को निकाल पूर्व के कोठे में प्रवेश करे और वहां राजा की आज्ञा लेकर इन्द्रियो का जीतनेवाला और पारदक्रम का जाननेवाला वैद्य अष्टादश संस्कार करे।।६२-६९॥

### अथ रसेश्वरीमंत्रविधिः।

ॐ अस्य श्रीरसेश्वरीमंत्रस्य महादेव ऋषिः पंक्तिश्छन्दः श्रीरसेश्वरी पार्वती देवता रसकर्मसिद्धये जपे विनियोगः । बीजैः समस्तैश्च न्यासः । अथ ध्यानम्—अष्टादशभुजं शंभु पंचवक्रं त्रिलोचनम् । प्रेतारूढं नीलकंठ ध्यायेद्वामे च पार्वतीम् ॥७०॥ चतुर्भुजामेकवक्त्रामक्षमालांकुशेतथा ॥ वामे पाशाभये चैव दधतीं तप्तहेमभाम् ॥७१॥ पीतवस्त्रां महादेवीं नानाभूषणभूषिताम् । रसेश्वरीं शंभुयुतां रसिसिद्धप्रदां भजे ॥७२॥ वाणीस्मरः पुनर्वाणी लज्जावाणीरितो मतः । पंचाक्षरो रसेश्वर्याः सर्वसिद्धिविधायकः ॥७३॥ रसकर्मणि सर्वत्र शोधने साधने मृतौ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वै जपन्कर्म समारभेत् (ध. सं.) ॥७४॥

अर्थ-(ॐ अस्य श्री) यहां से लेकर (जपे विनियोगः) यहां तक मंत्र को पढ़कर जल छोड़े और सम्पूर्ण बीजों से अंगन्यास करे तदनन्तर ध्यान करे, अठारह भुजा श्वेत वर्ण पांच मुख तीन नेत्र प्रेतों की सवारीवाले नीलकंठ महादेव का ध्यान करे, चार भुजा और एक मुख को धारण करनेवाली जिसको दक्षिणहस्त में क्द्राक्षमाला और अंकुश ओर वामहस्त में पाश और अभय को धारण किए हुए तप्त सुर्वण के तुल्य जिसका गौर वर्ण हो पीताम्बर वस्त्र को धारण करनेवाली और अनेक आभूषणों से सजी हुई शिवजी की मूर्ति के समीप रसिद्धि की देनेवाली ऐसी महादेवी श्रीरसेश्वरी का श्रीमहादेवजी के बाई ओर ध्यान करे॥७०-७४॥

रसांकुशविद्याप्रणवं कामराजं च शक्तिबीजं रक्षांकुशायै ॥

आज्ञेया विद्यां रसांकुशां प्रणम्य पूजयेद्देवीमिमां कुशविद्याम् ।।७५।।७६।। अय मंत्रः ॐ हां हों ह्यं अघ्टोत्तरपराफुट २ प्रकट प्रकट कुरु कुरु शमय शमय जात जात दह दह पानय पानय ॐ हीं हैं हों ह्यं अघोराय फट् इति अघोरमंत्रः (ध. सं.)

### अघोरमंत्रः

अघोरेणैव मंत्रेण रसराज्यस्य पूजनम् । ॐ अघोरेन्योऽथ घोरेम्यो घोरघोरतरेभ्यः ॥ सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः ॥ ( र रत्ना०-कामरत्न . रसेन्द्र . सा . सं .) पारदस्य पंचविधगितस्तंभकः पारदस्थितिकारकः सिद्धिसावरमंत्रः प्रोच्यते ।

# पारद की पांच तरह की गित रोकनेवाले सिद्धि सावर मंत्र का वर्णन

मंत्र—ॐ पारापारा सहस्र धारा पारा राखे गुरू हमारा ।

बारा बरस की कन्या आई पारा रहिवो ब्रह्मांड समाई ।

पाराहस्तेन चाले यती हनुमान की दुहाई । अर्जुन की चकवाई श्रीराजा
रामचन्द्र की आन फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ।। अस्य विधिः— यदा खल्वे पारदं
निधाय तदुपरि एकविंशतिवारं मंत्रं पठेत् प्रतिमंत्रान्ते फूल्कारं कुर्यात् ।।

तथा सप्तवारं पठित्वा पारदोपरि जलं सिंचेत् । एवं कृते सिद्धिपारदो भवित
अस्यापि एकादशशतिमतं जपं ग्रहणं सूर्व्यसंक्रांतिपुण्यकाले कृष्णचतुर्दश्यां वा
पुरश्चरणार्थं जपेत् ।।

अर्थ-अब पारद की पांच तरह की गति रोकने वाले सिद्धि सावर मंत्र को वर्णन करते हैं। पारद को खरल में रखकर उस पारे पर इक्कीस बार इस ऊपर लिखे ( ॐ पारापारा सहस्रधारा इत्यादि) सिद्धसावर मंत्र को पढ़कर पारद पर सातवार जल छिड़के जो मनुष्य इस मंत्र को सिद्ध पढ़े और प्रत्येक मंत्र की समाप्ति पर पारद को फूंकता जाये, इसीप्रकार सात वार मंत्र को करना चाहे वह सूर्य चन्द्रमा के ग्रहण में सूर्य की संक्रान्ति के पुण्यकाल में या कृष्णपक्ष की चतुर्दणी के दिन पुरश्चरण के लिए एक २ हजार जप करे तो यह मंत्र सिद्ध होता है।

रसिलंगार्चनं नित्यं रसेश्वर्या जपं तथा । कुर्वन्रहस्ये धर्मात्मा रसिसद्धो भवेन्नरः (ध. सं. ॥७७॥)

अर्थ-पूर्वोक्त रीति से पुरश्चरण करने के पश्चात् एकान्त स्थान में नित्य रसलिंग की पूजा और रसेश्वरी का जप करता हुआ धर्मात्मा मनुष्य रसिद्ध होता है॥७७॥

# मंत्रदीक्षा मूहुर्त

अथ मंत्रदीक्षायां विदंवराकल्पोक्तमासादिफलानि प्रोच्यंते-मेषेऽर्के च प्रतापः स्याद्वृषणे भास्करे मुली ॥ मिथुनेऽर्के बंधुनाशो दुःखवान् कर्कटे रवौ ॥७८॥ सिंदे भानौ समृद्धिः स्यात्कन्याऽर्के च समृद्धयः । तुलार्के धनलाभः स्याद् वृश्चिकेऽर्के च कष्टवान् ॥७९॥धनुष्यर्केच सौभाग्यं मकरेऽर्के धनी भवेत् ॥ आयुर्वृद्धिः कुंभगेऽर्के मीनेऽर्के राजवल्लभः ॥८०॥ अश्विनी रोहिणी चार्वा तथा पुष्योत्तरात्रयम् । हस्तश्चित्रा स्वातिमैत्रे विशाला च धनिष्ठिका ॥८१॥ पुनर्वसू रेवती च प्रशस्ता मंत्रसंग्रहे । पूर्णिमा पंचमी चैव द्वितीया सप्तमी तथा ॥८२॥ त्रयोदशो च दशमी प्रशस्ता मंत्रसंग्रहे ॥ तृतीया विहिता नित्यं षष्ठि सर्वत्र निदिता ॥८३॥ द्वादश्यां मिय कर्तव्यं मंत्राणां ग्रहणं तथा ॥ मध्याह्नांतः ग्रुभः कालो निषिद्धा रजनी तथा ॥८४ ॥ शुक्ले सर्वसमृद्धिः स्यात्कृष्णे तु मध्यमं फलम् । सूर्यग्रहं विना प्रोक्तामलमासे कदािय न ॥८५॥

अथ शिष्यशुभप्रदोऽपि सूर्यग्रहणकालस्तथापि मंत्रदातुरत्यंतानिष्टफलद

१-पुरश्चरणं कृत्वैवं जपं कुर्यादिति भावः।

त्वमाह महाभवचतुर्वश्यामुपरागेषु च द्वयोः मैत्रे किल भवेन्मत्रो दरिद्रः सप्तजन्मसु ॥८६॥ योगाश्च प्रीतिरायुष्मान् सौभाग्यः शोभनः शुभः ॥ सुकर्मा च धृतिर्वृद्धिः ध्रुवः सिद्धिश्च हर्षणः ॥८७॥ वरीयांश्च शिवः सिद्धिर्बाह्मश्चैद्रश्च षोडश ॥ मंत्राणां ग्रहणे श्रेष्ठाः कथितास्तंत्रकोविदैः ॥८८॥

### अथ लग्नफलानि

मेषलग्नं तु शिष्याणां धनधान्यप्रदं भवेत् ॥ वृषलग्ने तु मरणं युग्मे वापितनाशनम् ॥८९॥ कर्कटे सर्वसिद्धिः स्यात्सिंहे मेधाविनाशनम् । कन्यालग्ने महालक्ष्मीस्तुलायां सर्वसिद्धयः ॥९०॥ वृष्टिके सर्वसिद्धिः स्याद्धनुर्ज्ञानविनाशम् ॥ मकरः पुत्रदः प्रोक्तः कुंभे धनसमृद्धयः ॥९१॥ मीनलग्ने भवेद् दुःखमित्यं लग्नफलं प्रिवे ॥ एवं विचार्य मितमान्मंत्रदीक्षां समावरेत् ॥९२॥

(ध. सं.)

अर्थ-अब मंत्र की दीक्षा लेने के लिये विदेवरा कल्प में कहे हुए महीनों के फल को कहते हैं। मेष की संक्रान्ति में दीक्षा लेने से मनुष्य का प्रताप बढ़ता है, और वृष की संक्रान्ति में सुखी होता है, मिथुन की संक्रान्ति में बंधुओं का नाश, कर्क की सक्रान्ति में दु:खी, सिंह की संक्रान्ति में समृद्धिवाला, कन्या की संक्रान्ति में भी समृद्धिवाला, तुला की संक्रान्ति में धन का लाभ, वृश्चिक की संक्रान्ति में कष्ट, धन की संक्रान्ति में सौभाग्य, मकर की संक्रान्ति में धनी, कुंभ की संक्रान्ति में दीर्घायु और मीन की संक्रान्ति में दीक्षा लेने से राजा लोगों का प्यारा होता है।। अश्विनी, रोहिणी, आर्द्रा, पूष्य, तीनो उत्तरा, (उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराभाद्रपद) हस्त, चित्रा स्वाती, अनुराधा, विशासा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, और रेवती, ये नक्षत्र मंत्र की दीक्षा लेने में शुभ हैं, तथा पौर्णमासी, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, त्रयोदशी, दशमी, ये तिथि मंत्र लेने में शुभ है, और तृतीया तो नित्य शुभ है, तथा पष्ठी (छठ) सब जगह निन्दित है, कोई कोई कहते हैं कि द्वादशी को भी मंत्र लेना शुभ है, प्रातःकाल से मध्याह्न काल तक समय मंत्र लेने में शुभ है, रात्रि का समय तो सर्वथा निषिद्ध (मना) है, यदि शुक्लपक्ष में भंत्र लिया जाय तो अनेक आनंद होते हैं, और कृष्णपक्ष में फल मध्यम होता है, और सूर्यग्रहण के बिना मलमास में कदापि मंत्र नहीं लेना चाहिये।।८५।। यद्यपि ग्रहणकाल में मंत्र लेना शिष्य को अत्यन्त लाभकारी है तथापि गुरुजी महाराज को उसका फल अच्छा नहीं होता है प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण-जो गुरु चर्तुदशी या सूर्य, चन्द्रमा के ग्रहण में शिष्य को मंत्र देता है, उसको अत्यन्त भय होता है, और अनुराधा नक्षत्र में मंत्र देने से सात जन्म तक दरिद्री होता है। प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, शुभ, सुकर्मा, धृति, वृद्धि, ध्रुव, सिद्धि, हर्षण, वरीयान, शिव, सिद्धि, ब्राह्म, और ऐन्द्र इन सोलह योग में मंत्र ग्रहण करना पंडितों ने शुभ कहा है। अब लग्नों के फलों को कहते हैं-मेप लग्न में मंत्र का दान शिष्यों को धन धान्य का देनेवाला होता है, वृष लग्न में मृत्यु को मिथुन में दुःख का नाश, कर्क लग्न में सम्पूर्ण सिद्धियों को, सिंह लग्न में बुद्धि के नाश को, कन्या में बहुविध लक्ष्मी को, तुला और वृश्चिक लग्न में समस्त सिद्धियों को, धन लग्न में ज्ञान के नाशक, मकर पुत्र के दान को, कुंभ लग्न में धन की वृद्धि और मीन लग्न में दुःख होता है, हे प्यारी पार्वती! विद्वान् मनुष्य इस प्रकार लग्न के फल को विचार कर मंत्र दीक्षा ग्रहण करें।।७८-९२।।

# मंत्र ग्रहण का दूसरा प्रकार

अथ सर्वमंत्रग्रहणे गुरोरभावे कल्पान्तरोक्तप्रकारेणोपायविशेषो लिख्यते— गुरोरभावे मंत्राणां ग्रहणे विधिरुच्यते । कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां दक्षिणामूर्तिसन्नि धौ ।।९३।। लिखित्वा राजते पत्रे तालपत्रेऽथवा पुनः ।। मंत्रं तं स्थंडिले स्थाप्य पूजयित्वा महेश्वरम् ।।९४॥ नैवेद्यं पायसं दत्त्वादंडवत्प्रणिपत्य च । शतकृत्वः पठेन्मंत्रं दक्षिणामूर्तिसन्निधौ ।।९५॥ सर्वेषामेव मंत्राणामेवं ग्रहणमिष्यते ।। अर्थ—अब मंत्र ग्रहण करने के समय जहां गुरु महाराज नहीं मिलते हो, वहां पर कल्पांतर के कहे हुए प्रकार से मुख्य उपाय लिखते है—गुरुजी के नहीं मिलने पर मंत्रग्रहण करने के लिये विधि कहते है, कृष्णपक्ष में त्रयोदणी के दिन दक्षिणामूर्ति अर्थात् श्रीमहादेवजी के निकट चांदी के पत्र अथवा तालपत्र पर उस मंत्र (जिस मंत्र को लेना चाहे) को लिखकर वेदी पर रखे श्रीमहादेवजी की पूजा कर दूध का बना हुआ प्रसाद चढ़ाकर और दंडवत् प्रणाम करके श्रीणिवाजी की मूर्ति के समक्ष उस मंत्र को सौ वार पढ़े, बिना गुरुजी के सब मंत्रों का प्रहण इसीप्रकार कहा गया है।।९३–९५॥

# मत्र ग्रहण का तीसरा प्रकार

नद्यास्तु सिंधुगामिन्यास्तीरे चोत्तरसंस्थिते ।। स्थंडिलं कारयेत्तत्र शुचौ देशे शुभे दिने ॥९६॥ राजते तालपत्रे वा मंत्रं तत्र निधापयेत् ॥ आवाह्य भास्करं तत्र यथाविधि प्रंपूजयेत् ॥९७॥ तस्सिन्निधावष्टशतं पठेदेकमनाः सुधीः ॥ एवं गृहीतमंत्रः स्यादपूर्वोऽयं विधिः स्मृतः ॥९८॥ (ध . सं.)

अर्थ-उत्तम दिन देखकर समुद्र जाने वाली नदी के उत्तर की तरफ के किनारे पर श्रेष्ठस्थान में देदी बनावे और उस पर चांदी या ताल के पत्र में मंत्र को रखे वहां पर सूर्य देवता का आहावन करके विधिपूर्वक पूजन करे और उस सूर्य देवता के सामने विद्वान् मनुष्य मन को एकाग्र करके एक सौ आठ वार पढ़े, इस प्रकार मनुष्य दीक्षित हो जाता है, यह मंत्र लेने की एक नई विधि है।।९६-९८।।

शालाया रचने हीना निर्धना सूतशोधनम् ।। वांछंति प्रीत्यै तेषां वै प्रकारः प्रोच्यतेऽथवा ॥९९॥ श्रीशिवउवाच-सूतस्य साधनमतः श्रृण् पर्वतनंदिनि ॥ गुह्याद्गुह्यतरं कर्म वक्ष्ये त्वित्प्रियकाम्यया ॥१००॥ पारदंसाधयेद्वीमानेका न्ते गृह्यमेव हि ॥ न कस्यचित्प्रकथयेत्पारदं साधयाम्यहम् ॥१०१॥ बने वा गृहकोणे वा ह्येकान्तस्थानमाचरेत् । तत्स्थानमूपलिप्यादौ पुनर्गोमयलेपनम ॥१०२॥ स्थानसंशोधनं कृत्वा गृहीत्वा शुद्धमार्जनीम् ॥ भूतापसर्पणं कुर्यादिति मंत्रेण बुद्धिमान् ।।१०३।। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः ।। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ।। १०४।। मंत्रमुच्चारयेदेनं प्रदद्यान्मार्जनीं बुधः ॥ गोद्ग्धं गोमये क्षिप्य पुनर्गोमयलेपनम् ।।१०५।। पृथ्वि त्वया धृता लोकास्त्वं च वै विष्णुना धृता ।। त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम् ।।१०६।। इति मंत्रं समुच्चार्य आसनं तत्र कल्पयेत् । तत्रोपविश्य गणंपं जपेन्मृत्यंजयं तथा ॥ १०७॥ पारदस्य सुसिद्धचर्थमष्टोत्तरशतं जपेत् । माला रुद्राक्षसंभुता तथैव च रसेश्वरीम् ॥१०८॥ आदाय पारदं ताम्रे पात्रे निक्षिप्य पूजयेत् । पाद्यार्घाचमनं स्नानं रक्तचन्दनमाक्षतान् ॥१०९॥ पुष्पं धूपं च दीपं च नैवेद्यान्तेम्बु दक्षिणाम् ।। प्रदद्यान्मूलमंत्रेण मासमेकं बलिं तथा ।।११०।। अथ मूलमंत्र:- ॐ ह्रं हों नमः ।। शिवाय शांतरूपाय अनाथाय नमोनमः ।। अमूर्ताय नमस्तेऽस्तु व्योमरूपाय वै नमः ॥१११॥ तेजसे च नमस्तेस्तु अनंताय नमोस्तु ते ।। तेजोरूप नमस्तेऽस्तु सर्वगाय नमो नमः ॥११२॥ ॐ अमृताया स्वाहा ॐ अनाथाय स्वाहा ॥ ॐ शिवाय स्वाहा ॐ व्योमव्यापिने स्वाहा ॐ रुद्रतेजसे स्वाहा ॐ जीवात्मने स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॥ मूलमन्त्रेण सूतस्य पूजा कार्यैकमासि च ।। ततस्तुष्टो महादेवः स्वप्ने वदित साधकम् ।।११३।। तव पारदिसिद्धिश्च भविष्यति ममाज्ञया ।। इति स्वप्नवरं लब्ध्वा रसकर्म समारभेत् ।।११४।। जितेन्द्रियो भूमिशायी शिवपूजापरायणः ।। भक्ष्यभोजी नक्तभोजी कुर्यात्कर्माणि शास्त्रतः ॥११५॥ इति पारदशोधनमारणार्हस्थानकल्पने द्वितीयः प्रकारः ॥ (ध. सं.)

अर्थ-रसशाला के बनवाने में असमर्थ जो निर्धनी मनुष्य पारद की शुद्धि को चाहते है अब उनकी प्रीति के लिये पारद शोधन के प्रकार को कहते हैं,

श्रीमहादेवजी बोले, हे पार्वती! अत्यन्त गुप्त पारद कर्म को मैं आपकी प्रसन्नता के लिये कहूंगा, इस कारण तुम पारद के साधन को मुनो, बुद्धिंमान एकान्तस्थल में पारद को गुप्त रीति से सिद्ध करे, मैं पारद को सिद्ध करता हूं, इस प्रकार किसी को भी प्रख्यात न करे, वन में या घर के एक कोने में एकान्त स्थान करे प्रथम उस स्थान को चिकनी मिट्टी से लीपकर फिर गोबर मिट्टी से लिपवावे मार्जनी (बुहारी) से स्थान की शुद्धि करके इस मंत्र से भूतोंको अपसर्पण (हटाना) करे जो भूत पृथ्वी पर ठहरे हुए हैं, वे हट जाओ और जो भूत विझ करनेवाले है, वे भी शिवजी की आजा से नष्ट हो जावे. पंडित इस मंत्र को पढ़कर झाडू लगावे और गोवर से दूध मिलाकर फिर दूसरी बार चौका लगावे। हे पृथ्वी तुमने सम्पूर्ण संसार को धारण किया है और तुमको श्रीविष्णुभगवान् ने धारण किया इसलिये हे पृथ्वीदेवी, तू मुझको धारण कर और मेरे आसन को पवित्र कर इस मंत्र को पढ़कर उस स्थान में आसन बनावें और उस आसन पर बैठकर श्रीगणपित तथा मृत्युंजय का जप करे। पारद की उत्तम सिद्धि के लिये एक सौ आठ २ वार जप करे। माला रुद्राक्ष की लेनी चाहिये, इसी प्रकार रसेश्वरी का भी जप करे पारद को लाकर और तांबे के पात्र में रखकर पूजन करे, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, झान, लाल चन्दन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और दक्षिणा को मूलमंत्र पढ़कर चढ़ावे, इस प्रकार एक मास तक पूजन करे। मूलमंत्र इस प्रकार का जानना– ॐ ह्रं ह्रौ नमः इत्यादि णांतस्वरूप जिसका कोई मालिक न हो ऐसे श्रीशिवजी को नमस्कार हो निराकार स्वरूप आपको नमस्कार् हो. आकाशरूप परमात्मा अनंत तेजवाले आपको नमस्कार हो, और अनन्त रूपवाले आपको नमस्कार हो, हे ज्योतिस्वरूप आपको नमस्कार हो और हे सर्वव्यापक शिव आपको नमस्कार हो। एक मास तक मूल मंत्र से पारद की पूजा करे फिर श्रीमहादेव प्रसन्न होकर स्वप्नावस्था में माधक को यह वाक्य कहते है–मेरी आज्ञा से तेरे पारद की सिद्धि होती. इसप्रकार स्वप्न में वरदान को पाकर रसकर्म का प्रारम्भ करे। इन्द्रियों के जीतनेवाला जो कि पृथ्वी पर सोता हो श्रीशिवपूजन में तत्पर हो. अपने भक्षण योग्य पदार्थों का खानेवाला और रात को जो भोजन करे वह मनुष्य शास्त्ररीति से रसकर्म करे।।९९-११५।।

पारद के प्रारम्भ में पूजन की विधि
कर्मारंभे रसेन्द्रस्य गणेशं गिरिजां हरम् । दिक्पालान्भैरवान्
मातृर्योगिन्यः पारदं ग्रहान् ॥११६॥ एतांश्च रसिद्धांश्च प्रत्येकं
पूजयेत्तथा । जितेन्द्रियः सूतिसिद्धं लभेच्च गुरुवाक्यतः ॥११७॥
(ध. सं.)

अर्थ-पारद कर्म के प्रारम्भ में श्रीगणेशजी, श्रीमहादेवजी, दिक्पाल, भैरव, षोडण मातृकायें, चौसठ योगिनी, पारद और नवग्रह, इनकी तथा रसिसद्धों की भी पूजा करे, इन्द्रियों को जीतनेवाला मनुष्य गुरुजी के वचनों से पारद की सिद्धि को प्राप्त होता है।।११६-११७।।

# अन्य तंत्र से पूजन प्रकार

नत्वा गुरुंभैरवकं कुमारिकां हैपायनं सिद्धमनुष्यदेवताः ॥ अंतः मुनीलं बहिरुज्जवलं रसं निवेशयेत्खल्वतले शुभे दिने ॥(ध. सं.) ॥११८॥ अर्थ-गुरु, भैरव, कन्यायें, वेदव्यास, सिद्ध, मनुष्य और देवताओं को नमस्कार करके और शुभ दिन में भीतर से नीले रंगवाला और वाहर

नमस्कार करके आरे युः । प्रकाशस्य पारद को खरल में रखे॥११८॥

(मुहूर्त पूजन)

शुभेह्नि ढूंढिं परिचिन्तर सम्यक् कुर्यात्कुमारीबटुकार्चनं च । विधाय रक्षां

विधिमंत्रपूतां कर्मारभेदस्य रसस्य तज्ज्ञः ॥११९॥ (योगतरंगिणी)

अर्थ-रसशास्त्र के जाननेवाला वैद्य शुभदिन में हुढि (गणेश जो कि श्रीकाशीजी मे प्रसिद्ध है) का अच्छी प्रकार ध्यान करके फिर कन्याए तथा बट्क की पूजा करे विधिपूर्वक मंत्र में पवित्र की हुई रक्षा बनाकर इस रसकर्म का प्रारम्भ करे॥११९॥

रसशास्त्र के गुण का लक्षण

रसेश्वरी महाविद्या रसिसद्वैरुपासिता ॥ तद्विद्या ग्रहणे शिष्यगुरुलक्षणमुच्यते ॥१२०॥आचार्यो ज्ञानवान्दक्षो रसशास्त्रविशारदः॥मंत्रसिद्धौ महाधीरो निश्चलः शिववत्सलः ॥१२१॥ देवीभक्तः सदाचारो विष्णुयागपरायणः ॥ सर्वान्नायविशेषज्ञः कुशलो रसकर्मणि ॥१२२॥ गुरुभक्त्या लब्धविद्यः कृपालुः कृपणो न च ॥ एवं लक्षणसम्पन्नो रसिवद्यागुरुभवेत् ॥१२३॥

(ध. सं.

अर्थ-रसंभरी नामक एक महाविद्या है जिसकी रसिसद्धों ने उपासना की है. उस विद्या के ग्रहण करने के लिये शिष्प और गुरु का लक्षण कहते हैं, आचार्य अर्थात् गुरु ज्ञानवान्, चनुर रस्शास्त्र का पंडित. मंत्र के सिद्ध करनेवाला. महाधैर्पवान् और निश्चल हो. शिवजी जिस पर प्रसन्न हो देवी का भक्त हो. श्रेष्ठ आचरणवाला हो, विष्णु के यज्ञ में तत्पर हो. ममस्तसंप्रदायों की विशेषता को जानता हो और रसकर्म में चतुर हो. गृर्भिक्त से विद्या पढी हुई हो. कृपालु हो और कृपण (कज्स) न हो, इस प्रकार के जिस मनुष्य में लक्षण हो वह रसविद्या का गुरु होता है।।१२०-१२३।।

#### अन्यच्च

मंत्रसिद्धो महावीरो निश्चलः शिववत्सलः ॥ देवीभक्तः सदा धीरो देवतायागतत्परः ॥१२४॥ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः कुशलो रसकर्माणि ॥ एतल्लक्षणसंयुक्तो रसविद्यागुरुर्भवेत् ॥१२५॥ (रसमंजरी र. रा. सुं.)

अर्थ-जिसको मत्र सिद्ध हो और वड़ा बीर पुरुष हो जिस पर महादेवजी वत्सल हो देवी का भक्त हो, धीर हो, और देवता का यज्ञ करनेवाला हो. सम्पूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञाता और रसकर्म में चतुर हो, इस प्रकार जिसमें लक्षण हो वह रसविद्या का गुरु होता है।।१२४-१२५॥

### शिष्य का लक्षण

शिष्यो निजगुरोर्भक्तः सत्यवक्ता दृढव्रतः ॥ निरालस्यः स्वधर्मज्ञो देव्याराधनतत्परः ॥१२६॥

(रसमंजरी. र. रा.सुं०)

अर्थ-शिष्य अपने गुरु का भक्त हो. सत्य बोलनेवाला हो. दृढवत (अर्थात् जब तक फल प्रस्ति न हो. तब तक कार्य को नहीं छोड़नेवाला) हो. आलसी न हो अपने धर्म का ज्ञाता हो और जो देवी की पूजा करनेवाला हो॥१२६॥

#### अन्यच्च

गुरुभक्ताः सदाचाराः सत्यवंतो दृढवताः ॥ निरालस्याश्च धर्मज्ञा सदाज्ञापरिपालकाः ॥१२७॥ दंभमात्सर्यनिर्मुक्ताः मन्त्राराधनतत्पराः॥ निंदाद्रोहविरहिताः शिष्याः स्युः सूतसिद्धये ॥१२८॥( ध . सं .)

अर्थ-गुरु के भक्त. श्रेष्ठ, आचरणवाले, सत्यवक्ता, दृढ्व्रत, आलस्य रिहत, धर्म के ज्ञाता, गुरु की आला के पालन करनेवाले, कपट और मात्सर्य्य (पराई संपत को देखकर जलना) में रिहत, मंत्र के सिद्ध करने में तत्पर, निंदा और द्रोह चिलकुल नहीं हो, रसिसिद्धि के लिये ऐसे शिष्य होने चाहिये॥१२७॥१२८॥

### निषिद्धशिष्य के लक्षण

नास्तिका ये दुराचाराः सुविद्याचुम्बकाः परात् ।। विद्यां प्रहीतुमिच्छंति चोर्यच्छश्रबलोत्सवात् ।।१२९।। न तेषां सिद्धचते किंचिन्मणिमन्त्रौषधादिक म् ।। लोकेस्मिन्न सुखं तेषां परलोके गतिर्न च ।।१३०।। (ध. सं)

अर्थ-नास्तिक यानी वेद शास्त्र को न मानने वाले जिनके आचरण नष्ट हो गये हों और जो मनुष्य पराये मनुष्यों से श्रेष्ठ विद्याओं के चुम्बक (अर्थात् हरेक मनुष्य से थोड़ी-थोड़ी विद्या को लेनेवाले) चोरी, छल और बल से विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, उनके मणिमंत्र और औपधि वगैरह सिद्ध नहीं होते हैं, इस लोक में उन मनुष्यों को सुख नहीं मिलता और परलोक में श्रेष्ठ गति नहीं होती है।।१२९।।१३०।।

उत्तम गुरु शिष्य के लक्षण

अध्यापर्यति यदि दर्शयितुं क्षमन्ते सूतेन्द्रकर्म गुरवो गुरवस्त एव ॥ शिष्यास्त एव रचयन्ति गुरोः पुरो ये शेषाः पुनस्तदुभयाभिनय भजन्ते ॥१३१॥ (रसेन्द्रचि०)

अर्थ-जो गुरु पारद कर्म को पढ़ाते हैं और उसको करके दिखा भी सकते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं और जो गुरु के प्रत्यक्ष पारद कर्म को सिद्ध करता है. वही शिष्य है और बाकी के मनुष्य केवल गुरु शिष्य की नकल करनेवाले हैं।।१३१।।

रसविद्या देने का कारण

रसशास्त्रं प्रदातव्यं विप्राणां धर्महेतवे ॥ राजे वैश्याय वृद्धचर्थं दास्यार्थमितरस्य च ॥ १३२॥

(र०सा०प०)

अर्थ-धर्म करने के लिये ब्राह्मणों को रसशास्त्र देना चाहिये। राजा और वैश्यों को धनवृद्धि के लिये और शूद्रों को दास्यकर्म अर्थात् नौकरी (टहल) करने के लिये देना चाहिये।।१३२।।

गुरु सेवा के बिना कर्म करने का निषेध

गुरुसेवां बिना कर्म यः कुर्यान्मूढचेतनः ॥ स याति निष्फलत्वं हि स्वप्नलब्धं यथा धनम् ॥१३३॥

(र.र.स्)

अर्थ-जो मूर्ख मनुष्य गुरु की सेवा के बिना पारद कर्म को करता है वह स्वप्न में मिले हुए धन के समान निष्फलता को प्राप्त होता है।।१३३।।

#### अन्यच्च

गुरभक्तिं बिना यो वै मणिमन्त्रौषधादितः ।। सिद्धिमिच्छिति मूढ्।त्मा स विज्ञेयो हि जारजः ।। १३४।। कुर्वन्ति यदि मोहेन नाशयन्ति स्वकं धनम् ।। इह लोके मुखं नास्ति परलोके तथैव च ।।१३५।। तस्माद्भक्तिबलादेव प्राप्य विद्या सुतीर्थतः ।। हस्तमस्तकयोगेन वरं लब्ध्वा प्रसाधयेत् ।।१३६।।

(र.सा.प.)

अर्थ-जो मूर्स गुरुभिक्त बिना रत्न, मंत्र, औषिधयों से सिद्धि को चाहते हैं, उनको जारज (अपने पिता से पैदा न हुआ) जानना चाहिये। यदि मोहित होकर पारद कर्म को प्रारम्भ करते हैं तो वे अपने धन का नाश करते हैं और इस लोक और परलोक में सुख को नहीं भोगते हैं। इस कारण भिक्त के बल से ही श्रेष्ठ गुरु से विद्या प्राप्त कर हस्तमस्तकयोग (गुरु का प्रसन्न होंकर शिष्य के मस्तक पर हाथ रखना) से वरदान पाकर पारद कर्म को सिद्ध करे।।१३४-१३६।।

# विद्या प्राप्त करने के तीन प्रकारों का वर्णन

गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा ॥

अथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नैव कारणम् ।।१३७।।

(र.सा.सं.)

अर्थ-प्रथम गुरु की सेवा करने से, द्वितीय गुरु को धन देने से विद्या प्राप्त होती है और तीसरा विद्या प्राप्त करने का कारण यह है कि एक विद्या को पढ़ाकर दूसरी विद्या को पढ़ना और चौथा विद्या प्राप्त करने का उपाय कोई नहीं है।।१३७।।

# गुरु की प्रसन्नता से कार्य की सिद्धि का वर्णन

गुरौ तुष्टे शिवस्तुष्टः श्रिवे तुष्टे रसस्तथा ॥ रसे तुष्टे क्रियाः सर्वाः सिध्यन्ते नात्र संशयः ॥१३८॥

(र.सा.प.)

अर्थ-श्रीगृरुजी के प्रसन्न होने पर श्रीमहादेवजी प्रसन्न होते हैं और श्रीशिवजी के प्रसन्न होने से पारद प्रसन्न होता है और पारद के प्रसन्न होने पर समस्त क्रियायें सिद्ध होती हैं।।१३८।।

### रससहाय का लक्षण

सहायाः सोद्यमास्तत्र यथा शिष्यास्ततोऽधिकाः ॥ कुलीनाः स्वामिभक्ताश्च कर्तव्या रसकर्मणि ॥१३९॥

(ध.सं.)

अर्थ-रस कर्म की सिद्धि के लिये सहायक शिष्यों से भी अधिक उद्यम करनेवाले कुलीन और अपने स्वामी के भक्त होने चाहिये॥१३९॥

### पारदकर्म की सिद्धि के उपाय

अर्थाः सहाया निखिलं च शास्त्रं हस्तक्रिया कर्मणि कौशलं च । नित्योद्यमस्तत्परता च विद्विरेभिर्गुणैः सिध्यति सूतकेन्द्रः ॥१४०॥ (योगरत्नाकर)

अर्थ-द्रव्य, सहायक, सम्पूर्ण णास्त्रों का संग्रह, ह्स्तक्रिया, कर्म में चतुरता, नित्यप्रति उद्यम करना, पारद कर्म में लगे रहना और अग्नि इन गुणों से पारद सिद्ध होता है।।१४०।।

# पारदिसिद्धि का लक्षण

रसशास्त्राणि सर्वाणि समालोक्य यथाक्रमम् । शास्त्रं क्रमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिभाक् ॥१४१॥

(र.सा.प.)

अर्थ-यथारीति सम्पूर्ण रसणास्त्रों को देख और जिसमें रस के संस्कारों को क्रम से वर्णन किया हो, ऐसे शास्त्र को जानकर जो मनुष्य कर्म को प्रारम्भ करता है, वह सिद्ध होता है।।१४१।।

रसिसिद्धि के साधन करनेवाले अधिकारियों का वर्णन सम्यक्साधनसोद्यमा गुरुयुता राजाज्ञयालङ्कृता नानाकर्मपराङ्मुखाः रसपरा श्र्वाद्याजनैश्र्यार्थजः । मात्रायंत्रसुपाककर्मकुशलाः सर्वोषधीकोविदास्तेषा सिध्यति नान्यथा विधिबलाच्छीपारदः पारदः ॥१४२॥ (र० सा० प०)

इति श्री अग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजनप्रसादासंकित-तायां रसराजसंहिताया तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

अर्थ-श्रेष्ठ साधन और उद्यमवाले जो कि गुरु करके सहित हों, जिनको राजा की आज्ञा हुई हो, रसकर्म को छोड़ अन्य कर्मो में बहिर्मुख हों, रसकर्ममें तत्पर और मात्रा, यंत्र और परिपाक कर्मो में कुशल हों और जो मनुष्य सम्पूर्ण औषधियों के जाननेवाले हों उनके प्रारब्ध के बल से संसार के पार देनेवाला श्रीपारद सिद्ध होता है।।१४२।। इति श्रीजैसलमेरनिवासिंपडित-मनसुखदासात्मजव्यास ज्येष्ठ-मलशर्मकृतायां पारदसंहितायां हिन्दीटीकाया रसशालादिवर्णनं नाम नृतीयोऽध्यायः ॥३॥

# चतुर्थः परिभाषाध्यायः ४

### धवन्तरिभाग का वर्णन

अर्धं सिद्धरसस्य तैलघृतयोर्लेहस्य भोगोऽष्ट्रमः संसिद्धाखिललोहचूर्णविदका-दीनां तथा सप्तमः ॥ यो दीयेत भिषम्बराय गदिभिर्निर्दिश्य धन्वन्तिरं सर्वारोग्यसुखाप्तये निगदितो भागः स धन्वन्तरेः॥१॥ (र.र.स.)

अर्थ-समस्त आरोग्य और मुख की प्राप्ति के लिये धन्वन्तरि भगवान् का नाम लेकर रोगी मनुष्यों से सिद्ध रस का आधा हिस्सा तैल, घृत और लेह (चटनी) का आठवां हिस्सा सिद्ध किये हुए लोह (धातु) चूर्ण और गोलियों का सातवां हिस्सा जो वैद्यराज को दिया जाता है, उसको धन्वंतरिका भाग कहते हैं।।१।।

रुद्रभाग का वर्णन

भैषज्यक्रीतद्रव्यस्य भागोऽप्येकादशो हि यः । विणग्भ्यो गृह्यते वैद्यै रुद्रभागः स उच्यते ॥२॥ (र. र. स.)

अर्थ-वैद्य औषधि के बेचनेवाले (अत्तार) लोगों से विकी हुई दवाइयों के धन का जो ग्यारहवां भाग लेते हैं, उसको म्द्रभाग कहते हैं॥२॥

### भावनाविधि

विवादिवातपे शुष्कं रात्रौरात्रौ निवासयेत् । शुष्कं चूर्णीकृतं द्रव्यं सप्ताहं भावनाविधौ ॥३॥ द्रवेण यावता द्रव्यमेकीभूयार्द्रतां व्रजेत् । द्रवप्रमाणं निर्विष्टं भिषिग्भर्भावनाविधौ ॥४॥ भाव्यद्रव्यसमं क्वायं क्वथ्यादष्टगुणं जलम् । अष्टांशशेषितः क्वाथो भाव्या तेनैव भावना ॥५॥ (भैषज्यरत्नावली)

अर्थ-सूखे हुए द्रव्य को पतले द्रव में घोटकर दिन में तो घूप में सुखावे और रात को ओस में रक्खे, सुखाकर उस द्रव्य का चूर्ण करे, इसी प्रकार सात दिन करे, इसको भावना कहते हैं। सूखा पदार्थ जितने पतले पदार्थ से मिलकर गीला हो, वैद्यलोगों ने भावना देने की विधि में उतना ही पतला पदार्थ मिलाना कहा है, जहां क्वाथ से भावना देनी हो, वहां जिसको भावना दीजिये, उस द्रव्य के समान क्वाथ करने की वस्त् लेकर अठगुने पानी में औटावे, जब आठवां हिस्सा बाकी रहे तब क्वाथ होता है उससे भावना देने योग्य पदार्थ को भावना देनी चाहिये।।३-५।।

# हिंगुलाकृष्टपारद का लक्षण

विद्याधराख्ययंत्रस्थादाईकद्रावमर्दनात् । समाकृष्टो रसो योऽसौ हिंगुलाकृष्ट उच्यते ॥६॥

(T.T.H.)

अर्थ–हिंगुल (शिंग्रफ) को अदरख के रस में घोट कर विद्याधर यत्र से जो पारद निकाला जाता है, उसको हिंगुलाष्टक पारद कहते हैं।।६।।

#### कज्जली का लक्षण

धातुभिर्गधकाद्यैश्च निर्द्रवैर्मर्दितो रसः । सुश्लक्ष्णः कज्जलाभोऽसौ कज्जली सा स्मृता बुधैः ।।७।।

(र.र.सा.)

(T.T.H.)

अर्थ-जिसमें कि गीलापन न हो, ऐसे गंधक आदि धातुओं के साथ घोटा हुआ जो पारद अत्यन्त चिकना कज्जल के समान हो, उसको कज्जली कहते हैं॥७॥

रसपंक का लक्षण

सद्रवा मर्दिता सैव रसपंक इति स्मृतः ॥८॥

अर्थ–कज्जली को पतले पदार्थों के माथ घोटने से रसपंकसंजा होती है।।८।।

#### पिष्टी का लक्षण

अर्काशतुल्याद्रसतोऽथ गंधान्निष्कार्धतुल्याचृटिशेभा खल्वे । अर्कातपे तीवतरे विमर्छात्पिष्टी भवेत् सा नवनीतरूपा ॥९॥ (र.र.स.)

अर्थ-पारद से बारहवे हिस्से की बराबर या दो माणे गंधक से खरल में पारद को गेरकर तेज धास में घोटता जावे तो मक्खन के समान पिष्टी होती है।।९।।

#### पिष्टी का लक्षण

स्रत्वे विमर्च गंधेन दुग्धेन सह पारदम् । पेषणात्पिष्टतां याति सा पिष्टीति मता परैः ॥१०॥

(T.T.H.)

अर्थ-खरल में पारद को गंधक के साथ मर्दन कर फिर दूध के साथ घोटने से पारद चिकनाई को प्राप्त होता है। मनुष्य उसको पिष्टी कहते हैं।।१०।।

### पातनपिष्टी का लक्षण

चतुर्थाशसुवर्णेन रसेन घृष्टिपष्टिका । भवेत्पातनिपष्टी सा रसस्योत्तमसिद्धिदा ॥११॥

(T.T.H.)

अर्थ-चतुर्थाण (चौथाई) सुवर्ण के साथ पारद को मर्दन करने से जो पारद की पिष्टी होती है, उसको पारद की उत्तम सिद्धि देनेवाली पातनपिष्टी कहते हैं॥११॥

नष्टिपष्टी का लक्षण।

स्वरूपस्य विनाशेन पिष्टत्वाद्वंधनं हि तत् । विद्विद्भूतिर्जितः सूतो नष्टपिष्टि स उच्यते ॥१२॥

( T.T. H .- T. HI . T. )

अर्थ-वैद्यों से जोता हुआ अर्थात् प्रत्येक कार्य में लाने योग्य बनाया हुआ अन्य पदार्थों के साथ घोटने से अपने रूप से अत्यन्त नाश के कारण वधनावस्था में स्थित जो पारद है वह नष्टिपिष्टी कहाता है॥१२॥

## अन्यच्च

स्वरूपस्य विनाशेन पिष्टत्वापादनं रसे । विषाग्निवर्जितस्यापि नष्टपिष्टः स उच्यते ॥१३॥

(टो.नं.र.रा.प.)

अर्थ-अपने रूप के नाण द्वारा विष और अग्नि के योग से रहित पारद का जो सूक्ष्म चूर्ण करता है, वह नष्टिपिष्ट कहता है।।१३।।

### उमायोनि का लक्षण

गंधकेन समं सूतमूर्ध्वमायसपात्रके ॥ सजले पातितः सूत उमायोनिरिति स्मृतः ॥१४॥

(टो.नं.)

अर्थ-समभाग गंधक और पारे की कज्जली बनाकर नीचे के पात्र में रक्षे ऊपर जलसहित लोहे के पात्र में जो पारद उड़ाया जाता है वह उम. गोनि कहलाता है।।१४।।

#### बिड का लक्षण

क्षारैरम्लैश्च गंधाद्यैमूत्रैश्च पटुभिस्तया ॥ रसग्रासस्य जीर्णार्यं तद्विडं परिकीर्तितम् ॥१५॥

(र.र.स.)

अर्थ-पारे में ग्रास दी हुई अर्थात् खिलाई हुई चीजों के जीर्ण (हजम) करने के लिये क्षार, अम्लद्रव्य, (खट्टी चीजें) गंधक आदि पदार्थ, मूत्र (गोमूत्रादि) और लवणों से जो पदार्थ बनाया जाता है, उसको बिड कहते हैं॥१५॥

१-पादनं हि॰ इत्यपि । २-जितसूतोसौ न॰ इत्यपि । ३-हि यत् इत्यपि ।

चूर्णाभ्रं शालिसंयुक्तं वस्त्रबद्धं हि कांजिके ॥ निर्यातं मर्दनाद्वस्राद्धान्याभ्रमिति कथ्यते ॥१६॥

(र.र.स.)

अर्थ-शुद्ध किये हुए अश्रक का इमामदस्ते में भली प्रकार चूर्ण कर और धान के साथ मिलाकर उसको उत्तम वस्त्र (टाट या कम्बल) में बांधकर कांजी में रखे फिर कांजी में मर्दन करने से जो अश्रक बाहर निकलता है, उसको धान्याश्र कहते हैं।।१६।।

सत्त्व का लक्षण

काराम्लद्रावकैर्युक्तं ध्मातमाकरकोष्ठके । यस्ततो निर्गतः सारः सत्त्वमित्यभिधीयते ॥१७॥

(र.र.स.)

अर्थ-जिसका सत्व निकालना हो, उसको क्षार, अम्ल, (खट्टे पदार्थ) और द्रावक अर्थात् गलाने योग्य पदार्थों के साथ मिला टिकिया बनाकर कोष्ठक (कोठी) नाम के यंत्र में रखकर धोंकने से जो सार निकलता है, उसको सत्व कहते हैं।।१७।।

सत्त्व का अर्थ

अभ्रादिसर्वधातूनां भवेदौषधयोगतः । ध्मातश्च निर्गतः सारः सत्त्व इत्यभिधीयते ।।१८।।

(टो नं.)

अर्थ-औषिधयों के योग से अधिक अभ्रक आदि समस्त धातुओं को धोककर जो सार निकाला जाता है, उसको सत्त्व कहते हैं॥१८॥

द्रुति का लक्षण

निर्लेपत्वं द्रुतत्वं च तेजस्त्वं लघुता तथा ॥ असंयोगश्च सूतेन पंचधा द्रुतिलक्षणम् ॥१९॥

(र.र.स.)

अर्थ-जिसका किसी द्रव्य पर लेप न हो सके और पतलापन हो, चमक हो, हलकापन हो, पारद के साथ भी नहीं मिलता हो, ये पांचो द्रुति के लक्षण हैं।।१९।।

अन्यच्च

औषधाध्मानयोगेन लोहधात्वादिकं तथा । संतिष्ठते द्रवाकारं सा द्रुतिः परिकोर्तिता ॥२०॥

(र.र.स.)

अर्थ-औषधि और अग्नि के संयोग के बिना जिस प्रकार के पतले पदार्थ का आकार होता है, उसी प्रकार से जब धातु आदि ठहरने लगे तब उसको द्वृति कहते हैं।।२०।।

बीजलक्षण

शुद्धं स्वर्णं च रूप्यं च बीजिमत्यभिधीयते ॥२१॥

(T.T.H.)

अर्थ-जब कि सुवर्ण और चांदी अत्यन्त शुद्ध होते हैं, तब उनकी बीज संज्ञा होती है।।२१।।

वारितर का लक्षण

मृतं तरित यत्तोये लोहं वारितरं हि तत् ।।२२।।

(र.र.स.)

अर्थ-शास्त्र की प्रक्रिया से भस्म किया हुआ जो लोह (धातु) जल पर तरने लगता है, उसको वारितर कहते हैं।।२२।।

ऊनम का लक्षण

तस्योपरि गुरुद्रव्यं धान्यं चोपनयेद्ध्रुवम् ॥ हंसवत्तीर्य्यते वारिण्यूनमं परिकीर्तितम् ॥२३॥

(T.T.H.)

अर्थ-जल के भरे हुए कटोरे में सिद्ध किये हुए लोहभस्म (धातुभस्म) को बुरक उसके ऊपर गुरुद्रव्य (अर्थात् बृहत् परिमाण से लेकर सूक्ष्म परिमाण तक जिसकी जल में डूबने की शक्ति ठीक वैसी ही बनी हुई हो) उसके सूक्ष्म टुकड़े अथवा जौ, गेहूं आदि धान्य छोड़ दो तो वह भस्म इन पदार्थों को अपने ऊपर धारण कर हंस के समान तैरने लगता है, तब उसको ऊनम कहते हैं॥२३॥

रेखापूर्ण का लक्षण

अंगुष्ठतर्जनीघृष्टं यत्तद्रेखांतरे विशेत् ॥ मृतलोहं तदुद्दिष्टं रेखापूर्णाऽभिधानतः ॥२४॥

(र.र.स.)

अर्थ-जो धातु की भस्म अँगूठा और तर्जनी (अंगूठे के पास की उँगली) से घिसी हुई अँगूठे और उँगली की रेखाओं में भर जाय, उस भस्म को रेखापूर्ण नाम से कहते हैं॥२४॥

अपुनर्भव का लक्षण

गुडगुञ्जासुखस्पर्शमध्वाज्यैः सह योजितम् । नाऽऽयाति प्रकृतिं ध्मानादपुनर्भव उच्यते ॥२५॥

(र.र.स.)

अर्थ-जिस धातु की भस्म हो गई हो उसको गुड़, चौंटली, सुहागा, शहद और घृत इनके साथ मिलाकर अग्नि में धोंकने से अपनी असली दशा को नहीं प्राप्त हो अर्थात् सोने की भस्म का सोना चांदी की चांदी नहीं बने तब उसको अपुनर्भव कहते हैं॥२५॥

अन्यच्च

रौप्येण सह संयुक्तं ध्मातं रौप्येण चेल्लगेत् । तदा निरुत्थमित्युक्तं लोहं तदपुनर्भवम् ॥२६॥

(र.र.स.)

अर्थ-लोह (धातु) भस्म को चांदी के साथ मिला कर घरिया में रख अग्नि के ऊपर धोंकने से जो यह भस्म चांदी के साथ गल जावे तो उस अपुनर्भव लोह को निरुद्ध कहते हैं॥२६॥

उत्थापन का लक्षण

मृतस्य पुनरुद्भूतिः संप्रोक्तोत्थापनाख्या ।।२७।।

(र. र. स.)

अर्थ-भस्म किये हुए लोहादि धातुओं को पूर्वोक्त गुडादि द्रव्यों के साथ मिलाकर अग्नि में धोंकने से फिर अपने अपने रूप को धारण करने लगे अर्थात् चांदी की भस्म की, फिर चांदी बन जाय उसको उत्थापन कहते हैं॥२७॥

कृष्टीलक्षण

रूप्यं वा जातरूपं वा रसगंधादिभिर्हतम् । समुत्थितं च बहुशः सा कृष्टी हेमतारयोः ।।२८।। कृष्टीं क्षिपेत्सुवर्णान्तर्न वर्णो हीयते तया । स्वर्णकृष्टचा कृतं बीजं रसस्य परिरंजनम् ।।२९॥ (र.र.स.)

अर्थ-पारा, गंधक आदि धातुओं से भस्म की हुई चांदी अथवा सुवर्ण को

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

बार बार पूर्वोक्त गुड़, गुंजादि, द्रव्यो से उत्थापन कर फिर भस्म करे, उसको हेमकृष्टी तथा ताराकृष्टी कहते हैं।। अग्नि में डाल कर गलाये हुए सुवर्ण में उस कृष्टी को डालै और उसके डालने से सुवर्ण का रग नहीं बिगड़े अर्थात् पूर्ववत् बना रहे तो वह स्वर्णकृष्टी का उत्तम लक्षण है; उस स्वर्णकृष्टि से बना हुआ बीज पारद का रंजन (रंगना) करता है।।२९॥

## सिद्ध युल्बनाग का लक्षण

माक्षिकेण हतं ताम्रं दशवारं समुत्थितम् । तद्वद्विशुद्धं नागं हि द्वितयं तच्चतुष्यलम् ॥३०॥ नीलांजनहतं भूयः सप्तवारं समुत्थितम् । इति संसिद्धमेतद्वि शुल्बनागं प्रकीर्त्यते ॥३१॥ (र.र.स.)

अर्थ-सोना मक्खी के साथ तांबे को भस्म करे फिर पूर्वोक्त गुडादि द्रव्यों के साथ उत्थापन करे। इस प्रकार दणवार भस्म और उत्थापन करे। इसी प्रकार शुद्ध किया हुआ नाग (सीसा) ये दोनों चार पल अर्थात् दो पल तांबा और दो पल सीसा इन दोनों को नीलांजन यानी तूतियां के साथ भस्म करने फिर गुड़ादि द्रव्यों में मिला कर उत्थापन करे। इस प्रकार सात बार भस्म और उत्थापन करने से शुल्बनाग कहाता है।।३०।।३१।।

### शुल्बनाग का गुण

साधितस्तेन सूतेन्द्रो वदने विधृतो नृणाम् । निहन्ति मासमात्रेण मेहव्यूहमशेषतः ।।३२।। पथ्याशनस्य वर्षेण पत्तितं विनिमः सह । गृध्रदृष्टिलसत्पृष्टिः सर्वारोग्यसमन्वितः ।।३३।। (र.र.स.)

अर्थ-इस शुल्बनाग से सिद्ध किया हुआ पारद केवल एक मास पर्यन्त मुस में रखने से मनुष्यों के अनेक प्रमेहों को नाश करता है; अपने शरीर को हित देनेवाले पदार्थों के सेवन करनेवाला मनुष्य यदि एक वर्ष पर्य्यन्त इस सिद्ध पारद का सेवन करे तो बली (त्वचा का सुकड़ना) और पिलत (श्वेतकेश) को नाश करता है और उसकी गीध के तुत्य दृष्टि दीप्यमान कान्ति और सम्पूर्ण आरोग्य से संयुक्त होता है।।३२।।३३।।

#### वरनाग का लक्षण

तीक्ष्णं नीलांजनोपेतं ध्मातं हि बहुशो दृढम । मृदु कृष्णं द्वतद्मावं वरनागं तदुच्यते ॥३४॥

(र.र.स.)

अर्थ–कान्त लोहे को तूतिया के साथ मिलाकर तेज अग्नि से बार–बार धोंकते धोंकते जब वह कान्त लोहा का माल कृष्ण वर्णवाला और शीघ्र गलनेवाला हो जावे तब उसको वरनाग कहते हैं।।३४।।

#### चपल का लक्षण

त्रिंशत्पलिमतं नागं भानुदुग्धेन मर्दितम् । विमर्द्य पुटयेत्तावद्यावरूर्वावशे— षितम् ॥३५॥ न तत्पुटसहस्रेण क्षयमायाति सर्वथा ॥ चपलोयं समादिष्टो वार्तिकैर्नागसंभवः ॥३६॥ इत्यं हि चपलः कार्यो वंगस्यापि न संशयः । तत्स्पृष्टहस्तसंस्पृष्टः केवलो वध्यते रसः ॥३७॥ स रसो धातुवादेषु शस्यते न रसायने । अयं हि खर्वणाख्येन लोकनायेन कीर्तितः ॥३८॥

(**र.र.**स.)

अर्थ—तीस पल सीसे को अर्क (आक) के दूध से घोटे और घोटकर तब तक पुट देता जावे कि जब तक एक तोला शेष रहे—शेष रहे एक तोले सीसे को चाहे हजार पुट क्यों न दिये जायें तो भी नष्ट नहीं होता है। बस इसी को वार्तिककारों ने नाग से पैदा हुआ चपल कहा है। इसी प्रकार वंग (रांगा) का भी चपल बनाना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है; केवल चपल के छुए हाथ से पारद को स्पर्श किया जाये तो पारद बद्ध होता है परन्तु वह पारद धातुवाद में अर्थीत् सोना चांदी बनाने में उपयोगी है, रसायन में नही है, इस चपल की विधि को खर्वण नाम महात्मा ने वर्णन किया है।।३५—३८।।

### धौताख्यरज का लक्षण

मुभुजंगशकृत्तोयैः प्रक्षात्यापहृतं रजः । कृष्णवर्णं हि तत्प्रोक्तं धौताख्यं रसवादिभिः ॥३९॥

(र.र.स.)

अर्थ-केंचुओं का मल (केंचुओं की गुदा से निकली हुई मिट्टी) को जल से धोकर रेत निकाले, उस श्याम वर्णवाले रेत को धौतास्य रज कहते हैं।।३९।।

#### धौत का लक्षण

विष्ठां भूनासंभूतां प्रक्षाल्य बहुभिर्जलैः । समाहृत्य रजः कृत्स्रं धौतमित्यभिधीयते ॥४०॥

(टो० नं०)

अर्थ-केंचुओं की विष्ठा को जल से अनेक बार धोकर काले रेत को निकाल कर रक्से उसको धौत कहते हैं॥४०॥

### घोषाकृष्ट का लक्षण

स्वल्पतालयुतं ताम्रं वंकनालेन ताडितम् । मुक्तरंगं हि तत्ताम्रं घोषाकृष्टमुबाहृतम् ।४१॥

(र.र.स.)

अर्थ-तांबे में थोड़ी सी हरताल डालकर तब तक वंकनाल से धोंकता जावे जब तक कि रंग नष्ट होकर केवल ताम्रमात्र ही शेष रहे उसको घोषाकृष्ट कहते हैं।।४१।।

## हेमरक्ती का लक्षण

ताम्नं तीक्ष्णसमायुक्तं दुतं निक्षिप्य मूरिशः । स गंधलकुचंद्रावे निर्गतं वरलोहकम् ॥ तेन रक्तीकृतं स्वर्णं हेमरक्तीत्युवाहृतम् ॥४२॥

(T. T. H.)

अर्थ-तांबे में कांतिसार लोहा मिलाकर और अग्नि में डालकर गंधक और लकुच (बड़हर) रस में बार बार बुझा कर निकाले वह वरनाग कहाता है। उस वरनाग से लाल किया हुआ जो स्वर्ण वह हेमरक्ती कहाता है।।४२।।

निक्षिप्ता सां द्रुते स्वर्णे वर्णोत्कर्षविधायिनी । तारस्य रंजनी चापि बीजरागविधायिनी ॥४३॥ एवमेव प्रकर्तव्या ताररक्ती मनोहरा । रंजनी खलु रूप्यस्य बीजानामपि रंजनी ॥४४॥

(र. रं. स.)

अर्थ-गलाये हुए स्वर्ण में छोड़ी हुई यह हेमरक्ती स्वर्ण का उत्तम रंग बनाती है। चांदी तथा अन्य बीजों को रंगने वाली है, इसी प्रकार सुन्दर ताररक्ती भी बनानी चाहिये क्योंकि वह चांदी तथा अन्य बीजों को भी रंगती है।।४३।।४४।।

### चन्द्रार्क का लक्षण

भागाः षोडश तारस्य तथा द्वादश भास्वतः । एकत्राऽऽवर्तितास्तेन चन्द्रार्कमिति कथ्यते ॥४५॥

(T. T. H.)

अर्थ-चांदीं सोलह भाग और ताबा बारह भाग इन दोनो को मिलाकर मूषा (घरिया) यंत्र में रख अग्नि में घोंकने सें जब गलकर चक्कर खाने लगे तब उसको अग्नि से बाहर निकाल ले। बस इसी को चन्द्रार्क कहते हैं।।४५।।

#### चन्द्रानल का लक्षण

मृतेन वा बद्धरसेन चान्यल्लोहेन वा साधितमन्यलोहम्। सित च पीतत्वमुपागत तद्दल हि चन्द्रानलतः प्रसिद्धम्।।४६।।

(र. र. स.)

अर्थ-मृत पारद अथवा बद्ध पारद या अन्य किसी लोहे (धातु) से सिद्ध किया हुआ लोह (धातु) सफेदी या पीली रंगत को प्राप्त होता है, तब उस पत्र को चन्द्रानल कहते हैं।।४६।।

### पिंजरी का लक्षण

लोहं लोहान्तरे क्षिप्तं ध्मातं निर्वापितं द्रवे ॥ पांडुपीतप्रभं जातं पिंजरीत्यभिधीयते ॥४७॥

(र. र. स.)

अर्थ-मर्दन (घोटना) या अग्नि में धोंक कर गलाने से जो दो द्रव्यों का मेल होता है उसको द्वदंन (द्वंद्वान दोनों का) अनिति (जिवाता है) कहते हैं।।४८।।

### द्वंदान का लक्षण

द्रव्ययोर्मर्दनाध्मानाद् द्वंदानं परिकीर्तितम् ॥४८॥

(र. र. स.)

अर्थ-मर्दन (घोटना) या अग्नि में घोंक कर गलाने से जो दो द्रव्यों का मेल होता है उसको ढदन (ढढ़ान दोनों का) अनिति (जिवाता है) कहते हैं॥४८॥

#### ढालन का लक्षण

द्रुतद्रव्यस्य निक्षेपो द्रवे तड्ढालनं मतम् ॥४९॥

(र.र.स.)

अर्थ-अग्नि में गलाये हुए द्रव्य का किसी चीज पर ढाल कर यंत्र बनाना हो उसको ढालन कहते हैं।।४९।।

## निर्वापण का लक्षण

साध्यलोहेऽन्यलोहं चेत्प्रक्षिप्तं वंकनालतः । निर्वापणं तु तत्प्रोक्तं वैद्यैर्निवाहणं खलु ॥५०॥ क्षिपेन्निर्वापणं द्रव्यं निर्वाह्यं समभागिकम् । आवाह्यं वापनीये च भागे दृष्टे च दृष्टवत् ॥५१॥ (र. र. स.)

अर्थ-साधन करने योग्य लोह में संस्कृत किये हुए लोह को डालकर अग्नि में वंक नाल से धोंक कर गलावे उसको निर्वापण कहते हैं॥५०॥५१॥

### बीज का लक्षण

निर्वापणविशेषेण तत्तद्वर्णं भवेद्यदा । मृदुलं चित्रसंस्कारं तद्वीजिमिति कय्यते ॥५२॥

(र. र. स.)

अर्थ-धातुओं का मुस्य निविषण कर्म द्वारा जो जो वर्ण उत्पन्न होना कहा है वही वर्ण जब लोहादि धातुओं में उत्पन्न हो और कोमलता या मनोहरता हो जावे तब उसको बीज कहते हैं।।५२।।

#### उत्तरण का लक्षण

इदमेव विनिर्दिष्टं वैद्यैरुत्तरणं खलु ॥५३॥

(र. र. स.)

ताड़न का लक्षण

संमुष्टलोहयोरेकलोहस्य परिनाशनम् । प्रध्माय वंकनालेन तत्ताडनमुदाहृतम् ॥५४॥

( र. र. स.)

अर्थ-मिले हुंए दो धातुओं में से किसी एक धातु को वंकनाल से घोंक कर जो नाण करना है उसको ताडन कहते हैं।।५४।।

#### भंजनी का लक्षण

भागाद्द्रव्याधिकक्षेपमनुवर्णसुवर्णके । द्रवैर्वा वर्णिकाह्नासो भञ्जनी वादिभिर्मता ॥५५॥

अर्थ-उत्तम वर्ण बनाने योग्य सुवर्ण में जब अधिक भाग से हेमक्रुष्टी डाली जाती है तब द्रव पदार्थों से उसके वर्ण का जो ह्रास (विनाश) किया जाता है उसको भंजनी कहते हैं॥५५॥

### चुल्लका का लक्षण

पतङ्गीकल्कतो जाता लोहे तारे च हेमता । दिनानि कतिचित्स्थित्वा यात्यसौ चुल्लुका मता ॥५६॥

(र. र. स.)

अर्थ-(पतंगी) रतन जोत के कल्क से लोह तथा चांदी में जो सुवर्णपना मालूम देने लगता है, यह कुछ दिन बीतने पर चला जाता है, बस यही चुल्लका कहलाती है।।५६।।

#### आवाप प्रतीवाप का लक्षण

द्रुते द्रव्यान्तरक्षेपो लोहाद्यैः क्रियते हि यः । स आवापः प्रतीवापस्तदेवाच्छादनं मतम् ॥५७॥

(र.र.स.)

अर्थ-अग्नि योग से गले हुए धातु में जो अन्य धातु डाला जाता है, उसको आवाप प्रतीवाप और आच्छादन कहते हैं।।५७।।

#### अभिषेक का लक्षण

द्रुते विह्नस्थिते लोहे विरम्याष्टिनिमेषकम् । सलिलस्य परिक्षेपः सोऽभिषेक इति स्मृतः ॥५८॥

(र. र. स.)

अर्थ-अग्नि में रक्खा हुआ लोह (धातु) जब गल जाता है तब उसको दो तथा चार पल तक अग्नि पर ही रख कर जो जल छिड़का जाता है उसको अभिषेक कहते हैं॥५८॥

#### अन्यच्च

विह्नतापितलोहानामौषधीभिः मुसाधिते । सलिले तु परिक्षेपः सोमिषेक इति स्मृतः ॥५९॥

(टो० नं०)

अर्थ-अग्नि में तपाये हुए धातुओं को औषधियों से सिद्ध किये हुए जल में बुझाने को अभिषेक कहते हैं॥५९॥

#### निर्वाप का लक्षण

तप्तस्याप्सु विनिक्षेपो निर्वापः स्तपनं च तत् । प्रतीवापादिकं कार्यं दुते लोहे सुनिर्मले ॥६०॥

(र. र. स.)

अर्थ-निर्वाप उसको कहते हैं जो तपा तपाकर जल में बुझाया जावे और उसी को स्तपन भी कहते हैं और निर्मल गलाये हुए लोहे में प्रतीवापादि कर्म

अर्थ-वैद्य लोगों ने इसी को उत्तरण भी कहा है।।५३।।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

करना चाहिये॥६०॥

प्रतीवापादि का अर्थ रसार्णव में

आवर्तिते तु लौहादौ प्रतीवापं प्रचक्ष्महे । प्रतीवापो निषेकश्च अभिषेकस्तयैव च ॥६१॥ प्रतीवापः पुरा योज्यो निषेकस्तदनंतरम् । क्षालनं तु प्रतीवापो निषेकं मज्जनं विदुः ॥६२॥ अभिषेकं तदिच्छंति स्तपनं क्रियते तु यः । उष्णेनैव हि कांक्षति न शीतेन कदाचन ॥६३॥

(टो० न०)

अर्थ-गलकर चक्कर खाते हुए धातुओं में जो बीज का प्रक्षेप (डालना) करत हैं, उसको प्रतीवाप कहते हैं, प्रतीवाप, निषेक और अभिषेक ये तीन क्रियाएं हैं। प्रतीवाप को प्रथम करना चाहिये, उसके पीछे निषेक कर्म तवनंतर अभिषेक करना चाहिये। आलन को प्रतीवाप और निषेक को मज्जन (निर्वाप) कहते हैं; जो वैद्य स्तपन कर्म को करता है, वही अभिषेक कर्म को भी करना चाहता है। इन कर्मों को उष्ण पदार्थ से ही करना चाहते हैं। शीतल (ठंडे) पदार्थ से नहीं।।६१-६३।।

उद्घाटन का लक्षण

सिद्धद्रव्यस्य सूतेन कालुष्यादिनिवारणम् । प्रकाशनं च वर्णस्य तदुद्धाटनमीरितम् ॥६४॥

(र. र. स.)

अर्थ-सिद्ध किये द्रव्य की मिलनता को पारद से दूर करना और उत्तम वर्ण का प्रकाश करना हो, उसी को उद्घाटन कहते हैं।।६४।।

शुद्धावर्त का लक्षण

यदा हुताशो दीप्तार्चिः शुक्लोत्थानसमन्वितः । शुद्धावर्तस्तदा ज्ञेयः स कालः सत्विनर्गमे ॥६५॥

(र.र.स.)

अर्थ-जब अग्नि तेजशिखावाला सफेद लुक्के जिसमें निकलती हों तब शुद्धावर्त (असली ताउ) जानना और वहीं काल सत्त्व के निकलने का है; अर्थात् जब अग्नि में से सफेद झलझलाती हुई लुक्के निकलें तब समझ लेना चाहिये कि सत्त्व निकल गया।।६५।।

बीजावर्त का लक्षण

द्राज्यद्रव्यनिभा ज्वाला दृत्र्यते धमने यदा । द्रावस्योन्मुखता सेयं बीजावर्तः स उच्यते ।।६६।।

(र. र. स.)

अर्थ-अग्नि के धोंकने के समय जिस द्रव्य को गलाना हो, उस द्रव्य के समान ज्वाला निकलने लगे तब समझ लेना कि यह ज्वाला गलानेवाली हुई है, बस इसी को बीजावर्त कहते हैं।। ६।।

स्वांगशीतल का लक्षण

विद्वस्थमेव शीतं यत्तदुक्तं स्वांगशीतलम् ॥६७॥

(र. र. स.)

अर्थ-अग्नि के भीतर रखा हुआ अपने आप शीतल हो जाय तब उसको स्वांगशीतल कहते हैं।।६७।।

बहिःशीतल का लक्षण

अग्नेराकृष्य शीतं यत्तद्वहिःशीतमीरितम् ॥६८॥

(र. र. स.)

अर्थ-किसी पदार्थ को अग्नि में संतप्त कर फिर बाहर निकाल कर ठंडा

करने को बहि:शीतल कहते हैं।।६८॥

स्वेदन का लक्षण

क्षाराम्लेरीषधैः सार्धं भांडं रुद्ध्वाऽतियत्नतः । भूमौ निखन्यते यत्नात्स्वेदनं संप्रकीर्तितम् ॥६९॥

(र. र. स.)

अर्थ-क्षार तथा अम्ल वर्गोक्त औषधियों के साथ पारद को एक मजबूत वासन में रखकर जो पृथ्वी में गाड देता है, उसको स्वेदन कहते हैं।।६९।।

संन्यास का लक्षण

रसस्यौषधयुक्तस्य भांडरुद्धस्य यत्नतः । मंदाग्नियुतचुल्त्यंतः क्षेपः संन्यास उच्यते ॥७०॥

अर्थ-औषधियों से मिले हुए और यत्नपूर्वक दृढ बासन में भरे हुए पारे का उस चूल्हे पर रखना जिसमें मंदाग्नि दी जाती हो उसको सन्यास कहते है।।७०॥

स्वेदसंन्यास का फल

द्वावेतौ स्वेदसंन्यासौ रसराजस्य निश्चितम् । गुणप्रभावजनकौ शीघ्रव्याप्ति-करौ तथा ।।७१।।

(र. र. स.)

अर्थ-पारद के खेदन और संन्यास ये दोनों कर्म निश्चय में पारद के गुण और प्रभाव को पैदा करनेवाले और शीघ्र व्याप्त. (अन्यवस्तु में फैलना) करनेवाले होते हैं।।७१।।

कालिनी का लक्षण और गुण

कुंचिताग्रास्तु ये केशा या श्यामा पद्मलोचना । विस्तीर्णं जघनं यस्याः संकीर्णं हृदयं भवेत् ।।७२।। कृष्णपक्षे भवेद्यस्या युवत्याः पुष्पदर्शनम् । कालिनी सा समाख्याता उत्तमा च रसायने ।।७३।। आलिंगने स्पर्शने च मैयुनालापयोरिप सर्वरोगिविनिर्मुक्तो वलीपिलतवर्जितः ।।७४।।

(रसार्णवात्, टो० नं०)

अर्थ-जिस ब्यामा स्त्री के अगाड़ी के केश मुकड़े हुए हों, कमल सदृश नेत्र हों जिसका जघन (जांघ) लंबा चौड़ा हो और जिसका हृदय मुकड़ा हो और जिसको कृष्णपक्ष में पुष्पदर्शन (मासिकधर्म) हो उसको कलिनी कहते हैं, वह रसायन कर्म में उत्तम है, उसके आलिंगन (चिपटाने) और स्पर्शन (छूने) में तथा मैथुन और आलाप (बातचीत) करने में जो आसक्त हो वह समस्त रोगों से छूटकर वलीपलित से रहित होता है।।७२-७४।।

तस्कियापुट लक्षण (उर्दू)

तिस्कया जिसको पुट आफताबी (भावना) कहते हैं। यह है कि दबाको इस कदर शीरा अर्क से भिगोवे कि अजजाइ (पदार्थ) अच्छी तरह तर हो जावे और उसको धूप में सहक करते करते मुखावे फिर अर्क डालकर सहक करना शुरू करे, यहां तक कि दो प्रहर दिन तक अर्क डाल कर खरल करता रहै और दो प्रहर के बाद धूप में शाम तक रहने देवे कि जिसमें तिपशआफ्ताब से रतबत दबाई की बिल्कुल सूख जावे (अकलीमियां २४)

छलबेध की क्रिया वा लक्षण (उर्दू) मुलगमा को छलबंध करना कहते हैं। उसका तरीका यह है कि किसी जश्तमस्लत जैसे सुर्व या जश्त वगैरह को पिघला दे और जब जमने के करीब हो तब पारा उसमें डाल दे, स्वाह पारे को पानी के अन्दर छोटे मुंह के बंद वर्तन में रक्खे और जगद जिसका मुलगमा पारे से करना मंजूर है, गुज करने पारे में छोड़ दे और वर्तन का मुँह उसी वक्त बंद कर दे। इससे जश्त मजकूर का (चूरा) काबिल सहक के

हो जायेगा। इसे तकलीसहुक्मा भी कहते हैं। दवा इससे कुब्ता नहीं होती। पीसने के लायक हो जाती है और यही गरज छलबंध से है।

(अकलीमियां ८२)

अयार के मुतल्लिक | बान (बा) वर्ण के अर्थ | वा एतबार खरे या सोटे होने के हुकमाड हिन्द ने अबार—सोने के बारह हिस्से.फर्ज किये हैं, बारहे अयार का सोना कुन्दन या बड़ और कामिलुल अयार कहाता है, इससे कर्म दर्जे का खराब रंग का और निकम्मा समझा जाता है

(अकलीमियां २५)

### संधान का लक्षण

द्रवेषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत्सन्धितं भवेत् । आसवारिष्टभेदैस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम् ॥७५॥

(आयुर्वेदवि०)

अर्थ-पतले पदार्थ में चिरकाल तक ठहरने योग्य जो पदार्थ मिला हुआ होता है, औषधि के योग्य उस पदार्थ को आसव, अरिष्ट कहते हैं॥७५॥

# तुषाम्बु लक्षण ।

तुषाम्बु संधितं ज्ञेयमामैर्विदलितैर्यवैः ।।७६।।

। (आ. वे. वि.)

अर्थ-कच्चे और दले हुए यवों का जो सिरका बनता है, उसको तुषाम्बु कांजी कहते है।।७६।।

### काञ्जिका का लक्षण

संधितं धान्यमण्डादि काञ्जिकं कथ्यते जनैः ॥७७॥

(आ० वे० वि०)

अर्थ-सड़ाये हुए धान्य (अन्न) और मंड (मांड) आदिको मनुष्य कांजी कहते है।।७७॥

#### आरनाल का लक्षण

आरनालं तु गोधूमैरामैः स्यान्निस्तुषीकृतैः ॥७८॥

(आ. वे. वि.)

तुषरहित किये हुए कच्चे गेहुओं से जो सिरका बनाया गया है, उसीको आरनाल कहते है।।७८।।

### शुक्त का लक्षण

कंदमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च । यत्र द्रवेऽभिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥७९॥

(आ. वे. वि.)

[अभिषूयन्ते द्रवेणाप्लाव्य सन्धीयन्ते ]

अर्थ-जिस पदार्थ में कंद, मूल, फल, तेल और नोंन इनको पानी में डालकर सडाये जाते है, उसको शुक्त कहते है।।७९।।

भवेत्पठितवारोयमध्यायो रसवादिनाम् । रसकर्मणि कुर्वाणो न स मुह्यति कुत्रचित् ॥८०॥

(र. र. स.)

इति श्री अग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनु बाबूनिरंजनप्रसाद संकलितायां रसराजसंहितायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

अर्थ-जो रसायन बनानेवाला वैद्य इस परिभाषा अध्याय को प्रतिदिन पढ़ता है, वह रसकर्म को करता हुआ कभी मोह को नहीं प्राप्त होता।।८०।। इति जैसलमेरनिवासिपंडित मनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमलशर्मकृतायां रसराजसेहिता हिन्दीटीकायां रसोत्पत्तिमाहात्म्या-दिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

# पंचमोऽध्यायः ५

## अथ मागधमानपरिभाषा

न मानेन विना युक्तिर्द्रव्याणां जायते क्वचित् । अतः प्रयोकार्यार्थे मानमत्रोच्यते मया ॥१॥

(भावप्रकाश)

अर्थ-मान अर्थात् तोल के बिना कहीं भी द्रव्यों की युक्ति ठोन नहीं होती है। इस वास्ते प्रयोगकार्य के अर्थ भाविमश्र मानका वर्णन करते हैं।। १।।

मागध परिभाषा की श्रेष्ठता

चरकस्य मतं वैद्यैराद्यैर्यस्मान्मतं ततः । बिहाय सर्वमानानि मागधं मानमुच्यते ॥२॥

(भा० प्र०)

अर्थ-अर्थात् बिना तुली औषधि लेनी अयोग्य है, इस वास्ते तोल कहते हैं और जिस कारण से पहले वैद्यों ने चरकजी का मत माना है। इसी वास्ते सब प्रकार के मानों को त्याग मागुध मान का वर्णन करते है।।२।।

परिमाण का क्रम

त्रसरेणुर्बुधैः प्रोक्तस्रिंशता परमाणुभिः । त्रसरेणुस्तु पर्य्यायनाम्ना वंशी निगद्यते ॥३॥ जालान्तरगतैः सूर्य्यकरैवैशी विलोक्यते । षड्वंशीभिर्मरीचिः स्यात्ताभिः षड्भिश्च राजिका ॥४॥ तिसृभी राजिकाभिश्च सर्षपः प्रोच्यते बुधैः। यवाष्टसर्षपैः प्रोक्तो गुंजा स्यातच्चतुष्टयम् ॥५॥ षड्भिस्तु रत्तिकाभिः स्यान्माषको हेमधान्यकौ । माषैश्चतुर्भिः शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते ॥६॥ टड्कः स एव कथितस्तद्द्वयं कोल उच्यते । क्षुद्रको वटकश्चैव द्रंक्षणः स निगद्यते ॥७॥ कोलद्वयं तु कर्षः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका । अक्षः पिचु पाणितलं किंचित्पाणिश्चं तिन्दुकम् ॥८॥ बिडालपदकं चैव तथा षोडशिका मता। करमध्यो हंसपदं सुवर्णं कवलग्रहः ।।९।। उदुम्बरश्च पर्य्यायैः कर्षमेव निगद्यते । स्यात्कर्षाभ्यामर्द्धपलं शुक्तिरष्टिमका तथा ॥१०॥ शुक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयं मुष्टिराम्नं चतुर्थिका । प्रकुञ्जः षोडशी बिल्वं पलमेवात्र कीर्त्यते ॥११॥ पलाभ्यां प्रसृतिर्जेया प्रसृतं च निगद्यते । प्रमृतिभ्यामञ्जिलः स्यात्कुडवोर्धशरावकः ।।१२।। अष्टमानं च स ज्ञेयः कुडवाभ्यां च मानिका । शरावोऽष्टपलं तद्वज्ज्ञेयमत्र विचक्षणैः ॥१३॥ शरावाभ्यां भवेत्प्रस्थः चतुष्प्रस्थस्तथाढकः।। भाजनं कांस्यपात्रं च चतुष्षिष्टिपलश्च सः ॥१४॥ चतुर्भिराढकैर्द्रोणः कलशो नल्वणोऽर्मणः । उन्मानं च घटोराशिद्रोणपर्य्यायसंज्ञितः ॥१५॥ द्रोणाभ्यां सूर्पकुम्भौ च चंतुष्विष्टिशरावकः ।

सूर्ष्पाभ्यां च भवेद्द्रोणी वाहो गोणी च सा स्मृता ॥१६॥ द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूक्ष्मबुद्धिभिः । चतुः सहस्रपिका षण्णवत्यधिका च सा ॥१७॥ पलानां द्विसहस्रं च भार एकः प्रकीर्तितः । तुला पलशतं ज्ञेयं सर्वत्रैवैष निश्चयः ॥१८॥

(भा० प्र०)

अर्थ-जो छिद्र में सूर्य्य की आभा से रजकण उडते दीख पड़ते हैं उसके तीसवें भाग को परमाण् कहते हैं, सो तीस परमाण् एक असरेण् होता है, इसी का पर्य्यायवंशी कहाता है, छः वंशी की एक मरीची होती हैं, छः मरीची की एक राई होती है, तीन राई की एक सरसों होती है, आठ सरसों का एक यव होता है, चार यवों की एक रत्ती होती है, छ:्रत्ती का एक माशा होता है, सोई है और धान्यक कहाता है। चार माशे का एक शाण होता है. वही धरण और टंक कहाता है। दो टंक का एक कोल होता है, वही क्षुद्रक वट द्रंक्षण कहाता है। दो कोल का एक कर्ष होता है, उसी को पाणिमानि का अक्ष, पिच पाणितल किंचित्पाणितिन्दुक, बिडालपदक, षोडशी, करमध्य, सूवर्ण, कवलग्रह, उद्म्बर, ऐसे कहकर बोलते हैं अर्थात् पाणिमानि का आदि ये सब कर्ष के पर्य्याय कहे हैं। दो कर्षों का अर्द्धपल होता है और इसी को श्रुक्ति अष्टिमिका कहते हैं। दो श्रुक्ति का एक पल होता है और इसी को मुष्टि, आम्र, चतुर्थि का, प्रकुञ्ज, षोड़शी, बिल्व, ऐसे कहते हैं, ये सब पल के पर्याय कहाते हैं और दो पल की एक प्रसूति होती है और इसी का पर्याय प्रमुत कहाता है और दो प्रमुती की एक अंजली होती है, इसी को कुडव. अर्द्धणराव अष्टमान कहते हैं और दो कूडव की एक मानिका होती है और शराब अष्टपल या मानिका के पर्य्याय हैं। दो शराब का प्रस्थ होता है और चार प्रस्थ का आढ़क होता है, इसी आढ़क को भाजन कांस्यपात्र चतु:षषष्टिपल इन नामों से भी बोलते हैं और चार आढ़कों का एक द्रोण कहाता है, इसी द्रोण को कलश, नल्वण, अर्मण, उन्मान, घट इन नामों से बोलते हैं और दो द्रोणों का सूर्प होता है, इसी को कुंभ चौसठी शराब इन नामों से बोलते हैं और दो सूर्प की द्रोणी होती है, इसी को वाह व गोणी कहते हैं और चार द्रोणी की एक खारी होती है अर्थात् चार हजार छानवे पल की खारी संज्ञा है और दो हजार पल को भार कहते हैं और सौ पल अर्थात् चार सौ तोले को तुला कहते हैं।।३१८।।

माषटङ्काक्षबिल्वानि कुडवप्रस्थमाढकम् । राशिर्गोणीखारिकेति यथोत्तरचतु र्गणम् ॥१९॥ मागधपरिभाषायां षड्रित्तको माषश्चतुर्विशतिरित्तकः टङ्क षण्ववितरित्तकः कर्षः अयं चरकस्मतः सुश्रुतमते तु पंचरित्तको माषो विशतिरित्तकः टङ्कः अशीतिरित्तकः कर्षः अयमेव कलिङ्गपरिभाषायामिप यतः तत्राष्टरित्तको माषो द्वात्रिंशद्वित्तकः टङ्कः सार्द्धटङ्कद्वयमितः कर्षः ॥

अर्थ-माणे से चौगुना टंक होता है। टंक से चौगुना अक्ष होता है। अक्ष से चौगुना बिल्व होता है। बिल्व से चौगुना कुडव होता है। कुडव से चौगुना प्रस्थ, प्रस्थ से चौगुना आढक, आढ़क से चौगुना द्रोण, द्रोण से चौगुनी गोणी होती है-गोणी से चौगुनी खारी होती है, ऐसे एक से एक चौगुना होता है।।१९।। मागध परिभाषा में छः रत्ती का माशा होता है और चौबीस रत्ती का टंक होता है और छानवे रत्ती का कर्ष होता है, यह चरक मुनि का मत है। सुश्रुतजी के मत में पांच रत्ती का माशा होता है और बीस रत्ती का टंक कहाता है। अस्सी रत्ती का कर्ष कहाता है। किलंग परिभाषा में आठ रत्ती का माशा होता है और अढ़ाई टङ्क कर्ष होता माशा होता है और अढ़ाई टङ्क कर्ष होता

गुंजादिमानमारभ्य यावत्स्यात्कुडविस्थितिः । द्रवार्द्रशुष्कद्रव्याणां तावन्मानं समं मतम् ॥२०॥ प्रस्थादिमानमारभ्य द्विगुणं तद्द्रवार्द्रयोः । मानं तथा तुलायास्तु द्विगुणं न क्विचित्समृतम् ॥२१॥ मृद्वृक्षवेणुलोहादेर्भाडं यच्चतुरंगुलम् । विस्तीर्णं च तथोच्चञ्च तन्मानं कुडवं वदेत् ॥२२॥ यच्चतुरंगुलम् । विस्तीर्णं च तथोच्चञ्च तन्मानं कुडवं वदेत् ॥२२॥ (भा. प्र.)

अर्थ-रत्ती से लगाय सोलह तोले तक पानी आदि से पतले किये हुए पदार्थ आली औषधि मूली औषधि इन्हों के समान अर्थात् बराबर तोल लेना व सोलह तोले से लगाय के चार सौ तोलों तक आली औषधि व पानी आदि से पतले पदार्थ ये सूली औषधि के निस्वत दुगुने लेने उचित है, चार सौ तोलों से ऊपर सूली औषधि पतले पदार्थ इन्हों के समान तोल होता है अर्थात् ये सब समान लेना उचित है और चारि अंगुल लंबा चौड़ा समान वासन वास लोहादि किसी का हो उसकी कुडव संज्ञा है।।इति मागधमान ।।२०।।२१॥२२॥

## कलिंगमानम्

यतो मंदाग्रयो हस्वा हीनसत्त्वा नराः कलौ । अतस्तु मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते मुजसम्मता ।।२३।। यवो द्वादशिमगौरसर्वपैः प्रोच्यते बुधैः । यवद्वयेन गुंजा स्यात् त्रिगुञ्जो वल्ल उच्यत ।।२४।। माषो गुंजाभिरष्टिमः सप्तिभिर्वा भवेत् क्यचित् । चतुर्भिर्माषकैः शाणः स निष्कष्टंक एव च ।।२५।। गद्याणो माषकैः यड्भिः कर्षः स्याद्शमाषिकः । चतुष्कर्षैः पलं प्रोक्तं दशशाणिमतं बुधैः । चतुष्पलैश्च कुडवः प्रस्थाद्याः पूर्ववन्मताः ।।२६।। (भा० प्र०)

अर्थ-किलयुग में मदं अग्निवाले हल के शरीरवाले बलहीन ऐसे मनुष्य होते हैं, इस वास्ते सज्जन वैद्यों का मत है कि मात्रा रोगी को यथायोग्य देना। बारह गौर सरसों का एक यव होता है। दो यवों की एक रत्ती होती है। तीन रत्तियों का बल्ल होता है, आठ गुंजा तथा सात गुंजा का माणा होता है। चार माणे का णाण होता है। उसीको टंक व निष्क कहते हैं, छः माणे का गद्याण होता है, दण माणे का कर्ष होता है। चार कर्ष का पल होता है। चारि पलों का कुडब होता है, प्रस्थ आदि सब तोल मागध मान के समान जान लेना।।२३-२६।।

### औषधि का मात्रा का निर्णय

स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः कालमिष्णं वयो बलम् ॥२७॥ प्रकृतिं दोषदेशौ च दृष्ट्वा मात्रां प्रकल्पयेत् । नाल्पं हन्त्यौषधं व्याधिं यथाम्भोऽपं महानलम् । अतिमात्रं च दोषाय शस्योपस्थे बहुदकम् ॥२८॥

इति रसराजसंहितायां मानपरिभाषावर्णनं नाम पश्चमोऽध्यायः ॥५॥ अर्थ-मात्रा का कुछ प्रमाण स्थित नहीं किया समय, अवस्था, अग्नि, बल, प्रकृति, रोग, देश इन्हीकों देखि विचारि वैद्य मात्रा का प्रमाण करे। जैसे अल्प जल महा बढ़ी हुई अग्नि को बुझा नहीं सकता तैसे अल्प औषधि भी बढ़ी हुई व्याधि को नाश नहीं कर सकती है और जैसे बहुत ज्यादा पानी खेती के अन्न को बिगारि देता है, ऐसे अधिक औषधि भी दी हुई रोग में दोषों के उपजे रोगों को बिगाड़ देती है, इस वास्ते योग्य मात्रा औषधि की देनी चाहिये॥२७॥२८॥

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदातात्मजव्यासज्येष्ठमलकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां मानपरिभाषावर्णनं नाम पंचमोऽघ्यायः ॥५॥

# अथ षष्ठो यन्त्राध्यायः ६

समालोक्य समासेन रसशास्त्राण्यनेकशः । निरंजनप्रसादेन यंत्राध्यायो निरूप्यते ॥१॥

अर्थ-मैं निरंजन प्रसाद संक्षेप से अनेक शास्त्रों को देखकर इस यंत्राध्याय को निरूपण करता हूं।।१।।

### यंत्रनिरुक्ति

स्वेदादिकर्म निर्मातुं वार्तिकेन्द्रैः प्रयत्नतः । यंत्र्यते पारदो यस्मात्तस्माद्यंत्रमिति स्मृतम् ॥२॥

(र. रा. सुं., र. स.)

अर्थ-स्वेदन आदि कर्म करने के लिये जिससे यत्न पूर्वक पारद संकुचित किया जाय वार्तिककारों ने उसको यंत्र कहा है।।२।।

### सल्वयंत्र दो प्रकार का कहा है

स्तत्ययंत्रं द्विधा रसादिसुसमर्वने । निरुद्गारौ सुमसृणौ कार्यौ पुत्रिकया युतौ ।।३।।

(र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ-रसादिकों के सुखपूर्वक मर्दन करने के लिये दो प्रकार का खल्व (खरल) यंत्र कहा है और वह यंत्र निष्द्गार (जिसमें से वस्तु बाहर न जाय) और चिकना तथा पुत्रिका (मूशला) से युक्त होना चाहिये।।३।।

# खत्व किसका होना चाहिये

स्तत्वयंत्र त्रिधा प्रोक्तं मर्वनाविषु कर्मसु । पाषाणं दारुरांमूतं तृतीयं लोहसंभवम् ॥४॥

(टो. नं.)

अर्थ-मर्दन आदि तथा अन्य कार्यों में खल्वयंत्र तीन प्रकार का कहा जाता है, पत्थर तथा लकड़ी का और तीसरा लोहे का बना हुआ होता है।।४।।

#### अन्यच्च

बत्वं लोहमयं शस्तं पाषाणोष्णमथापि वा ॥५॥

(कामरत्न) (र. सा. प.)

अर्थ—खल्वयंत्र लोहे का अच्छा होता है अथवा पत्थर का भी अच्छा होता है।।५।।

# कैसे बल्व में पारद को घोटना चाहिये

मृन्मये लोहपाषाणे अयस्कान्तमयेऽथवा ॥६॥ पाषाणे स्फटिके वाय मुक्तागुक्तिमयेऽथवा ॥७॥ कृते कान्तायसे बल्वे मवेत्कोटिगुणो रसः । स्फटिके काषणे बल्वे सुतस्त्वेकगुणः स्मृतः ॥८॥

(ध. ध. सं.)

अर्थ-मिट्टी के खरल में लोहे तथा पाषाण (पत्थर) के खरल में, कान्ति सार लोहे के खरल में अथवा बिल्लौरी के पत्थर के खरल में या मोती की सीप के खरल में पारद का मर्दन करे। यदि कान्ति लोहे के खरल में पारद मर्दन किया जाय तो कोटिगुना पारद होता है। बिल्लौरी तथा कांच के खरल में पारद एकगुना उत्तम होता है।।६-८।।

बल्व किसका उत्तम होता है

खत्वो लोहमयः श्रेष्ठस्तस्माच्छ्रेष्ठश्च सारजः।कान्तलोहभवस्तस्मान्मर्दकश्च यथाविधि ॥९॥ अभावे लोहखत्वस्य क्रिग्धपाषाणजः शुभः । तादृशः स्वच्छममृणमर्दकेन समन्वितः ॥१०॥

(नि. रं. र., रा. सु. र. सा. प)

अर्थ-लोहे का सरल अच्छा होता है और उससे अच्छा कान्तिसार लोहे का सरल है और मूशल भी वैसा ही कान्त लोहे का होना चाहिये, जहां लोहे का सरल न मिल सके, वहां चिकने पत्थर का सरल लेना चाहिये जो कि साथ चिकने वैसे ही पत्थर के बने हुये मूशल से संयुक्त हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि जैसा सत्व हो उसी पदार्थ का मूशल भी होना चाहिये।।९-१०।।

# लोहखल्व के लक्षण

लोहस्तत्वे चतुष्पावे पिण्डिका च वशाङ्गुला । मुंडतीक्ष्णाविलोहानां सत्वस्तु मर्दकस्तया ॥११॥ (ध. ध. सं.)

अर्थ-चार पाये वाले लोहे के खरल में दश अंगुल का मूशल होना चाहिये। मुण्ड और तीक्ष्ण आदि समस्त लोहों का खरल तथा मूशल बनाने चाहिये।।११।।

#### खल्व का लक्षण

उत्सेधेन दशाङ्गुलः खलु कलातुल्यांगुलायामवान् विस्तारेण दशांगुलो मुनिमितैर्निम्नस्तथैयांगुलैः।्पाल्यां द्वधंगुलविस्तरश्च मसृणोऽतीवार्ध— चन्द्रोपमो घर्षो द्वादशकांगुलश्च तदयं खल्वो मतः सिद्धये ॥१२॥

(ध. ध. सं. र. रा. प.)

अस्मिन्यंचपलः सूतो मर्दनीयो विशुद्धये । तत्तदौचित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत् ॥१३॥

(ध. ध. सं. रस. चू. र. रा. प. टो. नं.)

अर्थ-जिसकी ऊँचाई १० अंगुल हो, लंबाई १६ अंगुल हो चौड़ाई १० अंगुल और गहराई ६ अंगुल हो, किनारों में २ अंगुल चौड़ा और चिकना हो, आकार जिसका आधे चन्द्रमा के समान हो, मूशला जिसका पाव अंगुल का हो ऐसा खरल क्रिया की सिद्धि के लिये कहा है। ऐसे खरल में पांच पल पारद को घोटना चाहिये, बस इस रीति के अनुसार पारद के प्रमाण से खरल बनाकर पारद की शुद्धि करनी चाहिये॥ १२॥ १३॥

#### अन्यच्च

स्वत्वयोग्या शिला नीला क्यामा ब्रिग्धा दृढ़ा गुरुः । घोडशांगुलकोत्सेधा नवांगुलकविस्तरा ॥१४॥ चतुर्विशांगुला दीर्घा घर्षणी द्वादशांगुला । सत्वप्रमाणं तज्ज्ञेयं श्रेष्ठं, स्याद्रसकर्माणि ॥१५॥

(र. र. स.)

अर्थ-जो पत्थर नीला या काला चिकना मजबूत और भारी हो, वह पत्थर खरल बनाने योग्य होता है, सोलह अंगुल ऊँचा नौ अंगुल चौड़ा चौबीस अंगुल लंबा और बारह अंगुल लंबा जिसमें मूशल हो उसको खल्व कहते हैं अथवा बीस अंगुल लंबा दश अंगुल ऊंचा यह खल्व प्रमाण रस कर्म में श्रेष्ठ जानना॥१४॥१५॥

# वर्तुलखल्व का लक्षण

द्वादशांगुलिबस्तारः खल्बोतिमसृणो पलः। चतुरंगुलिन न्नश्च मध्येऽतिमसृणी कृतः ॥१६॥ मर्वकश्चिपिटोघस्तात्सुग्राह्यश्चः शिखोपिर । अयं हि वर्तुलः खल्बो मर्वनेऽतिसुखप्रदः ॥१७॥

(र. र.स. र.रा. प.)

अर्थ-जिस खरल का विस्तार १२ अंगुल हो अत्यन्त उत्तम और चिकना हो और चार अंगुल गहरा हो और बीच में जिला किया हुआ हो और मूशला जिसका भलीभांति पकड़ने में आवे तथा नीचे से चपटा हो ऐसा गोल खरल घोटने में सुखदाई होता है।।१६।।१७।।

#### अन्यच्च

द्वादशांगुलविस्तारः खल्वो भवति वर्तुलः । चतुरंगुलनिम्नश्च मर्वकोऽष्टांगुलायतः ॥१८॥

(टो. नं.)

अर्थ-बारह अंगुल चौड़ा, चार अंगुल गहरा जिसका मूशला आठ अंगुल लंबा हो, उसको गोल खरल कहते है।।१८।।

१-वस्थितैरित्यपि ।२ लोत्र कथितः इत्यपि । ३ श्रेय इत्यपि । ४ मर्दने इत्यपि । ५-वरः इत्यपि । ६-होऽष्टांगुलायतः इ० ।

#### तप्तबल्व का लक्षण

लौहो नवांगुलं खत्वो निर्म्नत्वे च षडंगुलः । मर्दकोऽष्टांगुलश्चैव तप्तखत्वाभिधोप्ययम् ।। कृत्वा खत्वाकृतिं चुल्लीमंगारैः परिपूरिताम् ॥१९॥ तस्यां निवेश्य तं खत्वं पार्श्वे भस्त्रिकया धमेत् ।,तदन्तर्मर्दिता पिष्टिः क्षौरैरम्लैश्च संयुता । प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशयः ॥२०॥

(र. र. स., ध. ध. स.)

अर्थ-जो नौ अंगुल चौड़ा और छः अगुल गहरा लोहे का खरल हो और मूग्रला जिसका आठ अंगुल लंबा हो उसको तप्तबल्व कहते हैं।। जिस प्रकार खल्व चूल्हे पर स्थित हो जावे वैसा ही चूल्हा बनाकर अंगारों से भर दे, उस पर खरल को स्थापित कर पास में धोंकनी से धोंकता जावे तो उसके भीतर क्षार तथा अम्ल से मर्दन की हुई तथा स्वेदन की हुई अत्यन्त शीध्र ही पिघल जाती है, इसमें सन्देह नहीं है।।१९।।२०।।

### तप्तलल्व किसका होना चाहिये

लोहेन च भवेद्यस्तु तप्तस्तवः स उच्यते । कृतः कांतायसासोयः भवेत्कोटिगुणो रसः ॥२१॥

(र. र. स., र. रा. प., २ टो. नं.)

अर्थ-जो लोहे का खरल है, उसको तप्तखल्व कहते हैं और वही खरल यदि कांतलोह का बनाया जाय तो कोटिगुण उत्तम है।।२१।।

#### तप्तलल्व की विधि

अजाशकृत्तुषाग्निश्च भूगर्ते शितयं किपेत् । तस्योपरि स्थितं सत्वं तप्तस्रत्वनिति स्मृतम् ॥२२॥ (र.सा.सं.ध.ध.सं., र.रत्नाक.यो., र. टो. आ.वे.वि.र.रा.प.र.सा.प.र.मं.कामरत्न.)

अर्थ-बकरी की मेंगनी बाजरे के ऊपर का तुष और अग्नि इन तीनों को धरती के भीतर गढ़ा स्रोदकर रसे, उस पर रसे हुए खरल को तप्तसल्य कहते है।।२२।।

### मर्दक का लक्षण

सुदृढं मर्दकं कार्यं चतुरंगुलकोटिकम् । सर्वलोहमयं शैलं चायस्कान्तमयं तथा ॥२३॥

(घ. सं.)

अर्थ-मूशला मजबूत और चार अंगुल के घेर का होना चाहिये, जो कि सप्त धातु का अथवा पहाड़ी पत्थर का या कान्तलोहे का हो॥२३॥

#### दोलायंत्र

अथ द्रवेण भांडस्य पूरितार्धस्य तस्य।च मुखे तिर्य्यक्कृते दंडे रसं मूत्रेण लंबितम् ।। तं स्वेदयेज्जलगतं दोलायंत्रमिति स्मृतम् ।।२४।।

(टो. नं. ध. ध. सं.)

अर्थ-प्रथम पतले पदार्थों से बासन को आधा भरकर उसके मुख पर तिरछी लकड़ी रख दे, उसमें डोरा बांध पारद को ऐसा लटकावे कि वह जल में डूब जाय फिर अग्नि देकर स्वेदन करे, उसको दोलायंत्र कहते है।।२४।।

#### अन्यच्च

कै कराह कै हांडी लेई । भरि किनारि पुनि पानी देई । तिरछी एक सांट धरवाई । तासों वस्त्र बांधि उरमाई ॥ पातालसो बांधे सोय 1 अधभर रहे ऐसी विधि होय ।

१-लोत्वेचा इ०। २-खत्वार्थमायसः इत्यपि । ३-यमे बल्वे इत्यपि । ४-झालयित्वा भुवि।खानयित्वा भुवि।खनित्वा भुवि भावयेत्।भूगर्भे इ०। ५-पूर्वोक्तं मर्दयेद्रसम्।तप्तबल्विमदं स्मृतम् तप्तबल्वं तदुच्यते।तप्तबल्वं जगुर्बुधाः बल्वं विनिर्दिशेत् इ०। दोलायंत्र यह कह्यो बलानि । घटत नीरु वीजिये आनि ॥

#### अन्यच्च

द्रवद्रव्येण भांडस्य पूरितार्धोदरस्य च । मुखस्योभयतोद्वारद्वयं कृत्वा तयोः क्षिपेत् ॥२५॥ काष्ठादित्रिगुणं, दंडं तन्मध्ये रसपोटलीम्। बद्ध्वा तु स्वेदयेदेतद्दोलायंत्रमिति स्मृतम् ॥२६॥ (र. रा. प. र. र. स.)

अर्थ-पतले पदार्थों से आधे भरे हुए बासन के मुख के दोनों तरफ छिद्र करके उनमें एक लकड़ी लगा देवे और उसमें रस की पोटली को बांध कर स्वेदन करे, बस इसी को दोलायंत्र कहते है।।२५।।२६।।

#### अन्यच्च

निबद्धं सौषधं सूतं भूजें तित्त्रगुणेम्बरे। रसपोटलिकां काष्ठे दृढं बद्ध्वा गुणेन हि ॥२७॥ संधानपूर्वकुम्भान्तः स्वावलंबनसंस्थिताम् । अधस्ताज्ज्वालयेदग्निं तत्तदुक्तक्रमेण हि ॥ दोलायंत्रमिदं प्रोक्तं स्वेदनाख्यं तदेव हि ॥२८॥

(यो. त. र. रा. मुं. र. रा. म.)

अर्थ-प्रथम औषधि सहित भोजपत्र में बँधे हुए पारद को तिल्लर किये: हुए कपड़े में बांध देवे, उस पर पारद की पोटली को दृढ़ डोरे में लकड़ी में बांध कर कांजी से भरे हुए गढ़े के भीतर बीच में लटकी हुंई पोटली के नीचे यथोक्तक्रम से अग्नि का जलावे, इसको दोलायंत्र या स्वेदनयंत्र कहते हैं।।२७।।२८।।

### स्वेदनयंत्र

साम्बुस्थालीमुखे बद्धे वस्त्रे स्वेद्धं निधाय च । पिधाय पच्यते यत्र तद्यंत्रं स्वेदंनं स्मृतम् ॥२९॥

(र. रा. प. र. रा. मुं. र. रा. महो.)

अर्थ-जिस पात्र में स्वेदन करना हो उसमें जल भर मुख पर कपड़ा बांध देवे और उस पर जिस पदार्थ को स्वेदन करना हो, रखकर ऊपर से शकोरा या हांडी से मुख बंदकर अग्नि से पचावे, उसको स्वेदन यंत्र कहते है।।२९।।

# कंद्रकयंत्र वा स्वेदनयंत्र

स्थूलस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा वासो बद्ध्वा मुखे दृढम् । तत्र स्वेद्यं विनिक्षिप्य तन्मुखं प्रिपिधाय च ॥३०॥ अधस्ताज्जालयेदग्नि यंत्रं तत्कंदुयंत्रकम् । स्वेदनीयंत्रमित्यन्ये प्राहुरन्ये मनीषिणः ॥३१॥ यहा स्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा तृणं क्षिप्त्वा मुखोपरि । स्वेद्यद्रव्यं परिक्षिप्य पिधानं प्रविधाय च ॥३२॥ अधस्ताज्ज्वालयेद्विह्नं यंत्रं तत्कंदुयंत्रकम् ॥३३॥

(र० र० स०)

अर्थ-एक मोटी हांडी में जल भर और मुखपर कपडा बाँध देवे, उस पर स्वेदन करने योग्य पदार्थ को रख ऊपर से हांडी का मुख बंदकर नीचे से अग्नि जलावे तो उसको कंदुयंत्र कहते है अथवा हांडी में जल भर मुख पर घास भर देवे उस पर स्वेदन करने योग्य पदार्थ रख और मुख को बंद कर नीचे से आंच जलावे, उसको कंदुक यंत्र कहते है।।३०-३३।।

# नालजंत्र (ऊर्दू)

नालजंत्र को भाबीजंत्र टिकटीजंत्र भी कहते है। उसको बयान हो चुका है। उसमे तीन शलोकों की टिकटी होती है, उस पर जर्फ जिसको चोया देना मंजूर हो रखना चाहिये, आग नरम देकर जोश न जाने पावे अगर अहतियातन माप ज्यादा हो जावे तो नाल का मुंह खोलकर निकाल दे।।

(किताब अकलीमिया)

१-प्रयत्नतः इ०। २-तयोस्तुनिक्षिपेत् । ३-वाक्यं निवेशयेत्-इ०। ४-यत्रस्वेदिनीयन्त्रमुच्यते-इ०



#### विद्याद्यरयंत्र

अधः स्थाल्यां रसं क्षिप्त्वा निवध्यात्तन्मुखोपरि । स्थालीमूर्ध्वमुखीं सम्यङ् निरुध्य मृदुमृत्स्रया ॥३४॥ अर्ध्वस्थात्यां जलं क्षिप्त्वा चुल्त्यामारोप्य यत्नतः । अधस्ताज्ज्वालयेदग्निं यावत्प्रहरपंचकम् ॥३५॥ स्वांगशीतात्ततो यंत्राद्गृहणीयाद्रसमुत्तमम् । विद्याधराभिधं यंत्रमेतत्तज्जैरुदाहृतम्। ॥३६॥

(र.रा.म., र. रा. सुं., र. रा. प., यो. तं.)

अर्थ-नीचे की हांडी में पारद को रख उसके मुख पर दूसरी हांडी रख दे जिसका मुख ऊपर को हो अर्थात् सीधा हो और उस पर कपरौटी करके ऊपर की हांडी में जल भर तथा चूल्हे पर चढा नीचे पांच प्रहर अग्नि जलावे। जब यंत्र अपने आप ठंडा हो जाय तब उस उत्तम रस को निकाल लेवें। यंत्र के जाता मनुष्य इस यंत्र को विद्याधर यंत्र कहते हैं। ।३४-३६।।

विद्याधर और पातन यंत्र स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थाली सम्यग्निरोधयेत् । स्थालीमूर्द्ध्निः जलं दत्त्वां विद्वां प्रज्वालयेदधः ।। एतिद्वद्याधरं यंत्रं पातनायंत्रमित्यपि ॥३७॥

(रसे. सा. सं., र. र. स.)

अर्थ-हांडी के ऊपर हांडी को रखकर अच्छी तरह कपरौटी करे और ऊपर की हांडी में जल भर नीचे से आंच लगावे। इसको विद्याधर यंत्र और पातनायंत्र भी कहते हैं।।३७॥

# विद्याधर और कोष्ठी यंत्र

यन्त्रं विद्याधरं ज्ञेयं स्थालीद्वितयसंपुटात् । चुन्लीं चतुर्मुखी कृत्वा यन्त्रभाण्डं निवेशयेत् ॥३८॥ तत्रौषधं विनिक्षप्य निरुन्ध्याद्भाण्डकाननम् । कोष्ठी-यन्त्रभिदं नाम्ना तन्त्रज्ञैः परिकीर्तितम् ॥३९॥

(र. र. स.)

अर्थ-दो हाँडियों के संपुट को विद्याधर यंत्र कहते हैं। चारों तरफ ज्वाला निकलनेवाले चूल्हे पर यंत्र के बासन को स्थापित करे और उसमें औषध को रखकर बासन के मुख को कपड़ा और मिट्टी से बंद कर दे उसको यंत्रज्ञों ने कोष्ठी यंत्र कहा है।।३८।।३९।।

#### डमरूयन्त्र

यन्त्रं डमरुसंज्ञं स्यात्ततत्स्थाल्योर्मुद्रिते मुखे ॥४०॥

(र. रा. महो.)

अर्थ–दो हांडियों के मुख को घिस और मिलाकर ऊपर से कपरौटी कर दे उसको डमरूयंत्र कहते हैं।।४०।।

#### अन्यच्च

यत्र स्थात्युपरि स्थालीं न्युब्जां दत्त्वा निरुध्यते । कृत्वालवालं तत्पृष्ठे केनाप्यत्र जलं क्षिपेत ॥४१॥ अधस्ताज्ज्वालयेदग्निमूर्ध्वगं रसमुद्धरेत् । यन्त्रं डमरुकं त्वैतदूर्ध्वपातनकारकम् ॥४२॥

अर्थ-जहां कि हांडी पर दूसरी उल्टी हांडी लगाकर दृढ कपरौटी कर दे और उसकी पीठ पर गोल कूडा बनाकर थोड़ा थोड़ा जल डालता जाय और नीचे से आंच जलावे तदनंतर ऊपर उड़ कर लगे हुए पारद को निकाल लेवे। इसको ऊर्व्वपातन करनेवाला डमह्यंत्र कहते हैं।।४१।।४२।।

#### अन्यच्च

यत्र स्थाल्युपरि स्थालीं न्युब्जां दत्त्वा निरुध्यते । यन्त्रं डमरुकाख्यं तद्रसभस्मकृते हितम् ॥४३॥

(र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ-जहां हाँडी के ऊपर उलटी हाँडी को लगाकर मुख बंद किया जाता है, उसको डमरूयंत्र कहते हैं॥४३॥

#### अन्यच्च

द्वे हांडी लै मुख घिसि धरै। ता ऊपर द्वे मुद्रा करै।। आगि देहु ज्यों ग्रन्थन कही। डौरू जन्त्र जानिये सही।।

(रससागर)

### वलभी यन्त्र

यत्र लोहमये पात्रे पार्श्वयोर्वलयद्वयम् । तादृक् स्वल्पतरं पात्रं वलयप्रोतकोष्ठ कं ॥४४॥ पूर्वपात्रोपरि न्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत् । रसं सम्मूर्छितं स्थूलपात्रमापूर्य कांजिकैः ॥४५॥ द्वियामं स्वेदयेदेवं रसोत्था पनहेतवे ॥ एतत्स्याद्वलभीयंत्रं रसषाद्गुण्यकारणम् । सूक्ष्मकांतमये पात्रे रसः स्याद्गुणव त्तरः ॥४६॥ (र० र० स०)

अर्थ-लोहे के पात्र में दोनों ओर एक एक कड़ा लगवावे और जैसा नीचे का पात्र हो वैसा ही दूसरा छोटा पात्र जिसकी कोठी में सांकल लगी हुई हो, बनवावे, फिर बड़े पात्र पर छोटे पात्र को रखकर दृढ़ता से सांकल तथा कड़ों में बांध दे और छोटे पात्र में मूर्छित रस को रखकर नीचेवाले वृहत्पात्र को कांजी से भरकर रस से उत्थापन के लिये दो प्रहर निरंतर स्वेदन करे-यह रस के उत्तम गुण का देनेवाला बल भी यंत्र है, यह यंत्र कान्तलोह का हो तो श्रेष्ठ है।।४४-४६।।

#### पातनायत्र

उपर्यापो ह्यधो वह्मिर्मध्ये च रसपिष्टिका । क्रमादग्निर्विदध्यात्तत्पातनायंत्रमुच्यते ॥४७॥

(कामरत्न)

अर्थ-नीचे के पात्र में रस की पिष्टी पर ऊपर ऐसे पात्र से मुख बंद करे कि जिसमें पानी भरा हो और क्रमूपर्वक अग्नि ने उसको पातनायंत्र कहते हैं॥४७॥

### ऊर्ध्वपातनयंत्र

मृन्मयी स्थालिका कार्या चोच्छिता तु षडंगुला ॥ मुखे सप्तांगुलायामा परितस्त्रिंशवंगुला ॥४८॥ इयन्माना द्वितीया तु कर्तव्या स्थालिका शुभा । क्षारद्वयं रामठं च तथा हि पटु पंचकम् ॥४९॥ अम्लवर्गेण संयुक्तं सूतकं चापि मर्दयेत् । लेपयेत्तेन कल्केन तलस्थास्थालिकातलम् ॥५०॥ अर्ध्वस्थाली मुखे चास्या मुखं सम्यक् प्रवेशयेत् । भिततं लवणेनैव मुद्रां तत्र प्रकारयेत् ॥५१॥ चुल्ल्यां स्थालीं निवेश्याथ धाम्याग्निं तत्र ज्वालयेत् । तस्योपिर जलं सिंचेच्चतुर्यामाविधं कुरु ॥५२॥ स्वांगशीतलतां ज्ञात्वा ग्राहयेदूर्ध्वगं रसंम् । अर्ध्वपातनयंत्रोऽयं साधकैः परिकीर्तितः ॥५३॥ (र. प.)

अर्थ-मिट्टी की हांडी इस प्रकार बनवानी चाहिये कि जी छ अंगुल ऊंची हो। मुख की चौड़ाई सात अंगुल हो, तीस अंगुल जिसका घेरा हो और इसी प्रकार एक सुंदर दूसरी हांडी बनावे। फिर सज्जीखार, जवाखार, हींग तथा पांचो नोंन और पारद को अम्ल वर्ग से मर्दन करे। तदनंतर उस कल्क से नीचे की हांडी के तले में लेप कर दे और ऊपर की हांडी के मुख में नीचे की हांडी के मुख को प्रवेश करे दे फिर दूध में पिसी राख और नोन से मुद्रां करे तदनंतर यंत्र को चूल्हे पर रख नीचे से आंच लगावे और ऊपर की हांडी पर पानी को सींचता रहे। इस प्रकार चार प्रहर अग्नि लगावे। जब अपने आप यंत्र शीतल हो जाये तब ऊपर लगे हुए रस को ग्रहण करे। बस इसी पारद सिद्ध करनेवालों ने उर्द्वपातन यंत्र कहा है।।४८-५३।।

#### अध:पातनयंत्र

अधोर्ध्वभाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधीः । दीप्तैर्वनोपलैः कुर्यादधः पातं प्रयत्नतः ॥५४॥

(t. t. H.)

अर्थ-ऊपर रक्षे हुए बासन के तले में रस की पिष्टिक लेपकर और नीचे के पात्र में जल भर दोनों के मुख को कपरौटी के बन्द कर दे तदनंतर बिद्वान मनुष्य यत्पूर्वक जलते हुए अरने कंडो से रस को अधःपातन करे।।५४।।

#### अन्यच्च

पूर्वोक्ता स्थालिकां सम्यग् विपरीतां तु पिङ्क्लि ॥ गर्ते तु स्थापितां भूमौ ज्वालयेन्मूर्ध्नि पावकम् ॥५५॥ यामित्रतयपर्यन्तमधः पतित पारदः । अधःपातनयंत्रोयं कीर्तितो रसवेदिना ॥५६॥

अर्थ-कीचड़ से भरे हुए गढे में एक हांडी को रख और दूसरी हांडी को (जिसके तले पर रस की पिष्टि लगायी गयी हो) उलटाकर नीचे की हांडी के मुख से मुद्रित करे और ऊपर से तीन प्रहर पर्यन्त आंच जलावे तो पारद का अधापात (नीचे गिरना) होता है। बस इसी को रसवेत्ता अधापातन यंत्र कहते हैं॥५५॥५६॥

#### अन्यच्च

ऊर्ध्वभांडतलं लिप्तं रसकल्केन धीमता । अधोभाण्डमुखे तस्य मुखं सम्यक् प्रवेशयेत् ॥५७॥ कृत्वा डमरुवद्यत्रं संधिं लिप्त्वा च पूर्ववत् । निधाय पंकिले गर्ते यंत्र भूमिसमीकृतम् ॥५८॥ दीप्तैर्वनोपलैः कुर्यादधः पातनकं बुधः ॥५९॥ (र.प.)

अर्थ-पंडित ऊपरवाले बासन के तल को रसकल्क से लिप्त कर उसके मुख को पानी भरे हुए नीचे के बासन के मुख में घुसेड़ देवे और डमरूयंत्र के समान बनाकर दोनों की संधि को कपड़ा तथा मिट्टी से लेप करे तदनंतर खाली बासन की कीचड़वाल गढे में रख ऊपर से धरती को बराबर कर दे और ऊपर से तेज बन के कंडो की आंच देवे। इसको अधःपातनयंत्र कहते हैं॥५७-५९॥

### तिर्यक्पातनयंत्र

घटे रसं विनिक्षिप्य सजलं घटमन्यकम् । तिर्यङ्मुखं द्वयोः कृत्वा तन्मुखं रोधयेत्सुधीः ॥६०॥ रसाधो ज्वालयेदग्निं यावत्सूतो जलं विशेत् । तिर्यक्पातनमित्युक्तं सिद्धैर्नागार्जुनादिभिः ॥६१॥

(र. रा. सुं., र. सा. प)

अर्थ-एक घड़े में रस को भरे तथा दूसरे घड़े में जल को भरे और उन दोनों के मुख को टेढ़ा कर कपरौटी से बंद कर देवे और जिस घड़े में पारद भराथा, उसके नीचे तब तक आंच जलावे कि जब तक पारा जल में प्रविष्ट न हो जाये। बस नागार्जुनादि सिद्धों ने इसी को तिर्ध्यक्पातयत्र कहा हैं।।६०।।६१।।

#### अन्यच्च

क्षिपेद्रसं घटे दीर्घे नताधोनालसयुते । तन्नालं निक्षिपेदन्यघटकुक्ष्यन्तरे खलु ।।६२॥ तत्र रुद्ध्वा मृदा सम्यग्वदने घटयोरधः । अधस्ताद्रसकुंभस्य ज्वालयेत्तीव्रपावकम् ॥६३॥ इतरस्मिन्घटे तोयं प्रक्षिपेत्स्वादु शीतलम् ॥ तिर्व्यकृपातनमेतद्धि वार्त्तिकैरभिधीयते ॥६४॥

(र० र० स०, र० रा० प०)

अर्थ-जिस घड़े की गर्दन लबी हो, उस गर्दन के नीचे एक लम्बी नाल लगी हो, ऐसे घड़े में पारद को डालकर उस घड़े की नाल को बूसरे घड़े के पेट में छेदकर लगा देवे। तदनन्तर दोनों घड़ों के मुख तथा अन्य संधियों को कपरौटी से बन्दकर उस घड़े के नीचे आंच जलावे कि जिसमें पारद भरा हुआ हो और दूसरे घड़े में प्रथम से ही मीठा और ठंडा जल भरा हुआ हो। वार्तिककारों ने इस यंत्र को तिर्यक्षायनतंत्र कहा है।।६२-६४॥

#### अन्यच्च

पूर्वोक्तैरौषधैः सार्द्धं रसराजं विमर्दितम् । दत्त्वा तिर्यग्घटे तस्य मुखमन्यघटानने ।।६५।। क्षिप्त्वा तस्य तर्लाच्छद्वे नालिकां योजयेदनु ।। नालिकां जलपात्रस्थां कारयेच्च भिषग्वरः ।।६६।। अधस्ताद्वसयंत्रस्य तीव्राग्निं तत्र ज्वालयेत् । यामद्वितयपर्यंतं तिर्यक्पातो भवेद्वसः ।।६७।।

(T. T.

अर्थ-पहिले कही हुई औषधियों से मर्दन किये हुए पारद को तिरछे घट में रख उसके मुख को खाली घड़े के मुख पर रखे फिर उस घड़े के तले में छेदकर एक नाली लगावे तदनन्तर उस नाली के दूसरे मुख को जल से परिपूर्ण घट में प्रवेश करे और उस रसयंत्र (जिसमें पारा हो) के नीचे दो प्रहरपर्य्यत आंच जलावे तो पारद का तिर्य्यकपातन होता है।।६५-६७।।

#### अन्यच्च

और यह यत्र मुनिये बीर । सो समुझौ जाकी मित धीर ॥ ऐसी ही किर डौरु धरै । हांडी फूंखि जो टोंटी करे ॥ लोहन रि गजभिर के लेई । लोहनारि में टोंटी देई । दूजो मुख जो नारिको करै । नीरभरी गागिर में धरै ॥ तुजक पताल है याको नाम । याते होय सूत को काम ॥

(रससागर)

### पालिकायंत्र

चषकं वर्तुलं लौहं विनताग्रोर्ध्वदंडकम् । एतद्धि पालिकायंत्रं वलिजारणहेतवे ॥६८॥

(र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ-लोहे का गोल प्याला जिसके आगे से नमा हुआ ऊपर को उठा हुआ इंडा हो उसे पालिकायंत्र कहते हैं। यह गन्ध के जारण में काम आता है।।६८।।

### इष्ट का यंत्र

मध्ये गर्तसमायुक्तामिष्टकां कारयेद्भिष्यक् । गर्ते चैव समास्थाय तस्यां सूतादिकं न्यसेत् ।।६९।। दत्त्वोपरि शराबं च संधि मृत्लवणैर्लिपेत् । तदूर्ध्वं सिकतां किंचिद्दद्यादेवं पुटं लघु ।।७०।। इष्टका यंत्रमेतद्वि जारयेद्गंधका—दिकम् ।।७१।। (र. रा. सुं.)

अर्थ-वैद्य ऐसी ईट बनावे जिसके बीच में एक गड्ढा हो उसमें पारद को रख ऊपर शकोरे से ढक संधि को राख और नोन से लीप ने तदनंतर ईट को गड्ढें में रख ऊपर से बालू रेत बिछा देवे फिर आरने कंडों का लघु पुट देना चाहिये। यह इंप्टिकायंत्र गंधकादिका जागरण करता है।।६९-७१।।

#### अन्यच्च

विधाय वर्तुलं गर्तं मल्लमत्र निधाय च । विनिधायेष्टिकां तत्र मध्यगर्तवतीं शुभाम् ।।७२॥ गर्तस्य परितः कुर्यात्पालिकामङ्गुलोच्छ्रयाम् । गर्ते सूतं विनिक्षिप्य गर्तास्ये वसनं क्षिपेत्।।७३॥निक्षिपेद्गंधकंतत्र पात्रेणास्यं निरुध्य च । पात्रपालिकयोर्मध्ये मृदा सम्यङ् निरुध्य च ।।७४॥ वनोपलैः पुटं देयं कपोताख्यं न चाधिकम् । इष्टिकायंत्रमेतत्स्याद्गन्धकं तेन जारयेत् ।।७५॥

(र. र. स.)

अर्थ-एक गोल गड्ढा खोदकर उसमें मल्ल (मलडा मिट्टी का एक गोलपात्र) को गाड़ देवे। फिर उसमें ऐसी एक ईट रक्खे कि जिसके बीच में एक गोल गड्ढा हो और उस गड्ढे के चारों तरफ एक एक अंगुल की ऊंची पाली (मेड) बांधे तदनंतर उस ईट में किये हुए गड्ढे में पारद को रख फिर गड्ढे के मुख पर बंद कर राख और नोंन से संधि का लेपकर वर्ना कड़ों से आंच देवे और वह आंच कपोत पुटकी हो उससे अधिक न हो क्योंकि अधिक अग्नि के लगने से पारद के क्षय की सम्भावना है। यह इष्टिकायंत्र है, इससे गंधक जारण करे।।७२-७५।।

#### कच्छपयत्र

नदीपयिस शराबोदरकुहरनिविष्टलोहसम्पुटगः । हरजो निरंतरमयं चरति गगनगन्धादिकं च ॥७६॥

(天. प.)

अर्थ-मिट्टी का एक लंबा चौड़ा शकोरा बनवावे, उसके भीतर लोहे के संपुट को रक्खे तदनंतर उस संपुट में स्थापित किया हुआ पारद निरतंर अभ्रक और गंधक वगैरह को भक्षण करता है अर्थात् अभ्रक और गंधक जारण होता ै।।७६॥

#### अन्यच्च

स्वर्परं पृथुकं सम्यग् विस्तृतं तस्य मध्यतः । आलवालं ततः कृत्वा तन्मध्ये पारदं क्षिपेत् ॥७७॥ उध्वधिस्तृ विडं दत्त्वा मल्लेनारुध्य यत्नतः । ऊध्वं देयं पुटं तस्य यन्त्रं कच्छपसंज्ञकम् । जारणार्थं रसस्योक्तं गन्धादीनां विशेषतः ॥७८॥ (टो. नं., रं. रा. सुं.)

अर्थ-प्रथम चपटा मिट्टी का खपडा लेना चाहिये। तदनंतर खपड़े के बीच में विस्तृत थामला बनावे और उस थामले में पारद को रक्खे। पारद के ऊपर तथा नीचे बिड देकर शकोरा से ढाक दे और संधि लेपकर ऊपर से आंच जलावे। पारद में गंधक जारण के लिये ये कच्छपयंत्र कहा है।।७७।।७८।।

#### अन्यच्च

जलपूर्णं दृढं पात्रं सुविशालं समाहरेत् । तदन्तः खर्परं दद्यात्सुविस्तीर्णं नवं दृढम् ॥७९॥ बिडं दत्त्वा तदुपरि क्षिपेद्वोजभुजं रसम् । उपरिष्टाद्विडं दत्त्वा ततो लोहकटोरिकाम् ॥८०॥ अयस्कान्तमयीं वापि पित्तलीभूतविग्रहाम् । उपरिष्टादधोवक्रां दत्त्वा सम्यग्विलेपयेत् ॥८१॥ खटी पटुं शिवां भक्तं सम्यङ्निष्पिष्य मुद्रयेत् ॥ उपरिष्टाद्वनोत्थानैरङ्गारैः खर्परं भवेत् ॥८२॥ (टो. नं., मे..रा.)

अर्थ-जल से भरे हुए लंबे चौड़े एक दृढ़ पात्र को लेवे। उसके भीतर नवीन और विस्तृत एक खपड़े को रक्खे और उस पर बिड़ को देकर बीज के खानेवाले पारद को स्थापित करे फिर उस पारद पर बिड़ को रक्खे। तदनंतर लोहे की कटोरी अथवा कान्तलोह की बनी हुई कटोरी जो कि माँजते पीतल के समान हो गई हो उसको ऊपर से उलटा मुखकर रक्खे। तदनंतर संधि लेप करे या खड़िया नोन हर्र और राख को अच्छी तरह पीसकर मुद्रा करे। ऊपर से जंगली कंडों की आंच से धोंके। इसको कच्छपयंत्र कहते हैं॥७९-८२॥

#### अन्यच्च

जलपूर्णपात्रमध्ये दत्त्वा घटखर्परं सुविस्तीर्णम् । तदुपरि विडमध्यगतः स्थाप्यः सूतः कृतः कोष्टचाम् ॥८३॥ लघुलोहकटोरिकया कृतपण्मृत्सिन्धलेप याच्छाद्य । पूर्वोक्तघटखर्परमध्येऽङ्गारैः खदिरकोलभवैः ॥८४॥ स्वेदनतो मर्दनतः कच्छपयंत्रस्थितो रसो जरित । अग्निबलेनैव ततो गर्भे द्रवन्ति सर्वसत्त्वानि ॥८५॥ (र. र.स., र. रा. प.)

अर्थ-जल के भरे हुए पात्र से एक लंबा चौड़ा घड़े का खीपर रख उसके बीच में छोटी सी कोठी बनावे और उस कोठी में प्रथम बिड फिर पारद को रखे फिर जिस पर छः बार कपरौटी की हुई हो, ऐसी हल्की लोहे की कटोरी से ढककर संधि लेप करे और ऊपर से खैर और बेर के अग्नि से स्वेदन करे तो कच्छपयंत्र में स्थित पारद जारित होता है और उस कच्छपयंत्र में अग्नि के बल से सम्पूर्ण सत्त्व द्रव होते हैं।।८३-८५।।

#### अन्यच्च

तुलाद्वयं जलाधारं मृत्तिकापात्रमाहरेत् । आगलं तं न्यसेद् भूमौ वारिणा पूरयेत्ततः ।।८६।। तदास्यै खर्परं नूलं जले लग्नं न्यसेद् बुधः । सौधभूषणमादाय वारिणा पेषयेद्दृढम् ।।८७।। तेन कुर्यात्तु तन्मध्ये भित्तिं च वलयाकृतिम् । रसगोलानुरूपां तां तन्मध्ये रसगोलकम् ।।८८।। अष्टमांशबिडसंयुक्तं सग्रासं धारयेत्ततः । पृष्टोपदेहयुक्तेन तनुना लोहोद्भवेन च ।।८९।। शरावाकृतिपात्रे च्छादयेद्रोधयेत्ततः । अङ्गारैः सन्धमेत्सूतो ग्रासं ग्रसति तत्क्षणात् ।।९०।। हेमतारसमावर्तो यावत्कालेन जायते । तावत्कालेन सूतेन्द्रे ग्रासौ वै जीर्णतां वजेत् ।।९१।। अनेन कच्छपयन्त्रेण जारणं स्याद्यदृच्छया ।।९२।।

अर्थ-दस सेर जल जिसमें आवे. ऐसे मिट्टी के पात्र को उसके कंठ पर्यंत धरती में गांड जल से भर दे फिर उसके मुख पर नये खपरे को इस तरह रक्खे कि जिसका तल पानी से लगा रहे। तदनन्तर चूने को पानी से पीसकर महीन कर उस चूने से खीपर के बीच में कड़े के समान उतना बड़ा थामला बनावे जितना कि रस का गोला हो और उसमें आठवाँ हिस्सा बिडपारद तथा वह पदार्थ जिसका ग्रास दिया जाय, रक्खे और जिसकी पीठ पर मृत्तिका का लेप किया हुआ हो, ऐसी लोहे की बनी हुई पतली शकोरे की आवृत्तिवाली कटोरी से पारद को बंद कर मुद्रा करे फिर ऊपर कोयलों से धोंके तो पारद शी द्रा ही ग्रास को ग्रस लेता है। जितने समय में सुवर्ण और चांदी में ताव लगता है, उतने ही समय तक पारद में ग्रास जीर्ण होता है, इस कच्छप यंत्र से इच्छापूर्वक जारण होता है।।८६-९२।।

#### अन्यच्च

विस्तृतमुखामेकां हंडिकां जलेनापूर्य तन्मुखोपरि तज्जलमग्नपृष्टं कपालं संस्थाप्याथ तत्र कपालमध्ये पाषाणभस्मना जलपरिपेषितेन मेखलां चक्राकारा तेनैव परिलिप्त मध्यभागां कृत्वा तत्र सूताष्टमांशबिडस्यार्ढं संस्थाप्य तदुपरि सूतस्य गोलं धृत्वा तदुपरि अष्टमांशबिडस्यावशिष्टार्धं दत्त्वा तद्गोलोपरि लघुलोहमयीं सूक्ष्मां मृद्वस्रलिप्तां कटोरिकां दत्त्वा तत्संधि जलपेषितमस्मना रुध्वा तदुपरि सहस्राम्यां परिलिप्य तदुपरि दीप्तांगारैः कपालं संपूर्य यावत्स्वर्णं द्रवति तावत्कालं कपालेगाराणि स्थापयेत्पश्चादंगाराणि निःसारयेत् ततः शीतं विधाय सूतं तोलयेत् । यदि सूतमानं पूर्णं स्यात् तदा कांजिकेन प्रक्षालयेत् यद्यधिकं स्यात्तदा पुनर्बिडं दत्त्वा पूर्ववज्जारयेत् एवमेवाऽश्वकसत्त्वं द्विगुणादिकं जारयेत् अथवा वनोपलचूर्णैः सतुषैः कपालं संपूर्यात् पूर्वोक्तविधिना ॥ (धं. सं.)

अर्थ-चौड़े मुख की एक हंडिया को जल से भर उसके मूख पर ऐसे ख़ीपरा को रक्ले कि जिसकी पीठ हंडिया के पानी से लगी हुई तो तदनंतर उस खीपरा में जल से पिसे हुए चूने से गोल गोल मेखला बनवावे जिसका मध्यभाग उसी पिसे हुए चूने से लिपा हुआ हो, उसमें पारद का आठवाँ ीहस्सा बड़ लेकर उसेक दे। भाग केर, उसेमें से उस पारद के अष्टमांश का आधा भाग रख उस पर पारद का गोला स्थापित कर देवे फिर निम्बु का रस थोड़ा सा निचोड़ ऊपर से बचे हुए आधे बिड़का देकर जिसकी पीठ पर कपरौटी की हुई हो, ऐसी पतली लोहे की कटोरी को उन पारद के गोले पर लगाके उसकी संधि का जल से पिसे हुए राख और नोन से लेप करे और ऊपर से कोयलों की इतनी आंच लगाता रहे कि जितनी देर में स्वर्ण गलता हो। तदनंतर कोयलों को निकाल स्वांग शीतल होने से पारद को निकाल कर तोले, जब पारद तोल में ठीक बैठे (अर्थात् बीड, बीज तथा पारद इन तीनों की तोल में केवल पारद की ही तोल रहे) तब कांजी से धो डालना चाहिये। यदि पूर्वोक्त रीति के अनुसार अधिक पारद हो तो फिर बिड देकर जारण करे। इस प्रकार ही दूना तथा चौगुना अभ्रक सत्व जारण होता है।। अथवा कायलों की बजाय तुस मिले हुए अरने कंडों से चूर से खीपरा भर पूर्वोक्त रीति से अग्नि लगावे।

# दीपिकायंत्र

कच्छपयंत्रातर्गतमृन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः । यस्मिन्निपतित सूतः प्रोक्तं तद्दीपिकायंत्रम् ॥९३॥

(て. て. स.)

अर्थ-कच्छपयंत्र के भीतर मिट्टी के पीढे ऊपर दिये में रखे हुए जिस पात्र में पारा गिरता है, उसको दीपिकायन्त्र कहते हैं॥९३॥

सोमानलयत्र

ऊर्ध्वं विह्नरधश्चापो मध्ये तु रसंसग्रहः । सोमानलमिदं प्रोक्तं जारयेद् गगनादिकम् ॥९४॥

(र. र. स.)

अर्थ-जिस यंत्र के ऊपर अग्नि तथा नीचे जल और बीच में पारद की सामग्री हो उसको सोमानल यंत्र कहा है। इस यंत्र में अभ्रकादि का जारण होता है।।९४।।

#### अन्यच्च

पुनि घट संपुट सात बलानि । यहै जुगित सबहीकी जानि ॥ किर लोह की कराही ऐसी । गगरी नीरुमाइ उहि जैसी ॥ चुंबक की जु लुहेंडी करैं । बारबार भरि उलटिक धरै ॥ मुद्रा मैनिक कीजे गुनी । जैसी हो गुनिन पर सुनी ॥ यहै यंत्र सोमानल नाम । आवे सो पारे के काम ॥

(रससागर)

#### जलयत्र

अधस्ताप उपर्यापो मध्ये तु रसगंधकौ । यदि स्यात्सुदृढा मुद्रा मंदभाग्योपि सिध्यति ॥९५॥ यदि कार्यमपो यंत्रं तदान्तर्मूषयान्वितम् । पूर्ववज्जारणा तत्र गंधकादेरपि स्मृता ॥९६॥ (बृ०यो०)

अर्थ-नीचे अग्नि ऊपर जल तथा बीच में रस और गंधक हो, बस इसी को जलयंत्र कहते हैं। अगर जलयंत्र की मुद्रा दृढ़ हो तो मंदभाग्य की भी

सिद्धि होती है, जलयंत्र बनाना हो तो यंत्र के भीतर मूषा बनवावे, तदनन्तर पूर्ववत् गंधक आदि की जारणा होती है।।९५।।९६।।

#### अन्यच्च

अथ सर्वप्रयोगयोग्यतया रसेन्द्रमारणाय शांभवीमुद्रामभिवध्मः—
अधस्ताप उपर्यापो मध्ये गंधकपारदौ ॥९७॥ यदि स्यात्सुवृढा मुद्रा
मंदभाग्योपि सिध्यति । यदि कार्यमयो यंत्रं तदा तन्मृतस्त्रया लिपेत ॥९८॥
(रसेन्द्रचिं र.सा.प., र.रा.स.)

अर्थ-अब समस्त प्रयोगों के योग्य होने के कारण पारद मारण के लिये

शांभवी मुद्रा को कहते हैं।

पारद और गधक को सपुट के बीच में रखकर ऊपर जल तथा नीचे से अग्नि को रक्खे तो उसको जलयन्त्र कहते हैं, यदि इस यन्त्र की मुद्रा दृढ हो तो मन्दभाग्य की भी सिद्धि हो जाती है। यदि लोहे का यंत्र बनाया जाय तो मिद्दी का लेप करना चाहिये॥९७॥९८॥

#### अन्यच्च

अधस्तापो जलं तूर्ध्वं मध्ये तु रसगंधकौ । मेणमुद्राप्रयोगेण सद्यः कांचनमुत्तमम् ॥९९॥ (नि. र.)

अर्थ-नीचे आंच, ऊपर जल और बीच में पारद, गंधक तथा मोम की मुद्रा हो तो शीघ्र ही सोना होता है, अर्थात् पारद भस्म होता है।।९९।।

#### अन्यच्च

उपर्यापस्तले तापो मध्ये च रसगन्धकौ । जलयन्त्रमिदं गोप्यं पन्त्रं थेष्ठं समीरितम् ॥१००॥ अस्मिन्स्वर्णीदभूसत्त्वं गंधकादि च जारयेत् । कृत्वा लोहमयीं पात्रीमधोमुखसमन्वितम् ॥१०१॥ मुखमध्ये क्षिपेदृह्व्यं पात्रवक्तं निरोधयेत् । लोहचिक्रकया रुद्ध्वा तत्संधिं साधु लेपयेत् ॥१०२॥ तस्मिन्कोष्ठे क्षिपेदले छागं लोहरजोन्वितम् । पुनः पुनश्च संगुष्के पुनरेमिश्च लेपयेत् ॥१०३॥ लेहवत्कृतबब्बूलक्वाचूर्णसमन्वितम् परिमर्वितम् ।जीर्णेष्टक सूक्ष्मगुडचूर्णसमन्वितम् ॥१०४॥ लेपयेत्खलु तत्प्रोक्तं दुर्मेद्यं सिललैः खलु । खटिकं लोहिकट्टैश्च महिषोदुग्धमर्दितैः ॥१०५॥ एतया मृत्ल्यया रुध्या न गन्तु अमते रसः ॥ विदग्धवनिताप्रेम्णा बद्धः प्रौढः पुमानिव ॥१०६॥ ततो जलं विनिक्षिप्य विद्वं प्रज्वालयेदधः । अथवा कारयेन्सूषापात्रलग्नामधोमुखीम् ॥१०७॥ लोहानामनुरूपाश्च तन्सूषामुखरोधिनीम् । दत्त्वा चान्या तयोः संधिं विलेप्याजामृगादिभिः ॥१०८॥ जलसूर्यं विनिक्षिप्य निःसंदेहं विपाचयेत् । जलयंत्रं तु बहुभिर्दिनैरेव हि जायते ॥१०९॥

(र. रा. सु.) अर्थ-यन्त्र के बीच में पारद और गंधक को रलकर ऊपर जल भर नीचे से आंच लगावे। यह जलयंत्र सम्पूर्ण यंत्रो में श्रेष्ठ होने के कारण गुप्त रखने के योग्य है। इसी यंत्र में स्वर्णादिभूसत्त्व तथा गंधकादिक को जारण करे। इस यंत्र के निर्माण करने की यह रीति है प्रथम लोहे का एक ऐसा पात्र बनावे जिसका मुख़ नीचे को हो और उसके मुख में जारणयोग्य पदार्थ का साथ पारद को भर देवे फिर लोहे की टिकिया से यंत्र के मुख को बन्द कर दोनों की संधि को युक्तिपूर्वक लेपन करे। तदनंतर लोहे के चूरे को बकरे के खून से घोटकर उस यंत्र पर लेप करे। जब वह लेप णुष्क हो जाये तब उस पर फिर भी लेप करें। इस प्रकार सात बार लेप करें। इसके पश्चात ऐसा बबूल का (पत्ता, फल छाल) क्वाथ करे कि वह क्वाथ लेही के समान हो जाय। उस क्वाथ से पुरानी ईंट का चूरा गुड़ और चूने को घोटकर उस यत्र पर लेप करे तो वह मुद्रा जल में बिगड़ती नहीं है। अगर खरिया मिट्टी लोह की कीट को भैंस के दूध से मर्दन कर लेप करे तो पारद चतुरा स्त्री के प्रेम से बँधे हुए जवान मनुष्य की तरह बाहर नहीं जा सकता है। फिर जल भर के नीचे से आंच जलावे अथवा एक ऐसी मूषा बनावे कि जिसका तल यंत्र के तल से मिला हो। लोहे के पात्र से मूखा के मुख को बांध कर दोनों में पूर्वोक्त लेपों से लेप करे और ऊपर से जल डालकर नीचे से निःशंक होकर आंच जलाकर पचावे। यह जलयंत्र बहुत दिनों से सिद्ध होता है।।१००-१०९।।

### नाभियंत्र

मल्लमध्ये चरेद्गतं तत्र सूतं सगंधकम् । गर्तस्य परितः कुडचं प्रकुर्यादंगुलोच्छृतम् ॥११०॥ ततश्चाऽऽच्छादयेत्सम्यग्गोस्तनाकारमूषया ॥ सम्यक् तोयमृदा रुद्ध्वा सम्यग्यंत्रोच्यमानया ॥१११॥ लेहवत्कृतब्बूलक्वाथे न परिमर्दितम् । जीर्णेष्टिका रजः सूक्ष्मं गुडचूर्णसमन्वितम् ॥११२॥ इयं हि जलमृत्प्रोक्ता दुर्भेद्या सिललैः खलु । खटिकापट् किट्टैश्च महिषीदृग्धमर्दितैः ॥११३॥ बिह्नमृत्स्रा भवेद्वोरविह्नतापसहा खलु । एतया मृत्स्रया रुद्धो न गंतु क्षमते रसः ॥११४॥ विदग्धवित्ताप्रमणा रुद्धः प्रौढः पुमानिव । नंदी नार्गाजुनश्चेव बह्मज्योतिर्मृनीश्वरः ॥११५॥ वेत्ति श्रीसोमदेवश्च नापरः पृथिवीतले । ततो जलं विनिक्षिप्य विह्नं प्रज्वालयेदधः ॥११६॥ नाभियंत्रमिदं प्रोक्तं नंदिना सर्ववेदिना । अनेन जीर्यते सूतो निर्धूमः शुद्धगंधकः ॥११७॥ (र० र० स०, र० रा० प०)

अर्थ-एक मलेरे में गड्ढा बनावे और उसमें पारे तथा गंधक को रखे। गड्ढे के चारों तरफ एक अंगुल ऊंची पाली बांधे, फिर ऐसी मूपा से मुख बंद करें कि जिसका आकार गाय के स्तन के समान हो, जो जल यंत्रों की संधि लेप करने में योग्य हो, ऐसी मिदी से लेप करे। वह मिदी इस प्रकार बनाई जाती है; प्रथम लेही के समान गाढे लिये हुए क्वाथ से पुरानी ईट का महीन चूरा और चूने के पीसने से तैयार होती है। यह जलमुद्रा पानी में टूटती नहीं है अथवा खरिया मिदी, नोंन तथा लोह कीट को भैस के दूध से मर्दन करे तो यह मिदी दृढ हो जाती है और इस मिदी से कका हुआ पारा चतुर स्त्री के प्रेम से क्के हुए नौजवान की तरह बारह नहीं जा सकता। इस यंत्र को नंदी, नागार्जुन, ब्रह्मज्योति मुनीश्वर तथा श्रीसोमेदव ही जानते हैं और नहीं। तदनंतर जल को ऊपर से डालकर नीचे से आंच जलावे। इसको नंदी नाम के मुनीश्वर ने नाभियंत्र कहा है। इससे गंधक निर्धूम जारण होता है।।११०-११७।।

इक मुखिया यंत्र (जलयंत्र भेद)
करै लोह के तरै छेदाई। मांझ गाढ की नीपै कोई।।
तर ऊपर दे ऐसे ताई। ढिग ढिग लोह एक ह्वै जाई।।
आस पास ताऊपर जरै। ऐसी जुगति कराही करै।।
मांझ छेद ता करें विचारी। मुजिना के उनमान जु डारी।।
वस्त मेलि तल पच्ची करै।। तामें कील लोह की घरै।।
तब मुकराही चूल्हे बरै। अग्नि प्रजारे नीरसों भरै।।
ज्यों ज्यों नीरजु सोखतु जाई। त्यों त्यों वामें और कराई।।
इकमुखिया जंत्र है येहु। पुनि संपुट चारि गन सेहु।।

(रससागर) अर्थ-लोहे के दो तबे बनावे, जो गहरे हों उन दोनों को मिला किनारों को ताब देकर चिपका दे। फिर आस पास तबे जड कढाही बना ऊपर लिखे अनुसार काम में लावे ॥

ककूरमयंत्र (एक प्रकार का जलयंत्र जान पड़ता है)
कूपा पहिले कहै बसानि । तैसे कर कराही बानि ॥
बड़ो छेव ता करै बनाई । जैसे ता में लेखिन माई ॥
बारह आगुल कवियनुमने । अस प्रमाण वा यंत्रहि गनै ॥
बार बार कूपमा हरेई । टोंटी ह्वैके औषध देई ॥
बहुरि कराही जलसों भरै । ज्योंज्यों निघटै त्योंत्यों करै ॥
या जंत्रै है ककूरम नाम । बहु आगि पानी सों काम ॥
(रससागर)

चौमुिखया यंत्र (जलयंत्रभेव)

ऐसे ही वे जारिये चारी । करै कराही माहिं विचारी ।।
पत्रानिको करि चारि बनाई । जैसे नीरजु बहुत समाई ॥
पुनि तीनि संपुट बाखर भरै । पहली सी विधि मुद्रा करै ॥
संख्या ता किरियामें कही । तैसी आगि दीजिये सही ॥
याको चौमुख भाषें गुनी । संपुट पांच पांच मुख भनी ॥

(रससागर)

### जारणायंत्र

रसोनकवसां भद्रे यत्नेतो वस्त्रगालिताम् ॥ दापयेत्प्रचुरं यत्नादाप्लाच्य रसगन्धकौ ॥११८॥ स्थालिकायां पिधायोध्वं स्थालीमन्यां दृढां कुरु ॥ संधिं विलेपयेद्यत्नान्मृदा वस्त्रेण चैव हि ॥११९॥ स्थात्यंतरे कपोताख्यं पुटं कर्षाग्निना सदा ॥ यंत्रस्याधः करीषाग्निं दद्यात्तीवाग्निमेव वा ॥१२०॥ एवं तु त्रिविनं कुर्यात्तितो यंत्रं विमोचयेत् ॥ तप्तोवके तप्तचुल्त्यां न कुर्याच्छीतलक्रियाम् ॥१२१॥ न तत्र क्षीयते सूतो नच गच्छित कुत्रचित् ॥ अनेन च क्रमेणैव कुर्याद्गंधकजारणाम् ॥१२२॥

(TO TO HO)

अर्थ-कपडे के छने हुए लहसुन के रस से गंधक और पारद को खूब तर करके एक हंड़िया में रक्खे और उसके ऊपर एक हांड़ी को स्थापित कर दोनों के मुख की संधि को कपड़ा और मिट्टी से लेपकर हंड़िया के ऊपर कसीं की अग्नि अथवा कंडों की तेज आंच देवे। इस प्रकार तीन बार करे तब यंत्र में पारद का क्षय नहीं होता और न कहीं जाता है। इस क्रम से गंधक जारण करे।।११८-१२२।।

### तुलायंत्र

वृताकाकारमूषे हे तयोः कुर्यादधः खलु । प्रादेशमात्रां नलिकां मृदा लिप्तां मुगंधिकाम् ॥१२३॥ तत्रैकस्यां क्षिपेत्सूतमन्यस्यां गंधचूर्णकम् ॥ निरुध्य मूषयोर्वक्त्रं बालुकायंत्रके क्षिपेत् ॥१२४॥ गंधाधो ज्वालयेदग्नि तुलायंत्रमुदाहृतम् ॥ तालगंधाश्मताराणां जारणार्थमुदाहृतम् ॥१२५॥ (टो. नं., र. र. स.)

अर्थ-लंबे और गोल बैंगन के आकार की दो मूषा बनावे और उन दोनों मूषाओं के नीचे प्रादेशमात्र (एक बालिश्त) लंबी नली लगावे और नली को मिट्टी से चिकनी करे। तदनंतर एक मूषा में पारद और दूसरी में गंधक को स्थापित करे और दोनों के मुख को बांधकर वालुकायंत्र में रक्खे। फिर गंधक के नीचे अग्नि को जलावे। बस इसी को तुलायंत्र कहते हैं। इस यंत्र से हरताल गंधक और चांदी का जारण होता है।।१२३-१२५।।

विचार-कहीं तार की जगह सार का पाठ है सो ठीक नहीं क्योंकि तार बीज जारण के लिये ग्रहण है और सार का जारण कहीं नहीं है।।

#### अन्यच्च

लोहमूषाद्वयं कृत्वा द्वादशांगुलमानतः । ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम् ॥१२६॥ सूषायां रसयुक्तायासन्यस्यां तां प्रवेशयेत् । तोयं स्यात्मूतकस्याधः अर्ध्वाधो विद्विदीपनम् ॥१२७॥ (र.र.स.)

अर्थ-बारह अंगुल की दो लोहे की मूषा बनावे। उनमें से एक में छोटा सा छेदकर गंधक भरे और दूसरी मूषा के भीतर पारा रख देवे। फिर संधिलेप करे जिसके भीतर गंधक रक्खा था, उसके नीचे आंच लगावे तथा पारदवाली मूषा के नीचे जल रक्खे (जो इसे तुलायंत्र समझना ठीक है, ऐसी इस ग्रंथकर्ता की सम्मति है)।।१२६।।१२७।।

#### अन्यच्च

मूषा नालान्विता अर्ध्ववक्त्रा स्याद्द्वादशांगुला । दृढां लोहमयीं कुर्यादनया

सदृशीं पराम् ॥१२८॥ एकस्यां निक्षिपेत्सूतमन्यस्यां गन्धकं समम् ॥ सूतमूषामुख्नमध्ये गन्धमूषामुखं क्षिपेत् ॥१२९॥ लिप्त्वा मृल्लबणैः सन्धि गन्धकाधः पुटं ततः । रसस्याधो जलं स्थाप्य रसो गन्धं पिबेत्पलम् ॥१३०॥ जीर्णे गन्धे पुनर्गधं सूततुल्यं प्रदापयेत् । इत्येवं षोडशगुणं गन्धं जार्यं पुनः पुनः ॥१३१॥ जारितः सूतराजोऽयं वासनामुसितो भवेत् ॥१३२॥

(र० प०)

अर्थ-नलीदार ऊंचे मुखवाली एक मूषा बनावे जिसका विस्तार बारह अंगुल हो और ऐसी ही एक दूसरी मूषा बनावे फिर एक में गंधक और दूसरी में पारद भर दे। यह पारद तथा गंधक समान भाग हो और दोनों के मुख को मिलाकर मुद्रा करे। फिर गंधक के नीचे आंच जलावे तथा पारद के नीचे जल रक्खे तो पारद गंधक को पी जाता है। जब गंधक को पारा पी जाय तब फिर भी उतना गंधक डालकर जारण करे। इस प्रकार छःगुना गंधक जारण करे। इस रीति से पारद ब्रभुक्षित होता है।।१२८-१३२॥

# क्षिकायंत्रम्

निरवधिनिपीडितमृदंबरारिलिप्तामितकिनकाचघटीमग्ने वक्ष्यमाण-प्रकारान्तररसगिर्भणीमधस्तर्जन्यंगुलितिच्छिद्रायामनुरूपस्थालि कामारोप्य परितस्तां द्वित्र्यंगुलिद्वयांग्नेन लवणे निरन्तरालीकरणपुरस्सरं सिकताभिरापू र्यं वर्धमानकमारोपणीयं क्रमतिस्त्रचतुष्पश्चवासराणि ज्वलनज्वालया पाचनीयमेकयंत्रम् ॥१३३॥

(र० प०)

अर्थ-प्रथम कपड़ा तथा मिट्टी को निरतंर (लगातार) कूट कूटकर किन अतिशी शीशी में लेप करे फिर उसमें आगे कही हुई विधि के अनुसार आदि पदार्थों को भरकर उस शीशी को तर्जनी (अंगूठे के पास की अंगुली) की बराबर पेदे में छेद की हुई ऐसी हैंडियां में स्थापित करे जो कि अनुमान से शीशी रखने योग्य हो। तदनन्तर शीशी के आस पास दो दो तीन तीन अंगुल नोंन भर फिर बाळूरेत भर देवे और उस हाँडिया को भट्टी पर चढ़ा क्रम से तीन चार तथा पांच दिन तक अग्नि की ज्वाला से परिपाक करे। यह एक प्रकार का कूपिका यंत्र हुआ।। १३३।।

#### अन्यच्च

काचतास्रयुता कूपी वृढा रम्याकृतिस्तथा । प्रलिप्य तूलमृत्काभ्यां लेप्या शोष्या पुनः पुनः ॥१३४॥ इत्यं तु संस्कृता कूपी तत्र सूतं प्रवेशयेत् । तन्मुखं मुद्रितं कृत्वा यन्त्रे सिकतामिधे पचेत् ॥१३५॥ अथवा पाटवे यन्त्रे यन्त्रे वाप्युभयात्मके । कूपियन्त्रंसंमुद्दिष्टं तदशोकगुणावहम् ॥१३६॥

(T.U.)

अर्थ-कांच तथा तांबे को मिलाकर सुन्दर आकृति (शकल) की शीशी बनावे और उस शीशी को कुटी हुई रुई और मिट्टी से लिपकर सुखावे, इस प्रकार कई बार लेप करे फिर उस कांच की शीशी में पारद को रखे और उस पर मुद्रा (ईट को घिस २ कर ऐसा डाट बनावे जो कि शीशे के मुख में ठीक आती हो, उसको वज्रमृत्तिका से लेप दे) करे बालुकायंत्र में पकावे अथवा लवण यंत्र में तथा दोनों में से किसी यंत्र में पकावे तो उसको प्रीतिरूप गुण के दाता कूपिका यंत्र कहते है।।१३४-१३६।।

### कवचीयन्त्र

नातिह्नस्वां काचकूपीं न चातिमहतीं दृढाम् । वाससा कर्दमाक्तेन परिवृत्य समंततः ।।१३७।। संलिप्य मृदुमृत्क्वाभिः शोषयेद्भानुरिंग्नना । निधाय भेषजं तत्र मुखमाच्छादयेत्ततः ।।१३८।। किठन्या दृढया वापि पचेद्यंत्रे त्रिधानतः । कवचीयन्त्रमेतिद्ध रसादिपचने मतम् ।।१३९।।

(र. रा.सु.)

अर्थ-दृढ़ कांच की शीशी जो कि न बहुत छोटी और न बहुत बड़ी हो, उसको कपरौटी से चारो ओर लपेटकर और कोमल चिनकी मिट्टी से लीपकर सूर्य की किरणों से सुस्रावे तदनन्तर उस शीशी में औषध रस्रकर मुखपर खरिया से दृढ मुद्रा करे फिर विधिपूर्वक परिपाक करे तो इसको रसादिकों के पचाने के लिये कवचीयंत्र कहते हैं।।१३७--१३९।।

# कवचीयंत्र यानी शीशी उतारने के मुतल्लिक

(उर्दू)

शीशे या जर्फ जिसमें दवायें अकसीरी है, उसको अब्बल खुला रखना चाहिये ताकि जुमलः रतूवत उसकी खुश्क हो जावे बल्कि मुनासिब है कि अब्बल उसका मुँह रुई से बंद कर दे जब तक बुखार का असर रुई पर पहुँचता रहे उस वक्त तक उसका मुँह खुला रहने दे जब रतूवत शीशी के अन्दर से निकल जावे, उसमें मुहर सुलेमानी या दूसरा मजबूत मुद्रा लगावे ताकि अदिवया बाहम् चक्कर मुनिकिद हो जावे रतूवत जब जर्फ से निकल जाती है तो जर्फ कम शिकस्त होता है और अकसीर तैय्यार हो जाती है।। (अकलीमियाँ सफा २१)

### वालुकायन्त्र

भांडे वितस्तिगंभीरे मध्ये निहितकूषिके । कूषिकाकण्ठपर्यन्त वालुकािमश्च पूरितम् ॥१४०॥ भेषजं कूषिकासंस्थं विद्वितो यत्र पच्यते । वालुकायन्त्रमेतद्धि यंत्रतंत्रबुधैः स्मृतम् ॥१४१॥

(र.रा.म., र.रा.सुं.)

अर्थ-एक बालिश्त गहरे बासने के बीच में शीशी को रखकर इतना रेत भरे कि शीशी का गला रेत में डूब जाये और दवाई को शीशी में भर देवे फिर अग्नि से पकावे तो इसको यंत्र मंत्र के जानने वाले पंडितों ने वालुका यंत्र कहा है।।१४०।।१४१।।

#### अन्यच्च

माटी की हांड़ी बडी, पक्की एक मंगाय।
पैसा मरिये पेंदे विषै, तामें छेद कराय।।
शीशी लीजे आतिशी, कपरौटि करि सान।
ताको धूप मुखाय के, औषध भरे मुजान।
फिर शीशी हांडी विषे, नीके धरै जमाय।
तब वा हांडी में भरै, बालूरेत जमाय।
शीशी की गर्दन रहे, बाक्ते निकसाय।
शीशी को पेंदो सबै, बारू में दिब जाय।
शीशी मुख मूंदै किते, किते न मूंदे जाय।
यहै लेख अनुसार है, जानि लेहु सब कोय।
कह्यो ता ताको कीजिये, हांड़ी पेंदे छेद ॥
विना कहे निहं कीजिये, यहै मुनिन को मेद।।
ऐसी विधिते कीजिये, जन्त्रवालुका नाम।
नीचे आंच लगाइये, कर लीजै बहु काम।।

(वैद्यादर्श)

# लवणयन्त्र (वालुकायन्त्र क्रिया)

एवं लवणिनक्षेपात्त्रोक्तं लवणयन्त्रकम् । अन्तः कृतरसालेपाताम्रपात्रमुखस्य च ॥१४२॥ लिप्त्वा मृल्लवणेनैव संधिभांडतलस्य च । तद्भांड पटुनापूर्य क्षारैवा पूर्ववत्पचेत् । एवं लक्षणयन्त्रन्त्र रसकर्मिण शस्यते ॥१४३॥ (र० र० स०)

अर्थ-जिस प्रकार वालुका यन्त्र में रेत भरी जाता है, उसी प्रकार नोंन के भरे से लवणयंत्र कहलाता है, अथवा तांबे का पात्र में पारद का लेपकर मुख पर बासन की पेंदी तथा तांबे के पात्र के मुख को मिट्टी नोंन से लीप और उस बासन को नोंन अथवा क्षारों से पूर्वक समान भर पकावे, इस प्रकार सिद्ध किया हुआ लवण यंत्र रसकर्म में श्रेष्ठ होता है।।१४२।।१४३।।

**खारिकावालुकायंत्र** 

मुनो गुनोअब दूजो भेद । नाँदमांह जो कीजे छेद ।। ता में शीशो सूधी धरै । पुनि यह शीशी साम्हर भरै ।। कहै खारिका यासों लोई । बारू भरै वालुका होई ।।

(रससागर)

चूल्हौ करौ भलोविधि बानि । तापर नाँदी धरौ सुजानि ।। सो भरजै साम्हर बटवाई । जैसे नोन सेर दश माई ।। नोनुगाडिक वली धरै । गाडे कंठ लोन मुँह परै ।। औषध जैसे पचवन कहै । वलीयंत्र में ये गुन लहै ।।

(रससागर)

कवचीयंत्र (एक प्रकार का लवणयंत्र)

सरवा औषध धरै बनाई । सरवा हांडी में होंधाई ।। होई साम्हरि धरै बटाई । पारी मुद्रा करै बनाई ॥ कवचीयंत्र याको है नाम । सुनो सयाने लोग सकाम ।।

(रससागर)

### नलिकायंत्र

लोहनालगतं सूतं भांडे लवणपूरिते । निरुद्धं विपचेत्प्राग्वन्नलिकायन्त्रमीरितम् ॥१४४॥

(र.र.स., र. रा.प.)

अर्थ—लोहे की नाली में पारद को भरकर मुखपर दृढ़ मुद्रा करे, तदनन्तर नाली को नोंन से भरी हुई हांडी में रख अग्नि से परिपक्व करे, इसको नलिकायंत्र कहते है।।१४४।।

पुटयंत्र

शरावसम्पुटांतस्थं करीषेप्वग्निमानवित् । पचेच्चुत्यां द्वियामं वा रसं तत्पुटयन्त्रकम् ॥१४५॥ (र.र.स.)

अग्निक प्रमाण को जाननेवाला वैद्य पारद को दो शकोरों में भरकर कड़ों की आंच में अथवा चूल्हे पर चढ़ाकर पकावे तो इसको पुटयंत्र कहते है।।१४५।।

भूधरयंत्र

वालुकागूढसर्वांगां गर्ते मूषां रसान्विताम् । दीप्तोपतैः संवृणयाद्यत्रं तद्मूधराह्वयम् ॥१४६॥

(र. सा. सं., र. रा. म.)

अर्थ-मिट्टी की मूषा में पारद भरकर गड्ढ़े में रख ऊपर से बालूरेत भर देवे और रेत के ऊपर अरने कंडों की आंच देवे बस इसको भूधरयंत्र कहते हैं।। १४६।।

#### अन्यच्च

गाडौ औंडौ करै गज आधु । उतनो चकरौ कीजै साधु ॥ अंगुल आठ मेलिजे रेतु । यहै जानि भूधर को हेतु । अंडा कुकरी खाली करै। कपरौटी कै तामे धरै।।
टारि रेत को घरिया मांझ। जैसे गर्भ दुरावै बांझ।।
ऊपर बारू अंगुरु है। ऐसे मूंदे उत्तम ह्वै॥
पांचसेर आरने मँगाई। अल्प आगि ता देइ बनाई॥
यह मरजाद ग्रंथ में कही। भूधर नाम यंत्र को सही॥

(रससागर)

#### वलीयंत्र

यह किव हाथमगाड करेई । मानो दूरथूनी को देई ॥ वह रेत भरजे निकुताई । तले महाऔषिध धरवाई ॥ ऊपर आग आरने भनी । जैसे रीति आंगी तर तानी ॥ यहै जंत्र जु परै वली नाम । विन देखे यह होय न काम ॥

(रससागर)

### गर्भयंत्र

गर्भयंत्रं प्रवक्ष्यामि पिष्टिकाभस्मकारकम् ॥ चतुरंगुलदीर्घां तु अंगुलोन्मित-विस्तराम् ॥१४७॥ मृन्मयीं सुदृढां मूषां वर्तुलं कारयेन्मुखम् । लवणस्य विंशतिर्भागा भाग एकस्तु गुग्गुलोः ॥१४८॥ सुश्लुक्ष्णं पेषयित्वा तु तोयं दत्त्वा पुनः पुनः । मूषालेपं दृढं कृत्वा लवणाद्यं मृदादिभिः ॥१४९॥ कर्षे तुषाग्निना भूमौ स्वेदयेन्मृदुमानवित् । अहोरात्रं त्रिरात्रं वा रसेन्द्रो भस्मतां व्रजेत् ॥१५०॥ (र० रा० सु०, र० र० स०, र० रा० प०)

अर्थ-अब में पारद की पिष्टी के भस्म करनेवाले यंत्र को वर्णन करता हूँ। चार अंगुल लंबी और तीन अंगुल चौड़ी मिट्टी की दृढ़ (मजबूत) मूपा (घरिया) बनावे, उसका मुख गोल बनाना चाहिये। फिर बीसभाग नोंन और एक भाग गुगल इन दोनों को जल दे देकर महीन पीस बार बार उस मूपा पर लेप करे। उस मूपा में पारद एक तोले रखा जाय फिर धरती में गड्ढ़ा खोदकर उसमें मूपा को रख अग्नि के प्रमाण का जाता वैद्य आठ प्रहर वा तीन दिन तक मंद मंद नुपाग्नि देवे तो पारद भस्म हो जाता है। इसको गर्भयंत्र कहते है।।१४७-१५०।।

#### ग्रस्तयंत्र

मूषा मूषोदराविष्टामाद्यन्तसमवर्तुलाम् । चिपिटा च तले प्रोक्ता ग्रस्तयंत्रं मनीषिभिः । सूतेन्द्ररंधनार्थं हि रसविद्भिरुदीरितम् ॥१५१॥

(र.र.स.)

अर्थ-एक मूपा को दूसरी मूपा में रखकर चारों तरफ से बरावर गोल बनावे और पेंदें में चपटी बनावे। वस इस यंत्र को रसवेत्ता महर्षियों ने रसिद्धि के लिये प्रस्तयंत्र कहा है।।१५१।।

#### चक्रयंत्र

गर्तबाह्ये भवेद्रक्तो मध्ये गर्ते रसं कुरु ॥ चक्रयंत्रमिदं सिद्धं बाह्ये गर्ते बृहत्पुटम् ॥१५२॥

(र.रा.सुं.)

अर्थ-प्रथम एक छोटा सा खड्ढा खोदे, फिर उसी गड्ढे के आसपास खार्ड के आकार का दूसरा गड्ढा खोदे तदनन्तर बीच के गड्ढे में पारद भरे और उस खाई वाले गड्ढ़े में अग्नि जलावे, इसको चक्रयंत्र कहते है।।१५२।।

# गजकूपयंत्र

और यंत्र औंडो गज दोय। ऊपर भीतर गज भिर होय।। पुनि चाकरौं चारि गज करै। इतनोही ऊपर तर धरै॥ माटी भांति जु करै विचारि। मांझ आनौरी दीजै नारि॥ आसपास लेडी परिजारि । सावधान ह्वै गर्व विसारि ॥ गर्वयंत्र की औषधि धरै । बहुरि फेरि सब लेडी करै । गुनी आगि तब देइ बनाई । राख सानिकै दौ चकुराई ॥ छवा छेद निकास कवि कहै । आगि सिसीवह जीवित रहै ॥ याकौ नाम कहै गजकूप । यहै जुगति करि सकै जु भूप ॥

(रससागर)

### चौकीयंत्र

एक ईंट काची करवाई । तापर औंधा धरे बनाई ॥ ता औंधा के टूटे छेद । माइछि गुरु या यहई भेद ॥ वहै ईंट कोने में धरै । तामें वस्त पाचनी करै ॥ ठेंठी मुंहदे मुद्रा करै । फोरि ऊपरा तापर धरै ॥ करसी सेरु एक तब लेह । ऐसी विधिके आगि करेइ ॥ चौकीयंत्र कहै सब कोई । यामें पारो उत्तम होई ॥

(रससागर)

#### वडवानल यंत्र

चूल्हेकी ढिग कोठी धरै। वा कोठी किवलिनसों भरै।।
सवर एक गज तांको करै। पवन वाहि कूप मुख धरै।।
उतिनये पोली कीजै सोई। नविन मांहि ताके मुख होई।।
तिनहीं सो धरि कोठी मांझ। कोठी धवैं कला इतलांझ।।
तरहर आगि कराही जरै। आसपास जल कूपा भरै।।
पारों कृपा माह करेई। नयिन माह ह्वै औषिध देई।
वडवानल नाम यंत्र को कहै। गुरुप्रसाद विन कोई न लहै॥

(रससागर)

#### नाग यंत्र

तवला एक नाग को लेई । वस्त मेलि तामें रस देई ॥ अल्प आगि ता देइ मुजानि । नागयंत्र यह कहीं वस्नानि ॥ (रससागर)

# कनकसुन्दरी यंत्र

एक मूसि लागी आकार । ऊंची आंगुर पांच विचार ॥ तामें कनक कटोरी धरै । मुद्रा करि कपरौटी करै ॥ आगि कुकर पुट देइ बनाई । क्रिया सुगित करै गोराई ॥ कनकसुन्दरी यंत्रहि नाम । याते होय रसायन काम ॥

(रससागर)

#### मदन यंत्र

वस्तु पकावै चाहै जिती । लोह कराही मेलै तिती ॥ रसु दैकेही औटे ताहि । एक यंत्र पुनि ऐसो आहि ॥ मदनयंत्र यह कहौ सुजान । रोझौं जाहि भूपपित मान ॥

(रससागर)

### हंसपाकयंत्र

सर्परं सिकतापूर्णं कृत्वा तस्योपरि न्यसेत् ॥ अपरं सर्परं तत्र शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ॥१५३॥ पंचक्षारैस्तथा मूत्रैर्लवणं च बिडं ततः ॥ हंसपाकं समाख्यातं यंत्रं तद्वार्त्तिकोत्तमैः ॥१५४॥

(र.रा.मुं., र.र. स., र.रा.प.)

अर्थ-बालू रेत से भरा हुआ बिपरा लेना चाहिये और उस पर दूसरा बिपरा रख दोनों की संधि को दृढ़ लेपर कर दे. उसमें पारद को पंच क्षार नोंन तथा बिड के योग से पकावे इसको वार्तिककारों ने हंसपाक यंत्र कहा है।।१५३।।१५४।।

# विगर्भीनाम यंत्र (एक प्रकार का वाटरवाथ)

शीशी एक उघारी लेई। गाठी के हाठी में देई।। घटी एक जु गागरि तनै। शीशी में है हांडी बनै।। हांडी भरि जल कवियनु कहै। शीशी नारि उघारी रहै।। बराबरू करि जल तार मुकरेई। जैसो सोले तैसो देई।। यही विगर्भी यंत्र गनेई। यासौं अपनो काज करेई।।

(रससागर)

### नारी यंत्र

सूधी एक कराही चढै। तामें नीरु आगिसौं कढै।। धातु नारियर बराबर भरै। सो ले वा पानी में धरै।। सात धातु में कौनों होई। काढि जु नारियर कीजै लोई॥ नारी नाम यंत्र यह कहौ। जैसे गुरुप्रसादते लहाँ॥

(रससागर)

# चूना यंत्र

संपुट एक लोह को करैं। औषधि भरि चूनामें धरै।। ऊपरते तु छिरकिये नीर। तामें आगी दे बलवीर॥ एक जुगति यह कही बलानि। चूनायन्त्र नाम यह जानि॥

(रससागर)

# चौरसागर यंत्र (चोवा देने का यंत्र)

एक लुहेंडा औषधि करै । बूँद बूँद रस ता में परै ॥ ज्यों ज्यों सोखै त्यों त्यों देई । चौरसागर नाम भनेई ॥

(रससागर)

# धूपयन्त्र (स्वर्णजारणोपयोगी)

विधायाष्टांगुलं पात्रं लौहमष्टांगुलोच्छ्रयम् । कंठाधो द्वचंगुले देशे गलाधारे हि तत्र च ॥१५५। तिर्यग्लोहशलाकाञ्च तन्वीं तिर्यग्वितिक्षिपेत् । तनूति स्वर्णपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत् ॥१५६॥ पत्राधो निक्षिपेद्धूमं वक्ष्यमाणिमहैव हि । तत्पात्रं न्युब्जपात्रेण च्छादयेदपरेण हि ॥ १५७॥ मृदा विलिप्य संधिं च बिह्नं प्रज्वालेयदधः । तेन पत्राणि कृष्णानि हतान्युक्तविधानतः ॥१५८॥ रसाश्चरंति वेगेन दुतं गर्भे द्ववंति च । गन्धालकशिलानां हि कज्जल्या वा मृताहिना ॥१५९॥ धूपनं स्वर्णपात्राणां प्रथमं परिकीर्तितम् । तारार्थं तारपत्राणि मृतवंगेन धूपयेत् ॥१६०॥ धूपयेच्च यथायोग्यैरन्यैरूपरसैरिप । धूपयन्त्रमिदं प्रोक्तं जारणाद्रव्यसाधने ॥१६१॥ (र.र.स.)

अर्थ-आठ अंगुल लंबा चौड़ा तथा ऊंचा लोहे का पात्र बनावे, उस पात्र के कंठ के दो अंगुल नीचे पंतली पतली लोहे की सलाइयों को तिरछी रखे और उन पर सोते के पत्रों के नीचे आगे कुछ कहे हुए धूयें का लगावें उसको एक उलटे पत्र से ऐसा ढाँके कि धूआं बाहर न जाय फिर मिट्टी से मुख की मुद्रा कर नीचे से आंच जलावे, इस क्रिया से मृत और कृष्णवर्ण वाले स्वर्ण के पत्रों को पारद विधिपूर्वक शीद्र रचता है और वह स्वर्ण गर्भ में द्रव होता है, अर्थात् शीद्र ही गर्भद्रित होती है। प्रथम गंधक, हरिताल और मैनसिलकी कज्जली से अथवा मृतनाग से स्वर्ण पत्रों को धूपन करना चाहिये, चांदी के लिये चांदी के पत्रों को मृत वंग से धूआं देवे और भी योग्य उपरसों से धूपन करे। जारण द्रव्य (जिसको जारण किया जाय) को सिद्ध करनेवाले इस यंत्र को धूपयंत्र कहते है। १५५-१६१।

### कोष्ठी का लक्षण

सत्त्वानां पातनार्थाय पातितानां विशुद्धये । कोष्ठिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ।।१६२।।

(र० र० स०)

अर्थ-सत्त्व पातन के लिये या पातन किये सत्त्वों की शुद्धि के लिये नाना प्रकार के कोष्ठिका यंत्र बनाने चाहिये, सो मैं उसके लक्षणों को कहता हूं।।१६२।।

### अंगारकोष्ठी लक्षण

राजहस्तसमुत्सेधा तदर्धायामविस्तरा । चतुरस्रा च कुडचेन वेष्टिता मृन्मयेन च ॥१६३॥ एकभित्तौ चरेद्द्वारं वितस्त्या भोग संयुतम् । द्वारं सार्धवितस्त्या च संमितं सुदृढं शुभम् ॥१६४॥ (र० र० स०)

अर्थ-एक राजहस्त (राजहस्त) ऊंची और अधि हाथ लंबी चौकोन भीत बनावे और उसको चिकनी मिदी से लीपे फिर एक भीत में एक बालिश्य या डेढ़ बालिश्त दृढ़ दरवाजा बनावे इसको अंगारकोष्ठी कहते हैं।।१६४।।

#### कोष्ठिकायंत्र

षोडशांगुलविस्तीर्णं हस्तमात्रायतं समम् । धातुसत्त्वनिपातार्थं कोष्ठिका,परि कीर्तितम् वंशखादिरमाधूकबदरीदारुसंभवैः ॥१६५॥ परिपूर्णं दृढ़ांगारै रधो वातेन कोष्ठके । मात्रया ज्वालमार्गेण ज्वालयेच्च हुताशनम् ॥१६६॥ (र० रा० सं०, र० र० स०)

अर्थ-धातुओं के सत्त्व पातन के लिये जो कोष्ठिका यंत्र बनाया जाता है, वह विस्तार से सोलह अंगुल तथा चौड़ाई में एक हाथ होना चाहिये, उसमें खैर, महुआ तथा बेर की लकड़ी के कोयलों से कोठी को भरकर नीचे से धोंकनी के मार्ग से धोंकता जाय तो इसको कोष्ठिका यंत्र कहते हैं।।१५।।१६।।

#### अंगारकोष्ठी लक्षण

देहत्यधो विधातव्यं धमनाय यथोचितम् । प्रादेशप्रमिता भित्तिरुत्तरङ्गस्य चोर्ध्वतः ॥१६७॥ द्वारं चोपिर कर्तव्यं प्रादेशप्रमितं खलु । ततश्चेष्टकयाऽऽरुध्य द्वारसंधिं विलिप्य च ॥१६८॥ शिखित्रैस्तां समापूर्य धमेद्भस्त्राद्वयेन च । शिखित्रान्धमनद्रव्यमूर्ध्वद्वारेण निक्षिपेत् ॥१६९॥ सत्त्वपातनगोलांश्च पश्च पश्च पुनः पुनः । भवेदङ्गारकोष्ठीयं खराणां सत्त्वपातनी ॥१७०॥ (र० र० स०)

अर्थ-एक हाथ लंबी ऊंची कोठी बनानी चाहिये देहली के नीचें धोंकने के लिये मार्ग बनाना चाहिये उसी कोष्ठीयंत्र को उत्तर की ओर नीचे की धरती से एक बालिश्त ऊंचा तथा उतना ही लंबा चौडा दरवाजा बनावे और ऊपर से कूएँ के समान एक गड्ढ़ा बनावे जिसका छिद्र उत्तर की ओर भीत के बीच में किये हुए दरवाजे से मिला हो और इस गड्ढ़े के नीचे मिदी की बनाई हुई एक जाली लगावे फिर उत्तर की तरफ के द्वार को ईंट लगांकर मुद्रा करे तदनन्तर कोयलों से कोठी को भर दे, धोंकनीं से धोंके, जब कोयले तथा सत्त्व निकालने योग्य पदार्थों को डालना हो तो ऊपर के द्वार से डाले जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके पांच गोले बार बार डाले तो अंगारकोठी कठिन पदार्थों के भी सत्त्व को पातन करनेवाली है।।१६७-१७०।।

# पाताल कोष्ठिका

दृढभुमौ चरेद्गर्तं वितस्त्या संमित शुभम् । वर्तुलं चाथ तन्मध्ये गर्तमन्यं प्रकल्पयेत् ॥१७१॥ चतुरंगुलविस्तारं निम्नत्वेन समन्वितम् । गर्ताद्धरणिपर्यन्तं

तिर्यङ्नालसमन्वितम् ॥१७२॥ किंचित् समुन्नतं बाह्यगर्ताभिमुखनिन्न्नगम् । मृच्चकर्की पश्चरन्ध्राढचां गर्भगर्तीदरे क्षिपेत् ॥१७३॥ आपूर्य कोकिलैः कोष्ठीं प्रधमेदेकभस्त्रया । पातालकोष्ठिका होषा मृदूनां सत्त्वपातनी ॥१७४॥ (र० र० स०)

अर्थ-कड़ी पृथिवी पर एक बालिश्त भर सुन्दर गोल गड्ढा बनावे और उसी गड्ढे में छोटा एक दूसरा और गड्ढा बनावे, जो कि विस्तार तथा निचाई में चार चार अंगुल हो और उस नीचे के गड्ढे पर पांच मुखवाली मिदी की चक्रिका (चकई) बनाकर रखे और बाहर से एक ऐसा निलका बनानी चाहिये जो कि धरती से लेकर ऊपर के गड्ढे में पहुँच जाय और उस निलका का मुख नीचे का होय, फिर कोठी में कोयलों को भर एक धोंकनी से धोंके, यह कोष्टी कोमल पदार्थों के सत्त्व को पातन करनेवाली है, इसको पातालकोष्टी कहते हैं।।१७१-१७४।।

### वंकनालगारकोष्ठी

ध्मानसाध्यपदार्थानां नंदिना परिकीर्तिता । द्वादशांगुलिन स्ना या प्रादेशप्रिम ता तथा ।।१७५।। चतुरंगुलतश्चोध्वं वलयेन समन्विता । भूरिच्छिद्ववतीं चक्रीं बलयोपरि निक्षिपेत् ।।१७६।। शिखित्रांस्तत्र निक्षिप्य प्रधमेद्वङ्कनालतः । मूषामृद्भिर्विधातव्यमरित्तप्रिमितं दृढम् ।।१७७।। अधोमुखं तु तद्वक्त्रे नालं पञ्चाङ्गुलं खलु । बङ्कनालिमदं प्रोक्तं दृढं ध्मानाय कीर्तितम् । गारकोष्ठीयट माख्याता मृष्टलोहिबनाशिनी ।।१७८।।

(र० र० स०)

अर्थ-जो कोष्ठी कही है, उसको हम लिखते हैं। बारह अंगुल नीचे कोठी बनावे, उस कोठी की पृथिवी से चार अंगुल ऊंचे एक कडा लगावे और उस कडे पर अनेक छेदवाली चक्रिका स्थापित करे तदनन्तर ऊपर से कोयलों को रख वंकनाल से धोंके अरित्त (अर्थात् कौनी से लेकर कन्नी अँगुलिया तक) लंबी मिदी की मूषा बनावे, जिसका मुख नीचा हो, उसके मुख में पांच अंगुल का नाल हो दृढ धोंकने के लिये इसका वंकनाल कहते हैं। यह गुद्ध धातुओं के सत्व को पातन करनेवाले गारकोठी कही जाती है।।१७५-१७८।।

# झझरी यंत्र (सत्त्वपातनोपयोगी)

लाझन कैसी पिंडी करै। सत्त्व काढिकै औषध धरै।। सतु काढै इहि भाँति बनाई। आगिलखलाइतसौं जु धँवाई।। एक मूसि माटी की करै। दूजी मूसि मांझ ता धरै।। तामें नान्हें नान्हें छेद। करै गुनी जो जाने भेद।। जो सतपातन चाहे कियो। औषधि सो जु मूसि में दियो।। धवेंखलाइतिकवित्नभरै। सतु चुचाइ तरहरिको परै।। यहै यन्त्र जु झझरी नाम। आवै सत काढन के काम।। औषध पाचन यन्त्र अपार। कछु कछु कहे जु सैदपहार।।

(रससागर)

# बोतः मुरबूत की तरकीब (उर्दू) (सत्त्वपातन यन्त्र)

बोतः मरबूत-बोत की तह में चन्दहन सूराख करके दूसरे बोतः या कुलिया पर इस्तरह रखे कि सूराख बोतः वाला की कुल्हिया के मुँह के अन्दर हो और उसमें जिन अजसाद को इस्तजाल करना मंजूर हो रख करके धोंकनी से धोंके और कोयला चारों तरफ ढांक दे हरारत खूब असर करे। दोनों बातों को गिले हिकमत देना चाहिये जसद मजकूर महलूल होकर बोतः जेरीन में चला जायेगा बोतः मजबूत होना चाहिये क्योंिफ तेज आग की जरूरत होती है। सुफहा ५६ किताब अलजवाहर ।

मृदुद्रव्यविशोधिनी कोष्ठी का लक्षण कोष्ठी सिद्धरसादीनां विधानाय विधीयते ॥१७९॥ द्वादशांगुलकोत्सेधा सा बुध्ने चतुरंगुला । तिर्यक् प्रधमना स्याच्च मृदुद्रव्यविशोधनी ॥१८०॥ (र० र० स०)

अर्थ-बारह अंगुल नीची और उसके नीचे का गड्ढा चार अंगुल गहरा हो तथा धोंकनी का मुख नीचा हो तो यह मृदुद्रव्यशोधिनी नाम की कोष्ठी सिद्धरसों के बनाने के लिये कही है॥१७९॥१८०॥

# सारंग यंत्र (दुतउपयोगी)

और यन्त्र औंडो जग पांच । है जानिये चाकरौ सांच ।। महायन्त्र सो भरिये लादि । आली लेड तुरत की गादि ॥ यहै यन्त्र गजसांरंग मानि । और यन्त्र अब कहों बखानि ॥

(रससागर)

# चाहतअजीन (उर्दू) (द्रुतिउपयोगी यन्त्र)

चाहतअजीन की तस्वीर एक गोल गड्डा ज्यादा से ज्यादा दो हाथ चौडा और तीन हाथ गहरा खोद कर चूने से गच कर दे जिसमें दूसरी गै दवा में न मिल जावे बादहू दवा को किसी वर्तन में रखकर ऊपर से तक्त गड्ढ़े के दौर की बराबर हो ओंधा बंद करके ऊपर से घोडे और गन्ध की लीद चोटीदार भर कर बराबर दाव दे और हर हफ्ते ख्वाह पन्द्रहवें रोज लीद तबदील कर दिया करे और रोजाना चंदवार पेणाव और सर्दपानी ख्वाह गर्म पानी उस पर गिरा दिया करे और ऊपर से कोई नाँद वगैरह ढांक दे चाहतअजीन में दवा गर्मी और तरीकी मदद से परवर्द: की जाती है जिस तरह मुर्गी अंडे को सेवती है, बेहतर यह है कि चाह मजकूर में दवा रखने के केवल चाह मजकूर को लीद से भर दे, ताकि जगह गर्म हो जावे और दो चाह ताजीन बाहम मुत्तलिस बनावे तो और अच्छा है क्योंकि लीद के बदलने के रोज जर्फ निकाला जावे यह सर्द न होने पावे और दवा के जर्फ को अगर जस्त के जालीदार कठहरे के अन्दर रख दे तो और बेहतर है, क्योंकि लीद वगैरह महफूज रहेगा, सिर्फ हरारत पहुँचती रहेगी। सुफहा अकलीमियाँ ॥८९॥

# आलातहलील (उर्दू)

आलातहलील-इसकी बहुतसी सूरते हैं लेकिन सबसे आसान और जल्द हल करनेवाला तरीक हमाम आलेया का है जिसको हमाम मारयः भी कहते हैं उसकी तसबीर यह है, कि मटकी या देग संगी में बैल या भैंस का ताजा गोबर भर दे और दवा का शीशा उसमें गाड़ दे इस तरह से कि कहीं से शीशे का मूँह खुला न रहे और शीशे में मुहर लगा दे जिसमें रत्वत गोबर की उसमें असर न करने पावे और मटके मजकूर के नीचे नरम आग खुरक लीद की जलावे और रोजाना दो तीन बार गरम पानी गोवर मजकूर में गिरावें जिसमें सूखने न पावे तीस रोज या कम व जियादह दिन में दवा महलूल हो जाती है अगर कुल दवा महलूल न हुई हो तो जिस कदर महलूल हुई हो उसको शीशे से निकाल ले, माव की फिर हल करने के वास्ते दफन कर दे ताकि तमाम दवा हल हो जावे। सुफहा अकलीमियाँ ॥८७॥

# गर्तवारियंत्र (द्रुतउपयोगी)

गज चाकराँ गज आँडो करे। नीचटु होय नीर नहिं झरै॥ वह गाडो वारूसों भरै। गगरी एक माह जल परै।। जो चाहो हलकाठो कियो। सो सीसी भरि तामें दियो।। सीसी के मुख दीजे मेन। रेतु गाडियो लखै न केन।। यहै जंत्र कहि जे गजवारि। यामें हल्ल होइ सब मारि।।

(रससागर)

## गजकुंभ यन्त्र

गाढौ एक पौन गज करे। तामें कुंभ गाडिके घरे।।

ऊपर गाड़ि पाउ गज रहे। छाविलेइते कवियनु कहै।।
ओठ बाहिरे कविता भनै। जा मुख ऊपर औंधी बनै।।
और नाद तब घर में धरै। जामें डेढ़ कलश जल परै।।
देइ नाद में लेंडी इत्ती। वा पानी में बूडे जित्ती॥
भीजी रहन देइ दिन एक। छानि लेड जल यहै विवेक॥
वह रस वा गागरि में करै। तापर औंधा स्थो धरै।।

ऊपर लेंडी राखे एती। वाह ओंधा में अमेहैं जेती॥
वापर आगि रहे दिनमान। फिर फिर लेंडी देइ सुजान॥
जब सोखे गागरिको नीर। तब करि नाद देइ बलवीर॥
यह राजकुंभ यंत्रको नांउ। याको चहिजे उत्तम ठांउ॥

(रससागर)

# आलातअकीद (यानी अजजाइ महलूलको फिर मुञ्जमिद करने की तरकीब) (उर्दू)

दवाई महलूल को शीशी में रखकर उसको गिले हिकमत कर दे और मुहे चूना व सफेदी बैज: मुर्ग से मजबूत बंद कर दे और शीशी के अन्दाज पर जमीन में गड्ढा खोदकर शीशी मजकूर उसमें रखकर मिट्टी डाल दे और थोड़ा सा पानी उस मिट्टी पर छिड़क दे और उसको दवा दे इस तरह कि बोतल मजकूर टूट न जावे बादह थोड़ा सा खुक्क गोबर या लीद उस पर रखकर आग जलावें जब सर्द हो जावे निकाल ले। (सुफहा अकलीमियाँ ॥९०॥९१॥

## कोठी यंत्र (एक प्रकार का तनूर है)

गजपुट जेती कहे बलानि । पै रूमी सम और न जानि ।। काठ एक जु है गज करै । तरछी में धरती में धरै ॥ तामे डुंडु लैर को घालि । पाछे आगि देइ प्रज्वालि ॥ जब बिरके वे होहि अंगार । क्वैला काढि बाहिरे डार ॥ तीन डीम माटी के करै । आले ता कोठी में धरै ॥ गोली तीन कोठी सी करै । ता कोठी पर औषध धरै ॥ पुनि पहिना दीजे सरकाई । सँधि पहिना की मूंदि बनाई ॥ पहिले काठ जु धरे अंगार । ते दीजै पहिनासों टार ॥ कोठीयंत्र या यंत्र को नाम । तहां करे जहाँ होइ न घाम ॥

(रससागर)

# लूमीयंत्र (एक प्रकार का तनूर)

गाढो गजभिर करे सवाँरि । तासो कहैं विहर की नारि ॥
गाढे के मुंह पिहना देई । माटी सांधि मूँदि सब लेई ॥
पिहनामांह थाहरो करो । तापर एक सकोरा धरो ॥
ढिग ढिग छेद करे ता तीनि । असिवर कैसी मुदरी कीनि ॥
पुनि वह कोठी लीजे पाटि । संधि मूंदि नीकीकै डाटि ॥
नारि सामुहो उत्तम करैं । पिहना ऊपर कोठी तरै ॥
जिमि मुख मांझ सकोरा माई । पिहना ऊपर धरै बनाई ॥
जो कछु वस्तु चाहिजे करी । घालि सकोरी भीतर धरी ॥
लूमीयंत्र कहे संसार । गुरुमुख विनु कोइ लहे न पार ॥
(रससागर)

#### पाताल यंत्र

हस्तप्रमाणं निम्नं च गर्तं कृत्वा प्रयत्नतः । तिस्मन्भांडं च संस्थाप्य तथान्यं पात्रमाहेत् ॥१८१॥ तिस्मन्नौषधवर्गं च दत्त्वान्यं च शरावकम् । मुखे संस्थाप्य च्छिद्राणि कृत्वा चैव शरावके ॥१८२॥ शरावसहितं पात्रं गर्तस्थे भाजने न्यसेत् । संधिलेपं ततः कृत्वा गर्तमापूर्य मृत्स्रया ।।१८३।। पश्चादिग्नं च प्रज्वात्य स्वांगशीतं समुद्धरेत् । पश्चात्तत्पात्रमध्यस्थं पात्रं युक्त्या समाहरेत् ।।१८४।। तदधस्थं च तत्तैलं गृहणीयाद्विधिपूर्वकम् । पातालाख्यमिवं यंत्रं भाषितं शंभुना स्वयम् ।।१८५।।

(रसराज सुन्दर)

अर्थ-एक हाथ गहरा गड्ढ़ा खोदकर उसमें बड़ें मुखवाला पात्र रखें तथा और दूसरे बासन में औषधियों को भरकर ऐसा शकोरा रखें कि जिसके मुख में छेंद हो, फिर गड्ढ़े में स्थापित किये हुए पात्र में उस औषधिपूर्ण पात्र का मुख उलटा कर संधिलेप कर देवें, तदनन्तर मिट्टी से गड्ढ़े को भरकर ऊपर से आंच जलावे तो अग्निद्धारा तेल अथवा अर्क खिंचकर नीचे के पात्र में रह जाता है। युक्ति से बाहर निकाल ले, बस इसको पातालयंत्र कहते है, इस यंत्र को श्रीमहादेवजी ने कहा है।।१८१-१८५।।

#### अन्यच्च

और जंत्र गजे औंडो होइ। डेढु चाकरौ जानों लोई।।
तामें दर कीजे निकुताय। एके गजभिर औंडों आय।।
तामें बासन धरे बनाय। जैसे धूम न वामें जाय।।
ताके मुख में सूधो देइ। औंधा टूटे छेद करेइ।।
तापे धरे बाँस की नारि। तरहर संधि मूदिये सम्हारि।।
पुनि दारु भिर राखसों सानि। तरु को समसिर जानि।।
नरु वाके मुख औंधो देइ। टूटो नरुवा वाम करेइ।।
औंधा के टूटे में छेद। यहै जानिये याको भेद।।
औंधा पर धरि कुम्हे बनाइ। बाखरु भिरके छेदु कराइ।।
तापर धरै आरने टारि। इहै जुगितक देइ प्रजारि।।
पातालयंत्र यहि जानो लोई। याकी जुगित ऐसी विधि होई।।
और जंत्र हों केहों तैसे। गुरुप्रसादते देखे जैसे।

(रससागर)

# चाकी यन्त्र (पाताल यंत्र भेद)

गाडु एक चाकीको लेइ। पाड स्रोदिके दूर करेइ।। बहुरि नाग की सीसी करै। वस्तु मेलि मुख झंझरी धरै।। सीसी उलटी रोपे तहां। कीलको छेदु बन्यो है जहां।। ऊपर देइ आरने फोरि। चाकी जंत्र देहु जिनि स्रोरि॥ चोवा आदि तेल जे रहै। सब काढनको यह विधि कहै॥

(रससागर)

## ढेकी यन्त्र

भांडकंठादधिदृछद्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत् । कास्यंपात्रद्वयं कृत्वा संपुटं जलगर्भितम् ॥१८६॥ निलकास्ये ततो योज्या दृढ् तच्वापि कारयेत् । युक्तद्वव्यैर्विनिक्षिप्तः पूर्वं तत्र घटे रसः ॥१८७॥अग्निना तापितो नालात्तोये तिस्मन्यतत्यधः । यावदुष्णं भवेत्सर्वं भाजनं तावदेव हि । जायते रससन्धानं ढेकीयन्त्रमितीरितम् ॥१८८॥ (र०र०स०, र०रा०प०)

अर्थ-जिस औषधि का रस खींचना हो उसको तथा जल को एक पात्र में रसकर और उस पात्र के गले में छेदकर उसमें बांस की नली लगावे तथा कांसे का संपुट बनाकर उसमें नली के दूसरे हिस्से को लगावे और उस संपुट को जल के भीतर रखे तथा औषधिवाले बासन के नीचे अग्नि जलावे जो वह रस भाफ बनकर उस नाली के द्वारा कांसी के पात्र में आ जाता है। रस आ जाने की यह परीक्षा है कि जब वासन उष्ण हो जाय तब समझ जाना चाहिये कि अर्क निकल आया है, बस इसीको ढेकीयन्त्र कहते हैं।।१८६-१८८।।

नाडिका यन्त्र (मिट्टी का भवका)

विनिधाय घटे द्रव्यं कनीयांसमधोमुखम् । घटमन्यं मुखे तस्य स्थापयित्वा

द्वयोर्मुखम् ॥१८९॥ मृदुमृद्भिः समालिप्य नाडिकां विनिवेशयेत् । यंत्रात्कुंड-लितां भित्त्वा जलद्रोणीं महत्तमाम् ॥१९०॥ आधारभांडपर्यतं ततश्चल्लचां विधारयेत् । अधस्ताज्ज्वालयेद्विह्नं यावद्वाष्पो विशेदधः ॥१९१॥ गृह्णीयादा धारगर्तं निर्मलं रसमुत्तमम् । नाडिकायंत्रमेतद्वि मुनिभिः परिकीर्तितम् ॥१९२॥

(र.रा.स्०)

अर्थ-एक घडे में औषधि भरे और उसके मुख पर एक छोटा सा दूसरा घड़ा उलटा रखे, दोनों के मुख को मिट्टी से लस दे, फिर उस यंत्र में से एक गोल नल देकर ज़ल के पात्र में से निकाल दूसरे आधारपात्र में डाले अर्थात् जिसमें अर्क लेना हो उसमें लगा देवें फिर पूर्वोक्त यंत्र को चूल्हे पर चढा रख नीचे से अग्नि जलावे तो अग्नि के ऊपरवाले घडे में जो द्रव्य भरा है, वह भाफरूप होकर नाली द्वारा जल के पात्र में शीत तथा संग्रह होकर नीचे के पात्र में आकर गिरता है जब तक भाफ निकले तब तक नीचे अग्नि जलाता जाय और उस पात्र में इकट्ठे हुए उत्तम निर्मल रस को ग्रहण करे, बस मुनीश्वरों ने इसको नाडिकायंत्र कहा है।।१८९-१९२।।

# अर्ध्वमालिका यन्त्र (भवका)

भांडकण्ठादधिहछद्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत् । समानं करकां वापि भांडवक्त्रे निवेशयेत् ।।१९३॥ संधिं लिप्त्वा च नालाग्रे काचभांडं निधापयेत् ।।१९४॥ अधस्तात्प्रस्रवेद्वाष्पं टंकयंत्रमिति स्मृतम् ।।१९५॥ (र० रा० सुं०)

अर्थ-एक घड़ा लेकर उसके कंठ के नीचे छेदकर नाली का मुख लगावे और ऊपर घड़े के मुख के आकार का शकोरा घड़े के मुख को बंदकर मुलतानी से संधि को लेस देवे और उस नाली के दूसरे मुख को शीशी के मुख में लगाकर उस शीशी को पानी में रख देवे, फिर इस यंत्र को भट्टी पर चढाय अग्नि लगावे तो भट्टी पर चढे हुए घड़े में जो औषधि भरी हुई है, उसका अर्क खिंचकर दूसरे पानी में रखे हुए कांच के पात्र में संचित हो जाता है। उसको ग्रहण करे बस इसीको टंकयंत्र भी कहते हैं।।१९३-१९५॥

# तेजो यन्त्र (भवका)

भांडे चार्द्वप्रमाणेन द्रव्यं स्थाप्यं प्रयत्नतः । तन्मुखं द्विनलीयन्त्रं संस्थाप्यं च निरोधयेत् ॥१९६॥ पश्चान्मंदानलं दत्त्वा जलं दत्त्वार्ध्वपात्रके । तत्तप्तनिलकाद्वारा निःसार्यं च पुनः पुनः ॥१९७॥ नीचस्थनिलकावक्त्रे भांडं स्थाप्यं द्वितीयकम् । तिस्मन्नर्कश्च सन्धायागृहणीयात्तु विशेषतः ॥१९८॥ तेजोयंत्रमिति ख्यातं तथान्यैर्लवकं मतम् ॥१९९॥ (र.रा.सुं.)

अर्थ-एक बासन लेकर उसमें आधा अर्क खींचने योग्य पदार्थों को भरे . और उसके मुखपर दो नली का यंत्र रखकर कपरौटी करे, पीछे मंदाग्नि देकर ऊपर के पात्र में जल भरे और तपे हुए जल को नाली द्वारा निकाल देवे और दूसरा ताजा पानी भरे फिर नीचे का नली के नीचे एक दूसरा पात्र रखे उसमें खास कर जो अर्क आता है, उसको ग्रहण करे, इसे नेजोयंत्र और कोई कोई लवकयंत्र भी कहते हैं।।१९६-१९९।।

## करंबीकयन्त्र

इक शीशी तो गडही करै। तापर शीशी ओंधी धरै।। ऊपर काठि कोडरी होय। तासों टोंटी लागे लोय।। शंखद्राव तिहि टोंटी वहै। कलविसहू सो कवियनु कहै।।

(रससागर)

# वारुणी यन्त्र (शराब का भवका)

ऊर्ध्वतोयसमायुक्तं जलद्रोणीविवर्जितम् । तोयसंवेष्टिताधारमृजुनाडीसमन्वि तम् । यन्त्रं तद्वारुणीसंज्ञं सुरासाधनकर्मणि ॥२००॥ (रसराज सु०)

अर्थ-यंत्र के ऊपर जल हो और उसके पास जल की कोठी नहीं हो. जिसकी नली पानी से भीगी हुई हो तथा जिसकी नाली सूधी या लंबी हो. उसको मुरा (शराब) बनाने के लिये वारुणीयंत्र कहते हैं॥२००॥ बीजद्रव्यं घटे दत्त्वा संछाद्यान्येन तन्मुखम् । मृदा मुखं विलिप्याय नाडी वंशादिसंभवाम् ॥२०१॥ यन्त्रादाधारमां कृत्वा स्रावयेद्विधिना रसम् । वारुणीयन्त्रमेतद्वि सुरासंसाधने सुखम् ॥२०२॥ (र.रा.सुं.)

अर्थ-यह भी एक प्रकार का सामान्य वारुणीयंत्र है, घडे में बीज द्रव्य (लाहन) को डालकर ऊपर से घड़े के मुख को किसी णकोरे से बंदकर कपरौटी करे, तथा बाँस की सूधी नली को लगाकर दूसरे बासन (जिसमें दारू खींचना हो) में नली को लगा दे और उस पात्र के चारों तरफ जल भर देवे तो अर्क खिंच आवेगा इसको वारुणी यन्त्र कहते हैं॥२०१॥२०२॥

# बक यन्त्र (शीशे का भबका)

दीर्घकण्ठकाचकुप्यां गिलयेत्काचभाण्डकम् । तिर्यक्कृत्वापचेच्चुल्ल्यां बकयन्त्र∽ मिदं स्मृतम् ।।२०३।। (र.रा.सुं.)

अर्थ-लम्बी गर्दनकी कांचकी शीशी लावे उसकी गर्दन को दूसरी कांच-की शीशी में प्रवेश करे तो उसको वकयन्त्र कहते हैं। बड़ी शीशी को जिसमें द्रव्य भरा हुआ है उसे वालुकायन्त्र रखे और दूसरीको जल में रखे तो द्रव्य में से रस निकल भाफरूप हो ऊपर की छोटी शीशी में इकट्ठा हो जाता है, उसको ग्रहण करे, इसको वकयंत्र कहते हैं।।२०३।।

## ठेकी यनत्र

औरो यन्त्र सुनौ परवीन । कपरौटी किर शीशी तीन ॥ शीशी एक काखि कोरिये । दूजी नारि तामें मेलिये ॥ वाके मुखतर जो मुख देई । इहिविधि ठेकीयन्त्र करेई ॥ ओंधी शीशी गाडी रहै । वह चूल्हे के ऊपर कहै ॥ ठेकीयन्त्र कहे यह जाति । शंखद्राव कीजै इहि भांति ॥

(रससागर)

## नलनी यन्त्र

शीशीमें दे शीशी दोई । मुखमें मुखदै मूँदै कोई ॥ एकभरी इक रीती करै । भरी जु चूल्हे ऊपर धरै ॥ नलनीयन्त्र भांति इह करो । और यन्त्र भाषौं तीसरो ॥

(रससागर)

## गर्भ यन्त्र

स्थूलभांडस्य गर्भे तु इष्टिकां स्थापयेत्ततः । पात्रं स्थाप्यं चेष्टिकोध्वं द्रव्यं स्थूले च भाण्डके ॥२०४॥ पश्चान्मुखे चान्यभाण्डं घटिकासदृशं ददेत् ॥ संधिलेपं ततः कृत्वा जलं दत्त्वोध्वीपावके ॥२०५॥ अग्निं प्रज्वालयेन्मन्दं तप्तं नीरं पुनस्त्यजेत् । पुनः शीतं जलं दत्त्वा तप्तं चेत्तत्त्यजेत्पुनः ॥२०६॥ एवं कृते चोध्वीभाण्डलग्ने तैलादिकं स्रवेत् । अन्तस्थे सूक्ष्मपात्रे च तच्च ग्राह्यं प्रयत्नतः ॥२०७॥ गर्भयन्त्रमिदं ख्यातं सुगन्ध्यकीदिसाधने ॥२०८॥ (र०रा० सं०)

अर्थ-एक बड़े घड़े को चूल्हे पर चढ़ाय उसकी पेंदी में एक ईंट का छोटा टुकड़ा रखे उसपर एक दूसरा छोटा पात्र अथवा चीनी का प्याला रखे फिर उसके आसपास औषधि भर देवे तदनन्तर उस घड़े के मुखपर एक हांडी रख उसमें पानी भर देवे दोनों के मुख को मुलतानी से बंद कर उसके नीचे मंदाग्नि जलावे जब जब ऊपर का पानी गर्म हो जाय तब तब निकाल देवे और दूसरा शीतल जल भर देवे. इस प्रकार बार बार उष्ण जल निकालता रहे इस प्रकार करने से ऊपर के बासन में जो तेल आदि लगता है वह बासन में रखे हुए कटोरे में आ जाता है उसको ग्रहण करना चाहिये, यह गर्मयन्त्र मुगंधित अर्क निकालने के लिये उत्तम है।।२०४-२०८।।

#### घट यन्त्र

चतुष्प्रस्थजलाधारश्चतुरंगुलिकाननः । घटयन्त्रमिदं प्रोक्तं तदाप्यायनकं स्मृतम् ॥२०९॥

(र.र. स., र.रा.प.)

अर्थ-जिस पात्र में ४ सेर जल आवे और मुख चार अंगुल ऊंचा तथा चौड़ा हो और उसका आकार गोल हो उसको घटयन्त्र कहते है और इसका दूसरा नाम आप्यायनयंत्र है।।२०९॥

## स्थाली यन्त्र

स्थात्यां ताम्रादि निक्षिप्य मल्लेनास्यं निरुध्य च । पच्यते स्थालिकाधस्तात्स्थालीयन्त्रमितीरितम् ॥२१०॥ (र.र.स.)

अर्थ-स्थाली (बटलोई हांडी इत्यादि) में तांबा, आदि पदार्थ को रखकर और उसके मुख को मलरेसे ढककर स्थालों के नीचे आंच जलाना चाहिये इसीको स्थालीयन्त्र कहते हैं॥२१०॥

# जरूफगिली में कांच या शीशा भरने की तरकीब (उर्दू)

यह है कि शींशे या कांच को बारीक चक्की में पीसकर छान ले और दो हिस्से लेकर मुहागा मुनारी साईद में जो एक हिस्सा हो चावल की पछकें हमराह मिलाकर मिट्टी के जर्फपर जो खाम हो लपेट करके अवह में कुम्भारों के बदस्तूर पकावे ख्वाह आतिश तनूरमें हो जिसमें धुआँ निकल गया हो रख दे ताकि कांच मजकूर गुदाज होकर गिलाफ की तरह हो जावे तरकीवसानी की तरह आग देने से धूआँ जर्फ में लगकर खराब नहीं होता मिट्टी दिल्ली की लेनी चाहिये जो बोत: बनाने में मुतहम्मिल है वाजे सफेंदी वेजामुर्ग या खमीर गन्दुम जो बजाइ चावल के पेच के मिलाकर अमल करते हैं और बाजे जर्फ मुहागा मुनारी को तनहाजमाद करके मजज्जिज करते हैं।। (सुफाहा ५२ किताब अलजवाहर)

# तरकीब बरतन पर चीनी फेरने की (उर्दू)

साफ शीशे या काच को बारीक बारीक चक्की में पीसकर छान ले ओर दो हिस्सा लेकर सुहागा सुनारी साईदः में जो एक हिस्सा हो चावल की पेच या सफेदी वैजा:मुर्ग के हमराह मिलाकर मिट्टी के जरूप पर जो खाम हो लपेट करके धूप में खुश्क कर ले और आतिश तनूर में जिससे धुआं निकल गया हो रख दे ताकि कांच मजकूर गुदाज होकर गिलाफ की तरह चढ़ जावे और धूआं जरूफ में लगकर खराब न हो आतिश तनूर या भट्टी में, चूंकि लकडियों का सर्चा ज्यादह था लिहाजा कुम्हारों के आवे में जरूफ मजकूर रखकर आग दिलवावे लेकिन् इसका नतीजा यह हुआ कि मसाला बिलकुल सोस्त होकर स्याह हो गया और इस नाकामी की वजह से भट्टी में शीशा गरके जरूफ मजकूर रखवाये गये और मुताबिक स्वाहण के जजाजी हो गई कि अब इनमें बेतकल्लुफ अक्स चहरे का नजर आता है और चिकनी जक्काफ और सुथरे हैं, इसमें यह अमर खास तौरपर स्थाल रखना चाहि<mark>ये</mark> कि जरूफ का लगाव जमीन या दीवार से न हो और जिस जगह पर मजबूरन जमीन वगैर: से लगाव रखना पड़े वहां पर किते आत अवरके विछा देना चाहिये वरनः जरूफ मजकूर जमीन या दीवार से मलसिक होकर टूट जावेगे और बगैर टूटे हुए इस भट्टी से नहीं निकल सकेंगे लेकिन जिस जगह शीशः गरों की भट्टी है मुमिकन है वहां बतरीक जैल तनूर बनाकर आतिश तनूर देने से भी शीशा चढ़ सकता है चुनांचि हकीम खलीलुद्दीनलां साहब मरहूम इलाहाबादी इस्तरह से जजाजी जरूफ महज आसानी के रूयाल से कम खर्च में तैयार कर सकते थे। चाहिये कि एक मदब्बिर दीवार एक हाथ लंबी चौड़ी बांबी की तरह बनाकर उसके चारों तरफ चार चार अंगुल सेराख मुहीत में दीवार के कर दे और जरूफ पर बतरीक कांच फेर कर उसके अन्दर रख दे बादहू एक बालिश्त और छ: अंगुल याने पौने दो हाथ कुतर को गोल चारों तरफ और उसमें भी चार चार अंगुल के सूराल कर दे इन दोनो दीवारों के वसेत में कोयला भरकर ऊपर से छत की तरह पाट दे और आग दे मगर आग पुल्तः कोयलो की तेज होना लाजिम है वरनः जरूफ मुखल्लिल होंगे और मसाला सोख्त हो जायेगा (सुफहा ७ अखबार अकलीमियाँ १६/१०/१९०६)

## मूषा यन्त्र

मूषा हि क्रौंचिका प्रोक्ता कुमुदी करहाटिका । पाचनी बिह्निमित्रा च रसवादिभिरिष्यते ।।२२१।। (इति नामानि) मुष्णाति दोषान्मूषा या सा मूषेति निगद्यते ।। (इति व्युत्पतिः) उपादानं भवेत्तस्या मृतिकालोहमेव च ।।२१२।। (इति कारणम्) मूषामुखविनिष्क्रांता वरमेकापि काकिणी । वर्जनप्रणिपातन धिग्लक्षमिप मानिनाम् ।।२१३।। मूषाषिधानयोर्वध बंधनं संधिलेपनम् । अंधृणं रंध्रण चैव संश्लिष्टं संधिबंधनम् ।।२१४।।

( र . र . सं . )

अर्थ-मूषा. (घरिया) क्रौश्विका, कुमुदी, करहाटिका, पाचिनी, विह्निमित्रा ये मूषा के नाम रसिवद्या के जाताओं ने कहे हैं, जो पदार्थों के दोषों को हर लेती है, उसको मूषा कहते हैं और उस मूषा का उपादान कारण लोह तथा मिट्टी है अर्थात् मूषा लोह तथा मिट्टी की बनाई जाती है। रसायनिवद्या से जीविका करनेवाले वैद्यों को मूषा (घरिया) के मुख से निकली हुई एक कोड़ी का मिलना तो अच्छा है परन्तु दुष्ट मनुष्य के नमने से लक्ष रुपये के मिलने को भी धिक्कार है। दो मूषाओं के योग को बन्धन कहते हैं और छेदों को चिकना २ बंद करने को संधिलेप कहते हैं।।२११-२१४।।

## सम्पुटमान

सम्पुटं सूततुल्यं स्याच्छास्त्रदृष्टेन कर्मणा ।।२१५।।

(र.रत्नाकर)

अर्थ-रसशास्त्रोक्त कर्म से पारद के समान सम्पुट होना चाहिये।।२१५।।

मुषोपयोगी मृत्तिका

मृत्तिका पांडुरस्थूला शर्करा शोणपांडुरा । चिराध्मानसहा सा हि मूषार्थमतिशस्यते । तदभावे च वात्मीकी कौलाली वा समीर्यते ।।२१६।। या मृत्तिका दग्धतुषैः शणेन शिखित्रकैर्वा हयलिद्दिना च । लौहेन दंडेन च कुट्टिता सा साधारणा स्यात्खलु मूषिकार्थे ।।२१७।। श्वेताश्मानस्तुषा दग्धाः शिखित्राशणखर्परैः । लिद्दिकट्टं कृष्णमृत्स्ना संयोज्या मूषिका मृदाः ।।२१८।।

(र.र.स.)

अर्थ-जो पीली मिट्टी हो अथवा लाल पीले रंग का रेत हो और अग्नि के योग को सहनेवाली हो वही मिट्टी मूषा बनाने के योग्य होती है। यदि ऐसी मृत्तिका नहीं मिल सके तो वाल्मीक अर्थात् वमई की मिट्टी या कुम्हार की मिट्टी लेनी चाहिये अर्थात् जो मिट्टी तुष भस्म पटसन को ले और घोड़ो की लीद वगैरह को लोहे के हथोड़े से कूटकर बनाई जाती है, वह मूषा के लिये साधारण मिट्टी होती है, जिस मिट्टी की मूषा बनानी हो उसमें सेलखरी जले हुए तुष, कोयले, पटसन, खिंपरा, घोड़े की लीद, लोहकीट, काली मिट्टी इतनी चीजें मिलानी चाहियें॥२१६-२१८॥

# मूषादिउपयोगी मिट्टी

चिक्कणा पिच्छिली गुर्वी कृष्णा मृत्सर्वपूजिता । पीता वा तद्गुणैर्युक्ता सिकतादिविवर्जिता ॥२१९॥

(शैवालभक्ष, टो नं.)

अर्थ-जो काली मिट्टी चिकनी और भारी हो. वह सर्वोत्तम है या चिकनी

तथा भारी पीली मिट्टी हो वह भी उत्तम है और रेतीली वगैर: वर्जित है।।२१९।।

# तरीक साख्तन बोतः हिन्दी (उर्दू)

बोतः हिन्दी–वियार गिलकलां नीम आसार–गूगल यकदाम–अंगष्टदो, दाम नमक सांभर यक नीम दाम–पवः कुहनः या पारचः कुहनः मिकदारी सरगीगावदान दकै (सुफहा १२ किताब मुजरवात अकबरी)

# तरकीब सास्तन बोतः यूनानी (उर्दू)

बोत: यूनानी-गिलेकलां अंगुश्तंः नमक सांभर-मूए सर आदमी-मूए बजवर्ग ताम्बूल-पेव: कुहन: या पार्चा कुहन:-पोस्तशाली विरियां-पोस्तशाली खाम । (सुफहा १२)

तरकीब वोतःमहबसान (उर्दू)

बोतः महबसान गिले कलां मुलतानी खरीबान चारपाई कुह्नः मिकराजजर्द अंगुश्त मूए बुज, पंवः कोहनः । (सुफहा १२ किताब मुजरबात अकबरी)

वज्रमुषा

हौ भागौ तुषदग्धस्य चैका वल्मीकमृत्तिका । लौहिकिट्टस्य भागैकं श्वेतपाषाणभागिकम् ॥२२०॥ नरकेशं समं पन्च छागीक्षीरेण पेषयेत् ॥ याममात्रं दृढं पश्चात्तेन मूषां प्रकल्पयेत् ॥२२१॥ शोधियत्वा तु संलिप्य तत्कल्कैः संधिलेपनम् वज्जमूषयेमाख्याताः सम्यक्पारदसाधिकाः ॥२२२॥ (रसेन्द्र सा सं., र. रा. सं., र. रत्नाक , टो. नं.)

अर्थ-दो भाग तुष भस्म, एक भाग वल्मीक (बमई) की मिट्टी, एक भाग लोहे की कीट, एक भाग सेलखरी, एक भाग मनुष्य के वाल; इन पांचों को एक प्रहर बकरी के दूध से घोटे फिर उसकी मूषा बनावे। उसको घाम मे मुखाकर, फिर उसी मिट्टी के कल्क से, ल्हेसे, संधि का लेप करे। बस यही पारद मारण के लिये वज्रमूषा कही है।।२२०-२२२।।

अन्यच्च

वल्मीकीमृत्तिकाभागं गवास्थितुषभस्मनोः । भागं रसं समादाय वज्रमूषा विरच्यते ।।२२३।।

(कामरत्न)

अर्थ-बमई की मिट्टी एक भाग गाय की हड्डी तथा तुषभस्म एक भाग की पानी से मिलाकर वज्रमुषा बनाई जाती है॥२२३॥

# वज्रमूषादिउपयोगी मसाले

गारा दग्धा तुषं दग्धं वल्मीकमृत्तिका। गजाश्चानां मलं दग्धं यावदाकृष्णतां गतम् ॥२२४॥ पाषाणभेदीपत्राणि कृष्णमृत्सा समासमम् । वज्रवल्लया द्रवैर्मर्द्यं दिनं चापेषयेद्दृढम् ॥२२५॥ तेन काष्ठीं बकनालीं वज्रमूषां च कारयेत् ॥२२६॥ (टा. नं.)

अर्थ-जली हुई गारमूपा, (गारमूषा आगे कही जायेगी) तुषभस्म, जलाई हुई बल्मीक (बमई) की मिट्टी तथा जली हुई हाथी घोड़े की लीद (अग्नियोग से जब ये कृष्ण वर्ण हो जाय तब इनको दग्ध हुआ जानना)

३. रस क्षिप्त्वा इत्यपि । ४. मुषा समाख्याता इत्यपि । ५. सुतस्य मार्णे इत्यपि

१. मुजरवात अकवरी उर्दू में अंगुश्त की जगह गुड लिखा है (देखो सफा १६) इसी किताव में दूसरे नुससे में अंगुश्त की जगह पुरानी स्निश्त ली है (सुफहा १६)

२. मुजरबात अकबरी उर्द में अंगुस्त की जगह पुरानी ईट और वर्ग ताम्बूल की जगह पान लिखा है। (देखो मुफहा १६)

पाषाणभेद, सन ये समस्त काली मिट्टी की बराबर हो, इनको वज्जबल्ली के रस से चार पहर तक खूब घोटता रहे और उसी से कोटीयन्त्र बंकनाल वज्जमुषा बनावे॥२२४–२२६॥

## कपरौटी का लक्षण

काचकूपी लोहकूपश्चतुष्पंचनवांगुला । सप्तधा लीपता शुष्का सेव कर्पटमृत्ख्रया ।।२२७।।

(टो. नं.)

अर्थ-चार अंगुल, पांच अंगुल तथा नौ अंगुल लम्बी कांच की शीशी हो या लोहे की, उसको सात बार ल्हेस ल्हेस कर सुखावे। बस इसी को कपरौटी कहते हैं।।२२७।।

# वज्रमुषा (रसबंधन के लिये)

तुषं वस्त्रसमं दग्धं तत्पादांशा तु मृत्तिका । कुर्यात्पावाणपादांशं वज्रवत्लचा द्ववैर्दिनम् ॥२२८॥ मर्दयेत्कारयेन्मूषां वज्राख्यं रसबन्धने ॥२२९॥

(हो. नं.)

अर्थ-तुषभस्म एक भाग, पुराना कपड़ा एक भाग, काली मिट्टी अर्द्धभाग और चौथाई सेलखरी को वज्जवल्ली से रस से चार प्रहर घोटे और उसी से पारद बंधन के वास्ते वज्जमूषा बनावे।।२२८।।२२९।।

# वज्रमुषाविवरण (सत्त्वपातन के लिये)

मृदस्थिभागः शणलद्विभागौ भागश्च निर्दग्धतुषोपलादेः । किट्टार्धभागं परिखण्डच वज्रमूषां विदध्यात्खलु सत्त्वपाते ॥२३०॥ (र. र. स.)

अर्थ-तीन भाग काली मिट्टी, एक भाग पटसन, एक भाग लीद, एक भाग तुषभस्म, एक भाग सेलखरी, आधा भाग लोहे की कीट, इन सबको खूब कूटकर सत्त्वपातन के लिये मूषा बंनावे ।।२३०।।

# योगमूषा

दग्धांगारतुषोषेता मृत्स्ना वल्मीकमृत्तिका । तत्तिहृडसमायुक्ता तत्तिहृडविले-पिता ।।२३१।। तया या पिहिता मूषा योगमूषेति कथ्यते । अनया साधितः सूतो जायते गुणवत्तरः ।।२३२।। (र.र.स.)

अर्थ-कोयले, तुषभस्म, बमई की मिट्टी तथा जिनसे सूत जारण होता है, उन उन बिंडो से युक्तकर मूषा बनावे और उन्हीं बिंडों से मूषा को ल्हेस देवे तो उसको योगमूषा कहते हैं। इससे सिद्ध किया हुआ पारद अधिक गुणवाला होता है।।२३१।।२३२।।

## क्रौंचिकाविवरण

गारभूनागधौताभ्यां शणैर्दग्धतुषैरिप ।। समैः समा च मूषा मृन्महिषीदुग्ध-मर्दिता ।।२३३।। क्रौंचिका यंत्रमात्रं हि बहुधा परिकीर्तिता ।। तया विरचिता मूषा वज्रद्रावणकोचिता ।।२३४।। (र.र.स.)

अर्थ-नाले, तालाब और दंदल प्रभृति स्थानों की चिकनी मिट्टी और केंचुओं की मिट्टी (जो कि केंचुओं को दवाने से मिट्टी निकलती है), इन दोनों की बराबर सन और धानोस के तुषों की राख लेकर भैंस के दूध से घोटे फिर उसकी मंत्रानुसार मूषा बनावे तो इससे हीरा भी गल जाता है।।२३ई।।२३४।।

गारमूषा

दुग्धषड्गुणगाराढ्या किट्टाङ्गारशणान्विता ॥ कृष्णमृद्भिः कृता मूषा गारमूषेत्युदाहृता ॥२३५॥ यामयुग्मपरिष्मानान्नासौ द्रवति विह्निना ॥ (र.र.स.) अर्थ-लोहे का कीट, कोयले और सन इनसे छः गुने (जो कि बरसात का जल किसी नदी, नाले, तालाब और दंदल में जमा होकर जाता है, उसमें जो मिट्टी नीचे जमती है उसको गार कहते हैं) और लेकर कूटे उसमें कार्योपयोगी चिकनी मिट्टी मिलाकर मूषा बनावे उसे गारमूषा कहते हैं, वह दो प्रहर तक अग्नि को सहन करती है॥२३५॥

## वरमूषाविवरण

वज्राङ्गारतुषातुल्यास्तच्चतुर्गुणमृत्तिका ॥ गारा च मृत्तिका तुल्या सर्वैरैतैर्विनिर्मिता॥२३६॥ वरमूषेति निर्दिष्टा याममग्नि सहेत या॥२३७॥ (र.र.स.)

अर्थ-यूहर के कोयले धान के तुषों की राख इन दोनों से चौगुनी चिकनी मिट्टी और मिदी के बराबर गारा इन सबको मिलाकर मूषा बनावे। उसको बरमूषा कहते हैं, वह एक प्रहर तक अग्नि सहन कर सकती है।।२३६।।२३७।।

# वर्णमूषाविवरण

पाषाणरहिता रक्ता रक्तवर्णानुसाधिता ॥ मृत्स्रया साधिता मूषा क्षितिखेचरलेपिता ॥२३८॥ वर्णमूषेति सा प्रोक्ता वर्णोत्कर्षे नियुज्यते ॥२३९॥ (र. र. स.)

अर्थ-बिना कंकर की मिट्टी को कसूम, खैरसार, लाख, मजीठ, रतनजोत, लालचंदन, गुलदुपहरिया और कपूर कचरी इनके क्वाथ तथा रस से एक तथा दो दिन तक घोट मूषा बनावे और उसके सूखने पर सुहागे का लेप कर अग्नि में पकावे उसे वर्णमूषा कहते हैं। जब किसी धातु का उत्तम वर्ण करना हो, तब इस मूषा का प्रयोग करना चाहिये॥२३८॥२३९॥

# रूप्यमुषाविवरण

एवं हि श्वेतवर्गेण रूप्यमूषा समीरिता ॥२४०॥

(र. र. स.)

अर्थ-इसी प्रकार श्वेतवर्ग तगर, कुडाकी की छाल, कुन्द, सफेद चौंटनी, जीवन्ती और सफेद कमल की जड़, इनके क्वाथ और रस से जो मूषा बनती है उसे रूप्यमूषा कहते हैं (इससे ज्ञात होता है कि वर्णमूषा का नाम सुवर्णमूषा है)।।२४०॥

# बिडमुषाविवरण

तत्तद्भेदमृदोद्भूता तत्तद्विडविलेपिता ॥ देहलोहार्ययोगार्थं विडमूषेत्युदाहृता ॥२४१॥

 $(\tau. \tau. \pi.)$ 

अर्थ-जिस पृथ्वी में जिस प्रकार का लवण हो, उसकी मिट्टी मिट्टी से बनी हुई हो और उसी बिड़ से लिपी हुई हो इसमें वह पदार्थ सिद्ध करना चाहिये जो कि गरीर को लोहे के समान दृढ़ करता हो। इसको बिडमूषा कहते हैं।।२४१।।

# तारशोधनभस्ममूषा

तिलभस्मद्विभागं स्यादेकांशा च तथेष्टया । तत्कृता भस्ममूषैषा तारसंशोधने हिता ॥२४२॥

(टो. नं.)

अर्थ-एक भाग ईंट का चूरा, दो भाग तिलभस्म इनसे बनी हुई मूषा को भस्ममूषा कहते हैं। यह मूषा चांदी की शुद्धि करने के लिये उत्तम है।।२४२।। वृन्ताकमूषाविवरण

वृन्ताकाकारमूषायां नालं द्वादशकांगुलम् । धत्तूरपुष्पवच्चोध्वं सुदृढं स्त्रिष्टपुष्पवत् ।।२४३।। अष्टांगुलं च सच्छिदं सा स्याद्वृन्ताकमूषिका । अनया खर्परादीनां मृदूनां सत्त्वमाहरेत् ।।२४४।। (र. र. स.)

अर्थ-धतूरे के फूल के समान ऊंची तथा सुकड़े हुए धतूरे के फूल के समान दृढ़ आठ तथा बारह अंगुल नालवाली जो मूषा होती है। उसको वृन्ताक मूषा कहते हैं। इस मूषा से कोमल खर्पर आदि रसादिक को सत्त्व को निकालते हैं।।२४३।।२४४।।

गोस्तनीमूषाविवरण

मूषा या गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिधानिका । स्टब्सानां द्रावणे शुद्धौ मूषा सा गोस्तनी भवेत् ॥२४५॥

(र. र. स.)

अर्थ-जो मूषा गौ के स्तन के आकारवाली तथा जिसका ढ़कना चोटीदार हो, वह गोस्तनी नाम की मूषा सत्त्वों के पातन तथा शुद्धि में उत्तम है॥२४५॥

मल्लमूषाविवरण

अथ मूषा च कर्तव्या सुरिभस्तनसिन्नभा । पिधानकसमायुक्ता किंचिदुन्नतमस्तका ॥२४६॥ निर्दिष्टा मल्लमूषा सा मल्लिद्वितयसंपुटात् ॥ पर्पदचादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकीर्तिता ॥२४७॥ (टो. नं.)

अर्थ—दो मलरा लेवे उनमें से एक के ऊपर मिट्टी लगा लगा कर गौ के स्तन के आकार की मूषा बनावे तथा जिसका कुछ ऊपर का भाग उठा हुआ हो ऐसा ढ़कना हो उसको मल्लमूषा कहते हैं। इसका मल्लमूषा नाम रखने का कारण यह है कि यह मूषा दो मलसों के योग से बनती है। वह पर्पटी आदि रसों के स्वेदन के लिये श्रेष्ठ है।।२४६।।२४७।।

पक्वमूषाविवरण

कुलालभांडरूपा या दृढा च परिपाचिता । पक्वमूषेति सा प्रोक्ता पोटल्यादिविपाचने ।।२४८।।

(T. T. H.)

अर्थ-कुम्हार के बासन के समान आकार की जो दृढ़ पकाई गई है वह पोटली आदि पदार्थों के निमित्त पक्वमूषा कही जाती है।।२४८।।

अन्यच्च

कुलालभांडरूपा या दृढ़ा च परिपाचिता । पक्वमूषेति संप्रोक्ता सा सर्वत्र विपाचने । सैव क्षुद्रा मता मंदा गंभीरा सारणोचिता ॥२४९॥

(टो. नं.)

अर्थ-जो कुम्हार के बासन की सदृश आकृतिवाली और दृढ़ पकाई हुई हो, उसको समस्त पदार्थों के सिद्ध करने के लिये पक्वमूषा कहते हैं और वही मूषा छोटी और गहरी हो तो सारण के योग्य होती है।।२४९।।

गोलमूषाविवरण

निर्वक्रगोलकाकारा पुटनद्रव्यगर्भिणी । गोलमूबेति सा प्रोक्ता सत्वरद्रवरोधिनी ॥२५०॥

(र. र. स.)

अर्थ-संपुट में द्रव्य रक्षकर ऊपर के मुख रहित जो गोल आकार बनाया जाता है, उसको गोलमूषा कहते हैं। इसमें पदार्थ शी छ ही बंद हो जाता है॥२५०॥

महामूषाविवरण

तले या कूर्पराकारा क्रमादुपरिविस्तृता ॥ स्थूलवृन्ताकवत्स्थूला

महामूबेत्यसौ स्मृता ॥२५१॥

(T. T. H.)

अर्थ-जो मूषा पेंदी में कुछवे के समान चपटी तथा ऊपर को धीरे धीरे फैलती हुई हो और मोटे बैंगन के समान मोटी हो, उसको महामूषा कहते हैं॥२५१॥

मण्डूकमूषाविवरण

सा चायोऽश्रकसत्त्वादेः पुटाय द्रावणाय च ॥ मंडूकाकारमूषा या । निम्नतायामविस्तरा ॥२५२॥ षडंगुलप्रमाणेन मूषा मंडूकसंज्ञका ॥ भूमौ निखन्य तां मूषां दद्यात्पुटमथोपरि ॥२५३॥ (र.र.स.)

अर्थ-जिसका गहराई में विस्तार न हो तथा छः अंगुल जिसका प्रमाण हो, ऐसी जो मूपा बनाई जाती है, उसको मडूकमूपा कहते हैं। उस मूषा को धरती में गड्ढा खोदकर स्थापित करे। ऊपर से अग्नि जलावे तो वह मण्डूक मूपा लोह तथा अन्नक सत्त्वादिकों के पुट के वास्ते या गलाने के वास्ते उत्तम है।।२५२।।२५३।।

मूसलाख्यमूषाविवरण

मूषा या चिपिटा मूले वर्तुलाष्टांगुलोच्छ्रया ।। मूषा सा मुसलाख्या स्याच्चिक्रबद्धरसे हिता ।।२५४॥ (र. र. स.)

अर्थ-जो मूषा जड़ में चिपटी हो तथा ऊपर से आठ अंगुल ऊंची और गोल हो, वह मुसलास्य नाम वाली मूषा चक्रिबद्ध पारद के निर्माणार्थ उत्तम है।।२५४।।

रसनिगड

स्रुह्यर्कसम्भवं क्षीरं ब्रह्मबीजं ज गुग्गुलुः ।। सैन्धवं द्विगुणं मर्द्यं निगडोऽयं महोत्तमः ।।२५५।।

(रसेन्द्र सा. सं., र. चिं.)

अर्थ–थूहर का दूध, आक का दूध, ढाक के बीज, गूगल और सेंधा नोन, इन सबको मिलाकर पारद से दूना लेवे फिर मर्दन करे तो यह उत्तम निगड़ बनता है॥२५५॥

निगड बनाने की तरकीब (उर्दू)

गूगल, टेसू के बीज; और इन दोनों के बराबर नमक सेंधा सबको थूहर और आक के दूध में खरल करके इसको बड़ा निगड कहते हैं। जिस घरिया पर इसका लेप होगा, उसमें से पारा न उड़ेगा।

(सुफहाखजाना कीमिया ॥१६॥)

रसनिगड

सुद्धार्कसंभवं क्षीरं ब्रह्मबीजानि गुग्गुलुः ॥ सैंधवं द्विगुणं दत्त्वा मूषामध्ये रसं क्षिपेत् ॥२५६॥ मूषालेपे प्रदातव्यं दग्धशंखादिचूर्णकम् ॥ मूषां तस्य दृढं बध्वा लोहमृत्तिकया पुनः ॥२५७॥ कारयेच्च सुधालेपं छायाशुष्कं च कारयेत् ॥ युक्तो निगडबंधोऽयं पुत्रस्यापि न कथ्यते ॥२५८॥

(टो. नं.)

अर्थ-थूहर तथा आक का दूध, ढाक के बीज, गूगल और सेंधानोन इस सबको पारद से दूना लेकर मर्दन करे। उस निगड तथा पारद को मूषा में रखे। मूषा के लेप के लिये चूने आदि का प्रयोग करना चाहिये और लोहे मे मैल से पारद की मूषा को दृढ़ बंदकर फिर चूने का लेपकर छाया में सुखावे। इस निगडबंध की क्रिया को अपने पुत्र को भी नहीं कहना चाहिये।।२५६-२५८।।

अन्यच्च

स्रुह्यर्कसंभवं क्षीरं ब्रह्मबीजानि गुग्गुलुः ।। सैन्धवं द्विगुणं दत्त्वा मर्वियत्वा

विचक्षणः ।।२५९।। पिष्टवेष्टनकं कृत्वा कल्केनानेन सुंदरि ॥ बिल्वप्रमाणां कुरुते मूषामितदृढां शुभाम् ।।२६० ॥ ऊर्ध्वाघो लवणं दत्त्वा मूषा मध्ये रसं क्षिपेत् । मूषालेपं प्रदातव्यं दग्धशंखादिचूर्णकम् ।।२६१॥ मूषां तस्य दृढां बध्वा लोणमृत्तिकया पुनः । कारयेच्च सुधालेपं छायाशुष्कं तु कारयेत् ।।२६२॥ तुषकरीषाग्निना भूमौ मृदुस्वेदं तु कारयेत् । अहोरात्रं त्रिरात्रं वा पुटं दत्त्वा प्रयत्नतः ।।२६३॥ एवं मूषा महेशानि रसस्य खोटतां नयेत् । शोध्यतां खिदरांगारै रसेन्द्रं खोटतां नयेत् । उक्तो निगडबन्धोयं पुत्रस्यापि न कथ्यते ।।२६४॥

अर्थ-थूहर तथा आक का दूध, ढाक के बीज, गुगल और पारद की अपेक्षा दूना सेंधा नोन मिलाकर मर्दन करें और हे प्यारी पार्वती! इसी कल्क से मूपा के बाहर लेप करें। मूपा बेल के समान लंबी चौड़ी और दृढ़ होनी चाहिये। ऊपर और नीचे नोन लगाकर घरिया में पारद को रक्खें और जलाये हुए शखादि के चूने से मूपा पर लेप करना चाहिये। पारद की मूपा को नोन और मिट्टी से दृढ़ बाँधकर अर्थात् लीप कर फिर चूने का लेप करे और सुखाबे तदनंतर तुपा तथा कर्सी की आंच से पृथ्वी पर दिन रात या तीन दिन कुक्कुट पुट देकर यत्नपूर्वक कोमल स्वेदन करे, हे पार्वती! इसप्रकार मूपा पारद को खोट बनाती है कि जब उस पर खैर के कोयले गलायें जायँ, वह कहा हुआ निगडबंध पुत्र को भी न कहना चाहिये।।२५९-२६४।।

#### अन्यच्च

स्नुह्यर्कसम्भवं क्षीरं ब्रह्मबीजानि कोकिला । कनकस्य तु बीजानि लोहाष्टांशेन मर्दयेत् ॥२६५॥ लवणं टंकणं क्षारं शिलातालकगन्धकम् । तथाऽम्लवेतसं ताप्यं हिंगुलं समभागकम् ॥२६६॥ स्नुह्यर्कपयसा युक्तं पेषितं निगलोत्तमम् । पिष्टिका वेष्टयेच्चानेनैकेन निगलेन तु ॥२६७॥ तेषां मूषागतं पक्वं खोटं कृत्वा तु वेधयेत् ॥२६८॥

(नि.र.)
अर्थ-थूहर का दूध, आक का दूध, ढाक के बीज, कोयल और धतूरे के बीज, इनको अघ्टमांश लोहे के साथ मर्दन करे फिर नोंन, मुहागा, यबक्षार, मैनसिल, हरताल, गंधक, अमलवेत, सोनामक्वी और सिंग्रफ को थूहर तथा आक के दूध से घोटे तो यह उत्तम बनता है। इस एक ही निगड से पारद की .पिष्टी को लपेटे और उन से बनाई हुई में रख परिपाक करे तो पारद खोट होता है।।२६५-२६८।।

#### अन्यच्च

पलाशबीजं निर्वासं कोकिलोन्मत्तवारिणा । शूलिनीरससंयुक्तं पेषयेत्सैन्ध-वान्वितम् ॥२६९॥ पिष्टकावेष्टनं कृत्वा निगडेन तु बन्धयेत् । मूषायां निगडे देवि लेपितं शिवशासनात् । रसस्य परिणामोऽयं महदग्नौ स्थिरो भवेत् ॥२७०॥ (नि. र.)

अर्थ-ढाक के बीज, ढाक का गोंद, कोयल और सेंधा नोंन को धतूरे के रस और णूलिनी (होंग) के रस से मर्दन करे और इसी निगड से पारे की पिष्टी को लपेट कर निगडयुक्त मूपा में बंद करे और मूपा में उसी निगड का लेप भी करे तो शीशिवजी की आज्ञा से पारद का यह परिणाम होता है कि वह पारद अग्नस्थायी हो जाता है।।१६९-२७०।।

#### अलान्स

द्वितीयं निगडं वक्ष्ये पिष्टिकास्तंभमुत्तमम्। द्विपदीरसमूत्रेण सैंधवाभ्रं च गुग्गुलुम् ॥२७१॥ पिष्टिं संवेष्टच कत्केन मृदा तु पुनरष्टधा । तुषीकरीषाग्निना भूमौ मृदु स्वेदं तु कारयेत् । अहोरात्रं त्रिरात्रं वा पूर्ववत्खोटतां व्रजेत् ॥२७२॥ (नि.र.)

अर्थ-अब मैं दूसरे निगड को कहता हूं जिससे कि पारद पिष्टी का उत्तम रूप से बन्धन होता है। सैंधव, अभ्रक तथा गूगल को वनवेरिया के रस से अथवा गोमूत्र से घोटकर उस कल्क से पारद की पिष्टी पर लेप कर फिर मिट्टी से आठ बार लेप करे। तदनतर उस गोले को भूधरयंत्र में रखकर करसी की आंच से दिनरात या तीन दिन तक मृदु स्वेदन करे तो पारद खोट होता है।।२७१।।२७२।।

#### अन्यच्च

वाकुची ब्रह्मबीजानि गगनं विमला मणिः। सौवर्चलं सैंधवं च टंकणं गुग्गुलं तथा ॥२७३॥ द्विपदीरजसा मूत्रं सुधान्तं च प्रमर्दयेत्। पिष्टीं संवेष्टच कल्केन पूर्ववत्खोटतां नयेत् ॥२७४॥ (नि. र.)

अर्थ-बावची, ढाक के बीज, अभ्रक, सोनामक्बी, मोती, स्याहनोन, सँधव, सुहागा और चूना इनको स्त्री के रज से तथा गोमूत्र से मर्दन करे। फिर उसी कल्क से पारद की पिष्टी को लंगेटकर पूर्वोक्त प्रक्रिया से मृदु स्वेदन करे तो पारद खोट होता है॥२७३॥२७४॥

#### अन्यच्च

अभ्रकं णतपत्रेण बज्रार्कक्षीरसीधुना । तापेन लोहकीटेन सिकतामृन्मयेन च ।।२७५ एतैस्तु निगलैर्बद्धैः पारदीयो महारसः । नातिक्रामित मर्यादां वेलामिव महोदधिः ॥२७६॥ (नि. र.)

अर्थ-अभ्रक को कमल के रस से, थूहर और आक के दूध से, कांजी से, सोनामक्खी से, लोहे की कीट से भस्म करे। उससे बद्ध हुआ पारद जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार अपनी जगह को नहीं छोड़ता है अर्थात् उड़ता नहीं है।।२७५।।२७६।।

# निगड बनाने की तरकीब (उर्दू)

अवरक, नमक, सेंधा, सोनामक्सी, बालूरेत, लोहे का मैल इनको आक और थूहर के दूध में एक पहर खूब खरल करके रख ले। इसमें मे भी पारा नहीं उड़ सकता (सुफहा खजाना कीमियाँ १६)

#### अन्यच्च

# तैलार्कक्षीरवाराहीलांगल्या निगलोत्तमम् ॥२७७॥

(नि. र.)

अर्थ-तिल, बाराहीकंद, लांगली, (किलहारी या जलपीपल) को आक के दूध से घोटे तो उत्तम निगड होता है॥२७७॥

#### अन्यच्च

काकविड्बह्मबीजानि कुक्कुटास्थीनि मुन्दरि । सामुद्रं सावरं चैव लवणं निगलोत्तमम् ॥२७८॥

(नि. र.

अर्थ-कौबे की बीट, ढाक के बीज, मुर्गी के अंडो की सफेदी, समुद्र नोंन, साम्हर तथा सैंधव को घोटकर रख ले तो उसका उत्तम निगड बनता है॥२७८॥

#### अन्यच्च

स्वर्णभागं भवेदेकं द्विगुणं मृतभास्करम् । रसकं पश्च भागाश्च षष्ठभागा निधौतमृत् ।।२७९।। आटरूषजले पिष्ट्वा संपुटं तेन कारयेत् । मूषां च रचयेत्सत्यं रसस्य निगडो भवेत् ।।२८०।। विह्नमध्ये न गच्छेत पक्षच्छेदीव तिष्ठित । काचकूपीद्वितीयश्च तृतीयो लोहसंपुटः ।।२८१।। (टो. नं.)

अर्थ-एक भाग सोना, दो भाग ताम्रभस्म, पांच भाग रसक (रस खपरिया) और छः भाग धुली हुई मिट्टी को अडूसे के रस में पीसकर उसका संपुट बनावे फिर उस मूपा में पारद का स्वेदन करे तो रस का निगड होता है वह पारद अग्नि में उड़ता नहीं है और परकटे हुए की तरह रहता है। प्रथम मूपा द्वितीय काचकूपी (शीशी) और तीसरा लोहमपुट करना चाहिये। यह निगडयंत्र कहाता है।।२७९-२८१।।

#### अन्यच्च

सोना एक भाग, तांबा फूँका हुआ दो भाग, रसक पांच भाग; मुल्तानी छः भाग, सबको अडूसे के रस में खरल करके घरिया बना ले। इसमें से पारा उड़ता नहीं उसको निगड़ कहते हैं।। (खजाना कीमियां)

# सर्व आग्नेय का निगड

सुंदररस, नीलाथोथा, मुङ्ककपूर, सफेदा काशगरी यह चीज समभाग कुआरगंदल के रस में खरल कर जिस पर लेप करके अग्नि में रखोगे सो सम (बराबर) ५ जन अग्नि सह होवेगा। लेप तोले पर तोला तीन लेप करना। एक सूखे तो दूसरा लेप तीन बार में सम वजन लेप करना। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## निगडबंध

शिका १०, लोहमयल १० तोले, पुराना गुड़ ५ तोले, गूंद दोवेवाली ५ तोले, सिकात लोहा, दानों का चूर्ण करना महीन करके रख छोड़ना। गुड़त गूंद दोनों को कड़छी बिच पाके डालना, जब इक जान हो जावे तब वह दोनों पादेणे पाक गोला बणाके कुट्टणा निगडबंधोयः वरः ॥
(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## सर्वआग्नेय का निगड

शरपुंख की खार, बणाकर शोरे के साथ रलाकर आग देणी शोरा सम बजन अग्नि सह निकलेगा। उस शोरे को जिसके ऊपर देके आग दोगे सो अग्नि सह होवेगा।।

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## मदनमुद्रा

सिक्यमाढकमादाय तत्वोडशगुणे जले । प्रक्षिप्यावर्तयेल्लोहे कटाहे चण्डविह्नना ।।२८२।। याचित्तष्ठेतदुरि जलमंगुलपंचकम् । ततोऽन्यत्ववाथ्य मानं तु जलं तत्र गतं क्षिपेत् ।।२८३।। एवं पुनः पुनः कुर्याद्यावत्तज्जायते घनम् । मुद्रायोग्यमितस्वल्यं गृहणीयात्तत्प्रयत्नतः ।। २८४।। तेन मुद्रा विधातव्या जलयंत्रस्य साधकैः । न भिद्यते जलैरेषा वर्षेणापि कदाचन ।।२८५।। (वृ. योगतं)

अर्थ-चार सेर मोम को सोलह गुने अर्थात् चौसठ सेर जल में डालकर लोहे के कढाव में तेज अग्नि से औटावे। जब उसके ऊपर पांच अंगुल जल बाकी रहे तब फिर और ओटे हुए जल को ऊपर से डाल देवे। इस प्रकार बारंबार मोम के किठन होने पर्य्यत जल डालता रहे, जब वह घन (किठन) हो जाये तब मुद्रा देने योग्य अत्यंत स्वल्प उस मोम को लेकर उसी के साधकजनों को जलयंत्र की मुद्रा करनी चाहिये। यह ऐसी मुद्रा हैं कि एक वर्ष में भी जल में नष्ट नहीं होती।।२८२-२८५।।

#### अन्यच्च

एक कराही ऐसी लेई। ता में नीर कलश है देई।।
तापर मैनटकोरा धरै। तातर आगि बहुतसी बरै।।
आठ पहर जो आग करेई। निघटै पानी ता में देई।।
मैनटकोरा उत्तम होई। दसयें अंश बैठि है सोई।।
तहतर लगै सुलीजौ लोई। एक जु मैन ऐसी विधि होई।।

(रससागर)

#### अन्यच्च

ने पल पांच अलिसया तेल । मैनकटोरा द्वै पल मेल ।। मैनकराही ऐसि पचाई । जैसे नहीं तेल बरिजाई ।। मन्दी आगि पहर दै चारि । होय मैन ता करछी टारि ।। जब जब चाहे मुद्रा कियो । तब तब नेक आंच धर लियो ।। दुर्लभ मैन सकल संसार । प्रगट करै कहि सैद पहार ।। मिथ्या कै जिन जानो गुनी । गुरुप्रसादते सांची भनी ॥

(रससागर)

## अन्यच्च

मैनकटोरा लीजै छानि । चूनो छिपका जीये बानि ।। तवे लाख चावरी लेई । तीनो समकै जोखि करेई ॥ मेन चावरी लुहँडा धरै । तरहर आगि अलपसी करै ॥ पिघल जाइ दोऊ छिन मांह । चूनौ माह मिलै जै ताह ॥ चूनौ मिलै जु मुद्रा करै । पुनि तेही छिन चूल्हे धरै ॥ पानी मेलि देइ ता आगि । नृपजन की लागी ता भागि ॥

(रससागर)

## अन्यच्च

औदुम्बरार्कवटदुग्धपलं पलं च लाक्षापलं पलचतुष्टयभूर्जपत्रम् । संकुटच सर्वमतसीफलतैलमिश्रं श्रीपारदस्य मरणे मदनाख्यमुद्रा ॥२८६॥ (यो विं , र र रा सुं .)

अर्थ-गूलर का दूध एक पल, आक का दूध एक पल, बड़ का दूध एक पल, लाख एक पल और भोज पत्र चार पल। इन सबको अलसी के तेल में मिलाकर कूटे तो पारद मारण के लिये उत्तम मदनाख्य मुद्रा होती है।।२८६।।

विचार-रसराज पद्धति में भोजपत्र की जगह चुंबक लोह का गेरना लिखा है सो भी ठीक है क्योंकि इसी के आगे के श्लोक में या भाषा के भी किसी किसी ग्रंथ में चुंबक का ग्रहण है।

#### अन्यच्च

दूजों मैन सुनो रे लोई। औटि छानिकै लीजों कोई।। जोले मैन होई पल पांच। पाउ पाउ पल औषध सांछ।। भोजपत्र पुनि चुंबक लेई। बांटि छान ताही में देई।। पुनिबट दूध लेइ पल एक। औटि मिलैजै यहै विवेक।। पुनि अहिरन घन कूटे इसे। एक प्रहर जो जाने जिसे।। इहि विधि छीर सात पुट देय। ऐसे मैनसिद्धि करि लेय।।

(रससागर)

#### अन्यच्च

नागेन्द्रसिक्थकमयोमलसर्ज्जकाभिर्लाक्षाः च चुम्बकमधूफलभूर्जपत्रम् ।। संकुटचमानमतसीफलतैलिमश्रं श्रीपारदस्य मरणे मदनाख्यमुद्रा ।।२८७।। (यो विं.)

अर्थ-नागेश्वर, लोहे का मैल, राल, चुम्ब, मधुफल और भोजपत्र इन सबको अलसी के तैल में मिलाकर कूटे तो पारद मारण के लिये उत्तम मदनमुद्रा बनती है।।२८७।।

#### अन्यच्च

संजानितं सिक्थिकट्टं पलं शुभ्रो पलं पलम् । पलं सर्जरसं तैलेऽतसीजे भर्ज्जियेत्रत्रयम् ।।२८८।। भूर्जपत्ररजस्तत्र लोहिकट्टरजस्तथा । पृथक् षट् शाणतुलितं प्रक्षिपेत्सर्वमेकतः ।।२८९।। वज्रीक्षीरेण सम्मर्ध गाढं तत्मदनोपमम् । मुद्रेयं मदनाख्या च जलयन्त्रार्थमीरिता ।।२९०।।

(बृ. यो.)

अर्थ- जले हुए मोम की कीट एक पल, सेलखरी एक पल, राल एक पल,

१--यहां नागेन्द्र शब्द से सीसे का बना हुआ सिंदूर लेना चाहिये।

इन तीनों को अलसी के तेल में भूने फिर उसमें भोजपत्र का चूरा और लोह का चूरा, ये पृथक् पृथक् दो दो तोले मिलावे तदनंतर इन सबको थूहर के दूध से मोम के समान घोटे तो यह मदनाख्य मुद्रा की मुद्रा जलयंत्र के लिये उत्तम कही है।।२८८–२९०।।

## अन्यच्च

लोहचूर्ण २ तोले, चीनीमिट्टी २ तोले, पीपल की लाख ५ तोले, आक का दूध ५ तोले, बोढ का दूध ५ तोले, गूलर का दूध ५ तोले, कूटणा ४ प्रहर वा जब तक सिक्थोपम होवे।। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### अन्यच्च

षड्विंशभागलवणं चतुर्विंशतिरभ्रकम् ॥ शुक्तिद्वांदश भागा च गृहीत्वैतद्भिषम्वरः ॥२९१॥एतत्त्रयम् जारियत्वा खाटेबद्वं तु कारयेत् ॥ तत्खोटं पंचपिलकं द्विगुणं छागमांसकम् ॥२९२॥ एतद्द्वयं भर्जयेत्तदलसीतैसमध्यगम् ॥ विधिना भर्ज्जयेत्तावद्यावत्स्याद्गुडपाकवत् ॥२९३॥ पश्चादपररालस्य चूर्णं पंचपलान्वितम् ॥ विद्यक्षीरं दशपलं त्रयं सम्यक् प्रमर्दयेत् ॥२९४॥ तावल्लोहघनैः कृत्वा यावित्सक्थकसिन्नभम् ॥ एषा मदनमुद्रा च कथिता रसवाविभिः ॥२९५॥

(बृ० यो०)

अर्थ-नोन छब्बीस भाग, अभ्रक चौबीस भाग, सीप बारह भाग लेकर श्रेष्ठ वैद्य इन तीनों को जलाकर खोट बद्ध करे। वह खोट ५ पल, बकरे का मांस दस पल। इन दोनों को अलसी के तेल में तब तक भूनता रहे कि जब तक उनकी चाशनी गुड़ के समान हो। फिर पांच पल राल का चूर्ण मिलाकर थूहर का दूध दस पल लेकर तीनों को घोटे और लोहे के घन (हथोड़े) से ऐसा कूटे कि वह कूटते कूटते मोम के समान हो जावे। बस इसी मुद्रा को रसवादियों ने मदनमुद्रा कहा है।।२९१-२९५।।

## अन्यच्च

लोहसिंहाणजं चूर्णं पटगं कुडवहयम् ॥ लवणं तच्चतुर्थांशं तत्तुर्याशं च सिक्थकम् ॥२९६॥ दृढं छागयकृत्खंडरुधिरेण प्रमर्दितम् ॥ कालसीकरसेनैव लेपः स्याद्यंत्रसंधिके ॥२९७॥ जलाग्नियोगतो नेयं भिद्यते मदनाभिधा । मुद्रेयं वारियन्त्रस्य कथिता रसवेदिभिः ॥२९८॥

(बृ. यो.)

अर्थ-कपड़छान किया हुआ लोहे का मैल का चूरा एक पाव, नोंन एक छटांक और मोम सवा तोला, इनको बकरे के जिगर के रक्त से दृढ़ मर्दन करे फिर अलसी के रसे से संधि पर लेप करे तो रसवादियों ने इसको मदन-मुद्रा कहा है। यह मदनमुद्रा अग्नि और जल के योग से भेद को नहीं प्राप्त होती है।।२९६-२९८।।

#### अन्यच्च

शुद्धांजनिनभं किट्टं किट्टार्ढी समितां कुरु ।। सुवर्णपुष्पनिर्यासं समितार्ढं नियोजयेत् ।।२९९।। दक्षांडजजलद्रावैर्मर्दयित्वा दृढ भिषक् ।। सर्वत्र मुखमुद्रेयं पुत्रस्यापि न रुथ्यते ।।३००।। एनां मुद्रामम्बुयंत्रसिद्धचर्यं दुर्लभां कुरु ।। जलाग्नियोगतो नैव भिद्यतेऽसौ कथंचन ।।३०१।। (बृ० यो०)

अर्थ-अजन के समान कृष्णवर्ण लोहे की कीट (मैल) कीट से आधी सिमता (मैदा), मैदा से आधा सुवर्ण पुष्पनिर्यास (ढाक का गोंद) लेवे फिर उनको मुर्गी के अंडो के रस में खूब घोटकर सब स्थान पर मुखमुद्रा करे। यह मुद्रा पुत्र को भी न कहनी चाहिये। इस मुद्रा को भी जल यंत्र के लिये सिद्ध करे। अग्नि और जल के योग से यह मुद्रा नष्ट नहीं होती है।।२९९-३०१।।

#### अन्यच्च

पलं बब्बूलनिर्यासं समितां तत्समां कुरु ।। तयोस्तुल्यं लोहिकट्टं गुद्धमंजनसिन्नभम् ।।३०२।। मुद्धां च वारियन्त्रस्य सिद्धधर्थं दुर्लभां कुरु । जलाग्नियोगतो नैव भिद्यतेऽत्र कदाचन । सूतराजो न संगच्छेन् प्रलयाग्निजवेन वै ।।३०३।। (धं० स०)

अर्थ-बबूल का गोंद एक पल, मैदा एक पल, दाना के तुल्य लोह मैल इन सबको मुर्गी के अंडों के रस से घोटकर दुर्लभ मदनमुद्रा बना लेवे। इस मुद्रा का जल और अग्नि के योग में भेद नहीं होता है और तीव्र अग्नि के योग से भी पारद कहीं नहीं जा सकता है।।३०२।।३०३।।

सम्मति–दोनों मदन मुद्राओं में शमिता शब्द है उसका अर्थ कोई कोई पंडित छीकर का गोद कहते हैं और कोई कोई शमिता की जगह समिता शब्द का पाठ सिद्ध करके समिता का अर्थ मैदा करते हैं—अब विचारवान् पुरुष दोनों शब्दों को विचार के अपना कार्य सिद्ध करें, मेरी समझ में तो मैदा लेना ठीक है।

#### अन्यच्च

मंडूरचूर्णं विमलं मधूकैर्विमर्दितं किश्विदुमाम्बुसिक्तम् । विलेपितं यन्त्रविधौ ततस्तैर्न भिद्यते नैव च दहातेऽग्रौ ॥३०४॥ (वृ. यो.)

अर्थ--मंडूरभस्म और सोनामक्खी को मुलहठी के रस से घोटकर कुछ अलसी के रस से घोटे फिर यंत्र में उसका लेप करे तो यह मुद्रा जल में विखरती नहीं और अग्नि में जलती नहीं है।।३०४।।

## हठमुद्रा

अब हठमुद्रा कहों बखानी । पारे की विधि नीकी जानी ॥
माटीको जलयन्त्र जु करै ॥ तब हठमुद्रा ऐसी धरै ॥
लोह सिंहासन कंटि कराई । कै किर दो वर लीजै राई ॥
कै मुरारको चूरण होई । इनमें एक लीजिये कोई ॥
अजा स्रोत सों सानि लगाई । तेही छिन दीजिये चढाई ॥
आगि करै दे तातो नीर । यह हठमुद्रा जानो धीर ॥
चारि भांति यह मुद्रा कही । जैसी गुरु ग्रंथन में लही ॥
सबही ग्रन्थन कही न बात । चारि जाति में अन अन भांत ॥

(रससागर)

## जलमुद्रा

इन्द्रगोप बीरबहूटी इति प्रसिद्ध उनका पाताल यन्त्र से तैल निकाल लेना उस तैल में श्वेत संखिया मर्दन करना फिर केले के खगों की अग्नि देणी, शंखिया सिक्थोपम हो जायेगा। उसकी जलमुद्रा करणी (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### अन्यच्च

र्तूलं च कलिका चूर्णं निरम्बुक्षीरमर्दितम् । जलमुद्रेति कथिता कैश्चित्पारदवेदिभिः ॥३०५॥

(बृ. यो.)

अर्थ-सेमल की कुछ लिखी हुई डोंडी और चूने की निपनियां दूध से मर्दन कर मुद्रा करे तो इसको कुछ रसवैद्यों ने जलमुद्रा कहा है॥३०५॥

# जलमुद्रा की तरकीब (उर्दू)

अर्थ-अगर किसी मादनी चीज का रोगन निकलता हो तो दवा को

१-३ फरवरी सन् १९०८ को सेमल की मुंहमुंदी बिलकुल हरीकलियों को जिनकी शकल फलकासी थी कोई शकल फलकी न थी दूध में पीस जल यन्त्र पर लेप किया तो थोड़ी ही देर में सुडक हो यन्त्र फट गया (मुद्रा फट गई) इसमें कोई ल्हस या चिपक न थीं (एक बार ऐसी कली से जिसमें फूल देख पड़े मुकर्रर इस्तहान हो)

कराही में रसकर ऊपर से मोटे लब का कटोरा ढांक दे और पाय भर (आर्द्रलहसोडा) को चारों तरफ डाल कर आग की हरारत से खुक्क करे। बादहू पानी ऊपर से भर दे, उमदा जलमुद्रा होती है। जलमुद्रा की जरूरत रोगन निकालने में अकसर पड़ती है। यह मुहर न आग से जलती है न उस पर पानी का असर होता है।। (सुफहा अकलीमियाँ २११)

सुलेमानी मुद्रा

खाली राखै शीशी नारि । कपरौटी बिन अंगुर चारि ॥
पुनि बाखर शीशी में भरे । आसपास ता आगि जु करै ॥
जितनी बिन कपरोटी कही। गाडे ऊपर राखे सही ॥
आसपास खैरकी आगि । अंगुर चारि चारि धरि लागि ॥
अपकि बीजना ऐसी आँच । शीशी मुँह को पिघले काच ॥
गिह जु सँडासी तामुख मोरि । ऐसी भांति साधिये जोरि ॥
ता ऊपर ओषि आँधाई । धरतीही में जाइ सिराई ॥
तब मुखको कपरौटी करै । सूखन को जु छांह में धरै ॥
मुद्रा यह सुलेमानी नाम । याते होई भलो सब काम ॥
याते होइ जु रसको काज । यह मुद्रा कीन्ही तिहि काज ॥

(रससागर)

## भस्ममुद्रा

अतिस्वच्छं काष्ठं गृहीत्वा तुल्येन लवणचूर्णेन सह खल्ये सततं मर्दयेत् यावन्नवनीतवत् श्लक्ष्णं भवति तेन संधिमुखरोधादिकमतिदृढ़ं भवति ॥३०६॥ (र.सा.प.)

अर्थ-अति उज्ज्वल लकड़ी की भस्म एक भाग, लवण एक भाग इन दोनों का खरल में डालकर निरंतर जल से घोटता जावे और घोटते घोटते जब माखन के समान हो जाय तब उससे मुद्रा करे तो संधि मुख दृढ़ बंद होता है।।३०६।।

# पुटसंधि बंध की क्रिया

वल्मीकमृत्तिका गारा लवणं लोहिकट्टकम् । श्वेतपाषाणकं चैव तत्सर्वं चूर्णयेत्समम् ।।३०७।। सर्वतुल्यं तुषं दग्धं सर्वं तोयैर्विमर्दयेत् मूषादिसंपुटं कुर्यात्सर्वसंधिप्रलेपनैः ।।३०८।। (टो.नं.)

अर्थ-बमई की मिट्टी, गारा, नोंन, लोहे की कीट, खरिया, ये सब तुल्य भाग लेने और सबकी बराबर जले हुए तुष लेकर सबको जल से मादत करे, इससे मूषादिकों के मुखपर लेप करके सम्पुट बनावे॥३०७॥३०८॥

# संधिबंधन क्रिया

इष्टकाचूर्णभागैकं समभागा तु मृत्तिका । मूषादिबन्धः कर्तव्यो धमनाद्वज्रतां वजेत् इति ।।३०९।। (ध.सं.)

अर्थ-एक भाग ईंट का चूरा और उसकी बराबर बमई की मिट्टी इन दोनों को पीसकर मूखा वगैरह के बंधन को करे तो धोंकने से वज्र के तुल्य होता है।।३०९।।

सन्मति-जहां मिट्टी के कूटने का प्रकरण आया है, वहां चार प्रहर बरावर घोटना चाहिये क्योंकि जब मिट्टी चार प्रहर तक न घोटी जायेगी तब तक मुख बंद करने के लायक न होगी।।

## अन्यच्च

लोहिकट्टं तुषं दग्धं शुक्तिचूर्णं च शर्करा । एतानि समभागानि ताबद्भागेन मृतिका ॥३१०॥ कर्पटेन समायुक्ता सा हि वज्त्रोपमा भवेत् ॥३११॥

(ध.सं.)

अर्थ-लोहे की कीट, तुषभस्म, सीप का चूना और शर्करा (शक्कर) इन सबको समान भाग लेकर इन सबकी बराबर मिट्टी लेवे और कुछ कपडा मिलाकर कुटे तो वह मिट्टी वज्र के समान होती है॥३१०॥३११॥

## वज्रमुद्रा

स्निग्धं लोहरजः स्निग्धमयस्कांतरजः समम् । शाकं पक्वं च रुधिरं विज्ञिक्षीरेण मर्दयेत् ॥ लेपनं तु प्रयत्नेन वज्रमुद्रा प्रजायते ॥३१२॥ (वृ.यो.)

अर्थ-लोहे का सूक्ष्म चूर्ण, चुम्बक पत्थर का चूर्ण, बकरे का जिगर और रक्त इनको थूहर के दूध से मर्दन करे फिर संधि मुखपर लेप करे तो ब्रजमुद्रा हो जाती है।।३१२।।

वज्रमुद्रा (उर्दू)

मसाला यह है कि सिंदूर १ तोला, काश्तकारी सफेदा १ तोला, लोहे का मैल ६ माशे, बकरी की नली में या मुर्गे के अंडे की सफेदी में रगड़ कर बनावे तो आग लगने से मजबूत होगा, दो आदमी बैठकर बनावे मुवक्किल बिगाड देंगे हवा न लगने पावे (सुफहा खजाना की मियाँ ३५)

# दो प्यालों के जोड बंद करने के लिये अजजाइ (उर्दू) संधिलेप

दोनों का मुहँ सरेश या साहूज यानी चूने व सफेदी वैज: मुर्ग व खाकस्तरी वस्ल कर दिया जाता है।।

(सुफहा अकलीमियाँ ९३)

# शीशी की डाट की मुद्रा (उर्दू)

चूना व सफेदी बैज: मुर्ग और गुड और गेहूं की लेही को बाहम मिलाकर वस्ल कर दे। (सुफहा किताब अकलीमियाँ)

मुहर की तरकीब (उर्दू)

मुहरका आसान और उमदा नुसखा यह है कि नमक लाहौरी को मुर्गी के अण्डे की सफेदी में खरल करके शीशेकी डाटपर अच्छी तरह थोपकर खुक्क कर ले ।।

(अलजवाहर)

# कपरौटी की क्रिया

खटिकालवणं माषचूर्ण गुडपुरौ तथा । अतसी च दृषच्चूर्ण मृल्लेपादिषु पूजितः ॥३१३॥ (टो.नं.)

अर्थ-खडिया, नोंन, उर्द का चून, गुड, गूगल अलसी और पत्थर का चूरा इनको पीसकर लेप बनावे तो यह लेप सब लेपों में उत्तम है॥३१३॥

कठिन मुद्रा

खारी खरी और गुडगादि । वीसै हीसा दीजिये लादि ॥ डौरू जंत्रहि लेउ करेई । यहै जु मुद्रा कठिन भनेई ॥

(रससागर)

# कूपी आदि की कपरौटी का मसाला

तुषं भागद्वयं ग्राह्यं भागैकं वस्त्रखण्डकम्।। मृदं तु त्रिगुणं कृत्वा जलं दत्त्वा प्रमर्वयेत् ॥३१४॥ नरकेशसमं किंचिद्दत्त्वा तावत्प्रकुट्टयेत् । यावित्सक्थसमान् भासं मृत्यिंडं जायते तदा ॥३१५॥ यथा न शुष्कतां याति तथा यत्नं समाचरेत् ॥ एवं सप्तदिनादूर्ध्वं मृदा योगे प्रयोजयेत् ॥३१६॥ कूपिकादिविलोपार्थं सर्वार्थं च भिषक्तमः ॥३१७॥ (टो० नं०)

तुषभस्म दो भाग, कपडा एक भाग इनसे तीनगुनी मिट्टी में जल डालकर मर्दन करे फिर मनुष्य के केशों को डालकर तब तक मर्दन करे कि जब तक वह मोम के समान हो जाय उसको गीले कपड़े से ढाँककर रखे क्योंकि वह सूख न जाय इस प्रकार सात दिन के पश्चात् वैद्य शीशी आदि के लेप के लिये प्रयोग करे।।३१४–३१७।।

# वज्रमृत्तिका

दग्धतुषस्य भागैको मृद्भागत्रयमेव च । सकर्पटं टंकणं च वज्रमृत्स्रेति कथ्यते ॥३१८॥ (ध.सं.)

अर्थ-तुषभस्म, एक भाग, मिट्टी तीन भाग, कुछ कपडा और सुहागा इनको कूटकर जो मिट्टी तय्यार की जाती है, उसको वज्रमृत्तिका कहते हैं॥३१८॥

## वज्रमुद्रा

मुद्रा चारि भांतिकी गनी । जे किह गये अचारज मुनी ।। न्यारी न्यारी कहाँ बखानि । जैसी जैसी की बानि ॥ पाकी ईट पुरानी लेई । द्वे मुख घिसके दी बनेई ॥ बस्तर नवो मिंहीसो आनि । शीशी सूख दीजिये वानि ॥ माटी बैठि गोका तब देई । ऊपर कपरौटी जु करेई ॥ कपरौटी माटी वर येहु । एतो पस्तु सबै मिलि देहु ॥ माटी तो कुम्हार को लेई । हाथ पोंछनी कुंड में दई ॥ सो सूखी पल लेइ पचास । पीसि लेई एक पलमास ॥ वान पुरानी ईट मँगाई । रुई परसनु सब देहु बनाई ॥ गुरु जु पुरानो सनको बीज । काचुगादि लिक एकत कीज ॥ आधु आधु पल लीजै साधु । अरु निखारि लीजै पलु आधु ॥ पाथर परजु काठ मोंगरी । कूटै है दिन रहै न घरी ॥ तब कपरौटी करै सुजान । मुद्रावच्च जु कहो बखान ॥ सीसीकी कपरौटी तीन । तीनवस्त अरु लेपन तीन ॥

(रससागर)

# छै अग्नियों के नाम और लक्षण

धूमाग्निश्चैव मंदाग्निर्दीपाग्निर्ध्यमस्तथा । खराग्निश्च भटाग्निश्च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥३१९॥ विज्वालो यो धूमिशिखा धूमाग्निः स उदाह्नतः । द्वाभ्यां तस्य चतुर्थाभ्यां योऽग्निर्दीपाग्निरुच्यते ॥३२०॥ चतुरांशेन तेनैव मंदाग्निः स प्रकीर्तितः । अद्धीकृताभ्यां द्वाभ्यां तु मध्यमाग्निरुदाहृतः ॥३२१॥ अर्द्धैस्तैः पंचिनः प्राक्तः खराग्निः सर्वकर्मसु । मस्तकाविध पात्रस्य चतुर्दिक्षु क्रमेण च । प्रसरन्ति यदा ज्वालाः स भटाग्निरुदीरितः ॥३२२॥

(अर्कप्रकाश)

अर्थ-अग्नि छः प्रकार की है, उनके नाम ये हैं-धूमाग्नि १, मन्दाग्नि २, दीपाग्नि ३, मध्यमाग्नि ४, खराग्नि ५ और भटाग्नि ६। अब हम इनके लक्षणों को कहेंगे-ज्वाला रहित जो धूमिशिखा है उसको धूमाग्नि कहते हैं, धूमाग्नि मे दूनी या चौगुनी अग्नि को दीपाग्नि कहते हैं। दीपाग्नि से चौगुनी आंच का मंदाग्नि कहते हैं, ढाईगुनी मंदाग्नि मध्यमाग्नि कहते हैं और ढाई गुनी मध्यमाग्नि को खराग्नि कहते हैं। जब पात्र की चोटी तक ज्वाला चारों तरफ निकले तो उसे भटाग्नि कहते हैं। ३१९-३२२।।

# पुरशब्दार्थ

रसाविब्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापनं पुट्यू । नेष्टान्यूनाधिकः पाकः सुपाकं हितमीषधम् ॥३२३॥ लोहादेरपुनर्भावो पुणाधिक्यं ततोऽप्रता ॥ अनप्सु मज्जनं रेखा पूर्णता पुटती भवेत् ॥३२४॥ पुटाद्पाञ्णो लघुत्वं च शीझव्याप्तिश्च वीपतम् । जारितादपि सूतेन्वात्लोहानामधिको गुणः ॥३२५॥ यथाऽऽस्मति विशेहह्मिर्वहिस्थः पुटयोगतः । बूर्णत्वाद् द्विगुणावाप्तिस्तथा लोहेषु निश्चितम् ॥३२६॥

(र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ-रसादिकों के प्रमाण के अनुसार पुट बनाना चाहिये और वह पुट न तो छोटा हो और न बड़ा हो क्योंकि, पुट के छोटे या बड़े होने से पाक ठीक नहीं होता और पाक का ठीक होना ही हित है। पुट देने से धातु जल में डूबता नहीं है और अंगुठे तथा उगलियों की रेखाओं में प्रविष्ट हो जाता है। पापाणों को पुट लगाने से हलका शीद्यब्यापी और दीपन होता है। भस्म किये हुए पारद से धातुओं का गुण अधिक है, जिस प्रकार बाहर की अग्नि पुट के योग से आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है, ऐसे ही धातुओं में चूर्ण होने से गुण दूना होता है।।३२३-३२६।।

महापुट लक्षण

निम्नविस्तरतः कुंडे द्विहस्ते चतुरस्रके॥ वन्योपलसहस्रेण पूरिते पुटनौषधम् ॥३२७॥ क्रौच्यां रुद्धं प्रयत्नेन पिष्टिकोपिर निक्षिपेत् । बन्योपलसहस्राधं कौश्विकोपिर विन्यसेत् ॥३२८॥ विह्नं प्रज्वालयेत्तत्र महापुटमितं स्मृतम् ॥३२९॥ (र. रा. प.)

अर्थ-दो हाथ लंबा चौड़ा और दो हाथ गहरा जिसमें कि एक हजार जंगली कंडे आ जावें, ऐसा कुंड बनवावे फिर दो शकोरों में औषधि रख ऊपर से कपरौटी कर मुखाय उस गड्ढे में रखे जिसके नीचे पांच सौ कंडां रख उस पर औषध रख फिर पांच सौ कंडा ऊपर रखे तदनंतर आंच लगा देवे। स्वांगशीतल होने पर औषधि निकाले तो इसको महापुट कहते हैं।।३२७-३२९।।

गजपुटलक्षण

राजहस्तप्रमाणेन चतुरस्रं च निम्नकम् । पूर्णं चोपलसाठीभिः कंठावध्यथं विन्यसेत् ॥३३०॥ विन्यसेत्कुमुदीं तत्र पुटनद्रव्यपूरिताम् ॥ पूर्णच्छगण-तोऽधीनि गिरिण्डानि विनिक्षिपेत् ॥३३१॥ एतद्गजपुटं प्रोक्तं महागुणविधा-यकम् ॥३३२॥ (र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ-एक हाथ लंबा तथा एक ही हाथ चौड़ा और एक ही हाथ गहरा चौकोन गड़ा सोदकर कठपर्यन्त उपले भर देवे। उस पुट के बीच में छोटी कुलिया में औषधि को रसकर आधे ऊपर आधे नीचे उपला भर देवे तो इसको उत्तम गुणदाता गजपुट कहते हैं॥३३०-३३२॥

वाराहपुट लक्षण

इत्थं चार्रात्नके कुंडे पुटं वाराहमुच्चते ॥३३३॥

(र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ-इसी प्रकार अर्थात् ाहराई तथा लंबाई चौड़ाई में पौन हाथ हो, उसके बीच में औषधि रस ऊपर नीचे उपले रख आंच लगा देवे। बस इसको बाराहपुट कहते हैं॥३३३॥

गजपुटप्रकार

सपादहस्तमानेन कुंडे निम्ने तथायते ।। वनोपलसहस्रेण पूर्णे मध्ये विधारयेत् ।।३३४।। पुटनद्रव्यसंयुक्तां कोष्ठिकां मुद्रितां मुखे ।। अथार्धानि करंडानि चार्द्वान्युपरि निक्षिपेत् ।। एतद्गजपुटं प्रोक्तं ख्यातं सर्वपुटोक्तमम् ।।३३५।। (र. रा. म.)

अर्थ-मिट्टी की कुटिया बनाकर उसमें औषधि भर मुख पर मुद्राकर मुखावे। उसको सवा हाथ लंबे तथा चौड़े और गहरे कुंड में पांच सौ कंडे नीचे रखकर उस पर औषधि रख फिर पांच सौ कंडे ऊपर से रखकर आंच लगावे। यह गजपुट सब गजपुटों में उत्तम है।।३३४।।३३५।।

(र. रा. म.)

सम्मति—मेरी समझ में यह महापुट आता है क्योंकि महापुट में एक हजार अरने कंडों का लेख श्रीवाग्भट महाराज ने अपने बनाये हुए रसरत्न समुच्चय में किया है।

गजपुट के १३ भेद और १ प्रकार
गजपुट की हैं तेरह जाति । न्यारी न्यारी वरने ख्याति ॥
एक एक गज ओंडा होय । ये हे गज जु चाकरे सोय ॥
इह जंत्रहि जाने संसार । और जंत्र है विकट अपार ।
एक एक गज ओंडा जानि । बडौ आधगज कीजै बानि ।
कूखिडंठ गजु मानी रहे । तर आधु गज कवियनु कहे ॥
यहै यंत्र विधि शोधन कियो । और यंत्र अब सुनो बियो ॥

(रससागर)

## गजमौरयंत्र

तिरछो गजभारे करे सम्हारि । ओंडी धरै डेढ गज नारि । तरहर नोंन बांटि बिछवाय । तापर शीशी धरे बनाय ।। गाढे तै आधु गज छांडि । ऊपर गजु भरि लीजै डाडि ।। दे पिधान मुद्रिजे बनाय । जैसे सासन तरहर जाय ।। गरै गजभिर खाली रहै । लेंडी भरे पंच किव कहै ।। दिनप्रीति आगि देह इह रीति । संख्याकी किरियामें प्रीति॥ या यंत्रे जु नाम गज मौर । गुरु विन यहि कर सके न और ।।

(रससागर)

# गजसंपुटयंत्र

और यन्त्र ओंडो गजतीनि । पुनि चाकरौ बराबरि कीनि ।। संपुटनाद धरै ता मांझ । भरै द्योस पर जोरे सांझ ।। लीजै बीनि आरने कोई । चेंटी जीव न तामें होई ।। या यन्त्रको गजसंपुट नाम । करै आरने न करै धाम ।।

(रससागर)

#### गजभरयंत्र

और यन्त्र कीजै गज चार । चारघो गज कीजै विस्तार ।। ता में गजभिर गाडो करै । गर्भ खोद के मथना धरै ॥ ता मथना में शीशी मेलि । ऊपर लेंडी भरै सकेलि ॥ शीशी को मुद्रा किर धरै । मथना बांधि लोनसों भरै ॥ मथना मूँदि दीजिये आगि । सोरह द्योस रातिदिन जागि ॥ बाखर किरिया किहये ताम । है गजभँवर यन्त्र को नाम ॥

(रससागर)

## कुक्कुटपुटलक्षण

पुट भूमितले यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छ्रयम् ।। गावच्च तत्तिविस्तीर्णं तत्स्यात्कुष्कुटकं पुटम् ॥३३६॥

(र. र. स., र. रा: प.)

अर्थ-पृथ्वी पर एक बालिश्त गहरे और उतने ही लम्बे चौड़े गड्ढे में औषधि रसकर आंच लगावे तो उसको कुक्कुटपुट कहते हैं।।३३६।।

# कपोतपुटलक्षण

यत्पुटं दीयते भूमावष्टसंस्थैर्वनोपलैः। बद्धसूतार्कभस्मार्थं कपोतपुटमुच्यते ॥३३७॥

(र. र. स., -र. रा. प)

अर्थ-जो कि बद्ध पारद और ताम्रभस्म के लिये पृथ्वी पर ही आठ अरने उपलों की जो अग्नि दी जाती है, उसको कपोतपुट कहते हैं॥३३७॥

# गोबर तथा गोबरपुट का लक्षण

गोष्ठान्तर्गोखुरक्षुण्णं शुष्कं चूर्णितगोमयम् । गोबरं तत्समादिष्टं वरिष्ठं रससाधने ।।३३८।। गोवरैर्वा तुषैर्वापि पुटं यत्र प्रदीयते । तद्गोवरपुटं प्रोक्तं रसभस्मप्रसिद्धये।।३३९।।

(T. T. H .- T. TI. U.)

अर्थ-गोष्ठ (गौओं के चरने का स्थान) में गाय बैलों के पावों से खुदे हुए तथा सूखे हुए गोबर को शास्त्र में गोमय कहते हैं और वह रस साधन के लिये श्रेष्ठ है। जहां उक्त संज्ञावाले गोबर से या तुपों से पृथ्वी पर ही जो रसभस्म के लिये पुट दिया जाता है, उसको गोबरपुट कहते हैं। (गोबरपुट के स्थान में गोमयपुट का पाठ रखना उत्तम है।) ।।३३८-३३९।।

# भांडपुट लक्षण

स्थूलभांडे तुषापूर्णे मध्ये मूषासमन्विते । विह्निना विहिते पाके तद्भांडपुटमुच्यते ॥३४०॥

(र. र. स., र. रा. प., र. रा. सुं.)

अर्थ-एक बड़े गगरे में तुष भरकर बीच में औषधि पूर्ण मूषा रख देवे और उसके नीचे अग्नि लंगाने से जब पाक ठीक हो जाये तब स्वांग शीतल होने पर औषधि निकाले उसको भांडपुट (कुम्भपुट) कहते हैं॥३४०॥

# भांडपुट स्वरूप

बड़ी मथनिया के विषे, तुषपूरन भरिलेय। सम्पुट धरि अधबीचमें, फेरि अग्नि भरिदेय।। मथनी मुख को ढांकि कै, तापै दीजै वाम। कह्यो भाण्डपुटको मुनी, यह स्वरूप अभिराम।

(वैद्यादर्श)

## वालुकापुट लक्षण

अधस्तादुपरिष्टाच्च क्रौन्धिकाऽऽच्छाद्यते खलु । बालुकाभिः प्रतप्ताभिर्यत्र तद्वालुकापुटम् ॥३४१॥

(र. र. स., र. रा. सुं.)

अर्थ-मूषा के ऊपर तथा नीचे बालू रेत भरकर जो पुट लगाया जावे उसको वालुकापुट कहते हैं।।३४१।।

# भूधरपुट लक्षण

विह्निमित्रां क्षितौ सम्यङ् निखन्यादृद्वचङ्गुलादधः । उपरिष्टात्पुटं यत्र पुटं तद्भूधराह्वयम् ।।३४२।।

(र. र. स., र. रा. प., र. रा. सुं.)

अर्थ-पृथ्वी में दो अंगुल के नीचे विह्न मित्रा रखकर जो पुट बनाया जाता है उसको भूधरपुट कहते हैं॥३४२॥

# लावकपुटलक्षण

ऊर्ध्वं षोडशिकामूत्रैस्तुषैर्वा गोवरैः पुटम् । यत्र तल्लावकाल्यं स्यात्सुमृदुद्रव्यसाधने ॥३४३॥

(र. रा. सुं.)

अर्थ-जिस पुट के ऊपर षोडणिका का मूत्र, धान की भुस अथवा गोबर रख के बनाया जाता है, उसको लावक पुट कहते हैं।।३४३।।

# अनुक्तपुटलक्षण

अनुक्तपुटमाने तु साध्यद्रव्यबलाबलात् । पुटं विज्ञाय दातव्यमूहापोह-विचक्षणैः ॥३४४॥ (र.र.स., र.रा.प.) अर्थ-जहां पुट का प्रमाण न हो वहां सिद्ध करने योग्य पदार्थ का बल और अबल विचार कर विचारणील वैद्यों को पुट देना चाहिये।।३४४।।

कुंभयंत्र (एक प्रकार का पुट)

एक मूसि लंबीसी करै । कंडाभरि गगरी मैं धरै ॥ इह विधि गगरी करे बनाई । मांझ मूसि धरिये हरवाई ॥ कूखि छेद गागरि करवाई । कुंभयंत्र यह जानो राई ॥

(रससागर)

नादी यंत्र (एक प्रकार का पृट)

नादी एक कुलालह तनी । गागरि नीरु माई सो भनी ।। मांह सकोरा ओंधो धरै । वस्तमाह दै आधी करै ।। हांडीमुद्रा कै मूंदे ताहि । नादीयंत्र नाम यह आहि ।।

(रससागर)

## छगण के नाम

पिष्टकं छगणं छाणमुत्पलं चोपलं तथा । गिरिण्डोपलसाठी च वराटी छगणाभिधाः ॥३४५॥

(र. र. सं., र. रा. प.)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबू – निरंजनप्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां यन्त्रनिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ।।६।।

अर्थ-पिष्टक, छगण, छाण, उपल, गिरिण्ड, उपलसाठी तथा वराटी ये कंडों के नाम हैं।।३४५।।

# जलमुद्रा सुर्वसे (उर्दू)

सनदेसी ३ जुज रेज: रेज: नमूद: सुर्व एक जुज एक लाख चोट से जलमुद्रा बन जाती है। अजवियाज हकीम मुहम्दफतहयाबखां सोहनपुरी।

# मुतअल्लिक कवची जंतर यानी शीशी चन्द्रोदय वगैरः के मृतअल्लिक (उर्दू)

शीशी या जर्फ जिसमें दवाई अकसीरी है, इसको अव्वल खुला रखना चाहिये, ताकि जुमले रत्वत इसकी खुरक हो जावे, मुनासिब है कि पहले मुंह इसका रुई से बंद कर दे जब तक बुखार का असर रुई पर पहुंता रहे उस वक्त तक उसका मुँह खुला रहने दे अकसीरी नुसखे में रत्वत शीशी के अन्दर से जब निकल जावे उसमें मुद्रा ख्वाह मुहर सुलेमानी लगावे ताकि अदिवया वाहम चक्कर खाकर मुनअक्लिद हो जाय। रथूवत जब जर्फ से निकला जाती है तो जर्फ कमशिकस्त होता है और अकसीर तैयार हो जाती है (सुफहा २३ किताब अखबार अकलीमियाँ १६/३/१९०५)

आतिश हकमाई (उर्दू)

दवा को किसी बर्तन में बंद करके आग में दो। सर्द होने पर इसी कदर और आग देते जाओ इसी तरह उस वक्त तक अमल करों जिस कदर कि उसके लिये लिखा है—मस्लन डेढ़ सेर आंच पांच रोज तक लिखी है पस डेढ़ सेर उपलों की आग में दवा को रखों जब औंच सर्द हो जावे तब डेढ़ सेर उपले और डाल दीजिये इसी तरह पांच रोज तक अमल करना चाहिये (सुफहा अखबार अकलीमियाँ १/६/१९०५)

# आतिशहकमा (उर्दू)

अगर गजपुट की आग मुद्दत मजकूर: तक देना मंजूर है तो इससे आति जहुकमा मुराद है, स्लाहफन में इसी तरह है कि दवा बोता मुअम्मा में रखकर गोला यानी गड्ढ़े में रखकर मामूलन अग्नि पुट दे जब सर्द हो जाबे फिर इसी कदर कर्सी या कड़े या भूभल भरकर इसी तरह आग देकर सर्द करे मामूली गजपुट में जो एक हाथ मुकस्सर होता है, अगर इसमें कंडे भर दिये जावें तो कम से कम आठ पहर यानी एक दिन रात भर इसमें आग रहती है गर्ज यह कि इसी तरह आग मुकर्रर कंडे भर भरों कर दिया करे। ताकि मुद्दत मुअय्यनः पूरी हो जावे और दवा को इस अर्से में खोले नहीं, न बोता से निकाल कर देखें (सुफहा २४ किताब अखबार अकलीमियाँ १६/३/१९०५)

इति श्रीजैसलमेनिवासिपंडितमनसुखदातात्मजव्यासज्येष्ठमलकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां यंत्रानिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥

# अथ सप्तमो वर्गाध्यायः ७

# पंचमृत्तिका

इष्टका गैरिकाः लोणं भस्म वल्मीकमृत्तिका । रसप्रयोगकुशलैः कीर्तिताः पंच मृत्तिकाः ॥१॥

(T. T. H.)

अर्थ-पारद कर्म में चतुर वैद्यों ने ईंट, गेरू, नोंन, राख और वल्मीक (बर्मर्ड) की मिट्टी ये पांच मिट्टियां पारद कर्म में उपयोगी कही हैं॥१॥

#### अन्यच्च

वल्मीकमृत्तिका धूमगैरिकं चेष्टिका खटी ॥ इत्येता मृत्तिकाः पंच प्रोक्तस्थाने प्रयोगिकाः ॥२॥

(टो नं.)

अर्थ–बमई की मिट्टी, भाडका धूआं, गेरू, ईंट, खरिया ये पांच मिट्टियां अपने अपने स्थानपर काम में लानी चाहिये॥२॥

## धातु प्रकार

सुवर्णं रजतं ताम्रं त्रपु सीसकमायसम् ।। षडेतानि च लोहानि कृत्रिमौ कांस्यपित्तलौ ।।३।।

(र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ–सोना, चाँदी, तांबा, रांग, सीसा और लोहा ये छः धातु असली है और कांसा और पीतल ये दोनों कृत्रिम (नकली) हैं॥३॥

विषवर्ग

श्रृङ्गीकं गलकूटं च वत्सनाभं च सक्तुकम् । पित्तं च विषवर्गोऽयं सवरः परिकीर्तितः ॥४॥ रसकर्माणि शस्तोयं तद्भोदेन विधावपि । अयुक्त्या सेवितश्चायं मारयत्येव निश्चितम् ॥५॥

(र.र.स.,र.रा.प.)

अर्थ-सीगिया, कालकूट, वत्सनाभ और चार (सर्प विच्छू आदि) सहित पित्ता यह विषवर्ग है। यह विषवर्ग पारद कर्म तथा पारद बंधन में भी उपयोगी होता है और वह बिना युक्ति से अर्थात् अधिक मात्रा या विरुद्धानुपान के साथ सेवन किया हुआ मनुष्यों को मार ही देता है, इसमें सन्देह नहीं ॥४॥५॥

१-सचरः इत्यपि । २-तद्वन्धन इत्यपि।

## उपविषवर्ग

लांगली विषमुष्टिश्च करवीरजयास्तथा ।। नीलकः कनकोऽर्कश्च वर्गो ह्युपविषात्मकः ।।६।।

(र. र. स.)

अर्थ-लांगली (कलिहारी), कुचला, कन्हेर, जया (भाँग), नीलक (कंचनोन), धतुरा और आक इनको उपविष कहते हैं॥६॥

सम्मति—नील का अर्थ कोशों में कचनोंन कहा है परन्तु कचनोंन का उपविषों में कहीं भी लेख नहीं है, इसलिये थूहर का वाची (सेहुण्ड) का पाठ होना उचित है।।

#### अन्यच्च

सुह्यकों करवीरश्च धत्त्रो लांगली तथा ॥ पंचैवोपविषा मुख्याः रक्तवर्गमतः शृणु ॥७॥

( र. प. )

अर्थ-थूहर, आक, कन्नेर, धतूरा और कलिहारी, ये पांच उपविष प्रधान माने गये हैं॥७॥

पांचो नमक के नाम (उर्दू)

पांचो नमक यह होने चाहिये। १ सैंधा, २ सांभर, ३ खारी, ४ नमक सोंचर, ५ नमक पांगा जिसको हिन्दी में अद्भुतलोन और पामालोन और फारसी में नमक नफती कहते हैं (सुफहा अकलीमियाँ १५२)

## लवणपंचक

सामुद्रं सैन्धवं काच चुल्लिका च सुवर्च्चलम् । मूलिका च नवक्षारा ज्ञेयं लवणपंचकम् ॥८॥

(कामरत्न)

अर्थ-समुद्रनोंन, सैंधव, कचलोन, खारी नोन और काला नोंन ये लवण पंचक है।।८।।

## लवणषट्क

लवणानि षडुच्यंते सामुद्रं सैंधवं बिडम् । सौवर्चलं रोमकं च चूलिका लवणं तथा ॥९॥

(र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ-समुद्रनोंन, सैंधव, बिडनोंन, कालानोंन, रोमक (रुमदेश की नदी से पैदा हुआ) और खारी इन छहो नोनों को लवणषट्क कहते हैं।।९।।

## लवणवर्ग

लवणानि च कथ्यन्ते सामुद्रं सैधवं बिडम् । सौवर्चलं रोमकं च चूलिका लवणं तथा ॥१०॥ (रसेन्द्र–सा. सं.)

अर्थ-लवणों का वर्णन करते हैं सामुद्र, सैन्धव, बिडनोन, नोनस्याह, रोमक और खारीनोन ये छ: लवण हैं।।१०।।

## क्षारद्वय

स्वर्जिका यावशूकश्च क्षारद्वयमुदाहृतम् ।

(कामरत्न)

अर्थ-सज्जीखार और जवाखार को क्षारद्वय कहते हैं।।

#### क्षारत्रय

त्रिकारष्टंकणकारो यवकारश्च स्वर्जिका ।।११।।

(कामरत्न)

अर्थ-सज्जीसार, जवासार और सुहागे को क्षारत्रय अर्थात् तीन क्षार कहते हैं।।११।।

#### अन्यच्च

क्षारत्रयं समाख्यातं यवसर्जिकटंकणम् ।

(र. र. स.)

अर्थ–सज्जीसार, जवासार और सुहागें के फूले को क्षारत्रय <mark>कहते</mark> हैं।।

## क्षाराष्ट्रक

पलाशविज्ञशिखरिंचिंचार्कतिलनालजाः । यवजः स्वर्जिका चेति क्षाराष्ट्रकमु दाहृतम् ॥१२॥ (र.रा.प.)

अर्थ-पलाश (ढाक), थूहर, ओंगा, इमली, तिलनाल, आक, जब और सज्जी इनके क्षारों को क्षाराष्टक कहते हैं।।१२।।

## वृक्षक्षार

तिलापामार्गकदलीपलाशाः शिग्रुपौँड्रकौ ॥ मूलकार्द्रकचित्राश्च सर्वमन्तः पुटे पचेत् ॥१३॥ समालोडच जलैर्बद्धा वस्त्रे ग्राह्यमधोजलम् । शोधयेत्पाचये दग्नौ मृद्भाण्डेन तु तज्जलम् । ग्राह्यं क्षारावशेषं तु वृक्षक्षारिमदं स्मृतम् ॥१४॥ (कामरत्न)

अर्थ-तिल, ओंगा, केला, ढाक, सैजना, पोंडा, मूली, अदरख और चीता इनमें से जिसका क्षार बनाना हो, उसको सुखा किसी मिट्टी के पात्र में भर ऊपर से मुख बद कर अग्नि में जलावे फिर उस राख को जल में घोलकर एक टिकड़ी में कपड़ा बांध उस जल को अनेक बार चुआकर साफ कर ले और उस जल को मिट्टी के पात्र में डालकर चूल्हे पर रख नीचे से अग्नि लगावे फिर जल के सूखने पर जो क्षार नीचे जमता है उसको वृक्षों का क्षार कहते हैं॥१३॥१४॥

# श्वेत (शुक्ति) वर्ग

शंखशुक्तिवराटैश्च स्याच्चूर्णं शुक्लवर्गकः ॥

(र.प.)

अर्थ-शंख, सीप और कौड़ियों के चूर्ण को श्वेतवर्ग कहते हैं।।

## अम्लपंचक

कोलदाडिमवृक्षाम्लकुल्लिकाचुक्रिकारसम् । पंचाम्लकं समुद्दिष्टं तच्चोक्तं चाम्लपंचकम् ॥१५॥

(र. र. स., र. रा.प.)

अर्थ-कोल (बेर), अनार, वृक्षाम्ल (अम्लवेत), चूल्लिका और चूका इनको (पंचाम्ल) अम्लपंचक कहते हैं।।१५॥

## अम्लवर्ग

जम्बीरं नागरंगश्च मातुलुंगाम्लवेतसम् । चांगेरी चणशुकश्च अम्लवर्गः प्रकीर्तितः ॥१६॥

(कामरत्न)

अर्थ-जंभीरी, नांरगी, बिजोरा, अम्लवेत, चांगेरी (खट्टालौनिया) और चने का खार इनको अम्लवर्ग कहते हैं॥१६॥

१ मेरी राय में यह शुक्तिवर्ग है, शुक्लवर्ग नहीं है।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

#### अन्यच्च

अम्लवेतसजंबीरनिम्बुकं बीजपूरकम् । चाङ्गेरी चणकाम्लं च ह्यम्लिकं कोलदाडिमम् ॥१७॥ अम्बष्ठा तिंतिणीकं च नारङ्गं रसपत्रिका । करवन्दं तथा चान्यदम्लवर्गः प्रकीर्तितः ॥१८॥

(र. र. स., र. रा.प.)

अर्थ-अमलवेत, जंभीरी, नींबू, बिजौरा, लौनिया, चने के वृक्ष की खटाई, इमली, बेर, अनार, स्योनाक (जरस्क), नारंगी, खट्टापालख और करोंदा इनको भी अम्लवर्ग कहते हैं।।१७।।१८।।

अम्लवेतसजम्बीरलुङ्गाम्लचणकाम्लकाः । नागरङ्गन्तिन्तिडीकं चिश्वापत्रश्व निम्बुकम् ॥१९॥ चाङ्गेरी दाडिमश्चैव करमर्दं तथैव च । एव चाम्लगणः प्रोक्तो वेतसाम्लसमायुतः ॥२०॥ (रसेन्द्र–सा . सं.)

अर्थ-अम्लवेत, जंभीरी, विजौरा, चने की खटाई, नारंगी, तिंतिडीक (स्योनाक), इमली, निम्बू, अनार, खट्टीलौनिया और करोंदा इनको अम्लगण कहते हैं।।१९।।२०।।

चणकाम्ल और अस्लवेतसप्रशंसा

चणकाम्ल अ सर्वेषामेक एव प्रशस्यते । अम्लवेतसमेकं वा सर्वेषामुत्तमोत्तमम् ।। रसादीनां विशुद्धचर्यं द्रावणे जारणे हितम् ।।२१।।

(र. र. स. र. रा.प)

अर्थ-सब खटाइयों में चने की खटाई उत्तम गिनी जाती है या अम्लबत ही समस्त खट्टे पदार्थों में उत्तम है। रसादिकों की गुद्धि गलाने और जारण करने में भी उत्तम माना गया है॥२१॥

## मधुरत्रय

घृतं गुडो माक्षिकं च विज्ञेयं मधुरत्रयम् ।।

(र. र. स., र. रा.म.)

घी, गुड और शहद इन तीनों का मधुरत्रय कहते हैं।।

दुग्धवगे

हस्त्यश्ववनिताधेनुगर्दभीछागिकाविका । उष्ट्रिकोदुम्बराश्वत्यभानुन्यग्रोधित ल्वकम् ॥२२॥ दुग्धिकास्तु गणं चैतत्तथैवोत्तमकष्ठिका । एषां दुग्धैर्विनिर्दिष्टो दुग्धवर्गो रसादिषु ॥२३॥ (र. र. स.)

अर्थ–हथिनी, घोडी, स्त्री, गौ, गधी, बकरी, भेड़, ऊँटिनी, गूलर, पीपल, न्यग्रोध (बरगद), लोध, दुद्धी, थूहर दुग्धवर्ग है। कहीं कहीं कटेरी को भी इसी वर्ग में माना है। रसादि कर्मों में जहां दुग्धवर्ग लिखा हो वहां इन पदार्थों के दूध से काम करना चाहिये॥२२॥२३॥

# मूत्रवर्ग

मूत्राणि हस्तिकरभमहिषीखरवाजिनाम् ॥ गोजावीनां स्त्रियां पुंसां मूत्रवर्गः उदाहतः ॥२४॥

(र. र. स., र. रा.प.)

अर्थ–हाथी, ऊँट, भैंस, गदहा, घोड़ा, गाय, बकरी, भेड़, पुरुषों के स्त्रियों

के मूत्र को मूत्रवर्ग कहते हैं।।२४।।

समालोचना-रसरत्नसमुच्चय में (मूत्रवर्ग उदाह्रतः) इस पाठ की जगह (पुष्पबीज तु योजयेत्) ऐसा जो पाठ है, इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों के पुष्प अथवा पुरुषों के वीर्य का प्रयोग करे। यद्यपि लौकिक व्यवहार में मूत्रवर्ग में स्त्रियों के रज तथा पुरुषों के वीर्य का मूत्र शब्द से ग्रहण होने के कारण रज और वीर्य का पाठ मूत्रवर्ग में होना संभव हो सकता है तथापि मेरी सम्मति में रसरत्नसमुच्चय का पाठ असंगत (अशुद्ध) है क्योंकि स्त्रियों का रज तो शास्त्रों में अनेक स्थलों में उपयोगी लिखा है परन्तु पुरुषों का वीर्य औषधोपयोगी नहीं लिखा है, इस कारण रसेन्द्रसार संग्रह का पाठ ही ठीक है।।

# विड् (विष्ठा) गण

पारावतस्य चाषस्य कपोतस्य कलापिनः । गृश्रस्य कुक्कुटस्यापि विनिर्दिष्टो हि विड्गणः ।। शोधनं सर्वलोहानां पुटनाल्लेपनात्खलु ॥२५॥

(र. र. स)

अर्थ-रसकर्म में कबूतर, पपीहा, गीध, मोर और मूर्गा इनकी विष्ठा को विड्वर्ग कहते हैं। इंन विष्ठाओं के पुट देने से अथवा लेप करने से समस्त धातुओं की निश्चय गुद्धि हो जाती है॥२५॥

# पुष्पबीज

गोजावीनां स्त्रियः पुंसां पुष्पं बीजं तु योजयेत् ॥२६॥

(र. र. स., र. रा.प.)

अर्थ-रसकर्म में जहां रजशब्द या बीजशब्द का पाठ हो वहां क्रम से स्त्रियों के मासिकधर्म का रक्त और पुरुषों के वीर्य का ग्रहण करना चाहिये॥२६॥

सम्मति-इस विषय में भी मूत्र वर्गोक्त में की हुई समालोचना समझनी चाहिये।

## पित्तपञ्चक

नराश्वशिखिगोमत्स्यपित्तैः स्यात्पित्तपश्चकम् ॥२७॥

अर्थ-मनुष्य, घोड़ा, मोर, गौ, और मत्स्य (मछली) इनके पित्तों को पित्त पंचक कहते हैं।।२७॥

## पित्तवर्ग

पित्तं पञ्जविधं मत्स्यगवाश्वनरबर्हिजम् ॥२८॥

(रसेन्द्रसा . सं.)

अर्थ-मत्यस्य, गौ, घोड़ा, मनुष्य, और मयूर से पैदा हुआ पांच प्रकार का पित्त होता है।।२८।।

वाराहच्छागमाहिषमात्स्यबर्हिणपित्तकम्।पश्विपत्तिमिति स्यातं सर्वेष्वेव हि कर्मसु॥२९॥

(रसेन्द्रसा . सं.)

अर्थ-इन समस्त रसादि कर्मों में सूअर, बकरा, भैंसा, मत्स्य और मोर इनके पित्त को पंचपित्त कहते हैं।।२९।।

## वसागण

जम्बूकमंडूकवसा वसा कच्छपसंभवा । कर्कोटी शिशुमारी च गोसूकरनरोद्भवाः ॥ अजोष्ट्रबरमेषाणां महिषस्य वसा तथा ॥३०॥

(र. र. स., र. रा.प.) अर्थ-गीदड और मेढ़क की चर्बी, तथा कछुवे से पैदा हुई चर्बी, कर्केटाकी चर्बी, शिशुमारी (गोह जो अकसर बालकों को पानी में सींच लेता है) की चर्बी तथा गौ, सूअर और मनुष्य से पैदा हुई चर्बी, बकरा, ऊँट, गदहा और मेंड़ा और भैंसे की चर्बी इनको वसागण कहते हैं।।३०।।

कंगुणीतुम्बिनीघोषाकरीरश्रीफलोद्भवम् ।। कटुबीजार्कसिद्धार्थसोमराजीवि

भीतजम् ।।३१।। अतसीजं महाजालीनिम्बजं तिलजं तथा ।। अपामागद्दिवदालीदंतीतुम्बरुविग्रहात् ।। २।। अङ्कोलोन्मत्तभल्लातपलाशेभ्य-स्तथैव च ।। एतेभ्यस्तैलमादाय रसकर्मणि योजयेत् ।।३३।।

(र. र. स.)

अर्थ-कंगुनी (मालकंगनी या कंगई), तोबी, घोषा (सौंफ या मोथा), कन्हैर और नारियल से पेदा हुए तैल को तथा पीपल, आक, सरसों, सोमराजी (बावची) और बहेडे से पैदा हुए तैल को, अलसीका तैल, महाजाली (घियातोरई) और नीमका तैल तथा तिलके तैलको और ओगा, देवदाली (सोनैया बन्दाल), दन्ती (दतोन) तूंबा, अंकोल, धतूरा, भिलावा और ढाक इनसे तैल को निकाल कर रस के कर्म में लाना चाहिये॥३१॥३३॥

## क्षार, अम्ल, विष, तैल का उपयोग

क्षाराः सर्वे मलं हन्युरम्लं शोधनजारणम् ॥ मान्द्रं विषाणि निघ्नन्ति स्नैग्ध्यं स्नेहं प्रकुर्वते ॥३४॥

(र. र. स.)

अर्थ-समस्त क्षार मैल को नाश करते हैं और अम्ल पदार्थ रसादिकों का शोधन और जारण करते हैं। विष शक्ति को बढ़ते हैं और स्नेह चिकनाई को पैदा करते हैं।।३४।।

## शोधनीयगण

काचटंकणशिप्राभिः शोधनीयो गणो मतः ॥ सत्त्वानां बद्धसूतस्य लोहानां मलनाशनः ॥३५॥

(र. र. स., र. प.)

अर्थ-कांच, सुहागा और शिप्रा (मोती की सीप), ओंसे शोधनगण कहते है और वह शोधनगण सत्त्वबद्ध पारद तथा समस्त धातुओं के मल का नाश करनेवाला है।।३५।।

# लोह काठिन्य नाशनवर्ग

कापाली कंगुणध्वंसी रसवादिभिरुच्यते ॥ महिषीमेषशृङ्गोत्थकलिंगो धवबीजयुक् ॥ शशास्थीनि च योगोऽयं लोहकाठिन्यनाशनः ॥३६॥

(T. T. H.)

अर्थ-भैंस और मेढ़े के सींग के भीतरी रवे, धौ के बीज और खरगोश की हड्डियां यह वर्ग लोह के कड़ापन को नाश करता है।।३६।।

## द्रावकपञ्चक

गुंजाटंकणमध्वाज्यगुडा द्वावकपश्वकाः ॥३७॥

(रसेन्द्र सा. सं.)

अर्थ-चौटनी, सोहागा, घी और गुड़ ये पांच द्रावक अर्थात् धातुओं के गलानेवाले पदार्थ कहे गये हैं॥३७॥

#### अन्यच्च

गुडगुग्गुलुगुंजाज्यसारघैष्टंकणान्वितैः ।। दुर्दावासिललोहादेर्दावणाय गणो मतः ॥३८॥

(र. र. सः)

अर्थ-गुड, गूगल, चौटनी, घी, शहंद, और सुहागा ये द्रावकगण अतिकठिन लोहों को भी गलानेवाला है।।३८।।

## मित्रपञ्चक

मध्वाज्यं टंकणं गुंजा गुडः स्यान्मित्रपञ्चकम् ॥३९॥

(र.प.)

अर्थ-णहद, घी, मुहागा, चौटनी और गुड़ यह मित्रपंचक है यानी मृतधातुओं के मिलानेवाला पदार्थ हैं।।३९।।

#### अन्यच्च

मधुघृतगुग्गुलु गुंजा टंकणमेतत्तु पश्चकं मित्रम् । मेलयति सत्त्वधातूनंगारग्रग्नै तु धमनेन ॥४०॥

(र. सा. प.)

अर्थ-णहद, घृत, गूगल, चौंटनी और सुहागा यह मित्रपंचक कहाता है। यह अंगारों को अग्नि पर रखकर धोंकने से समस्त सत्त्व और धातुओं को मिला देता है।।४०।।

## **भ्वेतवर्ग**

तगरः कुटजः कुन्दोः गुःचा जीवन्तिका तथा ॥ सिताम्भोरुहकन्दश्च श्वेतवर्ग उदाहृतः ॥४१॥

(र. र. स.)

अर्थ-तगर, कुटज (इन्द्रजौ का वृक्ष), कुन्द, चौंटनी, जीवन्तिका, (जिसका गुजरात में शाक होता है) तथा श्वेत कमल और कमलकंद इनको श्वेत वर्ग कहते हैं॥४१॥

## कृष्णवर्ग

कदली कारवल्ली च त्रिफला नीलिका नलः । पंकः कासीसबालाम्नं कृष्णवर्ग उदाहृतः ॥४२॥

(र. र. स.)

अर्थ-केला, करेला, त्रिफला, नील, नल (नरसल), कीचड, कसीस और आम इनको कृष्णवर्ग कहते हैं।।४२।।

# पीतवर्ग

किंशुकः कर्णिकारश्च हरिद्राद्वितयं तथा । पीतवर्गोऽयुमादिष्टो रसराजस्य कर्मणि ।।४३।।

(र. र. प.)

अर्थ-ढाक के फूल, कर्णिकार (गेंदे का फूल), हल्दी तथा दारुहल्दी रसराज के कर्म में इसको पीतवर्ग कहते हैं।।४३।।

## अन्यच्च

कुंकुमं किंशुकनिशापतङ्गमदयन्तिकाः । पीतवर्गोऽयमुद्दिष्टः श्वेतवर्गमतः श्रृणु ।।४४।।

(₹. प.)

अर्थ-केसर, ढाक के फूल, दोनों हल्दी, पतंग (रतनजोति), मदयन्ती, इनको पीतवर्ग कहते हैं।।४४।।

## रक्तवर्ग

कुसुंभं खदिरो लाक्षा मञ्जिष्ठा रक्तचन्दनम् । अक्षीवबन्धुजीवश्च तथा कर्पूरगन्धिनी । माक्षिकं चेति विज्ञेयो रक्तवर्गोऽतिरञ्जनः ॥४५॥

(र. र. स.)

अर्थ-कसूम के फूल, कत्था, लाख, मजीठ, गुलदुपहरिया, लाल, चन्दन, अक्षीव (सेंहजन का वृक्ष), बंधुजीव (दुपहरिया के फूल का वृक्ष), कर्पूरगन्धिनी (कपूरकचरी) ये रक्तवर्ग अत्यन्त रंगनेवाला हैं॥४५॥

#### अन्यच्च

मञ्जिष्ठा कुंकुमं लाक्षा दाडिमं रक्तचन्दनम् । बन्धूकं करवीरं च रक्तवर्गेंऽयमीरितः ॥४६॥

(T. U.)

अर्थ-मजीठ, कसूम, लाक, अनारके फूल, लालचन्दन, गुलदुपहरिया, लालकनैर, यह रक्तवर्ग कहाता है॥४६॥

## रक्तवर्गादिप्रयोग

रक्तवर्गादिवर्गैश्च द्रव्यं सञ्जारणात्मकम् । भावनीयं प्रयत्नेन तादृग्रागाप्तये खलु ॥४७॥

(र. र. स.)

जिस द्रव्य को जारण करना हो उसी द्रव्य को रक्तवर्ग आदि वर्गों से सावधानी से भावना देनी चाहिये जिससे मन चाहे रंग की प्राप्ति हो जाये।।४७।।

# माहिष और छागलपंचक

महिषाम्बु दिध क्षीरं साभिषारं शकृद्रसः ॥ तत्पंचमाहिषं ज्ञेयं तद्वच्छागलपंचकम् ॥४८॥

(र. रा. प.)

अर्थ-भैंस का मूत्रं, दिध, दुग्ध, घृत और गोबर का रस इसी को माहिष पंचक कहते हैं। इसी प्रकार छागपंचक भी जानना चाहिये।।४८।।

# किस कर्म में कौन ईंधन ग्राह्य है

द्रावणे सत्त्वपाते च माधूकाः खादिराः शुभाः । दृद्रावे वंशजास्ते तु स्वेदने बादराः शुभाः ॥४९॥

(र. र. स.)

अर्थ-धातुओं के गलाने या सत्त्वपातन में महुवे के तथा खैर के कोयले श्रेष्ठ है और स्वेदन में बेर की लकड़ी के कोयले उत्तम होते हैं॥४९॥

## दिव्यौषधिगण

गणकर्णी शंखपुष्पी रुदंती काकतुण्डिका ।। हंसपादी ब्याघ्रनसी चांडाली क्षीरकंदकम् ॥५०॥ वंध्याकर्कोटकी रंभा गोजिह्वा कोकिलाक्षकः ॥ शाकवृक्षो हेमवल्ली पातालगरुडी शमी ॥५१॥ कटुतुम्बी वञ्चलता शूरणं वनशूरणम् । मेषश्रृंगी चक्रमर्दो जलकुम्भी शतावरी ॥५२॥ गुंजा कोशातकी नीली आखुपर्णी त्रिपर्णिका ॥ कुक्कुटी कृष्णतुलसी पुंसा श्वेतापराजिता । ॥५३॥ गुडूची लांगली ब्राह्मी चाङ्गेरी पद्मचारिणी । अजामारी काकमाची देवदालीन्द्रवारुणी ॥५४॥

अर्थ-गजकणीं (हाथी चक्र) शसाहूली, रुदन्ती (उसको कहते हैं जिसके पत्ते चने के पत्तों के समान होते हैं), चौटनी, हंसपादी (लाल रंग की छुई मुई), व्याघ्रनस्वी, चांडाली (लिंगिनी पंचपुरिया), क्षीरकंद (इधिवदारी) वांझ ककोडी, केला, वनगोभी, तालमस्वाना, शाकवृक्ष, (सेगुनवृक्ष), हेमवल्ली (पीलीजूही), पातालगरुडी (छीरहता), शमी (छोंकर), कडवी, तूंबी, वज्रलता (हुडसंकरी), जमीकंद, जंगली जमीकन्द, मेढ़ासिंगी, चक्रमर्द (पमार) जलकुंभी, सतावर, श्वेतचौंटनी, तोरई, नील, मूपाकणीं (उस कन्द का नाम है जिसके तीन तीन पत्ते होते हैं), कुक्कुटी (सेमर का वृक्ष), श्यामतुलसी, शरपुंखा, सफेद फूलवाली कोयल, गिलोय, कलिहारी, ब्राह्मी, चांगेरी (खदा लौनिया) पदमचारिणी (गेंदे का वृक्ष), अजामारी, काकमाची (मकोय कवैया), देवदाली विंदाल) इन्द्रवारुणी (इन्द्रायन)।।५०-५४।।

काकजंघा शिखिशिखा सर्पाक्षी नागविल्लिका ॥ मत्स्याक्षी कृष्णधत्तूरो बलो नागबला जया ॥५५॥ मुण्डी महाबला मृंगी त्रिविधं चित्रकं निशा॥ मूर्वा काचाननः कन्या पटिका समवर्तकः॥५६॥ विष्णुक्कान्ता कारवल्ली वाकुची सिन्धुवारिका। स्वर्णपुष्पी खण्डजारी मंजिष्ठा पीलुकं वचा ॥५७॥ सुही रक्तसुहीं बिल्वः कार्पासः कंगुनी तथा ॥ पालाशं कोलबीजं च मेघनादार्कसर्वपाः ॥५८॥ बहावंडी महाराष्ट्री श्वेतरक्ता पुनर्नवा । उदुम्बरः सोमलता कुम्भी पुष्करमूलकम् ॥५९॥

अर्थ-काकजघा (मसी) शिविशिवा (मोरशिवा) सपि (सरहटी) नागविल्लका (नागरवेल), मत्स्याक्षी (मछेली), काला धतूरा, बला खिरैंटी), नागबला (गगरेन), जया (अग्निमन्थ) मुण्डी महाबला (सहदेवी), भूंगी (अतीस या बरगद), तीन प्रकार का चीता, हल्दी, मूर्वा काचानन, घीग्वार, पेटिका (पेटारी का वृक्ष), समवर्तक, विष्णुकान्ता (कोयल), करेला, बाकुची, सिंधुवारिका, स्वर्णपुष्पी (पीछे फूल की केतकी, खण्डजीरी, मजीठ, पीलू, वच, थूहर, लाल थूहर, बेल, कपास कगई, ढाक, बरकी मींग, चौलाई, आक, सरसों ब्रह्मदंडी, महाराष्ट्री (जलपीपल) सफेंद्र या लाल फूल की सीठ, गूलर सोमलता कुम्भी (पाथरवृक्ष), पोहकरमुला।५५-५९॥

तिलपर्णी कृष्णजीरा वृश्चिका वनकोलिका। करंजश्चाग्निधमनी बृहती भूमिपाटली ॥६०॥ यवचिचेन्द्रवल्ली च मर्कटी वनराजिका । अपामार्गो भूकदम्बो विषपुष्पैकवीरिका ॥६१॥ गोरम्भा बदरी जाती मूसली सहदेविका । एरंड सैन्धवं शुंठी पथ्या मंडूकपर्णिका ॥६२॥ मर्ववो बालकं हिंगु लक्ष्मणा हस्तिचारिणी ॥ क्षीरवृक्षाश्च सर्वे ते तथा नानाविधौषधी ॥६३॥ दिव्यौषधिगणः ख्यातो रसराजस्य साधने । व्यस्तं वाथ समस्तं वा यथालाभं प्रजायते ॥६४॥ तीवगधलरस्पर्शैर्विविधैस्तु बनोद्भवैः । मर्दनात्स्वेदनात्स्तो म्नियते बध्यतेऽपि वा ॥६५॥

(t. u.)

अर्थ-तिलपणीं (लाल चन्दन), स्याहजीरा, वृश्चिका (बिछुआ घास), वनकोकिलाका (झरवेरिया) कञ्जा, अग्निधमनी, बडी कटेरी, भूमि पाटली, इन्द्रवल्ली, मर्कटी (कैंच के बीज), जंगली राई, ओंगा, भूकदंब जिसको बंगाल में किससम कहते हैं), विषपुष्पी (नीलकमल), एकवीरिका एकलकण्ठो (गुजराती भाषा), बेर, जायफल, दोनों भूशली सहदेवी, एरण्ड (अंडौआ) सैंधव, साठ, हर्र, मण्डूकपर्णिका (ब्राह्मीभेद) मरवा, नेत्रवाला, हीग, लक्ष्मणा (लक्ष्मणाकन्द) हस्तिचारिणी (बडाकंजा), ये दूधवाले वृक्ष तथा और उत्तम उत्तम औषधियाँ रसराज के साधन में दिव्यौषधिगण कहा है। इनमें से थोड़ी सी वा समस्त जितनी मिल सके उनको प्रयोग करे। जिन औषधियों की तीव्र गन्ध हो अथवा स्पर्ण करने में जो बरखरी हो ऐसी अनेक जंगली जिडयों के साथ मर्दन करने से या स्वेदन करने से पारद मृत अथवा बढ़ हो जाता है॥६०-६५॥

#### अन्यच्च

सर्पाक्षी क्षीरिणी वंध्या मीनाक्षी शंखपुष्पिका । काकजंघा शिखिशिखा ब्रह्मदंडचालुपर्णिका ॥६६। वर्षामूः कंचुकी दूर्वा सैरीयोत्पलिशिबिका । शतावरी वज्रलता व्रजकंदाग्निकर्णिका ॥६०॥ मंडूकपर्णी पाताली चित्रकग्नीष्ममुन्दरा । काकमाची महाराष्ट्री हरिद्रा तिलपर्णिका ॥६८॥ श्वेतार्कशिगुधत्त्ररं मृगदूर्वा रसांकुशा। रंभारक्तालुनिर्गुंडीलज्जालुमुरदारिकाः ॥६९॥ जाती जयन्ती श्रीदेवी भूकदम्बः कुसुंभकः । कोशातकी नीरकणा लागली कटुतुंबिका ॥७०॥ चक्रमर्वोऽमृताकन्दः सूर्यावर्तेषु पृंखिका। वाराही हित्तशुंडी च अपामार्गः कुमारिका ॥७१॥ ईश्वरी बृहती वृद्धी विदारी कृष्णसारिवा । लक्ष्मणा तुलसी दंडी गोजिह्वा चापराजिता ॥ अष्टाष्टकगुणो होष मिन्नोप्यस्ति स्विचित्स्विवत्स्वित्।॥७२॥

(B. B. T.)

अर्थ-सर्पाक्षी (सरहटी), क्षीरिणी (दुढी), वन्ध्या (बाँझ ककोडा) मीनाक्ष (मछेछी), शंखाहूली, काकजघा (मसी), शिखिशिखा (मयूरिशसा), ब्रह्मदन्डी, आसुपणीं (मूसाकणीं), साठ, कचुकी (अगर), दूब (सैरीय) कटसरैया (उत्पल) कमल, (शिम्बिका) बनमूग, (शतावर, बज्जलता) हडसंधारी (बज्जकन्द) शकरकन्द (अग्निकणिंका) मंडूकपणीं (ब्रह्मी का भेद), पाताली (छिरिछिटा), चीता, ग्रीष्मसुंदरा (गूमा का शाक), काकमाची (पकोय केवैया), महाराष्ट्री (जलीपीपर), हल्दी, तिलपणिंका (लालचन्दन), श्वतेआक, सैंजना, धतूरा, मृगदूर्वा, रसांकुशा, केला, निर्गंडी, लज्जालु (छुईमुई), सुरदालिका, जायफल, जयती (जैतपुष्पवृक्ष), श्रीदेवी, भूकदम्ब (जिसको बंगला में कसम कहते हैं) कसूम, तोरई, जलपीपल, कडवी, तोरई, कलिहारी, पमार, अमृताकंद, सूर्यावर्त (हुलहुल), शरपुंखा, बाराहीकंद, हस्तिशुंडी (हाथीशुण्डी), ओंगा, घीकुमारि, ईश्वरी (शिवलिंग), बृहती (बडीकटेरी), वृद्धि (अप्टवर्ग के भीतर की एक औषधि), विदरीकंद, कालीसर, लक्ष्मणा (लक्ष्मणकंद), तुलसी, दतौन, वनगोभी, कोयल ये आठ आठ चीजों का गण कहीं कहीं पृथक् भी काम में आता है। इनको दिव्यौषधिगण कहते हैं।।६६–७२॥

## नियामकवर्ग

सर्पाक्षी वन्यकर्कोटी कंचुकी यमचिश्विका । शतावरी शंखपुष्पी शरपुंखा पुनर्नवा ।।७३।। मंडूकपर्णी मत्स्याक्षी ब्रह्मदंडी शिखण्डिनी । अनंता काकजंघा च काकमाची कपोतिका ।।७४।। विष्णुक्रांता सहचरा सहदेवी महाबला । बला नागबला मूर्वा चक्रमर्दः करञ्जकः ।।७५।। पाठा तामलकी नीली जालिनी पद्मचारिणी । घंटा त्रिकंटा गोजिह्वा कोकिलाक्षो घनध्विनः ।। आखुपर्णी क्षीरिणी च त्रपुषी मेषश्रृङ्गिका ।।७६।। कृष्णवर्णा च तुलसी सिंहिका गिरिकर्णिका । एता नियामकौषध्यः पुष्पमूलदलान्विताः ।।७७।। (रसेन्द्रसा० सं०)

अर्थ-सर्पाक्षी (सरहटी), वनकरेला, कंचुकी (अगर), घोंघची, शतावर, शंखाहूली, सरफोंका, सोंठ, मण्डूकपणीं (ब्राह्मीभेद), मत्यस्याक्षी (मछेछी), ब्रह्मदंडी, शिखडिनी, जुही, अनंता (गौरीसर), काकजंघा (मसी), काकमाची (मकोय केवैया), कपोतिका, विष्णुक्रांता (कोयल), सहचरा (पीयाबासा), सहदेवी (पीले फूल का दंडोत्पल), महाबला (सहदेवी), बला (खरैटी), नागबला (गंगरेन), मूर्वा, चक्रमर्द (पमार) कंजा, पाढ़ल, तामलकी (भुई आंवला चित्रकूट देश में प्रसिद्ध), नीली (नील), जालिनी (नेनुआ तोरई), पद्मचारिणी (गेंदे का फूल), घण्टा (कठपाडर), त्रिकण्टा (तिधारा), गोजिह्वा (वनगोभी), कोकिलाक्ष (तालमसाना), धनध्वित (नागरमोथा), आसुपणीं (मूपाकणां), क्षीरिणी (दुढी), त्रपुषी (खीरा), मेढ़ासिंगी, काली तुलसी, सिंहिका (कटेरी), गिरिकर्णिका (सफेद किणहीवृक्ष), फूल, जड़ और पत्तों सहित ये वृक्ष नियामक औषधियों के नाम से कहाते हैं।।७३–७७।।

#### अन्यच्च

नियामकास्ततो वक्ष्ये सूतमारणकर्मणि । सर्पाक्षी क्षीरिणी वन्ध्या मत्स्याक्षी शरपुंखिका ॥७८॥ काकजंघा शिखिशिखा ब्रह्मदंडचाखुपणिका । वर्षाभूः कन्त्रुको मूर्वा पटुकोत्पलिचिका ॥७९॥ शतावरी वज्रलता वज्रकंदा त्रिकर्णिका । मंडूकपर्णी पाटाली चित्रको ग्रीष्मसुन्दरः ॥८०॥ काकमाची महाराष्ट्री हरिद्रा तिलपणिका । श्वेतार्कशिग्रुधुस्तूरमृगदूर्वा हरीतको ॥८१॥ गुडूची मूषली पुंखा भृंगराङ्रक्तचित्रकम् । तगरं सूरणं मुंडी मलङ्कुर्णोतकोकिलम् ॥८२॥ सैन्धवं श्वेतवर्षाभूः साम्बरं हिंगुमाक्षिकम् । विष्णुकान्ता सोमवल्ली व्रणझी यक्षलोचनम् ॥८३॥ व्याझपादी हंसपादी वृश्विकाली कुरण्टकम् । स्वयम्भूकुसुमं कुञ्ची हस्तिशुंडीन्द्रवारुणी ॥ बीजान्यहस्करस्यापि सर्व्वत्रैते नियामकाः ॥८४॥

(T. T.)

अर्थ-अब पारद के मारने के लिये नियामक औषधियों को कहते हैं।

सपिक्षी (सरहटी), क्षीरिणी (दुद्धी), वन्ध्या (वांझककोडा), मत्स्याक्ष (मछेछी), सरफोका, काकजंघा (मसी, णिखिणिखा), मयूरणिखा), ब्रह्मदंडी, आखुपणीं (साढ, कंचुकी) (अगर), मूर्वा, पटुका, कमल, इमली, शतावर, वज्जलता (हडसंघारी), वज्जकंदा (णकरकंद), त्रिकणिका, मंडूकपणी (ब्राह्मीभेद), पाटाली, चीता, ग्रीष्मसुन्दर (गूमा का णाक). काकमाची (मकोय केवैया), महाराष्ट्री (जलपीर), हल्दी, तिपणिका (लालचन्दन), सपेद आक, सैंजना, धतूरा, दूब, हर्र, गिलोय, मूणली, सरफोंका, भोंगरा, लालचीत्ता, तगर, जमीकंद, मुंढी, कवूतर और कोयल का मल, सैंधानोंन, सफेद साठ, सामर, हींग, णहद, विष्णुक्रान्ता, (कोयल), सोमवल्ली, व्रणझी (घावपत्ता), यक्षलोचन (लोहबान), व्याझपादी (गर्ज्जाफल), हंसपदी (लाल रंग का लज्जालु), वृश्चिकाली (बिछुआघास), कुण्डक (पीली कटसरैया), स्वयम्भू (मापपणी), कसूम, कुञ्ची (घुघची), हस्त्रिणुंडी, इन्द्रवारुणी (इन्द्रायन) और आक के बीज ये सर्वत्र नियामक माने गये हैं।।७८-८४॥

एताः समस्ता व्यस्ताः वा देया ह्यष्टदशाधिकाः । मारणे मूर्च्छने बद्धे रसस्यैतानि योजयेत् ॥८५॥ अप्रसूतगवां मूत्रैः पिष्ट्वाः पूर्वीनयामकाः । तद्द्ववैर्मर्दयेतस्तं यथापूर्वोदितं क्रमात् ॥८६॥ (र.रत्नाकर)

अर्थ-पारद के मारण मूर्च्छन तता बद्ध करने में पृथक पृथक या समस्त अठारह से अधिक इन औषधियों को काम में लाना चाहिये। प्रथम बिना ब्याई गौओं के मूत्र से नियामक औषधियों को पीसकर उनके रसों से स्थान स्थान पर कहे हुए क्रमपूर्वक पारे को मर्दन करे।।८५॥८६॥

## दिव्यौषधियों के नाम

१, सोमवल्ली २, जलपिद्यानी ३, अजगरी ४, गोनसो ५, त्रिजटा ६, ईश्वरी ७, भूतकेशी ८, कृष्णवल्ली ९, रुद्रवन्ती १०, सर्वरा ११, वाराहीकन्द १२, अश्वत्थपत्री १३, अम्लपत्री १४, चकोरनासा १५, अशोकनाम्नी १६, पुन्नागपित्रका १७, नागनी १८, क्षेत्री १९, संवरी २०, देवीलता २१, वज्रवल्ली २२, चित्रक २३, कालपर्णी २४, नीलोत्पलो २५, रजनी २६, पलासितलका २७, सिंहिका २८, गोष्ठाङ्गी २९, खिदरपत्री ३०, तृणज्योति ३१, रक्तवल्ली ३२, बहादण्डी ३३, मधुतृष्णा ३४, पद्मकन्दा ३५, हेमदण्डी ३६, विजया ३७, अजया ३८, जया, ३९, तली, ४०, श्रीनाम्नी ४१, कीटभारी ४२, तुंबिका ४३, कटुतुंबी ४४, मयूर शिखा ४५, हेमलता ४६, आसुरी ४७, सप्तपर्णी ४८, गोमारी ४९, पीतक्षीरा ५०, व्याघ्रपादलता ५१, धनुर्वल्ली ५२, त्रिशूली ५३, त्रिदण्डी ५४, श्रृंगा ५५, वज्रनामवल्ली ५६, महाबल्ली ५७, रक्तकन्दवती, ५८, बिल्बदला ५९, रोहिणी, ६०, बिल्वतंकी, ६१, गोरोचना ६२, कन्दपत्रिका ६३, विशल्या ६४, कन्दक्षीरी (र. रा. सुं.)

# औषधिग्रहणस्थाननिर्णय

वल्मीककूपतरुतलरथ्यादेवालयश्मशानेषु । जाता विधिनापि हिता औषध्यः सिद्धिदा न स्युः ॥८७॥

(र.स० शं.)

इति श्रीअग्रवालवैश्यकुलावतंसरायब्रद्वीप्रसाद सूनुबाबूनिरंजनप्रसाद संकलितायां रसराजसंहितायां वर्गनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ।।७।।

अर्थ-बमई, कूआँ, वृक्ष के नीचे का स्थान, सड़क, देवता का मंदिर और शमशानों में दैवयोग से उत्पन्न हुई औषधियां चाहे जितनी ही क्यों न हित हो तथापि वे सिद्धि के देनेवाली नहीं है॥८७॥

> इति जैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मज-व्यास ज्येष्ठमलकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां वर्गनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

# अथाष्टमोऽध्यायः ८

# रसारम्भ में प्रार्थना श्लोक

एकदन्तं शिवं गौरी वाणीं धन्वन्तरिं गुरुम् । प्रणौमि सुतराजस्य संस्काराणां सुसिद्धये ॥१॥

अर्थ—मैं पारद के संस्कारों की सिद्धि के लिये श्रीगणेणजी, महादेवंजी, पार्वती, सरस्वती और गुरु श्रीधन्वंतरिजी को नमस्कार करता हूं।।१।।

# रस संस्कार की आवश्यकता

तस्य हि साधनविधौ सुधियां प्रतिकर्मनिर्मलाः प्रथमम् । अष्टादश संस्कारा विज्ञातव्याः प्रयत्नेन ॥२॥ (रसदर्शन) युक्तं द्वादशिमर्दोषैर्यश्च हन्याद्वसेश्वरम् । ब्रह्महत्यादिकं पापं लभते स पदेपदे ॥३॥ , मुक्तं द्वादशिमर्दोषैर्यस्तु हन्याच्छिवात्मकम् । ऐहिके तु स पूज्यः स्यात्परत्र स्वर्गतो भवेत ॥४॥ (र. रा. प.)

अर्थ-संस्कारों से अतिशुद्ध किये हुए पारद की सेवा से मनुष्य जीवन्मुक्त होता है और वह पारद की सेवा विना संस्कारों के किये सफल वही होती इसलिये प्रथम पारद संस्कारों को ही यत्नपूर्वक गुरुपरम्परा से जानना उचित है, जो मनुष्य बारह दोषों से युक्त पारद को भस्म करता है, वह एक एक पद पर ब्रह्महत्यादि पाप को प्राप्त होता है और जो द्वादण दोषों से रहित पारद को भस्म करता है, वह इस लोक में पूजनीय होता है और मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है॥२॥३॥४॥

# सीमाब की स्लाह की जरूरत (उर्दू)

सीमाव में सफेदी कसरत रतूबत की वजह से है जब उसकी अस्लाह होकर एतदाल पर आ जाता है तो अजसाद को नुकर कर सकता है और अजसाम से तमाम अमराज बलगमी मस्लन फालिज व लकवः व सरअ व सकत: वगैर: हजारों अमराज जो खराबी की वजह से पैदा होते हैं, दफै करता है और स्याही पारे में जो कसरत अहतिराक की वजह से है जब मौतदिल हो जाती है तो परा मजकूर अजसाद को तिला कर सकता है और तमाम अमराज वदनी जो अहतिराक खून व गलवः पोदा की वजह से आरिज होते हैं, मस्लन जजाम व वुर्स व सिलदिक वगैर: उनको जाइल करता है और सैंकड़ों अजीब गरीब कवाइद उससे सरजद होते हैं, दोनों ओर इस्तस्वाँ में मजबूती आती है, कुब्बन बाह की कसरत होती है और इनजमादमनी और नऊज में शिद्दत होती है, भूख बढ़ जाती है, बालों में स्याही आँखों में रोशनी, हवासवदन में तरक्की होती है गरज कि जिस कदर सीमाव का एतदालकवी होगा। कवाइद में ज्यादती होगी। इस किताब की हिदायतों पर अमल करके उसको मुश्त ही किया जाता है. कुब्बत मृनफैला यानी कबुलित खवास की तासीर इसमें पैदा होती है. लिहाजा जैसी आलाबूटियों में अमलकीमियाई करके तादील सीमाव पैदा की जावेगी वैसे ही उससे खास्से (गुण) जाहिर होंगे।

(मुफहाअकलीमियाँ १३८)

# अष्टसंस्कारों के नाम

स्वेदनमर्दनमूर्छानोत्थापनपातनरोधनियमनदीपनानीत्यष्टौ संस्काराः ॥। (र.प.)

अर्थ-१, स्वेदन २, मर्दन ३, मूर्छन ४, उत्थापन ५, पातन ६, रोधन ७,

नियमन ८, और दीपन, ये पारद के शुद्धि के लिये आठ संस्कार कहे हैं।।

#### अन्यच्च

स्वेदनं मर्दनं चैव मूर्च्छनोत्थापनं तथा ॥५॥ पातनं रोधनं चैव नियामनमतः परम् ॥ दीपनश्वेति संस्काराः सूतस्याष्टौ प्रकीर्तिताः ॥६॥

(र. सा. सं)

अर्थ-१, स्वेदन २, मर्दन, ३, मूर्छन ४, उत्थापन ५, पातन ६, रोधन ७, नियामन ८, और दीपन, ये पारद के आठ संस्कार कहे हैं॥५॥६॥

#### अन्यच्च

स्वेदामर्दनमूर्च्छनोत्थितिरतः पातोऽपि भेदान्वितो रोधः संयमनं प्रदीपत— मिति स्पष्टाष्ट्या संस्कृतिः ॥ अस्याः सर्वरसोपयोगिकतया त्वन्यो न विन्यस्यते ग्रन्थेस्मिन्प्रकृतोपयोगिवरहाद्विस्तारभीत्याथवा ॥७॥ इत्यष्टौसूत संस्काराः समा द्रव्ये रसायने ॥ शेषा द्रव्योपयोगित्वान्न ते वैद्योपयोगिनः ॥८॥ इत्यष्टौ सूतसंस्काराः समा द्रव्ये रसायने । कार्यास्ते प्रथमं शेषा नोक्ता द्रव्योपयोगिनः ॥९॥

(र. र. स., नि. र., रा. सुं., र. सा. प.)

अर्थ-स्वेदन, मर्दन, मुर्च्छन, उत्थापन, अनेक प्रकार का पातन, रोधन इन संस्कारों को ही लिखते हैं और अन्य संस्कारों के रसादिकों के उपयोगी न होने के कारण अथवा जास्व बढ़ने के कारण हम इस रसरत्न समुच्चय प्रत्थ में नहीं रखते हैं। ये आठों संस्कार रस (चन्द्रोदयादि) और रसायन के तुल्य उपयोगी है और जेष दश संस्कार केवल रसायन के ही उपयोगी है, इसलिये वे दश संस्कार वैद्यों के उपयोगी नहीं हैं। इसी बात का समर्थन करते हुए रसरत्नसमुच्चय ग्रंथ में कहा है कि ये आठों संस्कार रस और रसायन बनाने के लिये समान उपयोगी है। इसलिये प्रथम इन आठों संस्कारों का करना उचित कहा है और दूसरे संस्कारों को नहीं कहा है।।७-९।।

# अष्टसंस्कारप्रयोजन

मूतस्यैते तु संस्काराः कथिता देहकर्मणि । तथा च दश संस्कारा देहलोहकराः स्मृताः ॥१०॥

(ध. स.)

अर्थ-शरीर के नीरोग रखने के लिये ये आठ संस्कार पारद के केंद्रे हैं और शेष दश संस्कार रसायन (मोना, चांदी बनाने) के लिये कहे गये हैं।।१०।।

#### अष्टसंस्कारफल

स्वेदनादिनवकर्मसंस्कृतः सप्तकंचुकविवर्जितो भवेत् । अष्टमांशमवशिष्यते तदा शुद्धसूत इति कथ्यते तदा ॥११॥

(र. रा. मुं., र. रा. मं.)

अर्थ-स्वेदन आदि नव कर्मों से संस्कृत किया हुआ पारद सप्तकंचुक दोषों से रहित हो जाता है और गुद्ध हुए पारे की यह परीक्षा है कि, जितना पारद का ध्यान शोधन के लिये गेरा हो उसमें से आठवाँ हिस्सा शोधते शोधते रह जाय, तब समझना चाहिये कि पारद शुद्ध हो गया।।११।।

सम्मति-इस लेख में यह विदित होता है कि, इस ग्रन्थ के कर्ता ने यह समझा कि, सात दोष दूर होने पर सात भाग पारद भी नष्ट हो जायेगा और अविषट एक भाग शुद्ध होगा परन्तु अनुभव से यह बात ठीक नहीं

निकली॥ पारदसंस्कार के अठारह नाम

अष्टादशैव संस्कारा ऊनविंशतिकाः स्वचित्।

१-बुधै: इत्यपि।

सम्प्रोक्ता रसराजस्य वसुसंख्याः गविचन्मताः ॥१२॥

(र. रा. सु. र. र. सु., र. रा. सं, नि. र.) अर्थ-पारद के अठारह ही संस्कार है और किसी जगह उन्नीस संस्कार कहे हैं और कहीं कहीं आठ संस्कार ही माने गये हैं।।१२।।

# पारद के अठारह संस्कारों को नाम

स्यात्स्वेदनं तदनुमर्दनमूर्च्छनं च स्यादुत्थितिः पतनरोधनियामनानि । संदीपनं गगनभक्षणमानमत्र संचारणं तदनुगर्भगतिर्दूतिश्च ।।१३।। बाह्यद्रुतिः सूतकजारणा स्याद्रागस्तथा सारणकर्म पश्चात् । संक्रामणं वेधविधिः शरीरयोगस्तथाष्टादशधात्र कर्म ।।१४।।

(र. रा. सु., र. र. स., र. रा. सं., नि. र.) अर्थ-१,स्वेदन २,मर्दन ३,मूर्च्छन ३,उित्थिति ५,पातन ६,रोध ७, नियामन ८, संदीपन ९, गगनभक्षण (अभ्रजारण) का प्रमाण १०, चारण ११, गर्भद्रुति १२, वाह्यद्रुति १३, पारदजारण, १४, राग १५, सारण, १६, संक्रामण १७, वेध, १८, और णरीरयोग (पारदभक्षण) ये अठारह पारद के संस्कार है।।१३॥१४॥

#### अन्यच्च

१, स्वेदन २, मर्द्न ३, मूर्छो ४, पातन ५, निरोधन ६, नियमांश्च ७, दीपन ८, । गगनग्रासन ९, प्रमाण १०, मथचारणा विधानं च ॥१५॥ ११, गर्भद्रुति १२, बाह्यद्रुति १३, जारणा १४, रसरागसारणं चैव १५, क्रामण १६, वैधौ १७, भक्षण १९, मष्टादविधमिति रसकर्म ॥१६॥

(ध. ध. सं. र. क., वा.)

अर्थ-१, स्वेदन २, मर्दन, ३, मूर्च्छन ४, उत्थापन ५, पातन ६, निरोधन ७, नियमन ८, दीपन ९, गगनग्रासप्रमाण १०, चारण ११; गर्भद्रुति १२, बाह्यद्रुति १३, जारण १४, रसराग १५, सारण १६ क्रामण १७, वेध १८ और भक्षण, ये अठारह प्रकार का रसकर्म है।।१५।।१६।।

सम्मित—अवश्य ही—यहां ग्रास और मान दो संस्कार भूलसे माने गये किन्तु ग्रासमान (अर्थात् बुभुक्षित) एक ही संस्कार है और राग सारण यह एक संस्कार भूल से माना गया—राग और सारण २ संस्कार अलग हैं।

## अन्यच्च

मर्दनं स्वेदनं चैव मूर्च्छोत्थापनपातनम् । बोधनं च ततो प्रासोदीपनं चाभ्रमक्षणम् ।।१७॥ प्रमाणं चारणं युक्त्या गर्भद्रुतिबहिर्द्रुती । जारणं रसरागोऽपि चात्र सारणमेव च ।। क्रामणं वेधनं भक्ष्यं चैतेऽष्टादशधा क्रमात् ॥१८॥ (र.पा.)

अर्थ-स्वेदन, मर्दन, मूर्च्छन, उत्थापन, पातन, वोधन, नियमन, दीपन, अभ्रकभक्षण, प्रमाण, चारण, गर्भद्रुति, बाह्यद्रुति, जारण, रसराग, सारण, कामण, वेधन और भक्षण, पारद के ये अठारह संस्कार क्रम से कहे हैं।।१८।।

#### अन्यच्च

स्वेदनमर्दनमूर्च्छनोत्थापनपातबोधाख्या । नियमश्च दीपनमथ ग्रासप्रमाणमथ चारणाविधानम् ॥१९॥ गर्मद्रुतिबाह्यद्रुतिजारणरसरागसारणं चैव । कामणवेधनभक्षणमष्टादश कर्मसमुदायाः ॥२०॥ (र.प.)

अर्थ-स्वेदन १, मर्दन २, मूर्च्छन ३, उत्थापन ४, पातन ५, बोधन ६, नियमन ७, दीपन ८, ग्रासप्रमाण ९, चारण १०, गर्भद्रुति ११, बाह्यद्रुति

१-बोधन-इत्यपि ।

१२, जारण १३, रसराग १४, सारण १५, क्रामण १६, वेधन १७ और भक्षण १८, ये अठारह संस्कार पारद के है।।१९।।२०।।

## पारद के उन्नीस संस्कारों के नाम

## पारद के बीस संस्कारों के नाम

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सूतः शोध्यो विजानता । तत्साधकाः प्रकथ्यते संस्काराः किल विंशतिः ॥२१॥

(बृ. यो., र. चिं.)

अर्थ-पारद में दोष मिले हुए हैं, इस कारण यत्नपूर्वक विद्वान पारद का शोधन करे इसलिये पारद की शुद्धि के लिये साधक बीस संस्कारों को कहते हैं।।२१।।

पटसारण १ संमर्दन २ मूर्च्छन ३ मुत्थापन ४ स्वेदौ ५ । पातन ६ बोधन ७ नियमन ८ दीपन ९ मुखकरण १० जारण ११ सिवड १२ मानम् १३ ॥२२॥ गर्भद्रुतयो १४ रञ्जन १५ मथवेधनं १६ बहिद्रुतयः १७ ॥ सारण १८ मि च क्रामण १९ मारण २० मिति सूतसंस्काराः ॥२३॥

(बृ. यो. शिवागम)

अर्थ-पटसारण १, संमर्दन २, मूर्च्छन ३, उत्थापन ४, खेदन ५, पातन ६, बोधन ७, नियमन ८, दीपन ९, मुखीकरण १०, जारण ११, बिड १२, मान १३, गर्भद्रुति १४, रंजन १५, बेधन १६, बाह्यद्रुति १७, सारण १८, क्रामण १९, मारण २०, ये बीस संस्कार पारद के है।।२२।।२३।।

# पारद के अन्तिम दशसंस्कारों के नाम ग्रासप्रमाणचारणगर्भद्रुतिबाह्यद्रुतिजारणरससारणमारणकामणवेधन-भक्षणानीति दश संस्कारा आमयदेहलोहेषु करणीया एव ॥ (र.प.)

अर्थ-प्रासप्रमाण १, चारण २, गर्भद्रुति ३, बाह्यद्रुति ४, जारण ५, रसरंजन ६, सारण ७, क्रामण ८, वेधन ९, भक्षण १० ये दण संस्कार रोगों के नाण के लिये वाजीकरण के लिये और सोना, चांदी इत्यादि बनाने के लिये करने चाहिये।।

# स्वेदन लक्षण

क्षाराम्लैरौषधैर्वापि दोलायंत्रे स्थितस्य हि । पाचनं स्वेदनाख्यं स्यान्मलशैथिल्यकारकम् ॥२४॥

(र. र. स., र. रा. प., र. सा. पू)

अर्थ-पारद को दोलायंत्र में रखकर क्षार तथा अम्ल (खट्टी) औषधियों से पकावे तो इसके मल का नाण करने वाला स्वेदनसंस्कार कहते हैं।।२४।।

## मर्दनलक्षण

उदितैरौषधैः सार्धं सर्वाम्तैः कांजिकैरपि । पेषणं मर्दनाख्यं-स्याद्बहिर्मलविनाशनम् ॥२५॥

(र. र. स., र. रा. प., र. सा. प.) अर्थ-कही हुई औषधियों से सम्पूर्ण खट्टे पदार्थों से अथवा कांजी से पारद के घोटने को मर्दन कहते हैं और वह मर्दन बाहर के मल का नाश करने वाला है।।२५।।

## मुर्छनलक्षण

मर्दनोद्दिष्टभैषज्यैर्नष्टपिष्टत्वकारकम् । तन्मूर्च्छनं हि वंगादिभुज-कंचुकनाशनम् ॥२६॥

(र. र. स., र. रा. प., र. सा. प.)

अर्थ-मर्दन संस्कार में कही हुई औषधियों से जो पारद का नष्टपिष्टी हो जाना पानी औषधियों के साथ मिल जाना उसको मूर्छन कहते हैं और वह मूर्च्छन बंग तथा नाग आदि कंचुको का नाग करता है॥२६॥

#### उत्थापन्लक्षण

स्वेदातपादियोगेन स्वरूपापादनं हि यत् ।। तदुत्थापनमित्युक्तं मूर्छा-व्यापत्तिनाशनम् ।।२७।।

(र. र. स., र. रा. प., र. सा. प.)

अर्थ-मूर्छित पारद का स्वेदन आतप (घाम) आदि उपायों से जो अपने रूप में लाना अर्थात् तरल पारद की दशा में लाना उसका उत्थापन कहते हैं और वह उत्थापन मूर्छावस्था की व्यापत्ति को नाश करता है।।२७।।

#### पातनलक्षण

उक्तीषधैर्मिर्दितपारदस्य यंत्रस्थितस्योध्र्वमधश्च तिर्यक् । निर्यातनं पातनसंज्ञमुक्तं वंगादि संपर्कजकंचुकन्नम् ॥२८॥

(र. र. स., र. रा. प., रं. सा. प.)

अर्थ-अपने अपने स्थल पर कही हुई औषधियों से मर्दन किये हुए पारंद को यंत्र में रख कर जो ऊपर नीचे या तिरछा निकालना है उसे पातन कहते हैं और इस पातन संस्कार के करने से बंग नागादि के मेल से पैदा हुये कंचुक को नाण करता है।।२८।।

## रोधनलक्षण

जलसैन्धवयुक्तस्य रसस्य दिवसत्रयम् । स्थितिरास्थापिनी कुम्भे योऽसौ रोधनमुच्यते ॥२९॥ (र.र.स., र.रा.प.)

अर्थ-जल में सैंधव लवण को छोड़कर एक घड़े में भर देवे फिर पारद को तीन दिवस तक उस घड़े में स्थापित करे तो इसे रोधन (बोधन) कहते हैं॥२९॥

## नियमनलक्षण

रोधनाल्लब्धवीर्यस्य चपलत्विनवृत्तये । क्रियते पारदे स्वेदः प्रोक्तं नियमनं हि तत् ॥३०॥ (र.र.स., र.रा.प.)

अर्थ-रोधन संस्कार से पारद को एक प्रकार की चपलता, रूप वीर्य की प्राप्ति होती है, उस चपलता की निवृत्ति के लिये जो पारद में स्वेदन किया जाता है उसको नियमन कहते हैं॥३०॥

## दीपनलक्षण

धातुपाषाणमूलाद्यैः संयुक्तो घटमध्यजः । ग्रासार्थ त्रिदिनं स्वेदो दीपनं तन्मतं बुधैः ।।३१॥ (र. र. स., र. रा. प.)

अर्थ-जब पारद को ग्रास देना हो तब धातु पाषाण (खनिज पदार्थ) और कन्दमूलादि पदार्थों से युक्त कर एक घड़े में भर ऊपर से औषधियों का रस भर देवे फिर तीन दिवस तक स्वेदन करे तो उसको वैद्यलोग दीपनसंस्कार कहते हैं।।३१॥

## रस की पांच गति

जलगो जलरूपेण त्वरितो हंसगो भवेत् । मलगो मलरूपेण सधूमो धूमगो भवेत् ।।३२।। अन्या जीवगितदैंवी जीवोण्डादिव निष्क्रमेत् । स तांश्र्रं जीवयेज्जीवांस्तेन जीवो रसः स्मृतः ।।३३।। चतस्रो गतयो दृश्या अदृश्या पंचमी गतिः ।। मंत्रध्यानादिना तस्य रुध्यते पंचमी गतिः ।।३४।।

(र. र. स)

अर्थ-यदि पारद का जल में संस्कार करे तो जलरूप होकर नष्ट हो जाता है अर्थात् जल के ऊपर सूक्ष्मरूप में आकर वह जाता है और जो हंसगः (सूर्य के प्रकाश में) संस्कार किया जाय तो सूर्य की तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है। यदि किसी पदार्थ के साथ शुद्ध किया जावे तो उस पदार्थ की मैल द्वारा निकल जाता है अथवा किसी यत्र द्वारा शोधा जाय तो धूमे के रूप में परिणत होकर निकल जाता है। जिस प्रकार अंडे में से जीव निकलता है और उसके निकलने की कोई गित नहीं मालूम होती, इसी प्रकार पारद की भी पांचवी दशा जीवगित है। इनमें चारों दशाओंको तो वैद्य देस सकता है और पांचवी दशा अदृश्य है इसलिये वह पांचवी गित मंत्रध्यानादि से रोकी जाती है। ३२-३४।। इति भिन्नगितत्वाच्च सूतराजस्य दुर्लभः। संस्कारस्तस्य भिषजा निपुणेन तु

रक्षयेत् ॥३५॥ (र.र.स.)

अर्थ-इस तरह नाना प्रकार की दणाओं के होने से पारद का संस्कार दुर्लभ है अतः एव वैद्य निपुणता से उसका संस्कार करें॥३५॥

## संस्कार में सावधानी की आवश्यकता

तस्मात्सूतविधानार्थं सहायैर्निपुणैर्युतः । सर्वोपस्करमादाय रसकर्म समारभेत् ॥३६॥

(र. र. स., नि. र.)

अर्थ-इस कारण विद्वान पारद सिद्धि के लिये चतुर सहायकों के साथ सम्पूर्ण सामग्री को लेकर पारदकर्म को प्रारम्भ करे।।३६॥

# मुहर्त

सुमूहर्ते सुनक्षत्रे सानुकूलग्रहे दिने । गुरूपदिष्टः कुर्वीत रसकर्म यथाविधि ॥३७॥

(T. U.)

अर्थ-जिस दिन श्रेष्ठ मुहूर्त नक्षत्र, श्रेष्ठ नक्षत्र और अपने अनुकूल ग्रह हो उस दिन गुरु की आज्ञा लेकर विधि से रसकर्म को करे॥३७॥

उत्तरायणे सूर्ये रसकर्मारभेद्बुधः । शुभेऽह्मि शुभनक्षत्रे ताराचन्द्रबले तथा ॥३८॥

(टो० नं०)

अर्थ-जब कि सूर्य उत्तरायण में हो तब गुभ मूहर्त, गुभ नक्षत्र तथा गुरु और चन्द्रमा के बल में रसकर्म का प्रारम्भ करे॥३८॥

## अन्यच्च

शुभेहिन प्रकर्तव्य आरंभो रसशोधने । एकांते सद्यनि पुरोम्यर्च्यार्यादुंढिभैरवान् ॥३९॥

(बृ. यो. नि. र.)

१-पांचवी जीवगित है वह ऐसी है जैसे देह से जीव निकल जाता है। (इसी गित से पारद मेरे पातन में निकल गया)। २-न विधीयते-इत्यपि । ३-दोषनिवृत्यर्थम्-इत्यपि। ४-गैभिषक्-इत्यपि।

अर्थ-श्रेष्ठ दिन में अपने सम्मुख देवी गणेश और भैरव को पूजनकर एकान्त स्थल में रसशोधन का आरम्भ करे।।३९।।

## रसकर्मारंभ

शुमेह्नि विष्णुम्परिचिन्त्य कुर्यात्सम्यक्कुमारीबटुकार्चनं च । सलौहपाषाणस-मुद्भवेऽस्मिन्दृढ़े च वेदाङ्गुलिगर्भमात्रे ॥४०॥ सुतप्तखल्ले निजमंत्रयुक्तां विधाय रक्षां स्थिरसारबुद्धिः। अनन्यचित्तः शिवभक्तियुक्तः समाचरेत्कर्म

रसस्य तज्ज्ञः ॥४१॥ (रसेन्द्रसारसं )

अर्थ-सारवस्तुओं में जिसकी बुद्धि लगी हुई है और जिसका चित्त पारद से अन्यत्र से कहीं नहीं लगा हुआ है, ऐसा श्रीणिव का भक्त पादर कर्म का जाता वैद्य गुभ दिन में श्रीढुण्डि का चिन्तन करके और कुमारी तथा भैरव का पूजनकर उत्तम लोहा तथा पत्थर के बन हुए तप्त खल्ल में पारद को स्थापित करे। फिर उसकी अपने मंत्र से रक्षा कर पारद कर्म को प्रारम्भ करे॥४०॥४१॥

# संस्कारार्थ ग्राह्य पारदलक्षण

अन्तः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्याह्नसूर्यप्रतिमप्रकाशः । शस्तोऽय धूम्रः परिपाण्डुरश्च चित्रो न योज्यो रसकर्मसिद्धचै ॥४२॥ (ध. सं., र. रा. प., आ. वे. वि., र. मं., र. सा., यो.त., यो. र.नि. र., र.रा.सुं., र.रा.प.)

अर्थ-संस्कार करने के लिये कैसा पारद लेना और कैसा नहीं लेना चाहिये इसलिये प्रमाण कहते हैं। भीतर से उत्तम नीली रंगत का और बाहर से उज्ज्वल जिसकी चमक और जो (कृष्ण लोहित) धूम्र अथवा रंगविरंगा हो, उस पारद को रस कर्म में ग्रहण नहीं करना चाहिये।।४२।।

संस्कारार्थ अग्राह्य पारदलक्षण

आरजीर्णं विजानीयात्सूतकं पित्तकोपनम् । श्वेतं च विविधं युक्तं गुरुभाजनभेदिनम् ॥४३॥ श्लेष्टमणं नागजीर्णं च पारदं प्राणहारणम् । सर्वरूपधरं सांद्रं मिलनं शीतकित्पतम् ॥४४॥ जीर्णे च रसके यत्र रसेन्द्रे सािश्रपातकम् । रसेन्द्रं वर्जयेद्यत्नादीदृशं साञ्जनं गुरुम् ॥ स्त्रियते जंतवः सर्वे भक्षणावपरीक्षणात् ॥४५॥

अर्थ-श्वेत पारंद चिकना पित्त को कोपित करनेवाला, भारी, पात्र को भक्षण करने वाला है और उसमें पीतल जीर्ण हुआ समझना चाहिये। श्लेष्मा को बढाने वाला जो कि सीसे का भक्षण किये हुए है और अनेक रंगत का हो, गढ़ाहो और जो अत्यंत ठंडा हो वह पारंद प्राणों को नाण करनेवाला है। जिस पारंद में खपरिया मिला हुआ हो उसका रंग अनेक प्रकार का होता है। इस कारण रंगबिरंगे, घन और गुरु पारंद का परित्याग करे क्योंकि ऐसे पारंद के सेवन से जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं।।४३-४५।।

भारत के सबन से जाय मृत्यु का प्राचा होते हो। विकास क्यां ईदृशः पारदोतःसुनील इत्यादिशुभलक्षणयुक्तोपि सघनश्चेत्तदा तमपि वर्जयेदित्यर्थः ॥ (ध. ध. सं., र. रा. प.)

अर्थ-इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि जो पारद भारी हो, वह उत्तम वर्ण का ग्रहण करने योग्य नहीं है।।

वंग, नाग, पीतल, रसक (जसद) से जीर्णपारद के प्रयोग में अग्राह्य

आकृष्णश्चपलो रूकः कपिलः कालिकावृतः । वंगसंश्लेष्मदोषेण रसेन्द्रो वातलः स्मृतः ॥४६॥

(र. च., र. रा. प.)

अः–जिस पारद में वंग मिलाया गया है वह पारद चारों तरफ काला, चपल, रूखा, पीला, कालिका दोष से मिला हुआ और वात को बढाने वाला होता है॥४६॥

#### तथा

आपीतकपिलश्चैव कृष्णराजिकया वृतः । आरजीर्णं विजानीयात्सूतकं पित्तकोपनम् ॥४७॥

(र. चि., र. रा. प.)

अर्थ-चारों तरफ दीपक की ज्योति के समान पीला, काली लकीरों से युक्त पारद को पीलत भक्षण किया हुआ जाने और वह पित्त को कोपित करता है।।४७।।

#### तथा च

श्वेतं च विद्धि सुक्षिग्धं गुरुभाजनभेदिनम् । श्लेष्माणं नागजीर्णं च पारदं प्राणहारिणम् ॥४८॥

(र. चि., र. रा. प.)

अर्थ-जिस पारद ने सीसे का भक्षण किया हो उसको श्वेत, चिकना, भारी, कफ का वर्द्धक और प्राणों का नाशक जानना चाहिये।।४८।। सर्वरूपधरं सांद्रमतिशीतमकल्पितम् । जीर्णेपि रसकं यस्य रसेन्द्रं सान्निपातकम् ।।४९।।

(र. चं., र. रा. प.)

अर्थ-जिस पारद में खपरिया जारित हो उसको विचित्र रंग तका गाढा अत्यन्त ठंडा और सन्निपात का पैदा करनेवाला जाने।।४९।। रसेन्द्रं वर्जयेद्यत्नादीदृशं च घनं गुरुम् । म्नियन्ते जन्तवः सर्वे भक्षणादपरीक्षणात् ।।५०।।

(र. चि., र. रा. प.)

अर्थ-बिना परीक्षा किये हुए पारद के भक्षण करने से जीवों की मृत्यु होती है इसलिये भारी और गाढे पारद को भक्षण न करे॥५०॥

# सीमावखालिस की जरूरत (उर्दू)

सीमाव बाजारी जो एमाल कीमियाई में काम आता है, वह असली होना चाहिये क्योंकि सुरमा या सीसे की खाक इसमें अकसर आमेज होती है, उमदा होने की अलामत यह है कि कपड़े में छानने से कपड़ा स्याह न हो और हथेली पर रगड़ने से स्याही न पैदा हो

(सुफहा अकलीमियाँ १३६)

#### पारदलक्षण

स च मुख्यो रसेन्द्रोऽस्ति नीलोन्तर्बहिरुज्जलः । चित्रो धूम्रः पांडुरस्तु निंदितः सप्तकंचुकैः ॥५१॥

(रसमानस)

अर्थ-अनेक प्रकार के पारदों में जो बाहर से उज्ज्वल और भीतर नीला हो वह उत्तम है ओर रंगबिरंगा धूम्रवर्ण (काला और लाल) पांडुर (श्वेत और पीत) और सात कंचुकों से युक्त पारद ग्रहण करना निन्दित है।।५१।।

# संस्कार के निमित्त पारद का प्रमाण

द्वे सहस्रे पलानां तु सहस्रं शतमेव वा । अष्टाविंशत्पलान्येव दशपश्चेकमेव वा ॥ पलार्ह्वेनैव कर्तव्यः संस्कारः सूतकस्य च ॥५२॥

(र. र. स., ध. सं., र. रा. प.)

अब रसार्णव से पारद शोधन के लिये रस के प्रमाण को कहते हैं, दो हजार पल, एक हजार पल, सौ पल, अठ्ठाईस पल, दश पल, पांच पल, एक पल, या अर्धपल से भी पारद का संस्कार करना चाहिये॥५२॥

## अन्यच्च

रसोः ग्राह्यः सुनक्षत्रै पलानां शतमात्रकम् । पञ्चाशतपञ्चविंशवा द्वावशं चेकमेव वा ॥५३॥ पलादूनं न कर्तव्यं रससंस्कारमुत्तमम् । बहुप्रयागससाध्य त्वात्फलं स्वल्पतया भवेत् ॥५४॥ (र० रत्नाक० र० म० र० सा० स० र० रा० सुं० र० रा० प० नि० र० टो०)

अर्थ-पारद के संस्कार की सिद्धि के लिये उत्तम नक्षत्र देखकर सौ पल पचास पल, बीस पल, दण पल, पांच पल अथवा एक पल ही पारद ग्रहण करना चाहिये। एक पल से न्यून पारद का संस्कार नहीं करें कारण कि परिश्रम की अपेक्षा फल अत्यन्त ही कम होता है।।४३।।५४।।

## अन्यच्च

शतं पंचाशतं वापि पंचविंशदृशैव च । पश्चैकं वा पलं चैव पलार्द्ध कर्षमेव च ।।५५।। कर्षाञ्चयूनो न कर्त्तव्यो रससंस्कारः उत्तमः । प्रयोगेषु च सर्वेषु यथालाभं प्रकल्पयेत् ।।५६।। (रसेन्द्रसा. सं., र. रा. सुं.)

अर्थ-संस्कार के लिये सौ पारद पल, पचास पल, पच्चीस पल दस पल. पांच पल, एक पल आधा पल, अथवा एक ही कर्ष (तोला) पारद हो, एक तोले से न्यून पारद का संस्कार करना ठीक नहीं है फिर संस्कृत (संस्कार किये हए) पारद का सब जगह प्रयोग करना चाहिये॥५५॥५६॥

#### अन्यच्च

पलादूनस्य सूतस्य शतपत्यधिकस्य च । न संस्कारः प्रकर्तव्यः संस्कारः स्यात्ततोऽपरः ॥५७॥

(यो. र., बू. यो. नि. र.)

अर्थ-डक पल से न्यून (कम) तथा सौ पल से अधिक पारदे का संस्कार नहीं करना चाहिये, यदि सौ पल से अधिक पारद हो तो उसका पृथक संस्कार करना उचित है।।५७।।

## कांजी की विधि

राई लै है सेर, अरु चार सेर लै नोन।
एक सेर हरदी सहित, पीस मिहीं एकोन।।
आठ सेर मण तोल के, गरम नीर किर सोइ।
तामे भली प्रकारते, भिषजन देइ भिजोइ।।
फिर ऐसी विधि कीजिये, तीन दिन उपरांत।
उरद बड़ा ताके विषे, दै भिजोय गुणवंत।।
एक पसेरी उरद की, दार धोय पिसवाय।
सुन्दर सरसों तेलमें, ताके बरा बनाय।।
बरा भिजोये पै जबे, तीन दिवस ह्वै जाय।
पारद के शोधन अरथ, यह कांजी जु बताय।।

(वैद्यादर्श)

अर्थ-मेरी समझ में यह कांजी पारद के काम में नहीं आ सकती, कारण कि जिसमें तैल का संयोग है, वह चिकनाई की वजह से मल को काट नहीं सकती, इसलिये क्षेहरहित पदार्थों (राई को छोड़कर) की कांजी होनी चाहिये।

## साधारण कांजिक साधन कांजिकलक्षण

सन्धितं धान्यमण्डादिकाञ्जिकं कथ्यते जनैः।

अर्थ–मुख बंदकर किसी पात्र में रखे हुए धान्य और मंडादिक को मनुष्य कांजी कहते हैं।। तुलामितं षष्टिकतण्डुलश्व प्रगृह्य चान्नं विधिवद्विधाय । द्रोणेऽम्भसि क्षिप्तमथ त्रियामास्तत्सप्त रक्षेत्पिहितं प्रयत्नात् ॥५८॥ ततस्तु कल्कं सकलं निरस्यात्तकांजिकं कथ्यत आरनालम् । तद्भेदि तीक्ष्णं लघु पाचनं च दाहज्वरघ्नं कफवातनाशि ॥५९॥ (आ. वे. वि.)

अर्थ-पाच सेर साँठी चावल को लेकर एक मन पानी में विधिपूर्वक डालकर ऊपर से मुख बंदकर तीन दिन तक यत्न से रक्षा करे तदनंतर उसमें से कल्क को निकाल सेवे बस इसी को ही कांजी कहते हैं। यह कांजी दस्ताव तीक्ष्ण. हल्की, पाचन, दाहज्वर को नाश करनेवाली और कफ को भी नाश करनेवाली है।।५८॥५९॥

## साधारणधान्याम्लसाधन

प्रस्थं षष्टिकधान्यस्य नीरप्रस्थद्वये क्षिपेत्। आधारभांडं संरुध्य भूमेर्गर्भे निधापयेत् ॥६०॥ पक्षादश समुद्धृत्य बस्नपूतश्च कारयेत् । ततो जातरसं योज्यं धान्याम्लं सर्वकम्मेसु । धान्याम्लं शालिचूर्णाच्च कोद्रवादिकृतं भवेत् ॥६१॥ (आ.वे. वि.)

अर्थ-एक सेर चावल तथा दो सेर जल को चिकने घड़े में भरकर ऊपर से मुख बद कर धरती में गाड़ देवे। १५ दिन के पश्चात् निकालकर कपड़े से छान लेवें तो सम्पूर्ण कार्यों में देने योग्य उस निकले हुए रस को धान्याम्ल कहते हैं और धान्याम्ल चावलों का चूर्ण तथा कोदों आदि धान से भी बनता है।।६०।।६१।।

सम्मति-वैद्यक में धान्याम्ल कैसे बनता है इस बात के दिखाने को यह लिखा, पर जब साधारण धान्याम्ल की क्रिया को जाने तब पारद कर्म संबंधी धान्याम्ल को ठीक बना सके।

## पारदोपयोगी धान्याम्ल

नानाधान्यैर्यथाप्राप्तैस्तुषवर्जैर्जलान्वितैः । मृद्भांडं पूरितं रक्षेद्यावदम्लत्वमाप्रु यात् ॥६२॥ तन्मध्ये भृंगराण्मुण्डी विष्णुकांता पुनर्नवा । मीनाक्षी चैव सर्पाक्षी सहदेवी शतावरी ॥६३॥ त्रिफला गिरिकर्ण़ी च हंसपादी च चित्रकम् । समूलं कुट्टियत्वा तु यथालाभं विनिक्षिपेत् ॥६४॥ पूर्वाम्लभाण्डमध्ये तु धान्याम्लकिमदं स्मृतम्। स्वेदनादिषु सर्वत्र रसराज्यस्य योजयेत् ॥ अत्यम्लमारनालं वा तदभावे प्रयोजयेत् ॥६५॥ (वै.क.रा.सुं., र ..सा.प. वृ.यो.,र.रा. प., बाचवृ. श. क.)

अर्थ-अनेक प्रकार के धान्य जितने मिल सके उनके ऊपर के छिलकों को दूर कर एक चिकने घड़े में डालकर ऊपर से जल भर देवे फिर उसका मुख बदकर तब तक धरती में गड़े रहने देवे जब तक कि उसमें अच्छी तरह से खट्टापन न आ जाये, तदनंतर उस कांजी के बर्तन में जलभर, मुंडी, कोयल, साठ की जड़, मछैली, सपिक्षी (नागफणी), सहदेवी, शताबर, त्रिफला, गिरिकणीं (जवासा), हंसापादी (लालरंग का लज्जालु) चीता इनमें से जो जो जितने जितने मिल सके उनको मूलसहित कूटकर भर देवें तो उस पूर्वोक्त कांजी को धान्याम्ल कहते हैं। उसको पारद के, स्वेदनादि संस्कार के लिये प्रयुक्त करे अगर यह धान्याम्ल नहीं मिले तो खट्टे आरनाल प्रयोग करे।।६२-६५।।

#### धान्याम्ल

सर्वधान्याम्लसन्धानं तुषवर्ज्यं तु कारयेत् । ततस्तत्रैव सन्धाने निक्षिपेदोषधीरिमाः ॥६६॥ गिरिकर्णी च मीनाक्षी सहदेवी पुनर्नवा । उरगा त्रिफला क्रान्ता लघुपर्णी शतावरी ॥६७॥ तेन युक्तं रसं स्विन्नं त्रिदिनं मृदु विह्निना । दोलायन्त्रेण तीव्रेण मर्दियत्वा पुनः पुनः ॥६८॥

(ध० ध० संहिता)

अर्थ-प्रथम तुषरित सम्पूर्ण धानों का संधान बनावे फिर उसमें गिरिकर्णी (श्वेतहर्मल), मीनाक्षी (गोरसपान), सहदेवी, सांठी, त्रिफला, विष्णुक्रान्ता, मूर्वा, जत्तावर इन औषधियों को यथालाभ डाले। फिर उसमें पारद को कोमल अग्नि से तीन दिवस तक दोलायंत्र से स्वेदन-करे।।६६-६८।।

१-रसराज समादाय-इत्यपि । २-संस्कारविधिमिद्धये-इत्यपि ।

# कांजी बनाने की तरकीब (उर्दू)

चाँवल को सिरकः तुर्शमुकत्तर या दही के पानी में जिसको अरबी में माइउलराइव कहते हैं, खूब पकावे जिसमें गलकर चावल का पेट फट जावे बादहू उसको घोटकर छान ले और शीशे में रखकर चालीस रोज तक धूप में रहने दे निहायत उसदाः सिरकः काबिल एमाल कीमियाँ हो जावेगा। सूफहा (किताब अकलीमियाँ ९९)

## पटसारण

चतुर्गुणेन वस्त्रेण बद्ध्वा संगलितो रसः । विमुक्तो नागवंगाभ्यां जायते पटसारितः ॥६९॥

(बृ. यो.)

अर्थ-चौलर किये हुए कपड़े में पारद को बांधकर (कम से कम २१ बार) छाने तो इस पटसारण क्रिया से पारद नागबंग के दोष से मुक्त होता है.।६९॥

# स्वेदन संस्कार विधि

लहसन राई पीसके, है घरिया बनवाय ।
पिहली घरिया के विषै, पारद देइ धराय ।।
दूजो घरिया लेइके, घरियापै चुपकाय ।
गोला सो करि च्यारि तह, कपरा विषै बँधाय ।।
हँडिया में कांजी भरै, गोला दे लटकाय ।
दालयन्त्रकी सी तरह, नीचे अग्नि जराय ॥
मन्द मन्द स्वेदन करै, या विधि निसदिन तीन ।
संस्कार स्वेदन यहै, वर्णन कियो प्रवीन ॥

(वैद्यादर्श)

#### अन्यच्च

रसं चतुर्गुणं वस्त्रे दिनं दोलागतं पचेत् । बराव्योषाग्निकन्याक्ते काञ्जिके स्वेदनं त्विदम् ॥७०॥

(रसेन्द्रसारसं.)

अर्थ-त्रिफला, त्रिकुटा, घीग्वार और चीते के लेप किये हुए चौलर कपड़े में पारद को बांधकर कांजी में रखकर दोलायंत्र द्वारा पकावे तो इसको स्वेदन कहते हैं।।७०।।

#### अन्यच्च

दिनं व्योषवरावह्निकन्याकल्के सकांजिके । रसं चतुर्गुणेवस्त्रेण दृथ्वा दोलाभिधे पचेत् ।।७१।।

(र. रा. प. टिप्फ्णी)

अर्थ-त्रिकुटा, त्रिफला, चित्रक और घीकुमार के कल्क से लेप किये हुए चौलर कपडे में पारद को बाँधकर और उसको कांजी में रख दोलायंत्र से पकावे तो इसको स्वेदन कहते हैं॥७१॥

## अन्यच्च

त्र्यूषणं लवणासूर्य्यौ चित्रकार्द्रकमूलकम् । क्रिप्त्वा सूतो मुहुः स्वेद्यः कांजिकेन दिनत्रयम् ॥७२॥

(र .र .स ., र .रा .सुं ., र .रा .शं ., र .सा .प .नि .र ., र .रा .प) अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीमल, सेंधानोंन, राई, चित्रक, अदरख और मूली इनको पीसकर कपड़े पर लेप करे। फिर लेप किये हुए उस कपड़े में पारद को बाँधकर दोलायंत्र द्वारा कांजी से तीन दिन स्वेदन करे।।७२।।

अन्यच्च

आसुरि पटुकटुकत्रयचित्राईकमूलकैः कलाशैश्च । सूर्तस्य तु काजिकेन तु

१-त्रिफलार्द्रकचित्रकैस्तुरीयांशैः । २-एकाशीतिगुणेम्ले दोलायन्त्रे दिनत्रयं स्वेद्यः ।

त्रिदिनं मृदुवह्मिना स्वेदः ॥७३॥ (ध० ध० सं० रसेन्द्रक)

अर्थ-राई, सेंधानोंन, सोंठ, मिर्च, पील, चित्रक, अदरस, और मूली इनको पारद से पोडणांश लेकर और कांजी से पीसकर लेप किये हुए कपड़े में पारद को बांधकर मृदु अग्नि देकर कांजी में तीन दिन स्वेदन करे॥७३॥

## अन्यच्च

मूलकानलिसंधूत्थत्र्यूषणार्द्रकराजिकाः । रसस्य षोडशांशेन् द्रव्यं युंज्यात्पृथं क्पृथक् ॥७४॥ द्रव्येष्वनुक्तमानेषु मतं मानिमतं बुधैः । पटावृतेषु चैतेषु सूतं प्रक्षिप्य कांजिके ॥७५॥ स्वेदयोद्दिनमेकं च दोलायंत्रेण बुद्धिमान् । स्वेदात्तीदो भवेत्सूतो मर्दृनाच्च सुनिर्मलः ॥७६॥

(ध. ध. सं.र. रा. प.)

अर्थ-मूली, चित्रक, सैंधव, सोंठ, मिर्च, पीपल, अदरख और राई इनको पारद से पोडणांण पृथक पृथक ग्रहण करे। जहां द्रव्यों का प्रमाण निश्चित नहीं किया हो वहां पोडणांण लेना चाहिये और कांजी में डालकर पंडितजन दोलायंत्र से एक दिन तक स्वेदन करे। स्वेदन करने से पारद तीक्ष्ण होता है और मर्दन से निर्मल होता है॥७४-७६॥

## अन्यच्च

त्र्यूषणं लवणं राजीरजनीत्रिफलार्द्रकम् । महाबला नागबला मेघनादः पुनर्नवा ॥७७॥ मेषश्रृंगी चित्रकं च नवसारं समंसमम् । रसस्य षोडशांशेन सर्वं युंज्यात्पृथक् पृथक् ॥७८॥ एतत्समस्तं व्यस्तं वा पूर्वाम्लेनैव पेषयेत् । प्रिलंपेत्तेन कल्केन वस्त्रमंगुलमात्रकम् ॥७९॥ तन्मध्ये निक्षिपेत्सूतं बद्धा तित्रिदिनं पचेत् । दोलायंत्रेम्लसंयुक्तं जायते स्वेदितो रसः ॥८०॥

(वैद्यक व दु ०, र ० रा० सुं ०, र ० रा० प ०, र ० रां० शं०)

अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपल, सैंधव, राई, हल्दी, त्रिफला, अदरस, महाबला (सहदेवी), नागबला (गंगेरन), चौराई, सोंठ की जड़, मेढ़ासिंगी, चित्रक, और नवसार इन सबको पृथक पृथक पारद से पोड़णांग (सोलहवां हिस्सा) ले इनमें से जो कमती बढ़ती हो या समस्त हो उन सबको पूर्वोक्त कांजी से पीसे फिर उससे कपड़े पर एक एक अंगुल मोटा लेप करे। तदनंतर चौलर किये हुए उस कपड़े में पारद को बांधकर खट्टी बस्तु से युक्त दोलायंत्र में दिवसपर्यन्त पचावे तो पारद का स्वेदन संस्कार होता है॥७७-८०॥

#### अन्यच्च

राजिका चित्रकं हिंगु लवणं व्योषसंयुतम् । सूतपादमिदं सर्वं स्विज्जिकाक्षारसंयुतम् ॥८१॥ शिग्रुपत्ररसेनैव पिष्ट्वा कुंडलिकाकृतिम् । कुर्य्याद्भूर्जदले सम्यगथवा कदलीदले ॥८२॥ संपक्वे सदृढे वापि वस्त्रखंडे चतुर्गुणे। रसं मध्ये विनिक्षिप्य बध्नीयात्तस्य पोटलीम् ॥८३॥ क्षाराम्लमूत्रवर्गेण स्वेदयेच्च दिनत्रयम् । तथा स्वेदः प्रकर्तव्यो मंज्जिता पोटली तथा ॥८४॥ मृण्मयस्यैव भाण्डस्य तलस्पर्शी भवेन्न च । दोलायंत्रेण संस्नेदः कर्तव्यो मृदुबह्निना ॥८५॥ (ध. सं.)

अर्थ-राई, चीते की छाल, हींग, सोंठ, मिर्च, पीपल और सज्जी खार ये सब पारद से चौथाई भाग हो इनको सेंजने के पत्तों के रस से घोटकर भोजपत्र अथवा केले के पत्तेपर कुंडल के समान गोल टिकिया बनावे फिर गाढे चिकने चौलर कपड़े में उस टिकिया की पोटली बांधे तदनन्तर क्षार

१-पूर्वोक्तेषु च द्रव्येषु-इत्यपि । २-तन्मध्ये रसमादाय बध्नीयात्पोटली भूभाम्-इत्यपि।

अम्लवर्ग और मूत्रवर्ग से तीन दिवसपर्यन्त स्वेदन करे। स्वेदन करने की-यह विधि है कि, पारद की पोटली रस के भीतर डूबी रहे और पात्र के पेंदे से चिपटी हुई न रहे और दोलायंत्र द्वारा कोमल अग्नि देना चाहिये।।८१–८५।।

## अन्यच्च

ततश्च स्वेदनं कुर्याद्यथावतु शुभे दिने । सूतस्य स्वेदन कार्यं दोलायंत्रेण वार्तिकैः ॥८६॥ क्षारौ चाम्लेन सिहतौ तथा च पटुपंचकम् । त्रिकुटा त्रिफला चैव चित्रकेन समन्वितम् ॥८७॥ पुष्पकाशीससौराष्ट्रीसर्वाण्यैव तु मर्दयेत् । औषधानि समांशानि रसादष्टमभागतः ॥८८॥ अंधमूषा कृता तेषां तन्मध्ये पारदं क्षिपेत् । त्रिगुणेन सुवस्त्रेण भूर्जपत्रेण वेष्टयेत् ॥८९॥ त्रिगुणेन च सूत्रेणबद्ध्वातु रसपोटलीम्।लंबायमानां भांडेतु तुषिवारिप्रपूरिते॥९०॥ त्रि दिनं स्वेदयेत्सम्यक् स्वेदनं तद्दीरितम् ॥९१॥ (ध० ध० सं०)

अर्थ-अब णुभ दिन में विधिपूर्वक स्वेदन संस्कार करे और वैद्य दोलायत्र से पारद का स्वेदन करे। सज्जीक्षार, यवक्षार, जंबीरी का रस, पांचों नोंन, सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला चित्रक, पुष्पकासीस (पीलाकसीस), खडिया मिट्टी इन सबको पारद से आठवां हिस्सा लेकर महीन पीस लेवे तदनन्तर उसकी अंधमूषा बनाकर उसमें पारद को रखे और उसको तिल्लर भोजपत्रमें लपेटकर फिर तिल्लर अपड़े में बांध कांजी से भरे हुए घड़े में उस पोटली को लटकाकर तीनदिन लगातार पारद का पाचन करे तो इसको स्वेदन कहते है। यह स्वेदन की दूसरी क्रिया है।।८६-९१॥

## अन्यच्च

कार्पासपत्रनियसिः स्विन्नस्त्रिकटुकान्विते। सप्तकंचुकिनर्मुक्तः सप्ताहाज्जायते रसः ॥९२॥ स्वेदनं मर्दनं त्वते क्षालनं तप्तकांजिकैः ॥९३॥

(ध. सं.,रस. क. द्रु. रसार्णव.)

अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपल से मिले हुए कपास के पत्तों के रस में पारद को स्वेदन करे तो पादर सात दिवस में ही सात कंचुकों से रहित हो जाता है. इसे स्वेदन कहते हैं और मर्दन के अंत में तपाई हुई कांजी से धो डालना चाहिये॥९२॥९३॥

# अथ स्वेदन की परिभाषा

रसस्य षोडशांशेन द्रव्यं युंज्यात्पृथक्पृथक् । द्रव्येष्वनुक्तमानेषु मतं मानिमदं बुधैः ॥९४॥ त्रिदिनं स्वेदने प्रोक्तमेकैक च निरन्तरम् । स्वेदयेद्रसराजं तु नातितीक्ष्णेन बह्निना ॥९५॥ (र. सा.प., नि.र.र.रा.प.)

अर्थ-पारद के स्वेदन करने में जहां औषधियों का मान नहीं लिखा है वहां पारद के प्रत्येक औषधियों का षोडणांग ग्रहण करना चाहिये यह पंडितों का मत है। जहां स्वेदन करने का समय निर्धारित न हो वहां तीन दिन स्वेदन करे अथवा तीन दिन स्वेदन न कर सके तो निरंतर एक ही दिन स्वेदन करे और स्वेदन करने में तीवाग्नि नहीं देना किन्तु मंदाग्नि देना उचित है।।९४।।९५।।

# स्वेदन संस्कार

अथातः स्वेदनं वक्ष्ये यथा तीवो भवेद्रसः । आयसे मृत्मये पात्रे स्वेदस्तत्र विधीयते ॥९६॥ दिव्यौषधिकषायाम्तैः शिगुमूलैः सराजिकैः । लवणत्रिकटु-क्षारैर्विषोपविषमूत्रकैः ॥९७॥ कलांशमानः कर्तव्यो मृद्वग्निस्वेदने विधिः । एकविंशदिने चैव जायते सोतितीव्रकः ॥९८॥ (र.प.)

अर्थ-जब जिस प्रकार पारद तेज हो जाय उस स्वेदन संस्कार को कहता हूं। दिव्यौषधियों का कषाय (काढा) अम्लवर्ग सेंजने की जड इन सबका पारद से पृथक पृथक सोलहवां हिस्सा लेकर मंदाग्नि से इक्कीस दिन स्वेदन करे तो पारद अत्यन्त तीव्र होता है।।९६-९८।।

## स्वेदन की अवधि

स्वेदनादिक्रिया कार्या गुणाधिक्याय पंडितैः । एकादिसप्तर्प्यतं स्वल्परोगेऽथवा सकृत् ॥९९॥

(र. सा. प)

अर्थ-पंडितों का चाहिये कि, पारद के गुण की अधिकता के लिये एक बार में लेकर सात बार तक स्वेदन करे यदि रोग अल्प ही होवें तो एक ही बार स्वेदन करे।।९९।। इति स्वेदन संस्कार।

## अथ मर्दन संस्कार

एवं कृते स्वेदने तु मर्दनं कारयेत्ततः । तथा प्रक्षालनं कार्य यथा न क्षीयते रसः ॥१००॥

(ध. सं.)

अर्थ-इस प्रकार स्वेदन संस्कार को करके फिर मर्दन संस्कार को करे और स्वेदन के पीछे जो कांजी से क्षालन करते हैं, उसको बड़ी सावधानी से करना चाहिये, क्योंकि उसमें पारद का क्षय अधिक होता है॥१००॥

# मर्दन-दोहा

लीजै चूनाकी कली, बहुरि ईंट का चूर । दिध गुड सैंधेलवण जुत, रस घोटै भरिपूर ॥ तीन दिवसपर्यन्त लों, फिर कांजीते धोय । इस पारदको शुद्ध करि, सकल दोष दे खोय ॥

(वैद्यादर्श)

#### अन्यच्च

निशेष्टिकाधूमरजोम्लिपष्टो विकंचुकः स्याद्दिवसेन सोर्णः ॥१०१॥ (यो . तं .)

अर्थ-ऊन, हल्दी, ईंट का चूरा, घर का धूआँ इनके साथ पारद को जंभीरी के रस से घोटे तो पारद कंचुक रहित होता है।।१०१।।

#### अन्यच्च

इष्टिकाचूर्णचूर्णाभ्यामादौ मर्द्यो रसस्ततः । दध्ना गुडेन सिंधूत्यराजिका-गृहधूमकैः ।।१०२।।

(बै.क., वा. बृ. श. क., र. र. स., र. सा. प.) अर्थ-प्रथम ईंट का चूरा और चूने से पारद को मर्दन करे तदनन्तर

सैधव, राई, गुड, घर का धुआँ और दही के साथ मर्दन करे।।१०२।।
गृहधूमेष्टिकाचूर्ण तथा दिधगुडान्वितम् । लवणासुरिसंयुक्तं क्षिप्त्वा सूतं विमर्दित् ॥१०३॥ षोडशांशं तु तद्द्रव्यं सूतमानान्नियोजयेत् । सूतं क्षिप्त्वा समं तेन दिनानि त्रीणि मर्दयेत् ॥१०४॥ जीर्णाभ्रकं तथा बीजजीर्णसूतं तथैव च । नैर्मत्यार्थ हि सूतस्य खल्वे धृत्वा तु मर्दयेत् ॥१०५॥ गृहणाति निर्मलो रागान् प्रासेग्रासे विमर्दितः । मर्दनाख्यं हि यत्कर्म तत्सूते गुणकुद्भवेत् ॥१०६॥ (र.रा.शं., नि.र.र.र.स., र.रा.सं.ध.सं., र.रा.प)

अर्थ-घर का धुआँ, ईट का चूरा, दही, गुड, सैंधव और राई इनको पारद के साथ तीन दिन मर्दन करे, यहां जितना पारद हो उसको सोलहवां हिस्सा प्रत्येक औषधि का लेना ठीक है और जिस पारे में अभ्रक जीर्ण किया हो य बीज (सोना चांदी) का जारण किया हो उसको निर्मल करने के लिये पारद को खरल में डालकर मर्दन करे तो प्रत्येक ग्रास के अंत में निर्मल हुआ पारद वर्ण को प्राप्त करता है। यह मर्दन संस्कार पारद में उत्तम गुण को देता है।।१०३-१०६।।

१-भ्रबीजजीर्णं वा ग्रामेग्रासे पुनः पुनः । इत्यपि ।

#### अन्यच्च

गुडदग्धोर्णालवणैर्मंदिरधूमेष्टिकासुरीसहितैः । रसषोडशांशमानैः संकांजिकै-र्मर्दनं त्रिदिनम् ।।१०७।।

(ध. ध. सं., रसे. कल्प.)

अर्थ-गुड, ऊन की राख, सैंधव, घर का धूआं, ईंट का चूरा और राई इनमें से प्रत्येक औषधि का पारद से सोलहवां हिस्सा लेकर कांजी के साथ तीन दिवस तक पारद का मर्दन करे।।१०७।।

#### अन्यच्च

गृहधूमेष्टिकाजाजीवग्धोर्णागुडसैन्धवैः । सकाञ्जिकैः षोडशांशैर्मर्वनं त्रिविनं शुभम् ॥१०८॥

(रसेन्द्रसारसं.)

अर्थ-घर का धुआँ, ईट का चूना, राई, ऊन की भस्म, गुड़, सैन्धव ये प्रत्येक पारद से सोलहवां हिस्सा लेकर कांजी के साथ पारद को तीन दिवस तक मर्दन करे।।१०८।।

## अन्यच्च

धूमसारगुडव्योषरजनीश्वेतसर्षपैः । इष्टिकाकांजिकोर्णाभिस्रिदिनं मर्दनं ततः ।।१०९।। निर्मलो जायते सत्यमात्मभावं प्रकाशयेत् ।।११०।।

(र० प०, नि० र०)

अर्थ-भाड़ का धुआं, सोंठ, मिर्च, पीपल, हल्दी, सफेद सरसों, ईंट का चूरा, कांजी और ऊन से पारद को तीन दिवस तक मर्दन करे तो निर्मल हुआ पारद अपने भाव को प्रकाश करता है।।१०९।।११०।।

#### अन्यच्च

रक्तेष्टिकनिशाधूमसारोर्णाभस्मचूर्णकैः । जंबीरद्रवसंयुक्तैर्मुहुर्मर्धो दिनत्रयम् ॥१११॥ दिनैकं वापि सूतः स्यान्मर्दनान्निर्मलः परम् । ऊर्ध्वपातनयंत्रेण गृह्णीयाच्च पुनः पुनः । पट्टसारणतो वापि क्षालनाद्वारनालतः ॥११२॥ (र० रा० सुं०, र० रा० शं०, र० रा० प० नि० र०)

अर्थ-लाल ईट का चूरा, हल्दी, भाड का धूआं, ऊन की भस्म और चूने की जंभीरी के रस में टालकर पारद को तीन दिवस तक बार बार मर्दन करे अथवा एक दिवस तक ही मदन करे तो पारद निर्मल होता है और बार बार ऊर्ध्व पातनयंत्र से पातन द्वारा ग्रहण करे, कपड़े से छान लेवे अथवा अम्लपदार्थ से धेना चाहिये मर्दन करने के पश्चात् पृथक् करने के लिये यह क्रिया उत्तम है।।१११।।११२।।

#### अन्यच्च

पटवः पंचचूर्णोणसिष्टिकागृहधूमकम् । क्षारत्रयं कांजिकं च कलांशेन सह क्षिपेत् ॥११३॥ जंबीराद्यम्लयोगेन मर्दयेत्तं दिनत्रयम्। स्वाभाविकत्रिदोष स्य शांत्यर्थं मूर्च्छयेद्रसम् ॥११४॥ (र० प०)

अर्थ-पांचों नोंन, चूना, ऊन ईट का चूरा, घर का धुआं, तीनों क्षार (जनासार, सज्जीक्षार, सुहागा) और कांजी इनमें से प्रत्येक औषधि का पोडणांण लेकर जंभीरी आदि अम्ल पदार्थों से तीन दिवस तक मर्दन करे तो पारद के स्वाभाविक तीन दोष (विष, बह्नि, और मल) नाण को प्राप्त होते हैं॥११३।।११३।।

सम्मति—यद्यपि पाठ में मूर्च्छित कहा गया है किन्तु रसपद्धित ने इसको मर्दन ही मान है और सब पुस्तकों को मिलाने से मर्दन ही निश्चय होता है 'मूर्च्छियेत्' का अर्थ यहां यह है कि उपरोक्त मर्दन कर आगे मूर्च्छित करे।

#### अन्यच्च

पंचपटुक्षारत्रयचूर्णोर्णाभस्मचुल्लिधूमतो मृदितः । सिद्धार्थराजिकारजनीष्टिकागुडव्योषतोऽम्लतस्त्रिदिनम् ॥११५॥

अर्थ-पांचों नोंन, सुहागा, जवासार, सज्जीसार, चूना, ऊन की रास, चूल्हे का धूआं, सरसों, राई, हल्दी, ईंट का चूरा, गुड़, त्रिकुटा और खटाई इनसे तीन दिन दिवस तक पारद को मर्दन करे।।११५।।

#### अन्यच्च

प्रक्षाल्य कांजिकैः सूतं तस्मादाय मर्दयेत् । गृहधूमेष्टिकाचूर्णं दग्धोर्णा लवणं गुडम् ॥११६॥ राजिको त्रिफला कन्या चित्रकं बृहती कणा । बंध्या कर्कोटकी चैव व्यस्तं वाय समस्तकम् ॥११७॥ क्वाययेदारनालेन मर्द्यमर्द्यं रसम् । प्रक्षाल्य कांजिकेनैव तमादाय विमूर्छयेत् ॥ (र० प०)

अर्थ-स्वेदन कर्म के पश्चात् पादर को कांजी से धोकर ग्रहण करे। तदनन्तर घर का धूआं, ईंट का चूरा, ऊन की राख, सँधानोंन, गुड़, राई, त्रिफला, घीकुमारी, चित्रक, कटेरी की जड़, पीपल और वांझककोडा अलग अलग या एक साथ क्वाथ करके अम्लवर्ग के साथ पारद को तीन दिवस तक मर्दन करे फिर कांजी से ही धोकर मुर्छन करे।।११६-११८।।

#### अन्यच्च

कुमारिकाचित्रकरक्तसर्षपैः कृतैः कषायैर्बृहतीविमिश्रितैः । फलित्रकेणापि विमर्दितो रसो दिनत्रयं सर्वमलैर्विमुच्यते ॥११९॥ (वै.क. द्रु. वाच. वृ. र. रा. सुं. नि. र. श. क.)

अर्थ-घोकुमारी, चित्रक, लाल सरसों, कटेरी की जड़ ओर त्रिफला इनके किये हुए क्वाथ से तीन दिवस पर्यन्त मर्दन किया हुआ पारद सम्पूर्ण

मलों से मुक्त हो जाता है।।११९।।

विचार-वाचंस्पत्यबृहदभिधान, शब्दकल्पद्रुम इन ग्रंथों में इस संस्कार को केवल मदर्न ही माना है परन्तु रसराजसुन्दर तथा निघन्टुरत्नाकर वालों ने मूर्च्छन संस्कार माना है और उसका पाठ इस प्रकार है "फलत्रयं चित्रकसर्षपानां कुमारिकन्याबृहतीकषायैः । दिनत्रयं मर्दितसूतकस्तु विमुच्यते पंचमलादिदोषैः ॥"

#### अन्यच्च

घिवकुमार चित्रक बहुरि, लीजै सरसों रक्त । बड़ीकटेरीके सहित, त्रिफला लीजै फक्त ॥ ये समान सब तोलिके, काढा अष्टम अंस । तीनि दिवस या क्वाथते, पारद घोटि प्रशंस ॥

(वैद्यादर्श)

## अन्यच्च

स्रुह्यर्कोन्मत्तकन्याभिस्रिफलाचित्रकेण च । लवणेन समं सूतं मर्दयेन्मूर्छनौषधैः ॥१२०॥

(र.प.)

अर्थ-थूहर का दूध, आक का दूध, घीकुमारी, त्रिफला, चित्रक, और नोंन इस औषधियों के साथ पारद को मर्दन करे।।१२०।।

## अन्यच्च

क्षाराम्लैर्लवर्णमूत्रैर्विषैरुपविषैस्तथा । दिव्यौषधिसमूहेन मर्दयेद्दिवसत्रयम् ।।१२१।। पारदस्य कलांशेन भेषजेन प्रमर्दयेत् ।।१२२।। (टो. नं., ध. ध. सं ,र. रा. सुं.)

अर्थ-क्षार, अम्ल, लवण, मूत्र, विष, उपविष, और दिव्यौषधि पारद से

पृथक पृथक पोडणांग लिये हुए इन पदार्थों से पारद को तीन दिवस तक मर्दन करे।।१२१।।१२२।।

# प्रत्येक संस्कारान्त में मर्दन

दिनैकं मर्द्येत्सूतं कुमारीसम्भवैद्ववैः । तथा चित्रकजैः क्वाथैर्मर्दयेदेकवासरम् ।।१२३।। काकमाचीरसैस्तद्वद्दिनमेकं च मर्दयेत् । त्रिफलायास्तथा क्वाथै रसो मर्छः प्रयत्नतः ।।१२४॥ ततस्तेभ्यः पृथक्कुर्यात्सूतं प्रक्षात्य कांजिकैः । भवैदेकैकसंस्कारस्यान्ते मुदृढमर्दनम् ।।१२५॥ मर्दितं स्थापयेद्वर्मे यावच्छुष्क-तरो भवेत् । तक्रेण कांजिकेनाथ सूक्तेनोष्णोदकेन वा ।।१२६॥ ततः सर्वं समानीय शालयेदतिबुद्धिमान् । तथा प्रयत्नं कुर्वीत यथा न क्षीयते रसः ।।१२७॥ (ध. स., टो. नं.)

अर्थ-प्रत्येक संस्कार के अंत में मर्दन के विधान को कहते हैं। पारद को घीकुमारी के रस से एक दिन मर्दन करे अथवा चित्रक क्वाथ से मर्दन करे या काकमाची (मकोय, केवया) के रस से एक दिन मर्दन करे अथवा त्रिफला के रस से यत्नपूर्वक एक दिवस मर्दन करे फिर उन औषधियों से पारद को कांजी से धोकर ग्रहण करे, इसी बात को णास्त्रकारों ने भी कहा है जैसे प्रत्येक संस्कार के अन्त में पारद को दृढ़ मर्दन करे और मर्दन किये हुए पारद को घाम में सुखा लेवे। फिर मट्टा, कांजी, सिरका या गरम जल से ही धो डालना चाहिये लेकिन धोने के समय पारद क्षय न हो ऐसा विचार अवश्य करना चाहिये॥१२३-१२७॥

विधि-प्रथम कोई संस्कार करके उसके पीछे घीकुमारी आदि चार चीजों से चार दिन तक मर्दन कर फिर कांजी वगैरह से धो डालना उचित है, यह मेरी सम्मति है।

# तप्तखल्व में मर्दन करना

युक्तं सर्वस्य सूतस्य तप्तखत्वे विमर्दनम् ॥१२८॥

(र. मं. कामरत्न., र. रा. प.)

अर्थ-समस्त प्रकार के पारद का तप्तखल्व में मर्दन करना चाहिये अन्यथा फल की सिद्धि नहीं होती है।।१२८।।

मर्दन के लिये औषधि का मान तथा तप्तखत्व में मर्दन की आज्ञा

पारदात्षोडशांशं तु मिलित्वा सकलं भिषक् । चूर्णं प्रदेय च पलं मर्दने तप्तखल्वके ॥१२९॥

(योगर)

अर्थ-जहां पारद के विषय में कोई औषिधयों का प्रमाण नहीं लिखा हो गहां सम्पूर्ण औषिधयों को पारद से सोलहवां हिस्सा लेना चाहिये और सोलह पल पारद में एक पल औषिध चूर्ण डालना उचित है और उसको तप्तखल्व में मर्दन करे॥१२९॥

# मर्दनोपयोगी उपदेश

भिषग्विमर्वयेच्चूर्णे मिलित्वा षोडशांशतः । प्रमद्योष्णारनालेन क्षालयेत्काच भाजने ॥१३०॥ उष्ण एव रसः कार्यः शीतं सर्वात्मना त्यजेत् । शीते च बहवो दोषाः षंढाद्याः संभवति हि ॥ दृढं प्रमर्दयेत्सूतं रक्षितं द्वित्रिसेवकैः ॥१३१॥ (टो.नं.)

अर्थ-पारद को षोडणांश औषिध चूर्ण के साथ मर्दन करे कांच के पात्र में उष्ण, आरनाल से धो डाले पारद को उष्णपदार्थों से मर्दन, स्वेदन या क्षालन करे। शीतकर्म को सर्वथा त्याग दे क्योंकि शीतकर्म में बहुत से षंढादि दोष हैं। दो तीन नौकर रखकर अत्यन्त दृढ़ मर्दन करावे।।१३०।।१३१।।

# मर्दन और मुर्च्छन

विशालांकोलचूर्णेन वंगदोषं विमुंचित । राजवृक्षो मलं हंति पावको हंति पावकम् ॥१३२॥ चांचल्यं कृष्णधनूरिस्त्रफला विषनाशिनी । कटुत्रयं गिरिं हिन्त असह्याग्निं त्रिकंटकः ॥१३३॥ प्रतिदोषं कलांशेन तत्र सूतं सकांजिकम् । मुवस्त्रगालितं खल्वे सूतं क्षिप्त्वा विमर्दयेत् ॥१३४॥ उद्धृत्य चारनालेन मुद्भांडे क्षालयेत्सुधीः ॥ सर्वदोषविनिर्मुक्तः सर्वकंचुकवर्जितः ॥१३५॥ जायते शुद्धसूतोऽयं योजयेद्रसकर्ममु ॥१३६॥ (र० रा० स्ं०)

अर्थ-पारद को इन्द्रानयन के फल तथा अंकोल के चूर्ण के साथ घोटने से वंगदोष नष्ट होता है। अमलतास पारद के मल को नाण करता है, चित्रक अग्निदोष को, कालाधतूरा, चंचलदोष को और त्रिफला विषदोष को नाण करनेवाला है। त्रिकुटा गिरिदोष को, गोसह का क्वाथ असह्य (अग्नि को न सहनेवाला) दोष को नाण करता है। प्रत्येक दोष के नाण करने के लिये पारद से औषधि का सोलहवां हिस्सा लेकर और उसको कपड़े में छानकर तथा खरल में पारद और दवाइ को डालकर कांजी के साथ मर्दन करे तदनन्तर पारद को निकाल आरनाल अर्थात् कांजी से धो डाले तो पारद सम्पूर्ण दोष तथा कचुकों से मुक्त होकर अतिणुद्ध होता है और उसको रस के कर्म में प्रयोग करे तो कुछ दोष नहीं है।।१३२-१३६।।

विधि-प्रथम पारद को एक पदार्थ के साथ मर्दन कर सायंकाल को धो डाले फिर दूसरे दिन दूसरे पदार्थ के साथ घोटे इस प्रकार आठ दिन तक घोट घोट कर नवम दिन तप्तकांजी से धोकर सुखा लेवे फिर जिस रस में पारद डालने का काम पड़े वहां पारे को डाल देवें तो अवगुन नहीं करता है।

मर्दन और मूर्च्छन

इध्टिकारजनीचूणैंः घोडशांशं रसस्य च । मर्दयेतं तथा खल्वे जम्बीरोत्थद्रवैर्दिनम् ॥१३७॥ कांजिकैः क्षालयेत्सूतं नागदोषं विमुंचित । विशालांकोलचूणेन वगदोषं विमुंचित ॥१३८॥ राजवृक्षो मलं हंति पावको हंति पावकम् । चांचल्यं कृष्णधत्त्ररिक्त्रिफला विषनाशिनी ॥१३९॥ कटुत्रयं गिरिं हन्ति प्रसद्धाग्निं त्रिकंटकः । प्रतिदोषं पलांशेन तत्र सूतं सकांजिकम् ॥१४०॥ मुबस्त्रगालितं खल्वे सूतं क्षिप्त्वा विमर्दयेत् । प्रत्येकं प्रत्यहं यत्नात्सप्तवारं विमर्दयेत् ॥१४१॥ उद्धृत्य चारनालेन मृद्भाण्डे क्षालयेत्सुधीः ॥ सर्वदोषविनिर्मुक्तः सर्वकंचुकवर्जितः । जायते शुद्धसूतोऽयं योजयेद्रसकर्ममु ॥१४२॥ (रसमं. आयुर्वे. वि. र. रा. प.)

अर्थ-ईट का चूरा, हल्दी और चूना, इनको पारद से पोडणांण लेकर जम्भीरी के रस से एक दिन घोटकर कांजी से धो डाले तो पारद नागदोष से रहित होता है। इन्द्रायन का फल था अङ्कोलफल के चूर्ण के साथ वंगदोष को, अमलतास का गूदा, पारद के मल को, तथा चित्रक का क्वाथ अग्निदोष को, काले धत्तूरे का रस चंचलता को, त्रिफला का क्वाथ. विषदोष को, कटुत्रय (सींठ, मिर्च, पीपल) गिरिदोष को और गोखरू का काढ़ा असह्य (अग्नि को न सहनेवाला) दोष को नाण करता है। प्रत्येक दोष के दूर करने के लिये घोडणांण औषधि को कूट कपर छानकर फिर पारद को कांजी के साथ खरल में मर्दन करे। पारद को प्रत्येक औषधि के साथ सात सात बार मर्दन करे फिर मिट्टी के वर्तन में कांजी से धोकर रख ले तो पारद समस्त दोष तथा सब कंचुको से रहित होकर अत्यन्त गुद्ध होता है और उस पारद को रसकर्म में डालना उचित है।।१३७-१४२।।

#### अन्यच्च

इध्टकारजनीचूर्णे षोडशांशे रसस्य तु । मर्दयेतप्तखल्वे तु जम्बीरोत्थैर्द्रवेर्दिनम् ॥१४३॥ कांजिकैः क्षालयेत्सूतं नागदोषं विमुचति । विशालांकोलचूर्णेन वंगदोषं विशोधयेत् ॥१४४॥ राजवृक्षस्य मूलेन सकन्येन मलं हरेत् । चित्रमूलस्य चूर्णेन सकन्येनाग्निनाशनम् । १४५॥ कृष्णधत्तूरकद्वावैश्वांचल्यं विनिवर्तते । त्रिफलाकन्यकादावैर्विषदोषं विमुचति । १४६॥ कटुत्रयं गिरि

हन्तिअसह्याग्निं त्रिकंटकः । प्रतिदोषं कलांशेन तत्र चूर्णं सकन्यकम् ॥१४७॥ सवस्त्रगालितं सूतं खल्वे क्षिप्त्वा यथाक्रमम् । प्रत्येकं प्रत्यहं यत्नात्सप्तरात्रं विमर्दयेत् ॥१४८॥ उद्धृत्य चारनालेन मृद्भाण्डे क्षालयेत्सुधीः । सर्वदोषविनिर्मुक्तः सप्तकंचुकवर्जितः । जायते शुद्धसूतोऽयं योजयेद्वैद्यकर्मणि ॥१४९॥ (र० सा० प०)

अर्थ-षोडणांण ईंट और हल्दी का चूरा तथा पारद को तप्तसल्य में डालकर जंभीरीके रससे एक दिन मर्दन करे फिर पारदको कांजीसे घोवेतो नागदोष नष्ट होता है। इन्द्रायन का फल तथा अंकोल के चूर्ण के साथ मर्दन से पारद का वंगदोष दूर होता है। अमलतास की जड़ तथा घीकुमारि के रस के मर्दन करने से पारद का मलदोष जाता रहता है। घीकुमारि और चित्रकके साथ मर्दन करनेसे अग्निदोषका नाण होता है। घीकुमारि और चित्रकके साथ मर्दन करनेसे अग्निदोषका नाण होता है। घाकुमारि का रस तथा त्रिफलाके साथ मर्दन करनेसे पारदकाविष वोष जाता रहता है।सोंठ, मिर्च, तथा पीपल, गिरिदोष को दूर करते हैं। गोसक तथा घीकुमारि का रस असह्याग्नि को नाण करता है। प्रत्येक दोष दूर करने के लिये पारद से षोडणांण औषधि को कूट पीस कपड़छान कर प्रत्येक औषधि के साथ सात दिन मर्दन करे और घुटाई तप्त खल्व में दिन भर होती रहे। फिर कांजी से घो डाले तो पारद समस्त दोष तथा कंचुकों से रहित अत्यन्त गुद्ध होता है और उसको पारद कर्म में लगाना चाहिये।।१४३-१४९।।

# मर्दन और मूर्च्छन

अथातः संप्रवक्ष्यामि दोषाष्टकितवारणम् । इष्टकारजनीचूणैः षोडशांशं रसस्य तु । मर्दयेतप्तखल्वे तं जम्बीरोत्यद्रवैर्दिनम् ॥१५०॥ खल्लं लोहमयं वाथ पाषाणोत्थमथापि वा ॥ काञ्जिकैः क्षालयेत्सूतं नागंदोषस्य शांतये ॥१५१॥ विशालाङ्कोलचूर्णेन वङ्गदोषं विनाशयेत् । राजवृक्षो मलं हिति चित्रकं विह्नदूषणम् ॥१५२॥ चाञ्चल्यं कृष्णधत्तूरैस्त्रिफला विषनाशनम् । कटुत्रयं गिरिं हिति असह्याग्निं त्रिकटंकः ॥१५३॥ प्रतिदोषं कलांशेन तत्र चूर्णं सकन्यकम् । मुवस्त्रगालितं सूतं खल्ले क्षिप्त्वा यथाक्रमम् ॥१५४॥ प्रत्येकं प्रत्यहं यत्नात्सप्तरात्रं विमर्दयेत् ॥ उद्धृत्योष्णारनालेन मृद्भांडे क्षालयेत्सुधीः ॥१५५॥ सर्वदोषविनिर्मुक्तः सप्तकंचुकवर्जितः । जायते युद्धसूतोऽयं युज्यते वैद्यकर्मणि ॥१५६॥

(र. र. क., र. रा. शं., नि. र.,)

अर्थ—अब आठ दोषों की निवृत्ति कहते हैं—पारद के पोडणांण ईट का चूरा, हल्दी और चूने के साथ पारद को जंभीरी के रस से एक दिन तप्तखल्व में मर्दन करे और वह तप्तखल्व लोहा अथवा पत्थर का होना उचित है। फिर कांजी से धोवे तो पारद का नागदोष दूर होता है। इन्द्रायन के फल तथा अंकोल से वंगदोष का नाण होता है। अमलतास मलदोष को नष्ट करता है। चित्रक ाग्निदोष को शान्त करता है। काले धतूरे के रस के साथ घोटने से चांचल्यदोष दूर होता है। त्रिफला से विषदोष की हानि होती है। त्रिकुटा गिरिदोष को भक्षण करनेवाली है और गोखरू असह्याग्नि को नाण करता है। प्रत्येक दोष के दूर करने के लिये पारद से पोड़णांण इन औषधियों को लेकर कूट पीसकर कपड़छान करे, तदनंतर पारद को प्रत्येक औषधि वे साथ सात दिन तक मर्दन करे और घुटाई दिन भर होती रहे फिर गरम कांजी से पारद को धो डाले तो पारद सम्पूर्ण दोष तथा कंचुकों से रहित होकर अत्यन्त गुद्ध होता है और उसका चिकित्सा में प्रयोग करना उपयोगी

## अन्यच्च

रक्तेष्टिकानिशाधूमसारोर्णाभस्मचूर्णकैः । जम्बीरद्रवसंयुक्तैर्नागदोषापनुत्तवे

१ दोषं विमुचित-इत्यपि ।

होता है।।१५०-१५६॥

॥१५७॥ विशालांकोलमूलानां रजसा कांजिकेन च । शनैः शनैः स्वहस्तेन वङ्गदोषविमुक्तये ॥१५८॥ राजवृक्षस्य मूलोत्थचूर्णेन सह कन्यया ॥ मलदोषापनुत्त्यर्थं चित्रको विद्विद्वषणम् ॥१५९॥ चांचत्यं कृष्णधत्तूरो गिरिं हिन्ति कटुत्रयम् । त्रिफला विषनाशाय कन्यका सप्तकंचुकान् ॥१६०॥ (यो० र०, नि० र०)

अर्थ-नागदोष दूर करने के लिये वैद्यराज जंभीर के रस के साथ मिले हुए लाल ईंट के चूरा, हल्दी, घर का धूंआ, ऊन की भस्म और चूने के साथ पारद को घोटे इन्द्रायन और अंकोल की जड़ का चूर्ण तथा पारद को कांजी. के साथ घोटने से बंगदोष दूर होता है। घीकुमारी तथा अमलतास की जड़ के चूरे के साथ घोटने से मलदोष को नाश करता है। एवं चित्रक बिह्नदोषको, काला धतूरा चांचल्यदोष को, त्रिकुटा गिरिदोष को नाश करती है। त्रिफला विषदोष को तथा घीकुमारि सातों कंचुकों को नाश करती है। १५७-१६०।

सम्मिति–योगरत्नाकर ने इसको पृथक पृथक रहे मर्दन और मूर्च्छन दोनों से भिन्न दिया है, जिससे आशय यही निकलता है कि इस क्रिया में मर्दन और मुर्च्छन दोनों मिले हैं।

## अन्यच्च

रक्तेष्टिकानिशाधूमसारोणिचुित्लभस्मकैः ।। सजम्बीरद्रवैर्मर्द्यो नागवंगोपशांतये ।।१६१।। राजवृक्षस्य मूलस्य चूर्णेन सह कन्यया । मलदोषापनुत्त्यर्थं
मर्दयेत्पारदं भिषक् ।।१६२।। कृष्णधत्त्ररजद्वावैश्वांचल्यविनिवृत्तये ।
त्रिफलाकन्यकातोयैर्विषदोषापनुत्तये ।।१६३।। चित्रकस्य तु चूर्णेन
सकन्येनाग्निशांतये । आरनालेन चोष्णेन क्षालयेत्प्रतिमर्दनम् ।।१६४।। रसं
तत्र प्रयातं तु शोषयित्वोध्वेपातनात् । गृहीत्वा प्रक्षिपेत्सूते स्यादेवं पारदः
शुचिः ।।१६५।। पारदात्षोडशांश तु मिलित्वा सकलैर्भिषक् । चूर्णं प्रदेयं
चपलं मर्दने तप्तखल्वके ।।१६६।। अजाशकृत्तुषाग्निं च खनित्वा भूमिमावपेत्
। तस्योपरिस्थितं खल्वं तप्तखल्वं जगुर्बुधाः । एतन्मर्दनमाख्यातं रससंशुद्धये
बुधैः ।।१६७।। (बृ० यो०)

अर्थ-प्रथम नाग तथा वंगदोष दूर करने के लिये लाल ईंट का चूरा, हल्दी, धूमसार और उनकी भस्म इन औषधियों तथा पारे को खरल में डालकर जंभीरी के रस में मर्दन करे। वैद्य घीकृवार सहित अमलतास की जड़ के चूरे से पारद को मलदोष की शांति के लिये मर्दन करे। चांचल्यता की निवृत्ति के लिये त्रिकुटा और घी कुमारी के रस में मर्दन करे। और अग्निदोष की शांति के वास्ते घीगुवारसहित चित्र के चूर्ण के चूर्ण के साथ पारद को निवृत्तिके लिये काले धतूरे के रस से मर्दन करे। विषदोष की शांति के लिये त्रिफला तथा घीकुमारी से घोटे। गिरिदोष दूर करने के लिये त्रिकुटा और घीकुमारी के रस से मर्दन करे। और अग्निदोष की शांति वास्ते घीगुवारसहित चित्रक के साथ घोटे और प्रत्येक मर्दन के पीछे गरम कांजी से धोना चाहिये जो पारद इस मर्दन में क्षय हुआ हो तो उस पदार्थ को सुखाकर ऊर्ध्वपातन यंत्र से उड़ाकर पारद में मिला देवे तो पारद गुद्ध होता है। सोलह पल पारद में मिली हुई औषधियों का एक पल डालकर तप्त खल्व में मर्दन करे। तप्त खल्व का लक्षण यह है धरती में गढ़ा खोदकर बकरी की मेंगनी तथा तुंबो को भर ऊपर से अग्नि जलावे। उस पर खरल को रख दवाई को घोटे तो उसको तप्त खल्व कहते हैं।। रस की शृद्धि के निमित्त यह मर्दन संस्कार कहा है।।१६१-१६७।। अन्यच्च

संपूज्यं श्रीगुरुं कन्यां बटुकं च गणाधिपम् । योगिनीः क्षेत्रपालांश्च चतुर्धा बलिपूर्वकम् ।।१६८।। सूतं हरस्य निलये सुमुहूर्ते विधोर्बले । खल्वे पाषाणजे लौहे सुदृढे सारसम्भवे ।।१६९।। तादृशस्वच्छमसृणं चतुरंगुलमर्दके । निक्षिप्य सिद्धमंत्रेण रक्षितं द्वित्रिसेवकैः ॥१७०॥ निषिवमर्दयेच्चूर्णैर्मिलित्वा षोडशांशतः । सूतस्य गालितैर्वस्त्रैर्वक्ष्यमाणद्रवादिभिः ॥१७१॥ मर्दयेन्मूच्छ ग्रेत्सतं पुनरुत्थाप्य सप्तशः । नागो वंगी मलं विह्निश्वांचल्यं च विषं गिरिः ॥१७२॥ असह्याग्निर्महादोषा निसर्गात्पारदे स्थिताः ॥ रक्तेष्टिकानिशाधूम-सारोर्णाभस्मतुम्बिकैः ॥१७३॥ जम्बीरद्रवसंयुक्तैर्नागदोषापनुत्तये । राजवृक्ष-स्य मूलस्यः चूर्णेन सह कन्यया ।।१७४।। मलदोषापनुत्त्यर्थं मर्दनोत्थापने शुभे । कृष्णधत्तूरकद्रावैश्राश्वत्यविनिवृत्तये ॥१७५॥ विशालांकोलचूर्णेन वंगदोषविशुद्धये । त्रिफलाकन्यकातोयैर्विषदोषोपशांतये ।।१७६।। गिरिदोषे त्रिकट्ना कन्यातोयेन यत्नतः । चित्रकस्य च चूर्णेन सकन्येनाग्निनाशनम् ॥१७७॥ आरनालेन चोष्णेन प्रतिदोषं विशोधयेत् । एवं संशोधितः सूतः सप्तकंचुकवर्जितः ॥१७८॥

(र० चिं०, र० रा० शं०)

अर्थ-श्रीगुरुमहाराज, कन्या, भैरव, गणेश, योगिनी और क्षेत्रपालों को विलदान देकर श्रीमहादेवजी के मंदिर में और गुभ मुहूर्त में लोह अथवा पत्थर के दृढ़ खरल में सिद्धमंत्र पढ़कर पारद को स्थापित करे और दो अथवा तीन सेवकों से उसकी रक्षा करे। फिर पारद से षोडणांण ली हुई औषधियों को कूट पीस और कपर छानकर आगे कहे हुए द्रव पदार्थों से पारद को मर्दन करे अथवा मूर्च्छित करे फिर सात बार उत्थापन करे क्योंकि पारद में नाग, वंग, मल, वह्नि, चाश्वल्य, विष, गिरि और असह्याग्नि महादोष ठहरे हुए हैं। लाल ईट का चूरा, हल्दी, धूमसार, ऊन की भस्म और तुम्बीशन के चूर्ण में जभीरी का रस मिलाकर पारद को घोटें तो नागदोष दूर होता है। अमलतास की जड़ के चूर्ण के साथ पारद का मर्दन करने से मलदोष जाता रहता है। चांचल्य दूर करने के लिये काले धतूरे के रस से घोटे । वंगदोष की निवृत्ति के लिये इन्द्रायन तथा अंकोल के चूर्ण से घोटे। विषदोष निवारण के लिये त्रिफला तथा घी कुमार के साथ घोटे। गिरिदोष दूर करने के लिये त्रिकुटा और गुवारपट्टे के साथ मर्दन करे तथा अग्निदोष दूर करने के लिये चित्रक के चूर्ण के साथ मर्दन करे और प्रत्येक मर्दन पश्चात् गरमकांजी से धोना चाहिये। इस प्रकार गुढ़ किया हुआ पारद मूर्च्छनसंस्कार होता है इसलिये इसको मूर्च्छनसंस्कार माना जाय तो सात कंचुको से रहित हो जाता है।।१६८-१७८।।

सम्मति–पूर्वोक्त सात क्रियायें कुछ कुछ अन्तर होने पर भी प्रायः एक सी ही प्रतीत होती हैं। विशेषकर रसेन्द्र चिंतामणि से उद्धृत अंतिम क्रिया ही अत्त्युत्तम है। यद्यपि वह तो ग्रंथकारों ने इन क्रियाओं को मर्दन संस्कार में ही लिखा है परन्तु सर्वरस ग्रंथों में प्राचीन होने के कारण शिरोमणि रसेन्द्रचितामणि ग्रंथ तथा उसके अनुसार चलनेवाले योगरत्नाकर और रसराजशंकर ने भी इस क्रिया को मर्दन और मूर्च्छन इन दोनों क्रियाओं के करनेवाली मानी है। वास्तव में इस क्रिया के करने से मर्दन और मूर्च्छन ये दोनों संस्कार हो जाते हैं अथवा मर्दन द्वारा भी मूर्च्छन संस्कार होता है। इसलिये इसको मूर्च्छन संस्कार माना जाय तो भी कुछ दोष की बात नहीं है।

मूर्च्छन का रूप और फल

तच्च मूर्च्छनं द्विविधं मर्दनकृतं किन्नरयन्त्रकृतं च तत्र मर्दनकृतस्य

कज्जलाभो यदा सूतो विहाय घनचापलम् । दृश्यतेऽसौ तदा ज्ञेयो सूर्च्छितः

सूतराड् बुधैः ॥१७९॥ (घ० घ० स०)

ार् अर्थ-मूर्च्छन संस्कार दो प्रकार का है-एक मर्दन द्वारा और दूसरा किन्नर यंत्र द्वारा (देखो यंत्राध्याय) –तहां मर्दन द्वारा किये हुए मूर्च्छन का लक्ष्ण कहते हैं। पारा घन और चपलता को छोड़कर कज्जल के समान सूक्ष्म होता है तब पंडितजन उस पारद को मुर्च्छित कहते हैं।।१७९।।

# मुच्छेन

मलिशिखिविषाभिधाना रसस्य नैसर्गिकास्त्रयो दोषाः । मूर्च्छा मलेन कुरुते शिखिना दाहं विषेण मृत्युं च ॥१८०॥ गृहकन्या हरति मलं त्रिफलाग्नि चित्रकश्च विषम् । तस्मादेभिर्मिश्रैर्वारान्सप्त मूर्च्छयेत्सूतम् ॥१८१॥

(धं. ध. सं., रा. क.)

अर्थ–मल, शिखि (अग्नि) और विष ये तीनों पारद के स्वाभाविक दोष हैं। मलदोष मुर्छा को, विद्विदोष दाह को तथा विषदोष मृत्यु को करता है और उनके नाण करनेवाली घीकुमारी, त्रिफला तथा चित्रक का मूल ये औषधि हैं। इस कारण इन तीनों औषधियों को मिलाकर सात बार पारद का मुर्च्छन करे। (आयुर्वेदविज्ञान में इसको मुख्य दोष का नाशक कहा है) 119801188911

#### अन्यच्च

मलं विषं तथा विद्विर्दोषा नैसर्गिकास्त्रयः । मरणं दाहमोहौ च यथासंख्यं प्रजायते ।।१८२।। कुमारीत्रिफलावह्निजटामर्दितमूर्च्छितः । प्रकाशते स्वरूपं च रसः परमदुर्लभः ॥१८३॥ (र. द., टो. नं., ध. सं.)

अर्थ–मल, विष और विह्न ये पारद के स्वाभाविक दोष हैं, और वे क्रम से मृत्यु, दाह और मोह को करते हैं अतएव कुमारी, त्रिफला और चित्रकमूल के साथ घोटने से मूर्च्छित हुआ पारद अपने स्वरूप को प्रकाश करता है और वह रस परम दुर्लभ होता है।।१८२।।१८३।।

सम्मति–यहां पर यथासंख्य से दोषों को गुण ठीक नहीं लिखा गया क्योंकि अनेक ग्रंथों के संवाद से (मल से मूर्छा, विष से मौत और विह्न से दाह होता है), ऐसा निश्चय हुआ है।

वरावह्निकुमारीभिः सप्तधा मूर्च्छितो रसः । पात्यः पातनयन्त्रेण मूर्च्छितो भवति ध्रुवम् ॥१८४॥

(र. सा. सं.)

अर्थ-त्रिफला, चित्रक और घीकुमारी से सातबार मर्दन किये हुए पारद को अर्ध्वपातन यत्र से उड़ावे तो पारद मूर्च्छित होता है।।१८४।।

## अन्यच्च

वायसीव्योषकन्यार्कपयोविह्नयुतं रसम् । मर्दनान्मूर्छयेत्सूतमथवा मर्दनौषधैः ॥१८५॥

 $(\tau, \tau)$ 

अर्थ–वायसी (कठूमर या कौआठोडी), सोंठ, मिरच, पीपल, घीग्वार, आक का दूध और चित्रकके साथ अथवा और मर्दन की औषधियों के साथ मर्दन करने से पारद को मूर्च्छित करे।।१८५।।

#### अन्यच्च

त्र्यूषणं त्रिफला वन्ध्याकन्दक्षुद्राद्वयान्वितः । चित्रकोर्णानिशाक्षारकन्यार्ककन -कद्रवै: ।।१८६।। सूतं कृतेन क्वायेन वारान्सप्त विमर्दयेत् । इत्यं स मूर्छितः सूतो जह्यात्सप्तापि कंचुकान् ॥१८७॥ (नि. र., शं. क., यो. र., आयु. वि ., र. रा. प., वाच. बृ. वै. क., बृ. यो.)

अर्थ-त्रिकुटा, त्रिफला, वांझककोडा, दोनों कटेरी, चित्रक ऊन, हल्दी, क्षार (यवक्षार) घीग्वार, आक के पत्तों का रस तथा धतूरे के पत्तों का रस इनमें से रसों के व अन्य औषिधयों के काढे के साथ पारद को सात बार मर्दन करे। इस प्रकार मूर्च्छित किया हुआ पारद सातों कंचुकों को छोड़ देता है।।१८६।।१८७।।

१. मूलेन मर्दयत्-इत्यपि ।

अन्यच्च

छप्पै-

सुंठी पीपरि मरिच आंबरा हरड विभीतक ।
बांझ ककोडीमूल कटेरी है पुनि चित्रक ॥
भेडीके लै ऊन और जवधार प्रथम धर।
काढा अष्टम अंश सबन के जुदे जुदे कर॥
पुन एक एक काढाविषे क्रमतें पारद धोय दिय ।
दिन तीन तीन परियंतलो फिर कांजी ते धोय लिय ॥

दोहा-

फेर धतूरा रसविष, तीन दिवस परियंत । घोकुमार रस घोटि पुनि, तीन दिवस परियंत ॥ या विधि मर्दन कर्मते, होय मूर्छित सूत । सप्त कंचुकी हू तजे, लिखी सु करि अनुभूत ॥

(वैद्यादर्श)

## अन्यच्च

स्वर्जिका यावशूकश्च तथा च पटुपंचकम् । अम्लौषधानि सर्वाणि सूतेन सह मर्दयेत् ।।१८८।। खल्वे दिनत्रयं तावद्यावन्नष्टत्वमाप्नुयात् । स्वरूपस्य विनाशेन मूर्च्छनं तदिहोच्यते ।। निर्मलत्वमवाप्नोति ग्रंथिभेदश्च जायते ।।१८९।। (ध. सं.)

अर्थ-सज्जीखार, जवाखार, पांचो नोंन और सम्पूर्ण अम्ल औषयों को पारद के साथ खरल में डालकर तीन दिवस तक ऐसा घोटे के छोटते घोटते पारद नष्ट पिष्ट हो जाय बस इसी को मूर्च्छन संस्कार कहते हैं। यहा पर मूर्च्छन का यह लक्षण है कि पारद अपने स्वरूप में स्थित न हो। और किसी प्रकार की गांठ भी न रहकर निर्मल हो जाय।।१८८।।१८९।।

किन्नरयंत्र द्वारा मूर्च्छनसंस्कार

मूर्च्छनं रसराजस्य कर्तव्यं वेदिभिः सदा । विषैस्त्रिफलया पूर्वं बृहत्योपविषैस्तथा ॥१९०॥ कर्कोटोक्षीरकंदेभ्यश्चित्रेण गृहकन्यया। एतेन चाथ संमर्द्यो याममेकं तु पारदः॥१९१॥ ततस्तं किन्नरे यंत्रे यामं दीपाग्निना पचेत्। शीतं कृत्वा रसं यंत्रादुद्धरेन्मूर्च्छितो भवेत् ॥१९२॥

(रससार, ध. ध. सं.)

अर्थ-अब किन्नरयंत्र द्वारा मूर्च्छन को कहते हैं। रसज्ञाताओं को पारद का मूर्च्छन अवश्य करना चाहिये। विष, उपविष, त्रिफला, कटेरी की जड़, वाँझककोडा, क्षीरकंद, चित्रक और घीग्वार इन समस्त औषधियों से एक प्रहर तक पारद को घोटे फिर उसको किन्नर यंत्र में एक प्रहर तक दीपाग्नि से पचावे, शीतल होने पर यंत्र से पारद को निकाले तो मूर्च्छित होता है।।१९०-१९२।।

#### उत्थापनलक्षण

मृतस्य पुनरुद्मृतिस्तत्त्रोक्तोत्थापनक्रिया ।।१९३।।

(टो. न.)

अर्थ-मृत यानी मूर्च्छित पारद के अपने स्वरूप में प्राप्त होने को उत्थापन क्रिया कहते हैं।।१९३।।

#### अन्यच्च

तत्रादौ मर्दनेन मूर्ज्छितस्योस्थापनविधिः प्रोच्यते।अथोत्थापनकं पारदस्य भिष्यवरैः । करणीयं प्रयत्नेन रसशास्त्रस्य वर्त्मना ॥१९४॥

दोलायन्त्रेण तत्स्वेद्यं पूर्वविद्विसत्रयम् । सूर्यातपे मर्दितोऽसौ विनमेकं शिलातले । उत्थापनं भवेत्सम्यङ् मूर्च्छादोषविनाशनम् ॥१९५॥ (ध. ध. सं, र. रा. सुं,, र. रा. प., टो. नं.)

अर्थ-अब मर्दर्न द्वारा मूर्च्छित किये हुए पारद की उत्थापन क्रिया को कहते हैं। वैद्य रसणास्त्र के मार्ग से पारद के उत्थापन कर्म को अत्यन्त यत्पपूर्वक करे। पूर्व (पहले स्वेदन) के तुल्य दोलायंत्र द्वारा तीन दिन तक पारद का सेवन करे फिर सूर्य की तेजी से एक दिन खरल में घोटे तो मूर्छन दोष को नाण करनेवाला उत्थापन संस्कार अच्छी तरह से होता है।।१९४।।१९५।।

(ध. ध. सं, र. रा. सुं., र. रा. प., टो. नं.)

अर्थ-अब मर्दन द्वारा मूर्च्छित किये हुए पारद की उत्थापन क्रिया को कहते हैं। वैद्य रसशास्त्र के मार्ग से पारद के उत्थापन कर्म को अत्यन्त यत्पपूर्वक करे। पूर्व (पहले स्वेदन) के तुल्य दोलायंत्र द्वारा तीन दिन तक पारद का सेवन करे फिर सूर्य की तेजी से एक दिन खरल में घोटे तो मूर्छन दोष को नाश करनेवाला उत्थापन संस्कार अच्छी तरह से होता है।।१९४।।१९५।।

# उत्थापनसंस्कार

ततस्तप्तेन खल्वेन चाम्लेनोत्थापयेद्रसम् । क्षारा मुखकराः सर्वे ह्यम्लाः सर्वे प्रबोधकाः ॥१९६॥

(ध. ध. सं., र. रा. सं., र. रा. प., टो. नं.) अर्थ-पारद को तप्तखल्व में डालकर अम्लवर्ग से मर्दन करे क्योंकि सब क्षार मुख के कर्ता हैं अर्थात् पारद को बुभुक्षित करते हैं और सब अम्ल बोधक हैं॥१९६॥

## उत्थापन

तत उत्थापयेत्सूतमातपे निम्बुकार्दितम् । उत्थापनं विशिष्टन्तु चूर्णं पातनयन्त्रके । धृत्वोध्वभांडे संलग्नं संग्रहेत्पारदं भिषक् ।।१९७।।

(यो०र०, र० रा० शं०,बृ० यो०, र०सा०प० नि०र०र० र०,चिं०, र०रा०सुं०)

अर्थ-वैद्य मूर्च्छन के बाद पारद को नींबू के रस से भिगोकर निकाले और उत्थापन से बचे हुए पारद के चूर्ण को पातनयंत्र में रखकर ऊपर के बासन में लगे हुए पारद को ग्रहण करे तो पारद शुद्ध होता है।।१९७।।

#### अन्यच्च

अस्माद्विरेकात्संशुद्धो रसः पात्यस्ततः परम् । उद्धृतः कांजिकाक्वाथात्पूतिदोषनिवृत्तये ॥१९८॥

(र. र. स., र. रा. सुं., र. रा. शं.)

अर्थ-मूर्च्छन किये हुए पारद को कांजी से धोकर दुर्गिध दूर करने के लिये पातन यंत्र द्वारा पातन करे तो पारद शुद्ध होता है।।१९८।।

#### अन्यच्च

आरनालेन चोष्णेन क्षालयेत्प्रतिमर्दनम् । रसं तत्रप्रयातं तु शोषयित्वाऽथ पातयेत् ॥ गृहीत्वा प्रक्षिपेत्सूते स्यादेवं पारदः शुचिः ॥१९९॥

(यो र)

अर्थ-मूर्च्छित संस्कार में प्रत्येक मर्दन के बाद गरम कांजी के साथ पारद को धोवे फिर चूरे में मिले हुए अवशेष पारद को घास में मुखाकर पातन करे और उसको पूर्व धोकर निकाले हुए पारद में मिला दे तो पारद शुद्ध होता है।।१९९।।

मर्दयेत्कन्यकाद्रावैश्चर्णितै रात्रिपादिकैः ।

## पातयेत्पातनायंत्रे इत्युत्थापनमीरितम् ॥२००॥

(रसेन्द्रसारसं.)

अर्थ-पारद से चौथाई हिस्सा हलदी का चूरा तथा पारद को घीकुमारी के रस से मर्दन करे। तदनंतर पातन यंत्र से पातन करे, बस इसी को उत्थापन क्रिया कहते हैं।।२००।।

#### अन्यच्च

प्रक्षाल्य काञ्जिकस्साम्लैस्तमादाय विमर्दयेत् ॥ प्रक्षाल्य कांजिकेनैव तमादाय विमूर्च्छियेत् ॥२०१॥जलैः सक्षारनालैर्बा क्षालनादुित्थतो भवेत् । अथवा पातनायंत्रे पातनादुित्थतो भवेत् ॥२०२॥

(र. रा. शं., नि. र., र. सा. प.)

अर्थ-अम्लवर्ग सहित कांजी से पारद को धोकर मर्दनोक्त औषधियों से मर्दन करे। फिर कांजी से ही धोकर मूर्च्छित करे। तदनंतर जल तथा गरम कांजी से पारद को धोवे तो उत्थापन संस्कार होता है।।२०१।।

# किन्नरयंत्र द्वारा मूर्छित पारद का उत्थापन

किन्नरयन्त्रेण मूर्च्छितस्योत्थापनिविधः— रसस्योत्थापनं कार्यं विधिस्तस्य निरूप्यते । अमूर्छितस्तदा देयः कलांशो मूर्छिते रसे ॥२०३॥ सिंधूत्थटंकणाभ्यां च मर्दयेन्मधुसंयुतम् । दोलायन्त्रे ततः स्वेद्यः क्षाराम्ललवणैः सह ॥२०४॥ दिनैकेनोत्थितः सूतस्तं प्रकूर्याच्चतुर्गुणम् । पुनरुत्थापनं कूर्यादेवं कूर्यात्पुनः पुनः ॥२०५॥

(ध. सं.)

अर्थ-अब किन्नरयंत्र द्वारा मूर्छित किये हुए पारदके उत्थापनसस्कारको कहते हैं। मूर्छन के बाद पारद का उत्थापन संस्कार करना उचित है, इस कारण उत्थापन की विधि को कहते हैं। मूर्छित पारद में बिना मूर्छित किये हुए पारद का सोलहवां हिस्सा डालकर सैंधानोन और शहद के साथ मर्दन करे। तदनन्तर क्षार अम्लवर्ग और लवण के साथ पारद को दोलायन्त्र में एक दिन तक स्वेदन करे तो पारद उत्थित होता है। इस प्रकार बार बार पातन करे।।२०३।।२०५।।

# शेषदोपहारी स्वेदन

स्विन्नो वराद्यैरथ दोलिकायां दिनं मलाद्यै रहितस्त्रिभः स्यात् ॥२०६॥ (यो. त.)

अर्थ-पारद को त्रिफला के क्वाथ में दोलायमान यंत्र द्वारा एक दिन स्वेदन करे तो पारद मलादि तीन दोषों (मल, वह्नि, विष) से रहित होता है॥२०६॥

# उत्थापनानन्तर स्वेदन

रसं चतुर्गुणे वस्त्रे बद्ध्वा दोलाकृतं पचेत् । दिनं व्योषवराविह्नकन्याकत्के सकांजिके ॥ दोषशेषोपनुत्त्यर्थमिदं स्वदेनमुच्यते ॥२०७॥

(आ॰ वे॰ वि॰ र॰ रा॰ शं॰, र॰ रा॰ सुं॰)

अर्थ-पारद को चौलर कपड़े में बांधकर त्रिकुटा, त्रिफला, चित्रक का क्वाथ, घीगुवार का रस और कांजी इनमें एक एक दिवसपर्यन्त दोलायन्त्र द्वारा शेष दोष दूर करने के लिये पचावे तो इसको स्वेदन कहते हैं॥२०॥।

#### अन्यच्च

रसं चतुर्गुणे वस्त्रे सरसोनशरावके । नियंत्र्य दोलायन्त्रे तु प्रकल्प्य दिवसं पचेत् ॥२०८॥ सव्योपत्रिफलावह्निकन्याकल्के तुषाम्बुनि । शेषदोषाफ्नुत्यर्थ-

## मिदं स्वेदनमीरितम् ॥२०९॥

(र. रा. शं., बृ. यो., नि. र.)

अर्थ-एक शराब अर्थात् आठ पल लहसन में रखकर फिर चौलर कपड़ में बाँधकर त्रिकुटा, त्रिफला, घीग्वार का गूदा और कांजी इनमें एक दिन दोलायन्त्र द्वारा शेष दोषों के दूर करने के लिये स्वेदन करे॥२०८॥२०९॥

## पातनसंख्या

अथातः पातनाख्यः पंचमः संस्कारः स च त्रिविधः-अधः पातनोर्ध्वपातनिर्य-क्पातनभेदात् उक्तं च रसहृदये--अध अर्ध्वं तथा तिर्यक्पातनस्त्रिविध उच्यते । यत्र तिष्ठति सूतेन्द्रो विह्नस्तत्रान्यथा जलम् ॥२१०॥

(ध. सं.)

अर्थ-अब पातन नाम का पांचवां संस्कार है और वह पातन अधःपातन कर्ध्वपातन और तिर्व्यकपातन इन भेदों से तीन प्रकार का है और यही बात रसहृदय में लिखी है कि अधःपातन, ऊर्ध्वपातन और तिर्यक्पातन इन भेदों से पातन तीन प्रकार का है, जहां पारद स्थित है, उसके नीचे अग्नि जलावे और जहां पारद का ग्रहण है, वहां जल रखा जाये।।२१०।।

रसप्रकाशसुधाकरे-

पातन हिं महाकर्म कथयामि सविस्तरम् । त्रिधा पातनिमत्युक्तं रसदोषविनाशनम् ॥२११॥ ऊर्ध्वपातस्त्वधःपातिस्तर्यकपातः क्रमेण हि ॥२१२॥ (ध. सं.)

अर्थ-रसप्रकाश सुधाकर में भी यही लिखा है कि इसके आगे महाकर्म पातन संस्कार को विस्तारपूर्वक कहता हूं। रसदोष दूर करने के लिये पातन तीन प्रकार का कहा है और उनके नाम क्रम से ये हैं, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यक्क पातन ॥२११॥२१२॥

## पातनफल

मिश्रितौ चेद्रसे नागवंगौ विक्रयहेतुना । ताभ्यां स्यात्कृत्रिमो दोषस्तन्मुक्तिः पातनत्रयात् ॥२१३॥ (ध. सं., र. रा. शं., रसेन्द्रचिं., नि. र., टो)

यदि बेचने के कारण पारद में सीसा या रांग मिला दिया है तो उनसे पारद में कृत्रिमदोष पैदा होता है और वह दोष तीन पातनसंस्कारों से छुटता है॥२१३॥

# सीमाव की तंसईद में छः आमूर का खासकर लिहाज रखना चाहिये (उर्दू)

अब्बाल-यह कि दोनो प्यालों के वस्ल यानी जोड़ तक गौहला आग व पहुंचे, ताकि हरारत का नफज हो, हालांकि तमाम अहलसिनाइने इसके बरिखलाफ लिखा है लेकिन तजरुबे से खासतौर पर यह बात खुली है सिवाय तसईद सीमाव के दूसरी अरवाह की तसईद में अगर आग का गौहला प्यालों के जोड़ तक न पहुंचे तो बेहतर है, सर्द होने के बाद जोड़ को खोले, क्योंकि भाप से कतई परहेज करना चाहिये।

दोयम–सहक और खरल करने में मुबालगा करना चाहिये। सोयम–नीचे का जर्फ मुस्तह और ऊपर का मुखरूती होना हिये।

चहारम-रफ्तः रफ्तः आग तेज करना चाहिये लेकिन बहुत तेज आँच न हो। पंजुम-सीमाव की तसईद में तसईद का जर्फ जिस कदर ऊँचा हो बेहतर है अफलातून ज्यादह नौ बालिश्त तक लिखा है मगर यहाँ दो बालिश्त से ज्यादह होना चाहिये और दूसरी अरवाह की तसईद में बहुत ऊँचा जर्फ गैरजरूरी है।

शशुम-पानी का लगाड आलात तसईद में न हो, बाजवक्त नफूज करके अन्दर गिरता है और सीमाव को उड़ने से बाज रखता है (सुफहा अकलीमियाँ ८५)

> हिदायत मुताल्लिक तसईद सीमाव बजरिये डौंरू जंतर (उर्दू)

तजरुबे से यह साबित हुआ है कि हांडी वगैरह में पानी का लगाड न होना चाहिये, जैसा कि बाज किताबों में तहरीर है, क्योंकि पानी के लगाड से अकसर पानी मजकूर मसामात से नफूज करके पारा वगैर: में मिल जाता है और पारा अच्छी तरह तसईद नहीं होने पाता, खाली और बेलगाव पानी के बखूबी तसईद होता है (सुफहा अकलीमियां १४१-१४२)

हिदायत मुतल्लिक तसईट सीमाव और पारे का कम हो जाना (उर्दू)

मुतरिज्जम ने जरूफिगली बनवाकर उसमें तसईद सीमाव का अमल किया और कोई तरद्दुद नहीं पड़ा बिल्क बहुत आसानी हुई, अलबत्तः मिट्टी के बर्तन में पारा जज्ब होकर कमकरूर हो जाता है

(सुफहा अकलीमियां १४४)

# पातनसंस्कारता म्रद्वारा

तास्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयेदूर्ध्वभाजने । वंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सूतकः । शुल्बेन पातयेत्पिष्टिं त्रिधोर्ध्वं सप्तधा त्वधः ।।२१४।। (र. र. स. र. रा. सं., रसेन्द्रक)

अर्थ-पारद में तांबा मिलाकर पिष्टी बनावे फिर उसको डमरूयंत्र में रखकर अर्ध्वपातन करे तो पारद नाग और वग के दोषों को छोड़कर गुढ़ होता है। पातन करने के समय इस बात को याद रखना चाहिये कि जिसमें पातन किया जाय वह ताम्र का पात्र और ऊपर का पात्र मिट्टी का हो। इस प्रकार तीन बार अर्ध्वपातन और सात बार अर्धःपातन करना चाहिये।।२१४।।

## पातनसंस्कार

हरिद्रांकोलशंपाककुमारीत्रिफलाग्निभः । तंदुलीयकवर्षाभूहिंगुसैंधवमाक्षिकैः ॥२१५॥ पिष्टं रस सलवणैः सर्पाक्ष्यादिभिरेव वा । पातयेदथवा देवि बह्म झीयक्षलोचनैः ॥२१६॥ इत्यं ह्यधोर्ध्वपातेन पातितोऽसौ यदा भवेत् । तदारसायने योग्यो भवेद्द्रव्यविशेषतः ॥२१७॥

(र. र. स., र. रा. प)

अर्थ-हल्दी, अंकोल, अमलतास, घीग्वार, त्रिफला, चित्रक, चौलाई, वर्षाभू (सांठी), हींग और सेंधानोंन इनसे अथवा लवणसहित सर्पाक्षी आदि के रस से अथवा ब्रह्मघ्री (घीग्वार) यक्षलोचन के साथ पारद को घोटकर जब पातन करे तो पारद विशेषकर रसायन के योग्य होता है।।२१५-२१७।।

## ऊर्ध्वपातन ताम्र द्वारा

पुनः पिष्टी प्रकर्तव्या दत्त्वाम्लं ताम्प्रसंयुतम् । तं पिडं तलभांडस्थमूर्ध्वभांडेन

१ श्यांभेनोध्वं निपातयेत्-इत्यपि ।

रोधयेत् ॥२१८॥ संधिं मृत्कर्पटैर्लिप्य चुल्लीमारोपयेत्ततः । शनैर्विह्निं दहेद्यत्नादूर्ध्वभांडे जलं क्षिपेत्॥२१९॥ कृत्वालवालं पंकेन त्रियामात्सूत--मृद्धरेत् ॥२२०॥ (ध० स०)

अर्थ-अब अध्वीपातन की क्रिया को कहते हैं। पारे में तांबा डालकर अम्लवर्ग से घोटते घोटते पिष्टी बनावे और उस पिष्टी को एक हांडी के तले में रखकर ऊपर से हांडी को लगाकर कपरौटी कर दे फिर उनको चूल्हे पर चढाकर यत्पूर्वक धीरे धीरे आंच जलावे और ऊपर के बासन में मिट्टी से आलवाल (कोड्आ) बनाकर जल भर देवे तो तीन प्रहर में पारा निकल आता है।।२१८-२२०।।

सम्मति—जहां ताम्र के साथ पारद की पिष्टी की जाय वहां पारद में ताम्र का चौथा ही हिस्सा लेना उचित है।

## ऊर्ध्वपातन

भागास्त्रयो रसस्यार्कचूर्णमंशं सिनम्बुकम् । एतत्संमर्दयेतावद्यावदायाति पिंडताम् ॥२२१॥ तलपिण्डं तलभाण्डस्थमूर्ध्वभाण्डे जलं क्षिपेत् । समुद्रचाग्निमधस्तस्य चतुर्यामं प्रबोधयेत् । युक्तोर्ध्वभाण्डसंलग्नं गृहणीबात्या-रदं शुभम् ॥२२२॥ (बृ. यो.)

अर्थ-तीन भाग पारा और एक भाग तांबे का चूर्ण इनको नींबू के रस से घोटते घोटते पिंड बनावे और उस पिंड को नींचे का बासन में रखकर ऊपर के पात्र में जल भर देवे, जलावे फिर उन दोनों पात्रों की सन्धि को कपरौटी से लेप कर नींचे से चार पहर तक अग्नि जलावे। तदनंतर ऊपर के पात्र में लगे हुए श्रेष्ठ पारद को ग्रहण करे॥२२१॥२२२॥

#### अन्यच्य

भागास्त्रयो रसस्यार्कभागमेकं विमर्दयेत् । जम्बीरद्रवयोगेन यावदायाति पिण्डताम् ॥२२३॥ तित्पण्डं तलभांडस्थमूर्ध्वभांडे जलं क्षिपेत् । कृत्वालवालकेनापि ततः सूतं समुद्धरेत् । ऊर्ध्वपातनिमत्युक्तं भिषिभः सूतसाधने ॥२२४॥ (र. रा. सं.)

भागास्त्रयो रसस्यार्कचूर्णवंशं सिनंबुजम् । मर्दयेच्छ्रावयोगेन यावदायाति पिंडताम् ॥२२५॥ तिम्पण्डं तलभांडस्थमूर्ध्वभांडे जलं क्षिपन् । कृत्वालवालं केनापि ततः सूतं समुद्धरेत् ॥२२६॥, ऊर्ध्वम्पातनिमत्युक्तं भिषिण्मः सूतशोधने । ससूतभांडवदनमन्यदिग्गेतिभांडकम्॥२२७॥ तथा संधिर्द्धयो कार्यः पातनत्रययन्त्रके ॥२२८॥ (रसेन्द्रचिं)

भागास्त्रयो रसस्यार्कभागमेकं विमर्दयेत् । जम्बीरद्रवयोगेन यावदायाति पिंडताम् ।।२२९।। तित्पडं तलभांडस्थमूध्र्वभांडे जलं क्षिपेत् । कृत्वालवालं केनापि ततः सूतं समुद्धरेत् । ऊर्ध्वपातनिमत्युक्तं भिषिभः सूतशोधने ।।२३०।। (रसेन्द्रसाः संः) पादेन वा त्रिभागेन दशांशेनाथ वा रसात् । ताम्रचूर्णं समादाय पिष्टिं कृत्वाथ पातयेत् ।।२३१।। सूताधिक्याद्यदा नैव पिष्टी साधु प्रजायते । तदा विनिक्षिपेतुत्थं संप्रदायपरायणः ।।२३२।। (टो. नं., र.प.) संरुध्यभांडद्वयगर्भमध्ये पिष्टिं ततः सम्पुटमव्रणान्तरम् । निवेश्य चुल्त्यां सुशनैः प्रदीपप्रमाणमस्याथ तले विदध्यात् ।।२३३॥ अग्निं शिरस्थस्य जलार्द्रमेकं वस्त्रं क्षिपेदल्पमनुष्णमेवम् । वारत्रये नोरगवंगसंजौ नस्तः प्रदिष्टो ह्ययमूर्थ्वपातः ।।२३४।।

(रसार्णवात्, टो., ध. सं.)
तत्त्र्यंशताम्रेण विमर्द्य सूतं जंबीरनीरेण ततः प्रगाढम् । संरुध्य
भांडद्वयगर्भमध्ये पिष्टिं ततः सम्पुटमव्रणं तत् ॥२३५॥ निवेश्य चुल्त्यान्तु
शनैः प्रदीपप्रमाणमग्निं च तले प्रदध्यात् । ततः शिरस्थस्य जलाईमेकं वस्त्रे
क्षिपेदल्पमनुष्णमेव ॥२३६॥ वारत्रयेणोरगवंगसंज्ञौ नस्तः प्रदिष्टो

१ दिगलति भां ० इस्यपि ।

ह्ययमुर्ध्वपातः ॥२३७॥

(यो. त.)

अर्थ-पारद से चौथाई, तिहाई, नवांण या दणांण ताम्रचूर्ण को निंबू अथवा जंभीरी के रस से घोटकर पिष्टी बनावे फिर उस पिष्टी को एक हांडी में रखकर उपर से दूसरी हांडी का मुख मिलावे और उन दोनों के मुख को कपरौटी से ऐसा बंद करे कि किसी प्रकार का छिद्र उसमें न रहे। (किसी किसी जगह ऐसा लेख है कि नीचे की हांडी के मुख पर ऊपर की हांडी का पेदा रख संधिलेप करे) फिर ऊपर की हांडी के पेदे में आलवाल (थामला) बनाकर जल से भरा हुआ कपड़ा रक्खे फिर तीन पहर या चार पहर धीरे धीरे आंच जलावे। तदनंतर ऊपर के पात्र में स्थित पारद को युक्ति द्वारा ग्रहण कर ले तो पारद शुद्ध होता है। वैद्यों ने पारद की शुद्धि के लिये इसको ऊर्ध्वपातन संस्कार कहा है। संधिलेप में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि ऊपर से पात्र का मुख नीचे के पात्र के मुख में आ जाय और लेप करने पर किसी प्रकार का छिद्र न रहे और यदि नवांण तथा दणांण ताम्र के साथ पिष्टी न हो तो गुरुरीति से थोड़ा सा तूतिया डालना उचित है।।२२३-२३७।।

#### अन्यच्च

काकमाची जया ब्राह्मी चाङ्गेरी रक्तचित्रकम् । अंकोलो राजवृक्षश्च तिलपर्णी कुमारिका ॥२३८॥ मंडूकी चित्रकं पाठा काकजंघा शतावरीं । भूपाटली देवदाली निर्गुंडी गिरिकर्णिका ॥२३९॥ शंखपुष्पार्द्रकं भृंगी गोजिह्ना क्षीरकंदकम् । नीली चासां समस्तानां व्यस्तानां वा द्रवैर्दिनम् ॥२४०॥ ताम्रपादयुतं सूतं मर्दयेदम्लकैः सह । तित्पिष्टं पातयेद्यंत्र अर्ध्वपातनके पुनः ॥२४१॥ आदाय मर्दयेद्यावत्तास्रचूर्णेन संयुतम् । पातयेन्मर्दयेच्चैव तास्रं दत्त्वा पुनः पुनः ॥२४२॥ इत्येवं सप्तधा कुर्यान्मर्दनं पातनं क्रमात् । अर्ध्वलग्नं समादाय अधःपातेन पातयेत् ॥२४३॥ (र.प.)

अर्थ-काकमाची (मकोय कवैयां), जया (अग्निमन्थ, ब्राह्मी, चांगेरी, लालचीता, अंकोल, अमलतास, तिलपणीं (लालचंदन), घीगुवार, मंडूकी (हुलहुल), चित्रक, पाढल, काकजंघा, (मसी) जतावर, भूपाटली (भुईपाढल दक्षिणीभाषा), देवदाली (बिंदाल), निर्गुंडी, गिरिकणिंका (विष्णुक्रांता, जंबाहुली, अदरल, भंगरा, बनगोभी, क्षीरकंद (बिदारीकंद) और नीली (नील), इन समस्त अथवा एक एक औषधियों के रस से और अम्ल पदार्थों से तीन भाग पारद और एक भाग ताँबे को एक दिन घोटे फिर उस पिट्टी को पातनयंत्र में उड़कर पारा निकाल लेवे। तदनंतर उसी पारे को तांबे के साथ घोटकर फिर पातन करे। इस प्रकार सात बार पातन करे। उर्ध्वपातन के पश्चात् अधःपातन करे। २३८-२४३।।

#### अन्यच्च

मयूरग्रीवताप्याभ्यां नष्टिपष्टीकृतस्य च । यंत्रे विद्याधरे कुर्याद्रसेन्द्रस्योर्ध्वपा तनम् ॥२४४॥

(चै. क., र. रा. शं., आयु. वे. वि., वाच. बृ. ति. र.) अर्थ—पारा तीन भाग तृतिया और सोनामक्वी दोनों मिलाकर एक भाग खरल में डालकर घीग्वार के रस से इतना घोटे कि पारद औषधियों से पृथक् न दीखे अर्थात् पारद की नष्ट पिष्टी हो जाय फिर विद्याधर यंत्र. में पारद को उड़ा लेवे तो पारद सर्वदोषों से रहित और शुद्ध होता है।।२४४।।

#### अन्यच्च

अथेह विशदं सूतं काकिनीरजसा दिनम् । मर्दयेत्सततं गाढमूर्ध्वपातनहेतवे ॥२४५॥ स्याद्भृंगश्रृंगवेराभ्यां हरिद्रामार्कवार्द्रकैः । उत्थापनाविशिष्टं तु पात्यं पातनयंत्रके ॥२४६॥ (र.प.)

अर्थ-अब बहुत सा पारद लेकर काकिनी के रस से पारद को एक दिवस तक दृढ़ मर्दन कर उध्वंपातन यंत्र से उड़ा लेवे और उड़ाने से जो शेष रहा पारद है, उसको भागरा और अदरख अथदा हिन्दी भगरा और अदरख के साथ घोटकर फिर पातनयंत्र में उड़ा लेवे तो पारा विशेष शुद्ध होता है।।२४५।।२४६।।

समालोचना—ऊपर के पाठ को रसपद्धतिकार ने रसमजरी का बताकर लिखा है कि हमने रसमंजरी की कई प्रतिया देखी परन्तु यह पाठ किसी पुस्तक में नहीं देखा गया अतएव रसपद्धतिकार का कथन भ्रममूलक है।।

## ऊर्ध्वपातन क्षार द्वारा

ऊर्द्वपातनयंत्रस्य लक्षणं तदिहोच्यते । मृन्मयी स्थालिका कार्या चोच्छिता स्यात्षडंगुला ॥२४७॥ मुखे सप्तांगुलायामा परितस्त्रिंशदगुला । इयन्माना दितीया च कर्तव्या स्थालिका गुभा । २४८॥ क्षारद्वयं रामठं च तथा वै पटुपंचकम् । अम्लवर्गेण संयुक्तं सूतकं च विमर्दयेत् ॥२४९॥ लेपयेत्तेन कल्केन ह्यधस्थां स्थालिकां गुभाम् । उपरिस्थामधोवक्त्रां संपुटं तत्र कारयेत् ॥२५०॥ मर्शितं लवणेनैव मुद्रां तत्र प्रकारयेत् । चुल्त्यां स्थालीं निवेश्याय धान्याग्निं तत्र धापयेत् ॥२५१॥ तस्योपरि जलं सिंचेच्चतुर्यामावधिं कुरु । स्वांगशीतलतां ज्ञात्वा चोध्वीं प्राहयेद्रसम् ॥२५२॥ ऊर्ध्वपातनकं यंत्रमेतदेव हि कीर्तितम् ॥२५३॥ (धं. सं.)

अर्थ-अब अध्विपातनयंत्र को कहते हैं। छः अंगुल ऊंचा मिट्टी का पात्र बनावे जिसका मुख सात अंगुल चौड़ा हो और जिसका घराव तीस अंगुल हो। इसी प्रकार की दूसरी हांडी बनवावे फिर दोनों खार (जवाखार, सज्जीखार) हींग और पांचो नोंन और पारद को अम्लवर्ग के साथ मर्दन करे। फिर उसी कल्क से नीचे की हांडी में लेपकर ऊपर से दूसरी हांडी के मुख को मिलाकर कपरौटी कर देवे। तदनंतर चूल्हे पर हांडी को चढ़ाकर चार पहर दीपाग्नि दे और ऊपर की हांडी के पेदे पर जल छिड़कता जाये। स्वांगजीतल होने पर ऊपर की हांडी में लगे हुए पारद को ग्रहण करे। बस इसी को पातनयंत्र कहा है।।२४७-२५३॥

# जैसे-दोहा

मुन्दर हॅंडिया लेय हैं, तिन में हिंगुल पाय। नीचे को हांडीविषे, पारा धरै जमाय ॥ पारा ऊपर दाबिकै, सैंधा नोन भरेय। हांडी लेके दूसरी, हांडी पर धर देय ॥ दोनों हाँडी मुख घिसे, नीके संधि मिलाय। दृढ मुद्रा करवाय के, दीजै धूप सूखाय।। चूल्हे पर धरि जंत्र यह, नीचे अग्नि लगाइ। ऊपर की हांडीविषे, पानी च्यावत जाय।। तीछन अग्नि जराइये , तीन प्रहर परमान । नवरस उडि उरध लगै , हॅंडियाविष मुजान ॥ **ऊरध को हांडी विषै, पारा लग्यो सु होइ**। ताहि जतनसों पोंछि के, लेइ भिषक जन लोय। संस्कार यह जानियो, ऊरधपातन नाम । याते पारा होत सब, दोषरहित अभिराम ॥ वार्तिक – एक डमरू प्रति मासा अथवा मासा शुद्ध पारद धरनो लवण पारदते चौगुणों और जा उमरू में मासा पारद होय ता में आंच प्रहार तीन की देनी और मासा बारे में चार प्रहर आंच देनी इति संकेत:। सर्व दोष नागवंगादि प्रभृति ॥ (वैद्यादर्श)

#### अध:पातन

भागत्रयं रसस्यार्कचूर्णं पादांशसंयुतम् । दत्त्वाम्लं मर्दयेत्तावद्यावित्पष्टी प्रजायते ।।२५४।। यदा न जायते पिष्टी किंचित्तुत्यं तदा क्षिपेत् । कटाहं नूतनं कृत्वा तस्याधो लेपयेद्रसम् ॥२५५॥ हिगुणेन सुवस्त्रेण जुटयेबुध्नकादयः । वस्त्रान्तानि मृदा लिप्त्वा जलस्थाल्युपरिन्यसेत् ॥२५६॥ स्थालीक्टाह्योः संधिं लेपयेत्सुदृढं मृदा । कटाहोपरि कर्तव्यमुपलाग्निप्रदीपनम् ॥२५७॥ जलमध्ये रसो याति शुल्बं तिष्ठति बुध्नके । शुल्बाद्रसो रसात्ताम्नपातनेन पृथक्कृतम् ॥२५८॥ ससूतभांडवदनमन्यिद्गलित भांडक्कम् । तथा संधिद्वयोःकार्यः पातनत्रययंत्रके ॥२५९॥ जलस्थाने कांजिकं च वापयेन्नात्र संशयः ॥२६००॥ (टो. नं., ध. सं.)

अर्थ—ऊर्ध्वपातन के बाद अधःपातन संस्कार को करे इसलिये टोडरानंद का प्रमाण देते हैं। तीन भाग पारद एक भाग तांवे का चूर्ण इन दोनों को अम्लवर्ग से इतना करे कि दोनों की खूब पिष्टी हो जाय अगर पिष्टी उत्तम न हो तो गुरुरीति से तूतिया मिलाकर पिष्टी बनावे अब अधःपातन की विधि का वर्णन करते हैं। एक बड़ा और नया कड़ाह (लोहे की बड़ी कड़ाही) बनावे और उसके पेंदें में उस पिष्टी का लेप करे। फिर पारद की पिट्टी के नीचे दुल्लर का कपड़ा बाँध दे तदनंतर कपड़े के किनारों की मिट्टी से लेपकर कड़ाह से मिलाकर दृढ़ चिपटा देवे और कढ़ाई के ऊपर कड़ी की आंच जलावे और कढ़ाई के नीचे जल का पात्र रख देवे तो पारद नीचे रखे हुए जल के पात्र में आ जायेगा। इस प्रकार ताम्न से पारद का तथा पारद से ताम्न का पातन करे। जल के स्थान में काजी देना उचित है। तीन बार, सात सात बार या इक्कीस बार पातन करे। अथवा तीन बार ऊर्ध्वपातन और सात बार अध पातन करे।। ॥२५४-२६०॥

## अधःपातन क्षार द्वारा

मृन्मयी स्थालिका कार्या चोच्छ्रिता तु षडंगुला । मुखे सप्तांगुलायामा परितिस्निंशदंगुला ।।२६१।। इयन्मिता द्वितीया च कर्तव्या स्थालिका शुभा । क्षारद्वयं रामठं च तथैव पटुपंचकम् ।।२६२।। अम्लवर्गेण संयुक्तं सूतकं परिमर्दयेत् । लेपयेत्तेन कल्केन चोर्ध्वस्थाल्यंतरं बुधः ।।२६३।। अधोमुखीं सकल्कां तु कृत्वा डमरुकं चरेत् । गर्ते तु पंकिले स्थाप्यं कौ दद्यान्मूिष्नि पावकम् । यामत्रितयपर्यन्तमधः पतित पारदः ।।२६४।। (ध. सं.)

अर्थ-छः अंगुल ऊँची मिट्टी की हंडिया बनवावे जिसका मुख सात अंगुल चौड़ा हो और जिसका घराव तीस अंगुल हो बस इसी प्रकार की एक दूसरी हाँडी और बनवानी चाहिये। तदनंतर सज्जीखार, जवाखार, हींग, पाचोंनोंन और पारद इनको अम्लवर्ग से मर्दन करे। फिर उसी कल्क से ऊपर की हाँडिया को ल्हेस दे और उसका नीचा मुख करके दूसरी जल से पूर्ण हाँडिया को मुख से मुख मिलाकर कपरौटी कर डमक् यन्त्र बनवावे और नीचे की हाँडिया को कीचड़ वाले गढ़े में रखकर ऊपर की हाँडिया (जिसके पेदे पर पारद का लेप किया गया है) पर तीन प्रहर बराबर आंच लगाना चाहिये तो पारद का अधःपातन होता है॥२६१–२६४॥

समालोचना—इसी धरणी पर संहिता के रचियता ने ऊर्ध्वपातनसंस्कारके प्रकरण में इस क्रिया को लिखा है और वही धरणीधर संहिताकार इसी क्रिया का पाठ परिवर्तन कर रस प्रकार सुधाकर ने नाम से लिखा है और क्रिया भी ठीक नहीं मालूम होती क्योंकि बिना किसी रुकावट के ऊपर की हांडी में लगाई हुई पारद की पिष्टी आग्नि के योग से सूखकर नीचे की हांडी में गिर पड़ेगी। इसलिये यह अधःपातन की क्रिया धरणीधर संहिताकार की अनुभूत नहीं है। मेरी समझ में तो गोल निलका के समान मिट्टी का पात्र बनवावे जिसका मुख दोनों तरफ खुला हुआ और ग्यारह अंगुल के अनुमान चौड़ा हो उसको नीचे की जल भरी हुई अथवा कीचड़ में रखी हुई हांडी में रखकर ऊपर लोहे की जाली लगाकर ऊपर से पारद का लेप की हुई हांडी का मुख लगाकर यंत्र चढावे तो अधःपातन ठीक होगा।

अन्यच्च

फलत्रयाग्न्यासुरिसिग्रुसिन्धुजैः कुर्वन्तिसूतं भृशनष्टिपिष्टिकम् । तेनैव

भांडस्य पिधानपात्रकं लिपेदधस्तात्तदधः स्थितेऽपि ।।२६५।। जलं क्षिपेत्तत्र पिधानभांडकादुपर्यथाप्रिं ज्वलयेद्यथाधः सूतः पतेन्नूनमथोर्ध्वपातस्तद्वैपरी-त्येन भवेद्रसस्य ।।२६६।। विद्वां खदिसारेण मध्यं यामद्वयं कुरु ।

(टो. न.)

अर्थ-चित्रक, त्रिफला, राई, सैजना और नोन, इनसे पारदे की नष्ट पिष्टी करे फिर हांडी के ढकने पर उस पिष्टी का लेप करे नीचे की हांडी में जल भर देवे और ऊपर के ढकने पर आंच जलावे तो पारद का अधःपतन होता है। यदि इस यन्त्र को उलटा करे अर्थात् नीचे की हांडी में पारद और ऊपर की हांडी में जल रख नीचे आंच जलावे तो पारद का अर्ध्वपातन होता है।।२६५।।२६६।।

#### अन्यच्च

त्रिफला राजिका शिग्रु ब्योषं लवणचित्रकम् । सूततुल्यं तु तत्सर्वं कांजिकं मर्दयेद्दिनम् ॥ २६७। तेन लेप्यमूर्ध्वभांडं देयं तत्र पुटं लघु । अधःपातनयंत्रेण पातितं तत्समुद्धरेत् ॥२६८॥ (र.प.)

अर्थ-त्रिफला, राई, सैंजना, सोंठ्र, मिर्च, पीपल, सैंधव, और चित्रक, ये पारद से बराबर लेकर कांजी के साथ एक दिन मर्दन करे उससे ऊपर के बासन पर लेपकर लघु पुट देवे फिर इस अधःपातन से पातित पारद को ग्रहण करे॥२६७॥२६८॥

#### अन्यच्च

त्रिफलाशिग्रुशिखिभिर्लवणामुरिसंयुतैः।नष्टिपिष्टं रसं कृत्वालेपयेदूर्ध्वभाजनम् ॥२६९॥ ततो दीप्तैरधःपातमुपलैस्तत्र कारयेत् । यंत्रे भूधरसंजे तु ततः सूतो विशुध्यति ॥२७०॥

(आ. वे. वि., वै. क्रू हु., र. र. स., ध. ध. सं.) अर्थ-त्रिफला, सेंजना, चित्रक, लवण, राई इनसे पारद की नष्ट पिष्टी कर ऊपर के वासन में लेप कर फिर भूधर यंत्र में जले हुये उपलों से अधःपातन करे तो पारद शुद्ध होता है।।२६९।।२७०।।

#### अन्यच्च

त्रिफलाशिग्रुशिखिभिर्लवणासुरिसंयुतैः । नष्टिपिष्टं रसं कृत्वा लेपयेदूर्ध्व-भांडके ॥२७१॥ ऊर्ध्वभांडोदरं लिप्त्वा चाधोभांडे जलं क्षिपेत् । संधिलेपं द्वयोः कृत्वा तद्यंत्रं भृवि पूरयेत् ॥२७२॥ उपरिष्टात्पुटे दत्ते जले पतित पारदः । अधःपातनिमत्युक्त सिद्धाद्यैः सूतकर्मणि ॥२७३॥ (र. रा. सं., र रा. शं., र. रा. प., र. सा. प., नि. र.)

अर्थ-त्रिफला, सँजना, चित्रक, सँधव, राई इनसे पारद की नष्टपिष्टी कर ऊपर से बासन में लेप कर और नीचे के बासन में जल भर देवे फिर दोनों की संधि को कपरौटी से ल्हेसकर यन्त्र को धरती में गाड देवे और ऊपर से आंच जलावे तो पारद जल में गिर जाता है। सिद्धों ने इसी को अध:पातन कहा है।।२७१-२७३।।

## अन्यच्च

नवनीत्ताभ्रकं सूतं घृष्ट्वा जम्ब्वाम्भसा दिनम् । वानरीशिग्रुशिखिभिः सैन्धवासुरिसंयुतैः ॥२७४॥ नष्टिपिष्टं रसं कृत्वा लेपयेटूर्ध्वभाण्डकम् । अर्ध्वभाण्डोदरं लिप्त्वाऽधोभाण्डं जलसंयुतम् ॥२७५॥ संधिलेपं द्वयोः कृत्वा तद्यन्त्रं भुवि पूरयेत् । उपरिष्टात्पुटे दत्ते जले पतित पारदः । अधःपातनिमत्युक्तं सिद्धाद्यैः सूतकर्मणि ॥२७६॥ (नि . र ., रसेन्द्रचि ... रसेन्द्रसा . र . रा . शं., बृ . यो .)

अर्थ-नोनियां गंधक, अभ्रक, कौंच, सैंजना, चित्रक, सैंघव और राई

१–यहां केवल नवनीत का अर्थ नोनियागंधक है अभ्रक से अभ्र और लेना।

इनसे पारद को पीसे फिर पारद नष्टिपष्ट (अर्थात् एकजीव) जानकर ऊपर के बासन पर लेप करे और नीचे के पात्र में जल भर और दोनों की संधि को कपरौटी से दृढ ल्हेसकर फिर उस यंत्र को धरती में गाड़ देवे तदनंतर ऊपर अग्नि की पुट देवे तो पारद का अधःपातन होता है। बस इसी को अधःपातन यंत्र कहा है।।२७४–२७६।।

सम्मति—अनेक ग्रंथों में 'अधोभांडे जल क्षिपेत्' ऐसा पाठ है। इस पाठ से यह बात सिद्ध होती है कि संपुट के नीचे के पात्र में जल भर देवे यह बात गुरुसंप्रदाय से विरुद्ध है क्योंकि पारदकर्म में जैत्य पदार्थों का प्रयोग करना उचित नहीं है क्योंकि जल जीतगुण से युक्त है और जीतपदार्थों में पारद को रखने से अनेक पण्ढादिक दोप पैदा हो जाते हैं, "जीते च बहुवो दोषाः पण्ढाद्याः सम्भवन्ति हि" टो० नं० पृ० नं० – ध्रोक १३१ ऐसा जास्त्रकारों ने लिखा है इसलिये जब जब भूधरयंत्र द्वारा अधःपातन करे तब तब नीचे के पात्र को जल वा कीचड़ में रक्के ऐसा सम्पूर्ण अधःपातनकर्मों में जानना चाहिये। ऐसा रसरा० प०, र० सा० प० की टिप्पणी में लिखा है और तिर्यक् पातन में भी घड़े में किसी जल से भरी हुई नाद में रखना चाहिये और घड़े में जल भरना उचित नहीं है।।

# तिर्यक्पातन

घटे रसं विनिक्षण्य सजलं घटमन्यकम् । तिर्य्यङ्मुखं द्वयोः कृत्वा तन्मुखं रोधयेत्सुधीः ॥२७७॥ रसाधी ज्वालयेदग्निं यावत्सूतो जलं विशेत् । तिर्य्यक्पातनिमत्युक्तं सिद्दैर्नागार्जुनादिभिः॥२७८॥ (आ. वे. वि., रसेन्द्रसा. सं., र. रा. प., ध. सं. वृ. यो., नि. र.)

अर्थ-एक घड़े में पारद और दूसरे में जल भर देवे और तिरछे घिसे हुए दोनों घड़ों के मुख को मिलाकर संधि पर कपरौटी करे। तदनंतर जिस घड़े में पारद हो उसके नीचे आंच जलावे तो पारद जल में प्रविष्ट हो जायेगा। बस इसी को नागार्जुन आदि सिद्धों ने तिर्व्यक्पातन यंत्र कहा है।।२७७।।२७८।।

#### अन्यच्च

घटे रसं विनिक्षिप्य सजलं घटमन्यकम् । तिर्यङ्मुखं द्वयोः कृत्वा तन्मुखं रोधयेत्सुधीः ॥२७९॥ रसाधी ज्वालयेदग्निं यावत्सूतो जलं विशेत् । तिर्यक्पातनिमत्युक्तं सिद्धैर्नागार्जुनादिभिः ॥२८०॥

(टो. नं. द., रसार्णव., ध. सं.)

अर्थ-एक घड़ा लेकर उसमें पारद भर दे और उसी प्रकार दूसरे घड़े में जल भर दे फिर तिरछे रखकर दोनों के मुख को मिला कपरौटी से बंद कर देवे और पारेवाले घड़े के नीचे आंच जलावे जब तक कि पारद उड़कर जलवाले पात्र में न आ जावे। इसको नागार्जुनादि सिद्ध तिर्ध्यक्पातनसंस्कार कहते हैं॥२७९॥२८०॥

मिश्रितौ चेन्नागवंगौ रसे विकयहेतुना । ताभ्यां स्यात्कृत्रिमो दोषस्तन्मुक्तिः पातनाश्रयात् ॥२८१॥ एवं सुसंस्कृतः सूतः पातनावधि यत्नतः । सर्वदोषविनिर्मुक्तो जायते नात्र संशयः ॥२८२॥

(र. रा. सुं., नि. र. र. चिं, ध. सं., र. सा. प.)

अर्थ-रेचने के लिये पारद में जो नाग और वंग मिलाये गये हैं उनसे पारद में एक प्रकार का कृत्रिम दोष पैदा होता है, वह दोष पातन से दूर होता है। इस प्रकार पातन तक यत्नपूर्वक संस्कृत पारद दोषों से रहित होता है, इसमें सन्देह नहीं है।।२८१।।२८२।।

#### अत्यच्च

धान्याभ्रं च रसं तुल्यं मर्दयेदारनालकैः । नष्टिपिष्टुस्तु तत्पात्यस्तिर्यग्यन्त्रे दृढाग्निना ॥२८३॥

(र. रत्नाकर., र. प.)

अर्थ-पारद के तुल्य धान्याभ्र को लेकर कांजी से पीसे जब तक पारद को नष्टिपिष्टी नहीं हो जाये तब तक तिर्यक्यंत्र द्वारा पारद का पातन करे।।२८३।।

## अन्यच्च

अथवा दीपकयन्त्रे निपातितः सर्वदोषनिर्मुक्तः । तिर्यक्पातनविधिना निपातितः सूतराजस्तु ।।२८४।। श्लुक्ष्णीकृतमभ्रदलं रसेन्द्रयुक्तं तथारनालेन । सत्वेदत्त्वामृदितं यावत्तन्नष्टतामेति ।।२८५।। कुर्यात्तिर्यक्पातं पातितसूतः क्रमेण दृढवह्नौ । संस्वेद्यः पात्योऽसौ न पतित याबद्दृढश्चाग्नौ ।।२८६।। तदासौ शुद्धचते सूतः कर्मकारी भवेद्ध्रुवम् । (र.र.स.)

अर्थ-अथवा तिर्यक्यंत्र की विधि से तिर्यक्यंत्र द्वारा पतित पारद सम्पूर्ण दोषों से मुक्त होता है। अभ्रक धान्याभ्रकर उसका एक भाग तथा पारद एक भाग इन दोनों को खरल में डालकर इतना घोटे कि घोटते घोटते पारद की नष्टिपिष्टी हो जाये। तदनन्तर तिर्यकपातन द्वारा पारद का पातन करे तो पारद जल में पतित होता है। इस प्रकार दृढ़ाग्नि के देने पर भी पारद न उड़े तो अच्छी प्रकार स्वेदन करना चाहिये तो पारद समस्त कर्मोपयोगी जुद्ध होता है। २८४-२८६।।

## रोधन

एवं कदर्थितः सूतः घण्डत्वमधिगच्छति ।तन्मुक्तयेऽस्यक्रियते रोधनं कथ्यते हि तत् ।।२८७।। (र. चि., र. रा. सुं., र. रा. शं., वृ. यो., र. रा. प. र.सा.प.नि.)

अर्थ=इस प्रकार मर्दन, मूर्च्छन और पातन संस्कारों से दूषित किया हुआ पारद षण्डत्वदोष (नपुसंकता) को प्राप्त होता है। उस नपुसंकता को दूर करने के लिये पारद का बोधनसंस्कार कहते हैं।।२८७।।

## रोधनावश्यकता

मर्हनैमूर्च्छनैः पातैर्मरणांतो भवेद्रसः । शत्युत्कर्षाय बोध्योऽसौ गुरुवर्शितवर्त्मना ॥२८८॥

(र. प., नि. र.र. स. प.)

अर्थ-मर्दन, मूर्च्छन, और पातन से पारद के मृत्यु की अवस्था निकट आ जाती है। इसलिये पारदशक्ति की उत्कर्षता करने के निमित्त गुरुदेव के दिखाये हुए मार्ग से पारद का बोधन करे।।२८८।।

#### अन्यच्च

कदर्थनेनैव नपुसंकत्वं प्रादुर्भवेदस्य रसस्य पश्चात् । बलप्रकर्षाय च दोलिकायां स्वेद्यो जले सैंधवचूर्णगर्भे ॥२८९॥

(र. सा. प., नि. र.)

अर्थ-मर्दनादि संस्कारों के पश्चात् पारद में एक प्रकार की नपुसंकता पैदा होती है अतएव पारद के बल बढ़ाने के लिये सैंधवचूर्ण में दोलायंत्र द्वारा पारद का स्वेदन करे॥२८९॥

# जैसे-दोहा

कर्ममर्दनादिकनकी, कदर्यता को पाय।

पंढ होता है, सूत सो, फेर बली द्भौ जाय।।

संस्कार बोधन किये, सो अब कहत विधान।

करि स्वेदनवत पोटरी, पारद धरि युनवान।।

वह पुटरी हांडीविष, दोलयंत्रकी रीत।

लकरीतें लटकायकै, रासै विद्याधीत।।

सँघोनोन समेत जल, हांडी में भरिलेय।

मंद विह्न चौपैहरी, ताके तर करि देय।।

फिर पारद सबजतनते, पुटरीते जु निकारि।

संस्कार बोधन यहै, कियो मुनिन निरधार॥

(वैद्यादर्श)

१-कर्तव्यबोधनं तद्यधोच्यते । इत्यपि ।

## अन्यच्च

छागमूत्राणि संगृह्य वानरी च बलात्रयम् ॥ क्षाराम्लेन समायुक्तं कान्ते च स्वेदयेद्रसम् ॥२९०॥ एकविंशदिने पूर्णे शुद्धो भवति पारदः ॥ रेतस्वी जायते सूतः षण्डत्वं नश्यति ध्रुवम् ॥२९१॥ (र० प०)

अर्थ-कौंच के बीज, तीनों बला (बला, नागबला, महाबला), बकरी का मूत्र, क्षार और अम्लवर्ग से पारद को लोहे के पात्र में इक्कीस दिवस तक स्वेदन करें तो पारद तेजस्वी और नपुसंकत्व दोष रहित होता है।।२९०।।२९१।।

#### अन्यच्च

एवं कदर्थितः सूतो बढो भवति निश्चितम् । बह्नौषधिकषायेण स्वेदितः स बली भवेत् ॥२९२॥

(नि. र., श. क., र. प, वै. क. द्रु., र. रा. शं., वाच.बृ.) अर्थ्–इस प्रकार कदर्थित पारद निश्चय नपुसंक होता है, इसलिये पारद को ब्राह्मी के काढ़े से स्वेदन करे तो पारद बली होता है॥२९२॥

#### अन्यच्च

राजिका चित्रकं हिंगु लवणं व्योषसंयुतम् ।। सूतपादिमतं सर्वं स्विज्जिकाक्षारसंयुतम् ।।२९३।। शिग्रुपत्ररसेनैव पिष्ट्वा कुंडलिकाकृतिम् ।। कुर्याद्भूर्जवले सम्यगथवा कदलीदले ।।२९४।। सुघने सुदृढ़े वापि वस्त्रखण्डे चतुर्गुणे । तन्मध्ये रसमादाय बध्नीयात्पोटलीं शुभाम् ।।२९५।। क्षाराम्लमूत्रवर्गेण स्वेदयेद्दिवसत्रयम् । वीर्यवाञ्जायते सूतः षण्डभावो विनश्यति ।।२९६॥

(र.प.)

अर्थ-राई, चित्रक, होंग, नोंन, सोंठ, मिर्च, पीपल, सज्जीक्षार इन सबका पारद से चौथाई भाग लेकर सैंजने के रस से पीसकर भोजपत्र पर अथवा केले के पत्ते पर गोल टिकिया बनावे। फिर चिकने दृढ़ चौलर कपड़े में पारद की पोटली बाँधे। तदनन्तर क्षार अम्लवर्ग तथा मूत्रवर्ग से तीन दिन स्वेदन करे तो पारद षण्ड (नपुसक) भाव को छोड़कर वीर्यवान् होता है।।२९३-२९६।।

#### अन्यच्च

अथातः संप्रवक्ष्यामि वीर्यवाञ्जायते रसः । आदाय शिग्रुमूलानि राजिकाव्यूषणानि च ॥२९७॥आरनालेन संपिष्य कुर्यात्पिंडस्य कुह्लडीम् । नवसारकलांशेन दत्त्वा सूतं विमर्दयेत् ॥२९८॥ चतुर्गुणेन वस्त्रेण बध्नीयात्तस्य पोटलीम् । निंबुकस्य रसं क्षिप्त्वा जंबीररससंयुतम् ॥२९९॥ चूर्णजं स्वर्जिकावारि चिंचाद्रावं च कांजिकम् । स्थालीमध्ये क्षिपेत्तं च कंठे काष्ठं विमुच्यते ॥३००॥ काष्ठे च पोटली बद्ध्वा कांजिकं या स्पृशेद्यथा। द्वारे च मल्लकं दत्त्वा ज्वेलदिग्नमहर्निशम ॥३०१॥ कांजिकं च क्षिपेत्तत्र क्षीणेक्षीणे पुनः पुनः । प्रत्यहं नूतनं पिंडं कुर्यात्तेनैव कुह्लडीम् ॥३०२॥ नवसाररसे क्षिप्त्वा बध्नीयात्पोटली ततः । दोलास्वेदः प्रकर्तव्य एकविंशदिनावधिः ॥३०३॥ स्वेदितः सूतराजस्तु ततो बलमवाप्रुयात् ॥३०४॥ (र.प.)

अर्थ-अब मैं उस विधि को कहता हूं जिससे पारद वीर्य्यवान् होता है। सैंजने की मूली, राई, त्रिकुटा, इनको कांजी से पीसकर एक मलसिया बनावे फिर षोडशांश नौसादर को पारे में डालकर घोटे तदनन्तर उस पारद को औषधियों की बनी हुई मलसिया में रखकर चौलर कपड़े में पोटली बांधे फिर निबं का रस जंभीरी का रस, चूना, सज्जीक्षार, इमली का रस और कांजी इनको एक घड़े में भर देवे और घड़े के मुख पर टेढी लकड़ी लगाकर उसमें रस की पोटली को इस प्रकार लटकावे कि वह कांजी से स्पर्श करती हो और घड़े के मुख पर ढक्कन लगाकर रात दिन आंच जलावे। रस के क्षीण होने पर कांजी को बार बार डालता जाये। प्रतिदिन नवसादर के साथ पारद को खरल करे तथा पूर्वोक्त औपिधयों की नई नई मलिसयां बनाकर पोटली बांधे। इस प्रकार इक्कीस दिन तक स्वेदन करे तो इस स्वेदन से पारद बलवान् होता है।।२९७–३०४।।

## अन्यच्च

दिक्पलं सैंधवं चूर्णं जलं प्रस्थत्रयं तथाः । धारयेद्वटमध्ये च सूतकंदोषवर्जितम् ।।३०५।। रुद्ध्वा तस्य मुखं सम्यङमर्दितं मृत्स्रया कुरु । निर्वाते निर्जने देशे धारयेद्दिवसत्रयम् । अनेनैव प्रकारेण रोधनं कुरु वैद्यराट् ।।३०६।।

( ध. सं.)

अर्थ-तीन सेर जल में दस तोले सैंधव नमक घोलकर एक घड़े में भर देवे उस घड़े में पारद रख सकोरे से मुख बंदकर कपरौटी करे और उसको तीन दिवस तक जहां वायु न लगे ऐसे निर्जन स्थान में रखे वैद्य इसी प्रकार पारद का बोधन संस्कार करे॥३०५॥३०६॥

#### अन्यच्च

लवणेनाम्लिपष्टेन हंडिकांतर्गतं रसम् । आच्छाद्याम्लजलं किंचित्सि-प्त्वा स्रावेण रोधयेत् ।।३०७।। ऊर्ध्वं लघु पुटं देयं लब्धश्वासो भवेद्रसः ।।३०८।।

(रसेन्द्र. चि. र. रा. शं., बृ. यो., र. रा. प. नि. र.) अर्थ-एक हांडी में पारद को रखकर और उसके ऊपर निंबू आदि से पिसे हुए नोंन को रखे। तदनन्तर ऊपर से कुछ जल डालकर सकोरा से हांडी का मुख बन्द कर कपरौटी कर देवे फिर ऊपर से लघुपूट की अग्नि जलावे तो

पारद बलिष्ठ होता है।।३०७।।३०८।।

## अन्यच्च

सूरणेनाम्लपिष्टेन हंडिकान्तर्गतं रसम् । आच्छाद्याथजलं किंचिद्दत्त्वा पात्रेण रोधयेत् ॥ ऊर्ध्वं लघुपुटं देयं लब्धश्वासो भवेद्रसः ॥३०९॥

(र.प.)

अर्थ-हाँडी के भीतर पारद को अम्लवर्ग से पिसे हुए जमीकंद से बन्द करें फिर ऊपर से कुछ और जल डालकर और शराव से ढ़ककर कपरौटी कर ऊपर से लघुपुट की आंच लगावे तो पारद जीवित होता है।।३०९।।

#### अन्यच्च

अथवा कूपिकामध्ये सूतं सैन्धवसंयुतम् । भूगर्भे च ततः स्थाप्य एकविंशदिनाविध ॥३१०॥

(ध. सं.)

अर्थ-अथवा कांच की शीशी में सैंधा नमक और पारद को भरकर धरती में इक्कीस दिन तक गाड़ देवे तो पारद वीर्यवान् होता है।।३१०।।

#### अन्यच

अथ सूतं समुद्धृत्य काचकुप्यां विनिक्षिपेत्। रक्ताम्लेनाथ संपूर्य द्वारे र्मुद्रां प्रदापयेत् ॥३११॥ स्थापयेद्भूधरे यंत्रे स्वेदयेद्दिनसप्तकम् । स्वांगशीतं

१-वडमावं प्रयाति हि । इत्यपि । २- वैद्यकत्यदुमका टीकाकार बह्वीषधि का अर्थ बाह्मी लिखता है।

१–प्राप्तपुस्त्वो रसो भवेत्–इत्यपि। लब्धपुस्त्वो भवेद्रसः–इत्यपि । २–यहां कुछ पाठ अवश्य रह गया है जिसका अर्थ यह होता है ''लवण और अम्लकांच कूपी में डाले''।

समुद्धृत्य कषायैः स्वेदयेत्पुनः ॥३१२॥ (ध.सं., टो. नं.)

अब पारद को पातन से लेकर कांच की शीशी में रखे और ऊपर से सिरका या अम्लवर्ग का रस डालकर कपरौटी कर दे, फिर भूधरयंत्र में रखकर सात दिन तक स्वेदन करे तदनंतर स्वांगशीतल होने पर तीक्ष्णकषायों से स्वेदन करे॥३११॥३१२॥

#### अन्यच्च

काचकूपीं मृदा लिप्य तन्मध्ये च रसं क्षिपैत् ॥ कलांशटंकणं दत्त्वा मध्ये किंचित्प्रदीयते ॥३१३॥ द्वारे मुद्रा प्रकर्तव्या वज्रमुद्रिकया दृढ़ा । भूगर्मे कूपिकां स्थाप्य सिकतया गर्भपूरणम् ॥३१४॥ करीषाग्निः प्रकर्तव्य एकविंशतिवारकम् । अयं निरोधनो नाम बह्नोरत्यन्तकारकः ॥३१५॥

अर्थ-कपरौटी की हुई शीशी में पारद को रखकर उसमें पोडणांश सुहागा डाले फिर वज्जमिदी से शीशी के मुख पर मुद्रा करे और उसको-धरती में गाढ़कर ऊपर से बालू रेत भर दे और उस पर इक्कीस बार कड़ों की अग्नि जलावे, यह निरोधननाम का संस्कार पारद को बुभुक्षित करता है॥३१३-३१५॥

#### अन्यच्च

उत्तराशाभवस्थूलरक्तसँधवलोष्टकः ॥३१६॥ तद्गर्भे रंध्रकं कृत्वा सूतं तत्र विनिक्षिपेत् ॥३१७॥ ततस्तु चाणकं क्षारं दत्त्वा चोपिर नैम्बुकम् । रसं प्रक्षिप्य दातव्यं तादृक्सँधवलाटकम्॥३१८॥ गर्तं कृत्वा धरागर्भे दत्त्वा सँधवसम्पुटम् । धूलिमष्टांगुलं दत्त्वा करीषाग्निं च सप्तकम् ॥३१९॥ विह्नं प्रज्वाल्य तद् ग्राह्यं क्षालयेत्कांजिकेन च । अयं नियमनो नाम संस्कारो गिदतो बुधैः ॥३२०॥ अभावे चणकक्षारस्यार्प्यस्त्रवसादरम् । स्वर्जिका वा प्रदातव्या न्युनिमित्याह भास्करः ॥३२१॥

(र० रा० शं० बृ० यो० र० रा० प०, नि० र०, रा० सुं०)

अर्थ—उत्तर की दिशा में लाल रंग के सैंधेनोंन का पाषाण होता है, उस पत्थर के बीच में एक गड्ढ़ा करके पारा भर देवे तदनन्तर उसी लाल सैंधव के पाषाण से बनाये हुए ढ़क्कन से मुख बंद कर धरती में गड्ढा खोदकर उसमें पारद भरे हुए सैंधव के पाषाण को स्थापित कर ऊपर से आठ आठ अंगुल रेत बिछा देवे फिर उस मिट्टी पर दिन पर्यन्त (अथवा दस दिन तक) करसी की आंच जलाकर पारद को निकाल कांजी से धोड़ा ले पंडित इसी को नियमन संस्कार कहते हैं। जहां चनाखार नहीं मिल सकता है वहां नोसादर ड्रालना उचित है या थोड़ी सी सज्जी ही डाल देनी चाहिये।।३१६—३२१।।

#### अन्यच्च

रक्तसैन्धवघोटेन मूषाद्वंद्वं प्रकल्पयेत् । तत्संपुटे रसं क्षिप्त्वा नवसारं सिनम्बुकम् ॥३२२॥ तत्संपुटं प्रयत्नेन लेपयेत्संधिमुक्तमम्। वज्रमृत्स्नास– मादाय वेष्टयेत्तत्प्रयत्नतः ॥३२३॥ छायाशुष्कं च तत्कृत्वा भूगर्भे स्थापयेत्ततः । अष्टांगुलप्रमाणेन मूषार्द्वं तत्र पूरणम् ॥३२४॥ त्रिसप्तदिनपर्यंत करीषाग्निं च कारयेत् । दिनेदिने प्रकर्तव्या मूषा सैन्धवनूतना ॥३२५॥ स्वेदयेत्तत्प्रयत्नेन भूगर्भे स्थापयेत्ततः । अथवा कूपिकामध्ये सूतं सैन्धवसंयुतम् ॥३२६॥ (ध० सं०)

अर्थ-लाल सैंधेनोंन के पाषाण की दो मूषा बनावे उनके सम्पुट में पारद नौसादर और नींबू के रस को भरकर यत्नपूर्वक दोनों के सम्पुट को करे

१ –यहां भी कुछ पाठ अवश्य रह गया है जिसका अर्थ यह होता है कि ''लवण और अम्ल कांचकूपी में भरें''।

और बज्जमिरी से दोनों सम्पुटों को अच्छी प्रकार से ल्हेस दे फिर छाया में मुखाकर और भूधरयंत्र में रखकर ऊपर से आठ अंगुल रेत बिछा दे तदनन्तर सात दिवस पर्यंत करसी की आंच जलावे। प्रतिदिन नवीन सैधव की मूषा बनाकर भूधरयंत्र में स्वेदन करे।।३२२–३२६।।

#### अन्यच्च

मृष्टचम्बुजनिरोधेन ततो मुखकरो रसः । स्वेदनादिवशात्सूतो वीर्यं प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥३२७॥ (र० र० स०)

अर्थ-मृष्टचम्बुज (स्त्री का रज या मूत्र अथवा गोमूत्र) मे पारद का रोधन संस्कार करे तो पारद के मुख होता है और स्वेदन मे पारद उत्तम वीर्य्य को प्राप्त होता है॥३२७॥

#### अन्यच्च

मर्दनमूर्च्छनपातैः कदर्थितो मन्दवीर्घ्यत्वम् । मृष्टचम्बुजैर्निरोधं लब्ध्वा प्रायो न षढः स्यात् ॥३२८॥

(टो० नं०)

अर्थ-मर्दन, मूर्छन और पातन से निर्बल किया हुआ पारा हीन बीर्य होता है और उसी पारद का यदि सृष्टघम्बुज से रोधन किया जाय तो षंढभाव को छोड देता है॥३२८॥

#### अन्यच्च

काचकूप्यादिके सूतो मग्नः सृष्टचम्बुजेन हि । पूरयेत्त्रिदिनं भूम्यां षंढभावं विमंचित ।।३२९॥ (रं. सा. प.)

अर्थ-एक काच की शीशी में पारद तथा स्त्री के आर्तव को भरे फिर एक हाथ गहरी धरती में उस पारद सहित शीशी को गाड़ देवे और इसी प्रकार तीन दिन तक गड़ी रहे तो पारद षण्डभाव को छोड़ देता है।।३२९।।

#### अन्यच्च

विश्वमित्रकपाले वा काचकूप्यामथापि वा । सृष्टचम्बुजं विनिः क्षिप्य तत्र तन्मज्जनाविध ॥३३०॥ पूरयेत्त्रिदिनं श्रूम्यां राजहस्तप्रमाणतः।अनेनः सूतराजोऽयं षण्ढभावं विमुश्चिति ॥३३१॥ (र० चिं० म०, र० रा० स० र० रा० सुं०, र० रा० शं०, बृ० यो० त०)

अर्थ-नारियल के भीतर की गिरी को निकालकर खाली किये हुए उस पात्र में अथवा कांच की शीशी में पारद के डूबने योग्य स्त्री के मासिकधर्म में पैदा हुए रक्तमहित पारद को भर देवे फिर धरती में सवा हाथ (अथवा जहां तक नीचे हवा न पहुंचती हो) गड्डा खोदकर उस शीशी को गाड़ देवे तो इस क्रिया से पारद पण्डभाव को छोड़ देता है।।३३०।।३३१।।

# मृष्टचम्बुजरूप

गोज़ाविनरनारीणां मूत्रं शुक्रं च शोणितम् । मृष्टचम्बुजाःः समाख्याताः षंढदोषविनाशिकाः ॥३३२॥

(ध० सं०)

अर्थ-गौ, वकरी, भेड़, मनुष्य, और स्त्री इनके मूत्र वीर्य और रक्त को मृष्टिचम्बुज कहते हैं और वे मृष्टिचम्बुज षण्ढदोष के नाशक हैं॥३३२॥

#### नियमनफल

अधुना कथयिष्यामि रसनियमनकर्म च ॥ यत्कृते चपलत्वं हि रसराजस्य शाम्यति ॥३३३॥

१. स्थापयेस्त्रि० इ०। २. एवं कृत. सूतराज: इ०।

रसराज पद्धित में मृष्ट्यम्बुज का अर्थ लवण किया है।

अर्थ-अब मैं पारद के उस नियमन संस्कार को कहूंगा कि जिसके करने से पारद की चपलता णान्त होती है॥३३३॥

#### नियमनसंस्कार

अतः परं नियमनं वक्ष्यामि पारदस्य हि । जलसँधवयुक्तश्च घटस्थो यो रसोक्तमः ॥३३४॥ कर्कोटी लशुनं नागं मार्कवं चिंचिका पटुः ।एभिस्त्रिदिनं स्वेदाद्वीर्यवाञ्जायते रसः ॥३३५॥ (ध. सं.)

अर्थ-इसके आगे पारद के नियमसंस्कार को कहुंगा। जिस पारद को जल और सैंधव से भरे हुए घड़े में रखा था उस पारद को वांझककोडा, लहसन, नागफणी, जलभागरा, इसली और नोन इनसे तीन दिन तक स्वेदन करे तो पारद वीर्यवान् होता है॥३३५॥

#### अन्यच्च

इति लब्धवीर्यः सम्यक् चपलोऽसौ नियम्यते तदनु । फणिलशुनाम्बुजमार्कवकर्कोटीचिंचिकास्वेदात् ॥३३६॥

(रसहृदय, ध. सं. र. रा. प.)

अर्थ-निरोधन संस्कार से पारद वीर्यवान् होता है परन्तु चपलता दूर नहीं होती। इस कारण चपलता दूर करने के लिये रोधन के पश्चात् नागफणी, लहसन, नोंन, भांगरा, वांझककोड़ा और इसली के क्वाथ के साथ तीन दिन स्वेदन करे।।३३६।।

#### अन्यच्च

नियम्योऽसौ ततः सम्यक् चपलत्विनवृत्तये । कर्कोटीफणिनेत्राभ्यां वृश्चिकाम्बुजमार्कवम् । समं कृत्वाऽऽरनालेन स्वेदयेच्च दिनत्रयम् ।।३३७।। (र.र.स.)

अर्थ-रोधन (बोधन) के बाद पारद चपलता दूर करने के लिये वांझककोड़ा, नागफणी, बिछुआघास, नोंन, भांगरा और कांजी इनके साथ तीन दिन तक स्वेदन करे।।३३७॥

#### अन्यच्च

कर्कोटोकम्बुकीविद्गसर्पाक्ष्यम्बुजमार्कवैः । दिनत्रयं चारनालैः स्वेदश्चापत्यशांतये ॥३३८॥

(टो. नं., ध. सं.)

अर्थ-वांझककोडा, असगंध, चित्रक, सर्पाक्षी (सरहटी), नोंन और भांगरा को कांजी में मिलाकर फिर उसमें पारद को तीन दिवस तक स्वेदन करे तो चपलता शीघ्र ही शान्त होती है।।३३८।।

#### अन्यच्च

सर्पाक्षीचिंचिकावन्ध्याभृङ्गाब्दकनकाम्बुभिः । दिनं संस्वेदितः सूतो नियमात्स्थिरतां व्रजेत् ॥३३९॥ (र. रा. सुं., बृ. यो. आ. वे. वि. र. रा. प. र. सा.प. र.नि. र.)

अर्थ-सर्पाक्षी (सरहटी), इमली, बांझककोडा, भंगरा, नागरमोथा, धतूरा, नोंन इन सबको कांजी से पांसे। फिर उसमें एक दिवस पारद को स्वेदन करे तो इस नियम से पारद स्थिर होता है॥३३९॥

#### अन्यच्च

सर्पाक्षीचिंचिकाबन्ध्याभृङ्गाब्दैः स्वेदितो बली । निरस्तषंढभावोऽसौ जायते हि रसोत्तमः ।।३४०।।

(र. रा. शं., र. रा. प., नि. र.)

अर्थ-सरहटी, इमली, बांझककोडा, भंगरा, नागरमोथा इनके क्वाथ से

१-शास्त्रकार इसको बोधन मानता है परन्तु यह नियम नही है, ऐसा हमारा विचार है।

स्वेदन करे तो पारद बली और षण्ढभाव को छोड़कर सब रसों में उत्तम होता है।।३४०।।

#### नियम और दीपन

वन्ध्याहिनेत्राम्बुजमार्कवाणां सितक्तकानां दिवसं प्रपक्वे । खिन्नस्थिरत्वं लभतेग्नितोये सकाञ्जिके दीप्तियुंतोऽतितीक्ष्णः ॥३४१॥ (यो . त ., त . र . र . प .)

अर्थ-बांझककोडा, नागफणी, नोंन, भंगरा और इमली के क्वाथ में स्वेदन करने से पारद में स्थिरता प्राप्त होती है तथा चित्र का क्वाथ और कांजी में स्वेदन करने से पारद अतितीक्ष्ण और दीप्त होता है॥३४१॥

#### अन्यच्च

सर्पाक्षी वृश्चिकाली च वन्ध्या कर्कोटिराजिके । कन्याकनकधत्त्रभृङ्गाब्जकन-काम्बुभिः । दिनं संस्वेदितः सूतो नियमात्स्थिरतां व्रजेत् ॥३४२॥

अर्थ-सर्पाक्षी (सरहटी, सरफो का), असगंध, बांझककोडा, राई, घीग्वार, पलास, धतूरा, भंगरा, नागरमोथा, कनक (कालीयक) और नोंन इनमें जिनका रस निकले उनका रस तथा औरों का क्वाथ लेकर एक दिन

#### अन्यच्च

स्वेदन करे इस नियमन से पारे की स्थिरता होती है।।३४२॥

कर्कोटी क्षीरकन्दं च सर्पाक्षी यवचित्रकम् । पटुं निम्बुं भृङ्गराजं व्यस्तं वाथ समस्तकम् ॥३४३॥ कल्कयेदारनालेन तद्द्रावैः पाचयेद्रसम् । दिनं नियमने यन्त्रे तमादायाथ दीपयेत् ॥३४४॥ (र.प.)

अर्थ-बांझककोडा, श्रीरकद, सरफोंका, इमली, नोंन, निंबू और भांगरा इन सबको अथवा जितनी मिलें उनको कांजी से पीसे और उसी रस में पारद को एक दिन नियमन यंत्र में पकाकर फिर दीपन संस्कार करे।।३४३।।३४४।।

# जैसे-दोहा

लेय देवदाली सहित, अगली सैंधो नोन। दूबगठीली निंबदल, करिये भँगरा कोंन ।। फिर मकोय करिकै सहित, कन्दविलाई आन। ये औषध समभाग लै, पारदसम गुनवान ॥ कांजीते फिरि पीसिकै, कपरा चौतह लेय। अंगुरभर तापै भिषक, कपरौटी करिदेय ।। ता कपराको घाममें, अधसूको करवाय। पारद धरि ताके विषै, पूटरी ले बँधवाय ।। पुटरीते पीसी गई, ते सब औषधि लाय। करते मथिके नीरमें, घोरे भिषक बनाय। पूरचो तो वह नीर सब, हांडी में भरवाय। डोल जन्त्रवत पोटरी, पारद की लटकाय।। मंद आंड तरतर करै, एक दिवस परियंत । ता पुटरीते सूत फिर, ले निकास बुधवंत ।। संस्कार नियमन यहै, भाष्यो मुनि जन लोय। सुत न यातै उडिसकै, अग्नि स्थाई होय ।।

(वैद्यादर्श)

#### अन्यच्च

मेघनादरसैरेवं सर्पनेत्रारसैरि । मार्कवाद्भिश्चिंचिकाद्भिर्मूषाकरिणका-

। -इस शास्त्रकार ने कचकी हरण से लेकर यहां तक के कर्म से शुद्धि मानी है।

रसैः ॥ वंध्याकंदरसैश्रैव पीतवर्णरसैस्तथा ॥ ३४५॥ लांगलीकहंसपादीरसै-श्चामलकीरसैः । मासत्रयस्य पाकेन रसो विद्वसहो भवेत् ॥३४६॥

अर्थ—नागरमोथा का रस, गंधनाकुली का रस, जलभंगरे का रस, इमली का रस, मुसाकन्नी का रस, वंध्याकद का रस, पीयाबांसा का रस, किलहारी का रस, लाललज्जालू का रस, और आँवले कर रस, इन रसों से तीन मास पर्यन्त पारा को णुद्ध करने से अग्नि को सहने लगता है॥३४५॥३४६॥

# नियमन किये हुए पारद के लक्षण

शुद्धं तलस्तंभगतं नियमिकनियोजितम् । नियामिते प्रयात्येव तथा धूमगतिः प्रिये । कणिकाजालरहितो बुद्बुदस्थायिवर्जितः ॥३४७॥ (र.प.)

अर्थ-हे प्रिये! शुद्ध किया, तलस्तंभ में प्राप्त हुआ, नियामक का योजित किया पारा नियमन करने में चला जाता है और तैसे ही धूमगतिवाला हुआ कणिकाजाल से रहित एवं बुद्बुदस्थायी से वर्जित हो जाता है॥३४७॥

#### दीपन

भूखगटंकणमरिचैर्लवणासुरिकांजिकैस्त्रिदिनम्। स्वेदेन दीपितोऽसौ प्रासार्थी जायते सूतः ॥३४८॥

(ध. सं., र. क. द्रु., र. रा. प.)

अर्थ-फिटकरी, कसीस, सुहागा, मिरच, नोंन, राई और कांजी से पारद को तीन दिन स्वेदन करे तो दीपित हुआ यह पारद ग्रासार्थी होता है॥३४८॥

#### जैसे-दोहा

मिरच मुहागा केंचुआ, राई सैंधोनोंन ।
पीसें सहँजनबीज जुत, नींबूरस एकोन ।।
फिर पारामें डारि सब, नींबूरस के संग ।
तीन दिवस पिरयंतलों, घोटकरे इकअंग ।।
फिर चौतह कपराविष, येही औषधि लेय ।
नींबूरस पीसी भई, तिन्हैं लेप करिदेय ॥
फिर पारा ता वस्त्रमें, धिर बांधे सुजान ॥
पुटरी करिके घामके विषै सुकाय सुजान ॥
तब वह सुटरी लेयके, हांडीमें लटकाय ।
डोलजंत्रकीसी तरै, फिर कांजी भरवाय ॥
मंद आंचतें तीन दिन, स्वेदन करिये तास ।
संस्कार दीपनसु इम, कीनों मुनिन प्रकाश ॥
यातें पारद होत है, अतिभूखो गुणवान ।
अब अनुवासन कर्मकी, विधि सब सुनो सुजान ॥

(वैद्यादर्श)

#### अन्यच्च

मरिचैर्भूखगयुक्तैर्लवणासुरिशिग्रुटंकणोपेतैः । काञ्जिकायुक्तैस्त्रिदिनं ग्रासार्थी जायते स्वेदात् ॥३४९॥

(र. र. स.)

अर्थ-मिरच, फिटकरी, कसीस, नोंन, राई, सैंजनेकी मूली और सुहागा इनको कांजी में पीसे फिर उसी कांजी में तीन दिन तक स्वेदन करे तो पारद बुभुक्षित होता है।।३४९।।

#### अन्यच्च

अथेदानीं प्रवक्ष्यामि रसराजस्य दीपनम् । बुभुक्षा व्यापकत्वं च येन कृत्वा प्रजायते ॥ ३५०॥ राजिका लवणोपेता मरिचैः शिंग्रुटंकणैः । काशीशसंयुता कांक्षी कांजिकेन समन्वितैः ।।३५१।। दिनानि त्रीणि संस्वेद्य पश्चात्क्षारेण मर्दयेत् । अनेनैव प्रकारेण दीपनं जायते ध्रवम् ॥३५२॥

अर्थ-अब मैं रसराज के उस दीपन नाम के संस्कार को कहता हू कि जिसके करने से पारद बुभुक्षित होता है। राई, मिर्च, सैंजना, सुहागा, कसीास और फिटकरी को कांजी में पीसे फिर उसमें पारद को तीन दिन स्वेदन करके पश्चात् क्षारवर्ग से मर्दन करे। इस प्रकार से पारद का दीपन सस्कार होता है। ३५०-३५२।।

#### दीपनफल

तीव्रत्वं वेगकारित्वं व्यापकत्वं बुभुक्षितम् । निर्मलत्वं विशेषेण कृते दीपनकर्मणि ॥३५३॥

(र. प्र. सुं.)

अर्थ-दीपन संस्कार किये हुए पारद का यह लक्षण है कि, पारद तीज वेगकारी, व्यापक, बुभुक्षित और विशेषकर निर्मल होता है॥३५३॥

#### दीपन

काशीशं पंचलवणं राजिका मरिचानि च । भूशिग्रुबीजमेकत्र टंकणेन समन्वितम् ॥३५४॥ आलोडच कांजिके दोलायंत्रे पाकाद्दिनैस्त्रिभिः। दीपनं जायते सम्यक्सूतराजस्य जारणे ॥३५५॥ (र.सा. सं., र. रा. शं., र. रा. सुं, . नि . र-, र . चिं ., हृ . यो . त . आ . वे . वि . र .सा . प )

अर्थ-हीराकसीस, पाँचो नोंन, राई, मिर्च, फिटकरी, सैंजन के बीज और सुहागे को कोजी में घोलकर दोलायंत्र द्वारा तीन दिन तक पारद को स्बेदन करे तो पारद का दीपन संस्कार होता है।।३५४।।३५५।।

#### अन्यच्च

क्षौद्रांशं लवणक्षारं भूखगोषणशियुभिः । राजिकाटंकणयुतैरारनालैर्दिन-त्रयम् । स्वेदनाद्दीपतो देवि ग्रासार्थी जायते रसः ॥३५६॥

(रसार्णव, र.प.)

अर्थ–सैन्धव, सज्जीक्षार, फिटकिरी, कसीस, मिरच, सैजर्ने के बीज, राई और सुद्वागे से मिली हुई कांजी में पारद को तीन दिन स्वेदन करने से पारद दीपित तथा बुभुक्षित होता है।।३५६।।

#### अन्यच्च

त्रिक्षारसिंधुखगभूशिखिशिग्रुराजीतीक्ष्णाम्लवेतसमुखैर्लवणोषणाम्लैः ॥नेपाल-ताम्रदलशोषितमारनाले साम्लासवाम्लपुटितं रसदीपनं तम् ॥३५७॥ (र.र.स.)

अर्थ-जवाखार, सज्जीखार, मुहागा, कसीस, चित्रक, सैंजने के फल, राई, चव, अमलवेत, सैंधव, मिर्च, अम्लवर्ग तथा नेपाल के तांवे से बुझाई हुई कांजी और सुरा (मिदिरा) के नीचे जमें हुए मसाले में पारद को पुट देवे तो दीपनसंस्कार होता है।।३५७।।

#### अन्यच्च

स्वेदयेदासवाम्लेन वीर्यतेजः प्रवृद्धये । यथोपयोगः स्वेद्यः स्यान्मूलिकानां रसेषु च ॥३५८॥

(र. र. स.)

अर्थ-अथवा वीर्घ्य और तेज की वृद्धि के लिये पारद को आसवाम्ल (खट्टे आसव) में स्वेदन करे और जहां पारद का उपयोग जैसा हो, वैसा ही सर्पाक्ष (र.र.स.पृ.९१ का लेख देखो) इत्यादि औषधियों के रस में स्वेदन करे।।३५८।।

#### अन्यच्च

त्रिक्षारं पंचलवणं भूखगं शिग्रुमूलकम् । स्वर्णपुष्पी च काशीशं मरिचं राजिका मधु ॥३५९॥ क्षीरकंदं जया कन्या विजया गिरिकर्णिका । काकजंघा शंखपुष्पी पातालगरुडी कणा ॥३६०॥ वंध्या कर्कोटकी विह्नर्व्यस्तं वाथ समस्तकम् । पेषयेदम्लवर्गेण तेनैव मर्दयेद्दिनम् ॥३६१॥ विनान्ते बंधयेद्वस्त्रे दोलायंत्रे त्र्यहं पचेत् । पूर्वद्रावैर्घटे पूर्णे पूर्णे ग्रासार्थि जायते ॥३६२॥ (र० प०)

अर्थ-त्रिक्षार (सुहागा, जवाखार, सज्जीखार,), पांचो नोंन, फिटकरी, कसीस, सैंजने की जड़, स्वर्णपुष्पी, केतकी, मिरच, शहद, क्षीरकंद (विदारी), अग्निमंथ, घीग्वार, जयन्ती, गिरिकर्णिका (विष्णुक्रान्ता), काकजंघा (मसी, कौआकोड़ा), शंखाहुली, पातालगरुड़ी (छिरहिटा), पीपल, वांझककोड़ा, चित्रक इनको यथालाभ लेकर पूर्वोक्त औषधियों के रनों से भरे हुए घड़े में दोलायंत्र द्वारा तीन दिवस तक पचावे तो पारद बुभुक्षित होता है।।३५९-३६२।।

#### अन्यच्च

लवणं राजिका हिंगु कन्या क्षारचतुष्टयम् । त्र्यूषणं लशुनं चैव मातुलुंगरसाप्लुतम् ॥३६३॥ पिंडिमध्ये रसं कृत्वां स्वेदयेत्सप्तधा पुनः । अनुद्गारी भवेतेन ग्रासो जीर्णोऽपि जीर्यति ॥३६४॥ अनेनैव भवेच्छुद्धः सर्वदोषविवर्जितः । निश्चलः स्वच्छरूपश्च कांजिकादिविशोधितः ॥३६५॥ क्षाराः सर्वे मलं झंति लवणं ग्रंथिभेदनम् । स्वेदोप्यजीर्णतां हंति षंढ्त्वं पदुकाम्लकम् ॥३६६॥

अर्थ-नोंन, राई, होंग, घीग्वार, क्षारचतुष्टय, (सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, तिलखार), सोंठ, मिरच, पीपल और लहसन इनको बिजौरा के रस में पीसकर एक पिंडी बनावे। फिर उसमें पारद को रखकर ७ बार स्वेदन करे तो पारद दीप्त होता है और खाया हुआ ग्रास जीर्ण होता है। इस क्रिया से पारद सम्पूर्ण दोषों से रहित होकर शुद्ध होता है। विशेषकर कांजी आदि से शोधित पारद निश्चल और स्थिर होता है। समस्त प्रकार के क्षार पार के मल को नाश करते हैं। नोंन पारद के ग्रन्थि भेद को करता है। स्वेदन भी पारद के अजीर्ण को हरता है और नोंन तथा अम्लवर्ग पारद की नपुसंकता को नाश करते हैं॥३६३-३६६॥

#### अन्यच्च

रामठं पंचलवणं तथा क्षारचतुष्टम् । त्रिकटुं श्रृंगवेरं च मातुलुंग रसाप्लुतम् ॥३६७॥ पिंडमध्ये रसं दत्त्वा स्वेदयेत्सप्त वासरान् । सारनाले तु मृद्भाण्डे ग्रासार्थी जायते ध्रुवम् ॥३६८॥ (कामरत्न)

अर्थ-हींग, पांचोंनोंन, सज्जीखारं, जवाखारं, सुहागा, तिलका, खार, सोंठ, मिर्च, पीपल और अदरख इनको बिजौरे के रस से पीसे फिर उस पिंड में पारद को रखकर सात दिन कांजी के पात्र में स्वेदन करे तो पारद निश्चय ही बुभुक्षित होता है।।३६७।।३६८।।

#### अन्यच्य

स्वेदनं रसराजस्य क्षाराम्लविषगंधकैः । बीजपूरकमादाय वृन्तमुत्सृज्य कारयेत् ॥३६९॥ तन्मध्ये च क्षिपेत्सृतं कलांशक्षारसंयुतम् । द्वारं निरुध्य यत्नेन वस्त्रमध्ये निबंधयेत्॥३७०॥दोलास्वेदः प्रकर्तव्य एकविंशदिनावधि । दिनेदिने प्रकर्तव्यं नूतनं बीजपूरकम् ॥३७१॥ लेलिहानो हि धातूंश्च्य पीड्यमानो बुभुक्षया । अमुनैव प्रकर्तव्यं रसराजस्य दीपनम् ॥३७२॥ त्र्यहं सप्तदिनं चाथ चतुर्दशैकविंशतिः । संस्काराः सूतराजें तु क्रमात्क्रमतरं वरम् ॥३७३॥ (ध. सं.)

अर्थ-विजौरा को लेकर उसके पीछे के वृंत (डांठुरा) को उखाड़ देवे,

फिर उस बिजौरे में पोडणांण क्षार सिंहत पारद को डालकर ऊपर से उसी बिजौरे के डांठुरे को, तदनन्तर उस बिजौरे को कपड़े में बांधकर इक्कीस दिन पर्यन्त स्वेदन करे। प्रतिदिन बिजौरा नया बदल देना चाहिये। इस रीति से जो पारद का दीपन किया जाय तो भूख से घवराया हुआ पारद सब धातुओं को खा जाता है और इस प्रकार अनुक्रम से तीन दिन, सात दिन, चौदह दिन और इक्कीस दिन पारद के संस्कार श्रेष्ठ कहते हैं।।३६९–३७३।।

#### अन्यच्च

अथवा चित्रकद्वावैः काञ्जिके त्रिदिनं पचेत् । ततः सपावकद्वावैः स्विन्नः स्यादितिदीप्तवान् ॥३७४॥ अथवा चित्रकद्वावैः काञ्जिकेन दिनं पचेत् । दीपनं जायते तस्य रसराजस्य चोत्तमम्॥३७५॥ (वै. क. द्रु., र. चिं. बु. यो आ. वे. वि., र. रा. प., र. सा. प., र.रा.शं.नि.र)

अर्थ-अथवा चित्र का रस तथा कांजी में पारद को तीन दिन स्वेदन करे तो पारा दीप्त होता है। इसी प्रक्रिया को वैद्यकल्पद्रुम, रसराजशंकर, रसपद्धति, और निघंटुरल्नाकरवाले ने भी कहा है।।३७४–३७५।।

# अनुवासन संस्कार

दीपितं रसराजं तु जंबीररससंयुतम् । दिनैकं धारयेद्धर्मे मृत्यात्रे वा शिलोद्भवे ॥३७६॥

(र. रा. सुं. र. चि.)

अर्थ-दीपनसंस्कार के बाद पारद को पत्थर या मिट्टी के पात्र में स्थित जंभीरी के रस में रखकर एक दिन घास में रखे तो अनुवासन नाम का नवम संस्कार होता है, ऐसा किसी ने माना है॥३७६॥

# जैसे-दोहा

निम्बूरस जम्बीरस, दोऊ लेय मिलाय । चीनीके प्याला विषै, धरि पारद भरवाय ।। वह प्याला धरि घाममें, तीन दिवस परिमान । संस्कार नवमो सु यह, है अनुवासन जान ।।

(वैद्यादर्श)

अनुवासन को किसी किसी ने रोधन का भेद ही माना है अन्येषां मते तु अनुवासनस्यापि रोधनभेदत्वादष्टावेव संस्काराः

अर्थ-औरों के मत से अनुवासन को भी रोधनान्तर्गत मानने से आठ ही संस्कार होते है।।

संस्कारों की प्रणाली दीपन अनुवासन की क्रिया

उक्तौषधिरसैर्वस्त्रे दोलायन्त्रे विपाचयेत्। अवशिष्यरसैः पश्चान्मर्दयेत्पात—
येदिप ॥३७७॥ मर्दनाख्यं हि यत्कर्म तत्सूते गुणकृद्भवेत् ।
पुनर्विमर्दयेत्तस्माच्चतुर्दशदिनान्यमुम् ॥३७८॥ इत्यं पातनया नपुसंकममुं
यत्नेन रुद्धवांवरे सिन्धुत्र्यूषणमूलकार्द्रहृतभुग्राज्यादिकल्कान्विते । भांडे
कांजिकपूरिते दृढतरे भव्ये शुभे वासरे दोलायन्त्रविधानवित्त्रिदिवसं
मन्दाग्निना स्वेदयेत् ॥३७९॥ स्वेदनदीपनतोऽसौ ग्रासार्थी जायते सूतः ।
दीपितमनः सूतं जम्बीराम्लेन धारयेद्धमें ॥३८०॥ दिनमनुवासनमेवं नवमं
संस्कारमिच्छन्ति ॥३८१॥ (र.रा.सं.)

अर्थ-पारद को पूर्वोक्त औषिधयों (जलभांगरा, लौनियां, गोमा और जलपीपल) के रसों में दोलायंत्र द्वारा पाचन करे। और स्वेदन करने से बचे हुए रसों के साथ मर्दन करे। मर्दन संस्कार पारद में गुणकारी है, इस कारण चौदह दिन बार बार मर्दन करे इस प्रकार पातन के बाद सैंधव, सोंठ,

मिरच, मूली, अदरख, चित्रक और राई आदि के कल्क से लिये हुए कपड़े में बाँधकर काजी के घड़े में शुभ दिन देखकर दोलायंत्र द्वारा तीन दिन तक मंदाग्नि से स्वेदन करे। इस स्वेदन द्वारा पारा बुभुक्षित होता है। और दीपित किये हुए इस पारद को जंभीरी के रस में डालकर एक दिन घाम में रखे तो इसको नवां अनुवासन संस्कार कहते हैं॥३७७–३८१॥

नवसंस्कार में पारद का अष्टमांश रहना स्वेदनादिनवकर्मसंस्कृतः सप्तकंचुकविवर्जितो भवेत् । अष्टमांशमवशिष्यते सदा शुद्धसूत इति कथ्यते तदा ॥३८२॥

(र. रा. सुं.) अर्थ-एक सेर पारा शोधन की क्रियाओं से शुद्ध किया हुआ जब आध पाव बाकी रह जाये तब और जब एक सेर पारद स्वेदनादि नव संस्कारों से संस्कृत किया हुआ आधा सेर बाकी रह जाये तब उसको सात कंचुकों से रहित और शुद्ध समझना चाहिये॥३८२॥

शुद्धि में पारद का अष्टमांश रहना यदा सम्यक् शोधितो रसराजोऽष्टमांशोऽविशिष्यते। तदा सप्तकंचुकोज्झितः शुद्धरसराजो ज्ञातव्यः। यथा पूर्व स्थितस्तादृशोऽस्ति सप्तकंचुका-सम्बन्धिनस्सप्तभागा गच्छन्ति सप्तकंचुकास्सप्तावरणानि शिव-शापाज्जातानि तिद्वमुक्ततया शुद्धरसराजो बुधैरुच्यते।। (र० प०)

अर्थ-जब शुद्ध करते करते पारद अष्टमांश वाकी रह जाये तब सात कंचुकों से रहित अति शुद्ध पारद होता है। क्योंकि सात कंचुकों से सात भाग होते हैं। वे स्वेदनादि नव संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं, इस कारण आठवाँ हिस्सा ही वाकी रहता है। सात कंचुक और सात आवरण श्रीशिवजी की आज्ञा से पारद में पैदा हुए हैं, उनसे रहित पारद को पंडित लोग शुद्ध कहते हैं।

नवसंस्कारों का फल अर्थात् अग्निस्थाई हो जाना स्वाभाविकद्रवत्वे सित बिह्ननानुच्छिद्यमानत्वं मूर्तिबद्धत्वम् । बन्धनन्तु नियमनान्तैः संस्कारैर्भविति ॥ (र. सा. पं.)

> इति श्रीअग्रवालवैश्यकुलावतंसबाबूनिरंजन प्रसादवकील संकलितायां रसराजसंहितायामष्ट संस्कारविधिवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥

अर्थ-जैसी पारद की वास्तविक द्रवता (पतलापन) है, वैसी द्रवता पारद में हो और अग्नि लगाने पर पारद उड़े नहीं तो उसको मूर्तिबद्ध पारद कहने हैं और बंधन स्वेदन से लेकर नियमनान्त संस्कारों से होती है।

सम्मति—उपर लिखा हुआ पाठ रसेन्द्रचिंतामणि ग्रंथकार के संस्कार प्रारम्भ होने से पहले ही लिखकर फिर संस्कारों को कहा है, तदनन्तर जारण का विषय लिखा है. इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि इन नौ संस्कारों से पारा अग्निस्थाई होता है और उसकी मूर्तिबद्ध संज्ञा है और इसी बात का रससारोद्धार पद्धति का निर्माता भी समर्थन (ताईद) करता है।

इति श्रीरसराजसंहितायां व्यासज्येष्टमल्लकृतभाषावि वृतियुतायामष्टमंस्कारविधिवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥

# अथ नवमोऽध्यायः ९

# अष्टसंस्कार सम्बन्धी अनुभूत कर्म पारद कर्म के आरम्भ में एक वैद्य के आगमन का वर्णन

ता०२८/१२/१९०३ आज वैद्यराज शाम को ४ बजे के समय पधारे। ता० २९ दोपहर को बातचीत हुई कि किस रीति से पारद शुद्ध होगा, लियाकत बहुत थोड़ी है, कुछ कर्म जानते हैं मगर लाचारी के लिये बहुत मुनासिव समझे गये। ता० ३० सिर्फ दोपहर को कुछ जड़ी बूटी की बातचीत हुई और सिग्रफ वगैर, तलाश कराया गया कोजी का सामान गया।

ता० ३१ आज ३ सेर १३ छटांक सिंग्रफ आया कांजी मे पानी डाला गया. विडके लिये मूली आई, गंधक के नमूने आये और आज सुबह ही अभ्रक और दो मुलाजिम वैद्यजी के पास सत विकालने के लिये आये मगर वैद्यजी वैद्यकत्पद्रम देखा करें अभ्रक का काम आरम्भ नहीं किया।

१/१/१९०४ आज वैद्यराज ने अभ्रक को आंच पर चढ़ाया ओर आप ११ बजे बाजार को घूमने चले गये—३—४ बजे णाम को लौटे फिर गपशप करते रहे। ५ बजे बाद अभ्रक को आंच पर उतार १ सेर दूध उसमें डाल दिया और १ सेर आप पी गये।

२/ आज वैद्यराज ने अपने नाती को हाथरस भेजा अपने बड़े सड़के को बुलाने के लिये जो आकर सिग्रफ से पारा निकालेगा और यहां पर केवल अश्रक कुटता रहा–वैद्यराज ने कोई कर्म नहीं किया–शहर में किसी का ईलाज करने गये थे।

र/ आज वैद्यराज मुबह से ही शहर को चले गये यहां तक कि अश्रक भी कूटने को निकाल कर नहीं दे गये मालूम होता है कि हमारे काम का कुछ भी स्थाल नहीं है—दोपहर को आकर अश्रक कूटने को दिया गया और जड़ी जो सुखाकर कांजी में डालने को दी गई थी वह भी दोपहर बाद सुखलाई गई—आज वैद्यराज का नाती आ गया और उसने आकर कहा कि वैद्यराज के लड़के कल आवेगे।

४/ आज दिन भर में वैद्यराज ने सिर्फ अभ्रक में चौलाई का रस डलबाया और कुछ नहीं किया।

प्राज वैद्यराज पारे का काम न कर सकने की वजह से भाग गये।

#### हिंगुल से पारद का निष्कासन का अनुभव

ता०४/१/१९०४ को रूमी सिग्रफ को जो पुराना पड़ा हुआ था खट्टे के रस में घोटा गया चूंकि रस अधिक पड़ गया था और सिग्रफ सूखा नहीं था अत्रप्य-

आज ता० ४/३ को फिर घोटा गया और दोपहर बाद जब सिग्रफ करीब करीब खुर<sub>न</sub>ः हो गया था उसको दो हांडी के डौरूयंत्र में भरकर जोड़पर कपरौटी कर दी गई।

ता०८/१ को करीब दोपहर के उस डौरूयंत्र को आंच दी गई– ठंडा हो जाने पर सोला गया तो आधे के करीब पारा ऊपर उड़ गया था।

ता० १/९ को सिग्रफ के शेष चूर्ण को खाली बारीक पीसकर फिर डौह्यंत्र से ३ प्रहर की,आंच दी गई तो बाकी पारा भी उड़ गया तोलने से यह पारा कुल ३ छटांक हुआ।

१ यह कर्म केवल अनुभव के लिये किया गया था, इसीसे साबित हुआ कि यदि यत्नपूर्वक पारे को उडाया जाये तो कठिनाई न होगी। हाडी कम पकी होनी चाहिये और आंच वद मकान में अच्छे चून्हे पर प्रथम मंद फिर मध्य फिर तीक्ष्य देना चाहिये और उपर मोटा कपड़ा तीलिये के समान हर वक्त भीगा हुआ रखना चाहिये और नीचे की हाडी का पेट बडा होना चाहिये।

# उपरोक्त किया का पुनः अनुभव

(१) ता० १०/२/१९०४ तो ऽ॥ सेर उत्तम सिंग्रफ रूमी को करीब दो प्रहर के खट्टे और जंभीरी के रस में खरल किया गया लेकिन न सूखने के कारण यंत्र में बंद न किया (आज गिरधारीलाल वैद्य ने आकर मुलतानी को मूंज की रस्सी के खुले हुए वान से मला तो मुलतानी बहुत जल्द मिल गई)

(१) ता० ११/१ आज उक्त सिंग्रफ को जो करीब करीब सूख गया था थोड़ा डौरूयंत्र में बंद करके कपरौटी कर दी गई और हांडी के नीचे लोहा लगा दिया गया। यह हांडी वही है जिनमे पहले सिंग्रफ उड़ाया जा चुका है बंबजह देर हो जाने के आज यंत्र चूल्हे पर नहीं चढ़ाया गया।

(२) आज १ सेर सिग्रफ रूमी और लेकर उसको नींबू के रस में घोटा गया (आज २ और हांडी में जो गिरधारीलाल वैद्य ने भेजी थीं उनको

घिसकर उनका मुँह मिलाया गया)

(१) ता० १२/४ आज उक्त ऽ।। सेर खिंग्रफ को आचं दी गई १० बजे से ६ बजे तक हांड़ी चटक गई इस वास्ते उसके नीचे से आंच निकाल दी गई (हांडी जो गिरधारीलाल ने भेजी थी उनमें एक हांडी पर से धोकर की तह मूलतानी से चढ़ा दी गई)

(१) ता० १३/१ सुबह को डौरू जो रात को चटक गया था खोला गया तो ९॥ तोले पारा निकला और बहुत सा पारा सिंग्रफ में रह गया (चटक जाने से कुछ माल खारिज नहीं हुआ) (एक नई बात देखी गई कि चटखी हांड़ी के पैदे में एक गोलाकार चक्र में कुछ सिंग्रफ

चिपटा हुआ रह गया उसको छुटाया गया तो वह नम निकला उसकी गोली सी बधती थी यह न मालूम हुआ कि कौन चीज पिघलकर तर हो गई थी)

(२) ता० १४/१ आज सबेरे उक्त १ सेर सिंग्रफ को ९ बजे से रात के ८

बजे तक ११ घंटे आंच दी गई।

ता० १५/१ को स्रोला तो १५ तोले पारा निकला। आंच बहुत थोड़ी लगती है, इस कारण पारा अच्छी तरह नहीं उड़ता। अतएव आज चूल्हा बड़ा बनाया गया ओर इस तरह पर कि आंच सब तरफ जलती रहे (आज ऽ।। सेर सिंग्रफ) सात नीबुओं के रस में घोटा गया।

१६/१ चूंकि आज चूल्हा सूखा नहीं था, इस कारण कर्म बंद रहा (कल

का ऽ।। सेर निंग्रफ ही कुछ देर घोटा गया)

(१+२)। ता० १७/१ को ऽ।। सेर सिंग्रफ व+१ सेर सिंग्रफ को जिसमें से ९।। तोले व १५ तोले पारा निकल चुका था फिर सूखा घोट आज सुबह १० बजे से शाम के ८ बजे तक आंच दी गई तो २६ तोले पारा और निकला अभी ओर पारा बाकी है।

अबकी बार आंच भी तेज दी गई, चूल्हा भी बड़ा था, हांडी पर ३ कपरौटी थी, उपर की हांडी बड़ी थी और उस पर गोबर रखा गया और

पानी का भीगा कपडा भी रखा गया।

(३) ता०२०/१ को १ सेर सिंग्रफ और लेकर नींबू के रस में खूब घोटकर और सुखाकर ता० २१/१ को ११ घंटे आंच दी गई तो १५ तोले पारा निकला।

- (१+२)) ता० २२/१ को उपरोक्त ऽ१।। सेर सिंग्रफ को जिसका दोबारा आंच दी जा चुकी थी और जिसमें से ५०।। तोले पारा निकल चुका था सूखा ही करीब १ घंटे घोटा गया बाद को आज ता० २३/१ को कुछ कम ४ प्रहर की आंच दी गई तो २२।। तोले पारा और निकला।
- (३) ता० २३/१ को उपरोक्त १ सेर सिंग्रफ को जिसमें से १५ तोले पारा निकल चुका था उसको सूखा ही इकट्ठा घोट कर ४ प्रहर की आंच दी गई तो १७॥ तोले पारा निकला।

ता० २५/१ को (१+२+३) उक्त ऽ।। सेर + १ सेर+ १ सेर सिंग्रफ को जिसमें से (५०। स्२२।। स्१५-१९७। =१०५।। तोले पारा निकल चुका था उसको सूखा ही थोड़ा घोट कर ४ प्रहर के करीब आंच दी गई तो ३१।। तोले पारा और निकला आंच आज पूरी दी गई यानी ३ मामूली लकड़ियों की।

- (४) २६/१ को ऽ॥⁼ढ़ाई पाव सिंग्रफ और लेकर उसको सात नींबु के रस में करीव १ प्रहर के घोटकर और सुखाकर दूसरे दिन डौरू में ८॥ बजे सबेरे से आंच दी गई ४ बजे शाम के हांडी चटकने की आवाज हुई जिसके कारण आंच बन्द कर दी गई–खोला गया तो १२॥ तोले पारा निकला और बहुत सा पारा बाकी रह गया आज के कर्म से अनुभव हुआ कि, ७ घंटे की आंच किसी तरह काफी नहीं है, ४ प्रहर की आंच होना चाहिये और चूंकि कल पारा अधिक निकला था, उससे अनुभव हुआ कि ज्यादा माल रखने और करीब ४ प्रहर के आंच देने ओर आंच भी तेज अर्थात् ३ पतले चहले की देने से पारा ठीक निकलता है–आज जो हांडी चटकी थी उसको साफ करके देखा गया तो मालूम हुआ कि उसके पेंद्रे में बाल पड़ गया था किन्त् पारा उस ओर जारी नहीं हुआ था और न कुछ हानि हुई थी इससे फिर भी अनुभव होता है कि अगर हांडी चटकने पर आंच बन्दकर दी जावे तो पारद के एकदम निकल जाने का भय उड़ाने का भय उड़ाने में नहीं है लेकिन हांडी नीचे की हो। आज हांडी को आंच अवंश्य चार या पांच लकड़ी की दी गई थी और कपरौटी सिर्फ ३ ही की थी। हांडी तोड़ने से यह भी पाया गया कि हांडी के नीचे पेंदें में करीब आधी मुटाई तक झ्यामता आ गई थी गालिबन यहां तक पारा प्रवेश कर गया था।
- (५) २९/१ ऽ। व्हाई पाव सिंग्रफ ओर लेकर उसको ७ नींबू के रस में करीब दो प्रहर खरल कर सुका ३ लकडियों की करीब ४ प्रहर आंच दी गई, खोलने पर १८।। तोले पारा निकला।

२९/१ (१+२+३+४+५) आ सेर+ १ सेर+ १ सेर १+ आ = ढाई पाव + आ = ढाईपाव ऽ३॥। सेर स्प्रिंफ जिसमें से १४९॥ तोले पारा निकल चुका था उसको सूखा घोट कर करीब ४ प्रहर् के आंच दी गई तो २३ तोले पारा निकला।

३०/१ (१२३४५) ऽ।। सेर १ सेर १ सेर १ ऽ।। ढ़ाई पाव ऽ।। ढ़ाई पाव ऽ३।। सेर सिंग्रफ, जिसमें ४९ तोले पारा निकल चुका था उसको सूखा घोटकर करीब ४ प्रहर आंच दी गई तो २३ तोला पारा निकला।

३१/१ (१+२+३+४+५) ऽ। सेर+१ सेर+१ सेर+ऽ।।≈ढ़ाई पाव+ऽ। ह ढ़ाई पाव\*ऽ३।। सेर सिंग्रफ जिसमें से १९१ तोले पारा निकल चुका था उसे फिर सूखा घोटकर×० आंच दी गई तो २४।। तोले पारा निकला अबकी बार बहुत सूक्ष्म पारा शेष रह गया अर्थात् जो कुछ शेष रहा चूर्ण की दशा में रहा चकती की सूरत न रहीं कुल वजन पारे का २१५ तोले ६ माशे अर्थात् २ सेर ११ छ० ६ माशे हुआ ६ तोले पीछे से और निकला यानी ३।।। सेर सिंग्रफ में से सब २ सेर १२ छ० १ तोले ६ माशे पारा निकला और पहले सिंग्रफ में से ३ छटांक निकला था।

कुल २ सेर छटांक १ तोले ६ माशे हुआ।

अब शेष सिंग्रफ के चूर्ण को जिसमें से ऽ२।।इसेर १।। तोला पारा निकल आया था फिर ३ प्रहर की आंच दी गई तो ६ तोले पारा बाकी नहीं रहा। चूर्ण जो शेष रहा उसकी सूरत सफेद कत्थे की सी हो गई और वजन में १ छटांक हुआ लेकिन इसमें जो मैला ९ माशे था उसको पृथक कर लिया गया, उत्तम स्वच्छ ९ माशे की शीशी में, रखा गया और मध्यम ३।। तोले को अलग रखा गया।

# ॐ शिवाय नमः

# स्वेदन संस्कार

संस्कार अध्याय के ७२ से ७६ वें श्लोक तक की क्रिया से।

आज ४ फरवरी सन् १९०४ बृहस्पित बार फाल्गुन बदी तीज को २०० तोले पारद हिंगुलाकुष्ट को स्वेदन में डाल ग्रिआने गज की मारकीन १ गज को चार तहकर और उसमें ढ़ाई ढ़ाई छटांक सोठ, मिरच, पीपल, चीता, राई, सैंधानोंन, अदरख, मूली, इन आठ चीजों को कूट छान कांजी में उसने उसकी ओखरी सी बना उसको कपड़े चौतह में रख उसमें पारा भरा तो पारा ओखरी के नीचे निकल गया लाचार पारे और दवा की लुगदी को चौतह कपड़े में बाँध उसकी पोटली बनाई गई लेकिन बहुत बड़ी हुई चकोतरे की बराबर और हांडी का मुँह छोटा था इसलिये चौथाई के करीब लुगदी निकाल पोटली बांध सन की सुतली से बांस की खपच्च में लटका एक हांडी में जो गोल थी और जिसमें १८ सेर कांजी आई बीचो बीच लटका दोलायंत्र किया गया उपर हांडीके सरवा ढ़का गया। जो सब लुगदी रखते तो विलांद भर चौड़े मुंह की २५ सेर पानी वाली हांडी की जरूरत होती।

(१० बजे के करीब जब पारद को स्वेदन के लिये लेकर चले तो पैर टेड़ा पड़ने से कमरे की सिढ़ी पर से गिरते गिरते बच गये श्रीजंकर ने रक्षा की नहीं तो बड़ी चोट आती।)

१२ बजे दोपहर से इसके नीचे मंद आंच दी गई। कांजी कम होने पर दो दफे कांजी शाम तक डालनी पड़ी—जब जब कांजी कम हुई और डालते रहे। इतबार के १२ बजे तक अर्थात् तीन दिन रात बराबर आंच दी गई। बाद में कुछ ठंडा होने पर पोटली निकाल खोला गया तो पारा नीचे था और लुगदी ऊपर, हां कुछ रवे पारेके जो लुगदी में मिला दिये थे (खिलाना तो चाहा था कि सबही मिल जावें पर मिला नहीं था) दोलायंत्र ... ते वक्त वह कांजी के अन्दर भी थोड़े से मौजूद थे—पारे को जो खुद अलहदा कपड़े में छानकर तोला गया तो ऽ२।=। दो सेर साढ़े छ: छंटाक निकला लुगदी को उसी गरम कांजी से धोया गया और नितारा गया तो पारे के बारीक रेजे इकट्ठे हुए इनको छाना गया तो भी ये बाहम इकट्ठे नहीं हुए फिर इनको चीनी की रकाबी में सुखा दिया गया तो सबेरे वह रवे हिलाने से आपस में मिल गये तोलने से यह छटांक भर बैठे अर्थात् स्वेदन में आधी छटांक पारा छीज गया बाकी रहा ऽ२। इा

स्वेदन का अनुभव

१—द्रव वस्तु जिसमें स्वेदन हो, मैंने कांजी में किया सो ठीक ही था। और का अनुभव करने पर दूसरा हाल जात हो सकता है। कांजी २०० तोले पारद के स्वेदन के लिये मन भर तो चाहिये जितना जल आदि में चढ़ाया जाता है उतना ही और तीन दिन में जलाने की वजह से डालना पड़ता है।

२-औषधी जिनके संग स्वेदन हो। आठ वस्तु जो मैंने ली है वह साधारण रीति से बहुत मतों से ग्राह्म हैं किन्तु मैंने मूली को पीसकर डाला था उसका रस ही औषधियों में डाला जाता तो ठीक होता और सब औषधी निहायत बारीक कपरछान होनी चाहिये। इन औषधियों को स्वेदन में डालने के लिये मतान्तर बहत हैं।

१ कांजी में डालना, २, पोटली में डालना, २, कपड़े पर लेप करना, ४ गोला बना उसमें पारा रखना, ५ मूषा बना उसमें पारा रखना किन्तु नागबला आदि के प्रयोग में अर्थात् किसी लसदार वस्तु में तो मूषा बनना सम्भव है और इन औषधियों से मूषा बनना असंभव है और गोला बनाकर पारा भरना तो सर्वथा असंभव है क्योंकि पारा भारी होने से उसे भेद जाता है। लेप भी गफ कपड़े पर ठीक नहीं हो सकता और फिर फिरफिरे पर किया भी जावे तो गीले में पारा निकल जायेगा और सूखने पर लेप तड़का जावेगा।

पोटली बाधना संभव है, किन्तु पोटली में जब यह औषधियां पारद से पृथक रहती है तो कांजी में इन औषधियों के डालने में भी कुछ हानि नहीं जान पड़ती और सुगमता अधिक है। यदि पोटली से लाभ हो तो इतना हो सकता है कि कांजी में डालने से औषधी का रस जब कांजी में मिल जायेगा और पोटली में रहने से उसका रस प्रथम पारे पर गिरेगा फिर जल में मिलेगा।

३-दोलायंत्र, हांडी, स्वेदन के लिये चौड़े मुँह की होनी चाहिये जिसमें बड़ी पोटली आ जावे और चूकि पोटली बड़ी होती है, इस लिये हांडी का पेट भी बड़ा होना चाहिये। २०० तोले के लिये २५ सेर जल की हांडी योग्य है। इसके मुँह पर सरवा ढ़का रहना चाहिये और हांडी के किनारे खांद उसमें बाँस की खपच्च रख उसमें रस्सी का छीका लटका उसमें पोटली रखनी चाहिये।

४–आंच इसके नीचे बहुत मंदी दीपक अग्नि के समान लगनी चाहिये।

५-धोने में गरम कांजी से धोने से पारा कम छीजता है (ठंडे जल से धोना मना है और उससे पारा छीजता भी अधिक है)

#### मर्दन संस्कार

(अष्टम संस्काराध्यायश्लोक १३४ से १५६ श्लोक की क्रिया से) तारीख १० फरवरी सन् १९०४ फाल्गुन बदी ९ बुधवार १० बजे से तप्त बल्व द्वारा मर्दन संस्कार प्रारम्भ-रसरत्नाकर की क्रिया से।

पुरानी पक्की ककैया इंट का चूरा और हल्दी समान भाग मिलाकर दोनों मिलकर सोलहवां अंग अर्थात् ढ़ाई छटाँक को खरल में डाल उसमें जंभीरी का रस और विजोरे का रस जल और पारद १९७।। तोले डालकर रात के ७ वजे तक मर्दन किया गया रस कम होने पर और डाला जाता रहा। जंभीरी १० ही मिली। वह भी सूखी सिर्फ पाव भर से कम रस निकला—३ विजौरों में कोई १ तोला ही रस निकला (कारण कुऋतु होने से ताजी विजौरे न मिले थे) लाचारी में नींबू का रस काम में लाया गया।

तप्त खल्ब के लिये १ लंबा चूल्हा बनाकर जो इस आकार का था और चार या पांच अगुल ऊंबा था और जिसमें ४ अंगुल नीचे गढ़ा भी कर लिया था उस पर लोहे का खरल रख नीचे बकरी की मेंगनी और गेहूं के भूसे की आंच जलाई गई खरल इतना गर्म रखा गया जिसमें हाथ से खरल छू सकें-और जिसका मुसला भी गरम मालूम होता था।

ता० ११ फरवरी बृहस्पतिवार आज प्रातः ९ वजे से मर्दन आरम्भ होकर रात के ७ वजे तक किया गया ८ वजे से आरम्भ होकर रात के ८ वजे तक कर्म चलता है किन्तु वास्तव में १० घण्टे मर्दन होता है।

ता० १२ फरवरी आज भी ८ बजे से रात के ७ बजे तक तप्त खल्ब में मर्दन हुआ। इन तीन दिन के मर्दन में ५ सेर नींबू जो गिनती में १२० थे. उनका रस पड़ गया।

ता० १३ फरवरी आज खरल से पारद जुदा किया गया। पारद स्वयं जुदा ही था वह तोला गया तो २। ≘) हुआ और जो रवे लुगदी में मिले थे उनको निकालने के लिये सब लुगदी को तप्त कांजी में घोल नितारा और धोया गया तो १ छटांक पारा और निकला कुछ बहुत सूक्ष्म रवे रह गये उनको रकाबी में मुखा दिया गया तो वह भी इकट्ठे हो गये—सब पारा ऽ२।। सेर में १ तोला कम हुआ।

स्वेदन की तोल में कुछ गड़बड़ हो गई होगी अबकी बार दो दफे तोला गया तो १ तोला कम २।। सेर पारा बैठा।

# मर्दन का अनुभव

१-इष्टिका और रजनी (हल्दी) के चूर्ण मिलकर पारद से १६ वाँ अंग होना ही ठीक है। पाठ से भी ऐसा ही अर्थ निश्चय होता है और यही उचित भी जान पड़ा। पृथक पृथक लेने से पारद की अपेक्षा बहुत अधिक प्रमाण हो जाता है। मैंने पहले पृथक पृथक सोलहवाँ अंग लिया।

२-इन रसों में घोटने में नीबूं का रस इतना डाला गया जिससे कढ़ी सी हो गई कम डालने से हाथ ठीक नहीं चल सकता था और पीछे तो इसमें इतना लस हो गया था कि बिना रस डाले मूसला चिपटा ही जाता था। हां, जो प्रथम से ही इतना कम रस डाला जाता कि चूर्ण सूखा सा ही रहता तो शायद घुट सकता। कम रस डालने से कोई लाभ भी नहीं जान पडता।

३-खल्व जो मेर् यहां है, वह २०० तोले के योग्य ही आकार का है, अर्थात् बड़ा लोहे का खरल १० गिरह लंबा ४ गिरह चौड़ा, २८ गिरह गहरा वजनी नौका के आकार का है- (आकार )



चलयूपरिस्थित खल्व आकार



४-तप्त खल्व की किया के निमित जो चूल्हा बनाया जाता है वह ठीक ही था।

५-अग्नि भी भूसे और मेंगनी की ठीक पड़ती है। आदि में मेंगनी भूसे से सहारे जलती है, पीछे चूल्हा गरम होनेपर ठीक जलने लगती है।

६-श्रीशंकर-स्वामी की कृपा से पारद अब तक छीजता भी बहुत ही कम है। (पहले जो परीक्षा के लिये कर्म किया गया था उसमें बहुत छीजता था) दो कारण इसमें जान पडते हैं (अ) पारद हिंगुलाकृष्ट होने से शुद्ध है, इसलिये मैल कम जिकलता है-(क) गरम कांजी से धोने से पारा पृथक हो जाता है। पहली बार शीतल जल से धोया गया था इसलिये पृथक नहीं होता था-(स) तीसरा कारण और भी हो सकता है कि खरल का कुछ अंश पारद में मिल गया हो क्योंकि गौर से देखने से खरल में बारीक बारीक गढ़े दीख पड़े।

#### ॐ शिवाय नमः २ मर्दनमूर्च्छन-(अंकोल में)

१५/२/१९०४ ता० १५ फरवरी फाल्गुन बदी १४ सोमवार १२ बजे दोपहर से १९९ तोले पारद को अंकोल की जड़ की छाल के सूखे हुए चूर्ण १। छटांक और सूखे फरकेंदुए के गूदे के चूर्ण (जिसमें छिलका और वीज निकाल दिये थे) १। छटांक के साथ घीग्वार के पाठे के गूँदे के रस सहित हल के तप्त खल्व में ८ बजे तक अर्थात् ८ घंटे घोटा गया—२।। सेर के १६ घीग्वार के पट्टों का रस पड़ा।

#### अनुभव

१-चूर्ण बारीक होना चाहिये-कपरछान हो तो अच्छा है मोटा चूर्ण खरल में बारीक मृश्किल से होता है। २–घीग्वार का रस ही डालना चाहिये गूदा घोटने में ठीक नहीं आता।

ता० १६/२ सबेरे के ८ बजे से रात के ७ बजे तक पारद का तप्त खल्व में मर्दन किया गया। ८ घीग्वार के पट्टों का रस डाला गया—िकन्तु आज खरल कम गरम रखा गया क्योंकि दवा गाढ़ी गाढ़ी थी कहीं जल न जावें—दवा और पारद खूब घोटने में आबे इस कारण दवा गाढ़ी रखी गई।

शाम तक सब पारद औषधि में मिल गया-आशा है कि भलीभांति

मुर्च्छित हो जावेगा। जय श्रीशंकर स्वामीकी।

१७/२ सबेरे देखा तो खरल में करीब आठवें हिस्से के पारा पृथक् हो गया था ८ बजे से रात के ८ बजे तक १२ घंटे घोटा गया। तीसरे पहर दवा गाढ़ी हो जाने से करीब एक चौथाई के पारा जुदा हो गया। फिर रस डाल घोटने से सब पारद लीन हो गया। साबित हुआ कि रबड़ी सा गाढ़ा घुटना ठीक है ज्यादा गाढ़ा होना ठीक नहीं ज्यादा गाढ़ा होने पर पारद पृथक भी होता है और घोटने में पारद उछटता भी है।

१८/२ आज सबेरे के ९ बजे से रात के ८ बजे तक ११ घंटे घोटा गया और घीग्वार का रस खूब डाला गया, जिससे रबड़ी सा पतला रहा और खरल भी ठीक गर्म रखा गया। सबेरे इस ख्याल से कि पारद भलीभांति लीन नहीं होता। २ तोले अंकोल का चूर्ण और डाला गया, णाम को देखा गया तो पारद बिलकुल लीन हो गया था, अर्थात् औषिध में मिल गया था छोटे छोटे रवे होकर।

१९/२ आज सबेरे के ८ बजे से रात के ८ बजे तक १२ घंटे पारा तप्त खल्व में घोटा गया, घीग्वार का रस खूब डाला गया, खरल भी ठीक गरम रखा गया, पारद अब जरूर लीन हो गया किन्तु गौर से देखने में बहुत बारीक रवे जरूर दीखते थे, यदि पारद कम होता और औषधि अधिक हो तो कुछ अधिक मूर्च्छन होने की आशा हो सकती है।

२०/२ को भी इसी प्रकार घीग्वार का रस डाल १२ घंटे घुटाई --

की।

२१/२ आज भी पारे का सबेरे ८ बजे से रात के ८ बजे तक १२ घंटे मर्दन किया गया आज सातवां दिन था, आज दो पहर तक रस डाला गया, बाद को रस डालना बंद रखा गया। रस न पड़ने से औषधि गाढ़ी होती गई और पारा छुटता गया।

#### निष्कासन

२२/२ आज सबेरे उस पारे को जो खरल में जुदा हो गया था निकाल लिया गया और दवा को धूप में घोटा और मुखाया गया। मुखा कर घोटा गया तो शाम के ३ बजे तक २। सेर और १। तोले पारा निकल आया, बाकी सफूफ जो ७ छटाँक था मूखा रह गया, इसमें से पारद निकालने के लिये इसको डौरूयंत्र में बंद किया गया।

२३/२ आज सबेरे ८ बजे से रात के ८ बजे तक १२ घंटे डौरूयंत्र को

आंच दी गई, ऊपर गोबर और भीगा कपड़ा रखा गया। २४/२ आज डौरूयंत्र खोला गया-१५॥ तोले पारद निकला, नीचे की हांडी में बाल पड़ गया था लेकिन कुछ हानि नहीं हुई, इस हांडी पर ४ कपरौटी मुलतानी शीरा पड़ी हुई की गई थी।

ुकुल पारेंद ऽ२।ढ़और १।।। तोले हुआ यानी १९६।।। तोले हुआ। मूर्च्छन

में डाला गया था १९९ तोले घटा २। तोले ।

# तीसरा मर्दन मूर्च्छन (अमलतास में)

२४/२ आज १२ बजे से मर्दन प्रारम्भ हुआ।

१९६।।। तोले पारद को २।। छटांक अमलतास की फली के गूदे के साथ घीग्वार के रस में ८ बजे से रात तक घोटा गया तो पारद सब मिल गया, तप्त खल्व में। २५/२ आज भी पारद को सबेरे ८ बजे से रात के ८ बजे तक घोटा गया. पारद सब लीन हो गया, इस अमलतासमें पारदके अंकोल से अधिक लीन हुआ अर्थान् अंकोल की अपेक्षा अमलता से पारद के परमाणु अधिक सूक्ष्म हो गये। पारद लीन तो हुआ लेकिन औषधि थोड़ी होने से पारद का रूप नष्ट नहीं हुआ, सफेदी चमकती रही। २६/२७/२८/२ को बिसौली चले जाने का कारण काम बंद रहा।

२९/२ आज ९ बजे से रात के ८ बजे तक मर्दन हुआ, तप्तखल्व में रूप नष्ट न होने के कारण २ छटांक गूदा अमलतासकी फली का और डाला गया तो पारद कुछ अधिक लय हुआ।

#### अनुभव

१/१६ की जगह १/८ औषध डालनी योग्य-अवस्य अवस्य

१/३ आज ८ बजे से शाम के ६ बजे तक पारद तप्त खल्ब में घोटा गया, एक नौकर बीमार हो जाने से काम कम चला। पहले २४ ४ २९ का अरक बहुत पड़ा अब कम खिपता है, औषिध की मात्रा भी अब पूरी थी। पारद लीन तो हुआ किन्तु रूप नष्ट नहीं हुआ।

२/३ आज धूल अर्थात् होली की वजह से काम बंद रहा।

३/३ आज ८।। बजे से ६।। बजे तक पारद तप्तसस्व में घोटा गया मुरली नौकर के बीमार हो जाने से काम बंद चला।

४/४ आज ८।। बजे से ७ बजे रात तक पारद का मर्दन हुआ, पारा मिल अवश्य गया लेकिन अदृष्ट नहीं हुआ बाबू हनुमानप्रसाद साहब ने कहा कि मैंने जो अंकोल की जड के काढे में मर्दन कराया था तो अदृष्ट हो गया था।

५/३ आज ८ वजे से रात के ७।। वजे तक मर्दन हुआ, पारा मिल गया
 अर्थात् वारीक २ रवे हो गये किन्तु अदृष्ट नहीं हुआ।

#### निष्कासन

६/३ आज पारद को ८ बजे से '१० बजे तक तप्त खरल में घोटा गया चूंकि सात दिन तक पूरे हो गये थे इसलिये आज रस न डाला गया। इस न डालने से पारद १० बजे पर दवा से पृथक हो गया। फिर भट्टी पर खरठ को उतार घोटा गया। धूप न थी इसलिये फिर आंच की गर्मी से खरल को कुछ गर्म कर घोटा गया। शाम के ३ बजे तक करीब २। सेर के पारा निकल आया बाकी दवा में गया। दवा चमचोडसी होकर रह गई।

इस दवा को जो कुछ गीली थी और बादल होने की वजह से सुख न सकी

थी डौरूयंत्र में बंदकर दिया गया।

७/३ को ९॥ बजे से डौरूयन्त्र को आंच दी गई रात के ९॥ बजे तक।

८ को डौरूयंत्र खोला गया तो १५। तोले निकला। कुल पारा मिलाकर तोला ऽर। हसेर हुआ यानी १९५ तोले हुआ और डाला गया था १९६॥ तोले अर्थात् १॥ तोले घटा कुछ पारा अवस्य चूर्ण में मिला रह गया उसको निकालना चाहिये। आज डौरू खोलते समय कुछ पारे के रवे एक तरफ कपरौटी की पट्टी पर मिले जिससे सावित हुआ कि दर्ज हांडी की ठीक नहीं मिली या हांडी उठाने में उपर की हांडी पकड़ कर उठाया गया जिससे दरज पड़ गई।

आयन्दा ख्याल रखा जावे हांडी में बाल पड़ गया। बाकी सफूफ को फिर उड़ाया गया तो ७ माशे पारा और निकला सब हुआ १९५॥ तोले और

डाला गया था १९६॥। तोले बस १। तोले घटा।

# चौथा मर्दन (चीते में)

९/३ आज १९५ तोले पारद को २।। छटाक चीते के बारीक चूर्ण के संग घीग्वार का रस डाल तप्तखल्व में ८ बजे प्रातः काल से रात्रि के ८ बजे तक घोटा गया। रस खूब डाला गया किन्तु पारद बिलकुल पृथक ही रहा। चीता फूली चीज होने से सोलहवां अंश ही अर्थात् २।। छटांक ही काफी

१०/३=८ बजे सबेरे ७ बजे तक घुटा तप्तसल्य में अरक खूब पडा पारद बिलकुल पृथक रहा।

११/३= ० १२/३ - + ० आज ७ माशे पारा जो सफूक में से और निकला था आज सरल में डाल दिया गया।

पारद चीते से बिलकुल नहीं मिलता, इससे सिद्ध हुआ कि यह कर्म मूर्छित नहीं है केवल मर्दन है।

23/3 = + 0

0 + = \$ 88

24/3=+0

१६/३ आज कुछ देर तप्त सरल में पारद घोटा गया, फिर धूप में घोटा गया तो आधी छटांक कम दो सेर पारद जुदा हो गया, बाकी चूर्ण में मिला रहा। उसको डौरूयन्त्र में बन्द कर दिया गया। चूर्ण का बजन ११ छटांक था।

 $\{9/3$  को || | बजे में डौरूयन्त्र चढ़ाया गया और || | बजे रात तक आंच लगी। || || || || || को ७ छटांक पारा निकला कुल पारा २ मेर || || || छटांक हुआ।

#### पांचवा मर्दन (धतूरे में)

१८/३ को १२ बजे दोपहर से १९२॥ तोले पारद को १२॥ तोले धतूरे के बीजों के चूर्ण के साथ घीग्वार के रस से तप्त खरल में घोटा गया रात के ८ बजे तक।

१९/३-८ बजे सबेरे ७॥ बजे रात तक मर्दन हुआ

20/3 = + 0

2/2-+ ० आज १। छटाक धत्रे के बीजों का चूर्ण और डाला गया।

२२/३=७ बजे सवेरे से ७ बजे शाम तक मर्दन हुआ।

२३/३=६ बजे से ६ बजे तक मर्दन हुआ। २४/३=७ बजे से ७ बजे तक मर्दन हुआ।

२५/३ आज ७ बजे से पारद का तप्त सल्व में मर्दन हुआ १० बजे से अधिक गाड़ा होने पर धूप में मर्दन हुआ, जब सूब गाढ़ा हो गया तो पारद कुछ लुगदी में मिला (पहले तप्त सल्व में पतला पतला घुटने से इस धतूरे में पारद बिलकुल नहीं मिला था) फिर ३ बजे पर चूर्ण सुख जाने पर पारद पृथक हो गया जो तौल में (२। सेर १।। तोला हुआ) अर्थात् १८१॥ तोले।

२६/३=डौरूयन्त्र में ४ प्रहर की आच दी गई (आज मुरली के पहरे में

गोवर जो हांडी पर था उसमें आग लग गई)

२७/३-८।। तोले पारद निकला डौरूयन्त्र में से सब पारद कांजी से धोया गया १९०। तोले हुआ रखा गया था १९२।। तोले २। तोले घटा।

# छठा मर्दन (त्रिफला में)

२७/३=१९१ तोला (ठीक तौल) पारद को २॥ छटांक त्रिफला चूर्ण से घीग्वार के रस से ४॥ बजे शाम से ७ बजे तक घोटा गया।

२८/३=७ बजे से ५ बजे तक घोटा गया गाढा गाडा।

२९/३-७ बजे से ७ बजे तक घोटा गया गाढ़ा गाढ़ा।

30/3+0

३१/१२७ बजे से ७ बजे तक घोटा गया आज १॥ छटांक त्रिफला उसमें और डाला गया अबकी बार त्रिफला के मर्दन में पारद बिलकुल पृथक रहा।

१/४:७ बजे से ७ बजे तक मर्दन हुआ।

आज खरल में पारद पर से दबा हटाने पर पारद पर सफेद कांचली नजर पड़ी जब उगली से उस कांचली को हटाया सगया तो टूट कर ऐसी जुदी हो गई जैसे कलई की नाद जब रखी रहे और कलई नीचे बैठ जावे तब उसके पानी के ऊपर एक कांचली सी पड़ जाती है, लेकिन दूसरी अप्रेल में देखने से केंचली की रंगत पहले दबा हटने पर थोड़ी जगह में कुछ ऊंदीसी दिखाई पड़ी बाकी सफेद ही थी २/४८७ बजे से ७ बजे तक पारद घोटा गया।

३/४=आज ७ बजे से ७ बजे तक पारद घोटा गया। ७ दिन ४/४ आज खरल को धूप में घोटा गया और मुखाया गया तो २ सेर ५॥ छ० ६१८७॥ तोले पारद पृथक हो गया। बाकी चूर्ण में रहा। चूर्ण को डौरूयंत्र में बंद किया गया।

५/४ को डौरू को ३ प्रहर की आंच दी गई।

६/४ पारद डौरूयंत्र को ४।। तोले निकाला। कुल पारद १९२ तोले हुआ इकट्टी तोल करने से पारद ठीक ऽ२।श्मेर हुआ यानी १९० तोले हुआ। इसको गर्म कांजी से धोया गया और कपड़े से छाना गया फिर तोल की गई तो

१९२ तोले हुआ।

७/४-काम कन्हैयालाल नौकर की बीमारी की वजह से बंद रहा। अब की मरतबे कन्हैयालाल ने कहा कि ५० रुपये १० तोले पारे के गिरधारीलाल वैद्य बनवारी (वह भी पारे के काम में नौकर था) को देते थे इसलिये पारे में शुवहा पड़ा। रंगत ठीक रही। कपड़े पर स्याही भी न थी। तोल में थोड़ा शक पड़ा और पूछ पारे में रहती थी यह एक बड़े शक की बात थी लेकिन मुमकिन है कि खरल लोहा मिलने से ऐसा हुआ हो, क्योंकि अबकी बार त्रिफला में खटाई का योग होने से लोह का अधिक योग पारे में आना मुमकिन है।

सातवाँ मर्दन (त्रिकुटा में)

१०/४ आज ऽ२ सेर ६ छ० २) भर = १९२ तोले पारदको २॥ छटांक विकुटा में घीग्वार के रस से तप्तखल्ब में ९ बजे से ७ बजे तक बरामदे में घोटा गया। ११/४ ०७ बजे तक घोटा गया। विफला में घुटने पर पारद पर कांचली सी दीख पड़ी थी, आज कल नहीं दीखती—इससे ख्याल होता है कि विफला मे खटाई होने से पारदं ने खरल से लोहे का अधिक अंग चाटा, वहीं कांचली रूप दृष्ट पड़ता था और शायद इसी वजह से तोल भी बढ़ी हो पर फिर तोला तो अभी तक अधिक है इसलिये अंग लोहे का मौजूद है तो कांचली कहां गई? (उत्तर्र) भुमिकन है कि जो अंग पारद में लय हो गया वह अदृष्ट हो गया जो उस वक्त घोटते में नया लोहा खरल से आता हो वह जब तक पारद में लीन न होता हो उस समय तक उपर दीखता हो किन्तु पारद की तोल बढ़ने से लोह का ग्रिसत होना सिद्ध होता है लय होना नहीं।

१२/४ आज ७ बजे से रात के ७ बजे तक घुटाई हई।

१३/४८७ बजे से ७ बजे तक घुटाई हुई, आज १। छटांक त्रिकुट और डाला गया।

१४/४=७ बजे से ७ बजे तक मर्दन हुआ।

१५/४=७ बजे से ७ बजे तक मर्दन।

१६/४५७ बजे से ६ बजे तक मर्दन हुआ (इस त्रिकुटा के मर्दन में भी

पारा पृथक् ही रहा)।

१७/४८आज पारद को खरल से पृथक कर लिया गया। प्रायः सब पारा स्वयं पृथक हो गया था। लुगदी को सुखाकर घोटने से २ तोले के लगभग पारा और निकला। सब पारा करीब ऽ२ सेर ६ छटांक के निकल आया। चूर्ण को डौरूयंत्र में बंद कर दिया गया।

१८/४ आज डौरू को ९ बजे से आंच दी गई। ४ बजे तक फिर ६ बजे

ठंडा कर काम बंद कर दिया गया।

१९/४ डौरू से कोई १। तोले पारा निकला। कुल पारा १९१ तोले हुआ जो १ तोले घटा वह छीजन है मेल हो तो ज्याद: घटे। कुल पारे को कांजी से धोया गया। पारद में पूंछ अब भी दिलाई पड़ती थी। छानने से कपडे पर स्याही नहीं थी।

#### आठवाँ मर्दन

१९/४८आज ऽ२।४१ तोले पारद०१९१ तोले को २।। छटांक गोसरू के चूर्ण से घीग्वार के रस से तप्तसल्व के रस से तप्तसल्व में ४ बजे शाम से ७ बजे तक घोटा गया ।

२०/४ आज ६॥ बजे से ६॥ बजे तक मर्दन हुआ।

२१/४ आज ६॥ बजे से ६॥ बजे तक मर्दन हुआ।

२२/४ आज ६।। बजे से ६।। बजे तक मर्दन हुआ।

२३/४ आज ६॥ बजे से ६॥ बजे तक मर्दन हुआ।

२४/४ आज ७ बजे से ७ बजे तक मर्दन हुआ।

२५।४ आज धूप से खुश्क कर घोट पारद निकाला गया तो १८९ तोले हुआ।

ँ २६/४ डौरूसे बाकी सफूफ उड़ाया गया तो २ तोले पारा निकला।

२७/४ सब पारा १९१ तोले हुआ।

एक बरतन से दूसरे बरतन में करने पर पारे में पूंछ जरूर रहती है। अब तक छानने में जब जब तोले के करीब पारा बाकी रह जाता है तब उसके निचोड़ने से उसके संग कुछ मैल छनकर नीचे पारे पर दीखने लगता है, इससे जान पड़ता है कि पारे का मैल पीछे रह जाता है और शुद्ध पारा पहले छन जाता है। अगर इस पिछले भाग को अलग कर दिया जाय तो अच्छा हो।

#### ॐ शिवाय नमः

# मूर्च्छनसंस्कार

(अष्ट-संस्काराध्याय के श्लोक १८६ से,१८७ की क्रिया से) त्र्यूषणं त्रिफला बंध्याकंदैः क्षुद्राद्वयान्वितैः । चित्रकेण निशाक्षारकन्यार्ककनक व्रद्यैः ।। सूतं च तेन यूषेण वारान्सप्ताभिमर्दयेत् ।। इत्थं मूर्च्छितः (योगरत्नाकर वैद्यकल्पद्रुम) ।

त्रिकुटा १॥ छटांक त्रिफला १॥ छटांक (ककोड़े की जड़ नहीं मिली) कटेरी एक ही तरह की मिली वह हरी १॥ छटांक चीता १॥ छटांक, हल्दी १॥ छटांक। इनको ३ सेर पानी में औटाया गया। तीन पाव पानी रह गया तब छान लिया गया। घीग्वार का रस १ छटांक, आक के पत्तों का रस १ छटांक, धतूरे का रस १ छटांक, कटेरी का रस १ छटांक लिया गया और

यवक्षार १ तोला २७/४/०४,

पहले १९१ तोले पारद का १ छटांकधतूरके रसमें २ घंटेघोटा गया तो बिंदु पृथक् पृथक हो गये। फिर आक के पत्तों का रस डाला गया तो पारा इकट्ठा हो गया। इसमें भी ३ घंटे घटा फिर कटेरी का रस डाला गया तो इसमें फिर पारे के बिंदु पृथक् पृथक हो गये। इसमें भी ३ घंटे पारद घटा। अर्थात् आज ८ घंटे पारद शीतखल्व में धतूरे, आक, कटेरी के रस में घटा।

२८/४/०४ आज ६ बजे से १२ बजे तक ठंडे खरल में पारद उपरोक्त काढे में घुटा और १२ बजे से ६ बजे तक खल्व में पूर्वोक्त काढे में घुटा। आज पारद काढे से पृथक ही रहा। ३ बजे पारद में १ तोले जवाखार भी डाला

गया।

२९/४ आज पारद ६ बजे से ६ बजे तक घोटा गया और उसमें घीग्वार का रस और कटेरी का रस डाला गया। तप्तखल्व में घोटा गया किन्तु पारद पृथक् ही रहा। चिन्ता हुई कि मूर्च्छन कैसे हो।

३०/४ कर्म बंद रहा, मूर्च्छन के लिये काढा और बनाया गया।

१/५ पारद को खरल से धूप में सुखाकर पृथक् किया गया तो २।८८+२ भर हुआ अर्थात् १८७ तोले हुआ, रखा गया था १९१ तोले, ४ तोले पारा

१-कोर्णानि० इत्यपि ।

दवा में रह गया। यह चूर्ण बिलकुल काला बुरादा सा रहा इसलिये इसमें जो ४ तोले पारद है उसको मूर्च्छन कह सकते हैं, किन्तु इसमें कुछ रवे पारे के करीब १ तोला के पृथक् होंगे यह सफूफ जुदा रख दिया गया।

#### 2nd part दूसरा भाग

३०/४ पौन पौन छटांक त्रिफटा, त्रिफुला, चीता, हल्दी का चूर्ण को यानी ३ छटांक सब मिलाकर चूर्ण को तीन पाव घीग्वार के रस, आधसेर आक के पत्तों का रस और डेढ पाव कटेरी के रस और आधपाव काले ध्रतूरे के रस में अर्थात् सब १॥ सेर रसों में रात भर भिगोकर ता० १/५ को सबेरे पहर भर आंच दी गई और औटते में १ छटांक आक के जड़ की छाल की लुगदी और १ छटांक धतूरे के पत्तों की लुगदी और २ तोले जवासार भी डाला गया। गाढी कढी सी हो जाने पर उतार लिया गया। ३ बजे तक जाम के इस कढी में आधी खरलमें डालकर उसमें १। तोले भेड़ के ऊन की राख डालकर आध सेर पारा डाला गया तो घोटने से वह पारा रवे रवे होकर मिल गया।

२/५ पारा खरल का बदस्तूर मिला हुआ था उसमें ऽ। पारा और डाला गया तो १ घंटे में वही भी वैसा ही मिल गया, फिर इसको शाम के ६ बजे तक खूब बोटा गया। शाम तक घोटने से पारा बहुत बारीक रवे होकर मिल गया। आज ऽ।।। पारा तीन पाव शीतखल्व में १२ घंटे घुटा।

३।५ आज भी ६ वजे से ६ वजे तक मर्दन हुआ। ठंडे खरल में आवश्यकता पर अर्थात् अधिक गाढा होने पर काढा जो रक्वा था उसमें आक का दूध मिलाकर मर्दन हुआ। ठंडे खरल में ३-४ बार डाला गया और गाढा कढी सा घोटा गया। अब पारा खूब मिल गया, यहां तक कि बहुत गौर से देखने से यह जान पड़ता है कि औषिध में पारे के बारीक परमाणु मौजूद हैं।

४/५ आज भी पारद ६ बजे से ६ बजे तक मर्दन किया गया, आज केवल एक बार प्रातःकाल इसमें बचा क्वाथ डाला गया, आज पारद वास्तव में लीन हो गया यहां तक कि अब गौर करने से भी पारा नहीं दीखता। हां कहीं कहीं शुबहा पड़ता है कि पारे के बहुत सूक्ष्म अणु हैं।

बस यही मूर्च्छन कहा जा सकता है। जय श्रीशंकरस्वामीकी

#### अनुभव

मूर्च्छन के लिये पारद से चतुर्थांश औषधि के प्रयोग की आवश्यकता है वह भी काढ़ा बनाकर डाली जावे और काढ़े के केवल जल न लिया जावे किन्तु सब औषधि बिना छाने डाल दी जावे। इस खरल में ३ पाव पारा और ३ छटांक औषधि का क्वाथ ही एक दफे घुट सकता है। मूर्च्छन के लिये लसदार वृस्तु की आवश्यकता है। आक का रस कम पड़ना चाहिये उसमें लस भी नहीं है और वह पारद को बखेरता भी नहीं है। दूध डाला जाय तो और भी अच्छा।

५/५/ आज ६ बजे से १० बजे तक पारद को घोटा फिर ज्यादा गाढा और खुरक हो जाने से घोटना बंद हो गया फिर इस खरल को धूप में रख दिया गया। धूप आज बदली की वजह से कम रही इसलिये दवा सूखी नहीं।

६/५ इस दवा को धूप में सुखाकर सूखा घोटा गया तो करीब तीन छटांक

के पारा जुदा हुआ। १५ छटांक सफूफ बच रहा।

७/५ को फिर इस दवा को पीसा गया तो १ छटांक पारा और निकला सब छटांक ४ हुआ, जो सफूफ बचा उसमें ता० १/५ वाला चूर्ण भी मिला दिया गया।

# 3rd Part तीसरा भाग

आज त्रिकुटा, त्रिफला, चीता, हल्दी का चूर्ण १२ तोले, कटेरी की जड़ सूखी २।। तोले, आक के जड़ की लुगदी १ छटांक, धतूरे के पत्तों की लुगदी २ छटांक को धतूरे का रस २ छटांक, कटेरी का रस ६ छटांक और आक का ८ छटांक (सब १ सेर रस) में भिगो दिया गया।

६/५ आज उपर भीगी हुई दवा में कटेरी के फल की लुगदी २॥ तोले धतूरे के बीज सूखे हुए पिसे हुए २॥ तोले, घीग्वार का रस ऽ॥ तीन पाव, आक का रस ऽ। इंडेढ पाव और डालकर २ घटे औटाया गया। दो प्रहर बाद इस काढ़े वा लुगदी में से आधे के करीब खरल में डालकर उसमें १ सेर पारद डाला गया और थोड़ी देर मर्दन हुआ।

ु/५ आज शीतल सल्य में ६॥ बजे से ६॥ बजे तक १२ घण्टे पारद का मर्दन हुआ आज ९ बजे तक सब पारा दवा में दाखिल हो गया था और शाम तक पारे के रवे बारीक हो गये थे आज ४॥ बजे इसमें (जवाखार न मिलने की वजह से) १ तोला मूली का क्षार डाला सगया और थोड़ा घीग्वार का रस भी डाला गया।

८/५-आज ६।। बजे से ६॥ तक पारद का मर्दन हुआ सबेरे खरल में ९ छटाक पारा जो बचा हुआ था डाल दिया गया इस खयाल से थोड़े से के लिये और घान डालना पड़ेगा और डालने से यह तजुरबा भी हो जायेगा कि एकबार में कितना मूर्च्छन इस खरल में हो सकता है, आज ३ घण्टे घुटने पर पारा खरल में मिल गया शाम तक पारद के रवे बारीक हो गये।

९/५ आज भी पारद ६ बजे से ६ बजे तक शीत खल्ब मे घोटा गया, घीग्वार का थोड़ा रस डाला गया आज पारद के रवे इतने बारीक हो गये थे कि गौर के बाद नजर आते थे।

१०/५ आज पारद ६।। बजे से ६।। बजे तक घुटा, थोड़ा घीग्वार का रस डाला गया अब पारद नजर नहीं आता।

११/५ आज पारद को थोड़ा तप्त खल्य में घोटकर खुक्क किया और फिर ज्ञाम तक धूप में सुखाया, जब दवा के टुकड़े बिखरने माफिक हो गये तो खरल में घोटे गये घोटने से ८॥ छटांक पारा जुदा हो गया।

#### अनुभव

विलकुल मुखाकर घोटने से पहले दवा जब बिखरने लायक खुश्क हो जावे तब पारा घोटकर जुदा कर लेना मुनासिब जान पड़ता है पीछे सुखाकर फिर निकाले।

१२/५ आज फिर कल वाले सफूफ को जो कुछ और सूख गया था लेकिन नर्म तो था थोड़ा २ घोटा गया तो डेढ़ पाव पारा और निकला फिर बाकी सफ्फ को मुखा दिया।

# 1st & 2nd Part पहला व दूसरा हिस्सा

पहले दूसरे टुकडे के मूर्च्छन के सफूफ को १ बोतल नींबू का रस डाल कर २ घंटे घोटा गया फिर ५ घंटे धूप में रसा गया बाद को ३ घंटे तप्त सल्ब में घोटा गया।

१३/५ आज भी पारद को कुछ तप्त खल्ब से मुखाया–धूप आज बादल की वजह से कम रही।

१४/५ आज भी तप्त खल्व से दवा को सुखा कर बारीक किया गया तो १ छटांक पारद और निकला।

#### अनुभव

नींबू के रस में घोटने से ३-४ दिन की मेहनत से सिर्फ १ छटांक पारा निकला इसलिये उड़ाकर ही निकालना ठीक है, अगर नींबू में घोटने की आवश्यकता समझी जावे तो निकालने के बाद घोट लिया जावे।

फिर इसी पहले और दूसरे टुकड़े को नींबू से घोटा या डौरूयन्त्र में बन्द

कर दिया गया।

१५/५ आज डोरूयन्त्र को ७ बजे से ७ बजे तक आंच दी गई। १६/५<del>६</del>।। छटांक पारा निकला।

#### 3rd Part तीसरा भाग

तीसरे भाग के सफूफ (चूर्ण) आज डौरू में बन्द कर दिया गया।

१७/५ आज ७ बजे से ५ बजे तक आंच दी गई ७ बजे तक कोयलों की आंच रही।

१८/५-९ छटांक पारा निकला।

१+२ भाग में डाला गया— ८+४+१+१३ छटांक निकला ३+१+६॥ ⇒ ११॥छटांक बाकी १॥ छटांक

३ भागमें डाला गया १६+९ = ऽ१।। सेर निकला ८।।+६+९ =ऽ१। ≘

।।सेर बाकी १।। छटांक।

सब पारा था १९१ तोले ।। मौजूद कुल ऽ२इबाकी ३ छटांक १ तोले लेकिन सब मिलाकर तोलने से बैठा—ऽ२। सेर बाकी है २ छटांक १ तोले।

१८/५ दोनों डौरू की राख को मिलाकर खरल में बारीक पीसा गया तो उसमें पारा दिखाई नहीं दिया। फिर जंभीरी का रस ऽ। पाव भर डाला जिससे दवा कढ़ी सी हो गई २ घंटे तप्त खल्व में घोट तप्त खल्व में छोड़ दिया गया। ११ बजे, ३ बजे देखने से दवा माजून से गाढ़ी हो गई थी और पारे के रवे दीख पड़े और कुछ थोड़ा सा पारा बीज में आ गया दवा को मूसले से दबाकर कुछ पारा इकट्ठा कर जुदा कर लिया गया। फिर खरल को १ घंटे भर धूप में रखा गया तो दवा बिखरने लगी। रवे पारे के नजर पड़ते थे पर इकट्ठे नहीं होते लिहाजा दवा को मुखा दिया गया।

अनुभव

पारा जब किसी चीज में अदृश्य हो जावे तो उसको नींबू से पतला कर पहर भर घोट कुछ पतला ही रहे धूप में रख देने से पारा कुछ इकट्ठा हो जाता है कुछ अपने रूप को ग्रहण कर रवे रवे हो जाता है खुश्क होने पार सब रवे तो इकट्ठे नहीं होते, मगर नजर पड़ने लगते हैं।

१९/५ दवाको डौरूकर ३ पहर आंच दी गई तो ४ तोले पारा निकला १

तोला पहले धूप में निकला था।

२०/५ कुल पारा तोलने ऽ२। / हुआ पानी ६ तोले घट गया।

# 1st Part द्वितीय मूर्छन

२०/५-३ छटांक त्रिकुटा, ३ छटांक त्रिफला, २।। छटांक ककोडे की जड़ जो कासिमपुर (तहसील सिकंदराराऊ) से आई, २।। छटांक चीता, २।। छटांक हल्दी सबको पृथक् पृथक् कूटकर तार की चलनी से छानकर मिला दिये गये। इस चूर्ण में चौथाई चूर्ण को अर्थात् ३ छटांक चूर्ण को ९ छटांक घीग्वार का रस, ८ छटांक आक के पत्तों का रस, ७ छटांक कटेरी के पंचांग के रस में शाम को भिगो दिया गया ओर १/२ छटांक आक की जड़ की लुगदी, आधी छटांक कटेरी के फल की लुगदी, १/२ छटांक धतूरे के बीज भी डाले गये।

२१/५-आज पूर्वोक्त औषधि को २ घंटे औटाया गया और इसमें २ छटांक धतूरे के पत्तों का रस भी डाला गया ज्यादे पत्ते न मिले १० बजे से इस काढ़े को गाढा कढ़ी सा होने पर उतार खरल में डाल उसमें ऽ१:+१ तोले पारा डाला गया, १२ बजे उसमें १॥ तोले ऊन की राख, १ तोला मूली का खार भी डाला गया, शाम के ४ बजे तक घोटते रहने पर पारा पहले की तरह नहीं मिला, शाम तक घुटा।

२२/५ आज ७ बजे सबेरे से पारद घोटा गया। तप्तखल्व में घीग्वार का रस डाला गया, परन्तु पारा न मिला। लाचार ४ बजे शाम के पारा निकाल लिया गया तीन पाव से कुछ ज्यादा हुआ।

अबकी बार पारद लीन न होने के कारण तीन हो सकते हैं।

(१) नींबू से उत्थापन खरल से किया गया था पर उस खरल को धोया

नहीं गया। मुमकिन है खटाई का अंश खरल में रहने से दवा की आकर्षण शक्ति जाती रही।

(२) तहकीकात से मालूम हुआ कि अबकी बार कन्हैयालाल ने कटेरी आदि का रस निकालने में जल डाल दिया।

(३) दवा में एक नई चीज भी पड़ी यानि ककोड़े की जड़ जो कासिमपुर से आई।

२३/५ आज दवा धूप से सुखाकर पारद जुदा किया गया तो सब मिलकर १५ छ० १ तोले हुआ डाला गया था। साढे अठारह छटांक यानी दवा में रह गया। ३।। छ० यह बिलकुंल काला सफूफ बना इसको डौरू में बंद किया गया।

२४।५ आज डौरू को आंच दी गई।

२५/५ आज डौरू खोला गया तो एक नई बात निकली यानी हांडी के अन्दर नमी थी। इसको धूप में सुखानेको दो पहर तक रखा, लेकिन दोपहर बाद ३ घंटे ठंडे में रहने से नमी बदस्तूर मौजूद थी। मालूम होता कि कोई खार पारे के संग उड़ गया है, वह आज पुरवाई हवा से शीतल है। कुछ पारा इधर उधर से हांडी से पोछकर निकाला जो ११ तोले हुआ। घंटे भर फिर धूप में रखकर नमी कम होने पर और पारा निकला, पर नमी और चिपकाट की वजह से बीच का पारा नहीं छुटा। इसके चिपकाट दूर करने के लिये नींबू का रस हांडी में डाला तो चिपकाट जाता रहा। रस से धो धोकर हांडी तोड़कर पारा निकाला गया।

एक कारण और भी चिपकाट नमी का हो सकता है यह कि अबकी दफे डौरू के नीचे रात को कोयले नहीं रहे और हर बार रहते थे इस वजह से गर्मी हांडी को नहीं लगती रही, इस वजह से ऊपर की हांडी पर जो गोबर पानी था, उसकी तुरी खुक्क न हुई, अन्दर असर कर गई।

कुल पारा डौरू से २।। छटांक+१५भर निकला + १५ छटांक १) भर पहले निकला। कुल हुआ १७।। छ० २) भर डालागया था १८ छ० १) भर

यानी १।।)भर कम हो गया।

इस क्रिया में जो २॥ छटांक १ तोले पारा मूर्च्छन मान गया और जो उड़कर डौरू मे निकालागया उसी को मूर्च्छन माना गया और वह जुदा रख दिया गया।

# 2nd part द्वितीय मूर्छन

२६/५—त्रिकुटा, त्रिफला, ककोड़े की जड़, चीता, निणा, का सफूफ ३ छटांक, ऊन की भस्म १। तोले, घीग्वार का रस १० छटांक, आक का रस १० छटांक, धतूरे का रस १॥ छटांक, कटेरी की जड़ की लुगदी १/२ छटांक, कटेरी का रस ९ छटांक (रस इसलिये डाल दिया कि सर्वांग डालने से कांटे काढे में रह जाते थे और पिसना मुश्किल था) धतूरे का बीज १/२ छटांक, धतूरे के पत्ते १/२ छटांक (ये पत्ते इसलिये डाले गये कि रस कम मिल सका था) इन सबको इकट्ठा कर रात को हांडी में भिगो दिया गया। सबेरे पहर भर औटाकर गाढा होने पर उतार लिया गया।

४ बजे शाम के इसमें पारा डाला गया। १५ छटांक १) भर घोटने से यह पारा दवा में नहीं मिला। दवा पतली रबड़ी सी थी इसलिये और औटाकर

गाढी की गई।

२७/५ खरल में की पतली दवा ऊपर से जुदा कर रकाबी में रखी गई। इसमें कुछ पारा भी मिला था और बाकी दवा और पारे में गाढा दवा जो गाढी माजून या खमीरा दवा और पारे में गाढी माजून या खमीरा सी थी, डालकर घोटी गई तो २ घंटे में सब पारा मिल गया। (आगे से ध्यान रखा जावे) आज ठंडे खरल में ७ बजे से ७ बजे तक मर्दन हुआ पारा शाम तक करीब करीब अदृश्य हो गया

२८/५ आज भी ६।। बजे से ६।। बजे तक पारद का मर्दन शीत खत्व में हुआ। सबेरे ७ बजे इसमें सज्जीक्षार अर्थात् सोडा १/२ छटाक डाला गया, आज पारा बिल्कुल अदृश्य हो गया जो दवा पतली जुदा कर ली थी वह सब

आज खरल में पड गई।

२९/५ आज ७ बजे से ६ बजे तक पारे का मर्दन हुआ। घीग्वार का रस भाढा होने पर डाला गया। शाम के ३ घंटे खरल तप्त भी किया गया।

३०/५ आज १ पहर तप्तसल्य में पारद घोटा गया। अधिक अधिक गाढा होते जाने पर पारद छूटता गया। वह जुदा कर दोपहर को खरल धूप में रख दिया गया। ३-४ बजे घोट कर और पारद निकाला। अभी दवा गीली है सब पारा १३॥ छटांक निकला था। १५ छटांक १) भर उसलिये २ छटांक ३॥ ) भर दवा और रहा फिर दवा को विलकुल खुश्क कर बारीक पीस लिया। खूब सूखने पर इसमें से और पारा नहीं निकला इसको और में बंद कर दिया गया।

३१/५ डौरू को ३ प्रहर आंच दी गई।

१/६ डौरू खोला गया आध पाव १) भर हुआ सब पारा मिलाकर तोला गया तो १४ छटांक ३॥ रुपये भर हुआ और  $2nd\ part\ \tilde{\mu}$  डाला गया। १५ छटांक १) भर पस २॥ भर कम हुआ।

और दोनों 1st & 2nd part मूर्च्छन में डाला गया ऽ१-१) भर और सब दोनों का हुआ १ सेर १ छटांक २ रुपये भर पस ४ रुपये पर कम हो गया दोनों पार्ट में।

# 3rd part द्वितीय मूर्च्छन

 $2/\xi/68$ —त्र्यूषण, त्रिफला, बन्ध्याकंद, चित्रक, निशा का ३ छटांक, ऊर्णभस्म १॥ तोला, सज्जीक्षार २॥ तोला, कन्यारस ९ छ०, आक का रस ११॥ छटांक १ कनकरस ४ छटांक, बीज १/२ छटांक, कटेरी की जड़ १/३ छ० रस ९ छटांक। इनको मिलाकर रख दिया गया।

२/६ पहर भर करीब आज दवा को औटाकर गाढा होने पर उतार लिया गया। दो पहर १२ बजे इसमें ऽ१-५४) भर पारा डाला गया और शितखल्व में घोटा गया। २ बजे तक पारा थोड़ा मिला सब नहीं मिला २ बजे से ५ बजे तक तप्तखरल में घोटा गया पर वहीं दशा रही।

३/६ आज ७ बजेसे ११बजे तक और ३ बजे से ७ बजे तक पारे का णीत खरल में मर्दन किया। आज गाढा होने पर घीग्वार का रस भी डाला गया और धतूरे का रस भी डाला गया। कुछ ऊनभस्म भी बुरकी गई किन्तु पारा कुछ थोड़ा सा और बाकी मिला। बाकी वैसा ही पृथक रहा। ७॥ छटांक जुदा रहा।

 $8/\xi$  आज इस ७।। छटांक पारद को जुदा कर लिया गया और यह समझा गया कि औषधि केवल अवशेष ११ छटांक पारद को ही ग्रहण कर सकती है। वस इसी को घोटा गया और जरूरत पर घीग्वार का रस भी डाला गया, पारे का शीतखल्व में ७ बजे से ६ बजे तक मर्दन

५/६ आज तप्त खल्ब में पारद का ७ बजे से ६ बजे तक मर्दन हुआ। घीग्वार का रस भी डाला गया किन्तु थोड़े से पारद का भी अबकी बार पूर्ण मूर्च्छन नहीं हुआ। कुछ रवे दीखते रहे। यह बात ठीक समझ में न आई कि अबकी बार ठीक मूर्च्छन न होने की क्या बजह हुई हालांकि यह छठी कोशिश है।

६/६ आज पारद को तप्त खल्व में ४ घंटे घोटा गया। गाढा हो जाने पर पारा निकल आया फिर ५ घंटे धूप में सुखाकर घोटा गया तो कुछ पारा और निकला। सब ७॥ छटांक हुआ।

७/६ आज पारे के चूर्ण को जो बिल्कुल सूख गया था बारीक पीसा गया तो २ तोला पारा और निकला, आदमी कम होने से आगे काम न

१५/६ आज इसके चूर्ण का डौरू चढाया गया।

१६/६ इस डौरू को खोला गया तो जैसा एक बार पहले हुआ था वैसा ही अबके भी हुआ अर्थात् ऊपर की हांडी में पानी की तरी ज्यादा पहुंच जाने से पारा हांडी से सब नहीं छूटा। चिपकाट पैदा हो गया था। २॥ छटांक पारा तो निकल आया और कुछ चिपटा रह गया फिर हांडी को धूप में रख

दिया तो सूखकर बारीक पारा और निकला। सब पारा ७॥ छटांक+७॥ छटांक २)+२॥ छटांक+१) भर≂१८ छटांक हुआ। डाला गया था १८ छ०**+** ४) भर कम, हुआ ४) भर।

#### 4th part चौथा हिस्सा

१०/६ उपरोक्त दवा का चूर्ण ३ छटांक आक का रस ४ छटांक कटेरी का रस १० छटांक धतूरे का रस ४ छटांक, घीग्वार का रस १२ छटांक लुगदी आक के जड़ की १/२ छटांक, धतूरे के पत्तों की लुगदी १/२ छटांक, कटेरी की लुगदी १/४ छटांक, धतूरे के बीज २ छटांक। सबको रात को भिगो दिया गया। सबेरे औटाकर खूब गाढा होने पर उतार खरल में डाल घोटा गया (दो पहर हो जाने से छुट्टी हो गई) ४ बजे शाम को इसमें ७॥ छटांक पारा जो शेष अमूर्च्छित रहा था डालकर शीत खरल में घोटा गया तो १ घंटे में पारद औषधि में मिल गया। ७ बजे तक पारद का मर्दन कराया गया।

११/६ शीत सल्व में पारद का ७ बजे से ७ बजे तक मर्दन हुआ, घीग्वार का रस भी डाला गया। पारद लीन तो हुआ पर अदृष्ट नहीं हुआ।

१२/६ आज भी ७ बजे से ७ बजे तक शीत बल्व में पारद का मर्दन हुआ। ५ बजे इसमें १॥ तोले सज्जी पीसकर डाली गई। घीग्वार का रस भी पड़ता रहा। आज पारद पूरी तरह मूर्च्छन हो गया अर्थात् अदृष्ट हो गया।

१३/६ आज भी पारद का तप्त खरल में मर्दन हुआ। १२ घंटे आज प्रात: इसमें ७॥ छटांक २ रुपये भर पारा जो 3rd part मूर्च्छन में निकला था। इस कारण से खल्व में डाल दिया कि वह भली प्रकार मूर्च्छन न हुआ था। यह मिल तो णीद्य ही गया किन्तु अदृष्ट नहीं हुआ।

१४/६ आज तप्त बल्व से मुखाकर औषधि से १० छटांक पारा पृथक्

हुआ और फिर धूप से सुखाकर २ छ० पारा पृथक् हुआ।

ै १६/६ 4th part की औषधि चूर्ण को डौरू में ३ प्रहर की आंच दी गई।

१७/६ खोलने से ३॥ छटांक पारा निकला।

सब पारा १० छटांक∙छ०+३॥ छ०=१५॥ छटांक निकला और डाला गया ता। ७॥ छ,+७॥+२) भर-१५+२) भर अर्थात् कुछ घटी न पड़ी पर अबकी तोल ठीक न थी।

3rd & 4th part में डाला गया था-) १=४ भर और सब हुआ ऽ१-२ भर अर्थात् २) भर कम हुआ -से छ० ६०

कुल पारे की तोल अब-

१-१-२ 1st & 2nd part १-२-२ 3rd & 4th part

२–३–४
पर इकट्ठा तोलने पर २ सेर ३ छटांक ३।। रूपये भर हुई=१६०+१५+
३।। कुल १७८।। तोले। पहाड़ पर चले जाने से आगे काम बंद
रहा।

ॐ शिवाय नमः

# पारद का तृतीय मूर्च्छन 1st part पहला भाग (त्र्यूषणं त्रिफलावंध्या) की रीति से

सोंठ, मिरच, पीपल, हर्ड, बहेड़ा, आंमला, चित्रक, निशा, सब आधी आधी छटांक अर्थात् ४ छटांक को घीग्वार का रस ८ छटांक, आंक का रस ७ छटांक, धतूरे का रस ७ छटांक, कटेरी का रस ७ छटांक में भिगो दिया।

24/2 आज इसमें कटेरी के फल की लुगदी 2/2 छटांक, आक की जड़ की लुगदी 2/2 छटांक और धतूरे के कच्चे फल की लुगदी 2/2 छटांक डाल कर औटाया गया। 2/2 घंटे खूब गाढा रबड़ी से भी ज्यादा गाढ़ा हो जाने पर

उतार ठंडा कर थोड़ी देर खरल में घोटा गया। ४ बजे तक शाम इस दवा में से ३/४ दवा में थोड़ा पारा डाल घोटा गया तो ६ बजे तक १ सेर पारा मिल गया।

२५/८ आज ८ बजे १/४ बची हुई दवा खरल में और डाली गई और काले धतूरे के कच्चे फलों के बीज की लुगदी १/२ छटांक और डाली गई ९॥ बजे तक घुटने के बाद ४ छटांक ११) भर पारा और १॥ तोला ऊन की राख और १। तोले जवाखार और डाला गया। ११ बजे तक घुटने से पारा मिल गया। ११॥ बजे सलूनो की वजह से छुट्टी हो गई।

२६/८ आज ८ बजे से ६ बजे तक पारा घुटा। शीत खल्व में बहुत ही

बारीक रवे हो गये थे।

२७/८ आज ७ बजे से ६ बजे तक पारा घुटा, दोपहर गर्म खरल में और बाद को थंडे खरल में गरम खरल में घोटने से खरल के किनारों पर जो दवा खुश्क पकड़ती थी, उसमें पारे के रवे पड़ जाते थे। इस खयाल से दो पहर बाद गरम खरल न रखा गया। दो पहर तक जो रवे पारे के पड़ गये थे वह वैसे ही रहे।

२८/८ आज ७ बजे से ६ बजे तक पारा शीतखल्य में घुटा। सब पारा यद्यपि पूर्ण अदृष्ट नहीं हुआ परन्तु करीब करीब हो गया किन्तु जो रवे काले मोटे हो गये थे वह वैसे ही रहे।

२९/८ आज दवा गाढी हो जाने से पारा छूटने लगा। खरल को गरम कर घोटने से )१ = सेर पारा जुदा हो गया। १२ बजे तक फिर घोटना बंद करना पड़ा। ज्यादा गाढा हो जाने से हाथ नहीं चलता था। लाचार होकर धूप में सुखाया गया। शाम तक ऽ-छटांक पारा और निकल आया।

३०/८ आज पारे को मुखाकर घोटने से चूर्ण हो गया। आज पारा बहुत थोड़ा निकला। कुल पारा वजन कर ऽ१ इसेर २ पैसे भर कम हुआ अर्थात् सवा या डेढ छटांक पारा दवा में रह गया। अबकी बार पारा अदृष्ट नहीं हुआ।

# 2nd part दूसरा भाग

३०/८ आज रस निकाले गये।

३१/८ आज त्र्यूषण, त्रिफलादि के ४ छटांक चूर्ण को और कटेरी के फल की लुगदी १ छटांक जड़ की लुगदी १ छटांक, धतूरे के कच्च फलों के बीजों की लुगदी १ छटांक, आक के जड़ की लुगदी १/२ छटांक, घीग्वार का रस ११ छटांक, आक का रस ८ छटांक, धत्तूरे के पत्तों का रस ८ छटांक मिला पहर भर औटाया गया और आज ४ बजे दवा तैयार की हुई में आधी छटांक कम एक शेर पारा डालकर घोटा गया। शाम के ६ बजे तक सब पारा मिल गया।

. १/९ आज ७ बजे से ६ बजे तक पारे का ठण्डे खरल में मर्दन हुआ। पारा मिल गया पर बारीक रवे मौजूद रहे यानी अदृष्ट नहीं हुआ। आज १।। तोले. ऊन की राख पारे में डाली गई।

२/९ आज ७ बजे से ६ बजे तक शीत खरल में मर्दन हुआ। १। तोले जवाखार डाला गया ऽ=आध पाव घीग्वार का रस भी डाला गया। पारा अदृष्ट आज भी न हुआ।

३/९ आज भी ७ बजे तक शीतमर्दन हुआ। घीग्वार का रस २ छटांक

पड़ा। अदृष्ट आज भी न हुआ।

४/९ आज पारा ४ बजे तक गरम खरल में घोटा गया। शाम को गाढा हो जाने पर कुछ पारा जुदा हो गया।

५/९ आज खरल को धूप में मुखा पारद जुदा किया गंया। कुल पारा १२॥ छटांक हुआ। ३ छटांक पारा दवा में मिला रह गया।

#### अनुभव

अवकी बार दोनों भागों में पारा मिल तो शीघ्र गया और रवे भी बहुत बारीक हो गये मगर अदृष्ट दोनों बार नहीं हुआ। जहां तक खयाल होता है "पारा ज्यादा पड़ता है" केवल ऽ।॥ पाव पारा इस खरल में भलीभांति मूर्च्छन हो सकता है मगर १० मई वाले मूर्च्छन में १॥ सेर पारा करीब करीब मूर्च्छन हो गया था (निश्चय ही थोड़ा पारा डालने से अच्छा मूर्च्छन होता है)।

इस क्रिया से मुर्च्छन करने से निम्नलिखित वातो का खयाल रहे।

- (१) कटेरी का रस और (जड़ और बीज की) लुगदी भी डाली जावे। पत्ते और डण्डों में कांटे होते हैं इसलिये उसका रस ही ले सकते हैं। (कटेरी एक प्रकार की मिली दूसरी की तलाश होनी चाहिये)
- (२) आक का दूध लेना चाहिये। रस बहुत पतला और कम पकड़वाला होता है कुछ जड़ की छाल की लुगदी भी ले सकते हैं। (अवश्य दूध लेना चाहिये)

(३) धतूरें के पत्तों का रस फल की लुगदी लेनी चाहिये।

- (४) कुल औषधियों का काढ़ा इन रसों में बनाना चाहिये। जल न मिलने पावे।
- (५) ऊन और जवासार पीछे सरल में डालना गालिबन ठीक होगा।
- (६) काढा खूब रबड़ी से भी ज्यादा गाढा होना चाहिये। पतला ज्यादा रहने सा पारे को ग्रसता नहीं है।।
- (७) पारद खरल में थोड़ा खिपता खिपता डालना चाहिये और दवा ठण्डी होने पर पारा डाला जावे।
- (८) शीत खरल में घोटना ठीक होगा। पारा मिल जाने पर यदि चाहो गरम खरल में घोट सकते हो पर गर्म घोटते समय दवा को पतली रखो, ज्यादा मूख जाने से पारे के रवे किनारों पर पैदा हो जाते हैं।

६/९ आज दोनों भागों के चूर्ण को डौरू में बंद कर ३ पहर की आंच दी

गई।

७/९ आज डौरू खोलने से ३॥ छटांक पारा निकला और डोरू के ऊपर की हांड़ी गीली निकलने से कुछ पारा उसमें लगा रह गया। नीचे की हांडी में भी पारा उड़कर ऊपर की तरफ इधर उधर किसी चिकटी हुई चीज के साथ लगा हुआ रह गया। कदाचित् जवाखार का ही यह असर हो ऊपर की हांडी में कुछ तराई अधिक पहुंचने से भी सील रहना मुमिकन है हांडियों को धूप में रख दिया गया और जो कुछ पारा खुक्क होने पर निकला वह मिला दिया गया। कुल पारा तोलने से २ सेर ३ छटांक २ रुपये भर हुआ और था २ सेर ३ छ० ३॥ रुपये भर सो १॥ रुपये भर पारा अभी और बाकी है। ऊपर की हांडी में कुछ बाकी नहीं रहा। नीचे की हांडी से पारा नहीं छूटा चिकट गया इसलिये उसको नींबू के रस से धोकर पारा छुटाया गया फिर उस पारे और रस को धूप में सुखाकर पारा जुदा किया तो कुछ कम तोले भर निकला कुछ रवे गूदे में मिले रह गये। अब कुल पारा २ सेर ३ छ० ३ रुपये भर समझना चाहिये।

७/९ आज उक्त पारद को गरम मट्ठे में खूब मलकर धोया गया।

चतुर्थमूर्च्छन

(अष्ट संस्काराध्याय के श्लोक १८८ से १८९ की क्रिया से)

८/९ से १० तक ३ दिन -ऽ। पाव भर+१३॥ तोले पारे को सज्जी, जवाखार, खारीनोन, साम्हरनोंन, सैंधानोंन, कालानोंन, नींबू का रस, इमली से घोटा गया। शीत खल्व में १॥ दिन फिर गरम खरल में फिर दो तोले हींग डालकर घोटा। मगर पारा मिला नहीं, लाचार रहे।

११/९ को पारा जुदा किया गया तो गाढ़ा होने पर पौने चार छटांक पारा निकला फिर दवा को धूप में सुखाया गया तो १।। तोले पारा और निकला फिर दवा को धूप में सुखाया गया तो १।। तोले पारा और निकला, बाकी दवा में रह गया इकट्ठा तोलने से पारा ऽ। पाव भर हुआ, १।। तोले पारा दवा में बाकी रहा, यह दवा आगे खरल में मिला दी गई।

 $2 \times 10^{-1}$  श्री शां से रहा है छटांक पारे को सज्जी २ छटांक, सैन्धव २ छटांक, खारी २ छटांक, कालानोंन २ छ० साम्हार २ छ० नमक में नींबू और इमली का रस डाल शीतखल्व में ३॥ बजे से घोड़ा गया ६ बजे

計画

तक।

१२/९ आज ६ बजे से ६ बजे तक घुटाई हुई, नींबू का रस और डाला गया, दो पहर तक शीत खरल में, दोपहर बाद तप्तखरल में मर्दन हुआ, शाम को पहले हिस्से की दवा का सूखा चूर्ण भी इसी में डाल दिया गया।

१३/९ आज भी पारा तप्त खरल में ६ बजे से ६ बजे तक घुटा। रस नींबू का और पडा।

१४/९ आज दो पहर तक तप्त सरल में पारा घुटने के बाद दवा गाढ़ी हो जाने से आधपाव कम दो सेर पारा निकला। पहला था ऽ। पाव भर सब हआऽ२ ⇒

१५/९ आज ३) रुपये भर पारा सूखी दवा में और निकला। सब २ सेर**∳** २ छ०+३ रुपये भर हुआ यानी १ छटांक दवा में रह गया।

१६/९ आज डौरूयंत्र से पारा को प्रहर की आंच दी गई।

१७/९ आज डौरू खोलने से १ छटांक पारा और निकला लेकिन कुल इकट्ठा तोलने से पारा २ सेर ३ छटांक ही बैठा यानी ३) रुपये भर कम हुआ, लेकिन दवा में खफीफ पारा रह गया और कुछ बादल होने की वजह से और कुछ नमक का प्रयोग होने की बजह से सील पैदा हो जाने से निकालने में छीज गया।

१८/९ आज कल के डोरू की निकली राख को फिर डोरू में चढ़ाया गया और तीन प्रहर की आंच दी गई तो ॥) भर पारा और निकला सब पारा २ सेर ३ छटांक ॥) भर हुआ अर्थात् २॥) भर घट गया।

२०/९ आज मूर्ली नौकर छुट्टी ले गया।

#### अनुभव साधारण मूर्छन

२२/९ हरड, बहेडा, आंवला, चीता, सबका चूर्ण आधी आधी छटांक यानी सब आध पाव को ऽ१।—सेर घीग्वार के रस में रात को भिगो सबेरे पहर भर के करीब औटा कर रबड़ी हो जाने पर उतार लिया गया। कुछ मोटा दीखने से खरल में ३ घंटे घोटा गया।

२३/९ आज खरल में ऽ। पाव भर पारा हिंगुलोत्थ डाला गया। डालते ही आध घंटे में मिल गया। ६ घंटे घुटने में प्रायः नष्ट पिष्टी हो गया। देखने से भी रवे नहीं दीखते, हां बहुत गौर के बाद बहुत बारीक रवे बहुत रोशनी में दीखते थे।

२४/९ आज भी पारा ७/८ घंटे घुटा। शीतसत्व में रवे कुछ और बारीक

हो गये किन्तु बहुत गौर से फिर भी दीखते हैं।

२५/९ आज भी ७/८ घंटे घुटाई हुई। आज पारद मेरी समझ में नष्टिपिष्टी हो गया था किन्तु रामेश्वरानंद राजवैद्य ने खरल से किंचित् औषधि पोक्रवेपर लेकर उँगली और अँगूठे से किंचित् मसली तो उँगली पर पारे के परमाणु दीख पड़े और उन्होंने कहा कि अभी मूर्च्छन में कसर है। मेरी राय में उनका कहना ठीक है और अब तक जितन मूर्च्छन हुए हैं उनमें कोई मूर्च्छन इससे अधिक नहीं हुआ अर्थात् पूर्ण मूर्च्छन नहीं हुआ किन्तु इससे अधिक होने की आशा भी नहीं है।

२६/९ आज भी पारा दिन भर ११ घंटे खरल में घुटा। जरूरत पर घीग्वार का रस पड़ता रहा किन्तु अधिक मूर्च्छन न हुआ। शूद्धी के मूर्छन में इससे अधिक मूर्च्छन होना संभव नहीं दीखता।

२७/९ आज सुखाकर पारा निकाला गया। २।। छटांक निकला बाकी

दवा को सुखा डौरूयंत्र में भर दिया।

२८/९ आज डौरू को ३ प्रहर की आंच दी गई।

२९/९ आज डौरू से १।। छटांक पारा निकला। सब ऽ। पाव भर पारा निकल आया। इतना ही डाला था।

|        |         |                       |                                                |                   |                                                       | नकशा                     | नक्शा मर्दन संस्कार     | संस्का           | Ь                                    |                   |                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मम्बर् | तारीख   | तोलपारद<br>जो रखा गया | नामऔषधि<br>जिनके साथ<br>मर्दनकियागया           | तोल<br>औषधि       | नामद्रव<br>जिसके<br>साथ घुटा                          | तोलद्रव                  | बल्व<br>प्रकार          | सर्वत<br>मर्वत   | तोल पारद तोल पारा<br>जो निकला जो घटा | तोल पारा<br>ओ घटा | विशेष याताँ                                                                                                                                                     |
| मदेन   | १०।२।०३ | १९७)॥तो॰              | १ १०।२।०४ १९७)।।तो० इध्टिका चूर्ण १।+<br>मर्दन | ० छ।। ५ - १ । छ   | .१।छ० जंभीरीनींबू<br>शाछ० विजीरा-                     |                          | तप्तबल्व ९ घटे          | ० घरे            | +                                    | +                 | ये मर्दन संस्कार रसरत्नाकर की क्रिया से किया गया<br>इस्टिकाचूर्ण व रजनी दोनों मिलाकर पारद में गोडशांश डाली ग                                                    |
|        | १०/२/२३ | + +                   | , + +                                          | + +               | = =                                                   | नाबुआ<br>का तस           | = =                     | १० घरे<br>११ घरे | + +                                  | +                 | कर्म ८ बजे में ८ बजे तक १२ घटे चलता है किन्तु बास्तव में १० इ<br>ही मर्दन होता है                                                                               |
| a      | ४०/४/०४ | +<br>१९९तोले          | ÷<br>अंकोलकेजडकीछाल १।+                        | + + 18            | ÷ + + + + + + + ११-२॥ घीग्वारकारम +२॥षट्टों- तप्तबत्व | +शापद्धें-               | +<br>तत्तवत्व           | + 2 45           | श्तोला कम<br>+                       | ऽशामेर÷           |                                                                                                                                                                 |
|        | १०।८।३४ | +                     | फरफेदुए का गूदा छटाक<br>+ + +                  | खटा <u>क</u><br>+ | =                                                     | का रस<br>८पट्टोंका<br>रस | अल्पतात ११ घंटे<br>बल्व | ११ बरे           | +                                    |                   | आज वरल इस कारण अन्य तस्त रक्षा गया कि दवा गाढी थी, क<br>जल न जावे और माढी इस कारण रक्षी कि पारद और श्रीयधि घोत<br>में कूब आये।                                  |
|        | ४०/४/०४ | +                     | +                                              | +                 | =                                                     | =                        | =                       | १० वह            | +                                    |                   | दवा ज्यों ज्यों गाढ़ी होती जाती थी पारा बुदा होता जाता था⊸<br>फिर रस डाबने से पतली दवा हो जाती थी तो पुन. पारा मिल ज<br>था। इस बास्ते रबही सा गादा घरना तीक है। |

|   |                                      | नहीं होता २ तोले अंकोल                                                              | र में देखने से बहुत बारीक<br>और औषिष्ठ हो तो कुछ<br>।                                                                                                       | ाना गया                               |         | मुवा।                                      |                          |                         | लीन हुआ।                                  |                                 | 4        | कारण अमलतास का फला<br>नो पारद कुछ अधिक लय<br>ने योग्य है।                                                                                             | म चला–रम भी अधिक न<br>नि तो हुआ किन्तु स्प नष्ट                                                                              | ह्मा                                 |                                   | ही हुआ जो बड़े भाता बा<br>अकोल की जड़ के काढ़े<br>हो गया था।                                                                                                               | y        | <b>गारद डौरू द्वारा पातन क</b>                                                        | त्व पड़ा।                                     |                             | वर पातन के निकले चर्ण                             | 40 400 4 100                              |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | विशेष वार्ता                         | इस स्थाल से कि पारद भलीभांति लील नहीं होता २ तोले अकोल<br>का चूर्ण और डाल दिया गया। | पारद अब जरूर लीन हो गया किन्तु गीर में देखने से बहुत बारीक<br>बारीक २ रवे जरूर दीखते थे। यदि पारद और औषधि हो तो कुछ<br>अधिक मूच्छीन होने की आजा हो सकती है। | आज सातवा दिन था–दो पहर तक रस डाला गया |         | पारद का निष्कासन डौरूयत्र द्वारा किया गया। |                          |                         | इस अमलतास में पारद अंकोल से अधिक लीन हुआ। | विसीली जाने के कारण काम बद रहा। |          | पारद का रूप भलाभाति नष्ट हान के कारण अमलतास का फला<br>का २ छटाक पूदा और डाल दिया गया तो पारद कुछ अधिक लय<br>हुआ। १/१६ की जगह १/८ औषधि डालनी योग्य है। | एक नौकर बीमार हो जाने से काम कम चला–रस भी अधिक न<br>पड़ा–औषधि की मात्रा पूरी थी। पारद लीन तो हुआ किन्तु रूप नष्ट<br>नहा हुआ। | धूल यानी होली की वजह से काम बंद रहा। | नौकर बीमार हो जाने से काम कम चला। | पारा मिल जरूर गया किन्तु अदृश्य नहीं हुआ जो बड़े भाता बाबू<br>हतूमानप्रसाद साहब ने कहा कि मैंने जो अकोल की जड़ के काढ़े में<br>महैन किया था तो पारा मिलकर अदश्य हो गया था। |          | क्षरल में स्वतः पृथक् होने मे शेष रहा पारद डौरू द्वारा पातन कर<br>निकाल लिया जाता था। | पारद दवा से विल्कुल पृथक् रहा, रस क्षूब पड़ा। | पारद पृथक् रहा-रस सूब पड़ा। | से एक के रूप माने मान स्टार मान के निकले वर्ण में | आज जा ७ माथ पारा डाला गया वा<br>निकला था। |
|   | तोलपारद<br>जो घटा                    |                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                       |         | शतोले                                      |                          |                         | +                                         | ⊦ +                             | +        |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                            | +                                    | +                                 | +                                                                                                                                                                          |          | १। तोले                                                                               |                                               |                             |                                                   |                                           |
|   | तोलपारद<br>जो निकला                  | +                                                                                   | +                                                                                                                                                           | +                                     | +       | १९६॥।तो०                                   | पातन द्वारा<br>निष्कासित |                         | +                                         | + 4                             | +        | +                                                                                                                                                     | +                                                                                                                            | +                                    | +                                 | +                                                                                                                                                                          |          | १९५॥तोले                                                                              |                                               |                             |                                                   |                                           |
| 1 | समय<br>मर्दन                         | ११ घंटे                                                                             | १२ घंटे                                                                                                                                                     | १२ घरे                                | १२ घंटे | +                                          |                          | ८ घंडे                  | १२ घरे                                    | !                               | + }      | ११ घट                                                                                                                                                 | १० घरे                                                                                                                       | +                                    | १० घरे                            | ११॥ घटे                                                                                                                                                                    | ११॥ घंटे | अ घंटे                                                                                |                                               | ११घटे                       | ११ घट                                             | ११ घट                                     |
|   | बल्व<br>प्रकार                       | =                                                                                   | तपत्रबल्ब                                                                                                                                                   | =                                     | =       | =                                          |                          | तप्तबल्ब                | -                                         | : :                             | =        | =                                                                                                                                                     | +                                                                                                                            | +                                    | =                                 | =                                                                                                                                                                          | =        |                                                                                       | तप्तखल्ब                                      | =                           | =                                                 | =                                         |
|   | तोलद्रव                              | =                                                                                   | =                                                                                                                                                           | Ξ                                     | =       | =                                          |                          | =                       | =                                         | = :                             | =        | =,                                                                                                                                                    | +                                                                                                                            | +                                    | =                                 | +                                                                                                                                                                          | +        | +                                                                                     | म                                             |                             |                                                   |                                           |
|   | नाम द्रव<br>जिसके<br>साथ घुटा        | =                                                                                   | =                                                                                                                                                           | =                                     | =       | =                                          |                          | घीग्वारकारस             | -                                         | = :                             | =        | =                                                                                                                                                     | +                                                                                                                            | +                                    | =                                 | =                                                                                                                                                                          | =        | +                                                                                     | २॥ छटांक घीखारकारस                            | =                           | =                                                 | =                                         |
|   | तोल<br>औषधि                          | २ तोले                                                                              | +                                                                                                                                                           | +                                     | +       | +                                          |                          | र्गाछ॰                  | 4                                         | + -                             | †        | े छ ८                                                                                                                                                 | +                                                                                                                            | +                                    | - +                               | - +                                                                                                                                                                        | +        | - +                                                                                   | २॥ छटांक                                      | +                           | +                                                 | +                                         |
|   | नामऔषधि<br>जिनके साथ<br>मर्दनिकयागया | अंकोलकाचूर्ण                                                                        | +                                                                                                                                                           | +                                     | +       | +                                          |                          | अमलतासकी<br>फलीका गुंदा | c                                         | + ·                             | +        | अमलतामकोफली<br>फलीकागूदा                                                                                                                              | +                                                                                                                            |                                      | + +                               | + +                                                                                                                                                                        | +        | + +                                                                                   | चीतेकाचूर्ण                                   | +                           | +                                                 | +                                         |
|   | तोल पारदजी<br>रत्ना गया<br>म         | +                                                                                   | +                                                                                                                                                           | +                                     | +       | +                                          |                          | १९६॥।तोले               |                                           | +                               | +        | +                                                                                                                                                     | +                                                                                                                            |                                      | + -                               | + +                                                                                                                                                                        | +        | + +                                                                                   | १९५ तोले                                      |                             | +                                                 | ७ मासे                                    |
|   | तारीब त                              | 80/2/08                                                                             | १०/२/५४                                                                                                                                                     | 20/2/06                               | 20/5/85 | १०/८/१८                                    | No. of the last          | ३०/১/१६                 |                                           | 24/2/08                         | 28+98+38 | ३०/४/०१                                                                                                                                               | 80/8/08                                                                                                                      | 7                                    | 2/2/00                            | 20/2/2                                                                                                                                                                     | 2.10     | 8/3/08                                                                                | 80/2/0                                        | 80/8/08                     | 80/2/88                                           | १२/३/०४                                   |
|   | नम्बर                                | मर्हन                                                                               |                                                                                                                                                             |                                       |         |                                            |                          | m                       |                                           |                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |                                   |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                       | >0                                            |                             |                                                   |                                           |

| . ,                                  | tr                                                                                         |           |                   |            |                |         | <b>t</b>                                                                                   |             |          |         |           |               | 9        |                                                 |                                                       |                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                |         |                             |                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेष वार्ता                         | पारद चीते में बिल्कुल नहीं मिलता इससे सिद्ध हुआ कि यह कम<br>मूच्डेन नहीं है केवल मर्दन है। |           |                   |            |                |         | पारद और्षाध में न मिला इस वास्ते आज १। छटाक धतुरबाज चूण<br>और डाल दिया किन्त तब भी न मिला। |             |          |         |           |               |          | इस त्रिफला के मर्टन में पारद बिल्कुल पृथक् रहा। | ता० १ आज बरल में पारद पर से दवा हटाने से पारद पर सफेद | काचला तजर पड़ा जब उगला स उस काचला का हटाया ता टूट कर<br>ऐसे जुदा हो गई जैसे कलई की नाद रखी रहते पर इसके पाती के ऊपर<br>एक काचली सी पड़ जाती है। |        |        | गरज कांजी से धो कपड़े में छान तीवने पर भी तील में<br>बढा-अबकी दर्फ कट्टैगालाना ने कहा कि ५० रुपये आध्याब पारे के<br>गिरधारी लाल वैद्य बनवारी (जो पारे के काम में अर्थात् घोटने पीसने | बाला म तोकर था) देत थ-इसल्य पार म गुबहा पढ़ा, पत ठाक<br>रही। कपड़े पर स्याही भी न थी। तील में बोड़ा शक पड़ा और पृष्ठ पारे<br>में रहती थी-यह एक बड़े शका की बात थी लेकिन मुमक्ति है कि<br>बरल का लोहा मिल जाने में ऐसा हुआ हो क्योंकि अब की बार | त्रिकला में बटाई का योग होने में लोहें का अधिक योग पारे में आमा<br>मुमक्तिन है। |                |         |                             | त्रिफला घटने मे पराट पर कांचनी मी दीम पनी थी। जनन | ानकता कुनान वार्च नर कावता है। कि पह का या आक्ष्म नहा<br>दीस पड़ती इससे सवास होता है कि विकला में सटाई होने से पारद ने<br>लोहे से अधिस अग्न चाटा, वहीं कावलीक्ष्म दृष्टि पड़ता था और जायद |
| तोलपारद<br>जो घटा                    |                                                                                            |           | 3 तोले            |            |                |         |                                                                                            |             |          |         | श तोले    |               |          |                                                 |                                                       |                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                |         |                             | 4                                                 | ۶ تا اند<br>۱                                                                                                                                                                             |
| तोलपारद<br>जो निकला                  |                                                                                            |           | उ घंटे १९२)।।तोले |            |                |         |                                                                                            |             |          |         | १९०। तीले |               |          |                                                 |                                                       |                                                                                                                                                 |        |        | १९२ तोले                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                |         |                             | 900 Air                                           | E16 353                                                                                                                                                                                   |
| समय<br>मर्दन                         |                                                                                            | 33 घटे    | म्बर्             | ८ घरे      |                | २३ घंटे | ११॥ घरे                                                                                    |             | ३६ घट    | ८ घट    | +         | शा घटे        | ३६ घर    | १२ घर                                           | ३६ घरे                                                |                                                                                                                                                 | 3 घरे  |        | +                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | १० घरे         | १२ घर   | ६० घट                       | +                                                 | +                                                                                                                                                                                         |
| खल्व<br>प्रकार                       |                                                                                            | =         | +                 | तप्त खल्ब  |                | =       | =                                                                                          |             | =        | +       | +         | तातखल्ब       | =        | =                                               | =                                                     |                                                                                                                                                 | +      |        | +                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | तप्तबल्ब       | =       | =                           | +                                                 | +                                                                                                                                                                                         |
| तोलद्रव                              |                                                                                            |           |                   | 10         |                |         |                                                                                            |             |          |         |           | +             | +        | +                                               | +                                                     |                                                                                                                                                 | +      | -      | +                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | +              | +       | +                           | +                                                 | +                                                                                                                                                                                         |
| नाम द्रव<br>जिसके<br>साथ घुटा        |                                                                                            | =         | : -               | वीखारकारस  |                | =       | =                                                                                          |             | =        | +       | +         | घीखारकारस     | =        | =                                               | =                                                     |                                                                                                                                                 | +      |        | +                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | घीग्वारकारम    | =       | H des                       | +                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| नोल<br>औषधि                          |                                                                                            | +         | +                 | 14         |                | +       | १। छटांक                                                                                   |             | +        | +       | +         | शा छटांक      | +        | १। छटांक                                        | +                                                     |                                                                                                                                                 | +      |        | +                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | शा छटांक       | +       | १॥ छटांक                    | +                                                 | +                                                                                                                                                                                         |
| नाम औषधि<br>जिनकेसाथ<br>मर्दनकियागया |                                                                                            | +         | - +               | काले धतुरे | केबीजोंकाचूर्ण | +       | काले धतूरे                                                                                 | क्वाजाकाच्ण | +        | +       | +         | त्रिफला चूर्ण | +        | त्रिफलाचूर्ण                                    | ,<br>,                                                |                                                                                                                                                 | +      |        | +                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | त्रिकुटा चूर्ण | +       | त्रिकृटाचूर्ण<br>ता० १३ में | +                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| तोलपारद जो<br>रखा गया                |                                                                                            | +         | - +               | १९२ मोने   |                | +       | +                                                                                          |             | +        | +       |           | १९१ तोला      |          |                                                 | +                                                     |                                                                                                                                                 | +      | +      | +                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | 282            |         | >>                          | +                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| तारीख ह                              |                                                                                            | 3 . 7 . 6 | >>+0>+0>          | 80/8/22    | a alklas       | 08+30   | 20/2/32                                                                                    |             | 22+62+60 | 20/2/46 | 20/2/08   | 26/3/08       | 08+36+26 | 38/3108                                         | 8+2+2                                                 | अप्रेल                                                                                                                                          | 2.1212 | 00/0/0 | 20/2/2                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | 20/2/03        | 20/2/22 | 20+20+                      | 20/2/24                                           |                                                                                                                                                                                           |
| ने सब र                              | 中                                                                                          |           |                   | 3          |                |         |                                                                                            |             |          |         |           | س             |          |                                                 |                                                       |                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | 9              |         |                             |                                                   |                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - पार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेष वार्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इभी वजह से तौल भी बढ़ी हो पर फिर तोला तो अभी तक अधिक है, इसित्ये अंश लोह के मौजूद है तो कांचली कहां गई? उत्तर-मुमकित है जो अंश पारद में लय हो गया वह अद्दम्प हो गया जो उस समय घोटने में नया लोहा खरल से आता हो बह जब तक पारद में लीन न होता हो कित तम पारद की तोल बहेन हो हो कित्तु पारद की तोल बहेन से लोह का प्रमित होना सिद्ध होता है लय होना नहीं।  एक बर्तन से जब २ तोले के करीब पारा बाकी रह जाता है तब उसके निचाहों से उसके सांप कुछ मैल छन कर नीचे पार पर दीखने लगता है। इससे जान पहता है कि पारे का मैल पीछे रह जाता है और खुद पारा पहले छन जाता है। अगर पिछले भाग को अलग करा दिया जाय तो अच्छा हो। |
| तोलपारद<br>जो घटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तोलपारद<br>ओ निकला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 घटे<br>१० घटे<br>+ १९१ तोले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| समय<br>मर्दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र के ब्रह्म<br>+ ब्रह्में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बल्व<br>प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तप्तम्बल्ब ३ घटे<br>।। ६० घटे<br>+ +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तीलद्वव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नाम द्रव<br>जिसके<br>साथ घुटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | घीखारका रम<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तोल<br>औषधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | े ।। छटां<br>+ + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तोलपारद जो नाम औषधि<br>रखा गया जिनकेसाथ<br>मर्दनकियागया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हैत<br>१९/४/०४ १९१ तोला गोलक्का चूर्ण २॥ छटांक घीखारका रम<br>२०+२१+२२ + + + +   ।।<br>२३+२४ + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तोलपारद जो<br>रखा गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १९१<br>+ +<br>+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नारीख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80/0/hè<br>82+82<br>22+82+02<br>80/8/68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A 200 | ू पद्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ॐ शिवाय नमः

# नक्शा मूच्छन संस्कार-(यो० र० वै० क०)

त्र्यूषणात्रिफलावन्ध्याकन्दैः भुद्राद्वयान्वितैः।चित्रकेण निशक्षारकन्याकैकनकद्रवैः।।मूतं किं तेन यूषेण वारान्सप्तामिमर्दयेत्।।

| विशेष वार्ता                                            | त्रिकुटा आदि औषधियों का काढा चतुर्ववंशेष अर्थात् ३ सेर पानी<br>का ऽ। आज तैयार कर लिया गया किन्तु आज काम में नहीं<br>आया। | पहले उक्त पारद को १ छ० धतूरे के रस में २ घंटे घोटा गया तो<br>बिन्दु पृथक् पृथक हो गये फिर आक के पतों का रस डाला गया तो<br>पारा इकट्टा हो गया इसमें भी ३ घण्टे घुटा फिर कटेरी का रस डाला<br>गया तो इसमें फिर बिंदु पृथक पृथक हो गये इसमे भी २ घण्टे घुटा।<br>घीरबार के रस में आज न घुटा। |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तोलपारद<br>जो घटा                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तोलपारद<br>जो निकला                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| समय<br>मर्दन                                            |                                                                                                                          | ८ घरे                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| खल्ब<br>प्रकार                                          |                                                                                                                          | थीत<br>खल्ब                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तोलद्रव                                                 | Ē                                                                                                                        | प्र०१छ<br>सब ऽ।                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नाम द्रव<br>जिसके<br>साथ घुटा                           | त्रिकुटा–<br>, त्रिफला<br>कटेरीचीता<br>हल्दीक्वाथ                                                                        | (घीग्वारका)<br>अर्कपत्र का<br>धतूरेका<br>कटेरीका रस                                                                                                                                                                                                                                     |
| तोल<br>औषधि                                             | प्रत्येक १॥छ०<br>सब शाछ०<br>१ तोले                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नाम औषधि<br>जिनकेसाथ<br>मर्दनकियागया                    | त्रिकुटा<br>त्रिफला<br>कटेरीचीता<br>हल्दी<br>यवक्षार                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तोलपारद जो नाम औषधि<br>रखा गया जिनकेसाय<br>मर्दनकियागया |                                                                                                                          | १९१ तोले                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तारीब                                                   |                                                                                                                          | 20/2/92                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नम्बर                                                   | मही                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

की आवश्यकता है। आक का त्म कम पड़ना चाहिये। उसमें लम भी नहीं है और यह पारद को बबेन्सा भी नहीं है। दूध डाला जाय तो और

मी अच्छा।

| विशेष वाती                                               | यह क्वाय इस प्रकार तैयार किया गया-त्रिक्ता, त्रिकुटा, चीता, हत्त्री का चूर्ण १२ तोले, कटरी की जड़ मूखी २॥ तोले। आक की जड़ की लुगदी शु कटांक, धनूरे के पतों की सुगदी आध पावा इनको धनूरे का रस 5 में भियो दिया दूसरे दिन जा रस 5 में भियो दिया दूसरे दिन उन भीशी हुई दवाओं में कटेरी के फल की लुगदी २॥ तोले धनूरे के वीज मूझे पिसे हुए २॥ तोले, धींग्वार का रस 5॥ आक का रस 5 और हालकर २ घष्टे औटाया गया। | आज ९ बजे तक सब पारा दवा में मिल गया और ज्ञाम तक पारे के<br>रवे बारीक हो गये थे। आज ४। बजे इसमें (जबाबार न मिलने की<br>बजह में) १ तीला मूली का क्षार डाला गया। | आब सरल में जो ९ छटाक पारा बचा हुआ था डाल दिया गया,<br>इस स्रयाल से कि योड़े के लिये और धान डालना पड़ेगा और डालने से<br>यह तजस्वा भी हो जायेगा कि एक दफें में कितना मूच्छेन इस सरल में<br>हो सकता है। आज ३ घण्टे घुटने पर पारा झरल में मिल गया। जाम<br>तक पारद को रवे बारीक हो गये। आज पारद के रवे इतने बारीक हो<br>गये थे कि गौर के बाद दीखते थे। | अब पारद दृष्टि नहीं पड़ता। | ता ११ व १२ को योड़ा तप्त बल्ब में घोट बुस्क कर दवा के टुकड़े<br>हा विखरने माफिक हो जाने पर घोट पहले दिन ८॥ छ० और दूसरे दिन<br>६ छटाक पारा निकला। बाकी चूर्ण में मिला रह गया।<br>५२॥ तोले अनुभव-बिल्कुल मुखा कर घोटने से पहले जब दवा<br>बिखरने लायक बुस्क हो जावे तव पारा जुदा कर लेना मुनामिब जान<br>पड़ता है पीछे मुखाकर फिर निकाले। |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तोलपारद<br>जो घटा                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | ५१ तोले<br>सफूफमें यहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तोलपारद<br>जो निकला                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + +                        | وع العربي<br>11عربي العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| समय<br>मर्दन                                             | ्र घण्डे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२ घण्टे                                                                                                                                                      | १२ वपटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२ घण्टे<br>१२ घण्टे       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| खल्व<br>प्रकार                                           | भीत<br>खल्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मीत<br>बल्व                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = =                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तीलद्वव                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + +                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नाम द्रव<br>जिसके<br>साथ घुटा                            | <u>क्वाथ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | घीग्वारका रस                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = =                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तोल<br>ऑबिध                                              | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १ तोले                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + +                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नाम औषधि<br>जिनकेसाथ<br>मर्दनकियागया                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मूलीखार                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + +                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तोलपारद जो नाम औषघि<br>रत्ना गया जिनकेसाथ<br>मर्दनिकयागय | ८० तोले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + .                                                                                                                                                           | ४५ तोले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + +                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तारीब                                                    | 20/4/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20/20/0                                                                                                                                                       | 80/3/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20/4/08                    | 20/2/88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F. F.                                                    | मही क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### पारव का संस्कार पुनः आरम्भ

३१/१०/०४-पारद संस्कार जो रामेश्वरनंदजी वैद्य मुम्बई के आने से और चन्द्रोदय और गंधक जारण के अनुभव प्रयोग करने से बंद हो गया था पुनः आरम्भ हुआ। पारद का मकोय में मर्दन आज तक कभी नहीं हुआ था और मकोय में मर्दन करना घ० सं० साधारण शोधन किया सन्त सागर से अवश्य जान पड़ा।

३१/१०-इसलिये आज पारद को तप्त खरल में मकोय के रस से घोटा गया पारद २ सेर ३ छटांक था ॥) भर तोल पहले लिखे से कम बैठी गालिबन यह सन्दूक के उठाने से पारा सन्दूक में गिर गया।

१/११-आज भी पारद तप्त सरल में मकोयरस से घटा।

२/११–आज भी गाढा हो जाने पर २ सेर १/२ छटांक पारा पृथक् हो

३/११–आज खरल को धूप में सुखाया तो १।। छटांक पारा और निकल बाकी सफूफ ३।। छटांक रहा जिसमें १ छटांक पारा है, पर यह पारा भी मुर्च्छित न था। बारीक बारीक रवे थे जो संग्रह नहीं हो सकते।

४/११-३।। छटांक उपरोक्त चूर्ण को डौरू में बंद कर दिया।

५/११-सबेरे ८ बजे से आंच दी गई ५ बजे तक तो २॥ तोले पारा निकला। पर आंच मंदी दी गई इसलिये गालिबन कुछ पारा रह गया टिकिया बाकी कुछ सख्त थी, इसमें भी पारे का रह जाना साबित होता है सब पारा २ सेर ३ छटांक से कुछ कम था।

#### पातन संस्कार

(अष्टसंस्काराध्याय के श्लोक २१५ से २१७ तक की क्रिया से) हरिद्रांकोलशंपाककुमारीत्रिफलाग्निभिः। तण्डुलीयकवर्षाभूहिंगुसँधवमाक्षिकैः।।

(रसरत्नसमुच्चय)

हल्दी, अकोल की जड़ की छाल की लुगदी. अमलतास का गूदा, हरड, बहेडश, आंवला, चीता, चौलाई की लुगदी. साठ की लुगदी. हीग सब समान भाग सुखी चीजों को कपरछान कर गीली चीजों की लुगदी बना. घीग्वार का रस डाल तप्तखरल में घोटा गया। सब पारा २ सेर ३ छटांक डाला गया। ३ दिन तक तप्तखरल में पारा घुटता रहा, घीग्वार रस पड़ता रहा, मगर पारा जुदा ही रहा।

११/११ को पारा लाचार जुदा कर लिया गया तो २ सेर जुदा निकल आया बाकी तो तप्त खरल में घोटा गया तो गाढा होने पार जो ३ छटांक पारा घरल में मोटे मोटे रवो में था वह खरंल की दवा में मिल गया तब तो और ३ छटांक पारा फिर डाला गया वह भी मिल गया ३ छटांक और डाला गया फिर ३ छटांक पारा तप्त खरल में डाला गया यह भी मिल गया अब १५ छटांक पारा दवा में मिला हुआ है. रवे भी बहुत बारीक है।

#### अनुभव

मूर्च्छन के लिये आवश्यकता है कि दवा बारीक हो और किसी ल्हसदार चीज के साथ औटाई जाकर या घुटाकर उनमे कुछ लस पैदा हो गया हो, और खूब गाढी हो जो पारे को बसेर सके अबकी मरतवे गाढा गाढा घोटा गया था पर खूब गाढा जब तक न हुआ कुछ नतीजा न निकला यह भी जरूरी है कि पारा थोड़ा थोड़ा कई दफे में डाला जावे।

१३/११-आज दिन भर तप्त खरल में पारे को घोटा गया रवे वारीकं खूब हो गये पर अदृष्ट नहीं कह सकते। रस घींग्वार भी डाला

१-पातन संस्कार के पूर्व उत्थापन के लिखने की आवश्यकता थी परन्तु प्रत्येक मूर्च्छनसंस्कार के साथ उत्थापन होने से पृथक् नहीं लिखा गया।

१४/११-आज रस डालना बंद रखा गया दोपहर तक तप्त खरल में घुटा फिर ज्यादा गाढा हो जाने से पारे के रवे इकट्टे होने लगे लाचार हो घोटना बंद कर धूप में मुखाया गया धूप आज कम थी।

१५/११-वरावर धूप में मुखा धूप बहुत कम रही।

१६/११-आज भी मुखा, धूंप कुछ लगी।

१०/११-आज दवा करीब करीब सूख गई। मंगोडी सी तोड ली गई थी पारे के रवे चकमते थे १४ तोले पारा जुदा होकर खरल के नीचे था उसको जुदा रख लिया गया। बाकी १। सेर हुई उसमें से आधी यानी १० छंटाक डौरू में बंद कर दी गई। (कुल १५ छटांक पारा दवा में था अब १२ छटांक १ तोला होगा)

१८/११-आज डौरू को ३ छटांक की आंच दी गई और आधी बची हुई दवा को दूसरे डौरू में बंद कर दिया गया।

१९/११–आज दूसरे डौरू को आंच दी गई ३ पहर और पहला डौरू खोला गया तो ३॥ छटांक पारा और १ छटांक दवा निकली।

२०/११-आज दूसरा डौरू खोला गया तो ४ छटांक पारा और २ छटांक दवा निकली दोनों दफे का पारा ७ छटांक २ रूपये भर है और दोनों दफे की दवा २१ तोले है। आज उक्त २१ तोले दवा को और पहले ५/११ की राख को जिसमें कुछ पारा रह गया था और जो ७ तोले थी सबको मिलाकर डौरू में बंद कर दिया गया।

२१/११-आज डौरू को आंच दी गई ३ प्रहर की।

२२/११–आज डौरू से ३) भर पारा निकला, कुछ पारा उड़ा हुआ ७ छटांक २) भर+३ भर≖८ छटांक है और बिना उड़ा १+६ छ० है यानी कुल पारा १।।।≉सेर है ५ छटांक घटा जिसमें १ छटांक छीजन हो तो भी ४ छटांक चोरी गया।

अर्थाम् ५ छटांक पारा चोरी गया (गालिबन चोरी गया था स्टाचिन)

अबकी बार कंडे की आंच से खरल तप्त किया गया था, इस कारण से किसी समय में अग्नि अधिक लग जान से पारा उड़ गया।

# आगे के लिये इंतजाम

(१) णास्त्रोक्त विधि से विरुद्ध जहां तक हो न चलो। तुषाग्नि की जगह कंडे देने से नुकसान हुआ।

(२) अब पारद थोड़ा रह गया है। आगे कर्म बहुत सावधानी से और

खुद अपनी निगरानी में कराओ।

(३) पारे को हर समय ताले में बंद रखो और ताली अपने पास रखो।

(४) पारे को धूप में मुखाने के लिये शीशे के सन्दूक में बद करके रखो।

(५) पारे की हांडी रात को चूल्हे ही पर रखी रहे तो वहां एक आदमी फिाजत के लिये सोवे।

#### 2nd Part

२५/११ हल्दी १/२ छटांक-अंकोल १/२ छटांक-अमलतास १ छ०-हर्ड १/२ छ०-बहेडा १/२ छ० बहेडा १/२ छ०-आँवला १/२ छ०-चीता १/४ छ०-सांठ की लुगदी १ छ०-हिंग छ०-सैधानोंन १/२ छ०-णहद १ छटांक-चौला-औटाया गया-गाढ़ा होने पर उतार लिया गया-गाढ़ा माजुनसा हो गया।

२६/११ आज उपरोक्त औषध को खरल में डाल ६ छटांक पारा डाला गया और एक ही नौकर होने से केवल ५ घंटे घुटा-पारा डालते समय थोड़ा थोड़ा डाला गया और आध घंटे में दवा में मिल गया—शाम तक रवे बारीक हो गये—आज आवश्यकता पर थोड़ा थोड़ा घीम्बार का रस भी डाला गया—पारा मिल जाने के बाद भूसे और मेंगने से खरल तप्त भी किया २७/११-आज भी तप खरल में रस डाल डाल कर ६ घंटे पारा घुटा (२८/११+)

२९/११ आज दो नौकर (एक नत्था नौकर और रखा गया) हो जाने

से पारा ९ घंटे तप्त खल्व में।

३०/११ आज दोपहर तक तप्त खरल में घोट गाढ़ा हो जाने पार खरल में ज्यादे खुश्क न कर खरल में दो पहर से धूप में रख दिया गया।

१/१२ आज दिन भर खरल धूप में सूखा।

२/१२ आज १० बजे तक धूप में खरल सूखा-फिर दवा खरल में चीने के बर्तन में निकाल ली गई खरल खूब खुरच लिया दो पहर बाद दवा चीनी के बर्तन में सूखी।

३/१२ आज दवा सूखी अब खुश्क हो गई।

४/१२ आज इस दवा में १।=भर पारा जो जुदा हो गया था निकाल कर बड़े पारद के समूह में डाल दिया गया, बाकी दवा को हांडी में भर अपने सामने कपरौटी करा दी गई।

५/१२ आज डौरू को ८ बजे से ६ बजे तक आंच दी गई।

६/१२ सबेरे डौरू अपने सामने उतारा और खोला जोड़ पर कपरौटी ज्यादे चौड़ी पट्टी की कर देने से फूल गई थी एक तरफ अन्दर खोलते समय हांक्ष की संधि भी एक तरफ से खाली निकली। उसमें से कुछ पारा कपरौटी की पट्टी पर आ गया था पर ज्यादा उड़ा नहीं मालूम पड़ा। नीचे की हांडी में बिलकुल पारा नहीं निकला (पहले दोनों दफे पारा कुछ नीचे की हांडी में भी मिलता था जो ऊपर से गिर जाता होगा अबके सम्हाल कर देखने से नहीं गिरा) दवा २ छटांक निकली ऊपर की हांडी में ५॥ छटांक पारा निकला १॥=भर पहिले खरल में से निकल आया था केवल १= भर पारा कम बैठा दवा में चमक अभी है शायद थोड़ा पारा इसमें हो।

८/१२ और ११-१२ इस राख को और 1st part की राख को मिला नीबूं के रस में घोट सुख डौरू में बंद कर ३ प्रहर की आंच दी गई तो नाम मात्र के भी पारा डौरू खोलने पर न निकला इससे सिद्ध हुआ कि इन राखों में कुछ पारा नहीं रहा।

3rd Part

2/2 - 1 श्र/२ छटांक, अंकोल 2/2 छटांक, अमलतास 2/2 छटांक हर्ड 2/2 छटांक, बहेडा 2/2 छटांक, आँवला 2/2 छटांक, चीता 2/2 छटांक, सांठ की लुगदी 2/2 छटांक, हींग 2/2 छ०, सैंधव 2/2 छ०, शहद 2/2 छ०, चौलाई का रस 2/2 छ०, घीग्वार का रस 2/2 छ०, सब को भिगो दिया गया।

२/१२ आज इसको औटाया गया खूब गाढ़ा माजून कढी सी हो जाने पर उतार लिया गया दोपहर बाद दबा को खरल में डाल १ घंटे खूब घोटा गया।

३/१२ आज औषध को तप्त खरल में डाल १ घंटा घोट ६ छटांक पारा डाला गया थोड़ा थोड़ा पहले तो कुछ मिला फिर जुदा हो गया वह खयाल कर कि दवा गाढी है, घीग्वार् का रस और डाला गया तो भी कुछ नतीजा न निकला लाचार पारा जुदा कर लिया गया मगर जो थोड़ी बाकी रहा वह भी न मिला।

४/१२ आज दोपहर तक ठंढ़े खरल में पारद घोटा गया परन्तु कुछ नतीजा न हुआ फिर धतूरे के पत्तों का रस डाल (१० तोले ओर कुछ लुगदी भी) घोटने से कुछ पारा मिल गया।

५/१२ काम बंद (दूसरे काम डौरू में रहे)।

६/१२ आज फिर जो पारा निकला था वह डालकर और धतूरे के रस डाल ठढें खरल में ३ घंटे पारा घोटा गया पारा मिल गया पर रवे मोटे रहे।

७/१२ आज ८ बजे से ५ बजे तक पारा घुटा पहले तप्त खरल में घुटना गुरू हुआ तो १० बजे तक पारे के रवे इकट्ठे होकर आधे से अधिक पारा जुदा हो गया दवा ज्यादाः गाढी नहीं हुई सिर्फ तप्त खरल की गरमी से ही जुदा हो गया फिर खरल ठंढ़ा कर घोटा गया तो पारा मिल गया २ बजे तक। ५ बजे देखा तो रवे खूब मिल गये।

#### अनुभव

2nd part में पारा जल्दी मिला था और उस समय भी शीत खल्व में आदि में पारा डाला गया था इस बार गर्म खल्व में पारा डाला गया पर कुछ थोड़ा मिलकर फिर जुदा हो गया और आज तो साफ ही जाहिर हुआ कि गर्म खरल में मिला हुआ पारा भी छूटकर पृथक् हो गया और ठढ़े खरल में छुटा हुआ मिल गया इसलिये मूर्छन शीत खरल ही में होना चाहिये और शास्त्रकारों ने भी लिखा कि तप्त खल्व द्वारा उत्थापन करे इससे भी यही बात सिद्ध होती है।

८/१२ आज ८ बजे से ५ बजे तक शीत खरल में पारा घुटा आज अदृष्ट हो गया रवे बहुत ही बारीक हो गये।

९/१२ आज खरल धूप में सुखाया गया।

80/82+0

28/22+0

22/22+0

१०/१२ ता० में बची हुई राख का डौरू किया गया था उसकी संधि कपरौटी से पहले मुलतानी से बंद कर दी गई थी वह बहुत ठीक रही-आगे हमेशा कपरौटी से पहले संधि मुलतानी से बंद हो और कपरौटी की पट्टी बहुत चौड़ी न हो।

१३/१२ आज शाम तक सुखाकर दवा को डौरू में भर मुलतानी से संधि बंद कर कपरौटी अपने सामने करा दी ।।।)भर पारा दवा में से छुट गया वह पृथक कर लिया गया।

१४/१२ आज डौरू को ४ प्रहर की आंच दी गई।

१५/१२—आज डौरू खोला गया तो खोलते में मालूम हुआ कि हाडियों की संधि के बीच पारे के रवे मौजूद थे और कुछ रवे कपरौटी पर आ गये थे। पारा तोला गया तो ४ छटांक ३ भर हुआ डाला गया था ६ छटांक पहले खरल में से छुट गया था ॥ भर यानी ३० भर में से २३॥। भर हुआ ६। भर घट गया अफसोस अवश्य हण्डियों का जोड़ न मिलने से यह नुकसान हुआ और मुमिकन है कि 1st part के नुकसान की भी वजह यही हो। जोड़ हाँडियों के बहुत साफ कराकर खुद अपने हाथ से मिलाओ वरन काम बंद रखो।

# 4th Part

१३/१२-१/२ छटांक, अंकोल १/२ छटांक, अमलतास १/२ छटांक, हरड १/२ छ०, बहेडा १/२ छं०, आंवला १/२ छं०, हींग १/२ छं०, सैंघव १/२ छटांक, घीग्वार का रस१ सेर,चौलाईका रस ४ छटांक सोंठ के पत्तों की लुगदी १ छ०, शहद १ छटांक शाम को सबको मिला रख दिया गया।

१५/१२ आज दोपरहर से पारा डाला गया२७॥ तोले ५॥ छटांक, और शीत खरल में घुटा।

१६/१२ आज शीत खरल में ९ घंटे पारद घुटा पर मिला नहीं। ७/१२ को जो यह निर्णय किया गया था कि शीत खरल में पारा मिल जाता है आज गलत साबित हुआ।

१७/१२ आज धतूरे के पत्तों का रस एक छटांक डाला पारा घोटा गया तो तीसरे पहर तक ३/४ मिल गया, तीसरे पहर थोडी ही छटांक भर के करीब धतूरे के पत्तों की लुगदी भी डाली गई शाम तक सब पारा मिल गया कोई तोले भर रह गया।

१८/१२ आज सबेरे फिर जीत सरल में पारा घुटना प्रारम्भ हुआ, घंटे भर में पारा फिर जुदा हो गया (वास्तव में मूर्छन की क्रिया अभी समझ में नहीं आई) फिर धतूरे के पत्तों का रस डालना आरम्भ कया पर कुछ फल न निकला। शाम तक घटा।

१९/१२ आज फिर सबेरे से शाम तक परा तप्त खरल में घोटा और अमलतास को घीग्वार के रस में घोलकर डाला पर कुछ नतीजा नहीं हुआ। आज ९ घंटे घुटा।

२०/१२ आज थोड़ी देर घोटने के बाद लाचार हो पारा जुदा कर लिया गया। २४।। रुपये भर हुआ बाकी दवा को खरल समेत धूप में रख दिया

२०/१२ आज खरल धूप मे सूखा।

२१/१२+० आज खरल में दवा निकाल ताश में सुखा दी।

23+28+24+28+0+0

२७/२८+२९+३० - को मथुरा चले जाने के कारण काम बंद

३१/१२ आज दवा को डौरू में बंद किया इस समय १) भर पार पृथक् हुआ निकला। २४।।)भर पहले निकला था कुल २५।।)भर निकल आया-२) भर बाकी रहा कपरौटी अपने हाथ से की।

१/१ आज डौरू को आंच पर चढ़ाया गया। घण्टे भर आंच लगने के बाद जाकर देखा तो दवा की वू हांडी में तेज निकल रही थी। शुबहा होने से गौर किया तो हांडी के जोड पर कपरौटी पसीज रही थी और गौर किया तो मालूम हुआ कि एक तरफ कपरौटी फूल भी आई थी दराज खुली जान होडी उतार ली गई।

अनुभव

कपरौटी खूब उमदा घुली हुई मुलतानी शीरा पड़ी हुई से अपने हाथ से की थी फिर भ दर्ज खुल गई. कारण इसका यह जान पड़ता है कि जाडे का मौसम होने से कपरौटी रात में सूखती नहीं गीली रहने से चूल्हे पर भाप के जोर से खुल जाती है, पर आगे से कपरौटी खूब सूख जाने पर आंच दी गावे। गालिबन इसी नुस्स की वजह से दराज खुलकर पारा निकल जाता है चोरी का शुबहा होता है।

१/१ आज शाम को फिर अपने सामने कपरौटी करा दी ता० ३+३ को

कपरौटी बादल होने की वजह से स्खती ही रही।

४/१ को ८ बजे से ६ बजे तक आंच दी। ५/१ को खोला गया तो १)भर पारा निकला २५।)भर पहले निकला था। सब २६॥)भर हुआ १)भर छीज गया।

5th Part

२२/१२–हल्दी,अंकोल,अमलतास,हरड़,बहेड़ा,आंवला,चीता,हींग,सैंधव आधी आधी छटांक, घीग्वार का रस १२ छटांक. चौलाई का रस ४ छटांक. साँठ की लुगदी १ छटांक को आज ४ बजे शाम को मिलाया गया गाढा कड़ी सा हुआ फिर हांडी में भरकर १० कंडो के दहरे पर जब आंच लग गई १ घण्टा औटा कर उतार लिया गया गाढ़ी माजूमसी हो गई।

२३/१२ आज सबेरे ८ बजे से दवा हाडी में निकाल ठंढे सरल में डाल पाव घंटे घोट उसमें आधी छटांक शुद्ध सोनामक्बी डाल ५ मिनट घोटकर उसमें ४९ तोले पारा थोड़ा थोड़ा कर डाला गया १५ मिनट में सब पारा मिल गया। जय शंकर। जय शंकर जय शंकर।

#### अनुभव

इतना शीघ्र मिलने का कारण

(१) शहद का न पड़ना जिससे दवा चिकनी हो जाती है।

(२) सोनामक्खी का पडना।

(३) सूक्ष्म कारण दवा में रस का बहुत न पड़ वाजिबी पड़ना जिससे दवा बहुत न फूलकर बेअसर न हुई।

(४) दवा का पारे से पेश्तर सरल में बहुत न घुटकर बहुत चिपटा नहीं

आज ९ बजे से ५ बजे तक (बीच में २ घटे की छुट्टी) ६ घटे तक पारा शीत खरल में घुटा घीग्वार का रस भी पड़ा।

२४/१२ आज घीग्वार का रस डाल डाल ८ बजे से ५ बजे तक ९ घटे पारा निरन्तर तप्त खरल में घुटा रवे बारीक हो गये हैं। (24/22 + 0 + 0)

२६/१२+०+० रवे बहुत बारीक हो गये।

२७/१२ आज दोपहर तक विना रस तप्त घरल में घोट छोड़

२८/२९/३० मथुरा जाने से ३० तारीख तक काम बद रहा घर में खरल

३१/१२ खरल में धूप में सूखा।

१/१+२/१ बादल होने से थूप नही निकली। ३+४+५+६+७ खरल धूप में सुखाया गया।

८/१ आज दवा को हांडी में जो मबसे बड़ी थी भरा गया (भरते समय १ छटांक पारा जुदा हो गया यानी ४४ तोले पारा दवा में है) हांडी खूब घिल ली थी मगर फिर भी गौर से देखने से जान पड़ा कि सिध खुली है उस संधि को 'सुह्यर्कसभवं क्षीरं ब्रह्मबीजं च गुग्गुलुः। सैधवं द्विगुणं मर्द्यं निगडौयं महोत्तमः।। इस निगड से बंद कर और एक पट्टी भी इसी निगड़ से चढा रख दिया।

९/१ आज हांडी की संधि पर ४ पट्टी मुलतानी की जिसमें मैदा की लेही मिली हुई थी गंजी के नये कपडे से चढ़ाई गई २ दफे में और डौरू मुखाया

१०/१ आज डौरू सूखता रहा।

११/१ आज डौरू को नई भट्टी पर ४ प्रहर की आंच दी गई।

१२/१ डौरू खोला गया तो ऊपर की हांडी में ३॥ छटांक और नीचे हांडी में जो ऊपर की हांडी ही मे से गिर पड़ा था ३ छंटांक सब ६॥ छटांक ३२।। रुपये भर पारा निकला था ४४ भर यानी ११।)भर पारा और बाकी

अवकी बार जो वज्रमुद्रा की उसमें कोई बड़ा लाभ नहींहुआ क्योंकि हांडीम्गेलने पर मालूमहुआ कि वज्रमुद्रा जलकर हांडी की संधि खुलकर पारा कपड़े की पट्टी को तोड़कर दूसरी तह तक आ गया था किन्तु मुलतानी मजबूत पट्टी पारे को आगे ने जाने से रोक दिया था। जो दवा बची थी उसको और दो दफे की पहली राख को आज हांडी में भर ४ कपरौटी से बंदकर दिया गया कपरौटी मजबूत गजी से लेही पड़ी मुलतानी से दो दफे मे करी गई।

१३/१ आज हांडी को ३ पहर आंच दी गई।

१४/१ डौह्न स्रोला गया तो दराज सूब बंद निकली व अमुद्रा की दराज से

यह दराज अच्छी रही पारा २॥) भर+१ पैसे भर निकला।

पारा डाला गया था ९ छटांक ४) भर और निकला (६॥ छटांक+ १/२ छ० + १ पैसे भर )= ७ छटांक + ।।) भर = अर्थात् १ छ० ३।।) भर घटा-इतने पारे घटने का स्पष्ट कारण नहीं जान पड़ता।

#### पातन के ५ भागों का नकशा

|     | गरद जो<br>। गया |     |      | तोल प<br>उड़कर | गरद जो<br>निकला |      | पारद<br>घटा   | कैबारमें उड़ा | विशेष वार्ता                                                            |
|-----|-----------------|-----|------|----------------|-----------------|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| छ.  | तो.             | छ.  | तो.  | छ.             | तो.             | छ.   | तो .          |               |                                                                         |
| १५  | 8               | 2   | 8    | 6              |                 | 4    |               | तीन बार       | अवश्य संधि खराब होनेसे निकल गया<br>चोरीका भी णुबहा हुआ                  |
| छ.६ | 0               | 0   | (11) | 4              | 211)            | 0    | (8            | एक बार        | 3 , 3                                                                   |
| e,  | ۰               | 0   | 111) | 8              | ₹)              | 8    | 81)           | एक बार        | . फिर यह नुकसान ढीला कपरौटीसे ही हुआ<br>या चोरी मुमकिन है               |
| 4   | २॥)             | 4   | 11)  | 0              | (9              | 0    | (3            | एक बार        | अबकी बार मूर्छन न हुआ था यह खराबी पड़ी।                                 |
| 9   | 8)              | . 8 | 0    | o              | n)              | 8    | 311)          | दो बार        | अबकी बार इतना नुकसान होने की वजह<br>न मालूम हुई                         |
|     |                 |     |      |                | मीजा            | न से |               |               |                                                                         |
|     |                 |     |      |                | छ० त            | गे०  |               |               |                                                                         |
|     |                 |     |      |                | 8 -             | -9 - | 2             |               |                                                                         |
|     |                 |     |      |                | +0-8-           |      | द्रे से पातित | T             | बाकी रस बिना उडा १ छ० १) तोले – पीछे यह भी<br>पातित होकर ५।) भर रह गया। |

#### नतीजा पातन की प्रथम क्रिया

१ सेर १० छ० २)) भर पारा पातित है और १ छ० १ तोले पारा बिना पातित है, इस पातन में ८ छ०+२)भर घट गया यह घटी बहुत ज्यादा हुई और या तो इसमें से कुछ चोरी हुआ या हांडी की संघि में से निकल गया या तरूखल्ब में से उड़ गया।

१७/१ आज उक्त १ सेर १० छटांक २।)भर पारे को अम्ल मठे से धो डाला गया (पीछे तजुरुबे से मालूम हुआ कि तेज आंच लग जाने से यह पारा नुकसान हुआ)

९/२ हल्दी, अंकोल आदि पाव पाव छटांक चीजों की आधपाव रस चौलाई और डेढ़ पाव रस घीग्वार में डाल औटाकर हमेशा के नियमानुसार शीत खल्व में गोट ६)भर अपातित पारद ३ बजे डाला गया तो मुशकिल से घंटे भर में मिला वजह हुई कि सोनामक्खी डालना भूल गये थे, ४।। बजे पाव छटांक मक्खी डाली गई तो फौरन ठीक मिल गया।

१०/२ आज दोपहर तक शीत सरल में घुटता रहा। गाढ़ा हो जाने पर दो पहर बाद सुखा दिया गया चीनी के वर्तन में खूब अच्छा मूर्च्छन हो गया दवा अधिक और पारा न्यून होने से पूर्ण मूर्च्छन हुआ।

# ११/२ और १२/२ दो दिन सूखने पर खूब खुश्क होगया।

१३/२ आज दवा को जिसने पारा बिलकुल नहीं छोड़ा था हांडी में भर जोड़ के ऊपर खरिया से खूब संधि बन्द कर एक पट्टी गजी की और दूसरी मारकीन की चढ़ाई गई।

१४+१५+१६ दो कपरौटी जोड़ पर और कर सुखा १७/२ को ३ ग्रहर की आंच दी गई।

१८/२ आज स्रोला गया तो पारा जोड पर नहीं था बल्कि ऊपर हाँडी के पेदे पर था कारण यह मालूम होता है कि अबकी दफे गोबर के बीच में जगह ज्यादा रस्रकर पानी की तराई सूब रस्री गई लेकिन हांडी स्रोलने पर गीली निकली इसलिये धूप से दोपहर तक सुस्राकर पारा निकाला गया तोल में ५० भर हुआ। अबकी बार छीजन कम हुई जिससे सिद्ध है कि हांडी की संधि और तप्त स्रस्त से ही पारा उड़ता है।

#### दूसरा पातन 1st Part

१६/१/१९०५ हल्दी, अंकोल जड़ की छाल, अमलतास का गूदा, हर्ड, आंवला, चीता सब आधी आधी छटांक घीग्वार का रस पावभर, सांठ के पत्तों की लुगदी १ छटांक, हींग १/२ छटांक, सैंधानोंन १/२ छटांक सबको मिलाकर कण्डों की आंचपर औटाकर गाढा माजूनसा औटाने पर उतार लिया गया।

१७/१ आज १० बजे इस दवा को खरल में डालकर इसमें १/२ छटांक शुद्ध सोनामक्खी डालकर आध घंटे घोटा गया बाद को इसमें ८ छटांक पातित पारा थोड़ा थोड़ा डाला गया जो १/२ घंटे में मिल गया दो पहर से खरल के नीचे तुषाग्नि भी दी गई शाम तक पारे का मर्दन हुआ।

१८/१ आज ८ बजे से ५ बजे शाम तक पारद तप्त खरल में घीग्वारस का रस डाल २–३ प्रहर घोटा गया।

१९/१ आज ७ घण्टे पारद तप्त खरल में घुटा रस घीग्वार डालकर शाम को खरल कुछ ज्यादा तेज हो गया था।

२०/१ आज भी ६ घण्टे पारद तप्त सरल में घुटा रस घीग्वार डालकर पारा मूर्च्छन हो गया।

२१/१ आज रस बिना डाले तप्त सरल में पारद घुटा ३ घण्टे फिर णीणे के वकस में बन्दकर धूप में सूखा, धूप कम थी।

२२/२३-१.धूप में सूखा पर धूप कम थी या न थी शीशे के वक्स में बन्द सूखा बहुत सी भाप उड़ उड़कर शीशे पर पानी बन जाती थी वह पोंछ दी जाती थी दिन में ३-४ बार।

२४/१ आज भी धूप में सूखा आज खरल में से निकाल चीनी के बर्तन में किया गया शीशे के बकसे में बन्द ही सूखता है।

२५/२६/२७/२८-१ पारा चीनी के बर्तन में सूखता रहा शीशे के बकस में।

२९/१ आज शीशे के बकस को देखने से मालूम हुआ कि शीशे पर कुछ सफेंद्र सफेंद्र चीज जमी है गौर किया तो मालूम हुआ कि पारा उड़कर जमा है थरमामीटर लगाकर देखा तो शीशे के बकस से अन्दर १२२ फ. की गरमी थी किन्तु बाहर धूप में सिर्फ ९८ फ. की गर्मी थी और छत के नीचे ६८ फ. ही थी। बड़ा तअज्जुब है कि इतनी हल्की गर्मी में पारा उड़ गया फिर तप्त खरल में भी अवश्य उड़ता होगा यही पारद की अदृश्य गित कही जा सकती

है यह तजरुबा करना चाहिये कि सालिस पारा भी इतनी गरमी से उड़ता है या कि दवा में घुटा हुआ ही पानी की भाप के संग उड़ता है।

३०/१ आज दवा सूख गई उसमें से १/२ छटांक पारा जुदा हो गया बाकी जो दवा रही उसको तोला गया तो १३ छटांक १ तोले हुई (पारा ८ छटांक थी अर्थात् १३ छटांक डाली गई थी साठ की लुगदी १ छटांक डाली गई थी १) भर वजन उसका बढ़ा होगा बाकी रसों का वजन बढ़ा उतना जितना कि (पारा१/२ छ. जुदा हो गया) इस दवा में से आधी दवा डेढ़ पाव आधी छटांक १ पैसे भर को हांडी में बंद कर उस पर (टोडनरानदोक्त) खरिया १ छटांक, नोंन १ तोला गुड १ तोले, अलसी १ तोले को खूब बारीक पानी डाल के पीसा गया और उससे हांडी की संधि बंदकर ऊपर लेही पड़ी मुलतानी से कपरौटी नई गजी के कपड़े से ४ तह चढ़ा मुखा दिया गया।

३१/१ आज हांडी सूखती रही।

१/२ आज ८ बजे सबेरे से ६ बजे तक आंच दी गई।

२/२ आज हांडी अपने सामने खुलवाई गई खोलने में कपरौटी की दो तह तक कोई खराबी नहीं निकलीं, ३ और ४ तह पार हांडी के एक तरफ पारे का रवे दीख पड़े हांडी ख़ुलने पर मालूम हुआ कि उस तरफ हांडी का जो आपस में ठीक नहीं मिला था खरिया से जो दर्ज बंद की गई थी उसने कुछ पकड़ अवश्य की और जहाँ दर्ज कम थी और खरिया जहां ठीक बैठ गई थी वहां दरज खूब बन्द रही। पारा तोलने से २ छटांक हुआ हालाँकि (८ छटांक डाला गया था उसमें से आधी छटांक छुट गया बाकी ७॥ छटांक दवा में था उसमें आधी दवा भरी गई थी जिसमें) ३॥। छटांक पारा होना चाहिये इस हिसाब से १॥। छटांक घटा अफसोस! वह संधि में निकला या तप्त खरल से उड़ गया या धूप में से उड़ गया दवा में बाकी नहीं रहा दवा १॥ छटांक है।

२/२ आज बाकी आधी दवा को ६।। छटांक १ पैसे भर थी हांडी में भर उस हाँडी और ऊपर की हांडी के मुँह पर जुदा जुदा खरिया पतली पतली लगा दोनों हांडी मिला दवा दी गई और रिगड़ दी गई तो आपस में ऐसी वस्ल हो गई, कि छुटाने से न छूटी फिर दोनों हांडियों की दर्ज पर भी खरिया खूब चढ़ा मुखा दी गई फिर ४ कपरौटी कर दी गईं।

३/२ हांडी सूखती रही।

४/२ को ८ बजे से ६ बजे तक पातन किया गया।

५/२ आज डौरू सोला गया तो दराज सूब बंद थी पर कहीं कहीं बाल पड़ गया था पारा केवल १ छटांक ३ पैसे भर निकाला दवा १ पैसा कम १।। छटांक निकली अबकी बार नुकसान का कुछ ठीक नहीं रहा हांडियों के बीज में सिरया लगाने से कुछ फायदा नहीं हुआ बिल्क नुकसान हुआ उसकी वजह से कुछ दराज रह गई पहली दफै ज्यादा और अबकी मरतवे पारा कम बहने से साबित हुआ कि हांडी से जरूर निकल जाता है, इस आध सेर के पातन में आधी छटांक सरल से जुदा हो गया और ३ छ० ३ पैसे भर उड़कर निकला यानी ४ छटांक १।। पैसे भर अर्थात् आधे से अधिक उड़ गया।

# 2nd Part

२२/१ आज हरिद्रा, अंकोल की जड़ की छाल, अमलतास का गूदा, त्रिफला, चीता, हींग सैंधव, प्रत्येक आधी छटांक हर एक के चूर्ण को और सांठ के पत्तों की लुगदी १ छटांक को ३ छटांक चौलाई के रस और १२ छटांक घीग्वार के रस में मिला हांडी भर के दहरे पर खटका कर माजून साकर उतार लिया।

२३/१ आज दवा को खरल में डाल उसमें १/२ छटांक शुद्ध सोनामक्खी का चूर्ण डाला १/२ घण्टे घोट दोपहर के २ बजे उसमें आधे सेर पारा थोड़ा थोड़ा डाला गया १५ मिनट में मिल गया फिर तप्त खरल में घीग्वार का रस डाल घोटा गया ५ बजे तक। २४/१ आज ८ बजे से ५ बजे तक ३ प्रहर तप्त खरल में घीग्वार का रस डाल पारा घोटा गया (२५/१+)

२६/१ आज दो पहर तक बिना रस डाले तप्त झल्व में और १ बजे बाद धूप में बैठ कर पारा घुटा ४ बजे तक खूब गाड़ा होने पार छोड़ दिया गया।

२७ २८/१ पारा खरल में धूप में मुखा किया-खुला।

२९ ३०/१ पारा चीनी के बर्तन में शीशे के वकस में सूखा किया।

१२३/१ को सूख गया था इसलिये कटोरे में रखा रहा।

४/२ -१३ छटशंक दवा हुई और २ पैसे भर पारा जुदा हो गया उस पारे को जुदा रख दिया और १३ छटांक दवा को बड़ी हांडी में भर खरिया जोड़ों के बीच में और बाहर लगा धूप में रखा दिया ३ घण्टे सूखने पर फिर खरिया चढ़ाई गई २ घंटे सूखने पर २ कपरौटी मामूली गजी की कर दी गई और सुखा दी गई सब काम अपने सामने हुआ पर कपरौटी अपने सामने नहीं हुई।

५/२ आज दो कपरौटी कैची की खूब गफ १)।। गज की मारकीन की

गर्ड

६/२ आज दो कपरौटी और भी उसी मारकीन की गई।

७/२ आज ८ बजे से ६ बजे तक आंच दी गई।

८/२ आज हांडी खोली गई तो मारकीन की ४ तह तक पारा नहीं दीस पड़ा गजी की कपरौटी ऊपर के रवे थे इसलिये आगे से मारकीन की कपरौटी होनी चाहिये। कपरौटी के अन्दर खरिया खूब जम रही थी लेकिन उसमें दराज भी थी हांडी खोलने पर रवे हांडियों के जोड़ो में भर गये थे यह खराबी खरिया को हांडी के बीच में लगाने से हुई। आगे से हांडियों के बीच में कोई चीज न लगाकर खरिया बाहर से जोड़ों पर लगाई जाया करे।

पारा २।। छटांक ऊपर की हांडी में और कुछ कम नीचे की हांडी में निकला कुल तोलने पर १ पैसे कम ४।। छटांक हुआ और था २ पैसे कम ८ छटांक यानी ३ छटांक+३॥ पैसे भर घट गया। पहले आध सेर में से ४ छटांक १॥ पैसे भर घट गया दवा तोल में ३ छटांक १ पैसे भर हुई इसमें रवे पारे का कहीं कहीं चमकते थे।

#### अनुभव

चूंकि अबके दूसरे पातन में ३ बार उड़ाने में नीचे मुताबिक पारा बैठा अर्थात् वजन में अन्तर रहा इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पारा हांडियों के जोड़ में से जरूर उड़ता है, इसका भी इंतजाम अवश्य होना चाहिये।

> १ बार २ छटांक भर २ बार १ छटांक ३ पैसे भर **३ बार** भा छटांक भर (२)

2/2 तोलने पर पारा इस समय १ पैसा भर कम ११ छटांक पारा एक बार पितत २ पैसे भर (22/2) १ रुपया भर कम ८ छटांक पारा दो बार

पतित है अर्थात् १ सेर छटांक ४।। भर है।

 $2\sqrt{2}$  जो दवा पातन की हांडियों में से निकली थी और ठीक जली न थी उसको (१२ छ० को) डौरूयन्तत्र में बन्द कर ३ प्रहर की आंच दी गई तो २ पैसे भर पारा निकला और दवा ११ छटांक रही अभी तोल दवा की अधिक है, इसलिये शायद पारा और हो गालिवन तेज आंच देनी चाहिये थी एक बार और डौरू करो।

चूंकि पातन में बहुत नुकसान हुआ इसिलये इस पारद का पातन बंद कर दूसरे पारद का पातन से अनुभव किया गया।

# पातन का अनुभव हिंगुलोत्थ पारद पर

१/२ आज उपरोक्त हरिद्रा, अंकोल इत्यादि पाव पाव छटांक चीजें और घीग्वार का रस अ। सेर और चौलाई न मिली और सांठ आधी छटांक को मिला औटा दिया गया।

११/२ औषध को शीत खरल में डाल घोट पाव छटांक सोनामक्खी डाल १७) रुपये भर पारा हिंगुलोत्थ डाला गया जल्दी ही मिल गया ९ बजे से शाम के ५ बजे तक शीत खरल में धूप में घुटता रहा, खूब मिल गया।

१२/२ आज भी धूप में ८ बजे से ५ बजे तक घुटा रस भी पड़ा बहुत अच्छा मूर्च्छन हुआ इतनी औषिध में इतना ही पारद ठीक है अर्थात् पाव छटांक सब चीजें हों तो १५ तोला पारद ठीक होगा (जितना पारद हो उससे तीन तिगुनी औषिध का हिसाब बैठता है) परन्तु बहुत अधिक गाढ़ा (ऐसा कि दोनों हाथों से जोर लगाने पर घुटता था) हो जाने पर पारे के वे चमक आये।

83/88/84-8 चीनी के बर्तन में सूखा (88/84 को धूप न

१६/२ चूंकि रस्ता रस्ता सूख गया लिहाजा आज हांडी में बंद कर डौरू कर दिया। १ भर पारा छूट गया ( जो ज्यादा गाढ़ा होने तक न घुटता तो पास न छूटता) दवा १ पैसा कम ६ छटांक हुई हांडी के ऊपर जोड़ पर खूब स्तरिया की दवा लगाकर १ कपरौटी गजी की दूसरी पारकीन की कर दी गई।

१७/२ आज दो कपरौटी और कर दी गई।

8 श $^{\prime}$ २ आज हांडी को ३ प्रहर की आंच दी गई पानी भी ऊपर खूब रखा गया।

२०/२ आज हांडी खोली गई तो नीचे की हांडी में पारा नहीं था दवा ६॥)भर निकली ऊपर की हांडी में पारा था और हांडियों के जोड़ पर बहुतसा पारा बीच में आ गया था पारा सब ९ तोले निकला १ भर पहले निकला था १७)भर यानी ७॥ भर कम हो गया।

अबकी दफे तप्त खरल में नहीं घोटा गया फिर भी बहुत ज्यादा घट गया जिससे जाहिर है कि हांडीयों में से ही उड़ जाता है। तप्त खरल में से उड़ता होगा तो इतना नहीं जरूर हांडियों के दर्ज न मिलने से यह नुकसान होता है क्योंकि जब दराजों में पारा मिला तभी नुकसान हुआ दराज मिलने का बन्दोबस्त अवश्य कर्तव्य है चूंकि हांडियों में पातन करने से पारा बहुत छीजता है बहुत बार सब तरह का यत्न कर तजुरुबा हो चुका और बहुत पारा छीज चुका पस आगे ऊर्ध्वपातन बंद किया गया (हा अंग्रेजी रिटार्ट) (भवका) मंगा उससे पातन का अनुभव करो। किन्तु यह बात समझ में न आई कि मर्दन संस्कारों में उत्थापन के निमित्त जो २४/२/०४ और ८/३/०४ २७/३/०४ को न पातन किये गये उनमें अधिक कमी क्यों न हुई और मूर्छन कर्म के पातन में कमी पड़ी जो १७/५ व १८/५ को हुआ नीचे लिखा नकणा देखो।

इतना समझ में आया कि हांडियाँ ठीक घिसी न गई और उनमें दराज रही इसी वजह से पारा निकल गया पहले हांडी उमदा घिसी गई अफीमी के हाथ से।

# पूनः पातन का अनुभव गंधक से

गंधक पाव भर को घी में गलाकर सेर भर दूध में बुझाकर शुद्ध कर लिया गया। बाद को गर्म पानी से धो कपड़े से पोंछ साफ कर लिया गया।

# नक्शा मर्दनमूर्छनान्तर्गत पातन का

| कर्म                                           | तारीख    | पारा जो<br>उड़करनिकला | पारा       | विशेष वार्ता |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|--------------|
| मर्दन                                          | 6/3/8608 | १५।)                  |            |              |
|                                                | 80/2/08  | ३५)                   |            |              |
|                                                | 20/3/08  | ८॥)                   |            | -            |
|                                                |          | 811                   |            |              |
|                                                |          | 81)                   |            |              |
|                                                |          | ?)                    |            |              |
|                                                |          | ६६॥।)                 | 9)         |              |
| मूर्च्छन<br>First                              | १६/५/०४  | ३२॥)                  |            |              |
|                                                | 80/4/08  | 84)                   |            |              |
|                                                | १९/4/08  | 8)                    |            |              |
|                                                |          | 2811)                 | <b>E</b> ) |              |
| मूर्च्छन<br>2nd                                |          | १३॥)                  | १।।)       |              |
|                                                |          | 88)                   | २॥)        |              |
|                                                |          | १३॥)                  | 8)         |              |
| No.                                            |          | १७॥)                  | +          |              |
|                                                |          | ५५॥)                  | ()         |              |
| मूर्च्छन<br>3rd                                | 9/9/08   | १८)                   | 1:)        |              |
| मूर्च्छन<br>4th                                | १७/९/०४  | ٤)                    | २॥)        |              |
| मकोयमर्दन                                      | 4/88     | २॥)                   | ()         |              |
| मूर्च्छनका<br>अनु० दूसरे<br>पारद २०<br>तोले पर | 29/9     | 911                   | +          |              |

४/३/०५ आज ३ तोले गंधक और ३१॥ तोले पारे बाजारी को (जो जाहिरा साफ था और जिसको कपड़े से ४ बार छान लिया था) तप्त खल्व में डाल जंभारी के रस के साथ घोटा गया ४ घंटे पारा बहुत कम मिला।

५/३ आज दिन भर (९ घण्टे) तप्त खरल में मर्दन हुआ दिन भर में आध सेर रस पड़ गया होगा दो पहर तक करीब करीब सब पारा मिल गया था शाम को किनारों पर रवे जरूर थे और मिला हुआ था।

६/३ आज सबेरे खरल को अपने सामने घोटकर देखा तो गाढ़ी दवा हो गई थी दबाकर घोटते ही पारा छुटने लगा दोपहर तक १३॥) पारा छूट गया और बाकी दवा की पीठी सी हो गई उसको खरल में से निकाल रकाबी में सुखा दिया गया आज खरल को गरम नहीं किया गया।

७/३ इस शुबहा से कि गंधक में चिकनाई रह गई इससे पारा नहीं मिला। आज गंधक को खरल में डाल गरम पानी से खूब धोया १३।॥)भर उक्त पारे को तप्त खरल में डाल १॥) तोले गंधक डाल कांजी डाल डाल कर घोटा गया पतला रहने से पारा कुछ मिलता था गाढा होने पर छूटने लगता था।

८/३ आज उक्त पारे में १॥)तोले गंधक की बुरकी दे देकर घोटा गया शाम तक मगर वही हाल रहा शाम को पतली दवा थी और पारा कुछ मिला हुआ था।

e/3 खरल की दवा पतली थी मगर और न घोट वैसा ही धूप में सूखा दिया। दोपहर को गाढ़ा होने पर c।) तोले पारा छूट गया बाकी दवा को खरल में से निकाल चीनी की रकाबी में रख दिया गया सूखने को।

पहली दफे ३) गंधक में १७॥।) भर पारा निकला।

दूसरी बार ३)गंधक में ५)भर पारा मिला।

१०-११-१२-१३/२ को यह दवा सूखती रही। C/3 की दवा तो ११/३ ही तक खुश्क हो गई मगर ९/३ वाली दवा १३ ता०तक भी पूरी खुश्क नहीं हुई।

१९/३ दवा बराबार सूखती रही मगर आज तक नरम ही रही धूप भी उमदा नहीं थी कभी कभी बादल हो जाता था एक दिन सूब बारिश भी हुई थी लाचार आज दो हांडी चकले पर घिस सूब दराज मिला मुलतानी से सांस बन्द कर १ गंजी की और १ मारकीन की कपरौटी कर दी गई।

२०/३ आज डौरू को ३ पहर की आंच दी गई।

२१/३ को धूल की वहज से काम बन्द रहा।

२२/३ आज डौरू को खोला गया तो देखने से बहुत थोड़े रवे ऊपर की हांडी में नजर आते थे मगर कुल हांडी नीलगू (नीली) रंगत से रंगी हुई थी जब हांडी को चाकू से खुरचा गया तो राख की शकल में एक चीज निकली जो इकट्ठा करने से और दबाये जाने से पारे के रवे होती गई। आखिरकार ९॥) भर पारा और ९) भर राख रह गई अभी पारा इस राख में अवश्य है क्योंकि राख बहुत भारी है कुछ खफीफ पारा नीचे की जली हुई दवा की छूंछ में भी हो सकता है क्योंकि रंगत से ऐसा ही जान पड़ा और तोल भी उसकी ५॥) भर है।

उक्त ९) भर राख को नींबू के रस से घोटा गया तो ३) भर पारा और निकला सब पारा १२॥) भर हुआ नीचे की हांडी को खुरचने से कहीं कहीं रंगत सुरख पड़ गई मिसल सिंग्रफ के जिससे साबित है कि उस जगह पारद मुर्च्छित होकर सिन्दूर बन गया।

अनुभव

पहले जब चन्द्रोदय के अनुभव के समय नाल कच्ची रह जाने से उस कच्ची गंधक मिले पारे को जो मूर्च्छित दशा में था उत्थापन के लिये उड़ाया गया था तब भी हांडी में ऐसी ही रंगत हो गई थी पर उसको सिर्फ कागज से रगड़ कर छोड़ दिया था (देखो ता० १७/१०/१९०४ में) इसलिये उस समय कुछ पारा हाथ नहीं आया यदि चाकू से खुरच की अबकी तरह अमल किया जाता तो अवश्य कुछ पारद हाथ लगता—गंधक से मूर्च्छित कर उड़ाने में पारा गंधक दोनों उड़ते हैं और इसी कारण से पारद ऊपर की हांडी में भी रेत की शकल में जम जाता है।

२४/३ अब ६)भर राख बची और कुछ ऊपर ५, भर नीचे की राख थी सब ११)भर को फिर डौरू में बंद कर दिया गया नींबू के रस में घोटकर।

२७/३ आज ३ प्रहर की आंच दी गई।

२८/३ आज खोला गया तो राख सी ऊपर की हांडी में निकली जिसमें सूक्ष्म रवे भी थे मलने से १॥)पारा निकला फिर राख धोकर ॥)भर और निकला सब १॥॥)भर हुआ नीचे की राख भी ७)भर निकली।

पहले पारा १२।)X१।।)भर हुआ यानी १४))भर हुआ था, २२।।)भर घटा ८।।)भर बहुत घटा यह नुकसान कुछ इस कारण से भी हुआ कि गंधक से पारद मिलकर हांडी में चिपट जाता है, छुटता मुश्किल से है। हर तरह के पातन में हानि बहुत होती है। अंग्रेजी रिटौर्ट से अनुभव कर देखो।

#### लहसन में मर्दन का अनुभव

१०/३ जो हिंगुलोत्थ पारा २०/२ का हरिद्रांकोल के पातन से निकला था उसको आज ९)भर को १)भर सैंधव डाल लहसन के पाव भर रस में (जो आध सेर लहसन में निकला) थोड़ा थोड़ा रस डाल तप्त खरल में ८ बजे से २ बजे तक घोटागया सब ऽ। रस खुक्क होकर गाढ़ा लाट सा हो गया और आगे हाथ न चला बड़ी भारी चिपक पैदा हो गई ७)भर पारा जुदा हो गया २ तोले दवा में मिला रह गया उस खरल को धूप में सूखा दिया गया।

११/३ आज खरल धूप में सूखता रहा। शाम को किनारों पर खुश्क हो जाता था बीच में कुछ गीली थी किन्तु बड़ी चिपक और सख्ती थी बड़ी मुश्किल से खुरच कर इकट्ठा किया गया मगर खरल में ही रखा रहा।

१२/३ दूसरे दिन सबेरे जो देखा तो खरल में दवा पसीज गई थी लाचार जिस कदर निकल सकी निकाल लाट सी चिपकती हुई रकाबी में निकाल सुखा दी और बाकी खरल सुखा दिया शाम को खरल सूख गया था उसको खुरच कर साफ कर लिया गया और उसी रकाबी में शामिल कर दिया गया। १३/३ तक पहली लाटसी दवा नहीं सूखी बहुत गीली थी।

२२/३ तक यह दवा मूखी नहीं, चमचोड़ ही रही लाट सी ४॥)भर

थी।

28/3 लाचार आज डौरू में बन्द कर दी गई हांडी छोटी छोटी चकले पर घिसी हुई थी कपरौटी मुलतानी की दो कि गई एक गजी की दूसरी मारकीन की।

२५/३ आज डौरू को ३ प्रहर की आंच दी गई।

पुनः पातन का अनुभव

२/४ मामूली पारे को गन्धक से घोट ऊर्ध्व पातन किया गया था १४॥) भरे था और अध पातन किया गया था, नवनीताभ्रसे ३) भर था सब १७॥) इस १७॥) तोले पारे को हरिद्रांकोलशपाक सब १/४ छटांक, दवा डालकर सोंठ की लुगदी १/२ छटांक, चौलाई का रस १-१/२ छ० घीग्वार का रस यथावश्यकता डाल (बिना औटाये) शीत खरल में घोटा गया २ घण्टे।

३/४ आज ५ घण्टे घुटा।

४/४ आज भी घुटा।

प्रश्र आज भी घुटा फिर कपरौटी कर हांडी में बन्द कर दिया गया।

१६/४ आज डौरू को आंच दी गई ३ प्रहर की।

१७/४ आज खोला गया तो ७।। तोले निकला था १७।। तोले यानी १० तोले घट गया संधि उमदा बन्द निकली हांडी खूब घिसी गई कपरौटी ठीक हुई सिवाय इसके कि भट्टी में तेज आंच लग जाती हो और तो कोई बात समझ में नहीं आती (दवा की राख ७। तोले निकली)

आगे २६/४ के अनुभव से सिद्ध हुआ कि आंच मन्दी लगने से पारा ठीक

उतरा इसलिये जरूर यह नुकसान तेज आंच से ही हुआ।

# लहसन में मर्दन

१७/४æ।। तोले पारे को ५) भर लहसन के रस में जो पाव भर में निकला १ भर नमक डाल घोटा गया ३ बजे से ६ बजे तक ५) भर अरक शाम को और पड़ा शीत खरल में घुटा।

१८/४=१०)भर लहसन का रस और डाल कर शाम तक घुटा ४ बजे

तक फिर गाड़ा हो गया २))भर पारा जुदा हो गया। १९/२०-४ को धूप में सूखता रहा। २१/४ आज खरल में छुटाया गया तो १**-)**भर पारा और निकला बाकी दवा में मिला रह गया ४।=) तोले दवा चमचोड थी।

२५/४ आज ४।≔) भर दवाको डौरू में बन्द कर दिया गया कपरौटी दोनों मारकीन की गई।

२६/४ आज डौरू को ७ बजे से ५ बजे तक हल की आंच दी गई जो पहले से आधी से भी कम थी एक मशाल की आंच के बराबर होगी।

२७/४ आज डौरू खोला गया तो ३।=)भर पारा निकला ऊपर की हांडी में नीचे की हांडी में केवल दवा की राखमें २।=)भर कपरौटी पर या हांडी की दराज पर कहीं पारा न था।

फल-कुल पारो ७॥) था निकला (२।) + १ = ) + ३।=६॥।) यानी ॥।) भर घटा जो छीजन कही जा सकती है यह उमदगी अवश्य आंच कम देने से हुई जब से भट्टी बनी तबसे आंच तेज लगी इसीसे इतना कसीर (अधिक) नुकसान हुआ। आयन्दा आंच मन्दी लगे कपरौटी दोनों कैंची की मारकीन

की हों, हांडी चकले पर घिसी जावे।

१०/२ से २७ तक का सिद्ध पारद एक शीशी में एकत्र भर दिया गया।

#### पुनः पातन का अनुभव

अबकी बार २७/४ को जान पड़ा कि तेज लगने से ही पारद क्षय होता था मन्द अग्नि से नहीं होता इस बात का पूरा निश्चय करने को पुनः तजुरुबा शुरूकिया जाता है।

२८/४ हरिद्रांकोलादि सब चीज आधी आधी छटांक सांठ की लुगदी १ छ०, चौलाई का रस ३ छटांक, घीग्वार का रस ८ छटांक सबको आज

मिलाकर खरल में ओस में रख दिया।

२९/४ आज इसमें पाव भर ३ पैसे भर पारा थोड़ा थोड़ा रस डालकर घोटा गया घण्टे भर में सब मिल गया ६ या ७ घण्टे घुटां दो दफे रस घीग्वार और पड़ा शीत खरल में घुटा।

३०/१ १/४ को भी शीत खरल में ६६ घण्टे घुटा।

२/३ को धूप में सूखता रहा। ४/५ को पीस डाला गया।

4/4 तोला गया तो ३ पैसे कम १० छटांक दवा हुई इसमें से आधी दवा को डौरू में बन्द कर मारकीन की कपरौटी की गई सूख जाने पर दूसरी भी मारकीन की कपरौटी की गई।

६/५ आज डौरू को मन्दी आंच पतली चीरी हुई एक दो लकडी की दी

गई। ७ बजे से ५ बजे तक।
७/५ आज डौरू खोला गया तो २ छटांक और १ धेले भर हुआ कुल
पारा पाव भर ३ पैसे भर था जिसमें से आधी दवा डाली गई सो आधा पाव
और १।। पैसे भर पारा था इस हिसाब से केवल १ पैसे भर पारा छीजा।
जय श्रीशंकरस्वामी की। पारा सब ऊपर की हांडी में ही मिला दवा की राख
६॥)भर हुई। अब निश्चय हो गया कि तीव्र अग्नि ही से पारा उड जाता था

#### पुनः पातन का अनुभव अंग्रेजी तरीके के मुंबई से मँगाये रिटोर्ट द्वारा

८ से १२/५-(१) सिद्ध हुआ कि इन रिटोर्ट में लैम्प की पूरी आंच देने पर भी इतनी गर्मी पैदा नहीं होती जो पारा नली द्वारा दूसरे पात्र में जा सके किन्तु पारा थोड़ा तो उड़कर रिटार्ट के गोलभाग में ही रह गया और पारे का अधिक भाग उड़ा ही नहीं।

(२) यह भी निश्चय हुआ कि लैम्प की आंच को रिटोर्ट भलीभाति सह

सकता है।

(३) यह भी साबित हुआ कि रिटोर्ट से काम लेने में रिसीवर (पहुँचानेवाला) के साथ रिटोर्ट को रबर की नली द्वारा मिला नहीं सकते मिलाने से रबर और डाट निकल जाती है। रिटोर्ट और रिसीवर का मेल

खुला ही रहने देना चाहिये जो पारा उड़कर रिटोर्ट के ऊपर वा नीचे भाग में मिला उसको लकड़ी और कपड़ा और पानी द्वारा निकाला गया तो मुश्किल से निकला वह भी सब नहीं तोलने से १॥ पैसा कम छटांक भर हुआ धेले भर रिपोर्ट में लगा भी रह गया इससे सिद्ध हुआ कि पारा करीब छुट तो गया पर उड़कर नली के बाहर न आ सका और न शीशे में ऊपर ठीक ठहर सका और रिटोर्ट नीचे से खुरदरा हो गया गालिबन आंच से दो दिन बाद देखने से रिटोर्ट चटका हुआ भी मालूम पड़ा। पारा जो रिटोर्ट से निकला वह गाढ़ा सा था और उस पर जाली सी पड़ी हुई थी बहुत छानने और साफ करने से दूर हुई।

१४/५ उसी चौथाई दवा को फिर दूसरे डौरू में बंद कर हलकी आंच से उड़ाया गया तो १ छ० भर ) कम पारा निकला था दवा में १ छ० पौन पैसे भर यानी १ पैसे भर घटा। जय श्रीशङ्करस्वामी की।

७/१२-१४ मई तीनों वार का निकला पारा मिलकर इकट्ठा कर दिया

गया तो १९)भर हआ।

तीन बार उध्विपातन (२७/४–७/५–१४/५) कर निश्चय हो गया कि मंद अग्नि से १०)–१०) भर पारा तीन प्रहर में उड़ सकता है और इस प्रकार अधिक नहीं छीजता। जब जय जय जय श्रीशङ्करस्वामी की।

# अधःपातन संस्कार अष्ट संस्काराध्याय के २७४ श्लोक से २७६ तक की क्रिया से

नवनीताभ्रकं सूतं घृष्ट्वा जृम्भावसादिनम् । वःनरीशिग्रुशिखिभिर्लवणासुरि-संयुतैः ।। नष्टिपिष्टिरसं कृत्वा०

१३/३/१९०५ गंधक नोनिया ६ माशे, अश्वक चूर्ण ६ माशे, केंच १ तोला, सँहजने के जड़ की छाल १ तोला, चीता १ तोला, नमक सैंधा १ तोला, राई १ तोला, साधारण पारद ६ तोले को शीत, खरल में नींबू के रस के साथ घोटा गया ४ बजे से ६ बजे तक पारा खूब मिल गया।

8/3 आज आठ बजे से ५ बजे तक शीत खरल में नींबू का रस डाल डाल घोटा गया। सब आधी बोतल रस पड़ा। पारा बिलकुल नष्टिपिष्टी हो

गया पूर्ण मूर्छन यही हुआ।

१५/३ एक हांडी के मुंह की ढक्कननुमा ३ सेन लेकर घिसकर हांडी के मुख से मिलती हुई कर उन सेंन की यह पारे की पिष्टी लेप ही गई पहली में कम दूसरी में ज्यादा तीसरी में और ज्यादा सुखा दी गई। १६–१७ ता० तक सूखती रही।

१७/३ को हांडी के गले में बांस की खपच्च के घेरे पर झीना कपड़ा चढ़ा उसको हांडी के गले में फँसा दिया हाँडी में पहले से कांजी १/४ भाग में भर दी थी, हाँडी के ऊपर पारा भरि सैंनक उलटी करके रख दी गई और दोनों की दराज मुलतानी से बन्दकर कपरौटी कर सुखा दी गई।

8C/3 आज उस हांडी को गढ़े में गाड जमीन से ६ अंगुल नीचा रख २ अंगुल रेत भर ऊपर एक बिलंद ऊँचा दहरा लगा दिया गया ऐसे कई दहरे

५-६ शाम तक लगते रहे।

१९/३ आज हाँडी को निकाल खोला तो बहुत थोड़ा १/४ पारा कांजी में मिला और ज्यादा ३/४ हांडी की गर्दन में लगा हुआ मिला लेकिन पारा ६ माशे हुआ रकाबी वह थी जिसमें कम से कम दवा लेपी गयी थी दवा की राख १ तोले निकली।

२२/३ आज दूसरी रकाबी को जिसमें सबसे अधिक दवा लेपी गयी थी हांडी पर उलटा रख कपरौटी कर दी गई कांजी भर दी थी १/२ हिस्से में

कपड़ा लगा दिया गया।

२३/३ आज दिन भर दहरे की आँच दी गई। गढे में हांडी रख ऊपर बालू रख ऊपर कडे रख कर।

२४/३ आज खोला गया तो सैनक की दवा कुछ चटक कर कपड़े पर गिर गई और हांडी खोलने में कपड़ा और कुछ दवा हांडी में गिर गये थे लेकिन निकल आया, पारा बहुत थोड़ा कांजी में मिल बाकी हांडी के किनारों पर था कूल पारा १।।) निकला। दवा की खाक २।=) भर निकली।

२५/३ तीसरी सेनक को उसी तरह कपरौटी कर (मगर हांडी अबकी दफे कांजी से भर दी गई थी) आज आंच दी गई तो १) पारा निकला। राख १।) भर निकली अबकी दफे भी पारा कांजी में बहुत कम निकला किनारे जो खाली थे उन्हीं पर मिला। हांड़ी सिर्फ ४-५ अंगुल राख १) भर निकली जो खाली थे उन्हीं पर मिला। हांडी सिर्फ ४-५ अंगूल खाली थी, इससे अधिक भरना ना मुमिकन है। सब दवा में से पारा ३) भर निकला था। ६) भर आधा हाथ आया। अब की दफे चटकी हुई सैनक चढाई गई थी वह उसी जगह से बड़ी आवाज से चटकी थी। आगे से टूटी चीज काम में न ली जावे।

२८/३ को ३।।) भर राख को जो तीनों दफे की थी। आज डौरू में बन्द कर दिया गया। ठीक मुलतानी से।

३१/३ आज ३ प्रहर की आंच दी गई।

2/8 आज डौरू खोला गया तो ऊपर की हांडी में कुछ सफेद सी चीज जमी थी मगर उसमें कुछ पारा न था, नीचे की हांडी में २॥)भर गुलाबी रंग की राख निकली, इससे साबित हुआ कि पारा जो कुछ था वह पहले ही अधःपातन से उड़ गया था मगर छीज गया हाथ नहीं आया।

अधःपातन की क्रिया का पुनः अनुभव

१६/५ " नवनीताभ्रक" गन्धक १) भर कैच के बीज १**)** भर, सँहजने की जड़ १) भर, चीता १) भी, सैंधव १) भर, राई १) भर को जभीरी के रस से घोट़ उसमें थोड़ा थोड़ा कर १२) भर पारा डाला गया और घोटा गया तो पारा मिल गया।

१७/५ आज ७ भर पारा और ड़ाला गया तो दो प्रहर तक ठीक नहीं मिला। दोपहर को संहजना, चीता, राई १)-१) भर डाले गये फिर भी

अच्छा मुर्च्छन नहीं हुआ।

जावे।

१८/५ आंज घोटा गया तो सामान्य मूर्च्छन हो गया, एक एक रुपये भर दवा में १५) भर पारे का मूर्छन हो सकता है। दोपहर बाद इस दवा में आधी दवा तो मुखा दी गई और आधी एक हांडी के पेदे में लेप कर दी गई। (इस हांडी पर कपरौटी कर दी गई)

१९/५ यह हांडी धूप में सूखती रही।

२०/५ आज इस हांडी को दूसरी हांडी के साथ डौरू कर दिया गया। दो

कपरौटी कैंची की मारकीन की की गई मुलतानी से।

२१/५ इस डौरू की आज इस प्रकार आंच दी गई कि (अपनी बुद्धि से) एक पानी भरी नाद में एक हांडी मूढे के तौर पर रख दी गई। उसकी पानी से भर दिया गया कि जिससे वह हांडी तैर न आवे। फिर उस हांडी के ऊपर डौरू इस रीति से रखा गया कि खाली हांडी नीचे रही और पारेवाली हांडी उलटी ऊपर रही। नाद का जल डौरू की संघि से नीचा रहा, ऊपर की हांडी पर एक परात लोहे की बीच से पैदा काट कर रखी गई और उस परात में ४ कंडो की आंच दी गई यह आंच ८ बजे से ६ बजे तक बारबार दी जाती रही। दोपहर कुछ विक्षेप भी हुआ। आंच आधे घंटे में ठंडी पड़ जाती थी। पानी नांद का गरम नहीं हुआ।

२२/५ आज डौरू स्रोला गया तो ऊपर की हांडी की बगल में विशेष पारा मिला, कुछ पारा पेंदे में भी मिला वह लेप में उबल के वहीं रह गया था। नीचे की हांडी के किनारों पर बहुत थोड़ा पारा मिला। (नीचे की हांडी में कुछ पानी मिला) १) भर होगा। यह पानी नांद के पानी में से हांडी में प्रवेश कर गया होगा क्योंकि यहां की मिट्टी बर्तन बनाने के लायक चिकनी और मजबूत नहीं होती। कुल पारा १ छ० २ पैसे भर हुआ, अभी और पारा दवा में मिला रह गया। आंच कम लगी आगे आंच ज्यादा दी

२२/५ आज ही उस हांडी को जिसमें पारा निकला ता फिर डौरू कर दिया गया।

२३/५ आज फिर पहले की तरह आंच दी गई मगर कुछ तेज यानी मामूली रीति से परात भरकर।

२४/५ आज डौरू सोलने से बहुत थोड़ा ऊपर की हांडी के किनारों पर और ज्यादातर नीचे की हांडी के किनारों पर पारा मिला। सब पारा २ पैसे भर निकला। राख ४।।) भर निकली। पहले परा निकला था १ छटाँक २ पैसे भर सब मिलकर १ छटांक ४ पैसे भर हुआ होना चाहिये था १९/२) भार अर्थात् ९।) और हुआ ७।) भर यानी २।) भर कम हो गया वह कमी फिर ज्यादा है पूरा तजुरबा इसका बाकी आधी दवा में उड़ने पर

२४/५ आज बाकी आधी दवा को डौरू में बंद कर गया, ऊर्घ्वपातन के

२५/५ आज ३ प्रहर की आंच दी गई।

२६/५ आज खोला गया तो ७।=) भर पारा निकला। राख ६) भर निकली। पारा सब ऊपर की हांडी में निकला। कुल पारा मिलाकर तोलने से १४॥≠) भर हुआ। इस हिसाब से ४।≖) भर पारा घटा। नवनीताभ्रक क्रिया द्वारा अध.पातन और ऊर्ध्वपातन दोनों तरह से करीब करीब एक ही सा नतीजा निकला यानी २।)-२।) भर घटा यह भी घटी ज्यादा है। यानी ४।।\_२/४ के करीब–इस तरह एक बार के पातन में चौथाई छीज जावेगा। <sup>१९</sup> यह सब पारे जो पातित किये गये, इक्ट्ठे कर दिये गये २९) भर हुए।

ॐ शिवाय नमः

# संस्कृत पारद का संस्कार पुनः प्रारम्भ पातन

२९/५ सोमवार को 'हरिद्राकोलशंपाक' क्रिया से १ बार पातित पारद का (अर्थात् पारे के उस भाग को जिसका दूसरा पातन नहीं हुआ था) जो ११ छ०+ १।) भर था, उसका दूसरा पातन प्रांरम्भ किया। हल्दी, अंकोल के जड़ की छाल, अमलतास, हर्ड, बहेड़ा, आंवला, चीता, हींग, सैंघव, सोनामक्वी, सब आधी आधी छटांक, साँठ की लुगदी १ छटांक, चौलाई का रस ६ छ०, घीग्वारका रस ६ छटांक डालकर शीत खरल में घंटे घोट उसमें पातित पारद पाव भर थोड़ा थोड़ा कर डाला गया तो घंटे भर में सब मिल गया फिर आधा पाव और डाला गया तो वह भी मिल गया। आज पारा २ घंट घुटा।

३०/५ आज घीग्वार का रस डाल ८ घंटे पारा घुटा शीत खरल

३१/५ को १ घंटे घोटकर छाया में सूखने को छोड़ दिया।

१/६ देखने से मालूम हुआ कि दवा नरम है अतएव आज ३ घंटे फिर घोटा गया जब हाथ रुकने लगा तब बंद कर दिया।

२/६ आज शीशे के बकस में खरल धूप में सूखता रहा।

३/४/६ को खरल से निकाल चीनी के बर्तन में रख शीशे के बक्से में बंदकर बरामदे में पत्थर पर सूखता रहा। बीच में हाथ से तोड़ छोटा छोटा कर दिया गया था।

५/६ आज इसको लोहे के इमामदस्ते में कूट दलिया सा कर दिया गया। १।।) पारा जुदा हो गया बाकी १।।) कम ६ छटांक पारा दवा में मिला रह

१ हिंगुलोत्य पारद पर आदि के ४ संस्कार कर रख दिया पुनः बीच में बाजारी पारे पर पातन का अनुभव करके पुनः ४ संस्कारों से संस्कृत पारद पर पातन करना आरम्भ कर

गया। यह दवा चीनी के कटोरे में करके रख दी गई क्योंकि नत्था नौकर छुट्टी पर जाने वाला था। कुल दवा ११ छटांक २ पैसे भर थी।

१४/६ आज इस दवा के बराबर के टुकड़े कर यानी ५।। छटांक १ पैसे भर एक डौरू में और इतनी ही दूसरे डौरूम में बंदकर दी गई। डौरू दोनों नये थे, जोड़ खूब चकले पर घिसकर मिला दिया गया था कपरौटी कैंची मारकीन की एक ९ बजे मेरे सामने और एक दोपहर बाद नत्था नौकर ने कर दी।

१५/६ आज हांडी को आंच देना आरम्भ किया तो तेज खुणबू फैली। इस ख्याल से कि डौरू टूटा तो नहीं उसको आंच से उता दूसरा डौरू रख दिया गया। ८ बजे इस डौरू में भी वैसी ही गंध निकली तब यह ख्याल करके कि दोनों डौरू टूटे नहीं हो सकते, आंच दी जाती रही। आज ६ बजे शाम तक दी गई मंदी आंच पतली डेढ लकडी की लगी।

१६/६ आज डौरू खोला गया तो ऊपर की हांडी में १ छटांक पारा निकला और नीचे की हांडी में १।। छटांक पारा निकला। सब पारा २।।) छटांक में से।) कम हुआ और पारा था ६ छटांक १।।)=छटांक ३।।।)=२ छ० ४।) निकला २ छटांक २। छटांक घटा २) राख १।। छटांक रही थोड़ा २ बहुत होगा।

१६/६ जो डौरू १५ तारीस को घंटे भरम पीछे ही उतार कर रस दिया गया था उसको आज स्रोला गया तो उसमें कोई सराबी नहीं दीस पड़ी। कुछ पारे के रवे ऊपर उड़कर पहुँचे थे और नीचे की हांडी में दवा में पारे की रंगत और डिलियांसी पैदा हुई। थीं। इस डौरू को फिर ज्यों का त्यों बंद कर दिया गया।

१७/६ आज इस डौरू को ६।। बजे से ५ बजे तक मंदी आंच दी गई मगर पहले कुछ तेज बबूल की अंगूठे सी पतली डंडियों की आंच दी गई।

१८/६ आज डौरू स्रोला गया तो कुछ कम १ छटांक पारा ऊपर की हांडी में और कुछ कम १॥ छटांक नीचे की हांडी में निकला। सब पारा २ छटांक २) भर हुआ और था ६छ० १॥ = ३॥।) भर लिहाजा २।) छ० यटा=रास १॥) छटांक है।

# 2nd part

२/६ हरिंद्राकोल क्रिया से सब आधी आधी छटांक और सब चीज उपरोक्त २९/५ के अनुसार ले मिला घंटे भर घोटी गई।

३/६ आज इसमें ५ छ० और २ पैसे भर पारा डाला गया तो शी घ्र ही मिल गया। ६ घंटे घुटा। शीत खरल में घीग्वार का रस पड़ा।

४/६ आज ७ घंटे घुटा-घीग्वार का रस पड़ा।

५/६+६ घंटे घुटा-गाढा हो जाने से छोड़ दिया। खूब मूर्च्छन हो गया।

६/६ से यह दवा खरल में सूखती रही। शीशे के बक्से में तोल में बंद नत्था के व्याह की वजह से काम बंद रहा।

१८/६ को आधी दवा को जो ५।। छटांक थी, डौरू में बंद कर दिया गया।

१९/६ को ७ बजे से ५ बंजे तक मंद अग्नि दी गई। बबूल की डंडियों की दिन भर एक सी।

२०/६ आज डौरू खोल गया तो ऊपर की हांडी में १ छटांक+१।।) भर और नीचे की हांडी में १छ०।)भर पारा निकला। कुल पारा २ छटांक ३ पैसे भर हुआ था डाला गया था ५ छटांक + २ पैसे⇒ २।। छ० २ पैसे भर २।। पैसे भर घटा।

२०/६ आज बाकी आधी दवा को दूसरे डौरू में बंद कर दिया

२१/६ आज डौरू को ७ बजे से ५ बजे तक मंदाग्नि (जिसको मशल की अग्नि कहना उचित होगा) बबूल की डंडी दी गई।

२२/६ डौरू सोलने के ऊपर की हांडी में १ छटांक और नीचे की १

छटांक ३ पैसे भर पारा निकला। नीचे की हांडी की गर्दन पर कुछ रवे थे और बहुत सा यानी करीब १ छटांक पारा एकत्र नीचे की हांडी में मिला ४ दफे के पातन में भी ऐसा ही हुआ अर्थात् नीचे की हांडी में बहुत सा पारा एकत्र मिलता रहा। गालिबन खयाल यह है कि ऊपर नीचे की हांडी समान होने से पारा ऊपर की हांडी में ठहर नहीं सकता। नीचे गिर जाता है। हांडी जो ४ बार काम में ली गई वह इतनी बड़ी थी जिनमें ५ सेर पानी आ जाता था और इनमें तीन तीन छटांक के करीब पारा चढाया गया। आगे से ऐसा



हिसाब रहे तो ठीक होगा कि नीचे की हांडी तो इसी अन्दाज से रहे लेकिन ऊपर की हांडी दुगुनी बड़ी हो अर्थात् प्रत्येक छटांक पारे के लिये नीचे की हांडी १॥ से पानी वाली हो और ऊपर की हांडी ३ सेर पानी वाली हो और उपर की हांडी ३ सेर पानी वाली हो यानी ५ छटांक पारे के लिये ७॥ सेर पानी की नीचे की हांडी और १५ सेर पानी की ऊपर की हांडी हो, दोनों हांडियां चपटी हों, खड़े किनारे की हों, छोटी हांडी में पारे के भाप एकत्र न होकर नीचे गिर पड़ती है और कुछ बाहर भी निकल जाती है (देखो २८ जून के थोड़े पातन की कामयाबी को) पारा मिलाकर तोलने से २ छटांक ३ पैसे भर हुआ डाला गया। २ छ० ५॥ पैसे भर यानी पैसे भर घटा। ठीक इतना ही पहले घटा था। राख १॥ छटांक थी।

 $8 \times 10^{-2}$  चारों दफे की राख को इकट्ठा कर पातन किया तो ।।) भर पारा और निकला।

२८/६=१।।) भर पारा जो छूटकर बाकी रह गया था उसे फिर दवा में घोट मूर्च्छन कर पातन किया तो १।।)भर निकला।

#### पातन का अनुभव

(१) हांडी का रूप मनादि ऊपर कह चुके हैं तदनुसार ग्रहण करे।

(२) हांडी की संधि चकले पर घिसकर मिलाई जावे और नीचे की हांडी पर चार चार कपरौटी कर ली जावें।

(३) दवा भरकर डौरू के जोड़ की संधि (वज्रमुद्रा से न कर) कैंची की मारकीन और मुलतानी की जावे जो एक बार में दोहरी आ जावे इसके मुख जाने पर दूसरी ऐसी ही पट्टी और चढा दी जावे।

(४) डौरू के जोड़ की पट्टी खूब सूख जाने पर डौरू आंच पर चढ़ाया जावे।

(५) आंच बबूल की डंडी की मन्दी मन्दी अर्थात् एक मसाल की बराबर दी जावे। तीव्र अग्नि बहुत हानिकारक है, तीव्र अग्नि से ही दोबारा पातन में आधा पारा उड़ गया।

(६) पातन के समय पर ऊपर की हांडी पर गोबर का घिरोला बांध बीच में खाली रख मोटा चौहरा कपड़ा डाल खूब पानी से तर रखा जावे।

(७) यह अभी पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है कि थोड़ा थोड़ा पातन करने में छीजन अधिक होगी या कम क्योंकि तोले दो तोले छीजना एक बार में सामान्य बात है यदि छटांक छटांक में २ तोले छीजे तो भी बहुत ही होता है।

(८) २८ जून के १।। तोले के पातन में छीजन बिलकुल न जाने से निश्चय होता है कि थोड़ा थोड़ा ही पातन ठीक है क्योंकि जगह पूरी मिलने से पारे की भाप अच्छी तरह जमा हो सकी, उड़ी नहीं।

(९) यह बात भी विचारणीय है कि पहले साधारण पारद के परमाणु

स्थल होने से वह कम छीजता था। अब पारद के शुद्ध हो जाने से परमाणु सूक्ष्म हो गये होगे। इस कारण उनका क्षय होना अधिक संभव है।

#### नक्शा पातन का

जो ११ छटांक ॥) भर पारद १ बार पातित को पुनः पातन करने से हुआ।

| तारीख<br>पातन | पारा जो<br>डाला गया | पारा जो<br>छूट गया | पारा जो ऊपर<br>की हांडीमें मिला | पारा जो नीचे<br>कीहांडीमें मिला | कुल पारा दोनों<br>हांडियों का | घटी     | विशेषवार्ता                |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|
| १६/६/०५       | २ छ० ५)             | 111)               | १छ०                             | १ छ० २)                         | २ छ० २।)                      | -2)     | इस बार अग्नि कुछ तेज लग गई |
|               | २ छ० ५)             | 111)               | १ छ० से कम                      | १ छ० ।)                         | २ छ० २)                       | -2)     |                            |
| १८/६<br>२०/६  | २ छ० ३)             | +                  | १ छ० १॥)                        | १ छ० १॥)                        | २ छ० १॥।)                     | -81)    |                            |
| २२/६          | २ छ०३)              |                    | १ छ०।)                          | १ छ०+१)                         | २ छ० १॥।)                     | -81)    |                            |
| , , ,         | ११ छ०१)             | (113               | 8+811)                          | ५ छ०+१)                         | ९ छ० २॥।)                     | -4111)  |                            |
| २४/६          |                     | राख को पुन         | : पातन किया तो ॥                | ) पारा और निकला                 | -                             |         |                            |
| २८/६          | १11)                | +                  | १11)                            | +                               | (113                          |         |                            |
|               | ११ छ० १)            |                    |                                 |                                 | ९ छ० ४॥।)                     | १ छ० १। | )                          |
| २८/६/०५       | \$1 CAN             | ने से पाति         | त पारा १ सेर १                  | छटांक ४) भर हुआ                 | -                             |         |                            |

#### जय श्री शंकर स्वामी की

# प्रथम प्रकार से बोधन संस्कार

(संस्काराध्याय श्लोक ३०५ से ३०६ तक की क्रिया से) विक्पलं सैंधवं चूर्णं जलप्रस्थत्रयं तथा । धारयेद्धटमध्ये च सूतकं दोषविसर्जितम् । रूद्ध्वा तस्य मुखं सम्यङ् मर्दितं मृत्स्रया कुरु । निविते निर्जने देशे धारयेद्दिवसत्रयम् ।।

(ध० सं० प० ३०)

२९/६ की शाम को एक घड़े में (जिसमें १२ सेर पानी आता था) ६।। सेर पानी और १ सेर सैंधानोंन डाल और सब पारा डाल शकोरे से मुंह ढक मुलतानी और कपरौटी से दर्ज बंद कर दी गई और घड़े को चीनी की नाँद में रख ऊपरवाले खाने में रख ताला लगा दिया।

३/७ ४ दिन बाद आज सबेरे घड़ा मँगवाया गया तो घड़े के ऊपर के आधे भाग पर सफेदी छा गई थी और घड़ा बरफ की तरह नजर आता था। वास्तव में लवण घड़े के बाहर निकल कर जम गया था जो कहीं कहीं सफेद परातों में छूट सकता था। घड़ा खोल पारा तोला गया तो १ सेर १ छ० ३।। क्षपये भर ही हुआ अर्थात् ठीक हुआ। आमे नत्था नौकर के भाई के मर जाने

से काम बंद रहा।
२२/७ संस्कृत पारे पर सोने का बरक डाल कर देखा गया तो बरक
२२/७ संस्कृत पारे पर सोने का बरक डाल कर देखा गया तो बरक
तुरंत पारे में जब्ज हो गया किन्तु दूसरे पारे पर जो हिंगुलाकृष्टस और दो
बार पातित था, डालकर देखा गया तो वहां भी यही दशा थी और करीब
बार पातित था, डालकर देखा गया तो वहां भी यही दशा थी और करीब
करीब यही दशा केम्पकों से आये पारंद पर दीख पड़ी, इससे ज्ञात हुआ कि
पारद षंढ ही है।

# दूसरे प्रकार से बोधन

(संस्काराध्याय श्लोक २८२ की क्रिया से)

कदर्यनेनैव नपुंसकत्वं प्रार्दुर्भवेदस्य रसस्य पश्चात् । बलप्रकर्षाय च दोलिकायां स्वेद्यो जले सँधवचूर्णगर्भे ।।

(र० चिं० ११)

२३/७ उक्त १ फेर १ छ० ३ रुपये भर पारे को कैंची की मार्कीन की (एक तहती पोटली में बांधा गया किन्तु झटका लगने से पारे के रवे कुछ (एक तहती पोटली में बांधा गया किन्तु झटका लगने से पारे के रवे कुछ नीचे निकल गये इसलिये) दो तह की पोटली में बांध पोटली को सूत की सीचे विस्तार मोटी डोर से बांधकर एक मटके में जिसमें २५ सेर पानी सींक बराबर मोटी डोर से बांधकर एक मटके में जिसमें २५ सेर पानी

आता २० सेर पानी भर ३ सेर सैंधा नमक डाल उसमें लटका दिया गया और मटके को भट्टी पर ७ बजे स रख मंदाग्नि देना आरम्भ किया। ८ बजे मटका चटक गया। लाचार आंच बंद कर दी गई पर दोला उसी प्रकार स्थित रहने दिया गया। शाम को ४ बजे ठंडा हो जाने के कारण पारद की पोटली निकाल ली गई। मटके पर लेहा वा कपरौटी न थी इस कारण और ३ मटके मंगवाकर १ पर लेहा चिकनी मिट्टी का जिसमें एक तह कपड़े की भी थी, लगाया गया। बाकी २ हांडियों पर मुलतानी से दो दो कपरौटी कर दी गई। पीछे उन दो हांडियों से एक पर तीसरी कपरौटी और कर

२७/४ आज लेहा लगी हांडी में वही पानी लौट और जितना पानी पहली हांडी पी गई थीं उतना पानी और डाल और उा। सेर नमक और डाल ७ बजे से अग्नि दी गई। ८ बजे के करीब यह हांडी भी चटक गई तुरंत दूसरी हांडी कपरौटी करी बदल कर अग्नि जारी रखी गई। २ बजे यह हांडी भी कुछ चटकी लेकिन नत्था ने वही थोड़ा कपड़ा और मुलतानी लगा काम जारी रखा। अवश्य यह बड़ी मटकी खराब मिट्टी की बनी है जो अग्नि नहीं सह सकती। दोलायंत्र के लिये भी उत्तम मिट्टी के बर्तन तैयार कराने चाहिये।

७ बजे शाम तक यह काम जारी रसा। एक घड़े में ५ सेर जल और ऽ।। सेर नमक भर रस्त छोड़ा था जब पानी की जरूरत हुई उसमें से पड़ता रहा। दिन भर में ४ सेर पानी पड़ गया। रात को ७ बजे आंच बंद कर दी गई। १० बजे रात को देखा तो खूब गरम था। सबेरे ६ बजे देखा तो कुछ गुनगुना अब तक भी था।

२५/७ आज ७ बजे से फिर उसी मटकी के नीचे आंच जलाई गई! आधसेर नोंन और डाल दिया गया। (नमक हांडी को भेदकर बाहर आ गया है) घड़े में १ सेर पानी पहला बचा था और १ सेर पानी और ऽ। पाव भर नमक और डाल रस्त छोड़ा। उसमें से पानी पड़ता रहा। रात के सात बजे तक आंच दी गई। बाद में आंच बंदकर मिट्टी पर ही छोड दिया। प्रातःकाल तक पानी गुनगुना था।

 जरा से इणारे से कुल कपरौटी हांडी से जुदा छूट पड़ी और हांडी और कपरौटी के बीच में नमक की चौअन्नी भर मोटी तह जम गई थी) पानी जो पुरानी हांडी का ता वह कुछ मैलाा दीख पड़ा इसलिये ताजा पानी २० सेर भरा गया। ३ सेर नमक सेंघा डाला गया फिर वही पारे की पोटली उसमें उपरोक्त रीति से डाल ७॥ बजे से आंच बहुत मंदी आरम्भ की। १० बजे देखा तो पानी हांडी का केवल इतना गर्म हुआ था जिससे हाथ जलता न था। लिहाजा कुछ आंच और बढ़ा दी (चूंकि हांडी बड़ी होती है पानी भी बहुत होता है) ३ बजे से यह हांडी चटक गई और टपकने लगी लिहाजा फौरन बदलकर वही हांडी जो आज सबेरे बदल दी थी और जिस पर इस समय कपरौटी न थी पर हांडी साबुत थी, भट्टी पर रख दी गई और पानी लौट दिया गयाऔर ४ सेर पानी और १ सेर नमक १ घड़े में गरम कर हांडी में और डाल दिया। (क्योंकि लौटते में कुछ पानी गिर गया था कि दोलायंत्र की खपच के किनारों से रस्सी बांध छत के कड़े में लटका दिया था ताकि एकाएक हांडी टूट जाने से पारद की पोटली जमीन पर वा भट्टी में न गिर अधर रह जावे।)



विशेषबात—यह आगे के लिये बड़ी जरूरी है कि स्वेदन के लिये खूब दृढ़ मिट्टी के बरतन बनवाकर कहीं बाहर से मँगवाये जावे और यदि चीनी करी के तली बड़ी मिल सके तो उनसे काम लिया जावे क्योंकि मिट्टी के बर्तन कुछ मैल मिट्टी छोड़कर पानी को गंदला कर देते हैं, यदि मिट्टी के बर्तन हों तो मजबूत मिट्टी के हों, कपरौटी भी हो और बहुत से तैयार रखे जावें क्योंकि क्षार, नमक आदि उनको जल्दी खराब कर देते हैं। इतने पारे के लिये २० सेर की मटकी कुछ बड़ी थी। १५ सेर के घड़े में भी काम हो सकता है।

आज रात के ७ बजे तक आंच दी गई। ९ बजे देखा तो खूब गरम था। भाप उठती थी रात भर भट्टी पर रहा सबेरे तक पानी गुनगुना

२७/७ आज पारे की पोटली निकाल खोली गई तो पहली तह में ही सब पारा मिल गया। पानी जुदा कर तोलने से १ सेर १ छ० २) भर पूरा उतरा। पारे को चीनी के ताशा में घुमाने से पूंछ रहती थीं और ज्यादा ढालू बरतन में करने से वह पूंछ निचुड़कर पारा निकल जाता था और कुछ सफेद चीज पीछे रह जाती थी। गालिबन यह नींबू और नमक का अंश हैं।

इस पारे को जभीरी के रस से धोया गया अर्थात् चीनी के ताश में डाल हाथ से मला गया तो पारे के रवे रवे से हो गये फिर रस को निकाल पारद को ताश में रस कपड़े से ढ़क धूप में रस दिया। आज थोडी देर यानी दो तीन

घंटे ही धूप लगी, सब पारा सूखा नहीं।

२८/८ आज पारे को धूप में सुखा जुदा किया तो १ सेर १ छ० २।।) भर पारा जुदा हो गया। ताश सील जाने से कुछ पारा उसमें लगा रह गया फिर धूप में सुखा खुरच खुरचकर मुश्किलसे ६ माशे पारा निकाला। नींबू और नमक का अंश जो पारे के साथ लगा रह गया था वह ताश में चमचोड़ हो जम गया था इसलिये पारे को नहीं छोड़ता था। गालिबन थोड़े नींबू के रस

से धोने से यह नतीजा हुआ जो बहुत सी कांनी में धोया जाता तो यह खराबी न पड़ती।

सब पारे को निकाल बरतन में हिलाने से पूंछ बहुत सी मालूम पड़ी और उस पर मैल स्याही भी दीख पड़ी, बड़ा सन्देह हुआ फिर पारे को चार तह मलमल में दो बार छाना तो पूंछ रफै हो गई, कपड़े पर देखने से स्याही दीख पड़ी। पहले पारा कपड़े पर स्याही न देता था अब नींबू और नमक का अंश जो पारे में रहा उसी की स्याही कपड़े पर आई और इसी अंशा की वजह से पारे में पूंछ रहती थी। जब कपड़े में छानने से यह अंश निकल गया तो पारा साफ हो गया और पूंछ बद होगई। आगे कांजी से घोने का इंतजाम किया जावे तो पारा १ सेर १ छ० ३ रुपये भर है।

# तीसरे प्रकार से बोधन साधारण पारद पर

यह क्रिया कठिन होने से पारे पर इसका अनुभव आरम्भ किया गया।

२९/७ साधारण पारद जो 'हरिंद्राकोल' क्रिया से एक बार ऊर्ध्व पातित और फिर नवनीता भ्रक क्रिया से आधा ऊर्ध्व और आधा अधः पातित हो चुका था (अर्थात् मामूली पारा जिसके २ पातन हो चुके थे) १४॥=) भर (२८/४ से २६/५ तक) और हिंगुलोथ पारद जो हरिंद्राकोल क्रिया से १ बार पातित हो चुका था और फिर लहसन में घुट चुका था १४॥=) भर सब २९) भर को एक सैंधे नमक की ओखली में जो ६ सेर भारी थी और जिसके बीच मे २। इंच गहरा २॥। इंच चौड़ा गढ़ा था और जिस ओखली की किनारी १॥ इंच मोटी थी और जिसका तला २ इंच मोटा था उसमें उक्त २९ तोले पारा भर (पहले आधा पारा भरा तो सब ओखली में न फैला इसलिये इतना भरना पड़ा) २ तौले नौसादर का चूर्ण डाल २ तोले नींबू का रस ऊपर से डाल ऊपर से नमक की डाट लगा डाट की किनारी पर मुलतानी से दराज बंद कर एक गढे में जो १५ इंच चौड़ा और १२ इंच गहरा था २ इंच गंगारज डाल उस पर वह नमक की ओखरी रख अपर से और रज डाली गई। रज थोड़ी होने से काम आगे न चला और रेत प्रभूला के बाग से पास से मँगवाया गया और गीला होने से सुखा दिया गया।

२०/७ आज ओखली को निकल कर देखा तो नींबू के रस ने कोई खराबी ओखली में नहीं डाली थी। ओखली बदस्तूर मौजूद थी लिहाजा फिर डाट को मुलतान से बंदकर गढे में रख नीचे और बराबर में मामूली रेत दे ऊपर गंगारज दे दी गई। १२ इंच गहरा गढा था जिसमें १॥ इंच रेत देकर ओखली रखी ४॥ इंच मोटी ओखली थी ६ इंच ऊपर रेत रहा सबसे ऊपर आंचली रखी ४॥ इंच मोटी ओखली थी ६ इंच ऊपर रेत रहा सबसे ऊपर आंच हर घंटे दी गई। शाम के ७ बजे तक १२ दफे आंच दी गई। ९ सेर सूखे गोबर का चूरा जला १ घंटे में आंच झीनी पड़ जाती थी। उसी समय दूसरी आंच गोबर के चूरे की रख दी जाती थी।

३१/७ आज सबेरे ७ बजे देखा गया तो राख थोड़ी गरम थी। राख हटा रेत देखा गया तो खूब गर्म थी मगर हाथ जलता नहीं था। रेत नीचे तक गरम निकली, सैंधव का डेला भी गरम था। रेत हटा डेला निकाल खोला गया तो उसमें आध के करीब नींबू का रस मौजूद था और नौसादर रेत की तरह नजर आता था अर्थात् नींबू के रस में हल नहीं हुआ था। पारा निकाल तोला गया तो २९ तोले पूरा मौंजूद था, कुछ छीजन नहीं गई। ओखली में कोई खराबी नहीं आई थी। केवल जहां तंहा नींबू का रस था वहां तक चौड़ाई में एक रुपये की मोटाई की बराबर खांचा सा पड़ गया

१ इसको बृहत् योगतरंगिणी, रसराजशंकर, रसराजपद्धति आदि प्रंथों में नियमन माना

मेरी राय में इसी ओखली में ७ दिन कर्म चल सकता है किन्तु रस और नौसादर रोज नया दिया जावे॥ आंच भी इतनी काफी समझनी चाहिये।

#### उपरोक्त क्रिया का पुनः अनुभव

३१/७/०५ फिर इस पारद को उसी प्रकार उसी ओखली में भर २ तोल नौसादर डाल १० बजे से ७ बजे तक एक सेर कण्डों की ८ आंच दी गई। कोई १। घंट में दूसरी आंच लगती थी। थोड़े गेंहूं रेत में डाल दिये थे।

१/८ आज सबेरे ७ बजे खोला गया तो रेत कल से अधिक तप्त था। हाथ से न निकाल कर शकोरे से रेत निकाला गया। सैंधव का डेला भी खूब गुनगुना था, गेंहू जो रेत में डाले गये ते वह बिल्कुल ज्यों के त्यों निकले. इससे ज्ञात होता है कि आंच की गरमी यद्यपि पारे को काफी हो पर गेंहुओं को जला या भून न सकी। तोल में पारा ठीक बैठा—नींबू का रस ४ तोले निकला नौसादर ७ तौला निकला।

#### उपरोक्त किया का तीसरी बार अनुभव

१/८ आज सबेरे फिर उसी पारे को उसी ओखली में भर १ तोला नौसादर डाल १ छटांक नींबू का रस डाल बंद कर भूधरयंत्र में धर १। सेर कंडों की आंच दी गई। ९॥ बजे से ७ बजे तक ८ आंच लगी।

२/८ आज सबेरे ७ बजे खोला गया तो राख भी गरम थी। बालू खूब गरम थी, लवण का ढेला भी गरम था। पारा तोलने से २८॥०) भर हुआ। यह पारे की ।०) भर की कमी तीन दिन की छीजन में गई। नींबू का रस १ छटांक हुआ। आखली में जहां तक नीबू का रस पड़ता था वहां तक खांचा पड़ गया था।

# उपरोक्त क्रिया का चौथी बार अनुभव संस्कृत पारद पर (अर्थात् संस्कृत पारद का पुनः बोधन संस्कार

रसराज सुन्दर की क्रिया से)

उत्तराशाभवः स्थूलो रक्तसँधवलोष्टकः । तद्गर्भे रंध्रकं कृत्वा सूतं तत्र विनिक्षिपेत् ॥ ततस्तु चणकक्षारं दत्त्वा चोपिर नैम्बुकम् । रसं क्षिप्त्वाथ दातव्यं तादृक्सँधवखोटकम् । गतं कृत्वा धरागर्भे दत्त्वा सँधवसंयुतम् । धूलिमष्टांगुलं दत्त्वा कारीषं दिनसप्तकम् ॥ विह्नं प्रज्वाल्य तद्ग्राह्यं क्षालयेत् कांजिकेन तु । अयं निरोधनन्नाम संस्कारो गदितो बुधैः । अभावे चणकक्षारस्यापर्यन्नेवसादरम् ।

(रसराजमुन्दर-३३) २/८ सैंधव डेले में खुदी ओखरी (जिसकी तोल ऊपर की डाट के अलावा ८ सेर गहराई २।। इंच चौड़ाई ऊपर १।।। इंच नीचे ३ इंच थी किनारे ओखली के २ इंच से ३ इंच तक मोटे थे। ओखरी की तह की मोटाई २ इंच थी) में उक्त १ सेर १ छटांक ३) रुपये भर पारे को भर १ नौसादर उड़ा हुआ भर १ छटांक जंभीरी का रस डाला गया तो ओखली की एक तरफ से रस निकलने लगा, टेढा किया तो पारा भी निकलने लगा अतएव सब को चीनी के बर्तन में लौट लिया। (इस नमक के डेले पर एक परत थी जो दूसरे परत से छूट गयी और दराज में रास्ता हो जया। आग ऐसे डेले काम में आवे जिनमें परत न हो)। और दूसरी ओखरी में भरा गया तो उसमें भी जहां परत था वहां से निकल गया। लाचार इस समय मुहूर्त ठीक न समझ काम बन्द रखा गया।

३/८ आज एक तीसरी नमक की ओखली में (जो ११ सेर भारी ओखरी की गहराई ३ इंच चौड़ाई ४ थी, मुँह चौड़ा ३ इंच था। डाट ३ इंच मोटी थी। तह की मुटाई ३ इंच थी और जिसमें १ रस नींबू का रात भर भरा रखा रहा था और निकला नहीं था) १ सेर १ छ० ३) रुपये भर संस्कृत पारद भर २) रुपये भर नौसादर उड़ा हुआ डाल १/२ छटांक नीबू का रस और डाल डाट लगा मुलतानी से बन्द कर भूधरयंत्र में रख एक अंगुल रेत नीचे दो वा ३ अंगुल डधर उधर ओखली के ऊपर ८ अंगुल लेकिन डाट ऊपर के ५ अंगुल था। १ सेर कंडों की आंच ७। बजे दी गई। आगे घटे घटे में आंच लगती रही। शाम के ७ बजे तक १२ आंच लगी।

४/८ आज सबेरे ७ बजे सोला तो रेत सूब गरम थी, सोलने पर संपुट ठीक निकला। पारा तोलने पर १ सेर २ छटांक ३ रुपये भर हुआ।

#### दूसरी बार

४/८ आज पुन: उसी ओखली में पारा भर २ तोले नौसादर बाजारी जो धुले कपड़े के सदृश श्वेत था डाल २ छटांक नीबू का रस डाल डाट लगा भूधरयन्त्र में रस एक एक सेर की आंच ८।। बजे से आरम्भ की ७।। बजे तक १२ आंचें दी गई। राख निकाली, नहीं जाती दहरे के ऊपर दहरा लगा दिया जाता है।

५/८ आज सबेरे खोलते समय मालूम हुआ कि गड्ढे की रेत डेले की एक तरफ गीला है गुबहा हुआ कि डेला रिस गया अहतियात से निकाल खोला गया तो पारा और रस मौजूद था गालिबन गरमी से रस उबलकर थोड़ा सा डाट के जोड़ में होकर निकल गया होगा, पारा तोलने पर पूरा १ सेर १ छटांक ३ रुपये भर उतरा।

#### तीसरी बार

५/८ उसी नमक की ओखली में (जांच कर कि रस रिसता तो नहीं) फिर पारा भर २ तोले नौसादर डाल १॥ छटांक रस जम्भीरी ओर नीबू का मिला हुआ डाल डाट भूधरयन्त्र में ९॥ बजे से आंच सेर सेर भर की दी गई ६॥ बजे तक १० आंच लगी।

६/८ आज सोला गया तो १।। छटांक रस निकला पारा पूरा हुआ डेले के एक तरफ कुछ सांचा सा है उसमें कुछ रेत चिपट गयी था इससे फिर डेला रिसने का शुबहा हुआ पर कोई बात ठीक समझ में नहीं आई, तोल रस और रसराज की पूरी हो गई नौसादर अलबत्ता १ भर है।

#### चौथी बार

६/८ आज पारे को फिर उसी ओखली में भर २ तोले नौसादर डाल १।। छटांक नींबू और जम्भीरी का ताजा रस डाल डाट बन्दकर भूधरयन्त्र में ८।। बजे से आंच दी गई ७ बजे तक ११ आंच लगी एक एक सेर की आंच काफी लगती है क्योंकि नौसादर उड़कर डाट के किनारों पर जम जाता है और डेला प्रातःकाल के समय भी गरम निकलता है।

७/८ आज सबेरे निकाला गया पारा पूरा ही है किन्तु कुछ ठण्ढी खिंचने लगी थी चढ़ाने पर एक अठन्नी आगे चढ़ गई यह कमी थोड़ी थोड़ी चार दिन की छीजन से हई।

# पांचवी बार

७/८ आज फिर उसी ओखली में उक्त पारा और १॥ तोले नौसादर १॥ छटांक रस नींबू और जम्भीरी भर भूधरयन्त्र में रख ८॥ बजे से एक एक सेर की आंच आरम्भ की ७ बजे तक ११ आंच लगी।

८/८ आज स्रोला गया तो पारा ठीक उतना ही अर्थात् १ सेर १ छटांक २॥ तोले हुआ।

#### छठी बार

८/८ आज फिर उसी ओसरी में उपरोक्त रीति से उक्त पारद रक्षा गया ८॥ बजे से ६॥ बजे तक ११ आंच लगी। ९/८ आज सबेरे निकालने पर पारा पूरा १ सेर १ छटांक २।। रुपये भर हुआ।

#### सातवीं बार

९/८ आज फिर उसी ओखली में उक्त पारे को भर २ तोले नौसादर ३ छटांक जम्भीरी का रस डाल (रस इसलिये अधिक डाला गया कि ओखरी में गड्ढा ज्यादा गहरा हो गया था) ८॥ बजे से आंच लगी ७॥ बजे तक ११ आंच लगी।

१०/८ आज सबेरे निकालने पर पारा पूरा १ सेर १ छटांक २॥ रुपये भर हुआ।

#### आठवीं बार

१०/८ आज ओसली बदल दी गई ७ दिन काम में आने से ओसरी में इधर उधर खांचा एक एक अंगुल बढ़ गया था (लेकिन मुंह ठीक रहा था और तला ठीक रहा था) खांचा बढ़ जाने से दल कम रह गया था और सात दिन भी हो चुके थे इसलिये ओसरी बदल दी गई दूसरी ओसरी जो खूब मुर्स नमक की थी और २२ सेर भारी थी मुंह पर २ इंच चौड़ी नीचे ३। इंच चौड़ी गहरी ३ इंच थी उसमें १ सेर १ छटांक २॥ रुपये भर पारा भर २ तोले नौसादर डाल २ छटांक नींचू और जम्भीरी का रस डाल, डाट लगा (जो ऊपर से ५॥ इंच चौड़ी थी और जो १॥ इंच मुंह के इधर उधर चढ़ी रहती थी और १॥ इंच मोटी थी) मुलतानी से दराज बन्द कर भूधरयन्त्र में धर रेत भर डेले से ८ अंगुल ऊंचा रेतकर (डाट से ६॥ अंगुल ऊंचा रहा) १०॥ बजे से आंच देना आरंभ किया। पहली ३ आंच १। सेर की आगे एक एक सेर की दी गई ८ आंच लगी।

११/८ आज सबेरे खोलने से डेला नमक का गरम था पारा निकाल तोला तो पूरा १ सेर १ छटांक २॥ रुपये भर हुआ।

# नवीं बार

११/८ आज फिर उसी ओखली में रख २ तोले नौसादर २ छटांक नीबू का रस डाल बन्दकर भूधरयन्त्र में ८ बजे से एक एक सेर की आंच दी गई ७ बजे तक १२ आंच लगी।

१२/८ आज स्रोलने पर डेला सूब गर्म निकला। पारा निकाल तोला तो पूरा १ सेर १ छ० २॥ रुपये भर हुआ।

#### दसवीं बार

१२/८ आज फिर उपरोक्त विधि से उसी ओखली में पारा भर् १२ आंच एक एक सेर की दी गई।

१३/८ आज पारा निकालने पर पारा पूरा १ सेर १ छ० २।। रुपये भर हुआ।

# ग्यारहवीं बार

१३/८ आज फिर उसी प्रकार ९। बजे से ऽ१= सेर की ११ आंच लगी।

१४/८ आज रेत देखी तो इतनी गर्म थी जो हाथ नहीं रखा जाता था पारा पूरा उतरा।

# बारहवीं बार

१४/८ आज फिर उसी प्रकार रख दिया गया। नौसादर आज एक ही तोला डाला, इस स्थाल से कि लवण का असर कम पड़ता होगा अब गढ़ा नमक में डधर उधर को बढ़ गया है। ४। इंच हो गया है। डाट के नीचे भी कुछ खांचा सा पड़ गया है। आज ८ बजे से १। सेर की आंच दी गई। शाम के ७ अंगे तक १० आंच लगी।

१५/८ आज निकाला तो पारा ठीक निकला, इतनी आंच कुछ हानिकारक नहीं हुई।

# तेरहवीं बार

१५/८ आज फिर उसी ओखली में उपरोक्त विधि से उक्त १ सेर १ छ० २॥ क्पये भर पारद को भर, २ तोले नौसादर और ३ छटांक रस जंभीरी डाल घर (गढा) बड़ा हो गया था, इसलिये रस बढ़ा दिया। बंद कर ८॥ बजे से ७ बजे तक एक एक सेर की ११ आंच लगी।

१६/८ आज पारा ठीक निकला, नौसादर उड़कर डाट के इधर उधर खांचे में जम जाता है।

#### चौदहवीं बार

१६/८ आज फिर उक्त १ सेर १ छ० २।। रुपये भर पारद को उपरोक्त विधि से उसी ओखली में भर, २ तोले नौसादर ३ छ० रस जंभीरी डाल बंदकर भूधर में उपरोक्त रीति से रख ८।। बजे से ७ बजे तक सवा सवा सेर की ९ आंच लगीं।

१७/८ आज सबेरे खोला गया तो रेत खूब गरम निकली, हाथ नहीं रखा जाता था, डेला भी ज्यादा गरम था मगर कोई खराबी नहीं हुई थी लिहाजा १। सेर की आँच ज्यादा न थी इतने बड़े ढेले को इतना ही आंच देना मुनासिब है। पारा निकाल तोला तो ठीक हुआ, खांचा चारों तरफ ज्यादा हो गया है। ३। इंच असली चौड़ाई थी सब ४।। इंच हो गई है अर्थात् १।। इंच बढ़ गया है लेकिन जितने ऊंचे तक पारा उठा उतने ऊंचे तक खांचा बढ़ा नहीं न तली में कोई विकार हुआ क्योंकि तली भी पारे से ढकी रही। डाट के नीचे मुंह की चौड़ाई उतनी ही रही। गरम डाट के जोड़ पर जहां मुलतानी गलती थी वहां नींबू और नौसादर का असर मुलतानी के साथ नमक पर पड़कर खांचा सा पड़ गया है।

# पन्द्रहवीं बार

१७/८ आज फिर उसी ओखरी में उक्त १ सेर १ छ० २।। रुपये भर पारा भर २ तोले नौसादर ३ छ० रस जंभीरी भर बन्दकर भूधर में ८।। बजे से ७ बजे तक सवा सवा सेर की ९ आंच लगीं।

१८/८ आज पारा निकाला तो ठीक निकला, डेला खूब गर्म था।

# सोलहवीं बार

१९/८ आज फिर उसी तरह उक्त पारद रखा गया और ९ बजे से ७ बजे तक ९ आंच सवा सवा सेर की दी गई।

१९/८ आज खोलने पर पारा १ सेर १ छ० २॥ रुपये भर हुआ।

# सत्रहवीं बार

१९/८ आज फिर् उपरोक्त विधि से उक्त १ सेर् १ छ० २।। रुपये भर पारद को रख १ आंच सवा सवा सेर् की दी गई। २०/८ आज पारा निकाल तोला तो पूरा हुआ।

# अठारहवीं बार

२०/८ आज नमक की ओखली को आधा इंच गहरा और कराया गया इमिलिये कि इधर उधर तो नींबू और नमक के असर से खांचा बढ़ गया था मगर नीचे तह में कोई असर नहीं पड़ा था, ऊपर भी जो नुकतों का निशानवाला खांचा पड़ गया था उसी के मुताबिक बीच में छठवां कर हम बार करा दिया गया और फिर उसी प्रकार उक्त पारा और २ तोले



नौसादर ३ छ० रस जंभीरी डालकर बंदकर ९। बजे से ८ बजे तक ८ आंच सवा सवा सेर की दी गई। २१/८ आज पारा निकाल तोला तो पूरा १ सेर १ छ० २।। रुपये भर हुआ।

#### उन्नीसवीं बार

२१/८ आज फिर उक्त पारद को उपरोक्त विधि में रख ८।। बजे से सवा सवा सेर की ९ आंच लगीं।

२२/८ आज पारा निकाल तोला तो पूरा निकला।

#### बीसवीं बार

२२/८ आज फिर उपरोक्त रीति से पारद को रख सवा सवा सेर की ९ आँचे दी गई।

२३/८ आज पारा निकाल तोला तो पूरा हुआ।

#### इक्कीसवीं बार

२३/८ आज फिर उसी तरह पारा रखा गया और ८ बजे से ७ बजे तक सवा सवा सेर की आंच दी गई।

२४/८ आज ठीक निकला। तोल पारे की अब ठीक ठीक १ सेर १ छटांक २) भर है पहले शोधन संस्कार के आरम्भ में तोल १ सेर १ छ० ३) भर थी यानी १) भर घटा (१ सेर १ छटांक २) भर पारद है)। (जय श्री शंकर स्वामी की, बोधन बहुत ही बढ़िया हुआ।)

# ॐ शिवाय नमः नियमनसंस्कार

(अष्ट संस्काराध्याय के ३३४ से ३३५ तक के श्लोक की क्रिया) कर्कोटी लशुनं नागं मार्कवं चिंचिका पटुः । एभिस्त्रिदिवसैः स्वेदाद्वीर्घ्यवाञ्जायते रसः । इति लब्धवीर्घ्यः सम्यक् चपलोसौ नियम्यते तदनु । फणिलशुनाम्बुजमार्कवकर्कोटीचिंचिकास्वेदात् ॥ (ध० स०)

३०/८/१९०५−वनक कोड़े की बेल, पत्ता, फल, फूल, ६॥ सेर का रस १ पेरा

३१/८ लहुसन का रस आज सबेरे निकाला गया सब मिलाकर ५=सेर रस और १० तोले लवण एक कपरौटी करी हांडी में जिसका पेट कम चौड़ा था और गर्दन ऊंची थी भरकर (हांडी इतने रस से भर गई सिर्फ किनारे से ३ अगुल खाली रही) उस हांडी में एक तह की कैंची की मारकीन की पोटली में उक्त १ सेर १ छ० २ तोले पारे को बांध दोलायंत्र की विधि से लटका कर पोटली (हांडी की तह से २ अगुल ऊंची रही) हांडी को सरवे से ढक- ९॥ बजे से मद अग्नि दी गई। ६॥ बजे रात भर तक रात के ८ बजे और १० बजे और भी आंच का दहरा देखिया १० बजे रात तक खूब गरम था। सबेरे ६ बजे भी गुनगुना था दिन में ककोड़े का रस ऽ॥ और भागरे का

रस आ=और लहसन का रस १  $\frac{8}{5}$  छटांक इमली के पत्तों का रस ६॥ छटांक सब मिलाकर १॥ सेर रस पड़ा।

१/९ आ सबेरे ७ बजे फिर आंच आरम्भ कर दी गई। रस हांडी का घटकर पोटली की ऊपर की गांठ तक रह गया था, इसलिये ८ छटांक रस ककोड़ का और डाला गया। बाद को आवश्यकता पर नागफनी का १० छटांक, भांगरे का ६ छटांक, लहसन का ऽ१ सेर और इमली का (फल और पनों दोनों का) १० छटांक मौन २ छ० आज पडा। रात के १० बजे तक आंच जलाई गई, आज दो दिन में लहसन का रसऽ१।।≈सेर और बाकी सब चीजों का रस २ सेर २ छटांक पड़ चुका था।

२/९ आज हाडी के नीचे जो गाद बैठ गई थी उसकी निकाल दिया गया और रस रहने दिया। ७ बजे से आंच आरम्भ की २ छटांक नोन और १ सेर छ० ककोड़े का रस १२ छटांक, नागफनी १२ छ०, भांगरे का इमली का पन्ना और पनों का रस १२ छ०, लहसनका रस अ। सेर-सब ४४ म्से रस पड़ा। रात को १० बजे तक आंच लगी, इन तीन दिनों में १४। सेर रस पड़ा।

३/९ आज पारे को तीन दिन हो जाने से हांडी से निकाल पोटली से बोल कांजी से धोया गया तो १ सेर १ छटांक २) भर पारा हुआ। जय श्री जंकर स्वामी की।

#### नियमन का दूसरा प्रकार

अष्ट संस्काराध्याय के श्लोक ३४५ से ३४६ तक की क्रिया से)
मेघनादरसैरवं सर्पनेत्रारसैरिए । मार्कवाद्भिश्चिंचिकाद्भिर्मूषाकरणिका—
रसै: । वंध्याकन्दरसैश्चैव पीतवर्णरसैस्तथा। लांगलीकहंसपादीरसश्चामलकीर—
सै: । मासत्रयस्य पाकेन रसो विद्विसहो भवेत् (र० रा० ल०)

१ चौलाई, २ नागफनी, ३ भागरा, ४ मोथा, ५ इमली, ६ मूषाकर्णी, ७ वांझककोड़ा, ८ हत्वी, ९ जलपीपल (वाको वा कलिहारी), १० छुईमुई ११ आंवला इनके रस में ३ मास पकाने से पारद अग्नि को सहनेवाला हो जाता है।

३/९ आज (१) चौलाई का रस ८ छटांक, (२) नागफनी का ८ छटांक, (३) भागरे का ८ छ० (४) (मोथा हरा नहीं था), (५) इमली के फल का काढा ८ छटांक (६) (७) बांझ ककोड़े का रस ८ छटांक (८) हल्दी हरी नहीं मिली (९) जल पीपल का रस ८ छ०, (१०) (११) आंवले का काढा ८ छटांक, (हल्दी नागर मोथे की जगह धतूरे का रस ८ छटांक और लहसन का रस २ सेर सब ६ सेर रस आज निकला

४/९ आज उक्त ६ सेर रस में से ५ सेर रस एक कपरौटी करी हाडी में भर (जो गर्दन तक भर गई) उसमें उक्त १ सेर १ छ० २ कपये भर पारा एक तह कैंची की मारकीन की पोटली में बांध दोलायंत्र के प्रकार से लटका ९ बजे से आंच दी गई। पीछे से १ सेर बचा हुआ और आज निकाला हुआ छुईमुई का रस ८ छ० मूषाकर्णी ८ छटांक सब ३ सेर रस शाम तक और पड़ा। फिर ककोड़ा, नागफनी, भागरा, चौलाई, मूषाकर्णी, छुईमुई जलपापर, आमला, इमली, धतूरा इन १० औषधियों का आध आध सेर रस निकाल इकट्टा कर दिया गया। ५ सेर हुआ यह शाम से पड़ा काम रात भर चलता रहा। सबेरे तक २॥ सेर रस पड़ा।

५/९ आज भी आंच बराबर जारी रही। शाम तक बचा हुआ २॥ सेर रस पड़ा फिर उपरोक्त १० औषधियों का रस पाव भर निकाल २॥ सेर हुआ। शाम से सबेरे तक रात में पड़ गया। रात दिन काम चला ५/९ आज भी दिनरात काम चला और उपरोक्त १० औषधियों में से छुईमुई छोड़ (मिली नहीं थी), बाकी ९ चीजों का आध आध सेर रस निकाला गया। सब ४॥ सेर हुआ उसमें से आधा दिन में पड़ गया और आधा रात में।

७/९ आज तीन दिन हो गये इसलिये और रस नहीं पड़ा, हांडी भरी हुई थी, उसी में आंच दी गई १२ बजे दिन तक आंच लगी शाम को ४ बजे निकाल तोला गया तो पूरा उतरा अर्थात् १ सेर १ छटांक २ रुपये भरा

दूसरे प्रकार से नियमन समाप्ता जय श्री शंकर स्वामी की । इस क्रिया में ६+१+५+२॥+४॥ =१९ सेर रस पड़ा।

#### नियमन का तीसरा प्रकार

स्वेच्छा गृहीत नियामक औषधियों से दो प्रकार से नियमन हो चुका परन्तु उग्र औषधियों से हुआ रसायन औषधियों का प्रयोग कम हुआ इसलिये "रसार्णव में" कही हुई नियामक वर्ग से नीचे औषधियां छांट कर फिर नियमन आरम्भ किया—

७/९ रस निकाले ६॥ सेर।

८/९ आज भी रस निकाले ८।।। सेर सब १५। सेर जिनका प्रमाण निम्निलिखत है-

भागरे का रस १।।। सेर, आंवले का काढ़ा १ सेर, मिसी या काकजंघा का रस १ सेर, मकोय का रस १२ छटांक, नीली और सफेद धनत्तर का ६ छटांक, सोंठ का १।। सेर, गोभी का १ सेर, पियांबांसे का १। सेर, गेंदे का १ सेर, कंघी का १ सेर, सितम्बर का १ सेर, मछेछी का ६ छटांक, ब्रह्मदंडी का २।। छटांक, जलपीपल का ८ छटांक, धतूरे का १० छटांक, ककोड़े की जड़ का १ सेर, बस १५। सेर रस निकला।

इन सब रसों में से ८ सेर रस हांडी में भर (यह हांडी पहली हांडियों से बड़ी थी और ८ सेर रस से भरी ३ अंगुल खाली रही) दोलायंत्र की विधि से ९ बजे दिन से आंच दी गई। दिन रात काम चला, ४ सेर रस दिन में और पड़ा और ३। सेर रस रात में पड़ा। सब १५। सेर रस समाप्त हो गया।

९/९ आज भी आंच जलती रही, गोभी का रस १० छटांक, इमली का काढा ८ छ०, आमले का काढा ८ छ०, पियाबांसे का रस ८ छ०, सितावर का काढा ८ छ०, कंघी का रस १ सेर, तालमखाने की जड़ का स्वरस १॥ सेर, धतूरे का रस ८ छटांक, जल पीपल का १० छ०, सब ६। सेर रस निकले। यह रस सबेरे से दिन भर और रात भर में पड़ गये। रात दिन आंच टी गई।

१०/९ चूंकि यह तीसरा नियमन अपनी राय से किया गया था इसलिये इसको बहुत दिन तक करना उचित न समझ आज यानी दो दिन पीछे ही बंद करना उचित समझा पर हांडी में रस बहुत था इसलिये इसको और रस डाले बिना ही दोपहर १२ बजे तक आंच दी गई फिर बंद कर दी गई। इस नियमन के तृतीय प्रकार में सब २१॥ सेर रस पड़ा। तीसरे पहर पारा निकाल तोला गया तो ठीक १ सेर १ छ० २) भर हुआ। जय श्री शंकरस्वामी की।

११/९ आज गरम कांजी से पारद को घोया गया तो तोला ठीक १ छ० २) भर बैठी।

> इति श्री जैसलमेर निवासी प० मनसुखदासात्मजव्यासः— ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां स्वानुभूताष्टसंस्कारसंबन्धिपारदकर्मवर्णन नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥

# बुभुक्षितीकरण वा मुस्रीकरणाध्याय १०

शुद्ध और बुभुक्षित पारद की महिमा बोवैर्बिहीन विहतं रसेन्द्रं सशोधितं स्वेदनमर्दनाद्यैः ॥ यदौषधीनां मुखजातिदव्यं दारिद्रचरोगाखिलहारि दिव्यम् ॥१॥

(र० पा०)

अर्थ-स्वेदन मर्दन आदि संस्कारों से विधिपूर्वक शुद्ध किया हुआ इसी कारण दोषों से रहित और औषधियों से जिसका मुख हो गया है ऐसा पारद सम्पूर्ण दरिद्रता रूपी रोगों का नाश करता है ॥१॥

#### अन्यच्च

धातून्मुखे समुत्पन्ने यदा भुंक्ते रसोऽखिलान् ।। तदा मृत्युदरिद्वाणां भयं नैव भृशं भवेत् ।।२।।।

(र० पा०)

अर्थ-मुख उत्पन्न होने पर पारद जब समस्त साधुओं को भक्षण कर जाता है तब मृत्यु और दिरद्रता का लेशमात्र भी भय नहीं होता है।।२।।

मुखीकरण दीपन

वस्तुतस्तु दीपनस्यापरपर्य्यायो मुखकरणिमति न पृथक् संस्कारः तत्साधकान्यूनविंशतिकर्माणीति नियमभंगात् ॥३॥ (र० रा० शं०)

अर्थ-मुखीकरण, पारद को कोई भिन्न संस्कार नहीं है क्योंकि मुखीकरण दीपन का ही दूसरा नाम है। यदि दीपन का दूसरा नाम मुखीकरण न माना जाय तो उन्नीस संस्कारों के नियमन का भंग होता है, ऐसा उन लोगों का मत है जो पारद सिद्धि के दाता उन्नीस संस्कारों को मानते हैं, जैसे (रसराज शंकर प्रभृति) ॥३॥

# बुभुक्षितीकरण

सहस्रनिंबूफलतोयघृष्टो रसो भवेद्वह्निसमप्रभावः ॥४॥

(टो० न०)

अर्थ-एक हजार नींबू के रस में घोटने से पारद अग्नि के समान प्रभाववाला होता है अर्थात् बुभुक्षित पारा होता है।।४।।

#### अन्यच्च

सहस्रनिंबूफलनीरघृष्टो रसो भवेद्वह्निसमप्रभावः । समस्तरोगक्षयकृत्प्रभूतवर्णायुषी संविदधाति पुंसाम् ॥५॥

(र० प०)

अर्थ-एक हजार नींबू के रस में घोटा हुआ पारद समस्त रोगों का नाशक और अग्नि के समान प्रभाववाला होता है और वह पारा मनुष्यों के उत्तम वर्ण और आयु को बढ़ाता है॥५॥

#### अन्यच्च

सहस्रनिंबूफलतोयघृष्टो रसो भवेद्वह्निसमप्रभावः । सव्योषराजीलवणस्सचि त्रः सरामठो विंशतिवासराणि ॥६॥

(यो॰ त॰, र॰ चि॰, र॰ रा॰ सुं॰, नि॰ र॰)

अर्थ—सोंठ, मिर्च, पीपल, राई, सैंधव और चित्रक इन सबको मिलाकर पारद के षोडशांश के तुल्य ग्रहण करे फिर प्रतिदिन पचास नींबू के रस से २० दिन तक घोटे तो एक सहस्रम नींबू के रस की घुटाई पूरी हो जाती है, बस इसी क्रिया से पारा बुभुक्षित होता है (निघण्टुरत्नाकरने इस क्रिया को अनुवासन संस्कार माना है और रसराजशंकर ने दीपन और वस्तुतः यह दीपन ही है, ऐसा हमारा मत है)॥६॥

मुखी करण

अथवा सपटुक्षारनवसारकटुत्रिकैः ॥ रसोनशिग्रुराजीभिरुदक्खल्वेऽम्लाकांजिकात् ॥७॥

(रसमानस०)

अर्थ-अथवा सैंधव, जवासार, नौसादर, सोंठ, मिर्च, पीपल, लहसन, सैंजना, राई और कांजी से पारद को खल्य में घोटे तो पारद का मुखीकरण होता है।।७।।

#### अन्यच्च

अथवा त्रिकुटक्षारौ राजीललवणपंचकम् ॥ रसोनं नवसारश्च शिप्रश्चैकत्र चूर्णितैः ॥८॥ समांशैः पारवादेतैर्जंबीरस्य द्रवेण च ॥ निंबूतोयैः कांजिकैर्बा तप्तखल्वे विमर्दयेत् ॥ अहोरात्रत्रत्रयेण स्याद्रसे धातुचारं मुखम् ॥९॥ (धं० सं०, र० रा० शं०, र० रा० सुं, शार्ङ्गधर, यो० त०, र० सा० प०)

अर्थ-अथवा सोंठ, मिर्च पीपल, जवासार, राई, पांची नोंन, लहसन, नौसादर और सैंजना इनका चूर्ण कर पारद के तुल्य ग्रहण करना चाहिये फिर जंभीरी के रस में अथवा नींवू के रस में या कांजी के रस में तीन दिन रात तप्तासल्व में मर्दन करे तो पारद के धातुओं को खानेवाला मुख होता है।।८।।९।।

#### अन्यच्च

द्वौ क्षारौ त्रिकुटाश्चापि राजिका नवसादरम् । हुताशनश्च शियुश्च रसोनः पटुपंचकम् ॥१०॥ रसात्समांशकरेभिर्मदयेत्रिम्बुकद्ववैः ॥जंबीरस्वरसैर्वापि कांजिकैर्वा प्रयत्नतः ॥११॥ तुषविद्वस्थके खल्वे अहोरात्रैस्त्रिभिर्भवेत् । बुभुक्षितो रसो बाले सर्वधातुचरो भवेत् ॥१२॥ (उपानतरंगिणी)

अर्थ-जवाखार, सज्जीखार, सोंठ, मिर्च, पीपल, राई, नौसादर, चित्रक, सैंजना, लहसन और पांचो नोंन इन सबको पारद के समान लेकर नींबू के रस से अथवा जंभीरी के रस से या कांजी से पारद क तीन दिन तक तप्त खल्ब में मर्दन करे तो हे पार्वती! पारे के धातुओं को खानेवाला मुख होता है।।१०-१२।।

सुगमप्रकार से सिद्ध रस का मुखकरण

जवाखार पुनि त्रिकुटा लेय । पंच लवण साजी हू देय ॥
सँहजन लहसन जुत नवसार । ये सब सम पीसे निरधार ॥
यह चूरण पारद सम लीजै । निंबूरस में मर्दन कीजै ॥
तथा जँभीरिरस घुटवाय । अथवा कांजीनीर पिसाय ॥
या प्रकारते घोटिये, उष्ण खल्ब के माहिं ॥
तीन अहोनिसलों गुनी, रस भूखो ह्वै जाय ॥
या विधि पारा के तिषै, मुख प्रगटत है आय ।
तब स्वर्णादिक धातु सब, भलीतरेंते खाय ॥

(वैद्यादर्श पृष्ठ नं० १२)

मुखीकरण

सास्यो रसः स्यात्पटुशिग्रुनुत्थैः सराजिकैः सोषणकैस्त्रिरात्रम् ॥ पिष्टस्तथा स्विन्नतनुः सुवर्णमुख्यानयं खादित सर्वधातून् ॥१३॥

(यो० त०, र० रा० मुं०, यो० र० वृ० यो०) अर्थ-पारद का नोंन. सैंजना, राई, सोंठ, मिरच, पीपल के साथ तीन रात पीसे और स्वेदन करे तो पारा सुवर्ण आदि समस्त धातुओं का खा जाता है॥ १३॥

अन्यच्च

कर्पूरसदृशं श्वेतं खल्वे शोषय तत्पुनः । क्षारैर्लवणासाम्लैश्च बिडैस्तीक्ष्णैर्मुखार्थतः ॥१४॥

(र० प०)

अर्थ-कपूर के समान श्वेत पारद को मुख करने के लिये अम्लसहित तीक्ष्ण विड़ों से अथवा लवण और क्षारों से शोधन करे (स्वेदन करे) ।।१४॥

#### अन्यच्च

अथवा षड्बिन्दुकीटैश्च रसो मर्द्यस्त्रिवासरम् ॥ लवणाम्लैर्मुखं तस्य जायते धातुभक्षकम् ॥१५॥

(बृ० यो०, यो० र०, र० रा० सुं०, नि० र०)

अर्थ-षड्बिन्दुनाम का कीड़ा, नोंन और खटाई के साथ तीन दिन मर्दन किये हुए पारद के धातुओं के खानेवाला मुख होता है।।१५॥

सम्मति-पारद से पोडणांण पड्बिन्दुकीट को लेकर नोन तथा अम्लवर्ग से पांच दिवस तक दो दो घडों के अन्तर से मर्दन करे तो पारा धातु भक्षक होता है। यदि इस प्रकार नहीं किया जायेगा तो नहीं होगा। ऐसी प्रक्रिया जिवागम नाम के णास्त्र में लिखी है।

षड्बिन्दुकीट की परीक्षा—यह कीड़ा वर्षा ऋतु में दो तीन अंगुल का लंबा और मोटे गरीर का होता है और मोटे मोटे ६ पाँव होते हैं और इसके गरीर के दोनों ओर तीन तीन बूँदे होती हैं। इसकी परीक्षा रियासत जैसलमेर राजपूताने के राजा राजवैद्य व्यासमलजी दासजी शास्त्री मे मुनी थी।

#### अन्यच्च

कुमार्याः करवीरस्योन्मत्तस्यापि त्रिसप्तधा ॥ प्रत्येकं भावितः सूतो विधत्ते मुखमुत्तमम् ॥१६॥

(र० पा०)

अर्थ-घीग्वार, कन्हेर, धतूरा, इनमें से प्रत्येक के रस से इक्कीस बार भावना दिया हुआ पारद उत्तम मुख को धारण करता है।

मुखीकरण के लिये विषोपविष में घोटने की आज़ा वार्तिक-दीपन अनुवासन संस्कार से पारा बहुत भूखो होत है परन्तु गंधक को खाय नहीं सकै है जब पारा में मुख होय कहा ग्रसन सामर्थ्य होय तब गंधक को खाय और हू धातुन कों खाय ताते पारा में मुख होयबे निमित्त विष उपविष घोटे (वैद्यादर्श पृष्ठ नं० १२)

#### अन्यच्च

विषोपविषकैर्मर्शः प्रत्येकं दिनसप्तकम् । मुखं च जायते सूते बलं विह्नश्च वर्द्धते ॥१७॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ–पारद का ७ दिवस पर्यंत विष और उपविषों से मर्दन करे तो पारे में मुख होता है। वल और विह्न भी बढ़ती है।।१७।।

#### अन्यच्च

विषैरुपविषै: सोथ सुमुखो जायते स्थिरः । अपक्वधातुग्रसनस्तीक्ष्णाग्निः सर्वकार्यकृत् ॥१८॥

(र० मानस०)

अर्थ-विष और उपविषों के साथ मर्दन किया हुआ पारद स्थिर, बुभुक्षित, अपक्व (कच्चा), धातुओं को भक्षणकर्ता और तीक्ष्णग्निवाला पारद समस्त कार्यों के उपयोगी होता है।।१८।।

#### अन्यच्च

अर्कसींहुडधत्त्रलांगलीकरवीरकाः । गुंजाहिफेना चेत्येताः सप्तोपविषजातयः ।।१९।। एतैर्विमर्दितः सूतिङ्कन्नपक्षः प्रजायते । मुखं च जायते तस्य धातूश्च ग्रसते द्वतम् ।२०।।

(यो॰ चिं॰, नि॰ र॰, रा॰ सुं॰)

अर्थ-आक, धतूरा, तूहर, किलहारी, किनर, चौंटनी और अफीम ये सात जाति के उपविष हैं, इनसे मर्दन किया हुआ पारद पक्ष रहित हो जाता है और उसके मुख होकर समस्त धातुओं को शीघ्र ही खा जाता है। १९॥२०॥

#### नवविष

कालकूटो बत्सनाभः श्रृंगीकश्च प्रदीपनः ॥ हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्तुकस्तथा ॥ सौराष्ट्रिक इति प्रोक्ता विषभेदा अमी नव ॥२१॥ (र० रा० सुं०)

अर्थ-कालकूट, वत्सनाभ, सींगिया, प्रदीपन, हालाहल, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक और सौराष्ट्रिक ये नौ प्रकार के विष हैं॥२१॥

# विषोपविष

श्रृङ्गको वत्सनाभश्च कालकूटः प्रदीपनः ।। सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्तुकस्तथा ।।२२।। हालाहल इति प्रोक्ता विषभेदा अमी नव ॥ अर्को वज्री तथोन्मक्तो लांगली हयमारकः ।।२३।। गुंजाहिफेनमित्येते भेदाश्चोपविषस्य हि ।। एतैः संमर्दितः सूतिऽछन्नपक्षो भवेद् ध्रुवम् ।। बुभुक्षा जायते चास्य धातूनन्यांश्चरत्यिप ।।२४।।

(अनु० तर०, ध० सं० र० रा० शं०, शार्झ्घर)
अर्थ-सीगिया, बत्सनाभ, कालकट, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र,
हारिद्रक, सक्तुक, और हालाहल ये तो विष हैं तथा आक, थूहर, धतूरा,
किलहारी, कनेर, चौंटनी और अफीम ये सात उपविष हैं। इन सबसे तीन
दिवस तक तप्तखल्व में मर्दन किया हुआ पारद पक्षरीहत होकर बुभुक्षित
होता है, इसी कारण समस्त धातुओं को खा जाता है।।२२-२४।।

# विषभेद कथन एलाछंद

कालकूट और बत्सनाभ शृंगिक विष जानों । बहुरि प्रदीपक नाम फेरि हालाहल मानों ।। ब्रह्मपुत्र हारिद्र फेरि सक्तुक विष लीजै । सौराष्ट्रिक जु समेद भेद इम नवहु कहीजै ।।

दोहा

पृथक् पृथक् इन विषन में, पादर घोटि सुजान । सब न मिलै तो एक ही, विषै घोटि गुनवान ॥ जो विष एक हि लेय तो, श्रृंगी विष गुनवन्त । काढा करि रस घोटिये, सात दिवस परियन्त ॥

# उपविषकथन-बरवैछन्द

अर्कछीर अरु यूहरछीर मँगाय । रसधतूर कितहारीरस पुनि लाय । अश्वमारजडरस पुनि चिरमी क्वाथ । त्यों अफीमगनि लीजै इनकेसाथ ।। सात कहै ये उपविष पृथक् मंगाय । तीनतीन दिन इनमिधरस घुटवाय ।।

# दोहा

या विधि विष उपविष विषें, जब पारद घुटिजाय।
छिन्न पक्ष ह्वै जाय तब, मुखताकें प्रगटाय।।
मुख प्रगटै तब होत है, धातुग्रसनसामर्थ्य।
अग्निस्याई होत इम, सिद्ध करै बहु अर्थ।।

(वैद्यादर्श १२)

अथ सौम्य अष्टविषों का पृथक् पृथक् लक्षण (सक्तुक विषलक्षण)

चित्रित उतपन कमलवत, जाकी आभा जान । पिसै सक्तुसों होय सो, सक्तुक विष पहिचान ।।

# मुस्तक विषलक्षण

ह्रस्ववेग रोगहि हरे, मोथा आकृत होय । मुस्तकविष ताकों कहैं, मुनिजन गुनिजन लोय ॥

# कर्मविष (दार्विकविष) लक्षण

कच्छप आकृति होय सो, कूरम विष है नाम । होय सर्पके फण जु सम, दार्वीक जु गुनिधाम ।।

#### सैकतविषलक्षण

स्थूल मुसूक्षम कणसहित, श्वेत पीत आभास । रोमरहित सकैत जु विष, करे ज्वरादिक नाश ।। वत्सनाभिविषलक्षण

गोथन के सम होत अरु, तैसो ही आकार ।। पंचम अंगुतरे नहीं, दीरघ अधिक निहार ।। वत्सनाभि लक्षण यहै, वरन्यो बुध जन लोय । श्वेत रंग में होत के, पीत रंग को होय ।।

# श्रृंगीविषलक्षण

श्रृंगीविष गोश्रृंगवत, सोहू है परकार । श्वेत होता है रंग अरु, हरित रंग निरधार ।।

(वैद्यादर्श पृष्ठ नं० २७)

# विषों में घोटने से दोष

वार्त्तिक-तुम ऐसा लिखो जो सात दिन में घोटे सो परंपरा ग्रथन की प्रणालिनुसार तो ठीक है परन्तु पारद को बहुत विषसों घोटें ताको चन्द्रोदय बनावे सो चन्द्रोदय गर्मी बहुत करत है, सुकुमार मनुष्यों को गरम औषधि हित नहीं आवै है बहुत गर्मी के खायेते भूख नहीं बढे है सो तांते सात दिन विष तैं न घोटे जो कदाचित् घोटे तो एक दिवस घोटे और उपविषन में लिखे प्रमान घोटे। उपविष के घोटे तैं नियमन संस्कार होता है। तातें पारा अग्निसह होता है और दीपन हूं संस्कार पारे में होत है जातें पारा भूखो होत है और पारद में मुख होत है तब गंधकादि धातून को खात है इति वादगर्वित भावार्थ (वैद्यादर्श पृष्ठ नं० १२)

# श्रृंगीकविषशोधन

महिषीगोवरमूतमें, श्रृंगी विष औटाय ।
एक प्रहर की आंच करि, फेरि नीरधुलवाय ।।
पीछे घाम मुखाइये, सब योगन में डार ।
विषशोधन ऐसे करै, कह्यो जु प्रथम प्रकार ॥
अथवा छेरीदूध में बांधि पोटरी डार ।
एक प्रहर औटाय के, नीर धोय निरधार ॥
इति उभयरीत्या विषशोधन (वैद्यादर्श प० नं० १३)

# बुभुक्षितीकरण

वज्रकंटकवज्राग्रं विद्धमष्टांगुलं मृदा । विलिप्य गोविशामग्रौ पुटितं तत्र शोषितम्।।२५॥ त्र्यहं वज्रे विनिक्षिप्तो ग्रासार्थी जायते रसः। ग्रसते गंधहेमादि वज्रसत्त्वादिकं क्षणात् ।२६॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०)
अर्थ-कांटेदार थूहर की दृढ शासा में आठ अंगुल के प्रमाण का छेद करके
उसमें पारा (गंधक) भरकर मिट्टी से लेप करे फिर अग्नि से पुट दे। इस
प्रकार तीन दिन तक थूहर के छेद में भरकर रखने से पारे में स्वर्ण के ग्रास
की शक्ति उत्पन्न होती है और मुहूर्त में ही गंधक, सुवर्ण और अभ्रक सत्त्व

का ग्रास करता है। मूर्च्छाध्याय में कहे हुए षड्गुणगंधक से जारित पिष्टी में से उत्पन्न हुआ पारद खरल में रक्षित होने पर भूखा होकर अभ्रक, सुवर्ण और धातु का ग्रास कर लेता है। अनेक वैद्य इन दोनों रीतियों का व्यवहार किया करते हैं।२५॥२६॥

#### अन्यच्च

मूर्च्छाऽध्यायोक्तषड्गुणबिलजीर्णः पिष्टिकोत्थिरसः खल्वेऽत्यन्तबुभुक्षितो घनहेमवज्रादि त्वरितमेव प्रसतीति प्रकारः ।२७।। एतत्प्रक्रियाद्वयमपि कृत्वा व्यवहरंत्यन्ये ।।

(र० चिं०)

अर्थ-मूर्च्छाध्याय कहा हुआ पड्गुण गंधक जारित पारा तथा पारद और गंधक की पिष्टी द्वारा निष्कासित पारद खरल में अभ्रक सुवर्ण बच्च आदि धातुओं की णीध्र ही ग्रस लेता है। कुछ वैद्य एक ही क्रिया से बुभुक्षित करते हैं और अन्य वैद्य दोनों क्रियाओं से बुभुक्षित करते हैं।२७॥

#### अन्यच्च

संस्थाप्य गोमयं भस्म पक्वमूषां तदोपिर ॥ तन्मध्ये कटुतुम्बयुत्थं तैलं दत्त्वा रसं क्षिपेत् ॥२८॥ काकमाची द्ववं देयं तैलतुत्यं पुनः पुनः ॥ गंधकं व्रीहिष्मात्रं तु क्षिप्त्वा तां च निरोधयेत् ॥२९॥ (तत्पृष्ठे श्रावकं देयं पूर्णं चाविह्न- खर्परम्॥) स्वांगशीतलतां ज्ञात्वा जीर्णतलं च गंधकम्।काकमाचीद्रवं चाग्निं दत्त्वा दत्त्वा तु जारयेत् ॥३०॥ मूषाधो गोमयं सार्ढं दत्त्वा चोर्घ्वं च पावकम्। षड्गुणं गंधकं जार्यं सूतस्यैवं मुखं भवेत् ॥३१॥

(र० रा० शं०, र० रत्नाकर; नि० र०)

अर्थ-पृथ्वी पर गोवर रखकर ऊपर से पक्व मूषा पक्की घरिया को रखे उसमें कड़वी तूंबी के तैल को भरकर पारे को डाल देवे फिर उसी तैल में काकमाची (कवैया, मकोय) के रस को भर देवे और चावल के समान गंधक को डालकर मुख पर सकोरा रख मुद्रा करे फिर ऊपरवाले सकोरे में आंच रखे जब गंधक तथा तैल जला हुआ ज्ञात हो जाय तब स्वांगशीतल होने पर खोल लेवे। इसी प्रकार तूँबी तथा मकोय का रस दे देकर गंधक जारण करे, प्रक्रिया में गोबर को नीचे रखे और मूषा पर धरे हुए सकोरे या खिपड़े में आंच रख देवे और इसी प्रकार षड्गुण गंधक जारण करे तो पारद के मुख होता है।।२८-३१।।

#### अन्यच्च

न्दीशुक्तिपुटान्तःस्थे सप्तरात्रं च पारदे । गंधकं च चतुर्थांशं जारयेद्यावदिच्छया ॥३२॥

है।

(र० पा०)

अर्थ--पारद से चौथाई गंधक लेकर नदी से पैदा हुई सीप में भरकर सम्पुट करे फिर उसको सात दिवस तक अपनी इच्छानुसार जारण करे तो पारा बुभुक्षित होता है।।३२।।

बिड़ द्वारा बुभुक्षितीकरण

कदलीकंदवर्षाभूशिग्रुवन्ध्यापटोलिका । देवदाली च सूर्याख्यरसैरेषां विभावयेत् ॥३३॥ बिडानीशतशोवारं रसराजस्य जारणम् । पश्चादम्लैः वैपरिघृष्टो रसराजाय दापयेत् ॥३४॥ समांशैश्च बिडैर्जीर्णैः सूतास्यं

१-कोष्ठक में बंध किया हुआ पाठ निषण्टुरत्नाकर में नहीं है। २-अर्थ में शंका है मुखीकरण के विषय में ग्रंथकार ने यह श्लोक दिया है किन्तु गन्धक जारण है, गंधक जारण से भी मुख होता है। ३-पूर्वोक्तगंधकविडम्-इत्यपि

१−विड़ का जीर्ण होना तप्तसल्व में भी संभव है क्योंकि तप्तसल्व में गंधक का जारण होता

संप्रजायते । हेमाविधातून्मुंक्ते समुलेनापि न संशयः ॥३५॥

(र० पा०)

अर्थ-पारद के चारण करनेवाले बिड़ों को केले की जड़, सोंठ, सैंजना, बांझककोड़ा, पटोलिका (सफेद फूल की तोरई), देवदाली (बंदाल) और आक इनके रसों से सौ बार भावना दे फिर अम्लवर्ग घोटे उस बिड़ को पारद से तुल्य लेकर तप्तसल्य में जीर्ण करे बस इसी क्रिया से पारद बुभुक्षित होकर स्वर्णादि धातुओं को मुक्षपूर्वक ला जाता है।।३३-३५॥

मुखीकरण

हरितालोत्तमतेलेन गन्धकेन विषेण च । त्रिदिनं मर्दितः सूतो रज्यते कुरुते मुखम् ॥३६॥ गोमयाग्रौ सुमूषायां विपक्वा दिवसत्रयम् । हेमादिधातून्वै भूके गंधकं च विशेषतः ॥३७॥

(र० पा०)

अर्थ-हरिताल का उत्तम तेल, गंधक या विष के साथ पारद को तीन दिन तक मर्दन कर फिर पक्व मूषा में रखकर तीन दिवस तक कंडो की आंच में पकावे तो पारद बुभुक्षित होकर स्वर्ण आदि समस्त धातुओं को खा जाता है और विशेषकर गंधक को खा ही जाता है।।३६।।३७।।

# बुभुक्षितीकरण

आम्नवल्लयाः रसेनापि सिद्धगंधसं रसम् । मर्दितं सर्वलोहानि सुखं जीवेन्न च क्षयः ।३८॥

(र० पा०)

अर्थ-अथवा आम्रवल्ली के रस से पारद के तुल्य गंधक को पीसकर गोमयाग्नि में जारण करे तो पारद बुभुक्षित होता है।।३८।।

बुभुक्षितीकरण गंधकजारण से

संसर्पितः सैंधवकोटरे भृशं विधाय पिष्टिं सिकतासु तापितः । विशुद्धगंधादिभिरोषदग्निना समस्तमश्रात्यशनीयमीशजः ॥३९॥

(र० चिं०, र० रा० शं०)

अर्थ-शुद्ध गंधक के साथ पारद की पिष्टी बनाकर गढ़ा किये हुए सैंधव के ढेले पर वालुकायंत्र में मंदाग्नि से पकावे तो पारद भक्ष्य पदार्थों को अच्छी तरह खा जाता है।।३९।।

# यातुधानमुखीकरण

ताप्यसत्त्वं कलांशेन स्वर्णतो द्विगुणेन वा ॥ चुल्ल्यामायसखल्वेन तप्तेनाथ विमर्दयेत् ॥४०॥ युक्त्या रसं च चुक्रेण क्षारेण चणकस्य हि । चूलिकालवणेनाथ स्विज्जिकालवणेन वै ॥४१॥ जंबीरपूरकजलैमर्दयेदेकविंश-तिम् ॥ वासरान् याममेकं हिं प्रत्येकं च विमर्दयेत् ॥४२॥ यातुधानमुखं सम्यग् यात्येवं हि न संशयः ॥ द्वितीयो दीपनस्यैवं प्रकारः कथितो मया ॥४३॥ (धन्वंतरिसंहिता)

अर्थ-मोने से दूना अथवा वरावर सोनामक्खी का सत्त्व लेकर तप्तखल्व में चूके के रस या चने के खार से अथवा सज्जी के खार से यद्वा जम्भीरी के रस से इक्कीस दिन तक एक एक पहर पारा को मर्दन करे तो पारद के मुख होता है इसमें सन्देह नहीं है। यह दीपन ही का एक दूसरा प्रकार मैंने कहा है।।४०-४३।।

१-इसका ऐसा अर्थ समझ में आता है कि, आम्रवर्ली के रस से मर्दन किया हुआ समानगंधयुक्त पारद सम्पूर्ण लोहों को सुखपूर्वक ला जाता है (सपुट में वा कच्छप में अग्नि देने से) और क्षय नहीं होता।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

मुखीकरण ग्रास देकर

मुखस्योत्पादनं कर्म प्रकाशाद्दीपनस्य हि ।। कथ यामि समासेन यंथावद्रससाधनम् ।।४४।। अष्टादशांशभागेन कनकेन च सूतकः ।। निंबूरसेन संमर्खो वासरैकमतः परम् ।।४५।। क्षारैश्च लवणैरम्लैः स्वेदितः क्रांजिकेन च ।। क्षालितः कांजिकेनैव वक्रं भोक्तुं प्रजायेत ।।४६।।

(धं० धं० सं०)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंशावतंसरायबदीप्रसाद सूनुबाबूनिरंजनप्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां बुभुक्षितीकरणं वा मुखीकरणं नाम दशमोऽध्यायः।।१०।।

अर्थ-रस की सिद्धि होने योग्य मुखीकरण कर्म को कहता हूं। इसी कर्म को रसप्रकाश ग्रन्थ में दीपन कहा है। प्रथम पारद में सुवर्ण का अठारहवां हिस्सा डाल कर नींबू के रस में एक दिन घोट तथा क्षार लवण, अम्लपदार्थ और कांजी से स्वेदन करे फिर कांजी से ही धो डाले तो धातुओं के खाने के लिये पारद के मुख होता है।।४४-४६।।

इति श्रीजैसलेमर निवासी पं० मनसुखदासात्मज व्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां बुभुक्षितीकरणं वा मुखीकरणं नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥

# स्वानुभूतबुभुक्षितीकरणाऽध्यायः ११

बुभुक्षितीकरण (थूहर में)

इस शंका से कि षड्गुण बिलजारण से पारद उत्तम बुभुक्षित हुआ है वा नहीं और इस अभिप्राय से भी कि, रसेन्द्रचिंतामिण में जो कहा है कि, "एतत्प्रक्रियाद्वयमिप कृत्वा व्यवहरन्त्यन्ये" वह भी कर्म पूरा कर लिया जावे। षड्गुण बिलजारित उत्थापित पारद के (जो सब १२ तोले ८ माशे २ रत्ती था और जिसमें से ५ तोले स्वर्ण जारण के लिये पहले लिया जा चुका था) अवशेष भाग ७ तोले ८ माशे २ रत्ती को रसेन्द्रचिंतामिण में कही हुई (बज्जकटक बजाग्र इत्यादि) क्रिया से बुभुक्षित करना आरम्भ किया।

थूहर भे बुभुक्षितीकरण की क्रिया का १ अनुभव

आज ता० २५/९/०७ को १५ गिरह लंबी और करीब २॥ वा ३ इंच मोटी कांटेदार थूहर की हरी लकड़ी के ऊपर की तरफ ८ अंगुल छोड़कर बरमें से आधी दूर तक छेदकर और कील में कुछ गूदा निकाल थोड़ी जगह पोली बना ली उस खाली जगह में ७ तोले ८ माशे २ रत्ती संस्कृत षड्गुण बिलजारित पारद भर थूहर की ही डाट लगा ८ अंगुल चौड़ी कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २६ को छिद्र के पास ७-८ अंगुल छोड़ नीचे की तरफ प्रथम ३ आंच दो दो सेर की फिर २ आंच १।। सेर १। सेर की फिर ३ आंच एक एक सेर की अर्थात् सब ८ आंच दी गई।

१-पहले एक बार इस क्रिया का अनुभव साधारण पारद पर कर लिया गया जिसको विस्तार भय से न लिखा गया।



ता० २७ को देखा तो पारे भरे छिद्र से आठ अंगुल के फासले तक लकड़ी जल गई थी। पारे को निकाला तो पूरा निकल आया। पारे पर कोई विकार नहीं दीख पड़ा और ये शंका रह गई कि पारे तक गर्मी भली भांति पहुंचती है वा नहीं।

दूसरी आंच

ता० २७ को करीब १२ गिरह लंबी और करीब २।। वा ३ इंच मोटी थूहर की लकड़ी के ऊपर की तरफ ४ अंगुल छोड़ पूर्वोक्त विधि से छिद्रकर उक्त ७ तोले ८ मा० २ र० पारद भर थूहर की डाट लगा कपरौटी कर सुखा लिया।

ता० २८ को छिद्र के पास ६ अंगुल छोड़ नीचे की तरफ ऽ२ सेर ऽ१। सेर ऽ१। सेर की ४ आंच और एक एक सेर की ६ आंच कुल १० आंच १२ घंटे में दी गई और अंतिम आंच पर कपरौटी किये भाग को भी भूभल से ढ़क दिया। आंच ठंडी हो जाने पर रात के ९ बजे लकड़ी को निकाल अलग रख दिया।

ता० २९ को सबेरे देखा तो पारे भरे छिद्र से ६ अंगुल के फासले तक लकड़ी जल गई। पारे का निकाल तोला तो ७ तोले ८ माणे हुआ। २ रत्ती कम हो गया और पारे के ऊपरी भाग पर कुछ श्यामता आ गई थी। इससे ज्ञात होता था कि आज अग्नि का कुछ असर पारे पर पड़ा। छानने से यह श्यामता कपड़े पर रह गई और पारा साफ हो गया।

सम्मति–इस शंका से कि इस क्रिया में पारे को पूरी अग्नि पहुंचती है या नहीं आज एक दूसरी थूहर की लकड़ी में छेद कर और उस छेद को खुला रख लकड़ी को उपरोक्त विधि से आंच देनी आरम्भ की। तीन चार आंच लग्ने तक छिद्र में कोई उष्मा नहीं प्रतीत हुई किन्तु जब छिद्र के ४ अंगुल दूरी तक अग्नि का असर पहुँच गया तब छेद में उगली देने से साधारण उष्मा प्रतीत हुई। इससे यह शंका हुई कि क्रिया जो की जाती है वह ठीक नहीं क्योंकि लंबी लकड़ी लेकर नीचे की तरफ से आंच देने से लकड़ी के अंदर के गूदे का रस छिद्र की ओर नहीं दौड़ता, किन्तु गूदा पोला पोला होने से रस जहां का तहां शुष्क हो जाता है। अतएव जंबू से आई हुई भाषा की पुस्तक में लिखी करील की लकड़ी की क्रिया के अनुसार जो यहां पर इस श्लोक के यह अर्थ लगाये हैं (कि, एक लंबी लकड़ी में ऊपर की तरफ ८ अंगुल छोड़कर छेद करके नीचे की तरफ से अग्नि दी जाय) सो अनुभव से ठीक सिद्ध नहीं हुए। अब ऐसे अर्थ ठीक समझ में आते हैं कि ८ अंगुल का ही टुकड़ा लिया जावे और उसके बीच में छेद कर पारा पर सब पर कपरौटीं कर उसको अग्नि दी जावे और प्रगट अग्नि देने में पारद के उड़ने की शंका है अतएव भूधर से अग्नि देना उचित होगा।

> थूहर में बुभुक्षितीकरण (अग्नि देने का प्रकार बदलकर भूधर में)

सम्मति-निम्न क्रिया का अनुभव साधारण पारद पर दो बार किया गया, पहली बार में लकड़ी के ऊपर ४ अंगुल रेत रखा गया और एक एक सेर की डेढ डेढ घंटे बाद ८ आंच दी तो लकड़ी के ऊपर की तरफ की छाल सूख गई थी और गूदा उसीज गया था। अग्नि तीव्र करने के लिये दूसरी बार में केवल दो अंगुल रेत ऊपर रख एक एक सेर की घंटे घंटे भरपीछे ९ आंच दी गई तो लकड़ी का ऊपरी भाग झ्ल गया था और अन्दर का गुदा भूष्क हो गया था। पारे की तोल पूरी रही थी। श्लोक में ''तत्र शोषितम्'' पाठ है इसलिये इतनी अग्नि ठीक समझी गई और इसी के अनुसार आगे कर्म किया गया। आगे जो क्रिया लिखी जायगी उसी के अनुसार अनुभव हुआ था। इसलिये अनुभव को सविस्तार नहीं लिखा गया।

#### तीसरी आंच

आज ता० ३/१०/७ को ९ अंगुल लम्बी और २॥ इश्व मोटी युहर की लकडी के बीच में गर्त कर पूर्वोक्त ७ तोले ८ माशे पड्गूण बलिजारित पारद भर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ४ को १२ अंगूल लम्बे चौड़े और गहरे गढ़े में गंगारज भर लकड़ी को इस प्रकार रखा कि दो अंगुल रेत लकड़ी के ऊपर रही बाद को एक एक सेर की आंच ११ बजे से हर घण्टे पर दी गई। ७ बजे तक ९ आंच

ता० ५ को सबेरे निकाला तो लकड़ी ऊपर की तरफ जल सी गई थी। अन्दर का गूदा सूख गया था। पारे को निकाल तोला तो पूरा ७ तोले ८ माणे निकल आया।

# चौथी आंच

ता० ५/१० सो ९ अंगुल लम्बी और ३ इस्व से कुछ अधिक मोटी थुहर की लकड़ी के बीच में गर्त कर पूर्वोक्त ७ तोले ८ माशे पारद भर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ६ को उसी गड्डे में इस प्रकार रखा जो २ अंगुल रेत ऊपर रही। ११ बजे से एक एक सेर की आंच हर घण्टे पर दी गई। ७ बजे तक ९ आंच लगी।

ता० ७ के सबेरे निकाला तो लकड़ी ऊपर की और झुलस गई थी। अन्दर का गूदा उसीज गया था, पारे को निकाल तोला तो १ रत्ती कम ७ तोले ८ माणे निकला।

#### पांचवी आंच

ता० ७ को ९ अंगुल लम्बी और ३ इश्व से कुछ अधिक मोटी युहर की लकड़ी के बीच में गर्त कर पूर्वोक्त १ रत्ती कम ७ तोले ८ माशे पारद को भर कपरौटी कर मुखा दिया।

ता० ८ को उसी गढ़े में इस प्रकार रखा जो २ अगुल रेत ऊपर रहा, बाद को ७ बजे से ६ बजे शाम तक १२ आंच दी गई।

ता० ९ को सबेरे निकाला तो लकड़ी ऊपर की तरफ जल गई थी। अन्दर का गुदा सुख गया था, कहीं कहीं कुछ कुछ गीला भी रह गया था। पारे को निकाल तोला तो ७ तोले ७ माशे ४ रत्ती हुआ।

पारद अग्निस्थाई माईआत के अंजमाद का दर्जा (उर्दू)

|             | ਸਮੁੰਗਤ  | के जोग दे  | वेकाटर्जा (उर्द   |                            | पुफहा किताब अव | ज्लीमियां ३९                           |
|-------------|---------|------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------|
| पानी<br>२१२ | तेजाब : | शोरा       | रोगन जैत्न<br>६०० | तेजाब                      |                | सीमाव<br>६६२                           |
|             |         | पानी तेजाब | पानी तेजाब शोरा   | पानी तेजाब शोरा रोगन जैत्न | 282 280 400 48 | पानी तेजाब शोरा रोगन जैंतून तेजाब गंधक |

# आंच पर रखने से सीमाव की हालत (उर्दू)

सीमाव व नौसादर उड़ जाते हैं और कसरत दहनियत की वजह से जलते नहीं लेकिन जब कायमुल्नार हो जाते हैं तो आग पर पिघलते हैं और जलते भी नहीं यही हाल गंधक और हरतालका है कि पाक हो जाने के बाद आग पर पकते हैं और उड़ते हैं लेकिन अगर पाक नहीं होते तो सोस्त हो जाते हैं (सुफहा अकलीमियां ७९)

# सीमाव कायमुल्नार के दर्जे (उर्दू)

लेकिन वाज हो कि कायमुत्नार के तीन दर्जे हैं-अव्वल नारतश्चिया वतवखका। दूसरा नारतसईदका। तीसरा नारअजावतका सीमाव अगर ६६२ डिगरी की हरारत पर जो सीमाव जोशखाने का दर्जा है कायम आग पर रहे वही सीमाव अकसीर के काम में आयेगा।

(काली सुफहा २८ अखवार अकलीमियाँ १६/५/१९८५)

# और भी (उर्दू)

जब पारा तजुरवे में ६६२ डिगरी की हरारत तक कायमुल्नार रहता है तो फिर वह आग से नहीं उड़ सकता।

(सफहा अकलीमियाँ १६१)

# कीमियाई सीमाव वह है जो कायमुल्नार है (उर्दू)

सीमाव कीमियाई इस्तरह का, कि उसमें कुब्बता फरारा बाकी न हो और आगर पर कायम हो।

(सूफहा अकलीमियाँ ७९)

# और भी (उर्दू)

सीमाव तहनशीन निर्धूम फीनफसा अकसीर है एक रत्ती सीमाव मजकूर लेकर तोला भर कलई पर तरह करे नुकरा हो जावेगी।

(सुफहा अकलीमियाँ ११०)

# सीमाव कायमुल्नार होने की जरूरत (उर्दू)

एमाल अकसीरमें अरवाहका कायमुल्नार होना जरूरियात से है वरन: अकसीर कामिल न बनेगी और जुमला अरवाह में सीमाव का कायमुल्लार होना सस्त मुश्किल है अगर सीमाव कायमुल्नार हो जावे तो गोया निस्फ अकसीर बन गई इसलिये कि. कुश्ता, खाल, गुटका बाद इसके व आसानी बन सकता है लेकिन अकसीरी लामे उस वक्त जाहर होगे जब बूटी से कायमुल्नार हो और बूटी भी एमाल अकसीर के काम में लाई जाती

(मुफहा अकलीमियाँ १६०)

# नुकता कयाम सीमाव (उर्दू)

अहलफन के नजदीक सीमाव में सात हिस्से रतबूत है—जिस बूटी में दश हिस्से खुश्की होगी समझना चाहिये कि यह बूटी सीमाव को कायम करनेवाली है और इसकी शनास्त यह है कि बूटी तेज होगी और तेज बूटी में खुश्की का होना जरूरी तसलीम किया गया है। मस्लन कुटकी, पीपल, मिर्च स्याह और मिर्च खुरासानी, करनफल, मेंढ़ासिंगी वगैर: वगैर: जैल की तलख बूटियों में पारा मुंजमिद और कायम हो जाता है। नाली, पित्तपापड़ा, जलनीबू, हुलहुल सफेद, नीम, मिसीघास, जलकमनी, गोवीतलख, बकाइन, कंदश, रोगन, चाकसू, रोगन पलास। एक साहब नाजरूल कीमियाँ तहरीर फमित हैं कि शीरानीम में सीमाव कायम करके देखा गया है। सीमाव बिल्कुल कायम हो जाता है। (सुफहा अखबार अकलीमियाँ १/१२/१९०६)

# सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये लकड़ी करील (उर्दू)

सीमाव बाजार से लाकर उसको पहले किसी तरकीब मारूफ से साफ कर लें, बादहू करीर की लकड़ी जो एक या डेढ गज के तूल में हो और मुटाई में भी खाप्ता हो इसके एक तरफ खोदकर उसमें मीमाव मुसफ्फा डालें और खिला को बुरादा करीर से भर दे। उसके ऊपर गिले हिकमत करके दूसरी तरफ आंच दे और गिले हिकमतवाले जर्फ को जिस तरफ कि सीमाव रखा हुआ है बालू रेत में दबाए रखे ताकि धुंआ बंद रहे। जब लकड़ी जल जलकर करीब गिले हिकमत के पहुंच जावे फौरन आग से अलहदा करें और दिमियान से सीमाव निकाल लें। यह सीमाव बिलकुल कायमुन्नार होग। ख्वाह सौ मन की आंच में दे दे, हरगिज फरार न होगा। (सुफहा अखबार अकलीमियाँ १६/१२/१९०६)

# तरकीब कायमुल्नार करदम सीमाव बजरिये चोयाअर्क बैंगनजगली (फार्सी)

अगर जीव का दरशीर बांदजान दश्ती खारदार चारपास सहक कुंनद व चहाबार वर आतिश नरम निहादः चोवहदिहद कायमुल्नार गर्दद। (अजगुलशन हिकमत नुसखा कलमी बाबू प्यारेलाल वरौठा)

# उकद सीमाव बजरिये चोया गीदर तमाकू (उर्दू)

तोला पारा किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर आग पर रखो, उस पर गीदड़ तम्बाकू का अर्क बजिरये चोया पाव भर जज्ब कर दो। फिर सादे पानी से धोकर पारा निकाल लो जो गाढा हो गया होगा उस पर फिर पाव भर और अर्क जज्ब कराओ अब वह सख्त हो जायेगा। (सुफहा १६ अखबार अकलीमियाँ ८/२/१९०९)

# पारा कायमुलनार करने की तरकीब बर्जारये चाया अर्क कसोंदी (उर्दू)

कसोंदी एक दरस्त मणहूर है जिसके वर्ग मुणावः वर्ग तिमरहिन्दी के होते हैं और कंद उस दरस्त का बकदर आदम या उससे कुछ कमोवेश होता है। जायका तलख अगर उसके पत्तों का पानी डेढ सेर के करीब निकालकर किसी कड़छी आहनी में सीमाव एक तोला पर कड़छी देगदाव पर रखकर थोड़ा थोड़ा चोया देवें और वह तमाम पानी जज्बकर दिया जावे। सीमाव मुतहर्रिक कायमुल्नार हो जायेगा, स्वाह कितनी ही ज्यादा आंच में उस सीमाव को रखें आग पर से फरार न होगा। (सुफहा किताब इसराहल कीमियां २९)

# तरकीब सीमाव कायमुल्नार बजरिये चोयाअर्क आकाशबेल व अर्क दूधी खुर्द (उर्दू)

सीमाव १० तोले, अर्क आकाशबेल सुर्ख, अर्क दूधीखुर्द नीम आसार (जिसका फूल सफेद हो) अव्वल अर्क आकाशबेल का चोवा दिया जावे। जब अर्क आकाशबेल खतम हो जावे तो पारा संबुलम का हो जावेगा। बादहू इस पर अर्क दूधीखुर्द का बजरिये चोहा खतम करें। सीमाव कायमुल्नार है और कारामद है। (सुफहा अखबार अकलीमियाँ १ व १६/११/१९०४)

# सीमाव नीमकायम बजरिये चोया जड़ी केतरी (उर्दू)

मुझको जिस तरह कायमुल्नार पारा वृटियों के जिरये मालूम है, हिंदिया नाजरीन करताहूं गो वह पूरा पूरा कायमुल्नार तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है कि कुठाली में डालकर कोयलों में रख़ दो। कुठाली सुर्ख हो जावेगी और पारा मौजूद होगा। अलबत्ता ज्यादा आंच नहीं सहार सकता। तरीका यह है वूटी हाथीचिंघाड़ जिसको देशी केवड़ा भी कहते हैं उसके पत्ते बहुत लंबे लंबे घीग्वार की तरह होते हैं, हरेक पत्ते की नोंक पर सख्त काँटा होता है, अलगरज पत्तों को कूटकर अर्क निकाल लें और उस अर्क में दूधक हजार दाने कूटकर दुबारा अर्क मुकत्तर कर लें पस पारे को लोह के कड़छ़े में डालकर उस अर्क का चोया दें, पारा कायम हो जावेगा दो तोला पारा के लिये एक सेर अर्क हाथीचिंघार पाव भर दूध के हजार दाने काफी हैं। (सुफहा १६-१७ अखबार अकलीमियाँ २४/१/१९०९)

# सीमाव को गैर मुनिक्कद और लरजां कायमुल्नार बनाने की तरकीब बजरिये चोयाअर्क शाहतरा व अर्किसर्स (उर्दू)

मुजर्रिवः हकीम संगेजलां मुदर्रिस हाईस्कूल रावलपिंडी जो उन्होंने बजवाब मेरे इस्तफसार के अखबार अकलीमियाँ मजरिया १५ जून सन् १९०५ ईसवी में तहरीर फर्माई। पारे के कुश्ते के वास्ते बारहा उन्होंने सीभाव को बजरिये बूटी शाहतरा (पित्तपापड़ा सुखवर्ग के) इस तरह कायमुल्नार किया है कि तोला भर सीमाव बाजारी को करछ: आहनी में रखकर दस तोले आवशाहतरा में चोया दिया और नीचे बेरी की लकड़ी की चराग की तरह आंच दी। बाद उसके १० तोले आबिसर्स का लेकर उस सीमाव मअमूला पर चोया दिया। ६६२ डिगरी तक कायमुल्नार हो गया। इस नुस्खे में तरद्दुद यह है कि सिर्स की पत्ती से शीरा नहीं निकलता क्योकि बिलकुल बेरतूवत होती है इसके बाबत हकीम साहब मौसूफन लिखा है कि सिर्स का शीरा सुल्त मिहनत से निकलता है और सिवाय माह जेठ वैसाख के और जमाने में निकल आता है अलवत्ता खास बात यह है कि शीरा फौर्न सूखता जाता है। निकलते ही अमलचोये का होता जाए, सिर्स का अर्क निकालने में तरद्द्र हो तरोटक घास जो किनारे किनारे गिरहदार जमीन पर बिछी हुई खेखली होती है और जो दूब की किस्म से है और उसको वेलिया दूव कहते हैं, दस तोला उसका अर्क इस्तेमाल किया जावे। शाहतरा जब रसीद: हो जाता है तब पञ्जे में सुर्खी आती है। (सुफहा अकलीमियाँ

१६१) कायम करना पारे का चोयाशाहतरा या चोया सिर्स से हकीम संगेजखां मुदर्रिस डेन्स हाईस्कूलसदर रावलिपंडी (उर्दू)

वजवाय मौलवी हसीनुद्दीन अहमद साहब सेक्रेटरी केमीकल सोसोइटी तहरीर फर्माते हैं कि यह मैंने बारहा कुरता पारा पारे को बजरिये बूटी शाहत्तरा (पापड़ा) के पानी में इस तरीके से कायमुल्नारिकया है कि दस तोला पानी पापड़ा और एक तोला सीमाव बाजारी लेकर एक करछ आहनी में तैय्यार खाम को रखा। नीचे आतिश सराजी बजरिये लकड़ी बेरी दी और पानी शाहतरा का चोया दिया और खतम किया। सीमाव कायमुल्नार हो गया और रीतक पारा कायमुल्नार हो सकता है। मुजरिलमुजरिब है मगर मुतहरिक होगा। (सुफहा ५ अखबार अकलीमियाँ १६/६/१९०५)

# सीमाव कायमुल्नार बजरिये अर्क शाहतरा व सिर्स (उर्दू)

४० तोले अर्क शाहतरा मुरव्विका एक तोला सीमाव मुसफ्फा कर्छे आहनी में रखकर चोया दे फिर इसके बाद बीस तोला अर्कवर्ग सिर्म का चोया दे। अगर सिर्स स्याह दस्तयाव हो तो फिर अकसीर आता है वरना मामूली सिर्स का चोया देकर अमल तमाम हुआ। सीमाव,६६२ डिगरी तक तैयार है और यह नुसखा किसी पर्चः अकलीमियाँ ही का है मगर इसका तजहबा हो चुका है। (शाहतसव्वरहुसेन) (सुफहा १७ अखबार अकलीमियाँ ८/३/१९०९)

# सीमाव को कायमुल्नार बनाने की तरकीब बजरिये पुट अर्कपत्ता आक सफेद (बादहू धतूर में अकद या अकसीर) (उर्दू)

मुदार सफ़ेंद्र फूल के पीले पत्तों के अर्क में २१ मर्तवः पारा हल करने में जज्ब हो तो कायमुल्नार होता है, इसके बाद स्याह धतूरे के पत्तों के अर्क में पारा पकाया जावे तो काफी दवा की है।

(सुफहा १५ अखबार अकलीमियाँ १६/१२/१९०६)

# तरकीब सीमाव कायमुल्नार (मयतरकीब कुश्ता) बजरि अर्क अस्पन्द व अर्क बिसखपरा (उर्दू)

एक खुदा रसीद: फकीर ने बतलाया अर्क अस्पन्द (हरमल सफेद) नुल में सीमाव दो रोज खरल किया जावे और फिर दो पहर चोया दिया जाव। बादहू बूटी अटसट (बिसखपरा जिसको मुलतानकी तरफ दसा भी कहते हैं शीरा एक सरम सीमाव मजकूर डालकर आग पर पकाया जावे जब पानी पाव भर रह जावे तब उतार लिया जावे, सीमाव का हाथ से गोला बन जावेगा। यह गोला आग पर से फरार न होगा। बादहू इस गुटका को बूटी नकछिकनी के नुगदे में देकर गिले हिकमत करके पाचक दश्ती में आग दी जावे। सीमाव शिगुप्त: व कलनग होगा।

(असवार अकलीमियाँ १/१/१९०७)

# सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये चोया अर्क बथुआ कीमियाई (उर्दू)

लेकिन कीमियाई मुर्ख बथा व रंग मुर्ख और कड़वा होता है और पत्तिया गोल औ पुरआब कंगूरादार पोदीना के बराबर दरस्त वालिश्त भर से कम व वेश होता है और फूल भी मुर्ख होता है। यह कामयाब है अगर यह मिल जावे तो सीमाब को कायमुल्नार और गाढा और अकसीर करता है यानी अगर इसके अर्क में सीमाब को सिर्फ दो तीन चोयादे गाढ़ा हो जायेगा और चार बार और चोया दे तो खील यानि शिगुफ्तः हो जायेगा और एक रस्सी सौ तौले को अकसीर कर देगा। (मुफहा अकलीमियाँ २०८)

१–असवार अकलीमियां १६ फरवरी सन् १९०७ सुफहा १३ पर दर्ज है कि स्पन्द के चोया और सहक से २३/६२२ दर्जे तक समान कायमुल्तार होने का तजरुवा हो चुका है। मुमिकन है कि ज्यादा अमल करने से और ज्यादा नतीजा निकले। यह सीमाव गाढा नहीं होगा, अपनी शकल में रहेगा।

# सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये अर्क कंघी: (उर्दू)

केनी यानी गरहथी या कंघी खुर्द या कला जो मुमिकन हो, लाकर शीरा निकाले और सीमाव को उसके शीरे में एक रोज सहक करके पहर भर तक चोया दे, सख्त गाड़ा हो जायेगा। यह तजरुवात से ओलिया अल्लाह के है इसिलये कि गोड़ा और कायमुल्नार सीमाव दस्तयाब होना मुश्किल अमर है इस तरकीब से सीमाव गलीज और कायमुल्नार होकर खुद अकसीर हो जाता है अगर शिगुफ्तः करे तो नूरअली नूरकलंग यानी अकसीर आजम हो जायेगा और चावल खाने से साल भर कोई मर्ज न पैदा होगा। (मुफहा अकलीमियाँ २२८)

# तरकीब निकालने अर्क कंघी को मुतल्लिक सीमाव कायम (उर्दू)

अर्क निकालने की तरकीय यह है कि वर्ग कंघी को लाकर निस्फतक देगे में भरे और उसके ऊपर चीनी का प्याला रख दे और मुँह देग का सरपोश मिसी से ढककर बन्द कर दे और मुँह को आटे से बंद करके कि भाप निकलने पावे और पोश में सर्द पानी भर दे और आहिस्ता आहिस्ता आंच करता रहे। ऊपर का पानी जब गर्म हो जावे बदल दिया करे। सात बार पानी को बदले। शीरा कंघी का प्याले में मुकत्तर होगा आखिर में आग तेज मिस्ल खिचड़ी तमाम अर्क निकल आवेगा। तस्वीर भवका मजकूर की यह है। जोड़ सरपोश का गिलेहिकमत शुदः है। (सफा अकलीमियाँ २२८)



# सीमाव कायमूल्नार बजरिये अर्क कंघी (उर्दू)

यकम अक्तूबर सन् १९० ई० के अखबार अलकीमियां में सराहत मजहललइस्मब्टी के लिये कि जिससे सीमाव कायमुल्नार हो जाता है तवज्जह दिलाई गई थी आज उस बूटी के मृतअल्लिक जनाब मृहस्मद् हबीबुल्लाह साहब लाइनदार लकड़ी अमृतसर कटरा शेरसिंह से तहरीर फर्मात हैं कि अव्वल बूटी कंघी जर्द गिले हिकमत का अर्क हस्बतशीह किताब अकलीमियां हिस्सा अव्वल निकाला जावे फिर उस अर्क को जदीदवर्ग बूटी मजकूर में डालकर घोट कर निचोड़ लिया जावे। यह अफगुर्दःगलीज सबज जदी माईक होगा। इस अर्क में कम अजकम चार पहर कामिल और जियादह से जियादह छः पहर सीमाव बाजारी खरल किया जावें मगर खरल उमदा हो बादहू कामिल दो पहर अर्क मजकूर का चोया बतरीक इन्दराज किताब अकलीमियां दिया जावे। गुटका कायमुल्नार और नरास होगा।

(अखबार अलकीमियाँ १/१/१९०७ सुफा ८)

१-शीरावर्ग कंघी का मामूली तौर पर नहीं निकल सकता लिहाजा आगे उसकी तरकीब दर्ज की गई है।

२ –यह दोनों बातें अभरकजारणे से पैदा होती है जिसको हमारे शास्त्रकारों ने मुकद्दम साना है।

# तरकीब सीमाव कायम बजरिये अर्क कंघी (उर्दू)

हाल में जनाब मौलवी मुहम्मद हबीबुल्लाह साहब मुतवतन मौजा शेखभट्टी डाकखाना अजनाला जिला अमृतसर ने अर्क कंघी (शाना) का हम्माममारियः के तरीके से बमुजिब तरकीब मृन्दरज सफा २२१ अकलीमियाँ शरह अलकीमियाँ के अर्क निकाला क्योंकि इस बूटी का अर्क मामूलन नहीं निकल सकता है अर्क बदस्तूर बरंग सफेद निकला चुँकि मेरी राय में बर्ग कंघी जर्द गुलमजकुर में मिस कीमियाई है क्योंकि इसका शीरा सूर्ख तीरा निकलता है इस वजह से सीमाव इससे मुनक्किद हो सकता है लेकिन अर्क मजकूर जो बतवसूत हम्माम मारियः के निकला वह सफेद मुखतर था लिहाजा बादी उलनजर में जुजबिमस का इसमें शामिल नहीं था। विनाइ अलिया मगरी अलिया मौसफ को हिदायत की गई कि अर्क सफेद मुकत्तर मजकूर को जदींबर्ग कंघी से मिलाकर बारीक कूटकर इसका शीरा बदस्तूर निचोड़कर निकाल लेवे और इससे सीमाव को सहक करें और चोया दें जैसा कि सुफा २२८ की किताब अकलीमियाँ मजकुर में लिखा है उस पर अमल करने से ऐसा अर्क भी निकल आया जिसमें मिस कीमियाई शामिल है और सीमाव को खरल कर ले और चोया देने से उसके कायमुल्नार बनाया अलहम्दुल्लाह अलीजालके इल्म कीमियाई में महज मामूली बूटी के जरिये सीमाव को कायमुल्नार करना ख्वाह गुटका बनानां जैसा मुश्किल है वह माहरफन और शाइक तजरुबा से मुखफी नहीं क्योंकि इसके तमाम एमाल कीमियाई के आसान और सरी अउल इन्तनाज हो जाते हैं, अब कमेटी में नमूना सीमाव कायम मजकूर का मँगवाया गया है ताकि काइदा कीमियाई की रूसे भी इसको जांच लिया जावे कि आया वह ६६२ डिगरी थरमामीटर की हरारत तक कायम है या नहीं। मूमी अल्लाह के इस तजरुबे से यह नतीजा भी साबित हुआ कि नुसखा मुन्दर्ज सुफा २२६ के बमुजिब अमल करने से भी सीमाव कायमुल्नार हो सकता है और हर मेम्बर अंजूमन के वास्ते यह जरीन उसूल जाहर हो गया कि हर खुरक बूटी का अर्क अगर निकालना मद्दे नजर है तो हम्माद मारियः के तरीके से अर्क निकालकर उसे अर्क मुकत्तर बरंग सफेद को जदीद बूटी में मिलाकर खुश्क से खुश्क बूटी का अर्क निकल सकता है और एमाल कीमियाई में लाया जा सकता है और सुफहा २२६ किताब अकलीमियाँ सतर की १४ की इबारत मुजमुला यही मतलब है क्योंकि पानी निकालकर शीरा निकालने में शीरा मजकूर किसी अमल कीमियाई में कारामद नहीं होता है।

(सुफा ६ अखबार अकलीमियाँ १/ व १६/११/१९०६)

सम्मित-अस्तबार अलकीमियाँ मुवर्रिसः १६/२/१९०७ के सुफहा १३ पर दर्ज है कि आमदः नमूने का तजरुवा किया गया तो सीमाव सिर्फ २१०/६२२ दर्जे तक कायमुल्नार साबित हुआ यह सीमाव कदरे गाढा भी था। उम्मीद कि, आग ज्यादह अर्से तक सीमाव अकद हो जावे तो जरूर पूरा कायमुल्नार हो जावेगा।

# सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये कंघी (उर्दू)

ग्रंथी को अरबी में सत्तजलफोल फार्सी में शाना और हिन्दी में कंघी कहते हैं। दो किस्म की होती है एक सफेद गुल दूसरी जर्दगुल। अगर आखिर उलजिकर का शीरा जोश करके निकले और सीमाव को उसमें सहक करे और दिन में धूप में और रात को जमीन में दफन करके ऊपर से आग जलावे। इस तरह कि तहजमीन में थोड़ी हरारत पहुंचती रहे तो सीमाव चंद अमल में कायमुल्नार हो जाता है। इसका दरख्त दो गज तक ऊंचा होता है और जर्द सफेद दो गजन का फूल होता कुवा के बीज उसका तुख्म होता है। (सुफहा अकलीमियाँ २२६)

अगर सफेद गुल दस्तयाब हो तो एक तोला अर्क उसका पांच तोले सीमाव में डाल खुली हुई बोत में आग पर रखा नुकरा फूटक हो जायगा। दो रत्ती फूटक मजकूर मिस गुदाख्तः पर तरह करें तिला हो जायेगा। मुतारीज्जिम—बाज किताबों में ग्रंथी जुदा गाना जड़ी मानी गई है।

# सीमाव को कायमुल्नार व मुसप्फा करने की तरकीब बजरिये पुटआफ्ताबी व चोया बूटी मुतहिंदद (उर्दू)

अमलशमशी या कमरी के वास्ते सीमाव को मुसफ्फा और साबित आगर पर रख करना चाहिये और एक सौ बीस पुट आपताबी शीरा नाई तलख का दे अगर शीराबूटी मजकूर मैस्सर न हो तो जो शायद किसंत का जिसको चूक भी कहते हैं लेकिन दो प्रहर तक दिन तक सहक कर और दो प्रहर से शाम तक खुक्क करे इसी तरह से एक सौ बीस पुट जोशाँयदः मजकूर मजकूर में दे। बाद उसके आठ पहर चोया शीराः राम पीपल यानी बकन का और इसी तरह आठ पहर चोया शीराः राम पीपल यानी बकन का और इसी तरह आठ पहर चोया शीरा गोमा का दे और ब्यालीस रोज शीरा जकूम में तर रखे मगर हर हफ्ते में शीरा ताजा बदलता रहे। कायमुल्नार भी हो जायेगा बाद उसके सोना या चांदी बनाने के अमल में काम में लावे। (सुफहा अकलीमियाँ १५९)

# सीमाव को कायममुल्नार और बादहू कुश्ता करने की तरकीब बजरिये अर्कधतूरा स्याह (उर्दू)

अव्वल सीमाव को एक रोज पुट आफ्तावी अर्कवर्ग धतूर स्याह में और एक रोज चोयाअर्क मजकूर से दिया करे। यहां तक कि वह कायमुल्नार हो जावे। बाद उसके लुबंदी में धतूरा स्याह के मजकूर की रखकर गिले हिकमत करके गजपुट की आग देकर फूंक दे उस वक्त अलबत्तः कुश्ता हो जायेगा मगर यह अमल मुतरिज्जम में तजस्वे में नहीं आया है बिल्क जुबानी एक मुतहिक्क के सुना गया है। इस कुश्ते से चादी बन सकती है अगर एक चुटकी तोले भर कलई पर तरह किया जावे।

(सुफहा अकलीमियाँ २१४)

# सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब बर्जारये धतूरा जर्दगुल के फल ३० आंच (उर्दू)

अकसीर कमरीसर धतूरा जर्दगुल जिसका फूल तोरई के मुसन्निफ ते से दाल खे बे से मुतरिज्जम दाल हे ते वाउ रे हे—फूल से नुशावा होता है, बड़ा फल लेकर सर उसका काटकर अन्दर से खाली करके उसमें सीमाव भर दे उसके ऊपर पलगूव: जो फल मजकूर को खाली करने के वक्त निकला है पुर कर दे और अगर जरूरत हो तो दूसरे फल से निकालकर कूटकर भर दे बादहू सरपोश उसी की तराशा का बंद करके थोड़ा कपड़ा लपेट दे और जर्द में मिट्टी में थोड़ी सी हई मिलाकर खूब कूटकर उससे गिले हिकमत कर दे और बड़े उपले को कुरदकरे फल मजकूर उस पर रख दे और सवा सेर कटी हुई कर्सी उसके चारों तरफ रखकर आग दे और खुद बखुद सर्द होने से बादहू निकाल दूसरे फल में इसी तरह अमल करे हत्ता कि तीस मर्जब: तीस फलों की नौबत पहुँचे। मगर हर बार पाव भर कर्सी ज्यादा करते जावे। चालीस मर्जब में दस सेर कर्सी को नौबत आवेगी और सीमाव कायमुल्नार हो जायेगा। बादहू मिसके पत्तर कंटक वेधी बनाने और सीमाव मजकूर को हाथ से मले हत्ताकि पत्तरों की बातन में सीमाव नफूज कर जाए। बादहू पत्तरों को एक शकोरों में रखकर दूसरा शकोरा उस पर ढांककर मुअम्मा

कर ले और तीन सेर उपले या सूखी लकड़ी में रखकर आग दे चांदी हो जायेगी और यह कुलिया है (सुफहा अकलीमियाँ २६७)

विचार—अखबारं अलकीमियाँ १/4/१९०६ सुफहा ५ में मुन्दर्ज है कि महाराज बनारस के बागवाँ के बनारस में धतूरा जर्दगुल मौजूद है और नीजिकला बाकै मुकाम कपिल में मौजूद है।

# पारव अग्निस्थाई महदी और वस्मे से १४ आंच में

मेंदी सवासेर कच्चा बसमा १। सेर कच्चा दोनों दबाई कूटी हुई रात को सेर पक्के पानी में भिगो छोड़नी प्रात:काल जोश देकर पानी निकाल लेना। उस पानी में पारा १० तोले खपाकर बरल करना १ दिन भर रात को सब नुगदी लेकर उसमें खरल किया हुआ पारा रख कर बारह बारह सेर पक्के गोहे की खुली आग देनी। प्रात:काल पारा निकाल कर तोल लेना बराबर निकलेगा, ऐसे प्रतिदिन १४ दिन तक आग देनी, अग्निसह पारद होवेगा—(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# पारद स्थिर बड़ के दूध से शीशी में १ आंच

पारा कायम इस तरह करना चाहिये। पारा ४ तोले, वट का दूध २० तोले, दोनों को खरल करना और इमामदस्ते में पाकर खूब क्टना अनवरत ४ पहर फिर उसको शीशी में पाकर बालुकायन्त्र में आग देनी। मीठा दुग्ध जल जायेगा और पारा स्थिर हो जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# सीमाव को कायमुल्नार करनेवाली बूटियों और अजजाइ की फहरिस्त (उर्दू)

१ भिलावाँ २ देखकनेर सफेद ३ तुरुमढाक

े तेजाबवैजामुर्ग

रोगनतुरुमधतुरा

घूंघची

(सुफहा अकलीमियां २०६)

# सीमाव कायम बजिरये चोयाशीर गाय वगैरः (उर्दू)

बकरी, गाय, ऊंटनी, भेड़ हरेक का दूध सेर भर ५ तोले पारे पर अलग अलग चोया दो आग पर कायम होगा।

(सुफहा १६ अखबार अकलीमियां  $\frac{2}{2}$  (उर्दू)

तुष्म ढाक-यंहा भी रोगन से मुराद है क्योंकि रोगन तुष्म में सहक करते करते अव्वल सीमाव मस्का की तरह होता है। बादहू रफ्तः रफ्तः आग देने से कायम होता है। रोगन वलादर से भी सीमाव सहक करते करते मस्का हो जाता है। (सुफहा अकलीमियां २०८)

# कायम मर्दन सीमाव-बर्जारये रोगन सरफोका (फार्सी)

कायम नमूदन सीमाव—बिगरिन्द रोगन सरफोक व सीमाव हमचन्दवः व हरदोरा बाहम साइतै हलकुनन्द व दरबोतए गिली अन्दाजन्द बादहू बिगीरन्द बोताः आहनी व ओरा अजनमक सांभर पुर साजन्द बदरिमयान ईमनक आं बोतए गिली निहन्द पस सरपोश आहनी बाला दिहन्द बोतः आहनी निहन्द बवायद की शिकम् सरपोश नीज अज नमक सांभर पुर बाशद यानी तहवबाला बोतः गिली कि दर बोत आहनी अस्त हमः नमक बाशद यानी तहवबाला बोतः गिली कि दर बोत आहनी अस्त हमः नमक बाशद पसता शश पास आतिश दीपकदिहन्ह बबकार बरंग तरीक रोगन कशीदन सरफों का आनस्त कि सरफोकः राअजन बर्ग व बेस गिरफ्तः दर शीशः अन्दाजन्द व आंशीशः रामौहर वलेप दिहन्द व बतरीक डोलजन्त रोगन ओ विवस्तानंद। (सुफहा ७ मुजरवात अकबरी फार्सी)

# पारद स्थिर कसूम के तेल से

फकवाड़े के पत्रों से कुसंभे का तेल निकालना पारद को कायम करता है। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# सीमाव कायम बजरिये रोगन अजवाइन (उर्दू)

हरमल २ तोला देशी अजवाइन खुरासानी अजवाइन दल हरेक डेढ पाव सबका तैल निकाल लो, इसमें पारे को खरल करके तिश्विया दो जब सब तेल जज्ब हो जावेगा, पारा शुद्ध हो जावेगा। (सुफहा १६ अखबार अकलीिमयां  $C|\gamma|$ १९०४)

सीमाव कायम बजरिये घूंघची व रोगन तारा मुराद जैतून (उर्दू)

एक आहनी करछी में ५ तोला घूंघची सफेद का सफूफ निस्फ तले निस्फ ऊपर दर्मियान एक तोला पारा रखकर ऊपर ५ तोला तारः मीरां का तेल और ५ तोले रोगन जैतून डालकर तले आग जला दो जब दो पहर के बाद अजखुद आग लगकर सब कुछ सड़ जावे तब पारा निकाल लो जो कुछ होगा। (मुफहा १६ अखबार अकलीमियां ८/२/१९०२)

# पारद स्थिर कर्पूरादि तैल से

मुशकपूर १, सज्जी १, शोरा २, नवसादर ३, मुहागा ४, फिटकरी ५, प्रत्येक निंबूरसेन मर्दितं कर्पूरोपरि लिप्तं शुष्के लेपान्तरं क्रमेण शुष्केषु सर्वेषु कोकिलाग्नौ मंदमंद धमेत्, दग्धेषु सर्वेषु कर्पूरम्'' तिजाब फारूकी से लेपकर ''पाचे निधाय आतपे खरे निदध्यात् । तैलं भवेत् । अनेन पारदगन्धकसिंग्रफस्थिरं भवेत् ।''

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

विचार-कुछ गलती है, ऐसा जान पड़ता है कि ५ चीजों से तेजाब फारू की बना उसके योग से धूप में कपूर का तेल बना उसमें पारा अग्नि स्थाई करे।

# सीमाव कायम बजरिये नमक व मिर्च स्याह (उर्दू)

एक सेर नमक, एक सेर काली मिर्च, हर दो बारीक पीसंकर दर्मियान पाव भर पारा देकर बर्तन का मुँह बंद करके पहिले दिन ४ प्रहर, दूसरे दिन २ प्रहर, तीसरे दिन एक प्रहर आग दो, मगर आग चराग की बत्ती की हो, स्वच्छ हो। (असवार अकलीमियाँ ८/२/१९०९)

# सीमाव कायम करने की तरकीब नमक कायम से (उर्दू)

नमक लाहोरी हस्बख्वाहिश लेकर उसका दसवां हिस्सा जबदुलजर (संमदरझाग) नमक में शामिल करके किसी लोहे के बोते में डालकर कोयलों को सख्त तेज आग में गलावे जब गल जावे तो ठंडा करके वजन करे, जिस कदर असली वजन अव्वल से कम हो उस कमी को ताजा और जबदुलरजर से रफे करे यानी समंदर झाग और मिलावे। मसलनकुल दस

पोटली निकाल लें फिर और चूना में इसी तरह अमल करे इसी तरह ११ बार करे, पारा स्वच्छ हो जावेगा। (सुफहा १६ अखबार अकलीमियां ८/२/१९०४)

तोला अव्वलमें था, बाद गलानेके सात तोला रहगया तो ३तोला समंदर और मिलाकर फिर गलायें। इसी तरह यहां तक अमल करे कि अपने असली वजन १० तोले पर पूरा उतरे। बादह सीमाव मसअद हम वजन नमक कायम दोनों को मिलाकर वैजः मुर्ग की जदीं के तेल में दिन में तमाम तसिकया और रात को तिश्वया चन्दवार इसी तरह अमल करने से सीमाव कायम होगा। एक तोला को तीस तोला कलई पर तरह करें कमर खालिस होगा। अगर इसकी एक चावल मुनासिब बदर के साथ मरीज तपेदिक को खिलावें तो निहायत नाफः है। (सुफहा १३ अकलीमियाँ १६/६/१९०५)

# सीमाव कायमुल्नार बजरिये नमक आर्क (उर्दू)

अगर आक के नमक में हमवजन सीमाव को शामिल करके मदार के मुकत्तर रस में दिन में तिहकया और रात को नरम तिश्वया देते चले जावे, इक्कीस तिश्वयों के बाद सीमाव कायमुल्नार हो जाता है जो अमल अकसीर के काम आता है। (सुफहा ४ अखबार अकलीमियाँ १/२/१९०७)

# तरकीब सीमाव कायमुल्नार सज्जी से (उर्दू)

सज्जी के नमक से पारा कायमुल्नार जरूर होता है मगर उलमाइ अकसीर मगरीब इस पर अजमाइ है सेरो और मनो पारा सज्जी के नमक (सोडा) से जरूर कायम होता है मगर तादात नमक और तबख की मालूम नहीं है तरकीब यह है सज्जी का नमक पानी में घोलकर सीमाव को उसी पानी में पकाना शुरू करो जब पानी जल जाये और पानी डालो फिर और फिर और डालो और जर्फ किसी धातु का हो आखिरकार जरूर पारा कायमुल्नार होगा, मुझे याद आता है कि यह तरकीब मेरे किसी तन की है और कामयाब हुए (सुफहा न० १४ अखबार अकलीमियाँ १/६/१९०७)

# स्थिर पारद सज्जी से

पांच तोले लोटाखार १ तोले पारा बोते बिचहेठ ऊपर खार रस के पारे दे सेर पक्का गोहेदी आग देनी फिर दूसरी सवासेर की तीसरी डेढ सेर की, चौथी पौने दो सेर की पांचवी दो सेर पक्के की, फिर ढाई सेर की फिर साढे चार सेर की, फिर पांच सेर की पर बोता निर्धूम अंगारों में रखना यदि कुछ कसर हो तो और भी दे देनी ऐसा पारा निश्चय स्थिर हो जायेगा।

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# तरकीब सीमाव कायम बजरिये चूना (फारसी)

कि अव्वल सीमावरा बिशोयन्द व वाअलकमः साख्तः व दरपार्चः पेचीदः दरसानः चूनापुँजा विपुजन्द वक्ते कि चूना अजंतूबरायद दरवः निहन्द आबबराँ विपाशन्द कि बूदबुसार अजाँ जाइदशबद तमाम चूना शिगुख्तः गर्दद सीमावर अंजावेरू वरआवुर्दः हमचुनी तादह दवाजदः बार अमल आदत कुनन्द सीमाव हरगिज अज आतिश गुरेजां नशवद हमचुनीं कि विरीत बजरनेसव उकाव बसम्बुल बइमलाह हमः कायम मेशवद अम्मा गुदाज आंन बाशद चूइ आंरा वा आवहा अव्वैज व बाहरह तश्मीअ कुनद नमूदः अमल कुनन्द काबिल तरह बाशद ई अस्त तदबीर हजरत उस्तादे सैरुल्लाह शाह साहब हक्वानी रहमतुल्लाह अलेहः (सुफहा १० किताब इसरारुल कीमियां)

# सीमाव कायम-बजरिये चूना (उर्दू)

पारा २५ तोले एक डबीज और गफ कपड़े में पोटली बनाकर एक सेर अनबुझे चूने के दर्मियान देकर ऊपर कदरे पानी डाल दें, जब चूना सर्द हो

# सीमाव कायमुल्नार-चूना से (उर्दू)

सीमाव को बिला अकद किये चूना आवनारसीद में देकर ऊपर पानी छिड़के। सीमाव मुतहर्रिक कायमुल्नार हो जायेगा, इसकी मुफिस्सल तरकीब मुलाहिजा हो (सुफहा अलकीमियां १/१/१९०९)

# पारद कायम चूने और बालिकामूत्र से

पारा अनब्बुज चूना पारे के हेठ ऊपर देके ऊपर से लड़िकयों को मूत्र पाते रहना। मूत्र ४ अंगुल ऊपर रहे कढ़ जाय तो पांणा जोश देना गोली हो जायेगी और कायम होगा (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# पारद कायम, शहद, सुहागे और नौसादर से

पारा तथा शहद तोला तोला लेकर दोनों को खूब खरल करना फिर गोली बनाकर रखनी फिर नौशादर ६ माशे मुहागा में दोनों को पीस बोते बिच पारे दे हेठ ऊपर रखकर बंद करके ऊपरो त्रय कपरिमिट्टी करके खूब मुखाकर भूभलबिच नरम आंच देनी सरद होवे तो निकालना कायम होगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# सीमाव कायमुल्नार मुतहर्रिक रोगन नौसादर से (उर्दू)

नौसादर का तेल निकालने की तरकीब यह है कि नौसादर १० तोले चूना आबनारसीद पांच सेर में देकर एक मिट्टी के बर्तन में बंद करके पन्द्रह सेर की आंच दे—जब सर्द हो जावे निकाल लें फिर उसे एक खुले वर्तन में दाखिल करके चहारचन्द पानी दाखिल कर दें, चौथे रोज मुकत्तर लेकर पकावें जब तमाम पानी जल जावेगा तो नौसादर तेल हो जावेगा। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियाँ १६/१२/१९०७)

अव्वल सीमाव को पहले ईंट के बुरादे में एक पहर तक खरल करें ताकदूह स्याह केचली से स्याह हो जावे, बादहू नौसादर के तेल दो तोल में नरम नरम आंच पर एक घंटे तक लगावट दें, इस कदर अमल से सीमाव मृतहर्रिक कायमुत्नार हो जावेगा।

# चूना और नौसादर स्थिर से पारद को स्थिर तदनंतर भस्म

कुक्कुटांड का चूना बनाना कुक्कुटांड के चूने में बराबर नौसादर मिलाकर खरल करना फिर उसको आग देना, बट्टी गोहे की और वहां से निकालकर तोलना जितना घट जाय उतना और नौसादर पाकर पूर्ववत् खरल कर आग देना एवं जब तक नौसादर बराबर उतरे जब नौसादर घटने से रह जावे तो फिर उनके साथ समभाग पारा पाकर आग देना, उसी तरह जब पारा घटने से रह जावे तब फिर शंखिये की फुलावट देनी चाहिये। (जबू से प्राप्त पुस्तक)

# सीमाव कायम करने की तरकीब बजरिये अर्क नौसादर व चूना कलसवैजा मुर्ग व बाल (उर्दू)

सीमाव मुसफ्फाशुद: को प्याले चीनी में डालकर अगर सफेद अर्क का चोया दिया जायेगा तो वह सीमाव आला दर्जे का कायमुल्लार हो जाता है। मेरा तजरुबा शुदः अर्क यह है। कलसबैजः मुर्ग २, जुज, नौसादर २ जुज, आबचूना ३ जुज, बोलसभयान ४ जुज, मुएआदम ६ जुज, तरकीब यह है कि बालों को अच्छी तरह चिकनाई से साफ कर लेवे और मिकराज से बहुत बारीक कतर लेवे फिर सब अजजाइ को मिलाकर शीशी में डालकर बंद कर लेवे, बादह गजपुट गढ़ा जमीन में खोदकर उसमें लीद अस्पताजा भरकर जीशी को दर्मियान में रखकर गढ़े को बंद कर दें, बीस रोज के बाद निकालकर क्रअंबीक में डालकर जो काचका होगा बतरीक मारूफ अर्क कशीद करें जब तक सफेद अर्क आता रहे उसको अलाहदा रखें। (सुफहा ५ असवार अलकीमियाँ १६/६/१९०७)

# सीमाव कायमुल्नार करने की मुजरिंब तरकीब बजरिये गंधक कायम (उर्दू)

गंधक आँवला हस्बजरूरत लेकर लोहे की एक कटाही में डाले और चूल्हे पर रखकर नीचे नरम आचं दे और अर्क सत्यानाशी बूटी या अर्क पनवाड़ जिसको तरूठ: कहते हैं, डालते जायें, इसी तरह २४ प्रहर के चीय में गंधक कायम हो जायेगा मगर ख्याल रहे कि बाद १२ पहर आगे की जरा सी डली आग पर डालकर देखें, अगर गंधक का गौला बंद हो कर आग को सर्द कर दे तो उतार लेवें। अगर ज्यादा पक जायेगी सन्द हो जायेगी। इससे अमल बराबर नहीं होता, इसके बाद सुहागे को अर्क कंघी में कायम करे और इसी की कुठाली बनाकर सीमाव मुसफ्फाकुठाली मजकूर में भर दें; ऊपर गंधक कायम गुद: इस कदर डाले कि सीमाव नजर न आवे फिर कोयलों पर पाँच या दस मिनट रखें जब गंधक तेल हो कर बहने लगेगी तो सीमाव कायमुल्नार गुलाबी रंग का खंजर हो जायेगा, उस वक्त आग से अलहदा करके निकाल लें। (मुहम्मद अब्दुल हफीज हफीज आमिल हकीम अलवर जिला कुश्ता) (सुफहा ११ असवार अकलीमियाँ १६/६/१९०५)

# तदबीर गलीज कर्दन सीमाव वा अश्रक सफेद वियारद अश्रक सफेद व धनाव सफेद साजदवआँ (फार्सी)

दुहनावरा व सीमाव बाबतर्ब पुस्तः यकजाकर्दः सहक कुनद व दर डौरू जंतर आतिश दिहद सीमाव बुरीद:वाला गीरद ब कलस अभ्रक बाई मांद हमींतरीक हपत अमल कुनंद सीमाव गलीज गर्दद बदर वजन दहदवाजदह पासंजदह तलकदिहद जियादह गरां कुनन्दं अजहमः औलाबुवद यानी अगर सीमाव यकसर बाशद सफेद तलक यकब नीम सेर दरहर अमल । (सुफहा ११ छोटी कितबियानुसखा सिद्धरसिकताब जवाहर उलसिनात)

# सीमाव को बिछिया घात करने की तरकीब बजरिये अभ्रक (उर्दू)

सीमाव ख्वाह तनहा हो या मयगंधक के मगर सिर्फ सीमाव के हमवजन अभ्रक स्याह दुहनाव की कुई मिलाकर काजी या सिरका मुकत्तर या अर्कलैमूं में बदस्तूर सहक करे यानी सुबह से दोपहर तक खरल करे और दो पहर से शाम तक धूप में सुखलावे, बादह डौरू जंतर या सुराही या शीशीगर्दन दराज्या दो प्यालों में तसईद करेश्ताकि सीमाव अभ्रक से जुदा होकर शीशा के अंतराफ में चस्पा न हो जावे। यह सहक और तसईद सात बार करे, हम अमल में कुछ सीमाव तसईद और कुछ तहनशीन होता जायेगा। सातवीं बार बिलकुल तहनशीन हो जायेगा।

(सुफहा अकलीमियाँ १४९)

मुतरज्मि–तहनशील सीमाव जो अभ्रक के साथ रह जाता है वह खुश्क सहक करके मुँह से आहिस्ता आहिस्ता फूकता रहे जिसमें अभ्रक उड़ जावे और सीमाव बेवजह गरानी वजन के रह जावें।

यदि न स्यादभ्रमत्त्वं वज्रकाभ्रकचूर्णिताम् । यमविचाम्लपुटितां पिष्टिकां कारपेद्रसे ।।१।। संधानाम्लादियोगेन चणकाम्लप्रयोगतः । तुत्थसंपर्कतो व्योमचूर्णिपष्टी भवेद्रसः ॥ एवं युक्त्या रसं यंत्रे प्रोत्पात्य स्थैर्यमानयेत् ॥२॥ (रसराजलक्ष्मी)

अर्थ-यदि अभ्रकसत्त्व न मिल सके तो वज्राभ्रक के चूर को तुल्यभाग पारद में गेर तप्तबल्व द्वारा यमचिचा के रस से अथवा चने के क्षार का योग और धान्याम्लक के योग से पिष्टी करे अथवा कुछ तुतियां मिलाकर काजी से घोटे तो अभ्रक पारद की पिष्टी हो जायेगी।।१।।२।।

# सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये कुश्ता अभ्रक

साकिस्तर अभ्रक सीमाव को कायमुल्नार करती है तरकीब यह है कि साकिस्तर मुन्दर्जः जैल छः माशे सीमाव एक तोले एक जगह खरल में डालकर तमाम दिन रगड़ाई करें फिर दोनों को शिकोरें में डाल कर आंच दे दें, जब आंच बाहर निकालें कैफियत मालुम होगी।

(सुफहा १० किताब अखबार अकलीमियाँ)

तरकीव खाकिस्तर अभ्रक, नमक लाहौरी ३ माशे, नमक शोरमकडा १ तोला, कफेदरिया ३ माणे, अभ्रक स्याह १ तोला, इन सबको बारीक पीसकर अर्क आकाशबेल में जो करीबन आधपाव के हो और अर्क लेंमू २ तोला इसमें शामिल करके अदविया मजकूर को उसमें खरल करें, टिकिया बना कलबगिली के मुंह बंद करके सात सेर की आंच दें। सर्द होने के बाद जो खाक बरामद हो उसको अहतियात से रख लें।

#### पारद को अभ्रक भस्म से कायम

(अभ्रक किलस ४ तोला, एक बेरी उड़ाया हुआ ४ तोला, जराबंद तहबील और जोखार दोनों को पीसकर सिरके में भेवकर जोश देवे। पांच वा छः उबालें आवें फिर रुई रखकर नितार लेवे उसमें किलस कुश्ता अभ्र पारद को खरलकर शीशी में पाकर सत तश्चिये देवे सिद्धमताभ्रे रंग (कुस्ता अभ्र) ६० तोले पर एक तोला पावे। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

# पारद स्थिर कसीस ओंगाक्षार शोरा नौसादर के जल से

अपामार्गक्षार १ तोला, शोरा ३ माशे, नौसादर ३ माशे, लूण ३ माशे, काहीश्वेत (कासीसश्वेत) ३ माणे, चारों चीज अपामार्ग के क्षारके रसबीच सरल करनी ४ घड़ी फिर सब चीजों को कड़छे में पाके सुखालेनीया फिर ठंडे स्थान पर रखनी। जल हो जायगा उस जल नाल से पारद खरल करना स्थिर हो जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# सीमाव कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये चोया अर्क-लोहा नौसादर (उर्दू)

जनाव सालिगराम साहब ठेकेदार खरीदार अकलीमियाँ कोटकपुरः इलाका रियासत फरीद कोट से तहरीर फमाते हैं कि बोलितल्फ नीम आसार नौसादर एक सेर शाही लोहचून एक सेर-शाही बोलमजकूर में दो रोज तक पड़ा रहने दे। बादह नितारकर अजजाइ मस्वूरा को बोत: आहनी में एक सेर शाह सीमाव डालकर साफ पानी का चोया देवें, बादहू वर्ग तंबूल के पानी को चोया दें। सीमाव कायमुल्नार हो जायेगा। आबसादह और आववर्ग तंबूल का जुदा जुदा वजन एक एक पाव भर का होना चाहिये। (बजाइ बोल सिरका ले सकते हैं) (सुफहा असबार अलकीमियाँ १/१६/१९/१९०६)

१ अंजनाभ्रकचूर्णितम्-इत्यपि ।

# उकद सीमाव बजरिये हलफौलाद (उर्दू)

चार रतल खट्टे अनार के पानी में आधार तल बुरादा फौलाद डालकर धूप में रख दो, जब चन्द रोज में फौलाद हल हो जावे तब आधापाव पारा करछी में डालकर इस अर्क का चोया दो। वह सस्त उकद हो जायेगा। (सुफहा १६ अखबार अलकीमियां ८/२/१९०९)

# सीमाव नीमकायम बजरिये फौलाद (उर्दू)

एक आहनी करछे में एक तोला बुरादा जदीद (पका लोहा या फौलाद) बिछाकर उस पर ९ माशे सशूफ गंधक बिछावे। उस पर २ तोले पारा वा आहिस्तगी तमाम रखकर उस पर एक तोला सफूफ गंधक ढक दें। ऊपर बुरादा जदीद एक तोला देकर रोगन जंतून इस कदर डालें कि तमाम अदिवया से दो अंगुल ऊपर रहे, कच्छें के नीचे नरम नरम आग जलावें, जब तेल सूखकर दवाओं के बराबर आ जावे तब आंच तेज कर दें कि दवाओं के अन्दर आग लग जावे जब सब अदिवसा जल जावे तब पारा अन्दर से निकालें, जो कदर गाढ़ा हो गया होगा यह भी इस कदर कायमुल्नार होता है कि कुठाली में डालकर कोयलों की आंच मे रख दे, कुठाली सुर्ख हो जावेगी, मगर पारा नहीं उड़ेगा, मेरा जाती तजरुबा है। (सुफहा १७ अखबार अलकीमियाँ २४/१/१९०९)

# बूटी से शिलाजीत स्थिर उससे पारद स्थिर

"ऊषरभूमौ मेथीसदृशपत्रा अम्लरसा औषधिर्भवति तत्पत्रैः श्वेतशिलाजतु स्थिरा भवति तत्र च पारदः स्थिरो भवति सद्यरसासौषधि" (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारद स्थिर नीले थोथे के तैल से

नीलाथोथा कुक्कुटांड की पीतिमा से खरल करना और लिद्दम दाव छोड़ना सब तैल हो जायेगा वह तैल पारे को स्थिर करता है। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# पारद को अग्निस्थाई करना संखिये से

पारे को निआजबोके के रस में खरल करके उसी के रस में काढ़ना फिर शंखिया जर्द बराबर वजन लेकर पारे के हेठ ऊपर देके बोते में बंदकर बीस प्रहर नरम आग में रखना स्थिर कायम हो जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

पारा कायमुल्नार बजरिये बोतः बीट कबूतर व अर्कटेस् (उर्दू)

जनाब मुहम्मदबस्रश साहब जमादार तोपसाना रियासत सैरपुर सिन्ध से तहरीर फर्माते हैं कि पैसाल कबूतर सहराई से पचास बोत: तैयार किये जावेंस, इस तरकीब से तीन पाव गुलटेसूके पानी में पैसाल कबूतर को खरल करें फिर पचास बोत: तैयार करके हरबोते में सीमाव १० तोले यकेबात दीगरे दाखिलकरें इसी तरह पचासवें बोते तक अमल करते हुए सीमाव कायमुल्नार हो जायेगा। गुलटेसूके पानी निकालने की तरकीब यह है कि गुलटेसू को पानी में दाखिल करके आग पर जोश दे पानी बकदर हाजत काफी है। (सुफहा नं० ४ असबार अलकीमियाँ १/६/१९०७)

# सीमाव कायम सुर्मा से (उर्दू)

सुर्मा स्याह १ तोला, पारा १ तोला, शोरा कलमी २ तोला, रोगन कुञ्जद १ सेर अंगारों पर रख कर देखो, जब शोरा उड़ जाय पारा कायम हो जावेगा।

(अज बियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबसां सोहनपुरी)

# सीमाव कायमुल्नार बजरिये अजसाद अदना (उर्दू)

मिस जस्त कलई सुर्व हर एक ५ तोले इनको लेकर एक कुठाली में डाल कर चर्स देकर कालिब में डिबिये की शकल जरगर से तैयार करा लेवें और सरपोश भी इन्हीं चार अशिया का तैयार करा लेवें जब यह डिबिया और सरपोश तैयार हो जावे तो एक माशा शोरा, २ माशे सुहागा, एक माशा मुक्क काफूर, एक माशे सम्मुलफार सफेद, हर चहार अदविया खूब ख्क्क खरल २ घण्टे करके फिर रसलेमू डालकर दो घण्टे खरल करके इस डिबिया में सीमाव एक तोला डालकर ऊपर सरपोश के अन्दर करके इस डिबिया में सीमाव एक तोला डालकर ऊपर सरपोश देकर कर दे गिले हिकमत करके अखंगरों की बहुत नरम आग में या गरम तेज भूभल में रात को दफन कर रखे, शुबह निकालें तो सीमाव गिरहशुदः और कायमुल्नार पाओगे। ख्वाह कितनी मर्तबः चर्ख दो सुर्व की तरह कुठाली में चक्कर लगाता रहेगा, जब सर्द होगा तो फिर गिरह हो जावेगा और अगर कुछ एक मर्तब: कमी रही तो दूसरी दफे: फिर डिबिया में रखकर नरम अखबारों की आग में दफन कर दो, जरूर ही उमदा कायमुल्नार हो जावेगा। तजरुवा शुद्ध चन्दमर्तव: का मेरा है अगर कायम न हो तो जिस कदर आपका खर्च हो मैं दूंगा मगर मैं शर्त नहीं करता कि जिस मतलब के वास्ते हकीम साहब सीमाव कायमूल्नार ख्वाहा है इस मतलब में काम देगा या नहीं, हां कायमूल्नार जरूर हो जावेगा, अगर न हो तो अखबार अलकीमियां की मारफथ लिखो। हरजानः वक्त और खर्च जिस कदर होगा, मैं देने का जिम्मेदार हूं।

(सुफहा २० व २१ अखबार अकलीमियाँ २४/१/१९०८)

# सीमाव कायमुल्नार (उर्दू)

ढाई पाव पारा लेकर रुई से एक कूंडे में डालकर खूब साफ हो जावेगी और एक बड़े कराह में डालकर एक कटोरा आहनी सितह बराबर करके सीसा से जलमुद्रा करके कराह को खूब पानी से भर दे और २ मन लोहा भी डाल दें, तीन रोज तक बराबर आग जलावें, पारा तमाम कायमुल्नार हो जावेगा।

(आज वियाज हकीम मुहम्मदफतहयाबखां सोहनपुरी)

तरकीब रोगन सीमाव कायमुल्नार (उर्दू)

सीमाव को सिल्फरिक एसिड यानी गन्धक के तेजाब में डालकर धीमी आंच पर गर्म करें, तेजाब जज्ब होकर सीमाव का सफूफ बन जावेगा फिर उसको हमवजन तेजाब के साथ इसी तरह गर्म करें मगर पहले से जरा ज्यादा आंच दें और उसके धूएँ से मुँह और नाक को बचायें, जब फिर तेजाब खुश्क हो जावे तब और हमवजन तेजाब डालकर फिर आग दें मगर दोनों वक्तों से ज्यादा तेज हो उस वक्त भी सीमाव जम जावेगा, बादहू और तेजाब डालकर आग दें उस वक्त कितनी भी आग दो जमता नहीं, तेल की तरह गाढ़ा जमा रहता है और ऐसा कायमुल्नार व तेज होता है कि उसको कितनी ही आग दो उड़ता नहीं, इसी तरह से दूसरी धातुओं का भी तेल निकालना मंजूर हो तो बना लो।

(सुफहा ७९ किताब कुश्तैजातहजारी)

सीमाव को कायमुल्नार करने के मुतल्लिक हिदायतें (उर्दू)

अर्थ-मुतरिज्जम मुसिन्निफ रहमतुल्लाह अलिया ने सिर्फ फहरिस्त अजजाइ मुजकूर की लिखी है और तरकीब कोई बयान नहीं की। इन अजजाइमेंन्मुनकर्दन भी और मुश्तरकन भी ऐमाल जैल करने से सीमाव रफ्तः रफ्तः कायमुल्नार हो जाता है, अव्वल सीमाव को किसी जुज्ब के शीरा या रोगन में बतरीक पुट आफ्ताबी के सहक करे बादहू शीरा का इन

अजजाइ में जिसका मुमिकन हो चोया दे अगर सिर्फ रोगन भी हो तो चोया दे अगर सिर्फ रोगन भी हो तो सिर्फ सरल करता रहे, यहां तक कि सीमाव मसका होकर कायमुल्नार हो जावे-दोयम सीमाव को अजजाइ मजकर में से जिस जिस में मुमकिन हो बतरीक मजकूर खरल करके बादह खुश्क होने तक तसईद करे, यह अमल खरल और तसईद का यहां कत करे कि कायमुल्नार होकर सीमाव तहनशीन हो जावे-सोयम सीमाव को अजजाइ मजक्रा के साथ सहक बतरीक मजक्र इस कदर करे कि बिलक्ल मसकह और रेज: रेज: खाक की तरह हो जावे बाद उसके बोत:मूअम्मा में रखकर रपतः रपतः तदरीजी आग भडकाकी इसी तरह दे कि अब्बल रोज भूभल गरम में गिले, हिकमत करके सुखलाकर बोत: मजकूर को रख उसके बाद एक कड़े के बूरांदे की आग दे जिसका वजन आध पाव हो बादह पाव भर बादह डेढ पाव बादह आध सेर बुरादा पाचक दस्ती को आग दे, इसी तरह से रफ्तः रफ्तः आग बढ़ाता जावे अगर वजन सीमाव का कुछ कम हो जावे उसको पूरा करके बदस्तूर सहक करके आग दिया करे, कायमुल्नार और कुश्ता हो जायेगा।

चहारम सीमाव को बदस्तूर सहकबलेग करके बतरीक बालूजंतरके आग दे यानी आतिशी शीशी में रखकर मुँह बंद कर दे बादह गिले हिकमत करके मजबूत और गिले हिकमत शुदह हांडी में रख दे और इसमें बालू इस कदर भर दे कि आतिशी बोतल मजकूर छुप जावे और नीचे तदरीजी आंच करे यानी अव्वल दीपक अग्नि दे, बादह भात अग्नि दे और आखिर को गोस्त अग्नि दे, दूसरे रोज आग देने के पहले सहक बदस्त्र कर लिया करे यहां तक

कि कायम हो जावे।

पंजुम अजजाइ मजकूर के शीरे में जो अजजाइ खुश्क का जोश देकर निकाला गया हो और तरस बदस्तूर मअरूफ निकाला हो बतरीक डोल जंतर के पकावे, इस तरह भी कायमुल्नार हो जाता है मगर ज्याद: अर्सा लगता है। सूफहा अकलीमियाँ २०६)

पुनः पारद अग्निस्थाई

यदि न स्यादभ्रसत्त्वमंजनाभ्रक चूर्णितम्। यमचिंचाम्लपुटितं पिष्टिकां कारयेद्रसे ।।१॥ संधानाम्लादियोगेन चणकाम्लप्रयोगतः । तुत्यसंपर्कतो व्योमचूर्णैः पिष्टीभवेद्रसः । एवं युक्त्या रसं यंत्रे प्रोत्पात्य स्थैर्यमानयेत् ॥२॥

(20/08/08)

ता ० १७ को ५ तोले कैन का साधारण शुद्ध पारद और १ तोले उत्तम कृष्णधान्याभ्रक को लोह खरल में डाल प्रथम २ तोले इमली का ५ तोले गाढ़ा पन्ना डाल (५ तीले से कम पन्ना डालने से अभ्रक घोटने लायक आर्द्र न हुआ) घोटा। फिर नींबू बिजौरा जभीरी के दो दो तोले रस से बने ६ तोले द्रव में से थोड़ा थोड़ा डाल गाढ़ा गाढ़ा घोटते रहे। १।। घंटे घुटाई की ५ तोले इमली का पन्ना, ४ तोले नींबू आदि का द्रव कुल ९ तोले पडा।

ता० १८ को बचा २ तोले नींबू आदि का द्रव डाला और फिर कबल जंभीरी का सात तोले रस डाल २ घंटे घुटाई की कुल ९ तोले रस पड़ा।

पारा अभी तक पृथक् रहा।

ता० १९ को जभीरी का रस डाल डाल ६ घंटे घुटाई की १० तोले रस पड़ा। सायंकाल को देखा तो अधिक अंश पारद का अभ्रक में मिल गया था किन्तु कुछ रवे बाजरे से बाकी भी थे, नष्टिपिष्टी होने की आशा

ता० २० तो अभ्रकप्रमाण थोड़ा जान ६ माशे धान्याभ्रक और डाल और जंभीरी से रस डाल डाल घोटा। गाम तक ६॥ घंटे घुटाई हुई, ८ तोले रस पड़ा। आज पारा कुछ और मिला, अब बहुत थोड़े कण राई राई से बाकी रह गये हैं, जो सल्बकी तली में भली प्रकार दीसते हैं और सब मिल गया किन्तु जो मिला है उसके भी सूक्ष्म सूक्ष्म कण दीखते हैं अदृश्य नहीं हुए

ता० २१ तो ६ माणे धान्यभ्रक और डाल घटाई की. शाम को देखा तो पारे के जो मुक्त्म रवे दवा में मिले, खरल की बगलियों से लगे दीखते थे, सो अब न दीसते थे किन्तु तली में अब भी दीसते थे। शाम तक ७ घंटे घुटाई हुई तो १३ तोले रस पडा।

ता० २२ को ३ माशे पिसे तृतिये की चृटकी दे रस डाल घोटा। तृतिया पड़ चुकने पर पारे के बड़े बड़े रवे बन अधिक अंश पारे का इकट्ठा होने लगा। इस समय पिष्टी कुछ पतली थी। पिष्टी के कुछ गाढ़े होने पर देखा तो पारद मिलकर अपनी पहली हालत पर फिर आ गया तभी ३ माशे पिसा तृतिया और डाल दिया, घुटाई होती रहने के बाद शाम को देखा तो पारे का कहीं कोई रवा दिखता था वरन् सब मिल गया था। शाम तक ७ घटे घुटाई हुई, ८ तोले रस पड़ा, पिष्टी गाढ़ी हो गई।

ता० २३ को उस पिष्टी को खरल से खुरच आक के पत्ते पर रख लिया जो पिष्टी खरल के किनारों पर लग खुश्क हो गई थी उसके खुरचने में पारे के छोटे छोटे रवे अलग हो गये किन्तु उन सबको उस पिष्टी के ऊपर जमा दिया और ध्प में सुखने को रख दिया।

ता० ३१ को सूख जाने पर तोला तो १० तोले ७ मासे हुई। उसको दहली के बने लोहे के डौरू में रख जोड़ पर भस्ममुद्रा बंदकर कपरौटी कर

ता० ५ को चूल्हे पर ८ बजे से मृदु, मध्य, तीव्राग्नि दी गई, रात के १२

बजे तक अर्थात् १६ घंटे।

ता० ७ के सबेरे खोला तो ऊपर केपात्र में लगा ४ तोले २ माणे पारा निकला, ४।। तोले जली दवा रह गई।

पारव अग्निस्थाई दूसरा घान

ता० २५/१०/१९०८ को चिर्मिटियों की २॥ तोले दाल को मलसे में जिसमें करीब सेर भर पानी आता था प्रथम आध सेर पानी में ८ बजे से अग्नि पर चड़ायां गया वह पानी सतम हो चला किन्त् दाल बिल्क्ल न गली तो उतना ही पानी और डाल दिया। इस प्रकार ५ बार में जुब २॥ सेर पानी पड़ा और दाल तब भी न गली तो दो तीन बार मसला ऊपर तक भर दिया। शाम के ५॥ बजे दाल को निकाल उंगली से मला तो दाल गल तो गई थी किन्तु मिली न थी अतएव उसे उतार ठंडाकर दाल को मथ छान लिया करींब १० छटांक के काढ़ा तैयार हुआ।

ता० २५ को ५ तोले कैन का साधारण गुद्ध पारद और २।। तोले उत्तम कृष्णधान्याभ्रक दोनों को लोहस्रल्व में डाल उपरोक्त १० छटांक काढे के साथ ४ घंटे घुटाई की। १ घंटे बाद देखा तो पारा अभ्रक में बिलकुल मिला हुआ मालूम हुआ किन्तु जब शाम को देखा तो खरल की तली में पारे के रवे दीस पड़े अतएव ६ मांगे तूतिया डाल घोटा तो कोई विशेष अंतर न दीख

पडा।

ता० २६ को सबेरे पिष्टी कुछ कड़ी हो गई थी। अतएव थोड़ा ही घोटने से अधिक भाग पारे का इकट्टा हो अभ्रक से पृथक् हो गया, बाद को जभीरी के रस के साथ ५ घंटे घुटाई की। १० तोले रस पड़ा। पारा कलकासा फिर मिल गया, रवे अब भी थे।

ता० २७ को जंभीरी रस के साथ ६ घटे तक घुटाई हुई, १५ तोले रस

ता० २८ को जंभीरी के रस के साथ ७।। बजे से घुटाई आरम्भ हुई ११ बजे देखा तो बहुत सा पारा खल्व में पृथक् दीखने लगा, इसका कारण पिष्टी में कुछ गाढापन आया हुआ समझ थोड़ा थोड़ा रस डाल पिष्टी को पतला किया तो ज्यों ज्यों पिष्टी पतली होती गई, पारा पृथक होता गया यहां तक कि प्रायः सभी पारा खल्व की तली में इकट्टा हो गया। अतएव शाम तक और रस न डाल घुटाई करते रहे फिर पिष्टी में जब दुबारा गाढ़ापन आने लगा तो पारा मिलने लगा और शाम तक सब मिल गया जिससे सिद्ध हुआ कि जब अभ्रपिष्टी नियम से अधिक पतली हो जाती है या अधिक गाड़ी हो जाती है े जब अ५. का अधिक अंश खल्व की बगलियों पर चढ़ जाता है तब पारद पृथक् हो जाता है। आज १० घंटे घुटाई हुई। १९ तोले रस पडा।

ता० २९ को सबेरे देखा तो पारद करीब करीब मिला हुआ था इस परीक्षा के लिये कि ठीक तौर पर घुटाई करने से पारद निरंतर मिला हुआ रह सकता है वा नहीं, अपने रस क्रिया के परिचारक पंडित गौरीशंकर की निगरानी में २ घंटे घुटाई और कराई, ये घुटाई थोड़ा थोड़ा रस दे हल्के हाथ से इस प्रकार की गई है कि अभ्रक अधिक पतला या गाढ़ा न होकर खूब गाढी लेही सा घुटता रहा और ये भी सावधानी की कि जहां तक हो पिष्टी पेंदें में ही रहे, इधर उधर न चढ़ने पावे तो पारद भली भांति निरंतर मिला रहा। आज ३ तोले रस और पड़ा, बाद को उस पिष्टी को खरल से खूरच आक के पत्ते पर रख धूप में सुखा दिया।

ता० ९ को सूखी पिष्टी को तोला तो १३।। तोले हुई उसको उक्त लोहे के डौरू में भर संधि पर भस्ममुद्रा लगा बन्दकर कपरौटी कर सुखा

क्रिया।

ता० ११ को बजे से १० बजे तक रात तक १४ घंटे मृदुमध्य, तीव्राग्नि दी गई, बाद को जैसा तैसा डौरू को रखा छोड़ दिया।

ै ता० १२ को खोला तो अधिक अंश पारे का ऊपर के पात्र में था और ऊपर का गिरा हुआ कुछ नीचे के पात्र में भी था, दोनों पात्रों में से कपड़े से पोंछ पारे को निकाल छान तोला तो ४ तोले ५ माशे हुआ, जंली दवा ६ तोले २ माशे निकली।

# पारव अग्निस्थाई पहले और दूसरे घान की अवशेष भस्म का पुनः पातन

ता० १३/११/०८ को उक्त दोनों बार के पातन से निकले १० तोले ८ माशे अभ्रक को बारीक पीस उक्त लोहे के डौरू में भर उपरोक्त विधि से बंद कर दिया।

ंता० १४ को ८ बजे से रात के १० बजे तक १४ घंटे अग्नि टी।

ता० १५ को खोला तो ऊपर के पात्र में पेंदें में लगा हुआ १।। माशे पारा निकला राख ९ तोले रही। ऊपर के डौरू को देखा तो उसके चारों तरफ चिपकदार चीज में मिला हुआ पारा चिपटा हुआ था, उसको गरम पानी से धो नितारा तो ४ रत्ती पारा और निकला अर्थात् २ माशे पारा निकला।

पारद अग्निस्थायी (दूसरा पातन)

ता० १६/११/०८ को उक्त पहले, दूसरे और तीसरे पातन के निकले ८ तोले ९ माशे पारद और ८ तोले ९ माशे ही उक्तम कृष्णधान्याभ्रक दोनों को लोहस्रल्व में डाल कांजी नं० १ (जो पार साल की बनी रखी थी) के साथ घोटना आरम्भ किया। आज १/२ घंटे घुटाई हुई। १/४ बोतल कांजी पड़ी। पारद अभ्रक से पृथक रहा।

ता० १७ को ७।। बजे से घुटाई आरम्भ हुई। ९ बजे देखा तो सब पारा अभ्रक में मिला हुआ था केवल रवे चमकते थे। ४ बजे तक ये रवे बहुता ही सूक्ष्म हो गये जो खस के दाने से भी बहुत छोटे ते, आज ७।। घंटे घुटाई हुई। १/४ बोतल कांजी पड़ी।

ता० १८ को ७।। बजे से कांजी डाल घोटना आरम्भ किया। १० बजे देखा तो अभ्रक फूलकर फैन की शकल का हो गया था और पारा अदृष्ट था। ९ बजे से ११ बजे तक झाग रहे। दोपहर की छुट्टी में रखे रहने पर झाग बैठ गये फिर २ बजे से ५ बजे तक कांजी डाल डाल धूप में घोटना आरम्भ किया। फिर झाग नहीं आये। शाम को पिष्टी बना रख दी। अबकी बार पारा बिल्कुल नष्ट पिष्टी हो गया। कुल कांजी आधी बोतल पड़ी।

ता० १९ को पिष्टी इकट्टी सुखती रही।

ता० २० को पिष्टी को तोड़ बस्नेरकर सुसा दिया। बस्नेरने पर भी पारा अदृश्य था।

सम्मति-जान पड़ता है कि साधन उत्तम होने से अबकी बार अभ्रक और पारद की उत्तम पिष्टी बन गई।

ता० २१ को सबेरे दलिया सा कर सुखा दिया, पारा अदृश्य था।

ता० २२ को ३ बजे तोला तो १९ तोले हुआ, डौरू में बंद कर दिया।

ता० २३ को आंच दी, ८ बजे से १० बजे रात तक।

ता० २४ को खोला तो ७ तोले २ माशे पारा निकला और १ तोले ५ माशे पारे और अभ्रक की चीकट सी राख निकली जिसमें दवाने से पारा दीखता था। ९ तोले राख सादी निकली। सब जोड़ा १७ तोले ७ माशे और हुआ था। (८ तोले ९ माशे। ८ तोले ९ माशे) १७ तोले ६ माशे अभी तोल तो पूरी है यदि पारद हाथ आ जावे तो कोई हरज नहीं है।

ता० २५ इस कुल राख औ चीकट को फिर डौरू में बंद कर दिया।

ता० २६ को ४ प्रहर की आंच दी।

ता० २७ को खोल तो ८ माशे ४ रत्ती पारा और निकला और ५ माशे ४ रत्ती चीकट निकली जिसमें पारा अभी दबाने से खूब चमकता था और जो बिलकुल चीकट सी थी, सब पारा ७ तोले १० माशे ४ रत्ती हुआ। अभी १० मा० ४ रत्ती पारा और चाहिये। राख ९ तोल निकली।

चीकट को पानी में घोल धोया तो २ माशे पारा और निकला। राख को धोने से कुछ पारा न निकला। सब पारा ८ तोला ४ रत्ती हुआ। इकट्टी तोल ८ तोले थी, ८ तोले ९ माशे घटा।

# पारद अग्निस्थायी (तीसरा पातन)

ता० २८/११/०८ को तोले पारद और ८ तोले धान्याभ्रक को कांजी से ४ घंटे घोटा मिल गया, सस सस से रवे दीसते हैं।

ता० २९ को ७ घंटे घुटा, सबेरे धूप में घोटने पर ११ बजे फूल गया फिर बैठ गया, शाम तक रवे वारीक बारीक दीखते रहे।

ता० ३० को सबेरे तक रवे दीखते थे इसलिये कुछ गाढ़ घोटा तो घुटाई में दवा अच्छी तरह आई। रवे दो पहर तक गायब हो गये फिर कुछ पतला कर धूप में घोटा तो फिर फूल गया। ३ बजे अब पूर्ण रूप से नष्टिपिष्टी है, शाम तक घुटा, शाम को बहुत ही फूल रहा था, इकट्ठा कर दिया।

ता० १/१२ को इकट्ठा खरल में सूखा दोपहर को तोड़ा तो बड़ी फुसफुसी पिष्टी थी।

ता० २ को खूब बसेर सुखा दिया।

ता॰३ को दो पहर के ३ बजे डौंरू में बन्द कर दिया, तोल १७ तोले थी।

ता० ४ को ८ बजे से रात के ९ बजे तक आंच दी।

ता० ५ को खोला तो ६ तोले ९ माशे पारा निकला और १ तोले ३ माशे चीकट औ ८ तोले राख निकली सब १६ तोले डौरू को धोया तो १।। माशे पारा और निकला। फिर इस ८ तोले राख और १ तोले ३ माशे चीकट को फिर बंद कर दिया।

ता० ११ को ८ बजे से रात के ८ बजे तक आंच दी।

ता० १२ को खोला तो ८ माशे पारा निकला। २ माशे चीकट निकली ८॥ तोले राख निकली, सब पारा ७ तोले ६॥ माशे हुआ। पहले था ८ तोले, घटा ५॥ माशे।

ता० १४/१२ को इस बार और पहली बार दोनों की १९ तोले राख को

लवणयुक्त जम्भीरी के रस में दोलाकर १२ घंटे अग्नि दी।

ता० १५ को निकला तो कुछ पारद पृथक् न था फिर इस राख को सुखा

रस दिया। प्रश्न-कांजी अम्ल है उसी में मर्दित हुए को जम्भीरी रस में जो अम्ल ही है दोला किया गया, क्या क्षार अर्थात् गोमूत्र में दोला करना हितकर होता?

# पारव अग्निस्थायी (चौथां पातन)

ता० १६/१२/०८ को ७ तोले ६ माशे ४ रत्ती पारद को ४ तोले अभ्रक के साथ (जिसको पहले दिन चिर्मिटी के कांजियुक्त स्वरस से ३ घण्टे घोटा था) कांजी डाल २ घोटा, शाम तक ७ घण्टे घुटा, पारा मिल गया पर नष्टपिष्टी नहीं हुआ।

ता० १७ को ९ बजे से अभ्रक फूल गया। दो पहर को खुब फूला था और पारा नष्टिपिष्टी भी हो गया। शाम तक ७ घण्टे घुटा फूला ही रहा, कांजी आधी बोतल पडी।

ता० १८ को १० बजे तक घोटा। बिना कांजी के गाड़ा होने पर फुलना कम होता गया। १० बजे तक इकट्टा कर सुखा दिया-ता० २० के दोपहर तक सुखा।

ता० २० को खरल में पीसा तो २ तोले पारा छूट गया। बाकी १२ तोले चूर्ण रहा उसको डौरू में बंद कर दिया।

ता० २१ को ४ प्रहर आंच दी।

ता० २२ को खोला तो ४ तोले ९ माशे पारा निकला। कुछ चीकट निकली। ५ तोले राख निकली। पारे को कांजी से धो डाला और चीकट को भी कांजी से धोया तो ४ माशे पारा और निकला, चीकट की सुखी राख १० माशे रह गई। सब पारा ७ तोले १ माशे, सब राख ५ तोले १

# पारद अग्निस्थायी (पांचवा पातन)

ता० २३/१२/०८ को ७ तोले १ माशे पारे को ५ तोले धान्याभ्रक सहित सिरके से घोटना आरम्भ किया। ३ घण्टे घुटा। पारा मिल तो गया पर नष्टपिष्टी न हुआ।

ता० २४/२५/२६ के १० बजे दिन तक घुटा। ३/४ बोतल सिरका पड़ा। पारद नष्टिपिष्टी होने में कुछ कसर रही, समान अभ्रक होने से नष्टिपिष्टी हो जाता। अभ्रक किसी समय फूला नहीं जिसे जान पड़ा कि फुलान का गुण कांजी में ही है।

ता० २६ को दो पहर से सूखता रहा।

ता० २८ को सूखने पर घोटा तो २ तोले ८ माशे पारा जुदा हो गया, बाकी ११ तोले राख रही उसको डौरू में बंद कर दिया।

ता० २९ को ८ बजे से आंच दी। ९।। बजे नीचे के पात्र के बन्द की संधि में होकर वाष्प द्वारा पिघली हुई चीकट सी निकलने लगी, अतएव डौरू को उतार ठंडा कर खोल देखा तो एक जगह सांस था उसको फिर भस्ममुद्रा से बंदकर डौरू बन्द कर दिया।

ता० ३० को ४ प्रहर आंच दी गई।

ता० ३१ को खोला तो ४ तोले पारा निकला और था ४ तो० ५ मार्श, घटा ५ माशे, राख ६ तोले निकली, इकट्ठी तोल पारे की ६ तोले ७।। माशे

चौथे और पांचवे डौरू की निकली ११ तोले १ माशे राख को खरल में पीस डौरू में बन्द कर दिया।

ता० १/१/०९ को १० घंटे आंच दी।

ता० २ को खोला तो ६ माशे पारा और निकला। राख ११ तोले निकली, चीकट धो सुखाया तो ३ रत्ती पारा और निकला, सब पारा ७ तोले १ माशे ७ रत्ती हुआ।

# पारद अग्निस्थायी (छठा पातन)

ता० २/१/०९ को ७ तोले १ माशे ७ रत्ती पारद और ७तोले१माशे ७ रत्ती ही धान्याभ्रक दोनों को मूली की जड़ के रस में ११ बजे घोटना आरम्भ किया। १५ मिनट घोटने से पारे के मिलकर केवल बाजरे से रवे दीसने लगे। शाम तक ये रवे और बारीक होकर सससस हो गये। शाम तक ४ घटे घटाई हुई। ४। छ० मूली का रस पड़ा।

ता० ३ को ८ बजे से घोटा, शाम तक पारा करीब करीब अदृश्य हो गया था। आज ७ घंटे घुटाई हुई २ छटांक रस पड़ा।

ता० ५ को ध्प में सूखने को रख दिया।

ता० ७ को खरल से खुर्चा गया तो कठिन खुर्चा

ता० ९ को पीसा गया तो १ तोला १०॥ माशे पारा पृथक् हो गया।

ता० १० को फिर मुखता रहा।

ता० ११ को वर्षा की सर्दी से सीला समझ बल्व को आंच पर तपा थोड़ा और पीसा तो ३ मा० ५ रत्ती पारा और पृथक् हो गया अर्थात् सब २ तोले २ माशे १ रत्ती पारा पृथक् हुआ। बाकी १५ तोले चूर्ण रहा उसको डौरू मे बंद कर दिया।

ता० १२ को ८ बजे से रात के ८ बजे तक १२ घंटे आंच दी।

ता० १३ को खोला तो ४ तोला ४ माशे ६ रत्ती पारा निकला। पारद मिश्रित चीकट ७ माणे ६ रत्ती और सादा राख ९ तोले रही। चीकट को धोया तो १ माशा पारा और निकला। चीकट की राख ४ माशे ३ रती रह गई। डौरू को धोया तो उसमें से भी ३ रत्ती पारा निकला अर्थात् सब ६ तोले ८ माशे २ रत्ती पारा मिला, ५ मासा ५ रत्ती घटा।

# पारद अग्निस्थायी (सातवां पातन)

ता० १५/१/०९ को उक्त ६ तोले ८ माशे २ रत्ती पारा और ९ तोले ४ माशे ३ रत्ती उपरोक्त राख और चीकट सबको कांजी नं० १ के साथ ९ बजे से घोटा। १५-२० मिनट में करीब करीब सब पारा मिलकर रवे चमकने लगे। शाम को देखा तो अभ्रक कुछ फूला हुआ दीखने लगा। आज ६ घंटे घुटाई हुई १/३ बोतल कांजी पड़ी।

ता० १६ को कांजी डाल शाम तक ६ घंटे घोटा गया। ११ बजे अभ्रक खूब फूल गया था और पारद नष्टिपिष्टी हो गया था किन्तु तली में कुछ रवे पारे के चमकते थे। शाम को देखा तो अभ्रक और भी अधिक फूला हुआ था जैसा पहले कभी नहीं फूला और पारा पूर्णरूप से नष्टपिष्टी था कोई रवा

कहीं नहीं था।

सम्मति-इससे पहले मूली के रस में मर्दन करने से अभ्रक फूला न था अतएव ये समझकर कि पारद अभ्रक का भलीभांति मेलन होने से अभ्रक के सत्त्व को पारद ने ग्रहण नहीं किया और अभी सत्त्व अभ्रक में विद्यमान है अतएव उसी अभ्रकभस्म से पुन: कांजी द्वारा मर्दन किया गया और आशानुसार अबकी बार अभ्रक खूब फूला और पारद नष्टपिष्टी भी

शंका-क्या अबकी पातन करने के बाद पुनः कांजी से मर्दन किया जावे

तो फिर भी यह अभ्रकभस्म फूलेगी?

ता० १७ को सबेरे देखा तो अभ्रक कल का सा ही फूला हुआ था फिर घोटने पर अधिक गाढ़ा होने पर झाग बैठ गये, दो पहर तक पिष्टी सी हो जाने पर सूखने को रख दिया अभी तक उसने पारे को नहीं छोड़ा

ता० २२ को खूब सूख जाने पर पीसा तो १ तोला २ माशा ४ रत्ती पृथक् हो गया। शेष १६ तोले भस्म को डौरू में बंद कर दिया।

ता० २३ को १२ घटे आंच दी।

ता० २४ को सोला तो ४ तोले ८ माशे ४ रत्ती पारा निकला, पारद मिश्रित चीकट ८ माशे और सादा राख ९ तोले निकली। चीकट को और डौरू को धोया तो ६ रत्ती पारा और निकला। चीकट की धुली राख ६ माशे रह गई अर्थात् सब ५ तोले ११ माशे ६ रत्ती पारा हाय लगा-८ माणा ४ र० घटा।

ता० २६ को उक्त ९ तोले ६ माणे राख और चीकट को फिर डौरू में बंद कर दिया।

ता० २७ को ८ बजे से णाम ६ बजे तक १० घंटे आंच दी।

ता॰ २८ को खोला तो ७ माशे पारा और निकला अर्थात् दोनों बार में ६ तोले ६ माशा ६ रत्ती पारा हाथ लगा, १ माशे ४ रत्ती घटा, राख ९ तोले रही।

सम्मति—उपरोक्त शंकानिवारणार्थ इस ७वें पातन से निकली अभ्रकभस्प को ६ घंटे कांजी नं० १ से घोटा गया परन्तु तनक भी फुलावट न आई।

२ सम्मति—इस समय तक ७ बार के पातन में ३ तोले ५ मा० २ रत्ती पारा घटा किन्तु पश्चात् पारद गंधक के पातन में जान पड़ा कि डौरू सांस देता है, इसलिये सिद्ध हो गया कि इस घटी का मुख्य कारण पारद का डौरू की सांस द्वारा उड जाना है।

#### चिर्मिटी से भावित अभ्र

ता॰ ९/९/०९ को ऽ।। सेर कृष्णधान्यभ्रक में चिर्मिटी के कांजिकयुक्त ६ छटांक रस (जो चिर्मिटी के वृक्षों की कुट्टी कर धो स्वतः रस न निकल सकते के कारण कांजी डाल डाल निकाला गया) की भावना दे २ घंटे घोटा—इस ६ छ० रस से अभ्रक ठीक पतला न हुआ।

ता०१० को १० छटांक कांजी और डाली जिससे अभ्रक कढी सा घुटने

लगा। ७ घंटे घ्टा।

ता० १२ को ८ बजे से १२ बजे तक और घोट सुखाने को रख दिया।

दूसरी भावना

ता० १३/१/०९ को ऽ।।। चिर्मिटी के पंचांग को ऽ।।। कांजिकयुक्त कूट पीस छान निकाले ऽ।।। रस की दूसरी भावना दे ७ घंटे घोट रख दिया।

ता० १४ को सूखता रहा

ता० १५ को ४ घंटे और घोट मुखाने को रख दिया

# तीसरी भावना

ता० १६/१/०९ को SII > चिर्मिटी के पंचांग को कूट पीस छान <math>SII > कांजिका योग से निकले। SII > रस की तीसरी भावना दे ६ घंटे घोटा।

ता० १७ को थोड़ी देर घोट सूखने को दिया।

ता॰ २५ को खूब सूख जाने पर पीस चलनी में छान बोतलों में भर दिया। तोल में १० छ० १।। तोले हुआ अर्थात् ११।। तोले तोल बढ़ गई।

# पारद अग्निस्थायी (आठवाँ पातन)

ता० ३०/१/०९ को उक्त ६ तोले ६ माशे ६ रत्ती पारद और ६ तोला ६ माशे ६ र० चिर्मिटी से भावित उक्त कृष्णाधान्याश्रक दोनों को कांजी नं १ के साथ १० बजे से मर्दन प्रारम्भ किया। १२ बजे देखा तो पारद मिल गया था किन्तु कहीं कहीं बड़े रवे दीखते थे। शाम तक ये रवे और बारीक हो गये किंतु और बार की भांति अश्रक फूला नहीं, आज ५ घंटे घुटाई हुई। १/३ बोतल कांजी पडी।

ता॰ ३१ को कांजी डाल ८ बजे से घुटाई आरम्भ की। शाम तक ७ घंटे घुटा, पारा नष्टपिष्टी हो गया, अभ्रक फूला नहीं जिसका कारण अधिक शीत का पड़ना या अभ्रक का चिमिटी से भावित होना हो सकता है।

ता० १/२ को २ बजे से घोटा (जरा कड़ा घोटा) ३ बजे देखा तो अश्वक में कुछ फुलावट मालूम हुई। शाम तक और अधिक फूला पारा इस बार बहुत ही भलीभांति नष्टपिष्टी हुआ। आज ३ घंटे घुटाई हुई।

ता० २ को धूम में बैठकर घोटा गया। धूप अच्छी थी तो दो पहर तक खूब फूल गया। अब फूलने में कोई कमी न रही। आज ७ घंटे घुटाई की। दो

प्रहर पीछे शाम तक गाढ़ा होकर अभ्रक बैठ गया।

ता० ३ को सुखा दिया कुछ सूखने पर पारे के छोटे छोटे रवे चमकने लगे।

ता० ५ को उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिये और सूखता रहा।

ता० ८ को खरल से खुरच पुड़िया बांध रख दिया जो तोल में १५॥ तोले था, डौरू के दूरस्त न होने से काम बंद रहा।

ता० १३ को उक्त १५॥ तोले दवा के चूर्ण को डौरू के बंद की संधि में

पीतल की झाल लगवा बंदकर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १४ को आंच दी तो एक घंटे बाद ऊपर के पात्र के बंद की संधि में हो बाष्प निकलने के कारण उतार ठंडाकर खोलडाला। दवा के लोट पोट होने से १ तोले ८ माणे ३ रत्ती पारा पृथक् हो गया और १२ तोले ४ माणे औषधि चूर्ण रह गया। १ तोले ५ माणे ५ रत्ती तोल घटी।

ता० २० को डौरू को दुरस्त करा उक्त १२ तोले ४ माशे दवा को फिर

डौरू में कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २१ को ४ पहर अग्नि दे डौरू को ज्यों का त्यों रखा छोड़

ता० २२ को खोला तो नीचे का पात्र सूखा हुआ था किन्तु ऊपर के पात्र में बिल्कुल चीकट ही जम रही थी जिसमें बहुत भाग पारद का मिश्रित था। २ तोले १० माणे पारद स्वतः पृथक् हो गया बाकी चीकट में मिला रहा अतएव चीकट को गर्म पानी से धोया तो १ तोले १ माणे ७ रत्ती पारा और निकला अर्थात् पहले पृथक् हुए १ तोला ८ माणा ३ रत्ती पारद समेत सब ५ तोले ८ माणे २ रत्ती पारा हाथ लगा। १० माणे ४ रत्ती घटा चीकट धुली सूखी १ तोले और राख ६ तोले रही।

ें ता० २३ को उक्त ७ तोले राख और चीकट को सुखाकर फिर डौरू में

बन्द कर दिया गया।

ता० २९ को १० घण्टे आंच दे ज्यों का त्यों डौरू को छोड़ दिया,

अवकाश न मिलने से दूसरे दिन भी न खोला गया।

ता० १/४ को खोला तो ३ माशे २ रत्ती पारा और निकला अर्थात् पहली और अबकी बार सब ५ तोले ११ माशे ४ रत्ती पारद हाथ लगा, ७ माशे २ रत्ती घटा, चीकट १ माशे औरराख ७ तोले रही।

# उत्थापन उद्योग

ता० २/४/०९ को पारद का अधिक अंश क्षय हुआ समझ इस शंका से कि कदाचित् कुछ अंश पारे का नीचे की भस्म में मिला रह जाता हो, उक्त ७ तोले भस्म को तप्तखल्व में पानी के साथ २ घण्टे मर्दन कर नितार सुखाने को रख दिया।

ता० ३ को खरल के बीच से राख को हटा देखा तो ज्वार सा एक रवा पारे का दीख पड़ा जिससे सिद्ध हुआ कि कि राख में अभी पारा और है अतएव आज फिर उसी प्रकार उस राख को २ घंटे तप्तखल्व में और घोट ठहरा नितार मुखा तली में देखा तो बाजरे सा एक रवा और निकला—दोनों बार में १ रत्ती पारा निकला।

ता० ४ को उक्त राख को डौरू में भर करीब १।। सेर जल डाल मंदाग्नि

से १ घण्टे औटा जैसे का तैसा छोड़ दिया।

ता० ५ को पानी नितार सुखा हाथों से मीड़ बारीक कर तस्तरी में ढलकाया तो एक रवा बाजरे सा और निकला अर्थात् अब सब पारा ५ तोले ११ माशे ५ रत्ती हुआ; इकट्ठी तोल पारे की ५ तोले ११ माशे ४ रत्ती हुई। राख ५ तोले रही।

सम्मति-इस उत्थापन उद्योग से यद्यपि केवल १ रत्ती पारा निकला किन्तु यह विदित हुआ कि दो बार पातन में भी कुछ पारा शेष रह जाता है।

#### चिमिंटी की कांजी

ता० १६/२/०९ को चिर्मिटी की २ सेर दाल को १ मन १४ सेर पानी से भर देग में डाल भट्टी पर ९॥ बजे से सामान्य अग्नि से औटाना आरम्भ किया। दाल की तरह उबलती रही। ७॥ बजे शाम को देखा तो दाल फूल गई थी और हाथ से अच्छी तरह मिड़ जाती थी अतएब लकड़ी निकाल कौयले भरी भट्टी पर रखा छोड़ दिया

ता० १७ को इस क्वाथ को जो करीब आधे के अवशेष रहा था, ३ भाग कर ३ कैनों में भर दिया और उस फूली हुई दाल के ३ भागकर तीनों कैनों में डाल मुख बंदकर कपरौटी कर धूप में रख दिया २० दिन बीतने

पर।

ता० ८/३ को खोल देखा तो दाल साबूत ही थी और लिटमस पेपर डाला तो नीले से सुर्ख हो गया। इससे जान पड़ा कि खटाई तो आ गई फिर दाल को पानी से पृथक् कर मलकर फिर मिला भर दिया और कपरौटी कर दी।

ता० ४/४ तक रखा रहा।

ता० ५ को १ कैन को नितार छान डाला तो ऊपर हलकी फुई निकली और नीचे खड़ी सी गाद जो साफी में छन न सकी, करीब १॥ सेर के निकली, उसे पृथक्. कर कैन को धो उसमें कांजी को भर कपरौटी कर दी।

ता० २५ को उक्त शेष रही दो कैनों को छान एक कैन में दोनों की काजी और एक में गाद भर मुख बंद कर कपरौटी कर दी—अर्थात् अब दो कैनों में उत्तम कांजी और १ कैन में गाद है।

# पारव अग्निस्थायी (नववों पातन)

ता० ३/४/०९ को उक्त ५ तोले ११ माशे ४ रत्ती पारद और ५ तोले ११ माशे ४ रत्ती ही वे भावित उत्तम कृष्णधान्याभ्रक दोनों को चिर्मिटी की कांजी (जिसके बनाने की विधि पीछे लिखी है) के साथ ४ बजे से मर्दन किया। करीब १ घंटे घोटने से पारा रवे रूप में मिल गया। ६ बजे तक २ घंटे घुटाई हुई। १/३ बोतल कांजी पड़ी।

ता० ४ को ७ बजे से धूप में बैठ घोटना आरम्भ किया-११ बजे तक पारा भली भाँति मिल गया किन्तु अभ्रक फूला नहीं अतएव २ बजे से कांजी नं० १ के साथ घुटाई की। अभ्रक अब भी नहीं फूला। आज ८ घटे घुटाई हुई, १/३ बोतल चिर्मिटी की कांजी और १/४ बोतल नं० १ की कांजी

पडी।

ता०५ को ७बजे से नं० १ की कांजी डाल धूप में घुटाई आरम्भ की। १० बजे से अभ्रक फूलने लगा, पारा बिल्कुल नष्टिपिष्टी हो गया – २ बजे से फिर चिर्मिटी की कांजी के साथ ६ बजे तक घुटाई की, इस कांजी के पड़ने से भी अभ्रक फूला रहा। आज ८ घंटे घुटाई हुई। १/४ बोतल नं० १ की कांजी और १/३ बोतल चिर्मिटी की कांजी पड़ी।

ता० ६ को बिना कांजी डाल १ घंटे घोट फेन रूप में ही सुखा

दिया।

ता० ७ को सुखता रहा।

ता० ८ को उसका दलिया सा कर तोला तो १४ तोले हुआ। बाद में उसे डौरू में बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ९ को १६ घंटे आंच दे ज्यों का त्यों चूल्हे पर रखा छोड़

ता० १० को खोला तो इस बार ऊपर के पात्र में चीकट बहुत थी जिसमें अधिकांश पारद मिश्रित था। पारद के पृथक् करने पर ३ तोले ११ माशे ४ रत्ती पारा स्वतः पृथक् हो गया, बाकी चीकट में मिला रहा। चीकट को गर्म पानी से धोया तो ११ माणे पारद और निकला अर्थात् ४ तोले १० माणे ४ रत्ती पारा निकला। १ तोले १ माणा चीकट में और राख में मिला रह गया। चीकट ६ माणे और अवणेष भस्म ७॥ तोले रही, णेष चीकट न धूप में सूखती थी न गर्म पानी में घुलती थी। ता० १५ को उक्त ८ तोले चीकट और राख को मिला पीस सुखा भस्ममुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २५ को १२ घंटे आंच दे, जैसे का तैसा डौरू को चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० २६ को स्रोला तो ऊपर के पात्र में पतली चीकट जम रही थी, जिसमें पारद मिश्रित था, स्वतः पारद कुछ भी पृथक् न हो सका—चीकट को निकाल गर्म पानी से धोया तो ३ रत्ती पारा पृथक् हुआ अर्थात् पहली और अवकी बार सब ४ तोले १० माशे ७ रत्ती पारा हाथ लगा। १ तोला ५ रत्ती घटा। चीकट को जिसमें कुछ पारे का अंश था, सुखा तोला तो २ माशे ३ रत्ती हुई और सादा राख ७ तोले हुई।

#### उत्थापन उद्योग

इस शंका से कि कदाचित् पारद का कुछ अंश अग्निस्थायी हो डौरू में ऊपर को न जा नीचे की भस्म ही में मिला रह जाता हो उक्त ७ तीले राख को बड़ी कड़ाई में करीब १५ सेर पानी में घोल ४ घण्टे ऐसी अग्नि दी जिससे पानी खौलता रहा, बांद में भट्टी पर ही रखा छोड़ दिया। ३ घण्टे बाद ठहरा हुआ पानी नितार नीचे की राख में देखा तो सरसों की बराबर एक रवा पारे का निकला (जो अग्निस्थायी न था) मुखी राख ६। तोले रही।

सम्मति-दो बार उत्थापन उद्योग हो चुका, दोनों बार रत्ती आध रत्ती से अधिक पारा न निकला, इसलिये आगे से उत्थापन उद्योग करना वृथा

ता० १० को खरल को धो पानी ठहरा नितार सुखाया तो ५ रत्ती पारा उसमें निकला, इस प्रकार अब सब पारा ४ तोले ११ माणे ५ रत्ती है।

# चिर्मिटी का कांजी से भावित अभ्र

ता० ३/५/०९ को कांजिकयुक्त चिर्मिटी के रस से भावित उक्त ९ छ० अभ्र में (जिसका नोट पत्र पर है और जो १० छ० १॥ तोले का खर्च होकर ९ छटांक रह गया था), १ बोतल अर्थात् ऽ॥ चिर्मिटी की काजी की जिसके बनाने की विधि पीछे पत्र पर लिखी है, भावना दे ३ घण्टे घोट सुखा दिया।

ता० ४ कोऽ। र कांजीकी दूसरी भावना दे ४ घण्टे घोट सुखा दिया। ता० ५ को ऽ।। कांजी की तीसरी भावना दे ३ घण्टे घोट सुखा दिया अर्थात् इस ९ छटांक अभ्र में १ सेर १० छटांक चिर्मिटी की ३ भावना दे ११ घण्टे घुटाई की।

ता० ६ को सूखता रहा।

ता० ७ को सूख जाने पर खुरच पीस चलनी में छान तोला तो ९ छ० १

तोला हुआ जिसे बोतलों में भर रख दिया।

सम्मति—"यमचिचिकाम्लपुटितम्" इसका अर्थ धान्याम्ल के अनुसार चिर्मिटी की कांजी ही हो सकता है पहले यमचिचिका और अम्ल दो पदार्थ पृथक् पृथक् समझ कांजिकयुक्त चिर्मिटी के रस से अभ्र को भावना दी गई थी। अब दूसरा अर्थ चिर्मिटी की कांजी समझ में आने पर उससे भावना दी गई।

# पारद अग्निस्थायी दूसरे भाग का पहला पातन

ता ० ११/५/०९ को १० तोले नया साधारण गुद्ध पारद और १० तोले

ही चिमिटी की कांजी से भावित उक्त धान्याभ्र दोनों को ८ बजे से कांजी नं० १ के साथ घोटना आरम्भ किया। करीब १० मिनट घोटने से पारा रवे रूप में मिल गया। ३ बजे देखा तो पारा बिल्कुल अदृश्य था। आज ५ घण्टे घटाई हुई। १/२ बोतल कांजी पड़ी।

ता० १२ को कांजी डाल ७ बजे से घुटाई की। १० बजे देखा तो अभ्र में कुछ कुछ फुलावट मालूम होती थी। शाम के ५ बजे बाद अभ्र फूला हुआ देखा और पारद भलीभांति नष्टिपिष्टी था। आज ८ घण्टे घुटाई हुई। १/२

बोतल कांजी पड़ी।

ता० १३ को कांजी डाल ७ बजे से घुटाई की। अश्रक फूला रहा। णाम के ६ बजे तक खूब फूल कर फैन की णकल का हो गया था फिर और रस न डाल फैन रूप ही सुखाने को रख दिया। आज ८ घण्टे घुटाई हुई। १/४ बोतल कांजी पडी।

ता० १४-१५-१६ को सूखता रहा।

ता० १७ को सूख जाने पर पीसा तो कुछ भी पारा पृथक् न हुआ, तोला

तो २२ तोले हुआ जिसको शीशी में भर रख दिया।

सम्मति—इस बार पीसने पर भी पारा कुछ भी पृथक् न हुआ, इससे पहले जब जब सूखने पर पिष्टी पीसी गई तब कुछ न कुछ पारा छूट गया, इससे सिद्ध हुआ कि अभ्र पारद के पूर्ण आलिंगन के लिये अभ्र का यमचिंचिकाम्ल से भावित होना आवश्यक है। यमचिंचिकाम्ल का अर्थ चिर्मिटी का कांजी ही है क्योंकि चिर्मिटी के स्वर से भावित अभ्र कांजी न० १ के साथ घुटने पर भी पारद को ऐसा आलिंगन न करता था।

इति श्री जैसलमेरनिवासी पं० मनसुखदासात्मजव्यास ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां स्वानुभूत-बुभुक्षितीकरणं पारदग्निस्थायिकरण वर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥

# गगनग्रासमानाध्यायः १२

गणिधपं शिवं गौरीं लक्ष्मीं नारायणं गुरुम् । श्रीव्यासं दक्षिणामूर्तिसूतसिद्धि गण रसम् ॥१॥ प्रणम्य शेषसंस्कारान्देहलोहकरान्भृशम् । गगनग्रासनामादी न् वक्ष्येहं पारदस्य हि ॥२॥

(ध० सं०)

अर्थ-श्रीगणेशजी, श्रीमहादेव, पार्वती और लक्ष्मीनारायणजी गुरु वेदच्यास दक्षिणामूर्ति पारद की सिद्धि करनेवालों के समूह और पारदको नमस्कार कर मैं पारद को गगनग्रास आदि देह तथा लोह की सिद्धि करनेवाले शेष संस्कारों का वर्णन करता हूं ॥१॥२॥

#### गगनग्रासलक्षण

इयन्मानस्य सूतस्य भोज्यद्रव्यात्मिका मितः । इयतीत्युच्यते यासौ ग्रासमानं समीरितम् ॥३॥

(र० र० स०)

अर्थ-कितने पारे के लिये कितना भक्षण योग्य पदार्थ देना चाहिये इस प्रकार जो विचार किया जाता है, उसको ग्रासमान संस्कार कहते हैं।।३।।

#### नवम ग्रासमानसंस्कार

यद्यपि मानकर्म गगनग्रासान्तरभूतमेव तथापि पूर्वाचायैर्भिन्नतया गणना कृता तस्मान्मयाप्यष्टादशसख्यापूर्त्यर्थं लिख्यते-

१–मानादीन्–इत्यपि ।

अथ मानं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा कर्मकृद्भवेत् । चतुःषष्टघंशतो बीजं पारदान्मुखकारकम् ॥४॥ पश्चाद्द्वात्रिंशभागेन दातव्यं बीजमुत्तमम् । षोडशभागेन बीजस्य कवलं न्यसेत् ॥५॥ रसादष्टमभागेन दातव्यं बीज मृत्तमम् । चतुर्थेनार्धभागेन ग्रासमेवं प्रदीयते ॥६॥ तथा च समभागेन ग्रासेनैव सुसाधयेत् । बिडेन षोडशांशेन क्षुधितो जायते रसः ॥७॥ यदा जीर्णो भवेद्ग्रासपातितश्च बिडेन हि ॥८॥

(ध० सं० पत्र ४५)

अर्थ-यद्यपि अभ्रक ग्रासमान अभ्रकजारण संस्कार के अन्तर्गत ही है तथापि पहले वैद्यों ने इस अभ्रमान को पृथक् लिखा है इसलिये मैं भी अठारह संस्कारों को पूरा करने के लिये अभ्रकग्रासमान को पृथक् लिखता हं।

अब मैं अश्रक ग्रासमान को कहता हूं—वैद्य इस मानको जानकर पारद कर्म श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। पारद में बीज का चौसठवां हिस्सा जारण करे तो पारद के मुख होता है फिर बत्तीसवें हिस्से का उत्तम बीज जारण करे, तदनंतर सोलहवें हिस्से के बीज का ग्रास देवे और उसके पीछे आठवे हिस्से बीज का जारण करे फिर चार भाग से तदनंतर दो भाग से ग्रास देवे, इसके पश्चात् पारद के सम भाग ग्रास को जारण करे और प्रतिसंस्कार में पोड़णांण बिड़ देना चाहिये। उसे बिड़ा पचाया हुआ ग्रास जीर्ण होता है तब पारा बूभ्क्षित होता है।।४/८।।

#### ग्रास का मान

चतुःषष्टचंशकः पूर्वो द्वात्रिंशांशो द्वितीयकः । तृतीयः षोडशांशस्तु चतुर्थोऽष्टांश एव च ॥९॥ अन्यदुज्जरित्वा न लिखितम् । (र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-पहला ग्रास चौसठवें हिस्से का होता है और दूसरा वत्तीसवें हिस्से का तीसरा षोडणांश का और चौथा ग्रास अष्टमांश का होता है (और कठिनता के कारण तीन ग्रासों को हमने नहीं लिखा है) ॥९॥

सम्मिति—यह रसेन्द्रचिन्तामणि वाक्य है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चार ग्रास तक ही अभ्रसत्त्व वा बीज का जारण करना उचित है आगे नहीं क्योंकि उनका जारण कठिन है।

# मतान्तर से ग्रास की सख्या और मान

भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांशमेव ग्रासं लिखन्ति यथापंचिभरेभिर्ग्रसैर्धन--सत्त्वं जारियत्वादौ । गर्भद्रावे निपुणो जरयति बीजं केलांशेन ॥१०॥ तन्मते चतुः षष्टिचत्वारिंशत्रिंशद्विंशतिषोडशांशाः पश्चग्रासाः ।

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०, र० रा० प०)

अर्थ-भगवतगोविन्दपाद ने तो अपने ग्रंथ में षोडकांण ग्रास का ही प्रमाण इस प्रकार लिखा है कि प्रथम पांच ग्रासों से अभ्रकसत्त्व को जारण करके फिर गर्भद्रुति में निपुण (चतुर) वैद्य षोड़णांण से स्वर्ण को जारण करे, बस इनके मत में चौसठवां, चालीसवां, तीसवां, बीसवां और सोलहवां इस प्रकार पांच ग्रास समझने चाहिये।। १०।।

#### अभ्रजारित पारदलक्षण

चतुःषष्टचंशकाट्र्ग्रासाद्दंडधारी भवेद्रसः । जलौकावद्द्वितीये तु तृतीये काकविट्समः ॥ ग्रासेन च चतुर्थेन दिधमण्डसमो भवेत् ॥११॥ (र० सा० प०)

अर्थ-चौसठवें हिस्से के जारण करने से पारद दंडधारी होता है और दितीय ग्रास में जोंक के समान तीसरे ग्रास से कौवे की बीट के समान और चौथे ग्रास में दंधिमंड के समान होता है।।११।।

१-अर्थात् अभ्रयास के पीछे स्वर्ण का पहला ग्रास ही १/१६ दे और इतने ही देता चला

#### ग्रासानन्तर पारद दशा का वर्णन

चतुःषष्टचंशकप्रासात्कुंडधारी भवेद्रसः । जतुका च द्वितीये तु प्रासयोगे मुरेश्वरि ।।१२।। प्रासेन तु तृतीयेन काकविष्ठासमो भवेत् । प्रासेन तु चतुर्वेन दिधमण्डसमो भवेत् ।१३।।

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०) अर्थ-चौसठवें हिस्से के जारण करने से पारद दंडधारी होता है और हे पार्वती! दूसरे ग्रास में जोंक के समान तीसरे ग्रास में कौबे की बीट के समान और चौथे ग्रास में दही के समान होता है।।१२।।१३।।

#### अन्यच्च

चतुःषष्टचंशके जीर्णे दण्डधारी भवेद्रसः । चत्वारिंशद्विभागैश्च प्रासैः स्यात्पायसाकृतिः ॥१४॥ जलौकाभिस्त्रित्रिंशाशैर्विंशाशैर्विंप्लुतो रसः । छेदी च षोड़शांशैः स्याद्धिवद्द्वादशांशतः ॥ अष्टाशैर्नवनीताभः पादांशैर्वध्यते रसः ॥१५॥ (ए० प०)

इति श्रीअग्रवालसवैश्यवंशावतंसरायबद्गीप्रसाद-सूनुवाबूनिरंजनप्रसाद-संकलितायां रसराजसंहितायां गगनग्रासमानवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

अर्थ-चौसठवें हिस्से के जारण करने से पारद दंडधारी होता है, चालीसवें हिस्से के जारण करने से खीर के समान होता है और तीसवें हिस्से के जारण करने से जोंक के समान होता है तथा बीसवें हिस्से में पारा विलुप्त, षोडणांश के जारण करने से पक्षच्छेदी, द्वादणांश के जारण से दिध के समान अष्टमांश के जारण से मक्खन के तुल्य और चौथाई से पारद बद्ध होता है।। १४।। १५।।

इति श्री जैसलमेरनिवासिपंडितमनुसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां गगनग्रासमानवर्णनं

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

# बीजसाधनाध्यायः १३

#### पारद वन्दना

विश्वबीजं सदा नित्यं वन्दे सूतमिहामरम् । रोगदारिद्रचतमसामर्कं वै नाशने स्थितम् ॥१॥

(र० पा०)

अर्थ-नित्य अविनाशी संसार का कारणरूप रोग और दारिद्रचरूपी अन्धकार के नाश करने के लिये सूर्य के समान अवस्थित पारद को मैं नमस्कार करता हूं॥ १॥

# बीज की सिद्धि किये बिना केवल शुद्ध लोहादि जारण करने में दोष

आरोटलोहजीर्णः स्यात्पतंगी पारदेश्वरः । तद्विद्धो न लभेल्लोहः स्थिरदेहः कदाचन ॥ तस्माद्वीजं प्रयुंजीत परिभाषोक्तलक्षणम् ॥२॥

(रसांकुशात् टो० नं०) अर्थ-अशुद्ध लोह से जारित पारद पतङ्गी नाम का होता है और उस पारद से विद्ध लोहा सुवर्ण नहीं होता तथा उसके भक्षण से देह कभी स्थिर

१-दंडधारी-इत्यपि ।

नहीं होता है, इस कारण परिभाषा में जिसके लक्षण कहे हैं, ऐसे बीज का जारण करना चाहिये॥२॥

#### स्वर्णबीजसाधन

ताम्र सुमारितं कृत्वा सुवर्णं च सुमारितम् । मूषायां मित्रवर्गेण पुनरुज्जीवयेत्ततः ॥३॥ एकीकृत्वा चाधरोध्वं ताप्यं दत्त्वा सम भवेत् । अन्धयित्वा हेमशेषमेवमेव विधेः शतम् ॥४॥ वारांस्तदुत्तमं बीजं पंचाशन्मध्यमं स्मृतम् । अधमस्तत्र यस्त्रिशहश चैवाधमाधमम् ॥५॥ महारसेषु सर्वेषु सत्यं शतगुणं भवेत् । लोहभस्म यवासिद्धं रसानां ये महारसान् ॥६॥ सम्प्रदायविदासाक्षाच्छतमेवावपेद् बुधः । सर्वथैवाप्य-शक्तश्रेत्सप्तवारं मृतोत्थितम् ॥७॥ अन्यथा सर्वया सिद्धिनं भवत्येव निश्चितम् ॥८॥

(रससिद्धान्तात् टो० नं०)

अर्थ-वैद्यराज प्रथम श्रेष्ठ ताम्र की भस्म करे और इसी प्रकार सुवर्ण की भी भस्म बनावे फिर प्रत्येक भस्म में मित्र पश्चक को मिलाकर दोनों को जीवित करे और फिर दोनों को ही मिलाकर ऊपर और नीचे भोनामक्बी रखे और जब तक ताम्र नष्ट होकर केवल स्वर्ण ही रह जाये तब तक धोंकता ही रहे, इस प्रकार सौ बार धोंकै तो उत्तम बीज सिद्ध होता है और पचास बार करने से मध्यम बीज तेंतीस बार करने से अधम बीज और दस बार करने से अधम से भी अधम बीज सिद्ध होता है। सौ बार सिद्ध किया हुआ बीज समस्त महारसों के लिये उपयोगी होता है और जो सौ बार बीज के सिद्धि करने में शक्ति न हो तो सात बार ही धातु को भस्म कर जिलावे अगर इस प्रकार जो बीज की सिद्धि को नहीं करेगा ससको पारद की सिद्धि नहीं होगी, इसमें सन्देह नहीं।।३—८।।

#### कल्पित स्वर्णबीज

कुनटीहतकरिणा वा रविणा वा ताप्यगन्धकहतेन । दरदिनहतासिना वा त्रिब्यूंड हेम तद्वीजम् ॥९॥

(TO 40)

अर्थ-कुनटी (मैनसिल) आक का दूध अथवा स्वर्णमाक्षिक या गन्धक तथा सिंगरफ से भस्म किये हुए स्वर्ण को जो तीन बार फिर जीवित करके फिर भस्म करे तो वह स्वर्णबीज होता है॥९॥

नुसखः तखमीर जुहुब (उर्दू)

मुफहा ३८ किताब अकलीमियाँ में जो नुसखः खलास का लिखा है और जिसके अजजाइ हस्वजैल है, जाज जर्द मुसफ्फा (फिटकरी पीली) गिले सिरसणवी (मुलतानी मिट्टी), नमक तुआम इस नुसखे में तखमीज जुहुब का खास्सः है लिहाजा इसकी तौजीह और इस पर अमल करना कायदः से खाली न होगा। जाज जर्द मुसफ्फ से मुराद जर्द कसीस है जिसके तस्किये का तरीका यह है कि इसको चहार चन्द पानी में खूब पीम डाले, यहां तक कि वह पानी में घुल मिल जावे। बाद अजा पानी को बजरिये बत्ती के मुकत्तर कर ले और इस मुकत्तर को आग पर खुक्क कर ले। गिले सरशवी से मुराद मुलतानी मिट्टी है जो जर्द रंग की मिट्टी होती है। नमक तुआम से मुराद नमक सांभर या नमक लाहौरी है वजन अजजाड़ का अकलीमियां में मौजूद है चाहिये कि तिला खालिस को पत्र, बारीक बनाकर कुजः तखलीस में तहबतह हरसह अदवियः मजकूर के साथ रखकर चौबीस घटे तेज आंच देनी चाहिये। यानी जिस वक्त आगर पर रखे उस वक्त दूसरे रोज उतारें। पहली बार कुछ वजन तिला का कम हो जाता है बाद इसके वजन कम नहीं होता और मातवें अमल के बाद बगर्ते कि आग बतरीकबाला दी जावे तरह होने लगता है। दस बार के अमल में तोला भर सोना तोला भर चांदी को सबग देता है, इसके बाद भी अगर बदस्तूर चौबीस चौबीस घंटे तक आग देता जावे तो इसकी सबागी बढ़ती जाती है यहां तक कि अगर पचास मर्तव: यह अमल करे तो एक हिस्सा जुहुब मजकूर का आठगुना नुकर: को तिला करता है और अगर सौ मर्तबः इसी तरह आग दे तो एक हिस्सा गुना नुकर: को रंग देता है और अगर डेढ़ सौ बार मुनाबिक इन्दराज सदर आग दें तो एक हिस्सा पैतीस हिस्से नुकर: को तिला करता है और अगर दो सौ बार मिसरहबाला दे तो एक हिस्सा साठ हिस्से को और अगर ढाई सौ बार आग दे तो एक हिस्सा से हिस्से को और अगर तीन सौ बार आग दे तो तिलाइ मजकूर तुष्म अकसीर हो जाता है यानी जिस नुकर: को रंगता है अगर इसी रंगीन नुकर: को दूसरे जदीद नुकरे पर तरह किया जावे तो नुकर: जद्रीद तिला हो जावेगा। (हसीनुद्दीन अहमद सेक्नेटरी अखबार अकलीमियां १६/३ व १/४/१९०७ सुफहा)

#### तारबीज

वंगाश्रं वाहयेत्तारे गुणानि द्वादशानि च । एतद्वीजं समे जीर्णे शतवेधी भवेदसः ॥१०॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-एक भाग चांदी में बारह भाग वंग और अश्रकसत्त्व को गलाकर मिलावे तो फिर सम भाग से इस बीज को पारद में जारित करे तो यह पारा शतवेधी होता है।।१०।।

#### स्वर्णबीज

नागाश्रं वाहयेद्धेन्नि द्वादशानि गुणानि च । प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठं पारदस्य निबन्धनम् ॥११॥

(र० चिं०, र० रा० शं, बृ० यो०)

अर्थ-इसी प्रकार स्वर्ण में नाग (सीसा) और अश्रक सत्त्व के मिलाने से बीज तैयार होता है उसके साथ पारद का जारण करने से पारा बद्ध होता है।।११।।

कुटिलं विमला तीक्ष्णं समचूर्णं प्रकल्पयेत् । पुटिलं पञ्चवारन्तु तारे वाह्यं शनैर्धमेत् । यावदृशगुणं तत्तु तारवीजं भवेच्छुभम् ।।१२।।

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-अब रौप्य बीज का वर्णन करते हैं कि कुटिल, (रसराज शंकर में इसका अर्थ वंग लिखा है), रूपामाखी, लोह (फौलाद) इनको सम भाग लेकर पांच बार पुट देवे फिर चांदी को मन्दाग्नि में गलाकर धीरे धीरे उस चूर्ण को डालता जावे, यहां तक कि उसमें दसगुणा चूर्ण मिल जाय तो वह बीज उत्तम होता है॥१२॥

सत्त्वं तालोद्भवं बङ्गं समं कृत्वा तु धामयेत् । तच्चूर्णं वाहयेत्तारे गुणान्येव हिं श्षोडश ॥१३॥ प्रतिबीजिमदं श्रेष्ठं सूतकस्य निबन्धनम् । चारणात् सारणाच्वैव सहस्रांशेन विध्यति ॥१४॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-हरिताल का सत्त्व तथा वंग को सम भाग लेकर अग्नि पर रखकर धोंके फिर उसी चूर्ण को सोलह गुना लेकर गलाई हुई चांदी में धीरे धीरे मिला देवे तो यह प्रतिबीज पारद के बन्धन में श्रेष्ठ है, इसके जारण से तथा सारण पारा सहस्रवेधी होता है।।१३।।१४।।

बीजसाधन सुवर्ण, रजत, ताम्र तीनों से

मुवर्ण रजतं ताम्रं घर्षणाच्चूर्णतां गतम् । हिंगुलं च रसं तालं सौवीरं च लवंगकम् ॥१५॥ अष्टानां समभागानां लवंगक्वाथयोगतः । खल्वमर्दन-सूक्ष्माणां चक्रिका च नुशोषिता ॥१९॥ मृत्संपुटे रोधयित्वा संपुटं च

१–'सारणात्' ही पाठ सब जगह मिला यह ठीक ही है इसकी जगह 'जारणात्' पाठ बनाने योग्य नहीं। मुशोषितम् । पुटो गजपुटस्तस्य क्वाथमर्दनयोगतः ॥१७॥ पुटनं मर्दनं तावद्यावत्सुश्वेतभस्मना । अस्याथ जारणा कार्या सुवर्णे जारणे कृते ॥१८॥

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-स्वर्ण चूर्ण, रजतचूर्ण, हिंगुल, पारा हरताल, सुरमा, तांवे का रेत और लींग इन आठ औषधियों को सम भाग लेकर खेरल में क्वाथ से घोटे फिर उसकी टिकिया बनाकर सुखावे। उन टिकियों को मिट्टी के संपुट में रख कपरौटी कर सुखा ले। तदनंतर गजपुट में फूंके। इस प्रकार जब तक उसकी श्वेत भस्म न हो जाये तब तक क्वाथ के योग से टिकिया बना बना कर गजपुट में देता जावे, सब स्वर्ण जारण के पश्चात इसका जारण करना चाहिये।।१५-१८।।

#### नागबीज

माक्षिकेण हतं ताम्नं नागं वै रंजयेन्मुहुः ।।तं नागं वाहयेद्वीजे द्विषोडशगुणानि च ।।१९।। बीजं त्विदं वरं श्रेष्ठं नागबीजं प्रकीर्तितम् ।। समचारितमात्रेण सहस्रांशेन विध्यति ।।२०।।

(र० चिं, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-सोनामक्सी के साथ भस्म किया हुआ ताँबा वंग को रंगता है और उस बत्तीस गुने ताम्र को जो बीज में वाहित (अग्नि में रखकर धोंकने से ताम्र न रहे और बीजमात्र ही शेष रहे) करे तो वह उत्तम बीज नागबीज के नाम से कहलाया जाता है। इस बीज का सम भाग जारण करने से पारद सहस्रवेधी होता है, कहीं कहीं ऐसा भी लेख है कि केवल रत्ती मात्र ही बीज के जारण से पारा सहस्रवेधी होता है।।१९॥२०॥

#### वंगभस्म वा वंगबीज

कली पीस के जैसे शोरे और संखिये दो चुटकी कली को देनी भस्म हो जाय तब फिर मौलहियात देकर सजीव करनी फिर पूर्ववत् मारनी इस तरह बारंबार करने से कली बहुत उत्तम बनती है। खुद भी ताम्र को रंगती है। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक का पृष्ठ १९)

# बीजरंजनार्थ तैल

मंजिष्ठाकिंशुकं चैव खादिरं रक्तचन्दनम् ॥ करवीरं देवदारु शरलो रजनीद्वयम् ॥२१॥ अन्यानि रक्तपुष्पाणि पिष्टवा लाक्षारसेन तु ॥ तैलं विपाचयेत्तेन कुर्याद्वीजादिरंजनम् ॥२२॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०, र० र०)

इति श्री अग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्गीप्रसादसूनु— बाबूनिरंजनप्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां बीजसाधनवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

अर्थ-अब रंजन तथा जारण के लिये तैल को कहते हैं-मँजीठ, ढाक के फूल, खैरसार, लाल चंदन, दोनों कनेरों के फूल, देवदारु, धूप, सरल, दोनों हल्दी और अनेक प्रकार के लाल फूलों को पीसकर लाक्षा के रस से तैल का परिपाक करे तो यह बीजादि को रंग देता है।।२१।।२२।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां बीजसाधन-वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

# बिडसाधनाध्यायः १४

# बिड के अर्थ

कांचनादिग्रसने तीवबुभुक्षाकराणि द्रव्याणि बिडानि कथ्यते ॥

(र० सा० प०)

अर्थ-सुवर्णआदि के प्राप्त के लिये जो तीव्र क्ष्मा करनेवाले द्रव्य हैं उनको बिड कहते हैं।।

# बिडबीज जारण के लिये

गंधकं शंखचुर्णं वा गोमूत्रैः शतभावितम् । बिडोऽयं जारणे श्रेष्ठो बीजानां द्रावणे हितः ॥१॥

(कामरत्न)

अर्थ-गंधक और णंखचूर्ण को समान भाग लेकर गोमूत्र से सौ बार भावना देवे तो यह बिड़ जारण के लिये अथवा बीजों के द्रावण के लिये अत्यन्त ही उत्तम है।।१।।

#### अन्यच्च

मूलकार्द्रकचित्राणां क्षारैगीमूत्रगालितैः । गंधकैः शतशो भाव्यो बिडोऽयं जारणे मतः ॥२॥

अर्थ-मूली अदरख तथा चित्रक के क्षारों को गोमूत्र में गलावे फिर गंधक में उस रस की सौ बार भावना देवे तो यह बिड़ जारण के लिये उत्तम है॥२॥

#### अन्यच्च

मूलकार्द्रकवह्नीनां क्षारं गोमूत्रगालितम् । वस्त्रपूतं द्रवं ग्राह्यं गंधकं तेन भावयेत् ॥ शतबारं खरे घर्मे बिड़ोऽयं हेमजारणे ॥३॥ (र० चिं०, नि० र०, बृ० यो०, र० रा० शं०, सिद्धलक्ष्मीश्वरतंत्र, का० र०)

अर्थ-मूली, अदरख तथा चित्रक (चीता) के क्षारों को गोमूत्र में गलावे फिर उसको कपडे से छानकर गंधक को सौ बार तेज घास में भावना देवे तो यह बिड़ स्वर्णजारण के लिये उत्तम है।।३।।

#### बिड

वैद्यदर्पणात्–अथ यंत्रं विनाभ्रकादिबीजजारणार्थं प्रधानिबिड्प्रकारन्तरमुच्य ते–मूलिकार्द्रकचित्राणां क्षारैर्गोमूत्रगालितैः । गंधकः शतशो भाव्यो बिङ्गोऽयं जारणे मतः ॥४॥

अस्यार्थः-मूलिका आर्द्रकं चित्रकं चैतानि समानि प्रत्येकं द्रोणद्वयपरि-मितानि संशोष्य भस्म कृत्वा गोमूत्रे घोलियत्वा वस्त्रगालितं च कृत्वा पात्रे त्रिदिनं चतुर्दिनं वा स्थापयेत् ततस्तेन गोमूत्रेण पलाष्टकसँधवलवणं शुद्धगंधक वा पाषाणखत्वे मर्दयेत् गाढं कृत्वा तेनैव गोमूत्रेण स्वल्पेन खत्वे प्रक्षाल्य पुनमर्दयेदेवं पूर्ववच्छतवारं तदधिकं वा कुर्यात् । ततः संशोध्य काचकूप्यां स्थापयेत् । अस्य बिडसंज्ञा ज्ञेया।

अयं बिड़ः सूतस्याष्टमांशतया पारदेन सह सत्वे मर्दितोऽत्यन्तक्षुधावाँश्च जायते अत एवाभ्रकसत्त्वं स्वर्णं वा तारं वा माक्षिकादिसत्त्वं वा द्वीकृत्वा पारदाभ्यन्तरे पारदरूपं करोति तदनंतरबीजं द्रवीभूतं पारदः सादित तस्मात्सर्वबिड़ेभ्यः प्रधानोऽयं बिड़ इति ।

(ध र सं०)

अर्थ-अब बिना यंत्र के अभ्रकादि बीजजारण के लिये बिड़ बनाने की प्रधान रीति कहते हैं। मूली, अदरख और चीता इनमें से प्रत्येक को दो दो मन लेकर और सुखाकर भस्म कर ले फिर गोमूत्र में घोलकर कपड़े से छान लेवे और उसको तीन तथा चार दिवस तक उसी पात्र (जिसमें छाना हो)

में रखा रहने देवे तदनंतर उस गोमुत्र से आठ पल सैंधव लवण अर्थवा गधक को पत्थर के खरल में ऐसा मर्दन करे कि वह ठीक तौर से गाढ़ा हो जाय फिर सुवा लेवे, प्रत्येक भावना के समय यदि खरल को धोना हो तो उसी गोमूत्र से धोवे। इस प्रकार सौ बार भावना देवे। फिर उसको सुखाकर शीशी में भर रखें। हेमजारण के लिये यह उत्तम बिड है। इस बिड का आठवां हिस्सा लेकर पारद के साथ मर्दन करे तो पारा अत्यन्त क्षधावान होता है और इसी कारण अभ्रसत्व, स्वर्ण, चांदी तथा माक्षिकसत्त्व को पारद के गर्भ में ही पारद रूप करता है, तदनंतर द्रवीभृत बीज को पारद सा जाता है, इस कारण यह समस्त बिडों में उत्तम बिड है।।४॥

कन्याहयारिधत्त्रद्ववैभीव्यन्तु गंधकम् ॥ शतवारं खरे घर्मे बिडोयं हेमजारणे ॥५॥

(कामरत्न)

अर्थ-घीग्वार का रस धतुरे का रस तथा कनेर का रस इनसे गन्धक का तेज घास में सौ भावना देवे तो यह बिड स्वर्ण जारण के लिये उत्तम है।।५॥

## बिड अभ्रक जारण के लिये

सँधवं गंधकं तुल्यं ताम्रबल्लीद्रवैः प्लुतम् ॥ अनेन बिडयोगेन गगनं ग्रसते रसः ॥६॥

(र० प०)

अर्थ-गन्धक और सैंधव लवण को समान लेकर मँजीठी के रस से भावना देवे तो इस बिड के योग से पारद अभ्रक को ग्रस लेता है।।६॥

#### बिड जारण के लिये

निदग्धशंखचूर्णन्तु रविक्षीरशतप्लुतम् ॥ षड्विन्द्कीटसंयुक्तो बिडे देयः सुजारणे ॥७॥

(टो० नं०)

अर्थ-शंख की भस्म तथा षड्बिन्द् कीट को आक के दुध से सौ भावना देवे तो जारण के लिये उत्तम बिड होता है॥७॥

# बिड़ सर्वलोहजारण के लिये

गोमूत्रैर्गंधकं घर्मे शतवारं विभावयेत् ।। शिपुमूलद्रवैस्तद्वद् दग्धं शंखं विभावयेत् ॥८॥ एतद्गंधकशंखाभ्यां समांशैर्बिडसैंधवैः ॥ एतैविमर्दितः सूतो ग्रसते सर्वलोहकम् ॥९॥

(र० चिं०, नि० र०)

अर्थ-गंधक में गोमूत्र की सौ भावना देवे तथा शंखभस्म को भी सैंजन की जड के रस से सौ भावना देवे फिर इन गंधक, गंखचूर्ण और सैंधव का समान भाग लेकर पारद का मर्दन करे तो पारा सब धातुओं को खा जाता है॥८॥९॥

पुरंदर बिड़

शंखबाँटिके चूनो करै, दश पल जोखि खरल में धरै ॥ सौ पल लेइ आंवरासार, चूने सों पीसे इकसार ।। गाय मूतसों सौ पुट देइ, सुखै सुखै कै खरल करेइ।। इह विड नाम पूरंदर कहिये। यासे स्वर्णजारणा भइये ।।

(रससागर)

# बिड़ स्वर्ण जारण के लिये

टंकणं शतधा भाव्यं द्वावैः पालाशवृक्षजैः ॥ बिड़ो वह्मिमुखो नाम हितोऽयं सर्वजारणे ॥१०॥

(र० चिं, नि० र०)

अर्थ-सुहागे को ढाक के काढे की भावना देवे तो यह वह्निमुख नाम बिड़ सम्पूर्ण जारणाओं के लिये हित है।।१०।।

# बिड सत्त्व जारण के लिये

भावयेन्नैचलं क्षारं देवदालीफलद्रवैः ।। एकविंशतिवारन्तु बिडोऽयं सत्त्वजारणे ।।११॥

(र० चिं०, नि० र०, र० प०)

अर्थ-समुद्र फलों को क्षार को देवदाली (बंदाल) के फल के रस से इक्कीस बार भावना दे तो यह बिड सत्त्व जारण के लिये श्रेष्ठ है।।११।।

# हेम जारण के लिये तीवानल बिड़

देवदालीशिखिबीजगुंजासैंधवटङ्कणैः ।। समांशं निचुलक्षारमम्लवर्गेण सप्तधा ।।१२।। कोशातकीदलरसैर्भावयेद्दिनसप्तकम् ।। तीव्रानलो बिङ्गे नाम्ना विहितो हेमजारणे ।।१३।।

(TO 40)

अर्थ-बन्दाल, अजवाइन, चौंटनी, सैंधव और सुहागा इनके बराबर समुद्रफल का क्षार लेकर अम्लवर्ग की ७ भावना देवे और ७ भावना तोरई के पत्तों के रस की देवे तो यह तीव्रानल नामक बिड़ स्वर्णजारण के लिये हित है।।१२।।१३।।

#### बिड जारण के लिये

काशीसं लवणं सिंधु सौवर्चलसुराष्ट्रिके ॥ गंधकेन समं कृत्वा बिडोयं जारणे मतः ॥१४॥

(ध० सं०)

अर्थ-कसीस, त्रिकुटा, सैंधव, सांचर, नोन, सौराष्ट्रिक इन सबको गन्धक की बराबर लेकर गोमूत्र की भावना देवे तो यह बिड जारण के लिये श्रेष्ठ है।।१४।।

# उग्र बिड़ बनाने की क्रिया

सौवर्चलकटुकत्रयकांसीसगंधकैश्च बिड़ैः ॥ शिग्रोरसशतभाव्यैस्ताम्रदलान्यपि हि जारयति ॥१५॥

(ध० सं०)

अर्थ-सांचर, नोंन, सोंठ, मिर्च, पीपल, फिटकरी, हीराकसीस और गन्धक इनको सैंजन के रस की भावना देवे तो यह बिड़ ताम्रपत्रों का भी जारण कर देता है और स्वर्णादि धातुओं का जारण करे तो इसमें सन्देह ही क्या है।

# सर्वलोह जारण के लिये बिड़

त्रिक्षारं पंचलवणनवसारं कटुत्रयम् ।। इन्द्रगोपं घनं शिग्रु सूरणं नवसूरणम् ।।१६।। भावयेदम्लवर्गेण त्रिदिनं चातपे खरे ।। अनेन मर्दितः सूतो भक्षयेदष्टलोहकम् ।।१७।।

(र० प०)

अर्थ-सज्जीसार, जवासार, सुहागा, पांचोनौन, नौसादर, त्रिकुटा, बीरबहूटी, अभ्रक, सैंजना, जमीकन्द और जंगली जमीकन्द इनको तीन दिन तक तेज घाम में अम्लवर्ग से भावना दे फिर इसके साथ मर्दन किया हुआ पारद आठ प्रकार के लोहों को सा जाता है।।१६।।१७।।

सर्वलोह जारण के लिये ज्वालामुख बिड़ त्रिक्षारं गंधकं तालं भूनागं नवसारकम् ॥ सैंधवं च समं चूर्ण मूत्रवर्गैर्दिनं पचेत् ॥ ज्वालामुखो बिड़ो नाम्नां हितः सर्वत्र जारणे ॥१८॥ . (र० प०) अर्थ-सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, गन्धक, हरताल, केंचुआ, नौसादर और सैंधव को मूत्रवर्ग से एक दिवस पर्यन्त पचावै तो यह ज्वालामुख नाम बिड समस्त जारणाओं में हित है।।१८।।

# हेम जारण के लिये बिड़

त्रिक्षारं पंचलवणं शंखं तालं मनःशिला ॥ विनैकमम्लवर्गेण पक्वं स्याद्धेमजारणे ॥१९॥

(TO 40)

अर्थ-सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, पांचों नोंन, शंखचूर्ण, हरताल और मैनसिल इनको एक दिन तक अम्लवर्ग से करे तो यह बिड़ हेमजारण के लिये अत्यन्त उपयोगी है। ।।१९।।

# बिड़ बनाने की दूसरी क्रिया जारण के लिये कदलीपलाशतिलनिचुलकनकसुरदालिवास्तुके रंजः । वर्षाभुव्यमोक्षकसहितः क्षारो यथालाभम् ॥२०॥

(ध० सं०)

अर्थ-केला, ढाक, तिल, वेत, धतूरा, देवदालि, वथुआ, कंजा, सांठ, अडूसा और मोक्षक (घण्टापाढल) इन सम्पूर्ण दवाओं के पंचाग को लेकर सुखावे फिर जलाकर गोमूत्र में भिगोकर कपड़े से छान ले तदनंतर उस जल को लोहे की कढाई में रखकर अग्नि से तब तक परिपाक करे कि जब तक उस खार में शीद्य शीद्य नाश होने वाले बुदबुदा न आने लगें। फिर उसी में त्रिकुटा, हींग, गन्धक, जवाखार, सज्जीखार, सुहागा, छः प्रकार का नोंन, गोपीचंदन इनके चूर्ण को डाले। इसके बाद इन सबको मिलाकर धान के ढेर में सात दिवस तक रखकर और फिर उसको निकालकर कांच की शीशी में भर देंवे तो यह बिड़ रसादि के जारण में उत्तम है।।२०।।

# बिड बनाने की तीसरी क्रिया

ये पूर्वोक्ताः कदलीपलाशादिवृक्षास्तेषां क्षाराणि निंबूजंबीरनीरैः संभावि-तानि भवेयुश्चेत् तदा बिड़वत् कार्यकराणि भवन्तीति सुगमिमिति ॥

(ध० सं०)

अर्थ-अब बिड़ बनाने की विधि को कहते हैं कि पूर्वोक्त केला और ढाक आदि वृक्षों के क्षार यदि निंबू तथा जंभीरी के रस से भावित हुए हो तो वे बिड़ के समान कार्य करनेवाले होते हैं और यह ऐसा ही करना हमारी सम्मति में उचित है।

#### अन्यच्च

वास्तूकैरंडकदली देवदाली पुनर्नवा ।। वासापलाशिनचुलितलकांचनमोक्षकाः ॥२१॥ सर्वांगखंडशिङ्क्षं नातिशुष्कं शिलातले ।। दग्धं कांडं तिलानां च पञ्चाङ्गं मूलकस्य च ॥२२॥ प्लावयेन्मूत्रवर्गेण चलं तस्मात्परिस्नुतम् ॥ लोहपात्रे पचेद् यन्त्रे हंसपाकाग्निमानवित् ॥२३॥ बाष्पाणां बुद्बुदानां च बहूनामुद्गमो यदा ॥ तदा काशीशसौराष्ट्रक्षारत्रयककटुत्रयम् ॥२४॥ गंधकं च सितो हिंगुर्लवणानि च षट् तथा ॥ एषां चूर्णं क्षिपेद्देवि लोहसंपुटमध्यतः ॥२५॥ सप्ताहं भूगतं पश्चाद् धार्यस्तु प्रचुरो बिङः । अत्र सकलक्षारश्च साम्यं तिलकांडानां नित्यनाथपादा लिखंति ॥२६॥

(र० चिं०, नि० र०)

अर्थ-उपरोक्त श्लोको का वही अर्थ है जो कि बोसवें श्लोक का अर्थ है, विशेष बात यह है कि इस बिड़ बनाने के विषय में नित्यनाथ लिखते हैं कि सबके तुल्य तिल की डंडी लेनी चाहिये॥२१-२६॥

# बडवानल बिड स्वर्णादिलोहसत्त्व चारण के लिये

शंखचूर्णं रविक्षीरैरातपे भावयेद्दिनम् ॥ तद्वज्जंबीरजद्रावैर्दिनैकं धूमसारकम्

॥२७॥ सौबर्चलमजामूत्रैर्भाव्यं यामचतुष्टयम् ॥ कंटकीरीं च संभाव्यं दिनैकं नरमूत्रकैः ॥२८॥ स्यर्जिक्षारं तिंतिडीकं काशीशश्च शिलाजतु ॥ जंबीरोत्थद्रवैर्भाव्यं पृथग्यामचतुष्टयम् ॥२९॥ निस्तुषं जयपालं च मूलकानां द्ववैर्दिनम् ॥ सैंधवं टंकणं गुंजा दिनं शियुजटांभसाः ॥३०॥ एतत्सर्वं समांश तु मर्द्यं जंबीरजद्रवैः ॥ तत्सर्वं रक्षयेद्यत्नाद्विडोऽयं वडवानलः ॥३१॥ अनेन मर्दितः सूतः संस्थितस्तप्त्त्वल्वके । स्वर्णादिसर्वलोहानि सत्त्वानि प्रसते क्षणात् ॥३२॥ (र० सा० प०; र० चिं०, नि० र०, र० रा० गं०, आ० नि० रत्ना०, र० रा० प०) १

## इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसाद-सूनुबाबूनिरंजनप्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां विड्साधनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

अर्थ-अब मैं उत्तम वैद्य के बनाने योग्य बिड़ को कहता हूं कि शंख के चूर्ण को आक के दूध से एक दिन तक तेज घास में भावना देवे और इसी प्रकार धूमसार को भी जंभीरी के रस से एक दिन भावना देवे। तथा सांचरनों को एक दिवस गोमूत्र से भावना देवे और नौसादर को एक दिवस तक कटेरी के क्वाथ की भावना देवे तथा सज्जी के खार को तंतडीक (डासरचा) के रस से एक दिन भावना देवे। कसीस और शिलाजीत को जंभीरी के रस से चार प्रहर भावित करे तथा तुपरहित जमालगोटे को मूली के रस से भावित करे। सैंधव, सुहागा और चौंटनी को सैंजने की मूली के रस से एक दिन भावना देवे। तदनंतर इन सबको जंभीरी के रस से मर्दन कर गोली बना लेवे तो यह वडवानल नाम का विड़ सिद्ध होता है। इसके साथ तप्तखल्व में मर्दन किया हुआ पारद स्वर्णादि धातु तथा सम्पूर्ण सत्त्वों को ग्रमता है।।२७-३२।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासि पण्डितमनसुखदासात्मज्ञ्यास-ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां विडसाधनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

# चारण संस्काराध्यायः १५

#### चारणलक्षण

रसस्य जठरे ग्रासक्षेपणं चारणा मता।

(र० र० म०)

अर्थ-पारद के भीतर ग्राम देने को चारणा कहते हैं।

#### चारणसंस्कार का रूप

घनसहितस्वर्णतारादिधातूनां तथा रसोपरसानां बीजभूतानां सूतराजो चारणाग्रासदानादस्य संस्कारस्य चारणैव संज्ञा प्रसिद्धा जाता ॥

अर्थ-अब चारण नाम के पारद के संस्कार को वर्णन करते हैं कि पारद को चारणा (भक्षण) के लिये जो अश्रक, स्वर्ण, चांदी प्रभृति धातुओं का अथवा बीजरूप रस तथा उपरसों का ग्रास दिया जाता है इस कारण इस संस्कार का नाम चारण प्रसिद्ध हो गया है।

१-अंतिम पक्तिके पढ़ने से मालूम होता है कि बिड़ का प्रयोग चारणके निमित्त होता है। जारण जुदा करना होगा। जारण किया में भी बिड़ का प्रयोग कच्छपयंत्र में करते हैं। (तप्तबल्व में चारण । दोलायत्र का कच्छपयंत्र से जारण होता है।)

#### चारण के भेद

अत्र चारणास्ये कर्मण्यपि निर्मुखसमुखा महायोगाः सन्ति तथाहि— अभ्रकजीर्णो बलवान्भवति रसस्तस्य चारणे प्रोक्ताः । सन्धानवासनौषधिनिर्मिष्ठसमुखा महायोगाः ॥१॥

(ध० सं०)

अर्थ-इस चारण संस्कार में निर्मुख और समुख आदि अनेक महायोग हैं, यही बात धरणीधरसंहिता में लिखी है कि अभ्रक जीर्ण होने से पारद बलवान होता है। इस कारण अभ्रक चारण के लिये संधान तथा वासना के योग्य औषधियों से निर्मुख और सम्मुख आदि अनेक गुण देनेवाले महायोग कहे गये हैं।।१।।

#### वासनौषधि

वासनौषध्यस्तु गगनग्रासकथने कथितास्तास्तु यथालाभतो ग्राह्याः, इति वासनौषध्यः॥

(ध० सं०)

अर्थ-वासनौषधियां गगनग्रास के प्रकरण में कही गई हैं वे यथालाभ ग्रहण करनी चाहिये।

#### चारणोपयोगी सन्धान की क्रिया

सर्वधान्यानि निक्षिप्य चारनालं तु कारयेत् । सपत्रमूलं संकुटच ह्यौषधीस्तत्र निक्षिपेत् ॥२॥ क्षितिकासीससामुद्रसिन्धुत्र्यूषणराजिकैः । संयुक्तं कारयेतं तु साम्ले सप्ताहसंस्थितम् ॥३॥ तत्रारनालसंयुक्तं ताम्रभांडं तु संधयेत् । सन्धानं जायते त्वेवं योज्यं सर्वत्र चारणे ॥४॥

(ध० मं०)

अर्थ-अब अभ्रक चारण के निमित्त संधाक को कहते हैं। समस्त प्रकार के तुषरिंदत अनेकों जल में डालकर कांजी बनावे फिर आगे कही हुई जड़सहित औषधियों को कूटकर उस कांजी में डाल देवे। फिर फिटकरी, हीरा कसीस. समुद्रनोंन, सैंधव, सोंठ, मिर्च, पीपल और राई इनको औषधिसहित कांजी के घड़े में रखकर गरम स्थान में सात दिवस तक रखे और इन समस्त चीजों को तांबे के पात्र में रखकर उसका मुख बंद कर देवे तो यह संधान समस्त चारण सस्कारों के उपयोगी होवेगा॥२-४॥

#### अन्यच्च

संधानकप्रकारोयमुच्यते जारणे हितः । शिगुं च वज्रकंदं च सूरणं मीनचित्रकम् ।।५।। तंडुली विषनाली च वर्षाभूर्यविचिन्नका । मुसली क्षीर कंदश्च कंदं वै वत्सनाभकम् ।।६।। सर्वधान्यभवैः कुर्यातंडुलैस्तुषतोयकम् ।। प्रक्षाल्य चाष्टगुणिते जले सम्यक्प्रतापिते ।।७।। सम्यग्बुद्बुदिते दद्यातंडुलांश्च यवादिकान् । सम्यग्गते विनिष्पन्ने ह्यन्नं संगाल्ययल्ततः ।।८।। तन्मंडं प्रक्षिपेत्तोये तुषे सर्वप्रसाधिते अन्नं किंचित्ततो दत्त्वा खरे घर्मे निधापयेत् ।।९।। एवं सप्तदिनस्यांते चात्यम्लं भवति ध्रुवम् । प्रागुक्तमौषधीवर्गं दद्यात्तत्र विचूर्णयेत् ।।१०।। पुनः संधारयेद्धर्मेदिनसप्तकमी दृशम् । ततस्तु योजयेत्सूते जारणादिक्रमेण वै।। ११।। लोहभाजनयोगेषु लोहगुद्धिर्वृद्धानले । इति संधानयोगोऽयं जारणेति गुणावहः ।।१२।। प्रकाशितः सम्प्रदायक्रमप्राप्तः शिवोदितः ।।१३।।

(र० प०)

अर्थ—अब जारणोपयोगी संधान के क्रम को कहते हैं—सैंजने की जड़, शकरकंद, जमीकंद, मैछछी, चित्रक, चौलाई, विषनाली (कमलतन्तु), विषसपरा, इमली, मूसली, क्षीरविदारी, वत्सनाग और तुष रहित समस्त प्रकार के अन्न या चावलों से कांजी बनावे। कांजी बनाने की यह विधि है कि प्रथम चावलों से चौसठ गुना पानी लेकर औटावे जब कि जल में आधान के समान उफान आ जावे तब तो जौ इत्यादि तथा चावलों से को धोकर उस पानी में डाल देवे और अन्न के लगने पर मांड को निकाल उसी तुषोदक में

मिला देवे। कुछ थोड़ा सा और भी अन्न डालकर तीन्न घास में रखे, इस प्रकार सात दिवस के बाद वह संधान अम्ल हो जाता है। तदनंतर पूर्वोक्त औषधियों को कूटकर उनके चूर्ण को उसी संधान में भरकर सात दिन तक फिर तेज घास में स्थापित करे फिर उसको जारण के क्रम से पारद के काम में लावे, धातुओं के बासनों पर लगा के अग्नि में धोंके तो धातुओं की णुढि होती है। इस प्रकार यह संधान का योग जारण के लिये अत्यन्त आवश्यक है और श्रीमहादेवजी का कहा हुआ मुझको गुरुसंप्रदाय से प्राप्त हुआ है।।५-१३।।

#### शुक्त

मधुगुडकांजिकमस्तुप्रविभागाः स्युर्यथोत्तरं द्विगुणाः । त्रिदिनानि धान्यराशौ स्थापितमिदमुच्यते शुक्तम् ॥१४॥

(र. र. स.)

अर्थ-शहद एक भाग, गुड़ दो भाग, कांजी चार भाग, दही का तोड़ आठ भाग, इन सबको तीन दिवस तक नाज के ढेर में गाड़ देवे तो यह उत्तम शुक्त (सिरका) बज जायेगा।।१४।।

# जारणोपयोगी अष्टमहौषधि

च्याच्री सिंही तथा वज्री कौमारी लांगली ततः । अभिमानाग्निधमनी हंसपादी तथैव च । महौषध्यः प्रयोक्तव्या अष्टावेताश्च जारणे ॥१५॥

(र० रा० प०)

अर्थ-व्याघ्री (कटेरी), सिंही (अडूसा), वज्री (हडसंहारी), कौमारी (वाराहीकंद), लांगली (किलहारी), अभिमान, अग्दिधमनी और हंसपादी (लाल रंग की लजवंती) इन आठों महौषिधयों का प्रयोग जारण के लिये उपयोगी है।।१५।।

जारणोपयोगी सिद्धमूली

व्याघ्रपादी हंसपादी कदल्यंघ्रिकुमारिका ।। मंडूकी चाग्निधमनी विख्याता सिद्धमूलिका ।।१६॥ एता व्यस्ताः समस्ता वा प्रोक्तस्थाने प्रयोजयेत् ॥१७॥

(र० प०)

अर्थ-व्याघ्रपादी (विकंकत वृक्ष), हंसपादी (लज्जालु, केलाअंघ्री), घीग्वार, मंडूकी (ब्राह्मीघास), अग्निधमनी ये सिद्धि जड़िये हैं और यथालाभ इनका प्रयोग करे।।१६।।१७।।

सम्मति–पूर्व दोनों श्लोकों में कही हुई औषधियों का स्वरस तथा क्वाथ उपयोगी होता है।

# अभ्रक जारण के भेद

तत्त्रिविधम् पत्रचूर्णजारणं सत्त्वजारणं दुतिजारणं चेति ।

(र० प०)

अर्थ-अभ्रकजारण तीन प्रकार का है-पत्रचूर्णजारण, सत्त्वजारण अथवा द्रुतिजारण।

#### अभ्रकसत्त्व पर्याय

केचित्त्वेवं वदन्ति स्म अभ्रकसत्त्वस्वर्णमाक्षिकसत्त्वयोरभावे कृष्णवच्याभ्रं मारितं निश्चंद्रिकं शुद्धस्वर्णमाक्षिकं मारितं तत्तत्सत्त्वस्थाने देयमिति ॥ (ध० स० ४४)

अर्थ-कुछ बुद्धिमानों के ऐसा भी कहा है कि अभ्रक सत्त्व के अभाव में भस्म किये हुए श्यमावज्याभ्रक का प्रयोग तथा माक्षिकसत्त्व के अभाव में सोनामक्खी की भस्म का प्रयोग करना चाहिये।

# अभ्रकपत्रजारणार्थ अभ्रकचूर्ण क्रिया

अर्कक्षारैस्तु धान्याभ्रं दिनं मर्द्यं दिनानि च । कपोताख्ये पुटे पच्यादेवं वारचतुष्टयम् ॥१८॥ त्रिधा च मूलकद्रावैरंभाकंदद्रवैक्षिधा । अपामार्गः काकमाची मीनाक्षी मुनिभृंगराट् ॥१९॥ पुनर्नवा मेघनादो वातारिश्चत्रकस्तः था । क्रमादेषां द्रवैरेव मर्दने पुटपाचने ॥२०॥ एकैकेनैव वारेण द्रवं दत्त्वाथ भावयेत् । शतावरी तालमूली रसश्च कदलीयकम् ॥२१॥ अर्क पुनर्नवा शिग्रु यर्वीचचा ह्यनुक्रमात् । प्रतिद्रवैर्दिनैकैकं भावितं चारणे हितम् ॥२२॥

(TO 40)

अर्थ-जारण के लिये अभ्रक के पत्तों का चूर्ण इस प्रकार करना चाहिय। धान्याभ्र को आक के दूध से मर्दन कर कपोतपुट में भस्म करे, इस तरह चार पुट लगावे। तीन पुट मूली के रस के और तीन पुट केले की जड़ के रस के पुट देवे फिर ओंगा, मकोय, मछैछी, अगस्त, भांगरा, सांठ, चौलाई, एरण, पित्रक इनके एक बार पुट देकर भस्म करे तदनंतर सतावर तालमखाने केले का रस और सांठ, सैंजना, यवचिंचा (इमली) का रस दे देकर भावना देवे तो यह चूर्ण जारण क्रम के लिये अत्यन्त हितकारी है।।१८–२२।।

#### अन्यच्च

अर्कक्षीरेण धान्याभ्रं यामं पिष्ट्वा तथा धमेत् । कपोताख्ये पुटे पच्यात्पुनर्मर्द्यं पुनः पचेत् ॥२३॥ एवं विंशपुटैः पक्वं तदभ्रं शोडशांशकम् । जारयेत्पारदे ग्रासं शतधा पूर्वभावितम् ॥२४॥

(र० प०)

अर्थ-अब अभ्रकजारण के लिये अभ्रकचूर्ण की दूसरी विधि कहते हैं-धान्याभ्र को आक के दूध में पीसकर कोयलों की अग्नि में धौंकना फिर इसी प्रकार आक के दूध में घोट घोटकर बीस पुट देवे तो अभ्रक की भस्म होगी फिर पूर्वोक्त (पहले श्लोक में कही हुई) औषधियों की सौ भावना देवे, तदनंतर उसके घोड़णांण का पारद में ग्रास देवे॥२३॥२४॥

# अभ्रकजारण के लिये अभ्र को भावित करने की क्रिया

यवाख्या कदली शिग्रु चिंचाफलपुनर्नवा । शतमूलीरसैरभ्रं भावितं मुनिसंख्यया ॥२५॥ तद्भगं रसराजोऽसौ मुखं भुक्ते वरे मुखे । संजाते देहसिद्धचर्थं धातुसिद्धचर्थमेव हि॥२६॥

(र० पा०)

अर्थ-जवाखार, केला, सँजना, इमली, सांठ, सतावर, इनके रस से सात सात बार अभ्रक को भावना देवे तो उस अभ्रक चूर्ण को मुख होने पर पारद अच्छी तरह खाता है और उससे देह तथा धातु की सिद्धि अच्छी प्रकार होगी॥२५॥२६॥

(र० पा)

अब निर्मुख अभ्रक चारण प्रयोग कहते हैं

निश्चन्द्रकं हि गगनं क्षाराम्लैर्भावितं तथा रुचिरैः।

मृष्टित्रयनीरकणातुंबरसम्मर्दितं चरित ।।२७॥
अर्थ-अब निर्मुख अभ्रकजारण के प्रयोग को कृष्णवज्ञाभ्रक (जो कि
बिना जलाये चौलाई और बथुआ के रस के साथ मर्दन करने से निश्चन्द्र हो
गया हो) को अत्यन्त स्वच्छ सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, ओंगे का क्षार
इत्यादि क्षारों से तथा अम्लवेतस (नींबू का भेद), जंभीरी, विजौरा,
नारंगी, चणकाम्ल, करोंदा, इन अम्लवर्ग से भावित करे तथा गाय, बकरी
भेड़, नर और नारी का गुक्र और शोणित, जलपीपल और तुंबर (जिसका
मुख फटा हुआ और आकृति काली मिर्च के समान होती है,) से मर्दन करे
तो उस अभ्रक को पारद खा जाता है।

#### चणकास्ल और अम्लवेत की उत्तमता

चणकाम्लं च सर्वेषामेकमेव प्रशस्यते । अम्लवेतसमेकं वा सर्वेषामुत्तमोत्तमम् ॥२८॥

अर्थ-समस्त प्रकार के अम्लों, में चणकाम्ल (चने की खटाई) श्रेष्ठ है तथा अम्लवेत (एक प्रकार का निंबू जयपुर में प्रसिद्ध है) सब अम्लों में उत्तमोत्तम है।।२८।।

## निर्मुखे गगन चारण क्रिया

धान्याभ्रमम्लवर्गेण दोलायंत्रे त्र्यहं पचेत् । स्नुहीक्षीरैस्ततो मर्द्यं यामैकं चांध्रितं धमेत् ॥२९॥ कपोताख्यपुटैकेन तमादाय विमर्दयेत् । मूलकं कदलीकंदं मीनाक्षी काकमाचिका ॥३०॥ मुनिरार्द्रकवर्षाभूमेंघनादापमार्ग कम् । एरंडश्च द्ववैरेषां पृथग्देयं पुटं क्रमात् ॥३१॥ दोलायंत्रे ततः पच्याद्वज्रक्षीरैर्दिनावधि । नवसारं च काशीशं वचा निंवं मुचूर्णितम् ॥३२॥ अभ्रकात्षोडशांशेन प्रत्येकं मिश्रेयेत्ततः । मर्दयेत्ताम्प्रखल्वे तच्चणकाम्लारनाल कैः ॥३३॥ नवसारैरारनालेन लेपयेत्तत्र निक्षिपेत् । पारदं शोधितं चाभ्रं चणकाम्लं च कांजिकम् ॥३४॥ मद्विग्नना पचेच्चुल्यां रसश्चरित तत्क्षणात् । जारयेत्पर्वयोगेन ततश्चार्यं च जारयेत् ॥ आसां युक्तिर्यथापूर्वं सेयं निर्मुखजारणे ॥३५॥

(र० प०)

अर्थ-धान्याभ्र को अम्लवर्ग से तीन दिवस तक दोलायंत्र में पचावे फिर थूहर से एक प्रहर मर्दन कर अंधमूपा में रखकर धौंकना तदनंतर एक कपोतपुट लगाकर निकाल लेवे, इसके बाद मूली, केले की जड़, मछैछी, मकोय, अगस्तिया, अदरख, सांठ, चौलाई, ओंगा और एरण्ड इनके द्रव से अभ्रक को क्रमपूर्वक देना चाहिये फिर एक दिवस तक थूहर और कसीस को अभ्रक से पोड़णांग लेकर अभ्रक के साथ मिलावे और चणकाम्ल तथा कांजी से ताम्र के खरल में मर्दन करे। तदनंतर नौसादर के लिये हुए पात्र में गुद्ध पारद तथा अभ्रक चणकाम्ल तथा कांजी को मृदु अग्नि से पचावे तो पारा अभ्रक को चरता है फिर पूर्व योग से जारण करे और फिर चारण तथा जारण करे। यह निर्मुख जारण की युक्ति है।।२९-३५।।

# निर्मुख अभ्रचारण के लिये अभ्रसाधन

मूत्राम्लक्षारकासीसचित्रकाक्षीकटुत्रयम् । जारणौषधिकाषायंतक्ररोधसमन्वि तम् ॥३६॥ सप्ताहं तास्रजे पात्रे धृत्वा वस्त्रेण गालक्षेत् । भावयेदभ्रचूर्णादि तत्त्र्यहं भूधरे पचेत् ॥३७॥ एवं सप्तपुटं देयं भावियत्वा पुनः पुनः । धान्याभ्रमभ्रसत्त्वं वा तत्पुटितं चारयेद्रसे ॥३८॥ सूतेन्द्रो जीर्यते क्षिप्रं यथान्नं जठरानलः । निर्मुखो ग्रसते बीजं दोलायाः शतधा रसः ॥३९॥ एषामन्यतमं चूर्णं समादाय क्रियां चरेत् । पूर्वप्रोक्ताभिषेका ये तेषामन्यतमेन च ॥ शतधा भावितं चूर्णं रससारोक्तक्रमेण वा ॥४०॥

(र० प०)

अर्थ-गोमूत्र, अम्लपदार्थ, सज्जीखार, जवाखार, हीराकसीस चित्रक, फिटिकिरी, त्रिकुटा, जारणौषिधयों का क्वाथ, मठा, पठानी, लोध इन सबको १ दिवस तक ताम्र के पात्र में रखकर छान लेवे और उसी से अभ्रक के चूर्ण की भावना देकर भूधरयन्त्र में पचावे। इस प्रकार ७ वार भावना दे देकर पुट देवे। पुट दिये हुए धान्याभ्रक तथा अभ्रसत्त्व को रस में चारण करे तो पारद में अभ्रक शीद्र ही जारित होता है। जिस प्रकार जठरानल में अन्न पचता है इसी प्रकार दोलायन्त्र में सौ तरह से पारद बीज को खा जाता है अथवा इनमें से किसी चूर्ण को लेकर चारण किया करे। अथवा जो जो पूर्व अभिषेक कहे हैं उनमें से किसी के साथ सौ बार भावित किया हुआ चूर्ण वा रससार की क्रिया से सिद्ध किया अभ्रचूर्ण जारण के लिये उत्तम होता है।।३६-४०।।

#### चारण के लिये विशेष कांजी

सतुत्यटंकणस्वर्ज्जिपटुताम्रे त्र्यहोषितम् । कांजिकं भावितं तत्तु गंधाद्यं चरति क्षणात् ॥४१॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०)

अर्थ-नीलाथोथा, मुहागा, मज्जीक्षार, मैंधव और कांजी इनको ताम्न के पात्र में तीन दिन रखे फिर उससे भावित किये हुए गंधकादि को पारद शीझ ही चरता है।।४१।।

#### अभिषेक

क्षारत्रयं पंचपुटुकांक्षीकासीसगंधकम् ॥ माक्षिकं चाम्लसंयुक्तं ताम्रपात्रे तु सारयेत् ॥४२॥ एतच्चाभिषव दिव्यं कारयित्वा विचक्षणः । जारणार्थं तु बीजानां वच्चाणां च विशेषतः ॥४३॥ तस्मिन्नावर्तितं नागं वंगं वा सुरवंदिते ॥ निषेचयेच्छतवारं न रसायनकर्मणि ॥४४॥ अनेन चारणावस्तु भावयेत्तद्विचक्षणः ॥

(TO 40)

अर्थ-सुहागा, सज्जीखार, जवाखार, पांचो नोंन, फिटकरी, कसीस, गंधक, सोनामक्खी और आरनाल को ताँबे के पात्र में रखकर विद्वान् वैद्य बीजों के जारण के लिये और बिणेषकर वज्रजारण के लिये इनकी कांजी बनवाबे, हे पार्वित! उस कांजी में नाग तथा वंग को गला गलाकर सौ बार बुझावे। यह कर्म रसायन के वास्ते न करे और धातुबाद के लिये करे और विद्वान इससे चारण की वस्तुओं को भावना देवे ॥४२-४४॥

#### अन्यच्च

त्रिक्षारं पंचलवणं कांक्षीकासीसगंधकम् ॥ माक्षिकं कांजिकैर्युक्तं ताम्नपात्रे विनत्रयम् ।४५॥ स्थितं घर्मेपलं तस्मिन्दुतं नागं विनिक्षिपेत् ॥ तारस्य कर्मणि वंगं शतवारं निषेचयेत् ॥४६॥ तद्दवं ताम्नपात्रस्यमिषयेकं विदुर्बुधाः ॥ अनेन चारणावस्तु शतवारं विभावयेत् ॥४७॥ द्वंद्वितं व्योमसत्त्वं च बीजानि विविधानि च । नागं व वच्चबीजं च भावितं चारयेद्रसे ॥४८॥ संस्कृतो नागवंगाम्यां सर्वधातुपतिर्बुधैः । स श्रेष्ठो धातुवावेषु नेष्टः प्रोक्तो रसायने ॥४९॥

(र० प०, र० रत्ना०)

अर्थ-तीनों क्षार (सज्जीखार, यवक्षार, मुहागा), पांचो नोंन (फिटकरी, कसीस, गंधक और सोनामक्खी) इनको कांजी के साथ तांबे के पात्र में तीन दिवस तक घास में रखा रहने दे, उसमें एक पल नाग जलाकर बुझा देवे और जो चांदी बनाना हो तो वंग के सौ बुझाव देवें फिर उसे तांबे के पात्र में रखे तो उसको पंडित लोग अभिषेक कहते हैं, अभ्रकसत्व अनेक प्रकार के बीज नाग और बज्जबीज को उस अभिषेक से भावना देकर पारद में चारण करे और पंडितों से नागवंग के साथ संस्कार किया हुआ स्वर्ण धातुवाद में श्रेष्ठ है और रसायन के लिये श्रेष्ठ नहीं है॥४५-४९॥

#### अन्यच्च

सम्यगावर्तितं नागं पलैकं काञ्जिके क्षिपेत् । पलानां शतमात्रे तु शतवारं द्रतं द्रुतम् ॥५०॥ अनेन काञ्जिकेनैव शतवारं विभयेत् । यत्किंचिच्चारणावस्तु ततस्तच्चारयेद्रसे ॥ अभिषेकोऽयमाख्यातः कथितो मतिमतां वरैः ॥५१॥

अर्थ-एक पल नाग (सीसे) को अच्छी प्रकार गलाकर कांजी में डाल देवे, यदि सौ पल सीसा होवे तो सौ बार सीसे को गला गला कर बुझाव देवे। इसी (जिसमें बुझाव दिया गया है) कांजी में जो कुछ चारण की वस्तु हैं उनको सौ बार भावना देवे फिर रस में चारण करे, बुद्धिमानों ने इसको अभिषेक कहा है।।५०।।५१।।

निर्मुख गगनचारण के लिये अश्रसत्त्व साधन रसरत्नाकरोक्तं व त्रिक्षाराद्यमिषेचनम् । शतधा भावयेत्तेन तत्सत्वं चरित क्षणात् ॥५२॥ इत्थं संसाधितं सत्त्वं पूर्ववच्चाभिमंत्रितम् । विधाय प्रार्थनां पश्चाद्ग्रासं मंत्रेण चारयेत् ॥५३॥

(TO 40)

अर्थ-रसरत्नाकर तथा त्रिक्षार आदि जो अभिषेचन हैं उनसे अभ्रक सत्त्व को सौ बार भावना देवे। इस भावना दिये हुए अश्रकसत्व को मंत्रों से अभिमंत्रित कर और ईश्वर की प्रार्थना कर फिर मंत्र पढ़ पारद को ग्रास देवे॥५२॥।५३॥

गगन की निर्मुख चारण क्रिया

तिलपणीरसं नीत्वा गगनं तेन भावयेत्। मर्दनाज्जायते पिष्टी नात्र कार्या विचारणा ॥५४॥

(ध० सं०)

अर्थ-तिलपर्णी के रस को निकालकर उससे अभ्रक को भावना देवे तो उस भावना दिये हुए अभ्रक तथा पारद के मर्दन करने से पिष्टी तैयार होती है, इसमें जरा भी विचार करना उचित नहीं है॥५४॥

#### अन्यच्च

मुंडीनिर्यासके नागं बहुशस्तं निषेचयेत् ।। तेनाभ्रकं तु संयोज्य भूयोभूयः पुटे दहेत् ।।५५।। चित्रकार्द्रकमूलानामेकैकेन तु सप्तधा। स्नावितं वा प्रयत्नेन गंधकाश्रकचूर्णकम् ।।५६।। नागं मुंडीरसाक्षिप्तं रसलुंगाश्रभावितम् । षोडशांशेन दातव्यं दोलायंत्रे चरेद्रसः ॥५७॥

अर्थ-मुडी के स्वरसमें सीसे को गला गलाकर कई बार बुझाव देवे और उसी रस से पारद को भावना देकर बार बार गजपुट में फूंक देवे और चित्रक अदर्ख तथा मूली के रस से सात सात भावना देवे तो गन्धक और अभ्रक आदि का चूर्णग्रास देने के योग्य होता है अथवा जिस मुंडी के रस मे नाग का बुझाव दिया गया हो उससे भावित तथा बिजौरे के रस से भावित अभ्रक का पारद में षोडशांश का ग्रास देवे तो उस ग्रास को पारद दोलायन्त्र में चर जाता है।।५५-५७।।

#### अन्यच्च

सोमवल्लीरसे पिष्ट्वा क्षपयेच्च पुटत्रयम् ।। सोमवल्लीरसेनैव सप्त वारांश्च भावयेतु ॥५८॥ गगनं स्त्रियते भांडे रसेन सह संयुतम् ॥ मलं सितेषुपुंखाया गव्यक्षीरेण घर्षयेत् ।५९।। कल्केन मेलयेत्सूतं गगनं तदधोर्ध्वगम् ।। स्थापयेद्रवितापे तु निर्मुखं ग्रसते क्षणात्।।६०।। जायते पिष्टिका शीघ्रं नात्र कार्या विचारणा ॥६१॥

(ध० सं०)

अर्थ-सोमवल्ली के रस को निकालकर उसमें सीसे के तीन बुझाव देवे। उसी रस से अभ्रक को भावना देकर सात बार गजपुट देवे। प्रत्येक पुट में सोमवल्ली के रस से भावित अभ्रक को बासन में भरकर ऊपर से फिर सोमवल्ली का रस भर देवे अथवा सफेद सरफोस्रे की जड़ को गाय के दूध से पीसे फिर पारद के नीचे तथा ऊपर तेज घास में रखे तो निर्मुख भी पारा अभ्रक को शीघ्र ही खा जाता है और उसकी पिष्टी शीघ्र हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं है।।५८-६१।।

निर्मुख चारण के लिये सूतसंस्कार

अथवा तप्तस्तल्वे तु भूलतासंयुतो रसः ॥ मर्दयेत्त्रिदिनं पश्चात्पात्यं पातनयंत्रके ।। संस्कारेण ह्यनेनैव निर्मुखश्चरति ध्रुवम् ।।६२॥

(र० प०)

१–यद्यपि पाठ में निर्मुख वा समुख का पता नहीं है परन्तु विचार से निर्मुख ही जान पड़ता है। (ग्रंथकार)

अर्थ-अथवा भूलता का रस और पारद को तप्तसल्व में तीन दिवस तक घोटे फिर पातनयंत्र में पातन करे, इसी संस्कार से निर्मुख पारद अश्लक को शीघ्र खा जाता है॥६२॥

# बिड्योग से तप्तखल्व द्वारा निर्मुख स्वर्णादिचारण

अथवा बिड्योगेन शिखिपित्तेन लेपितम् ॥ चरेत्सुवर्णं रसराट् तप्तखल्वे यथासुखम् ॥६३॥

(रसमंजरी)

अर्थ-अथवा बिड्युक्त मोर के पित्त से लेप किये हुए सुवर्ण के पत्र को पारद तप्तखल्व में शीघ्र ही खा जाता है।।६३।।

# समुख में अभ्रचारण

त्रुटिशो दत्त्वा मृदितं सोष्णो खल्वेऽभ्रहेमलोहादि ॥ चरति रसेन्द्रः क्षितिखगवेतसजम्बीरबीजपूराद्यैः ॥६४॥

(र० चिं० नि० र०, र० रा० शं०, र० सा० प०)

अर्थ-जिस पारद के मूख हो गया है उसको तप्तखल्व में गेरकर अभ्रक, स्वर्ण और लोहा इनमें से जिसका जारण करना हो, उसको थोड़ा थोड़ा गेरकर मर्दन करे और मर्दन के समय फिटकरी, सुहागा और जम्बीरी का रस भी थोड़ा थोड़ा डालता जावे तो पारद उन धातुओं को अवश्य ही चर लेगा।।६४।।

# समुखगगनचारणक्रिया

अथातः समुखचारणाविधिर्यथा तत्रादौ स्वेदनकर्मोक्तसंधानं कुर्यात्

स्वर्जीक्षितिखगटंकणलावण्यान्वितकर्मवाजेन। त्रिदिनं पर्यूषितमारनालं गगनादिकभावने शस्तम् ॥६५॥

अर्थ-अब समुख चारण विधि को कहते हैं कि प्रथन स्वेदनसंस्कार की रीति से कांजी को बनावे। जैसे कि राई, नोंन, त्रिकुटा, चित्रक, अदरख, मूली, धान ये सब सम भाग लेकर और कूटकर बीस गुने पानी में डालकर तीन दिन तक या पांच दिवस तक रखकर फिर उसमें सज्जी, फिटकरी, कसीस, सुहागा, और नोंन ये सब संधान से षोड़शांश लेकर और पीसकर कांजी में मिलावे फिर उसको तीन दिवस तक स्थापित करे, उस कांजी से अभ्रक आदि को तीन बार तथा सात बार भावना देवे क्योंकि इस बात को शास्त्रकारों ने भी लिखा है जैसे कि सज्जीखार, फिटकरी, कसीस, सुहागा, नोंन और कांजी को तीन दिवस तक तांबे के पात्र में स्थापित करे तो यह अभ्रकादि की भावना देने में उत्तम कांजी मानी गई है।।६५।।

# समुखगगनचारणक्रिया

गगनरसोपरसामृतलोहरसायसादिचूर्णानि ॥ सर्वमनेन हि भाव्यं यत्किंचिच्चारणावस्तु ॥६६॥

(ध० सं०)

अर्थ-भावना देने योग्य अभ्र आदिकों का वर्णन करते हैं कि वज्राभ्रक. महारस (हिंगुल, सोनामक्सी, रूपामक्बी, शिलाजीत, चपला, चुबक, वैक्रान्त, रसखपरिया), उपरस (सुरमा, गंधक, मैनसिल, हृरिताल, गेरू, फिटकरी, कसीस), सींगिया और बिना भस्म किये हुए स्वर्णादि धातु इनके चूर्ण तथा अन्य जो कुछ चारण की वस्तु है वे सब इसी कांजी से भावना देने योग्य हैं।।६६।।

सम्मति–इस श्लोक में रसणब्द का पाठ दो स्थल में आया है उससे यह बात समझना चाहिये कि औरों की अपेक्षा रस और उपरसों को दूनी

भावना देनी शास्त्रकारकों संमत है।।

# समुखगगनचारणक्रिया

त्रुटिशो दत्त्वा मृदितं सारे खल्वेऽभ्रहेमलोहादि ॥ चरति रसेन्द्रः क्षितिखगवेतसजम्बीरबीजपूराम्लैः ॥६७॥

(ध० सं०)

अर्थ-जिसका मुसला लोहे का हो ऐसे लोह के खल्व में संस्कृत पारद को डाल उसमें पूर्वोक्त कांजी से भावित अभ्र तथा स्वर्णादि को थोड़ा थोड़ा डालकर फिर फिटकरी, कसीस, अम्लवेत (निम्बुविशेष), बिजौरा और जॅभीरी इनके साथ मर्दन करने से पारा ग्रास को चरता है।।६७।।

सम्मति-इस बात पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये कि स्वर्ण की क्रिया में नाग का चारण तथा चांदी की क्रिया में वंग का चारण करे और देहसिद्धि के लिये नाग और बंग का चारण सर्वथा नहीं करना चाहिये।

समुख में गगनचारण

अथ रसरत्नाकरे घनपत्रचूर्णचारणोच्यते । अथातः समुखे सूत पूर्वाभ्रं षोडशांशकम् ।। दत्त्वा मर्घं तप्तखल्वे सिद्धमूलीद्रवैर्दिनम् ॥६८॥ ततस्तं चारणायंत्रे जंबीररससंयुते ।। घर्मे धार्यं दिनैकस्तु चरत्येव न संशयः ।।६९।। (र० प०)

अर्थ-अब रत्नाकर में कही हुई अभ्रक चूर्ण की चारणा को वर्णन करते हैं। प्रथम बुभुक्षित पारद में पहले सिद्ध किये हुए (अर्थात् इसी चारण प्रकरण में जो र० प० की रीति से अभ्रक भस्म वा चूर्ण का विधान किया गया है) अभ्रक के षोड़णांश को डालकर सिद्धौषधियों के साथ तप्तखल्व में एक दिन मर्दन करे फिर उसको जंभीरी के रस से भरे हए चारण यंत्र में एक दिन रखे तो पारा अभ्रक को खा जाता है।।६८-६९।।

## वासनामुखचारणोक्रया

अथ समुखचारणान्तभूतं वासनामुखचारणं दर्शयन्नाह-तैलादिकतप्तरसे हाटकतारदिगोलकमुखेन। चरित घनं रसराजो हेमादिशिरेति पिंडत्वम् ॥७०॥

तैलादयः के तत्राह तैलानि वसाः मूत्राणि रजः शुक्रं च तैलानि

यथा-कंगुनी तुंबिनी घोषा करंजः श्रीफलोद्भवम् । कटुवातारिसिद्धार्थः सोमराजीविभीतकम् ॥७१॥ अतसीजं महाकाली निम्बजं तिलजं तथा । अपामार्गं देवदालीदंतीतुबुरुविग्रहम् ॥७२॥ अंकोलोन्मत्तभल्लातफलानां तैलमीरितम्॥

वसा यथा-जलौकोदर्दुरवसा वसा कच्छपसंभवा ॥७३॥ कुक्कुटीशिशुमारीजा गोसूकरनरोद्भवा। अजोष्ट्रखरमेषाणां महिषस्य तथा वसा ।।७४।।

मूत्ररजःशुक्राणि यथा-मूत्राणि हस्तिवृषभमहिषीखरवाजिनाम् । स्त्रियाः पुंसस्तथा मूत्रं पुष्पं बीजं

तु योजयेत् ॥७५॥ (ध० सं०)

अर्थ-अब समुख चारणान्तर्भ्त वासनामुख चारण को कहते हैं-चौलर कपड़े में पारद से षोडणांश का आधा अश्रक विछाकर ऊपर से पारद को रखे और उसके ऊपर फिर बचे हुए षोड़शांश के आधे अभ्रक को डालकर और ऊपर से षोडशांश का आधा बिड डालकर उसकी पोटली बना लेवे। उस पोटली को तैल के दोलायंत्र मे पचावे तो वह पारद गोलक मुख से सोना चांदी और अभ्रक वगैर को चर लेता है और स्वर्ण आदि के चारण से पारद गाढ़ा हो जाता है। मालकांगनी, कडवी तोबी, सोफ, कजे की मींग, श्रीफल (बेल, गोला), कटु (राई), एरंड, सरसों, बाबची, बहेडा, अलसी,

महाकाली (एक प्रकार की लता), नीम, तिल, ओगा, बंदाल, देती, धनिया, अकोल, धतूरा और भिलावा इनका तैल इस चारण में लेना उचित है तथा जोक, मण्डूक, कछ्वा, वकरा, ऊट, गदहा, मेडा और भैंसा, इनकी चर्बी लेनी चाहिये और हाथी, बैल, भैंस, लर और घोड़ों का मुत्र स्त्री और पुरुष का मूत्र रज और वीर्य लेना चाहिये॥७०-७५॥

# गगन के वासनामुख चारण का प्रकारान्तर

अथ समुखचारणान्तर्भूतायां वासनामुखचारणायां प्रकारान्तरेण घनचारणं

अयवा माक्षिकं गगनं (कृष्णवज्राभ्रकम्) तथाम्लेन पुटितं भावितं यत् 'पदु (सैंधव लवणम्) तदेतत्त्रयं समभागं जंबीरनीरेण यामैकं मर्दयित्वा चक्रिकां कृत्वा शरावसंपुटे धृत्वा पक्वं (लघुपुटविह्नना पुटितम्) कृत्वा तद्गगनं सूतमानाच्चतुःषष्टचंशकं पारदेन सहाम्लरसेन मर्दयित्वा गोलकं विधाय चतुर्गुणवस्त्रेण पोटलीं कृत्वा पूर्वोक्ततैलयंत्रेण स्वेदयेत् ततश्च तप्ततैलादिना तप्तपारदो माक्षिकसंयोगात् घनं शीघ्रमेव चरति प्रसतीति (ध० सं०)

अर्थ-अथवा सोनामक्सी अभ्रक तथा अम्ल से भावित सैंधा नोन इन तीनों को जबीरी के रस से एक प्रहर मर्दन कर टिकिया बना शकोरे में रखकर मदाग्नि से पका लेवे उस अश्वक को पारद से चौसठवा हिस्सा लेकर अम्लरस के साथ घोटकर गोला बनावे, उस गोले की चौलर कपडे में पोटली वांधकर पूर्वोक्त तैल के दोलायंत्र में स्वेदन करे, उसके बाद तप्त तैलादिकों से तप्त हुआ पारद सोनामक्खी के योग से अभ्रक को शीघ्र ही चर नैता 拿11(8/8/80)

गनन के वासनामुख चारण का शुकपिच्छाख्य प्रकारान्तर

अथ संमुखं चारणान्तर्भूतवासनामुखचारणायां शुकपिच्छाख्यसंधानेन रसिस-द्धोपदिष्टचारणाप्रकारान्तरं दर्शयन्नाह-अन्ये स्वच्छं कृत्वा शुकपिच्छमुखेन चारयन्ति घनम् । सिद्धोपदेशविधिनाऽसितग्रासेन शुष्केण ॥७६॥ भस्मचाराश्च गुष्काश्च क्षाराश्च लवणानि च । आलोडच चाम्लवर्गेण शुल्वभांडे निधापयेत् ॥७७॥ यावच्च शुकपिच्छाभमभ्रकं तेन भावयेत् । ग्रसते तत्क्षणात्सूतो गोलकस्तु विधीयते ॥७८॥

(ध० स०)

अर्थ-अब समुखचारण के अन्तर्भूत वासनामुख चारण में शुक्रपिच्छ नाम के सधान से उस चारणाके प्रकरण को कहते हैं कि जिसको रसिसद्धों ने कहा है–रसकर्म के ज्ञाता आठ संस्कारों से शुद्ध कर या सिंग्रफ में से निकले हुए को साफ कर उसमें शुकपिच्छ नाम के संधान से भावित अभ्रक को पूर्वोक्त तैलादि और शुकपिच्छ संधान से युक्त दोलायन्त्र में चराते हैं। केवल शुकपिच्छ संधान से नहीं चराते हैं। यह चरणा जब होती है कि जब सिद्धों के उपदेश से पारद ग्रास को खा लेवे। अब शुकपिच्छ नाम संधान को कहते हैं कि अनेक प्रकार के क्षार तथा लवणों को अम्ल वर्गों के रुस में घोलकर तब तक ताम्रपात्र में रखे कि जब तक वह तोते के पर के समान हरा न हो जावे फिर उससे अभ्रक को भावित करें तो पारा उसको शीघ्र खा जाता है और उसका गोला भी बन जाता है।।७६-७८।।

#### तीक्ष्ण चारण जारण

क्रामित तीक्ष्णेन रसस्तीक्ष्णेन जीर्यते ग्रासः ॥ हेम्रो योनिस्तीक्ष्णं रागान् गृहणाति तीक्ष्णेन ॥७९॥ तदपि च दरदेन हतं कृत्वा वामाक्षिकेण रविसहितम् ।। वासितमपि वासनया घनवच्चार्यं च जार्यं च ।।८०।। (र० रा० प०, र० रा० शं०, र० चिं०)

इति निरंजनप्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां

चारणसंस्कारवर्णनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥

१-मेरी राय में यहां 'निर्मुखम्' पाठ होना चाहियै।

१-अभ्र धान्याभ्र वा पूर्वोक्तविधिना साधितम् अभ्रभस्म ।

अर्थ-तीक्ष्ण से पारद में क्रामण शक्ति बढ़ती है। ग्रास जीर्ण होता है और तीक्ष्ण ही स्वर्ण की योनि है और तीक्ष्ण से पारद रंगतदार होता है और वह तीक्ष्ण भी सिंग्रफ से भस्म किया हुआ हो या सोनामक्खी और आक के दूध से भस्म किया हो और वासना से वासित हो उसको अभ्रक की तरह चारण वा जारण करे।।७९।।८०।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासि पं० मनुसखदासात्मजब्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां चारणसंस्कारवर्णनं नाम पश्चदणोऽध्यायः ॥१५॥

# गर्भद्रुतिसंस्काराध्यायः १६

# गर्भद्रुतिलक्षण

ग्रस्तस्य द्रावणं गर्भे गर्भद्रुतिरुदाहृता ॥

(र० र० स०)

अर्थ-ग्रास दिये हुए का जो गर्भ में ही गलाना हो उसको गर्भद्रुति कहते हैं।।

#### अन्यच्च

विह्नव्यितरेकेऽपि रसग्रासी कृतानां लोहानां द्रवत्वं गर्भद्रुतिः । गर्भद्रुतिसंतरेण जारणैव न स्यात् ।।

(र० चिं०, र० रा०, शं०, बृ० यो०)

अर्थ-प्राप्त दिये हुए समस्त धातुओं को अग्नियोग के बिना ही जो द्रव होता है उसको गर्भद्रुति कहते हैं जो कि उसको गर्भद्रुति के बिना जारण नहीं होता है।

# गर्भद्रुति का प्रयोजन

गर्भद्रुत्या रहितो ग्रासश्च जीर्णोऽपि नैकतां याति । एकीभावेन विना न जीर्यते न सा कार्या ॥१॥

(ध० सं०, र० प०)

अर्थ-अब गर्भद्रुति के प्रयोजन को कहते हैं कि जारण संस्कार की रीति से खिलाया हुआ भी ग्रास गर्भद्रुति के बिना पारदरूप नहीं होता है और जब तक पारद तथा ग्रास का एक रूप न हो तब तक ग्रास नहीं होता। इसलिये गर्भद्रुति अवश्य करना चाहिये।।१।।

# केवल अभ्रकजारण का निषेध

केवलाश्रकसत्त्वं हि न ग्रसत्येव पारदः । तस्माल्लोहान्तरोपेतो युक्तं वा धातुसत्त्वकः । अश्रकं जारयेत्सिद्ध्यै केवलेन तु सिध्यति ॥२॥

(र० रा० सुं०, र० प०)

अर्थ-पारद केवल अभ्रकसत्त्व को नहीं ग्रसता है इस कारण वैद्यवर अन्य धातु से मिले हुए या स्वर्णमाक्षिक से मिले हुए अभ्रक का जारण करे तो सिद्धि होती है और केवल अभ्रक से नहीं॥२॥

# गर्भद्रावी होने के निमित्त अश्रकसत्त्व के साथ ताप्यसत्त्व का मेल करे

ब्योमसत्त्वं समांशेन ताप्यसत्त्वेन संयुतम् ।

सांकल्येन चरेद्देवि गर्भद्रावी भवेद्रसः ॥३॥ (र० चिं०, निघं, र०, र० र० रा० शं०, बृ० यो०)

एवं हेमाश्रताराश्रादयः स्वस्वरिपुणा २ निब्यूढाः । प्रयोजनमवलोक्य प्रयोज्याः ।।

(र० चिं० वृ० यो०)

अर्थ-पारद के तुल्य अभ्रकसत्त्व और सोनामक्सी के सत्त्व को लेकर बिड़ के साथ मर्दन करे तो पारा समस्त ग्रास को सा जाता है और गर्भद्रावी होता है। इस प्रकार जहां जिसका प्रयोजन हो वहां अपने अपने शत्रु से निर्व्यूढ हेमाभ्र या ताराभ्र का प्रयोग कराना चाहिये।।३।।

# अभ्रकगर्भद्रतिप्रकार

(वास्तव में गर्भद्रुति के निमित्त अभ्रक का साधन है) खसत्त्वं ताप्यसत्त्वं तु तुल्यं संचूर्ण्य भावयेत् । त्रिदिनं च पुटेत्पश्चाद्रससारोक्तविधानतः ॥४॥ त्रिदिनं भावयित्वादौ ततः पुटनभाचरेत् । एवं सप्तपुटं दत्त्वा तत्सत्त्वं चरित क्षणात् ॥५॥

(TO 40)

अर्थ-अभ्रकसत्त्व तथा सोनामक्खी के सत्त्व को तुल्य लेकर चूर्ण करे फिर उसको रससार की कही हुई विधि से तीन दिवस तक भावना देकर पुट देवे, प्रति पुट में तीन दिवस तक भावना देनी चाहिये। इस प्रकार सात पुट देवे तो उस सत्त्व को पारद शीघ्र ही खा जाता है।।४।।५।।

# अभ्रसत्त्व के गर्भद्रावी होने के निमित्त ताम्र और माक्षिक का मेल करे

कमलघनमाक्षिकाणां चूर्णं समभागयोजनिमिति ॥ तच्छुद्धाश्रं शीघ्रं चरित रसेन्द्रो द्ववित गर्भे च ॥६॥

(र० चिं०, र० प०)

अर्थ-समभाग एकत्रित किये हुए ताम्र अभ्रक और सोनामक्खी ये पारद में शीघ्र ही मिल जाते हैं और वह पारद शुद्ध अभ्रक को शीघ्र खा जाता है और वह अभ्रक पारद के गर्भ में द्रव भी शीघ्र होता है।।६।।

# गगनगर्भद्रुति

अथ गर्भद्रुतिकर्म चारणं गुणवर्द्धनम् ।। कथयामि यथा तस्य रसराजस्य सिद्धिदम् ॥७॥ ताप्यसत्त्वाभ्रसत्त्वं च घोषाकृष्टं च ताम्रकम् ॥ समभागानि सर्वाणि ध्मापयेत् खदिराग्ना ॥८॥ भिन्त्रकाद्वितयेनैव यावदभ्रकशेषकम् ॥ तदभ्रसत्त्वं सूतस्य चारणं समभागिकम् ॥९॥ अनेनैव प्रकारेण त्रिगुणं जारितं रसे ॥ गर्भद्रतेर्जारणं हि कथितं भिषगुत्तमैः ॥१०॥

(ध० सं०)

अर्थ-गुण के बढ़ानेवाले जिसमें गर्भद्रुति का कर्म विद्यमान है और जो पारद की सिद्धि का दाता है, मैं उस चारण को कहता हूं कि प्रथम स्वर्णमाक्षिक सत्त्व, अश्रक सत्त्व और घोषा (पीतल) से निकला हुआ ताम्न इन सबको समभाग लेकर खैर की लकड़ी में दो भस्त्राओं (धोंकिनियों) से तब तक धोंके कि जब तक सब पदार्थ जलकर केवल अश्रक सत्त्व मात्र ही शेष रह जाये। उस अश्र के सत्त्व के पारद का समभाग लेकर चरावे इस प्रकार तिगुना अश्रक सत्त्व पारद में जारित करे तो उसका उत्तम वैद्यों ने गर्भद्रुति का जारण कहा है।।७-१०।।

ने-वास्तव में द्रुति के लिये अभ्रकबीज का साधन है।

१–केवलमञ्रकसत्त्वं ग्रसते यस्मान्न सर्वाङ्गम् ॥ (र० प०)

२-नोट-यहां ऐसा जान पड़ता है कि गर्भद्रुति के निमित्त ताप्यसत्त्व के प्रयोग कहा, अब स्वर्ण और अभ्रक्षसत्त्व की भी गर्भद्रुति के अर्थ आजा देता है और यह भी कहता है कि हेम के लिये और तार के लिये तार का प्रयोग करे।

१ -तप्तबल्व रचयेहेवि-मेरी सम्मति में निर० र० का पाठ हो तो ऐसा हो 'तप्तबल्वे चरेहेवि'

<sup>्</sup> २–निपुण को ठीक कर 'रूपेण' बनाया है। पाठ 'रिपुणा' भी मिला है–हस्तिल –स० टी० दोनों में और ऐसे ही ठीक जान पड़ता है।

सम्मति—प्रथम अभ्रक सत्त्व को पारद से चौसठवा हिस्सा लेकर खरल में डाल नींबू और जम्भीरी के रस से मर्दन कर गोला बनावे उसको गोमूत्र तथा कटुनैल के यन्त्र में स्वेदन करे, इस प्रकार करने से अभ्र सत्त्व पारद के गर्भ में पारद रूप हो जाता है, इसी को गर्भद्रुति कहते हैं और अभ्रकसत्त्व माक्षिक, सत्त्व और घोषाकृष्ट ताम्र इन तीनों को एक घरिया में रखकर घोंकने से जो अभ्रकसत्त्व गेष रहता है वह उत्तम बीज होता है और उस बीज की पारद में उत्तम द्रुति होती है इसलिये घ० स० में इसी को प्रधान माना है।।

# निर्मुखजारणोपयोगी और भस्मोपयोगी महाद्रव

नवसारयवक्षारस्फिटकाविभिरेष काचबकयंत्रैः ॥ बहुधा त्यजित स्वसत्त्वं तिद्ध महाग्रावकं नाम ॥११॥ तिस्मिन्निमग्नममृतं बीजं घनसत्त्वमम्लयोगेन ॥ ग्रसित रसेन्द्रो गर्भे द्रवित दुरापोयमुपदेशः ॥१२॥ उपरसरसलोहान् पत्थरभान्यिष तत्र तत्क्षणमृतािन ॥ पुटभावनसंयोगैर्व्याधिहराणीित सकलशास्त्रार्थः ॥१३॥

(रसमानस)

अर्थ-नौसादर, जवाखार, फिटकरी इनको पानी में घोलकर सत्त्व को निकाले उसे महाद्रव (तेजाब) कहते हैं, उसमें स्थित ताम्र के बीज को अथवा अभ्रक सत्त्व को पारद अम्लयोग से खा जाता है तथा वह बीज और अभ्रक सत्त्व गर्भ में द्रव हो जाता है। यह उपदेश अत्यन्त गुप्तरूप से लिखा है। आगे भस्म लिखते हैं-कठिन कठिन उपरस, रस और धातु इनके पुट देने से ही भस्म हो जाते हैं और पुट भावनाओं से व्याधि के नाश करनेवाले भी होते हैं। यह समस्त शास्त्रों का अर्थ है॥११॥१३॥

सम्मति-इस गर्भद्रुति के प्रकरण में स्वर्ण, चांदी, ताम्र, नाग और वंग इनमें से किसी एक बीज की गर्भद्रुति करना आवश्यक है और स्वर्ण के बीज की गर्भद्रुति करना तो अत्यन्त आवश्यक है, ऐसा सिद्धों ने कहा है।।

# स्वर्णगर्भद्रुति की आवश्यकता और स्वर्ण द्रुति का समय

अत्र गर्भद्रुतिकर्मणि स्वर्णद्रुतिजारणमावश्यकतया करणीयमिति वक्रोक्त्या प्रोच्यते-

अभ्रक चारणमादौ गर्भद्रतिचारणं च हेन्नोन्ते ।। यो जानाति न वादी वृथैव सार्थक्षयं कुरुते ।।१४॥

(र० रा० प०)

अर्थ-इस गर्भद्रुति कर्म में स्वर्ण की द्रुति का जारण अवश्य करना चाहिये, इस बात को बक्रोक्ति कहते हैं कि रसशास्त्र के नहीं जाननेवाला जो वैद्य प्रथम अश्रकजारण को नहीं जानता है और उसके पश्चात् स्वर्ण की गर्भद्रुति के जारण को नहीं जानता है वह अपने धन को निष्फल ही खर्च करता है इसलिये वैद्य को समझकर काम करना चाहिये।।१४।।

# गर्भद्रावी होने के लिये बीजों के संस्कार की क्रिया

शिलया निहतं नागं ताप्यं वा सिंधुना हतम् । ताभ्यां तु मारितं बीजं सूतके द्रवति क्षणात् । शुद्धं सुवर्णं रुप्यं वा बीजमित्यभिधीयते ॥१५॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०, र० रा० प०) अर्थ-मैनसिल से मारा हुआ नाग तथा सुहागे से भस्म किया हुआ ताप्य (सोनामक्खी) और उन दोनों से सिद्ध किया हुआ जो बीज है वह पारद में शीघ्र द्रव होता है अर्थात् उसकी शीघ्र गर्भद्रति होती है, शुद्ध स्वर्ण तथा चांदी को बीज कहते हैं॥१५॥

#### अन्यच्च

बीजानां संस्कारः कर्तव्यस्ताप्यसत्त्वसंयोगात् । तेन द्रवंति गर्भे

रसराजस्थाम्लवर्गयोगेन ॥१६॥

(र० चिं०, नि० र० रा०, शं०, बृ० यो०)

अर्थ-ताप्यसत्त्व (सोनामक्बी का सत्त्व) के संयोग से समस्त बीजों का संस्कार करना उचित है क्योंकि ऐसा करने से बीज अम्लवर्ग के योग से पारद के गर्भ में ही द्रव होते हैं॥१६॥

# द्रुति के लिये स्वर्ण बीज का साधन

अय स्वर्णजारणयंत्रं विना द्वृतिकरणे प्रकारांतरमाह-शुद्धं माक्षिकचूर्णं निर्व्यूढं पच्छत गुणं हेन्नि । तद्धेम चरित सूतो द्ववित च गर्भे रसस्य तुल्यांशम् ॥१७॥

(ध० स०)

अर्थ-स्वर्णजारण के यंत्र के बिना जिस प्रकार गर्भद्रुति होती है उस प्रकार को कहते हैं। जिस सुवर्ण में सौगुने गुद्ध सोनामक्की का चूर्ण मिलाया जाता है उस सुवर्ण को पारद समान भाग से चरता है और वह गर्भ में ही द्रव होता है।। १७।।

#### अन्यच्च

निर्ब्यूडं गंधकाश्मशतगुणसंख्यं तथोत्तमे हेन्नि । सूते च भवति पिष्टिर्द्रविति हि गर्भे न विस्मयः कार्यः ॥१८॥

(ध० सं०)

अर्थ-उत्तम सुवर्ण में थोड़ा थोड़ा गंधक डालकर अग्नि द्वारा मिलावे तो उस सुवर्ण की पारद के साथ उत्तम पिष्टी होती है और गर्भ में ही दुत हो जाता है इसमें सन्देह नहीं है॥१८॥

#### अन्यच्च

अथवा तालकसत्त्वं शिलाया वा तच्च हेम्नि निर्व्यूढम् ॥ शतगुणमथ मूषायां जरति रसो द्रवति गर्भे च ॥१९॥

(ध० स०)

अर्थ-अथवा हरताल का सत्त्व या मैनसिल का सत्त्व सोने में सौगुना अग्नि द्वारा मिलावे फिर उसको पारद के साथ मिलाकर मूषा में जारण करे तो गर्भद्रुति होगी।।१९।।

#### अन्यच्च

अथवा शतनिर्व्यूढं रसकवरं शुद्धहेन्नि वरबीजम् । जरति रसेन्द्रे शीघ्रं द्रवति च गर्भे न संदेहः ॥२०॥

(ध० सं०)

अर्थ-अथवा सुवर्ण में सौ बार जक्त को मिलावे तो वह उत्तम बीज होता है और वह पारद से जीघ्र ही द्रव हो जाता है॥२०॥

# द्रुति के लिये स्वर्ण का महाबीजसाधन

समगर्भद्रुतिकरणं हेम्रो वक्ष्याम्यहं परं योगम् । भ्रामकसस्यकचूणं शतिनर्व्यूढं महाबीजम् ॥२१॥ अथास्य बीजवरस्य गर्भद्रुतिकरणप्रकारान्तरं भ्रोकत्रया त्कककुलकेनाह—अथवा गंधकधूमं तालकधूमं शिलाह्वरसकस्य ॥ दत्त्वाऽधोमु स्वमूषां दीर्घतमां सर्परस्यार्ढे ॥२२॥ उध्वें लग्ना पिष्टी मुदृढ़ा तु यथा यथा हि कर्त्तव्या ॥ दत्त्वा सर्परपृष्ठे दैत्येन्द्रं दाह्येत्तदनु ॥२३॥ स्तोकं स्तोकं दत्त्वा कर्षात्री धारयेन्मृदा लिप्ताम् ॥ गर्भे द्रवित हि बीजं म्नियते च तथाधिके दाहे ॥२४॥

(ध० स०)

अर्थ-दस अंगुल लंबी और डेढ़ अंगुल चौड़ी मूपा बना लेवे फिर समभाग उत्तम बीज सहित पारद की अम्लयोग से पिष्टी बनवावे और सोनामक्खी की मूपा के पेंदे में उस पिष्टी को दृढ़ लगाना चाहिये। तदनतर मिट्टी के खिपड़े में गंधक, हरताल, मैनसिल या खपरिया को थोड़ा थोड़ा डाले और उस खिपड़े को जलते हुए अंगारों पर रख कर और उसके उपर उस मूषा को उलटा मुख कर खड़ी कर दे, इस प्रकार पांच तथा सात बार थोड़ा थोड़ा गंधक आदि डाले और प्रथम रखे हुए गंधकादिकों को निकाल दे, इसके बाद मूषा के मुखकर खिपड़े का टुकड़ा लगाकर और कपरौटी कर निर्धूम कंड़ों की आंच में तपावे, इस प्रकार करने से बीज की गर्भद्रुति होती है और वह बीज जारित होता है। यदि इस मूषा में अग्नि अधिक दी जावेगी तो बीज तथा पारद इन दोनों की भस्म हो जायेगी, इसमें सन्देह नहीं है।।२१-२४।।

# द्रुति के निमित्त स्वर्णपत्रों को धूपित करना

लवणं देवीस्वरसस्नुतमिहपत्रं विचूर्णितं शिलया ।। तत्पुटित्रतयात्सुमृतं संस्थापयेदयस्पात्रे ॥२५॥विहितार्द्धांगुलिनिम्ना स्फुटिवकटकटोरिका मुखा—धारा ॥ तस्योपर्यपि देया कटोरिका द्वचंगुलात्सेधा ॥२६॥ विहितच्छिद्रित्रितन्त्र्या शस्ता चतुरंगुलादूर्ध्वम् । छिद्रेषु खलु शलाका योज्यान्यत्र हेमपात्राणि ॥२७॥ संस्थाप्य विधूप्यते यंत्राधस्तात्प्रदीपयेदिग्नम् ॥ मधूपोपलेपमात्रा—तसंति कृष्णानि हेमपत्राणि ॥२८॥ तान्यग्नितापितानि च पश्चाद्यंत्रे मृतानि धूमेन ॥ पाचितहेमविधानाच्चरित रसेन्द्रो द्रवित गर्भे च ॥२९॥

(ध० सं०)

अर्थ-प्रथम एक उत्तम शिला पर सैंधानोंन रखकर फिर उसको ब्राह्मी के रस से भिगोकर खूब घोटे और उसी शिला पर उस नोंन को तथा अहिपत्र (नागफनी) को मिलाकर पीसे फिर उन दोनों को लोहे के संपूट में रखकर लघुपुट देवे। इस प्रकार तीन पुट देने से लवण की उत्तम भस्म होती है, उस भस्म को फिर ब्राह्मी के रस से भिगोकर ऐसी मूषा बनावे कि जो चार अंगुल ऊँची और जिसके नीचे के मुख पर आध आध अंगूल की परिधि (हद्द) हो और उस परिधि सहित मुख को एक लोहे के पात्र पर रखकर फिर उसमें समभाग सिंग्रफ सहित सोनामक्खी के चूरे को अथवा केवल गंधक को ही डालकर उसके मुख पर एक ऐसी मुषा बनाकर रखे जो कि दो अंगुल उस मूषा के मुख मे भीतर रखी हुई हो और दो अंगुल बाहर खड़ी हो और जिसके मुख पर तीन छिद्र हों और तीनों ही छिद्रों में तीन लोहे की सलाइयां रसी हुई हों और उन पर तपाये हुए स्वर्ण के कंटकवेधी पत्र रखकर ऊपर से दूसरी मुषा से बंद कर देवे। तदनंतर लोहपात्र के नीचे तेज आंच लगावे तो अग्नि के ताप से उठे हुए धूएं से स्वर्ण के पत्र काले रंग के हो जायेंगे। इस प्रकार बार बार इसी क्रिया को करता रहे जब तक कि स्वर्ण के पत्र उत्तमता से मृत न हो जायें (अर्थात् पिसने योग्य न हो जायें) फिर स्वर्ण क्रिया से ग्रास देवे तो पारा उसको शी घ्र चरता है और स्वर्ण भी पारद के गर्भ में शीघ्र द्रव होता है। २५-२९।।

# तारवंगादिगर्भद्रुतिक्रिया

एवं तारं नागं वंगं रसकं १ च सजलगंधकेन लिप्तं केवलगंधकचूर्णधूमेन सुपक्वं च कृत्वा पश्चाद्द्रुतिकर्मणि योजयेदिति— अत्र स्वर्णमाक्षिकचूर्णो विशेषः पूर्व रक्तवर्गे माक्षिकं । त्रिदिनं भावियत्वा पश्चाद्दर्देन सह संयोज्य धूपो देयः ॥

(ध० सं०)

अर्थ-इसी प्रकार गंधक को पानी से पीसकर चांदी, सीसा, रांग और जसद आदि के पत्रों पर लेप करे। फिर इनको केवल गंधक के धूएँ से पकाकर द्रुतिकर्म के लिये काम में लावे और यहां पर सोनामक्सी के चूर्ण करने में इतनी विशेष बात है कि उस सोनामक्सी के चूर्ण को तीन दिवस तक रक्तवर्ग में भावना देवे। फिर सिंग्रफ के साथ मिलाकर धूप देवे।।

# तारवंगादिगर्भद्रुतिक्रिया

रक्तवर्गी यथा-

दाडिमं किंगुकं चैव बंधूकं च कुसुंभकम् ।। समांजिष्ठो हरिद्राया लाक्षारससमन्वितः ॥३०॥ रक्तचन्दनसंयुक्तो रक्तवर्ग उदाहृतः ॥३१॥

अर्थ-अब रक्तवर्ग को कहते हैं कि अनार, टेसू के फूल, बन्धूक (गुलदुपहरिया का फूल), केसर, मंजीठ, हल्दी, लाख का रंग और लाल चंदन इनको रक्तवर्ग कहते हैं।।३०।।३१।।

सुमृतस्य स्वर्णस्य तारस्य नागादेश्च गर्भद्रुतिजारणं च घोषाकृष्टतास्रवत् कर्तव्यमिति बोध्यम् । किं च समभागादिकदरदस्य गंधकस्य च भागः स्वर्णादिसम एव तन्मध्यत एव लेपो धूमश्च देयः ॥

(ध० सं०)

अर्थ-अच्छी प्रकार भस्म किये हुए स्वर्ण चांदी की तथा सीसे आदिकों की गर्भद्रुति का जारण पीतल से निकाले हुए ताम्र की तरह होता है, ऐसा जानना और स्वर्णआदि के समान ही धूप योग्य गंधकादि को ग्रहण करना चाहिये और उसी गंधक में से लेप और धुआं देना चाहिये।

#### नागबीजसाधन

अथेदानीं यंत्रं विना नागद्गुतिप्रकारमुच्यते रसदरदाभ्रकताप्यं विमलमृतं शुल्बलोहपर्पटिका ॥ स्नुह्यर्कदुग्धपिष्टं कंकुष्ठशिलायुतं नागम् ॥३२॥

(ध० सं०)

अर्थ-अब यंत्र के बिना नागग (सीसे) की गर्भद्रुति के प्रकार को कहते हैं कि पारा, हिंगुल, कृष्णाभ्रक, सोनामक्खी, विमल (उपरस विशेष) और लोहा, तांबा इनको आक के दूध से घोटकर गोला बनावे और इसी तरह कंकुष्ट (हरिताल के तुल्य पीत तथा हरिद्वर्णपाषाणभेद इसको कोई मुर्दासन भी कहते हैं) और मैनसिल को भी अर्कदुग्ध में घोटकर गोला बनावे। इन आठों को पृथक् पृथक् लघुपुट में सिद्ध करे फिर इन आठों का भाग नाग के समान लेना चाहिये। उस नाग की घोषाकृष्ट तांबे के समान द्रुति होती है।।३२।

# वंगबीजसाधन

अभ्रकतालकशंखरससहितं यत्पुनः पुनः पुटितम् । बिंबाक्षारविमिश्रं वंगं निज्जीवतां याति ।।३३।।

(ध० सं०)

अर्थ-वंग को इमली के क्षार में पीसकर उसके ऊपर नीचे अश्रक हरिताल, शंख और पारे को रखकर संपुट में रखकर तब तक लघुपुट लगावे कि जब तक वह वंग निर्जीव न हो जाये। फिर उस वंग का घोषाकृष्ट ताम्र की तरह ग्रास देवे तो उसकी गर्भद्रुति होती है।।३३।।

# नाग और वंग की गर्भद्रति

अथ संताननागस्य वंगस्य च द्रुतिप्रसंगात् नागवंगयोः समयोरेकीकृत्य एतदुक्तिचंचाक्षारान्वितस्य मिलितनागवंगयुग्मस्याध ऊर्ध्वं चाभ्रकतालशंख पारदैतच्चतुष्टयं दत्त्वा । भक्षणार्थमत्यद्भुतगुणाकारणमिलितं नागं वंगं च मारयेत् । युग्मस्य गर्भद्रुतिर्न भवति तथा च वंगं पृथक्पृथगेव वृत्यर्थं मारयेदिति द्योतयन्नाह—

युग्मं विधानपुटितं स्त्रियते निरुत्यतां गतो नागः। वंगं च सर्वकर्मसु नियुज्यते तदिप गतजीवम् ॥३४॥

(ध० सं०)

अर्थ-प्रथम समभाग सीसा तथा रांग को गलाकर इमली के क्षार के साथ घोटकर मिलावे। फिर उसके ऊपर नीचे अश्रक, गंख, पारा, हरिताल को रखकर और उसका संपुट बनाकर लघुसंपुटमें फूंक देवे। इस रीति से जब तक मिले हुए सीसे और राग की निरुत्थ भस्म नहीं हो तब तक पुट लगाता ही जाये तो यह मिलित (जोड़े) की भस्म अद्भुत चमत्कार के करनेवाली होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है और जो द्वृति के लिये सीसे और राग की भस्म मिलावे तो भिन्न भिन्न पदार्थों की बनावे न कि मिले हुए नाग वंग की भस्म मिलावे क्योंकि मिले हुए पदार्थों की द्वृति नहीं होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिये इस घ० सं०—बनानेवाला कहता है कि जिसको विधिपूर्वक पुट लगाई जाती है, उस युग्म (सीसे और रांग को जोड़ा) की निरुत्थ भस्म हो जाती है और उसको सम्पूर्ण कामों में लाना चाहिये।।३४।।

# स्वर्णगर्भद्रतिकिया बिड्योग से

अथ पारदस्य स्वर्णादिधातोश्च तुल्यभागश्च बिड्योगेन करीषाप्नितप्तलोह खल्वे जंबीरनीरेण पिष्टीं कृत्वा पुनर्बिडेन तां पिष्टीं परितो लिप्य दीर्घमूषायंत्रेण त्रिवारतापनेन स्वर्णादीनां रत्नानां च केचिद्गर्भद्वतिं कुर्वति अतस्तत्प्रकारमाह—

गंधको हरितालश्च कृष्णांजनशिलाजतु । हिंगुलं रसकं चैव वैकान्तं स्वर्णमाक्षिकम् ।।३५॥ लवणत्रयं क्षारयुग्मं जंबीररसगैरिके । सर्वे समानभागाः स्युर्माक्षिकं च द्विभागकम् ।।३६॥ एषां श्लक्ष्यं कृतं चूर्णं बिड़ इत्युच्यते बुधैः । गर्भद्वंतौ च बीजानां द्वावणे जारणे मतः ।।३७॥

(ध० सं०)

अर्थ-तप्तखल्व यंत्र में पारद के समान स्वर्णादि धातुओं को डालकर जंभीरी के रस से घोट पिष्टी बनावे और उस पिष्टी को चारों तरफ से बिड़ से लपेटकर एक लम्बी मूषा में रखकर तीन बार तपावे फिर उस मुवर्ण आदि धातु तथा रत्नों की गर्भद्रुति करते हैं, ऐसा कुछ आदिमियों का कथन है। उस क्रिया को विधिपूर्वक कहते हैं—िक गंधक, हरताल, काला सुमा, जिलाजीत, सिंगरफ, वैक्रान्त (लालरंग का हीरा), वैक्रान्त के अभाव में वज्रसूमिका चूर्ण, सोनामक्खी, सैंधानोंन, साम्हर, सोंचरनोंन, जवाखार, सज्जीखार, आक का दूध, जंभीरी का रस और गेहूं इनको महीन पीसकर चूर्ण बनावे तो उसको बिड़ कहते हैं। इस बिड़ की दवाओं में सब दवा बराबर लेना चाहिये, परन्तु सोनामक्खी के दो भाग लेना उचित है। यह बिड़ बीजों के गर्भद्रुति तथा जारण में हित है। ३५५-३७॥

सम्मति-पूर्वोक्त रीति से बिड़ को बनाकर एक कांच के बासन में रख ले फिर जिस बीज का जारण करना हो उसको रक्तवर्ग में बुझाव देकर उसको पारद के समान ग्रहण करे। तदनंतर तप्तखल्व में डालकर जंभीरी के रस से बीज पारद तथा बिड़ को घोटकर पिष्टी बनावे और उस पिष्टी पर बिड़ को लपेटकर एक अंधमूषा में रखे और उसके मुख को बंदकर कपरौटी करे। फिर उसको करसी (कंडो के छोटे टुकड़े) की आंच में तपावे, इस प्रकार तीन बार करने पर सुवर्ण आदि धातु तथा हीरा वगैरः रत्न गर्भ में ही दुत और जारित भी होते हैं।।

हीरे की गर्भद्रित करने के लिये कुछ विशेष बातो का ध्यान रखना चाहिए कि हीरों को रक्तवर्ग में मौ बार भावना देवे तो वह हीरा समभाग पारद के गर्भ में द्रव तथा जारित होता है। यदि पिछत्तर बार भावित किया पच्चीस बार भावित हो तो चतुर्थ भाग से द्रुत तथा जारित होता है। यदि पिछत्तरबार भावित किया गया हो तो तो पौन भाग से, पचास बार भावित हो तो आधे भाग से और पच्चीस बार भावित हो तो चतुर्थ भाग से द्रुत तथा जारित होता है परन्तु सोनामक्खी के सत्त्व का सुवर्ण के साथ चौथाई आधा या समभाग किसी का चारण करने से पारद की ताराकृष्ट संज्ञा होती है। उस ताराकृष्ट को यदि चांदी के पत्रों पर लगाकर अग्नि में तपावे तो पूर्णवर्ण का सूवर्ण होता है यह रहस्य छिपाने योग्य है।

गर्भद्रतिपरीक्षा

रससमतां यदि जातो वस्त्राद्गलितोऽधिकश्च तुलनायाम् । ग्रासो द्रुतः स गर्भं दत्त्वाऽसौ जीर्यते क्षिप्रम् ॥३८॥ अर्थ-प्राप्त दिया हुआ पदा र्र जब पारद के समान रूपवाला हो जाय तब चौलर कपड़े में छान लेवे फिर उस छने हुए पारे को तराजू में रखकर तोले। यदि पूर्व लिये हुए पारे से उस छने हुए पारे का वजन अधिक हो तो ऐसा समझना चाहिये कि गर्भद्रति हो गई है। फिर उसको तप्तबल्व में अम्लवर्ग द्वारा घोटे तो उसका शीध जारण होता है। ३८॥

द्रुत ग्रास की निश्मेषकरण क्रिया जारण इति गदितां गर्भद्रुतिमभिषवयोगेन चाम्लवर्गेण । स्वेदनविधिना ज्ञात्वा मृदितां तप्ते तु खल्वतले ॥३९॥

(EO HO)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्वीप्रसादसूनु— बाबूनिरंजनप्रसाद संकलितायां रसराजसंहितायां गर्भद्रुतिप्रकरणं नाम षोडशोऽध्यायः ।।१६॥

अर्थ-इस प्रकार अम्लवर्ग या सिरके के साथ जो गर्भद्रुति का प्रकार लिखा है उसको स्वेनविधि से जारकर फिर तप्तखल्ब में घोटे तो बीज का जारण होता है।।३९।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनुसस्रदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां गर्भद्रुतिप्रकरणं नाम षोडुशोऽध्यायः ॥१६॥

# बाह्यद्रुतिसंस्काराध्यायः १७

# बाह्यदुतिलक्षण

बहिरेव दुतीकृत्य घनसत्त्वादिकं खलु ।। जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्यदुतिरुच्यते ।।१॥

(र० र० स०)

अर्थ-इस प्रकार अभ्रक जारण के लिये कठिन पदार्थ और अभ्रक मत्त्वादि की बाहर की ही द्रुति करे बस इसी को बाह्यद्रुति कहते हैं।।१।।

# बाह्यद्रतिफल

बाह्यद्रुतयो वक्ष्यन्ते । एतास्तु केवलमारोटमेव मिलितानि बंध्नंति फलमस्य कल्पप्रमितमायुः । किं पूर्वोक्तप्रासक्रमजारिताः पूर्वोक्तफलप्रदा भवन्ति।।२॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०,)

अर्थ-अब बाह्यद्रुतियों को कहते हैं। आरोट से मिली हुई ये द्रुतियां पार्द को बद्ध करती हैं और एक कल्पपर्यन्त जीवित रहना इस बद्धपारद के भक्षण का फल है और यदि पूर्वोक्त ग्रास जारित पारद को द्रुति से बद्ध किया जावे तो उत्तम फल होता है।।२।।

# द्रुति की दुःसाध्यता

द्रुतयोऽपि न सिध्यन्ति शास्त्रे दृष्टा अपि ध्रुवम् । विना शंभोः प्रसादेन न सिध्यन्ति कदाचन ॥३॥

(र० रा० शं०)

अर्थ-शास्त्र में देखी हुई भी द्रुतियें श्रीमहादेवजी की कृपा के बिना सिद्ध नहीं होती है।।३॥

#### अन्यच्च

यद्यपि बाह्यद्रुतिः रसनिबंधेषु प्रोक्ता तथाऽपि पार्वतीश्वरकृपां विना कलौ न

(ध० स०)

सिध्यति अत एव रसकर्मविशारदैः सम्यक्तया न कथिता यन्मया श्रीशंकरकृपया रसिद्धानां प्रसादतः श्रीगुरुणामनुकंपया च किंचित् विज्ञातं बाह्यद्वितकर्म तदिह प्रोच्यते तदिप तेषां कृपां विना न निर्विद्यं समाप्तिं गच्छति ।।४।।

(ध० सं०)

अर्थ-यद्यपि अनेक रसग्रंथों में बाह्यद्रुति का वर्णन किया गया है तथापि किलयुग में श्रीमहादेवजी की कृपा के बिना वह द्रुति सिद्ध नहीं होती है इसिलये चतुर रसवादियों ने उन द्रुतियों का वर्णन नहीं किया और मैंन श्रीमहादेवजी, रसिद्ध तथा श्रीगुरुदेवजी, इनकी कृपा से जो कुछ बाह्यद्रुति का कर्म जाना है उसको मैं यहां पर कहता हूं, वह काम भी उन गुरुदेवों की कृपा के बिना समाप्त नहीं होगा।।४।।

अभ्रकबाह्यद्रतिक्रिया

अर्थात् अभ्रकसत्त्वस्य वारंवारं सत्त्वनिष्कासनं द्रुतिः चतुःसेटकिमतं श्वेताभ्रकं चूर्णितं कृत्वा मूलिकारसेनाष्ट्यामं भावियत्वा पुनः सतुषं कृत्वोर्णवस्त्रे बद्ध्वा सजलपात्रे त्रिदिनं निमग्नं कृत्वा धान्याभ्रं कुर्यात् । ततो धान्याभ्रकतुल्यं सावणनाम्ना प्रसिद्धं वस्त्रप्रक्षालनकं तत्र मेलयित्वा मर्दयेत्। ततस्तदभ्रकं लोहपात्रे क्षिप्त्वा व्रणदातेजाब इतिनाम्ना । प्रसिद्धं द्रवरूपं चतुःसेटकमितं तत्र दत्त्वा मंदाग्निना पाचयेत् पादावशिष्टे द्रवे सति अग्नेस्तदुत्तार्य प्रत्येकं षट्त्रिंशटंकमितं गुडं घृतं क्षुद्रमीनं च शर्करा नवटंका मधु सप्तदशटंकमितं गुग्गुलु अष्टादशटंकतिं विशुष्कपलमष्टादशटंकमितं तथा एतत्सप्तकं कुट्टयित्वा तदाभ्रके क्षिपेत् ततः पाषाणकुंडे घोटयित्वा पिंडत्रयं कृत्वा संशोष्य अग्निधान्या पिंडत्रयं कोकिलामध्यस्थं कृत्वा भस्त्रया सह ध्मापनेनाभ्रकसत्त्वं फटिकातुल्याभं निःसरति ततः पुनस्तत्पूर्वोक्तगुड़ादि कसप्तकं कुट्टयित्वा पूर्वं निर्गताभ्रकसत्त्वेन सह घोटयित्वा पुनः पिंडत्रयं कृत्वा संशोष्य पूर्ववत् ध्मापनेन पुनरभ्रकसत्त्वं रंगाभं निःसरित ततः पुनस्तत्पूर्वोक्तगुड़ादिसप्तकं कुट्टयित्वा वंगाभाभ्रकसत्त्वेन सह घोटयित्वा पिंडत्रयं कृत्वा संशोष्य पूर्ववत् ध्मापनेन दिधनिभमग्रकसत्त्वं सदाईमेव तिष्ठित इयमभ्रकबाह्यद्रुतिः सूतं विना या द्रुतिः कथ्यते एषाऽति धन्या न वाच्या कस्यचित् ॥५॥

(ध० सं०) अर्थ-चार सेर सफेद अभ्रक का चूरा करके आठ प्रहर मूली के रस में

भिगोये और उसमें धान के तुष मिलाकर फिर कमल के टुकड़े में बांध कर जल भरी हुई नाद में तीन दिवस तक डूबा रखे। फिर बाहर निकाले तदनन्तर कमल के टुकड़ों में भरे हुए अभ्रक को उस पानी में मले तो वह अभ्रक चूर्ण चूर्ण होकर जल में आ जावेगा, तब पानी को नितारकर नीचे जमे हुए अभ्रक को निकाल लेवे, इसको धान्याभ्रक कहते हैं। तब धान्याभ्रक के तुल्य कपड़े धोने का साबुन लेकर दोनों को मिला देवे फिर उसको लोहे के पात्र में रखकर ऊपर से चार सेर तेजाब डालकर मंदाग्नि से पकावे इसके बाद अग्नि से उतार लेवें। फिर छत्तीस टंक गुड़, छत्तीस टंक घी, छोटी मछली, नौ टंक शक्कर, सत्रह टंक शहद, अठारह टंक गूगल, अठारह टंक सूखा हुआ मांस, इन सातों को कूटकर अभ्रक में मिला देवे फिर पत्थर की कूण्डी में घोटकर तीन पिंड बनाकर कोयलों से भरी अँगीठी में रखकर धोंकनी से धोंके तो फिटकरी के समान अभ्रक का सत्त्व निलता है तदनंतर पूर्वोक्त गुड़ादि सात पदार्थों को घोट कर फिर उसको पहले निकले हुए अभ्रक सत्त्व के साथ घोटकर तीन पिंड बनाकर और मुखाकर पहले के समान अग्नि में धोंके तो अभ्रक सत्त्व रांग के समान निकलता है। फिर उसी अभ्रकसत्त्व में कुटे हुए गुड़ आदि सात पदार्थों को मिलाकर तीन गोले बनावे और उनको सुखाकर पहले के समान कोयल की अँगीठी में धोंके तो दही के समान अभ्रक सत्त्व निकलता है और यह हमेशा गीला ही रहता है इसको अभ्रक की बाह्यदुति कहते हैं। जो पारद के बिना अभ्रक की दुति की जाती है वह धन्य और गुप्त रसनी चाहिये॥५॥

विचार-एक दिन मूली के रस में सफेद अभ्रक को भिजोकर कम्बल की थैली में भरे, यदि अभ्रक सेर भर हो तो उसमें पाव भर धान की भूसी मिलाकर तीन दिन रात परात में भिगोवे, चौथे दिन उसी परात में उस थैली को मले। ऐसा करने से अभ्रक के छोटे छोटे ट्कड़े होकर पानी में आवें तब नितार पानी को निकाल डाले, पानी के भीतर जो धान्याभ्रक है उसको ले और उसकी बराबर साबुन मिलाकर एक खरल में घोटे पश्चात् कढाई में डाल साबून का तेजाब २ सेर डाले। तीनों को मूंदाग्नि से जलावे, जब आधसेर तेजाब बाकी रहे तब उतार ले और फिर इसमें ३६ टंक शहद, १७ टंक छोटी मछली, ३६ टंक खर्गीश का मांस, ९ टंक खांड, ३६ टंक गुड़, १८ टंक गुगल, १८ टंक अंडी का चोवा, इन सबको कूट पीसकर मिलावे और तीन गोले बना सुखावे, पश्चात् तीनों को अँगीठी में रख ऊपर कोयला दे, वंकनाल धोंकनी से धोंके। अभ्रक का सत्त्व ज्वार की सदृश निकाल उसमें पूर्वोक्त मसाला डाल एक खरगोश मारकर डाले फिर सबको घोटकर गोला बनावे फिर पूर्वोक्त रीति से दूसरी बार रांग के समान निकले अभ्रकसत्त्व निकाले ले। इसी प्रकार तीसरा मसाला डालकर वंकनाल से धोंक दही का द्रवीभूत सत्त्व निकाल लेवे। तीसरी बार का निकाला हुआ सत्त्व सर्वदा पतला रहता है, जमता नहीं है इसको बाह्यद्रुति कहते हैं। यह पारे के सम्बन्ध बिना द्रवीभूत है, ऐसी संमति है।

# अभवाह्यदुति की क्रिया तथा बद्धत्व

(अभ्रकसत्त्व को वज्जवल्ली के योग से मूपा में धोंकने से द्रुति) बाह्यद्रुतिविधानं च कथ्यते गुरुमार्गतः । अभ्रकसत्त्वं हि मूषायां वज्जवल्लीरसेन हि ॥६॥ सौवर्चलेन सध्मातं रसरूपं प्रजायते । अभ्रद्रुतेश्च सूतस्य समांशैमेंलेन कृते ॥७॥ तेन बद्धत्वमायाति बाह्यद्रुतिरियं मता । गुरोः प्रसादात्सततं महाभैरववंदनात् ॥ शिवयोरर्चनदेव सिध्यति बाह्यगा दृतिः ॥८॥

(ध० सं०)

अर्थ-अब बाह्यद्रुति के विधान को गुरुजी के बताये हुए मार्ग से कहता हूं-अभ्रकसत्व में सांचरनोंन डालकर हडसंकरी के रस से घोट मूषा में डाल कर धोंके तो अभ्रक के सत्त्व की द्रुति होगी। उस द्रुति के तुल्य पारद को लेकर घोटे तो पारद बद्ध होता है, इसको बाह्यद्रुति कहते हैं यह बाह्यद्रुति गुरसेवा महाभैरव की पूजा तथा श्रीमहादेव और पार्वतीजी की कृपा से सिद्ध होती है।।६-८।।

# अभ्रकद्रुति

स्वरसेन वज्रवल्लयाः पिष्टं सौवर्चलान्वितं गगनम् ।। पक्वं शरावसम्पुटे बहुवारं भवति रसरूपम् ॥९॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ-अभ्रक में सांचरनोंन डालकर वज्रवल्ली (हडसंघाी) के रस में भावना देवे फिर शराबसंपुट में रखकर गजपुट में फूंके, इस प्रकार कई बार पुट देने से अभ्रक की दुति हो जायेगी॥९॥

# अभ्रकसत्त्व की चूर्णपरिवाप से द्रुति

निजरसपरिभावनेन कंचुिककंदोत्थचूर्णपरिवापात् । द्रुतिमास्तेऽश्रकसत्त्वं तथैव सर्वाणि लोहानि ॥१०॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ-क्षीर का कंचुकी के कंद को अपने रस की भावना देकर चूर्ण कर लेवे फिर अभ्रकसत्त्व को तपाकर उस चूर्ण का बुरका (प्रक्षेप) देवे तो

१-पाठान्तर-घी ३६ टंक, मधु १७ टंक, खांड ९ टंक, गुड़ ३६ टंक, गूगल १८ टंक, भेड़केरोम १८ अंक, छोटी मछली सूखी ३६ टंक, एक सरहा जिवह किया हुआ। अभ्रक सत्त्व की प्रवृत्ति द्रुति होती है।।१०।।

अभ्रकसत्त्व को कांजी के सौ पुट देने और हर बार घरिया में औटाने से द्रति

चौ०-खाटी कांजी तंदुलनीर । अभ्रक का सतु खररै वीर ॥ एक याम जो अतिमरदेय । पुनि घरिया में दे औटेय ॥ ऐसी सौ पुट देय बनाय । तबही सत्त दुरत ह्वै जाय ॥

(रससागर)

अभ्रंक महलूल करने की तरकीब

नौआदीगर-अश्रक को किसी जर्फ (पात्र) में रखकर कांजी में तीन रोज तक तर करे। महलूल होकर पानी की तरह हो जायेगी। कांजी बनाने की तरकीब यह है कि चावल को सिरकः तुर्ण में या दही के पानी में खूब पकावे जिसमें गलकर उनका पेट फट जाय, बाद उसको घोट कर छान ले और शीशे में चालीस दिन तक धूप में रहने दे। निहायत उमदा सिरकः कीमियाई हो जायेगा।

(सफहा अकलीमियां १०१)

भ्वेत धान्याभ्रक को भावना दे तीन बार अंधमूषा में धोंकने से द्रुति

श्वेताश्रकं च संचूर्ण्य गोमूत्रेण तु भावयेत् ॥ कदलीफलसंयुक्तं भावयेत्तद्विचक्षणः ॥११॥ धमेदधाख्यमूषायां त्रिवारं च पुनः पुनः ॥ द्रुतिर्भवति वज्रस्य नात्र कार्या विचारणा ॥ अनेनैव प्रकारेण द्रुतिं कुर्यात्सुशोभनाम् ॥१२॥

(र० रा० सं०)

अर्थ-सफेद अभ्रक का चूर्ण कर गोमूत्र की भावना देवे और उसकी पंडित केले के कंदक के रस से भावना देवे तदनंतर अंधमूषा में रख दो तीन बार खूब धोंके तो अभ्रक की द्रुति हो जायेगी। इसमें विचार करना उचित नहीं है॥११॥१२॥

अभ्रद्गित धान्याभ्रक को भावित कर अंधमूषा में धोंकने से द्रुति

अभ्रकं नरतैलेन भावितं च सुचूर्णितम् ॥ गोपेन्दलेपिता मूषा धमनाद्दुतिमाप्रुयात् ॥१३॥

(र० रा० सं०)

अर्थ-धान्याभ्र को नरमूत्र (शोरा) से भावना देकर चूर्ण करे। फिर बीरबहूटियो को पीसकर लेप की हुई मूषा में रखकर अग्नि में धोके तो अभ्रक की द्वृति होती है।। १३।।

अभ्रकद्रति-अंधमूषा में

ककोड़ीफलचूर्णं तु मित्रपंचकसंयुतम् । तत्तुल्यं चैव धान्याभ्रमम्लैर्मर्द्यं दिनावधि ।।१४।। अंधमूषागतं ध्मातं तद्द्रुतिर्भवति ध्रुवम् ।१५॥ (र० रा० सुं०)

अर्थ-बांझककोड़े के फल का चूर्ण और शहद, घी, गूगल, मुहागा इनके तुल्य धान्याभ्र को मिलाकर तीन दिन तक पीसे फिर उसको अंधमूषा में रखकर कोयलों में धोंके तो अभ्रक की पारद के समान तरलद्गुति होती है।।१४।।१५।।

१-नोट-यह द्रुति नहीं है पानी है (मे० स०)।

# धान्याश्र को अंधमूषा में धोंकने से दुति

श्याम बार मानस के लेय। तिलीतेलसों बाँटे देय।। अथ्यों मैंसिको गोबर आनि। ताको रस ले वस्तर छानि॥ गोबररस धनाव पुनि तेल। सानि एक घरिया में मेलि॥ अंधमूसि में धर्वै मुजान्। एक दुरत सिद्ध विधिजान॥

(रस-सागर)

और

लेहु सिलाजित करमा अस्त । मेष सिंग करि दूजी वस्त ।। ये औषधि धनावकरि एक । अंधमूसिमें यहै विवेक ॥ निकसे दुरति जु संशय नहीं । रसरतनाकरते यह कही ॥

(रसरत्नाकर)

और भी

गीदतरें दूजै रिसुकाय । वक्कल गुठली दूव बटाय ।।
मत भीजै सुरही को लाय । बहुरि सुकैकै पुनि बटवाय ।।
सौ पुट देय सुकै सौ बार । तब यह औषधि जानै सार ।।
समाधान औषधिको एक । औधि मूसि में यहै विवेक ।।
कै डिढ़ मूसि धवत जो रहें । निकसै दुरत पंच किव कहै ॥

(रस-सागर)

दुरत अभ्रक स्याह बजरियः इन्द्रायन व रोगन पलास (उर्दू)

ताजा इन्द्रायन (तमह) बहुत से लेकर उसको रेज: रेज: कर ले और एक देग में डालकर थोड़ी सी आंच देकर निकाल ले और इन्हें कुटकर पानी निकाल लें। इस पानी में चार प्रहर तक अभ्रक स्याह धनाव को पकावें और निकालकर खुश्क कर ले फिर एक लकड़ी दरस्त पलास (ढाक) की जो लबाई में एक हाथ के बराबर हो ले और इसमें सुराख करके अबरक मजकूर को इसमें डाल दें। अजजाय मुस्तखरजः से खूब मजबूती से बंद करें और एक गढे में उपलों, लकडी ढाक और कोयलों में बंद आंच दे। सर्द होने पर अभ्रक को उसमे निकाल ले और चार प्रहर तक रोगन तुखम पलास में खरल करके दो शकोरों (कुज: गिली) में बंद और मजबूत गिलेहिकमत करके सख्त आंच दे पारा उसमें निकल आवेगा। तौजीह इस तरह पारा निकालने के लिये कम अज कम आध पाव अभ्रक पर अमल करना चाहिये क्योंकि इस अभ्रक से कुसूस न इस तरकीब से पारा बहुत निकलता है। इन्द्रायन (तमः) से पानी बहुत कम निकलता है और बाजवक्त निकलता ही नहीं इस वास्ते इस तरकीव का जिकर किया गया है जिसके जरिये पानी न देनेवाली वृटियों से पानी निकाला जाता है तमों (इन्द्रायन) को इस तरह आंच देने से इसके माई अजजाय किसी कदर असली सूरत अस्तियार कर लेते हैं। पस बहुत ज्यादह आंच नहीं देनी चाहिये कि वह माई अजजाय अवखरात की सूरत में इससे निक नी ही जावे और फिर इनसे बिलकुल पानी निकले ही नहीं बल्कि इस कदर आंच काफी है जिससे इसके माई अजजाइ अपने असली सूरत पर आ सकें और जिस वक्त इनसे अबखरात निकलने शुरु होवें उस वक्त उन्हें उतार लेना चाहिये और काटकर इनसे पानी हासिल करना चाहिये। ढाक की लकड़ी में सुराख करके इनमें अभ्रक के भरने का जिकर है मगर इस अमर को जाहर नहीं किया गया कि किस सिमत से और कितना गहरा सूराख निकालना चाहिये। पस आम कायदे को मद नजर रखे हुए इसमें सुराख लंबाई की तरफ से निकालना चाहिये और निस्फ से इस कदर ज्याद: गहरा हो कि अगर इसमें निस्फ अबरक अगर भरा जावे तो निस्फ की बराबर हो जावे पस जब अभ्रक इसमें भर चुके और जो बूरा वगैरे इस मुराख के निकालते वक्त इससे निकला है वही इस बाकी मादा मुराक के खला में भर देना चाहिये अजजाइ मुस्तखरजः से यही बूरा मुराद है और बहुत रजों से इसे भरना चाहिये बल्कि मुनासिब है कि इसे कुट कुटकर भरे।

आग देने के बाद लकड़ी कोयले की सूरत में होगी जो राख होने के करीब हो पस इसमें से अहतियात से अभ्रक निकाल लेना चाहिये जो सूर्व रंग लिये हुए होगा। आग का अंदाजः कोई लिखा नहीं गया सिर्फ एक गढ़े में आग देना लिखा है चूकि हिन्दुओं का आम कायदः है कि अगर किसी जगह इस किस्म की आग देनी हो और उसका वजन न लिखा हो तो संमझना चाहिये कि वह गजपुट की आग है और गजपुट की आग आम तअबीर के लिहाज से इस गढ़े की आग को कहते हैं। जो एक हाथ लंबा चौड़ा और गहरा हो इस वास्ते इस जगह गजपुट की आग ही देनी चाहिये चुनाचः इस अमर की तो जीह महलूम अलइस्म में भी कर दही गई है और इसीके मुताबिक कामयावणुदः अलहायने भी आग दी है-रोगनतुरूमपलास के बीजों को जो कोवकर पातालजंत्र (शीशीमअक्स) के जरिये रोगन निकाल लेना चाहिये और उसमें उस अभक को खरल करके दो मिट्टी के हमबार लवकुजों में बंद करके और बहुत मजबूत गिलेहिकमत करके आंच देना चाहिये असलवियाज (कापी) सिर्फ संस्त आंच का जिकर है मगर इसकी तौजीह नहीं कि किस तरह की आंच। आंच गढे की ही होनी चाहिये और खूब तेज हो और कम अजकमः छः पहर आंच दी जावे इस तरह कि अगर पहली आंच खतम हो जावे तौ और ईधन डाल दें सिर्फ उपलों की मृनासिब नहीं उपलों लकड़ी और कोलयों खिल्तमिल्तशुदः देनी चाहिये पारा अतराफकुंजः में या कूजः के निचले हिस्से में चमटा होगा। सफेद स्याही मायल रंग होगा अहतियात से रख़ लें। इस अमल में सिर्फ दो बूटियों से काम लिखा गया है, एक इन्द्रायन (तमः है) इसके पानी में खरल करने और ढ़ाक की लकड़ी में बंद करके आग देने से मतलब यह है कि ऐसे दर्जः तक पहुंचाया जावे और उसकी असल कसाफत को दूर करके रूह को लताफत बखशी जावे। यह अमर हासिल करने के बाद रोगन तुख्मपलास से खरल किया गया है कि पारा दूसरे अजजाइ अवरक से अलहदा होने से काबिल हो जावे। इसलिये इस वक्त करल करनें में जिस कदर मुबालग किया जावे उसी कदर कम है। अगर्चः साह बेनुसखे ने चार पहर का काफी लिखा है, मगर जरूरत इस असर की है कि इस अजकम आठ पहर खरल किया जावे ताकि आंच अगर कम भी कर दी जावे तो पारा अलहदा हो जावे और दूसरा ज्यादः मिकदार में निकले। पस, जिस कदर खरल इस रोगन में ज्याद: होगा और उसी कदर इस पारे के निकलने में आसानी होगी जियादः भी निकलेगा। खरल बहरहाल मुतवातिर चाहिये। यह काफी नहीं कि दवा खरल में डाले रखें। ख्वाह खरल कम हो जरूरत मुतवातिर खरल की है और जिस कदर जियादः हो उतना ही कम है कुछ इस खरल के फेल से कुछ इस तेल के, इसमें नाफिज और इससे यकजान होने की वजह से और खरल की हरारत से अभ्रक मे पारे के मुतफर्रिक अजजाइ किसी कदर मुजतमः हो जाते है और पारा आग पर अबरक के दीगर अजजाइ से अलहदा हो जाता है। अलावह इसके इसमें खरल करने से यह भी मनशा है कि पारा पूरी तरह कायमुल्नार हो जावे। और अगर कुछ इसमें खामी बाकी है तो वह जाती रहे क्योंकि रोगन तुरूमपलास व जातसुद आम पारे को कायमुल्नार करने की खासियत रखता है और इस गरज के वास्ते मुसल्लिमः वूटी है। पस, मेरे दोस्त! अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो फौरन इसके दरपै हो जावे यकीनी अमल है और तजरुबः शुदः है। इस पारे को आगे काम में लाने की तरकीब बिलकुल आसान है और यकीन है कि जो असहाव इस पारे को निकाल लेगे वह बहुत जल्द मंजिल मकसूद तक पहुंच जावेंगे। अगली तरकीब फिर कभी अर्ज होगी जो असल किताव में मौजूद है (एडीटर)

(सुफहा ६५५, अखबारकीमियाँ लाहौर २४/१/१९०९)

# अभ्रक के महलूल करने की तरकीब (उर्दू) धोंकने से द्रुति

अमरक को अव्वल बोतः में रसकर धोंके, ताकि आग की तरह मुर्ख हो जाय।

बाद उसके हलजूं पीसकर उस पर छिड़के, हल हो जावेगी। मुतरिज्जिम हलजूं हिन्दी में शंख को कहते हैं जो बड़ी कौड़ी की एक किस्म है (सुफहा अकलीमियाँ १०१)

# धान्याभ्रक को केली की जड़ में रख उपलों की आंच से द्रुति

धान्याभ्रकं च गोमांसमभ्रपदं च सैंधवम् ।। ब्रुह्यर्कपयसा द्रावैर्मुनिजैमर्दयेत्त्र्य हम् ।।१६।। तद्गोलं कदलीकंदे क्षिप्त्वा बाह्ये मृदा लिपेत् ।। करीषाग्नौ त्र्यहं पाच्यं द्रुतिर्भवति निर्मला ।।१७।।

(र० रा० सं०)

अर्थ-धान्याभ्रक और इसी की बराबर गोमांस अभ्रक का चतुर्थांश सैंधव इनको थूहर, आक तथा अगस्तिया रस में तीन दिन घोटकर गोला बनाये। केला के कंद में रखकर कपरौटी कर आने कंडो की तीन दिन तक आंच देवे तो अभ्रकद्रुति उत्तम होती है।।१६।।१७।।

धान्याभ्रक को चाकीयंत्र से दुति

और जुगित यह सुनियो लोय । जैसी गुरुग्रंथन में होय ॥ जइलै गाडि कसौंदी यान । ये ताको रस लीजै छान ॥ पुनि धनाव दीजै पुट सात । सुकै सुकै बाँटिये सुसात ॥ चाकीजंत्र पचाय जु लेय । होय दुरित नाहीं संदेह ॥ (र० रत्ना०, रससागर)

# और

पुनि अभ्रक अरु सूरन लेय । दोऊ खरिर कलश में देय ॥ चाकीयंत्र देय ता आगि । निकसै दुरित करमगित लागि ॥ (र० रत्ना०, रससागर)

धान्याभ्र को घड़े में औटाने से द्रुति

लेहु मँगाय सरी चौराई । धूरे ऊपर होत बुवाई ।। सो रॅधिसकै जिन हांडी मांय । ऐसे चरवा देइ चढाय ।। काटि चौरई नीर पखारि । दै धनाव ऊपर पल चारि ।। पारी मुंह दै लेहु पचाय । चारि पहर ज्यों आगि बराय ।। जो शुभ करम होय कवि कहै । दुरित निकसिकै हांडी रहै ॥ (रससागर)

# सोमावतलक की द्रुति (फारसी)

सीमाव अजतलक व तलकराव पारस अबरक गोयन्द विगरिन्द सुबूएफर्द गिली व बऽबपुरकुनद आँसुबूएरा दरदेग गिली हिन्द व बालाए दहन सुबूए पार्चः बरबन्दन्द व बालाइई पार्चः वर्ग कोंच बगुस्तरन्द व बालाइई वर्ग अबरकहिन्द व बालाइ अबरकनीज वर्ग कौंच गुजारन्द पस आँदगैरा वेरदगदान हिन्द व आतिशदिहन्द तमाम सीमाव अन्दरून सुबूए पर आब फरूख्वाहन्द चक्तीद। (सफा ५ किताव मुजरीबात अकबरी)

अभ्रक की स्वेदन यंत्र से दुति

अभ्रक से पारा निकालने के लिये मिट्टी का छोटा वासन ले और उसे पानी से भरकर एक बड़े बासन में रखे और उस छोटे बासन के मुख पर कपड़ा बांध सफेद अभ्रक ले, कोंच के पत्ते ऊपर नीचे रख बीच में अभ्रक रखे और बड़े बासन को चूल्हे पर रख आग देने से पारा स्वयं निकलकर पानावाले पात्र में गिर जायेगा।। (अखबार भारतरक्षक)

१-गालिबनसत लेना चाहिये।

# अभ्रकद्रुति कोंचपत्र से

जुलनी बूटी पंजाब में होती है जो हाथ में लगने से जलन पैदा करती है। एक हांडी में नीचे अभ्रक रखकर ऊपर जुलनी भरकर आंच देने से अभ्रक की द्रुति हो जाती है। (कझ्मीरयात्रा में श्रीनगरनिवासी नव्याबलांसै

धान्याभ्रक की दोलायत्र से द्रति पीडर जल कुम्ही को आनि । अमलवेत अरु हींग बसानि ॥ जवाखार साजी जु सुहाग। एक एक पल ले सब भाग।। अरु लोनी जुचना की आन । एक पल लीजै जु सुजान ॥ बहुरि धनाव आठ पल लेय । औषधि सहित खरल में देय ।। देदे खारि खरिलये इसे । चारि पहर ज्यों लागे जिसे ।। पुनि दो वर वस्तर में मेलि। कांजी सों कटाह भरि ठेलि।। जंत्रडोलि का लेय पचाय । आठ पहर जो आगि बराय ॥ गुरुप्रसाद ते कविजन कहै। रसरतनाकर को मत यहै।। जो यह जुगति करेगो गुनी । दुरित होय ग्रन्थन में सुनी ।। मनिसल गंधक अरु हरताल । इह विधि दुरित करै करतार ॥

(रससागर)

धान्याभ्र की पृथ्वी में गाढ़कर द्रुति

अगस्तिपत्रनिर्यासैर्मिर्दितं धान्यकाश्रकम् । सूरणोदरमध्ये तु निक्षिप्तं लेपितं मृदा ।। गोष्ठभूमौ खनित्वा तु हस्तमात्रे हि पूरितम् ॥१८॥ मासान्निष्कासितं तत्तु जायते पारदोत्तमम् । स तेन मर्दितः सूतो वधमायाति तत्क्षणात् । भक्षणात्कुरुते तत्तु रुग्जरामृत्युनाशनम् ॥१९॥

(र० रा० स्०)

अर्थ-अगस्ति वृक्ष (हथिया वृक्ष) के पत्तों के रस से धान्याभ्र को घोटकर गोला बनाय बीच में गढ़ा किय़े हुए जमीकन्द में गाड़ देवे। उस पर कपरौटी करे। फिर गायों के बांधने की जगह एक हाथ गहरा गढ़ा खोदकर अभ्रक भरे हुए जमीकन्द को उस गढ़े में डालकर ऊपर से मिट्टी भर देवे और एक मास के पीछे निकाले तो अभ्रक की पारद के समान उत्तम द्वृति होती है और उसके साथ मर्दन करने से पारद उसी क्षण बंधक को प्राप्त होता है और भक्षण करने से रोग बुढ़ापा और मृत्यु को नाण करता है।।१८।।१९।।

धान्याभ्र की धूप से द्रुति

उरद सेर ले सेर धनावि । दोऊ थैली भरिजै दाबि ॥ थैली डोलाजंत्र पचाइ। चारि पहर ज्यों आगि बराइ।। बहुरि खररि पानी में लेइ। अभ्रक में अगिया रस देइ।। रसु धनावलै सीसी भरै । दै मुंह रुई घास में धरै ।। द्वै दिन लों राखिये प्रमाना । दुरत होइ जो सुनो सुजाना ।। (र० रत्ना०, रससागर)

#### और

पैठौ एक बड़ो सो आनि । मुँह की जैना रेत नवानि ।। मांहि बीस पल देइ धनाव। ताकी चकती ता मुख दाब।। ताहि नादि में धरै बनाय । ऊपर नादि और औंधाय । मांझ राखिये डांडौ तिसौ । लटकै नहीं कुम्हेडौ जिसौ ।। दिन चारीस धरचो सो रहै। धूप रहे यों कविजन कहै।। सो सरिहै देहु जिन डारि । निकसै दुरित सु लेहु पखारि ।। गगन दुरत दुर्लभ संसार । प्रगट कहै यों सैदपहार ।। (र० रत्ना०, रससागर) वार्त्तिक

अभ्रक श्वेत वा ज्याम के पत्र लेकर खट्टे अनार में खोतरक भरदेणे और बन्द कर देणा फिर धूप में रख छोड़ने हल द्रवित हो जाणगे । मक्खन जैसा हो जायेगा।

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

और

बीज बकाइन भांडे मेल । जंत्र पताल काढि जै तेल ॥ लेप गगन पत्रनिकों करै। तैले पत्र कठौती धरै।। छाहं मुकै ते छप्पन जाम । पुनि चौबीस पहर धरि घाम ॥ एक दुरित निकसै यह रोति । ग्रीष्म ऋतु सूरज की प्रीति ।। (रससागर)

और भी

अभ्रक के जुपत्र कै धरै। पुनि वर दूध लेप दिन करै।। पुनि पुनि सो लै दीजै घाम । भयो मैनसों सीझे काम ॥ (र० रत्ना०, रससागर)

अन्यच्च

शुद्धकृष्णाश्रपत्राणि पीलूतैलेन लेपयेत् । धर्मे शोष्याणि सप्ताहं लिप्त्वालिप्त्वा पुनः पुनः ॥२०॥ मर्दितं चाम्लवर्गेण तद्वच्छोष्याणि चाथ वै । बुद्धार्कार्जुनवह्नीनां कटुतुंब्या समाहरेत् ॥२१॥ क्षार क्षारत्रयं चैतदष्टक वूर्णितं समम् ।। वज्रकंदं क्षीरकंदं बृहतीकंटकारिका ।।२२।। वनवृंताकमेतेषां द्रवैर्भाव्यं दिनत्रयम् ।। अनेकक्षारकत्केन पूर्वपत्राणि लेपयेत् ॥२३॥ आतपे कांस्यपात्रे च स्थालीलेप्यं पुनः पुनः ।

एवं दिनत्रयं कुर्याद् द्रुतिर्भवति निर्मला ।।

(र० रा० मुं०)

अर्थ-शुद्ध काले अभ्रक के पत्रों पर पीलू के तैल का लेप कर धूप में सुखावे। इस प्रकार सात भावना देवे। फिर अम्लवर्ग में सात बार घोटकर घाम में सुखावे, इसके बाद थूहर, आक, अर्जुन, चित्रक, कडवीतूबी तथा सज्जीखार, जवाखार और सुहागा इन आठ चीजों को समान भाग लेकर वज्रकद, क्षीरकद, बड़ी कटेरी जंगलीबेंगन इनके रस में पूर्वोक्त क्षारादि आठ चीजों के चूर्ण को घोटे, पीछे इस लेप को अभ्रक के पूर्वोक्त क्षारादि ठ चीजों के चूर्ण को घोटे, पीछे इस लेप को अभ्रक के पत्रो पर चढाय सुखाये। इस प्रकार तीन लेप करे, कांसे की थाली में डालकर मुखावे तो पारद की द्रति अवश्य होती है।।२०।२४।।

अन्यच्च

उमादंडविमर्देन गगनं द्रवति स्फुटम् ॥

(काकचंडेश्वर, टो० नं०)

अर्थ-उमा (हल्दी या अलमी) की लकड़ी या पंचाग के रस से अभ्रक को भावना देकर लीद में गाड़ देवे तो अभ्रक की द्रुति होगी।।

और

अभ्रकपत्र अग्नि में तपा के लोटा सज्ज के पाणी में तीन बार बुझावे, फिर महीन कर धोकर कपड़छान करे फिर इस अश्रक को दुतिकार्य में लगावे॥

और भी

कलीचूना १ सेर, सज्जीखरी १ सेर, दोनों पीसकर सज्जी पहले अग्नि में तपा

लेबे फि चौसठ सेर पानी में म्वाबे। दोनों चीजें तीन दिन भिगोवे (भिजा रखें) बाद नितार लेबे। उसमें उतनी ही दोनों चीजें फिर पाबे फिर नितार एवं आठ बार करें। यह हल्ल तितना होवे उतना नौसादर जल पा देवे। इससे अभ्रक खरल करें। दो पहर फिर तशबिया देवे, एवं आठ बार खरल और तशोया देवे। मोमिया होवेगा फिर शीशी में पाकर लिद्द में दब्बछड्डै दो महिने फिर निकालकर नरमभूभल में रखे, शीशी के मुख पर नमदे की टाकी रखें, टाकी भीज जावै तो निचोड़े भिजणें रहे तो हल (दुति) हो गया।।

(जंबू से प्राप्त पुस्तक) अभ्रकदुति और दुतियोग से चन्द्रोदय

# अभ्रक से पारद निष्कासन

पुराना सिरका ऊख का सेर चारि लेइ एक पाव पुराणा चाँवल मिहीं धोइकर उस सिरका में डारै। दोनोंकूं एकही हांडी में डारिके पकाव। करछली से चलाया करै, जब ताईं वह चांवल पक पकके हल्ल हो जायं तब सबकूं कपरा में छानि लेइ। खूदा दूर करके एक सीसी में डारे तेह सीसी को मुँह मूदि के इकईस दिन अथवा पचास दिन ताईं लीद में गाड़िराखै, सब अश्रक को पारो होइ जाय पाछे बाकी जो होइ अश्रक करि पानी तह को पारा करिबेंकू उही सीसीकूं घाम में रोज राखै जब ताईं सब पानी सूखि के पारा होइ एही भांति अश्रक को पारा निकासिये।

अभ्रक के पारा को जो कोऊ कहै काइमुल्लार सो मिथ्या एहींभांति है मैं निकासा है और आगे परख राखा है, आग पर नहीं ठहरात है। इस अभ्रक कर पारा पैसा दोइ भर ले और सोधा गंधक पैसा दोइ भर लेइ और सिंग्रफ के पारा से चन्द्रोदय बना होइ सोभी पैसा दोइ भर लेह तीन ऊकूं सिरका से एक घड़ी घोटे छोटी सीसी में डारि के आंच छह पह मध्यम देइ, हांडी के तरे छेद न करै, चारि आंगुर पहिले ऊंची बारू डारे, हांडी मेंते पर सीसी राखे फिर हांडी के मुँह ताई बारुडारे तब आंच दे, सीसी का मुँह खुला रहे, आधीरत्ती लोंग और आधी रत्ती इह चन्द्रोदय खाइ भूख बहुत होइ, इसमें संदेह नाही अनुभूत है, एही भांति कर चन्द्रोदय दुर्लभ है जब अभ्रक कर पारा होइ तब यह सिद्ध होइ सो पारा अभ्रक का केऊ निकासै नाहीं जानत । यद्यपि निकासिबे की तरह बहुत हैं परन्तु इह तरह भली है और तरह में संदेह है। इस तरह से संदेह नाहीं, खामखाँ पारा निकास्या करहि-इस तरह से यह चन्द्रोदय सब लेइ, इसमें एक मासा सोनेकर तब तक डारै, एक मासा नौसादर डारै, एक घड़ी तीनों को सुखा घोटै, दोइ पियाला में राखि संधि लेप करि अढाई घरी सिरकी करी आंच देइ, इसी भाँति छह आंच देइ, हर बेर सोने कर तब तक मासा भरि और हर बेर नौसादर मासा भरि डारि के तिस उपरांत इही रसकूं एक सीसी में डारै तिह में पैसा चारि भरी, सिरका तुंड डारै। वह सिरका जो चालीस दिनमें सिद्ध भया सोई डारै वह सीसी घाम में इक्कीस दिन ताईं राखि छोडै, जब हल्ल होइ के पानी होइ जाय कुछ तरै छट तले न रहै तब भौरेकेते आंच पर धरै तब पानी सूखिजाय डरासा होइ तब एक तोला तांबा टघराइ कै एक रत्ती यह डोर सोना होइ यह क्रिया शेख इनाइतुल्ला हरमाल की है, तिस में अभ्रक का पारा निकासना अनुभूत है और उस पारा का चन्द्रोदय भी अनुभूत है, सोना अनुभूत नाहीं। (भा० प्र० पं० कुं० १७/१२/१०)

> हल अबरक से सीमाव कायमुल्नार करने की तरकीब (उर्दू)

वाजः हो कि सीमाव अबरक से जो निकलता है वह खुद ही कायमुल्नार होता है और उसको सीमाव बाजारी के साथ लुआबसबद यानी घीग्वार का मिलाकर सहक करे तो उसको भी कायमुल्नार (अग्निस्थायी) करता है और मिस (तांबा) पर तरह करने से उसको भी चांदी करता है। (सुफहा ६१ किताब अलजवाहर)

# अभ्रक द्रुति के फवायद (उर्दू)

अर्थ-मुतरिज्जिम सीमाव अवरक स्याह को सीमाव बाजारी के साथ मुनिक्कद करने से अकसीर आजमितला (सोना) की और सीमाव अवरक सफेद को सीमाव बाजारी में मुनिक्कद करने से अकसीर आजमनुकरा (चांदी) की होती है। तरकीव इनकी साखी नं० ५७ व ६० में मुन्दर्ज हैं, व साखी नं० ३० व नं० ५४ लगायत ६० में मुख्तिलिफ नुसखे अश्लक से सीमाव निकालने के हैं। (सुफहा अकलीमियां ७४ ३१/१/११)

अभ्रकद्रुति की शकल खवास और फवायद (उर्दू)

सीमाव अभ्रक हिन्दी में उसको द्रुत कहते हैं, इसकी अलामत यह है कि सीमाव बाजारी से जियादह गाढ़ा होता है और उसमें सफेदी स्याही माइल होती है लेकिन बिल्कुल स्याह नहीं होता। सीमाव उरफी से यकजात मुक्किल से होता है और सीमाव उरफी अलहदा और सीमाव अवरक अलहदा रहता है मगर सीमाव अवरक का कायमुल्नार होता है और जब सीमाव उरफी से यकजात हो जावे तो उसको भी कायमुल्नार (अग्निस्थायी) कर देता है और ऐसा सीमाव यकजान शुद्ध, अकसीर आजम होता है। (सुफहा अकलीमियाँ ७४)

# अभ्रक को महलूल करने की तरकीब (उर्दू) (गालिबनद्गुति समझा है)

अभ्रक को महबूल यानी धनाव करने के मेंढ़क गोश्त में खरल करे जर्रः जर्रः हो जायँगे बादहू साफ करने निकाल ले और लोहे के जर्फ में पीसे, हल हो जायेगी। अगर उस अबरक को पानी में फिटकरी और नौसादर के सहक करके तसईद करे तो सुर्खरंग की मसअद होगी। (सुफहा अकलीगियाँ १०१)

हल अभ्रक की तरकीब (उर्दू)

औराक अबरक तीन तोला लेकर छ: तोले शीरगाड जर्द ताजः में जोहनोज गर्म हो असामाश करे कि रेजः रेजः मैदे की तरह हो जावे बाद इसके बदस्तूर मजकूर चाह हल में रखकर बाद महलूल होने के काम में लावे। (सुफहा किताब अलजवाहर ६२)

# अभ्रकदुति-अञ्चल छूने के पानी में घोट पुट दे कुश्ता तैय्यार करके बादहू चाहहल में (फारसी)

दरहल करदन तलक कि दरीं किताब दरवाजे अअमल दरकार बुवद बिलजरूर गुफ्तह शवद अगर्च ई अमल बातो आअसतफाना ई फकीर तजरुमा आवुर्दः बुदायबूदः आँस्त कि बियारन्द तलक् स्याह महलूब कि दरबाब दोयम गुफ्त शुदः बावकली खमीर कुनन्द बदरक्जः करदः सरश बगिल हिकमत इस्तवार कुनन्द चूँ खुरुक शवद दरे कूजः क्जःगरौ वबादरवेठी चूनापंजा निहन्द कि आतिश तेज वाशद वहतर चुनी तखरार नुमायन्द ता मुकल्ल से गरदद मानिंद सफेदाज चूंबर जुबान अवशवद सकल जाहर न गरदद व विदानस्त मुकल्लिसः शुदः दरशीशः करदः सरशः अस्तवार कुनन्द दौरे हलनिहन्द ताबिस्त व हफ्त रोज कि दर सदरगुफ्तः शुदः व बाद अजमुद्दत वर आबुर्दः दरक्जः फकाजे सरशराव काफूर विगीरन्द व जंजीर आहन दर तजूर करम मुअल्लिक बियावेजन्द तमाम शब व सवाहश बर आनन्द वजरमान खुदा ताला व मिसल व मानन्द चूँ शीर सफेद व रोशन कि अज सीमावकानी फर्क न तवा करदद हरजा क हलं तलक जिकर रफ्तः बाशद आंजाकार फरमायन्द । (सुफहा २१–२२ किताब जवाहर उउलसिनात)

अबरक को महलूल करने और उससे सीमाव निकालने की तरकीब चाह हल से द्रुति (उर्दू)

अव्वल अभ्रक को धनाव करे इस तरह कि अभ्रक को गरम करके कूट डाले बादह उसको थैली में भर दे और उसके बराबर छुहारे की गुठली या विल्लौर के रेजे डालकर पानी से भिगो दें और जोर जोर से खूब हाथ से मले, दही की तरह सफेद सफेद जर्रात निकलेंगे जो पानी के ऊपर तैरते रहें उनको फेंक दे और जो अबरक तहनशीन हो जावे उसको खुश्क करे और बन्द कूजे में रसकर शीश:गरों या कुम्हारों की मिट्टी में रख दे, तीन रोज के बाद निकाले। यह अबरक के जर्रात सफेदह की तरह होंगे उनको खरल में सहक करे और शीशे में रखकर मुँह बन्द करके सत्ताईस दिन तक चाहहल में बतरीक मारूफ रखे और हर तीसरे दिन लीद ताजः बदलता रहे । बाद सत्ताईस दिन के निकाल कर दूसरे कूजे में रखकर उसका मुँह काफूर से मसरूद करके लोहे के तार में बांधकर तनूर में नानवाई के रात भर लटका दे। सुबह को निकाल ले, अल्लह तअला के फजल से करम से कूज: मजकूर में दूध सफेद की तरह सीमाव रोशन और साफ बरामद होगा और असली सीमाव से कोई फर्क नहीं होगा। जहां तहां अभ्रक महलूल का जिकर इस किताब में है, उसी से काम निकाले। (सुफहा ६० किताब अलजवाहर)

बीरबहूटी को महलूल करने की तरकीब (उर्दू)

बीरबहूटी को एक जर्फ में रखे और नौसादर घिसकर उस पर छिड़क दे। सुर्ख पानी हो जायेगी। यह हल सीमाव को दूसरे चन्द एमाल के बाद मुनक्किद करता है और बाद नुसखः जात कीमिया में काम आता है–सुफहा अकलीमियाँ १०२)

स्वर्णद्रित

चूर्णं सुरेन्द्रगोपानां देवदालीफलद्रवैः । भावितं सदृशं भस्म करोति जलवद्द्रुतिम् ॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ-बीरबहूटियों के चूर्ण को देवदाली के फलों के रस से भावना देवे फिर उसकी सुवर्णभस्म में भावना देवे फिरउस भावना दी हुई स्वर्ण भस्म को घरिया में रखकर धोंके तो सुवर्ण की द्रुति होती है।।२५।।

अन्य चर्च

मंडूकास्थिवसाटंकहयलालेन्द्रगोपकैः । प्रतिवापेन कनकं सुचिरं तिष्ठति द्रवम् ॥२६॥

(र० रा० सु०)

अर्थ-मेड़की की हड़ी तथा वसा, सुहागा, घोड़े के मुख की लार और बीरबहटी इनका चूर्ण बनावे फिर स्वर्ण को गलाकर उसमें पूर्वोक्त चूर्ण का बुरका देवे तो स्वर्ण की द्रुति होती है॥२६॥

सोने और रूपे की दुति

शंतधा नरमूत्रेण भावयेद्देवदालिकाम् । तच्चूर्णावापमात्रेण द्रुतिः स्यात्स्वर्णतारयोः ॥२७॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ-देवदाली (बन्दाल) को सौ बार नरमूत्र (सोरा) की भावना देकर चूर्ण बना लेवे फिर सुवर्ण तथा चांदी में से जिसको द्रृति करना हो उसको गलाकर पूर्वोक्त चूर्ण का बुरका देवे तो वह धातु पादर के समान द्रव होता है।। २७।।

लोहद्रावण

तीक्ष्णचूर्णं तु सप्ताहं पक्त्वा धात्रीफलद्रवैः । लोलितं भावयेद् धर्मे

क्षीरकंदद्ववैः पुनः ॥२८॥ सप्ताहं भावितं सम्यक् स्नावसंपुटसके ततः । धिमतं द्ववतां याति चिरं तिष्ठति सूतवत् ॥२९॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ-शुद्ध लोहे के चूर्ण को आमले के रस में सात दिन पकाकर घाम में मुखा लेवे फिर औरकन्द के रस में सात दिन भियोकर घाम में मुखाकर मूखा में रखे फिर अग्नि में रखकर धोंके तो वह बहुत दिने तक पारद के समान द्रवरूप होता है॥२८॥२९॥

#### अन्यच्च

देवदाल्या रसैर्भाव्यं गंधकं दिनसप्तकम् । तेन प्रवापमात्रेण लोहास्तिष्ठंति सूतवत् ॥३०॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ-देवदाली के फल के रस से गंधक को सात भावना देकर पूर्ण करे फिर जिस लोहे (धातु) की द्रृति बनानी हो उसको गलाकर उसमें पूर्वोक्त भावना दिये हुए गंधक के चूरें की बुरकी देवे तो वह धातु पारद के समान रसरूप होकर ठहर जायेगा॥३०॥

#### अन्यच्च

तीक्ष्णमारणयोगेन कांतसारणिमध्यते । शुद्धिश्च तादृशी जेया स्वसत्त्वस्य तथैव हि ॥३१॥

(र० रा० सं०)

अर्थ-जिस प्रकार तीक्ष्ण (फौलाद) का मारण कहा है उसी प्रकार कान्त लोहे का भी मारण जानना चाहिये और फौलाद के ही तुल्य शुद्धि तथा सत्त्वपातन की विधि भी जाननी चाहिये॥३१॥

लोहद्रतिकियानंतर बुद्धकिया

त्रिटंकमभ्रसत्त्वजारितपारदमध्टसंस्कारैः संस्कृतपारदं वा त्रीणि खल्बे मर्इयेत्, एकीभूते सित पश्चात् काचकुप्यां मृद्धस्त्रसुलिप्तायां तं सूतं क्षिप्त्वा कोकिलाग्नौ तापयेत् तेन सूतो बद्धो भवित तं बद्धसूतं टंकैकं द्वावित रंगे सेटकमिते क्षिपेत् तद्वंगं टंकमितं सेटकमिते द्वावितताम्रे क्षिपेत् तत्ताम्रं सेटकद्वावितयोषे क्षिपेत् तत्त्सेटकघोषं पूर्णवर्णसुवर्णं भवित विद्याभाग्यवशा त्फलतीत्यलम् ॥३२॥

(ध० सं०)

अर्थ-तीन टंक अभ्रकसत्त्वद्रुति, तीन टंक लोहसत्त्वद्रुति और तीन टंक गुद्ध पारा इन तीनों को खरल में डालकर घोटे जब भलीभांति घुट जाय तब घरिया में रखकर धोके तो पारा बद्ध होता है। एक सेर गले हुए रांग में एकटक उस बद्ध पारद को डाले और उस एक टंक रांग को गले हुए एक सेर तांबे में डाले और उसमें एक टंक तांबे को गले हुए पीतल में डाल देवे तो वह पीतल स्वर्ण होता है। यह बात विद्या और भाग्य के वश से होती है।।३२।।

लोहद्रुतिक्रिया

अत्रादौ तीक्ष्णलोहसंडानि मधुशैवलसारटंकणैः प्रत्येकं समांशकैः परिलिप्य वृद्धमूषायां तानि निक्षिप्याष्ट्रघटीमितं कोकिलाग्नौ भस्त्रिकया मंदंमंदं ध्मापयेत्। ततः स्वांगशीतानि ज्ञात्वा तीक्ष्णलोहमयरेत्यारेतितं कृत्वा तन्मध्यचतुर्विशतिटंकमितं तीक्ष्णचूर्णं त्रिटंकसँघवलवणं च खल्वे निंदूरसेन मर्दयेत् यदि गाढं भवेत्तदातितप्तजलं तत्र खल्वे क्षिप्त्वा घोलयेत् ततस्तत्र तीक्ष्णचूर्णं त्रिटंकं नवसादरं क्षिपेत् शीते सति जलं निःसारयेत् एवं त्रिवारं क्षालियत्वा निंदूरसेन मर्दयेत् ततो गोलकं कृत्वा काचमयपात्रे घृत्वा आतपे प्रहरद्वयं शोषयेत् ततः काचपात्राद्गोलं निष्कास्य पुनः खल्वे क्षिप्त्वा

१-त्रीण पारदद्गृति, लोहद्गृति, अभ्रद्गृति (यह निश्चय ही है भाषा पुस्तको सें)

चूर्णत्रिटंकनवसादरं दत्त्वा निंबूरसेन मर्दियित्वा गोलं कृत्वा काचपात्रे धृत्वा पुनः प्रहरत्रयं शोषयेत् । ततः पुनस्तद्गोलं खल्वे कृत्वा सचूर्णं तत्र त्रिटंकनवसादरं त्रिटंकहिगुलं च क्षिप्त्वा निंबरसेन संमर्द्ध गाढीभूतं पुनः काचपात्रे धृत्वा दाडिमाम्लफलरसैः काचपात्रं पूरियत्वा मुखमाच्छाद्य रहिस मासमेंक स्थापयेत् परन्तु अम्लदाडिमफलरसं स्वत्यं स्वल्यं प्रतिदिनं क्षेपणीयं लोहं परिमग्नं यथा स्यात्तथा, ततस्तल्लोहं पारववद्द्रवभूतं सित्तष्ठितीति लोहबाह्यद्रुतिः सिद्धा । इति लोहबाह्यद्रुतिः तथा चातिरहस्तरमप्रकाव्यं द्विजदेवभक्तजनेषु पुण्यकर्मतत्परबाह्यणेषु मत्सरेर्ष्यादंभलोभहीनेषु जितेन्द्रिय वर्गेषु ईश्वराज्ञया देयम् । यत्कर्म तत्मयात्रोक्तं तेन श्रीसांवः प्रीयताम् ॥३३॥

(ध० सं०)

अर्थ-प्रथम शहद, संखिया और सुहागा इन तीनों को समभाग लेकर पीस लेवे फिर उससे फौलाद के ट्कड़ों पर लेपकर एक बड़ी घरिया में रख पिघलने तक धीरे धीरे कोयलों की आंच में धोंके। शीतल होने पर चौबीस टंक उसमें से निकालकर रेत से रितवा लेवे फिर तीन टंक निमक डालकर नींबू के रस से घोटे और घोटते घोटते जब गाढ़ा हो जाय तो गरम पानी डालकर घोल देवे और ठंडा होने पर उस पानी को निकाल देवे फिर उसमें ३ टंक नौसादर डालकर गरम पानी से घोटे। शीतल होने पर पानी निकाल लेवे। इस प्रकार तीन बार धोवे फिर निम्बु के रस से घोटकर गोला बनाकर कांच के पात्र में रख घाम में दो प्रहर तक सुखावे फिर कांच के पात्र से गोला को निकालकर उसमें तीन टंक नौसादर डाल निम्बु के रस से घोटे तदनंतर गोला बनाकर कांच के पात्र में रख घाम में दोपहर तक सूखावे फिर उसको पीसकर तीन टंक नौसादर और तीन टंक शिंगरफ डालकर निंबू के रस में घोटे। जब सूख जाये तब गोला बनाकर और कांच के पात्र में खट्टे अनार के रस से उस प्याले को भर देवे और उसके मुख को भी बंद कर एक मास तक एकान्त में रखे परन्तु प्रतिदिन उस प्याले में थोड़ा थोड़ा खट्टे अनार का रस डालता रहे कि जिससे वह गोला रस में डूबा हुआ हो तो वह लोहा पारद के समान द्रव होकर रहता है। यह लेख अत्यन्त रहस्य अर्थात् छुपाने योग्य है इसको उत्तम मनुष्यों के लिये बतावे।।३३।।

# ताम्रद्रुति

लवणक्षारमूत्राणि क्षाराश्चौषधसंभवाः । एषां क्षारसमस्तेषामौषधीकंद—संभवाः ॥३४॥ यच्चान्यद्द्रावकं कल्पफलत्रयकटुत्रयम् । कुलत्थक्वाथतोयं च सर्वं मृद्वग्निना पचेत् ॥३५॥ गालयेद्वस्त्रयोगेन पुनः पाकं च कारयेत् । तेनैव भावयैच्चैवं शुद्धं शुल्बस्य चूर्णकम् ॥३६॥ एकविंशतिवारांश्च भावियत्वा विशोषयेत् । लादिमध्ये तू भूगर्भं धान्यराशौ च भास्करे ॥३७॥ सप्ताहं धारयेतं तु दोलायां चैव स्वेदयेत् । एकविंशदिने जाते शुल्बस्येव द्रुतिर्भवेत् ॥ द्रुतिर्भवित शुल्बस्य रसङ्गा च निर्मला ॥३८॥

(र० रा० सु०)

अर्थ-सब प्रकार के नोंन, सम्पूर्ण मूत्रों के खार, औषिधयों के खार और इन सबके समान अनेक प्रकार के कन्दों के खार और द्रवकारक पदार्थ त्रिफला, त्रिकुटा, इन सबको कुलथी के काढे में मंदाग्नि से पचावे। पीछे वस्त्र में छानकर पक्व करे, जब गाढ़ा हो जाय तब शुद्ध तांबे के चूर्ण में भावना देवे, ऐसे २१ बार पुट देकर सुखा लेवे पीछे लीद में, धरती में, धानों के ढेर में और धूप में सात सात दिन रखकर पूर्वोक्त दोलायन्त्र में स्वेदन करे, ऐसे इक्कीस दिन करने से ताम्न की पारद के समान निर्मल द्रुति होती है।।३४-३८।।

हल सुरब व अबरक (उर्दू)

तरकीव यह है कि दस हिस्सा सुरब महलूल जिसको आव सज्जी में हल

किया हो और पांच हिस्सा तलक स्याह जिसको सङ्गी की चाशनी देकर गुदाज किया हो, दोनों अज जाय को इकट्ठा करके आंबसज्जी डाल डालकर सहकवलेग करे कि खूब दोनों आमेज होकर एक जात हो जावें बादहू मोटी गजीके कपड़ें में डालकर जवान और ताकतदार आदमी जोर जोर से निचोड़े कि साफ होकर निकल जावे अल्लाह के फजल से सीमाव बहार आवेगा और गिरह असरव की खुल जावेगी। इस सीमाव मसनई और मअदनी सीमाव से कोई फर्क नहीं। हर काम में आता है और रोशन व नूरानी होता है। अगर मुखारीद जर्द को इसमें मलें तो मनव्वर करता है (सुफहा ५१ किताब अलजवाहर)

### सिक्के से पारा बनाना

हरताल वर की आला किस्म चार तोले, शोरा कलमी चार तोले, चूना आवनारसीदः चार तोले, इन सबको इस कदर पानी में भिगोकर धूप में रख दे कि पानी चार अंगुल ऊँचा रहे, तीन चार रोज की धूप में जबिक इस कदर हरारत बढ़ जावे कि पर मुंगें को वह पानी जला देवे तब पानी को मुकत्तर करें और सिक्के को दस पन्द्रह दफे गलाकर उसमें गोता दे। जब सिक्के से किसी कदर हुवाब से निकलने लगे तब एक चीनी की रकाबी में हवाा के सामने रख दे, थोड़ी देर में सिक्के की गिरह खुल जावेगी और मिसल सीमाब के लरजां हो जावेगा। यह सीमाव कायमुल्नार होगा। अग पर रखने से फरार न होगा। (अखबार अलकीमियाँ १ अक्टूबर सन् १९०६)

## अफसीर अहसाद व अहसाम सुरख व वंग के हलकरने यानी पारा बनाने की तरकीब

जरनज ३ तोला, शोरा कलमी ३ तोला और खार ३ तोला, चूनाकली ३ तोला, गन्धक आँवलासार ३ तोले। इन सबको जुदागानः वारीक पीसकर एककदः चीनी में डालकर इस कदर पानी दाखिल करें कि अदिबयात से पांच अंगुल तक ऊंचा रहे तीन चार रोज तक तेज धूप में रखें जब इस कदर हिद्दत पैदा हो जाय कि परे मुर्ग डालने से सोख्त हो जाता है मुकत्तर, लेकर सुरब व कलई हम वजन गलाकर मुकत्तर मजकूर में बुझा देवें। जब पच्चीस गोतः तक नौबत पहुंचे फिर एक चीनी की रकाबी में डालकर हवा में रख दे। पांच चार मिनट के बाद वह सुरव व कलई सीमाव हो जायेगा। असल सीमाव और इसमें कुछ फर्क न होगा। यह मनसई सीमाव २ तोले मुतहर्रिक कायमुल्नार है और बाजारी सीमाव आग पर से फरार हो जाता है। बस अगर फर्क है तो इसी कदर है अंजाबाद इस मसनूई सीमाव के चम्पा के फूलों में खरल करे। थोड़ीदेर बाद पारा बस्तः हो जायगा।हर चहार चार तोला को कूट पीस कर अकद मजकूर के जरुवाला देकर चार सेर आंच रेशमान दें। कुश्ताा बरंग सफेद होगा। यह कुश्ता बड़ा अजीब व गरीब है। इस कुश्ते की चन्दही खुराक से वे औलाद के बफजलहू तअला औलाद नरीनः हो जाती है। (सुफहा ८ व ९ अखबार किताब अलकीमियाँ 2/2/28)

सिक्के के सीमान का कुश्ता (उर्दू)

दो गज तूल में मोटी सी लकड़ी पलास की लेकर उसके सर पर इस कदर खफीर करे कि जिससे एक सेर हल्दी समा सके। एक तोला सीमाव के नीचे ऊपर हल्दी एक सेर देकर इसी चकमेंबंद करके और फिर उसको खूब गिले हिकमत करके दो मन पाचक दस्ती की आंच दे। जब सर्द हो जावे तो

१-आवसज्जी से मुराद सज्जी का तेजाव है जो अङ्गरेजी द्कानाते से कशीद किया हुआ मिलता है।

निकाल ले। सीमात्र सिगुफ्तः शुदः बरामद होगा। (सुफहा १४ असबार अलकीमियां १/१०/१९०६)

# संगजराहत द्रुति

संगजराहत पाहन होय । अजा छीरसों बांटो सोय ॥ बहुरि छिरहटाको पुट देय । एक पहर जो खरर करें ॥ पुनि संपुट तामेके मेलि । आगि पहर है दीजै ठेलि ॥ चूल्हे ऊपर ना चढ़ै। तामैं धरिकै कविजन कढै॥ इनकी दुरित होई इह रीति । जानें करि सतगुरु की प्रीति ॥

(रससागर)

#### सप्तधातुद्रावण

पीतपंडूकगर्ते तू चूर्णितं टंकणं क्षि त् । रुद्ध्वा भांडे क्षि द् भूमौ त्रिसप्ताहं समुद्धरेत् ।।३९।। तत्ससस्तं विचूर्ण्याथ द्वृते लोहे प्रवापयेत् । तिष्ठिति रसरूपाणि सर्वलोहानि नान्यथा ।।४०।।

(र० रा० सं०)

अर्थ-पीले मेड़क के पेट में सुहागे का चूर्ण भर एक पात्र में रखकर मुख बंद कर देवे। फिर धरती में २१ दिन तक गाड़ने के बाद निकालकर चूर्ण बना रखे, तदनंतर जिस लोहे को (धातु को) द्रव करना हो उसको गलाकर उसमें पहले बनाये हुए चूर्ण को डाले तो वह लोह पानी के समान पतला होकर रह जाता है।।३९।।४०।।

## लोहद्रावकारक देवदाली गन्धक

देवदालीरसो गंध पाषाणेन समन्वितम् । द्रावयेत्सर्वलोहानि पारदस्यापि बंधकृत् ॥४१॥

( औषधिकल्पलता )

अर्थ-बन्दाल के रस से गंधक को सौ बार द्रावित करे तो वह चूर्ण समस्त धातुओं को द्रव करता है और पारद का बांधनेवाला होता है।।४१।।

#### सत्त्वद्रावक

देवदालीरसा गृह्य श्वेतसिद्धार्थसंयुतम् । रिंगणीयासमायुक्तं गुटिकां कारयेद् बुधः ॥ द्वावयेत्सर्वसत्त्वानि पारदं चैव शुद्धचित ॥४२॥

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-सफेद सरसों, कटेरी की जड़, इन दोनों को बंदाल के रस में घोटकर गोली बनावे फिर जिस सत्त्व को जारण करना हो उसको अग्नि में धोंकते धोंकते तेज हो जाने पर उन गोलियों को डाले तो सब उच्चसत्त्व हो जाते हैं॥ ४२॥

हरितालद्रुति

हरतारै जु पांच पल लेय । बकरी छीर सात पुट देय ॥
पानी अरंडी तिनपुट देय । तीनों समान खरर करेय ॥
सीनों पुट दै ग्वारिके सही । यहै खरिर की संख्या कही ॥
नेकसो दुरत हरतार जु रहै । सीसी घालि पंच किव कहै ॥
यहै खरिर की संख्या कहै । नैक साधु हरतार जु रहै ॥
मुद्रा किर पुनि दीजै आगि । आठौ प्रहर अहर्निश जागि ॥
दे मत अगिनि जुसे लेइ उतारि । पुनि तातेही लेइ पखारि ॥
होय दुरित हर तारिह गनौ । रसरतनाकरते हों भनौ ॥
(र० रत्ना० रससागर)

पाषाणद्रुति औरे पाहन जेते सेत । तिनके दुरित होय यह हेत ॥ पायर बांटि कपरछन कीन । अजादूध भिजवै दिन तीन ।। तापाछ जु छिरहट आनि । पानन के रस पाहन सानि ॥ तब हांडी भरी लेय चढ़ाय । चारि प्रहर ज्यों आगि बराइ ॥ (र० रत्नाकर, रससागर)

## हीरा की दुति

बज्रबल्त्यंतरस्यं च कृत्वा वज्रं निरुत्थितम् । अम्लभांडगतं स्वेद्यं सप्ताहाद्द्रवतां व्रजेत् ॥४३॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ-हीरे को वज्जवल्ली (हडसंधारी) की लुगदी में रसकर गजपुट द्वारा निरुत्थ भस्म कर लेवे फिर उसको अम्लवर्ग में स्वेदन करे तो पारद के समान हीरे की द्रुति होती है।।४३।।

## मोती की द्रति

मुक्ताफलानि सप्ताहं वेतसाम्लेन भावयेत् । जंबीरोदरमध्ये तु धान्यराशौ निधापयेत् ॥४४॥ पुटपाकेन तच्चूर्णं द्रवते सलिलं यथा ॥ कुरुते योगराजोऽयं रत्नानां द्रावणं शुभम् ॥४५॥

(र० रा० सं०)

अर्थ-मोतियों को सात दिवस तैक अम्लवेत के रस की भावना देंकर जँभीरी के भीतर भरकर धान के ढेर में गाड़ देवे फिर उसमें से निकाल कर पुटपाक करे तो मोती का चूर्ण जल के समान द्रव हो जाता है।।४४।।४५।।

## हल मुरवारीद (उर्दू) मोती की द्रुति-धूप में (अम्लयोग से)

छोटे छोटे मोती पाक व साफ लाकर धोवे और चौड़े मुँह की शीशी में अर्क लैंमूं बिजौरा और शीरः लैमूं कागजी और अर्क लहसन और प्याज का उस पर डाले कि मोती मजकूर उसमें डूब जाये और मुँह शीशी का बंद करके धूप में रख दे और हर रोज देखता जावे जब कुल अर्क जज्ब हो जावे और अर्क मजीद ढाल दिया करें सतरह या २१ दिन तक में मोती हल हो जायेंगे (सुफहा १३ किताब अलजवाहर)

> मोती की दुति-चाह हल में (अम्लयोग से) हल मुरवारीद (उर्दू)

अव्वल मुरवारीद को शीर: लैमूं में पीसकर शीशे में रखे और उस पर से शीर: मजकूर इस कदर डाले कि मोती छिप जावें और शीशी का मुँह बंद करके किसी जर्फ में जिसमें सिरक: निस्फतक भरा हुआ हो मौअल्लिक लटकाकर घोड़े की लीद में गाड़ दे चौदह दिन में महलूल हो जायेगा। (सुफहा ९ किताब अलजवाहर)

## और भी

इस तरकीब को अकसर हुकमाइइमगारवह ने बयान किया है—छोटे छोटे मोती जो सफेद और बुर्राक हों, लाकर उनको पहले नमक के पानी में चंद मर्तवः धोवे बाद उसको मीठे पानी से धोकर शीशे में जिसका मुँह चौड़ा हो, रखकर अर्क लैमूं बिज्जौरे का उस पर डाले और मुँह पर शीशे की डाट लगाकर मुहर कर दे कि हवा और खाक का असर न पहुँचे और दो हफ्ते तक चाह हल में दफन करे, अगर हल न हुई हो तो सतरह दिन स्वाह इक्कीस दिन तक दफन रहने दे। मोम की तरह नरम हो जायेगा। बादहू चीनी के प्याले में निकालकर साफ पानी से धोवे जिसमें लेमूं का असर न रहे और मुसफ्फा हो जाए। (सुफहा १५ किताब अलजवाहर)

#### और भी

छोटे छोटे सच्चे आबदार सफेद मोती एक हिस्सा सदफ (सीपी) सफेद मोटे दल्दार एक हिस्सा लेकर अब्बल मोतियों को धो डाले जैसा कि ऊपर जिकर किया गया है, बादहू शीशे के खरल में सदफ और मोती को इस कदर सहक करे कि चिपकने लगे, बाद में उसे किसी शीशी अजाजी में जिसका काग भी शीशे का हो, रखकर पाव पर ताजः लैमूं बिजौरः के मगज तुख्म को कूटकर सफेद बारीक कपड़े में छानकर अर्क उसका शीशी मजकूर में इस कदर डाले कि चार अर्क मोती और सीपी के ऊपर रहे बाद उसके डाट लगाकर माप (उर्द) के आटे और लाहौरी नमक से मुहर करके सुखाकर चाहहल में इक्कीस दिन तक दफन करे और हर तीसरे दिन गरम पानी लीद पर छिड़का करे और मुँह चाह का किसी नांद से बन्द करे दे और इक्कीस दिन के बाद आहिस्तगी से शीशी को निकाल ले और डाट को खोले। मोती और सीपी महलूल हो गई होंगी मगर जो चीज अर्क के ऊपर जाकर किसी तरह फैली होगी वह मोती का महलूल होगा और जो चीज तहनशीन होगी वह सदफ हल शुदः होगी। मोती हलशुदः को चांदी के चम्मच से उतार लें। (सुफहा किताब अलजबाहर ११)

हल मुरवारीद (उर्दू)

छोटे छोटे मोती पाकीजः और सफेद लाकर पहले नमक के पानी से चन्द मरतबे धोवे बाद उसके एक रात नौसादर मअदनी महलूल में भिगोवे। नौसादर इस तरह महलूल करे कि अव्वल बैजः मुर्ग को लेकर उसको पानी में डाले, इतनी देर तक महलूल करे कि अव्वल बैज: मुर्ग को लेकर उसको पानी में डाले। इतनी देर तक कि उसकी सफेदी व जर्दी अन्दरुनी जम जावे। बादहू पानी से निकाल कर छिलका दूर करे और छोड़ा मुँह तराण डाले कि जर्दी वासानी उससे निकल जावे और सफेदी बैजे की बोतः के हमशकल रह जावे। बादहू नौसादर मुसफ्फा पाकीजः को बारीक पीसकर बोतः वैजः मजकूर में रख दे और तराशीदः सफेदी से ढांककर थोड़ी सी तर मिट्टी उसके मुँह पर रख कर बन्द कर दे और रात भर शबनम (ओस) में इस तरह रखे कि नीचे बोत: के तश्तपराज आब रहे और उस पानी में भी थोड़ा सा नौसादर पीसकर मिला दे। शुबह को नौसादर मजकूर पानी की तरह हल हो जायेगा। उसको शीशे के खरल में निकाल कर दाने होय मुरवादी को रात भर उसमें तर रखे शुबह को निकाल कूट डाले और फिर छिलके में बदस्तूर भरकर मुरवारीद शस्तः को उसके अन्दर रख दे और अर्क लैंमूं बिजौरे को बकदर जरूरत और डालकर छिलके में भर दे और दूसरे छिलके को ढाँककर नई गजी के कपड़े को उस पर लपेटकर तागे या तार से मजबूत कस दे और एक गढ़ा गजभर खोदकर उसमें घोड़े की तर व खुश्क मिली हुई लीद भर दे और लैमूं मजकूर उसमें दफन कर दे और गढे के ऊपर कोई जर्फ औंधा ढाँककर किनारों पर मिट्टी डाल दे। छ: रोज के बाद खोदे और निकाले। सब मोती महलूल हो गये होंगे। आहिस्तः आहिस्तः से बजिरः चांदी या शीश: सा चीन के चमच से उतारे। (सुफहा ७ किताब अलजवाहर)

फवायद हल मुरवारीद (उर्दू)

अरस्तातालीस ने कहा है कि मुरवारीद महलूल जब पानी की तरह महलूल हो जाता है तो मवरूस जिसके इलाज से अतबा आजित हो एक बार से लेकर तीन बार अगर बुरस लगावे तो जिल्द हमरंग बदन असली हो जाती है और मुरबारीद गैर महलूल मजजूम को नाफै ही उसके हल करने के कई तरीका है। (सुफहा किताब ९ अलजवाहर)

मुरवारीद महलूल का खवास (उर्दू)

सीमाव को मुनिक्कद यानी गुटका करना और किबरियत को तखलीस करना मुखारीद खवास से है।। (सुफहा ५३ अकलीमियाँ)

# सदफसे मुरवारीद बनाने की तरकीब सदफ को हल करना (उर्दू)

धोई हुई साफ सफेद रंग की सदफ जो मोटी और दल्दार हो छोटे छोटे सच्चे मोतियों के साथ मिलाकर खूब कूटे और शीशे में रखकर अर्क लैंमूं बिजौरह यानी अतरज या अर्क लैंमूं कागजी इस कदर डाले कि अजजाइ मजकूर उसमें छुप जावें और दो हफ्तः या तीन हफ्तः तक नमदार सरगीन में दफन कर दे ताकि कुल महलूल हो जावें बादहू कवाम करके गाढ़ा करे उसके बाद सीमाव का नमक और फिटकिरी मसावी के साथ तसईद करे जब तसईद सफेदरंग का हो जो कई बार की तसईद में होगा उस वक्त मुरवारदिक के हमवजन मिलावे सीमाव मजकूर मुनअक्किद होकर उससे मिल जावेगा क्योंकि यह मुरवारीद महलूल के खवास से है। (सुफहा अकलीमियाँ ५२)

# आम चीजों की द्रुति की क्रिया बजरिये खुम (उर्दू)

एक खुम यानी मठोर (मटका) सरफरींख और ऊँचा ले जिसका तूत ढाईगज शरई और अर्ज पौनगज शरई से और अर्ज पौनगज शरई से कम न हो और खुम के अन्दर निस्फ जाइद सिरकः निहायत तुंद व तुर्श भर दे और जिस दवा की तहलील मंजूर हो उसको शीशे में रखकर खुम में सिरकः के ऊपर कंदील की तरह दो अंगुल के फासले से लटका दे और बोतलकतान के कपड़े से लपेट दे और खुमके ऊपर मुहर सारूज यानी वे बुझा हुआ चूना सफेदी बैजः मुर्ग गुड निशास्तः की लगावे और चारों तरफ उसके घोड़े की लीद और कबूतर की बीट दोनों मिलकर एक गढ़े में भरकर उसमें दफन कर दे और सुबह व शाम गर्म पानी उस पर छिड़का करे बाजे एक हफ्ते में और बाजे चोलीस दिन में हल हो जाते हैं॥ (सुफहा अकलीमियाँ ८८)

चाहहल की तरकीब (उर्दू)

दो चाहहल बनावे और दोनों करीब करीब हों और दोनों के दरिमयान में इतना बड़ा सूराख कर दे कि अन्दर ही अन्दर मोती या दवा जिसका हल मंजूर है एक चाह में मिनकतल किया जा सके जिस तरह शीशागरों की भट्टी में होता है और लीद अस्प ताजा कबूतर की बीट में मिलाकर चाहमें भर दे दो चाह बनाने और उसके दरिमयान में अन्दरूनी रास्ता रखने की गरज यह है कि मोती या दवा दूसरे चाह में मुन्तिकल करने के वक्त हवा न लगने पावे और दूसरे चाह में जो ताजा लीद में भरा गया हो मोती मजकूर रख दिया जा सके चालीस रोज ज्यादः से ज्यादः हल करने की मियाद है और हफ्तः बार लीद वगैरः को तबदील करना चाहिये और जब तक महलूल न हो अमल तदफीन की जारी रखे। (सुफहा किताब अलजवाहर ६९, ता॰ ३/२/११)

हिदायत मुतअल्लिक चाह हल (उर्दू)

चाह हल मुआमिले में यह अमर काबिल लिहाज है कि चाह मजकूर पुस्तः होना चाहिये और लीद पर गरम पानी या पेकाब गर्मी के दिनों में डाल दिया करे दिन में एक बार या दो बार ऊपर से कोई नांद या मटके का निस्फ हिस्सा जेरीन ढांक दिया जावे और चारों तरफ सिर्फ जोड के मुकाम पर मिट्टी से इस तरह बराबर कर दे कि कोई सूराख खुला न रहे गहराई चाह की एक गज की और दौर का कुतर निस्फ गज का हो। (सुफहा ६९ का हासिया किताब अलजवाहर)

द्रुति के मुतअल्लिक (उर्दू)

बाजः हो कि यह बात काबिल याद रखने के है कि जिस कदर कसरत से सहक किया जावेगा हल अच्छा होगा, अकसीर के हल करने के वास्ते

लबनुलअजरः या तेजाब या माइउलहाद वगैरः दूसरे पानी की इमदाद की जरूरत है वरनः अकसीर हल में कामयाबी नहीं होनी चाहिये। (सुफहा ९० अकलीमियाँ)

#### पारदहल

सज्जी हिस्सा १, शोरा हिस्सा १, पाणी तरल रतल १, भिन्न भिन्न भिगाणे फिर नितार के इकट्ठे कर भांडे में पाकर जोश देवे आधा रहे तौ लेवे फिर सब्जी तथा शोरा रतल पाणी में भिगोकर नितारकर उसमे पाना फिर आग पर पाया पाणी सुखाना इसी तरह पन्द्रहवार सुखाना फिर पारा एक रतल उडा के वह पारा प्याले में वा शीशी में पाकर पंजिदरम अक्षय नमक पारक बंद करके हिलाना जब लवण जल रूप हो जावें तब लवण और पाणा पारा भी पाणीरूप हो जावेगा ऊपरला पाणी नितारकर अलग करै, पारा हेठ रहेगा यह पारे का हल है। (जबूं से प्राप्त पुस्तक)

## पारदद्रुति लवणद्रुति के द्वारा

लवण की द्रुति करणी हो तो इस अक्षय लवण को नवसादर के हलनाल खरलकर शीशी में पाकर तशविया देवे एवं बहुबारं—जब नरम होवे तब शीशी में वा प्याले में पाकर जलपात्र में रखकर मंदमंद अग्नि की भाप देवे, जब तक द्रवित होवे द्रवित उतार लेवे उस द्रवित नाल अद्रवित को खरलकर फिर भाप देवे फिर द्रवित उतारकर पूर्वद्रवित में रखें एवं पुनः पुनः जब तक सब द्रवित होवे।

लवण द्रुति से पारद द्रित तथा पारद ६ बार उड़ाया हो या शीशी में पाकर उसमें द्रुत लवण पाकर हिलावे फिर उसको लिद्द में दवा छोड़े सात दिन वा चौदह दिन पारदद्गुति होवेगी। (जबूं से प्राप्त पुस्तक)

# पारदद्रुति से रजतकर योग

१ तोला द्रुत पारा ७० तोले पारे पर खरल करे तौ वह गिरा होवेगा वह गिरा १ तोला ७० तोले पारे पर पाकर खरल करे तौ वह भी कली जैसा होवेगा उसको खोलना हो तो उसमें १ तोला चांदी पाके सहित सुहागा घृतपा के दशंबार गालणा सब रजत होवे॥ (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### अक्षयलवण

लवणशीशा १२ तोले पीसकर कुज्जी में पाकर मुखबंद करके २० सेर गोहे की आग देवे फिर निकाल के पीस के फिर पूर्ववत् आग देवे एवं बरावर जब तक घटै नहीं अक्षय लवण भया. (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## अनेकद्रुति मेलापन

कृष्णागरुनाभिसिलै रसोनसिरामठैरिमा द्रुतयः ॥ सोष्णा मिलन्ति मर्द्याः श्रीकुसुमपलासबीजरसैः ॥४६॥

(र० रा० सुं०)

अर्थ-काली अगर, कस्तूरी, मनिसलै, लहसन, सफेद हींग तथा लौंग और ढाक के बीजों का तैल गरम किये हुए इन सब चीजों से अग्नि पर या तेज घास में घोटे तो यह सब द्रुतियें आसपास में मिल जायेंगी॥४६॥

अथ नागद्रतिः

ता० ५/१२/०७ को ४ तोले पीली हरताल, ४ तोले कलमी शोरा, ४ तोले वेबुझा चूना तीनों को पीस मिला ४।। छ० पानी में भिगो चौड़े मुंह की शीशी में भर शीशी का मुंह कपड़े से बांध धूप में रख दिया। रात को गर्म जगह में रखा गया।

१~इन चीजों को चीनी के कटोरे में रस पानी डालकर चलाया तो कुञ खदर नहीं हुई। ५∼७ मिनट बाद शीशी भर दिया तो शीशी गरम होने लगी। थोडी देर में खूब गर्म हो गई, टूटने के भय से फिर कटोरे में ही लौट लिया, दो घंटे बाद शीशी में भर दिया। ता० ६ को सबेरे देखा तो शीशी के अन्दर छोटे छोटे अंकुर से दीख पड़े। पानी थोड़ा समझ आधी छ० के करीब पानी और मिला। बोतल को धूप में रख दिया।

ता० ७ को बोतल में कलके से अंकुर न दीख पड़े। बोतल धूप में रखी गई। चूंकि किताब में लिखा था कि ये पानी जब मुर्गे के पर को जला देवे तब ठीक समझना, इस बात को आज ता० ८ को शीशी में मुरगे का पर भिगोया तो बिलकुल न जला और न कुछ और बात पैदा हुई।

ता० ९ को बोतल धूप में रखी गई। रात को चूल्हे की गर्मी में रख दी।

ता० ११ को फिर मुरगे का पर डाला किन्तु कुछ नतीजा न निकला।

ता० ११ को उपरोक्त तीनों दवा यानी हरताल, शोरा और चूना १-१ तोल पीस बोतल में और डाल दी और बोतल धूप में रख दी।

ता० १२ आज भी बोतल में पर डाला किन्तु कुछ नतीजा न निकला।

## दूसरा उद्योग

कई दिन बीत जाने पर भी उपरोक्त तेजाब में जब बांछित तीव्रता उत्पन्न न होने का कारण विचारा गया तो समझ पड़ा कि शीशी का मुँह केवल कपड़े से बंधा रहने के कारण बाष्प निकलते रहने से तेजाब में तीव्रता न उत्पन्न हुई। अतएव ता० १३ को एक डाटदार शीशी में पाव भर जलभर तोले शोरा कलमी, ४ तोले चूना बेबुझा, तीनों को पीस मिला भर दिया और शीशी को डाट लगा दी। शीशी को गरम होते देख ठंडे पानी में रख दिया जिससे उसकी उष्मा शान्त हो गई।

ता० १४ से जीजी नित्यप्रति धूप में रखी गई। ता० १८ को जीजी में मुरगे का पर डाला तो न जला।

## कार्य में सफलता न देख दोनों बार की दवा का मेल

ता० २० को दोनों शीशीयों का मसाला एक डाटदार बोतल में भर रख दिया और बोतल को हररोज धूप में रखना जारी रखा।

ता० २२/१२ को बोतल के जल में फिर शोरे की सी कलमें दीख पडी।

ता० २५ जनवरी को उक्त बोतलों से उपर का पानी नितार लिया जो तोल ३।। छ० हुआ। बाद को २ छटांक सीसे को कलछी में डाल कड़ाधोंक १४ बार उस पानी में बुझाया। हर बुझाउ पर तोल उसकी नीचे के नक्शे के अनुसार घटती गई।

#### नक्शा

|          | नक्शा         |
|----------|---------------|
| न० बुझाउ | तोल सीसा      |
| 2        | . १० तोले     |
| 2        | ७ तोले ८ माशे |
| 3        | ५ तोले ७ माशे |
| 8        | ४ तोले ४ माशे |
| 4        | ३ तोले ५ माशे |
| Ę        | ३ तोले ३ माशे |
| 9        | ३ तोले        |
| 6        | २ तोले ५ माशे |
| 9        | १ तोले ९ माशे |
| १०       | १ तोले ६ माशे |
| 88       | १ तोले ३ माशे |
| १२       | १ तोले        |
| १३       | ९ माशे        |
| 5.8      | ८ माशे        |

अंत में ८ माणे सीसा और ४ तोले उसका मैल कुल पीली सी रंगत का रह गया। इस ८ माणे सीसे को चीन रकाबी में रख हवा में रखते रहे किन्तु और कुछ नतीजा न निकला।

सम्मित-पहली बार सीसा सुगमता से पिघल गया था। बुझाउ के बाद दुबार बहुत देर में कड़ी आंच करने पर गला और आगे भी कड़ी ही आंच देनी पड़ी। अब कभी ठंडी आंच में देर तक धौंकते थे तो मैल बहुत रह जाता था और पिघले सीसे की तोल बहुत घट जाती थी। सबसे अच्छा गलाउ जिसमेंम छीजन कम होती थी, इस प्रकार हुआ कि लोहे की कलछी या घरिया को पहले खूब गर्म कर लिया और फिर उसमें सीसा डाल जल्दी से कड़ी आंच दे पिघला लिया। आगे से ऐसा ही किया जावे।

## नागद्रति

ता० १६/१२/०७ को १ छटांक कृष्णाभ्रक के चूर्ण में २।। छटांक सज्जी मिला एक बड़ी घरिया में भर भट्टी की कड़ी आंच से गला दिया। २ घंटे में जब अभ्रक गलकर नीचे बैठ गया तब घरिया को उतार ठंडा कर लिया।

ता १८ को घरिया से निकाला तो जमा हुआ कठिन पत्थर सा ११ तोले ३ माशे वजन निकला अर्थात् कुल १७॥ तोले, ६ तोले ३ माशे कम हुआ।

ँ ता० १९ को उक्त दवा में ९ माशे नमूने के लिये निकाल बाकी को पीसा तो कठिन पीसा और तोल में १० तोले ३ माशे रही ३ माशे छीजन गई।

# मदनमुद्रा (सय्याद पहाड़ की क्रिया से)

अर्थ-ता० ३०/८/०७ को २ छटांक मोम छाना हुआ और ५ छटांक अलसी के तेल को ६ घंटे बहुत मंद और ६ घंटे ऐसी मन्दआंचसे जिससेतेल में धुंआ उठता रहा, कढ़ाई में औटाया। रात को कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी रही।

ता० ३१ को सबेरे देखा तो ठीक कड़ा न था। मोम सा ही था। अतएव ७ से १०।। बजे तक ३।। घंटे फिर औटाया गया तो १० बजे खूब झाग उठने लगे, उनको चलाते गये तो आध घंटे ही में एक दम कड़ाही झागों से भर गई और वह थोड़ा सा हो गया। किसी चीज पर चिपटता न था। आंच अधिक समय तक लग गई जिससे झाग उठने लगे थे, उसी समय उतार लेना था कि चीचड़ न होता किन्तु जम जाता और फिर पिघलाने से पिघल सकता।

## उपरोक्त किया का दूसरी बार अनुभव

ता० २०/९/०७ को ७॥ तोले छाना हुआ मोम और १९ तोले अलसी के तेल को लोहे की कड़ाही में ऐसी सामान्य आंच दी गई जिसमें कड़ाही मे हलका धुंआ निकलता रहा। बाद ८ घंटे के कड़ाही में झाग आने लगे और थोड़ी देर के बाद सब तेल ज्वार बराबर के झागों से ढ़क गया। उस वक्त लोहे की कलछी से चलाते रहे और देखते रहे तो १०-१५ मिनट में ही कलछी से गिरते हुए तेल में घनता दीख पड़ी अर्थात् तेल की धारा के पिछले भाग का स्वरूप गड़ की लाट का सा दीख पड़ा। तूरन्त कड़ाही को उतार लिया। (यदि कड़ाही थोड़ी देर भी और रहती तो क्रिया पहली ही की तरह खराब हो जाती। झाग उठने के समय सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि फिर थोड़ी ही देर में पाक सिद्ध हो जाता है) और इस भय से कि गर्म कड़ाही में रखे रहने से पाक तेज न हो जावे, थोड़े से गर्म गर्म को ही लाख के अमृतबान में भर दिया तो २/१ मिनट के बाद ही उसमें से झागस्वरूप उबलकर बहुत सा भाग बह गया। यदि उसमें न लौटते तो वेग इतना तीव्र था कि प्राय: बहुत सा भाग निकलकर कुछ थोड़ा सा ही रह जाता। अतएव बाकी को खुली सैनक में भरा तो उसमें से उबला नहीं केवल थोड़े से झाग दिये।

सम्मिति—झाग उठने का कारण ओक्साइडेशन का आरम्भ हो जाना बाबू ईश्वरदास जापानी (भारतवासी एक वैश्य महाजन जो जापान जाकर कांच का काम और कैमिस्ट्री विद्या सीखकर आये थे) के अनुभव से मुद्रा की निष्फलता (२९/९/०७)

ता० २९ सितम्बर को जलयन्त्र,में इसकी मुद्रा कर ऊपर जल भर नीचे अग्नि दीनी, थोड़ी ही देर में मुद्रा फूल गई और जल अन्दर प्रवेश कर गया।

## मदनमुद्रा का दूसरा प्रकार

ता० ९/१२/०७ को २ रुपये भाव के १ सेर ६ छ० मोम को जो छान साफ करने पर १। सेर रहा था। एक बड़ी कड़ाही में जिसमें मन भर के करीब पानी आता था, डाल २० सेर पानी भर बड़े चूल्हे पर रख १० बजे से तेज आंच वालनी आरम्भ की, पानी बीच में उबलता रहा। १२ बजे से आंच खूब तेज कर दी जिससे सब कढ़ाई का पानी उबलने लगा। २ बजे से कढ़ाई में ४ अंगुल पानी रह जाने और मोमकढ़ी सा गाढ़ा होकर खदकने लगने पर १८ सेर पानी और डाल दिया। शाम के ६ बजने पर फिर ३ अंगुल पानी रह गया और मोम की पहली ही सी हालत हो गई तब १८ सेर पानी फिर डाला। इसी तरह चार चार घंटे बाद रात के १० बजे से २ बजे और सवेरे के ६ बजे १८-१८ सेर पानी डाला। ता० १० को १० बजे ३ अंगुल पानी रह जाने पर फिर १८ सेर पानी डाला और २ बजने पर १८ सेर पानी कड़ाही में और डाल दिया। ३।। बजे कढ़ाई में थरमामीटर डाला तो १०० डिग्री तक गर्मी थी। १०० डिग्री पर पानी१ उबलने लगता है।

४ बजे से ६ सेर पानी गरम करके डाला गया। इस बार गर्म पानी डालने से मोम जमकर ऊपर नहीं आया। ६ बजे से आंच देकर १०।। प्रहर हो जाने पर काम बंद कर दिया और चूल्हे से कोयले निकाल कढ़ाई को जैसे का तैसा रखा छोड़ दिया किन्तु थोड़े से कोयलों से सवेरे तक गर्मी रही।

ता० ११ को देखा तो कढ़ाई में ऊपर मोम जमा हुआ था और नीचे पानी था। सय्यद पहाड़ के लेखानुसार तली में कोई चीज नहीं बैठी थी कड़ाही से मोम प्रथक् कर उसका पानी निचोड़ धूप में सुखा दिया।

ता० १४ को सूख जाने पर तोला तो १ सेर २ छटांक हुआ, २ छटांक छीज गया। ये काम १०॥ प्रहर चला जिसमें २० सेर पानी तो आदि ही में मोम के साथ डाला गया था बाद में ८ बार में ३ मन १२ सेर पानी और डाला गया यानी कुल ३ मन ३२ सेर पानी पड़ा जिसमें से अखीर में १५ सेर के करीब बच भी रहा।

उक्त मोम में से १ छटांक मोम को करछी में पिघलाया तो पिघल गया। ठंडा होने पर साधारण मोम से रंग में कुछ काला और तोड़ने में कुछ करारा मालूम हुआ।

### अनुभव

ता० १७ को जलयंत्र पर उक्त मोम की मुद्रा कर यंत्र में पानी भर नीचे आंच जलाई तो पानी के गरम होते ही मोम पिघल गया और पानी यंत्र के अन्दर प्रवेश कर गया।

सम्मति—ऐसा समझ पड़ता है कि जल घटने पर ठंडा पानी डालना ठीक न हुआ। सर्वदा खौलता हुआ पानी डालना योग्य था। जिसका कुछ पता ग्रंथों से लगता है।

ता० २९ को फरवरी को ८ बजे लोहे की कड़ाही में १८ सेर पानी भर करीब १ घंटे के तेज आंच लाल खूब खौल जाने पर उस पानी में उक्त १ सेर २ छ० मोम को डाल दिया और तीव्राग्नि देना आरम्भ किया। मोम डालते ही पिघलकर पानी के ऊपर आ गया औ पानी के साथ खौलने लगा और पानी के अन्दर जाता और बाहर आता दीख पड़ा। १० बजे तक आधा पानी

१-पानी जब सूखने पर आता था तब तो खदकने लगता था और जब उसमें पानी और डाला जाता था तब ठंडा होकर कुल मोम पेव सीसा हो पानी के ऊपर तैर आता था और जब गर्म होके उबलने लगता था तब कुछ ऊपर झाग रूप में रहता था। जल चुकने पर ९ सेर गर्म पानी और डाल दिया। बाद को जितना पानी अन्दाज से घटता गया उतना १ सेर के कटोरे से खूब गर्म पानी डाल डाल पूरा करते रहे। रात के १२ बजे तक २ मन ३२ सेर पानी और पड़ा अर्थात् कुल ३ मन १९ सेर पानी हुआ। १५ घंटे आंच दे रात के १२ बजे काम बन्द कर दिया। कढ़ाई को गर्म चूल्हे पर रखा छोड दिया।

ता० १ मार्च को सबेरे देखा तो कुल मोम पानी के ऊपर जम गया था जिसको निकाल पानी निचोड़ धूप में सुखा दिया। (अबकी बार मोम नीचे न बैठा)

## मदनमुद्रा

ता० १९/१२/०७ को २ तोले मदनमुद्रा का मोम और २ तोले साफ की हुई लाख (जिसे इस तरह साफ किया था—२ छटांक लाख को हलकी टुकरी की थैली में भर कोयलों की आंच पर दूर से पिघलाया तो जितनी लाख पिघल पिघल कर थैली के बाहर आती गई, उसी को छुरी से छुटा छुटाकर अलग रखते गये। इस तरह २ छ० लाख में ३॥ तोले हाथ लगी) को कलछी में पिघला २ तोले चूना पिसा हुआ उसमें डाल दिया। (प्रथम तो पिघलकर लाख और मोम ही भली भांति नहीं मिले थे किन्तु चूना डालने से और कंकड़ी सी पड़ गई) और जलयंत्र पर उसकी मुद्रा गर्म गर्म की ही कर दी गई। ठंडा होने पर यंत्र में पानी भरा तो दरदरी मुद्रा से ठीक संधि बंद न हो सकने के कारण अन्दर पानी जाता मालूम हुआ। बाद को १ घंटे मंदाग्नि दी गई तो मुद्रा एक तरफ से कुछ फूल गई और पानी अन्दर प्रवेश कर गया।

पुनः ता० २६ को मदनमुद्रा का १।। तोले मोम १।। तोले साफ की हुई पिसी लाख, १।। तोलें पिसा चूना ले प्रथम मोम को पिघलाकर उसमें लाख डाल लाख के भी पिघल जाने पर (लाख पिघलकर इस बार भी भलीभांति मोम में नहीं मिली) थोड़ा थोड़ा कर चूना डाल दिया और लकड़ी से चलाते गये। चूना मिल जाने पर गर्म गर्म की ही जलयंत्र पर मुद्रा कर लोहे की शलाख से घोट दिया जिससे खरखराहट जाता रहा बाद को यंत्र में पानी भरा तो उस वक्त पानी अन्दर जाता न मालूम हुआ किन्तु जब उसके नीचे आंच दी तो मुद्रा फूल गई और पानी अन्दर प्रवेश कर गया।

#### जलमुद्रा

ता० 8/2/०९ को पुरानी ईंट का चूर्ण १ छ०, कलइ १ छ०, गुड़ १ छ०, पहली दोनों चीजों को कूट पीस छान बारीक कर बबूल के क्वाथमें (जो 51 > 2 बबूल की छाल को २ सेर पानी में औटा 51 तय्यार किया था) घोल उस क्वाथ से साथ उक्त दोनों औषधियों को 2-211 घंटे घोट जलयंत्र पर कर दी गई।



ता० ५ के सबेरे देखा तो सब ओर से मुद्रा चटक गई थी अतएव उस पर और मुद्रा लगा चिकना ठीक कर यंत्र में पानी भर भट्टी पर आंच दी तो उस समय पानी अन्दर न गया किन्तु जब करीब १/२ घंटे अग्नि लग चुकी तब एक दो जगह से बबूले उठने लगे अर्थात् पानी प्रवेश होने लगा। अतएव उतार फिर दुबारा मुद्रा से बन्द कर उसी समय पानी पर भट्टी पर चढ़ाया

तो थोड़ी देर में बड़े बड़े बबूले निकलने लगे और नीचे को भाप के जोर से रकाबी ढीली हो गई और पानी अन्दर प्रवेश कर गया अतएव फिर बन्द कर भट्टी पर चढ़ा भाप का जोर रोकने के लिये रकाबी पर भारी लोहे का बाट रख दिया किन्तु पानी तब भी न रुका, जिसका कारण यह जात हुआ कि रकाबी हलकी थी और सब ओर से ठीक न बैठती थी संधि रह जाती थी और उसी संधि को अन्दर को बाष्प खोल पानी के अन्दर जाने का पार्ग बना देती थी।

सम्मति—यन्त्र ठीक न होने कारण यह निश्चय न हुआ कि वे जलमुद्रा ठीक है वा नहीं। अतएव भारी और सच्चे किनारे का जलयंत्र बनवाया जाय तब उसमें इस जलमुद्रा की पुनः परीक्षा की जावे। ये जलमुद्रा सुगम और आशाप्रद अवश्य है। जलयंत्र के ऊपर कटोरी के कस जाने का भी प्रबंध रहे।

#### कृष्णधान्या भ्र

हाथरस से आये । श्री सेर के भाव के ६ सेर कृष्णाभ्रको (जिसके किसी किसी ढिम्मे में श्वेत पत्थर मिल रहा था) उत्तम, मध्यम, दो भागों में विभम्त कर अर्थात् जो स्वच्छ चमकदार कृष्णवर्ण का था उसे उत्तम और जो लालामी लिये मिट्टी मिले वर्ण का था उसे मध्यम रखा। पश्चात् दोनों को भागों से पत्थर इत्यादि पृथक् कर अलग अलग दोनों के हाथों से छोटे छोटे पत्र कर इमाम दस्ते में कूट लोहे की चलनी में छान तोला ४ सेर २ छ० उत्तम और १ सेर २ छ० मध्यम कुल ५। सेर अभ्रचूर्ण तय्यार हुआ, १२ छ० छीज गया। फिर उस उत्तम मध्यम दोनों प्रकार का अभ्रचूर्ण को पृथक पृथक् कम्बल की दो थैलियों में भर एक एक रात पानी में भिगो दूसरे दिन मथ छान ऊपर से पानी नितार मुखा हाथों से मीड तारों की चलनी में छाना और अवशेष को पृनः इसी तरह किया तो ३ सेर १२ छ० उत्तम और १ सेर २॥ छ० मध्यम धान्याभ्र तैयार हुआ। ५ छ० और छीज गया। (३०/३/०९)

## धान्याभ्र में भावना

उक्त ३सेर१२छ० उत्तम अभ्रक को ककरोदे के समान रस से भावित कर ५ घंटे घोट और उक्त १ सेर २॥ मध्यम अभ्र को द्विगुण रस से भावित कर १० घण्टे घोट सुखा मीड तारों की चलनी में छान डाला। तोल में पूरा ३ सेर १२ छटांक उत्तम और १ सेर ३ छटांक मध्यम हुआ।

## धान्याभ्र में विशेष भावना

- (१) उक्त ३ सेर १२ छ० उत्तम अभ्र में से १ सेर को पुनः ३ सेर ककरोदे के स्वरस की और भावना दे, ६ दिन में ३६ घंटे घोट सुखा दिया अर्थात् इसमें सब चतुर्गृण रस की भावना लगी (यह अभ्रदृति उद्योग में काम में लिया गया।)
- (२) उक्त अवशेष २ सेर १२ छ० आम अभ्र में १ सेर को २ सेर ककरों दे स्वरस की भावना दे। ८ घंटे घुटाई कर सुखा दिया। सूख जाने पर मीडचलनी में छात तोला तो १ सेर १ छ० हुआ अर्थात् इसमें सब द्विगुण रस की भावना लगी। (यह अभ्र हकीम फतहयाबखां की सत्त्व पातन की क्रिया में काम में लिया गया)।

## अभ्रद्गति उद्योग

हकीम फतहयावसां मोहनपुरा जिला बुलन्दशहर द्वारा १७/४/०९ ता० १७ को उक्त नं० १ के १ सेर कृष्णधान्याभ्र में (जिसको ककरोंदे के चौगुने रस की भावना लग चुकी थी) १॥ सेर सिरका अंगूरी डाल रबड़ी सा पतला कर ७ घंटे घुटाई की।

ता० १८ को बिना और सिरका डाले ७ घंटे घुटाई की। ता० १९ को ३ छ० सिरका डाल ५ घंटे घुटाई की। ता० २० को ३ छ० सिरका डाल ७ घंटे घुटाई की। ता० २१ को ३ छ० सिरका डाल ७ घंटे घुटाई की। ता० २२ तो ३ छ० सिरका डाल ७ घंटे घटाई की।

ता० २३ को घुटाई के लायक काफी पतला समझ और सिरका न डाल ७ घंटे घुटाई की और दोपहर को धूप में रख दिया।

ता० २४ को ७ घंटे घुटाई की।

ता० २५ को देखा तो कुछ फूला हुआ मालूम हुआ अतएव धूप में बैठ ४ घंटे घोटा गया गाढा हो जाने से हाथ रुकने के कारण घुटाई बन्द कर सुखा दिया।

ता० २७ को १ घंटे घोट गुडी तोड़ सुखा दिया गया।

ता० १/५ को भलीभांति सूख जाने पर तोला तो १ सेर ३ छटांक हुआ बाद को बोतलों में भर दिया गया। इस १ सेर धान्याभ्र में (जिसको चतुर्गृण ककरोंदे के रस की भावना लग चुकी थी) २। सेर सिरका १० दिन में १९ प्रहर मर्दन द्वारा शोषण किया गया।

# अभ्रद्रुति उद्योग

(पंडित कुलमणि शास्त्री द्वारा ३०/६/०७)

तारीख ३० जून को एक हांडी में ऽ४। सेर तिवर्षा सिरका भर ३ सेर के भाव के पावभर चावल डाल औटा एक घण्टे बाद खूब हल हो जाने पर उतार ठंडा कर मथ छान डाला जिससे गाढा मांड निकला बाद को एक बड़े शीशे में भर १४।। छ० कृष्णाभ्र (जिसके छोटे छोटे पत्र कर लिये गये थे) डाल खूब मिला (गाढ़ा रबड़ी सा हो गया) शीशे का मुख बन्द कर ३ कपरौटी कर करीब १ गज गहरे लीद से भरे गढ़े में गाढ़ दिया गया।

४० दिन बाद ता० १० अगस्त को शीशे को गढे से निकाला तो लीद की गर्मी से शीशा खूब गर्म हो रहा था अभ्रक नीचे बैठ गया था। सिरका ऊपर था जितना शीशा गाढते समय खाली था उतना ही अब मिला कुछ सूखा नहीं। खोल कर करछी से अभ्रक को निकाल उंगली से टटोला तो कुछ नरम हुआ था किन्तु उसमें सख्त मौजूद थी हल नहीं हुआ था। इस वास्ते उसे छान सिरके को शीशे में भर लिया ये तोले में १ सेर १० छ० था और अभ्रक को पानी से धो धूप में सुखा तोला तो करीब १३ छटांक था।

# अपनी बुद्धि से पुनः उद्योग

उसी अभ्रक को कूट हाथों से मीड चलनी में छान रेतसा कर लिया ये तोल में इस समय १२ छटांक रहा जिसमें से १ छटांक मोटा अलंग कर दिया बाकी ११ छटांक अभ्रक को फिर उसी १ सेर १० छटांक सिरके में भिगो मिला दिया। (१५/८/०७)

ता० १६ को उसमें १। सेर के करीब नया सिरका और मिला उसी पहले शीशे में भर डाट लगा मुँह पर कपरौटी कर दी (ये शीशा पेंदी से ८ अंगुल ऊंचा भरा गया) बाद को उसी पहले गढे में आधा गोबर भर बीच में शीशे को रख ऊपर से और गोबर गढे के मुंह तक भर बन्द कर दिया।

४० दिन बाद ता० २६/९/०७ को उक्त बोतल को निकाला तो बोतल गर्म थी किन्तु पहली सी गरम न थी क्योंकि लीद से गोबर में ऊष्मा कम होती है और अबकी बार गोबर दिया गया था सिर का कुछ सूखा न मालूम पड़ा क्योंकि बोतल ८ अंगुल ऊंची ही भर रही थी इसको ३-४ बार पानी में डाल डाल नितारा और फिर मुखाया तो ७ छटांक २ तोले मोटा अभ्रक और ३ छटांक २ तोले बारीक कुल १० छटांक ४ तोले अभ्रक हाथ लगा १ तोले छीज गया।

सम्मति—जान पड़ता है कि अभ्रक चूर्ण की केवल सिरके के योग से और लीद गर्त में द्रुति होना कठिन है। अभ्रक सत्त्व की हो तो हो। अभ्रक का सत्त्व ही द्रुति होने योग्य है इसका समर्थन पुस्तकों से होता है और हकीम सहसबान ने भी किया।

# द्रुति के निमित्त सिरके का तीव्र सिरका बनाने का उद्योग

ता० २६ को १ सेर १० छटांक तिवर्षे सिरके को तामचीनी के ढक्कनदार कटोरे में पौन छटांक चावल डाल मंदाग्नि से औटाया २ घंटे में चावल खूब हल हो जाने पर उतार मथकर छान डाला। करीब १ तोले चावलों का फोक निकला बाकी सब सिरके में मिल गये। यह सिरका थोड़ा गाढा हो गया और तोल में १ सेर ३॥ छ० रहा। दो बोतलों में भर रख दिया। जब धूप निकलती थी तब धूप में रखा जाता था।  $(2\xi/2/90)$ 

४० दिन बाद ता० ९/१० को सिरके को जो नितर आया था नितार एक नई बोतल में भर लिया जो आधी बोतल होगा इस नितरे सिरके में कुछ तीव्रता न जान पड़ी और बाकी बचे को छान १ बोतल में भर दिया। छानने में कुछ फोंक निकला।

ता० १० तो लोहे की तिपाई में कपड़ा बांध सिरके को टपकाना चाहा तो न टपका फिर इस वास्ते दो बोतलों में भर डाट लगा अलमारी में रख दिया कि वगैर हिले झुले नीचे बैठ जाय और ऊपर से सिरका नितर आवे।

ता० १८/१० तक बोतलों में गाद न बैठी फिर इसको कटोरे में भर बत्ती लगा नितारा चाहा तो भी न टपका देखा तो गाढा बहुत था इस कारण न टपकता था लाचार हो फेंक दिया।

सम्मति-अनुभव से ज्ञात हुआ कि इस चावल की क्रियासे सिरकेमें कुछ विशेष तेजी न आई, उलटी यह हानि हुई कि सिरके का बहुत सा भाग गाढा हो गया और वह फेंक देना पड़ा।

इति श्रीजैसलमेरनिवासी-प० मनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठ मल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायांबाह्यद्रुतिनागद्रुति संस्कारवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

# जारणकर्माऽध्यायः १८

#### जारणावश्यकता

यस्त्वेवं विधिमासाद्य जारणाक्रमवर्जितम् ॥ सूतकं मारयेत्तेन मारितं सकलं जगत् ॥ न भवेत्तस्य संसिद्धी रसे वाथ रसायने ॥१॥ (टो० नं०)

अर्थ-जिसमें जारण का काम नहीं है ऐसी क्रिया से जो वैद्य पारद की भस्म करते हैं वे समस्त जगत् के मारने का उपाय करते हैं और उस वैद्य की रस और रसायन बनाने में सिद्धि नहीं होती है।।१।।

# गंधकजारणिबना पारदसाधननिषेध

गुरु शास्त्रं परित्यज्य बिना जारितगंधकात् ।। रसं मारति दुर्मेधास्तं शपेत्परमेश्वरः ॥२॥

(र० रा० सुं०, र० सा० प०)

अर्थ-गुरु और शास्त्र के मार्ग को छोड़कर बिना गंधक जारण किये जो निर्बुद्धि वैद्य पारद को सिद्ध करता है उसको श्रीमहादेवजी शाप देते हैं।।२।।

## गंध और बीज जारणआवश्यकता

अजीर्ण चाप्यबीजं वा यः सूतं घातयेन्नरः ॥ ब्रह्महा स दुराचारो मम द्रोही महेश्वरि ॥३॥ (र० प०)

अर्थ-गंध आदिसे जीर्ण नहीं किये हुए अथवा नहीं बीज जारण किये हुए पारद को जो वैद्य भस्म करता है, हे पार्वती! वह वैद्य ब्रह्म हत्यारा, दुराचारी और मेरा शत्रुं होता है॥३॥

#### अन्यच्च

अजीर्णं चाप्यबीजं च सूतकं यस्तु घातयेत् ॥ ब्रह्महा स दुराचारी मम द्रोही महेश्वरि ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन जारितं मारयेद्रसम् ॥४॥

(र० मं०, नि० र०, र० सा० प०)

अर्थ-हे पार्वती! जिसमें बीज और गंधादि नहीं जारण किये गये है, ऐसे पारद को जो वैद्य भस्म करता है वह ब्रह्म हत्यारा, दुराचारी और मेरा शबु होता है इसलिये प्रयत्न से जारित, पारद की भस्म करनी चाहिये॥४॥

## हेम और गंधजारण की आवश्यकता

अजारयन्तः परिहेमगन्धं बांछन्ति सूतात्फलमप्युदारम् । क्षेत्रादनुप्तादिष शस्यजात कृषीवलास्ते भिषजश्च मन्दाः ॥५॥ (र० चिं०, नि०) र०, र० रा० शं०, बू० यो०, र० रा० प०, र० सा० प०)

अर्थ-जो वैद्य सुवर्णे और गंधक के जारण किये बिना पारद से उत्तम फल को चाहते हैं तथा जो किसान बिना बोये खेत से बहुत से अन्न को चाहते हैं वे वैद्य और वे किसान दोनों ही मुर्ख हैं॥५॥

#### ्र बीजजारण की आवश्यकता

रसे रसायने चापि यावद्वीजं न जारयेत् । तावद्वृथा द्रव्यहानिं करोति ब्रह्महा भिषक् ॥६॥

(टो० नं०)

अर्थ-जब तक रस और रसायन के लिये बीज का जारण नहीं करे तब तक वैद्य अपने धन को व्यर्थ ही व्यय करता है और ब्रह्महत्यारा कहाता है।।६।।

## गगनग्रास की आवश्यकता

यद्यपि गंधकजारणातेन कर्मणा सूतो दलकर्मवर्णवृद्धितारकृष्णीकरणादिकर्म करणे समर्थो भवति तथाऽपि गगनग्रासं बिना पारदम्य बलवत्त्वं वेधकशक्तिः पक्षच्छेदश्च न संभवत्यतो गगनग्रासादिसंस्काराः कर्तव्याः ॥७॥

(80 Ho)

अर्थ-यद्यपि गंधक जारणान्त कर्म से पारद दलकर्म, वर्णवृद्धि तथा तारकृष्टि आदि कर्म करने के योग्य होता है तथापि अभ्रकजार के बिना पारद में बलवेधशक्ति और पक्षच्छेदन होता है इसलियं गगनग्रास आदि संस्कार करने चाहिये॥॥॥

## अभ्रजारण की आवश्यकता

धनरहितबीजजारणसंप्राप्तिदलादिसिद्धिकृतकृत्याः । कृपणः प्राप्य समुद्रं वराटिकालाभसन्तुष्टः ॥८॥ (र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं० वृ० यो०, र० रा० सुं०, र० सा० प०)

अर्थ-जो वैद्य अभ्रक जारण के बिना ही केवल बीजजरण करने से जो सिद्धि मिलती है उससे जो वैद्य ऐसे कृतार्थ हो जाते हैं जेने कि दरिद्री लोक समुद्र के पास जाकर केवल कौड़ी के मिलने से संतुष्ट हो जाते हैं, वे मूर्य हैं।।८।।

## गंधकजारणफल

गंधकात्परतो नास्ति रसेषूपरसेषु च।

एकोपि हेमसंयुक्तः ब्रेहरागकरः क्षणात् ॥९॥

( to 40)

अर्थ-रस और उपरसों में गंधक के समान और कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि सुवर्ण से मिला हुआ अकेला गंधक ही पारद में चिकनाई तथा रंगत को शीझ पैदा करता है।।९॥

## षड्गुणान्तगंधकजारणफल

गंधजारितसूतस्य फलमुक्तं शिवागमे । तुल्यं तु गंधके जीणें शुद्धाच्छतगुणो रसः ॥१०॥ द्विगुणो गंधके जीणें सर्वथा सर्वकुष्ठहा । त्रिगुणो गंधके जीणें सर्वथां व्यविनाशन ॥११॥ चर्तुगुणे तत्र जीणें वलीपलितनाशनः । गंधे पंचगुणे जीणें क्षयक्षयकरो रसः ॥१२॥ षड्गुणे गंधके जीणें सर्वरोगहरो भवेत् । अवश्यमित्युवाचेदं देवीं श्रीभैरवः स्वयम् ॥१३॥ (बृ० यो०, र० रा० सुं०, र० सा० प०, नि० र०, र० रा० शं०)

अर्थ—गंधक जारण किये हुए पारद का फल इस प्रकार णिवागमणास्त्र में लिखा है कि पारद के समान गंधक जारण करने से पारद शुद्ध पारद से सौगुना श्रेष्ठ होता है, दुगुना गंधक जारण किया हुआ पारद सम्पूर्ण कुष्ठरोगों का नाश करता है और तिगुना गंधक जारण करने से समस्त नपुंसकता का ध्वंस करता है, तथा चौगुना गंधक जारण से पारा त्वचा में झुरी तथा सफेद केशों को दूर करता है और पांच गुने गंधक के जारण से पारद क्षय रोग का नाशक होता है, तथा ६ गुने गंधक के जारण से पारद क्षय रोग का नाशक होता है, तथा ६ गुने गंधक के जारण से पारद क्षय रोग का होता है इसमें कोई सन्देह नहीं हैं क्योंकि यह बात श्रीमहादेवजीने पार्वतीजों को अपने मुख से कही है, यह गुण पारद का है ऐसा रससारपद्धति में लिखा है।।१०-१३।।

#### अन्यच्च

समाशे गंधके जीर्णे शुद्धाच्छतगुणो रसः। गंधके द्विगुणे जीर्णे सर्वकुष्ठिनिष्दनः
॥१४॥ गंधके त्रिगुणे जीर्णे जाडचहा रस उत्तमः । जीर्णे चर्तुगुणे गंधे
वलीपिलतिजद्रसः ॥१५॥ गंधे बाणगुणे जीर्णे क्षयक्षयकरः शिवः । गंधे
रसगुणे जीर्णे सर्वान्तकप्रणाशकः ॥१६॥ सत्यंसत्यं शिवो देवीमुवाच
स्विप्रयामये । त्यां वदाम्यरिवंदािक्ष हिताय जगतामिष ॥१७॥
(अनुपानतरंगिणी)

अर्थ-पारद की बराबर गन्धक जारण करने से पारा शुद्ध पारद से सौ गुना अधिक गुणदाता है, द्विगुण गंधक जारण से सर्व कुष्ठों को दूर करता है, विगुण जारण से सर्व व्याधियों, चतुर्गृण जारण से वलीपिलतको, पंचगुण जारण से क्षयरोग को और छः गुण गंधक जारण से पारद सर्व रोगों को नाश कर्ता है। प्यारी! सम्पूर्ण जगत् के कल्याण के लिये श्रीमहादेवजी ने पार्वती को कहा है वहीं मैं तुमसे कहता हूँ॥१५-१७॥

#### अन्यच्च

संमे गंधे तु रागन्नो हिगुणे राजयक्ष्मनुत् । जीर्णे तु त्रिगुणे गंधे कामिनीदर्पनाशनः ।।१८।। चतुर्गुणे तु तेजस्वी सर्वशास्त्रविशारदः । भवेत्पंचगुणे सिद्धः षड्गुणे मृत्युनाशनः ।।१९।। (यो० र०, २०, र० रा० स्ं०, वृ० यो०, र० रा० प०, र० सा० प०, २० र०, र० चिं०)

अर्थ-समभाग गंधकजीर्ण हे घार. रोगद्दा द्विगुण जीर्ण से क्षयरोग का नाश कर्ता, त्रिगुण गंधक के जीर्ण से स्त्री के दर्प का नाशक तथा चौगुना गंधक जीर्ण से तेजस्वी तथा मनुष्य को सर्वशास्त्रों का जाता बनाता है, पंचगुण से पारद सिद्ध होता है और षड्गुण गंधक जारण से पारा मृत्यु का नाश करनेवाला होता है॥१८॥१९॥

षड्गुणो रोगझ इति यदुक्तं तद्वहिर्धून एवावगन्तव्यम् । तत्र गंधस्य समग्रजारणाभावात्स्वर्णादिपिष्टिकायामपि रीतिरियम् ॥२०॥

(र० चिं०)

अर्थ-छ: गुना गंधक जारण करने से पारद सब रोगों का नाशक है ऐसा पाठ किसी किसी पुस्तक में है सो वह फल बहिर्धूमका ही समझना चाहिये

१-इदं फलं मूर्छितस्यैव इ० (र० सा० प०)

२-इदं फलं मारणपक्षे तु इ० (र० सा० प०)

१–बीजजारण के अनंतर अभ्रक का जारण किये विना ही जो केवल बीजजारण से संतुष्ट हो जाते हैं–ऐसा अर्थ होगा।

क्योंकि बहिर्धुम में समस्त गंधक का जारण नहीं होता है और यही रीति स्वर्णादिकों के जारण में समझनी चाहिये॥२०॥

शतगुणजारणफल

अंतर्धूमेविपचितशतगुणगंधेन रंजितः सूतः । स भवेत् सहस्रवेधी तार ताम्रे भुजङ्गे च ॥२१॥ (र० चिं०, र० रा० शं०, र० रा० सुं० बृ० यो०, र० रा० प०, र० सा० प०)

अर्थ-सौगुने गंधक से अंतर्धूम द्वारा पचाया हुआ पारा रंजित (रंगा हुआ) होता है और वह चांदी, तांबा और राँगे में सहस्रवेधी होता

सम्मति–यह क्रिया सोना चांदी बनाने के विषय में आती है और षडगूण गंधक जारण से सब रसादि बनते हैं, इसलिये वही पारा समस्त वैद्यों के उपयोगी है। मेरी समझ में इसी सम्मित को समस्त वैद्य भी पसंद करेंगे और षड्गुण गंधक जारण किये बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिये यह बात सर्वसम्मत है।

# शत और सहस्त्रगुण गंधक जारणफल

जीर्णे शतगुणे गंधे शतवेधी भवेद्रसः सहस्रगुणित जीर्णे सहस्रांशेन वेधयेत ॥२२॥ (र० सा० प० नि० र०, र० रा० शं०, र० रा० सुं०)

अर्थ-जिस पारद में सौगुना गंधक जारण किया जाय वह शतवेधी होता है और जिसमें हजारगुना गंधक जारण किया जाय वह सहस्रवेधी होता है॥२२॥

#### अन्यच्च

जीर्णे शतगुणे सम्यक्सहस्रांशेन विध्यति । सहस्रगणिते जीर्णे लक्षवेधी न संशयः ।।२३।।

अर्थ-और रसपद्धति में तो ऐसा लिखा हैं कि शतगृण गन्धक जारण से पारद सहस्रवेधी होता है और हजार गुना गन्धक जारण करने से लक्षवेधी होता है, इसमें सन्देह नहीं॥२३॥

#### पिष्टी बनाकर भूधरादिद्वारा गंधकजारणफल दशगुणसे वेधकफल और वेधविधान

दशगुणं जारयेद्गंधं पिष्टिकां वेधयेद्ध्रुवम् । कल्कहैमी तया तारं क्रमेण वेष्टयेद्बुधः ।।२४।। घ्मातं तदंधमूषायां कनकं भवति शोभनम् । तद्धेम जायते दिव्यं दिव्याभरणभूषिते ।।२५।। शतगुणं जारयेद्गधं सहस्रांशेन वेधयेत् । सहस्रं जारयेद्गधं लक्षवेधं करोति सः ।।२६।। जारितो लक्षसंख्यां च कोटिवेधं करोत्य सौ । एवं वेधाधिको देवि रसकर्म करोतिः सः ।।२७।। असंख्याता कृता येन जारणा विधिरुत्तमः । नादवेधी भवेत्तस्य रुद्रतुल्यो न संशयः ॥२८॥ क्षपिता मुखमध्ये तु खेचरत्वं च जायते । इच्छाचारी भवेत्सोपि क्रीडते सचराचरम् ॥२९॥ इच्छारूप भवेत्तस्य त्रैलोक्यं गोचरं भवेत्। लाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा ।।३०।।अच्छेद्यो वज्रशस्त्रेण वळवेहोऽभिजायते । येन केन प्रकारेण गंधको जारितो यदि ।।३१।। नान्यथा जारितं सिद्धिर्विना गंधकसूतयोः ।। पक्षच्छेदे समर्थः स्याद्रंजने बंधने तथा ॥३२॥ क्रमेण वेधयत्सूतो यथा जारितगंधकः । तादृशो हि गुणः सूतो यथा जारितगंधकः ।।३३।। (यो० सा०)

अर्थ-पारद और गन्धक की पिष्टी बनाकर वेधकर्म के लिये दशगुना गन्धक जारण करे। फिर उसी स्वर्ण और पारद के कल्क से चांदी के पत्रों को

१–शतगुण–पाठान्तर कई पुस्तकों से और यही ठीक भी जान पड़ता है सहस्रगुण-नि०र० में है किन्तु यह छन्दविरुद्ध और युक्तिविरुद्ध है।

लपेट अन्धमुषा में धोंके तो उसका निश्चय सोना होता है और उसी स्वर्ण के उत्तम गहने होते हैं। पारद सौगूने गन्धक जारण से लक्षवेधी होता है और लक्षगुण जारण से कोटिवेधी होता है। इस प्रकार हे पार्वती! जो अधिक वेध के करनेवाला है वही पारद रसकर्म को करता है और जिस मनुष्य के उत्तम रीति से अधिक जारणा की है उसका पारद नादवेधी होता है और वह श्रीणिव के समान होता है। अनेक बार जारित पारे की गोली को मुख में रखने से मनुष्य खेचरत्व को प्राप्त होता है और वह चराचर सुष्टि के साथ खेल करता हुआ इच्छापूर्वक विचरता है क्योंकि वह अपने रूप को इच्छानुसार धारण कर सकता है और उसकी दृष्टि में तीनों लोक झलकते हैं और उसको काल नहीं खाता है अपने किये हुए कर्म भी दृ:ख नहीं देते हैं और वज्र के समान देह होने के कारण वज्र के समान शस्त्र से भी नहीं कट सकता है चाहे जिस प्रकार गन्धक को जारण करे परन्त् बिना गन्धक जारण के गुण नहीं होता क्योंकि गंधक जारण से पदार्थ के पक्ष नाश होते हैं और क्रम से रंजन, बन्धन, तथा वेधन के भी योग्य होता है जैसा जैसा पारद में जारण किया जायेगा वैसा वैसा अधिक गुण होगा।।२४-३३।।

## पिष्टी की क्रिया और मुधर से गंधक जारण क्रिया और उसके भक्षण का फल

अथातः संप्रवक्ष्यामि पिष्टिकावेधमुत्तमम् । एवं यावत्सूतकं च गंधकं नवमांशतः ।।३४।। खल्वमध्ये ददेत्सूते स्तोकं च गंधकम् । गंधसूतकृतां पिष्टीं कर्पटे तां मुबंधयेत् ।।३५।। स्मरेत्सदाशिवं देवं पाषाणे न तु मोदयेत् । निक्षिपेतु यदा गंधमूर्ध्वाधः परिकल्पयेत् ।।३६।। निक्षिप्तमंधमूषायां भूधरेण तु पाचयेत् । एतया क्रियया सूते षडगुणं जारयेद्ध्रुवम् ।।३७।। पुनः पुनः क्रमेणैव दशगुणं पाचयेदपि । पूर्वजारितगंधस्य विधिरेवं वरानने ।।३८।। अथवा ताम्रपात्रे च स्तोकं स्तोकं च सूतकम् । गंधकं स्तोकमेकं च,करांगुल्या च मर्दयेत् ॥३९॥ नवनीतसमं पिंड जायते वरिपष्टिका । दत्त्वा लघुपुट पश्चाद्धेमपत्राणि मेलयेत् ॥४०॥ अथवा मधुसंयुक्तां भक्षयेत्तां सुपिष्टिकाम् । षण्मासस्यप्रयोगेण दिव्यदेहोऽभिजायते ।।४१।। संवत्सरप्रयोगेण जीवेद्वर्षसह स्रकम् ।। तस्य मूत्रपुरीषेण शुल्नं भवति कांचनम् ।।४२।। (योगसार)

अर्थ-अब मैं उत्तम पिष्टिकावेध को वर्णन करता हूँ। प्रथम पारद को खरल मेंडाल पारे से नवम भाग लिये हुए गंधक को थोड़ा थोड़ा डालकर घोटे फिर उस गंधक और पारद की पिष्टि को कपड़े में बाँध देवे और उस पिष्टी को पत्थर के खरल में न पीस तदनंतर श्रीशिवजी का ध्यान करता हुआ वैद्य अंधमूषा में सबसे नीचे गंधक उसके ऊपर पारदिपष्टि और फिर उसके ऊपर गंधक रखकर और मुद्रा कर भूधरयंत्र में पचावे इस प्रकार विद्वान वैद्य षड्गूणगधक जारण करे और इसी प्रकार दशगुणगंधक को को भी जारण करे जैसे कि षड्गुण जारण किया गया था। अथवा पारद तथा थोडे से गंधक को तांबे में डालकर अंगूली से मर्दन करे और करते करते जब मक्खन के समान हो जाय तब बंद करे उसके बाद लघुपुट देकर सोने के पत्रों को ल्हेस दे। अथवा जो मनुष्य उस पिष्टी को शहद में मिलाकर ६ मास तक भक्षण करे उसकी देह दिव्य (उत्तम) हो जाती है यदि एक वर्ष तक जो इसका सेवन करे तो एक सहस्र वर्ष तक जीवित रहे और उसके मूत्र से तांबे का सोना होता है।।३४-४२।।

सम्मति–इस जाग्रण के फल में गंधक जारण की जो क्रिया लिखी गई है उसका यह मतलब है कि पूर्वोक्त जारण फल से इससे क्रिया का विशेष संबंध है।

तुलायंत्रद्वारा गंधकजारणफल

तुलायंत्रगतं सूतं गंधकं धूमरंजितम् । तारे ताम्रे तथा नागे सहस्रांशेन वेधयेत्

१ इसका संबंध ऊपर कहे हुए वेधकर्म से है आशय यह है कि दसगुण जारण जारित पारदिपष्टी में स्वर्णपत्र मिला कल्क बना उससे तारपत्रों को वेध करे।

॥४३॥ षड्गुणे च द्विरावृत्ते सूतो जारितगंधकः ॥ धूम्रजारितयोगेन जरादारिद्वधनाशनः ॥४४॥

(योगसार)

अर्थ-तुलायंत्र में गंधक के धुएँ से रँगा हुआ पारा, चाँदी, तांबा तथा सीसे को सहस्रांण से बेधता है। अथवा धूम्रयोग (तुलायंत्र से) बारहगुना गंधक जारित पारा बुढापे अथवा दरिद्रता को नाण करता है।।४३।।४४।।

# गंधक और अभ्रक जारणमहत्त्व अथ रसिसंध्

देव्या रजो भवेद्गन्धो धातुः शुक्रमथाभ्रकम् । आलिंगने समर्थौ द्वौ प्रियत्वाच्छिवरेतसः ॥४५॥ आश्लेषा देतयोः सूतो न वेत्ति मृतिजं भयम् ॥ शिवशक्तिसमायोगे प्राप्यते परमं पदम् ॥४६॥

(टो० नं०, ध० सं० र० रा० सुं०)

अर्थ-गधंक श्रीपार्वतीका रज है और अभ्रक श्रीब्रह्मदेवजी का वीर्य है ये दोनों प्रिय होने से शिववीर्य (पारद) के साथ मिलने में समर्थ हैं और इन दोनों के साथ मेल होने के कारण पारद अपनी मौत की भी शंका नहीं करता है तथा शिवशक्ति (पारद-गंधक) योग से परमपद को प्राप्त होता है।।४५।।४६।।

षड्गुणगंधकजारण की आवश्यकता जड्गुणे गंधके जीर्णे रसो भवति रोगहा ॥ तस्माद्गंधस्तु गुद्धो हि जीर्येत रसरेतिस ॥४७॥

(ध० सं०, र० रा० सं०)

अर्थ-षड्गुण गंधक जारण से पारद रोगों के नाण करनेवाला होता है, इस कारण पारद में गुद्धगंधक का जारण करना उचित है।।४७।।

#### गंधाभ्रजारणफल

देव्या रजोद्भवो गंधोः धातुः शुक्रं तथाभ्रकम् । आलिंगने समर्थौ द्वौ प्रियत्वाच्छिवरेतसः ॥४८॥ शिवशक्तिसमायोगात्प्राप्यते परमं पदम् । यथा स्याज्जारणा बह्वी तथा स्याद्गुणदो रसः ॥४९॥ (नि० र० र० चिं० र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-पार्वती के रर्ज से पैदा हुआ गंधक और ब्रह्मा के वीर्घ्य में पैदा अभ्रक है अतएव ये दोनों प्रिय होने के कारण पारद के साथ मिलने के योग्य है और शिवशक्ति (पारा-गंधक) के योग से परम पद को प्रात होता है जितना अधिक गंधक जारण होगा उतना ही पारद अधिक गुणवान् होगा॥४८॥४९॥

#### गंधाभ्रजारणफल

देव्या रजो भवेद्गंधो धातुः शुक्र तथाश्रकम् । आलिंगने समर्थौ द्वौ प्रियत्वाच्छिवरेतसः ॥५०॥ शिवशक्तिसमायोगात्प्राप्यते परमं पदम् । तस्माद्गंधं विशुद्धं स्याज्जीर्यते शिवरेतिस ॥५१॥ यथा स्याज्जारणा बह्वी तथा स्याद्गुणदो रसः ॥ मृत्यूपमृत्युनाशार्थं पारदः शिववद्भवेत् ॥५२॥ ये गुणाः पारदे देवि गंधकेऽश्रे च ते गुणाः ॥ षड्गुणे गंधके जीर्णे रसो भवति रोगहा ॥५३॥ (र० प०)

अर्थ-श्रीपार्वती का रज, गंधक और ब्रह्मा का वीर्य अभ्रक है, ये दोनों प्यारे होने से मिलने योग्य है और शिव शक्ति अर्थात् पारद और गंधक के योग से परमपद को प्राप्त होता है, इस कारण शुद्धगन्धक का ही पारद में जारण करे मृत्यु तथा उपमृत्यु (अकालमृत्यु) के नाश करने के लिये पारद ही श्रीशिव के समान है पारद में जितनी अधिक अधिक गंधक की जारणा होगी उतना ही पारे में गुण अधिक होता है जो गुण पारद में हैं वे गुण गंधक तथा अभ्रक में होते हैं। षड्गुण गंधक के जारण से पारद रोगों का नाशक होता है।।५०-५३।।

रसायन और धातुवाद दोनों के उपयोगी अश्रक का जारण संप्रत्युभयोरेव प्राधान्येन जारणोच्यते यथा-

(र० चिं०, र० रा० शं०)

अर्थ-रसायन तथा धातुवाद इन दोनों की प्राधान्यता से अब हम जारण किया को कहते हैं।

#### अभ्रकजारण फल

अभ्रकस्तव बीजं तु मम बीजं तु पारदः ॥ अनयोर्मेलनं देवि मृत्युदारिद्वचनाशनम् ॥५४॥

(र० द०,नि० र०)

अर्थ-हे पार्वित! तुम्हारा रज अभ्रक तथा मेरा वीर्य पारद है इन दोनों का जो मेल है वही मृत्यु तथा दरिद्रता का नाण करता है॥५४॥

एक अभ्रसत्त्व ही पारे का पक्षच्छेद कर सकता है
विनैकमभ्रसत्त्वं नान्यो रसपक्षकर्तने समर्थः ॥
तेन निरुद्धप्रसरो नियम्यते बध्यते च सुखम् ॥५५॥
(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं० बृ० यो० र० सा० प०, र० रा० प०, र० प०)

अर्थ-केवल अभ्रकसत्त्व को छोड़कर और कोई पदार्थ पारद के पक्ष काटने में समर्थ नहीं है इसलिये अभ्रकसत्त्व के जारण करने से वेग रहित पारद सहज में ही नियमित और बढ़ होता है।।५५॥

पक्षच्छेद के बिना रसबंध असंभव पक्षच्छेदमकृत्वा रसबंधं कर्तुमीहते यश्च । बीजैरेव हि स जडो वाञ्छत्यजितेन्द्रियो मोक्षम् ॥५६॥

(र० प०)

अर्थ-जैसे इन्द्रियों को नहीं जीतकर मनुष्य मोक्ष को चाहते है बैसे ही जो वैद्य पारद के पक्ष काटने के बिना केवल बीजों से ही पारद को बढ़ करना चाहता है वह मूर्ख समझा जाता है॥५६॥

## छिन्नपक्षलक्षण

नाधः पतित न चोर्द्धे तिष्ठिति यंत्रे भवेन्न चोद्गारी ॥ अभ्रकजीर्णस्तु रसिङ्क्ष्रपक्षस्तु विज्ञेयः ॥५७॥

(TO 40)

अर्थ-जो पारा नीचे नहीं गिरता हो और ऊपर उड़ता न हो और यन्त्र में ही ठहरा हुआ हो तथा किसी पदार्थ के उद्गार करनेवाला न हो या स्थिर हो उस अभ्रक जीर्ण पारद को छिन्नपक्ष समझना चाहिये।।५७।।

## अभ्रकजीर्णरसलक्षण

कपिलोऽथ निरुद्गारी विष्तुषभावं स मुंचते सूतः ॥ निष्कंपो गतिरहितो विज्ञातव्योऽभ्रजीर्णस्तु ॥५८॥

(ध० सं०)

अर्थ-जो पारद धूवें की सी रंगत का हो और जो चंचलभाव को छोड़ देता हो तथा स्थिर स्वभाव, कम्प रहित, गति (उध्वधि: इत्यादि) रहित हो उसको अभ्रजारित पारद कहते हैं॥५८॥

सम्मति-यहां पर इसं बात को याद रखना चाहिये कि रसरत्नसमुख्चय में निष्कम्प मृत पारद का लक्षण बताया है और यहां अभ्रकजीर्ण का लक्षण माना है आगे विचारणीय है।

चंचलपादर का अभ्रकजारणिबना बद्ध अग्राह्यो निर्लेपः सूक्ष्मगतिर्व्यापकः क्षयो बीजः । याबद्विशति न योनौ न ताबद्वंधाश्रितो भवति ॥५९॥

(TO 40)

अर्थ-जो बीज अग्राह्म (ग्रहण के योग्य न हो) निर्लेप (जो किसी से निर्लिप्त नहीं हुआ हो) सूक्ष्म गतिवाला व्यापक अक्षय है वह भी योनि में बिना प्रवेश किये हुए बंधन को नहीं प्राप्त होता है।।५९।।

अभ्रक के पांचग्रास के अनंतर ही बीज जारण की आज्ञा पंचिभरेभिर्गासैर्घनसत्त्वं जारियत्वादौ । गर्भद्रावी निपुणो जरयित बीजं कलांशेन ।।६०।।

(र० प०)

अर्थ-गर्भद्रुति से निपुण वैद्य प्रथम अभ्रकसत्त्व का जारण करे तदनंतर षोडशांश से सुवर्ण का जारण करे।।६०।।

सम्मति–यहां पर पंचग्रास का प्रमाण चौसठ, चालीस, तीस बीस तथा सोलह ऐसा है।

#### अभ्रजारणफल

(अभ्रजारण से पारद का बंधन सुगम हो जाता है) स्वल्पमप्यभ्रकं सूतो यदि गृहणाति चेत्सुखम् । बध्यते स्वगृहे क्षेत्रे यथा चोरोऽतिचश्चलः ॥६१॥

(TO 40)

अर्थ-जिस प्रकार अपने घर के खेत में अति चंचल चोर बंधाई में आ सकता है तैसे थोड़ा ही अभ्रकजारण करने से सुखपूर्वक बद्ध हो जाता है।।६१।।

द्विगुणसत्त्व जारणफल

यदि सूताद्द्यिगुणोऽभ्रसत्त्वे जीर्णे सित तदा पारदः । छिन्नपक्षो भवति तथाग्निसंयोगान्न गच्छतीति भावः ॥

(ध० सं०)

अर्थ-जब पारद से दूने अभ्रसत्त्व का जारण होता है तब पारा पक्षरहित होता है और अग्नि के योग से नहीं जाता है।

समादिअभ्रकजारणफल

अभ्रके द्विगुणे जीर्णे धूमत्वं नैव गच्छति। जीर्णे दशगुणे ग्रासे गतिस्तस्य न विद्यते ।।६२। उत्पत्योत्पत्य सूतेन्द्रो मूषायां पतित ध्रुवम् । जारितेष्टगुणे ग्रासे कम्पते च मुहुमुहुः।।६३।। बाह्ये चोत्पत्य नोयाति स्थितिः स्थानेषु दृश्यते । जीर्णे चाष्टगुणेः व्योम्नि धाम्यो भवति पारदः ।।६४।। श्वेता च बहुधा छाया व्योमजीर्णे च दृश्यते । निष्कंपो निर्गतिस्तस्य धमनाज्जीर्यते रसः ।।६५।। अष्टकाष्टगुणे जीर्णे महाबलमवाप्रुयात् लेपेन तारपत्रेषु करोति दश वर्णकम् ।।६६॥

(TO 40)

अर्थ-द्विगुण अभ्रक जारण करने पर पारद धूवें के रूप में होकर नहीं जाता है और चौगुने अभ्रसत्त्व जारण करने पर पारद की गित नष्ट हो जाती है तथा पारा उड़ उड़कर मूषा में ही रह जाता है और षड्गुण अभ्रसत्त्व जारण से पारद बार बार कांपता है और बाहर उड़कर नहीं जाता और वह अपने स्थान पर ही ठहरा हुआ मालूम होता है और अठगुने अभ्रसत्त्व के जारण करने से पारा अग्नि से धोंकने योग्य हो जाता है और अभ्रसत्त्व के जीर्ण होने से पारद की छाया अकसर सफेद मालूम होती है तथा पारद को धोंकने से निष्कम्म और गितरहित हो जाता है और सोलह गुने के सत्त्व के जारण से पारा अत्यन्त बलिष्ठ होता है उसी पारद का चाँदी के पत्रों पर लेप करने से दसवर्ण का सुवर्ण होता है।।६२।।६६।।

## समादि अभ्रजीर्ण के दर्जे

समजीर्ण भवेद्वालो यौवनश्व चतुर्गुणम् ।। वृद्धः षोडशजीर्णं च तदा कर्म पृथक पृथक् ।।६७।। कुमारो रोगदमने तरुणो देहरक्षणे ।। वृद्घो विध्यति लोहानि सर्व ज्ञात्वा चरेत्क्रियाम ।।६८।।

(टो० नं०)

अर्थ-पारदतुल्य अभ्रकसत्त्व के पारद दण्डधारी होता है और दूसरा नाम कल है यह किंचित् कार्य करनेवाला होता है जिस पारद में तुल्यभाग अभ्रसत्त्व का जारण होता है उसको बालपारद तथा चतुर्गृण जारित को युवा और षोडशगुण जारित पारद को वृद्ध कहते हैं। और उनके कर्म पृथक् पृथक् हैं। बाल पारद रोगों को हरता है और तरुण पारद देह का रक्षक है तथा वृद्ध पारद समस्त धातुओं को वेधता है इस कारण सब बातों को जानकर पारद कर्म करे।।६७।।६८।।

## स्वर्णजारण फल

रसपावकयोर्वैरं सख्यं पावकस्वर्णयोः ॥ अतिमैत्री तयोरस्ति स्वर्णसंयोगतस्ततः ॥६९॥

(र० प०)

अर्थ-पारद और अग्नि की परस्पर शत्रुता है तथा अग्नि और स्वर्ण की परस्पर मित्रता है इस कारण स्वर्ण और पारद के योग से पारद तथा अग्नि की अतिमित्रता होती है।।६९॥

# स्वर्णजारित पारद के गुण

सुवर्णं राजतस्पर्शात्सर्वधातून्विनिश्चितम् ॥ कुरुते लीलयाः सूतः कोटिवेधे स्थितः सदा ॥७०॥

(र० प०)

अर्थ-स्वर्णजारित के कारण कोटिवेध में स्थित पारद सहज से ही समस्त धातुओं को सुवर्ण करता है।।७०।।

गंध, अभ्र, हेमादिजारण के फलों की संख्या

शुद्धंगंधेषु जीर्णेषु शुद्धाच्छतगुणाऽधिकः ।। षड्गुणे गंधके जीर्णे रसो भवति रोगहा ।।७१॥ अवश्यमित्युवाचेदं देवीं श्रीभैरव स्वयम् ॥ तस्माच्छतगुणो व्योमसत्त्वे जीर्णे तु तत्समें ।।७२॥ ताप्यखर्परतालादिसत्त्वे जीर्णे गुणावहाः ।। हेम्नि जीर्णे सहस्रैकगुणसंघप्रदायकः ।।७३॥ (र० चिं०, नि० र०, र० रा० सुं०, र० रा० शं०, र० सा० प०)

अर्थ-शुद्ध गंधक के जीर्ण होने पर पारद शुद्ध पारद से सौ गुना अधिक होता है और षड्गुण गंधक जीर्ण होने पर पारा रोगों को नाश करता है यह श्रीमहादेवजी ने पार्वती को कहा है इस प्रकार शतगुण गंधक जारण किया हुआ पारद तथा सम भाग अभ्रक जारण किया हुआ पारा ये दोनों तुल्यगुण के हैं। सोनामक्खी खपरिया और हरताल आदि के सत्त्व जीर्ण होने पर पारद गुणदाता होता है और सुवर्ण जारण होने पर एक सहस्रगुण के देनेवाला होता है। इसी श्लोक से यह बात सिद्ध होती है, कि आठ संस्कारों के बाद गंधक जारण का प्रयोग लिखा है यही बात मेरी सम्मति में ठीक है।।७१-७३।।

एवं च संस्कारै: संशोधितस्य सूतस्य जारणं बिना मारण सर्वथा निषिढिं जारणं तु मुखं विना न संभवित, तस्मात्सूतस्यादौ सम्यक्तया शोधनं कृत्वा पश्चान्मुखं कुर्यात्तदनंतरं मुवर्णं मुवर्णिक्रयार्थं तारं रजतिक्रयार्थं स्वर्णं तारं वा बलवत्सूतकरणार्थं गंधकं तु बलवत्त्वरोगहारित्वकरणार्थं च जारयेदिति ।। (ध० सं०)

१-हस्तिलिखित योगतरंगिणी-णुढ अर्थात् अष्टसंस्कार के अनंतर गंधकजारण कहाता है और ऐसा ही इस श्लोक से सिद्ध है। अर्थ-जारणसंस्कार के बिना संस्कारों से गुद्ध किये हुए पारद का मारण करना उचित नहीं है और बुभुक्षितीकरण के बिना नहीं हो सकता है। इसलिये प्रथम उत्तम रीति से पारद को गुद्ध कर उसके मुख करे तदनंतर स्वर्ण बनाने के लिये स्वर्ण का जारण तथा चांदी बनाने के लिये चांदी का जारण या पारद में बल पहुंचाने के लिये सोना और चांदी दोनों का जारण अथवा बल बढाने या रोग नाश करनेवाली शक्ति बढाने के लिये गन्धक जारण करे।

किस कर्म में किस रंग का अभ्रक लेना चाहिये , रक्ते पीतं च हेमार्थे कृष्णं हेमशरीरयोः ॥ तारकर्म्मणि तच्छुक्लं काचकीदृक् सदा त्यजेत् ॥७४॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०, र० सा० प०) अर्थ-स्वर्ण बनाने के लिये लाल और पीले रंग का अभ्रक जारण करे स्वर्ण का बनाना शरीर की रक्षा के लिये कृष्णाभ्रक का जारण करे और चांदी बनाने के लिये श्वेत अभ्रक का जारण करे। स्वर्ण बनाने के लिये श्वेत अभ्रक का जारण करा पारण करा

## वर्णभेद से अभ्रकजारणफल

कृष्णाभ्रके न बलवज् शितरागैर्युज्यते रसेन्द्रस्तु ॥ श्वेतै रक्तैः पीतैर्विद्वद्भिर्वर्णतो ज्ञेयाः ॥७५॥

(घ० सं०)

अर्थ-कृष्णाभ्रक जारणसे कृष्णवर्णका श्वेताभ्रकसे श्वेतवर्णका रक्ताभ्रक से लालवर्ण का तथा पीताभ्र से पीतवर्ण का पारद होता है। परन्तु यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि किसी रंगत के जारण करने से पारद बलवान अवस्य ही होता है॥७५॥

स्वर्ण और चाँदी के उपयोगी पृथक् जारण का वर्णन कृष्णाश्रकं सुवर्णं वा यशाशक्त्या यथाशक्त्या प्रजारयेत् ॥ पूर्ववत्क्रमयोगेन फलं स्यादुभयोः समम् ॥७६॥ अनेनैव प्रकारेण तारं वा श्वेतमञ्जकम् ॥ जारयेत् यथाशक्त्या तारकर्मणि शस्यते ॥७७॥

(र० रा० प०)

अर्थ-पारद में कृष्णाभ्रक तथा स्वर्ण का यथाशक्ति जारण करे और उन दोनों के जारण का फल है और इसी प्रकार चांदी तथा श्वेताभ्र को जारण करे तो वह चांदी बनाने के लिये उत्तम है।।७६।।७७।।

## किस निमित्त किसका जारण करे

कृष्णाश्रं च सुवर्णं वा जारयेद्धेमकर्मणि ।। रजतं श्वेतमश्रं वा तज्जायं तारकर्मणि ।।७८।। कर्तव्यं सूतराजे तु तद्दद्भवति कांचनम् ।। श्वेतेन जायते श्वेतं यथा बीजं तथांक्रः ।।७९।।

(र० रा० प०)

अर्थ-सुवर्ण बनाने के लिये सुवर्ण तथा कृष्णाभ्रक का जारण करे। चांदी बनाने के लिये चांदी तथा श्वेताभ्रक का जारण करे तो सोना और चांदी प्रस्तुत होते हैं। सुवर्ण जारण से सुवर्ण, रजत जारण से रजत (चांदी) होती है अर्थात् जिस प्रकार का बीज डालेंगे वैसा ही अंकुर पैदा होता है।।७८।।७९।।

# भिन्नधातुओं के जारण का पृथक् पृथक् फल कुटिले बलमत्यधिकं रागस्तीक्ष्णे च पन्नगे स्नेहः ॥ रागस्नेहबलानि तु कमले

१- कांचने तुं पाठान्तर निघण्टुरत्नाकार का टीकाकार कहता है कि श्वेत अश्रक को चांदी के निमित्त वर्ते, सोने के लिये कदापि नहीं, इस अर्थ में 'कांचने तुं पाठ अच्छा बनता है। नित्यं प्रशंसित ॥८०॥ बलमास्तेऽभ्रकसत्त्वे जारणरागाः प्रतिष्ठितास्तीक्ष्णे ॥ बन्धश्व सारलोहे क्रामणमथ नागवंगगतम् ॥८१॥

(र० चिं०, नि० रं०, र० रा० शं०, बृ० यो०, र० रा० प०) अर्थ-कुटिल के जारण करने पर पारद में बल अधिक होता है। कांत के जारण से राग (रंगत) और पन्नग (सीसे) के जारण से स्नेह पैदा होता है और कमल (तांबा) के जारण करने में राग स्नेह और बल ये नित्य ठहरे हुए हैं अर्थात् अभ्रसत्त्वजारण में बल, तीक्ष्ण जारण में क्रामण ठहरा हुआ है।।८०।।८१।।

## तीक्ष्णलोहजारण का फल

क्रामित तीक्ष्णेन रसस्तीक्ष्णेन च जीर्यते ग्रासः ॥ हेन्नो योनितीक्ष्णं रागान्गृह्णाति तीक्ष्णेन ॥८२॥ तदिष च दरदेन हतं कृत्वा वा माक्षिकेण रिवसहितम् ॥ वासितमिष वासनया घनवच्चार्यं च जार्यं च ॥८३॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०, र० रा० प०) अर्थ-कान्त जारण से पारट क्रामण और बुभुक्षित होता है। सोने की योनि कान्त है इसलिये तीक्ष्ण (कान्त) जारण से पारट उत्तम रगत को ग्रहण करता है और जो कान्त पारद में जारित किया जाय उसको सिंगरफ और आक के दूध से भस्म किया हुआ हो अथवा सोनामक्सी और अर्क दुग्ध के साथ भस्म किया हुआ हो और वह भस्म वासना देने योग्य पदार्थों में वासित किया गया हो उसको खिलाना तथा जारित करना चाहिये॥८२॥८३॥

संपूर्ण लोहों के जारण से पारद बद्ध हो जाता है सबैरिभिलोंहेर्माक्षिकमृदितैर्द्वतैस्तथा गर्भे ॥ बिडयोगेन च जीर्णे रसराजो बन्धमुपयाति ॥८४॥ निर्बोजं समजीर्णे पादोने षोड्गांगे तु ॥ अर्द्वेन पादकनकं पादेनैकेन तुल्यकनकं च ॥८५॥ समादिजीर्णस्य सारणायोग्यत्वं शतादिवेधकत्वं च ॥ इतोन्यूनजीर्णस्य पत्रलेपाधिकार एव ॥८६॥ उच्यते च समजीर्णश्चायं शतवेधी द्विगुणजीर्णः सहस्रवेधी एवं लक्षायुतकोटि— वेधी अनुसर्तव्यः । चतुःषष्टिगुणजीर्णस्तु धूमस्पर्शावलोकशदतोऽपि विध्यति ॥

(र०चिं०, नि०र०, र०रा०शं०, ब्र०यो०,र०रा०प०)

अर्थ-इन समस्त धातुओं को सोनामक्खी के साथ घोटकर पारद को खिलावे तो वे धातु पारद के गर्भ में ही द्रुत होकर विड योग से जब जारित होते हैं तब पारद बन्धन को प्राप्त होता है। जिस पारद में बीज का जारण नहीं किया गया हो वह समभाग कांत के जारण बढ़ होता है और जो चौथाई बीज (सोना) से जारित हो वह आधे कांत के जारण में बढ़ होता है तथा जिसमें तुल्य भाग का बीज जारित किया हो वह चतुर्थ भाग के जारण से बढ़ होता है। समभाग आदि कांत के जारण से पारद में कामणणित उत्पन्न होती है और सौगुने से भी अधिक वेधणित होती है और इसमें न्यून जारित पारद का तो पत्रों पर ही लेप का अधिकार है। अर्थात् वह लेप द्वारा ही सोना चांदी बना सकता है और कहा भी है कांत के समभाग से जीण पारद जातवेधी द्विगुण जीर्ण से सहस्रवेधी इसी प्रकार लक्षवेधी दण लक्षवेधी और कोटिवेधी का अनुसंधान करना चाहिये और चौसठ गुने जीर्ण से तो धूमवेधी, स्पर्णवेधी, अवलोकवेधी और शब्दवेधी भी होत हैं।।८४-८६।।

१-यहां लोहे से सप्तधातु समझ पडते हैं। २-यहां पर 'अयं' के स्थान में 'अयं' पाठ जान पड़त है क्योंकि पारद के बन्धन और वेधक होने में लोहा ही कहा गया है। (वा 'अयं' गब्द मे बाह्यद्रुतयः का इजारा है क्योंकि बाह्यद्रुतिकथनानंतर ही यह पाठ हैं)

# अभ्र और स्वर्ण जारण से पारद बद्ध हो जाता है और दोनों का वेधक होता है।

एवं द्विगुराद्यमभ्रकजारणं कृत्वा यदि पूर्वं स्वर्णादिजारणं न कृतं चैत्तदातः परं कच्छपयंत्रैणैव स्वर्णं रजतादिकं वा जारयेत् (तत्प्रकारस्तु गर्भद्रुतिप्रकरणोक्तो ज्ञेयः) ततः सिद्धपारदो भवति बद्धश्च जायते। एतिसिद्धिपारदफलं प्रोच्यते—

मृतमुत्थापेन्मर्त्य पारदो लग्नमात्रतः ।।

निहंति सकलान्रोगान्सूतः शीघ्रं न संशयः ॥८७॥

(ध० सं०)

अर्थ-इस प्रकार दूने अभ्र आदि को जारण करके फिर कच्छपयंत्र द्वारा सुवर्ण तथा चांदी का जारण करे। यदि अभ्रकजारण से पूर्व स्वर्ण का जारण नहीं किया हो तो इस प्रकार पारद शुद्ध और बद्ध होता है। इस प्रकार सिद्ध पारद का यह लक्षण है कि एवं सिद्ध किया हुआ पारद स्पर्शमात्र से ही मृतमनुष्य को जीवित कर देता है और पारद सम्पूर्ण रोगों को शी घ्र ही नाश कर देता है इसमें संदेह नहीं है।।८७।।

### रसबंधनप्रशंसा

रसबंध एव धन्यः प्रारम्भे यस्य सततमीति करुणा ॥ सेत्स्यति रसे करिष्ये महीमहं निर्जरामरणम् ॥८८॥

(र० र० स०)

अर्थ-वह रसबंधन ही धन्य है जिसके प्रारम्भ करने के समय चित्त में ऐसा भान होता है कि रससिद्ध होने पर इस संपूर्ण पृथ्वी को मैं नीरोग (तन्दुरुस्त) और बुढापे से रहित कर दूंगा।।८८।।

## जारितपारद भक्षण की महिमा

विपिनौषधिपाकसिद्धमेतद्घृततैलाद्यपि दुर्निवारवीर्यम् ॥ किमयं पुनरीश्वराङ्गजन्मा घनजांबूनदचन्द्रभानुजीर्णः ।८९॥ (र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, र० रा०, सुं०, र० सा० प०)

अर्थ-जंगली जड़ियों के साथ सिद्ध किये हुए घृततैलादि भी दुर्निवार्येवीर्य (जिनका गुण रुक नहीं सकता) होते हैं फिर अभ्रक, स्वर्ण, चांदी और ताम्रजीर्ण पारद (जो कि श्रीणिवजी के अंग से पैदा हुये हैं) का वीर्य कैसे रुक सकता है।।८९।।

# हेमादिजीर्णसूतभक्षण फल

हेमजीर्णो भस्मसूतो रुद्वत्वं भक्षितो ददेत् ।। विष्णुत्वं तारजीर्णस्तु ब्रह्मत्वं भास्करेण तु ।।९०।। तीक्ष्णजीर्णो धनाध्यक्षं सूर्यत्वं चापि तालकैः । राजरेण शशांकत्वममरत्वं च रोहणे । सामान्येन तु तीक्ष्णेन शक्रत्वमाप्र्यान्नरः ।।९१।।

(र० चिं०)

अर्थ-सुवर्ण जीर्ण पारद के भक्षण करने से मनुष्य रुद्ररूप को प्राप्त होता है और चांदी से जीर्ण पारद भस्म के सेवन से विष्णु रूप को प्राप्त होता है, ताम्रजीर्ण पारद के सेवन से ब्रह्मरूप को, कान्तजीर्ण पारद के सेवन से कुबेरपन को और हरितालजीर्ण पारदभस्म के सेवन से सूर्यरूप को, राज लोहे से जारित पारद भस्म के सेवन से चन्द्ररूप को, रोहणलोह से जारित पारदभस्म के सेवन से अमरपन को और सामान्य लोह के साथ जारित पारदभस्म के सेवन से मनुष्य इन्द्ररूप को प्राप्त होता है।।९०।।९१।।

जारण के रूप अर्थात् जारणा के ३ भाग ग्रासस्य चारणं गर्भे द्रावणं जारणं तथा । इति त्रिरूपा निर्दिष्टा जारणा वरवार्तिकैः । ग्रासः पिंडः परीणामस्तिस्रश्चाख्याः पराः पुनः ॥९२॥ (र० र० स०) अर्थ-ग्रास का चारण, गर्भद्रावण और जारण इस प्रकार श्रेष्ठ वार्तिककारों ने तीन प्रकार की जारणा कही है और प्राचीन समय के तो इनके ग्रास, पिंड और परिणाम ये तीन नाम हैं।।९२।।

#### जारणारूप

एषा चारणा त्रिविधास्ति (निर्मुखत्वेन, समुखत्वेन, वासनामुखत्वेन वा) घनस्य ग्रसनं ग्रासचारणा प्रथमा, पिष्टीरूपरसेन सहाभ्रकादेर्मेलनं पिष्टीचारणा द्वितीया, रसस्य गर्भे रसरूपं गगनं तिष्ठतीति चारणा तृतीया इयं या गर्भचारणा सैव गर्भद्रुतिः कथ्यते । उक्तं च रसरत्नप्रकाशे अर्थगर्भद्रुतिकं संचारणं गुणवर्द्धनं कथयामि यथा तस्य रसराजस्य सिद्धिदमिति ।

(ध० सं०)

अर्थ-निर्मुखत्व, समुखत्व और वासनामुखत्व इनमें से किसी के द्वारा जारण की जाय तो वह जारणा तीन प्रकार की होती है। उन तीनों जारणाओं में प्रथम जारणा का नाम ग्रासजारण है जिसमें कि अभ्रक का ग्रास दिया जाता है। दूसरी जारणाका नाम पिष्टीजारणा है जिसमें कि पिष्टीरूप रस पारद के साथ अभ्रक आदि का मेल होता है। और तीसरी जारणा का नाम गर्भजारणा है जिसमें कि पारद भीतर अभ्रक पारदरूप होकर ठहरता है और इस गर्भजारण को ही गर्भद्रुति कहते हैं क्योंकि रसरत्नप्रकारण में यही कहा है कि अब मैं गुण के बढ़ानेवाले और रसराज की सिद्धि के दाता गर्भद्रुति नाम के सन्धारण को कहता हूं।

सम्मित-जारणा चाहे निर्मुख हो, या सन्मुख हो या वासनामुख से हो परन्तु प्रत्येक जारणा में चारण, गर्भद्रुति और जारणा ये तीनों भाग तो अवश्य ही करना पडता है।

## जारणा के भेद

समुखा निर्मुखा चेति जारणा द्विविधा पुनः ॥९३॥

(र० र० स०)

अर्थ-अथवा और भी जारण के दो भेद हैं, एक निर्मुख और दूसरा समुखा।९३।।

## जारण के तीन भेद

निर्मुखं समुखं चैव वासनामुखमेव च ।। जारणा त्रिविधा ज्ञेया द्रष्टव्या रसशास्त्रके ॥९४॥

(टो० नं०, र० रा० सं०)

अर्थ-रसशास्त्र में निर्मुख, समुख और वासनामुख, इन भेदों से वासना

तीन प्रकार की मानी गई है।।९४।।

सम्मति-प्रथम रसरत्नसमुच्चय में निर्मुख और समुख भेद से दो प्रकार की जारणा कही है और टोडरानन्द में वासनामुख भेद बताकर तीन प्रकार की कही है। अब यहां पर यह बात समझनी चाहिये कि वासनामुख का समुख में अन्तर्भाव होना उचित है, इस प्रकार मेरी समझ में तो जारण निर्मुख १, समुख २, वासनामुख ३, यातुधानमुख ४ और राक्षसवक्रवान ५, इन भेदों से पांच प्रकार से होनी चाहिये और उनमें चारणद्रुति और जारण ये तीनों कार्य करना उचित है।

मुखलक्षण

चतुः षष्टचंशतो बीजप्रक्षेपो मुखमुच्यते । एवंकृते रसो ग्रासलोलुपो मुखवान्भवेत् ।। कठिनान्यपि लोहानि क्षमो भवति भक्षितुम् ॥९५॥ (र० र० स०)

अर्थ-चौसठवें हिस्से बीज के जारण से पारद के मुख होता है इस भाति करने पर पारा ग्रास लेने में लोलुप होता है और यह कठिन लोहों के भक्षण करने के लिये समर्थ होता है॥९५॥ समुखलक्षण

इयं हि समुखा प्रोक्ता जारणा मृगचारिणा ॥

(र० र० स०)

अर्थ-और इसी को ही समुख जारण कहते हैं।।

निर्मुखजारणलक्षण

निर्मुखा जारणा प्रोक्ता बीजादानेन भागतः ॥९६॥

(र० र० स०)

अर्थ-और जिसमें बिना रीति के बीज का जारण किया जाय उसकी निर्मुख जारण कहते हैं॥९६॥

द्वितीयनिर्मुखजारणालक्षण

सूतः खल्वे घृष्टो दिव्यौषधिभिः सनिर्मुखश्चरति ॥ दिव्यौषध्यो अग्रे वक्यमाणाः ॥

(ध० सं०)

अर्थ-दिव्यौषधि (जो औषधिवर्ग में लिखी गई हैं) से खरल में घोटा हुआ पारद निर्मुख ही धातुओं को चर लेता है इसको निर्मुख जारणा कहते हैं।।

समुखजारणालक्षण

सास्यो रसः स्यात्पुटशिग्रुवुत्थसराजिकैः सोषणकैस्त्रिरात्रम् । पिष्टस्ततः स्विन्नतनुः सुवर्णमुख्यांश्च वै खादति सर्वधातून ॥९७॥

अर्थ-सैंधव, सैंजना, राई, त्रिकुटा इनके साथ तीन दिवस तक पारद को घीग्वार का रस डाल घोटे तदनंतर स्वेदन करे तो पारद मुखवाला होकर सुवर्ण आदि धातुओं को खाता है, इसी को समुखजारणा कहते हैं।।९७।।

अथ वासनामुखजारणालक्षण

अम्लवर्गेण संयुक्तं यथालाभेन मर्दयेत् । अभ्रकादीनि चरति स उक्तो वासनामुखः ॥९८॥

(ध० सं०)

अर्थ-पारद को यथालाभ अम्लवर्ग से मर्दन करे तो पारा अभ्र आदि को खा जाता है। बस इसी को वासनामुख जारण कहते हैं॥९८॥

राक्षसवक्त्रवान लक्षण

दिव्यौषधिसमायोगात्स्थितः प्रकटकोष्ठिषु । भुंजीताऽखिललोहद्यं योऽसौ राक्षसदक्त्रवान्॥९९॥

(र० र० स०)

अर्थ-जो पारद दिव्यौषधि के योग से तीव्राग्निवाली कोठियों में स्थित होकर समस्त धातुओं को खा जाता है उसको राक्षसवक्त्र(मुख) वान् कहते हैं।।९९।।

> जारणा के २ प्रकार : बाल व वृद्ध (रसार्णव से)

जारणा द्विविधा बालजारणा मृदुपातना । अन्या तु स्रोटबद्धेन धातुभिर्वृद्धजारणा ॥१००॥

(र० प०)

अर्थ-जिसमें मृदुपातन हो उसको बालजारण कहते हैं और जारणा दो प्रकार की है, एक बालजारण और दूसरी धातुओं के साथ वृद्धजारणा, अब जिसमें मृदुपाचन हो उसको बालजारणा और जिसमें खोटवृद्ध के साथ जारण हो उसको वृद्धजारण कहते हैं।।१००।।

#### अन्यच्च

अथ जारणा सा च गालनपातनव्यितिरेकेण धनहेमादिग्रासपूर्वकपूर्वावस्था प्रतिपन्नत्वं सा द्विविधा बालजारणावृद्धजारणाभेदात्, समुखनिर्मुखवासनामु खभेदादेकैका त्रिविधा । समुखा बालजारणा, निर्मुखा बालजारणा, वासनामुखबालजारणा एवं वृद्धजारणा त्रिविधेति, षड्जारणा, तत्राभ्रजार णा, सत्त्वजारणा, पत्रजारणाभेदाद्दिविधा ।

(जंबू से प्राप्त पुस्तक पृ० ३९)

अर्थ-अब जारण को कहते हैं। अभ्रक और मुवर्णादि के ग्रास देने पर गलाने और पातन के बिना ही जो पारद अपनी पूर्वावस्था (पहिली ही हालत) को प्राप्त हो जाय उसको जारण कहते हैं और वह जारणा, बालजारणा और वृद्धजारणाके भेद से दो प्रकार की है। फिर भी निर्मुख, समुख और वासनामुख के भेद से एक एक जारणा तीन तीन प्रकार की है उसके भेद नीचे के यन्त्र (नक्शे) में लिखे हुए हैं, सो देख लीजियें और अभ्रकजारण भी सत्त्वजारण और पत्रजारणा भेद से दो प्रकार की है।

#### जारणा

बालजारणा

समुखबालजारणा निर्मुखबालजारणा वासनामुखबालजारणा **वृद्धजारणा** समुखवृद्धजारणा

निर्मुखवृद्धजारणा वासनामुखवृद्धजारणा

#### जारणाक्रम

गंधकजारणामादौ कुर्यादथ जारणं मुवर्णस्य । जलधरसत्त्वस्य ततो जारणमथ सर्वलोहानाम् ॥१०१॥

(बृ० यो०, र० रा० शं०, र० सा० प०, नि० र०)

अर्थ-प्रथम गंधक का जारण करे तदनन्तर स्वर्ण का जारण और फिर अभ्रसत्व का जारण करे॥१०१॥

> धातुवाद के निमित्त आदि में अभ्र अंत में हेम जारण की आवश्यकता

अर्भकजारणमादौ गर्भद्रुतिजारणं च हेम्रोऽन्ते। यो जानाति न वादी वृथैव

सोऽर्थक्षयं कुरुते ।।१०२॥

(र०चिं०, नि०र०, र०रा०शं०, र०रा०सुं०, बृ०यो०, र०रा०प०) अर्थ-मुवर्णजारण के अन्त में प्रथम अभ्रकजारण फिर गर्भदृति और तदनंतर जारण को करे। इस बात को पारद वादी नहीं जानता है, वह अपने धन को व्यर्थ ही खोता है। यह अर्थ केवल रसायन बनानेवालों के पक्ष में है और धातुवादी जो वैद्य हैं उनके मत में प्रथम अभ्रकजारण तदनन्तर स्वर्णजारण करना उचित है, ऐसी सर्वशास्त्रानुसार मुझ टीकाकार की भी सम्मति है। १०२।।

#### गगनग्रासमय

अत्र केचिदभ्रकजारणात् प्राक् सुवर्णरजतजारणं कुर्वति पक्षद्वयेऽपि न काचिद्धानिः फलस्माम्यात् परन्तु सुवर्णताराभ्रकानाम बीजसंज्ञा स्वर्ण– क्रियायां स्वर्णं तारक्रियायां रजतमिति विवेकः ।।

(ध० स०)

१-इस श्लोक का अर्थ करते समय इस श्लोक का भी ध्यान रहे-श्लो०-'पश्चिभरेभियमिर्धनसत्त्वं जारियत्वादौ । गर्भद्रावे निपुणो जरयित बीज कलांशेन' (र० चि०) किन्तु १ श्लो० यह भी है-'गन्धस्य जारणमादौ कुर्य्यादय जारणं सुवर्णस्य । जलधरसत्त्वस्य ततो जारणमय सर्वलोहानाम्' (र० रा० णं०) शुद्ध स्वर्णं च रूप्यं च बीजिमत्यभिधीयते ।। (र० र० स०)

अर्थ-अब जारण के विषय में कुछ विचार किया जात है कि कुछ वैद्यों की यह सम्मति है कि अभ्रकजारण से पहले स्वर्ण और चांदी आदि का जारण करना चाहिये और अत्यन्त ही कम वैद्यों की यह सम्मति है कि पूर्व अभ्रकजारण करके फिर स्वर्णादिक जारण करना उचित है। ग्रन्थकार की सम्मति यह है कि फल की ममता के कारण दोनों पक्षों में भी हानि नहीं है। यहां पर स्वर्ण चांदी और अभ्रक की बीज संज्ञा है। यदि स्वर्ण की क्रिया हो तो स्वर्ण का बीज और जो चांदी की क्रिया हो तो चांदी का बीज जारण करना चाहिये, ऐसा विचार करना उचित है।

#### जारणाक्रम

आदौ अश्रकजारणं, ततो गंधकजारणम्, सुवर्णजारणं पश्चान्नवसारं बिड़ान्वितम् । सप्तरसजारणमंते कुमारिकारसमर्दनं सर्वजारणेषु कार्य्यम् ॥

(जंबू से प्राप्त पुस्तक पृष्ठ ३७)

अर्थ-प्रथम अभ्रकजारण उसके बाद गंधकजारण, तदनंतर नौसादर और बिड से जारण करे। प्रत्येक जारण के अंत में घीग्वार के रस से पारद का मर्दन करे, यह उत्तम जारणा का क्रम है।।

सम्मति—खाक के लिये गंधकजारणानन्तर स्वर्णजारण काफी समझा गया है। देह और लोह बंध के निमित्त पहले गन्धक जारण करे। फिर अभ्रक के क्रम से ५ ग्रासों का जारण अवश्य करे।

"विना गंधेन ये मर्त्याः कुर्वते धातुजारणम् ॥ न क्षुधा जायते सूते जीर्यंते धातवोऽपि न ॥ तस्माद्गंध पुरा जार्यं सूते वह्रिविवर्धनम् ॥" "पंचिभरेभिर्ग्रासैर्धनसत्त्वं जारियत्वादौ । गर्भद्रावी निपुणो जरयित बीजं कलोशेन ॥"

#### बालजारणाक्रम

गगनं जारयेदादौ सर्वसत्त्वमतः परम् ।। ततो माक्षिकसत्त्वं च सुवर्णं तदनंतरम् ।।१०३॥ गर्भे संद्रावियत्वा तु ततो बाह्यद्रुतिं द्रवेत् ।। सितं सितेन द्रव्येण रक्तं रक्तेन रंजयेत् ।। सारणं क्रामणं ज्ञात्वा ततो वेधं प्रयोजयेत् ।।१०४॥

(र० प०

अर्थ-प्रथम अभ्रक का जारण कर फिर समस्त सत्त्वों को जारण करे उसके बाद सोनामक्सी के सत्त्व का जारण करे, तदनंतर स्वर्ण की गर्भद्रुति करके फिर बाह्यद्रुति करे, यदि पारद को लाल रंगत का बनाना हो तो लालद्रव्य से रंजित करे और श्वेत रंगत का पारद बनाना हो श्वेत पदार्थों से रंजित करे। सारण तथा क्रामण को जानकर फिर वेध का प्रयोग करना चाहिये।।१०३।।१०४।।

### वृद्धजारणाक्रम

गंधकं जारयेत्पूर्वं यंत्रे कच्छपयंत्रेणैव पश्चातु जारयेद्धेम व्योमप्रमृति यद्भवेत् ।।१०५।। पश्चाच्छघामादिकाः सर्वे जार्यते रत्नसंचयाः ।। कामणं विद्यते सर्वं जारणासु न संशयाः ।।१०६।। विना गंधनये मर्त्याः कुर्वते धातुजारणम् ॥ न क्षुधा जायते सूते जीर्यंते धातवोऽपि न ॥१०७।। तस्माद्गंध पुरा जार्यं सूते विद्विविवर्धनम् ॥१०८॥

अर्थ-प्रथम कच्छपयन्त्र से गन्धक का जारण करे फिर स्वर्ण और अभ्रक का करे। तदनन्तर अनेक रत्नोंका जारण करे क्योंकि सम्पूर्ण क्रामण जारण में स्थित है जो वैद्य गन्धक के बिना (धातु) स्वर्ण आदि का जारण करते हैं उनका पारा बुभुक्षित नहीं होता है और धातु भी जीर्ण नहीं होते हैं। इस कारण प्रथम गन्धक जारण से पारद की अग्नि तीन्न होती है।।१०५-१०८।।

#### जारणमाहात्म्य

जारणस्य विशालाक्षि श्रृणु महात्म्यमुत्ततम् ॥ सर्वपापप्रनष्टे हि प्राप्यते सूतजारणम् ॥१०९॥ तस्मिन्प्राप्ते हि विज्ञानं प्राप्यते मुक्तिलक्षम् ॥ यथा सूर्य्योदये प्राप्ते प्रकाशं प्राप्यते जनैः ॥११०॥

(अनुपानतरंगिणी)

अर्थ-हे बड़े नेत्रवाली पार्वती! अब तुम जारण के माहात्म्य को सुनो, समस्त रस पापोंके नाश होनेपर जारण प्राप्त होता है और रस जारण के प्राप्त होने पर विज्ञानरूप मुक्ति प्राप्त होती है जैसे कि मनुष्यों को सूर्योदय होने पर प्रकाश का लाभ होता है, वैसे ही जारणा होने पर विज्ञानरूप मुक्ति प्राप्त होती है।।१०९।।११०।।

#### अन्यच्च

सर्वपापक्षये जाते प्राप्यते रसजारणा ॥ तत्प्राप्तौ प्राप्तमेव स्याद् विज्ञानं मुक्तिलक्षणम् ॥१११॥

(र०चिं०, नि०र०, र०रा०शं०, बृ०यो०, र०रा०सुं०, र०सा०प०) अर्थ-समस्त्र पापों के नाण होने पर रस की जारणा प्राप्त होती है और जारणा के प्राप्त होने पर विज्ञानरूप मुक्ति प्राप्त होती है।।१११।।

#### अन्यच्च

मोक्षाभिव्यंजकं देवि जारणा साधकस्य तु ।। यावन्न जीर्य्यते सूतस्तावत्तु न च तिष्ठति ।।११२।।

(र० प०)

अर्थ-हे देवि! जारणा ही पारद साधन के मोक्ष जताने वाली है और जब तक पारद जारित न हो तब तक स्थिर नहीं होता है।।११२।।

#### अन्यच्च

मोक्षाभिव्यंजकं देवि जारणा साधकस्य तु ॥ खल्वस्तु पिण्डिका देवि रसेन्द्रो लिङ्गमुच्यते ॥ मर्दनं बंधनं चैव ग्रासं पूजा विधीयते॥११३॥

(र० चि०, नि० र० र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-हे प्यारी पार्वती! पादरजारण ही साधक को मुक्ति का दिखानेवाला है। स्ववस्तु (अभ्र व गन्धक) जलहरीरूप हैं और पारद शिवलिंग का रूप है तथा मर्दन बन्धन और ग्रास ये उनकी पूजा है।। ११३।।

अग्नि पर पारे को रखने का माहात्म्य

याबिंद्नानि बिह्नस्थोः जारणे धार्यते रसः । ताबद्वर्षसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥११४॥ दिनमेकं रसेन्द्रस्य यो ददाति हुताशनम् ॥ द्रवंति तस्य पापानि कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥११५॥ (र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०, र० रा० सुं०, र० रा० प०, यो० र०)

अर्थ-जारण के लिये जितने दिन पारद को अग्नि में रखे, साधक उतने ही हजार वर्ष तक शिवलोक में निवास करता है और जो मनुष्य एक दिन अग्नि में पारद को स्थापित करे तो उसके पाप नाश को प्राप्त होते हैं और कर्मों को करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता है।।११४।।११५।।

#### अन्यच्चं

यावद्धस्नाणि विद्वस्थं रक्षयेत्पारदं प्रिये । तावद्वर्षसहस्रांतं शम्भुलोके महीयते ।।११६।। विद्वस्थं रक्षयेद्यो वैद्यस्नैकं पारदं प्रिये । तस्य पापानि नश्यंति कुर्वस्नन्यैर्न लिप्यते।।११७।। (अनुपानतरंगिणी)

(र० प०)

अर्थ-हे पार्वती! जितने दिवस तक जो पारद की अग्नि में रक्षा करे तो बह उतने हजार वर्ष तक शिवलोकमें पूजनीय होता है और हे प्यारी! जो बैद्य एक दिन भी पारद को अग्नि में रखे तो उसके पाप नष्ट होते हैं और अन्य कर्मों से लिप्त भी नहीं होते हैं।।११६।।११७।।

# सर्वजारण की आदि कर्तव्यता (रसचिंतामणि से)

तोलकानां शतं सूतं पूर्वमादाय सिंहने स्थापयेद्दन्तिदन्तस्य भाजने मुद्रहे श्तै:॥११८॥ चंपकस्याथ पुष्पाणि जातिपुष्पाणि यानि च । शतपत्रीभवान्य त्र पुन्नागकुसुमानि च।।११९।। बिल्वस्य नव पत्राणि पाटलासुमनानि च। बकुलस्य च रम्यानि यथालाभं प्रकल्पयेत्।।१२०।। बहूनि निर्मलान्यत्र गृह्यस्थाने मनोहरे । मुलेपिते पवित्रे च शिवं तत्र शिवासमम्॥१२१॥ स्थापये द्भैरवं देवं ब्रह्माणं हरिमर्चयेत् । शंखमर्दलनिर्घोषैरुत्सवं तत्र कारयेत्।।१२२।। बहुमंगलगीतेन ताश्चं संतोषयेत्सुधीः दानं समानं कर्तव्यं वक्तव्यं बहु मंगलम्।।१२३।। पश्चात्तत्र परे खल्वे तदा कर्म प्रसाधयेत् । एकभुक्तं ब्रह्मचर्य भूमिशायी सदा भवेत्।।१२४।। शिवपूजापरो नित्यं रससेवापरायणः। शुचिवासास्समातिष्ठे च्छिवहोमपरो भवेत्॥१२५॥ योगितः पूजयेन्नित्यं नित्यं मंत्रपरो भवेत् । अनया कुरुते रीत्या नित्यं हि रसजारणम् ॥१२६॥ विनानेन न कर्तव्यं जारणाकर्म सूतके । नो कर्म जायते प्रान्ते न रसः सिद्धिमेति च।।१२७।।नो विघ्नानि निवर्तते रसकर्महराणि च। अत एव हि नो याति जारणासिद्धिमुत्तमाम् ॥१२८॥ दूषणं शास्त्रकारस्य प्रयच्छन्ति मनीषणः । दूषणं रसराजस्य महात्मानो न जानते ॥१२९॥ अनेन विधिना सूतं लालयंति हे ये जनाः ते मर्त्यास्सिद्धिमाप्स्यन्ति ऐहिकीं पारमार्थिकीम् ।।१३०।। सुदिने रसराजस्य कृत्वा पूजां यथोदिताम् । तर्पयेद्योगिनीचक्रं मध्ये भैरवदेशिकम् । ततो हि रसराजस्य जारणाचरणं चरेत् ॥१३१॥ (र० प०)

अर्थ-श्रेष्ठ दिन में सौ तोले पारद को लेकर उत्तम दृढ वासन में रखे फिर चंपा, चमेली, गेंदा, पुन्नास, बिल्वपत्र, पाटला (पाढल) बकुल (मौलिसरी) इनके फूलों को यथालाभ ग्रहण करे और एकान्त स्थान को लीपकर श्रीशिव तथा पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, और श्रीभैरवजी की मूर्ति को स्थापित करे फिर णंख और झालर बजावे अनेक प्रकार के गीतों से देवताओं को प्रसन्न करे और अनेक प्रकार के दान भी करे तदनंतर दूसरे खल्व में पारद को रखकर कर्म का प्रारम्भ करे साधकजन एकबार भोजन तथा पृथ्वी पर शयन करे शिवभक्त पारद सेवा का करनेवाला शुद्ध वस्त्रधारी शिव का हवन करे और नित्यप्रति योगिनियों की पूजा करे इस रीति से नित्य रस जारण को करे, जो इस रीति से जारण नहीं करता है वह पारद की सिद्धि को नहीं प्राप्त होता है और पारद कर्म के हरनेवाले विझ भी दूर नहीं होते हैं इसलिये जारणा की सिद्धि नहीं होती है और वे शास्त्रकारोंका वृथा ही दूषण लगाते हैं क्योंकि वे रसराज के दूषण को नहीं जानते हैं इस रीति से जो वैद्य पारद को प्रसन्न करते हैं वे इस लोक की तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रेष्ठ भैरव की पूजा करे तब रसराज की चारणा और जारणा करे।।११८-१३१।।

## अथ जारणाक्रम

जारण वस्तु चादाय शुद्धभूमौ निधाय च ।
अष्टोत्तरशतेनापि जारणे तत्प्रयोजयेत् ॥१३२॥
अथात्र मंत्र:- ॐ हां हों हूं हैं हौं हः फट् रसेश्वराय सर्वसत्त्वोपचाराय
प्राप्तं गृह्ण २ स्वाहा-॥१३३॥
अनेन मन्त्रराजेन चारणा वस्तु मन्त्रयेत् ॥ ग्रासदानात्मिका या च शिवेनोक्ता
रसार्णवे ॥ प्रार्थना सा तु कर्तव्या धीमता साधकेन तु ॥१३४॥
अर्थ-समस्त जारण की चीजों को शुद्ध स्थान पर रख ॐ हां ह हि हैं

हीं हि: फट् रसेश्वराय सर्वसत्त्वोपचाराय ग्रासं गृहण २ स्वाहा इस मंत्र को १०८ वार पढकर अभिमत्रित करे और रसार्णव में ग्रास देने के समय जो शिवजी ने प्रार्थना की है उसको पारद का साधक वैद्य करे।।१३२–१३४।।

### अथ प्रार्थना

सर्वसत्त्वोपकाराय भगवंस्त्वदनुज्ञया । जारणां कर्तृमिच्छामि प्रासं प्रस मम प्रमो ॥१३५॥ कुरुष्वेति शिवेनोक्तं भावयेच्च स बुद्धिमान् ॥ ततो रसमुखे प्रासमर्पयेन्मन्त्रमुच्चरन् ॥१३६॥

## अथ मन्त्रोऽयम्

ॐ नमो मृतलोहाय परामृतरसो द्भवाय हुं स्वाहा ।

(TO 40)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्री प्रसादसूनुवाबूनिरंजनप्रसाद–संकलितायां रसराजसंहितायां जारणकर्मनिरूपणं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

अर्थ-हे भगवन्! समस्त जीवों के उपकारार्थ मैं जारण संसकार करना चाहता हूं सो हे नाथ! इस ग्रास को ग्रहण करो ऐसा कह पारद में ग्रास देवे॥१३५॥१३६॥

> इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यास ज्येष्टमलकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां जारणकर्मनिरूपणं नामाष्टादणोऽध्यायः ॥१८॥

## अथ जारणसंस्काराध्यायः १९

#### पारदवंदना

प्रसीद पारद शीघ्रं साधकानां सुसेवित । दारिद्याधिरुजानां च नाशिने भवते नमः ॥१॥

(र० पा०)

अर्थ-भली प्रकार सेवा किये हुए हे पारद! तुम पारद सिद्धि करनेवालीं पर शीद्र्य प्रसन्न हो और दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक दुःखों के नाश करनेवाले आपको नमस्कार है।।१॥

#### जारणालक्षण

जारणा१ हि पातनगालनव्यतिरेकेण घनहेमादिग्रासपूर्वकपूर्वावस्थापन्नत्वम् ॥२॥ (र० चिं०, वृ० यो०, र० सा० प०)

अर्थ-अभ्रक और स्वर्णादि धातुओं के ग्रांस जीर्ण होने के पश्चात् पातन और गलान (छानना) के बिना जो पारद अपनी यह भी अवस्था को प्राप्त हो उसको जारणा कहते हैं॥२॥

#### अन्यच्च

द्रुतग्रासपरीणामो बिडयंत्रादियोगतः । जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः संति कोटिशः ॥३॥

(र० र० स०)

१--गर्भद्रुति होने पर गालन से पृथक् हो ही नहीं सकता।

अर्थ-बिड और यंत्रादिकों के योग से जो द्रुतग्रास का परिणाम है उसको जारण कहते हैं और उस जारण के कोटिण: प्रकार हैं।।३।।

# ग्रासमान और उनके जारण का प्रकार (रससार से)

चतुःषष्टचंशभागेन ग्रासयुग्मं प्रदीयते । चत्वारिंशद्विभागेन दद्याद्ग्रासचतुष्ट यम् ॥४॥ त्रिंशांशकेन षड्ग्रासानष्टौ विंशांशकेन च । एतांश्चतुर्विधानन्ग्रा सान्स्वेदयोगेन जीर्यति ॥५॥ दशग्रासान् कलांशेन श्रीशिवाय समर्पयत् । अर्कांशैर्द्वादश ग्रासानष्टांशैश्च चतुर्दशान् ॥६॥ चक्रे वा वालुकायंत्रे कूपके नैव जारयेत् । दीयते षोडश ग्रासाः पादांशैः पुटयोगतः ॥७॥

(र० प०

अर्थ-चौग्रठवें भाग के दो ग्रास, चौवालीसवें भाग के ४ चार ग्रास, तीसवें भाग के दस ग्रास, बारहवें भाग के बारह ग्रास और आठवें भाग के चौदह ग्रासों को चक्रयंत्र में, वालुकायंत्र में अथवा कूंपि का यंत्र में जारण करे और चतुर्थ भाग के सोलह ग्रासों को पुटयोग से देना चाहिये।।४-७।।

# ग्रास के अनंतर दोलायंत्र को छोड़ कच्छपयंत्र से जारण करे

क्रमेणानेन दोलायां जार्यं ग्रासचतुष्टयम् । ततः कच्छपयंत्रेण ज्वलने जारयेद्रसम् ॥८॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-इस क्रम से चार ग्रास तक दोलायंत्र में पारद का जारण करे ओर तदनंतर कच्छपयंत्र से पारद का जारण करे।।८।।

## गर्भद्रवित अभ्रसत्त्व और बीजों के जारण की क्रिया दोलायंत्र से

पट्वम्लक्षारगोमूत्रस्नुहीक्षीरप्रलेपिते । बहिश्च बद्धे वस्त्रेण भूर्जे ग्रासं निवेशितम् ॥९॥ क्षारारनालमूत्रेषु स्वेदयेत्त्रिदिनं भिषक् । उष्णेनैवारनाले न क्षालयेज्जारितं रसम् ॥१०॥ (रस० चिं०, हस्तलिखित)

अर्थ-जिस पारद में बीज का ग्रास दिया हुआ है उसको सैंधव अम्लवर्ग जवाखार सज्जीखार गोमूत्र को थूहर के दूध में भोजपत्र पर लेप करे फिर उस भोजपत्र में ग्रास दिये पारद को रखकर कपड़े से पोटली बनावे और उस पोटली को जवाखार कांजी और गोमूत्रों में वैद्य तीन दिवस तक स्वेदन करे और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जारित रस को उष्णकांजी से धोना चाहिये।।१।।

सिद्धमत से हेमजारण

संग्रासं पंचषड्ग्रासैर्यत्र क्षारैर्विमर्दयेत् ॥ सूतकात्षोडशांशेन गंधेनाष्टांशकेन वा ॥११॥ ततो विमर्द्य जंबीररसे वा कांजिकेऽथवा ॥ दोलापाको विधातव्यो दोलायंत्रमिदं स्मृतम् ॥१२॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-पांचवे भाग अथवा छठे भाग जवाखार से जिसको ग्रास दिया गया है ऐसे पारद को मर्दन करे अथवा पारद से षोडशांश या अष्टांश गन्धक को लेकर पारद के साथ मर्दन करे फिर जंभीरी अथवा कांजी में दोलापाक करना चाहिये, बस इसी को दोलायन्त्र कहते हैं।।११।।१२।।

१-पाठान्तरम्-"ग्रासपंचकंषड्ग्रासैर्यक्षारैर्विमर्दयत् । सूत तु षोडशांशेन गन्धकाष्टांशकेन वा' (नि० र०, र० रा० शं०) पुनः शुद्ध यूं होगा-संग्रासं पंचयड्भागैस्त्रिभिः क्षारेर्विमयेत् । सूतकात्षोडशांशेन गंधेनाष्टांशकेन वा (अथवा) षड्भाग्यवक्षारै रसं ग्रासे विमर्दयत् । पुनः व्या० ज्ये० म०-बृहद्योगतंगिणी का पाठ बहुत है उत्तम उसका पाठ यह है इससे भी उत्तम व्याकरण से शुद्ध यह होगा-संग्रासं पंचयड्भाग्यवक्षारेण मर्दयत् । स्त्रासपंचयड्भावैर्यवक्षारैर्विमर्दयत् । सूतं तत्षोडशांशेन गंधेनष्टाशकेन वा'।

#### जारणकिया

जंबीरपूरकचाङ्गेरीवेतसाम्लसंयोगात् ॥ क्षारा भवंति सुतरां गर्भद्रुतिजारणे शस्ताः ॥१३॥

(र० चिं०, नि० र०)

अर्थ-जंभीरी, बिजौरा, चूका, अम्लवेत और अम्लवर्ग के योग से समस्त क्षार गर्भद्रुति जारण के निमित्त उत्तम होते हैं अर्थात् जहां गर्भद्रुति जारण के लिये क्षार का प्रयोग करना हो तो उस क्षार को जंभीरी, बिजौरा, चूका, अम्लवेत अथवा किसी अम्लवर्ग की भावना देनी चाहिये॥१३॥

## कच्छपयंत्रद्वारा स्वर्णजारण

शश्वद्भृताम्बुपात्रस्थलपरिच्छिद्रसंस्थिता । पक्वमूषातले तस्यां रसोष्टांशबिङावृतः ॥१४॥ संरुद्धो लोहपात्र्याथ ध्मातो ग्रसति कांचनम् ॥ वालुकोपरि पुटो युक्त्या महामुद्रचा च निर्वहः ॥१५॥

(रं विंठ, रं राठ शंठ, रं राठ पठ, निंग रंठ, रंठ पठ)

अर्थ-प्रथम मिट्टी का एक कूंडा बनाकर पानी से भर देवे और उस प्रर एक दूसरा ऐसा खपरा रखे जो कि पानी से स्पर्ण करता हुआ हो, उसके बीच में छेदकर पक्वमूषा को रखे और उसमें बीजसहित पारद को रखकर ऊपर नीचे अष्टमांश बिड़ को रख देवे। तदनंतर लोहे की कटोरी से मुद्रा देकर कोयलों से धोंके तो पारा मुवर्ण को खा जाता है अथवा दृढमुद्रा लगाकर ऊपर से बालूरेत भर कुक्कुटपुट लगावे तो स्वर्ण जारण होगा।।१४।।१५।।

## स्वर्णजारण बिड्योग से कच्छपयन्त्रद्वारा

शश्वद्भृताम्बुपात्रस्थशराविच्छद्रसंगुतः ॥ पक्वमूषां न्यसेच्छिद्रे जलस्पर्शकरीं दृढाम् ॥१६॥ तस्यां पक्वकुमुदिन्यां रसोष्टांशिबड़ावृतः ॥ संरुढ्ढो लोहपात्र्याथो मुद्रितो दृढमुद्रया ॥१७॥ तदूरुर्वे वालुकां दद्यादष्टांगुलिमतां ततः ॥ हठात्तदुपरि ध्मातो रसस्तद्गर्भसंस्थितः ॥ मयूरमायुना लिप्तं कांचनं ग्रसित ध्रुवम् ॥१८॥

(र० प०)

अर्थ-पानी से भरे हुए कूंडे पर छेदवाला शकोरा रख देवे और उस छिद्र में ऐसी पक्वमूषा को रखे जिसका पेंदा जल को स्पर्श करता हुआ हो, उस मूषा में अष्टमांश बिड़ सहित पारद को रखकर लोहे की कटोरी से दृढ़ मुद्रा कर देवे। फिर उस पर आठ आठ अंगुल बालूरेत भर हठाग्नि देवे तो गर्भ में ठहरा हुआ पारद मोर के पित्ते से लेप किये हुए सुवर्ण को शीघ्न खा जाता है।।१६-१८।।

#### अन्यच्च

सिन्छद्रं सिललापूर्णभांडवक्त्रे शरावकम् ।। दत्त्वा छिद्रे पक्वमूषा विया नीरावियोगिनी ॥१९॥ तस्यां बिड़ावृतः सूतो देयो लोहावृते मुखे ॥ तदुपिर वालुकां दत्त्वा वृढां मुद्रां च कारयेत् ॥२०॥ शनैध्मितो ग्रसत्येष कांवनं सूक्ष्मतां गतम् ॥ स्वल्पं सिपत्तता पाक्तं शनैदेंयं समाविध ॥ देहार्यं धातुवादार्यं प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धयः ॥२१॥

(योगतरंगिर्णो, बृ० यो० त०, र० रा० शं०, र० रा० प०) अर्थ-इसका अर्थ ऊपर की क्रिया के अनुसार समझना चाहिये।

कच्छपयंत्र द्वारा जारण कुंडाम्भसि लोहमये सबिडं सग्रासमीशजं पात्रे । अति चिपिटलोहपात्र्या

१—मूषार्द्धे वालुका दद्यान्मुद्रां कृत्वा दृढां तत: । इ० (र० रा० प०)

पिधाय संलिप्य विद्वाना योज्यम् ॥२२॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-जल भरे हुए कूडे में जो लोहे का पात्र रखा हुआ है उसमें बिड़ तथा ग्रास सहित पारद को अत्यन्त चिपटी लोहे की कटोरी से ढक और मुद्रा कर ऊपर से अग्नि लगावे तो स्वर्ण का जारण होगा॥२२॥

## स्वर्णजारण में यन्त्र की आवश्यकता

सोमानलयंत्रे सुवर्णजारणं दोलायन्त्रे वा ॥२३॥

(TO 40)

अर्थ-सोमानलयन्त्र (जो कि यंत्राध्याय में कहा गया है) में अथवा दोलायन्त्र में भी सुवर्ण का जारण होता है॥२३॥

## कल्पितबीजजारण

एवं कल्पितबीजजारणम् ।।२४।।

( to 40)

अर्थ-इसी प्रकार किल्पत बीज का भी जारण होता है॥२४॥
सम्मति—ऊपर का पाठ स्वर्ण जारण के बाद लिखा हुआ है इसलिये यह
बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि साधारण वर्ण बीजवत् किल्पत (बनावटी)
बीज का भी जारण होगा।

## चारित गगन का जारण दोलायन्त्र से

चारितं बंधयेद्वस्त्रे दोलायन्त्रे दिनं पचेत् ॥ सिद्धमूलीद्ववैर्युक्तं कांजिके जीर्यते फलम् ॥२५॥ अजीर्णं चेत्पचेद्यंत्रे कच्छपाख्ये दिनाविध । अष्टमांशं विडं दत्त्वा जारयेन्नात्र संशयः ॥ अनेन क्रमयोगेन चार्यं जार्यं पुनः पुनः ॥२६॥

(र० प०)

अर्थ-अभ्रक खाये हुए पारद को पोटली में बांधकर सिद्ध जिड़्यों के रस से मिली हुई कांजी में दोलायंत्र द्वारा एक दिवस तक पचावे तो अभ्रक का जारण होता है, यदि इस क्रिया के करने पर भी अभ्रक जीर्ण न होता तो फिर कच्छप यंत्र द्वारा एक दिन परिपाक करे। कच्छप यंत्र में यदि जारण करना हो तो अष्टमांश विड़ देकर जारण करे इसी क्रम से चारण तदनंतर जारण करना चाहिये॥२५॥२६॥

# अभ्रक का दोलायन्त्र से जारण

त्रिक्षारंपंचलवणमम्लवर्गं स्नुहीपयः ।।गोमूत्रैलॉडयेत्सर्वं तेन वस्त्रं घनं लिपेत् ।।२७।। तन्मध्ये चारितं सूतं बद्ध्वा मूर्जेन वेष्ट्येत् ।। सिद्धमूलीद्ववं दत्त्वा दोलायन्त्रे त्र्यहं पचेत् ।।२८।। तमुद्धत्यारनालेन क्षालयेत्लोहभाजने ।। वस्त्रपूतं ततः कृत्वा साम्लपात्रे विमर्दयेत् ।।२९।। हस्तेनैव भवेद्यावच्छुष्कं तत्पारदं पुनः ।। चतुर्गुणेन वस्त्रेण गालयेत्त्रिर्मलो रसः ।।३०।। अजीर्णं तु पुनर्मर्धम्लं दत्त्वा दिनावधि ।। दोलायां स्वेदयेतद्वद्भवेज्जीर्णं न संशयः ।।३१॥ (र० प०)

अर्थ–सुहागा, जवाखार, सज्जीखार, पांचो नोंन, अम्लवर्ग और थूहर के

दूध को गोमूत्र में घोटकर कपड़े पर गाढ़ा गाढ़ा लेप करे उसमें ग्रास दिये हुए पारद को बांधकर ऊपर से भोजपत्र बांधे फिर सिद्ध जड़ियों का रस देकर दोलायंत्र द्वारा तीन दिन तक पचावे और पके हुए पारद को निकालकर लोहे के पात्र में छान लेवे फिर छने हुए पारद को थोड़ी सी खटाई डालकर

१-योज्य इत्यपि। २-यह पाठ स्वर्णजारणान्तर लिखा है जिससे यह आशय निकाला कि साधारण बीज वा किल्पत बीज का जारण होगा। ३-धनम् इत्यपि। ४-सिद्धमूली का वर्णन चारण संस्कार में हुआ है। हाथ से ही तब तक मर्दन करे कि जब तक पारा अच्छी तरह सूख न जाय फिर जीलर कपड़े में छाने तो पारद निर्मल होता है। इस क्रिया के करने पर भी यदि ग्रास जीर्ण नहीं होय तो फिर खट्टा रस देकर एक दिन तक मर्दन कर दोलायत्र में एक दिन पकाबे तो ग्रास जीर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं है।।२७–३१।।

## अभ्रजारण जलयंत्र से

अथेदानीं प्रवक्ष्यामि भक्षणं चाभ्रकस्य हि । करोति विधिना येन लोहानां चैव सूतराट् ॥३२॥ जलयंत्रस्य योगेन बिडेन सहितो रसः ॥ भक्षयत्येव चाभ्रस्य कवलानि न संशयः ॥३३॥ ततो हि जलयंत्रस्य लक्षणं कथ्यते मया। सवृत्तलोहपात्रं च जलधाराढकत्रयम् ॥३४॥ तन्मध्ये तुदृढ्ं प्रम्यक् लोहसंपुटम् ॥ लोहसंपुटमध्ये तु निक्षिपेच्छुद्धपारदम् ॥३५॥ बिडेन सहितं चैव वोडशांशेन यत्ततः । चतुःषष्ठचंशकं चाभ्रसत्त्वं संपुटके न्यसेत् ॥३६॥ संपुटं रोधयेत्पश्चात् दृढ्या मीनमुद्रया । वच्चमुद्रिकया वापि संधिरोधं तु कारयेत् ॥३७॥ चुल्त्यां निवेश्य तद्यंत्रं जलेनोक्तेन पूरितम् । कमादिन्नःप्रकर्तव्यो दिनं सार्द्वद्वयं तथा ॥३८॥ एवंकृते प्रासमानं भक्षयेन्नात्र संशयः । अनेनैव प्रकारेण षड्यासान् जारयेत्सुधीः ॥३९॥ भक्षिप्ते चाभ्रसत्त्वे वै सर्वकार्येषु सिद्धिदः । जायते सूतराजो वै सत्यं गुरुवचो यथा ॥४०॥ (ध० सं०)

अर्थ-अब मैं अभ्रक की उस ग्रासभक्षण विधि को कहता हूँ कि जिससे पारद सम्पूर्ण धातुओं को खा जाता है, जलयंत्रद्वारा विडसहित पारद अभ्रक के समस्त ग्रासों को खा जाता है, इसमें कुछ मन्देह नहीं है इसलिये मैं जलयंत्र के लक्षण को कहता हूँ जिसमें ३ आढक जल आता हो ऐसा एक उत्तम लोहे का कढाव बनावे, उस कढाव के बीच में संपुट तैयार करावे. तदनंतर उस संपुट में पारद, पारद से षोडणांश विड और चौसठवां भाग अभ्रसत्त्व का लेकर रख देवे फिर उस संपुट को मीनमुद्रा से अथवा बच्चमुद्रा से मृद्रित कर चूल्हे पर चढाय और जल से भरकर मन्द, मध्य और तीवािश के योग से ढाई दिन तक अग्नि देवे इस क्रिया से पारद अभ्रकसत्त्व प्रभृति को खा जाता है इसमें सन्देह नहीं है। इसी रीति से पारद के ग्रासों का वैद्य जारण करे अभ्रसत्त्व जीण होने पर पारद को समस्त कार्यों में लावे तो पारद गुरु के बचनों की तरह काम को सत्य ही करता है। ३२-४०।।

#### महाद्रव

वृषश्चित्रमपामार्गं चिंचा कुष्माण्डनाडिका । स्नृही तालस्य पुष्पश्च वर्षाभूर्वेतसं तथा ॥४१॥ एतेषां क्षारमाहृत्य लिम्पाकस्वरसेन च । क्षालियत्वा क्षारतोयं वस्त्रपूतश्च कारयेत् ॥४२॥ चण्डातपेन संशोष्य ग्राह्यं तद्दवणोचितम् । एतस्यद्विपलं ग्राह्यं यवक्षारं पलद्वयम् ॥४३॥ स्फिटिकारिपलं चैव नरसारपलं तथा । पलार्द्धं सैधवं ग्राह्यं टकणंठ तोलकद्वयम् ॥४४। कासीसं तोलक चैव मुद्राशंखं च तोलकम् । दारुमोचं कर्षकश्च तोलं सामुद्रफेनकम् ॥४५॥ सर्वमेकत्र संचूर्ण्यं वकयंत्रेण साधयेत् । महाद्रावकमेतद्वि योज्यश्च रसजारणे ॥४६॥

(शब्दकल्पद्रुम)

अर्थ-अडूसा, चीता, ओगा, इमली, पेठा, थूहर प्रपौडरीक, सांठ और अम्लवेत इनके क्षार को निकालकर और जंभीरी के रस से घोलकर छान लेवे और उसको तेज घाममें मुखाकर द्वावण के योग्य बना लेवे तदनन्तर इस क्षार को दो पल, जवाखार दोपल, फिटकरी एक पल, नौसादर एक पल, सैंधव आधा पल, मुहागा दो तोले, कसीस एक तोला, शंख एक तोला, दारुमुच (एक प्रकार का स्थावर विष है) एक तोला और समुद्रफेन एक तोला, इन सबको एक जगह चूर्णकर बक्यंत्र से द्वाव खीच लेवे इस द्वाव को रस जारण के निमित्त काम में लावे।।४१-४६।।

#### अन्यच्च

शुद्धं कांचनमाक्षिकं मृदुतरं कांस्याभिधेयस्तथा सिंधूत्थं विमलं रसाञ्जनवरं फेनं स्रवन्तीपतेः ।। क्षारौ सिर्ज्जिकसम्भवौ सुविमलौ भागास्त्वमीषां समाः सप्तानां सदृशन्तु टङ्कणमिह त्वद्धों नृसारः स्मृतः ।।४७।। तत्तुत्या स्फिटिककारिका त्रिसदृशः शुद्धो यवस्याग्रजः कासीसद्वितयं यवाग्रजसमं सञ्ज्जूष्यं सर्वं न्यसेत् ।। पात्रे काचमये मृदम्बरवृते सोऽयं महाद्रावको नो वक्तं प्रभवेदमुष्य नितरां सम्यग्गुणं भूतले ।।४८।। (श० क० द्रु०)

अर्थ-णुद्ध और कोमल स्वर्णमाक्षिक, नीलाथोथा, सैंधानोंन, रसौत, समुद्रफेन, जवाखार, सज्जीखार इन सबको समान भाग लेवे और इन सातों चीजों के समान मुहागा मुहागे का आधा नौसादर और नौसादर के तुल्य फिटकरी तथा मुहागा, नौसादर और फिटकरी इन तीनों के समान जवाखार और जवाखार के तुल्य दोनों प्रकार के कसीस इन सबको चूर्ण कर शीशे में (जिस पर कपरौटी की हुई हो) डालकर पातालयंत्र में चोवा खींच लेवे तो यह उत्तमद्राव बनता है, इसके गुण का संसारभर में कोई भी वर्णन नहीं हैं॥४७॥४८॥

### ग्रासजीर्णपरीक्षा

चतुर्गुणेनः वस्त्रेण पीडितो यदि निःसरेत ॥ ग्रासं जीर्णं विजानीयादजीर्णस्त्वन्यथा भवेत् ॥४९॥

(टो० नं०)

अर्थ—चौलर कपड़े में डालकर दबाने से पारा बाहर निकल जावे तो समझना चाहिये कि ग्रास जीर्ण हो गया यदि न निकले तो ग्रास नहीं जीर्ण हुआ समझना चाहिये।।४९।।

सम्मति—ऊपर लिखी हुई क्रिया में संदेह है क्योंकि गर्भद्रुति ग्रास तथा बाह्यद्रुति ग्रास कपड़े से छानने से छनता है।

ग्रासजीर्ण की परीक्षा अजीर्णनाशन अजीर्णनाशाय सुभूर्जपत्रे स्वेद्यस्त्रिरात्रं पटुकांजिकऽथ ।। मात्राधिकश्चेत्समतामुपैति यावन्न तावद्ग्रसनाधिकारी ॥५०॥

(यो० तं०)

अर्थ-अजीर्ण नाश करने के लिये पारद को भोजपत्र में बांधकर लवण और कांजी में बराबर तीन रात स्वेदन करे फिर निकालकर तोले से यदि वजन अधिक हो तो फिर स्वेदन करते करते जब पारद अपने पहले वजन के तुल्य हो जाय तब ग्रास का अधिकारी होता है।।५०।।

## अजीर्णनाशन

रसाजीर्णे समुत्यन्ने बिडैर्गोमूत्रसंयुतैः ॥ स्वेदनीयो रसो मूयो दिनैकं सूतजारणे ॥५१॥

(र० पा०)

अर्थ-जारण अवस्था में पारद को यदि अजीर्ण हो गया तो तो गोमूत्र में बिड मिलाकर एक दिवस तक स्वेदन करे तो अजीर्ण नाण होता है।।५१।।

#### अन्यच्च

अजीर्णे पातयेत्पिष्टिः स्वेदयेन्मर्दयेत्तथा ॥ वसनाम्लप्रयोगेण जीर्णे ग्रासं प्रदापयेत् ॥५२॥

(रसदर्पणात्, टो० नं०)

अर्थ-यदि पारद को अजीर्ण हो तो पिष्टी बनाकर पातन करे अथवा

१-यह पाठ शंकित है क्योंकि गर्भद्रुति ग्रास और बाह्यद्रुति ग्रास छानने से छन जायेगा। अम्ल पदार्थ के योग से स्वेदन करे या मर्दन करे तो इस प्रकार जीर्ण होने पर फिर ग्रास को देवे।।५२।।

## ग्रासजीर्णान्ते मर्दन

इष्टिकाँ गुडदग्धोर्णा गृहधूमं च राजिका ।। सैंधवेन युतं सर्वं षोडशांश रसस्य तु ।।५३।। सर्वधान्याम्लसंयुक्तं पारदं मर्दयेत्ततः ।। दत्त्वा ततोऽम्लवर्गेण दोलायंत्रे दिनं पचेत् ।।५४।। जीर्णे ग्रासेत्विदं कुर्याद्रागग्राही भवेद्रसः ।। अग्रे ग्रासप्रमाणाद्यं पूर्वोक्तं क्रमतश्चरेत् ।।५५।। (र० प०)

अर्थ-ईट का चूरा, गुड, ऊन की भस्म, घर का धूर्वा, राई ओर सैंधव इन सबको पारद से घोडणांश लेकर पारद के साथ धान्याम्ल से मर्दन करे तदनंतर अम्लवर्ग में दोलायंत्र द्वारा एकदिवस तक स्वेदन करे तो ग्रास जीर्ण होकर उत्तम रंग का होता है। इसी प्रकार आगे भी क्रम से ग्रासों को जीर्ण करे।।५३-५५।।

## जारण संस्कारोपयोगी तेजाबशोरा सज्जीदाव

लोटा सज्जी पानी में भिगो छोडनी, लकड़ी से हिलाते रहना, चौथे दिन नितारकर कढ़ाई में पका लेना वह सज्जी और शोरा कलमी मिला के पका लेना यह दोनों चीजें लोहताम्र आदि धातु को जल्दी गला देती है।। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## तेजाब फारूकी बनाने की तरकीब (उर्दू)

शोरा एक हिस्सा, नौसादर कानी चहारम हिस्सा, फिटिकरी निस्फ हिस्सा, तीनों दवाएं वाहम खरल के कुएअंबीके (भवका) में रखकर तसईद करे तेजाब उससे मुकत्तर होगा और ऐसा तेज होगा कि अगर छुरी उसमें डाले तो गुदाज होकर सिर्फ दिस्ता हाथ में रह जावेगा अमल हस्तरह करे कि दोपहर तक मौआतदिल आंच करे, कुरे से जब धूवां बरंग सफेद निकलना शुरू होगा तो थोड़ी देर में अंबीक गर्म हो जावेगी, जब तेजाब निकल चुके उतार ले इस तेजाब से तमाम अजसाद सिवाय सोने के महलूल हो जाते हैं, इस तेजाब में बहुत से खवास हैं मिनजुमल: उनकी यह है कि जिस शख्स को बुरंस या वहक हो उस पर रंग तबदील हो जावेगा अगर मुकर्रर मले तो बिलकुल जाइल हो जाता है, और अगर जखम पड जावे तो मोमरोगन लगाने से सेहत होती है, दर्द दाने को जाइल करता है और तुहालको नाफ: है अगर बीस तोला नुकर: इसमें डाले महलूल होकर १८ तोला निकलती है और दो तोला सोना अलहदा हो जाता है, लेकिन यह अमल यानी सोना जुदा करना निहायत मुश्किल है, हर शखस उस पर फादर नहीं हो सकता सुफहा ६५ किताब अलजबाहर (१३/११/१)

महाद्राव

यवक्षारस्य भागौ द्वौ स्फटिकारेस्त्रयो मताः । एकीकृत्य प्रिष्घापि मूत्रैर्वत्सतरीभवैः ॥५६॥ शुष्कं कृत्वा क्षिपेत्पात्रे सैसके वस्त्रलेपिते । अन्यसीसकपात्रन्तु द्विमुखं मेलयेद्बुधः ॥५७॥ वृद्धवैद्योपदेशेन पचेत्पात्रस्थ-मौषधम् । ततो ज्वालाधतः स्थाप्यं पात्रान्यं लभते रसम् ॥५८॥

(शब्दकल्पद्रुम)

अर्थ-जवाखार दो भाग और तीन भाग फिटकरी इन दोनों को छोटी बिछिया (बिछिया जो कि घास न खाती हो) के मूत्र से पीसकर सुखा लेबे उस चूर्ण को कपरौटी की हुई शीशी में रख चूल्हे पर चढ़ावे और सीसी के मुख को दूसरे शीशे के पात्र में कर कपरौटी कर दे कि जिससे खाली पात्र में भी हवा न निकले फिर वृद्धवैद्यों की आज्ञानुसार अग्नि लगावे तो नीचे के पात्र में जो रस निकलेगा उसको शीशी में भर रखे। इसे महाद्राव नाम का तेजाब कहते है।।५६-५८।।

सम्मति–प्रथम शीशी को सूर्य के तेज में उष्ण कर और चूल्हे पर चढाय

ऐसी मन्दाग्नि देवे कि उस शीशी से पसीना सा आता रहे अधिक अग्नि न लगे।

# तरकीब तेजाबमाइफारूक (फारसी)

दरतकतीर माइफारूक कि वह तरीन हमें तेजाब हाइ व तुंद व गुजन्द वराय हाजत विगीर वजाक हो जुजबः शोरः कमली दो जुज व खुक्करा तफतीर कुन हरिकरा ख्वाही हलकुन अज अजसाद व अजसाद व अरमाह व अनफास व इमलाह गुजार अजी जूद हल शबद खास बुरादः निस गिरफ्त जीबक महलूल बर ओरेख्तः तवगकुनद सीमाइ शब महलूल कमर खालिश बुदह आयद जहात मईशत मईशत काफीस्त आसान अजी नेस्त (सफा ६ किताब इसरार अलकीमियां)

#### ं शोरादि तेजाब

शोरा १० तोले, श्वेतकाही २० तोले, लाल काही १ तोला, इनको पीसकर तेजाब निकाल लेना। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## तेजाब शोरा बनाने की तरकीब (उर्दू)

अर्थ-शोरा सेर भर, फिटकरी, हीरा कसीस, हरएक आध्मेर तूतियाए गुजराती आध्माव सबको बाहम पीसकर बजिरये दो घडो के जिनका मुँह छोटा हो तेजाब निकाले दवावाले घड़े को टेढ़ा करके दूसरे घडे से कुछ ऊंचा रखे और उसका मुंह सींकों से बंद करके खाली घडे को जरा नीचे रखे और दोनों के मुहं को गिलेहिकमत करके खाली घडे को पानी में वकदार निस्फके दुबोए रखे और दवावाले घडे को चूल्हेपर रखकर आंच रफ्तः रफ्तः दे, तािक पानी खाम न निकले और आंच तेज भी नहो, वरनः दवा जल जावेगी और तेजाब में जली हुई बू आवेगी (सुफहा किताब अकलीिमयाँ)

## शंखद्रावविधि

सैंधौ सोरा अरु पिटकरी । पुनि कसीस ले चौथी करी ॥ निलनीजंत्र काढिकै लेहु । शंखद्राव खैबेको येहु ॥

(र० सार०, रससागर)

# तेजाब की तरकीब (उर्दू)

अर्थ-शोरा बारह हिस्सा, नमक संग तीन हिस्सा कसीस तीन हिस्सा, (तनकनार) सुहगा, एक हिस्सा, सिंगरफ एक हिस्सा, मुताबिक तेजाब फारूकी के कशीद करे, अकसर जगह पर काम आता है इस तरह नमक का तेजाब भी निकल सकता है जिसमें सोना महलूल हो जाता है। अंगरेजी में इसको यूरेटिक एसिड कहते है। अजजाइ यह हैं फिटकरी नमक सांभर सुफहा ६६ किताब अलजबाहर एक्वारेजिया जिस्में सोना गल जाता है।

Nitric Acid-शोरे का तेजाब
3 part Hydrocloric Acidनमक का तेजाब-1 part

makes
Aquara-Jia

(बाबू ईश्वरदास जापानी)

#### शंखद्राव

सैंधो ले साजी को लोन । अरु फिटकरी लीजिये कौन ॥ अरु थूथो कसीसको ल्याय । पुनि नौसादर लेहु मेंगाय ॥ ढेकी यंत्र जु काढन कह्यो । गुरुप्रसाद ते ग्रंथनलह्यो ॥ आठों सूर रक्तकी छही । जांहि याहि सन कविजन कही ॥ वावटि पंच गुल्म ले जाय । जो रोगी संजम से खाय ॥ जो पथ रहै तो औषध सार । गुरुप्रसाद कहि सैद पहार ॥ (रससार०, रससागर)

#### अन्यच्च

चना खारु मूरीको नोंन । नीलकंठ तामें सब कोन ॥ निलनी जंत्र चुवावे ताम । शंबद्वाव जाने को नाम ॥ याते जो कीजै सो होय । जो इहिवधि कै जाने कोय ॥

(रससागर)

#### अन्यच्च

चनाखारु मूरीको नोंन । नीलकंठ तामें सबकौन ॥
पैगामी जु सबीरा सेत । जवाखार गुजराती हेत ॥
ढेकीजंत्र जु लेइ चुवाय । छरके भांति नीर ह्वै जाय ॥
येही औषधि अरु संखिया । शंखद्राव यह प्रंथनि किया ॥
जावाइवै फेरि चुवाय । लोहद्राव होय बुरी बलाय ॥
ऐसे शंखद्राव हैं घने । ते सब परैं कौनपै गने॥

(र० सा० बडा०, र० सा०)

#### अन्यच्च

ते दोऊ फटकरी कसीस । सँधा सोंचर लौन गुनीस ॥
दोऊ नौसादर कचलौन । जवाखार अरु मोखा सोन ॥
पुनि सांभिर साजीको लौन । चूनो सीसी पीसिके कोन ।
सोचर सोना अरु संखिया । गंधक पांह सुहागसुलिया ॥
मनिसल अरु मुरदा सिंगाल । अरु थूथो तबकी हरताल ॥
बहुरि सिलाजित सोध्यो आनि । खार सचौरा लेहु सुजान ॥
उवले इन खारिन को लोन । इनमें एकन भूले कोन ॥
आझाझारो विषखापरो । ढाक चौराई पीपर खरो ॥
अररूसौ वह अत्र वनसटी । जुगल कटाई नीकी वटी ॥
भेडा विट मरोहि सुपवार । रम्भा कुंदन अरु देवदार ॥
पीरौ बांसौ अरु जीडरी । उमिर और आमिली करी ॥
तिली पिजरौ अरडु बखानि । लमाडि बेलि कुम्हैडे जानि ॥
वाखरु लौन लेहु समतूल । पैके वस्तन जाना कौल ॥
(र० बड़ा०, र० सा०)

#### तेजाब गन्धक की तरकीब

तेजाव गन्धक का जिसको अंग्रेजी में सलफ्यूरिक एसिड कहते हैं, इस तरह निकाला जाता है कि गन्धक एक हिस्सा नौसादर निस्फ हिस्सा लेकर अञ्चल नौसादर को बकरी के मसाने (फूंकनी) में साफ करके मुँह उसका तागे से बाँधकर खिचड़ी में दमपुख्त के वक्त घंटे भर रहने दे। नौसादर मजकूर हल हो जायेगा, बाद इसको नौसादर महलूल हो, गन्धक में मिलाकर घिसकर गोली बांधै और बजिरये पतालजंत्र में आतिशी शीशी के चारों तरफ रेग रखकर आग देना चाहिये तािक जल न जावे और भवके की तरह अर्क गंधक का भी निकलता रहे। सूरत उसकी यह है कि एक प्याला चीनी का जिसके पेंदे में तीन सूराख हो, जस्त या लोहे के तार से बांधकर लकड़ी में लटका दे और उसके नीचे एक प्लेट टेढी करके रखे और प्लेट के ऊपर प्याले आहनी में गन्धक भरे और तीन फलीतों में गन्धक मजकूर लगाकर रोशन कर दे जिसमें गन्धक जलने लगे और उसका धुंआ चीनी के प्याले में लगकर अर्क होकर प्लेट में आवे। इस अमल के वक्त यह लिहाज रखे कि हुवाब न हो। (सुफहा अकलीमियां ६०/१४/११/१०)

# तेजाब जो सोने पर हलका असर करता

Sulphuric Acid-गन्धक का तेजाव। Accetic Acid-सिरके में ज्यादा पाया जाता है। Lactic Acid-दही में ज्यादा मिलता है।

(बाबू ईश्वरदास जापानी)

## पारदसिद्धीवेधक

पारद ४ तोले, इष्टिकाचूर्ण में मर्दन दोपहर पानरस, इन्द्रजीत बूटी का रस, निंबूरस, तुलसी रस में दो दो प्रहर खरल करके वस्त्र से निकालना, समुद्रलवण २० तोले डालकर खरल ४ प्रहर हंडिकाडमरूयंत्रेणोर्ध्वपातनं ४ प्रहर चतुष्टियमपरिलग्नं गृहणीयात् ।

शोरा ४० तोला, फिटकरी २० तोले, हीराकसीस १० तोले, इनका तेजाब निकाल कर पूर्वोक्त पारद में २ तोले तेजाब डालकर खरल करना। २ प्रहर फिर शीशी में रखकर बालुकायंत्र में पकाना, ६ प्रहर ऐसे ६ शीशे पकाने अथवा सप्त पकान, सिद्ध हो जायेगा।

(रक्तवर्णताम्रापरि रजतोपरि वा तोलेकोररत्तिकाचतुर्थांश पाणायहदी तुलसी पानरस जंबीरस इन्द्रजीतरस ।) जंबू से प्राप्त पुस्तक)

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मज्व्यास ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां जारणसंस्कार निरूपणं नामैकोनविंशोऽध्याय: ।।१९।।

## गंधकजारणाध्यायः २०

#### पारदउपासना

स जयित रसराजो मृत्युशंकाऽपहारी सकलगुणनिधानः कायकल्पाधिकारी ।। विलपलितविनाशं सेवनाद्वीर्यवृद्धिं स्थिरमपि कुरुते यः कामिनीनां प्रसंगे ।।१।।

(रसरत्नाकर)

अर्थ-जो स्त्रीसंग में वीर्य को स्थिर करता है, सेवन से वीर्य की वृद्धि को करता है और वलीपलित का नाश करता है उस मृत्यु शंका के नाश करनेवाले समस्त गुणों के खजाने श्रीपारद की जय हो।।१।।

पड्गुणगंधकजारणावश्यकता

अथाष्टसंस्कारैः संशोधिते सूते हिंगुना कृष्टचादिना वा संशोधिते सूतराजे षड्गुणगंधकजारणास्थकर्माऽकृत्वैव यस्तं मारयित सोऽत्युग्रपापी भवित तस्माद्दीपनकर्माते षड्गुणगंधकजारणमावद्यकेतया करणीयम् । उक्तं च रसराजहंसे-

इत्थं संवीपितः सूतो विद्युत्कोटिसमप्रभः । यस्त्ववं विधिमासाद्य जारणाक्रमवर्जितः ॥२॥ सूतकं मारयेत्तेन मारितं सकलं जगत् ॥ न मवेत्तस्य संसिद्धी रसे वाय रसायने ॥ कर्तव्यं कच्छपाद्यैश्च जारणाक्रममुत्तमम्॥३॥

अर्थ-आठ संस्कारों से सिद्ध किये हुए पारद को अथवा हिंगुलादि से निकाले हुए पारे को, षड्गुणजारण किये बिना जो मनुष्य उसका भस्म करता है वह महापापी होता है इसलिये दीपन कर्म के पश्चात् षड्गुण गंधकजारण अवश्य करना चाहिये। यही बात रसराजहंस में लिखी है। इस प्रकार दीपित पारद कोटिविद्युत (बिजली) के समान कान्तिवाला होता है और जो इस तरह के पारद को गंधकजारण के बिना मारता है उसने मानो समस्त जगत् को मार दिया और उसकी रस तथा रसायन में सिद्धि नहीं होती। इस कारण कच्छपादि यंत्रों से गन्धक जारण अवश्य करना चाहिये।।२।।३।।

## गंधकजारित पारदगुण

मलकंचुकपरिमुक्तः पूतः षड्गुणगंधकजारितसूतः ।। निजसेवकजननूतनकल्पः सुरतिवधौ दलितोत्तमतल्पः ।।४।।

(योगतरंगिणी)

अर्थ-मल तथा कंचुकों से रहित, पिवत्र तथा जिसमें पड्गुण (छः गुना) गंधक जारण किया हुआ हो, ऐसा पारद अपने सेवन (पारद के सेवन) करनेवाले मनुष्यों के नवीन शरीर का दाता तथा संभोगावस्था मं दृढ़पलंग को तोड़नेवाला होता है।।४।।

#### गंधकजारण आवश्यकता

गुरुशास्त्रं परित्यज्य यो वै जारितगंधकम् ॥ रसं निर्माति दुर्मेधाः शपेत्तं परमेश्वरः ॥५॥

(र० रा० शं०, नि० र०)

अर्थ-जो मूर्ख गुरु और शास्त्र की रीति को छोड़कर बिना गंधक जारण किये रस (पारद) को बनाता है उसको श्रीमहादेवजी शाप देते हैं॥५॥

# शुद्धं गंधकजारण आदेश

षड्गुणे गंधके जीर्णे रसो भवति रोगहा ॥ तस्माद्गंधं सुशुद्धं हि जीर्यते रसरेतिस ॥६॥

(टो० नं०)

अर्थ-षड्गुण गंधक जारण करने पर पारद रोगों को नाश करनेवाला होता है इसलिये शुद्ध गंधक को पारे में जारण करे।।६।।

## गंधकजारण के भेद

तत्र गंधकजारणा अन्तर्धूमबहिर्धूमभेदेन द्विविधा।

(र० शं०)

अर्थ-अन्तर्धूम और बहिर्धूम के भेद से गंधक जारण दो प्रकार की है।।

## षड्गुण गंधकजारण खल्व द्वारा बहिर्धम

तप्तस्तवे रसं क्षिप्त्वा अधश्रुल्त्यास्तुषाग्निभः । स्तोकंस्तोकं क्षिपेद्गंधमेवं वै षड्गुणं चरेत् ॥७॥

(योगरत्नाकर)

अर्थ-तप्तसल्व में पारद को डालकर नीचे के चूल्हे में आंच डाल कर पारद में थोड़ा थोड़ा गंधक डाले तो गंधकजारण अवश्य होगा।।७।।

## गंधकजारण हंडिकायंत्र से बहिर्धूम

अथवा हंडिकायंत्रेण षड्गुणगंधकजारणं कुर्यात्-तदुक्तं वैद्यदर्पणे-मृद्वंगारस्थिते पात्रे मृन्मये शुद्धसूतकम् । निक्षिप्य तप्ते सूते तु क्षिपेदुपरि गंधकम् ॥८॥ नीरेण हंसपद्याश्च भावितं सम्प्रदाहयेत् । त्रिबलं गंधके जीर्णे गंधं दद्यात्पुनः पुनः ॥९॥ एवं षड्गुणगंधस्य जारणं हंडिकाऽभिधे। एवं कृत्वा सूतराजं याजयेत्सर्वकर्मसु ॥१०॥
(ध० सं०)

१-मेरी राय में इसके साथ स्वर्ण वा अभ्रसत्त्व और डालना चाहिये।

१-शिव-इत्यपि

अर्थ-अथवा हंडिकायत्र से पड्गुण गंधकजारण करे-यही बात वैद्य दर्पण में लिखी है-कोमल अंगारों पर रखे हुए मिट्टी के पात्र में पारद को डाले और जब वह पारद तप जाय तब उस पर हंसराज के रस से (या अमलतास के रस से) भावना दिये हुए समभाग गंधक को भस्म करे, इस प्रकार हंडिकायंत्र में पड्गुण गंधक जारण करे फिर उसका समस्त कार्यों में व्यवहार करे।।८-१०।।

शिवशक्तियंत्र द्वारा गंधकजारण बहिर्धूम चूल्हो एक कराही दोई । एक पारो एकु बाबरु होई ॥ ज्यों ज्यों जल बाखर को जरै । त्यों त्यों जल औषध को करै ॥ शिव अरु शक्ति यंत्र को जानि । रसरत्नाकर कही बखानि ॥

(रससागर)

## खर्पर द्वारा गंधकजारण-बहिध्म

अथ रसजारणं तत्र सामान्यतः षड्गुणविलजारणम् ।। ससूतमल्पकं भांडं वालुकायंत्रके न्यसेत् । षड्गुणं गंधकं तत्र क्षिपेदल्पाल्व शनैः॥११॥ द्रवीभूतं विलं ज्ञात्वा शी घ्रमुत्तार्य यत्नतः । स्वांगशीते दृढे गंधे स्फोटियत्वा नयेद्रसम् ॥१२॥ सर्वरोगहरः सूतो हरः पापहरो यथा । पितप्राणिप्रये कांते यत्ते हरिहरार्चने ॥१३॥

(अनुपाततरंगिणी)

अर्थ-अब रसजारण को कहते हैं और उस जारण में भी साधारण रीति से षड्गूण गंधकजारण को कहते हैं-

पारद सिहत छोटें से मिट्टी के वासन को वालुकायंत्र पर रखे और उस तपे हुये पारद में छगुने लिये गंधक में थोड़ा थोड़ा डालता जावे। गंधक का क्षय जानकर यंत्र को उतार लेवे और स्वांग गीतल होने पर उस पात्र को तोड़कर पारद को निकाल लेवे, वह पारद समस्त रोगों को नाश करता है, जैसे श्रीमहादेव जी समस्त पापों को नाश करते हैं वैसे ही वह पारद सब रोगों को नाश करता है।।११-१३।।

#### अन्यच्च

सूतप्रमाणं सिकताख्ययंत्रे बत्त्वा बलिं मृबंघिटतेऽल्पभांडे । तैलावशेषे तु रसं निवध्योत्मग्नार्धकायं प्रविलोक्य भूयः ॥१४॥ आषड्गुणं गंधकमल्पमल्पं क्षिपेवसौ जीर्णविलर्बली स्यात् । रसेषु सर्वेषु नियोजितोऽयमसंशयं हिन्ति गवं जवेन ॥१५॥

(र० रा० शं, बू० यो०)

अर्थ-सिकतायंत्र (वालुकायंत्र) में मिट्टी की बनाई हुई छोटी सी मलिसया को गाड़कर उसमें पारद के सम भाग लिये हुए गंधक को डाल कर यंत्र के नीचे अग्नि जलावें और उस गंधक के पिघलने पर पारद को डाल देवे और धीरे धीरे गंधक के जलने पर जब पारा आधा खुल जाय तब फिर ऊपर से गंधक डाल देवे। इस प्रकार पड्गुण गंधकजारण करने से जो पारद सिद्ध होता है वह समस्त रसों में डालने योग्य और निःसन्देह रोगों को नाश करता है।।१४।।१५।।

## गंधकजारण कूपी द्वारा

काचकुंपकमध्यस्थं पारदं गंधकं कुरु ॥ तत्कुंपं सार्षिपे तैले अग्निसंतपने कुरु ॥१६॥ अनेन विधिना सूतः प्रत्यहं ग्राससयुतः ॥ जरत्यष्टगुणं गंधं हेमाकारो भवेद्ध्रुवम् ॥१७॥

(र० पा०)

१-तैलभाण्डे, इत्यपि । २-तैलावशेषामित्यपि । ३-नियुज्यदित्यापि । ४-मासार्धकोऽयमि त्यपि । ५-बलीयानित्यपि । अर्थ-कांच की बनाई हुई आतिशी शीशी में सम भाग पारद तथा गधक को डालकर ऊपर से सरसों का तैल भर देवे और फिर उस शीशी को अग्नि पर रख कर तपावे। इस प्रकार प्रतिदिन ग्रास से युक्त पारद अष्टगुण गंधक को जारण करता है और पारद का रंग सुवर्ण के समान होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है।।१६।।१७।।

## षड्गुण गंधकजारण के लिये यंत्रमान क्रम

इच्टिकायंत्रयोगेन मूषायां वापि कुंपकैः ॥ लवणोत्तममूषायां काच्छपे चापि खर्परे ॥१८॥ रसं गंधकसंयुक्तं स्थापित्वा यथोत्तरम् ॥ पादांशे क्रमको दत्त्वा जारणीया सुधीमता ॥ षड्गुणे गंधके मुक्ते रसो भवति रोगहा ॥१९॥

(र० पा०)

अर्थ-इष्टिका यंत्र, मूषा, आतिशीशीशी, लवणोत्तम, मूषा, कच्छप यंत्र अथवा सर्पर यंत्र में गंधक और पारद को एक दूसरे के उपर रखकर जारण करे इस रीति से षड्गुण गंधक जारण किया हुआ पारद रोग का नाश करनेवाला होता है।।१८।।१९।।

## मूषा द्वारा गंधकजारण अन्तर्धूम

मूषायामत्र लिप्तायां चतुःषष्टचंशकादिना । विधिना गंधकं दत्त्वा भूधरे तं पुटेल्लघु ॥ इत्थं संदीपितः सूतो विद्युत्कोटिसमप्रभः ॥२०॥

(टो० नं०, र० रा० हंसात्)

अर्थ-सिरिया से लिपी हुई मूषा में पारद को रख कर उसमें चौसठवां भाग गन्धक डालकर भूधर यंत्र में रखे और ऊपर से लघु पुट देवे इसी प्रकार दीपित किया हुआ पारद कोटि विद्युत के समान कांतिवाला होता है। इस क्रिया के उत्तम होने में कोई संदेह नहीं है।।२०।।

## गंधकजारण मूषा द्वारा

आरोटकसमगंधकचूर्णं तुल्यं निरुद्धमूषायाम् ॥ सुविगर्तायां मूषां तां क्षिप्त्वाष्टांगुलाधस्तात् ॥२१॥ आपूर्यवालुकाभिस्तं गर्तं भूसमीकृत्य ॥ प्रज्वाल्योपरि विद्वां त्रिदिनं मूषां समुद्धृत्य । जीर्णे तु गंधकेऽस्मिन् पुनस्तु क्षेप्योऽनया रीत्या ॥२२॥

(र० रा० सं०)

अर्थ-आरोटसंजक पारद के तुल्य गन्धक चूर्ण को गहरी मूषा (घरिया)
में रखकर ऊपर से आठ आठ अंगुल बालूरेत भर देवे और उस रेत पर तीन
दिन तक अग्नि जलाकर स्वांग शीतल होने पर मूषा निकाल लेवे और मूषा
को खोल कर देखे कि गन्धक जीर्ण हुआ है या नहीं, यदि गन्धक जीर्ण हो
गया तो फिर इसी रीति से गन्धक जारण करे॥२१॥२२॥

# लोहसुंपटद्वारा गंधकजारण अन्तर्धूम

सूते गंधं रसैकांशं निक्षिप्य मृदुखल्वगे ।। तावत्संकुट्टयेत्पिंडं भवेद्वा ताम्नपात्रगे ।। २३।। तत्तुल्यं गंधकं दत्त्वा रुद्ध्वा तल्लोहसंपुटे ।। पुटयेद्मूधरे यंत्रे यावज्जीर्यित गंधकः ।।२४।। एवं पुनः पुनः कुर्याद्यावज्जीर्यित वड्गुणः ।।२५।।

(बृ० यो०, र० रा० शं०, नि० र०)

अर्थ-चिकने खरल में या तांबे के पात्र में पारद और पारद से चौथाई गंधक का चूर्ण मिलाकर जब तक उसका गोला नहीं बने तब तक घोटता जाबे फिर उसके समान गंधक को ऊपर नीचे देकर लोहे के पात्र में रखकर मुद्रा करे, तदनंतर भूधर यंत्र में गंधक जीर्ण होने पर अग्नि लगाता रहे, इस प्रकार षड्गुण गंधक जारण करे॥२३-२५॥

१-एवं पुन: पुनर्गन्धो दातव्यः षड्गुणो बुधै:-इत्यपि

# लोहसंपुट द्वारा मुधरयंत्र से गंधक जारण अन्तर्धम

अष्टाङ्गुलामितं गर्तं निम्नं च निखनेद्भुवि ॥ द्वादशांगुलविस्तारं पूरयेद्द्वचंगुलं पुनः ॥२६॥ वालुकाभिस्तद्परि शृद्धेश्ववलिंगर्भिणीम् ॥ लोहमूषां निरुद्धचास्यां निधाय सिकतोपरि ।।२७।। पूरयेद्वालुकाभिस्तं गर्तं मुमिसमीकृतम् ।। तदूर्ध्वं ज्वालयेदग्निं त्रिदिनं चोद्धरेत्ततः ।।२८।। जीर्णे गंधे पुनर्गंध तत्र सूतसमं क्षिपेत् ।। अनेन विधिना भूयो भूधरे वलि-जारणम् ॥२९॥

(र० प०)

अर्थ-पृथ्वी में आठ अंगुल गहरा और बारह अंगुल चौड़ा गड्ढा खोदकर दो दो अंगुल रेत बिछा देवे फिर लोहे की घरिया में सम भाग पारद और गंधक को भर और कपरौटी कर उस रेत पर रख देवे, उस पर बालूरेत भरकर गढ़े को धरती के बराबर कर देवे उसके ऊपर तीन दिवस तक अग्नि को जलाकर उस घरिया को निकाले जो गंधक जीर्ण हो गया हो तो फिर पारे के समान गंधक लेकर पूर्वोक्त विधि से गंधक जारण करे।।२६-२९।।

## गंधकजारण इष्टिकायंत्र से

मुदुमुदारचितामसुणेष्टिकामुपरि गर्तवरेण च संयुताम् ॥ रसवरं दशशाणिमतं हि तत्सशुकपिच्छवरेण निधापयेत् ॥३०॥ सकलचूर्णकृतं च सुरार्तकं गलितनिंबुफलोद्भवकेन वै ।। छदततं च शराववरेण तन्मदृतयाशु मृदा परिमुद्रितम् ।।३१।। तदनुक्कुटपुटो हि दीयते ह्युपलकेन वनोद्भवकेन वै ।। विधिविदा भिषजा ह्यमुनाकृतो विमलषड्गुणगंधकमञ्नुते ।।३२।। स च शरीरकरोऽपि चलोर्द्धकृत् सकलसिद्धिकरः परमो भवेत् ।। तदगुणं हि युतं परिवार्यते रसवरः खलु हेमकरो भवेत् ।।३३।।

(रसप्रकाशसुधाकर)

अर्थ-जो कि कोमल मिट्टी से बनाई गई हो और जिसके ऊपर सुन्दर गढा हो ऐसी चिकनी ईंट को बनावे फिर उसके गढे में ढाई तोला पारा डालकर ऊपर से उतना ही भूद्ध आँमलासार गंधक डाल देवे तदनंतर उन दोनों को नींबू के रस से तर करके मुद्रा करे फिर उस इष्टिकायंत्र को भूधरयंत्र में रख जंगली कंडों का कृक्कृटपूट देवे इस प्रकार पारद षड्गूण गंधक को खा जाता है और वह षड्गुण जीर्ण पारद शरीर को नीरोग करनेवाला रसायन और समस्त सिद्धियों का करनेवाला होता है और वह सुवर्ण बनानेवाला पारा अनेक गुणों से युक्त है।।३०-३३।।

# गन्धकजारण वा (रसमूर्च्छन) इष्टिकायंत्र से

इष्टिकायां सुपक्वायां सुस्रातं चतुरङ्गुलम् ।। कृत्वा काचेन संलिप्तं तस्यान्तः पिष्टिकां क्षिपेत् ।।३४।। निंबूद्रवार्द्रो गंधोऽस्य देय मूर्झि द्विकार्षिकः ।। मुखं संरुद्धच शुष्केऽथ दद्याल्लावपुटं ततः ॥३५॥ शीते तस्योपरि पुनः पुटं देयं ततोऽधिकम् ।। एवं द्वित्रिचतुःकार्या यावज्जीर्यति षड्गुणः ।।३६।। मूर्च्छितो विधिनानेन भवत्येव रसेश्वरः ॥३७॥

(यो० तरंगिणी)

अर्थ-सुन्दर पकी हुई ईट में चार अंगुल गढ़ा खोदकर और उसको कांच से लीपकर (अर्थात् जिस पर कांच का रोगन हो) उसमें पारे की पिष्टी को रखे और उस पिष्टी पर नींबू के रस से तर किये हुए द्विगूणित गंधक को रख मुख पर मुद्रा करे और उसके सूखने पर भूधरयंत्र में रख ऊपर से लावक पुट देवे। उस पूट के शांत होने पर फिर पूट देवे, इस प्रकार तीन चार पुट देवे तो गंधक जीर्ण होगा एवं गंधक जीर्ण होने पर फिर गंधक डालकर पूर्वोक्त विधि से जारण करे, इस प्रकार षड्ग्रण गंधक जारण करे तो पारा मूर्च्छित होता है।।३४-३७।।

# गंधकजारण गौरीयंत्र से

अथवा गौरींयंत्रेण गंधकजारणं कुर्यात् तदुक्तं टोडरानंदे-गौरीयंत्र प्रवक्ष्यामि सुसदं जारणाविधौ ॥ अष्टांगुलोच्छ्रयां कृत्वा चतुरस्रां समेष्टिकाम् ॥३८॥ तत्रेष्टिकाया मध्येऽथ कुर्याद्गर्त तु वर्तुलम् ॥ गर्तस्य परितः कृत्वा मेखला त्वंगलोच्छि्रताम् ॥३९॥ गर्तं लिप्त्वा शुक्तिभस्म पेषयित्वा जलेन वै ॥ श्लुक्ष्णवस्त्रकृतां पिष्टीं रसपिष्टीविधानतः ॥४०॥ तां पिष्टी लिप्तगर्ते च निक्षिपेच्च प्रमाणतः । तस्योपरि वलेश्चपूर्णं पिष्टीपारमितं न्यसेत् ।।४१।। दत्त्वा खर्परचक्रीं च संधि लिप्त्या विशोष्य च ।। ऊर्ध्वं हयक्षुराकारं पुटं दद्याल्लघुपलैः ।।४२।। शीते पुटे बलौ जीणॅ पुनस्तद्वद्वलिं न्यसेत् । रुध्यात्पुटं पुनर्दद्याद्यथा स्यात्षड्गुणावधि ॥४३॥ बालसूर्यनिभः साक्षात्खेटीभवति सूतकः । अस्यैव चेष्टिकायंत्रं कथयन्ति भिषग्वराः ॥४४॥

(ध० सं०)

अर्थ-गौरीयंत्र से गंधक जारण करना चाहिये, वही बात टोडरानंद में कही है कि अब हम जारण के लिये सुख के दाता गौरीयंत्र को कहते हैं। प्रथम ८ अंगूल ऊंची तथा आठ ही अंगूल चौड़ी चौकोन ईंट को बनवाकर फिर बीचो बीच में सुंदर गोल गढ़ा बनावे और उस गढ़े के चारों ओर एक एक अंगूल ऊंची मेखला (पाली) बनावे तदनन्तर उस गढे को जल से पीसे हए सीप के चने से लीप कर फिर रस पिष्टी के विधान से की हुई पारे की पिष्टी को उस गढे में रखे और पिष्टी का चौथाई गंधक चूर्ण को उस पिष्टी पर रख ऊपर से खिपड़ा ढांक कपरौटी करे फिर उस पर घोड़े के खुर के समान लघ् पूट देवे। पूट के शीतल होने और गंधक के जीर्ण होने पर फिर गंधक को जीर्ण करे तो नवीन सूर्य के समान कांतिवाला साक्षात् पारद खेटी नाम का होता है।।३८-४४।।

## गौरीयंत्र उपयोगी वार्ता

गंधकस्य क्षयोनास्ति न रसस्य क्षयो भवेत् । क्षयोऽयं तमविज्ञाय यंत्रे विक्रियेत क्रिया ॥४५॥ सम्यग्यंत्रपरिज्ञानात्किंचित्सृतक्षयो भवेत् । यदि गंधस्तु निर्गच्छेत्तदार्धांशक्षयो भवेत् ।।४६।। यंत्रालक्ष्ये विधिं तस्य चतुर्थाशजयो भवेत् ॥४६॥ यंत्रालक्ष्ये विधि तस्य चतुर्थाशजयो भवेत् । वह्निलक्ष्यमविज्ञाय रसस्योध्वक्षयो भवेत् ।। अथवा सर्वशो हानिर्जायते च ध्रवं वचः ॥४७॥

अर्थ-पारद का क्षय नहीं होता और न गंधक का क्षय होता, इस वास्ते जो क्षय पदार्थ हैं उसको नहीं जान करके जो यंत्र में क्रिया की जाती है वह विकृत हो जाती है। यंत्र को ठीक जानने से पारद कुछ क्षय होता है और जब उसमें से गंधक की सुगंध आने लगे तो पारद का आधा क्षय होता है। यंत्र के लक्ष्य न होने पर पारे का चतुर्थांश क्षय होता है और अग्नि लक्ष्य के बिना पारद का अर्धाण क्षय होता है अथवा सम्पूर्ण पारद का क्षय होता है ऐसा भी कोई कहते हैं।।४५-४७।।

# इष्टिका से गंधक जारण भूकरनकला करने की तरकीब जिसको षड्गुण गंधक जारण कहते हैं (उर्दू)

अर्थ-एक ईंट में गढ़ा गोल बनाकर गंधक मुसफ्फा सीमाब के हम वजन ऊपर नीचे गड्ढे मजकूर में रखकर ईंट को उसको ढांक दे लेकिन अव्वल ईंटों को इस तरह घिसकर हम बार कर ले कि शिगाफ न रहे और लव वलव रखकर जोड़ पर मुहर और गिले हिकमत कर दे ताकि भाप गंधक और सीमाव की न निकलने पावे और खिश्तबलाई के ऊपर चहार तह कपड़ा भिगोकर रख दे और नीचे से पाव भर कुटी हुई बिनुए कड की आग दे। सर्द होने के बाद निकाल ले, बादहु फिर गंधक मुसफ्फा सीमाव मजक्र से दुचंद लाकर ऊपर नीचे सीमाव के खिश्त मजकूर में बदस्तूर रखकर गिले हिकमत करके आधेसेर करसी जंगली में आग दे। बाद सर्द होने के सिवारा तीन गुना गन्धक मुसफ्फा बतरीक मजकूर सीमाव मजकूर के ऊपर नीचे रखकर आग दे और हर बार ऐसा वस्ल करे कि भाप न निकलने पावे यह सीमाव सिंगरफ की रंग का हो जायेगा।।

(सुफहा अकलीमियाँ १४८)

# गंधकजारण को जलयंत्र द्वारा (इष्टिकायंत्र का भेद)

साजी ईंट जुदेड मँगाइ। वाही घिस के पेटु बनाइ॥
माझ दुहून के कीजै डौक । जैसे संपुट माइ जु औरू॥
वस्त पाचनी संपुट करै। सो संपुट ईंटिन में धरै॥
कपरौटी अति करे दृढाई। जब सूखे तब देइ चढाइ॥
बड़ो यंत्र यह विधिना कियो। या सम और न जानो बियो॥
संपुट एक कांच को करै। कपरौटी के सूखत धरै॥
करि कुंडल मलुरीठ बनाई। चोरे ही में देइ चढ़ाई॥
कुंजल नाम यंत्र को कहै। गुरुप्रसाते कवियनु लहै॥
अलप आगि याही से कही। संपुट वस्तु जाइ जो रही।।

(रससागर)

कनककुंडरीयंत्र (इष्टिकायंत्र भेद)

एक ईंट चूल्हे पर धरे । ऊपर ताहि अंगीठी करे ॥
पुनि तापर बेली औंधाई । ज्यो अंगरो इकु तामें जाई ॥
पुनि हठमुद्रा कीजै गुनी । जैसे रसरतनाकर सुनी ॥
जंत्रहि कनककुंडरी नाम । येते धातुनिको विश्राम ॥

(रससागर)

गंधकजारण गौरीयंत्र से (जारणार्थ गंधक साधन है)

काशीशं चैव सौराष्टी स्वर्ज्जीक्षारोजमोदकम् । शियुतोयेन संयुक्तं कृत्वा भाव्यमनेन वै ।। सप्ताहं चूर्णितं गन्धं गौरीयंत्रेण जारयेत् ॥४८॥

अर्थ-हीराकसीस, सौराष्ट्री (फिटकरी), सज्जी का खार और अजमोद इनके चूर्ण को सेंजने के रस में घोले फिर उस पानी से सात दिवस तक गंधक के चूर्ण को भावना देकर गौरी यंत्र में जारण करे॥४८॥

## गंधकशोधन

तप्तं तप्तं शतधा पलांडुरसे निषिक्तमंते च पंचधा सजलम् । दुग्धे निषिक्तं गंधकमध्यगुणं शतगुणं वा जारयेत् ॥

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-गंधक को गला गलाकर प्याज के रस में सौ बार बुझावे तदनंतर आधे पानीवाले दूध में पाँच बार बुझावे फिर उस गंधक को अष्टगुण जारण करे।।४८।।

# गंधकजारण के बाद पारे के असली हालत पर लाने की तरीका

इष्टिकायंत्र से रफ्तः रफ्तः छहगुनी गंधक पारे में पिलावे बाद उसके शीरः घीग्वार से तीन रोज खरल करे और बजरिये डौरूयंत्र मजकूर के पारे को तसईद कर ले (सुफहा अकलीमियाँ १४८)

गंधकजारण सम्मतिसिकता भूधर वा कच्छपयंत्र से समशकलद्वयात्मकलोहसंपुटकेन सिकतायंत्रमध्ये भूधरे वेति त्रिलोचनः ॥

कूर्मयंत्रे रसे गंधं षड्गुणं जारयेद् बुधः । इत्यन्ये ॥४९॥ अत्र१ पक्षे रागस्तथा

१–अत्रपक्षे का अर्थ कृषिकोदरे वा कच्छिषकोदरे पाठ पर निर्भर है यदि कृषीकोदरे पाठ ठीक हो तो यह अर्थ होगा कि कच्छपयंत्र में राग ठीक नहीं होता कृषिकोदर से जारण करे या कच्छिषकोदरे पाठ ठीक है तो यह अर्थ होगा कि सिकतायंत्र वा भूधर यंत्र वा भूधर यंत्रस्थित कृषी में राग अच्छा नहीं हो। पीछे कच्छप यंत्र से जारणा करे। न स्यात्तेनादौ पंचगुणं जारियत्वा शेषं कूपिकादौ जारियतब्यश्च स रागः साधुः स्यात् ॥५०॥

(र० चिं० हस्तिलिखित, र० रा० शं०)

अर्थ-त्रिलोचन वैद्य की यह सम्मिति है कि जिसमें दो बराबर लोहे की कटोरियों का सपुट हो ऐसे सिकता यंत्र में या भूधर यंत्र में गंधक जारण करें और कुछ वैद्यों की यह सम्मिति है कि कच्छप यंत्र द्वारा पारद में षड्गुण गंधकजारण करें। कच्छपयंत्र में गंधकजारणद्वारा उत्तम राग नहीं होता इस कारण प्रथम कच्छपयंत्र द्वारा पांच गुने गंधक को जारण करे फिर बालुका यंत्र में कूपिका द्वारा जारण करे तो उत्तम राग (रंगत) होता है।।४९।।५०।।

#### गंधकजारण कच्छपयंत्र

अय गंधकजारणं कच्छपयंत्रेणोच्यते तदुक्तं देवीयामंते । जलकूर्मप्रकारोऽमधुनां वक्ष्यते स्फुटम् । दैध्यांदधः स्थालिकाया मानं स्यादद्वादशांगुलम् ॥५१॥ षोडशांगुलिबस्तारा चतुःकीलयुतां मुले । जलेनापूर्य तां स्थालीं निखनेद्भूमिमध्यतः ॥५२॥ उपरिष्टाच्छरावं च साम्बुकुंडिपिधानकम् । मध्ये मेखलया युक्तं दद्यात्तत्कीलमध्यतः ॥५३॥ शराविष्टभागं च जलमग्नं यथा भवेत् । लिप्त्वा च मेखलामध्यं शुक्तिकाभस्मनाम्बून॥५४॥ तत्मध्ये पारवं किप्त्वा शोधितं शोभने दिने । रसस्योपिर गंधस्य रजी दद्यात्समांशकम् ॥५५॥ तस्योपिर शरावं च मृन्मयं कांतिलोहजम् । रीतिजं वायसं दत्त्वा कर्तव्यं संधिमुद्रणम् ॥५६॥ खटीं शिवा पटं भक्तं सम्यङ् निष्येष्य मुद्रयेत् । तस्योपिर पुटं दद्याच्चतुर्भिर्गोमयोपतैः ॥५७॥ एवं पुनः पुनगैधं षड्गुणं जारयेद्बुधः । गंधे जीर्णे भवेत्सुतस्तीक्ष्णासिः सर्वकर्मकृत ॥५८॥

(घ० सं०)

अर्थ-अब कच्छपयंत्र द्वारा जारण को कहते हैं। यह देवीयामल में लिखा

अब जलकूर्म (कच्छपयंत्र) का प्रकार कहते हैं कि नीचे की थाली के उँचाई का प्रमाण बारह अंगुल हो और विस्तार मोलह अंगुल का हो और जिसके मुख पर चार कीले गढ़ी हुई हो उस स्थाली (कूडे) को जल से भर धरती में गांड देवे फिर उस पर जल सहित कूंडे के ढकने वाले शकोरे को रख देवे जिसके बीच में गोल गोल मेखला यानी पाली लगी हुई हो और उस शकोरे को पीठ पानी से मिलीहुई हो, तदनंतर सीप के चूने में उस मेखला को लीपकर फिर उसमें शुद्ध पारद को रख कर ऊपर से समभाग गंधक का चूर्ण डाल देवे और उसके ऊपर कोरा या बिलिया अथवा पीतल की कटोरी रखकर मुख पर मुद्रा करें। मुद्रा करने के लिये खड़िया, हर्र, नोन और राख इन चीजों को लेना चाहिये फिर उस मुद्रा पर चार उपलों की आंच देवे। इस प्रकार बार बार गंधक डालकर जारण करें, जीर्ण होने पर पारद बुभुक्षित और समस्त काम का कर्ता होता है।।५१–५८।।

#### अन्यच्च

मृत्कुंडे निक्षिपेन्नीरं तन्मध्ये ,च शरावकम् । मृकुंडे च पिधानामं मध्ये मेखलया युतम् ॥५९॥ क्षिप्त्वा च मेललामध्ये संशुद्धं रसमुत्तमम् ॥ रसस्योपिर गन्धस्य रजो दद्यात्समांशकम् ॥६०॥ दत्त्वोपिर शरावं च भस्ममुद्रां प्रदापयेत् ॥ तस्योपिर पुटं दद्याच्चतुर्भिर्गोमयोपलैः ॥६१॥ एवं पुनः पुनर्गधं षड्गुणं जीर्यते बुधैः । गंधे जीर्णे भवेत्सूतस्तीक्ष्णाग्निः सर्वकर्ममु ॥६२॥

(यो०र०, र०सा०प०, नि०र०, र०रा०शं०, ग्राङ्गधर, यो०त०) अर्थ-मिट्टी के कूण्डे में जल भर देवे उसके उर्दार ऐसी कूडा ढक देवे कि जिसमें मेखला बनाई गई हो फिर उस सेखला में ग्रुद्ध पॉर्ट्सको रेखकर ऊपर से पारे के समान ही गंधक का चूर्ण डॉल-देवे। तदुनंतर उस मेखला के मुख

१-लिसेच्च मेखलामध्ये स्वर्धो्नात्र रस क्षिपेत् । यो० त०

पर णकोरा रख भस्म मुद्रा कर देवे और मुद्रा पर चार उपलों का पुट देवे। इस प्रकार बार बार पुट देकर षड्गुण गंधक को जारण करे। इस रीति से षड्गुण गंधक जारण किया हुआ पारद बुभुक्षित और समस्त कर्मों में उपयोगी होता है॥५९–६२॥

## षड्गुण रसजारण कच्छप यंत्र से

प्रक्षिप्य तोयं मृत्कुंडे तस्योपिर शरावकम् । सचूर्णं मेखलायुक्तं स्थापयेत्तस्य चान्तरे ॥६३॥ रसं क्षिप्त्वा गंधकस्य रजस्तस्योपिर क्षिपेत् ॥ लघीयसी भस्ममुद्रां ततः कुर्याद्भिष्वग्वरः ॥६४॥ अरण्योपलकैः सम्यक् चतुर्मिः पुटमाचरेत् ॥ एवं पुनः पुनर्गन्धं दत्त्वा दत्त्वा भिष्वग्वरः ॥ कुर्वीतः रसराजस्य सम्यक् षड्गुणजारणम् ॥६५॥

(रसमंजरी)

अर्थ-मिट्टी के कूंडे में पानी भरकर फिर उसके ऊपर मेखलायुक्त और चूने से लेप किये हुए शकोरे को रखे तदनंतर उस मेखला में पारद को रख कर ऊपर से गंधक के चूर्ण को बिछा देवे और उसके मुख को शकोरे से ढक कर मुद्रा कर देवे, इसके बाद चार जंगली कंडों की पुट लगावे। इस प्रकार बार बार गंधक देकर वैद्यवर पारद में षड्गुण गंधक जारण करे।।६३-६५।।

## गडुकायंत्र से गन्धक जारण वा कच्छपयंत्र से

आकंठकलशं भूमौ निखाय जलसम्भृतम् ।। शरावस्तन्मुखे स्थाप्यो मध्यिच्छिद्रसमिन्वतः ।।६६।। नीरावियोगिनी तत्र च्छिद्रे काचिवलेपिताम् ।। मृन्मूषां स्थापयेत्तस्यामूर्ध्वधिस्तुल्यगंधकम् ।।६७।। मृन्मूषां स्थापयेत्तस्यामूर्ध्वधिस्तुल्यगंधकम् ।।६७।। रसं निक्षिप्य तस्योर्ध्वं शरावेण विमुद्रयेत् ।। वन्योपलाग्निं तस्योर्ध्वं ज्वालयेद्गुरुमार्गतः ।।६८।। स्वांगशीतं समुद्धृत्य पुनस्तुर्यांशगंधकम् ।। दत्त्वा पूर्वक्रमेणैव जारयेत्षड्गुणं बलिम् ।। षड्गुणे गंधके जीर्णे स्याद्रसः सर्वरोगहा ।।६९॥

(बृ० यो०, र० रा० शं०, र० रा० प०, नि० र०)

अर्थ-जल से भरे हुए घड़े को गले तक धरती में गाड़कर फिर उसके मुख पर बीच में छेद किये हुए शकोरे को रख देवे और उस छिद्र के ऊपर जल से मिली हुई और कांच से लिप्त मिट्टी की मूषा को रखे तदनंतर उसमें पारद को रख और ऊपर नीचे सम भाग गंधकचूर्ण को रखकर और सकोरे से ढ़क्कर मुद्रा कर देवे और गुरुदेव की बताई हुई क्रिया से उस पर जंगली कंडो की आंच लगावे। स्वांग शीतल होने पर पारे को निकाल और सम भाग गंधक मिलाकर पूर्वोक्त क्रिया से जारण करे। इस प्रकार षड्गुण गंधक जारण करने पर पारद समस्त रोगों का नाश करनेवाला होता है।।६६-६९।।

## गंधकजारण कच्छपयन्त्र से पारद को अतिबुभुक्षितकरणार्थ षड्गुण गंधकजारण चौपाई

इक हंडियां में पानी भरिये। ताऊपर इक कुंडा धरिये।।
फिर चूना पानी सों सानै। कुंडामध्य मैंड इक ठानै।।
मंड विषै पारद धिर देय। ताऊ पर गंधक रज लेय।।
अतिपतरी लोहे की करिये। तापै एक कटोरी धिरिये।।
औंधी करे कटोरी आछे। मुद्र वच्च देइ दृढ़ पाछे।।
उपरा जंगल के मँगवाइ। ऊपर अंगुर आठ भराय।
कुक्कुटपुट है याको नाम। तापै विह्न धरै गुनि धाम।।
राख होइ उपरा जरिजाय। तब पारद को लैनिकसाय।।
या प्रकार ते बांरबार। षट्बिरियां गंधक दे जार।।
या विधि कच्छप यंत्रप्रकार। कह्यो सुमुनिजन कर निरधार।।

दोहा

पारा लै हे करष भर, गंधक चूर समान । कुंड़ा को पेंदों रहै, लग्यो नीरतें जान ।।

वज्रमुद्राकथन

नोंन राख को पीसि के, चारों तरफ लगाय यहै। वज्रमुद्रा कही, जानो पंडित राय।। इस गंधक पारद विषे, जब षटगुन जरिजाय।। तब अति तीक्षणता विषे, अग्नि भली प्रगटाय। सर्व कर्मकृत होता अरु, सब धातु को खाय।। इम पारद शोधन सुविधि, सुगमहि देइ बताय।।

(वैद्यादर्श)

## गंधकजारण कच्छपयंत्र से

गंधक पारा सम भाग और तैल नौसादर ६ माशे पानी में रखकर आग लावणी।

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## गंधकजारण सोमानलयंत्र से

मेघनादवचाहिंगुलशुनैर्मर्दयेद्रसम् । नष्टिपष्टन्तु तद्गोलं हिंगुना वेष्टयेद्वहिः ।।७०।। पचेल्लवणयंत्रस्यं दिनैकं चंडविह्नना । ऊर्ध्वलग्नं समादाय वृढवस्त्रेण वेष्टयेत् ।। ७१।। ऊर्ध्वाधो गंधकं तुल्यं दत्त्वा सौम्यानले पचेत् । जीर्णे गंधे पुनर्देयं षड्भिवरिः समं समम् ।।७२।। षड्गुणे गंधके जीर्णे सूर्च्छितो रोगहा भवेत् ।।७३।।

(रसमंजरी, र० रा० शं०, र० रत्नाकर, र० सा० प०)

अर्थ-चौलाई की जड़, बच, हींग और लहसन से पारद को घोटे और घोटते घोटते जब पारद नष्टिपष्ट हो जाय तब उसका गोला बनाकर बाहर से हींग का लेप करे फिर उसको लवणयन्त्र द्वारा एक दिन तक तीव्र अग्नि से पकावे, तदनंतर ऊपर लगे हुए पारद को निकाल कर दृढ़ वस्त्र से बांध लेवे और उसके ऊपर नीचे सम भाग गंधक को देकर सोमानल यंत्र में पकावे, गन्धक के जीर्ण होने पर फिर गन्धक को देकर पकावे। इस प्रकार छः बार सम भाग का गन्धक देना चाहिये क्योंकि षड्गुणगन्धक के जीर्ण होने पर पारा मूर्च्छित और रोगों का नाश करनेवाला होता है।।७०-७३।।

# गंधकजारण नाभियंत्र से

पूर्वोक्तनाभियंत्रेण गंधकं जारयेद्बुधः । अन्तर्धूमविपक्वोत्र सूतराजोऽतिरंजितः॥७४॥

(रु० प०)

अर्थ-बुद्धिमान वैद्य पूर्वोक्त नाभियंत्र से गंधक को जारण करे क्योंकि अन्तर्धूम द्वारा पकाया हुआ पारद उत्तम रंगवाला होता है।।७४।।

्र तुलायंत्र से गंधकजारण अर्थातः शुद्धसूतस्य जारयेत्पूर्वभावितम् । गंधकं तु तुलायंत्रे पश्चात्सर्वं ग्रसत्यलम् ॥७५॥

(TO 40)

१-पूर्वभावित का संबंध इस पूर्वोक्त श्लोक से है "काशीसं चैव सौराष्ट्री स्वर्ज्जीक्षारोऽजमोदकम् । शिग्रुतोयेन संयुक्तं कृत्वा भाव्यमनेन वौसप्ताहं चूर्णितं गंधं गौरीयंत्रेण जारयेत् ॥" २-कशीसे आदिका द्राव बनाकर क्यों न गन्धक में भावना दी जावे। अर्थ-अब णुद्ध किये हुए पारद पर पहली औषधियों (कसीस, फिटकरी, सज्जीखार, अजमोद, सैंजन के रसयुक्त) से भावना दिये हुए गन्धक को तुलायंत्र में जारण करे तो पारा समस्त पदार्थों को खानेवाला हो जाता है॥७५॥

## अन्तर्धूम गंधकजारण कूपी द्वारा

गंधकं सूक्ष्मचूर्णं तु सप्तधा बृहतीद्ववैः । भावयेच्चांथ वृत्ताकरसेनैव तु सप्तधा ॥७६॥ पलैकं पारद शुद्धं काचकूप्यन्तरे क्षिपेत् । क्षैंकं भावितं गंधं कर्पूरं माषमात्रकम् ॥७७॥ क्षिप्त्वा तत्र मुखं रुद्ध्वा मृदा कूपी विलेपयेत् । वीपाग्निना दिनं पच्यान्मुखमुद्धाटयेत्पुनः ॥७८॥ जीर्णं गंधे च कर्पूरं दत्त्वा तद्वत्पुनः पुनः। एवं शतगुणं गंधं जीर्णं च जायते रसे ॥७९॥

( to 40)

अर्थ-गंधक का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर कटेरी की जड़ के रस से तथा वेंगन के रस से सात सात बार भावना देवे फिर शीशी में ४ तोले पारा डालकर और ऊपर से ४ तोले भावना दिया हुआ गंधक तथा दो माशे कपूर डालकर खिपड़ा इत्यादि से मुख बंद की हुई शीशी के मुख पर मिट्टी से कपरौटी कर देवे फिर दीपाग्नि से एक दिन वालुका यंत्र में पकाकर फिर मुखको खोलदेवे, गंधक के जीर्ण होने पर पुन: कपूर और गंधक को डाल कर जीर्ण करे। इस प्रकार पारद में सौ गूण गंधक जीर्ण होता है।।७६-७९।।

## अन्तर्धूम गंधक जारण कूपी द्वारा

निरवधिनिपीडितमृष्टराविपरिलिप्तामितकठिनकाचघटीमग्रे वक्ष्यमाण-प्रकारां रसगर्भिणीमधस्तर्जन्यंगुलिप्रमाणितिच्छद्रायामनुरूपस्थालिकायामा रोप्योपरितस्तां द्वित्र्यंगुलिमितेन निरंतरालीकरणपुरःसरं सिकताभिरापूर्य्य वर्द्धमानकमारोपयेत् क्रमतश्च त्रिचतुराणि पंचषाणि वासराणि ज्वलनज्वाल-या पाचनीयमित्येकं यंत्रम्॥८०॥।

(र० चिं०, र० रा० शं, बृ० यो०)

अर्थ-कपड़ा डालकर निरंतर कुटी हुई मिट्टी तथा कपड़ों से कूपी पर सात परत लगावे और कूपी के सूखने पर पारा और गंधक भर देवे फिर उस कूपी को ऐसी हांडी में रख कि जो शीशी के रखने योग्य और जिसके पेंदे में तर्जनी के समान छेद किया हुआ हो तदनंतर उस शीशी के चारों तरफ तीन तीन अंगुल रेत भर कर ढ़कने से ढाक देवे फिर तीन चार या पांच दिवस तक विधिपूर्वक अग्नि देता रहे, यह एक प्रकार का यंत्र कहा गया है॥८०॥

## अन्तर्धूम गन्धकजारण कूपी द्वारा

हस्तैकप्रमाणवसुधान्तर्निखातां प्राग्वत् काचघटी नातिचिपिटमुखी नात्युच्च मुखीं मसीभाजनप्रायां खर्परचिककया काचचिककया वा निरुद्धवदनिववरां मृत्मयी वा निधाय करीषैरुपरि पुटो देयः ॥८१॥

(र० चिं०, बृ० यो०)

अर्थ-वालुकायंत्र में कही हुई रीति के अनुसार सात बार कपरौटी की हुई शीशी में पूर्ववत् पारा और गंधक भर उसका मुख खपर्या की चकती से या कांच की चकती से बंद करे, शीशी का मुख अधिक चपटा या अधिक ऊंचा न हो अथवा दावात के समान हो फिर धरती में हाथ भर गढ़ा खोदकर शीशी रख दे, ऊपर से कंडो के खादक पुट देना चाहिये।।८१।।

कज्जली को बिना समान २ गन्धकजारणोपदेश अत्र कज्जलीकरणमन्तरेण केवलं गंधकमपि साम्येन जारयन्ति ।।८२॥ (र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

१-इसका आशय यह जान पड़ता है कि जो कज्जली करेंगे तो घड्गुण तक जितना चाहे गंधक डाल सकते हैं किन्तु बिना कज्जली के समान मे अधिक गंधक एक बार न डालना। अर्थ-पूर्वोक्त दोनों यंत्रों में बिना कज्जली के गंधक को समभाग से जारण करना चाहिये, अनेक विद्वानों का ऐसा मत है।।८२।।

## षड्गुण बलिजारण से रस सिंदूर संपादन

क्पीकोटरमागतं रससमं गन्धं तुलायां विभुं विज्ञाय ज्वलेनक्रमेण सिकतायंत्रे शनैः पाचयेत् । वारंवारमनेन विद्विविधना गंधक्षयं साधयेत् सिंदूराद्युचितोऽनुभूय भणितः कर्मक्रमोयं मया ॥८३॥ (र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं, बृ० यो०, आ० वि०, र० रा० प०, र० सा० प०)

अर्थ-वजन में पारद के सम भाग गंधक को आतिशी शीशी में भर कर बालुकायंत्र में मद, मध्यम और तीक्ष्णाग्नि से पाक करे, इस रीति से बार बार गंधक का जारण करे, रससिंदूर आदि पदार्थों के बनाने योग्य इस कर्म

को मैंने अपने अनुभव से कहा है।।८३।।

सम्मति-रसर्सिंदूर बनाने के लिये जो शीशी चढाई जावे उसके मुख पर ईंट की टिकिया लगाकर मुद्रा करे और बालुका यंत्र में रसकर चार प्रहर की आंच देवे। इस प्रकार बार बार गंधक का जारण करे यदि शीशी दृढ़ न हो तो दूसरी शीशी लेनी चाहिये और जो रस सिंदूर हो जाय तो ऊर्ध्वपातन यंत्र द्वारों पारद को निकाल लेवे।

## मूर्च्छन के लिये कज्जली

त्रिगुणिमह रसेन्द्रमेकमंशं कनकपयोधरतारपंकजानाम् ॥ रसगुणबलिमि-विधाय पिष्टिं रचय निरंतरमंबुभिः कुमार्याः ॥८४॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-तीन भाग पारा, एक भाग सुवर्ण, चांदी, अभ्रक, पंकज और छः भाग गंधक इन सबको मिलाकर घीग्वार के रस में पीसकर पिष्टी बनावे।।८४॥

आषड्गुणमधरोत्तरसमादिबलिजारणे तु योज्येयम् । योगे पिष्टी पाच्या कज्जलिकार्यं च जारणार्यं च ॥८५॥

(र० चिं०, र० रा० शं०)

अर्थ-साधारण कज्जलीकरण इन दोनों में समान गंधक से लेकर पड्गुण गंधक के प्रयोगों में रस गंधक की कज्जली कर डालनी चाहिये। यह प्रकार अधोयंत्र से ही सिद्ध होता है ऊर्ध्व यंत्र से नहीं॥८५॥

# गंधकजारण में नागादि की पिष्टी धातु उपयोगी है नागादिशुल्बादिभिरत्र पिष्टीव्यदिषु योगेपु च निक्षिपंति ॥८६॥

(र० चिं०)

अर्थ-सीसा और तांबा आदि धातुओं की करी हुई पिष्टी सोना चांदी बनाने के अर्थ में उपयोगी होती है॥८६॥

# गन्धकजारण के लिये कूपी

काचमृत्तिकयोः कूपी हेमायः क्वचित् । कीलालाद्यैः कृतो लेपः सटिकालवणादिकः ॥८७॥

(र० चिं०, र० रा० शं०)

अर्थ-कहीं कहीं कांच और खड़िया की बनी हुई या सोना तथा लोहे के साथ बनी हुई शीशी पर क्रमशः रक्त और सार का तथा खड़िया और नोंन का लेप करना चाहिये॥८७॥

ग्रस्त धातु वा केवल पारद को मूर्च्छन करे

यस्तिधातुममुं सूतं केवलं वा पुनः पुनः । मूर्च्छयेत्षड्गुणैर्गधैः कमात् कच्छपयंत्रके ॥ रोगहर्ता भवेदेविमत्युवाच शिवां हरः ॥८८। (रसमानस)

१-बुभिक्षतीकरण के अनन्तर ग्रन्थकार ने यह पाठ दिया है जिससे यह जान पड़ता है कि ग्रस्त का आशय चारित से है जारित से नहीं वा पिष्टी से होगा। अर्थ-धातु का ग्रास दिये हुए अथवा केवल ही पारद को षड्गुण गंधक से कच्छप यंत्र द्वारा बार बार जारण करे तो वह पारद रोग हर्ता होता है, ऐसा श्रीमहादेवजी ने पार्वती को कहा है।।८८।।

# एक मत से बीजजारणान्तर गन्धकजारण आदेश आदौ संजारयेद्वीजं पश्चाद्गंधं च जारयेत् ॥८९॥

(टो० नं०)

अर्थ-प्रथम बीज का जारण करे पीछे गंधक का जारण करे।।८९।।

# बीजजारणानन्तर गन्धकजारणक्रिया (सूधर यंत्र से)

गधकं जारयेद्धीमान् रक्तचित्रकभावितम् । अंकोलतैलतो वापि रक्तवर्णेन वा तथा ॥९०॥ किंशुकातैलतो वापि हेमभूंगरसेन वा । काचमारीरसेनापि ह्यथवा वेणिकारसैः ॥९१॥ चूलिकलवणोपेतं यंत्रे भूधरसंज्ञके । निर्माय गोस्तनाकारं वज्रमूषां दशांगुलम् ॥९२॥ अर्धपक्वां पटुक्षारस्नृहीदुग्धार्क—दुग्धतः । विषाम्लक्लृप्तां संशुष्कां तत्र सूतं निवेशयेत् ॥९३॥ धरण्यामवटं कृत्वा वितस्तिद्वयमानतः । तत्र मूषां प्रतिष्ठाप्य रसयुक्तां ततः क्षिपेत् ॥९४॥ गंधकं राजिकामात्रं प्रागुक्तौषधभावितम् । अपिधाय पिधायाथ पुटं वद्यादरण्यजैः ॥९५॥ छानैः कुक्कुटसंज्ञं च स्वांगशीते ततः क्षिपेत् राजिकाद्वयमानेन गंधकं पूर्ववन्मतम् ॥९६॥ इत्यं द्वित्रचतुःपंचक्रमेण परिवर्धयेत् ॥ यथा गंधो न निर्याति धूमो वापि कथंचन ॥९७॥ एवं प्रवर्धयेत्तावद्यावत्स्यात्षोडशांशकम् । न वर्द्धते ततः पश्चाद्वर्धितं न गुणावहम् ॥९८॥ रसस्य मारकत्वाच्च वर्द्धनं परिवर्जयेत् । एवं युक्तचा गंधकं हि जारयेत्वड्गुणं प्रिये ॥९९॥

(टो० नं०)

अर्थ-चूलिका, लवण से युक्त और लाल चीता, अंकोल का तैल, ढाक के बीजों का तैल, धतूर का तैल, भांगरे का रस,काकमाची का रस और बंदालक का रस इनमें से किसी से भावना दिये हुए गंधक को जारण करे। नोंन, राख, थूहर का दूध, आक का दूध, इनसे बनाकर मुखाई हुई दस अंगुल गौ के स्तन के आकारवाली और आधी पकी हुई वज्रमूषा को बना कर उसमें पारद को रखे फिर धरती में दो बालिक्त गढ़ा खोदकर पारद से भरी हुई उस मूषा को गाड़ देवे और ऊपर से राई के बराबर गंधक डाल देवे फिर इकने से इककर ऊपर से बालूरेत भर कर जंगली कंडों की कुक्कुटपुट देवे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर पूर्वोक्त रीति से दो राई बराबर गंधक जारण करे। इसी प्रकार तीन चार और पांच राई के क्रम से गंधक बढ़ाता जावे और इस प्रकार गंधक का जारण करे कि उस गंधक का धूआ बाहर नहीं जावे एवं षोडण गुण गंधक तक जारण करे। सोलह गुने गंधक से अधिक गंधक का जारण नहीं करे क्योंकि यह गंधक पारे को मारनेवाला है। हे प्यारी पार्वती! इसी प्रकार षड्गुण का भी जारण समझ लेना चाहिये।।९०-९९।।

# गन्धकजारण से अकसीर खुर्दमी व कीमियाई (उर्दू)

अकसीर आजमितला बनाने का तरीक: सेर भर तुरूमपलास यानी ढ़ाके का रोगन निकालकर उसमें सीमाव मुसफ्फा चालीस माशे को सहक करना शुरू करे यहां तक कि सीमाव मजकूर मसक: हो जावे, उसके बाद गंधक

ै-यहां यह समझ पड़ता है कि बुभुक्षितीकरण के लिये गंधक जारण प्रथम करे किन्तु चन्द्रोदयादि गंधबंध से प्रथम बीज जारण कर ले।

मुदब्बिर मजकूर: नुसख: हाजा चार माणे लेकर सीमाव में मिलाकर कजली कर ले बादह उसको बोतः मुअम्मा में रखकर मअमूलन गिले हिकमत करके बाद खुइक होने के जमीन के अन्दर दफन करे तो इस तरह के बोते के ऊपर दो अंगुल मिट्टी रहे, उसके ऊपर सवासेर कंडों की आग जलावे सर्द होने के बाद फिर सवासेर पांचक दस्ती की आग जलावे। इस तरह से चार बार सवासेर की आग जलावे ताकि कुल पांच सेर कंडे जलकर राख हो जावें। यह एक बार अमल हुआ बादहू दवा को बोते से निकाल कर गन्धक मुदब्बिर मजकूर हवाला चार माशे फिर मिलाकर रोगन पलास में सहक करके वोतः मुअम्मा में दस्तूर रख कर सवा सवा सेर की चार बार आग दे। रोगन पलास की मिकदार इतनी होनी चाहिये कि दवा उसमें चस हो जावे। गरज इसी तरह से दवाई अकसीरो को निकाल क गंधक मुदब्बिर चार माशे मिलाकर रोगन पलास में सहक करके चार बार सवासेर की आग जंगली उपलों की दिया करे। इस तरह के चालीस अमल में अकसीर कामिल हो जावेगी इस अमल में चालीस माशे सीमाव में चौगुनी यानी १६० माशे गंधक मुदब्बिर मजकूर और पांच मन पुस्तः पाचक दस्ती सिर्फ होते हैं। अकसीर का रंग जर्द होता है। तरह करने का तरीका यह है कि तोले भर अकसीर में सौ तोले सुख पर गुदाज करके तरह करे जो जर्द और शिकनान हो जावेगा। बादह एक तोला सुरव मजकूर लेकर सौ तोले मिस गूदास्तः पर तरह करे। इनशा अल्लाः कलबुल ९क आलीडल एन करेगा और खाने में कुब्बत शवाब होगी जौफ पीरी जायल हो जाये। (सुफहा अकलीमियां

> इति श्रीजैसलमेरनिवासि पं० मनुसखदासात्मजव्यास– ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां गंधकजारणं नाम विशोऽध्यायः ।२०।।

## चन्द्रोदय का अनुभव

३०/९ उपरोक्त हिंगुलोत्थ और १ बार करे गये साधारण मूर्छित से शुद्ध ऽ। पावभर पारे में से ८ तोले पारे को लोहे के स्वच्छ खरल में डाल उसमें १ तोले सोने के वरक थोड़े थोड़े डाल घोटा गया तो घंटे भर में सब वर्क पारे में मिल गये और पारा सफेद ही रहा और गाढ़ा कर्दम सा हो गया उसमें (घृत में गला दूध में डाल) शुद्ध करी हुई आँवलासार गंधक (जिसकी चिकनाई कपड़े से पोंछ ली थी) १६ तोले डालकर घोटा गया।

१/१० आज दिन भर कज्जली सूखी घुटती रही।

२/१० आज दोपहर तक मूखी कज्जली घुटती रही, खूब बारीक काजल सी हो जाने पर पहर दोपहर को घीम्बार का रस डाल घोटी गई।

३/१० आज दोपहर तक घीग्वार के रस की कज्जली घुटी। दोपहर को गाढ़ा हो जाने पर सुखा दी गई।

४/१० आज यह औषधि सूखती रही।

्रीश्व आज दोपहर तक यह औषिध सूखती रही, दोपहर बाद इस औषिध को खूब सूख जाने पर तोलागया तो ८+१+१६=२५) भर ठीक हुई, पहले से एक अंगरेजी आतिशी शीशी को जो ४ इंच चौड़ी थी, उस पर कुम्हार के यहां की मिट्टी में घोड़े की लीद सानकर कूट कपरौटी ७ दफे की गई। कभी कभी कुछ मुलतानी भी लगाई गई, इस शीशी को डाट पक्की ईंट की बनाई गई। घिसकर चिकनी कर ली गई। यह डाट ३ अंगुल लंबी होगी।

१-गंधक मुदब्बिर की तरकीब आधमेर गंधक आंवलासार को शीर: घीग्वार में सात बार शीर: बादहू शीर: लहसन खालिस में सात बार इस्तंजाल करे बादहू चार चार पहर घीग्वार और सुर्ख प्याज के अर्क दोलायंत्र से स्वेदन करे और सात दिन तक दोनों चीजों में स्वेदन करता रहे और सरपोश को गिले हिकमत करे दे कि भाप न निकले। २-गन्धक मुदब्बिर का नुसख: तूल तबील अलहद दर्ज है (सुफहा २३ पर)

र-यह किया रजनोपयोगी जान पहली है।

७ कपरौटी करी हुई आतिशी शीशी में २५) रूपये भर दवा भर कर उस पर ईंट की डाट लगा उसकी सन्धि को नामेके साथ कुटी हुई मिट्टी से बन्द किया गया और सुखा दिया गया।

६/१० दूसरे दिन शीशी की डाट और गर्दन पर उसी नामे से मिली मिट्टी से एक लंबी कपड़े की पट्टी को जो ४ अंगुल चौड़ी होगी सानकर कपरौटी की गई यानी तीन चार लपेट लगाये गये और उस पट्टी को डाट के ऊपर लौट भी दिया गया जिससे सब डाट ढ़क गई। दोपहर बाद इसी तरह की एक कपरौटी डाट पर और कर दी गई।

७/१० उपरोक्त शीशी आज प्रातःकाल से वालुका यत्र में चढ़ाई गई। वालुकायंत्र—एक रोगनी यानी चीनी किया हुआ चौड़े मुँह का मिट्टी का घडा तोला (जिसका ८ इंच गहराई १३ इंच चौड़ाई १० इंच मुँह चौड़ा था) लेकर उसके पेदे के बीच में एक गोल छेद जिसमें एक उंगली चली जावे, बढ़ई से कराकर उस छेद के चारों ओर तोले के अन्दर की तरफ गूदड़ और कुटी मिट्टी की बत्ती सी बनाकर एक घिरोली बना दी गई जो सबसे पतली उंगली के पौठ के बराबर ऊंची होगी—इस घिरोली के बीच में एक खपरे की लंबी ठीकरी रख कर दवा दी गई जिससे वह घिरोली की ऊँचाई के अन्तरगत ही रही—फिर इस घिरोली के ऊपर शीशी रखकर तोले में छनी हुई गंगारेणु का और कूएं की रज भर दी गई तमेंले की गर्दन तक, नतीजा यह रहा कि शीशी के पेदे का बीच नीचे से अधेले की बराबर खुला रहा (इस छिद्र के बीच में भी एक लंबी ठीकरी दो टुकड़े करती रही और शीशी के नीचे एक अंगुल से शुरू होकर २ अंगुल तक बालू रही, शीशी के इधर उधर चार चार अंगुल वालू होगी, शीशी के गर्दन जितनी सीधी थी वह सब खुली रही।।

इसे बालुकायंत्र अर्थात् तोले की एक छोटी सी भट्टी पर चढ़ाया गया, इस तरह कि भट्टी के ऊपर ५ गुम्मा ईटके अद्धे रख कर उन पर तोला रखा गया ताकि आंच तोले के चारों तरफ निकल सके। आज ७ बजे से हलकी आंच गुरु हुई। रात को कुछ बढ़ाई गई।

८/१० आज दिन को आंच कुछ थोड़ी बढ़ाई गई। रात को पूरी आंच कर दी गई यानी इतनी आंच दी जाती थी जिसकी लोय चारों तरफ निकलती थी। तोले के पेंदे की ऊँचाई तक, अब तक गर्दन की तरफ से कोई गंधक का धूम्र निकलता नहीं दीख पड़ा।

९/१० को बराबर आंच दी गई, गंधक किसी समय निकलता नहीं दीख पडा।

११/१० आज शाम तक आंच दी गई, ६ बजे तक आंच दिन को दोपहर के सय कुछ हल्की रखी जाती थी। रात को विशेष कर दी जाती

(७-८-९-१०-११/२) यानी (३६ प्रहर आंच देकर बन्द की गई) रात को आंच बन्द की गई। यंत्र भट्टी पर ही रखा रहा।

१२/१० सुबह यंत्र भट्टी से नीचे उतार लिया गया, शाम को ३ बजे शीशी तोड़ी गई तो शीशी की गर्दन के ऊपरी भाग में १॥ तोला गंधक अर्धजलित विशेष पीला कुछ काला नीचे पेंदे में नीचे की तरफ जला हुआ गंधक सोना काली रंगत का ७॥ तोले निकला। इस जले हुए गन्धक के ऊपर शीशी के मध्य भाग से गिरा हुआ १३॥ तोला ऊपर से सुरक रंग का पारद गंधक निकला जो खसखसी रस सिंदूर की आकृति का था, अन्दर तोड़ने पर सुरखी नाम की थी पीलापन था। ३ माशे शीशी में भी लगा रह गया होगा, सब तोला २२॥ तोला हुई रखा गया था। २५ तोले अर्थात् २॥ तोले केवल जला—कारण इसका कम आंच लगना कहा गया, लकड़ी गीली थी, सबसे नीचे पेंदे पर स्वर्ण की रंगत चमकती थी।

३६ प्रहर की आंच में सिरफ २ तोले गंधक का वजन घटना यह रखने लायक है।

## भांग से पारे के मुर्च्छन का अनुभव

स्वामी रामेश्वरानंद जी ने कहा कि भंग से मूर्च्छन होता है, इसलिये उन्हीं के द्वारा कराया गया।

२ तोले पुराने रखेडुए शुद्ध पारेको, भांगको कूंडी में भिगो उसका थोडा रस डालकर ता०२९/९ ३०/९ १/१० २/१० ४ दिन बड़े खरल में घोटा गया तो पहले तो पारद उसमें लीन हुआ जान पड़ा किन्तु तीसरे दिन गोली बनने लायक गाड़ा होने पर पारा जुदा हो चला—चौथे दिन जब दवा की बत्तीसी बनने लगी तो आधे के करीब पारा पृथक हो गया खूब सूखा देने पर ॥=) भर पारा पृथक्था और २) भरपारे औषधि का बजन था इस औषधि को एक मटके में रख शकोरेसे उक सेर भर कडों के दहरे पर रख दिया तो फूंककर केवल ६ मांशे रह गई। इससे इतना ही सिद्ध हुआ कि ३ दिनके परिश्रममें २) में से केवल अर्ढांश पारा मूर्च्छन रूप हुआ। यह कर्म पारद शोधन के उपयोगी नहीं कहा जा सकता।

## चन्द्रोदय का दूसरा अनुभव

२२/१०-१३॥ तोले मुरसी मायल पारद गंधक को जो पहले शीशी में से निकलता था, लेकर २॥ तोले शुद्ध गन्धक और डालकर १६ तोल के सूखा खरल में घोटा गया। (इस १६ तोले में ८ तोले पारा जो प्रथम डाला गया था (और ८ तोले गंधक समझना चाहिये) एक हिंदुस्तानी आतिशी शीशी में जिस पर ७ कपरौटी कर ली गई थीं और जो पहली शीशी से आधी होगी और ऊँची कम थी बिल्क चपटी थी उक्त १६ तोले वजन को भर ईंट की डाट से बंदकर डाट पर भी कपरौटी कर, मुखा पहली शीशी के अनुसार ही बालू भरे तोले में तोला (अर्थात् मिट्टी का खमड़ा) पहला ही था, दो कपरौटी उस पर नई कर ली गई थी) रखकर भट्टी पर चढ़ा दिया।

१५/१० के सबेरे से अग्नि दी गई। मृदु, दोपहर के ४ बजे से पीछे से मध्य रात की ८ बजे से तेज आंच दी गई (तेज आंच ३ वा ४ लकड़ी बबूल की थी चारों तरफ पूरी झरें निकलती थीं)

१६/१० सबेरे ४ बजे में शीशी तौल से उछल कर बाहर आ पड़ी, कारण यह हुआ कि शीशी पिघल गई, नीचे से छिद्र हो गया, झरबेरी के बेर के बराबर उसमें से गंधक पारद नीचे निकला होगा, उसने शीशी को फेंक दिया।

स्वामीजी ने उस शीशी के छिद्र पर गीली मिट्टी रखवा दी, पर मेरी राय में इस मिट्टी से निकलनेवाली भाप रुकी न होगी। शीशी को तोड़कर देखा गया तो गंधक शीशी की गर्दन में भरा हुआ था, पिघलकर जम गया था, रंगत काली पीली थी। तोल में ३।। तोले था, सिंग्रफ की सी आकृति में किन्तु काली और सुर्ख मिश्रित रंग का गंधक और पारा शीशी के पेट में और गर्दन में मौजूद था, तोल में ७।। तोले था, कुछ इस परे गंधक में से शीशी की गर्दन में स्थित गंधक में भी घुस गया था जिसका कारण यह मालूम होता है कि शीशी टूटने से पारा एकदम ऊपर को उठकर गर्दन में घुस गया।

स्वामीजी ने कहा कि देशी शीशी अक्सर गल जाती है, अंग्रेजी मजबूत होती है, जो देशी शीशी में ताम्र का भाग विशेष डलवाया जाय तो अधिक मजबूत हो जाती है। सब वजन शीशी से निकली वस्तु का १ तोले था, जिसमें स्वामीजी के मत से ८ तोले पारा और ३ तोले गंधक था। मेरी राय में उसमें ४ तोले पारा और ७ तोले गंधक होगा।

## पारद निष्कासन

१७/१० आज उक्त ११ तोले वजन में से १ तोला गंधक फेंक दिया गया, बाकी पीसकर तोला तो १० तोले था। नींबू के रस में घोट टिकिया बना सुखा दिया गया। फिर डौरू यन्त्र में ४ प्रहर की आंच दे उड़ाया गया। स्रोलने पर ५ पैसे भर काली चीज ऊपर की हांडी के खुरचने से निकली। १ पैसे भर सुर्ख गंधक की भस्म पेंदे में निकली। (हांडी की संधि स्वामीजी के समझ में उत्तम रीति से की गई थी) यानी १० तोले में इस समय ३ तोले ही वजन रह गया या तो गंधक का ही भाग इस १० तोले में था सो जल गया अथवा पारा डौरूयंत्र में से सिन्ध द्वारा निकल गया, ५ पैसे भर जो काली चीज निकली उसमें पारा नजर नहीं आता था, उसको खूब नींबू में घोट धूप में रखा गया तो पारे के कण दीख पड़े। दुबारा फिर नींबू के रस में भिगो धूप में रखा गया तो वैसा ही रहा। इसको इष्टिका यन्त्र में आंच दी गई तो तोल कुछ घटी पर कुछ नतीजा न निकला, लाचार फेंक दिया। दरअसल पारा इसमें बहुत ही कम था।

#### स्वर्णभस्म करना व उत्थापन

. पहली बार की चन्द्रोदय की क्रिया में जो शीशी के पेदे में गंधक और स्वर्ण की काले रंग की ७॥ तोला जली हुई चीज निकली थी उसमें से ३ तोले को कांच के टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा रख कोयलों पर रखा गया तो गंधक जलकर उड गई और १ तोला बाकी रहा। (सुरखी-मायल)

३।। तोले बाकी बचे को कचनार की छाल से काढ़े में घोट टिकिया बना मुखा शराब संपुट में रख ५ सेर आरने कंडों की आंच दी गई तो काले रंग की टिकिया १=) भर निकली। यानी सब ७।। तोले का जलकर २=) भर रहा। इसमें १) भर स्वर्ण और बाकी गंधक, पारा, घीकुमारी का अंश समझना चाहिये।

#### उत्थापन

इस २ =) भर भस्म में से ।) भर शहद सुहागा घी मिलाकर घरिया में रख धोंका तो उसमें से ९ रत्ती स्वर्ण निकला।

## भस्मीकरण

बाकी (111=) भर को खूब बारीक पीस कचनार के काढ़े में घोट टिकिया बना सुखा संपुटकर ५ सेर कंडों की आंच दी गई तो १।1=) भर निकला। दुबारा फिर इसको कचनार के काढ़े में घोट ७ सेर की आंच दी गई तो १।1) भर निकला, रंग सुर्खी मायल है। फिर तिबारा ।11) भर गंधक गुद्ध मिला कचनार के काढे में घोट ५ सेर कंडों की आंच दी गई तो १।1) भर ही निकला रंगत सुर्ख टिकिया मुलायम थी, फिर चौथी बार ।11) भर ही गंधक मिला कचनार में घोट १० सेर कंडों की आंच दी गई तो १।1 भर ही निकला, मगर ज्यादा आंच लग जाने से आधी टिकिया जलकर कठिन और काली हो गई, स्वर्णभस्म में ५ सेर कंडों से अधिक आंच देना मुनासिब नहीं है जो टिकिया मोटी होने से कच्ची निकले तो आंच न बढ़ाकर एक की जगह दो टिकिया दो संपुट में रखो।

पांचवी बार ।।) भर गंधक मिला कचनार क्वाथ में घोट ५ सेर कंडों की आंच दी गई टिकिया खूब चौड़ी खूब खस्ता निकली रंगत थोड़ी सुर्खी मायल

थी तोल १।) भर थी।

छठी बार सिर्फ कचनार के काढे में घोट ४ सेर कंडों की आंच दी गई तो १॥)तोले निकली रंगत कम सुरख थी।

७ वीं बार ३।। सेर कंडे १।।)भर निकला, रंगत उमदा सुर्ख थी।

८ वीं बार २।। सेर कंडों की आंच दी गई पीसने से रंगत सुर्ख थी, पर सोने की रंगत के रवे बहुत चमकते थे लिहाजा यह ठीक नहीं फुका इसको फिर फूकना चाहिये यह जिलाना चाहिये—चूंकि तोलं कुशते की सोने के वजन से बढ़ गई थी और रवे चमकते थे बस इस ख्याल से इसका जाने क्या चीज मिल गई सोना जिलाना ही ठीक सपझा गया।

१८/२-शहद, सुहागा, घी डालकर न्यारिये से धुकवाया गया तो ९ आने पर सोना निकला, लेकिन रंगत सफेदी माइल थी और सोना फूटग हो गया था पहला सोना जो शीशी में से निकलने के बाद निकाला गया था वह फूटक नहीं था इसलिये ख्याल होता है कि गंधक से फूटक हो गया।

# चन्द्रोदय का तृतीय अनुभव दत्तमटिरिया मेडिका की क्रिया से

१७/१०/०४-८ तोले हिंगुलोत्थ एक बार साधारण मूर्छित किया हुआ पारा १६ तोले गुद्ध गंधक को २ दिन घोट सूक्ष्म कज्जली बना ७ कपरौटी की हुई आतिणी शीशी में भर पूर्वोक्त विधि से वालुकायंत्र में बढाया गया किन्तु डाट मुख पर रख दी गई संधि बंद नहीं की गई थी।

२१/१०-आज ६ बजे से सबेरे ९ बजे तक मंद, १२ तक मृद्, अनंतर साधारण तीव्र आंच दी गई ९ बजे शीशी कुछ गरम हुई, १२ बजे कुछ खशब आर डाटपर गंधक की रंगत आने लगी और शीशी की गर्दन में तार डालने से मालूम हुआ कि गंधक कूछ गर्दन के इधर उधर चढ़ा है। ३ बजे तक इस दशा में कूछ अंतर न दीख पड़ा, ३ बजे से आंच पूरी तीव कर दी गई-३॥। बजे शीशी में खुब धआं निकला और ५ मिनट में शीशी के मूख से नीली ज्वाला निकलने लगी जो एक बालिश्त से भी ऊंची होगी, ५ मिनट में वह ज्वाला कम पड गई फिर भी शीशी के मुख से लो निकलती रही और कुछ गंधक गर्दन से नीचे वह कर आती थी उससे नीचे तक ज्वाला जलती थी, रंगत ज्वाला की नीली थी इस समय कुछ आंच मंदी कर दी गई कि गंधक तीव वेग से न जल जाय, पोन घंटे तक गंधक जलती रही फिर यंद हो गई, जिसका कारण या तो अग्नि की मंदता या गंधक की क्षयता हो सकती है, आंच बंद हो जाने पर ५।। बजे तार डालकर देखा गया तो गंधक शीशी की नाल में पिघला हुआ हुआ मौजूद था, अनंतर आंच तीव्र की गई परन्त् फिर गंधक न जली, ६ बजे तार डाला गया तो शीशी का मुख बंद या तार केवल १ अंगुल अन्दर हो गया, खुअद जोर देकर देखा गया तो भी तार अंदर न गया, किसी चीज से खूब बंद था ६।। बजे तक आंच दी गई, न तो फिर गंधक जला न धुआं निकला, तार डालने से शीशी के मुख पर कठोरता और खुश्की जान पड़ी यह विचारा कि समय पूर्ण हो गया, और गंधक जल गई आंच बंद कर दी गई रात्रि भर शीशी भट्टी पर ही रही।

२२/१० शीशी ठंडी हो गई थी तोड़ कर देखा गया तो गर्दन के ऊपर के भाग में ३।।। भर अर्ध जिलत गंधक काले पीले रंग की, उसके नीचे बीच गर्दनमे ४।।। ∜भर कुछ पारद अंश से मिश्रित गंधक सुर्खी माइल काले रंग की निकली उसके नीचे गर्दन के निचूले भाग में ४ भर गंधक से मिश्रित सुरखी मायल काले रंग का निकला, गर्दन से नीचे शीशी के ऊपर भाग में केवल मुर्च्छितपारा ३।। < भर निकला इसकी रंगत सिग्रफ की सी थी लकीर करने से खूब सुरखी निकलती थी तले में शीशी के थोडी सी राख गंधक की निकली।

नतीजा यह जान पड़ा कि ८+१६ भर गंधक पारव में से १६ भर माल रहा, यानी आधी गंधक जली, तरकीब जो दत्तमेटरिया ने लिखी है ठीक ही है यह गंधक का कम जलना हमारी क्रिया की कचाई थी गंधक जलने पर हमने आंच डारकर कम कर दी थी और पहले भी आंच के तीव्र करने में बहुत देर की थी, मेरी राय में १ प्रहर मंद आंच देकर दूसरे प्रहर में मध्यम अग्नि देनी चाहिये और तीसरे प्रहर से पूरी तीव्र अग्नि कर देनी चाहिये और चौथे पहर के अन्त में शीशी उतार लेनी चाहिये।

चन्द्रोदय का चतुर्थ अनुभव

२३/१०-४।।।=) भर पारद अंश से मिश्रित गंधक ४) भर गन्धक से मिश्रित पारद को जो तृतीय अनुभव में से निकला था। खूब घोट एक छोटी आतिशी शीशी में जिस पर ७ कपरौटी थी भर छोटे तौले में वालुका यन्त्र

78/90-9 बजे से सबेरे से आंच दी गई १० बजे तक शीशी गरम हुई १२ बजे सलाई डालकर देखा गया तो पारद गन्धक पिघली हुई दशा में मिले हुए थे और शीशी भर रही थी ३ बजे गंधक शीशी की गर्दन में आ गया था परन्तु पिघला हुआ था ४।। बजे शीशी का मुँख गंधक ने रोक दिया सलाई अन्दर से न गई ६ बजे तक आंच और दी गई गंधक शीशी के मुख से

जौ भर नीचे तक आकर रह गया न ऊंचा सरका न जला गंधक न जलने का कारण यह मालूम होता है कि पहले शीशी में जल चुकने की वजह से गंधक कमजोर हो गई थी।

२५/१०-शीशी को देखा गया तो शीशी पिघल कर ऊपर को सिकुड़ गई थी पर कपरौटी शीशी के आकार की कायम थी, शीशी तोड़ी गई तो गर्दन में ऊपर १॥ भर गंधक अर्ढ जालित, बीचमे २=) भर गंधक पारद मिश्रित नीचे २III=) भर पारद गंधक मिश्रित, सबसे नीचे कुछ गर्दनमें कुछ बोतलमें १III=) भर पारद मूर्छित जिसकी रंगत कुछ काली थी, निकला सब तीले ८।=) भर रखा गया था, ८।।। भर रस सिर्फ ।।)भर जला, ३ प्रहर की आंच में भी केवल ।))भर जलना आश्चर्य है, इसमें ज्ञातहोता है कि अन्तर्ध्म में गंधक का क्षय कठिन है, बहिर्धूम में गंधक शिखारूप से जलकर ही क्षय हो सकेगा और तरह नहीं।

शीशी आतिशी मामूला काम न देगी, १ पिघल कर फूट गई, १ सुकड गई इसलिये अंगरेजी आतिशी शीशी लेना ठीक होगा, या सारां की शीशी बनवाई जावें।

# गंधक जारण का अनुभव बहिर्धूम

स्वामी रामेश्वरानंद द्वारा रसेन्द्र चिन्तामणि में कहे वहिर्धूम जारण की क्रिया से "सूतप्रमाणं सिकताख्ययंत्रे दत्त्वा बलिं मृद्धटतैलपात्रे ॥ तैलावरूपेऽत्र रसं निदध्यान्मग्नार्द्धकायं प्रविलोक्य भूयः" ॥

१०/१० वालुका यंत्र में स्थित एक छोटे से चीनी करे मलसे में तैल और गंधक को मिलाकर चटाया तो तेल जल गया और गंधक रह गया तैलावशेषे का अर्थ होता है कि तैल बाकी रहे, इससे सिद्ध हुआ कि पाठ अगुद्ध है, तैलावरूप ही होना चाहिये।

११/१० आज उसी बालुकायंत्र में उसी छोटे मलसे को रख उसमें १ तोला गंधक का चूर्ण डाल आंच दी गई तो घंटे भर में गंधक तेलरूप हो गई फिर उसमें पारा १ तोला डाल दिया गया। ९ बजे सबेरे से १२ बजे तक आंच देने पर थोड़ा ही क्षय हुआ। मग्नाईकाय नहीं हुआ। १२ बजे अननंतर घंटे घंटे भर पीछे २-२ माशे गंधक डाला गया तो शाम के ६ बजे तक १ तोला गंधक क्षय हुआ अर्थात् सवेरे से शाम तक १ तोला १। तोला गंधक यह

जिसमे सूक्ष्म बालू वालुकायंत्र १ तोला मिट्टी का था रखी गई थी यानी मलसे के नीचे कोई अंगुलभर ही बालू होगी, चूल्हेपर रखकर दो तीन लकड़ियों की आंच बराबर दी गई, शाम तक २० सेर लकड़ी जली होगी इससे सिद्ध हुआ कि बहिर्धूम गंधक जारण में भी जो बालुका यंत्र से होगा देर लगेगी किन्तु हो सकता है अधिक पारे के गंधक जारण में खूब चौड़ा बालू का बर्तन लेकर उसमें चौड़े पेंदे की रकाबी रखना ठीक होगा।

६ बजे एक लंबी कील से चलाकर देखा गया तो पारा बीच में कुछ घन रूप था और ऊपर काली गाढ़ी गंधक थी, तजुरबे के लिये आंच खूब तेज की गई तो गंधक में आंच लग गई, उसको शराब (सकोरे) से ढ़क दिया तो अग्नि बुझ गई, यंत्र उतार लिया गया।

१२/१० सवेरे देखा गया तो पारा गंधक में मिला हुआ रांग की सी आकृति कठिन हो गया था, शायद वालुका यंत्र में स्थित दशा में कील से चलाने से गंधक में मिल गया हो, फिर इस पारे गंधक की नींबू के रस से घोटा गया तो ६ माशे पारा पृथक् हो गया बाकी पारा मूर्छित रूप में ही था, पारा क्षय नहीं हुआ।

# इष्टिकायंत्र से गंधकजारण का अनुभव

१२/१० कुहरेनाथ के यहां बनी खांचेदार ईंट में अर्थात् इष्टिका के गढ़े में चीनी बर्तन के टुकड़े भुना सुहागा, चूना कलई सब समान भाग खरल में जल के साथ घोट लेप कर सूखा कर १।। तोले पारा डाल ऊपर से १।। तोला गंधक चूर्ण डालकर उलटा शकोरा ईंट के मुख पर ठीक लगाकर, कुम्हार की मिट्टी मुलतानी, रुई कूटकर उससे दरज बंद की गई और मुखा दी गई। घटे भर मुखने से दराज खुल गई उस दराज़ को चीनी चूने मुहागे से बंदकर फिर मुखाया गया। कपड़े से ढ़ककर तो संधि नहीं खुली, इस ईंट के ऊपर सेर सेर भर कंडों के ४ पूट लगाये गये।

१३/१० आज ईंट स्रोली गई तो गन्धक केवल पिघला हुआ मिला, जला

नहीं पारा नीचे विद्यमान था।

- (२) दुबारा फिर ईंट को सकोरे से बंदकर ईंट को २ हिस्से जमीन में गाड कर (गढ़े में पानी भी छिड़क लिया था) एक भाग खुला रख ५ मेर आरने कंडों की आंच दी गई, खोलने पर गंधक बिल्कुल न मिला अर्थात् अल गया. पारा सफेद चमकता हुआ बहुत साफ १।। तोले पुरा मौजूद था, यह पुट ४–५ घंटे में ठंडा हुआ था। ईंट में कुछ दर्ज पड़ गई थी, ईंट बहुत मोटी और गढ़ा बहुत बड़ा है इस कारण से ५ सेर का पुट लगा। शायद इससे कम से भी काम चल जावे उसका अनुभव फिर होना चाहिये, वालुकायत में गंधक निःशेष अग्नि जल उठने पर भी नहीं हुआ था और गधक नि शेष पारे की गकोरों में रख कोयलों को ऊपर नीचे रख गंधक में अग्नि पैदा की गई तो गंधक जल गया किंतु निःशेष नहीं हुआ। इसलिये दोनों क्रिया (बालुका और जकोरा ) में गंधक का मैल सा रह जाने से पारा मैला रहा, हर इध्यिकायज में गंधक नि.शेष हो जाने से पारा बड़ा स्वच्छ निकला इससे इण्डिकायक द्वारा गंधक जारण उत्तम कहा जा सकता है।
- (३) २८/१० चन्द्रोदय के द्वितीय अनुभव से निकले २—) भर गधक पारद को पीसकर इष्टिकायंत्र में रख ४ सेर कंडों की आंच दी गई तो १।) भर निकला, रंग थोड़ी सुरख थी।
- (४) और २॥। ह) भर गंधक पारद को आंच दी गई तो १॥।) भर निकला। रंगत विशेष मुरख थी। इन दोनों में से जो गंधक था वह जल गया। केवल पारद ही अब समझना चाहिये क्योंकि तोल मिलाने से पारद ही पूरा बैठता है। इष्टिकायंत्र से पारद गंधक पृथक् पृथक् भी अच्छी तरह से जारण हुए थे और मूर्च्छित रूप में भी जो अबकी बार परीक्षा की गई तो बहुत अच्छा नतीजा निकला था।
- (५) उपरोक्त नं० ३+४ को मिलाकर फिर इच्टिकायंत्र में आंच दी गई तो दोनो उड़ गये। कारण यह कि गंधक पहले ही क्षीण हो चुका था। आयन्द यह भी खयाल रखा जावे कि गन्धक क्षय हो जाने में पारद उड़ सकता
- (६) १ तोला परा १ तोला गधक की कजली कर इष्टिकायण में आच दी गई तो नतीजा ठीक नहीं हुआ।

# इष्टिकायंत्र द्वारा गंधकजारण का पुनः अनुभव

२७/०२/०६ उक्त प्रकार के इष्टिकायंत्र के गर्त के बीच में पारद पिष्टी ५॥)भर (जिसके बनाने की विधि पीछे लिखी है) रख उसके ऊपर जंभीरी के रस में पिसी गंधक १॥)भर की पिष्टी सी रख ऊपर शकोरा ढक संधि को भस्म मुद्र. से बंद कर दिया गया।

## भस्ममुद्राप्रकार कारीषभस्मलवणांबु वज्रमुद्रा प्रकीर्तिता

मैंने लकडी की राख ली थी १॥) रूपये भर और उतना ही सैंधा नमक डाल सरल में पानी के साथ सूब घोटा गया इसी से मुद्रा की गई, यह क्रिया

भी मुद्रा की उत्तम रही।

२८/२ जमीन में गड्ढा कर इष्टिकायंत्र रख जो जमीन से ३ या १ इंच के करीब नीचा रहा होगा ऊपर ३ अंगुल रेत भर आध आध कंडों की आंच ५ दी गई। शाम को ठंडा होने पर निकला तो मालूम हुआ कि आंच का असर नहीं पड़ा गंधक बिलकुल नहीं जला।

१/३ आज पुन: इष्टिकायंत्र को बंद कर उसी प्रकार रख सेर सेर भर की ६ आंच दी गई घंटे घंटे भर पीछे।

२/३ आज निकालकर देखा गया तो गंधक पिघल गया था जला नहीं।

२/३ आज पुन: बन्द कर उसी तरह सेर भर की ६ आंचे दी गई मगर इष्टिकायंत्र के गढ़े को ऊंचा करने के लिये गढ़े में रेत भर ऊपर से मिट्टी का चिराग अर्थात् मोटा दीवला रख उस पर पिष्टी रखी और दीवला इस तरह लगाया गया कि जिससे गढ़े की निचाई खांचा छोड़कर १॥ इंच और खांचा समेत २। इंच रही थी। ऊपर के शकोरे समेत कुल फासला २॥ इंच होगा।

३/३ आज निकाल कर देखा गया तो गंधक जल गया था, कुछ छूंछ बाकी थी और नीचे रखी पारे की पिष्टी ज्यों की त्यों थी।

३/३ आज फिर बंद कर डेढ़ सेर की ४ आंचे दी गई।

४/३ आज खोलकर देखा गया तो गंधक की छूछ बिलकुल जली हुई मौजूद थी, जो तोल में ९ माशे हुई और पारद पिष्टी में से कुछ पारद जुदा हो गया था कुछ पिष्टी दबाने से छूट गया। कुल पारा २।) भर छुट गया बाकी पिष्टी भी रेत सी हो गई जो तोल में २०) भर थी इससे जान गया कि अबकी बार कुछ अंश पिष्टी के अन्तर्गत गंधक का भी जल गया और जो रहा वह भी निर्जीव हो गया। कल तक की आंच ठीक थी, आज की विशेष अग्नि से पिष्टी से पारद छुट गया।

४/३ आज फिर ३=) भर को बंद कर दिया।

५/३ आज सवा सवा सेर की ४ आंचें दी गई।

 $\xi/3$  खोलकर देखा गया तो ।) भर पारा जुदा हो गया था और 2 = 1 भर रेतसा सुर्ख हिरिमचीसा हो रह गया था। ।।) भर तोल कम हो गई।

 $\xi/3$  आज फिर 2I=) भर को बंद कर दिया, अनुभव के लिये।

५/३ स्रोलकर देखा गया तो ।) भर को बंद कर दिया, अनुभव के लिये।

७/३ आज उसी तरह १॥-१॥ सेर की ४ आंचे दी गई।

८/३ खोलकर देखा तो २=) भर हुआ, जैसा रेत सा था वैसा ही रहा,

अनुभव से मालूम हुआ कि-

- (१) इष्टिकायंत्र का गढ़ा गहरा ज्यादा है, खांचा  $\frac{8}{2}$  इंच है, इसके अलावां सिर्फ  $\frac{8}{4}$  और गढ़ा काफी होगा।  $\frac{2}{2}$  इंच ऊपर के शकोरे की गहराई (खांच के  $\frac{8}{2}$  इंच को मिनहा करके रहती है) सब मिलकर २ इंच फासिला रह जावेगा, यही ठीक होगा, हद २॥ इंच तक हो सकता है जैसा कि अब तक के अनुभव में रखा गया था।
  - (२) और इसके लिये सेर या सेर ४ आंचे काफी होगीं।
  - (३) एक इंच रेत गढ़े में ईंट के ऊपर रहना चाहिये।
  - (४) मुद्रा-भस्म मुद्रा ही ठीक है जैसे की गई थी।
  - (५) पिष्टी जैसे बनाई थी वैसे ही ठीक है।

गंधकजारण का तीसरी बार अनुभव

९/३/०७ साधारण शुद्ध पारद को (जो २६/५/०५ को पातित होकर एक शीशी में रखा था २९ तोले) १० तोले लेकर तप्त खरल में घोटा गया (खरल इतना तप्त था जिससे हाथ न जले) और थोड़ी थोड़ी शुद्ध गंधक पिसी हुई की चुटकी दी गई तो २। घंटे में ।।) भर =१/१७ गंधक पड़ चुकने पर पारे की पिष्टी मक्खन सी हो गई। पहली बार जो पिष्टी २६/२ को की गई थी उससे यह नरम थी, तोल १०।) भर हुई।

इष्टिकायंत्र जिसमें खांचा ४/८ इंच खांचा+१०/८ इंच गढ़ा+३/८ इंच ढक्कन की ऊँचाई ८ सब मिलकर २ इंच का फासला था उसमें पिष्टी रखकर ऊपर से २ तोले गंधक की पिष्टी जो जँभीरी के रस में घोटकर बनाई गई थी, खूब जमाकर ऊपर शकोरे से मुंह बन्द कर भस्म मुद्रा से (जो लकड़ी की राख और समान सैंघव से जल के साथ घोट बनाई गई थी) संघि बंदकर सुखा दिया गया।

१०/३ आज इष्टिकायंत्र को गढ़े में रख ऊपर एक इंच रेत दे सवा सवा सेर आरने कड़ों की ५ आंच दी गई, घंटे घंटे भर पीछे तीसरे पहर खोला गया तो गंधक जलकर काली पड़ गई थी और बजाय कटोरी ढक्कन नुमा होने के सीधी रोटीमी हो गई थी और तोल में २)भर की जगह १-)भर रह गई थी, टिकिया तोड़ने से ऊपर बिलकुल काली और नीचे करीब आधी के कुछ सुरखी मायलकाली थी। आंच पर रखने से थोड़ा धुंआ और कुछ लौ भी देती थी, जिससे मालूम होता है कि गंधक में अभी कुछ जान बाकी है।

पारदिपष्टी की गंधक भी कुछ जल गई क्योंकि अब पिष्टी नरम नहीं रही। आगे आंच इससे कम होना चाहिये।

१/३ आज फिर २ तोले गंधक को जंभीरी में घोट पारद पिष्टी पर ढ़क बंद कर सुखा दिया। (दोपहर बाद होली की छुट्टी रही)

१२/३ आज उसी तरह १ आच १ सेर की और ३ आंच सवा सवा सेर की दी गई। (दोपहर से छुट्टी रही)

१३/३ आज खोला गया तो गंधक पहले से कुछ अधिक जली हुई १-) भर निकली, आगे गंधक इससे कम जलनी चाहिये, इस बार पहले से थोड़ी आग में ज्यादा जलने का कारण यह मालूम होता है कि बंद करे पीछे १ दिन तक रखे रहने से जँभीरी का रस खुश्क हो गया हो, इससे आंच का असर अधिक पहुँचा। आगे से आंच उसी दिन लगे और इतनी ही लगे।

पास्विपष्टी उपर से कुछ जली सी जान पड़ी थी इसलिये शुबहा हुआ कि पारद उड़कर घट तो नहीं गया, इस कारण पिष्टी को निकालकर तोला गया तो १०।) भर हुई। इतनी ही रखी थी, इससे जात हुआ कि पारद क्षय नहीं हुआ लेकिन निकालने में पिष्टी टूट गई। पिष्टी की दणा कहीं कुछ ढ़िम्मा सा और कुछ मिट्टी सी थी। पिष्टी में देखने से कहीं कहीं पारा छुटा हुआ मिला। सब पारा।।) भर या १) भर पिष्टी से पृथक् हो गया। आगे से पिष्टी में या तो गंधक अधिक पड़े या आंच कम लगे।

१३/३ आज फिर पिष्टी के ढ़ेले और रेत और घुटे पारद को यन्त्र में रख ऊपर से ६ माशे पिसी गंधक से ढ़क एकसा कर ऊपर से जंभीरी में घुटी २॥) तोले गंधक की टिकिया ढ़क बंदकर १ सेर की एक आंच और १। सेर की ३ आंचे दी गई।

१४/३ आज स्रोला गया तो गंधक ॥ इ) भर निकली और अन्य दिन से ज्यादा जली हुई थी, शायद गर्मी बढ़ती जाती है, इससे आंच अधिक असर करती है। आगे से आंच और कम दी जानी चाहिये।

१४/३ आज फिर ३ तोले गंधक की पिष्टी जंभीरी रस से बना ऊपर से रख बंद कर १ आंच ऽ।।। की और फिर ३ आंचे सेर सेर भर की दी गई।

१५/३ आज स्रोला गया तो १०।।) भर पारा कुछ ढ़ेले से कुछ चूरा सा कुछ पारे के रवे निकले। ।।—) भर गंधक जला हुआ निकला, गरमी बढ़ने से आंच और लगनी चाहिये।

इस पारद में समान गंधक जारण हो चुका और पिष्टी में अधिक अग्नि लग जाने से पिष्टी टूट गई है इसलिये इसको यहीं छोड़ दिया गया। १०॥) भर है।

## इष्टिकायंत्र द्वारा गंधक जारण का अनुभव चौथी बार

(4/3)०६ साधारण शुद्ध पारद (२९ तोले में जिसमें से पहले भी (4/3)को १० तोले लिया गया था) में से फिर १० तोले पारद लेकर शुद्ध गंधक पिसी हुई की चुटकी दे दे। तप्त खरल में घोटा गया। दृढ़ता से दो आदिमयों द्वार निरंतर तो २। घंटे में ।।।) भर गंधक पड़कर पिष्टी तैयार हो गई। यह

पिष्टी पहली पिष्टी से कुछ कड़ी थी और ठीक थी। आगे से इतनी ही गंधक पड़नी चाहिये। पिष्टी का पूरा अनुभव हो गया। पिष्टी का तोल १०॥) भर

१६/३ आज इंप्टिकायंत्र को साफ कर, शकोरे बदल, सीप की कलई से लेपकर, पारद पिष्टी को रख, ऊपर से जँभीरी के रस में पिसी २।।) भर शुद्ध गंधक रस शकोरे से इक उपरोक्त रीति से बनी भस्ममुद्रा से बंदकर आध आधरोर की ४ आंच दी गई। कंडों की घंटे घंटे भर पीछे (घंटे भर तक आध सेर की आंच ठहरती है, यह मैंने खुद देखा) इष्टिकायंत्र के गढ़े में रख़ १ इंच रेत दे पहली तरह से ही आंच दी गई थी।

१७/३ आज खोलकर देखा गया तो ३ भाग गंधक ऊपर जलकर कोयला हो गई थी और चौथाई के करीब नीचे कच्ची रह गई थी। अबकी बार आंच कुछ कम रही। आगे से आरने कंडों की आध आध सेर की ५ आंच दी जावें। छुटाने से काली गंधक आसानी से छुटकर निकल आई और तोल में ॥।) भर हुई। नीचे की पीली गंधक छुटाने से नहीं छुटी और जोर से छुटाने से उसकी डली के संग पारद पिष्टी का अंग भी चिपटा हुआ आता था इसलिये नहीं छुटाई। पारदिपष्टी नीचे ठीक थी उसमें से पारद के रवे नहीं छुटे थे जैसे कि पहले अधिक आंच लग जाने से छुट जाते थे।

यंत्र पर भस्ममुद्रा बड़ी दृढ़ रहती है, कहीं संधि नहीं पड़ती, न मकान में जहां आंच दी जाती है, गंधक के जलने की गंध आती है। इससे गंधक का अन्तर्धूम जारण होना सिद्ध है।

१७/३ आज फिर २।।) भर गंधक को जँभीरी के रस में घोट ऊपर

दे–संपुटकर ९–९ छटांक की ५ आंचे दी गई आरने कंडो की।

१८/३ आज खोलकर देखा गया तो गंधक ठीक जल गई थी। तोल में १।) भर निकली (कुछ गंधक जो पहले पुट में बाकी रह गई थी अबकी बार में छुट गई। इस कारण तोल अधिक हुई) किन्तु एक तरफ कोई ॥) भर पारा छुटा हुआ मिला जो जुदा कर लिया गया। आंचे ज्यादे रही ४ ही काफी होंगी।

१८/३ आज फिर २॥) भर गंधक को उसी प्रकार ९/९ छटांक की ४

आंच दी गई।

१९/३ आज देखा गया तो गंधक ठीक जली थी। १–) भर तोल में हुई–जो सब काली पड़ गई थी। यह आंचे ठीक रही। आरने कंडों

१९/३ आज फिर २॥) गंधक निम्बूद्रवर्द्धि को उसी प्रकार ४ आंचे दी

गई। ९–९ छटांक की आरने कंडों की।

२०∫३ आज खोला गया तो गंधक सब जल गया। ॥−) भर हुआ आज गंधक निःशेष जल गया-आगे आंच कुछ कम करनी चाहिय। अब पारद पिष्टी काली सी पड़ गई है।

२०∕३ आज फिर २।।) भर गंधक निम्बूद्रवार्द्र दे आध आध सेर की ४ आंचे दी गई। २१/३ आज निकालकर देखा तो गंधक कम जली थी। १-) भर तोल में हुई-कारण इसका कुछ आंच में कमी-कुछ रस बादल का होना–कुछ वायु तीव्र चलना–कुछ रस नींबू का अधिक पड़ जाना हुआ।

(4)

२१/३ आज फिर २।।) भर गंधक निवृद्रवार्द्र दी गई। ९-९ छटांक की ४ आंचे दी गई। २२/३ को ।। भर गंधक निकली यह ठीक जली थी और यह आंच ठीक थी किन्तु आजकल मेघ और वायु है-अधिक ऊष्मा में आध सर की आंच ही ठीक होगी।

(६)

२२/३ आज फिर २।।) भर गंधक दी गई। ९/९ छटांक की ४ आंच दी गई। २३/३ आज गंधक ।।।) भर निकला। यह ठीक निश्चय नहीं हुआ कि कभी ।।) भर और कभी १) भर गंधक क्यों निकलता है।

२३/३ आज फिर २॥) भर गंधक दी गई-दस क्स छटांक की ४ आंचे दी गई। २४/३ आज गंधक ॥≘ भर निकला मगर कुछ रवे पारे के भी जो ।) भर होगा छुट गये थे–कल वर्षा भी होती रही थी, ठंड भी थी फिर भी यह आंच तेज रही। आगे से १० छटांक की आंच हरगिज न दी

(6)

२४/३ आज फिर २॥) भर गंधक दी गई। ८–८ छटांक की ५ आंचे दी गई। २५/३ को खोला गया तो ।।) भर गंधक निकली जो बिलकुल काली और जली हुई थी। कुछ पारा आज भी छुट गया जो-) भर होगा। आंच यह भी अधिक रही। आगे ४ आंच से ज्यादा ने दी जावे और ९ छटांक से ज्यादा और ८ छटांक से कम आंच न दी जावे।

२५/३ आज २॥) भर गंधक दे ९/९ छटांक की दो आंचे और ८/८

छटांक की दो आंचे दी गई।

२६/३ आज स्रोला गया तो गंधक ।।) से कम बिलकुल जली हुई निकली। कुछ पारा छुट भी गया। अब भी अग्नि अधिक रही।

(20)

चूंकि ढाई गुनी जारित हो चुकी इसलिये इसको यही खतम किया गया। पिष्टी निकालकर तोली गई तो १०) भर हुई। ॥) भर पारा हुआ जो बीच में निकला था, सब १०॥) भर मौजूद था, इतना ही रखा गया था। रंगत इसकी काली थी. सुरखी नही थी, हिंगुल इससे बनेगा या नही, इसमें संशय है, पहले से भी अधिक अग्नि देने से बना था।

इस प्रकार के यंत्र के ऊपर १ अंगुल रेत रहना ठीक है और ऊपर आध सेर की ४ आंच ठीक है। इसमें २॥) भर गंधक जल जाती है, जलने पर १/३ वजन में रह जाती है।

## इष्टिकायंत्र द्वारा गन्धकजारण संस्कृत पारद पर

२८/३/०७ चैत्रसुदी बुधवार १६) भर संस्कृत पारद को १) भर शुद्ध गंधक चूर्ण के साथ थोड़ा थोड़ा गंधक डाल तप्त खल्व में घोटा गया तो २।

घंटे में पिष्ट हो गई। १६॥।) भर पिष्टी की तोल हुई।

२९/३ इष्टिकायत्र में पहले की भांति मोटा चराग (गढ़ा छोटा करने के लिये) लगा। भस्ममुद्रा से संधि बन्द कर दी गई। गहराई खांचा छोड़कर (पहले से कुछ ज्यादा) १।। इंच रही। इसमें पारद पिष्टी सीधी रखकर ऊपर से ४ तोले (एक बार की शुद्ध) गधक जभीरी के रस में घोट ऊपर रख दी गई। कुछ थोड़ा सा रस और भी टपका दिया। ऊपर से शराव से बन्द कर भस्ममुद्रा कर दी गई। ४ घंटे सूखने के बाद गड्ढे में रख ऊपर १ इच रेत दे आध आध सेर की ४ आंचे दी गई घटे घटे पर पीछे।

३०/३ आज स्रोलकर देखा गया तो कुछ अंश गंधक का जल कर काला पड़ गया और फूल गया था जो तोल में ॥।-) भर हुआ और करीब आधे के गंधक पिघलकर पीला जमा हुआ रह गया। कुछ तो गहराई गड्ढे की ज्यादा थी, कुछ गंधक की तोल ज्यादा थी, कुछ रस जंभीरी ज्यादा पड़ इससे गंधक

ठीक न जला।

[१ (४ तोले)]

३०-३१/३ आज फिर ३ तोले गंधक उसी प्रकार दे (१॥ या २ भर पहला भी रिह गया था) इंद कर आठ आठ छटां की ५ आंचें दी गई तो स्रोलने पर ३ तोले गंधक ऊपर का तो करीब २ जल गया था और पहला गंधक तोले भर बाकी होगा। गंधक तोल में १।—) भर निकला। यह पूरा जला नहीं था। आगे आंच अधिक लगे।

[२ (३ तोले)]

३१+१/४ आज फिर ४ तोले गंधक नींबूद्रवार्द उसी प्रकार दे १) भर पहला भी रह गया था) बंद कर ९/९ छटांक की ५ आंचे दी गई तो गंधक सब जलकर पारद पिष्टी से बिलकुल जुदा हो गया। अबकी बार गंधक निःशेष जल गया और तोल में ।—) भर रह गया। पारद पिष्टी ज्यों की त्यों रही। गंधक जलकर बिलकुल काली और हाथ के मलने से कड़ी राख सी हो गई ती, पहली दोनों बार की गंधक कच्ची रह गई थी। जो जलकर छुट गया था उसमें भी पीलापन रहा था।

[३ (४ तोले)]

+7/8 आज फिर ४) भर गंधक दी गई और -9 छटांक की ४ आंचे दी गई तो गंधक ठीक जला हुआ । ) भर निकला यह आंच ठीक रही।

[४ (४ तोले)]

२+३/४ आज फिर उसी तरह ४ तोले गंधक दी गई और ९-९ छटांक की ४ आंचे दी गई। खोलने पर गंधक चौथाई के करीब ऊपर जला हुआ मिला, बाकी ३/२ के करीब बिलकुल बेजला पीला पिघलकर जमा हुआ मिला। समझ में नहीं आया आज क्या हुआ? गालिबन नोकरों की बेअहतियातीसे आंच ठीक नहीं लगती। रेत जो गढ़े पर दिया जाता है उसकी खराबी शकोरे मोटे पतले की खराबी हो जाती है।

[५ (४ तोले)]

३+४/४ आज वाकी बची गंधक के ऊपर १) भर गंधक और देकर ९-९ छटांक की ४ आंचे दी गई। खोलने पर सब गंधक जल गई सिर्फ।) भर काली जली हुई मिली।

[६ (१ तोले)]

४/४ आज फिर ४) भर गन्धक दे ९–९ छटांक की ४ आंचे दी गईं। खोलने पर आधी गन्धक जली जो -)।। भर हुई बाकी ज्यों की त्यों पीली वेजली मौजूद रही (जहां तक समझ में आता है इस न जलने का कारण यह है कि गन्धक को निकलने का मौका नहीं मिलता है तब बेजली रह जाती है)

५+६ तारीख को सिकंदरे जाने के कारण काम बंद रहा।

[७ (४ तोले)]

७/४ आज फिर (कुछ गंधक पहला बाकी था इसलिये) २) भर गंधक और दे ९-९ छटांक की ४ आंचे दी गईं। स्रोलने पर ।।) भर गंधक निकली। आज बहुत सा हिस्सा गंधक का बिलकुल जल गया था और थोड़ी गंधक ज्यादा कच्ची पीली रह गई थी।

[८ (२ तोले)]

८/४ आज फिर ४) भर गंधक उसी प्रकार निम्बूद्रवार्द्र दे ९-९ छटांक की ४ आंचे दी गई तो गंधक बिलकुल निःशेष जल गया। एक काली तबकी सी चमकदार ब्रिलकुल जुदा निकली। जो तोल मे ) भर हुई। इष्टिकायंत्र को साफ करने में पारदिपष्टी भी निकल पड़ी। नीचे कुछ रवे पारे के भी थे। पारद पिष्टी तोल में १६॥।) भर के करीब थे। इतनी ही रक्खी थी, अबकी दफे कुछ आंच ज्यादा लगी।

[९ (४ तोले)]

८/४ दूसरा भाग और आरम्भ कर दिया गया। २० तोल पारद संस्कृत को १-) भर शुद्ध और सँहजने रस से भावित गंधक थोड़ा थोड़ा दे तप्त खल्व में दो आदिमियों द्वारा दृढ़ता से घोटा गया तो मामूली समय २ घंटे बीत जाने पर पिष्टी न बनी फिर विचारा गया तो खरल की गर्मी कुछ कम पाई-उस गर्मी को इतना बढ़ाया कि हाथ न जलने पावे और खूब कड़ी घुटाई कराई। तब पिष्टी बनी और वह पिष्टी कड़ी अधिक हो गई तब २) भर पारद और मिलाकर पिष्टी ठीक की गई। अबकी बार पिष्टी देने से बनने के ये कारण जान पड़े—

- (१) पारद और बार से अधिक था और शास्त्र में पहर भर ही लिखा है, पहर भर में ही अबकी पिष्टी बनी पहले थोड़े पारद का जल्दी काम हो जाता था।
- (२) खल्व पूर्ण तप्त नहीं रखा गया पूरा गर्म रखना बहुत आवश्यक है।
- (३) अबकी बार गंधक जल्दी जल्दी डाल दी गई जिससे वह ठीक खरल में इधर उधर रही। मर्दन में ठीक न आई। गंधक बहुत थोड़ी थोड़ी पड़नी चाहिये।

पिष्टी तोल में २१) भर हुई और १) भर चूरा सा जुदा हुआ, सब २२) भर हुआ होना चाहिये था। २३) भर इसलिये अबकी बार १) भर पारद अवश्य छीज गया, पिष्टी ठीक नहीं बनी इसलिये फिर घोटी जावे।

९/४ आज फिर पिष्टी को तप्त खल्व में घोटा गया तो पारद पिष्टी से छुटकर जुदा हो गया। पारद ९।।) भर हुआ और १२।।) भर कज्जली हुई। सब २२) भर हुआ यानी पारे का वजन रहा। १।) भर गंधक का वजन छीज गया मालूम हुआ कि एक बार ही पिष्टी तैयार हो सकती है, दुबारा नहीं। यह पारद संस्कृत पारद में मिला दिया गया।

कज्जली को आगे १०/४ व ११/४ में इष्टिकायंत्र में आंच दी गई। अधिक कड़ा हो जाने से आगे आंच देना बन्द रहा। १३।) भर तोले इस कज्जली के ढिम्मे की हो गई। वह जुदा रख दिया गया, इस १३।) भर में २।–) भर गंधक इष्टिकायंत्र जारण से मिलकर सब तोल १५।।) भर हो गई।

### उपरोक्त कजली से पारद का उत्थापन

बहुत दिन रखी रहने के बाद आज ता० ३/२/१९०९ को उक्त १५ तीले ६ माशे संस्कृत पारद गंधक की कज्जली को (जिसमें १२॥) तोले के करीब पारा और ३ तोले के करीब गंधक था) लोह खल्ब में बारीक पीस लोहे के डौरू में (जो देहली से बनवाकर मँगाया गया था) भर भस्म मुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया। ता० ४–२ को ८ बजे से मंदाग्नि देना आरम्भ किया। डौरू के ऊपर भीगा कपड़ा डाला गया। ४ बजे डौरू वी मिलान की संधि में हो—पिघला हुआ गंधक निकलने लगा जिसकी बूंद आंच पर लौ और गंध देती थी। अतएव काम बन्द कर डौरू को उतार रख दिया।

ता० ५ को खोला तो बड़ी किठनता से खुला। खुल जाने पर देखा तो डौरू के मिलान की संधि में पीले रंग का गन्धक जमकर चारों तरफ भर गया था और इसी कारण जिकड़ गया था। ऊपर के पात्र में पृथक् रूप में कुछ भी पारा न था किन्तु मूर्छित पारद काले रंग का जमा हुआ था और नीचे के पात्र में १४ तो० को १ मासा कज्जली का चूर्ण मौजूद था। डौरू के किनारों पर से खुरच निकाल लिया जो तोल में ३ माग्ने १ रत्ती हुआ। ऊपर के डौरू में जो पदार्थ उड़कर लगा था उसको वैसा ही रहने दिया और नीचे को डौरू में जो चूर्ण निकला उसको ज्यों का त्यों फिर भर डौरू को बन्द कर दिया।

ता० ७ को ८ बजे से अग्नि देना आरम्भ किया। ३।। बजे पर ऊपर के डौरू के बंद की संधि में हो, गंधक निकालने का चिह्न द्रवरूप में दीस पड़ा। जो थोड़ी देर बाद सूस गया किन्तु गंधक की गंध आती रही। रात के १० बजे तक अर्थात् १४ घंटे अग्नि दे डौरू को ज्यों का त्यों चूल्हे पर रस्ना छोड़

ता० ८ को खोला तो (पहली सी ही कठिनता से खुला) डौरू के मिलान की संधि में पहली बार कासा ही पीले रंग की गंधक भरा हुआ था, जिसको खुरचकर तोला तो ३ माशे हुआ। ऊपर के पात्र की पेंदी में कुछ पृथक् रूप में पारा अबकी बार भी न था। केवल ५ माशे ४ रत्ती मूर्च्छित पारद गंधक जमा हुआ था जिसकी रंगत नीचे काली और ऊपर से कुछ पीलाई लिये थी। नीचे की पात्र की पेंदी में एक ओर कोकाले रंग का चमकदार गंधक पारद की कज्जली ऊपर से बहकर जम गई थी जो तोल में ४ माशे ३ रत्ती थी और १२ तोले ८ मा० अवशेष गंधक पारद का चूर्ण मौजूद था अर्थात सब १४ तोले वजन निकला १।। तोले घटा।

अब इस भांति १४ तोले पदार्थ मौजूद हैं-

- (१) नीचे के पात्र में अवशेष पारद कज्जली चूर्ण १२ तोले---८
  - (२) नीचे के पात्र में बहकर आई पारद पर्पटी ४ मा० ३ रत्ती
- (३) ऊपर के पात्र में उड़कर लगी गंधक जिसमें पारद का बहुत थोड़ा ही अंश होगा-- ५ मा० ४ र०
- (४) डौरू के जोड़ से दो बार में निकली केवल गंधक---६मा०१र०

जोड- १४ तोले

## दूसरी आंच

ता० ३ को उक्त १३ तोले ६ माशे ७ रत्ती पारद गंधक को कज्जलीचूर्ण ४ माशे ३ रत्ती नीचे के पात्र में बहकर आई पारद पर्पटी ५ मा० ४ र० ऊपर के पात्र में उड़कर लगी गंधक थी। डौरू में भर भस्ममुद्रा से बन्द कर कपरौटी कर सूखा दिया।

ता० ४/५ को ६ बजे से रात के १० बजे तक मृदु मध्यमाग्नि दे डौरू को

ज्यों का त्यों चुल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० ५को डौरू को खोला तो ऊपर के पात्र की पेंदी में थोड़ा सा पारद गंधक जम रहा था जिसको ज्यों का त्यों जमे रहने दिया। पात्र की रंगत काली हो रही थी। पारद निजरूप में बिल्कुल पृथक् न हुआ। नीचे के पात्र में १२ तोले ६ माशे अवशेष पारद गंधक का चूर्ण था।

## तीसरी आंच

ता० ५ को उक्त १२ तोले ६ माशे पारद गंधक के चूर्ण को डौरू में (जिसके ऊपर के बड़े पात्र के नीचे और नीचे के छोटे पात्र को ऊपर बदल दिया था) भर भस्ममुद्रा से बंद कर कपरौटी कर मुखा दिया।

ता० ६ को ६ बजे से रात के १० बजे तक १६ घण्टे आंच दे डौरू को

ज्यों का त्यों चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० ७ को खोला तो ऊपरके पात्रमें इधर उधर श्यामता थी और ऊपर के पेंदे में सुनहरी झलकयुक्त सफेद रंगत थी। पारद निज रूप में कुछ भी न दीस पड़ा। ऊपर के डौरू को सुरच देसा तो जान पड़ा कि पारद गंधक डौरू में सब ओर कृष्ण हिंगुल रूप में जमा हुआ है जिसे ज्यों का त्यों रहने दिया नीचे के पात्र में ११ तोले ६ माशे पारद गंधक का चूर्ण शेष रहा।

चौथी आंच

ता० ७ को उक्त ११ तोले ६ माशे पारद गन्धक के चूर्ण को डौरू में (जिसके छोटे पात्र को फिर नीचे और बड़े को ऊपर कर लिया था) भर भस्ममुद्रा से बंद कर कपरौटी कर मुखा दिया।

ता० ८ को ७ बजे से १० बजे रात तक १५ घंटे आंच दे रात को काम

बंद रखा।

ता० ९ को फिर ७ बजे से सवेरे १० बजे रात तक १५ घंटे आंच दी।

ता० १० को ७ बजे सबेरे से १० बजे रात तक १५ घंटे आंच दी। अर्थात् ३ दिनमें १५ प्रहर आंच लगी।

ता० ११ को खोला तो ऊपर के पात्र में श्यामता थी। पारद निज रूप में कुछ न दीसता था किन्तु पात्र की पेंदी के सुरचने से ६ रत्ती पारा निकला।

इधर उधर थोड़ा खुरचा तो और पारा छुटता न देखा। अतएव बाकी डौरू को इधर उधर और न सुरचा नीचे के पात्र में १० तोले ८ माशे पारद गंधक का चूर्ण शेष रहा जिसमें कड़ी कड़ी पपड़िया सी पड़ गई थी जिससे जान पड़ता था कि अब गंधक का अंश कम रह गया है।

## पांचवीं आंच

ता० ११ को उक्त १० तोले ८ माणे पारद गंधक के चूर्ण को कुछ पपड़ी पड़ जाने के कारण बारीक पीस डौरू में भस्म ऊपर मुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १५ को ६ बजे से निरन्तर मृदु मध्यमाग्नि देना आरम्भ

ता० १८ के मुबह ६ बजे तक अर्थात् तीन दिन रात निरंतर अग्नि दे डौरू को ज्यों का त्यों रखा छोड़ दिया। ३ बजे तोला तो करीब १॥ तोले के पारा स्वतः पृथक् हुआ। नीचे के पात्र में निकला ऊपर के पात्र के पेदे में खुरचने से जो करीब तोले राख निकली उसके मलने पर करीब ६ माशे के पारा निकला और ५ माशे ४ रत्ती बारीक चिकनी भारी राख रही। नीचे के पात्र में अवशेष चूर्ण ७ तोले १ माशे रहा। ऊपर नीचे के पात्र में खुरचने से ऊपर के पात्र में ३ माशे ४ रत्ती पपड़ियों का चूरा निकला और नीचे के पात्र में से १ माणे ४ रत्ती दरदरी कत्थई रंग की सी राख निकली अर्थात् सब २ तोले २ रत्ती पारा और ७ तोले १ माशे ४ रत्ती चूर्ण मिलाकर ९ तोला ११ माशे ६ रत्ती वजन हाथ लगा। ८ माशे २ रत्ती घटा।

विचार-आदि में पारद गंधक १५ तोले ६ माणे था जिसमें १२॥ तोले पारद का अनुमान किया गया था। अब तक केवल २ तोले १ माशे पारा हाथ आया है और ७ तोले १ माशे ४ रत्ती चूर्ण शेष है, दोनों मिलाकर १० तोले करीब हुआ। इसके अतिरिक्त केवल ६ माशे १ रत्ती गंधक का चूर्ण और है अतएव जान पड़ता है कि २/३ तोले पारा अवश्य भ्रय हो

लोहे का डौरू जो भस्ममुद्रा और कपरौटी से बंद किया जाता है इसलिये इसके सिवाय और कुछ नही। खयाल किया जा सकता है कि पारद जीवगति से लोहे में प्रवेश कर गया।

## छठी आंच

आदि में पारद गंधक १५।। तोले था जिसमें १२।। तोले पारद का अनुमान किया गया था किन्तु अब तक ५ प्रहर आंच लग चुकने पर केवल २ तोले १ माशे ही पारा हाथ लगा जिससे सिद्ध हुआ कि गंधक पारद को अब तक नहीं छोड़ता। अतएव उक्त ७ तोले ११ माणे ४ रत्ती पारद गंधक के चूर्ण को पीस डौरू में भर अंग्रेजी कैमिस्ट्री के अनुसार ५ तोले वे बुझे चूने के झरबेर के बराबर छोटे छोटे टुकड़े उक्त चूर्ण में ऊपर बिछा दिये गये। इसलिये कि गंधक पारद को छोड़ चूने में मिल जावे।

आज ता० १९ को फिर भस्ममुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा

ता०२०को ६ बजे से रात के ९ बजे तक मृदु मध्यमाग्नि दे डौरू को ज्यों का त्यों रखा छोड़ दिया।

ता० २१ को खोला तो ११ मागे ३ रत्ती पारा स्वतः पृथक् हुआ नीचे के पात्र में चूर्ण में मिला हुआ निकला। ऊपर के पात्र की तली खुरचने से निकली ९ रत्ती राख के मलने से ५ रत्ती पारा और निकला। ४ रत्ती उक्त रास रह गई। नीचे के पात्र का अवशेष चूर्ण ४ तोले २ माशे ६ रत्ती रहा। चूने को जो तोड़ने में कठिन हो गया था तोला तो ७ तोले ४ माणे हुआ अर्थात् २ तोले ४ माशे बढ़ गया। इस भांति सब १ तोले पारा ४ तोले २ माशे ६ रत्ती अवशेष चूर्ण २ तोले ४ माशे चूने की वृद्धि सब ७ तोले ६ माशे ६ रत्ती वजन हाथ आया। रखा गया था ७ तोले ११॥ माणे, घटा ५ माशे।

## सातवीं आंच

ता॰ २२ को उक्त ४ तोले २ माणे ६ रत्ती गंधक पारद के चूर्ण को डौरू में बिछा उस पर उक्त ७ तोले ४ माणे चूना जिसके चने से टुकड़े कर लिये थे बिछा भस्ममुदा से बंद कर कपरौटी कर सूखा दिया।

ता० २३ को ६ बजे से रात के ८ बजे तक १४ घंटे आंच दे डौरू को

ज्यों का त्यों चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० २४ को खोला तो १० माशे ५ रत्ती पारा स्वतः पृथक् हुआ। नीचे के पात्र की राख से मिला हुआ निकला। नीचे के पात्र का अवशेष चूर्ण २ तोले २ माशे हुआ। चूने को तोला तो ११ माशे बढ़ गया। इस प्रकार १० माशे ५ रत्ती पारा, २ तोले २ माशे शेष चूर्ण, ३ तोले ३ माशे चूने की वृद्धि, सब ६ तोले ३ माशे ५ रत्ती वजन हाथ आया। रखा गया था ६ तोला ६ रत्ती। घटा ३ माशे १ रत्ती।

## आठवीं आंच

ता० २४ को उक्त २ तोले गंधक पारद के चूर्ण को डौरू में बिछा उस पर उक्त ८ तोले ३ माणे चूने के कुछ और छोटे टुकड़े कर बिछा भस्ममुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २५ को ६ बजे से निरन्तर मृदु मध्याग्नि देना आरम्भ किया और

अबकी बार डौरू के ऊपर भीगा कपड़ा रखा।

ता० २७ को सबेरे ६ बजे तक अर्थात् दिन रात अग्नि दे डौरू को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। ३ बजे खोला तो स्वतः पृथक हुआ पारद कुछ न निकला। ऊपर के पात्र के खुरचने से १ तोले ६ माशे ७ रत्ती राख निकली जिसके मलने पर १ तोले १ माशे ५ रत्ती पारा निकला। ५ माशे २ रत्ती राख रह गई। नीचे के पात्र का अवशेष चूर्ण २ तोले ८ माशे हुआ। चूने को तोला तो ५ तो० ४ माशे हुआ। इस भांति १ तोला १ माशे ५ रत्ती पारा, ५ माशे २ रत्ती राख, २ तोला ८ माशे अवशेष चूर्ण, ४ माशे चूने की वृद्धि, सब ४ तोले ६ माशे ७ रत्ती वजन निकला और रखा गया था ५ तोले ५ माशे, घटा १० माशे ५ रत्ती।

ता॰ २८ को उक्त डौरू को और डौरू के पेंद्रे से निकली ५ माशे न २ रत्ती राख को नींबू से धो सुखा पारा निकाला तो एक दो बाजरे का सा रवा निकला। सूखी राख १० माशे हुई जिसे उक्त अवशेष २ तो ० ८ माशे चूर्ण में

मिला दिया गयस

## नववीं आंच

ता० ३० को उक्त ३ तोले ६ माशे अवशेष चूर्ण और ५ तोले ४ माशे चूना कुल ८ तोले १० माशे वजन को (जिसमें ५ तोले चूने के वजन को काटकर ३ तोले १० माशे (वा ३ तोले ४ माशे ६ रत्ती) पारद गंधक का चूर्ण समझना चाहिये) उपरोक्त रीति से डौरू में बिछा भस्ममुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १/५ को ६ बजे से रात के ९ बजे तक १५ घंटे आंच दे, डौरू को

ज्यों का त्यों छोड़ दिया।

ता॰ २/५ को स्रोला तो स्वतः पृथक् पारा कुछ न था, ऊपर के पात्र के पेंदी सुरचने से ७ माशे ७ रत्ती राख निकली जिसके मलने पर ६ माशे ३ रत्ती पारा निकला, १ माशे ४ रत्ती राख रह गई। नीचे के पात्र में अवशेष चूर्ण ३ तोले ७ माशे और चूना ४ तोले ४ माशे निकला। अर्थात् कुल वजन ८ तोले ६ माशे ७ रत्ती निकला। रखा गया था ८ तोले १० माशे, घटा ३ माशे १ रत्ती।

### दसवीं आच

ता॰ २/६ को उक्त १ माशे ४ रत्ती राख, ३ तोले ७ माशे अवशेष चूर्ण और ४ तोले ४ माशे चूना सब ८ तोले४ रत्ती वजनको जिसमें ३ तोले ४ रत्ती वा २ तोले ७ माशे २ रत्ती गंधक का वजन है) मिला पीस डौरू में भर भस्ममुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता॰ ३ को ६ बजेसे रातके ९ बजे तक १५ घंटे आंच दे डौरू को छोड़ दिया।

ता० ४ को स्रोला तो स्वतः पृथक् पारद कुछ न निकला। ऊपर के पात्र की पेंदी खुरचने से ९ रत्ती राख निकली जिसके मलने पर ५ रत्ती पारा निकला और ४ रत्ती राख रह गई। नीचे के चूना मिश्रित पारद गन्धक के चूर्ण के मलने से १ तोले पारा निकला अवशेष चूना मिश्रित चूर्ण ६ तोले १० माशे रहा। इस भांति सब १ तोले ५ रत्ती पारा ४ रत्ती राख ६ तोले १० माशे अवशेष चूना मिश्रित चूर्ण मिलाकर सब ७ तोले ११ माशे १ रत्ती वजन हाथ लगा रखा गया था, ८ तोले ४ रत्ती घटा १ माशे ३ रत्ती चूर्न के वजन को छोड़ १ तोले ५ माशे २ रत्ती पारद गंधक का वजन है, इस ६ तोले १० माशे ४ रत्ती अवशेष चूर्ण को पानी में घोल रकाबी में रख धूप में सुखा दिया।

ता० ५/६ को उसकापानी सूख जाने पर नीचे जमी चूनाश्रित पारद गंधक की मोटी पापड़ी को तोडण तो उसमें जहां तहां ४-६ पारे रवे चमकते थे गीला समझ और सूखने दिया।

ता० ६ को उस चूर्ण की पापड़ी कोतोड़ा मला तो ४–६ राई से रवे पारे के निकलें जिन्हें पृथक् कर लिया और उस चूर्ण को फिर सुखा

दिया।

ता॰ ९ को उक्त चूर्ण को तोला तो ७ तोले ५ माशे ४ रत्ती हुआ अर्थात् ७ माशे अधिक हुआ जिसका कारण कदाचित् पहली तोल का अन्तर होगा।

## ग्याहरवीं आंच

ता० ९/६ को उक्त ७ तोले ५ माशे ४ रत्ती चूना मिश्रित चूर्ण को डौरू मेंभर भस्म मुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १० को ६ बजे से रात के ९ बजे तक १५ घंटे आंचदे डौरू को

ज्योंका त्यों छोड दिया।

ता० ११ को स्रोला तो स्वतः पृथक् पारद कुछ न निकला किन्तु नीचे के चूना मिश्रित चूर्ण के मलने से ५ माशे ४ रत्ती पारा निकला रखा गया था ७ तोले ५ माशे ४ रत्ती घटा। १ माशे ४ रत्ती डौरू के खुरचने से ऊपर के पात्र में १ माशे ३ रत्ती और नीचे के पात्र में ३ मा० ६ र० सब ५ मा० १ रती और निकली जिसे उक्त में मिला देने से ७ तोले ३ मा० ५ रती वजन हो गया।

ता० १२ को उक्त डौरू को नींबू के रस से खूब घोटा गया और चूंकि नवीं और दसवीं आंचके उपरांत डौरू खोलते समय पारद विशेषकर ऊपर को न उड़ नींचे के पात्र में ही अधिक मिलता समझा इस शंका से कि कदाचित् चूर्ण के बारीक और भारी होने से पारद चूर्ण को पार न कर ऊपर को न जा नींचे ही रह जाता हो आगे के पातन के निमित्त उस धोवन के रस में उक्त ७ तोले ३ माशे ५ रत्ती चूर्ण को घोल छोटी छोटी गोलियां बना धूप में सुखा दीं ताकि पारद को ऊपर उड़ने का अवकाश मिले।

ता॰ १४ को उक्त गोलियों का सूख जाने सपर तोला तो ७ तोले ७ माशे हुई अर्थातू ३ मां० ३ रती तोले बढ़ी (यह तोल शायद डौरू के धोने से कुछ

राख के निकलने से बढ़ गई होगी)

बारहवीं आंच

ता० १४/६ को उक्त ७ तोले ७ माशे गोलियों की (जिनमें १० माशे २ रती के अनुमान पारद गंधक रहता है) डौरू में भर भस्ममुद्रा से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १५ को ६ बजे से रात के ९ बजे तक १५ घंटे आंच दी गई।

ता० १६ को खोल ऊपर के पात्र में पेंदे को खुरचा तो ४ माणे १ रत्ती राख निकली जिसके मलने पर ३ माणे ५ रत्ती पारा निकला और ४ रत्ती राख रह गई, अवणेष चूर्ण की गोलियां ६ तोले ११ माणे रही अर्थात् सब ७ तोले ३ माणे १ रत्ती वजन निकला रखा गया था ७ तोले ७ माणे घटा ३ माणे ७ रत्ती। शेष ६ तोले ११ माणे ४ रत्ती चूर्ण में से ५ तोले चूने का वजन घटा कर १ तोले ११ माणे ४ रत्ती वजन रहता है किन्तु हिसाब से २ मा० ६ रत्ती ही आता है। इस प्रकार इस १५॥ तोले गंधक पारद में जिसमें १२॥ तोले के करीब पारद या १२ आंच देने से ७ तो० ५ मा० ३ र० पारा निकला जिसका सूक्ष्म विवरण प्रगट करने के लिये नीचे नक्शा दिया गया है।

नकशा

| विशेष वार्ता                        | प्रथम बार डौरू का बंदकर ८ घंटे आंच देने के प्रधात् | डौरू के बंद की संधि में हो गंधक निकलने लगा था अतएव | उसे दुवारा बंद कर चढ़ाया। | इस बार डौरू में जमे पारद गधकादि का खुरचा | मया       | इस बार भी डौरू खुरचा न गया | इस बार ३ दिन १५-१५ घंटे आंच दी गई। रात में काम | बंद रहा, सोलने पर डौरू न सूखा। | इस बार ३ दिन रात आंच दो गई।              |            | डौरू ऊपर न खुरचा गया।          |                      | इस बार २ दिन रात निरतर आंच दो गई, डोरू खुरचा | गया और धोया गया। |         | यहां तक चूने की पृथक् तोल हुई। आगं से चूणे और चूना | पीस मिला दिये गये। | इस पारद अधिक निकलने का कारण यह प्रतीत होता है | कि अब तक चूने की डेलियां रखी जाती थी-परन्तु इस बार | वूर्ण-चूना बारीक पीस मिला दिये गये | कोर्ड चीज ठीक तोली न गर्ड |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| घटी                                 | १तो०६मा०                                           | १तो०७र०                                            |                           | १तो०                                     | ९मा०२र०   |                            | ८मा०२र०                                        |                                | ४मा०६र०                                  |            | ३मा० १र०                       | १०मा०५र०             | ३मा० १र०                                     |                  |         | ,                                                  | १मा०३र०            |                                               | 2-2                                                | +                                  |                           |              |
| म म                                 | +                                                  | +                                                  |                           | +                                        | +         |                            | +                                              |                                | अतो ० ६ मा ० ६ र ०                       |            | इतो० ३मा० ८तो० ३मा०५र० ३मा०१र० | ४तो०६मा०७र० १०मा०५र० | ३तो०६मा०७र० ३मा०१र०                          |                  |         |                                                    | रतो ०११मा ०        | १२०                                           | मा०र०                                              | +                                  |                           |              |
| बूने की बृद्धि                      | +                                                  | +                                                  |                           | +                                        | +         |                            | +                                              |                                | श्तो०४मा०                                |            | इतो० इमा०                      | ४मा०                 | +                                            |                  |         |                                                    | +                  | +                                             | +                                                  | +                                  |                           |              |
| २<br>तम्में जो निकला चुने की वृद्धि | १४तोले                                             | १२तो०६मा०                                          |                           | ११तो०६मा०                                | १०तो०८मा० |                            | उतो ०११मा०४र०                                  |                                | ४तो०२मा०६र० २तो०४मा० ७तो०६मा०६र० ४मा०६र० |            | श्तो०श्मा०                     | ३तो०१मा०२र०          | ३तो०८मा०४र०                                  | K-7              | ३तो०४र० | निकल गया                                           | १तो०१०मा०४र०       | (५तो०चूना)                                    | १तो०१मा०४र०                                        | +                                  |                           |              |
| १<br>पाराजोनिकला                    | +                                                  | +                                                  |                           | +                                        | ह र       |                            | रतो०२र०                                        |                                | १तो॰                                     |            | १०मा०५र०                       | १तो०१मा०५र०          | ६मा०३र०                                      |                  |         |                                                    | १तो०५र०            |                                               | ४मा०४र०                                            | ३मा०५र०                            | ्रमे ०५मा० ३५०            | a south allo |
| मूर्ण जो<br>रखा गया                 | १५तो०६मा०                                          | १३तो०६मा०                                          | 40 6                      | १२तो०६मा०                                | ११तो०६मा० |                            | १०तो०८मा०                                      |                                | ७तो०११मा०४र०                             | (५तो०चूरा) | इतो ० ६मा ० ६ र०               | ५तो०५मा०             | ३तो०५मा०२र०                                  | ४-६०ख०           | 3-80    |                                                    | उतो०४र०            | (५तो०चना)                                     | श्तो०५मा०४र०                                       | श्तो०७मा०                          | (५तो०चूना)                | 15 VIF 9 15  |
| मय आंच                              | २२ घंटे                                            | १६षटे                                              |                           | १६ घटे                                   | ४५ घंटे   |                            | ७२ घंटे                                        |                                | १५ घटे                                   |            | १४ घरे                         | वंदे४८               | १५ घरे                                       |                  |         |                                                    | १५ घरे             |                                               | १५ घटे                                             | १५ घरे                             |                           |              |
| न० आंच समय आंच                      | ~                                                  | r                                                  |                           | m                                        | >         |                            | ح                                              |                                | us                                       |            | 9                              | >                    | 0                                            |                  |         |                                                    | 0 &                |                                               | 200                                                | 2                                  |                           |              |
| तारीख न॰                            | 3-14/08                                            | 3/4/08                                             |                           | 80/4/4                                   | 80/8-2-8  | अदिन                       | 88-88-88                                       | अदिनरात                        | 80/4/08                                  |            | 22/4/08                        | 28/4/08              | 30/4/08                                      |                  |         |                                                    | 90/3/5             | 1.12.7                                        | 80/3/8                                             | 88/8/08                            |                           |              |

पारदसंहिता

 $\frac{9}{8}$  (ए) आज फिर ४) भर गंधक देकर (पहले से चलते हुए पारद को) नौ नौ छटांक की ४ आंचे दी गई तो गंधक ठीक जला हुआ ॥) भर निकला, यह आंच ठीक रही। (१० ४/३४)

१०/४ (ए) आज फिर ४) भर गंधक भावित (गंधक को धतूरे के रस में पुन: शुद्ध कर सैंजन में रस के ३ भावना दी गई) देकर ९/९ छटांक की ४ आंचे दी गई तो गंधक जला हुआ कुछ खाकी रंग का १।⇒) भर निकला ११ ४/३८)

(ए) दूसरे इष्टिकायंत्र में १२॥) भर पारद कज्जली को ९/४ को तैयार हुई थी, रख ऊपर थोड़ी सूखी गंधक बुरक ऊपर से गुद्ध गंधक ३) भर की पिष्टी दे बन्द कर आठ आठ छटांक की ४ आंचे दी गई तो गंधक बिलकुल जला हुआ बहुत थोड़ा निकला लेकिन गंधक जली हुई निकालने में यह दिक्कत हुई कि कुछ अंग कज्जली का उसमें चिपटा चला आता था मुश्किल से जला हुआ गंधक जुदा किया।

(१ ३/३) ११/४ (ए) भर गंधक भावित दी गई और ९/९ छटांक की आंचे दी गई। गंधक ठीक जला हुआ ।।।=) भर निकला।

(85-8/85)

(ए) ३) भर गंधक की पिष्टी १) भर गंधक सूला बीच में देकर आठ आठ छटांक की ४ आंचे दी गई तो १=) भर गंधक जला हुआ निकला, नीचे २।-/) भर गंधक कुछ भारी और निकला जिसमें पारद अंश मिला रहने का सन्देह है। नीचे खूब जमा हुआ हिंगुल सा कठिन लेकिन काला पारे का ढ़िम्मा निकला जो तोल में १३।) भर हुआ। सब १३।)+२।-)=१५॥-) हुआ।

#### अनुभव

विदित हुआ कि पिष्टी रखने से पारद कड़ा नहीं होता। कज्जली रखने से पारद नीचे को सरक कड़ा हो जाता है। कठिन हो जाने से इसको यही रोक दिया।

१२/४ (ए) भर भावित गंधक दी गई। आंच ९–९ छटांक की ४ गंधक जला हुआ ।।। ) भर निकला (१३ ४/४६)

१३/४ (ए) ४ तोले — ।।। ) भर निकली–१४ ४/५० भावित गंधक

१४/४ (ए) ४ तोले — ।।। ) भर निकली–१५ ४/५४ केवल शुद्ध गंधक दीगई।

१५/४ (v) ४ तोले — v निकली – १६ ४/५८ –

१६/४  $(\overline{\mathbf{u}})$  ४ तोले —  $|\mathbf{u}|$  ) भर निकली-१७ ४/६२ भावित गंधक

१७/४ (v) ४ तोले — v ) भर निकली-१८ ४/६६ भावित गंधक

१८/४ (v) ४ तोले — u ) भर निकली – १९ ४/७० भावित गंधक हवा हवा आजकल तेज चलती है इसलिये आंच कम बैठती है

#### तीसरा भाग

१८/४ तप्तसल्य में २०) भर संस्कृत पारद डाल थोड़ा थोड़ा शुद्ध गंधक (भावित नहीं) डाल डाल कर निरंतर दो आदिमयों द्वारा घोटा गया तो २॥ घंटे में १−) भर गंधक पड़ चुकने पर बहुत उत्तम पहले सब दफे से अच्छी खूब चिकनी उजली पिष्टी तैयार हो गई। तोल में २०॥ ⇒) भर हुई यानी पारद और गंधक दोनों की तोल से केवल ।) भर कम हुआ।

(9/8) (ए) ४ तोले गुद्ध गंधक निम्बूवार्द्र दे ९-९ छटांक की ५ आंचे दी गई तो ।) गंधक खूब जला हुआ निकला। यह आंच ठीक रही आगे

जाकर यही आंच अधिक पड़ी। (४/८४ ।२० आंच)

५ तोले भावित गधक निबूद्रवार्द्र दे नौ छटांक की ४ आंचे दी गई तो २।=) भर गंधक अर्द्धजलित निकला। इस नई २०) भर पिष्टी को एक नये इष्टिकायंत्र में जिसका (ए) आकर ठीक चलते हुए यंत्रों का सा करा लिया

था और सिपी की कलई से लेप लिया था, रखकर उसी प्रकार आंच दी गई। ५) तोले गंधक के लिये ४ आंच बहुत थोड़ी है। यंत्र इतने पारद के लिये ठीक है। (११/४)

२०/४ (ए) ४ तोले शुद्ध गंधक बिजौरे के रस में घुटी देकर ऊपर से २।) भर अर्द्धजालित गंधक जो कल (सी) में से निकली थी रख़कर ९-९ छटांक की ५ आंचे दी गई तो १।।) भर जला हुआ, गंधक निकला (२१ ३१/७८)

(सी) ५) तोले भावित गंधक बिजौरे के रस में घोट ९-९ छटांक की ५ आंचे दी गई तो १।।।) भर जला हुआ गंधक निकला। २ ५/९

२१/४ (ए) ४ तोले शुद्ध गंधक बिजौरे के रस में घुटी देकर ९-९ छटांक की ५ आंचें दी गई तो १ भर गंधक बिलकुल जला हुआ निकला और १ माशे पारा छुटकर पिष्टी के ऊपर मीटे रवों में मिला कल भी कुछ रवे पारे के चमकते थे यह अग्नि अधिक है। गंधक निःशेष जलने पर अवश्य हानि पहुँचाती है ८ छटांक की ४ आंच ही ४ तोले गंधक को काफी है।

[ २२ आंच ४+७८ तोले ]

(ए) ५ तोले भावित गंधक विजौरे से घोट दे ९--९ छटांक की ५ आंच दी गई तो जला हुआ गंधक १। भर निकला। यह आंच ठीक रही। (पिष्टी पारद की कुछ फूल गई) चतुर्थांश गंधक बाकी रह जाना ही ठीक है।

[३ आंच ५+९ गंधक]

(ए) २२/४ तोले शुद्ध गंधक बिजोरे के रस में घोट दे ८,८ छटांक की ५ आंच दी गई तो बिलकुल जला हुआ ।) भर गंधक निकला। आज भी एक आध रवा पारे का चमका अवश्य, आज भी आंचें ज्यादा रहीं, गंधक निःणेष न होकर पंचमांश ही बाकी रह जाना ठीक होता है और इसके वास्ते ४ तोले गंधक में ९ छटांक की ४ आंचे+५ तोले में ९ छटांक की ५ आंचे ठीक होती है। शुद्ध गंधक से भावित गंधक अधिक अग्नि चाहती है।

(२३ आंच ८२+४ गंधक)

(ए) ५ तोले भावित गंधक बिजौरे के रस में पिसा देकर ९९ छटांक की ५ आंचे दी गईं तो १।≍) भर जला हुआ गंधक निकला, यह आंच ठीक रही।

(४ आंच १४+५ गंधक)

२३/४ (ए) ४ तोले शुद्ध गंधक बिजौरे के रस में पिसी दे ९–९ छटांक की ३ आंच दी गई तो ड़) भर गंधक निकला और २ रवे पारे के बाजरे के बराबर निकले। आज भी आंच ज्यादा रही।

(३४ आंच ८६+४ गंधक)

(सी) ५ तोले गंधक (२ बार भावित ३ तोले शुद्ध) को बिजौरे के रस में घोट ९-९ छटांक की ५ आंचे दी गई तो॥ ३) भर गंधक खूब जला हुआ निकला चूंकि आज कुछ गंधक बिना भावना दिया हुआ भी पड़ा इसलिये यह आंच कुछ ज्यादा रही। (शुद्ध गंधक भावित गंधक की बराबर अग्नि नहीं सहता)।

(५ आंचे १९+५ गंधक)

२४/४ बीमार हो जाने से मुलाजिम आज काम बंद रहा।

२५/४ (ए) ४ तोले शुद्ध गंधक विजोरे के रस में घोट देकर ८,८ छटांक की ४ आंचे दी गई तो कुछ गंधक जलने से बाकी रह गया। कुछ गंधक चिपटा हुआ भी रह गया। आंच कम पहुंची आज कुछ शकोरे भारी थे। आज भी न जाने क्यूं कुछ रवे पारे के जुदा मिले।

(२५ आंच ९०+४ गंधक)

(छ आंच २४+५ गंधक)

२६/४ (ए) भर शुद्ध गंधक बिजौरे में घोट ऊपर दे ८,८ छटांक की ५ आंचे दी गई। दूसरे दिन खोलने पर≘) भर गंधक बिलकुल जला हुआ निकला और कुछ रवे पारे के भी मिले।

(२६ आंच ९४+४ तो० गंधक)

आज इस (ए) के तोले पारद में ९८ तोले गंधक अर्थात् ६ गुने से २ तोले अधिक जारण हो चुका इसलिये इसको यहीं समाप्त किया गया। इष्टिकायंत्र से निकलने पर कुछ पिष्टी निकलीं, कुछ चूर्ण सा निकला, कुछ पारे के रवे भी निकले। तोलने पर कुल पारा जो इसमें से अब तक निकला था।)।। भर हुआ। १२।।।ऽ) भर पिष्टी हुई ४।।) भर पिष्टी आदि का चूर्ण हुआ, सब तोला १७॥७भर पिष्टी हुई जो रखी गई थी वह १६॥॥भर थी, इससे ज्ञात हुआ कि पारद पूरा क्षय नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ। पिष्टी खुब बस्ता ही रही, कज्जली की तरह कड़ी नहीं हुई।

२६-४ (ए) भर शुद्ध गंधक बिजौरे के रस से घोट दे आठ आठ छटांक की ५ आंचे दी गई तो १।) भर जला हुआ गंधक निकला। और ।/) भर पारा छुटा हुआ मिला। यह आंच अधिक लगी। गरमी बढ़ जाने और वायु बंद रहने से इतनी अग्नि का सहन न हुआ। यह पारा जुदा रख लिया

(आंच २९+५ तोले गंधक)

२७/४ (सी) ५) भर शुद्ध गंधक बिजौरे के रस से घोट दे आठ आठ छटांक की ४ आंचे दी गई तो आज गंधक बिलकुल अर्द्ध जलित पीला रह गया। समझ में न आया कि आज आंच इतनी कम क्यूं रही। ५ आंच कल ज्यादा रही थी। ४ आंच आज कम रहीं।

(८ आंच ३४+५ तो० गंधक)

२८/४ (सी) कल की गंधक कच्ची रह गई थी। इसलिये उसी के ऊपर २ तोले गंधक बिजौरे के रस से घोट दे ८,८ छटांक की ४ आंचे दी गई तो बिलकुल जला हुआ गंधक ।।।) भर निकला। (यह दो दिन की ७ भर गंधक का जलन है) और कुछ रवे पारे के भी जुदा मिले। पारा छुटने का कारण समझ में नहीं आया।

(९ आंच ३९+२ तोले गंधक)

२९/४ (सी) ५) भर शुद्ध गंधक बिजौरे के रस में घोट ८,८ छटांक की ४ आंचे दी गई तो जला हुआ गंधक ।=) भर निकला। बहुत थोड़े रवे पारे के मिले, अग्नि अधिक रही।

(१० आंच ४१+५ गंधक)

३०/४/१९०६ (सी) ५ तोले (शुद्ध और मकोय के रस से ३ बार भावित) गंधक बिजौरे के रस से घोट दे ८,८ छटांक की ४ आंचे दी गई तो २।) भर कुछ कम जला गंधक निकला। भावित गंधक अधिक आंच चाहता

(११ आंच ४६+५ तो० गंधक)

१/५ (सी) ५ तोले (शुद्ध भावित) गंधक बिजौरे में घोट दे आठ आठ छ० की ५ आंचे दी गईं तो (कल से कुछ ज्यादे जला गंधक) लेकिन पूरा न जला गंधक २।) भर निकला।

(१२ आंच ५१+५ तोला गंधक)

२/५ (सी) ५ तोले शुद्ध भावित गंधक बिजौरे के रस से घोट दे आठ आठ छटांक की ४ और ९ छटांक की १ आंच दी गई तो १।।।) भर गंधक निकला, अभी गंधक पूरा नहीं जलता, आंच कम है।

(१३ आंच ५६+५ तोले गंधक)

३/५ (सी) तोले शुद्ध और भावित गंधक बिजौरे के रस से घोट दे आठ आठ छ० की ३ आंच और ९, ९ छटांक की २ आंचे दी गई तो १।।) भर गंधक निकला अभी पूरा नहीं जला।

(१४ आंच ६१+५ तोले गंधक)

४/५ (सी) ५ तोले शुद्ध और भावित गंधक बिजौरे के रस से घोट दे ९, ९ छ० की ५ आंचे दी गई तो १॥०) भर गंधक करीब करीब जला हुआ निकला।

(१५ आंच ६६+५ तोले गंधक)

५/५ (सी) ५ तोले (शुद्ध) और भावित गंधक बिजौरे के रस से घोट दे ९-९ छटांक की ५ आंच दी गई तो १॥ई) भर निकला जला हुआ कुछ रवे भी नजर पड़े बहुत कम।

(१६ आंच ७१+५ गंधक)

६/५ (सी) ५ तोले शुद्ध और भावित गंधक विजौरे के रस से घोट ९,९ छटांक की ५ आंचे दी गई तो १।।८) भर गंधक जला निकला। कुछ सूक्ष्म रवे पारे के दीख पड़े।

(१७ आंच ७६+५ तोले गंधक)

७/५ (सी) ५ तोले शुद्ध और भावित गंधक बिजौरे के रस से घोट ९, ९ छटांक की ३ आंच और ८,८ छटांक की २ आंच दी तो १॥) भर जला हआ निकला।

(१८ आंच ८१+५ तोले गंधक)

८ से १३ मई तक नौकरों की छुट्टी के कारण काम बंद रहा।

१४/५ (सी) ५ तोले (गृद्ध और धतूरे के रस से ४ बार भावित) गंधक बिजौरे के रस से घोट देकर ९,९ छटांक की ५ आंचे दी गईं तो १॥ तोले जला हुआ गंधक निकला। कुछ रवे पारे के भी मिले, किनारों पर रवे जब कभी मिलते हैं, किनारों पर जहां पिष्टी की ऊपरवाली चमड़ी टूटी होती है, वहीं मिलते हैं।

(१९ आंच ८६+५ तोले गंधक)

१५/५ (सी) ५ तोले शुद्ध भावित गंधक बिजौरे के रस से घोट दे इष्टिकायंत्र में नौ नौ छटांक की ५ आंचे दी गई। १।।) भर गंधक जला हुआ निकला।

(२० आंच ९१+५ तोले गंधक)

१६/५ (सी) ५ तोले शुद्ध भावित गंधक विजौरे के रस में घोट दे इष्टिका यंत्र में ९,९ छटांक की ५ आंचे दी गई। १॥=)भर गंधक निकला।

(२१ आंच ९६+५ तोले गंधक)

१७/५ (सी) ५ तोले शुद्ध भावित गंधक बिजौरे के रस में घोट दे ९, ९ छटांक की ५ आंचे दी गई तो १।। ⇒) भर गंधक जला निकला। आज कुछ रवे पारे के मिले। यह रवे वहीं मिलते हैं जहां पिष्टी की चमड़ी टूट जाती

(२२ आंच १०१+५ तोले गंधक)

\* \* १॥) भर गंधक के रवे कुछ आज भी १८/५ (सी) मिले।

(२३ आंच १०६+५ तोले गंधक) १९/५ (सी) \* \* \* १।। =) भर गंधक निकला।

(२४ आंच १११+५ तोले गंधक) २०/५ (सी) \* \* \* १॥ =) भर निकला।

(२५ आंच ११६+५ तोले गंधक)

सब १२१ तोले गंधक अर्थात् (२०+६=१२०) षड्गुण जारित हो गया चूंकि इस पिष्टी में ६ गुनी गंधक जारण हो गई। इसलिये इसको इष्टिका यंत्र से निकाल लिया गया। निकालने पर पिष्टी के नीचे कुछ पारा पृथक् पृथक् लगा हुआ मिला, पिष्टी सस्ता थी। तोल २०॥=) भर हुई। तोल रखी भी २०।।। । भर थी। ठीक जितनी रखी थी उतनी ही निकली।

ॐ शिवाय नमः

षड्गुण बलिजारित हिंगुल से पारद का उत्थापन

१९/५/१९०७ वैशास सुदी गंगा सप्तमी इतवार आज इष्टिकायंत्र में जिस पारद पिष्टी षड्गुण बलिजारित हो चुका था, (२६/४/१९०६ को और पिष्टी में १६) भर पारा डाला गया और जिस पिष्टी से ।-) भर पारा जारण कर्म के अन्तर्गत छुट गया था और जिस पिष्टी की तोल अ<sup>ब</sup> १७=) भर यी और जो इस समय लाली मायल खाकी रंग की थी। उक्त १७=) भर पिष्टी की जो अब पिष्टी न रही थी किन्तु फुसफुसी मिट्टी सी हो गई थी, लोह खल्ब में डाल जंभीरी रस १०) भर के अन्दाज डाल घोटा। २ वा ३ घंटे तो गाढ़ा होने पर कुछ पारा छुट गया फिर खल्ब को शीशे के बकस में रख दो पहर के समय धूप में रख दिया। बल्ब अत्यन्त तप्त हो गया। हाथ से छुआ न जाता था किन्तु पारद और नहीं छुटा। दुबारा फिर १०) रुपये भर के करीब जम्भीरी रस डाल घोटा तो गाढ़ा होने पर फिर पहले के ही बराबर पारा छुटा। तदनंतर फिर उसी समय और रस डाल घोटा, तिबारा गाढ़ा होने पर बहुत थोड़ा पारा छुटा। सब पारा मैला सा था और एक दिन रखा रहने पर ऊपर से बिल्कुल काली ताम्नवर्ण कज्जली से आच्छादित हो गया। तीन बार गाढ़े कपड़े से छानकर कुछ राख सी जुदा हो जाने पर स्वच्छ श्वेत वर्ण का ३=) भर पारा हुआ (यह पारा घुमाने से पूंछ छोड़ता था यद्यपि पूंछ उज्ज्वल थी, शायद नींबू रस के संसर्ग से हो, पातन द्वारा उत्थापित में आशा है कि पूंछ न रहेगी) और १४ तोले १० माशे सखा पिष्टी का चूर्ण बचा। खूब सूख जाने पर तीसरे दिन तोला गया था।

१५/७ को इस १४ तोले १० मासे में से ५ तोले चूर्ण को रोगनी कोरी हांडिया में जिनके किनारे घिस लिये थे और जिन पर दो कपरौटी कर ली गई थी और जो बहुत चपटी थी। ऊंची ४ इंच अन्दर अन्दर चौड़ी ८।। इंच अन्दर अन्दर थीं भर बाहरी किनारे भस्ममुद्रा से बंद कर ऊपर से मारकीन और मूल्तानी से जोड़ की दो हरी कपरौटी कर सुखा दिया।

१६/७ को एक प्रहर मंद और ३ प्रहर साधारण अग्नि दी चूल्हे पर और ऊपर ८ तह कपड़ा खूब भीगा, निरन्तर डाला। रात को खाली चूल्हे पर रखा रहा।

१७/७ डौरू खोला तो संधि ठीक निकली। किंतु अंदर नीचे की हांड़ी में तले में जो सुरखी मायल राख थी वह छूने से गीली चिकट सी निकली। छुटाने पर १ तोला २ माशे हुई। कुछ हांडी. में लगी भी रह गई। २ तोले १ मा० २ रत्ती पारा ऊपर की हांडी में छुटाने से निकला, कुछ नीचे की हांडी की गर्दन में लगा भी रह गया। जो छुट न सका। शायद पानी से छुट सकता। ५ माशे ५ रत्ती काली राक भी पोंछन की निकली। इस तरह २ तोले १ माशे २ रत्ती पारा ५ माशे ५ रत्ती काली राख भारी, १ तोले २ माशे सुरखी मायल चूर्ण, सब ३ तोले ८ माशे ७ रत्ती वजन निकला। बाकी १ तोले ३ माशे १ रत्ती छीजन गई। किन्तु इसमें कुछ अंश हांडियों में चिपका भी मौजद है।

१७/७ उन्हीं रोगनी हांडी में पूर्ववत् २ कपरौटी करके पहले डौरू से निकली १ तोले २ माशे गुलाबी चूर्ण ५ माशे ५ रत्ती काला चूर्ण सब १ तोले ७ माशे ५ रत्ती पहले डौरू से निकली दवा को और ५ तोले पारद पिष्टी के चूर्ण को भर पूर्वोक्त किया से डौरूकर भस्म मुद्रा कर २ कपरौटी कर सुखा विकास

१८/७ आज ४ प्रहर की पूर्णाग्नि दी गई अर्थात् पहले से डचौढ़ी सर्वाई और भी भीगा कपड़ा निरन्तर डाला।

१९/७ आज डौरू सोला तो ३ तोले ९ माथे पारा निकला। २ माथे ३ रत्ती काला चूर्ण, १ तोले ८ माथे गुलाबी चूर्ण निकला। सब ५ तोले ३ रत्ती निकला। (था ६ तोले ८ माथे ५ रत्ती), घटा १ तोले २ रत्ती नीचे की हांडी में जितने भाग में आंच की लौ लगी थी उतने में पारद न था किन्तु ठीक बीच में कुछ सुरस्र हिंगुल और अधिक गुलाबी चूर्ण रस्रा था। हिंगुल नीचे चिपटा हुआ था और गुलाबी चूर्ण उसके ऊपर फैला हुआ था। हांडी की आधी गर्दन गुलाबी रंग की थी और ऊपरी आधी काले रंग की जिससे जात होता है कि जहां तक पूरी आंच लगती है वहां तक का रंग सुर्ख हो जाता है। जहां कम आंच पहुँचती है वहां का रंग कच्ची गंधक की वजह से काला रहता है। इसलिये अग्नि नीचे की हांडी के किनारों तक जानी चाहिये अर्थात् पारद पातन में तीवाग्नि की आवश्यकता है ऊपर की हांडी में रंग कृष्ण था और कुछ अंश पारद का छुटने से रह गया था।

१९/७ उन्हीं रोगनी हांडियों पर फिर कपरौटी कर दूसरे डौरू से निकला १ तो० ८ माशे गुलाबी चूर्ण (जो हवा लगने से सील गया था, गालिबन नींबू के क्षार योग का कारण है) और २ मा० ३ रत्ती काला चूर्ण और ५ तोले पारद पिष्टी का चूर्ण (असल में ४ तोले १० माशे होना चाहिये था.) सब ६ तोले १० मा० को पहली ही तरह से बंद कर डौरू कर दिया। मुखने का रख दिया किंतु धूप नहीं थी।

२०/७ आज ४ प्रहर की तीवाग्नि दी गई अर्थात् दूसरी बार से भी तेज भीगा कपड़ा निरंतर डाला।

२७/७ आज खोलकर देखा तो नीचे की हांडी में पारा बिलकुल न था। ऊपर की हांडी के किनारों पर भी न था। नीचे की हांडी में हिंगुल भी बहुत कम था। हलकी गुलाबी सफेद राख जो २ तोले १ मा० निकली। ऊपर की हांडी से ३ तोले ३ माशे पारा और २ माशे १ रत्ती छानन की राख कालो निकली। अबकी पारा सब उड़ गया फिर भी तौल कम बैठी।

२२-२३-२४/७/१९०७ को यह शंका कर इस २ तोले १ माशे गुलाबी और ३ माशे १ रत्ती काली राख फिर उसी डौरू में भर ३ प्रहर आंच दी तो ४ माशे ५ रत्ती पारा और निकला और १॥ तोले राख गुलाबी निकली।

28-24-24/9 इस १॥ तोले राख को फिर पातन किया तो ४ प्रहर की अग्नि से केवल १ माशे ४ रत्ती पारा निकला। 2 भर गुलाबी राख निकली।

#### फल

पारद उत्थापन का १६) भर पारा पिष्टी करने को डाला जो पिष्टी १६॥) भर हुई। गंधक जारणानंतर १७५)भर पिष्टी हुई गंधकजारण में ।)॥ भर पारा निकल आया था। उत्थापन के समय पिष्टी की तोल १७०) भर मिली। (शायद १७ तोले २ माशे हो)

पारद ३=) भर खल्ब में घोटने से निकला। २ तो० १ मा० पहले पातन में, ३ तो० १ मा० दूसरे पातन में, ३ तो० ३ माशे तीसरे पातन में, ४ माशे ५ रत्ती चौथे और १ माशे ४ रत्ती पाँचवे पातन में, सब १२ तोले ८।। माशे पारद हुआ।

फिर इकट्ठा तोलने पर ३ =) + ९)८ रत्ती + ६ मा० १ रत्ती हुआ। इस ९)८ रत्ती पारद को छान चीनी के बर्तन में घुमाया तो बहुत लंबी पूछ छोड़ता था। चार चार छः छः अंगुल की लंबी सर्पाकार सी बन जाती थी। मेरी राय में तो पारद में कोई पदार्थ गधकजारण से मिलकर पारद को कुछ घन कर देता है। यह पूछ एक नहीं दो दो चार चार तक रह जाती थी।

इन दोनों पारद को मिला छान तोला तो १२=) रत्ती+६ माणे १ रत्ती हुआ। (।) भर पहले भी निकल आया था इसलिये १२।=) ४ रत्ती+६ मा० रत्ती समझो) जो इकट्ठा तोलने पर १२ तोले ८ माणे २ रत्ती हुआ। इस हिसाब से १६) भर में से ३॥) भर के करीब छीजन गई अर्थात् पंचमांण में कुछ कम सौ (साधारण गृढ पारद १०) भर में २॥ गुण गंधकजारित किया था, उस पारद के उत्थापन में १॥) भर छीजन गई थी जो पंचमाण से कम होती है) इष्टिकायंत्र में षड्गुण बिल जारित अष्ट संस्कारयुक्त पारद की इकट्ठी तोल छान कर फिर की गई तो १२ तोले ८ माणे २ रत्ती भर्न हुई।

३१/७/०७ इस १७३ भर पिष्टी के ५ बार पातन में बची १।⇒) भर

१-इस तजरुबे के लिये कि जारित गंधक को पुनः पुट द्वारा जारित करने से क्या दशा रहती है। इध्टिकायंत्र के जारण से निकली जली काली गंधक में से २ तोले की शराब संपुट में बंदकर ५ सेर की आंच दी गई तो १ मा० ३ रत्ती खाकी मटेली सी राख निकली। इस अनुभव से सिद्ध हुआ कि पिष्टी पातन से बची वस्तु को अग्निपुट देने से जो रक्त भस्म उत्पन्न हुई है वह केवल गंधक नहीं हो सकती फिर क्या है। मेरी सम्मति में ३ माशे पारा १ माशे गंधक १ माशे जंभीरी का रस १ माशे लोह खत्व से खुरने गंथे लोह का अंश यही वस्तु इसमें हो सकती है।

तलस्थ गंधकादि को शराब सम्पुट में बंद कर ५ सेर की अग्नि दी गई तो ६ माशे गहरी सुरख रंग की एक हलकी चीज निकली। इसको पारद गंधक से उत्पन्न हिंगुल का भेद कह सकते हैं। इसको एक शीशी में बंद कर रख दिया। किन्तु हिंगुल से इसमें यह भेद है कि हिंगुल भारी होता है और यह हलकी है।

## गन्धक पिष्टी का अनुभव

दशनिष्कं शुद्धासूतं निष्कैकं शुद्धगन्धकम् । स्तोकंस्तोकं क्षिपेत्खत्वे मर्दकेनाथ कुट्टयेत् ॥ याममात्राद्भवेत्पिष्टी गंधिपिष्टिर्निगद्यते ॥

२६/२/१९०६ सोमवार ४।।) भर बाजारी पारे को (५/७ बार कपड़े में छान लिया गया था) लोहे के तप्त खल्व में डाल थोड़ी थोड़ी गंधकचूर्ण की थोड़ी थोड़ी चुटकी दे घोटा गया तो दो घंटे खूब निरन्तर दो आदिमयों द्वारा घोटने से और खरल इतना गर्म रखने से कि जिससे हाथ न जले और ।–) भर गंधक पड़ चुकने पर पारा और गंधक मिलकर पिष्टी सी हो गई। कुछ और –) भर गन्धक डाल और अधिक घोटने से सख्ती आने लगी। फिर दो तीन बार में २) भर पारा और डाला तो पिष्टी में तुरन्त मिल गया और पिष्टी नरम हो गई। सब ६॥) भर पारा पड़ा और ॥) भर गंधक पड़ी। पिष्टी की गोली बांध ली गई। तोल में गोली ५॥।) भर हुई। कुछ चूरा सा खरल में निकला।) भर होगा। कुछ खरल में लगा रह गया। शायद कुछ तोल में गड़बड़ हो गयी थी या कुछ छीज गया हो। यह क्रिया पिष्टी की बिद्या रही।

जय श्रीशंकर स्वामी की

## नं० १ कच्छपयन्त्र गंधकजारण का अनुभव कच्छपयंत्र द्वारा (कूंडे में)

४/५/०६ एक कुंडा ऐसा बना कि जिसके पेदे में गढ़ा खांचेदार था। उसमें ५ तोले पारा रख ऊपर से ५ तोले गंधक का चूर्ण रख ऊपर से सकोरे से ढ़क भस्ममुद्रा से बंदकर उस कूंडे को एक जल भरे नदोरे के ऊपर रख कूँडे के ऊपर पाव पाव भर की १० आंचे दी गईं। ५ घंटे में खोलने पर गंधक पिघला हुआ पूरा ५ तोले मिला। कुछ भी नहीं जला आंच कम रही।

५/५ आंचे फिर बंदकर आध सेर की ५ आंचे दी गई तो २ तोले गंधक जला।

मिट्टीका आच्य कुंडा

६/५ आज फिर २ तोले गंधक डाल तीन तीन पाव की ४ आंचे दी गईं तो २॥ तोले गंधक जला।

७/५ आज फिर २॥ तोले गंधक डाल ढ़ाई पाव की ८ आंचे दी गईं तो २॥ तोले गंधक जला। आंच कम है आगे से सेर सेर भर की ६ आंचे देकर देखो और शकोरे की जगह लोहे की कटोरी रखो।

१६/५ आज गंधक पूरा अर्थात् १ छ० पारा १ छ० गंधक को (दूसर कूंडे में) कच्छपयंत्र में सेर सेर भर की ३ आंचे दी गई। कूंडा चटक जाने से आगे का काम बन्द रहा। खोलने पर केंबल १ पैसे भर गंधक कम हुआ।

१७/५ आज फिर इसी को बन्द कर सेर सेर भर की ६ आंचे दी गई तो ६ मागे और जला यानी कुल २ तोले गंधक जला। आज देखा तो मालूम हुआ कि कूंडा जो १७/५ से काम में आया उसमें संधि होने से नीचे का पानी अन्दर आ जाता है। गालिवन इसी वजह से काम ठीक नहीं हुआ।

## नं० २ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव (कूंडे में)

ता २२/५/०७ को ८।। तोले पारे और गंधक के ढ़िम्मे को (जिसमें ५ तोले पारा और अवशेष गंधक था, यह ढ़िम्मा उपरोक्त नं० १ कच्छपयंत्र में इससे साल भर पहले अनुभव करते समय उत्पन्न हुआ था) मिट्टी के खांचेदार कूंडे में रख लोह कटोरी से ढ़क ३ भाग सैंधव और १ भाग राख से बनी भस्ममुद्रा से बंद कर दिया गया।

ता० २३ को कूंडे को पानी भरी नांद के ऊपर रख ६।। बजे से १२।। बजे तक पाव भर आरने कंडों की ८ आंचे दी गई।

ता० २४ को निकाल कर तोला तो ८४) भर वजन मिला। =) भर छीजन गई।

सम्मति-अग्नि कम होने के सिवाय और कोई त्रुटि नहीं जान पड़ती। लोह कटोरिका केवल १ इंच गहरी थी और ६ इंच चौड़ी थी।

#### नं० ३ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का तीसरी बार अनुभव (कूंडे में)

ता० २४/५/७ को उपरोक्त ८।=) भर गन्धक पारद में ) भर गुढ़ हिंगुलोत्थ पारद और मिला। पूरा ८॥ तोले उसको पीस बारीक कर कच्छप यंत्र में रख ३ तोले राख ३ तोले लवण से बनी भस्ममुद्रा से उपरोक्त विधि से बंद कर धूप में सुखाने को रख दिया।

ता० २५ को भी सूखा किया। कुछ सूक्ष्म दरज पड़ गई थी वह फिर बंद कर दी गई। ता० २६ को ऽ।। सेर की आंच देना आरम्भ किया पहली ही आंच में कुड़ा चटक गया, इसलिये उतार लिया।

सम्मति–कूंडे की मिट्टी अच्छी नहीं है और न अच्छी कमाई गई है।

#### नं० ४ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का चौथी बार अनुभव (कूंडे में)

ता० २६/५/७ की शाम के ४ बजे दूसरा नया कूंडा ले उसमें उपरोक्त ८।। तोले पारद गंधक रख उपरोक्त विधि की भस्ममुद्रासेजिसमें चटके हुए पहले कुंडे से छुटाई भस्ममुद्रा भी डाल दी गई थी) लोह कटोरिका से बंदकर धूप में सूखने को रख दिया।

ता० २७ को उपरोक्त रीति से पानी भरी नांद पर कूंडे को इस प्रकार रखा कि पेंदी २ अंगुल पानी में भीगी रही। ७ बजे से ६ बजे तक अर्थात् ११ घंटे १३ आंचे दी। इन आंचों में पहली ऽ। की दूसरी ऽ।%की बाकी सब आध आध सेर की लगीं। २ दफे बीच में पानी बदला गया । यह कूंडा भी पहली ही आंच से चटक गया था। किन्तु फिर अधिक न चटका। रात को यन्त्र ज्यों का त्यों नांद पर रखा रहने दिया।

ता० २८ को देखा तो यंत्र की कटोरी की दरजों पर बहुत तरी थी। अतएव उसे पहिले सुखाकर खोला तो दवा का ढ़िम्मा अपने रूप में मौजूद था और वजन में ८ तोला था।

सम्मति—कूंडे खराब हैं, चटकते हैं। कटोरी शायद मोटी हो, पानी बदलने की आवश्यकता नहीं, अग्नि और बढ़ाकर देखो। रात को कूंड़ा पानी से पृथक् कर दिया जावे।

#### नं० ५ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का पांचवी बार अनुभव (कूंडे में)

ता० २९/५/७ को उपरोक्त ८ तो० पारद गंधक को उसी कूंडे और कटोरी में भस्ममुद्रा से बन्दकर सुखा दिया।

ता० ३० को धूप में सूखता रहा।

ता० ३१ को प्रथम पाव भर की आंच दी गई। आंच के मुलगते ही पहली दर्ज पर कूंडा और चटक या अन्दर दवात के पानी पहुँच गया। इस वास्ते काम बंद रहा और कूंडे को धूप में मुखा खोलकर दवा निकाली जो ८ तोले हई।

सम्मति-आगे से कूंडे पर कपरौटी होनी चाहिये।

#### नं० ६ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का छठी बार अनुभव (क्ंडे में)

ता० ३/६/७ को उपरोक्त ५ तोले औषधि को ऐसे कूंडे में (जिसके अन्दर बाहर पेंदी को छोड़ किनारों पर दोनों तरफ ६९ अंगुल मोटी कपरौटी दुकरी की गई थी और ऊपर की पेंदी में खरिया का लेप कर दिया था) रख लोह कटोरिका से (जो पहली कटोरी से हलकी चद्दर की बनी थी) ढक भस्ममुद्रा से संधि बन्द कर धूप में सुखा दिया।

ता० ४ को पहली आंच ऽ। पाव भर की, दूसरी आध सेर की, तीसरी तीन पाव की और आठ आंचे एक एक सेर की दी गईं। ये कूंडा भी पहली ही आंच से चटक गया और पानी का तरीका असर जरूर अन्दर पहुँच गया होगा। किन्तु नौकरों के खबर न देने से काम बन्द न रखा गया। सब आंचों के लंगने के बाद कूंडी खोली नाँग पर रख दिया गया।

ता० ५ को सोला गया तो उक्त औषधि का एक ढिम्मा ७ तोले ७ माशे हुआ और ५ माशे इस ढ़िम्मे के नीचे राख सी अलग निकली अर्थात् जो आठ तोले वजन था, वह पूरा निकल आया।

सम्मति—आगे से आंच आध सेर की आरम्भ की जाय और डेढ़ सेर तक लगे अवश्य पानी अन्दर जाने की शंका होती है। कूंडे कपरौटी करने पर भी चटक ही जाते हैं, यह बड़ी खराबी है।

#### नं० ७ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का सातवीं बार अनुभव (कूंडे में)

ता० ५/६/७ को उक्त ७ तोले ७ माशे पारद गंधक और ५ माशे राख

कुल ८ तोले वजन को कपरौटी किये गये कूंडे में रख लोहकटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से संधि बंद कर धुप में सूखने को रख दिया।

ता० ६ को कूंडे के चार चार अंगुल किनारों पर दूसरी कपरौटी और की गई और सुखा दिया।

ता० ७ को कुंडा सुखता रहा।

ता० ८ को पहली आध सेर की आंच देने से कूंडा चटक गया और दरार कटोरी के अन्दर तक चली गई जिससे पानी अवश्य अन्दर जाता लिहाजा काम बंद कर दिया गया।

सम्मति-कूंडा के चटक जाने से ही अब तक अनुभव ठीक न हो सका।

#### नं० ८ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का आठवीं बार अनुभव (तास्रचीनी के पात्र में)

ता०८/६/७ को उक्त ७ तोले पारद गंधक को ताम्रचीनी के कूंडे में रख बड़ी लोहकटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से संधि बंद कर धूप में सुखा दिया।

ता ० ९ को इस चीनी के पात्र को जल भरी नाँद पर तैराकर तीन तीन पाव की ११ आँचे देकर जैसे का तैसा रक्षा छोड़ दिया। (तामचीनी के पात्र में और कंडो के बीच में पेंदा रहित लोहे की परात का घेरा भी रस्र दिया था ताकि अग्नि तामचीनी के पात्र को न छए)।

ता० १० को खोला तो ढ़िम्मा अपने रूप में ६। तोले मिला और उस ढ़िम्मे के नीचे गंधक की पपड़ी १। तोले मिली अर्थात् कुल ७।। तोले वजन मिला, ६ माशे घटा।

सम्मति–इस प्रकार यंत्र का निर्माण तो अच्छा रहा यदि काम दे किन्तु एक दोष तामचीनी के कूंडे में है कि उसका पेंदा सपाट है, बीच में ढालू नहीं है इस कारण पारद बीच में ठहर नहीं सकता।

#### नं० ९ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का नवीं बार अनुभव (तामचीनी के पात्र में)

ता० १०/६/७ को उक्त ६। तोले का काले रंग का ढ़िम्मा और १। तोले गंधक की पापड़ी कुल ७।। तोले वजन को बारीक पीस पूर्वोक्त तामचीनी के कूंडे में पूर्वोक्त विधि से बन्द कर दिया गया।

ता० ११ को कूंडे को पानी भरी नाँद पर तैरा एक २ सेर की १२ आंचे दी। बाद में जैसे का तैसा रखा छोड दिया।

ता० १२ को खोला गया तो ढ़िम्मा तामचीनी के कूंडे से चिपटा हुआ मिला। चाकू से खुरच ढ़िम्मे छुटाया तो उसके नीचे की तरफ पिघले हुए गंधक का अंग दिखाई दिया और तोल में ७। तोले हुआ। ३ मागे

सम्मति-अभी तक गंधक का क्षय ठीक नहीं होता या अग्नि कम है या समय कम है, पीछे साबित हुआ कि पानी अधिक या।

#### नं० १० कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का दसवीं बार अनुभव (तामचीनी के पात्र में)

ता० १५/६/७ को पूर्वोक्त गंधक पारद का ढ़िम्मा ७। तोले और हिंगुलोत्थ पारद १० माशे और हिंगुल पातन से बचा चूर्ण वा राख १ तोले और दाग खाया हुआ दानेदार गंधक १ तोले उक्त तामचीनी के कूंडे में इस तरह रखे गये कि ७॥ तोले वाले ढ़िम्मे को और हिंगुलोत्थ पारद की १ तोले

राख दोनों को पीस कूंडे में बिछा लिया, उसके ऊपर बीच में हिंगुलोत्थ १० मागे पारा रख १ तोले पिसा गंधक ऊपर बुरका दिया गया। इस तरह कुल १० तोले १ मागे वजन रख लोहकटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से संधि बंद कर धूप में सुखा दिया।

ता० १६ को यंत्र को नाँद पर तैरा सवा सवा सेर की १२ आँचे दी गई। बाद का पानी बहुत गर्म हो होकर चौथी पांचवीं आग तक सेर तीन पाव घट जाता था, इस वास्ते जितना घटता था, दो एक बार में उतना ही और डाल दिया जाता था। पश्चात् आंच बंद कर यंत्र को ज्यों का त्यों नाँद पर तैरा छोड दिया।

ता० १७ को खोला गया तो ढ़िम्मा कूंडे से चिपका हुआ मिला। ऊपर बुरके गये गंधक का रूप जला दृष्टि पड़ा। पारा भी जले गंधक से ढ़का मिला। उक्त ढ़िम्मे और पारद को तोला तो कुल (१० तोले १ माणे में) ९ तोले ८ माणे बजन निकला। ५ माणे घट गया।

सम्मति-१। सेर की १२ आंचों से भी कोई नतीजा नहीं हुआ। ऊपर की लोह कटोरी कुछ भारी अवश्य है और कोई बात समझ में नहीं आती। पीछे साबित हुआ कि पानी अधिक था।

#### नं० ११ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का ग्यारहवीं बार अनुभव (कूंडे में)

ता० १७/६/७ को ५ तोले पारद और ५ तोले दाग खाया हुआ दानेदार पिसा हुआ गंधक मिट्टी के कूंडे में इस तरह रखे गये कि पहले पारा रख उसके चारों तरफ और ऊपर गंधक ढ़क दिया और बहुत हलकी लोह कटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से संधि बंद कर ध्रूप में रख दिया।

ता० १८ को चूंकि आंच से कुंडे चटक जाते थे, उसके बंचाव के वास्ते दो घेरे लीहे के चार पांच अंगुल चौड़े लगा दिये और इनमें जो संधि रह गई, वह बालू से भर दी गई। इन घेरों के लगाने से कूंडा करीब ३ अंगुल के खाली रहा और पेंदे में केवल कटोरी दीख़ती रही।

ता० १९ को ३ आंचे पाव भर आध सेर तीन पाव की दी गईं, तीसरी आंच की राख कूंड़े से निकालते समय राख में गंधक का अंश दृष्टि पड़ा। इस कारण काम बन्द कर कूंडे का ठंडा कर खोला तो गंधक पिघलकर पापड़ी सा हो गया और उसके नीचे पारा अपने रूप में मौजूद था। कुंडे के अन्दर तरी आ गई थी, इस कारण धूप में सुखा पारे गंधक को तोला तो ८ तोले १० माशे मिला। १ तोले २ माशे छीजन गई।

सम्मति—कारण गंधक निकल आने का यह जान पड़ा कि कपरौटी के नीचे मुद्रा का मसाला लगाना भूल गये, केवल ऊपर से लगा दिया था।

## नं० १२ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का बारहवीं बार अनुभव (कूंडे में)

ता० २०/६/७ को उक्त ८ तोले १० माशे पारे गंधक को और समान गंधक जारित को ११ माशे चूर्ण को सब ९ तोले ९ माशे को उसी कूंडे में ऐसे रखा जिससे तरल पारद गंधक से ढ़का रहा। बाद को लोह कटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से सन्धि बन्दकर सुखा उपरोक्त विधि से लोहे के दो घेरे लगा बालू भर रख दिया।

ता॰ २१ को पानी भरी नांद पर कूंडे को रख पाव भर, आध सेर, तीन पाव, सेर भर की ४ आंच और सवा सवा सेर की ७ सब ११ आंचे दे पानी की नांद से कूंडे को उतार खाली नांद पर छोड़ दिया।

ता० २२ को खोला गया तो कूंडे के खांचे में पानी का अंश दृष्टि पड़ा। गंधक पिघल कर हलकी पापड़ी सा हो गया था। उसके नीचे पारा मौजूद था कुछ अंश पारे के गंधक में समा गये थे। तोला तो (९ तोले ९ माशे वजन

में) ८ तोले वजन हाथ लगा। १।। तो० छीजन हुई।

सम्मति-बालू भरने से कूंडों का चटकना बंद हो गया किन्तु पानी का अंश अन्दर पहुँच जाता है, इसका भी उपाय करना चाहिये।

## नं० १३ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का तेरहवीं बार अनुभव (कूंडे में)

ता० २५/६/७ को ८। तोले पारद गंधक को उपरोक्त विधि से कूंडे में रख लोह कटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से संधि बन्द कर धूप में सुखा दिया। इस बार कूंडे के बाहर १ छटांक अंडी के तेल में आधी छटांक मोम मिला। आंच पर गर्म कर लेप कर दिया ताकि पानी का असर अंदर न पहुँचे। अन्दर लोहे के घेरे और बालू रेत रखी गई।

ता० २६ को यह यंत्र रखा रहा।

ता० २७ को पानी भरी नाँद भर रख पाव भर से १ सेर तक की ४ आंचे और सवा सवा सेर की ८ आंचे सब १२ आंचे दे कूंडे को खाली नाँद पर रख दिया। ता० २८ को खोला गया तो गंधक पिघलकर फैल गया था और काले रंग का हो गया था। पारा गंधक के नीचे ढ़क रहा था। खुरच कर निकाला तो कुल ७। तोले वजन हाथ लगा। १ तोले घटा। कूंडे में इस बार भी कुछ तरी आ गई थी इस वास्ते उक्त औषधि को सुखा फिर तोला तो कुछ अंतर न मालुम हआ।

सम्मति—अबकी बार पहले से भी गंधक कम जला कारण समझ में नहीं आया।

## नं० १४ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का चौदहवीं बार अनुभव (क्ंडे में) टब में रखकर

ता॰ ३०/६/७ को उक्त ७ तोले पारद गंधक को उपरोक्त विधि से गर्म अंडी के तेल में मिले मोम गेरू से पेदे में लिये कूंडे में रख लोह कटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से संधि बन्द कर धूप में सुखा दिया।

ता ० १/७ को कूंडे को पानी में भरें टब में छोटी लोहे की तिपाई पर रख एक अंगुल कूंडे की पेंदी तक पानी रख कूंडे में लोहे के घेरे लगा बालू भर पाव भर आध सेर तीन पाव की आंच और सेर भर की ९ सब १२ आंचे दे कूंडे को पानी से जुदा कर रख दिया। इस बार टक्का पानी अधिक गर्म नहीं हुआ। नवीं आंच पर पानी की घटी मिकदार पूरी कर दी।

ता०२ को खोला गया तो गंधक पिघला न था, जैसे का तैसा रखा था। नीचे पारा मौजूद था। तोल में गंधक पारद ७ तोले हुआ। ३ माशे छीज गया।

सम्मति-जल विशेष होने से शीतलता अधिक रही, इस कारण गंधक नहीं जला। अब कारण समझ में आया।

#### नं० १५ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का पन्द्रहवीं बार अनुभव छोटे नँदोर में (कूंडे में)

ता० २/७/७ को ७ तोले गंधक पारद में ३ तोले दानेदार दाग खाया गन्धक डाल पीस मोम अंडी के तेल गेरू में पेदे में लेप किये गये कूण्डे में उपरोक्त विधि से रख लोह कटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से सन्धि बन्द कर धूप में सुखा दिया।

ता० ३ को लोहे के घेरे और बालू रख ऐसे छोटे पानी भरे नँदोरे पर कूण्डे को रखा जो एक अंगुल पेंदा भीगा और ५ अंगुल कूंडा नाँद से बाहर रहा। पश्चात् पाव भर, आध सेर, तीन पाव, सेर भर की ४ आंचे और सवा सवा सेर की ५ कुल ९ आंचे दी गई। नवीं आंच पर कूंडा दो तीन जगह से चटक गया। दर्ज कटोरी तक पहुँच गई परन्तु नीचे के मोम के लेप ने अन्दर

पानी नहीं आने दिया। आगे काम न चलाया, खोला गया तो गंधक पिघलकर फैल गया था, रंगत काली थी, पारा नीचे इक रहा था। खुरच कर तोला तो पारा १० माशे निज रूप में और पारद गंधक मिश्रित ६ तोले १० माशे था। सब गंधक पारद ७ तोले ८ माशे। २ तोले ४ माशे घट गया।

सम्मति—अबकी फल सबसे अच्छा हुआ यदि कूंडा न चटकता तो पूरा गंधक जीर्ण हो जाता। यह सफलता पानी कम होने से हुई। अधिक पानी गर्म न होकर कूंडे के पेंदे को इतना शीतल रखता था जिससे गंधक जीर्ण नहीं हो सकता था। कूंडा १७ इन्च चौड़ा था इसलिये कुंडा नँदोरे पर इकने से ५,५ अंगुल चारों तरफ निकला रहा। पानी नँदोरे में ६ इन्च गहरा भरा था। तोल में ८ सेर था। २ इन्च नँदोरा कूंडा रखने से खाली हो गया था।

#### नं० १६ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का सोलहवीं बार अनुभव (कूँडे में छोटे नँदोरे में)

ता० ४/७/७ को उक्त ७ तोले ८ मागे पारद गन्धक को नये कपरौटी करे और गर्म अंडी के तेल में पड़े मोम गेरू से पेंदे से लिपे कूँडे में उपरोक्त विधि से रख भस्ममुद्रा से संधि बंद कर (चूंकि धूप में मुखाने को नीचे का लेप पिघलकर टपकने लगता था इस वास्ते) सीरक में मुखा दिया और बालू और घेरे लगा दिये।

ता० ५ को ८ सेर पानी से भरे छोटे नन्दोरे पर कूंडे को रख १ अंगुल पेंदी भीगी राख ऽ। पाव भर ऽ।। सेर की २ आंच और तीन तीन पाव की १२ कूल १४ आंचे दे कुंडे को उतार खाली नाँद पर रख दिया।

ता० ६ को खोला गया तो अन्दर पारद गंधक ज्यों का त्यों रखा रहा, पिघला तक न था।

कारण कि आंच १। सेर की जगह ऽ।। की दी गई।

सम्मति—अबकी बार यह भी निश्चय हो गया कि ८ सेर जलवाले नँदोरे पर रखे कूंडे के लिये तीन पाव की आँच कम है। १। सेर की ही चाहिये।

## नं० १७ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का सत्तरहवीं बार अनुभव (क्रुंडे में)

ता० ६/७/७ को उपरोक्त पारद गंधक को जो पिघला तक न था, कूंडे से जुदा न कर जैसे का तैसा ही बंद कर सुखा दिया।

ता० ७ को ८ सेर पानी आनेवाले उसी नैंदोरे पर कूँडे को फिर रख सदा की रीति से रेत भर ऽ।। सेर ऽ।। तीन पाव की २ आंचे और १। सेर की १२ सब १४ आंचे दी। कूंडे को पानी की नाँद से अलग कर रख दिया। इतने समय में एक बार १।। सेर के अन्दाज नैंदोरे में पानी डालने की आवश्यकता हुई जो गर्म कर डाला गया।

ता० ८ को खोला गया तो गंधक पारद अब भी जैसे का तैसा रखा रहा, पिघला नहीं। कूंडा चटका मिला। तोल में गन्धक ६ तोले २ माणे और पारद निजरूप में ९ माणे कुल गन्धक पारद ६ तोले ११ माणे हुआ। ९ माणे घटा।

सम्मित-अवकी बार सफलता अवस्य होती किन्तु कूंडा चटक गया जिससे क्रिया निष्फल गई। यह दोष कूंडे का है।

#### नं० १८ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का अठारहवीं बार अनुभव (तामचीनी की रकाबी में)

ता० ६/७/७ को २।। तोले पारद और २ तोले दानेदार दाग खाई हुई

पिसी गन्धक कुल ५ तोले वजन को तामचीनी की तस्तरी के बीच में गंधक की घरिया सी बना उसमें पारा रख बोड़ीं गंधक ऊपर डाल उँगली से ठीक कर लोहकटोरी से ढक भस्ममुद्रा कर धृप में सुखा दिया।

ता ० ७ को तामचीनी के बड़े कटोरे में २॥ सेर पानी भर उस पर इस यंत्र को रख ऽ। पाव भर डेढ़ पाव की २ आंचे और आध आध सेर की १३ कुल १५ आंचे दे कटोरे से कूंडा उतार अलग रख दिया। इस कटोरे में ४/५ दफे आध आध या पौन पौन पाव के अन्दाज गर्म पानी डाला गया।

ता० ८ को खोला गया तो गंधक जली हुई मिली। पारा गंधक से इका और कुछ प्रत्यक्ष होकर भस्ममुद्रा से लगा मिला। तोल में पारद निजरूप में २ तोले ३ माणे और गंधक ६ माणे कुल पारद गंधक ६ माणे कुल पारद गंधक २ तोले ९ माणे निकला। २ तोले ३ माणे घटा पारद कुछ भस्ममुद्रा से जाकर लग जाने से छीज गया।

(१) सम्मति—अबकी बार पूर्ण गंधक जलकर पूरी सफलता हो गई और सफलता के कारण भी निश्चय हो गये। वह यह है कि अग्नि इतनी तीव जो पारद गंधक को आधार पात्र को भली भांति गर्म कर सकें, नीचे जल भी अधिक न हो जो गर्म न हो सके किन्तु केवल इतना ही खूब गर्म हो जावे चूंकि जल का, इवेपोरेटिंगपौइन्ट नीचा है और गंधक का ऊंचा और पारद का और भी ऊंचा, इस कारण जल गर्म होकर हानि नहीं कर सकता। गर्म से गर्म जल भी पारद को उड़ने से रोकने के लिये समर्थ होगा। घट अवश्य जाता है सो बार बार डालकर उसकी पूर्ति हो सकती है।

(२) सम्मति-यह तामचीनी के यंत्र बहुत ठीक होते यदि इन रकाबियों के पेंद्र ऊपर को उठे न होते, ऊपर को उठे होने से पारद किनारों की तरफ को वह जाता है।

#### नं० १९ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का उन्नीसवीं बार अनुभव (कुँडे में छोटे नँदोरे में)

ता० ८/७/७ को १६ वें अनुभव के ६ तोले ११ माणे पारद गंधक को मोम गेरू से पैदे में लेप किये गये, नये कूंडे में उपरोक्त विधि से रख लोह कटोरी से ढक भस्ममुद्रा से बंद कर मुखा दिया।

ता० ९ को कूंडे में लोहे के घेरे लगा बालू भर ८ सेर पानी भरे नँदौरे पर रख ऽ॥ सर ऽ१ सेर की २ आंचे और १। सेर की ६ कुल ८ आँचे देने से कूंडा चटक गया। दर्ज कटोरी तक पहुँच गई। पानी कूंडे में अन्दर आ गया। एक तरफ से भस्ममुद्रा भी उखड़ गई थी इस बास्ते आगे काम न चलाया गया। खोला गया तो पारद गंधक ज्यों का त्यों बे पिघला रखा रहा। जहां से भस्ममुद्रा उखड़ गई ती वहां से गंधक के उड़ जाने का चिह्न दीख पड़ा। तोलने पर ४ तोले ९ माशे गंधक और ७ माशे पारद निज रूप में सब गंधक पारद ५ तोले ४ माशे निकला। १ तोले ७ माशे घटा। बड़े कूंडे जितने बने थे। सब टूट चुके।

#### न० २० कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का बीसवीं बार अनुभव (मिट्टी का सैनक)

ता० १०/७/७ को तामचीनी की तक्तरी में किये गये १७ वीं बार के अनुभव से बचे २ तीले ३ माणे पारा और ६ माणे गंधक में ३ माणे पारद और २ तोले गंधक और मिला पारद गंधक ढ़ाई २ तोले कर उसको मिट्टी की बड़ी सैनक में (जो १० इंच चौड़ी और ३ इंच चौड़ी गहरी थी तोल में १ सेर १० छटांक थी नीचे जिसके मोम गेरू का लेप कर दिया गया था) रख ऊपर हल्की लोहकटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा कर सुखा दिया।

ता० ११ को उपरोक्त सैनक को तामचीनी के ऽ२।। सेर पानी भरे कटोरे पर रख प्रथम आंच पाव भर की दी तो सैनक चटक गई। इस वास्ते काम बन्द कर दिया गया। खोला तो गंधक पिघला हुआ मिला। पारद गंधक से ढ़क रहा था, तोलने से गंधक २ तोला, ५ माणे और पारद निजरूप में २ तो० ४ माणे कुल ४ तोले ९ माणे वजन का रहा। ३ माणे छीजन गई।

सम्मति—चटक जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अबकी बार लोहे का घेरा और बालू नहीं रखी थी।

# नं० २१ कच्छपयंत्र (लोहपात्र में) उपरोक्त क्रिया का इक्कीसवीं बार अनुभव (सैनक में)

ता० १२/७/७ को उक्त २ तोले ५ माशे गंधक और २ तोले ४ माशे पारद कुल ४ तोले ९ मा० पारद गंधक को पहली सी ही सैनक में (जिसकी पेंदी में मौम आदि का लेप किया गया था और जिसके किनारों से अन्दर की ओर चार चार अंगुल कपरौटी कर दी गई और ठीक किनारे पर १ पट्टी कसकर लगाइ थी) उपरोक्त विधि से रख लोहकटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा कर सुखा दिया।

ता० १३ को सैनक को एक पात्र में ऽ३।— सेर पानी आता था, रख लोहे का एक घेरा अन्दर लगा बालु भर पाव भर ऽ।। सेर की २ और तीन पाव की १० कुल १२ आंचे दे पानी के पात्र से यंत्र को उतार अलग रख दिया। इतने समय में दो तीन बार गर्म जल डाला गया।

ता० १४ को खोला गया तो गंधक पिघलकर फैलकर बिलकुल जल गई थी उससे ढ़क रहा था, तोला गया तो गंधक ८ माशे कर पारद निजरूप में २ तोले ३ माशे कुल गंधक पारद २ तोले ११ माशे निकला। १ तोले ९ माशे घटा।

सम्मति—अबकी बार भी पूर्ण गंधक जल गया और पूर्ण सफलता हो गई किन्तु २ माशे पारद अभी घटता है। कुछ रवे पारद के गंधक में होंगे पर फिर भी १ माशे पारद का तो क्षय अवश्य हुआ। १७वीं वार में भी पूर्ण सफलता होने पर ३ माशे पारद घटा था। यह पारद क्षय विचारणीय है।

#### सफलता का नतीजा

(१४ वीं बार) बड़े कूंडे में ८ सेर पानी नीचे रख ऽ१। सेर की ७ आंचों में ५ तोले में से २ तोले ४ माशे गंधक जला। (१७ वीं बार) तामचीनी की रकाबी में ऽ२। सेर पानी नीचे रख आध आध सेर की १४ आंचो से २॥ तोले में से २ तोले ३ माशे गंधक जला।

(२०वीं बार) मिट्टी की कूंडेनुमा सैनक में जो तोल में १ सेर १० छ० भारी थी। ऽ३। सेर पानी नीचे रख तीन पाव की ११ आंचो में २ तोले ६ माशे में से १। तोले गंधक जला।

#### नं० २२ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का बाइसवीं बार अनुभव (सैनक में)

ता० २१/७/७ को पूर्वोक्त २ तोले २ माशे पारद में ३ माशे पारद और उक्त ८ माशे गंधक में १ तो० १० माशे गंधक और मिला दोनों को पूरा ढ़ाई ढाई तोलकर पहली ही सैनक में उपरोक्त विधि से बंद कर ऽ। पाव भर आधे सेर की २ आंचे और तीन तीन पाव की ८ कुल १० आंचे दी तो गंधक जला हुआ मिला। पारा गंधक में ढ़क रहा था, पारा निज रूप में २ तो० ४ माशे मिला और पारद मिश्रित गंधक ३ माशे ३ रत्ती और जला हुआ गंधक १० माशे हुआ। इस जले गंधक में पारा न था।

सम्मति-मेरी समझ में अवकी बार गंधक भी जल गया और पारा भी

. क्षय नहीं हुआ।

#### नं० २३ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का तेईसवीं बार अनुभव (सैनक में)

ता० २४/७/७ को उक्त २ तोले ४ माशे पारद और ३ माशे ३ रत्ती पारद मिश्रित गंधक में २।। तोले गंधक और दे सब ५ तोले १।। माशे को उसी सैनक में उपरोक्त विधि से बंद कर पाव भर की १ आंच और आध आध सेर की १६ कुल १७ आंचे दी। १२ घंटे में तो गंधक जला हुआ मिला। पारा गंधक से ढ़क रहा था। पारा निजरूप में २ तोले ३ माशे निकला। पारद मिश्रित जला गंधक ७ माशे और नीचे के खुरचने की राख ६ माशे निकाली।

सम्मति–अबकी बार यह भेद रहा कि जो गंधक जला हुआ ऊपर था उस सब में पारद मिश्रित था और इस कारण से यह कुछ कठिन था और हिंगुल बन जाने का रूप जान पडता था।

प्रश्न-क्या कोमल आंच कच्छप में विशेष गुणकारी है।

#### नं० २४ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का चौबीसवीं बार अनुभव (सैनक में)

ता० २७/७/७ को उपरोक्त २ तोले ३ माशे पारद और ७ माशे पारद गंधक और ६ माशे नीचे के खुरचने में १॥ तोले नया गंधक और दे सब ४ तोले १० माशे को उसी सैनक में उपरोक्त विधि से बंद कर १२ घंटो में ऽ। की १ और आध आध सेर की १६ सब १७ आंचे दी गईं। ता० २८ को खोला गया तो पारद निजरूप में २ तोले और पारद मिश्रित जला गंधक १ तोले २ माशे और पारद के नीचे की राख ७ माशे निकली।

#### नं० २५ का कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का पच्चीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० ३०/७/७ को पूर्वोक्त सोलहवें कच्छप से निकले १५ तोले १।। माशे पारद गंधक में से १ तोले १ माशे पारद और ९ तोले पारद गंधक सब १० तोले १ माशे जिसमें ११/१५ १/२ भाग पारा था। नये लोहे के कच्छपयंत्र में भस्ममुद्रा से बदकर ३।। सेर जल से भरे चीनी के तसले पर रख १२ घंटे में पाव भर की १ और आध आध सेर की १५ कुल १६ आंचे दी तो गंधक ज्यों का त्यों वेपिघला रखा रहा।

#### नं० २६ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का छब्बीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० २/८/०७ को पूर्वोक्त गंधक पारद को जो पिघला तक न था, लोहे के पात्र से जुदा न कर ज्यों का त्यों भस्ममुद्रा से बंद कर पूर्ववत् जल भरे पात्र पर रख ऽ।। सेर की १ खौर ऽ।।। की १५ सब १६ आंचे दी तो गंधक की ढेरी सी ज्यों की त्यों बनी रही किन्तु उसके ऊपरी भाग पर कुछ सफेदी और कठिनता आ गई थी। पारद निजरूप में १० माणे और पारद गंधक ९ तोले ३ माणे कुल १० तोले १ माणे पूरा निकल आया।

## नं० २७ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का सत्ताईसवीं बार अनुभव (सैनक में)

सम्मति-आगे और अधिक आंच दी जावे।

ता० ३/८/०७ को पूर्वोक्त तेईसवें कच्छप में से निकले २ तोले पारद

और १ तोले २ माशा पारद मिश्रित गंधक और ७ माशे पारद के नीचे की राख में १॥ तोले नया गंधक और दे पूरा ५ तोले कर उसी सैनक में उपरोक्त विधि से बंदकर ऽ। की १ आंच और डेढ़ पाव की ३ (जो नोकरों की असावधानी की वजह से लग गई ११) कुल १६ आंचे दी तो पारद निज रूप में १ तोले ८ माशे और गंधक पारद १ तोले ५ माशे निकला जो कुछ कड़ा भी था और कुछ अंश नीचे सैनक में लगा रह गया जिसको खुरचना उचित न समझा। यह अनुमान में ६ माशा होगा। सब ३ तोले ८ माशे समझना चाहिये। १। तोले के करीब गंधक का क्षय हुआ।

सम्मति-गंधक पूरा नहीं जलता अग्नि या समय कम है।

#### नं० २८ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का अट्ठाईसवीं बार अनुभव (सैनक में)

ता० ५/८/०७ को पूर्वोक्त १ तोले ८ माणे पारद और १ तोले ५ माणे पारद गंधक में ६ माणे नया गंधक और दे कुल ३ तोले ७ माणे को उसी सैनक में उपरोक्त विधि से बंद कर पाव भर ऽ।। सेर की २ और ढ़ाई ढ़ाई पाव की १५ कुल १७ आंच दी तो पारद निज रूप में १ तोले ६ माणे और पारदिमिश्रित जला गंधक १ तोले ७ माणे निकला। कुल वजन ३ तोले १ माणे निकला। रखा गया था ३ तोले १ माणे पुराना और ६ माणे नया अतएव ६ माणे नये गंधक वजन ही छीजा। देखने से आज सैनक चटकी मिली।

सम्मति-मेरी समझ में ढ़ाई पाव की आंच से कम और तीन पाव की आंच से अधिक आंच देना ठीक नहीं।

#### नं० २९ का कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का उन्तीसवीं बार अनुभव (लोहापात्र में)

ता० ५/८/०७ को उपरोक्त २५ वीं क्रिया का १० माशे पारद और ९ तोले ३ माशे पारद गंधक कुल १० तोले १ माशे को लोहे को कच्छप में रख भस्ममुद्रा से बंदकर उसी जल भरेपात्र में रख ऽ।। सेर की १ आंच और सेर भर की १६ आंचे कुल १७ आंचे दी तो पारद निजरूप में ६ माशे और पारद गंधक ९ तोले ७ माशे अर्थात् पूरा १० तोले १ माशे निकल आया।

सम्मति—तोल में अन्तर अबकी बार भी न पड़ा या तो अग्नि कम है (जल तो अधिक है नहीं) या यह कारण है कि गंधक जला हुआ कम अंश में है इसलिये क्षय नहीं होता, नया गंधक देकर देखा जावे।

#### नं० ३० कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का तीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० ६/८/७ को पूर्वोक्त ६ माशे पारद और ९ तोले ७ माशे पारद गंधक में (नवें और सोलहवें कच्छप से निकले १५ तोले १॥ माशे पारद गंधक में से बचा) ५ तोले पारद गंधक और मिला दिया अर्थात् नवें और सोलहवें कच्छप का सब १५ तोले ७॥ मा० पारा यहां ले लिया गया। (इसमें ११॥ तोले पारा और ३ तोले ७॥ माशे गंधक है) और इसमें २॥ तोले नया गंधक और दे सब १७ तोले ७ माशे को लोहे के कच्छपयंत्र में बंदकर उसी जल भरे पात्र पर एख १२ घंटें में ऽ॥ सेर ऽ॥ तीन पाव ऽ१ सेर की ३ और सवा सवा सेर की १५ कुल १८ आंचे दी तो पारद निज रूप में ६ माशे और पारद गन्धक १६ तोले ९ माशे निकला अर्थात् (१७ तोले ७ माशे में) १७ तोले ३ माशे वजन निकला ४ माशे घटा)

सम्मति–गन्धक का क्षय अब भी नहीं हुआ, आंच बढ़ाई जावे। ऽ।।। ऽ१

ऽ१।। की दी जावे।

#### नं० ३१ का कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का इकतीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० ११/८ को पूर्वोक्त ६ माशे पारद और १६ तोले ९ माशे पारद गन्धक यानी १७ तोले ३ माशे में २ तोले ९ माशे नया गन्धक और मिला। पूरा २० तोले कर (इसमें ११। तोले पारद और ३॥ तोले पुराना और ५ तोले नया गन्धक है) लोहे के कच्छप में बंद कर उसी जल भरे पात्र पर रख १२ घंटे में ऽ॥ ऽ१। ऽ१॥ सेर की ४ और पौन दो दो सेर की १० कुल १४ आंच दी तो पारद निज रूप में ५ माशे और पारद गन्धक १९ तोले ४ माशे निकला अर्थात् (२० तोले में) १९ तोले ९ माशे निकला। ३ माशे घटा।

सम्मति-गन्धक के क्षय न होने का कारण फिर समझ में नहीं आया। अग्नि तीव है। थोड़ी और अधिक दी जावे।

#### नं० ३२ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का बत्तीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० १४/८/७ को पूर्वोक्त ५ माशे पारद और १९ तोले ४ माशे पारद गन्धक कुल १९ तोले ९ माशे को लोहे के कच्छप में बंद कर उसी पानी भरे पात्र में रख १२ घंटे में ऽ१ सेर ऽ१। सेर ऽ१। सेर ऽ१।। सेर की ४ और दो दो सेर की ७ कुल ११ आंचे दी गई तो पारद निज रूप में ४।। माशे और पारद गंधक १९ तोले ३।। माशे कुल (१९ तोले ९ माशे में) १९ तोले ८ माशे निकला अर्थात् सब निकल आया। १ माशे तोल का अंतर समझना चाहिये।

#### नं० ३३ कच्छपयंत्र उपरोक्त किया का तेतीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० २० से २३/८/७ तक ४॥ माशे पारद और १९ तोले ३॥ माशे पारद गंधक कुल १९ तोले ८ माशे को लोहे के कच्छप में रख हलकी नई कटोरी से इक भस्ममुद्रा कर छोटे कूंडे पर जिसमें २॥ सेर जल भरा जाता था, रख १२ घंटे में ऽ१ ऽ१। ऽ१॥। की ३ पौने दो दो मेर की ३ और दो दो सेर की ७ कुल १३ आंचे दी। हर घंटे में १ बार पानी गरम डालना पड़ा। खोला को पारद निजरूप में ४ माशे और पारद गंधक १८ तोले ८ माशे अर्थात् कुल १९ तोले निकला। ८ माशे घटा।

सम्मित-गंधक क्षय नहीं होता। पानी इससे कम नहीं हो सकता। कटोरी हलकी कर दी गई। अतएव अग्नि तीव्र करने को कोयले की अग्नि दी जावे।

#### नं० ३४ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का चौंतीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० २५ से २७/८/०७ तक पूर्वोक्त ४ माशे पारद और १८ तोले ६ माशे पारद गंधक (यह १८ तोले ८ माशे था, पीसने पर २ माशे खरल में छीज गया) कुल १८ तोले १० माशे को लोहे के कच्छप में रख हलकी लोहकटोरी से इक भस्ममुद्रा कर बालटी भर (जिस में ८॥ सेर पानी आता ता और बाल्टी कम चौड़ी होने से जिसमें केवल कच्छप की कटोरी की बराबर नीचे का पेंदा भीगती थी) रख पाव पाव भर कोयलों की ३ आचे और डेढ़ डेढ़ पाव की ६ कुल ९ आंचे दीं। हर आंच पर दो बार गर्म पानी डालना पड़ा। सोला तो पारद निजरूप में २ माशे और पारद गंधक १८

तोले निकला। ८ माणे घटा।

सम्मति-कोयले बढ़ाये जावें और जल्दी जल्दी आंच दी जावे। आध सेर कोयलों की आंच हर घंटे पर लगनी चाहिये।

## नं० ३५ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का पैतीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० २८ से ३० तक पूर्वोक्त २ माणे पारद और १८ तोले पारद गंधक को लोहे की कच्छप में रख हलकी लोहकटोरी से इक भस्ममुद्रा कर उसी जल भरी बालटी पर (जिसमें इस बार किनारे पर एक पनाला करीब ८ अंगुल लंबा इस बास्ते लगाया गया था कि पानी कम हो जाने पर उसमें होकर पानी अंदर पहुंच जाय और कच्छप बालटी से उठाना न पड़े) रख पाव पाव भर कोयलों की ३ आंचे और ऽ। की १ और आध आध सेर की ११ कुल १५ आंचे ५ प्रहर में दी गई। बाद को जैसे का तैसा पानी पर रखा छोड़ दिया। सबेरे देखा तो कुछ गर्म था और पानी पेद से हट गया था इसलिये दो पहर को खोला तो १।। माणे पारद और १७ तोले ४ माणे गंधक पारद निकला ८।। माणे घटा।



## नं० ३६ कच्छपयंत्र उपरोक्त क्रिया का छत्तीसवीं बार अनुभव (लोहपात्र में)

ता० ३१ से २/९/०७ तक पूर्वोक्त १७ तोले ४ माशे पारद गंधक और १॥ माशे पारद को लोहे के कच्छप में रख हलकी लोहकटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा कर उसी बाल्टी पर (जिसमें इस बार मिट्टी भर ४ अंगुल खाली रख केवल ४॥ सेर पानी भरा गया था) रख ७ बजे से ऽ॥ सेर की फिर ८ बजे से ऽ॥ की आंच हर घंटे पर लगाई गई। ६ बजे तक सब १२ आंचें लगीं तो पारद गंधक १७ तोले १ माशे निकला। ४॥ माशे घटा।

सम्भति—अग्नि पूरी दी गई फिर भी गंधक का क्षय नहीं हुआ न अग्नि कम है न जल अधिक है। समझ में नहीं आता है कि क्या कर्तव्य है।

#### पारद उत्थापन कच्छपयंत्र से निकले पारद गंधक का डौरू द्वारा पातन प्रथम बार

ता० १९ से २३/९ तक २७ वें कच्छप का ३ तोले १ माशे और पैंतीसवें कच्छप का १७ तोले १ माशे कुल २० तोले २ माशे को जिसमें १४ पारा और ६ तोले के करीब गंधक है किन्तु वास्तव में सब ३५ तोले के करीब गंधक पड़ा था जिसमें से ६ तोले रह गया है, रोगनी हांडियों में रख डौरू कर भस्म मुद्रा से बंदकर कपरौटी कर सुखा दिया। दो दिन रखा रहा।

ता० २२ को भट्टी पर १ प्रहर मंदाग्नि और ३ प्रहर समाग्नि दी। ऊपर भीगा कपड़ा डाला गया बाद को चुल्हे पर रखा छोड दिया।

ता० २३ को सबेरे खोला गया तो ऊपर की तमाम हांडी में उड़ा हुआ काले रंग का गंधयुक्त मूर्छित पारद लग रहा था। (क्रिस्टल रूप में)। यह ऊपर काला था और नीचे श्वेत सा था, इसको निकाला तो ३ तो० १ माणा हुआ, इसमें में से पारा न निकल सकता था। नीचे की हांडी में ६ तोले ५ माणे दवा ढ़िम्मे की शकल की काले रंग की थी यानी ऊपर नीचे की हांडियों की कुल दवा १२ तोले ४ माणे निकली। ७ तोले ९ माणे छीजन गई। गंधक विद्यमान् रहने से इसमें पारे का कुछ भी अंग पृथक् हाथ न लगा और न प्रत्यक्षरूप में दीख पड़ा।

#### उपरोक्त पारद गन्धक का द्वितीय बार पातन

ता० २४/९/०७ को पूर्वोक्त १२ तोले ४ माशे पारद गंधक को पीस उन्हीं हांडियों में फिर डौरूकर भस्म मुद्रा से बन्द कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २५ को ६ बजे से समाग्नि दी—३ बजे खुद जाकर देखा तो गंधक की गंधक आने की शंका हुई। इस वास्ते डौरू चटक जाने की शंका से ३ बजे काम बंद कर दिया और हांडी को उतार लिया।

ता० २६ को सबेरे खोल देखा गया तो हांडी चटकी न थी, ऊपर की हांडी में २ तोला ११ माशे गंधकयुक्त पारद निकला। (इसका रंग प्रथम बार की भांति काला न था, श्वेतता लिये था) जिसमें पारे के परमाण दीखते थे। किन्तु पृथक् न हो सका। नीचे की हांडी में ६ तोले ४ माशे ललाई लिये काली दवा मिली यानी कुल ९ तोला ३ माशे वजन निकला। ३ तोले १ माशे छीज गया।

सम्मति–६ तोले गंधक की जगह १० तोले १० माणे तोल घट चुकी फिर भी पारा पृथक् नहीं हुआ।

शंका-क्या बंद यंत्र में गंधक विद्यमान रहते भी पारा उड़ता है और खुले में बहीं।

अनुमान से समाधान-अवश्य उड़ता है, नहीं उड़ता तो शीशी में गंधयुक्त पारद की नाल उड़कर न जमती।

#### उपरोक्त पारद गंधक का तीसरी बार पातन

ता॰ २६/९ को पूर्वोक्त ९ तोले ३ माशे पारद गंधक को पहली भांति फिर डौरू में बंद कर दिया।

ता० २९ को पहली ४ प्रहर की अग्नि दी।

ता० ३० को सबेरे खोला तो ऊपर की हांडी में बेसनी रंग की भस्म में मिले पारद के रवे दीख पड़े जो इकट्ठा करने पर ३ तोले हुए। ६ माशे पारद नीचे की हांडियों में निकला। दोनों हांडियों का पारा तोल में ३ तो० ६ माशा हुआ और नीचे की हांडी का चूर्ण (जो श्वेततायुक्त ताम्चवर्ण का सा था) ४ तोलें ३ माशे और पारा छानने से निकला ४॥ माशे कुल ४ तोले ७॥ माशे चूर्ण निकला। (९ तोले ३ माशे वजन में) ८ तोले १॥ माशे हाथ लगा—१ तोले १॥ माशे छीज गया।

सम्मति—गंधकयुक्त पारद के पातन में पहली बार पारद गंधक का अंग अधिक रहने से काले रूप में उड़कर जमा था और बहुत सा भाग बेउड़ा ही रह गया होगा। दुबारा पातन में गंधक का अंग कम रहने से श्यामता घट कर सफेदी आई। तीसरी बार गंधक बहुत कम रह जाने से पीतता दीख पड़ी अर्थात् जब तक उपर की हांडी में श्याम रहे जान लो कि गंधक का क्षय नहीं हुआ—गंधक का क्षय होने पर क्रम से सफेदी और पीतता उत्पन्न होती है। (अनुमान है कि अन्त में रक्तता होती होगी)

#### उपरोक्त पारद गंधक का चौथी बार पातन

ता० ३/१० को पूर्वोक्त ४ तीले ७॥ माणे दवा को पहली ही भांति डौरू में बंद कर दिया।

ता० ८ को ४ प्रहर सामान्य अग्नि भट्टी पर दी।

ता० ९ को खोला तो (ऊपर की हांडी में पारे के रवे दीख पड़ते थे और बहुत हलकी पीली झलक युक्त श्वेत भस्म सी हांडी पर छाई हुई थी) ८ माशे पारा ऊपर की हांडी में निकला—नीचे की हांडी में पारा बिलकुल नहीं था। ४ तोले ७॥ माशे में से ४ तोले ५ माशे हाथ आया। २॥ माशे छीजन गई।

#### उपरोक्त पारद गंधक का पाँचवी बार पातन

ता० ११/१०/०७ को पूर्वोक्त ३ तोले ९ माशे पारद गंधक को पहली ही भांति डौरू में बंद कर दिया।

ता० १२ को ७ बजे से रात के ९ बजे तक भट्टी पर समाग्नि दी गई। ऊपर भीगा कपड़ा डाला गया बाद को जैसे का तैसा रखा छोड़ दिया।

ता० १३ के सवेरे खोला तो २।। माणे पारा और २ रत्ती कम ३ तोले ६ माणे हलके कत्थई रंग की राख निकली।

सम्मति—इस २ रत्ती कम ३।। तोले राख में आधी यानी १ रत्ती कम १ तोले ९ माशे राख को, मोटे मिट्टी के चिरागों के किनारे घिसे संपुट में भर भस्ममुद्रा कर कपरौटी सुखा दिया। फिर ता० १७ को ५ सेर कंडों की आंच दी गई तो १तोले ४ माशे राख करीब २ पहले से ही रंग की निकल आई जो खुरखरी और कत्थई रंग की थी—यह बात निश्चय करने योग्य है कि जब पारद और गंधक दोनों आग्नेय हैं तो फिर यह क्या चीज बाकी रह गई।

## जौनपुर की अलकीमियां कमेटी के बने पातन यन्त्र अर्थात् चीनी फिरे मिट्टी के डौरू द्वारा पारद उत्थापन का अनुभव (प्रथम भाग)

ता० २०/५ को बाजारी पारेका इष्टिका यंत्र से गंधक जारण के अनुभव में उत्पन्न हिंगलू १ तोले ११ माणे को चिनी फिरे पातनयंत्र में रख दो भाग सैंधव और एक भाग राख से बनी भस्ममुद्रा से संधि बंद कर उपर से मारकीन की २ कपरौटी कर दी गई और यंत्र सूखने को रख दिया

ता० २१/२२ को फुर्सत न मिलने की वजह से यत्र रखा रहा और सूखता

ता० २३ को ७ बजे से ३ बजे तक उँगली सी पतली बबूल की डंडियों की ऐसी मंदाग्नि दी गई जो पेंदे में ही लगी और ऊपर भीगा कपड़ा रखा गया। बाद को आंच अलग कर जैसे का तैसा गर्म चूल्हे पर रखा रहने दिया।

ता० २४ को खोला गया तो ।। 🏈 ४ रत्ती पारा और १ तोले राख निकली। ८ रत्ती छीजन गई, पारा कुछ नीचे के पात्र की गर्दन में लगा हुआ

विचार-अग्नि मंद रही, कुछ विशेष होनी चाहिये थी। यद्यपि यंत्र की संधि बहुत ढ़ीली और अनमिल थी किन्तु इस भस्म मुद्रा के कारण पारा संधि से बाहर निकला न दीख पडा। अनुभव आशा जनक हैं।

## उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव (द्वितीय भाग)

ता० २५/५ को हकीम मुहम्मद यूसफ साहब की चाये की क्रिया का जो

पारा जड़िया में मिला रह गया था, उस ५। तोले को पीस बारीक कर पातनयन्त्र में रख केवल पानी और गोंद के पानी के साथ घुट नमक के कुश्ते से दोनों पात्रों को जोड़ धूप में रख दिया, ७ बजे से ३ बजे तक मुखाया। बाद को मुलतानी की कपरौटी कर फिर धुप में सुखने को रख दिया।

ता०२६ को १ प्रहर मंदाग्नि जो पेंदे में ही लगी और ३ प्रहर कुछ अधिक अग्नि दी, बाद को आंच बंद कर यन्त्र को ज्यों का त्यों गर्म चूल्हे पर रखा रखने दिया।

ता० २७ को पानी डाल डाल जोड़ सोलना चाहा परन्तु न छूट सका तो उक्त यन्त्र को पानी भरी नांद में रात भर पड़ा रहने दिया।

ता० २८ के मुबह को पानी से निकाल खोला तो जल्द खुल गया, थोड़ा सा पानी यन्त्र के अन्दर चला गया था, अतएव पानी निचोड़ मुखा पारे को छुटा तोला तो १-) भर निकला, ऊपर के डौरू में अधिक और नीचे के डौरू की गर्दन में थोड़ा था, नीचे के पात्र में जो भीगा ढिम्मा सा मिला उसको भी मुखा तौला तो १॥ तोले हुआ, इसमें पारद बहुत थोड़ा हो तो हो।

विचार-नमक के कुश्ते की (निष्केवल) मुद्रा अधिक कड़ी हो जाती है, बाहरी जोड़ पर हो तो हो भीतर कभी न करनी चाहिये। यह यन्त्र जोड़ पर खांचेदार था और इसमें खांचे के भीतर भी भस्ममुद्रा दी गई थी, भीतर पानी न पहुँचने से कठिनता से खुली। यह मुद्रा खराब संधियों में भी पारद को रोकती है।

#### उपरोक्त क्रिया का तीसरी बार अनुभव

ता० ३०/५/७ को खांचेदार छोटे डौरू में चोयेवाले पारे का १ तोले ७ माशे सफूफ और १॥ तोले पहले डौरू की बची राख कुल ३ तोले १ माशे वजन रख साधारण नमक में मिली हुई तिहाई भाग राख से बनी भस्ममुद्रा से अन्दर बाहर कर बंद कर दिया और १ घंटे भर सूखने पर २ कपरौटी टकरी कर दी गई।

ता० ३१ को यह यन्त्र धूप में सूखता रहा।

ता० १/६ को बोला गया तो संधि पर पानी डालकर खुल गया, ऊपर के पात्र में ७ माजे पारा मिला। कुछ दो चार रवे नीचे के पात्र की गर्दन में मिले। १ तो० ९ मा० राख निकली अर्थात् ३ तोले १ माणे वजन में कुल २ तोले ४ माणे वजन मिला। ९ माणे छीजन गई।

सम्मति—नमक के कुश्ते की मुद्रा खोलने में कठिनता करती है और साधारण नमक की मुद्रा सरलता से खुल जाती है और काम वैसा ही देती है, इस कारण खांचेदार जोड़े में तो अवश्य साधारण लवणमुद्रा ही करनी चाहिये।

## उपरोक्त क्रिया का चौथी बार अनुभव (तृतीय भाग)

ता० ३०/५/०७ को साधारण मध्य गुद्ध पारद की इंप्टिकायंत्र में समान गंधक जारण से उत्पन्न (११/२) ५॥ तोले पिष्टी (जिसमें ५ तोले पारद था) का पीस जौनपुर वाले बिना खांचे के बड़े डौरू में बन्द कर दिया गया. इस डौरू के किनारों पर भी कांच फिरा था, इसलिये वे घिसे न गये और उनके बीच में जो मोटी संधि रहती थी वह नमक के कुक्ते और समान अंग राख से बनी भस्ममुद्रा से अन्दर बाहर बंद कर टुकरी की दो कपरौटी कर दी गई।

ता० ३१ को यह यंत्र धूप में सुखा दिया गया।

ता० १/६ को यह यंत्र रखा रहा।

ता० २ को १ प्रहर मंदाग्नि और ३ प्रहर समाग्नि दी गई।

ता० ३ को यह यंत्र संधि पर डालकर खोला गया तो शीघ्र खुल गया, ऊपर के पात्र में २ तोले ८ माशे पारा और नीचे के पात्र में ३ माशे यानी कुल २ तोले ११ मा० पारा निकला। १ तोले ५ माशे राख निकली, १ तोले २ मा० छीजन गई।

विचार-बिना खांचे पर यह कुश्ते नमक की मुद्रा भी ठीक है, छीजन बहुत ज्यादा गई। कुछ पारे के रवे यंत्र के अन्दर कांच के सूक्ष्म गड्हों में भी समाये रह गये।

#### उपरोक्त क्रिया का पाँचवीं बार अनुभव

ता० ३०/५/०७ मई को साधारण शुद्ध पारद का इष्टिका यंत्र में समान गंधक जारण से उत्पन्न ५।। तोले पिष्टी को जिसमें ५ तोले पारद था पीस बाजरी कांच फिरी हांडियों में जिनके किनारे कांच बहुत कम फिरे होने के कारण चकले पर घिस लिये-गये थे। (यद्यपि घिसने से निःसंधि हो गये थे किन्तु किनारों की चौड़ाई कम ही थी) रख वे सांस मिला केवल बाहर से नमक के कुक्ते और लकड़ी की राख समान अंग से बनी भस्म मुद्रा से जिसमें गोंद न पड़ा था बंद कर टुकरी की २ कपरौटी कर दी गई।

ता० ३१ को धूप में सूखता रहा। ता० १/२/३ को यह यंत्र रखा रहा।

ता० ४ को १ प्रहर मंदाग्नि और ३ प्रहर समाग्नि दी ऊपर भीगा कपड़ा रखा गया, बाद को जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा रहने दिया।

ता० ५ को खोला गया तो उपर की हांडी में ३। तोले पारा मिला दो एक रवे पारे की नीचे की हांडी में ६ माशे राख निकली, १।।। तोले छीजन गई।

(छीजन इसमें भी बहुत ज्यादा गई, दोनों हांडियों में काला रंग चढ़ गया, केवल पेंदें में जहां अग्नि लगती थी वहां काला रंग न था अवस्य गंधक का अंश ही काला रंग है, और मुमिकन है कि इसमें कुछ पारद का अंश भी हो)।

ता० ७ को इन हांडियों को धोया और धोवन के पानी को नितारा तो काली राख मिली जिसको सुखाया तो कुछ रवे पारे के दीख पड़े, इन हांडियों के अन्दर फिरा कांच चिकना नहीं है, इसी कारण से यह रवे पारे के रह जाते हैं।

#### उपरोक्त किया का छठी बार अनुभव

ता० ८/६/०७ को जौनपुर वाले बड़े डौरू से निकली १ तोले ५ माणे राख और बाजारी हांडियों के डौरू से निकली ६ माणे राख और इन दोनों डौरूओं के धोने से निकली ३ माणे राख कुल २ तोले २ माणे वजन को जौनपुर वाले खांचेदार छोटे डौरू में रख भस्ममुद्रा संधि बंद कर धूप में सुखा दिया।

ता० ९ को ११ घंटे मदाग्नि दे चूल्हे पर रखा रहने दिया।

ता० १० को संधि पर पानी डाल खोला गया तो ऊपर के पात्र में ११ माशे पारा और नीचे के में १ माशे कुल १ तोले पारा मिला और नीचे के पात्र में ११ माशे राख निकली ३ माशे छीजन गई अभी पारा और है।

विचार-इन डौरूओं में मंदाग्नि से पारा ठीक नहीं उड़ता तीव्राग्नि देनी चाहिये, कारण यह कि पेदें कम चौड़े और उँचाई ज्यादा है यह आकार डौरू का हांडी से अधिक लाभदायी नहीं।

असंतोषदायी फल-अर्थात् १० तोले पारद से बनी पिष्टी की भस्म के पातन में ७ तोले १० माशे पारद हाथ आया ३ माशे और भी निकलने योग्य रह गया, तो भी २ तोले ६ माशे अर्थात् चतुर्थांश क्षय हुआ।

#### उपरोक्त किया का सातवीं बार अनुभव (चतुर्थ भाग)

ता० १०/६/०७ को साधारण गुद्ध पारद में ढाई गुनी गंधक जारण से इष्टिका यंत्र में उत्पन्न पिष्टी के ढिम्मे को जो तोले में १०॥) भर था बारीक पीस उसका आधा ५।) रुपये भर को कांच फिरी बाजारी हांडियों में (जिनके किनारे आज थोडे और घिस लिये थे) रख बेसांस दर्ज मिला

नमक के कुश्ते और नमक की राख समान अंग से बनी भस्ममुद्रा संधि बंद कर दो कपरौटी कर धूप में सूखा दिया।

ता० ११ को १२ घटे मंद और समाग्नि दी गई और यंत्र के ऊपर आठ दस तह का भीगा कपड़ा डालते रहे, बाद को जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा छोड दिया।

ता० १२ को यंत्र की संधि पर पानी डाल खोला गया तो (ऊपर की हांडी में २।।। तोले पारा निकला और नीचे के हांडी में १।।। तोले राख यानी कुल ४।। तोले वजन मिला ९ माणे छीजन गई ऊपर की हांडी में से ५ माणे पारा जो छिद्रों में भर गया था वह बुण से छुटाने से मिला था।)

#### उपरोक्त क्रिया का आठवीं बार अनुभव

ता० १०/६/०७ जून को साधारण शुद्ध पारद में ढाई गुनी गंधक जारण में इष्टिका यंत्र में उत्पन्न पिष्टी के ढिस्में को जो तोल में १०।।) भर था बारीक पीस उसका आधा ५।।) भर जौनपुरवाले डौरू में रख डौरू कर नमक के कुक्ते और नमक की राख समान अंग से बनी भस्ममुद्रा से भीतर बाहर संधि मोटे कपड़े की दो कपरौटी कर धूप में सुखा दिया।

ता० ११/१२ को यह यन्त्र धूप में सूखता रहा।

ता० १३ को १ पहर मंदाग्नि और ३ पहर पूर्णाग्नि दी गई और ऊपर आठ दस तह का भीगा कपड़ा डाला गया बाद को जैसे का तैसा चूल्हे पर रुखा छोड दिया।

ता ० १४ को खोला गया तो ऊपर के पात्र में ३।।। तोले पारा और नीचे के पात्र में ५ माणे यानी कुल ४ तोले २ माणे पारा और नीचे के हांडी में ५ माणे राख निकली इस तरह कुल ४ तोले ७ माणे वजन हाथ लगा। ७ माणे छीजन गई तीव्र अग्नि और ऊपर खूब णीतलता देने से अधिक लाभ हुआ फिर भी पंचमांण छीजन गई।

(तीव्र अग्नि और ऊपर खूब शीतलता देने से अधिक लाभ हुआ फिर भी पंचमांश छीजन गई)

#### उपरोक्त क्रिया का नववीं बार अनुभव

ता० १५/६/०७ को सातवें और आठवें पातन से निकली प्रथम बार १ तोले ९ माणे दूसरी बार ५ माणे कुल २ तोले २ माणे राख को जौनपुरी छोटे डौरू में रख भस्ममुद्रा से संधि बंद कर दो कपरौटी कर सूखने को रख दिया।

ता० १७ को खोला गया तो पारा ऊपर के पात्र में रवे रूप में मिला और नीचे के पात्र में जो पारा मिला वह अपने रूप में मिला यह ऊपर के में से गिर पड़ा होगा, दोनों पात्रों का पारा तोल में १ तोले ४ माणे हुआ, ऊपर नीचे के पात्रों के पारा छानने से जो राख निकली वह ३ माणे हुई, कुल १ तोले ७ माणे वजन मिला ७ माणे छीजन गई।

फल १०) भर पारे की १०॥) भर पिष्टी के पातन में (जो तीन बार करना पड़ा) २॥॥+४ $\lessgtr$ ) १।-) $\sharp$ C।) भर पारा मिला १॥।) भर पारा छीज गया।

बिडप्रयोग का अनुभव दोलायन्त्र से

ता० २६/१२/०८ को चक्रवर्ती औषधालय के सिंग्रफ से निकले ८ तोले पारे को १ तोले विड़ के साथ थोड़ा बिड़ डाल तप्त लोह खल्व में घोटा। मिलता न देख जंभीरी रस डाल २ घोटना आरम्भ किया, जंभीरी रस से झाग उठे, पारा कुछ मिला।

ता० २६/२७ दोनों दिन ८,८ घंटे घुटा, जंभीरी रस ३/४ बोतल

पड़ा

ता० २८ को धूप में बिना रस डाल घोटा, गाढा होने पर ३ तो० ६ माशे ३ रत्ती पारा पृथक् हो गया बाकी गाढी चीकट को गाढे कपड़े पर रख लिया और बाकी को धोकर उसी कपड़े पर डाल दिया, बिना रस से छुटना मुक्किल था।

ता० २९ को कल का पृथक हुआ ३ तोले ६ माणे ३ रत्ती पारा भी उसी कपडे में रख पोटली बांध दी।

ता० ४/१/९ को ४ सेर गोमूत्र से पूरित हांडी में दो लाकर ९ बजे से मंदाग्नि देनी आरम्भ की दिन रात काम चला।

ं ता० ६ की रात को ८ बजे काम बन्द कर दिया, अर्थात् २।। दिन काम चला। हांडी को भट्टी पर रखी रहने दिया, सब ४ १०।। सेर गोमूत्र पड़ा।

ता० ७ के सबेरे खोला तो ३ तोले ११ माशे पारा कपड़े पर एकत्र मिला बाकी बिड में मिला हुआ था बिड को गर्म पानी से धो नितार सुखाया तो २ तो० ९ माशे ३ रत्ती पारा और निकला, अर्थात् ६ तोले ८ माशे ३ रत्ती पारा और निकला, अर्थात् ६ तोले ८ माशे ३ रत्ती पारा और निकला, १ तोला ३ माशा ५ रत्ती दवा में मिला रह गया बिड की धुली राख ८ माशे ६ रत्ती निकली जो चिकनी काली कज्जली रूप थी हांडी में गोमूत्र निकाल देखा तो उसके पेंदें में कही से गाद जम रही थी उसको रकावी में निकाल सुखाया तो कोई रवा पारे का न दीख पड़ा अतएब उसे धो सुखा दिया जो बहुत बारीक और कंजई रंग की थी और तोल में ४॥ तोले थी।

सम्मति-यह दोला भली भांति पारद के पृथक् करने में समर्थ न हुआ क्या मूत्र को छोड़ अम्ल में दोला करना अधिक उपकारी होता?

ता० १३ को उक्त काली और कत्थई दोनों प्रकार की भस्मों में से पृथक् पृथक् चार चार माणे भस्म को लोहे की रकाबी में रख शीशी के ढक्कन से ढक स्प्रिट लैम्प की २०, २० मिनट दोनों को आंच दी तो दोनों में से पारा उड़कर शीणे के ढक्कन पर जमा किन्तु काली भस्म में से अधिक उड़ा, अतएब इन दोनों भस्मों को जो तोल में ५ तोले २ माणे थी लोहे के डौरू में भर बंद कर दिया।

ता० १४ को ८ बजे से रात के ८बजे तक १२ घंटे आंच दी, डौरू पर भीगा कपड़ा न डाला गया।

ता० १५ को खोला तो ४ माशे ७ रत्ती पारा निकला, अर्थात् सब ७ तोले १ माशे २ रत्ती पारा हाथ लगा, १० माशे ६ रत्ती घट गया, राख ४ तोले ३ माशे रह गई।

## बिडप्रयोग का अनुभव (जलयंत्र से)

ता० १५/१/०९ को उक्त बिड दोला से निकले ७ तोले १ मागे २ रत्ती पारद और १ तोले बिड दोनों का लोह खल्ब में बूंद बूंद जंभीरी रस डाल गाढा घोटा। १५, २० मिनट में पारा मिल गया २ घंटे घुटा करीब ७ मागे जंभीरी रस पडा।

ता० १६ को सबेरे बिना रस डाल घोटा तो गाढा होने पर पारे के रवे इकट्ठे होने लगे और २, २॥ घंटे में ३ तोले १० माशे ६ रत्ती पारा पृथक् हो गया बाकी ३ तो० २ माशे ४ रत्ती बिड में मिला रहा, इस पारद मिश्रित बिड को खरल में खुरच टिकिया सी बना आक के पत्ते पर रख लिया जिसमें बहुत सूक्ष्म कण दीख पडते थे फिर उस पृथक् हुए ३ तोले १० माशे ६ रत्ती पारे को १ तोले बिड के साथ जभीरी रस डाल २ घंटे घोटा, फिर पतला ही खरल से खुरच पहली ही पिष्टी पर जमा सुखा दिया।

ता० १७ को ४ बजे तक सूखा बाद को ज्यों का त्तयों जलयंत्र की कटोरी में रख कटोरी के किनारों पर अन्दर बाहर भस्ममुद्रा लगा यंत्र को बंद कर कमानियों से कस दिया।



ता० १८ को उक्त यंत्र में पानी भर भट्टी पर रख ९ बजे से मन्दाँगि देना आरम्भ किया जिसके जल की गर्मी पहले दिन ६० नं० तक दूसरे दिन ७० तक, तीसरे दिन ७५ तक रही।

ता०२३ को ११बजे अर्थात् ३ दिन रात काम चलाकर बन्दकर यंत्र को जैसे का तैसा भट्टी पर रखा छोड़ दिया।

ता० २२ तो खोला तो यंत्र के ऊपर के पेंदे में पारद मिश्रित श्वेतभस्म छाई हुई थी जिसमें पारे के बड़े दो रवे दीसते ये नीचे की रकाबी में केवल जली हुई टिकिया जो बहुत हलकी हो गई थी ज्यों की त्यों रखी थी जिसके आसपास सिंदूर वर्ण की आभा थी जो सब रकाबी में फैलकर उसके किनारों तक भस्ममुद्रा से अन्दर प्रवेश कर गई थी, यंत्र के पेंद्रे से उस श्वेत भस्मयुक्त पारद को खुरच छान तोला तो ६ तोले ५ माशे पारा निकला ८ मा० २ रत्ती घटा, और छनी हुई राख जो भारी थी ६ माणे ६ रत्ती रही, नीचे की रकाबी की टिकिया १ तोला ७ माशे ४ रत्ती थी जो मटैली रंग की थी और जिसमें पारा बिलकुल न दीखता था किन्तु जब इसमें से थोड़ी सी कोपीस लोहे की रकाबी पर रख शीशी के ढक्कन से ढक २० मिनट स्प्रिट लैम्प की आंच दी तो ढक्कन पर बहुत हलकी सफेदी जमी उसे पोंछा तो पारे के सूक्ष्म परमाणु दीखे जिससे सिद्ध हुआ कि इसमें भी थोड़ा पारा अवस्य है अतएव पारद पृथक् करने के लिये ता० ३१/१ को उक्त नीचे और ऊपर की २ तो० १ माणा (१० रत्ती छीज गया) राख को पीस उसी प्रकार जलयंत्र की रकाबी में (जो पहली रकाबी से १/२ इंच कम गहरी और हलकी की थी और जिसके लगाने से यंत्र में १।।। इंच ऊंचा अवकाण रहता था और २०॥ छ० गंधक आती थी) पहली रकाबी योग से यंत्र के पेंदे में २। इंच ऊंचा अवकाश रहता था और उसमें २४॥ छंटाक दानेदार गंधक समाती थी) रस भस्ममुद्रा से (जो दो दो तोले खरिया नोंन, लोह कीट को बारीक पीस भेंस के दूध के साथ घोट तय्यार की गई थी) बंद कर मुखा

ता० १/२ को ९ बजे से भट्टी पर अग्नि देना आरम्भ किया (जिसके जल की गर्मी ९ बजे से १२ बजे तक ६० नं० तक १२ से ४ तक ७५ नं० तक ४ से ८ तक ८० नं० तक और८ से १२ तक ९० तक रही) और रात्रि के १२ बजे तक अर्थात् ५ प्रहर अग्नि दी ता० २ को खोला तो यंत्र के ऊपर के पेंदे में श्वेत और मटैं। रंग की रवेदार भस्म छाई हुई थी। एक ओर के किनारे पर कत्यई रंग था जिस पर बबूलों के से चिह्न दीखते थे नीचे की रकाबी में केवल पिसी हुई दवा की किन टिकिया थी। ऊपर की कुल राख को खुरचा तो नीचे से काले रंग की निकली और तोल में ६ माणे ३ रत्ती हुई नीचे की टिकिया १ तोले ५ माणे ६ रत्ती थी अर्थात् दोनों भस्म २ तोले १ रत्ती हुई ७ रत्ती वजन घटा।

ता० ३ को ऊपर नीचे की दोनों भस्मों में से चुटकी से थोड़ी थोड़ी दहकते हुये कोयलों पर पृथक् पृथक् डाली तो नीचे भस्म न शीघ्र जलती और न धूआं देती थी और ऊपर शीघ्र जलकर धूआं देने लगती थी।

ता० ५ को ऊपर की भस्म को जो ५ माशे ६ रत्ती रह गई थी थोड़ी थोड़ी कर लोहे की रकाबी पर रख शीशे के ढक्कन से ढक ७-८ बार १५-१५ मिनट स्प्रिट लैम्म की आंच दी तो १ माशे ६ रत्ती पारा और निकला १ माशे ६ रत्ती राख शेष रही अर्थात् सब पारा ६ तोले ६ माशे ६ रत्ती हाथ लगा ६ माशे ४ रत्ती घट गया। बाद को इस भस्म से पारद निःशेष न हुआ समझ १ घंटे स्प्रिट की और तीव्राग्नि दी तो शीशे के ढक्कन पर श्वेत काफूरी रंगत छा गई जिसमें उज्ज्वल चमकदार श्वेत कजले थी अर्थात् भस्म में पारद विद्यमान होने से रस कपूर तैयार हो गया जो तोल में १ माशे हुआ।

- (१) सम्मति-अबकी बार जल की गर्मी ९० डिग्री तक पहुंची जिससे कोई हानि नहीं पहुंची इससे अधिक होना सम्भव नहीं अतएव ९० डिगरी तक ही आगे अग्नि दी जावे।
- (२) सम्मति—अबकी बार केवल नई भस्ममुद्रा की परीक्षा के लिये और शेष पारद के भस्म से पृथक् करने के लिये कर्म किया गया। भस्ममुद्रा अवश्य पहली भस्ममुद्रा से दृढ़ प्रतीत हुई किन्तु १६ घंटे के थोड़े से समय में गंधक जलकर पारद पृथक् न हुआ मुर्च्छित रूप में दोनों ऊपर जा जमें आगे यही मुद्रा काम में ली जावे और समय ७ दिन कर दिया जावे।

णंका—क्या यंत्र का अवकाश अब भी अधिक है और थोड़ा करना चाहिये।

#### जलयंत्र द्वारा

## बिडप्रयोग का (उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव)

ता० १०/२/०७ को उक्त ६ तोले ६ माणे ७ रत्ती पारद और १ तोले ७ माणे ४ रत्ती बिड दोनों को बूंद बूंद जंभीरी रस के साथ १० बजें से घोटना आरम्भ किया १५–२० मिनट में पारा मिल गया फिर रस डाल १॥ घंटे और घोटने से पारा छुटने लगा २ बजे खुड़की आ जाने से और अधिक पारा इकट्ठा होता समझ थोड़ा रस डाल घोटा तो पारा फिर मिल गया किन्तु जब फिर गाढा हुआ तो ५ तोले २ माणे ३ रत्ती पारा छुट गया बाकी १ तोले ४ माणे ३ रत्ती बिड में मिला रहा इस पारद मिश्रित बिड़ को खरल में खुरच आक के पत्ते पर रख लिया जिसमें पारे के रवे दीखते रहे।

ता० १२ को उस पृथक् हुये ५ तोले २ माशे ३ रत्ती पारे को १ तोले बिड के साथ जँभीरी रस डाल १ घंटे पुतला ही बरल से खुरच उसी पहली पिष्टी पर जमा सुखा दिया।

ता० १७ को सूख जाने पर अर्कपत्र सहित पिष्टी को तोला तो ९ तोले ३ माशे हुई। बाद में उसे ज्यों का त्यों जलयंत्र की कटोरी में रख यंत्र के खांचे में और कटोरी के किनारों पर अन्दर बाहर उक्त भस्ममुदा कर यंत्र को बंद कर कमानियों से कस सूखा दिया।

ता० २१ को यंत्र में पानी भर भट्टी पर ९॥ बजे से अग्नि देना आरम्भ किया जिसके जल की गर्मी निम्नलिखित नक्षणे के अनुसार रही। पानी की घटी मिकदार उष्ण जल डाल पूरी की जाती थी।

#### नकशा

| तारीख   | घंटा     | नं०गर्मी | विशेषवार्ता |
|---------|----------|----------|-------------|
| २१/२/०९ | ९॥ बजे   | _        | कर्मारम्भ   |
|         | १०॥ बजे  |          |             |
|         | ११।। बजे | ६४ नं०   |             |
|         | २ बजे    | ७७ नं०   |             |
|         | ५ बजे    | ८० नं०   |             |
|         | ७ बजे    | ८१ नं०   |             |

|         | ८ बजे     | ७५ नं   |
|---------|-----------|---------|
|         | ९ बजे रात | ७७ न०   |
|         | १० वजे    | ७४ नं ० |
| २२/२/०९ | ८ बजे     | 20      |
|         | ९बजे      | ९४ नं   |
|         | १०॥ बजे   | ८५ नं०  |
|         | २ बजे     | ९२ नं०  |
|         | ३॥ बजे    | ९२ नं   |
|         | ८ बजे रात | ९० नं०  |
|         | ९ बजे     | ९२ नं०  |
| 23/2/09 | ८ बज      | ९३ नं०  |
|         | ९॥ बजे    | ९४ नं   |
|         | १०॥ बजे   | ९३ नं०  |
|         | २ बजे     | ९५ नं   |
|         | ३।। बजे   | ९५ नं०  |
|         | ५ बजे     | ९२ नं   |
|         | ८ बजेरात  | ८८ मं०  |
|         | ९ बजे     | ९२ नं०  |
| 28/2/08 | ८ बजे     | ९० नं०  |
|         | ९ बजे     | ८९ नं   |
|         | १० बजे    | ९३ नं०  |
|         | ११ बजे    | ९० नं०  |
|         | २ बजे     | ८९ नं०  |
|         | ३॥वजे     | ९१ नं०  |
|         | ५ बजे     | ९२ नं०  |
|         | ९ बजेरात  | ८९ नं०  |
| 24/2/09 | ८ बजे     | ९० नं०  |
|         | १०॥ बजे   | ९० नं०  |
|         | २ बजे     | ९३ नं०  |
|         | ३॥ बजे    | ९४ नं०  |
|         | ४ बजे     | ८८ नं०  |

इस समय स्वयं जाकर
देखा तो पानी की संसनाहट
केसिवाय खिचरीके खदकनेका
सा शब्द यन्त्र से आ रहा था
अग्नि तीन्न कर देने पर यह शब्द
और बढ़ गया। ऐसा शब्द पहले
मुझे कभी नहीं सुन पड़ा था।
शंका हई कि यह शब्द

काहे का था।

८ बजे १२ नं० १ बजे ११ नं० २६/२/०९ ८ बजे ९५ नं० १०॥ बजे १३ नं० ११ बजे ९३ नं०

काम बन्द

ता० २६ को ११ बजे तक ५ दिन रात अर्थात् ४० प्रहर काम चला बन्द कर यंत्र को कोयले भरी भट्टी पर रखा छोड दिया।

ता ० २७ को देखा तो यन्त्र में पानी के भीतर तली में बहुत सा लवण बैठ गया था जिसको ज्यों का त्यों रहने दिया यन्त्र को भट्टी से उठाया तो अग्निवेग से कमानियों के पृथक् हो जाने के कारण कटोरी पृथक् हो गई खुल जाने पर पानी फेंक उलटाकर देखा तो यंत्र के ऊपर के पेंदें में अर्थात् यंत्र के उस हिस्से में जिससे कटोरी ढक रही थी खाकी वस्तु छा रही थी जिसके भीतर भली भांति पारा जम रहा था जिसको पृथक् किया तो ५ तो ० ११

मा० पारा और २ मा० ७ रत्ती पारद मिश्रित राख निकली नीचे के रकाबी में केवल जली हुई १ तोले ११ मा० की टिकिया निकली जिसके नीचे थोडा लवणसद्ग श्वेत पदार्थ जमा हुआ था जिसको रस कपुर कहना संभव है टिकिया को तोड़ा तो नीचे और बीच में कत्थई रंग की थी और ऊपर की तरफ को एक तिहाई टिकिया काले रंग की अध जली थी जिससे सिद्ध हुआ कि आंच अबकी बार भी पुरी न लगी आग से टिकिया पेडे की भांति की मोटी न बना पतली चंदिया सी बना रखी जावे नीचे की रकाबी के खरचने से १० मा० जले लोहे के पत्र प्रथक् हो गये ऊपर के पेंद्रे की उक्त २ मा० ७ रत्ती राख को धोया तो ३ रत्ती पारा और निकला अर्थात सब ५ तो०.११ मा० ३ रत्ती हाथ लगा ७ मा० ३ रत्ती घटा धूली राख १ माशे ३ र० रह

ता० १/३ का उक्त ता० २५/२ की यंत्र में खदकने के शब्द का शंका निवारणार्थ यंत्र में पानी भर भट्टी पर चढ़ा ९५ नं० की आंच दी तो पहला सा ही खदकने का शब्द फिर सून पड़ा जिससे जात हुआ कि कई दिन तक पानी के जलने से उत्पन्न हुआ कमलरूप लवण जब यंत्र की पेंदी में एकत्र हो जाता है तब उसके खदकने से यह शब्द उत्पन्न होने लगता है।

सम्मति-(१) आगे से जलयंत्र का पेंदा बहुत ही मोटा होना चाहिये।

- (२) भस्ममुद्रा भी ठीक काम देती है और इसके योग से भी अधोमुख जलयन्त्र चलाया जा सकता है।
- (३) कमानियों का लगाना ठीक नहीं, ये अग्नि के योग से ढीली पड़ जाती है-कोई और प्रकार तवे के कसने का निकालना चाहिये।
- (४) अग्नि ९५ नं० के लगभग रखनी चाहिये और समय अग्नि का कम से कम ७ दिन होना चाहिये।
- (५) पारद कज्जली इत्यादि को इकट्ठा न रख यंत्र के पेंदे में फैला कर बिछा देना चाहिये।

(यंत्र के अवकाश की ऊंचाई और कम कर १।। इंच की जगह १।। इंच रखनी चाहिये।

ता० ४/३ को उक्त यंत्र के ऊपर के पेंद्रे की धूली भस्म १ मा० २ र० और नीचे की टिकिया १ तोले ११ माशे कुल २ तोले ३ रत्ती को बारीक पीस जौनपुरी डौरू में भर भस्ममुद्रा लगा कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ९ को ४ प्रहर अग्नि दी।

ता० १० को खोलने पर ४ रत्ती पारा निकला और १ तोला १० मा० ४ रत्ती रास निकली। छीजन कुछ नहीं गई किन्त् पारा बहुत कम निकला।

ता० १५ को उक्त १ तो० १० मा० ४ रत्ती राख को पीस ६ तोले पानी में धो फिल्टर कर स्वच्छ नितार लिया।

ता० १६ को गर्म बालू पर रस सुसाया तो १० माशे ५ रत्ती क्षारश्वेत उत्तम रंग का तैयार हो गया। फिल्टर से निकाली राख सूखकर ९ माशे रही।

## अनुभव जलयंत्र नीचे कटोरी लगा भस्ममुद्रा प्रयोग से

ता० १६/६/०८ को ५ तोल शंकित पारद और ५ तोले बेशुधी पिसी आंवला सार गंधक को लोहनिर्मित जलयंत्र (जिसमें कटोरी ऊपर से दक नीचे लगाई थी और जो अधर रहने के कारण लोहे की कमानियों से कसकर ठहरा दी जाती थी) की कटोरी में इस प्रकार रख दिया कि प्रथम आधी गंधक रखी उसमें गढ़ाकर गढ़े में पारा रस ऊपर से बाकी गंधक डाल पारे को ढक दिया और कटोरी के किनारों पर अन्दर बाहर भस्ममुद्रा (जो ३ तोले लकड़ी की भस्म और ४ तो० नोन से बनाई गई थी) लगा कटोरी के लांचे में जमा कमानियों से कस दिया और फिर दर्जों पर भस्ममुद्रा कर सुखा दिया।

ता० १७/७ को उक्त यंत्र को भट्टी पर रख ऊपर पानी भर ७ बजे से मदाग्नि देना आरम्भ किया जिसके जल की गर्मी निम्निलिखित नक्शे के अनुसार रही। २ बजे पर पानी की घटी मिकदार करीब १।। डेढ़ सेर पानी डाल पूरी कर दी गई। ४-४ घंटे बाद करीब सेर डेढ़ सेर के पानी डालते

ता० २० तक ३॥ दिन रात काम चलाकर रात के १० बजे पर आंच वंदकर यंत्र को जैसा का तैसा रखा छोड़ दिया।

ता० २१ को खोला तो अधिकांश पारद गंधक नीचे की रकाबी से उडकर ऊपर यंत्र के पेंद्रे पर जो लगे थे। सबसे ऊपर पीत गंधक की तह सी थी उसके नीचे गंधक पारद की काले रंग की बंदें सी थी और यंत्र में ठीक बीच में अग्नि न लगने के कारण एक ओर का गंधक जलकर काला हो गया था. बाकी और तरफ का पीत कृष्ण रंगत का था। नीचे की रकाबी के बीच में श्वेत और आसपास व्याम रंग की पापड़ी जम रही थी। उत्पर जमे हए पारद गंधक को खरच तोला तो ९ तोले १ माशे हुआ और नीचे की रकाबी से खरचा को ११ माशे राख निकली अर्थात् पारद गंधक का पूरा वजन

सम्मति-इस बार गंधक जला नहीं बहुत थोड़ा जो श्वेत हो गया था, उसी को कुछ जला कह सकते हैं। आगे अग्नि का समय और प्रमाण दोनों बढ़ाकर देखा जाय। जल की गर्मी अबकी बार ५० से ७० तक रही। आगे १ दिन ५०, १ दिन ६०, २ दिन ७०, २ दिन ७५, १ दिन ८० डिग्री तक रखी जावे और ७ दिन आंच दी जावे।

|         | नक्श       | ा जल की गर्मी का |                       |
|---------|------------|------------------|-----------------------|
| 20/0/08 | ७ बजे      |                  | अग्नि देना आरम्भ किया |
|         | ४वजे शाम   | ४८ न०            |                       |
|         | ६॥ बजे     | ५२ नं०           |                       |
| 20/0/06 | ७ बजे      | ५४ नं०           | विशेष वार्ता          |
|         | ९ बजे      | ५० नं०           |                       |
|         | ११ बजे     | ५२ नं०           |                       |
|         | ३ बजे      | ६२ नं०           |                       |
|         | ५ बजे      | ६२ नं०           |                       |
|         | ६॥ बजे     | ६० नं०           |                       |
| 20/0/06 | ७वजे सवेरे | ५३ नं०           |                       |
|         | ८ बजे      | ६४ नं०           |                       |
|         | ९वजे       | ६७ नं०           |                       |
|         | १० बजे     | ६८ नं०           |                       |
|         | ११ बजे     | ६५ नं०           |                       |
|         | २ बजे      | ६४ नं०           |                       |
|         | ३ बजे      | ६७ नं०           |                       |
|         | ४ बजे      | ६४ न०            |                       |
|         | ६ बजे      | ६८ नं            |                       |
|         | १० वजेरात  | ६४ नं०           |                       |
| 20/0/06 | ५ बजेसवेरे | ६५ नं०           |                       |
|         | ७ बजे      | ६७ नं०           |                       |
|         | ९ बजे      | ६९ न०            |                       |
|         | १० बजे     | ६७ नं०           |                       |
|         | ११ बजे     | ७० नं०           |                       |
|         | २ बजे      | ६५ नं०           |                       |
|         | ३ बजे      | ७० नं०           |                       |
|         | ४ बजे      | ६९ न०            |                       |
|         | ६ बजे      | ६७ न०            |                       |
|         | १० बजे     | ६७ नं०           | काम बंद               |

## नं० १ तुलायंत्र गंधकजारण तुलायंत्र द्वारा (भट्टी पर बालुकायंत्र में)

आज ता० २८/९/०७ को तुलायंत्र की छोटी कूपी में ५ तोल कैन का शुद्ध पारव और बड़ी कूपी में दाग खाई दानेदार शुद्ध ५ तोले गंधक भर पारेवाली कूपी की सन्धियों पर मदनमुद्रा और गंधक वाली कूपी की संधियों पर भस्ममुद्रा लगा दी। कूपियों और नाल के जोड़ों पर कपरौटी कर दी गई।

ता० १४/१० को उक्त यन्त्र को अंग्रेजी स्टेण्ड के द्वारा इस प्रकार स्थित किया कि गंधवाली कूपी भट्टी पर लोहे की कढ़ाई के बीच में लटकी रही। (कढ़ाई को बालू से भर दिया सब कूपी बालू से दब गई) और दूसरी कूपी पारदवाली पानी भरे कटोरे में लटकी रही। कढ़ाई और कटोरे के बीच में एक ईंट रख दी इसलिये कि अग्नि की लपट कटोरे से न लगे। बाद को कढ़ाई के नीचे ७।। बजे से मध्याग्नि बालनी आरम्भ कर दी। कटोरे का पानी कभी कभी बदल दिया गया।



ता० १५ को सबेरे देखा तो पारदवाली कूपी बिलकुल गरम न थी। उसके ऊपर का नल का भाग भी गुनगुना ही होगा। गंधकवाली कूपी के ऊपर का नल का भाग भी थोड़ा ही गर्म था, कढ़ाई की रेत ऊपर से केवल इतनी गर्म थी कि हाथ को बुरा न लगे अतएव अग्नि कम समझ ८ बजे से अग्नि तीव्र कर दी अर्थात् एक मोटी लकड़ी की आंच जिसकी झर कढ़ाई की सब तरफ को निकलती थी, देना आरम्भ की। ३ बजे देखा तो सबेरे से इस समय कुछ अधिक गर्मी थी। किन्तु पारद कूपी इस समय भी गरम न थी। अब उतना जल गुनगुना था, पारद का ऊपरी नल हलका गर्म था, गंधक के ऊपर का नल भी इतना गरम था जिससे हाथ जलता न था। रेत को भी ऊपर छूने से हाथ न जलता था। थर्मामीटर रेत में डाल कर देखा तो २६० तक तो धीरे धीरे बढ़ा फिर एकदम भागकर अन्तिम भाग तक पहुंच गया। निकाल दूसरी बार रखा तो फिर वैसा ही हुआ। इससे ज्ञात हुआ कि अन्दर अग्नि पूरी तरह लग रही है।

ता० १६ के ८ बजे सबेरे तक काम चला बाद को आंच बंदकर यन्त्र को ज्यों का त्यों रखा छोड दिया।

ता० १७ को निकाला तो बालू बहुत गर्म थी। कूपी के अन्दर गंधक पिघलकर जम गया था जो निकल न सका, लोहे के बड़ी कील से कुरेद कुरेद कर निकाला तो मालूम हुआ कि गंधक का बहुत थोड़ा सा ऊपरी भाग काला हो गया था और नीचे पीली रंगत मौजूद थी जिससे ज्ञात होता था कि गंधक बहुत कम अंश जला। पारे को निकाल तोला तो पूरा ५ तोले निकल आया, किन्तु पारे पर कुछ स्यामता दीख पड़ती थी जो अवस्य गंधक के प्रभाव से उत्पन्न हुई होगी। छानने से यह स्यामता दूर हो गई। बाद इसके इस १६ प्रहर की अग्नि से कढ़ाई का पेंदा तैरकर नीचे की तरफ झूल आया

सम्मति—यह निश्चय न हुआिक गंधक से वाष्प भलीभांति उत्पन्न होकर पारद तक पहुँची या नहीं। पीछे और किये हुए कर्म से सिद्ध हुआ कि इस बालुकायंत्र की क्रिया से थोड़ी वाष्प पैदा होकर पारद तक पहुँची।

## नं० २ तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव (भट्टी पर बालुकायंत्र में)

ता० २२/१०/७ को उक्त ५ तोले पारद को चौड़े मुख की छोटी शीशी में भर उक्त यंत्र की पारदवाली कूपी की जगह लगा कपरौटी कर दी और गंधकवाली कूपी को अपनी जगह पर ज्यों का त्यों लगा कपरौटी कर दी। बाद को अंग्रेजी स्टेण्ड द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से वालुका भरी कढ़ाई में रख गंधक की कूपी को भट्टी पर आंच देना आरम्भ किया और पारदवाली शीशी जल भरे कटोरे में पहली भांति लटका दी गई, ८ बजे से पूर्ण अग्नि देना आरम्भ किया।

ता० २३ के सबेरे ७ बजे तक देखा तो पारद की शीशी में भाप वगैर: का कुछ लक्षण दिखाई न दिया, शीशी के अन्दर की रंगत बिलकुल सफेद रही अतएव (पीछे किये कर्म से निश्चय हुआ कि गंधक की भाप की रंगत बहुत हलकी होती है और वह शीशी में दीख नहीं पड़ती किन्तु उसका असर पारे पर पड़ने से श्यामता आ जाती है उसीसे वाष्प पहुंचना ज्ञात होता है) आंच बन्द कर कढाई को ज्यों की त्यों रक्खी छोड़ दिया, दो पहर को यन्त्र उतार लिया शाम को खोला तो गंधक की कूपी नाल से जिकड़ गई थी कूपी के मुँह पर कालोंछे आ गई थी, कूपी में से लोहे की कील से खुरच कर गंधक को निकाला तो ऊपर श्यामता लिये हलकी पीत रंग का गंधक ३ तोले १ माशे निकला। गंधक की तोल और गंधक की रंगत से ज्ञात होता था कि आधा अंश गंधक का जल गया।

सम्मति-दो बार इस क्रिया के करने से निश्चय हुआ कि इस प्रकार भट्टी पर रस्ने बालुकायंत्र में गंधक जारण के लिये पूरी गर्मी नहीं उत्पन्न हो सकती।

#### नं० ३ तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का तीसरी बार अनुभव (अग्निपुट में)

ता० २४/१०/०७ को उक्त यन्त्र में पारदवाली शीशी तो जैसी की तैसी लगी रही और गंधकवाली कूपी से निकले ३ तोले १ माशे गंधक में १ तोले ११ माशे नया गंधक और मिला पूरा ५ तोले कर उसी कूपी में भर कूपी की संधियों पर भस्ममुद्रा कर पूर्वोक्त विधि से नल में लगा कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २९ का उक्त यंत्र को स्टेन्ड द्वारा इस प्रकार स्थित किया कि गंधकवाली कूपी कढ़ाई के पेंदें से २ अंगुल ऊंची रही, पारदवाली शीशी जल भरे कटोरे में लटक रही, फिर कढ़ाई के अन्दर १ सेर कड़ों की आग दी गई (कूपी का मुख कड़ों से ऊपर रहा) आंच के दहक जाने पर गंधक कूपी के मुख पर जलती दीख पड़ी, दूसरी आंच १ सेर की उसी तरह फिर दी तो कूपी के मुख पर भी जलती गंधक दीख पड़ी और शीशी में भी पिघली गंधक टपकने लगी इस वास्ते काम बंद कर दिया गया।

ता० ३० को खोला तो पारद की शीशी में ऊपर पीला गंधक जमा हुआ था और नीचे पारद था, पारदःतोल में ६ रत्ती कम ५ तोले हुआ और गंधक १ तोले १० माशे निकला, गंधक की कूपी से १ तोले गंधक श्यामता लिये निकला।

सम्मति-इस क्रिया से गंधक को अग्नि अधिक लगना सिद्ध हुआ।

#### नं० ४ तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का चौथी बार अनुभव (बालुका भरे नलके में रख बाहर अग्निपुट)

ता० ३१/१०/०७ को उपरोक्त ६ रत्ती कम ५ तोले पारद का नई शीशी में भर उक्त यंत्र की नाल के मुख पर लगा कपरौटी कर दी और पूर्वोक्त पारदवाली शीशी से निकले १ तोले १० माशे गंधक और गंधकवाली कूपी से निकले १ तोले कुल २ तोले १० माशे गंधक में ता० २ मा० गंधक और मिला पूरा ५ तोले कर उसी कूपी में भर कूपी के संधियों पर भस्ममुद्रा कर नाल के मुखपर भस्ममुद्रा योग से लगाकर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १/११ को उक्त यंत्र को स्टेन्ड द्वारा कढाई में इस प्रकार स्थित किया कि गंधक की कूपी १ अंगुल ऊंची रही, बाद को एक टीन का घेरा जो करीब एक बालिस्त लंबा और करीब ४ इंच चौड़ा जिसका मुख होगा कूपी के ऊपर चढ़ा दिया ओर उसमें बालू भर दी तमाम कूपी बालू में दब गई, दारदवाली गीशी पानी भरे कटोरे में लटकी रही, बाद को ९ बजे से एक एक सेर कंडों की आंच हर घंटे पर दी गई। तीसरी आंच पर केवल पारे की शीशी में पारे के ऊपर श्यामता दीख पड़ी शीशी की रंगत साफ रही, आंच की गर्मी से स्टेन्ड से पारद की शीशी की तरफ नल का सीधा भाग गुनगना था और झुका हुआ भाग उससे भी कम नाममात्र को गुनगुना हुआ था और स्टेन्ड से गंधक की कूपी की तरफ का नल का भाग इतना गर्म था जो छूने से हाथ जलता था। शाम तक ९ आंचे दी गई बाद को यंत्र जैसे का तैसा छोड़ दिया गया।

ता० २ को खोला तो पारद की शीशी में श्याम रंग का चिकता पसेव सा निकला कपड़े में छानने से कपड़ा भीगा और चिकना हो गया और श्यामता पारे की दूर हो गई। छना पारा ४ तोले ११ माशे निकला, गंधक की कूपी को खोल गंधक को निकाला तो ३ तोले ९ माशे गंधक कलछोई रंगत की निकली।

सम्मति–अब तक की हुई सब क्रियाओं से यह क्रिया कुछ ठीक पडी।

## नं० ५ तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का पांचवीं बार अनुभव

ता० २/११/०७ को उपरोक्त ४ तोले ११ माणे पारे में ५ तोले पारद और मिला ९ तोले ११ माणे को उसी शीणी में भर णीणी को उक्त यंत्र की नाल में लगा कपरौटी कर दी, और गंधकवाली कूपी में ५ तोले नया गंधक भर नाल के मुखपर लगा भस्ममुद्रा कर कपरौटी कर दी।

ता० ३ को पूर्वोक्त विधि से उक्त यंत्र को स्टेन्ड द्वारा कहाई में स्थित कर टीन का खोल कूपी पर लगा बालू भर दी और पारदवाली शीशी जल भरे कटोरे में लटका दी, कटोरे और कहाई के बीच में ईट लगा दी तािक कटोरे तक गर्मी न पहुँचे, बाद को ८ बजे से एक एक सेर की आंच हर घंटे पर दी गई, दूसरी तीसरी आंच पर पारद पर कालोंछ छा गई यंत्र के नलके में पहले दिन से आज सब तरफ को गर्मी अधिक थी किन्तु कटोरे का जल ठंडा था जिसके बदलने की आवश्यकता न थी, रात के १० बजे तक १५ आंचे बाद को यंत्र जैसे का तैसा रखा छोड़ दिया।

बाद की यन असे निक्का कि स्ति किन्तु नल को गरमी अधिक पहुँचाने के ता० ४ को यंत्र में पुन: अग्नि दी किन्तु नल को गरमी अधिक पहुँचाने के लिये उक्त यंत्र ने नल को इस प्रकार स्टेण्ड में कसा कि नल का १/४ भाग स्टेन्ड से शीशी की तरफ रहा बाकी ३/४ भाग नल का गंधक कूपी की तरफ कढाई में रहा अर्थात् अग्नि की तरफ नलका भाग अधिक रखा बाद को ९ बजे से एक एक सेर की आंच हर घंटे पर दी गई, इस बार नल और दफे से अधिक गर्म हुआ। स्टेन्ड से गंधक की तरफ का नल छुआ नहीं जा सकता था क्योंकि उस पर पानी की बूंद छुत्र हो जाती थी स्टेन्ड से पारे की तरफ का नल जहां तक सीधा था वह भी खूब गर्म था जिसको थोड़ी देर तक ही छू सकते थे शीशी के ऊपर का मुडा हुआ भाग हलका गर्म था शीशी ठंडी थी

रात के ९ बजे तक १३ आंचें लगीं बाद को जैसे का तैसा रखा छोड़ दिया इन दो दिनों में सब २८ आंचें लगीं।

ता० ५ को सोला तो पारद पर कालोंछ छा रही थी और पसेवसा भी शीशी में मौजूद था पारद को निकाल छाना तो ये श्यामता कपड़े पर आ गई और कपड़ा भीगा सा हो गया पारे को तोला तो ९ तोले १० माशे ४ रत्ती हुआ ४ रत्ती छीज गया और गंधक को निकाला तो ४ तोले ५ माशे गंधक श्यामता लिये निकली, ७ माशे कम हुई।

सम्मति-अबकी बार की क्रिया सर्वोत्तम रही, अब तक ये निश्चय हो चुका है कि-

- (१) भट्टी पर रखे बालुका में गंधक जारण के लिये पूरी गर्मी नहीं पैदा हो सकती।
- (२) बिना बालू के केवल कड़ों के पुट से गंधक अधिक उबाल सा शीशी में टपकने लगता है।
- (३) अतएव बालू से भरे घेरे में रखी गंधक कूपी को ही कड़ों की २ सेर की आंच देना उचित है।
- (४) यह भी निश्चय हुआ कि गंधक की वाष्प शीशी को नहीं तोडती।
- (५) गंधक की वाष्प का रंग बहुत हलका होता है जो शीशी में दिखाई नहीं देता किन्तु पारद पर ज्यामता पैदा करता है।
- (६) नल का ३/४ भाग आंच की तरफ रखने से अच्छी गर्मी पैदा होती है (बीच में ईंट अवव्य रखी जावे) किन्तु यह निश्चय होना बाकी है कि नल की लंबाई ज्यादा तो नहीं है जिससे गंधक की वाष्प वहां तक जाते अपने असर के पूरे वेग को न कर सके इसलिये दूसरा कम लम्बा नल बनवाकर इसी पांचवीं बार की क्रिया के अनुसार पुनः अनुभव करना चाहिये यह भी ध्यान रहे कि २८ घंटे में ७ माशे गंधक जला है, अतएव अबकी बार कम से कम ४८ घण्टे और अधिक से अधिक ७२ घण्टे निरंतर काम चले।

#### नं० ६ तुलायन्त्र उपरोक्त किया का छठी बार अनुभव

ता ० १/१/०७ को १० तोले पारे को (जिसमें ४।।। तोले पांचवें अनुभव का बचा हुआ ३ माणे कैन का और ५ तोले चक्रवर्ती औषधालय का सिंग्रफ का निकला हुआ था) शीशी में भर और ५ तोले दानेदार दाग खाई हुई गंधक को कूपी में भर भस्ममुद्रा कर दोनों को उक्त यंत्र की नाल में जो पहली नाल से पतली और करीब ४ अंगुल के छोटी तैयार कराई गई थी (पहली नाल १३ इश्व लम्बी थी और ३,३ इश्व दोनों ओर झुक रही थी, सब १८ इश्व के करीब थी) लगा कपरौटी कर दी।

ता० २ को उक्त यंत्र के नलके को स्टेण्ड में इस प्रकार कसा कि नल का १/४ भाग स्टेन्ड से शीशी की तरफ और ३/४ भाग गंधक कूपी की तरफ रहा और पहली बार के अनुसार शीशी को जल के पात्र में स्थित कर और कूपी को बालू भरे घेरे में स्थित कर घेरे के चारों तरफ ८॥ बजे से एक एक सेर की आंच हर घण्टे पर देनी आरम्भ की, तीसरी आंच के बाद पारद पर क्यामता दील पड़ी, ११ बजे देला तो कूपी की तरफ की आधी नल में इतनी गर्मी थी जो पानी की बूंद छुन्न हो जाती थी और शीशी की तरफ नल कम से कम तप्त था, ५ बजे तक निकली उष्मा कुछ और भी अधिक हो गई थी, रात के ९॥ बजे तक १४ आंचे दी गई बाद को यंत्र जैसा का तैसा छोड़ दिया।

ता० ३ के सबेरे खोला तो शीशी में पारे के ऊपर थोड़ा सा वाष्प का जल था और स्याही पहले से बहुत कम दीख पड़ी पारे को निकाल तोला तो पूरा १० तोले हुआ छानने पर भी पारे की पूरी तोल रही, गंधक को निकाला तो अधजली गंधक ४ तोले निकली, १ तोले घटी। सम्मति—नल के छोटा करने से कुछ हानि लाभ न जान पड़ा अब पूरी परीक्षा करने को ३ दिन निरंतर अग्नि दी जावे और जाड़ा अधिक होने के कारण १ सेर की जगह १८ छटांक की आंचें दी जावें।

## नं० ७ तुलायन्त्र उपरोक्त क्रिया का सातवीं बार अनुभव

ता० ४ को पूर्वोक्त १० तोले पारद में ५ तोले पारद चक्रवर्त्ती औषधालय का सिग्रफ का निकाला हुआ और मिला पूरा १५ तोले कर शीशी में भर दिया और ७॥ तोले दाने पर दाग खाई हुई गंधक कूपी में भर (जिससे आधी कूपी भरी) कूपी पर भस्ममुद्रा कर दोनों को यन्त्र की नाल में लगा कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ५ को उपरोक्त विधि से यंत्र के नलके को कस शीशी को जल भरे कटोरे और कूपी को बालू भरे घेरे में स्थित कर ९ बजे से १८, १८ छटांक की आंच एक एक घण्टे बाद देना आरम्भ किया, दूसरी आंच लग जाने के बाद ११ बजे देखा तो शीशी में पिघली हुई गंधक का ढिम्मा दीख पड़ा इस वास्ते काम बन्द कर दिया, २ बजे खोला तो शीशी में ३ रत्ती कम १५ तोले पारा निकला और १ तोले १ माशे २ रत्ती श्याम रंग का गंधक का ढिम्मा निकला, और कूपी में ५ तोले २ माशे अधजली गंधक कृष्णतायुक्त निकली, २ माशे २ रत्ती गंधक शीशी के तरफ के तल के छिद्र में भी निकली, इस तरह कुल ६ तोले ५ माशे ४ रत्ती गंधक निकली, १ तोले ४ रत्ती घट गई।

सम्मित-अबकी बार आंच अधिक लग गई कुछ तो कंडों की तोल ही बढ़ा दी गई थी कुछ साबूत आरने कंडे लगा देने से आंच एकदम प्रज्विति होकर तीव हो जाती थी कुछ नल भी अबकी बार जहां तक नीचा हो सकता था कसा गया था और बालू भी टीन के नलके में ऊपर तक भरी गई थी इन सब कारणों से अग्नि अधिक बैठ गंधक पिघल कर शीशी में आ गई।

## नं० ८ तुलायन्त्र उपरोक्त क्रिया का आठवीं बार अनुभव

ता॰ ६/१/८ को उक्त ३ रत्ती कम १५ तोले पारद को शीशी में भर और ७॥ तोले गंधक को (जिसमें ५ तोले बाजारी बगैर शुधी और २॥ तोले घर की शुधी दानेदार दाग खाई हुई थी) कूपी में भर पूर्वोक्त प्रकार से नल में लगा सुखा दिया।

ता० ७ को इस विधि में यंत्र को कसा कि कूपी की तरफ का नल घेरे से १ अंगुल ऊंचा रहा और घेरे में बालू भी वहां तक भरी गई जहां तक कूपी का मुख था, कढ़ाई में कंडों के छोटे छोटे टुकड़े जो दो दो अंगुल मोटे थे लगाये कटोरी में पानी वहीं तक भरा जिससे शीशी का उतना भाग डूबा जितने में पारा था बाद को ९ बजे से एक एक सेर की आंच हर घंटे पर देनी आरम्भ की, तीसरी आंच लग जाने के बाद ११।। बजे देखा तो पारे पर बिलकुल स्थामता न थी लेकिन ५ आंचे लग चुकने पर २ बजे जब देखा तो पारे पर गाढी स्थामता दीख पड़ी और शीशी की रंगत साफ रही इस समय नल में इतनी गर्मी थी जिसे हाथ से नहीं छू सकते थे किन्तु पानी डालने से और बार की तरह बूंद छुन्न कहीं पर न होती थी।

ता० ८ आज सबेरे देखा तो पारे पर श्यामता कुछ अधिक थी किन्तु नल कल से इतना कम तप्त था जिसे खूब छू सकते थे। शायद रात की सर्दी का कारण हो ११।। बजे पर नलके को इतना गर्म पाया कि जो पानी की बूंद छुन्न होने लगी इससे यह बात मालूम होती है कि शायद कढाई की आंच बल उठी हो शाम को सामान्य हालत थी।

ता० ९ को सबेरे ८ बजे देखा तो नल में कल शाम की सी ही ऊष्मा पाई गई शाम को भी ऊष्मा वैसी ही थी।

ता० १० को ९ बजे तक ३ दिन पूरे हो जाने और १२ आंचें लग चुकने

पर काम बंद कर दिया और यंत्र को जैसे का तैसा रखा छोड़ दिया, ३ बजे खोला तो पारे पर क्याम रंग का जल फैल रहा था। पारद को छाना तो यह क्यामता कपड़े पर आ गई। छना पारा पूरा तोल में ३ रत्ती कम १५ तोले हुआ गंधक कूपी को खोला तो उसमें अधजली गंधक ६ तोले ४ मागे निकली १ तोले २ मागे घटी।

सम्मति-७२ आंचें लगने पर भी केवल १ तोले २ माशे गंधक क्षय होना संतोषदायक नहीं है आंच बहुत हलकी भी नहीं कहीजा सकती क्योंकि १६ छटांक की थी और १८ छटांक की आंच से गंधक उबल गया था और इसी क्रिया में भी पांचवीं आंच पर पारद पर पूरी झ्यामता आ गई थी जिससे गंधक की वाष्प बनना सिद्ध है फिर भी क्रमवृद्धि नियमानुसार अधिक २ अग्नि दे अनुभव करना-चाहिये।

## नं० ९ तुलायन्त्र उपरोक्त क्रिया का नवीं बार अनुभव

ता० ११/९/०८ को १४ तोले १० माशे पारद को (यह पारद पिछले तुलायन्त्र से ३ रत्ती कम १५ तोले निकला था इस बार के तुलायन्त्र के बंद करते समय १ माशे ५ रत्ती और गिर गया इस वास्ते १४ तोले १० माशे शेप रहा) शीशी मे भर और उसी पिछले ८ वे अनुभव की निकली ६ तोले ४ माशे गंधक को जिसकी पीतिमा बहुत फीकी पड़ गई थी कूपी में भर पूर्वोक्त प्रकार से नाल में लगा कपरौटी कर सुख़ा दिया।

ता० १२ को उपरोक्त विधि से यंत्र के नलके को कस शीशी को जल के कटोरे मे और कूपी को बालू भरे घेरे में स्थित कर ७ बजे से हर घंटे पर आंच देना आरंभ किया जिसका नकशा नीचे दिया गया है:—

| - | ALUIT |
|---|-------|
| П | 45    |

|         |             | नक               | शा           |                              |
|---------|-------------|------------------|--------------|------------------------------|
| तारीख   | घंटा        | तोलकंडा          | पारेकीरंगत   | विशेष वार्ता                 |
| १२/१/०८ | O           | १से० १छ०टूटेकंडे | सफेद         | ७ बजेसे १२ बजेतक             |
|         | १२          | १से०२छ० "        | सफेदऊपर      | आंचकी १से० १छ०<br>१२ से ३ तक |
|         |             | £:C              | 6:           | ४ आँचे १से० २छ०              |
|         |             |                  | तवाष्प बिंदु |                              |
|         | 8           | १से०३छ०          |              | ४ से ५ तक २ आँचे             |
|         |             |                  |              | १ से० ३ छ०                   |
|         | Ę           | १से०४छ०          |              | ६ से ८ तक ३ आँचे             |
|         |             |                  |              | १ से० ४ छ०                   |
|         | 8           | १से०६छ०          | अल्पश्यामता  | ९ से ८ तक १२                 |
|         |             |                  | १२बजेपर      | आंचे १ से० ५ छ०              |
| 20/8/58 | 9           | १से०६छ०          |              | ९ से ११ तक ३ आँचे            |
|         |             |                  |              | १से० ६छ०                     |
|         | 85          | १से०८छ०          |              | १२ से १ तक २                 |
|         |             |                  |              | आंचे १ सेर ७ छ०              |
|         | 7           | १से०८छ०          |              | आधघंटे बाद आग झीना           |
|         |             |                  |              | पड़ने पर १२ छ० कंडे          |
|         | 211         | १२छ०             |              | साबूत और लगादिये             |
|         | 311         | २से०साबूत        |              | औरआगेभीइसीतरह                |
|         | 8           | आरनेकंडे१२छ०     |              |                              |
|         | 4           | २सेर             |              |                              |
|         | 411         | १२छ०             |              |                              |
|         | <b>६</b> 11 | २ सेर            |              |                              |
| -       | 9           | १२ छ०            | श्यामतापर    |                              |
|         |             |                  | थोड़ाबादामी  |                              |
|         |             |                  |              |                              |

| तारीख | घंटा | तोलकंडा | पारेकी रंगत | विशेषवार्ता |
|-------|------|---------|-------------|-------------|
|       | 6    | २ सेर   | रंगका द्रव  |             |
|       | 611  | १२ छ०   |             |             |
|       | ९॥   | २ सेर   |             |             |
|       | 20   | १२ छ०   |             |             |
|       | 88   | २ सेर   |             |             |
|       | 2211 | १२ छ०   |             |             |
|       | १२॥  | २ सेर   |             |             |
|       | 8    | १२ छ०   |             |             |
|       | 2    | २ सेर   |             |             |
|       | २॥   | १२ छ०   |             |             |
|       | 311  | २ सेर   |             |             |
|       | 8    | १२ छ०   |             |             |
|       | 4    | २ सेर   |             |             |
|       | 411  | १२ छ०   |             | कुल ४२ आँचे |

११ बजे तक १ सेर १ छ० की ४ आंचे लग चुकने तक पारे की रंगत बिलकुल श्वेत रही। ५ वीं आंच के बाद जब देखा तो पारे पर सूक्ष्म बिन्दु दील पड़े किन्तु स्यामता विलकुल न थी। ऊपर के नक्को के अनुसार १। सेर की आंच लगने से भी रात के ९ बजे तक श्यामता न दीख पड़ी-अतएव ९ बजे से १ सेर ५ छ० की आंच कर दी गई तो १२ बजे पर कुछ व्यामता का लक्षण दीख पडा।

ता० १३ को सवेरे ८ बजे देखा तो थोड़ी ही व्यामता थी। कुछ विशेष न थी। शाम के ३।। बजे से टीन के घेरे में ऊपर तक बालू भर २ सेर १२ छ० की आंच १॥-१॥ घंटे के बाद इस तरह देना आरम्भ किया कि प्रथम २ सेर ताबूत आरने कड़ों की आंच दी जाती थी जिससे कढ़ाई इतनी भर जाती थी कि घेरा भी ढ़क जाता था। १/२ घंटे बाद जब ऊपर की कुछ आंच ज़ीनी पड़ जाती थीं तभी १२ छटांक साबूत कंडे उमी के ऊपर और रख दिये जाते थे। (आंच खूब बलती रहती थी)। रात के ७ बजे तक शीशी में सवेरे ही की सी क्यामता रही। ८ बजने पर उस क्यामता के ऊपर एक चौड़ी बूंद सफेद रंग की दीख पड़ी। १० बजे देखा तो पारे पर स्यामता अधिक हो गई और कुछ मटैला जल भी छा गया था। शीशी में मटैले रंग की लकीरें सी दीखती थीं जो अवश्य द्रवरूप में गंधक वह आने से पैदा हुई होंगी। रात में काम उसी तरह चलता रहा। ६ बजे सवेरे तक ४२ आंचे लगी बाद को काम बंद कर दिया गया।

ता० १४ को सबेरे ८ बजे देखा तो शीशी में पिघले हुए गंधक का ढ़िम्मा दीख पड़ा। शीशी को खोला तो २ रत्ती कम ४ तोले १० माशे पारद निकला और ३ तोले ३ माणे अर्धजलित गंधक का ढ़िम्मा कलछोई रंगत का निकला। कूपी को खोला तो उसमें १ तोला ५ माशे २ रत्ती गंधक बिलकुल जली काली रंगत की निकली अर्थात् ६ तोले ४ माशे गंधक में से ४ तोले ८ माशे २ र० गंधक निकली। १ तोले ७ माशे ६ र० घटी किन्तु ७ माशे नल के अन्दर भी पिघला बहा हुआ लगा रह गया होगा। अतएव केवल १ तोले

सम्मति—चौथी बार से नवी बार तक के अनुभवों से सिद्ध हुआ कि बाल् वास्तव में क्षय हुआ। भर नलके में स्थित कूपी को जाड़े के मौसम आदि में १ सेर आरने कंडों ही की अग्निहर घंटे देना उचित है। अधिक अर्थात् १८ छ० की अग्नि से भी गंधक उबल कर पारद पर पहुँच जाता है किन्तु ६ घ० अग्नि लगने के बाद हर घंटे पर १ छटांक की आंच बढ़ाना उचित है। यहां तक कि २२ घंटे में से २ सेर तक आंच पहुँच जावे। इससे आगे आंच न बढ़ानी चाहिये नहीं तो गंधक उबल कर पारद पर फिर पहुंच जायेगा। यह भी ध्यान रहे कि गंधक उबलने से पहले किसी मटीले रंग के द्रव की कुछ बूदे पारे पर दीस पड़ती है, उपलग त परुषा परा । ऐसा होने पर आंच कुछ घटा देनी चाहिये कि उबलने का भय न रहे–आगे

२ सेर की आंच सवा सवा घंटे पर १४ घंटे और लगनी चाहिये-बस ३६ घटे ही आंच देना काफी है, इतने ही समय में जितना गंधक जल सकता है, जल जायेगा।

(७२) आंच तक देकर देखा गया तो गंधक अधिक क्षय न हुआ। यह शंका भी है कि लोह और शीशे से निर्मित यंत्र में सर्वतः निरुद्ध हुआ गधक सब नहीं जल सकता। केवल उतना ही जलेगा जितना कि यंत्र के अन्दर की वायु की उज्जनगैस जला सकती है।

(२) सम्मति-अब तक पारद की शीशी जल भरे पात्र में स्थित की जाती थी और बीच में ईंट रख गर्मी रोक दी जाती थी। अतएव पारद बहत ठंडा रहता था। एक बार ऐसा भी करना चाहिये कि बीच में ईंट न रखी जावे जिससे जल का पात्र गर्म होकर पारद भी कुछ गर्म रहे-और चूंकि जल का बौड़लिंग पाँडन्ट बहुत नीचा है अतएव पारद को हानि होने की शका नहीं।

नं० १० तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का दसवीं बार अनुभव

ता० १/३/०८ को ६४ तोले ९ माणे ६ रत्ती पारद को शीशी में भर और ५ तोले गंधक बाजारी नई बड़ी कूपी में (जिसमें ७ छ० दानेदार गंधक समाती थी) भर पूर्वोक्त प्रकार से नाल में लगा कपरौटी कर मुखा

ता० २ को उपरोक्त विधि से यंत्र के नलके को कस शीशी को जल भरे कटोरे में और कुपी को बालू भर घेरे में (यह घेरा ४।। इंच चौड़ा और ७।। इंच ऊंचा नया मोटी चट्टर का बनवाया गया था) तह से ३ अंगुल ऊंचा स्थित कर २ बजे से निम्नलिखित नक्शे के अनुसार टूटे आरने कड़ों की आंच हर घंटे पर देना आरभ किया।

#### नक्शा

| तारीख | घंटा           | तोलकंडा | पारेकीरंगत   | विशेषवाता |
|-------|----------------|---------|--------------|-----------|
|       | ३ बजे          | १सेर    | सफेद         |           |
|       | ३ बजे          | १सेर    | किंचित वाष्प |           |
|       |                |         |              | बिन्दु    |
|       | ४ बजे          | १सेर    |              |           |
|       | ५ बजे          | १सेर    |              |           |
|       | ६ बजे          | १सेर    |              |           |
|       | <b>७बजेरात</b> | १सेर    |              |           |
|       | ८वजे           | १सेर    |              |           |
|       | ९ बजे          | १सेर    |              |           |
|       | १० बजे         | १सेर१छ० |              |           |
|       | ११वजे          | १सेर१छ० |              |           |
|       | १२वजे          | १सेर१छ० |              |           |
|       | १बजे           | १सेर२छ० |              |           |
|       | २बजे           | १सेर२छ० |              |           |
|       | ३बजे           | १सेर२छ० |              |           |
|       | ४बजे           | १सेर३छ० |              |           |
|       | ५वजे           | १सेर४छ० |              |           |
|       |                | 3/3/00  |              |           |
|       |                | ६बजे    |              |           |
|       |                | १सेर५छ  | 0            |           |

| तारीख | घंटा  | तोलकंडा  | पारेकीरंगत | विशेषवार्ता |
|-------|-------|----------|------------|-------------|
|       | ७बजे  | १सेर६छ०  | PRINT TO   |             |
|       | ८बजे  | १सेर७छ०  |            |             |
|       | ९बजे  | १सेर८छ०  |            |             |
|       | १०बजे | १सेर९छ०  |            |             |
|       | ११बजे | १सेर१०छ० |            |             |
|       | १२बजे |          | कुल२३आंच   |             |
|       |       |          | 3          |             |

जल के कटोरे और कढ़ाई के बीच जो ईंट लगाई जाती थी सो इस बार नहीं लगाई गई।

ता० ३ के १२ बजे देखा तो नल और कूपी के जोड़ पर गंधक निकल रहा था अर्थात् नीली लौदी खपड़ी यंत्र को निकालना चाहा तो नल अलग निकल आया और कूपी में से नीली लौ खूब निकलने लगी और नल में से थोड़ी नीली लौ निकली और कुछ बूंदे टपकी और कुछ पीले रंग का गैस नल में से निकलता रहा। गाढ़े गैस के ठंडा होकर जमने से ही यह बूंदे जमी होंगी—कूपी का और बकला जोड़ ढ़ीला था उसके चुस्त करने के लिये कपड़ा और मुलतानी लगाई गई थी। कपड़े के जल जाने पर यह खराबी पैदा हुई, आगे से कूपी और नल का जोड़ ऐसा बनना चाहिये जो स्वयं चुस्त हो और उसकी सांस भस्ममुद्रा बंद करनी चाहिये और उसके ऊपर कपरौटी करनी चाहिये।

सम्मित—अबकी बार यंत्र टूट जाने से यह जात हो गया कि इस मोटे नलके और मोटी कूपी में भी १ सेर ११ छ० तक की आंच हर घंटे देना गंधक के जलने के लिये बहुत काफी है। एक शंका अवश्य रहती है कि क्या नलके को और छोटा करने की आवश्यकता है।

ता० ४ को कूपी से गंधक को निकाल तोला तो ५ माशे ५ रत्ती गंधक अधजली निकली।

#### नं० ११ तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का ग्यारहवीं बार अनुभव

ता० ४/३/०८ को उक्त १४ तोले ९ माशे ६ रत्ती पारद को छान उसी शीशी में भर और ७॥ तोले बेशुधी आँवलासार गंधक को उसी कूपी में भर पूर्वोक्त प्रकार से दोनों को नाल में लगा कूपी की दर्ज पर और कूपी और नाल के जोड़ पर (जो रेत कर स्वयं चुस्त कर लिया गया था) भस्ममुद्रा कर कपरौटी कर सुखा दिया। ता० ५ को रखा रहा।

ता० ६ को उपरोक्त विधि से यंत्र के नलके को कस शीशी को जल भरे कटोरे और कूपी को बालू भरे घेरे में तह से १॥ अंगुल ऊंचा कस २ बजे से हर घंटे पर निम्मलिखित नक्शे के अनुसार आंच देना आरम्भ किया-ईंट अबकी बार भी बीच में रखना मौकूफ रखा था।

#### नक्शा

| तारीख  | घंटा   | तोल कण्डा पारे की रंगत विशेषवार्ता  |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 8/3/06 | २ बजे  | १ सेर सफेद                          |
|        | ३ बजे  | १ सेर                               |
|        | ४ बजे  | १ सेर                               |
|        | ५ बजे  | . १ सेर                             |
|        | ६ बजे  | १ सेर                               |
|        | ७ बजे  | १ सेर                               |
|        | ८ बजे  | १ सेर १ छ०                          |
|        | ९ बजे  | १ सेर १ छ०                          |
|        | १० बजे | १ सेर ३ छ० १०॥ बजे पारद पर कुछ      |
|        |        | स्यामताकालक्षण दीखपड़ा <sup>-</sup> |
|        | ११ बजे | १ सेर ४ छ०                          |
|        | १२ बजे | १ सेर ५ छ०                          |
|        | १ बजे  | १ सेर ६ छ०                          |
|        | २ बजे  | १ सेर ७ छ०                          |
|        | ३ बजे  | १ सेर ८ छ०                          |
| 20/8/3 | ४ बजे  | १ सेर ८ छ०                          |
|        | ५ बजे  | १ सेर ८ छ०                          |
|        | ६ बजे  | १ सेर ८ छ०                          |
|        | ७ बजे  | १ सेर ८ छ०                          |
|        | ८ बजे  | १ सेर ८ छ०                          |
|        | ९ बजे  | १ सेर ८ छ०                          |
|        | १० बजे | १ सेर ८ छ०                          |
|        | ११ बजे | १ सेर ८ छ०कुल २२ आंचे               |

ता० ७ को ११ बजे देखा तो गंधक कूपी पर घेरे में बालू के अन्दर धुंआ उठता दीख पड़ा। थोड़ी बालू को निकाला तो कूपी के मुख से जहां कपरौटी हो रही थी १॥ अंगुल नीचे दोनों दरजों पर गंधक जलता दीख पड़ा। इस वास्ते काम बंद कर दिया। ठंडा हो जाने पर खोला तो ७ तोले ३ माशे गंधक जिसकी रंगत कुछ फीकी पड़ गई थी, निकला शीशी में देखने से पारे पर हलकी श्यामता थी किन्तु लौटने पर वह पारे में मिल गई।

सम्मति–इससे यह सिद्ध हो गया कि १।। सेर की आंच से भी गंधक को जलानेवाली गर्मी पैदा हो जाती है।

#### नं० १२ तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का बारहवीं बार अनुभव

ता० १२/४/०८ को उपरोक्त १४ तोले ९ माशे ६ रती पारद को जो छानने पर १४ तोले ९ माशे २ रत्ती रह गया था। शीशी में भर और ७ तोले वेशुधी आंवलासार गंधक को दूसरी बड़ी कूपी में भर पूर्वोक्त प्रकार से नई नाल में (जो अबकी बार छोटी अर्थात् ८ अंगुल लंबी बनवाई गई थी) लगा कूपी की दरज पर और नाल और कूपी के जोड़ पर भस्ममुद्रा कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १३ को उपरोक्त विधि से यंत्र के नलके को कस शीशी को जल भर कटोरे में और कूपी को बालू भरे घेरे में तह से ३ अंगुल ऊंचा कस ८ बजे से हर घंटे पर निम्नलिखित नक्शे के अनुसार आंच देना आरम्भ किया।

नक्शा

| तारीख   | घंटा     | तोलकंडा  | पारदकीरंगत    | विशेष वार्ता              |
|---------|----------|----------|---------------|---------------------------|
| 83/8/08 | ८ बजे    | १२छ०आसे  | सफेद          | कर्मारम्भ                 |
|         |          | टूटे कडे |               |                           |
|         | ९ बजे    | १३ छ०    |               |                           |
| 39/8/05 | १० बजे   |          | सफेद ऊपर      |                           |
|         | ११ बजे   | १५ छ०    | कुछवाष्पबिन्द |                           |
|         | १२ बजे   |          | अल्पश्यामता   |                           |
|         | १ बजे    | १सेर१छ०  |               | १वजेसे ३वजेतक ३आंच        |
|         |          |          |               | १सेर१छ०की दीगई            |
|         | ४ बजे    | १सेर२छ०  |               | ४वजे शामसे दूसरेदिन       |
|         |          |          |               | १०वजे तक १० आंचे          |
|         |          |          |               | १सेर२छ० की दीगई           |
| 88/8/05 | ११ बजे   | १सेर३छ०  |               |                           |
|         | १२ बजे   | १सेर३छ०  |               |                           |
|         | १ बजे    |          | गाढ़ी श्यामता |                           |
|         | २ बजे    | १सेर५छ०  |               |                           |
|         | ३ बजे    | १सेर५छ०  |               |                           |
|         | ४ बजे    | १सेर६छ०  |               | ४वजेसे दूसरेदिन ६वजे      |
|         |          |          |               | तक १५ आंच १सेर            |
|         |          |          |               | ६ छ० की दी गई             |
|         | . ७ बजे  | १सेर७छ०  |               |                           |
| 84/8/06 | ८ बजे    | १सेर८छ०  |               | ८वजेसेरातके ७वजेतक १२आंच  |
|         |          |          |               | १ सेर ८छ०की दीगई अबने     |
|         |          |          |               | स रात म शीशी में गधककी    |
|         |          |          |               | को इली दीख पड़ी-          |
|         |          |          |               | शीशीमें गधककोडली दीखपडी   |
|         | ८ बजेरात | ६ छ०     |               | ८वजे रातसे दूसरेदिन १०वजे |
| 86/8/08 | १० बजे   |          |               | तक १५ आंच ६ छटांक-        |
|         |          |          |               | कामबंद-कुल६३आंच लगी-      |
|         |          |          |               |                           |

ईट इस बार भी न लगाई किन्तु लोहे का तवा लग गया। तीसरी आंच पर पारे पर कुछ वाष्प बिन्दु और पांचवी आंच पर अल्प क्यामता दीख पडी। १२ छ० से १ सेर २ छ० तक की आंच दी गई।

ता० १४ को पारे पर की श्यामता कुछ गहरी हो गई और शीशी की रंगत धूंधरी सी पड़ गई थी। आंच १ सेर ३ छ० से १ सेर ६ छ० तक बढ़ाई गई।

ता० १५ को १ सेर ७ छ० से १ सेर ८ छ० तक की आंचे लगीं। रात के ७ बजे देखा तो शीशी में पीत रंग की गंधक सी डली दीख पड़ी। अतएव काम बंद न कर आंच घटाकर ६ छ० की कर दी गई।

ता० १६ को ३ दिन रात हो जाने और ६३ आंचे लग चुकने पर १० बजे दिन के काम बंद कर दिया और यंत्र को जैसे का तैसा रखा छोड़ दिया। शाम को खोला गया तो शीशी में पारे पर श्यामता अधिक थी और बहुत छोटी गंधक की डली उसमें पड़ी थी। कपड़े में छानने से पारे की श्यामता कपड़े पर आ गई। तोलने पर १४ तोले ८ माशे हुआ। १ माशे २ रत्ती छीज गया। पारे पर की गंधक की डली २ रत्ती थी। कूपी में से गंधक को खुरच निकाला तो ५ तोले १ माशे गंधक पीत रंग की निकली। १ तोले १० माशे ६ रत्ती घटी।

सम्मति-पुनः इसी सबब से छोटे नलवाले यंत्र में निकला हुआ सब पारा और ७ तोले गधक भर शीशी स्थित जल भरे पात्र को बीच में तवा लगाने के बिना कढ़ाई से मिलाकर रखो ताकि पानी खूब गर्म होता रहे और यह शंका कि कदाचित् जल शीतल रहने से गंधक न जलता हो निवृत्त हो जावे और आंच पहले दिन १२ छटांक से आरम्भ कर हर दूसरे घंटे पर १ छटांक बढ़ाकर १ सेर तक कर दी जाय। दूसरे दिन हर तीसरे घंटे पर १ छटांक बढ़ाकर १ सेर ३ छ० तक कर दी जाय। तीसरे दिन भी हर तीसरे घंटे पर १ छट के बढ़ाकर १ सेर ३ छ० तक कर दी जाय। तीसरे दिन भी हर तीसरे घंटे पर १ छ० बढ़ाकर १ सेर ६ छ० की कर दी जाय। इससे अधिक हरगिज नहीं क्योंकि १ सेर ८ छ० की अग्नि से इस छोटे नलवाले यंत्र में गंधक पारे पर टपकने लगता है। शीशी की गर्दन तक जल का पात्र भरा रहे और हर आंच पर जितना जल कम हो जाय उतना और मिला दिया जाय।

#### नं० १३ तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का तेरहवीं बार अनुभव

ता० २४ को १३ तोले ९ माणे ४ रती पारद को (जो पिछले तुलायंत्र के १४ तोले ८ माणे निकला था किंतु बंद किये हुए तुलायंत्र के गिर जाने से शीशी का १० माणे पारा कूपी की गंधक में मिल गया जो पृथक् न हो सका अतएव १३ तोले ९ माणे ४ रती रह गया) शीशी में भर और ६ तोल ४ माणे वेशुधी आँवलासार गंधक को कूपी में भर पूर्वोक्त प्रकार से उसी छोटे नाल में लगा कूपी की दर्ज पर और नाल और कूपी के जोड़ पर भस्ममुद्रा कर कपरौटी कर मुखा दिया।

ता० २५ को रखा रहा।

ता० २६ को उपरोक्त विधि से यंत्र के नलके को कस शीशी को जल भरे कटोरे में (जो पानी में गर्दन तक इबी रखी थी) और कूपी को बालू भरे घेरे में तह से ३ अंगुल ऊंचा कस ८ बजे से निम्नलिखित नकशे के अनुसार आंच देना आरम्भ किया।

#### नक्शा

| तारीख   | घंटा  | तोलकण्डा            | पारेकीरंगत  | विशेषवार्ता                  |
|---------|-------|---------------------|-------------|------------------------------|
| २६/४/८  | ८बंजे | १२छ०टूटे<br>आरनेकडे | सफेद        |                              |
|         | ९वजे  | १२छ०                |             |                              |
|         | १०वजे | १३छ०                | वाष्पबिन्दु |                              |
|         | ११वजे | १३छ०                |             |                              |
|         | १२बजे | १४छ०                |             |                              |
|         | २वजे  | १५छ०                |             |                              |
|         | ३बजे  | १५छ०                | गहरीश्यामता | ४वजे शामसे दूसरेदिन          |
|         | ४वजे  | १सेर                |             | ६वजेतक १५आंच१सेरकी           |
| 20/8/09 | ७वजे  | १मेर१छ०             |             |                              |
|         |       | १से०१छ०             |             |                              |
|         | ९वजे  | १सेर१छ०             |             |                              |
|         | १०वजे | १से०२छ०             |             |                              |
|         | ११वजे | १से०२छ०             |             |                              |
|         | १वजे  | १से०३छ०             |             | १बजे दिनसे दूसरे             |
|         |       |                     |             | दिन ५वजे तक १७<br>आंच१सेर३छ० |
| 26/8/6  | ६ बजे | १से०४छ०             |             |                              |
|         |       | १से०४छ०             |             |                              |
|         |       | १से०४छ०             |             |                              |
|         |       | १से०५छ०             |             |                              |
|         | १०तजे | 9मे ०५छ०            |             |                              |

|         |       | १से०५छ०<br>१से०६छ० | ४॥बजेशाम<br>शीशीमें गंधक | १२बजेदिनसे४बजेशामतक<br>५आंच १से०२६छ० |
|---------|-------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| शाम     | ५बजे  | १से०४छ०            | दीख पड़ी                 | ५बजे शामसे १२<br>बजेराततक ८आंच       |
| रात     | १बजे  | १से०५छ०            |                          | १से०४छ०                              |
|         | २बजे  | १से०५छ०            |                          | ३बजेरातसे दूसरेदिन                   |
|         |       | १से०६छ०            |                          | १०बजे८आंच१से०६छ०<br>की लगी           |
| 56/8/05 | १०बजे | दिन                |                          | कामबंद७५आंचलगीं                      |

इस बार कढ़ाई और यंत्र के बीच मे लोहा का तवा न लगाया गया जिससे कटोरे का पानी इतना गर्म होने लगा जिसमें देर तक ऊँगली नहीं डाले रह सकते थे जितना पानी अन्दाज से कम होता जाता था और डाल देते थे। तीसरी आंच पर पारे पर कुछ वाष्प बिन्दु और आठवीं आंच पर गहरी श्यामता दीख पडी।

ता० २८ को ४।। बजे देखा को शीशी में छोटी छोटी गंधक की २ डली पीत रंग की दीख पड़ी। अतएव आंच घटा कर १ सेर ४ छटांक की कर दी गई जिससे गंधक का आना बंद हो गया और बाद को रात के १ बजे और २ बजे १ सेर ५ छं० की आंच लगा कर ३ बजे से फिर १ सेर ६ छटांक की कर दी गई और इस ठंडे समय में आंच बढ़ा देने से भी गंधक फिर न टपका।

ता० २९ को ७ बजे देखा तो शीशी में और गंधक न आई थी। १० बजे दिन के ३ रात बीच चुकने पर काम बन्द कर दिया गया और यन्त्र को जैसा का तैसा रखा छोड दिया।

ता० ३० को खोला तो भीशी में पारे पर अधिक श्यामता थी। थोड़ा गंधक तो कल भीशी में दीखता था, अब खोलते समय यन्त्र की नाल में जमा हुआ और थोड़ा भीशी में गिर गया। पारे को निकाल बिना छाने तोला तो १३ तोले ९ माशे हुआ। ४ रत्ती छीज गया और छान कर तोला तो पारे की श्यामता कपड़े पर आ गई और तोल में ४ रत्ती और छीजकर १३ तो० ८ माशे ४ रत्ती रह गया। पारे पर गंधक १ माशे ५ रत्ती पीत रंग का निकला। कूपी में से गन्धक को खुरच निकाला तो ७ माशे ३ रत्ती गंधक कूपी और नाल के मुख पर चिपटा हुआ मिला जो बिलकुल काली रंगत का जला हुआ था और २ तोले ३ माशे ५ रत्ती गंधक पीत श्याम रंगत का, बीच में निकला और १ तोले ३ माशे ३ रत्ती, कम पीत अधिक श्याम रंगत का अधजला गंधक नीचे तली में निकला। इस तरह कुल ६ तोले ४ माशे गंधक निकला। २ तोले घटा, उक्त चारों मेल के गंधक को आंच पर डाल जलाया तो चारों तरह का पिघल लौदे जलने लगा। किन्तु जो नाल और कूपी के मुख का काली रंगत का था, वह जलता तो न था किंतु पिघलता कम था।

सम्मित-आगे से आंच १२ छ० से आरंभ कर पहले दिन सेर भर तक बढ़ाई जावे। दूसरे दिन रात को १८ छ० बढ़ाई जावे। तीसरे दिन रात को १। सेर बढ़ाई जावे। इससे अधिक आंच न बढ़ाई जावे। तीसरे दिन रात्रि को १। सेर तक बढ़ाई जावे। इससे अधिक आंच न बढ़ाई जावे और दिन को १० बजे से ५ बजे तक घटाकर १२ छ० की ही आंचे दी जावें। इस तरह ४ दिन में काम चले और शीशी की जगह कूपी लगाई जावे।

## न० १४ तुलायंत्र उपरोक्त क्रिया का चौदहवीं बार अनुभव

ता॰ २०/५/०८ को उक्त १३ तोले ८ माशे ४ रत्ती पारद को लोह कूपी में भर और ७ तोले बेशुधी आंवला सारगंधकको दूसरी कूपी में भर पूर्वोक्त प्रकार से उसी छोटी नाल में लगा पारदवाली कूपी के केवल नाल और कूपी के जोड़ पर भस्ममुद्रा और गन्धकवाली कूपी की दर्ज पर और कूपी और नाल के जोड़ पर भस्ममुद्रा कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २८ को उपरोक्त विधि से यंत्र के नलके को स्टेण्ड में कस पारदवाली कूपी को जल भरे पात्र में (कूपी जल में १/४ भाग डूबी रही) और गन्धकवाली को बालू भरे घर में तह से २ अंगुल ऊंचा स्थित कर ४ बजे शाम से हर घंटे पर निम्नलिखित नक्शे के अनुसार आंच देना आरम्भ किया।

| तारीख  | घंटा    | तोलकंडा               | विशेषवार्ता                    |  |  |  |
|--------|---------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|
|        |         |                       | विशेषवाता                      |  |  |  |
| २८/५/८ | ४बजेशाम | १२छ०                  |                                |  |  |  |
|        | ५बजे    | १२छ०                  |                                |  |  |  |
|        | ६बजे    | १३छ०                  |                                |  |  |  |
|        | ७बजे    | १३छ०                  |                                |  |  |  |
|        | ८बजे    | १४छ०                  |                                |  |  |  |
|        | ९बजे    | १५छ०                  |                                |  |  |  |
|        | १०वजे   |                       | बजे रात से दूसरे दिन शाम के    |  |  |  |
|        |         | ६ बजे तक २१ आंच १ सेर |                                |  |  |  |
| २९/4/८ | ७बजेशाम | १से०१छ०               |                                |  |  |  |
|        | ८वजे    | १से०१छ०               |                                |  |  |  |
|        | ९बजे    | १से०१छ०               |                                |  |  |  |
|        | १०वजे   | १से०२छ०१०             | बजे रातसे दूसरे दिन शामके      |  |  |  |
|        |         | ६ब                    | जेतक २१आंच १सेर २छ०            |  |  |  |
| 30/4/6 | ७बजेशाम | १सेर३छ०               |                                |  |  |  |
|        | ८बजे    | १से०३छ०               |                                |  |  |  |
|        | ९बजे    | १से०३छ०१०             | बजे रातंसे दूसरे दिन ९ बजे दिन |  |  |  |
|        | १०बजे   | १से०४छ०तक             | १२आंच१सेर४छ०                   |  |  |  |
|        |         | दुपह                  | हरी की गर्मी के खयाल से आंच    |  |  |  |
| 38/4/6 | १०बजे   | १से०२छ०घट             | कर १० बजे दिनसे शाम के         |  |  |  |
|        |         | ७ब                    | जे तक १० आंच १ सेर २ छ०        |  |  |  |
|        | ८बजे    | १से०३छ०की             | कर दी गई।                      |  |  |  |
|        | ९वजे    | १से०४छ०               |                                |  |  |  |
|        |         | ९ब                    | जे रात से ४ बजे सवेरे तक ७     |  |  |  |
|        | ५वजे    |                       | व १ सेर ४ छटांक                |  |  |  |
|        |         |                       |                                |  |  |  |

काम बंद

इस बार कढ़ाई और कटोरे के बीच में तवा न लगाया गया। कटोरे का पानी इतना गर्म रहता था जिसमें देर तक उंगली न डाले रह सकते थे। हर दूसरे घंटे पर पानी की घटी मिकदार २–२॥ छ० पानी डाल पूरी करनी पड़ती थी। यह काम ३॥ दिन रात चला।

ता० ३१ को सवेरे ५ बजे से काम बंद कर यन्त्र को जैसे का तैसा रह्मा छोड दिया।

ता० १/६ को खोला तो पारद की कूपी में पारे पर करीब करीब २ तोले के क्याम रंग का जल मिला जिसमें क्याम रंगत की गंधक की दो डली पड़ी थी। पारे को पानी से पृथक कर सुखा छान तोला तो १३ तोले ८ माशे हुआ। ४ रत्ती छीज गया। पारे पर की गंधक की डली ४ रत्ती हुई। कूपी से गंधक को खुरच तोला तो ६ तोले ५ माशे गंधक पीत हरित रंग की कूपी में ऊपर की और २ माशे जली गंधक क्याम रंग की कूपी में नीचे की अर्थात् ७ तोले गंधक में से कुछ ६ तोले ७।। माशे गंधक निकली। ४।। माशे घटी।

(१) सम्मति–इस शंका से कि पारद कूपी में जो जल निकला वह बाहर से कृपी के अन्दर तो नहीं चला गया, कूपी को उपरोक्त प्रकार से ही २-३ दिन जल में स्थित रखा किन्तु कूपी के अन्दर जल न मिला। इसलिये यह निश्चय नहीं हुआ कि ये जल कैसे उत्पन्न हुआ। आगे क्रिया में किसी मसाले से पारद कूपी के बाहरी जोड़ पर मुद्रा अवध्य करनी चाहिये।

(२) सम्मति—अबकी बार अग्नि का समय भी ३।। दिन रात कम न था और अग्नि का प्रमाण भी कम न था क्योंकि ४ रत्ती गंधक पारे पर जो टपकी फिर भी गंधक की तोल केवल ४।। माणे घटी, इसिल ये विचारने योग्य है कि अथवा अग्नि का समय १४ वा २१ दिन तक बढ़ाया जाय या क्या मेरी राय में लोह संपुट में अवरुद्ध गंधक वाष्यते जारण करने को अग्नि मद और समय बहुत अधिक होना चाहिये।

#### गंधक जारण का अनुभव संपुट द्वारा (भूधरयंत्र में)

ता० २९/११/७ को २।। तोले दानेदार दाग खाई पिसी गंधक और २।। तोले पारद कुल ५ तोले को मिट्टी के किनारे घिसे शकोरों के संपुट में (जो हलके चपटे बिना पेंदी के ४ इच्च चौड़े १ इच्च गहरे (सर्वांग) थे, इस तरह रखा कि नीचे ऊपर गंधक और बीच में पारद रहा। बाद को संपुट की दरजों पर और ऊपर नीचे कपरौटी कर सुखा दिया।



ता० ३ को १२–१२ अंगुल लंबे चौड़े और १२ ही अंगुल गहरे गढ़े में बालू भर बालू में २।।। अंगुल नीचे संपुट को दबा ८।। बजे से दो दो घंटे बाद सबा सबा सेर की आंच देना आरम्भ किया।

ता० २/१२ के शाम के ४ बजे तक रात दिन इसी तरह के आंच दी गई। २ रात और ३ दिन में सब २८ आंच लगीं।

ता० ३ को खोला तो ऊपर जली हुई गधक काले रंग की बीच में पारा और नीचे पारद गंधक से बनी जली पिष्टी सी निकली। तोल में २ तोले ४ माशे ३ रत्ती पारद निजरूप में और ६ माशे गंधक जली हुई और ६ रत्ती पिष्टी निकली यानी (५ तोले वजन में) २ तोले ११ माशे १ रत्ती वजन मिला। २ तोले ७ रत्ती घटा। जहां तक समझ में आता है पारद क्षय नहीं हुआ।

२ तोले ४ माशे ३ रत्ती पारद निजरूप में मौजूद है।

४ रत्ती पिष्टी मे समझना चाहिये।

१ माणे जली गन्धक में अवश्य मिला हुआ है।

२ तोले ५ माणे ७ रत्ती जोड़ पारद का होता है इसलिये एक आध रत्ती छीजन होगी।

सम्मति—इस क्रिया में यद्यपि ३ दिन निरंतर अग्नि देनी पड़ती है परन्तु गंधक का जारण बहुत अच्छा होता है। केवल एक ही दोष अबकी बार रह गया है वह यह है कि १ माशे के करीब पारा जली हुई गंधक में मिल गया जिससे पृथक् करना कठिन है। अनुमान होता है कि यदि पूरे ३ दिन रात अग्नि दी जाती तो गंधक पूर्णतः जल जाती और गंधक की निःसत्त्व राख में पारा मिला न रह जाता। यह भी संभव है कि किसी अम्ल रस से गंधक को आर्द्र कर देने से शेष जली गंधक में पारद न मिलता—एक बार पुनः इसी क्रिया को पूरे ३ दिन रात करके देखी।

## गंधकजारण का अनुभव संपुट द्वारा (भूधरयंत्र में) अकलीमियां की क्रिया से

ता० ५/१२/०७ को ३ तोले ४ माशे पारद को (जो सरबंद कैन का था,

मर्दन से जो साधारण शुद्ध था और जिसमें तुलायंत्र से गंधकजारण का अनुभव हुआ था) लोह के बल्ब में डाल उसमें हाक तेल दो दो चार चार बूंद डाल ८।। बजे से मर्दन करना आरंभ किया। मर्दन करते ही पारे के बारे से रवे होने लगे। दो घंटे बाद ये रवे और छोटे हो गये और ज्यों ज्यों मर्दन हुआ, त्यों त्यों ये छोटे होते गये। शाम के ४ बजे देखा तो पारे के रवे बहुत कम दीखते थे और एक प्रकार की पतली पिष्टी सी बन गई थी। आज ७ घंटे घ्टाई की गई। २ माशे तेल पड़ा होगा।

ता० ६ को १ माणे के करीब ढाक का तेल और डाल ८ बजे से ११॥ बजे तक ३॥ घंटे घुटाई की तो पारद नष्टिपष्टी हो गया फिर २ बजे पर ४ माणे दानेदार गंधक पीस खरल में घोटा तो पारा इकट्ठा होने लगा। बाद को बूंद बूंदकर २ माणे तेल डाल ४ बजे से फिर घुटाई की तो पारा फिर न मिला अतएब उसको पृथक् कर तोला तो १ तोला ८ माणे ४ रत्ती हुआ। १ तोला ७ माणे ४ रत्ती गंधक में मिला रहकर फुसफुसी पिष्टी सी बन गई जिसकी टिकिया न बन सकी। इस दवा को जो तोल में १ तो० ११ मा० ४ र० थी, चीनी फिरे छोटे संपुट में रख कपरौटी कर सुखा दिया।

सम्मति-गंधक एक बार में डाल दी गई, यदि थोड़ी थोड़ी डाल घोटा जाता तो जायद पारा पृथक न होता।

ता० ८ को १२/१२ अंगुल लंबे चौड़े और १२ अंगुल गहरे गढ़े में बालू भर बालू में ३ अंगुल नीचे उक्त संपुट को रख ९॥ बजे से दो दो घंटे बाद सवा सवा सेर कंडों की आंच देना आरम्भ किया। ३॥ बजे तक ४ आंच दी गई।

ता० ९ को संपुट को निकाला तो संपुट के ऊपर के शकोरे पर कालोछ आ गई थी। थोड़ी कपरौटी जल गई खोला तो दवा जैसी की तैसी रखी थी। तोलने पर १ तोले ११ माशे ४ रत्ती घटी।

सम्मति—आगे ३ अंगुल की जगह सिर्फ २ अंगुल रेत ऊपर रक्षा जाय और ६ आंच दी जाय।

#### उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव (भूधरयंत्र में)

ता० ११/१२/७ को पूर्वोक्त १ तोले ११ माणे दवा को उसी संपुट में रख कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १२ को उसी १२-१ अंगुल लम्बे चौड़े बालू भरे गढ़े में २ अंगुल नीचा संपुट को दबा ९ बजे से सवा सवा सेर कंडों की दो दो घंटे बाद आंच देना आरम्भ किया। ७ बजे तक ६ आंच दी गई।

ता० १३ को संपुट निकाला तो उसके ऊपर की सब कपरौटी जल गई थी। दवा के रंग में कुछ फर्क न था। तोलने पर १ तोला १० माणे २ रत्ती हुई। १६ रत्ती घटी।

सम्मति–अनुमान होता है कि संपुट गहरे और पेंदीदार शकोरों का किया गया, इसी कारण से अग्नि का प्रभाव ठीक न पड़ा। गंधक जारण नहीं हुआ। आगे से बिना पेंदी के चपटे शकोरों से संपुट कर पुनः ६ आंच दो।

#### उपरोक्त क्रिया का तीसरी बार अनुभव (भूधरयंत्र में)

ता० १४/१२/०७ को पूर्वोक्त १ तोले १० माशे २ रत्ती दवा को बिना पेंदी के चपटे शकोरे के सपूट में बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १५ को उसी १२-१२ अंगुल लंबे चौड़े बालू से भरे गड्ढें में २ अंगुल नीचा संपुट को दवा ८।। बजे से सवा सवा सेर कंडों की दो दो घंटे बाद आंच देना आरम्भ किया। ६।। बजे तक ६ आंच दी गई।

ता० १६ को संपुट को निकाला तो उसकी कपरौटी तो जल गई थी किन्तु सोलने पर दवा ज्यों की त्यों पूरी १ तोला १० माशे २ रनी निकली। सम्मति–२ घंटे तक आंच ठहरती नहीं और जाड़ा बहुत पड़ता है अतएव डेढ डेढ घंटे बाद दहरा दिया जावे।

> उपरोक्त क्रिया का चौथी बार अनुभव (भूधरयंत्र में)

ता० १६/१२/०७ को पूर्वोक्त १ तोले १० माणे २ रत्ती दवा को उसी

संपुट में रख कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १७ को उसी बालू भरे गढ़े में २ अंगुल नीचा संपुट को दबा ८।। बजे से सवा सेर कंडों की डेढ़ डेढ़ घंटे बाद आंच देना आरम्भ किया। ४ बजे तक ६ आंचे दी गई।

ता० १८ को निकाल दवा को तोला तो १ तोले १० माणे हुई, २ रत्ती

घटी।

सम्मति–आगे १। सेर की जगह डेढ़ सेर की आंच और १।। घंटे की जगह १। घंटे में आंच दो और ६ की जगह १२ आंच दो।

> उपरोक्त क्रिया को पांचवीं बार अनुभव (भूधरयंत्र में)

ता० १९/१२/७ को उक्त १ तोले १० माणे दवा को उसी सम्पुट में रख

कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २० को रेत से भरे १२ अंगुल चौड़े गोल गढ़े में उसी प्रकार दो अंगुल नीचा संपुट को रख ८ बजे से डेढ़ डेढ़ सेर की आंच सवा सवा घंटे बाद दी। रात के ९॥। बजे तक सब १२ आंच लगी।

ता० २१ को खोला तो दवा ज्यों की त्यों १ तोले १० माशे

निकली।

सम्मति—आंच १। सेर की जगह १।। सेर की कर दी और तादात में भी ४ से १२ तक बढ़ा दी किन्तु गंधकजारण नहीं हुआ। इससे अनुमान होता है कि अधिक शीत पड़ने के कारण गंधक जारण ठीक नहीं होता। पीछे जात हुआ कि नीले गढ़े में आंच दी गई। अनुमान होता है कि यही कारण गंधक न जलने का हुआ।

उपरोक्त क्रिया का छठी बार अनुभव (भूधरयन्त्र में)

ता० २३/१२/०७ को पूर्वोक्त १ तोले ८ माणे ४ रत्ती पारे में (जो प्रथम अनुभव में खरल में गंधक डालते समय इकट्ठा हुआ पृथक् कर लिया गया था) १ तोले ७ माणे ४ रत्ती पारद (जिस पर तुला यंत्र में गंधक जारण का अनुभव किया गया था) और मिला पूरा ३ तोले ४ माणे कर लोहखल्व में डाल ढ़ाक तेल दो दो चार बूंद डाल ९॥ बजे से धूप में मर्दन करना आरम्भ किया। ३ बजे पर पारद के नष्टिपष्टी हो जाने पर खल्व में ४ माणे पिसा गंधक इस तरह डाला कि चुटकी से थोड़ा थोड़ा गंधक बिखरवां डालते गये और घोटते गये और थोड़ा थोड़ा तेल भी डालते गये जिसमे पिष्टी में खुक्की न आने पाई। इस क्रिया से गंधक मिल गया और पारा पूर्ववत् पृथक् न हुआ किन्तु थोड़ी देर और घुटने पर कुछ खुक्की आने पर पारे के रवे पृथक् होने लगे, इसलिये और न घोट कर पिष्टी की ही टिकिया बना संपुट में रख कपरौटी कर दी गई। (११ माणे तेल पड़ा)

ता० २४ को संपुट रखा रहा।

ता० २५ को उसी बालू भरे गढ़े में १। अंगुल नीचा संपुट को रख ९ बजे तक सवा सवा सेर की आंच एक एक घंटे बाद दी गई। रात के ८ बजे तक १२ आंच लगीं।

ता० २६ को सबेरे संपुट को निकाल खोला तो अन्दर टिकिया ज्यों की त्यों निकली। ऊपर कुछ जल गई थी। तोलने पर १ तोले ११ माशे ३ रत्ती हुई। १ तोले ८ माशे ५ रत्ती घटी अर्थात् गंधक की तोल के सिवाय १ तो० ४ माशे ५ रत्ती पारा भी उड़ गया। अग्नि अधिक लग गई। सेर सेर भर की आंच घंटे या सवा घंटे पीछे जाड़े के दिनों में लगनी चाहिये। संपुट २ वा २॥ अंगुल नीचा रेत में रहना चाहिये।

इति श्रीजैसमेरनिवासि पं० मनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां गंधकजारणं नामैकविंशोऽध्यायः ॥२१॥

समुदायेन गगनजारणाध्यायः २२

अभ्रसत्त्वजारण की आद्योपान्तक्रिया

अथाभ्रकसत्त्वादिबीजजारणप्रकारो लिख्यते केवलाभ्रकसत्त्वं हि न ग्रसत्येव पारदः ॥ तस्माल्लोहान्तरोपेतं युक्तं वा धातुतत्त्वके॥१॥

अर्थ-पारद केवल अभ्रकसत्त्व को नहीं खाता है इसलिये अन्य किसी धातु के साथ मिले हुए अथवा सोनामक्खी के सत्त्व के साथ मिले हुए अभ्रकमत्व का जारण करे।।१॥

प्रथमं पाषाणसत्वे सूतं निधाय सूतादष्टमांशं बिडं दत्त्वा जंबीरनिंबूनीरेण दिनमेकं मर्दयेत् । ततस्तस्मिन् सूतमानाच्चतुःषष्टचंशमितमभ्रकसत्त्वं सार्षपतैलमयूरिपत्ताभ्यां स्वहस्तयोरेव स्पर्शितं कृत्वा तत्सत्त्वं गोलं धृत्वा कांजिकैर्वस्त्रवर्त्या तं गोलं प्रक्षालयेत् (प्रस्वेदयेत्) क्षालनात्पारदक्षयो यथा न स्यात्तथा विधेयः । ततः सूतं चतुर्गुणवस्त्रे धृत्वा निष्पीडयेत् । शिक्थशेषश्चेत्तदा ग्रासो न सम्यग् जीर्णः । अशेषश्चेत्तदा सम्यग्ग्रासो जीर्णः । इति परीक्ष्य अजीर्णे तु पुनः शिक्यं सूते क्षिप्त्वा त सूतं पूर्ववत्स्वेदयेत् अभ्रकसत्त्वमाक्षिकसत्त्वजीर्णः सुतो दंडधारी भवति । सुते क्षिप्त्वा निंबूरसेनं वा तद्भावे जंबीररसेन वा दिनमेकं पुनः पुनर्मर्दयेत् । ततः स्वर्णमाक्षिकसत्त्वं सूताच्चतुःषष्टचंशमितं मधुयुतं च सूते क्षिप्त्वा निम्ब्वादिनीरेण दिनमेकं संमर्द्यं गाढं ज्ञात्वा गोलं कुर्यात् । ततः सार्द्धनिष्कं सैंधवं सार्द्धनिष्कं यवक्षारं च निंबुरसगोमूत्राभ्यां संमर्द्य भूर्जपत्रं वा चतुर्गुणवस्त्रं लिप्त्वा संशोष्य अस्मिन् गोलं नीत्वा मृन्मयपात्रे च वस्त्रोपरि अजीर्णे तु न भवति इत्यपि परीक्षान्तरम् एतद्दत्तग्रासादधिकात् पंच ग्रासान् दद्यात् । अथायं क्रमेण प्रथमग्रासे द्वात्रिंशद्भागेन सत्त्वं देयं, द्वितीयग्रासेऽष्टमांशेन सत्त्वं देयं चतुर्थग्रासे तु चतुर्थाशेन सत्त्वं देयं, पंचमग्रासे च पारदतुल्यं सत्त्वं देयं तथा च षड्ग्रासा दत्ता भवंति षट्सु ग्रासेषु प्रत्येकं सूताष्टमांश एव बिडः प्रक्षेपणीयः एवं कृते गगनग्रासाख्यसंस्कारो भवति सूतस्य ।।

(ध० सं०)

अर्थ–प्रथम पत्थर के खरल में पारद को रख और पारद से अष्टमांश बिड़ को डालकर जंभीरी और नींबू के रस से एक दिन घोटे फिर उसमें पारद की तोल से चौसठवें भाग अभ्रकसत्त्व को सरसों के तेल और मोरे के पित्ते से चिकना कर फिर उसको पारद में डालकर नींबू के रस से अथवा जंभीरी के रस से एक दिन बार बार मर्दन करे, इसके बाद चौसठवां भाग सोना मक्बी का सत्त्व और शहद को पारद में डालकर नींबू आदि के रसों में एक दिन घोटे और उसको गाढ़ा जानकर गोला बना लेवे फिर डेढ़ तोला सैंधानोंन और डेढ़ तोला जवाखार इन दोनों को नींबू के रस और गोमूत्र से घोटकर उससे भोजपत्र या चौलर कपड़े को लीपकर और सुखाकर फिर उस गोले को मिट्टी के पात्र में कपड़े पर रख देवे। फिर कपड़े की बत्ती को कांजी में भिगोकर स्वेदन कर धोवे, उस पारद को ऐसा धोवे कि जिससे पारद का क्षय नहीं हो फिर पारद को चौलर कपड़े में बांधकर निचोड़े। यदि उसमें कुछ गाद रह गई हो तो ग्रास भलीभांति जीर्ण नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिये। यदि जीर्ण नहीं हुआ हो तो फिर पहले के समान स्वेदन करे। इस प्रकार अभ्रक सत्त्व और माक्षिक सत्त्व के जीर्ण से पारद दण्डधारी नहीं होता है। यह ग्रास जीर्ण तथा अजीर्ण की परीक्षा कही है, इस ग्रास के अतिरिक्त पांच ग्रास और देवे उसका यह क्रम है प्रथम ग्रास में बत्तीस भाग सत्त्व, द्वितीय ग्रास में पोड़शभागसत्त्व और पंचग्रास में पारद के समान सत्त्व देना चाहिये। इसी प्रकार पूर्वग्रास सहित ६ ग्रास होते हैं और प्रत्येक ग्रास में पारे से अष्टमांश बिड़ डालना चाहिये। ऐसा करने पर गगनग्रासास्य संस्कार होता है।

सम्मति-प्रथम पारे में बिड डालकर मर्दन करना, दूसरे उसमें अभ्रक सत्व डालकर घोटना, तीसरे स्वर्ण माक्षिक सत्व डालकर घोटना, चौथे उसको वस्त्र में गोला बनाकर स्वेदन करना, पांचवें ग्रास जीर्ण हुआ या नहीं जीर्ण हुआ ऐसी परीक्षा करना, छठे ग्रास के नहीं जीर्ण होने पर पुनः स्वेदन करना, इस प्रकार समस्त ग्रासों में ६ क्रियायें क्रमणः अवज्य करनी चाहिये।

#### अभ्रकजारण की कच्छप के पीछे खुली भूषा में जारण की क्रिया

बाजै वैद्य कच्छपयंत्र से पारे में दूने अश्रक सत्त्वादिक को डालकर जलाते हैं और जो शेष रहता है उसको साक्षात् भट्टी की अग्नि में धोंक जलाकर राख करते हैं और पूर्वोक्त गोले को पक्की घड़ियों में रख गोले के उपर नीचे बिड़ दे घड़ियों की नींबू के रस से भर देते हैं और घरिया का मुख बंदकर भट्टी में धोंकते हैं, तब पारे का द्विगुण सत्त्वादिक कच्छपयंत्र में जलाते हैं, तब पारा उड़ने का भय नहीं रहता। इससे साक्षात अग्नि के संयोग से बाकी द्विगुण से अधिक सत्वादिक जलावे तो कुछ चिन्ता नहीं।

(रसराजमुन्दर प्र० खं० पूर्वभाग)

#### अभ्रजारण

प्रथम पारे में उसका अष्टमांश बिड़ डाले यानी पारा ८ टंक हो तो एक टंक बिड़ डाले और जंभीरी के रस में १ दिन घोटे। पश्चात् चौसठवां हिस्सा यानी ४ रत्ती अभ्रकसत्त्व डाले। फिर जंभीरी के रस में १ दिन घोटे (परन्तु यह याद रहे कि प्रथम अभ्रकसत्त्व को जब जंभीरी के रस में घोटे जब पहले उस अभ्रसत्त्व को मोर का पित्ता और सरसों का तेल हाथ से मल लेवे अथवा सोनामक्खी का सत्त्व और शहद मिलाकर मल लेवे। सोनामक्खी का सत्त्व अश्रकसत्त्व के समान यानी ४ रत्ती लेना) एक गोला करे। तत्पश्चात् सैंधानमक और जवाखार दोनों को धेला धेला भर लेकर नींबू के रस और गोमूत्र में खूब घोटे। जब गाढ़ा हो तब चार तह कपड़े पर लेप करे और जब खूब सूख जाये तब उसमें उस गोले को रखे। ३ और सूत से बांधकर दोलायंत्र की भांति एक हांडी में सैंधा नमक, जवाखार, कांजी, कागजी, नींबू का रस, गोमूत्र डालकर तीन दिन स्वेदन करे। जानना चाहिये कि जब अभ्रकसत्त्व सोनामक्खी के सत्त्व में मिलें तब पारा अभ्रकसत्त्व को भली भांति ग्रसै और दोनों सत्त्व न मिलें तो नहीं ग्रसे। याते अभ्रकसत्त्व की बराबर सोनामक्खी सत्त्व मिलावे। पीछे जारण करे। जब इस प्रकार स्वेदन कर चुके तब उस गोला को निकाल लेवे फिर उस गोला को कांजी के पानी से धोकर इससे पारा निकाल लेवें और कपड़े में डालकर खूब मले परन्तु ऐसा मले कि पारा घटने न पावे। जब मलते मलते निर्मल हो जाय तब चार लड़ कपड़े में डालकर निचोड़ लेवे। पीछे पारे को तौल जो जाने कि केवल पारा रह गया है। अभ्रसत्त्व बाकी नहीं रहा तो जानना कि पारा अभ्रसत्त्व को खा गया और पारा तोल में अधिक होवे तो जाने कि पारे में अभ्रक जीर्ण नहीं हुआ। जब अभ्रकसत्त्व पारे में जीर्ण हो जाये तब पारा दंडधारी (अथवा जीवधारी) होवे और यदि जीर्ण न हो तो दंडधारी न होवे तब उस पारे को भोजपत्र में बांधकर दोलायंत्र की भांति लटकाय। कांजी का पानी भरै और पाव भर सैंधानमक डाले। तीन दिन स्वेदन करे तब पारे का अजीर्ण दूर

(रसराजसुन्दर पू० भा० प्र० खं०)

## अभ्रकसत्त्वजारणक्रिया आद्योपान्तदोला

(कच्छपयंत्र से)

अथ जारणकं कर्म कथयामि मुविस्तरात् । अश्वकं तप्तसत्त्व च समं कृत्वा तु संधमेत् ॥२॥ अभ्रकशेषं भवेद्यच्च तत्मत्त्वं जारयेद्रसे । एवं वै नागवंगाभ्यां घनसत्त्वं हि साधयेत् ॥३॥ धातुवादविधानेन लोहकुद्देहकुन्न हि। नागं वर्ग महाघोरौ न सेब्यौ हि निरंतरम् ॥४॥ साधितं घनसत्त्वं तदिति रंजनसंनिभम् । बुभक्षितरसस्यास्ये निक्षिप्तं वल्लमात्रकम् ॥५॥ रसगाद्याणकं तुर्यभागैश्चेव प्रकाशितम् । ताम्रपात्रस्थमम्लं वै सैंधवेन समन्वितम् ॥६॥ क्षारेण सहितं वापि मर्दितं त्रिदिनावधि । जातं तुत्थसमं नीलं कल्कं तत्प्रोच्यते खलु॥७॥ कल्केनानेन सहितं सूतकं च विमर्दयेत् । दिनत्रयं तप्तलत्वे धौतो यस्माच्च कांजिकैः ॥८॥ स्थापितं काचपात्रे त् तदूर्ध्वाधो बिडं न्यसेत् । रसस्याष्टमभागेन संपुटं कारयेद् बुधः ॥९॥ भूजेंभत्रैर्मुखं रुध्यात्सूत्रेणैव तु वेष्टयेत् । संपुटं वाससा वेष्टच दोलायां स्वेदयेत्ततः ।।१०।। गोमूत्रेणाम्लवर्गेण कांजिकेन दिनं दिनम् । अस्य पात्रेऽस्य लोहस्य पात्रे काचमये ऽथ वा ॥११॥ उष्णकांजिकतोयेन क्वालयित्वा रसं ततः । दृढे चतुर्गुणं वस्त्रे क्षिप्त्वा निष्पीडयेद्रसम् ॥१२॥ निपतेदथ मृत्पात्रे सर्वोऽपि यदि पारदः । तदाभ्रं जरितं सम्यक् पुनरेवं तु कारयेत् ॥१३॥ ग्रासमानं पुनर्देयमश्रवीजमनुत्तमम् । दद्यादेव चतुर्प्रासं विना कच्छपयंत्रतः ॥१४॥ अष्टग्रासेन संचार्य जारयेद्गुरुमार्गतः । एवं कृते समं चाभ्रं सूतकं जीर्यते ध्रुवम् ॥१५॥ स्वहस्तेन कृतं सम्यग्जारणं न श्रुतं मया ॥१६॥

(ध० सं०)

अर्थ-अब जारण कर्म को विस्तारपूर्वक कहते हैं कि मुवर्ण माक्षिक सत्ता और अभ्रक को समभाग लेकर कोयलों की अग्नि में धोंके और धोंकते धोंकते जब सूवर्ण माक्षिक सत्त्व जलकर अभ्रक मात्र ही शेष रह जाय तब उसको पारे में जारण करे, इसी प्रकार नाग तथा वंगते अभ्रक सत्त्व को सिद्ध करे और धातुवाद की विधि से सिद्ध किया हुआ सत्त्व धातु के बनानेवाला होता है और शरीर को उत्तम बनाने वाला नहीं है। नाग और वंग ये दोनों धातु भयंकर है, इसलिये निरंतर सेवन करने योग्य नहीं है और उनसे सिद्ध किया हुआ अभ्रक सत्त्व रंजन योग्य होता है। यह अभ्रक सत्त्व दो प्रकार का होता है। पहला नाग संस्कृताभ्रक और दूसरा वंगसंस्कृताभ्रक। अब अभ्रक संस्कार के उपयोगी नाग और बंग के बनाने की प्रक्रिया को बताते हैं। प्रथम नाग (सीसे) को अग्नि में गलावे फिर नाग के समान भाग लिये हुए मैनसिल को थोड़ा थोड़ा डालकर धोंकता जावे तो नाग का भस्म होता है और इसी प्रकार वंग को भी अग्नि में गलाकर वंगतुल्य हरिताल का थोड़ा थोड़ा बुरका देकर आंच में धोंके तो वंगभस्म होता है। अब हमको नागसंस्कृताभ्रक बनाना है तो अश्चक (या सत्त्व) के नागभस्म के तृत्य लेकर अग्नि में रखकर धोंके और जब अभ्रकमात्र शेष रह जाय तब निकाल लेवे तो यह नागसंस्कृताभ्रक बीज सिद्ध हो गया और जो वगसंस्कृताभ्रक बनाना है तो नागसंस्कृताभ्रक बीज की रीति से बना लेवें। पूर्वोक्त रीति से सिद्ध किये हुये तीन रत्ती अभ्रक सत्त्व को एक तोले पारे में जीर्ण करे तो रंजन होता है अथवा चतुर्थांग अभ्रक सत्त्व जीर्ण होने पर पारद का रंजन होता है। तांबे के पात्र में अम्लवर्ग में से किसी एक खट्टे पदार्थ का रस डालकर उसमें कुछ मैंधानोंन तथा जवासार मिला देवे फिर उनको तीन दिवस तक तांवे के मुसला से घोटे तो यह एक प्रकार का कल्क बन जायेगा फिर उस कल्क के बराबर पारा लेवे और पारे से चौसठवां हिस्सा अभ्रक लेवे और फिर इन तीनों को अम्लरस से तीन दिन तप्तबल्व में मर्दन कर गरम कांजी से धो लेवे। तदनंतर उस धोये हुए पारे को कांच की शीशी में रख उसके ऊपर नीचे अष्टमांण बिड को रखकर भोजपत्र से बंदकर सूत लपेट देवे फिर उसके ऊपर कपड़ा लपेट दोलायंत्र द्वारा एक दिन गोमूत्र से एक दिन अम्लवर्ग से और एक दिवस कांजी से स्वेदन करे। इसके पश्चात् लोहे के या कांच के पात्र

में गरम कांजी से धोकर चौलर कपड़े में छान लेवे। यह छना हुआ पारा पहले डाले हुए पारे के वजन के समान हो तो ऐसा समझना चाहिये कि अभ्रक जीर्ण हो गया। फिर इसी प्रकार से ही अभ्रक जीर्ण करे। अभ्रक के प्रथम ग्रास में चौसठवां हिस्सा, दूसरे ग्रास में बत्तीसवां हिस्सा, तीसरे ग्रास में सोलहवां हिस्सा और चौथे ग्रास में आठवां हिस्सा दोलायंत्र द्वारा जारण करे। पंचमादि ग्रासों का दोलायंत्र द्वारा जारण नहीं होता इसलिय शेष चार ग्रासों को कच्छपयंत्र द्वारा आगे कही हुई रीति से जारण करे। प्रथम ग्रास में पारा और पारे के तुल्य कल्क तथा पारद के अष्टमांश अभ्रकबीज, दूसरे ग्रास में पारा, पारद के तुल्य कल्क और पारद से चौथाई अभ्रकबीज, तीसरे ग्रास में पारा, पारे के तुल्य कल्के और पारद से आधा अभ्रबीज और चौथे ग्रास में पारा, पारे के तुल्य कल्क और पारद के समान अश्रकवीज लेवे। इनको तप्तखल्व में नींबू या जंभीरी आदि के रस से घोटकर गोला बनावे और पारे के अष्टमांश बिड़ को लेकर उस गोले के चारों तरफ लगाकर कच्छपयंत्र द्वारा जारण करे इस प्रकार दूना, तिगुना और चौगुना अभ्रकबीज जारण करे यह क्रिया हमारे हाथ से की हुई है, केवल सुनी हुई नहीं है। यह बात धरणीधरसंहिता के बनाने वाले ने अपने ग्रंथ में स्वयं लिखा है॥२-१६॥

#### गगनभक्षण की सुगम क्रिया (मूषा द्वारा)

अथाभ्रकसत्त्वजारणे प्रकारान्तरं सुगमं बहुवैद्यैरनुभूतं लिख्यते—
शुद्धस्थाने लिप्तभूमावेकान्ते जनवर्जिते । स्थाप्यार्द्रगोमयं तत्र पक्वां मूषां च
मृन्मीयम् ॥१७। षडंगुलायगंभीरां लोहजां वापि विन्यसेत् । मूषायां
पूर्ववद्गोलं कृत्वा धृत्वा बिडं क्षिपेत् ॥१८॥ गोलस्याधस्तथोध्वं च
सूतादष्टमभागतः । ततो निंबादिनीरेण मूषार्धे परिपूरयेत् ॥१९॥
तस्योपर्यंगारदीप्तं पात्र लोहं च मृन्मयम् । यावत्सत्त्वं द्रवीभूयात्तावत्पात्रस्य
धारणम् ॥२०॥ ततश्च पारदं नीत्वा तुलया तोलनं चरेत् । नाधिके पूर्वमाने
तु कुयदिवंपुनःपुनः ॥२१॥ एकद्वित्रिचतुष्यंचषड्गुणं सत्त्वजारणम् । सूते
सत्त्वं षोडशांशमत्र देयं न चान्यथा ॥२२॥ अतिगुप्तप्रकारोऽयं सुलभो
वैद्यसम्मतः । क्रियाकौशल्ययुक्तेन भिषजाऽयं विधीयते ॥२३॥

(ध० सं०)

अर्थ—अब हम जिसको अनेक वैद्यों ने अनुभव किया है ऐसे अभ्रक सत्त्वजारण के सुगम उपाय को लिखते हैं। एकान्त णुद्धस्थान में लिपी हुई पृथ्वी पर गीले गोबर को रख फिर उसमें छः अंगुल लम्बी लोहे की या मिट्टी की घरिया रख देवे और उस घरिया में पूर्वोक्त रीति से गोला बनाकर भर देवे और उसके ऊपर नीचे पारद से अष्टमांण बिड़ देकर उस धरिया का आधा हिस्सा नींबू तथा जंभीरी के रस से भर देवे फिर घरिया के ऊपर अंगारों से भरा हुआ मिट्टी तथा लोहे का पात्र रख देवे कि जिससे अभ्रक सत्त्व द्वव हो जावे और सत्त्व के द्रव होने पर उस अग्नि से पात्र को उतार लेवे फिर उस पारद को गरम कांजी से धोकर तराजू में तोल लेवे। पारद का भार औषधि रहित केवल पारद के तुल्य हो तो सत्व जीर्ण हो गया। समझना चाहिये यदि अधिक हो तो फिर भी यही क्रिया करे इस रीति से पारद में षोडणांण सत्त्व का ग्रास देकर समभाग, दूना, चौगुना, पच्चगुना, तथा छगुना सत्त्वजारण करे वैद्यों के मानने योग्य और सुलभ यह गुप्त अभ्रक सत्त्व जारण प्रकार पारद क्रिया कुणल वैद्यराज ने अपने अनुभव से लिखी है।।१७–२३।।

#### और जी

र पृथ्वी में गोबर रखकर उसमें ६ अंगुल गहरी पक्की घरिया रख उसमें गोले

१-१/१६ सत्त्व का देना इस सुगम क्रिया के संबंध से ठीक है किन्तु कच्छपादि में इससे अधिक ग्रास दि जाते हैं। को रखे उसके ऊपर नीचे बिड धर के जंभीरी के रस से आधी घरिया को भर दे और मुख बन्द कर ऊपर अंगारो का भरा खिपरा रखे। जब तक सत्त्व न पिघले पश्चात् पारे को निकाल तोले जो पारा वजन में बराबर हो फिर इसी प्रकार सत्त्व को डालकर अग्नि दे। जब पारे का दूना सत्त्व जल जाय तब साक्षात् अग्निसंयोग से त्रिगुण, चतुर्गुण, पंचगुण, षड्गुण, सत्त्वादिक जारण करे। (हर बार का षोड़शांश सत्त्वादिक डाले और जलावे) तिसके उपरान्त बाह्यद्वृति के योग से अश्रकसत्त्व को पारे में जलावे।

(रसराजसुन्दर प्र० खं० पूर्वभाग)

#### धान्याभ्रक चारण और जारण

अथ रसरत्नाकरे घनपत्रचूर्णचारणोच्यते अथातः समुखे सूते पूर्वाभ्रं षोडशांशकम् । दत्त्वा मर्धं तप्तखल्वे सिद्धमूलीद्ववैर्दिनम् ॥ ततस्तं चारणायंत्रे जम्बीररससंयुते । घर्मे धार्यं दिनैकन्तु चरत्येव न संशयः ॥२५॥

अर्थ-प्रथम बुभुक्षित पारद में पारद से पोड़गांग चारण योग्य अभ्रक चूर्ण को मिलाकर सिद्धमूलियां के रस के सात एक दिवस तक तप्तखल्व में घोटे, फिर उसको जंभीरी के रस के साथ एक दिवस तक तप्तखल्वमें फिर उसको जंभीरी के रस से भरे हुए चारणयंत्र में रखकर एक दिन घास में रखे रहे तो चारण होता है, इसमें संदेह नहीं है।।२४।।२५।।

अथ तत्रैव जारणा चारितं बंधयेद्वस्त्रे दोलायंत्रे दिनं पचेत् । सिद्धमूलीद्रवैयुक्ते कांजिके जीर्यते

फलम् ॥२६॥ अजीर्णं चेत्पचेद्यंत्रे कच्छपाख्ये दिनाविध । अष्टमांशविडं दत्त्वा जारयेन्नात्र संशयः । अनेन क्रमयोगेन चार्यं जार्य पुनः पुनः ॥२७॥ (र० रा० प०)

इति श्री अग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्वीप्रसादसूनुबाबूनिरंजन-प्रसादसंकलितायांरसराजसंहितायामभ्रकजारणं नाम द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥२२॥

अर्थ-स्वोये हुए पारे को कपड़े में बांधकर सिद्धमूलियां के रस से युक्त कांजी में दोलायंत्र द्वारा एक दिवस तक पचावे तो अभ्रक जीर्ण होगा। यदि गंधक जीर्ण नहीं हुआ हो तो फिर उसको कच्छपयंत्र में अष्टमांण बिड़ मिलाकर एक दिन जारण करे, इसमें संदेह नहीं है, इसी क्रम से बार बार चारण और जारण करना चाहिये।।२६।।२७।।

> इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यास— ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां⇒ अभ्रकजारणं नाम द्वाविंशतितमोऽध्याय: ॥२२॥

#### स्वर्णजारणाध्यायः २३

#### स्वर्णजारण कटोरे में

भूखो पारो दस पल लेय । कुंदन तबक तासुमें देय ।।
चीनीको जु सकोरा धरे । तामें निंबुआ को रस करे ।।
निंबुआको रस दे पल एक । ढाकि रहै निस यहै विवेक ।।
बहुरचो सरवा लीजे छान । उतने हि तबक ओरहे आन ।।
नींबूको रस बहुरचो देय । आठ पहर ज्यों धरोय रहेय ।।
ऐसो कुंदन तोलों देय । जोलों पारो समसिर लेय ॥
के कहुं होय अजीरन ताहि । तो दिन देय मंदोवो वाहि ॥
जब जाने सु बराबर चरे । बोझ न होय जोखके धरे ॥

(रससागर)

## बुभुक्षित करके स्वर्ण खिलाने की द्वितीय क्रिया धूप में तप्त खल्व में मर्दन फिर दोला में जारण

एतदेव रसं यत्नाज्जम्बीरद्रवसंयुतम् । विनैकं धारयेद्वमें मृत्पात्रे वा मृतो भवेत् ॥१॥ ग्रासं तत्रैव दातव्यं स्वर्णं शुद्धं शनैः शनैः । चतुष्पष्टचादितुल्यांशं देयं जीर्णं च चालयेत् ।२॥ चतुष्पष्टचंशकं चादौ द्वात्रिंशत्तदमंतरम् ॥ पुनर्विंशतम ग्राह्यं द्विरष्टं द्वादशं क्रमात् ॥३॥ अष्टमांशं चतुर्थं वाष्यद्वं चैव समांशकम् ॥ प्रतिग्रासे तप्तखल्वे विनमम्लेन मर्दयेत् ॥४॥ तं क्षिपेच्चारणायंत्रे जंबीरनीरसंयुतम् ॥ तद्यंत्रं धारयेद्वमें दिनं स्याज्जारितो रसः ॥५॥ तं छागक्षीरगोसूत्रस्रुह्यार्कक्षीराम्ललेपिते ॥ दृढवस्रे बहिर्बद्धवा मृद्धटे स्वेदयेद्धुधः ॥६॥ कांजिकाक्षारमूत्रैर्वा दोलायंत्रे त्वहार्निशम् ॥ तमुद्धतं रसं देवि खल्वे संशोधयेत्क्षणात् ॥७॥ संमर्च पूर्ववत्खल्वे यंत्रे लिप्तपुटे पुनः ॥ क्रमेणानेन देवेशि त्रिभिग्रांसैः प्रजीर्यते ॥८॥ यावत्तेन यदा तस्मात्तावत्तेन विमर्दयेत् ॥ प्रतिग्रासं तप्तखल्वे यथा शक्त्या च चार येत् ॥ तं जीर्णं मारयेत्सूतं मारणं कथ्यते द्ववैः ॥९॥ (कामरत्न)

अर्थ—मिट्टी के पात्र में जंभीरी के रस के साथ इस बुभुक्षित पारद को एक दिन घाम में रखे और उसी में शुद्धस्वर्ण का धीरे धीरे ग्रास देवे और ग्रास जीर्ण होने पर फिर सुवर्ण का ग्रास देवे। प्रथम चौसठवां भाग, फिर बसीसवां भाग, तदनतर वीसवां भाग, फिर सोलहवां भाग, तदनतर वीसवां भाग, फिर सोलहवां भाग, तदनतर वीसवां भाग, अर्डभाग और फिर तुल्यभाग सुवर्ण का लेकर ग्रास देवे प्रत्येक ग्रास देने के समय जंभीरी आदि खट्टे पदार्थ के रस में एक दिवस तक तप्त खल्व द्वारा मर्दन करे फिर उसको जंभीरे के रस में सुवर्ण सहित एक दिन तक घाम में रखे तो पारद ग्रास को खा जाता है और वकरी का दूध गोमूत्र थूहर का दूध, आक का दूध और अम्लपदार्थों से लेप किये हुए दृढ़ कपड़े में उस पारद को बांधकर कांजी, धार और गोमूत्रों से मिट्टी के दोलायंत्र द्वारा तीन दिवस तक स्वेदन करे। हे पार्वती! उस रस को निकालकर कर सुखा लेवे फिर खरल में डालकर पहले की तरह तप्तखल्ब में मर्दन करे तो तीन ग्रासों से पारद उत्तम होता है। प्रत्येक ग्रास में तप्तखल्व द्वारा जहां जितना जिससे मर्दन लिखा है उतना उससे मर्दन करे तो यथावत् ग्रास जीर्ण हो जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं है।।२-९।।

## स्वर्णीद चारण और जारण क्रिया (दोलायंत्र से)

चतुःषष्ट्यंशकं हेमपत्रं मायूरमायुना । विलिप्तं तप्तखल्लस्थे रसे दत्त्वा विमर्दयेत् ।।१०।। दिनं जंबीरतोयेन ग्रास ग्रासे त्वयं विधिः । शनैः संस्वेदयेद्भूजें बद्धवा संपुटकाञ्जिकै ।।११।। भांडके त्रिदिनं सूतं जीर्णस्वर्णं समुद्धरेत् । अधिके तोलने तत्र पुनः स्वेद्यः समावधि ।।१२।। द्वात्रिंशत्योडशाष्ट्रांशक्रमेण वसु जारयेत् ।। रूप्यादिषु स सत्त्वेषु विधिरेवंविधं स्मृतः ।।१३।। चुल्लिकालवणं गंधमभावे शिखि-पितः ।।१४।।

(नि० र०, र० रा० सं०, बृ० यो०, र० प०, र० चि०)

अर्थ-पारद से चौसठवें हिस्से के सुवर्ण के पत्र लेकर मोर के पित्ते से लेप कर फिर उस सुवर्ण को तप्तखल्व में डालकर पारद के साथ जंभीरी के रस से एक दिवस तक मर्दन करे। यह क्रिया प्रत्येक ग्रास के आरम्भ में करनी चाहिये फिर उस ग्रास दिये हुए पारे को भोजपत्र में बांधकर लवण सहित कांजी से तीन दिन तक स्वेदन करे फिर निकाल कर तोले। यदि तोल में अधिक हो तो फिर स्वेदन करे। इस प्रकार दोलायंत्र में द्वात्रिंशांण पोडशांण और अष्टमांश तक ही जारण करे। यही क्रिया अभ्रसत्वादि तथा चांदी आदि के जारण की है। जहां मोर का पित्ता नहीं मिलता है वहां पर चुल्लिका लवण (नौसादर) तथा गंधक के द्वारा ग्रास देना चाहिये।।१०-१४।।

#### सुवर्णजारण के लिये बिड

नवसादर-सुहागा-सौराष्टीत्रयाणामूर्द्धवेपातनं सप्तधा तद्योगेन सुवर्णजारणं — (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-नौसादर, सुहागा, सूरती, मिट्टी, इन तीनों को सात बार उड़ा कर फिर उससे मुवर्ण का जारण करे॥

#### गन्धक जारण वा मुखीकरण

संस्थाप्य गोमयं भूमौ पक्वमूषां तथोपरि । तन्मध्ये कटुतुम्ब्युत्थं तैलं दत्त्वा रसं क्षिपेत् ॥१५॥ काकमाचीरसं देयं तैलतुल्यं ततः पुनः । गंधकं ब्रीहिमात्रं च क्षिप्त्वा तच्च निरोधयेत् ॥१६॥ तत्पृष्ठे पावकं देयं पूर्णं वा विह्निखर्परम् । स्वांगशीतलतां ज्ञात्वा जीर्णे तैले च गंधकम् ॥१७॥ काकमाचीद्रवं चाग्नौ दत्त्वा दत्त्वा च जारयेत् । मूषाधो गोमयं चात्र दत्त्वा चोर्ध्वश्व पावकम् ॥१८॥ षड्गुणं गंधकं जार्य्यं सूतस्यैव मुखं भवेत् । तत्सूतं मर्दयेत्रीरर्जम्बीरोत्यैः पुनः पुनः॥१९॥षोडशांशं शुद्धहेमपत्रं सूतेषु निक्षिपेत् । शिक्षिपित्तेन संपिष्टं तैलैश्च सर्षपार्यैः ॥२०॥ लिप्त्वा हेम क्षिपेत्सूतं यामं जंबीरजैद्रवैः ॥२१॥ पूरयेद्रोधयेच्चाग्निं दत्त्वा यंत्रे च जारयेत् । ग्रासे ग्रासे च तत्मर्धं जंबीराणां द्रवैर्वृहम् ॥२२॥ मूलिका लवणं गंधमभावे पित्ततैलयोः । पिष्ट्वा जंबीरनीरेण हेमपत्रं प्रलेपयेत् ॥२३॥ (रसरत्नाकर)

अर्थ-पृथ्वी पर गोवर रसकर ऊपर से पक्कम्पा को रखे फिर उस मूषा में कड़वी तूंबी का तैल तथा पारद और तैल की बरावर काकमाची (मकोय, कवैया) का रस और चावल की बरावर गंधक डालकर मुख बंद करे। ऊपर केवल अग्नि अथवा खिपरे में रख कर अग्नि लगावे। स्वांग गीतल होने पर फिर गंधक काकमाची का रस कड़वी तूंबी रस डाल डाल कर जारण करे। पक्वमूषा के नीचे गोबर अवश्य रखना चाहिये। इस प्रकार पड़गुण गंधक जारण करे तो पारद के मुख होता है। उस बुभुक्षित पारद को बार वार जंभीरी के रस से मर्दन करे। प्रथम चौसठवां भाग, फिर बत्तीसवां, फिर सोलहवां, इस प्रकार सुवर्ण का ग्रास देवे जिस मुवर्ण के पत्र का ग्रास देना हो उसको मोर का पित्ता तथा सरसों के तैल से लीपकर फिर पूर्व के समान जंभीरी के रस से मर्दन कर मूषा में भर देवे फिर कपरौटी कर बालू या भूधर यंत्र द्वारा जारण करे। प्रत्येक ग्रास के समय जंभीरी के रस से दृढ़ मर्दन करना चाहिये। जहां मोर का पित्ता तथा तैल नहीं मिले तो चुल्लिका लवण और गन्धक को जंभीरी के रस से घोट सुवर्ण के पत्रों पर लेप करे।।१५-२३।।

#### बीजजारण समुदाय से

तप्तखल्वे रसं दत्त्वा खिंदरांगारतापिते । चतुःषष्टिचंशकं सूताद्वीजं सूते नियोजयेत् ।।२४।। संधानकाम्लं लवणं चुल्लिका लवणेन च । दीपनीदीपितं सूतं मर्दयेन्मर्दकेन वै ॥२५॥ ऊर्ध्वाधश्च बिडं दत्त्वा यंत्रे भैरवसंज्ञके । बिडं सूतादष्टमांशमितं पश्चाद्दिनत्रयम् ॥२६॥ प्रक्षिप्य मर्दयेत्सम्यक् संप्रदायपरा यणः । चतुर्थेऽह्मि रसं प्रोक्ष्य कांजिके क्षालयेत्पुनः ॥२७॥ पूर्ववद्दापयेद्वीजमेवं वारचतुष्ट्यम् । दत्त्वा पलाशं जीयेत दोलायामय जारयेत् ॥२८॥ अथवा कथ्यते ५त्रं जारयेद्वीजमुत्तमम् । ततः परं गंधकं च जारयेत्ततु पूर्वतः ॥२९॥ सबीजं सूतकं कृत्वा जारयेत्त्वड्गुणं बिलम् । एवं युक्त्या गंधकं च जारयेत्वड्गुणं बृधः ॥३०॥ (टो० नं०)

अर्थ-सैर के कोयलों में तपे हुये तप्तम्बल्व में पारद को डालकर चौसठवें हिस्से का बीज डाले फिर कांजी. अम्लवर्ग और चूलिका लवण के साथ घोटे में घोटे फिर पारे से आठवां हिस्सा बिड़ लेकर उस पारद के ऊपर नीचे रख देवे और उसको भैरव यंत्र में तीन दिन तक पचावे फिर गुरुपरंपरा से जंभीरी के रस से घोटे तदनंतर चौथे दिन उसको कांजी से छिड़ककर धो डाले। इसी तरह फिर चार ग्रास देवे। षोड़णांश तक दोलायंत्र में बीज का जारण करे, इसके बाद कच्छपयंत्र द्वारा बीज का जारण करे। फिर पूर्व के समान गंधक का पारद में बीज मिलाकर षड्गुण गंधक जारण करे।।२४-३०।।

#### अबुभुक्षित पारद में बिडयोग से स्वर्णजारण की क्रिया

अथवा निर्मुखं सूतं बिडयोगेन मारयेत् । अनेन मर्दयेत्सूतं ग्रसते तप्तखल्वके ॥३१॥ स्वर्णाभ्रसर्वलोहानि यथेष्टानि च जारयेत् ॥३२॥

(to to)

अर्थ-अथवा निर्मुख पारद को बिड़ के योग से जारण करे, ग्रास देने के लिये पारद को बिड़ के सात तप्तखल्ब में मर्दन करे तो इच्छापूर्वक समस्त धातुओं को जारेण करे॥३१॥३२॥

## स्वर्णजारण बिड्योग से (कच्छपयंत्र द्वारा)

शभ्बद्भृताम्बुपात्रस्थशराविच्छिद्रसंस्थिता ॥ पक्वमूषा जले तस्यां रसोऽष्टांश बिड़ान्वितः ॥३३। संरुढो लोहया पात्र्या मुद्रितो दृढमुद्रया। वालुकां तदुपर्यष्टांगुलमानां विनिक्षिपेत् ॥३४॥ दृढ़ात्तदुपरि ध्मातो रसस्तद्गर्भ-संस्थितः । मायूरमायुना लिप्तं कांचनं ग्रसति क्षणात् ॥३५॥

(बृ० यो०, र० रा० सं०, र० रा० प०, नि० र०) अर्थ-निरंतर जल भरे हुए पात्र में स्थित शकोरे में जल मिली हुई पक्वमूषा को रखे और उसमें अष्टमांश बिड़सहित पारद को लोहे की कटोरी से दृढ़ मुद्रा देकर ऊपर से आठ आठ अंगुल बालूरेत बिछा देवे और उस पर दृढ़ाग्नि देवे तो उसके भीतर रखा हुआ पारद मोर के पित्ते से लिप्त

सुवर्ण के पत्रों को खा जाता है, इसमें सन्देह नहीं है।।३३-३५।।

## हेमजारणर्यंत ही रसायन प्रयोग में आवश्यकता है

इयत्येव रसायनत्वपर्यवसितिः किन्तु बादस्य प्राधान्यम् ॥ (र० चिं०, र० रा० सं०)

> इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीत्रसादसूनुबाबू-निरंजनप्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां स्वर्णजारणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥

अर्थ-शरीरोपयोगी रसायन के लिये इतना ही संस्कार यानी स्वर्णजारण पर्यंत कर्म करना काफी है और इसमें धातुवाद की प्रधानता नहीं है।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठ-मल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां स्वर्णजारणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥

#### स्वानुभूतस्वर्णजारणाध्यायः २४

ॐ शिवाय नमः

## स्वर्णजारण के लिये संधानसाधन चारणाध्याय में रखी र० प० से उद्धृत संधानक्रिया

संधानकप्रकारोऽयमुच्यते जारणे हितः । शिग्रं च वज्त्रकंदं च सूरणं मीनचित्रकम् ॥५॥

ता० २० मई सन १९०७ को गेहूं २ सेर, जौ २ सेर, चावलसाठी १ सेर, चावल पसाई १ सेर, चावल लाल १ सेर, चना १ सेर, उर्द १ सेर, मूंग १ सेर, मोठ १ सेर, मसूड १ सेर, खुरथी १ सेर, अरहर १ सेर, मक्का १ सेर, ज्वार १ सेर, बाजरा १ सेर, चैना १ सेर, कगनी १ सेर, ससा १ सेर, राई १ सेर, सब २१ सेर, नाज को छान, फटक, दल उसमें से दो मटकों में सवा पांच पांच सेर भर और एक एक मन पानी भर पांच पांच सेर के अन्दाज खाली छोड़ सैनकों से मुख बंद कर कपरौटी कर मटकों को मटकों से सिवाय गहरे गड्ढों में गाड दिया, चमेली के तख्ते में।

ता० २२ को इसी तरह और दो मटके उपरोक्त विधि से भर उसी तरह गड्ढों में गाड़ दिये।

#### दूसरा भाग

आज ता० ५ जून को १५ दिन बीत जाने पर मटके निकाल लिये और कोठे में रख दिये और कैनों के इंतजाम की वजह से और काम न चला।

ता० ६ जून को चारों मटकों का जल टुकरी की साफी से लोहे के कढ़ाउ में छाना गया। किसी किसी मटके में कुछ फुई के झाग थे, वह उतार कर फेंक दिये गये। पानी सफेद बेसनी रंग का निकला। ऊपर पतला नीचे कुछ गाढ़ा। अन्न फूला हुआ स्वच्छ बेसनी रंग का निकला। गला सड़ा न था और जो मोटा अन्न था वह भली भांति हल भी नहीं हुआ। मटके ५ सेर के करीब पानी के पहले भी खाली रखे गये थे। चार पांच सेर के करीब और सूखा गया, इसलिये तिहाई के करीब खाली मिले दो मटकों में जो जल निकला, वह पांच कैनों में आया। बाकी दो मटकों को जल तीन कैन और एक मटके में भर लिया गया। सब जल २।। मन होगा। पृथ्वी से मटके के निकालने पर बड़ी दुर्गध आती थी और जिस मकान में रखे गये थे उसके चारों तरफ दुर्गध फैली रही। छानते समय कुछ विशेष दुर्गध न जान पड़ी। चखने पर स्वाद खट्टा न था इसलिये इसके तुषाम्बु कहना ही ठीक है, कांजी नहीं। ३ सेर दले हुए चावल और १ सेर उर्द की दाल लोहे की कढ़ाई में ३२ सेर पानी डाल सौल जाने पर उनको डाल दिया, डेढ़ घंटे के करीब औटाया। बाद को ११ बजे गाढ़ा होता जान आंच निकाल चूल्हे पर रखा छोड़ दिया। तीन बजे देखा तो गाढ़ा अधिक था और अन्न अच्छी तरह हल नही हुआ था इसलिये २४ सेर पानी और डाल एक घंटे भर के करीब औटा उतार लिया। ठंडाकर मलकर छाना तो २६ सेर निकला।

ता० ७ को २६ सेर सब मांड को तुषाम्बु में मिला छान फिर आठों कैन भर प्रत्येक कैन में एक एक छटांक चावल डाल कैनों के ढ़कने लगा कपरौटी कर धूप में रख दिया। प्रत्येक कैन में ११ सेर के अंदाज जल आता है लिहाजा दो दो अंगुल रखकर आध आध सेर पानी आने की गुंजाइण और रखी गई थी। इन कैनों से बचा तुषाम्बु एक मटके में भर उसमें भी आधपाव चावल डाल मुंह ढ़क कपरौटी कर कोठे में रख दिया।

#### तीसरा भाग

ता० १४ जून को ७ दिन बाद उक्त आठों कैनों को खोला गया तो किसी कैन में फुई वगैर: नहीं निकली। नीचे चावल गले हुए निकले। चस्रने से कांजी खट्टी मालूम हुई। अतएव आठों कैनों को और मटके का जल पृथक् पृथक् छान ज्यों का त्यों जिसका तिस में भर प्रत्येक कैन में सीगिया १।।। तोले सँजने की जड़ २ तोले, चीता २ तोले, विषखपरा २ तोल, चौलाई २ तोले, मछैछी २ तोले, मूसली सफेद २ तोले, इमली १।।। तोले, जमीकंद ३ तोले, इनमें से इमली का पन्ना बना डाला गया और जमीकंद हरा पीसकर डाला, बाकी सब औषधियां सुखा चूर्ण कर डाली गई, इस तरह प्रत्येक कैन में १७॥ तोले वजन और मटके में द्विगुण प्रमाण से कुछ अधिक यानी ४० तोले के करीब वजन डाल ढ़कनों से सबके मुँह ढ़क कपरौटी कर धूप में रख दी गई। ये कैने दो दो अंगूल के अंदाज खाली भरी गई थी और मटका आधा भरा था।

त० २४ को १० दिन बाद आठों कैनों और मटके को खोल छान डाला तो मसाला गल गया था जायका खुब खट्टा हो गया था जिसका तिस में भर दिया गया। नितारने की गरज से फिर मुंह बंदकर कपरौटी कर धुप में ही रखा रहने दिया। कैनें सब भरी हुई और मटका आधा है।

#### चौथा भाग

ता० ४ जुलाई को आठों कैनों में से ६ कैन नितार नितार कर छान ५ कैने भर लीं। मटके को नितार छान एक कैन में अलग भर लिया और मटके और ६ कैनों की याद को एक कैन में भर दिया। २ कैन हिल जाने से नितर न सके, वह अभी वैसे ही रख दीं।

ता० ८ को २ कैन बेछनी और एक कैन गादकी को नितार कर छान १॥ कैन भर ली और इन तीनों की गाद को १ कैन में भर लिया। इस प्रकार ८ कैन और १ मटके से संधान की ७॥ कैन तैयार हुई जो मुँह बांधकर कपरौटी कर रख दी। पीछे आधी कैन ४ बोतलों में भर दी।

#### संधान जो फोक से तैयार हुआ

नं० १–आज ता० ६ को पहले चारों मटकों से निकले अन्न को आधा आधा दो मटकों में भर पानी डाल दिया और ७ जून को मांड में छानने से निकले अंदाज से ६ सेर के करीब चावलों को आधा आधा दोनों मटकों में डाल मुँह ढ़क कपरौटी कर पहले मटकों की जगह फिर गाड़ दिये गये।

ता० १६ को १० दिन बाद दोनों मटके निकाल खोले गये-इनमें फुई वगैरः कुछ नहीं निकली, नीचे गला अन्न निकला। बाद को दोनों मटकों को जल छान एक मटके में भर दिया।

नं० २–ता० १७ को उक्त मटके में १ सेर चावल और ऽ। पाव भर राई

डाल मुंह ढ़क कपरौटी कर धूप में रख दिया।

नं० ३-ता० २४ को ७ दिन बाद ८ कैन और एक मटके के छानने में जो ऽ४। सेर मसाला निकला वह इस मटके में डाल ज्यों का त्यों मुख बन्द कर ध्प में रखा रहने दिया।

ता० १० जुलाई को उक्त मटके को खोला गया। यह मटका सूख कर एक बालिश्त कम हो गया था और इसमें मसाला गल गया था, इसको छान खूदा फेंक दिया।

नं० ४–ता० १० जुलाई को इस मटके के जल को उसी में भर दिया और असली मटकी और आठों कैनों की बची गाद से भरी १ कैन को इसी मटके में डाल दिया और मुंह ढ़क कपरौटी कर धूप में रखा रहने दिया। यह मटका इस समय करीब एक बालिश्त के खाली रहा।

न० ५–ता० १७ को खोल नितार छान १॥ कैन भर ली। मटके में जो गाद बची उसको नितारने के वास्ते कोठे में रख दिया।

#### धान्याम्ल

३१/१२/३ गेंहू. जौ. चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, समा, कंगनी, चैना.

साठी, पसई, बासपती, अरहर, उर्द, मूंग, मोंट, मसूर, मटर, ख्तीं (कुलथी) रसाम, तिल, अलसी, कर्र, सब पाव पाव भर सरसों, राई, आध आध सेर सब ७ सेर हुई। फटक और दल कर एक मटके में पौन मटके पानी में भिगो दी गई।

२/१ को इस कांजी में ऽ आध पाव मुंडी सुखी ऽ आध पाव भागरा सुखा, पाव पाव भर त्रिफला, चीता, सिताबर, कटकर और डाली गई।

५/१ को इसमें लाल सोंठ, मछैछी, कोयल (जोहरी मँगवाई) गई थी और वैद्यराज ने कहा कि यदि ऐसी ही कांजी डाल दोगे तो कांजी सड़ जायेगी) सुखी हुई और डाली गई।

१०/१ को देखा गया तो काजी थोड़ी खट्टी हो गई थी।

२०/१ के करीब देखा तो पानी मटके में घट गया था और पानी डाला

४/२ को जब कांजी का पानी स्वेदन के लिये लिया गया तो मालूम हुआ कि पानी थोड़ा रहा और आधा मटका फुली हुई दवाई और नाज से भर गया था, जितना सामान इस एक मटके में डाला गया था, वह दो मटको को काफी होता।

#### 2nd Part

३/२ को और कांजी दूसरे मटके में डाली गई जिसमें गेहं, जौ. चना. ज्वार, बाजरा, मक्का, कंगनी, चैना, साठी, पसाई, उर्दू, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, खुर्ती, रमास, तिल, अलसी, पाव पाव भर सरसों राई आध आध सेर सब ५।।। सेर औ त्रिफला चीता पाव पाव सितावर आध पाव डाली

४/२ को पहली कांजी कम पड़ने से पहले मटके के छुछ नाज को इस मटके में मिला कर आधा नाज और ३/४ हिस्से पुरानी मटके में कर दिया गया, इसलिये कि जल्दी खट्टा हो जावे और आधे नाज को १/४ पानी को तये मटके में रहने दिया और ताजे पानी से ऊपर तक मटका भर

#### 3rd Part

२०/३ के करीब फिर और नई कांजी डाली गई।

#### 4th Part

६/८/०५ आज निम्मलिखित ४।। सेर नाज को एक मटके में भर मटके के मुंह तक १ मन ८ सेर पानी भर दिया। १ लाल चावल २ पसई के चावल, ३ साठी के चावल, ४ बासमती, ५ गेहूं, ६ जौ, ७ अरहर, ८ चना, ९ उर्द १० मूंग, ११ मसूर, १२ मोठ, १३ खुरती, १४ ज्वार, १५ बाजरा, १६ चैना, १७ कँगनी, १८ समा, १९ सरसों, २० राई, सब आध आध सेर जिसका १० सेर होता किन्तु छान फटक कर ९ सेर बैठा। इसमें से आधा

अं८ आज मटके को बहुत भरा देख उसमें से ८ सेर पानी दूसरे मटके में

भर 🧃 सेर कांजी का सामान उसमें मिला दिया गया।

९/८ आज मटके में फिर भी पानी ज्यादा देख मटकी की धान्य मटके में और डाल दी गई।

१०/८ आज मटके का मुँह कपड़ मिट्टी से बंद कर दिया गया।

२०/८ आज १५ दिन हो गये। मटके को स्रोल सब कांजी मटके और मटकी की छान मटके में भर दी गई और त्रिफला, चीता, मुंडी, सितावर, एक एक छ० कूट कर डाल दी गई। मछैछी, छुईमुई, सांठ, सहदेई, हरी पीस कर एक एक छटांक डाल दी गई।

२१/८ आज उसमें भागरा, कोयल काली, नागफनी हरी, एक एक

छटांक पीसकर डाल दी गई और मुंह बन्द कर दिया गया।

२४/८ आज ३॥ सेर नाज कांजी से बचे हुए को २१ सेर पानी में भिगो दिया गया एक मटकी में।

३१/८ यह खट्टा हो गया था लिहाजा छान कर बड़े मटके में ही शामिल कर दिया गया।

#### 5th Part

५/९ चावल, साठी, पसई, लाल चावल, गेंहूं, जौ, चना, अरहर, उर्द, मूंग, मोठ, मसूर, खुर्ती, ज्वार, बाजरा, चैना, कंगनी, समा, सरसों, राई, ये १९ नाज आध आध सेर ली गई। सब १९/२-९॥ सेर होते हुए भी दल फटक कर ९ सेर बैठे, इसमें से ६ सेर एक नये मटके में भर ३८ सेर पानी डाल मटके का मुंह बंद कर जमीन में गाड़ दिया गया। बाकी ३ सेर एक मटके में भर १९ सेर पानी डाल मुंह बंद कर रख दिया गया।

२०/९ आज मटके को जमीन से निकाला गया तो कांजी मामूली खट्टा निकली फुई न थी और कांजी साफ थी, रंग उजला था, छान कर फिर मटके में भर दी गई। दूसरी मटकी जो बाहर की रखी रही थी उसमें फुई आ गई थी और बू भी ज्यादा थी, उसको भी छानकर पुरानी कांजी में शामिल कर दिया गया।

#### अनुभव

जमीन में गाड़ना ठीक है, आगे से ऐसा ही किया जावे।

२९/९ आज कांजी के मटके में त्रिफला १० तोला, चीता ६ तोला, सितावर ९ तो०, मुंडी १० तो, सहदेई २ तो०, मछैछी ४ तो०, सोंठ ४ तो०, कोयल ४ तोला, भांगरा २ तोला, सब १० छटांक १ तोला वजन डाल जमीन में गाड दिया गया।

१७/१० आज मटके को जमीन से निकाल छान कर फिर भर रख दिया गया।

३०/९ आज ८ सेर चावल तीन चार तरह के और आध सेर राई और ३६ सेर पानी एक मटके में भर जमीन में गाड़ दिया गया।

१७/१० आज मटका खोल छान त्रिफला ५ छ०, चीता ३ छ०, सितावर ३ छ०, मुंडी ३ छ० डालकर जमीन ही में रख दिया।

१९/१० आज सहदेई १॥ छ०, भांगरा १॥ छटांक, मछैछी १॥ छटांक, सोंठ १ छटांक, कोयल १ छ०, मुंडी १॥ छटांक, चीता १। छ०, ये दवा सूखी कृटी में डाली गई।

२०/१० आज मटका जमीन में गाड़ दिया गया।

१/११ आज मटका जमीन में से निकाल छान लिया गया। कांजी १८ सेर के करीब रह गई।

ॐ शिवाय नमः

#### स्वर्णचारण और जारण

(रसेन्द्रचिंतामणि की दोला की क्रिया से) चतुःषष्टचंशकं हेमपत्रं मायूरमायुना

तारीख़ २ व ३/९/०७ को ५ तोले षड्गुण बलिजारित संस्कृत पारद को तप्तखल्व में जंभीरी के रस में ५ प्रहर मर्दन किया गया। पौन बोतल रस खर्च हुआ। सायंकाल को पृथक् कर लिया और प्रातःकाल को तोला तो १ रती कम ५ तोले हुआ।

ता० ४/९ को उपरोक्त १ रती कम ५ तोले पारद को तप्तबल्व मे डाल थोड़ा थोड़ा जभीरी रस से १ माशे सोने के कुन्दन के दो दो अंगुल के टुकड़े कर उन टुकड़ों को जभीरी के रस से आर्द्र ३ माशे नौसादर सत्त्व में लपेट थोड़े थोड़े डाल ग्रास दिये गये और सायंकाल तक जभीरी रस डाल घोटा

गया। तदनंतर खरल से पृथक् कर रसयुक्त रख दिया गया। प्रात:काल रस से पृथक् कर तोला तो ५ तोले ७ रत्ती हुआ। पारद के नीचे के अंश में स्वर्ण की गाढी पिष्टी सी दीख पडती थी।

ता० ५/९ को ५ तोले ७ रत्ती सुवर्णयुक्त पारद को भोजपत्र मे बांध जारण के लिये तैयार किये हुए संधान में दोलायंत्र की विधि से ९ बजे दिन से स्वेदन आरम्भ किया। रात दिन स्वेदन चला। ४।। सेर संधान आदि में दोला में भरा गया और उसमें १ छटांक सैंधव लवण डाला गया। सायंकाल तक ३ बोतल संधान और १ छटांक नोंन और डाला गया। ४ बोतल संधान रात को और पडा।

ता० ६/९ आज सबेरे ८ बजे मालूम हुआ कि पारद भोजपत्र फट जाने से निकल गया। दोलायंत्र को उतार पारद को पृथक् किया तो ५ तो० ७ रत्ती पारद निकल आया और दोला की हांडी के अन्दर का पेंदा बिलकुल साफ मिला। कांजी की कोई गाद नहीं बैठी थी। कैंची की मारकीन पर थूहर कः दूध जिसमें गोमूत्र और थोड़ा बिजौरे का रस मिला लिया था, लेपकर उसमें पारद को बांध पुनः उसी कांजी में दोलायंत्र कर दिया गया। दूसरे दिन ८ बजे तक स्वेदन होंता रहा। ऽ आध पाव नोन और ८ बोतल संधान और डाला गया। यह क्रिया दो रात दिन अर्थात् १६ प्रहर चली और ऽ। पाव भर नोंन और ४।। सेर १५ बोतल अर्थात् १६ सेर कांजी खर्च हुई, जिसमें कुछ कम ४ सेर कांजी बच भी रही।

ता० ७/९ को ८ बजे सबेरे पारद को निकाल तोला तो ५ तोले ७ रत्ती मौजूद था, शीशी में बंद कर दिया गया।

ता० ११/१ उपरोक्त पारद को शीशी में से नितार कर तोला तो ४। तोले पारा नितर आया, उसको कैंची की मारकीनी में छाना तो केवल ४ रत्ती पिष्टी रह गई, शेष ४ रत्ती कम ४। तोले पारा छन कर तरल रूप रह गया। नितारने से बचे बाकी ९ माशे ७ रत्ती में जो गाढ़ा था छानने से निकली उपरोक्त ४ रत्ती पिष्टी मिला उसी मारकीन मे छाना तो ३ माशे की गोली बांधने लायक किठन पिष्टी रह गई जो बिल्कुल श्वेत रंग की और दरदरी सी थी, बाकी ७ माशे ४ रत्ती पारा छनकर तरलरूप हो गया अर्थात् ४ तोले १० माशे तरल पारद और ३ माशे स्वर्ण और पारद की किठन पिष्टी मिली। इससे ज्ञात हुआ कि चारण में ३ प्रहर के मर्दन से और दोला में २ दिन के जारण से स्वर्ण पारद में मिला तक नहीं, किन्तु जितने पारद को स्वर्ण पकड़ सका उतने को पकड़कर नीचे बैठ गया। यह भी ज्ञात हुआ कि १ भाग स्वर्ण २ भाग पारद को पकड़ सकता है, किन्तु पिष्टी फुस फुसी और दरदरी रहती है।

#### पुनः मर्दन

ता० १३/९ को उक्त ३ माणे की पिष्टी से पृथक् हुए ४ तोले १० माणे पारद को ८ बजे से तप्तखल्व में जंभीरी का रस डाल डाल मर्दन आरम्भ किया। ९ बजे पर २ माणे जवाखार और १२ बजे २ माणे सज्जीखार भी डाले। ६ बजे शाम तक मर्दन किया गया। पौन बोतल के अन्दाज रस खर्च हुआ। बाद को रस सहित पारे को खरल से निकाल तामचीनी के कटोरे में रख दिया।

#### पुनः चारण

ता० १४/९ को सबेरे रस से पारे को पृथक् कर तोला तो १ रत्ती कम ४ तोले १० माशे था। ८ बजे से उक्त पारद में तप्तखल्व में रख नींबू जंभीरी, बिजौरे का मिश्रित रस थोड़ा थोड़ा डाल मर्दन करना आरम्भ किया और साथ साथ ही पूर्वोक्त सुवर्णयुक्त ३ माशे की पिष्टी को (जिसको जंभीरी के रस में १ माशे नौसादर और १ माशे गंधक के साथ दूसरे शीतखल्व में घोट लिया था) दो दो चार रत्ती ग्रास देना आरंभ किया। ९ बजे तक सब पिष्टी डाल दी। पिष्टी के ग्रास देते समय पिष्टी पारद में भलीभांति प्रवेश न

करती थी किन्तु पारद के ऊपर जो जंभीरी आदि का रस था, उस पर फैल जाती थी अर्थात् पिष्टी में जो गंधक का हलका भाग था वह रस के ऊपर तैर जाता था। यदि पिष्टी की जगह केवल स्वर्ण के पत्र होते शायद ऐसा न होता, या रस बहुत थोड़ा होता तो ऐसा न होता। सायंकाल ६ बजे तक यानी १० घंटे तक काम चला। पौन बोतल यानी ऽ।। सेर के करीब रस पड़े। बाद को रससहित पारद को खरल से निकाल तामचीनी के कटोरे में इककर रख दिया।

#### चारण फल

ता० १५/९ को सबेरे रस से पारे को पृथक् कर तोला तो ५ तोले ३ रत्ती पारा हुआ, ५ रत्ती घटा, जो शायद गंधक में मिला रह गया हो। ऊपर कहा गया है कि पारद को पिष्टी के ग्रास देते समय पिष्टी पारद में भली प्रकार प्रवेश न कर रस पर फैल जाती थी। शाम तक घोटने पर भी पिष्टी का कुछ अंश रस में मिला हुआ पाया गया। अनुमान होता है कि गंधक रसों की आर्द्रता के कारण पारद से पृथक् रहा और संभव है कि पिष्टी के पारद का वह अंश जो गंधक ने चर लिया हो, गंधक के साथ रह गया हो, खल्वस्थ पारद में न मिला हो और उस पिष्टी के पारद के साथ कुछ स्वर्ण का अंश भी पृथक् रह जाना संभव है किन्तु स्वर्ण का एक अच्छा भाग पारद में अवश्य मिला क्योंकि ३ माशे पिष्टी में से २ माशे ३ रत्ती पारद में मिलकर तोल बढ़ गई। इसके अलावा पारद के नीचे भाग में स्वर्ण से उत्पन्न हुई घनता जैसी कि पहले चारण में हुई थी, दीख पड़ी। चारण समाप्त कर पृथक् किये गये जंभीरी आदि रस को तामचीनी के कटोरे में ढ़ककर रख दिया।

ता० १५ को नितारा तो थोड़ा नितरा और नीचे कोई चीज बैठी हुई पाई गई जो अवश्य गंधादि होगी (इस नितरे हुए रस में से थोड़ी चूने की पक्की जमीन पर गिर पड़ी तो फदकने लगा) सब रस नितार देने के बाद अवशेष को सुखाया तो चमचोड़ सा हो गया। अतएव जंभीरी के रस के भाग को दूर करने के लिये उसे कई बार धो नितार सुखाया तो १॥ माशे निकला। इसको मिट्टी की प्याली में रख आंच पर रख दिया तो गंधक लौ देकर जलने लगा। जब जलना बन्द हो गया और उतार लिया तो तोल में ३॥ रत्ती हुआ जो कुछ काला और ललोए रंग का था। अनुमान होता है कि ये सुवर्ण का अंश बाकी है।

## पुनः जारण

ता० १६/९ आज उपरोक्त ५ तोले ३ रत्ती ग्रासयुक्त पारद को एक वस्त्र में (जिस पर सैंधव, जवाखार, सज्जी, सुहागा, ढ़ाक, ओंगा, इमली के क्षार और थोड़े बिजौरे के रस और गोमूत्र से युक्त थूहर के दूध का लेप कर दिया गया था) बांध ४।। सेर साधित संधान और ऽ। सैंधव से पूरित हांडी में दोलायंत्र कर २ बजे से स्वेदन करना आरम्भ किया। सायंकाल तक १ १/२ बोतल और रात्रि भर में २ २/२ बोतल संधान पड़ा।

ता० १७/९ की शाम तक २। बोतल संधान पड़ा (दूसरी कैन जिसमें से पहली बार थोड़ा ही संधान खर्च हुआ था अब खतम हो गई) रात्रि में पहले जारण के दोला से निकले संधान में से २ १/३ बोतल संधान पड़ा।

ता० १७/९ की शाम तक २। बोतल संधान पड़ा। (दूसरी कैन जिसमें से पहली बार थोड़ा ही संधान खर्च हुआ था अब खतम हो गई) रात्रि में पहले जारण के दोला से निकले संधान में से २ १/३ बोतल पड़ी।

ता॰ १८/९ को २ बोतल उसी बचे संघान की आंच ६ बजे तक पड़ी फिर तीसरी कैन खोल उसकी १ १/२ बोतल रात के ३ बजे तक पड़ी। ३ बजे के बाद संघान डालना बन्द कर दिया।

ता० १९ के सबेरे ९ बजे तक आंच दी गई अर्थात् ३ दिन निरंतर दोला में जारण हुआ फिर चुल्हे पर ही रखा छोड़ दिया। सायकाल ३ बजे खोला तो सफारी पर पारे के नीचे के भाग में एक घनरूप टिकिया सी दीख पड़ी जिसमें से तंतुरूप बहुत सी किरणे बिखरी हुई थी। अनुमान होता है कि स्वर्ण और पारद के वास्तविक मल से ये तंतु उत्पन्न हुए थे। पारद के छानने पर १ रत्ती कम ४ तोले १० माशे पारद छानकर पृथक् हो गया और २ माशे ५ रत्ती पिष्टी रह गई। चारण के सय भी तरल पारद १ रत्ती कम ४ तोले १० माणे ही था और उतनाही अब हाथ आया। किन्त् चारण के समय पिष्टी ३ माणे थी अब २ माणे ५ रती रह गई। ये कमी चारण संस्कार में ही हुई (जिसका संकेत चारण क्रिया में दिया गया है) जारण में नहीं। क्योंकि चारण के अनंतर पारद और पिष्टी की इकट्टी तोल ५ तोले ३ रत्ती थी और अब ५ तोले ५ रत्ती होती है (इस २ रत्ती बढ़ती का कारण तोल का फर्क होगा ) तरल पारद पृथक् और पिष्टी पृथक् रस दी गई। इस कारण क्रिया में ३ दिन रात में ४।। सेर-१२। बोतल कांजी खर्च हुई जो अनुमान में १४ सेर होगी, किन्तु इसमें से ३ सेर के करीब कांजी बची भी रही, वह अलग रख दी।

#### पुनः स्वर्णचारण

ता० २४/१०/०७ को उपरोक्त ४ तोले ९ माशे ७ रत्ती पारद को तप्तखल्व में डाल जंभीरी रस और ३ माशे नौसादर उड़े हुए को साथ ८ बजे से घोटना आरम्भ किया। शाम के ६ बजे पर घुटाई बंद कर रससहित पारद को कटोरे में भर रख दिया।

ता० २५ को उपरोक्त पारद को जभीरीरस से पृथक् कर और नये गरम जभीरी रस से धो तप्तखल्व में स्थापित किया और २ माणे ५ रती उपरोक्त स्वर्ण और पारद पिष्टी में १ माणे गंधक और १ माणे नौसादर सत्त्व मिला खल्व में थोड़ा घोट चूर्ण सा कर उस चूर्ण को ग्रास देना आरम्भ किया और दस बीस बूंद जभीरी का रस डालना आरभ किया (अधिक रस इसलिये नहीं डाला कि उपरोक्त चूर्ण रस पर तैरकर पारद के संग घुटाई में न आता)। १ घंटे के अन्दर सब चूर्ण डाल दिया और उसके अनंतर ३/४ तोले रस दे देकर घोटते रहे। कभी कभी ६-७ तोले रस भी एकदम डाला। णाम के ५ बजे घुटाई बंद कर रससहित पारद को कटोरे में भर रस्न दिया।

#### चारण फल

ता० २६ को रस से पारे को पृथक् कर तप्त जंभीरी रस से धो तोला तो ५ तोले हुआ ४ रत्ती वजन रस में मिला रह गया। इस अवशेष रस में और पानी डाल ३-४ बार नितार सुखाया तो कालाचूर्ण ७ रत्ती हुआ। फिर ७ रत्ती वजन को आतिशी प्याली में रख स्प्रिटलैम्प की आंच दी तो गंधक धूंआ देकर जलने लगा। निर्धूम हो जाने पर उतार तोला तो २ रत्ती वजन काले रंग का हाथ लगा (जिससे जात हुआ कि चारण में डाला गया गंधक पारद से पृथक् रहता है और गंधक के साथ कुछ भाग स्वर्ण का भी रह जाता होगा) (इस दो दिन के मर्दन में १ बोतल रस खर्च हुआ) और पारद को नितार कर देखा तो नीचे कुछ धन भाग दीख पड़ा।

#### जारण

ता० २६ को थोड़ा यूहर दुग्ध व सोठ, चीता, मूली के क्षारयुक्त गोमूत्र व योड़ा जंभीरी का रस बिजौरा रस और सैंधव लवण ले सबको मिला एक कपड़े पर बहुत हुलका लेप कर उस ५ तोले पारद को उसमें बांध ५ सेर जंभीरी रस से पूरित हांड़ी में दोला कर दिया और ५ छटांक सैंधव और ५ छटांक कलमी शोरा पीसकर हांडी में डाल दिये। पश्चात् १० बजे से मंदािष देना आरम्भ किया। १२ बजे देखा तो अग्नि कुछ तेज हो जाने से हांडी का रस उबल रहा था और अन्दर का मसाला फटा सा होकर हांडी के किनारों पर आ लगा था अतएव अग्नि पूर्ववत् मंद कर दी गई। ३ बजे पर १ तोला जवासार अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा कर डाला गया जिसके डालते ही झागो से हांडी भर गई। १/२ बोतल रस जंभीरी दिन में और एक बोतल रात में पड़ा।

ता० २७ को ३ तोले जवाखार अंग्रेजी एक एक प्रहर बाद डाला गया। २ १/२ बोतल रस रात दिन में पड़ा।

ता० २८ को १॥ तोले जवासार अंग्रेजी और डाला और २ बोतल रस रात दिन में पडा।

ता० २९ को ८ बजे आंच बंद कर दी गई और हांडी को भट्टी पर रखा छोड़ दिया। दो पहर पीछे ३ बजे दोला से पृथक् कर खोला तो कपड़ा जीर्ण हो गया था, जरा दबाने से फट जाता था। पारा निकाल गर्म जंभीरी रस से धो तोला तो पूरा ५ तोले निकल आया और कपड़े से छानने पर कुछ और पिष्टी न निकली। ये काम ३ दिन रात चला जिसमें ५ सेर जंभीरी रस आदि हांडी में भरा गया और ६ बोतल और ऊपर से पड़ा। कुल १०। सेर के करीब रस खर्च हुआ जिसमें ४ सेर ६ छटांक रस बच भी रहा। (चूंकि रस में ५ छटांक नोन और ५ छटांक शोरा डाला गया था, और १ छटांक जवाखार अंग्रेजी भी पड़ा। इस वास्ते रस की तोल ऽ३॥। सेर समझनी चाहिये। (शोरा डालने से झाग नहीं उठे, जवाखार से झाग उठते थे।)

#### स्वर्णजारण मर्दन

आज ता० ९/११/०७ को बिजौरे से दीपित (अर्थात जो १/९/०७ को अष्ट संस्कारयुक्त पारद बिजौरे से दीपित किया गया था) १५ तोले १० माशे ४ रत्ती पारद में से ५ तोले पारद ले तप्तबल्व में जंभीरी के रस के साथ ८ बजे से मर्दन करना आरम्भ किया, १२ बजे सोंठ, चीता, मूली के क्षारयुक्त गोमूत्र दो बार में करीब २ तोले के डाला गया जिससे झाग उठे। ५॥ बजे शाम के घुटाई बंद कर रससहित पारद को कटोरे में भर रख दिया। सबेरे पारद को जंभीरीरस से पृथक् कर नये गरम जंभीरी रस से धो तोला तो पूरा ५ तोले हुआ। (पौन बोतल रस पड़ा)

#### चारण

आज ता० १० को १०।। बजे पर उक्त पारद को तामचीनी के कटोरे में रख १ तोला जंभीरी रस डाल दो रत्ती सोने के बरकों का थोड़ा थोड़ा ग्रास देना आरम्भ किया। पारे पर रस अधिक हो जाने से बरक रस पर तैर जाने और पारद से पृथक् रहने के कारण पारद ने सूवर्ण को न ग्रसा अतएव रस को आधा निकाल डाला जिससे बीच पारे पर रस न रहा। बाद को उसी प्रकार फिर ग्रास दिया तो पारद वरकों को अपनी ओर खींचकर तूरंत ग्रसने लगा। इस तरह दो रत्ती सूवर्ण का एक ग्रास दे पारद को शीशे के बकस में रख ध्रप में रख दिया। आध घंटे बाद अर्थात् ११ बजे उसी तरह दूसरा ग्रास दिया। थोड़ा रस सूख जाने से दो चार बूंद रस और पारे के कटोरे में डाल दिया और फिर उसी प्रकार धूप में रख दिया। ११।। बजे ४ रत्ती का एक ग्रास और दिया और ३-४ रस और डाल धूप में रख दिया। इस तरह १ माशे सोने के बरकों के ३ ग्रास दिये गये और शाम तक ध्रुप में रखा रहा। ग्रास देते समय पारा बरकों की खींचता था और कुछ अपनी तह से ऊंचा बरकों पर चढ़ जाता था और उस समय रंगत पारे की खूब चमकदार सफेद हो जाती थी। ग्रास खाते ही पारद पर कुछ ऊंचे नीचे रवे से दीख पड़ते थे जिसको अंग्रेजी साइन्स के अनुसार यह कह सकते है कि जितना पारद स्वर्ण के परमाणुओं से मिलकर संयुक्त रूप में हो जाता था वह कण रूप में पारद के ऊपर ऊँचा नीचा दीखता था। उपरोक्त ३ ग्रास देने के समय कुछ चूने की सी फुटक कटोरे में दीख पड़ी और दूसरे दिन कटोरे से पारद को निकालने के पीछे जंभीरी रस के नीचे कुछ बैठी हुई वही चूने की सी फुटकें मिलीं। अनुमान से रत्ती भर होंगी जिनको इस शंका से कि क्या यह स्वर्णजनित साल्ट (नमक) बन गया, अनुभव करने के लिये पृथक् कर लिया गया।

(जिसकी ता० २०/१०/०८ को बाबू ईश्वरदास द्वारा इसकी Analysis कराई गई तो यह केवल चूना साबित हुआ, सोना या पारा न था) ता० १२ के सबेरे पारे के रस से पृथक् किया तो तोल में यह ५ तोले १ माणे से कुछ ही कम हुआ, यानी १ माणे सोना और ५ तोले पारद मिलकर पूरी तोल हुई। बाद को तामचीनी की रकाबी में पारे को रख ४ तोले जंभीरी रस और ३ माणे नौसादर उड़ा हुआ उसमें डाल शीणे के बकस में रख ८ बजे से धूप में रख दिया। शाम तक धूप में रखा रहा।

ता० १२ को तप्तसल्व में (जो इस बार तुपाग्नि की जगह कंडो के छोटे छोटे टुकड़ों की अग्नि से ऐसा गर्म रखा था कि जिसे देर तक न छू सकते थे और गरम होने से खरल की मूसली पर कपड़ा बांधकर घुटाई करनी एड़ी थी) जंभीरी रस के साथ ८ बजे से ११ बजे तक १ प्रहर निरतंर कठोर मर्दन किया। (अबकी बार मर्दन करते समय पारा खरल में और मूसली की तली में जहां जहां चिपटता था, अनुमान होता है कि अधिक तप्तसल्व में निरंतर तीच्न मर्दन से स्वर्ण द्रव होने के कारण ही यह बात पैदा हुई हो)।

#### मूषा द्वारा जारण

ता० १२ ही को ५ अंगुल गहरे और ७ अंगुल गहरे चौड़े तामचीनी कटोरे में खल्व से निकले जंभीरी रस सहित पारद को भर उसमें इतना रस और भरा जिससे आधा कटोरा भर गया। बाद को लोहे की परात में करीव २॥ सेर के गोबर भर उसमें उस कटोरे को खूब जमाकर करीव ३ अंगुल के गाड़ दिया। बाद को लोहे की छोटी रकाबी में खूब दहकते कंडों के अंगारे भर कटोरे के ऊपर रकाबी को रख दिया कटोरे पर रकाबी कटोरा ऐसा गर्म होने लगा कि जिसे छू न सकते थे। जब रकाबी की आंच झीनी पड़ जाती थी तभी उसी तरह की दूसरी रकाबी जो अंगारे भर कर पहले से तय्यार कर ली जाती थी। तुरन्त उस कटोरे पर रख दी जाती थी कटोरे की गर्मी से थोड़ा गोबर भी ऊपर सूख गया था। ये पहली आंच ११। बजे लगी इसी तरह आध आध घंटे बाद आंच लगती रही। रातके ९ बजेतक२१ आंच लगी। बाद को रस सहित पारद के कटोरे को ज्यों का त्यों रख दिया। सबेरे पारद की रस से पृथक् कर तोला तो ५ तोले ६ रत्ती हुआ २ रत्ती या तो जारण हो गया या छीज गया। पारद से निकले रस को नितारा तो उसमें पारद वगैर: का कुछ पता न लगा।

#### पुनः मर्दन

ता० १३ को उक्त पारद को कर्सी से तप्त किये गये खल्व में रख कांजी और ३ माशे नौसादर उड़े हुए के साथ १२ बजे से ४ बजे तक निरंतर कठोर मर्दन किया। बीच बीच में अम्ल वर्ग भी जो नींबू जंभीरी बिजौरा, नारंगी, इमली, दाडिम (अनार), बसन्ती, (यह एक ६ पत्तों की बूटी होती है जिसको फारसीवाले खटकल बूटी कहते हैं सरसों के फूलके से रंग का इस पर भी पीला पूल आता है। खाने में यह बूटी खट्टी होती है) सबके समान रस मिला कर बनाया गया था, चार २ छः २ माशे कर ४-५ तोले के करीब डाला गया ४ बजे घुटाई बंद कर कांजी से पारद को पृथक् कर लिया इस समय स्वर्ण और पारद परस्पर खूब मिश्रित थे।

#### दोला में जारण

ता० १३ को ही को काला नोंन, समुद्रनोंन, सैंधा नोंन, खारी नोंन, सांभर, और कचनोन प्रत्येक साढे सात सात माशे सब तोल ३ तोले ९ माशे और जवाखार, सज्जी, सुहागा सब तोले क्षार सब ३ तोले ९ माशे को १॥ तोले गोमूत्र व थूहर दुग्ध और ६ माशे उपरोक्त अम्लवर्ग के साथ घोटकर उसका १ बालिश्त लम्बे चौड़े भोजपत्र पर आध अंगुल मोटा लेपकर उस भोजपत्र में उक्त पारद को रख नीचे कँची की मारकीन लगा पोटली वांध

ली। और उस पोटली को एक हांडी में जिसमें ३ सेर मूत्र (यानी गाय का मूत्र १ सेर, भैंस का ऽ।। सेर बकरी का ऽ। सेर, भेड का ऽ।।। घोडे का ऽ। सेर, ऊँट का ऽ। सेर) और २ सेर कांजी भरी गई विदित हो कि उक्त मूत्रों में कांजी मिलाने से इतने झाग उठे कि करीब ८ अंगुल हांडी खाली रहते भी एक साथ खिचड़ी की तरह उबल कर हांडी को खाली करते २ पाव भर के अंदाज वजन निकल गया और पीछे से चार नोंन सैंधा, सांभर, खारी समुद्र नोंन एक एक छटांक और ३ क्षार—सज्जी मुहागा जवांखार भी एक एक छटांक डाले गये फिर दोला कर दिया गया (लवण और क्षार डालते समय झाग न उठे) पश्चात् हांडी को भट्टी पर रख ४।। बजे शाम को मदाग्नि दी गई पहले दो पहर तक मन्द आंच से भी हांडी में बहुत झाग उठे और उबाल आये रात को १ बोतल कांजी पड़ी।

ता० १४ आज सबेरे देखा तो हांडी आधी के करीब खाली दीख पड़ी इस कारण कांजी और भर कर हांडी पूरे नाप तक भर दी बाद को गाय और घोड़े का मूत्र डालते रहे। १० बजे पर १० माशे ओंगे का क्षार, २॥ तोलें केले का, ६ माशे ढाक का, १ तोले २ माशे इमली का पृथक् २ डाले गये। किसी क्षार ने झाग नहीं दिये शाम तक सब ३ बोतल कांजी और १ सेर गोमूत्र और ऽ॥ घोड़े का मूत्र पड़ा। रात को ऽ। पाव भर गोमूत्र और आधी बोतल कांजी पड़ी।

ता० १५ आज ऽ। सेर गोमूत्र और १ सेर भैंस का मूत्र और १ सेर ऊँट का, ऽ। डेढ़ पाव बकरी का मूत्र और १/२ बोतल काजी दिन रात में पड़ी।

ता० १६ आज ऽ। डेढ़ पाव कांजी और ऽ॥ सेर गोमूत्र पड़ा शाम के ५ वजे आंच बंद कर हांडी को ज्यों की त्यों भट्टी पर रखी छोड़ दिया।

ता० १७ के सबेरे खोला तो भोजपत्र तो विलकुल गल ही गया था। लेकिन कपड़ा नहीं लगा पारा कुछ भोजपत्र में था बाकी भोजपत्र के नीचे कपड़े में पारे को उँगली से टटोला तो कुछ कंकरसी चुभती हुई चीज उसमें मालूम हुई उसको पारे से पृथक् कर देखा तो वह स्वर्ण और पारद से बना ककर सा था जिसमें खूब उभरी हुई सुइयां सी दीख पड़ती थी। पारे को निकाल गरम कांजी से धो नितारा तो ४ तो० ९ मा० ६ रत्ती तरल रूप में पृथक् हो गया और २ मा० २ र० घनरूप पृथक् हो गया। उपरोक्त तरल रूप को छानने से २ रत्ती पिष्टी निकली और ४ तोला ९ मा० ४ र० स्वच्छ तरल रह गया। वह २ रत्ती पिष्टी २ माशे २ रत्ती घनभाग में मिला दी गई। और कुल १ मा० ४ रत्ती को छाना तो १ माशे ७ रत्ती पिष्टी निकली और ५ रत्ती पारा निकला (ध्यान देना चाहिये कि सबसे पहले जारण में १ माशा स्वर्ण ही रहने से ३ माशे पिष्टी बनी थी) जो उपरोक्त पारद में मिला दिया गया असीर तोल पिष्टी की १ माशे ७ रत्ती और पारद की ४ तो० ११ माशा है इन दोनों की तोल मिलाकर ५ तोले ७ रत्ती हुई जारण से पहले ५ तोले ६ रत्ती ही पारद रखा गया था इस वक्त १ रत्ती तोल बढ़ गई। ये काम ३ दिन रात चला जिसमें कुल ६ सेर कांजी और (गाय का ३॥। सेर भैंस का ऽ१।। सेर बकरी का ऽ।। ढाई पाव भेड़ का ऽ।।। तीन पाव घोड़े का ऽ१ सेर ऊंट का १। सेर सब ) ९ सेर मूत्र कुल १५ सेर वजन पड़ा जिसमें करीब ऽ३।। सेर के बच भी रहा। (इसमें ऽ। लवण और ऽ। क्षार भी पड़े)

## ५ त्वणेजारण

#### मर्दन

आज ता० २६ को बिजौरे से दीपित पारद (जिसको पहले स्वर्ण का ग्रास दिया गया था) ४ तोले ११ माशे में ४ माशे बिजौरे से दीपित पारद और मिला ५। तोले कर तप्त खल्व में जंभीरी रस और २ माशे नौसादर उड़े हुए के साथ ८॥ बजे से मर्दन करना आरम्भ किया शाम के ६ बजे रस सहित पारद को रख दिया (पौन बोतल रस खर्च हुआ)

ता० २७ को काम बन्द रहा

#### चारण

ता० २८ को पारे को रस से प्रथक कर नये गरम जंभीरी रस से धी तोला तो २ रत्ती कम ५॥ तोले हुआ २ रत्ती छीज गया बाद को कसीं से किये तप्त सल्व में पारद को रख दो दो बंद जभीरी रस डाल ९। बजे से मर्दन करना आरंभ किया और साथ साथ ही १ माशे कुंदन के एक एक अंगुल लंबे ट्कडों को जभीरी रस में घटे १ मा० गंधक और १ माशा नौसादर सत्त्व से लेपकर प्राप्त देना आरंभ किया प्रथम एक एक दो ट्कडो का ग्रास दिया और पीछे पांच पांच सात २ ट्कडे इकट्टे भी डाल दिये ग्रास देते समय पारद कदन को सोने के बरकों की तरह शीध न ग्रसता था और गंधक नौसादर का जिन पत्रों कर लेप किया था वह थोड़ा रस रहने पर भी पारद में भली भांति न मिलते थे और थोड़ा भी रस अधिक रहने पर तो बिलकुल ही न मिलते ये १। घंटे तक थोडा २ रस डाल ग्रास देते रहे। बीच में कुछ नौसादर द्राव भी डाला १०॥ बजे सब ग्रास दे चुकने पर जभीरी रस अच्छी तरह से डाल और नौसादर द्राव और डाल और बल्व को अधिक तप्त कर घोटना आरंभ किया। १२ बजे के करीब कंदन के टकडे पारद से पृथक् न दीख पड़े। शाम के ५ बजे तक मर्दन जारी रहा। ५ बजे रस की पृथक् कर पारे को धीरे धीरे सल्व से गिराया तो पीछे कुछ घन भाग रह गया जिससे ज्ञात हुआ कि गर्भद्रति नहीं हुई। सत्व की गर्मी ४५ सी, यानी ११२ फ० ही थी-फिर पारे को चीनी के प्याले में कर जंभीरी रस न्यून भाग और नौसादरद्राव अधिकांश डाल ढक कर रख दिया।

ता० २९ को सबेरे देखा तो पारे पर श्यामता आ गई थी। द्राव में पृथक् कर पारद को नितारा तो नीचे रवेदार चीज दीख पड़ी जिससे जात हुआ कि स्वर्ण पारद में भली भांति नहीं मिला बाद को तप्त खल्ब में नये जभीरी रस के साथ ८। बजे से निरंतर कठोर मर्दन करना आरम्भ किया, कल का पारद से निकला नौसादरद्राव भी खरल में डाल दिया (खरल इतना गर्म रखा गया जिसे छू न सकते थे थरमामेटर का पारा ६५ तक चढ़ता था) ११॥ बजे पारद कटोरे में नितारा तो बहुत कम घन भाग दीख पड़ा और जो कुछ भी घन भाग था वह बहुत कम दरदरा मालूम होता था, बाद को फिर पारद को उतने ही तप्त खल्ब में नये जभीरी रस के साथ उसी प्रकार मर्दन किया (पारद के निकलने के पहले रस को भी खरल में डाल दिया)। १। बजे पर पारद को खरल से निकाल घो नितार तोला तो ५ तोले ३ माशे ६ रत्ती था यानी चारण की तोल के अनुसार पूरा हुआ (अबकी बार खरल ८५ तक गर्म रखा गया इस विशेष तप्तखल्ब में मर्दन करने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ) पारद को नितारने पर पहली सी थोड़ी सी रवेदार पिष्टी दीख पड़ी।

#### दोला में जारण

आज ता० २९ को काला नोंन, समुद्र नोंन, खारी नोंन, सांभर और कच लोन छै छै माणे सब नोंन ३ तोले और त्रिक्षार अर्थात् सज्जी, सुहागा, जवासार एक एक तोले सब ६ तोले वजन को ३ माशे गोमूत्र और १ तोले के करीब थुहर दृग्ध और थोड़ा से अम्ल वर्ग (जौ, नींबू, जंभीरी, बिजौरा. नारंगी, इमली, दाडिम, बसंती, सबके समान रस मिलाकर बनाया गया था) के साथ घोट कँची की दुहरी मारकीन पर उसका दोरूपे भर मोटा लेप कर दिया और उस लेपित वस्त्र में उक्त उक्त पारद को रख पोटली बांध दी फिर २ सेर गोमूत्र १ सेर कांजी और बिजौरी के दीपन में इसी पारद के दोला से निकले १ सेर जंभीरी रस कुल ४ सेर द्रव से पूरित हांडी में ३ छटांक सज्जीक्षार और १ छ० सज्जी ४ छ० सुहागा। (सुहागा चौकी का काम में लाया जाता था) ४ छ० जवासार (जिसमें २ छ० अंग्रेजी १ छ० देशी बाजरी और १ छ० घर का था) कुल १२ छ० वजन डाल दोला कर दिया (इस बार गोमूत्र में कांजी मिलात समय थोड़े से ही झाग उठे किन्तु जंभीरी रस डालने पर अधिक झाग उठे दो बारमें आध पाव रस डाले तो झाग तो उठे किन्तु विशेष तीव्रता न थी फिर एकदम रस डाल देने से इस जोर से झाग उठे कि उबल कर आध सेर के करीब पदार्थ हांडी से निकल

गया) और ४ बजे से बहुत मंदाग्नि दी। रात के ७ बजे देखा तो थरमामेटर में ५५ तक गर्मी मालूम होती थी। दोला को अग्नि ता० २ के णाम को ६ बजे तक दी गई और नीचे लिखे नकणे के मुताबिक रस और मूत्र पड़े नकणे के अखीर खाने में दोला जल की गरमी थरमामेटर के सैन्टीग्रेट के दर्जे की दिखाई गई है।

#### नक्शा

| तारीख  | गोमूत्र |       | जंभीरीरस | गरमी | विशेष वार्ता |  |
|--------|---------|-------|----------|------|--------------|--|
| 56     | २ सेर   | १ सेर | १ सेर    |      | प्रथम भरेगये |  |
| रात    | -       | -     | १ बोतल   | ७५   |              |  |
| ३० दिन | -       | १ सेर | _        | ६५   |              |  |
| रात    | ऽ।। सेर | -     | _        | 44   |              |  |
| १ दिन  | -       |       | ऽ।। सेर  | ६५   |              |  |
| रात    |         | _     | ऽ।। सेर  | ६५   |              |  |
| २ दिन  | ऽ।। सेर | _     | _        | ६५   |              |  |
| मीजान  | मीजान   | मीजान | मीजान    | _    |              |  |
| ३ दिन  | ३ सेर   | २ सेर | ऽशा। सेर |      |              |  |
|        |         |       |          | 1    | 0 %          |  |

जोड़ तीनों का ७॥। सेर

ये काम ३ दिन रात चला जिसमें आदि से अंत तक ३ सेर गोमूत्र, २ सेर कांजी, २।।। सेर जंभीरी रस, कुल ७।।। सेर द्रव पडे जिसमें से ३।। सेर के करीब अखीर में बच भी रहा।

ता० २/१२ के शाम के ५।। बजे आंच बंद कर हांडी को ज्यों की त्यों भट्टी पर रखी छोड़ दिया।

ता० ३ के सबेरे खोल पारे को निकाल गरम कांजी से धो नितार तरल रूप और घन सब पारद को पृथक् पृथक् कर दिया। घन रूप को छानने से ३ माग्ने ३ रत्ती पिष्टी न निकली और तरल पारद के छानने से कुछ पिष्टी न निकली। छना पारद तोल में ५ तोले ३ रत्ती हुआ किन्तु पारद पिष्टी की इकट्ठी ५ तो० ४ रत्ती ही हुई यानी २ रत्ती और छीज गया।

विचार—यह बात विचारणीय है कि इससे पहले जारण में पिष्टी की तोल १ मा० ७ रत्ती हुई थी। अबकी बार ३ माणे ३ रत्ती हुई। इस अंतर का क्या कारण है? क्या अबकी बार अधिक मंदाग्नि देने से पारद स्वर्ण से पृथक् नहीं हुआ।

## ६ सिद्ध मत दोला से स्वर्ण जारण

सग्रासं पंचषड्भागैर्यवक्षारैर्विमर्दयेत् । सूतकात्षोडशांशेन गंधेनाष्टाशंकेन वा। ततो विमर्द्य जंबीररसे वा कांजिकेऽथ वा । दोलापा को विधातव्यो दोलायंत्रमिदं स्मृतम् ।।

#### मर्दन

ता० १५ को ४ तोले ९ माशे ५ रत्ती पारा संस्कृत षड्गुण बिलजारित पारद को (जिसमें ३ बार स्वर्णग्रास दिया जा चुका था) सामान्य तप्त सल्व में जंभीरीरस और २ माशे नौसादर उड़ाये हुये के साथ ८ बजे से निरंतर मर्दन करना आरंभ किया। शाम के ६ बजे घुटाई बंदकर रससहित पारद को तामचीनी के कटोरे में भर कर रख दिया। आज १० घंटे घुटाई हुई। पौन पौन बोतल रस जभीरी का खर्च हुआ।

#### चारण

ता० १६ को पारे को रस से पृथक् कर मध्य खल्व में डाल बहुत थोड़े

जंभीरी के रस के साथ ८ बजे से मर्दन करना आरम्भ किया। १५ मिनट बाद नं० १ स्वर्णजारण से निकली २ मा० ३ रत्ती पिष्टी को १ माणे नौसादर सत्त्व में सूखा मिला ग्रास दे दिया जो डालते ही पारे में मिल गई और फिर थोड़ा थोड़ा जंभीरी रस डाल घोटते रहे। ३ बजे तक ७ घंटे मर्दन हो चुकने पर पारे को रस से पृथक् कर गर्म जंभीरी रस से धो गीत खल्व में थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जवाखार डाल ४ बजे से सूखा घोटना आरम्भ किया। गाम के ६ बजे तक ३ छटांक जवाखार पड़ चुकने पर घुटाई बंद कर ज्यों का त्यों खरल को रख दिया।

ता० १७ को ३ बजे से ५ बजे तक फिर घोटा।

ता० १८ को धूल की छुट्टी रही।

ता० १९ को १ छ० जवासार और डाल ३ घंटे घुटा।

ता०२०को १ छ० जवासार और डाल ६ घंटे घुटा पारा अदृश्य हो गया।

ता० २१ को ४ माशे गंधक पीस थोड़ी थोड़ी डाल ६ घंटे घोटा।

ता० २२ को ४ घंटे घोटा। अब सब की रंगत खाकी हो गई है।

#### जारण

ता० १ अप्रेल को खरल से पृथक् कर दुहरी कैंची की मारकीन में पोटली बांध ४ सेर कांजी से पूरित हांडी में दोला कर दिया और चूंकि कांजी में जवाखार पड़ने से झाग उठते हैं और उबाल आता है इस वास्ते तस्त में हांडी को रख प्रथम ३ घंटे धूप में रखा तो झाग न उठे। बाद को २ बजे से भट्टी पर मंदाग्नि देना आरंभ किया। ४ बजे देखा तो कांजी पर प्रथम सफेद मलाई सी पड़कर झाग उठने लगे और करीब २ आध घंटे रहकर लोप हो गये। रात को ३।। बोतल कांजी और पडी।

ता० २ को दिन में २।। बोतल और रात में ३ बोतल कांजी पड़ी।

ता० ३ को ९ बजे दोला में थरमामीटर डालातो ९५ नं० की गर्मी मिली। आज दिन में ३ बोतल और रात में भी ३ बोतल कांजी पड़ी।

ता० ४ के दो प्रहर के १२ बजे तक २ बोतल कांजी और पड़ी। १२ बजे पर काम बंद कर दिया। तीन दिन रात निरंतर अग्नि दी गई और कुल १४ बोतल कांजी पड़ी। हांडी को ज्यों की त्यों भट्टी पर रखी छोड़ दिया। शाम को उसमें से पोटली को निकाल अलग कटोरे में रख दिया।

ता० ५ को खोला तो संधान निचुड़कर कटोरे में आ गया था। पोटली के अन्दर केवल संधान मिश्रित काले रंग की गाढ़ी पिष्टी सी रह गई थी। पारद निजरूप में बिलकुल न दीख पड़ा अतएव उस सब को कपड़े पर से अलग कर उसमें करीब २ छटांक नींबू का रस मिला कटोरे में भर शीशी के बकस में रख धूप में रख दिया और लकड़ी से कभी कभी चलाते रहे।

ता० ६ को धूप में रखा रहा।

ता० ७ को नितार पृथक् कर धूप में सूखने को रख दिया।

ता० ८ व ९ को भी सूखता रहा।

ता० १० को देखा तो सूखकर ढ़िम्मा सा बन गया था, तोड़ने से उसमें पारे के रवे दीखते थे।

ता० ११ को तोला तो ४ तोले ११ माणे हुआ। (पारद और स्वर्ण की तोल ५ तोले थी) दोला से निकले संधान को नितार और इस णंका से कि इसमें स्वर्ण पारद मिला हुआ है, बोतल में भर रख दिया और नीचे की गाद को सोस्ते कागज में छान धूप में सुखा दिया जो सूखने पर १ तोले ५ माणे हुई, इसमें से ४ माणे को चीनी की प्याली में रख शीणे के ढक्कन से ढ़क स्प्रिट की आंच दी तो बड़ी दुर्गन्ध आने लगी और शीणे का ढक्कन धूम्रवर्ण के वाष्प जल से रंग गया। ढ़क्कन पर पारे का कुछ लक्षण दिखाई न दिया। २ घंटे बाद आंच से उतार ठंडा कर दवा को तोला तो २ माणे ६ र० रह गई।

बाद को इस २ माणे ६ रत्ती दवा को बारीक पीस उसी प्रकार फिर २॥ बजे से तेज आंच दी। णाम के ५॥ बजे उतार देखा तो दवा बिल्कुल जल सी गई मालूम होती थी और ढ़क्कन पर वही धूम्र वर्ण वाष्प जल जम गयाथा, पारे का कोई चिह्न न दीख पड़ा अतएव दवा को जो तोल में २ माणे रह गई थी, इस णंका से कि इसमें स्वर्ण विद्यमान है, उपरोक्त बिना आंच खाई हुई दवा में मिला रख दिया।

### सूक्ष्म वृत्तान्त

इस क्रिया में पारा ४ तोले ९ माशे ४ रत्ती स्वर्ण पारद पिष्टी २ मा० ३ र० गंधक ४ माशे जवासार अंग्रेजी ५ छ०, कांजी प्रथम बार ४ सेर, सब कांजी १५ सेर। मर्दन-२ माशे नौसादर व जंभीरी रस से सामान्य तप्तखल्ब में १० घटे।

मर्दन-स्वर्ण पिष्टी व १ माशे नौसादर सहित मध्य तप्त सत्व में ७ घटे।

मर्दन-सग्रास पारद का ५ छटांक जवासार सहित १३ घंटे (५ दिन में)

मर्दन का गंधक मिला १० घंटे (२ दिन में) स्वेदन तीन दिन रात

शंका-क्या कांजी कम सट्टी थी? या क्या कां<mark>जी की विद्यमान तोल ऽ४</mark> सेर से कम थी। विशेष वार्ता

पिट्टी जो

पारव जो

१भाग स्वर्ण २ भाग पारद को पकड़ सकता है

३ माग्रे

४ तोले १० मा॰ + उपरोक्तअतो॰४तो॰ ९ मा॰ २मा॰ ५र॰ १० मा॰ ७ र॰ पिटी

६छ० सैंधव

संधान

१मा०नौसा– दोला दर१मा०

नी॰ जमीरी

३मा० पिष्टी तप्तबल्ब

१०घटे

जंभीरीरस २मा० य० सा०२मा०

83/8/0

2/8/00

तारीब

स० क्षा॰

उक्त मं०१

गंधक

|          | पारद पारदतोल   | ४छ० सैंधव + ५तो०षङ्गुण<br>बलिजारित<br>सरव      |
|----------|----------------|------------------------------------------------|
|          | क्षाराहिक      | ४छ० सैंधव                                      |
|          | ब्रव           | संधान                                          |
| जारण     | यंत्र द्रव     | दोला                                           |
|          |                | तप्तखल्व जभीरी ३मा०नौसा– दोला संधान<br>दर सत्व |
| <b>L</b> | 臣              | जंभीरी                                         |
| चारण     | यंत्र रस मसाला | तप्तसत्व                                       |
|          | बस्            | ५प्रहर १मा० कुंदन                              |
|          | समय            | ५प्रहर                                         |
| मर्दन    | मसाला          | +                                              |
|          |                | जंभीरीरस                                       |
|          | नं             | a                                              |

| र्गा० ३र०<br>पेटी अलग<br>रख दी                                                                     |                                                                              | मा० ७र०<br>पटोअलग<br>रब दी                                       | उपरोक्तध्नो०११मा०<br>पारदमें ४ मा०<br>बिजोरेसे दीपित<br>पारद और                      | मिला ५तो०<br>करिलया दोला<br>की मदाधि ७५छ०<br>से अधिक न थी |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <ul> <li>टपरोक्त४तो०४तो० ९मा० २मा० ३र०</li> <li>९मा० ७र० २ र० पारा पिष्टी अलग<br/>रख दी</li> </ul> | विजौरमेदीपित अलग रख<br>५तो० पारद दिया                                        | ४तो०११मा० १<br>पारद ि                                            | ט<br>י                                                                               | ४तो० ९मा० ५तो० स्व०<br>५र० ३वार पारद<br>स्वर्णग्रासयुक्त  |
|                                                                                                    | +     विजीस्के       ५तो० ।                                                  |                                                                  | + ५।ता०पारद                                                                          | ★ ४तो० ९मा०<br>५र० ३वार<br>स्वर्णग्रासयुक्त               |
| ५छ० मैंघव<br>५छ० शोरा<br>५छ० यवक्षार<br>अग्रेजी                                                    |                                                                              | ४लवणऽ।<br>क्षारत्रयऽ क्षार<br>ओंगा१०मा०<br>केला२।।तो०<br>हाक६मा, | सज्जीक्षारऽ<br>सज्जीऽ–ामुहा०<br>ऽ।जवाखारदेशी<br>ऽ जवाखारअंग०                         | 1                                                         |
| ला जभीरीरस                                                                                         | म<br>रस<br>रस                                                                | दोला ९सेरमूत्र<br>६से०कांजी ह                                    | ग १से॰कां॰<br>२से॰गोमूत्र<br>१से॰जंभी॰<br>रस                                         | ग १५सेर<br>कांजी                                          |
| २मा०५र० तप्तखल्व जंभीरी १मा०नौसा– दोला जंभीरीरस<br>बर १मा०<br>शे जपरण<br>से निकला                  | ३मा०नौसा– मूर्षा<br>दर                                                       | ੀਂ ਹ                                                             | १मा०नोधक दोला १से०कां० म<br>१मा०नौसा– २से०गोमूत्र म<br>दर सत्त्व १से०जंभी० ऽ<br>रस ऽ | १मा०नौसा– दोला<br>दरसत्त्वजवा–<br>खार अं० ऽ।<br>४मा० गंध० |
| बल्व जंभीरी                                                                                        | . से अंभीरी<br>सूषा रस<br>धेक                                                |                                                                  | जंभी री<br>रस<br>नौसादर<br>द्राव                                                     | जंभी री<br>रस                                             |
|                                                                                                    | ९।। घटे १मा० सोने १धूप से जंभीरी<br>के वर्क तप्तमूषा रस<br>१अधिक<br>तप्तखल्व |                                                                  | १४ घंटे १मा० कुंदन अधिक<br>श्दिनमें<br>तप्तखल्ब                                      | १० घंटे उक्त नं०३ मध्य<br>की २ मा०<br>३२० पिष्टी          |
| १० घटे                                                                                             |                                                                              | ~ घटे                                                            |                                                                                      |                                                           |
| श्मा०नीसादग                                                                                        | स सोठ,चीता<br>मूलीकेक्षार<br>युतगोमूत्र<br>२ लो०                             | ३मा० नौसा ४ घटे<br>दर ५तो०<br>अस्लवर्ग                           | २ मा॰<br>नौसादर                                                                      | े र मा॰<br>नौसादर                                         |
| अंभीरी<br>रस                                                                                       | अंभीरीर                                                                      | ४/२ २कांजी                                                       | जभी <i>री</i> रस                                                                     | अंभी री रस                                                |
| २४/१०/०७ ३ जंभीरी ३मा०नौसादर्ं १० घंटे<br>रस                                                       | ९/११/७ ४ जंभीरीरस सोंठ,चीता<br>मूलीकेक्षार<br>युतगोमूत्र<br>२ तो०            | ∂' ×                                                             | २६/११/७ ५ जभीरीरस                                                                    | 3 70/8/18                                                 |

### रंजनसंस्काराध्यायः २५

#### पारदवंदना

विश्वेशबीजं रसराजसूतं मृत्य्वादिरोगाधिदरिद्रजानाम् । जराबलीनां निधनाय नित्यं. भोगाय मोकाय मुखाय वन्दे ॥१॥

(र० पा०)

अर्थ-मृत्यु आदि रोग दरिद्रता से पैदा हुए दुःख तथा बुढ़ापे के नाश के लिये, भोग, मोक्ष और सुख के लिये शिवजी के वीर्य श्रीरसराज पारद को मैं नित्यप्रति नमस्कार करता हूं॥१॥

#### रंजनलक्षण

सुसिद्धबीजधात्वादिजारणेन रसस्य हि । पीतादिरागजननं रंजनं परिकीर्तितम् ॥२॥

(र० र० सं०)

अर्थ-भली प्रकार सिद्ध किये हुए बीज और धातु आदि के जारण से पारद के पीत आदि वर्ण के पैदा होने को रंजन कहते हैं॥२॥

#### रसरागसंस्कार

तत्रादौ रसरागास्यश्चतुर्दशसंस्काररयायमर्थः रसस्य रागः स्वर्णरजततास्रती क्ष्णकान्तान्यतमप्रजारणा॥३॥

(ध० सं०)

अर्थ-यहां से आगे जो पारद के कर्म कहेंगे उनको केवल वेध के लिये ही जानना चाहिये। वहां पर प्रथम रसराग नाम का चौदहवां संस्कार है। उसका यह अर्थ है कि सोना, चांदी, तांवा, फौलाद और कांत लोहे में से किसी एक के जारण करने से पीत आदि वर्ण विशेष का सिद्ध करना।।३।।

### रसर्ग्गसारणाख्यसंस्कारः

तस्य रसरागकरणस्य तास्त्रपात्रस्थमम्लिमित्यादिनोक्ततास्रकल्केन सहाश्रक सत्त्वजारणायैव निष्पत्तिर्जाता पुना रसरागकरणं पिष्टपेषण (व्यर्थ) मरित तथापि रसरागविधानज्ञापनाय किंचित्योच्यते ॥४॥

(ध० सं०)

अर्थ-यद्यपि जहां समुदाय के अभ्रक जारण कहा है वहां पर (ताम्नपात्रस्थमलं) इत्यादि श्लोक से कही हुई ताम्रकल्क के साथ अभ्रक सत्त्व के जारण की क्रिया से ही रसराग (पारे में रंग का आ जाना) की सिद्धि हो जाती है। फिर रसराग संस्कार का करना व्यर्थ है तो भी रसराग की विधि के जानने के लिये फिर कुछ रसराग संस्कारवर्णन किया जाता है।।४।।

अभ्रकजारणाद्रसे बलाधिक्यं जायते तीक्ष्णजारणाद्रसे रागाधिक्यं जायते नागजारणाद्रसे श्लेहाधिक्यं जायते ॥५॥

(ध० सं०)

अर्थ-अभ्रकजारण से पारद में अधिक बल होता है, फौलाद के जारण से उत्तम रंग आता है और नाग के जारण से पारे में स्नेह अधिक होता है।।५।।

#### रसरागक्रिया

. माक्षिकेण तु कनकं च मृतं रसकतालयुतं पटुसहितं तत्पक्वं हंडिकायां

१-अभ्रकजारणसमुदाय में ध० सं० के मत से कहे अभ्रकजारण में ताम्र कल्कयुक्त अभ्रक का जारण कहा है, उसका हवाला देता है। याविदंद्रगोपनिभम् । अथैतच्चूर्णेन सूतरंजनं तत्फलं चाह-तत्चूर्णं सूतवरे त्रिगुणं चीर्णं हि जीर्णं तु॥ दुतहेमनिभः सूतो रञ्जित लोहानि सर्वाणि ॥६॥

(ध० सं०)

अर्थ-द्विगुण वा त्रिगुण सोनामक्सी से भस्म किया हुआ सुवर्ण और उसी के तुल्य खपरिया हरिताल तथा सेंधानोंन इन सबको मिलाकर लवणयंत्र द्वारा हांडी में परिपक्व करे तो वह भस्म बीरबहूटी के समान लाल वर्ण की होगी फिर उसका चूर्ण बनाकर रख लेवे। तदनंतर संस्कारों से शुद्ध किये हुए पारे में पूर्वोक्त तिगुने चूर्ण को खिलावे और जारण करे तो वह पारद गलाये हुए सुवर्ण के समान वर्ण होकर सब धातुओं को रंगता है।।६।।

### रंजनक्रिया

केवलं निर्मलं ताम्रं वापितं दरदेन तु । कुक्ते त्रिगुणे जीर्णे लाक्षारसनिभो रसः ॥७॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बू० यो०)

अर्थ-तांवे को गला कर शिग्रफ का चूर्ण थोड़ा थोड़ा डाले, उस तांबे के तिगुने चूर्ण को पारद चारण करे तो वह पारद लाख के रंग का सा होता है।।।।।

#### अन्यच्च

गंधकेन हतं नागं जारयेत्कम्स्लोदरे । एतस्य त्रिगुणे जीर्णे लाक्षाभो जायते रसः ।।८।। एतत्तु नागसंधानं न रसायनकर्मणि ।।९।।

(र० चिं०, बू० यो०)

अर्थ-गंधक से भस्म किया हुआ सीसा और उस नाग के साथ भस्म किया हुआ तिगुना तांबा जब पारद में प्रथम गंधक के साथ नाग (सीसे) को भस्म करें और उससे तांबे को भस्म करें उस तांबे को पारद में तिगुना जारण करें तो वह पारद लाख के रस के समान लाल रंगवाला होता है। यह योग धातुवाद (सोना चांदी बनाना) के लिये है और रसायन के लिये नहीं है।।८।।९।।

### बीज की अवधि

किंवा यथोक्तसिद्धबीजोपरि त्रिगुणताम्नोत्तरे नान्यद्वीजम् ॥१०॥ (र० रा० गं०, र० चिं०)

अर्थ-अथवा यथोक्त सिद्ध बीजों के जारण करने के उपरांत जब तिगुना ताम्रजारित हो जाय तब और बीजजारण नहीं करना चाहिये॥१०॥

### स्वर्णबीज

समजीणं स्वतंत्रेणैव रंजयति-कुनटीहतकरिणा वा रविणा वा ताप्यगंधकहते ॥ दरदिनहत असिना वा निर्व्यूढं हेम तद्वीजम् ॥

#### ताम्रबीज

बलिना व्यूढं २केवलमार्कमिप-ताम्रतद्वीजम् ॥११॥।

(र० चिं०, र० रा० शं, बृ० यो०)

अर्थ-कुनटी (मैनिसल) के साथ भस्म किये हुए शीसे के साथ या सोनामक्स्ती वा गंधक के साथ भस्म किये हुए तांबे से अथवा हिंगुल के साथ

१-'व्यूढं' का अर्थ हतं जान पड़ता है किन्तु संशय है।

२-ताम्र-स्वयं निश्चयानंतर र० रा० श्र० में कमलोदरे ताम्रे इति टीका।

मारे हुए लोहे से तीन बार व्यूढ़ किया हुआ सुवर्ण बीज होता है, उसको समभाग जारण करे, स्वतन्त्रता से पारद को रंगता है।।११।।

रंजन (रसरहस्य से)

रामठं मुसलीकंदं लांगलं रक्तचित्रकम् । मूषालेपनमात्रेण रसो भवति कुंकुमम् ॥१२॥

(टो० नं०)

अर्थ-हींग, मूसली, कलिहारी और लाल चीता इनका मूषा में लेप करके पारद को धोंके तो वह पारा केसर के समान लाल वर्ण का होता है।।१२।।

#### अन्यच्च

रसं स्वर्परके कृत्वा अधो विह्नः प्रताप्यते । निंबूकद्रवसंमिश्रं भूनागतरुजे द्रवे ॥१३॥ प्रदद्यात्सूतकाश्चोतं बहुशः संप्रदायित् । जायेतारुणपीताभो नित्यमेव महौषधात् ॥१४॥ अतिस्निग्धच्छिवः सूतोऽरुपरूपो महाबली । यथा यथा ग्रसेद्ग्रासो भूनागद्रवसंयुतः ॥ तथा तथा भवेत्सूतो दाडिभीकुसुमच्छिवः ॥१५॥

(टो० नं०)

अर्थ-मिट्टी के खिपरे में पारे को डालकर नीचे से अग्नि जलावे फिर उस पारद पर निंबू के रस से मिले हुए भूनाग (केंचुओं) के नवीन नवीन (ताजे) रस का चोवा डालता जावे तो इस महौषधि से पारद का रंग लाल और पीला हो जाता है और लाल रूप का पारद चिकना और बली होता है, जैसा जैसा भूनाग के रस से युक्त निंबू के रस से जीर्ण होता है अर्थात् चोवा भस्म होता जाता है, तैसे ही पारद का रंग अनार के फूल के समान लाल हो जाता है।।१३-१५।।

### कंकुष्ठादिगण

कंकुष्ठं हरितालं च गंधकं दरदं शिला । माक्षिकं सैंधवं तुल्यं नवसारं तथाश्रकम् ॥११६॥ सौवीरं गैरिकं काचं राजावर्तं विषत्रयम् । प्रवालं यावकं पिंडं सिंदूरं सरसांजनम् ॥१७॥ समुद्रफलकर्पूरं पीतकासीसवेतसम् । क्षर्यरं किंशुकं रक्तं तापिका नूततां नयेत ॥१८॥ कृत्वा चूर्णं कालिनीनां रजसा परिभावयेत् । जपादाङ्मबंधूकहेमपुष्परसैस्तथा ॥१९॥ चांगेरिकाह स्तिशुंडीधूसरैः स्वरसैस्तथा । निशामुनिरसेनापि पंच पंच च भावनाः ॥२०॥ श्रृंगीविषेण च तथा दुग्धिकाक्षतजेन च । कुंडलीगणिकार्योत्थपुष्पेणैव च मावना ॥२१॥ कंकुष्ठादिगणो ह्येष रसचिंतामणौ स्थितः । रिक्तकादशकं वद्याद्वसे खल्वनिवेशिते ॥२२॥ कर्मणोनन्तरं पूर्वं निम्बूकद्रविमिश्रतम् । एवं रागयुतः सम्यक् प्रोज्ज्वलो निश्चलस्तरम् ॥२३॥ सर्वकर्मसहः श्रीमान् विह्नस्थायी स्थिरप्रभः । हेमाश्रस्वत्त्वप्रभृति प्रसते निःप्रयासतः ॥२४॥ यद्यदारभते कर्म तत्तदेव करस्थितम् । अनेन सदृशं नारित रसरागकरः परः ॥२५॥ असौ रक्तगणः साक्षात् क्षुद्वोधोतीव शोभितः अवश्यं पीतनं शास्याद्वह्निं बुद्बुदयन् वजेत् ॥२६॥

(र० चिं०; टो० नं०) अर्थ-कंकुष्ठ (मुरदासंग), हरिताल, सिंग्रफ, मैनसिल, सोनामक्सी, सैंधानोंन, नौसादर, अश्रेक, सौवीर, गेरू, कांच (कचलोन), राजावर्त, तीनों विष (संखिया, सीगियां, कुचला), मूंगा, जौका, चूना, सिंदूर, समुद्रफल, कपूर, पीले रंग का कसीस, वैत, रसखपरिया, ढ़ाक के फूल, अनार के फूल, इनका चूर्ण बनाकर फिर उनको कालिनी (इसका लक्षण परिभाषा में लिखा है) के रज अर्थात् मासिक धर्म के रक्त से भावना देवें और जपा (गड़हर), अनार, गुलदुपहरिया और धतूस इनके फूलों के रस से भावना देवें और हत्या लौनिया और हाथी शुण्डी के फूलों के रस से भावना देवें तथा हल्दी अगस्त के फूलों का रस इन सबसे पांच पांच बार भावना देवें तथा सींगिया के क्वाथ से दुढ़ी के दूध से कुण्डली (कचनार) गणकारी (मदन

मादनी एक प्रकार का फल), इनके फलों के रस से पांच पांच भावना देवे। यह कंकुष्ठादिगण रसेन्द्रचितामणि में वर्णन किया गया है, खरल में पारे को डालकर दश रत्ती पूर्वोक्त चूर्ण और नींबू के रस के साथ घोटे। प्रत्येक कर्म के बाद पारद को नींबू के रस में रखे तो पारद अत्यन्त निश्चल उत्तम रंगवाला सब कर्मों के सहनेवाला अग्निस्थाई होता है और वह पारद हेम तथा अश्वक सत्त्व की दुित को बिना परिश्वम के ग्रस लेता है और इस पारद से जो जो कर्म किये जाते हैं, सब शीघ्र हो जाते हैं, इस रक्तगण के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी रसराग करनेवाला पदार्थ नहीं है। यह गण पारद की भूख को साक्षात् बढ़ाता है।।१६-२६।।

### रंजन (गंध, खग, नवसादर तैल) से

तैले नियमितं तप्ते तत्तु संस्थापितं पुनः । गंधखगनव-१ साराणां त्रयाणां शुष्कमर्दनात् ॥२७॥ एक्यमापादीयत्वा तु मृत्मये कोिकलोपरि । ऐक्यं संपादियत्वा तु सुतप्तं चीनपात्रगम् ॥२८॥ तिर्यक्संस्थापितं वायोः स्रवेत्तैलं नियोजयेत् । रसे संस्थापितं तप्ते स्वल्यं स्वल्यं यथा पचेत् । रसादृशगुणं तेन रंजितो जायते रसः ॥२९॥

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ—तपे हुए तैल में नियमित संस्कार किये हुए पारद को रखे और गंधक, फिटकरी, नौसादर इन तीनों को सूखा ही पीसकर खिपड़े में रखकर और कोयलों की आंच में रख गलाकर सबको एक कर लेवे फिर उस पारद सिहत तैल के पात्र को टेढ़ा करके तैल निकाल लेवे तदनंतर उसमें गंधक फिटकरी और नौसादर के किये हुए चूर्ण को थोड़ा डाल कर पकावे, इस प्रकार दशगृणा पकाने से पारद रंजित होता है।।२७–२९।।

#### रंजन

पारदं शुद्धमादाय तैलं सर्षपजं तथा । स्थालिकायां सुसंतप्ते तैले वस्त्रगतं रसम् ॥३०॥ दोलायंत्रेण संपक्वं जले संस्थापयेत्ततः । रसनामहदीपत्रौ समभागौ पेषितौ चिरम् । जले संयोजितौ पात्रे दीर्घास्ये तत्र निक्षिपेत् ॥३१॥ रंजितं तस्य रागेण पुनस्तैलेन लंबयेत् ॥३२॥ एवं तच्छतधा पक्वं शतधा रंजितं तथा । तदा तज्जारणायोगे रसरागं नियोजयेत् ॥३३॥

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-शुद्ध सरसों का तैल लेकर और हांडी में डालकर गरम करे फिर पारद (जो अग्निस्थाई हो) को कपड़े में बाँधकर दोलायंत्र द्वारा पकाकर जल (गरम) में डाल देवे, तदनंतर रासन तथा मेंहदी के समभाग किये लिये हुए पत्तों को पीसकर और समान जल में घोलकर लम्बे मुखवाले बासन में डाल देवे फिर पारद को तैल में पकाकर उस जल (रासन और मेंहदी के पत्तों से बने हुए) में सौ बार बुझाय देवे तो पारद रंजित होता है, तब उस पारद को जारणा में उपयुक्त करे।।३०-३३।।

चांदी में रंजन की आवश्यकता नहीं है तारकर्मण्यस्य न तथा प्रयोगो दृश्यते ॥३४॥ (र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

> इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसाद सुनुवाबूनिरंजनप्रसादसंकलितायां रसराज– संहितायां पारदरंजनं नाम पंचविंशोऽध्यायः ।।२५।।

१-खग कसीस (वा) माक्षिक यह शका कि खग कदाचित् नवसादर (डकाब) बाची तो नहीं है, यहां निवृत्त होती है, नवसादर के पृथक् कहने से खग कसीसवाची भी नहीं है, यह शंका पहले ही निम्मलिखित जारण श्लोक से निवृत्त हो चुकी है। क्षारक्षोणीरुहाणां जारणसंस्कारोक्त जिसमें कसीस नरसार, पिक्ष, तीनों शब्द कहे हैं।

अर्थ-चांदी बनाने के योग में रंजन कर्म की आवश्यकता नहीं है।।३४।।

> इति श्रीजैसलमेरिनवासीपंडितमनसुखदासात्मज्ञ्यास— ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां पारदरंजनं नाम पञ्चविंगोऽध्यायः ॥२५॥

### सारणसंस्काराध्यायः २६

#### सारणलक्षण

सूते सतैलयंत्रस्थे स्वर्णादिक्षेपणं हि यत् । वेधाधिक्यकरं लोहे सारणा सा प्रकीर्तिता ॥१॥

(र० र० स०)

अर्थ-तैल सहित यन्त्र में रखे हुए पारद में जो सुवर्ण आदि को डालकर जारण करना या धातु में अधिक वेध करनेवाले संस्कार को सारण संस्कार कहते हैं।

#### अन्यच्च

तस्य रागस्य ताम्रादिषु प्रायणम् ॥२॥

(ध० सं०)

अर्थ-रंजित पारद का ताम्र आदि धातुओं में जो पिलाना है उसको सारण कहते हैं॥२॥

#### सारणक्रिया

अथेदानीं प्रवक्ष्यामि वेधवृद्धेश्च कारणम् । महद्वृद्धिकर यस्मात्सारणं सर्वकर्मणाम् ॥३॥ धूर्तपुष्पसमाकारा मूषाष्टांगुलदीर्घिका । मुखे सुविस्तृता कार्या चतुरंगुलसंमिता ॥४॥ मृन्मया सा विशुष्का च मध्येऽतिससृणीकृता । अन्या पिधानिका मूषा सुनिम्ना छिद्रसंयुता ॥५॥ शुद्धं सुजारितं सूतं मूवामध्ये निधापयेत् । मत्स्यकच्छपमंडूकजलौकामेवशूकराः ॥६॥ एकीकृत्य वसामेषां पचेत्तैलं च मारणम् । भूनागविट् तथा क्षौद्रं वायसानां पुरीषकम् ॥७॥ तथैव शलभादीनां महिषीकर्णयोर्मलम् । रसस्य षोड्शांशेन चैतेषां कल्कमाचरेत् ॥८॥ पटेन गालितं कृत्वा तैलमध्ये नियोजयेत् । सारणार्थं कृतं तैलं मूषामध्ये निधापयेत् ॥९॥ जीवं च कल्किमश्रं हि कृत्वा मूषोपरि न्यसेत् । पिधानद्वितयेनैव मुषावक्त्र निरुधयेत्।।१०।। भस्मना लवणेनैव मुषायुग्मं निरुन्धयेत् । भूमिकायास्त्रिभागं हि खनित्वा वसुधां क्षिपेत् ॥११॥ तदूर्ध्वं ध्मापयेदग्निं दृढ़ांगारैः खराग्निना । एवं तु जारितं बीजं रसमध्ये पतत्यलम् ॥१२॥ बन्धमायाति सूतेन्द्रः सारितो गुणवान् भवेत् । प्रथमं जारितश्चैव सारितः सर्वसिद्धिदः ॥१३॥ न जारितः सारितश्च करो वेधकरो भवेत् । गुरूपदेशतो दृष्टं सारणं कर्मचोत्तमम् । हस्तेन भवयोगेन कृतं सम्यक् श्रुतं नहि ॥१४॥

अर्थ-अब सारण कर्म को कहते हैं, अब हम वेध संस्कार की वृद्धि के कारण को कहेंगे क्योंकि समस्त कर्मों की वृद्धि का देनेवाला सारण कर्म है धतूरे के फूल के समान आठ अंगुल लंबी जिसका मुख चार अंगुल चौड़ा हो मिट्टी की बनी हुई बीच में अत्यन्त चिकनी हो और उसी मिट्टी का बना हुआ चिकना तथा गहरा छेदवाला ढकना हो उस मूषा में शुद्ध जारित (बीजजारित) पारद को रख देवे फिर मछली, कछवा, मेंडक, जोंक, मेंढा, सूकर, इनकी चर्बी को इकट्टी कर सारण तैल को पकावे और भूनाग (केंचुओं) की विष्ठा शहद और कौए की बीट, तथा शलभ (टीडी) की बीट और भैंस के कान का मैल इन प्रत्येक को पारद से षोडशांश लेकर

कल्क बनावे उस कल्क को कपड़े में छानकर तैल में डाल देवे सारण संस्कार के लिये हुए इस तैल को मूषा में पारे के उपर भर देवे तथा उस तैल के उपर पूर्वोक्त कल्क में बीज (सोना वगैरः) को रस इकने से ढाक नोंन तथा राख से संधि को ल्हेस देवे तदनंतर तीन भाग मूषा को धरती में गाड़कर उपर से कोयलों की आंच से तेज धोंके इस प्रकार जारित बीज पारद में गिर पड़ता है तो पारद बंधन को प्राप्त होता है एवं सारित पारद गुणवान् होता है प्रथम जारित करे फिर सारित करे तो पारद अधिक गुणवान् होता है तथा जो पारद न तो जारित किया हुआ हो और न सारित किया हुआ तो वह वेधणक्ति से रहित होता है। यह सारण कर्म गुरु के उपदेश से स्वयं अपने हाथों के द्वारा किया है केवल मुना ही नहीं है।।३-१४।।

#### सारणा तैल

हिपलं तिलतैलं स्यात्तसुत्याजवसा तथा । विधिना साधितं तैलं सारणातैलमुच्यते ॥१५॥

(TO TO)

अर्थ-दो पल बकरे की चर्बी और दो ही पल तिल का तैल हो, इन दोनों को चूल्हे पर चढ़ाय मंदाग्नि से ऐसा पकावे कि वे दोनों मिलकर एक हो जावें, बस इसी को सारणतैल कहते हैं।

#### अन्यच्च

हिगुणे रक्तपुष्पाणां रक्तपीतगणस्य च । क्वाये चतुर्गुणं क्षीरं तैलमेकं मुरेश्वरि ।।१६।। ज्योतिष्मतीकरंजाल्यकुट्तुम्बीसमुद्भवम् । पाटलाकाकतुंउपाह्ममहा राष्ट्रीरतैः पृथक् ।।१७।। नेकशूकरमेषिहमत्स्यकूर्मजलौकसाम् । वसया चैकया पुक्तं वोडशांशौ सुपेषितैः ।।१८।। मूलतामलमाक्षीकद्वन्द्वमेलाल्य-कौवधैः । पाचितं गालितं चैव सारणातैलमुच्यते ।।१९॥

(र० चिं०)

अर्थ-लाल फूलों का पीतगण तथा रक्तगणों के दूने क्वाथ में एक भाग तैल और तैल से चौगुना दूध डाले फिर मालकाँगनी और कंजे की मींग और कड़वी तुंबी के बीज, पाढ़ल, कौवाटोढ़ी और गजपीपल इनके प्रत्येक रस को बोड़ा थोड़ा डाल देवे और तैल से षोड़णांश २ मेंढ़क, शूकर, मेंढा, बकरा, मछली, कछुआ और अनेक जलवासियों की चर्बी को तैल के समान लेकर डाल देवे और केंचुए की मिट्टी शहद और जोड़े की मिलानेवाली औषधियों, इन सबको तैल से षोड़णांश षोड़णांश लेकर पीसकर तैल में डाल कर पकावे फिर छानकर रख लेवे तो यह सारण तैल कहलाता है।।१६-१९।।

#### प्रकारान्तर से सारण

सूते सतैलपात्रस्थे स्वर्णाविक्षेपणं हि यत् । वेद्याधिकारकं लोके सारणा सा प्रकीर्तिता ॥२०॥

(ध० सं०)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायश्रद्रीप्रसावसूनुबाबू-निरंजनप्रसावसंकलितामां रसराजसंहितामां सारणसंस्कारकथनं नाम षड्विंशोऽष्ट्यायः ॥२६॥

अर्थ-अब और प्रकार के सारण संस्कारों को कहते हैं-तेल सहित पात्र में रसे हुए पारद में जो सोने आदि को डालना है, उसको लोक में सारण संस्कार कहते हैं॥२०॥

१-- प्रणाटकणगिरिजमहिर्षाकणिक्षमलदन्द्रगोपर्कटकाः इति द्वन्द्वमेलापकौपधानि (र० विं०, नि० र०, वृ० यो०, र० प०)

अर्थ-ऊन, सुहागा, शिलाजीत, भैंस की आखोका मैल बीरबहूटी केकड़ा ये द्वन्द्व मेलापक औषधियां हैं।

भावार्थ-बकरे की चर्बी ८ तोले, तिल का तैल ८ तोले, इन दोनों को मिलाकर एक पात्र में रखे फिर उस पात्र को दो घडी तक अंगारों पर रख और उतारकर छान लेवे यह सारण नाम का तैल तैयार हो गया। अब एक मूषा में थोड़ा सा सारण तैल डाल कर उसी पात्र में जारण पर्यन्त संस्कार किये हुए पारद को डाले फिर अन्य मूषा में स्वर्ण और कुछ कलमी शोरे को डाल और गलाकर सारण तैल में रखे हुए पारद में डाल देवे फिर पारद से अष्टमांश लिये हुए बिड़ के दो भाग करके एक भाग को सूक्ष्म लोहे की कटोरी में रख और उस स्वर्ण मिले हुए पारद को रख ऊपर से जॅभीरी या नींबू के रस को देकर फिर उस पर बिंड डालकर दूसरी लोहे की कटोरी से ढ़क भस्ममुद्रा से मुद्रित करे तदनन्तर अंगारों से भरे हुए खिपड़े में रख सुवर्ण को गलावे फिर पारद से अष्टमांश बिड़ और सुवर्ण युक्त पारद को खरल में डालकर नींबू या जभीरी के रस से घोटकर गोला बनाये फिर पारद से आधे बिड़ को बिड़ के ऊपर नीचे रख कच्छप यंत्र से जारण करे और उसके जीर्ण होने की परीक्षा तोलने से कर लेवे तात्पर्य यह है कि जितना पारद प्रथम सारण तैल में डाला था उतना ही जारण करने पर तोल में उतर आवे तो समझना चाहिये कि स्वर्ण जीर्ण हो गया। पारे की तोल से भार अधिक हो तो जीर्ण नहीं हुआ समझना चाहिये। इसी प्रकार पारद से दूने सुवर्ण को कच्छपयंत्र द्वारा जारण करे इसकी क्रिया पूर्वोक्त समभाग सुवर्ण जारण के तुल्य समझनी चाहिये और ऐसे ही त्रिगुण सुवर्ण को जारण करे। समभाग सुवर्ण से जारित किया हुआ पारद सारित होता है और द्विगुण जारित किया हुआ अनुसारित तथा त्रिगुण जारित किया हुआ प्रतिसारित कहाता है–सारित पारद शतवेधी और द्विगुणजारित पारद सहस्रवेधी तथा त्रिगुण जारित लक्षवेधी होता है। कुछ मनुष्यों की यह संमित है कि सारित पारद (समभाग स्वर्ण जारित) सहस्रवेधी अनुसारित पारद (द्विगुण स्वर्णजारित पारद) दस सहस्रवेधी तथा प्रतिसारित (त्रिगुण स्वर्णजारित पारद) लक्षवेधी होता है।

> इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यास-ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां सारणसंस्कारकथन नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥

### क्रामणसंस्काराऽध्यायः २७

### क्रामणास्य सोलह संस्कार (क्रामणलक्षण)

कात्स्र्येन् (पूर्णतया) ताम्रादिधातुषु सूतस्य प्रवेशकारकं क्रामणम्॥१॥ अर्थ-अब यहां से क्रामण नाम का सोलहवां संस्कार वर्णन करते हैं, तहाँ

अर्थ-अब यहां से फ्रामण नाम का सोलहवां सस्कार वर्णन करते हैं, तहाँ प्रथम क्रामण के लक्षण को कहते हैं जिस विधि से पारद तांबे आदि धातुओं में पूर्ण रीति से प्रवेश कर जावे तो उसको क्रामण संस्कार कहते हैं।। १।।

### क्रामण के द्रव्य

तीक्ष्णं दरदेन हतं शुल्बं वा ताप्यभारितं विधिना ॥ क्रामणमेतत्कथितं कांतमुखं कांतमाक्षिके वापि ॥२॥

(ध० सं०)

अर्थ-सिंग्रफ से मारा हुआ तीक्ष्ण (फौलाद) तथा सोनामक्सी से भस्म किया हुआ तांबा और सुवर्ण माक्षिक के साथ भस्म किये हुए कान्त आदि समस्त लोह इन तीनों को क्रामण कहते हैं।।२।।

#### कामण

शिलया निहतो नागो वंगं वा तालकेन शुद्धेन ।। क्रमशः पीते शुक्ले क्रामणमेतद्धि संदिष्टम् ॥३॥

(र० चिं०, र० रा०, शं०, बु० यो०)

अर्थ-मैनसिल से भस्म किया हुआ नाग (सीसा) और शुद्ध हरिताल से भस्म किया हुआ वंग ये दोनों सुवर्ण तथा चांदी के बनाने में क्रामण कहे हैं।।३।।

#### प्रकारान्तर क्रामण

अथ शुद्धमनःशिलामारितो नागः शुद्धतालेन मारितं वंगं मनुष्यरुधिरं काकविष्टा महिषीकर्णनेत्रमलं नारीदुग्धं हिंगुलिमत्यादिमनुष्यरुधिरादीनां व्यवायीसंज्ञापि ॥४॥

अर्थ-अब अन्य प्रकार से क्रामण को कहते हैं। शुद्ध की हुई मैनसिल से भस्म किया हुआ नाग (सीसा), अशुद्ध हरिताल से भस्म किया हुआ वंग, मनुष्य का रक्त, कौवे की बीट, भैंस के कान और नेत्रों का मल, स्त्री का दुग्ध तथा हिंगुल ये क्रामण तथा व्यवायी औषधि हैं॥४॥

बलवानिप सूतो योगात्संविशित लोहानि ॥ सिद्धैर्योगवरैनो विशिति क्रामणै रिहतः ॥५॥ शिलया निहतो नागो वंगस्तालेन शुद्धेनक्रामेण पीते शुक्ले क्रामणमेतत्समुद्दिष्टम् ॥६॥

(ध० सं०)

अर्थ-सारणान्त संस्कारों से संस्कृत किया हुआ भी पारद क्रामण तया व्यवायी औषधियों के योग से समस्त लोहों में प्रविष्ट होता है। यदि क्रामण औषधियों से रहित हो तो वह पारद अनेक सिद्ध योगों से भी धातुओं में प्रवेश नहीं होता है, मैनसिल से मारा हुआ सीसा तथा हरिताल से मारा हुआ रांग, सोना और चांदी के बनाने में क्रामण माना है॥५॥६॥

सम्मित—रसायन जाननेवाले महात्माओं का यह मत है कि मनुष्य के रक्त से, भैंस के कान तथा आंखों के मल से, स्त्री के दूध से या कौवे की बीट से, पारद को घोटकर गले हुए तांबे तथा रांग में डाल देवें तो सोना तथा चांदी हो जाती है अथवा तांबे के सूक्ष्म सूक्ष्म पत्रों पर पारद सहित क्रामण तथा व्यवायी औषधियों से लेपकर तपावे तो भी पारद वेध के करनेवाला होता है अर्थात् सोना बन जाता है।

### क्रामण के द्रव्य

अथान्यानि क्रामणद्रव्याणि तंत्रान्तरोक्तानि यथा-टंकणकुनटीरामठभूमिल-तासंयुतं महारुधिरम् । क्रामणमेतत्कथितं क्षेपे योज्यम् ॥७॥

(ध० स०)

अर्थ-और भी क्रामण पदार्थ अन्य पदार्थों में लिखे हैं जैसे कि सुहागा, मैनसिल, रामठ (हीग), केंचुआ इन सबको मनुष्य के खून से भावना देकर चूर्ण कर लेवे तो यह क्रामण लेप तथा क्षेप में ग्रहण करने योग्य है।।।।।

#### क्रामण

विषश्च दरदश्चैव नृरक्तं कांतलर्परौ । इन्द्रगोपस्तु कुनटी मासिकं काकविड् भवेत् ।।८।। महिषीणां कर्णमलं स्त्रीदुग्धं टंकणेन चापात्यन्येव समांशानि कृत्वा द्रव्याणि मर्दयेत् ।।९।। कस्त्वमेतदधश्चोध्वं मध्ये सूतं निधाय च । काचचूर्णं ततो दत्त्वा वांधमूषागतं धमेत् ।।१०।। अनेन क्रामणेनैव पारदं क्रामयेत् क्षणात् । इदं क्रामणकं श्रेष्ठं नंदराजेन भाषितम् ।।११।। ताप्यसत्त्वं तथा नागं शुद्धक्रामणकं सदाबीजानि पारदस्यापि क्रामणानि न संशयः ।१२।।

(ध० सं०)

इति श्रीअग्रवालवैऽयवंशावतंसरायबद्दीप्रसादसूनुबाबूनिरंजनप्रसादसंकलिता यां रसराजसंहितायांक्रामणसंस्कारोंपवर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥

अर्थ-सींगिया, हिंगुल, मनुष्य का रक्त, चुंबक रस, खपरिया, बीर बहुट्टी, मैनसिल, कौआ की बीट, (कौवे की अवस्था एक महीने की हो तो उत्तम) भैंसों के कानों का तथा आंखों का मल, मुहागा, इन सबको स्त्री के दूध में घोट कर कल्क बनावे तदनंतर कल्क के बीच में पारद को रख कर उसके ऊपर पिसे हुए काच के चूरे को रखे। यह विधि अंध मूपा में करनी चाहिये अर्थात् अंधमूषा में थोड़ा सा कल्क रखे फिर पारे को उसके पाद कल्क को और कल्क के ऊपर पिसे हुए काच के चूरे को रख। अंधमूषायन्त्र द्वारा धोंके फिर इस क्रामण से पारद को सिद्ध करे। यह क्रामण नंदराज का कहा हुआ है, सोनामक्खी का सत्त्व और सीसा ये सदा क्रामण कहे हैं और जो बीज हैं, वे भी पारद के क्रामण करनेवाले हैं, अंधमूषा यंत्राध्याय में लिखी हुई है उसके अनुसार बनाना चाहिये॥८-१२॥

### सत्तरहवां संस्कार क्रामण (उर्दू)

सत्तरहवां संस्कार क्रामण यह है-फिटकरी को तीन बार बकरी के पित्तों में तर करके और धूप में मुखा कर सत निकाले और बीरबहूदी, बछनाग कान्तलोहा, आदमी का खून, थूहर का दूध, रसक, सिंग्रफ रूपी साफ सबको सारथः के तेल में खरल कर ले उसको क्रामण कहते हैं। क्रामण को भी द० संस्कार करते वक्त डाले या उस पर लेप कर दे। (खजानः कीमियां)

इति श्रीजैससमेरिनवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां क्रामणसंस्कारवर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥

### वेधकर्मसंस्काराऽध्यायः २८

पारद की वेधक शक्ति

शतसहस्रलक्षाणां कोटिधूम्रादिवेधनम् । शब्दवेधं च धातूनां कुरुते साधितो रसः ॥१॥

(र० पारि०)

अर्थ-सिद्ध किया हुआ रस सौगुने, हजार गुने, लाख गुने तथा करोड़ गुने, वैध को और धूमवेध, शब्दवेध को भी करता है।।१।।

#### वेधलक्षण

व्यवायिभेषजोपेतो द्रव्ये क्षिप्तो रसः खलु । वेध इत्युच्यते तज्जैः स चानेकविधः स्मृतः । लेपः क्षेपश्च कुंतश्च धूमाख्यः शब्दसंज्ञकः ॥२॥ (र० र० स०)

अर्थ-किसी द्रव्य में व्यवायी औषधियों के साथ जो पारद को मिलाना है. उसको विद्वान लोग वेधकर्म कहते हैं और यह वेध कर्म लेप, क्षेप, कुन्त, धूम और शब्द इन नामों से पांच प्रकार का है।।२।।

### लेपवेधलक्षण

लेपनं कुरुते लोहं स्वर्णं वा रजतं तथा । लेपवेधः स विज्ञेयः पुटमत्रच सौकरम् ॥३॥

(र० र० स०)

अर्थ-लेप करके शुद्ध देने से धातुओं का सोना तथा चांदी बन जाता है

उसको लेप कहते है और पुट शब्द से यहा शुकर पुट का ग्रहण है॥३॥

#### अन्यच्च

सूक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कलधौतभवानि च ।। कल्केन लेपितान्येव ध्मापयेदन्धमूषया ॥४॥ शीतीभूतं तदुत्तार्यं लेपवेधः स कथ्यते ॥५॥

(ध० सं०)

कंटकवेधी तांबे तथा चांदी के पत्रों को कल्क से लेप कर अन्धमूषा में रखकर धोंके और ठंडा होने पर उतार लेवे उसको लेपवेध कहते हैं।।४।।५।।

#### क्षेपवेधलक्षण

प्रेक्षपणं द्रुते लोहे वेधः स्यात्क्षेपसंज्ञितम् ॥६॥

अर्थ-किसी लोहे को गलाकर फिर उसमें क्रामण संस्कार किये हुए पारद का प्रक्षेप करे उसको रसायन के जाननेवाले विद्वज्जन क्षेपवेध कहते हैं।। इ॥

### कुन्तवेधलक्षण

संदंगधृतसूतेन द्रुतद्रव्याहृतिश्च या । सुवर्णत्वादिकरणं कृतवेधः स उच्यते ॥७॥

(र० र० स०)

अर्थ-जिस पात्र में पारद रखा हो उसको सँडासी से प्कड़कर उसमें गले हुए धातु को डाल देवे, इससे जो सुवर्ण आदि बनाया जाता है उसको कुन्तवेध कहते हैं॥७॥

#### अन्यच्च

नागं वङ्गं द्रावियत्वा ताम्रं चैव तथापरम् । पारदोऽन्यतमे पात्रे द्राविते संनियोजयेत् ॥ कथ्यते कुंतवेध स वेधकर्मविशारदैः ॥८॥

(ध० सं०)

अर्थ-सीसा, बंग, तांबा तथा अन्य किसी धातु को गला देवे, उनमें से किसी एक के पात्र में पारद को डाल देवे उसको कुन्तवेध कहते हैं।।८।।

### तरहकरना उर्दू (वेध या कुन्तवेध)

पिघली हुई धातु में दवा अक्सीरी को कागज की पुड़ियां में या दूसरे तरीके से डालकर उसको किसी लकड़ी वगैरः से चलावे ताकि धातु गुदाजशुदः के हर जुज में अकसीर मजकूर नफज कर जावे।

(अकलीमियां)

### धूमवेधलक्षण

वह्नौ धूमायमानेऽन्तः प्रक्षिप्तरसधूमतः । स्वर्णाद्यापादनं लोहे धूमवेधः स ईरितः ॥९॥

(र० र० स०)

अर्थ-किसी सहायक औषधि में अग्नि रख देवे जब धूंआ निकलने लगे तब उसमें पारद डाल देवे, उसके धूएँ से धातुओं का जो सुवर्ण बनाना है उसे धूमवेध कहते हैं।।९।।

धूमस्पर्शेन जायन्ते धातवो हेमरूपताम् । कलधौतादयः सर्वे धूमवेधः स कथ्यते ॥१०॥

(घ० सं०)

अर्थ-चांदी प्रभृति समस्त धातुओं का धूँएं के योग से जो सुवर्ण बनाना है उसको धूमवेध कहते है॥१०॥

### शब्दवेध

मुखस्थिरसेनाल्पलोहस्य धपनात्खलु । स्वर्णरूप्यत्वजननं शब्देवेधः स उच्यते ॥११॥

(र० र० स०)

अर्थ-प्रथम जिस धातु का सुवर्ण बनाना हो उसे गलावे और जब वह गल जावे तब मुख में पारद को रखकर फूंकनी से धोंके तो सोना और चांदी होगी, उसे णब्दवेध कहते हैं।।११।।

#### उद्घाटन

सिद्धद्रव्यस्य सूतेन कालुप्यादिनिवारणम् । प्रकाशनं च वर्णस्य तदुद्धाटनमीरितम् ॥१२॥

(रसरत्नसमु०)

अर्थ-सिद्ध पदार्थ में जो मलिनता रही हो उसको दूर करने की अभिलाषा से उसमें जो पारद मिलाते हैं कि जिससे मैल दूर हो जाय और साफ वर्ण हो जाय उसे उद्घाटन कहते हैं।।१२।।

#### स्वेदन

क्षाराम्लैरोषधैः साधै भाण्डं रुध्वातियत्नतः । भूमौ निखन्यते यत्नात् स्वेदनं संप्रकीर्तितम् ॥१३॥

(रसरत्नसमू०)

अर्थ-क्षार और खटाई को मटका में भर देवे और जिसको गुढ़ करना हो उसे भी भरकर मुख बन्द कर धरती में गाड़ देवे तो उसको भी स्वेदन कहते हैं।।१३।।

#### वेधकर्म

अथ वेधविधानं हि कथयामि सुविस्तरम् । यस्य विज्ञानमात्रेण वेधजो जायते नरः ।।१४।। धूततैलमहेः फेनं कंगुणीतैलमेव च । भृङ्गतैलं विषं चैव तैलं जातीफलोद्भवम् ॥१५॥ हयमारशिखातैलमब्धिशोषकतैलकम् । एतान्यन्यानि तैलानि व्यवायकरणानि च ।।१६।। संस्कारैः संस्कृतः सूतः समस्तैलव्यवायिना । यामैकं मर्दितं सम्यक् पारदो वेधकृद्भवेत् ॥१७॥ (ध० सं०)

अर्थ-अब मैं उस क्रिया को कहता हूं कि जिसके जानने से ही मनुष्य वेधज्ञ होता है। धतूरे का तैल, खस का तैल, हिंगुनी का तैल, जलभांगरे के बीजों का तैल, सींगिये का तैल, जायफल का , कन्हेर का, कन्हेरी की जड़ का, समुद्रशोष का, ये तैल तथा अन्य क्रामण तैलों को ग्रहण करे फिर संस्कारों से संस्कृत पारद को पूर्वोक्त क्रामण तैल से एक प्रहर तक मर्दन करे तो पारद वेधकृत होता है।।१४-१७।।

### लेपवेधाधिकारी पारद से वेध करने की क्रिया

अत्यम्लितमुद्वर्तिततारादिष्टादिपत्रमंतिशुद्धम्। आलिप्य रसेन ततः क्रमेण लिप्तं <sup>२</sup>पुटेषु विश्वान्तम् ॥१८॥ अर्द्धेन मिश्रयित्वा हेम्ना श्रेष्ठेन तद्दलं पुटितम् । क्षितिखगपटुरक्तमृदा वर्णपुटोयं ततो देयः ॥१९॥

(र० चिं०, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-अत्यन्त अम्ल वर्ग में मर्दित कर शुद्ध किये हुए इसीलिये अत्यन्त भूद्ध चांदी तथा तांबे के पत्रों पर पारद (जो लेप करने योग्य हो गया है) का लेप कर पुट देवे फिर उस चांदी तथा तांबे के पत्रों में आधा भाग सोना मिला कर और पत्र बना कर पुट देवे। तदनंतर फिटकरी, कासीस, नोंन और गेरू इनके लेप से उन पत्रों पर लेप करके कोयलों की आंच में तपावे तो वह उत्तम वर्णवाला सुवर्ण होता है।।१८।।१९।।

# दंड वा कुन्तवेध की क्रिया

चत्वारः प्रतिवापाः सलाक्षया मत्स्यपित्तभावितया ॥ तारे वा शुल्बे वा तारारिष्टेऽथवा कृष्टौ ।।२०।। तदनुक्रामणमृदितः सिक्थकपरिवेष्टितो देयः। अतिविद्दते च तस्मिन् वेध्योऽसौ दण्डवेधेन ॥२१॥

तदनुसिद्धतैलेनाप्लाव्य भस्मावच्छादनपूर्वकमवातार्य स्वाङ्गशैत्यपर्यंतमपे क्षितब्यमिति-

विद्धं रसेन यद्द्रव्यं पक्षाहं स्थापयेद्भ्वि ॥ तत आनीय नगरे चिक्रीणीत विचक्षण ॥२२॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-मत्स्यपित्त से भावना दी हुई लाख के चांदी तांबे तारारिष्ट तथा कृष्टि में चार प्रतिवाप देने चाहिये। तदनंतर अच्छी प्रकार उन पदार्थों के गलाने पर क्रामण तैल से मर्दन किये हुए पारद को मोम में लपेट कर दंडवेध की क्रिया से डाल देवे फिर राख से ढ़ककर ऊपर सिद्ध तैल से तर करके उतार लेवे और स्वांग शीतल होने पर उसकी रक्षा करता रहे जो धात पारद से वेधा गया हो, उसको पन्द्रह दिवस तक धरती में गाड़े और निकाल कर फिर नगर में बेचने को जावे, यह काम विद्वानों का है।।२०-२२।।

# वेध जिसका किया जाय वह धातु

अष्टानवतिभागं च रूप्यमेकं च हाटकम् । सूतैकेन च वेधः स्याच्छतांशविधिरीरितः ॥२३॥ चन्द्रस्यैकोनपंचाशत्तथा शुद्धस्य भास्वतः । विद्विरेकः शंभुरेकः शतांशविधिरीरितः ॥२४॥ द्वावेव रजतयोनितास्रयोनि त्वेनोपचर्याते ॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ–अट्टानवें भाग चांदी और एक भाग स्वर्ण को एक भाग पारे से वेध करे तो उसको शतांश विधि कहते हैं, उनचास भाग चांदी और उनचास भाग तांबा और एक भाग सोना इनको एक भाग पारद से वेध करे तो उसको वैद्य णतांण विधि कहते हैं। ये दोनों णतांण विधि रौप्ययोनि तथा ताम्रयोनि के नाम से प्रसिद्ध है।।२३।।२४।।

### सत्रहवां संस्कार वेध

अब उस वेध को इस तोर से करना चाहिये ९८ हिस्सा चांदी साफ और एक हिस्सा सोना और एक हिस्सा वेध और एक हिस्सा क्रामक डालकर चर्खा दे उस वक्त बहुत बढका उमदा सोना बन जायगा उसको रीलसन टेध कहते हैं और अगर पारे का हजार बार गंधकजारन किया हो तो वह हजार हिस्से तक वेधेगा। (खजानः कीमियां)

### जितना अधिक बीज जारन होगा उतनी ही अधिक वेध शक्ति जानो

एवं सहस्रवेधादयो जारणबीजवशादनुसर्तव्याः ॥२५॥

(बृ० यो०, र० रा० शं०)

अर्थ-इसी प्रकार जारित बीज के अनुसार सहस्र वेध आदि पारद भी समझने चाहिये॥२५॥

पहले लोह पर परीक्षा कर पीछे देह पर प्रयोग करे लोहबन्धस्त्वया देवि यद्त्तं वरमीशतः । तं देहबन्धमाचक्ष्य येन स्यात्खेचरी गतिः ।।२६।। यथा लोहे तता देहे कर्तव्यः सूतकः सता । समानं कुरुते देवि प्रत्ययं देहलोहयोः । पूर्व लोहे परीक्षेत पश्चाद्देहे प्रयोजयेत् ।।२७।।

(रसेश्वरवर्शन)

१-क्रामण संस्कार में व्यवायी क्रामण का पर्याय कहा है वहां देखो।

२-पुट प्रायेण चुल्लिकाधस्तादस्य।

१-यहां क्रामण पाठ ठीक होगा क्योंकि क्रामण का अर्थ यहां नाग या बंगभस्म (देखो क्रामण संस्कार) हो सकता है।

### इति श्रीअग्रवालवैद्यवशावतसरायबद्राप्रसादसूनुबीब्रानरजन-प्रसादसंकितायां रसराजसंहितायां वेधकर्मसंस्कारवर्णनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥

अर्थ-पार्वतीजी कहती है कि हे महेश्वर! आपने लोहवेध का वर्णन किया अब उस देहवेध का वर्णन करो कि जिससे क्षेचरी गति होती है। श्रीमहादेवजी कहने लगे कि हे पार्वती सज्जन पुरुष जिस प्रकार सोने चांदी बनाने के लिये पारा बनाता है उसी प्रकार देह सिद्धि के लिये भी बनावे क्योंकि उत्तम रीति से सिद्ध किया हुआ पारद देह (रसायन) और लोह (सोना चांदी का बनाना) में समान विश्वास का करनेवाला होता है अर्थात् धातुओं को सोना बनाता है और देह को सुन्दर बनाता है यही बात शास्त्र में लिखी है कि सिद्ध किये हुये पारद की प्रथम लोह पर परीक्षा करे फिर अपने शरीर में प्रयोग करे।।२६।।२७।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यास ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां वेघकर्म संस्कारवर्णन नामाष्टविंगोऽध्यायः ॥२८॥

### वेधकर्माध्याय २९

# उत्तम वेधक प्रयोग विचारणीय लक्षप्रद

कनकस्य रसेनैव रसमूर्च्छा प्रजायते । चूलिकालवणेनैव सर्वलोहानि जारयेत् ॥१॥ कंटकारीरसेनैव सर्वकर्माणि कारयेत् ॥ गंधकेन युतः सूतः सर्वरोगं निवारयेत् ॥२॥

अर्थ-धतूरे के रस से पारद मूर्च्छित होता है, खारी नोंन के साथ समस्त धातुओं को खा जाता है, कटेरी की जड के रस से समस्त कर्मों को करता है, और गंधक के योग से समस्त रोगों को नाश कर सकता है।।१॥२॥

ढाकतैलयोग से वेधक पारद गंधककल्क पलाशबीजकल्प तस्य बीजस्य यत्तैलं गंधकेन सुमर्वितम् । पारवं तेन कल्केन द्वात्रिंशत्कांचनं भवेत् ॥३॥ ( औषधिकल्पलता )

अर्थ-ढाक के तैल से पारद गंधक को पीसकर अग्नि दे जलयंत्र में तांबे के पत्रों पर लेप करे फिर ३२ बार गजपुट देवे तो सुवर्ण होगा॥३॥

# रससिंदूर को गंधकतैल से मिलाकर तारपत्र पर लेपकर सोना बनाने की क्रिया

रसं शुद्धं तथा शुद्धं गंधकं चैव तत्समम् ॥ उभयस्य तु पादांश नवसारं क्षिपेद्बुधः ॥४॥ आदाय चूर्णयेत् खल्वे मर्दितं दिवसत्रयम् ॥ तच्चूर्ण काचक्प्यां तु क्षिपेद्भांडे च सैकते ॥५॥ वेष्टीभूतकृता देया विलिप्ता वस्त्रमृत्स्रया । रंघ्रं कृत्वा नवे भांडे भांडान्ते कूपिकां क्षिपेत् ॥६॥ तद्भांडेऽधोमानमात्रं लवणं पूरितं क्षिपेत् । तस्योपरि सैकतं चापूर्व्य वक्त्रं निरोधयेत् ॥७॥ विशोष्य वालुकायंत्रे प्रवेश्य च भिषग्वरः ॥ सिन्दूरं भवति क्षिप्रं पारदं कुंकुमप्रभम् ॥८॥ गंधकस्य तु तैलेन योजयेतारपत्रके ॥

पुटत्रयाद्भवेत्स्वर्णमिति सिद्धैः मुनिश्चितम् ॥९॥ (काकचंडेश्वर-पृष्ठ नं० ११)

अर्थ-शुद्ध पारद पांच तोले ५, शुद्ध गंधक पांच तोले ५, और नौसादर २॥ ढाई तोले इन तीनों को खरल में डाल तीन दिन तक घोटे फिर कपरौटी की हुई शीशी (आतसी) में भर कर इस प्रकार वालुकायंत्र में धरै कि हांडी के पेंद्रे में छेद करै उस पर शीशी धरै फिर आधी हांडी भरकर पीसा नोंन फिर मुख तक बालू रेत भर देवे और अग्नि लगावे अर्थात् एक दिनरात की मन्द मध्य और तीक्ष्ण अग्नि लगावे तो सिन्दूर के समान रससिन्दूर होगा उसको गंधक के तैल के साथ पीस चांदीपत्रो परलेपनकर पुट (गजपुट) देवे,

इस प्रकार तीन पुट देने से सोना हो जायगा इसमें सन्देह नहीं है।।४-९।।

रसिसन्दूर बनाकर टंकण तैलप्रयोग से वेधक पारदस्य पलं ग्राह्मं शुद्धस्य विधिपूर्वकम् । पिष्टं बध्वाथ वस्त्रेण पूर्ववच्च यथाक्रमम् ।।१०।। अधरोत्तरगंधेन ज्ञिपेत्तन्मूषकोवरे ।। श्वेतकुक्कुटरक्तेन टंकणक्षारवारिणा ॥११॥ रुध्वा वक्त्रं विशोध्याथ लिप्त्वा कर्पासमृत्जया । वालुकापूर्णमांडेन चुल्त्यग्नौ पाचयेत्सुधीः ॥१२॥ यामाष्टौ जायते नूनं सिन्दूरारुणसन्निमम् ॥ स्वांगशीतलमादाय करण्डे विनिवेशयेत् ॥१३॥ शुमेऽह्नि बल्लमात्रस्य सेवनात्सकलामयान् ॥ जयेवाशु रसेन्द्रोऽयं विष्णुचक्रमिवासुरान् ।।१४।। लिप्त्वा टंकणतैलेन वत्त्वाग्नौ दुम्बरस्य च ।। अल्याग्नौ पाचयेच्छी झं सुवर्णं जायते ध्रुवम् ।।१५।। जपापुष्पं समावाय रसं निष्कास्य यत्नतः ।। विनिक्षिपेद्गले ताम्ने मुवर्णं जायते ध्रुवम् ।।१६॥

(काकचंडीश्वरीतंत्र पृष्ठ नं० १२)

अर्थ-पथम एक पल पारद को सुहागे के पानी से घोटे फिर सफेद मुर्गे के रक्त से घोटे इसके समान गंधक को लेवे फिर मूषा में कुछ गंधक को नीचे रखे और ऊपर पारा फिर गंधक देवे तदनन्तर मूषा के मुख को मूषा की ही मिट्टी से बंद कर बालुकायंत्र में रख आठ प्रहर तक अग्नि लगावे तो सिन्दूर के समान लाल वर्ण का रसिसन्दूर प्रस्तुत होगा, उसका तीन रत्ती सेवन करने से समस्त रोग दूर होते है, अथवा इस रससिन्दूर को सुहागे के तैल में पीसकर ताँवे के पत्रों पर लेपकर थोड़ी सी आंच में पकावे तो सुवर्ण होगा।।१०-१६।।

# वेधक अंकोलतैल से पारद अभ्रक का द्वंद्वकर ताम्रका सोना (अंकोल बीजकल्प)

तत्तैलमर्दितं सूतं घटद्वंद्वमवाप्रुयात् । तिन्नष्कमात्रं विन्यस्तं ताम्रं च कनकं भवेत् ॥१७॥ ( औषधिकल्पलता )

अर्थ-अंकोल के बीजों से पारद को मर्दन करे उसमें चार माणे लेकर एक तोले गले हुए ताँबे में गैरे तो सुवर्ण हो जायेगा।।१७।।

# पारद और अभ्रक से रांग आदि की चांदी

बूटी लज्जालु के रस में पारा १, पीत, अबरख १, कंकुली सेंघा १ तीनों धातु खलै पहर पांच ५ मांसा १ सेर रांगा की पारा की सीसा में डारै तो रूपा होता है।

# मुवर्णकर पहेली

गरुड भुजंग समकर सूता । पार्वती रस मेलो पूता ।। रगडत रगडत होवे खार । कांचन होत न लागै बार ॥ जंगाल सिक्का पारा गंधक रगडना बहुत-(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# पारा, गंधक, सोना, सीसा, बूटी जग्यचंचली

पात फूल मुसरी के अस-पहुप लाल पातम कुछ छोट, तेकर रस तोला १ हिरण्य गन्ध तोला १ पारा १ सीस १ बातीलेपि आंच देइ तो हिरण्यं भवति । (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

१-यहां पीत अभ्रक का सत्त्व वा द्रुति लेना योग्यं होगा।

### पारदभस्म को कोटिवेधी करने की किया मृतरसपलमेकं पंचनागं तु देयं कनकबलविमिश्रं ध्मातसूतावशेषम् ॥ विजयित शतवारं चैवमेव प्रकारं भवति स रसराजः कोटिवेधी क्रमेण।।१८।।

(निं० र०)

अर्थ-पारद (जो कि बद्ध हो) की भस्म एक पल नागेश्वर (जो कि किसी धात और मैनसिल आदि के योग से भस्म नहीं किया गया हो अर्थात् केवल जड़ी योग से फुंका हो) पांच पल, सुवर्ण १ एक पल, इन तीनों को मिलाकर प्रकट मूषा में रख धोंकता जावे, जब तक नाग और सोना न जल जावे तब तक धोंकता जावे। जबकि पारद मात्र ही शेष रहे तब उतार लेवे, इस प्रकार सौ दफे करे तो सहस्रवेधी पारद सिद्ध हो जायेगा॥१८॥

# अकसीर तिलाई बजरिये गोली सीमाव व तिला

सोना यानी तिला एक हिस्सा और पारा चार हिस्सा मगर मूसफ्फा हो दोनों को सहक करे ताकि गोली हो जावे फिर गोली में एक सूराख करकें डोरा पिरो दे और एक पतली लकडी में बांध कर देगगिली में लटका दे। हांडी के तले से न टकरे किसी कदर ऊंचा रहे फिर गंधक डालकर चल्हे पर सवार करके नरम नरम आंच करे जब वह गंधक यानी आंवलासार जलजावे उसे दर करके और गंधक डाले इसी गंधक का धंआ निकलते निकलते गोली सीमाव की मिस्ल शिंजर्फ सूर्ख हो जावेगी पस निगाह रखे फिर कसीस सूर्ख और सबज फिटकिरी हम वजन लेकर तेजाब कशीद करे मिस्ल खून के सुर्ख निकलेगा फिर इससे एक हिस्सा और जर्दी बैजा मुर्ग तीन हिस्सा लेकर तेजाब को जर्दी पर डाले और रहने दे। जब एक जान जर्दी और तेजाब हो जावे तो फिर तेजाब खींचे यह भी मिस्ल शिंग्रफ के सुर्स निकलेगा। पस तेजाब से कदरे गोली मजकुरा बाला को सहक करके एक दिन बराबर और एक दिन नरम आंच से तिश्वया दे फिर उसको कदरे तेजाब से दिन भर सहक करे और दूसरे दिन तिश्वया करके और इस तरह तिकया और तिश्वया करे, ताकि गोली पारा कायमुल्नार हो जावे। पस चांदा की पतरा गरम करके कर दे उसी दवा से डाले। अगर पिघल जावे और धूआं न दे पस अकसीर है। वक्त जरूरत है। बारह माशे कीजिये पर एक माशे तरह करें बफज्लह खुदा उमदा तिला होगा। (सुफहा १० अखबार अलकीमियां १६/१०।१९०६)

### सीमाव और तिला से अकसीर तिलाई (उर्दू)

नुसखा यह है अगर्च: यह नुसखा फार्सी मेथा लेकिन उर्दू तर्जुमा करके लिखता हं। जाज गंधक जगार हम वजन लेकर कूराअंबीक आतिशी में अर्क निकाले। वर्कतिला तोला पारा मुसफ्फा चार तोला लेकर दोनों को खरल में डालकर सहक करे। खरल घिसने वाला न हो जबकि उकद हो जावे। खरल से निकालकर लोहे की कर्छी में रखकर नरम आग पर तिशमया करे, यहां तक कि पारा और तिला में तमीज न हो सके। बिलकुल एक जात हो जावे। आग इस कदर हो कि पारा सोने से अलहदा हो जावे। बादह अर्क जो ऊपर लिखा है तीन रोज तक थोड़ा थोड़ा डालकर सरल करे। बाद तीन रोज के एक शवकर्छी आहनी में रखकर नरम भूभल पर तिश्वया करे। इस तरीके से तीन रोज खरल करे, उसी अर्क में और एक शव तिश्मया गरजे कि बीस मर्तब: तश्मिया होगा। दो माह में यह नुसस्ना तैयार होगा, इसका रंग मिस्ल सिंग्रफ सुर्ख होगा। इस शिंग्रफ में से दो हिस्सा लेकर बीस हिस्सा चांदी पर तरह करें। पांच हिस्सा पूरे बाद नदाव के बरामद होगें। स्नालिस शमस होगा। (हाफिज रहीमबस्श जबलपुर महल्ला ओमती का पुल) (असवार अलकीमियां १६/४/१९०७)

### नुसला अकसीरी तिलाई बजरियः कुश्तै उकद सीमाव व तिला (उर्दू)

सीमाव ६ माशे अगर तिला खालिस में ६ माशे गलाकर डाल दिया जावे तो हर दो का उकद होगा। उस उकद पर अफयून मिसरी ६ माशे का जमाद करके कोकनार यानी पोस्त सबज दस तोले के नुगदे में उकद मजकूर देकर एक मूली दो सेर पुस्तः को तराण कर उकद मयनुगद के उसमें देकर खब मजबूत कपरौटी कर और चार साइस तक नरम आंच में दें दे। इसी तरह तीन बार अमल करने से सीमाव व तिला कुश्ता होगा। बादह मिस एक तोला गलाकर कुस्ता तिला में से एक विरंज तरह करें। मिस यानी तांबे का कुश्ता होगा। इस कुश्ता अव्वल मिस में अगर एक तोला दूसरे तांबे पर एक विरंज की मिकदार तरह करें वह भी कुश्ता होगा। दूसरे दर्जे के कुश्ता मिस में से अगर एक विरंज और एक तोला तांबे को चर्ख दे कि तरह करें वह भी कुश्ता होगा। इस तरह सात दर्जे तक एक एक विरंज कृश्ता दरकृश्ता करता चला जावेगा। सातवें दर्जें के कुश्ते मिस में से अगर एक चावल मिस खालिस पर तरह करें। कुदरत खुदा को इसका आमिल मशाहदा करेगा। (सुफहा २१ किताब इसरारुल कीमियां २१)

### नौसादर का तैल बना उसमें पारद अग्निस्थायी कर उसमें १/४ स्वर्ण खिला वेधक करता है।

नौसादर लेकर सैंधव लवण महीन पीसकर नौसादर के हेठ ऊपर दाब देकर डमरूयंत्र करके १। प्रहर नीचे अग्नि देनी नरम, मध्य सवा पहर उपरि लग्नसत्त्व लेना, नौसादर ५ तोला, लून १ पाव, सर्जतैल १५ तोले, लोटासज्जी भिगो देनी (नौसादर से त्रिगुण) उसका पानी नितारकर पकाना यह सर्जसत्त्व भया (इस सर्जसत्त्व को चीनी के प्याले में रखकर नींबू निचोडते जाना जब तक तैल ना बने। जब तैल बन जाय तब सर्ज तैल में नौसादर सत्त्व मिलाकर पातालयंत्र से दोनों का तैल निकाल लेना रजतकर योग है। यह तैल पारद यथेष्ट लेकर उसमेंस दो बिंदू पावे पारद स्थिर हो जायेगा। चक्र खा जायेगा। इस स्थिर पारद के तोले में ३ माशे सोने के वा चांदी के वर्क खिला देवे फिर वह पारद ४ तोले ताम्र पर १ रत्ती पारा दोनों काम देगा।

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### नौसादर से शोरा, उससे गंधक, उससे पारा कायम किया है उससे वेधक योग

नौसादर १२ तोले लेके २४ तोले चूना अनुबुज्ज लेकर खरल करना खूब फिर मिट्टी दे हक्के बिच पाके १ आनी विच चढ़ाना आनी बिचों कड़के सिक्का रूप हो जावेगा। कुट्टके पाणी बिच पाणा चूणा हेठ बैठ जायेगा। नौसादर पानी बिच घुल जायेगा। कढ़ाई बिच डाल के पका लेना, नौसादर कायम हो जायेगा। फिर शोरा कलमी लेकर टिंड में तहबतह खट्टी बेरी दे पेतरे तेरे दीदे के हेठ आग बालणी पत्तर पादे जारणा। चरख खा जायेगा। ३ हिस्से इस शोरेदे १ हिस्सा कच्चा शोरा पाके खरल करना। इस शोरेदे के बराबर नौसादर पाके खरल करना या पक्के दोनों बिच २ तोले कचलूण पाके खरल करना खुश्क फिर बड़े कड़छे बिच पाके खाली नाक धोकना खूब खूब चरख खाये जब खूब चरख खा रहे तब उतार लेणा। फिर कुटके मुश्कपूर का तैल मल के कढाई से पाके आग बालणी तेल हो जायेगा। तेल शीशी बिच पारखणा फिर छोटे लुहाड़े में पाके गंधक पादैणी ३ प्रहर मंदाग्नि बालणी गंधक कायम हो जायेगी। तेल फिर पाकर रखणा फिर वह गंधक माशा तोलने पर पारे पर पाणी बोते बिच पारा कायम हो जायेगा। उस पारे को तांबे पर मल के आग बिच पकाणा चांदी हो जायेगी। अथवा पारा मल के उस पर मनशिल, सिंग्रफ, गंधक की चुटकी देणी, तांबा पीसक हो जायेगा। उसको ताम्र पर वा रजत पर सूटो स्वर्ण हो जायेगा।

### कर्पूर तैल

मुङ्क काफूर और विरौजा सम भाग शीशे में पाके धूप में रखना तैल हो जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# अकसीर तिलाई रोगन नौसादर से सीमाव को कायम करके हरताल कायम व नौसादर कायम से तैयार की है (उर्दू)

नं० १-नौसादर का तेल निकालने की तरकीब यह है नौसादर १० तोले का चूना आबना रसीद पांच सेर में देकर एक मिट्टी के बर्तन में बन्द करके पन्द्रह सेर की आंच दे। जब सर्द हो जाय, निकाल लें फिर उसे एक खुले बर्तन में दाखिल करके चहार चंद पानी दाखिल कर दें, चौथे रोज मुकत्तर लेकर पकावें, जब तमाम पानी जल जावेगा तो नौसादर तैल हो जायेगा।

न० २-अव्वल सीमाव को पहले ईंट के बुरादे में एक पहर तक खरल करे तािक वह स्याह कजली से साफ हो जावे। बादहू नौसादर के तेल दो तोले में नरम नरम आंच पर एक घंटे तक लगावट दें। इस कदर अमल से मुतहरिक कायमुल्नार हो जावेगा। बादहू सीमाव मुजहर्रिक कायमुल्नार को अपने मुंह के लब (थूक) के साथ डेढ़ घंटे तक खरल करे। तमाम सीमाव नािपदीद और खाक होजायेगा बादहू खाक ग्रुद: सीमाव को एक मिट्टी के बर्तन में डाल कर उसमें करीबन आध सेर वर्क घीन्वार दािखल कर दें। बर्तन का मुंह गिले हिकमत करके पन्द्रह सेर पुख्त: पाचक की आंच दे दें। जब सर्द हो जावे निकाल ले। सीमाव व रंग आस्मानी किसी कदर सफेदी लिये हुए कुश्ता! होकर बरामद होगा।

नं ३-यह कुश्ता सीमाव तबई दुनियां से तनहाही अकसीर का काम देता है, दो चावल वजन बालाई या मस्का में रखकर जैल के मरीजों को एक हफ्ते अगरे तक खिलाएँ। बहुक्म खुदा मरीज तन्दुरुस्त हो जाते हैं वह यह है सुरअत, जिरियान, नामर्दी २ भूक न लगना, बगैर: नामर्द को २१ खुराक में मर्द बना देता है।

नं० ४-हूहब खबास नफस हरताल बर की एक तोले की सालमङ्खा लेकर वरंग नीम के पानी पच्चीस तोले में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और धूप में रख दें जब तमाम पानी खुरक हो जावें, हरताल को अलहदा करके दो कपरिमंट करें जब कपरिमंट खुरक हो जावे, भूसी चावल ४० तो० की आंच दे मगर हवा से बचाकर जब सर्द हो जावे निकाल लें। हरताल चर्च होकर बरंग मुर्ख किसी कदर स्याही माइल बरामद होगी। २ यह हरताल चर्ख खुर्द: मरीज जिरियान को एक चावल बराबर रोजाना बालाई या मस्का में खिलाना अकसीर हुकम रखती है। पुराने बुखार व खांसी का तीन खुराक में कलकुम्मा हो जाता है। मरीज दमा को हलुआ में रखकर देना खुराक में कामिल शफा होती है, अगर एलुआ में खिलावें उम्र भर बवासीर नहीं होती।

न० ५-नफस नौसादर चार तोला लेकर आध सेर पुस्तः (४० तोले) सफेदा काशगरी के दर्मियान देकर एकतावा आहनी पर रखकर चूल्हें पर रख दें। नीच नरम नरम आंच रोशन करे। जब कहीं से सफेदा शिगाफ दे फौरन और सफेदा उस शिगाफ शुद्ध जगह पर डाल देना चाहिय। जब तमाम सफेदा सुर्ख हो जावे आंच बंद कर दें और दर्भियान से नौसादर निकाल लें। यह नौसादर सुर्ख शाहब के मानिन्द कायमुल्नार होकर निकलेगा। अब हमारे पास नफस वह घह व जसद हर एक कायम शुदः मौजूद है सिर्फ तरकीब व तहलीली जरूरत है। ताकि हर सह यकजान होकर उनमें खासियत अकसीर की पैदा हो जाये।

न ६ – तरकीब तहलील कुश्ता सीमाव एक तोला, हड़ताल चर्सखुर्दः एक तोला, नौसादर मुर्ख कायमशुद्धः; एक तोला हर सह को रोगन बैजा या अलीट के तेल में दिन में तिस्कया और रात को नरम तिश्वया दें। तिकिया और तिश्वया का सात दक्षै अमल से अकसीर तैयार हो जावेगी। बस वाकै हो सकेगी।

### नुसला-अकसीर शमसीबर्जारयः नौसादर मूमिया-सीमाव कायमुल्नार शिजर्फ मूमिया मुर्व व कलई तैयार शुदः (उर्दू)

नौसादर देशी २०तोले सिरका अंगूरी १० तोल, हर दोको खरल में डालकर सहक करके कुर्स बना ले फिर प्याज नर्गिस २० तोले नुगदा बनाकर उसमें कूर्स मजकूर रख कर बारीक कपड़ा मलमल में पोटली बनावें, उस पर तीन तोले कच्चा सूत लपेट कर गिलोला बनाकर रख लेवे। बादह हांडी गिलीकला में मुअल्लिक गिलोला को लटका कर सरपोश से बन्द करके चुल्हे पर रसकर एक पहर तक नरम नरम आग जलावें। याद रहे कि हांडी में पानी वगैर: कुछ नहीं होगा। जब एक पहर पूरा हो तो फिर सर्द होने के बाद नौसादर को निकालकर खरल में डालकर सिरका अंगूरी १० तोले में सहक करके कुर्स बनाकर पियाज १० तोले की लुगदी में रखकर बदस्त्र अव्वल एक प्रहर की आंच देवे। १० तोले की नुगदी में रखकर इसी तरह सिरका अंगुर में सहक करके ७ मर्तवे तक हांडी खाली में बंद करके आग देना होगा। बाद सम्मूल फार सफेद २ तोला, मगज जमालगोटा २ तोला, नौसादर तैयार शुदः हरसह मिलाकर सहक करके कुर्स बना लेवे मगर सिरका न डाले बदस्तूर अब्बल २० तोले प्याज नरगिस में देकर खाली हांडी में एक प्रहर की आंच देवे। जब कि सर्द हो तो निकाल कर बरल में डाल कर सम्मुल फार २ तोले, मगज जमालंगोटा २ तोले मय नौसादर मजकूर: सहक करके कुर्स बनाकर नुगदा नर्गिस में देकर कपड़ा बारीक में बांधकर ३ तोले कच्चा सूत लपेट कर मौअल्लिक हांडी में लटकाकर एक पहर तक आंच देवें। यह अमल भी ७ मर्तबः पूरा करना होगा। याद रहे कि हर मर्तबः सम्मुल फार व जमालगोटा व नर्गिस जदीद लेना चाहिये। बस इस अमल से सब आणियाए बणकले मोम हो जायँगी। निशानी उसकी कि अगर एक सुर्ख मोम का एक तोला लोहे को लगाकर आग देवें तो लोहा कुश्ता हो जावेगा तो बेहतर समझे बरन: दुबारा सम्मुल फार व जमालगोटा मिलाकर पका लेवें ताकि मुकम्मिल हो जावे। अगर तैयार हो तो फिर सीमाव मुसफ्फा २ तोले मोम तैयार शुदः ६ माश्रे रोगन बिलार ३ माणे खरल में डालकर सहक करके दो प्याला चीनी में खुर्द में बन्द करके रेग जंतर में दो पहर तक नरम नरम आग देवें जब कि सर्द हो तो निकाल कर दोबारा खरल में डालकर महक करके दो प्याले चीनी खुर्द में बन्द करके रग जंतर में दो पहर तक नरम नरम आग देवें जब कि सर्द हो तो निकाल कर दोबारह खरल में डालकर मोम तैयार भुदः ६ माशे रोगन बिलावर ३ माशे सहक करके बदस्तूर अव्वल प्याला चीनी में बन्द करके दोपहर तक रेग जंतर में पकावे। यह अमल १२ मर्तबः तक पूरा करें। सीमाव आला दर्जे का कायमुल्नार होगा, उसको हिफाजत से रखें फिर जंजफर रूमी दो तोले मोम व नौसादर व सम्मुलफार वगैर: ६ माशे रोगन विलावर ३ माशे हरसह को सहक करके बदस्तूर सीमाव कायमुल्नार के प्याले खुर्द में बन्द करके रेग जंतर में दो पहर तक पकावें। इसी तरह जजफर में जदीद मोम नौसादर व रोगन बिलावर मिलाकर प्याला चीनी में दो दो पहर तक रेग जंतर में पकाना होगा। यह अमल भी बारह मर्तबः

१-इस नुससे के मृतअल्लिक जिस साहब ने कुछ अदिवयाज समझी हो वह बजरियेः सत कितावत समझ सकता है।

(मुफहा ४-५ अखबार अलकीमियाँ १६/९/१९०७)

और हकीम मुहम्मद फतहयाबला साहब ने बयान किया कि अलीट रोगन अनमी को कहते हैं।

<sup>!</sup> इस कुश्ते को अहतियात से अभी महफूज रखे।

तक पूरा करे। तो जंजफर मूमिया हो जायेगा। यह भी हिफाजत से रखें। बाद कलई ५ तोले, सूर्व ५ तोले, सीमाव खाम ५ माणे, नौसादर खाम १० माणे, पहले कलई व सूर्ख व सीमाव को आग पर रखकर उकद करे फिर उकद को खरल में डालकर उसमें नौसादर डाल दे और एक तोला सिरका अंगूरी डाल कर सहक करके कूर्स बनाकर कूजः गिली में बंद करके नीमसेर पाचकदस्ती की आग देवे जबिक सर्द हो तो खरल में डालकर सीमाव खाम ५ माशे, नौसादर १० माशे, सिरका एक तोला मिलाकर सहक करके कुर्स बनाकर कुजें में बन्द करके नीम सेर आग देवें। इस तरह सात मर्तबः अमल करे मगर याद रहे कि हर अमल में सीमाव ५ माणे और नौसादर १० माशे, सिरका एक तोला मिलाकर आग देना होगा। बाद सात अमल के यह भी हिफाजत से रख लेवे। फिर सीमाव काय्मुल्नार तैयार शुद: एक तोला, जंजफर मूमिया शुद: एक तोला, सुर्व व कलई तैयार शुदः ८ तोले खरल में डालकर हमराह रोगन जमालगोटा ४ तोले की २४ प्रहर तक सहक करे। बाद आतिशी शीशी गिले हिकमत श्रदः में डालकर शीशी का कांच काग से बन्द करके संघी बिरंज व नमक से बन्द करके फिर मटका गिलीकला में पूरी दो मन रेत डालकर दर्मियान में शीशी को रख कर चूल्हे पर रखे और बारह पहर तक औसत दर्जे की आग जलावें। याद रहे कि लकड़ी बेर की लेनी होगी। जब कि सर्द हो तो निकालकर मुलाहिजा फर्मावे। इन्णाल्लाह अकसीर वरंग जाफरान तैयार होगी। सुफहा नं० ११-१२ अखबार अलकीमियां १६/५/१९०७

सम्मति-यह नुसखा गुर गोरखनाथ जोगी का है जो शखस अमल करे उप पर फर्ज है कि बाद तैयारी पहले अमल में से सवामन पुस्त: की रोट बनाकर उस पर फातिया हजरत अली करम अल्लाह वजह कि दिलाकर फिर अपने काम में लावें। वर्नः बजाय फायदे के उलटा नुकसान होगा। आयन्दे अख्तियार है और साथ उसके यह भी अर्ज है कि जंजफर मोमिया इसी तरकीब का सिर्फ एक मुर्ख खिलाने से नामर्द जवान मर्द हो जाता है।

मेरा तजरुबा भुदः है, तैयार करके ले।

अकसीर शमस बजरियः कुश्ता सीमाव मुसफ्फा व मुश्तही व गलीज उमदा काबिल तजरुबा (फार्सी)

हजरत हाजीवदीउद्दीन भुहम्मद खुशहाली जो वा कमालबुजर्ग औलिया अल्लाह और तारकीन दुनिया से हुए हैं वह अपनी तसनीफ मुआलुमल्तिजारब मतबूआ बम्बई सुफहा १७ पर एक नुसखा शमसी को जबान फार्सी में तहरीर फर्माते हैं। शमस अज खिदमत हजरत हबूयाप्तः वियारद सीमाव गलीज कायमुल्नार कि दरप्याल मसीदाश्तः चूदह दादह बाशन्द व गलीज कर्दः बाशन्द या हर नौआ कि कर्दः बाशन्द अमादास बाशद लोबन्द न बाशद व अकर लोबन्द दर तूतिया सवज कर्दह वाशद व सावित नमदः वाशदः बिगरिद यकदाम पुस्तः बिबयारद नमक संग साईदः शश आसार व बाव लेंमू बया तदितज समीर कर्द: दर चकर: जमीन निस्फ दाश्तः बालाई दे सीमाव बिदारद अमा सिन्धः बाशद करसनः मुसफ्फा णसावित बाशद बादहू नमक दीकर कि निस्फ मांद औरा नीच खमीर कर्दः बालाई दे बिदारद व बालाई नमक मजकूर अन्द करके बिपोशद अव्वल रोज आतिश दो आसार पाचक बालाई दे बिसोजद व दोयमरोज पज आसार पाचक दस्ती बिसोजद व सोयम रोज दहआसार व चहारमरोज बिस्त आसार व पंज में रोजसी आसार शशमरोज एक मन हफ्तमरोज एक थन दहआसार वाला यानी सवामनरा आतिश गजपुट दिहद बादहू सूब सर्द कुनद वर आरद सीमाव मिस्ल खाक सफेद शिगुफ्तः बरायद मुर्जारेव अस्त बादहू यक बिरंज अजी सीमाव परि सदसालरा सुर्दन दिहद नौजवान शबद दहआसार तुआम बिखुरद व शहबत बेहद शब्द कि वे जनयकसाइत नमादं व यक हव्वाबार यकदाम मिस तरहदिहद खुद अकसीर गर्दद व ऑमिसरा बर यकदाम मिस दीगर तरह दिहद आं तेज अकसीर गर्दद व अजाँ मिस वर मिस दीगर दहद आँ तेज कलनक गर्दद व हमचुना बर सदब हर मिस

अकसीर बाणद बजाय खुद व ऑफरार यकदाम अकसीर आजम बजाइ खद विमाँद मकर हयूं कि बकहुव्व: अजब मिरफ्त: बूद आँकदर कमबूद इल्लायक दाम असल कनक बजाइ खुप बिमाँद व सद दामदीगर नीज अकसीर बाणद ईंजा बदल नजर कुनद व बतमाम तफहस दरयावद कि चः नियामत याप्तः बागद व चि:कंज बरदाश्त: कि तमाम कूञ्ज शाहान: दरवगल ईबवजन यकदाम वाषद व अज मिस सदाम बर मस वा नुकरा तरह दिहद शम्स कामिल गर्दनद मुजर्रिव अस्त अमा फरार कायमुल्नार मुसफ्फा गूर्सन: औलाबदस्त आर बादह सरई कार बारदारता साजगा गर्दद वास्लाम बालाकराम एअजीज में उवास्तम कि बर किताब सबूत व गलीजन नवीसम अम्मां बद तरीन व खलहेच न दीदम न बावदाँ औरा नीज व कलम आबुर्दः दरीं किताब वा सूरतदज करदेम चूं दरयाबी दरयाबी दरजहां फिसाद व खराबी न कुनी ता व मिसल कारू मर्ददू दरगाह इलाही न शबी ईराबिसाज व अमल आरद व उलमायन आमिल व फुकरायन मृतवक्किल विरसाँ व बेवगान व यतीमान राखिदमत कुन व अरवाह आँ हजरत सह दर काइनात व हर शबज जुमा उर्स में कर्दः बाश ता सहादत दारीन जहान बराइ खुद बरदारी मनिक न कर्दन नफस खुदरा अजमू कर्दम कि सय्याद मुनकव्वूर अस्त बरनफ से खुद जबर व कहर कर्दम व फ्करा अस्तियार कर्दम ताकि बर मजीद न शबद अजमुतावअत मुश्ताक न गर्दद ज्याद: चि: निगारद व स्लाम (सुफहा अखबार अलकीमियाँ १/१२/१९०६)

तरकीब गलीज कर्दन सीमाव लोबन्द व गैर लोबन्द कायम साबित व कायमुल्नार व मुसफ्फा व मुनक्का व गुर्सनः बियारद सीमाव वा खिश्त पुस्तः सरल कुनद बादहू तसईद कर्दः बिगीरद बादहू दर किबरियत महलूल सहक कर्दः तसईद कुनद मुसफ्फा शवद बादहू वा नौसादर व बछनाग व राई सहककर्दः चहार पास व शस्तः बिगीरद हमचुनां हफ्तबार या सहबार अमल कुनद बाहूदर बैजा खाली अन्दास्तः व बालाएआँ मलहउलबोल पर कर्दः दरसरकीन अस्पताजा दरजमीन दफन कुनद बादहू विस्तरोज वर आरद मुतहल शुदः वाशद व अगर जेर देगदान स्तिरोज दफन कुनद अकद व कायम गर्दद व पस वास्लाम व आगर आँहल रा आतिश बिदारद अम्मा दर कटोरी मिसदाश्तः आतिश दिहद व कलाइआँ नमक मजकूर नरम अ आबी दिहद गलीज कर्दद व कायमुल्नार तलखुलबोल बियारद बोल सिवियां दहसाला हफ्त आसार दरकढ़ाई अन्दास्तः या दरतगार बिजोशानद आँचिः कफ बालाइ अबुरायद गिरफ्तः वर आबुर्द ताकि तमाम णबद बादहू दर आफ्ताब खुक्क कुनद नमक गर्दद् बादहू हमी नमकरा निगहदाद व दरवक्त हाजत फराररा दर प्यालः मिसीदाश्तः बर आतिश विदारद व बालाइऔं अजीं नमक दादः विरवद ताकि बस्तः गर्दद गलीज व कायमुल्नार बाणद

बरगीरद व वकार बन्दद

(सुफा अखबार अलकीमियाँ १/१२/१९०६)

उर्दू तर्जुमा

सीमाव गलीज और कायमुल्नार स्वाह किसी तरकीब से किया गया हो मगर नदरस हो तो बन्द न हो और अगर लोबन्द हो तो तूतिया सबज से किया गया हो एक दिरम पुस्त: ले कि नमक संग छ: सेर जो आब लेमू या तुररंज के पानी में खमीर कर लिया हो पहले जमीन खोद कर एक गढ़ा सा बना लेवे फिर उसमें निस्फ नमक मिस्ल सूरत कदः रखकर उसमें सीमाव मजकूर: रखे बादह़ रेगबालू की तह देकर छिपावें। अव्वल रोज दो सेर पाचक दस्ती की आग दें। दूसरे दिन पंजसेर तीसरे दिन दससेर चहारम रोज बीस सेर पंजमरोज तीस सेर छठे दिन एक मन सातवें रोज सवामन की आंच दे। जब बिल्कुल सर्द हो जावे बअहतियात तमाम सीमाव को निकाल लें। सीमाव कुश्ता होकर बरंग सफेद बरामद होगा। अगर इस सीमाव में से एक चावल खुराक किस सद साल बूढ़े को दिया जावे तो वह जवान हो जावेगा। दस सेर तक अनाज को हजम कर सकेगा और कुव्वत वाह इस दर्जे होगी कि बिदून जन के एक साइत न रह सकेगा। अगर रत्ती भर एक दिन में मिस पर तरह करे वह मिस अकसीर होगा। मिस अकसीर णुदः में से एक हुव्वः दूसरे मिस पर तरह करें तो उसे कलनक कर देगा। इसी तरह एक सौ दर्ज तक इसी तरकीव व अमल से यह जदीद तांबा अकसीर होता चला जावेगा। सौवें दर्जे की अकसीर में से मिस या नुकरः पर तरह कर दें, शमस कामिल होगा। मेरी ख्वाहिश थी कि इस नुसखे को दर्ज किताब न किया जावे। फिर यह समझ कर कि छिपाना नुसखे का वखल में दाखिल हैं इसिलये लिख दिया गया और तरकीब गलीज और कायम करने की सीमाव की भी दर्ज की गई जो शख्स इस नुसखे पर कादिर हो जावे उसे खबरदार रहना चाहिये कि वह कोरून की तरह मांद दरगाह न हो जावे बिल्क गुरवा और मसाकीन व वेवागानकी व मुहुताजानकी खबरगीरी रखे। (मुफहा ७ अखबार अलकीमियां १/१२/१९०६)

### उर्दू तर्जुमा गुजिश्तः अशाइत से आगे

तरकीव गलीज करने सीमाव लोबन्द व गैर लोबन्द व कायम साबित व कायमुल्नार व मुसफ्फा व मुनक्का व गुर्सनः अव्वल सीमावको लेकर पुरानी ईंट में खरल करे फिर तसईद करे यानी जौहर उड़ा दे। अलावाद गंधक के महलूल में सहक करके तसईद करे, सीमाव मुसफ्फा हो जावेगा। इसके बाद नौसादर और बछनाग और राइ में जुदा जुदा खरल कर लें। इसी तरह सात बातें बार अमल करके एक खाली बैजा मुर्ग में बन्द कर दे और बकाया खाली बैजा मुर्ग को तलखुल बोल से पुर करके मुँह बन्द कर दें फिर घोड़े की ताजी लीद में जमीन के नीचे दफन कर दें। बीस रोज के बाद निकालें। सीमाव पर टूटे हुए निकलेगा अगर इसी सीमाव मुतहल शुद को चूल्हे के नीचे दफन कर दें और वीस रोज के बाद निकालें। उकद कायमुल्नार होकर बरामद होगा।

### तरकीब तलबुलबोल

दो साल: बच्चों का बोल सात सेर के करीब लेकर कढ़ाई में डालकर आग पर पकावें, वक्त जोश जो झाग आवे उसको लेकर अलहदा करते जावें। जब झाग का आना बन्द हो जावे तो नीचे उतारकर खुरुक कर लें लेकिन धूप में पस जिस कदर नमक बरामद होगा उसे अहतियात से शीशी में महफूज रखें। उक्त हाजत सीमाव को तांबे की प्याली में रखकर आग पर रखें और उपर उसके इसी नमक से एक तह देकर अमल करे। सीमाव गलीज और कायमुल्नार हो जाता है फिर इस सीमाव गलीज बकायम को काम में लावें। (सुफहा ७ अखबार अलकीमियां १६/१२/१९०६)

# नुसखा कमरी सीमाव को मुसफ्फा कायमुल्नार व सुर्ख बनाकर उससे सीमाव की चांदी बनाने की तरकीब (उर्दू)

(१) सीमाव ५ तोले को खरल में डालकर हमराह शीर मदार २० तोले सहक करे हत्तािक सख्त हो जावे बाद क्टें। सीमाव मुसफ्फा शुदः निकलेगा।

(२) फिर फफूल एक सेर रस लेकर उसको कूटकर ५ सेर पानी में भिगो दे और तीन रोज के बाद चूल्हे पर रख नरम नरम आग जलावें जब कि तीसरा हिस्सा पानी रहे तो नीचे उतार कर मुकत्तर कर लेवें फिर सीमाव मुसफ्फा गुदः को प्याली चीनी गिले हिकमत की हुई में डालकर वह प्याला रेत में रख दे जो पहली सी ही तवागिली में डालकर चूल्हे पर रखा होगा। बादहू बेर की लकड़ी लेकर उसकी नरम नरम आग जलावें और मुकत्तर का चोवः देते जावें जब कि तमाम पानी जज्ब हो जावे तो प्याले को नीचे उतार सीमाव निकालकर खरल में डाल जो कायमुल्नार होगा।

(३) रोगन बैजा मुर्ग करकनाथ से सहक बलेग करें लेकिन याद रहे कि बजाय दिस्ता पत्थर के चोब नारजील से सहक करना होगा। ८ पहर तक खरल होने के बाद सीमाव को बारीक कपड़ा मलमल नं० २५ में बांधकर पोटली बना लेवें और एक रोज शीरमदार में तर रखें फिर एक रोज रोगन कितान में भिगो रखें बाद हांडी गिली गिले हिकमत शुद्धः में तीन सेर पानी नारजील का डालकर चूल्हे पर पोटली बतरीक डोल जंतर लगाकर नरम

नरम आंच जलावें जबिक सब पानी सोस्तः हो तो नीचे उतारकर सर्व होने के बाद मुलाहिजा फर्मावें व रंग मुर्ख दानेदार बरामद होगा। बादहू सीमाव मजकूर एक तोला सीमाव खाम १२ तोला खरल में डालकर हमराह अर्क लैमूं के सहक करें। एक घंटे में कुछ सीमाव बस्ता हो जावेगा। सबको जमा करके एक एक तोले की कुर्स बना लेंबे और एक रोज साथे में रखे बाद में जौहर नौसादर ८ तोले मकस बैना ८ तोला हमराह शीरमदार ८ तोले के सहक करके नुगदा बना लें फिर कूजागिली में निस्फ नुगदा डालकर इस पर कुर्स सीमाव बराबर रख दें और बाकी निस्फ को ऊपर डालकर बंद करें। गिले हिकमत करने के बाद खुक्क होनें दे फिर एक सेर पाचक दस्ती की अखगर आग में रख दे। जबिक सर्द हो तो निकालकर कुठाली में डालकर बेदवाला सुहागा १ तोला, कुइता सम्मुल फार एक तोला देकर चर्च देवें। इन्जा अल्लाह खालिश नुकरा बरामद होगा जो बाजारी खुशी से कबूल करते हैं। (अखबार अलकीमियां १/६/१९०७)

### अकसीर नुकरई बजरियः सीमाव कायम सम्मुलफार वगैरः कायम (उर्दू)

सम्मुलफार सफेद दो तोला, मुहागा दो तोला, शोरा कलमी दो तोला, नौसादर दो तोला, इन सबको जूदकोब करके एक कूजामिली में बंद करके मजबूत गिले हिकमत करके खुश्क कर लें और दस सेर पाचक की आग दें। सब अशियाद चर्खखाकर और कायम होकर पकेवर दीगरे दो टिकिया होकर तहनशीन हो जावेंगी। जब सर्द हो जावे तो निकाल लें। सबसे ऊपर बरंग सफेद सूहागा वगैरः की टिक्की होगी, इसको अलाहदा कर ले और नीचे दर्ज रंग लिये हुए सम्मुलफार कायम शुदः की टिक्की होगी, इसको अलाहदा रखे सीमाव बाजार से लाकर इसको पहले किसी तरकीब मारूफ से कर ले बादह एक करीर की लकड़ी जो एक या डेढ़ गज की तूल में हो और मुटाई में भी खासी हो उसके एक तरफ खोद कर उसमें सीमाव मुसफ्का डालें और खिला को बुरादा करीर से भर दें। उसके ऊपर गिले हिकमत करके दूसरी तरफ आंच दें और गिले हिकमतवाले जर्फ को जिस तरफ कि सीमाव रखा हुआ है, बालूरेत में दबाए रखे ताकि धुंआ बंद रहे। जब लकड़ी जल जल कर करीब गिले हिकमत के पहुंच जावे फौरन् आग से अलहदा कर लें और दर्मियान से सीमाव निकाल लें यह सीमाव विलकुल कायमुल्नार होगा। स्वाहे सौमन की आंच में दे दें हरगिज फरार न होगा। सम्मुलफार कायम १ तोला सुहागा शोरा वगैरः कायम १ तोला सीमाव कायम १ तोला इस हरसह अजजाइ को लैम्ं के पानी में बारह पहर खरल करके नरम भूभल का तश्चिया दें। अकसीर तैयार हो जावेगी। एक माशा दो तोले पर तरह करें तो कूदरत खुदा का जलवा नुमायां होगा। (मुफहा ९ अखबार अलकीमियां १६/१२/१९०६)

# सीमाव और नुकरा से अकसीर नुकरई (उर्दू)

सीमाव मुसफ्ता में बारह पहर चोया सहदेई बूटी का दे फिर तीन रोज तक शीरकवाई में स्याह में जिसको हिन्दी में गीदड़दास कहते हैं, हर रोज चार चार पहर खरल करे। बादहू वर्क नुकरा हम वजन उसके लेकर शीरा हुलहुल जर्द गुल में चार प्रहर तक सहक करे फिर उसका कटोरा बनाकर नाल जंतर में रखे। हर किस्म के जंतरों का बयान शेख मुलमान मंडवी के रिसाल हफ्त कोकव में है और कटोरी मजकूर के चारों तरफ खारी नमक रख दे फिर शीरा लैमू कागजी और हुलहुल जर्द गुल के शीरा में चार चार पहर अलाहदा अलाहदा कटोरी मजकूर को चोया दे। अब यह कटोरा कलस यानी चूना की तरह ले पीस के हो जायेगा उसको इक्कीस पुट आफ्ताबील की यानी छाल बेख नीब के इक्कीस दिन तक बदस्तूर दे बाद उसके हम

१-कुस्ता सम्मुल फार चाहे किसी तरकीब से तैयार किया गया हो काम आ सकता है।

वजन कलस के वर्क नुकरा मिलाकर सहक करके गोली बांधे और फिर बारह पहर तक चोया शीरा लैमूं का अकसीर हो जायेगा। एक तोला कलई को गुदाज करके एक हुव्वाः इस अकसीर से तरह से करे, नुकरा हो जावेगा। इन्शा अल्लाह ताला (सुफहा २७८ किताब अलकीमियां)

इस्तलाफात अलकीमियां मातुलुंग यानी लैमू बिजौरे का चोया बजाय आबबेख नींबू के लिखा है और बाज दीगर हफ अहवाव में बजाइ सहदेई के वकन और बजाय हुलहुल जर्द के हलैला जर्द और बजाइ कवाई स्याह के पोई तलख मुन्दर्ज है लेकिन अज्जाइ जो तीन में अख्तियात किये गये हैं वह वा एतबार कसरत के हैं क्योंकि इस नुसखे के तजरुबे करने की इत्तला किसी मेम्बर ने नहीं दी और न सदर मुकाम पर अंजुमन के उसका तजरुबा हुआ।

(सुफहा २५८ किताब अलकीमियां)

# अग्निस्थायी पारद चांदीयोग एक प्रकार से चांदी का जारण है

काही १ तोला, फिटकरी १ तोला, शीशालून १ तोला, शोरा १ तोला, मुक्क कपूर ६ माशे, नौसादर ६ माशे, चांदी बुरादा ४ तोले, पारा ८ तोले, आठों चीज खरल करना। १ बोतल सिरका अंगूरी सुखाणा जब खिप जावे तब पानी ठंडा पाके घोल के कढ़ाही में पाके पकाणा जब थोड़ा पानी रह जावे तब उतार कर और पानी पाकर धोंणा धोकर सब दवाई निकाल देणी। चांदी पारा निकाल कर तोल लेनी फिर खरल में पाकर पूर्वोक्त दवाई नई पाकर खरल करना, ऐसे तीन बोतल सिरका तीन बेर में खिपाणा यह पारद अग्निसह है। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# फौलाद योग से वेधक पारद (एक प्रकार के लोहजारण का पर्याय है)

हरे फौलाद से द्विगुण नौसादर पारे सिरके में खरल करके चूल्ही में दाबणा। ४० दिन फिर वहां से रक्त वर्ण निकलेगा। (पारा गंधक) प्रथम पारा फैलाद सम दोनों चीजें सिरके में खरल कर गंधक दोनों के सम पाके कपड़िमट्टी करके चूल्हे में मूंद रख छोड़ना, बीस रोज फिर कड़वे गंधक पूर्ववत् पाक पूर्ववत् २ बीज एवं बारंबार वेधकृद्भवेत्।

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# नुसला अकसीर अजसीमाब व मिस लरा तीन (फार्सी)

वायद कि वियारद सिंहस सफेद रंग व ओंस्राह्म रा दर कफ से निगाह दारद व हर रोज कि करम सरातीन कि दर जवान हिंदी आँरा कँचुआ गीयन्द हुमारा में सुरानद बाशन्द बताकीद नुमायद कि वगैर अज करम सरातीन चीजें दीगर न सुरद व बाद अज पंच अज शशमाह आँ मुर्ग रा बिकुश्तन्द दर सगदान आंसरोस पारा मिसमें बरायद कि आं मिसरा कटोरी विसाजद बाद अजां बियारद सीनाव हुमाकंदर कि दर आं कटोरी पुर शवद वक्ते कि सिचड़ी विपजन्द दरवक्त डमसुर्दम आं कटोरी पुर सीमावरा दरदेग सिचड़ी में गुजारद मुजरिंब अस्त देस्रो पहेली किस्तम सुफहा २० सप्तसागर उर्दू (सुफहा ५५ किताब हाशिया जवाहर उन्हिसनात)

### पारद बंधनवेधक पारद को भूनाग तास्र की कटोरी में पकाकर

मूनागता स्रचयके निधाय सूतं कृशानुयोगेन ॥ तत्ता स्रजया दर्ध्या प्रचालयेदाशु दुर्गतो यत्नात् ॥१॥ नामादुमफलनिवहै सहस्रशः कुक्कुटाल्यपुट पक्वम् ॥ बद्धं तन्माषमितं तोलकमितशुल्बवेधकं भवति ॥२॥

(काकचंडीश्वरीतंत्र)

अर्थ-गिंडोबो के तांबे के प्याले में पारे को रसकर नीचे आग मुलगा दे, उसी तांबे की कड़छल से बड़ी सावधानी से उसे चलाता रहे। फिर उसे अनेक प्रकार के पेड़ और फलों पर कुक्कुट पुट से पकावे, जब वह बंध जावे तब एक माणा व तोले भर णुल्ब का वेधक होता है।।१।।२।।

# नुसला अकसीर तूतिया से मुसफ्का और सुर्ख तांबा बना उसको पारे में आमेज किया है (उर्दू)

जिस कदर चाहे तूतिया को लेकर बारीक पीस ले और कुशाद: मुँह शीशे को गिले हिकमत करके इसमें भर दे और इसमें रोगन वेदअंजीर (अंडे) इस कदर डाले कि तूतिया के चार अंगुश्त ऊंचा रहे फिर इस शीशे को दो सार बकरी की मेंगनी की आग पर रखे जब रोगन खुश्क हो जावे तो आग से उतार सर्द कर ले और फिर पीस ले और फिर दूसरे शीशे में भर कर इस कदर उस पर शहद डाले जो तूतिया को ढांप ले फिर दुबारा आग पर रसे जिस वक्त शहद डाले जो तूतिया को ढांप ले फिर दुबारा आग पर रके जिस वक्त शहद भी खुश्क हो जावे तो नीचे उतार ले सर्द होने के बाद तूतिया के हम बज़न नमक लाहौरी मिलाकर पीसे और पानी डाल डाल कर साफ करे जब कि पानी में शोरियत न रहे तो खुश्क करके खुब पीस डाले और मुखमरात से तिश्वया करे जिस वक्त सुखल मानिन्द शिग्रफ के हो जावे उस वक्त हम वजन तूतिया के पारा साफ किया हुआ मिलावे और रोगन बैजा मुर्ग और नौसादर महलूलमें तशम्मअ करे तो तूतिया तैयार है। अब एक हिस्सा सिम और दो हिस्सा नुकरा को बाहम मिलाकर गलावे जिस वक्त खूब चर्ख आने को हो तो इस मुरक्कव तैयारः शुदः से नीम जुज्ब इसमें डाल दे और कुदरत सुदा का मुलाहिजा फर्मावे। (सुफहा २९ किताब असबार अलकीमियाँ पन्द्रह रोजा १६/३/१९०५)

### तरकीब रोगन बैजा

अब हक बैजा मुर्ग बयान करते हैं जो अहल सितन की ईजाद है जिस कदर चाहे बैजा लेकर उनको पानी में खूब जोश देवे। तीन चार जोश के बाद उनको नीचे उतार कर उनका पोस्त दूर करे और फकत जर्दी लेवे। इस जर्दी को किसी कर्छी आहनी में डालकर आग पर रखे। जब जलने के नजदीक उस पर तीन माशे नौसादर डाले और किसी चीज से हिलाता जावे। इस तरह मर्तब: बमर्तब: तीन माशे नौसादर डालना होगा। गर्ज २३ अहद बैजा हो तो वे तोले तक नौसादर चर्ख करे। सब तेल निकलकर वरंग सुर्खी माइल कर्छी में जमा हो जायेगा। किसी कपड़ें में छान कर शीशा में निगाह रखे, बस यही रोगन बैजा है। खाकर बहुत उस्ताद लोग इसी तरकीब को पसंद करते हैं।

तरकीब नौसादर महलूल

नौसादर महलूल की तरकीब यह है कि नौसादर एक हिस्सा नमक इन्दरानी निस्फ हिस्सा दोनों मिलाकर सलाया करें। बादहू एक हांड़ी में डालकर तीन मर्तब: तसईद करे तो नौसादर सफेद और साफ हो जावेगा। फिर दुबारा हांडी गिली में डाल दे और गढ़ा दो गज गहरा और गज भर चौड़ा नमनाक जमीन में खोद कर इस गढ़े को लीद अस्प से निस्फ तक भरकर और वह हांडी इसमें रख कर बाकी गढ़ा लीद से भर दे और मिट्टी डालकर बंद कर दें। एक हफ्ते के बाद खोलकर देखें तो नौसादर मिस्ल पानी के हो जावेगा। इस वक्त कपड़े में छान कर शीशा में बंद रखें और वक्त जरूरत काम में लेवे।

## अग्निस्थायी पारद में जस्त और गंधकयोग से बेधक एक प्रकार का जस्त का जारण है (स्वर्ण कर योग)

पारा कायम दो तोले, जस्त २ तोले, गंधक ६ तोला, तीनों की निंबू के रस में खरल करना। दो पहर सुखाकर आतिशी शीशी में पाकर ४ प्रहर आग दे फिर खरल फिर आग फिर खरल फिर आग, ऐसे बारंबार करना। जब दबाई रक्त वर्ण की हो जावे तो फिर ताम्र पर रजत पर सुटना

(स्वणकर्म)

#### जस्तशोधन

जस्त डाल के नौसादर की चुटकी देनी जस्त शुद्ध हो जायगा। वह जस्त पाणा।

#### गंधकशोधन

गंधक डाल के दुग्ध विंच पाणा ७ बार और दुग्ध बदलते जाणा गंधक शुद्ध हो जाता है, वह गंधक पाणा।

#### पारदबंधन

पारा कायम इस तरह करना। पारा ४ तोले वोढ़ का दूध २० तोले दोनों को खरल करना और इमाम दस्ते में पाकर खूब कूटना अनवरत ४ प्रहर फिर उसको शीशी में डालकर बालुकायंत्र में देनी मीठी दुग्ध जल जायगा और पारा स्थिर हो जायगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

रोगन सीमाव की तरकीब (उर्दू)

चूना संग आठ हिस्सा, नौसादर मसअद १० हिस्सा दोनों बारीक पीसकर दो कटोरियों के दर्मियान जिनको गिलेहिकमत कर लिया हो, सेर पाचक दस्ती के बुरादे की आग दे बादहू फिर दो हिस्सा नौसादर इसमें मिलाकर दुवारा बदस्तूर आग दे। इसी तरह हर वार दो हिस्सा नौसादर इजाफा करके आग दिया करे। यहां तक कि नौसादर चूने से दुगुना हो जावे। बादहू शीशी आतिशी में रख कर मजबूत गिले हिकमत करके गिलखन यानी भाड़ में दफन करे। बाद पन्द्रह दिन के निकाल। तेजाब महलूल हो जावेगा। बादहू संखिया सफेद एक हिस्सा लेकर तेजाब मजकूर में खरल करके और फिर बदस्तूर गिले हिकमत करके भांड में दफन करे। बारह दिन के बाद निकाल कर एक हिस्सा सीमाव लेकर उस महलूल में इस कदर सहक करे कि यकजान हो जावे। कम से कम एक पहर तक सहक करना चाहिये। जब तक सीमाव में महलूल जज्ब न हो जावे और सीमाव शफ हो जावे। बादहू उसको शीशी में रखकर बदस्तूर गिले खब में दफन कर दे। बारह दिन के बाद निकाले कुल सीमाव रोगन की तरह हो जावेगा। यह रोगन जुजामवर्स, बजअ मुफालिस, सिल तपेहाइ, मंजसिना, दमा, खांसी, कोहना, कुव्वतवाह, इमसाक लफूज के वास्ते हमराह वदरकाक अजीमुल्तफा है और कहते हैं कि मिस और कलई पर भी काम देता है लेकिन हनोज इसका तजरुबा नहीं हुआ है। (हुसीनुद्दीन अहमद सेक्रेटरी कैमिकल सोसाइटी अज जौनपुर) मुफहा नंबर ३९ व ३० असबार अलकीमिया । १६/५/१९०७)

अकसीर शमसी आहन का रोगन तय्यार किया है (उर्दू)

जज्जाज (फिरकरी) एक हिस्सा सोहनमक्सी एक हिस्सा, जोहर नौसादर ऐक हिस्सा, बुरादा आहन ७ हिस्सा, जरनेस बरकी एक हिस्सा, गंधक एक हिस्सा इन जुमले अजजा को जुदागाना बारीक पीसकर सबके हमवजन शोरा कलमी शामिल करके तमाम को कुंजदके मुकत्तर या वर्क के पानी से चार प्रहर खरल करके एक बैजा मुर्ग खोली में बन्द करके खोल बैजा बत्तौर सरपोश ऊपर देकर उस मुर्गी के नीचे रखें जिसके नीचे अंडे हो जब बच्चे निकाल ले उस वैजा को अलहदा करले दिनयासे महलूल पानी बरामद होगा इस पानी हलग्द को किसी कुलिया रोगनी में डालकर और मुंह कुलिया का बंद करके नमर आंच दे वह पानी बस्ता होकर एक जिस्म हो जायेगा इस मुजस्मि बस्तःशुदः पानी के जेरुवाला अस्तरूवाबकर बारीक देगची में रखें किसी कदर लहम देगची में डाल देना चाहिये चार पहर तक देगची के नीचे आग जलावे बाद चार प्रहर आग सर्द करके जब देगची स्रोल कर देखें तो सुर्ख रंग का रोगन बरामद होगा उसको कमला अहतियात से शीशी में डाल रखें बमौका जरूरत रोगन में कर्स रसासपर चन्द नुकता लगाकर पारद जोगा गुठाली में उसास बंद करके आंच दे दें फिर आंच से अलहदा करके सर्द पानी में बुझावें जरे खालिस दस्तयाब होगा (सुफहा २७-२८ किताब अखबार अलकीमियां १६/३/१९०५)

अकसीर शमसी बमजिब साखी २६ शिंजर्फ को लोहा और सोना देकर मुरत्तिब किया है (उर्दू)

हमारे मुअज्जिज दोस्त सय्यद लताफहुसेन साहब रजबी शहदी रईस बरेलीने उसूल मगरबी से साबी नं० २६ किताब अलकीमियां के तजरुबे के वक्त पढ़ शिग्रफ को इस तरह कुशादा करके अकसीर आजम बनाया है कि शिंग्रफ कायमुल्नार से चहारम बुरादा जर और बुरादा जरके हम बजन बुरादा आहन बास लेकर तेजाब फारूकी में महलूल किया हत्ताकि रंग उसका मिस्ल खून के हो गया बादहू इस महलूल को शिंग्रफ मजकूर में मिलाकर बफीफ तिश्वया भूभल में दिया बादहू इसमें सम्मुलफार नौशादर छठा हिस्सा मिलाकर रोगन मृए इन्सान और रोगन जर्दी बैजा मुर्ग में तिक्क्या देकर मुमम्मा किया यहां तक कि कुल दवा मजकूर मुफहापर रवां हुये बादहू अकद करके एक हुव्या दवाई मजकूर का तोले भर नुकरापर बहालत चर्च तरह किया जरबालिस नं० अव्वल हो गया (हसीनुद्दीन अहमद) (सुफहा ९ व १० किताब अखबार अलकीमियां१६/३/१९०५)

### शिंग्रफ की भस्म से चांदी का सोना एक प्रकार के तेजाब से काम लेता है

शोरा कलमी १ तोला, जर्दकाही १ तोला, लोटा सज्जी १ तोला, नौसादर १ तोला, लोहचूर्ण १ तोला, फिटकरी १ तोला सुहागा १ तो०, आतिशी शीशे में निंदू का रस आध सेर पक्का पाकर पूर्वोक्त सातों चीजें पृथक् पृथक् पीसकर रस में मिला दें क्रम से एक मिल जाय तो दूसरी पाणी फिर शीशी धूप में रस छोड़नी जब तक आध सेर कच्चा रहे फिर बालादी गुच्छी रस के रस निकाल लेना आध सेर कच्चा निकलेगा फिर शिंग्रफ तोले तोले लेकर लोहे की प्याली में रसकर कोयले आधे सेर कच्चा लाके चोया देना सिंग्रफ काला होगा फिर नागफणी की जड़ २ सेर कच्ची लेकर उकरके सिंग्रफ रख के ऊपर से उसी की टाँकी देके मेंथरे घोट के लेप करना सुखाकर ट बिच पंज सेर पक्के गोहे की आग देणी, कायम होवेगा, तोले चांदी पर १ रत्ती द्रवित पर पाणा ३ माशे सोना भी मिला देणा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

जातुलरगूह के मानी (उर्दू)

आंवलासार और चूना आवनारसीदः हममजन लेकर दोनों को मिलाकर मसाबी पानी से पकावें और नीचे उतार ले जब कुल अजजा तहनशीन हो जाएं तो नितार ले, इसीका नाम जातुलरगह है यह पानी सीमाव को सूर्ख रंग की तरफ लाने के लिये कार आमद है और मुख्तिलफ तरकीबों से भी पानी सीमाव को मुतहर्रिक कायमुल्लार भी करता है। (सुफहा ८ अखबार अलकीमियाँ १/६/१९०५)

### रजत कर उत्तम योग-बंग की चांदी सर्प लवण योग

८ सेर पक्के लवण सावर ले के पीस के लगोड भाडे में पादैणा फिर एक सर्प स्याह जहरी पा दैणा, उपरों आधा लवण बाकी पा दैणा उस भांडेदा मुंह खोलणा सर्प सारा पाणी होकर लवण में मिल जायगा जेकर उपरों आधा लवण बाकी पादैणा फिर उस भांडे दो मुँह बंद करके ४० रोज अरूडी विच दब छोड़ना इकतालीसवें रोज हवाड़ बचाकर सर्प बड़ा जहरी न हो तो लवण बीच ६ मांशे गंधक ६ मांशे पारा रला देणा फिर मिट्टी दी कढाई चढा के उसमें कालीसेर कच्चा चढाके आग बालणी जब कली खूब फूल जाय तब काठदी कछीं नाल उसमें वह लवण पापक्का पादैणा हवाढ बचा के आग परही कली जम जायेगी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

१-कुरुडी धूरा पूरनसिंह ने बताया।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां वेधकर्मकथनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२९॥

शोधनाध्यायः ३०

#### पारद के शोधन की आवश्यकता

जयेदयं संहितायाप्यजेयान्गदान्महापातकजान्क्षणेन।। शुद्धस्ततः शोधनमस्य कार्यमायैरशुद्धो न सुकाय सूतः।।१॥

(योगतरिङ्गणी ५१.)

अर्थ-गुद्ध किया हुआ यह पारद नित्य सेवन करने से अजेय (असाध्य) महापापों से पैदा हुए रोगों की शीघ्र ही नाश करता है। इसलिये पारद का शोधन करना चाहिये अगुद्ध पारद सुख के लिये नहीं होता है।। १।।

#### शोधन की आवश्यकता

सूतोऽशुद्धतया गुणं न कुरुते कुष्ठाग्निमान्द्यक्रिमीन् ॥ छर्चारोचकजाडचदाहमरणं धत्ते नृणां सेवनात् ॥२॥

(योगरत्नाकर ७७)

अर्थ-अशुद्ध पारद सेवन करने से गुण नहीं करता प्रत्युत मनुष्यों के कोढ, अग्निमान्द्य, कृमि, वमन, अरोचन, जडता, दाह और मृत्यु इनको करता है।।२।।

#### शोधन की आवश्यकता

दोषहीनो यदा सूतस्तदा मृत्युजरापहः । साक्षादमृतमप्येष दोषयुक्तो रसो विषम् ॥ तस्माद्दोषविशुद्धचर्यं रसशुद्धिर्विधीयते ॥३॥

(रत्नाकर १६०, नि० र० ६)

अर्थ-जब पारद दोषरिहत होता है तब मृत्यु और बुढापे को दूर करता है वह साक्षात् अमृत ही है। दोषों से मिला हुआ पारद विष होता है। इसलिये पारे के दोषों को दूर करने के वास्ते पारद शुद्धि कही जाती है।।३।।

पूर्वं दोषा रसेन्द्रस्य ये च प्रोक्ता मनीषिभिः । अतस्तेषां प्रशान्त्यर्थं प्रोच्यते कर्म साम्प्रतम् ॥४॥

(योगरत्नाकर ७, नि० र० ६)

अर्थ-महात्माओं ने पहिले जो दोष पारद में कहे हैं, उनकी शान्ति के लिये अब शोधन कर्म को कहते हैं॥४॥

### रसशोधनमुहूर्त

सुदिने शुभनक्षत्रे रसशोधनमारभेत् ।।५।। (रसरत्नसमुच्चयः ९०) अर्थ-रसराज वैद्य शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में पारद के शोधन का प्रारम्भ करे।।५॥

### रसशोधनमुहूर्त

शुभेऽहिन प्रकर्तव्य आरम्भो रसशोधने । एकान्ते धामनि शुभे पुराम्यर्च्यो हि भैरव। ॥६॥

(योगरत्नाकरः ७७)

अर्थ-शुभ दिन में रसशोधन का आरम्भ करना चाहिये और प्रथम एकांत स्थान में श्रीभैरवजी की पूजा करनी चाहिये॥६॥

#### रसशोधनारम्भः

नत्वां गुरुं भैरवकन्यकाबटून् द्विपाननं सिद्धमनुष्यलक्षितम् । अन्तःसुनीलं

बहिरुज्ज्वलं रसं निवेशयेत्खल्वतले शुभे दिने ॥७॥

(टोडरानन्दः)

अर्थ-बटुक भैरव कन्या श्रीगणेशजी सिद्ध पुरुष और श्रीगुरुदेव को नमस्कार कर शुभ दिन में भीतर से नीले वर्ण का बाहिर से उज्ज्वल वर्णवाले पारद को खरल में डाले॥।।।

### पारद की दो प्रकार से शुद्धि

शुद्धिरिति सा च द्विविधा प्रोक्ता उक्तं हि व्याधौ रसायने चैव द्विविधा सा प्रकीर्तिता ॥८॥ या शुद्धिः कथिता व्याधौ सा नेष्टा हि रसायने ॥ रसायने तु या शुद्धिः सा व्याधाविष कीर्तिता ॥९॥

(रसेन्द्रसार सं० ४, र० रा० सुं० १८)

अर्थ-पारद की शुद्धि दो प्रकार की कही गई है, उसको कहते हैं व्याधि और रसायन में अलग अलग दो प्रकार की शुद्धि कही है तिसमें व्याधि के लिये जो शुद्धि कहीं है सो रसायन में नेष्ट है और रसायन में जो शुद्धि कही है वह व्याधि में भी लेनी कही है॥८॥९॥

### शोधन और संस्कार में भेद

शोधनं दोषहरणं संस्कारश्च बलतेजसोऽभिवधेनम् ॥१०॥

(ध० सं० २३)

अर्थ-दोषों के नाश करनेको शोधन कहते हैं और संस्कार पारद केवल तेज को बढ़ाता है।।१०।।

#### पारदशोधनार्थ औषधिमान

सूते पादमितं सर्वं प्रक्षिपेच्छोधनौषधम् । अष्टमांशं पुनः केऽपि कथयन्ति मनीषिणः ॥११॥

(योगतरङ्गिणी ५३)

अर्थ-पारद में शोधन करने योग्य सब औषधि को पारद से चौथाई लेकर डाले और कुछ पंडितों का यह मत है कि पारद से घोडशांश औषधि लेना चाहिये।।११।।

### अथ मर्दनप्रकार

उष्ण एव रसः कार्यः शीतं सर्वात्मना त्यजेत् । शीते च बहवो दोषाः षण्ढाद्याः संभवन्ति च ॥१२॥

(रसमञ्जरी ४)

अर्थ-पारद को गरम गरम ही मर्दन करे और ठंडा हो तो सर्वथा ही वर्जित है। क्योंकि ठंड पारद के मर्दन करने से षण्ढ आदि दोष पैदा होते हैं।। १२।।

### नौआदीगर सीमाव को मुसफ्फा और पाक करने की तरकीब

सीमाव को अर्क कटाई खुर्द में और अर्क दूध के उफ्तादः में जिसको दुधीखुर्द मफरूण कहते हैं मसाबी सीमाव के हरेक बूटी का अर्क लेकर कम से कम पहर भर सहक करे पाक हो जायगा (सुफहा अलकीिमयाँ १६२)

#### अथ शोधन

कुमारीत्रिफलाव्योषचित्रकं निम्बुकं रसम् । दिनैकं मर्दितं धृत्वा शुद्धो भविति

अर्थ-त्रिफला, सोंठ मिरच, पीपल चित्रक इनको पारद से घोडणांण अथवा चतुर्थांण लेकर निंबू और घीग्वार के रस में एक दिन घोटकर रख देवे तो पारद शुद्ध होता है॥१३॥

#### मदनसंस्कार

चौपाई-घीकुमार त्रिफला त्रिकुटा ले । चित्रक अरु नींबू रसहदे॥ घोट तीन दिन रस करी शुद्ध ।। सकल काज मे देय प्रबृद्ध ।।

(वैद्यादर्श १०)

#### मतान्तर से शोधन

दिनैकं मर्दयेत्सूत्ं कुमारीसंभवैद्रवैः । तथा चित्रकजैः क्वाथैमर्दयेदेकवासरम् ।। काकामाचीरसैस्तद्वद्दिनमेकं तु मर्दयेत् ।।१४।।

(रसेन्द्रसारसंग्रह ७)

अर्थ-पारद को तप्तखल्व में घीकुमार (गुवारपट्टा) के रस से एक दिन खरल करे इसी प्रकार चित्रक के काढे से भी एक दिन तक मर्दन करे और तैसे ही काकमाची (मकोय-कवैया) के रस से एक मर्दन करे।।१४।। दोहा-घीकुमार से घोटिके, एक दिवस पर्यन्त । घोटे चित्रक क्वाथ पूनि, एकहि दिन निश्चिन्त ।। फिर मकोयको क्वाथ पुनि, एकहि दिन निश्चिन्त ।। फिर मकोय को क्वाथ अरु, त्रिफला क्काथ कराय। एक एक दिन इन विषे, पारद को घोटवाय ।। तब काँजी के नीरते, पाराको ले धोय । भलीभाँति फिर खरल में, धरे भिषक जनलोय । पारेते आधो तहां, सैंधो नोंन डराय । तब नींबू रस एक दिन, घोटे निपुन बनाय । पुन राई लहसन विषे, एक एक दिन घोट । नवसादर में घोटि पून, चार पहर इकजोट । ता पाछे कांजी विपै। पारद को घुटवाय । कांजी हति धोय पुनि, पारद दिव्र्य कराय ।। (वैद्यादर्श)

#### शोधन

कुमारी चित्रकं व्याधिर्मूलकांकुंल्यवारिणा । पृथक् पृथक् चतुर्यामं मर्दयेत्सर्वकर्मसु ।।१५॥

अर्थ-घीकुवार, नागरमोथा, व्याधिमूलक (मकोय), इनके क्वाथ में पारद को पृथक् पृथक् चार प्रहर तक घुटाने से वह पारा सब काम के लिये योग्य होता है।।१५।।

#### शोधनविधि

कुमारिकाचित्रकरक्तसर्षपैः कृतैः कषायैर्बृहतीविमिश्रितैः । फलत्रिकेणाऽपि विमर्दितो रसो दिनत्रयं सर्वमलैर्विमुच्यते ॥१६॥ (रसराज २९, आ० वि० ३०६, र० रा० प० ३०, वै० क० ४४, र० सा० प० ९)

अर्थ-चित्रक, लाल सरसों, कटेरी की जड़ और त्रिफला इनके क्वाथ तथा घीकुमार के रस के साथ तीन दिन तक घोटा हुआ पारा समस्त दोषों से छुट जाता है।।१६।।

#### पारदशोधन

फलत्रयं चित्रकसर्षपाणां कुमारिकन्याबृहतीकषायैः । दिनत्रयं मर्दितसूतकस्तु विमुच्यते पंचमलादिदोषैः ॥१७॥

(रसमञ्जरी ३, रसराजसुन्दर २८, टो० ४)

अर्थ-इसका अर्थ पहले के समान है।।१७।।

#### शोधन

कन्याग्निक्षुद्रात्रिफलाः सर्षपो राजिका निशा । अष्टावशेषक्वाथेन रसं मर्द्य दिनत्रयम् ।।१८।। कांजिकेन तु प्रक्षात्य शोष्यवस्त्रातपै रसम् । सल्वैकभागं कृत्वोर्द्धं विलतं ग्राह्येद्रसम् ॥ अविशष्टं मलं त्याज्यं निर्मलो जायते रसः ।।१९॥ (ध० सं० ११)

अर्थ–घीकुमार, चित्रक, कटेरी की जड़, सोंठ, मिरच, पीपल, लाल सरसों, राई और हल्दी इनके अष्टावशेष काढ़े से पारद को तीन दिन तक मर्दन करे फिर उसको कांजी से धोकर कपड़े से पूंछ घाम में मुखावे तदनन्तर सरल के एक भाग को ऊंचाकर इकट्टे हुए पारे को ग्रहण कर लेवे और बचे हुए मैल को छोड़ देवे तो पारद अतिनिर्मल होता है।।१८।।१९।।

#### शोधन

फलत्रयं चित्रकं च क्षुद्रा च कृष्णसर्घपाः । कुमारिका च बृहती अकोलं राजवृक्षकः ॥२०॥ विमर्द्य क्वाथेनैतेषां त्रिदिनं च दुढ़ं रसम् । आरनालेन तृष्णेन क्षालयेत्काचभाजने ॥२१॥ ततो निम्बुसहस्रस्य रसैर्घर्मे त्र्यहं रसम्। स्थापयेत्तेन हंसः स्यात्संस्काराईश्च जायते ॥२२॥

(ध० सं० २३)

अर्थ-त्रिफला, चित्रक, कटेरी की जड़, काली, सरसो, घीग्वार, अंकोल, अमलतास, इनके काढ़े से तीन दिन तक पारे को मर्दन करे गरम काजी से कांच के बासन में धोवे। फिर हजार नीवु के रस में पारे को डालकर तीन दिन तक घाम में रखे तो पारा हंस के सदृश शुद्ध होता है।।२०-२२।।

### सीमाव को मुसफ्फा करने की तरकीब (उर्दू)

नौआदीगर सीमाव चार तोले लेकर दो तोले चुना और दो तोले सज्जी में पहर भर तक खरल करे और धोकर काम में लावे (सुफहा अलकी मियाँ )

#### मतान्तर

निशेष्टकाधूमरजोऽम्लपिष्टो विकंचुकः स्यात् दिवसेन सोर्णः । वरारनालान लकल्पकाभिः सब्यूषणाभिर्मृदितस्तु सूतः ॥२३॥ (रसेन्द्रसारसंग्रहः ६, हस्तिलिखितयो गतरिङ्गनी)

अर्थ-पारे से अष्टमांग हल्दी, ईंट का चुरा, धूमसार और ऊन इनको लेकर नींबू या जॅभीरी के रस से एक दिवस तक मर्दन करे तो पारा शुद्ध होगा अर्थात् कचुकरहित होगा। अथवा त्रिफला, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, कांजी और घीग्वार के रस में एक दिन तक घोटे तो पारद गुद्ध होगा।।२३।।

# सीमाव के मुसफ्फा और पाक करने की तरकीब (उर्दू)

अञ्चल सीमाव को खिश्त कौहनः नीमपुस्तः में अर्कलैम् कागजी मिलाकर तमाम दिन सहक करे तो बादह रोज उस काजल से जो भड़भूज: या भटियारे के छप्पर में होता है अर्क लैमूं मिलाकर दिन भर खरल करे। तीसरे रोज राई में अर्कलैम् मिलाकर तमाम दिन घिसे और हर बार धोकर दूसरे रोज खरल किया करे और अगर धोते वक्त मफेदी सीमाव के पानी के ऊपर तैर आवे तो थोड़ा सा दूसरा मीठा पानी उस पर छिड़के जिससे सफेदी नीचे बैठ जावे। अगर तीनों अजजाइ बाहम मिलाकर तीन रोज तक बराबर खरल करे तो भी जाइज है।। (सुफहा अकलीमियां ९४)

### मुख्यदोषहरशोधनविधि

गृहकन्या हरति मलं त्रिफलाऽग्निं चित्रको विषं हन्ति । तस्मादेभिर्मिश्रैर्वारा न्संमुर्च्छयेत्सप्त ॥२४॥

(वैद्यकल्पद्रुमः ४४, आयुर्वेदविज्ञानम् ३०६)

अर्थ-घीकुवार पारे के मल को हरता है. त्रिफला अग्निदोष को और चित्रक विषदोष को हरता है, इसलिये इन तीनों वस्तुओं से पारद को सात सात बार मर्दन करे तो पारे के मल अग्नि और विष ये तीनों दोष दूर होते हैं।।२४।।

### शोधनविधि

अंकोलेन विषं हन्ति पावकं हन्ति चित्रकै: ॥ राजवृक्षैर्मलं हन्ति कुमारी सप्त कंचुकान् ॥२५॥

(योगचिन्तामणिः १५१)

१-चूना चगैर बुझा होना चाहिये।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

अर्थ-रसशास्त्र के जाता वैद्य अकोल से विषदोष को नाश करते हैं, चीते की छाल से अग्निदोष को नाश करते हैं, अमलतास से मलदोष को और घीगुवार से सातों दोषों को दूर करते हैं।।२५।।

#### शोधन

आरग्वधो हन्ति मलं प्रयत्नात्कुमारिका सप्त हि कंचुकांश्च।अंकोलमूलं च विषं निहन्याद्रसस्य बिह्नं किल पावकश्च ॥२६॥ प्रत्येकं सप्तवारं च मर्दितः पारदो भवेत् । तदा विशुद्धतां याति सर्वयोगार्हितो भवेत् ॥२७॥

(योगरत्नाकर: ७६ नि० र० २६)

अर्थ-उपाय करने से अमलवेत मलदोप को नाश करता है, घीग्वार सातों कंचुकों को विध्वसं करता है, अंकोल की जड़ विष को उखेड़ती है और चित्रक अग्निदोष का नाशक है। इसलिये इनमें से एक एक औषधि के साथ पारद को सात सात बार मर्दन करे तो पारे की विशेष शुद्धि होती है और वह पारद समस्त योगों में मिलाने योग्य होता है।।२६।।२७।

### पारद के मुख्यदोष का परिहारकथन

पारद घोटे प्रथम ही, अमलतास रस डार ।। पारद के मलदोष को, एक दिना में ढार ।। फिर चित्रक रस डाल के, एक दिना खरलाय । पारददोष नसाइये रस नीको ह्वै जाय ।। पारद में विषदोष है, ताको हरन उपाय ।। रस अंकोल मंगाय के, एक दिना घटवाय ।। या पारद के देह में, सात कंचुकी होय । घिसकुमारिरस घोटकै, सबै दूर किर सोय ।। साधारणविधिते जहां, कीया चाहे शुद्ध । मुख्य दोषत्रय टारिके, सब ठां देय प्रबुद्ध ।।

(वैद्यादर्श)

### अष्टदोषों का पृथक् पृथक् शोधन

खल्वे पाषाणजे लौहे सुदृढ़े सारसम्भवे ।। तादृशः स्वच्छमसृणः चतुरंगुलमर्दकः ।।२८। निक्षिप्य सिद्धमन्त्रेण रक्षितं द्वित्रसेवकैः । भिषिग्वमर्दयेच्चूर्णैर्मिलित्वा षोडशांशतः ।।२९।। सूतस्य गालितैर्वस्त्रैर्वक्ष्यमा णद्ववादिभिः । मर्दयेन्मूर्छयेत्सूतं पुनरुत्थाय सप्तशः ।।३०।। रक्तेष्टिकानिशाध्मसारोणिभस्मतुम्बकैः । जम्बीरद्रवसंयुक्तैर्नागदोषापनुत्तये ।।३१।। राजवृक्षस्य मूलेन मर्दयेत्सह कन्यया । मलदोषापनुत्त्यर्थं मर्दनोत्थापने शुभे ।।३२।। कृष्णधुस्तूरकद्रावैश्वाश्वत्यविनिवृत्तये । त्रिफलाकन्यकातोयैर्विषदोषोपशान्तये ।।३३।। गिरिदोषे त्रिकटुना कन्यातोयेन यत्नतः । चित्रकस्य तु चूर्णेन सकन्येनाग्निनाशनम् ।।३४।। आरनालेन चोष्णेन प्रतिदोषं विशोधयेत् । एवं संशोधितः सूतः सप्तकंचुकवर्जितः ।।३५।। उत्थापनावशिष्टं तु चूर्णे पातनयंत्रके । धृत्वोध्वीमाण्डे संलग्नं सहरेत्पारदं भिषक् ।।३६।।

(रसेन्द्रचिन्तामणिः ९, नि० र० ११)

अर्थ–चिकना और साफ चार अंगुल का जिसका घोटा हो, ऐसे पत्थर के या लोहे के सुन्दर खरल में सिद्ध मन्त्र को पढ़कर दो तीन नौकरों से रक्षा किये हुए पारद को रखकर कपड़े से छाने हुए पारद से घोडशांश औषधियों को लेकर आगे कही हुई पतली चीजों के साथ मर्दन करे। इसका क्रम यह है कि प्रथम मर्दन और मूर्च्छन करे फिर उत्थापन करे। लाल ईट का चूरा हलदी धूमसार ऊन की राख कड़वी तुम्बी इनको नीवू के रस के साथ मल दोष की शान्ति के लिये मर्दन करें। कारण कि मलदोष को दूर करने के लिये मर्दन और उत्थापन अच्छे समझे गये हैं। चश्वल दोष के नाण के लिये काले धतूरे के रस से पारे को मर्दन करे। सोंठ मिरच पीपल और घीग्वार का रस इनके साथ मर्दन करने से गिरिदोष दूर होता है। त्रिफला और घीग्वार के रस के साथ मर्दन करने से विष दोष शान्त होता है। घीग्वार के रस के साथ चित्रक के चूर्ण से मर्दन करे तो पारे का अग्नि दोष दूर होता है। प्रत्येक दोष के दूर करने के लिये गरम गरम कांजी से धोना चाहिये। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ पारा सातों कंचुको से रहित होता है। उत्थापन से बचे हुए पदार्थ को पातनायन्त्र से उड़ा लेवे और इस प्रकार ऊपर के बासन में लगे हुए पारे को बुद्धिमान् वैद्य निकाल लेवे॥२८-३६॥

#### मतान्तर

राजवृक्षस्य मूलेन मर्दयित्सह कन्यया । मलदोषापनुत्त्यर्थं मर्दनोत्यापने शुभे ।।३७।। चित्रकस्य च चूर्णेन सकन्येनाग्निनाशनम् । दिनानि सप्त सिम्पिस्टो वज्रीक्षीरेण पारदः ।।३८।। स्विज्ञिकाक्षारयुक्तेन भूमिदोषो विनश्यित । क्षेत्रदोषं त्यजेद्देवि गोकर्णरसमूर्णिन्छतः ।।३९।। सप्तवारं काकमाच्या गतदेहं विमर्दयेत् । पातयेत्सप्तवारे च गिरिदोषं त्यजेद्रसः ।।४०।। त्रिफला—कन्यकातोयैर्विषदोषोपशान्तये । कृष्णधर्त्तरकद्रावैश्चांचत्यविनिवृत्तये ।।४१।। मर्दनोत्थापने कुर्यात्सूतराजस्य चासकृत् ।।

(रसपद्धतिः २७)

अर्थ-मलदोष को नाश करने के लिये अमलतास की जड़ तथा घीग्वार के रस के साथ पारद को मर्दन करे। चीता और श्रीग्वार के रस के साथ मर्दन करने से पारद का अग्नि दोष दूर होता है। सज्जीखार तथा थूहर का दूध इनसे सात दिन तक घोटा हुआ पारद भूमिदोष रहित होता है। गोकण्ट (गोखरू) के रस से मूर्छित किया हुआ पारद हे देवि! क्षेत्र दोष को छोड़ देता है। काकमाची (मकोय, कवैया) के रस से पारद को सात बार मर्दन करे तो मूर्छित होता है। फिर उसको सात ही बार पातन करे तो पारद का गिरिदोष नष्ट होता है। विषदोष की शान्ति के लिये त्रिफला और घीग्वार के रस के साथ मर्दन करे। तथा चांचल्य दोष की निवृत्ति के लिये काले धतूरे के रस के साथ प्रत्येक घोटने के बाद पारद का पातन करना उचित है।।३७-४१।।

#### मतान्तर

सोर्णेनिशेष्टिकाधूमजम्बीराम्बुभिरादिनम् ॥ मर्दितः कांजिकैधौतो नागदोषं विमुश्वति ॥४२॥ विशालाङ्कोलचूर्णेन वंगदोषं विमुश्वति । राजवृक्षो मलं हिन्त चित्रको बह्निदूषणम् ॥४३॥ चांचल्य कृष्णधूत्त्ररित्रफलाा विषनाशिनी । कटुत्रयं गिरिं हंति प्रसद्ध्याग्निं त्रिकण्टकः ॥४४॥ प्रतिदोषं कलांशेन तत्तच्चूर्णं सकन्यकम् । उद्धृत्योष्णारनालेन मृत्पात्रे क्षालयेत्सुधीः ॥४५॥ एवं संशोधितः सूतः सप्तकंचुकवर्जितः ॥

(रसेन्द्रसारसंग्रहः ५)

अर्थ—ऊन की राख, हलदी की ईंट का चूरा, धूमसार और जंभीरी का रस, इनके साथ अष्टिनं (सात दिन तक) मर्दन कर गरम कांजी से धोवे तो पारद का नागदोष दूर होता है। इन्द्रायन अंकोल का चूर्ण और घीग्वार का रस इनके साथ मर्दन करने से वंगदोष नष्ट होता है। अमलतास की फली का गूदा मलदोष को दूर करता है। चित्रक अग्निदोष को काले धतूरे का रस अग्निदोष को त्रिफला विषदोष को सोठ मिरच पीपल गिरिदोष को गोखरू असह्याग्नि को नाश करता है। प्रत्येक दोष को दूर करने के लिये उस उस दोष की नाशक औषधि को पारद से षोड़शांश लेकर घीग्वार के रस के साथ सात सात दिन तक मर्दन करे फिर मिट्टी के पात्र में निकाल कर गरम कांजी से धोवे। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ पारद सातों कंचुकों से रहित होता है।।४२—४५।।

मृन्यमः कञ्चकश्चैकोऽपरः पाषाणकंचुकः ।। तृतीयो जलजो ज्ञेयो द्वौ द्वौ तौ नागवंगजौ ।।४६।। रसे तु कंचुकाः सप्त विज्ञेया रसकोविदैः ।। जलमृन्मयपाषाणनाशने सप्तकैिस्त्रभिः ।।४७।। वज्जकन्दार्कपालाशकषायेण विमर्दयेत् ।। चित्रकक्वाथसंघर्षात्कपाली याति वंगजा ।।४८।। वज्जकन्दर—सेनैव याति वंगजकालिका ।। कटुतुम्बीरसेनैव स्थामा नस्यति नागजा ।। राजिकाक्वाथतो याति नागजा च कपालिका ॥४९॥

(ध० सं० २३)

अर्थ-एक मृत्मयकंचुक, दूसरा पाषाण कंचुक, तीसरा जलजकंचुक और दो दो नाग और वंग से पैदा हुए चार कंचुक इस प्रकार पारद में सात कंचुक कहे हैं। तहां जलज कंचुक, मृत्मय कंचुक और तीसरा पाषाण कंचुक इन तीनों के नाश करने के लिये थूहर का दूध, आक का दूध और ढ़ाक का काढ़ा, इनसे पारद को सात सात बार मर्दन करे। चित्रक के क्वाथ के साथ मर्दन से बंग से पैदा हुआ कापाली नाम का कचुक नष्ट होता है। शक्करगज (काबुल की तरफ पैदा हुआ एक प्रकार का कन्द) के रस से घोटा हुआ पारद वंगज कालिका नाम के कंचुक से रहित होता है। कड़वी तूंबी के रस से घोटा हुआ पारा नाग (सीसे) से पैदा हुए व्यामा नाम के कंचुक से छूट जाता है और राई के क्वाथ के साथ घोटने से पारद का सीसे से पैदा हुआ कपालिका नाम का कंचुक नष्ट होता है। इस रीति से सातो कंचुकों से रहित पारा होता है।।४६–४९॥

### कंचुकीनिशान

एकनैव रसोनस्य रसः सिध्येद्रसेन च ॥५०॥

(रसपद्धतिः २८)

अर्थ-एक ही लहसन के रस से सात दिन तक घोटा हुआ पारद सातों कंचुकों से रहित होता है।।५०।।

#### रससार

विनानि सप्त सम्पिष्टो वज्रीक्षीरेण पारदः । स्विज्जिकाक्षारयुक्तेन भूमिदोषो विनश्यित ॥५१॥ टंकणक्षारसंयुक्तमर्कक्षीरं नियोजयेत् । सप्ताहं मर्दयेत्स्तमश्मकंचुकनाशनम् ॥५२॥ चित्रकद्भवसंपिष्टष्टंकणेन समन्वितः । कपालीवंगसम्भूता नश्यत्येव न संशयः ॥ वज्रकन्दरसेनैव नवसाररसेन च ॥५३॥ वंगदोषसमुद्भूता कालिका नश्यित ध्रुवम् ॥ टंकणेन कलांशेन कटुनुम्बीरसेन च ॥५४॥ विनानि सप्त संयृष्टो नागश्यामा व्यपोहिति ॥५५॥ बीजकक्वाथसंयृष्टो निम्बूफलरसेन च । कपाली नागसंभूता नश्यत्येव न संशयः ॥५६॥

(रसपद्धतिः २९)

अर्थ-सज्जीखार से मिले हुए थूहर के दूध से सात दिन तक घोटा हुआ पारा भूमिदोष से रहित होता है और सात दिन तक ही सुहागा और आक के दूध के साथ घोटने से पाषाण कंचुक का नाश होता है तथा सुहागा और चित्रक के क्वाथ से घोटने से बंग से उत्पन्न कपाली नष्ट होती है। बज्जकन्द (शक्करगंज) के साथ घोटने से बंग दोष से उत्पन्न कालिका दोष दूर होता है। पोड़शांश सुहागा और कड़वी तूंबी के रस के साथ सात दिन तक घोटने से नाग की श्यामा नाम की कंचुकी दूर होती है, बिजौरे का रस तथा नींचू का रस इनके साथ घोटने से पारद की नागसम्भूत कपाली नष्ट होती है।।५१-५६।।

### अथ युगपत्सप्तकंचुकेहरण

कर्पासपत्रनिर्यासे स्विन्नस्त्रिकटुकान्वितः । सप्तकंचुकानिर्मुक्तः सप्ताहाज्जायते रसः ॥५७॥

(रसपद्धतिः ३०)

अर्थ-सोंठ, मिरच और पीपल को कपास के पत्तों के रस में घोले फिर उसमें पारद को सात दिन तक स्वेदन करे तो सातों कंचुकों से रहित होता है।।५७।।

#### मर्दन द्वारा शोधन

आश्रयाशरसना सुरदाली स्मारणी गजबला शृंगाली । धावनी रजनिवह्निकुमारी मर्दनाद्भवति दोषविदारी ॥५८॥

. (टोडरानन्दः)

अर्थ-चित्रक, राम्ना देवदाली (बंदाल), स्नाविका (सरसों), गंगरेन, बिदारीकंद, धाविनीं (कटेरी), हलदी, घीग्वार का इनके साथ सात दिन तक घोटने से पारद दोषरहित होता है।।५८।।

#### मतान्तर

जयन्त्या वर्द्धमानस्य चार्द्रकस्य रसेन च । वायस्या चानुपूर्व्यवं मर्दनं

रसशोधनम् ॥५९॥ एषां प्रत्येकशस्तावन्मर्वयेत्स्वरसेन च । यावच्च शुष्कतां याति सप्तवारं विचक्षणः ॥६०॥ उद्धृत्योष्णारनालेन मृद्भाण्डे आलयेत्सुधीः । सर्वदोषविनुर्मुक्तः सप्तकंचुकवर्जितः ॥ जायते शुद्धसूतोऽयं युज्यते सर्वकर्ममु ॥६१॥

(रसेन्ब्रसारसंप्रहः ६)

अर्थ-जयन्ती (अगेथु), वर्द्धमान् (एरण्ड), अदरक, कौबाठोडी इनमें से प्रत्येक के रस के साथ सात दिवस तक पारद को घोटे यदि रस सूख जावे तो वही रस डाल देवे फिर मिट्टी के पात्र में रखकर उष्ण कांजी से घो डाले तो पारद सब दोघों से मुक्त होता है और गुद्ध हुए पारद को सब कर्मों में लावे॥५९–६१॥

### सीमाब को मुसफ्फा करने की तरकीब बजरियः तसईद (उर्दू)

नौआदीगर सीमाव दो दाम को अर्क लेमू कागजी में सहक करें बादहू शकोरे में रखकर चार पांच लैमू का अर्क उसमें डालकर कोयले की आग पर जोश दे। यहां तक कि कुछ अर्क लैमूं का सीमाव मजकूर में जलने से रह जावे। बादहू उतारकर सर्द करें। निगाह रखें अगर बाद उसके डौरू जंत्र में तसईद करें तो आला दर्जे का हो जायेगा। मुतरिज्जम दाम से मुराद वहलूबी है जो एक तोला ८ मांशे की होती है। (सुठ अकली ९५)

#### पातन द्वारा शोधन

कुमार्याश्च निशाचूणैंदिनं सूतं विमर्वयेत् । पातयेत्पातनायत्रे सम्यक् छुद्धो भवेद्रसः ।।६२॥ (कामरत्नम् २९३, रसरत्नाकरः १६१, रसमञ्जरी ४, वै० कल्प०, नि० र० २४, रसे० सार० ६, र० रा० शं० ४, र० रा० प० २४, वा० बृ० ६, सा० प० ८)

अर्थ-पारद से अष्टमांश हलदी को डालकर घीग्वार के रस के साथ एक दिन घोटे फिर पातनायंत्र में उड़ाकर रख लेवें तो पारद अत्यन्त शुद्ध होता है।।६२।।

#### मतांतर

विधिमेनं परित्यज्य मार्कवार्कहरित्रया । उद्धाताद्यवशिष्टं च चूर्णं पातनयन्त्रके ॥६३॥ अतोऽर्द्धभाण्डसंलग्नं संग्रहेत्यारदं बुधः । रसकर्मणि सर्वत्र योगराजेषु योजयेत् ॥६४॥

(घ० सं० ३५)

अर्थ-यदि एक तोले पारद हो तो ६ माशे आक के जड़ की छाल और ६ माशे हलदी का चूर्ण इन दोनों को मिला के घीग्वार के रस में घोटे और पारे को निकाल लेवें। बचे हुए चूर्ण को पातनायंत्र में उड़ा लेवें, उस रस को समस्त कामों में लावें।।६३।।६४।।

#### पातन द्वारा शोधन

कपोतविड्धूमसारराजिकाभिर्विमर्दितः । उत्थितः पातनायन्त्रेऽग्निना गुघ्यति पारदः ॥६५॥ (रसमानसः)

अर्थ—कबूतर की बीट धूमसार और राई इनके साथ पारद को मर्दन कर फिर अग्नि से उष्णपातन करे तो पारद शुद्ध होता है।।६५।।

### पातन द्वारा शोधन

श्रीलंड देवदारु च काकतुण्डीजयाद्रयैः । कर्कोटीमुसलीकन्याद्रवं दत्त्वा विमर्वयेत् । दिनैकं पातयेत्पश्चात्तच्छुद्धं च नियोजयेत् ॥६६॥ (रसमञ्जरी ४, र० रत्ना० १६१, र० रा० शं० ४, र० रा० प० २४, नि० र० २५, रसे० सा० सं० ६)

अर्थ-श्रीखण्ड (चन्दन), देवदार, कौआठौडी, जयन्ती, बांझककोड़ा, सफेद मूली और घीग्वार इनके साथ पारद को एक दिवस तक मर्दन कर फिर पातनयंत्र में पातन करे पारद को निकाल लेवें और सब कामों में लावें॥६६॥

### अमलसानी सीमावणे मुक्तही करने की तरकीब (जिसको बुभुक्षितीकरण स्लाह में जोगियो कहते हैं)

अर्थ-मजकूर बाला एमाल तसईद के बाद सीमाव को गुरिसना करना चाहिये। इस तरह से कि संदल सुर्ख, देवदारु, कागठुठी, शीरागुल, गुड़हल, बड़हल, शीराककोर, शीरा, मूसली, स्याह सफेद, शीरा, घीग्वार इनमें से जो जो दस्तयाब हों, तीन रोज तक पुट आफ्ताबी दे यानी दोपहर तक खरल करे और दोपहर से शाम तक खुश्क करे (और अगर जौहरा ताऊस मिल सके और उसमें सहक करें तो दूसरे अजजाइ में खरल करने की जरूरत नहीं है। (सुफहा अकलीमियां १४५)

विचार-यह तरकीब शुद्धि की है, अलबत्ता जौहरा ताऊस में सहक करना तरकीब मुश्त ही करने की है। मुमिकन है कि अव्वल शुद्धि और बादहू मुश्त की करन यह दोनों यकजाय किया गया हो और तहरीर में गलती हो।

### शोधन

सूतः शोध्यो निशायां मरिचनिचयके पिष्टके चेष्टिकायां धूमे सम्पाकतोयेऽप्यधितुलिस विषे सूरणे शिग्रुपाके ।। वज्रीदुग्धेऽर्कदुग्धे हृतभुजि लगुने चापि पालाशपञ्के सोव्ध्वधः पातने वै लशुनपदुमितः स्वेदयेत्कांजिके च ।।६७।। दिनद्वयं प्रमर्दयेद्रसाधिपम् । समीरितौषधिं प्रति प्रहृष्टमानसो भिषक् ।।६८।।

(योगतरंङ्गिणी ५३)

अर्थ-हलदी, काली मिरच, ईंट का चूरा, धूमसार, अमलतास का रस, तुलसीपात्र का रस, जमीकन्द, सैंजना, सेहुंड का दूध, आक का दूध, चित्रक, लहशुन और ढ़ाक का क्वाथ, इनमें एक एक दिन घोटकर अर्ध्वपातन करे और फिर एक एक दिन घोटकर अधः पातन करे। इसके बाद लहशुन और लवणयुक्त कांजी में स्वेदन करे तो पारद शुद्ध होता है।।६७।।६८।।

### संक्षिप्तशोधन

एताबतस्तु संस्कारान्कर्तुं सूतस्य न क्षमैः । तान्मुख्यान्कियतः कृत्वा संप्राह्यो रोगनुत्तये ।।६९।।

(र० सा० प० ९)

अर्य-जो मनुष्य पारद के इन संस्कारों को नहीं कर सकते हैं. वे जन उन कुछ मुख्य संस्कारों को (स्वेदन, मर्दन, ऊर्ध्वपातन) करके रोगों की निवृत्ति के लिये पारद को ग्रहण करें।। ६९।।

सम्मति-रससारपद्धतिकार ने स्वेदन, मर्दन और ऊर्ध्वपातन इसको ही मुख्य संस्कार कहा है यथा-"एतावदप्यशक्तः कर्तुं सूतस्य शोधनं मनुजः ।। स्वेदनमर्दनमूर्ध्वपातनमेतत्त्रयं कुर्यात्" ।

सूतः क्षाराम्लमूत्रैर्वसनपरिवृतः स्वेदितोऽष्टौ च यामान्कन्यावह्नधर्कदुग्धैस्त्रि फलजलयुतैर्मर्दितः सप्तवारान् ॥ पादांशार्कण युक्तः समगगनयुतस्तुत्यताप्येन च स्यादूर्ध्वं पात्यस्त्रिवारं भवति च सततं सर्वदोषैर्विमुक्तः ॥७०॥

(टोडरानन्दः ५ रसेन्द्रकल्पद्रम ६)

अर्थ-प्रथम पारद को वस्त्र में लपेट क्षार, अम्ल (निम्बू वगैरह) और गोमूत्र इनमें आठ पहर तक स्वेदन करे फिर घीग्वार का रस, थूहर का दूध, आक का दूध और त्रिफला काजल इनके साथ सात बार मर्दन करे। तदनन्तर पारद में चौथाई ताम्र मिलावे अथवा समभाग अभ्रक मिलावे या नीलाथोथा अथवा सोनामक्सी मिलावे फिर ऊर्ध्वपातनयंत्र में पातन करे। इस प्रकार तीन बार पातन करे तो पारद सब दोषों से रहित होता है।।७०।।

एतावतस्तु संस्कारान् कर्तुं सूतस्य न क्षमैः ॥ तान्मुख्यान्कियतः कृत्वा समर्थां रोगनुंत्तये ॥७१॥ दग्धोर्णागृहधूमसारजनीरक्तेष्टिकाकांजिकैः पिष्ट्वा व्योषकुमारिकानलवरानि म्बूद्रवैकांजिकैः पिष्ट्वा व्योषकुमारिकानलवरानि म्बूद्रवैवांसरम् । व्योषाद्यम्बुनि दोलया रचितया स्विन्नं सुतास्राध्रियुक् पिष्टं भाण्डतलाज्जलाश्रयगतं सूतं समभ्युद्धरेत ॥७२॥ लवणसिललदोलायन्त्रम ध्ये दिनैकं भुजगनयनवन्ध्याभृंगकत्कान्तरस्थम् ॥ तदनुदहनतोये कांजिके स्वेदितः स्यात्सपदुमरिचित्रपूष्युत्तमः श्रीरसेन्द्रः ॥७३॥ शतांशमुत्तमं हेम सूता सूते बिड़ावृत्तम् । चारियत्वाथ संस्वेद्य रसं जीर्णबिलं हरेत् ॥७४॥ (बृहद्योगतरङ्गिणी, १२०)

अर्थ-जो मनुष्य इन अठारह संस्कारों को नहीं कर सकते हैं वे कुछ इन मुख्य संस्कारों को करके रोगों को दूर करके के लिये समर्थ होते हैं। ऊन की भस्म, धूमसार, हलदी, लाल ईंट का चूरा और कांजी इनके एक दिन अथवा सोंठ, मिरच, पीपल, चित्रक, त्रिफला और नींबू का रस इनके साथ भी एक दिन मर्दन कर फिर पूर्वोक्त सोंठ आदि पदार्थों से युक्त नींबू के रस में स्वेदन कर चौथाई तांबे के साथ घोट अधःपातन या तिर्यक्पातन करे। सर्पाक्षी बांझककोड़ा और जलभंगरी इनके कल्क (पिष्टी) में पारे को रखकर नोंन के पानी में दोलायंत्र द्वारा एक दिन स्वेदन करे उसके बाद नोंन, मिरच, सैंजना और चित्रक इनको पीसकर कांजी में मिलावे फिर उसी कांजी में पारे को स्वेदन करे तो पारद उत्तम होता है। पारद से सौवां हिस्सा मुवर्ण मिलावे और उसमें बिड़ भी डाल देवे फिर उसको स्वेदन करे। सुवर्ण जारित पारद को निकाल लेवें।।७१-७४।।

रसोनराजिके पिष्ट्वा मूषायुग्मं प्रकल्पयेत् ॥ तत्र सूतं सुसंबध्य स्वेदयेत्कांजिकैस्त्र्यहम् ॥७५॥ ततः कुमारिकानीरैर्मर्दयेद्वासरं रसम् ॥ चित्रकस्वरसैः पश्चाद्वासरं मर्दयेत्ततः ॥७६॥ काकमाचीद्ववैर्घलं वराक्वाथै— स्ततो विनम् ॥ ततस्तेम्यः समुद्धृत्य रसं प्रकाल्य कांजिकैः ॥७७॥ ततः खल्ये विनिक्षप्य तदर्धं सैन्धवान्वितम् ॥ दिनैकं निम्बुनीरेण मर्दयेदिष वल्लमे ॥७८॥ ततः सूतसमानेतान्गृहीत्वा नवसादरम् । राजिकां च रसोनं च प्रिये चैतैस्तुषाम्बुना ॥७९॥ संमर्ध चिक्रकां कृत्वा शोषियत्वा प्रलेपयेत् ॥ हिंगुना शोषयेत्पश्चादूर्ध्वपातनके न्यसेत् ॥८०॥ तां चिक्रकामधः स्थाल्यां पूरयेल्लवणेन हि । अधः स्थाल्यां ततो मुद्रां वस्वा दृढतराम्बुधः ॥८१॥ विशोष्य स्थापयेच्चुल्ल्यामधो विद्वं त्रियामकम् । दत्त्वा तीक्ष्णमुपर्यम्बु निस्सिन्धेत्सुप्रयत्नतः ॥८२॥ स्वांगशीतं समुद्धाटघ तिर्यवकृत्वा प्रयत्नतः ॥ अथोध्वमांडसंलग्नं गृहणीयाद्वसमुत्तमम् ॥८३॥ पश्चाद्वलप्रकर्षाय स्वेदयेद्दोल यंत्रके । सिन्धूत्यचूर्णगर्भस्यं वस्त्रे बद्ध्वोत्तमो रसः ॥८४॥

(अनुपानतरङ्गिणी ७४)

अर्थ-लहसुन और राई को पीसकर दो घरिया बनावे उसमें पारद को अच्छी तरह बांधकर कांजी में तीन दिन तक स्वेदन करे फिर घीगुवार के रस में एक दिन तक घोटता रहै। उसके बाद चित्रक के स्वर में एक दिन मर्दन करे। फिर उसके बाद एक दिन मकोय के रस में, एक दिन त्रिफला के रस में घोटे। तदनन्तर खरल में से पारे को कांजी से धोकर पारे से आधा भाग सैंधानोंन और पारद को खरल में डाल एक दिवस तक निम्बू के रस से घोटे फिर पारद के समान ही नौसादर राई और लहसुन इन तीनों को लेकर पारे के साथ कांजी से गोल टिकिया बनाकर और सुखाकर हींग से लेप कर देवें। उस टिकिया को नीचे के बासन में रख ऊपर से हांडी गलाकर मुद्रा कर लेवे और सुखाकर चूल्हे पर रख तीन प्रहर तक तेज अग्नि देवें और ऊपर की

हांड़ी पर जल को सींचता रहै, जब अपने आप ठंढा हो जावे तब सोल कर और टेढ़ा कर अतियत्न से ऊपर के बासन से उत्तम पारद को निकाल लेवे फिर उसी पारद के बल बढ़ाने के लिये सेंघानोंन के चूर्ण में रख कंपड़े में पोटली बांध दोलायंत्र में स्वेदन करे॥७५–८४॥

#### शोधन

एकेन लशुनेनैव शुद्धो भवति पारदः । समं सप्तदिनं पिष्टो दोषकंचुकिवर्जितः ॥८५॥

(घ० सं० २८)

अर्थ-पारद को तप्त खल्व में डालकर लहसुन के रस से सात दिन बराबर घोटता रहे तो पारद दोष और कंचुकों से रहित होकर णुख होता है।।८५।।

#### मतांतर

एकेन लगुनेनैव तप्तखल्वेः स्थितः सदा । सप्तसप्त दिनं पिष्टः गुद्धो भवति सूतकः ॥८६॥

(टोडरानन्दः)

अर्थ-पारद को तप्तखल्व में डालकर लहणुन के रस से इक्कीस दिन तक घोटता रहे तो पारद गुद्ध होता है।।८६।।

#### मतान्तर

एकेन लशुनेनापि शुद्धो भवति पारदः ।। तप्तस्तत्वे मासमेकं पिष्टो लवणसंयुतः ।।८७॥ (योगतरंगिणी ५३, र० रा० सुं० ३५ र० रा० शं० ४ रस० प० ९)

अर्थ-पारद को तप्तखल्व में डालकर केवल नोंन और लहशुन के रस से एक मास पर्यंत लगातार घोटता रहै तो पारद अत्यन्त शुद्ध होता है।।८७।।

#### शोधन

रसोनमर्वितः सूतो नागवल्लीवले स्थितः ।। सर्ववोषविनिर्मुक्तो योज्यः स्याद्रसकर्मसु ॥८८॥

(रसेन्द्रसारसंग्रहः)

अर्थ-पारद को तप्त खल्व में डालकर लहशुन के रस के साय घोटे फिर उसको गोला बनाय नागरवेल के पान में रख कम से कम एक प्रहर स्वेदन करे तो पारद शुद्ध होता है और उसको समस्त रसकर्म में उपयुक्त करे।।८८।।

#### शोधन

रसस्य दशमांशं तु गंधं दत्त्वा प्रयत्नत ॥ जम्बीरोत्थद्ववं यामं पात्यं पातनयंत्रके ॥८९॥ पुनर्मर्द्धं पुनः पात्यं सप्तवारं विशुद्धये ॥ युक्तं सर्वस्य सूतस्य पुनः पात्यं सप्तवारं विशुद्धये ॥ युक्तं सर्वस्य सूतस्य तप्तखत्वे विमर्दनम् ॥९०॥

(रसमञ्जरी ४, कामरत्न २९४, र० रा० प० २६ रसेन्द्रसारसंग्रह

(3

अर्थ-पारद में दशमांश गंधक को मिलाकर जंभीरी के रस से एक प्रहर तक घोटकर अर्ध्वपातनयंत्र में उड़ा लेवे फिर मर्दन करना और पातन करना इस प्रकार सात बार पातन करे तो पारद शुद्ध होता है जिस जिस स्थल पर पारद का मर्दन लिखा है वहां पर तप्त खल्व द्वारा मर्दन किया समझना चाहिये॥८९॥९०॥

मूगर्तेऽजशकृतुषानलपुटैः संस्थापिते लोहजे खल्वे जृंभलकांजिकेन बलिना

सार्द्धं दशाशेन सः ॥ संमर्द्धः परिपातयन्त्रविधिना निष्कासित सप्तधा शुद्धः पारदकर्मठैर्निगदि वैद्यरवद्येतरै ॥९१॥

(रसराजसुन्दर ३५, नि० र० २४, सा० प० ९)

अर्थ-धरती में गड्डा स्रोदकर बकरी की मेंगनी और भुस की अग्नि पर रस्रे हुए लोहे के खरल में दशांश गंधक के साथ पारद को रखकर घोटे फिर उध्वीपातन यंत्र द्वारा उड़कर ग्रहण कर लेवे इस प्रकार सात बार करें तो पारद सर्वोत्तम शुद्ध होता है ऐसा शास्त्रों में लिखा है॥९१॥

हिदायत मुतअल्लिक सीमाव मयगन्धक (उर्दू)

गंधक और सीमाव मुसाबी मिलाकर घोटकर बजरिये और जांतर के तसईद किया जावे तो इस अमल से गंधक भी तसईद होती है और पारा भी जंतरमजकूर को अच्छी तरह कपड़े से साफ करके तसईद शुदाऽ को निकाल ले और पारे के जर्रार को कपड़े से छानकर और दबादबा कर अलहदा कर ले। (सुफहा अकलीमियां १४२)

### शुद्धं पारद के अभाव में दरदाकृष्टपारद ग्रहण शुद्धं रसेन्द्रं युंजीत सर्वकर्ममु सत्फलम् । दरदाकृष्टमथ वा नाशुद्धं योजयेत्क्वचित् ॥९२॥

(रसमानसः)

अर्थ-सम्पूर्ण कर्मों में गुड़ पारद का ही प्रयोग करे तो अच्छा फल होता है अथवा जहां गुढ़ पारद नहीं मिले वहां शिंगरफ में निकाले हुए पारे को लेना चाहिये अगुढ़ पारद का कहीं भी प्रयोग न करें॥९२॥

### हिंगुलाकृष्ट पारदविधि

निम्बूरसेन संपिष्य प्रहरं दृढम् । उद्ध्वंपातनयंत्रेण संप्राह्यो निर्मलो रसः ॥९३॥ (योगरत्नाकर ७७, र० रा० शं० ४)

अर्थ–हिंगुल (शिंगरफ) को नींबू के रस से पारद को एक प्रहर तक दृढ़ता से घोटकर डमरूयंत्र में उड़ा लेवें तो पारद निर्मल हो जाता है।।९३।।

### हिंगुलाकृष्टपारदशोधन

निम्बूरसैर्निम्बपत्ररसैर्वा याममात्रकम् । पिष्ट्वा दरदमूर्ध्वं च पातयेत्सूत-युक्तितः ॥ ततः शुद्धतरं तस्मान्नीत्वा कार्येषु योजयेत् ॥९४॥ (रसराज ३२, र० रा० सुं० ३५, र्शाङ्गधर ३०८, नि० र० २८)

अर्थ-नींबू के रस में या नीम के पत्तों के रस से शिंगरफ को एक प्रहर तक घोट उद्ध्वपातन यंत्र में उड़ा लेवे फिर उस गुद्ध पारद को निकाल सब कामों में लावें।।९४॥

### सिंगरफ से पारद निष्कासनविधि दोहा

साधार पारदिवषे, संस्कार करवाय । सिंगरफके पारदिवषे, पारो तथा निकसाय ॥१॥ सिंगरफ को पारद कहो, कौन रीतितै होय । ताकी विधि कर्तव्यता, सबै कहतहैं सोय ॥२॥ या प्रसंग ही में कहूं उमरू दोलायंत्र । गंधक विष शोधन कहूं, और वालुकाजंत्र ॥३॥ सिंगरफ सुदंर है पहर, नींबूरस पिसवाय । निवंपातरस डारिके, अथवा ले खरलाय ॥४॥ निम्बूपातरस ना कढै, तब जलदेय कढाय । ताके जवा बनायके, दीजै धूप सुखाय ॥५॥ फिर है हांडी लेयके, नीके मुख धिसलेय । नीचेकी हांडी विषे, जवा फेर धरिदेय ॥६॥ कपरा माटी घोरिके, संधि बंद करलेय । ताको धूपसुखायके, चूल्हेपै धरिदेय ॥७॥ बारं बारं भिजोयके, कपरा ले बुधिवान । उमरकी हांडी विषे, फेरत रहै निवान ॥८॥ शिंगरफ को परमान है, षट पैसा भर देय । तीन प्रहर ताको तरे, मध्यम आंच करेय ॥९॥ या विधि

१-शुद्धो भवति पारदः इत्यपि ।

डमरू जंत्रते, पारद लेय उड़ाय । उडनहार जे वस्तुते, या ही में उडवाय ॥१०॥ स्वांगशीत होवे जबै, हांडी पृथक् कराय। पारद ऊपर जो लग्यो, ताहि पोंछ निकसाय ॥११॥

(वैद्यादर्श १३)

शिंग्रफ की तसईद (पाराकुक्तः को) शिंग्रफ से जिन्दः निकालने की तरकीब (उर्दू)

शिग्रफ को अर्क लैमूं में एक प्रहर तक खरल करे और दो जर्फ गिली के लबों को पत्थर घिस कर हमवार के दे ताकि उससे सांस और भाप वगैरः न निकल सके बादहू जर्फ मजकूर को गिले हिकमत करके आग पर रख दे जसद खालिस जानिबवाला तसईद हो जायगा। सुफहा अकलीमियां १००)

हिंगुलाकृष्ट रस

दरदं तण्डुलस्थूलं कृत्वा मृत्पात्रके त्रिदिनम् ।। भाव्य जम्बीररसैश्राङ्गेर्या वा रसैबहुधा ।।९५।। ततश्च जम्बीरवारिणा चाङ्गेर्य्या रसेन परिप्लुतम् । कृत्वा स्थालीमध्ये निधाय तदुपरि कठिनी घृष्टम् ।।९६।। उत्तानं चारुशरावं तत्र बारबारं जलं देयम् । उष्णे हेयं तथैव तदूर्ध्वपातनेन निर्मलः सूतः ।।९७।। (रसेन्द्रसार संग्रह ९)

अर्थ-शिगरफ के चावल के समान टुकड़े करके मिट्टी के पात्र में रख तीन दिवस तक जंभीरी के रस से या चूका के रस से अनेक बार भावना देवे फिर जंभीरी या चूका के रस में तर करके हांडी में रखें और उस पर हांडी को रखे जिसका मुख ऊपर को हो दोनों हांडियों के मुख को कपरौटी से बंद कर दे और ऊपर की हांडी में बराबर पानी भरता रहे अर्थात् जब पानी गरम हो जावे निकाल कर ठंढा पानी भर देवे इस प्रकार जो ऊपर की हांडी के पर्दे में जो पारद लग जाय उसको निकाल लेवे और आसपास जो मिट्टी लगाई जाती है उसको भी कपड़े में छान कर बार बार पानी या कांजी में धो डाले इस प्रकार निकले हुए शुद्ध पारद को सब कामों में लावे।।९५-९७।।

हिंगुलाकृष्टपारदविधि

अथवा हिंगुलात्सूतं ग्राहयेत्तन्निगद्यते । पारिभद्ररसैः पेष्यं हिंगुलं याममात्रकम् ॥९८॥ जम्बीराणां द्रवैर्वाथ पात्यं पातनयत्र के। तं सूतं योजयेद्योगे सप्तकंचुकवर्जितम् ॥९९॥ (कामरत्न २९३, रसदर्पण, टो० १७)

अर्थ-अथवा सिंगरफ से पारद के निकालने की रीति कहते हैं कि नीम के पत्तों के रस से या जंभीरी के रस से सिंगरफ को एक प्रहर तक मर्दन करे फिर पातनयंत्र से पारद को निकाल लेवें उन सातों कंचुकों से रहित पारे को सब काम में लावें।।९८।।९९।।

#### मतान्तर

पारिभद्ररसैः पेष्यं हिंगुलं याममात्रकम् । जम्बीराणां रसैर्वाथ पात्यं पातनयंत्रके ।।१००।। तं सूतं योजयेद्योगे सप्तकंचुकवर्जितम् । संशुद्धिमन्तरेणापि शुद्धोऽयं रसकर्मणि ।।१०१।।

(रसेन्द्रसारसंग्रहः १०, रसरत्नाकर १६२, नि० र० २८) अर्थ—नीम के पत्तों का रस या जंभीरी के रस से सिंगरफ को एक प्रहर तक घोटकर डमरू यंत्र में उड़ा लेवे उन सातों कंचुकों से रहित पारद को समस्त योगों में वर्ते क्योंकि यह पारद शुद्धिकर्म के बिना ही रसकर्म में शुद्ध माना गया है।।१००।।१०१।।

#### मतान्तर

दरदं निम्बुनीरेण दिनमेकं विमर्दयेत् । ऊद्ध्वपातनके यन्त्रे विह्नं दत्त्वा त्रियामकम् ॥१०२॥ स्वांगशीते समुद्घाटच ह्यूर्ध्वलग्नं रसं नयेत् । पुनर्निम्बस्य निम्ब्योर्वा रसैर्यामं विमर्दितः ॥ कचुकैर्नागवंगाद्यैर्मुक्तः स्यात्पारदोत्तमः ॥१०३॥

(अनुपानतरंगिणी ७४)

अर्थ-सिंगरफ को नीबू के रस में एक दिन तक घोटे फिर डमरूयंत्र में रखकर तीन प्रहर की मृदु मध्य और तीक्ष्ण अग्नि देवे स्वांगशीतल होने पर उपर लगे हुए पारद को निकाले फिर नीम या नीबू के रस में एक प्रहर तक घोटे तो पारद नाग आदि कंचुको से रहित होकर उत्तम शुद्ध होता है॥१०२॥१०३॥

#### मतांतर

अथवा ग्राहयेत्सूतं दरदौत्तन्निगद्यते । कंचुकैर्नागवंगाद्यैर्विमुक्तो रसकर्मणि ।। हिंगुलाकृष्टसूतस्तु जीर्णगंधसमो गुणैः ।।१०४।।

(र० रा० शं० ४ नि० र० २८)

अर्थ-अथवा पारद को सिंगरफ में से निकाले तो नाग, वंग आदि सब कंचुकों से रहित होता है। हिंगुल से निकाला हुआ पारद गंधक जारित पारद के समान होता है।।१०४।।

सम्मति-उपयुक्त क्रिया रसराज शंकर की है ओर निघंटुरत्नाकर वाले ने भी उसीसे लिया है कारण कि, जैसे अधूरी क्रिया रसराज शंकर में लिखी है वैसी ही निघण्टुरत्नाकर में लिखी है इसकी पूरी क्रिया इस ग्रंथ में रससारपद्धति से गृहीत कर आगे लिखते हैं।

### हिंगुल से रसाकृष्टि

अथवा ग्राहयेत्सूतं दरदात्तं निगद्यते । निम्बूरसेन संपिष्य प्रहरं दरदाद्दृढम् ।।१०५।। निम्बपत्ररसैर्वापि जंबीराद्भिरथापि वा । ऊर्ध्वपातनयंत्रेण तद्ग्राह्यो निर्मलो रसः ।।१०६।। कंचुकैर्नागवंगाद्यैर्विमुक्तो रसकर्मणि । हिंगुलाकृष्टसूतस्तु जीर्णगन्धसमो गुणैः ।।१०७।।

(वाग्भटः, र० सा० प०)

अर्थ-अथवा सिंगरफ से पारद के निकालने की युक्ति को वर्णन कहते हैं कि हिंगुल को एक प्रहर तक नींवू के रस से, नीम के पनों के रस से खूब घोटे फिर उध्वीपातन यंत्र में निर्मल पारद को ग्रहण कर लेवे तो पारद नाग, वंग आदि कंचुकों से रहित हुआ रसकर्म के योग्य होता है हिंगुल से निकला हुआ पारद गंधकजीर्ण पारद के गुणों के तुल्य होता है॥१०५-१०७॥

### हिंगुलाकृष्टरस की शुद्धि

अथवा दरदाकृष्टं स्विन्नं लवणाम्बुभाजिदोलायाम् । रसमादाय यथेच्छं कर्तव्यस्तेन भेषजो योगः ।।१०८।। (योगरत्नाकरः ७७, नि० र० २९, र० रा० शं०, र० सं० सा० प० ९)

अर्थ-अथवा हिंगुल से निकले हुए पारद को नोर्न के पानी से भरे हुए दोलायंत्र में स्वेदन कर निकाल लेवे वैद्य उसका सब औषधियों का प्रयोग करे।। १०८।।

#### मतान्तर

योज्यः साम्बुपुटौ स्विन्नः पूर्वाभावे भिषम्बरै: ॥१०९॥

(योगतरंगिणी ५६)

अर्थ-जल में घुले हुए नोन को दोलायंत्र में भरकर पारद को स्वेदन करे तो पारा शुद्ध होता है यह क्रिया हिंगुलाकृष्ट पारद के नहीं मिलने पर वैद्यों को करनी चाहिय।।१०९॥

रस की हिंगुलाकृष्टविधि अथवा हिंगुलात्सूतं ग्राहयेत्तन्निगद्यते । जम्बीरनिम्ब्नीरेण मर्दितो हिंगुलो दिनम् ॥११०॥ ऊर्ध्वपातनयंत्रेण ग्राह्यः स्यान्निर्मलो रसः कंचुकैनोगवंगाद्यै— र्निमुक्तो रसकर्मणि । बिना कर्माष्टकेनैव सूतोऽयं सर्वकर्मकृत् ॥१११॥ (रसेन्द्रसारसंग्रहः ॥८, र० रा० सुं० ३४)

अर्थ-अथवा सिंगरफ से पारद के निकालने को कहते है कि सिंगरफ को नीबू या जंभीरी के रस से एक दिन मर्दन करे फिर ऊर्ध्वपातनयंत्र में रखकर उड़ा लेवे तो वह पारद नाग, वंग आदि कचुकों से रहित होकर रसकर्म के योग्य होता है तथा आठ संस्कारों के बिना किये हुए भी समस्त कर्म के उपयोगी होता है।।११०।।१११।।

सम्मति—सिंगरफ से निकले हुए पारद का कदर्थन होता है और कदर्थन से पारद में नपुसंकता पैदा होती है उस नपुसंकता के दूर करने के लिये और अधिक बल पैदा करने के बास्ते सैंधव सहित जल भरे हुए दोलायंत्र में स्वेदन करें अथवा बांझककोड़ा सर्पाक्षी साम्हार भरा नीम इनको कांजी में घोलकर देवे फिर उसमें पारद को एक दिवस तक स्वेदन करें तो पारद नपुसंकता से रहित होता है यही बात रसरत्नप्रदीप में लिखी है "पातैस्विभिः सूतकर्थनं वै भवेत्तथा हिंगुलकुष्टतोऽपि ॥ कदर्थननैव नपुसंकत्वमेवं भवेदस्य रसस्य पश्चात् ॥१॥ बलप्रकर्षाय च दोलिकायां स्वेद्या जले सैंधवचूर्णगर्भे ॥ वध्यां हि नेवांबुजमार्कवाणां सतिक्तकानां दिवस द्ववैक्ये ॥२॥"

### दरदाकृष्टरस की शोधनावश्यकता

रसगंधकसंभूतं हिंगुलं प्रोच्यते बुधैः । तस्मात्सूतं च यद्पाह्यं शोध्यं तदिष सूतवत् ॥११२॥

(टो० १७, र० रा० सुं० ६६)

अर्थ-पण्डित मनुष्य सिंगरफ को पारद और गंधक से बना हुआ कहते हैं इसलिये सिंगरफ से जो पारद निकाला जाता है उसको साधारण पारद के समान शुद्ध करना चाहिये।।११२।।

# सिंग्रफ से सीमाव निकालने की अफ्ताबी तरकीब (उर्दू)

दूसरा तरीका अफ्ताबी यह है कि शिंग्रफ को किसी मछली के पित्ते में अच्छी तरह सहक करे बादह अर्कलेम्ं में सहक करे और किसी बर्तन आहनी ख्वाह चीनी ख्वाह शीशी में रखकर धूप में टेड़ा करके मूकाबिल रखे सीमाव सिंग्रफ से जुदा हो जायेगा। (सुफहा अकलीमियां १०१)

## शिंग्रफ से बगर आंच के सीमाव निकालने की तरकीब (उर्दू)

अगर शिंग्रफ आब गलगलमें खरल करके फिर शिंग्रफ को गल गल में डाल कर गर्म जगह में रखें तो पारा निकल आवेगा (सुफहा ७२ कुश्तैजात हाजरी)

रोहू मछली का प्रभाव पारद पर (उर्दू)

सीमाव को पितारोह में सहक करने से सफाई बहुत जल्द होती है और अगर सहक वलेग किया जावे तो मुनअक्किद हो मकता है।। (सुफहा किताब अकलीमियां ५१)

# सीमाव के परों के नाम (उर्दू)

सीमाव के परों के नाम हस्वजैल है-१ धूम यानी धूआं २ कप यानी लराजिश, ३ चर यानी खुरिश, ४ अचर यानी गैर खुरिश, ५ ऊप यानी तेजी, ६ कोप यानी गुस्सा, ७ संचार यानी गवासी । और हर एक पर एक एक जसद और एक एक सितारे से मनसूब है जो पर कि तिला व नुकर: या शम्स या कमर से मन्सूब है बह बदस्तूर हर अमल में रहने देन चाहिये क्योंकि तिला व नुकरा खुद पाक है। लिहाजा इनसे मन्सूब: पर भी पाक है। वाकी

पांच पर पांचो अजसाद के वास्ते मौहरिक है इनके बाकी रहने से न अकसी सीमाव अजसाद के रहने के काम आती है और न साने में कोई नफी रखती है। अगर अकमीर तिला बनाना मजूर है तो पक्षघात यानी अमल रावअ के वाद धूप, कप, चर और और कोप को दूर करे और अचर, उप, सचार को रहने दे। अगर चांदी बनाने की स्वाहिण है तो धूम, कप, चर, उपको दूर करे। और कोप, चर, सचार को वाकी रसे। अगर गुटका बनाना मकसूद है तो धूप, कप, चर, संचार को दूर करे। और अचर, उप, कोप को निगाह रखें। अगर साने और कुब्बत बदन के वास्ते इस्तैमाल करना मंजूर हो तो कप, अचर, कोप को दूर करे। और धूप, चर, उप को रहने से अगर इन उमूल को वे समझे बूझे अमल करेगा तो हरगिज दुरूस्त न होगा और वातिल हो जायगा। (मुफहा अकलीमिया १५०-१५१)

शंका–ठीक समझ में नहीं आता कि परों से मुराद को चलीसे है या गती से है या अश्वक जारण में जो अग्नि पर रखने से पारद की दशा होती है उससे

### खाने के वास्ते सीमाव से केंचली मुखालिफ दूर करने की तरकीब (उर्दू)

सीमाव को १ ईट. २ राई, ३ जौहरा ताऊस या जौहरा मेर, ४ शीरा दरस्त आक में वदस्तूर खर्ल करे। (सुफहा अकलीमियां १५८)

### अमल खालिस सीमाव से केंचली मुखालिफ दूर करने और केंचली मुवाफिक इस्तवार करने की तरकीब जिसको स्तलाहहुक्मा में मुतिफिकउल अमल कहते हैं (उर्दू)

१ सिश्त जर्द ७ ।

शीरा वेसकौआठोडी
 शीरा धतुरा स्याह

२ शीरा चौलाई

९ शीरा मुलहठी

३ आब नमक

१० शीरा पतालगरुडी ११ शीरा बकन

४ आब चूना ५ आब सज्जी

१२ शीरा वकाई स्याह

६ शीरा केवांच

पहली तदबीर अमल शमसी के वास्ते केंचली मुखालिफ सीमाव में दूर करने की यह है, कि अश्याय जल में दो पहर तक खुड़क करे बाद उसके आठ प्रहर शीरा गोमा का चोया दे जिसमें खरल करने में खराव केंचलिया जो दूर हो गई हैं फिर न ऊद कर आवे और मुविफक केंचली बाकी कायम रहे क्योंकि मुमिकन है कि किसी मुखलिफ बूटी में खरल करने या चोया देने से केंचली मतलूब जाय हो जाबे और अमल नातमाम रहे। (सुफहा अकलीमिया १५१)

## अमल कमरी के वास्ते सीमाव से केंचली मुखालिफ दूर करने की तरकीब (उर्दू)

मुफस्सिल जैलः अजजाइ बृटियो में सहक करे सहक बतौर पुट आफ्तबी के देना चाहिये सीमाव कमरी हो जायगा।

१ शीरा सहँजना

२ शीरा भागरा

३ आब वेखनीव

४ कांजी

५ सिरक तुर्शमुकत्तर

६ माइडल सालह

७ लेनुलगदरा

८ वर्गतंब्ल

९ ईट

१-गलगल पंजाबी में अमलवेत को कहते हैं।

चाहिये कि सीमाव मजकूर को शीरा सहँजने में बेख सहँजने के डंडे से खरल करे और शीरा भांगरा और काजी और सिरक तुर्श में अलहदा अलहदा बेखनिब के डंडे से खरल करे माइ, उल हवालिद से वह तेजाब मुराद है जो अंडों के छिलकों और नौसादर को महलूल करके बनाया जाता है और इन दोनों की तरकीबें बाब अब्बल में तकतीर व तकलीस के बयान में मिलाकर सहक करे सहक करने के बाद शीरा गोमा का आठ पहर चोया दे ताकि केंचली मुखलिफका असर न रहे और केंचली मुवाफिकका असर जाइल न हो। (सुफहा अकलीमिया १४५-१५५)

गुटका बनाने के वास्ते सीमाव से केंचली मुखालिफ दूर करने की तरकीब (उर्दू)

बुरादः खिश्त नीम पुस्तः में कांजी या सिरकः मुकत्तर या अर्क वर्ग तम्बूल डाल डाल कर दरस्त नीब के डंडे से या सँहजने की जड़ से या जकूम बेखार यानी छीमियां थूहर की नरम फली से जो दरस्त मजकर बाला में केला की फली की तरह लगी होती है खरल को और खरल बदस्तूर दो पहर दिन तक करे और दोपहर से शाम तक धूप में खुश्क करे और दूसरी बूटी के शीरा और दूसरी लकड़ी के दिस्ते से खरल न करे इस वास्तेकि अमल ठीक उत्तरे या नहीं यानी जिस केंचली को बाकी रखना मंजूर है वह मुमिकन है कि दूसरी लकड़ी में खरल करने से दूर हो जावे। (सुफहा अकलीमियां १५६)

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यास ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां साधारणणोधनं नाम त्रिंजोऽध्यायः ॥३०॥

अथ पारदमारणाध्यायः ३१

अथपारदभस्मक गुण

यावन्न हरबीजं तु भक्षयेत्पारदं मृतम् । तावत्तस्य कुतो मुक्तिर्भोगाद्रोगाद्भवादिष ॥१॥

(रसराजसुंदर)

अर्थ-मनुष्य जब तक भस्म किये हुए शिवबीज पारद को नहीं खाता है तब तक भोग रोग और संसार या जन्ममरण से उस मनुष्य की मुक्ति (छुटकारा) नहीं होती है।।१।।

अथ मृतपारदलक्षण

अतेजा अगुरुः शुभ्रो लोहहाऽचंचलो रसः ।। यदा नावर्त्तयेद्वह्नौ नोध्वं गच्छेतदा मृतः ।।२।।

(रसराजशंकर)

अर्थ-जब कि पारद चमक रहित हो, हल्का हो, सफेद हो, धातुओं का खानेवाला और चंचलता रहित होकर आंच में चक्कर न खावे और उड़े भी नहीं तब पारद को मरा हुआ समझना चाहिये॥२॥

दूसरा लक्षण

अगुरुरतेजाः शुभ्रो वह्निस्थायी स्थिरो धूमः ॥ हेमादिधातुभोक्ता तत्कर्ता स्यान्मृतः सूतः ॥३॥

(निघण्टुरत्नाकर)

१-मुत्तरज्जिम-माइर्ज खालिहद तेजाब शोरा वगैर को कहते है लेनुलगदरा से यहां पर मुराद उस पानी से है कि जो मुर्बार सग और नमक सज्जी से बनाया जाता है। अर्थ—जो पारद भारी व चमकीला न हो, आंच में न उड़नेवाला चंचलतारहित सुवर्ण आदि धातुओं को सानेवाला या सुवर्ण आदि धातुओं को करनेवाला हो उसको मृत पारद कहते हैं॥३॥

### सीमाव के मुख्तः कुक्ता की शनाख्त (उर्दू)

अर्थ-आल. शनास्त कुश्ता पुस्तः सीमाव की यह है कि वह अकसीर अजसाद हो "जो रंगी माया वही रंगी काया" इसी वजह से मशहूर मसल है, ऐसा हालत में जो मिकदार अजसाद पर तरह करने की मुअय्यन है नहीं, कदर खुराक होती है। नं० १ कुश्त अरबाहु के अमूमन और कुश्ते सीमाव का खुसूसन आग पर कायमुल्नार होता है और धुंआ नहीं देता। अगर यह भी न हो तो हरगिज न खाना चाहिये। न० २ कुश्ता के खाते ही उसका मुरी नफा जाहर होता है और भूख लगती है और उसके बाद नऊज और कुश्त वाह पैदा होती है। अगर यह बात जाहर न हो और मुफर्रत भी न हो तो जानना चाहिये कि कुश्ता के जौहर सोख्त हो गये और अगर मुफर्रत हो तो जानना चाहिये कि कुश्ता के जौहर सोख्त हो गये और अगर मुफर्रत हो तो नीमपुत्खह की दलील है। (सुफहा ३०२ अखबार अलकीमियां)

रसभस्म रखने के लिये पात्र वंशे वा माहिषे शृंगे स्थापयेत्साधितं रसम् ॥४॥

(रसेन्द्रचिन्तामणि)

अर्थ-जब विधिपूर्वक पारद सिद्ध हो जाय तब उसको बांस की नली में या साफ किये हुए भैंस के सींग में रखना चाहिये॥४॥

सम्मति-पहले समय में कांच की अथवा चीनी की शीशियां नहीं मिल सकती थीं, इसलिये रसेन्द्र चिन्तामणि कारने शीशियों का नाम नहीं लिखा है परन्तु आजकल कांच की शीशियां बहुत मिलती हैं, इस वास्ते उनमें ही सिद्ध रसादिकों को रखना चाहिये।

अकसीर सीमाव नाकिस की तासीर (फार्सी) (षंढ पारद प्रभाव)

वा इस्तैमाल सीमावे कि बाद अज खुर्दन ओहेच खासियत जाहर न गर्दद चुनाचः खुश्की गुलू व खारिश दस्त दस्तहा वकमी इश्तहा सिवाइ अजीदीगर मुतलक तासीर जाहर न गर्दद न गर्मी व न इश्तहा पसविद्यनन्द कि हेच मसालह बर्दी नमान्दः वहमः सोख्तः शुदः अस्तः तासीर नमेबख्शद। (सुफहा ११ छोटी किताब या किताब जवाहर उलसिनात नुसस्ते में सिद्ध रस)

सीमाव के कुश्ता नीमपुख्तः खाने के नतायज (उर्दू)

खाने में अहितराक पैदा होता है, बदन का रंग नहासी हो जाता है। जजामी कैफियत तारी होती है। आवलावदन से और जिस्म में बरम हो जाता है। अगर आरजी इलाज से सेहत भी हुई तो बाज औकात फेंकड़ा नाकिस हो जाता है और सिल व नफत उलदम के अवारिज नाहक होते हैं। लिहाजा जैल के मुजरिंब और फौरी इलाज लिखे जाते हैं। (सुफहा ३०४) किताब अलकीमियाँ)

> खाम कुश्ता सीमाव के जिस्म से खारिज करने की तरकीब (उर्दू)

नौआदीगर पंचांग दरस्त नील मुसल्लिम को लेकर टुकड़े टुकड़े करके

पानी में जोश दें। बादह छानकर आधे आ<mark>धे घं<mark>टे के बाद एक एक प्याला</mark> मिलावे। सीमाव पेशाब की राह से बह जावेगा। मुजरिंब है। (सुफहा ३०३ किताब अलकीमिया)</mark>

### खास कुश्ता सीमाव को जिस्म से खारिज करने की तरकीब (उर्दू)

नौआदीगर शीरा वर्गमिसी जिसको कागजुंसा कहते हैं निकालकर तीन तोले से लेकर आध्रपाय तक सात आठ स्याह मिर्च मिलाकर आध्र पाय पानी शामिल करके छान ले। बादह पिला दे। चौदह दिन में सेहत हो जाती है और अगर जल्द जाहर पुर असर अहतिराक खून का हो रोगनतुस्म कुद्द तलस की मालिश करे, सेहत कामिल हो जायेगी। (सुफहा ३०३ किताब अलकीमिया)

### सीमाव को बदन से खारिज करने की तरकीब (फार्सी)

तदबीर कसोकि जीवक खुर्दः वाशद व बसब आंशकाक व जराहात हमररसीदः वाशद ओं अस्त कि विगीरन्द शीरः हब्बुलकतन मिकदार यक आसार व वरक सिक्कः काई कि ग्राही अस्त हिन्दी दर आंमालीद साफकर्दः सहरोज बियाशामन्द व मेगोयन्द कि ईंदबा अखराज मेनुमायन्द सीमावरा अज मवरबील बहुमचुनी शस्तन दस्तोपाइ और आबाव मजबूख पोस्त दरस्त पीपल कि पंज आसार आरां दरदह आसार आज विजोशानन्द ता विनस्फ रसद व गुफ्तः अन्द कि ईंतदबीर जहत बाद फरंग नीजनाफः अस्त। (मुफहा २४१ किताब जिल्द दायमकरा वा दीनकबीर)

# सदोष पारदमारण का निषेध

युक्त द्वादशिभर्दोषैर्यश्च हन्याद्रसेश्वरम् ॥ ब्रह्महत्यादि का हत्या भवेत्तस्य पदे ।।५॥

अर्थ-जो वैद्य या साधारण जन बारह दोषों से संयुक्त पारद को भस्म करता है उसको एक एक पेंग पर बहहत्यादिक हत्या होती है॥५॥

#### अन्यच्च

सदोषो भस्मितो येन योजितं योगकर्मणि ॥ स भिषक् पतते नरके यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥६॥

(रसराजमुन्दर, नि० र०)

अर्थ-जिस मनुष्य ने दोष सहित पारद को भस्म किया है और बनाकर रसादिकों में भी प्रयोग किया हो वह मनुष्य सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर्यंत नरक में पड़ता है॥६॥

# निर्दोष पारद मारण की आज्ञा

मुक्तं द्वादशभिर्दोधैर्यस्तु हत्याच्छिवात्मजम् ॥ ऐहि के स तु पूज्यः स्यात्परत्र स्वर्गतो भवेत् ॥ गुणप्रच्छादकाः सप्त कंचुका पारदे मताः ॥७॥ (टोडरानन्द)

अर्थ-जो मनुष्य बारह दोषों से रहित पारे को भस्म करता है वह इस लोक मे पूजनीय होता है और मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग लोक को जाता है, पारद सुद्ध करने का कारण यह है कि पारे में स्वयं गुण के नाशक सात कचुक माने गये हैं।।।।।

### अशुद्ध और अबीज पारव मारण का निषेध (शिवागम से)

योऽशुद्धं घातयेत्सूतं निर्बीजं वाय मानवः ॥ बह्यहा स दुराचारी मम ब्रोही महेश्वरि ॥८॥

अर्थ-जो वैद्य अशुद्ध या बीज रहित पारद को भस्म करता है, हे पार्वती! वह दुष्ट ब्रह्म हत्यारा मेरा शत्रु होता है॥८॥

#### पारदमारण निषेध

गुरुशास्त्रे परित्यज्य विना जारितगंधकात् ॥ रसं निर्माति दुर्मेधाः रापेत्तं परमेश्वरः ॥९॥

(बृहद्योगतरङ्गिणी, नि० र०)

अर्थ-जो निर्बुद्धी लोग गुरु तथा शास्त्र की प्रक्रिया को छोड़कर और गंधकजारण न करके पारद की भस्म करता है उसको श्रीमहादेव जी शाप देते हैं।।९॥

### सुवर्णयुक्त पारद की आज्ञा

औषधीघातितः सूतो यदा भूयो न जीवित ॥ न तु क्रामित लोहेषु न च कुर्याद्रसायनम् ॥१०॥ तस्मात्सुवर्णादियुतं मारयेद्रससभैरवम् ॥११॥ (टोडरानंद)

अर्थ-औषधियों द्वारा मारा हुआ पारद फिर जीवित नहीं होता है और वह धातुओं में प्रवेश नहीं करता, रसायन का कर्ता भी नहीं होता है इसलिये

सुवर्णयुक्त पारद को भस्म करना ही उचित है।।१०।।११।।

जड़ी द्वारा मारे हुये पारे के गुण

मूलिकामारितः सूतो जारणाक्रमवर्जितः ॥ न क्रमेद्देहलोहाभ्यां रोगहर्ता भवेद्ध्रवम् ॥१२॥

(रसरत्नाकर०, टो० नं०)

अर्थ-जारणक्रम को छोड़कर केवल जड़ियों से पारद को मारते हैं तो वह पारद केवल देह और धातु में प्रवेश न होकर रोगों को ही नाश करता है।।१२।।

दूसरा प्रमाण

रसौषधीमृतः सूतो गंधकादिविवर्जितः ॥ न देहे नैव लोहे स क्रमते किन्तु रोगहा ॥१३॥ (रसमानस)

अर्थ-गंधादिकों से रहित पारद को केवल जड़ी से ही भस्म करे तो वह पारद देह तथा लोह में प्रवेश नहीं करता है किन्तु रोगों का नाशक अवश्य है।।१३।।

# पारे का मारण नहीं होता किन्तु महामूर्च्छा होती है।

निर्जीवत्व गतः सूतः कयं जीव ददाति सः ॥ निर्जीवेन तु निर्जीवः कयं जीवति शंकरः ॥१४॥ परस्य हरते कालं कालिकारहितस्तथा ॥ अष्टानां चैव लोहानां मलं शमयित क्षणात् ॥१५॥ महामूर्च्छागतं सूतं को वापि कथयेन्मृतम् ॥ दिव्यौषधिरसेनैव जायते नष्टचेतनः ॥ कालिकारहितश्चापि आधि व्याधि विनाशयेत् ॥१६॥ (टोडरानन्द)

अर्थ-जो पारद स्वयं मरा हुआ है वह फिर कैसे जीवित कर सकता है क्योंकि हे शिवजी महाराज! निर्जीव पारद से जीवित नहीं हो सकता है। शिवजी बोले-हे पार्वती! जिस प्रकार पारद आठ रोगों के मैल को शीघ्र ही नाश कर देता है, उसी प्रकार कालिका दोष से रहित किया हुआ पारद काल को भी हर लेता है। महामूच्छा में प्राप्त हुए पारद को मरा हुआ कौन कह सकता है। कारण उसका यह है पारद दिव्यौषधियों के योग से चैतन्य रहित हो जाता है और कालिका रहित पारद आधि (मन के रोग) व्याधि (शरीर के रोग) को नाश करता है।।१४-१६।।

### भस्म के वर्ण

श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं चेति चतुर्विधम् ।। सूतभस्म प्रयोक्तव्यं यथा व्याध्यनुपानतः ।।१७।।

(आयुर्वेदविज्ञान)

अर्थ-सफेद लाल पीली तथा काली इस प्रकार चार तरह की पारदभस्म को रोगों के अनुमान के साथ देनी चाहिये॥१७॥

#### और भी

श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं चेति चतुर्विधम् ।। लक्षणं भस्म सूतस्य श्रेष्ठं स्यादुत्तरोत्तरम् ।।१८।।

(रसरत्नाकर, रसेन्द्रसारसंग्रह)

अर्थ-सफेद लाल पीली और काली इस तरह ४ प्रकार की पारे की भस्म है, इसमें एक दूसरे से अधिक अधिक गुणवाली है॥१८॥

#### अथ मारकवर्ग

ब्रह्मदण्डी मेघनादश्चित्रकं कटुतुम्बिका । वज्रवल्ली बला कन्या त्रिकंटार्के ब्रुहीपयाः ॥१९॥ कन्दो रम्भा च निर्गुडी लज्जा जाती जयन्तिका । विष्णुकान्ता हस्तिशुण्डी दद्दुन्नो भृंगराट् पटुः ॥२०॥ गुडूची लांगली नीरकणा काली महोरगा । काकमाची च दन्ती च एताः पारदमारकाः ॥२१॥ व्यस्ताः समस्ता वा सर्वा देया ह्यष्टदशाधिकाः । उक्तस्थाने प्रयोक्तव्या रसराजस्य सिद्धये ॥२२॥

(कामरत्न)

अर्थ-ब्रह्मदण्डी, चौलाई, चित्रक, कड़वी, तोबी, हडसंहारी, खरटी, घीग्वार, गोस्रक, आक, सेहुंड का दूध, जमीकन्द, केले की जड़, निर्मुण्डी, छुईमुई, जायफल, जयन्तिका (हलदी), कोयल, हाथीशुण्डा, पवांड, भंगरा, करेला, गिलोय, कलिहारी, या गंगारिया जलपीपल, काली (बिछुआ घास), तगर, मकोय, दतोन, ये पारदेश्वर को मारनेवाली औषधियां है। इन सबको या पृथक् पृथक् जिस स्थान में कहा हो पारद की सिद्धि के लिये देना चाहिये। ये सब दवाई अट्ठाईस हैं।।१९-२२।।

#### रसमारकवर्ग

अस्मिन्प्रकरणे वक्ष्ये शुद्धसूतस्य मारकाः । औषध्यस्ताः समस्ता वा व्यस्ता वा सिद्धसम्मताः ॥२३॥ गंधं विनापि याः सूतं घ्रन्त्येव कृपया गुरोः । मेघनादो वचा वल्ली देवदाली च चित्रकम् ॥२४॥ बला शुण्डी जयन्ती च कर्कोटी च पुनर्नवा । कदुतुम्बी कन्दरम्भा लशुनं गजशुण्डिका ॥२५॥ कोशातक्यमृताकन्दकन्यकाचक्रमर्दकम् । सूर्यावर्तः काकमाची गुंजा निर्गुण्डिका तथा॥२६॥ लांगली सहदेवी च गोक्षुरं काकतुण्डिका । जाती लज्जालुपटुके हंसपाद्भुगंराजकम् ॥२७॥ ब्रह्मबीजं च भूधात्री नागवल्ली वरी तथा । स्नुह्मर्कदुग्धं तुलसी धत्तूरो गिरिकणिका । गोपालांकोठकाद्याश्च सन्त्यन्याश्च महौषधीः ॥२८॥

(रसमानस)

अर्थ-अब मैं यहां पर गुद्ध पारद के मारनेवाली औषधियों को कहूँगा, वे औषधियां पारद मारने के लिये पृथक् पृथक् अथवा समस्त मिलाकर सिद्धसम्मत है जो कि गंधक के बिना ही गुरु की कृपा से पारद को मारती है, चौलाई, हडसंहारी, देवदाली (बन्दाल), चित्रक, खरेटी, सोंठ, जयन्ती ककोड़ा, सोंठ की जड़, कड़्वी तोंबी, केले का कंद, लहसन, हाथीशुण्डा, गलकातोरई, गिलोय, जमीकन्द, घीगुवार, पमार, सूयावर्त१ (एक प्रकार का शाक), मकोय, चौंटनी, निर्गुण्डी, कलिहारी, सहदेवी, गोस्रह, कौआठोड़ी, जायफल, छुईमुई, करेला, हंसराज, भगरा, ढ़ाक के बीज, भुंई आमला, पान, त्रिफला, थूहर और आक का दूध, तुलसी, धतूरा, कोयल, कालीसर, अंकोल इनसे और भी कई महौषधियां हैं॥२३–२८॥

#### मारक वर्ग

अथैता मूलिका वक्ष्ये शुद्धसूतस्य मारणे । ब्रह्मदण्डीबला शुण्ठी कटुतुम्ब्यर्धचिन्द्रका ॥२९॥ विषमुष्टचर्कलाक्षाश्च गोक्षुरः काकतुण्डिका । वज्रवल्ली मेघनादश्चित्रकस्तृणमुस्तिका ॥३०॥ कन्या चाण्डालिका कन्दसर्पाक्षी शरपुंखिका । बस्ता रक्तांगिनपुंण्डी लज्जालुर्देवदालिका ॥३१॥ जाती जयन्ती वाराही भूकदम्बकुरण्टकम् । कोषात की नीरकणा लांगली सहदेविका ॥३२॥ चक्रमर्होऽमृता कन्दं काकमाची रविप्रिया । विष्णुकान्ता हिस्तशुण्डी ख्रुक्ययो भृंगराट् पटुः । इत्येता मूलिकाः ख्याता योज्याः पारदमारकाः ॥३३॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-अब हम शुद्ध पारद के मारने के लिये जड़ियों को कहते हैं। ब्रह्मदंडी, खरैटी, सोठ, कड़वी, तोंबी, कनफोड़ा, कुचला, आक, लाख, गोखरू, कौआठोड़ी, हडसंहारी, चौलाई, चीता, तृणमुस्तिका, घीग्वार, चंडालकंद, सर्पाक्षी, सरफों का, वस्ता, कबीला, निर्मुण्डी, छुईमुई, दंदाल, जायफल, जयन्ती, बाराहीकन्द, अजमान, पीली, कटसरैया, गलकातोरई, जलपीपल, किलहारी, सहदेवी, पमार, जमीकंद, मकोय, हुलहुल, विष्णुक्रान्ता, हाथीशुंडा, थूहर का दूध, भंगरा, करेला, ये जड़ियां पारद के मारनेवाली कही हैं।।२९-३३।।

### अथ मारकवर्ग

घनवचित्रकगोक्षुराः कटुतुम्बी दिन्तका जाती। सर्पाक्षी शरपुंखा कन्या चाण्डालिकाकन्दम् ।।३४।। विषमुष्टिवज्रव्यल्त्यौलज्जालुर्देवदालिकालाक्षा । सहदेवी नीरकणा निर्गुंडी चक्रलांगलिके।।३५।। मानकश्चन्दरेखा रिवभक्ता काकमाचिका चार्कः । विष्णुक्रांता वायसतुण्डी वज्री बला च शुण्ठी च ।।३६।। कोषातकी जयन्ती वाराही हस्तिशुण्डिका रम्भा । मत्स्याक्षी यमचिन्द्वा हे हरिद्रे पुनर्नवाद्वितयम्।।३७।। धुस्तूरकाकजंघा शतावरी कंचुकी च धन्या च । तिलभेकपाणिके च दूर्वा मूर्वा हरीतकी तुलली ।।३८।। गोकण्टकाखुपर्ण्यो कर्कोटी बंधुवर्णलता चामूलषी हिंगुगुडूची शिग्रुगिरिक-णिका महाराष्ट्री ।।३९।। मार्कवर्तंधवसरणी सोमलता श्वेतसर्थसो लशुनम् । हंसपदी व्याद्रपदी किंशुकभल्लातकन्द्रवारुणिकाः ।।४०।। सर्वं चार्डाशं वा अष्टादशोधिका वापि द्रव्यम्।रसमारणमूच्छिदौ च युक्तिज्ञैर्विधिवदुपयोज्यम् ।।४१।।

(रसेन्द्रसारसंग्रह)

अर्थ-नागरमोथा, वच, चीता, गोलरू, कडुवी तोंबी, दतोन, जायफल, सपिक्षी, शरपुंखा, घीग्वार, चंडालकद, कुचला, हडसहारी, छुईमुई, बंदाल, लाख, सहदेवी, जलपीपल, निर्गुंडी, पमार, किलहारी, मानकद (जैपुर के अजायबघर में है) बावची, हुलहुल, मकोय, आक, विष्णुकान्ता, कौआठोढ़ी, थूहर, खरेटी, सोंठ, गलकातोरई, वरना, बाराहीकन्द, हाथीशुण्डा, केला, मछेछी, चौंटनी, दोनों हलदी, वरना, बाराहीकन्द, हाथीशुण्डा, केला, मछेछी, चौंटनी, दोनों हलदी, सोंठ, धतूरा, काकजंघा (मसी), शतावर, कंचुकी (अगर), आमले, तिलपणी, माषपणीं, दूब, मूर्वा, हर्र, तुलसी, मूषाकणीं, करेला, बन्धु पुष्पलता (बिजैसार), मूसली, हींग, गिलोय, सैंजना, सफेंद कणही वृक्ष, महाराष्ट्री (जलपीपल), सैंधव, भागरा,

१-मूयावर्त को हलहल कहते हैं।

प्रसारणी (सीप), सोमलता सफेद, सरसों लहसन, हंसराज, कटोरी, ढाक, भिलावाँ, फरफेदुआ इन सबको या इनमें से आधी अथवा अठारह दवाओं से अधिक दवाएँ रसमारण अथवा रसमूर्च्छन के लिये वैद्यों को काम में लाना चाहिये।।३४-४१॥

#### पारदभस्म

पक्वार्कपत्रस्वरसैश्र्यावैकं प्रहरत्रयम् । दीपाग्निना भवेद्भरम मृतराजस्य चोत्तमम्।।४२।॥

(निघंद्रत्नाकरः)

अर्थ-शुद्ध पारद का कढ़ाई या खिपरे में रख नीचे से आंच दीपक की लगाता रहे और ऊपर से पके हुए आक के पत्तों का रस थोड़ा थोडा चुवाता रहै। इस प्रकार तीन प्रहर तक चोवा देकर दीपाग्नि देवे तो पारद की भस्म हो जायेगी॥४२॥

#### पारदभस्म

कंटकारीकाकमाचीकृष्णधत्त्रकं रसैः । दिनं रसं विमर्द्याय नवस्थात्यां विनिक्षिपेत् ॥४३॥ पटुनापूर्य तन्मूर्त्रि कुरु तोयाश्रितां पराम् । दहेद्दीपाग्निनाधःस्था अस्म यात्यूर्ध्वभांडके ॥४४॥

(निघंद्रत्नाकर)

अर्थ-कटेरी, मकोय, काला, धतूरा, इनके रसों से एक दिवस तक पारद को मर्दन कर नवीन हांडी में भर देवे और उस पर नोंन साम्हर (पिसा हुआ) भर देवे और उस हांडी पर दूसरी हांडी रख कपरौटी करे और ऊपर की हांडी में पानी भर नीचे की हांडी में दीपाग्नि लगावे तो भस्म ऊपर की हांडी के तले में लग जायेगी।।४३।।४४।।

#### पारदभस्म

एकविंशतिपलं सूतं युद्धं बल्वे विनिक्षिपेत् । मर्दयेत्कनकतैलेन एकविंशदिनाविध ॥४५॥ देवदालीरसेनैव भावनार्धशतानि च । क्षिप्त्वा विषयलं तत्र दृढहस्तैर्विमर्दयेत् ॥४६॥ धारयेड्डमरूयंत्रे लौहे कवचशेखरे । मासार्धं ज्वालयेढ्विद्वमूर्ध्वस्थं वारिशीतलम् ॥४७॥ ऊर्ध्वं लग्नं मृतं सूतं स्वांगशीतं समुद्धरेत् । वल्लमात्रमितं देयं जरामृत्युं लिहहरेत् ॥४८॥ मोहगणादिकं सर्वं ज्वराणां पांडुकामलाम् । वातादिसर्वरोगाणां निहन्ता नात्र संशयः ॥४९॥ देहसिद्धिभवित्रृणां कामसिद्धिभविततः । अत्यन्तं रमते नारीः कामिनीप्राणवल्लभः ॥५०॥

(निधण्टुरत्नाकरः)

अर्थ-२१ पल गुढ़ पारद को खरल में डाल कर इक्कीस ही दिवस तक धतूरे के तैल से मर्दन करे और बंदाल के रस की पचास भावना देवे फिर उसमें एक पल सिंगिया डाल खूब घोटे और लोहे के बने हुए उमरूयंत्र में रख पंद्रह १५ दिन तक आग लगावे और ऊपर ठंडा पानी रखे। इस प्रकार रखने से जब स्वांग शीतल हो जाय तब ऊपर लगे हुए पारद को निकाल तीन रत्ती सेवन करे तो यह भस्म जरा और मृत्यु को नाश करता है। प्रमेह आदि समस्त रोगों को ज्वर, कामला और समस्त वात रोगों को नाश करता है, इसमें सन्देह नहीं है। प्रथम तो मनुष्यों की देह सिद्धि होती है फिर कामदेव की वृद्धि होती है। स्त्रियों के प्राण का प्यारा स्त्रियों के साथ अत्यन्त ही रमण करता है। ४५-५०।।

#### पारदभस्म

शुद्धसूतपलान्यष्टौ वत्सनाभं तदर्धकम् । मर्दयेत्स्वर्णतैलेन रक्तकर्पासकद्रवैः ।।५१।। घनकन्दो वज्रवल्ली देवदाली सचित्रकैः । बला शुण्ठी चन्द्रवल्ली हृणमुस्ता जयन्तिका ॥५२॥ विषमुष्टिर्ब्रह्मदंडी सर्पाक्षी शरपृंक्षिका । तुम्बी चण्डालिका कन्दः कर्कधूः कृत्द एव च ॥५३॥ कुड्मलस्य भवः कन्दः क्षीरकन्दा हिस्तिशुण्डाऽमृताकन्दा कन्या वाराहकन्दका ॥५४॥ क्षीरकन्दा हिरिप्रया । हिस्तशुण्डाऽमृताकन्दा कन्या वाराहकन्दका ॥५४॥

कोशातकी चक्रमईः काकमाची रविप्रिया। रम्भा गुंजा च निर्गुण्डी सहदेवी च लांगली ॥५५॥ काकतुण्डी गोक्षुरकं जाती लज्जावती पटुः। आखुकर्णी हंसपादी मृगस्रुह्यर्कधीपयः॥५६॥ ब्रह्मबीजं तु भूधात्री नागवल्ली तथैव च । शतावरी च धन्तरो विषवल्ली गणेरिका ॥५७॥ श्वेतां कालं शिखिशिवे सस्य प्रगिरिकर्णिका। गोलिका ज्वालवदना गोपालानां च कर्कटी ॥५८॥ पृथक् सप्तिन्वद १ भाव्यं गोलकं कारयेद्बुधः। निक्षिपेड्डमरूपंत्रे लौहे कंवचशेखरे ॥५९॥ मासार्ढं ज्वालयेद्विह्मभूष्वंस्थं वारि शीतलम् ॥ सोमनायरमं वढं स्वांगशीतं समुद्धरेत् ॥६०॥ कुमारी भैरवं विप्रं पूजयेदिष्टदेवतम् ॥ धन्वन्तरिर्गणेशश्च संपूज्यश्च महेश्वरः ॥६१॥ गुंजार्धं च प्रदातव्यं स्मृत्वा च गुरुदेवताः॥ सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो जरामृत्यू लिहन्हरेत् ॥६२॥ कान्तिपुष्टीकरं श्रेष्ठं वृद्धोऽपिं तरुणायते॥ वाजीकृतौ महाकामी सर्वकायक्षमं शिवम् ॥६३॥ देहे लौहे भवेत्सिद्धिवियुत्व्यवलप्रदः॥ सत्यं वीर्य्यसमं कामं कामयेत्कामिनीशतम् ॥६४॥ बुद्धं ज्ञानं महाप्रज्ञामायु–र्वृद्धिकरं परम् ॥ महासूतश्च विख्यातो रसवेधी स उच्यते॥६५॥

अर्थ-गुद्ध पारद आठ पल और चार पल मीगिया, इन दोनों को धतूर के तैल से नर्मावन के रस से फिर नागरमोथा, जमीकन्द, हडसंहारी, बंदाल, चीता, बरैटा, सोठ, सोमलता, तणमुस्ता, हलदी, कुचला, ब्रह्मदडी, सपिक्षी (सरफों का), कड़वी तोंबी, चंडालकंद, बेर, क्षीरकन्द, तुलसी, हाथीशुंडा, गिलोय, घीगुवारी, वाराहीकन्द, गलकातोरई, पमार, मकोय, हुलहुल, केला, चौंटनी, निर्गुंडी, सहदेवी, लांगली (कलिहारी) कौवाठोड़ी, गोसरू, जायफल, छुईमुई, करेला, मूषाकर्णी, हंसपदी, थूहर, आक का दूध, ढाक, भुई, आमले, पान सतावर, धतुरा, इन्द्रायन, सफेदे अंकोल, मोरपंसी, विष्णुक्रान्ता. गोलिका, बालमस्रीरा, इन सबकी सात सात बार भावना देकर गोला बना लेवे फिर लोहे के बने हुए डमरूयत्र में रख पन्द्रह दिन तक आंच जलावे और ऊपर जल रखे तो सिद्ध हुए सोमनाथ नाम के रस को स्वांगणीतल होने पर उतार लेवे फिर कुमारी भैरव ब्राह्मण तथा इप्टदेवता धन्वन्तरि, गणेश और महादेवजी इनकी पूजा कर चार चावल की बराबर इस रस को चाटे। यह रसराज कान्ति तथा पुष्टि को करता है और इसके सेवन से बुढ़ा भी जवान हो जाता है, जो कामी पुरुष वाजीकरण के लिये खावे तो समस्त कामों के करने योग्य होता है, रसायन तथा धातुवाद में सिद्धि होती है. वायु के समान बल का दाता है और सौ स्त्रियों से संभोग कर सकता है। बुद्धि, ज्ञान, आयु इनकी वृद्धि को करता है। यह महासूत रस बन्धी कहाता है॥५१-६५॥

### पारदभस्म की विधि

गोपालकर्कटीतोयैर्मदितः संपुटे स्थितः । ऊर्ध्वपातनयोगेन सूतो भस्मत्वमाप्रु यात् ॥६६॥ . (नि० र०)

अर्थ-गुद्ध पारद को गोपाल काकड़ी के रस से मर्दन कर संपुट में रस ऊर्ध्वपातनयंत्र से उड़ा लेवे तो पारा भी भस्म हो जायेगी॥६६॥

#### तथा च

पलाशबीजं रक्तं च जम्बीराम्लेन सूतकम् । सजीवं मर्दितं यन्त्रे पाचितं म्रियते ध्रुवम् ॥६७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सब जीव नाम के पारे में समान भाग ढ़ांक के बीज डाल कर संतरों के रस में घोटे और संपुट में रख बालुकायंत्र में पकावे तो पारा मर जायेगा।।६७।।

#### तथा च

लज्जालूरससंपिष्टो बहुशः पारदो भवेत् । नष्टिपिष्टो विधातव्यो

१-वारान् सप्त।

मूषिकामध्यसंस्थितः । तद्रसैश्च पुनः सम्यक् म्नियते पुटपाकतः ॥६८॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-लज्जालू अर्थात् छुईमुई के रस में बार बार घोटने से पारा नष्ट पिष्ट हो जाता है फिर नष्ट हुए पारे को मूषा में रख बालुकायंत्र में पकावे तो पारा मर जायेगा।।६८।।

> सीमाव को कायमुल्नार करने की तरकीब बजरिये लजालू बजरिये अग्निपुट (उर्दू)

अर्थ-लजालू से कायमुल्लार करने का यह तरीका है कि सीमाव को अर्कबूटी लजालू मजकूर से बतौर पुट आफ्ताबी सहक करके सफीफ भूभल में अग्निपुट दे। बादह शीरा या अर्क बूटी मजकूर में सहक करके आधपाव कर्सी से आग देना शुरू करे और बढ़ाता जाये। रफ्तः रफ्तः सीमाव कायम होता जाता है क्योंकि नदरोजी आंच सीमाव के कायमुल्लार करने के वास्ते बड़ा आला दर्जे का गुण है जो कि सीमाव इस किस्म के अमल हर बार तिश्वया करने से कम होता जाता है लेकिन बिलाखिर कायमुल्लार ऐसा हो जाता है कि फिर नहीं उड़ सकता। (सुफहा अकलीमियां २०३ का हाशिया)

पारे के कुश्ता करने की तरकीब (उर्दू)

पश्चाङ्गी—बरबरी लंगी इनके अर्क में तीन रोज चारों संस्कार किये हुए पारे को खरल करके वज्रमूषा में बंद करके लघु पुट की आंच में रख खाक कर ले और खाय तो भूख बढ़ जाय। ताकत आये, हर बीमारी से नजात पाय। (सुफहा ८ खजाना कीमियां)

तरकीब कुश्ता सीमाव पांच अंगुलबूटी के पत्ती पंजिया दस्त की तरह होती है और तोरई की तरह बेल चढ़ती है (उर्दू)

पत्ती की पुस्तकी जानिब रुएं होते हैं, जड़ इसकी अदरक की तरह होती है, उसकी जड़ को कूट कर अर्क निचोड़े और उसके गुट का सीमाव निरास को उसकी सफल में रख कर ऊपर नीचे सफल से गुटका को छिपावे इस तरह से कि दीमेंयान से उसके गुटका रहे। बादह बोत: में रखकर अर्क बूटी मजकूर का उसमें भर दे और बोत: को मुअम्मा करके ढ़ाई सेर कंडों में आग दे। गुटका मजकूर कलश की तरह हो जायेगा। दो रत्ती लेकर तोला भर कलई गुदाख्त: पर तरह करे। नुकर: हो जायेगी। हिन्दी में इस बूटी को हंगोल कहते हैं और झाड़ियों और जंगलों में होती है। लोग इसको खाते हैं, जब पककर सुर्ख हो जाता है तो मीठा हो जाता है। लेकिन जानवर उसको पकने के कब्ल ही खा जाते हैं और उसके वेख और पत्ते वगैर से बहुत उलफत रखते हैं। (सुफहा अलकीमियाँ २६४)

#### पारद भस्म

देवदाली हंसपदी यमचिश्वा पुनर्नवा । एभिः सूता विघृष्टव्यो पुटनान्म्नियते ध्रुवम् ॥६९॥

(रसेन्द्रसारसंग्रह, र० सा० प०)

अर्थ-बंदाल, हंसराज, यमचिश्वा और सांठ इनके रस से पारद को घोट कर बालुका यंत्र में पकावे तो पारद भी भस्म होगी। इसमें सन्देह नहीं है।।६९।।

कुश्ता सीमाव बजरियः बूटी पांच अंगुल (उर्दू)

तरकीब नं० २-अगर सीमाव को दो पहर बूटी मजकूर के शीरे में खरल करे तो कायमुल्नार होता है, मुतरिज्जम यह बूटी कंदूरी की बूटी से बहुत ज्यादह मुशाब है, मुमिकन है कि वही हो या उसी की कोई किस्म हो। मुहम्मद यासीन खां साहब मुतवतन पूना मकान नं० १११४ को इस बूटी का तजरुबा हुआ है और वह उसको कंदूरीतलख कहते थे, जिस तरीके से इन्होंने आजमाया और बूटी में जा अलामते में बरवक्तशरीफ आवरी जौनपुर के बयान की वह तहरीर की जाती है। कीमियाइ कंदरी का फल मीठी कंदूरी से छोटा करीब निस्फ के समर नींबू के बराबर या किसी कदर बड़ा होता है। नोंन की सिम्त फल में ऊपर हिस्से में झुरिया पड़ी होती हैं और इस पजमूर्दह हिस्सें में बीज नहीं होता है। पुख्तः होने पर नीचे का निस्फ हिस्सा सुर्ख रंग का और ऊपर का निस्फ हिस्सा सवज रहता है। तमाम पंचांग दरस्त के एलुए की तरह कड़वे होते हैं, हिंगाम तजरुवा अर्क वर्ग कंदूरी तलक कीमियाई का लेकर और फूल के वर्तन में सीमाव को रखकर इस कदर डाला. कि छिप गया और नीचे जकूम के कोयलों की आग रखे जिसको फूंकते जाते थे। आधे घंटे बाद उतार लिया। नुकरा खालिस था, मजीद तजरुबा इस बूटी पर अगर किया जावे तो नये खवास मालुम हो सकते हैं। दक्खन की जानिब इसके दरस्त कसीरुल वजूद होते हैं। मगर कंदूरी तलख का दरस्त तलाश में मिलता है। (सुफहा अकलीमियां 258)

### अकसीर बजरियः सीमाव बद्ध

काले भांगरे के पत्तों की लुगदी में पारा रखकर मिट्टी के वर्तन में रखकर हलकी आग दो और ऊपर से अर्क काले भांगरे का डालते जाओ। गोली बन जायेगी फिर उस गोली पर दुबारा यही अमल करो। अकसीर हो जायेगी।

(सुफहा खजाना कीमियां ३२)

#### अन्यच्च

श्वेताकोलजटानीरैः सूतो मर्झो दिनत्रयम् । पुटितश्चांधमूषायां सूतो भस्मत्वमाप्रुयात् ॥७०॥ प्रत्यहं रक्तिकापंच भक्षयेन्मधुसर्पिषा । को वा तस्य गुणान्वुक्तं भवि शक्नोति मानवः ॥७१॥

(ससमंजरी, रसे० सा० सं०, रस० पारि०) अर्थ-सफेद अंकोल की जड़ के रस से पारद को तीन दिवस तक दृढ़ मर्दन करे। अन्धमूषा में रख वालुकायंत्र में पकावें तो पारद की भस्म होगी, इस भस्म को प्रति दिन पांच रत्ती घृत और शहद के साथ भक्षण करे तो इसके गुणों को धरती पर कौन वर्णन कर सकता है।।७०।।७१।।

# कुश्ता सीमाव (अर्क पुष्पयोग) (उर्दू)

अगर दरस्त आक के फूलों में सीमाव को सहक वलेग करे और ऊपर नीचे नमक रखकर आठ सेर कंडों में फूंक दे तो सीमाव कुश्ता और खाक हो जावे। (सुफहा अकलीमियां १५८)

कुश्ता सीमाव (उर्दू)

सीमाव दो तोला ले और खारदार थूहर मोटे पत्तोंवाले के फूलों में जो अदद में एक सौ हों खरल करें इस तरह चालीस रोज तक करें टिकिया बनाकर दो महीने खुष्क होने दे बाद अजां छुरों से रेज: रेज: करके एक कूजे में डालें और गिले हिकमत करके एक मन उपला सहराई की आंच दे सफेद कुश्ता बरामद होगा खुराक एक चावल मुनासिब अदिवया में तमाम अमराज अ जिमना खवीशा मिस्ल जजाम आतिशक और हर एक किस्म के जरूमों और औजाअ मुफिसल और मुरिक्कब: नुस्तिलिफ: पत्तों में सरीज उल नफा है। (सुफहा ६१ मुजरवात फीरोजी)

सोना बनाने की तरकीब बजरियः कुश्ता सीमाव (उर्दू) एक तोला पारा आग पर चढा के पहले तिपत्ती का रस सेर भर डालो फिर बाबची का अर्क सेर भर डालो चार पहर मंदी आग दो कुस्ता हो जावेगा बारह तोला तांवा को सोना बनावेगा। (सुफहा खजाना कीमियां ३३)

# गालिवचन कुश्ता सीमाव अकसीरी (उर्दू)

अकसीर तिला अर्क कडवी पोई में.

मुसलिफ ले वे से ये ए से ये

मृतरजिम काफ डे वाव ये ये वाव ये

डेढ़ पहर तक सीमाव को खरल करके बोते में रखें और दूसरा बोत: उस पर रख कर अंधमूषा करके तीन चार सेर कर्सी में आग देकर निकाल ले इस तरह सात बार खरल करके सात ही बार आग देकर उतार ले अकसीर हो जायेगा बादहू एक रत्ती लेकर एक तोला मिस गुदाज गुद: पर तरह करे तिला हो जायेगा। (सुफहा अकलीमियां २२४)

#### अन्यच्च

अप्रसूतगवां सूत्रैः पेषयेदुक्तमूलिकाः । तद्द्रवैर्मर्दयेत्सूतं यावल्लीनत्वमाप्नुयात् ॥७२॥ सूधराख्ये पुटे पाच्यं दशधा भस्म तद्भवेत् । द्रवैः पुनः पुनर्मर्ध एवं भस्म भवेद्रसः ॥७३॥

(रसमानसः)

अर्थ-बिना ब्याई हुई बिछिया के मूत्र से मारकर वर्ग में कही हुई औषधियों को घोटे उस पतले पदार्थ से नष्ट पिष्ट पर्यन्त पारद को घोटता जावे और भूधरपुट में पकावे इस प्रकार दस बार करने से पारा भस्म होता है॥७२॥७३॥

खरमञ्चरिबीजान्वितपुष्करबीजैः मुचूर्णितैः कल्कम् । कृत्वा सूतं पुटयेद्दृढमूषायां भवेद्भस्म ॥७४॥

(रसरत्नसमुच्चय र० रा० शं०, नि० र०)

अोंगा के बीज और कमल के बीज इन दोनों को पीस गोला बनावे उस गोले में पारे को रखे और उसी गोले को अधमूपा में रख कपरौटी कर (कुक्कुटपुट में) पकावे तो पारे की भस्म हो जायगी॥७४॥

## कुश्ता सीमाव की तरकीब (उर्दू)

पारे को सात दिन छोटी दूधी के अर्क में खरल करो फिर सात दिन बड़ी दूधी के अर्क में खरल करो फिर सातदिन तक छिकनी के अर्क में खरल करो फिर टिकिया बनाकर कपड़ा लपेटकर बनकरेला की जड़का लुगदा छटांक भर पारा भर आध सेर लगाना फिर हंड़िया में भर कर कपरौटी करके दो फुट मुकब की आग दो निहायत उमदा कुश्ता हो जावेगा। (सुफहा खजान: कीमियां) ।।३८।।

# रुद्रवंती से अकसीर आजम बनाने की तरकीब (उर्दू)

अकसीर आजम मुफरिंद बूटी से अकसीर आजम इस तरह बनती है कि सीमाव को पाव भर लेकर उसको मुसफ्फा करे और रुद्रवंती जिसमें मुर्छ गिरह भी हो (यह मुर्छ गुल होते हैं) लेकर कोल्हू के जिस्पे वगैर पानी की आमेजिश के शीर: निकाले कोल्हू लकड़ी का होना चाहिये शीर: मजकूर से सीमाव को मुसल्सि बारबार दिन रात इस तरह से सहक करे कि खरल करने का सिलिसिला मुनफतह न हो साठ दिन रात यानी चार सौ अस्सी पहर तक बराबर सहक करता रहे बाद अस्ताम मुद्दत मजकूर के धूप में रखकर उसको मुअम्मा करके गिल हिकमत मुतहिक्कम करे और अच्छी तरह उसको सुश्क करे बादह अब्बल रोज सेर भर कंडों की आग बतौर भड़का के करे यानी चारों तरफ कंडे जमा कर बीच में दबा रखे दूसरे रोज दो सेर की तीसरे रोज तीन सेर की इस तरह इक्कीस सेर कंडों की आग दे अब दवा तय्यार हो गई यह अकसीर कलई को चांदी और मिसपर तरह

करने से उसको शमस करती है तरह करने की मिकदार इस बजह से नहीं मौअय्यन है कि यह अकसीर तय्यार होने के बाद बकदर कुब्बत अकसीर के मुअय्यन हो सकती है बाद तजरुबे के मिकदार तरह को मुकर्रर करे खाने के वास्ते भी यह अकसीर नामर्द को मर्द बनाती है मुसन्निफ असबाब शाहीने इस तरीके को नज्म किया है और आजमूद है। (मुफहा अकलीमियां २३०)

#### अन्यच्च

अपामार्गस्य बीजानि तथैरण्डस्य चूर्णयेत् ॥ तच्चूर्णं पारदे देयं मूयायामधरोत्तरम् ॥ हद्ध्वा लघुपुटैः पच्याच्चतुर्भिर्भस्मतां व्रजेत् ॥७५॥ (रसरत्नाकर, रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं०, र० रा० सुं०, नि० र०)

अर्थ-ओंगा के बीज तथा एरंड के बीज इन दोनों को समान भाग लेकर पीस लेवे उस चूर्ण को मूषा में पारद के ऊपर नीचे बिछाकर और कपरौटी कर कुक्कट पुट देवे इस प्रकार चारपुट देने से पारद की भस्म होगी॥७५॥

#### अन्यच्च

अपामार्गस्य बीजानां मूषयुग्मं प्रकल्पयेत् । तत्संपुटेन्यसेत्सूतं मलयूदुग्धिमिश्रि तम् ॥७६॥ द्रोणपुष्पीप्रसूनानि विडङ्गमिरिमेदकः ॥ एतच्चूर्णमधोध्वं च वत्त्वा मुद्रां प्रकल्पयेत् ॥७७॥ तं गोलं मुद्रयेत्सम्यक् मृन्मूषासम्पुटे सुधीः ॥ मुद्रां वत्त्वा शोषियत्वा ततो गजपुटे पचेत् ॥ एवमेकपुटेनैव जायते सूतभस्मकम् ॥७८॥

(योगरत्नाकर, र० रा० शं० वै० क० र० सा० प० नि० र० शार्क्रधर०)

ओंगा के बीजों को दो मूषा बनावे उस संपुट में कठूमर के दूध से पीसे पारद को रख देवे और उस पारे के ऊपर नीचे गोमा के फूल वायविडंग

हुए पारद को रख देवे और उस पारे के ऊपर नीचे गोमा के फूल वायविडंग और बदबूदार कत्थे के चूर्ण रख मुद्रा करे उस गोले को मूषासंपुट में रख मुद्रा कर मुखा लेवे और गजपुट में फूंक लेवे इस प्रकार एक ही पुट में पारद की भस्म होगी॥७६–७८॥

#### रस मारण

बीज अपामारग के लावे । तिनको जलतें मिहिं पिसवावे ॥
पिट्ठी की द्वै घरिया करिये । इक घरिया में पारा धरिये ॥
दूध कठूमर को मँगवाय । ता घरिया में दे भरवाय ॥
दूसरी घरिया को चिपटाय । गोला करिके संधि मिलाय ॥
इक सरवा माटीको लेया । ता में वह गोला घरि देया ॥
खिदर होय दुरगंध समेत । ताकी त्वचि ले बुद्धि निकेत ॥
त्वचि समान ले गोमाफूल । अरु बिडंग दे तासमतूल ॥
इनको चूरण मिहिं पिसवाय । भिषजन देय जुदो धरवाय ॥
फिर माटी को सरवा लीजै । आधो चूरन तामें दीजै ॥
चूरन पै गोला वह धरै । आधो चूरन तापै करै ॥
—दोहा—

इनको चूरन लीजिये, गोला सब दब जाय ॥
दूसर सरवा लेयके, ओंधे दे चिपकाय ॥
कपरौटी ऊपर करे, नीके संघि मिलाय ।
संपुट धूप सुखायके, गजपुट में धरवाय ॥
आठपहर पर्यन्तलों, देके अगिन लगाय ।
एकहि गजपुट में सुफिर, सूत भस्म ह्वै जाय ॥
सकल चिकित्सा कर्म में, यथायोग अनुपान ।
रत्तीदैके है रती, देखि बलाबल जान ॥

(वैद्यावर्श)

#### पारवभस्म

काळोदुम्बरिकादुग्धैर्मर्दयेत्पारदं दृढम् । अपामार्गस्य बीजानां मूषायुग्मं विमुद्रयेत् ।।७९।। द्रोणपुष्पीप्रसूनानां विडंगमरिमेदयोः ।। कल्कैर्मूषां विलिप्यैव परितोंगुलमात्रकम् ॥८०॥ तद्गोलं न्मये न्यस्य मूषायुग्मं विमुद्रयेत् । द्वस्त्रैः शोष्य नागा े पाचयेच्च पु रसम् ॥ भस्मीभूतो रसो नेयो योज्यः स्यात्सर्वकर्मसु ॥८१॥

(अनुपानतरङ्गिणी)

अर्थ-प्रथम पारद को कठूमर के दूध में मर्दन कर फिर ओंगा के बीजों को पीस दो घरिया बनावे, एक घरिया में पारद को रख दूसरी घरिया को जोड़ देवे और ऊपर से गोमा के फूल, वायिबडंग तथा दुर्गिन्धत कत्था इनके कल्कसे एक २ अंगुल लेप करे उस गोले को सकोरों में रख कपरौटी कर और सुखाय गजपुट में फूंक देवे तो पारद की भस्म हो जायगी उस भस्म को समस्त कर्मों में दे देना ही उचित है।।७९-८१।।

### कुश्त सीमाव की तरकीब (उर्दू)

मामूली भंग से कुश्ता सीमाव का इस तरह होता है कि सीमाव गूलर के दूध से दो घंटे सहक करे और भंग की दूध में हल करके लुबदी की घरिया बनाकर सीमाव का गोला उसमें रखकर दूसरी लुबदी से बंद करके गिले हिकमत करके खुश्क करे जब खुश्क हो जाय ९ सेर उपलों की भूभल में आग दे सीमाव कुश्ता हो जाता है और यह कुश्ता कलई को नुकरा करता है इसका तजरुबा अब तक नहीं हुआ है तजरुबा तलब है (सुफहा अकलीमियां)

### बूटी लजालू से सीमाव को अकसीर बनाने का तरीका (उर्दू)

दो तोले सीमाव शमशी को दो तोले शीर गूलर में घंटे डेढ़ घंटे तक खरल करे ताकि गोलासा उसका बंध जावे बादह सवा बालिश्त या कमावेश एक मोटा ताजा डंडा दरस्त पीपल की शास का लेकर लंबाई में डंढी के गोल सूराख ऐसा कर दे कि आर पार न हो और उसमें छंटाक भर लुगदी लजालूइ सूर्ख गुल की जो साये पड़कर मुरझा जाता है भर कर ऊपर सीमाव का गोला मजकूर हवाला रख दे और उसके ऊपर दूसरी छटांक भर लजालू मजकूर की रखकर बुरादा जो सूराख करने के वक्त बरामदा हुआ था भरकर डाट दूसरी पीपल की लकड़ी की लगाकर तीन चार बार गिले हिकमत ऊपर से कर दे और हर बार गिले हिकमत को खुश्क कर लिया करे बादहू बीस सेर खानगी कंडों में बतौर गजपुट के फूंक दे सर्द होने पर कहतियात से निकाले और कागज पर कुल राख बगैर: गिरा दे फिजूल राख स्याह में कुश्ता सीमाव मिलेगा जाए न होने पावे आहिस्ता आहिस्ता फूक मारकर सिर्फ पत्तों की राख उड़ा दे बिकया राख वजनी सफेद मिस्ल चूना के होती है वही सीमाव का कुश्ता है उसको निकाल ले एक रत्ती इस कुश्ते का तोले भर भिस मुसफ्फा उलअज्ल को तिलाए आला करता है अगर बाजारी मिस पर तरह किया जावे तो उसको मिस्ल नैपाली सोने के रंगता है लेकिन फूटक पन सस्तगी बाकी रहती है जो उन तरीकों से जिनको दीवाचे में बयान किया गया है दूर की जाती है। मुहम्मद यासीनला साहब मृतवतन पूना का तजरुबा है मृतरिज्जम की राय है कि सीमाव पहले लरजां कायमुल्नार कर लेना चाहिये। सीमाव इसी बूटी के शीरे में अव्वल तस्किया व तश्विया करके कायमुल्नार हो सकता है और दूसरी तरह से कायम किया हआ भी काम देता है (सुफहा अकलीमियां २१२)

अन्यच्च

काष्ठोदुम्बरिकाया दुग्धेन सुभावितो हिंगुः । मर्दनपुटनविधानात् सूतं भस्मीकरोत्येव ॥८२॥ (रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं० नि० र०)

अर्थ-होंग को कठूमर के दूध से पीस घरिया बनावे और उसी के दूध से पारद को घोटे घरिया में घर दोनों घरियाओं का मुख बंद कर देवे और फिर सकोरा में रख कपरौटी कर गजपुट में फूंक देवे तो पारद भस्म होगा।

# पारे के कुश्ता करने की तरकीब बजरियः कठगूलर (उर्दू)

पारद गूलर के दूध और हींग में मिलाकर चार पहर खूब खरल करके गोला बना ले और बदस्तूर मजकूर आंच दे कुश्ता हो जावेगा।

(सुफहा १० खजानः कीमियां)

#### अन्यच्च

मलयूदुग्धसांमिश्रं रसराजं विमर्वयेत् । तद्दुग्धिमश्रहिङ्गोश्र्य मूषायुग्मे विमुद्रयेत्॥८३॥तां मूषां न्मय रुध्वा मूषायुग्मं तु वेष्टयेत। द्वस्त्रैः सप्तिभः पश्चाच्छोषयेदातपे भृशम् ॥८४॥ पुटेन्मृदुपुटं यत्नाद्वसो भस्मत्वमाशुयात् । नवयौवनसौन्दर्यभूषणे मदिरेक्षणे ॥८५॥

(अनुपानतरङ्गिणी)

अर्थ-प्रथम कठूमर के दूध से पारद को घोये फिर कठूमर के ही दूध से हींग को पीस दो घरिया बंनावे एक घरिया में घुटे हुए पारे की गोली रख ऊपर से दूसरी घरिया को ढांक कपरौटी करे तदनन्तर उस गोले का सकोरा में रख सुखा सुखा कर सात बार कपरौटी करे फिर मृदुपुट में फूंक देवे तो पारद भस्म होगा हे नवीन अवस्थावाली प्यारी! उसको समस्त रोगों में दे देना चाहिये।।८३-८५।।

### पारदमारण दोहा

दूध कठूमरके विषे, हींग मिहीं पिसवाय । द्वे घरिया ताको करै, मुन्दर मुलफ बनाय ॥ फेर कठूमर दूध में, पारद शुद्ध घटाय । गोली करि पुनि हींग की, घरिया बीच धुराय ॥ तापर घरिया दूसरी, ओंधी दे चिपटाय । गोलासो करिके मुलफ, कषरौटी करवाय ॥ गोला कपरौटीसहित, मांटी सम्पुटमांहि । पुनि धरि कपरौटी करै, गजपुट दीजै ताहि ॥ कहि गजपुट आग , याही विधिते होत । कारजसाधककै सबहि, पारदत सिध होत ॥

(वैद्यादर्श)

#### अन्यच्च

नागवल्लीरसैः पिष्टः कक टीकन्दगर्भगः। न्मूषासम्पु पक्वो रसो यात्येव भस्मताम् ॥८६॥ (वैद्यकल्पद्रुम, अनु० तर० नि० र० र० रा० शं० शार्ङ्गधर, आ० वे० वि० र० सा० प० शं० क०)

अर्थ-बंगला पानों के रस से पारद को खूब मर्दन कर गोली बनावे फिर उस गोली को ककोड़ा में रख ऊपर नीचे माटी के सरबास से ढांक कपरौटी कर देवे और उस सम्पुट को गजपुट में फूंक देवे तो वह भस्म समस्त कर्मों में देने योग्य योगवाही होता है।।८६।।

#### अन्यच्च

भुजंगवल्लीनीरेण मर्दयेत्पारदं दृढम् । कर्कोटीकन्दमूषायां सम्पुटस्थं पुयेद्गजे । तद्भूस्म योगवाहि स्यात्सर्वकर्ममु योजयेत् ॥८७॥

(रसमञ्जरी० रसेन्द्रसारसंग्रह० र० रा० सुं०) अर्थ–इसका भी अर्थ ऊपर की क्रिया के अनुसार ही जानना चाहिये केवल अधिक पाठभेद होने के कारण श्लोक लिखा है।।८७।।

#### अन्यच्च

काष्ठोदुम्बरजैः क्षीरैः सितां हिंगुं विभावयेत् । सप्तवारं प्रयत्नेन शीष्यं पेष्ये पुनः पुनः ॥८८॥ काष्ठोदुम्बरपंचांगैः कषायं षोडशांशकम् । हत्वा तेन पुनर्मर्छं हिंगुं वंगं रसेश्वरम् ।।८९।। क्षिप्त्वा निरुध्य मुवायां मुधराख्ये पुटे पचेत् । अष्टधा स्त्रियते सूतो देयं हिंगु पुटे पुटे ॥९०॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-कठूमर के दूध से संफेद हींग को सुखा सुखाकर सात बार भावना देवे, फिर कठूमर के पंचांग का क्वाथ बनाकर फिर हींग की भावना देवे और बंग तथा पारद को सम भाग लेकर घोटे और हींग को मूपा में रख गजपुट में पकावे तो आठ बरस में पारद भस्म होगा प्रतिपुट में हींग की सूषा देनी चाहिये।।८८-९०!।

#### अन्यच्च

कटुतुम्ब्युद्भवे कन्दे गर्भे नारीपयः प्लुते । सप्तधा स्त्रियते सूतः स्वेदितो गोमयाग्निना ॥९१॥

(रसरत्नाकर, र०र०स०, र०रा०शं०, र०रा०सुं०, र०सा०प०) अर्थ-कड़नी तोम्बी को लेकर बीज में टांकी लगा के उसमें पारा भर देवे और ऊपर से स्त्री का इतना दूध भर देवे कि पारा दूध में डूब जावे फिर उसी तोम्बी के टुकड़े से बन्द कर कपरौटी करे। फिर पांच तथा सात कड़ों की आंच में भुरता कर लेवे इस प्रकार सात बार करने से पारद की भस्म हो जायेगी।।९१।।

#### अन्यच्च

कृष्णधत्तूरतैलेन सूतो मर्द्यो द्वियामकम् । दिनैकं ते पचेद्यंत्रे कच्छपाल्ये न संशयः ॥ मृतः सूतो भवेत्सद्यः सर्वरोगषु योजयेत् ॥९२॥

(कामरत्न र० रा० सु०)

अर्थ-काले धतूरे के तैल से या नियामक वर्ग से एक दिवस तक पारे को मर्दन करे फिर कच्छप यंत्र में रखकर पकावे तो पारद की भस्म होगी इसमें सन्देह नहीं है। यह समस्त रोगों में देने योग्य है।।९२।।

#### अन्यच्च

देवदालीं हरिक्रान्तामारनालेन पेषयेत् । सप्तधा सूतकं तेन कुर्यान्मर्दितमुत्थि तम् ।।९३।। तं सूतं सर्परे कुर्याद्दत्त्वादत्त्वा तु तद्द्रवम् । चुल्त्युपरि च पचेद्वह्नौ भस्म स्यादरुणोपमम् ॥९४॥ वल्लमात्रमिदं देयं योगोक्तं रोगनाशनम् । बलं बीर्यं तथा पुष्टिं कुर्याद्वहुतरां क्षुधाम् ॥९५॥

(रसत्नाकर, र० र० स० नि० र०)

अर्थ--बन्दाल तथा विष्णुक्रान्ता को कांजी से पीसे फिर उसी द्रव से पारे को मर्दन कर ऊर्घ्व पातन से उड़ा लेवे उस पारद को खिपरे में रख कांजी में पिसे हुए वंदाल और विष्णुक्रांता के द्रव से चार पहर तक चूल्हे पर चढाय आंच देवे तो पारद की लाल रंगत की भस्म हो जायेगी। उसकी तीन रत्ती सेवन करे तो बल वीर्य तथा पुष्टि और अधिक क्षुधा को करता है।।९३-९५।।

### पारे का कुश्ता करने की तरकीब (स्वर्परद्वारा-देवदालीयोग) (उद्दे)

देवदाली यानी बिन्दाल विष्णुक्रान्ता यानी धनन्तर इनमें थोड़ा पानी कांजी का डाल कर अर्क निकाल ले और उसमें सात बार पारा खरल करे और मुखावे फिर पारे को कोरे ठीकरे में चूल्हे पर चढाकर चार पहर आंच दे और वह अर्क टपकता रहे कुश्ता हो जावेगा।

(सुफहा १० खजाना कीमियां)

### मकरध्वजविधि

लै दूधार स्यामके पान । तिनको कूट लेहु रस छान ।। तब पल चारक पारी लेहु । वा रस की पुट ताको देहु ॥ खरल घालिके देहु बनाय । पुनि ले पारी सरवा ताय ।। सरवा डांकि जुं संपुट करै । कपरौटी करि सूकन धरै ।। लै आरने तीस पल गुनी। दे गजपुट जो गुरूपै सुनी।। ऐसी पुट दीजै गन तीस। पारो सिद्ध करे जगदीस ।। खाये बढ़े सहस गुन काम । मकरध्वज या रसकी नाम ।। रोग सकल मानस के जाय । जो प्राणी संयम से खाय ।।

(रससागर)

### वारिजरसविधि

जलकुम्भीरस काढै कोय । पारो खरिर आठ दिन होय ॥ आठिह छौस छींकनी कही। मस्दन करे सो रस को सही। पारो बॅधि माखनसो होय। तब शीशी में मेले लोय ।। जंत्रबालुका लेहु पचाय । चारि पहर ज्यों आगि बराय । पारो उडि लागे गो नार । तरहर कछू रहेगी छार । पारो काढि खरल में करैं । छार होय सो न्यारो धरै ।। पुनि वेही रस खरले गुनी । जैसी जुगति जु पूरव सुनी । ऐसी सीसीकी विधि सात । भस्म होय सब सांची बात । बंग सोखि तारको करै । सब आपदा गुनीकी हरै ।। खायेते गुन करै अपार । वारिज अमृत कह्यो संसार ॥ (बड़ा रससागर)

## पारद लघु भस्म विधि

जा पारे में दोष न होय। सो पल बीस लीजिये सोय।। खरल अफोय मूली के नीर । बीस दिना इक लग बलवीर । सीसी घालि बालुका धरै । बारह पहर आगि तब करै । सीतल हो तब लीजे फोरि । वेही रस पुनि खारि बहोरि । संख्या सबै पाछिली जानि । खररि आगि यों कही बखानि । ऐसी सीसीकी विधि सात । गुन जाने या रसके खात । भस्म सूत लघु जानो लोय । अन्तरके जिन जानो कोय । जे गुन सब दीरघके कहै । ते गुन सब या लघु में लहै ।। (बडा रससागर)

#### अन्यच्च

छागमूत्रे घटे सूतं कर्षमात्रं तुषाग्निना । शोषितं सादिरेणाथ दारुणा घट्टयेत्पचेत् । स भस्मभावमाप्रोति सर्वयोगोपकारकम् ।।९६।।

(निघंदुरत्नाकर) अर्थ–एक घडे भर बकरे के मूत्र में एक तोला पारे को तुसों की आंच से मुखावे फिर कत्थे की लकड़ी से आंच परही घोटे और गजपुट में फूक देवे तो पारद भस्म होगा।।९६॥

#### अन्यच्च

रसं गंधकतैलेन द्विगुणेन विमर्दयेत् । दिनैकं वाथ सर्पाक्षीविष्णुकान्ताति-भृंगजैः ।।९७।। त्र्यहं विमर्दयेद्द्रावैश्लिंगद्धट्टमहापुटे । इत्येवमष्टधा पाच्यं रसो भस्मी भवेद् ध्रुवम् ॥९८॥ (रसरत्नाकर)

अर्थ-पारद को द्विगुणित गंधकतैल से एक दिवस तक मर्दन करे फिर सर्पाक्षी विष्णुक्रांता और भंगरा के रस से एक दिवस तक मर्दन करे फिर महापुट में फूंके तो इस प्रकार आठ बार करने से पारद भस्म होगा इसमें सन्देह नहीं है।।९७।।९८।।

शुद्धसूतसमं गंधं वटक्षीरैर्विमर्दयेत् । पाचयेन्मृतिकापात्रे वटकाष्ठैर्विचालयेत् ।।९९।।ल विग्रना दिनं पाच्यं भस्म सूतं भवेद् ध्रुवम् । द्विगुञ्जं नागपत्रेण पुष्टिमग्निं च वर्धयेत् ॥१००॥

(योगचिन्तामणि योगरत्नाकर)

अर्थ-पारा, गंधक इन दोनों को समान भाग लेकर वड़ के दूध से मर्दन करे फिर मिट्टी के पात्र में रख बड़ की ही लकड़ी से घोटे और नीचे से एक दिवस तक हलकी हलकी आंच लगावे तो पारद निश्चय भस्म होगा उस भस्म को दो रत्ती पान के साथ भक्षण करे तो पुष्टाई और अग्नि को बढ़ाता है।।९९।।१००।।

#### अन्यच्च

सूतार्धं गंधकं दत्त्वा लोहपात्रे विनिक्षिपेत् । विह्नं प्रज्वालयेन्मन्दं स्नुह्यर्कक्षीरमाहरेत् ॥१०१॥ चालयेत्खदिरदंडेन क्षीरं दत्त्वा पुनः पुनः ॥ अग्निं यामाष्टकं दद्याज्जायते सूतभस्मकम् ॥१०२॥ गुंजामात्रं प्रदातव्यं यथारोगानुपानतः ॥ योजयेत्सर्वरोगेषु योगेषु च रसायनम् ॥ कान्तिः पुष्टिर्बलं वीर्यं जायते चाग्निदीपनम् ॥१०३॥

(निघंट्रत्नाकर)

अर्थ-पारा और पारद से आधा गंधक दोनों को लोहे की कढाई में डालकर नीचे से मन्द मन्द आंच लगावे ऊपर से थूहर और आक का दूध चुवाता रहे तथा खैर की लकडी से घोटता जावे इस प्रकार आठ प्रहर तक आंच लगावे तो पारद भस्म होता इसको रोग के अनुसार समस्त रोगों में देवे क्योंकि यह रसायन है इसमें कांति बढती है और शरीर हृष्ट पुष्ट होकर बलवान् होता है।।१०१-१०३।।

#### अन्यच्च

हिपलं शुद्धसूतं तु सुतार्ढं शुद्धगंधकम् ।। कन्यानीरेण संमर्छ दिनमेकं निरन्तरम् ॥ रुद्ध्वा तद् भूधरे यन्त्रे दिनैकं मारयेत्स्फुटम् ॥१०४॥ (रसमंजरी रसेन्द्रसारसंग्रह, रसरत्नाकर)

अर्थ-दो पल शुद्ध पारा और उससे आधा भाग शुद्ध आमलासार गंधक इन दोनों की कजली कर घीग्वार के रस से एक दिन तक घोटता जावे फिर भूधरयंत्र में एक दिन तक पकावे तो पारद की भस्म होगी।।१०४।।

#### अन्यच्च

अङ्कोलस्य शिफावारिपिष्टं खल्वे विमर्दयेत् ॥१०५॥ सूतं गंधकसंयुक्तं दिनान्ते तं निरोधयेत् ॥ पुटयेद् भूधरे यन्त्रे दिनान्ते स मृतो भवेत् ॥१०६॥ (रसरत्नसमुज्वय, र० रा० शं० र० सा० प० र० रत्ना० नि० र०)

अर्थ-पारा और गंधक को समान लेकर खरल में डालकर अंकोल की जड के रस से एक दिवस तक घोटे फिर कपरौटी कर एक ही दिन तक भूधरयंत्र में पकावे तो पारद भस्म होगा।।१०५।।१०६।।

#### अन्यच्च

स्तोकं स्तोकं गन्धकं सूतराजं दत्त्वा दत्त्वा ताम्रपात्रे विघृष्टम् ॥ शीझं पिष्टी जायते सा द्विगन्धान्मन्दं पच्याद् भूधेरे भस्मसूतः ॥१०७॥

(टोडरानन्द) अर्थ-ताँबे के पात्र में पारद को रख थोड़ा थोड़ा सा गंधक दे देकर घोटता जाबे और इस प्रकार द्विगुणित (दूना) गंधक घोटने के समय में डाल देवे फिर भूधरयंत्र में मन्दाग्नि से पकावे तो पारद की भस्म होगी॥१०७॥

वलीपलितरिपुरसविधि

गन्धक पारो सम कै आनि । फूल अगस्तियाको रस छानि ।। घालि खरल पुट दीजै सात । सुकै सुकैकै नीको घात ।। बारह प्रहर बालुका आग । इह विधि पारो दीजै दाग ।। फेर बहुरि पुटबीसक देय । पुनि जलजंत्र माहि धरदेय ।। बौंसिठ पहर आग की वानि । घटते दीजै तातों पानि ।। पारो कली होय बरबारो । खैर बेरि धो तातरवारो ॥ बलीपलितरिपु रसको नाम, वृद्ध हि चढै सहसगुन काम ॥ विषज्वर अरु अवर विकार । पांडु रोग घटि है निरधार ॥ जो मंडल भरि खाय निवाह । इतने दोष न व्यापै ताह ॥ (रससागर बड़ा)

### हेमविधि

पारो गन्धक समकै लेय । दशदश पान दोऊ जानेय ।।

याकों खररै यह अवरेखि । पारेकी सम कुचला पेखि ।।

वह जल लीजै अष्टिविशेख । यासों खररै बहुरो रेख ।।

अरु जैपाल कुचला सम लेय । इन ही को पुनि क्वाथ करेय ।।

यहै क्वाथ खरलै ता माहिं । बूंद बूंदकै मुख्ये ताहि ।।

पुनि आनिजै चौलाई लाल । याहु को रस पारे में घाल ।।

है दिन घालि खरल धस लेय । राति दिवस अतिही भरदेय ।।

धरि जलयंत्र अगिन अतिकरै । चौसठि पहर खैर की जरै ।।

याकोनाम हेमरस जानि । चढ़े शरीर कनककी बानि ।।

मण्डल एक खाइगो भूप । ताको एक कामको रूप ।।

जो नर याको साधन करै । वह बनिताके दर्पहि हरै ।।

गुल्म पंच चौरासी वाय । सिन्नतेरह अरु कुष्ठ नसाय ।।

निर्दोषल ह्वै जीवै सोय । जौलों आयु तासुकी होय ।।

तरुन हि बढै सहस गुन काम । वृद्ध खाय हो तरुनसमान

(रससागर। बड़ा रससागर)

#### तलभस्म

सूतश्चतुष्पलिमत। समगुद्धगंधः स्याद्भूमसारिपचुरेक इदं क्रमेण । सम्मर्दयेद्विमलदाडिमपुष्पतोयैर्घश्चं विमिश्य सितसोमलमाषकेण ।।१०८।। एतिन्निधाय सकलं जलयंत्रमध्ये संमुद्ध सिन्धमुदितेन पुरा क्रमेण । आपूर्य यंत्रमुदकेन दिनानि चाष्टौ विह्नं क्रमेण तदधो विद्यीत विद्वान ।।१०९।। पश्चात्ततो जलमुदस्य रसं तलस्थमादाय भाजनवरे च भिषङ् निदध्यात् ।। संपूज्य शम्भुगिरिजां गिरिजातनूजं दद्याच्छुभेऽहिन रसं वरमेकगुंजम् ।।११०।। ताम्बूलिकादलयुतं सिसतं पयोनु पीत्वाम्लमाषलवणै रहितं सदसम् ।। अद्यात्कियन्त्यपि दिनानि ततो यथेच्छं भक्ष्यं भजेदय नरो विगतामयः स्यात् ।।१११।

(बृहद्योगतरङ्गिःणी । र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-पांच पल शुद्ध पारद और पांच ही पल गंधक और एक तोला धूमसार इन सबको क्रम से मर्दन करे फिर एक मासा संखिया मिलाय अनार के फूलों के रस से एक दिन तक मर्दन करे इनको जलयंत्र में रख पूर्व कहे हुए क्रम से सिन्ध को मुद्राकर यंत्र को जल से भर देवे और उसके नीचे आठ दिवस तक अग्नि लगावे फिर जल को निकाल पेदे में जमे हुए भस्म को निकाल श्रेष्ठ पात्र में भर देवे तदनन्तर सेवनकर्त्ता मनुष्य गौरी और गणेश को पूज श्रेष्ठ दिन में एक रत्ती रस पान के साथ सेवन कर पीछे से मीठा दूध पीवे और खटाई, उड़द, नोंनरहित पदार्थों को नित्य खावे फिर कुछ दिनों बाद यथेच्छ (मनमाना) भोजन करै तो मनुष्य नीरोग होगा।। १०८-१११॥

#### अन्यच्च

धूमसारं रसं तुवर गन्धकं नवसादरम् ॥ यामैकं मर्दयेदम्लैभांगं कृत्वा समं समम् ॥११२॥ काचकूप्यां विनिक्षिप्य तां च द्वस्त्रमुद्रया । विलिप्य परितो वके मुद्रां द वा विशोषयेत् ॥११३॥ अधः सिच्छिद्रपिठरीमध्ये कूपिं निवेश्येत् । पिठर वालुकापूरैः त्वा च कूपिकागलम् ॥११४॥ निवेश्य

चुल्त्यां तदधो विद्धं कुर्याच्छनैः शनैः ।। तस्मादप्यधिकं किंचित्पावक ज्वालयेत्क्रमांत् ॥११५॥ एवं द्वादशिभयिमिर्फ्रियते सूतकोत्तमः ॥ स्फोटयेत्स्वां गशीतं तन्मूर्ध्वगं गन्धकं त्यजेत् ॥११६॥ अधःस्थं च मृतं सूतं गृह्णीयात्पारदं मृतम् ॥ यथोचितानुपानेन सर्वकर्मसु योजयेत् ॥११७॥ (वैद्यकल्पद्रुम० र०रा० शं०,शार्ङ्गधर० आ० वे० वि०,यो० त०, वाच०,वृह०र० सा०,प० नि०र०)

अर्थ-धूमसार, पारद, गोपीचन्दन, गंधक और नवसादर इन सबको समान भाग लेकर एक पहर खट्टाई से मर्दन कर कांच की शीशी में भर देवे और उस शीशी पर कपरौटी कर मुख पर मुद्रा लगाय मुखावे। जिस हांडी के तेल में छेद किया हुआ हो उसमें शीशी को रख शीशी की नारतक बालू रेत भर देनी चाहिये फिर उस यंत्र को चूल्हे पर चढाय धीरे धीरे आंच लगावे तदनन्तर कुछ पूर्व से अधिक आंच जलावे इस प्रकार बारह प्रहर तक अग्नि जलावे तो पारे की उत्तम भस्म होगी स्वांगशीतल होने पर शीशी को फोड़ ऊपर लगे हुए गंधक को छोड़ देवे और नीचे जमे हुए मृत पारद को निकाल लेवे और योग्य अनुपान से समस्त रोगों में देना चाहिये।।११२-११७।।

#### पारदमारण

गुद्धसूतं द्वयं गन्धं त्रयं स्फटिकैधवम् ॥ चतुर्थं स्वमलं भागं वत्सनाभं च पंचमम् ॥११८॥ सूतार्द्वं चैव कर्पूरं सर्वं खल्वे विमर्दयेत् । भावनामर्कदुग्धस्य स्नुहीदुग्धस्य वै तथा ॥११९॥ यन्त्रे च लवणं सूतमूर्ध्वस्थाल्या मुखं लिपत् ॥ अग्निं यामाष्टकं दत्त्वा दद्याच्च जलपातनम् ॥१२०॥ ऊर्ध्वं स्थाल्यां रसं सिद्धं योजयेत्सर्वकर्मणि भक्षणे देहसिद्धिः स्याद्वेवदानवदुर्लमा ॥१२१॥

(निघंदुरत्नाकर)

अर्थ-पारा और आमलासार गंधक दो दो भाग, फिटकिरी और सैंधव तीन २ भाग, संखिया ४ चार भाग, सींगिया पांच भाग पारद से आधा भाग कपूर इन सबको खरल में डाल मर्दन करे फिर आक तथा थूहर के दूध की एक एक भावना देव उसका गोला बनाय लवणयंत्र में रख ऊपर से दूसरी हांडी का मुख दाब कपरौटी करै और आठ प्रहर तक आंच लगावे ऊपर की हांडी के पेंदें में जल छिडकता रहे, स्वांगशीतल होने पर ऊपर लगे हुए पारद को निकाल सब कामों में लावे इसको सेवन से देह की वह सिद्धि होती है जो कि देवता व दानवों को भी दुर्लभ है।।११८-१२१।।

#### रसभस्म

शुद्धसूतसमं गन्धं सामलं च वतर्धकम् ॥ सोमलार्द्धं विषं क्षिप्त्वा हिंगुस्फटिकगैरिकम् ॥१२२॥ सामुद्रलवणं चैव सर्वतृत्यं विनिक्षिपेत् ॥ कांजिकेन पुटं वद्यात्पृटित्वा चैन्द्रवारुणीम् ॥१२३॥ स्थात्यामुत्थापनं कृत्वा अग्निं यामाष्ट्रकं वदेत् ॥ स्वांगशीतं समुद्धृत्य भस्म सूतोर्ध्वपातनम् ॥१२४॥ योजयेत्सर्वरोगेषु कुर्याद्वहृतरां क्षुधाम् ॥ पुष्टिदो वर्धते कामो युज्यते रक्तिकाद्वयम् ॥१२५॥ (रसराजसुन्दर, नि० र०)

अर्थ-शुद्ध पारद और गंधक समान भाग और गंधक से आधा सिखया अर्थ-शुद्ध पारद और गंधक समान भाग और गंधक से आधा सिखया सिखयों से आधा सींगिया हींग। फिर्टकरी और गंक इन सबके समान सैधानोंन सिखयें से आधा सींगिया हींग। फिर्टकरी और गंक इन सबके समान सैधानोंन लेकर कांजी से पीसे फिर इन्द्रबारुणी (फरफेंद्रुआ) के रस से भावने देवे लेकर कांजी से पीसे फिर इन्द्रबारुणी (फरफेंद्रुआ) के रस से भावने देवे तदनन्तर डमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर डमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर डमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर इमरूयंत्र में रख आठ प्रहर की आंच देवे स्वांगणीतल होने पर तदनन्तर होने से पर तदने हैं सिक्त में पर तदने हैं सिक्त में पर तदने हैं सिक्त में पर तदने सिक्त में पर तदने हैं सिक्त में पर तदने सिक्त में पर तद

#### अन्यच्च

वटक्षीरेण सूताश्रौ मर्दयेत् प्रहरत्रयम् ॥ पाचयेत्तस्य काष्ठेन भस्मीभवति तद्वसः ॥१२६॥ (रसरत्तसमुच्चय, र० रा० शं० र० रा० सुं० र० सा० प० नि० र०)

अर्थ-पारद तथा अभ्रक भस्म को बड़ के दूध से तीन प्रहर तक घोटे फिर उसको खिपरे में रख तीन ही प्रहर तक बड़ की ही लकड़ी से घोटता हुआ चूल्हे पर आंच दे तो पारदभस्म होगा।।१२६।।

#### क्षणभस्म

धान्याभ्रकं सूततुल्यं मर्दयेन्मारकद्ववैः ॥ दिनैकं तेन कल्केन पुटं लिप्त्वाय वर्तिकाम् ॥१२७॥ कृत्वैरंडस्य तैलेन विलेप्य च पुनः पुनः ॥ प्रज्वाल्य तामधः पात्रे सतैलः पारदः पतेत् ॥१२८॥ दिनैकं भूधरे पक्त्वा मस्मीभवित नान्यथा ॥ योजितो रसयोगेन तत्तद्वोगहरो भवेत् ॥ विशेषान्मेहपाण्ड्वर्तिक यकासादिकाञ्जयेत् ॥१२९॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-धान्याभ्र को पारद के समान लेकर मारकवर्ग में कही हुई औषधियों के रस से एक दिवस तक मर्दन करे फिर उसी कल्क से कपड़े पर लेपकर बत्ती बनावे और उस बत्ती को अंडी के तैल में भिगोकर आंच जलावे, उस बत्ती का मुख नीचा रखे, उसमें से जो तैल के साथ पारद नीचा टफ्के, उसको लेकर एक दिन तक भूधरयंत्र में पकावे तो पारद भस्म होगा॥१२७-१२९॥

### अथ नीलकण्ठरसविधि

लेय गगन तर सूत सुहागा । ये लीजै तीनों सम भागा ।। रस ग्वारि के खरिर दिन तीन । सुकै भस्म सीसी में कीन ।। बीस पहर बालुका बारि । खैर अकेलो चूल्हे डारि ॥ नीलकंठ रस यह जानिजै । राजा राय को यही मानिजै ॥ पारो अग्निजीत पै होय । सतकी संगत रहिये सोय ॥ बिन सोधेसो डूबे दाम । अरु गुन जाय गुनी को काम ॥ यों सोधे पारे को धरै । निहचै सो ऐसो गुनकरै ॥ नरके देह जिती है बलाय । या रसके खायेते जाय ॥ या रसको बल इतो विचार । नर भोगवे अखारे चार ॥ जुर अंकुश सब जुर को जानि । नीलकंठ रस कह्यो बखानि ॥ (रससागरबड़ा)

# अथ मुनिबल्लभ रसविधि

कायम सूत तीस पल लेय । दुरत एक पल तामें देय ॥
रस तमोरिया ताको देय । चार पहर जो खरर करेय ॥
खररत तबै एक ह्वै जाय । तब मुद्राकर सीसी नाय ॥
आग प्रहर बारह की मुनी । चढ़ती चढ़ती कीज्यो गुनी ॥
गुरु ग्रंथन मे किह गये मनौ । ताते गुन न बखानत बनों ॥
कायाकल्प ऋद्धि को दानि । इतने में ही लीज्यो जानि ॥
मुनिवल्लभ रस जानो येह । याते सब भागै सन्देह ॥
अधिक कौन परगट कै कहै । करमतणी गित लागी वहै ॥
(रससागर, बड़ा रससागर)

#### पारदभस्म

स्वर्णादष्टगुणं सूतं लोहपात्रे विनिक्षिपेत् । गंधकं च कलाभागं स्तोकं विनिक्षिपेत् । देवदालीविष्णुकान्ता द्ववं दद्यात्पुनः पुनः । मृदुं च ज्वालयेद्विह्नं यावद्गंधकजारणम् ॥ सूतभस्म तु जायते सर्वरोगापहारकम् । वलीपिलतकं हन्ति विद्यापुष्टिकरं परम् ॥१३१॥
(निघष्ट्रत्लाकर)

अर्थ-सुवर्ण से आठ गुना पारद लेकर लोहे की कड़ाही में रख चूल्हे पर चढ़ाय मन्दाग्नि देवे और मोलह भाग गुद्ध गंधक लेकर थोड़ा थोड़ा बुरकाता जाय और ऊपर से बंदाल का रस तथा विष्णुक्रान्ता का रस चुवाता रहै और कड़ाही के नीचे तब तक मदाग्नि देव जब तक कि गंधक जारण न हो तो वह रस समस्त रोगों का नागक पारदभस्म वलीपलित को नाग करता है. विद्या की पृष्टि का करनेवाला है।।१३०।।१३१।।

### अथ कंचन रसविधि

पारो पीत लेय पल चार । कुन्दन तब तक माहिं दे डार ।। लीजै पारे समके हेम । बढ़े कनक चंचल ते प्रेम ।। नीर खररिके चांदी करै । पलक छांह में सूखन धरै ।। पुनि गंधक के लेय पल पांच । खरिर ग्वारि में राखै सांच ।। तब चांदी ऊपर लिपटाय । सरवा जन्त्र मांहि धरवाय ।। मुद्रा करि कपरौटी एक । आगि कुकुर पुट यहै विवेक ।। सोई गंधक बहुरघो लेय । ग्वारिबाटिका लेप करेय ।। गंधकसौं बीसा सौ बार । लेपै चांदी इह अनुसार ।। जब चादी पीली ह्वै जाय । तब रस भयो जानियो राय ।। चांदी छोलि रतीभर लेय । फिरत तार तोल में देय ।। जब कुन्दन होय बारह बानि । तो पुट दीजै यहै सुजानि ।। खोयेते बाढ़े अतिकाम । कंचन रस या रस को नाम ।। एक बरस भरि साधै कोय । कायाकल्प तासुकी होय ।। अग्नि बरै नहिं बुझिहै नीर । यों बजरंगी होय शरीर ।। पूरस रोग सबै तिज जाहिं। नयनहु कोई चपै न ताहिं॥ भोग भोगबै चिरा समान। थंभन कहा बखाने आनि।। वायकष्ट जित्ते सनिपात । सात दिना के खाये जात ।। या पारे विधि जाने सोय । यातें भलो न दीसै कोय ।। (रससागर बड़ा)

### .कुश्ता सीमाव (उर्दू)

अर्क-गुंचा चमेली डेढ पाव सीमाव एक दाल में खरल करके जज्ब करे और टिकिया बनाकर खुश्क करके बोत: नुकरा में रक कर और गिलेहिकमत करके दो तीन जंगली उपलों की हवा से बचाकर आंच दे। शिगुफ्तः बरामद होगा। खुराक एक चावल तमाम अमराज मुजमनमायूसः खुसूसन जिरियान सीलान सुलासुलवौल कुव्वतवाह तौलीदमनी में अकसीर है और किसी किसी मर्ज में खता नहीं गया। मुजरिंब है (मुजरिंबातफीरोजी)

### कुश्तासीमाव (उर्दू)

सीमाव मुसफ्फा एक तोले कलई के साथ गिरह करके रोगन जर्दम सर्द करे और तेजबल नीम को बकरे के एक कपड़े पर बिछावें और उसमें वह गिरह रखें और मजबूती से लपेटकर चीथड़ों से कपरौटी कर रात के वक्त दो सेर उपलों में हवा से बचा कर आग दे। सुबह के वक्त निकालें। कलई पिघलकर नीचे बैठी होगी और सीमाव शिग्गुफ्तः अलहदा होगा। खुराक ज्याहः से ज्यादः एक चावल सक कुब्बत बांह के वास्ते मामूल व मुजरिंव राकिमुलहर्फ। (सुफहा ६० मुजरिवात फीरोज)

### अथ वनितारमणरसविधि •

लीजै शिलाजीत पच अंग । षोडश अंश काटिजै रंग ।।
ता रससों पारो भरदेय । चौंसिठ पहर न छेव करेय ।।
पारो बैठि जाय इह रीति । खायजाय बनिता सौ प्रीति ।।
वनितारमन नाम रस येह । एक रती पानिनसौं देह ।।
याकी ठानि करेगो कोय । अगिनजीत ये पारो होय ।।
(रसरत्नाकर)

# अथ राक्षसरसविधि

फूल बबूर कूटि रस छान । सूत खरिर दिन सात सुजान ॥ सीसी अगिन बालुका कही । एक प्रहर ज्यों जानो सही ॥ गाढ़ि घूटि पुन पारो होय । पुनि वाही रस खरले सोय ।। ऐसी शीशी तेरह करै । पारो नीरस होयकै मरै ॥ मूत भसम अति उज्जवल होय । बहूरि खरल में दीजै सोय ।। दवा पल के जानो अनुमान । तब पलभरि विष देय सुजान ।। तामें नीरटंक दश चार । सो राखे अरु घाले नार ॥ तब काढ़े में मर्दन करै। सब सोखे जल सीसी भरै।। बारह पहर जु अग्नि करेय । बहुय्नो फेरि खरल में देय ।। उतनोंही विष ओटन धरै । ऐसी सो शीशी गिन करै ।। रस राक्षस यह जानो गुनी । ऐसी वंगसेन में सुनी ।। कैसे भसम होय जो सूत । सौ पुट विष की देओ धूत ।। सौ शीशी में घटे न एक । गुनन होय सच यहै विवेक ।। संज्ञा गई जासु की होय । अतिही गुन ह्वै सुनो रे लोय ।। चावर एक देय ता खान । अब ताको गुन सुनो सुजान ।। आंखिन सूझे दरश मयंक । उपजै छुधा अग्निके झंक ।। वलीपलित नासै छिनमात । श्रवण सुनै चैटी खररात ।। एक पहर में ऐसी होय । बीसहु नार अघाय न सोय ।। सिन्न तेरह चौरासी बात । कुष्ठ रोग सब तिज के जात । अरस रोग अरु मृगी अपार । सबै सिराते उदर विकार ॥ पीनस अरु भाजै गलगंड । व्योची दाद गुल्म बलगंड ।। कार श्वास अरु क्षई नसाय । चय नासूर भगन्दर जाय ।। पक्षाघात जाय कवि कहै । कफ संग्रहनी नेक न रहै ।। रोग सकल भाजें बलवाने । यह रस वज्र तासु को माने ।। मंडल भर जो प्रानी खाय । तो बगुला से भोर उड़ाय ।। एक बरस जो साधै कोय । कायाकल्प तासु की होय ।। पानी मांहि न डूबे सोय । अग्नि न बरे अंचभो होय ।। श्वास एकदश बदलै जाहि । इहविधि बढे दशगुनी वाहि ।। होय शुद्ध मन उपजै ज्ञान । लागै तबै धनीसौ ध्यान ।। कौन सके सब गुनिह बखान । रस राक्षस अमृत सम जान ।। (रसत्नाकर, रससागर बड़ा)

#### पारदभस्म

व्यालस्य गरले सूतं मर्दयेत्सप्तवासरम् १। शम्भुनालकृते यन्त्रे तन्मध्ये तद्वसं क्षिपेत् ॥१३२॥ विह्नं प्रज्वालयेद्गाढं वारिणाः चोर्ध्वशीतलम् । यामद्वादशकं चैव सुसिद्धो जायते रसः ॥१३३॥ शुल्वेगन्धार्धकं देयं गुंजैकं पर्वतानिष । देहे लोहे भवेत्सिद्धिः कामयेत्कामिनीशतम् ॥१३४॥ तिलमात्रं प्रदातव्यं सर्वरोगान्नियच्छिति।। सेवनाज्जायते सिद्धिरायुर्वृद्धिश्चिरन्तनी ॥१३५॥

(निघंदुरत्नाकर, र० रा० सुं०)

अर्थ-प्रथम पारद को सर्प के गरल में सात दिन तक खरल करे। पीछे उस पारद को शम्भुनाल से किये हुए यंत्र में डाल देवे और उस यंत्र को ऊपर से तो जल से ठंडा रखें और नीचे से बारह पहर तक तेज अग्नि जलावे। ऐसा करने से पारद सिद्ध हो जाता है। पीछे उसको तांबे के पात्र में डालकर आधा गंधक खपावे। पीछे इसमें से १ रत्ती पारद देने से पर्वतमात्र लोहे की और शरीर की सिद्धि हो जाती है अर्थात् लोहे को तो सुवर्ण कर देता है और शरीर में ऐसी पुष्टि कर देता है कि पुरुष सौ स्त्रियों से संभोग कर सकता है और इसके तिलमात्र के ही सेवन से मनुष्यों के सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं और चिरकालवाली आयु की वृद्धि हो जाती है।।१३२-१३५।।

# कुश्ता सीमाव (चिमगादर में) $(\Im f)$

वूकलमून यानी आफ्ताब पुरस्त को जिन्दः पकड़े और जितना पारा

१-सप्तवारं विभावयेत् इत्यपि ।

उसके पेट में डाल सके, डालें और मुह और मुकंद बंद करके चार तोला फिटकरी को उस पर जमाद करें और चीथडों को मिट्टी में लतपत करके उस पर लपेटें और एक मिसीया आहनी संपुट में रखकर ऊपर लोहें के तार से खूब मजबूती से लपेट दें और खूब मजबूती से कपरौटी करके एक कूजे में जिसके नीचे सूराक किया गया हो रखें और हवा से बचाकर दोमन सेरगीन सहराई में आंच दे। शिगुफ्त: बरामद होगा। खुराक ज्याद: से ज्याद: निस्फरत्ती तमाम अमराज के वास्ते अकसीर है और जजाब के वास्ते अजीबुल असर है कि चालीस रोज में इसके पुराने पोस्त को उतार कर नया असली रंग का पोस्त पैदा कर देता है, इस हालत में मुमकिन है, दस्तं भी आवें, मुजरिब है (सुफहा ६० व ६१ मुजरिबात फीरोजी)

सम्मिति—केवल कोल कमश्मीरी ने इस तरकीब को निहायत मुजरिंब बतलाया और कहा कि इसमें संपुट लोहे की जरूरत नहीं है न तार की न कूजे की, इस तरह आग दी गई तो कुश्ता हो गया, उसमें से सिर्फ खफीफ पैसे पर एक तरफ मलकर दूसरा पैसा ऊपर रखकर आंच में धोके तो बगैर चर्ख खाये दोनों तिला हो जायेंगे।

#### पारदशस्य

कुम्भी समूलामृद्धृत्य गोमूत्रेण सुपेषयेत् । तद्ववैर्मर्वयेत्पूतं दिनकं कान्तसम्पुटे ॥१३६॥ लिप्त्वा नियामका देया ऊर्ध्वं चाधस्तदन्ध्रयेत् । मृद्वाग्निना दिनैकन्तु पचेच्चुत्यां मृतो अवेत् ॥१३७॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-यहां से आग सबीज पारद के भस्म करने विधि का वर्णन है, कुम्भी को जड़ सहित उखाड़ गोमूत्र से पीसे, उससे पारद को एक दिवस तक घोटकर लोहे के सम्पुट में लेप कर देवे और उस सम्पुट के नीचे और ऊंचे दोनों तरफ नियामक औषधियोंस का कल्क लगाकर सम्पुट को बंद कर देवे और चूल्हे पर मन्दाग्नि से बालुकायंत्र द्वारा पकावें। एक दिवस तक तो पारद भी भस्म होगी॥१३६॥१३७॥

#### अथ पारदभस्मविधि

शाकवृक्षस्य पक्वानि फलान्यादाय शोषयेत ।। पेषयेद्रविदुग्धेन तेन मूषां र प्रलेपयेत् ।।१३८।। आदि प्रसूतगोजातजरायुश्चचूर्णपूरितः । तन्मध्ये सूतकं रुद्ध्वाध्मातो भस्मत्वमाप्रुयात् ।।१३९।।

(रसरत्नाकर)

अर्थ-णाकवृक्ष के पके हुए फलों को लेकर और मुखाकर पीस लेवे फिर उस फलों के चूर्ण को आक के दूध से पीस दो मुषा (घरिया) बनावे, उस घरिया में प्रथम व्याई हुई गाय की जेर के चूर्ण को भर और उसमें पारद को रखकर कोयलों के धोंके तो पारद की भस्म होगी।।१३८।।१३९।।

#### अन्यच्च

कर्कोटीकाकमाची च कंचुकी काकतुम्बिका । काकजंघा काकतुण्डी काकिनी काकमंजरी ॥१४०॥ पिष्ट्वैता वज्रमूषान्तर्लेषं कृत्वा रसं क्षिपेत् ॥ मर्दितं दिनमेकं तु तैरेवार्द्रोत्थितै रसैः ॥१४१॥ रुद्ध्वाथ सूधरे पच्यादष्टवारं पुनः पुनः । मर्दयेत्लिप्तमूषां तां रुद्ध्वां ध्मातो मृतो भवेत् ॥१४२॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-बाझककोड़ा, मकोय, कड़वीतूंबी, इनको पीसकर वज्रमूषा में लेप कर देवे। तदनन्तर लेप की हुई मूषा में पूर्वोक्त औषधियों के रस से एक दिन तक मर्दन किये हुए पारद को रखकर मुख बंद करे भूधरयंत्र में इसी प्रकार आठ बार कोयलों में पकावे तो पारद भस्म होगा।।१४०-१४२।।

#### अन्यच्च

गोघृतं गंधकं सूतं पिष्ट्वा पिण्डीं प्रकल्पयेत् । कुमारीदलमध्यस्थं कृत्वा

सूत्रेण वेष्टयेत् ॥१४३॥ तं कान्तसम्पुटे रुद्ध्वा त्रिभिर्लघुपुटैः पचेत् । ततो भाते भवेद्भस्म चान्धमूषागतो रसः ॥१४४॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-पारद तथा गंधक को समान भाग लेकर कजली करे उस कजली को घृत से लपेटकर गोला बनावे, उस गोले को घीग्वार के गूदे में रख ऊपर से सूत लपेट देवे फिर उसको कान्तलोहे के सम्मुट में रख तीन लघुपुटों में पकावे। तदनन्तर कोयलों में धोंककर निकाल लेवे तो पारद का भस्म होगा।।१४३।।१४४।।

#### अन्यच्च

रसो नियमाकैर्मर्थो दृढं यामचतुष्टयम् ॥ द्विगुणैगँधतैलैश्च पचेन्मृद्वग्निनाशनैः ॥१४५॥ यावत्कोटो भवेत्तावद्रोधयेल्लोहसंपुटे ॥ हरीतकीजले पिष्ट्वा लोहिकट्टेन मूचिकाम् ॥१४६॥ कृत्वा तन्मध्यतः क्षिप्त्वा सम्पुटं चान्धयत्पुनः । तस्योध्यं श्रावकाकारं हृत्वा नागं द्वृतं क्षिपेत् ॥१४७॥ कठिनेन धमेत्तावद्यावन्नागो द्वृतो भवेत् ॥ न धमेच्च पुनस्तावद्यावत्कठिनतां व्रजेत् ॥ एवं पुनः पुनध्मातस्त्रयामैर्म्ब्रियते रसः ॥१४८॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-पारद को चार प्रहर तक नियामन औषधियों से दृढ़ मर्दन करे फिर पारद से दूने गंधक तैल से लोहे के पात्र में बंधकर तब तक मंदाग्नि से पकाबे जब तक वह खोट न हो जाय फिर लोहे की कीट को हर्र क पानी से पीस घरिया बनावे। खोट बने हुए पारद को उसमें रख लोहसम्पुट मे रख देवे। पीछे उस पारद के ऊपर शीशे को इस बजे से रखे कि वह झिरकर पारद में चला जाय और जब तक किटन न हो जाय तब तक उसको धोंके, ऐसे बारबार धमाया हुआ पारद तीन प्रहर में मृत हो जाता है।।१४५-१४८।।

#### अन्यच्च

उन्मत्तविजयार्कं वा कांजिके सूतधावने । हालाहलेन तुल्पेन दरदोत्यं विमर्दयेत् ।।१४९॥ नष्टिपष्टं तु तज्ज्ञात्वा भावपेत्पिद्भूनीदलैः । गोधूमराशौ संस्थाप्य मासमेकं ततः पुनः ।।१५०॥ निष्कास्य क्षालियत्वा तमिहफेनेन मर्दयेत् । कुर्याच्च पूर्ववत्पश्चान्नवसारेण मर्दयेत् ।।१५१॥ कमलस्य रसेनापि कृष्णोन्मत्तरसेन च । हिंगुना गन्धपाषाणसत्त्वेनाय विमर्द्य च ।१५२॥ षण्मासान्तरत स्थाप्य सूरणास्योदरे रसः । एवं वर्षेण सिद्धः स्याद्मसराट् च स्वयं मतः ॥१५३॥ दृश्यते चूर्णसँकाशो जीवनाख्यो रसोत्तमः । एवं गुंजा द्विगुंजं वा दृष्ट्वा दोषवलावलम् ॥१५४॥ दृष्टौषधवलं देयस्तेन सौऽर्करसोत्तमः । देयोगुणो न चेतेच्चेतं ब्रह्मापि न चेतयेत् ॥१५५॥

(अर्कप्रकाशः)

अर्थ-सिंगरिफ से निकाले हुए पारे को धतूरा और भांग के रस में घोट कर धो लेवे फिर कांजी में घोटकर धोवे, तदनन्तर पारे के समान भाग हालाहल विष को लेकर दोनों को पीसे फिर पारा तथा विष को एक जीव हुआ जानकर कमोदनी के रस की भावना देवे। गोला बनाय गेंहून के ढ़ेर में एक मास तक रख देवे फिर उस ढ़ेर में से निकाल समभाग अफीमके संग घोट कमिलनी के पत्तों के रस से भावना देकर गोला बनाय पहिले के समान एक मास तक गेहूं के ढ़ेर में रखे और इसी प्रकार समभाग नौसादर के साथ घोटकर कमल के रस, धतूरा, हींग और बैरोजा के साथ मर्दन कर गोला बनाय। जमीकंद के भीतर रख छः मास तक पड़ा रहने देवे। इस प्रकार एक वर्ष में यह रसराज सिद्ध होता है और चूर्ण के समान हो जाता है, इसकी एक रत्ती दो रत्ती रोग का बलाबल जान औषध देवे तो यह रस मनुष्य को शीघ्र चेतन करता है। यदि रस से चेतन न होवे तो उसको ब्रह्मा भी चेतन नहीं कर सकता है, इसको जीवनरस कहते हैं॥१४९-१५५॥

### अथ गोरखनाथी पारव भस्मविधि

मल्लिकाव्याध्रकदलीकाकमाचीरसेन च । स्वर्णभण्डीरभूंगार आरग्वधरसन च ॥१५६॥ कन्याभल्लातपत्रोत्थरसेन परिमर्दयेत् । इष्टिकाकांजिकेनापि त्रिफलाक्वथितन च ।।१५७।। कटालिकादेवदालीवह्निगोक्षुरकण च । वर्ज्यर्कजेन दुग्धेन शकुलाक्षरसेन च ॥१५८॥ त्र्यूषणात्थकषायेण कीटषट्बिन्द्लेन च। चिंचिकालशुनात्थेन दुग्धिकाया रसेन च ॥१५९॥ सितपर्णीमूषणपर्णीलांगलीस्वरसेन च । हिंगुलं च शिलागन्धं हिंगुसौवर्चलैः पृथक् ।।१६०।। कांजिकेन समं पिष्ट्वा यामं यामं पृथक् पृथक् । मर्दयेच्च तथा यामं महाशंखेन मर्दयेत् ।।१६१।। पलषट्कमितं सूतं बहशो निम्बकेन च । रसेन मर्दयेत्तापे भाव्यते च पुनः पुनः ॥१६२॥ दृढं तापीद्वयं नीत्वा समां सममुखां ततः । अधस्ताद्या भवेत्तापी पर्णचूर्णेन लिप्यते ॥१६३॥ पुनः पंचमृदो देया मृत्मध्ये लघुगर्तिका । तत्मध्ये लिबिका पत्रं धत्त्ररदलमध्यगम् ।।१६४।। विरच्य मूषिकां गाढ़ीं तस्मिन्गर्ते निवेशयेत । तस्यां रसं विनिक्षिप्य शिम्बीपत्ररसो रसे ॥१६५॥ दीयते सेटकमिते सूक्ष्मिच्छद्रा शराविका । तत्पार्श्चे खर्परी वेया निर्दोषा नूतना ततः ॥१६६॥ तापिकामनयेच्चान्यां कन्यकाद्रवलेपिताम् । ततो नौसादरेणोक्तामेकतः कुरु तद्द्वयम् ।।१६७।। सिंधिलेपं ततः कृत्वा सशुष्कां चुल्लिसंस्थिताम । यथाग्निरुद्भवेच्चानुदीक्षिता र्थः समंततः ॥१६८॥ यामषोडशकं यावन्मंदमध्यक्रमेण च । तदा निष्पद्यते भस्म सूतकं श्रृणु यादृशम् ।।१६९।। हीरकद्युतिसंकाशं प्रमाणं हीरकाकृतिम् । क्वचित्पर्पटिकाभासं गलद्रूप्यनिभं क्वचित् ।।१७०।। पिंडरूपिमदं साक्षाद्दृ इयते दृष्टिसौस्यदम् । भक्षयेद्रक्तिकामेकां मरिचेन समं रसम् ।।१७१।। गुडेनाबध्य मितमान् ज्वरनाशाय तं पुरामंदेग्रौ वाथ हृद्रोगे वद्याल्लोणीरसेन च ।।१७२।। अम्लिपत्ते प्रदातव्यं विमला सत्त्वस्युतम् । गल्यं वाजीकरं मेध्यं बलोत्साहकरं परम् ॥ एतस्मान्नापरं भद्रं विद्यते रसभस्मतः ॥१७३॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-मोतिया, लालअंड, केला, मकोय, पीलाभंगरा, चौलाई, अमलतास, घीगुवार, भिलावों के पत्तों का रस इनके सात पारद को एक एक प्रहर तक घोटे तथा ईट का चूर्ण और कांजी के संग त्रिफला का क्वाथ कटेरी, बंदाल, चित्रक, गोखरू इनका क्वाथ और थूहर का अर्क दुग्ध, श्वेत दूब का रस, सोंठ, मिरच, पीपल का क्वाथ, षड्बिन्दुलकीट, रमली, लहसन का रस, दुद्धी का रस, सौंफ, मूषाकानी, कलिहारी इनका स्वरस, हींगुल और स्याहनोन इनको कांजी के साथ एक एक प्रहर तक पारे को घोटे और इसी प्रकार एक प्रहर तक महाशंख के साथ मर्दन करे। इस प्रकार शोधित पारद का छ: पल लेकर नींबू के साथ तीव्र घाम में बार बार भावना देवे। फिर दो गहरी कटोरी बनवावे जिस कटोरी को नीचे रखना हो उसको पान के रस से लीप देवे फिर उसमें पंचमृत्तिका को रख छोटा सा गढ़ा बनावे. उसमें शिम्बी के पत्तों का रस डाल घरिया को रख देवे। उस घरिया में पारद को रख ऊपर से शिंबी के पत्तों का रस निचोड़ देवे और घरिया के ऊपर इतना बडा सकोरा रखे कि जिसमें कम से कम एक सेर रस आवे और उस सकोरे को पेदे में छोटा सा छिद्र हो और सकोरे पर खिपरा रख देवे। तदनन्तर दूसरी कटोरी को ऊपर से रख देवे। दोनों के मुख को नौसादर से जोड़ मुद्रा करे। फिर चूल्हे पर चढ़ाय सोलह प्रहर तक मन्द, मध्य और तीक्ष्ण क्रम से अग्नि देवे। स्वांग शीतल होने पर खोलकर देखे तो आप लोगों को कही हीरे के वर्ण के समान रंगवाला, कहीं पपड़ी के समान और कहीं गलती हुई चांदी के रंगवाला रस दीखेगा। एक रत्ती इस रस को मिरच सात के साथ पीसकर गृड में लपेट ज्वर आने से पूर्व खावे तो ज्वर नहीं आवेगा। मन्दाग्नि में और हृदय के रोगों मे नोनिया के रस में मिला देवे और अम्लपित्त होने पर विमला सत्त्व के साथ सेवन करे। मधु के साथ यह रस बल और उत्साह को तथा वाजीकरण है। इससे उत्तम और नहीं।।१५६-१७३॥

सर्वलोहमारणोपयोगी रसभस्म

उत्तरावारुणीद्राधैः सर्पाक्षिजरसैस्तथा । हंसपादरसस्तद्वैद्वन्त्रचर्कपयसा सह

(टोडरानन्द)

अर्थ-इन्द्रायन का दूध, सर्पाक्षी का रस, हंसराज का रस, इसी प्रकार थूहर और आक का दूध, कौंच की जड़ का रस, विष्णुक्रान्ता के पड़ंग का रस, सांठ का रस, चौंटनी का क्वाथ, इनसे पारद को दस दिवस तक घोटता रहे, उसका गोला बनाय, सोमानलयंत्र में पकावे और इक्कीस दिन तक अग्नि देता रहे। सफेद हुए पारद की भस्म को उतार लेवे, उससे सुवर्णादि धातु उत्पन्न होते हैं, इसके लेप या पुट देने से समस्त धातु भस्म होते हैं।।१७४-१७८।।

### कुश्ता के रखने का बर्तन

अकसीर को पानी में भीगने न दे और हवाई रतूबत में महफूज रखे, बरनः नाकिस हो जावेगी। बेहतर है कि चीनी या शीशे के जरूफ में या नारियल के डिब्बे में भरकर रख छोड़े। (सुफहा अकलीमियां २३)

### पारद की सिद्ध भस्म

पारद, गंधक, समभाग लेवे, अश्वत्थ, न्यग्रोध (बड़), गूगल पिलखन इन चारों वृक्षों के दूधों से कजली को चार दिन तक खरल करना फिर मिट्टी के बासन में रखे, नीचे दीप्ताग्नि देना, एक प्रहर तक बड़ को लक़ड़ी से घोटता रहे तो पारदभस्म सिद्ध होगी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### वेधक पारा

पारा और आमलासार गंधक को समान भाग लेकर चालीस दिन तक चीढ़ के तैल में अथवा देवदारु के तैल में खरल करना फिर एक रोज छाणों की आग देनी, शीशी में पाकर फिर तांवा वा चांदी के एक तोले में एक रत्ती पारा पाना तो सुवर्ण होगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारदभस्म

लोट का सज्जी सवासेर पक्का लाहोरी दडर करके पानी में भेवना आठ पहर भीजी रहे फिर पाणी आध पाव उतार के एक एक तोला आमलासार खरल करना, दो घड़ी भर पानी ऊपरो नितार के कपड़े से पानी पृथक् करके उस आंवले सार को कुंजी में रखकर मुंह बंद करके भूभल विचनरच आग देनी एवं बार बार करना, जब तक गंधक निर्धूम होवे फिर केंगण खार में इसी तरह करना तब तक जब गंधक काले पर रखा हुआ तैल हो जावे फिर उस गंधक से एक रत्ती लेकर तोला पारा खरल करना खाक होवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारदभस्म

वोड (बड), अर्क (आक), इटसिट (बिसखपरा), क्वार गदल (घोगुवार), हाथीणुंडी, बणा (बनकपास), लेहलीसण (सन), सहस्रदानी (हजार दाना), छत्री, दाधक, नागफनी, थोहर इन दवाइयों का रस तथा दूध पारद से चौगुना चौगुना लेकर खरल करना फिर अणबुज्ज चूना पंच बिट्ट लेकर छानकर घड़े बीच आधा पाकर ऊपर गोली रखकर उपरे बाकी चूना पाकर घड़ेदा मुंह मांह के आटे से बंद कर पहरभर पानीमें रखना फिर सतकपड़माटी करके सुखाकर गजपुट देनी, ६४ चौसठ पहर पीछे निकाल लेना, पारद खिल (खील) हो जावेगा। उसको ताम्र वा कलीपर पर चढ़ावे। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### पाराभस्म

पारा तोला १ जावित्री माशे ३ सरल करके गुटिका शोरे बिच आंच देनी और पालक रस में ये गुटिका करना।

### शोरे कायम की क्रिया

गंदा वैरोजा लेकर हांडी में पानी पाकर उसके मुख पर कपड़ा बन्द कर ऊपर गंदा वैरोजा पाकर हेठ आग बालणी वैरोजा पिघलकर पानी में पड जायेगा। पकाड़ा पीसक हो जायेगा। ५ तीले शोरे पर २॥ तीले वैरोजेदा सत्त आग ऊपर रखकर पाणा गोरा कायम हो जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### कुश्तासीमाव बजरियः शोरा कायम (उर्दू)

पारा एक तोले को एक बर्तन में रखे और उसके ऊपर शोरा कायम एक छटांक डालकर दूसरा बर्तन रसकर ऊपर थोड़े से कोयलों की आग देवे, कुश्ता हो जावेगा। (सुफहा ६० किताब कुश्तैजातहजारी)

### कुक्ता व सीमाव अञ्चल नौसादर से सीमाव को कायमुल्नार करके बादह कुश्ता (उर्दू)

१-नौसादर के तैल निकालने के तरकीब यह है नौसादर १० तो० को चूना आबनारसीद: पांच सेर में देकर एक मिट्टी के बर्तन में बंद करके पन्द्रह सेर की आंच दे। जब सर्द हो जाये तो निकाल ले फिर उसे एक खुलै वर्तन में दाखिल करके चहारचंद पानी दाखिल कर दे। चौथे रोज मुकत्तर लेकर पकावे। जब तमाम पानी जल जायेगा तो नौसादर तेल हो जायेगा।

२-अव्वल सीमाव को पोली ईट के बुरादे में एक पहर तक खरल करे ताकि वह स्याह कजली से साफ हो जावे, बादहू नौसादर के तेल दो तोले में नरम नरम आंच पर एक घंटे तक लगावट दे, इस कदर अमल से सीमाव मुतहर्रिक कायमुल्नार हो जावेगा, बादह सीमाव मुतहर्रिक कायमुल्नार को अपने मुंह के लब (थूक) के साथ डेढ़ घंटे तक खरल करे। तमाम सीमाव नापिदीद और खाक हो जावेगा। बादहू खाक शुद: सीमाव को एक मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें करीबन आध सेर अर्क घीग्वार दाखिल कर दे। बर्तन का मुँह गिले हिकमत करके पन्द्रह सेर पुस्तः पाचक की आग दे, जब सर्द हो जावे निकाल ले, सीमाव बरंग आसमानी किसी कदर सफेदी लिये हए क्रता होकर बरामद होगा।

३-यह कुश्ता सीमाव तभी दुनिया में अकसीर का काम देता है, दो चावल वजन बालाई या मस्कः में रखकर जैल के मरीजों को एक हफ्ते अगरे तक खिलाये । बहुक्म खुदामरीज तन्दुरुस्त हो जाते हैं, वह यह हैं सरअत, रिक्कत जिरियान, नामदीं, भूख न लगना वगैर: वगैर: नामर्द को इक्कीस खुराक में मर्द बना देता है। (सुफहा ४–५ अखबार अलकीमिया १६/९/१९०७)

# पारदभस्म (वेधक) सर्द से

कालेफणी सांप में पारा भरकर एक मिट्टी के बर्तन में रख गजभर के गढ़े में आधा गोबर भर खुले मैदान में आषाढ़ में उस बर्तन को रख ऊपर गोबर डालता रहे। वर्षा भर जब फिर जेठ आवे तब आग लगा दे। पारदभस्म तैयार होगी। (पं० ऋषीरामजी जंबूवाले ने बताया)

### और भी

कृष्णसर्प में पारद भरकर एक हांडी में पाकर गर्त के नीचे ताजा गोमय भर बीच हांडी धर ऊपर फिर गोमय पाता रहे। गर्त को खूब भर दे। चार मास पड़ा रहा। ऊपर गोहा सूख जाये तब और सूखे गोहे ऊपर लगाकर आग देवे। शीतल होने पर निकाले। वह ताम्र को सुवर्ण करता है। (जबू से प्राप्त पुस्तक)

# कुक्ता सीमाव चिमगादर में (फार्सी)

वियारन्द सीमाव दो दाम व सहचहाहारखरी दरपार्चः साफ नुमायंद पसबाशीर तुलसीदरजर्फ गिली वा अंगुस्त बिमालंद ताकि सीमाव दानः दानः शवद बादह बिगीरन्द चिमगद्दर कला नर व कर आँब रीशमां विवन्दन्द दरहलक आवेजन्द पस दहन ओरा विदोजद तासीमाव बरन उफ्तद । बादह औरा दरहम गिरफ्तः गर्द ओबगिले हिकमत दरगीरद चुनां चः बरतमामी चिमगद्दर गिलबागद व अज हेच तरफ खाली न बागद पस आँरा सुश्कसाजद दरआफ्ताब बच्। सुश्क शबद दरदेग गिलीहिंद व वसरपोश दरपोशद गिर्द आँमुहिकम कृनद बर्गिले हिकमत बदर चकर गज दरगज वातिण पाचक दस्ती बिसोद ता अस्तरव्या हाइचिमगद्दर आँखा किस्तर शबद बई दर पंचरोज बदर यक हफ्त. गोश्त व पोस्त अवस्तवां सोस्तः लाकिस्तर गर्दद पस अज देग बर आबुर्दः गुल दूरकर्दः लाकिस्तररा दरजाइ महफूज बिदारंद बिमसरा गुदास्तः कदरे अजई अकसीर बहुए रेजद तिलागर्दद बरकलई नीच अंदाजद शायद कि ईनहम चीजें बिशवद (सुफहा

४ किताब मुजरिवात अकबरी फार्सी व सुफहा ७ उर्दू)

### कुश्ता सीमाव व हरताल अकसीर अजसाद व अकसीर अजसाम बगले में (उर्दू)

हरताल तबकी तीन तोला, सीमाव मुसफ्फा तीन तोला, दोनों का अर्क संभाल में दोपहर तक खरल करे। बाद अजो अर्क पोस्त दरस्त सिरस में बदस्तूर दोपहर तक खरल करके टिकिया बनाकर हिफाजत से रख ले। बगला मशहर एक जानवर है नौ अदद ले और अस्तस्थां सबको साफ करके सुरक करे। बारीक सुरमे की तरह पीसे, इस मैदे को शीर आक में तीन मर्तबः तर व खुश्क करके इसी से खमीर करे और एक कटोरी बोते की सूरत में इससे बना ले। खुश्क करके शीर आक से पुर कर ले. साये में पड़ा रहने दे। हत्ताकि खुश्क हो जावे। इसी तरह सात पृट दे टिकिया अब्बल को इसी कटोरी में रखकर इसी तरह सात मर्तबः शीर आक को धूप में या साये में खुक्क कर ले, एक और कटोरा लोहे से बनावे जो कटोरा अव्वल से बड़ा हो उसको अन्दर बाहर नमक सांभर से जो शीर आक से खमीर किया गया हो. लेप कर दे। कटोरी को इसमें रखकर हर खाली जगह को नमक सांभरवाले खमीर से इस तरह भर दे कि कोई खाली जगह न रहे। एक गिर्ली मटर्का में जो बहुत मोटा हो बल्कि बेहतर यह है कि खुद सिफारिश से खुब मजबूत और मोटा तैयार करावे। इस मटकी में तीन अंगुल बलन्द खाकिस्तर चोबपलास नीचे बिछावे। डिब्बा आहनी मजक्र को इस पर रख दे। खाकिस्तर मजकूर को इस पर रख दे। खाकिस्तर मजकूर इर्दगिर्द और ऊपर खूब जोर से दे दे और खूब दबावे। हत्ताकि मटकी की गर्दन तक आ जावे। अगर चोव पलास की खाकिस्तर दस्तयाब न हो सके तो पीपल की भी काम दे जायेगी। मटकी को सरपोश देकर मुहर करे और सब पर खुब गिले, हिकमत करके मुनासिब चूल्हे पर सवार करे। मगर तमाम अमल में बावजू होना जरूरी है या काम अजकम पाक व साफ तौ जरूर हो। चोवपलास से आंच दे। नरम से गुरू करे। दमबदम आंच बढ़ाते जावे। आखिर की आंच बहुत तेज होनी चाहिये। सोलह पहर तक आच देना चाहिये। चूल्हे पर ही सर्द बस खुदा का फज्ल है मगर याद रहे कि खूब अहतियात से तमाम खाक को ऊपर से हटावे और जीवक तक वजरनेस अकसीर शुदः को निकाल कर हिफाजत से रखे। अशद जरूरत के वक्त एक बहलूली मिसमुनक्का को बोत: में पिघलावे और अकसीर मजकूर से एक खराखाश की बराबर इस पर तरह करे और कुदरत खुदा मुलाहिजा फमिव मगर अकसीर को मौम में लपेटकर तरह करे उस वक्त जब कि खूब चर्ख आ जावे वरन: नाकिस रह जायेगा। खाने के काम में खुराक एक चावल से भी कम वर्ग तंबूल में एक आदमी के वास्ते एक हीखुराक तमाम उम्र काफी है, मगर खिलाने में अहतियात करनी चाहिये। आदमी का मिजाज देखकर खिलावे एक चावल इश्तहातक खुराक है इन्तजार इस कदर होता है कि बाजे वक्त जान का खौफ पैदा हो जाता है और नीज दीगरन नुकसान का अहतमाल है। गरजे कि तबियत समझदार और हाणियार तजरुबेकार होना जरूरी है और वह बगले की हड्डीवाली कटोरी भी पीसकर हिफाजत से रख ले एक रत्ती खुराक है जैकुल नफस, बवासीर, जलोदर, वायुगोला, झुला वगैर: अमराज व मुजमन: में अकसीर आजुम है तमाम हुआ नुसखा देखो (रिसालह इसरार सीदरी मुफहा ५३ ता० ५६)

नाजरीन ऊपर का नुसखा आपने पढ़ लिया है यह रिसाल: इसरार सेदरी का नुसखा है। एक साहब मुहम्मद अलीमखां सरहदी तहरीर फमित हैं कि इस नुसखे को मैंने बनाया वाकई सही साबित हुआ और यह भी तहरीर फमित है कि भिलावे के तेल में शामिल करके यह अकसीर दो खुराक मैंने खा ली है सफेद बाल गिरकर आब स्याह निकल आये है और जिस्मानी ताकत का यह हाल है जैसा कि आलम जवानी में था हर वक्त खेलकृद को तबियत चाहती है जिस कदर गिंजा खाता हूं, सब हजम हो जाती है कबज का नमूद तक नहीं रहा। रंग बदन मिस्ल फूल गुलाब को निखरता चला आ रहा है वगैर: २ (सुफहा ३-४ अखबार अलकीमियां १६/६/१९०७)

### पारद भस्म बगले से

पक्षी बगला जिसके वाजुके पर त्याह हों उसको इस तरह मारे कि उसके बाजू की हड्डी न टूट जावे। फिर उसके दोनों बाजू की हड्डी यानी नली निकाल ले बेहतर हो कि दो पक्षियों से चार अदद नली निकाल ले। नली को एक तरफ से तराश कर उसके अन्दर सुई से सूराख करे। लम्बाई में फिर उनमें पारा भर दे और उनका मुंह अंडे की जर्दी व चूने से बन्द कर दें। बाद को एक सैनक नीचे आंधी रख उस पर वह नली रख दूसरी सैनक सीधी रख



दे और गोबर के चूरे से दोनों सैंनकों को ढक बहुत हलकी आंच दे। कपोतपुट सर्द होने के बाद निकाले। पारद भस्म निकलेगी एक चावल इसमें में मांस के अन्दर रख नामर्द को खिला दे और जब तक उसको दो तीन दस्त न आवें खाना और पानी न दे ६ घंटे के करीब दस्त होगा जिसमें झिल्लीसी निकलेगी। इस हालत में गर्मी बहुत मालूम होगी इस वास्ते सर पर खूब मशक से पानी डाले बाद दस्त आने के जो मर्जी आवे खाय निहायत दर्जे की वाह पैदा हो जायेगी। (कश्मीरयात्रा में प्राप्त)

# कुश्ता सीमाव बजरियः नली बगला (उर्दू)

पारा एक तोला नली बगला के दिर्मियान इस तरीके से रखें कि निस्फ नली से गूदा निकालकर पारा डाले और फिर निकला हुआ गूदा डालकर कपरौटी करके दो प्यालों के दिर्मियान रखकर थोड़ी से कोयलों की आग देवे बचक्त सर्द होने के पारा कुश्ता शुदः निकाल ले (सुफहा ६० किताब कुश्तैजात हजारी)

# सीमाव का कुश्ता माजून में (उर्दू)

माजून फिलास्फिया दो तोले गुलकन्द आला दो तोले दोनों को लतपत करके नुगदा बना ले अजवाइन के पानी में सीमाव ३ माशे को एक दिन खरल करे नुगदा मजकूर में देकर एक सेर रेशमान की आग दे सीमाव कुश्ता होकर निकलेगा। हवा से बचकर आंच दे, बाजदफे थोड़ी भी बे अहतियाती अमल में आने से अमल वातिल हो जाता है। (सुफहा १४ अखबार अलकीमियां १६/६/१९०७)

# कुश्ता सीमाव (उर्दू)

नकछिकनी जो कीमियाई बूटी है सीमाव उससे कुश्ता हो जाता है। (सुफहा १८१ किताब अकलीमियां)

# कुश्ता सीमाव बर्जारयः केला (उर्दू)

एक जड़ केला जो तूल में एक फुट से कम न हो लेवें और इसमें निस्फ तक सूराख करके सीमाव एक तोले डालकर बरामद शुदः गूदा डालकर रस्सी सनसे खूब मजबूत करके गिलेहिकमत करके करीब दस सेर पुख्तः की आग देवे इन्शाअल्लाह कुश्ता होगा वह मेरे दोस्त का मुजर्रिब है। (सुफहा ६० किताब कुश्तीजात हजारी)

# क्रता सीमाव मूली में (उर्दू)

सफेद मूली जो वजन में सेर भर करीब हो लेकर दर्मियान से काटकर चाकू से खोदकर एक तोला सीमाव डालकर फिर वह गूदा जो खोदने से निकला था, डालकर अच्छी तरह संपुट करके बल्कि कपरौटी करके तेज गर्म भाड़ की बालू में दबा दो सुबह को निकाल लो, उमदा कुश्ता हो जावेगा। इसके बंद करने की हिकमत चाहिये। वरनः निकल जावेगा। (सुफहा ५७ किताब कुश्तैजातहजारी)

# पारद की भस्म (वा चांदी नींबू में)

कागजी नींबू बीच १ तोला पारा पाकर कपड़िमद्दी करके दोपाथी बिच आग दैंणी फिर चौक १ तोला, कुठ १ तोला, दोनों को पीसकर दो ठिका बना के उनके बीच बोते बिच पाथ के गोहों की आग दैणी। फूल जायेगा। सिद्ध भया नहीं तो चांदी बण गई (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

# कुश्ता सीमाव बजरियः बेलफल (उर्दू)

एक पल बेल का गोंद निष्फ के करीब निकालकर दर्मियान पारा डालकर फिर बाकी गूंद डालकर कपरौटी करके आग करीब गजपुट के देवे। कुश्ता हो जायेगा। (सुफहा ६० किताब कुश्ता जात हजारी)

# कुश्तासीमाव बजरियः करेला (उर्दू)

एक अदद करेला बड़ा जर्दरंग का लेकर उसमें सूराख कर ले। दर्मियान दो तोला सीमाव रखकर मुँह बंद करके कपरौटी करे और वकरी या भेड़ों की मेंगनियों की दो थापियों बड़ी होवें। फिर थापियों के अन्दर गढ़ा खोदकर ११/२ सेर पुस्तः एरंड डालकर दर्मियान करेला कपरौटी करके आग करीब २० सेर पाचक दस्ती की गढ़ा में देवे। बाद सर्द होने के निकाल ले। (सुफहा ५९ किताब कुश्तैजात हजारी)

### पारदभस्म मिर्च से

एक ताजा सुर्ख मिर्च में पारा भरकर उसके सुराख को डोरे से बांध दिया जावे। ऊपर से पारा भर ताजा सुर्ख मिर्च पीसकर गिलोला बना दिया जावे। कपरौटी कर दस सेर की आंच दी जावे। भस्म हो जायेगी। (कश्मीरयात्रा में प्राप्त)

# कुश्ता सीमाव रामपत्ती से खरलकर हंसराज की लुगदी में कुश्ता (उर्दू)

रामपत्ता ६ माशे, एक तोला हंसराज एक तोला सीमाव को रामपत्ती में हल करके हंसराज का नुगदा करके कपरौटी करके दो सेर उपलों की आग देवे। अज मुहम्मद अलीखां वल्द चौधरी शेरखां मरहूमनियामेज (सुफहा ५८ किताब कुश्तैजात हजारी)

# कुश्तसीमाव बर्जारयः तुलसी (उर्दू)

एक तोला सीमाव लेकर कामिल एक प्रहर तक अर्क बर्गतुल सी मुकत्तर खरल करके दो सिप्पियों को डोरे से बांधकर तीन दफे सुक्क करके पांच सेर धान के भुस में हवा से बचाकर आग देवे। पारा कुब्ता हो जावेगा। (मुफहा ६० किताब कुब्तैजात हजारी)

# कुश्तासीमाव रतनजोत से (उर्दू)

बूटी रतनजोत एक पाव अर्क में एक तोला सीमाव खरल करके एक मिट्टी की कूजिया में बंद करके गिलेहिकमत करके निस्फ से उपलों की आग दे दो। मेरा मुजरिब है मगर बाज दफे उड़ भी जाता है। (सुफहा ५७ किताब कुश्तैजात हजारी)

# कुश्तासीमाव चिरचिटे से टिकिया बनाकर (फार्सी)

कुश्तासीमाव जो महोयियों की जान है, दरवेश साहब कसमिया फर्माते थे कि यह खिलाफ नहीं है।

बिगीरन्द सीमाव मुसफ्फा असली व आँरादर अर्क चिरचिटा सबज सहयोग खरल साजन्द चूँकर्स शबद दर दो उपला कि हर वजन यकसेर बाशद दर उपलः गार करदः वर्गनीब फर्शकर्द दर्मियानकर्स निहादः व बालायश वर्ग मजकूर निहादह उपला दोयम निहादह लव बंद कर्दह आतिश दिहन्द व उपला मजकूर अजमुश्क बुज स्याह यकरंग तैयार करे। आलादर्जे का होगा। खुराक वास्ते मभी व मुगल्लिज व मुश्त ही एक चावल मुवाफिक बंदरकः जैसा कि मिजाज हो अकसीर है। (सुफहा १० अखबार अलकीमियाँ १/११/१९०७)

# पारद की जड़ी से गोली बना कर स्थिर कर भस्म करना

बृहतीकटकारिकारसेन मर्दनात पारदस्य गुटिका कार्य्या गुटिका बहावंडीर-से पाचनीया तेन पारदगुटिका स्थिरा भवति ततः सरे कच्चागोहे वा तुष में अग्नि देणी पारद भस्म जायते । (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

# पारदभस्म की बूटी से गोली बांधना (बूटी से भस्म)

ृ कामरसबूटी में पारे की गोली बन जायेगी। उस गोली को शरपुष्प, जजूलीदेरु में और कामरसबूटी इन तीनों की नुगदी बना के गोली रख के आग देने से पारा फुल हो जायेगा। कली पर चलेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# कुस्तासीमाव गोभी में गोली बना अनार में कुश्ता (उर्दू)

गोभी के अर्क में तीन तोला सीमाव दो रोज तक खरल करने से पारा मुनेअिक्कद हो जायेगा। बादहू एक ताजा अनार खाम में शिगाफ करके उकद सीमाव उसमें रखकर बाद गिले हिकमत मजबूत तीन सेर की आंच दी जावे। सीमाव बरंग सफेद कुश्ता होगा। (सुफहा नं० ४ अखबार अलकीिमयां १५/५/१९०७)

# पारद भस्म की तिधारे से गोली बना (घीग्वार से भस्म)

दो तोले पारद को सेहुंड के दूध में तीन चार दिन तक रखने से गोली बन

जाती है उसको पाव भर घीग्वार के लुगदे में रख कर आंच रखकर आंच देने से भस्म हो जाता है। पारद को तिधारा धूहर के दूध में घोटकर घोड़ा ले फिर घोटे। इस तरह करने से तीन दिन में गोली बंध जावेगी। (कश्मीर यात्रा में जबूनिवासी सायीदास से प्राप्त)

# कुश्तासीमाव सहदेवी सफेद गुल के चोया से मसका बना उसकी लुबदी में कुश्ता (उर्दू)

सहदेवी सफेदगुल की मतलूब है जिससे सीमाव इस तरह कुस्ता हो जाता है कि अव्वल उसके अर्क का चोया दे, यहां तक कि मस का होजाय। बाद उसके इसी की लुबदी में रखकर पांच सेर कंडों में फूंक दे, कुस्ता हो जायेगा। छोटी सहदेई मुराद नहीं है। (सुफहा २७९ किताब अलकीमियां)

### पारदभस्म जड़ी से गोली बना

(अर्क) (छित्रका दुग्धिका) दुग्धाभ्यां सपुत्राभ्यां गुटिकां संपाद्य लोहसम्पुटे ससंभिन्नकार्गलफणिकाफलमध्यनिहितगुलिकां दत्त्वा हस्तपुटं दद्यात् सिद्धं रसभस्म वंगे योज्यम् ।

### वंगशोधन

नवसादर, मुहागा, फिटकिरी, सुधाचूर्ण, सैंधव, पंचिभर्वंगशोधनम् । कालीवरैकडपंचांगोर्के तप्तं तप्तमर्कपत्रं दत्त्वा धमेदिति । एवं गयदापुष्पार्केऽपि कृष्णधकरपत्रपुष्पाभ्यां सार्कदुग्धाभ्यां वा गुटिका काया । (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# कुश्ता सीमाव कीमियाई (उर्दू)

सीमाव को चारयोम बुरादः सिश्त पुस्तः में सहक करके गर्म पानी से धोकर साफ करके चार दिन तक भाँगरे स्याह गुल मामूली में और चार योम शीरः बिजौरवूटी में सहक किया बादहू दोनों शीरा मसाबी मिलाकर तीन दिन बराबर दोनों शीरों के चोया दे बाद उसके दर्मियान दो चिराग गिली के रखकर और ऊपर से तलछट मजकूरः बूटियों का डालकर मुअम्मा किया और खूब गिले हिकमत करके सुश्क कर लिया और बारह सेर कंडों में भडका की आंच दे इस अकसीर को एक रत्ती लेकर तोला भर कलई पर तरह करके चांदी बनाया दोनों बूटियां नेनीताल पर बकसरत पैदा होती है (मुफहा २७३ किताब अलकीमियां)

### पारदभस्म जड़ी से जलयंत्र में

घगारबेल के पंचांग के रस से खरल दिन पारद से चतुर्गुण रस में खरल करणा फिर विष्णुक्रान्ता रस में खरल करना फिर जलयंत्र में अग्नि दैणी भस्म होवेगी वेधक लक्ष्मण रस से खरल करना जो हाथ आवे तो नहीं तो नहीं। घगारवेल श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण ऐसी चार प्रकार की होती है। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### पारदभस्म जसदयोग

लोटा सज्जी आधसेर, फिटिकरी आधसेर, काही आधसेर, नौसादर आधसेर, कालीमिर्च १/२ सेर आध आध सेर पक्का १० सेर पाणी २॥ बाकी उसमें ३१ बार डालना ८ तोले जस्त गलागलाकर १२ पारा सिग्रफ से निकाला हुआ उस पारे को निंबू के रस में खरल कर लेना फिर दोनों का टिक्की बना लेनी उसके हेठ ऊपर सीपदा चूना डंडे थूहर के दुग्ध से तर किया हुआ दे के नरम नरम अग्नि तब तक देनी जब तक फुल हो जाय फिर काम में लगाओ। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

१-सब चीज आध आध सेर लेनी।

# पारदभस्म जस्तयोग से (वेधक ताम्त्र का सोना)

जस्तदी डब्बी आठ तोले. पारा आठ तोले, मँहदी दे पाणी में खरल करके धो डालना फिर पारा डब्बी में पाकर उपरों महँदीदा पाणी भर देना उस डिब्बी को पेठे में देकर बंदकर ऊपरों भूरेदी टाकी से तीन कपड़माटी करके सुखाकरा गजपुट दैणी खिल हो जायगी उसको ताम्रपर पाणा (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

कुश्ता सीमाव बजरियः रांग (उर्दू)

सीमाव दो तोले, कलई दो तोले, रोगन सरसों ८ तोले को किसी कछीं आहनी में डाले और इसमें सीमाव डाले और उपर कलई डाल देवे। जब पारा और कलई की गिरह बन जावे तब तेज बल को खूब बारीक करके गिरह मजकूर के नीचे उपर देकर कपड़ा करीब दो सेर के लपेट लपेट महफूज जगह में रखकर आग लगावे बबक्त सर्द होने के निकाल ले कलई अलहदा पड़ी रहेगी ओर सीमाव कुश्ता हो जावेगा। (सुफहा ५९ किताब कुश्तैजात हजारी)

### कुश्ता सीमाव बजरियः रांग

सीमाव दो तोला, कलई दो तोला, पहले कलई को पिघलाकर पारा शामिल करके बर्गदरख्ब झुंड के एक पाव नुगदे के दर्मियान रखकर कपरौटी करके आग दे देवे। करीब तीन सेर के मगर गढ़ा में कलई अलहद हो जावेगी और सीमाव कुश्ता हो जावेगा (सुफहा ५९ किताब कुश्तैजात हजारी)

कुश्तासीमाव बजरियः रांग (उर्दू)

पहले कलई की दो कटोरियां बनावे इसमें महँदी या भंग को अच्छी तरह बारीक करके निस्फ डाले और इसमें एक तोला पारा डालकर बाकी निस्फ महँदी या भंग डाले बादहू हर दो कटोरियों को आमेज करके एक उपला कला में रखकर उसके ऊपर दूसरा उपला रखकर लब बंद करके गढा में महफूज जगह आग दे देवे। सीमाव फूल हो जायगा और कलई नीचे बैठ जावेगी। (सुफहा ५९ किताब कुश्तैजात हजारी)

### पारद फुल्ल पारदभस्म चांदीयोग

पारद यथेष्ट शुद्ध, काष्ठक, तारे मीरेदातैल, हुसन युसफ का तैल काष्ठक से गुटिका पारद की बनानी। फिर तारे मीरेदे तैल में पकानी फिर हुसन यूसफ के तैल में भिगोकर कुठाली में रखकर भस्त्रा धोंकना पारद फुल हो जायगा वंग में योजना करना। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### पारद भस्मवेधक शंखियायोग

रत्तक कुट्ठ के पाणी में भिगो छोड़ना फिर उस पाणी में रत्तक समेत पारा स्वरल करना गोली बन जायगी।

शंखिया अम्मीरस दा चोवा १ तोले को ५ तोले इसके गोलीपर लेपकरके मृतपात्र में २ सेर कच्चे की आग देनी तोले त्रामेपर १२ रत्ती श्वेत होवे (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# पारद भस्म शंखिया गन्धक आदि के तैल से

शंखिया, श्वेत नौसादर, लोंटी सज्जी तीनों समभाग दडर करके कांस्यपात्र दो में कणक दे आटे नालमुद्रित करके सुखा के रखना धोवियों की खुब में लटका देना चार पहर में तेल होगा उस तेल से धारण करना। ततः मृन्मयी कूपिका कार्य्या तस्या अंतः शोरेदी भावना कार्य्या तस्यां पारदं यथेष्टपरिमाणं निधाय पूर्वं तैलबिंदुं निक्षिप्य संमुद्य स्वल्पो विह्नतापो विधेयः । (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### पारद भस्म शंखिया आदि के तैल से तेजाब से वेधक

१ शंखिया गन्धकं, नौसादर गंधक, आँवलासार, सुहागा, शोरा सबको दरड करके तेजाब कर लेना फिर उस तेजाब में आतिशी शीशीमें पारकर २१ दिन में धूप में रखना पारा फिर सतकपडमाटी करके सात सेर गोहे की पुट देनी सिद्ध भया उस पारे को ताम्र वा कली पर पाणा तोले पर १ रत्ती (जंबू मे प्राप्त पुस्तक)

# कुक्ता सीमाव बजरियः तेजाब गन्धक सयफवाद (उर्दू)

तेजाब गंधक ४ तोले, सीमाव मुसफ्फा १ तोला दोनों को लोहे चीनी की प्याली में दाखिल करके कोयले की आंच पर रख दे और आप जरा फासले पर रहे क्योंकि इसका धुआं मुजिर है जब तमाम तेजाब जलकर सीमाव को खाक कर देवे उस वक्त आग से अलहदा करके वा अहतियात कुश्ता सीमाव को शीशी में रख छोड़े। एक निरंज कुश्ता सीमाव को एक माशे खील फिटकिरी में शामिल करके मरीज सुजाक कुरह को दे इन्शा अल्लाह दो तीन खुराक में ही आराम हो जाता है।

(सुफहा १३ अखबार अलकीमियां १६/९/१९०७)

# सीमाव को नुकराका चारण करा गोली बना उससे कुश्ता अकसीरी कमरी (उर्दू)

कपडासंगीन लंकर चने की ओस में इक्कीस रोज तक तर करके रखे और नमक बना ले चार तोला सीमाव इसमें खरल करे एक माणा नौसादर और तीन माणा वर्क नुकरा मिलाकर बाहम खरल करे सीमाव बस्ता हो जावेगा। जामा मजकूर की थैली बनाकर उसमें पारा अकद शुदा को लपेटे और एक हांडी में ५ सेर नमक संग बारीक पीस कर भरे दर्मियान नमक के थैली मजकूरा रखकर ऊपर से और पाबसेर नमक भर दे और गिले हिकमत करके चौबीस पहर बराबर आग देवे सर्द होने पर निकाले सीमाव शिगुफ्तः होगा। एकजुज अजाँवर एक तोला अजजेर जोशीदह अंदाजन्द कमर ख्याहद बूंद (अजव्याज हकीममुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी।)

### सीमाव का कुक्ता अकसीरी बर्जारयः तेजाब कसीस (उर्दू)

शोराकलमी २।। सेर, फिटिकिरी सुर्ख १। सेर, कसीस २ तोला, हरताल तबिकया २ तोले, दोमटकों में डौरूजंतर बनाकर तेजाब खींचो और बार दीगर उसमें डालकर कसीस हडताल तबिकया फिर दो और फिर डौरू जंतर में खींचो तेजाब खिंच आवेगा। पारा कदर हाजत तेजाब में खरल करो कुश्ता हो जावेगा शीशी आतिशी कपरौटी करके सीमाव डालकर अर्क जलनीब जर्द डालकर (काह) (कागमेस) से मुँह बन्द करके बालुकाजंतर में आग लगा दो नीचे पारे के आतिश हो चार पहर आग दो खुश्क होने पर फिर तेजाब में डाल खरल करो और अर्कजलनीब भर कर फिर बालकाजन्तर में पकाओ सात दफै पकाने से कुश्ता अकसीरी हो जावेगा सुजर्रिबअस्त। (अजबियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

# सीमाव का कुश्ता अकसीरी (फार्सी)

बियारद नीमादस सीमाव अन्दा दर एक लैमूं मुर्ख कागजी दाखिल कुनद सरओ मुहक्किम बन्दद दर मुकाम कि मर्दुम शाशह कुनद आंजा दफन कुनद तानः रोज बाद कशीदः दरयक लैमू दीगर हमचूं कुनद बादहू सहवारा दरेक लैमू हमचुनी कुनद न रोजनः रोज जुमलै २७ रोज पसबियारद यकवैजा मुर्ग स्नाली कर्दः दरआं सीमाव बस्तः निहादह अजअर्क बूटी काघरी पुर कुनद पस हस्त या हफ्त छेप कुनद सीमाव दरू अदास्तः पस सुम बन्द कुनद दो दो सेर पाचक दस्ती आतिश दिहद इन्शा अल्लाहताला शिगुफ्तः शवद पस बियारद दो टिकिया कलई बिराद भिकदार नसूद अज अकसीर मजकूरह अन्दाजंद ता नुकरा सालिस शवद मुजर्रिब अस्त (अज वियाज हकीम महम्मद फतहयाब सां सोहनपुरी)

अदिबयानामालूम बराइयक तौला हकसम । सफेद ग्रेमची ६ मागे। दूध सफेद आक १ तोला । दूध तिधारा १ तोला। सुहागा तेलिया कदर हाजत जेरूबाला निहन्द व पाचक दस्ती बकदर सहपाउ अगर अगयाइ नामालूम ज्यादह गबद ज्यादह कुनद बादजान फिलजात मकरुल मिस्लई कुश्ता सीमाव तिलाकुनद (कुश्ता फल्ळूस दरअर्कमकोह दर (अजिबयाजहकीममुह म्मददफतहयाबसांसोहनपुरी)

# कुरता सीमाव भेंस के सींग में (उर्दू)

पारे का कुश्ता नरजामूण के सींग में कपरौटी गुद: में एक बैरागी को करते देखा है और उसमें पैसे को सफेद कुश्ता करता भी कई बार देखा गया था। (अजबियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

# कुश्ता सीमाव (फार्सी)

वियारद नीमआसार चूना व शाख जामूश कि दरौं कुंदज जेस्वाला मसका कायम निहादह बालाइश लेप ईकदर कर्दः दर सहमन चोबआतिश दिहद बाद अजसर्द शुदन विंरज खुराक ववेधक सादक अज। (अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

### कुक्ता पारा (उर्दू)

नमक लाहौरी की डली लेकर बशकल कुठाली बनाकर उसमें गोली सीमाव रखें और ऊपर से उसी नमक से दूसरी कुठाली रखकर गिलाफ बनाकर आग अतरनी में आतिश दो पहर देवे पारा कुश्ता हो जावेगा। (अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबस्रां सोहनपुरी)

# शिगुफ्त यानी कुश्ता सीमाव (फार्सी)

अर्क गुलनागफन ऽ। (सीमाव) मुसफ्का १ तोला खरल कर्दः हबूब साजन्द फज्लह जानवर २ असोर दरजर्फे पुर नमूदह दर्मियान हुबसीमाव निहादह बाज फजलह मजकूरः पुरसाजन्द विगीर जर्फरा गिले हिकमत नमूदह दरगोशः सहराई ७ आसार आतिश दिहन्द शिगुफ्तस्वाहद बूद फकीरे कामिल । (अजिनयाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

# कुश्ता पारा बजरियः नील (उर्दू)

अर्कवर्गनील एक सेर एक तोला पारे पर चोया दो फिर ५ तोले वसमा के नुगदे में रखकर खूब गिलेहिकमत करके अढाई सेर आरने उपलों की आग दो सफेद कुश्ता हो। जजाम को एक रत्ती अकसीर है।

(सुफहा १३ अखबार अलकीमियां २४ फरवरी सन् १९०९)

# सीमाव का कुक्ता बजरियः बोतः हींग व तुरूम चिरचिटा (उर्द)

हीराहींग दरजः अब्बल आधपाव लाकर अंजीर के दूध से गूंदकर ढकनदार बोतः बना लो उसमें एक तोला पारा बंद करके मुखा लो। फिर ढकनदार बोतः बना लो उसमें एक तोला पारा बंद करके मुखा लो। फिर चिरचिटा के बीजों का आटा आध सेर अंजीरी के दुध से खमीर करके इस बोते के ऊपर चढा दो और उस पर गिलेहिकमत करो। मगर पतला लेप करो और सिर्फ खरियामिट्टी। तब ३ सेर पाचक सहराई में आग दे दो पारा शिगुफ्तः काबिल अमल निकलेगा। (सुफहा १६ अखबार अलकीमियां शिगुफ्तः काबिल अमल निकलेगा। (सुफहा १६

# पारे कुश्ता बजरियः बिच्छू बूटी (उर्दू)

बिछुआबूटी के अर्क में ४६ घडी पारे को सरल करे तो नीमकायम मसका हो उस पर अंगूरी शराब का चोया दो सील होगा। (सुफहा १६ असबार अलकीमियां ८/२/१९०९)

### पारदभस्म घीग्वारसे

तोलकद्वयमादाय पारदं शुद्धमुत्तमम् । घृतकौमारिकाद्वावैस्तोलकद्वयसम्मितैः ॥१॥ मर्दयेत् खल्वके यावच्छुप्कतां याति पारदः । पुनर्देयः पुनर्मर्धः शुष्कं याते पुनस्तथा ॥२॥ एवं षष्टिपुटैः सम्यग् मर्दयित्त्वा ततः परम् । काचकुप्यां विनिक्षिप्य तत्सर्वं तु विचक्षणः ॥ मुखं रुद्ध्वा ततो धीमान्वालुकायन्त्र— मध्यतः ॥३॥ क्षिप्त्वार्कप्रहरैः पाच्यैः खरमध्याल्पविह्नकैः ॥ भस्म तज्जायते मूतं देहलोहानि वेधयेत् ॥४॥

(काकचंडीश्वरी तन्त्र)

अर्थ-दो तोले शुद्ध पारद को सरल में डाल दो दोही तोले घीग्वार का रस डालकर घोटे जब रस सूस जावे तब उतना ही रस डाल देवे इस प्रकार साठ भावना देवे फिर उसको कांच की शीशी में भर और मुख पर बच्चमुद्रा करे तदनन्तर उस शीशी को वालुकायंत्र में रख १२ बारह प्रहर तक तेज, मध्य और मन्द क्रम से अग्नि लगावे तो देह और लोह को बेधनेवाली अर्थात् देह को मुवर्ण के समान गौरवर्ण करनेवाली भस्म होती है।।१-४।।

# पारदभस्मवेदक सूरणयोग

पारदः प्रथमतः सूरणकंदरसेन यामचतुष्टयं मर्दनीयः पश्चात्सूरणकंदगर्ते स्थापनीयः न कच्छिकनीमुपर्यधो दत्त्वा तदनंतरं गजपुटे मध्याग्निष्ठिरण्यगोम यैः पाचयेस्सिद्धचित तंडुलमात्रं तोलकमात्रे शुल्बे ॥
(काकचंडीश्वरी तंत्र)

अर्थ-प्रथम पारद को जमीकन्द के रस से मर्दन करे फिर जमीकन्द में गढा स्रोद नकछिकनी भर देवे उस पर पारा और पारे पर फिर नकछिकनी भर देवे। तदनन्तर जमीकन्द के टुकड़े से गढे के मुँह को बन्द कर गजपुट में जंगली कड़ों की आंच देवे तो पारदभस्म होगी इस भस्म को एक तोले तांबे में एक चावलभर डाले तो सोना होगा।

### उपदंशनाशक पारदभस्म

पारद (हिंगुलोत्थ) को झटेला के रस और पत्ती में घोटकर गोली बना ले सुखाकर चिरचिटा (वाल्दार चिपकनेवाला अपामार्ग नहीं) की लुगदी में रखकर कपरौटी कर फूंक दे २० सेर कंडों में इसमें से चावल भर की गोली ब्रह्मी से बनाकर दूध के साथ रात्रि को खावे कठोर उपदंश नाशक है। (अलमोडेवाले पंथजी का बतलाया)

कुक्तासीमाव (उर्दू)

रेबन्दचीनी को खूब बारीक पीसकर अर्कगोभी में खरल करके एक कुठाली बनावे और दर्मियान में हबूबसीमाव रखकर ऊपर रेबन्दचीनी के मूष बनाकर रखें। ऽ। सेर उपले सहराई में आग दे। (अजवियाज हकीम मृहम्मद फतहयाबकां सोहनपुरी)

कुश्तासीमाव केले में (उर्दू)

सीमाव को अर्क खटुआबूटी में खरल कर गोली बना लो करीब १० गिरह के केला मय जड के लो हर दो तरफ से सपाट करो और दर्मियान में कावाक करके गोली पारे को रखो और अर्क चूकाभर कर नीचे ऊपर गमाह मजकूर: भी दे दो और हर दो तरफ गट्टी सपाट पर जमाकर हफ्त कपरौटी करो और गजपुट की आंच दो कुक्ता हो जावेगा। (अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

# सीमावकायमुल्नारका कुक्ता (उर्दू)

सीमाव कायमुल्नार को अर्क लैंमू में खरल करके मग्ज जमालगोटा 5— की कुठाली तय्यार करो। उसमें पारा १ तोला हरकदर भरकर उपर से दूसरी कुठाली जमालगोटा मजकूरः की जमाकर गोला बना लो और उस पर नीले रंग की कपड़े की चीर लपेट दो गेंद बना लो महफूज जगह में आग दिखाकर रख दो तीसरे यौम निकालो पारा फूटक होकर रह जावेगा मिस्लन फूल। मगर आधपाव तेल सरसफ (ऽ१। सेर) का छवटा भी कपरौटी पर लगा दो (अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयावखाँ सोहनपुरी)

# पारे का कुश्ता अकसीरी (उर्दू)

एक वेल ताजा में पारा हस्वमनणा भरकर मुँह बन्द करके फिर एक पेठे के अन्दर बेल को रखकर ऊपर से मूँग का आटा भर दे और कूएँ में ६ महीने तक दाबे रखे इन्णा अल्लाह पारा कुश्ता कायमुल्नार हो जावेगा दो रत्ती एक तोला रांग में काफी है। (अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

# कुश्तासीमाव (उर्दू)

सफेद ढाक जिसके पत्ते की जड़ पर कांटा होता है उसमें दो कावाक कर दो एक कावाक में पारा हस्ब मनशा और दूसरे में शिंग्रफ हस्ब मनशा भरकर उसके खूदे से बन्द करके इर्दिगिर्द उपले सहराई लगा दो और आग लगा दो बाद तीन रोज के निकालो पारा शिगुफ्त शिंग्रफ शिगुफ्त अलहदा २ हो जावेगा काम में लाओ मुजरिंब है। (अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

### कुश्ता सीमाव रांग का मेल से तेज बलमें मयफवायद इस्तैमाल (उर्दू)

पारा एक तोला, कर्लई एक तोला, एक करछी में दो चार तोला सरसों का तेल डालकर दर्मियान में पारा रख दे कर्लई का अलहदा पिघला कर पारे के ऊपर डाल दे दोनों मिल जायेंगे। तेज बल की एक पाव छाल का सफ्फ करके दर्मियान इन दोनों के डली को रखकर ऊपर साफ कपड़ा तीन बेर लपेट दे एक महफ्ज जगह में हवा से बचाकर आग लगा देवे सर्द होने पर निकाल लेवे पारा अलहदा फूल जायेगा कर्लाई अलहदा वैसी ही रहैगी। आहिस्ता २ अहतियात से निकाल लेवे निहायत मुकब्बी वाह है जिरियान को मुफीद बल्कि अकसीर है। एक छ्वारा लेकर उसको चीर कर गुठली निकाल डाले और एक रत्ती कुश्ता पारा इसमें डालकर धागे से बांधकर गाय के दूध में लटकाने कि दूध का खोवा हो जावे। बाद अजां कुश्ता निकालकर बताशे में रखकर खा लेवे इसी तरह इक्कीस रोज तक यह अमल करने से नामर्द भी मदे ही जाता है। (वैशांपकारक लाहोर)। (सुफहा नं ० ५ अखबार अलकीमियाँ १/६/१९०५)

### तरकीब कुश्ता पारा (उर्दू)

पानी के फूलों का रस निकालकर सीमाव १ तोला पर चोया देवे नीचे नरम नरम आंच रसे। बाद चार पहर के चोया बन्द कर दे बादहू हरचहार अजवाइन ८ तोले। चीनी के फूल ८ तोले। हर दो को सबज महदी के पानी में घोटकर नुगदा तय्यार कर लेवें। सीमाव चोयाशुदः को दर्मियान देकर मजबूती के साथ ऊपर एक सेर पुस्तः सफेद धज्जियां लपेट कर हवा से बचाकर आंच दे। जब सर्द हो जावे निकाल लें। सीमाव कुश्ता शुदः बरामद होगा। मुजरिंबुल मुजरिंब है। (अखबार अलकीमियां १६/५/१९०५)

पहेलीकुश्ता सीमाव (उर्दू) सफेद फूल पतला पान । वह बूटी है रानों रान ॥ तीन बूंद से पारा भरे । काहे को जागी, मारा फिरे ।। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियां १/१/१९०५)

### सूतभस्म

कृष्णधत्तूरतैलेन सूतो मर्चो नियामकैः । दिनैकं तत्पचेद्यंत्रे कच्छपाख्ये न संशयः ॥ मृतः सूतो भवेत्सद्यस्तत्तद्योगेषु योजयेत् ॥५॥ (भाषा पुस्तक पं० कुलमणि)

अर्थ-सिद्ध सूत टाँक चारि लेइ स्याह धतूरा के तेल से एक दिन घोटे और एक दिन नियामक औषधि से घोटे। नियामक औषधि यह है बंदाल, सफेद फूका आक, तत्ते का दूध, कबूतर की बीट, हंसपदी, इंद्रवाणी, इत्यादिक नियामक हैं पारे को उड़ने नहीं देते। बंद करते है एक एक दिन इन औषधियों से घोटि के एक गोला बतारिके कच्छपयंत्र में राखि के अग्नि देइ पारा मरइ नि:संदेह इह मारण सबजी निर्वीज पारद साधारण है।।।।

# पारदभस्म बिल्वपत्र रस में घोट गजपुट में

बाबू किशोरीलालजी के सुसर भोलाप्रसादजी के मुनीम मोहनलालजी से मालूम हुआ कि पारद को बिल्वपत्र के रस में घोट भलीभांति नष्टिपष्टी होने पर संपुट कर गजपुट में फूंकने से भस्म हो जाती है। वह आजकल पारद को बिल्वपत्र के रस में घोट रहे हैं। ये शंका कि बिल्वपत्र से रस नहीं निकलता ठीक नहीं। श्रावण भादो में बेलपत्र को कूटने से रस निकलता है और ऋतुओं में भुर्ता करने से रस निकल सकता है।

### पारदभस्म लालिमर्चमें

एक ताजी लालिमर्च में पारा भरकर छिद्र को डौरे से बाँघ दिया जावे ऊपर से पाव भर ताजी मिर्च पीसकर लुगदी बना दी जावे कपरौटी कर दस सेर की आंच दी जावे भस्म हो जायगा। (काश्मीरयात्रा में नयाबला से प्राप्त)

# पारदभस्म नकछिकनीमें घोट पेठे में रख

मेरठ के एक मास्टर से मालूम हुआ कि नकछिकनी के रस में लगभग दो महीने तक घोटने पर जब पारद पूर्ण रूप से अदृश्य हो गया तब उसको पेठे में भर ऊपर मोटी कपरौटी कर ऊथले नदोरे में रख महागजपुट अर्थात् गजभर लंबे चौड़े पुट में आग दी गई तो कपरौटी के अन्दर खगररूप में पारद भस्म मिली जिसकी तोल पारद के समान रही इस भस्म का नमूना कुछ मुझे भी दिया इसको घरिया में रख स्प्रिटलैम्प की घंटे भर आंच दी गई किन्तु उड़ी नहीं। और तबे पर रखकर दो घंटे कड़ी आंच दी गई तो भी नतोल घटी न रंग बदला।

इस क्रिया से यह लक्ष ग्रहण करने योग है कि मारकवर्ग की जिंड्यां पारद को उसी दशा में भस्म कर सकती है कि जब वह भलीभांति नष्टपिष्टी हो जाय।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां पारदभस्मवर्णनं नामैक-त्रिंशोऽध्यायः ।।३१।।

१-गालिबन मुराद खून हैजसे होगी।

# स्वानुभूतपारदभस्माध्याय ३२

### पारद भस्म का अनुभव

३०/९/१९०५ आज ताम्रचीनी के प्याले में १॥ तोले तेजाब गंधक में १ तोले पारा डाल कोयले की मंदी आंच दी गई तो १॥ घंटे में ।) भर पारा तो कच्चा रह गया उसे जुदा कर लिया बाकी पारे का कुश्ता हो गया सफेद रंग का तोल में १) भर हुआ इसमें ॥।) पारा रहा और बाकी ।) भर गंधक वा ओक्सीजन मिल गई।

### अनुभव पारवभस्म (चोयेसे)

पक्वार्कपत्रस्वरसैश्वीवकैः प्रहरत्रयम् ।

२०/२/०७ पारा ६॥ तोले लेकर एक बहुत छोटी कढाई में जो कटोरे के बराबर होगी रखकर नीचे अंगुष्ठ समान मोटी पहिये की दो वा तीन लकड़ियों की अग्नि बालनी आरम्भ की और तत्क्षण श्वेत अर्कपत्रों को स्वरस उस पारे के ऊपर रुई के फोये से चुआना आरम्भ कर दिया। किन्तु पारे के रवे उछटकर इधर उधर कढाई में पड़ने लगे इनके निवारणार्थ अधिक रस देकर पारे को ढक दिया तब पारा स्थिर रहा फिर भी स्वरस के सूखने पर ऐसा होता था कि उस आच्छादित रस में से किसी एक दो ओर को भाप निकलने लगती थी और उस भाप ही द्वारा पारे के उड़ने का भ्रम होता था। क्योंकि कभी कभी जिस तरफ से भाप निकलती थी उसी तरफ को कढाई में पारे में से उड़े परमाणु दृष्टि आते थे। अतएव इस कारण के निवृत्ति करने के अर्थ जहां से भाप निकलती थी वहां स्वरस निचोड़ दिया जाता था जिससे वह भाप बंद हो जाती थी। ३ प्रहर तक इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा आक का रस कढाई में चुआते रहे और मंद मंद अग्नि जलाते रहे। बाद ३ प्रहर कर रस निचोड़ना तो बंद कर दिया और थोड़ी देर तक उसी प्रकार अग्नि जलाते रहे ताकि ऊपर का रस सूख जाय। जब रस सूख गया और संगरसा हो गया तब नीचे की अग्नि का ठंडा करके उसी कोयले भरे चूल्हे पर उस कढाई को रखा रहने दिया। रातभर कढाई रखी रही प्रातः काल उस जले रस को अलग करके देखा तो बीच में पारा अपने रूप में मौजूद था। मगर कुछ चमकीला और साफ प्रतीत हुआ तोल में करीब ४ तोले निकला बाकी उस जले रस में मिला हुआ रह गया। मिश्रित भाग डमरूद्वारा पातन कर निकाला तो १० माशे और भी हाथ लगा कुल ४ तोले १० माशे हाथ लगा बाकी अर्थात् १ तोला ८ माशे उड़ गया। इस चोये की क्रिया में हमारा ऽ२। सेर आक का स्वरस लगा और ऽ५॥ सेर लकड़ी पहिये की जली।

उपरोक्त किया का पुनः अनुभव

११/६/०७ उसा पहले बचे हुए ४।।।=) भर पारे को कटोरे की बराबर कड़ाई में डालकर नीचे स्प्रिटलैम्म की अग्नि देनी आरम्भ की और साथ साथ ही आक के पत्तों का स्वरस रुई के फोये से चुआना आरंभ कर दिया और आक ही लकड़ी से उस पारे को चलाते रहे। स्प्रिटलैम्म की गर्मी से भी पारा चटलने लगा इसलिये लैम्म बहुत मंदा रखा रस पहला जैसा नहीं डाला सिर्फ पारे के ऊपर दो चार बूंद डाल दी और इतना ठहर गये कि जब तक पहला रस सूख जाय और पारा गर्मी से तड़पने लगे ज्यों ही गर्मी से पारा तड़पता था तड़पने के समीप होता था रस को दो चार बूंद डालकर लकड़ी से चला वेते थे। इस हिसाब से हम को ५ वा ७ मिनट बारद रस चुआने की आवश्यकता होती थी। इस क्रिया से हमने ८ घंटे तक एक सी ही स्प्रिटलैम्म की अग्नि दी और इन ८ घंटों में २ छटांक आक का रस खर्च हुआ और सिर्फ एक बार का भरा लैम्म का तेल जला बाद ८ घंटे के कढ़ाई को उतार कर उसमें से पारा निकालकर और पानी से धोकर साफ किया और तोला तो ४॥) भर हुआ अर्थात् –)॥ भर उड़ गया। पारा अपने रूप में ही रहा कोई विकृती नहीं हुई।

पारद भस्म चोये से पारदं लोहपात्रस्थदुग्धे सेहुंडके स्थितम् । अर्ककाष्ठस्य चाग्निं च संचयेद्यामदिङ्मितम् ॥

ता० २३ को उपरोक्त आक का चोया दिये हुए ४ तीले ९ माशे २ रत्ती पारद की कटोरे के समान लोहे की छोटी कडाई में रख ७॥ बजे से स्प्रिटलैम्प की आंच दी और सेहुंड के दूध का पारे पर चोया देना आरम्भ किया। ९ बजे तक लैम्प को मन्दमन्द जलाया बाद को कुछ तेज कर दिया पहले डाले चोये का सनसनाहट जब बन्द हो जाता था तब दूसरी बार डाला जाता था। चारपांच घंटे बाद चोया देते देते पारे के ऊपर गाढा दूध जमकर ऐसा कठिन हो गया था कि लकड़ी से हटाने से पारद से अलग न होता था। और सक्ती आ जाने से पारद के ऊपरी भाग पर अग्नि का असर कम पहुंचता था बीच कढाई में चोया देने से बहत देर तक ज्यों का त्यों दूध उसी जगह रला रहता था इसलिये लैम्प को और तीव्र कर दिया गया और बार अर्क पत्रादिकों के चोये से पारद थोड़ी ही अधिक गर्मी से चटकने लगता था इस बार इस दूध ने पारे को तीक्ष्णाग्नि से भी बिलकुल नहीं चटकने दिया ४ बजे पर स्प्रिट निबट जाने पर कढाई को चूल्हे पर रखकर आक की पतली लकडियों की मंदाग्नि दी और ६ बजे पर बचे हुए आधी छटांक के करीब दूध को एक साथ कढाई में डाल दिया और आंच कुछ और तेज कर दी जाय यद्यपि इन लकड़ियों की आंच लैंप की आंच से कई गुना तेज थी किन्तु पारा अब भी नहीं चटकता था। २० मिनट तक चोया बंद रहा और अग्नि जलती रही। कढाई खुब गर्म हो रही थी भाप कढाई से निकल रही थी दूध भी सूख चुका था, इस वास्ते नत्था नौकर ने हाथ में जलती लकडी ले देखने चाहा कि अचानक कढाई में ऊपर आंच लग गई। आंच बुझाने के लिये कढाई को पानी भरे गढे में रख दिया। आग बुझ चुकने पर कढाई को पानी से अलग कर रख दिया। ये काम ११ घंटे चला ५ छटांक ३।। तोले दूध पडा। ८।। घंटे में १।। लैम्प स्प्रिट और २॥ घंटे में १। सेर के करीब आक की लकड़ी खर्च

ता० २४ को सबेरे कढाई को देखा तो चोये का दूध किनारों पर जला हुआ क्याम रग का और बीच में अधजला दीख पड़ा। थोड़ा पारा जले पदार्थ से पृथक् नीचे था बाकी सब परमाणु रूप से चोये में मिल गया था। पृथक् पारद को तोला तो ४ माषा ७ रत्ती हुआ। बाकी पारद मिश्रित ढिमेके छोटे छोटे ट्कड़े कर धूप में रख दिये।

ता०२९ तक सूखकर २ मा०५ र०पारा और निकल आया। ता०२/१० तक सूखने पर यह चूर्ण ३ तोले १ माशे ४ रत्ती रह गया।

### उत्थापन उद्योग

इस ३ तोले १ माशे ४ रती पारदिमिश्रित दवा को जौनपुरी डौरू में बंदकर भस्ममुद्रा और कपरौटी कर ११ घंटे आंच दी तो १ मा० ६ रत्ती पारा निकला और १ तोले ५ रत्ती राख नीचे निकर्ली इस राख को ३ आंच शराब संपुट में ७ सेर ७ सेर और १० सेर की दी गई तो स्याही दूर होकर खाकी सफेद रंगत हो गई तोल में ५ माशे रही।

१—सम्मित—चोया देने योग्य वस्तुओं में थूहर का दूध उत्तम ज्ञात होता है क्योंकि यह गाढ़ा और लसदार होने से पारद को ऊपर से वेष्टित कर लेता है और उड़ने वा चटकने नहीं देता। इससे आशा है कि शाखोक्त १० प्रहरपर्य्यंत अग्नि देने से भस्म हो जावे। चोया इसका बीच में इसका कम सूखता है इसलिये बीच में थोड़ा किनारों पर अधिक दिया जावे ताकि किनारों की तरफ से पारा उड़ न जावे। और अग्निलैम्म की ही उचित है क्योंकि एकसी लगती है। आक की लकडियों की अग्नि भी लकड़ी पोली होने के कारण तीव नहीं होती। परन्तु उसका एकसा रखना कठिन है अधिक सावधानी चाहिये। यह भी बहुत आवश्यक है कि अग्नि तीव न दी जावे कि जिससे पारा परमाणुओं में भिन्न भिन्न होकर दवा में न मिले किन्तु साधारण अग्नि ऐसी दी जावे कि पारा जहां का तहां स्थिर ही आवे। और पारे के ऊपर जो चोये का वेष्टनरूप जमे उसको कदािर तोड़ना न चाहिये किन्तु जमने देना चाहिये उससे पारद की स्थित जहां यी तहां बनी रहेगी तोड़ने

से पारा छिन्न भिन्न होकर दवा में मिलकर खराब होता है। मेरी समझ में पारे का भस्म करनेवाला चोया नहीं किन्तु अग्नि है। चोया पारे को अग्नि पर रोकने के लिये है।

२-सम्मति-सेहुंड का दुग्ध निकालते समय सावधानी से काम करना चाहिये तुरन्त हाथ मुँह धो डालना चाहिये, नत्था नौकर के मुंह पर दूध के छीटे गिर जाने से सफेद मरोरी सी फुंसियां और सूजन पैदा हो गई। जिसको गोले और काफूर को पानी में मिलाकर लेप करने से फायदा हुआ।

### पारव को चोया

ता० १९/३/०९ को २० तोले सिंग्रफ के पातन से १३ तोले पारा निकाला गया और फिर उसको ढाई ढाई छटांक कृष्ण तुलसी, कृष्ण धतूरे, और आंबले के रस का चोया रकाबी में रख पुचारे द्वारा हकीम मुहम्मदयूसफ साहब की क्रिया से दिया गया। जो १२ तोले शेष रहा (बहुत दिनों तक शीशी में रखा रहने पर पारद पर काली कांचली सी आ गई थी जो छानने से दूर हो गई)

ता० १९ तो उपरोक्त १२ तोले पारद को पुनः लोहे की छोटी कढाई में रख १० बजे से स्प्रिटलैम्प की आंच देनी आरम्भ की और साथ साथ ही श्वेतार्क के पीत पत्रों के स्वरस का जो सोस्ते में छान लिया गया था चोरा देना आरम्भ किया। पारा जब तक कढाई में रस कम होने से खुला रहा तब तक अधिक कांपता रहा। जब रस पड़ते पड़ते पारा रस से ढक गया तब कांपना कुछ कम हो गया किन्तु तब भी जब चोया देने में देर हो जाती थी तो पार कांपने लगता था और जब उस पर रस डाल देते थे तो तड़पना बंद हो जाता था। रात के १० बजे तक अर्थात् ४ प्रहर तक ८ छटांक रस पड़ चुकने पर काम बंद कर दिया।

ता० २० को पारे के ऊपर से रस की मलाई सी पृथक् कर पारे को निकाला तो ११ तोले ७ माशे अलग निकल आया बाकी कढाई की तली में फैल रवे रूप में रस मे मिला रह गया अतएव गर्म पानी से धो रस को नितार पारा निकाल लिया जो तोल में ५ माशे हुआ अर्थात् सब पारापूरा १२ तोले निकल आया।

सम्मति—अबकी चोया देने की क्रिया ठीक रही। आगे से इसी प्रकार से ही चोया दिया जाय अर्थात् :

नं० (१) हलकी लोहे की कढाई में रख स्प्रिटलैम्प की ही आंच देनी चाहिये क्योंकि यह एक सी और ठीक लग सकती है।

नं (२) स्प्रिटलैम्प की अग्नि भी आदि में बहुत कोमल और मध्य में कोमल ही देनी चाहिये जिससे पारा उछटने न पावे।

नं० (३) बीच में चोये की मलाई को छोड़ना या हटाना न चाहिये।

### पारद को चोया

ता० २/४/०९ को उक्त १२ तोले पारे को छोटी कढाई में रख उपरोक्त प्रकार से स्प्रिटलैम्प की कोमल आंच पर १० बजे से वसंती, नीमकी कोंपल, मूली, तीनों के दो दो छटांक स्वरस का चोया दिया गया तो ६ बजे तक ८ घंटे में समाप्त हुआ।

ता० ३ को पारे के ऊपर से मलाई को पृथक् कर पारे को निकाला तो अधिक पारा स्वतः ही पृथक् हो गया, थोड़ा जो मलाई में परमाणु रूप में मिल गया था उसे गर्म पानी से धो निकाल लिया तोलने पर पूरा १२ तोले निकल आया।

# पारद को चोया

ता० ५/४/०९ को उक्त १२ तोले पारे को छोटी कढाई में रख उपरोक्त प्रकार से स्प्रिटलैम्प की कोमल आंच पर २ बजे से सोक्ते में छने मकोयके २ छटांक और कटेरी के १ छटांक स्वरस का चोया दिया जो ६ बजे तक समाप्त हुआ।

ता० ६ को पारे के ऊपर से मलाई हटा १ छटांक कटेरी के रस का चोया और दिया जो १॥ घंटे में समाप्त हुआ। तदनन्तर पारद को पृथक् किया ११ तोले ९ माशे स्वतः निकल आया बाकी को धोकर निकाला तो ३ माशे और निकला अर्थात् पूरा १२ तोले निकल आया।

### पारद को चोया

ता० ७/४/०९ को उक्त १२ तोले पारे को उपरोक्त प्रकार से दूधी, अमरबेल, बैंगन के २–२ छटांक स्वरस का (जो सोस्ते में छान लिये गये थे) चोया १० बजे से दिया जो ६॥ बजे तक समाप्त हुआ।

ता० ८ को पारे को निकाला तो ११ तोले १० माशे ४ रत्ती पारा स्वतः निकल आया। बाकी को गर्म पानी से धोया तो १ माशे ४ रत्ती निकला। अर्थात् सब पूरा १२ तोले निकल आया।

### पारद को चोया

ता० C/8/०९ को उक्त १२ तोले पारे को उपरोक्त प्रकार से तमाबू, केला, तुलसी के २-२ छटांक स्वरस का चोया दिया गया जो १० बजे से ६॥ बजे तक समाप्त हुआ।

ता० ९ को पारे को निकाला तो ११ तोले ५ माशे पारा स्वतः निकल आया। बाकी को गर्म पानी से धोकर निकाला तो ७ माशे और निकल आया। अर्थात् सब पूरा १२ तोले निकल आया।

तम्बाक् पत्तों में स्वतः स्वरस खूब निकला।

### पारद को चोया

ता० २६/४/०९ को उक्त १२ तोले पारे का उपरोक्त विधि से स्प्रिटलैम्प की कोमल आंच पर महँदी बेर के पत्ते, और नींबू के २–२ छटांक रस का चोया दिया जो ३ बजे से ८॥ बजे तक समाप्त हुआ।

ता० २७ को पारे को निकाला तो ११ तोले पारा स्वतः पृथक् हो गया। बाकी को गर्म पानी से धो निकाला तो ११ माशे और निकला। अर्थात् सब ११ तोले ११ माशे निकला १ माशे घटा।

### पारव को चोया

ता० २७/४/०९ को उक्त ११ तोले ११ माशे पारे को उपरोक्त विधि से स्प्रिटलैम्प की कोमल आंच पर वनतुलसी और बबूल के २–२ छटांक रस और मुंडी के २ छटांक क्वाथ का (जो ऽ– सूखी मुंडी को ऽ।।– पानी में औटा ऽ पानी शेष रख तैयार किया था) चोया दिया जो २।।। बजे से ८ बजे तक समाप्त हुआ।

ता० २८ को देखा तो ऊपर जमी मलाई के नीचे रस भर रहा था, कारण यह कि आदि में नोकरों से अधिक रस चोया दिया जो आज तक सामान्यं रीति से सूख न सका। अतएव सब पारे को गर्म पानी से धोकर निकालना पड़ा जो तोल में ११ तोले १० माशे हुआ। १ माशे घट गया।

### पारद को चोया

ता० २९/४/०९ को उक्त ११ तोले १० माशे पारे को उपरोक्त विधि से आधी आधी छटांक नकछिकनी, भंग और रीठा के २–२ छटांक द्रव का (अर्थात् नकछिकनी और भंग को पानी में पीस लिया और रीठों की गुटली निकाल ऽ।। सेर पानी में औटा ऽ।। क्वाथ तैयार कर लिया गया। चोया दिया जो १० बजे से ६।। बजे तक समाप्त हुआ।

ता० ३० को पारे को निकाला तो ११ तोले ७ माशे ४ रत्ती पारा स्वतः पृथक् हो गया। बाकी चोये में मिले को धोकर निकाला तो २ माशे ४ रत्ती और निकला अर्थात् पूरा ११ तोले १० माशे निकल आया।

### पारद को चोया

ता० ३०/४/०९ को उक्त ११ तोले १० माणे को उपरोक्त विधि से हत्दी, तुरूमरेहा, तुरूम वालंगा के २–२ छटांक द्रव का (अर्थात् हत्दी के २ छटांक, जौकुट चूर्ण को १ सेर पानी में औटा २ छ० क्वाथ तैयार कर लिया और २ तोले तुरूमयालंगा को पहले दिन णाम को ३–३ छटांक पानी में भिगो दूसरे दिन मथ छान डाला। अधिक ल्वाबदार होने के कारण वस्त्र में अच्छी तरह छन सके। तब पीसकर कुछ ल्वाब और छान लिया गया) चोया दिया जो ११ बजे से ६ बजे तक समाप्त हुआ। ल्वाबदार द्रव की मलाई पारे पर चमचोड़ पड़ी।

ता० १/५ को पारे को निकाला तो ११ तोले ७ माशे पारा स्वतः पृथक् हो गया बाकी चोथे में और कुछ ऊपर की चिमचोड़ मलाई में मिले हुए को गर्म पानी से धोकर निकाला तो २ माशे ३ रत्ती और निकला। पारद मिश्रित मलाई को सुखा उंगलियों से मीड़ा तो ३ रत्ती पारा उसमें निकला। अर्थात् सब ११ तोले ९ माशे ६ रत्ती निकला, २ रत्ती छीज गया।

### पारद को चोया

ता० २/५/०९ को उक्त ११ तोले ९ माग्ने ६ रत्ती पारद को उपरोक्त विधि से ईसबगोल और पोस्त के छिलकों के २–२ छटांक द्रव का (अर्थात् १ तोले ईसबगोल को ३ छटांक पानी में और ३ तोले पोस्त के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़ों को ४ छटांक पानी में पहले दिन पृथक् पृथक् भिगो, दूसरे दिन मथे थान २–२ छ० द्रव तैयार कर लिया) चोया दिया जो ९ बजे से १॥ बजे तक समाप्त हुआ।

ता० २ तो पारे को निकाला तो ११ तोले ६ माशे स्वतः पृथक् हो गया बाकी चोये में मिले को पानी से धो निकाला तो ३ माशे ६ रत्ती और निकला अर्थात् सब पूरा ११ तोले ९ माशे ६ रत्ती निकल आया।

### पारद को चोया

ता० २/५/०९ को उक्त ११ तोले ९ माणे ६ रत्ती पारद को उपरोक्त विधि से आधी आधी छ० चाकसू और वारतंग के पहले दिन पानी में भिगो दूसरे दिन मथ छान २–२ छ० तैयार किये द्रव का चोया दिया जो ८ वजे से २ बजे तक समाप्त हुआ। चाकसू के चोये से पारे के ऊपर कुछ मजबूत मलाई पड़नी आरंभ हुई जो पारे को कुछ कुछ पकड़ती थी।

ता० ३ को पारे को निकाला तो ११ तोले ६ माशे पारा स्वतः पृथक् हो गया बाकी चोये में मिले को गर्म पानी से धोकर निकाला तो ३ माशे और निकला अर्थात् सब ११ तोले ९ माशे निकल आया, ६ रत्ती घटा।

### पारव को चोया

ता० १३/६/०९ को उक्त ११ तोले ७ मागे ६ रत्ती पारे को उपरोक्त विधि से पुष्पकेत की और विषखपरे के ४–४ छटांक मुकत्तर रस को चोंाया दिया जो ८ बजे से रात के ८ बजे तक १२ घटे में समाप्त हुआ।

ता० १४ को पारे को निकाला तो ११ तोले ५ माशे ४ रत्ती पारा स्वतः पृथक् हो गया बाकी को विषक्षपरे के रस से धो निकाला तो १ माशे १ रत्ती और निकला अर्थात् सब ११ तोले ६ माशे ६ र० पारा निकला। १ मा० १ र० घटा

### पारे को चोया

ता० १४/६/०९ को उक्त ११ तोले ६ माणे ९ रत्ती पारे को लोहे के खरल में डाल २॥ तोले श्वेत आक के मुकत्तर रस के साथ (जिसमें षोडणांण अर्थात् २ माणे आक का क्षार पड़ा था) ७ बजे से थोड़ा थोड़ा रस डाल घोटना आरंभ किया। घुटाई आरंभ होते ही पारा रस में मिलने लगा और १ घंटे घोटने से सब पारा मिलकर पिष्टी सा हो गया। ११ बजे तक ४ घंटे घटाई खरल को घूप में रख दिया। ३ बजे देखा तो पारा उसी पिष्टी के रूप

में सुख गया था जिसको थोड़ा घोटने से बहुत सा पारा पृथक् हो गया। पश्चात् उस सबको छोटी कड़ाई में रख खरल को उसी आक के रस से धो उसी कड़ाई में कर उपरोक्त विधि से उसी क्षार मिश्रित आक के ३॥ छटांक रस का (जिसमें १ तो० २ मा० क्षार समझना चाहिये) ४ घटे चोया विया।

ता० १५ को पारे को निकाला तो ३ तोले ११ माशे पारा स्वतः पृथक् हो गया बाकी को आक के गर्म रस से धोया तो वही पिष्टी के रूप में नीचे बैठ गया। जिसको सुखा हिलाया तो ७ तोले १ माशे पारा और निकला अर्थात् दोनों बार में ११ तोले पारा निकला (जिसे विषसपरे के रस में डाल बोतल में भर रख दिया) ६ माशे ५ रत्ती पिष्टी और नितार के पानी में मिला रहे। जिसको सुखा मीड़ने से दो एक बाजरे से रवे निकले। बाकी पिष्टी और नितार के पानी को सुखा दुबारा गर्म पानी से धोया तो २ मा० ४ र० पारा और निकला। अर्थात् सब ११ तोले २ माशे ४ रत्ती पारा निकला। बाकी ४ माशे १ रत्ती न निकल सका।

### पारे को चोया

ता० १६/६/०९ को उक्त ११ तोले ४ रत्ती पारे को विषसपरे के रस से निकाल उपरोक्त रीति से जलपिप्पली के ४ छटांक मुकत्तर रस का चोया दिया गया जो ६॥ बजे से ११॥ बजे तक ५ घंटे में समाप्त हुआ।

ता० १७ को पारे को निकाला तो १० तोले ९ मागे ४ रत्ती पारा स्वतः पृथक् हो गया बाकी को गर्म पानी से धोकर निकाला तो ५ मागे और निकला अर्थात् पूरा ११ तोले २ मागे ४ रत्ती निकल आया जिसे विषसपरे के रस में डाला धूप में रख दिया करते रहे।

सम्मित-आज चोया समाप्त हो गया इसलिये पारे को बस्त्र में छान चीन के बर्तन में हिला झुला देखा तो बहुत सी पूछ छोड़ता था जिससे जान पड़ा कि जड़ी से कोई अंग इसमें अवस्य मिल गया किन्तु यह पारा अग्निस्थायी नहीं हुआ।

### चोये की जड़ियों की सूची

२० तोले सिंग्रफ से निकले १३ तोले पारे को निम्नलिखित ३४ बूटियों के ५ सेर ५ छटांक रस का १५ बार में ३५ पहर चोया दिया गया। अन्त में ११ तोले १ माणे २ रती पारा रहा।

१ कृष्ण तुलसी, २ कृष्ण धत्तूरा, ३ आँवला, ४ श्वेतार्क, ५ बसंती, ६ नीम की कोंपल, ७ मूली, ८ मकोय, ९ कटेरी, १० दूधी, ११ अमरबेल, १२ बँगन, १३ तंबाकू, १४ केला, १५ हरी तुलसी, १६ महँदी, १७ वेर के पत्ते, १८ नींबू, १९ बनतुलसी, २० बबूल, २१ मुंडी सुखी, २२ नकछिकनी सूखी, २३ भंग सूखी, २४ रीठा सूखा, २५ हल्दी, २६ तुख्म रेहां, २७ तुख्मवालंगा, २८ ईसबगोल, २९ पोस्त के छिलके, ३० चाकसू, ३१ बातरंग, ३२ पुष्पकेतकी, ३३ विषक्षपरा, ३४ जलिपप्पली।

### अनुभव हिंगुलभस्म

ता० २८/१२/०६ को ।।। इ) आने भर की शिंग्रफ की डली पर दो तोले अंडी की मिगी को जो अन्दाजन ४ माशे नींवू के रस में जो करीब ८ या १० मिनट के खरल की गई थी और अपने तेल और नींवू के रस से अवलेह सी हो गई थी, लपेट ऽ१ सेर मींगअंडी की पिसी हुई का गोला बनाकर उस पूर्वोक्त संलिप्त शिंग्रफ की डली को उसमें रखा और उस गोले को कढ़ाई में रखकर चूल्हे के नीचे आग बालनी आरंभ की। २० मिनट तक तेज आंच बलती रही। बीस मिनट के अन्दर उस गोल की यह दशा हो गई कि नीचे की आंच की गर्मी से पिघलकर कढ़ाई में नीचे को बैठने लगा। अर्थात् ऊँचाई करीब १ अँगुल के रह गई। बाकी का तेल निकलकर उस गोले के चारों तरफ जड़ से भर गया। २० मिनट के बाद उस कढ़ाई में भी आग लगा दी। जिससे ऊपर कढ़ाई में तेज आग जलने लगी और १० मिनट बाद सब गोले

॥ कास श्वास जुरहे न अन्त । सिन्नपात जेते छिनवंत ॥ उदररोग चौरासी बाम । या रस के खायेते जाम ॥ पंच अपस्मारी पक्षाघात । या रस के खाये ते जात ॥ मिरगी बार रोग सब जाय । अपस्मार के काजै खाय ॥

#### अन्यच्च

सुसुक्ष्मं रेतितं कृत्वा सुवर्णं शुक्तिमात्रकम् ।। पारदं शोधितं सम्यग्दद्यात्पलचतुष्टयम् ॥२६॥ सुशोधितं गंधकं च प्रदेयं कुडवद्वयम् ॥ कार्पासपुष्पवन्तोत्थरसे मर्द्यं दिनद्वयम् ॥२७॥ ततः कन्यारसेनैव भावियत्वा विनिक्षिपेतु ।। कर्षार्धं रेतितं नागं ततो यन्त्रं प्रकल्पयेत् ।।२८।। अष्टादशांगुलोत्सेध विस्तारेण षडंगुलम् ॥ सुचिक्कणं सुवृत्तं च संपुटं रचयेत्तथा ॥२९॥ यथोर्ध्वसंपुटस्याधः संपुटार्धं ग्रसेद्दुढ्म् ॥ सत्कुलालेन रचितं सुपक्वं ताम्त्रसन्निभम् ॥३०॥ मध्ये काचप्रलिप्तं च रसमारणकर्मस् ॥ अधः संपुटखंडेषु रसचुर्ण नियोजयेत् ।।३१।। किंचिद्दोषं परित्यज्य मुखे देया पिधानिका ॥ काचभस्मसमंकृत्वा भस्मना सह पेषयेत् ॥३२॥ तेनैव मुद्रयित्वाथ सम्पुटं कारयेत्ततः ।। संधियुक्तं ततःखण्डं मृच्चैलेन प्रयोजयेत् ।।३३।। संधिं त्यक्त्वा ऊर्ध्वखण्डं जलमुद्रां प्रलेपयेत् ।। शुद्धांजननिभं किट्टं किट्टार्धं संमितां कुरु ।।३४।। सुवर्णपुष्पनिर्यासं संमितार्धं नियोजयेत् ।। दक्षाण्डजद्ववेनैव मर्दयित्वा दृढं भिषक् ।।३५।। सर्वथा मुखमुद्रेयं पुत्रस्यापि न कय्यते ॥ तथापि रचयेद्यन्त्रं पारंपर्य्योपदेशतः ॥३६॥ सम्पुटस्य यथा सन्धिर्जलमध्ये न तिष्ठति ।। विरच्यैवं प्रकारेण यंत्रभैरवसंज्ञकः ।।३७।। यंत्रसोमानलो नाम क्वच्चिद्रक्तः सुगोपितः ॥ यंत्रराज इति क्वापि योज्यः परमदूर्लभः ॥३८॥ रसस्य निगडः साक्षादनेन प्रपचेद्रसम् ॥। शनैः शनैर्मन्दवह्निर्भिषग्दिनचतुष्टयम् ॥३९॥ ततः प्रवालसंकाशं रसं ग्राह्यं सुधोपमम् ।। यदि किंचिञ्च तिष्ठेत यंत्रराजस्य सन्धिगम् ।।४०।। ततोर्धगंधकं दत्त्वा काचकुप्यां पुनः क्षिपेत् ॥ स्वाङ्गशीतं समादाय नवपल्लवसन्निभम् ।।४१।। सूक्ष्मचूर्णरसं कृत्वा रक्षेत्स्वर्णकरंडके ।। जातीफलं लवंगं च कंकोलं जातिपत्रिका ।।४२।। मस्तंगीकर्षमात्रं स्यात्कस्तूरी कर्षमात्रिका ।। तदर्ध पक्वकर्पूरं तथार्ककरहाटकम् ।।४३।। समुद्रशोषजफलं समभागं विचूर्णयेत् ।। माषमात्रं रसं नित्यं चूर्णमेतद्द्विमाषकम् ।।४४।। मिश्रयित्वा भक्षयेच्च श्रुण् पथ्यमतः परम् ॥ प्रथमं मृदुमांसं च संघृतांधः सुशीलयेत्॥४५॥ अतः परं बहविधं मांसभक्ष्यं प्रकल्पयेत् ॥ मंडकावटकांश्चैव पक्वान्नं द्ग्धसंयुतम् ।।४६।।भोजयेद्रमयेद्बालां कामां चित्तगतां तथा ।। सर्वधातुक्षयं कासं मन्दाग्नि ग्रहणी गदम् ॥४७॥ श्लेष्मामयान्बहुविधान्त्रमेहान्विंशतिं जयेत् ॥ अपस्मारं तथा ग्रन्थिं हृद्रोगं पांडु दुर्जयम् ॥४८॥ अरुचिं शोफरोगांश्च प्रमेहपिड्काञ्जयेत् । जीर्णज्वरं प्रलोपाल्यं सामवातं गुदामयम् ।।४९।। मेहशुलगरश्वासाञ्जयेदाशु उरःक्षतम् ॥ बालानां च प्रदातव्यं मात्राभेदेन सर्वथा ।।५०।। कृशानां च परां पुष्टिं वीर्याढचं कुरुते भृशम् ।। तिमिरं च जयेदाशु रसायनमनुत्तमम् ।।५१।। स्त्रीणां प्रकान्तिजननं वलीपलितनाशनम् ।। रक्तनीलं सितं पीतं मेचकं जलसन्निभम् ॥५२॥ शुक्रस्रावं कटीशूलं नाशयेच्य किमद्भुतम् ॥ कक्षापुटिमते प्रोक्तो रसः परमदुर्लभः ॥ स्वानुभूतश्चात्र मया लेखितः संप्रदायतः ॥५३॥

अर्थ-अत्यन्त सूक्ष्म पिसे हुए सुवर्ण का एक पल, गुढ पारद दो पल और गुढ़ आमलासार गंधक ८ आठ पल इन तीनों की कजली करे फिर कपास के फूलों की कलियों के रस से तीन दिवस तक दृढ़ घोटे फिर घीकुवार के रस से दो दिन भावना देकर छः माग्ने सीसा डाल देवे फिर अठारह अंगुल ऊँचा, छः अंगुल चौड़ा और चिकना तथा गोल ऐसा संपुटयंत्र बनावे जो कि नीचे के संपुट में ऊंचे के सम्पुट का आधा हिस्सा आ जावे तथा जिसके पेदें में कांच गलाकर लगाया हुआ हो, अब नीचे के सम्पुट में पारद की कज्जली धरे कुछ पोल कर छोड़े मुख पर ढ़कनी कर देवे और आगे कही हुई क्रिया से मुद्रा करे, कांच तथा राख को समान भाग लेकर खूब पीसे, उसी से मुद्रा कर संपुट बनावे फिर सन्धिवाले खंड को कपरौटी कर बंद करे, ऊपर के खंड को जलमुद्रा से लीपे, जलमुद्रा इस प्रकार प्रस्तुत होती है, दीपक के नीचे की

कीट और कीट से आधा मैदा तथा मैदा से आधा एलुवा लेकर मुर्गी के अण्डे के रस से खब घोटे, इसको जलमुद्रा कहते हैं। इसको अपने पुत्र के वास्ते भी नहीं कहना चाहिये तथापि परंपरा उपदेश से इस यंत्र को बनाना अत्यावश्यक है, यंत्र ऐसा बनावे कि जिसकी संधि जल के बीच खलने नहीं पावे तो इसको यंत्रभैरव कहते हैं और कहीं कहीं इसको सोमाबलनाम का यंत्र भी कहा है, यह यंत्रराज पारद का साक्षात् कैद करनेवाला है, इसे वैद्य धीरे-धीरे चार दिन तक मंद मंद आंच लगावे तब मूंगा के समान अमृततृत्य पारद को निकाल लेवे और यदि उस यन्त्रराज की संधियों में कुछ पारद रह भी गया होवे तो आधा गंधक फिर देकर कांच की शीशी में रख बालका यन्त्र द्वारा पका लेवे। स्वांगणीतल होने पर रक्तवर्ण रस को निकाल लेवे. इस प्रकार प्रस्तुत हुए इस रस को सुक्ष्म पीसकर सूवर्ण के पात्र में रखे फिर जायफल, लौंग, कंकोल, जावित्री, एक कर्ष, मस्तंगी, एक माशा, उससे आधा कपुर, कपुर से आधा धतुरा तथा समुद्र फेन, इन सबको एक एक तोला लेकर सुक्ष्म पीस लेवे, इस चूर्ण का दो माशा तथा एक उर्द की समान रस को मिलाकर शहद के साथ खावे, अब हम इसके पथ्य को कहते हैं, उसे सूनो। प्रथम घृत में सेके हुए कोमल मांस को सेवन करे फिर इसके पश्चात अनेक प्रकार के मांसो को भक्षण करे, मांडे, बड़े अनेक प्रकार के पक्वान इनका भोजन करे। फिर अपने मन को प्रसन्न करनेवाली स्त्री से कामनापूर्वक रमण करे, वह रस सब प्रकार के धातुक्षय, कास, मंदाग्नि, संग्रहणी, कफजन्यरोग, बीस तरह के प्रमेह, मृगीरोग, गांठ, हृद्रोग।और कठिन पांड्रोग, अरोचकता, शोथ (सूजन), प्रमेह, पिड़िका, जीर्णज्वर, प्रलेपक (जो कि प्राय: क्षयरोग के साथ साथ रहनेवाला एक प्रकार का विषमज्वर जिसको अंग्रेजी में हेक्टिस (HECTIC) कहते हैं। गठिया, गुदा के रोग, गुक्रक्षरण, गुल, विष, श्वास, उर:क्षत शीघ्र ही नाश करता है और बालकों को भी उनकी अवस्थानुसार मात्रा की कल्पना करनी चाहिये। कृश अर्थात् दुर्बल मनुष्यों को पुष्टि तथा वीर्यवान् बनाने के लिये एक ही पदार्थ है, यह रसायन तिमिररोग को भी नाश करता है, स्त्रियों की कान्ति को बढ़ाता है, बली (बढ़ापे में त्वचा ढीली होना) पलित (बालों का सफेद होना) का नाशक है तथा लाल, पीला, सफेद, नीला और कालेवर्ण के वीर्यपात को कमर के शूल को भी नाश करता है। इसमें कूछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, इस रस को श्रीकक्षापृटि महाराज ने वर्णन किया है और मैंने स्वयं अनुभव करके अपने बनाये हुए इस पूस्तक में रीत्यानुसार लिखा है, इसमें सन्देह नहीं है।।२६-५३॥

# मृगांकविधि

भूखा पारा दसपल लेय । कुन्दन तबक तासु में देय ।। चीनी को जु सकोराधरे। तामें निबुवा को रस धरे।। निबुवा को रस दे पल एक। ढ़ाकि रहै निसि यहै विवेक ।। बहुरची सर्वा लीजे छानि । उतने तबक और दे आनि ।। नींबू को रस बहरचो देय । जो लों पारो समसरि लेय ।। कै कहु होय अजीरन ताहि। तो दिन दोइ जिमावे ताहि।। जब जानै सुबराबर चरै ।। बोझ नहोय जोखि के धरै ।। तबे तबके पारे सम देय । कुन्दन पारो खरल करेय ।। निंबुवा रससों खरलै गुनी । यह मैं गुरु अपने से सुनी ।। तब ऐसी विधि चांदी करै। सूखन को जु छांह में धरै।। ले गंधक सोध्यो पल सात। ग्वारि खररिये ऐसी बात ।। वा चांदी तर ऊपर देय । गंधक को गोला कै लेय।। वाहि एक दिन सुकवे छांह। पुनि ले धरे कढाई मांह।। ऊपर ढ़ांकि लोहिड़ी याहि। मुद्रा मैन कीजिये ताहि।। धरि जलयन्त्र आगि अति करै। चौसठ पहर रातिदिन करै।। पूनि सिराय के लीजै लोय। लीलाबंर बैठिये सोय ।। यह मृगांक रस जानो गुनी ।। यों कहि गये अचारज मुनी ।। कै यह करै जोगी अवधूत । कै करि है राजा को पूत । यह निश्चय करि जानो सोय । यासम और न दीले कोय।। बहुत हीस बनितन से होय। यह रस लानि बूझिये सोय।। बल बीरज अरु थंमन करै। रोगशरीर आपदा हरै। जितने रोग किये करतार । या खायेते जाहिं असार ।। याके गुन की संख्या जान । हैं निहचैके मुनो मुजान ।। और बात को कहै बढ़ाय । सातों धात बेधि है राय । कनकसूत गुन इते अथाह । कहांलो कहों सूनो नरनाह ।। (रससागर)

मुवर्णस्य मुवर्णस्य तोलेकं रेतितस्य च । कर्ष च शुद्धवैकान्तं रसं बोडशकार्षिकम् ॥५४॥ शरावमात्रं गन्धस्य खल्वमध्ये विचुर्णयेत् । हरितकर्ण्यश्वकर्णोत्थरसं दत्त्वा दिनद्वयम् ॥५५॥ कृष्णधनूरकर्पासदलोत्थेन रसेन च । मुशोधितं रेतितं च नागं दत्त्वाऽथ तोलकम् ॥५६॥ कुमारीस्वरसेनैय मर्दयेच्च दिनद्वयम् । सप्तमृच्चैलसंलिप्ते काचकुम्भे क्षिपेद्रसम् ॥५७॥ तन्मुखे खटिकां दत्त्वा लेपयेत्सप्तधा मृदा । मृत्कर्षटविधानार्थं परिभाषां विलोकयेत् ॥५८॥ संस्थाप्य वालुकायंत्रे पचेद्दिन चतुष्टयम् । शनैः शनैः प्रदातव्यो वीतिहोत्रो भिषक्तमैः ॥ ५९॥ स्वांगशीतो रसो ग्राह्मो यथारोगानुपानतः । दापयेत्सर्वरोगाणां विनिहन्ता न संशयः ।।६०।। जातीफलं जातिपत्रं कुंकुमं सलवंगकम् । कंकोलार्ककरं चैव स्वस्थे स्यादनुपानकम् ॥६१॥ अतीव कान्तिजननमतीवोत्साहवर्द्धनम् । अतीव कामवृद्धिं च विह्नवृद्धिं करोति च ॥६२॥ शोषं क्षयं राजरोगं प्रमेहं विषमज्वरम् । प्रलापकमजीर्णं च तथा मन्दज्वरं जयेत् ॥६३॥ वृद्धानां कान्तिजननं पुत्रदं श्रीकरं परम् । ओजोवृद्धिकरं श्रेष्ठं महावातविनाशनम् ॥६४॥ श्रेष्मा भयप्रशमनं कर्मजव्याधिनाशनम् । वैक्रान्तबद्धसूतोऽयं बृहणे परमोमतः ॥६५॥

(टोडरानन्द)

इति श्रीअग्रवालवैश्यावंतसरायबदीप्रसादसूनुवाबूनिरजन-प्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां सुवर्णमूच्छित-चन्द्रोदयवर्णनं नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ।।३३।।

अर्थ-रेती से लेकर चूर्ण किये हुए उत्तम रंग के सुवर्ण का एक तोला और एक ही तोला शुद्धवैक्रान्त तथा सोलह तोले पारद और गंधक चौसठ तोले लेकर खरल में डाल के घोटे फिर हस्तिकर्णी (एक तरह का ढाक) अश्वकर्णी (णालवृक्ष) इनके फूलों के रस से दो दिवस तक घोटे। इसी प्रकार काले धतूरे के रस से और कपास के फूलों के रस से भी घोटे तदनन्तर एक तोला रेते हुए शुद्ध सीसे को डाल घीगुवार के रस से दो दिवस तक घोट सात कपरौटी की हुई कांच की शीशी में सब पारद को रखकर मुख पर खड़िया की टिकिया लगाय सात बार मिट्टी से लेप देवे। कपरोटी करने की क्रिया परिभाषाध्याय में देख लेनी चाहिये फिर शीशी को बालुकायंत्र में रख चार दिन तक पकावे और वैद्यराज को धीरे धीरे अग्नि लगाना आवश्यक है। स्वांगशीतल होने पर रस को निकाल लेवे फिर यथा अनुपान अनेक रोगों को नाश करता है, इसमें किंचित भी सन्देह नहीं है। जायफल, जावित्री, केसर, लौंग, कंकोल, अकरकरा, इनके संग नीरोगदशा में भक्षण करे तो कांति, उत्साह, काम की वृद्धि तथा अग्नि की वृद्धि इनको अत्यन्त ही करती है। शोषरोग, क्षय (जिसको अंग्रेजी में थाइसिस कहते हैं) प्रमेह, विषमज्वर, प्रलापक, अजीर्ण तथा जीर्णज्वर को जीत लेता है, वृद्ध भूनुष्य जो इस रस को खावे तो लक्ष्मी तथा पुत्र को प्राप्त होता है। ओज (रसादि सात धातुओं से पैदा हुआ एक प्रकार का धातु विशेष) की वृद्धि का करनेवाला तथा महावात का नाशक, कफ तथा कर्म से पैदा हुए रोगों को नाश करता है। यह वैक्रान्तबद्ध पारद बृंहण (वीर्य के बढ़ाने) में परमोत्तम माना गया है।।५४-६५।।

> इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठ-मल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां सुवर्णमूर्च्छित-चन्द्रोदयादिवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंकोऽध्यायः ॥३३॥

भस्ममूतं द्विधा गन्धं क्षणे कन्याम्बुमर्दितम् ॥ रुद्ध्वा लघुपुटे पच्याल्लेहयन्मधुसर्पिषा ॥१॥ निष्कमात्रं जरामृत्यू हन्ति गन्धामृतो रसः ॥ समूलं भृंगराजं तु च्छाया शुष्कं विचूर्णयेत् ॥२॥ तत्समं त्रिफलाचूर्णं सर्वेतुल्या सिता भवेत् ॥ पलैकं भक्षयेच्चानु वर्षान्मृत्युजरापहः ॥३॥

(रसेन्द्रचिन्तामणि, र० रा० शं०)

अर्थ-पारदभस्म में द्विगुणगन्धक डालकर उसको घीकुवार के रस से क्षणमात्र मर्दन करे, फिर लघुपुट में रखकर पका लेवे, फिर इस गंधामृत रस को ४ माणे प्रमाण लेकर शहद और घृत मिलाकर नित्य चाटे तो वृद्धता और मृत्यु को नष्ट करता है और जड समेतजलभगराको छाया शुष्क करके उसका चूर्ण बनावे, पीछे इसके बराबर ही त्रिफला का चूर्ण इसमें मिलावे और सबके बराबर मिसरी मिलावे पश्चात् पूर्वोक्त रीति से पारदभस्म को चाटकर ऊपर से ४ तोला यह चूर्ण खावे, ऐसे १ वर्ष पर्यन्त सेवन करने से मृत्यु और वृद्धता को नष्ट करता है।।१-३।।

हिरण्यगर्भरस

अथ सूतस्य गुद्धस्य मूर्च्छितस्याऽप्ययं विधिः ॥ सूततुल्यं घृतं जीर्णं द्वाभ्यां तुल्यं च गंधकम् ॥४॥ रविक्षीरैर्दिनं मर्द्यमन्धयित्वा तु भूधरे ॥ पुटैकेन भवेत्सिद्धो रसो हैरण्यगर्भकः ॥५॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-पारद के समान पुराना घृत और इन दोनों के समान ही गंधक इन तीनों को पीस आक के दूध में एक दिवस तक घोटे फिर अन्धमूषा में रख भूधरयंत्र में पकावे तो एक ही पुट से हिरण्यगर्भ नाम का रस सिद्ध होता है।।४।।५।।

### चिरञ्जीवित्वकल्प

रसभस्म गुडूच्याश्च सत्त्वमेकत्र तद्द्वयम् ॥ क्रियते शाल्मलीसत्त्वं तद्द्वयं परिभाव्य च ॥६॥ पंचाशद्भावनास्तापे शाल्मलीसत्त्वकस्य च ॥ टंकद्वयमिवं चूर्णं यदि गृहणाति तत्त्वचित्॥७॥ । शाल्मलीसत्त्वमनु च चतुस्तालं पिबेद्दिने ॥ दिने प्रभातसमये तीक्ष्णाम्लं परिवर्जयेत् ॥८॥ दुग्धभक्ताशनः शान्तो भूमिशायी जितेन्द्रियः ॥ त्रिमासादूर्ध्वतः केशाः कालालिकुलसन्निभाः ॥९॥ अजरामरं शरीरं वयस्तम्भो महामितः ॥ एवं कल्पो विधातव्यो चिरंजीवितुमिच्छता ॥१०॥

अर्थ-पारदभस्म (चंद्रोदयादि) और सत्तगिलीय इन दोनों को एकत्र कर सेमल के दूध से भावना देकर घाम में मुखा लेबे, इस प्रकार पचास भावना देवे। इस चूर्ण में से दो टंक (आठ माशे) लेकर ऊपर से चार तोले सेमल का रस प्रातःकाल के समय पीवे और कालीमिरच तथा खटाई का परित्याग करे। दूध, भात का भोजन करे, शांत हो धरती पर सोवे, इन्द्रियों को जीते तो तीन मास में ही बाल भौरों के समान काले हो जाते हैं। शरीर अजर अमर होता है। अवस्था तथा बुद्धि को बढ़ानेवाला होता है, जो मनुष्य बहुत दिवस तक जीवित रहने की इच्छा करता हो तो इस प्रकार कत्य करना चाहिये॥६-१०॥

अथ योगवाही रसविधि

भागा रसस्य चत्वारो गन्धकश्चाष्टभागिकः ॥ सैंघवस्य च भागौ हौ श्वेताजयन्तिकाद्ववैः ॥११॥ मर्दितं त्रीण्यहान्यस्य गोलकं कुरु शोषय ॥ तप्तमूषां जले क्षिप्त्वा गृहाण रसभस्मकम् ॥१२॥ संस्कृत्य कंटकाद्यैश्च यथेष्टं विनियोजयेत् ॥ योगवाही रसोऽयं च प्रयोज्यः सर्वकर्ममु ॥१३॥

(रसपारिजात)

अर्थ-पारद चार भाग, गंधक आठ भाग, सैन्धव दो भाग, इन तीनो को सफेद जयन्ती के रस में तीन दिवस तक मर्दन कर गोला बनाय सुखा लेवे फिर तप्तमूषा में रख कोयलों की आंच में धोंके। जब लाल हो जावे तब जल में डाल रस को निकाल लेवे और उसको समस्त कर्मों में योजित करे। इसको ही योगवाही रस कहते हैं।।११-१३।।

### हेमसुन्दररस

मृतसूतस्य पादांशं हेमभस्म प्रकल्पयेत् ॥ क्षीराज्यमधुना मिश्रं माषैकं कांस्यपात्रके ॥१४॥ लेहयेन्मासघट्कं वै जरामृत्युविनाशनः ॥ वाकुचीचूर्णक र्षैकं धात्रीफलरसप्लुतम् ॥ अनुपानं लिहेन्नित्यं स रसो हेमसुन्वरः ॥१५॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-पारद भस्म (चन्द्रोदयादि) के चार भाग, एक भाग सुवर्ण की भस्म इन दोनों को घोट लेवे फिर इसका एक माशा (आजकल किलयुग में एक रत्ती लेना चाहिये) दूध, घी और शहद के साथ कांसे के पात्र में छः मास तक खावे तो बुढ़ापा तथा मृत्यु का भी नाश करता है। तदनन्तर वावची के एक तोले (किलयुग में चार माशे) चूर्ण को आमले के रस में मिलाकर चाटे। यह इसका अनुपान है इसको हेमसुन्दररस कहते हैं।।१४।।१५।।

### अमृतार्णवरस

सूतमस्म चतुर्भागं लोहभस्म तथाष्टकम् ॥ मेघभस्म च षड्भागं शुद्धगंधस्य पंचकम् ॥१६॥ भावयेत्त्रिफलाक्वायैस्तत्सर्वं मृंगजद्रवैः ॥ शिपुविह्निकटुक्यायं सप्तधा भावयेत्पृथक् ॥१७॥ सर्वतुत्या कणा योज्या गुडैर्मित्रं पुरातनैः ॥ निष्कमात्रं सदा खादेज्जरामृत्युं निहन्त्यलम् ॥१८॥ ब्रह्मायुः स्याच्चतुर्मासै रसोऽयममृतार्णवः ॥ तिलकोरंडपत्राणि गुडेन भक्षयेदनु ॥१९॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-पारदर्भस्म चार भाग, लोहभस्म आठभाग, अभ्रकभस्म छः भाग, शुद्ध गंधक पांच भाग इन सबको सातबार त्रिफला के क्वाथ की भावना देवे फिर भंगरा, सैंजना, चित्रकक्वाथ, कटुकीका क्वाथ इनसे सात सात बार भावना देवे और इन सबकी बराबर पीपल छोटी लेना इन सबको पुराने गुड़ के संग मिलाकर चारमाशे सदा खावे तो जरा और मृत्यु को नाश करता है यदि चार मास तक इस रस को खावे तो ब्रह्मा के तुल्य अवस्थावाला होता है। इसका नाम अमृतार्णव है तिल तथा कटसरैया (कटेरी) के पत्ता गुड़ के संग खावे बस यही इस रस का अनुपान है।।१६-१९।।

अथ चतुर्मुखरसविधि

रसगन्धकलौहाम्नं समं सूतांच्रि हेम च ॥ सर्वान्खल्वतले क्षिप्वा कन्यास्वरसमर्दितम् ॥२०॥ एरण्डपत्रैरावेष्ट्य धान्यराशौ दिनत्रयम् ॥२१॥ तद्यथाग्निबलं खादेत्त्रिफलामधुसंयुतम्॥एतद्रसायनवरं वलीपिततना शनम् ॥२२। क्षयमेकादशविधं कासं पंचविधं तथा ॥ कुष्ठमष्टादशविधं पांडुरोगान्प्रमेहकान् ॥२३॥ शूलं कासं च हिक्कां च मन्दाग्निं चाम्लिपत्तकम् ॥ व्रणान्सर्वान्यक्षघातं विसर्प विद्रिधं तथा ॥२४॥ अपस्मारं ग्रहोन्मादान्सर्वार्शांसित्वगामयान् ॥ क्रमेण शीलिते हन्ति वृक्षानिन्द्राश— निर्यथा ॥२५॥ पौष्टिकं बल्यमायुष्यं पुत्रप्रसवकारणम् ॥ चतुर्मुलेन देवेन कृष्णात्रेयेण सूचितम् ॥२६॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-शुद्ध पारद अथवा पारदभस्म एक भाग, गंधक एक भाग, लोहभस्म एक भाग, अश्रक एक भाग और पारद से चौथाई सुर्वणभस्म इन सबको खरल में डाल घीकुवार के रस से घोट गोला बनावे फिर सुखाकर एरण्ड के पत्तों से लपेट तीन दिवस तक धान के ढेरे में रखें, तदनन्तर धान के ढेर में से निकाल पीसकर अग्निबल के अनुसार त्रिफला तथा शहद के साथ खावे तो यह उत्तम रसायन क्षय, पांच प्रकार के कास, अठारह प्रकार के कोढ, पांडु, प्रमेह, शूल, श्वास, हिक्का (हिचकी), मन्दाग्नि, अम्लिपत्त, व्रण, पक्षाघात, विसर्प, विद्रिधि, मृगीरोग, ग्रहोन्माद, समस्त प्रकार के बवासीर, त्वचा के रोग इनको क्रम क्रम से नाश करता है, जैसे इन्द्र का वज्र वृक्षों को नाश कर देता है इसी प्रकार यह रस भी सेवन करने से क्रम क्रम से रोगों को नाश करता है। यह रस पुष्टिकारक, बल तथा आयुष्य का दाता, पुत्र का पैदा करनेवाला है। इसको श्रीब्रह्माजी ने स्वयं अपने मुख से श्रीआत्रेयजी को कहा है।।२०-२६।।

### त्रिनेत्ररसविधि

रसगंधकताम्राणि सिन्दुवाररसैर्दिनम् ॥ मर्दयेदातपे पश्चाद्वालुकायन्त्रमध्यम् गम् ॥२७॥ रुद्धवा मूषागतं यामत्रयं तीव्राग्निना पचेत् ॥ तद्गुञ्जा सर्वरोगेषु पर्णखंडिकया पुनः ॥ दातव्या देहसिद्धचर्थं पुष्टिवीर्यवलाय च ॥२८॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-पारद, गंधक और ताम्र इन तीनों को निर्गुडी के रस से एक दिवस तक घोटे फिर मूषा में रख वालुकायंत्र द्वारा तीन प्रहर तक तीव्र अग्नि लगावे इस रस की एक रत्ती लेकर पान के टुकड़े के साथ देह की सिद्धि के लिये खावे तो बल को बढाता है पुष्टि को करता है।।२७।।२८।।

सम्मति–इस रस में पारद शब्द से पारदभस्म चन्द्रोदय अथवा रसिसन्दूर लेना चाहिये, गंधक तीनबार शुद्ध किया हुआ लेना तथा तांबे की भस्म लेना चाहिये।

### अथ दरदेशरसविधि

पंचपलं दरदं पलमेकं शुद्धविलं मृदुविह्नगतायाम् ।। कज्जिलकां विरचय्य तु तालं माषिमतं विनियोज्य च कूप्याम् ॥२९॥ विपचेत्सिकतासु दिनं दहनैस्तदनु स्वत एव हिमं च हरेत् ।। दरदेश इति क्षयनाशकरो भवतीह रसः सकलामयजित् ॥३०॥

(बृहद्योगतरङ्गिणी)

अर्थ-पांचपल सिंगरफ, एक पल शुद्ध आमलासार गंधक इन दोनों की कजली बनाकर और एक माशे हरताल को मिला काच की शीशी में भर देवे, फिर बालुकायंत्र में रख एक दिवस तक आंच लगावे स्वांगशीतल होने पर निकाल लेवे इसको दरदेश रस कहते हैं। यह रस क्षय रोग का नाशक है और अनुपानानुसार अनेक रोगों का नाश करता है। २९। ३०।।

### अथ साधारणपारदसेवनविधि

प्रातरेव पुरतो विरेचनं तिद्दनोपवसनं विधाय च ॥ तत्परेऽहिन च पथ्यसेवनं तत्परेऽहिन रसेन्द्रसेवनम् ॥३१॥ (रसेन्द्रसारसग्रह)

अर्थ-अब पारद के सेवन की विधि को कहते है कि प्रथम प्रातःकाल दस्त करानेवाली दवाई का सेवन करे और उसी दिन लंघन भी कर लेवे और उसके दूसरे दिन पथ्य का सेवन करे अर्थात् हलका भोजन करे फिर उसके दूसरे दिन पारद का सेवन करे॥३१॥

सम्मति—पारद का सेवन दो प्रकार का होता है एक तो रसायन (नीरोगशरीर में बल की विशेष वृद्धि) के लिये और दूसरे रोगनाशन के लिये, जहां रोग के नाशार्थ पारद का सेवन किया जावे वहां तो आवश्यकतानुसार वमन, विरेचन कराने चाहिये और आवश्यकता न हो तो न करावे और यदि रसायन के लिये खावे तो ऊपर लिखी हुई विधि के अनुसार सेवन करे।

### पारदप्रयोग

विना गंधकसंयोगाद्रसः प्रायो न युज्यते ।। उक्ते पारदमात्रे तु सिन्दूरं ग्रायशो मतम् ।।३२।।

(आयुर्वेदविज्ञान)

अर्थ-जहां गंधक का प्रयोग नहीं है वहां अकसर पारद का प्रयोग नहीं होता है और जहां केवल पारद का ही नाम आया है वहां पर बहुधा रससिंदूर का ग्रहण करना चाहिये॥३२॥

# अनुपानोपदेश

अनुपानं तु दातव्यं ज्ञात्वा रोगादिकं भिषक् ॥३३॥

(रसेन्द्रसारसंग्रह)

अर्थ-वैद्य को चाहिये कि रोगी के रोग, देश और काल को देखकर अनुपान की कल्पना करनी चाहिये।।३३।।

#### अन्यच्च

यस्य रोगस्य यो योगस्तेनैव सह योजयेत् ॥ रसेन्द्रो हरते रोगान्नरकुंजवाजिनाम् ॥३४॥ (रसमञ्जरी, वै० क० र० रा० शं० आ० वे० वि० बृह० यो० श० क० र० सा० प०)

अर्थ-जिस रोग का जो योग वर्णन किया है उसके साथ ही प्रयोग करे तो वह पारद मनुष्य, हाथी तथा घोडों के रोगों को शीघ्र ही नाश करता है।।३४।।

# रस के अनुपान

पित्ते शर्करयाऽमलेन सहसा वाते च कृष्णासस्यं दद्याच्छलेष्मणिं शृंगवेरसिहतं जम्बीरजेन ज्वरे । रक्तोत्ये मधुना प्रवाररुधिरे स्यान्मेधनादोदकैर्दद्याच्चाय कृतातिसारविकृतौ रोगारिसंज्ञो रसः ॥३५॥(रसराजसुंदर, नि०र०)

अर्थ-यह रोगारि नामका रस पित्त के रोगों में खांड तथा आमले के साथ, वातज रोगों में पीपल के साथ, कफजन्य रोगों में अदरख के साथ, अजीर्णज्वर में जंभीरी के रस के साथ, रक्तविकार में शहद के संग, स्त्रियों के रक्तप्रवाह में चौलाई के रस के संग और रक्तातिसार में भी चौलाई के रस के साथ खावे।।३५॥

#### अन्यच्च

गुडेन सूतं मरिचाज्ययुक्तं लिग्धं च मोज्यं दिधमुक्सदैव ॥ नवप्रतिश्यायहरं च सत्यकं गुण्ठीशृतं दुष्टकफस्य नाशनम् ॥३६॥ चूर्णीकृतां माविवदारियष्टि कां सशर्करां सूततृणेन युक्ताम् ॥ प्रमध्य दुग्धेन पिबेन्निरन्तरं स्त्रीणां शतं कामयते स कामी ॥३७॥ मुक्ताऽमृताचन्दनधान्यवीरणगुण्ठीसहायं मधुशर्करान्वितम् ॥ लिहन्प्रभाते विनिहन्ति युक्तं कासं च श्वासं कफरक्तपित्तम् ॥३८॥ प्रातर्निपीतो मधुना रसेन्द्रः सवारितः स्थौल्यमहो निहन्ति । भक्तश्र मण्डं पिबतश्र सूतः कोष्ठं हरेत्स्यौत्यिचरोत्यभूतम् ॥३९॥ (निघण्टु रत्नाकर)

अर्थ-गुड, मिरच स्याह और घृत इनके साथ पारद को खाकर नित्यप्रति चिकना भोजन तथा दही को खावे नवीन जुखाम को हरता है शुण्ठी के क्वाय के साथ कफ को दूर करता है, माषपर्णी, विदारीकन्द, मुलहठी इनका चूर्ण और मिश्री इनके संग एक चावल की बराबर पारद को मिलाय फँकी लगावे और ऊपर से दूध पीवे तो वह कामी मनुष्य सौ स्त्रियों से रमण करता है। मोती, गिलोय (सत्त गिलोय), चन्दन सफेद, धनियाँ, खस और सोंठ, इनमें घृत तथा शहद मिलाकर पारद को प्रातःकाल चाटे तो कास, श्वास, कफ, रक्तपित्त को नाश करता है तथा प्रातःकाल ही शहद और पानी के साथ सेवन करे तो स्थौल्य (मेद के बढने) को दूर करता है भात के मांड के साथ पीया हुआ पारद पुराने कोढ को नाश करता है इसमें सन्देह नहीं है।।३६–३९।।

# वैद्यजीवन से उक्तानुक्तरसों के प्रयोग का अनुपान

शूले हिंगुघृतान्वितं मधुयुता कृष्णा पुराणज्वरे पित्ते साज्यरसोनकः कफरुजि कौद्रान्वितं त्र्यूषणम् । शीते व्याललतादलं समिरिचं मेहे वरा सामला दोषाणां त्रितयेऽनुपानमुदितं सक्षौद्रमार्द्रोदकम् ॥४०॥ मधवा पर्पटकं ज्वरे यहिण्यां मिवतं हेम गरे बमीषु लाजा । कुटजोतिसृतौ वृषोस्रपिते गुदकोलेषु नतं कृमौ कृमिझम् ॥४१॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-और भी जिनके अनुपान कहे हों या न कहे हो उनके अनुपान वैद्यजीवन में इस प्रकार कहे हैं कि शूलरोग में घृत और हींग के साथ, पुराने ज्वर में शहद पीपल के साथ, पित्तरोग में घृत और लशुन के साथ, कफरोग में शहद तथा सोठ, मिरच, पीपल के साथ, वातरोग में मिरच और पान के संग, प्रमेहरोग में त्रिफला के संग और सित्रपातज्वर में शहद, अदरक के रस के साथ देवे। नागरमोथा तथा पटोलपत्र के साथ ज्वर में, मठा के संग संग्रहणी में, वमन में खीलों के साथ, अतिसार में कढ़ाकी छाल के संग, रक्तिपत्त में अडूसे के साथ, कृमिरोग में वायविडंग के साथ खावे।।४०-४१।।

यथा जलगतं तैलं तत्क्षणादेव सर्पति । एवमीषधमङ्गेषु प्रसर्पयंनुपानतः ॥४२॥ पिपली मधुना सार्ढं वातमेहं हिनस्ति च ॥ त्रिफला शर्करासार्ढं पित्तमेहहरास्मृता ॥४३॥ पिपली मरिचं शुण्ठी भाङ्गी च मधुना सह । कासश्वासप्रशमनः शूलस्य च विनाशनः ॥४४॥ हरिद्रा शर्करासार्द्धं रुधिरस्य विकारनुत् ॥ त्र्यूषणं त्रिफला वासा कामलापांडुरोगहृत् ॥४५॥ पिप्पर्ली चित्रकं पथ्या तथा सौवर्जलं क्षिपेत् ॥ अग्निमान्छबद्धकोष्ठहृद्वचथानाशनं परम् ॥४६॥ शिलाजतु तथैला च सितोपलसमन्वितम् ॥ मूत्रकृच्छ्रे प्रशस्तोऽयं सत्यं नागार्जुनोदितम् ॥४७॥ लवंगं कुंकुमं पत्रीं हिंगुलं करहाटिकम् ॥ पिप्पली विजया चैव समानीयानि कारयेत् ॥४८॥ कर्पुरमहिफेनं च भागाद्भागार्धकं क्षिपेत् ॥ सर्वमेकत्र संमर्छ धातुवृद्धौ प्रदापयेत् ॥४९॥ सौवर्चलं लवंगं च भूनिम्बश्च हरीतकी ॥ अस्यानुपानयोगेन सर्वज्वरविनाशनः ॥५०॥ तथा रेचकरः प्रोक्त सौवर्चलफलत्रिकः ।। लवंगं कुंकुमं चैव दरदेन च संयुतः ॥५१॥ ताम्बूलेन समं भक्ष्यो धातुवृद्धिकरः परः।विदारीचूर्णयोगेन धातुवृद्धिकरो मतः ॥५२॥ विजयादीप्यसंयुक्तो वमनस्य विकारनुत् ॥ सौवर्ज्वलं हरिद्राच विजया वीप्यकस्तथा ॥५३॥ अनेनोदरपीडां च सद्योजातां विनाशयेत्॥चतुर्वल्लं पलाशस्य बीजाच्च द्विगुणं गुडः ॥५४॥अस्यानुपानयोगेन कृमिदोष-विनाशनः ॥ अहिफेनं लवंगं च दरदं विजया तथा ॥५५॥ अस्यानुपानतः सद्यः सर्वातीसारनाशनः ॥ सौवर्चलेन दीप्येन चाग्निमांद्यहरः परः ॥५६। क्षुद्रोधजनकश्चेव सिद्धनागेश्वरोदितम् ॥ गुडूचीसत्त्वयोगेन सर्वपुष्टकरः स्मृतः ।। युक्तानुपानसहितः सर्वानिगान्विनाशयत् ॥५७॥

(योगरत्नाकर र० रा० सुं० नि० र०)

अर्थ-जिस प्रकार तैल की एक बूंद जल में डालने से शीघ्र ही फैल जाती है इसी प्रकार औषध अनुपान के द्वारा समस्त अंगो में प्रवेश कर जाता है। यह रस पीपल और शहद के साथ वातज प्रमेह को नाश करता है, त्रिफल और शहद के संग पित्तज प्रमेह को दूर करता है, पीपल, मिरच, सोंठ और भारंगी इनका चूर्ण तथा शहद के साथ सेवन करने से खांसी, श्वास, शूल को नाश करता है, हलदी और शक्कर के साथ सेवन करने से रक्तविकार को नाश करता है, सोठ. मिरच, पीपल, हर्र, बहेडा, आमला और अडूसा इनके संग भक्षण करने से रसराज पांडुरोग को नाश करता है, पीपल, चित्रक (चीता) हर्र और काले नोंन के संग खाने से मंदाग्नि, कोष्ठबद्ध और ह स्य की पीड़ा को शांत करता है शिलाजीत, छोटी इलायची और मिश्री इनवे साथ देने से घोर मूत्रकृच्छर को जीतता है यह सत्यवचन श्रीनागार्जुन का कहा हुआ है। लौंग, केसर, जायपत्री, सिंगरप, सुवर्ण, पीपल, भाग उन सबको समान भाग लेके प्रत्येक भाग का चौथाई भाग कपूर ओर अफी डाल देवे इन सबको एकत्र कूट पीसकर रस के साथ धातुवृद्धि के लिये ६ देवे। काला नोंन, लौंग, चिरायता हर्र इनके साथ पारद का सेवन करने से समस्त ज्वरों का नाश करता है। काला नोंन और त्रिफला के संग देने से दस्तावर होता है, लौंग, केसर, सिंगरप तथा पान के साथ अत्यन्त धातुवृद्धि को करता है। विदारीकन्द के चूर्ण के संग भी धातुवर्द्धक है। भांग, अजमायन के साथ वमन रोग को हरता है। कालानोंन, हलदी, भांग और अजमोद इनके साथ तत्काल पैदा हुई उदरपीड़ा को नाश करता है। १२ बारह रत्ती ढाक के बीज और चौबीस रत्ती गुड इस अनुपान के साथ कृमिदोष को नाश करता है, अफीम, लौंग, सिंगरफ और भांग इनके साथ अनेक प्रकार के अतीसारों को नाश करता है, अजमोद और काले नोंन के साथ मंदािंग को मिटाता है और भूख को बढानेवाला है यह सिद्ध नागेश्वर का कथन है। सत्तिगिलोय के साथ देने से पुष्टिकारक है अथवा अनेक योग्य अनुपानों के साथ अनेक रोगों को नाश कर देता है इसमें संदेह नहीं है।।४२-५७।

### रस अनुपान

गुंजैकमानमारभ्य चतुर्गुजावधिं नरः रसराजं प्रिये युक्त्या भक्षयेदनुपानतः ।।५८।। घृतवल्लिजचूर्णेन मगधामधुनाऽथवा ।। मधूच्छिष्टघृताभ्यां वा सर्वरोगेषु योजयेत् ॥५९॥ पित्ते क्षीरिसतायुक्तं पिफ़्तल्याथ समीरणे ॥श्लेष्मर्ण्योर्द्रकजैर्नीरैज्वर्रजैर्जम्बीरजद्रवैः ॥६०॥ मधुना रक्तविकृतौ दध्नाऽ तीसार के गदे ।। समतोयश्रृतं दुग्धे पीत्वा पश्चात्सितायुतम् ।।६१।। रक्तातीसारके देयं मेघनादभवै रसेः ।। प्रतिक्याये कफे दुष्टे गुडसर्पिर्मरीचकैः ।।६२।। पथ्येऽन्नं सदिध स्निन्धं कवोष्णं भोजने हितम् ।। हितमालिंगनं ते स्याद्यथा मे मवनज्बरे ।।६३।। बीर्यवृद्धौ तथा स्तम्भे माषकूष्मांडयष्टिजैः ।। चूर्णैर्दुग्धिसतायुक्तैर्मधुसर्पिर्युतैस्तु वा ।।६४॥ तृतीयके ज्वरे पित्ते भ्रमे मधुसितायुतम् ।। जग्ध्वा मेघामृतारक्तधान्याकजलज पिबेत् ।।६५।। क्वाथं कमलमूकान्तातुल्यशीले मनोहरे । मुखी स्यात्ते रतावास्यचुम्बनेन यथा त्वहम् ।।६६। रक्तपित्त कफे कासे श्वासे क्वाथेन सेवयेत् । द्राक्षा वासा शिवानाम्भो पथ्ययुक्तो वरांगने ।।६७।। मेदोगदे शालिमुण्डैर्वाम्बुमाक्षिकसंयु तम् ।। भजेद्गजास्यतुल्योऽपि स्यूलः कृशतरो भवेत् ॥६८॥ नष्टपुष्पे रक्तगुल्मे शिवे शस्त्रामिधे गदे ।। क्वाथे कृष्णतिलोत्थे तु भार्झीत्रिकटुहिंगुजैः ।।६९।। चूर्णैस्तु सगुडैर्युक्ते रसभूतिर्निषेविता ।। सुखदा त्वं यथा रात्रौ प्रिये श्रृंगारसंयुता ॥७०॥

(अनुपानतरङ्गिणी)

अर्थ-हे प्यारीजी! बुद्धिमान् मनुष्य उत्तमयुक्ति से और योग्य अनुपान के संग एक रत्ती से लेकर चार रत्ती तक रसराज या पारदभस्मादिका सेवन करै, घृतवल्ली के चूर्ण के साथ पीपल और शहद के साथ, घी और शहद के साथ समस्त रोगों में रसराज का प्रयोग करे। पित्तजरोगों में घी, दूध के साथ सेवन करे। वातजरोगों में पीपल के साथ और कफजन्यरोगों में अदरख के रस मे संग सेवन करे। रक्तविकार में शहद के संग अतीसार में दही के साथ और पीछे से समभाग जल और दूध को औटा कर दूधमात्र शेष रहने पर मिश्री मिलाकर पीवे। रक्तातीसार में चौलाई के रस के साथ, प्रतिश्यात में कफ में गुड़, घी और मिरच के संग खावे और पथ्य में कुछ गरम दही भात खावे और कामज्वर में स्त्री का आलिंगन करना ही अनुपान है। वीर्य वृद्धि के लिये उदर पेठा और मुलहठी के चूर्ण को दूध, मिश्री के साथ या घृत, शहद के साथ सेवन करे। तिजारी में, पित्तज्वर में, भ्रम में शहद या मिश्री के साथ खाकर ऊपर से नागरमोथा, गिलोय, लाल चंदन, धनियां और खश के क्वाथ को पीवे। हे स्त्री! पथ्य से रहनेवाला मनुष्य मुनक्का, अडूसा और हर्र के क्वाथ के संग रसभस्म को खावे, मेदरोग में साठीचावलों के मांड के साथ या जल, शहद के साथ सेवन करे तो हाथी के समान भी मोटा आदमी अत्यन्त ही दुर्बल हो जाता है, हे पार्वती! जिसका पृष्प (रज) नष्ट हो गया हो या रक्तगुल्म हो गया हो या शूलरोग हो गया हो तो वहां पर काले तिलों के क्वाथ के साथ खावें और मनुष्य को भारंगी, त्रिकुटा होंग, गुड़ इनके साथ सेवन किया हुआ रसभस्म रात्रि में कासश्वासदि रोगों से ऐसा सुख देता है जैसा कि हे पार्वती! तू श्रृंगारयुक्त मुझको मुख देती है।।५८-७०।।

### अथ साधारण अनुपान

कैराताम्बुदपर्पटं ज्वरगदे तकं प्रहिण्यामथाऽतीसारे कुटजः कृमौ कृमिरपुर्दुर्नामकेऽरुष्करम् ॥ पांडौ किट्टमथ क्षये गिरिजतु श्वासे तु भाङ्गर्चीषधं मेहे त्वामलकं क्षये तृषि जलं संतप्तहेमांचितम् ॥७१॥ शूले हिंगु करंजमामपवने तैलं रुवोमूत्रयुक् श्रेष्ठा प्लीह्मि कणा विषे शुकतरः कासे तु कंठालिका ॥ वातव्याधिषु गुग्गुलुश्च विहितः स्याद्रक्तपित्ते वृषोऽपस्मारे तु वचा सवागथ गरे हेमोदरे रेचनम् ॥७२॥ वातास्रे च गुडूचिकार्दितगदे माषंडरो मेदिस क्षौद्राभः प्रदरे तिरीटमरुचौ लुंगो व्रणेऽग्न्या पुरम् ॥ शाके मद्यमथाम्लिपत्तरुजि तु द्राक्षाऽथ कृच्छे वरी कूष्माण्डाम्बु दृगामये तु त्रिफलोन्मादे पुराणं घृतम् ॥७३॥ कुष्ठे लादिरसारवार्य्यथ पयो निद्राक्षये माहिष्ठं श्वित्रे वाकुचिजं त्वजीर्णरुजि तु स्वापामयोपोषणम् ॥ छदौं लाजमधूर्ध्वजत्रविकृतौ नस्यं सतीक्ष्णौषधं शूले पार्श्वभवे तु पुष्करजटा मूच्छांसु शीतो विधिः ॥७४॥ कार्क्यं मांसरसोऽऽक्षरीषु गिरिभिद् गुल्मेषु सेतुत्वचा माक्षोऽस्रस्य तु विद्वघौ जतुरसैर्हिष्मासु नस्यं हितम् ॥ दाहे शीतविधिर्भगन्वरगवे तुर्वीलताश्वास्थिनी घृष्टे रासभलोहितैः स्वरगवे मध्वन्वितं पौष्करम् ॥७५॥

(रससारपद्धति)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजन-प्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां प्रयोगादिवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥३४॥

अर्थ- ज्वररोग में चिरायता, नागरमोथा और पित्तपापड़े का अनुपान संग्रहणी में मठा, अतीसार में कुढ़ा की छाल, कृमिरोग में वायविडंग, बवासीर में मिलावे, पांडुरोग में लोहिकट्ट, क्षयरोग में शिलाजीत, श्वास में भारंगी, प्रमेह में आमले, प्यास में सुवर्ण का बुझा हुआ पानी, शूलरोग में हींग, आमवात में करंजुवा, मूत्रकृच्छ्र में अंडी का तैल, प्लीहा में पीपल, विष में ढ़ाक के फूल, कासरोग में कंठलिका के साथ, वातव्याधि में गूगल, रक्तपित्त में अडूसा, मृगीरोग में बच, उदररोग में कवीला, वातरक्त में गिलोय, मद रोग में शहद, अर्दित (लकवा) में इमरती के साथ, प्रदररोग में लोध, अरुचि में बिजोरा, आंच से जले हुए फोड़े पर गूगल, पकने में मद्य, अम्लपित्त में मुनक्का, मूत्रकृच्छ्र में त्रिफला, नेत्ररोग में पेठे का रस, उन्माद रोग में त्रिफला और पुराना घृत, कोढ़ में खैरसार का क्वाथ, अनिद्रा में भैंस का दूध, श्वेत कोढ़ में बावची, वमन में खीलें और शहद, ठोड़ी से ऊपर के रोगों में मिरच के साथ नस्य, पसली के दर्द में पोहकरमूल, मूर्छा में शीतल क्रिया, कार्र्यरोग में मांस का, पथरी के रोग में पाषाणभेद, गुल्मरोग (बायगोला) में बरनासी छाल, दाह में शीतलविधि, भगंदर में घोड़े की हड्डी को गधे के रक्त से पीसकर लगावे, स्वरभंग में शहद और पौकरमूल, इन अनुपानों के साथ पारदभस्म या चन्द्रोदयादि सेवन करना चाहिये।।७१-७५॥

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां प्रयोगादिवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥३४॥

# पारदमूर्च्छिताध्यायः ३५

मूर्च्छना जारणा इत्यनर्थान्तरं प्रायः।

(रससारपद्धति)

अर्थ-मूर्च्छना तथा जारण ये दोनों परस्पर पर्यायवाचक शब्द हैं अर्थात् जारणा को मूर्च्छना कहते हैं और मूर्च्छन को जारणा कहते हैं।

### अथ मुर्च्छनालक्षण

तत्र अव्यभिचरितव्याधिघातकत्वं मूर्च्छना ।

(आयुर्वेद विज्ञान, रससारपद्धति, र० चिं०)

अर्थ-व्याभिचार्रिहत रोग के नाण करने को मूर्च्छना कहते हैं, अर्थात् जो पदार्थ रोगादि प्रबल कारण से न रुककर निरन्तर व्याधि का नाण करनेवाला हो, उसको मूर्च्छना ही कहते हैं।

अथ मुर्च्छनाभेद

तत्प्रकारा बहुविधाः सन्ति, तत्र निर्गन्धसगन्धभेदेन द्विविधा मूर्च्छना ॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-मूर्च्छना अनेक प्रकार की होती है, उनमें प्राय: मूर्च्छना के निर्गन्ध और संगध ये दो प्रधान भेद हैं।।

निर्गन्धमूर्च्छनालक्षण

तत्र निर्गन्धा तु विषद्योषधिभिरेकरूपा योगीश्वरादिगम्याऽस्ति ॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-विष आदि औषधियों के सात जो पारद की मूर्च्छना की जाती है उसको निर्गन्ध मूर्छना कहते हैं और उसको केवल योगीश्वर ही कर सकते हैं। अर्थात् जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके रसप्रक्रिया का अन्वेषण करते हैं वे ही निर्गन्ध (गंधकरहित) मूर्च्छना को कर सकते हैं।

सगंधमूर्च्छनाभेद

सगन्धा तु बहिर्धूमान्तर्धूमनिर्धूमभेदात्त्रिविधाः। तत्र षड्गुणगन्धकजारणा साधीयसीति निगद्यते ।। सा तु स्वेदनोदिसंस्कार द्वारा शुद्धस्य सूतस्य कार्या ।।

(रससारपद्धति, र० चिं०, र० रा० शं०)

अर्थ-बहिर्धूम, अन्तर्धूम और निर्धूम भेद से सगन्धजारणा तीन प्रकार की है, वहां षड्गुणगंधकजारण की रीति अत्यन्त सरल है, इसी कारण उसको लिखते हैं और वह गंधकजारण स्वेदनादि संस्कार से शुद्ध किये हुए पारद की करनी चाहिये।।

### दो प्रकार की पारदभस्म

सूतभस्म द्विधा ज्ञेयमूर्ध्वगं तलभस्म च ॥१॥

(वृद्धयोगतरङ्गिणी, र० रा० सुं०)

अर्थ-पारद भी भस्म दो प्रकार की कही है, एक उध्वीग और दूसरी तलभस्म ॥१॥

सम्मति-रसिसन्दूरादि को अर्ध्वग भस्म तथा रसमानस ग्रन्थ में ३२ बत्तीस शीशियों द्वारा जो शीशी के नीचे भस्म रह जाती है उसको तलभस्म कहते हैं।

#### तथा च

सूतभस्म द्विधा जेयमूर्ध्वगं तलभस्म च ॥ ऊर्ध्वं सिन्दूरकर्पूररसाबन्यदधो भवेत् ॥२॥

(रसराजशंकर, र० रा० सुं०)

अर्थ-ऊर्ध्वग और तलभस्म इन नेदों से पारद भस्म दो प्रकार की है। रसिसन्दूर तथा रसकपूर को ऊर्ध्वग भस्म और इससे अन्य को तलभस्म कहते हैं॥२॥

षड्गुण गन्धकजारण की आवश्यकता

रसगुणविलजारणं विनायं न खलु रुजां हरणक्षमो रसेन्द्रः ॥ न जलदकलधौतपाकहीनः स्पृशति रसायनतामिति प्रतिज्ञा ॥३॥ (रसेन्द्रचिंता मणि, नि० र०, र० रा० शं०, बृ० यो०, र० रा० सु०, र० रा० प०, र० सा० प०)

अर्थ-यह पारद षड्गुणगंधकजारण के बिना रोगों का नाश करने को समर्थ नहीं होता है (अर्थात् छ पुना गन्धकजारण किया हुआ पारद रोगनाशक होता है) और अभक तथा स्वर्ण जारण के बिना (अर्थात् जिसमें स्वर्ण तथा अभक जारण न किया हो) पारद रसायन करने योग्य नहीं होता है, यह एक प्रकार की ग्रन्थकारों की प्रतिज्ञा है।।३।।

मूर्च्छनोपयोगी पारद

तत्तत्तन्त्रनिगदितदेवतापरिचरस्मरणान्तरम् । तत्तच्छोधनप्रक्रियार्भि बह्वीभिः परिशुद्धानां रसेन्द्राणां तृणारणिमणिजन्यविह्नन्यायेन तारतम्यमव लोक्यमानैः सूक्ष्ममितिभिः "पलार्द्धेनापि संस्कारः कर्तव्यः" इति बचनात् व्यावहारिकतोलकद्वयप्रमाणेनापि परिशुद्धो रसो सूच्छायितव्यः ।

(रसेन्द्रचिन्तामणि)

अर्थ—उन २ तत्रों में कहे हुए देवताओं की पूजा और स्मरण करने के बाद अनेक शोधन की प्रक्रियाओं में शुद्ध किये हुए पारदों की तृणारिणमणिजन्यविद्वन्यायेन तारतम्य को देखते हुए विचारवानों को ब्यावहारिक दो तोलों के प्रमाण से शुद्ध किये हुए पारे को भी मूर्छित करना चाहिये और इसी बात को रसाणंव में भी लिखा है।

अथातः शुद्धसूतस्य मूर्च्छनाविधिरुच्यते ।।४॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-अब हम शुद्ध किये हुए पारद की मुर्च्छनाविधि को वर्णन करते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जिस पारद का हम मुर्च्छन संस्कार करें. उसको प्रथम शुद्ध ही कर लेवें।।४।।

मूर्च्छन

कुरप्टकरसैर्भाव्यमातपे भावयेद्रसम् । लताकरञ्जपत्रैर्वा अंगुष्ठेन विमर्दयेत् ।। दिनैकं मूर्च्छिता सम्यक् सर्वरोगेषु योजयेत् ॥५॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-पीले फूल की कटेरी की जड़ के रस से पारद को एक दिवस तक धाम में मर्दन करे अथवा बेलदार कञ्जे के पत्तों के रस से एक दिन अँगूठे से मर्दन करे तो पारद अच्छी प्रकार मुर्च्छित होता है और उस मुर्च्छित का सब रोगों में प्रयोग करे॥५॥

सम्मति-इसको निर्गध मूर्च्छना कहते हैं क्योंकि यह औषधि जडी द्वारा

मुर्च्छित की गयी है।।

निर्गन्धमूर्च्छनविधि

कुरष्टकाम्बुसंयोगादातपे मर्दयेद्रसम् । म्नियतेऽसौ ततः सूतः सर्वकर्मीण साधयेत् ॥६॥

(टोडरानन्द, रसराजमुन्दर, नि० र०)

अर्थ-पीले फूलों की कटेरी की जड़ से पारद को घाम में घोटे तो पारद मृत होता है और उसको मब कामों में लावे॥६॥

मूर्च्छनं रसरत्नाकरे

मेषशृङ्गी कृष्णधूर्तो बला श्वेतापराजिता । कन्याग्निस्त्रिफला चैव सर्पाक्षी सूरणं वचा ॥७॥ गोजिह्वा लांगली तालं लांगूली क्षीरकन्दकम्। राजिका काकमाची च रविक्षीरं च कांचनम् ॥८॥ व्यस्तानां वा समस्तानां द्ववैरेषां विमर्दयेत् ॥ यामैकं रसराजं तु मूषायां सिन्नरोधयेत् ॥९॥ पुटैकेन पचेततु मूधरे चाथ मर्दयेत् ॥ पूर्वद्वावैर्यथापूर्वं रुद्ध्वारुद्ध्वा विपाचयेत् । इत्येवं सप्तधा कुर्याज्जायते मूर्च्छतो रसः ॥१०॥ ..

(रसपद्धति)

अर्थ-मेढ़ासीगी, कालाधतूरा, खरेटी, सफेद, कोयल, घीकुमारी, चित्रक, विफला, सपक्षिी, जमीकंद, वच, गोभी, किलहारी, धीरकंद, राई, मकोय, आक का दूध, कचनार, इन समस्त अथवा भिन्न औषधियों के रसों से पारद को एक प्रहर तक मर्दन करे फिर मूषा में (घरिया) में रख कर भूधरयंत्र में पकावे फिर इसी प्रकार पूर्वोक्त रसों से घोटकर भूधरयंत्र में पकावे, इस प्रकार सात बार पकावे तो पारद मूर्छित होगा।।७-१०।।

मुर्च्छन

कृत्वा षडंगुलां मूषां सुपक्वां मृन्मयीं दृढ़ाम् । मूषागर्भं विलप्याथ मूलैर्बहुपत्रकैः ॥११॥ तन्मध्ये सूतकं क्षिप्त्वा मूषा पूर्यातु तु तद्ववैः । रुद्ध्वा सलवर्णर्यन्त्रचुल्ल्यां दीप्तासिना पचेत् ॥१२॥सप्ताहान्ते समुद्धृत्य यवमात्रं ज्वरापहम् ॥१३॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-मिट्टी की छः अंगुल घरिया बनाकर अग्नि में पका लेवे और मूपा के भीतर सँहजने के मूलों के रस से अथवा प्याज के रस से लेप करे फिर उस मूषा में पारद को रख ऊपर से उसी (जिससे मूषा के भीतर लेप किया हो) रस से मूषा को भर देवे और उसको लवणयंत्र में रखकर मन्दाग्नि से पकावे। सात दिवस के बाद निकालकर एक रत्ती देवे तो ज्वर दूर हो जाये।।११-१३।।

मूर्च्छन

सद्योजातस्य बालस्य विष्ठां पालाशबीजकम् ॥ वांडालीरुधिरं सूतं सूतपावं च टङ्कणम् ॥१४॥ जयन्त्या मर्द्येव्द्रावैर्दिनैकं तत्तु गोलकम् ॥ पिष्टया सहदेव्याथ लेपयेताम्नसम्पुटम् ॥१५॥ तन्मध्ये गोलकं क्षिप्त्वा द्वियामं स्वेदयेल्लघु । बालुकायन्त्रमध्ये तु समुद्धृत्य पुनः पुनः ॥१६॥ चित्रकैः सहदेव्या च गन्धकैर्लेपयेद्वहिः । सम्पुटं बन्धयेद्वस्त्रे मृदालिप्य च शोषयेत् ॥१७॥ तद्बुध्वा अन्धमूषायां ध्माते सम्पुटमाहरेत् । सूक्ष्मचूर्णं हरेद्रोगान् अन्धमूषायां ध्माते सम्पुटमाहरेत् । सूक्ष्मचूर्णं हरेद्रोगान् अन्धमूषायां ध्माते सम्पुटमाहरेत् । सूक्ष्मचूर्णं हरेद्रोगान् योगवाहो महारसः ॥१८॥ (रसरत्नाकर)

अर्थ—उसी समय उत्पन्न हुए बालक की विष्ठा, ढ़ाक के बीज, स्त्री का रज और पारद, पारद से चौथाई मुहागा, इन सबको एक दिवस तक जयन्ती (अरणी) के रस से घोट के गोला बनावे और पिसी हुई सहदेवी से ताम्रसंपुट से लेपकर और गोले को रख दो प्रहर तक बालुकायंत्र में बार बास हलकी आंच से स्वेदन करे, तदनन्तर गंधक और चित्रक को सहदेवी के रस में पीस सम्पुट के बाहिर लेप करे और सम्पुट को कपड़े में बांध मिट्टी का लेपकर मुखा लेवे, उस गोले को अन्धमूपा में रख कर धोंके और उसके लाल होने पर सम्पुट को निकाल लेवे, तदनन्तर सम्पुट में रखे हुए पदार्थ का चूर्ण कर अनुपान के अनुसार देवे तो यह रस परम योगवाही है।।१४–१८।।

मूर्च्छन (रसकपूर)

काशीशं सैंधवं सूतं तुत्यं तुत्यं विमर्दयेत्।।काशीशस्यास्य भागेन दातव्या फुल्लतूरिका ॥१९॥ स्तोकंस्तोकं क्षिपेत्खल्वे यामत्रयं च मूर्च्छयेत् ॥ प्रत्येकं शतनिष्कं स्यादूनं नैवाधिकं भवेत् ॥२०॥ स्थालीसम्पुटयन्त्रेण दिनं चण्डाग्निना पचेत् । अर्ध्वलग्नं ततश्चल्या मूर्च्छितं चाहरेद्रसम् ॥२१॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-हीराकसीस, सँधानोंन और पारद इनको समान भाग लेकर मर्दन करे, कसीस से आधा भाग फिटकिरी लेकर खरल में थोड़ा डाल कर तीन प्रहर तक घोटे तो पारद मूर्च्छित होता है, इनमें से प्रत्येक पदार्थ को सौ सौ निष्क लेना चाहिये अर्थात् तैंतीस तोले से कम और अधिक भी न होना चाहिये। स्थालीसम्पुटयंत्र (अर्थात् एक थाली में यह समस्त पदार्थ रख कर ऊपर से लोहे का कटोरा रख कपरौटी कर देवे) में रख एक दिन तक तेज आंच लगावें ऊपर लगे हुए मूर्च्छित पारद को निकाल कर रख लेवे॥१९-२१॥

सम्मति—मेरी सम्मति से यह रसकपूर की ही एक प्रकार की प्रक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में कुछ नौसादर का योगकर योगचिन्तामणि ग्रंथकार ने रसकपूर बनाया है।

रसकर्पूर विधि

पारदः स्फटिका द्वैव हीराकासीसमेव च ॥ सैंधवं समभागं वै विंशाशं नवसादरम् ॥२२॥ खत्वे निमर्द्धं सर्वाणि कुमारिरसभावना ॥ क्रमवृद्धाग्निना पक्वो रसः कर्पूरसंज्ञकः ॥२३॥ (योगचिन्तामणि)

अर्थ-पारद, फिटिकरी, हीराकसीस और सैंधानोंन ये सब सम भाग हो और नवसादर बीसवां भाग इन सबको खरल में डाल कर कुमारी रस की भावना देवे फिर स्थालिकायंत्र में मन्द मध्य और तीक्ष्ण अग्निद्वारा पकावे तो यह रसकपूर सिद्ध होगा।।२२।।२३।।

#### अन्यच्च

टंकणं मधु लाक्षा च ऊर्णा गुञ्जायुतो रसः ।। मर्दयेद्भृङ्गः जैर्द्राविर्दिनकं वा धमेत्पुनः ।।२४।। ध्मातो भस्मत्वमायाति शुद्धः कर्पूरसन्निभः ।। (रसमञ्जरी, रसेन्द्रसारसंग्रह, का० र०)

अर्थ-सुहागा, शहद, लाख, ऊन और चौंटनी ये सब पारद से पृथक् पृथक् पोडशांश लेकर जलभंगरा के रस से एक दिवस तक घोटे फिर अंधमूषा में रख धोंके तो शुद्ध कर्पूर के समान भस्म होती है। इसको कामरत्नकार ने भस्म और अन्यों से रसकपूर माना है।।२४।।

# रसकर्प्रविधि

स्फटिका खटिका लवणं च समं वनमृद्गलिदष्टरजोगिरिजम् ॥ तलभाण्डधृतं घटकोदरगो रसराजवरो उमरूपिहितः ॥२५॥ तलखर्पिटकाविहितः पिहितो निहितः सकलामयनाशकरः ॥ रितभोगपुरन्दरसुन्दरमंदिरमन्दरकन्दिरयुक् मुदितः ॥२६॥ घनसारतुषारसमुक्तलतामृतराशिशशांककलाधवलः ॥ २७॥ सममेललवंगपुरान्वितः सुखर्यात चानुदिनं त्वशितः ॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-फिटिकिरी, खिडियामाटी, नोंन, वमई की माटी, ईंट का चूरा. गेरू इन सबको समान भाग लेकर घोट लेवे फिर हांडी के तले में कुछ अर्थात् आधा दवाइयों का पिसा हुआ चूर्ण रख ऊपर पारे को रख फिर दवाइयों का चूर्ण डाल देवें इस प्रकार डमरूयंत्र में रख चार प्रहर की अग्नि देवे तो ऊपर की हांडीके तले में पपड़ी के रूप में जमा हुआ रस कपूर बन जाता है वह समस्त रोगों का नाण करता है और यह रस पारद बर्फ, मोतीनकी बेल, अमृत का ढेर और चन्द्रमा की कला के समान सफेद होता है उसको केले के नवीन कंद में (जड़ में) रखे फिर कस्तूरी, चंदन, केसर, इलायची छोटी लौंग, गूगल इनमें से समस्त अथवा व्यस्त के देने से यह रस प्रतिदिवस सुख को देता है ऐसा अनेक ग्रथों में लिखा है।।२५-२७।।

#### अन्यच्च

खटीष्टचगैरिका वत्मी मृत्तिका सैन्धवं समम् । भागद्वयमितं श्लक्ष्णं रसं भागद्वयं स्मृतम् ॥२८॥ हण्डिकायां विनिक्षिप्य पार्श्वे पार्श्वे च खर्पटान। वत्त्वाथ हण्डिकां रुव्ध्वा द्विरष्टप्रहरं पचेत् ॥ मृतसूतं च गृहणीयाच्छुडकर्पूर सन्निभम् ॥२९॥

(रसमञ्जरी)

अर्थ-खडिया, ईंट का चूरा, गैरु, बमई की माटी, सैंधानोंन ये सब सम भाग लेवे और इन सबके तुल्य पारद लेवे फिर इन सबको महीन पीस हांडी के भीतर रखे और ऊपर से आसपास खिपरे रखता जावे फिर हांडी का मुख बन्द कर सोलह प्रहर की आंच देवे और स्वांगशीतल होने पर शुद्धकपूर के माफिक मृत पारद को ग्रहण कर लेवे॥२८॥२९॥

#### अन्यच्च

खटीष्टचगैरिकावत्मीमृत्तिकासँधवं समम् ॥ भागद्वयमिदं श्लक्ष्णं रसो आगद्वयं तथा ॥३०॥ संमर्ध चैकतः कृत्वा बाढं सरसमौषधम् ॥ हिंडिकायां विनिक्षिप्य पार्श्वे पार्श्वे च खर्पटान॥३१॥ अन्यां च हिंडिकां दत्त्वां प्रकुर्यात्संधिरोधनम् ॥ यामषोडशपर्यंतं विह्नं कुर्यादहिनिशम् ॥ अधक्रध्वं रसं तस्माल्लग्नं शीतं तमानयेत् ॥३२॥ कर्पूरपुलकाकारं बलदं दृष्टिसौल्यदम् ॥३३॥ पुष्टचारोग्यप्रदं श्रेष्ठं कमनीयं सुखावहम् ॥ महाप्रमेहशमनं मत्तेभवलकारकम् ॥३४॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-खडिया, ईंट का चूरा, गेरू, बमई की माटी, सैंधा नोंन ये सब समान लेवे, इन सबकी बराबर पारा लेवे और सबको एकत्र खरल कर करे फिर हांडी में भरकर आस पास खिपरे लगा देवे और ऊपर से दूसरी हांडी का मुख लगाकर कपरौटी से संधि को बन्द कर देवे तदनन्तर सोलह प्रहर तक बराबर आंच देवे और ऊपर और नीचे लगे हुए रसकूपर को निकाल लेवे वह रसकपूर कपूर के समान श्वेत होता है, बल का दाता, नेत्रों के सुख को देता है पुष्टि आरोग्य सुन्दरता और सुख का दाता है तथा घोर प्रमेह (सूजाक) को शान्त करता है और मस्तहाथी के समान बल को देता है।।३०-३४।।

#### अन्यच्च

तत्र पारदसंक्षिप्तशोधनं कर्त्तव्यम्-

युद्धसूतसमं कुर्यात्प्रत्येकं गैरिकं सुधीः ॥ इष्टिकां खिटकां तद्वत् स्फिटिकां सिन्धुजन्म च ॥३५॥ वल्मीकं क्षारलवणं भाण्डरंजनमृतिकाम् ॥ सर्वाण्येतानि संचूर्ण्यं युद्धवस्त्रेण शोधयेत् ॥३६॥ एनिश्चूर्णेर्युतं सूतं स्थालीमध्ये परिक्षिपेत् । तस्याः स्थाल्या मुखे स्थालीमपरां धारयेत्समाम् ॥३७॥सवस्त्रकुिवृतमृदा मुद्रयेदुभयोर्भुत्वम् । संशोष्य मुद्रयेद् भूयो भूयः संशोष्य मुद्रयेत् ॥३८॥ सम्यगिवशोष्य तां मुद्रां स्थालीं चुल्त्यां विधारयेत्। अग्निं निरन्तरं दद्याद्याविद्दनचतुष्टयम् ॥३९॥ अङ्गरोपित् तद्यंत्रं रक्षेद्यत्नादहार्निशम् । शनैरुद्याद्यद्यन्त्रमूर्धस्थालीगतं रसम् ॥ कर्पूरवत्सुवि मलं गृह्णीयाद्गुणवत्तरम् ॥४०॥ तद्देवकुमुमचन्दन कस्तूरीकुंकमैर्युतं योग्यम् । खादन् हरित फिरंगं व्याधि सोपद्रवं सपित् ॥४१॥ विन्दित वह्नेर्दीप्तं पुष्टिं वीर्य्यं बलं विपुलम् ॥ रमयित रमणीशतकं रसकर्पुरसेवकः सततम् ॥४२॥

(वैद्यकल्पद्रुम, र० रा० शं० र० रा० सुं० आ० वि०) अर्थ-प्रथम साधारण शोधनाध्याय में कहे हुए किसी साधारण शोधन प्रकार से पारद का सेवन शोधन करना चाहिये, फिर शुद्ध पारद के तुल्य गेरू, ईंट का चूरा, खडिया, फिटकिरी सैंघवनोंन, बमई की माटी, खारीनोंन, मिट्टी के बासनों के रंगने की माटी इन सबको पीस कपडे में छान लेवे फिर इस चूर्ण के संग पारे को एक प्रहर तक घोटे और उस चूर्ण को एक हांडी में रख ऊपर से दूसरी हांडी के मुख को गला देवे फिर वस्नसहित कुटी हुई मिट्टी से दोनों हांडिन के मुख को बंद कर सुखा देवे और सुखाकर फिर मुद्रा करे इस प्रकार सात कपरौटी करे। मुद्रा को अच्छी तरह से चूल्हे पर चढाँय चार दिवस तक निरंतर अग्नि देवे अग्नि देने के बाद उन्हीं अगारो पर इस यंत्र को रखा देवे जब स्वांग शीतल हो जावे तब धीरे धीरे उस यंत्र को स्रोल उत्तम गुणवान् कपूर के समान श्वेत वर्णवाले उस रसक्पर को ग्रहण करे जो कि ऊपर की हांडी के तले में लगा हुआ हो, लौंग, चंदन सफेद, कस्तूरी, और केसर के साथ खाया हुआ वह रसकपूर उपद्रव फिरंग (आतशक) को दूर करता है अग्नि को दीप्त तथा वीर्यपुष्टि को करता है रसकपूर का सेवन करनेवाला एक ही पुरुष सौ स्त्रियों से निरन्तर सम्भोग करता है ऐसा अनेक प्रन्थों में लिखा है।।३५-४२॥

सम्मति—यद्यपि अनेक पुस्तकों की टिप्पणी में इसकी मात्रा एक रत्ती की लिखी है तथापि हमारी समझ में एक या दो चामर से अधिक मात्रा देना उचित नहीं क्योंकि अधिक मात्रा अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करती है यह हमारा अनुभव है।

#### अन्यच्च

संक्षेपाद्धि रसं पूर्वं शोधयेच्छुद्धमानसः ॥ पश्चाच्छुद्धेन प्रत्येकं तुत्यं कृत्वा रसेन हि ॥४३॥ गैरिकं खटिकामिष्टी सौराष्ट्री सैंधवं तथा ॥ टंकणं क्षारलवणं मृत्लाचूणं सुसूक्ष्मकम् ॥४४। एतच्चूर्णान्वतं सूतं यामैकं मर्दयेत्ततः ॥ ऊर्ध्वपातन के यंत्रे बह्निं दद्याच्छनैः शनैः ॥४५॥ अहोरत्रैश्चतुर्भिश्च ततो वै स्वांगशीतलम् ॥ उद्घाटघोध्वीवलग्नं वै रसं कर्पूरसंज्ञकम् ॥४६॥ गृहीत्वा सर्वरोगन्नं बलबुद्धिवबर्द्धनम् ॥ वृन्ताकशतकैः शुद्धं भिवतं गुणवत्तरम् ॥४७॥ कस्तूरिकाचन्दनदेवपुष्पैः संकृंकुमैरब्जविलो चनो यः । कपूर्रकरं पारदसम्भवं ना निषवयन्संजयते फिरंगम ॥४८॥ सोपद्ववं विन्दति चाग्निदीप्तिं वीर्यं बलं पुष्टिमदीर्घकालात् ॥स्त्रीणां समूहं रसयेत्प्रिये त्वं मया रसस्वाद्य निष्वितं मे ॥४९॥

(अनुपानतरङ्गिणी)

अर्थ-मनुष्य गुढ़ मन होकर प्रथम साधारण गोधनाध्याय की रीति से पारद को गुढ़ करे उसी गुढ़ किये हुए पारे के तुल्य गेरू, खड़िया, ईंट का चूर्ण, सौराष्ट्री (फिटकरी) और सैंधव, सुहागा, खारी नोंन, बमई की माटी इनके सूक्ष्म चूर्ण के साथ पारे को एक प्रहर तक मर्दन करे ऊर्ध्व पातनयंत्र में (जैसा कि ऊपर की क्रिया में विधान कहा गया है) रख चार दिन रात तक धीरे धीरे आंच देवे फिर स्वांग गीतल होने पर यंत्र को उघाड़ ऊपर लगे हुए रस कूपर को निकाल लेवे और उसको सौ १०० बैंगनों में एक एक कर भुरता करे तो वह गुढ़ समस्त रोगों का नागक बल बुद्धि का वर्धक अत्यन्त गुणवान् होता है जो कमलतुल्य नेत्रवाला मनुष्य कस्तूरी, केसर, चंदन, लौंग इनके साथ पारद से उत्पन्न हुए रसकपूर को खाता है वह उपद्रवयुक्त फिरंग रोग (आतशक) से विजय पाता है। अग्नि की दीप्ति वीर्य वल और पुष्टि को शीद्म ही प्राप्त होता है और अनेक स्त्रियों से रमण करता है। हे प्यारी! मैंने भी आज ही रसकपूर खाया है सो तू मेरे साथ रमण करा। ४३-४९।।

#### अन्यच्च

यंत्रे सुसिद्धे डमरूसमाख्ये निधाय सूतस्य पलानि पंच । वल्मीकमृत्स्नाखिटके चिटकाणां सगैरिकाणां तुवरीयुतानाम् ॥५०॥ सग्धैवानां समभागिकानां चूर्णाढकं चोपितो निदध्यात् । अम्लेन दध्ना महिषीभवेन पिष्टं रसोनंस्य शरावमेकम् ॥५१॥ समक्रमेणात्र निधाय खण्डैराच्छांदयेत्खर्परजैर्विसन्धिः ॥ चूर्णप्रलिप्तोदरमूद्ध्वंभाण्डं संस्थाप्य संमुद्रच दृढुं सुचुल्ल्याम् ॥५२॥ प्रज्वालयेद्विह्नमधः क्रमेण संस्थाप्य यंत्रोपिर वस्त्रमार्द्रम् ॥ विहन्नं प्रदद्यादृत्वध्वभाव तत्स्वांगशीतं परिगृह्य बुद्ध्या ॥५३॥तद्द्रोणपुष्पोपयसा प्रपिष्टं कृप्यां निदध्यान्नवसादरं चं । कर्षप्रमाणं प्रहरत्रयं च विह्नं प्रदद्याद्वय शीतलांगीम ॥५४॥ निष्कास्य कृपी सिकताख्ययंत्रादास्फोटच कष्टस्थममं प्रगृह्यात् । कर्प्ररामा रसनायकोयं वल्लं पुराणेन गुडेन भक्तः ॥५५॥ निर्वातभाजा सरुवा च पथ्यशीलेन कुष्टामयनाशनः स्यात् ॥ फिरंगकरिकेसरी सकत्रकुष्ठदावानलोऽखिलवणविनाशकृद्वणजगर्तपूर्तिप्रदः । सुवर्णसमवर्णकृद्वलहुताशतेजस्करः समस्तगदतस्करो रसपितः स कर्पूरकः ॥५६॥ (योगतरङ्गिणी)

अर्थ-जगत् प्रसिद्ध डमरूयंत्र में पांच पल पारद को रख कर ऊपर से बमई की माटी, खडिया, ईंट का चूरा, गेरू, फिटकिरी, सैंधव सम भाग लिये हुए इन सबका चार सेर चूर्ण लेकर रख देवे फिर ऊपर से भैंस के खट्टे दही से प्याज को पीसकर अनुमान से पाव भर के रख देवे और उस पर सीधे सीधे बिपरों को रखे कि जिससे सन्धि न रहे फिर हांडी के भीतर के तले में चूने से पोतकर दोनों हांडी के मुख को मिलाय अच्छी प्रकार कपरौटी कर देवे। चूल्हे पर चढाय और ऊपर की हांडी पर गीला वस्त्र रख मन्द, मध्य और तीक्ष्ण क्रम से छ: दिन रात बराबर आंच लगावे और अग्नि के अपने आप शीतल होने पर बुद्धिमानी से निकाल लेवे, इसके पश्चात् द्रोणपुष्पी अर्थात् गोमा के रस से कांच की शीशी को भर कर एक तोला नवसादर और पूर्वोक्त पारद भस्म को डाल देवे और सिकतायंत्र बालुकायंत्र से शीशी को निकाल और फोड़कर गले में चिपटे हुए इस रस को निकाल लेवे तो यह रसकपूर प्रस्तुत हो जायगा, जो रोगी निर्वात स्थान में रहकर पथ्य करता हुआ तीन रत्ती इसको पुराने गुड़ के संग सेवन करे तो कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। तथा यह फिरंगरूपी हाथी के मारने के वास्ते सिंह, समस्त कोढरूप वन के जलाने के लिये अग्नि, समस्त वर्णों को नाश के करनेवाला, घाव को भरनेवाला तथा शरीर को सूवर्ण के तूल्य करनेवाला, अग्नि के समान तेज का कर्ता और समस्त रोगों को च्रानेवाला यह सम्पूर्ण रसों का पति रसकपूर है।।५०-५६।।

#### अन्यच्च

मैरिकतुवरीखिटकासँधवगडकजं रजः कुडवम् ॥ प्रत्येकं दृढहंडचामाधाय तस्योपरीशजः स्थाप्यः ॥५७॥ कुडविमतोथ तद्ध्वं देया तदास्य पातमुखी ॥ अथ तत्संधौ मुद्रां कृत्वा तदधो हुताशनो ज्वाल्यः ॥५८॥अर्मणषट्कप्रभितैर्दा किमरनुनातिदुर्बलस्थूलैः ॥ अग्निं क्रमेण दद्याद्गुरुदिर्शितवर्त्मनां द्युनिशम् ॥५९॥ उत्तार्य्यं च तद्यंत्रवराद्युक्त्या कर्पूरसित्रभं सूतम् ॥ आदाय काचकुम्भे निधाय नवसादरं दद्यात् ॥६०॥ संमुद्य चाथ काष्ठैरधार्मणसिम्मतैः पचेज्वुल्ल्याम् ॥ चुल्ल्यां डमरुकमध्यं वितस्तिचतुरंगुलावकाशं तु ॥६१॥ कर्तव्यं क्रमदहनं तदधः प्रज्वालयेन्मध्यम् शशिधवलमुपरिलग्नं युक्त्या संगृह्य रक्षयेद्यत्तात् ॥६२॥ वल्लं वा वल्लार्धं जीर्णेन गुडेन रोगिणे दद्यात् । दुग्धौदनं तु पथ्यं देयं त्वस्मै च ताम्बूलम् ॥ हरित समस्तान् रोगान्कर्पूराख्यो रसोनणाम् ॥६३॥ फिरंगगजकेसरी सकलकुष्ठदावानलोऽखिलव्रणविनाशकृ द्वजगर्तपूर्तिप्रदः । सुवर्णसमवर्णकृद्वलहुताशतेजस्करः समस्तगदतस्करो रसपितः स कर्पूरकः ॥६४॥

(योगतरङ्गिणी, बृ० योग० र० रा० शं० श० सा० प०) अर्थ-गेरू, फिटकरी, खडिया, सैंधानोंन, साम्हर इनमें से प्रत्येक का एक २ कुडव लेवे इसमें से आधे चूर्ण को हांडी में बिछाकर ऊपर एक कुडव अर्थात् आध सेर पारा रखे और बचे हुए चूरेको ऊपर रख देवे फिर दूसरी हांडी के मुख से मुख को मिलाकर कपरौटी करके सन्धि बंद कर देवे और नीचे से न मोटी फटी हुई और न पतली कटी हुई ऐसी छः ६ मन लकड़ी से गुरु के बताए हुए मंद, मध्य और तीक्ष्ण क्रम से अग्नि देवे यह अग्नि दिन रात बराबर देनी। तदनन्तर यंत्र को उतार और युक्ति से रसकपूर को निकाल कांच की शीशी में भर कर पारे से चतुर्थांश नवसादर डाल देवे और वज्रमुद्रा देकर डेढ मन लकड़ी से चूल्हे पर पकावे चूल्हे और हांडी की बीच में एक बालिश्ता का फासला हो और मंद, मध्य, तीक्ष्ण, क्रम से अग्नि देनी चाहिये तो चन्द्रमा के समान श्वेत शीशी के गले में हुए रसकपूर को निकाल अच्छी तरह कांच की शीशी में भर कर रख देवे फिर उसमें तीन रत्ती या डेढ रत्ती निकाल पुराने गुड़ के साथ रोगी को देवे और ऊपर से दूध भात खिलाकर पान खिला देवे तो यह रसकपूर मनुष्य के समस्त रोगों को हरता है और फल पूर्वोक्त रसकपूर के समान जानना।।५७-६४।।

#### अन्यच्च

पिष्टं पांशुपटुप्रगाढममलं वज्रघम्बुना नैकशः सूतं धातुगतं खटीकविततं तं सम्पुटे रोधयेत् ।। अन्तस्थं लवणस्य तस्य च तले प्रज्वाल्य विह्नं हठाढस्रं ग्राह्ममथेन्दुकुन्दधवलं भस्मोपरिस्थं शनैः ॥६५॥ तद्वल्लिढतयं लवंगसिहतं प्रातः प्रभुक्तं नृणामूर्ध्व रेचयित द्वियाममसकृत्पेयं जलं शीतलम् ॥ एतद्वन्ति च वत्सराविध विषं षाण्मासिकं मासिकं शैलोत्थं गरलं मृगेन्द्रकुटिलोद्भूतं च तात्कालिकम् ॥६६॥

(रसमञ्जरी, यो० त० रसेन्द्रसार० रा० सं०)

अर्थ-रेहवां नोंन और साम्हर तथा पारे को थूहर के दूध में पीस लोहे के पात्र में रख खडिया माटी से संधिलेप कर लवणयंत्र में रख नीचे से तीक्ष्ण एक दिन रात अग्नि लगावे तो संपुट में स्थित भस्म के ऊपर चंद्रमा तथा कुंद के समान लगी हुई भस्म को धीरे धीरे निकाल लेवे। उसमें से ६ छः रत्ती लौंग के साथ प्रातःकाल खावे तो दो प्रहर तक वमन होवे तदनन्तर शीतजल पीवे तो यह रस सालभर के छः महीने के, तीन मास के और एक मास के विष को दूर करता है पर्वतीय विष तथा सिंह के नखों का विष जो कि शीघ्र उत्पन्न हुआ हो तत्काल नाश करता है।।६५।।६६।।

#### अन्यच्च

पक्विष्टिका च सौराष्ट्री वल्मीकस्यापि मृत्तिका । सैंधवं गैरिकं चेति निविष्टाः पंचमृत्तिकाः।।६७।।ताभिः संमर्ध बहुशः सूतमेकीकृतं क्षिपेत्।। मृत्स्थाल्यां खर्पराद्वुध्वा डमरूयन्त्रगं पचेत् ।।६८।। ऊर्ध्वलग्नश्च यः सूतः अधस्तात्प्रच्युतश्च यः ।। तं गृहीत्वा पुनस्तद्वत्ताभिरेव विमर्वयेत् ॥ काचकूप्यां क्षिपेद्वुधवा वालुकायंत्रगं पचेत् ।।६९॥ एवं वारत्रयं पक्वः सिद्धो भवति पारदः ॥ न कुर्यादास्यपाकादीन् रसः कर्पूरसंज्ञकः । भुक्तः करोत्यभीष्टाप्तिं योज्यः सर्वत्र कर्मस् ॥७०॥

(रसमानस)

अर्थ-पकी हुई ईंट का चूरा, फिटिकरी, बमई की माटी, सैंधानोंन गेरू यह पांच प्रकार की माटी कही है। इनसे पारद को खूब मर्दन कर एकरूप कर लेवे फिर मिट्टी की हांडी में रख और आस पास खिपरे रख ऊपर से दूसरी हांडी का मुख लगाय कपरौटी देकर चार प्रहर की आंच देवे और हांडी पर गीला कपड़ा रखे तदनन्तर ऊपर लगे हुए या नीचे गिरे हुए पारे को निकाल लेवे फिर इसी पारे को कांच की शीशी में भर मुखमुद्रा दे वालुकायंत्र में पकावे इस प्रकार तीन बार पकावे तो पारद सिद्ध होता है और मुख पाक को भी नहीं करता है तथा खाया हुआ यह रसकपूर सब कर्मों में प्रयोग करनेयोग्य मन वांछित फल को प्राप्त करता है॥६७-७०॥

### रसकपूरविधि

पारो गन्धक अरु फटकरी । ले सोध्यो चारो सम करी ।। सरिर ग्वारसों कजरी करे । मुद्राकर चूल्हेपै धरे ।। आग देउ है दिन है राति । ऊपर लगै चंद्र की भांति ।। तब सो लेहु सरिलजै ग्वारि । अग्नि वालुका दे जाम चारि ।। उड लागे कपूर रस होय । इह विधि गुनी कीजिये लोय ।। चित्र रोगते यों गरिजाय । निवरेसो मण्डलभर खाय ।। मण्डल बाहिरी दादुन घात । ते छूटे मण्डल के खात ।। अरु जेते ये रक्तविकार । याके साये जात असार ।। (रससागर बड़ा)

### सर्वरोगहरी कर्पूरक्रिया

मार्कवाम्बुसितसँधविमश्रः कूपिकोदरगतः सिकतायाम् ।। पाचितो यदि मुहुर्मुहुरित्यं बन्धिमच्छति तदैष रसः सः ।।७१।।

(रसेन्द्रचिन्तामणि)

अर्थ-कुकुरभांगरे का रस और सैंघेनोंन के साथ पीस कांच की शीशी में भर वालुकायंत्र में बार बार पचावे तो पारद बंधक को प्राप्त होता है यदि शुद्धं पारद न मिल सके तो सिंगरफ ही मिलाना चाहिये, प्रथम्र गुड की पाल बांधकर बीच में हिंगुल को रख ऊपर से नोंन को भर देवे।।७१।।

### खोटबद्ध रसकूपर

शुद्धसूतसमं तुत्यं घनक्वायेन सप्तधा । भावियत्वा न्यसेत्कूप्यां मुले मुद्रां च कारयेत् ।।७२।। बालुकायंत्रमध्ये तु यामार्धं ज्वालयेदधः ॥ रसकर्पूर-विख्यातः खोटबद्धो भवेद्रसः ।।७३॥

(योगतरंगिणी)

अर्थ-शुद्ध पारद के समान शुद्ध तूतिया को लेकर नागरमोथे के क्वाथ से सात बार भावना देवे फिर कांच की शीशी में भर मुखमुद्रा करके बालुकायंत्र में डेढ प्रहर तक पकावे तो यह खोटबद्ध रस कूपर सिद्ध हो जायेगा।।७२।।७३।।

रसकपूरसेवनविधि

लिख्यतेऽस्य ततः सम्यक् प्राशने विधिक्तमः ॥ अनेन विधना खादन् मुखपाकं न विदिति ॥७४॥ गोधूमचूर्णं सन्नीय विदध्यात्सूक्ष्मकूपिकाम् ॥ तत्मध्ये निक्षिपेत्सूतं चतुर्गुंजमितं भिषक् ॥७५॥ ततस्तद्गुटिकां कुर्याद्यथा नो दृश्यते बहिः ॥ सूक्ष्मचूर्णं लवंगस्य तां वटीमवधूलयेत् ॥७६॥ दन्तस्पर्शो यथा न स्यात्तथा तामम्भसा गिलेत् ॥ ताम्बूलं भक्षयत्पश्चाच्छाकाम्ललवणं त्यजेत् ॥ श्रममातपमध्वानं विशेषात्स्त्रीनिषवेणम् ॥७७॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-अब रस कपूर के भक्षण के लिये उत्तम विधि को वर्णन करते हैं। इस प्रकार से खाता हुआ मनुष्य मुख पाक को प्राप्त नहीं होता है। प्रथम गेहूं के चून को मांडकर लोई बना लेवे और उसकी शीशी बनाकर चार रत्ती (किलयुग में १ रत्ती) रसकपूर भर देवे फिर गोली बनाय लौंग के चूरे में लपेट लेवे जिस प्रकार दांत न लगे इस प्रकार जल के सहारे निगल जावे और ऊपर से पान खा लेवे। शाक, खटाई, नोंन को परिश्रम, घाम तथा रास्ते का चलना और विशेषकर स्त्रीसंगको छोड़ देवे॥ ७४ – ७७॥

विधिहीन सेवित रसक्पर के दोष

सेवितोऽविधिना कुष्ठं संधिवातं कफादिकम् । रसः कर्पूरकः कुर्यात्तस्माद्यत्नेन सेवयेत् ॥७८॥

(अनुपान तरंगिणी, र० रा० सुं०)

अर्थ-विधि रहित सेवन किया हुआ रसकपूर कोढ गठिया और कफ आदि अनेक रोगों को करता है इसलिये अत्यन्त यत्न के साथ रसकपूर को सेवन करे॥७८॥

रसकर्पूरदोषनिवारण

महिषीशकृतो नीरं धान्याकं वासितायुतम् ॥ पिबन्नीरेण मुक्तः स्याद्रसकर्पूरजैर्गदैः ॥७९॥

(अनुपानतरंगिणी र० रा० सुं०) अर्थ-मिश्रीसहित भैंस के गोबर का रस अथवा धनियाँ इनको पानी में घोटकर पीवे तो रसकूपर के दोष से उत्पन्न हुए रोग दूर होते हैं॥७९॥

सगन्धमूर्च्छन प्रकरण

गंधकेन रसं प्राज्ञः सुदृढं मर्दयिद्भिषक् । कज्जलाभो यदा सूतो विहाय घनचापलम् ॥८०॥ दृश्यतेऽसौ तदा ज्ञेयो मूर्च्छितो रसकोविदैः ॥ असौ रोगचयं हन्यादनुपानस्य योगतः ॥८१॥ (रसेन्द्रसारसंप्रह)

अर्थ-विद्वान् वैद्य शुद्ध गंधक के साथ सूब मर्दन करे, जब कि पारद घनता और चपलता को छोड़ कज्जलकेसमान दीखने लगे तब रसायनशास्त्रा के ज्ञाताओं को जानना चाहिये कि पारद मूर्च्छित हो गया है और यह पारद अपने अपने अनुपान के साथ अनेक रोगों का नाश करता है॥८०॥८१॥

#### अन्यच्च

युद्धं रसं गन्धकं च समं सम्मर्दयिद्दिनम् ॥ निश्चन्त्रं कज्जलीमूतं ततो योगेषु योजयेत् ॥८२॥

(आयुर्वेदविज्ञान)

अर्थ-गुद्ध पारद और गंधक को समान भाग लेकर एक दिवस तक मर्दन करे जब कि पारद चमकरहित कज्जल के समान हो जावे तब उस मूर्च्छित पारद को प्रयोगों में लावें॥८२॥

#### अन्यच्च

सूतं गंधकसंयुक्तं कुमारीरसमर्दितम् ॥ कृष्णवर्ण भवेद्भस्म देवानामिष दुर्लभम् ॥८३॥ (रसराजसुन्दर, नि० र०)

(रसराजमुन्दर, नि० र०)

अर्थ-गंधकसहित पारद को घीगुवार के रस में घोटे तो देवताओं को भी दुर्लभ कृष्णवर्ण पारद की भस्म (कज्जली) होती है।।८३।।

### अन्यच्च

शुद्धं सूतं तथा गन्ध खल्वे ताविद्वमर्वयेत ।। सूतं न वृश्यते यावित्कन्तु कज्जलबद्भवेत् ।।८४।। एषा कज्जिलका ख्याता बृहिणी वीर्यवर्द्धिनी । नानानुपानयोगेन सर्वव्याधिविनाशिनी ।।८५।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-शुद्ध पारद तथा गंधक को खरल में डाल तब तक मर्दन करे कि जब तक पारद न दीखकर काजल के समान हो जाय यह कज्जली रसायन, वीर्य के बढानेवाली, अनेक अनुपानों के साथ समस्त रोगों को नाश करनेवाली होती है॥८४॥८५॥

#### अन्यच्च

धुस्तूरकद्रवैर्मद्यं दिनं गंधं ससूतकम् ॥ दिनैकमन्धमूषायां मूधरे मूर्च्छितो भवेत् ॥८६॥ (रसरत्नाकर)

अर्थ-पारद तथा गंधक को धतूरे के रस से एक दिवस तक मर्दन करे फिर अन्धमूषा में रख भूधरयंत्र में पकावे तो पारद मूर्ज्छित होता है।।८६।।

#### अन्यच्च

शुद्धसूतं गंधं द्विधा सूतार्धं सैंधवं क्षिपेत् ॥ द्रवैः सितजयन्त्याश्च मर्द्घेद्दिवसत्रयम् ॥८७॥ कृत्वा गोलं च संशोष्य क्षिप्त्वा मूषां निरुन्धयते । शोषियत्वा धमेत्किंचित्सुतप्तां तां जले क्षिपेत् ॥८८॥ तस्माद्वसं समुद्धृत्य त्रिकंटरसभावितम् ॥ योजयेत्सर्वरोगेषु धमेद्वा मूधरे पचेत् ॥८९॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गंघक दो भाग, सैंघव आंधा भाग इन सबको सफेद फूल की जयन्ती के रस से तीन दिवस तक मर्दन करे और उसका गोला बनाकर सुखा लेवे और मूषा में रख मुखमुद्रा कर सुखावें फिर कोयलों में रख कुछ धोंके जब खूब तप जावे तब निकाल पानी में डाल देवे, तदनन्तर मूषा में से इसको निकाल गोखरू के रस की भावना देवे फिर समस्त कामों में लावे इस क्रिया में मूषा को कोयलों में धोंके अथवा भूघरयंत्र में रख कर पकावे।।८७-८९।।

अन्यच्च

रसार्धं गन्धकं मर्द्धं घृतैर्युक्तं तु गोलकम् ॥ कृत्वा तं बन्धयेद्वस्त्र दोलायंत्रगतं पचेत् ॥१०॥ गोमूत्रान्तः कृतं यामं नरमूत्रैर्दिनत्रयम् ॥ शोषयेच्च पुनर्वस्त्रे बद्ध्वा वेष्टचं मृदा लिपत् ॥११॥ शुष्कं निरुन्ध्य मूषायां ततस्तुषाग्निना पचेत् ॥ अर्ध्वमागमधः कृत्वा अधोमागं च अद्ध्वगम् ॥१२॥ इत्यादिपरिवर्तेन स्वेदयेद्दिवसत्रयम् ॥ पश्चाद्धृत्यं तं सूतं योगवाहं रुजापहम् ॥१३॥ (रसरत्नाकर)

अर्थ-पारद से आधा भाग गंधक लेकर घृत के संग घोटकर गोला बनावे और उसको कपड़े से बांध दोलायंत्र में पकावे एक प्रहर तक गोमूत्र में रखे फिर तीन दिन तक सोरे के जल के साथ घोटे और मुखाकर कपड़े से बांध कपरौटी करे फिर मुखाकर मूषा में रखें फिर तुषों की अग्नि से पकावे तदनन्तर दूसरी बार ऊपर के बासन को नीचा करें इस प्रकार उलट पलट कर तीन बार स्वेदन करें फिर उसमें से रस को निकाल कर समस्त रोगों को नाण करने के लिये प्रयोगों में लावे॥९०-९३॥

### पीतरस

रसं गंधं समं दत्त्वा हस्तिशुण्डोद्ववैदृंढम् ॥ भूधात्रिकारसैर्मर्छं दिनमेकं निरन्तरम् ॥९४॥ विशुष्कं वालुकायन्त्रे मूषायां सिन्नरोधयेत् । दिनमेकं पचेदग्नौ मन्दंमन्दं निशावधि ॥९५॥ एवं निष्पाद्यते पीतः सूतराजश्च गृह्यते । क्षुद्वोधं कुरुते पूर्ममुदरादीन् विनाशयेत् ॥ वातिपत्तकफोद्भूतान्नेगान्सर्वान्व्य-पोहति ॥९६॥ (आयुर्वेदविज्ञान)

अर्थ-रस और गंधक को समान भाग लेकर हाथी शुंडी के रस से मर्दन करे फिर भूई आमलेक रस से एक दिवस तक मर्दन करे और सूखने पर मूपा में रख एक दिन रात तक धीरे धीरे बालुकायंत्र में पकावे तो पीली रंगत का पारद भस्म होता है इसके सेवन से प्रथम भूख लगे फिर उदर (पेटके) रोगों को नाश करता है तथा वात, पित्त और कफ से उत्पन्न हुए रोगों को दूर करता है।।९४-९६।।

#### अन्यच्च

मर्दयेद्रसगन्धौ च हस्तिशुण्डीद्रवैर्दिनम् ॥ भूधात्रिकारसैः पिष्टा पर्यन्तं दिनसप्ततः ॥९७॥ विघृष्य बालुकायन्त्रे मूषायां सिन्नरोधयेत् ॥ दिनमेकं प्रदायाग्निं मन्दमन्दं निशाविध॥९८॥ एवं निष्पाद्यते शीतः पीतः सूतस्तु गृह्यते ॥ पर्णखण्डे न तद्गुंजां भक्षयेत्सततं हिताम् ॥९९॥ क्षुद्वोधं कुरुते पूर्वमुदराणि विनाशयेत् । हृदयोत्साहजननः मुरूपतनयप्रदः ॥१००॥ बलप्रदः सदा देहे जरानाशनतत्परः ॥ ज्वराणां नाशने श्रेष्ठस्तद्वच्छ्रीमुखकार कः ॥१०१॥ अङ्गभंगादिकं दोषं सर्व नाशयित क्षणात् ॥ एतस्मान्नापरः सूतो रसात्सर्वाङ्गसुन्दरात् ॥१०२॥ (रसेन्द्रसारसंग्रह, र० रा० सुं०)

अर्थ-इसकी प्रक्रिया पूर्वोक्त पीतरस (सर्वागसुन्दर) की प्रक्रिया के समान है. अनुपानविशेष के कारण भिन्न पाठ लिखा गया है।।९७-१०२।।

#### अन्यच्च

रसगंधौ समौ कृत्वा हस्तिशुण्डोद्रवैर्भृशम् । भूधात्रिकारसैस्तद्वत्पर्यन्तं दिनसप्तकम् ॥१०३॥ विघृष्य वालुकायन्त्रे मूषायां विनिवेशयेत् ॥ दिनमेकं भवेदग्निर्मदमंद निशावधि ॥१०४॥ एवं निष्पाद्यते पीतः शीतः सूतः सुगृह्यते ॥ पर्णसण्डेन तद्गुंजा भक्ष्यते श्रूयतामिह ॥१०५॥ क्षुद्वोधं कुरुते पूर्वमुदराणि विनाशयेत् ॥ ज्वराणां नाशने श्रेष्ठस्तनुश्रीवृद्धिकारकः ॥१०६॥ हृदयोत्साहजननः सुरूपतनयप्रदः ॥ बलप्रदः सदा देहे जरानाशनतत्परः ॥१०७॥ अंगभंगादिकं दोषं सर्वं नाशयित क्षणात् ॥ पुराणगुडयोगेन ज्वरनाशाय यज्यते ॥१०८॥ अरुचौ सह पिप्पत्या समं मोचरंसेन तम् ॥ ग्रहण्यां तमतीसारे समं बित्वेन शस्यते ॥१०९॥ फलक्वाथेन तं साकं पांडुरोगे नियुज्यते ॥ भार्ङ्गीक्वाथेन तं साकं कासे श्वासे प्रयोजयेत् ॥ एतस्मान्नापरः सूतो रसः सर्वाङ्गसुन्दरात् ॥११०॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-इसकी क्रिया पूर्वोक्त पीत रस के तुल्य समझना चाहिये परंतु इसमें जो अनुपान दिये हैं इस वास्ते भिन्न ही लिखा है, वे ये हैं कि, पान के टुकड़े से प्रथम क्षुधा को बढ़ाकर उदर रोगों का नाश करता है, ज्वरों के नाश करने में श्रेष्ठ, शरीर की शोभा को बढ़ाने वाला है, दिल को ताकत देता है, रूपवान पुत्र का दात्ता, बल के देनेवाला और बुढ़ापे को दूर करनेवाला है।

तथा अंगभंग आदि दोषों को शीघ्र ही दूर करता है और पुराने गुड़ के साथ देने से पुराने ज्वर को नाश करता है, अरुचिरोग में छोटी पीपल के साथ, संग्रहणी में मोच रस के साथ और अतीसार (दस्तों की बीमारी) में बेलगिरी के साथ, त्रिफला के क्वाथ के संग पांडुरोग को और भारंगी के क्वाथ के साथ कास श्वास को नाश करता है इस सर्वांग सुन्दर रस से परे और कोई रस उत्तम नहीं है ऐसा जानना चाहिये॥१०३।११०॥

#### अन्यच्च

भूधात्रीहस्तिशुण्डिभ्यां रसं गन्धं च मर्दयेत् । काचकूप्यां चतुर्यामं पक्वपीतो रसो भवेत् ॥११ १॥

(रसराजसुन्दर)

अर्थ- भूईआमला और हाथी शुंडी के रस से पारद गंधक की कजली को घोटकर कांच की शीशों में चार प्रहर तक पकावे तो पीत रंग का रस होता है।।१११।

सम्मति—मेरी समझ में सर्वांग सुन्दर यानी पीतरस की अधूरी क्रिया है क्योंकि ऊपर कहे हुए पीतरस अर्थात् सर्वांग क्रिया यथावत् मिलती है।।

### रससिंदूरविधि

पक्वमूषागतं सूतं गन्धकं चाधरोत्तरम ॥ तुल्यं संचूर्णितं कृत्वा काकमाचीद्रवं पुनः ॥११२॥ द्वाभ्यां चतुर्गुणं देयं द्रवमूषां निरुध्य च ॥ पाचयेद्वालुकायंत्रे क्रमवृद्धाग्नि दिनम् ॥ आरक्तं जायते भस्म सर्वयोगेषु योजयेत् ॥११३॥

(रसमंजरी)

अर्थ-प्रथम पारद के समान गंधक का चूरा कर पक्व मूपा में आधा नीचे तथा आधा ऊपर और बीच में पारद को रखकर पारे गंधक से दूना मकोय (काकमाची) का रस भर के मुखपर मुद्रा कर देवे फिर बालुकायंत्र में मंद, मध्य और तीक्ष्ण क्रम से एक दिन तक अग्नि जलावे तो लाल रंग की भस्म होती है और उसको समस्त कामों में लावे।।११२-११३।।

#### अन्यच्च

गंधकेन समः सूतो निर्गुडीरसम्दितः ॥ पाचितो वालुकायंत्रे रक्तं भस्म प्रजायते ॥११४॥

(रसमंजरी)

अर्थ-गंधक के तुल्य भाग पारद को ले कजली करे फिर निर्गुडी के रस से मर्दन कर वालुकायंत्र में पकावे तो पारद की भस्म लाल वर्ण की होगी॥११४॥

#### अन्यप्रकार

सूतार्ह्धं गंधकं शुद्धं माक्षिकोद्भूतसत्त्वकम् ॥ गन्धतुल्यं विमर्द्याय दिनं निर्गुडिकाद्ववः ॥११५॥ स्थापयेद्वालुकायन्त्रे काचकूप्यां विपाचयेत ॥ अन्धमूषागतं वाथवालुकायन्त्रके दिनम् ॥ पक्वं संजायते भस्मं दाडिमीकुसुमोपमम् ॥११६॥

(रसमंजरी

अर्थ-पारद एक भाग, स्वर्णमाक्षिकसत्त्व एक भाग तथा गंधक आधा भाग इन सबको निर्गुडी के रस से एक दिन तक खरल करे फिर कांच की शीशी में भर वालुकायंत्र में अथवा अन्धमूषा में भर कर वालुकायंत्र में पकावे तो पारद की भस्म अनार के फूल के समान हो जाती है।।११५-११६।।

#### अन्यच्च

रसाद्द्विगुणितं गन्धं समं वा वालुकाभिधे । जायते रसिसन्द्रोऽग्ना

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

द्वादशयामतः ॥११७॥ पलमात्ररसस्येयं क्रियोक्ता बहुधा मया । अतः पर प्रकर्तव्य सन्नकेन विवर्जनम् ॥११८॥

(रसमानस)

अर्थ-पारे से दूना अथवा सम भाग गंधक को लेकर वालुकायेत्र में बारह प्रहर तक पकावे तो रसिसन्दूर बनता है। यह क्रिया हमने एक पल पारे की कही है यदि अधिक पारद का रसिसन्दूर बनाना होवे तो अधिक अग्नि का प्रयोग करे।।११७।।११८।।

#### अन्यच्च

शुद्धसूतं समं गंधं कज्जली कारयेत्तयोः ॥ काचकृप्यां सप्तमृद्भिद्गस्तन्मध्ये निक्षिपेद्गसम् ॥११९॥ धारयेत्सिकतायंत्रे विह्नं प्रज्वालयेच्छनैः ॥ पुनः शलाकया कुर्याद्यामषोडशमानतः ॥१२०॥ स्वांगशीतं समुद्धृत्य सूतमाणि क्यवद्गसम् ॥ गंधकं च पुर्नदद्यात्कुर्यात्षड्गुणजारणम् ॥१२१॥ जायते भस्म सूताख्यं सर्वयोगोपकारकम् ॥ जायते सिद्धदो नूनं सर्वप्रत्ययकारकम् ॥१२२॥

(निघण्टुरत्नाकर)

अर्थ-णुद्ध पारद तथा गंधक को समान भाग लेकर उन दोनों की कजली करे और सात बार कपरौटी की हुई कांच की शीशी में भर देवे उसको बालुकायंत्र में रख धीरे धीरे आंच लगावे, गंधक से शीशी का मुख रुकने पर लोहे की शलाका से ख़ोल दे, इस प्रकार सोलह यामतक अग्नि लगावे और स्वांगशीतल होने पर रस माणिक्य के समान निकालके फिर गंधक देकर जारण करे इस प्रकार पड्गुणगंधक जारण करे तो पारदभस्म (रसिसन्दूर) सर्वयोगों के उपकारी प्रत्यक्ष फल का दाता सिद्ध होगा।।११९-१२२।।

रससिन्दूर बनाने की तरकीब (उर्दू)

सिन्दूर रस बनाने की तरकीब यह है कि सीमाव मुसफ्फा बीस दाम पुख्तः (३ तोले ५ माशे) गंधक मुसंक्का बीस दाम पुख्तः लेकर बारह पहर तक शीरह घीग्वार में खरल करे और शीशी को गिलेहिकमत करके मुंह पर मुहर लगा दे और वालूजंतर में दस प्रहर तक नरम और गरम आंच दे तो जो सीमाव गर्दन में शीशी के जमा हो उसको निकाल ले, आंच नरम व गरम से मुराद यह है कि अचल छः प्रहर तक नरम आंच हो बाद रफ्तः रफ्तः तेज आंच करके आतिशमियानः (भाप आंगन) करे यह रस अनवाइब अकसाम जजाम व फसाद खून और तपेदिक को मुफीद है बारहा इस नुसखे का तजरुबः हुआ है। सुफहा २४५ अकलीमियाँ)।।

# सिन्दूररस

युद्धसूतं तदर्धं तु युद्धगंधकमेव हि ।। तयोः कज्जलिकां कुर्याद्दिनमेंक विमर्दयेत् ।।१२३।। मृत्कर्पटैर्विलिप्तायां कृप्यां कज्जलिकां क्षिपेत् । बालुकायन्त्रगां पश्चाद्यावद्दिनचतुष्टयम् ।। गृहणीयादूर्ध्वसंलग्नं सिन्दूरसदृशं रसम् ।।१२४।।

(रसराजशंकर, र० सा० प० नि० र०)

अर्थ–णुद्ध पारद के अर्ध भाग गंधक को ले कजली करे फिर कपरौटी की हुई णीणी में कजली को भर बालुकायंत्र में चार दिन रात पकावे फिर ऊपर लगे हुए सिन्दूर के समान रस को ग्रहण कर लेवे॥१२३–१२४॥

#### अन्यच्च

शुद्धं गन्धं रसाच्छुद्धादर्धभागं विमिश्रयेत् ॥ तयोः कज्जलिकां कृत्वा काचकूप्यां विनिक्षिपेत् ॥१२५॥मृदस्त्रैः कुट्टितैः कूपीं लेपयेच्छाषयेत्ततः ॥ स्थापयेद्वालुकायन्त्रे विह्नं दद्याच्छनैः ॥१२६॥ चतुर्घस्रावधिं पश्चात् स्वांगशीतां हि कूपिकाम् । स्फोटयेदूर्ध्वसंलग्नं सिन्दूराह्वं रसं नयेत् ॥१२७॥

(अनुपानतरंगिणी)

अर्थ-शुद्ध किये हुए पारद से आधा भाग शुद्ध गंधक को लेकर उन दोनों की कजली करे फिर उस कजली को कपड़ा और माटी को एक साथ कूट कर लेप की हुई कांच की शीशी में भर देवे फिर बालुकायंत्र में रख धीरे धीरे अर्थात् दो दो लकड़ी की आंच चार दिवस तक देवे और स्वांग शीतल होने पर शीशी को तोड उपर लगे हुए सिन्दूर नाम के रस को निकाल लेवे।।१२५-१२७॥

#### अन्यच्च

गुढ्रसूतस्य गृहणीयाद्भिषाभागचतुष्टयम् ॥ गुढ्रगन्धस्य भागैकं तावत्कृत्रिम् गंधकम् ॥ अथवा पारदस्यार्धं गुद्धगंधकमेव हि ॥१२८॥ तयोः कज्जलिकां कृत्वा दिनमेकं विमर्दयेत् ॥१२९॥ मृत्तिकां वाससा सार्धं कुट्टयेदतियत्नतः ॥ तथा वारत्रयं सम्यक्काचकूपीं प्रलेपयेत् ॥१३०॥ मृत्तिकां शोषयित्वा तु कूप्यां कज्जलिकां क्षिपेत् ॥ तां कूपी वालुकायंत्रे स्थापयित्वा रसं पचेत् ॥१३१॥ अग्निं निरंतरं दद्याद्यावद्दिनचतुष्टयम् ॥ गृहणीयादूर्ध्वसंलग्नं सिन्दूरसदृशं रसम् ॥१३२॥ (वैद्यकत्पद्दम, आयुर्वेदविज्ञान)

अर्थ-शुद्ध किया हुआ पारो ४ चार भाग शुद्ध गंधक एक भाग गंधक कृत्रिम (नोंनिया) एक भाग अथवा शुद्ध आमलासारही दो भाग लेना चाहिये फिर उन दोनों की कज्जली कर एक दिवस तक मर्दन करे। कपड़े के साथ माटी (खडिया) को खूब पीसे और उमीसे शीशी पर तीन बार कपरौटी करे फिर उस शीशी में कजली को भरे तदनन्तर शीशी को बालुकायंत्र में रख निरन्तर चार दिवस तक धीरे धीरे आंच लगावे स्वाग शीतल होने पर ऊपर लगे हुए रससिन्दूर को उतार लेवे॥१२८-१३२॥

#### अन्यच्च

मूतकं च समादाय द्विगुणं गंधकं क्षिपेत् । ततश्च कज्जतीं कृत्वा काचकूप्यां निधापयेत् ।।१३३। मृन्मयीं मुद्रिकां दत्त्वा नन्दसंख्याप्रमाणतः ।। पृथग्भाण्डे तु संस्थाप्य वालुकार्द्वप्रमाणतः ।।१३४।। मध्ये च कूपि कां कृत्वा मुखे मुद्रां च कारयेत् ।। द्वात्रिंशद्याममाग्निश्च स्वांगशीतोऽवतार्यते ।।१३५॥ रसिसन्दरूनामायं भास्करेण विनिर्मितः ।। गुंजायुग्मं सदा प्राह्यं नागवल्लीदलैः सह ।।१३६॥ (योगचिन्तामणि० निघण्दुरत्नाकर)

अर्थ-एक भाग पारद तथा दो भाग गंधक लेकर खरल में डाल कजली करे फिर उस कजली को कांच की शीशी में भरकर शीशी पर नौ कपरौटी करे और बालुकायंत्र में रख मुख पर मुद्रा कर देवे फिर बनीस प्रहर तक अग्नि लगावे जब अपने आप शीशी ठंडी हो जाय तब उतार लेवे तो यह रससिंद्र नाम का रस प्रस्तुत होता है इसको भास्कर नाम के पंडित के बनाया था दो रत्ती रससिन्द्र को पान के संग खावे तो अनेक गुणकर्त्ता होता है।।१३३-१३६।।

### षड्गुणगंधकजरणा

हिंगुलोत्थरससं भागं षड्भागं शुद्धगंधकम् ॥ सत्वमध्ये विनिक्षिप्य कुमारीरसमर्दितम् ॥१३७॥ काचकूप्यां विनिक्षिप्य बालुकायंत्रगे पचेत् ॥ पाचयेत्सप्तरात्राणि सिंदूरं भवित ध्रुवम् ॥१३८॥ वत्लमात्रं प्रयुंजीत मधुना लेहयेत्परम् ॥ स्तम्भनं लिंगवृद्धं च वीर्यवृद्धं बलान्विनम् ॥१३९॥ तेजस्त्वं पुष्टिकारित्वं महामत्तगजेन्द्रवत् ॥ षढत्वं वन्ध्यारोगत्वमन्यादीन् सर्वरोग-जित् ॥१४०॥ दिनमेकं शतस्त्रीणां रमते तृप्तिवीर्यवान् ॥ निरन्तरं रितिप्रेम्णा सनातनः ॥१४१॥ शतानि पंच षट्केन रोगाणां नाशको भवेत् षड्गुरो गन्धको नाम विश्वामित्रेण निर्मितः ॥१४२॥

(रसराजसुंदर, नि० र०)

अर्थ-हिंगुल से निकाला हुआ पारद एक भाग शुद्ध आमलासार गंधक ६ छ: भाग इन दोनों को घीकुवार के रस में घोट कपरौटी की हुई कांच की आतशी शीशी में भर बालुकायंत्र में रख नीचे से सात दिन रात बराबर आंच लगावे तो निश्चय रसिसन्दूर बनेगा, फिर इसमें से तीन रत्ती शहद के संग खावे तो वीर्य के स्तम्भन, लिंगवृद्धि, वीर्यवृद्धि, तेज तथा मस्तहाथी के समान पुष्ट करता है और एक ही दिन में सौ स्त्रियों से रमण करता है। रोगों को नाश करता है, यह षड्गुण नाम का गंधक श्रीविश्वामित्र ने कहा है (अर्थात् यह षड्गुणगंधक जारित पारद है) ॥१३७–१४२॥

#### अन्यच्च

पलमात्रं रसं शुद्ध तावन्मात्रं तु गन्धकम् ।। विधिवत्कज्जलीं कृत्वा न्यग्रोधांकुरवारिणा ॥१४३॥ भावना त्रितयं दत्त्वा स्थालीमध्ये निधापयेत् ॥ विरच्य कवचीयंत्रं वालुकाभिः प्रपूरयेत् ॥१४४॥ दद्यात्तदनुमन्दाग्निं भिषय्यामचतुष्ट्यम् ॥ जायते रसितन्दुरं तरुणादित्यसिन्नभम् ॥१४५॥ अनुपानविशेषेण करोति विविधान्गुणान् । क्षयकुष्ठमरुत्प्लीहमेह प्रं पाण्डुनाशनम् ॥१४६॥ नागार्जुनेन कथितं योगानां योगमुत्तमम् ॥

(योगरत्नाकर, रसमं, नि० र०, योगसार)

अर्थ-एक पल शुद्ध पारद और उतना ही शुद्ध गन्धक इन दोनों को विधिपूर्वक कजली कर बड़जटा के क्वाथ की तीन भावना देकर शीशी में भर देवे और उसको वालुकायंत्र में रख वैद्य चार प्रहर की मन्दाग्नि देवे तो प्रातःकाल की लालिमा की तरह रक्तवर्ण का रस सिन्दूर बनता है। विशेष अनुपान के संग अनेक रोग क्षय, कोढ़, वात, तिल्ली, प्रमेह और पाण्डु रोग को नाश करता है। यह योग समस्त योगो में उत्तम योग है, ऐसा श्रीनागार्जुन महाराज ने कहा है, इसमें सन्देह नहीं है।।१४३-१४६।।

#### अन्यच्च

गन्धकं धूमसारं च शुद्धं सूतं समम् ॥ यामैकं मर्दयेत्खत्वे काचकूप्यां निवेशयेत् ॥१४७॥ रुद्ध्वा द्वादशयामेषु वालुकायंत्रगे पचेत् ॥ स्फोटयेत्स्वांगशीतांतमू ध्वींगं गन्धकं त्यजेत् ॥ अधःस्यं मृतसूतं च सर्वयोगेषु योजयेत् ॥१४८॥ (रसमंजरी, रसरत्नाकर)

अर्थ-शुद्ध गंधक, भाड़ का धूआँ और शुद्ध पारद इन तीनों का तुल्य भाग लेकर और एक प्रहर तक मर्दन कर कांच की शीशी में भर देवे और मुख पर मुद्रा कर बालुकायंत्र में बारह प्रहर तक पकावे। स्वांग शीतल होने पर शीशी को तोड़ ऊपर लगे हुए गंधक का परित्याग कर नीचे के रससिंदूर को ग्रहण करे, इसको फिर समस्त कामों में लावे।।१४७।।१४८।।

#### अन्यच्च

गन्धकं नवसारच्च युद्धं सूतं समं त्रयम् ॥ यामैकं चूर्णयेत्खल्वे काचकूप्यां विनिक्षिपेत् ॥१४९॥ रुद्ध्वा द्वादशयामांतं वालुकायंत्रगं पचेत् । स्फोटयेत्स्वांगशीतांतमूर्ध्वगं गन्धकं त्यजेत् ॥१५०॥ रक्तभस्मा रसो योगवाही स्यात्सर्वरोगहृत् ॥१५१॥ (रसराजमुन्दर)

अर्थ-इस पाठ में कही हुई क्रिया उपरोक्त रसिसन्दूर की क्रिया से अत्यन्त ही मिली हुई है, केवल धूमसार के स्थान में नवसार का पाठ है, इस वास्ते अर्थ पूर्व के समान है।।१४९-१५१।।

#### अन्यच्च

कूपी सप्तमृदंशुकैः परिवृताःशुष्कात्र गन्धेश्वरौ तुत्यौ तौ नवसारपारद-किततौ संमर्ध तस्यां न्य त् ॥ सा यंत्र सिकतास्थके तलिबले पक्त्वार्कयामं हिमं भित्त्वा कुंकुमपिंजरं रसवरं भस्माददेद्वैद्यराट ॥१५२॥ पाके रुद्धं मुखं कूप्यां नवसारेण जायते ॥ ततः शलाक्या कुर्यात्कूपिकानाशशान्तये ॥१५३॥ अनेन विधिना पाका यावन्तोऽस्य भवन्ति हि ॥ तावन्तोऽपि गुणोत्कर्षा जायन्ते रसभस्मनः ॥१५४॥ (र० रा० शं०, र० सा० प०, नि०

र॰) अर्थ-आतशी शीशी पर सुखा सुखा कर सात कपरौटी करे फिर पारा एक भाग, गंधक एक भाग, पारद से चतुर्थांश नौसादर इन तीनों को

घोटकर शीशी में भर देवे फिर एक हांडी के तले में छेद कर उस छेद पर दिवला रखकर कपरौटी की हुई शीशी रखे फिर बालुका रेत से रेत भर कर बारह प्रहर तक निरंतर अग्नि देवे। शीतल होने पर केसर के समान वर्णवाले रसिसंदूर को वैद्यराज इस तरह निकाल ले कि जैसे उसमें कांच का हिस्सा न जावे, यदि पाक के समय नौसादर से शीशी का मुख बंद हो जाय तो शीशी के भीतर बारबार लोहे की सलाई गेरता रहे, इस प्रकार जितने पाक इस पारद के हों, उतना ही पारद में अधिक गुण होता है।।१५२-१५४।।

सम्मित-प्रत्येक वैद्य को ध्यान में रखना चाहिये कि जब पारद में गंधक जारण करे तब शुद्ध गंधक तथा पारद लेकर कजली करे, फिर शीशी में भर लेखानुसार आंच देवे, प्रथम ही पाक में रससिंदूर ही प्रस्तुत हो जाता है, इस वास्ते पुन: जारणार्थ उस रससिंदूर में से हिंगुल के सदृश ही पारा निकाल लेवे, फिर निकले हुए पारद के तुल्य ही गंधक लेकर जारण करे, इस प्रकार चिकित्सा के लिये अर्थात् भक्षण के लिये षड्गुंण गंधक जारण करे और रसायन के लिये जितने पाक हो सके अर्थात् जितने गुण गंधक जारण हो सके, उतना ही श्रेष्ठ गुणवान् पारा होता है।।

#### अन्यच्च

पारदं गन्धकं तुल्यं गंधार्ढं नवसादरम् । कज्जलीं चित्रकक्वाथैस्तथोन्मत्त-दलाम्बुना ॥१५५॥ कुमारीस्वरसैर्घस्त्रं पृथक्कृत्वा विमर्दयेत् ॥ काचकृप्यां विनिस्थाप्य लेपयेत्कूपिकां प्रिये ॥१५६॥ तद्विधानं प्रयक्ष्यामि तच्छृणु त्वं समाहिता ॥ खटिकां लोहिकट्टं च चूर्णयेद्वश्लगालितम् ॥१५७॥ लोहिकट्टचतुर्थांशं चूर्णं गोधूमसम्भवम् ॥ दिनैकं मर्दयेत्सर्वं सवस्त्रं लेपयेच्च ताम् ॥१५८॥ कूपिकां शोषयेत्पश्चाल्लेपयेच्छाषयेत्ततः ॥ सप्तवारं प्रलिप्यैत्रं शोषयेत्तां निधापयेत् ॥१५९॥ वालुकायंत्रके दद्याग्निं यामचतुष्टयम् । स्वांगशीतां तु संस्फोटच चोध्वलग्नं रसं नयेत् ॥१६०॥ सुरक्तं रसिन्दूरं ख्यातं वैद्यवरैः प्रिये ॥ अनुपानयुतं दत्तं रोगजालिवनाशनम् ॥१६१॥ (अनुपाततरङ्गिणो)

अर्थ-पारद एक भाग गंधक एक भाग और आधा भाग नवसादर, इन तीनों को खरल में डाल चित्रक के क्वाथ से या धतूरे के पत्तों के रस से कजली करे फिर एक दिवस तक घीग्वार के रस से घोट कांच की शीशी में भर शीशी पर कपरौटी करे, हे प्यारी! अब मैं कपरौटी करने की क्रिया को कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। प्रथम खड़िया लोहे की कीट इनको पीसकर कपड़ छान करे और लोहे की कीट से चौथाई गेहूं का चून मिलावे, इन सबको एक दिन मर्दन कर कपड़े के सात शीशी पर लेपकर सुखावे। इस प्रकार सात बार सुखा सुखाकर लेप करे तदनन्तर शीशी को बालुकायंत्र में रख चार प्रहर की आंच देवे। स्वांग शीतल होने पर शीशी को बालुकायंत्र में रख चार प्रहर की आंच देवे। स्वांग शीतल होने पर शीशी को को छोड़ उपर लगे हुए रस को निकाल लेवे, हे प्यारी! वैद्यलोग इस रक्तभस्म को रससिन्दूर कहते हैं, अनुपान के संग देने से यह समस्त रोगोंका नाश करता है।।१५५-१६१।।

रससिन्दूर (उर्दू)

पारा गंधक बराबर नौसादर इनकी चौथाई लेकर लैमूं के अर्क में पहर भर खरल करके फिर ककड़ी के अर्क में एक प्रहर, मुर्ख कपास के अर्क में एक प्रहर खरल करे आतिशी शीशी में डालकर डाट लगा दे और सात तह कपरिमट्टी की चढ़ाकर मुखावे फिर मिट्टी के कूंडे में रेत छना हुआ भर के उसमें शीशा गाढ़ दे। मगर मुंह शीशे का निकला रहे और उसके नीचे चार पहर धीमी और चार प्रहर कुछ तेज और चार पहर खूब तेज आंच करे, बाद सर्द होने के निकाल ले। मुर्ख कुश्ता निहायत उमदा हरकाम का हो जावेगा। इसको रससिंदूर कहते हैं, निहायत मुकब्बी है। (सुफहा खजाना कीमियां)

. CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

# रसिसन्दूर (उर्दू)

पारा साफ गंधक बराबर, एक की चौथाई नौसादर सबको बराबर ले और मुर्ख कपास दोनों के अर्क में जुदा जुदा तीन रोज खरल करके मुखा के आतिशी शीशी में भर के मुँह बंद करके सात तह कपरिमट्टी की चढ़ाकर वालुजंतरी कूंड का मजबूत ले और उसमें पिसा हुआ नमक निस्फ कूंड तक भर कर शीश: रख कर उसके ऊपर बालूरेत छना हुआ भर दे। और मुंह शीशे का निकला रखे और चूल्हे पर बारह पहर आंच दे, इसके बाद पारद मुर्ख हो जायेगा, इसे रसिंदूर कहते हैं। इसे गंधक के तेल में मिलाकर चांदी के पत्तरों पर लेप करके तपावे। तीसरे लेप और तपाव के बाद सोना बन जावेगा। (सुफहा किताब खजान की मियां ११)

#### अन्यच्च

सूतः पंचपलः स्वदोषरिहतस्तत्तुल्यभागो विलद्वी टंकौ नवसारपादकिततौ संमर्श कूप्यां न्यसेत् । तां यन्त्रे सिकतास्यके तलिबले पक्त्वार्कयामं हितं भित्त्वां कंकुमिपंजरं रसवरं भस्माबवेद्वैद्यराट् ॥१६२॥ वाते सक्षौद्रिपिट्यापि च कफरुजि त्र्यूषणं साग्निचूणं पित्ते सैलासिता स्याद् व्रणवित वृहतीनागरार्द्रामृताम्बु । पुष्टौ साज्यत्रियामा हरनयनफला शाल्मलीपुष्प— वृन्तं कि वाकान्ताललाटाभरणरसपतेः स्याद्नूपानमेतत् ॥१६३॥

(योगरत्नाकर, योगतरंगिणी, र० रा० सुं० र० रा० शं)
अर्थ-रसरत्नाकर में लिखा है कि पारद में तीन दोष स्वाभाविक हैं, जैसे
विष, विह्न और मल इन तीनों दोषों से रिहत अथवा साधारण किया से
शोधित पारद पांच पल और उसी के तुत्य भाग गंधक और आठ माशे
नौसादर इन तीनों की खूब कजली कर कपरौटी की हुई आतसी शीशी में
भर देवे। फिर उस शीशी को नीचे छेद किये हुए बालुकायंत्र में १२ बारह
प्रहर तक आंच लगावे। तदनन्तर उस शीशी को फोड़ बुद्धिमान वैद्य केशर के
समान रसों में उत्तम पारद भस्म को निकाल लेवे। वात के रोगों में पीपल
और शहद के संग, कफ के रोगों में सोंठ, मिरच, पीपल और चीते का चूण
इनके सात, पित्तज रोगों में छोटी इलायची और मिश्री के संग तथा क्षत
(घाव) रोग में कटेरी, सोंठ, गीली गिलोय के जल के संग और पुष्टि के
लिये घृत, हलदी, त्रिफला और सेमल के फूलों के डाठुरों के सात यह
कान्ताललाटभरणरस के अनुपान जानने। योगतरंगिणी के मत से एक तोला
फिटकरी और गेरनी तथा अग्नि १२ बारह प्रहर की
देनी।।१६२।।१६३।।

### अन्यच्य

नागार्जुनीति विख्याता दुग्धिका क्षितिमण्डले ॥ तयाविमर्दयेत्सूतं दिनमेकं निरन्तरम् ॥१६४॥ काचमाच्यापि कर्तव्यं मर्दनं दोषशान्तये ॥ पारदं दशटङ्कं स्यादृशंटकं च गंधकम् ॥१६५॥ नवसारं च पादं स्यात्त्रयमेकत्र मर्दयेत् ॥ काचस्य कूपके कृत्वा मुखं तस्य निरुध्यते ॥१६६॥ अष्टयामावधिर्यावत्तवत्सूतः प्रपच्यते ॥ एवं निष्पद्यते साक्षादरुणादित्य-सिन्नः ॥१६७॥ अरुणो भस्मसूताख्यः सर्वकार्यार्थसाधकः ॥ प्रवालकोमल च्छायो नृणामत्यन्तवल्लमः ॥१६८॥ भक्षयेद्रत्तिकाः पंच मरिचेन समं रसम् ॥ क्षुद्रोधकारकः प्रायः सद्यः कामाग्निदीपकः ॥१६९॥ ज्वरं प्रमेहं कासं च नाशयेदनुपानतः ॥ येषुयेषु प्रयोक्तव्यो रसो रोगेषु सत्वरम् ॥१७०॥ तांश्च तान्नाशयेच्छीद्रं समर्थो रसपार्थिवः ॥१७०॥

(टोडरानन्ब, र० रा० गं०, र० रा० प०, नि० र०)
अर्थ—इस पृथ्वी पर नागार्जुनी नाम की दुढ़ी है, उसके साथ एक दिन तक
पारद को मर्दन करे तथा दोष की शान्ति के लिये मकोय के रस से मर्दन
करे, इस प्रकार शुद्ध किया हुआ पारा दश टंक, शुद्ध गंधक दश टंक, दो टंक
नौसादर इन तीनों को साथ मर्दन करे कांच की शीशी में रख मुख बंद कर
देवे और आठ पहर तक पाक करे। इस प्रकार पाक करने से पारद लाल रंग
का हो जायेगा। यह समस्त कार्यों के सिद्ध करनेवाला है, इसकी पांच रत्ती

काली मिरच के संग खावे तो प्रायः भूख को लगाकर कामाग्नि को दीप्त करता है। ज्वर, प्रमेह, कास को अपने अपने अनुपात से नाश करता है। जिन जिन रोगों में यह दिया जाता है, उन उन रोगों को शीध्र ही नाश करता है।।१६४–१७१।।

#### अन्यच्च

पलद्वयं शुद्धरसं पलार्धं शुद्धगंधकम् ॥ कर्षार्धं नवसारं च जम्बीरेण विमर्वयेत् ॥१७२॥ काचकूप्यां क्षिपेच्चैव सप्तधा भृदुकर्पटैः । विलेप्य काचकूपीं तामातपे शोषयेद्दृढम् ॥१७३॥ सच्छिद्धमांडे कूपीं तां सिकतायंत्रके न्यसेत् ॥ कूपिकां कंठमानेन पूजयेदिष्टदेवताः ॥१७४॥ पंच पूज्याः कुमार्यश्च ततश्चल्यां निधापयेत् ॥ पचेद्यामाष्टकं चैव कूपिकां च कणेक्षणे ॥१७५॥ संशोध्य पाचयेद्यते स्वांगशीतं समुद्धरेत् ॥ ग्राह्यं च दरदाकारं देवदानवदुर्लभम् ॥१७६॥ सेवयेद्रोगनाशाय तत्तदोगानुपानतः ॥ वल्लं वा वल्लयुग्मं वा कणया मधुना सह ॥१७७॥ सेवितं कामिनीकामं दशयद्वातकौतुकम् ॥ वीर्यबंधकरं शीद्रं योषामदिवनाशनम् ॥१७८॥ सिन्दूरं हरवीर्यसम्भवमिदं रूक्षाग्निमान्द्यापहं यक्ष्मादिक्षय पाण्डुशोफमुदरं गुल्मप्रमेहापहम् । शूलप्लीहिवनाशनं ज्यरहरं दुष्टवणान्नाशयेदशांसि ग्रहणीभगंदरहरं छर्दित्रदोषापहम् ॥१७९॥

(योगरत्नाकर, नि० र०)

अर्थ-गुद्ध पारद ८ आठ तोले, गुद्ध गन्धक ४ चार तोले, नौसादर ६ मागे इन तीनों को कजली कर नींबू के रस से घोटे। सात बार सुखा सुखा कर कपरौटी की हुई शीशी में भर पेंदें में छेद किये हुए सिकतायंत्र (बालुकायंत्र) में रख कर रेत से गले तक भर देवे। तदनन्तर इष्टदेवता तथा पांच कन्याओं को पूजन करके यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाय आठ प्रहर तक पकावे और शीशी को क्षण क्षण भर में सँभालता रहे और स्वांग शीतल होने पर देवता और दैत्यों को दुर्लभ सिंगरफ के समान रसिन्दूर को निकाल लेवे, अपने अपने अनुपान के साथ रोगों के नाश के लिये सेवन करे। तीन अथवा छः रती पीपल और शहद के साथ सेवन किया हुआ स्त्रियों को सम्भोगावस्था में आश्चर्य का पैदा करनेवाला होता है, वीर्य को रोकनेवाला और स्त्रियों के मद का विध्वसंकारी है। यह पारद से प्रस्तुत किया हुआ रसिसन्दूर शरीर के रूखापन को तथा अग्निमान्द्य को नाश करता है। राजरोग, क्षय (शुकक्षय), पांडु, उदर, गुल्म, प्रमेह, शूल, प्लीहा, ज्वर, व्रण (घाव), ववासीर, संग्रहणी, भगंदर, वमन और त्रिदोष को दूर करता है। १९२-१७९।।

रसिसन्दूर (उर्दू)

तीसरी तरकीव यह है बरावर गंधक पारा ले और ८ माशे नौसादर और लाल नरमे के फूलों के अर्क में तीन रोज खरल करके एक राजे घीकुवार के अर्क में खरल करके मुखा के पत्व की आतिशी शीशी में रखकर सात तह गिले हिकमत करके बालू जंतर में तीन रात बरावर मुवाफिक आंच दे ठंडी होने दे। फिर निकाल ले, पारा मुर्ख खाक हो जावेगा। इसके खान से भी वही नफा होगा और दूसरी नफा इसमें यह है कि बड़े बड़े मर्जों में इसे जुदा जुदा तौर के खिलावे। बफज्लहू ताला फौरन मर्ज दूर हो और तन्दुरुस्त खाए तो कभी बुढ़ापा न आने पावे, उसके जुदा जुदा खिलाने की तरकीव खाद किताव से मालूम हो जावेगी। (मुफहाखजान:)

#### अन्यच्च

सूतः पंचपलः किंवा तत्तुर्यांशोऽत्र गंधकः ॥ द्वौ टंकौ नवसारस्य कवा च तुवरी भवेत् ॥१८०॥ विह्नं शनैः शनैः कुर्यात्त्रिदिनं सिकतामिध ॥ ऊर्घ्वगः कूपिकानाले सिन्दूराभो भवेद्रसः ॥१८१॥ उक्तयोगेन योक्तव्यः केवलो वाऽनुपानतः ॥१८२॥

अर्थ-पांच पल पारद और उसका चौथाई गंधक, आठ माशे नौसादर,

एक तोले फिटकरी इन सबकी कजली कर आतशी शीशी में भर देवे और बालुकायंत्र द्वारा तीन दिवस तक धीरे धीरे पकावे। नाल के ऊपर लगे हुए रससिन्दूर को निकाल लेवे। पूर्वोक्त योग के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान से अनेक रोगों को नाश करनेवाला है।।१८०-१८२।।

#### अन्यच्च

पृथक्समं समं कृत्वा पारदं गंधकं तथा ।। नवसारं धूमसारं स्फटिकं याममात्रकम् ।।१८३।। निम्बूरसेन संमर्द्य काचकूप्यो निवेशयेत् ।। मुखे पाषाणसटिकां दत्त्वा मुद्रां प्रलेपयेत् ॥१८४॥ सप्तिभर्मृत्तिकावस्त्रैः पृथक् संशोध्य वेष्टयेत् ।। सच्छिद्रायां मृदः स्थाल्यां कूपिकां तां निवेशयेत् ।।१८५।। पूरयेत्सिकतापूरैरागलं मितमान् भिषग् ।। निवश्य चुल्त्यां दहनं मन्दमन्यसरकमात् ।।१८६।। प्रज्वात्य द्वादशं यामं स्वांगशीतं समुद्धरेत्।। स्फोटियत्वा पुनः कूपीमूर्ध्वलग्नं बिलं त्यजेत् ॥ अधःस्थरसिान्द्रं सर्वरोगेषु योजयेत् ॥१८७॥

(रसेन्द्रसारसंग्रह, रसमंजरी, टो० नं०)

अर्थ-पारद और गंधक इन दोनों को समान भाग लेवे और पारद से चौथाई नौसादर, भाड़ का धुआँ और फिटकरी इन सबको एकत्र कर और निंबू के रस से मर्दन कर शीशी में भर देवे। शीशी के मुख पर पत्थर के टुकड़े को रख मुद्रा करे फिर शीशी पर सुखा सुखा कर कपरौटी करे। तदनन्तर पेदें में छिद्रवाले बालुकायंत्र में रख कर मन्द, मध्य, और तीव्र क्रम से बारह प्रहर तक आंच देवे। स्वांग शीतल होने पर शीशी को तोड़ ऊपर लगे हुए गंधक के टुकड़ों को छोड़ उनके नीचे लगे हुए रसिसन्दूर को ग्रहण करे और फिर समस्त रोगों में दे देवे।।१८३-१८७।।

### तलभस्मविधान

फिटकिरी विचार अरु धूमसा, अरु निहार ये, सम सब शद एवजसीसा लेत भिषक गृहधूमसा, वरन्यो युक्तिसमेत ग्रन्थनविषे, पाव वुलाय पीसै मिंहीं, अध अध नींबुरस घुटवाय जंभीरी में तथा, करवाय सुभरि, मुखमुद्रा भीतर शीशी ओर चिपटाय सों, चह कपरौटी जतन में हांडी सीसी सुकाय कें, n विषे, छेद एक लेय हांडी वर्तुल सुन्दर सम, छेद रुपैया गुनिलोय धरि घिसकै ठीकरी, लम्बी तापै मैड करे ज् बनाय सानिके, माटी तापै जाय 11 सन्धि छेद रह तरफ, ठिकरी भराय मेंडपै, बारू शीशीधर 11 बारूते निकसाय नालीरसरहे, शीशी नीचै करे कुसान धरे, पै चूल्हे हांडी 11 मन्दहि मन्द पर्यंतलों, प्रहर चार बढ़तहि बढ़ती ज्वाला करे, क्रमते फिर निरन्तर देय उद्भट अगिन, पहर आठ निकार सीसा फोर तब, शीत स्वांग निरधार ताहितजै लगै, · जो गधक ऊपर कटोरी रहै, अरुन पारद नीचे भस्म अनुप तल तब देय यह, सब देय रोगनपै ते, सब अनुपान उचित सेय बलाबल देख रत्ती, एक (वैद्यादर्शभाषाग्रन्थ)

#### अन्यच्च

भागो रसस्य एव भागा गंधस्य मार्ष पवनाशनस्य ।। सम्मर्द्य गाढं सकलं सुभाण्डे तां कज्जलीं काचघटे निदध्यात् ।।१८८।। संरुध्य मृत्कर्पटकैर्घटीं तां मुखे सचूर्णा खटिकां च दत्त्वा । क्रमाग्निना त्रीणि दिनानि पक्त्वा तां बालुकायन्त्रगतां च पच्यात् ।। १८९।। बन्धूकपुष्पारुणमीशजस्य भस्म प्रयोज्यं सकलामयेषु । निजानुपानैर्मरणं जरां च हन्त्यस्य वल्लः क्रमसेवनेन

(रसेन्द्र, सं, र० रा० श०, रसमंजरी, यो० र०, योगत०, र० सा० प०,

अर्थ-एक भाग पारद, तीन भाग गंधक (यहां भाग शब्द से कर्प लेना चाहिय) सीसा एक माणा, इन सबको महीन पीसकर कांच की शीशी में भर देवे और कपरौटी भी कर देवे। शीशी के मुख पर चूना और खड़िया से मुद्रा कर लेवे फिर बालुकायंत्र में रख तीन दिवस तक मन्द, मध्य और तीक्ष्ण क्रम से अग्नि लगावे तो पारद की भस्म गुलदोपहरिये के समान हो जायेगी। इसको अपने अपने अनुपानों के साथ देने से समस्त रोगों को नाश करता है और तीन रत्ती सेवन किया हुआ रससिन्दूर मरण और जरावस्था (बृढ़ापा) को भी नाश करता है।।१८८-१९०।।

सम्मति–यहां पर भाग शब्द से तीन कर्ष का ग्रहण करना चाहिये। ऐसा हमारे प्रपितामह राजवैद्य व्यास हरिभजनरायजी का भी कहना था और वृद्ध वैद्यों की भी यह आज्ञा है और 'पवनाशनस्य' इसके अर्थ से सीसे को ग्रहण करते हैं सो हमारी समझ में ठीक नहीं क्योंकि यहां धातुवाद का प्रयोजन नहीं है, केवल खाद्य के लिये औषधि बनाने का प्रयोजन है। इस वास्ते रससारपद्धति में जो 'पवनाशस्य' इसके स्थान में 'नवसादरस्य' ऐसा पाठ लिखा है, सो सीसे के एवज में नौसादर डालना चाहिये। अब कितने वैद्य शीशी का मुख बंद करके और कितने मुख को खोल करके पाक करते हैं, इसमें जैसी अपनी गुरुप्रणाली हो वैसा ही करना चाहिये।।

# हिंगुल से रसिसन्दूर बनाने की विधि

रसमन्तरेण पिष्टाभ्यां हिंगुलगंधाभ्यामपि सिन्दूरं संपाद्यम् ॥ अर्थ–यदि पारद उत्तम नहीं मिले तो केवल हिंगुल और गंधक से ही रससिन्द्र बनाना चाहिये।।

### रसिसन्दूर के गुण

निखिलक्षयभक्षणदक्षतरं वणकुष्ठभगन्दरमेहहरम् । बलदीधितिशुक्रसमृद्धि-करं रसभस्म समस्तगदापहरम् ।।१९१॥ (योगतरङ्गिणी)

अर्थ-यह रसभस्म अर्थात् रसिसन्दूर अनेक प्रकार के क्षयों का नाश करता है और व्रण, कोढ, भगन्दर तथा प्रमेह को नाश करता है। बल, तेज वीर्यवृद्धि इनका करनेवाला है।।१९१।।

#### अन्यच्च

हरति रससिन्दूरं कासश्वाससाग्निमान्द्यमेहगदान्। क्तविकारं कृच्छरज्वरादि-रोगान्यथानुपानयुतम् ॥१९२॥

(अनुपानतरंगिणी)

अर्थ-यथायोग्य अनुपान से मिला हुआ रसिसन्दूर कास, श्वास, अग्निन्द्या, प्रमेह, रक्तविकार, मूत्रकृच्छर और ज्वारआदि रोगों का नाश करता है।।१९२।।

#### अन्यच्च

सिन्दूराख्यः सूतो वरया प्रातर्भुक्तो घृतमधुपरया । वितरित तरुणिमरूप-मुदारं वृद्धस्यापि विमोहितदारम् ॥१९३॥

(योगतरंगिणी)

अर्थ-जो मनुष्य त्रिफला, घृत और शहद के संग रसिमन्दूर को प्रातः काल सेवन करे तो वृद्धावस्था में भी स्त्रियों को मोहित करनेवाले रूप को प्राप्त होता है।।१९३।।

#### अन्यच्च

गुंजादिमानमारभ्य चतुर्गुजावधि प्रिये । दद्यात्कालवयोविह्निदेशान्दृष्ट्वामयं वलम् ॥१९४॥ पिप्पलीमधुसंयुक्तं वातमेहं वरांगने ॥ सितोपलावरायुक्तं पित्तमेहनिवारणम् ।।१९५।। भार्ङ्गीत्र्यूषणमाक्षीकैः कसनश्वास शूलनुत् ।। सिंतारात्रिसमायुक्तं रक्तदोषं विनाशयेत् ॥१९६॥ कामलापोडुमन्दाग्निन्वंरा त्र्यूषणयुग्जयेत् यथा विष्णु। श्रिया युक्तोः हृदिस्थो भक्तपातकान् ॥१९७॥ हृद्रोगं बद्धकोष्ठं च वह्मिमान्द्यादिकान्गदान् ।। जयेच्चित्रकपांचालीशिवासौ वर्चलान्वितम् ॥१९८॥ शिलाजतुसितैलाभिर्मूत्रकुच्छरापनुद्भवेत् ॥ सौ-वर्चल वरायुक्तं रेचयेन्नवयौवने॥१९९॥जातीपत्रोलवंगा म्बुभंगा पिप्पलिक्कु मै: ।। कर्पूरेण च संयुक्तं धातुबृद्धिकरं परम् ॥२००॥ लवंगरुच्यकशिवायुक्तं सर्वज्वरापहम् ॥ प्रिये भंगाजमोदाभ्यां छर्दिरोगप्रणाशनम् ॥२०१॥ लवंगकुंकुमयुते नागवल्लीदलोद्भवे ।। वीटके वापि कूष्मांडचूर्णे स्याद्धातुवर्द्ध नम् ।।२०२।। गुडपर्पटसंयुक्तं कृमीन् कोष्ठगताञ्जयेत् ।। लवंगभंगाफूकैश्च सर्वातीसारनृत्प्रिये ।।२०३।। दीप्यसौवर्चलोपेतं वह्निमान्द्यापहं परम ।। पौष्टिकेप्यमृतासत्त्वसंयुतं पुष्टिकारकम् ॥२०४॥ वातं माक्षिकपांचालीचूर्ण युक्तं विनिर्जयेत् ॥ सितोपलायुतं पित्तं जयेदम्बुजलोचने ॥२०५॥ त्रिकट्वग्नियुतं हन्यात् कफरोगं सदारुणम् । अन्यान् रोगाञ्जयेद्युक्त्या यथायोग्यानुपानकैः ।।२०६।। पथ्यं पारदवत्सर्वं सेवयेद्वै हरिं स्मरन् । नवकंजविशालाक्षि प्रिये पीनपयोधरे ॥२०७॥

(अनुपानतरङ्गिणी)

अर्थ-हे प्यारी! वैद्य देश, रोग और अवस्था को देख कर एक रत्ती से लेकर चार रत्ती तक इस रसिसन्दूर को खाने के लिये रोगी को देवे। हे स्त्री! शहद और पीपल के साथ सेवन से वातप्रमेह को, मिश्री तथा त्रिफला के साथ पित्तमेह को, भारंगी, सोंठ, मिरच, पीपल और शहद के साथ खांसी श्वास दर्द को नाश करता है तथा हलदी और मिश्री के साथ सेवन करने से रक्तदोष को दूर करता है और त्रिफला, सोंठ, मिरच, पीपल इनके संग देने से कामला, पाण्डु तथा मन्दाग्नि का इस प्रकार नाश करताहै कि जैसे लक्ष्मी से संयुक्त श्रीविष्णु भगवान् भक्तों के हृदय में ठहरे हुए भक्तों के पापों को नाश कर देते हैं। तथा चीते की छाल, पांचाली, हर्र, सोंचर नोंन इनसे युक्त रसिसन्दूर हृद्रोग, कोष्ठबद्ध, मन्दाग्नि आदि रोगों को जड़ से उखाड़ देता है। तथा सिलाजित, मिश्री, इलायची छोटी इनके संग देने से यह रस मुत्रकच्छ को दूर करनेवाला होता है। सोंचर नोंन और त्रिफला के साथ देने से दस्तावर हो जाता है। जायफल, लौंग, अफीम, भांग, पीपल, केसर तथा कपूर के साथ मिला हुआ अत्यन्त धातुकी वृद्धि के करनेवाला है। लौंग, सोंचरनोनं, हर्र इनसे संयुक्त यह रस सम्पूर्ण ज्वरों का नाश करता है। लौंग तथा केसर से संयुक्त पान के बीडे में अथवा पैठे के चूर्ण में देने से धातु का वर्धक है। गुड तथा पटोल के साथ कृमिरोग का हन्ता है। लौंग, भांग तथा अफीम के साथ अतीसार को दूर करता है। अजमोदा और काले नोंन के साथ मन्दाग्नि को हरता है और पुष्टि के लिये मत्तगिलीय के साथ देना चाहिये। पांचाली और शहद के साथ वात को, मिश्री के साथ पित्तरोग को, हे प्यारी! यह रस अवश्य जीतता है। तथा सोंठ, मिरच, पीपल के साथ बढे हुए कफरोग को नाश करता है तथा अपने अपने अनुपान के साथ अनेक रोगों को भी नाश करता है। हे पीनस्तनी! नवीन कमलवत् विशाल नेत्र वाले श्रीहरि को याद करता हुआ इसका सेवन करे और पथ्यप्रभृति पारद के समान समझने चाहिये॥१९४-२०७॥

#### अन्यच्च

रसिसन्दूरमशुद्धाद्रसाद्धि जातं पारवद्रोगान् । कुर्य्याच्चैतच्छान्त्यै घृतमरि-

चरजः पिबेत्सप्तदिनम् ॥२०८॥

(अनुपानतरङ्गिणी)

अर्थ-अगुद्ध पारद से बना हुआ रसिसन्दूर अगुद्ध पारद भक्षण के समान ही रोगों को पैदा करता है इस बास्ते उनरोगों की शान्ति के अर्थ घृत तथा पिसी हुई काली मिरच को ७ दिन तक पीवे॥२०८॥

#### अन्यच्च

ये क्षीणा गत्नबीर्याश्च कथं सीदित ते नराः । ईश्वरेण त्विदं प्रोक्तं हरगौरीरसायनम् ॥२०९॥ रसभागो भवेदेको द्विगुणो गन्धको मतः ॥ सत्वे कज्जलसंकाशं काचकृष्यां क्षिपेत्सुधीः ॥२१०॥ सपेरे वालुकापूर्णे स्थापयेत्तत्र कृषिकाम् ॥ इष्टिकां च मुखे दत्त्वा कृत्वा कर्ष्पटमृत्तिकाम् ॥२११॥ सप्तविंशतियामैश्च त्रिभिः कूपैर्विपाचयेत् ॥ पश्चादूर्ध्वं समायातं रसं ज्ञात्वा विचक्षणः ॥२१२॥ हंसपादसमं वर्णं निष्पन्नं रसमादिशेत् ॥ गुंजायुग्मं प्रदातव्यं सितादुग्धानुपानतः ॥२१३॥ प्रमेहश्वासकासेषु षढे क्षीणेऽत्पवीर्यके ॥ हरगौरीरसं देयं सर्वरोगप्रशान्तये ॥२१४॥

(योगचिन्तामणि) र० रा० सुं० नि० र०)

अर्थ—जो मनुष्य क्षीण (रस रक्त और मामादि मे रहित) और वीर्य मे रहित है वे मनुष्य क्यों दुःख पा रहे हैं कारण कि उनके लिये परमात्मा ने इन हरगौरी रस को बनाया है। इसके बनाने की क्रिया यों है कि एक भाग पारद (शुद्ध किया हुआ) और दो भाग गंधक, इन दोनों की कजली कर कांच की शीशी में भर देवे और उस शीशी को रेत से भरे हुए खिपरे में रख मुखपर ईंट का टुकडा लगाय मुद्रा कर देवे और मत्ताईम प्रहर तक अग्नि देवे इस प्रकार तीन बार शीशी में (बदल बदल कर) पाक करे। उसके पश्चात् पारद को नली में आया हुआ जानकर वैद्य यह निश्चय कर लेय कि अब यह रस हंस के पैर के समान लाल वर्णवाला रसिमन्द्र शुद्ध हो गया है इसकी दो रत्ती मात्रा मिश्री तथा दूध के साथ देना चाहिये। प्रमेह, श्वास, कास, बढता क्षय, अल्प वीर्यवाले को तथा अनेक रोगों में यह हरगौरी नाम का रसराज अवश्य देना चाहिये ऐसा योगचिन्तामणि ग्रन्थ में उत्तम प्रयोग लिखा है॥२०९—२१४॥

सम्मति–हमारी समझ में यह हरगौरी रस भी एक प्रकार का रससिन्दूर ही होना चाहिये संग्रहकार ने इसको इस वास्ते पृथक् लिखा है कि यह तीन शीशियों द्वारा उतारा गया है और कुछ विशेषता नहीं है।।

रसिसन्दूर तहनशीन तलभस्म (उर्दू)

सिन्द्र रस से सिग्रफ कीमियाई मुराद है जिसका तरीका अव्वल अकसीर तिला के णुरू में तहरीर हुआ है यानी अव्वल सीमाव कों छः बार तसईद करे बाद उसके मुक्त ही और मुन्तिकिक उल अमल करे। बाद उसके मुसारी सीमाव के गंधक मूसफ्फा मिलाकर शीर: घीग्वार का डालकर सहक करता जावे और बारह पहर यानी तीन दिन सहक करके तसईद करे यह सीमाव वरंग मूर्ख हो जाताहै और अगर इस तरह सहक करने का और आग देने का बजरिये आतिशी शीशी मजकूर के अमल मुकर्रर करता रहे तो चंद अमल में सीमाव तहनशीन हो जाता है। और तनहा अकसीर का काम देता है चुनांच: कुश्त: सीमाव मुन्दर्ज: सुफहा १९५ किताब अलकीमियां जिसको बाजमेम्बरान अंजुमन ने तजरुवा करके कामयाबी हासिल की है वह भी रस सिन्द्र रस है जिसमें बार बार गंधक देकर हर बार चार चार पहर आग देनें में इजाफा किया है और यहां तक कि छत्तीस प्रहर की आग की नौबत पहुंची है आखर में तनहा सीमाव को सहक करके तीस पहर आग देकर तहनशीन किया है और उसमें रंगने और खुराक दोनों का काम लिया है चुनाचः पूरी सरै और तरीक अमल रिलासा अकसीर असकर की शरै में मुर्न्दज होगा अगर मंजरे खुदा है- खुलासा यह है कि जिस तरह साबिक में बयान हो चुका है कि सीमाव को षड्गुन गंधक जारन करे यानी बजरिये ईटाजंतर के छ: गुनी पिलावे इस अमल सिन्दूर रस में कुल ऐमाल तो बदस्तुर होते हैं और बजाय ईंटा जंत्र के शीशी आतिशी में बालूजंत्र करके

सीमाव तसईद किया जाता है। (सुफहा अकलीमियां २४६)

### कामदेवरसविधि

(पारद रस गंध हरतालयोग मूर्छित तीन शीशी)

पारा गन्धक अरु हरतार । गन्धक लेहु आवलासार ॥
तीनो चारि चारि पल लेय । पुनि मर्दन रसग्वारि करेय ॥
बहुत खरर बीजै बिन तीनि । तापाछे सीसी में कीनि ॥
बारह पहर पचावे गुनी । अगिनि जु जंत्र वालुका सुनी ॥
पुनि रस ग्वारि खरिर यह रीति । मरदत जांहि तीन दिन बीति ।
सुकै बहुरि जलजंत्रहि धरै । आगि पहर बारह की करै ॥
कामदेव या रस को नाम । यह आवे खंडित के काम ॥
जो यह रस मण्डल भरि खाय । पुरुष होय वो सुनि ज्यों राय ॥
स्त्रीके दश दोषहिको हरै । वन्ध्या खाइ सुगर्भिह धरै ॥
और रोग जे भाजैं धने । ते सब परैं कौन पै गने ॥
(रस सागर बड़ा)

# भास्कररस एक प्रकार का मूर्च्छित पारद

गन्धकस्य पलं चैकं सूतकस्य पलार्धकम् ॥ खत्वे कज्जलिकां कृत्वा मूषायां विनियोजयेत् ॥२१५॥ जीविनी चन्द्रवल्ली च अधोर्ध्वं परिलेपयेत् ॥ पक्वमूषां च संस्थाप्य सिक्तायंत्रे नियोजयेत् ॥२१६॥ प्रज्वात्य विह्नं यामैकं स्वांगशीतं तु कारयेत् ॥ तरुणादित्यसंकाशो जायते रसभास्करः ॥२१७॥ गुंजायुग्मप्रमाणेन लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥ मासत्रयप्रयोगेण क्षयं कासं निवारयेत् ॥२१८॥ मंडूरयोगसंयुक्तं पांडुरोगं विनाशयेत् ॥ पांडुरी पांडुरोगे च नाशयेद्विषमञ्चरम् ॥२१९॥ महिषाक्षकसंयुक्तो हरेत्कुष्ठान्यनेकशः ॥ कृष्मांडविधिना युक्तो वृद्धोऽपि तरुणायते ॥२२०॥ एतद्रसायनं देवि जरादारिद्वचनाशनम् ॥ नानाव्याधिहरं दिव्यं रसायनिवदं शुभम् ॥२२१॥

अर्थ-एक पल गंधक और आधा पल पारद इनकी कजली बनाकर मूपा (घरिया) में रखे और उस पिष्टी पर जीवनी और चन्द्रवल्ली के कल्क का ऊपर नीचे लेप करे उस पक्वमूषा को सिकतायंत्र (बालुकायंत्र) में रख देवे और एक प्रहर तक अग्नि लगावे। स्वांगशीतल होने पर निकाल लेवे तो वह नवीन सूर्य के समान रंगवाला रसभास्कर प्रस्तुत होता है। दो चौटनी के प्रमाण से तीन मास तक खावे तो कास और क्षयरोग नष्ट होता है, मंडूर के साथ देने से पांडुरोग तथा पांडु और विषज्वर दूर होता है, भैंसागूगल के साथ कोढ़ को हरता है, पेठापाक के साथ खाने से वृद्ध भी तरुण होता है, हे पार्वती! यह दरिद्रता और अनेक प्रकार के रोगों को नाश करता है।।२१५-२२१।।

# हरितालसत्त्व से पारद का तलस्थाई करना

हरिताल से अर्ध एरंडवीज मज्जा पाकर खरल करे सत्त्वपातन करना फिर सिरके से खरल करके सत्वपातन करना फिर क्वार गंधदल में खरल करके सत्त्वपातन करना। फिर मधु से खरल करके पारदसत्त्व पाकर खरल करके सप्तवार अष्टप्रहर अग्नि देनी, अधस्थाई सत्त्व हो जायेगा।

#### पारदसत्त्व

पारद समभाग, काली काही खड़िया मिट्टी, धूम सार इन तीनों में खरल. करना। एक एक प्रहर खरल करना। एक में पहर खरल करके दूसरी पानी। पिर पहर खरल करके तीसरी पानी, फिर पहर खरल करके डमरूयंत्र में ऊर्ध्व सत्त्व पातन करना। इस पारदसत्त्व को हरितालसत्त्व में पाना। हरिताल सत्त्व से तुर्यांश पारदसत्त्व पाकर मधु से खरल करना। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### हरितालसत्त्व और रसकपूर को अग्निस्थाई करने की क्रिया

हरिताल से अर्द्ध एरंडवीज मज्जा पाकर खरल करके सत्त्वपातन करना फिर सिरके से खरल करके सत्त्वपातन करना। फिर कारगंदल में खरल करके सत्त्वपातन करना। फिर कारगंदल में खरल करके सत्त्वपातन करना। बार चार फिर मधु से खरल करके सत्त्वपातन करना। फिर पारदसत्त्व पाकर खरल करके सप्तमबार अष्ट प्रहर अग्नि देनी। अधस्थाई सत्त्व हो जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# हरगौरीरस विधि

(पारदरस—गंधक हरतालयोग सूर्छित ३ शोशी)
पारो शुद्ध पांच पल लेय । पांचो सत हरतारिह देय ॥
पांचो गन्धक आँवलासार । एकतकै जु खर में डार ॥
खरिर ग्वारि रस सीसी भरै। बारह पहर बालुका धरै ॥
शीतल कै उतारि सो लेइ । ऐसी सीसी सात करेइ ॥
हरगौरी रस जानो येह । इतने रोग जाइँ सो देह ॥
आमवात अरु कम्मर खाय। रकत बिकार एकौ न रहाय ॥
अशी रोग भाजे बल होय । जो यह विधि कै जाने कोय ॥
सोध्यो पारौ गन्धक शुद्धिं । यहै जानि जो याकी बुद्धि ॥
(रसरत्नाकर, रससागर बड़ा)

# श्रीवल्लभरस (पारद गन्धक हरताल से सिद्ध रस मूर्छित) सूक्ष्म जलयंत्रदीपकाग्नि

तबकसो हरतार हि बीन । पारौ गंधक समकै तीनि ।।
चारघो चारि टंक सो लेय । सूकी कजरी बांटि करेय ।।
कांसे की थारी में करै । ऊपर उलटी बेली धरै ।।
दृढ़ ताहि मैन की मुद्रा करै । ता थारी ताते भरै ।।
दृढ़ बाती कपरा की करै । तेल चारि पल दीपक भरै ।।
थारी चूल्हे दे चढ़ाइ ॥ तातनु दीपक धरिये आइ ॥
जिह ठा थारी औषधि भरी । दीया ज्योति तिही ठां करी ॥
आंच धरी है कीजे लोइ । इतने मांझ महासिधि होइ ॥
जो यह लेय होय ता भाग । आध रतीसों बेधे नाग ॥
कीना चढ़ चांदी है जाई । तौ थंभन के कीजै खाई ॥
याको श्रीवल्लभ रस जानि । रसरतनाकर कही बखानि ॥
आन प्रीति कवि देखी ताह । भाखी सो ग्रंथनि की छांह ॥
(रससागर, रससागर बड़ा)

# कुनटोरस (पारद रस मनसिल हरतालयोगमूर्छित ३ शीशी)

मनसिल पारौ अरु हरतार । एक एक पल तीन्यों भार ।। बांटि निचोर धतूरे पात । खरलै तीन द्यौस अरु राति ।। सीसी घालि वालुका धरै । अगिनि पहर बारहकी करै ।। सीसी सीसी तीनि चढ़ाय । तब मानस या रस को खाय ।। रस कुनटी यह जानों लोइ । खंडितते अतिनीको होइ ।। न्हायेते वंध्या जन खाय । बालक होइ दोष मिटि जाय ।। (रससागर, बड़ा रससागर)

निषिद्ध भी सोमलयुक्त पारदिक्रिया का कथन
है निषिद्ध तोहू कहत शिष्य बोध के अर्थ ।
सोमल जुत पारद क्रिया जानों बुद्धि समर्थ ।।
सोध्यो पारद पंच भरता सम सोमल जान ।
नवसार को लीजिये पैसा एक प्रमाण ।।

इन सबन को अर्क दूध खरलाय रवि के सुखाय डमरूजन्त्र धराय आंच को दे पारा लेय उड़ाय को जतन सों भिषजन ले तुलवाय तोलामांहि पारा कढ़े तासो द्रनो लेय के वेती बीज छिलाइ सोधे ताम देय 11 लिये दंती रस पर दिना सात परमान डमरूविष धरि दे पहर आंच सुजान पारा ऊरध लगे ताहि लेइ निकराय तामें दोय भार सोमल मिलाय डारि पैसा भरचो ताही मे नवसादर घोटिये, दोय निरधारि पहर सुखे फिर सीसी विषै फिर सब ही भरि लेइ छोटो पोसि के, सीसी को मुख म्देइ को बालुकामांहि पुनि सीसी धरवाय के पेदे विषे, छेदन कबहुँ हांडी भरे अंगुर चार प्रमान हांडी में बाल् वारू सीसी धरै विधिसों सुजान 11 भरि दीजिये, हांडी मुखपरयंत फिरि निचंत पै धरि अगिनि दे सोरह पहर सीतल होय जब सीसी फोर निकार क्रिया याविधि करै तैयार जुत पारद करि देत अधिक एकरतीकी मात्रा क्ष्या फिरंग को निहँचैही लेत उपदंश गात विकार को शोथ कर के करे में बह भांति रोग उत्पात देह सब झोला जात फुटिजात को तब जलपान रुकात जब कठ नसफूले किये इतने होत विकार सेवन सोमल को सदिभिषजन नहीं याको करत प्रचार 11 गुलसुचमत्कृत जान भिषक गुजराती निकट निदान भसम, राखत पारदजुत सोमल गोत नहीं सद भिषजन होत और 11 के वास्ते यासम (वैद्यादर्श)

# सुधानिधिरस-(पारदरस गंधकयोग मूर्छित वा भस्म वा बद्ध)

भौंआमिली कुकरदी आनि । एकतके रस लीजै छानि ।।
सूत पंच पल खपरा धरै । बीस पहर ज्यों चोवा करै ।।
ता पाछे जु खरल में देइ । वाही रससों खरल करै ।।
गंधक माहिं देय पल एक , है दिन खरलै यहै विवेक ।।
आगि पहर बारह की कही । जंत्र वालुका जानो सही ।।
सीतल कै उतारिजै ताहि । रस जु सुधानिधि जानों याहि ।।
खाये ते कांती अति होय । बल बीरज हि बढ़ावै सोय ।।
और बहुत गुन करै अपार । जे दुर्लभ सव ही संसार ।।
(रससागर बड़ा, रससागर)

# रजतकरयोग-(चांदीयोग से पारद की तलभस्म वेधक)

पारा कायम १ तोला, रूपरस १ तोला, रसकपूर १ तोला, तीनों का काकमांची के रस में सरल करना फिर शीशी बिच पाके बालुकायंत्र में ४ प्रहर आग देनी फिर, ऊर्ध्व लग्न अधत्थलग्न दोनों को फिर सरल करना फिर अग्नि देनी एवं बारबार करना। जब तलस्थ हो जावे, उसको बंग पर सुटणा रजत कर योग है। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### हरिताल चांदीयोग से पारव की तलभस्म (वेधक)

हरिताल यथेष्ट लेकर एरडतैलसे बरल करना, ४ प्रहर फिर शीशे में पाकर ६ प्रहर आग देनी। ऊर्ध्वपातन हो जायेगा। ऊर्ध्वलग्न को लेकर ऊर्ध्वलग्न सत्त्व जेकर दश तोले होवे तो उसमें ५ तोले पारद पाणा और १ तोला रजत पाणा, ऐसे १६ तोले को खरल करना, पूर्वोक्त नवसादर१ तैल में फिर द्वितीय शीशे में ऊर्ध्वपातन करना फिर ऊर्ध्वलग्न और अधस्य दोनों लेकर खरल करना फिर पातन एवं बार बार जब सब तलस्थ हो जावे तब सिद्धि भया ताम्न पर योजन करना। (जबू से प्राप्त पुस्तक)

# मधूरस-सीमाव की तलभस्म, संखिया, मंसिल सोनामक्खी और सेंजफ के हमराह (उर्दू)

सिन्दूरस–सीमाव को खिश्त नीम पुस्तः (ईट अधप की) में खरल करके धोए बादह नमक के साथ बादह राई में सहक करके धोए, बादह बजरिये तसईद व तखनीके के जहर और अयुब से पाक करे बाद उसके नामुवाफिक केचली को दूर करे। बादह मुसकरन सुर्द व कलांकरे बाहू पक्षाघात करे, वादह शीरा चौलाई और शीरावेख यानी भंग और शीरा लहसन और शीरा चौलाई और शीरावेस यानी भग और शीरा लहसन और शीरा कीवाई स्याह जिसको हिंदी में गीदड़दास कहते हैं और शीरावर्ग धतुरा स्याह और नमक संग और शीरा घीग्वार में अलहदा अलहदा एक एक पूट आफ्ताबी दे यानी दो पहर दिन तक धूप में खरल करे। खुश्क करे बादहू तीन दिन तक दवाएँ मसहकः को ख्रक करले, मूखने के बाद उसको बारीक कर डाले जिसमें लोदह में सीमाव जमा न रहे। उसके बाद सीमन्त्र से दुचन्द अंगूजः यानी भंग को शीरा घीग्वार के हमराह पीसकर ऊपर डाले प्याले या हांडी में लेप करे और नीचेवाले प्याले या हांडी में पहले थोड़ी राख छनी हुई विछाकर उसके ऊपर नमक पिसा हुआ फर्श करके सीमाव मजकूर को रख और हींग लगे हुए जर्फ को ऊपर से ओंधा ढ़ांक दे और जोड़ को मजबूत बंद करके गिले हिकमत करने और सुखलाकर चूल्हे पर इस तरह रखे कि नीचे के जर्फ का पेंदा चूल्हे के अन्दर आ जावे। बादह उसके नीचे सुबह से शाम तक औसत दर्जे की आंच करै जिसमें सीमाव मसअद होए यानी नीचे से उड़कर अतराफजर्फ और सरपोश में चम्पी हो जावे। बाद उसके शीरा केबाइस्याह में और शीरावेख मुझ्कक में जो वेजकाहमर्क और दूब की होती है और भीरा हंसपगी तीन दिन तक बतौर पूटआफ्ताबी के खरल करके गरम पानी या कांजी से धोकर निकाल ले तब दो ईंटे लेकर उनको इस तरह पर घिसे कि लब से लव मिलकर हमवार हो जावें और नीचेवाली ईंट में ओखलीनुमा गड्ढा कर दे और मीमाव को ऊपर के नीचे गंधक मुसफ्फा से पोशीद: करके ओखली मजकूर में भरकर दूसरी ईंट ले बंद करके लवबलव कर दे और जोड़ के ऊपर मजूबत गिलेहिकमत कर दे, इस तरह कि धुआं उससे बाहर न निकल सके और ऊपरवाली ईंट पर चार तह कपड़ा भिगोकर रख दे और खिश्तजेरीन के नीचे पाव भर उपला जंगली की कर्सी की आग दे, जब ईंट ठंडी हो जावे, ईंटो को खोले और दुबारा सीमाव से दूनी गंधकमुसफ्फा ऊंपर नीचे सीमाव के बदस्तूर रखे और गिले हिकमत करके सुखाकर दुचन्द कर्सी उपला जंगली की यानी आध सेर की आग दे, बार सोम सहचन्द गंधक मुसफ्फा सीमाव के ऊपर नीचे रखकर तीन पाव कर्सी की आग दे। मगर सीमाव बदस्तूर वही रहे और छ: गुनी गंधक उसमें मिल जावें इस अमल को जोगी खटगुन गंधक जारन कहते हैं। इससे सीमाव

१-नवमादर तैलक्रिया इसी पत्रवाली लिखी गई है और नौसादर तैल प्रकरण में रखी गई

२–इसी नुसक्षे मुतअदित गलितयां । इस किस्म की हैं जिनसे किताब बनानेवाली की कम लियाकत जाहर होती है, मस्लन पक्षाघात के बाद उड़ना नामुमकिन है, गधक जारण का तरीका बिलकुल गलत है)

सिंग्रफ रंग का सूर्व हो जाता है अब इस सीमाव सिंग्रफी को फिर शीरा घीग्वार में एक दिन एक फूट आल्फाबी खरल करके उसके बाद सम्मुलफार सोनामक्खी शिंग्रफ रूमी, मेनसिल चारों मूसफ्फा और सीमाव के वजन से बकदर निस्फ के हो, लेकर शीरा, किवाई स्याह में एक दिन एक पूट आफ्ताबी मुताबिक काइ दे, पुहीना से सहक करे उसके बाद अच्छी तरह सुखला कर शीशा आतिशी में भरकर मूहर करके गिले हिकमत मजबूत करे, बादह बजरिये बालुजंतर के जिसको बालुका जंतर भी कहते हैं, बत्तीस पहर तक नरम व गरम आंच दे, यानी सोलह पहर तक दीपक अग्नि जिसको दीयाबाती अग्नि कहते हैं और सोलह पहर भात अग्नि की तरह चार लकडी की आंच करे, जब आग देने से फरागत हो जाए, एक हफ्तः तक उसी जगह ठंडी होने दे, उसके बाद निकाल ले और फिर शीरा कटाई खुर्द में ऊंट कटारा की जड़ के दिस्ते से तीन रोज तक तीन पूट आफ्ताबी दे लेकिन चारों पाघर मजकूर अजसर नौजदीद मिलाकर तब खरल करे और बदस्तूर साबिक शीश: आतिशी में रख कर सर व मूहर करके बत्तीस पहर उसी तरह नरम और गरम आग दे। सर्द होने के बाद बार सोम फिर पाखरहाइ यानी संखिया सोनामक्खी यानी शिंजर्फरूमी मेनसिल बवजन मिलाकर शीरा ऊंटकटारा से तीन दिन तक मामुलन खरल करके शीशे में रख गिले हिकमत और मूहर करे बालूजंत्र में रखे और तीस पहर आग दे, इन्शा अल्लाहतला इस मर्तबः तहनशीन हो जावेगा। बाद उसके दूजः लेकर एक तोला कलई या मिस पर तरह करे तो नुकर: हो जाइ इस अकसीर को एक चाँवल के बराबर दो से र हलवा में मिलाकर तीन चार आदमी खाते हैं, खवास अगर इसके तहरीर हो तो कलाम तबील हो जायेगा। खाने के बाद खुद ही मालूम हो सकता है, मुस्तिसर यह है कि तमाम अमराज वादी और खुनी मसलन बवासीर, वझूला व रअशा व फागिल व सरै व सकता व सारिश व दाद व बाद फरंग व जाजम व बुर्स व छीप स्तसफार व तपेदिल विसल व हर किस्म के तपेकुहनः व मुजम्मनः वगैरः दफे हो जावेंगे। अगर तीन रोज सावेगा तो एक हफ्ते में कायाकल्प हो जावेगा। उम्र ज्यादः होगी, रोशनी चश्म और ज्यादती शहवत होगी और इश्तहागालिव होगी और गर्मी और कुब्बत बदन हद से जायद होगी इन्शा अल्लाहतला (सफा २९८ किताब अलकीमियां)

### नुसला सिद्धरस । सीमाव पर अबर का असर डाल गंधकमुसफ्फा हरताल कायम व नौसादर मुसफ्फा के हमराह तलभस्म (फार्सी)

सीमावरां अजां खासियतवस्था दानन्द कि हरतरक्की कि अज खुर्दन सीमाव दरवदन हासिल आयदजुद तनज्जूल नकुदन ख्वाहइश्तहा ख्वाह कुव्वत व अगरजूद वरतरफ गर्दद पस आसार मसालः ओ ख्वाहद बूद अस्लवाइद कि सीमाव व कमाल रसद व अगर विकये व कमाल नरसीद वाशद य आंसीमाव नबायद खुर्द व वास्तैमाल सीमावे कि बाद अजखुर्दन ओहेच खासियत जाहर न गर्दद चुनांचः खुश्की गुलू व खारिंगे दस्तहा व कमी इश्तहा सिवाय अर्जी दीगर मुलतक तासीर जाहर न गर्दद न गर्मी बन इश्तहा पसविदानन्द कि हेच मसाला विदीं नमादः बह में सोख्तः शुद्धः अस्त तासीर नमेबख्शद व सीमाव कि औलाअस्तगुपतः ख्वाहद शुद कि वआं सिफात में शबद बहव में कारहास्त आयदा ऑनस्तविदांकि रत्वत सीमाव व एतराकरा कि वासिल साजद गुगर्द अस्त यानी अलख।

### गुगर्द आंवलासार मुसफ्फा बजरनेख कायम

तिस्प्रया, गंधक, बिसानीद, चहुल, वनह जोहरे रोहूदादः दो नीम आसार गंधकराहमी तौर हर कदर ज्यादः बाशद ज्यादः कुनन्द बादहू सह कदर आफ्ताव कुनन्द बदर चमचः नुकरः कुदाज दिहन्द ब विस्तु यककुर्त दर शारहे लहसन अन्दाजद दरजोश हफ्तम शीरा ताजा कुनद वादहू विस्तुयक कुर्त दरशीरए लहसन अन्दाजद दरजोश हफ्तम शीरः ताजा कुनद वाद

विस्त्यककूर्त द रणीरः घीग्वार अन्दाजद बिणस्तव ६४ चहार पूट सहककर्दः अजशीर: अगिया दिहन्द व विस्तपूट अजशीर: जकुमई हरदोम्रत्तिव गर्दद व सफेद रंग बुवदतस्फिया ब तदबीर कायम जरनेख बवादह वियारद जरतेनेक व यकहफ्तः दर आबचना सदफी व यक हफ्तः दरआबसाजी डोलजन्तर कुनद व यकहफ्तः दररोगन कुंजद बादह शीरआक सहककुनद व अगर यक पाव हरताल वाशद यकसेर व यकपाव नमक हमींतरीक हर चाहर नमक अव्वल नमक चरचर: बाह नमक पलास न नमक उर्द सहनमक बन्दाल जर्दय कजाकर्दः कर्स हरताल दरदेग गिली निहन्द हर चहार नमक यगान यगान व बर्ग आक जेरुबाला दादह विनिहद व वालाए आँ हर चहार नमक मजकूर दांद: अम्मादेग हमूकदर बाशद कि पूरन शवद वसर पोशीद: दरगिले गेरू दशाजदह मास आतिश दिहद तहनशीन ख्वाहद श्रद फर्स हमच् नुकर: बाद शिकनान तदबीर गलीजकर्दन सीमाव वा अभरक बादह बियारद अभ्रक सफेद दहनाव सफेद साजद बुआं दह नाव व सीमाव तूरवपूस्त यकजा करदः सहक कूनद बदर डौरू जन्तर आतिश दिहद सीमाव परदि: बाला गीरद व कलस अभ्रक पाईमाद हमीं तरीक हफ्त अमल कृनद सीमाव गलीज गर्दद व दरवजन दहदवाजदह गर्दद अज अव्वल कि जौहर तलक कि दाखिल गुद: बाशद गरानी आं मालूम गर्दद अम्मा अगर सीमाव दह पांज दह तलकदहद ज्यादः गरां कूनद अजहमे औला बुवद यानी अगर सीमाव यकसर बाशद सफेद तलक यकव नहमसेर दरहसर अमल बादह आँसीमावरा वां गुगर्दमामूल सहक कृनद हर दो बराबर अव्वल वा अर्कगुमा व बादह वा अर्कवदनः व वाजअर्क रामबल व अर्कधतूरः स्याह यह हर किस्म कि बागद हफ्तहफ्त पुट दिहद दर आफ्ताब सहक कर्द: हमूकदर कि सीमाव अस्त आं हरताल मामूल वा नौसादर मूसफ्फा व रोगन तुख्म धतूरा अन्दाख्तः यकहफ्तः सहक कुनद व दरबोतः मुअम्मा कि अज चरक आहन बतलक सफेद व लोह चन व गिल वा वती मार अन्दाख्तः व मैदा खिश्त अन्दास्तः वा सफेदी वैजः खमीर सास्तः बाशद बोतः साजद अ दरां अन्दाख्तः दर गज पूट वा बशकल वकरीनीम मन अन्दाख्तः जरुवाला आतिशहिदह बादह कि सर्द शवद बर आबूर्द: वाशीर: अरन्ड सूर्ख यकहफ्त: सहक कुनद बादह दरशीश: गिलेहिकमत करद: चहार वास आतिश नर्म दिहद लेकिन हमूकदर कि दर आतिश दादन दर अव्वल ताकीद कर्दः बूदन्द हमूकदर दरसर्दकर्दन ताकीद कुनद व इल्लाअमल कि बूदः बाशदजाले गर्ददः व बाज यक हफ्तः सहकदर्दः दरशीरा वेख नीम कि चकौनीद गिरफ्तः बाशद बाजदर शीश: अन्दास्त: यकरोज व यकशव आतिशदिहद अन्दक तेज बादह यकहफ्तः वाशीरः रंच कृनद सहक व शांजदह पास पास आतिश दहद व वाजदरशीर: पलास यक हफ्त: सहक कूनद सीवदो पास आतिश दिहद बाज यक हफ्तः दरशीरः हंसपगीकलां कि विसियार वहममें रसद अम्मा खुदकर्म वहम में रसद व कलां आँ बाशद किबरवर्ग ओपशम बाशद व सुर्खः वशीरः ओ सूर्ब ववर्ग ओ वतर्ज पाइ वत मबाशद सहककर्द: दरदेग कवची जंतर करदः शस्तचहार पास आतिश दहद बाद अजसर्द शुदन बरआरद वदरजर्क दन्दानकवल व वा दरकाचः निगाहदारद व अगर नदर हेचजर्फ न मांद जानौंए शवद व रंगई सुख बाशद चूँ विसानीद जर्द बुवद व मौजहाजनद ईसीमाव रा वाजी कुंकूम रस गोयन्द व वाजे सिद्ध रस ई सीमावरा बाद अज इन्सराम रसीदन बदस्त बिगीरद व अगर विगीरद अन्दक चराखः बदस्त गिरफ्तन व खुर्दन यक खासियतदारद (अलख मुफहा ११ छोटी कितबियाकिताब जवाहर उलिसनात)

# बेधरस एक किस्म का रसिसन्बूर तलभस्म ७ शीशी (उर्दू)

स्लाह सीमाव का तरीका जिसके खाने से तमाम बीमारियां जाइल होकर वदन कवी होता है और बूढा जवान होता है।

वेधरस सीमाव जिसको शिंग्रफ से निकाला हो और दो रोज तक स्विश्तनीमरस्तः में आबना रसीदः में खरल किया हो बादहू तीन रोज तक राई में सहक करके डौरू जंतर में तसईद किया हो तीन तोला ले और गंधक

मुसफ्फा जिसको इक्कीस बार गाय के दूध में स्तजाल किया हो स्तंजाल से मुराद धूम जंतर है जो इस तरह से अमल में लावे कि दूध सेर भर को हांड़ी में रख कर उसके मुँह को बारीक कपड़े से बाँधे और गंधक को करछ: आहिनी से आग से पिघला कर कपडे के ऊपर डाले जिसमें गंधक छनकर दूध में गिरे इसी तरह इक्कीस बार छान लिया हो स्वाह गंधक को बारीक करके कपड़े के ऊपर फैला दे और हांडी के किनारे गंधक के चारों तरफ मिट्टी या आटे की दीवार की तरह गोल हलका बांध कर लोहे का तवा उस पर रख दे और कोयल की आग तबे के ऊपर रख दे जिल्में गंधक मजकूर गुदाज होकर दूध में गिरे इक्कीस बार अम्मल करे तीन तोला ले सुमस्याह जिसको जहर तेलिया भी कहते हैं तीन तोला तीनों अजजाड को जौहर: ताऊसम खरल केके तीन रोज तक ध्रुप में रखें अगर मोर के पित्ते हाथ न लगें तो मूर्ग के पित्ते में खरल करे लेकिन मोरके पित्ते सबसे आला है बाद तीन रोज के शीरा बेख ककोहर में जिसको हिन्दी में खिकसा कहते हैं चार पहर तक खरल करे बादह शीरा वर्ग तंबूल सबज में चार पहर तक सहक करे बाद उसके खुश्क करके शीशी आतिशी में रख कर गिले हिकमत करके हाडी में रेग भरकर उसके दरमियान में बतौर बालुजंतर के रखे और बारह पहर तक इस तरीके से नरम व गरम आग दे कि चार पहर दिन को दीपक अग्नि बादह चार प्रहर आग को भातअगिन फिर दूसरे दिन चार पहर तक गोश्त अगिन की तरह आग दे जब खुद वखुद सर्द हो जावे उतार ले कुछ दवा तो शीशे में तहनशीन हो जायगी और कुछ उड़कर शीशे के गले में चस्पौं मिलेगी बादह कूलदवा को इकट्रा करके गंधक मूसफ्का और जहर स्याह पहले वजन से निस्फ यानी डेढ़ डेढ तोला चार रोज तक शीर: अनारतुर्ण में पूट आफ्ताबी दे यानी दो पहर दिन तक खरल और दोपहर से शाम तक खुश्क किया करे इस्तरह के चार पूट हये फिर बतरीक मजक्र: वाला शीश: गिलेहिकमतशुदः में रख कर बालूजंत्र में धरे और बारह पहर तक बदस्तूर नरम व गरम आंच दे इस तरकीब को तीन बार करे यानी हर बार गंधक मुसफ्फा और जहर स्याह डेढ डेढ तोला जदीद दाखिल करके शीर: अनार तुर्ण में चार पूट आफ्ताबी देकर बारह पहर तक नरम व गरम आंच दिया करे कुल चार शीश: हए बादह गंधक मुसफ्फा हमवजन सीमाव के और सुमस्याह चहारम हिस्सा यानी ९ माशे डालकर एक रोज अर्क जोहरा कटाई खुर्द में दो पहर दिन तक सहक करके दो पहर से शाम तक धूप में रखे इसी तरह एक दिन शीरा घीग्वार में फुट आफ्ताबी देकर बाल्जंतर में बदस्तूर रख कर बारह पहर तक बदस्तूर आंच दे इस अमल को मुकर्रर करे यानी दोनों बृटियों के शीरे में बदस्तूर पुट आफ्ताबी देकर बारह प्रहर तक आंच बालुजंतर में दे कूल छ: शीशे हए सातवें शीशे में इस्तरह अमल करे कि आक के दूध में दवा को मुसल्सिल दो दिन बदस्त्र खरल करके मुखा दे इस मर्तब: गंधक और सुमस्याह न मिले और खुश्क होने के बाद शीश: में रखे और गिले हिकमत करके घालुजंत्र में रख कर बारह पहर तक बतरीक सामूल व मजकूर: आग दे सातवीं शीशी में पारा तहनशीन हो जायगा अगर कूल तहनीशीन हो जाए तो फिर आंच देने की जरूरत नहीं है अगर कुछ तसईद हुआ हो तो दवाई जैल में मिलाकर एक रत्ती का चौथाई खावे और अगर तहनणीन हुआ हो तो एक हिस्सा को दो हिस्सा करके सावे बदर बदरकः जिसमें गोली बनाकर खाई जाती है हस्वजैल है। जाफरान लोगं, अकरकरा, खासियत यह है कि जितना चाहे खाना खावे हजम होकर जरह वदन हो जायगा और भूख में खाने से अगर खाना भी न खावेगा तो भी सेरी रहेगी और इस कदर कुब्बतरवाह गालिब होगी और इतना इमसाक पैदा होगा कि दस औरतों से भी आसूदगी न होगी और गर्मी के जमाने में खून की और सदीं के मौसम में गरमी मालुम होगी इस सीमाव में असर यह है कि जब तक एक लहमा खाना न खा ले भूख मालूम नहीं होती अगर एक हफ्ते तक खावे तो दो साल तक यही कैफियत रहती है और अगर छ: महीने तक खावे तो कायाकल्प असर नौ कुव्वत सीमाव की ऊद करे और हमेशह कुव्वत हेजदहसाल की रहे समस्या ही तफसीर में भी इस्तलाफ है वाजे किताबों में समस्याह लिखा है और वाजे में जहर तेलिया लेकिन सही जहर

लिया है। अगर्च: सिखया स्याह लिया जावे तो भी नुकस नहीं है लेकिन जहर तेलिया इसमें आला है याद रखना चाहिये कि बगैर मुदब्बिर करने के उमको हरगिज न डाले बरन: मुजर्रत का एतमाल है समस्या के मुदब्बिर करने की तरकीब जहर की गिरहें लेकर एक दिन रात गाय के पेशाब में तर करे और निकालकर काम में लावे नौआदीगर जहर पीस तेलिया को पोटली में बांधकर हांडी के अन्दर जिस्में पानी हो इस तरह लटका दे कि पेंदी से लगने न पाये और आधे घंटे तक पकावे ख्वाह दूध में जोश देकर काम में लावें।

(सुफहा २९४ किताब अलकीमियां)

### तरकीब कुश्ता सीमाव

(अब्बल सीमाव को कायमुल्नार किया है बादहू सात बार गंधक शीशी में जारन कर तल भस्म बनाते हैं)

कूचला दो सेर लेकर पच्चीस सेर सादा पानी में डालकर किसी कढाई में दे गदान पर रखें और नीचे आंच रोशनकरे जब आठ सेर पानी बाकी रह जाय तब उतार ले पानी आठ सेर को अहतियात से रखें कूचला मामुली को कट पीसकर बारीक करे और उसके हमराह सज्जी पाव सेर पुस्तः शोरा व कलई पावसेर पुस्तः नौसादर आध पाव पीसकर हरणः शामिल करे लें बादह उस तमाम एक जातगृदः के तेतींस हिस्सा करके रस छोडे एक हिस्सा कढ़ाई के वेरू हिरसे के नीचली जगह पर जो आंच की तरफ है जमाद कर दे दरमियान कढाई के १ तोला सीमाव और नीचे ऊपर, दाल चिकना एक तोला रस कपूर एक तोला, समूलफार सफेद १ तोला कूट पीसकर विछा दे आठ सेर पानी कूचले में से एक पाव पानी कढाई में डाल दें और नीचे आग जलाकर पानी खुरक करे जब पानी खुरक हो जाय एक एक पाव भर दूध मादः गाव उसी वक्त कढाई में डालकर और आंच जलानी गुरू करें जब दूध खुक्क हो जाये कढाई को देगदान से नीचे उतार कर दूसरे हिस्सा का कढाई के नीचे जमाद कर और दर्भियानसे सीमाव जिस कदर बरामद हो निकाल ले दुवारा वदस्तुर साबिक सम्म्ल फार सफेद एक तोला, दारचिकना एक तोला, रस कूपर १ तोला ताजा लेकर खूब बारीक पीस कर सीमाव बरामद शूदः के जेरुवाला कढाई में रख कर पाव सेर पानी क्चला दरमियान डाल कर नीचे आंच जलानी शुरू करें जब तमाम पानी जज्ब हो जावे फिर पावभर शीर मादह गाव कढाई में डाल कर ख्रक करें बादह कढाई को आंच से अलहदा करके दरमियान से सीमाव निकाल लें हरद फैके अमल से सीमाव ज्यादती पर बरामद होगा हर बार क्चला व लोटा सज्जी वगैरः का जमाद कढाई के नीचे करते जायें और सम्मुलफार, दारचिकना, रस कपुर एक एक तोला ताजा लेकर सीमाव बरामद शुदः के जेरुवाला देकर पाव भर आबकुचला खुश्क होने के बाद पाव भर शीर मादः गाव जज्ब करते चले जावे यहां तक तीसवीं दफै तीस हिस्से जमाद के तमाम हो जावें हर दफै पाव भर के हिसाब से आब कुचला जो आठ सेर था सर्फ हो जावेगा और आठ सेर ही दूध खर्च होगा। संमुल फार सफेद ३२ तोला, दार चिकता ३२ तोला, रस कपूर ३२ तोला यह कुल ९५ तोले का खर्च है और तीसवी दफै की पकावट के बाद करीबन २५ तोले के निकलेगा यह सीमाव मजकूर दफै की पकावट के बाद करीबन २५ तोले के निकलेगा यह मीमाव मृतहर्रिक कायमुल्नार कहलाता है सीमाव मृतहर्रिक कायमुल्नार मजकूर पांच तोले को तीन रोज तक राई के अर्क में खरल करे और एक रोज बसाह (अटसट) बूटी के अर्क में खरल करे बादह एक रोज गोमा बूटी के पानी में बचा रह दे फिर एक दिन कुँबार गंदल का चोया देवे अजांबाद नमक आवलासार को चालीस गोता अर्क प्याज में देकर साफ कर ले हम वजन सीमाव मामुला गंधक साफ शुदः को वाहमी मिलाकर कजली करे पिर एक रोज तक अर्क कुँवार में खूब खरल कर किसी शीशी आतिशी में डाल कर और मुहर मुलैमानी करके बारह पहर बालूजंतर की आंच दे बाद सर्द होने के निकाल कर बदस्तुर क्वार में एक दिन खरल कर दूसरी शीशी में

बतरीक मजकुर अव्वल सोल्हा पहर आंच दे अलहाजुल कयास इसी तरह सात आंच तक दे और हर आंच यकेबाद दीगरे चार पहर ज्याद: करते जाएँ यहां तक कि सातवीं आंच छत्तीस पहर की हो हर दफै सीमाव के हमवजन गंधक शामिल करके जो अर्क प्याज में साफ की गई है अर्क क्वाँर में खरल करने के बाद आंच देनी चाहिये इस कूक्ते का रंग सूर्व होगा खुराक एक सूर्व का चहारम हिस्सा दो हफ्ते के स्तैमाल से ताजीस्त कूळ्वत कम न होगी एक रात में हमेशह अगर सात औरतों से जमाइ किया जावे ताकत वदस्तुर कायम रहती है मुगल्लिजमनी होने में बेनजी रहै इमसाक की हद नहीं रहती दौरान भमल दवाई परहेज जायदज जहरी है अगर बराबर लगातार इस कुश्ते को दो माह तक खाया जावे बशरते कि इस अर्से में और जसे महामत मुकी जावे तो उसके पेशाब में सीमाव कायमुल्नार होता है और उस सीमाव को ख्वाह किसी तरकीब से नमक कायम के साथ नौसादर के तेल में तसकिया और तमश्विया देने से खासियत अकसीर की उसमें पैदा हो जाती है, यह नुसखा साधू वृजागर सन्यासी ने जो मेरे दोस्त हैं इसरार अलकीमियां में दर्ज कराने के लिये मुझे इनायत फर्माया है जो हदिय: नाजरीन है। (सुफहा २२ किताब इसरार अलकीमियां)

# पारव का मूर्च्छितरूप भस्मकरणार्थ रससिंदूरावि विधिकथन (भाषा)

दोहा-

लीजै आठ भलौ बुभुक्षित पारा पल, शुद्ध गंधक शुद्ध ले, इतनो 11 दिन, हो एक सुखे खरलाय पुनि ज् रस, द्वे दिन सकै जों त्यों को एक करि, त्यों डार घोटिके. सीसी भरे ऐसे कपरौटी सीसी द्वे देय पहले वा विषे विषे निपुन सीसीकों घामके, धरिदेय 11 जबै, हांडी में सीसी धरवाय विषे, पेदें छेद हांडी ज् करै 11 वहै चौडो निपुन, रुपया बरोबर लम्बी ठीकरी, घिसिके धरि गुनलेई तापे छेद संधि दोऊ तरफ, रहिजाय तापर माटी सानिकै, मैंडजू सीसी राखिकै. बारूरेत निकसाय हांडी धरै. नीचे अगिनबराय की दीजिये, आठ पहर धीमी करै, तेज पहर करि होवे जबै, तब यह लेय उतार सीसीको फोर के, चांदी ले निकसाइ चांदी विषे, ताकों फिर चांदी लेइक, खरल मांहि घटवाय गोमा दहं, इनके रस डरवाय दिनालग घोटि, ये दोनों रस डार सूक जबै, पूरव विधि निरधार जो सीसी भरे; वाहो जन्त्र धराय भरे, वैसे आंच लगाय 11 चारि लो दोजिये. लकरीकी आंच तासो जरै, चांदी निकसै सांच अब गन्धक के जरन की, कहत परीक्षा निकसै सांच जरन को, कहत परीक्षा तबै, या विधि करिये जोइ सोंक को लेयके. शीशी भीतर

गन्धक जरचो निकसै तबै, बहिर लिपटी भई, सोंक निहचै करि जानियो, गंधक जरयो न जाय सीसी लेड जो होय तो न होयतो, ज्यों की त्यों जरचो है, तब लग आंच गंधक छीन ले सीसी उतराय होय तब, द्धीन ज् चांदी लेड निकार फोरिके, सीसी को विडार लगती रहै, ताकों छोल कछ राख जो पूरी उतराय को तोलिये, चांदी फिर घ्टवाय इनके रस गंमकिया गोमा द्हें, सीसी में भरि घोटि सुखायके, इक फिर देय आंच वाही बालूजंत्रते, मंद गंधक जाड जराइ दोय भर, तातें पैसा देत समझाय औरह, कछ्क यह प्रमाण आँच तेज जरे, पहर गंधक करे निस्तेज है, पहर धेला जरत आंचसों है, तेज अधिकी जरत गंधक मंद आंचते मान ही जरै. गंधक लेड सीसो उतार गंधक आधो जरै, फोरिके. चांदी लेड सीसीको दूरि करि विषै, ताहि चांदी करिलेय सो बकनी नीके खरल पिसाइके,

### सोरठा

एक अधेला भार, फिर विषचूरन लीजिये खरल करै निरधार, चूरन धर चांदीबिषे ।

### दोहा

पारद चाँदी घोटिके, सीसी में भरि लेय । त्योंही बालूजंत्रमें, पूरब विधि धरदेय ।।

### सोरठा

होय, चार पहर की आंच नहिं याते सब गंधक न कोय, स्वांग सीत है जाड सीसी उतार, फोरके सीसीको फिर निकार, विषके संजोग निकोर, या चांदी दे छोड, गंधक को जो छोल, रही सहो जो छरीसों को ढील, पुनि चांदी कछू नीह चन्द्रोदय सांच, जो चांदी पुरी तो जो चांदी बधती दे आँच, दीपक पुनि गुनरास, दोपक आंच पहर तो चन्द्रोदय रस चन्द्र प्रकास, दोहा

की यों पारद होत है, न आवै कोरा रहे, हाथ तुलवाय तोला भर को, चन्द्रोदय भस्म घरी चारि खरलाय दे, भर हो लोंग नित खैबेको मात्रा, हरिलेय से, सबे रोग अनुपान

खाये देह में, भूख तुरत बढिजाय रोग अजीरन ना है, ताही समै पलाय कुष्ठबन्ध बहुमूत्रता, मुच्छा हिचकी सोय करे, बलको करै, कामदेह अतिहोय स्त्री प्रसूत सनिपातअह, और वमन देही सीतल जो परे, ताहि गरम करि देय खांसी स्वास फिरंग हग, अह उपदंश हू को हरै, ज्वर आठौ ज्वर आवे मिटजाइ फिर, अरुचि देह रहिजाय यह असाध्य रुग अरुचि है, याते प्रान ऐसो याते मिटत चन्द्रोदय रस नाम यातें भूप (वैद्यादर्श)

### रसिसन्दूर (गंधक हमवजन व नौसादर १/८० हिस्सा आग १२ पहर फारसी)

दरकुश्तन सीमाव साजद बियारन्द शीश: गर्दनदराज कि गर्दनश वारीक वे शिकमश फराख व आँराविंगले हिकमत उस्तवार कुनन्द व नीमसेर जीवक खालिश मुत्तहरकरद अजपर्चः गुजरानीदः वाबोलवसिरकातुद अगर बहम नरसदप सनमें शवद व दररोगन जैतून व अगर व हम न रसद दर रोगन कनान कि आँरा अलसी गोयन्द हरबके अर्जा दोचन्द बर सीमाव बिरेजन्द कि चहार अंगुश्त बरवाला बरामद व वर आतिण नरम व मूलाइम जोशादिहन्द चूँक अन्दक तरावत नुमायंद सीमाव खुश्क गेरू व बवाजबोल रेजन्द बजोश दिहन्द बनौअ मजकूरः चुनीसह मर्तवः तकरार नुमायन्द व अरतेज फारिगशबंद अजपर्चः गुजरानीदः बानीमसेर करीत आसकरदः कुजुलशवद दरआँशीशः कुनन्द व नीमतोला नशासद पैकानी व आंखुमकरदः बवाज नाको साईदः दरशीश मजकूरकुनन्द व दहनशीशः रा पारः कागजव नमक व खाकस्तर मुहर स्तुवारकुनंद व खुश्क साजन्द वसदर देगकुनंद व अंदक यकता चहार अगुंश्त अज सरशीश: बिगुजरद व नवाए देग वादेगदाँ वरनियाइद बजेरदेग आतिश नर्म नर्म करदः आतिश तुआम न चूनां कुनंद तादवाजदः पास कियक लहजा शौला नमीरद चूं सर्द शवदवेरू आरंद व शीशः विशिक्तिश्तः जीवक कुश्ता विसितानंद अजी सीमावहुवः बरबर्गतंबूल बिखुरद व वर बालाइ आँदोवीरवर्ग बिखुरन्द व अजतुरशी परहेज नुमायंद हेच इल्लत गिर्द व ओनगर्दद व हुकुमा वा नवाए जीवक व हरजः मते वनोए मेदिहंद अम्माउश्च अजतहारव मालुमई नस्तवियारन्द कवाबचिन व अकरकरा व मूसली स्याह व सफेद व भूफली व वसवासः व तुस्म उटंगन व तुस्मकोंच, करनफल, इलायचीदाना, व जाफरान, व मस्तंगी, व जौज बवा अज हर एक तोला कोफ्तः वेस्त व यक तोला सीमाव वियामीरंद व हमचंदाँ अस्ल खालिश बवजन दो माशः गिलोलः साजंद बहर सुबह निहारयके अजाँ बिखुरंद वक्त शाम अम्मादरसरेमा तनावुल शाम बादहाइ मुसालिफ विरवद व कुव्यतवाह ज्याद: गर्दद: व रंग सुखे शवद अगर पीरखुरंद जवाँन शवद बइश्तरहा गालिब आयन्द चन्दाँ कि खुराक दो सह आदम खुरद। (किताब जवाहर उलिसनात सुफहा ३२)

# सीमात्र मूर्च्छित गंधक से भूधर में (उर्दू)

सीमाव दो दोला, आँवलासार गंधक ३ तोला दोनों को बाहम सूब तरह सरल करे बादह लुआब घीग्वार में दो दिन खरल करें फिर चमडे को सात तह करके पारे को पोटली की तरह बांधे और एक गढा खोदकर तीन अंगुश्त रेत उस पर बिछावे और पोटली रख देवे बादह इस कदर और रेत डालकर दो दिन बराबर जंगली उपलों की आग जलाते रहैं बवक्त सर्द होने के निकाल लें। (सुफहा ५८ किताब कुश्ताजातहजारी)

### पारद चूर्ण बबूल फूल से

ववूल के अधिक्षले फूलों में पारा घोटने से फौरन कजली हो जाती है। (तजरुवा भाई साहबरता हनूमानप्रसाद)

इति श्रीजैसलमेरिनवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल कृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां पारदमूर्ज्छितीकरणं नाम पश्चित्रिणोऽध्यायः ॥३५॥

# मूर्छितबद्धाध्यायः ३६

### अवस्थाभेद से पारदसंजा

दोवहीनो रसो बह्मा मूर्च्छितस्तु जनार्दनः ॥ मारितो रूद्ररूपी स्याद्वदः साक्षात्सदाशिवः ॥१॥ (र० चि० ४, र० सा० २, र० क० २, र० सा० प० ३, र० र० १५७)

अर्थ-दोषरहित पारद ब्रह्मा का रूप है और मूर्च्छित पारद विष्णु का रूप है, भस्म किया हुआ पारा शिवरूप होता है तथा बद्ध हुआ पारा साक्षात् श्रीशिवरूप होता है॥१॥

# पारद की मूर्च्छनादि तीन दशाओं का फल

शुद्धधा विशुद्धोऽथ मुजीर्णगंधो विह्नप्रभः कांचनभुग्गदघः ॥ वदन्ति चैनं त्रिविधं मुबद्धं संमूर्च्छितं चापि मृतं रसेन्द्रम् ॥२॥

(योगतरङ्गिणी ॥५४॥)

अर्थ-शोधन क्रिया से शुद्ध किया हुआ तथा गधक जारण किया हुआ बुभुक्षित और सुवर्ण को खानेवाला पारद रोगों का नाशक होता है और इसी पारद को बद्ध, मूर्च्छित और मतभेद से तीन प्रकार का कहते हैं।।२।।

### मूर्छादिदशाओं का फल

मूर्च्छा प्रपन्नो हरते च रोगान् बद्धस्तथा खेचरतां ददाति । मृतो मृतिं नाशयित प्रकर्षाञ्जीयाद्रसेन्द्रोऽगणितप्रभावः ॥३॥ (योगतरङ्गिणी ५४)

अर्थ-मूर्च्छा को प्राप्त हुआ पारद रोगों को नाश करता है, मरा हुआ मृत्यु को नाश करता है और बद्धपारद आकाशगति को देता है इस प्रकार अनेक प्रभाववाले पारद की जय हो।।३।।

#### तथा च

मूर्च्छितो हरते व्याधीन्बद्धः क्षेचरसिद्धिदः ॥ सर्वसिद्धिकरो लोके निरुत्थो देहसिद्धिदः ॥४॥ (शब्दकल्पदुम १२०)

अर्थ-मूर्च्छित पारद रोगों को हरता है, बद्ध किया हुआ आकाशगति का दाता है तथा मृत पारद सब सिद्धि को देता है और निरुत्थ (अर्थात् जो किसी प्रकार ही अपने रूप में न आ सके) पारा देह की सिद्धि को देता है।।।।

#### तथा च

मारितं देहिसिद्धचर्थं मूर्च्छितं व्याधिनाशनम् । रसभस्म क्विचद्रोगे देहार्थे मूर्च्छितं क्विचित् ॥५॥ बद्धं द्वाम्यां प्रयुंजीत शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ (रसरत्नाकर १७३)

अर्थ-देह की सिद्धि के लिये मारे हुए पारे का तथा रोगों के नाश के लिये मूर्च्छित पारद का प्रयोग करे। कहीं कहीं मारे हुए पारे का रोगों के नाश के लिये तथा मूर्च्छित का देह सिद्धि के लिये भी प्रयोग करते हैं। शास्त्रीय कर्म का द्रष्टा दोनों ही सिद्धियों के लिये अर्थात् देह सिद्धि और रोगनाशक सिद्धि इनके लिये बद्ध पारे का प्रयोग करता है।।५।।

मूर्छित पारद का लक्षण

कज्जलाभो यदा सूतो विहाय घनचापलम् ।। मूर्छितः स तदा जेयो नानारसगतः क्वचित्।।६।।

(रसरत्नाकर १७२)

अर्थ-जब पारद घन और चपलता को छोड़कर कज्जल के समान अनेक रस या वर्ण (रंग) व्यापी हो जाय तब पारद मूर्ज्छित कहाता है।।६।।

कज्जलाभो यदा सूतो विहाय घनचापले । दृश्यतेऽसौ तदा ज्ञेयो मूर्छितः सुतरां बुधैः ॥७॥ (रसदर्पण, टोडरानन्द २७, रसमंजरी १०)

अर्थ-जब पारद घन और चपलता को छोड़कर काजर के समान दीखने लगे तब पारद को पंडितजन मूर्च्छित हुआ समझे ।।७।।

#### तथा च

नानावर्णो भवेत्सूतो विहाय घनचापले ।। लक्षणं दृश्यते यस्य मूर्छितं तं वदन्ति हि ॥

अर्थ-जब पारद घन और चपलता को छोड़कर अनेक वर्णवाला होता है इस प्रकार के जिसके लक्षण हो उस पारद को रसकर्म के ज्ञाता वैद्य मूर्छित पारद कहते हैं॥८॥

मूर्छितलक्षण

गौरवं घनता यस्मिन् तेजस्वित्वं च दृश्यते ।। सोऽयं विमूर्छितः सूतो विज्ञेयो नैव विक्लिना ।।९।।

(रसेन्द्रसारसंग्रह ९)

अर्थ-जिस पारद में भारीपन कठिनाई और चमक दीखती है उसकी मूर्छित पारद समझना चाहिये अर्थात् जिसमें गुरुता कठिनता और चमक न हो उसको मूर्छित पारद कहते हैं।।९।।

सम्मति—मेरी राय से यह बद्ध पाइद का लक्षण हो सकता है क्योंकि यह पूर्वोक्त अनेक मूर्च्छित पारद के लक्षणों से विरुद्ध है और रसेन्द्रसारसंग्रहकार ने स्वयं इन्हीं लक्षणों को बद्ध के लक्षण में लिखा है।।

#### बद्धलक्षण

यस्मिन्गुरुतारुणता तेजस्वित्वं च दृश्यते सूते ।। दृढशिखिमध्ये तिष्ठेद् बद्धः सूतोऽमृतोपमो ज्ञेयः ।।१०।।

(रसेन्द्रसारसंग्रह)

अर्थ-जिस पारद में भारीपन, ललाई और चमकीलापन दीखता हो और तीक्ष्ण अग्नि में भी उड़ नहीं सकता हो उसको बद्धपारद कहते है और वह अमृत के तुत्य होता है।।१०।।

#### मतान्तर

माधुर्य्यगौरवोपेतस्तेजसा भास्करोपमः ॥ वह्निमध्ये यदा तिष्ठेत्तदा बद्धस्य लक्षणम् ॥११॥

(रसरत्नाकर १७२)

अर्थ-जो पारद माधुर्य्य तथा गुरुता से युक्त हो और तेज में सूर्य के समान चमकीला हो और जब अग्निस्थायी हो जावे तब उसको बद्धपारद कहते हैं॥११॥

#### मतान्तर

अक्षयी च लघुद्रावी तेतस्वी निर्मलो गुरुः । स्फुटनं पुनरावृतौ बद्धसूतस्य लक्षणम् ।।१२।। (रसमंजरी १० वाच० बृह० ७ नि० र० ७)

अर्थ-अक्षयी (जो अग्निपर रखने से न उड़े) शीघ्र ही द्वव हो जावे चमकीलापन, स्वच्छ, भारी और दुबारा बद्ध करने में सील २ होना इत्यादि बद्ध पारद के लक्षण हैं।।१२।।

### मृतपारदलक्षण

अगुरुरतेजाः शुभ्रो विह्नस्थायी स्थिरो धूमः ॥ हेमादिधातुभोक्ता तत्कर्ता स्यान्मृतः सूतः ॥१३॥ (बृहद्योगतरंगिणी १२२, र० रा० शं० १४, र० सा० प० १४, नि० र० २८)

अर्थ-जो पारद हलका हो, तेज रहित हो, सफेद हो, अग्नि में स्थिर और धूमरहित हो, हेमादि धातुओं का खानेवाला हो और उन्हीं हेमादि धातुओं का बनानेवाला हो ऐसे पारद को मृत पारद कहते हैं।।१३।।

### मृतपारदलक्षण

अतेजा अगुरुः शुभ्रो लोहहा चंचलो रसः। यदा नावर्तयेद्वह्नौ नोर्ध्व गच्छेत्तदा मृतः ॥१४॥ (रसराजसुन्दर ८५ र० रा० शं० १४ रस० सा० प० १४, नि० र० २८)

अर्थ-तेज (चमक) और गुरुता से रहित हो, श्वेत हो लोह (धातु) का खानेवाला और चंचलता से रहित पारद जब अग्नि में नहीं चक्कड़ खाता है उड़ता भी नहीं है तब उसको मृत पारद कहते हैं।।१४।।

#### मतान्तर

आर्द्रत्वं च घनत्वं च तेजो गौरवचापलम् ।। यस्यैतानि न दृश्यन्ते तं विद्यान्मृतसूतकम् ॥१५॥

(रसमंजरी १० वा० वृ० ७)

अर्थ–गीलापन, कठोरता, चपलता, चमक और गुरुता ये लक्षण जिस पारद के न हो उसको मृत पारद कहते हैं।।१५।।

#### तथा च

द्रवधनगुरुचंचलता तेजस्वित्वं च दृश्ये यत्र । तं मृतसूतं विद्यानैकः सर्वत्र वर्णनियमोऽस्ति ॥१६॥ (रसेन्द्र सार संग्रह ९)

अर्थ-गीलापन, कठोरता, चंचलता और चमक ऐ लक्षण जिसमें नहीं दीखते हो उसको मृतपारद कहते हैं और वर्ण का नियम सब जगह एकसा नहीं है।। १६।।

#### तथा च

चांचल्यमद्रितेजस्त्वं द्रवत्वं गौरवाणि च । सूतस्य पंच नश्यन्ति बद्धस्यपि मृतस्य च ॥१७॥ (नि० रत्ना० १८)

अर्थ-चंचलता, घनता, चमकीलापन, गीलापन और गुरुता ये पांचों लक्षण मृत और बद्धपारद के नहीं होते हैं।।१७।।

# पारद की चार दशाओं के नाम फल और लक्षण

दोहा मुनि जन ब्रह्म स्वरूप सोधितपारद को कहे, जनार्दन मूर्च्छित, सोह पारद जोय बद्ध सदाशिव मारित पारद रुद्र चारि को, दै, जानो आदि चन्द्रोदय

मूर्च्छित विधिसों करै, सकल रोग को दूर ।। वहै रसराज सो, जानो गुटिकाकार सो खेचर गति को करे, जानो क्षुधा अपार ।। हरे पारद मृतक, वरण्यों सुधा समान करुणाकर भुवि विषे, पारदसस गुणवान् अनुपान जो रोग पै, ताही करके देय नर कुञ्जर पुनि तुरग के, सकलरोग हरि लेख ।। (वैद्यादर्श ९)

रस की तीन दशाओं की सूक्ष्म विधि

मारयेज्जारितं सूतं गंधकेनैव मूर्छयेत् ।। बद्धः स्याद्दुतिसत्त्वाभ्यां रसस्यैवं त्रिधागतिः ॥१८॥

(रसरत्नाकर १५८)

अर्थ-विद्वान मनुष्य गंधक जारित पारद को मारे और गंधक जारण से पारे को मूर्छित करे द्रुति और सत्त्व से पारद ब्रह्म होता है इस प्रकार पारद की तीन गति है।।१८।।

### चार प्रकार के बद्ध

पोटः लोटो जलौका च भस्म चापि चतुर्यकम् ॥ वन्धन्तचुर्विधो ज्ञेयः सूतस्य भिषगुत्तमैः ॥१९॥ पोटः पर्पटिकाबन्धः पिष्टिबन्धस्तु लोटकः ॥ जलौका पंकबंधः स्याद्भस्म भस्मनिभं भवेत् ॥२०॥

(र० रा० शं०)

अर्थ-पोट, खोट, जलौका, और भस्म इस प्रकार चार तरह का पारद का बन्ध होता है। पपड़ी के समान बने हुए पारे को पोट कहते हैं, पिष्टीबद्ध को खोट कहते हैं, कीचड़ के समान बने हुए को जलौका बद्ध कहते हैं और भस्म के रूप में बने हुए पारे को भस्मबद्ध कहते हैं।।१९-२०।।

### पच्चीस रस बंधों का वर्णन

पंचविंशतिसंख्याकान् रसबंधान्प्रचक्ष्महे । येनयेन हि चांचत्यं दुर्ग्रहत्वं च नश्यति ॥२१॥ रसराजस्य संप्रोक्तो बंधनार्थो हि वार्तिकः ॥ हटारोटौ तथाऽभासः क्रियाहीनश्च पिष्टिका ॥२२॥ क्षारः खोटश्च पोटश्च कल्कबंधश्च कन्जिलः ॥ सजविश्वेव निर्जीवो निर्बीजश्च सबीजकः ॥२३॥ शृङ्खलाद्गतिबन्धौ च बालकाश्च कुमारकः ॥ तरुणश्च तथा बृद्धो मूर्तिवबद्धस्तथापरः ॥२४॥ जलबंधोऽग्निबंधश्च सुसंस्कृतकृताभिधः ॥ महाबंधाभिधश्चेति पंचविंशतिरीरिताः ॥२५॥ केचिद्वदन्ति षड्विंशो जलूकाबंधसंज्ञकः ॥ स तावस्नेष्यते देहे स्त्रीणां द्वावे प्रशस्यते ॥२६॥

(रसरत्नसमुच्चय ९२, र० रा० शं० ११ र० रा० सु० ५८) अर्थ-जिस प्रकार पारद की चंचलता और दुर्ग्रहहता (पकड़ाई में न आना) नष्ट हो जावे इसलिये विद्वानों ने बद्धकारक पदार्थों से पारद का बंधन कहा है। उन पच्चीस रसबंधों को हम वर्णन करते हैं हट १ आरोट २, आभास ३, क्रियाहीन ४, पिष्टीका ५, क्षार ६, खोट ७, पोट ८, कल्कबंध ९, कज्जिल १०, सजीव ११, निर्जीव १२, सबीज १३, निर्बीज १४, शृंखलाबंध १५, दुतिबंध १६, बालक १७, कुमारक १८, तरुण १९, वृद्ध २०, मूतिबद्ध २१, जलबंध २२, अग्निबंध २३, संस्कृतकृत २४, और महाबंध २५। इस प्रकार पच्चीस बंध कहे हैं। कुछ मनुष्य जलौ का बद्ध को भी बंधों में मानकर छब्बीस प्रकार के बंध कहते हैं परन्तु बहुत जनों की यह सम्मित है कि जलौका बंध नाम का बंध शरीर के पोषण के लिये नहीं कहा है किन्तु स्त्रियों के द्रावण करने के लिये प्रयोग किया गया है इस वास्ते यह बंधों में नहीं होना चाहिये॥२१–२६॥

हट अशुद्धरसलक्षण

हटो रसः स विज्ञेय सम्यक्शुद्धिविवर्जितः । स सेवितो नृणां कुर्यान्मृत्युं

व्याधिसमुद्धतम् ।।२७।।

(रसरत्नसमुख्यय ९३, र० सा० प० १२)

अर्थ-जो पारद अच्छी प्रकार शुद्ध नहीं किया गया हो, उसको हटरस कहते हैं और सेवन किया हुआ वह हटरस मनुष्यों के मृत्यु और भयंकर व्याधि को करता है।।२७।।

आरोटशुद्धरसलक्षण २

मुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते । स क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठः शर्नव्याधिविनाशनः ।।२८।। (रसरत्नसमुच्चय ९३, र० रा० शं० ११, र० रा० सं० ५८ र० सा० प० १२)

अर्थ-सम्पूर्ण रीति से शुद्ध किया हुआ पारद आरोट नाम से कहाता है वह क्षेत्रीकरण, जो रसायन सेवन से पूर्व अभ्रक प्रभृति का सेवन करने के लिये श्रेष्ठ है और सेवन करने से धीरे धीरे रोगों का नाण करता

#### मतान्तर

मुशोधितो रसः सम्यग् युक्तो योगेन केनचित् । आरोटसंज्ञया ख्यातः स क्षेत्रीकरणे मतः ॥२९॥

(टोडरानन्व)

अर्थ-अच्छी प्रकार गुद्ध किया हुआ तथा किसी रसायनिक योग से युक्त किया हुआ पारा आरोटन नाम से कहाता है और क्षेत्रीकरण के लिये उत्तम माना गया है।।२९।।

अरोटसंज्ञां लभते होकवारं मृतस्तु यः । न तेन जीवकर्म स्यान्न तथा व्याधिनाशनः॥३०॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-जो पारद एक बार मरा हुआ है उसको आरोट कहते हैं। उससे क्षेत्रीकरण नहीं होता है। तथा रोगों का नाण भी नहीं होता है।।३०।।

#### आभासरसलक्षण ३

पुटितो यो रसो याति योगं मुक्त्वा स्वभावताम् । भावितो धातुमूलाद्यैराभासो गणवैकृते ॥३१॥ (रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं० ११, र० रा० सुं० ५९, र० सा० प० १२)

अर्थ-पुट के देने से जो पारद पुट दिये हुए योग को छोड़कर फिर अपने रूप में प्राप्त होता है और उसी में फिर धातु तथा जड़ी प्रभृति की भावना दी जावे तो उसको आभासरस कहते हैं वह रस अवगुण के लिये होता है।।३१।।

### क्रियाहीनरसलक्षण ४

असंशोधितलोहाद्यैः साधितो यो रसात्तमः । क्रियाहीनः स विज्ञेयो विक्रियां यात्यपथ्यतः ॥३२॥ (रसरत्नसमुच्चय ९३, र० रा० शं० ११, र० रा० सुं० ५९, र० सा० प० १२)

अर्थ-नहीं गुढ़ किये लोहादिधातुओं से सिद्ध किया हुआ पारद क्रिया हीन कहाता है। वह पथ्य न करने से विकार को प्राप्त होता है।।३२।।

### पिष्टीबन्धरसलक्षण ५

तीवातपे गाढतरं विमर्खां पिष्टी भवेत्सा नवनीतरूपा ।। स्थातः स सूतः किल पिष्टिबद्धः संदीपनं पाचनकृद्धिशेषात् ॥३३॥

(रसरत्नसमुच्चय ८३, र० रा० शं० ११)

अर्थ-पारद तथा गंधक को खरल में डालकर तेज घाव में खूब घोटे तो

पारद की मक्खन के समान पिष्टी होती है उसको पिष्टीबंध कहते हैं। उस पिष्टीबन्धके सेवन से अग्नि की वृद्धि होती है और अत्यन्त पाचन करता है।।३३।।

### क्षारबद्धरसलक्षण ६

शंखशुक्तिवराटद्यैयोंऽसौ संसाधितो रसः ।। क्षारबद्धः परं दीप्तिपुष्टिकृच्छूल-नाशनः ।।३४।।

(रसरत्नसमुच्चय ९३, र० रा० शं० र० रा० सुं० र० सा० प०) अर्थ-शंख मोती सीप, और कौड़ी वगैरह पदार्थों के साथ जो पारद सिद्ध किया जाता है उसको क्षारबद्ध कहते हैं वह क्षारबद्ध अत्यन्त दीपन स विजेय और शूल का नाश करनेवाला है।।३४।।

### खोटबद्धलक्षण ७

बन्धो यः स्रोटतां याति ध्मातो ध्मातः क्षयं व्रजेत ।। स्रोटबद्धः स विजेयः श्रीघ्रं सर्वगदापहः ।।३५॥,

(रसरत्नस०)

अर्थ-जो पारद बंधनेयोग्य जिंडयों के योग से गोली बन जाय और बार बार धोंकने से घटता जावे उसको खोटबद्ध कहते हैं और शीध्र ही समस्त रोगों को नाश करता है।।३५॥

### पोटबद्धलक्षण ८

द्रुतकज्जलिका मोचापत्रेषु चिपिटीकृता । स पोटः पर्पटी सैव बालाद्यखिलरोगनुत् ।।३६।।

(रसरत्तसमुच्चय, र० रा० शं० र० रा० सु० टो० नं० २७) अर्थ-पारद और गंधककी कजली को लोहे की कढ़ाई में डालकर तपावे तो उसका रस अर्थात् पानी समान पतला पदार्थ हो जायगा उसको गौ के गीले गोबर पर रखे हुए केले के पत्ते पर डाल देवे और ऊपर से केले के पत्ते को रख और उस पर फिर गोबर को रखकर दबावे स्वांग शीतल होने पर निकाल लेवे उसे पोट या पर्पटिका बद्ध कहते है। उस पर्पटी को पीस अनुपान के साथ सेवन करे तो बालक और वृद्ध वगैरह के रोगों को शीध्र ही नाश करता है।।३६।।

### कल्कबंध का लक्षण ९

स्वेदाद्यैः साधितः सूतः पंकत्वं समुपागतः ।। कल्कबद्धः स विज्ञेयो योगोक्तफलदायकः ॥३७॥

(रसरत्नसमुज्जय, र० रा० शं० र० रा० सं०) अर्थ—स्वेदन आदि संस्कारों से जो पारद पंक (कीचड़) के समान हो जाता है, उसको पङ्कबद्ध कहते है, वह पृथक् पृथक् योगों के साथ फल का दाता है।।३७।।

### कज्जलीबंध लक्षण १०

कज्जलीरसगन्धोत्था सुल्क्ष्णा कज्जलोपमा ॥ तत्तद्योगेन संयुक्ता कज्जलीबन्ध उच्यते ॥३८॥

(र० र० स०)

अर्थ-पारे और गंधक को खरल में डाल के घोटे तो अत्यन्त चिकनी तथा काजर के समान काली कजली होती है उस कजली का प्रधान २ औषधियों द्वारा मेल करने से कज्जलीबंध हो जाता है।।३८।।

### सजीवरसलक्षण ११

भस्मीकृतो गच्छति वह्नियोगाद्रसः सजीवः स खलु प्रदिष्टः ॥ संसेवितौऽसौ न करोति भस्म कार्यं जराव्याघिविनाशनं च ॥३९॥

(रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-भस्म किया हुआ जो पारद अग्नियोग से उड़ जावे उसको सजीव रस कहते हैं, और उस पारद के खाने से पारद भस्म के समान गुण नहीं होते बृढ़ापा तथा रोगों का नाण भी नहीं होता है।।३९।।

### निर्जीवरसलक्षण १२

जीर्णाभ्रको वा परिजीर्णगंधोः भस्मीकृतश्चाखिललौहमौलिः ॥ निर्जीवनामा खलु भस्मसूतो निःशेषरोगान्विनहन्ति वेगात् ॥४०॥

(रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं० र० रा० सुं०)

अर्थ-अभ्रकजारण किये हुए अथवा गंधकजारण किये हुए जो पारद की भस्म हो जाय तो समस्त धातुओं से उस पारदभस्म का गुण उत्तमोत्तम है वह भस्म किया हुआ निर्जीव नाम का पारद शीध्र ही समस्त रोगों को नाश कर देता है।।४०।।

### निर्बोजरसलक्षण १३

रसस्तु पादांशसुवर्णजीर्णः पिष्टीकृतो गंधकयोगतश्च ॥ तुल्यांशगंधैः पुटितः क्रमेण निर्बोजनामा सकलामयद्यः ॥४१॥

(रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं० र० रा० सुं० टोड०)

अर्थ-चौथाई भाग सुवर्ण जारित किये हुए पारद की गंधक के योग से पिट्टी बनावे और क्रम से तुल्य गंधक के साथ पुट दिया हुआ समस्त रोगों का नाशक निर्बीज नामका पारद सिद्ध होता है।।४१।।

### बीजबद्धलक्षण १४

पिष्टीकृतैरभ्रकसत्त्वहेमतारार्ककान्तैः परिजारितो यः ।। हतस्ततः षड्गुणगंधकेन स बीजबद्धो विपुलप्रभावः ।।४२।। (रसरत्नसमुच्चय, र० रा० रा० रा० सं० टोड० रसमञ्जरी)

अर्थ-अभ्रकसत्व, मुवर्ण, चांदी तांवा और कान्तलोह इनमें से किसी को पारद के समान भाग लेकर पिट्टी बनावे तदनन्तर बीजजारणरीति से जारण करे, फिर उसको छःगुने गंधक के साथ भस्म करे तो उसको बीजबद्ध पारद कहते हैं वह अत्यन्त प्रभाववाला होता है अर्थात् समस्त रोगों में निःशंक देने योग्य है॥४२॥

### श्रृंखलाबद्धलक्षण १५

वज्रादिनिहतः सूतो हतसूतसमोऽपरः । श्रृंखलाबद्धसूतस्तु देहलोहविधायकः ।। चित्रप्रभावां वेगेन व्याप्तिं जानाति शङ्करः ।।४३।।

(रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं० र० रा० सुं०)

अर्थ-हीराप्रभृति रत्नों से सिद्ध की हुई पारद की भस्म तथा जड़ी बूटियों से की हुई पारदभस्म इन दोनों को समान भाग लेकर घोट लेवे तो श्रृंखलाबद्ध रस सिद्ध होकर देह को दृढ़ करनेवाला होता है इस पारद में ऐसी विलक्षण गक्ति है जो कि औषिध को शरीर के सर्वत्रस्थान में फैला देता है (इसके विशेषगुण शिवसंहिता में लिखे हैं) ४३॥

### द्रुतिबद्धरसलक्षण १६

युक्तोऽपि बाह्यद्रुतिभिश्च सूतो बद्धं गतो वा भसितस्वरूपः ॥ स राजिकापादमितो निहन्ति दुःसाध्यरोगान्द्रुति बद्धनामा ॥४४॥

(रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं० र० रा० सुं०)
अर्थ-परिभाषाध्याय में कही हुई विधि से द्रुतिकर पीछे किसी औषधि
द्वारा जो पारद का बंधक करना है उसको द्रुतिबद्ध कहते है चौथाई राई की
बराबर द्रुतिबद्ध पारद के खाने से दुःसाध्य (जिसकी चिकित्सा कठिनाई से
होती हो) रोगों को नाश करता है॥४४॥

### बालरसलक्षण १७

समाभ्रजीर्णः शिवजस्तुबालः स सेवितो योगयुतो जवेन ॥ रसायनो

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

भाविगदापहश्च सोपद्रवारिष्टगदान्निहिन्त ॥४५॥ (रसरत्नसमुच्चय, र० रा० शं० र० रा० सुं० र० सा० प०)

अर्थ-पारद में समान भाग अभ्रक को जारण करे तो वह बालरस सिद्ध होता है, सेवन किया हुआ यह बालरसनाम का रसायन उपद्रव तथा अरिष्ट (मृत्यु के लक्षण) सहित होने पर रोगों को नाश करता है।।४५।।

### कुमाररसलक्षण १८

हराद्भवो यो द्विगुणाभ्रजीर्णः स स्यात्कुमारोऽमिततन्दुलोऽसौ ॥ त्रिसप्तरात्रैः खलु पापरोगसंघातघाती च रसायनं च ॥४६॥

(रसरत्नसमु० र० रा० शं० र० रा० सुं० र० सा० प०) अर्थ-पारद से दूना अभ्रक लेकर जारण विधि से जारण करे तो इसको कुमाररस कहते हैं वह कुमार रस इक्कीस दिवस तक सेवन किया जावे तो पापरूप रोगों का नाश करनेवाला और रसायन है।।४६।।

### तरुणरसलक्षण १९

चतुर्गुणव्योमकृताशनो यो रसायनाग्रयस्तरुणाभिधानः ॥स सप्तरात्रात्सकला भयझो रसायनो वीर्यबलप्रदाताः ॥४७॥

(र० र० समु० र० रा० शं० र० सा० प० र० रा० सुं०) अर्थ-पारद से चौगुना अभ्रक लेकर जारण विधि से जारण करे तो उसको तरुणबंधनाम रस कहते हैं उसका इक्कीस दिवस तक सेवन करने से समस्तरोगों का नाश करनेवाला रसायन और वीर्य तथा बल का दाता होता है।।४७।।

### वृद्धरसलक्षण २०

यस्याभ्रकं षड्गुणितं हि जीर्णं प्राप्तग्निसल्यं स हि वृद्धनामा ॥ देहे च लोहे च नियोजनीयः शिवादृते कोऽस्य गुणान्प्रवक्ति ॥४८॥

(र० र० समु० र० सा० प० रा० शं० र० रा० सु०) अर्थ-जिसको अभ्रक से मित्रता प्राप्त हुई है अर्थात् अग्नि में डालने से न उड़े और जिसमें छः गुना जारण किया हो उसको वृद्धनाम का रस कहते हैं। उसका प्रयोग शरीर के लिये तथा रसायन के लिये अवश्य करना चाहिये इसके गुणों को श्रीमहादेवजी के सिवाय और कोई नहीं कह सकता है।।४८।।

मूर्तिबद्धलक्षण २१

यो विल्यमूलिकाभिश्चं कृतोऽत्यग्निसहो रसः ॥ बिनाऽश्वजारणात्स स्यान्मूर्तिबद्धो महारसः ॥४९॥अयं हि जीर्यमाणस्तु नाग्निना क्षीयते रसः योजितः सर्वयोगेषु निरौपम्यफलप्रदः ॥५०॥

(रं० र० स० र० रा० ग्रं० र० रा० सुं० र० सा० प०) अर्थ—जो पारद अभ्रक जारण करने के बिना ही केवल जड़ी बूटियों से ही अग्निसह (अग्नि में रखने से न उड़नेवाला) हो जाय उसको मूर्तिबद्ध रस कहते हैं और इसको कितनी बार अग्नि में तपावे तो भी क्षय नहीं होता है इसको योंग से अद्भुतफल प्राप्त होता है।।४९-५०।।

# जलबंधलक्षण २२

शिलातोयमुबैस्तोयैर्बद्घोऽसौ जलबन्धवान् ॥ स राजरोगमृत्युद्धः कल्पोक्तफ लदायकः ॥५१॥ (र० र० स०)

अर्थ-शिलाजीत आदि द्रव पदार्थों के साथ बंधा हुआ पारद जलबंध नाम से प्रसिद्ध है, जरा (बुढ़ापा) राजरोग तथा मृत्यु का भी नाश करनेवाला है और कल्प में कहे हुए फल को भी देता है।।५१।।

# अग्निबद्धरसलक्षण २३

केवलो लोहयुक्तो वा ध्मातः स्याद्गुटिकाकृतिः । अक्षीणश्चाग्निबद्धोऽसौ हैं।।५६।।५७।। CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

लेचरत्वादिकृत्स हि ॥५२॥

(र० र० समु०, र० रा० शं०, र० रा० सुं०)

अर्थ-केवल पारद अथवा पारद में किसी लोह (धातु) को डालकर धोंका जावे तो पारद की गोली के समान आकृति हो जाती है और क्षय भी नहीं होता, उसको अग्निबद्ध रस कहते हैं, वह सेचरत्व आदि गति को करता है।।५२।।

### संस्कृतकृतलक्षण २४

विञ्जुक्रान्ताशशिलाकुम्भीकनकमूलकैः ।। विशालानागिनीकन्वव्याद्रपावीकु रुकष्टकैः ।।५३।। वृश्चिकालीमशुण्डिभ्यां हंसपाद्या महासुरैः ।। अप्रसूतगवां मुत्रैः पिष्टं वालुके पचेत् ॥५४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-विष्णुकान्ता (कोयल), शशिप्रभा (बावची), कुम्भी (जल कुम्भी), धतूरा, मूली, इन्द्रायण, नागिनीकन्द (नागदमनी का कन्द), व्याझपादी (कटेरी), पीयाबांसा, बिछुआधास, हाथीशुण्डा, लालरंग का लजालू, राई, इन सबको समभाग लेकर अप्रस्ता (जो व्याई न हो और जिसके प्रथम भी गर्भ रहा हो) गायन के मूत्रों से पीस मूषा बनावे फिर उसमें पारद को रख मुखबंद करे, तदनन्तर बालुकायंत्र में रख पका लेवे फिर पारद के तुल्य सातों ही धातुओं को लेकर पूर्वोक्त औषधियों के रस से घोट गोला बनावे, पाछे बालुकायंत्र में पकावे, इस प्रकार अन्य अन्य यंत्रों से भी पारद की मूच्छी हो सकती है, इसका नाम सुसंस्कृत रखा है।।५३।।५४।।

महाबन्धरसलक्षण २५

हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातो व्रजत्येकतामक्षीणो निविडो गुरुश्र गुटिकाऽऽकारोऽतिवीर्घोज्ज्वलः । चूर्णत्वं पटुवत्प्रयाति निहतो धृष्टो न मुभ्वेत्मलं निर्गन्धो द्रवति क्षणात्स हि महाबन्धाभिधानो रसः ॥५५॥

(र० र० समु०, र० रा० शं०, र० रा० सु०, र० सा० प०) अर्थ-सोने तथा चांदी के साथ धोंकने से उड़े नहीं बिल्क उसमें मिल जाय, अग्नि में डालने से उड़े नहीं, अत्यन्त सूक्ष्म औषधि से बंधन को प्राप्त हो जाय, भारी वजन हो, गोली का सा गोल आकार हो, चमकीला स्वरूप हो, भस्म करने से नोंन के समान चूरा चूरा सा हो जाय, धिसने से मैला न हो, जिसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती हो और आंच में रखकर तपाने से शीद्र ही पारद के समान पतला हो जाय उसको महाबन्ध रस कहते हैं॥५५॥

### अथ पोटखोटादिप्रकार

अन्यमते-चत्वार एव बन्धास्तेऽघो लिखितप्रकारेण वर्ष्यंते । यथा। (र० रा० शं०)

अर्थ-औरों के मत से चार प्रकार के ही बंध है, वे नीचे लिखे हुए प्रकार से वर्णन किये जाते हैं जैसे-

पोटः लोटो जलौका च मस्म चापि चतुर्बिधम् ।।बन्धश्चतुर्विधोज्ञेयः सूतस्य भिषगुत्तमैः ।।५६॥ पोटः पर्पटिकाबंधः पिष्टीबन्धस्तु लोटकः ।। जलौकाः पद्भुबन्धः स्याद्भस्म भस्मनिभं भवेत् ।।५७।।

(बृ० ज्यो॰ र० रा० शं, र० रा० सुं०)
अर्थ-१ पोट, २ सोट, ३ जलौका और ४ भस्म इस प्रकार उत्तम उत्तम
वैद्यों ने ४ चार तरह के बंध कहे हैं, इन चार प्रकार के बंधों में जो पारद
पपड़ी के समान होता है उसको पोटबद्ध कहते हैं और जो पिष्टी के समान
होता है उसको सोटबद्ध कहते हैं, कीचड़ के समान बने हुए पारे को
जलोकाबंध और भस्म के समान बने हुए पारे को भस्मबंध कहते
हैं॥५६॥५७॥

# पर्पटी (पोट) बद्धविधान

लोहपात्रेऽथवा ताम्रे पलैकं शुद्धगन्धकम् ॥ मृद्वग्नाि दुते तस्मिञ्छुद्धं सुतपलत्रयम् ॥५८॥ क्षिप्त्वाथ चालयेत्किश्वित्लोहदर्व्या पुनः पुनः ॥ गोमये कदलीपत्रं तस्योपरि च ढालयेत् ॥५९॥ इत्येवं गन्धबद्धं च सर्वरोगेषु योजयेत्।।

(रसमंजरी, र० र०, आ० वे० वि०)

अर्थ-लोह के पात्र में (कड़छी वगैरह में) अथवा तांबे के पात्र में एक पल गुद्ध गंधक को डालकर मन्दाग्नि से गलावे फिर उस गले हुए गंधक में तीन पल गुद्ध पारद को डालकर लोहे की कड़छी से बार बार चलाता जावे तदनन्तर गोबर के ऊपर रखे हुए केले के पत्ते पर उस गंधक पारदकी कज्जली ढ़ाल देवे। इस प्रकार सिद्ध किये गंधबद्ध को सब रोगों में दे देवे तो श्रेष्ठ है।।५८।।५९।।

### रसपर्पटीबन्धे भावप्रकाश में

रसशुद्धं विधायादौ विधिनान्यतमेन च ।। जयापत्ररसेनाथ वर्धमानरसेन वा ।।६०।। भूंगराजरसेनापि काकंमाच्या रसेन च ।। रसे शोध्यं प्रयत्नेन तत्समं शोधयेद्वलिम् ।।६१।। भृंगराजरसैः पिष्ट्वा शोधयेदर्करिमभिः ।। सप्तधा वा त्रिदा वापि पश्चातच्चूर्णं तु कारयेत् ।।६२।। चूर्णयित्वा रसं तेन रसेन सह मर्दयेत् ॥ नष्टसूतं यदाचूर्णं भवेत्कज्जलसन्निभम् ॥६३॥ निर्धूमैर्बेदराङ्गरैर्द्र वीकुर्यात्प्रयत्नतः ॥ ततस्तं महिषीविष्ठास्थापिते कदलीदले ॥६४॥ निक्षिप्य तदुपर्यन्यत्पत्रं दत्त्वा प्रपीडयेत् ॥ शीतलां तां ततो यत्नात्समुद्धृत्य विचूर्णयेत् ।।६५।। एवं सिद्धा भवेद्वचाधिघातिनी रसपर्पटी ।। जराधिव्याधिभिर्व्याप्तं विश्वंबृष्ट्वा पुरा हरः ॥६६॥ चकार कृपया युक्तः सदाबद्रसपर्पटी ।। रक्तिकासिम्मतां तावद्भृष्टजीरकसंयुताम् ।।गुंजार्द्धभृष्ट हंग्वा तां भक्षयेद्रसपर्पटीम्।।६७।। रोगानुरूपभैषज्यैरपि तां भक्षयेत्सदा ।। पिबेत्तदनु पानीयं शीतलं चुलकत्रयम् ॥६८॥ प्रत्यहं वर्द्धयेत्तस्या एकैकां रक्तिकां भिषक् ।। नाधिका दक्षगुंजातो भक्षयेत्तां कदाचन ॥६९॥ एकादश दिनारम्भात्तां तथैवापकर्षयेत् ।। एवमेतां समश्नीयान्नरो विंशतिवासरान् ।।७०।। शिवं गुरु तथा विप्रान्यूजयित्वा प्रणम्य च ।। श्रद्धया भक्षयेदेतां क्षीरमांसरसौदनः ।।७१।। ज्वरं च ग्रहिणीं चापि तथातीसारभेव च ।। कामलां पाण्डुरोगं च शूलं प्लीहजलोदरम् ॥७२॥ एवमादीन् गदान्हत्वा हुष्टपुष्टश्च वीर्यवान् ॥ जीवैद्वर्षशतं साग्रं वलीपलितवर्जितः ॥

अर्थ-अरणी के पत्तों का रस, एरण्ड के पत्तों का रस, जलभंगरे के पत्तों का रस अथवा मकोय के पत्तों का रस इनमें से किसी एक के रस से विधिपूर्वक पारद को शुद्ध करे और पारद के समान गंधक को लेकर भँगरा के रस में घोट सूर्य के तेज से सुखा लेवे, इसी प्रकार सात भावना देवे फिर उसको चूरा बना लेवे। तदनन्तर उस पारद के साथ शुद्ध गंधक को घोटकर कजली बनावे (फिर घी से चिकनी की हुई करछी में कजली को रखकर) निर्घूम (सुलगे हुए) बैरी के अंगारों पर उस करछी को रखकर कजली को गलावे जब वह सूब गल जावे तब भैंस के गोबर पर रखे हुए केले के पत्ते पर गली हुई कज्जली को ढ़ाल देवे फिर ऊपर से केले का पत्ता रखकर और उस पर भैंस का गोबर रख दाब देवे और जब वह ठंडा हो जाय तब निकालकर पीस लेवे तो इस प्रकार रोगों को नाश करने वाली रसपर्पटी सिद्ध होती है। पहिले समय में श्रीकृपालु महादेवजी ने बुढ़ापा और रोग आदि से घिरे हुए संसार को देखकर अमृत के समान इस रसपर्पटी को सिद्ध किया है, प्रथम एकरत्ती रसपर्पटी को भुना हुआ एक रत्ती जीरा सफेद तथा आधीरत्ती भुनी हुई हींग इन दोनों के साथ खावे अथवा रोग के अनुसार औषधि के साथ (अनुपान के साथ) नित्य भक्षण करे और उसके पीछे ३ चुल्लू ठंडा जल पीवे। इस प्रकार नित्यप्रति एक एक रत्ती को बढ़ाता हुआ दस रत्ती तक बढ़ावे, दसरत्ती से अधिक भक्षण करना उचित नहीं है और ग्यारहवें दिन से फिर इसी प्रकार ही घटाता जावे। इस रीति से मनुष्य बीस दिवस तक इस रसपर्पटी से इनको खावे। रसपर्पटी भक्षण के प्रथम दिन में श्रीशिवजी, CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

गुरुदेव और ब्राह्मण पूजकर और प्रणामकर दूध और माँस रस के साथ सिद्ध किये हुए भात को सानेवाला मनुष्य श्रद्धा से इस रसपर्पटी को खावे तो ज्वर, ग्रहणी अतिसार, कामला, पांडुशूल, प्लीहा और जलोदर इत्यादि रोगों का नाण कर मनुष्य को हुष्टपुष्ट और वीर्यवान बनाती है और विधिपूर्वक रसपर्पटी के खानेवाला मनुष्य एक सौ आठ तथा एक सौ बीस वर्ष तक नीरोगता पूर्वक जीवित रहता है।।६०-७३।।

### जलोका वधः

मुनिपत्ररसश्चैव शाल्मलीकृतवारि च।। जातीमूलस्य तोयं च शिंशपातीयमेव च ।।७४।। श्लेष्मातकफलं चैव त्रिफलाचूर्णमेव च ।। कोकिलाक्षस्य चूर्णं च पारदं मर्दयेद् बुधः ।।७५।। जलौका जायते दिव्या रामाजनमनोहरा ।। सा योज्या कामकाले तु कामयेत्कामिनी स्वय्मा। सद्यस्खलनमाप्नोति दु:सहा परितोऽङ्गना ।।७६॥

अर्थ-अगस्त के पत्तों का रस, सैमल की छाल का क्वाथ, चमेली की जड़ का रस, लहसोड़ा (मारवाड़ी में गूंदा), त्रिफला का चूर्ण और बहेड़े का चूर्ण इनके साथ गुद्ध पारद को मर्दन करे फिर उसकी जोंक के समान लंबी बत्ती बनावे तो वह जलौका बद्ध रस होता है। स्त्रियों को अत्यन्त आनन्द का दाता वह जलौका कामदेव के समय मदनमन्दिर में स्थापित करे तो वह स्त्री शीघ्र च्युत होती है।।७४-७६।।

### जलौकापरिमाण

बालमध्यमवृद्धास्तु योनिर्विज्ञायते क्रमात् ।। नीरसानामपि नृणां योषा या संगमोत्सुका ।।७७।। बाल्ये चाष्टांगुला योनौ यौवने च दशांगुला ।। द्वादशैव प्रगल्भानां जलौका त्रिविधा मता ॥७८॥

(रसराजशंकरः ॥ निघण्ट्रत्नाकर)

अर्थ–स्त्रीजनेनन्द्रिय बाल, मध्यम और वृद्धा इन भेदों से तीन प्रकार की है जो स्त्री नीरस मनुष्यों के संगम से सुख को चाहती है वह बाल्यावस्था में आठ अंगुल, जवानी में दस अंगुल और जवानी के बाद बारह अंगुल की जलौका लेवे, इस प्रकार जलौका तीन प्रकार की है।।७७।।७८।।

### गन्धकबद्धलक्षण

अथवा गन्धपिष्टीनां वस्त्रे बद्ध्वा च गन्धकम् ।। तुल्यं दत्वा निरुध्याथ संपुटे लोहजे दृढे ।।७९।।पुटयेद्भूधरे तावद् यावज्जीर्यति गन्धकम् ।। एवं पुनः पुनर्देयं यावद्गंडस्तु षड्गुणम् ।। इत्येवं गन्धके बद्धः सूतः स्यात्सर्वरोगहा ॥८०॥ (रसरत्नाकर)

अर्थ-अथवा गंधक के साथ की हुई पारे की पिष्टी के समान गंधक को लेकर और कपड़े में बांध लोहे के पात्र में रख तब तक भूधरयंत्र में रखे कि जब तक गंधक जारण हो जाय। इस प्रकार तूल्यगंधक को बार बार देकर षड्गुण गंधक जारण करे तो उसको गंधकबद्ध कहते हैं, वह सब रोगों का नाश करता है।।७९।।८०।।

#### गन्धबद्धलक्षण

मूषाजम्बीरविस्तारा दैर्ध्येण षोडशांगुला ॥ अपक्वा सुदृढा कार्या सिकताभाण्डगध्यगा ।।८१।। त्रिभागवालुकालग्ना पादांशेन बहिःस्थिता ।। पलैकं चूर्णितं गंधं मूषामध्ये विनिक्षिपेत् ॥८२॥ शुद्धसूतपलं पश्चात्क्षिपेद्गंधपलं ततः ।। भाण्डमारोपयेच्चुल्त्यां मुषामाच्छाद्य यत्नतः ॥८३॥ मन्दाग्निना पचेत्तावद्यावन्निर्धूमितां व्रजेत् ॥ गन्धधूमे गते पूर्व्या काकमाचीद्रवैस्तुंषा ।।८४।। पूर्वे जीर्णे पुनः पुर्य्या नागवल्लीदलद्रवैः ।। जीर्णे धुस्तूरकद्रावैः पूरियत्वा पुनः पचेत् ।।८५।। यावज्जीर्यति तद्गंधं काकमाच्यादिभिः पुनः ।। दत्त्वा दत्त्वा पचेत् तद्वद्वस्तूरादिक्रमाद्रसम् ।।८६।। भित्त्वा मुषां समादाय जराव्याधिहरो रसः योजयेद्गंधबद्धोऽयं योगवाहेषु सर्वतः ॥८७॥

(रसरत्नाकर)

#### पाठान्तर

मुवृत्तद्यवङ्गुलाकारा दीर्घे स्यात्वोडशांगुला । मृन्मये सम्पुटे पक्वा मूषा जम्बीरसिन्नमा ।।८८।। कारयेद्वालुकां भंडे यावतो द्वादशांगुलम् ॥ चुल्त्यामारोप्य तद्भाण्डमधो मन्दाग्निना पचेत् ।।८९॥ पलैकं चूर्णितं गंधं मूषामध्ये विनिक्षिपेत् ॥ शुद्धसूतपलं पश्चात्ततो गन्धपलं क्षिपेत् ॥९०॥ आच्छाद्य पाचयेत्तावद्याविन्नर्धूमगंधकम् ॥ काकमाच्या द्ववैः पूर्यं सम्पुटं चाय पाचयेत् ॥९१॥ जीर्णद्वावे पुनः पूर्यं नागवल्ल्या वलद्ववैः ॥ तज्जीर्णे कनकद्वावैर्मेधनादद्ववैः पुनः ॥९२॥ एवं पुनः पुनर्देयं यावज्जीर्यति गंधकम् ॥ स्वभावशीतलं जात्वा भित्त्वा सम्पुटमाहरेत् ॥ गंधकजीर्णबद्धोयं सर्वरोनहरो रसः ॥९३॥

(हस्तलिखितरसरत्नाकर)

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मज्वयास-ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां मूर्च्छितबद्घोपवर्णनं नाम षट्त्रिंगोऽध्यायः ॥३६॥

अर्थ-जंभीरी के समान गोल, दो अंगुल चौड़ी और सोलह अंगुल लम्बी मिट्टी की मूषा (घरिया) बनाकर पका लेवे और उस मूषा को बालुकायंत्र में बारह अंगुल रेत में गाड़ देवे। और चार अंगुल खुली रहने देवे फिर उसमें एक पल गुद्ध किया हुआ गंधक डाल देवे और उतना ही यानी गंधक के समान ही गुद्ध पारद को डाले, उस पर फिर एक पल गंधक धूआं न देवे। अर्थात् जलने लगे तब उसमें मकोय का रस भर देवे। जब मकोय का रस जलकर सम्पुट में आंच जलने लगे तब पानों का रस डालकर सम्पुट भर देवे। उसके जलने पर धतूरे के रस और धतूरे के रस के जलने पर चौलाई (मारवाड़ में चंदेला कहते हैं) का रस डाले, इस प्रकार बार वार रस डालता जावे कि जब तक गंधक जीर्ण न हो, गन्धक जीर्ण होने पर स्वांग शीतल जान के सम्पुट को तोड़ पारद को निकाल लेवे तो यह समस्त रोगों का नाशक गंधबद्धरस सिद्ध होता है, इसको बुद्धिमान् वैद्य अपनी इच्छा से अनुपान के अनुसार अनेक प्रकार के रोगों में दे सकते हैं॥८१-९३॥

इति श्रीजैसलमेरिनवासिपंडितमनसुखदासात्मज्वयास— ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां भाषाटीकायां मुर्च्छितबद्धोपवर्णनं नाम षट्त्रिंगोऽध्यायः ॥३६॥

गुटिकाध्यायः ३७

दूसरे प्रकार से पारदबंधन । सलक्षण (चतुष्विष्टिवनौषिधयें)

अचिंत्यमौषधीवीर्यं रसराजस्य बंधने ॥ क्रियामंत्रविधानेन सबीजी बध्यते रसः ॥१॥ तृणगुल्मलता वल्लीवृक्षैः सह वनस्पतिः । षड्विधस्तु रसौषध्यो लक्षणेनावलोकयेत् ॥२॥ सोमवल्ली द्विधा ज्ञेया श्वेता रक्ता च कदका ॥ रसो रक्तो भवेत्तस्यास्तिथिसंख्यादला च सा ॥३॥ तानि गुक्लकृष्णपन्ने जायन्ते च पतन्ति च ॥ कृष्णपन्ने क्षयात्सापि वल्ली भवित केवला ॥४॥ पूर्णिमायां ग्रहीतव्या रसबंधे रसायने ॥ जलजा पिंचनी दिव्या वने तद्रूपधारिणी ॥५॥ तथान्याजगरी नाम मंडलैश्च विचित्रता ॥ अजगराकृतिर्वल्ली स्वल्पपत्रपयस्विनी ॥६॥ गोनसी गोनसाकारा सा क्षीरा रसबंधिनी ॥ रदन्ती चणकाकारा स्रवतीतोयिबंदुका ॥७॥ औषधी सर्वरा नाम स्रहिपत्रा कपित्रिया ॥ सन्नीरा किंच दुर्भागा जायते च शिलातले ॥८॥ वाराहीकदलोन्नी च वल्ली मागतपत्रिका ॥ अश्वत्थपत्री सन्नीरा वल्ली सा जातकी स्मृता ॥९॥ अम्लपत्री भवेदम्ला वासनातिविसर्पिणी ॥ चकारनाकं वासपत्री मपत्नी च पयस्विनी ॥१०॥ अशोकनामा सन्नीरा लता चाशोकसन्निभा ॥पुन्नागपत्रिका बल्ली सुगंधन्नीरिणी भवेत् ॥११॥ नागिनी

नागसक्षीरा सर्पा वा सर्पसिन्नमा ।। वृक्षरोहा भवेद्वल्ली रसराजस्य बन्धनी ।।१२।। छत्राकारा च सा वल्ली साक्षीरैकत्रकन्दका ।। क्षत्रिनामेति विख्याता रसवन्धमहावला ।।१३।। संवरी नामतो जेया पीतक्षीरा वनोद्भवा ।। नात्युच्चगुत्मजातिश्च नन्दिकापत्रसिन्नमा ।।१४।। मूलक्षीरफलैः पुण्पैः क्षणात्सूतकबंधिनी ।। वालुकायन्त्रसदृशी पीतक्षीरा सकोमला ।।१५।। देवनान्नी लता सा च रसवन्धे महौषधी ।। वज्जवल्ली सपुष्पा च सहीपत्रपयस्वनी ।।१६॥

अर्थ-रसराज के बंधन के लिये और औषधियों का प्रभाव अचिन्तनीय है, इसलिये पारदबंधनार्थ किया और मन्त्रों का प्रयोग करे, तृण, गुल्म, लता, वृक्ष और वनस्पति इन भेदों से रसौषधियां छः ६ प्रकार की हैं, उनको वैद्य लक्षणानुसार देख लेवें। (१) सोमवल्ली नाम की औषधि श्वेत और रक्त भेद से दो प्रकार की होती है और वह एक प्रकार का कन्द होता है जिसके तोड़ने से लाल रंग का रस निकलता है और उसके पत्ते थोड़े ही होते हैं। वे पत्ते शुक्ल पक्ष में उत्पन्न होते हैं, कृष्ण पक्ष में पत्ते झड़ जाते हैं अथवा कृष्णपक्ष में जो औषधि घटती हो उसको भी सोमवल्ली कहते हैं, उसको पारद बंधन और रसायन के लिये पूर्णमासी के दिन ग्रहण करना चाहिये। (२) जंगल में पद्मिनी के समान रूपवाली जो औषधि है उसको जलजा पद्मिनी कहते हैं। (३) और अनेक प्रकार के मंडलों से चित्रित जिसके थोड़े पत्र और दूध अधिक हो, अजगर के समान आकार हो उसको आजगरी नाम की बूटी कहते हैं। संग्रहकार का कहना है कि मैंने कश्मीर में अमरनाथ के रास्ते पर महागुन्स पर्वत है, वहां गुन्स और महागुस नाम की दो बूटी है, काश्मीर की भाषा में गुन्स अजगर को कहते हैं। (४) अधिक दूधवाली रसर्वधन के योग्य गोन सा नाम की जड़ी है जिसका आकार सर्प के समान होता है। जिसका आकार चने के वृक्ष का सा हो उसमें से पानी की बूंदे झरती हों, उसको रुदन्ती (रुद्रदन्ती) कहते हैं। जिसके पत्ते थूहर के पत्तों के समान हों, उसे मुवर्ण नाम की बूटी कहते हैं। वह वानरों को अत्यन्त प्रिय होती है। और दुर्भंगा नाम की औषधि चट्टानों की जगह उत्पन्न होती है और दूधदार होती है। जिसके पत्ते अगस्त्य वृक्ष के समान हो, उसके बराही कन्दलोम्नी नाम की बूटी कहते हैं। अश्वत्थपत्री नाम की वह बूटी कहते हैं जो दूधवाली और साजात की हो। जो फैलनेवाली खट्टी गंधक जिसमें आती हो जिसके पत्ते चकोर के नाक के समान हो या बिना पत्ते की हो और दूधवाली हो उसको अम्लपत्री जड़ी कहते हैं। (५) अशोक वृक्ष के समान जो दूधवाली औषधि हो उसको अशोकपत्री कहते हैं। जिसमें सुगंधित दूध निकलता हो उसको पुन्नागपत्री कहते हैं। जो सर्प के तुल्य हो उसे नागिनी या सर्पा कहते हैं। वृक्षारोहा नाम की वेल पारद को बंधन करनेवाली होती है। जिसका आकार छतरी के समान हो और जिसका शरीर कन्दरूप हो, दूध जिसमें अधिक हो. उसको छत्री नाम की जड़ी कहते हैं। वह रसबंधन करने में अत्यन्त बलवती है। संबरी नाम की वह जड़ी होती है जो कि जंगली छोटी जाति को पौधा होता हो और जिसके पत्ते नन्दिका के समान होते हैं जिसके फल दूध और फूलों से पारद बढ़ होता है। बालुका के समान पत्तींवाली कोमल और पीले दूधवाली हो, रसबंधन करनेवाली देवी नाम की जड़ी है। जिसके पत्ते यूहर के समान और दूधदार हो, उसे वज्रवल्ली कहते

चित्रकौ कृष्णरक्तौ च क्षारं कृष्णं करोति यः ।। कृष्णास्तु गोपनाख्यातौ शुद्धौ द्वौ रसबन्धने ॥१७॥ नराजत्कृष्णपुष्पी च ईषद्दत्तफला लता ।। कालपर्णी भवेद्वल्ली मुकुटे पर्वतस्य च ॥१८॥ पालाशतिलका नाम पत्रैः पालाशसिन्नभा । कन्दे पीतरसं मुंचेद्वसराजस्य बन्धने ॥१९॥ नीलोत्पलसमाकारा नीलोत्पाली च पर्वते ॥ रजनी सा हरित्पात्रा क्षीरत्कौमारिकंदका ॥२०॥ सिंहिका नाम विख्याता श्वेतपुष्पा पयस्विनी ॥ कुलत्थपत्रवत्पत्रा क्षीरपात्रा च मेदिनी ॥२१॥ गजदन्ताकृतिः कंदा क्षिप्रक्षीरा लता भवेत् ॥ महौषधिजपापुष्पा क्षीरस्रेही चतुर्वला ॥२२॥ गोकर्णपुत्रा गोष्ठांगी कंदक्षीरा नगोद्भवा ॥ त्रिफली रक्तमाला च नाम्ना

खिदरपत्रिका ।।२३।। पत्रैहिरिद्रसंकाशा रसं रक्तं विमुश्वित ।।
तृणकंदवतोज्योंतिज्योंतीरूपा निशामुखे ।।२४।। ज्वलन्ति पर्वतैस्तैस्तु ते सर्वे
रसबंधकाः ।। मंजिष्ठा रसबंध च रक्तवल्ली विसर्पिणी ।।२५।। ब्रह्मवंडी
भवेज्ज्येष्ठी क्षीरकंदरसौषधी।।त्रिलोहवेष्टित् मूलं वक्त्रस्थं पाययेन्नरः।।२६।
। कीटभारी भवेद्वल्लीं शिग्रुबीजा पयस्विनी ।। तुम्बिका तुम्बसदृश सक्षीरा
तरुगामिनी ।।२७।। कटुतुंबी भवेदन्या सक्षीरा भूमिगर्भिका ।। मयूरस्य
शिखानाम्नी जातव्या रसबंधिनी ।।२८।। मूलकाकारकापत्रा रक्तक्षीरा
सपीतका ।। नाम्ना हेमलता दिव्या पीतपुष्पा महौषधः ।।२९।। सामुरी
तुम्बिका पुष्पी पत्रैः पंचागुलैः समा ।। सप्तच्छदसमैः पत्रैः सप्तपर्णी भवेल्लता
।।३०।। गोमारी नाम विख्याता सक्षीरा खड्गपत्रिका ।। पीतक्षीरा
भवेद्वया रसराजस्य बंधका ।।३१।।

अर्थ-चित्रक एक औषधि है जो कि दो प्रकार की होती है, एक काली दूसरी लाल, वह दूध के (संग औटाने से) काला करती है। काले चीते को गोपन कहते हैं, वह दोनों प्रकार का भी चित्रक पारद बंधन में श्रेष्ठ है। कालपर्णी नाम की पर्वतों के शिखरों पर होती है, जिसके फूल चमकरहित और काले होते हैं। जिसके पत्ते ढाक के समान होते हैं और जिसके कन्द में पीला रस निकलता है, वह पारद बंधन के करनेवाली, पालाशतिला नाम की जड़ी है। नीलकमल के समान पर्वतों पर जो जड़ी उत्पन्न होती है उससे नीलोत्पाली कहते हैं। रजनी नाम की वह जड़ी है जो कि हरे पत्तोंवाली हो और जिसकी जड़ में कंद हो। सफेद फूलवाली दूधदार हो, कुलथी के पत्तों के समान जिसके पत्ते हों और पत्तों में भी दूध हो, दस्तावर हो, उसको सिंहिका कहते हैं। जिसका कन्द हाथी दांत के समान श्वेत और मोटा हो, थोड़ी ही चोट लगने से शी झ दूध टपक आवे, उसे क्षिप्रक्षीरा जड़ी कहते हैं। जिसके फूल गुड़हर के समान हों और प्रत्येक डांडी में चार चार पत्ते हों, जिसके दूध में चिकनाहट हो उसको महौषधि कहते हैं। जिसके पत्ते गाय के कान के समान, कन्द में दूध और पर्वत में उत्पन्न हो उसको गोष्ठांगी कहते हैं। जिसके मिले हुए तीन फल हों और लाल वर्ण हो पत्ते पीले पीले से हों और रस जिसका लाल निकलता हो, उसको खदिरपत्रिका कहते हैं। पर्वत पर उत्पन्न हुई जो औषधियां सांयकाल के समय दीपक के समान जलती हैं, उनको तृणकन्द कहते हैं। (कोई कोई वैद्य इसको संजीवनी बूटी कहते हैं) फैलनेवाली जो लाल बेल होती है, उसको मंजिष्ठा कहते हैं। वह रस को बांधती है। (६) ब्रह्मदण्डी ज्येष्ठी (मुलहठी) और क्षीरकन्द ये तीनों रसौषधियां है। जिसके पत्ते सैंजन के समान हों और दूधदार हो उसकी कीटभारी कहते हैं। दूधदार पेड़ों पर चढ़नेवाली तुंबी के समान जो जड़ी होती है उसको तुम्बिका कहते हैं। धरती पर फैलनेवाली कड़वी तुंबी होती है उसे कट्तुम्बिका कहते हैं। रस को बांधनेवाली एक मयूरशिखा भी होती है, जिसके मूली के समान पत्ते लाल रंग का रस या पीलाईयुक्त लाल रस और फूल पीले हों, उसको हेमलता कहते हैं। जिसके फूल राई या तूबी के समान हों और बराबर पांच अंगुल के सात सात पत्ते हों, उसको सप्तपणीं कहते हैं। जिसके पत्ते तलवार के समान हों, दूधदार हो, उसको गोमारी कहते हैं। यदि वह पीले दूध की हो तो अत्यन्त रसबंधक होती है।।१७-३१।।

व्याघ्रपादलता वल्ली सक्षीरारक्तपुष्पिका ॥ धनुकुस्तुंबरीरूपा क्षीरिणी पीतपुष्पिका ॥३२॥ दिव्यौषधिमहाबीर्या त्रिशूली नातिसर्पिणी ॥ त्रिदंडी रक्तपत्रा च त्रिपत्रा सा लता भवेत् ॥३३॥ श्रृंगाकारा भवेच्छृंगा पीपपुष्पा पयस्विनी ॥ समरिचसमाकीला क्षीरिणी कन्दसंयुता ॥३४॥ वज्रनामसमा ख्याता क्षीरिणी कदंवत्यापि ॥ रक्तपर्णी सिता चैव दिव्यौषधिमहाबला ॥३५॥ करवीरदला पुष्पा रक्तकंदावली भवेत् ॥ पीतमस्तककंदाभां मस्तरूपा पयस्विनी ॥३६॥ रक्तक्षीरा भवेत्सा च वल्ली बिल्वदला शुभा ॥

समस्पा भवेद्वल्ली रोहिणी रसबन्धनी ॥३७॥ बिल्वात की भवेद्वल्ली ज्योतिष्पत्रा पयस्विनी ॥ गोरोचनारूपक्षीरा वल्ली गोरोचनप्रभा ॥३८॥ स्वल्पासकंदपुष्पा सा लता कंदैकपत्रिका ॥ स्वल्पाकारा विशल्या च त्रिपत्रा कंदवर्जिता ॥३९॥ कंदक्षीरा नगोद्भूता शीघ्रक्षीराल्पमोचिनी ॥ चतुःषिष्टिसमास्याता औषध्यः सुरपूजिताः ॥४०॥ शुभे दिने सुनक्षत्रे विल्पूजाविधानतः ॥ क्षेत्ररक्षा प्रकर्तव्या अघोरास्त्रैदिशस्तथा ॥४१॥ शक्तिबीजोऽथ वाऽघोरो यहणीप्राप्तियोगतः ॥ याः काश्चिन्सुनिभिः प्रोक्ता औषध्यश्च सहस्रकम् ॥ तािभर्युक्तैस्तु विज्ञेयं तत्त्वज्ञै रसबंधनम् ॥४२॥

(निघण्ट्रत्नाकर)

अर्थ-व्याद्यपाद लता उसको कहते हैं कि जिसके फूल लाल और जड सिंह के पंजे के समान हो जिसके फूल पीले हों, दूधदार और अत्यन्त फैलनेवाली न हो उसको त्रिशुली जड़ी कहते हैं। जिसके वेल के लाल तीन तीन पत्ते हों, उसको त्रिदण्डी कहते हैं। सींग के आकार की पीले फूलवाली जो दुधदार बेल होती है उसे श्रृंगा जड़ी कहते हैं। जिसका कन्द दुधदार और मिरच के समान हो उससे कीलाबुटी कहते हैं। जिसमें दूध हो और कन्द भी हो उसको वज्री कहते हैं। अत्यन्त बलकारक एक प्रकार की श्वेत लता को रक्तपर्णी कहते हैं। जिसके फुल और फल कन्हेर के समान और कन्द जिसका लाल हो उसको वल्ली कहते हैं। जिसका कन्द पीला और मस्तक के समान हो उसे मस्तकन्दा कहते हैं, वही मस्तकन्दा बेल लाल दूधवाली और बेल के समान पत्तेवाली हो तो उत्तम होती है। समान रूपवाली जो बेल होती है उसको रोहिणी नाम की बूटी कहते हैं। जिसका दूध चांदी के समान श्वेत हो, रंग जिसका गोरोचन के समान हो उसको गोरोचना बूटी कहते हैं। जिसके कन्द और फूल छोटे हों, एक एक ही पत्ता हो उसको लताकन्द कहते हैं। जिसके कन्द न हो तीन तीन पत्ते निकलते हों, छोटा पौधा हो उसे विशल्या कहते हैं। ये चौसठ औषधियां देवताओं के भी पूज्य हैं। ग्रुभ दिन और ग्रुभ नक्षत्र में वल्लीपूजा के अनुसार क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिये फिर अघोर मन्त्रों से दिशाओं की रक्षा करे। ऋषियों ने और और जो सहस्रों औषधियां वर्णन की हैं, उनके योग से भी पारद का बंधन होता है, ऐसा जानना चाहिये।।३२-४२।।

## गोली सीमाव बजरिये बूटी (उर्दू)

सीमाव जिस कदर मुनासिव समझो अर्क खिरनी बूटी के साथ कामिल चार चार घंटे तक खरल करो। बादहू दूध अजीर बकदर अन्दाजा डालकर खरल करो, गोली बन जावेगी। (सुफहा ६६ किताब कुश्तैजात हजारी)

#### रसबंधकवर्ग

रम्भावीरस्नुही चैव क्षीरकश्चुिकरेव च । दिनारिश्चैव गोरंभा मीनाक्षी काकमाचिका ।। एभिस्तु मर्दितः सूतः पुनर्जन्म न विद्यते ।।४३।। (यो० र०, नि० र०)

अर्थ-केले का रस, आक यूहर क्षीरकचुकी की दीनारि गोरम्भा मछैछी मकोय इनके साथ मर्दन करने से पारद का पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात् पारद महामूर्च्छित होता है।।४३।।

#### सीमाव को जड़ी में नष्टपिष्टी (उर्दू)

अगर सीमाव को केला के पानी में खरल किया जावे तो नेस्तनाबूद हों जाता है। (सुफहा ५७ किताब कुस्तैजातहजारी)

मृत अल्लिक कायमुल्नार गुटिका (उर्दू)

मुतरिज्जम यह जजरुबा हुआ है कि हर बूटी कमरी अमूमन सीमाव को करते हैं और हर बूटी शम सी सीमाव को कायमुल्नार करते हैं। इसी उसूल के लिहाज से नकछिकनी सफेद गुल से सीमाव गुटिका हो जाता है और कुस्ता नुकरा जो बूटी मजकूर से बनता है वह जाजबआब सीमाव भी हो सकता है और नकछिकनी स्याह गुल से अकसीर सीमाव गम सी बनती है जिसका तरीका ऊपर बयान हो चुका है। (सुफहा अकलीमियां २१६)

## गोली सीमाव बजरिये जड़ी (उर्दू)

अवनी बूटी यानी सटकल में करीब चार पांच घंटे सरल करने से गोली

वन जाती है। (सुफहा ६२ किताब कुश्तैजात हजारी)

आब लहसन में अगर पारा खरल किया जावे तो गालिबन गोली बन जायेगी। करीब एक घंटे तक। मगर आबप्याज में भी चन्द अर्से खरल करने से गोली बन जाती है। (सुफहा ६५ किताब कुश्तैजात हजारी)

## गोली सीमाव बजरियः पान (उर्दू)

पान बंगला दो सद अदद सीमाव एक तोले खरल करके गोली होगी (सुफहा ६३ किताब कुक्तेजात हजारी)

## उकद सीमाव बर्जारये तुलसी स्याह (उर्दू)

पारा जिस कदर मुनासिब समझो अर्क बूटी स्याम तुलसी के साथ कामिल दो घंटे तक खरल करो, बादहू एक मोटे कपड़े में डाल कर निचोड़ो ताकि जाइद पारा निकल जावे। गरज कि अर्क लेमूं में भी खरल करे यानी कपड़ें में डालने से पहले। (सुफहा ६६ कुश्तैजात हजारी)

#### उकद सीमाव-बजरिये तुलसी स्याह (उर्दू)

सीमाव एक पाव को अर्क स्थाम तुलसी में इस कदर खरल करे कि मिस्ल दही हो जावे फिर शोरा एक पाव को पानी निस्फ सेर गर्म करे। बादहू पारे को गिलास सांचे में डालकर शोरा के पानी में डाल दें। पांच मिनिट तक पकावे फिर सांचे से गिलास निकाल कर ३ मर्तबः अर्क लेमूं के गर्म करके बुझावें। (सुफहा ६५ किताब कुश्तै जात हजारी)

गृटिका जड़ी से (मुक्तमः)

पारा ३ सेतपुहप के रस में खरलै दिन ७ दूसरे तीसरे धोआ करे तब गोली बांधे गोहूं की रास में धरे १ तब निकारि के पीतरकती बूटी में खरल करे। दिन ३ तो सिद्ध होय।

## गुटिका सीमाव बजरिये जड़ी (उर्दू)

सीमाव को कटाई में खुर्द में सहक करने से सफाई भी आती है और गाढ़ा भी होता है। सीमाव दुधी खुर्द में सहक करने से गाढ़ा और मुसफ्फा हो जाता है और विलाखिर गोला बंध जाता है। (सुफहा) अकलीमियाँ १६३)

# गुटिका बनाने की तरकीब बजरिये दुधी यानी नागार्जुनी (उर्दू)

मुस्तिलिफ किताबों में मललन अतमामुल हिवस, महाभारत अबजाखखुणहाली में लिखा है कि दुधी खुर्द जिसको नागार्जुनी भी कहते हैं, लेकर उसकी लुवादी में सीमाव को बंद कर दे, गिलेहिकमत करके आग दे तो गुटिका कायमुल्नार तैयार होती है और अगर खरल करके बालू जंतर में आग दे तो अकशीर हो जाती है। अगर दूधी के शीणे में सीमाव को पकावे तो गाढ़ा हो जाता है। बादहू भफली में पकाकर मुहागा देकर आग दे और अकसीर बनावे। इस तरकीव को साहब खुणहाली ने लिखा है। (सुफहा अकलीमियां १६३ का हाशियां)

# १-महजना मुकम्मिल तरकीब दर्ज है चन्दवार तजरुवे में नाकामयाबी रही।

## गुटिका बनाने की तरकीब बजरिये दधी (उर्दू)

दुधी बूटी को लाकर उसको कूटे और तरीकी हालत में बोतः बनावे और सीमाव तोला भर लेकर उसमें डाले और दुधी कुटी हुई से मुह बोते का बंद कर दे। मतलब यह है कि दुधी के गोले के अन्दर सीमाब रहे बाद उसके खुक्क करे और बैज मुर्ग लाकर उसमें आलायण निकाल डाले और उसके अन्दर दुधी का बोतः रखकर दूसरा टुकड़ा बैजे का ऊपर से बंद करके गिले हिकमत कर दे और खूब मुस्तह कम करके एक हफ्ते तक रहने से जब गिले हिकमत बिलकुल खुक्क उसको कोयले कंडे की आग होनी चाहिये बल्कि भूभल की आग में दफन करे। चन्द पहर तक दफन रहने दिया कि दूधी का बोतः अंदरूनी सोस्ट हो जावे। बाद आग मर्द होने से निकाल कर सीमाब बस्तः को मुंह में रखे इसमाक होगी और जब तक तुर्शी न खायेगा, फारिंग न होगा। (सुफहा किताब अलजबाहर उर्दू १२०)

#### गुटिका बनाने की तरकीब बजरिये शीरा दूधी व शीरा धतूरा (उर्दू)

जो कि बारहा तजरुबे में सही उतरी है। सीमाव लाकर मात दिन तक तेजाव साबून में रखे बाद उसके पुस्तः ईंट में खरल करे। बाद उसके एक दिन शीरा घीग्वार में सहक करे। ताकि स्याही बिलकुल जाइल हो जावे और सितारे की तरह चमकने लगे। बाद उसके शीरा दुधी खुर्द का नौ हिस्सा और शीरा धतूरे स्याह का एक हिस्सा वरल में डालकर मीमाव में सहक करना गुरू करे ताकि सीमाव उसमें गाढ़ा हो जावे। बादह आरदमाण लाकर उसको अच्छी तरह गूदे और कूटे ताकि खूब चिपकने लगे और लसदार सस्त हो जावे। उस आरद माण में एक गढ़ा कुलिया की तरह बनाकर सीमाव मजकूर और शीरजन को डाल कर मुँह उसका आटे से बंद करके खूब खुश्क करे कि पत्थर की तरह तस्त हो जावे। आटे का लेप मोटा मोटा होना मुनासिब है और उसके ऊपर तीन बार मोटी मोटी गिले हिकमत करके हर बार उसको भी खिला दे। बादह उसको भूभल में दफन करें और इतनी देर रखें कि आटा दर्मियान में सोस्त हो जावे। बादहूं उसको फौरन गर्म गर्म निकालकर पानी में डाल दे कि ऊपर की मिट्टी फट जावे। उस वक्त सीमाव मुनअक्किद को निकाल ले आला दर्जे कि गुटिका हो जावेगी। इन्णाअल्लाह् मुजर्रिव व आजमूहद है। (सुफहा किताब अलजवार १२१-देखो नुसखा फार्सी ३४ नं० २)

## गुटिका सीमाव बजरिये अमरबेल (उर्दू)

गवरूल यानी आकाशबेल के पानी में इस तरह गोली करे यानी पहले निस्फ सेर पानी लेकर कढ़ाई में डालकर पानी आग पर खुडक करे। बादहू फिर सेर पानी लेकर इस तरह करे, सीमाव की गोली बन जावेगी। सुफहा ६२ किताब कुश्तैजातहजारी)

## गुटिका बनाने की तरकीब-बजरिये नमक व जड़ी भाँगरा व मिस्सी (उर्दू)

सीमाव आठ फल्लूस लाकर कढ़ाई आहनी में रखकर मणक भर पानी और पाव भर नमक डाल कर तीन पहर आग दे। इस तरह कि आधा पानी रह जावे। बादहू पानी निकाल कर शीरा भांगरा स्याह उस्में डालकर पकावे। जब दो तीन तोला रह जाय, निकाल कर छः गोलियां बनावे और सुई से सूराख करके करछी में डालकर हर एक गोली में दो फल्लूस शीरः मिसी (काझनकाह) का डाले थोड़ी देर आग पर रखे सख्त हो जायेगा और उमदा गुटिका होगी। जो आदमी दोनों हाथ में मलेगा, निहायत शहवत होगी और जिस कदर दूध खायेगा, हजम हो जायेगा। अगर मुंह में रखकर पियादह पा चलेगा, माँदह न होगा। (सुफहा किताब अलजवाहर ११८)

### गुटिका इमसाक बनाने की तरकीब बजरिये विसंखपरा व धतुरा स्याह (उर्दू)

विषखपरा यानी गिद्धपरना लाकर कूट कर बोत: बनावे और तोला भर सीमाव उसमें डाल कर बोत: को बोत: आहनी में रख कर नीचे से चराग की आग दे और ऊपर से चोया अर्क धतूरा स्याह का टपका दे। जब मुनिक्त हो जावे तो रख छोड़े और मुवाशिरत के वक्त मुँह में रहे। जब तक मुँह से बाहर न निकलेगा इमसाक होगा। (हसीनुद्दीनअहमद हाशिया सुफहा किताब अलजवाहर १२२)

# सीमाव मुंजिमद करने की तरकीब बजिरये कटाई सफेद गुल जिसका जीरा भी सफेद हो (उर्दू)

तरकीब दोयम अगर सीमाव को शिकोरे में रख कर चार पहर बराबर चोया शीरा बूटी मजकूर का दे और शिकोरे के नीचे मुलाइम आग देता रहे और बूटी कटाई सफेद गुल की लकड़ी से आहिस्ता आहिस्ता हिलाता रहे जो सीमाव मुंजमिद हो जायेगा और कलई के वास्ते अकसीर होगा। अलामत कटाई सफेद गुल जिसके अन्दर का जीरा सफेद ही कीमियाई है, अगर कलई गुदास्तः में तोला भर इसका अर्क डाले नुकरा हो जायेगा। (सुफहा अकलीमियाँ २६५)

गुटिका बनाने की तरकीब (उर्दू)

नयेजायफलमें पारा भरके मुंह उसका अफयून से बंद कर दे और चारों तरफ अफयून लगा दे फिर काले धतूरे के फल में रखकर सात तह कपरिमृट्टी चढ़ाकर धूप में सुखा दे फिर चौथाई प्रस्थ (२ सेर) वजन खानगी उपले एक घड़े में भरकर उस धतूरे के फल को उसमें रखकर आग दे। जब ठंडी हो जाय जायफल धतूरे से निकालकर दूसरे धतूरे के फल में रखकर बदस्तूर आग दे। इसी तरह सौ आंच दे। हर रोज नया धतूरे के फल ले और पाव वजन (यानी २ सेर की चौथाई १/२ सेर) हर सहजंगली बढ़ाता जावे। सौ रोज बाद गुटिका बन जावेगी। यह हर धातु को बदल देता है और पास रखने से आदमी तेजस्वी हो जाता है। (सुफहा १४ खजाना कीमियाँ)

गुटिका बनाने की तरकीब बूटी से (उर्दू)

तितलौंकी जिसको हिन्दी में कटज्वर भी कहते हैं और जो सिरेके पास पतली होती है, जब दरस्त में लगी हो, दो हिस्से सिरे के पास छोड़ कर उसमें तोला भर पारा भर दे और शिगाफ उसी के छिलके से बंद करके ऊपर से मोम लगा दे। और हत्तुल इमकान मगज में उसके हाथ न लगने पाव। तेंतीस दिन तक उसमें पारा मजकूर रहने दे और फौरन डालकर बन्द कर दे ताकि हवा के असर से सड़ने न पावे। बाद अय्याम मजकूर के जब तितलौं की मजकूर पक जावे। तोड़कर साय में खुरक करे और एक कपरौटी मुकस्मिल कपड़े पर बालूं लगाकर कर दे और दस बारह कंडो की आग लगावे। आग भुड़का की तरह हो और तितलौ की मजकूर का रुख सूरज की तरफ रखे। बादह सर्द होने से निकाल ले सीमाव गुटिका होकर अकसीर का काम देगा। (सुफहा अकलीमियाँ २१३)

गुटिका सीमाव बजरिये बूटी (उर्दू)

बूटी चहार सिटिगरह के एक पाव नुगद में सीमाव डालकर आग करीब ३ सेर के देवे। गोली उमदा बन जावेगी। अजमुहम्मद स्माइल पबलिक डिसपरी चीड़याल (सुफहा ६२ किताब कुश्तेजात हजारी)

उकद सीमाव माखा बूटी (उर्दू) उकद सीमाव इस्तरह हो जाता है कि चार पत्तियें भागरा स्याह नर

यानी माखा नरस्याह का लेकर एक सर्व कोयले में गढा करके सीमाव खालिस मुसफ्फा सिरका शवनम नखूद ख्वाह मामूली सिरका मुकत्तः साफ कर लिया गया हो ऊपर नीचे दो २ पत्तियां रखें और उनके दर्मियान में सीमाव मजकूर रहे बादह कोयला मजकूर को कोयले की आग के अन्दर रख दे और परंघो के और दरज की राह से देखता रहे। सीमाव थोड़ी लरजा रहता है बादह मुर्ख होकर जम जाता है सर्द पानी कोयला पर डालकर उतार ले। ऐसा उकद होता है कि वजन बदस्तूर और साफ शफ्फाफ होता है पत्ती जल जाती है और उकदसे चिपक जाती है उसको चाकूसे खुरच डाले। (सुफहा अकलीमियां २७२)

और भी (उर्दू)

अलामत भांगरा स्याह गूल को दकन यानी गुजरात वगोजन व खानदेश वगैर: में स्याह माखा कहते हैं नर और मादा दो किस्म का होता है हिन्दी में स्याह भांगरा कहते हैं (यह स्तलाह साधुओं की है मामूली भांगरा स्याह दूसरा है) हुलिया उसका यह है कि पत्तः अंगरेजी रूपये की बराबर बलिक किसी कदर बड़ा पीपल के पत्ते के मुशावः मगर उससे ब<mark>हुत</mark> छोटा हो<mark>ता</mark> है और उसी के पत्ते की तरह नोक छोटा बडी निकली होती है इसकी बडी अलामत यह है कि पत्ते की कोर पर चारों तरफ खफीफ सुर्खी होती है और रंग वे रेश भी पत्ते का मुर्ख होता है और एक हाथ से ऊंचा दरस्त नहीं होता। पत्ता इसका न बहुत मोटा न बारीक अकसर उन जगहों पर होता है जहां नहर या पानी खुश्क होकर किसी जगह तरी बाकी रहे। डंडी दरस्त की स्याही माइल होता है और यही अलामत नर होने की है क्योंकि मादा की डंडी सुर्ख होती है और दरस्त लांबा होता है। मादे में खासा है कि इससे सीमाव फरार नहीं हो सकता जब तक कि उसका असर हत्ता कि राख तक बाकी रहे ख्वाह कितनी ही तजे आग दी जावे लेकिन कोई काम मादा माखा कीमियाई से नहीं निकलता। यहां तक सीमाव मुनिक्कद भी नहीं हो सकता और जब पत्ती मजकूर का असर जाइल होता है तो सीमाव मजकूर मफरूर हो जाता है। (सुफहा अकलीमियाँ २७२)

रसबंधन मूलिकाबद्ध

राजिकाफिलनीकंदतुलसीरसिचित्रकैः ॥ मूषालेपस्तु कर्तव्यः क्षणार्धे बद्धसूतकः ॥४४॥

(यो० तं०)

अर्थ-राई, फिलिनीकन्द (जमीकन्द), तुलसी का रस और चित्रक इनसे घरिया में लेप कर एक क्षण तक अग्नि में रखे तो पारद बढ़ होगा।।४४।।

गुटिका बनाने की तरकीब (उर्दू)

आँवला, अजा, यानी दूध बकरी का जुदा जुदा कुचल कर अर्क निकाले फिर लोहे के बर्तन में पहले बूटी का अर्क सात बार लेप करे और सुखा ले फिर दूसरी बूटी का अर्क इसी तरह तीसरे अर्क इसी तरह तीनों के अर्क में तीन तोले पारा थोड़ा सा खरल करके उस लोहेके बर्तनमें डालकर गोल मुँहके चूल्हे पर चढ़ावे और मुवाफिक की आंच लगावे और उन बूटियों का डालता जावे और नये अनार की जड़ से पारे को हिलाना चाहिये। पहर भर में पारा मक्खन सा हो जायगा फिर उस पारे को आँवले के अर्क में खरल करके जब खूब मिल जावे गोली बनाकर कपड़े में लपेट कर मटके में आँवले का अर्क भरके मुअल्लिक लटका दे और पहर भर धीमी आंच दे। फिर दूसरे

१-अजा गलत है अगर अजिया है तो भंग, अगर अजहा है तो कोंच, अगर अजागर है तो भागरा, अगर अजाजी है तो खट्टा गूलर, अगर उझटा है तो भूमी आंवला से मुराद है।

आंबले के अर्क में इसी तरह डेढ पहर आग दे। अगर पारा गोली बनाने के लायक हो गया हो निकाल ले बरन तीसरे रोज इसी तरह दो पहर आंच दे जब तक गोली बनाने के लायक न हो तो हर रोज निस्फ (पहर) बढाकर आंच दे जब गोली बना ले नाज में कपडे समेत दवा दे दो चार रोज में गुटिका बन जावेगी मुँह में रखने से जमीन पर से ऊंचा चलने लगे और दूध में जोण करते वक्त डाल लेवे इंतहा की ताकत हो। (सुफहा १३ खजाना कीमियाँ)

उकद सीमाव (उर्दू)

सीमाव लेंमू कागजी के शीरे में अगर सौ पुट तसिकया व तिश्वया किया जावे तो मुनअक्किद हो जाता है। बादहू थोड़े अमल में मुकल्लिस होकर अकसीर तिला का खास्सा जाहर करता है। (सुफहा अकलीमियाँ २०९)

मूलिकाबद्ध

निंबूरसेन संमिश्रमेकीकुर्याद्रसेन तम् ॥ पारदं खल्बके कृत्वा सौभाग्यं च तदर्धकम् ॥४५॥ मर्दयेत्सर्वमेकत्र दिनं पंचावधिस्तदा ॥ माषप्रमाणगुटिकाः कर्तव्याः शुष्कतां गताः ॥४६॥ काष्ठभाजनमध्यस्था माषचूर्णेन वेष्टिताः ॥ इष्टिचूर्णेन चालोडचाः पुनः शोष्यः सुधीमता ॥४७॥ अधोरक्षां ददात्यादौ पुनरंगारकानथ ॥ क्रमेण विटकां क्षिप्त्वा धाम्यमानाः शनैः शनैः ॥४८॥ अनेन विधिना सूतोध्मातो रक्षान्तरालगः ॥ निःसृत्य विटकाम्योऽसौ भवत्यितिसतप्रभः ॥४९॥ सर्वोपि कनकरूपः स्यादपूर्वो जलयोगतः ॥ पोटस्तु जायते ध्मातः पारदः शुक्रसंनिभः ॥५०॥ अयं मूलिकाबद्धपारदो मुखरोगहृत् ॥ न जरापि बलं कुर्यान्न कलयत्यमुम् ॥५१॥

अर्थ-पारद से आधा सुहागा इन दोनों को खरल में रख नींदू से रस से पांच दिन तक घोटे उनकी उरद के समान गोलियां बना के सुखा लेवे लकड़ी के पात्र में रस उरद की पिट्टी से लपेट देवे। उस पर ईट का चूरा लपेट कर सुखा लेवे। नीचे राख ऊपर गोली फिर राख फिर गोली इस प्रकार रख अग्नि में धोके तो उन गोलियों में से निकलकर पारद अत्यन्त श्वेतरूप हुआ राख से बारह निकल आता है और वे समस्त गोलियां जल के योग से सुवर्ण के समान रूपवाली हो जायँगी उस पारद को पोटबद्ध कहते हैं। अब जो इसको खाता है उसका बुढापा और काल कुछ भी नहीं करता है।।४५-५१।।

गुटिका सीमाव बजरिये रोगन अलसी (उर्दू)

सीमाव अली के तेल के साथ पकाने से भी जम जाता है इसकी भी जो चीज चाहो सो बना लो अगर ज्याद: सख्त करना मंजूर हो तो चन्द दिन लेमूं के पानी में रख दो सख्त हो जावेगा। (सुफहा ६४ किताब कुश्तैजात हजारी)

गुटिका सीमाव बजरियः रोगन जैतून (उर्दू)

जितना दिल चाहे उतना सीमाव लेकर लोहे की कढाई में रोगन जैतून के साथ धीमी आंच पर जोश दे और उसके धूंए से मुंह और नाक को बचाए क्योंकि मोहलिक है। जब रोगन सूख जाएँ और डाले (या लकड़ी का तेजाब डाले इससे सीमाव मरताहै) फिर उसको निकालकर जो चाहे बना लेवे यह पारा इतना सख्त हो जाता है कि हथोड़ा भी खा जाता है। (सुफहा ६४ किताब कुश्तैजात हजारी)

गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः बैजः (उर्दू)

सीमाव खालिस को लाकर हजार अस्पंद सोस्तानी में तीन रोज तक सहक करे कि बिलकुल स्याह हो जावे बाद उसके शीरा लैमूं से धोए ताकि मैल दूर होकर मितारे की तरह चमकदार हो जाए। बाद उसके अंडा लाकर वकदर एक समों के सूराख करके सफेदी और जर्दी को रफ्त: रफ्त: उस सूराल के जरिये से गिरा दे और बैजा को खाली करके सुराख के चारों तरफ मोम का घेरा बनाकर उस घेरे में सीमाव मजकूर रखे ताकि थोड़ा थोड़ा सूराख के रास्ते से बैज के अन्दर चला जावे और गिरै नहीं बाद उसके सूराख को अंडे के छिलके में सफेदी लगाकर उसी से बंद कर दे और सुखला दे। बादहू लहसन लाकर जबे जवे छीलकर दोनों कोने जबे के काट डाले और कूट कर महीन कर ले लहसन अगर अठारह हिस्सा हो तो माशा का आटा दो हिस्सा उसमें मिलाए और खूब दोनों को कूटे। बाद उसके अंडे पर एक तरह उसके बतौर गिले हिकमत के चारो तरफ हमबार लगा दे और धूप में सुखला दे और खुश्क करे। इसी तरह सात बार गिले हिकमत लहसन और माश के आटे की करे हर बार खुश्क करे उसी के ऊपर से तार लोहे का लपेटे और कडवा तेल आधामन इतने बड़े जर्फ के रखें कि जोश खाकर निकल न सके और बैजा मुर्ग मजकूर का तार के जरिये से तेल में लटका कर डाले। जंतर गर की करे लेकिन जर्फ के पेदे से बैजः मजकूर दो दो अंगुल ऊंचा रहे और आग जलाना शुरू करे। आठ पहर के बाद आग को खुद बखुद सर्द होने दे बादह सीमाव को गिले हिकमतों के अन्दर से निकाले मूनअक्किद तो होगा लेकिन सस्त न होगा। कपड़े से बांध कर तीत रोज बशब मुँह में रखे बाद उसके घडे में सर्द पानी के अंदर डाले उकद कामिल हो जायगा और उमदा किस्म की गुटिका होगी इन्शा अल्लाहताला (मुफहा किताब अलजवाहर १२२–१२३ देखो नुसखा फार्सी सुफहा नं०

#### रजोबद्ध रसबन्धन

पुष्पितमनोजमंदिरमध्ये सूतो नियंत्रितो युक्त्या ।। बद्धो भवति कियद्भिर्दिवसैः पुष्पप्रभावेण ॥५२॥

(यो० र० र० रा० शं० र० सा० प० नि० र०)

अर्थ-जिस समय स्त्री को मासिकधर्म हो उस समय स्त्री की योनि में किसी युक्ति से पारद को रख देवे तो रज के प्रभाव से वह पारद बद्ध होता है।।५२।।

#### कालिनीलक्षण बंधनोपयोगी

यस्याः स्युः कुटिलाः केशाः श्यामांगी रक्तलोचना ॥ अश्वत्थपत्रसदृशो गुह्यदेशे विराजितः ॥५३॥ कृष्णपक्षे पृष्पवती सा नारी कालिनी मता ॥ तस्या देयं त्रिसप्ताहं गंधकं घृतसंयुतम् ॥५४॥ तद्रजसा रसं सम्यङ् मर्दयेद्युक्तकर्मसु ॥ बंधनार्थं विशेषेण सूतकस्य प्रयोजयेत् ॥५५॥ (टो० नं०)

अर्थ-जिस स्त्री के केण घुंघराले हों, णरीर क्याम हो, लाल २ नेत्र हों और जिसकी योनि पीपल के पत्ते के समान हो, कृष्ण पक्ष में रजोधर्म हो उसको कालिनी कहते है। उस स्त्री को मासिकधर्म से पूर्व सात दिन तक घृतयुक्त गंधक खिलावे उसके रज से रसायन काम में मर्दन करावे और विशेषकर पारद बंधक के काम में लावे॥५३-५५॥

कायम उकद सीमाव बजरिय नमक खास तैयार करदः (उर्दू)

दीगर नौशादर ६ माशे फिटिकरी ६ माशे इन हर दो को जुदागाना बारीक पीसकर आपुस में मिला ले। सात अदद टुकड़ा कुंबार के चार चार अंगुल के लेकर और उसको छीलकर एक बर्तन में चीनी में एक बाद दीगरे तहबतह रस्ने और टुकड़े कुआर पर हर दो अदिबया थोडा थोडा डाल दे। एक शवानः जो रोज तक उस ही जर्फ चीनी में उसको रहने दे बादहू एक शवानः रोज के कुंबार के गूदे का सब पानी हो जायगा। वह पानी किसी आहनी तवा पर जिसमें पानी ठहर सके पका ले वह एक किस्म का नमक हो

जायेगा उस नमक को खरल में डालकर दरिमयान तीन माशे सीमाव डाले और उस तरीके से खरल करे कि दिस्ता सिर्फ सीमाव पर ही रहे। खरल के साथ न घिसने पावे आधे घंटे तक इसी तरह आहिस्तः आहिस्तः दिस्ता सीमाव पर चलाते रहे बाद आध घंटे के सीमाव को खरल से अलहदा कर ले नमक को खरल से निकालकर एक बोतः गिली में निस्फ नमक डालकर ऊपर उसके सीमाव मजकूरह तीन माशे रख कर फिर बाकी मांदा नमक निस्फ सीमाव के ऊपर डाल दे। बाकी हिस्सा खिला बोतः को कोयलों की खाकिस्तर से पुर करके खूब कोयलों की आंच में धोंके एक आध घंटेके बाद बोते को आंचसे अलहदा करके जब बोतःको खोलकर देखेंगे वह सीमाव बसूरत नुकरः जमा हुआ निकलेगा। (सुफहा २८ किताव इसराफलकीमियाँ)

#### रसबंधन गंध द्वारा

बलाब्दरवमूधात्रीसस्य झीजिह्विकाम्बुभिः ।। मर्दितस्तुर्यभावेन गंधकेन .समन्वितः ॥५६॥ वेष्टितो हिंगुना फल्गु क्षीराक्तेन दिधत्थजे ॥ चूर्णगर्भे प्रदेयोऽयमन्तर्लवणमीशजः ॥५७॥ प्रध्मातः शनकैबद्धो रसो भवति नान्यथा ॥ वक्रस्थो वपुषः स्थैर्यं करोत्यक्षिलरोगजित् ॥५८॥

(यो० त०)

अर्थ-खरैटी, नागरमोथा, आक का दूध, भुँईआमला, सस्याध्री और बनगोभी इनके रस से एक तोले गंधक और चार तोले पारद इन दोनों को घोट गोला बनावे उसको गूलर के दूध से पिसी हुई हिंग से लीप देवे फिर हींग से लिपटे हुए गोले को बेलगिरी के चूर्ण से लपेट देवे। तदनंतर उस गोले को लवणयंत्र में रख धोंके तो पारद बद्ध हो जायगा इसमें सन्देह नहीं है उसको मुख में रखने से शरीर स्थिर होता है और समस्त रोगों को जीतता है।।५६-५८।।

## गोली सीमाव बजरियः तूतिया (उर्दू)

पारा और तूतिया हम वजन लेकर एक छोटे बर्तन में आग पर लगावे एक घंटे के बाद गोली बन जावेगी। (सुफहा किताब कुश्तैजातहजारी)

सम्मति–महज पारा और तूतिया आग पर पकाने से पारा उड़ जायगा लिहाजा पानी शामिल करना चाहिये। तरकीब नामुकम्मिल दर्ज हुई है नीज हम वजन तूतिया काफी नहीं। तजरुबे से साबित हुआ है।

#### पारद कटोरा तुत्थयोग से

सजलं तुत्यकैः सूतं कटाहे पाचितं मनाक् ।। घृष्टं च बिह्नसंयोगाद्वद्धं भवित यामतः ॥५९॥ कृता कटोरिका तस्य भंगानीरे निशिस्थिता । चन्द्रांशुना दृढा सा स्याद्विषदोषापनोदिनी ॥ तत्रस्थनीरपानेन दुग्धपानेन वा भवेत् ॥६०॥ (रसमानस)

अर्थ-तीन तोले नीले थोले में एक तोले पारद को रख नीचे से अग्नि देवे और थोड़ा से पानी भी डाल देवे और धीरे से घोटता जावे इस प्रकार एक प्रहर भर करने से पारा बद्ध होता है। उसकी कटोरी बनाकर भांग के रस में एक रात भर चन्द्रमा की रोशनी में रख देवे तो विषदोष के नांश करनेवाली कटोरी होती है उसमें जल अथवा दूध भरकर पीवे तो विष दूर होता है।।५९-६०।।

#### पारवगुटिका तुत्थयोग से

पाराः तूर्तिआसेत ४ मन भरि पानी में अवटे तब करछी से चलाए जाए पारा गोली बांधे तब धरि राखे कच्चा दूध नित पिआवै पीवत पीवत दश मन दूध एक रात में पीवै तब भैंसी के गोबर में राखे मास ३ तो मुख होइ

१—तुत्थक पारद से डघोड़ा होना चाहिये. अनुभव से सिद्ध हुआ। २—नवमास में सिद्ध होइ इसका आशय यह जान पड़ता है कि नवमास मुख में रखने से

सामर्थ्य हो।

मुख में डारे तो दस सहस्र कोस उड़ने की सामर्थ्य होड़। सोधै राखै अवर स्त्री साथ रहै भोग न करैं तब ताईं सिद्धि न होड़ नव मासमें सिद्धि होड़।

#### रसबंधन तृत्थबद्ध

लोहपात्रे जले पूर्णे तन्मध्ये तन्मध्ये पारदं क्षिपेत् ॥ पारदाष्टगुणं तुत्यं स्तोकं विनिक्षिपेत् ॥६१॥ विद्वां प्रज्वालयेद्गाढं गालियत्वा पुनः पुनः ॥ तं सूतं जायते मूर्च्छा गोलकं कारयेद्बुधः ॥६२॥ बंधयेद्गोलकं वस्त्रे स्वेदयेद्दंतिकाजले ।॥ वारं पंचाशतः प्रोक्तं दोलायंत्रे दृढं भवेत ॥६३॥ खेचरे चोदरे क्षिप्त्वा एवं पिष्टेन लेपयेत् ॥ पुनर्लेप कृते लप्त मृतकर्पटसंज्ञकैः ॥६४॥ गजाख्यं ज्वालेद्दद्विं स्वांगशीतं समुद्धरेत् ॥ तत्रस्था गुटिका ग्राह्म सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् ॥६५॥

(नि० र०)

अर्थ—लोहे की कढाई में जल भरकर पारव डाल देवे और पारव से आठगुणे नीले थोथे को थोडा थोडा डालता जावे नीचे से दृढ़ अग्नि लगाता रहे। घडी २ के पीछे छानता रहै फिर उस मूर्च्छित हुए पारे की गोली बनाय कपड़े से बांध रुद्रदन्ती के रस में पचास बार स्वेदन करैं। फिर किसी पक्षी के उदर में रख जौ के चून का एक अंगुल लेप करै लेप सूखने पर फिर दूसरा लेप कर ऊपर सात कपरौटी करैं। तदनन्तर गजपुट देवे स्वांग शीतल होने पर निकाल भीतर से गोली को निकाल लेवे वह समस्त सिद्धि की दाता है।।६१–६५।।

सम्मति-मेरी समझ में तो पक्षी के स्थान में मुर्गे के अंडे में रखना चाहिये।

#### कटोरा सीमाव बजरियः तृतिया (उर्दू)

अञ्चल बीस तोले तूतिया खूब बारीक करके पीस लो इनमें से निस्फ तुतिया लोहे की कढाई में पतला पतला बिछाओ और उस पर सीमाव २० तोले डालकर बाकी मादा तूतिया भी ऊपर डाल दो और एक प्याला आहनी या मिट्टी का या किसी और किस्म का लेकर ढांप दो और प्याला इस कदर बडा हो कि कुल तूतिया और सीमाव बखूबी ढक जावे और प्याले के किनारे आरदगंदम या आरदमाश या किसी और चीज से जो मृनासिब हो बंद कर दो ताकि उसमें पानी दाखिल न हो सके और जिस वक्त खुश्क हो जावे कढाई को पानी से भरकर चूल्हे पर रखें और प्याले के ऊपर कोई वजनदार चीज रखे ताकि भाफ से जो ऊपर को जाती है, प्याला उखड न जाय और अमल खराब हो जावे। फिर कढाई के नीचे के पहले थोडी थोडी आंच जलावे और फिर आहिस्ता २ बढाते जावे जिस वक्त तमाम पानी खुश्क हो जावे कढाई को उतार लेवे बवक्त सर्द होने के सीमाव: वगैर: निकाल लेवे और फिर उसको पानी से धोकर साफ करे। यहां तक कि पानी का रंग असली हो जावे सीमाव मक्खन की तरह होगा। फिर उसको एक गाढे कपड़े में डालकर निचोडे जो सीमाव कपड़े में रह जावे उसको अलहदा रख ले और जो नीचे गिर जावे उसको दुबारा तरकीब मजकूर बाला के मुताबिक करे। गरजे कि जब तक लायक जमाने के होवे इसी तरह अमल करते जावे। फिर मक्खन शुद्धः सीमाव को फिर एक मिट्टी के प्याले या गिलास में अन्दर की तरफ जमावे और अहतियात रहे कि किसी जगह मोटी और किसी जगह पतली न हो हमवार हो। फिर इसमें अर्कलैंमू अर्कतुलसी स्नानगी या जंगली या स्नटकल बूटी का भरकर तीन रोज रहने दे अगर अर्क कम हो जावे तो और डाल देवे। चौथे या पांचवें रोज और अर्क अलहदा करके प्याले को ठंढे पानी में चार पांच घण्टे रहने दे इस अर्से में मिट्टी का बर्त्तन पानी में घुल जावेगा और बर्त्तन सीमाव का अलहदा हो जावेगा साफ व हिफाजत रखे मेरा खुद आजमूदः है। (सुफहा ६६ कुक्तैजात हजारी)

## गुटिका बनाने की तरकीब बजरिये नीला थोथा (उर्दू)

सीमाव सवा तोला लेकर बतरीक मजकूरह बाला स्याही दूर करके सवा तोला तूतिया ए सबज (नीला थोथा) मिलाकर दोनों को खरल करके और गोली बनावे बादह थोडा सा रोगन लेकर हाथ में मले और गोला में मले बाद उसके ईट पुस्तः लाकर उसमें ओखलीनुमा गढा बनावे और उसमें सीमाव की गोली रखकर तीन रोज तक अर्क वर्ग धतूरे में डालकर धप में रख दे। बादह बैज: मुर्ग लाकर उसको एक पोटली में बांधे और गोली सीमाव मजकूर को उस अंडे में डालकर पोटली को किसी जर्फ में लटका कर सात सेर भैंस का दूध उसमें भर दे और बतौर डोलजंतर भाषी के उसमें भाप दे और महं जंतर का बन्द कर दे कि भाप न निकल सके। सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक बारह घण्टे तक सख्त आग दे कि उबलने न पावे। बादह उसको चूल्हे पर बदस्तूर रहने दे जब खुद बखुद सर्द हो जावे निकाल कर रख छोड़े। एक कटोरे में दूध भर गुटिका को पोटली में बांध कर उसमें डाल दे थोड़ी देर के बाद दूध पी जावे और गुटिका को पोटली के मुंह में रख कर मुवाशरत करे जब तक गृटिका मजकूर मुंह में रहेगा इमसाक होगा और जब मुंह से बाहर निकाल लेगा फरागत होगी आजमूदः है। (सुफहा किताब अलजवाहर १९)

### गुटिका सीमाव बजरियः संगरासख (फार्सी)

उकद जीवक जहत इमसाक व तकवियत वाहकवी उल असर अस्त सनत आँबिगीरन्द भिकदार हश्त मसकाल जीवक राउ वा कदरे सिरका कोहना कि दरहावन आहनी खूब बमालन्द कि मुजमिल शवद पस सह मिसकाल नमक हिन्दी कोफ्तः दरअ, दाखिल नुमायन्द बखूब विमालन्द अनगाह दरजर्फ आहनी कि अजसिरक: अंगूरी खूब पुरकर्द: बाशंद रेस्त: बर आतिश गूदाजन्द व सहिमसकाल रूकस्तज सलामः करदः अन्दक अन्दक बिखरद व सीमाव दिहन्द व दिस्तह आहन दरहम विसानीदं ताबस्तः शबद पस अज आतिश फरोगीरन्द व बआब सर्द विशोयन्द ताचर्क ओजाइलशवद व अज पारचः सफेद मसका महिकम वियफशरानन्द अंगाह गिलोल साजन्द बदर बसत आँसूराखे कुनन्द व रेशमाने अजआँ बिगुजारंद व यकशव दर्मियान आवलें मू विगुजारंद ता मोहिकम शवद मुंजिमद गर्दद पस आरा दिर्मियान रोगन तातूरह कि हिंदी धतूरा नामन्द बिजोशानन्द व तायकसाल गाहे दर्मियान शीरगाहेब दर्मियान रोगनवगाहे दरदेग तुआम बगाहे दर्मियान आबेबर्ग ग्याही अजगयाहाई मुनासिब बयन्दारन्द व हमेशह दरदस्त मेमालीदः वाशंद चंदां कि मतजुली व हमचूं आईना गर्दद व शक्काफ नुमायद व मुतलक कुदरत दरजिस्म आँनमान्द अंगाह वजहत इमसाक मनीअस्त हिंगाम मकार वतदर दहन निगाह दारन्द वे भिसल अस्त। (सुफहा २३८ किताब जिल्द दोयम करावांदीन कवीर)

#### रसबन्धक भूलताबद्ध

भूलतां शिखिरीमूलवारिणो मर्दयेद्दृढम् ।। तन्मूषां लेपयेन्मध्ये तन्मध्ये निक्षिपेद्रसम् ॥६६॥ पंचटंकप्रमाणं तां मूषामंगारके क्षिपेत् ॥ एवं बढ़ो भवेत्सूतो मूषांतः स्थां दृढो भवेत् ॥६७॥ मुखमध्यगतिस्तर्छन्मुखरोग विनाशनः ॥ शरीरे क्रामिते सूते जरापिलतिजन्नरः ॥६८॥स्तंभयेच्छस्त्रसंघा तं कामोत्पादनकारकः ॥ पुनर्नवं वपुः कुर्यात्साधकस्य न संशयः ॥ अतिकामो भवेन्मत्यों वलीपिलतनाशनः ॥६९॥ (बृ० यो, नि० र० र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-भुँईआमला और अपामार्ग की जड़ से पारद का मर्दन करे और उसी की घरिया बनाकर उन्हीं के रस से घरिया को लीपकर पांच टंक भर

१-इस तरकीब के देखने से यकीन होता है कि नूनाग ताम्न की कटोरी में जरूर पारा कायम होगा। पारव उसमें रख देवे और अगारों पर रख धोके तो पारव घरिया में ही बढ़ हो जायेगा उसको मुख में धरे तो मुखरोग दूर होता है। कामदेव को उत्पन्न करनेवाला शरीर को नवीन बनाने वाला होता है। इसके खाने से मनुष्य अत्यंत कामी और बली पलित से रहित होता है।।६६-६९।।

#### उकद सीमाव जरियः मिसहरताल (उर्दू)

अगर मिस हरताल को निकाल कर कटोरा बनावे और उसमें सीमाव भर कर आग पर रखे तो मुनअक्किद हो जायेगा उस वक्त उसको अगर मिस मुसफ्का कमरी में तरह करेगा तो नुकर हो जायगा। (मुफहा अकलीमियां १९१)

#### गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः तांबा (उर्बू)

सीमाव सवा तोला लेकर ईंट के कोहने में सरल करके साफ कर ले जब सफेद हो जावे और स्याही बिलकुल न रहे उस वक्तः शीरः घीगुवार में सहक बलेग करे। बाद उसके तांबा चार माणे लेकर खूब मुर्ख करे और उसी टुकड़े को लेकर सीमाव में डालकर चलावे बाद उसके सीमाव मजकुर को कपड़े में पोटली बनाकर निचोड़े जितना कपड़े में रह जावे उसी कपड़े में रहने दे और जिस कदर छन कर गिर पड़े उसमें बदस्तूर तांबे को मुर्ख करके चलावे और फिर निचोडे यह अमल इस कदर करे कि सीमाव मजकूर बिलकुल कपडे में रह जावे। बाद उसके गोली बनाकर कपड़े में पोटली बांधकर निगाह रखे (बादह नमक शोर निस्फ मन लाकर ठीकरे में रखे और दो तीन बार बिरियां करे। यहां तक बिलकूल स्याह हो जावे उसको शीशी आतिशी में भर दे) बाद उसके एक मिट्टी की हांडी गर्दनराज जमीन में गाढ़ कर उसके अन्दर एक प्याला रख दे और हांडी पर घड़ा निस्फ तराशकर ओंधा करके रख दे इस तरह कि मुँह घड़े का हांडी के मुंह पर रहे और हांडी का मुंह घडे से ढक जावे बादहू शीशी ओंधी करके गर्दन शीशी को घडे के मूँह से निकाल दे ताकि गर्दन हांडी के अन्दर और प्याला अन्दरूनी के ऊपर रहे। बाद उसके सब जोड़ो पर गिलेहिकमत करके घडे में बालू इस तरह भर दे कि शीशी के चारों तरफ पांच छः अंगुल बालू रहे बाद उसके घड़े का टुकड़ा जोड़ दे और चारों तरफ से सस्त आग दे नमक शोर का रोगन होकर प्याले अन्दरूनी में जमा होगा। जब कुल रोगन टपकचुके एक हांडी में रखकर पोटली को जिसमें सीमाव बँधा हुआ तागा बाँधकर हांडी में लटका दे ताकि रोगन में पोटली गर्क हो जावे और आग औसत दर्जे की जलावे यहां तक तमाम रोगन गृटिका में जज्ब हो जावे। बाद उसके ढाई सेर तुख्म धतूरा को दलकर बतरीक मजकूर बाला रोगन निकाल ले और उस रोगन में गुटिका को डालकर आहिस्ता आहिस्ता आंच दे और गुटिका में रोगन मजकूर जज्व करे। बाद उसके ढाई सेर घूंघची मुर्ख का रोगन बतरकीब मजकूर खींचे और बजरिये डोलजंतर मजकूर के गुटिका को पिलावे। बाद उसके च्छ्वारे की गुठली का रोगन खीचे और उसी तरह डोल जंतर गर्की करके गुटके में जज्ब करे बाद उसके तुख्म तएवर का रोग निकाल कर बदस्तुर गृटिका को डोल जंतर करे बाद उसके लावे खाल कोहन: बकदर एक तोला के और उसको पानी में भिगोकर नरम करे बाद उसके गुटिका को उसमें लपेटे। बाद उसके सेरभर गोश्त हलवान का पीसकर गुटिका को लपेटे। बाद उसके सेर भर गोश्त हलवान का पीसकर गुटिका को उसके दर्मियान में रख कर गोला बनावे और गोले पर तागा लपेट कर पानी में डोल जंतर गर की करके चार प्रहर तक आग दे बाद उसके पांच सेर दूध लाकर कढाई में डालकर गुटिका को उसमें डाल दे ताकि तमाम दूध जज्ब हो जावे। अब तय्यार हो गया जब काम में लाने, मंजूरहो एक दिरम सीमाव स्ताम गुटिका को खिलावे और बारीक कपड़े में लपेटकर तागा में पोटली बांध कर गर्दन में लटका दें और सुहब के वक्त उसको मुंह में रख ले जब तक मुंह में रहेगा इन जाल न होगा जब फारिंग होना मंजूर हो मुंह से बाहर निकाले जब तक मुंह से बाहर न निकालेगा खलास न होगा। अगर उस पर

फारिंग न हो तो थोड़ी सी तुर्शी रख ले फारिंग हो जावेगा मुजरिंब है (सुफहा किताब अलजवाहर ११५–११८)

प्यांला सीमाव-(उर्दू) मुक्तवः

सीमांव को नमक और पानी से मुकर्रर सिकर्र सगबूल करे और उसका छठा हिस्सा रूह तूतिया, खालिस शीरा, जौज माइल सफेद, और आब मुलहठी में एक दिन तक खरल करके और जिस कालिब में चाहे तय्यार करे और प्याला मयशीरा, जौज माइल और शीरा हव्युलकतनने पकावें चमकीला और मजबूत निकलेगा। हस्य जरूरत गरम २ दूध या अर्कयात माइउल्लहम बगैर: इसमें डालकर चालीस रोज तक पीए और कुदरत खुदा का मुलाहिजा फमवि (सुफहा ६२ मुजरवात फीरोजी)

गोली सीमाव-बजरियः कलई (उर्दू)

पारा और कलई हमवजन लेकर बजरिये लैंमू के अर्क के दो घंटे खरल करके गोली बनावे। (सुफहा ६६ किताब नुसखः जात हजारी)

कटोरा सीमाव बजरियः कलई (उर्दू)

तजरुबाशुदः

कलई २ छटांक को पहले किसी लोहे के बर्तन में कोयलों की आग में गरम करे जब पिघलने को हो तब पारा तीन छटांक डाल दे बाद दो तीन मिनट के गिलास के सांचे में डाल देवे और सांचे को बुझावें गिलास पत्थर तथ्यार हो जावेगा। (सुफहा ६५ किताब कुश्तैजात हजारी)

गुटिका नागवंगभस्मद्वारा

समुद्रफलचूर्णेन नागवंगौ विमिश्वितौ ॥ म्नियेतां सर्वमेह झौ भवेतां देहपुष्टिदौ ॥७०॥ तत्स्पृष्टहस्तसंस्पृष्टः केवलो बध्यते रसः ॥ स रसो धातुवादेषु शस्यते न रसायने ॥७१॥

(रसमानस)

अर्थ-समुद्रफल के चूर्ण से नागवंग को घोटकर भस्म करे वे प्रमेह को नाश करनेवाले और शरीर के पुष्ट करनेवाले हैं उनसे हाथों को मल फिर पारद को छूवे तो पारद बढ़ होता है। वह बढ़ पारद सोना चांदी बनाने में उत्तम है और रसायनोपयोगी नहीं है।।७०।।७१।।

#### गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः संगवसरी (उर्दू) मुश्तवः

अर्थ-मुंह मे रखने से बहुत नाफ: है और हार मिजाजवाले को दाफै तिश्नगी है और इमसाक करता है तजरुबा हुआह सीमाव एक हिस्सा संगवसरी यक हिस्सा अञ्वल संग वसरी को गुदाज करके सीमाव को उसमें मिलाकर गोली बांधे और मुर्गी को निगलावे और आधे दिन तक रहने दे। बाद उसके मुर्गी को जिवह कर गुटिका को निकाल ले और हाजत के वक्त काम लें। मुँह में रखने से नफा जाहर होता है। (सुफहा किताब अलजवाहर १२४-१२५)

तरकीब प्याला पारा बजरियः जस्त (उर्दू)

अर्थ-पारा मुसफ्का ६ तोले बुरादा जस्त १० तोले दोनों को एक दिन मुलहठी के काढे और एक दिन आबवर्ग धतूरा में खरल करे तो मुस्का हो जावेगा फिर उसको प्याले खाम में लेकर तरकीब मजकूरह से जमाद करके रखें और प्याला बना ले। यह प्याला जरा नरम होता है सख्त करना हो तो आब धतूरा व मतबूख पम्वः दाने में पकाकर सख्त कर सकते हैं। (सुफहा १० अखबार देशोपकारक ४/७/१९०६) सम्मति-तजरुबे से यह तरकीब गलत साबित हुई सफूफसा तय्यार हुआ न कि गोली। मुकर्रर बजाइ डोढे के चहारम हिस्सा जस्त लिया गया तो कामियाबी हुई।

#### रसबन्धन तारबद्ध

वसितः गिरिगुहायां नैव न नागो न च भवित खगेन्द्रो जातपक्षद्वयेन ॥ अरुणिकरणवर्णो वृष्यते चांबरस्थः सकलजनप्रसिद्धस्तेन बद्धो रसेन्द्रः ॥७२॥

(टो० नं०)

अर्थ-पर्वतों की गुफा में रहता है परन्तु वह हाथी या सिंह नही है, और इसके पक्ष दो है परन्तु पक्षी नहीं है, आकाश अर्थात् बीच में रहनेवाला है और जिसकी रंगत लाल चमकीली है इसको सब मनुष्य जानते हैं कि जिससे पारा बद्ध होता है।।७२।।

सम्मति–यद्यपि संग्रहकर्ता ने इसमें वर्णित पदार्थ को चांदी माना है परन्तु (अरुणिकरणवर्णः) इस विशेषण से स्त्री का रज ही प्रतीत होता है और योनि के द्वार के दोनों किनारों को पक्षता है इस अर्थ में रस कामधेनुकी सम्मति भी है।।

#### गोली सीमाव बजरियः चांदी

पारा दो तोला, बुरादः ९ माशे बजिरयः अर्कर्लैमू बाहम खरल दो पहर करे गोली बन जावेगी। (सुफहा ६६ नुसखे जात हजारी)

कटोरा सीमाव बर्जारयः नुकरा (उर्दू)

पारा ३ छटांक को बुरादा चांदी १ छटांक के साथ बजरियः अर्कलैंमू खरल करे जब एक जान हो जावे तब खरल से निकालकर हाथ को अर्क तुलसी मल कर गिलास बनावे और किसी ठंडी जगह में रख दे बाद एक घंटे के सख्त गिलास बन जावेगा। (सुफहा ६५ किताब कुश्तैजात हजारी)

प्याला सीमाव (उर्दू)

सीमाव को नमक और पानी से मुकर्रर सिकर्रर मगवूल करे और उसका छठा हिस्सा बुरादः नुकरा, खालिस शीरा, जोज माइल सफेद और आब मुलहठी में एक दिन तक खरल करे और जिस कालिब में चाहे तय्यार करे। और प्याला मय कालिब शीरा जोनमाइल और शोरा हब्बुल कजन में पकावे चमकीला और मजबूत निकलेगा सलातीन के लायक हो जावेगा। हस्बजरूरत गरम गरम दूध या अर्कयात या माइउललहम में डालकर चालीस रोज तक पीये और कुदरत खुदा का मुलाहिजा फर्वावे। (सुफहा ६२ मुजरबात फीरोजी)

पारवगुटिका रौप्ययोग से

पारा रूपा को चूरन २ पान के रस में खलै दिन ७ गोली के धान के रासमध्ये राखे मास ३ चीकरा बूटी के रस में खली दिन २२ तब धानमध्ये राखे तो सिद्धि होई इसमें दूध भाग भोजन करे मास ३ तो सिद्धि होई।

१-चन्द्र अर्थात् चांदी समझ में आती है किन्तु रसकामधेनु ने इसको रज माना है और यही ठीक है।

२-तजरुबे से सही साबित हुआ वजन नुकरा १/४ ही ठीक है मैंने १/५ से भी गोली बनाई बने गई मगर सख्ती पूरी के लिये १/४ ही ठीक है।

३ -अनुभव से ३ भाग में पारे में १ भाग चांदी ही ठीक सिद्ध हुई।

#### पारवगुटिका रौप्ययोग से

प्रथम पारा और ईंट को सोधै दिन ३ पारा १ रूपाचरन १ पाक के रस में खलै दिन २१ गोली के धान के राणि में राखे मास १ तब निकासि मुख में डारै तो सहस्र कोस उडैके सामर्थ्य राखे जिब के बचन प्रमान है।

#### गोली सीमाव कायमुल्नार बर्जारयः नुकरा (उर्दू)

चांदी के कुश्ते में पारे की गोली बनाकर धतूरे स्याह के फल में इस गोली को भरकर ऊपर मिट्टी का पतला लेप कर दे और आग में भूलभूला ले कि धतूरा पककर बिलकुल खुश्क हो जावे। मगर जल न जावे पस बाद अंजा गोली को फल के अन्दर से निकालकर किसी पत्थर पर ऊचे से छोड़ दे। फिर उसको इकट्टा करके गोली बना ले और धतूरे के अंदर भरकर इसी तरह आंच पर भुलभुलाले इसी तरह ११ बार करे गोली कायमुल्नार हो जावेगी। इसको चर्ख दे ले कमरा बरामद होगा। अगर इसको फुलाले तो आगे काम देगी (सुफहा १७ अखबार अलकीमियां ८/४/१९०९)

#### सीमाव गोली बनाने की तरकीब (उर्दू)

सीमाव एक हिस्सा बुरादा नुकरा एक हिस्सा बदस्तूर सहक करके गोली बांधकर सफेद मुर्ग को खिलाकर रात भर रहने दे बादहू जिबह करके गुटिका निकालकर काम में लावे इमसाक और तिश्नगी और तलवासा को नफा करता है। (सुफहा किताब अलजवाहर १२६–१२७)

## गुटिका पारा (रसबंधन-तार वा ताम्र योग) (उर्दू)

पारे को कढाई में डालकर आग पर रखें और आपोस्तका चोया देते रहे और नीम की लकड़ी से जिसके मुँह पैसा या अठन्नी लगाई गई हो हिलाते जावें थोड़ी देर गिरह के लायक हो जावेगा। सर्द करके गिरह बना ले और गुलाब में एक प्रहर जोश देकर स्तैमाल में लावे पहले की तरह काम देता है लेकिन तासीर में उससे कम है। (सुफहा ६२ मुजरिवातफीरोजी)

#### गोली सीमाव बर्जारयः कुश्ता नुकरा (उर्दू)

पारे की हर एक चांदी कुक्ते के साथ मुनासिब मिकदार से गोली बन जाती है वणरते कि चांदी का कुक्ता बजरिये बूटी हो। (सुफहा ६६ किताब कुक्तैजात हजारी)

## तरकीब गोली पारा बजरियः कुश्ता नुकरः (उर्दू)

पारा मुसफ्फा एक तोले, कुश्ता चांदी ६ माशे दोनों को लहसन का पानी डालकर तमाम रोज खरल करे जिससे शाम तक गोली बंध जावेगी फिर एक पोस्त बैजः मुर्ग जिसकी सफेदी व जर्दी दूर करने के वास्ते थोडा हिस्सा तोडा गया हो लेकर उसमें आबलहसन भर दे और दरम्यान वह डेढ तोले कि डालकर दूसरी पोस्त बैजः मुर्ग ऊपर देकर आरदमाश को रस लहसन में गूंदकर चार बार लेप करे (यानी एक लेप खुश्क हो जावे दूसरा लेप करे इस्तरह से चार) फिर एक आरद गंदुम पानी में गूंदे हुए का लेप कर दे फिर एक बर्तन में सरसों का तेल भरकर आग पर रखें और इस गोली को इस तेल में लटका दे इस्तरह कि तह को न लगे फिर दर्मियानी आंच पर पकावे। आठ पहर बादहू सर्द होने पर निकाल कर गोली को दो घंटे रोगन धत्रा में नरम आंच पर पकावे फिर निकाल कर पानी सर्द में दो एक दिन रख छोडै यह गोली पारा पहले बयान तमाम गोलियों से ज्यादा मुफीद है यह गोली बहुत आला है अजहद मुंकब्बी वाहय मुमिसक है मुँह में रखते है दूध में लटका कर भी पीते हैं अगर रोगन धतूरे में पकाने के बाद रोगन कुचला, रोगन, भाग, रोगन मालकांगनी में भी पका लें तो अजबस मुफीद है कहते हैं कि उसको जर्दी बैजः मुर्ग में भी पकावे तो अजब असर होता है।

(सुफहा १० देशोपकारक अखबार ४/७/१९०६)

गुटिका बनाने की तरकीब बजरियः तिला व नुकरा (उर्दू)

इस गुटिका को मुँह में रखने से कुब्बतबाह और इमसाक होगा और दर्दसर और तिश्नगी को जाइल करेगा और तिश्नगी नफस को मुफीद है और मुँह और तालू की खुश्की को नाफ: है बुरादा तिलाई सुर्ख खालिस दो हिस्सा बुरादा नुकरा एक हिस्सा सीमाब एक हिस्सा तीनों को यक जा करके अच्छी तरह सहक करे और गोली बांध ले और ओटे में मिलाकर स्याह मुर्गी या स्याह कौवे को निगला दे और एक रात दिन मुसल्सिल निगाह रखे बाद उसके जिबह करके गोली निकाल ले और सर्द पानी से खूब धोवे और जरूरत के वक्त मुँह में रखे मुजरिंब है इन्जा अल्लाह खूब काम देगी (मुफहा किताब अलजबाहर १२४)

### गुटिका बनाने की तरकीब बर्जारयः तिला (उर्दू)

जब तक मुँह में रहेगा मैदे को कबी करेगा प्यास न मालूम होगी इमसाक होगा और दर्दसर जाइल हो जायगा और तलूसा और खुश्की दहन को मुफीद होगी। सीमाव एक हिस्सा, तिलाइ सुर्ख एक हिस्सा बुरादा करके गोली बनावे दो रोज के बाद मैदा की गोली में रखकर कबूतर को खिलावे बाद तीन दिन रात के उसको जिवह करके और धोकर जरूरत के वक्त मुँह में रखे। (मुफहा किताब अलजवाहर १२३-१२४)

# हुब सीमाव और तकबियत एजाइ रिहाब अदील अस्त नुसखः (फार्सी)

बिगारंद सीमाव साफ व पार्काजः शशमाशः व तिलाइ वर्क कि आरों व जवान हिंदी पना गोयंद कि बिसियार खालिण मेबाणद चहार माणा हरदोरा कदरे आब अन्दाख्तः सहक कुनन्द तामसकः शवद पसहुव बस्तः यक साइत निगाहदारन्द कि अन्दके सख्त शवद अंगाह अज सोजन सूराख कदैः रिक्तः बजबूत रेशमदरां अन्दाजंद व बजाइ मजबूत निगाहदारन्द दिम्यान हफ्तः अगरा खूब महकुम व सख्त मिस्ल गोली बंदूक ख्वाहदशुद पस आँगोलीरादर आबन्द शीरअन्दाजंद वचोबे वरसर आबंद गुजाक्तः सररिक्तः बचोव वः बन्दन्द कि हुब सीमाव दर शीरगर्कमांद व अज तह आबंद अंदके बलंद बागँद व शीर रा जोशदहन्द हरगाह शीर तथ्यार शवद गोली रा वैक्ष कशन्द साफकर्दः निगाह दारन्द व शीररा विनोशन्द बाद ओमत चन्दरोज कुव्वत तमाम हासिल आयद वई यक गोली ता सदसाल किफायत कुनद व चीजे अजाँकमन शबद वहरगाह ख्वाहन्द कि तिला अनगोगी वैक्ष्कशन्द गोलीरा दरबोतः गुजाक्तः कदरेतंकार अन्दाख्तः चर्ख दिहन्द सीमाव पर्रान शवद बितला चर्ख खुर्दः व वजन कुद वैक्ष आयद। (सफहा ८०७ किताब शफाइल अवदान)

गृटिका बनाने की तरकीब तिलासे (उर्दू)

सोने के पत्तर एक निश्क यानी चार माणे, पारा साफ एक निश्क इन दोनों को सरफों के और जंभीरी के अर्क में दस रोज खरल करके गोला बनाकर पोटली बांधकर मटके में गाड के दूध भर करके मौअल्लिक लटका दे फिर दो दिन रात तेज आंच से दूध कम हो जावे तो और डाल दे जब सोलह पहर आंच लग जावे निकाल ले गुटिका बन जावेगी। (अगर गोली निहायत सख्त बनाई हो तो बराबर वजन लेना भी शायद दुरुस्त होगा) उसको हस्तकेसरी कहते हैं मुँह में रखे बुढापा दूर हो उम्रदराज हो। (सुफहा १३ खजाना कीमियाँ)

रसबन्धन (हिरण्यगर्भगुटिका) स्वर्णबद्ध

उत्कृत्य मूलं विषजं विदध्याद्गर्भेस्य सूतं कनकांशपिष्टम् । संवेष्टयेत्कोलभवे-न तन्तुमांसेन पश्चाद्विपचेद्द्वियामम् ॥७३॥ धत्तूरबीजोद्भवतैलगर्भे संबद्धतः याति मुखस्थितोयम् ॥ संमोगकाले दृढतां करोति वीर्यस्य दुग्धं भजतां नराणाम् ॥७४॥

(रसरत्नप्रदीप, यो० त०)

अर्थ-बच्छनाग को जड़ समेत उखाड़कर उसका कल्क बनावे और उसके बीच में सुवर्ण के संग पिसे हुए पारे को रखे पश्चात् उसको सूअर के मांस में एक महीना रखकर दो प्रहर तक पकावे। फिर धतूरे के बीजों के तेल में उसको रखकर संबद्ध करे अर्थात् गोली करे संभोगकाल में यह मुख में रखी हुई गोली वीर्य को दृढ करती है। परन्तु इसको मुख में दबाकर मनुष्यों को ऊपर से दूध पीना चाहिये॥७३॥७४॥

## गुटका बनाने की तरकीब-बजरियः नुकरा आहन शिंजर्फ-मारक शीशा (उर्दू)

इसको हिन्दी में प्रभामारी कहते हैं, मुँह में रखने से बहुत नफा करता है और इमसाक होता है, मैदा को गर्म और हज्म को कबी करता है, खट्टी इकारें फौरन दूर हो जाती है, सीमाव दो हिस्सा बुरादा नुकरा निस्फ भि:सा बुरादा आहन निस्फ हिस्सा शिजफिल्मी निस्फ हिस्सा व यक दांग मारक शीशाइ जौहवी (सोनामक्खी) एक हिस्सा एक दांग सबको इकट्टा करके थोड़ा से पानी मिलाकर सहक करे, और गोली बाँध ले और ईंट में गढ़ा करके उसमें दुधीबूटी के वर्ग रख कर उस पर गोली मजकूर को रख कर उपर से दुधी मजकूर से पोशीदह करके मुंह बंद करके गिले हिकमत कर दे जब खुश्क हो जावे नरम आग यानी भूभल में दफन करे सर्द होने के बाद जब सीमाव मजकूर को निकाल कर सर्द पानी में डाल दे और हाजत के वक्त काम में लावे जब तक मकसूद हासिल हो। (सुफहा किताब अलजवाहर १२५)

#### रसबंधन लोहद्रतिबद्ध

कंचुकीकीटचूर्णेन मृतलोहं च भावयेत् ।। देवदालिरसेनैव ध्मातं सद्गुतितं जयेत् ।।७५।। द्रुतिभिर्मिर्दितः सूतो बद्धमायाति तत्क्षणात् ।। भक्षणात्कुरुते नृणां रुग्जरामृत्युनाशनम् ।।७६।।

(नि० र०)

अर्थ-लोहे की भस्म में सर्प के मांस को (जो लोहे के समान हो) मिलाकर बंदाल के रस से घोटे फिर कोयलों की आंच में रख धों के तो लोहे की द्रुति होगी, उस द्रुति से पारद को घोटे तो उसी क्षण पारद बढ़ होगा इस बढ़ पारद के भक्षण से रोग, वृद्धता और मृत्यु भी नष्ट होता है।।७५।।७६।।

#### रसबंधन गगन सत्त्वबद्ध

सूतं गगनसत्त्वं च समभागेन मर्दयेत् ।। तत्क्षणं जायते बढ़ो गोलं कृत्वा भिषावरैः ।।७७॥ खेचरे चोदरे क्षिप्त्वा एवं पिष्टेन लेपयेत् ।। सप्तर्भिर्मृत्तिकाभिश्च तत्क्षणं वेष्ययेद् बुधः ।।७८॥ गोमयेन च संलेप्यं गजाख्यं पुटयेद्भिष्क् ॥ तत्रस्था गुटिका ग्राह्मा मुखे धृत्वा च खेचरे ॥७९॥ अदृश्यं जायते सिद्धिः स्पर्शनाद्वचाधिनाशनम् ॥ कंदर्भो जायते कामी वायुतुत्यो बलप्रदः ।।८०॥ अन्योन्यं जायते सिद्धिः शुल्बं भवति कांचनम् ॥ शस्त्रीग्रीनां भयं नास्ति दिव्यदेहा भवंति हि॥८१॥

(नि० र०)

अर्थ-पारद और अभ्रक सत्त्व को समान भाग लेकर मर्दन करे तो पारा गीझ बद्ध होगा उसका गोला बनाकर मुर्गी के अंडे में भर देवे उस पर जौ के चून का एक २ अंगुल लेप कर सात कपरौटी करैं। फिर गोबर से लीप गजपुट देवे, स्वांगशीतल होने पर गोली को निकाल पक्षी के मुख में धरे तो पक्षी अदृश्य हो जायगा। यह कामदेव को उत्पन्न करती है वायु के समान बल को देती है और इससे तांबा सुवर्ण होता है और जो इसको खाते हैं उनकी देह को शस्त्र और अग्नि का भय नहीं होता।।७७-८१।।

#### गुटिका बनाने की तरकीब गगनसत्त्व वा द्रुतिबद्ध (उर्दू)

पारा साफ अबरख की दूित दोनों को बराबर लेकर खूब खरल करे गोला बन जावेगा फिर चील को चीरकर उसमें रख कर जौ के आटे से खूब बंद कर दे। फिर सात तह कपरिमट्टी चढ़ाकर सुखा कर उस पर गोबर चढ़ा दे और सुखा दे फिर एक गज मूरब्बा गहरा गढ़ा खोदकर उसमें जंगली उपले भरकर उसके बीच में रखकर आग दे जब सर्द हो निकाल ले गुटिका बन जावेगी। मुंह में रखे तो जमीन से ऊँचा चले और गाइव हो और भरकर उसके बीच में रखकर आग दे जब सर्द हो निकाल ले गुटिका हो और हाथ में रखें तो बीमारियां दूर हो और दूध में डालकर गरम करके पिये तो बाहवे इन्तहा होगी और ताकत हवा की सी बदन में आयेगी। (सुफहा १४ खजान: कीमियां)

#### अभ्रद्गतिबद्ध

सूतं द्रुतिसमं कृत्वा षोडशांशेन काश्वनम् ॥ धमेत्प्रकटमूषायां रसेन्द्रो बंधमाप्रुयात् ॥८२॥ राजिकार्द्वार्द्धमानेन पर्वतानिप वेधयेत् ॥ यथा लोहं तथा देहं भिद्यते नात्र संशयः ॥८३॥ इत्यश्रद्वतिसंसिद्धं रसायनमुदाहृतम् ॥बिना शम्भोः प्रसादेन न सिध्यति कदाचन ॥८४॥

(नि० र० रसमानस)

अर्थ-पारद १६ सोलह तोले, अभ्रकद्रुति १ एक तोला लेकर घोटे फिर मूषा में रख अग्नि में धोंके तो पारद बढ़ होगा वह बढ़ पारद एक राई भर भी ढेर के ढेर ताँबे को बेधता है और वह जिस प्रकार धातु का सुवर्ण बनातां है उसी प्रकार शरीर को भी सुवर्ण के समान कर देता है।।८२-८४।।

#### रसबंधन वैक्रान्तबद्ध

अथ वा गंधिपष्टी सा क्षीरकंदोदरे क्षिपेत् ।। व्याझीकंदे सूरणे च गुडशुद्धद्रवे तथा ।।८५।। अर्घार्धं भस्म वैकान्तं दत्तवा निष्कार्धमात्रकम् ।। ततः कन्दस्य मजया मुखं रुद्ध्वा लिपेन्मृदा ।।८६।। लेपत्र्यंगुलमात्रं तु सर्वतः शोष्य गोलकम् ।। पाचयेद्भूधरे यंत्रे कुक्कुटाभेष्टधा पुटेत् ।।८७।। पूर्वकंदो यथापूर्वं लेप्यं शोष्य सुसंपचेत् ।। द्वित्रैर्वनोत्पलैरेव बद्धः स्याद्रक्तवर्णकः ।। नाम्ना वैक्रान्तबद्धोयं जरामृत्युरुजापहः ।।८८।।

(र० रत्नाकर ह० लि०)

अर्थ-पारद और गंधक की पिष्टी क्षीरकन्द, व्याघ्रीकन्द अथवा जमीकन्द में रखकर पिष्टी ऊपर नीचे वैक्रान्त की भस्म को रख देवे (यहां पर यह अवश्य विचारना चाहिये कि यदि पिष्टी १ कर्ष हो तो वैक्रान्त भस्म आधा निष्क ले लेना) फिर उसी कन्द के टुकडे से छेद को बंदकर तीन २ अंगुल मिट्टी का लेप करे फिर गोले को सुखाय भूधर यंत्र में आठ बार कुक्कुय पुट देवे पूर्व पुट में जो कन्द लिया हो वही कन्द फिर भी लेना चाहिये और दो तीन जंगली कंडों की आंच देनी चाहिये तो पारद लाल रंग का बद्ध होगा यह बद्ध पारद वैक्रान्त कहाता है।।८५-८८।।

#### रसबंधक वैक्रान्तबद्ध

कदुतुंब्युद्भवे कन्दे वन्ध्यायाः क्षीरकंदके ॥ अपक्वैकं समादाय तद्गार्मे पिण्डिका ततः ॥८९॥ दशनिष्कं शुद्धसूतं निष्कैकं शुद्धगंधकम् ॥ स्तोकं स्तोकं क्षिपेंद्गधं पाषाणे तु च कुट्टयेत् ॥९०॥ याममात्रे भवेत्पंडी रक्तकंदे विनिक्षिपेत् ॥ अर्धोर्डे भस्मवैकान्तं दत्त्वा निष्कार्द्धमात्रकम् ॥९१॥ ततः कंदस्य मज्जार्भिमुखं बद्ध्वा मृदा दृढम् ॥ लिप्तमंगुलमानेन सर्व्वतः शोष्य गोलकम् ॥९२॥ पाचयेद्भूधरे यंत्रे ततोद्धृत्य पुनः पचेत ॥ ऊर्ध्वभागमधः कुर्य्यादित्येवं परिवर्तयेत् ॥९३॥ क्रमेण चालयेद्ध्यं बहिर्युग्मोत्पलैः पचेत् ॥ ततो भिन्नस्तु संग्राह्यः बद्धः स्याद्दाडिमोपमः ॥ नाम्ना वैक्रान्तबद्धोयं सर्वरोगेषु योजयेत् ॥९४॥

(र० रत्नाकर)

अर्थ-कटुतुम्बी, बांझ ककोडा या क्षीरकन्द इनमें से किसी एक कच्चे कन्द को लेकर उसमें छेद करैं फिर दस तोले पारा और एक तोला गंधक लेकर धीरे धीरे घोटे तो एक प्रहर में पिष्टी हो जायगी, उसको ऊपर कहे हुए किसी कन्द में रख ऊपर नीचे आधा निष्क वैक्रान्तभस्म रख देवे फिर उसी कन्द के छुकले से गड्डे का मुख बन्द कर देवे और एक २ अंगुल मिट्टी का लेप कर सुखा लेवे और भूधरयंत्र में पचावे फिर निकाल कर पुनः पाचन करै परन्तु प्रथम पिष्टी का जो भाग नीचे को था उसे ऊपर कर देवे। भूधरयंत्र में दो जंगली कंडों की आंच देनी चाहिये। जब पारद अनार के तुल्य लाल हो जाय तब संपुट को तोड बद्ध पारद को निकाल लेवे। इसको वैक्रान्तबद्ध कहते है यह समस्त रोगों में देने योग्य है॥८९-९४॥

रसबंधन (स्मरसुन्दरीगुटिका) वज्रहेमादिबद्ध

वज्रहेमाभ्रकं ताप्यं कांतं सूतं समं समम् । मर्गं जंबीरकैर्द्रावैर्दिने खत्वे ततः पुनः ॥९५॥ ब्रह्मवृक्षस्य बीजानि कर्पासास्थीनि राजिका ॥ वंध्या च जनियत्री च पिष्टं तन्मध्यगं कुरु ॥९६॥ पूर्ववन्मर्दितं गोलं लघुसप्तपुटैः पचेत् ॥ ततो गजपुटं दद्यान्मुखं रुद्ध्वा धमेद्वठात् ॥९७॥ तद्गोलं धारयेद्वक्त्रे शस्त्रस्तंभकरं भवेत्। ताम्रपात्रे पुनर्वेष्टच मुखस्यं सर्वशत्रुजित् ॥९८॥ हन्ति रोगं जरां मृत्युं गुटिका स्मरसुन्दरी ॥ सर्वेषां मुक्तयोगानां कंभकर्ण स्मरेद्यदि ॥ अपातं सुमुखं शत्रुसमूहं संनिवारयेत् ॥९९॥

(नागार्जुन)

अर्थ-हीरा, सुवर्ण, अभ्रक, सोनामक्की, कान्तिसार और पारद इन सबको समान भाग लेकर खरल में जंभीरी के रस से एक दिन तक मर्दन करें फिर ढाके के बीज, बिनोले की मींग, राई, बांझककोडा और जनियत्री इनको पीसकर गोला बनावे उस गोले में उस औषधि के गोले को रखकर सात लघुपुट देवे। फिर गजपुट में रख देवें। तदनंतर मूषा में रख धोके उस सिद्ध गोले को मुख में रखे तो गस्त्र को थांभ देता है। यह स्मरसुन्दरी गुटिका रोग जरा मृत्यु को नाश करती है।।९५-९९।।

गृटिका बनाने की तरकीब-हीरे से (उर्दू)

पारा बराबर का सोना खाया हुआ और उसका सोलहवा हिस्सा हीरे का कुक्ता दोनों को आकाश बेल के अर्क में खरल करे फिर उन दोनों का दसवा हिस्सा कान्त लोहा और सुहागा खूब बारीक खरल करे। फिर सबको मिलाकर अंधमूणा यानी घरिया में धरकर कोयलों की आंच पर रखकर धोंकनी से खूब धौंके गुटिका बन जायगी। इसकी खासियत यह है कि मुँह में रखने से बुढ़ाणा दूर होता है और लंड़ाई में फतह और हर अज्वतबाना मजबूत हो जाता है और पास रखने से मुफलिसी दूर होती है और हर दिल अजीज होता है खूसूसन औरतों का इस गुटिका को सिरीगरी कहते है। (मुफहा १२-१३ खजाना कीमियां)

रसबंधक (खेचरीगुटिका) धतूरबद्ध

रसटंकत्रयं शुद्धं कृष्णधत्त्रबीजजे ॥ तैले पलद्वये खल्वे मर्दितं दिनसप्त च ॥१००॥ तावद्यावद्भवेत्तस्य जलौकारूपमुत्तमम् ॥माषान्नपिष्टकेनादौ दृढम्त्रेण वेष्टयेत् ॥१०१॥ वर्ति कृत्वा ततो गाढं शोषयेद्रविणा च तम् ॥ दशशीर्षमिते सर्षपस्य विपाचयेत् ॥१०२॥ तैलक्षयो भवेत्तावद्यावत्तामवतार्य वै ॥ क्षिग्धच्छायां निशायां च शतैः सिद्धां च तां नयेत् ॥१०३॥ दुग्धेनापूर्यते कृभः शुभस्तत्र निवेशयेत् ॥ विशोष्य सकलं दुग्धं गुटिका यदि तिष्ठित ॥१०४॥ वर्करस्य मुखे पश्चाद्गुटिकां तां प्रयच्छिति ॥ प्रविष्टा तन्मुखस्यान्ते ज्वलमाने च तद्धृदि ॥१०५॥ व्याकुलं कुष्ते कामं देहस्वास्थ्यं न तस्य वै ॥ उदरस्था यदा भूयात्तदाऽसौ म्नियते पशुः ॥१०६॥ स्वकीयवदने पश्चाद्धृत्वा शुभां निरामयः ॥ योजनानां शतं गच्छेदप्रयासेन साधकः ॥१०७॥ अन्येऽपि वहवो रोगा मुखस्था दंतधातिनः ॥जिह्वातालुगता एते कंठस्था शालुकादयः ॥१०८॥ उपजिह्वा द्विजिह्वा स्यादिधिजिह्वासुदाष्ठणा । सप्तपुष्टिषु ये मधे

हृद्रोगाः पीनसादयः ।। तांस्तान् विनाशयत्येषा गुटिका नाम क्षेचरी ।।१०९।। (र० रा० शं०, र० सा० प०, नि० र०)

अर्थ-तीन टंक शुद्ध पारद को धतूरे के बीजों के दो तोले तेल में साक दिन तक मर्दन करे और जब तक उसका रूप जोंक के सामन हो तब तक मर्दन करे उसकों जो कि जोंक के समान लंबी बत्तीसी हो। उरद की पिष्टी में रख कच्चे सूत से बांध देवे और घाम में सुखा लेबे। उस गोले को दस सेर सरसों के तैल से पकावे। जब तैल जल जाय तब उतार लेवे। फिर रात्रि में छायादार स्थान में सिद्ध गोली को निकाल दूध के भरे हुए घड़े में रख देवे। जब दूध मूख जावे तब गोलों को निकाल बकरे के मुख में रखे। जब वह गोली उस वकरे के मुख में जायेगी तभी से उसका हृदय कामाग्नि से प्रज्वित हो जाता है और जब वह गोली पेट में चली जायेगी तब वह बकरा मर जायेगा। इसके बाद उस गोली को अपने मुख में रखे तो बिना ही परिश्रम किये सौ योजन चल जाता है और भी बहुत से मुख में रहनेवाले रोग और दांतों के रोग नष्ट होते हैं, जिह्ना तालु शालु आदि कष्ट के रोग तथा उपजिह्ना हिजिह्ना हुद्रोग और पीनस आदिक रोगों को यह खेचरी गुटिका नाश करती है॥१००-१०९॥

गृटिका बनाने की तरकीब बजरियः रोगन धतूरा (उर्दू)

पारा साफ तीन टंक काले धतूरे के तेल में सात दिन तक खरल करे, तेल दो पली डाले और खूब खरल करे। सात रोज बाद मिस्ल जोंक के हो जावेगा। उर्द के आटे की गोली में रखकर चारों तरफ मजबूत सूत लपेट दे फिर उस पर उर्द के आटे का मोटा लेप करके मुखा के दस सेर तेल सरसों का लेकर उसमें पका लें, जब सब जल जाय, बर्तन को सर्द जगह रख और बाद सर्द होने से गोले से बाहर निकालकर दूध के मटके में डाल कर आंच दे। जब दूध खुक्क हो जावे, निकालले। गोली बँध गई तो गुटका बन गया, नहीं तो फिर पकावे जब गोली बँध जावे रख छोड़े। मुँह में रखने से सब बीमारियाँ दूर हों और एक दम चार सौ कोस चला जावे। थकान न मालूम हो और सौ औरतों से मोहबत करे। कुळ्वत कम न हो और कोई हथियार जिस्म पर कारगर न हो, इसको खेचरी कहते हैं। (मुफहा १५ खजान: कीमियां)

रसबंधन (विषबद्ध मुक्तवा)

रसं कनकतैलेन मर्दयिद्दिनसप्तकम् ।। विषयंथि समुत्कृत्य सार्धं गंधाभ्रकत्रयम् ॥११०॥ हेमतैले विनिक्षेप्यं मूषायां रोधयेन्मुखम् ॥ सप्तिमर्मृत्तिकामिश्च वेष्टयित्वा च शोधयेत् ॥१११॥ तत्क्षणाद्वेष्टयेत्सूत्रं मृत्कर्पटसप्तकम् ॥ गोमयेनाथ संलेप्य तं गोलं पूजयेद्भिषक् ॥११२॥ हस्तत्रयमितं गर्तं शोषकृत्यिंउपूरितम् ॥ तन्मध्ये निक्षिपेद्गोलं दण्ध्वा शांतं समुद्धरेत् ॥११३॥ तत्रस्था गुटिका ग्राह्या दिव्यकौतुकदायिनी ॥ सा रोगे मुखनिक्षिप्ता रमते शोकनाणिनी ॥ यावत्सा गुटिका ग्राह्या तावन्न द्रवते नरः ॥११४॥

(नि० र०)

अर्थ-पारद को सात दिन तक धतूरे के तैल में घोटे फिर सींगिया की गांठ में छेद कर पारद भर देवे और उपर नीचे साढ़े तीन गुना गन्धक रख देवे और विष के टुकड़े से मुख को बंद करे। फिर एक घरिया में कटेरी का तैल भर घरिया के मुख को बंद कर सुखा सुखा सात कपरौटी करे, उस पर सूत लपेट कर फिर सात कपरौटी करे, उस गोले को गोबर से लीपकर वेद्य पूजन करे। फिर तीन हाथ लंबा चौड़ा गड़ा खुदवाकर सूखे हुए जंगली कंडों से भरकर बीच में गोले को रख अग्नि लगावे। स्वांग श्रीतल होने पर निकाल लेवें, उसमें से उत्तम कौतुक (आश्चर्य) देनेवाली गोली को निकाल लेवे। उस शोकविनाशिनी गोली को मुख में रखने से खूब रमण करता है और जब तक गोली मुख में रहेगी, तब तक वीर्यपात न होगा।।११०-११४।।

#### गुटिका पारा (रसबंधक विष से) (उर्दू)

मारिकाः नमक लाहौरी और पानी में मुकर्रर सिकर्रर धोवे और शीरा वर्ग तंबूल में एक पहर खरल करके बीस एक कितै में निस्फतक खाली करके डाले और अजजाइ मुखखरजः से बंद करके एक बर्तन में गोश्त बुजगाला तीन पाव पानी एक पाव डालकर वह बीश उसमें छोड़कर मुंह को खूव मजबूती से बन्द करें और शाम के वक्त चूल्हे पर सवार करे और नरम आंच जलावे और अलस्सबाह में चार प्रहर गुजरने पर चूल्हे से नीचे उतार ले। गुटका बरामद होगा। एक प्रहर गुलाब में जोश देकर काम में लावे। कुव्वत बाह इमसाक व इन्तशार में बेनजीर है, दूध में रखकर जोश देकर पिया करे और कुदरत खुदा का मुलाहिजा फमवि। (सुफहा ६२ मुजरबातफीरोजी)

### गुटिका बनाने की तरकीब (रसबंधन ब्रह्मांडगुटिका विषयोग) (उर्दू)

पारा साफ तप्त यानी गरम खरल में नागबेल यानी पान के अर्क में सात रोज खरल करे फिर कांजी के पानी से धोकर पारा निकाल ले फिर एक कर्षभर पारा बशकंद में भर के सूअर के गोश्त का उस पर लेपकर बीस पल धतूरें के तेल में वशकंद को पकाबे। जब पक जाइ कुछ सदका दे और दवा को निकाल ले। यह गुटका बन गया। जब तक मुँह में रहेगा जमा इसे फारिग न होगा और बुड्ढा हो जवान हो जायेगा। सुस्त हो किसी फेल से या बीमारी से सब काम के लायक हो जायेगा। इस गुटका को ब्रह्मांड गुटिका कहते हैं। (सुफहा १३ खजान: कीमियां)

#### रसबन्धन (ब्रह्मांडगुटिका) विषबद्ध

नागवल्लीवलद्वावैः सप्ताहं सिद्धपारदम् ॥ मर्दयेत्तप्तखल्वेन काञ्जिकैः सालयेत्ततः ॥११५॥ तं गर्मे विषकंदस्य क्षिपेन्निष्कचतुष्टयम् ॥ विषेण तन्मुखं रुद्ध्वा स्थूलवाराहमांसजे ॥११६॥ पिंडवर्गे निरुध्याथ मुखं सूत्रेण बन्धयेत् ॥ सन्ध्याकाले बिलं दत्त्वा कुक्कुटं मिदरायतम् ॥११७॥ ततश्रुल्ल्यां लोहपात्रे तैले धत्त्र्रसंभवे ॥ विषचेतु ततः पश्चात्सिपंडं मन्दविद्वाना ॥११८॥ सन्ध्यामारभ्य यत्नेन यावत्सूर्योदयो भवेत् ॥ विषमुटिपलं चैकं गुंजाविजययोरिष ॥११९॥ तैलं जातीफलस्यािष वीरतालस्य चोत्ततम् ॥ पाचयेत्पूर्वयोगेन अन्यथा नैव सिध्यति ॥१२०॥ तत उद्धृत्य गुटिकां क्षीरमध्ये विनिक्षिपेत् ॥ तत्क्षीरं शोषयेत्विप्रमेतत्प्रत्ययकार कम् ॥१२१॥ दृष्ट्वा तां धारयेद्वक्त्रे वीर्यस्तंभकरी नृणाम्॥ क्षीरं पीत्वा रसेद्रामां कामाकुलकलायुताम् ॥ ब्रह्मांडगुटिका ख्याता शोषयन्ती महोदिधम् ॥१२२॥

(र० मुं) अर्थ-सिद्ध पारद को पानी के रस से सात दिवस तक मर्दन करे (तप्तखल्व में) कांजी से धो लेवे, उस चार तोले पारद को विषकन्द में भर देवे फिर विषकन्द के ही छिलके से मुख बंदकर पुष्ट सूअर के मांस में रख सूत बांध देवे। और सायंकाल को मदिरासहित मुर्गे का बिलदान देवे। फिर कढ़ाई में धतूरे का तैल भर उस गोले को सायंकाल से सूर्योदय तक मन्दाग्नि से पकावे। फिर कुचला, चौटनी, हर्र जायफल और वीरताल के तैल में भी पूर्वोक्त रीति से पकावे। तदनन्तर गुटिका को निकाल दूध के घड़े में रख देवे तो गोली उस दूध को शीघ्र ही सुखा लेती है। यह विश्वास है। ऐसा देख मनुष्य उसको मुख में धरता है, उसका वीर्य थंभ जाता है और गोली को मुख

१-अगर कामयाबी न हो तो बुरादा नुकरा शामिल करो। दरअसल बुरादा तिला की जरूरत है। देखो सुफहा ४१ गोली बर्लिएः तिला।

में रख और दूध पी काम से व्याकुल स्त्री से रमण करे। यह ब्रह्माण्ड गुटिका समुद्र को भी सुखानेवाली प्रसिद्ध है।।११५–१२२।।

#### रसबन्धन (खगेश्वरीगृटिका) विषबद्ध

तुत्थकं मूषया कृत्वा स्थापयेन्मध्यपारदम् ॥ अर्कसेहुंडधत्त्र्रसो द्रोणं च पूरयेत् ॥१२३॥ सप्ताहमौषधीभाव्यं सिंहनेत्र्या घनप्रिया ॥ पश्चात्तदम्लयो गेन गोलकं शुक्रसिन्नभम् ॥१२४॥ धत्त्र्रिवषतैलेन ज्योतिष्मत्य स्तथैव च ॥ गुंजा च लांगली चैव भल्लातां कोलकौ तथा ॥१२५॥ एतेषां तैलयोगेन गुटिकां विषमध्यगाम् ॥ दोलायंत्रे पचेदेवं चतुष्पष्टिदिनानि च ॥१२६॥ प्रत्येकमौषधीतैले राक्षसी गुटिकोत्तमा ॥ स्वर्णादिद्रव्य लोहानि भक्षयन्नात्र संशयः ॥१२७॥ तारमध्ये यदा क्षिप्तं स्वर्णं भवति निश्चितम् ॥ वंगमध्ये यदा क्षिप्तं रजतं जायते ध्रुवम् ॥१२८॥ मुखे क्षिप्त्वा अदृश्यं च नानाकौतुककारकम् ॥ खेचरी जायते सिद्धिर्मनः पवनवेगकृत ॥१२९॥ जरां मृत्यं हरेद्रोगं विषं स्थावरजंगमम् ॥ नानया सदृशं क्वापि त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ॥ नान्ना खगेश्वरी नाम गुटिका सिद्धिसाधनम् ॥१३०॥

(र० सुं०)

अर्थ--सिद्ध पारा ऽ। सेर लेकर आधसेर नीलाथोथा आधा नीचे और आधा ऊपर उसके रखे और आक, धतूरा, तूहर इन तीनों का रस चार चार सेर प्रथम कढ़ाई में पूर्वोक्त रीति से पारे को रख ऊपर से सब रस को डाल तेज आंच दे। जब रस गाढ़ा हो जाय तब कढ़ाई को उतार पारे को पानी से खुब धो डाले। जब पारा गाढ़ा हो खरल में डाल ७ दिन सिंहनेत्री के रस में घोटे और ७ दिन घनप्रिया के रस में घोटे। पीछे कागजी नींबू के रस में घोटे। पीछे एक विष की बड़ी और मोटी गांठ लेकर उसमें एक गढ़ेला इतना बड़ा खोदे जिसमे ऽ। पाव भर पारा समा जावे। तब उसमें पारा भरकर विष के ट्कड़े से मुख बंद करे और इस विष की गांठ कढ़ाई के पेंदे से दो अँगुल ऊँची रहे। ६४ दिन पर्यन्त इसके नीचे मंदाग्नि जलावे, जैसे जैसे तेल घटे वैसे वैसे डालता जाये। इसी प्रकार मालकांगनी, घुंघची, करियारी, भिलावा और अंकोल इन प्रत्येक के तेल में चौसठ चोसठ दिन पचावे तो राक्षसी पारा हो अर्थात् बहुत सूखा होवे। या पारा स्वर्णादिक के खाने को समर्थ हो, चांदी में इसको डालने से सुवर्ण हो और राँग को चांदी करे। मुख में रखने से अदुब्य होवे, आकाश में विचरने वाला हो। एक क्षण में हजार कोश पहुंचे। बुढ़ापे, मृत्यु और विष का नाश करे, इसकी बराबर दूसरी गुटिका नहीं है।।१२३-१३०।।

# गुटिका बनाने की तरकीब (खगेश्वरी गुटिका) (उर्दू)

सबज त्तिया का बुरादा लोहे के बर्तन में रखे फिर पारा आक के दूध में और थूहर के अर्क में खरल करके उस मोरत्तिये (मयूरतृत्थ) के बुरादे में दबा दे। फिर आक का दूध और धत्रे का अर्क उसमें डाले और सुखा ले, सात रोज तक फिर संगपथरी और तिस्भत्तः के अर्क में एक बार डाले और सुखा ले। फिर तीनों के अर्क में उस पारे को गोली बना के वशकंद में रखकर धत्रा, मालकांगनी, भिलावा, लांगली, गुंजा, अंकोल इनका जुदा जुदा तेल निकालकर लोहेको डोलजंतर बनाके उस पारद और वशकंदको हर तेलमें जुदा जुदा चौसठ रोज तक आंच दे। गुटिका बन गई, इसको रागशमशी कहते हैं। चांदी को गलाकर इसे डाले तो सोना बन जावे। राँग में डाले तो चांदी हो जाय। मुंह में रखे तो गाइब हो, जमीन से ऊंचा चले जैसे हवा और बुढ़ापा कभी न आवे और सब जहरों को बदन से दूर करता है। इसको भी खगेश्वरी भी कहते हैं। (सुफहा १४ खजाना की मियाँ)

#### बद्धरस फल

मुखमध्यगास्तिष्ठेन्मुखरोगविनाशनः ।। शरीरे क्रमिते सूते जरापलित-जिन्नरः ।।१३१।। स्तंभयेच्छस्त्रसंघातं कामोत्पादनकारकः ।। पुनर्नवं वयः

२–तजरुबे से साबित हुआ कि पान के रस में घोटने से पारा साफ हो जाता है गलीज नहीं होती।

कुर्यात्साधकानां न संशयः ॥१३२॥

(यो० र०)

अर्थ-यदि बद्धपारे के मुख में रखे तो मुखरोग दूर होता है और इस बद्धपारद का गरीर की नस नस में प्रवेश होने से बुढ़ापा और पलित रोग नष्ट होता है। शस्त्रों के समूह को थँभा देता है। काम को उत्पन्न करता है। बद्धपारद बनानेवालों के शरीर को यह पारद नवीन ही बना देता है।।१३१।।१३२।।

#### अन्यच्च

रसेन बद्धमायातस्त्रोटयत्येव निश्चितम् ।। घनां लोहमयीं स्थूलां स्पर्शमात्रेण लीलया ।। १३३।। मृतमुत्थापयेन्मत्यं चक्षुषोः क्षेपमात्रतः ।। निहन्ति सकलान् रोगान्मृतः शीघ्रं न संशयः ॥१३४॥

अर्थ-पैर की बड़ी भारी बेड़ीभी लोहेकी इसके स्पर्णमात्रसे टुट जाय और इसको घिस कर मुर्दे की आंख में लगावे तो जी उठे और इसके सुंघने से ही सब रोग दूर होवें।।१३३।।१३४।।

## पारवगुटिका मेंहवीभस्म (कमीले के चोये से)

मेंहदी, वसमा, कमीला, (एक और याद नहीं), यह दवाई रात के भिगो छोड़नी सबेरे जोश देकर पानी निकालना। उस पानी का चोया देना। पारद की गुटिका बन जायेगी। थोड़े भेद से अग्निस्थायी कहा है। (जंदू से प्राप्त पुस्तक)

गोली सीमाव बजरियः नीम (उर्दू)

नीम के पत्ते थोड़ा सा पानी मिलाकर पीसो और निचोडो। सेर दो सेर अर्क तैयार करके एक तोला पारा किसी जर्फ गिली में आग पर चढ़ाओ और उसी अर्क से चोवा देते रहे। जब तक कि पारा बस्ता होकर काबिल गोला बँधने के न हो जावे। उस्ताद ने मिकदार अर्क की नहीं बतलाई। मगर गोली हो जाने का वाइदा है। यह गोली कायमूल्नांर नहीं है, इसकी दो तदबीरे आयंद: हो सकती है। एक नाशिस्त देकर कमर बनेगा। दोयम शिगुफ्त होकर अकसीर खुर्दनी और काबिल तरह के होगा। (सुफहा ११ अखबार अलकी मियां)

गोली सीमाव बजरियः चोया से (उर्दू)

अगर सीमाव मुसफ्फा एक तोले पर तीन सेर नीम के रस का चोया दिया जावे तो सीमाव गलीज और काबिल अकदके हो जाता है। (सुफहा ४ अखबार अलकीमियाँ १६/२/१९०७)

गुटिका सीमाव घमोई के चोया से (उर्दू)

घमोई नीम सोस्त: को पानी में एक दिन रात तर करके छान ले और फिर उसी पानी में जदीद खाकिस्तर धमोई को डाल कर एक दिन रात भिगो कर छान ले लेकिन पानी में खाकिस्तर घमोई को भिगोने के वक्त पानी मजकूर को लोटे में भरकर किसी जर्फ में टोंटी से गिरावे और इस अमल को मुकर्रर सिकर्रर करता रहे। जब पानी गाढ़ा हो जावे। तब उसमें सीमाव मुसफ्फा को चाया जर्फ, आहनी में दे मुनअक्किद हो जायेगा। मुतरिज्जम घमोई नीम सोस्तः से मुराद यह है कि खाकिस्तर सफेद न हो विलक स्याह कोथलों की तरह हो, रंगरेजों की तरह ऊपर से नीचे की जानिव पानी को मय खाकिस्तर के गिराना चाहिये। चोया की मिकदार नहीं लिखी है। लेकिन तीन रोज तक चोया देते देते गाढ़ा हो जाता है और उसके बाद हवा लगने से सोस्त हो जाता है। (सुफहा २८५ किताब अलकीमियाँ)

लालिस बूटियों से सीमाव का उकद यानी गुटिका बनाने की तरकीब (उर्दू)

घमोई व मुली के रस में घोट चुना के पानी से भाप दे, घीग्वार में रख दो तरकीब अव्यल-शीरा बटी घमोई का निकाल कर सीमाब मूसफ्फा को एक हफ्ते तक खरल करे। इस तरह से कि हर रोज दो पहर दिन तक सहक करे बादह शाम तक धुप में सुखला दे। बादह एक हफ्ते तक शीरा मुली में जिसको पका लिया हो निचोड कर मफल दूर करके उस शीरा पृथ्त में बदस्तूर मजकूर खरल करे. गाढ़ा हो जायेगा। बाद उसके कपडें में बाँधकर गिरह देकर चुना के पानी में इस तरह लटका दे कि पानी के ऊपर पोटली मजकूर चार अंगूल ऊंची रहे और सरपोश को आटा लगाकर हांडी के लब से वस्त्र करके भाप दे। यहां तक कि सस्त और साफ हो जावे निकाल कर थोडी हींग सीमाव मजकर में मिलाकर सात दिवस तक शीर: धीग्वार से महक करके फिर हींग के हमराह पोटली बांध कर वेस घीग्वार में मालभर तक रख दे बाद साल भर के तैयार हो जायेगा। (मुफहा २८२ किताब अलकी मियाँ)

गुटिका-जलकुम्भी (फारिस अलमाइ अरबी) के रस में घोट तदरीजी आंच से ३० पूट में (उर्दू)

सीमाव को बदस्तूर मुसफ्फा करके जलकुंभी के शीरे में चार रोज तक चार पूट आफ्ताबी दे यानी दो पहर खरल और दो पहर खुक्क करे, यह एक पूट हुआ। बाद उसके दो शकोरोमें दो सफल बूटी मजकूर को रख दर्मियान में उसके पांच बहलूली (८ तोले ४ माणे) सीमाव रखकर कुछ शीरा बूटी जलकंभी का ऊपर से डाल कर अधमुषा करके मजबूत मुहर कर दे। बादह पूट दे। अञ्चल रोज सेर भर उपला जंगली की बुरादा करके आग दे। इसी तरह दूसरे रोज दो सेर उपलों की आग दे और हर रोज मेर भर उपलों की आग ज्यादा करता जावे। यहां तक कि तीस सेर की नौबत आ पहुँचे। मूनअक्किद हो जायेगा। मृतरज्जिम जलक्भी को अरबी में फारिस अलमाइ कहते हैं। यह बूटी पानी पर बगैर जड़ के होती है। इसकी पत्ती वर्ग बादर जीवयः से जिसको बल्ली लोटन कहते हैं। मुणाबः होती है मगर उसमे छोटी और पोदीना से बड़ी होती है और मणहर ओ मारूफह इसका दरस्त अकसर तालाब में होता है। करीब दो अंगूल के पत्ती चौड़ी होती है। बीच से खाली इधर उधर से उठी हुई गोलाई माइल चार पांच कोने होते हैं। जड इसकी पानी के अन्दर मगर जमीन के ऊपर होती है। दो किस्म की होती है। एक की पत्ती हल आलम यानी सदाबहार के पत्ते के मणाव: मगर उससे बड़ी और दूसरी वह जिसका जिकर हो चुका है। यह बूटी खुरुकी में भी होती है। (सुफहा २८६ किताब अलकीमियां)

गुटिका सीमाव (उर्दू)

(लजालइ रेगी या किवाइ स्याह या वाइतलख के रस में तश्किया और

लुबदी में तिश्वया ११ मर्तबः)

अगर सीमाव को बतरीक मजकूर मुसफ्फा करके शिरा लजालू एरेगी या शीरा किवाइ स्याह या शीर: नाइ तलक में जिसको हिन्दी में कोड़ कहते हैं, ्रव सहक करे बादह लुबदी में उसी बूटी के जिससे किया है, रख कर मजबूत बोतः मुअम्मा करके गिले हिकमत करके आग दे, इसी तरह ११ मर्तबः तक्कीद व तश्चिया करे। बेशक मुनअक्किद और सस्त हो जायेगा। मृतरिज्जम लजालूइरेगी से मुराद यह है कि जो लजालू रेग खुक्की में पैदा हों, हरसहबूटी की माहियत ऊपर लिखी गई है। यह सब बूटियाँ फर्दन फर्दन सीमाव को गाढ़ा और दरपा आग पर करती हैं, सहक की मिकदार मुन्दर्ज नहीं है, लेकिन इस कदर पुटआफ्ताबी देना चाहिये कि सीमाव मजकूर गाढ़ा हो जावे। उसके बाद तिश्वया उसी बूटी के सफल में रख भूभल यानी कर्सी के दूध की आग दे (सुफहा २८४ किताब अलकीमियां)

### गुटिका सीमाव अर्क चौलाई में घोट ११ बार तिश्वया (उर्दू)

अगर बाद मुसफ्फा करने के सीमाव को शीर: चौलाई में सहक करे बादहू बर्ग चौलाई मजकूर के सफल में सीमाव को रख कर बोत: मुअम्मा करके तीन सेर कर्सी की आग में जिससे धुंआ निकल गया हो, ग्यारह बार तिश्वया दे गुटिका बंध जायेगी। लेकिन हर बार सहक करके रखकर तिश्वया देना चाहिये। सख्त हो जायेगा। (मुफहा २८३ किताब अलकीमियां)

मुतरिज्जम-अलकीमियां और दीगर हफ्त अहबाब कल्पी में लिखा है कि बर्ग चौलाई में हर बार सहक करने के बाद ग्यारह अदद अव्वलाकन्दकोही में डालकर भूभल की आग दे तो भी गुटका हो जाती है। (सुफहा २८३ किताब अलकीमियां)

## सीमाव पर चौलाई का असर (उर्दू)

चौलाई बहुत कवीउलअमल पत्ती है, इससे सीमाव गाढ़ा और देर पा बनता है। (सुफहा २८४ किताब अलकीमियां)

#### गुटिका सीमाव शीरा लौनिया खुर्द में तिक्क्या व तिश्वया से (उर्दू)

सीमाव मुसफ्फा को शीरा लौनियां ख्वाह चौपत्ती आबी में जो सितह आब पर होती है। दो तीन पहर तक तस्किया देने से और बाद उसके उसी के सफल में तिश्वया देने से मुनअक्किद होता है। (सुफहा २८५ किताब अलकीमियां)

मुतरिज्जम-सीमाव चौपत्ती के अर्क से बहुत जल्द बस्तः हो जाता है। (सुफहा २८५ किताब अलकीमियां)

### गुटिका सीमाव रोगन धतूरे में तसकिया और बर्ग धतूरे में तिश्वया (उर्दू)

तरकीब हफ्तम सीमाव को मुसफ्फा करके रोगन तुस्म धतूरा में धूप में पुट आफ्ताबी दे और रात को बर्ग धतूरे की लुबदी में रख कर अंधमूषा में बंद करके दो सेर की कर्सी उपला जंगली में जिसमें धुंआ न रहा हो, आग दे। पच्चीस बार यही अमल करे। मुनअक्किद हो जायेगा। अहलफनका कौल है कि सीमाव अगर रोगन की इमदाद से बजरियः तसकिया व तिश्वया के बस्ता किया जाता है। आम इससे कि तेल अशियाइ मअदनी का हो या नवाती या हैवानी का ख्वाह बैजा से या खून से बस्ता हो तो नाकिस होता है। लेकिन यह कौल खिलाफ है इसलिये कि तजहबे से अमल करने के वक्त मालूम हुआ कि अकसर कामिल और दुरस्त उतरा और बाज हालत में ठीक नहीं निकला। (सुफहा २८५ किताब अलकीमियां)

#### पारदगुटिका

(कटेरी के रस में घोट गोली बना हस्तिशुंडी की लुगदी में पुट) कंटकारी पंचांग रस ८ तोले पारद एक तोला मर्दन करना जब तक पारद दृश्य होवे, गुटिका बना के ढ़क्कुला में गर्त करके मृत्तिका लगाकर हस्ती शुंडी दी। नुगदी में गुटिका रखकर ढक्कुला दूसरा रखना, ऊपरो संधि मुद्रण करके अग्नि देनी, गुटिका हो जायेगी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारदगुटिका

(हस्तिश्ंडी के रस में घोट गोली बना धूमली की लुगदी में पुट)

१-मुतरज्जिम-अब्बल कंद को ही एक जिस्म भहराई सूरन की है, इसके पत्ते ज्यादः चौड़े और जड सफेदी माइल होती है। हस्ति शुंडी में पारद खरल करना ८ प्रहर फिर गोली बना के धूमली बूटी के नुगदे की सम्पुट बना के उसमें गोली रख के चार सेर पक्के गोहे की आग देनी, पारद स्थिर गोलाकृत हो जायेगा। (जम्बू से प्राप्त पूस्तक)

#### पारदगुटिका

(धतूरे के रस औरदोधकके दूध में घोट पिट्टी से लपेट पुट) पारद १ तोला ३ तोले साबुन पारे में भिजा रहे, ८ दिन तक धतूरे का रस ९ तोले दोधक छतड़ी का दूध १ तोला इसमें खरल कर माषपिष्ट में गोला बना के कपरौटी गाचनी से करे फिर सुखाकर कोयलों में सुरख करके

पानी में सुटना गोली लें लेवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## पारदगुटिका स्थिर

(तिमरू की लकड़ी के बुरादे में तीन आंच)

तिमरुदी लकड़ी का बूरा बना लेना, पाव पक्का और आकाश वेल दे रसे बिच उसका नुगदा बना के उसमें पारा तोला १ रख्कर अग्नि देना, ऐसे तीन आंच देने से पारद गुटिका स्थिर हो जायेगी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारदगुटिका चित्रेके पानी में औटाकर

चित्रेका१ पानी या पक्का पारा तोला मंदाग्नि में पकाना गुटिका (भवेत्) होवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारदगृटिका वज्रदन्ती से

. वज्रदन्ती औषधि तीन पत्ते उसके इकट्ठे होते हैं, पत्ता मिर्च के पत्ते सदृश होता है, पुष्प श्वेत बेल होती है, इसके पत्र रस में गर्भ में पारद बन्धन होता है। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## पारदगुटिका रामपत्री में

अन्यानुभूत-यथा रामपत्री में जरा जरा पानी देकर पारद को खरल करने से गुटिका हो जायेगी। उस गुटिका को दुग्ध में पकाकर पीनेसे पुष्टि होवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारद गुटिका

नियोजवोज तुलसी काले धतूरे के रस में ३ दिन घोट पारद नियाजवोज में दिन १ श्याम तुलसी में दिन १ श्याम धतूरे में दिन १ मर्दनेन गुटिका जायते दुग्धादौ योज्यम्'। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारद गुटिका हुलहुल के रस में घोट पिष्टी

दरस्त हुलहुल एक बूटी आम होती है, इसमें से सख्त किस्म की बू आया करती है। यह वही बूटी है जिसके चन्द कतरे कान में डालने से सख्त से सख्त कान का दर्द फौरन दूर होता है, पारे को अगर हुलहुल के रस में थोड़ी देर तक खरल करे तो मानिन्द सिक्का के हो जाता है और गिरह बँध जाती है। (अखबार देशोपकारक)

उकद यानी गुटिका चील के अंडे से (उर्दू)

सीमाव अगर चील के अंडे में भरकर सेने के वास्ते उसके घोंसले में रखे तो यह कहते हैं कि बस्ता हो जाता है लेकिन इसका तजरुबा नहीं हुआ और न हम अमल में लाये, अलबत्तः ठीक उस वक्त उतरेगा कि तीन रोज तक चोया शीरा कनवाई स्याह यानी मकूका जिसको गीदड़ दाख कहते हैं दे,

१-यह एक वृक्ष काश्मीर में होता है।

उसके बाद अंडे मजकूर में रखे लेकिन चूंकि छोटी गुटिका सीमाव की बेखासियत होती है। इस वास्ते अगर बगैर चोया बूटी मजकूर के सीमाव मुनक्किद हो भी गया हो नाकिस होगा, लिहाजा चोया देना जरूरी है। (सुफहा २८३ किताब अलकीमियाँ)

मुतरिज्जम-सीमाव चील के अंडे में रखने से इक्कीस दिन में गुटिका हो जाती है। बणर्ते कि पहली मर्तबः के अंडे दिये हुए हों, लेकिन गुटिका छोटा होगा और हुकमाइ का कौल है कि अगर तोले भर से ज्यादा गुटिका न हो तो कुछ खास्ता नहीं रखता। (सुफहा २८३ किताब अलकीमियाँ)

#### गुटिका सीमाव रोह मछली में (उर्बू)

सीमाव मुसफ्फा को रोहू मछली के मुँह में डाले और मछली के जिस्म पर आध सेर स्याह साईदः मिर्च का लेप करके गजपुट की आग दे। इस तरह तीन अमल करें। गुटिका हो जायेगी।

मुतिरिज्जम-इस तरकीव में तरद्दुद यह पड़ता है कि सीमाव मछली के पेट में नहीं थमता, फौरन उगल आता है लिहाजा किसी बांस के नले को उसके मुँह में ठूस कर पारा डाल दे और मछली को खड़ी रखे और पतली पतली रेत की कपरौटी करके बहुत जल्द अवे में कुम्हारों के खड़ी दुम के बल रख दे क्योंकि यह मछली नाजुक बहुत होती है और इसमें जल्द सड़ना गुरू होता है। इस वास्ते धूप में नहीं बल्कि सायें में रखे और बहुत जल्दी तमाम तरकीव को करना चाहिये।

सय्यदलताफहुसैन साहब बरेलवी ने अप्रैल सन् १९०४ ईसवी में साखी नं० ४३ रिसाल किबिरियत अहमर के तजरुवा करने के वक्त इसी तरकीब से सीमाव को कायमुल्नार किया था और वावजूद कि मछली जलकर राख हो गई, ताहम सीमाव उड़ा नहीं, हर अमल में गाड़ापन बढ़ता जाता है विलाखिर गुटिका कायमुल्नार बनती है। (सुफहा २८४ किताब अलकीमियाँ)

## सिफत व फवायद गुटिकानिरास (उर्दू)

तनहा सीमाव जब बगैर अआनत किसी जसद के मुनअक्किद होता है, उसको गृटिका निरास कहते हैं, गृटिका निरास मजकूर थोड़े से अमल में या तो खुद चांदी या सोना हो जाता है या दूसरी धातु को मिस करने से उसको सोना या चांदी बना देता है या कुश्ता करने से अकसीर तिला या अकसीर नुकरा सा खास्सा जाहर करता है। अगर दूध में डाल कर पिये तो मुकव्यीवाह होता है व अलहाजुलकयास और भी खवास है और जो गृटिका किसी जसद के राहु से बनता है, उससे अकसीर नवाती में खुद उसके तिला या नुकरा होने में अराकीन अंजुमन अलकीमियां को अब तक कामयाबी नहीं हुई जैसा कि जैल से वाकै से मालूम होगा। यह राइ मुजरिज्जम की है। (सुफहा २८७ किताब अलकीमियाँ)

# पारवगुटिका चांदी की भस्म से

ताँबेदी कटोरी बिच ५ तोले पारा पाकर उपरों एरंड तैल ६ तोले पाके लघुबालुका यंत्र में चार पहर मंदाग्नि देनी फिर तैल हटाकर पारा धो लेना। इस पारे बिचों चार तोले पारा १ तोला रूप्यभस्म दोनों को निंबू रस में खरल करना, चार प्रहर फिर धोंके। ताम्रपत्र में गोली रखके उपरों एरंड खरल करना, चार प्रहर फिर धोंके। ताम्रपत्र मंद भदं अग्नि देनी। दो लकड़ी तैल और पाके लघु बालुका यंत्र में चार पहर मंद मदं अग्नि देनी। दो लकड़ी दी तब गोली बहुत दृढ़ हो जायेगी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# पारे का मसका ताँबे से

साटे के नीचे एक पैसा जड़ देना और पारा और मुहागा बराबर वजन लेकर पहले मुहागे को खूब पीसना फिर पोस्त का पानी पाकर चीनी के प्याले में उस सोटे से खूब पीसना, पारा मोमवत हो जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारदगुटिका-नीलेथोथे से औटाकर

पारद २ तोला, मुहागा २ तोला, लवण १ तोला, नीला थोथा १ तोला ले हेठ आधा मुहागा उस पर आधा लवण उस पर आधा, नीला थोथा उस पर कुंडी ऊंधी देकर उस पर पानी हेठ आग बालणी, ऐसे गुटिका हो जायेगी। उसको जरा अग्नि देने से दृढ़ गुटिका हो जायेगी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारदगुटिका (स्तंभन) ताम्त्र से बना विष में रख तुषपुट अय शुक्रस्तम्भयोगानाह-

सार्ढं त्रिनिष्कं हरजं मर्दयेन्मुखवारिणा ॥ तं शुल्कमातपे तीवे मर्दयेत्ताम्रमुद्रया ॥१३५॥ अपामार्गरसं दत्त्वा घटिकात्रितयावधि ॥ पुनः कनकनीरेण मर्दयेद्धटिकात्रयम् ॥१३६॥ ततो रसं समावाय हस्ताम्यां गोलकीकृतम् ॥ कनकस्य रसे मग्नं कृत्वा घर्मे सुरक्षयेत् ॥१३७॥ हस्तोष्माणं पुनर्दत्त्वा स्थापयेत्कनकद्रवम् ॥ एवं दिनद्वयं कुर्यात्साधकस्तदनन्तरम् ॥१३८॥ विषयंथिं समुद्धृत्य गुटिकां तत्र निक्षिपेत् ॥ मर्दयेत्तेन वदनं बीजानीमानि मेलयेत् ॥१३९॥ धत्तूरफलबीजानि जलाबीजानि फेनजम् ॥ एकत्र मेलयेत्त्त्वं मर्दयेदुष्णवारिणा ॥१४०॥ अस्य मूषाद्वयं कृत्वा विषयंथिं निवेशयेत् ॥ अधमूषां ततः कृत्वा तुल्यामुपरि निक्षिपेत् ॥१४९॥ दिनाष्टके स्थिते तत्र ततो ग्राह्मा वटी ग्रुभा ॥ मुखस्या वीर्यधृक् पुंसां संभोगे सौल्यदा भवेत् ॥१४२॥

(वै० क०)

अर्थ-साढ़े तीन तोले पारद को कांजी से घोट मुखा लेवे फिर एक लकड़ी के घोट में तांवे का पैसा गाड़कर ओंगे का रस देकर तीन घड़ी तक घोटे फिर धतूरे के रस से दो घड़ी घोटे फिर पारद के हाथ में लेकर गोली बना लेवे और धतूरे के रस में रखकर घाम में रखे फिर हाथ की गरमी देकर (अर्थात् हाथ से मलकर) धतूरे के रस में रख देवे। इस प्रकार दो दिन तक करने के बाद सींगिये को निकाल लेवे। तदनन्तर धतूरे के बीज, भांग के बीज और अफीम इन तीनो को एकत्र कर उष्ण जल से घोट दो मूषा बनावे, उनमें से एक में गोली सहित सींगिये को रख उपर से दूसरी मूषा को रख मुख बन्द कर देवे और उस घरिया पर तुषों को रख देवे। आठ दिवस के पश्चात् घरिया को निकाल गोली को निकाल लेवे, उस गोली को मुख में रखने से वीर्य को धारण करनेवाली और संभोग दशा में सुखदायिनी होती है।।१३५-१४२।।

## गुटिका सीमाव बजरियः तिला-अभ्रक-संखिया (उर्दू)

मुक्कक जेरजमीन जिसको हिन्दी में भदर मोतिया और अरबी में सुअद हिन्दी कहते हैं और जो बेख काह मरक और दूब की है, जोगियों की स्लाह में इवली कहते हैं। दस हिस्से लावे और चौगुना पानी उसमें मिलाकर जोश दे। जब एक हिस्सा रह जावे उतार कर बत्ती से मुकत्तर करके तुष्ट्म धतूरा बारीक पीस कर मिलावे और फिर एक दिन जोश दे जिसमें वह भी हम मिजाज हो जावे। बादहू उतार ले और दुबारा फिर बजरियः बत्ती के तकतीर करके साफ करले। उसके बाद लावे रक्तसंगीन यानी जर्द संखिया और सीमाव और अभ्रक स्याह और दहनाव और औराक तिला चोंरा मसावीउलवजन लेकर तीन दिन तक आब मजकूर में बदस्तूर खरल करे, इस तरह से कि मुबह से दो पहर तक खरल करे और दोपहर से शाम तक धूप में सुख लावे। जब खूब खुक्क हो जावे। अंधमूषा में डालकर गिले हिकमत करके भूभल हो जावें दी जाती है, खुद बखुद सर्द होने पर निकाल कर फिर बोतः मुअम्मा में रखकर कोयलों की आग में सुनारों की फूंकनी से फूंके। गुटिका कायमुल्लार अकसीर हो जायेगी। (सुफहा २८९ किताब अलकीमियां)

१—स्याह काली मिर्च को पानी या लैमूं में पीसकर जमाद करे।

## गुटिका सीमाव बजरियः तिला नुकरा अभ्रक संखिया (उर्दू)

मुश्कक जो कि जड़ का है, मरक और दूव की है और हिन्दी में इसका नाम खल बूटी (भदरमोतिया) है, लावे और हमवजन उसके त्रिफला यानी हरड़, बहेड़ा, आँवला पीस कर मिलावे और चौगुने पानी में कढ़ाई आहना या देग में रखकर जोण दे, जोगियों की सलाह में इसको सोपली कहते हैं, जब एक हिस्सा पानी रह जावे, बत्ती से मुकत्तर करके छानकर शीशे में रख दे बादह सीमाव अबरक स्याह, अबरक सफेद, संखिया सफेद, तिला नुकरा बराबर लेकर आब मजकूर से खरल जज्जाजीमें सहक बलेग करे और बतरीक मजकूर कुकर पुट की तरह आग देकर सर्द करे। बादह बोत: मुअम्मा में रख कर फून जंतर में गुटिका हो जायेगी। (सुफहा २९० किताब अलकीमियां)

#### गुटिका सीमाव बजरियः संखिया अश्रक व तिला या नुकरा या आहन या सूर्व वगैरहः (उर्दू)

अगर अमल शमसी मंजूर हो तो अबरंक स्याह व तिला या अबरक स्याह व आहन लावे और अगर अमल कमरी मंजूर है तो अभ्रक सफेद या नुकरा या अभ्रक सफेद और कलई या अभ्रक सफेद और जस्त या अभ्रक सफेद और सूर्वले गर्ज यह है कि जो अमल मंजूर हो, उसके दो जुज व शमसी मजकूरह बाला या दो जुज्ब कमरी मुन्दर्जः सदरले और सीमाव व संखिया जर्द अमल शमसी की सुरत में और सीमाव व संखिया सफेद अमल कमरीकी हालत में लेकर चारों की शीरह हाइ मजकूर यानी संभालू या मुक्कक जेर जमीन मजकूर में खरल में रखकर जमीर करे लेकिन शीर: मुश्कक यानी मोतिया का होना जरूरी है। बादहू बंद बोतः में रख कर फूंके। गुटिका हो जायेगी। बादहू जब मंजूर हो कि उससे पाक करे खुली घरिया में रखकर धोंके और तिला या नुकरा से जैसा अमल हो, हम्लान करे, जब गुदाज हो जाय। थोड़ी थोड़ी चुटकी सुर्व के बुरादे की जिसकी मिकदार निस्फ नुकरें में हो डालता जावे और धोंकता जावे जिसमें कूल सूर्व सोख्त: हो जाइ तिला व नुकरा कामिलुलअयार रह जावेगा। अगर फूटक हो तो समझना चाहिये कि सुर्व साम अब तक उसमें मौजूद है फिर धोंके ताकि सुर्व साम सोस्त हो जाये, इन्शाअल्लाहताला आला दर्जे का हो जायेगा। (सुफहा २९१ किताब अलकीमियां)

#### गुटिका सीमाव बजरियः अश्रकसुर्व (उर्दू)

शारावग तिरसली और सूली से जिसको हिन्दी में संभालू और मरक्वाह (मोतिया) कहते हैं लावे और सूर्व को अंजन (सुरमा) से कुश्ता करे और सीमाव और अभ्रक धनाव तीनों मसाबी लेकर शीरहाइ मजकूर में जमीर करे और बोत: में रखकर फूंके गुटका हो जायेगा और कुल काम मजकूर बाला में आवेगा। (सुफहा २९० किताब अलकीमियां)

#### उकद सीमाव बजरियः संखिया व मुर्दार संग के तांबे के संपुट में (उर्दू)

सीमाव एक तोले, संखिया एक तोला, दोनों को अर्कलैम् एक अदद में खरल करके दो कटोरी मसी में जिसमें एक का वजन पन्द्रह तोले और दूसरी का वजन दस तोले था, बँगला पान की दो तीन तक नीचे की कटोरी में रखकर ऊपर से सीमाव मसहका को जो दही के चक्के की तरह हो गया था, रख दिया। इस तरह से कि सीमाव का असर पानों तक रहा। कटोरे के ऊपर जरह बराबर भी नहीं पहुँचा क्योंकि कटोरी पर पहुँचने से उसको तोड़ देता है। बाद उसके सीमाव के ऊपर मुर्दारसंग एक माशा पीसा हुआ छिड़क दिया और ऊपर से दो तीन तह पानों (बर्ग तम्बूल) को रखकर दूसरा कटोरा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता गिले हिकमत तीन बार मअमूल तौर से किया

ताकि दवा तहबबाला न हो जाये। बाद उसके दस सेर खानगी कंडों की आग भड़क: की तरह एक गढ़ा खोदकर दी। सर्द होने पर निकाला तो सीमाव मुनअक्किद था। यह नुसखा जमीमा में एक कलमी हफ्त अहवाव के था जिसमें अजमालन यह भी लिखा था कि यह सीमाद चांदी खाम खालिस होकर निकलता है और अकसीर तिला और अकसीर अजसाम सब कुछ बन सकता है। (सुफहा २८७ किताब अलकीमियां)

## गुटिका संखिया से (उर्दू)

सीमाव और सम्मुल फार को सहक करके अर्ककटाई खुर्द चार पहर तक मृतबातिर चोया दे। बस्ता व मुनअक्किद हो जायेगा। (सुफहा २८६ किताब अलकीमियां)

#### पारे की गोली को कठिन करने की किया

पारे की गोली हो जावे और उस गोलों को सख्त करना हो तो तालमखाणा बीजबंद दोनों को पानी से पीस कर उसका संपुट बनाना, उस संपुट में गोली रख कंद बंद करके आग में रख कर संपुट को पकाना। जब पक जावे तब निकाल लेना, सख्त हो जावेगा। (जबू से प्राप्त पुस्तक)

#### बद्धप्रकार अभ्रकस्वर्ण से

अभ्रकं हरबीजेन षोड़शांशन्तु कांचनम् ।। ध्मातं गतमंधसूषां गंधकेन समन्वितम् ॥१४३॥ मुखे क्षिप्त्वा वरारोहे संतिष्ठेत्स यथा खगः ॥ राजिकामर्धमात्रेण पर्वतानिप वेधयेत् ॥१४४॥ राजिकासर्वमात्रेण तादृशं यदि भक्षयेत् ॥ प्रयच्छते खेचरत्वं क्रीडते शंकरो यथा ॥१४५॥

(योगसार)

अर्थ-अभ्रक पारद और पारद से षोडशांश सुवर्ण और गंधक इन सबको पीस अंधमूषा में रख धोंके तो पारा बढ़ होगा, उसको जो मनुष्य मुख में रखे तो वह पक्षी के समान खड़ा रहता है और आधी राई के समान भाग से पर्वतों को भी बेधता है और ऐसे पारद की एक सरसों के तुल्य मात्रा खा लेवे तो खेचर होता है और श्रीमहादेवजी के समान क्रीड़ा करता है।।१४३-१४५।।

## पारदगुटिका अभ्रसत्व हेम व तार से

हेमताराभ्रसत्त्वं च रसगंधसमन्वितम् ॥ उष्णोदकेन संघृष्य पुनस्तप्तोदके क्षिपेत् ॥१४६॥ जायते गुटिका दिव्या सिद्धिर्भवित नान्यथा ॥ मासैकेन समुद्धृत्य मुखे प्रक्षिप्य साधकः ॥१४७॥ वज्रकायो भवेद्देवि वलीपलित वर्जितः ॥ अथ तां गुटिकां घृष्ट्वा मध्वाज्येन पिबेत्सुधीः ॥१४८॥ मासत्रपप्रयोगेण जीवेच्चन्द्रार्कतारकाः ॥ तस्य मूत्रपुरीषेण शुल्बं भवित कांचनम् ॥१४९॥

(योगसार)

अर्थ-सुवर्णभस्म, एक भाग, चांदी की भस्म एक भाग, अश्रक सत्त्व एक भाग, पारद एक भाग और गंधक एक भाग, इन सबको उष्णोदक से पीस गोली बनाय फिर गरम जल में धरे तो दिव्य सिद्धि की देनेवाली गोली सिद्ध होगी। एक मास तक उष्णजल में रख और निकाल मुख में रखे तो साधक का शरीर वज्र के तुल्य हो जायेगा। जब तक सूर्य और चन्द्रमा रहैं तब तक जीवित रहता है, उसके भक्षण करनेवाले मनुष्य के मूत्र और पुरीष के योग से तांबे का सुवर्ण होता है।।१४६-१४९॥

खगेश्वरी गुटिका

लीलाथोथा की कोरिके एक घरिया बनावे तिस में पारा रखे अथवा लोहे की बड़ी कटोरी बनावे तिसके भीतर चारिउ ओर लीलाथोथा का मोटा लेप करे तिसमें शुद्ध पारद राखे उस कटोरी कूं अंगारा परिराखे एही भांति एक

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

लोहे की तिखटी बनावे। तेह तिखटी के एक अँगीठी राखे अँगीठी राखे उस तिखटी पर वह कटोरी राखे। आक, सेहंड, धतुरा इन हर एक का रस ले चार चार सेर तेही रस करि चोवा हर घरी दिया करे, उस कटोरी के पारा के ऊपर जबताई सब रज जिर जाड़ तेही उपरांत पारा निकासिलेड़ तिसक् सत सात दिन सिंघनेत्री के रस से और घन पिया के रस से खरल में घोटे। पाछे कागदी नींबू के रस से उस पारा कुं धोइ लेइ। उस पारा की गुटिका होई बहुत चमक होड़। उस गृटिका में जैसी नक्षत्र में पाछे, उस गुटिका कूं सींगिया विष के भीतर राखि के विष के ट्कड़ों में ढ़ाँपि के सूत से मोहकम बांधि के धतूरा कर तैल, मालकांगुनी का तेल, घुँघुची का तेल, करहारी का तेले, अंकोल का तेल, भेला करि सब तेल एकत्र करि इसमें चौसठि दिन पकावे। धीमी आंच से पकावे अथवा हर एक के तेल में जुदा जुदा चौसठि दिन पकावे। इस भांति पकावने से बरस एक लागे। ताते इकठौरी पकावे। इस तेल में पकाये से पारा भूखा होता है। रस राख सा होता है, तब इस पारा में सोना रूपादि क्रमते चरावे फेरि बहुत चरावे तिस पाछे अभ्रक सत्त्व चरावे तब यह सूत सिद्ध होइ और गुटिका होइ एके दांइ इसको रूपा में डारे तो सोना करे, रांगा में डारे तो रूपा करे। मुख में राखे तो अदृश्य होड आकाशचारी होइ उतालता से चले। एक घरी में १०० कोस जाइ बूढ़ा न होइ मृत्यु न होइ सब विषकूं दूरि करै मुख में राखे से इसके बराबर कोई गूटिका नहीं।

(खगेश्वरी गुटिका भाषापुस्तक पं० कुलमणि शास्त्री पत्र १८)

#### ब्रह्मांडगुटिका

सबीज बढ़ पारद को पान के रस से सात दिन घोटि के कांजी के पानी से धोइ के चार टांक वह पारा सींगिया विष में मकरोइ के राखै और विष के दुकड़ा से मुंह मूंदे फिर सूअर के मांस में राखै। सूत से लपेटे लोहे की कढ़ाई में साठ पैसा भिर धतूरा को तेल डारड तिस तेल में इह पिंड राखै सांझ से लेड सूर्य उदय ताइं सायंकाल एक मुर्ग और शराव बिल देड़। कालिकाकूं, भैरवकूं, इह बिल देइ तब आरंभ करे। मंद अग्नि से पकावे। प्रातःकाल निकासि के पहिले कुचिला के तेल में पकावड कुचिलाकर तेल पैसा दोड भिर सुँघुची तेल में पकावइ, भांग के तेल में पकावइ, जायफल के तेल में पकावइ, वीरताल के तेल में पकावइ, हर एक को तेल पैसा दोड़ भिर ले पाछे, निकासि के दूध में डारै। दूधकूं एक छिन में सोखे तो जानिये गुटिका सिद्ध भयो तब दूध पीय के मुंह में राखे, स्त्री के पास जाय, बंधेज होइ जब मुंह में से अलग करे तब वीर्य पतन होगया। (भाषा पुस्तक प० कुलमणि)

पारदगुटिका (स्वर्गगैरिक हिरमिची से)

अथ पारदस्य निर्बीजबंधनप्रकारो लिख्यते पलानि षड्रसस्यात्र गृहणीयाद्भिषगुत्तमः ॥ सुवर्णगैरिकस्यापि तावन्त्येव पलानि च ॥१५०॥ मर्दियत्वा द्वयं सम्यक् तुलामात्रे जले पचेत् ॥ पादावशिष्टं विज्ञाय वस्त्रपूतं प्रकल्येत् ।।१५१।। रसस्य यो घनो भागो वासस्ये व स तिष्ठित ।। तस्यैव यो द्रवो भागः सोऽधः पतित नीरवत् ॥१५२॥ इत्यं वारत्रयं कुर्याद्रसो गाढोऽखिलो भवेत् ।। प्रतिवारं क्षिपेत्तत्र जलं गैरिकमेव च ।।१५३।। तावन्मानं ततः सर्वं गाढं सूतं समाहरेत् ॥ दिनानि सप्त धत्तूरस्वरसेन विमर्दयेत् ।।१५४।। प्रतियामार्द्धकं घृष्ट्वा क्षालयेच्च पुनः पुनः ।। बृहद्गोक्षुरनीरेण तथा कोलरसेन च ॥१५५॥ एवमेव प्रकारेण मर्दयेत्क्षालयेदपि ।। क्षुधितः परिशुद्धश्च जायतेऽसौ रसेश्वरः ।।१५६।। पृष्ठभागं शरावस्य तं सूतं परिलेपयेत् ॥ गाढगोधूमपिष्टेन च्छादयेच्च समंततः ।।१५७॥ मृत्यात्रे प्रक्षिपेत्पूर्वमजादुग्धं भिषावरः।॥ पृष्ठभागं शरावस्य निदध्यात्तन्मुख ततः ॥१५८॥ पात्रस्याधः शनैर्विह्नं ज्वालयेत्प्रहरद्व यम् ॥ तत्पृष्ठलग्नं तित्पष्टं येन स्विन्नं प्रजायते ॥ १५९॥ सूतेन घटितं पात्रं वृढं स्वेदात्प्रजायते ॥ एवमेव प्रकारेण शिवलिंगं प्रकल्पयेत् ॥१६०॥ (भाषापुस्तक प० कुलमणि)

अर्थ-पारा पैसा बारह भर लेई, हिरमिचा पैसा बारह भरि लेइ, छिन एक घोटि कै चारि सेर पानी डारिकै औटावे जब एक सेर भिर पानी रहे तब तक कपरा में निचोरि के जो पारा गाड़ा होइ सो लेड, एही भांति तीन वेर करे, हर बेर एक पाव हिरमिची डारे और हर वेर चार सेर पानी और हर वेर चुरवे जब सेर एक पानी रहे तब कपरा से पानी निचोरि डारे पारा गाड़ा निकासि लेड तेह पारा गाड़ा कहें, धतूरा के रस से दिन सात घोटि चारि घड़ी घोटे फेरि पानी से धोवड, इही भांति हरवेर घोये और हर वेर धोवड पीछे बड़े गोखरू के रस से सात दिन घोटे और वही भांति घोवे तब माटी के परई की चौगिर्द वह गाड़ा पारा लगावे। तेपर तेपर आटा किर रोटी लगावे। पाछे एक हांडी में बकरी का दूध सेर दोड डारे ताही हांडी के मूँह पर पारा की परई राखे, रोटी की तरह हांडी के तरे आंच देड पहर दोड़ तीन दूध की भाप से वह रोटी जब ताई उसे ही जाड़ तब उतारि के आटा दूर किरके पारा का पयाला निकासि लेड। तेही पयाला में दूध पीवे तो वह दूध बहुत गुण करे, ऐही भांति पारा का महादेव बनावे। तेही महादेव कूं जो पूजे पुण्य बहुत होड़ा ।१५०-१६०।।

इति पारद बीज बन्धन प्रकार समाप्त

#### सीमाव की जड़ी से गोली (उर्दू)

अर्क अमरवेल ५ तोले, अर्क बेल पत्र १५ तोले, सीमाव ३ तोले इनके अर्क में पारा खरल करो वस्ता हो जावेगा। (अजीवियाज हकीम मूहम्मदफतहयावसां सोहनपुरी)

मसका सीमाव लजवन्ती से (उर्दू)

वग छुई मुई जर्द रंग सबज यानी गीली लेकर एक सुराई में पारा १ तोले चढ़ाकर रोग कुंजद ३ माणे डाल कर ऊपर वर्ग लजवन्ती रखे जब पत्ता जल जावे, फूंक से उड़ावे मसका हो जावेगा। मुजरिब (अजमकसूद अलीणाह अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयावखां सोहनपुरी)

मसका सीमाव (उर्दू)

पारा २॥ तोले लेकर एक कर्छी में दही के तोड़ का पानी का चोवा देवे। आग ढ़ाक या वेर की जलावे पारा मसका हो जावेगा। (अजवियाज हकीम मुहम्मदफतहयावसां सोहपुरी)

अकद सीमाव जड़ी से (उर्दू)

अर्क पियाज नरिगस में पारा खरल करने से अकद हो जाता है जिस कदर चाहे खरल करे। (अजबियाज मुहम्मदफतहयावलां सोहनपुरी)

# सीमाव की गोली बर्जारयः जड़ी हुलहुल स्याह से (उर्दू)

अर्क हुलहुल स्याह में पारे को खरल करो, जम जावेगा। स्वाह कुछ ही बना लो, प्याल वगैरः मगर आग पर कायम नहीं है। (अजवियाज हकीम मुहम्मदफतहयाबसां सोहनपुरी)

## सीमाव की कायम गोली जड़ी से (हड़जुड़ी कलां से) (उर्दू)

हड़जुड़ी विलायती तिधारा वेल्दार फूल सुर्ख अकसर अंग्रेजों के बंगलों पर लगा रहता है। उसके शीर में हबूव पारे की बंध जाती है और आग में नहीं जाती। (मियां मकसूद अलीशाह अजवियाज हकीम मुहम्मदफतरहस्बां सोहनपुरी)

नवातात से बनी गोली की तरजीह की वजह (उर्दू) पारे की गोली नवा तात से बनाई गई हो इलमाइफन करते है और धातु से बनी हुई गोली को नापसन्द करते हैं उसकी दलील यह है कि नवातात में जो फिलजात धात हैं वह तबई महलूल कुदरत ने कर दी है और महलूल दर्जा अकसीर पर है और खामधातु वैसी नही है। (सुफहा ११ अखबार अलकीमियाँ १६/२/१९०७)

पारद और अभ्रक की पिष्टी बनाने की क्रिया एरंडसदृशैः पत्रैः फलैश्चैव तु तादृशैः ।। तस्य योगं प्रवक्ष्यामि सर्वसंशयनाशनम् ॥१६१॥ तस्य पत्ररसं गृह्य पारदभ्रकमिश्रितम् ॥ एकरात्रं मर्दयेच्च पिंडीभवति तत्क्षणात् ॥ धाम्यमानेतु तत्स्थेन बद्धो भवति सूतकः

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-जिसके पत्ते और पल अरंड के समान है उसके रस से पारद और अश्रक को आठ पहर तक बराबर घोटे तो पिष्टी होगी। उस पिष्टी को कोयलों में रखकर धोंके तो पारद बद्ध होगा।।१६१।।१६२।।

#### पारदबंधन कृष्ण अंडतैल से

कृष्णगोक्षीरसंयुक्तं मधुना च समायुतम् ॥ तत्तैलीपष्यः माणस्तु बद्धो भवति पारदः ॥१६३॥ तंदगधाणादेव खेचरः स तु जायते ॥ अंजनात्सप्तपातालं पश्येन्मध्याह्मभास्करम् ॥१६४॥ सर्वांजनिमदं ख्यातं सिद्धयोगमुदाहृतम् ॥ अवध्यो देवदैत्यानां विष्णुलोके चरत्यसौ ॥१६५॥

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-काली गाय के दूध में जहद मिलाकर मक्खन निकाले उसके साथ पारद को घोटे तो पारद बढ़ होगा, उसको जरीर पर धारण करने से मनुष्य खेचर होता है। इसका अंचन लगाने से मध्याह्न के सूर्य को और सात पातालों को देख लेता है। इस अंजन को सिद्धयोग कहते हैं और इसके धारण करनेवाला देव और दैत्यों से अवध्य होकर विष्णुलोक में रहता है।।१६३-१६५।।

#### पारदबंधन श्वेत अंडतैल से

तत्फलं चैव गृष्टणीयाच्छुद्धसूतसमन्वितम् ॥ लिकुचद्रवसंपिष्टमंगधमूषागतं धमेत ॥१६६॥ शाल्मलीखदिरांगारैर्बद्धो भवति पारदः ॥ श्वेतगोक्षीरसंयुक्तं तद्भस्म निष्कमात्रकम् ॥१६७॥ लिहेद्गोघृतसंयुक्तं क्षीराशी च जितेन्द्रयः ॥ मासमेकप्रयोगेण दिवा पश्यित तारकाः ॥१६८॥ मासद्वयप्रयोगेण चन्द्रवित्रमेलो भवेत् ॥ मासत्रयप्रयोगेण खेचरत्वं लभेन्नरः ॥१६९॥ मासष्ट्रकप्रयोगेण पातालं पश्यित ध्रुवम् ॥ संवत्सरप्रयोगेण जीवेद्बह्यितना ष्टकम् ॥१७०॥

(औ०-क० लता०)

अर्थ—उपर लिखी हुई एरण्डाकार जड़ी के फल और पारद को लकुच के रस से घोट और अन्धमूषा में रख सैमल के कोयलों में धों के पारद बढ़ होता है उस भस्म को गाय के दूध या घृत के साथ खावे पथ्य में दूध भात खावे तो एक मास में दिन में तारों को देखता है, दो मास में चन्द्रमा के समान निर्मल होता है तीन महीने में खेचर होता है, छः मास के प्रयोग से पाताल को देखता है और साल भर के प्रयोग से ब्रह्म के आठ दिवस तक जीवता है।। १६६-१७०।।

अथ खेचरी गुटिका जातीफल धत्त्र योग

जातीफलेऽक्षिपेत्सूतमहिफेनेन लेपयेत् ॥ कृष्णधत्तूरफलकेः निःक्षिषेत्तत्फलं ततः ॥१७१॥ मृत्कर्पटैः सप्तकृत्वो लिप्त्वा घर्मे विशोषयेत् ॥ पादप्रस्थमितैः पाच्यं गर्तमध्ये वनोत्पलैः ॥१७२॥ स्वांगशीतलमुद्धृत्य पक्वं धत्तूरसंभवम् ।। तदैव निःक्षिपेज्जातीफलं वै सूतसंयुतम् ।।१७३।। अर्द्धप्रस्थमितैर्वन्यैरुत्पलैः पाचयेत्सुधीः ।। एवं शतपुटैः पाच्यं पादवृद्धचा वनोत्पलैः ।।१७४।। फलं तदेव संस्थाप्य धूर्तजेषु शतेष्विप ।। फलेषु यत्नत्श्र्यैव साधकोऽति विचक्षणः ।।१७५।। पुटिका जायते सिद्धा सर्वलोहानि वेधयेत् ।। तस्या धारणमात्रेण सेचरो जायते नरः ।।१७६।।

(काकचंडेश्वरतंत्र)

अर्थ-जायफल में छेदकर उसमें पारद भर देवे और उस पर अफीम का लेप कर उस फल को पके हुए धतूरे के फल में रख सात कपरौटी कर उस गोले को सवा सेर जंगली कंडों के गढे में रख अग्निलगावे स्वांगणीतल होने पर निकाल उसी जायफल को दूसरे पके धतूरे के फल में रख पूर्ववत् पुटपाक करै तो उस फल में समस्त लोहों को बेधने वाली गोली सिद्ध होती है इसके धारण करने से मनुष्य खेचर हो जाता है।।१७१-१७६।।

पारदबंधन (बेधक) तप्तकुंडमें

तप्तजलकुंडनिहितं दृढतरवस्त्रेण बेष्टितं सूतम् ।। बद्धं सब्द्रुतवंगे कुरुते रविभागतस्तारम् ।।१७७।।

(काकचंडेश्वरीतंत्र)

अर्थ-तप्त जल के कुंड में वस्त्र से लिपटे हुए पारद को रखे तो पारा बद्ध होता है बद्ध हुए पारद १ तोले को १२ तोले गले हुए बंग में डाले तो चांदी बन जायगी।।१७७।।

#### सीमाव मुनअक्किद कायमुल्नार अकसीरी नकछिकनी से अकदकर सफेद आक के रस में पकाकर-(उर्दू)

अर्क नकछिकनी सफेद में पारे को खरल करके गोली बांध ले सफेद आक का अर्क जड का डालकर कढाई आहनी में पकावे और आतिश दीपक देवे पारा मुनअक्किद होकर कायमुल्नार हो जावेगा मिस १ तोला पर एक माशे तरह कुनद शमसख्वाहद बूद। (अजबियाज हकीम मुहम्मदफतहयावखां सोहनपुरी)

गोली पारा (उई)

बराबर वजन चीनी के फूल के साथ मुसफ्फा पारा कर थोडी देर खरल करने से गिरह बँध जाती है और कुब्बत अजीम बखशती है।

गोली पारा (उर्दू)

तुलसी के रस के साथ यहां तक खरल करे कि मसका बन जावे फिर गोली बांधकर आमचूर के पानी में सख्त करने के लिये रखें-

# मुतअिहर अमलसीमाव (बस्तकर्दन बनीम कायम व कुश्ता (फार्सी)

शीरादिस्तार कांजी के चोआ देने से सीमाव संग सख्त को तरह से हो जाता है सीमाव रावरोगन जियापोता दवाजदह पास सहक कुगन्द दरसमर घतूरा निहादह दरआब सख्त जोश दिहद सख्त वस्ता गर्ददे सीमाव अजरस सेमल स्याह दवाजदह पास चोवः दिहंद—दवाजदह पास सहक कुनद अगर जोनिकयः गर्दद बाज दवाजदह पाल कुनद बस्तद।

तरकीब (उर्दू)

गर्ददे सीमाव व खिकस्तर जवासा व सहदेवी जर्द सहक करे १२ पहर बादहू बआवशोयद नीमकायम शवद । दराकी कोरा सीमावको खरल करे पोटली बाँधकर तीनचार घुडयोंको खोकसानमें पकावे अन्दक अन्दक आग लगावे जब नरम हो जावे पकाले नीम कायम है अव्वलवेख इन्दराइन बाज अजरस तुलसी बाज अजरस गोभी बाज अजआब सारगीनगाउ अज जुमलै हस्त पास सरल करे मस्काना कायम होगा अजरस ककोल चार पहर सरल करे मस्का होगा अगर गोली सीमाव को इनकीस रोज रातदिन आबकटाई कला में पकावें कामधेनु गृटिका हो जाती है। पारा १ तोले शीर मदार ३ माशे में खरल करके गोली बनाकर दरस्त करील के कोंपल के बोत में रख कर दो तीन सेर आग देवे कुश्ता हो जावेगा दो धूँघची बरफीज या तरह दिहद खूब होगा (अज वियाज हकीम मुहम्मदफतहयाबखां सोहनपुरी)

#### तरकीब कायम नमूदन मसका नाकयाम (फासी)

तंमाक सुरती गिरफ्तः यकणवानः रोज व आवतरकुनद व शीराओ गिरफ्तः आरद सीमाव मसका नाकायर व चार पाश चोयादिहद कायम शवद अगर सीमाव जोखिया बागद नाकायम या मसका बागद दर तेल कंठी जेरुवाला दादह आतिश वा मिकदारे दिहद अगर तशवद मुकर्रर सिकर्रर कूनद सीमाव पोटली बस्ता अजगीरः हाथीगुंडी ईशरिलगी कचरिया व चित्तरकूटी आमे गोयदे चोया दिहद कायम जबद नाकायम मसकारा बरस कटाई बरसको कनादरे दरा नमक पांगा अन्दास्तः दवाजदह पास चोया दिहद कायम शवद अगर मसका नाकायम वाशद अज रसपथचटा चोया दिहद चूसख्य शवद नरकः कदर आमेज दबाज चोया दिहद सस्त शवद हरकदर कि शफजाइद र वा बाशद मस्काना कायमरा दहपाश चोया अजरस वेस पलास दिहद विदी गृनः कायमणवद मसका कि बूटी वंद कि मैदा जर्द चोब खामव मैदा कता निस्फ जेरु निस्फ वाला दादह रोगन कुता पुर नुमायद कि चार अंगुश्त बालाबाशजरे ओ आतिश नरमदिहद चूं खुश्क शवद कायमुल्नार ख्वाहद शवद । मसका नाकायमरा चार पाण चोया अजरस वेंगन बचार पास अजरस प्याज नरिगस बचार पास अजरस बार इन्दराइन हिदह कायमुल्नार गर्दद कोली कांदा ऽ। रेजा कर्दहा दर दो आसार आब अंदाख्तः मसकारा बरदास्तः गर्दानद मुर्करर कुनद वेख अन्दरू बसखानः तेजः गोयन्द बोता अश मानिन्द कचूरेको जब जरजमीन दरबेख ओ चकर कर्द: दरो मसका निहद बलाइलेप कुनद दर कर्सी आतिश दिहद शव विमाँद सीमाव मसका कायमुल्नार बरंग सुर्ख बरमआयद । रस अंधाहूली व रस तजालू में पकावे मसका कायमुल्नार होगा। नौसादर मस अद कि यकीस कर्दः बकलपोस्त बजैः मुर्ग निगाह दारद बादह सीमाव दर रस कंघी खिरैटी रस ककरोंदा चार चार पास खरल कर्दः मसालः मजकूरः बाला दहवबाला स्ीमाव निहादह दरबोतः मौअम्मा दर पाव आसार कर्सी आतिश दिहद हमचुनी सहपुट कुर्स कायमुल्नार स्वाह बुवद। यककर्स आरद गदुमबाला इशकर्स शोरबालायश मसकाबालायश कर्स शीरबालायश कर्स गंदुम लवबलवकर्दः वरतबः दमपुख्तः पुख्त। कुनद हमचुनीं चन्दबार बिकुनद कायमुल्नार गदद कलसबजामुर्ग दो यक वजन नौसादर दोयक वजन मूएसर हन्सान यकवजन तेजाब कशद पांजदह रोज दमदादह बाद अजां तेजाब सीमावदार दर शीशी तेजाब गर्ककर्दः आति गचोब पलास दादहआयद कायमुल्लार वार्दद।

(ऊपर को क्रिया की सूची) अजबियाज हकीम मुहम्मदफतहताहयाबखा सोहनपुरी)

१–तरकी सीमाव जोंक सीमावरा बरस पकावे चार पास खरल कुनद जोंक अलाशवद।

२–सीमावरा बशीर आक वा चोव अनार दारचीनी प्यालः सहग वलेगः

कुनद वस्तः गर्दद।

३-तरकीब कुश्ता सीमाव अगर सीमाव कायमुल्नारबागद वायद कि वेस विन्दालजर्द गुल अगरवेस नवाशद तुरूम ओविगीरद हुलहुलजर्द व एलुआ व तुस्म जमालगोटा हर चहाररा सूदह दरबोतः तहबाला गुजान्तः वलेपबोतः मजकूरा सास्तः दर आतिश वेदद गुजारद कि चहारपास बागद वाद अज अजसर्दा वर अगरद अकसीर अस्त।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुबदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृताया रसराजसहिताया हिन्दीटीकायां मुर्च्छितबद्धोपवर्णनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥३७॥

## स्वानुभूतगुटिकाध्यायः ३८

पारदगुटिका का अनुभव

२३/३ बुधवार सन् १९०४, ५ तोले शिग्रफ के पारे को ५ तोले गोभी के रस में (गोभी को सबेरे ८ बजे उखाड़ पानी से साफ करके कपड़े से पोछ खरल में कूट निचोड रस निकाला जो जरमन सिलवर की कटोरी और चीनी के प्याले में रखा गया) ९ बजे से १२ बजे तक घोटा गया तो पारा जड़ी में मिल गया और रस गाढ़ा हो गया रबड़ी सा गाढ़ा हो जाने पर इकट्टा कर गोली बांधी गई, बांधते बांधते ज्यादः गाढा होने पर ॥।) भर पारा जुदा हो गया, बाकी ४। तोले की गोली बँध गई, इस गोली पर मलमल के कपड़े को गोभी के रस में भिगोकर ७-८ तह लपेट दिया गया. यह गोली छाह में रखी रही।

२४/३ को एक नदोरे में (जो सवा बालिश्त गहरा और डेढ बालिश्त चौडा था) चार अंगुल गंगारज डाल गोली रख ऊपर मे खूब रजभर १। सेर कंडों की आंच दी गई, ७ बजे शाम को।

२५/३ आज भी १। सेर कंडों की आंच दी गयी, ९ बजे से सबेरे और १

अंगुल रेत कम कर दिया।

२६/३ आज १।। सेर कंडों की आंच दी, रेत आज १ अंगुल और कम कर दिया, १० बजे तक सबेरे तक गोली पर आंच का असर कुछ जान

२७/३ आज १।। सेर कंडों की आंच दी, रेत आज १ अंगुल और कम कर दिया आंच का असर गोली तक पहुँचता है वा नहीं इसलिये गोली के इधर उधर ४-५ मूंग डाल दी गई।

२८/३ आज १॥ सेर कंडों की आंच दी गई, और रेत उतना ही रखा गया, मूंग पर आंच का असर समझ न पड़ा इसलिये आज कागज के टुकड़े

२९/३ आज देखने से मालूम हुआ कि, कागज पर कुछ असर नहीं पड़ा, इसलिये ४ सेर रेत निकाल दिया गया, अर्थात् ४ अंगुल रेत नीचे और ४ अंगुल ही ऊपर रही, और १।। सेर कंडों की आंच दी गई।

३०/३ को खोला तो मालूम हुआ कि कागज के टुकड़ो पर हलका असर आंच का पहुंचा और गोलीकी रंगत पर भी सबजी की जगह सुरखी आई,

गोली तोली गई तो ५ तोले १ पैसे २ आने भर हुई।

३०/३ आज भी उतना ही रेत यानी ४ अंगुल नीचे और ४ अंगुल ऊपर रखा गया, १॥ मेर कंडों की आंच दी गई, सबेरे ९ बजे तोल पूरी

३१/३+० आज भी उपरोक्त रीति से कर्म किया।

१/४-० ।। तोल में ) भर कम हुई आज ऊपर की तरफ कुछ कपड़ा काला पड गया था गालिबन गोली कुछ ऊंची रह गई।

5/8-+0

३/४- + ० ५ बजे शाम को आंच दी गई।

8/8-+0+0

 $\xi/s + + \circ + \circ$  तोल में ५) १ पैसे भर ठीक हुई।

७/४-गोली को १० बजे सबेरे से आंच दी गई, अब गोली के ऊपर २ अंगुल रेत रहता है और इसमें आंच ज्याद: नहीं लगती।

८/४-१० बजे आंच दी गई, २ अंगुल रेत ऊपर है।

९∱४–१० बजे आंच दी गई, २ अंगुल रेत आज कुछ स्याही कपड़े पर आ

१०/४ आज गोली को देखा गया तो नीचे की तरफ कुछ रवे पारद के नजर आये ऊपर की तरफ कपड़ा भी खूब काला पड़ गया था, तोल की गई तो गोली ५ भर थी, अर्थात् एक पैसे भर कम हो गई, दरअसल आंच अधिक लगी और गालिबन ८ अप्रेल की भी आंच अधिक लगी थी क्योंकि कल भी कुछ रवे जरूर थे खयाल ठीक नहीं हुआ था, आगे आंच कम होनी चाहिये आज ४ बजे ३॥ अंगुल रेत १॥ सेर कंडों की आंच दी गई।

११/४-आज भी देखने से गोली पर पारे के सूक्ष्म परमाणुओं का शुबहा हुआ इसलिये आज ४ बजे ३।। अंगुल रेत और १। सेर कंडों की आंच दी गई।

१२/४ आज देखने से कोई रवा पारे का नहीं दीख पड़ा न कपड़े पर जलने से कालोंछ आई। बस ४ अंगुल रेत नीचे ५ अंगुल ऊपर और १। सेर की आंच यही ठीक है ऊपर रेत इससे ज्यादः ही रहे, ४ बजे मुताबिक आंच दी गई।

63/8-8+0

१४/४-आज देखने से मालूम हुआ कि कुछ सफीफ रवे पारे के गोली के ऊपर मौजूद है मालूम ऐसा होता है ज्यों ज्यों गरमी बढ़ती जाती है त्यों त्यों आंच की तेजी ज्यादः असर करती है, अतएव आज ६ अंगुल रेत रखकर १। सेर की आंच दी गई।

१५/४, ६ अंगुल रैत १। सेर की आंच आज भी दी रवे पारद के गोली पर थे मगर यह रवे पेश्तर के ही मालूम होते हैं और कल भी यही बात होगी।

१६/४ चार पांच अंगुल रेत १। सेर कंडे।

8/08

85/8 +0

88/8 +0

50 8 +0

58/8 +0

23/8 +0

२३/४ +० तोल ५ तोले ठीक।

२४/४ आज गोली तोली गई तो ५ तो हुई, खोला गया तो कपड़ा उतारते में कपड़ों की तहों में से पारे की बूद निकली जो तोल में।) भर हुई कपड़ा छुटा देने पर एक मटैली शकल की गोली निकली जो इतनी कठिन थी कि हाथ से नहीं टूटी गोली तोलने पर ॥) आने कम ५) तोले हुई मोगरी से तोडने पर गोली अन्दर से कंजई रंग की निकली और इसमें अंदर पारे के रवे भी चमकते थे। जहां तक खयाल किया जाता है गोली को कभी आंच अधिक लग गई, आंच अधिक लगने से (१) कुछ पारा तो उड गया, (२) कुछ जुदा हो गया, (३) कुछ गोली के अन्दर ही पृथक् रूप से रहा, यह भी मुमिकन है कि गोली के अन्दर रवे इस वजह से रह गये हों कि गोली बांधते समय ही रवे रह गये हों, यानी घुटाई कम हुई रस कम पड़ा हो इस ४।) भर गोली में से ॥) भर गोली को पीसा गया तो उसमें से १) भर पारा जुदा हो गया; ) भर सफूफ रहा—) भर पीसने में छीज गया, ३॥।) भर गोली बची इससे साबित होता है कि पारा बद्ध नहीं हुआ।

#### पारद गुटिका का दूसरा अनुभव

१२/३/०५ बाबू प्यारेलाल ने कहा कि एक साधू ने मेरे सामने पारे की गोली बनाई, उसकी तरकीब यह है कि एक लोहे के कलछे में २ वा ३ बार रांग गलाकर जमीन पर डाल दिया जावे बाद को उस कलछ में पारा गरम कर कर सांच में ढाला जावे और ऊपर से फोरन गेंदे के फूल का रस डाल दिया जावे। आज इसी रीति से कर्म किया गया किन्तु निष्फल हुआ; जरूर उस माधू ने धोखे से रांग मिलाकर गोली बांधी दी होगी। आज पारे को

लोहे के कलछे में रस आंच पर खूब गर्म किया गया तो पारा थोड़ी देर में हिलने लगा बाद को उड़कर गायब हो गया; चटका या उछला नहीं।

#### पारव गुटिका का तीसरा अनुभव

१६/३/०५ कबीर बाबा ने वाबू प्यारेलाल के बाग में जडी से गोली बांधने का वादा कर और पारे से चांदी निकालने का वादाकर चालाकी से नाइट्रिट सिलवर पारे में डाल घोटा तो १ तोला पारा ३० ग्रेन (तस्त्रमीनन) नाइट्रेट सिलवर से कूटते कूटते खरल में मिल गया थोड़ा गूलर का दूध पहले खरल में डाल पारा घोटा था तो पारा १० मिनट में कुछ रवे रवे हो चला था फिर नाइट्रिट सिलवर डाला था गोली बँधजाने पर शहद, मुहागा, घी, डाल घरिया में गलाया गया तो पारा उड़ गया, ३ माशे के करीब चांदी निकली जो निहायत खालिस थी। इन्ही कबीर बावा ने केले में पारे को भी फूंका था पर फुका नहीं, यह आदमी निहायत झूंठा और चालाक था, बाबू प्यारेलाल के कहने से इस पर विश्वास किया गया और धोखा निकला।

सम्मति-पारे की तहकीकात में साधुओं पर हरगिज विश्वास न करो।

## पारद गुटिकाओं के निमित्त पारद का साधारण शोधन

१/१/०७ कोठी से सरबंदकेसे जिस पर (Almaden) लिखा था (एल्मेडन स्पेन में है इसलिये अनुमान किया गया कि यह पारा स्पेन का है। ४ सेर पारा १८) रुपये में खरीद किया गया, यह पारा खालिस था और श्वेतवर्ण का उज्ज्वल था।

#### १ शुद्धयोगरत्नाकर पत्र ७६ की क्रिया से कुमारी त्रिफला व्योषचित्रकं निम्बुकं रसम् ।। दिनैकं मर्दितं घृत्वा शुद्धो भवति पारदः ।।

५/१/०७ घीग्वार का गूदा ४ छटांक, चीता १ छटांक,त्रिफला ३ छटांक त्रिकुटा ३ छटांक, नींबू का रस २ छटांक को ३ सेर पानी में औटा छानकर १॥ सेर काढा लिया गया।

६/१/०७ आज ४ सेर पारद को तप्त खल्व में डाल उपरोक्त क्वाथ से ९ बजे से ५ बजे तक ८ घंटे निरंतर मर्दन किया गया।

७/१ आज १२ घंटे तक तप्त सल्व में मर्दन होने पर रस सूखकर शहद का हो गया और विशेष भाग पारे का जुदा हो गया, पृथक् कर तोलने पर ऽ३॥। ॥ सेर पारा जुदा हो गया सिरफ १/२ (एक बटावा दो) छटांक पारा दवा में मिला रह गया, उसको क्वाथ की छूछ सहित औटाये हुए नमकीन गरम जल से धोकर निकाला गया तो १/२ छ० पारा निकल आया सब पारा ४ सेर पूरा हो गया, सब पारे को उसी गरम जल से धो लिया गया।

#### २ शुद्धरसमंजरी पत्र ३ कि क्रिया से

फलत्रयं चित्रकसर्षपाणां कुमारिकन्याबृहतिकषायैः ॥ दिनत्रयं मर्दितसूतकस्तु विमुच्यते पंचमलादिदोषैः ॥

७/१/०७ घींग्वार ४ छटांक, कटेरी २ छटांक, चीता १ छ०, राई १ छ०, हल्दी १ छ०, त्रिफला ३ छटांक को २।। सेर पानी में औटाकर १। सेर क्वाथ लिया गया।

८/१ उपरोक्त क्वाथ से तप्त खरल में ४ सेर पारद पुनः मर्दन किया गया। ८।। बजे से ५।। बजे तक ९ घंटे इसमें ४ छ० रस कटेरी और डाला गया।

९/१ आज भी तप्त खल्व में मर्दन हुआ ४ छ० रस घीग्वार डाला गया, ९ बजे से २ बजे तक मर्दन होने पर रस्य सुखकर चीकटसा हो गया, और

पारा जुदा हो गया। तोलने पर ३।।।६) सेर पारा निकल आया १ छटांक औषधी में मिला रह गया, उसको (नमकपडे औषधी की छूंछ सहित औटाकर छाने) गरम जल से धोकर निकाला गया तो १ छ० पूरा निकल आया।

#### (१) पारदगुदिका का अनुभव

(अलकीमियां के पत्र १६३ के अनुसार)

१५/१/०७ ककरदुधी को पानी से धो कपड़े से पोछ खूब बारीक पीस ५ तोले की गोल लुगदी बना उसके दो टुकड़े भर एक टुकड़े के बीच में कांच की गोली से गढ़ा कर उसमें १ तोला पारा भर फिर दोनों टुकड़े खूब मिलाकर ता० १६-१७ को धूप में सुखाया (मगर सूखा नहीं अंदर की तरीने सूखने न दिया)

ता० १८ को ढाईपाव कंडों की आंच दी गई (बंद मकान में गढेमें) तो गोला कपरौटी का मिला उसमें लुगदी जलकर राख हो गई थी और पारा उड गया था।

#### उपरोक्त क्रिया का दूसरे प्रकार से अनुभव

१५/१/०७ ककरदुधी को पानी में धो कपड़े से पोंछ सूब बारीक पीस ५॥ तोले की लुगदी बैजाबी बना उसमें पैन्सिल से गढ़ा कर १ तोले पारा भर दुधी की लुगदी ही बंद कर मुल्तानी से एक कपरौटी कर ता० १६-१७ को धूप में सुखाया। (मगर सूखी नहीं अंदर की तरीने सूखने न

ता॰ १८ को कुम्हार की मिट्टी का २ रुपये की मुटाई के बराबर लेप चढा दिन भर सुखा शाम को आध सेर की आंच दी गई।

ता० १९ के सबेरे गोले के अंदर जली हुई लुगदी काले कोयलों की शकल की मिली और पारा उड़ गया था।

सम्मति–मिट्टी फट गई थी इसमें नामावगैर: कूट कर और मिलाना चाहिये।

#### उपरोक्त क्रिया का तीसरे प्रकार से अनुभव

१९/१/०७ कुकरदुधी को धो पोंछ बारीक पीस ५ तोले की लुगदी बना उसके दो हिस्से कर एक हिस्से में गडहा कर पारा भर दूसरे को ऊपर रख ज्यों का त्यों लुगदी बना स्याह धतूरे के रस से चिकना मुलतानी की एक कपरौटी कर एक छटांक कुम्हार की मिट्टी (जो हई डाल कर खूब कूटी पीसी गई थी) का २ रुपये की मुटाई की बराबर लेप करके धूप में सुखा दिया ता० १९ के दो पहर से ता० २० के दिन भर सुखाया. शाम को १ कपरौटी मुलतानी की और कर दी गई।

ता० २१ को सुखती रही।

ता ० २२ को सबेरे ऽब्रडेढ पाव कंडों की आंच दी गई णाम को देखा तो गोले के अन्दर दुधी जल कर कोयला हो गई थी पारा उड़ गया था, राई की बराबर दो एक रवे रह गये थे आंच और हलकी होनी चाहिये।

## उपरोक्त क्रिया का चौथीबार अनुभव

२०/१/०७-कुकरदुधी को धो पोंछ खूब बारीक पीस ५ तोले की गोल लुगदी बना उसके दो भाग कर १ भाग में गढाकर १ तोले पारा रख दूसरे भाग से बद कर जैसा का तैसा लुगदी को बना स्याह धतूरे के रस से भलीभांति चिकना १ कपरौटी मुलतानी की कर धूप में सूखने को रख

ता० २० को दिनभर मुखा के ता० २१ के सबेरे १। छटांक मिट्टी कुम्हार की जिसको रुई डालकर खूब पीटा कूटा था लेप करके धूप में सूखने को रख

ता० २२ को भी सूखती रही।

ता० २३ को गढ़े में ६ अंगुल गहरे रेत में इस गोले को इस तरह रसा कि १॥ अंगुल नीचे २॥ अंगुल इधर उधर और २ अंगुल ऊपर बालू रही। बाद को ८॥ सबेरे से दो पहर के ११ बजे तक ४ आंच आध आध सेर की और ११ बजे से तीन बजे तक ४ आंच तीन तीन पाव की लगी इस तरह ८ आंच ती गई।

ता० २४ को निकालकर देखा तो पारा ॥ < ) भर मिला और लुगदी जली हुई ॥ ) भर मिली। निकालने पर गोले के नीचे की तरफ कुछ रेत चिपटा हुआ मिला जिससे जान पड़ा कि ऊपर की आंच के लिये ओर से लुगदी का रस भाप हो नीचे की तरफ से निकल गया इस तरफ लेप में कुछ नुक्स भी था।

(२) पारदगुटिका का अनुभव

किताब अलजवाहर उर्दू के पत्र १२० के अनुसार १८/१/१९०७-मुरंगी के ताजी अंडे का १/४ भाग ऊपर उस्तरे से तराण कर उसकी सफेदी जर्दी दूर कर छिलके को पानी से धो साफ कर उसके अन्दर ककरदुधी बारीक पिसी हुई की लुगदी भर उसमें गढाकर उसमें १ तोले पारा भर ऊपर से लुगदी से बंद कर फिर एक दूसरे अंडे का १/३ भाग का छिलका ऊपर से ढक एक कपरौटी शाम को की गई उसके भी सूख जाने पर दूसरी दिन ता० १९ के तीसरे पहर १ लेप मिट्टी कुम्हारी का कि जिसका बजन १ छटांक था और हुई डालकर जिसको सूब कूटा था कर दिया गया।



ता० २० तो दिन भर सूखता रहा शाम को १ कपरौटी मुलतानी की की गई।

ता० २१ को दिन भर सूखा।

ता ०२२ को एक गढे में ६ अंगुल ऊंचा रेत भर उसमें इस तरह गोला रखा कि १॥ अंगुल नीचे २॥ अंगुल इधर उधर २ अंगुल ऊपर रेत रहा। फिर ८॥ बजे सबेरे से ४॥ बजे शाम तक २ आंच आध आध सेर की और ६ आंच तीन तीन पाव की लगी।

ता० २३ को सबेरे निकाल कर देखा तो मिट्टी ऊपर की खूब मजबूत मौजूद थी, अन्दर लुगदी दूधी की जलकर कोयल हो गई थी और तोल में Ⅲ) भर रह गई थी पारा ॥।।) भर निकलां/) भर उड़ गया।

विचार-जान पड़ता है कि इस दुधी से पारा बंधना मुश्किल नहीं दुधी और हो, या क्रिया हो और वा पारा और हो। गालिबन क्रिया ठीक नहीं लिखी।

# (३) पारदगुटिका का अनु० अपनी बुद्धि के अनुसार

१९/१/०७ एक अंडा मुर्गी का ले उसमें मुई से छिद्रकर करीब १ तोले के उसकी जर्दी निकाल उसमें दो तोले पारा भर अंडे की ही जर्दी में चूना पीस उसमे उसका मुँह बन्द कर मुलतानी से १ कपरौटी कर ४ तोले मिट्टी कुम्हार की (जिसकी रुई डालकर खूब कूटा पीसा गया था) कालेप २ रुपये की मुटाई की बराबर कर धूप में मुखा दिया।

ता० १९ को दिन के १० बजे से ता० २० के दिन भर सूखा शाम को १ कपरौटी मुलतानी की और की गई। ता० २१ को दिन भर सूखा। शाम को ऽा⇒ कंडों की आंच दी तो ता० २२ के सबेरे अंडा आधा मिला और उसमें ६ माशे पारा मिला बाकी उड़ गया बाकी अंडे का छिलका और जरदी की गोली फटकर अलग पडी मिली। इससे सिद्ध हुआ कि पारा जदीं से जुदा रहा जदीं के अन्दर दाखिल नही हुआ।

#### (४) पारद गुटिका का अनुभव

(किताब खजान: कीमियाँ के सफा १४ के अनुसार)

१९/१/०७-गोल जायफल में बरमें से छिद्र करके १ तोला पारा भर उसका मुख अफीम में बंद कर दिया और स्याह धतूरे के फल में चाकू से डंठल की ओर से गढा करके जायफल को उसमें रख खाली जगह को थोड़े से धतूरे के ही बीजों से भर ऊपर दूसरे फल का डंठल लगा मुँह बंदकर दिया और धतूरे के कांटे छील कर एक कपरौटी करके सुखाने को रख दिया। ता० १९ की शाम के ४ बजे से २० के दिन भर सुखा।

ता० २१ के सबेरे १।। छटांक कुम्हार की मिट्टी का (जो रुई डाल खूब कूटी पीसी गई थी) १ रूपये की मुटाई के बराबर लेपकर धूप में सुखाने को रख दिया।

ता० २२ के सबेरे ऽा श्री आंच दी गई तो गोले के अन्दर धतूरा जल गया था और जायफल भी अधजला हो गया था। जायफल का मुँह जो अफीम से बंद था खुल गया था (अफीम नदारद) थोड़ा पारा धतूरे में मिला बाकी पारा जायफल में था सब पारा पूरा तोल में १ तोले निकल आया।

आंच और कम होनी चाहिये किताबवाला लिखता है कि आंच आध सेर से आरम्भ करो और बढाते जाओ मगर फिर जायफल का पता भी न रहेगा लेकिन इस क्रिया में भी कुछ गलती है।

#### (५) पारदगुटिका का अनुभव

(किताब अलजवाहर उर्दू के सफे १२२ के अनुसार)

१८/१/०७-विषखपरे को (जो आजकल कम मिलता है और जो पका हुआ पुराना मुर्ख रंगत का छोटा छोटा मिला) धो, पोंछ, पीस, बारीक पीस लुगदी कर ४ तोले की कटोरी सी बना (जिसकी पेंदी १ अंगुल मोटी होगी) बहुत छोटी कढाई में रख स्प्रिट लैम्प की आंच देनी आरम्भ की और ऊपर धतूरे के रस का चोया देना आरम्भ किया तो पारा ज्यों का त्यों रखा रहा।

जड़ी की घरिया में चोया देने से यह लाभ अवश्य है कि पारा चटकता नहीं, खाली चोया देने से पारा थोड़ी गरमी से भी चल देता है।

#### उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार पूरी तौर से अनुभव

२१/१/०७ विषखपरे को पानी में धो, कपडे से पींछ बारीक पीस, ३।। तोले की गोल घरिया बना छोटी कढाई में घरिया रख १ तोले पारा उसमें रख नीचे पहिये की पतली लकड़ियों की आंच बालनी आरम्भ कर दी और उसी समय से स्याह धतूरे के रस का चोया देना आरम्भ किया, मगर थोड़ा ठहर ठहर कर चोया दिया।

ता० २१ को सबेरे ९ बजे इस काम को आरम्भ किया ५।। बजे तक चला, पहले मंदाग्नि दी बाद १ बजे के कुछ तेज आंच कर दी, आंच की गर्मी से घरिया को किनारे खुश्क होकर नीचे हो गये ओर रस भी पहले की अपेक्षा जल्द जल्द डालना पडा। ६।। तोले रस पड़ा, रात को कढाई गर्म चूल्हे पर ही छोड दी।

ता॰ २२ के सबेरे देखा तो पारा घरिया में फैला और मिला हुआ मिला, तोड़ने से सिर्फ। / भर हाथ लगा बाकी घरिया में जज्ब हो गया या निकाल न सका।

आंच जो पीछे तेज कर दी वह ठीक न थी, उससे पारा फैल गया, यदि और भारी और बड़ी घरिया बनाकर मंदाग्नि से काम लिया जावे तो पारा का एक जगह स्थिर रहना संभव है और यदि ७ दिन तक यह चोया दिया जावे तो शायद बद्ध हो जावे।

### (६) पारव गुटिका का अनुभव किताब अलजवाहर के सफे १२१ के अनुसार)

१७/१/०७—ककरदुधी के रस ३ तोले, काले धतूरे का रस ६ माणे निकालकर २ तोले पारे को थोड़ा थोड़ा एक आदमी घोटता रहा तो कुछ चिपकाय पैदा हुआ और पारा कुछ मिला भी था, रस गाढा होते ही पारा जुदा हो गया और १।।।—) ।। भर निकल आया बाकी सफूफ में मिला रह गया इसलिये दुबारा आज ता० २९/१ को ५ तोले पारा लिया गया और १० तोले रस छोटी दुधी को और १ तोले रस काले धतूरे का लिया गया दोनों रस मिला लिये गये ११।। बजे से २ बजे तक दो तीन आदमी लगाकर उपरोक्त रस डाल २ लोहे के खरल में पारे को निरंतर पुटवाया हाथ बंद न रहने पाया ९।। तोले रस पड़ा, पारे के छोटे छोटे रवे हो गये थे और किसी कदर मिलसा गया था नष्टिपष्टी मगर नहीं हुआ था, इकट्ठा करने की गरज से रस डालना बंदकर जरा गाढा होने दिया तो ज्यों ज्यों गाढा होता गया पारद छुटता चला गया और पाव घंटे के अन्दर गोली बांधते बांधते ४।। तोले पारा अलग हो गया।

१ गोली बताशे से बड़ी बंधी जिसकी तोल ।।।) भर हुई मुश्किल से इसमें ।

अर पारा होगा। १ छोटी गोली और बंधी जो

अर की थी उसमें −) भर पारा होगा, चूंकि पारे की गोली नहीं बंधी इसलिये इस क्रिया को आगे न चलाया।

अभी तक कभी केवल रस से पारे की गोली बाँधने का अनुभव नहीं हुआ।

## गंधबद्ध पारवगुटिका का अनु०

(योगतरंगिणी के सफे ५६ की क्रिया के अनुसार)

३०/१/०७—आज ४ तोले पारा लिया गया, १ तोले गंधक पिसी हुई ली गई और २ तोले गोभी का रस, २ तोले कांटेदार चौलाई का रस, २ तोले विषखपरे का रस निकाला गया और कंघी के पत्तों को कटकर और उसमें २ तोले और गोभी का रस डालकर खूब कूट छानकर रसनिकाला २ तोले रस निकला इन सब ८ तोले रसों को मिला लिया गया, फिर पारे को खरल में डाल थोड़ा २ गंधक डाल थोड़ा थोड़ा रस डाल पहर भर घोटा गया तो सब खिप गया और पारा मिल गया, किन्तु जब गाढ़ा हुआ तो पारा छुटने लगा और गोली बांधने तक १। तोले पारा निकल आया बाकी पिष्टी की ३ गोलियां बांध ली जो तोल में ४॥ तोले हुई अर्थात् इनमें से २॥ तोले के करीब पारा और १० माणे गंधक और १४ माणे बूटी का अंण समझना चाहिये।

आज दूसरे दिन ता० ३१ को यह गोली सुखाने को रख दी गई, दिन भर सूखती रही १ गोली को तोड़कर देखा तो गोली के बाहरी भाग पर चारों तरफ पारे का अंश अधिक चमकता हुआ दिखाई दिया जिसका ठीक कारण समझ में नहीं आया।

ता० १/२ तक गोली सूखती रही सूखने से जो वह बाहरी भाग पर पारे का चमकाहट था। सो कम हो गया।

ता०२ को भी गोली सूखती। रही–लेकिन धूप न थी। ता०३व४ को भी सूखी अब तोल में ४ तोले ७ रत्ती है।

पारा छोड़ देने के कारण यह गोली नाकिस समझ रही कर दी गई।

## उपरोक्त क्रिया का दूसरे प्रकार से अनुभव

३१/१/०७ आज २ तोले पारद को ६ माशे पिसी हुई गंधक थोडी थोडी डालकर धूप में बैठकर ९ बजे से निरन्तर घोटना आरम्भ किया तो १०॥ बजे तक नष्टिपिष्टी कजली हो गई, १२ बजे तक और निरन्तर घोटा गया। गोभी विषसपरा और कांटेदार चौलाई का एक एक तोले रस निकासा गया और उस रस के साथ कघी के पत्तों को कूटकर सबका मिश्रित रस लिया

गया और उस रस को तोला तो २॥ तोले ही हाथ लगा।

उपरोक्त कजली को उपरोक्त रस डाल २ एक घंटा घोटा गया १॥ तोले रस खपा तदनन्तर इस पिष्टी की २ गोली बनाली गई जो तोल में २॥०० रत्ती हुई, जिनमें एक गोली १। भर दूसरी १।०० ७ रत्ती भर थी। इन गोलियों में २) भर पारा और ॥) गंधक और०० भर जड़ी का अंग है। गोली उत्तम बनी, रस का अंग कम रहा। इस विचार रस १ गोली को जो तोल में १।) भर थी फिर रस डालकर घोटा गया तो बाकी तोले भर रस भी घंटे भर में खप गया फिर उसकी गोली बना ली जो तोल में १।–) भर ही हुई कुछ छीजन में भी गई होगी।

ता० १ व २ को गोलियां सीरक में सूखती रहीं, पहली बनी गोली की बिनस्बत दूसरी गोली कम चिकनी थी। आज ता० २ को तोला गया तो पहली बनी गोली जो तोल में १। =) रत्ती भर थी १।) ७ रत्ती रह गयी और दूसरी पीछे बनी गोली जो तोल में १। =) भर थी आज तोलने में १=) ४ रत्ती रह गई अर्थात् दोनों गोलियों की तोल इस समय मिलकर २। =) ११ रत्ती अर्थात् २।।) भर हुई, विदित होता है कि केवल अंग जड़ी का इसमें मिला, जितनी पारे और गंधक की छीजन हुई।

ता० २ की शाम को १० माशे हींग को पीस बारीक होने पर १०-१२ माशे दूध गूलर का डाल खूब घोट चीकट सा हो जाने पर उपरोक्त दोनों गोलियों पर थोड़ा थोड़ा लेप किया गया लेकिन चिपक की वजह से लेप मोटा २ न चढ सका हाथों से छुटा आता था चढता न था इस्लिये इस वक्त इतना ही छोड़ दिया।

 $3/2/\circ 9$  आज सबेरे १ लेप और चढा दिया गया और दिन भर साये में सुखती रही।

४/२ आज सबेरे तीसरा लेप बची हुई उस दवा का कर दिया गया और २ बजे तक धूप में सूखती रही गोधूप बहुत हलकी थी धूप में सूखने से कोई कठिनता लेप में न पैदा हुई इसलिये फिर साये में रख दिया।

५/२ जिस बर्तन मे गोली सुखाने के लिये रखी थी उसमें गोलियां नीचे की तरफ चिपक गई आज छुटाने में चिपकी हुई जगह का लेप कुछ खराब हो गया वह फिर हींग लगारक दुहस्त कर दिया गया और गोली साये में सूखने को रख दी आज धूप निकली भी नहीं, बादल रहा।

६/२ आज खूब बारिस रही इस वजह से गोलियां कमरे में ही रखी रहीं।

७/२ आज ८।। बजे से गोली धूप में सूखने को रख दी। ११।। बजे तक सूखी तो गोलियों का लेप फटने लगा इसलिये धूप में से उठाकर सीरक में ही रख दी।

आगे से हींग का लेप कभी धूप में न सुखाया जाय। ८/२ आज गोलियां सीरक में ही सुखती रही।

९/२ आज एक गोल ऊंची हांडी जिसमें ७ सेर के करीब पिसा हुआ नमक आ सकता था उसमें आधे के करीब लाहौरी लवर भर उसके ऊपर एक छटांक के करीब कैथ के फल के सुखे हुए गूदे का चूर्ण रख उस पर उपरोक्त गोलियों में से एक गोली रख गोली के चारों तरफ एक कागज का २॥ अंगुल ऊंचा और ४ अंगुल चौड़ा घेरा रख उसमें २ छ० के करीब कैध का चूर्ण भर चारों तरफ लवण भर दिया गया, फिर उस कागज के घेरे को धीरे से निकाल लिया फिर बाकी बचा और लवण डाल उसी हांडी को मुँह तक खूब दबादब कर भर दिया। जो हांडी के मुँह से ऊपर २ वा ३ अंगुल उठा हुआ रहा अर्थात् ऊपर से ढके सकारे की गहराई भी नमक से भरी रही खाली न रही ६ सेर १३॥ छ० नमक हांडी में समाया।

१०/२ आज सबेरे के ७।। बजे इस हांडी को चूल्हे पर रख पहिये की लकडियों की मंद मंद अग्नि देना आरम्भ किया यह मन्द आंच १२। बजे तक लगी इससे केवल हांडी ही गर्म हुई होगी अन्दर गर्मी कम पहुँची होगी हांडी बीच में ऊपर की तरफ चटक गई गालिबन सब जगह नमक से भर जाने से और आकाश न रहने से ऐसा हुआ उसी समय चूल्हे पर चढे चढे ही ऊपरी भाग पर जहां कपरौटी न होने से दरज दिखाई देती थी कपरौटी कर दी भाग पर जहां कपरौटी न होने से दरज दिखाई देती थी कपरौटी कर दी

गई, बाद १२। बजे तके एक एक लकड़ी बेल की और दो दो पहिये की मिला मिलाकर पहली अग्नि से कुछ तेज अग्नि दी, इस रीति से अग्नि ३ बजे तक लगी बाद ३ बजे के ज्यों ज्यों भट्टी कोयलों से भरती गई आंच तेज होती गई, ६॥ बजे जलती लकड़ियों को तो निकाल लिया और हांडी को उसी कोयले भरे चूल्हे पर रखी छोड़ दिया।

११/२ आज सबेरे ठंडा होने पर हांडी को सोला तो हांडी टूटी हुई निकली और नमक अन्दर बिलकुल जमकर एक किठन ढिम्मा बन गया था नमक के ढिम्मे में भी एक दरार पड़ गई थी जो गालिबन हांडी टूट जाने की वजह से पड़ी होगी हांडी टूट जाने का कारण अवश्य लवण का ठूम कर भरा जाना हुआ, नमक के ढिम्मे को इधर उधर से भुजाली से छाट भुजाली के जोर से दरार की जगह से दो फांकें की गई। तो नमक के डेले के अन्दर कैंथ का चूर्ण जला हुआ कोयले रूप में निकला, उसके अन्दर गोली ५-४ फांकों में खिली हुई मिली गोली के ऊपर हींग का लेप अर्द्ध जलित मौजूद था किन्तु गोली से छुटगया था, लेप को छुटाकर दीपक की ली पर जाकर देखा तो ली देता था गोली तोल में ४ रत्ती कम १) भर थी रंगत काली थी दो गोलियों में दो तोले पारद था इस हिसाब से एक गोली में एक तोले पारद हुआ इस समय गोली ४ रत्ती कम १ भर की निकली इससे अनुमान हो सकता है कि पारद सब मौजूद है ४ रत्ती कमी छीजन की है जब तक गन्धक नि:शेष नहीं हो जाता तब तक पारद क्षय नहीं हो सकता इस न्याय से गोली की तोल में गंधक विद्यमान होने की शंका नहीं की जा सकती।

इस गोली को चीनी की प्याली में रख शीशे के ढक्कन से ढक स्प्रिट लैम्प की दो पहर अग्नि दी गई तो गोली का कुछ अंश जल कर भस्म रूप हो गया और तोलने से ३ रत्ती भस्म ।।।) ४ रत्ती अवशेष गोली मिली बाकी करीब

) भर पारा उड़ गया जिसके रवे शीशे के ढक्कन पर पाये गये।

अनुमान-(१) यदि हांडी न टूटती तो नमक का ढेला न टूटता और नमक का ढेला न टूटता तो गोली न टूटती।

(२) गोली को आंच कम लगी अधिक समय तक अर्थात् ४ पहर की जगह ६ प्रहर तक आंच देने से गोली की रंगत कुछ उत्तम होने की आशा हो सकती है।

#### उपरोक्त दूसरी गोली का पुनः अनुभव

१५/२/०७-आज उपरोक्त दो लेप की हुई दूसरी गोली पर पहिला लेप चटक जाने से पहले की भांति १० बजे सबेरे हींग और गूलर के दूध का लेप चढाकर सीरम में सूखने को रख दिया, १ बजे तक सीरक में सूखने के बारद दूसरा ऐसा ही और एक लेप कर दिया दोनों लेपो में ४ माशे हींग थी।

१६/२ को गोली सीरक में ही मुखाई। ता० २४ तक गोली रखी रही।

ता० २५ को दो कपरौटी करी एक हांडी में आधी के करीब वही पहली क्रिया का निकला नोंन लाहौरी भर उस पर बीच में कैथ के गूदे का सूखा चूर्ण आध पाव रख उसके बीच में गोली रख ऊपर से फिर नोंन हांडी की गर्दन तक भर और मुंह खुला रख चूल्हे पर रख दिया।

ता० २६ के सबेरे २ बजे से ६ बजे तक मंद और मध्य अग्नि दी। हांडी में सबेरे ही दरार हो गई थी पर काम जारी रखा। हांडी पर खूब कपरौटी थी पर नमक के जोर से फट गई।

ता० २७ के सबेरे सोला तो हांडी बहुत फटी मिली, नमक का एक ढेला निकला इसमें भी दरार पड़ गई थी। यह नमक नीचे आधी दूर तक आंच साकर सूब किंटन और सफेद हो गया था ऊपर का आधा कम आंच लगने से मैला और फुसफुसा रहा था। ढेला तोडकर बीच से कैंथ के चूरे की काली जली लुगदी निकली। इसमें से गोली साबित १ तोले २ मा० ७ रत्ती की निकली। गोली की रंगत कृष्ण थी।

मेरी राय में-(गोली की वजन ज्याद: रही, कैंथ के गूदे की रंगत काली रही, नमक का ऊपरी भाग नहीं पका इसलिये) आंच की कमी रही, आगे से और सब क्रिया बदस्तूर रहकर हांडी की जगह कढ़ाई ली जावे और आंच तेज दी जावै ६ प्रहर की।

### गंधबद्ध गोली का तीसरीबार अनुभव

१७/३/०७-आज २ तोलें साधारण गुद्ध पारा और ॥) भर गुद्ध दानेदार गंधक को लोहे के खरल में ४ घंटे निरन्तर घोटा नष्टपिष्टी कजली हो गई।

१८/३-आज १ छटांक रस विषसपरे का, १ छटांक कांटेदार चौलाई का, १ छ० गोभी का, इस तरह ३ छटांक रस निकला और कंघी में से रस निकल सकने की वजह से कंघी को कूट उसमें उपरोक्त ३ छ० रस डाल थोड़ा और कूटा ताकि कंघी के भी रस का अंग आ जाय कुल निचोड़कर तोला तो १३ तोले हाथ लगा।

उपरोक्त कजली को इस रस में से थोड़ा २ रस डाला १०॥ बजे से ११॥ बजे तक मामूली तौर से और २ बजे से ५ बजे तक निरंतर ५ घंटे घोटा फिर ३ गोलियां बांघ ली जो १=) १=) भर की हुई यह गोलियां बांधते

समय बहुत कड़ी न थी इनमें ८ तोले रस खिपा था।

१९/३ आज यह गोलियां सीरक में ऊपर के बरामदे में मुखाने को रख दीं, इनमें से १ गोली फट गई, गालिबन हवा लगने से इसलिये इन गोलियों को कमरे में रख दिया। टूटी गोली को तोड़ गोभी का ४ माशे रस डाल १५ मिनट घोट फिर गोली बना कमरे में रख दिया।

२०/३ आज देखा तो तीनों गोलियां बिलकुल तिरकी हुई मिली जरा

हिलाते टूट गई।

२२/३ आज तोलने से तीनों गोलियां २।।। तोले हुई इनको खरल में डाल घोटा गया फिर १ तोले गोभी के रस के साथ १/२ घंटे घोटे २ गोलियां ९-९ माशे की और तीसरी १ तोले ७ माशे की बना ली यानी सब तोल में ३ तोले १ माशे की हुई। फट जाने का कोई इलाज समझ में न आया लाचार प्रत्येक गोली को जाली के कपड़े में जुदा जुदा बांध शीशे के सन्दूक में कमरे में ही सूखने को रख दी। इस ख्याल से कि जाली कसे रहने से फटने न पावेगी और सूखती भी रहेगी।

ता ०२३/३ आज इन गोलियों को देखा तो सूख जाने के कारण जाली का कपड़ा ढीलासा मालूम हुआ और बड़ी गोली किंचित् तिरकी हुई मालूम हुई अतएव दुबारा उसी तरह डोरे से कसकर जैसे का तैसा बांध संदूक में रख दीं।

२४/३ को सबरे खोल देखा तो गोली फटी न थी फिर जाली में कस बकस के बाहर कमरे में रख दिया।

२५/३ आज देखा तो सब गोली चटक गई थीं और एक बिलकुल खिल गई थी।

२७/३ आज देखा तो बाकी गोली भी फांक २ हो गई।

सम्मित-यदि गीली ही गोलियों पर हींग गूलर के दुग्ध का लेप चढ़ा दिया जाय तो शायद फिर न तिरक सकेगी।

#### उपरोक्त गंधबद्ध गोली पर पुनः अनुभव

 $3 \circ / C$  आज उक्त १ तो॰ २ माशे की गोली पर (जो पारद गंधक की तारीख १६/२/०७ में तय्यार हुई थी) हींग और गूलर का मोटा लेपकर छाया में रखा।

३१/८ आज दो लेप हल के और किये गये (हींग गूलर के लेप बनाने में हींग को बारीक पीस ऊपर से गूलर का दूध डाल घोटा तो चीड हो गई ओर दूध डाल और घोटा तो चीढपन और बढा फिर उसे फेंक और दूध खरल में डाल ऊपर से थोड़ी २ हींग बुरक थोड़ी देर घोट थोड़ी हींग और बहुत दूध से लेप ठीक बना) लेप थोड़ा सूँघने पर हथेली से मलने से गोली पर ठीक बैठ जाता है।

१/९ को एक कढाई को पीसे सैंधव लवण से आधा भर उस पर १ छ०

कैथ के चूर्ण के मध्यस्थ उक्त गोली को रख लवण को कढाई के किनारों से ४ अंगुल ऊंचा चोटीदार भर दिया कुल लवण ९।। सेर समाया सुबह के नव बजे से रात के ९ बजे तक ४ प्रहर समाग्नि दी गई बाद को कढाई को जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० ९ को गोली को निकाला तो उसका ऊपरी आधा भाग जल गया था जले भाग की रंगत भूडसी सी थी और अन्दर का भाग जो वगैर जला था उसकी रंगत काली या तोल में इस समय २ रत्ती कम ७ माशे रही।

आंच विशेष लग जाने से गोली जल गई किन्तु रंग में सुरखी किसी अंश में न आई इससे शंका होती है कि गोली ठीक बनने पर भी सुर्ख न होगी।

#### ताम्रबद्ध पारद गुटिकाका अनुभव

किताब अलजवाहर उर्दू के सफे ११५ व ११७ के अनुसार ६/२/०७-१। तोले पारा लेकर एक तामचीनी की तस्तरी में रख लिया फिर ।। ।। अं भर के एक गुद्ध ताम्रपत्र को (जो लबांई में ३ अंगूल और चौड़ाई में १।। अंगुल था) कोयलों को तेज आग में खूब सुर्ख करकर उस पारे में चिमटेसे पकड रिगडवा और पारेको कपड़ेमें छानना आरंभ किया। पहली दफे १ बुझाव, देकर दूसरी दफे २ बुझाव तीसरे दफे ३, चौथी दफे, ८ पांचवी दफे भी ८ बुझाव देकर छानना। इस्तरह ५ दफे में कुल २२ बुझाव दिये इन बुझाव के देने से और कपड़े में छानने से पारद में ऐसी कोई विकृति पैदा न हुई जो प्रगट हो। पुनः यह ख्याल करे कि ताम्रपात्र पारे से भली भांति रिगडे नहीं खाता उस पारे को एक छोटी कढाई में रख उपरोक्त ताम्रपात्र के ही सदृश दूसरा ताम्रपत्र ले परस्पर एक के बाद दूसरा गर्म करकर पारे के ऊपर रख लाठी से उस ताम्रपत्र को जोर से दबा ठढा होने तक अर्थात् दो दो मिनट तक खूब घोटते रहे इस रीति से ३२ बुझाव दिये। प्रथम बार १५ बुझाव के अनंतर और द्वितीय बार १७ बुझाव के अनंतर पारद को कपड़े में छाना इन बुझाव के देने से भी पारा कपड़े में ठहरो लायक तो नहीं हुआ क्योंकि जब जब हमने छाना तो कपड़े में सिर्फ कढाई और ताम्रपत्र की रिगड से उत्पन्न भई काली राख साही मिली और पारा छन छन गया किन्तु पहले की अपेक्षा पारे में किंचित् गाढापन अवश्य आ गया क्योंकि उसकी स्वाभाविक चपलता में अंतर आ गया।

१५/२ आज पारे को तोला तो ।।।) १० रत्ती रह गया था।

१६/२ आज पुनः उपरोक्त ।।।) १० रत्ती पारद को लोहे की छोटी कढ़ाई में रख उपरोक्त दोनों ताम्रपत्रों को पहले की ही भांति कोयलों में गर्म करकर पारे पर लाठी से दबा दबा रिगडना और फिर कपड़े में छानना आरम्भ किया।

प्रथम बार ४, द्वितीय बार १६, तृतीय बार १८, चतुर्थ बार २५ बुझाव देकर छाना इस तरह कुल ६३ बुझाव दिये और ४ दफे छाना इन बुझाव के भी देने से पारे में कोई विशेष और नई बात नहीं पैदा हुई। छाने हुए पारे को तोला गया तो ४ रत्ती कम।।) भर निकला। थोड़ा पारा उस राख में जो पारे के छानते समय निकलती थी मिला रह गया। दूसरे दिन जब उस राख को तक्तरी में डाल पानी से धोया तो ४ रत्ती पारा और भी निकला। इस तरह कूल।।) भर निकला इ० १० रत्ती उड़ गया या छीज गया।

नतीजा-१। तोले पारे को २२ बार हलके हलके और ९५ बार खूब जोर से रगडा गया कुल ११७ रगडे लगे। किन्तु नाम मात्र को भी ताम्रकासा रंग और किंचित्मात्र घनता के अतिरिक्त कोई नतीजा न निकला। पारे की तोल आधसेर भी कम रह गई इसलिये आगे और बढ़ना निरर्थक समझ त्याग दिया।

सम्मति-बुभुिष्ट् पारद पर यह क्रिया ठीक हो तो हो साधारण कदापि सफल नहीं हो सकती।

## पारदगुटिका अनुभव तुत्थयोग से

(किताब अलजबाहर के पत्र ११८ के अनुसार)

१७/२/०७ पारा १ तोला, तूतिया १ तोला सूखा खरल में घोटा गया तो पारा बहुत जल्दी तूतिये में मिलकर कजली हो गई १॥ डेढ घंटे घोटने के बाद उसको पानी से धो डाला तो तूतिया धूलकर निकल गया ॥/) भर पारा गाढासा रह गया मगर कपड़े में छानने से गोली नहीं बँधी जायद ज्यादे देर घोटने से काम चलै, या ज्यादे तूतिया डालने से किन्तु पानी में औटाने की क्रिया इससे सुगम और अच्छी है, इसमें परिश्रम अधिक है और छीजन पारे की ज्यादा है और फल में कोई विशेषता नहीं इसलिये तुत्थयोग से बांधने में औटाने की ही क्रिया श्रेष्ठ कर्तव्य है।

#### पारदगुटिका अनुभव-नुत्थयोग से (रसमानपत्र १३ की क्रिया से)

२३/२/०७-आज २ तोले साधारण शुद्ध पारद और २ तोले तृतिया ५ सेर पानी भरी हुई लोहे की कढाई में डाल चूल्हे पर रख सबेरे के ८॥ बजे से तेज आंच बालनी और पारे को लोहे की कलछी से घोटना आरम्भ किया। १० मिनट बाद आंच की गर्मी से पानी खौलने लगा और कढाई के नीले पानी की रंगत काली सी हो गई जिस कलछी से पारा चला गया जाता था उस पर पारे का कुछ अंश चढ़ गया और वह छुटाने से भली भांति छुट न सका। २ घंटे में यानी १०॥ बजे तक कढाई का सब पानी सूच गया गाढा तृतिया और पारा रह गया ठंढा हो जाने पर इस तृतिया सहित पारद को पानी से धो कपड़े से छाना २ बार छानने में ।८० भर की गोली बंध गई और १८० भर पारा छन गया वह अलग कर लिया बँधी हुई गोली उस वक्त नरम थी और सफेद चमकदार थी दूसरे दिन चमक न रही और कठिन हो गई जो हाथ से न टूटती थी गोली खूब कठिन है और उसको रगड़नेसे अन्दर चमकीली निकलती है।

### उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव

२४/२/०७ उपरोक्त क्रिया से ३ तोले पारा और ६ तोले तूतिया ५५ सेर पानी में कढाई में ८। बजे से औटाना और कलछी से घोटना आरंभ किया (जिस कलछी से घोटा जाता था उसके कुछ भाग को आज दवा खा गई) १०। बजे तक कढाई का तीन हिस्से में दो हिस्सा पानी जल चुका तभी पारा बहुत गाढ़ा होकर जम गया। कढाई को नीचे उतार लिया और ठढा होने पर पहला पानी नितार गर्म पानी से धो पारे को निकाल गोली बना ली पारा अधिक गाढ़ा हो जाने से ठीक धुल न सका और छानने की आवश्यकता न रही। यह गोली भी गीली रहने तक चमकती रही किन्तु आध घंटे के अन्दर ही जस्तकी सी रंगत की हो गई और बहुत कठिन हो गई जो हाथ से नहीं टूट सकती थी। तोल में ३।८) भर हुई और उसका बचा हुआ मैल ॥) भर हुआ इसमें भी पारा मौजूद था परन्तु पृथक् पृथक् न हो सका। इतना अर्थात् ढिगुण तूतिया डालना उचित न हुआ।

उपरोक्त ३।६) भर की गोली बहुत किन हो गई थी और ठीक न धुलने के कारण उसमें मैल रह गया था और बड़ी भी बहुत थी इसलिये उसे खरल में डाल तोड़कर उसमें १।६) भर वह पारा जो इससे पहली बीन तृतिये की गोली के छानने में निकला था और ।६) भर वह साधारण गुद्ध पारद जो ताम्रपत्र के घोटने की क्रिया से बचा था और ।।) भर साधारण गुद्ध कोरा पारा सब २।) भर पारा मिला खरल में घोटा गया तो पिष्टी हो गई उसको पानी से अच्छी तरह से धो साफ कर कपड़े में निचोडा तो ९ माणे पारा छन गया ४।।) भर गोला बंध गया।६) भर छीजन गई जिसकी तोले तोले भर की ४ गोलियां और ।।) भर की १ गोली बना ली १ गोली को १ छटांक नींबू के रस में डाल रख दी और तीन गोली रकाबी में खुली रख दी।

२५/२ आज सबेरे देखा तो चारों गोलियों में से किसी में कोई कठिनता

उत्पन्न नहीं हुई नींबू के रस में पड़ी हुई गोली को तो उसी तरह रस में पड़ा रहने दिया और बाकी ३ बड़ी और १ छोटी गोलियों को कपड़े में और दबाया गया तो ३ माशे पारा और निकला यानी सब तोले भर पारा निकल आया अब गोलियों का तोल इस प्रकार है

पहली १) भर, दूसरी २ रत्ती कम १) भर, तीसरी ३ रत्ती कम १) भर, और चौथी ४ रत्ती १) भर पांचवी ॥) १ रत्ती भर सब ४।८) ॥

चूंकि ६ तोले तृतिये से काम लिया गया था इसलिये अनुमान होता है कि पारे से उच्चोढे तृतिये से गोली ठीक बना करेगी। समान भाग तृतिया कम होता है और द्विगुण अधिक हो जाता है इसमें यह भी शंका है कि यबि अधिक पानी में अधिक देर तक औटाया जाय तो शायद समान भाग ही काम दे जाय।

२ गोली रकाबी में रखी रही एक बडी एक छोटी।

१ गोली को २ छटांक वसंती के रस में डाल कर रख दिया

१ गोली को १ सेर वसती के रस में १ प्रहर औटाया गया फिर रात भर उसी तरह रखी रहने दिया करे सबेरे निकाल धोकर देखा तो उस गोली के बिनस्वत जो इसी क्रिया से बनाकर खाली रखी रही थी इस गोली की चमक कुछ कम हो गई और कुछ कठिनता भी अधिक हो गई किन्तु पहली क्रिया से बनी गोली किसी मैली रंगत की न हुई न उतनी कठिनता आई आवश्यकता से सख्ती कम रही। गालिबन अग्नि संस्कार के पीछे जो पारा मिलाया गया उस कारण से पूरी सख्त नहीं आई। इन ४ बडी और १ छोटी गोलियों के प्रकार:

१ छोटी तो खाली ही रखी रही और रखे रहने ही से उसकी सख्ती में अन्तर पड़ा इतनी कठिन हो गई कि चुटकी से न दबी। रंगत कुछ मैली सफेद रही।

२ बड़ी गोली ३ दिन भांग के काढे में भीगी रही यह ऊपरवाली से शायद कुछ ज्याद: सख्त हो रंगत भी वैसी ही थी।

३ तीसरी बड़ी गोली ३ दिन नीबू के रस में भीगी रही रस बदलता रहा। यह भी चुटकी से न दबती थी शायद यह दूसरी से भी कुछ ज्यादः कड़ी हो गई।

४ चौथी बड़ी गोली ३ दिन वसती के रस में भीगती रही रस बदलता रहा यह भी चुटकी से न टूटती थी और ठीक दूसरी गोली के समान थी।

५ पांचवीं गोली १ प्रहर वसंती के रस में औटाई गई यह भी वैसी ही सक्त थी कुछ विशेषता न जान पड़ी मगर इन पांचों गोलियों को चुटकी से रगड़ने से पारे की सफेदी मिट्टी सी छुटती थी यही दोष था यद्यपि रंगत अच्छी थी इसी तृतिये से पहली बार बनी गोली से कुछ छुटता न था किन्तु रंग खराब था गोली नं० १, २, ३, ४, ५ में कोई न जान पड़ा किन्तु नं० ३ नींबूवाली कुछ विशेष साफ थी।

## उपरोक्त किया का तीसरी बार अनुभव

११/३/०७ आज २ तोले पारद और १ तोला तृतिया ५ सेर पानी में कढाई में चढा औटाना और लकड़ी के सोटे से हौले २ घोटना आरम्भ किया। २॥ घंटे औटाने से जब करीब ३ छटांक के पानी रह गया तब ठढा कर पानी नितार पारे को अलग कर पानी से घो कपड़े में छाना तो ३ रत्ती कम ।८) भर की गोली बंधी बाकी १॥८) ३ रत्ती पारे को फिर दुबारा उसी रीति से पहले बचे ३ छटांक पानी में ५ सेर पानी और मिला १ तोले

तूतिये के साथ २ बजे से ५ बजे तक औटाया। करीब पावभर के पानी रह जाने पर पारे को पानी से पृथक् कर धो मय पहली १६) भर की गोली के चूर्ण के (जो सबकी १ गोली बनाने की गरज से गरम कढाई में डाल दिया था) कपड़े में छाना गया तो ४ रत्ती कम ॥) भर की गोली बनी। बनाते समय गोली कम निचोड मुलाइम रखी थी परन्तु रातभर में कडी हो गई जिससे सिद्ध हुआ कि गोली को कड़ा निचोडने की आवश्यकता नहीं है।

१२/३ दूसरे दिन फिर उस बाकी बचे पारे को पहले दिन के बचे पाव भर पानी में ५ सेर पानी और मिला १ तोला तूतिया डाल ८ बजे से ११ बजे तक औटाया पाव भर पानी रह जाने पर उतार पारे को निकाल पानी से घो, छान, गोली बना तोली तो २ रत्ती कम १) भर हुई। इस तरह २ तोले पारे को ३ बार में २ तोले तूतिया और १५ सेर पानी के साथ करीब ७ घंटे औटाने से ६ रत्ती कम १८) भर की गोली हाथ लगी। और ॥।८) भर पारा मिला ६ रत्ती छीजन गई। हर बार में १ तोले तूतिये से १) भर पारा बंघा।

#### अनुभव

- (१) प्रथम बार समान भाग तूतिया डालने से ५ सेर पानी में प्रति तोला तूतिये से ह)।। भर पारा बचा था उसकी बनिस्वत आधा आधा तूतिया देने से अबकी बार विशेष यानी फी तोला तूतिये से ।=) भर पारा बँधा।
- (२) दूसरी बार-द्विगुण तूतिया देने से (६ तोले तुत्थ ३ तोले पारा ५ सेर पानी) एकहम बहुत सख्त फी तोला ॥) भर पारा बँधा जो सबमें विशेष रहा।
- (३) तीसरी बार-१-१/२ डघोढा तूतिया देने से (१-१/२ तोले तृत्य १ तो० पारा ५ सेर पानी) फी तोले तूतिये से १) ।। भर पारा बंधा किन्तु यह नरम रह गया इसलिये १) भर का ही औसत समझना चाहिये।

#### उपरोक्त क्रिया का चौथी बार अनुभव

१२/३ आज १ तोले पारे को १।। तोले तृतिया के साथ उपरोक्त विधि से ५ सेर पानी में २। घंटे औटाया जब करीब आध सेर के पानी रह गया तब ठंढाकर पारा अलग किया। पारा गाढा दहीसा हो गया था छान गोली बनाई तो तोल में ४ रत्ती कम कम ।। इ) भर की हुई। ऽ। भर पारा छन गया बाकी करीब इ) भर छीजगया। गोली बनाते समय नरम रखी गई थी सबेरे तक कडी तो हो गई मगर कई दिवस रखे रहने पर भी इसमें पूरी किठनता न आई। ऊपर से कुछ छुटता था निचोडने में कुछ थोड़ी कसर रह गई होगी। इस गोली में लोहे के तार से छेद कर तार समेत रात भर रखा रहने दिया सबेरे गोली सख्त हो जाने पर निकाल लिया और डोरा डाल दिया।

#### अनुभव

- (१) बस अबकी बार पारा ठीक गाढा हुआ इतना ही गाढा होना ठीक है। विशेष गाढा होने से गोली बांधने में खराबी होती है इसलिये निश्चय हुआ कि पारे से डघोढा तूतिया लेना योग्य है।
- (२)यह भी ज्ञात हुआ कि थोडा २ तूतिया डाल विशेष पानी में औटाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता।
- (३) यह भी ज्ञात हुआ कि फी तोले तूतिये से ।=) भर पारा ठीक बँधता है।
- १३/३ आज उपरोक्त गोली को कड़ी करने के लिये १ छ० नींबू के रस में ता० १८ तक ५ दिवस पड़ा रहने दिया परन्तु गोली में कोई विशेषता उत्पन्न न हुई।

ता० १९ से २२/३ तक गोली को काले धतूरे के रस में डाल धूप में रख दिया ता० २२ को निकाला तो भी गोली में कोई प्रत्यक्ष विशेषता दृष्टि न आई।

२२/३ से २४ मार्च तक तुलसी के १॥ छटांक रस में गोली को डाल धूप में रख दिया।

२४/३ आज सबेरे गोली को तुलसी के रस से निकाल धो देखा तो ऊपर से पिष्टी का फिसलना बंद न हुआ था। ९ दिन ३ रसों में भिगोने से कोई प्रत्यक्ष लाभ न हुआ।

२१/५ बहुत दिन तक गोली खाली रखी रही, ऊपर कुछ गरदा जम गई थी उसके पोंछ देने पर अन्दर से गोली साफ निकली और इस पर से अब पिष्टी सी फिलसना बंद है बहुत दिन रखे रहने से ही कुछ कठिनता बढी है।

स्नास नोट-सुना गया कि जो तूतिये के साथ नमक डालकर औटाया जावे तो कम तूतिये से भी पारा बंध जावे इस बात का पता कुछ यूनानी किताबों से भी लगता है और अनुभव करने योग्य है।

३१/७/०७-अनुभव तूतिये से बनी गोली को घरिया में न्यारिये से गलवाया तो बहुत देर में गली, पारा उड़ गया; तूतिया रह गया ११ माशे की गोली में ३ माशे रह गई।

#### उपरोक्त क्रिया का पांचवी बार अनुभव लवणयुक्त

१८/८/०७ आज ता० १८ को २ तोले साधारण गुद्ध पारद और २ तोले तृतिया और ४ तोले सैंधव लवण को ५ सेर पानी में औटाया तो २ घंटे में सब पानी जलने पर दही सा जल गया उसको धोकर छाना तो १। तोले की गुद्ध गोली बनी और ८ मागे पारा छन गया और ४ मागे नीचे का पारा जो खुरचकर निकाला था, कुल मैलयुक्त रहा वह वे छाना रख दिया, पहर भर बाद देखा तो गोली पत्थर सी कठिन हो गई थी और वेछाना ४ मागे पारा भी जम गया था और काफी कड़ा था, जिसका औसत फी तोले तृतिये ॥।) भर पारा बंधने का हुआ।

#### अनुभव

पहले ४ चार बार बिना लवण के केवल तूतिये से गोली बनाई थी, उनका औसत । भर से ।।) तक ता, अबकी बार लवण योग से ।।।) भर बंधने का औसत बैठा जो सबसे अधिक है, ज्ञात होता है लवण योग से पारद तुत्थ के ताम्र को भलीभांति चर सका।

१९/८ आज सायंकाल को गोली पर उस बचे पारे से थोड़ा पारा उंगली से मला तो गोली ऊपर से चमकीली तो हो गई किन्तु उसने पारे को पीया नहीं और इस प्रकार बनी ४ माशे की डली को पारे में रात भर पड़ी रहने दिया तो उसने भी पारे को नहीं पिया।

#### पारदगृटिका का अनुभव वंगयोग से

(किताब कुश्तैजातहजारी के सफा ६५ के अनुसार, छलवेध से) २७/२ आज १ तोले रांग को लोहे की कछली में हलका पिघला कर चिलम से ढ़क चिलम के छेद में से १॥ तोले पारा डाल दिया गया तो न तो चटका न उछला, दोनों फौरन मिल गये, २ मिनट बाद सांचे में गोली ढ़ाल ली जो १८) भर तोल में हुई, बाकी बच राग पारे को जो फुसफुसा सा था फिर गलाया तो बहुत जल्दी गल गया फिर गोली ढ़ाली तो १) भर तोल में हुई। कुछ थोड़ा बच भी रहा। यह दोनों गोलियां एक सी बनी; खूब चमकदार सफेद थीं, और सख्ती काफी थी मगर हाथ में लेने से पारे के रवे छूटते थे और स्याही बहुत देती थी, एक सप्ताह के पीछे देखा तो गोली के नीचे की तरफ थोड़ा १ बूंद पारा निचुड़ आया था, चटका देने से छूट पड़ा। इस क्रिया में चमक बहुत उत्तम रहती है, मगर हाथ में लेने से पारे के रवे पारद रूप में ही छूटते हैं, यह बड़ा दोष है और गोली बहुत खरखरी है। कई बरस पहले जो पारे और रांग के (जिसका proportion याद नहीं)

छलवेध से गोली बनायी थी उसको देखा तो बहुत खरखरी न थी, खूब चिकनी थी इसलिये अनुमान होता है कि समान अंश रांग को ज्यादे पिधलाकर पारा मिलाने से गोली उत्तम चिकनी बन सकेगी किन्तु रखी रहने पर पारा उसमें से भी झुलता रहेगा।

२८/७/०७ को देखा तो गोलियां ऊपर बड़े मोटे रवे पाये थे, अब इस गोली को गोली कहना ठीक नहीं, कुछ पारा छूट भी गया था, जैसे लकड़ी और कंडे में भेद है, उसी प्रकार इस गोली को कंडा कहे तो ठीक होगा, दूसरी गोली मर्दन द्वारा बनी ज्यों की त्यों मौजूद थी, जिससे ज्ञात होता है कि मर्दन से ही पारा दूसरी धातु में भली भांति मिलता है।

### पारवगुटिका अनुभव वङ्गयोग से

(िकताब कुश्तजात हजारी के पत्र ६६ के अनुसार मर्दन द्वारा) १/३ आज १ तोले पारा ७॥ माशे रांग के चूरे को लोहे के खरल में काली घोटा तो बहुत जल्दी पिष्टी हो गई, फिर भी घोटते रहे, पीछे नींबू का रस डाल भी घोटा, सब २ घंटे घुटा फिर इकट्ठा कर गोली बांधी जो शुरू में तो बिखरती सी जान पड़ी मगर फिर पीछे धीरे धीरे दबाने से बँध गई और नरम मालूम हुई, तब कपड़े से निचोड़ा तो ४/५ बार में ।–) भर पारा छन गया, बाकी की गोली १८० हुई८० भर छीजन गई, यह गोली खूब चमकदार थी मगर कड़ी न थी, चुटकी से दबाने से टूट जाती थी और बँधी हालत में भी इस पर से पारे की पिष्टी मक्खन रूप में बहुत छूटती थी। पारा ठीक नहीं बँधा, रांग कम पड़ा किताब में ज्याद: लिखा था।

#### उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव

ता० २/३/०७ पुस्तक में पारे और रांग की तोल बराबर लिखी थी लेकिन खरल में डालते समय पारा और रांग बराबर लेने से रांग बहुत ज्यादः जान पड़ा इसलिये उपरोक्त क्रिया में रांग थोड़ा लिया गया था, अनुभव से गोली ठीक न बँधने पर फिर दुबारा पारा और रांग बराबर लेकर लोहे के खरल में १ छटांक नींबू के रस में २ घंटे घोटा गया (रांग और पारा थोड़ी देर में मिलकर कड़े पत्र से बन गये, उन्हीं को दबा दबाकर घोटा गया) बाद को निकाल कपड़े में दाब खूब जोर से दबा गोली बना ली, यह गोली से अधिक कठिन थी किन्तु पिष्टीरूप पारा थोड़ा थोड़ा इससे भी छूटता था और रांगयोग से ढ़ालकर बनाई गई सब गोलियों से यह गोली बहुत कम सख्त थी, मगर चिकनी बहुत ज्यादः थी (और तोल में ३ रत्ती कम ॥।२) भर थी। मेरी राय में छलवेधे से बनी गोलियों से यह गोली उत्तम है।

#### नागवग बद्ध पारद गुटिका का अनुभव (रस मानस पत्र ११ के अनुसार)

२/३/०७ आज २ तोले नाग और २ तोले वंग को मिट्टी के कूंडे में रख चूल्हे पर चढ़ा तेज आंच बालनी आरम्भ की, पिघल जाने पर समुद्रफल के चूर्ण की चुटकी दे देकर बबूल के सोटे से घोटना आरम्भ किया, पहर भर में सबकी भस्म न हुई, शाम हो जाने से अवशेष पतला।।।) भर रांग और रंग निकाल लिया, इसके अनंतर आध घंटे और अग्नि दी गई, तदनंतर शकोरे से ढ़क भट्टी पर छोड़ दिया, ५।। छटांक के समुद्रफल का चूर्ण इस क्रिया में पड़ा।

ता० ३/३ के प्रातःकाल कूंडे से निकाल तोला गया तो ।।।) भर खाकी रंगत की भस्म निकली, इसमें छीजन बहुत हुई। ।!।) भर दवा को बारीक करने के लिये पत्थर के खरल में घोटा गया तो ।।०) ५ रत्ती भर हाथ आई और ६ रत्ती के अन्दाज खरल में लगी रह गई। उस खरल में ।।) भर पारा डाल खाली घोटा गया तो कोई नतीजा न निकला, पीछे अंदाजन आधी छटांक नींवू का रस डाल घोटा गया तो पारा बिलकुल मूर्च्छित हो गया, पिष्टी रूप में न था, पानी से धो नितार कर नींवू के रस को दूर कर दिया

और फिर धूप में बरल को मुखाया गया तो सूखने पर कुछ पारा अपने रूप में दीख पड़ा, थोड़ी देर घोट कर निकाला तो।) ३ रत्ती पारा निकल आया और २ रत्ती कम।।) भर चूर्ण निकल आया, इसमें पत्थर का अंग शामिल हो गया। पारे को कपड़े में छाना तो सब छन गया। कुछ बँधा नहीं।

११/३ आज ॥ ) भर पारे को ४ रत्ती उपरोक्त भस्म डाल और थोड़ा थोड़ा मकोय रस डाल २ घंटे घोटा गया तो पारा रवे रवे हो गया किन्तु पूरी रीति से मूर्छित न हुआ, फिर ४ रती और भस्म डाल और रस थोड़ा थोड़ा डाल २ घंटे घोटा गया तो पारा भली भांति मूर्छित हो गया। पानी डाल, ध्रो नितार देखा तो भी पारा मूर्छित हो रूप में था, उसको गोली बांधने के लिये कपड़े में निचोड़ा तो पारा छन कर करीब ।
 भर के जुदा हो गया, बाकी कुछ रेत सा रह गया, गोली न बंधी, इससे सिद्ध हुआ कि यह भस्म पारे को मूर्छित करती हैं पर गोली नहीं बांधती।

१२/३ आज थोड़े पारे को शकोरेमें गर्म कर ऊपर ८ रत्ती यही भस्म डाल थोड़ी देर चलाया तो भी कोई नतीजा न निकला। यह सब क्रिया निष्फल गई।

## पारद गृटिका अनुभव जसदयोग से

(देशोपकारक समाचार पत्र ४/७/०६ के अनुसार)

१२/३ आज १ तोले पारे को १।। तोले जसद चूर्ण के साथ १ छटांक मुलहठी के आध पाव काढ़े में ४ बजे से ६ बजे तक घोटा तो पारा मिलकर अदुस्य हो गया, दूसरे दिन—

ता० १३/३ को फिर उसी तरह ७ बजे से ११ बजे तक घोटा तो काढ़ा

ख्रक होकर पारे की कजली सी हो गई।

ता० १४/३ को उस कजली में आध पाव काले धतूरे का रस डाल ४ घटे घोटा, जब रस खुश्क हो गया और पहले ही जैसा फिर कजली रूप में हो गया तब खरल में अलग कर कई बार धोया तो केवल जसद चूर्ण सा ही दृष्टि आने लगा और तोल में ॥) भर हुआ, उस चूर्ण को कपड़े में जोर से दवा गोली बांधी तो बहुत फुसफुसी और कमजोर बंधी, जोर जोर से दबाने से रेत सी हो जाती थी अर्थात् गोली न बँधी।

ता० १५ को खरल को खुरचा तो उसमें से।) चार आने भर जस्त चूर्ण मिश्रित पारा औ निकला, यानी सब (१ तोले पारा १॥ तोले जस्त चूर्ण) २॥ तोले बजन में कुल ॥।) भर दवा को १ तोले पारे के साथ गोली बनाने की गरज से थोड़ी देर घोट कपड़े में रख जोर से दबाया तो।—) भरगपारा छन गया और ॥॥ भर उस चूर्ण में मिल गया। कुछ छीज गया अर्थात् जो दवा ॥।) भर ती वह १।) भर हो गई। अस छीजन गई, परन्तु गोली बनाने के काबिल अब भी न हुई, रेत सी ही रही।

## उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव

ता० १५/३ आज।) भर जसद चूर्ण और १) भर पारे को खरल में १ घंटे तक घोटा तो दोनों की पिष्टी हो गई। पिष्टी हो जाने पर भी १॥ वा २ घंटे तक और घोटा फिर पिष्टी को जो खूब चिकनी पर खूब कड़ी भी थी, इकट्ठा कर गोली बांध कपड़े में दबाया तो अभर छन गया। ॥। ) भर की गोली बंधी —) भर छीजन गई तोल में गड़बड़ है, ठीक याद नहीं रही थी। यह गोली बहुत फुसफुसी और कमजोर थी, इसलिये कपड़े में निचोड़ने की भांति बांध डोरे से कसकर रख दिया।

ता० १६ को कपड़े से अलग कर देखा तो गोली पहले दिन से तो कठिन निकली परन्तु बहुत कमजोर थी, झाड़ने से पारा इससे झर जाता था और रखी रहने से इसमें नीचे की तरफ पारा इकट्ठा हो जाता था। इस वास्ते उंगली से चिकनाने से कुछ साफ हो गई। बाद को इसका सख्त करने के लिये- ता॰ १६/३ को तीन पाव बिनौलों (को कूट ५ सेर पानी में औटा २।। सेर काढ़ा तैयार कर छान) के काढ़े में गोली को दोलायंत्र में २।। बजे से ६ बजे तक मंदाग्नि से औटाया गया, ऽ।। सेर काढ़ा रह जाने पर आंच निकाल ठंडा कर हांडी को उसी चुल्हे पर रखी रहने दिया।

ता० १७/३ को गोली को निकाला तो ऊपर से सख्त और चमकीली निकली परन्तु पारे के रवे अब भी हाथ से छूटते थे और रखी रहने से पारा नीचे की तरफ अब भी झूल आता था और कुछ छूटकर जुदा हो जाता था।

१८/३ आज उपरोक्त गोली के काले धतूरे के १ सेर रस में दोला यंत्र कर २ घंटे औटाया रस सब जल गया, तब गोली निकाली, गोली में कोई विशेष बात पैदा न हुई थी किन्तु नीचे की तरफ पारा अधिक इकट्ठा हो गया था जिसको आड़कर उँगली से चिकना साफ कर दिया और गोली को तोला तो ।।।) भर हुई।

#### अनुभव

- (१) जस्त से गोली ठीक नहीं बँधती।
- (२) बिनौले के क्वाथ से औटाना कुछ सख्ती पैदा करता है।

## नं० १ पारदगुटिका का अनुभव रजतयोग से

२६/७/०७ आज १।। तोले मध्य शुद्ध पारद (वह पारदं जो संस्कार के अनुभवों में शुद्ध हुआ और जिसका बोधन संस्कार भी हुआ) में ६ माशे चांदी चूर्ण और ताजी नींबू का थोड़ा थोड़ा रस डाल घोटा, २ घंटे घुटने के बाद गाढ़ा होना आरम्भ हुआ, ४ घंटे घोटने से खूब गाढ़ा हो गया। बाद को रात हो जाने से खरल में नींबू का रस धो रख दिया। इस समय भी गोली बंध सकती थी। किन्तु नरम रहती थी।

२७/७ को थोड़ा नींबू का रस और डाल २ घंटे घोटा तो सख्ती आ गई और पारा टुकड़े टुकड़े होने लगा, अतएव खूब धो गोली बना ली, बनाते समय गोली यह चिकनी और चमकदार थी। १० मिनट पीछे ठीक गोल करने के लिये दबाना चाहा तो दबती न थी, तोल में २ तोले थी। इस गोली के बनाने में ६ घंटे घुटाई की गई और ४ तोले नींबू का रस डाला गया, बनाते समय गोली में जो चमक थी सो २ प्रहर बाद न रही। भद्दापन और कुछ खुरखुरापन आ गया जिससे जान पड़ा कि चांदी के चूरे के रवे पारे में भलीभांति लीन नहीं हुए।

नोट-कदाचित् चांदी का भाग चतुर्थाश से कुछ कम होता और अधिक काल तक घुटता तो यह खुरखुरापन न होता।

ता॰ २८/७ को इस गोलों को गज भर उछाल कमरे के फरण पर गिराया तो न टूटी किन्तु जब तक छत तक उछाला तो गिरकर टूट गई।

#### उपरोक्त किया का दूसरी बार अनुभव

२९/७/०७ पूर्वोक्त फूटी हुई गोली को (जिसमें १।। तोले पारद और ६ माशे चांदी का चूर्ण था) खरल में पीस नींबू का रस और ६ माशे मध्य शुद्ध पारद और डाल घोटना आरम्भ किया, पारा डालते ही फौरन मिल गया, इस समय गोली में नरमी थी, किन्तु २ घंटे घोटने से सख्ती आती गई और खरल में रगड़ने से आवाज देने लगी। प्रश्चात् ४ घंटे और घुटाई कर खरल के रस को पानी से धो गोली बना ली जो तोल में २ तो० ५ माशे हुई। १ माशे पारा खरल के सूक्ष्म गड्ढों में भरा रह गया। इस बार भी ४ तोले रस डाला गया और ६ घंटे घुटाई की गई। खरल से निकालते समय इनकी रंगत फीकी थी, गोली बनाते बनाते खूब चमक आ गई किन्तु रात भर रखा रहने से फिर पहला सा भट्टापन तो न आया था किन्तु पारे की चमक जाकर चांदी की सी सफेद रंगत हो गई।

नोट-जो स्याल ऊपर किया था वह ठीक हुआ, पारे से चतुर्थांश चांदी

चर्ण से गोली १२ घंटे घटाई में अच्छी बनी।

आज ता० १ अगस्त को एक हांडी में जिसमें १० सेर के करीब जल आता ता, ६।। सेर भैंस का कच्चा दूध भर दिया और गोली को बारीक कपड़ें में बांध उस पोटली को डोरे से बांध उस डोरे को णराब छिद्र से निकाल एक छोटी लकड़ी से बांध दोला कर दिया, इस प्रकार कि गोली हांडी के पेंदे से २ अंगुल ऊंची रही फिर हांडी के ढ़कने की संधि पर कपरौटी कर दी और सरवे के ऊपर का छिद्र आटे से बंद कर दिया। बाद को १२ घंटे बहुत मन्द आंच दी, कभी कभी आंच की कुछ अधिक गर्मी पहुंचने से ढ़के सरवे की संधि में ही दूध व भाप का पानी निकल जाता था, बाद को जैसे का तैसा हांडी को गर्म चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

२/८ को खोला तो दूध तोल में ३। सेर रह गया था। गोली को निकाला तो बहुत उज्ज्वल रंग की निकली जिसमें मुँह दिखलाई देता था, तोल में २ तोले ५ माशे ही थी, विचार किया तो जान पड़ा कि कुछ अंश पारे का गोली पर झूलता है, जो हाथ से छूटाने से न छूटा किन्तु झटका देने से गिर पड़ा। गोली को फिर तोला तो २ तोले ४।। माशे हुई, जिससे जान पड़ा कि ४ रत्ती पारा पृथक् हो गया, अब गोली में चमक तो है किन्तु इतनी नहीं जो मुख दीसै।

(१) नोट-इस पारे के झूलने के कारण हो सकते हैं (१) अग्नि कुछ तेज लगी हो (२) चांदी का अंग कुछ कम हो, (गालिबन पहली ही कारण है नहीं) चांदी का अंग कम होना ही कारण पश्चात् अनुभवों से जान पड़ा कि चांदी अपने से तिगुने पारे को ही पूरा पकड़ सकती है।

(२) नोट-आज ५ अगस्त को गोली को देखा तो सफाई और चमक ज्यों की त्यों थी और कपड़े पर रगड़कर देखा तो कुछ भी स्याही नहीं ही।

यह गोली बाबू उमराविसह के पिता (जिनकी अवस्था ५५ वा ६० वर्ष की होगी) को करीब १ महीने दूध में इस्तेमाल कराई गई। उन्होंने बयान किया कि इस गोली के पीने से मुझको दस्त साफ हुआ, भूख अच्छी लगी और कुछ ताकत मालूम हुई, वापिसी पर गोली को देखा तो तोल पूरी थी, खरखराहट बिलकुल रफै हो गया था और खूब चिकनी हो गई थी, मगर कुछ पिष्टी ऊपर से फिसलने लगी थी।

(३) नोट-सिद्ध हुआ कि चांदी का भाग और अधिक होना चाहिये था ताकि दूध में बार बार औटाने पर भी पिष्टी की फिसलन पैदा न होती।

#### नं० २ पारदगुटिका का अनुभव रजत योग से

३/८/०७ को २ तोले मध्य गुद्ध पारद में (जिसमें २।। गुना गंधक भी जारित हुआ था) ६ माग्ने चांदी चूर्ण और पानी का ताजा रस थोड़ा थोड़ा डाल लोह खल्व में घोटना आरम्भ किया। आज ६ घंटे घुटा और ६ तोले रस पड़ा। आज ५ घंटे की घुटाई में यह गोली बंधने के काबिल गाढ़ा हो गया था किन्तु १ घंटे बाद इतनी सख्ती आ गई जो रगड़ के साथ आवाज देने लगा। बाद में ज्यों का त्यों रख दिया।

४/८ आज पारद पिष्टी को खूब धो साफ कर लिया, इस समय यह किंठन थी और मिट्टी की तरह टूटती थी और गोली नहीं बँध सकती थी अतएव १ तोले पारद और मिला और ताजा पान का रस और डाल ९ घंटे घुटाई की और ९ तोले रस पड़ा। शाम को खूब धो गोली बनाई तो बँध गई किन्तु नरम रही और इस गोली के नीचे की तरफ पारा झूलता था।

५/८ को ९ घंटे घुटाई की और ७॥ तोला रस पड़ा। बाद को खूब धो गोली बना रख दी, गोली आज भी नरम बँधी थी किन्तु इतना अंतर पड़ा कि कल गोली से जो पारा झूल आता था आज नहीं झूलता।

६/८ को तप्तसल्व में ११ घंटे घुटाई हुई और १२ छटांक रस पड़ा। शाम

को धो गोली बनाई। आज भी गोली कल की सी हो नरम थी। कोई विशेष अंतर न था, तोल में इस समय ३ तोले ५ मागे थी, इस गोली को गफ मारकीन में निचोड़ा तो ५ मागे पारा छन गया। बाद को गोली और पारद पृथक् पृथक् रख दिये।

७/८ के सबेरे गोली को देखा तो कड़ी हो गई थी जो चुटकी से नहीं टूट सकती थी। हथेली के जोर से दबाकर तोड़ी, अतएब उस गोली को और उस ५ माशे पारद को शीत खल्ब में डाल थोड़े थोड़े पान के रस के साथ घोटना आरम्भ किया। शाम तक ११ घंटे घुटी। ८-८ तोले रस पड़ा। घोकर गोली बांधी तो कलकी सी ही नरम थी, कपड़ें में दबाकर छाना तो ६ माशे पारा छूट गया। गोली और पारा जुदा जुदा रख दिये।

८/८ को गोली को १२ तोले पान के रंस के साथ शीतखल्य में ९ घंटे घोटा (छना पारा अलग रखा रहने दिया) शाम को धो गोली बनाई तो ६ माशे पारा छन जाने से गोली आज सख्त थी, आज फिर कपड़े में निचोड़ी गई तो करीब ३ माशे के पारा गोली से और अलग हो गया, पानी इस समय गोली की तोल २ तोले ९ माशे रह गई।

९/८ को शीतखल्ब में ८ घंटे घुटाई हुई। (छना पारा अलग ही रखा रहा) ९ तोले पान का रस पड़ा, शाम को द्यो गोली बांघ ली, कपड़े में गोली को निचोड़ा तो आज भी माशे डेढ़ माशे और पारा गोली से पृथक् हो गया, बाद को गोली रख दी गई, आज गोली को घुटते ७ दिन पूरे हो गये।

१०/८ को सबेरे गोली को फिर जोर से निचोड़ा तो अबकी बार भी माणे डेढ़ माणे पारा पृथक् हो गया और गोली तोल में सिर्फ २ तोला ५ माणे रह गई, सब निचोड़ा पारा ९ माणे ५ रत्ती हुआ, ३ माणे ३ रत्ती पारा और चादी प्रतिदिन के धोने से खरल से सूक्ष्म गड्ढों में समा जाने से छीज गया। आज ही यह गोली पत्थर के फर्श पर पौन गज ऊंचे से गिरकर टूट गई। टूटी गोली को खरल में आध घंटे खाली घोटा तो नरमी आ गई और फिर गोली बन गई जो तोल में २ तोले ५ माणे ही की हुई, ये गोली इस समय चमकदार है।

११/८ के सबेरे गोली को देखा तो उंगली से पोंछने से ऊपर से पारा फिसलता था, इसलिये जितना पारा उंगली के जोर से फिसल सका, उस सबको जो १ माणे के करीब होगा,एक तरफ को इकट्टा कर चाकू से पृथक् कर लिया। फिसनेवाला थोड़ा अंश रह भी गया, अन्दर गोली सख्त निकल आई।

१२/८ को फिर गोली को देखा तो बहुत थोड़ा अंग उंगली के जोर से फिसल सका जो रत्ती दो रत्ती होगा। वह भी छूटा लिया। गोली चिकनी चमकदार और सख्त है और तोल में २ तोले ४ माग्ने है (पारा छूटा हुआ १० माग्ने ४ रत्ती है) ३।। माग्ने की बन गई।

नोट—नींबू के रस से २ दिन घोटने से ६ माशे चांदी से २ तोले पारे की गोली ठीक बन गई थी। पान के रस में ७ दिन घोटने से ६ माशे चांदी से केवल १ तोले १० माशे पारे की गोली बंधी मगर पारा अधिक डाल देने से कुछ अंश चांदी का छने हुए पारे में भी चला गया, इसलिये यह समझना चाहिये कि इस क्रिया में भी यदि आदि में ही १ तोले पारा डाला जाता तो ६ माशे चांदी चूर्ण से २ तोला पारा बंध जाता है। पान के रस से वा ७ दिन घोटने से पारा विशेष नहीं बँधा, केवल इतना लाभ अवश्य हुआ कि चांदी चूर्ण और पारा भलीभांति मिलकर गोली सुक्क चिकनी बँधी।

#### अनुभव

आज जब कभी चांदी चूर्ण से गोली बनाओ तो १ भाग चांदी में ४ भाग से अधिक पारा न दो, अधिक कड़ा करने के लिये कुछ कम कर सकते हो। पानी केवल ३ भाग व ३॥ भाग पारा दो और ३ दिन से कम घुटाई न हो। ५ दिन बहुत है, इससे अधिक घुटाई व्यर्थ है।

ता॰ १३/८ को इस गोली को देखा तो इसके ऊपर पारा बिलकुल न

फिसलता था।

ता० २८/८ आज इस गोली को ५ सेर दूध में दोलायंत्र कर ४ प्रहर की मंदाग्नि दी।

ता० २८/८ के सबेरे खोला तो गोली ने ५ रत्ती पारा छोड़ दिया था, जो कुछ कपड़े पर मिला कुछ गोलीको अटकादेने सेजुदा हुआ। अब गोली की तोल २ तोले ३ माणे ३ रत्ती है और गोली के ऊपरी भाग पर कुछ फिसलन पैदा हो गई है। (दूध ५ सेर का २॥। सेर रह गया) गोली की चिकनाई और फिसलन दूर करने के लिये गोली को भाग की थंडाई में डाल रख दिया। सबेरे देखा तो गोली पर पिष्टी का फिसलना बंद हो गया था और जैसी दूध में औटाने से पहले सख्त थी बैसी ही फिर हो गई।

#### गोली का सेवन

उक्त गोली को आध सेर बाजारी ओटे दूध में हर रोज दोला कर १ घंटे नरम आंच पर १६ दिन तक शंकर सिपाही को उसका दूध पिलाया तो उसने बयान किया कि मेरे पसली के दर्द और कफ को इसने फायदा किया। बदन में कुछ फूर्ती मालूम देती है। भूख कुछ कम हो गई, खुक्की भी मालूम होती है, इसने गोली पीने के दिनों में श्राद्धों के नोते खा खा कर कुपथ्य किया, अतएव कुछ लाभ प्रतीत न हुआ। (गोली हर रोज धो कर या कपड़े से पोंच कर साफ कर ली जाती थी, किसी किसी दिन गोली के कपड़े कर कोई पारे का रवा मिलता था सो शायद अधिक गर्मी पहुंच जाने का कारण होगा) तोल में गोली १ रत्ती कम हो गई, इस भांति—

ता० २/१० से १७/१० सन् ७ तक १६ दिन हरदेव कहार को पिलाया तो उसने कहा कि मुझे सेवन से दूध जो न पचता था, पच गया, दस्त बँधा हुआ आया, स्वप्न में वीर्यपात् हो जाना बंद हो गया, शरीर में फुर्ती मालूम होती है, चित्त में प्रसन्नता रहती है। १० दिन बाद जवानी का सा कामोद्दीपन हुआ, वाजीकर भी है किन्तु खुश्की अधिक करती है, शिर में कुछ नशा से रहा और नींद ज्यादः आई। १३ दिन पीने के बाद खाने की सब चीजें कड़वी मालूम होने लगीं, पीसकर छोड़ देने के ३ दिन बाद उसने कहा कि गर्मी और नशा हलका पड़ गया है परन्तु खाने की चीज अब भी कड़वी मालूम होती है किन्तु मुँह का जायका कभी कड़वा न हुआ था, इन दिनों में कब्ज भी न हुआ, अलबत्ता तर माल खाने को दिल चाहता जो मुझे यथारुचि न मिले, रोटी वगैरः खाना मुझे स्वादिष्ट न लगता था, इन १५ दिनों में किसी किसी दिन परमाणु रूप पृथक् हुआ पारद गोली के कपड़े पर मिलता था, इसी से गोली गोली २ रत्ती और कम होकर २ तोले ३ माणे की रह गई। (गोली से पारद का पृथक् होना केवल तेज आंच का देना निश्चय हुआ)।

ता० २१/१ को इस गोली पर पारा झूलता नजर आ पड़ा। झटका दे दिया तो १ रत्ती पारा पृथक् हो गया, अब गोली को तोल १ रत्ती कम २ तोले ३ माणे है।

#### नं० ३ पारदगुटिका का अनुभव रजत योग से

१२/८ आज १०॥ माणे पारद (यह ढ़ाई गुण बिलजारित और मध्य शुद्ध है पिछली गोली के निचोड़ने से निकला और जिसमें पूर्वोक्त गोली के ऊपरी नरम भाग को कई बार खुरच खुरच कर दो दो माणे डाल दिया था) और २ माणे ३ रत्ती चांदी चूर्ण दोनों को लोहखल्व में तुलसी का स्वरस डाल डाल घोटा। २॥ घंटे में पारा बिखर गया। पहली सी पिष्टी न रही। मगर घोटना जारी रखा, शाम तक यानी ५॥ घंटे घुटने के बाद घोकर देखा तो गोली न बंधती थी। बिखर जाती थी, रंगत मैली जस्त की थी,ती, कपड़ें में दबा गोली सी बना रख दी जो तोल में १ तोल ३ रत्ती थी।

१३/८ के सबेरे देखा तो कड़ी हो गई थी, हाथ से जोर दे दबाने से भी टूटती न थी। मगर खुरखुरी थी अतएव २ माणे पारद और डाल नींबू के स्वरस के साथ २ घंटे घोटा गया तो फिर भी कुछ मालूम हुई। इसलिये २

माशे पारा पारद और डाल नींबू के स्वरस के साथ २ घंटे घोटा गया तो फिर भी कुछ मालूम हुई, इसलिये २ माशे पारा और डाल ४ घंटे घोटा। शाम को धो गोली बना ली, ये गोली इस समय चमकदार किन्तु नरम बनी, तोल में (१ तोले ३ माशे हैं।

अनुभव

यदि चांदी में इतना पारा डाला जाता है जिससे खल्व पिष्टी हो जाती है तो फिर गोली नरम बनती है, कड़ी गोली के लिये इतना पारा डाला जावे जिससे पिष्टी नहीं किंतु टूटक सा रहे, टूटक तिगुना पारा डालने से रहता है।

१४/८ को देखा तो गोली के ऊपर से पारद पिष्टी फिसलती थी, इसको

जुदा न कर वैसे का वैसा ही रखा रहने दिया।

२१/८ आज देखा तो गोली वैसी ही नरम थीं अर्थात् पिष्टी ऊपर से बहुत फिसलती थी, इस दोष के दूर करने के लिये एक छोटा चांदी का वरक गोली पर चढ़ा दिया तो चढ़ गया और तीसरे दिन देखा तो गोली के ऊपर कोई फिसलनेवाला अंग न रहा था।

ता० १६/९ को ऽ।। सेर औटे गर्म दूध में इस गोली को दोलायंत्र कर १।।

घंटे तक भूभल पर रखा रहने दिया।

ता० १७ को सबेरे देखा तो कोई २ तोला रवे पारे का गोले से स्वतः ही पृथक् हुआ कपड़े पर आया और कुछ बड़े बाजरे के बराबर झटका देने से पृथक् हो गया, गोली में नरमी आ गई। पिष्टी ऊपर से फिसलने लगी, इससे ज्ञात हुआ कि गोली में चांदी का अंश कम रहा, अतएव एक चांदी का वर्क गोली पर और चढ़ा दिया गय गोली को अब फिर तोला तो ३ रत्ती कम हो गई, बरक चढ़ाने से सूरत तो बन जाती है पर दूध की गरमी से चमड़ी टूट जाती है।

तारीख १६ दिसंबर २६ फरवरी तक ४० दिन तक यह गोली ईश्वरदासजी के पिता को दूध के साथ इस्तेमाल कराई गई तो इसमें कुछ चमक बढ़ गई थी। शायद पीछे के दिनों में किसी दिन आंच तेज लग गई हो, तोला गया तो २ तोले २ माशे की हुई, ५ रत्ती घट गई।

#### नं० ४ पारव गुटिका का अनुभव रजत योग से

१४/८ को २ तोले साधारण शुद्ध पारद को छोटी कढाईमें. रख मंदाग्नि दी और साथ साथ ही पोस्त के पानी का चोया (जो पोस्त के सूखे १ छटांक टोड़ों को सेर १॥ सेर पानी में शाम को भिगो निकाला गया था) देना और ॥ भर चांदी के पोले जड़ी नीम की लकड़ी से घोटना आरम्भ किया, ६ घंटे तक इसी तरह काम चला, करीब २ सेर के पोस्त का पानी पड़ा। शाम को ठंडा कर घो पारे को निकाले देखा तो उसमें गाढ़ा पन आ गया था, जो रत्ती दो रत्ती पारा लकड़ी के पोले पर लिपट गया था वह अधिक गाढा हो गया था तोल इस पारद का इस समय २ रत्ती कम २ तोले थी।

१५/८ के सबेरे इस पारद को छान कर देखा तो गाढे अंग की चने के बराबर गोली बन गई, बाद को उस गोली को उसी पारे में मिला उपरोक्त विधि से चोया देना और घोटना आरम्भ किया, ३ घंटे बाद १ छंटाक पोस्त का १ सेर २ छंटाक पानी पड़ चुकने पर कढाई को उतार पारद को घो तोला तो १ तोले ९ मांगे ६ रत्ती हुआ (२ मा० छीज गया) आज पारद कलसे अधिव गाढा हो गया था, किन्तु छाननेपर गोली ५ मांगे ३ रत्ती ही की बंधी १ तोले ४ मांगे ३ रत्ती पारा छन गया ये गोली अलग रख दी।

१६/८ को फिर उपरोक्त विधि से ४ घंटे काम चला। १ छ० पोस्त का १ सेर १ छ० पानी पड़ा, टोपहर को धो पारे को तोला तो १ तोले ४ माशे ३ रत्ती हुआ, छाना गया तो २ माशे २ रत्ती की गोली बन गई और १ तोले २ माशे १ रत्ती पारा छन गया। दोनों गोली मिला एक गोली ७ माशे ५ रत्ती की करली। लकड़ी से उस ॥) भर चांदी के पोले को निकाला तो उसमें पारा जज्ब हो गया था और चांदी उसकी कमजोरी सी हो गई थी, तोल में ६ रत्ती कम हो गई थी।

१७/८ को उपरोक्त विधि से ५ घंटे काम चला। १ छटांक पोस्त का २ सेर पानी पड़ा। शाम को कढ़ाई उतार ठंडा कर धो तोला तो १ तोले १ माशे ५ रत्ती पारा मौजूद था, छान गोली बनाई तो २ माशे की गोली बन गई। बाकी ३ रत्ती कम १ तोला पारा छन गया। इस गोली को उपरोक्त ७ माशे ५ रत्ती की गोली में मिला ९ माशे ५ रत्ती की कर ली, पहली गोली कड़ी हो जाती थी, उन पर यह ताजी बँधा पारा चढ़ा दिया जाता था।

१८/८ को चांदी के पोले को तोला तो ।=) रत्ती का हुआ किंतु इसमें पारे का भी अंग था, उसको दूर करने के लिये इस पोले को गलाकर तोला तो ।) ७ रत्ती चांदी बैठी अर्थात् २ मागे चांदी पारे में मिल जाने से घट गई। फल यह हुआ कि मागे चांदी से ९ मागे ५ रत्ती की गोली बनी यानी पंचमांग चांदी हुई अर्थात् १ भाग चांदी से ४ भाग पारा बंधा। यही औसत मर्दन से बंधी गोलियों का पड़ा है। इस गोली के बनाने में ४ दिन में ६ प्रहर काम चला। प्रतिप्रहर में १॥ मागे से कुछ अधिक पारा बँधने का औसत पड़ा। ये गोली मामूली चमकीली बनी किन्तु ऊपर से कुछ पारद पिष्टी फिसलती है और गोलियों सी चिकनी नहीं है कुछ खुरखुरी है। खुरखुरे होने का कारण यह है कि कढ़ाई में खल्ब का सा मर्दन नहीं हुआ। पारा मर्दन से ही ठीक मिलता है।

२२/८ आज गोली को ऊपर से कुछ अधिक नरम देख उस पर १ चांदी का वरक चढ़ा दिया तो चढ़ गया और तीसरे दिन देखा तो गोली पर फिसलनेवाला कुछ अंश न रहे।

नं ५ पारदगुटिका का अनुभव तारभस्म से

१३/३/०५ आज १ तोले पारे में १ माशे कुश्ता, चांदी डालकर घोटा गया तो कोई नतीजा मालूम नहीं हुआ, फिर मकोय (जो रसार्णव में वद्धक वर्ग में है) का रस डाल घोटा गया, तो पारा गाढ़ा हो गया, फिर १ माशा कुश्ता चांदी और डालकर घोटा गया तो पारा जम गया। धोकर मकोय का रस जुदाकर गोली बांध ली गई। गोली नरम चलती हुई और चमकती हुई

बनी। तोल में १ तोला थी, कुछ छीजन भी गई थी।

२०/१० इस गोली को कपड़ें में धरक दबाया गया तो कुछ पारा जुदा हो गया फिर उस छने पारे को ४ तह में छाना तो कुछ लुगदी और निकली जिसको गोली में मिला दिया, इसी तरह दो तीन बार किया गया, फिर लुगदी छानने से न निकली जिससे जात हुआ छानने से ग्रसित धातु पारे से जुदा हो जाती है। (पातन गालन व्यतिरेकेना) अब यह गोली कुछ कड़ी बन गई। इसको पहर भर नींबू के रस में डूबा रखा तो कुछ सख्ती बढ़ी, तोल में ॥ भर है।

### नं० ६ पारदगुटिका अनुभव (नाइट्रिट सिलवर से)

२०/१०/०५ आज २ पैसे भर पारे को ४ रत्ती नाइट्रिट आफ सिलवर डालकर खरल में घोटा गया तो कोई नतीजा जाहर नहीं हुआ, फिर मकोय का रस डाल घोटा गया तो पारा और नाइट्रिट मिलकर कुछ गाढ़ापन हुआ। फिर ६ रत्ती नाइट्रिट और डाला रस और डाल घोटा तो पारा पिष्टीरूप हो गया, पानी से धो निकाला गया तो सफेद चमकदार बन गया, इसको एक तह कपड़ें में छाना गया तो एक पैसे से बहुत कम गोली बैठी और पारा

१ पैसे ४ रत्ती भर हुआ। फिर दो हरे और चौहरे कपड़ें में छाना गया तो और गोली बैठी, आखिर में गोली ९ रत्ती कम १ पैसे भर और पारा ५ रत्ती कम १ पैसे भर बैठा, यानी १४ रत्ती पारा और १० रत्ती नाइट्रिक का वजन घट गया। यह पानी में मिल गया। पानी को बार बार नितारा और घोया गया। कुछ हाथ न आया, यह गोली नाइट्रिक की चांदी के कुक्ते की बराबर कड़ी न बनी।

#### पारवगुटिका अनुभव लोहभस्म से

अर्थात् १ अगस्त १९०७ के अखबार अलकीमियाँ में छपी हकीम अब्दुलकरीमवाले अकसीरी फौलाद भस्म से (जो २॥ रुपये माणे पर मंगवाई) उनके पत्र द्वारा बताई क्रिया के अनुसार पारदगुटिका का अनुभव

२४/९/०७ को १ तोले सामान्य पारद और १ माणे उपरोक्त लोह भस्म को २ नींबू के २॥ तोले रस के सात ६ घंटे शीतखल्ब में मर्दन किया था। पारा लोहभस्म से पृथक रहा, जब रस सूख गया और चिपकाहट पैदा हो जाने से हाथ रुकने लगा तब पारद को पृथक कर लिया जो ११ माणे ३ रत्ती हुआ। फिर आतिशी घरिया में भूभल पर १५ मिनट रखकर ठंडा कर कैंची की मारकीन में छाना तो सब पारद छन गया। कपड़ें में कुछ न रहा। (खरल को सुखा भस्म को पृथक कर तोला तो ४ माणे हुई इस भस्म में ५ रत्ती पारद और बाकी यानी १॥ माणे के करीब नींबू का अंश समझना चाहिये)।

२८/९ को उक्त ४ माशे भस्म को दीवलों के संपुट में रख ३ सेर कंडे की

आंच दे दी तो पूरी १ माशे रह गई।

नोट-पारद ने लोहभस्म को नहीं चरा और न चरना मुगम है, क्रिया झूठी रही।

#### स्वर्णमयी पारद गुटिका का अनुभव

२७/१२/०७ को अष्ट संस्कार युक्त और विजौर से दीपित ४ माशे पारद और १ रत्ती कम ४ माशे स्वर्ण का कुंदन जिसक कैंची से कतर कर तिलसदृश टुकड़े आरम्भ कर लिये गये थे। दोनों का मृदु तप्तखल्व में जंभीरी रस के साथ ९ वजे से मर्दन करना आरम्भ किया, १५ मिनट में पारद और स्वर्ण मिलकर कठिन और चमचोड़ हो गये। जो घुटाई में न आने लगा। इस कारण आध घण्टे बाद ४ माशे पारद और डाल घोटा किन्तु तब भी ठीक काम चलता न समझ ४ माशे और डाल दिया अर्थात् १ तोला पारा डाल कड़े हाथ से घोटना आरम्भ किया। १ घंटे घुट जाने पर स्वर्ण और पारद नरम पिष्टी रूप में हो गये और घुटाई ठीक चलने लगी। बाद के ज्यों ज्यों घुटाई होती गई, पिष्टी चिकनी होती गई, ५ बजे घुटाई बंदकर खरल से पिष्टी को निकाल धो गोली बनाई तो बहुत ढीली गोली बनी और तोल में १ तोले ४ माशे हुई। रात भर रहने के बाद सबेरे गोली को देखा तो गोली में कुछ कठिनता न मालूम हुई। अतएव कल की सी ही तरह रही।

आज ता० २८/१२ को ८॥ बजे से मृदु तप्तसल्व में जंभीरी रस के साथ मर्दन करना आरम्भ किया। ११॥ बजे से उस पिष्टी को खरल से निकाल धो तोला तो १ तोले ४ माशे हुई बाद को कैंची की मारकीन में उक्त गोली को निचोड़ा तो ४ माशे ३ रत्ती पारा छन गया और ३ रत्ती कम १ तोले को निचोड़ा तो ४ माशे ३ रत्ती पारद को फिर दुबारा छान तोला तो पिष्टी रह गई। उक्त ४ माशे ३ रत्ती पारद को फिर दुबारा छान तोला तो २ रत्ती पिष्टी और निकली जो उसी पिष्टी में मिला दी गई और बाकी ४ रत्ती पिष्टी और निकली जो उसी पिष्टी में मिला दी गई और बाकी ४ माशे १ रत्ती पारद पृथक् रख दिया। सब १ रत्ती कम १ तोले पिष्टी को १२ माशे १ रत्ती पारद पृथक् रख दिया। सब १ रत्ती कम १ तोले पिष्टी को से खरल से बजे से उसी प्रकार फिर घोटना आरम्भ किया, शाम के ५ बजे से खरल से बजे से उसी प्रकार फिर घोटना आरम्भ किया, शाम के ५ बजे से खरल से अर्थात् अब केवल १० माशे ६ रत्ती की पिष्टी रह गई और ४ माशे ७ रत्ती पारा छन गया। ३ रत्ती छीज गया, उक्त पिष्टी रह गई और ४ माशे ७ रत्ती पारा छन गया। ३ रत्ती छीज गया, उक्त पिष्टी रह गई और ४ माशे ७ रत्ती

पारा छन गया। ३ रत्ती छीज गया, उक्त पिष्टी की गोली बनाई तो श्वेत उज्जवल और चमकदार चांदी के रंग की बनी और कठिन भी अच्छी थी।

२९/१२ को गोली के ऊपर उँगली फेरने से उसके ऊपर से पिष्टी फिसलने लगी अतएव उसी प्रकार मृदु तप्तसल्व में गोली को डाल अंभीरी रस के साथ ८॥ बजे से घोटना आरम्भ किया। १० बजने पर खरल से रस निकालम्)॥ फी बरक के हिसाब से २२ वरक सोने के जो तोल में ४ रत्ती के थे, एक एक करके डालते गये और घोटते गये जिससे पिष्टी में कठिनता आ गई। सब वरक पड़ चुकने पर फिर जंभीरी रस डाल घोटा १२ बजे तक पिष्टी में अधिक कठिनता आ जाने से दरदरी हो गई और बिखर गई। घोटने से खरल में आवाज देने लगी। शाम के ५ बजे चूर्णरूप पिष्टी को घो कपड़े में रख जोर जोर से दबा गोली बना ली और नख से घिस घिस कर गोली चिकनी कर ली, कल नरम पिष्टी की गोली में जैसी चमक थी उतनी इसमें न आई, ईट की चांदी का सा रंग रहा।

३०/१२ को गोली को तोला तो-११ माणे २ रत्ती हुई (जिसमें ६ माणे ४ रत्ती पारद और ४ माणे ४ रत्ती स्वर्ण समझना चाहिये) इस गोली से निकला पारा जो तोल में ४ माणे ७ रत्ती हुआ था, स्वर्णग्रासयुक्त पारद में मिला दिया गया, इस गोली के बनने बनाने में ३ दिन में २४ घंटे घुटाई हुई।

१ बोतल रस जंभीरी खर्च हुआ।

३१/१२ को इस गोली को ३ सेर दूध में दोला कर १० बजे से ७ बजे तक ३ प्रहर मंदाग्नि दी गई, बाद ७ बजे के चूल्हे से उतार तिपाई पर रख २ बजे रात तक स्प्रिटलैम्प की आंच दी, सबेरे गोली को निकाला तो गोली में बहुत चमक पैदा हो गई थी। सूर्य के सन्मुख करने से सूर्य के प्रतिबंब को देती थी। चिकनापन भी बिशेष था किंतु गोली के ऊपर से किंचित् पिष्टी फिसलती सी मालूम होती थी, तोल गोली की इस समय १ रत्ती कम ११ माशे रही, ३ रत्ती कम हो गई।

१/१/०८ को गोली को भाग की ठंडाई में डाल रख दिया दूसरे दिन

रात को ठंडाई समेत ओस में रख दिया।

३/१ को निकाल धो पोंछ देखा तो गोली की चमक बदस्तूर मौजूद थी और गोली के ऊपर से पिष्टी का फिसलना कम हो गया था, फिर भी बहुत थोडा बाकी था।

२२/१ को इस गोली को दूध में औटाकर स्वयं पीना आरम्भ किया तो पहले ही दिन ५ रत्ती पारा गोली से छूटकर नीचे पतीली में गिर गया। इस कारण यह जान पड़ा कि चांदी की पतीली में दूध थोड़ा होने से गोली पेंदे से बहुत ही कम ऊंची रही थी और इसी सबब आंच की तेजी से गोली में पारा छूट गया, अब गोली की तोल १०माणे ४ रत्ती है और रंगत गोली की बिलकुल फीकी सफेद हो गई। चमक बिलकुल जाती रही, इस गोली को देर तक हाथ से चिकनाया तो चमक तो न आई किंतु उजलापन आ गया और कुछ चिकनी भी हो गई।

२९/८/०८ को उक्त चांदी सोने की सब गोलियों को देखा तो चांदी की गोलियों में कोई विकार न था। किंतु इस सोने के गोली के ऊपर कालोंच सी हो रही थी। झटक दिया तो बड़े बाजरे के बराबर इससे पारा पृथक् हो गया। फिर उस पृथक् हुए पारद को उसी में लगा चिकनाया तो बहुत

उज्ज्वल और चमकदार हो गई।

पारदगुटिका का अनुभव धतूरतैल से

१/०८ को पूर्वोक्त १०।। माशे पारे में उसी कच्छपयंत्र का निकला १।। माशे पारा और मिला।

५/१/०८ को १ तोले पारद को (जो कच्छपयंत्र में गंधक जारण करते समय गंधक में मिल गया था और फिर जिसे पातन द्वारा निष्कासित किया था) लोह स्र में डाल थोड़ा थोड़ा धत्तूर तैल डाल १ बजे से मर्दन करना आरम्भ किया। २ घंटे मर्दन से कुछ पारा मिला। तैल में जब तक पतलापन रहता था, पारे के रवे बिखर से जाते थे और जब उसमें गाढ़ापन आता था तो पारा इकट्ठा होने लगता था, ५ बजे पर घुटाई बंद कर दी गई, आज ४

घंटे घुटाई हुई (२। तोले तेल पड़ा)

६/१ के ८ बजे से धत्तूरे तैल के साथ फिर घुटाई आरंभ हुई, आज पारद कल से अधिक मिल गया था, किन्तु ३ बजे बाद और तैल डालना बंद कर दिया तो ४ बजे तक तैल सूख गया और पारद पृथक् हो गया, तैल सूखकर ऐसा चमचोड़ हो गया, जो घुटाई न हो सकी अतएव घुटाई बंद कर खरल को रख दिया। (आज ८ घंटे घुटाई हुआ और ४। तोले तैल पड़ा) १० माशे ४ रत्ती पारा पृथक् हुआ मिला और ८ माशे ४ रत्ती की तेल की चमचोड़ सी गोली हुई।

नोट-पीछे जान पड़ा कि ये तेल ठीक न था, अधिकांश इसमें पानी का

था।

## उपरोक्त क्रिया का दूसरी बार अनुभव

ता० ८/९ को पूर्वोक्त १०।। माशे पारे में उसी कच्छपयंत्र का निकला १।। माशे पारा और मिला पूरा १ तोले खरल में डाल और १ छटांक धतूर तैल जिसमें पानी तथा एक बार में ही डाल दोनों को ९।। बजे से मर्दन करना आरंभ किया। १/२ घंटे घोटने के बाद तैल गाढ़ा होने लगा और पारा मिलकर अदृश्य हो गया, ११ बजे घुटाई बंद कर दी। फिर ४।। बजे से ५ बजे तक आधा घंटे और घोटा, तेल होकर शहद सा हो गया था। (आज केवल २ घंटे घुटाई हुई)

९/१ को ८ बजे से फिर घोटना आरंभ किया। तैल में गाढ़ापन और चिपट बढ़ती गई। ११ बजे तक घोटा फिर ४।। बजे से ५ बजे तक आधा घंटे

और घोटा गया। (आज ३।। घंटे घुटाई हुई)।

१०/१ को ८ बजे से घुटाई आरंभ हुई। तेल में गाढ़ापन और भी बढ़ गया, ५ बजे घुटाई बंद कर दी गई (आज ९ घंटे घुटाई हुई)

११/१ को ८ बजे से रात के ८ बजे तक १२ घंटे घुटाई हुई, गाढापन

विशेष न बढ़ा, ता९ १२ और १३ को घुटाई बंद रही। १४/१ को १० बजे से घुटाई आरंभ हुई, गाढापन से कुछ अंतर न मालूम हुआ ५ बजे से बंद कर दी (आज ७ घंटे घुटाई हुई)।

१५/१ को ८ बजे से रात के ८ बजे तक (१२ घंटे घुटाई हुई) गाढापन

और चिपक और बढ गई जिससे घुटाई कुछ कठिन होने लगी।

१६/१ को २ तोले ३ माशे तैल खरल में और डाला जिसके डालने से पहले साही पतला हो गया दिन के ८ बजे से रात के ८ बजे तक (१२ घंटे) घुटाई हुई।

१७/१ को भी १२ घंटे घुटाई हुई।

१८/१ को ८ बजे से १० बजे तक और ४।। बजे से ५।। बजे तक ३ घंटे घुटाई हुई।

१९/१ को ८ घंटे घुटाइ हुई।

२०/१ को उसे काफी गाढा होता न समझ पूर्व अनुभव की निकले ८ माशे ५ रत्ती की चमचोड गोली को भी (जिसमें १॥। माशे पारा और ७ माशे धत्तर तैल का अंश था) इसी में मिला ८ बजे से घोटना आरम्भ किया, इस गोली के डालने से तैल में कुछ गाढापन आ गया था, आज ७ बजे रात तक ११ घंटे घुटाई हुई।

२१/१ तक ९१ घंटे घुटाई हो चुकने पर भी और ७ माशे की गोली डाल देने पर भी जलौ का (जोंक) रूप होता न देख १ छटांक धत्तूर तैल का जल इस वास्ते डाल दिया कि इस जल में कोई पदार्थ ऐसा है जो घोटने से घनरूप हो जाता है जैसा कि पहले गोली बन्ध जाने से सिद्ध है यह तैल जल

शीघ्र न मिला, (आज ८ घंटे घुटाई हुई)।

२२/१ को देखा तो दही सा गाँढा हो गया था किन्तु चिपक न थी, जान पड़ता था कि धूप में न निकलने से और शीत अधिक पड़ने से तैल और जल मिलकर जम गये थे, आज ३ बजे से ५ बजे तक २ घंटे घुटाई २३ को भी २ घंटे घुटाई हुई।

२४ को १० बजे से घुटाई आरम्भ हुइ २ बजे पर १ छटांक धत्तूर तैल जल और डाल दिया गया जिससे दही सा फिर हो गया, ४ बजे तक ६ घटे घुटाई हुई।

२५ को ६ घंटे घुटाई हुई।

28 + 0 +0

ता० २७ को १ घंटे घुटाई हुई।

ता० २८ को ४ घंटे घुटाई हुई।

ता० २९ को सबेरे देखाँ तो कुछ कड़ा और चमचोड हो गया था, घुटाई करने से हाथ पर ज्याद: जोर पड़ता था, अतएव खरल को शीशे के बकस में रख धूप में रख दिया, ३ बजे निकाला तो ये पतला हो गया था ३ बजे से घुटाई की तो नरम घुटाई होने लगी (आज २ घंटे घुटाई हुई)।

ता० ३० को ६ घंटे घुटाइ हुई फिर रात को शीशी के बकस में रख ओस में रख दिया।

ता० ३१ के सबेरे देखा तो इसमें कठिनता मालूम हुई, मूसली को उस पर जोर से दबा उठाने से जितना चिपट खिंच आता था वह ज्यों का त्यों जोंक की तरह लगा रहता था अतएव खरल से उसको निकालना चाहा तो हाथ से कडुआ तेल मल उसकी गोली बनाई तो बन गई, जो तोल में ३ माशे तैल और १६ तोले ६ माशे तेल जल है और १२८ घंटे अर्थात् ५ दिन रात और ८ घंटे घुटाई हुई है) बाद को १/२ छटांक के करीब उर्द के आटे की कटोरी से बना उसमें उस गोली को रख चारों तरफ से बंदकर चिकना दिया और उसकें ऊपर इतना दोहरा सूत लपेट दिया जिससे गोला कुल ढक गया।

ता॰ १/२ को उर्द के पतले आटे का एक लेप करीब ३ रुपये भर मोटा उक्त गोले पर और चढ़ा सीरक में रख दिया।

ता० २ /२ को धूप में सूखता रहा, जहां कहीं लेप तक्तरी से चिपटकर खराब हो गया वहां और लेप लगा ठीक कर दिया।

ता० ३/२ को एक पतला लेप उसी के ऊपर और कर शीशे के बकस में रख सुखा दिया ४ व ५/२ को सूखता रहा।

ता०  $\xi/2$  को देखा तो लेप चटक गया था इस वास्ते दरारों पर लेप कर चिकना शीशे के बकस में रख धूप में रख दिया, ४ बजे से देखा तो फिर लेप चटक गया था उसकी फिर दरजबंदी कर दी गई, ता० ९ तक धूप में सूखता रहा।

ता० १०/२ को उर्द के आटे का एक पतला लेपकर उस पर थोड़ा दुहरा सूत लपेट सूत के ऊपर एक पला लेप और कर शीशे के बकस में रख धूप में सूखने को रख दिया।

ता० ११ वा १२/२ को धूप में सूखता रहा।

ता० १३ को शीशे के बकस में रख धूप में सूखने को रख दिया, लेप चटक जाने के कारण शाम को दर्ज बंदी कर दी गई।

ता० १४ को सीरक मेरला रहा, शाम को दर्ज बन्दी कर दी।

ता० १५/२ को सबेरे तड़ खी हुई जगह पर बहुत हल्का लेप कर दिया, बाद को कढ़ाई में जिसमें २० सेर तक तैल आ सकता था १० सेर कड़ुआ तैल भर उसमें उस गोले को डाल ९ बजे से भट्ठी पर आंच देना आरंभ किया जिसकी गर्मी निम्न लिखित नकशे के अनुसार दी गई:

| 0/15-75 | 200   | 000 |   |
|---------|-------|-----|---|
| -       | til S | 177 | п |
|         | 41    | ж.  | к |

| तारीख    | घंटा         | दर्जा गर्मी | विशेष वार्ता                                     |
|----------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|
| १५/२/०८  | ९ बजे        | +           | आंच आरम्भ की गई                                  |
|          | १० बजे       | ११० नं      |                                                  |
|          | १२ बजे       | १८५ नं०     | इसमें पूरी ठीक सिकी इस<br>समय१मोटी लकड़ीकी आंचथी |
|          | १२॥ बजे      | १४५ नं      |                                                  |
|          | २ बजे        | १३५ नं ०    |                                                  |
|          | ३ बजे        | १५२ नं०     |                                                  |
|          | ५ बजे        | १६५ नं०     | १ पतली लकड़ी की आंच                              |
|          | ५॥ वजे शाम   | १९० नं०     |                                                  |
|          | ७ बजे रात    | १७० नं०     |                                                  |
|          | ८वजे         | १६५ नं०     |                                                  |
|          | ९ वजे        | १८७ नं०     |                                                  |
|          | १० बजे       | १८७ नं०     |                                                  |
|          | १।।वजे रात   |             | थरमेटरन डाला,गोला तेलके                          |
| *        |              |             | ऊपर तैर आया था                                   |
| १६/२/०८  | ७ बजे प्रातः | १८७ नं ०    |                                                  |
|          | ९ बजे        | २०८ नं०     |                                                  |
|          | १० बजे       | २०८ नं०     |                                                  |
|          | ११ बजे       | २०५ नं०     |                                                  |
|          | १२॥ बजे      | २१४ नं०     | इस समय १पूरी सेकी तो<br>कल से कुछ जल्दी सिकी     |
|          |              |             | अर्थात् पूरी सिकते लायक                          |
|          |              |             | तैलकी गर्मी काफीथी                               |
|          | २ बजे        | २१० नं०     |                                                  |
|          | ३ बजे        | २१० नं०     |                                                  |
|          | ४ बजे        | २१५ नं      |                                                  |
|          | ४॥ बजे       | २१५ नं      |                                                  |
|          | ५ बजे        | २१२ नं      |                                                  |
|          | ७॥बजे रात    | १८२ नं०     |                                                  |
|          | ९ बजे        | २०४ नं      |                                                  |
|          | ९॥ बजे       | २०५ नं०     |                                                  |
| १ बजेरात |              |             |                                                  |
| १७/२/०८  | ६ बजे दिन    | २१० नं      |                                                  |
|          | ८ बजे        | २१६ नं०     |                                                  |
|          | ९ बजे        | २१५ नं      |                                                  |
|          | १० बजे       | २२५ नं ०    |                                                  |
|          | ११ बजे       | २२८ नं०     |                                                  |
|          | १ बजे        | २४० नं०     | आज पूरीसेकी तो                                   |
|          |              |             | बहुत जल्दी सिकी                                  |
|          | २ बजे        | २४० नं०     | STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.                 |
|          | ३ बजे        | २२० नं०     | Water Brook State                                |
|          | ४ बजे        | २३० नं०     |                                                  |
|          | ५ बजे        | २१५ नं      |                                                  |
|          | ९ बजे        | २२३ नं०     |                                                  |
|          | ९॥ बजे       | २१२ नं०     |                                                  |
|          | २ बजे रात    | २५० नं ०    |                                                  |

| 20/2/06 | ८ बजे दिन    | २३८ न०   |                   |
|---------|--------------|----------|-------------------|
|         | ९ बजे        | २३० न०   |                   |
|         | १० बजे       | २२० नं०  |                   |
|         | ११ बजे       | २३५ न०   |                   |
|         | १२ बजे       | २४० न०   |                   |
|         | २ बजे        | २३७ नं   |                   |
|         | ३ बजे        | २३० नं०  |                   |
|         | ४॥ बजे       | २२९ नं   |                   |
|         | ५ बजे        | २३५ न०   |                   |
|         | ९ बजे        | २२५ नं०  |                   |
|         | २वजे रात     | २५५ नं   |                   |
| 20/7/06 | ६ बजेप्रातः  | २४२ नं०  |                   |
|         | ८ बजे        | २४२ नं०  |                   |
|         | ९ बजे        | २४५ नं   |                   |
|         | १० बजे       | २५० नं०  |                   |
|         | ११ बजे       | २४३ नं०  |                   |
|         | १२॥ बजे      | २४५ नं ० |                   |
|         | २ बजे        | २५५ नं   |                   |
|         | ४ बजे        | २४० नं   |                   |
|         | ७ बजे        | २४८ नं   |                   |
|         | २ बजे रात    | २५० नं०  | आज तैलपर मलाई     |
|         |              |          | पड़ गई थी         |
| 20/2/06 | ६ बजे प्रातः | +        | काम बंदकर दियागया |
|         |              |          | 2 2 2             |

गोला तेल में पड़ते ही नीचे ही बैठ गया था, १० बजे तैल में थरमामेटर डाला तो ११० दर्जे की गर्मी थी, गोले पर झाग उठ रहे थे यानी सिक रहा था ११ बजे जब १ मोटी लकड़ी की आंच लग रही थी, और तेल में १८५ नं० की गर्मी थी तब उसमें एक पूरी सेकी तो भली भांति सिक गई, इस समय तैल की गंध तमाम कोठी में फैल रही थी, कढ़ाई में झाग भी बहुत थे आहिस्ता आहिस्ता ये झाग कम होते गये १२॥ बजे १४५ नं० की गर्मी थी २ बजे पर गर्मी और कम होकर १३५ नं० तक रह गई कारण कि इस समय १ पतली लकड़ी की आंच लग रही थी गोला इस समय पेदे से अधर मालूम होने लगा था, आंच की गर्मी बढ़ाई गई शाम के ५॥ बजे १९० तक थी रात को भी करीब २ शाम की सी ही आंच लगती रही, १० बजे बाद थरमामेटर न डाला, गोला कुछ और अधर मालूम होने लगा, रात के १॥ बजे तक गोला बिलकुल तैल के उपर पूरी की तरह सिकने लगा था, तैल घटा न दीख पड़ा।

१६/२ के ९ बजे से आंच की गर्मी और बढ़ाकर २०० से कुछ ऊपर तक कर दी गई १२॥ बजे पर तैल में २१४ नं० की गर्मी थी तब एक पूरी सेकी तो कलीकी बिनस्बत जल्द सिकी गोला इस समय भी सिक रहा था और कुछ हलका होकर ज्याद: दीखने लगा था और स्वत: ही जब तब घूमने लगता था, किन्तु गोले के नीचे के भाग में बोझ अधिक होने से घूम चूककर ऊपर का नीचे न होता था ज्यों का त्यों नीचे का भाग नीचे और ऊपर का अपर रहता था, नीचे का भाग पककर काला हो गया था और ऊपर का भाग रुपये के बराबर कुछ सफेद सा दीखता था, रात के ९॥ बजे तक करीब २ ऐसी ही आंच लगीं, १ बजे रात के २२० नं० की गर्मी मिली, गोला खूब सिक रहा था, कढाही में धूआं खूब निकल रहा था, तैल घटा न मालूम हुआ।

१७/२/०८ को तैल की गर्मी और बढ़ाकर २२५ तक कर दी गई थी १ बजे पर जब तैल की गर्मी २४० नं० थी तब पूरी को सेका तो बहुत जल्द सिकी, इस समय भी गोला सिक रहा था, तमाम कडाही में धूंआ उठ रहा था तैल का रंग काला पड़ गया था किन्तु घटा न था, रात को आंच ऐसी ही लगती रहीं, रात के २ बजे पर कुछ गर्मी बढ़कर २५० तक पहुंच गई थी

बाद को कुछ कम कर दी।

१८/२ को आंच की गर्मी २४० तक रखी गई, तैल में खूब धुआं उठता था, गोला अब बहुत कम सिकने लगा था, गोले के ऊपर का भाग जो सफेद था वह काला होकर सबका एक रंग हो गया था, रात के २ बजे पर २५५ नं० की गर्मी मिली, बाद को २५० से नीची रही।

ता० १९/२ को भी कल की सी ही तैल में गर्मी रखी गई, ८ बजे देखा तो तैल में घुआं कुछ अधिक उठता दीख पड़ा, १२॥ बजे तैल में जब २४५ नं० की गर्मी थी तब कडाही में से कलछी से थोड़ा तैल निकाल ठंढाकर देखा तो उसमें साधारण तैल की बनिस्बत गाढापन और चिपक बहुत बढ़ गई थी, और कढाई में कुछ घटा भी मालूम होता था रात के २ बजे देखा तो तेल में मोटी मलाई सी पड़ गई थी।

२०/२ के सबेरे ६ बजे तक ये मलाई और मोटी हो गई और तैल में बहुत झाग उठने लगे और फिर तैल अग्नि को न सह सका अर्थात् आंच देने से झाग एक साथ ऊपर को आते थे अतएव तैल के कढाई से बाहर निकल जाने के भय से ६ बजे काम बंद कर दिया और कढाई को गर्म चूल्हे पर रखी छोड़ दिया।

२१/२ को देखा तो तैल और अधिक गाढा शहद सा हो गया था, और ऊपर की मलाई भी और मोटी और चिपकनी हो गई थी, गोले को निकाल खोला तो अन्दर उसके केवल तेल ही निकला। जिसको निकाल रख दिया न पारद की गोली मिली न पारद पृथक् रूप में मिला या तो पारद उस तैल में मिला हुआ होगा जो गोले के अन्दर से निकल या पारद गोले के अन्दर से निकल कुल कढाई के तेल में मिल गया था या कढाई के तेल से भी निकल हवा में उड गया।

- (१) नोट—अनुभव से ज्ञात हुआ कि तैल औटाने से बड़ी तीव्र गंध दूर तक फैलती है और २–३ दिन तक जब तक कि तैल खूब नहीं पक जाता रहती है फिर बंद हो जाती है।
- (२) नोट-यह भी ज्ञात हुआ कि सर्षप तैल धीरे २ बढाकर २५० नं० तक अग्नि सह सकता है।
- (३) नोट-गोले पर उर्द के आटे का लेप सूखने पर फटता ही जाता है इसलिये इसमें कच्चा तागा बारीक और कतरा हुआ मिलालिया जावे तो शायद न फटे।

### रसों में घोट पारे की कच्ची गुटिका बनाने के अनुभव (मूषाकर्णी से)

२५/१०/०५ पारे को मूषाकर्णी के रस में (और कुछ पत्ते भी डाले गये) घोटा गया तो ३ घंटे में गाढा होने पर गोली बंध गई मगर कुछ देर घोटकर खुरकी आने पर पारा छुट गया, फिर रस डाल घोट मुलायम गोली बांध ली गई कुछ पारा फिर भी निकल आया, ये गोलियां धूप में सुखाई गई तो रोज पारा छूट छूटकर जुदा होता जाता था, इससे पूरी तरह साबित है कि जड़ी से गोली बंधना असंभव है सिर्फ बाजी जड़ी ऐसी है जिनके रस में पारा घोटने से मिल जाता है मगर सूखने से फिर जुदा हो जाता है।

(गेंदे के फूल से)

७/१२/०५ गेंदे के फूलों के रस में घोटने से पारद बहुत शीघ्र मिला परन्तु इकट्टा और गाढा होने पर मूषाकर्णी की सी ही दशा हुई।

बबूलपुष्प से

आज ता॰ २०/८/०७ को पारे को बबूल के फूल और किलयों के सात लोहे के खरल में घोटा तो पहिले तो पारा मिल जाता था किन्तु घोटते में ही बुक्की आ जानेपर पारा पृथक् होने लगता था, अतएव पानीका छींटा देदेकर घोटा और तरीही की हालत में गोली बांधी तो बन्ध गई ये गोलियां आधी धूप में और आधी सीरक में सुखा दीं, शाम को देखा तो इन गोलियों के ऊपर पारे के रवे दीखते थें, वजन में ये गोलियां हलकी थी चूंकि इनमें पारे का अंश कम और फूलों का अधिक था।

#### ढाक की जड़ के रस से

२६/१०/०७ को ६ माशे पारद को खरल में डाल ढाक की जड़ की छाल का रस थोड़ा २ डाल ४ घंटे घोटा तो जब रस में कुछ गाढापन आता था तो पारद के रवे कुछ बिखर जाते थे किन्तु जब और अधिक गाढा हो जाता था, तो पारा इकट्ठा होने लगता था, बस और कोई विशेष बात पैदा न हुई, अन्त में पारे को धोकर निकाला तो ५ माशे ३ रत्ती पारा निकल आया, ५ रत्ती छीज गया।

नोट–इस क्रिया से पारद का मूर्च्छित होना संभव नहीं जान पडा।

#### केले के रस से

१४/१/०७ आज दो २ तोले पारे को केले के रस में १ प्रहर निरंतर मर्दन किया गया तो बारीक रवे होकर मिल गया परन्तु रात रखे रहने से रस सूख जाने पर खरल की, मूसली चलाते ही पारा फिर इकट्ठा हो गया और पूरा २ तोले निकल आया।

## पारे को बांधना गंगाराम सुनार की क्रिया से

(जो निष्फल हुआ)

ता० ५/९/०८ को १ तोले संस्थिये को खरल में डाल बारीक कर २ तोले पारा उसमें डाल थोड़ी देर घोटा बाद को केले की एक गहर पकी हुई डाल तीनों चीजों को ९॥ बजे से घोटना आरम्भ किया, संस्थिया और पारा घोटने से न मिला, जब उसमें गहर पिस गई तब मिल गया किन्तु २–२ घंटे घुटने के बाद जब गाढा हुआ तो पारा पृथक् होने लगा तब फिर आधी गहर और डाल दी और २॥ घंटे और घोटा थोड़ी सुरुकी आने पर थोड़ा थोड़ा पारा फिर पृथक् दीस पड़ा किन्तु वैसे को ही इकट्टा कर लिया।

ता० ६ को ताम्र के छोटे संपुट में (जो तोल में २ तोले ४ माशे था) उस दवा में से आधी दवा (इस संपुट में इतनी ही समाई) को रस लोहे के तार से (जो पहले आंच में खूब तपा लिया था) कस उसकी संधि पर केवल मुलतानी लगा सुखा १।। सेर आरने कंडों की आंच गर्त में दे दी, ३ घंटे बाद संपुट को निकाला तो आंच की तेजी से संपुट गल गया था एक और को एक छिद्र हो गया था ऊपर का तार पिघले हुए ताम्र में गड़ गया था, चोट से संपुट को खोला तो कोई सफेद चीज निचले संपुट में चिपकी हुई थी, जिसका संपुट से पृथक् करना कठिन हुआ, सुनार ने टाकी से निकाला तो २ माशे निकाला तो संपुट को तोला तो १ तोले २ रत्ती रह गया, ५ माशे ६ रत्ती घटा गंगाराम ने कहा अग्नि तीव्र लग जाने के कारण ठीक अनुभव न हो सका अत एव पुन: उक्त उसी सदृश दूसरे ताम्र संपुट में जो तोल में २ तोले ५ रत्ती था फिर उसी प्रकार तार से कस संधि पर मुलतानी लगा। १ सेर कंडों के दहेर की आंच दी, १।। घंटे बाद निकाला तो ये संपुट भी एक ओर को थोड़ा गल गया था, स्रोला गया तो कोई श्वेत वस्तु उसमें चिपटी हुई मिली जो पतली पापड़ी सी थी, संपुट को उलटाकर झाडने से सब दवा निकल आई तोला गया ३ मा० ३ र० दवा निकली संपुट को तोला तो १ तोले ९ माशे ३ रत्ती हुआ ३ माशे २ रत्ती घट गया दोनों वार की निकली ५ मागे ३ रत्ती वस्तु में से ५ मागे को घरिया में रख मुहागा डाल १/२ घंटे धोंका तो तैंकर उसकी डली बन्ध गई उतार नीचे रखा तो घरिया में से धुँआ निकलने लगा बाद को पानी, डाल ठढाकर उस डली को तोला तो ४ माशे २ रत्ती हुई, ६ रत्ती कम हो गई ये डली पारे की सी अर्थात् श्वेत रंग की की तोड़ने से भीतर भीतर जसदकी सी रंगत थी, इस डली को चोट दी तो टूट गई उसके ६ रत्ती को टुकड़े को पीस परीक्षा के लिये २० फीसदी शोरेके तेजाब और ८० फीसदी पानी से बने सोल्यूशन में डाल रख दिया तेजाब का रंग हरा हो गया तेजाब के नितारने पर कोई चीज न मिली

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

(अर्थात् सब हल हो गया)

ता० ८ को उक्त डली के २ माशे के टुकड़े को घरिया में रख १५ मिनट कड़ा धोंका तो गल गया गल जाने पर भी धोंका तो डली सी बन गई, उसको ठंडाकर घरिया में पृथक् करना चाहा तो न हो सकी अतएव जब फिर सुहागा डाल कड़ा धोंका तो फिर पिघल गया पिघल जाने पर उतार ठंडाकर घरिया से निकाल तोला तो १ माशे ५ रत्ती रह गई, ३ रत्ती घट गई अब इसकी रंगत में से सफेदी घट गई थी थोड़ा और धोंकने से बिलकुल ताम्र रह जाता अनुमान से इस १ माशे से अधिक ताम्र बैठेगा।

सम्मति—गंगाराम ने कहा कि मैं संखिये के योग से पारद को बांध दूंगा जो आंच पर चक्कर खायगा किन्तु फटक रहेगा, अनुभव से सिद्ध हुआ कि बहुत सा पारा उड़कर केवल थोड़ा पारा ताम्रयोग से संपुट में चिपटा रह जाता है जिसमें ताम्र का आधे से अधिक अंग रहता है, और उसीको ये गँवार बँधा पारद समझ लेते है, ये सुनार माल्दार था इसलिये इसकी बात पर विश्वास किया गया था, आगे से शास्त्रहीन पुरुषों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिये।

इति जैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासजेष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां स्वानुभूतगुटिकादिनिरूपणं नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः ॥३८॥

# रससेवनाल्यसंस्काराध्यायः ३९

प्रारम्भश्लोक

मूर्च्छा गतो यो हरते च रोगान्बद्धी यदा खेचरतामुपैति ।। लीनो भवेत्सर्वसमृद्धिदायी विराजतेऽसौ नितरां रसेन्द्रः ॥१॥

(योगरत्नाकर)

अर्थ-मूर्च्छा को प्राप्त हुआ जो पारद सौ रोगों को नाश करता है और बंधन को प्राप्त हुआ पारद समस्त समृद्धि का दाता है, उस रसराज पारद की सदा सर्वदा जय होगी॥१॥

#### अन्यच्च

मूर्च्छित्वा हरति रुजं बंधनमनुभूय मुक्तिदो भवति ।। अमरीकरोति हि मृतः कोऽन्यः करुणाकरः सूतात् ।।२।।

(यो० र०)

#### रसप्रशंसा

नौषधं पारदादन्यन्न देवः केशवात्परः । न वैद्यादपरो बंधुर्न दानादपरो विधिः ॥३॥

(र० रत्ना०)

अर्थ-पारद के अतिरिक्त और दूसरी कोई औषधि नहीं है और श्रीकृष्ण के भिन्न दूसरा देवता नहीं है, वैद्य के सिवाय दूसरा कोई बन्धु नहीं है और दान देने के सिवाय दूसरी कोई विधि अच्छी नहीं है।।३।।

#### गुणसंख्या

तारे गुणाशीति तदर्धकान्ते वंगे चतुष्यिष्टरवौ तदर्धम् । हेम्नः शतैकं गगने सहस्रं बज्जे गुणाः कोटिरनंतसूते ॥४॥ (यो० चि०)

अर्थ-चांदी में अस्सी गुण, लोहे में चालीस, वंग में चौसठ तांवे में ३२, सुवर्ण में सौ अश्रक में हजार, हीरे में एक करोड़, और पारद के अनंत गुण है॥४॥

#### पारदगुण

असाध्यो यो भवेद्रोगो यस्य नास्ति चिकित्सितम् ॥ रसेन्द्रो हंति तं रोगं नरकुञ्जरवाजिनाम् ॥५॥

(बा० बृ०)

अर्थ-मनुष्य, हाथी और घोडे प्रभृति का जो असाध्य रोग है और जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता उसको पारद शीध ही नाश कर देता है।।५।।

#### अन्यच्च

शुष्केन्धनमहाराशि यद्वदृहति पावकः ॥ तद्वदृहति सूतोऽयं रागान्दोषत्रयोद्भ वान् ॥६॥ (रसमंजरी)

अर्थ-जिस प्रकार सूखे हुये इंधन के ढेर को अग्नि जला देती है उसी प्रकार यह पारद तीन दोषों के पैदा हुये रोगों को नाश कर देता है॥६॥

#### अन्यच्च

देहस्य गुद्धिं कुरुते च पारदो नानागदानां हरणे समर्थः ।। करोति पुष्टिः हरते च मृत्युं कल्पायुषं चापि करोति नूनम् ।।७।। (योगचिंता, नि० र०)

अर्थ-अनेक रोगों के नाश करने में समर्थ पारद मनुष्यों की देह की शुिं को करता है, पुष्टि को करता है मृत्यु को दूर करता है और एक कल्प तक आयु की वृद्धि करता है।।।।।

#### और भी

पारद विद्यावंत करि, सिद्धि भयो जो होय । सर्व रोग को जीत तन, पुष्ट करत है सोय ॥ तथा भलीविधितें करै, देह लोहको सिद्ध । पारद को जु प्रताप यह, वरन्यो मुनिन प्रसिद्ध ॥ (वैद्यादर्श)

पारद के गुण तथा अनुपान

पारदः सकलरोगपारदो राजयक्ष्मशरणैकपारदः । सर्वरोगमपहिति तत्क्षणान्नागवित्लरसराजभक्षणात् ॥८॥ (नि० र०)

अर्थ-समस्त रोगों से पार करनेवाला और राजरोग का एक ही नाशकर्ता पारद पान के साथ भक्षण करने से समस्त रोगों को शीघ्र ही नाश करता है।।८।।

#### पारदगुणाः

पारदः सकलरोगहा स्मृतः षड्सो निखिलयोगवाहकः । पंचमूतमय एष कीर्तितस्तेन तद्गुणैर्विराजते ॥९॥ (वै० कल्प० आ० वि० वृ० यो० र० सा० प० श० क० रा० नि० रसामृत)

अर्थ-सब रोगों का नाशक जिसमें छहों रस विद्यमान हैं, सब योगों का चलानेवाला यह पारद पांच महाभूतों का रूप वर्णन किया गया है इस कारण वह पारद उनके गुणों से विराजमान हो रहा है।।९।।

#### अन्यच्च

पारदः षड्मः क्रिग्धास्त्रिदोषघ्रो रसायनः । योगवाही महावृष्यः सदा दृष्टिबलप्रदः ॥ सर्वामयहरः प्रोक्तो विशेषात्सर्वकुष्ठनुत् ॥१०॥ (आ० र्वे० वि० व० बृ० मि० श० क०)

अर्थ-पारद छहों रसवाला, चिकना, त्रिदोष झ, रसायन, समस्त योगों में

खपनेवाला, महावृष्य, सदा नेत्रों के बल का दाता, समस्त रोगों का नाशक और विशेषकर कोढ़ का नाशक कहा है।।१०।।

## पारद के सामान्य गुण-भाषा

पारद षट रसयुक्त है, चिकनो हरै त्रिदोष । करै रसायन कर्म अरु, कर पुष्ट तन पोष। करै दृष्टि को पुष्ट बल, योगवाहि गुन जान । मेलकरै सब रसनते, सर्व कुष्ठ करि हान ।। (वैद्यादर्श)

#### अन्यच्च

रसायनं त्रिदोष झं योगवाह्यतिशुक्रलम् । सूतभस्माखिलातंकनाशकं त्वनुपानतः ॥११॥

(नि० रं०)

अर्थ-पारद भस्म रसायन और त्रिदोष नाण कारक योगवाही वीर्य का बढानेवाला अनेक अनुपानों से सम्पूर्ण रोगों का नाणक है।।११।।

#### अन्यच्च

सकलामयजिद्रसायनः स्यात्कृमिकुष्ठाक्षिसमीररोगहारी । रसषट्कयुतोऽथ योगवाही रसराजो गदितः स पंचवाणकारी ॥१२॥

(र० प०)

अर्थ-पारा सब रोगों का जीतनेवाला और रसायन है, कृमि, कोढ, नेत्ररोग, और वातरोग का नाशकर्ता है। छहों रसों से मिला हुआ योगवाही (जो प्रत्येक्योग में मिलकर औषिध की शक्ति को बढावे) तथा कामदेव को उत्पादक है।।१२।।

#### अन्यच्च

पारदः कृमिकुष्ठझौ जयदो दृष्टिकृत्सरः । मृत्युहृच्च महावीर्यो योगवाही जरापहः ॥१३॥ स्मृत्योजोरुपदो वृष्यो बुद्धिकृद्धातुवर्धनः । षंढत्वनाशनः शूरः सेचरः सिद्धिदः परः ॥१४॥

(वैद्यक, आयु, वे० वि० श० क०)

अर्थ-पारद कृमि कोढ का नाशक, विजय का दाता, नेत्ररोगों का नाशक और दस्तावर है। मृत्यु का हरनेवाला, महाताकतवर, योगवाही और बुढापे को दूर करनेवाला है। स्मृति (यादाक्त) ओज (सब शरीर से धातु को इकट्ठा करनेवाला पदार्थ) और रूप का दाता है, तथा वृष्य, बुद्धि और धातु का बढानेवाला है, नपुंसकता का नाशक और क्षेचरी सिद्धि का दाता है।।१३।।१४।।

मारित तथा मूर्च्छित पारद का सामान्य गुण

कुष्ठ हरै कृमिको, हरै मृत्युको जोग। जराजोर नाशन करै, दृष्टि देत नैरोग
।। कह्यो योगवाही तथा, महासुवीर जवान। बुद्धि रूप अरु ओज को, विद्धित
करै निवान। रसरक्ताविक धातु सब, तनमें करै हमेस। काम बढावै अरु करै,
मोपै देह विशेष ।। शूर विरताको करत, हरत षंढतागोत। खेचर गतिकी
सिद्धता, प्रगट देह में होत।। मारित अथवा मूर्च्छित, पारद के गुन एह।
सकल रोग हरिकै करै, निर्मल अतिही देह।। पांच मूतमय जानिये, या
पारदको रूप। ध्वस्त करै जयको करै, रण में सदा अनूप।। जो औषधि जा
रोग की, हरता ताके संग। दे पारद नर गज तुरंग, रोग कीजिये भंग।।
(वैद्यादर्श)

#### रसगुण

रसो रसगुणैर्युक्तः शोधितो भस्मसात्कृतः ।। त्रिदोषशमनः कामवर्धनः सर्वरोगहृत् ॥१५॥ कामिनीदर्पदलनः सुधास्पर्धी सुवर्णकृत ॥ चक्षुष्यः स्मृतिदो बल्यो रूपदः कृमिकुष्ठहा ॥१६॥ जरामरणजाडचन्नो योगवाही वरांगने ॥ दहत्यग्निस्तृणानीव धातुस्थानामयान्सः ॥१७॥

(अनु० तरं०)

अर्थ-णुद्ध तथा भस्म किया हुआ पारद छओं रसों से युक्त त्रिदोष को शान्त करनेवाला है, काम के बढानेवाला है, समस्त रोग तथा स्त्री के दर्ष को नाण करता है, अमृत के साथ स्पर्धा करनेवाला और सुवर्ण के बनानेवाला होता है, नेत्रों के लिये हित है, स्मृति रूप और बल के देनेवाला है कृमि, कोढ, बुढापा, मृत्यु और जड़ता का नाण करनेवाला है। हे पार्वती जिस प्रकार अग्नि वास को जला देता है उसी प्रकार यह पारद धातुगत दोषों को नाण करता है॥१५-१७॥

#### अन्यच्च

सूतः षड्रसयुक् त्रिदोषशमनः सर्वामयध्वंसकृत् कान्ताकामविमर्दनोऽतिबलकृ त्स्पर्द्वी सुधायाः शिवः । चक्षुष्यः स्मृतिरूपदो मरणाहृद्वार्धक्यजिद्बुद्धिकृत् षांढचन्नः कृमिकुष्ठहाकनककृत्संयोगवाही सरः ॥१८॥

(र० सा० प०)

अर्थ-इस श्लोक का अर्थ उपरोक्त तीन श्लोकों के समान समझना चाहिये।।१८।।

#### रससेवनफल

रसवीर्यविपाकेषु विद्यात्सूतं सुधामयम् । सेवितोऽसौ सदा देहे रोगनाशाय कल्पते ॥१९॥ (रसमंजरी)

अर्थ-जिस प्रकार अमृत में रस, वीर्य और विपाक आदि गुण विद्यमान है, उसी प्रकार वे गुण पारद में भी उपस्थित है वह भक्षण किया हुआ पारद रोगों के नाश करने के लिये समर्थ है।।१९।।

#### अन्यच्च

बुद्धिः प्रज्ञा बलं कांतिः प्रभा चैव वयस्तथा वर्धते । सर्व एवैते रससेवाविधौ नृणाम् ॥२०॥

(रसमञ्जरी, रसेन्द्र सा० सं० रा० रा० सु०)

अर्थ-रससेवा करनेवाले पुरुष के बुद्धि, स्मृति, बल क्रान्ति और आयु ये सब बढ़ते हैं और बढ़ते हुए वे सब आपस में एक दूसरे की स्पर्धा करते हैं॥२०॥

#### अन्यच्च

देहं जरावलीहीनं कांतियुक्तं महाबलम् ॥ सर्वरोगैः परित्यक्तं कुरुते रसनायकः ॥२१॥

(र० पा०)

अर्थ-रसनायक अर्थात् पारद मनुष्यों के देह को बुढ़ापे से रहित, कांतियुक्त अत्यन्त बलवान् और सब रोगों से रहित करता है।।२१।।

#### अन्यच्च

वलीपिलतिनर्मुक्तो मृत्युहीनो भवेन्नरः ।। जायते मन्मथाकारो नरोपि प्रमदारतः ।।२२।। रसायने हि निर्दिष्टं प्रायशो रससेवने ।। बुद्धिप्रजावलं कांतिं प्रभावेण यथा बहिः ।।२३।। वर्द्धन्ते सर्व एवैते रससेवाविधो नृणाम् ।। आरोग्यं लघुता सौष्ठघं रुचिर्गुर्वन्नजीर्णता ।। रोगनाशश्च वृष्यश्च सततं रससेवनात् ।।२४।।

(र० रत्ना०)

अर्थ-मनुष्य पारद के सेवन करने से बली और पिलत करके रिहत होता है, मृत्यु करके रिहत होता है, स्त्रियों का प्यारा, कामदेव के समान रूपवाला होता है, प्रायः रस सेवन करने से मनुष्यों की बुद्धि, प्रजाबल, कांति ये सब बढते हैं और वह सूर्य के समान प्रभाववाला होता है और पारद के सेवन से शरीर की नीरोगता, फुर्ती, सुन्दरता होती है तथा रुचि, गुरु पदार्थ का जीर्ण (हज्म) होना, रोग का नाश और शरीर में अनंतबल होता

है।।२२-२४।।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

#### सदोष पारदसेवन निषेध

सदोषं सूतकं चैव दापयेन्न कदाचन । तैर्युक्तं रोगसंघातं कुरुते मरणादिकम् ॥२५॥

(र० पा०)

अर्थ-दोषसंयुक्त पारद को कभी नहीं दिवावे क्योंकि उन दोषों से मिला हुआ पारद रोगों के समूह तथा मृत्यु प्रभृति को भी करता है॥२५॥

#### 31-11-77

अशुद्धसूतो न गुणान्विदध्याद्द्याद्विदाहिकिमिकुष्ठरोगान् ॥ मंदत्वमग्नेररुचिं विमं च जाडचं मृतिं तन्वित सेवतां चेत् ॥२६॥

(र० पा०)

अर्थ-अशुद्ध पारद गुण नहीं करता है, परन्तु विदाह, कृमि, कोढ, रोगों को करता है। अग्नि की मंदता, अरुचि, वमन और मृत्यु को भी करता है।।२६।।

#### अन्यच्च

संस्कारहीनं स्वलु सूतराजं यः सेवते तस्य करोति बाधाम् ।। देहस्य नाशं विदधाति नूनं कुष्ठान्समग्राञ्जनयेन्नराणाम् ।।२७।। (यो० चि० र० सुं० वाच० वृ० नि० र० श० क०)

अर्थ—जो मनुष्य बिना संस्कृत (शुद्ध) किये हुए पारे को भक्षण करते हैं पारद उनके शरीर में दु:ख को करता है, देहको नाश करता है और कुछ आदि समस्त रोगों को करता है।।२७।।

### किन २ चीजों से बद्धपारद को रसायन और कल्प में त्यागे

नागवंगादिभिर्बद्धं विषोपविषबंधितम् ॥ मूत्रगुक्रहठाद्वद्धंत्यजेत्सूतं रसायने ॥२८॥ (र० चि० नि० र० टो० नं०)

अर्थ–सीसे तथा राँग आदि से बँधे हुए विष और उपविष से बंधे हुए, मूत्र तथा वीर्य से हठात् (जबरन) बँधे हुए पारद को रसायन कर्म में त्याग देवे॥२८॥

शुद्धपारदगुण

शुद्धः स्मृतस्सर्वरोगापहर्ता संयोगवाही वृषविह्नकर्ता ।। स शुद्धिमायाति यथा यथायं तथा तथा यात्यमृतत्वमेतत् ।।२९।। (र० प०)

अर्थ-णुद्ध किया हुआ यह पारद सब रोगों को नाशक, योगवाही और अग्नि का कर्ता और वह पारद जितना २ शुद्ध किया जायगा उतना उतना ही अमृत के समान होता है।।२९।।

मृत और मूर्च्छित पारदफल

शुद्धः स्यात्सकलामयौघशमनो यो योगवाहो मृतः ॥ युक्त्या षड्गुणागंधयुग्ग दहरो योगेन धात्वादिभुक् ॥३०॥

(योगरत्ना०)

अर्थ-शुद्ध पारद संपूर्ण रोगों का नाश कर्ता है, मृत पारद योगवाही होता है और युक्ति से षड्गुण गंधकजारित पारद बुभुक्षित और मृत्युनाशक होता है॥३०॥

#### अन्यच्च

जरामरणदारिद्वचरोगनाशकरो मृतः ॥ मूर्च्छितो हरते व्याधीन रसो देहे चरम्नपि ॥३१॥ (र०-रत्ना०)

अर्थ-मृत पारद बुढापा, मौत और दिरद्रतारूपी रोग को शीघ्र ही नाश करताहै और इस देह में खाया हुआ मूर्च्छित पारा सब रोगों को नाश करता है॥३१॥ पारद की मूर्च्छितादि ३ दशाओं का फल मूर्च्छितो हरते व्याधि बद्धः खेचरतां वजेत् ।। सर्वसिद्धिकरो नीलो निश्चलो मुक्तिदायकः ।।३२॥

(यो० चि०)

अर्थ-मूर्च्छित पारद व्याधिको नाश करता है, बद्ध सेचरी गति को देता है और मृत सर्वसिद्धि का दाता है तथा यही पारद चंचलता रहित हुआ मुक्ति को देता है।।३२।।

#### अन्यच्च

मूच्छांतीं गदहृत्तथैव खगति दत्ते निबद्धोर्थदस्तद्भरमामयवार्धकादिहरणं दृक्पुष्टिकांतिप्रदम् ॥ वृष्यं मृत्युविना शनं बलकरं कान्ताजनानन्ववं शार्दूलातुलसत्त्वकृत्कमभुजां योगानुसारि स्फुटम् ॥३३॥ (र० रा० सुं० नि० र० यो० र० र० रा० सुं०)

अर्थ-मूर्च्छित पारद रोग का नाशक और बद्ध हुआ पारद आकाश गति तथा अर्थ का दाता है और उसी पारद की भस्म रोग, बुढापे को नाश करनेवाली है तथा नेत्रों में पुष्टि और क्रान्ति को देती है तथा यह पारदभस्म वृष्य, मृत्यु का नाश करनेवाली, बल कर्ता, स्त्रीजनों को आनन्द की दाता, शेर के समान पुरुषार्थ को देनेवाली और योगवाही है॥३३॥

#### अन्यच्ब

मारितो देहसिद्धधर्यं मूर्च्छितो व्याधिनाशने ॥ रसमस्म क्विचिद्रोगे देहार्ये मूर्छितं क्विचित् ॥ बद्धो द्वाम्यां प्रयुंजीत शास्त्रदष्टेन कर्मणा ॥३४॥ (रसमंजरी, र० सा० प०)

अर्थ-देहसिद्धि के लिये मारित पारद है, और मूर्च्छित पारद रोग के नाग करने के लिये हैं अथवा कहीं रोग नाग के लिये रसभस्म का तथा देहसिद्धि के लिये मूर्च्छित पारद का भी प्रयोग करते हैं और गास्त्र का जाता वैद्य रोगनाग और देहसिद्धि इन दोनों के लिये बद्ध का प्रयोग करे तो भी उत्तम है।।३४।।

मुर्छितादि तीन दशाओं का प्रयोग

मूलिकामारितं सूतं सर्वरोगेषु योजयेत् ॥ जारितो मारितः सूतो जरादारिद्रचरोगनुत् ॥३५॥ मूर्च्छितो व्याधिनाशाय बद्धः सर्वत्र योजयेत् ॥३६॥ (र० रत्नाकरः)

अर्थ-जड़ी बूटियों से मारे हुए पारे को समस्त रोगों में देना चाहिये तथा जारित फिर मारित पारद बुढ़ापे दिरद्वता और रोगों को दूर करनेवाला है मूच्छित व्याधियों के नाश के लिये है और बद्ध पारद का सब जगह प्रयोग किया जाता है।।३५।।३६।।

कैसा मूर्छित व्याधिनाशक और कैसा मृत आयुप्रद है शुद्धः समृद्धाग्निसहो मूर्च्छितो व्याधिनाशनः ॥ निष्कंपवेगस्तीवाग्निमायुरा– रोग्यदो मृतः ॥३७॥ (र॰ र० स०)

अर्थ-शुद्ध और अग्नि को सहन करनेवाला पारद मूर्च्छित होकर व्याधि का नाश करनेवाला है, तेजरहित पारद मृत होकर आयु और आरोग्य देता

है।।३७।। सम्मति—जब पारद में अभ्र जीर्ण होता है तब वह क्या और वेगरहित होता है यही बात ६० सं० के अभ्रकजीर्ण के लक्षण में लिखी है (निष्कम्पो गतिरहितो विज्ञातव्योऽभ्रजीर्णस्तुः)

१-(स्मरणीयम्) कपिलोथ निरुद्गारी विष्लुषभावं स मुंबते सूतः । निष्कम्पो मितरहितो विज्ञातब्योऽश्रजीर्णस्तु ॥ (घ० सं०)

क्षेत्रीकरणानन्तर जारित पारदसेवन घनहेमादिलोहजीर्णस्य भक्षणं कृतक्षेत्रीकरणानामेव शरीरिणां भक्षणेऽधिकार इत्यभिहितम् ॥३८॥

(र० चि० बृ० यो०)

अर्थ-जिन मनुष्यों के शरीर का क्षेत्रीकरण हो गया है वे ही मनुष्य अभ्रक सुवर्ण और अन्यधातु जारित पारद को भक्षण कर सकते हैं और नहीं।।३८।।

#### अन्यच्च

घनसत्त्वपादजीर्णोऽर्द्धकान्तजीर्णश्च तीक्ष्णसमजीर्णः क्षेत्रीकरणाय रसः प्रयुज्यते भूय आरोग्याय ॥३९॥ योऽग्निसहत्वं प्राप्तः स जातो हेमतारकर्ता च बद्धो रसश्च भुक्तो विधिना सिद्धिप्रदो भवति ॥४०॥

(र० चिं० र० रा० गं० र० सा० प० नि० र०)

अर्थ-प्रथम क्षेत्रीकरण के लिये आरोट रस को भक्षण करे फिर चौथाई भाग जीर्ण, अर्धभाग वैक्रान्त जीर्ण और सम भाग तीक्ष्ण (फौलाद) जीर्ण पारद को भक्षण करे और जो अग्नि को सहन करनेवाला हो और जो स्वर्ण चांदी को बनाता हो और जो बद्ध हो वही पारद विधिपूर्वक भक्षण किया हुआ सिद्धि का दाता होता है।।३९।।४०।।

### हेमादिजीणभेद से रसभस्मफल

हेमजीर्णो भस्मसूतो रुद्रत्वं भक्षितो दहेत् ।। विष्णुत्वं तारजीर्णस्तु ब्रह्मत्वं भास्करेण तु ।। सामान्येन तु तीक्ष्णेन शक्तत्वं प्राप्नुयान्नरः ।।४१।।

(र० सा० प०)

अर्थ-स्वर्णजारित पारद की भस्म के भक्षण करने से मनुष्य शिवरूप को प्राप्त होता है और तारजीर्ण पारद की भस्म विष्णु रूप को प्राप्त करती है तथा ताम्रजीर्ण पारद की भस्म ब्रह्म के रूप को देती है और सम भाग फौलाद से जारित पारद की भस्म इन्द्रपन को प्राप्त कर देती है।।४१।।

### स्वर्णजीर्ण पारदभस्म का फल

भस्मनो हेमजीर्णस्य लक्षायुः पलभक्षणात् ।। विष्णुरुद्रशिवत्व च द्वित्रिचतुर्भिराप्नुयात् ॥४२॥

(र० चिं० र० रा० शं० नि० र० र० सा० प०)

अर्थ-एक पल स्वर्ण जारित पारद के सेवन करने से मनुष्य एक लक्षवर्ष जी सकता है, दो पल सेवन करने से विष्णुपन को, तीन पल सेवन करने से रुद्रपन को और चार पल सेवन करने से शिवत्व को प्राप्त होता है।।४२।।

# तीक्ष्णजीर्ण पारद भस्म का फल

भस्मनस्तीक्ष्णजीर्णस्य लक्षायुः पलभक्षणात् ।। एवं दशपलं भुक्त्वा तीक्ष्णजीर्णस्य मानवः ।। तदा जीवेन्महाकल्पं प्रलयान्ते शिवं व्रजेत् ।।४३।। (र० चिं० नि० र० र० सा० प०)

अर्थ-जो मनुष्य एक पल तीक्ष्णजारित पारद भस्म को सेवन करता है वह एक लक्ष वर्ष तक जीता रहता है फिर दश पल और सेवन करने से महाकल्पतक जीवित रह सकता है और वह अन्त में शिवरूप को प्राप्त होता है।।४३।।

# ताम्रजीर्णपारदभस्म का फल

भस्मनः शुल्बजीर्णस्य लक्षायुः पलभक्षणात् । कोटघायुर्बाह्ममायुष्यं वैष्णवं रुद्रजीवितम् ॥४४॥ द्वित्रिचतुःपंचषष्ठे महाकल्पायुरीश्वरः ॥४५॥ (र० चि० र० रा० शं० नि० र० र० सा० प०) अर्थ-ताम्रजीर्ण पारदभस्म के १ पल सेवन से मनुष्य लक्षायु होता है, दो पल सेवन करने से कोटि वर्ष की आयु होती है और चार पल सेवन करने से विष्णुपन को प्राप्त होता है तथा पांच पलके सेवन करने से म्द्रपन को, छ: पल के सेवन करने से ईश्वर के समान महाकल्पायु होता है।।४४।।४५।।

# हेमादिजीर्णपारदसेवनमान की परमावधि

हेमजीर्णे भस्मसूते त्रिपले भक्षिते क्रमात् ।। क्षयकुष्ठं प्रमेहार्शोग्रहणीं च जयेत्तथा ॥४६॥ ज्यरं च बहुवर्षोत्यं जयेद्दीर्घायुषं नयेत् ॥ एवं च द्वादश पलं तीक्ष्णजीर्णं च भक्षयेत् ॥४७॥ चतुष्पलं शुल्वजीर्णं तारजीर्णं तथैव च । चज्रवैकान्तजीर्णं च शक्तिमात्रं च भक्षयेत् ॥४८॥

(टो० नं०)

अर्थ-सुवर्णजारित पारद भस्म के ३ पल भक्षण करने से मनुष्य क्षय, कोढ, प्रमेह, बवासीर, और संग्रहणी को तथा बहुत वर्षों से उत्पन्न ज्वर को भी जीत लेता है इसी प्रकार तीक्ष्ण जीर्ण पारद को बारह पल भक्षण करे और ताम्रजारित पारदभस्म के चार पल और चार पल ही तारजारित पारद भस्म को खावे वज्र और वैक्रान्त जारित पारद भस्म के दो कर्ष भक्षण करे।।४६-४८।।

#### पारदसेवन

अथ सेवनकं कर्म पारदस्य निरूप्यते । यत्नेन सेवितः सूतः शास्त्रमार्गेण सिद्धिदः ॥ अन्यथा भक्षितश्चैव विषवज्जायते नृणाम् ॥४९॥

(ध० सं०)

अर्थ-अब पारद के सेवन कर्म को वर्णन करते हैं-शास्त्र की विधि से यत्नपूर्वक सेवित किया हुआ पारद सिद्धि का दाता है और शास्त्र रीति के अतिरिक्त सेवन किया हुआ पारद मनुष्यों के विष तुल्य होता है॥४९॥

#### रसवैद्यलक्षण

धर्मिष्ठः सत्यवादी स्यात् शिवकेशवपूजकः । सदयः पद्महस्तश्च रसवैद्यः श्रियाऽन्वितः ॥५०॥

(र० सा० प०)

अर्थ-रसशास्त्र का प्रवर्तक वैद्य लक्ष्मीवान् धर्मात्मा सत्यवादी शिव विष्णु का पूजक, दयावान् और कमलहस्त होना चाहिये।।५०।।

# सेवन अयोग्य पुरुष

न योज्यो मर्मणि च्छिन्ने न च क्षाराग्निदग्धयोः ॥५१॥

(र० र० स०)

अर्थ-और जिस पुरुष का मर्मस्थान कट गया हो तथा क्षार और अग्नि से जल गया हो उस पुरुष को पारद का सेवन करना मना है।।५१।।

#### किस अवस्था में रस सेवन करना

कुमारे तरुणे वृद्धे सदा योज्यं रसायनम् । वृद्धत्वेऽपि बले योज्यमशीत्यूर्ध्वं न कर्हिचित् ।।५२।।

(र० सा० प०)

अर्थ-कुमार, तरुण और वृद्ध मनुष्य इन सबको रसायन देना चाहिये और बुढापे में भी अस्सी वर्ष के पश्चात् बल के लिये कभी सेवन न करै।।५२।।

#### अन्यच्च

पूर्वे वयसि मध्ये वा तत्प्रयोज्यं जितात्मनः । दीर्घमायुः स्मृर्ति मेधामारोग्यं तरुणं वयः ।।५३॥ प्रभावर्णस्वरौदार्यं देहेन्द्रियबलोदयम् । वाक्सिद्धं निर्वृतिं

कान्तिमवाप्रोति रसायनात् ॥५४॥

(र० सा० प०)

अर्थ-किस अवस्था में रसायन को सेवन करना चाहिये इस बात पर वाग्भट्ट का प्रमाण देते हैं-पूर्वावस्था में अथवा युवावस्था में जितेन्द्रिय मनुष्य को पारदसेवन कराना चाहिये क्योंकि पारदसेवन करनेवाले मनुष्य की दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुणअवस्था, प्रभावर्ण, स्वर, उदारता, और देह इन्द्रिय तथा बल का उदय, वाणी की सिद्धि इनको प्राप्त होता है॥५३॥५४॥

# पारद को विधिपूर्वक सेवन करें

अमृतं च विषं प्रोक्तं शिवेन च रसायनम् ॥ अमृतं विधिसंयुक्तं विधिहीनं तु तद्विषम् ॥५५॥

(र० चिं० रा० रा० शं०)

अर्थ-श्रीमहादेवजी ने विष (वत्सनाभ) और अमृत (पारद) इन दोनों पदार्थों को रसायन कहा है क्योंकि विधिपूर्वक सेवन करे तो वह अमृत है और विधिरहित सेवन किया हुआ अमृत भी विष है॥५५॥

# क्षेत्रीकरण की अत्यावश्यकता

अक्षेत्रीकरणे भुक्तोऽप्यमृतोऽपि विषं भवेत् ।। फलिसिद्धिः कृतस्तस्य सुबीजस्योषरे यथा ॥५६॥ कर्तव्यं क्षेत्रकरणं सर्विस्मिश्च रसायने ॥ नाक्षेत्रकरणाद्देवि किंचित्कुर्याद्रसायनम् ॥५७॥

(रस० शं०, र० सा० प० र० चिं०)

अर्थ-क्षेत्रीकरण के बिना भक्षण किया हुआ यह अमृत (पारद) भी विष के तुल्य होता है जिस प्रकार ऊसर धरती में बोये हुये बीज का कुछ फल नहीं होता है इसलिये हे पार्वती सब रसायनों के सेवन करने के लिये क्षेत्रीकरण करने की आवश्यकता है सो अवश्य करना चाहिये॥५६॥५७॥

#### अन्यच्च

रेचनान्त इदं सेव्यं सर्वदोषापनुत्तये ।। मृताभ्रं भक्षयेन्मासमेकमादौ विचक्षणः ।।५८॥ (र० चिं० र० रा० शं०)

अर्थ—जो मनुष्य अपने समस्त रोगों को नाश करने के लिये इच्छा करता है। वह प्रथम जुलाब लेवे फिर एक मास तक अभ्रक का सेवन कर फिर उस पारद को भक्षण करे इसी को क्षेत्रीकरण कहते हैं॥५८॥

क्षेत्रीकरण के लिये पंचकर्म की आवश्यकता

पंचकर्म पुरा कृत्वा पश्चात्सकलबेहिनाम् ॥ योजनीयो रसो विब्यंः शीघ्रं सिद्धिमवाप्रुयात् ॥५९॥

(र० शं० र० सा० प०)

अर्थ-प्रथम पांच कर्मों को करके फिर समस्त मनुष्यों को उत्तम रस दे दो शीघ्र ही सिद्धि होती है।।५९।।

#### अन्यच्च

पंचकर्म च यत्नस्थैः सुकुमारैर्नरैरिह ॥ रेचनांत इदं सेव्यं सर्वदोषापनुत्तये ॥६०॥ (र० रा० शं० र० सा० प०) अर्थ-जो सुकुमार पंच कर्मों से घबड़ाये हुये हैं वे केवल जुलाब लेकर ही पारद को सेवन करे तो शरीर के सब दोष दूर हो जाते हैं॥६०॥

पंचकर्म के अयोग्य पुरुष

नवज्वरेऽतिसारे च गर्झिणीबालवृद्धयोः ॥ न कुर्यात्यंच कर्माणि रक्तस्रावणदाहनम् ॥६१॥ (र० शं० र० सा० प०)

अर्थ-नवज्वर में, अतीसार में, गर्भावस्था में, बाल और वृद्धावस्था में

पंच कर्म तथा रक्त स्रावण (फस्तः वगैर खुलवाना) न करे क्योंकि उससे दाह पैदा होती है॥६१॥

# क्षेत्रीकरण के लिये पंचकर्मनाम

पाचनं स्रोहनं स्वेदं वमनं च विरेचनम् ॥ एतानि पंचकर्माणि ज्ञातत्यानि भिषक्वरैः ॥६२॥

(र० सा० प० र० रा० शं०)

अर्थ-पाचन, स्नेहन, स्वेदन, वमन और रेचन इनको वैद्यराज पचकर्म कहते हैं॥६२॥

### क्षेत्रीकरण के लिये वमनविधि

निबक्वायं भस्मसूतं वचाचूर्णयुतं पिबेत् ।। पित्तान्तं वमनं तेन जायते क्लेशवर्जितम् ॥६३॥ (र० चि०)

अर्थ-नीम के क्वाथ में पारद भस्म तथा बचका चूर्ण मिलाकर पीचे तो ऐसी वमन होती है कि अंत में पित्त निकलने लगता है और वह मनुष्य दुःख रहित हो जाता है॥६३॥

#### क्षेत्रीकरण

वमनं रेचनं पूर्वं शुद्धदेहः समाचरेत् ॥६४॥

(र० सा० प०)

अर्थ-देह को शुद्ध करके प्रथम रेचन (दस्त) करावे फिर वमन करावे तब क्षेत्रीकरण होता है॥६४॥

#### अन्यच्च

आदौ विरेचनं कृत्वा पश्चाद्वमनमाचरेत् । ततो मृताभ्रं भक्षेत् पश्चात्सूतस्य सेवनम् ॥६५॥ सम्यक् सूतवरं शुद्धं देहलोहकरं मुदा । सेवनः सर्वरोगझः सर्विसिद्धिकरो भवेत् ॥६६॥
(धं० सं०)

अर्थ-प्रथम विरेचन करावे, फिर वमन करावे, उसके बाद अञ्चक भस्म को भक्षण करे, तदनंतर उस पारद को भक्षण करे जो कि शुद्ध देह और लोह को उत्तम बनानेवाला रोगों का नाशक और सर्वसिद्धि का दाता

है।।६५।।६६।।

#### अन्यच्च

प्रथमं मारयेदभ्रं शास्त्रोक्तं सुपरीक्षितम् ॥ पश्चात्तं योजयेद्देहं सूतकं तदनन्तरम् ॥६७॥ गुंजाद्वयं समारम्य यावन्माषद्वयं भवेत् ॥ क्षेत्रमेवं भवेदेहे सूतवीर्यप्रसाधकम् ॥६८॥ अक्षेत्रे योजितः सूतो न प्ररोहेत्कदाचन ॥६९॥ (टो० नं०, र० रा० सुं०)

अर्थ-प्रथम अच्छी तरह परीक्षा किये हुए अभ्रक को णास्त्रोक्त रीति से भस्म करे फिर उसको भक्षण करे, तदनंतर दो रत्ती से लेकर एक मास तक पारद भस्म का सेवन करे, इस विधि को क्षेत्रीकरण कहते हैं। यह क्षेत्रीकरण पारद की णक्ति का दाता है और क्षेत्रीयकरण के बिना प्रयोग किया हुआ पारद अच्छी प्रकार फल नहीं देता है।।६७।६९।।

### क्षेत्रीकृत का लक्षण

क्रिग्धं क्रिग्धविरिक्तं यन्नीरुजं सिद्धभेषजैः ।। एतत्स्रेत्र् समासेन रसबीजार्पणक्षमम् ॥७०॥

(र० चिं०, र० सा० शं, र० सा० प०)

अर्थ-स्निग्ध (घृत और सैंधव का तीन दिन तक पान करना) फिर स्निग्ध (कपड़ा या पुटविह्न से) विरिक्त अर्थात् जो इच्छाभेदी और नाराचादि रसों से जुलाव लिया हुआ तथा अन्य औषधियों से जो शरीर नीरोग हो गया है वह क्षेत्रीकरण पारद रूप बीज के बोने योग्य होता है॥७०॥

### क्षेत्रीकरणानन्तर सेवनफल

क्षेत्रीकृतनिजवेहः कुवात रसायनं मितमान् । विधिना पथ्यविधानादमरतुल्य वेहः स्यात् ॥७१॥

(र० सा० प०, र० रा० श०)

अर्थ-अपने शरीर का क्षेत्रीकरण करके फिर बुद्धिमान् मनुष्य रसायन का सेवन करे और उस पर विधिपूर्वक पथ्य करे तो देवताओं के समान सुन्दर शरीरवाला होता है।।७१।।

### बिना क्षेत्रीकरण पारदप्रयोग वर्जन

अकृते क्षेत्रीकरणे रसायनं यो नरः प्रयुंजित ॥ तस्य कामित न रसः सर्वांगे दोषकुद्भवति ॥७२॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, र० सा० प०)

अर्थ-बिन्स क्षेत्रीकरण किये हुए शरीर में जो मनुष्य रसायन का प्रयोग करते हैं, उनके शरीर में पारद आक्रमण नहीं करता। प्रत्युत दोष को ही पैदा करता है।।७२।।

#### सेवनप्रकार

अषातुरो रसाचार्यं साक्षाद्देवं महेश्वरम् । साधितं च रसं श्रृङ्गदन्तवेण्वादि— धारितम् ॥७३॥ अर्चयित्वा यथाशक्ति देवगोबाह्मणानि । पर्णखंडे धृतं सूतं जग्ध्वा स्यादनुपानतः ॥७४॥

(र० र० स०, र० सा० प०)

अर्थ-अब रोगी साक्षात् श्रीमहादेवजी की तरह रसाचार्य की तथा सिद्ध किये हुए सींग, दन्त (दांत के बने हुए पदार्थ, वेणु (बांस के बने हुए पदार्थ) इनमें अर्थात् कांच के बने हुए पदार्थों में रखे हुये पारद की पूजा करके और यथाशक्ति देवता, गौ और ब्राह्मणों के पूजनकर फिर से पत्र पर रखे हुए पारद को अनुपान से खाकर पथ्य करे तो सब रोगों से रहित होता है।।७३।।७४।।

#### रससेवनमात्रा

यावन्मानेन लोहस्य गद्याणे१ वेधकृद्रसः ।। तावन्मानेन देहस्य भिक्षतो रोगहा भवेत् ।।७५।। राजिका तिलकगुश्च सर्वपा मुद्गमाषकौ ।। रक्तिका चणको वाय वल्लमात्रो भवेद्रसः ।। एषा मात्रा रसे प्रोक्ता रसकर्मविशारदैः ।।७६।। (ध० सं०)

अर्थ-चौसठ रत्ती लोहे में जितना पारद वेधकारक होता है, उतने ही पारद को भक्षण करने से देह का सब रोग नाश होता है। रसकर्म के ज्ञाता वैद्यों ने राई, तिल, कंगुनी, सरसों, मूंगा, उर्द, रत्ती, चना और बल्ल (तीन रत्ती), इनकी बराबर रस की मात्रा कही है।।७५।।७६।।

#### अन्यच्च

रसेन्द्रं सेवयेन्नित्यं चतुर्गंजाप्रमाणतः ॥ आज्येन मरिचैः साकं सेवयेच्च रसेन्द्ररम् ॥७७॥

(नि० र०)

अर्थ-रोगी मनुष्य ४ रत्ती के प्रमाण से घी और मिरच के साथ पारद का सेवन करे।।७७।।

#### रसमात्रामान

गुंजैकमात्रं तु नरस्य द्युज्यते गंद्याणकं प्रोक्तमजादिपुंगवे । गंद्याणसार्द्धे किरपुंगवेषु देयं सदा व्याध्यनुपानयोगात् ।।७८।।

(टो० नं०)

१-गद्याणम्-अष्टचत्वारिंशत् रक्तिकापरिमाणम् इति लीलावती। चतुःष्टिगुंजापरिमाणम्, इति वैद्यकम् अर्थ-मनुष्य को सिद्ध रस की एक गुंजा, घोड़ा आदि को ६४ रत्ती, हाथी को ९२ रत्ती रोग के अनुपान के अनुसार सर्वदा सेवन करना चाहिये।।७८।।

#### अन्यच्च

बल्लमेकं नरेऽश्वे तु गंद्याणैकं गजे द्वयम् । सर्वरोगविनाशार्थं भिषक् सूतं प्रयोजयेत् ॥७९॥

(र० रा० सं० र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-वैद्य समस्त रोगों के नाश करने के लिये मनुष्य को ३ रत्ती, घोडे को ६४ रत्ती और हाथी को १२८ रत्ती अर्थात् १ तोले ४ माशे पारद का सेवन करावे।।७९।।

# भक्षणमात्रा अनुपान आदि

गुंजैकमात्रं देवेशि ज्ञात्वा चाग्निवलं निजम् । घृतेन मधुना सार्द्धं ताम्बूलं कामिनीं त्यजेत् ।।८०।। दिनमकान्तरं कृत्वा निर्विषं योजयेद्रसम् ।।८१।। (टो० नं० र० चिं०)

अर्थ-श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पार्वती! मनुष्य अपने अग्नि के बल को देखकर घी या शहद के साथ स्वर्ण जीण पारद को सेवन करे, पान तथा स्त्री का परित्याग करे और एक दिन अन्तर से निर्विध्न पारद का सेवन करना चाहिये।।८०।।८१।।

### हेमजीर्णीरस मात्रामान

गुंजामात्रं रसं देवि हेमजीर्णं तु भक्षयेत् ।। द्विगुंजं तारजीर्णं स्याद्रविजीर्णस्य च त्रयम् ।।८२।। तीक्ष्णाभ्रकान्तजीर्णं तु गुंजैकैकं तु भक्षयेत् ।। वज्जवैक्रान्तजीर्णं तु भक्षयेत्सर्षपोपमम् ।।८३।।

(नि० र० टो० नं० र० सा० प० र० चिं० रा० रा० शं०)
अर्थ-हे पार्वती! स्वर्ण जीर्णपारद की एक रत्ती मात्रा को भक्षण करे
तारजीर्ण की दो रत्ती, ताम्रजीर्ण की तीन रत्ती, तीक्ष्ण (फौलाद) हीरा
और वैक्रान्त जीर्ण पारद की एक सरसों के समान मात्रा
है॥८२॥८३॥

#### घनसत्त्वादिजीर्ण रसमात्रामान

घनसत्त्वकान्ततास्रशंकरतीक्ष्णादिजीर्णस्य । सूतस्य गुञ्जवृद्धचा माषकमात्रं परा मात्रा ॥८४॥

(र० चिं० र० रा० शं० र० रा० सुं०)

अर्थ-अभ्रकसत्त्व, कांत, ताम्र, तीक्ष्ण आदि जीर्ण पारद की साधारण रीति से एक रत्ती की मात्रा है और अधिक से अधिक एक माणा मात्रा हो सकती है॥८४॥

#### रसमात्रा का घटाव बढाव

मात्रा वृद्धिः कार्या तुल्यायामुपकृतौ क्रमाद्विदुषा । मात्राह्वासः कार्यो वैगुण्ये त्यागसमये च ॥८५॥

(र० चिं०)

अर्थ-पारे के खानेवाले को ध्यान रखना चाहिये कि जब कुछ विशेष उपकार नहीं होता हो तब एक एक गुंजा मात्रा की वृद्धि करनी चाहिये और जब किसी प्रकार का उपद्रव हो या औषिध के छोड़ने का समय हो तब मात्रा का हास (घटाना) करना चाहिये।।८५।।

#### पारद सेवन के पथ्य का समय

प्रभाते भक्षयेत्सूतं पथ्यं यामद्वयाधिके न । लंघयेत्त्रियामं तु मध्याह्नेतैव भोजयेत् ।।८६।। (र० चिं० र० रा० शं० र० रा० सुं० नि० र० र० सा० प० टो० नं०) अर्थ-रसभक्षण की इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रातःकाल ही पारे का भक्षण करे, पारद भक्षण के पश्चात् दूसरे प्रहर में पथ्य का सेवन करे अथवा तीसरे प्रहर में अवस्य ही पथ्य करे और तीसरे प्रहर को लंघन न करे तथा मध्याह्न में भोजन करे।।८६।।

#### रसमक्षण में अनुपान

अनुपानेन युंजीत पर्णखण्डेन वा सह ।। इत्यं संसेविते सूर्ते रोगमांद्याद्विमुच्यते ।।८७।। सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नोति परमां गतिम् ।। दारिष्नूनाशनार्याय वेधकर्म समाचरेत् ।।८८।।

(ध० सं०)

अर्थ-अनुपान के साथ पारे को पान में रखकर सेवन करे इस प्रकार सेवन करने से रोग दूर हो जाते हैं और सब पापों से छुटा हुआ परम गति को प्राप्त होता है और दिरद्रता को दूर करने के लिये वेध कर्म को करे।।८७।।८८।।

### पारद सेवन के अजीर्ण का उपाय

ताम्बूलांतर्गते सूते किट्टबन्धो न जायते ।। सकणाममृतां भुक्त्वा मलबन्धे स्वपेन्निशि ॥८९॥ (र० चिं० र० रा० शं० र० रा० सुं० नि० र० र० सा० प०)

अर्थ-पारद को पान के भीतर रखकर खावे तो अजीर्ण नहीं होता यदि कोष्ठबद्ध हो तो रात्रि में पीपल और हर्र को खाकर सो जावे।।८९।।

# रस जीर्ण होने पर स्नानविधि

सौख्योष्णैः सिललैर्द्वृतं रसभुजा स्नानं जीर्णे शते वातं पित्तकफौ निहन्ति बलकुत्त्वग्वर्णकृद्बृहणम् ॥ रूपद्योतकरं मनः प्रशमनं कामस्य संवर्धनं नारीणां च मनोहरं श्रमहरं देहे रसकामणम् ॥९०॥

(र० रा० शं०)

अर्थ-पारद सेवन करनेवाला मनुष्य रस के जीर्ण (पचन) होने पर साधारण गरम जल से स्नान करे तो शरीर में रस का क्रामण होता है वह रसक्रमण वात पित्त और कफ को नाश करता है, बल त्वचा के वर्ण का बढ़ानेवाला है और बृहण है, रूप का प्रकाश तथा मन का शान्तकारक, काम का बढ़ानेवाला और स्त्रियों के मन को हरनेवाला तथा देह के श्रम को हरनेवाला है।।९०।।

### स्नान तैल जल निर्णय

अभ्यंगिमनले योज्यं तैलैर्नारायणादिभिः ॥ अबलशीततोयेन मस्तके परिषचयेत् ॥९१॥ तृष्णायां नारिकेलाम्बुमुद्गयूषं सशर्करम् ॥ द्राक्षादाडिमर्खर्जूरकदलीनां फलं भजेत् ॥९२॥

(यो० र० र० रा० सुं० नि० र०)

उदर सित दध्यन्नं कृष्णजीरं ससैन्धवम् ॥९३॥

(र० रा० शं०)

अर्थ-पारद भक्षण के समय यदि वात के क्षोभ से गरीर में दर्द हो तो नारायण आदि तैल का मर्दन करे और अरित हो तो मस्तकपर गीतल जल डालना चाहिये और प्यास होने पर नारियल का पानी खांड सिहत मूंग का पानी पीना चाहिये अथवा अंगूर अनार खजूर और केले के फल को खावे यदि उलटी आती हो तो काला जीरा सैंधानोंन सिहत दही भात खावे।।९१।।९३।।

# रससेवी के लिये जल का निर्णय

गव्यं सुदुग्धं सलिलाईकिन श्रृतं कृतं पानजलं सुशीतलम् ।। खंडेन वा शर्करया समेतं रसेन्द्रभोक्ता प्रपिबेत्सदैव ॥९४॥

(नि० र०)

अर्थ-आधा भाग दूध और आधा भाग जल इन दोनों को उष्ण करके शीतल कर लेवे फिर आधा पाव शक्कर डाल दे इसको रसेन्द्र भक्षण करनेवाला मनुष्य सदैव पीता है।।९४।।

#### अन्यच्च

दिव्यान्तरिक्षध्वनिजं च कौपं स्वयं विशीर्शादिशिलातलोद्भवम् ॥ तडागंज सारसमौद्भिदं यत्तोयं मतं त्वष्टविधं मनोरमम् ॥९५॥

(र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-दिव्य, आन्तरिक्षज, घ्वनिज (बर्फ से पैदा हुआ), कूए का जल, झरने का जल, तालाब का जल, झील का जल और औद्भिद अर्थात् जो पृथ्वी को भेदकर बाहर निकला हुआ हो इस प्रकार जल आठ प्रकार का कहा है।।९५॥

#### अन्यच्च

अक्षारं स्वादु मृष्टं दिनमणिकरणैर्वासरे तप्तमादौ रात्रौशीतांशुरोचित्रिवि धमुयवजां दोलितं दोषहीनम् । कर्पूरै राजचंपैरतिशयविमलैः पाटललासुपुष्पै स्त्वग्धान्यैर्वासितं यद्वरशिशिरजलं सूतसेवी पिवेत्तत् ।।९६।।

(र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-प्रथम मीठे जल को एक मिट्टी की चपटिया में भर कर सूरज कि किरणों में एक दिन भर रखें फिर उसी को रात्रि में चन्द्रमा की किरणों से जीतल और उसी जल को कपूर, चंपे के फूल, इलायची और अनेक सुगन्धित पुष्पों से सुगंधित किये हुए जिजिर ऋतु के जल को पारद के सेवन करनेवाला नित्य पीवे॥९६॥

#### तैलमर्दन

श्रीनारायणसंज्ञकेन च बलातैलेन चान्येन वा कार्यं मर्दनकोविदै रसभुजामल्लैः सदा मर्दनम् ।। चातुर्जातलवंगकुंकुमनिशामुस्ताम्बुमांसीभवैश्र् णैर्श्रघ्टमसूरमुद्गयवजैरुद्वर्तनं कारयेत् ।।९७।।

(र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-वातज दोष की निवृत्ति के लिये नारायण तैल, बलातैल तथा अन्य वात द्रा तैलों को लेकर पहलवानों से अपने शरीर पर सदा मालिश करावे और चातुर्जात, लोंग, केसर, हलदी, नागरमोथा, जटामांसी, भुनी हुई मूंग, मसूर और जौ इनके चूर्ण को लेकर उबटना करे।।९७।।

# आहारनिर्णय

सततं वर्जयेदेकाहारं च रससेवकः । नक्ष्यत्यग्निरनाहारात्सूतो नैव क्रमेत्तनौ ॥९८॥ रोगशांतिं तथा कर्तुं नैव शक्नोति पारदः । विचित्रैर्मोजनैस्तस्माद्रसं समुपंबृहयेत् ॥९९॥

(र० रत्ना०)

अर्थ-रस के सेवन करनेवाला मनुष्य एक बार भोजन न करे अर्थात् दो बार भोजन करे क्योंकि भोजन के न करने से मंदाग्नि होती है और शरीर में पारद अच्छी तरह नहीं रमता है और पारद रोग की शान्ति भी नहीं कर सकता है इसलिये अनेक प्रकार के भोजनों से पारद के बल को बढावें।।९८।।९९।।

#### अन्यच्च

निषिद्धवर्ज्यं मितमान् विचित्ररसभोजनं कुर्यात् । सुवित न यथा नश्यित जाठरो विद्धः ॥१००॥

(र० चिं० नि० र०)

अर्थ-बुद्धिमान् निषिद्ध (अपथ्य) रहित सरस भोजन को करे और भोजन भी ऐसा न करे कि जिससे पारा शरीर में फूट जाय और मन्दाग्नि भी होवे।।१००॥

#### पारद सेवन में पथ्य

धान्यदीनां च सर्वेषां यवगोधूमिष्टिकाः । नेष्टास्तु विदलाः सर्वे मुक्ता मुद्गाढकी पुनः ।।१०१।। आज्यं स्नेहे मधुषु मधुरं चेक्षुजातं हि यत्स्याच्छरेष्ठं खंडं दृतवरसितं क्षारयुक्तं न तत्स्यात् । हिंगु श्रष्ठं सकलसुरभैः सैंधवं सिंधुजेषु रागे यूपाः प्रवररजनीसूरणाद्वौं च कंदे ।।१०२।। अशुभानि च मांसानि शाकानि विदलानि च । संस्कृतानि विधानेन न स्युर्दोषकराणि च ।।१०३।। केशादिजुष्टं कृतसीतपुष्यं शाकावराश्चैर्बकुले महोष्णम् । निसेवितं यत्त्वणाधिकं च संत्याज्यमन्नं रससेविभिस्तत् ।।१०४।। तक्नं हितं स्नेहगतं तथा दिधगोक्षीरजातं सकलं हितं स्यात् । मुक्त्वा च पक्त्वाम्बुसुरारनालं स्यादम्बुपानं न हितं रसायने ।।१०५।। तैलं च तैलं गिरिजाभवं यत् मुस्वादुहीनं सिठतामदुग्धम् । विनष्टदुग्धं त्वशुभं च सर्वं खादेत्कदाचिन्न रसायनी नरः ।।१०६।। पुष्पजातं फलं सर्वं मधुरं मांसशर्करम् । पाकपुक्तमशीर्णं च श्रेष्ठमुक्तं रसायने ।।१०७।। असिताया विवत्सायाः प्राहुर्दुग्धं जलैः श्रृतम् ।। बलवृद्धिकरं वृष्यं श्रेष्ठमुक्तं रसायने ।।१०८।।

(र० रा० रा० र० सा० प०)
अर्थ-सब प्रकार के धानों में जौ, गेहूँ और साठी चावल खाना श्रेष्ठ है।
मूंग और अरहर की दाल को छोड़कर सब दाले वर्जित है। चिकने पदार्थों से
घृत श्रेष्ठ है। मीठी चीजों में इक्षु (साठा या गांडा) से पैदा हुई सब प्रकार
की मिठाई पथ्य है। सिंघुनदी के पास पैदा हुई चीजों में सैंधानोंन हित है
और कंदों में जमीकंद और अदरख श्रेष्ठ है। अयोग्य मांस णाक और दाल
प्रभृति ये सब विधि से सिद्ध किये हुये हो तो दोषरहित होते हैं, जिस पदार्थ
में बाल पड़ गया हो, ठंडा हो गया हो उसका भक्षण न करे और अधिक
लवणयुक्त पदार्थों के खाने को छोड़ देवे गाय के दूध से पैदा हुये सब प्रकार के
दही और मठा हित है। सब तरह के फूल मीठे मीठे फल और खांड में पके
हुए पदार्थ श्रेष्ठ है। जिसके बछड़ा न हो ऐसी सफेद गाय के दूध को गरम
करके ठंढा कर पीना चाहिये और जो जो बल की वृद्धि करनेवाला और
वृष्य पदार्थ खाना श्रेष्ठ है।। १०१-१०८।।

### पथ्यवर्ग

घृतसँधवधान्याकजीरकार्द्रकसंस्कृतम् । तन्दुलीयकधान्याकपटोलालम्बुषादि कम् ।।१०९।। गोधूमजीर्णशाल्यन्नं गव्यं क्षीरं घृतं दिध । हंसोदकं मुद्गरसः पथ्यवर्गः समासतः ।।११०।।

(नि० र० र० र० स० यो० र० र० सा० प० र० रा० शं०) अर्थ-घी, सैंधव, धनियां जीरा, अदरक इनके छोंक (भकार) दिये हुए चौलाई, बैंगन, परवल, तूंबी इनके साग, गेहूं का चून, साठी चावल, गाय का दूध, घृत और दही, हंसोदक, मूगं की दाल इनको पारद भक्षण में पथ्य कहा है।।१०९।।११०।।

# पारद सेवन में पथ्य और आहार विहार

मुद्गयूषघृतं बुग्धं शाल्यश्नं सैंधवं तथा । नागरे पद्ममूलं च मुस्तकं गिरिमित्लिका ।।१११।। शाकं पौनर्नवं श्रेष्ठं मेघनादं च वास्तुकम् । अभ्यङ्गं मुखदं स्नानं कोष्णतोयेन नित्यशः ।।११२।। रूपयौवनसंपन्नां स्वानुकूलां भजेत्त्रियाम् ।। तेन बुद्धिर्बलं कांतिर्वर्द्धते रससेविनः ।।११३।।

(अनुपानतरंगिणी)

अर्थ-मूंग का यूष, घी, दूध, साठी चावल का भात, सैंधानोंन, सोंठ, पद्ममूल (भसूडे कमल की जड), मोथा, गिरिमिल्लिका (कुठाका वृक्ष), सांठ, चौलाई और बथुआ इनका साग, हलका उबटना, नित्यप्रित कोष्ण (नूनवाए) जल से झान करना, अपने अनुकूल सुन्दर स्त्री से प्यार करना इनसे रस सेवन करनेवाले मनुष्य की बुद्धि बल और कांति बढती है।।१११-११३।।

#### अन्यच्च

च चिल्लिकाम् ।। सैन्धवं नागरं मुस्तं पद्ममूलानि भक्षयेत् ॥११४॥ (रसमंजरी, र० सा० सं० र० रा० सं०)

अर्थ-मूंग का यूष, दूध, घी, साठी चावल, ये विशेष कर हित हैं। सोंठ, चौलाई, चिल्लिका (एक प्रकार का पत्ते का शाक), सैंधव, सोंठ, पीपल, नागरमोथा और पक्षमूल को भक्षण करे।।११४॥

#### अन्यच्च

हितं मुद्गान्नदुग्धाज्यशाल्यन्नांनि सदा ततः ॥ शाकं पौनर्नवं देवि मेघनादं सवास्तुकम् ॥११५॥ सैंधवं नागरं मुस्ता पद्ममूलानि भक्षयेत् ॥ आत्मज्ञानकथा पूजा शिवस्य च विशेषतः ॥११६॥ (र० सा० प० र० चिं० र० रा० शं० नि० र०)

अर्थ-मूंग का यूष, दूध, घी साठी चावल ये हित है और है पार्वती! साठ चौलाई और बथुआ का शाक, सैंधानोंन, सोंठ, मोथा और पद्ममूल को भक्षण करे तथा आत्मज्ञान की कथा अर्थात् वेदान्त विषय की चर्चा और श्रीशिवजी की पूजा भी विशेष हित है।।११५-११६।।

# सेवनीय विहार

उद्भिन्नचूच्का त्र्यामा सुभोगा सुभगा शुभा। दिव्याभरणसंयुक्ता कामभोगविवर्जिता ।।११७।। सन्निधानेषु कर्तव्या वृद्धैश्च परिरक्षिता ।।११८।। (टो॰ नं॰)

अर्थ-जिसके स्तन अच्छी तरह से उठे हुए हों और जिसके भोग और ऐश्वर्य श्रेष्ठ हो, उत्तम २ आभूषणों को धारण करनेवाली हो ऐसी श्यामा (सोलह वर्ष की) स्त्री रस सेवक के पास होनी चाहिये। और वह स्त्री कामभोग (मैथुन) से रहित तथा वृद्ध जनों से रक्षित हो अर्थात् पारद खानेवाले पुरुष का उस स्त्री से मैथुन कदापि न होने पावे।।११७।।११८।।

#### अन्यच्च

कस्तूरीसंयुतं नित्यं ताम्बूलं भक्षयेद्वरम् ॥ सुरभीणि च पुष्पाणि चंदनागरुलेपनम् ॥११९॥

(टो० नं०)

अर्थ-पान में कस्तूरी रख कर खावे तथा सुगंधित पुष्पों को धारण करे, चंदन, अगरका लेपन करे।।११९।।

#### अपथ्य जल

अतिपानमपानं च जलक्रीडां च वर्जयेत् ॥१२०॥

(टो० नं०)

अर्थ-अत्यन्त, जल का पीना तथा पानी का बिलकुल ही नहीं पीना अथवा जलक्रीड़ा को भी छोड़ देवे।।१२०।।

#### अपथ्य आहार

निषिद्धं वर्जयेत्सर्वं रससेवाविधौ नरः ॥ रसस्रावकरं वर्ज्यं भोजने चातियत्नतः ॥१२१॥ अग्निमांद्यकरं तद्वद्वर्ज्यं चापि प्रयत्नतः॥१२२॥ (र० रत्नाकर)

अर्थ-बुद्धिमान् मनुष्य रससेवन के समय सम्पूर्ण निषिद्ध पदार्थों को छोड़ देवे भोजन करने में उस भोजन को छोड़ दे कि जो अधिक रक्त का निकालनेवाला अथवा मन्दाग्नि का करनेवाला हो।।१२१।।१२२।।

#### अपथ्य आहार

अत्यम्लकदुतिक्तैश्च सूतः स्रवति सेवितैः ॥ अत्यम्ललवणाहारैर्भववीयों भवेद्रसः ॥१२३॥

(र० रत्नाकर)

हितं मुद्गाम्बुदुग्धाज्यं शाल्यम्न च विशेषतः ति शाक् पौनर्नवायास्त मेघनावं

अर्थ-साये हुए अत्यन्त सट्टे चरपरे कडुवे पदार्थों से पारद शरीर में फूट जाता है और अधिक सट्टे और नमकीन चीजों के साने से पारद मदवीर्य्य होता है।।१२३।।

#### अन्यच्च

कुलत्थांश्चातसीतैलं तिलान् माषमसूरकान् ॥ कपोतं कांजिकान्नं त तक्रभक्तं तथैव च ॥१२४॥ वार्ताकं राजिकां विल्वं वातलानि च वर्जयेत् ॥ तिलतैलं दिध क्षारं द्राक्षाक्षोटपरूषकम् ॥१२५॥ बदरं नारिकेलं च सहकारं सुवर्च्वलम् ॥ नारंगं कांचनारं च शोभांजनमि त्यजेत् ॥१२६॥

(टो० नं०)

अर्थ-कुलथी अलसी का तैल, तिल, उर्द, मसूर, कबूतर, कांजी, मठे से मिला हुआ भात, बैंगन, राई, बेल तथा वातल पदार्थों को त्याग दे तिल का तैल, दही (भैंस का), खार (जवाखारप्रभृति), द्राक्षा (खट्टी दाख), आखरोट, फालसे, वेर, नारियल, आम, कालानोंन, नारंगी, कचनार, और सेंजना इनका भी परित्याग करे।।१२४।।१२६।।

#### अन्यच्च

कुलत्थानतसीतैलं तिलान् मापान्मसूरकान् ॥ कपोतान् कांजिकं चैव तक्रभक्तं च वर्जयेत् ॥१२७॥ हेमचक्रादयश्चैव कुक्कुटानिप वर्जयेत् ॥ कट्वम्लितिक्तलवणं पित्तलं वातलं च यत् ॥१२८॥ बदरं नारिकेलं च सहकारं सुवर्चलम् ॥ नागरंगं कामरंगं शोभांजनमिप त्यजेत्॥१२९॥ (र० चिं०, र० रा०)

अर्थ-कुलथी, अलसी का तेल, तिल, उर्द, मसूर, कबूतर, कांजी, मठा भात इनके खाने को छोड़ देवे। हेमचक्रादिक (ग्रन्थकार) मुर्गी के मांस का निषध करते हैं कटु (मिरचप्रभृति), अम्लितिक्त (निम्बादि), लवण, पित्त के कुपित करनेवाले, बात के कुपित करनेवाले, बेर, नारियल, आम, सोचर नोंन, नारगी, कमरख और सेंजने को भी परित्याग करे।।१२७-१२९॥

#### अन्यच्च

बृहतीबिल्वकूष्माण्डं वेत्राग्नं कारवेल्लकम् ॥ माधं मसूरं निष्पावं कुलित्थं सर्घपं तिलम् ॥१३०॥ लंघनोद्वर्तक्षानतास्रचूडसुरासवान् ॥ आनूपमांसं धान्याम्लं भोजनं कदलीदले ॥१३१॥ कांस्ये च गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णोष्णं च मृशं त्यजेत् ॥१३२॥

(र० र० स० यो० र० सा० प०)

अर्थ-कटेरी का फल, बेल, कूष्मांड (काशीफल), बांस की पोई, करेला, उर्द, मसूर, कुलथी, सेंम, सरसों, तिल, लंघन उबटन, स्नान, मुर्गा, शराब, सजल देश के पशु पक्षियों का मांस. कांजी, कासी और केले के पत्ते पर भोजन करना, गुरु, बिष्टम्भी (अजीर्णकारक पदार्थ), चरपरा और उष्णपदार्थ इनको पारद खानेवाला मनुष्य न खावे॥१३०-१३२॥

### अपथ्य ककारादि निषेध

यस्मिन् रसे च कंठोक्त्या ककाररिदर्निषेधितः ॥ तत्र तत्र निषेध्यस्तु तदौचित्यत्गतोऽन्यतः ॥१३३॥

(र० र० स०)

अर्थ-जिस रस में ककारादि पदार्थों का खास लेख द्वारा निषेध किया गया है, वहां पर वे ही निषेध करने योग्य हैं यदि और भी ककारादि पदार्थों को निषेध योग्य समझा जावे तो उनको भी भक्षण न करे।।१३३।।

#### अपथ्य ककारषट्क

कूष्माण्डं कंर्कटी कोलं कलिङ्गं करमर्दकम् ॥ करीरं चेति षट्कादीन् रसभुग्वर्जयेज्जनः ॥१३४॥

(यो० र० र० रा० शं० नि० र०)

अर्थ-पेठा, ककडी, बेर, तरबूज, करोंदा, टेटी इन पदार्थों को रस के खानेवाला मनुष्य छोड़ दे॥१३४॥

#### ककाराष्ट्रक

कूष्माण्डं कारवेल्लं च कर्कटीं काकमाचिकाम् ॥ कुसुम्भकं कलिगं च कर्कोटी कदलीं त्यजेत् ॥१३५॥

(र० मानस०)

अर्थ-पेठा, करेला, ककड़ी, काकमांची (मक्तोय व कवैया) कसूमं, तरवूज, बाझ, ककोड़ा और केले के फल का भी परित्याग करे॥१३५॥

#### ककाराष्ट्रक वर्ग

कुष्माण्डं कर्कटश्चैयं कलिंगं कारवेल्लकम् ॥ कुमुम्भिकां च कर्कोटी कलम्बीं काकमाचिकाम् ॥ ककाराष्ट्रकमेतद्धि वर्जयेद्रसभक्षकः ॥१३६॥ (टो० नं० र० सा० सं० र० मंजरी, र० रा० शं० र० रा० सुं० र० सा० प० नि० र० र० चिं०)

जराव्याधिविनिर्मुक्तो जीवेद्वर्षशतं मुखी ॥

(अनुपानतरंगिणी)

अर्थ-पेठा,ककडी, तरबूज, करेला, कसूम का शाक, ककोडा मकोय, कलम्बी, (कलमी का शाक जो कि जल में पैदा होता है) यह ककाराष्ट्रक है। रस सेवन करनेवाला मनुष्य इस ककाराष्ट्रक को छोड़ देवे तो बुढ़ापे में रहित हुआ मनुष्य सौ वर्ष तक मुख से जीता है।।१३६।।

### ककारादिगण

कण्टारीफलकाञ्जिकं च कलमस्तैलं तथा राजिका निम्बूकं कतकं कलिंगकफलं कूष्माण्डकं कर्कटी । कारीकुक्कुटकारवेल्लकफलं कर्कोटिकायाः फलं वृन्ताकं च कांपत्थकं खलु गणः प्रोक्तः ककारादिकः ।।१३७।। देवीशास्त्रोदितः सोऽयं ककारादिगणो मतः ।।

(र० र० स०)

अर्थ-कटेरी का फल, कांजी, कलम (कलमी धान) तैल, राई, नींबू, निर्मली के बीज, तरबूज, पेठा, ककड़ी, कारी (आकर्षकारी), मुर्गा, करेला, बांझ ककोडा, बेंगन, कैथ इनको ककारादिगण कहते हैं यह देवीशास्त्र में कहा हुआ ककारादि गण है।।१३७।।

#### अन्यच्च

शास्त्रान्तरविनिर्दिष्टः कथ्यतेऽन्यप्रकारतः ॥१३८॥ कंगुकन्दककोलकुक्कुटक लक्नोडाः कुलत्यास्तया कण्टारीकटुतैलकुष्णगलकः कूर्मः कलायः कणा ॥ कर्कारुं च कठित्लकं च कतकं कर्कोटिकं कर्कटी कालीकाञ्जिकमेषकादिक— गणः श्रीकृष्णदेवोदितः ॥१३९॥॥

(र० र० स०)

अर्थ-कंगनी, बेर. मुर्गा, झरबेर, सूअर, कुलथी, कटेरी काफल,कडुआ तेल,कछुआ,मटर,पीपल, पेठा,करेला,निर्मलीका फल,बाझककोड़ा, ककडी, किलहारी, कांजी और मेढ़ा इत्यादि श्रीकृष्णदेव का कहा हुआ ककारादिगण हमने अन्य प्रकार से वर्णन किया है।।१३८।।१३९।।

#### अपथ्य आहार

वर्ज्यं चैवातिमधुरमत्यम्लकटुतिक्तकम् । वर्ज्या वृद्धा विरूपा स्त्री वर्जयेत्लवणन्ततः ॥ भूतस्रावः प्रजायेत ज्वरश्चैव प्रजायते ॥१४०॥

अर्थ-अत्यन्त मीठा और अत्यन्त सट्टा पदार्थ, कडुवा चर्परा, बूढ़ी और कुरूपा स्त्री तथा लवण इन पदार्थों को रस के सानेवाला मनुष्य त्याग दे कारण कि इन पदार्थों के सेवन करने से शरीर के पंचमहाभूतो के हास, पंच

महाभूतों के नाण होने से णरीर का नाण अवश्य होता है क्योंकि यह णरीर पंचमहाभूतों से ही बना हुआ है।।१४०।।

### पारदसेवी को त्याज्य कर्म

अतिपानं चात्पशनमितिनद्वा प्रजागरः ।। भ्रीणामित प्रसंगं च अध्वानं च विवर्ज्जियेत् ।।१४१।। अतिकोपं चातिहर्षं चातिदुःसमितिस्पृहाम् ।। शुष्कवादं जलक्रीड़ामितिचिंतां च वर्जियेत् ।।१४२।। (२० चिं० २० रा० शं० २० रा० सुं० २० सा० प० नि० २०)

अर्थ-पारद के भक्षण करनेवाला मनुष्य मुरापान, अत्यन्त खाना, पीना, अत्यन्त सोना, अथवा जागना, अति स्त्रीप्रसंग, मार्ग का चलना, (अथवा जहां ध्यान चापि 'ऐसा' पाठ है वहां स्त्रियों का ध्यान ऐसा अर्थ करना चाहिये) इनको छोड़ देवे तथा अधिक क्रोध करना, अधिक खुणी करना, अत्यन्त दु:ख, अनेक पदार्थों की अत्यंत इच्छा, णुष्कवाद (निष्फल झगड़ा करना), जल में खेलना या तैरना और अत्यंत चिन्ता करना इनको द्याग दे॥१४१॥१४२॥

#### अन्यच्च

पातकं च न कर्तव्यं पशुसंगं च वर्जयेत् ।। चतुष्पथे न गंतव्यं विण्मूत्रं च न लंघयेत् ।।१४३।। धीराणां निंदनं देवि स्रीणां निंदां च वर्जयेत् ।। सत्येन् वचनं ब्रूयादप्रियं न वदेद्वचः ।।१४४।।

(र० चिं० र० रा० शं० र० सा० प० नि० र०)

अर्थ-पाप और पणुओं के संग त्याग दे, चौराहे पर न जाय, मल और मूत्र को न फलांगे, णूरवीरों और स्त्रियों की निन्दा न करे, झूठ और कटु वचन न बोले।।१४३।।१४४।।

#### अपथ्य आहार विहार

कुंकुमागुरुलेपं च तथा कर्पूरभक्षणम् ॥ भूमिशय्यातिपानं च अध्वानं परिवर्जयत् ॥१४५॥

(टो० नं०)

अर्थ-केसर और अगर का लेप, कपूर का भक्षण धरती का, सोना, सुरापान, मार्ग का चलना, इनको छोड़ देवे।।१४५।।

# पारदसेवी को त्याज्य कर्म

न वादजल्पनं कुर्यात् दिवा चापि न पर्य्यटेत् ॥ नैवेद्यं नै भं भंजीत कर्पूरं वर्जयेत्सदा ॥१४६॥ कुंकुमालेपनं वर्ज्यं न शयेत्कुशलः क्षितौ ॥ न च हन्यात्कुमारीं च वातलानि च वर्जयेत् ॥ १४७॥ क्षुधार्तो नैव तिष्ठेतु अजीर्णं नैव कारयेत् ॥ दिवारात्रं जपेन्मंत्रं नासत्यवचनं वदेत् ॥१४८॥

(र० चिं० र० रा० शं० र० सा० प० नि० र०)

# पारदसेवी समय का लंघन न करे

एतांस्तु समयान्भद्रे न लंघेद्रसभक्षणे ।।१४९।।

(र० चिं० र० रा० शं० नि० र०)

अर्थ-वितंडावाद न करे, और दिन में भ्रमण न करे नैवेद्य अर्थात् मिठाई और कापूर न खाय, केसर का लेप न करे, और धरती पर सीवे, बालकों को न मारे, और वादी करनेवाले पदार्थों को न खावे, भूखा न रहे, और इतना भी भोजन न करे जिससे अजीर्ण हो, दिनरात भगवद्भजन करे और झूठ न बोले, हे पार्वती! पारद सेवन के समय इन बातों का उल्लंघन न करे।।१४६-१४९।।

# नगादोषयुक्तरसोपद्रवशमन

अङ्गिनां नागकल्केन भुक्तो यवि भवेबसः ॥ नागवोषविशुद्धचर्थं गोमूत्रेण समन्वितम् ॥१५०॥ पटुयुक्तं पिबेन्मूलं कारवेल्ल्या भवं तथा ॥ एषां नागभवो दोषो नाशमायाति निश्चितम् ॥१५१॥ वंध्याकर्कोटकीपुष्पं गरुडी च ततः परम् ॥ आसागन्यतमं मूलं क्षिप्त्वा गोजलमध्यतः ॥१५२॥

(र० रत्नाकर)

अर्थ-यदि मनुष्यों ने नागयुक्त पारद को खाया हो तो नागदोष की णुद्धि के लिये सैंधानोंन, और करेले की जड़ को गोमूत्र के साथ पीवे तो नागदोष की णान्ति होती है अथवा बांझ ककोड़ा, लोग और पाताल गरुड़ी इनमें से किसी एक को जड़ को गोमूत्र के साथ पीवे तो भी नागदोष की णान्ति होती है।।१५०-१५२।।

# नागादियुक्त पारददोषशमनोपाय

कथमपि यद्यज्ञानाञ्चागादिकलंकितो रसो भुक्तः । तत्स्रावणाय विज्ञः पिबेच्छिलां कारवेल्लभवाम् ।।१५३।।

(र० चिं० र० रा० शं० र० सा० प० नि० र०)

अर्थ-यदि बिना समझे या बिना विचारे नागदोष युक्त पारद को खा लेवे तो उस दोष को दूर करने के लिये करेले की जड़ को पीवे।।१५३।।

#### नागदोष शमनोपाय

यदि युक्तं पिबेन्मूलं कारवल्लीभवं तदा । नागदोषः शमं याति पारदस्य न संशयः ॥१५४॥

(टो० नं०)

अर्थ-यदि करेले की जड़ को गोमूत्र के साथ पीवे तो पारद का नागदोष शान्त होता है।।१५४।।

#### वंगदोषशान्ति

वंगदोषप्रशांत्यर्थं शरपुंखां प्रभक्षयेत् ॥१५५॥

(टो० नं०)

अर्थ-और वंगदोष की णान्ति के लिये सरफोंखे की जड़ की पीवे।।१५५।।

# अशुद्धपारविकार शान्ति

विकारो यदि जायेत पारदान्मलसंयुतात् ॥ गंधकं सेवयेद्धीमान्पाचितं विधिपूर्वकम् ॥१५६॥

(यो० चिं० र० रा० सुं० नि० र०)

अर्थ-यदि दोषयुक्त पारद के खाने से विकार पैदा हुआ हो, तो उसकी शान्ति के लिये विधिवत् शुद्ध किये हुये गंधक को खावै।।१५६।।

#### अन्यच्च

गंधकं माषयुग्मं च नागवल्लीवलैः सह । खावेत्पारवसंग्रस्तो वोषशान्तिस्तवा भवेत् ॥१५७॥

(यो० चि० नि० र०)

अर्थ-पारददोष से ग्रस्त मनुष्य अर्थात् जिसने पारा खाया हो पान के साथ दो माशे गंधक को खावे तो अवस्य ही शान्त होगा।।१५७।।

जो दोष पूर्व कहे हैं उनकी शान्ति कहते हैं गवां दुग्धयुतं पीत्वा गंधकं दिनसप्तकम् ॥ पारदस्य विकारेण मुक्तः मुखमवाप्रयात् ॥१५८॥

(अनुपानतरंगिणी)

अर्थ-दोषों का वर्णन पूर्व कर चुके हैं अब उनकी शान्ति कहते हैं आंवलासार गंधक को गाय के दूध के साथ सात दिन तक पीवे तो पारद के विकार से मुक्त होकर सुख को प्राप्त होता है।।१५८।।

# भिन्न भिन्न विकारशान्ति

उद्गारे सति दध्यन्नं कृष्णजीरं ससैन्धवम् । अभ्यंगमनिलक्षोभे

तैलैर्नारायणादिभिः ।।१५९॥ अरतौ शीततोयेन मस्तकोपिर सेचनम् । तृष्णायां नारिकेलाम्बुमुद्गयूषं सशर्करम् । द्राक्षादाडिमखर्जूरकदलीनां फलं भजेत् ।।१६०॥

(र० र० स०)

अर्थ-पारद के खाने से यदि वमन हो तो काला जीरा और सैंधानोंन खावे, शरीर में वात का क्षोभ होने पर नारायण तैल प्रभृति का अभ्यंग करे, अगर घबराहट होवे तो मस्तक पर ठंडे पानी की धार गिरवावे, प्यास लगने पर नारियल का जल या खांड सहित मूंग की दाल का पानी पीवे या अंगूर, अनार, खजूर और केले के फलों को खावे।।१५९।।१६०।।

#### पारदविकारशान्ति मर्दनद्वारा

नागवल्लीरसं प्रस्थं भृंगराजरसं समम् । तुलसीरसं प्रस्थं च च्छागदुग्धं समांशकम् ।।१६१। मर्दयेत्सर्वगात्रेषुयामयुग्मं दिनत्रये ।। स्नानं शीतलनीरेण सूतदोषप्रशान्तये ।।१६२।।

(यो० चिं० नि० र०)

अर्थ-यदि पारद के खाने से शरीर में फोड़ा फुंसी हो गई हो तो १ सेर पान का रस, और १ सेर जल भागरे का रस, तथा १ सेर ही तुलसी का रस और १ सेर बकरी का दूध इनको मिलाकर तीन दिवस तक दो दो प्रहर नित्य प्रति समस्त शरीर में मर्दन करे, फिर शीतल जल से स्नान करे तो पारद का दोष शान्त होता है।।१६१।।१६२।।

#### रस अजीर्णदोष

सूताजीर्णाज्ज्वरस्तद्वा नाश्विमूलेऽतिगौरवम् । अंतर्वाहो जड्त्वं चविह्ननाशः प्रजायते ॥१६३॥ सूच्छा शोको भ्रमः कपंद्छिर्विमाँहो ज्वरस्तथा । हिक्कावेपथुशूलानि निद्रालस्यमरोचकम् ॥१६४॥ लिंगस्तंभो ह्यतीसारः कासश्वासिवंजृिकका ॥ कर्णाक्षिचक्षुःकुक्षेश्च चरणोदरमूर्छीनि ॥१६५॥ मेढरवाहोग्निबंधश्च भवेत्सर्वागवेदना । ये चान्ये च महारोगा रसजीर्णे भवंति हि॥१६६॥

(टो० नं०)

अर्थ-पारद के अजीर्ण न होने से ज्वर, तन्द्रा नाभी की जड़ में भारीपन, अन्तर्दाह, शरीर की जड़ता और मंदाग्नि भी होती है या मूच्छा, शोक, अम, जांपना, उलटी, बेहोश होना, हिचकी, शूल, नींद, आलस्य, अरुचि, जननेन्द्रिय का जकड़ना, खांसी, श्वास, दस्त, जँभाई का आना, कान, आंख, पसली, पांव, पेट, और शिर में दर्द, वृषणों में दाह, मंदाग्नि और जो बड़े बड़े रोग हैं वे भी रसाजीर्ण में होते हैं।।१६३-१६६।।

# रस अजीर्ण लक्षण चिकित्सा

नाभिमूले भवेच्छूलं निद्रालस्यं ज्वरोऽरुचिः ॥ जाडचं मलग्रहो दाहो रसाजीर्णं भवेन्नृणाम् ॥१६७॥ रसाजीर्णमिति ज्ञात्वा कुर्यात्तस्यप्रतिक्रियाम् ॥ दिनत्रयं प्रयत्नेन क्रियमाणे रसायने ॥१६८॥ कर्कोटीकंदसंभूतं कषायं त्रिदिनम्पिबेत् ॥ रसाजीर्णे पिबेद्वापि गोजलं रुचकान्वितम् ॥१६९॥ विश्वसँधवसंयुक्तं मातुलुंगस्थ मूलकम् ॥१७०॥

(र० रत्नाकर)

अर्थ-पारद भक्षण में मनुष्यों को जब अजीर्ण होता है तब नाभी के नीचे शूल, नींद का आना, आलस्य, ज्वर, अरुचि, शरीर का जकड़ना, बिडबंध (कब्ज) और दाह ये होते हैं। जब यह पूर्ण रीति से जान हो जावे कि रसाजीर्ण हो गया तो उसकी चिकित्सा ही करनी चाहिये। रसायन भक्षण करने पर यदि अजीर्ण हो जावे तो बांझ ककोडे की जड़ का काढ़ा बनाकर तीन दिवस तक पीवे अथवा रसाजीर्ण में गोमूत्र में कालानोंन मिलाकर पीवे या सोंठ, सैंघानोंन और बिजोरे की जड़ को औटा कर पीवे।।१६७-१७०॥

#### रसअजीर्ण चिकित्सा

कर्षैकं स्वर्ज्जिकाक्षारं कारवेल्लरसप्लुतम् ॥ सौर्व<del>च्च</del>लसमोपेतं रसे जीर्णे पिबेद्बुधः ॥१७१॥

(र० रा० मुं० नि० र०)

अर्थ-रसाजीर्ण होने पर बुद्धिमान मनुष्य करेले के रस में एक तोला सज्जीक्षार और कालोनोन मिलाकर पीवे॥१७१॥

#### रसअजीर्ण का उपाय

एवं, चैव महाव्याधीन् रसेऽजीर्णे तु लक्षयेत् ॥ कार्षिकं स्वर्ज्जिकं क्षारं कारवेल्लीरसप्लुतम् ॥ गोमूत्रं सैंधवयुतं तस्य संस्रावणं परम् ॥१७२॥ (र० चिं० र० रा० शं० र० सा० प० टो० नं०)

अर्थ-इस प्रकार रसाजीर्ण में उत्पन्न हुई महाव्याधियों को अच्छी तरह समझ लेवे और रसाजीर्ण में एक तौला सज्जी खार और करेले के रस को पीवे अथवा गोमुत्र में सैंधानोंन घोलकर पीवे॥१७२॥

#### रसअजीर्ण का उपाय

सिंधुकर्कोटकीमूलं कारवेल्लीरसप्लुतम् ॥ सौवर्चलसमोपेतं रसाजीर्णी पिबेद्बुधः ॥१७३॥

(र० चिं० र० रा० शं० र० सा० प०)

अर्थ-सैंधानोंन, बांझ ककोडे की जड़, और काले नोंन को करेले के रस में डाल कर पीवे तो रसाजीर्ण से मुक्त होता है।।१७३।।

#### अन्यच्च

सौवर्चलं गोजलेन पिबेद्वासुखवांछया ॥ विश्वसैन्धवचूर्णं च मातुलुंगाम्ल-वारिणा ॥ रसाजीर्णविनाशार्थं पिबेद्वोगी दिनत्रयम् ॥१७४॥

(टो० नं०)

अर्थ-गोमूत्र के साथ काले नोंन को पीवे अथवा सोंठ तथा सैंधव को बिजौरे के रस में मिलाकर पीवे तो रसाजीर्ण नष्ट होता है।।१७४।।

# रसअजीर्ण चिकित्सा

मोचकस्य रसं देवि राजकोशातकीरसम् । रसाजीर्णे तु जीर्येत नियतं नात्र संशयः ॥१७५॥ लंघनं त्रिदिनं कुर्याद्वसं चैव विवर्जयेत् ॥ कर्कोटचाह्विकषायं च पाययेट्टिवसत्रथम् ॥१७६॥

अर्थ-यदि रसाजीर्ण में सेंजने के रस को या घी या तोरई के रस को पीवे तो खाया हुआ पदार्थ गी घ्र ही पच जाता है अथवा तीन दिवस तक रस का परित्याग करता हुआ लघन करे या बांझ ककोडे के काढे को तीन दिन तक पीवे।।१७५-१७६॥

#### अन्यच्च

शरपुंबासुरदालीपटोलबीजं च काकमाची च ।। एकतमां तु क्वथितामजीर्णरव सायने तु पिबेत् ।।१७७।।

(र० चिं० र० रा० शं० र० सा० प० नि० र०)

अर्थ-बुद्धिमान् मनुष्य, शरपुंखा, देवदाली, पटोल के बीज और मकोर्य इनमें से किसी एक का काढ़ा करके रसाजीर्ण में पीवे तो अजीर्ण दूर होता है।।१७७।।

#### रसअजीर्ण चिकित्सा

मुनिभृंगराजैश्चतुर्थीसुपिष्टीकृतं रोमतकं पिबेत्सप्तरात्रम् ॥ अतिचांतर्दाहं कृतं सूतकेन पतेत्सूत को मूत्रमार्गेण पश्चात् ॥१७८॥ (नि० र०)

१-रसाजीर्णे महाव्याधील्लेंक्षयेद्भिषगुत्तमः । (र० रा० ग्रं० र० सा० प०)

अर्थ-अगस्त्य, भांगरा से चार बार अच्छी तरह पीसे हुए रोमतक्र को सात रात तक पीवे तो पारे के कारण हृदय के दाह की शान्ति होती है और पारा सब मूत्र की राह से निकल जाता है।।१७८।।

#### रसजीर्णलक्षण

अनुलोमगतिर्वायुः स्वस्थता सुमनस्कता ।। क्षुतृष्णिन्द्रयवैमर्त्यं रसपाकस्य लक्षणम् ।।१७९।।

(टो० नं० र० रा० सुं०)

अर्थ-वायु का यथार्थ रीति से देह में सन्दार होना, स्वास्थ्य, मन का प्रसन्न रहना, भूख, प्यास और इन्द्रियों का ठीक रीति से व्यापार होना, रस की परिपक्तता का लक्षण है।।१७९।।

### रससेवन से एक दोष का निवारण

एको हि दोषः सूक्ष्मोस्ति भक्षिते भस्मसूतके ।। त्रिसप्ताहाद्वरारोहे कामान्धो जायते नरः ।।१८०।। नारीसंगाद्विना देवि अजीर्णं तस्य जायते ।। मैथुनाच्चित्लिते शुक्ते जायते प्राणसंशयः ।।१८१।। युवत्या जल्पनं कार्यं तावतु मैथुनं त्यजेत् ।। लघुतां शेफसो ज्ञात्वा पश्चादच्छमुखी भवेत् ।।१८२।। ब्रह्मचर्येण वा योगी सदा सेवेत सूतकम् ।। समाधिकरणं तस्य क्रामणं परमं मतम् ।।१८३।। (र० चिं०, र० रा० शं०, र० रा० सुं०, नि० र०, र० सा० प०)

अर्थ-पारद भस्म के भक्षण करने में एक बड़ा ही दोष यह है कि इक्कीस दिन तक खाने से मनुष्य कामान्ध हो जाता है और उसको स्त्री न मिले तो अजीर्ण पैदा होता है और मैथुन करने से यदि वीयं अपने स्थान से च्युत हो जाय तो वह मनुष्य मर जाता है। इसलिये मुन्दर स्त्री के साथ बातचीत या हास्य न करे और जब तक पारद भस्म खावे तब तक मैथुन न करे, अथवा योगीराज ब्रह्मचर्य वृत्ति को धारण कर पारद को सेवन करे तो समाधि का लगाना ही उसका क्रामण होता है और शेफ (जननेन्द्रिय) की लघुता (हलकापन) को जानकर पीछे स्त्रीसंग करे।।१८०-१८३।।

# सूतभक्षण में दोष और उसका निवारण

एको हि दोषः सूक्ष्मोऽयं मिक्षते भस्मसूतके । त्रिसप्ताहाद्वरारोहे कामान्धो जायते तरः ।।१८४।। मैथुनाच्छुक्रमेहस्य त्रिसप्ताहादधः कृतात् ।। जायते प्राणसंदेहस्तावत्तन्मैथुनं त्यजेत् ।।१८५।। युवत्या जल्पनं कार्यं युवत्याश्चांगम र्दनम् । तस्याः स्पर्शनमात्रेण रसः क्राम्यति विग्रहे ।।१८६।। यथायथाङ्कादयति सुस्त्रीरूपनिरीक्षणात् । तथाक्रामित देवेशिसूतकोऽसौ ततः क्रमात् ।।१८७।।

(टो० नं०)

अर्थ-पारद के भक्षण करने से एक ही यही दोष बड़ा है कि उसके तीन सप्ताह तक भक्षण करने से मनुष्य कामान्ध हो जाता है। तीन सप्ताह के भीतर किये हुए मैथुन से प्राण नष्ट होते हैं, इसलिये जब तक पारद भस्म का सेवन करे तब तक स्त्री का संग न करे, स्त्रियों के साथ बातचीत करे और उनके कुछ मर्दन करे। स्त्रियों के स्पर्ण करने से ही पारद शरीर में क्रामण करता है। जैसे जैसे सुन्दर स्त्रियों के रूप से दर्शन से मनुष्य प्रसन्न होता है वैसे वैसे ही हे देवि! यह पारद शरीर में अधिक रमता है।।१८४-१८७।

# स्त्रीसेवननिषेध

लवणाद्विक्रियां याति स्त्रीसंगान्म्रियते नरः ॥१८८॥

(टो० नं०)

अर्थ-लवण के खाने से शरीर में विकार पैदा होता है और स्त्री के संग से मनुष्य मर जाता है।।१८८।।

#### रसविकारशान्ति

रसायनविधिश्रंशाज्जायेरन् व्याधयो यदि । यथास्वमौषधं तेषां कार्यं मुक्त्वा रसायनम् ॥१८९॥

(र० सा० प०)

अर्थ-रसायनविधि के भ्रष्ट होने से यदि रोग पैदा हो तो रसायन विधि को छोड़कर रोगानुसार औषधि करना चाहिये।।१८९॥ इति रससेवनास्यसंस्कारः समाप्तः ।

# नुकसान पारद और उसका इलाज यूनानी तरीके से (उर्दू)

जीवक यानी सीमाव अगर जिन्दः साये तो अकसार जरर नहीं करता, उसी वक्त निकल आता है मगर जो नसा कि मसअद और मकसूल होता है उसका खाना बातिन नहीं दर्द और बदन में वर्म और मगस गहींद और जवान में गरानी मैदे बूझः और बोल की बंदिण लाता है। इलाजमाइउल असल और बूरा पकाकर कैकराये और इन्हीं से हुकनः करे और तीन दिरम माइउल असल के हमराह कई मरतवः में दे। इसके बाद दूध और वजूर के लुआब और गराब के और मरमुफींद है और दिल की तकवियत अदिवया और अगजिया मुनासिब से जरूरी है और जो कुछ कि मुद्दासंग खाने से बाब में बयान किया जायेगा, नफा करता है। अगर जिन्दा सीमाव कान में चला जाये तशनुज और दर्द गदीद और अकसर सक्ता और सर अभी हो जाए और उसके निकालने की तदबीर यह है कि रसास यानी रांगा कान में ले जाए ताकि सीमाव उस पर चिपट जाए और बाहर निकाल ले। (सुफहा तिब अकबर उर्दू ७५२)

# सफाई सीमाव (फार्सी)

दस्तूर-तसिफया जीवक कि मअमूल अहल सिनात यानी कीमियां अस्तआंअस्त कि जीयकरा दर जर्फ मसी बेकलाई साफ बेचकर बकुदूरत करदः वर आतिश मुजारन्द व बफाल्सः अन्द की जर्फ निस्तः रा बरे आबिबिसयार सर्द करदः बालाइआँ बिदारन्द आंचि जीवक खालिस साफी अस्तसऊद कर्दः वरसित जेरीआँजर्फ पुरआवसर्द मुजतमा से गरदद आंराजमानमूदःबकार वरन्द व अमा बतरीक मुतअरिंफ कि जाँवकरा दर हावन संईंग या दरजर्फ शीस्तः या लुआबदारद व आबवेद अंजीर बिसानीद बाद अजां शीस्त हिनकाद व मसकाल आँरा वासी मसकाल आब खालिस दरदेग संगी बातिश मलायम बिजोशानद व हरचंद आव वह तहलील रदद अन्दक अन्दक आब तायकर तलनीजदाखिल नुमायन्द ता तमाम खुनक गर्दद पस जीवकरी बरदाश्तः दरशीसः निगाह दारन्द बई मुसम्मी अस्त बिलुल अरवाह वास्तलाह अहलासिनात व मुनक्की अस्त । (सुफहा २३३ किताब जल्द दोयम करावादीन कबीर)

# कच्चा पारासेवन विधान

पारा १ तोला, गौ का दूध १ सेर दोनों को मिला आग पर औटावे। तीन पाव रह जाने पर दूध को छान ले ताकि पारा निकल जावें फिर इसका सेवन करे पारा मिला औटाया हुआ दूध पुरुष के अंग अंग को वज्र बना देता है और हानि किसी प्रकार की नहीं करता परन्तु पारा शिंग्रफ का निकाला हुआ हो। (अखबार भारतरक्षक अप्रेल व मई सन् १९०७)

तरीक खुर्दन सीमाव खाम (फार्सी)

गिदर शिकम व माँद व नफा ओ जाहर अस्त बिगीरन्द सीमाव हरिमकदार कि ख्वाहद खुर्द व दरकागज या बर्ग या न हिल्द पस आंरा फर्द बुर्द व कबल अजखुर्द नवीन खसतीन बायद कि विरंजपुख्तः जौबरात तनावबुलकुनद वा रोगन या वी व रोगन मुत्तसिल ओ सीमाव खुरद व तरीकि गुफ्तः शुद व बादअज खुर्दन सीमाव अन्दके दहन बस्तः दारन्द व

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

तकल्लुम न कुनद ता सीमाव अजदहन कुरू नकींतद व दो रोज दिमियान हम विरीनिसान सीमावरा मेखुर्दः बाणद कानूनी कि गुफ्तः णुद दरहफ्तरोज नफा वीपिदीद आयद व हरकदर मुद्दत कि विख्वाहद बकार बरन्द मुख्तारस्त व अव्वल अज नीम तोला णुरूकुनद पम चूं बतवै मुवाफिक आयद हरकदर कि ख्वाहन्द आहिस्तः आहिस्तः वियफ जानीद अम्मादर अय्यामां सरमा बायद खुर्द न आंकि दरगर्मा बणर्ते कि मवस्दी व मरतूबी मिजाज बुबद अर्जी मुन्तफः णवद व महरूरीरा सख्तजियां दारद व आफात आरद जवानरा नवायद व नणायद व बद आंकि ता सहरोज ईसीमाव दरिणकम् मीनुमायद व रोज सोयम दरगायत बरमीअभ्यद व वायद कि सीमाव मस्कह व रागन विसियार मेखुर्दः बाणद सुजरितन रसानद व अज तुर्णी व बादी अहतराज जाजिम दानंद ओ अफसूं ईनस्त—(सुफहा ९ किताब मुजरबात अकबरी)।

तरकीव बुर्वन सीमाव बाम (फार्सी)

दवाए कि दर आबुर्दन इश्तहा नफा तमाम दारद व बगायत मुबस्सर अस्त व मंजिलः अकसीर अस्त सीमाव यक दाम गुलैनरमा सद अदद मुहागा ४ माशा निखस्ती सीमावरा दरशीरा वर्ग भटकटाई कि आँरा बाजजान जंगली गोयन्द दो रोज तर कुनन्द व रोज सोयम सीमाव बेरू आरन्द व दरापर्चः सुफ्त दो सह मर्तवः साफ नुमायन्द बादह दरआफ्ताब खुश्क साजन्द पस मुहागा व सीमाव दरओंद नारियल या चोबनी सहल कुनन्द व गुलहाइ नरमा अन्दक अन्दक मे अफजानीद हलमें कुनन्द ताकि हमेः गुलहा दरूइ हलशबद् मीआद सहक चहार पास अस्त पसिमकदार फिलफिलकर्द गोलीबंदन्द व अगर गोली न बन्दरन्द वकदरे गुलाब दरऔं बियफजानेद व बाद अजतुआम दो गोली फरू बुरन्द व अजतुर्शी व बादी परहेजन्द तुआमहज्म कुनंद बइश्तहा बिसियार आरद गुल नरमा अगरगुंचः बुवद व तमाम शिगुफ्तः बाशद बेहतर अस्त (सुफहा ५२ किताब मुजरबात अकबरी)

सीमाव को हमराह कपास स्याह गुलखानेके फवायद (उर्दू)

अगर कोई शखस ढ़ाई पत्ती कपास स्याह गुल की खाकर सीमाव तोला भर या दो तोला बकदर बरदाशत तिबयत के पी जावे और उसके ऊपर ढ़ाई अदद कपास स्याहगुल मजकूर की पत्ती खा लेवे तो सीमाव मजकूर जब तक मैदे में रहेगा इमसाक और कुव्वतवाह इतनी होगी कि जिस कदर चाहे जमाइ करे मादा न होगा और पैदल चलने से थकावट न आवेगी। जब बराह के सीमाव खारिज हो जायगा यह तासीर उससे बातिल हो जावेगी। (सुफहा अकलीमियां ५८)

मभी-जायफल में असर सीमाव लिया है (फार्सी)

किश बगायत अजीबअस्त जोजिहन्दी दुरुस्त मुकश्शर साजन्द व दरूएयक सूराख खुर्द कुनन्द व दहिरम लिबरियत व दहिरम जीवकहल करदः करींअन्दाजन्द व सूराख जोजबन्द कुनन्द पस दरसह अदद सुबूश शीरगाउ विजोशानन्द यक शवानः रोज बाद आजाँ वर आबुर्दः जोजरा पारः कर्दः वअदिवयः तमामी दूरसाख्तः मरज जौजिहन्दीरा खुश्क साख्तः पारः कर्दः वअदिवयः तमामी दूरसाख्तः मरज जौजिहन्दीरा खुश्क साख्तः पारः कर्दः वअदिवयः तमामी दूरसाख्तः मरज जौजिहन्दीरा खुश्क साख्तः पारः कर्दः वअदिवयः तमामी दूरसाख्तः मरज जौजिहन्दीरा खुश्क साख्तः पारः कर्दः वजनतावन तवानंद आबुर्द व विदारन्द व हररोज अजाँ अन्दक विखुरन्द वेजनतावन तवानंद आबुर्द व रोगने कि बालाइ शीर मजकूर बन्दद नीज मुकव्वीस्त (सुफहा १०१ किताब अकवरी)।

रोगन सीमाव गायतमभी बजरिये कबूतर (फार्सी)

बच्चा कबूतर कि कली तमाम नबरआर्बुदः बाग्रद विगीरन्द व यकदाम सीमाव आँरा बिजोशानन्द व रोज दोयम दोजाल यम सह दाम व रोज चहारम चहार दाम व रोज पंजम पंच दाम व मुजर्रद नोशानीदन जिबः चुनन्द बहलक मुकदवी बिदोजन्द चुनांचः सीमाव दर्शिकम ओमाँद व नतवानन्द वर आमद पसऔरा दर आब बिजोशानन्द ताकुलिहाइ बाजू

जुदा शवद आँकुलिहारा बिगीरन्द व दरशीशः मालुल हिकमत कि बराइ चोवः बरआबुर्दन मेसाजन्दः निहादः बतरी चोवः चकानन्द व अर्क निगाहदारन्द व सुराक ईं आनस्त कि वतन यानी तस्रदरूइ तरकुनन्द व कतरः अज्य फरूचकद बिसुरन्द यानी यक कतरः सुराक अस्त बापान बायद सुर्द दरतकवियत वाह हुक्म अकसीर दारद (सुफहा ८४ किताब मुजरबात अकबरी)

इति श्रीजैसलमेरिनवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासजेष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां रससेवनादिकथनं नामैकोनचत्वारिंषोऽध्यायः ॥३९॥

### औषधिसेवनाध्यायः ४०

#### कज्जलीसेवन

यह कज्जली संस्कृत दीपित पारद की समान अंग गन्धक गुद्ध में शीतसल्व में घोट बनी थी (आगे गन्धकजारित पारद की द्विगुणगन्धक से तप्तसल्व में बने)

ता० २८ से २ चावल कज्जली, ६ चावल आँवला और १ रत्ती मिश्री सब २ रत्ती को दूध के साथ रात को सेवन करना आरम्भ किया।

ता० ११/१ तक १४ पुड़ियां सेवन की कोई प्रत्यक्ष लाभ न दीख

ता० १२ को २ चावल कज्जली १।। चावल अभ्रकभस्म ४ चावल आंवला, शहद और घी में मिला दूध के साथ रात को सेवन किया।

ता० १३/१४ को यही दवा केवल शहद में मिला दूध के संग सेवन

ता० १५ से ४ चावल कज्जली, और १२ चावल मिश्री सब २ रत्ती को दूध के साथ रात को सेवन करना आरम्भ किया और भोजनोत्तर दोनोसमय १ द्राम चिरायता पीना आरम्भ किया।

सम्मिति-ता० १० को शुक्रवार में बारिश होने और कोहरा पड़ने के कारण शीत अधिक हो जाने से दस्त साफ नहीं होता और भूख ठीक नहीं लगती। ३-४ दिन चिरायता पीया इससे कुछ लाभ न हुआ। उलटा ज्यादा कब्ज मालूम हुआ इसिलये छोड़ दिया। अन्न कम खाया और बादाम का सेवन अधिक किया। १ दिन रात को कज्जली हरड के मुख्बे के संग खाई तो कब्ज घटकर कुछ तबियत ठीक हुई।

ता० २०-२१ को कज्जली का सेवन बंद रहा।

ता० २२ को प्रातःकाल को ४ चावल कज्जली, १ चावल अन्नक ५ चावल आंवाला और १० चावल मिश्री की पुड़ियो का १ माशे घी, ३ माशे शहद में मिला चाट दूध से सेवन करना आरम्भ किया। और रात्रि को स्वर्णमयी पारद गुटिका दूध में औटा पीना आरम्भ किया। अब कब्ज दूर हो गया क्षुधा सामान्य ठीक हो गई।

ता॰ ३० जनवरी से ६ चावल कज्जली, २ चावल अभ्रक, २ चावल शिलाजीत, ६ चावल भुंडीचूर्ण, सब २ रत्ती की पुड़िया, २ माशे घी और ३ माशे शहद के साथ खाना आरम्भ किया और ऊपर से दूध पीना बदस्तूर जारी रखा और रात को गोली का सेवन निरंतर रहा।

ता० ३१-१-२ को ३ दिन पुड़िया नहीं खाई।

ता० ३ फरवरी से हर पुड़िया में २ रत्ती आँवला, ४ रत्ती मिश्री मिला

केवल दूध से खाना आरम्भ किया।

ता० ८ तक ये पुडियाँ खाई और गोली भी पीई फिर इस पुडियो में मुंडी और बढ़ा दी किन्तु आगे कुछ मौसम गर्म हो जाने और कुछ कब्ज मालूम होने से मुंडी युक्त पुड़िया का सेवन कर चल सका गोली भी १० ता० के बाद ज्यादः कब्ज हो जाने से कभी कभी बंद रखी गई। खूब दूध पानी से यह कब्ज दूर हो गया किन्तु मौसम गर्म हो जाने के कारण रात्रि को दूध की रुचि नहीं होती अतएव ता० १६ से गोली बंद कर दी गई।

#### कज्जली सेवन का नक्शा

| तारीब                | पुडिया                                                                                                                                    | गोली                                           | विशेषवार्ता                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| २८/१२/०७मे<br>११/१तक | १४पुडिया-(जिसमे १चावल कज्जली<br>६चावलआंवला,१रत्तीमिश्री,<br>सब २रत्तीपुडियारातको दूध<br>के साथसेवन कीगई)                                  |                                                | मुबहकसरतऔर<br>शामकोहवास्ताना<br>जारी रसा                                       |
| से ११/१तक            | १रत्तीमिश्री,सब २रत्तीकीपुड़िया<br>रातको दूधकेसाथ सेवनकीगई)                                                                               |                                                | कोहवासानाजारी                                                                  |
| १२/१/०७              | १पुडिया (जिसमें २चावल कज्जली,<br>१॥चावल अभ्रकभस्म, ४चावल<br>आंवला,शहद और घी                                                               |                                                |                                                                                |
| 40150                | में मिलादूध के साथ सेवन)                                                                                                                  |                                                |                                                                                |
| १३/१से<br>१४/१ तक    | २पुडिया (उपरोक्त दवा केवल शहदमें<br>मिलादूधकेसाथसेवन)                                                                                     |                                                |                                                                                |
| १५/१से<br>१९/१ तक    | ५ पुडिया(जिसमें४चावल कज्जली<br>१२चावल मिश्री सब २रत्तीको दूध<br>केसाथऔर भोजनोत्तरयादोनों<br>समय १ड्डाम चिरायता)                           |                                                | ३-४दिन चिरायता<br>पीया कोईलाभ न<br>मालूमहुआ<br>उलटाकब्जमालूम<br>होनेसेछोड्दिया |
| २०/१से<br>२१/१तक     | कज्जलीकासेवनवंदरहा<br>८पुडिया (जिसमें ४चावल कज्जली<br>१चावलअभ्रक,५चावलआवला,<br>१०चावलमिश्री,१मा०घी<br>३माशे शहदमें मिला<br>दूधमें सेवनकी) | रात्रिको<br>, स्वर्ण–<br>मय<br>गुटिका<br>दूधमे | अधिक किया<br>अवकब्जनहीमालूम<br>होता क्षुधा<br>सामान्य ठीक<br>हो गई             |
| ३० १                 | १पुडिया (जिसमें६चावलकज्जली,<br>२चावलअभ्रक,२चावल<br>सिलाजीत,६चावलमुंडीचूर्ण<br>सब२रत्तीकोपुडिया ३मा०<br>शहदकेसाथऊपरसेदूधपीया)              |                                                |                                                                                |
| ३१/१/२<br>३/२से      | ेदिनपुडियानहींसाई<br>५पुडिया (उपरोक्तपुडियामें२र०<br>आवला ४रत्तीमिश्रीमिलाकेवल<br>दूधकेसाथ                                                |                                                |                                                                                |
| ९/२                  | १पुडिया (उपरोक्तपुडियामें<br>कुछ मुंडीऔर बढ़ादी)                                                                                          |                                                | किन्तुकब्जमालूम<br>होनेसेमुंडीयुक्त<br>पुडियाकासेवन<br>न चलसका                 |
| 80/5                 | पुडियाबंद                                                                                                                                 |                                                | 1300.01                                                                        |
| १६/२                 | ३८दिनपुडियाकासेवनहुआ                                                                                                                      | गोलीबद<br>२५दिन<br>गोलीसेवन                    | ज्याद:कब्जहोने<br>गोलीकभी<br>२ २वंदरसीगई                                       |

सम्मति—अनुभव से जात हुआ कि ४ चावल से १ रत्ती तक कज्जली की साधारण मात्रा मेरे लिये है, इसके सेवन से दूध पीने में रुचि होती है और दूध पचता है, मस्तक को ऊष्मा नहीं देती और निद्रा में हानि नहीं करती, जाड़ों के दिनों में कज्जली का सेवन त्रिफला वा और ऐसी ही दस्तावर औषधियों के साथ होना चाहिये। कज्जली के सेवन काल में दूध का सेवन अधिक रखना चाहिये और अन्न कम खाना चाहिये जिससे कब्ज न होने पावे।

ढाक की जड़ की छाल के चूर्ण का सेवन

सोमवार ता० १६ मार्च से २ रत्ती, ३ रत्ती, या ४ रत्ती ढाक की जड़ की छाल के चूर्ण को समान मिश्री मिला धारोष्ण (तत्तत्काल का काढ़ा हुआ दुग्ध जिसकी गर्मी णांत न होने पाई हो) दुग्ध से प्रातःकाल खाना आरम्भ किया तो दूध के पचने के शक्ति उत्पन्न हुई दोपहर को दूध चावल या दूध दिलया और रात को गाजर आदि की खीर पूरी से प्रतिदिन खानी एड़ी। दस्त बँधा हुआ पीला ठीक होने लगा। ४ रत्ती मात्रा अधिक हो यकृत पर और मस्तिष्क में शुष्कता करनी थी २ वा ३ रत्ती ठीक होती थी)

ता० ३० मार्च तक १५ दिन खाकर ऋतु बहुत उष्ण हो जाने और तृषा बढ़ जाने और मल अधिक कड़ा आने के कारण इस औषधि का सेवन उचित न समझ बन्द कर दिया।

यह औषधि कफनाशक, दूध को पाचनेवाली, क्षुधा को जगानेवाली, और कामोत्पादक सिद्ध हुई। ग्रीष्म और वर्षा के बीत जाने पर शरद ऋतु में फिर इसका सेवन आरम्भ करने योग्य है शीतकाल में औटे दूध से सेवन करना उचित होगा और यह भी विचारा जाय कि क्या घी, शहद मिलाकर शीत ऋतु में सेवन करना चाहिये।

सहमल पुष्प चूर्ण सेवन

सूखे हुए सहमल के फूल और समान मिश्री मिलाकर ४–४ रत्ती की पृड़ियां बांध ली गई।

ता० ८ को १-पूडिया धारोष्ण दुग्ध से।

ता० ९ को २ पुड़िया

ता० १० को २ पुड़िया

ता० ११ को १ पुड़िया

३-४ दिन के सेवन से ही सहमल पुष्प ने पेट में गुफता उत्पन्न की और भूख घटा दी अतएव छोड़ दिया। इस चूर्ण को दीप्त जठराग्नि होने पर शहद में मिला और औट दूध से सेवन करना शायद हित पड़े।

सहसवानवाले हकीम की मारफत धर्मपुर से आये श्वेत ढाकपुष्प चूर्ण का सेवन

श्वेतढ़ाक पुष्पचूर्ण और समान मिश्री मिला ४-४ रत्ती की पुडिया बना ली।

ता० १६ को ४ रत्ती।

ता० १७ को ८ रत्ती की मात्रा असह्य होने से घटा दी गई

ता० १८ को ४ रत्ती।

ता० १९ को ४ रत्ती।

२-३ दिन खाने से ही क्षुधा और दुग्धरुचि उत्पन्न हुई है और दस्त साफ होने लगा किन्तु ३ दिन और सेवन करने से दस्त में खुश्की आ जाने से छोड़ दिया।

सम्मति—घी और शहद मिला चाट ऊपर से दूध पीना ठीक होगा वा बरसात में केवल मिश्री मिला दूध से सेवन करो। (जड़ और फूल के गुण एक से ही प्रतीत हुए)

चित्रक (चीते) का सेवन

कार्तिक बदी २ दोज से माशे जौकुट चीते को ३ छटांक पानी में भिगो प्रातःकाल छान पीना आरम्भ किया, ७ दिन पीछे २ माशे चीते की छाल का जल इसी तरह पिया सब १०-१२ दिन तक सेवन हुआ। मध्य में इसने पट्टों को ताकत दी जिससे शरीर में एक प्रकार का बल जान पड़ा और मस्तक का बलगम गाढ़ा हो गया। कुछ दूध और मीठे की रुचि उत्पन्न हुई और निरन्तर कामोत्तेजन भी हुआ किन्तु अन्त में खुक्की ज्यादः हो जाने से कब्ज हो गया भूख बहुत घट गई और कमजोरीआ गई। सरकी रगें खिच सी गई जिसकी शान्ति फूटसोल्ट पीने और दुग्ध पीने, फल खाने और अन्न कम खाने से

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

सम्मति-इस अनुभव से सिद्ध हुआ कि चित्रक में कुचले की सी शक्ति है। और ये पतले मल को बांधने और रगों को कसने मस्तिष्क के दूर करने का उत्तम औषधि है किन्तु इस समय इसके सेवन का ठीक न था, फागून, चैत्र ठीक होगा। शायद पानी की जगह दूध के साथ सेवन करना अधिक हितकारी होता। मात्रा ३ माशे की मेरी प्रकृति के लिये अधिक थी। १ मासा, १।। मासा होनी चाहिये। "वसंते भ्रमणं पथ्यं पथ्यं च विह्नसेवनम् " इसके सेवन के दिनों में थोड़ी कसरत भी आरम्भ कर दी थी और लोहे का बुझा पानी पीता था।

#### स्वर्णभस्म सेवन

१ चावल स्वर्णभस्म, १ चावल मुक्ताभस्म, २ रत्ती वंशलोचन, २ रत्ती छोटी इलायची के दाने इसके चूर्ण को ९ माशे शरवत अनार के साथ ता० ३०/१ शनैश्चरवार से प्रातःकाल कसरत से पहले सेवन करना आरम्भ किया। ३ दिन इसी प्रकार सेवन रहा पहले और दूसरे दिन भर भूख अच्छी मालूम हुई तीसरे दिन गाढ़ी खीर खालेने से कुछ खराबी पड़ गई।

ता० २ से उपरोक्त पूडिया में चांदी का १ वर्क और शामिल कर दिया गया मौसम ज्यादा ठंढा हो जाने से ता० ५/२ को पुड़िया शहद में खाई। गर्मी खुश्की करने के कारण ता० ६/२ से फिर अनार से गर्बत से ही खाना आरम्भ किया एक आध दिन बीच में नागा भी हुई। सब ९ पुड़िया खाई फिर ता० ८/२ से नुमाइण के मेले में जाने से नजले और जुकाम की सी शिकायत हो गई और शिर में दर्द रहने लगा, लाचार दवा बंद करनी

सम्मति-जान पडता है कि इस औषधि ने थोड़ी गर्मी और विशेष खुश्की पैदा की जिसमें कसरत और नुमाइण की खुरकी मिलने से विकार पैदा

आगे जब कभी फिर सेवन किया जाय तो मक्खन या मलाई से सेवन करना चाहिये और उन दिनों में कसरत न करनी चाहिये और मस्तिष्क से काम बहुत ही कम लेना चाहिय। रात को काम बिलकुल न करना चाहिये, क्रोध भी छोडना चाहिये, वार्तालाप कम करनी चाहिये, अर्थात् वातजन्य सब कर्मों से मस्तक की रक्षा करनी चाहिये और कफवर्द्धक पदार्थ केला, चावल, खीरमखाना, आदि का सेवन करना चाहिये।

# औषधिनिर्माण (सुरमा-सोने मोती का)

कोरे सुरमे को कई दिन घोट बारीक कर लिया वह सुरमा ३ तोले. मूंगे की जड़ १ तोले, ममीरा कश्मरी ४ माशे, यह तीनों मिला सूखे घोटे

ता० २२ को ३ घंटे

ता० २३ को ६ घंटे

ता० २४ को ४ घंटे

ता० २५ को १ घंटे

ता० २६ को २ घंटे

ता० २७–आज २ माशे छोटे अनबिंधे मोती डाले और हरडका पानी

डाल ४-५ घंटे घोटा।

ता० २८ को ६ घंटे घुटा हरड के पानी के साथ

ता० २९ को घुटाई बंद रही।

ता० २/३ को २ घंटे गुलाबजल में घुटा

ता०२ को ३ घंटे "

ता०३ को ६ घंटे " "

ता० ४ आज थोड़ा गुलाबजल और डाल १ माशे सोने के वर्क डाल ६

घंटे घुटाई की। ता० ५ आज ६ रत्ती भीमसेनी काफूर डाल ६ घंटे घुटाई की अब तक ये

ता० ६ को ३ घंटे घुटाई की गीला जान शीशे के वकस में रख धूप में रख

दिया।

ता० ७ को ४ घंटे घुटाई की अब ये बिलकूल मुख गया था सब घुटाई दवा मिलाने पर ५६ घटे यानी ६ दिन के करीब हुई।

ता० ८ को खरल से निकाल तोला तो ५ तोले ३।। माशे हुआ अर्थात् दवाओं के वजन के हिसाब से ७ माशे ६ रत्ती बढ़ा।

सम्मति-इस सुरमें को आखों में लगाया तो ठंडा मालूम हुआ पानी बहुत निकला भीमसेनी काफूर का प्रमाण अधिक जान पड़ा इस वास्ते आगे से इतने सुरमे में ६ रत्ती की जगह ३ रत्ती कपूर डालना काफी है।

# तैलसाधन (सहमल पुष्पाबिसे)

तेल मीठा १ सेर

भागरे का स्वरस ऽ॥ सेर

कमल की जड़ का हिम ऽ।।=(जो ऽ।।इजड़ में से पानी का छींटा दे

सहमल के फूलों का हिम २।। सेर (जो १ सेर ताजे फूलों का पानी के साथ निकाला)

कमल की जड़ की पिष्टी १ छ०

भागरे की पिष्टी १ छ०

सहमल के फुलों की पिष्टी १ छ०

ये तीनों पिष्टी ऽ।। सेर पानी में घोल लीं।

इन सब रसों को और ऽ।। सेर पानी में घुली तीनों पिष्टियों के उक्त तैल में मिला बड़े भगोने में भर १०॥ बजे से समाग्नि देना आरंभ किया ८ बजे रात के तैल अवशेष रहने पर उतार लिया।

ता० १८ को छान बोतल में भर लिया १ सेर हुआ रंगत हलकी हरी रही।

#### त्रिफलारसायन

अगहन बदी ५ को ३ छटांक त्रिफला (जिसमें हर्र, बहेडा, आँवला समान भाग था) को निम्नलिखित नकगे के अनुसार भांगरे के रस की ७ भावना दी गई।

### नक्शा

| तारीख    | नंबर भावना | तोल रस   | समय घुटाई | समयसूखनेका |
|----------|------------|----------|-----------|------------|
| १३/११/०८ | 8          | ४ छटांक  | २ घंटे    | ५ घंटे     |
| 88       | 2          | ३ छटांक  | २ घंटे    | ५ घंटे     |
| 94       | 3          | २ छटांक  | ३ घंटे    | ५ घंटे     |
| १६       | 8          | ३ छटांक  | १।। घंटे  | ५ घंटे     |
| 20       | 4          | २॥ छटांक | २ घंटे    | ५ घंटे     |
| 28       | Ę          | २ छटांक  | २ घंटे    | ५ घंटे     |
| 99       | 9          | ३ छटांक  | २ घंटे    | ५ घंटे     |
| मीजान    | मीजान      | मीजान    | मीजान     | मीजान      |
| 9        | 9          | १९॥छटांक | १४॥ घंटे  | ३५ घंटे    |

ता० २० को सूखता रहा कभी चल दिया।

ता० २१ को खुरच दिया फिर सूखता रहा।

ता० २३ को तोड़ दिया अर्थात् छोटे २ टुकड़ेकर बसेर दिया और सूखता रहा।

ता० २८ को पीस चूर्ण बना लिया जो तोल में १८ तोले हुआ

#### सोंठरसायन

ता० २१ को १ छ० सोंठ चूर्ण, १ छ० घी, १ छ० णहद, १ छ० खांड, सबको मिला शीशी में भर गेहूँ के बोरे में गाड़ दिया।

ता० २१ दिसंबर को निकाला तो घृत आदि जमे हुए निकले गेहूँ के बोरे में धान्यराणि (शास्त्रलिखित) के अनुसार कुछ गर्मी न दी इस कारण इसको २–३ दिन धूप में रखा खाने में मुस्वादु चरपरी थी।

निर्गुडीरसायन

ता० ४ को निर्गुडी की जड़ की छाल का सूखा चूर्ण १ छ० शहद १ छटांक, घृत १। छटांक और १ चम्मच दूध सबको शीशी में बंद कर दिया।

ता० ५ को गेहं के बोरे में गाड़ दिया।

ता० २२ दिसबर को निकाल दिया औषधि न थी जमी हुई निकली। गेहूँ के बोरे में धान्यराशि समान गर्मी न दी इस कारण इसको धूप में रखा वहां भी न पिघला यह कि निर्गुडीचूर्ण अधिक फूला और शुष्क होने के कारण सवाये घृत से भी भली भांति आई न हुआ लाचार भूभलपर गरम कर पिघलाया।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजब्यासज्येष्ठ-मल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायाम् औषधिसेवनवर्णनै नाम चत्वारिकोऽध्यायः ॥४०॥

# चिकित्साध्यायः ४१

वात, पित्त, कफ-नाशक ३ प्रयोग जड़ी से

अथ वातिपत्तकफानां शमने परमौषधसंग्रहः । रास्ना गुडूचिकैरंडो दशमूलं प्रसारिणी।।क्वाथादिकल्पनं वायोर्नास्ति नाशकरं परम्।।१।।जीवनीयगणो द्राक्षा खर्जूरं सपरूषकम् ।। वासा चन्दनमत्युग्नं पित्तस्य परमौषधम् ।।२।। त्रिकटु त्रिफलामूलं पत्रं धान्यकपुष्पकरम् ।। अमृतां दीप्यकं नूनं कफरोगे महौषधम् ।।३।। (र० सा० प०)

अर्थ-अब वात, पित्त और कफ के नाश करने को परम उत्तम औषिधयों के संग्रह को कहते हैं। रासना के पत्ते, गिलोय, एरण्ड, दशमूल, प्रसारिणी (सींप) इनका क्वाथ, चूर्ण और घृत आदि वायु का नाशक है। जीवनीयण मुनक्का, खजूर, फाल से, अडूसा और चन्दन इनका भी क्वाथादि पित्त का परमौषध है। त्रिकुटा (सोंठ, मिरच, पीपल) त्रिफला (हर्र, बहेडा, आमला) पीपलामूल, पत्रज, धितया, पौष्करमल, गिलोय और अजमायन इनसे बना हुआ औषध कफ का नाशक होता है॥१–३॥

दाडिमादिचूर्ण

दाडिमस्य पलान्यष्टौ पलं सौगन्धिकस्य च ।। अजाजीनां पलं चार्धं पलार्ढं धान्यकस्य च ।।४।। पृथक् पलांशकान्भागाँस्त्रिकटु ग्रंथिकस्य च ।। त्वक्क्षीरी वालकं चैव दद्यात्कर्षसमं भिषक् ।।५।। शर्करायाः पलान्यष्टौ तदेकथं विचूर्णयेत् ॥ आमातीसारशमनं कासहृत्पार्श्वशूलनुत् ॥ हृदोरामरुचिं गुल्मं ग्रहणीमग्निमार्दवम् ।।६।। (वैद्यरहस्य)

अर्थ-अनारदाने आठपल, दालचीनी, इलायची, छोटी वंशलोचन, पत्रज ये एकपल, दोनों जीरे, दो तोले, धिनये दो तोले, पीपलामूल, एकपल, दालचीनी क्षीरी, नेत्रवालछड़ ये सब एक २ तोले, खांड़ आठपल इन सबको पीस चूर्ण करे तो यह दाडिमादिचूर्ण आमातिसार, खाँसी, हृदय और पसली का दर्द, हृदय के रोग, अरुचि, गोला और संग्रहणी को दूर करता है।।४-६।।

# दाडिमाष्ट चूर्ण

पलद्वयं दाडिमस्य व्योषस्य च पलद्वयम् ॥ त्रिगंधस्य पलं चैकं खंडस्याष्टपलानि च ॥७॥ सर्वमेकीकृतं चूर्णं प्रशस्तं दाडिमाष्टकम् ॥ दीपनं रुचिदं कंठचं ग्राहि संग्रहणीहरं परम् ॥८॥ (वैद्यरहस्य)

अर्थ-अनारदाने दो पल, सोंठ, मिरच और पीपल दो पल, दालचीनी, इलायची और तेजपात, मोथा एकपल, खांड आठपल, इन सबको पीसकर मिला लेवे तो यह दाडिमाष्टक तैयार हो गया यह चूर्ण दीपन रुचि के बढ़ानेवाला कण्ठ को हित ग्राही और ग्रहणीरोग को नाण करता है।।७।।८।।

# नमक सुलेमानी हाजिमतु आम व राफैकब्ज (उर्दू)

नमकस्याह १ तोला, नमकतुआम १ तोला, नमकसैंधा १ तोला, नमक लाहौरी १ तोला, मिर्चस्याह १ तोला, जोहरनौसादर १ तोला इन सब अजजाई को बारीक पीसकर रखें जिस वक्त जरूरत हो बहालत कब्ज और दर्द शिकम बराबर ३ माशे खावे अगर जौहार नौसादर दस्तयाब न हो तो नौसादर पकाकर शरीक करे और यह नमक वर्मतहाल को तो निहायत ही मुफीद है। (सुफहा १३ अखबार अलकीमियां १/६/१९०७)।

# चूरन हाजिम तुआम या जायका खुश (उर्दू)

सूर हजमी खट्टीडकार दर्दशिकम को दफ्रै करता है-हाजिम इस कदर है कि जिस कदर खावे हमज हो जावे तिली व हैजे को मुफीद है।

नमकलाहौरी SI, नमकखुर्दनी SII, शोराकलमी SII मिर्च, स्याह SII नौसादर मादनी SII तेजाव अर्क, जामुन बकदर जरूरत सफूफ करके बना लो खुराक ४ रत्ती। (सुफहा ७ व ८ अखबार अलकीमिया १६/७/१९०७)

# शिकंजवीन हाजिम व मुकव्वी (उर्दू)

शिकजवीन जो निहायत हाजिम और मुकव्वी रूह है इसके स्तैमाल मादा ताकतवार हो जाता है। आबबर्ग पोदीना ऽ।। सेर आबलैमूं कागजी ऽ।। सेर, आबजंजबील ताजा ऽ= कंद सफेद डेढ् सेर, शहदखालिस पावभर जाफरान १ तोला, बतरीक मामूल शिकजवीन बनाले कवल अजिंगजा एक तोला। (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां १/९/१९०७)

# जवारिश उलवीखां मुकव्वी मेदा व जिगर (फार्सी)

मेदासारा कुव्वता दिहद हरारत जिगर व इसहालमुरारीरा नाफ व नाफ व इक्तहाआरद शीराआंवला ४ तोला, तवाशीर ४।। माशे, सन्दल ४।। माशे, समाक ४।। माशे, जरिक्क ४।। माशे, वर्कगुल ४।। माशे, वादरंजयः ४।। माशे, पोस्तवैरूपिस्ता ४।। माशे, कक्तीज खुक्क ९ माशे, मुकक्शर तुल्म खुरपा मुरबारीदनासुफ्तः २। माशे, अंबरा शहव १ माशे, वर्क नुकरा ९ सुर्ख, वर्कतिला ९ सुर्ख, नवात ८ तोले, आब बशीरी ९ तोले, शरबत ६ माशे (किताब मुजरिंबात अकबरी)

# हजमशीरका नुसखा (संखिया का उमदा स्तैमाल) (उर्दू)

सम्मुलफार सफेद एकज्जुज, नमकसंग आठजुज, दोरोज वातहारत जिस मकान में हाइजा व जनव का गुजर न हो अर्क घीग्वार के साथ सहक करे और विहफाजत रख ले। जुमला अमराज बलगमी व हजम शीर वगैरः में एक चावल से चार चावल तक बे मिसल है हिसाबसे अगर कोई साहब एक चावल रोज तनावल फमिब बहत्तर दिन में असल एक रत्ती तनावुल फर्माएंगे। मगर बहत्तर दिन कहां दो चार रोज में शिकायत रफैं हो जाती है। और हजम शीर का तो कुछ हिसाब नहीं। एक मर्तबः अब्बल तय्यारी पर हकीर ने चार चार चावल शक्कर वगैरः में मिलाकर इस्तैमाल किये थे। मुद्दतों दो दो तीन तीन सेर शीर पीता रहा जब गोश्त वगैरः में असली हाल पैदा हुई थी वरनः तमाम बदन सूख गया था और इससे पहले दो छटांक दूध भी हजम न होता था अब करीब पन्द्रह सोलह साल बीस साल हो चुके कि हकीरकर बलाए मौला गया था और राह में तरह तरह के अवारिज पैदा हुये थे वह सब भी जाते रहे और जितना दूध चाहूं अब भी पी लूं और रोगन जितना ज्यादः मिले सेहत ज्यादः रहे। सुफहा १६ असबार अलकीमियां १६/८/१९०७)।

# रफीकदमाग मुकव्वी दमाग उमदा तरकीब इस्तैमाल मक्खन (उर्दू)

निहायत आसान और लजीज है आज तक इसके मुकाबले में मुकव्यी दमाग सरीअउलहज्म एक भै नहीं देखी गई। बाज ऐसी दवा है कि अगर दमाग के लिये वर्ते तो मैदे में सिकालत हो जाती है। मैदे की जियादः इस्में रिआयत हो तो दमाग में यवस आ जाता है। जरा गरम दवाएँ हैं तो महरूर मिजाज इससे हैरान है यह ऐसो अजीब व गरीब आजमूदा बारह नुसखा है कि जिस दिन शुरू करो उसी दिन से भूख लगती है। तरकीब में मक्खन देकर इन्सान यह जरूर ख्याल कर लेता है कि, देर से हजम जरूर होगा। मगर सरीउलहज्म है सराप दमाग से जो आंखे अन्दर घुसती जाती हैं इसके वास्ते तो अकसीर आजम है लजीज ऐसा कि सोहन हलवे से उमदा मुबह को बजाय और निहार अशियाइ के कायम मुकाम मुकव्वी कल्व बदन और दमाग की यबूसत का दाफ: दो हफ्ते में अपने फवयाद या हालत मौजूद: को देख लें जब चाहें छोड़ दें जब देखेंकि खास वा इससे जौफ फिर सख्त हो गया है फिर इस्तैमाल कर ले मिस्ल अकसीर फाइदा बखश है।

नुसला मौसूफ यह है सुबह को तीन माशे लसलास सफेद, सात अदद मगज बादाम, मुकश्शर शीरी, एक माशा दाना इलायची खुर्द ढ़ाई तोला मिसरी, ५ तोला मक्लन माद: लेकर एक तोला पानी में इन सब अशियाइ को पीसकर जब बसूरत हलवा हो जावे हरदोशे मक्लन और मिश्री मिलाकर एक रत्ती नुकरई अकसीर मिलाकर चमच से ला ले और जब हफ्ता गुजर जावे वजन मिश्री व मक्लन जुमला दवाओं का दुचंद कर ले बस इससे ज्यादा न बढ़ावे।

नुसला नुकरई यह है—एक माशा तवासीर, एक माशा दाना इलायची खुर्द, एक माशा मुखारीद, एक माशा वर्क नुकरा १ घंटे पीसकर रख छोड़े यह ही नुकरई अकसीर है सींफ या कश्नीज या बैजा या और जो मुकिव्वयात दमाग है वह मुतलक न मिलावे। अगर्च: तीन माशे खसखास इस नुसले में काबिज शै है मगर सात अदद बादाम और मक्खन मुकाबल में उसको मुतलक कब्ज या खुश्की करने नहीं देते। और हजम मसका बवजह मिश्री बराबर के और एक माशा दाने इलायची के पूरा होता है। इन अय्याम में परहेज तुर्शी और सकील अशियाओं और तेल और काबिज अशियाइ का जरूर चाहिये। गिजा के वक्त जब दो तीन लुकमा हनोज खानें में बाकी हो तो छोड़ देवे और बेहतर है कि बाद गिजाओं के आध घंटे सो ले। और वाद गिजा को रात को दमागी काम तहरीर वगैरः का चन्दरोज न ले। चुपड़ी हुई रोटी, प्याज और अजवाइन और मूली खाम को न खावे बलिक दूध भी जिस कदर आदत है आधा पिया करे और दूध पर सफूक बड़ी इलायची व मिश्री दो माशे तक खूब हाजिम है। सुफहा १० व ११ अखबारअलकीमियाँ १६/८/१९०७)।

# हरीरा मुकब्बी दमाग व बाह व बाफै जिरियान (उर्बू)

निशास्ता गंदुम १ तोला, दाना खसखास सफेद १ तोला, आरद माश मुकश्शर १ तोला, मगज तुरूम कुदू ६ माशे, मगज तुरूम खियारेन ६ माशे, मुकश्शर १ तोला, मगज तुरूम कुदू ६ माशे, मगज तुरूम खियारेन ६ माशे, फलखामबरगद २ तोले मगज बादाम मुकश्शर ७ अदद, जाफरान एक माशे कुल अजजाइ को डेढ़पाव पानी में बारीक पीसकर बादह ५ तोले मिसरी मिलाकर ५ तोला रोगन जर्द में बजरियः इलाचयी कलांके बघार कर जरा मिलाकर ५ तोला रोगन जर्द में बजरियः इलाचयी कलांके बघार कर जरा गाढ़ा हो पर उतारकर इस्तैमाल किया करे। अगर साल में दो तीन बार दसदस योम तक जो साहब इस्तैमाल कर लिया करेंगे उनको दमाग व वाह

व जिरियान की इन्शा अल्लाह ताला फिर कोई शिकायत न होगी (सुफहा १० अखबारअलकीमियां १/८/१९०७)।

# अदिवयः दाफः इफ्तलाजलुकत्व (उर्दू)

इफ्तलाजलुकल्व के लिये यह सफूफ मुजरिंबुल मुजरिंब और और आसान व कम खर्च है—तवाशीर गुलसर्च १ तोला बहमन सुर्ध दसमाशे, बुरादा संदल सफेद, मगजकशनीज, तुरूमरेहा छः छः माशे, आवला मुकदशर चार बार, गुलनीलोफर पांच पांच माशे, जरनवा ३ यानी कचूर ४ माशे सबको बारीक सफूफ बनावे सुबह के वक्त बकदर ३ माशे सर्दपानी के हमराह इस्तैमाल करै अगर्चः लाहक शुदः बीमारी एक ही नुसस्रे के स्तैमाल से रफ हो जावेगी मगर चन्द मुद्दत तक अगर मुदावेमत इस्तैमाल करे तो इन्शा अल्लाह तोला फिर कभी शिकायत न होगी मुजरिंब आजमूदा है। (सुफहा १० अखबार अलकीमियां)

# मौसम गर्मी के इस्तैमाल के लायक एक उमदा नुसला (उर्दू)

बजबाब इस्तफसार नं० ३८७-१७ अक्टूबर आपकी तिबयत बहुत गर्म खुरक है इस्पर आपने भाग पीली तो इसका यही असर होता था जो हुआ अब मुन्दर्ज: जैल नुसखा खाबेमुदवारीद ना सुप्ताः ६ माग्ने, वर्कतिला २ माग्ने, वर्क लुकरा ६ माग्ने, तवाशीर १ तोला, कबूद दानः इलायची खुई १ तोला, कबलगट्टा १ तोला भीमसेनीकाफूर ३ माग्ने, कुश्तामूंगा ६ माग्ने कुश्तासंगपुश्त ६ माग्ने कुश्ता जहरमोहरा ६ माग्ने, अब्बल मुरवारीद को एक दिन अर्क गुलाब में खरल करे फिरकुश्ता वर्क मिलाकर एक दिन खरल करे बादहू सब अदिवया मिलाकर खरल करे और रस्ने खुराक ३ रत्ती सुबह व शाम बहमराह दूध के (सुफहा वैश्योपकारक अखबार ५/१२/१९०६)।

# कुश्ता मुरवारीद दाफै तमाम जिस्मानी कमजोरी (उर्दू)

मुरवारीद नासुफ्ता ६ माशे वकरी या भैंस के दूध में दाखिल करके एक कुलिया में मुँह वन्द करके आंच दे दे, मुरबारीद कुश्ता होकर बरामद होगा हर सुबह खुराक २ चावल मसका में रखकर निगल जाया करै। सुफहा ९ अखबार अलकीमियां (१६/७/१९०७)

# दवाएँ सफूफ जवाहर बराईतकवियत एजाई रईसौ व नीज तकबियत मैदा नुमायन्द (फार्सी)

मुरवारीद, नासुफ्ता, अकीकसुर्ख, यशवसफेद, शाखमरजाँ, जहरमौहरा असवल, वसद हरवाहदे यक माशा विगीरन्द बदरसंग सिमाक या खारा वारीक सहक कर्दः पस वा अर्क केवड़ा कि सह वजन अदिवया बाशद दो साइत सहक कुनन्द ताअर्क जज्व शवद व खुश्क गर्दद पस अजखरल वरदारन्द व दो माशा दानः इलायची सफेद व दो माशा तवासीर व एक माशा जाफरान व चहारसुर्ख मुश्क खालिस या कदरे अर्क केवड़ा बहुमां खरल सहक कुनन्द हरगाह अर्क खुश्क शवद अज संग बरदारन्द व या दवाएं अञ्चल यकजा कर्दः निगाह दारन्द बवक्तहाजत बकदर यकमाशा अजी सफूफ विगीरन्द दरअमराज गर्म बकदरे शरवत अनार शीरीं या तुर्श व या हिर्चिमुनासिव हाल मरीज बाशद वियामेजन्द बिखुरानन्द बदर अमराज सर्द दर शहद खालिद दिहन्द न चन्दरोज तकवियत कामिल हासिल शवद। (सुफहा ८५६ किताब शफाएडलअबदान)।

# सीरद्वारा मुकव्वी व मुसमिन व मुबही (फार्सी)

शोरगाउ यक आसार, आब स्नालिस दो आसार, सरमा चहार अदद बिजोशानन्द ता आब बिसोजद विहिंगाम जोशीदन बिकुफ मेगर्दानन्द बाशद पस सर्द कर्दः बिनोशान्द (सुफहा १४ किताब मुजर्रिबात अकबरी)

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

# गोलीमुकव्वी व मुबही व मुफर्रह मुरवारीद से बराइ मिजाजहार (फार्सी)

हुब मुकब्बी व मुबही मनिवयाज हकीम उलवीसां व हारमजा जानरा कीमियां अस्त एजाइ रईसारा नीज कुव्वत बस्त्राद मुरवारीद नासुपतो तवाशीर वंशलोचन जहरमोहरा खताई हरसह यक्यक तोला बारीक साईदा जुदा उदा दर खरल समाक दरअर्क वेदमुश्क चन्दान हल नुमायद कि समीर बरसेजद व दिस्ता खरल बसबब गिलजत दवा बंद शवद बादहू बकदर दाना नखूद बस्ता मुवाफिक मिजाज व सब शखस दोसहहुव्य बिदिहन्द हरसुबाह व गुलाब व वेदमुश्क अजहलक फरू बुरन्द व शवानः रोगन तुस्प कुदू व बादाग शीरी मुकश्शर ब कमरकाह वजर हर दो पाई व दमाग व कफ दस्त अन्दक अन्दक विमालन्द व गिजाकबी मेल फरमाबन्द मुजरिंब अस्त (सुफहा १० किताब मुजर्बातअकबरी)

# माजून पट्टा मुकव्वी वाह (फार्सी)

जिथः तकवियत वाह विसियार नाफः अस्त शीर यमनी हिंदया यानी पट्टा मग्जनारजील ताजा मुकश्यरः कर्दः जाफरान दो माशे गुलाब ३ तोले हमेरा खूब कोफ्तः माजून साजन्द निहार व वजन दो तोले व गुलाब जाकरनवात व आब बिखुरन्द मनविजाय उलवीखां मरहूम जिथ तकवियतबाह अकसीर अस्त । (सुफहा १०२ किताबमुजरबात अकबरी)

नोट-फिर पट्टापाक क्यूं न तय्यार हो।

# नुसस्ता हलवाइगाजर जो तकवियत वाहमें बे मिसाल है (उर्दू)

गजर तराशीद: दोसेर और नखूद बिरियाँ मुक्किशर, पाव भर बैजामुर्ग ३२ अदद और शीरगाउ चार सेर, कंदसफेद ढ़ाईसेर, किशमिश पाव भर, मगज बादाम और मग्ज चिलगोजा पावभर, रौगनजर्द डेढ़ सेर, पिस्ता पावभर अव्यल गाजरों को दूध में पकावे जब कि गलीज हो जावे खूब मालिश करे बादहू रोगन जर्द में बिरिया करे कि सूर्ख हो जावे अजाँबाद जर्दी बैजा और आरद नखूद को अलहदा बिरियां करे उसके बाद पानी एक सेर में कंद सफेद का कबाम करके जुमला अशियाइको उसमें डालकर कफगीर से खूब घोटे और मगजियात बारीक करके मिलावे मूसली सैमल सफूफ बहिसाब फीपाव हलवाके दो तोला दाखिल करके जाफरान दो माशे, मुक्क ३ माशे, गुलाब एक छटांक, केवड़ा एक छटांक में हल करके मिलावे खुराक २ तोले अलस्सवाह । (सुफहा अखबार अलकीमियां १६/१२/१९०६)।

# मुसमिन व मुबही मुगल्लिजस्तैमालगोंद बबूल (उर्दू)

सहलुल हुसूल नुसला जिनको बवजह खलूए बदन की शिकायत है इसके इस्तैमाल से तोलीद व आयादह कुव्वत और फरवही जुमले बदन सफेद दाखिल करके मिलाकर बाअहतियात रख छोड़े जिस कदर हजम हो सके तनाबुल फविंव और पहले ही दिन कुव्वता का अआदह महसूस फमिंव दो तीन अमर काबिल लिहाज है एक यह कि बिरियानी में कमी न रहे खूब खील हो जावे दूसरे कोई चीज सकील इसके हमराह तनाबुल न फविंव कि वह खुद ही हजम न हो और उसके काइदे को भी बरबाद करे, तीसरे खूब छिपाया जावे और थोड़ा थोड़ा खाया जावे कि मैदे में बस्ता न पहुँचे कि देर में महलूल हो दफे रिक्कत के लिये बे मिसल है बशर्ते कि हरारत का गलवा जिस्म में न हो क्योंकि यह चीजें भी किसी कदर हरारत करती हैं। (सुफहा १६ अखबार अलकीमियाँ १६/८/१९०७)

# नुसला निर्गुण्डी पारा मुकव्वी वाह (उर्दू)

हाफिजा और बासरा और हाजमा मुवल्लिद खून सालै मुफर्रह

मुक्कव्यीकलव दाफै अखलात फासिद वगैरः निरगुंडी, मुंडी, भांगरा, आंवला, सितावर हर एक आध सेर असगंध, नागौरा, मूसली स्याह, तुस्मकाच, गूगर्दकलां, भूफली, तालमखाना, सुगन्धवाला, हर एक पावसेर, तज, बल आधपाव सबको नीमकोब करके आठिहस्से पानी में पकावे जब पंजुम हिस्सा पानी वाकी रहे साफ करके मिश्री एक सेर, शहद आध सेर, रोगन जर्द एक पाव, खोया आधसेर मिलाकर पकावे जब गाढ़ा हो जावे, जाफरान, बताशा, लौंग, मस्तंगी, जाइफल, जोतरसी दारचीनी, सन्दल, अगर दाना इलायची खुर्द व कला एक तोला, मुश्कखालिस ३ माशे सफूफ करके मिलावे और मग्जवादाम और मग्ज चिरौंजी भी चार चार तोले शामिल कर ले खुराक दो तोले सुबह व शाम (सुफहा अखबार अलकीमियाँ १६/११/१९०६)

# मुबही खुर्दनी उमदा (फार्सी)

अंबर, अगहव, सन्दलसफेद, वर्कतिला यकनीम व आँकि हमैरा सूदः बलुआव समैगरवी जब बवजन नखूद केसरी ज्यादह बन्दन्द यकहुब वक्त हाजत दरदहान गीरन्द (सुफहा ९१ किताब मुजरिंबात अकबरी)।

# रोगनढाक-बराइतिला (फार्सी)

रोगनपलास पापड़ा कि दर इलाज अन्नीबकार आयद पला पापड़ा हर कदर कि बाशद दरआध तरकुनद यक साइत पसपोस्त अजवी जुदा साजन्द व मग्जरा खुश्क नुमायन्द व बिगीरन्द देग गिली व दरवसत हकीकी आँ सूराख कुनन्द अजवरमा व सुबूए खुर्द गिली दरजेर आँ सूराख पैवस्त नुमायन्द बतरीके कि अमल पताल जन्तर अस्त पस मग्जहा दरदेग अन्दाजन्द व मुहरकर्दः तमामे देगरा लेप नुमायन्द व खुश्क साजन्द व हमचुनाँ विदहन्द यके बाद खुश्क शुदन दीगर व चूँ लेप सोयम नीज खुश्क शवद चकरे मुख्वा बकदर नीम गुजानद जजमीं कुनन्द व जेर आँचकर कलां व वसत हकीकी बीच करे दीगर मिकदार आँ सुबूए खुर्द कि दरइहदेग मरकूजस्त बिकुनन्द व दरईचकर खुर्द प्याला निहन्द व आब पुरसाख्तः ब ओं दंगरा दरचकर दरआरन्द चुनाँच: सुबूइ खुर्द दरकर खुर्द वाशद दरप्याला पुरआब द देगादर चकर कलाँ बादहू गिर्दागिर्द देग अजपाचकदस्ती बरसाजन्द तातमाम चकर मम्लूशवद पस आतिश दरविहन्द वर्चूं सर्द शवद देगरा वर आरन्द व सूबूए जेरीनए वा अहतियात जुदा कुनन्द तमास रोगन दर्री सुवूए खुर्द जमा स्वाहद बुवद विसिता नन्द व बर कफे व बिमालन्द व हशका गुजारन्द (सुफहा ६ कितांब मुजरिंबात अकबरी)।

# रोगनितला (उर्दू)

सम्मुलफार १ तोला, जहरतेलिया १ तोला, मुहागा तेलिया १ तोला, गंधक आंबलासार १ तोला, इन चहार अदिवया को बारीक पीसकर बादअजां ५ तोले रोगन जर्द में मिलाकर और उसको एक साफ पार्चेपर मले और उसकी बत्ती बनावे उसे रोगनी करके एक तोला पारा खरल में डालकर उस बत्ती के नीचे रख दें जो कुछ रोगन टपके उसको चार पहर खरल करके एक कतरा पान पर लगाकर ह० ग्र० फ० ह० छोड़कर बाँधे निहायत मुजरिंव है। (सुफहा अखबार अलकीमियाँ १६/११/१४०६)।

# तिलाका मुरक्कब बेजरर नुसला जोहमें: सिफत् मौसूफ हैं (उर्दू)

जोंक खुश्क १ तोला, खरातीन खुश्क १ तोला, वीरबहूटी १ तोला, अकरकरा ३ माणे, सम्मुलफार सफेद २ सुर्ख इन सबको रोगन वेजा मुर्ग में खरल करके शफ: और सीवन छोड़ कर तिला करे बादह वर्गपान बांध ले एक हफ्ते के इस्तैमाल से कुल खराबियां रफै हो जायँगी व जौफ दमाग के लिये मिसरी बादाम खिलावें। (सुफहा ९ अखबार अलकी मियाँ १६/७/१९०७)।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

# नुसखा तिला वराइवाह व मुनग्गिज (फार्सी)

जो अव्वल णव में ही बेकरार कर दे मगर मजलूक को आज तक नहीं दिया गया, मामूली सुस्ती का फौरन कलाकुम्मा कर देगा मिन्सल दो माशे, हरताल तब की दो माशे, गंधक आंवालासार, ६ माशे, संखिया सफेद ३ माशे, मस्तंगीरूमी एक माशे, हमैरा कोफ्तः वारीक साईदः दररोगन गाड दोले आमेस्तः वरपार्चः यक वजव आलूदह फतीला सास्तः बदस्तूर मारूफ रोगन चकानन्द व अहतियात निगाहदारन्द वक्त हाजत बकदर सुर्ख वर एजाइतनासुल मालीदः व हश्क व सबून वाकी दाश्तः वर्गतंबुल गरम शुदः वालाइश निहादह पट्टी बन्दन्द व ई अमल वक्त शाम अगाज कुनन्द व सुबह पट्टी अलहदा कर्दः ताजातिला बदस्तूर मारूफ इस्तैमाल कुनन्द हमौतौर सुबह व शाम एकहफ्तः अमल वायद नमूद इन्शाह अल्लाह ताला बहालत असली ख्वाहद शुद व दरी असना अज जमाज व तररावात वगेरः हजर कुनन्द (सुफहा १० अखवार अलकीमियाँ १/११/१९०७)।

# रोगन जर्दी बैजामुर्ग राफै सुस्तीकजीव व मुकव्वी वाह (फार्सी)

वियारन्द दहअदद बैजा हाइ माकियान दरआव विजोशानन्द व बाद सर्दशुदन अम्हारा शिकश्तः जर्दीरा कि गोली वस्तः बागद बिगीरन्द व दर कढाई आहनी अन्दाख्तः व जेर आतिश कुनन्द व जर्दीरा अजचमचा तह व वाला मेनमूद: बाशन्द हरगाह सोख्त: स्याह शवन्द व रोगनअजां जाहर शवद अज सर देगदां फर्द आर्बुदः व फशुर्दः तमाम रोगन विगीरन्द व अगर हनोज चीजें खामी जर्दी बूद: बाशद वार दीगर कढाई रा बर सर आतिश गुजाश्त अज चमचा तहवबाला कुनन्द व हरगाह रोगन नमूदार शवद व जेर आबुर्दः खूब फशुर्दः रोगन बिगीरन्द पस आं रोगनरा व अजजाइ मुफिस्सिलो उलजल हल कदेः दरजर्फ चीनी निगाह दारन्द तिलाइ आ बराइसुस्ती कजीव व इस्तहकाम आँ विसियार नाफै अस्त अजजाई अस्तरोगन बैजा दो तोला, करनफल एक माशे नौज ववा एकमाशा जफ्तरूमी कि समगी अस्तस्यारंग यकमाशा मूमिया यकमाशा गौलोचन यकमाशा खरातीन खुश्क खाक दूर कर्दः व बारीक साईदः यकमाशे बीर्बहूटी यकमाशे वा रोगनबैजा हल करदह निगाह दारन्द बवक्तहाजद कदरे अजां हश्वह गुजाश्तः बरकजीब तिलाकर्दः पारा बर्ग पान नीमगरम बस्त। वक्तशव बजवाब रवन्द सुबह अज आब गरम विशोयन्द हमवरीं तरीक हफ्त शव व अमल आरन्द (सुफहा ७३९ किताब शफाइउल अवदान)।

# तिलाए बेनजीर (उर्दू)

निहायत नफीस और मौअत्तर और अपने किस्म में बेनजीर मिस्ल अकसीर है और बिलाहोने मर्ज के भी हरसर्द बशर इसको शौकिया इस्तेमाल करके उमदा फाइदा उठा सकता है। खास करके जौफ वाह कवरसिनी बयाजलक वगैर: से नाकारा हो गया हो गर्जे कि किसी किस्म का एजाब में नुकस हो, बिलाजरर हरदर्जे का फायदा बखशू है अय्याम गर्मी में इसका इस्तेमाल वगैर: अभद जरूरत न करना चाहिये। एक डली सम्मुलफार ढ़ाईतोले की लेकर सातरोज शीरआक में तर रखे बादहू निकालकर उसको ५ तोले मसकागाढ़ में तीन योम बराबर खरल करे। २ रत्ती जाफरान २ रत्ती मुक्क एक माशा जावित्री. एक माशा लौंग. एक माशा अकरकरा, एक माशा जायफल, एक माशा बीरबहूटी मिलाकर एक रोज बराबर खरल करके रख छोड़े निहायत मौअत्तर होता है मामूली तौर से हश्फः के नीचे का हिस्सा छोड़ कर बाकी सब तरफ दो तीन कतरों से चुपड़कर एक तह भोजपत्र और उस पर पार्चा लपेटकर बाद आठ पहर के फिर जदीद चीजें और बांधे रहे, धौना जरूरत नहीं बाज को दो रोज में और बाज को एक हफ्तः में बिलादर्द के मुर्ख मुर्ख पित्त निकलेंगे, उस दिन एक ही दफे तिला मजकूर लगाकर फिर न लगावे और तासेहत मक्खन या

घी लगाया करे और अहितयात चाहिये कि फोतों में वह तिला न लगे। हरमरज खुमुसन ४० वरस के बाद को तो यह तिला अकसीर आजम का काम देता है। (परहेज) आवसर्द तुर्जी, दालमाष, वर्फ, सर्द, अिंग्याइ, सर्वहवा से परहेज करना चाहिये। अगर बाद १५ रोज के फिर वैसा ही अमल करे तो सोलहा साल तक एसाव मिस्ल जवान २० वरस के कायम रहेंगे। गिजा, घी, दूध, गोश्त, वैजा, वकदर वरदाश्त खाते रहें, इसितला से अकसीर मरीज, जिनका नाम बताना नहीं चाहता अच्छे हुए हैं, राकिम हकीम जाहद का अज महरूडा जिला मुरादाबाद (मुफहा ११ असबार अलकीमियां १/९/१९०७)

नोट-यह नुसवा गुलदिस्ता मुजरिवात का है, एडीटर ने इस नुसवे को तैयार करके अकसर मरीजों को दिया है जिसकी वह उमदा होने की अकसर तसदीक करते हैं।

# नुसखातिला (उर्दू)

करतफल ३ तोला, दारचीनी ३ तोला, हब्बलमलूक ६ तोला, बेखमदार तोला, बेख कन्नेर सफेद १ तोला, तुख्म धतूरा एक तोला इन सबको सिर्फ ती सादा में खरल करके गोलियाँ बनावे और खुक्क हो जाने के बाद बजरियः पातालजंतर रोगन कशीद करे, हब्फह और मीवन छोड़कर खुफिया को बचाकर महजअज्ब के ऊपरवाले हिस्से पर तिला करके वर्गपान लपेट ले। सर्द पानी से बचाव। (सुफहा अखबार अलकीमियां १६/११/१९०६)

# जमाद बेनजीर बराइ कुव्वउवाह (उर्दू)

मग्ज खर खुश्क यकदाम शीर आक दर सायः खुश्क कर्दः थकदाम उरुसकयकदाम मग्ज घूंघची सफेद यकदाम सुहागा तेलियाबिरियां कर्दः दोदिरम रोगन कुँजद अनकदर कि दवाजदह पास खरल शबद बादअजाँ यकसुर्खतिला नुमायद जियादती न कुनद फायद कुली में बखशद । (अज गुलशन हिकमत नुसखा कलमी बाबू प्यारेलाल बरौठा)।

# मजलूक के लिये तिला (उर्दू)

बुराद (फियाजः) खरस ४ तोला, अफरकरा ६ माशे, जाइफल ४ माशे, जावित्री ४ माशे, लौंग ४ तोले, चरबीशीर ६ माशे, यूँघची सफेद ६ माशे, बीरबहूटी ६ माशे, खरातीन खुश्द ६ माशे सिवाय शहम के दूसरी जुमले अदिवयात को दो आतिशा शराब में हल करके बाद शहम शीर उसमें मिलाकर बजिरयः कुराअंबीक रोगन कशीद करे। फिर तिला करे अगर सात रोज के अन्दर मजलूक की कुल शिकायतें रफे न हों तो हम जिम्मेवार। (मुफहा ३ अखबार अलकीमियां १/११/१९०७)

# लेप मुबही खरी (फार्सी)

सीमाव यकदाम भदह दो दाम हर दोरा आवन्द आहनी वा दिस्तः आहनी हलकुनन्द तायकजात भवद पस बर पार्चः निहादहः वर्कजीव पेचन्द व चू लगूद तमाम भवद दूर कर्दः नजदीकी डुमायन्द (सुफहा ९० किताब मुजरिंबात अकबरी)

# मुहबी खुरी (उर्दू)

मुहागे को शहद में मिलाकर अज्ब और नाफ और शानः पर लेप करने मे ऐसी कुब्बत इन्तशार की पैदा होती है कि वह फरियाद करने लगती है। (अखबार अलकीमियां १६/४/१९०७ मुफहा ५)

# अथ शिथिललिंगचिकित्सा

पारद टंकन चीनिया, ले कपूर सम भाग। रस अगस्त में एक दिन, खरल करै इकलाग।। फेरि एक दिन शहद में, घोटे भिषेक निदान। लेप कीजिये लिंगपै, राखै पहर समान ।। फेरि धोइके नीरसों, करैं नारिसों संग । तुंद होइ सुस्ती घटै, द्ववै अबेर अनंग ।। इति नागार्जुनी वटिका

(वैद्यादर्श पृष्ठ नं० ३३)

# लेप मुबही खुरी (मुमिसकभी मुमिकन है) (फार्सी)

शीरा दरस्त व बारधतूरा विसितानंद व पार्चः नौ कि सिफत बुवद दर आतरकुनन्द व खुक्क साजन्द व हमचुनां आजां शफत करत बिकुनन्द व बिदानन्द बवक्त हाजत कदर, बलुआब खुद तरकर्दः वर आलत पेचन्द व बाद अज चन्दे दूर कर्दः नजामहत नुमायन्द-सुफहा ९० किताव (मुजरिबातअकबरी)

# लेप मुबही खुरी (फार्सी)

किदर जिल्दे व तुन्दी नजीर नारद पोस्त कनेर सफेद, पोस्तवेख धतूरा, पोस्त बेखवायंत (खनव यानी भंग) पोस्त वेख आकहर चहार बराबर दर सायः खुक्क कर्दः विकोबन्द व अजशीरः वर्ग, धतूरा बिरिशन्द व मानिन्द कनार सहरा ई गिलोला बन्दन्द बवक्त हाजत अजबोल खुद साईदः बर कफेब तिला कुनन्द चूं खुक्क शवद मजामहत नुमायद अजायव बीनद।

# लेप तुमासेक खुरी (फार्सी)

कुचला पोस्त बेख कनेर सफेद व बर्ग धतूरा स्याह हरसह बराबर दरशराब खरल कर्दः लेप नुमायन्द इमसाक आरद व अगर ख्वाहन्दः जूद नाजिल शवद बाद लेप कर्दन चूं यक घड़ी बिकुनन्द रूबआंब गर्म बिशोयंद (सुफहा ११५ किताब मुजरिंबात अकबरी)

# लेप नाफ मुमसिक व मुबही (फार्सी)

कि इमसाक आरद बमुजरिंद इस्तेमालु लगाज आरद गोमहान वातियत मशहूर तुस्म अजौ विगीरंद व बारीक बिसानीद दरनाफ विमालन्द फकत बकदर नीम माशा मुजरिंब अस्त सुफहा ११५ किताब (मुजरिंबात अकबरी)

# मुमसिक रोगन तुल्मसिरस बराय मालिश कफ या (उर्दू)

सिर्स के तुरुम जो कोब करके बजरियः पातल जतर के रोगन निकालना और वक्त कुरबत एक घंटे पहले तीन माशे कफेया में मलना निहायत उमदा मुमसिक है—सुफहा ९ (अखबार अलकीमियां १/११/१९०७)

# मुमसिक रोगन जो नाखून पर तिला किया जाता है (उर्द)

इमसाक नादिर बिला खुर्दनी, सहुव्वा सुर्ख यकदाम, हुव्वा सफेद यकदाम, तुस्म धतूरा यकदाम, तेल कुंज पाव भर खाम हरसह अदिबया जौ कोब करके रोगनकुंज में डालकर इक्कीस रोज तक जमीन के नीचे दफन करे, बादहू निकालकर रोमन टपका दे। थोड़ा सा रोगन हाथ पांव के तमाम नाखून पर लगाये तानमकन खुर्द: न शबद मुजरिंव आजमूदह है। (सुफहा ६ अखबार अलकीमियाँ १/९/१९०७)

# मुमसिक-कलीबबूल खुर्दनी (फार्सी)

पर्चा सफत व वारीक बिगीरंद व फली बबूलरा बिशिकुनन्द बदर तरे वही पारचः रा तर कुनन्द हमीसाँ हफ्तलूनत तर कुनन्द व खुश्क साजन्द व बिदारंद हरगाहस्त्राबद कदरे आजा दरशीर विशोयंद व अगर शीर न बाशद आब काफिस्त मुजरिंब अस्त व अगरजन कदरे अर्जी पाचा बरदारद

तंगी आरद (सुफहा १४४ किताब मुजरिंबात अकबरी)

# इससाक मुजरिब (उर्दू)

ढ़ाक की लकड़ी मोटी बारह गिरह की लेकर दर्मियान में उसके सूरास करके जिस कदर उसमें लोगें आस के भर दे और उसकी डाट लगाकर उस मुकाम को गिले हिकमत करके दोनों सरों की जानिब से आग दे जब आग करीब लोगों के पहुँचे सर्द करके लोग निकाल ले वक्त जरूरत के एक लोग पान में खावे और मजामअत करे। बहुत इमसाक होगा। (अज गुलशन हिकमत नुसखा कलमी बाबू प्यारे लाल बरौठा)

# तरीकं साफ कर्दन अफयून (फार्सी)

कि दर खुर्दन कममुफर्रत व बेबदल मेशवद वियारद अफयून किस्म अव्यत कि जुदा व आब हलशवद यकसेर शीरगाउ व चहार सेर शीररा गर्म कर्द अफयून दराँ हलः कुनन्द बादह अजपार्चः साफ नुमायन्द वकवाम कुनंद चूं बहद कवाम नमूदः हल कुनंद ताहमैः रोगन जब्ज शवद बादह जाफरान यकदाम व ऊदककारी दो दाम साईदः दाखिल साख्तः खूब बेहतर जनन्द व मिकदार सुर्ख जहाबस्तः बिदारद व अगर बजाइ ऊद अबर अहशव आमेजन्द बेहतर अस्तबायद कि सदर्मतब आह जादर आब अदरक सलावः कुनंद दरदबाजदह रोज तमाम मेशवन्द व पस कर्क साख्तः दरजर्फ गिली निहादह व सरपोश गिली निहादह रोज यक शबः जेर जमीन दफन कुनन्द व रोज यक शबः आयन्द बर जार्बुदह बकार बुरन्द नफा बिला मजर्रत बखुसद (सुफहा १२ किताब मुजर्रिवात अकबरी)

#### वर्श

अफीम, अभ्रकभस्म, रजतभस्म, लोहभस्म, मूंगाभस्म, वर्कचांदी, वर्कसोना, मोती कच्चे, इलायची बड़ी। अजवाइन खुरासानी बंगलोचन सब समान भाग लेकर अफीम में घोटकर गोली बनावे, मात्रा एक रत्ती। (पंडित ऋषीरामजी जबूवाले ने बताया)

# सीद्रावकलेप रक्तगुंजाकल्प

तमेव मूलं बृहतीफलं च मधुना सह । लिंगे च लेपनं कुर्याद्द्रावणं मोहनं वशम् ।।९॥ (औषधिकल्पलता)

अर्थ-चौंटनी की जड़ और कटेरी के फल को शहद के संग पीस लिंग पर लेप करे तो स्त्रियों को मोहित करनेवाला और द्रावण है॥९॥

# रोगन खुर्दनी व तिलाई मुबही मुमासिक व मुलजद (उर्दू)

तकवियत वाह मुमिसक—म—ज गायत सरीअउल तासी है, लोबान कोड़िया नीमपाव पुस्तः, अकर्करहा एक तोला, दारचीनी १ तोला. जाफरान ६ माशे, विसवासा १ तोला, करनफल कुलाहदार १ तोला, जौज व विया एक तोला, मुश्ककाफुर १ तोला, कस्तूरी १ माशे, जुमलै अदिवयात मरकूमा को अलहदा अलदहा कोफ्तः बेस्तः हमराजहर्दी बैजामुर्ग इक्कीस अदद खरल करके बजिरयः पतालजन्तर रोगनकशीद करे। एक कतरा पानके दुकड़े में लगाकर खाए और एक कतरा पर लगाए अजीब तमाशा देखेगा। (सुफहा ६ अखबार अलकीमियाँ १/९/०७)

#### पलितकारण

क्रोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः । पित्तं च केशान्पचित पिततं तेन जायते ॥१०॥

(रसकामधेनु)

अर्थ-अनेक प्रकार के क्रोध, शोक और श्रम के करने से जो शरीर की

ऊष्मा शिर पर जाके पित्त को पैदा करती है और यह केशों को पकाती है कि जिससे पलितरोग उत्पन्न होता है॥१०॥

#### केशरंजन

त्रिफलायास्तु षड्भागा दाड़िमत्वग्जटाद्वयम् । निशात्रयं षष्टिमुण्डाद्विभूंगर सर्विशितः ॥११॥ केशेषु लग्नं तद्वात्रौ बद्वचित्रप्रवालतः । प्रातर्धीतं सप्तसप्तदिने लग्नं त्रिमासकम् ॥ केशाः कालालिसंकाशा यावज्जीवमपि स्मृताः ॥१२॥

(रसकामधेन्)

अर्थ-त्रिफला छ: भाग, अनार के छिलके दो भाग, हलदी तीन भाग, लोहा दो भाग, जलभंगरे का रस बीस भाग, इन सबको पीस केशों पर लेप करे फिर ऊपर से चीते के पत्तों को बांध देवे। प्रात:काल धो लेवे। प्रत्येक सप्ताह में एक बार लगावै। इस प्रकार तीन मास करने से जीवनपर्यन्त केश रहते हैं।।१२।।

#### केशरंजक

अधःपुष्पीमूलरसात्पश्चैकं रोचकद्रवात् । दशमूलकजद्रावादिक्षुभागाश्च विंशतिः ॥१३॥ लोहसंपुटगं गर्ते सर्वमासद्वयं स्थितम् । त्रिपलाधौतकेशांश्च त्रिमासाँत्लेपयेत्ततः१ ॥१४॥ यावत् कृष्णा भवंत्येव मुखस्थाष्यष्टितंडुलाः । यावज्जीवं भवेत्सिद्धिरिति सिद्धैः प्रभाषितम् ॥१५॥

(रसकामधेनु)

अर्थ-गोजिह्ना की जड़ के रस के पांच भाग, केले के रस का एक भाग, दणमूल के रस के और ईख के रस के बीस भाग, यह सब लोहे के सम्पुट में रखकर खड्डे में दो महीने तक रखे पीछे त्रिफला से बालों को धोकर तीन महीने तक लीपे जो जन्म भर बाल काले रहेंगे। इसका प्रमाण यह है जो साठी चावल मुख में रखे जावें वे भी काले हो जावेंगे। यह सिद्धों ने कहा है।।१३-१५।।

# खिजाब के लिये तेल (उर्दू)

कीकड़साध (जो काला रस कीकड़ से बहा करता है) पाव व समः आधसेर, काले तिलों का तेल आधसेर, एक बर्तन गिली में डाल दे। एक कीकड़ के पास से जमीन यहां तक खोदे कि जड़ जाहर हो जाय। जड़ को वहां से काटकर बर्तन में रख देवे और बर्तन का मुँह अच्छी तरह बंद करके ऊपर गोबर का ढ़ेर लगा देवे। ४० दिन बाद निकाले और इस बर्तन के नीचे सूराख करके बजरियः पतालजंतर के जिसकी तरकीव कई बार दर्ज हो चुकी है तेल निकाल ले। यह तेल उमदा खिजाब है। (सुफहा अखबार देशोपकारक ३१/१०/१९०६)

#### केशकल्पतैल

आंवला सार, गंधक, लोटासज्जी, नौसादर, कलमीशोरा, जौकुट करके अठगुने गोमूत्र में लोहे के बर्तन में भिगो दे। ८ प्रहर बाद नितार कर पानी ले ले और लोहे के बर्तन में पकावे। गाढ़ा होने पर उतारकर चौड़े मुँह के चीनी के बर्तन में डाल दे और धूप में बर्तन का मुँह टेढ़ा करके रख दे, तेल जुदा होता जायेगा उसको अलहदा करता जावे-यह तेल बालों को काला करता है। (पंडित ऋषीरामजी जंबूबाले ने बताया)

#### केशकल्पतैल

काकत्यापत्रमूलं सहचरिसहितं केतकीनां च कंदं छायाशुष्कं च मृङ्गं

१-यहां त्रियामा-रात्रिवाचक शब्द होना योग्य है वा यह अर्थ लेना कि सात दिन के अन्तर तीन मास तक यह प्रयोग करे। त्रिफलरसयुतं तैलमध्ये निधाय ॥ तत्क्षिप्त्वा लोहभांडे क्षितितलनिहितं मासमेकं च यावत् केशाः काशप्रकाशा भ्रमरकुलनिभा मासमेकं भवन्ति॥१६॥

अर्थ-चौंटनी के पत्ते और जड़ पीया बांसा केतकी की जड़ और छाया में सुखाया हुआ भांगरा इनसे चौगुना त्रिफला का रस और त्रिफला के रस से चौथाई मीठा तेल इन सबों को लोहे के पात्र में एक मास तक गाड़ धरै फिर मास एक के बाद निकालकर लगावे और उसकी बूंद अन्य स्थान पर न लगे नहीं तो वह स्थान काला हो जायगा। इस तैल के लगाने से बाल काले होते हैं।। १६।।

#### केशरंजकतैल

अंजनं मधुकं कृष्णा तार्क्ष्यं सारिवोत्पलम् ॥ त्रिफला नीलिकापत्रं कासीसं मुस्तकं तिलाः ॥१७॥ आम्नास्थि तालपत्रं च फलं पिण्डीतकस्य च ॥ जम्ब्वाम्रार्जुनपुष्पाणि कूर्मपित्त सतुत्थकम् ॥१८॥ शिंशपशां भूतकेशीं च मार्कवं सिन्नकण्टकम् । पृथगक्षसमान्भागास्तथा लोहरजःसमम् ॥१९॥ तैलप्रस्थमजाक्षीरे धात्रीभृंगरससाढकम् । इक्षुकस्य रसस्यापि लोहपात्रे विपाचयेत् ॥२०॥ पक्वं तल्लोहभांडस्थं शिरस्यभ्यंगनस्ययोः । यत्नेन योजयेत्तैलं वरांगेपि न पातयेत् ॥२१॥ पतिति बिंदवो यत्र कृष्णं तत्रोपजायते । भवन्ति कृटिलाः शीष्ट्रं कचाः षट् पदकोपमाः ॥२२॥ खालित्यं पतितं चैव इन्द्रलुप्तं च नाशयेत् ॥ मेध्यं चक्षुष्यमायुष्यं बलवर्णकरं परम् ॥ नीलबिंद्विति विख्यातं विश्वामित्रेण पूजितम् ॥२३॥

(रसकामधेनु)

अर्थ-मुरमा, महुआ, पीपल छोटी, तार्क्ष्यज, सारिवा, कमल त्रिफला, नील के पत्ते, कसीस, नारगमोत्रा, तिला, आम की गुठली, ताल के पत्ते, पिण्डी तंक के फल, जावन, आम और अर्जुनवृक्ष के फूल, कछुए का पिता, नीलाथोथा, सीसम की जड़, भूतकेशी, जलभँगरा, सिन्नकंटक ये सब एक एक तोले, लोहे का रेत १ तोला, तिलों का तैल एक सेर, आमलेस का रस २ सेर, जलभँगरे का रस दो सेर और दो ही सेर ईख का रस इन सबको लोहे की कड़ाई में चढ़ाकर आठ प्रहर तक पकावै तो तैल प्रस्तुत होगा, इसका नाम नीलविन्दुतैल है इसको बड़ी युक्ति से लगावे क्योंकि तैल की बूंद चहरे पर पड़ गई तो दाग काला पड़ जायेगा। यह तैल खालित्य, पित और इन्द्रलुप्तरोग को नष्ट करता है। नेत्र आयु और वल के लिये हित है, इसके लगाने से केश भौरों के समान काले होते हैं। (यह विश्वामित्र ने कहा है)।।१७-२३।।

रोगनिखजाब (उर्दू)

गुलेलाला को निचोड़कर उसके पानी में तेल डालकर जोश दे यहां तक कि पानी जल जावे, तेल को शीशे में निगाह रखे सर और डाढ़ी को लगावे। यह निहायत रंग देगा-(अफलातून)
(अखबार अलकीमियां १६/४/१९०७)

नुसखा खिजाब १० साला (फार्सी)

सिजाब दहसाला बियारन्द हलैला व बलैला व आवंला अजहरेक बिस्त दिरम बेख नीलोफर व पोस्त बेख अंतर तुर्ण हर एक सह दिरम हरकेरा बारीक साईदः व जाम बेज कर्दः दरदेग आहन अन्दाजद व बालाइयां आब फिटिकरी गर्क कुनन्द यकमाह दर अंबारणाली बिनिहन्द बाद अजौं बर आबुर्दः दरसेरण बिमालन्द बबंग अंजीर बर बन्दन्द व खुश्पद मूए स्याह णवद व दहसाल स्याह बिनुमायद सुफहा-(५२ जवाहरउलिसनात)

# नुसला लिजाब ३० साला (फार्सी)

दरसनत सिजाब सीसाला कर्दन मूएबियारंद पोस्त हलैला व पोस्त बलैला व आंवला व हरीबलूत व हिनाइ स्याह व हिनाइ सुर्ख या याकिस्तर मुर्व व बेख नीलोपर व पोस्त व बेख परस्त अनार तुर्ण व वर्ग तबूल अज हरेक बिस्त दिरम तोवाल आहन बराबर ई हमै: अजजारा जुदा जुदा बारीक साईदः व यकजा कर्दः दरदहसेर रोगन कुंजद दरआबंद स्याह अंदाजंद व यकरोज दर आफ्ताब बिदारंद अंगाह लैमूं शीरा भांगरा स्याह नीमवजन हरा अंदास्तः दरजबुल अस्यान फरूबुरंद व गिर्दबरगिर्द आंकरअस्यान रेस्तः बाशद ता चहलरोज बाद वर आबुर्दः निगाह दारंद चूं स्वाहंद कि मूए स्याह शवद कदरे विरंज व संग मकनातीस दरदहान गीरंद व अंजीदारद बरसरेश बिमालंद व बरबालाइ आँ वर्गबेद अंजीर विंबदंद व बिसुस्यद चूं बिदानंद कि विरंज दरदहन स्याह रवद व रोगन कुंजद चर्व कुनंद सिजाब तीसाला शबद मूइ बगावत स्याह शबद (सुफहा ५२ किताब जवाहरजलिसनात)

# अकसीर बदनी नुसखा फौलादी या खिजाब खुर्दनी (उर्दू)

नुसखा फौलादी या खिजाब लाजबाब व खातिर नाजरीन अलकीमियाँ रबना खिदमत है जिसके चार माह छः माह निहायत छः माह इस्तेमाल करने से बफज्लखुदा अजसर नौजड़ से बाल स्याह पैदा होते हैं। नियाजमन्द का बरसों से ख्याल था कि कोई ऐसा नुसखा हो जिसके अन्दरूनी इस्तेमाल से बाल स्याह हो जावें और तेजाबों के खिजाब की पबलिक को जरूरत न रहे क्योंकि वह अंग्रेजी खिजाब वगैर: बजाइ बाल स्याह करने से उलटा खराब कर देते हैं। शुक्र खुदा कि मेरी बरसों की कोशिश से नूसखा जैल मिला। आजकल के खिजाबों को बांधने की जरूरत पड़ती है। इसको सिर्फ लगातार इस्तेमाल करने से ही बाल हस्ब मनशा स्याह होते हैं, तजरुवा से नाजरीन साहिबान को खुद बखुद मालूम हो जायेगा। यह अर्क कुव्वत वाह के लिये भी बमजिल: अकसीर है। चालीस रोज के इस्तेमाल से नामर्द को काबिल जमाइ के कर देता है। इमसाफ तौ हद से बढ़ जाता है। खूब फासिद सौदाई सोख्ता के लिये मुफीद है रंगजिस्म को मानिन्द अनार के सुर्ख कर देता है। हजम की ताकत बढ़ जाती है। पहले से दुगनी गिजा हजम हो सकती है। मर्जतहाल को चंदरोज में नेस्तनाबूद कर देता है। गरज इसी तरह सदहा अमराज के लिये एक सौ से ज्याद: अमराज पर बन्दे का तजरुषा हो जुका है। बफज्ल खुदा इसे हरेक जगह मुफीद पाया, इसलिये निहायत ही मुजर्रिव समझकर पेश खिदमत है नाजरीन साहिबान जरूर व सदजरूर ही तजरुबा करे और मेरी मेहनत की दाद दें।

# नुसखा अकसीर यह है

बूरादाफौलाद बीस तोले को कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रखे और नरम आग जलावे और बीस तोले तेजाब गंधक को उसमें डाल कर शीख आहनी से मिलाता जावे जब कि तेजाब खुरक हो तो एक सेर हफीरात तुर्शी को डालकर पकावे जब वह खुश्क हो तो दुबारा बीसतोले तेजाब गंधक का डालकर बदस्तूर पकावे और तेजाब को अच्छी तरह खुश्क होने दे। जब कि धुंआ बंद हो जावे तो नीचे उतारकर रखे बाद समर जामून हों अच्छा है बरनः बरनः वर्ग दरस्त जामून का घोटकर पानी निकालकर बकंदर ४ सेर लोहे के बर्तन में डालकर वह फौलाद उसमें डाल दे और आठ रोज तक धूप में रखे. लेकिन दिन में दो तीन मर्तबः शीक आहनी से हिला दिया करे। बाद चोबचीनी ४ तोले, उन्नाव ४ तोले, कवाब ४ तोले, तवाशीर २ तोला, इलायची खुर्द २ तोला, बनफशा २ तोला चारचीनी ४ तोल, कासनी ४ तोले, बेखकासनी ४ तोले, मकोह ४ तोले, बदियान २ तोले, संदल सफेद ५ तोले, संदलसुर्ख ५ तोले, चोबहयात ५ तोले, चिरायता ८ तोले, बूरादाशीशम ८ तोले, बुरादा आबनूस ८ तोले, मिर्च स्याह ४ तोले, कतीरा २ तोले, शहतरा १२ तोले, सरफोका ४ तोले, पोस्त हलैलाजर्द ४ तोले। बलैता ४ तोले, वर्गमुण्डी १२ तोले, बर्गझाऊ १२ तोले, आकाशवेल ६ तोले, जवासा ६ तोले, गलेनींबू १० तोले, वर्गचीता ८ तोले, वर्गगिलोड ६ तोले,

बर्गकासनीसवज ६ तोले, समरनीयू ६ तोले, उणवा ६ तोले, तुष्महिन्दी १० तोले, मुनक्का १० तोले, अंजीर ४ तोले, आंबला ५ तोले, लहसोड़ा ५ तोले, खारखुरक ५ तोले, हलैलास्याह ८ तोले, तरबद मुकरणर ४ तोले, जब कि ८ रोज तक फौलाद का पानी तैयार हो जावे तो उसी फौलाद वाले बर्तन में सब अदिवया डालकर उसमें ६ सेर पानी कुए का भी डाल दे। तीन रोज के बाद सराअंबीक में डालकर वतरकीब मारूफ अर्क कशीद करें और सर्द होने पर बोतल में भर रखे खुराक बकदर १ माशे अर्क को एक से दो तोले तक गुलाब में डालकर नोण फमिंव और कुदरत का भी तमाशा देखें पस अगर आपको कुव्वत वाह और बाल स्याह करने का णौक हो तौ कदरे तकलीफ फर्माकर तैयार करके देख लेवें। (अलराकिम हकीम सय्यद गुलामअलीशाह मालिक णफाखान हैदरी करांची सुफहा १४ अखबार अलकीमियां ६६ अगस्त १९०७)

# नुसखा सोजाक निहायत ही मुजरिंब (उर्दू)

सतिशालाजीत, सतिगिलोह, सतिबैरोजा, दानः इलायची, खुर्द, कत्था, सफेद, तवाशीर, गंधक, आंवला सार, मुसफ्फा गेरू, तमाम दवाओं को बराबर वजन लेकर पीसकर रके और ३ माशे रोजाना शरबत नीलोफ से खाया करे। ७ दिन में ही आराम होगा। (सुफहा १० अखबार वैश्योपकारकलाहोर ५/१२/१९०६)

# सोजाक का उमदा इलाज (उर्दू)

हल्दी ५ सेर को एक हँडिया में डाल दे और उसमें अढ़ाई सेर दूध दाखिल करके खुश्क करे ले फिर उस हल्दी का बजरिये: पातालजंतर तेल कशीद करके अहतियात से रख छोड़े। एक शीख बलाई या मसका में रखकर मरीज को खिला दिया करे। चंद ही यौम में मर्ज का नमूद न रहेगा, इन्शाअल्लाहताला (अखबार अलकीमियां १/१/१९०७ सुफहा ९)

# नुसखा सोजाक कौहना वा जर्दीद (उर्दू)

शोराकलमी १२ तोले, गंधक आँवला सार ३ तोले, दोनों को मिलाकर मिट्टी के वर्तन में जो कि विलकुल नया हो डालकर कोयलों की आग पर रखे जब दोनों बिलकुल पानी हो जावें तो वर्तन को नीचे उतारकर दूसरे कर्लाइदार वर्तन में उलट दे, सर्द होने पर सफूफ बनाकर पार्चः पेज करके रख छोड़े, बादहू फिटिकरी बिरियां एक तोल, गिलें अरमनी एक तोले. वशलोचन एक तोले। समग कतीरा १ तोले, शोरा व गंधक मामूली एक तोले, सतिसलाजीत ६ माशे तमाम अदिवयात को कूट छानकर बकदर चार माशे हमराह शीर मादः गाड इस्तैमाल करायें। इन्शाअल्लाह उलअजीज बहुत जल्द फायदा होगा। (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां १६/११/१९०७)

नोट-अखराज पथरी के लिये भी यह नुसखा इसरार मुख फियासे

दाफः सोजाक व मुकब्बीवाह (उर्दू)

रसिंदूर १ तोला, गंधक आँबलासार १ तोला, कुश्ताकलई १ तोला, कुश्ताचांदी १ तोला, कुश्ता सोना ३ माशे, मुरवादीद ना सुख्तः ३ माशे, भीमसेनीकापूर १ तोला, कश्ताअबरखस्याह १ तोला, तमाम अदिवया को भाँगरे के रस में ४ दिन तक खरल करके गोलियां बनावे, बिमकदार ४ रत्ती गोली होनी चाहिये; हररोज एक गोली बहमराह दूध खावे और बादी व तुर्शी से परहेज रखे और ६ माह मुदावतम करें फिर सब अमराज दुम दबाकर भाग जावेंगे। (सुफहा १५ वैश्योपकारक लाहौर १२ दिसंबर १९०६)

# इलाज सोजाक (उर्दू)

जौहर लोबान में कुश्ता तुतिया चहारहिस्सा शामिल करके रोगन सन्दल

में खरल करके मिस्ल मरहम के बना रखें खुराका दो चावल बलाई या मस्का में सोजाक को पहली खुराक में दफ्ष कर देता है।

# कुश्ता तूतिया की तरकीब यह है

काफूर २ तीले को तूतिया ६ माशे के जेरुवाला देकर किसी कूजेगिली में बद करके दो तीन पहर की आंच दे दे कुश्ता सफेद होकर निकलेगा लेकिन जिस कूजे में बद किया जावे तमाम कुलिया का मुँह काफूर से पुर होना बेहतर है. अगर खिला होगा तो तृतिया गायब हो जायेगा। (सुफहा नं० १९ अखबारअलकीमियाँ १६/६/१९०७)

# रसकपूर का कुक्ता और पुराने से पुराने सोजाक का कलाकुम्मा (उर्दू)

पोस्त दरस्त बेर को जलाकर उसके साकिस्तर एक सेर में तीन सेर पानी मिलाकर ५ रोज तक भिगों रखें बाद उस पानी को बत्ती लगाकर मुकत्तर कर लेवें फिर एक कढ़ाई आहनी में अबर का टुकड़ा रखकर उस पर एक तोला रसकपुर को रख दे और नरम आग पर पानी का चोया देवे जबिक तमाम पानी जज्ब हो जावे तो फिर एक सेर सिरका अंगूर का लेकर इसीतरह चोया देकर जज्ब करे उसके बाद विलाबा १० तोला कुंजदस्याह १० तोला को कूटकर नुगदा बना लेवे और रसकपूर तैयार शुद उसमें रखकर तीन मर्तवः गिले हिकमत करे जबिक अच्छी तरह खुरक हो जावे तो ४ सेर पाचक दस्ती में आग देवे। बफज्लहू ताला आला दर्जें का कुस्ता तैयार होगा. बबक्त सुबह बकदर निस्फ चावल मक्खन में रखकर खावे। कौहना से कौहना सूजाक के किये नं० ४ अकसीरबस तजरुवा शर्त तैयार करके देख ले। (सुफहा ७ अखबार अलकीमियां १/९/१९०६)

# कहल सोजाक (यानी काजल से सोजाक का इलाज) (उर्दू)

जोंक खुरक एक अदद को फलीता में लपेटकर राई के तेल के जिरये काजल लें। मरीजसोजाक की आखों में लगाएँ, इन्शाअल्लाह सोजाक क नम्द तक नहीं रहेगा। (सुफहा ३ अखबार अलकीमियाँ १/११/१९०७)

# रोगन कुचला मुकव्वी व दफे सोजाक (उर्दू)

पावभर कुचला के पांचसेर रोगन गावी में भिगोवे जब दूध विलकुल खुक्त हो जावे तब बजरियः पतालजंतर रोगन कशीद कर ले यह रोगन कुरह सोजाक को दफ्तै करता है। अयसाव सुस्त और कमजोर को ताकतवर बनाता है तिला अन व अकलन दोनों तरह इसका इस्तेमाल मुफीद जायज है—सुराक १ बूंद है (सुफहा ३ असबार अलकीमियां १६/११/१९०७)

नोट-अगर कुचले के हमराह आधपाव मीटा तेलिया भी शामिल किया

जावे तो तपेलरजः के लिये भी मुफीद है।

# इलाज आतिशकः बजरियः रसकपूर तसईद शुदःनीज अर्क मुसफ्फा (उर्दू)

इस नुमखे को पच्चीस बरस से तजरुवा करता चला आता हूं और न कै व दस्त होते हैं। नाजरीन अखबार भी बार बार तजरुवा फर्मा ले विलादरेग रफाह खलाय के लिय हदिया नाजरीन है।

नुसला-रसकपूर एक तोला,दारिचकना,मुलतानीमिदी एक तोला, कुल दवाओं को बारीक सफूफ करके एक चीनी के प्याले में रखकर ऊपर से दूसरा चीनी के प्याला मुँह से मुँह मिलाकर कपरौटी करके मोटी फतीला से जौहर उड़ा ले। १२ घंटे में जौहर उड़कर ऊपरवाले प्याले में जम जावेगा। उसको सुरचकर एक शीशी में रस लें सुराक मुवाफिक बरदाइत मिजाज एक चावल तक है. साने की तरकीब एक छटांक घी या बालाई में डालकर चावल से दो सावे और ऊपर से आध सेर दूध पीवे। ७ या ९ यौम तक गिजाए मुर्गन दूध घी की कसरत परहेज नमक. मिर्च सुर्ख, तुशीं बादी और इस दवा के साने के बाद दो घंटे अर्क जैल पी लिया करें।

अकंलहिपात चोवचीनी ४ तोले, उन्नाव एक तोला, गाइजुबा ४ तोले. कवावचीनी २ तोले. वंशलोचन १ तोले. इलायची खुर्द नीमकोव ३ तोले. वनफशा एक तोला, दारचीनी ४ तोले, गुलनीलोफर एक तोला, तुरुमकासनी ४ तोले, बेग कासनी ४ तोले, अनव्लसालव ४ तोले, बादियान ४ तोले. बुरादासदल सुर्ख ५ तोले. बुरादासदल सफेद ५ तोले. चोबहयात ७ तोले, मिर्च स्याह ४ तो ं, कतीरा १ तोले, शाहतरा ४ तोले, पोस्त बेस सरफोख ४ तोले. पोस्त हलैला जर्द ४ तोले, पोस्त हलैला काबूली, मुडी खुरक कर्दः १२ तोले, बर्गझाऊ १२ तोले, तूस्म सरवाली १० तोले, अबरनूरिया ४ तोले, चौलाई २ तोले, गुर्जसवज १० तोले, वर्गचीता ८ तोले,बर्गहिना १० तोले.वर्गकासनी ४ तोले,वर्गमकोह ६ तोले, सपुलनीब ७ तोले. पोस्त बेख नीम ७ तोले. उशवामगरबी एक तोले. तुस्महिना १ तोले. मबीजमुनक्का, अंजीरवलायती ४ तोले, आंवला ४ तोले, सिपिस्तां ४ तोले, गोसहबड़ा ४ तोले, सोनामक्सी ६ तोले, हड़जगी ८ तोले, तरबदपोटली बस्ता ४ तोले, यह तरकीब माम्लअबीक से अर्क खीचे। बराबर वजन दवा अर्क बहत तेज होगी। और दूचनद भी उमदा होगा। खुराक ३ तोले से ५ तोले तक हमराह शदह से होवे। यह अर्क अमराज जैल को भी बहुत मुफीद है। आतिशक, सोजाक, खूनफासिदजजामसनबहरी, मर्ज सौदावी (इसमें ज्यादह दिन इस्तेमाल करना लाजिम है) बुखार, चौथय्या, लरजह, दाफ: हाजतखरक । (हकीमजाहदखाँ अजमहरोड़ा-जिला मुरादाबाद सुफहा ११ असबार अलकीमियाँ १६/२/१९०७)

# नुसखा आतिशक (उर्दू)

आतिशक का उमदा मुजर्रिब और बेजरर इलाज नीलाथोथा का कुश्ता है। (सुफहा १५ असबार अलकीमिया १६/४/१९०७)

### आतिशक का इलाज

नीलाथोथा दो तोले की दो डली लेकर पाव भर रीठे के पोस्त में रखकर किसी कूंजे में बद करके ३ सेर उपलों की आंच में दे दे। बाद सर्द होने के निकालें, नीलाथोथा कुश्त होकर बरामद होगा। मरीज आतिशक ख्वाह कैसा ही गल क्यों न गया हो और कितने ही जरूम क्यों न हो कितना ही सख्त दर्द क्यों न होता है सिर्फ १ रती कुस्तामजकूरः से बालाई या मसके में रखकर मरीज आतिश को खिलावे और मरीज को अपने रोबरू से अलहदा न होने दे। मरीज को जब प्यास लगे बजाइ पानी के रोगनजर्द नीम गर्म पिलावे। इन्शा अल्लाह ६ घटे के अन्दर जरूम और दर्द आतिश का नमूद रहेगा. मरीज हैरान रह जावेगा कि जो सोलह याल से जरूम थे, वह महज ६ घटे के अन्दर कहा गायब हो गये और अगर जरूमों में दर्द होगा साथ ही वह भी काफूर होगा। (सुफहा ११ अखबार वैश्योपकारक १२/११/१०६)

नोट-बारह घंटो के बाद पानी पीने की इजाजत है।

# नुसखा आतिशक

नीलाथोथा ६ माशे थोड़ी रुई में लपेटकर कोयलों की आंच में दे दे। १५ मिनट में निकालकर रुई पृथक् कर भस्म को पीस लो. जो सफेदी लिये हो जायेगी। इसमें १० तोले बारीक पपरियाकत्था मिलाकर नींबू के रस में जंगली बेर की बराबर गोली बांध ले. दो गोली रोज सबेरे शाम मलाई के साथ खावे। खुराक जो दिल चाहे। ७ दिन में आतिणक जाती रहेगी। इस गोली को पानी में घिसकर जरूम पर भी लगावे।

एक आदमी ने बजाइ कत्थे के समान कौड़ी भस्म व समान हड़ मिलाकर इसी रीति से गोली बनाना और पानी के साथ खाना बतलाया मुजर्रिब बतलाया।

# नुसखा आतिशक

३ माशे नीलाथोथे को एक छटांक मक्खन के साथ तांबे के बर्तन में नीम के सोटे से जिस्में नीचे पैसा लगा हो २४ घंटे खरल करके रख छोड़े, सादे पान में एक माशे खुराक सबेरे रोजाना जो चाहे खावे आतिशक बिला के दस्त ७ दिन में जाती रहेगी। (बाबा लालदासजी का बताया)

# कंघी से दूध का चूरन बनाने की क्रिया (उर्दू)

कंघी जर्दगुल की हरी शाखों से अगर दूध आग पर रखकर चलाया जावे तो बुरादा खुरक आटे की तरह हो जाता है और फिर इस कदर गर्म पानी डालने से बदस्तूर दूध असली हो जाता है। आजमूदा है (सुफहा अकलीमियाँ २२८-२५ नवम्बर सन् १९०४)

# (आक) मदार-अशरकेफवायद (उर्दू)

हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं कि जहां आक का दरस्त न पाया जाता हो, खुदावन्द करीम ने जिस कदर इसमें मुनाफा रखे हैं वैसे कसरत से भी पैदा कर दिया है। नजला मैदे के अमराज और बजअउजल मफासिल बवासीर जौफ वाह नीज व बाई अमराज वगैरः गरज बहुत से अमराज में यह तीर वहदफ है। मेरे तजरुबे में जितनी तरकीवें आई है हदिया माजरीन करता हूं। नजला बंद के लिये यह हुलास निहायत मुफीद है। आरने उपलों की राख ३ मर्तवे आक के दूध में तर करके खुश्क करे और बवक्त जरूरत थोड़ा सा इसमें से लेकर सूंघे। दस मिनट के बाद छींक आकर तबियत साफ हो जावेगी। इसके बाद एक छटांक जलेबी गर्म गर्म खा ले। आक के दरस्त की जड़ जमीन के अंदर से निकाले। इसकी छाल साफ करके खूब बारीक पीसकर निस्फ वजन कालीमिर्च का सफ्फ मिलाकर पानी में गोलियां चने के बराबर बना ले। खाँसी के वास्ते अज हद मुफीद है, हैजे में गुलाब के अर्क के साथ देवे तो अकसीर है, इसकी छाल का सफूफ एक हिस्सा कंदस्याह तीन हिस्सा दोनों यकजात करके जंगली बेर की बराबर गोलियां बना ले। बलगमी खाँसी के वास्ते मुजर्रिब है। मैदे के अकसर अमराज के लिये यह गोलियां मैंने नाफै पाई हैं, आक के शुल १ तोला, काली मिर्च १ तोला, सोंठ १ तोला, नमकलाहौरी १ तोला, काली मिर्च १ तोला, सोंठ १ तोला, नमकलाहौरी १ तोला, सबको पीसकर अदरख के अर्क में गोलियाँ बनाए। जब कभी पेट में गिरानी मालूम हो तो एक गोली कदरे पानी के साथ खाएं। यह गोलिया बजैउल मुफासिल के लिये भी मुफीद है। रवाह या सूरी के वास्ते भी नाफः है। अकसर देखा गया है कि मस्सों में खराब रतूवत निकलकर तबियत हलकी होगी, हैजे में भी मैंने बहुत नाफै पाया है. बजअउलमुफासिल में इसका रागेन निहायत ही मुजर्रिब है, आक के पत्ते ७ अदद भिलावे ७ अदद रोगन कुंजद में जलाए जब खूब जल जावे तो साफ करके शीशी में रख छोड़े और बवक्त जरूरत धूप में बैठकर मालिश करे सिर्फ दो तीन मर्तबा की मालिश से आराम हो जाता है, इसकी छाल का सफुफ एक माणे हाथ व पाँव की सर्दी व कमजोरी के वास्ते उमदा चीज है। आयन्दा निस्फ माशा ताजा पानी के साथ फांके, इसके बादस एक माशे उमदा तिरियाक है, खाँसी दमा के वास्ते भी नफा देता है, इसके पत्तों से इस्तंज करना, बवासीर के मस्सों को तहलील करता है, अजवाइन देशी आक के दूध में तर करके आग में जला ले और सफूफ करके रख छोड़े। खांसी के वास्ते नाफै है, जहरीले जानवरों के काटने के लिये इसका दूध फौरन् असर करता है, हरताल गोदंती को आक के दूध में भिगोकर कुश्ता करे तो

दो माशे में पीसकर मिलाकर खिलाए दिन को गिजाये मुरगन दे और शाम को कुछ गिज न दे। चंद योम में आराम हो जावेगा, आक के दूध में संखिया मिलाएँ और रोगन जर्द मिलाकर तिला करै। जलक के वास्ते अकसीर आजम है। आँवला पड़कर रगें साफ हो जाती है और इसके बाद मसका (मक्खन) लगाने से जलन वगैरह सब जाती रहती है। (सुफहा १० अखबार देशोपकारक १६/८/१९०५)

# फवायद आक (उर्दू)

अगर पोस्त वेखआक सुर्खगुल और फिलफिलगिर्द हमवजन कूट पीसकर अदरक के पानी में बकदर दान: फिलफिल स्याह गोलियां बना ले मरीज हैजा को बहालत करीबुलमर्ग एक गोली खिलावे, इन्णा अल्लाह ताला णफा हो जाती है। अगर आक की जड़ एक दिरम निस्फ दिरम फिलफिलगिर्द के साथ मिलाकर बड़ के दूध में रगड़कर बकदर दान नखूद गोलियां बना ले। एक गोली कबल अजतप मरीज को खिलावे। दुबारा लरजा का बुखार न आवेगा।

और अगर किसी कदर आक की जड़ और पंवां की जड़ दोनों को पानी में रिगड़कर मारगुजीदा को पिलावे फिलफौर वफलजहू ताला शफायाब हो जाता है, अगर बेख पंवान भैस्सर आये तो तनहा बेख आक ही काफी हो सकती है।

फवायद नौशादर मुजरिंब (उर्दू)

नौसादर हिन्दुस्तान में एक ऐसी चीज है कि जिसको हरशख्स को हरवक्त अपने पास रखना जरूरी है। आम तोर जो मुश्किल दरपेश आती हैं, उनमें अमृत की धार जैसी अदिबया है, उतरकर यह अकेली ही मुश्किल कशाई में मदद देगा। आमतौर पर जो जौहरात बनाये जाते हैं उनका भी यह खास जुज है, सिफत व हरफत और कीमियां में अकसर इस्तेमाल किया जाता है अलावा अजी इसका सफूफ बनाकर एक शीशी में भरकर रख लीजियेगा। हस्बजैल मौकों पर अकसीर बल्कि जादू सावित होगा, दर्द डाढ़, दर्द सर, दर्द दांत, दर्द कान, गरजे कि तमाम अमराज बालाई गर्दन में सुंघाने से मुजर्रिबुल मुजरिंब नसवार ही साबित होगी, मेरी अपनी आजमूदा है मिर्गी में सुंघाने से फिलफौर होश आ जाती है, नीज, बिच्छू, ततैया, भिड़, डाँस, मच्छड व दीगर कुल शहरातुलारिज के कांटे पर लगाने से उसी वक्त आराम आ जाता है। मैंने जहां अजमाया हैरानी से तीर व हदफ पाया है। अगर कदरे चूनी भी शामिल कर लिया जावे तो बहु बेहतर वरनः खालिस ही काफी है। सीप या चीपे पर इसको पानी में घिसकर दिन में चन्द बार लगाने से आराम आ जाता है, सांप का जहर मिनटों में बातिल करता है, मुर्दा मुतसव्विर लाश में दुबारा जान डालना इसके अंजन का काम है। अर्कगिलोय से इसको जौहर उड़ाया जाय तो बुखार के लिये आला सुर्मा है गो आजमाने का मौका नहीं मिला मगर कयास है कि गिलटी प्लेग पर इसकी मालिश जरूर मुफीद साबित होगी। लिहाजा नाजरीन अखबार हाजा से मुलित्मस हूं कि इसका सफूफ करके शीशी में जरूर रख छोड़ें और आजमाकर हैरान हो। कुलअमराज पर मैं मुफीद पा चुका हूं, तब दर्ज कराने की ताकीद है। (सुफहा १२ अखबार देशोपकारक १२/१२/१९०६)

# अंकोल तैलक्रिया

सप्ताहं तिलतैलेन भावयेदातपे परम् । अंकोलबीजचूर्णं तु शोष्यं पेष्यं पुनः ।।२४।। तत्तैलं ग्राहयेच्चैव तैलकारस्य यत्नतः । अथवा कांस्यपात्रे हि तेन कल्केन लेपयेत् ।।२५।। उत्थाप्य स्थापयेद्धर्मे सम्मुखं तु परस्परम् । तयोरधः कांस्यपात्रे पतितं तैलमाहरेत् ।। इदमेवावली तैलं सर्वयोगेषु योजयेत् ।।२६।।

(इंद्रजाल)

कालिज के वास्ते बहुत ही फायदा देता है कुट्ता मज़कर एक रत्ती अदरख अर्थ-सात दिवस तक अंकोल के बीजों का तिल के तैल की भावना देवे कालिज के वास्ते बहुत ही फायदा देता है कुट्ता मज़कर एक रत्ती अदरख

फिर उसको पीसकर सुखा लेवे। उसका तैल घानी से निकाल लेवे अथवा बीजों को पानी से पीस कांसी के पात्र पर लेप कर देवे और उसको घाम में रख देवे तो तैल नीचे टपक आवेगा। इस तैल को सब कामों में लावे।।२४-२६॥

#### अंकोलतैलप्रयोगग

शववक्रे बिन्दुमात्रं तत्तैलं निक्षिपेद्यदि ॥ एकयामं सजीवं स्यान्नान्यथा शंकरोदितम् ॥२७॥ तप्तर्मकोलतैलेन मुंडितं तत्क्षणाच्छिरः ॥ पूर्ववत्पूर्यते केशैः सद्य एव न संशयः ॥२८॥ तत्तैललिप्तमाभाण्डं शोधितं निर्वपेत्क्षणात् ।। सफलो जायते वृक्षस्तत्क्षणाञ्चात्र संशयः ॥२९॥ पश्चिनीबीजचूर्णं तु भाव्यमंकोलतैलतः ॥ न्यस्तं जले महाश्चर्य तत्क्षणात्कमलोद्भवः ॥३०॥ बीजं नीलोत्पलोद्भूतं सिक्तमंकोलतैलतः॥न्यस्त जले महाश्चर्य तत्क्षणात्पुष्प-सम्भवः ।।३१।। यानि कानि च बीजानि जलजस्थलजानि च ।। अंकोलतैल-लिप्तानि क्षणात्तान्युद्भवंति यै।।३२।। यानि कानि च बीजानि अंकोलतैलमेल नात् ।। सफलो जायते वृक्षः सिद्धियोगमुदाहृतम् ॥३३॥

(नागार्जुन-इंद्रजाल)

अर्थ-मुर्दे के मुख में अंकोल के तैल की एक बूंद डार देवे तो वह एक प्रहर तक जीवित रहेगा, यह श्रीमहादेवजी का वचन है। मिथ्या नहीं हो सकता हैं। तत्काल मुंडाये हुए मस्तक पर यदि अंकोल का तैल गरम किया हुआ लगावे तो पूर्व के समान ही केश शीघ्र उत्पन्न होते हैं और उसी तैल में आम की गुठली को तरकर बोवे तो उसी समय फलसहित वृक्ष पैदा हो जायेगा. इसमें सन्देह नहीं है और कमलनी के बीज के चूर्ण का अंकोल तैल से भावना देकर बोवे तो उसी समय कमल का फूल पैदा होगा. यह आश्चर्य है। इसी प्रकार नीलकमल का भी अनुभव है और भी जितने बीज जल और स्थल के वृक्षों के हैं, उनके भी बीज इसी प्रकार अकोल तैल के योग से उत्पन्न होते हैं. यह सिद्धयोग है।।२७-३३।।

# जेबी तबीक का नुसखा रोगन नौसादर व काफूर व पिपरमेन्ट व सतअजवाइन व कार्वालिक एसिड (उर्दू)

नौसादर को अव्वलरोज लैमूं के रस में सरल करे, दूसरे रोज अमरबेल के मुकत्तर पानी में तीसरे दिन अटसट बूटी के रस में चौथे दिन केले के पानी में पांचवें रोज बिसखपरें में, लेकिन शाम को आग के सामने (यकेवाद दीगर) हररोज बूटी का पानी खुश्क करके आयन्दः अमल करना चाहिये। छठे रोज धूप में और खुश्क करे जब बिलकुल खुश्क हो जावे तब दो प्याले ग़िलो को जोड़कर तसईद कर ले, जौहर नौसादर एक हिस्सा. कारबालिक एसिड एक हिस्सा, काफूर पांच हिस्सा, पिपमेंन्ट पांच हिस्सा, सत अजवाइन पांच हिस्सा, इन सबको एक शीशी में बंद करके मुँह पर कोई डाट देकर जरा धूप में रख दे। सब अजजा एक लख्त तेली हो जायेगी। आजमूदह मुजरिंब बस यही जेबीतबीव है।

(सुफहा ४ अखबार अलकीमियां १/५/१९०७)

# रोगनशफा मयतरकीब इस्तैमाल दाफः हैजा व बुखार (उर्दू)

कारबालिक एसिड एक हिस्सा, काफूर पांच हिस्सा दोनों को एक शीशी में बंद करके धूप में रख दें फौरन तेल हो जावेगा। जरूरत के वक्त काम में लावें, हैजे में तीन तीन चार २ बूँद देने से मरीज बफज्लह् ताला शफायात हो जाता है और अगर इसी रोगन में रुई की बत्ती तरकर नासूर में रोज देलीजाया करे. पुराने से पुराना नासूर थोड़े ही दिनों में अच्छा हो जाता है

अलाव. हैजा और नामूर के दूसरे जरुमों पर भी इस तेल को लगाना मुफीद साबित हुआ है मौसमी बुखार पांच बूँद उतार बुखार मे देने से दुबारा नहीं चढ़ता और नारी के बुखार में भी वे मिसल साबित हुआ है (सुफहा ५ अखबार अलकीमियाँ १६/१०/१९०६)।

#### जयावटीविषयोग

विषं त्रिकटुकं मुस्ताहरिब्रानिम्बपत्लवाः । विडंगमण्टकं चूर्णं छागमूत्रैः समं समम् ॥ चणकाभा बटी कार्य्या योगवाही जयभिदा ॥३४॥ इत्यनुपानकल्पनया सर्वव्याधिहरी जयावटी ॥३५॥

(र० सा० प०)

अर्थ-सीगिया. सोठ, मिरच, पीपल, नागरमोधा, हलदी नीम के पत्ते और वायविडंग इन आठ चीजों को सूक्ष्मकर बकरी के मूत्र से घोट चने की बराबर गोली बनावे तो यह जयानाम की गोली अपने अपने अनुपान के साथ समस्त रोगों को नाण करनेवाली है।।३४॥३५॥

इलाज आग से जले का (उर्दू)

जब कोई जगह जल जावे तो आक के पत्तों को आग पर मेंकने से इन पत्तों से जो पानी निकले उसको उस जगह पर लगा देने से फौरन दर्द और जलन मौकूफ हो जाता है और चमड़ा वैसा का बैसा रहता है।। (असबार देशोपकारक १२/१२/१९०६)

# इलाज दाफः जहर संखिया (उर्दू)

संखिया जो बौथे दर्जे पर गरम खुइक है और सम कातिल है लीजिये एक नवात हिंदी जिसको मछहची (चूनापानी) कहते है इसमें खुदा ने यह ताकत दी है कि सेर भर संखिया अगर खा ले तो उस पर मछैछी का अर्क पी जावे. सब मिट्टी हो जावेगा। यह दावा तो फकुराका है मगर हमारा दावा तो यकीनी इस कदर है कि सिखया खुर्द का इलाज इससे बेहत्तर शायद मालूमात इन्सानी में न हरगिज न होगा। (सुफहा १२ देशोपकारक १२/१२/१९०६)

# इलाज वाफैः सगे वीवाना (फार्सी)

हरकरा कि सगे दीवानः गुजीदः बागद ईंदवा वच्चः हाइसग बकै बरायद मरीज मेहत यावद व विगीरंद कदरेशीरआक व शश माशे खिकस्तर सरगीन सहराई यकजा कर्दः बकदर कुनार सहराई हुव्वबंदद वनिगाह दारंद हरगाह सग गुजीदः मिस्ल सग आवाज कुनः व बेहोश शवद अ बाज बहोश आयद फिल फौर यक हुब बाजराह आबताजः बिखुरानंद बादयक साइत मरीज कैंकुनद व बच्चः हाइसग बकैंबरायद व बाद अजा अगर बार दीगर आवाज सगकुनद वे बेहोश शवद चूं बहोश आयद बारदीगर यक गोली बदस्तूर साबिक दिहन्द हमवरीन तरीक मेदादह बाशन्द ताओंकि असर समबिल्कुल जायल शवद।

(मुफहा ८५४ किताब शफाइउलअवदान)

# इलाज दफै जहर सगे दीवाना (फार्सी)

बकदर गण्आहक खुश्क आबनादीदः रा बकदरे आब खूब हलकुनन्द व यकदम बिगुजारंद कि दर्द तहनशीन शवद पसआब जुलालरा बमरीज विनोशानन्द व अहकरा व आवसहक कर्दः कि मिस्ल मरहम शवद वरजरूम दंदां सग जमाद कुनन्द व हर रोज दोबार व अमल आरंद तासहरोज असर सम जाइलगवद (मुफहा ८५४ किताब गफाउलआबदान)।

# कुत्ते के काटे का इलाज

हाथीजुंडीदे बीज ६ माशे दिध में मिलाकर ''श्वानदर्प्ट प्रति खादयेत्'' हलक उतरै। (जबू से प्राप्त पुस्तक)

# इलाजदफाई जहर कजदम (फार्सी)

अगर कसेरा अकरब नेश जहद बाशद फिलाफारै कदरे अहक बकदरे नौसादर हरदो मसाबी वा चन्द कतरा आब सहक कुनंद हरगाह बूएतृन्द व तेज अज आंबरायद आंरा मुकाबिल मुनखरीन बीमार कुनंद व मुजरिद रसीदन बूएआं व दमाग असर जहर जाइल शवद व बीमार व हालकुद आयद (सुफहा ८५३ किताब शफाइउल आबदान)।

#### उपयोगी नश्तर

युक्तप्रदेश की सरकार ने अपने गजट में लिखा है कि लाडियर ब्रंटन, नश्तर और, "परमाङ्गनेट आफ पोटाश, सर्प विष को दूर करता है मेरठ जिले में २३५ मनुष्यों में १०१ मनुष्यों की इस नश्तर और दवा से प्राणरक्षा हुई है। फिर भी नश्तर और दवा में अभी कई अवगुण है।

(अखबार वंगवासी ३१/५/१९७९)

अथ मंड्ककल्प

# सर्पविषनाशक मेंडक का मुहरा

महानद्यां समुद्रे वा देवखाते महाह्लदे । दशपुरुषमध्यस्थो मंडूकानां वसेतु यः ।।३६।। सर्पवर्णो ह्यतिस्थूलो दीर्घजीवी विलेशयः ।। शरत्काले तु निर्गत्य वसेदन्यत्र सर्वदा ।।३७।। तस्य मूर्घ्नि महारत्नं कीर्तितं विषनाशकम् । एतत्संगृह्यतां नृणां नास्ति मृत्युदरिद्रता ।।३८।। यत्र स्थले भवेद्रत्नं तत्र सर्पो न तिष्ठित ॥ तद्घृष्टोदकसेकानु नञ्यते दशधा विषम् ।।३९।। वातगुल्मोदरार्तिश्च नेत्रशूलादिका रुजः ॥ नञ्यति स्पर्शमात्रेण घृष्ट्वा वा तैलसेवनात् ॥४०॥

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-गंगादि महानदी, समुद्र, स्वयं बने हुए तालाव या बड़े तालावों में मेंडको के दश पुरुषों के समय से न मरा हुआ (दीर्घजीवी) जो मेंडक रहता हो, सर्पकासा रंगवाला, बहुत मोटा बहुत दिन तक जीनेवाला विलिनवासी वह मेंडक शरद ऋतु में अपने बिल से निकलकर सदा बाहर रहता है, उसके शिर में जो बड़ा रत्न रहता है वह बिष का नाश करता है। जिसके पास वह मणि हो उसको दारिद्रच और मृत्यु नही होती, जहां वह रत्न हो वहां कभी सर्प नही आता उस रत्न से घिसे जल को देह में सीचने से दश प्रकार का बिष दूर हो जाता है। वायुविकार, गुल्म, जलोटा, आँखदर्द आदिरोग चले जाते हैं। उस मणि के छूने या उसे तेल में घिस कर लगाने से उक्तरोग नष्ट हो जाते हैं। ३६-४०।।

# इलाज दफै जहर मारस्याह (फार्सी)

कसेरा कि मारस्याह गुजीदः वाशद फिलफौर बकदर एक मुर्ख नीलाधोधा बारीक साईदः बसरनेनिहादः मुनलमारगुजीदः वदमन्दद अगर यकबार काफी न शवद बाद यक साइत यार दोम विमकदार मजकूर बद व बहस्व जरूरत बार सेम तेजुल अमल आरन्द इन्शा अल्लाह ताला अगर मार गुजीदः बेहोश शुदः बाशद व होश दरआयद व तन्दुरुस्त शवद के अगर मार गुजीदः रा कफ अजदहाँ जारी शुदः बाशद अजिहलाज हेच नफा हासिल न शवद कबल अज जारी शुदन कफअज दहांनफा कुली वखंशद—(सुफहा किताब शफाइउलआबदान) ८५३।

# जहर साँप का इलाज (उर्दू)

हाथीशुण्डी मार गुजीदः के लिये तिरियाक है किसी साँप के काटे हुये को करीबन ६ माशे के हाथीशुंण्डी खिला दीजिये सांप का जहर असर नहीं करता—(सुफहा ४ असबार अलकीमियाँ) १५/५/१९०७।

# सर्पविषहर

#### रमते फणिभिः सार्धं वार्तिको गरुडो यथा ॥४१॥

(योगरत्नावली)

सिलाड़ी लज्जालू (छुईमुई) की जड़ को हाथ में बांधकर और उसी जड़ से शरीर को लेपकर सापों के साथ गरुडजी के समान रमण करे॥४१॥

# मच्छर न आवेंगे (उर्दू)

दरयापत से मालूम हुआ है कि मच्छरों को रंग से खास उन्स है अगर्
मुनासिब रंग के कपड़े मुस्तैमिल हों तो मच्छर पास नहीं फटकते मस्तन
मच्छर को स्याहरंग निहायत मरगूब है अगर कोई शखस निहायत साफ
और सफेद रंग के कपड़े रखें तो उसको मच्छर् बहुत कम सताएँगेअगर
जमीन पर न हो और जूते या कपड़े स्याह न हो तो मच्छरों में कम ईजा
पहुँचेगी, बहुत से आदमी छत में स्याहरंग का कपड़ा बांधकर टांग लेते हैं
और फिर उनको मच्छरों से कुछ तकलीफ नहीं होती क्योंकि तमाम मच्छर
उस कपड़े के गिर्द लिपटे रहते हैं (ब्रह्मप्रचारक) सुफहा १४ (अखबार
अलकीमियां २६/१०/१९०७)

# मच्छर और कीडे का इलाज

कूट यानी कुस्त को कपड़ो के सन्द्क में रख देने से कपड़ो में कीडा नहीं लगता। कश्मीरी कूट का चूर्ण विस्तरे पर वजाइ पिस्स्पौडर के छिड़कते हैं।

नुसला धूप का छोटा

गूगल, तगर, नागरमोथा, छारछबीला, बालछड, चन्दन सफेद, लोंग, इलायची बड़ी, कपूर, गोला, बूरा ये समान भाग के धूप बनावें।

# नुसखा धूप का बड़ा

गूगल, लोबान, अगर, तगर, कपूरकचरी, नागरमोथा, छारछबीला, बालछड, चन्दन सफेद, चन्दन लाल, जायफल, लौंग, इलायची बडी, कपूर, गोला, बूरा समान भाग सब ले बनावे।

# दशांगधूप

कूट ६ भाग, नक्ख ५ भाग, हर्ड का छिलका १ भाग, गुड़ १२ भाग, राल १ भाग, छरीला (छारछबीला) ३ भाग, छड़डंडी (जटामांसी) ८ भाग, गुग्गुल १ भाग, मुथा (मौथा) ४ भाग इन सबको पृथक् कूट छान ठीक वजनकर जड़ धूप में मिला धुँकावे चाहे इसी तरह कोयलों पर धुंकावें।

इलाज नासूर

जजुवान सग खुश्क करके जलाकर नासूरपर छिडकना या रोग सन्दल में खोपड़ी इन्सान और सिरस के दरस्त की छाल घिसकर बजरियः वत्ती के नासूर में दाखिल करे पहले पिचकारी से जस्म को धोकर साफ कर तें यह हमारा तरजुबा है। (सुफहा न० १४ अखवार अलकीमियां १६/१०/१९०७)।

# बद की दवा

बद के ऊपर बड़ के दूध का फोया लगाकर नमक की पोटली से सेकने से बद बैठ जाती है ओर रीठे को घिसकर लगाने से बद पक जाती है (बाबा लालदास का बताया)।

नुसला बाबहर किस्म (उर्दू)

लज्जामूलं करे बद्ध्वा विलिप्य सकलं वपु: 1 Digital Academy, Jammmu. Digital of Sanskrit Academy

अन्दर इन्णाअल्लाहताला आराम हो जाता है मगर रुहइतर मुनासिब मौसम मलना चाहियेमस्लन गमी में रुहिंहना और मौसम सरमा में रूहअंबर और मुक्क वगैर: । (सुफहा ४ असवार अलकीमियां १५/५/१९०७) ।

# शरीद मुहल्लिक खांसी का इलाज (उर्दू)

एक सेर दूध गावी में नमक सांभर २ तोले का इस कदर जोश देवे कि दूध विलकुल खुइक हो जावे और महज नमक ही बाकी रह जावे बादहू नमक को निहायत अहतयात से शीशी में रख छोड़े दो रत्ती हर मुबह यह नमक चाट ले खांसी काफूर होगी। (सुफहा ३ अखबार अलकीमियां १/११/१९०७)

#### दर्द दाढ

जिस तरफ की दाढ़ में दर्द हो उसी तरफ हाथ के अंगूठे और कलमाकी उंगली के दर्मियानी हिस्से में लहसन कूटकर लुगदी सी बनाकर बांध दे अभी आध घंटा इस अमल को न गुजरेगा कि दर्द डाढ़ को बफज्लह् आराम हो जावेगा।

(सुफहा ३ व ४ अखबार अलकीमियां १/११/१९०७)

# दांतों का इलाज (उर्दू)

मंजन निहायत मुफीद और मुजरिंव जो दरद दंदान को और हिलने को मुफीद हैअगर गोश्त दांतों ने छोड़ दिया हो तो गोश्त दांतों पर चढ़ आता है।

नुसखा यह हैत्रिफला २ तोले, त्रिकुटा, ६ माशे, नमकशोरा ६ माशे, नमक लाहौरी ६ माशे, नमक स्याह ६ माशे, माजू ६ माशे, तूतिया बिरियां ६ माशे फिटकरी सफेद ६ माशे चोबपतंग ६ माशे खूब बारीक पीसकर मिलाकर रख छोड़े मगर शीशी में रखें उंगली से दांतों पर लगाकर मूँह नीचे कर ले ताकि पानी निकल जावे चन्द मिनट में पानी निकल चुकेगा पस उंगली से खूब मलकर कुल्ली कर दे मेरा तजहबा किया हुआ है। चंदरोज इश्तैमाल करे इन्शा अल्लाह दांतों के मुतअल्लिक कुल शिकायत रफे हो जावेंगी राकिम वेनीप्रसाद खरीदार नं० १८६। (सुफहा ९ अखबार अलकीमियां १६/३ व १/४/१९०७)।

# इलाजदाफै खून दन्दान (उर्दू)

फिटिकरी, अजवाइन खुरासानी, अफयून, नौसादर जरा जरासी पीसकर वत्तौर मंजन मलने से दांतों का दर्द खून जाने वगैरः को बंद करता है। (सुफहा १२ वैक्योपकारक १२/१२/१९०६)।

# मंजन दांतों का खून बंद करे

अगर की खाक १ तोले, फिटकरी भूनी १ तोला, नमक लाहौरी ३ माशे. पीसकर मंजन करे. दांतों के खून को बंद करता है। (करावादीन)

# हुलास तुख्म सिरस दाफै जुकाम (उर्दू)

मगज तुरूम सिरस बारीके सफूफ करके सूंघना दिमाग से रेजिश खूब निकलता है। (सुफहा ९ अखबार अलकीमियाँ १/११/१९०७)

# रोगन दफै अमराज गोश (उर्दू)

एक तेल जो कान के जुमले अमराज में निहायत मुफीद है सावित हुआ है अव्यलजख्म व दुम्बल व सबूर वगैरः और दूसरे सकल समाअत तीसरे दर्द गोश जिसकी वजह से बाज आदमी हिलाक भी हो गये हैं फौरन आराम होता है चौथे मैल वगैरः अगर इजा देता हो पांचवें पानी या हवा से अगर तकलीफ हो गई हो सबको बहम्दअल्लाह आराम होता है. सुफ्त, काफूर

रोगन जर्द हमवजन सहक करके पका के शीशी में रख छोडे बवक्त एक दो कतरा काफी है दो तीन रोज के इस्तैमाल में सब शिकायतें दफे होती हैं इतहावाफा (सुफहा १७ अलकीमियां १६/८/१९०७)।

# तजरुबा गरीब सम्हालूका इस्तैमाल तम्बाकू में बिसारत बसश है (फार्सी)

शसस अजआरजः चरम नाबीना शुद बूद पम अज अहद बैद अतफाक मुलाकोत उफ्ताद आंकदर विसारत दास्त कि किताब में गीरद वर्षू इस्तफसार मबब रफ्त जाहर सास्त कि मुद्दते वर्ग सम्हालू खुरक सास्त विलमन हक. वा तंबाकू बतरीक मुतआरिफ दूदओं मेखुर्दम अज मुवाजवातर्ड बीना शुदम अजीवं तअज्जुब अस्त (मुफहा २० किताब मुजिरिंबात अकबरी)।

# सफूफ मुकव्वी बसर सोंफ का इस्तैमाल (फार्सी)

मुजरिव साहब दाराशिकोही पैवस्तः हरशव बवक्त स्वाब दो दिरम नवातकोफ्त व खुरद अज जौफ मामून करदद बफज्ल इलाही हरगिज ब इल्लत कूरभी मुब्तलान न शबद। (मुफहा २० किताब मुजरिवात अकबरी)

# सफूफ आंवला मुकव्वी बिसारत (फार्सी)

सफूफ आवला, पोस्त. आमला, ताजादरसाया खुश्क कर्दः बदर शीर गाड़ जोशानीदः खुश्कः कर्दः कोफ्तः पुख्तः सफूफ सास्तः यक हफ्तः यक दिरम वा शहद विखुरदः। (सुफहा २० किताब मुजरिंबात अकबरी)।

# मुरमां सीमाव दाफैजुमलै अमराज चश्म (उर्दू)

लई के दरल्तें जो अकसार जगल में बकसरत होते हैं और कद में दो फुट से नौ फुट तक होते हैं इन पर जो शवनम पड़ती है वह मोतियों की तरह जम जाती है और खुरक होकर मिठास पकड़ती है यह शबनम २ बोतल इकट्ठी की जावे एक तोला सीमाव पाक इसमें खरल किया जावे इसका पानी खुरक होकर झिलकुल मिस्ल सुरमा हो जावेगाआंखों के जुमले अमराज के लिये अकसीर माबित हुआ है, मुमिकन है कि इस पानी से सीमाव आसानी से कायम हो जावे, नाज़रीन इस पर क्या राइ कायम कर सकते हैं। (मुहम्मदबखण हेडकलर्क मुल्तान) (सुफहा १७ अखबार अलकीमियां १/९/१९०७)।

# औषधि नेत्रों की पुनर्नवाक्षारसे

विषसपरा २ सेर पक्के. "छाया गुष्क दग्ध्वा तदगारान् जले क्षिपेत्" १० सेर जले अर्क "शाख्या चालयेज्जलं स्वच्छं गृहीत्वा पाचयेत् तत् क्षारम् " १ तोला १ माशा नीलायोथा. "उभयोर्मर्दनं कृत्वा रक्षयेत् शलाकया नेत्रे क्षिपेत् नेत्रसर्वरोगनाशः।" "यदि नेत्रात् जलस्रावः स्यानदा" हालयों के जल में "पूर्वोषधलपः नेत्रजलिनरोधकः" इट सिटचिटाफुल हेठ ऊपर लेपा से डाली तथा लाल (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# अथ पुनर्नवा मूलकल्पः

# नेत्ररोग हर पुनर्नवा प्रयोग

पुनर्नवायाः ग्रुश्राया मूलं गोघृतमिश्रितम् ॥ अंजितं हरित क्षिप्रं नेत्रान्तरगता रुजः ॥ आज्येन पुष्पं मधुनाश्रुपातं भृंग्या च कंडूपटलं च नित्यम् ॥ रात्र्यांध्यमाज्येन निशाप्रयुक्ता पुनर्नवा नेत्ररुजोपहंत्री ॥४३॥ (औषधिकल्पलता)

अर्थ-जो मनुष्य सफेद सांठ की जड़ को जल में घिसकर नेत्रों में आजै तो यह सांठ की जड़ नेत्रों के भीतर के समस्त रोगों को नाश करनी है। घृत के साथ घिसकर लगाने से फुल्ली को. शहद के साथ जल के बहाव को, जलभँगरे के साथ नेत्रों की खुजली को और घृत के साथ रात में लगाने से रतौंध को नाश करती है इस प्रकार साठ सब नेत्र रोगों को नाश करती है।।४२।।४३।।

आंख दुखने का इलाज (उर्दू)

सत्यनाशी की टीप यानी दूब जर्द कैसी ही आंख दुखती हो सलाई फेर कर लगाने से एक रात में आंखें साफ हो जाती हैं। (अखबार अलकीमियां १६/२ व १/४/१९०७)।

आंखें दुखने का इलाज पोटली से (उर्दू)

काफूर १ माशा, रसोत २ माशा, फिटकरी विरियां २ माशा, लोध २ माशा, बर्गिसस २ माशा इन जुमलै अद वियात को कूट कर पोटली बना ले पानी में तर करके आंखों पर थोड़ी थोड़ी देर बाद फेरते रहैं इन्शा अल्लाह एक ही रोज में आराम कुल्ली हो जावेगा।

आशोव चरम का इलाज (उर्दू)

जिस आंख पर आशोव हो उसकी सिम्तमुखालिफ पांव के अँगूठे के नाखून पर शीर मदार का लेप करे अगर दोनों आंखें दुखती हों तो दोनों अँगूठों पर शीर मदार का लेप करे इन्शा अल्लाह फौरन आराम हो जावेगा (सुफहा ३ अखबार अलकीमियां १६/११/१९०७)

रोगन आंवला दाफै दर्दसर (फार्सी)

पदमास्त, सन्दल, पीपल, कमलगट्टा, गुलहठी, हर एक यक दिरम शीरा आंवला यक आसार, रोगन कुंजद शाज दह दाम (या दिरम) अदिवयारा कोफ्तः या शीरा आंवला व रोगन बिजोशानन्द ताकि रोगन विमाद व विदांकि अगर आँवला तरबाशद आँरा अफशुर्दः आब विसितानंद व अगर खुक्क बाशद जोश दादह आववीविगीरन्द व रोगन रावरसर विमालन्द मुजर्रिब। (सुफहा १४ किताब मुजर्रिबात अकबरी)।

नाफैबर्वसर (उर्वू)

सिरस के फूल सूँघना व लगाना नाफै दर्दसर है। (सुफहा ९ असबार अलकीमियां १/११/१९०७)

इलाज ताऊन (उर्दू)

ताऊन के जमाने में बदन पर नीम गर्म तेल का मालिश करे और नीमगर्म तेल की थोड़ी से मिकदार हर रोज पीता रहे।

नोटतेल किसी किस्म का हो मगर खालिस हो, एक तोले से आठ तोले तक तेल रोजाना पीना चाहिये हमराह नीमगर्म चाइया यखनी, या शोरवा के मालिश करने के तैल में वाज डाक्टर थोड़ा काफूर भी शामिल करते हैं।

तन्दुरुस्त आदमी इसका रोजाना इस्तेमाल करे तो हरगिन मुब्तलाइ मर्ज ताऊन न होगा और शुरू मर्ज ताऊन में भी इसका इस्तैमाल बराबर किया जावे तो जरूर फायदा होगा। मर्ज बढ़ जाने पर फायदे की उम्मैद कम है।

इलाज ताऊन (उर्दू)

सम्मुलफार एक तोला, शोरा कल्मी ५ तोला, हरदोको हाथीशुंड के मुकत्तर पानी में जो करीनन सात तोले के हो, खरल करे। बादहू गोलासा बनाकर कूज गिली में बंद करके मजबूत कपरिमट्टी के बाद चार पांच सेर उपलों की आंच में दे दे, जब सर्द हो जावे निकाल ले हवा लगते ही सम्मुल फार व शोरा कलमी मोमिया हो जावेगा मुवाफिक मिजाज व उम्र मरीज

बकदर निस्फ रत्ती के एक रत्ती तक खिलावे इन्था अल्लाह ताऊन मे मुबतला होकर न मरे ॥ और जल्द शफायात होगा। (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां १५/५/१९०७) ।

हाथीशुंडी मारगुजीदः के लिये तिरियाक है किसी सांप के काटे हुए को करीबन छः माशे के हाथीशुंडी खिला दीजिये सांप का जहर असर नहीं करता हाथीशुंडी और सम्मुलफार दोनों मिलकर जहरीला मादा हशरातुलआरिज के दर्फ सम्मियत के लिये वेनजीर अकसीर का हुक्म रखता है। चूंकि सख्त मुहल्लिक ताऊन आननफानन में अपना काम करके मरीज को हिलाक कर देता है इस वास्ते शोरा कलमांका सम्मुलफार के सात रखना मुकद्दम है ताकि हाथीशुंडी और सम्मुलफार के असर को तमाम बदन में जल्द मुन्तशिर करके मर्ज की तेजी को रोके और बढ़ने न दे। (सुफहा नं० ४ व ५ अखवार अलकीमियां १६/५/१९०७)।

बुखारसोम व चौथय्या के लिये नुसखा जैल मुजरिंब है (उर्दू)

हरताल गोदती एक तोला एक सेर नीम की पत्ती के नुगदे में रखकर दस सेर की आंच दे, जब सर्द हो जावे निकाल ले कुश्ता मजकूर एक रत्ती फिटिकिरी की खील २ माशे वाहमी मिलाकर बालाई या मसके में रखकर बुखार चढ़ने से पहले खा ले इन्शा अल्जाह बुखार न होगा अगर अव्वल दफे हो जावेगा तो दूसरी दफे की खुराक से न होगा (अखबार अलकीमियां १६/४/१९०७ सुहफा १५)।

#### ज्वरांजन

निंबबीज, मज्जा, जीरा श्वेत, पीपल, करेले के रस में २१ वेर खरल करना ताप का अंजन है। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

हबूबदाफै तपेकौहना-मुफीद तपेदिक और बच्चों की मर्जलागरी यानी रिढाया झोरा के लिये बहुत ही मुफीद है (उर्दू)

कछुए की बालाई हड्डी को अर्क गुलाब में घिसकर गोंद बबूल कदरे शामिल करके मटर की बराबर गोलियां बंना ले एक गोली सुबह वा एक गोली शाम अर्कबर्ग कदम २ तोले के साथ इस्तेमाल करने से पुराना बुखार और बच्चों का तपेदिक (यानी जिस मर्ज में बच्चे लांगर हो जाते हैं जिसको अहडा या झूरा कहते हैं) को अजबस मुफीद है, मैंने पन्द्रह बच्चों का इस दवा से इलाज किया जिनकी हालत ऐसी थी कि सिर्फ ५ मिनट के मेहमान मालूम होते थे और सबकी नजरों में ऐसे मालूम होते थे कि इनका जीना मुश्किल है उस मालिक हकीकी ने इस दवा से फायदा कामिल बख्शा और वह बच्चे अच्छे हो गये, बच्चों को इस गोली को मां के दूध में देना चाहिये और तीन बरस या इससे ज्याद: उमर वाले को अर्क मजकूरा बालामें तपे कोहना व लागरी के लिये यह नुसखा अजीब गरीब है नाजरीन इसके तजरुबे से फायदा उठावें और हरवक्त मौका जरूर तजरुबा फमविं।

# अर्कबर्ग कदम

बर्गकदम ताजा मयगुल २ सेर, पानी ५ सेर, एक रात दिन भिगो कर हस्बदस्तूर अर्क खींचे ।

नोटकदम-कदम दरस्त कलां सायेदार होता है। मशहूर आम है। अर्क मजकूर: बाला दाफे फिसाद खून व सफराई खुराक २ तोले से ३ तोले तक। (सुफहा नं० १३ अखबार अलकीमियां १/६/१९०७)

बच्चों की पसली का इलाज (उर्दू)

छोटे बच्चों को एक मर्ज होता है जिसमें उनकी पसल्ली के नीचे गढ़ा पड़ता है और नफस व मुश्किल आता है यह दवा मुझको मेरे एक दोस्त मिस्टर फलप साहब मरहम ने बताई थी एक बडा चमचा (यानी खाना खाने का) प्याज का अर्क और उसी कदर शीरगाउ या शीरमारद मिलाकर नीम गरम बच्चे को पिला दिया जावे इन्शा अल्लाह बहुत जल्द आराम होगा और खुदशबो रोज का तजरुबा है (अखबार अलकीमियां १६/४/१९०७)।

# नुसखा दाफै दर्द गठिया (उर्दू)

सम्मुलफार सफेद चार तोला रोगन जर्द पांच सेर में डालकर एक कढ़ाई आहनी में आग पर चढ़ाकर बत्तीस पहर की मृतवातिर आतिश खिचडी देवें बाद बत्तीस पहर के सम्मुलफार को अलहदा करके रोगन जर्द को दर्द की जगह मालिश करें दर्द का नमून तक न रहेगा और कुब्बत वाह के लिये भी इस घी का अज्व पर मालिश करना मुफीद है। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियां १६/५/१९०७)

# नुसखा दाफै जुजाम बजरियः रोगन हरताल (फार्सी)

वियारद जर नेख बुगदादी किस्म अव्यल व गुलताजा तुरई तलख दश्ती जरनेखरा वा गुल मजकूर सहक नुमायद ताआँकि खुश्क गर्दद जिहाते कोचक बन्दद बादह वियारद शीशः कोचक आरा चहार कपरौटी कुनद व खुश्क नुमायद व तहेशीशारा सूराख नुमायद हमराह हवाल दोज सूराख कुनद तहशीशः राः गर्म नमूदः सरे कारद सुराख नुमायद गोला मजकूररा दर शीशः पुर नुमायद बादह यक चकर कुनीदः शीशः दीगर दहन कुशादह बाला बस्ल नमूदह अजगुल साख्तः दफन कुनद व शीशः बालारा अजगिर्दखाक बकदर चहार अगुश्त दादह व दह आसार पाचक दस्ती निहादह आतिश दिहद वा ईतरीक कुनद कि अव्यल यक पाव पाचक आतिश दिहद बल्के आतिश खामोश गर्दद बादह नीम आसार पाचक दादह आतिश दिहद बल्के पावसेर इजाफा कुनद सोख्तः शबद रोगन दरशीशी जेरीन ख्वाहद याफ्त अर्जी रोगन वा मर्ज सफेद बुर्स व जुजामरा शफा बाशद व अगर आजार ताजा बाशद दर यकबार नफा रसद व अगर कोहना बाशद दर दो मर्तबः दर दो मर्तबः फुर्सत शबद। (अजिकताब कलमी नुसखे जात बाबू प्यारेलाल बरौठा)

# जुजामका सहल इलाज (उर्दू)

केतूर में एक हिन्दू फकीर जुजाम के इलाज में बहुत मज़हूर था और सिर्फ खिचडी खिलाने से तीसरे रोज से हत हो जाती है तीसरे रोज पसीना जर्द गलीज और बदबूदार खारिज हो जाता था इस नुसके के दिरयाफ करने में बहुत कोणिश की गई आखिर जोयन्द याबन्दः मालूम हुआ कि वह फकीर एक जिन्दः छपकली को पकड़कर पोटली में बांध देता था और देगची में रख कर दाल चावल और पानी भर देता था जब दम पुस्त हो जाती थी तो उस पोटली को निकाल कर फेंक देता था इसी तरह तीन रोज मुजबातिर मगर यह हराम चीज थी इस वास्ते इसकी तरफ परवाह नहीं की गई और इसी तरह इसकी स्लाहकरके तजरुबा कियागया और दुरस्त हुआ कि दो तीन छपकिलयों को पानी में जोश दिया और साफ करके चने की दाल को इसमें दस पन्द्रह भिगोया और मुखाया और बाद अर्ज बहुत से यानी मस्लन तालाब बगैरः में गोता विया फिर इस बाल को हलवा पकाया और ३ माश से ९ माश तक खिलाया। (सुफहा १९ रिसालहिकमत लाहौर १५/२/१९०७)।

# मर्ज मिरगी का एक बेनजीर नुसला (उर्दू)

ज्योतिषी महाराज साहब. हकीम खरीदार अनकीमिया कलकते से तहरीर फमित हैं कि (जरा) एक महणूर जानवर है (एक किस्म का कीडा) हमारी तरफ बहुत होता है बरसात के मौसम में जब कि घास करीब एक बालिश्त होती है और आसमान से बादनों की गुजर होती है तो वह घास में दिखाई देता है, घास के बीचोबीच झाग (कफ) उठे हुए मालूम होते हैं और वह जानवर झाग के अन्दर रहता है अकसर जमीनदार काश्तकार लोग बड़ी आसानी से तलाश कर लेते हैं और इस घास के खाने से अकसर चौपाये मिस्ल गाय, भैंस अफरजाते हैं और चरना छोड़ देते हैं, घास को बीच से पकड़ कर दवाना शुरू करे, जो जो दबायेंगे झाग ऊपर को निकलेगे और फिर उसको टेढी करके बोतल में मय जानवर के जमा करते जावे जब ऐसा करते करते बोतल भर जावेगी करीब एक सद जगह में ही बोतल भर जावेगी, बादह एक सद अदद मिर्च स्याह उमदा शामिल करके आठ सात रोज तक बोतल में काग लगाकर बन्द करके धुप में रखे एक ही जगह बोतल को रहने देवे ताकि दिन की धूप और रात की ठंडक उसे पहुँचती रहे. बादह एक चीनी के बर्तन में सोये में खुश्क कर ले और सफुफ बनाकर रख ले मरीज मिरगी को वक्त दौरे के करीब ३ माणे दोनों नथुनों में डाल कर जोर से किसी फूकनी से फूकें ताकि दमाग में पहुँच जाय, बाद आध घंटे के बेसुमार छीके आनी गुरू होगी जिससे एक किस्म उसके दमाग से बाहर निकल आवेगा जिसका मुँह स्याह बाकी मबजी माइल आठ टांगे होंगी लंबाई में करीब १-१/२ या १-१/४ इच के होगा फिर कभी मिर्गी का रोग न होगा। (सुफहा अखबार अलकीमिया १/८/१९०७)।

# कुश्तामिरजा वाफैवमा व मुकब्बी (उर्वू)

दमा व खांसी के लिये कुस्तामिरजों व तरकीब जैल बारहा दफै तजरुबे से सही साबित हुआ है, शाख मिरजों को बारीक टुकड़े करके शब अर्क लैमू कागजी में तर रखे बाद इसके निकाल कर एक शकोरे गिली में नीचे मिसरी और वर्क गुल बिछाकर टुकड़े मजकूरह छिपावें ऊपर उसको दोनों जुज मजकूर: से पोशीद करके दूसरा शकोरा बंद करके उसके ऊपर गिले हिकमत करें और सात आसार पाचक दश्ती में रखकर फूंक दें यह कुस्ता व मिकदार एक मुर्ख पानी या शहद में रखकर खिलावे अलावह दमा सुर्फ, मरतूबी, कुळ्वतबाह को भी अकसीर साबित हुआ (सुफहा १० अखबार अलकीमिया १/११/१९०७)।

# मुजरिंब नुसखा दमा (उर्दू)

्नजीर हुसैन साहब सरीदार अलकीमियां आमीन कलक्ट्ररी गोरखपुर से लिखते हैं कि बर्गसबजों को कनार का अर्क निकाल कर मिस्ल दीगर शरवतों के उसका शरवत तय्यार रखे सुबह शाम एक एक तोला इस्तैमाल करने से दमा का नमूदतक नहीं रहता (सुफहा ४ अखघार अलकीमियाँ १/७/१९०७)।

# दमे का मुजरिंब इलाज

टेमू के फूल, मरज, विनौला, हम वजन पानी में पीसकर बेर के बराबर गोलियां बना ले और चालीस दिन तक हर सुबह को एक गोली खावे। (सुफहा १४ अखबार अलकीमियां १६/६/१९०७)।

# औषधि बवासीर

भैंस और भैंसा दोनों का सींग बराबर खूब बारीक पीसकर आगपियाले में रखकर उस पर एक चुटकी डालकर धूप देने से बवासीर के मस्से तीन दिन में गिर जावेंगे।

# बवासीर का मुजरिंब इलाज (उर्दू)

जो बारहा दफ्रैका आजमूदह है, कुकड़छदी पाव भर पुस्त: नुगदा करके एक पार्चे में बाँध कर कदरे चिकनी मिट्टी लगाकर उसी वक्त चूल्हे में खफीफ आग में पकावे जब मुर्तासा हो जावे और पत्तों का रंग जर्दसा हो जावेगा निकालकर खरल में डाल कर कत्या एक तोला, नीलायोथा एक तोला मिलाकर खरल करे आबलेमूं डाल कर आठ रोज तक खरल करता रहे और नीम के सोटे में पैसा मन्सूरी लगाकर उससे खरल करना चाहिये, तरीके इस्तैमाल यह दवा बतौर मरहम के हो जाती है किसी चीनी के प्याले में रख ले जरा सी उँगली के साथ बवासीर के मस्सो पर लगा दिया करे, दिन में एक दफै काफी है चंदरोज के स्तैमाल से मस्से खुश्क होकर जड से निकल जाते हैं। (सुफहा ४ अखबार अलकी मियाँ १६/१२/१९०७)

# नुसखा बवासीर (उर्दू)

कुश्ता सदफ १ तोला नीम के नुगदे में तय्यार किया हुआ एक रत्ती गोंयत दो रत्ती, एलुआ २ सुर्ख, रसौत २ सुर्ख इन सबको मिलाकर गोली सी करके पानी के साथ निगल जाना बवासीर के लिये मुजरिंब इलाज है (अखबार अलकीमियाँ १६/४/१९०७ सुफहा १५)

# बवासीर खूनी बादी (उर्दू)

मग्ज नीम (नीब) तोला, मग्ज पलास तोला, रसौत, जर्द तोला, गिले अरमनी ६ माणे, बारीक पीस कर अर्क गुलाब में बकदर कनार सहराई हबूब तय्यार करे। एक हुव हमराह अर्क मको अर्कवादियान के रोजाना स्तैमाल करे इन्णा अल्लाह हफ्ते में बेख व बुनियाद से मुनाकिता होगी बाद अंग्रेज अणिया से अहतिराज गो मामूली अदिबयात है लेकिन सदहा दफै की आजमूदः व तजरुबेमें से गुजर चुकी है।राकिम हकीम सय्याद मुहम्मदतकी।

(सुफहा १० असबार अलकीमियाँ १/११/१९०७)।

# नुसखा बवासीर बादी व खूनी (उर्दू)

रसौत ६ माशे, एलुआ ६ माशे, निबौली नीम ६ माशे, निबौली बकाइन ६ माशे, पोस्तहलैला जर्द ६ माशे, पोस्त हलैला स्याह ६ माशे, मग्ज चाकसू ६ माशे, मक़ल ६ माशे, पपीता एक तोला मूली के पानी में खरल करके नखूद के बराबर गोलियां बनावे और दो गोली सुबह व शाम ताजा पानी में खावे खुदा चाहे बवासीर का नमूद न रहेगा (सुफहा ११ अखबार देशोपकारक १४/११/१९०६)

### औषधि अर्शकी

बकायन के बीजों की गिरी १ भाग, इन्द्रजौ १ भाग, कहरुवा २ भाग, मूली के रस से शुद्ध रसौत ४ भाग, २४ प्रहर मूली के रस से खरल में घोये. २ रत्ती की गोली तक से सर्वार्श नाशक, रक्तार्शपर विशेष (पंडित ऋषीरामजी जंबूवाले ने बताया)

# जिस औरत के सिवाय दुष्तरों के औलाद नरीनः न हो उसका इलाज हस्ब जैल है (उर्दू)

औलाद नरीव:का नुसख़ा शाख मुरवारीद १ तोला को घीग्वार के आध सेर लुआब में लतपत करके कूजे गिली में बंद करके सात सेर की आंच दे जब सर्द हो जावे निकाल लें कुदैता होगा. कुश्ता मिरजां एक तोला. मुरबारीद साढ़े चार माशे दोनों को अर्क केवड़ा और गुलाब में दो रोज तक सिलाया करे बादहू मुश्क खालिस ३ माशे शामिल करके व कदरदान: मोठ गोलियां बना ले मर्द और औरत दोनों हरवक्त एक एक गोली खा जाया करें जब इक्कीस दिन गोलियां खाने को हो जावें तो जमाइ करे इन्शा अल्लाह औलाद नरीन: होगी यह नुसखा बारहा दफै का आजमूदह है। (सुफहा १२ अखबार अलकीमियाँ १/११/१९०७)

# लड़का पैदा होने के इलाज (उर्दू)

शिवलिंगी २ माशे, हालत हमल में हर चौथे दिन दूध से खिलाई जाया हो फौरन दफै होगा, छुप सपे करे और बड़ के कोपलों के पानी की नसवार दे दी जाया करे और ताकत वीमारी है जिसमें इसका फ करे और बड़ के कोपलों के पानी की नसवार दे दी जाया करे और ताकत वीमारी है जिसमें इसका फ करे और बड़ के कोपलों के पानी की नसवार दे दी जाया करे और ताकत वीमारी है जिसमें इसका फ कर अगजिया खिलाई जाया करे तो औलाद नरीन: पैदा होगी आगे खुदा वेनजीर है क्योंकि जिनको अ

मालिक है हमारी दवा निआमत अजमाकी एक गोली खिलाने से खुदा चाहे लड़का पैदा होगा। (सुफहा १५ अखबार देशोपकारक १४/११/१९०६)

# अकर यानी वंध्या का इलाज (उर्दू)

कंघीघास ७ माशे, नागकेसर ७ माशे, जीरा सफेद ७ माशे, तुरूम कटाईकलां ७ माशे, नवात ७ माशे कूट पीसकर मिलाकर खुराक ७ माशे, हमराह एक दाने, मुरवारीद व यक दाना, शिवलिंगी बादहैज व शीरगाउ ववक्त सुबह खिलावे और रात को मजामहत करे सुबह गिजाइ जनान्शीर विरंज व शाम नान फतीर दाल मूंग (सुफहा ६ अखबार अलकीमियाँ १/२/१९०७)

# नुसला अकसीरुलबदन यानी दाफै जिरियान व नीज आतिशक व नामर्दी (दरअसल कुश्ता शिंजर्फ व नुकरा है) (उर्दू)

एक तोला खालिस चांदी लेकर इसकी छोटीसी प्याली बनाकर उसमें एक डली शियफ हमी बकदर एक तोला रखे और एक दूसरी आहनी प्याली जिसमें एक सेर पुस्तः रेत आ सके लेकर इसमें रेत भर चांदी की प्याली मयशिंग्रफ हमवार जमाकर नीचे मुलायम अगरोशन कर दे और आबबर्ग खटकट इक्कीस तोला एकएक कतरा डालता जावे हत्ता कि तमाम पानी जज्ब हो जावे फिर एक बोतल शराब बराँडी का एक एक कतरा डालता जावे तब वह भी खतम हो जावे तो डली मजकूर निकालकर पानी खालिस से साफ करके एक पाव पुख्तः नुगदा वर्ग रेहाँ यानी तुलसी सबज में बन्द करके खूब गिले हिकमत करे और एक सेर पुस्तः उपला खानगी की आग तपावे जब उसमें से धुआँ निकलना मौकूफ हो जावे तो उसमें गिलोला मजकूर रख दे बाद सर्द शुदन निकाल ले इसी तरह दस मर्तवः यही अमल करे फिर ग्यारहवीं दफे शिंग्रफ बारीक पीस कर और प्याले को भी सोहान से रगड़ कर साथ ही मिलाले इन हर दो अजसाद और अरवाह को मिलाकर दो तोले अर्क ब्रह्मदंडी में खरल करके टिकिया बनाकर धूप में खुश्क करे और एक पाव पुस्तः वर्ग ब्रह्मदंडी का नुगदा बनाकर दस रुपया सेरपुस्त आतिशदे कुश्ता शिंग्रफ सफेद शिगुफ्तः वा वजन बरामद होगा अगर एक रत्ती भी इसमें से कम हो तो हमारा जिम्मा सिर्फ ७ चावल, ७ मर्दे खाने से पैदायशी नामर्द हो जाता है और आतिशक तो इसका नाम सुनकर कोसों भागता है वज वजअ मूफासिल के लिये अकसीर है, तमाम उम्र किसी दूसरी दवा की जरूरत नहीं रहती। (आपका नियाज मन्द हकीम अब्दुल करीम अफी उनहू अज मुकाम बाँसवाडा जिला लुघियाना २२/९/१९०७) (सुफ़हा ६ अखबार अलकीमियाँ १६/१०/१९०७)

# नुसखा मुस्हिल बाफैअमराजसौबाबी (उर्दू)

नुसखा अकसीरी यह है कि किसी किस्म का मादह हो। दिन में छोड़ता ही नहीं आतिशक व जुजाम जुमलै अमराज मागी सरैमें बेमिसल दवा के इस्तेमाल के बाद दौरा बिलकुल मौकूफ कवलनुज में अकसीर का अमल, दर्द पहल, दर्द चाहे शिकम में बेमिसाल कुल मसलः दवायें जौफ मैदः है यह मुकव्वी मैदः है यानी जिस दिन से इस्तेमाल फर्मावेंगे बगैर दो दफै गिजा खाये चैन न पड़ेगा और वह भी मुर्गन, हो नरम गिजा अकसर खुश्क मुर्गन दूध बूरा के साथ इस्तेमाल करे ऐसा ज्यादह न खा जावे कि स्रहजम का खयाल हो पसली का दर्द. गुर्दे का दर्द. पेचिश खूनी वगैरः दर्द, तरस्वाह किसी खिल्त से हो या मैदे से हो, तप किसी खिल्त से हो एनतप में अकसर स्तैमाल किया है उसी वक्त उतरती है सूजाक इस तरह जाता है कि लोग तअज्जुब करते रह जाते हैं वाहमें अगर रतूबतः बगैरः के सबसे कमी हो गई हो फौरन दफै होगा, छुप सफेद दाग वगैरः में भी मुफीद हैं, गरज कौनसी बीमारी है जिसमें इसका फायदा न देखा हो रहम वगैर के अमराज में बेनजीर है क्योंकि जिनको अय्याम जियादह होते हैं या कम होते हैं इनके

इस्तेमाल से वा फायदा होगे तो यह है कि मादेहाइ फासिद से जिनके औलाद नहीं होती उनके औलाद होगी।

नुसला यह है और अतवा को करावादीन वगैर से मिल सक्ता है (सुफ्तः) विफला, रोगन वादाम, गुलसुर्ख, हरेक दस दस जुज, मरज हब्बुल सलातीन मुदब्बिर व मुसफ्फ दरशीरयक जुज्ब, पस पचरस जुज्ब में एक जुज्ब हुआ शहद सहचंद जमीअ अजजाइ चाली रोज वाद सहक व इमतजाज धूप में रखें, चालीस रोज गल्ले में कदरे शरबत इन्तहा एक मंदकाल वरक नुकरः या तिला के साथ इस्तैमाल करैं थोड़ी देर स्तैमाल के बाद पानी से इजतनाव करे कि अच्छी तरह से असर कर ले बाद में जब प्यास लगे स्तैमाल करे ऐसा मुस्हिल है कि जब चाहे और जिस शिकायत में चाहे इस्तैमाल करे खुसूसन जो लोग आसीउल मैदा हो उससे जरूर इजावत होगी लुक्फ यह है कि संढ वगैरः तहलील होकर इजावत इस तरह होती है गोया किसी ने एक परनाला खोल दिया सब शिकायतौं रफै हो गई। (सुफहा १६ अखवार अलकीमियाँ १६/८/१९०७)

#### औषधि आतिशक

एक पेड भागरे सफेद फूल को मय जड़ पश्चाङ्क के पांच काली मिर्च के साथ पाव भर पानी में पीस छान सात दिन बराबर पिलाने से आतिशक जाती रहैगी। (वाबालालदासजी का बतलाया)

# उपदंश की औषधि हुक्के में पीने से

बादफरंग उपदंश में समुद्रझाग १ तोला, पाषाणभेद १ तोला, मोचरस १ तोला तीनों को अजामूत्र में खरल कर उसकी सात भाग सायं प्रातः हुक्के में पीवे पथ्य कणक चावल मूंगीति। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# वाजीकरणशिवलिंगीप्रयोग

अथ शिवलिंगीकल्पमंत्रः ॐ श्रीईश्वरिं सर्वदानववशकारिणि सर्वजनिवमोहि न्यै स्वाहा । इत्यमुना च मंत्रेण गंधादिभिरनुष्ठिताम् । त्रिधा सूत्रेण संवेष्टच गुटिकां संप्रपूजयेत् ॥४४॥ पुष्ये वा रेवतीऋक्षे गृहीत्वा गुटिकां पिबेत् । क्षीरशुद्धेन

रत्यर्थं रमतेऽथ सहस्रशः ॥४५॥

(अविधिकत्पालना)

अर्थ-"ॐ श्रीईश्वरी सर्वदानववशकारिणी सर्वजनविष्णोहन्दै स्वाहा इस मन्त्र को पढ़कर अक्षत और गन्ध आदिको से यक्ति किये हुए खुलै बे शिविलिंगी के बीज को लपेट कर गोली बनावें और उसकी पूजाकर पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र के दिन गोली को दूध के संग निगलावे तो हजार स्त्रियों से रमण कर सकता है।।४४-४५।।

# वाजीकरआँवला तिल, घी शहद

धात्रीफलानि चूर्णानि तिलचूर्णैः समांशकः घृतमाक्षिकाभ्यामालोडच त्रिंशद्वात्रिषु भुज्यताम् ।। पुरुषो बुद्धिसंयुक्तो वृद्धोपि तरुणायते ।।४६।। (औ० क०)

अर्थ-आमले का चूर्ण और तिलों के चूर्ण को समान भाग लेकर घृत और शहद के संग मिलाय जो पुरुष तीस रात बराबर सेवन करें तो वृद्ध भी बुद्धिमान होकर जवान हो जाता है।।४६॥

# स्त्रीद्रावक लांगलीकी जड का हाथ पर लेप

जलेन लांगलीकन्दं पिष्ट्वा हस्ते प्रलेपयेत् ॥ हस्तेन स्त्रीकरं स्पृष्ट्वा द्रवेत्सर्पिर्हुतं तथा ॥४७॥

(औ০ क०)

अर्थ-कलिहारी की जड़ को जल के साथ पीस अपने हाथों पर लेप कर देवे उन हाथों से जो स्त्री के हाथ को स्पर्श करे तो अग्नि में घृत के समान द्रव हो जायगी।४७॥

# सरअ यानी मिरगी का इलाज (उर्दू)

वर्गरेहाँ वानी नियाजबु कृटकर उसका पानी एक तोला निकाले और चीनी या कांच के वर्तन में शीशी में रखें हालत मिर्गी से फरागत पाने के बाद मरीज को चारपाई पर चित्त लिटाकर पानी मजकूर थोडा थोड़ा करके मरीज की नाक में डाल दे और मरीज बतौर नसवार दमाग को खींचे तीन चार रोज के इस्तैमाल से किरम (कीडे) मिरगी मर जावेंगे और मिरगी से खलासी होगी। (सुफहा १५ अखबार अलकीमियाँ ८/३/१९०९)

# दाद का उमदा इलाज (उर्दू)

दाद का मुजरिब सहल और अजीब नुसला दर्ज करता हूं वह यह कि सरबूजे की गिरिया घोटकर मक्खन में मिला ले और दाद पर लगावे हर रोज ताजा मक्खन सा बना लिया करे चन्द रोज में बिलकुल आराम। (सुफहा १७ असबार अलकीमियां ८/४/१९०९)

# श्वेतकुष्ठ की औषधि

मकोयका स्वरस पाव छटांक पानी और उसीका लेप श्रेतकुष्ठ नाशक है।

# विष्चिका (हैजा) रक्षा ताम्रखण्डद्वारा

पाश्चात्य जगत में एक नई आलोचना आरम्भ हुई है कि तांबे का ट्रुकड़ा शरीर पर रहने से हैजा नहीं होता, लंडन और अन्यान्य स्थानों के डाक्टरों के इस बात की पोषकता की है। खबर है कि तांबे की खानियों से हैजा नहीं होता और रूस के कितने ही देहाती शरीर पर तांबे का ट्रुकड़ा बाध हैजे से साफ बच गये. यह भी खबर है कि चाय के बागों में कुलियों में भी तांबे का ट्रुकड़ा बाध है जैसे आत्मरक्षा की है, कलकत्ते की लेसली कम्पनी ने अपने चाय के बाग में कुलियों के शरीर पर तांबे का ट्रुकड़ा बंधवा दिया था, पड़ौस के बागों ये हैजे ने बड़ा जोर पकड़ा पर लेसली कम्पनी के बाग में हैजा हुआ ही नहीं। (बगवासी २९ ४ १९०९)

# प्लेग का निर्णय

च्लेया अशासक रोग है और इसके मूल सूक्ष्म जतु का पता सन् १८९४ में इक्सर बारसीर और किटोसाटो ने लगाया. यह सूक्ष्म जन्तु सरलता से अनियनत संस्था में बढ जाता है। धूप से और गर्मी से वह शीघ्र मर जाते हैं। यह ऐसा कोमल जन्तु है कि किसी अन्य जीव के शरीर से बाहर आकर जी नहीं सकता. फी सदी ३ बीमारों को छोड़कर और सब रोगियों के शरीर में यह सूक्ष्म जन्तु चमड़े में होकर प्रवेश पाता है, सान पान के द्वारा यह शरीर में नहीं जाता, शरीर में पहुँचकर यह लिम्फेटिक नाम की गिल्टियों में पहुँचता है तब ये गिल्टियां सूज जाती है जिन्हें बद कहते हैं। रुधिर में ये सूक्ष्म जन्तु बहुत कम पाये जाते हैं. अधिकतर ये गिल्टियों में ही रहते हैं. मूत्र में भी बहुत कम किसी बीमार में ही देखे जाते हैं. मल में भी कभी पाये जाते हैं. इसी कारण एक मनुष्य से दूसरे में रोग का पहुँचना कठिन प्रतीत होता है। यह बात सर्वसाधारण भी जानते हैं कि रोग पहले चूहों में फैलता है और फिर मनुष्य में आता है, दो प्रकार के चूहे हैं, एक वे हैं जो अस्तबल गोदाम और मोरियों में रहते हैं। घरेलू चूहे मनुष्य के पक्के साथी है, देखा गया है कि बाहर रहनेवाले चूहों में जब बीमारी फैलती है तो उसके १० दिन पीछे घरेलू चूहों में आती है, इनके पीछे घर में बसनेवाले मनुष्य बीमार होने लगते हैं, यही हाल सब देशों में देखा गया है। प्लेग जन्तु पिस्सुओं के शरीर में रहते हैं और ये पिस्सू चूहों के शरीर पर इन्हीं पिस्सूओं द्वारा ये रोग फैलता है, जहां तक पिस्सू पहुंच सक्ते हैं वहां तक रोग फैलता है, रोगाक्रान्त जीव के साथ आरोग्य जीव रहे है परन्तु उन पर कोई पिस्सू न हो तो वे बीमार न होंगे। बच्चों ने माता का दूध पीया था उनको भी कुछ न हुआ परीक्षा से सिद्ध हो चुका है कि प्लेग का सूक्ष्म जन्तु बड़ा कोमल जीव है रोगी के शरीर से बाहर निकलते ही मर जाता है मिट्टी, धूल या मैल कीचड़ में जीता नहीं रहता। हवा द्वारा भी छूत नहीं लगती न हवा द्वारा ये बीमारी फैलती है। यह पूरा निश्चय है कि चूहों पर रहनेवाले पिस्सू ही इस रोग के फैलानेवाले हैं। जहां जितना बीमारी का जोर अधिक था वहां उतने ही अधिक पिस्सू पाये गये, घरों में कीड़े मारने वाली दवा छिड़कने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि दवाई का असर पिस्सूओं पर कुछ नहीं होता, रोग नष्ट करने का मुख्य उपाय इन पिस्सुओं का नष्ट करना ही है (वेङ्कटेश्वर समाचार पत्र ७/५/१९०९)

सम्मति-मेरी सम्मति में पिस्सू नष्ट करने के लिये मकान के भली भांति

गर्म करना ही सर्वोत्तम उपाय है।

# ताऊन का इलाज (उर्दू)

हकीम मुहम्मद जमशेद अलीखां देहलवी अपना तजरुवा यह बयान करते हैं कि बर्फ ताऊनी गिल्टी के वास्ते निहायत मुफीद साबित हुई है, वह लिखते हैं खुदा का हुजार २ शुकर है कि जिस तरह वेशकीमती दवा वेख कबीला ताऊन के लिये मुजरिंब साबित हुई इसी तरह से सबसे कम कीमत चीज ताऊनी जुर्म के हिलाक करने को मेरे तजरुवे में आई बगरज रिफाह आम पबलिक को आगाह करता हूं कि बर्फ ताऊनी गिल्टी पर बांधने से १२ घंटे में ताऊनी गिल्टी बैठ जाती है और मरीज दूसरे ही रोज अच्छा हो जाता है। निहायत वसूक से मैं कहता हूं कि बर्फ के बांधने से उमदा गिल्टी के लिये कोई दवाई नहीं अगर बेख कबीला एक माशे पानी में मिलाकर पिला दी जावे तो प्यास और जलन भी नहीं रहती, जिन लोगों को बेखकबीला मैस्सर न आवे वह सिर्फ गिल्टी पर बरफ बांधे और पानी और दूध में वर्फ ही पिलावे हुकमी सेहत हासिल होती है। (वैश्योपकारक सुफहा ५ अखबार अलकीमियां १६/६/१९०७)

# इलाज ताऊन अंकोल से (उर्दू)

ताऊन की गिल्टी पर फिलफौर जमाद समर अंकोल मुफीद साबित हुआ चार मरीजान मधियाने में पर तजरुबा किया गया चारों सेहत याब हो गये। (सुफहा १४ किताब अखबार अलकीमियां १/५/१९०५)

# सर्पविषनाशक रक्तगुंजामूल

पुष्यार्केण समुद्धृत्य तन्भूलं तु विचक्षणः । सर्पदष्टस्तु लेपेन निर्विषो भवति क्षणात् ।।४८।। (औषधि कल्पलता)

अर्थ-बुद्धिमान् मनुष्य आदित्यवार और पुष्य नक्षत्र के दिन लाल चौटनी की जड़ को उल्लाड़ लेवे जब किसी मनुष्य को साँप काट खावे तो जल में घिसकर लगा देवे तो विषरहित हो जाता है।।४८।।

नुसखा मार गुजीदः (उर्दू)

यह नुसखा एक फकीर साहब से बड़ी कोशिश से हासिल किया गया है और इन महात्माओं का बारहा का आजमूदा है इससे हर किस्म के सांप का जहर हुकमन दूर होता है और लुतफ यह है कि न दवाई खाने की हाजत न मंत्र तंत्र की जरूरत आनन फानन मरीज गुसल सेहत करता है। जिस शखस को सांप काटे उसकी जाई नैशपर जिस कदर समास के रोगन भिलावा डालता जाबे हत्ताकि छलापुर हो जाबे पस असर जहर फौरन जाइल होकर मरीज सेहत याब होगा, यह एक लासानी टोटकः है वह महात्मा दानः हाइ भिलाव हर वक्त जेब में रखते हैं। जिस वक्त जरूरत पड़े फौरन भिलावे का सरकाटा और उसमें से तेल छाले पर डाल दिया। मरीज तन्दुरस्तः आप चलते बने (सुफहा १५ अखबार अलकीमियां ८/३/१९०६)

# सर्प का विषबहुमूल्य औषधि

बड़े २ विषैले सर्पो का विष छूत की बीमारियों तथा विक्षिप्तता दूर करने में बड़ा उपयोगी होने के लिये यह पदार्थ बहुमूल्य गिना जाता है उपयोगी होता है इसलिये यह परमावश्यक है कि विष जीवित सर्प के दांतों में से निकाला जावे, मृत सर्प का विष किसी काम का नहीं होता, लंदन और न्यूआर्क में यह विष निकाला गया, दोनों जगह विष निकालने का ढ़ंग एक ही था पहले सर्प को चिमटेसे पकड़ा और एका एक उसे उलटा कर दिया फिर उसकी गर्दन किसी चीज से पकड़ ली जिससे वह सिर इधर उधर को न हिला सकें और न काट सके तब एक बहुत सूक्ष्म शीशी जिसके मुँहपर एक बारीक वस्त्र रखा था सर्प के मुँह में दांतों के तले रख दी, दांत तले शीशी आते ही सर्प ने उसे जोर से काटा, जिससे उसके विष के दोनों अगले दांत कपड़े में छेद करके शीशी में चले गये इस प्रकार अधिकांश विष तो शीशी में गिर पड़ा और कुछ कपड़े से लगा रह गया इसी प्रकार सर्प ने तीन बार दांत मारे तीनों बार कुछ न कुछ विष शीशी में उसे छोड़ देना पड़ा, विष पीले रंग का है तीनों बार में कूल मिलाकर पौने १८ ग्रेन (१ माशा) विष निकला था। इसमें प्रत्येक भाग विष के साथ ९९ भाग चीनी मिलाई गई और बहुत दिनों तक खरल में मिश्रित की गई, अंत में जब चीनी सफेद सुमें की भांति बारीक हो गई तब शीशीयों में भर के रख दी गई, कहते है कि डाक्टरी काम के लिये इस चीनी के एक ग्रेन का दस लाखवा भाग काफी होता है इस हिसाब से समझ लीजिये कि इतना विष कितने दिनों तक काफी है? (श्रीवेंङ्कटेश्वर समाचार पत्र २२/१/१९०९ पृष्ठ ३)

# मारगुजीदः का एक अजीब इलाज (उर्दू)

अगर सांप को काटे हुये तीन दिन भी हो गये हों और मारगुजीदः जाहरा मर गया हो तो भी इसके इस्तैमाल से दुबारा जिंदा होने की उम्मीद है शाह साहब फर्माते थे कि मारगुजीदः दर असल मर नहीं जाता बलकि एक किस्म की सकते ही हालत इस पर तारी होती है जिससे वह जाहरा मुर्दा मालूम होता है, वह यह भी बयान करते थे कि यह नुसखा उन्होंने फकत आदिमयों पर नहीं आजमाया बलिक जानवरों पर भी इसका तजरुबा किया है, नुसला हस्बजैल है। अगर मारगूजीदः वेहोश हो गया हो तो नौसादर को पीस कर उसकी आंखों में डाले, अगर एक दो दफै आँखों में डालने से होश न आवे तो चन्द दफै यही अमल करे जब होए में आ जावे तो पोस्त फन्दक (जिसको पंजाबी में अरीठा कहते है) पानी में रगड कर पिलावे, चंद दफै पिलाने से कै शुरू हो जाती है और जहर का असर बातिल होता चला जावेगा, जहर उतरने की निशानी यह है कि मरीज को नीम का पत्ता खिलावे अगर वह उसकी तलखी को महसूस करे तो समझे कि जहर उतर् गया। बरनः नहीं अगर जहर न उतरे तो बार बार पोस्तफन्दक पानी में रिगड़ कर पिलावे और जिस जगह सांप ने काटा हो उस पर शीर मदार डालते रहें और जब तक जहर न उतर जावे मरीज को सोने की इजाजत न दे। (सुफहा नं० ७ अखबार अलकीमियां १६/६/१९०५)

#### इलाज सांपका

ताजी गोबर मुतवातिर बांधना जहर सांप इलाज निहायत अच्छा है (ख्याल करो मंदिर में दबाने की र्वायत को ऊपर से घी दूध का सेवन होना चाहिये। कश्मीरयात्रा में प्राप्त)

अग्नि से न जलने का उपाय सफेद चिर्मिटी लेप से श्वेतगुंजारसेनैव सर्वाङ्गे लेपमाचरेत् । अंगारराशिमध्यस्थो भ्राम्यमाणो न बहाते ॥४९॥ (औ० क०)

अर्थ-सफेद चौंटनी के रस से समस्त शरीर पर लेप कर देवें फिर बहुत से अंगारों के बीच चक्कड लगावे तो भी जल नहीं सकता ॥४९॥

#### जलस्तंभ सफेद चिर्मिटी से

मूलं, तु श्वेतगुंजायाः कुसुंभरसपेषितम् । तेनैव रंजयेद्वस्त्रतद्वस्त्रस्वस्वांगवेष्टितम् ॥५०॥ गंभीरजलमध्ये तु यावदिच्छति तिष्ठति । जलस्तंभिमदं स्थातं

गुंजामंत्रेण मंत्रितम् ॥५१॥ (औ० क०)

सफेद चौंटनी की जड़ को कसूम के रस में पीस कपड़े को रंग लेवे उस वस्त्र को पहन कर गंभीर जल में घुस जावे और जब तक इच्छा हो बैठा ही रहै यह जलस्तंभ कहा है, चौटनी की जड़ को मंत्र से मंत्रित करै।।५०।।५१।।

अद्भुत काजल सफेद चिर्मिटी से

श्वेतगुंजारसैश्र्वाह्मि सितसूत्रं विभावयेत् ॥ तत्सूत्रवर्तिकादीपं प्रगृह्य कज्जलं ततः ॥ तेनाञ्जितो नरश्चित्रं दिवा पश्यित तारकम् ॥५२॥

(औ० क०)

अर्थ-दिन में सफेद चौंटनी के रस से सफेद सूत को भिगो देवे फिर उसकी बत्ती बनाकर दीया जलावे और उससे काजल पाड कर नेत्रों में आँजै तो दिन में तारे दीखने लग जाते हैं॥५२॥

#### खांसी की गोली

बिहीनाना १ तोले, वंशलोचन ६ माशे, इलायची छोटी के बीज ६ माशे, पीपल छोटी ३ माशे, मुनक्का ३ तोले, मिर्च काली ३ माशे, नमक काला ६ माशे, नमक सफेद ६ माशे, सबको कूट पीस गोली बना लो (राय बद्रीप्रसादजी वकील हमारे पिताजी की पसंद)।

#### मंजन

त्रिकुटा ३ तोले, त्रिफला १।। तोले, माजू ६ माणे, मस्तंगी १ तोले, फिटिकरी १ तोले, तूतिया भुना हुआ १ माणे, नमक लाहौरी ४ तोले, बादाम के छिलकों के कोयले सबके बराबर सबको पीस मंजन बना लो।

आहार विधान

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्द्धनाः ॥ रस्याः क्रिग्धाः स्थिरा हृद्या

आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥५३॥

आयु सत्त्व बल आरोग्य सुख और प्रीति के बढ़ानेवाले रसदार चिकने स्थिर (देह को स्थिर रखनेवाले) हृदय के हित और जो २ सात्त्विक आहार हैं वे सब हित है और मिताहार भी हित है॥५३॥

### मिताहार-यथा

सुक्षिग्धमधुराहारश्चतुर्थांशविवर्जितः ॥ भुज्यते शिवसंप्रीत्यै मिताहारः स उच्यते ॥५४॥ द्वौ भागो पूरयेदन्नैस्तोयेनैकं प्रपूरयेत् ॥ वायोः सम्पूरणार्थाय

चतुर्थमवशेषयेत् ॥५५॥ (वंगवासी १०/५/१९०९)

अर्थ-सुन्दर चिकना मीठा भोजन चतुर्थांश छोड़कर शिवजी की प्रीति के लिये या कल्याण और स्वास्थ्य के लिये जो खाया जाता है उसको मिताहार कहते है। दो भाग अन्नों से, एक भाग जल में से भरे और चौथे भाग को वायु के चलने फिरने के लिये बाकी रख देना चाहिये।।५४।।५५।।

जल्दी दही जमाने की क्रिया पाठा की जड़ से

पाठामूलं गले बद्घ्वा क्षीरभांडस्य तद्द्यि ॥ जायते तत्क्षणाद् दुग्धं सत्यमेव न संशयः ॥५६॥

(औ० क०)

अर्थ-पाढल की जड़ को दूध के बासन की नार से बांध देवे तो शीझ ही दही जम जायेगा इसमें सन्देह नहीं है।।५६।।

नुसला स्याही

छटांक भर लाख को आध सेर पानी में जोश दे, एक दो जोश आ जाने के बाद छटांक भर सज्जी भी डाल दे बारीक करके जब पाव भर पानी रह जावे तब दो माशे सुहागा डाल दे। फिर उतार ठढा कर छान ले फिर एक तोले काजल में एक तोले अर्क डालकर घोटे जज्ब हो जाने पर फिर तोला देकर घोटे वह भी जज्ब हो जावे तब बाकी सब रस डालकर करीब दो पहर घोटे और देखे कि लिखने के काबिल ठीक हुआ या नहीं। जब ठीक गाढ़ा हो जावे तब रख ले तो अच्छी स्याही तय्यार होगी अगर बजाइ पानी के गोमूल बनावे तो स्याही पक्की होगी। (कश्मीर कापी से)

रोगन गंधक मय हरतालसंखिया बनाकर उस्में सीमाव मिलाकर खानेके तरकीब (उर्दू)

गजी का कपड़ा नीमकोहना आधा गज लेकर भागरे मुतआरिफ के शीरा में इक्कीस पूट दे यानी हरबार तर करके खुश्क करे फिर रोगन मादः गाड में तर करके सोनामक्बी, गंधक, मुसंप्रका, हरताल, ताबकी जहर, बछनाग, मुदब्बिर हर एक ढाई ढाई दिरम पीसकर कपड़े मजकूर में मिलाकर शीख आहनी में लपेटकर उस शीख को दो आहनी शीखों पर रखकर उसके नीचे चीनी का प्याला रखे और कपड़े में बड़ी शीख की तरफ से आग लगावे। जिस्में तेल टपककर प्याले में गिरे इसको शीशी में बंद करके रख छोडे और हर रोज एक रत्ती लेकर सीमाव खाम मुसफ्फा जो दो हफ्ते कवल से रोगन मजकूर में पड़ा हो एक रत्ती उसमें मिलाकर पान पर उँगली से इतना घिसे कि सीमाव गायब हो जावे उस पान को हर रोज दूसरे पान में डालकर खावे, खासियत यह है कि इस्तहा गायब हो, बादफरंग, सीत, झोला, पुरानी गठिया दूर हो। तगलीजमई व इमसाक, व कुव्यतावाह बकस, रत हो। फल्ह खबिजया अच्छे हो जावे मुतरिज्मम रोगन में सीमाव डालने का तरीका मुस्तलिफ है बाजकलमी हफ्त अहवाव में इस तरह लिखा है कि रोगन में पहले रोज एक रत्ती सीमाव डाले और दूसरे रोज दो रत्ती सीमाव डाल, तीसरे रोज इसी तरह सातवें रोज सात रत्ती उसमें डाले सीमाव गायब हो जावेगा। बादह सीमाव एक एक रत्ती लेकर बदर का यानी पान में डाल कर दो। आदमी खावें बाज हफ्त अहवाव कलमी में इस तरह लिखा है कि एक हुव्वा सीमावले और उसके ऊपर चंद बार तिनके (खस) से रोगन मजकूर का एक कतरा डाल कर उँगली से घिसे और धूप में रख दे ताकि सीमाव खुश्क हो जावे इसी तरह रोजाना अमल करके हुव्वा सीमाव धूप में रखा करे जब रोगन सीमाव के ऊपर गायब हो जावे तो एक रत्ती रोगन मजकूर पान पर मल कर १ रत्ती सीमाव मजकूर जिस्में रोगन जज्ब हुआ है मिलाकर पान में खावे यही तरकीब हफ्त अहवाव कलमी मुरसिल: हकीमनूर आलम साहब में भी है चूंकि यह हफ्त अहवाव बहुत कर्दोम और करीब जमानः तसनीफ की लिखी हुई है लिहाजा जियादा तर काबिल एतवार है। (सुफहा २९७ किताब अलकीमियां)

कुश्ता पुराने की तारीफ (उर्दू)

साने की अकसीर ख्वाह कुस्ते में यह मलहूज रहे कि जितना पुराना कुश्ता होगा वह कवी उलअमल और बेजरर होगा इस वास्ते जिस कुश्ते को कोठी गंदुम या जौ वगैर: में एक मुद्दत के वास्ते रस छोड़ते हैं वह मुकव्वी और उमदा हो जाता है। अगर फौरन साने की जरूरत हो कम से कम तीन रोज तक किसी तर जगह में दफन कर देना चाहिये। (सुफहा २५ किताब असबार अलकीमियां १६/३/१९०५)

कुश्ता खाने की मुमानियत (उर्दू)

अकसीर या कुश्ता अश्वास जईफ एजाई बलागर अन्दाम जवान

१–सारांश यह है कि ऐसे कपड़े से वेष्टित शरीर तक जल प्रवेश न करेगा।

हारमिजाज और लड़के और जन हामिला को न खिलाना चाहिये। (सुफहा २५ किताब अखबार अलकीमियां १६/३/१९०५)

# इलाज जिरियान बडकी गोली (उई)

(एक नुसखा मौतदिल हर मिजाज के मुवाफिक पचासों नुसखों में से जो तीर व हदफ देखा गया और बड़ी बड़ी लागत के नुसखे जिरियान इसके मुकाबिले में हेच है)

दरस्त बड़ के ताजा बर्ग जो रंग में जर्द हो करीबन एक मन पुस्त: के ले कर दो चार गड़हों में ठोंसकर भर दे और दर्मियान में पानी डाल दे पानी की तादात कोई नहीं जिस कदर आ सके। मगर गढ़े लगे हुए हो कोरे न हों आठ पहर के बाद एक कढ़ाई आहनी में बर्ग व पानी मजकूर उलटा कर आग पर जोश दे जब निस्फ हिस्सा पानी खुक्क हो जावे नीचे उतार कर सर्द कर ले फिर पोस्त की तरह खूब मले बादह किसी कपड़े से छान कर साफ करके नरम नरम आँच पर पकाना शुरु करे जब अफयून से किसी कदर कवाह स्याह रंग हो जावे तो नीचे से आग बंद करके सिर्फ कोयलों की आंच देता रहें और किसी चमच चोवी से कवाम को हिलाता रहे जब अच्छी तरह मिस्ल अफयून पूरा कवाम हो जावे उसी वक्त भूफली बूटी खुक्क सात तोले मिस्ल सुर्मा के बारीक करके नीचे उतारकर उसमें डाल दे और लकड़ी से हिलाता रहे फिर छोटे बेर की बराबर गोलियां बना ले हर सुबह एक गोली निहार पानी के साथ निगल जाया करे।

परहेज, कंद स्याह, तुर्श अशियाइ, तेल, बैंगन, मेथी, जियादती मिर्च सूर्ख।

इस्तैमाल—सोडा वगैरः दीगर जुमले खारहा से भी परहेज होने चाहिये जो साहब इस नुसखे को इस्तैमाल करेंगे वह अजीब फवायद मुशाहदः करके इस नुसखे की खुद कदर करेंगे। अलावह दूर होने जिरियान के मुमिसक भी कमाल दर्जे का है अगर कोई साहब मजमूल इस नुसखे को तय्यार करना चाहे उनके लिये मुनासिब है कि तरकीब मजकूरा में एक माशे मुश्क खालिस ५ माशे मुरवारीद एक दफ्तरी बर्क नुकरा एक दफ्तरी बर्क तिला मिलाकर गोलियां बनावें जब तह गोलियां इस्तैमाल करनी शुरू करें तो पहले दिन एक रत्ती दूसरे दिन दो रत्ती, इसी तरह एक रत्ती बढ़ाकर पूरी गोली तक नौवत पहुँचावें जिन साहिबान के मिजाज में यऊस जियादः हो वह एक तोले मसकी में मिलाकर निगल लिया करें, भूफली बूटी इस मुल्म में तमाम जगह होती है अकसर रेगिस्तानी जमीनों में बकसरत मिलती है। (सुफहा १७–१८ किताब अखबार अलकीमियां)

# इस्तेमाल कुश्ता में परहेज (उर्दू)

कुश्ता के इस्तैमाल के जमाने में जमाइ व रियाजत शाकातुर्शी व बादी व अशियाइ बाहू से परहेज लाजिम है-(सुफहा २६ किताब अखबार अलकीमियां १६/३/१९०५)

# जलक का तिला (उर्दू)

मीठा तेलिया २ दिरम्, घूंघची सफेद १ दिरम्, म्गजहव्वल मलूक १ दिरम्, पोस्तबेख कनेर १ दिरम्, आधसेर शीर गाउमेश में मृतबातिर आठ पहर तक खरल करके गोलियां बना लें और साये में खुक्क करके बजिर्यः पतालजन्तर से तेल निकाल ले, रात को तिला करके ऊपर वर्गपान दिया करे चन्द रोज के इस्तेमाल से मजलूक को भी फायदा होता है आजमूदा और मुजर्रिब है।

(सुफहा ११ किताब असबार अलकीमियां १६/३/१९०५)

# इलाज मजलक (उर्दू)

बर्गसंभालू गर्म करके मलने से मजलूक हफ्ते में सेहत पकड़ जाता है और दराजी और कर नहीं भी लाता है-(सय्यदहसेन अलीशाह मुहर्रिर

बन्दोबस्त तहसील मंचन आबाद इलाका भावलपुर) (सुफहा ३० किताब अखबार अलकीमियां १६/३/१९०५)

# दूध का बुरादा बनाने का नुसखा वजरियः कंघी (उर्दू)

पांच छः बांर मैंने दूध को इस्तरह से बुरादा बनाया है कि, दूध खालिस लेकर उसको नरम आग पर चढ़ाया और मरतूल गोल की जिसकी फार्सी में दाख्त गानः और उर्दू में कंघी कहते है हरीगाख लेकर दूध मजकूर को मुमल्सिल चलाते खोया कर दिया बादहू उतार कर सर्द कर लिया और चुटकी से मलकर बुरादा बना लिया खोये को जियादह आंच पर न रहने दे बरन हिद्दत आतिश से इसमें सुर्खी आ जावेगी यह बुराद आटे की तरह हो जाती है और सेर भर उमदा दूध में पाव भर बुरादा निकलता है—रंग बुरादा मजकूर का सफेद खफीफ सी सबजी लिये हुये होता है—यह सबजी हरी शाख से चलाने का असर है निहायत खुश जायका मुकव्वी कलव और भी मस्लह खून नाकिशका है अगर यह बुरादा सेर भर गर्म पानी में डाल कर उठकर आता है (हुसैनुद्दीन अहमदअज) (सुफहा ३० अखबार अलकीमियां १६/४/१९०५)

# नुसखा पीपलपाक मुकव्वीमैदाहाजिम मुकव्वी दमाग दाफे जिरियान व मुमसिक उर्दू

फिलफिल दराज २५६ टांक घी में लेकर चहार चन्द दूध में जोश देवे जब खोया हो जावे तब ५१२ टांक घी में बेरिया करे, फिर १०२४ टांक मिसरी की चाश्नी करके मुन्दार्जः वाला खोय उसमें डाल दे ओर मुन्दर्ज जैल चीजे कूट कर और पीस कर मिलावें मगर याद रहे कि यह चीजें बहुत गरम चाश्नी में न डालनी चाहिये जब जरा ठंढी हो जावे तब मिलावे वह यह है, इलायची खुर्द १ पल, पत्रज १ पल, नागकेसर १ पल, तज १ पल, कीकड का गोंद १६ पल, खुराक हस्व मिजाज १ तोला से चार तोला तक मुमसिक है, मुकव्वी दिल व दमाग, दमा दिकतापतिल्ली, थकान, कमजोरी, हाजमा को दूर करे और घी दूध हजम करे दाफै जिरियान भी है।

ें नोट–साढे चार माणे का और पल टांक का होता है। (ठाकुरदत्तणर्मा वैद देशोपकारक लाहौर)

(सुफहा ११ अखबार अलकीमियां १/५/१९०५)

# औषधि बवासीर की

नाके की हड्डी (चाहे जिस अंग की हो) लेकर बासी पानी में घिसकर बवासीर के मस्सों पर लगावे तीन दिन में बवासीर जाती रहैगी। (हरदेव कहार ने बताया)

# औषधि जूडी

जिस समय जूडी का आना आरंभ हो यानी हाथ पैर ठंढे होने लगें उस समय दो बर्तनों में गर्म पानी भर (ऐसा गर्म जो सहारा जा सके) एक बर्तन में हाथ और दूसरे में पैर डुबो दे तो फिर जूडी न आवेगी और नींद आने लगेगी। (हरदेव कहार ने बताया)

# सुरमा दाफै बुखार (उर्दू)

कुश्ता हरताल मजकूर १ तोला, पारा मुसफ्का १ तोला, अब्बल पारद और गंधक को जल्दी कजली करे। फेर कुश्ता हरताल मिलाकर अच्छी तरह खरल करे एक रेशमी कपड़े में बांधकर पोटली बनावें और एक सांप स्याह व मिकदार एक बालिश्त के सरकी तरफ से काट लेवे और उसके मुंह में नमक तुआम बिछाकर दर्मियान पोटली मजकूर रख कर मुंह को सीदे कपरौटी मजकूर करें। और एक हंडिया में रेत बालू के दर्मियान रखकर हंडिया के नीचे चार पहर आंच रखें। सर्द होने पर पोटली को निकालकर अदबियात को खरल कर रखें। आँखों में एक सलाई डालने से तप दूर हो

जाता है, एक आंख में डालने से एक तरफ का दूसरी आख में डालने से दूसरी तरफ का जाता रहता है (ठाकुरदत्तशर्मा एडीटर बैस्थोपकारक लाहौर) (सुफहा ४१ व ४२ किताब अखबार अलकीमियां १६/४/१९०५)

# सुरमा दाफै बुखार (उर्दू)

सुर्मा अस्फहाई ६ माशे, सुर्मा स्याह १ तोले, सीमाव ६ माशे इन हरसह अदिबया को पिताबुज: १, पितादरन १, अर्कतूमा १ सेर अव्वल पित्तो में सरल करके वादह तूमा के पानी में सरल करे जब पानी खुदक हो जावे एक शीशी में डालकर मुंह बंद करके वो हफ्ते के निकास कर बुखार के लिये इस्तैमाल करे शफा होगी। अगर एक सलाई एंक आंख में डाली जाय और दूसरी में न डाले। वस, एक निस्फ हिस्सा बदन पर बुखार महसूस होगा निस्फ, विलकुल तन्दुरुस्त जब दूसरी आंख में सलाई डालेंगे विलकुल दफै होगा। (सुफहा ४२ किताब अखबार अलकीमियां १६/४/१)

# सुरमा दाफै बुखार (उर्दू)

सुरमा तमाम अकसाम हम्मियात जदीदः व मअमुनः खुसूसन सम्पातः व वायः के लिये मुफीद तमाम है। त्रिफला, त्रिकुटा, अगूजः सरसफ, मग्जतुरूमिसर्स, कुटकी, नमक लाहौरी, हम वजन कूट छान कर वोलबुज में खरल करके हबूव शियाफिया बनाकर रख छोड़े। एक हिस्से की मिकदार गर्म पानी में पीसकर एक आंख में डालने से एक तरफ का ताप दूर होगा और दोनों आंखों में डालने से तमाम वदन का तप दूर होगा इन्शा अल्लाहताला। (हकीम अबुदुल्लाह मुदर्रिस दोयम तलोंडी चोधरियान) (मुफहा १७ अखबार अलकीमियां १६/५/१९०५)

# दिफयः जहरिबच्छू (उर्दू)

मग्ज जमाल गोटा को पानी में घिसकर मुकाम डंकपर लगावे फौरन आराम होता है अगर डंक गर्दन को ऊपर के हिस्से में हो तो यह इलाज न करना चाहिये। तेल दारचीनी जो अंगरेजी दूकान्दारान से आम मिल सक्ता है लगा देने से फौरन आराम हो जाता है (ठाकुरदत्त शर्मा एडीटर देशोपकारक लाहौर)

(सुफहा २१ असबार अलकीमियां १६/५/१९०५) (उसूलतन्दुरुस्ती वदराजीउम्र)

#### पानी स्वच्छ करने का उपाय

पानी स्वच्छ करने का उपाय सबसे अच्छा यह है कि पानी को बालू में से छानना ऐसा करने से उसके ९९ भाग शून्य हो जाते हैं। श्रीवेंकटेश्वर समाचार पत्र २६/३/०९ बंबई में बैठी डाक्टरों की सभा की संमति।

# बिना कुल्ला किये प्रातःकाल पान करने का निषेध

बिलायत चिकित्सा सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ मासिकपत्र लान्सेटने लिखा है. ''बिना मुंह धोये चाय पीने से मुंह के न पचनेवाले पदार्थ पेट में जाते है और इससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है।

(वंगवासी ३/५/१९०९)

# गर्म खाने के बाद सर्द पानी की मुमानियत (उर्दू)

अथवा लिखते हैं कि गर्म खाने के बाद सर्द पानी का पीना मुजिर है। अगर सबर न हो सके तो पानी को थोड़ी देर मुंह में रखकर फिर मैदे में उतारे और कदरे पिये बल्कि चूंसे तो बेहतर है ताकि एका एक मैदे में सर्द पानी न जावे। (सुफहा नं० ७ अखबार अलकीमियां १५/८/०७)

# लेटे में आराम मिलने की वजह तादाद कमी हरकत दिल (उर्द)

यह कायदा कुदरत है कि जब इन्सान लेट जाता है और जिस्म बेहिस हरकता हो जाता है तो दिल को कदरे इतमीनान और सकून हासिल होता है लिहाजाकल्ब इस हालम में बमुकाबले बेदारी या चलने फिरने की फी मिनट दस हरकतें कम करता है। यानी फी घट छ सौ हरकतें हुई पस जो जखस सबको आठ घटे आराम करता है उसका कल्व करीबन पांच हजार हरकते करने की मिहनत से बच जाता है और चूकि दिल को हर बक्त हरकत के साथ ६॥ ओन्स खून का वजन उठानापड़ताहै इसलिये बमुकाबले दिन के रात के बक्त कलव को तीस हजार ओन्स वजन कम उठाना पड़ता है यही वजह है कि किसी मिहनत के बाद इन्सान का दिल खुदबखुद लेटने को चाहता है जिसके बाद तकान रफै हो जाता है। (सुफहा ८ असबार अखलकीमियां १६/२/१९०९)

# फिकरे व हविस के नुकसान व सवर के फवायद (उर्दू)

विल इत्तफाक सावित है कि फिकरों और स्वाहिशों की ज्यादता का दौरान खून व पर्विरिश दमाग पर खराब असर होकर अकसर दमागी व कलबी अमराज पैदा होते हैं और उम्र कम हो जाती है दिली इतमीनान हो तो सेहत अच्छी रहती है उम्र ज्यादह होती है पस मजहबी अपने मालिक की तरफ रिजूअ करते हैं तो कैसी हो फिकर क्यों न हो वह दूर होकर दिल को इत्मीनान हासिल होता है जो कयाम सेहत के लिये बहुत जरूरी है। आविद व सुदापरस्त लोगों की उमर ज्यावह होने का यही सबब है कि काम व क्रोध, लोभ व मोह व अहंकार वगैरः जजबात को एतदाल पर रखते हैं राजी व रजा होने के स्थाल में मुनहिमक और हमेशह मुतथैयन रहते हैं। (सुफहा ६ व ७ अखबार अलकीमियां १६/८/१९०७)

# सेहत पर हँसने का असर (उर्दू)

सेहत के लिये कहकहा मार कर हँसना निहायत मुफीद है इसके सबसे एक वरकी रूह हमारे तमाम जिस्म में दौड़ जाती है इसका अगर जिस्म के किसी खास हिस्से पर नहीं होता बल्कि हर एक रंग पट्टा व रेशा इस बिजली की रूह से जो कहकहा के साथ दमाग से शुरू होती है मुतास्सर होता और उस विजली की रूह से दौरान खून पर निहायत सेहत बखश असर पड़ता है डाक्टर वाल्टर हडून का कौल है कि हँसो और मोटे हो हँसी एक किस्म की वर्जिश है जिससे फेफड़ो को तकवियत पहुँचती है और दिल की सुस्त हरकत को दुरुस्त करती है और दमाग में खून जाने से दमागी पट्टों को ताकत पहुँचती है। स्यालात तेज होते हैं तमाम रंजीदः बातें फरामोश हो जाती है जो तबीयत को निडाल करनेवाली है। अखबार जौहंर व हवाल: डाक्टर कजीन साहब लिखता है कि कहकहा मारकर हँसने से कोई बारीक से बारीक रग भी वाकी नहीं रहती कि जिसके खून में मुफीद व मुबारिक तहरीक पैदा न हो जाय जब मसर्रत का असर दिल पर पहुँचता है तो इन्सान के लिये खुदबखुद जोर से हँसने से दौरान खून में तेजी पैदा हो जाती है और खून जिस्म के हरेक हिस्से सरअत से हरफत करने लगता है जो मूजिब सेहत है पस खिलखिलाकर हँसने से इन्सान की उम्र में तरक्की और कबाइ में तकबियत हासिल होती है और इससे मालूम हुआ कि बुखार विलकुल फरो हो गया और वह बिलकुल तन्दुरुस्त है कहकहा लगाकर हँसना न सिर्फ सेहत बखश है बल्कि मुसफ्फी खून भी है कोई आला से आला दवा खून साफ करने में ऐसी अकसीर नहीं जैसी कि खिलखिलाकर हँसना। गरज हँसी सौ दवाओं की एक दवा और निहायत मुफीद और फरहत अफजा वर्जिश है। हर एक मशहूर और नामी डाक्टर में जराफत की सिफत जरूर पाई जाती है और यह सिफत उनकी कामयाबी में एक बड़ा हिस्सा रखती है क्योंकि उनकी जराफत मरीज को हँसने के लिये बहुत मौका देती है जो उनकी दवा के निस्वत बहुत ज्यादह सेहत बखश असर रखती है इसके

बरिबलाफ उदास और मलाल रहना अपना हाथों बीमारी का खरीदना है उदासी और परेशानी से खून की हरकत मुस्त पड़ जाती है और जिस्म के फासिद माद्दे अच्छी तरह खारिज नहीं होने पाते और जिस्म इन्सान तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता है इसी तरह जो लोग हर वक्त रंजीदह सूरत बनाये बैठे रहते हैं और हँसने और कहकहे लगाने की अपनी शान समझते हैं (नौज्मान) मुफहा नं० ११ अखबार अलकीमिया १६/७/१९०७)

बराजी उम्र के उसूल (उर्दू)

(१) खाओ जब तुम भूखे हो और किसी दूसरे वक्त न खाओ। (२) सो जाओ जब तुम थके हो। (३) और देखो कि सोने के वास्ते तुम्हें वक्त काफी मिलता है। (४) जब तुम जागते हो सारा वक्त काम करो। (५) और जैसा कि चाहिये काम को खुशी बना लो। (६) हमेशा खुश रहो (७) कभी खोफ जदह और गजब नाक न हो (८) परवाह नहीं कि क्या होता है। (मुफहा ४ अखबार देशोपकारक ३१/१०।१९०६)

# दराजी उम्र के उसूल (उर्दू)

(दराजी उम्र के वास्ते हैल्थ नामी अलबार में चन्द कवायद लिखे हैं जो नीचे लिखे जाते हैं)

(१) सुबह सबरे उठो और रात को जल्दी सो जाओ और सारा दिन काम करते रहो। (२) पानी और गिजा जिन्दगी का सहारा है साफ हवा और सूरज की रोशनी के वास्ते अजहद जरूरी है (३) गजव नाक और सोफजदह न हो और न ही झुँझलावो। (४) किफायत शआरी और परहेजगारी दराजी उम्र के वास्ते बड़ी चीज है। (५) सफाई जंग लगने से बचाती है जिन मशीनों की बहुत अहतियात की जाती है वह बहुत देर काम दिया करती है (६) काफी नींद साल: शुदः को पूरा करती है और ताकत देती है बहुत ज्यादः नींद नरम करती है और कमजोर करती है। (७) पोशाक ऐसी होनी चाहिये कि तमाम हरकते आसानी से हो सकें और जिस्म गर्म रहे और मौसम की अचानक तबदीलियों को बरदाशत कर सके। (८) एक साफ और खुशगवारा घर बेहतर घर है (९) दिल बहलाओ और खुशो के समान से दिल ताजा होता है और ताकत हासिल करता है मगर इनकी ज्यादती से मुहब्बत पैदा करती है और जिन्दगी से मुहब्बत आधी तन्दुरुस्ती है। बरिखलाफ इसके उदासी और नाउम्मेदी बुढापे को जल्दी लाती है। (मुफहा ५ व ६ असबार देशोपकारक ३१/१०/१०६)

राममूर्ति के उपदेश

मांस इत्यादि कदापि नहीं भक्षण करना चाहिये। सादी खुराक बहुत लाभदायक होती है। आपने कहा है कि मुझे दो साधुओं से मिलने का अवसर मिला था दोनों महात्मा बड़े आरोग्य और शक्तिशाली थे। भोजन के लिये केवल दूध काम में लाते ते परंतु प्राणायाम में पूरे दक्ष थे। मनुष्य मस्तिष्क शक्ति के साथ जिस काम को करेगा उसमें सफलता होगी। हर अवस्था के मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की कसरत करना आवश्यक ही नहीं वर्त् कर्तव्य कर्म है। यदि व्यायाम के पश्चात थोड़ी सी ठंढाई पी ले तो वह बहुत गुण करती है। बादाम १० अंदद रात को पानी में भिगो दे प्रातः काल उन्हें छील डाले फिर उनके साथ धनियां आधा तोला, काली मिर्च १ नग छोटी इलायची २ नग. इन सबको पीसकर और थोड़ी खांड मिलाकर प्रातःकाल पी लेना चाहिये। कसरतके आधे घंटे पश्चात् सान करना चाहिये। खुली हवामें व्यायाम करना अधिक लाभदायक है। (श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार साप्ताहिक पत्र २२/१/१९०९)

सब ग्रंथो और धर्मशास्त्रों के अवलोकन से मुझे यह भली भांति मालूम हो गया कि मानसिक बल ही सब कुछ है इसके बिना शारीरिक बल नहीं प्राप्त हो सकता तब से मैंने प्राणायाम अभ्यास करना आरम्भ किया। (श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार पत्र १९/२/१९०९)

# राममूर्ति के भोजन

नित्य १ बजे दिन को मैं चावल दाल और शाक पात का भोजन करता हूं, चावल कोई पावभर इससे अधिक नहीं। किन्तु मैं मांस मछली नहीं खाता। भोजन के साथ मैं दूध नहीं पीता, हां थोड़ा घी खाता हूं, ९ बजे सबेरे मैं अपनी ठंडाई पीता हूं। बादाम, २ इलायची, जीरा, कालीमिर्च इन सबको मिश्री के साथ पी लेता हूं। ये सब चीजें पानी में भिगोकर रात भर रखी रहती है। ठंडाई के आध घंटे के बाद थोड़ा मक्खन खाता हूं। चार बजे तीसरे पहर मैं फिर ठंडाई पीता हूं और उसके बाद पाव भर घर की बनी रबड़ी, घी और मधु में मिलाकर खाता हूं। १ बजे रात को फिर चावल दाल शाक पात का भोजन होता है। (श्रीवेङ्कटेश्वर समाचारपत्र १९/२/१९०९)

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहितायां भाषाटीकायां चिकित्सानिरूपणं नामेकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१॥

# उत्तमोत्तमरसाध्यायः ४२

# सर्वरोगहर पारदयोग

पारदं दिधपिष्टं तु अष्टयामेन पूर्ववत् ।। सघृतं मर्दयेद्देहे सर्वरोगविनाशनम् ।।१।। (वैद्यभास्करोदयः)

अर्थ-पारद को दही के साथ आठ प्रहर तक घोटे, फिर उसको लेकर सब णरीर पर लगावे तो समस्त रोगों (रक्तविकार से उत्पन्न हुए) को नाश करता है।।१।।

पूर्णेन्दुरस जो केवल पारद और शाल्मलीद्राव से सिद्ध है शाल्मल्युत्थैर्द्रवैर्मर्धं पक्षैकं शुद्धसूतकम् ॥ यामद्वयं पचैच्चाज्यैर्वस्त्रैर्बध्वत्य मर्दयेत् ॥२॥ दिनैकं शाल्मलीद्रावैर्मर्दियत्वा वटीकृतम् ॥ वेष्टयोन्नाग-वल्लचाथ निक्षिपेत्काचभाजने ॥३॥ भाजनं शाल्मलीद्रावैः पूर्णं यामद्वयं पचेत् ॥ वालुकायंत्रमध्ये तु द्रवे जीर्णे समुद्धरेत् ॥४॥ द्विगुजं भक्षयेत्प्रातर्नागवल्लीदलान्तरे ॥ मुशलीं सिसताक्षीरं पलैकं पाययेदनु ॥५॥ रसः पूर्णेन्दुनामायं सम्यग्वीर्यकरः परः ॥ कामिनीनां सहस्रैकं नरः कामयते ध्रुवम् ॥६॥ (धातुरत्नमाला)

अर्थ-सैमल के मूसले के रस से पारद को १५ दिन तक घोटे फिर कपड़े में बांध दो प्रहर तक घृत में पकावे और फिर सैमल मूसले के रस से एक दिन घोट गोली बनावे। तदनन्तर उस गोली पर नागरबेल के पान लपेट कांच की शीशी में सैमल का रस भर देवे एव वालुकायंत्र द्वारा रस के जल जाने पर उतार लेवे। इस रस को दो रत्ती लेकर पान के साथ चबावे इसके पीछे सफेद मूसली और मिश्री के एक तोल चूर्ण को दूध के साथ पिवावै तो यह पूर्णेन्दुनाम का रस वीर्य को बढ़ानेवाला है और एक मनुष्य हजार स्त्रियों से रमण करता है।। २–६।।

# राजवीटिका रस (अर्थात् पान पर रखे गंधक के तैल में मिलाकर पारदभक्षण की क्रिया)

श्यामधत्त्रसुरसाः कासमर्दः पुनर्नवा । बिल्वमार्कबदूर्वोभे पिप्पत्यगुरु-वासकाः ।।७।। सोमराजीचक्रमर्दतिलपर्णीदिवाकराः । एतेषां स्वरसैस्त्रिस्त्रि भावयेन्निर्मलांबरम् ।।८।। परिणाहे च दैध्यें च हस्तमात्रं भिषयंवरः । आतपे शोषयेद्बुद्ध्या प्रतिवारं तृणात्करे ।।९।। ततः पलमितं गंधं पेषयेच्चतुराज्यक म् । तित्पष्ट्वा लेपयेद्वस्त्रं तद्वर्तिस्तस्य कल्पयेत् ।।१०।। अयःशलाकयाविध्य तस्याः पुच्छं मुखं पुनः । प्रज्वाल्याधःस्थिते पात्रे शाणः पुच्छं मुखं पुनः । प्रज्वाल्याधःस्थिते पात्रे शाणः सर्पिः स्रवेच्च यत् ॥११॥ गृहीत्वा काचपात्रे तत्स्थापयेदिष्टमंत्रितम् । नागवल्लीदलतले तच्चतूरिक्तिकामितम् ॥१२॥ गृहीत्वा पारदं वल्लं गुद्धं तत्र च निक्षिपेत् । अगुल्या मृदु संमर्छ तयोः कज्जलिकां चरेत् ॥ १३॥ खादेत्तद्वीटिकां प्रातः पथ्यं दुग्धौदनं लघु । दिनानि मनुसंख्यानि पश्चान्मुद्गं ससँधवम् ॥१४॥ त्रिसप्ताहव्यतीतेषु शाकमाषाम्लवर्जितम् । ककारषट्करिहतं भोजने पथ्यमुत्तमम् ॥१५॥ कुष्ठमध्टादशविधं प्रमेहक्षयकामलाः । दुर्नामग्रहणीपाण्डुकासभ्यासभगंदरा ॥१६॥ व्रणाश्च विविधाः सर्वे कृमिशूलानिलार्तयः ।आमवाताक्षिवदनकर्णस्यातंकसंचयाः ॥१७॥ अग्निमांद्यं च षांढचं च रक्तपितं श्रमिस्तृषः । मूर्च्छातंद्रासहद्वोगा जाठराण्यखिलानि च ॥१८॥ अजीर्णानि च सर्वाणि वलयःपिलतानि च । नक्ष्यन्त्यन्येऽपि योगेन सत्यं शिववचो यदि ॥१९॥ नास्त्यनेन समो योगो वृष्यः कुत्रापि भूतले ॥२०॥

(धातुरत्नमाला)

अर्थ-काला धतूरा, तुलसी, कसौंदी, सांठ, वील, जलभांगरा, दोनो दूब, पीतलछोटी, अगर, अडूसा, सोमराजी, पॅवार, तिलपर्णी और आक इनके स्वरस से एक हाथ विस्तीर्ण निर्मल कपड़े को तीन तीन बार भावना देवे प्रत्येक भावना में घाँम में स्वच्छ घास पर सुखा लेवे फिर एक पल गंधक और घृत चार पल को पीसकर उस कपड़े को लेप कर देवे और उसकी बत्ती बनाकर उसकी नोंक को चीमटे से पकड़ दूसरी नोंक पर आग जलावे तो उसमें से जो लालवर्ण का घृत टपकेगा उसको लेकर शीशी में भर मंत्र से अभिमन्त्रित करें। फिर उस घृत को चार रत्ती लेकर तीन रत्ती गुढ़ पारद के साथ पान में रख लेवे, तदनन्तर हथेली में उस पान की बीड़ी को खुब मलकर कजली कर लेवे। उस बीड़ी को प्रात:काल खाकर थोड़ा दूध चावल पथ्य खावे। इस प्रकार १५ पन्द्रह दिन तक खावे। इसके पीछे सैधानीन के साथ मूंग के पदार्थ को खावे और तीन सप्ताह के पीछे खटाई रहित जाक खाबै, इसके पथ्य में करेला ककोंडा ककड़ी ककरोंदा केला और काशीफल को छोड़ देवे तो यह रस बवासीर संग्रहणी पाण्डु खांसी श्वास भगन्दर फोडे कृमि दर्द वातव्याधि आमवात मुख नेत्र और कान के रोग पेट के रोग सब प्रकार के अजीर्ण मंदाग्नि नप्सकता रक्तपित्त भ्रम प्यास मुच्छी तन्द्रा हृदय के रोग विलपलित ये सब रोग इसके सेवन से नाश होते हैं। यदि श्रीमहादेवजी के सत्यवचन हैं तो इसके समान पृथ्वी पर और दूसरा दृश्य प्रयोग नहीं है।।७-२०।।

# महाराजवीटिका

(अर्थात् पान पर रखे गंधकतैल में मिलाकर पारद भक्षण की

क्रिया)
बीजं ब्रह्मतरोर्विधाय बहुधा खंडित्रयामोषितं छागे दुग्धवरेऽथ युष्कमथ तद्गन्धेन तिथ्यंशिना ॥ मुक्तं काचघटीच्युतं हुतभुजो योगेन कृत्वा ततः सत्त्वं तस्य निगृह्य काचघटिते भांडे सुखं स्थापयेत् ॥२१॥ तत्तैलं वल्लमादाय ताम्बूलीपत्रगं चरेत् ॥ क्षिप्त्वा तत्र रसं वल्लमंगुल्यग्रेण मर्दयेत् ॥२२॥ युक्त्या तां कज्जलीं कृत्वा ताम्बूलं शीलयेदनु ॥ शाकाम्लमाषकट्वादि— वर्जितं पथ्यमाचरेत् ॥२३॥ अनेन योगराजेन खंडोऽपि पुरुषायते ॥ अपूर्ववच्छतं गच्छेद्विनितानामदो गुणात् ॥२४॥ पुरुषोऽशीतिवर्षीयोऽप्यत्यस्य किल का कथा ॥ स रोगो नास्ति नानेन यः प्रशाम्यित दिहनः ॥२५॥ वलीपिलितविध्वंसी योगोऽयं क्षयकुष्ठजित् ॥ वातिपत्तकफातंकं हन्ति पंचाननः परम् ॥२६॥ नास्त्यनेन समं लोके किश्वदन्यद्रसायनम् ॥

(धातुरत्नमाला)

अर्थ-हाक के बीजों को टुकड़े टुकड़े कर तीन प्रहर तक उत्तम बकरी के दूध में भिगोवे फिर उसको सुखाकर उसमें पन्द्रहवां भाग गंधक मिलावे। इन दोनों को पीस शीशी में भरकर पातालयंत्र द्वारा सत्त्व (घृत या तैलरूप) निकाल शीशी में रख लेवे फिर उसमें से ३ रत्ती तैल और तीन ही रत्ती पारद को पान में रख अंगुली से कज्जली कर लेवे। उस पान को कज्जली सहित प्रात:काल खा लेवे और शाक, खटाई, उरद और चरपरी चीजों को सहित प्रात:काल खा लेवे और शाक, खटाई, उरद और चरपरी चीजों को

छोड़ देवे। इस योग से बृद्ध पुरुष भी युवा होता है। अस्सी बरस का बृद्ध मनुष्य सौ स्त्रियों से रमण करता है। जवान पुरुष का तो कहना ही क्या है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको यह रस नाज नहीं करता हो और बली पालित का नाण करनेवाला यह योग क्षय और कुष्ठरोग को जीतता है।।२१–२६।।

# पारदहरीतकी

पलमेकं भस्मसूतं गंधकस्य पलानि षट् ॥ पलमेकं च कर्पूरं सर्वमेकत्र मर्दयेत् ॥ २७॥ शतमेके हरीतक्याः छागक्षीरेण पावयेत् ॥ मुशीताया हरीतक्याः समादाय निरस्यते ॥ २८॥ रक्तसूत्रैर्वेष्टयित्वा मधुमध्ये च निक्षिपेत् ॥ मासादूर्ध्वं हरीतक्या एकैकं भक्षयेत्सुधीः ॥ २९॥ मासमात्रप्रयोगेण सर्वरोगा न्व्यपोहिति ॥ षण्मासस्य प्रयोगेण कामरूपी भवेन्नरः ॥ ३०॥ सततं संबित्ते देवि जीवेच्चान्द्रार्कतारकाः ॥ ३१॥ (योगसारः)

अर्थ-सौ हर्र बड़ी को बकरी के दूध में पकावे। पकने पर ठंडी कर गुठला निकाल लेवे फिर एक पल पारदभस्म और छः पल गधक और एक पल कपूर को पीस सौ हरों में भर देवे और लाल डोरों से बांध शहद में डुबा देवे। एक मास पीछे नित्यप्रति एक एक कर खावे तो एक मास में यह हर्र समस्त रोगों का नाश करती है और छः मास के प्रयोग से मनुष्य कामरूप कामदेव के समान होता है और जो निरन्तर उसको खाता रहे तो जब तक चन्द्रमा तारे और सूर्य रहें तब तक जीवित रहता है।।२७-३१।।

# कर्जालका सेम्हल के फल के साथ प्रयोग

गांधकस्य पलं चैकं सूतकस्य पलं तथा ॥ कृत्वा कज्जलिकां सम्यक् शाल्मलीफलमध्यतः ॥३२॥ माषंमाषं प्रयुंजीत रक्तसूत्रेण वेष्टयेत् । निक्षिपेन्मधुमध्ये तु याविद्वंशिवनाविधः ॥३३॥ ततोव्धृत्य फलं चैकं भक्षयेत्सार्पेषा सह। प्रनष्टवीयों बलवाञ्जायते नात्र संशयः ॥३४॥ मासमेकं प्रयोगेण वृढकामी भवेन्नरः मासत्रयप्रयोगेण वलीपिलतवर्जितः ॥३५॥ षण्मासस्य प्रयोगेण कामचारी महाबलः ॥ संवत्सरप्रयोगेण आपुर्वृद्धिर्भवेव्ध्वन् वम् ॥३६॥ पथ्यं तस्य प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्वैकाग्रमानसा ।तिक्ताम्लतैललवणं महिष्ठीक्षीरसार्पिषी ॥३७॥ अत्युष्णं वा सुशीतं वा वर्जयेत्सर्वदा बुधैः । एवं विधिविधानेन सिद्धिर्भवित नान्यया ॥३८॥ त्रिवर्षं चैव धान्यं त्वन्नं सर्पिर्युतं तथा ॥३९॥ दिध गव्यं च कथितं भोजनार्थं वरानने । कृपथ्यस्य प्रयोगेण अंग च स्फुटते सदा ॥४०॥ (योगसार)

अर्थ-गंधक एक पल, पारा एक पल, इसकी कजली कर २ माशे सैमर के फल में रख, लाल डोरे से बांध देवे और बीस दिन तक शहद में रख देवे फिर इसमें से एक पल के घृत के साथ मेवन करे तो नष्टवीर्य अर्थात् जिनके वीर्य न रहा वे भी बलवान् हो जाते हैं। एक मास के प्रयोग से मनुष्य कामी होता है, छ. मास के प्रयोग से कामनापूर्वक विचरनेवाला महावली होता है और एक साल के प्रयोग से वीर्षकाल तक जीता रहता है अब उसका पथ्य कहते हैं। चर्परा, खट्टा, तैल, नोंन, भैंस का दूध और घृत अत्यन्त उष्ण या शीतल इन सबको इसका सेवन करनेवाला छोड़ देवे। इसप्रकार सेवन करने से सिद्धि होती है और तरह से नहीं होती। वकरी का दूध, घृत तथा गाय का भी दूध और घृत से मिले हुए पदार्थ तिवरणा अन्न गायन का दहीं ये सब पथ्य हैं, हे सुन्दरमुखवाली स्त्री! यदि इस सेवन से पथ्य में कुपथ्य करें तो सब शरीर में पारा फूट जाता है॥३२-४०॥

पारदसेवन विधि (कज्जली का त्रिफला भांगरे से प्रयोग)
त्रिफलायाः पलशतं चूर्ण भृङ्गरसाम्बुना । भावयेत्सप्तवारांस्तु छायाशुष्कं तु
कारयेत् ।।४१॥ पादं गंधकचूर्णस्य तदर्धं पारद क्षिपेत् । लिह्यान्मधुघृताम्याच मात्रया प्रत्यहं पुमान् ।।४२॥ जीर्णे भोज्ये ह्यनाहारे गुणानेतानवाप्नुयात् ।

प्रसन्नदृष्टिव्याधिर्जीवेद्वर्षशतत्रयम् ॥४३॥ कामदेवप्रतीकाशदेहवीर्यो महाब-लः ॥ मेधावी स्मृतिमान्धीरो जितकेशो जितोवपुः ॥४४॥ मुभगश्चारुरूपश्च स्त्रीशतानंदवर्द्धनः । वाडवानलतुल्योऽसौ भोज्येन्दुपरिहारकः ॥४५॥ अशीतिर्वातजान्रोगांश्चत्वारिंशच्च पैत्तिकान् । विंशतिः श्लैष्टिमकाश्चैव सन्निपातांस्त्रयोदश । सर्वे दृष्ट्वा पलायन्ते वैनतेयमिवोरगाः ॥४६॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-त्रिफला के सौपल चूर्ण को जलभँगरे के रस से सात भावना देवें और छाया में सुखा लेवे फिर त्रिफला के चूर्ण से चौथाई गुढ़ गंधक और गंधक से आधा पारद ले कजली कर पूर्वोक्त चूर्ण के साथ मिला देवे। इसमें से मात्रानुसार घृत और शहद के साथ नित्यप्रति सेवन करे और भोजन जीर्ण होने पर फिर भोजन करे तो प्रसन्नदृष्टि होकर सौ वर्ष तक जीवित रहता है। कामदेव के समान देह और वीर्यवाला होता है और महावली होता है, बुद्धिमान् स्मृतिमान्, धीर, उत्तम रूपवाला तथा सौ स्त्रियों से रमण करने वाला होता है और अस्सी वातरोगों के पित्त के चालीस रोगों को तथा कफ के बीस रोगों को और तेरह सित्रपात रोगों को नाण करता है। जिस प्रकार गरुड़जी से सर्प भाग जाते है। इसी प्रकार इस औषधि से समस्त रोग नष्ट होते हैं॥४१-४६॥

रुद्रवंतीप्रयोग (पारद वा गंधक योग से)

रुदन्त्याश्चैव पंचागं हेमबद्धं च सूतकम् । दुग्धेन सिहतं पीतं केवलं गंधकोऽपि वा ॥४७॥ जायते स्थिवरो देवि नवयौवनगर्वितः । जायते नात्र सन्देहो रसगन्धकयोगतः ॥४८॥

(यो० सा०)

अर्थ-रुद्रदन्ती का पश्चांग और सुवर्णबद्ध पारद को दूध के साथ सेवन .करे अथवा केवल गधक ही सेवन करे तो बुड्डा भी जवान होता है, इसमें सन्देह नहीं है।।४७-४८।।

कल्प, रसिसन्दूर का

सूतकस्य त्रयं देवि चत्वारो गंधकस्य च । वालुकायंत्रसंयुक्तं जायते भस्म सूतकम् ॥४९॥ संवत्सरप्रयोगेण मम तुत्यपराक्रमी । तस्य मूत्रपुरीषेण शुत्वं भवति कांचनम् ॥५०॥

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-पारद तीन भाग और गंधक चार भाग इन दोनों को पीस बालुकायन्त्र से भस्म करे इस रस को जो एक साल तक प्रयोग करे तो वह श्रीमहादेवजी के समान बलवीर्यवाला हो जायेगा और उसके मूत्र और मल से तांबे का सुवर्ण होता है।।४९।।५०।।

रससिंदूर

पलमात्रं रसं गुद्धं तावन्मात्रं तु गंधकम् । विधिवत्कज्जलीं कृत्वा न्यग्नोधांकुरवारिभिः ॥५१॥ भावनात्रितयं दत्त्वा स्थालिमध्ये निधापयेत् । विरच्य कवचीयत्रे वालुकाभिः प्रपूरयेत् ॥५२॥ दद्यात्तदनु मन्दाग्निं भिषग्यामचतुष्टयम् । जायते रससिंदूरं तरुणादित्यसिन्नभंम् ॥५३॥ अनुपानविशेषेण करोति विविधान्गुणान् । नागार्जुनेन कथितं योगानां योगमुत्ततम् ॥५४॥ (सो० सा०)

अर्थ-शुद्ध पारद एक पल और शुद्ध गंध एक पल इनको विधिपूर्वक कज्जलीकर वड़ की जटा के क्वाथ से एक दिवस तक घोटे। इस प्रकार तीन भावना देवे फिर शीशी में रख वालुकायन्त्र द्वारा मन्दाग्नि से चार प्रहर तक पकावे तो नवीन सूर्य के समान चमकदार लालवर्ण का रसिसन्दूर नाम का रस प्रस्तुत हो जायेगा। अपने अपने अनुपान के साथ अनेक गुणों को करता है। इस सर्वोत्तम योग को श्रीनागार्जुन ने कहा है।।५१-५४।।

#### पर्पटी

गंधकं सूतकं चैव कृत्वा कज्जिलिकासमम् । गव्येन नवनीतेन लोहपात्रे तु पाचयेत् ॥५५॥ षोडशांश विषं क्षिप्त्वा यावद्द्रवित गन्धकः तत्क्षणे निक्षिपेद्देवि कदलीकन्दमध्यतः ॥५६। एषा पर्पटिका नाम रसानां च रसायनम् । निष्कमात्रप्रमाणेन हिन्त कुष्ठं सुदारुणम् ॥५७॥ मासमात्रप्रयोगेण सर्वरोगान्व्यपोहित । संवत्सरप्रयोगेण वलीपिलतनाशनम् ॥५८॥ युक्त्या संसेविता येन जीवेच्चन्द्रार्कतारकम् ॥त्रमूली च द्विमूली च त्रिफला च चतुःपलम् ॥५९। समांशं योजयेद्योगं वलीपिलतनाशनम् ॥६०॥ (योगसागर)

अर्थ-शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद को समान भाग लेकर कजली करे, उसको गोघृत में रंख लोहे की कड़छी में तपावे और कजली के सोलहवां हिस्सा सीगिया को पीसकर मिला देवे। जब गंधक गल जाय सब केले के पत्ते पर डाल देवे। यह पर्पटिका नाम का रस समस्त रसों में उत्तम है, इस पर्पटी का एक तोला मात्रानुसार खावे तो घोर कुष्ठरोग भी दूर होता है और एक मास के प्रयोग से यह पर्पटिकी सब रोगों को दूर करती है, एक वर्ष के प्रयोग से वलीपलित से रहित होता है और जो विधिपूर्वक इसका निरंतर सेवन करता है तो कल्पर्यन्त जीवित रहता है तथा द्विमूली त्रिमूली और त्रिफला ये सब चार पल चार ही पर्पटी लेकर मात्रानुसार भक्षण करे।।५५-६०।।

### पर्पटीप्रयोग

गंधकस्य पले द्वे च पलैकं शुद्धसूतकम् । कृतं पत्रगतं पक्वं लेहयेन्मधुसर्पिषा ।।६१।। मासैकं वा त्रिमासं वा हन्ति कुष्ठं सुदारुणम् । षण्मासस्य प्रयोगेण जीवेच्चन्द्रार्कतारकम् ।।६२।।

(योगसागर)

अर्थ-शुद्ध गंधक दो पल और शुद्ध पारा एक पल इनकी कजली कर आंच में पचाय पत्ते पर डाल लेवे इसमें से मात्रानुसार एक मास या तीन मास तक सेवन करे तो घोर कुष्ठरोग को नाश करती है और छः मास के प्रयोग से सूर्यचन्द्र और तारों की स्थिति तक जीवित रहता है॥६१॥६२॥

# कज्जलीप्रयोग

गंधकस्य पलं चैकं सूतकार्धपलं तथा ।। मर्दयेद्यममेकं च लेहयेन्मधुसर्पिषा । मासमात्रप्रयोगेण जीवेच्चन्द्रार्कतारकम् ॥६३॥

(यो० सा०)

अर्थ-आधा पल शुद्ध पारद और एक पल शुद्ध गंधक इन दोनों को एक प्रहर तक पीस घृत और शहद के साथ तीन मास तक सेवन करे तो जब तक चन्द्रमा सूर्य और तारागण चमकते हैं तब तक जीवित रहता है।।६३।।

गंधबद्धरसकल्प (रसगंधकयोग)

गंधकस्य पलं चैकं रसस्यार्द्धपलं तथा ।कुमारीरससंघृष्टिदिनैकं गोलकीकृतम् ।।६४।। अंधमूषाकृतं ध्मातं लेहयेन्मधुसर्पिषा । मासमात्रप्रयोगेण जरादारिद्रचनाशनम् ।।६५।।

(र० सा० प०)

अर्थ-पारद आधा पल, गंधक एक पल इन दोनों की कजली घीगुवार के रस में घोट लेवे, फिर उसका गोला बनाकर अंधमूषा में रखकर धोंके, उसमें से एक मास का प्रयोग करे तो बुढ़ापारूप दारिद्रच का नाश होता है।।६४।।६५।।

#### आरोटरसभक्षणफल

आरोटं १ भक्षयेद्देवि चन्द्रगन्धं२ च कारयेत्३ । पोषयेत्सर्वधातूनां बलपुष्टिप्रदायकः ॥६६॥

(यो० सा०)

अर्थ-हे पार्वती! आरोट रस का भक्षण करे और कपूर, सुवर्ण बांदी, कबीला औषधि चूक आदि किसी भी चीज का गन्ध आने लगे तो समझना कि वह सभी धातुओं को पुष्ट करेगा और बल तथा पुष्टि का करनेवाला होगा॥६६॥

#### पारदगंधकसेवनफल

बहुनाऽत्र किमुक्तेन गंधकं सहसूतकम् । षण्मासं भक्षितो येन जीवेच्चंद्रार्कतारकम् ॥६७॥

अर्थ-बहुत सी बातों से क्या प्रयोजन है कि छः मास तक जो मनुष्य कजली का सेवन करे तो सूर्य चन्द्रमा के रहने तक जीवित रहता है।।६७।।

#### अभ्रकसत्त्वप्रयोग

सूततुल्यं व्योमसत्त्वं तयोस्तुल्यं च गंधकम् । कुमारीस्वरसैर्मर्द्यं यंत्रे सैकतके पचेत् ।।६८।। दिनद्वयान्ते संग्राह्यं भक्षयेन्मासमात्रकम् । क्षयं शोषं तथा कासं प्रमेहं चापि दुष्करम् ।।६९॥ पांडुरोगं च कार्स्यं च जयेच्छी झं न संग्रयः।।७०॥

(र० रा० सुं०, टो० नं०)

अर्थ-पारा और अभ्रकसत्त्व दोनों एक एक भाग दोनों के समान गंधक सबको घींग्वार के रस में घोट दो दिन बालुकायत्र में अग्नि दे तो अभ्रकसत्त्व मरे। पश्चात् शीतल कर रख छोड़े। इसका एक महीना सेवन करे तो क्षयी, खांसी, असाध्यप्रमेह, पांडुरोग, कृशता इनका शीघ्र नाश करे। यह काकचडेश्वर ग्रंथ में लिखा है।।६८-७०।।

## रसायनाय चूर्णरत्नम् (अभ्रप्रयोग)

वृष्यगणचूर्णतुल्यं तत्पुटपक्वं घनं सिता द्विगुणा । वृष्यात्परमितवृष्यं रसायनं चूर्णरत्निमदम् ॥७१॥

(र० सा० प०)

अर्थ-वृष्यगणों के रस से सिद्ध किया हुआ अभ्रक और उसके समान वृष्यगण का चूर्ण इन दोनों के समान मिश्री इसको मात्रानुसार सेवन करे तो यह चूर्ण अत्यन्त पुष्टिकारक रसायन और चूर्णों में रत्न है।।७१।।

#### अभ्रकगुण

अब गगनगुन सुनिलीजै सोइ। जो पै तनके जाने लोइ। गुनी निचंद्री करै बनाय। पुनि ताको जो प्रानी खाय।। जे प्रौढा जोबनमदभरी। ते दिनमान बीस वसकरी।। जो सतकाढ़ि खाय नर कोइ। ता शरीर बजरंगी होइ।। पुनि जो दुरितहोइ ता तनै। ताके गुनको कहँ लोभनै। जो कहुँ गांठि सूतसौं परै। रत्ती आपदा नृप की हरै।। इतने ही में जानों संत। गगनसूत गुनखरे अनंत।। धातुसबरी और सबरे दोष। गगनदुरतसम और न कोष।।

(रससागर)

१-चन्द्रगध पाठ रखने से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, स्वीचकर ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि जो आरोटरस को खाए तो चन्द्र और गंधकयुक्त कर पारद का भक्षण करे।

२–गंधबद्धं पाठ रखने से सर्व संमत अर्थ होता है कि यदि आरोट का भक्षण करे तो गंधक से मर्दित कर ले।

3-कारयेत् की जगह धारयेत् पाठ हो और चन्द्रगंध की जगह चन्द्रबद्ध हो तो यह होगा कि आरोट का भक्षण करे और चन्द्रबद्ध को धारण करे।

#### गंधकप्रयोग अजीर्णनाशक

धात्रीरसे न संयुक्तो हाजीर्ण हरते ध्रुवम् ॥७२॥

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-गंधक को आँवले के रस के साथ सेवन करे तो अजीर्ण दूर होगा॥७२॥

#### गंधक के उत्तम अनुपान

पुनर्नवान्वितं गंधं त्रिविधं नाशयेद्विषम् । धात्रीरससमायुक्तमजीर्णं नाशयेद्रध्रुवम् ।।७३।। सूतकेन समायुक्तं चिरायुः पुरुषो भवेत् ।।७४।। (यो० सा०)

अर्थ-सोंठ की जड़ से युक्त गंधक को सेवन करने से तीन प्रकार का विष दूर हो जाता है।।७३-७४।।

#### गंधकसेवन में पथ्यापथ्य

वमनं रेचनं कृत्वा रसायनं समाचरेत् । शुभे महूर्ते नक्षत्रे अर्चियत्वा जगत्पतिम् ।।७५।। पक्षमात्रप्रयोगेण भक्ष्यं पथ्याविकानि च । षष्टिकातंदुला भक्ष्यं गोधूमाश्च वरानने।।७६।।बालकानि च मांसानि तित्तरीछागलानि च। कृष्णमुद्गाश्च सर्पिश्च सिता क्षीरं च तक्रकम् ।।७७।। एतद्देवि सदा पथ्यमपथ्यं परिवर्जयेत् । कटुतिक्तकषायाणि तैलं कांजिकराजिकम् ।।७८।। स्त्रीसेवारोहणं यानं प्रवातादीनि वर्जयेत् । कोद्रवान्नं कुलित्थं च कर्तव्यं पथ्यभोजनम् ॥७९॥ लवणाम्लविपाकानि द्विदलानि च वर्जयेत् ॥८०॥ (औषधिकल्पलता)

अर्थ-प्रथम वमन और विरेचन (दस्त) कराकर रसायन का प्रयोग करे, शुभमूहुर्त और शुभदिन में श्रीपरमात्मा का पूजनकर १५ पन्द्रह दिवस तक रसायन का प्रयोग करे और इस प्रकार पथ्य करे। सांठी चालव, गेहूं (पुराना), नवीन तीतर और वकरे का मांस, छुकलेदार मूंग, घृत, मिश्री, दूध और मट्टा हे पार्वती! ये सदा पथ्य हैं। इनसे अतिरक्त चर्परा, कडुआ, कपैला, तेल, कांजी, राई स्त्रीसेवन, सवारी पर चढ़ना और सामने की वायु का सेवन करना अपथ्य है। कोदू और कुल भी पथ्य हैं और जिसका विषाक लवण और खट्टा है, दाल सब तरह की अपथ्य है।।७५-८०।।

#### गंधकभक्षण के नियम और पथ्य

वंमनं रेचनं कृत्वा रसायनमथाचरेत् । मुहूर्ते ग्रुभनक्षत्रे नमस्कृत्वा जगद्गुरुम् ॥८१॥ विधानेन यथा देवि कर्तव्यं गंधकं प्रिये । तथा चैवं प्रवस्यामि प्रयोगान् भक्षणस्य च ॥८२॥ पाष्टीकमथवा शालिगोधूमांश्चैव सुवते । जांगलानि च मांसानि कोमलानि तथैव च ॥८३॥ कृष्णमुद्गाश्च सर्पिश्च सिता क्षीरं च माक्षिकम् । एतद्वि विहितं पथ्यमपथ्यं परिवर्जयेत् ॥८४॥ श्रुतावधानसम्पन्नो वाराह इव पुष्टिमान् ॥८५॥

(यो० सा०)

अर्थ-रसायन का सेवन करनेवाला प्रथम वमन और विरचेन को करके गुभ मृहुर्त और गुभ नक्षत्र में रसायन का सेवन करे। हे देवि! जिस प्रकार गंधक के विधान कहते हैं उसी प्रकार भक्षण के प्रयोगों को भी कहते हैं। सांठी चालव, एक साल के पुराने गेहूं, जँगली जानवरों का कोमल मांस, काले मूंग, घृत, मिश्री, दूध और शहद यह रसायन के भक्षण करने में पथ्य है और इससे अतिरिक्त अपथ्य हैं, इस प्रकार सेवन करने से ऐसी बुद्धि तीव होती है कि केवल श्रवण करने से ही याद हो जाता है और वह मनुष्य सूवर के समान पुष्ट हो जाता है।।८१-८५।।

## गंधकशुद्धि

अथातः शोधनं वक्ष्ये गंधकस्य वरानने । गंधकं गालियत्वा तु घृतमध्ये तु पार्वित ।।८६।। तथा वै छागदुग्धे च शोधयेत्सप्तवारकम् । ततो रसोपयोगी च गंधको भवति ध्रुवम् ।।८७॥

(योगसार)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसाद-सूनुबाबूनिरंजनप्रसादसंकितायां रसराज-संहितायांमुत्तमोत्तमरसादिनिरूपणं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥

अर्थ-हे सुन्दर मुखवाली स्त्री! अब हम गंधक की शुद्धि को कहते हैं कि प्रथम गन्धक को घृत में गलाकर बकरी के दूध में सात बार गेरे तो गंधक शुद्ध होकर रसायन के उपयोगी हो जायेगा।।८६।।८७।।

इति श्रीजैसलमेरनिवास्पिपिडतमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायांमृत्तमोत्तमरसादि-निरूपणं नाम द्विचत्वारिणोऽध्यायः ॥४२॥

तैलनिष्कासनाध्यायः ४३

धत्त्रतेल का अनुभव (पातालयन्त्र से)

४/२/१९०७ को एक काली बोतल पर २ कपरौटी करके ऽ।। सेर धतूरे के बीजों को जौकुट करके बोतल में भर दिया और पांच पांच अंगुल लम्बी सीको के टुकड़ों के बंडल को उस बोतल के मुख में डाट की तरह लगा, सीके करीब आधी बोतल के बाहर और आधी भीतर रही फिर एक मिट्टी के नदोरे की पेंदी में बोतल की गर्दन के नाप की सूराख कर नदोरे के अन्दर की ओर बोतल को उलटा रख नदोरे की सूराक में हो बोतल का मुख नीचे को निकाल दिया और नदोरे की सूराख और बोतल की गर्दन के मिलान पर थोड़ी सी चिकनी मिट्टी लगा इस यंत्र को बिना आग के चूल्हे पर रख दिया, जिससे बोतल का मुख चूल्हे की तली से ६ अंगुल ऊंचा रहा, बाद को एक कांच का गिलास जो करीब ९ अंगुल लंबा और २ वा २।। अंगुल गुलाई में होगा बोतल के नीचे रख दिया, इस गिलास में २।। अंगुल मुख बोतल का अन्दर चला गया, फिर बोतल के पेट के ऊपर एक टीन का नलका (जो बोतल के चारों ओर एक एक अंग्रल ढीला रहा) बतौर खाली के पहना दिया और उस नल के अन्दर रेत भर दिया। फिर इस यन्त्र के ऊपर अर्थात् नदोरे में प्रथम बार ३ सेर कंडों की करसी इस तरह से चुनकर कि जो बोतल की पेंदी से ३ अंगूल ऊंची रही, आंच दे दी यह पहली आंच १० बजे से ११।।। बजे तक लगी, जब यह पहली आग खूब सिलग गई तभी से मैल निकलना आरम्भ हो गया। पहली आंच जब कदराने लगी तब १ सेर कंडे ऊपर और चन दिये गये। इन दो दफे की आंच से ३।। तोले तेल निकला। बाद को फिर १२।। बजे २ सेर कंडे और लगा दिये गये। यह आंच २ बजे तक लगी। इस आंच से भी ३।। तोले तैल निकला मगर पहली दफे जो निकला वह सफेद मटमैली रंगत का पतला पानी सा था, जिसमें चिकनाई नहीं थी और खयाल करने से तैल नहीं बल्कि पसेव से प्रतीत होता था और यह दूसरे तेल में मिलता भी न था, पृथक् हो जाता था।



दूसरी बार का तेल दो प्रकार का था, कुछ पीली सी रंगत का था और कुछ काला था, जो काला था उसमें चिकनाई अधिक थी और पीले में जरा कम यह दोनों भी परस्पर मिले नहीं, नीचे पीला और ऊपर काला रहा। इस प्रकार ऽ।। सेर बीजों कें ६ सेर कंडों की आंच से ४ घंटे में ७ तोले तेल निकला। तेल निकल आने के बाद इस यन्त्र को जैसे का तैसा छोड़ दिया।

ता० ५ को बोतल निकाल बीजों को निकाला तो बिलकुल जले हुये निकले और तोल में ३ छटांक हुए।

## धत्तूरतैल का दूसरी बार अनुभव (पातालयन्त्र से)

ता० ७/२/०७ को उपरोक्त विधि के पातालयंत्र में प्रथम बार ३ सेर कंडों को द्वितीय बार २ सेर की तृतीय बार १ सेर की आंच दी। पहली आंच ८॥ बजे लगाई जब इस आंच के करीब १ सेर के अंगार रह गये तब १० बजे से करीब दूसरी आंच दी, फिर इस दूसरी आंच के जब आध सेर के करीब अँगार रह गये तब १ सेर कंडे और रख दिये। इस तरह ३ आंच दी गई। पहली दफे की आंच से जो तेल निकला वह पहले ही सा पानी की शकल का १॥ तोले था और दूसरी आंच से जो तेल निकला वह काली शकल का जला हुआ ३ तोले निकला, इसमें चिकनाई भी थी। (इस आंच से तेल में कुछ धुंआ भी निकला) तीसरी आंच से कुछ तेल न निकला। यन्त्र ठंडा होने पर बीजों को बोतल से निकालकर तोला तो १४ तोले जले हुए निकले।

२ आंच कंडे घंटे तेल जले बीज ३ ऽ६ २ ४।।। तो० ३।। छ०

अनुभव-दूसरी आंच अन्दाज से अधिक लगी इसलिये बीज एकदम जलकर धुआं देने लगे और तेल खराब और बहुत कम निकला।

## धत्तूर तैल का तीसरी बार अनुभव (पतालयन्त्र से)

ता० ७/२/०७ को उपरोक्त यन्त्र में उपरोक्त विधि से नदोरे और बालू के गर्म रहने के कारण प्रथम बार २।। सेर टूटे हुए कंडों की आंच दी यह आंच १। बजे से २।।। बजे तक रही, इसमें ३।।। तोले तेल काली रंगत का निकला और बहुत सा धुआं भी नीचे गिलास में भर गया। अग्नि के थोड़े बाकी रहने पर २।।। बजे पर १ सेर कंडों की आंच फिर दी, इस आंच से कुछ तेल न निकला क्योंकि पहली ही आंच से सब बीज जल गये होंगे। इस आंच के भी ठंढा होने पर तीसरी आंच १ सेर कंडों की ३।।। बजे दी इस आंच से भी कुछ तैल न निकला। तीन आंच में सिर्फ पहली दफे ३।।। तोले तेल निकला। यन्त्र के ठंढा होने पर बीजों को निकालकर तोला तौ १३।। तोले निकले।

बीज आंच कंडे घंटे तेल जले बीज

के लाछ० ५ रहा। हा। 🕂

अनुभव—आंच कंडों की होने से और यन्त्र गर्म रहने से एकदम अग्नि तेज होकर अधिक तीव्र हो गई जिससे बीज जलने लगे और धुएं के साथ जला हुआ गाढ़ा तेल निकला। आंच हलकी और कर्सी की होनी चाहिये।

## धत्तूर तैल का चौथी बार अनुभव (पातालयन्त्र से)

ता॰ ८/२/०७ यंत्र उपरोक्त विधि से बनाया किन्तु ऊंचा करने के लिये चूल्हें की जगह एक काठ की तिपाई पर जो करीब १।। हाथ के ऊंची थी रखा, और बोतल के नीचे एक शीशे की नली करीब बालिश्त भर के लंबी लगाई गई जिसमें बोतल का मुख आ गया और इसी नली के नीचे वही गिलास जो पहले लगाया जाता था लगाया गया, यह नली गिलास के मुँह में ठीक बैठ गई और सांस बंद हो गई, नली इस लिये लगाई थी कि गिलास को गर्मी न पहुँचे और भाप को भली भाति ठंढा होने का अवसर मिले और उस नदोरे में बहुत थोड़ी सी बालू नीचे भी बिछा प्रथम बार ११ बजे ३ सेर आरने कड़ों की कर्सी बारीक होने से आग नीचे तक न बैठी, पहली आंच के थोडे ही कंदराने पर १२।। बजे दूसरी आंच डेढ सेर की कंडों की, इस दूसरी आंच के सूलग जाने पर थोड़ा थोड़ा तेल निकलना आरम्भ हो गया थोड़ा थोड़ा तेल निकलने का यह कारण था कि नदोरे के नीचे की कर्सी में ठीक आंच नहीं बैठी, जब उसको क्रेदकर ठीक किया, तो आंच अच्छी तरह निकलने लगी और तेल अच्छी तरह निकलने लगा, बाद को २ बजे से ऊपर से थोड़ी सी राख हटाकर १ सेर कंडों के ट्कडों की आंच लगा दी, तेल उसी तरह निकलता रहा, ३।। बजे १ आंच ऽ।।। कंडों की ओर दी गई, इस समय भी तेल निकलने की वैसी ही दशा रही, पांचवी आग ४। बजे आ। तीन पाव कंडों की दी गई, इस्तरह ५। घंटे में सब ५ आंच ३ सेर कर्सी और ४ सेर कंडों की दी गई, जिससे कुल तेल ८ तोले निकला। यह तेल पानीसा पीली रंगत का था और इसके ऊपरी भाग पर कुछ चिकनाई भी थी। बोतल के अन्दर जले बीज ऽ। निकले, इस बार अधिक बीज निकलने का कारण यह हुआ कि थोड़े बीज उसमें वगैर जले रह गये थे।

नं० ४ बीज आंच कडे घटे तेल बीज ७॥ छ० ५ ऽ७ सेर ५। ६ तोले ऽ।

अबकी बार सबसे अच्छा और अधिक तेल निकला. (अामे के तजरुबे से यह आंच भी अधिक साबित हुई) किन्तु इतनी कसर रही कि पहली आंच जो केवल कर्सी की थी सो नीचे तक न मुलगी। आगे से पहले १ सेर कंडों के टुकड़े डालकर ऊपर से २ सेर कर्सी देनी चाहिये जिससे आंच नीचे तक पहुंच जाय। कर्सी देने से यह मतलब है कि आंच एकदम तीच्च होकर जला न दे। इस कारण निम्न लिखित आंच के अनुसार देनी चाहिये।

#### नकशा आंच का

| आंच जो दी गई         | आंच जो देनी चाहिये     |
|----------------------|------------------------|
| १ पहली ३ सेर कर्सी   | २ सेर कर्सी १ सेर कंडे |
| २ दूसरी, १॥ सेर कंडे | १ सेर कंडे-ऽ। कर्सी    |
| ३ तीसरी, १सेर कंडे   | ऽ१। सेर कंडे           |
| ४ चौथी, ऽ॥कंडे       | ऽ१। सेर कडे            |
| ५ पांचवी,ऽ॥। कंडे    | आवश्यकता नही           |

आगे के अनुभव से यह भी आंच अधिक सिद्ध हुई।

### धत्तूर तैल का पांचवीं बार अनुभव (पा० यं०)

ता० १२/२/०७ को उपरोक्त विधि के पाताल यंत्र में प्रथम बार ३ सेर की आंच इस तरह से दी कि यंत्र की तली में पहले १। सेर कंडों के छोटे २ टुकड़े दो दो अंगुल के विछा दिये गये। बाद को ऊपर ऽ१॥। आरने कंडों की कर्सी लगा दी। यह आंच ८॥ बजे सबेरे से दी गई ९॥। बजे से तैल निकालना आरम्भ हो गया, और अन्दाजन इस आंच से २ तोले तेल निकला। आंच को कुरेद कर देखा तो नीचे के कडें कम मुलगे हुए निकले। इस वास्ते दूसरी आंच १०॥ बजे ऽ॥ सेर कंडों के वैसे ही टुकड़ों की दी तैल मामूली तरह से निकलता रहा, तीसरी आग ११॥ बजे नदोरे में से थोड़ी राख हटाकर ऽ॥

सेर की दी, ज्यों का त्यों तेल नीली रंगत का निकलता रहा दूसरी और तीसरी आंच में ५॥ तोले तेल और निकला, चौथी आंच १ बजे ऽ॥ कंडों के टुकडों की दी, इस आंच से तो तेल निकला यह काली रंगत का निकला पांचवी आंच २ बजे ऽ॥ सेर की दी इस आंच में भी तैल काली ही रंगत का निकलता रहा। छठी आंच ३ बजे ऽ॥ तीन पाव की दी इससे बहुत थोडा तैल निकला, ४ बजे तैल निकला, सब तेल १०॥ तोले हुआ, बीज ७॥ छटांक थे बोतल सोलने पर जले बीज ३॥ छटांक निकले।

नं० ५ बीज आंच कंडा घंटा तेल जले बीज ७॥ छ० ६ ऽ६ ६ १०॥ तो० ३॥ छ०

सम्मति-आगे से आंच न तो कंसीं की हो न कंडों के बड़े टुकड़ों की किन्तु कंडों के दो दो अंगूल के टुकड़ों की होनी चाहिये।

- (१) पहिली आंच २ वा २॥ सेर
- (२) दूसरी आंच ऽ।। सेर वा ३/४ सेर
- (३) तीसरी आंच ऽ। सेर वा ३/४ सेर
- (४) चौथी आंच " "
- (५) पांचवी """

## धत्तूर तैल का छठी बार अनुभव (पा० यं० से)

ता० १६/२/०७ उपरोक्त विधि के यंत्र में जो बोतल के ऊपर टीन का खोल चढ़ाया जाता था और जिसके चारों तरफ एक एक अंगुल जगह खाली रहती थी आज उसकी जगह दूसरा बड़ा खोल जिसमें दो दो अंगुल की चारों ओर गूंजायण थी पहना दिया गया और प्रथम बार ८।।। बजे ऽ२ सेर कंडों के दो दो अंगुल के टुकडों की आंच दी गई, आंच देने से १।। घंटे बाद तैल निकलना आरंभ हो गया, दूसरी आंच १० बजे से वैसे ही ऽ।।। सेर कंडों के टुकडों की दी, तीसरी आंच १०।।। बजे ऽ।। की दी, तेल उसी भांति निकलता रहा, चौथी आंच ११// बजे ऽ।।। की दी, पांचवीं आंच १२। बजे ऽ।।। तीन पाव की दी, छठी आंच १ बजे ऽ।।। की दी, पांचवीं आंच १२। बजे उ।।। तीन पाव की दी, छठी आंच १ बजे ऽ।।। की दी, पांचवीं आंच १२। बजे जेल निकलना बंद हो गया था, यद्यपि अबकी बार तेल कम निकला, किन्तु रंगत में स्थाही बिलकुल न थी किन्तु जिकनाई भी कम थी, जले बीजों की तोल ३।। छठांक हुई, अबकी बार आंच कम लगी, कारण यह कि खोल टीन का चौड़ा था और तोल कंडों की कम। पहली आंच ऽ२।। सेर कंडों की होनी चाहिये।

नं ६ बीज आंच कंडे घंटे तेल जले बीज ७॥ छ० ६ ऽ५= ४। ७॥ तो० ३॥ छ०

## धत्तूर तैल का सातवीं बार अनुभव (पा० यं० से)

ता० १६/२/०७ को उपरोक्त विधि से पातालयंत्र में प्रथम आंच २॥ सेर कंडों के टुकड़ों की ८। बजे दी, दूसरी आंच ऽ॥ की ९। बजे दी, इस दूसरी आंच के लगने के आधे घंटे बाद अर्थात् ९॥ बजे से तैल निकलना आरम्भ हो गया। तीसरी आंच ऽ॥ की १०। बजे, चौथी ऽ॥ की ११। बजे, पांचवीं ऽ॥ सेर की ११॥ बजे, छठी ऽ॥ सेर की १२ बजे, ७ सातवीं ऽ१ सेर की १२ बजे राख हटाकर, आठवीं ऽ॥ सेर की ॥ पौना बजे, नवीं ऽ१ सेर की १॥ बजे राख हटाकर, दसवीं ऽ१ सेर की २। बजे दी गई।

छठी आंच तक तेल पीली मटमैली रंगत का पतला ४ तोले निकला, और सातवीं से नवीं तक सुर्खी माइल और विशेष चिक्कणतायुक्त ५ तोले निकला, दसवीं आंच से बिलकूल न निकला। नं ० ७ इस तरह कुल ७।। छटांक बीजों में ऽ९। सेर की १० आंचों से ६ घण्टे में ९ तोले तेल हाथ लगा, जले बीज ३।। छटांक निकले।

## धत्तूर तैल का आठवीं बार अनुभव (पा० यं० से)

१८/२/०७ को उपरोक्त विधि के पाताल यन्त्र में प्रथम आंच २॥ मेर की ९॥ बजे द्वितीय ऽ॥ मेर १०॥ बजे, तृतीय मेर की ९१॥ बजे दी, तीसरी आंच लगने से ५ मिनट तेल निकलना आरम्भ हो गया, फिर चौथी आंच १ सेर की ११॥ बजे, पांचवी ऽ॥ सेर की १२ बजे, छटी १ सेर की १२॥ बजे सातवीं ऽ॥ सेर की १। बजे, आठवीं १ सेर की २ बजे, नवीं ऽ॥ सेर की, २॥ बजे दसवीं १ सेर की ३। बजे, ग्यारहवीं १ सेर की ४। बजे दी गई। इन सब आंचो में ८॥ तोले तेल पहली ही जैसी रंगत का निकला। अर्थात् कुल ७॥ छटांक बीजों में १० दस सेर की ग्यारह आंचों से ६॥ घंटे में ८॥ तोले तेल निकला, जले बीज ३॥ छटांक निकले।

सम्मति-धत्तूर तैल के उपरोक्त ८ बार के अनुभव से ज्ञात हुआ कि एक बोतल धत्तूरबीज जो तोल में ऽ।। सेर के करीब होते हैं उनमें जाडे के मौसम में ६ बा ७ सेर कड़ों की आंच लगाने से ६ बा ७ घंटे में ८ बा दस तोले तक तेल निकल सकता है, अवशेष बीज आधे अर्थात् ४ वा ३।। छटांक बचने चाहिये, अधिक आंच लग जाने से बीज ३ छटांक और बहुत अधिक लगने से २।। छटांक तक रह जाते हैं, पहले जो कुछ निकलता है वह पीली मिट्टी की रंगत का पानी होता है। पीछे से तैलमिश्रित पानी पीत रक्त रंगत का कुछ स्यामता लिये हुए होता है, पानी की रंगत स्वच्छ होती है, किन्तु तैल की रंगत में कुछ स्यामता अवस्य होती है, तेल वहीं उत्तम है जिसमें रक्तता विशेष और स्यामता कम हो अधिक अग्नि लग जाने से स्यामता बढ़कर तैल खराब हो जाता है।

आंच का हिसाब यद्यपि बहुत ठीक तौर पर निश्चय नहीं हुआ किन्तु जहां तक समझ में आया आंच कंडों के बहुत छोटे २ टुकड़ो की (चूरे की नहीं क्योंकि वह मुलगती नहीं) इस भांति होनी चाहिये।

|     | तोल               |
|-----|-------------------|
| बार |                   |
| 8   | ऽ२॥ सेर निश्चय है |
| 2   | २॥ पाव            |
| 3   | २॥ पाव            |
| 8   | १। सेर            |
| 4   | २॥ पाव            |
| Ę   | २॥ पाव            |
| 9   | <b>ऽ१।</b> सेर    |

और आंच देने का समय नियत नहीं हो सकता, केवल यह विचार रखना चाहिये कि जब जब आंच झैकर टीन का नलका खुलता जावे तब तक २॥ पाव कंडे ऊपर से चुने जावें, जब आंच विशेष कदरा जावे तब राख निकाल कर १। सेर की आंच दी जावे। अब तक सब धत्तूर तैल ११ छटांक से कुछ अधिक निकला है। धत्तूर तैल जो पतला और कम स्यमता लिये था वह बोतल में था और जिसमें गाढ़ापन और स्यामता अधिक थी वह छोटी २ तीन शीशियों में था।

तारीख ८/१/०५ को बोतलवाले तेल में बत्ती भिगो जलाई तो न जली किन्तु जब शीशियों के तेल में बत्ती भिगो जलाई तो जलने लगी, इससे जात हआ कि बोतल में पानी था, और शीशियों में तैल था।

## ढाक तैल का प्रथम बार अनुभव (पातालयंत्र से)

ता० १९/२/०७ को उपरोक्त विधि के पातालयंत्र में प्रथम आंच ऽ२॥

सेर की ९। बजे, दूसरी ऽ।। सेर की १० बजे, तीसरी ऽ१ सेर की १०।।। बजे दी, इसी तीसरी आंच से तेल निकलना आरम्भ हो गया चौथी आंच ऽ१।। सेर की, ११। बजे, पांचवीं ऽ।।। की १२ बजे, छठी ऽ।।व्की १ बजे, सातवीं ऽ।।। की १।।। बजे, नवीं ऽ।।। की ३।। बजे दी, चौथी आंच तक तेल कुछ सफेद पतला निकला, बाद को पीली लाल काली रंगत का निकलने लगा सफेद रंगत का ३।। तोले और काली रंगत का ५ तोले तेल निकला।

पहले पतले तेल को कागज पर डालकर देखा तो उसमें बहुत कम चिकनाई पाई गई, और काले तेल को कागजपर डाला तो उसमें अधिक चिकनाई पाई, ७॥ छटांक बीजों में ८॥ धरेर की ९ आंचों से ६॥ घंटे में ८॥ तोले तेल निकला जले बीज ४॥ छटांक निकले।

मेरी सम्मति से अब भी आंच तेज लगती है, आगे से ओर मंद होनी चाहिये।

## ढाकतैल का दूसरी बार अनुभव (पा० यं० से०)

उपरोक्त विधि से पातालयंत्र में प्रथम आंच २।। सेर की ८।। बजे, दूसरी ऽ।म्की ९। बजे दी, इसी दूसरी आंच के ऽ।। घंटे बाद यानी १० बजे से तैल निकलना आरंभ हो गया फिर तीसरी आंच ऽ।म्की १०।। बजे, चौथी १। सेर की ११। बजे, पांचवी ऽ।म्की १२। बजे, छठी ऽ।।व्की १। बजे, सातवीं १। सेर की २। बजे दी, तीसरी आंच तक सफेद पतला तेल ४।। तोले निकला चौथी आंच लगते ही पीली लाल काली मिली हुई रंगत का निकलने लगा और ५ तोले निकला, इस प्रकार ७।। छ० बीज में ऽ७। सेर की ७ आंचों से ६।। घंटे में ९ तोले तेल निकला, जले बीज ४।। छटांक निकले।

मेरी सम्मित में आज तेल कल से अच्छा निकला पर आंच शायद जब भी ज्याद: है। ढाकतैल दोनों बार का ३ छटांक ३ तोले है।

## अंकोल तेल का दूसरी बार अनुभव (पा० यं० से०)

२१/२/०७ उपरोक्त विधि के पाताल यंत्र में प्रथम आंच ऽ२।। सेर की ८।। बजे, दूसरी ऽ। ध्र्की १० बजे दी, इस आंच के पांव घंटे बाद तेल निकलना आरम्भ हो गया फिर तीसरी आंच ऽ। ध्र्की ११ बजे, चौथी ऽ१। सेर की १२ बजे, पांचवीं ऽ। ध्र्की १ बजे छठी ऽ। ध्र्की २ बजे, सातवीं १। सेर की ३ बजे दी, तीसरी आंच तक तेल सफेद दूध की सी रंगत का ६ तोले निकला, बाद को चौथी आंच लगने से तेल कुछ २ रक्तता पीतता इयामता मिश्रित रंगत का ।।। ८) भर और निकला, १२।। बजे तेल निकलना बन्द हो गया। इस प्रकार ७।। छ० बीजों में ५ सेर की ४ आंचों से घंटे में ७ तोले तेल निकला जले बीज ३।।। छटांक निकले। पोंछली ३ आंच व्यर्थ लगीं।

सम्मति-अंकोल धतूरे से बहुत कोमल है, अतएव इसमें ये आंचें भी तोल में और तादाद में अधिक रही, आगे से केवल ४ आंच सो भी वजन घटाकर दी जावे।

## अंकोल तैल का दूसरी बार अनुभव (पा० यं० से०)

२२/२/०७ को उपरोक्त विधि से पाताल यंत्र में प्रथम आंच ऽ२॥ सेर की ८॥ बजे दी, ९॥ बजे से तेल निकलना आरम्भ हो गया फिर दूसरी आंच ऽाम्की १० बजे तीसरी ऽ॥ऋो ११ बजे चौथी १। सेर की १२ बजे दी, तेल १२॥ बजे निकलना बन्द हो गया, तीसरी आंच तक तेल सफेद रंगत का ६॥ तोले निकला, बाद को रक्त पीत व्याम मिश्रित रंग का ३॥ तोले निकला। इस प्रकार ७॥ छटांक बीजों में ५ सेर की ४ आंचों से ४ घंटे में १० तोले तेल निकला, जले बीज ऽ। पाव भर रह गये। इस बार अधिक बीज निकलने का यह कारण हुआ कि बोतल के मुख की तरफ के कुछ बीज वगैर जले रह गये जिसका कारण यह था कि चौथी आंच राख हठाकर दी जाती

थी, अबकी बार राख न हटाई थी। आगे से अंतिम आंच राख हटाकर ही दी जावे मेरी सम्मति से अब भी आंच का वजन अधिक है आगे से और घटाया जाय।

## अंकोल तैल का तीसरी बार अनुभव (पा० यंत्र से)

ता० २३/२/०७ को उपरोक्त विधि के पातालयंत्र में प्रथम आंच २ सेर की ७॥ बजे दी, ९ बजे पर तेल निकलना आरम्भ हो गया, दूसरी आंच ऽ॥ सेर की ९ बजे, तीसरी ऽ॥ सेर की १० बजे, चौथी ऽ१ सेर की ११ बजे राख निकालकर दी तीसरी आंच के सुलग जाने तक सफेद सी रंगत का तैल ७॥ तोले निकला पश्चात् इसी आंच के तीब्र होने पर रक्त पीत स्थाम रंगत का तेल आने लगा ११॥ बजे तक ४ तोले और निकला फिर निकलना बंद हो गया इस तरह ७॥ छटांक बीजों में ४ सेर की ४ आंचों से ४॥ घटे में ११॥ तोले तेल निकला। जले बीज ३॥ छटांक निकले आज तेल सब दिन से ज्याद: निकला परन्तु रंगत का बहुत उत्तम नहीं आंच अब भी तेज हैं, आगे आंच की तोल और कम की जाय।

## अंकोल तैल का चौथी बार अनुभव (पा० यं०)

ता० २४/२/०६ को उपरोक्त विधि के पातालयन्त्र में प्रथम आच ऽ१।। सेर की ७।। बजे दी, ८।। बजे तेल निकलना आरम्भ हो गया, दूसरी आच ऽ।। सेर की ९ बजे, तीसरी ऽ।। सेर की १० बजे चौथी १ सेर की ११ बजे दी, तीसरी आच तक तेल सफेद सी रंगत का जा तोले। नकला इस तीसरी आच के तेज होने पर रक्त पीत स्याम रंगत का निकलने लगा. १२ बजे तक ४।। तोले तेल और निकला। इस तरह अ।। छ० बीजों में ३।। सेर की ४ आंचों से ४।। घंटे में १२ तोले तेल निकला जले बीज ३।।। सेर की ४ आंचों से ४।। घंटे में १२ तोले तेल निकला, जले बीज ३।।। छटांक निकले। सब बार से अबकी बार आंच कम लगी, और सब बार से अधिक तेल निकला यह आंच इस मौसम में ठीक है।

## १२ बार के अनुभव के अनंतर पाताल यंत्र से तैलनिष्कासन विषय में सम्मति

मामुली काली बोतल (यदि गोल आतिशी शीशी होती तो अच्छा होता) पर दो कपरौटी कर तैलोपयोगी वस्तु का दिलया बना बोतल में भर जो करीब ७ छ० के आता है. सींक के बराबर मोटे लोहे के तारों से मुखबन्दकर (सींक नहीं क्योंकि वह तेल पर फूल तैल आना बन्द कर देती है) बोतल को एक छोटे नदोरे को एक तिपाई पर जो गजभर के अन्दाज ऊंची हो रख दे (गजभर इसलिये कि नीचे लंबी नली और पात्र आ सके) और तिपाई नीचे कोई छोटे मुंह का बड़ा शीशे का पात्र रख एक वालिइतभर लंबी शीशे की नली बोतल के मुख और नीचे के पात्र के मुख के बीच इस भाति लगा दे कि सांस न निकले नली लगाने और बड़ा पात्र रखने का यह आशय है कि भाप भली भांति ठंडी होकर एकत्र हो सके बोतल के ऊपर एक टीन का स्रोल इतना चौडा पहना दे कि जिसमे बोतल के चारो तरफ कम से कम दो (यदि तीन हो तो अच्छा) अंगुल जगह रहै उसमें बालू भर दे और कंडों के दो २ अंगुल के छोटे छोटे टुकड़े कर (बड़े टुकड़ो से आग ज्यादः तेज हो जाती है और विलकुल चूरे में आँच बैठती नहीं) उस नदोरे में प्रथम बार् १।। सेर की आंच लगा दे और डेढ़ घंटे के बाद ऽ।। सेर की दूसरी आंच राख के ऊपर लगा दे, और फिर घंटे भर बाद राख निकाल कर १ सेर की चौथी आंच दे, बस इतने में ही ऽ३।। सेर की आंच से ४॥ घंटे अंकोलादि साधारण कठिन चीजों का तेल निकल आवेगा जो तोल में १२ तोले तक होगा आंच का यह हिसाब फाल्गुन की सी हल्की सर्दी के मौसम का है और ऐसे टीन के खोलका है जिसमे बोतल के चारों तरफ दो दो अंगुल रेत रहता था यदि रेत ३ अगुल रखा जावेगा या अधिक शीतऋतु होगी तो कड़ों की तोल थोड़ी बढ़ा देनी होगी और गर्मऋतु होगी तो कुछ घटानी होगी और धन्रादि कठिन चीजों में चार बार से अधिक ६ बार तक भी अग्नि लगाने की आवश्यकता होगी, अब तक के अनुभव से यही निश्चय हुआ है कि पाताल यंत्र द्वारा जो कुछ पदार्थ निकलता है उसको तैल न कह्कर चोया कहना उचित होगा, क्योंकि आदि में जो सफेदी माडल उत्तम पदार्थ निकलता है वह जलरूप होता है, और उसमें बहुत कम चिकनाई हती है पीछे से रक्त कुष्णरूप जो कुछ पदार्थ निकलता है, उसमें तैल का अश कुछ अधिक अवश्य होता है किन्तु इसमें थोड़ी जलायद अवश्य आती है. इसलिये मफेदी माइल पहले निकले चोये को अलग कर देना चाह्यि और जब सुर्सी आने लगे तब से उस तैलमिश्चित पदार्थ को अलग रखना चाह्यि यदि तैल की आवश्यकता हो तो ऊपर से नितार नितार कर बहुत थोड़ा अर्थात् १ सेर चोये से आधी छटांक वा १ छटांक तैल संग्रह कर सकते हैं। (१) भाषी यत्रद्वारा भाष दे और निचोड़कर (२) पानी में औटा और नितारकर (३) अग्रेजी क्रियाओं द्वारा भी तैल निकालने का अनुभव करना योग्य है।

## अंकोल तैल का अनुभव औटाकर

१५/२/०७ को पाव भर अंकोल के बीजों को जौकुट कर ५ सेर पानी में १ घंटे औटाया करीब १ सेर के पानी जल चुकने पर ठढाकर रखा रहने विकास

तारीख १६ के सबेरे देखा तो पानी के ऊपर बिलकुल चिकनाई न पाई गई अतएव क्रिया निष्फल गई।

#### मूलीक्षार

१/१९०४ को ७० गड्डी मूली की जड़ और पत्तों की कुटी कर सुखाये गये जो तील में १॥ मन से ज्याद: होगे सूख जाने पर इनकी राख कर ली गई, फिर राख को ५ से पानी में घोल रैनी चुआ कई बार उलट पुलट कर पानी जला लिया गया तो ३ छटांक के करीब क्षार निकल आया. इस स्थाल से कि पानी कम पड़ने से क्षार राख में गया या फिर राख में पानी डाल रैनी चुआ पानी जलाया गया तो १ छटांक नमक और निकला, कुल क्षार में से खेत क्षार पृथक् और मैला पृथक् रखा गया।

## मूलीक्षार का दूसरी बार अनुभव

१२/२/०८ दिसंबर के महीने में आई हुई १० सेर हरी कच्ची पतली मुलियों को पतों सहित कतर मुखाया गया तो १३ छटांक रही. और अब मार्च में आई हुई १ मन पक्की मुलियों की जड और २८॥ सेर मुलियों का पश्चाग सबको धो गडासी से कतर सुखाया तो १३ सेर रही. कुल १३ सेर १३ छटांक सूखी मुलियों को जलाया तो २७ छटांक भस्म तय्यार हुई।

ता० १२/३ को उक्त २७ छटांक भस्म में से (जो छान साफ करने पर २६ छटांक ही रह गई थी) आधी १३ छटांक भस्म को ६ गुने अर्थात् ५ सेर पानी में घोल रैनी की तरह २१ बार चुआ लिया जो जल तोल में ४॥ सेर रहा।

ता० १४ को कड़ाई में औटा क्षार बना लिया जो श्वेत रंगन का ४ छटांक ६ तोले तय्यार हुआ किन्तु कहीं २ इसमें पीलापन रहा।

ता० १५ को उक्त अवशेष १३ छटांक भस्म को उसी प्रकार ५ सेर पानी में घोल २१ बार चुआ लिया जो तोल में ४ सेर २ छटांक रहा।

ता० १९ को कड़ाही में औटा क्षार बना लिया जो ३ छटांक ३ तीले सफेद रंगत का और १ छटांक काले रंग का तय्यार हुआ। काला रंग नीचे जल जाने से हो गया था आंच अधिक लग गई थी।

## मूलीक्षार का तीसरी बार अनुभव

 $2\sqrt{|x|} = 30$  सेर खूब पकी मूलियों की जड़ और १७॥ सेर लकड़ी कुल १ मन ७॥ सेर को सुखा जलाया तो १४ छटांक भस्म तय्यार हुई।

ता० १२/४ को उक्त १४ छटांक भस्म को ऽ५। सेर पानी में घोल क्षार विधि से २१ बार चुआ लिया तो तोल में ३ सेर रहा।

ना० १८/४ को कड़ाही में औटा क्षार बना लिया जो १६ तोले श्वेत रंग का और ७ तोले कुछ श्यामता लिये हुए अर्थात् कुल ४ छ० ३ तोले क्षार तथ्यार हुआ।

#### सोंठ क्षार

ता० २४/५/०७ को ३ सेर सोंठ को (जो धारकी न थी अंतूरेदार थी) लोहे की कढ़ाई में रख तेज आंच बालनी आरम्भ कर दी करीब पौन घंटे बाद कढ़ाई में स्वतः आंच लग गई और सोंठ फूल फूल कर नीचे गिरने लगी, ऊपर आग लगते ही नीचे की आग मंदी कर दी गई, १५ मिनट बाद ऊपर की आंच सुंठिग्रंथियों के कोयले कर बुझ गई, बाद को नीचे ज्वलित अग्नि को अलग कर कोयले भरे गर्म चूल्हे पर कढ़ाई को रखा रहने दिया।

ता० २५ को उक्त भस्म को देखा तो श्वेत झ्याम रंग की बहुत हल की भस्म तय्यार हुई जो तोल में ऽा∕सवापाव थी।

पुनः ता० २७/५ को ११। सेर सोंठ बडे देग में भर ८ बजे तीक्ष्णाग्नि बालनी आरम्भ की और थोड़ी देर तक देग के ऊपर लोहे की परात हाँक दी, १।। घंटे बाद देग के अन्दर भी आंच लगा दी और नीचे की आंच कम कर दी, आध घंटे बाद अर्थात् कुल २ घंटे में सोंठ के कोयले हो गये. पश्चात् चूल्हे से बलती आंच अलग कर जैसे का तैसा चूल्हे पर ही देग रखा रहने दिया।

ता० २८ को भस्म निकली तो इसका भी पूर्वकृत भस्मका सा ही ह्य था. तोलने में १ सेर २।। छटांक हुई, कढाई में की गई ३ सेर सोंठ की भस्म का और देग में की गई ११। सेर सोंठ की भस्म का औसत एक पड़ा।

ता० ३० जून को उक्त १४। सेर सोठ की १ सेर ६।। छटांक भस्म को ८ सेर गोमूत्र में घोल तिपाई में एक टुकरी की साफी बांध उसमें २१ बार लौटपौट कर क्षारिविध से रैनी की भांति दो दिन में अर्थात् ता० १ तक चुवा लिया जो तोल में ४। सेर रह गया, गोमूत्र से इसकी रंगत लाल काली रही।

ता० २ जुलाई को लोहे की कढ़ाई में औटा लिया, इसमें श्वेत रक्त रंगत का ऊपर का ३३ तीले और रक्त क्षार निकला, यह क्षार कडाही को चूल्हे से उतारने के समय कुछ गीला था धूप में सुखाकर ठीक किया गया था. फिर भी कुछ अंश कृष्ण हो गया, चखने से यह दोनों प्रकार के क्षार काली मिर्च की तरह तिक्त थे, किन्तु कृष्ण क्षार से रक्त क्षार में विशेष तीव्रता थी।

नोट-मालूम होता है कि उपरोक्त कारण से ही अर्थात् कुछ अंश जलकर कमजोर हो जाने के दोषों से ही शास्त्रकार ने इस क्षारयुक्त मृत्र की रैनी का जल ही काम में लिया है, क्षार नहीं बनाया।

ता० ७/६/०८ में यह क्षार चुक जाने पर दुबारा सोठ के क्षार की जगह सोठ का जल ही बनाकर बिड में लिया गया, जिसकी क्रिया बिड के अन्तर्गत लिखी गई है।

नोट-एक बार रैनीचुई भस्म को दुवारा चुआकर क्षार बनाया तो उसमें दरफ बहुत कम था, अतएव दुवारा निकालना योग्य नहीं।

#### चीताक्षार

ता०  $\frac{1}{|y|}$  को २० सेर चीते जो जो हाथरस से  $\frac{1}{|y|}$  में आया था, और सफेद रंग का था, कढ़ाई में भर तीक्ष्णाग्नि से भस्म किया जो तोल में १३ तेरह छटांक हुआ।

ता० ६ को उक्त १३ छटांक भस्म को ऽ६ सेर गोमूत्र में घोल तिखटी में साफी बांध क्षार विधि से रैनी की भांति १८ बार ता० ८ तक चुवा लिया जो तोल में १॥ सेर रहा अबकी बार अधिक गोमूत्र सूख जाने का कारण ये मालूम होता है कि कोठे में कच्छप यंत्रों व गंधक शुद्धि की आंच की गर्मी अधिक रही, और लू अधिक चली।

ता० ८ को इसको लोहे की कड़ाही में करीब करीब २ घंटे औटाया तो कोमल क्षार बन गया, अधिक गीला जान गर्म चूल्हे पर रात भर रखा रहने दिया।

ता० ९ को भी किंचित् नमी मालूम हुई अतएव धूप में मुखा कड़ाही से खुरच तोला तो १९ तोले निकला रंगत अच्छी रही किंचित् इयामतायुक्त रक्तवर्ण था।

ता० १०/७ को पहली ही चीते की राख में जिसकी रैनी चुआ ली गई, यह शंका कर कि गोमूत्र सुख जाने से कदाचित् क्षार इसमें रह गया हो पुनः १॥ सेर गोमूत्र और डाल क्षारिविध से १३ बार चुआ लिया, ता० १२ तक।

ता० १२ को तोला तो 311 सेर रद गया, इस 511 सेर को कढ़ाई में औटा लिया जो ६11 तोले खार रक्त कृष्णा रंगत का निकल आया, जो पृथक् नं० २ का कर रख दिया गया।

#### चीताक्षार

 $\xi/8/\circ Z$  हाथरस से आये हुए ५) रूपये मन के भाव के २५ सेर चीते की (जिसमें हरा और लाल मिला हुआ था) कढ़ाई में जलाकर की हुई ऽ१॥। सेर भस्म में से जो छानने बीनने पर  $\delta$ १॥ सेर ही रह गई थी आधी अर्थात् १२ छ० भस्म को 5४॥ सेर पानी में घोल २१ वार चुवा लिया। वह जल तोल में २॥ सेर रहा।

ता० ९ को औटाकर क्षार बनाया जो तोल में ८ तोले ९ माशे हुआ, रंगत इसकी मैली रही, उक्त अवशेष १२ छटांक भस्म को उसी प्रकार ४॥ सेर पानी में घोल २१ बार चुआ लिया वह जल भी तोल में २॥ सेर रहा।

ता० १० को औटा क्षार् बना लिया जो पहले क्षार् की सी ही मैली रंगत का १० तोले तय्यार हुआ।

ता० ११ को दोनों बार की रैनी चुआई जाचु की भस्म को २। सेर पानी में घोल २१ बार चुआ लिया जो १।।। सेर रहा।

ता० १२ को औटा क्षार बना लिया जो तोल में ४ तोले पहले ही बार के क्षारों की सी रंगत का तैयार हुआ. इस तरह कुल २२ तोले ९ माशे क्षार तय्यार हुआ।

नोट-कीमती भरम की दो बार रैनी चढ़ानी चाहिये बचा हुआ क्षार दूसरी बार में सब निकल आता है।

#### चीताक्षार

११/१०/०७ हाथरस से आये ७) मन के भाव के ९ सेर चीते का (जिसमें थोड़ा हरा ओर बहुत लाल रंगत का मिला हुआ था) कढ़ाई में जलाकर की हुई ६ छटांक भस्म को २। सेर पानी घोल में २१ बार चुआ लिया तो तोल में १॥ सेर रहा।

ता० २७ को औटा क्षार बनाया जो कुछ ललोई सी रंगत का ६ तोले तय्यार हुआ।

## ओंगाक्षार

 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  को २ बोझ ओंगे के पेड़ सुखाकर आंच लगाकर राख कर ली जो २ सेर हुई।

ता० २१ को १ सेर १० छटांक ओंगे की भस्म को छ: गुने अर्थात् ऽ९॥ सेर पानी में घोल रैनी की तरह क्षार विधि से २१ बार (ता० २३ तक ) चुआ लिया जो तोल मे ५४। सर रहा।

ता० २३ को औटाकर क्षार बना लिया जो भारी और सफेद रंगका ३॥ छ० तय्यार हुआ।

#### केलाक्षार

ता० ३/१२/०७ को ८ केलों की १ सेर ५।। छ० भरम को ७ सेर पानी में भिगो रैनी की तरह क्षारिविधि से २१ बार (ता० ६ तक) चुआ लिया जो तोल में जल ४ सेर रह गया, बाद को कढाई में औटाकर क्षार बना लिया।

ता० ७ को देखा तो कढ़ाई के चारो तरफ जो पतला क्षार जमा था वह बहुत सफेद रंग का था, और कढाई के पेंद्रे में मोटा क्षार जमा था, वह कुछ गींला रह जाने से भद्दी रंगत का था, इस गीले क्षार को छुटा फिर अग्नि पर सुखाया तो कुछ श्वेतता आ गई, किन्तु पूरा सफेद न हुआ, यह दोनों प्रकार के क्षार ५ छ० ४॥ तोले हुए जो नं० १ समझे गये और इनके अलावह २॥ तोले क्षार और निकला जो कुछ मैला था उसको नं० २ कर रखा

नोट-आगे से कढ़ाई बहुत साफ होनी चाहिये और क्षार का पाक हो चुकने पर कढ़ाई को गर्म चूल्हे पर रखी छोड़ देना चाहिये जिससे धीरे २ क्षार भलीभांति शुष्क होकर अच्छा श्वेत हो जावे।

#### तिलक्षार

ता० ८/१२/०७ को ३३ सेर तिल की लकड़ियों की तय्यार हुई २ सेर १० छ० भस्म में से १ सेर ५ छ० भस्म को ८ सेर पानी में घोल रैनी की तरह क्षार विधि से २१ बार (ता० १० तक) चुआ लिया जो तोल में ५

ता ० ११ को कढ़ाई में औया क्षार बना लिया. रात को कढ़ाई गर्म चूल्हे

पर ही रखी रही।

ता० १२ को कढ़ाई से निकाला तो बहुत अच्छी सफेद रंगत का ७ छ०

ता० १२ को उक्त अवशेष १ सेर ५ छ० तिलनाल भस्म को उसी प्रकार ८ सेर पानी में घोल २१ बार (ता० १४ तक) चुआ लिया जो तौल में ५।

सेर जल हुआ।

ता० १४ को औटा क्षार बना लिया, पाक होने के अनन्तर २ घंटे तक कहाई कोयले भरे चूल्हे पर रही रही, बाद को निकला अर्थात् कुल ३३ सेर तिल की लकड़ियों की २ सेर १० छ० भस्म से १४ छ० क्षार बहुत स्वच्छ तैयार हुआ।

## कांटेबार थूहरक्षार

ता० ८/२/०८ थूहर को काट मुखा दिया, दूध का वृक्ष होने से और जाडे

का मौसम होने से कई महीनों में सूखा।

ता० ८ को ११ सेर ६ छटांक थूहर की सूखी लकड़ियों की १ सेर ६ छ० भस्म को ६ सेर पानी में घोल रैनी की तरह २१ बार चुआ लिया जो तोल में ४ सेर हुआ बाद को कढ़ाई में औटा क्षार बना लिया जो बहुत श्वेत रंग का २२ तोले हुआ।

ता० ३१/३/०८-१० रुपये में सरीदे कच्चे १/२ बीघे जौ के खेत को जो गहर हो गया था, और अभी अध पका था काट मुका जलाया तो ३२ मेर भस्म तैयार हुई. जिसको छाना तो २६॥ सेर रह गई, ५॥ मेर छानन जुदा

उक्त २६॥ सेर भस्म में से प्रतिबार १॥ सेर भस्म को छः गुने अर्थात् ९ सेर पानी में घोल घोल क्षार विधि से २१ बार चुआ कढ़ाई में औटा क्षार तय्यार कर लिया, प्रति बार में लगभग ५॥ सेर रैनी का जल और ८॥ छ० क्षार होता था, इस प्रकार १८ बार रैनी चढी और २६॥ सेर भस्म में से ९ सेर १४ छ० १ तोले ९ माशे क्षार निकला जिसमें से ८ सेर ७ छ० ३ तीले ९ मार्ग उत्तम क्षार बहुत श्वेत नं० १० और १ सेर ६ छटांक ३ तोले मध्यम क्षार कुछ मैली रंगत का निकला ५॥ सेर राख के छानन को जिसमें कुछ कौयले और कुछ राख थी (कुछ कंकड़ी भी थी) कंकड़ी बीन साफ कर रै घान १ सेर १०॥ छटांक के कर उपरोक्त प्रकार से १० सेर पानी में चढ़ा क्षार बनाया तो प्रतिबार में लगभग ६॥ सेर रैनी और ६। छ० क्षार बैठा तो कुल १ सेर ३ छटांक तय्यार हुआ, रंगत इसकी मैली रही कारण यह कि इसका रैनी का पानी पीत रंग का था, ये क्षार उपरोक्त मध्यम क्षार में मिला दिया गया, इन तीनों घान में से भी पहले घान की अपेक्षा पिछले दो घान कम मैले थे क्योंकि इनकी रैनी को मैला समझकर एक रात उहरा नितार साफ कर औटाया और भट्टी पर अधिक न मुखने दिया, रबडी सा हो जाने पर ही नीचे से आंच निकाल कड़ाही को भट्टीपर रखी छोड़ दिया, बस. फिर अपने आप खुदक होकर क्षार तय्यार हो गया, जो कम मैला रहा। सब क्षार ऽ।। सेर १ छ० १ तोले तय्यार हुआ, जिसमें उत्तम नं० १–८ सेर ७ छटांक ४ तोले, मध्यम नं० १-७ छ० २ तोले, मध्यम नं० २-१० छ० २ तोले, मध्यम नं० ३-९ छ० ३ तोले, मध्यम नं० ४-१४ छटांक रैनी चढी हुई भस्मों में से अवशेष क्षार निकालने के लिये पुनः २ सेर भस्म को १० सेर पानी में चढ़ा २१ बार लौट (५।॥ सेर रैनी का जल रहा) क्षार बनाया तो १६ तोले हुआ, अर्थात् दुबारा में पहली बार बार से १/३ (एक बटावा तीन) तील बैठी और रंगत इसकी बहुत मैली रही, और सान में भी तेजी न थी, अतएव बाकी भस्म में से क्षार निकलना मुलतबी रखा।

(१) अनुभव-जब राख खूब जल जाती है तो उसमें श्वेतता आ जाती है और उसकी रैनी का रंग भी श्रेत निर्मल रहता है, क्षार भी बहुत श्रेत रंग का तैयार होता है, और जब राख कम जलती है तो उसमें कोयले रह जाने के कारण राख काले रंग की हो जाती है, और उसके रैनी के जल की रंगत

पीली और क्षार मैला बनता है और तोल में कम बैठता है।

(२) अनुभव-क्षार औटाते समय भी इतना ध्यान अवस्य रखना चाहिये कि ग्रीष्म ऋतु में जब क्षार तय्यार होने पर आवे और रबड़ी सा गाढ़ा हो जावे तभी आंच बन्द कर कढ़ाई को कोयले भरी भट्टी पर रखी छोड़ दे फिर उसी गर्मी से सुसकर श्रेत क्षार तय्यार हो जावेगा, यदि इसमे अधिक देर तक अग्नि दी जावेगी तो अग्नि ही गर्मी से तली में जलकर क्षार में श्यामता

(३) अनुभव-एक बार की चढ़ी, रैनी को यदि दुबारा चढाया जावे तो उसमें से प्रथम बार की अपेक्षा १/३ (एक बटावा तीन) क्षार मैला और कम तेज निकलता है।

#### सज्जीक्षार

ता० १९/६/०७ को ऽ। सेर की सज्जी को पीस आठ सेर जल में घोल कर् तिखटी के ऊपर टुकरी की साफी बांध उसमें २१ बार लौट पोटकर

क्षार विश्वि से रैनी की भाति तारीख २१ तक चुआ लिया।

ता० २२ को तोला तो ५। सेर जल हुआ, इस पानी को लोहे की कढ़ाई में समाग्नि से २॥ वा ३ घंटे में औटाया तो तीन मैल का क्षार बन गया. ऊपर का जो बहुत हलका था और श्वेत था. वह ११ तोले हुआ, और जो जरा भारी सा पीलकाई लिये था वह ६ तोले था. इससे भी जरा और भारी चूरा जो कड़ाही के तलेले लग कर काला हो गया, १० तोले था, कुछ अंग क्षार का कडाही में लगा रह गया. वह जब न छूट सका तब पानी का छीटा दे रात भर रखा रहने दिया।

ता० २३ को खुरचा तो पतली पापड़ी की शकल का १२ तोले और निकला इस तरह ४ मेल का कुल ३९ तोले क्षार हाथ लगा, तीसरे और चौथे नम्बर के २२ तोले क्षार को साफ करने के लिये तामचीनी के पात्र मे अन्दाजन १ सैर की करीब जल भरकर उस्में उसको डाल रख दिया।

ता० २४ को देखा तो नीचे मैल काली रंगत का जम गया, और ऊपर

पीली रंगत का पानी रह गया उस पानी को नितार लिया।

ता० २५ को लोहे की कड़ाही में औटाया तो १ घंटे सब पानी जल गया और क्षार उफन कर खजला की शकल का हो गया, इस बार कुछ गीला रखा गया था. अतएव धूप में सुखा तोला तो कुल १९ तोले हुआ. इसकी इयामता दूर हो गई और रंग स्वच्छ हो गया, इस्तरह १ सेर सज्जी में कुल ३६ तोले क्षार निकला।

सज्जी शुद्धि का अनुभव

ता० २३/५/०७ को शाम को पाव भर काली सज्जी।) सेर वाली को पीसकर पौन के करीब जल से भरे घड़े में डाल शराब से ढक संधि बन्दकर एकान्त में रख दिया।

ता० ३०/५ तक यह घड़ा कई जगह रखा रहा, खोल कर देखा तो ऊपर खारा पानी पाया और नीचे सज्जी की कीच सी जमी पाई, घड़े के ऊपर

कुछ सज्जी का अंश दिखाई नहीं दिया।

नोट-विदित होता है कि या तो सज्जी कमजोर है, या घड़ा ज्यादः पका हुआ है या पुराना है, नया चाहिये। घट से निकले जल को कड़ाही में जलाया तो ४ तोले २ माशे क्षार श्वेत वर्ण था।

नोट-सज्जी को पीस क्षार्क्रियावत् रैनी चुआ क्षार सिद्ध करना ही ठीक

होगा।

ता० ९ जून को अर्थात् १७ दिन वाद फिर इस घड़े पर नजर पड़ी तो घड़े के ऊपर सफेद रंग का अधिक अंश देखने में आया, अत एव निर्वात स्थान में चिर्काल तक घड़ा रखने से सज्जी अवश्य शुद्ध हो सकती

सज्जी शुद्धि का पुनः अनुभव

ता० १५/६/०७ को ।) सेरवाली ऽ।। सेर सज्जी को पीस १० सेर के करीब पानी आनेवाली कमोरी को पूरा पानी से भर उसमें उस सज्जी को घोल सरवेसे ढक दिया।

ता० १६ को फिर उसे घोला और कमोरी का मुख सरवेसे बंद कर

कपरौटी कर नांद से इक कोठे में रख दिया।

ता० २३ को नाद उठा कमोरी को देखा तो उसके ऊपर सज्जी का अंश प्रत्यक्ष न दृष्टि पड़ा, किन्तु कमोरी के नीचे पानी रिसता सा अवश्य दीख पड़ा, अब कमोरी के ऊपर से नाँद अलग कर दी, और कमोरी को जैसे की तैसी रखी रहने दिया।

ता० २५ को फिर देखा तो अब भी कुछ अंश सज्जी का कमोरी के ऊपर न दीख पड़ा, १० दिन तक कुछ लाभ न दीख़ने से कमोरी से जल पृथक् कर नितार औटा लिया तो ३ छटांक क्षार बैठा, जिसमें से २ छटांक उजला रख लिया, १ छ० जो किंचित् मैला था, गोरीशंकरजी को दे दिया।

नोट-यह क्रिया दो बार की गई फलदाइ नहीं हुई यद्यपि असंभव नहीं है किन्तु झगड़ा विशेष और लाभ शंकित है, अत एव त्याज्य है, यह हांडी खाली पड़ी रही, ५ जून को देखा तो सफेदी सी हो गई थी, यदि चिरकाल तक इसमें जल भरा रहने दिया जाता तो कुछ सज्जीक्षार हाथ अवश्य आता।

नौसादर शुद्धि-(पातनद्वारा)

ता० २३/५/०७ को ऽ।। सेर नौसादर पीस ढाई छटांक जंभीरी का रस डाला गया जिस्में वह रबड़ी सा हो गया, आज घंटे भर घोटा गया, (नौसादर) रस कम चाहता है और मुश्किल से खुश्क होता है।

ता० २४ को ६।। बजे से ९ बजे तक फिर घोटा गया, ३।। घंटे की घुटाई में उसमें खुश्की आती गई, परन्तु पूरी खुश्की न आने के कारण साफी से ढककर धूप में रख दिया शाम तक सूखता रहा, खूब सूख गया।

ता० २५ को हांडी में भर दूसरी हांडी से डमरू यंत्र बना २ कपरौटी कर धप में सखने को रख दिया, यह दोनों हांड़िया ऐसी थीं जिनमें चार चार सेर पानी आता था।

ता० २६/५ को यंत्र रखा रहा।

ता० २७/५ को यंत्र के ऊपर की हांडी पर गोबर के लेप का घेरा बना १ प्रहर मन्दाग्नि और तीन प्रहर पहुँचे सी मोटी दो दो लकड़ियों की समाग्नि दी, और गोबर के लेप से खाली पेदें पर भीगा कपड़ा डालते रहे, पश्चात यंत्र

को चल्हे पर ही रखा रहने दिया।

ता॰ २८/५ को खोला तो नीचे के हांड़ी के पेंदे के जितने भाग पर प्रज्वलित अग्नि लगी, उतने में नौसादर न था, ऊपर चढ़ गया था, १२ तोले फ्रपर् की हांड़ी में उड़ कर जो लगा जो वजन में बहुत हलका फूलसा वारीक और रंगत में बेसनीसा था, नीचे की हांडी के जिस भाग पर प्रज्वलित अग्नि न लगी थी, उस ऊपरी भाग पर १५ तोले नौसादर मिला, उसकी भी रगत उडे हुए फूल जैसी ही थी परन्त् यह भारी कड़ा और कच्चे ही जैसा दरदरा था इस नीचे की हांड़ी में २ तोले ऊपर की हांडी कासा अच्छा फूल भी पेंदें में निकला जो शायद ऊपर की हाड़ी में से ही झरपडा होगा और इसमें कुछ काली चीज का भी मेल हो गया था, जो नीचे की हांड़ी का मैल होगा इस तरह ४० तोले नौसादर तीन मेल का कुल २९ तोले वजन मिला, ११ तोले छीज गया।

नोट-क्या नौसादर का वर्ण पातन में पीत हो जाना आवश्यक है, या मंदाग्नि से श्वेत भी रह सकता है।

अवशेष नौसादर का पुनः पातन

ता० ३०/५/०७ को पहली बार के पातन में नीचे की हांड़ी में मिले १७ तोले नौसादर को साढ़े पांच पांच सेर पानी आने वाले चौड़े मुँह के तौलों में (अर्थात् मिट्टी के समड़े जिनके किनारे घिस लिये गये थे) रस डौरू कर कपरौटी कर दी गई।

ता० ३१ को १ प्रहर मन्दाग्नि और ३ प्रहर मोटी लकड़ियों की संमाग्नि

दी गई, बाद को जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० १/६/ को स्रोला तो १० तोले नौसादर का फूल पहले सा ही किन्तु रंग में कुछ अधिक सुनहरा ऊपर जा लगा नीचे की हांड़ी के पेंदे में करीब ४ माशे के निःसार मैल और गर्दन में १० माशे नौसादर कुछ उतरी हुई रंगत का दरदरा मिला, ६ तोले छीजन गई, अर्थात् ४० तोले के पातन में २२ तोले फूल मिला।

नोट-नौसादर पातन में चौड़े मुँह के तौले ही ठीक रहेंगे, और ५ सेर पानी आनेवाले पात्र में २५ वा ३० तोले का पातन ठीक होगा, अधिक का पातनकासा उचित नहीं, अग्नि ऐसी हो जो नीचे के पात्र के कुल पेंद्रे को ढकती रहे अर्थात् जैसी खिचड़ी के नीचे दी जाती है पातन में आधे से कुछ ज्याद: फूल मिलता है, पातन से वर्ण श्वेत रह सकता है वा नहीं इसका

निश्चय फिर कभी करने योग्य है।

नौसादर, सुहागा, फिटकरी का सत्त्वपातन

ता० ३/६/०७-१० तोले नौसादर, १० तोले चौकी का मुहागा और १० तोले फिटकरी तीनों को पीसी किन्तु पीसते २ गीला हो गया (गालिबन कमरे में सस की टट्टी लगी रहने से सील पहुँची होगी) इस लिये धूप में रख दिया।

ता० ४/६ को भी फुर्सत न होने से थोड़ी देर पीसा और रखा

ता० ५ को फिर दो घंटे पीसा किन्तु खूब बारीक न हुआ, तोल में इस समय २५ तोले हुआ, ५ तोले छीजन गई, इस २५ तोले को ५॥ सेर पानी आनेवाले चौड़े मुँह के तोल में रख टुकरी की दो कपरौटी कर धूप में सुखा दिया।

ता० ६ को यह डौरू धूप में सुखता रहा।

ता० ७ को भी रखा रहा।

ता० ८ को ऊपर की हांड़ी पर गोबर लगा भीगा कपड़ा निचोड़ा हुआ डाल ७ बजे से ७ बजे तक १२ घंटे मंद, मृदु सामान्य अग्नि दी गई, तो पहले सत्त्व पातन से कुछ हल्की थी बाद को यंत्र जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा छोड़

ता० ९ को स्रोला गया तो ऊपर उड़ा हुआ ३॥ तोले फूल हलका और बिलकुल सफेद रंगत का मिला, नीचे की हांड़ी में ११ तोले काली रंगत का खगर की शकल की दवा निकली, जिसके ऊपर २॥ तीले फूल का सफेद रंगत का ढिम्मा कुछ कड़ा मिला ये ढिम्मा ऊपर की हांड़ी से गिर पड़ा था और ऊपर की हांड़ी में उस अंश में जमा था जिस पर भीगा कपड़ा पड़ा था, इस तरह कूल ६ तोले फूल ओर ११ तोले दवा मिली ८ तोले छीजन

## अवशेष नौसादरादि का पुनः पातन

ता० १० की नीचे की हांडी का ११ तोले ढिम्मा जो मैली रंगत का था उसे बारीक कर इसमें १। तोले अच्छा फूल भी गलती से मिल गया, इस वास्ते १२। तोले वजन हो गया, किन्तु होडी में भरते समय जो तोला तो ११। तोले ही रहा, ९ माशे खरल में छीज गया, उक्त ११। तोले को पहली ही बड़े तोले में रख डौरू बना, दो कपरौटी कर धूप में मुखा दिया।

ता० ११ को यह डौरू रखा रहा।

ता० १२ को १२ घंटे मन्द सामान्य आंच दी गई, और ऊपर तीन चार तह का भीगा निचोडा डालते रहे, बाद को जैसे का तैसा रखा छोड़

ता० १३ को खोला गया तो ऊपर के तोले के पेट में १ तोले ३ माशे रवादार फूल बहुत श्वेत वर्ण का मिला और इस तोल की गर्दन में ३-४ अंगुल चौड़ा जो चिपटा हुआ मिला, वह भी रंगत का सफेद और फूल ही था, किन्तु इसमें रवे और चमक न थी और तोल में १ तो० २ माजे हुआ. और इसी के नीचे ३ माणे और निकला जो इससे भी मैली रंगत का था. इस तरह ऊपर के तौले में सब २ तोले २ माशे वजन निकला, नीचे के पात्र में ४ तोले १० माणे निकला, जिसमें १ तोले १० माणे मैले रेत की शकल का निकला, और ३ तोले सख्त संगर की शकल का नीचे निकला, इसके अलावा १॥ तोले के अन्दाज चिपटा हुआ खंगार रह गया जो छूट न सका, अर्थात् सब २ तोले ८ माशे उड़ा हुआ हाथ आया ४ तोले १० माशे अवशेष निकला, १॥ तोले छुट न सका कुल ९ तोले हुआ, ३॥ तोले छीजन गई।

नोट-अवशेष वस्तु को दुबारा पातन से कोई लाभ नहीं हुआ, केवल (२ तो ०८ मा ०१ तोले फूल जो इसमें गिर पड़ा था ) १ तोले ५ माशे हाथ लगा, फल यह हुआ कि, ३० तोले में ७ तोले ५ माणे हाथ आया।

## नौसादरादि का तीसरा डौरू

ता० १५ को नौसादर ११ तोले फिटकिरी १० तोले, मुहागा १० तोले तीनों के ३१ तोले वजन को बारीक पीस रख दिया।

ता० १६ को भी थोड़ी देर पीसा और सील जाने से धूप में सुखाया किन्तु थोड़ा सीला रहा, बाद को बरल से निकाल तोला तो २९ तोले रहा, २ तोले छीज गया, इस २९ तोले वजन को पूर्वोक्त तोलों में रख डौरू कर तीन कपरौटी कर सूखने को रख दिया।

ता० १७ को १ प्रहर मन्द और ३ प्रहर समाग्नि दे जैसे का तैसा चूल्हे पर

रखा छोड़ दिया।

ता० १८ को स्रोला गया तो ऊपर के पात्र के पेदे से २ तोले ९ माशे फूल निकला, यह फूल दानेदार था किन्तु पहली सी सफेदी और चमक न थी. और उसी तौले के पेटे और गर्दन में ३ तोले निकला वह बारीक सफेद किन्तु वजनदार था, इससे कुछ मैली रंगत का ६॥ माशे और निकला, और नीचे के तौले के पेटे और गर्दन में १०॥ माशे तीसरे नंबर का मैली रंगत का नौसादर और पेदें में ९ तोले ९ माशे दवा जली हुई की राख मिली, इस तरह ७ तोले २ माशे दवा और ९ तोले ९ माशे राख मिलकर १७ तोले ११ माशे वजन मिला, ११ तोले १ माशे छीजन गई।

नोट-अवकी अग्नि अधिक तीव्र लग गई, और पानी का कपड़ा भी ऊपर न पड़ा था, जिससे नीचे रही वस्तु जल गई, और उड़ी वस्तु का रंग और चमक उत्तम न रही।

## नौसादरादि का दुबारा पातन (चौथा डौरू)

ता० २०/६/०७ को प्रथम बार का ४ तोले ७ माशे और द्वितीय बार का १ तो० २ मा० और तृतीय बार ५ तोले ६ माशे कुल ११ तोले ३ माशे वजन को नये तौलों में (जो पहलों से हलके थे और जिनके किनारे घिस लिये थे) भर कपरौटी कर धूप में सुखा दिया।

ता० २१ को ४ प्रहर एक मोटी लकड़ी से जिसकी झर हांडी के पेंदे से बाहर नहीं निकलती थी, मंदाग्नि दी गई और ऊपर भीगा निचोड़ा कपड़ा डाला गया, बाद को जैसे के तैसा रखा छोड़ दिया।

ता० २२ को खोला गया तो नौसादरादि का कुल अंग उड़कर बहुत बारीक फूल हो गया था और मुनहरी रंगत आ गई थी , किन्तु कुल नौसादर ऊपर के ही तौले में न था, आधा एक नीचे की भी हाडी में गिर गया था, ऊपर के में ४ तोले और नीचे के में (३ तोले ३ माणे) व (१ तोले ५ माशे ) = ४ तोले ८ माशे निकला। नीचे ऊपर के में कुछ विशेष अन्तर दृष्टि न पडता था. किन्तु नीचे के में कुछ भारीपन था इस बास्ते पृथक् पृथक् रखे गये, और उपरोक्त १ तोले ५ माणे नीचे पेंद्रे की राख के मिल जाने से अधिक मैला हो गया था, और नीचे के तौले का पेट खुरचने से पतली पापड़ी सा १ तोले २ माणे और निकला, इस तरह कुल (११ तो० ३ माणे में) ७ तोले ३ माशे स्वच्छ फूल और २ तोले ७ माशे मैला फूल सब ९ तोले १० माशे वजन मिला, १ तोले ५ माशे छीजन गई।

## नौसादरादि का पांचवां डौरू

ता० २३/६/०७ को नौमादर, मुहागा, फिटकिरी मात मात तोले ले बारीक पीसा सील जाने से धूप में सुखा रख दिया।

ता० २४ को तोला तो २१ तोले की जगह छीजकर १७ तोले रहा, इसमें ४ तोले पहले पातनों का मैला फूल मिला दिया गया, कुल २१ तोले को हलके तौले में भर डौरू कपरौटी कर धूप में मुखा दिया।

ता० २५-२६ को डौरू रखा रहा।

ता० २७ को ४ प्रहर मंदाग्नि दी गई, और ऊपर भीगा निचोड़ा कपड़ा

डाला गया. बाद को जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा छोड दिया।

ता० २८ को खोला और तोला तो ऊपरवाले ताले में बिलकुल साफ ९ माशे फूल निकला और ऊपर का गिरा ढिम्मा और ऊपर नीचे के तौलों के पेट और गर्दन से जो छुटाया और जो राख से छूकर मैला हो गया था वह मिलाकर ४ तोले ३ माणे हुआ और जो पोंछने से अधिक मैला हो गया. वह १ तोले १ माशे हुआ, बाकी संगर की शकल की जली ७ तोले २ माशे राख निकली, इस तरह ३ मेल का कुल ६ तोले १ मागे फूल और ७ तोले २ मागे राख यानी १३ तोले २ माशे वजन निकला, ८ तोले २ माशे छीजन गई।

नोट-इस बार आंच तो मंद दी गई थी परन्तु तोल में हलके होने के कारण और माल कम होने के कारण और ७ बजे सांयकाल तक अग्नि देने के कारण अग्नि अधिक समय तक लगने से नीचे की तल झट जल गई।

#### नौसादरादि का छठा डौरू

ता० ३०/६/०७ को नौसादर, सुहागा, फिटिकरी आठ आठ तोले ले खरल में पीस सील जाने से धूप में सुखा तोला २४ तोले का २१ तोले रहा, उस २१ तोले में पहले पातन का मैला फूल १ तोले १ माशे डाल २२ तोले १ मासे कर भारे बड़े तोलों में भर कपरौटी कर धूप में सुखा रख दिया।

ता० १/७ को ४ प्रहर मंदाग्नि दी गई, और ऊपर भीगा कपड़ा डाला गया, बाद को जैसे का तैसा चुल्हे पर रखा छोड दिया।

ता० २ को देखा तो ऊपर के पात्र में २ तोले ९ माणे सफेद रंग का बारीक फूल मिला और नीचे की तौले की गर्दन में ९ माणे और पेट में १ तोले ४ माणे एक दूसरी से उतरी हुई रंगत का मिला, इस तरह सब चार तोले १० माणे फूल हाथ लगा, और इस फूल के अलावा १ तोला १० माणे और भी फूल नीचे निकला परन्तु यह राख से छूकर अधिक मैला हो गया था, इस बास्ते काम का न समझा नीचे जली राख जो अधिक आंच लग जाने से काली हो गई थी, ९ तोले निकली इस तरह (२२ तोले १ माणे में) ४ तोले १० माणे फूल और १० तोले १० माणे निःसार पदार्थ हाथ लगा, ६ तोले ८ माणे छीजन गई अबकी बार भी अधिक लगी, जिससे नीचे का पदार्थ जल गया।

## नौसादरादि के दुबारा पातन का सातवां डौरू

ता० २/७/०७ को ४ तोले ३ माशे और ९ माशे ९ माशे सब ५ तोले फूल पांचवे डौरू और २ तोले ९ माशे व १ तोले ४ माशे तथा ४ माशे व ९ माशे सब ४ तोले १० माशे फूल छठे डौरू का कुल ९ तोले १० माशे वजन को हलके तौलों में रख कपरौटी कर धप में रख दिया।

ता० ३ को ३ प्रहर मंदाग्नि दी गई और ऊपर भीगा नीचोड़ा कपड़ा डाला गया, बाद को चूल्हे के नीचे से कोयले निकाल रखा रहने दिया।

ता० ४ को खोला गया तो ऊपर के पात्र में पीली बेसनी रंगत का फूल २ तोले ३ माशे निकला और नीचे के में पीत श्वेत रंग का ढ़िम्मा ५ तोले ३ माशे का मिला जो आंच पूर्ण समय तक न लगने से बेउड़ा रह गया था, इसी ढ़िम्मे के नीचे १ तोले १ माशे मैल निःसार निकला, इससे कुछ अंश इस ढ़िम्मे का भी मिल गया था, इसी तरह २ तोले ३ माशे उड़ा हुआ औण ५ तोले ३ माशे बेउड़ा और १ तोले ७ माशे जला हुआ मैल सब मिलाकर ८ तोले ७ माशे बजन हाथ लगा, १ तोले ३ माशे छीजन गई। अबकी बार आंच कम देर तक लगी इसलिये काम ठीक नहीं हुआ।

## नौसादरादि के तिबारा पातन का आठवां डौरू

ता० ४/७/०७ को सातवें डौरू के कच्चे रहे ५ तोले ३ माशे नौसादर को उन्हीं तौलों में भर कपरौटी कर धूप में सूखा दिया।

ता० ५ को ३ प्रहर मंदाग्नि दी गई और ऊपर भीगा हुआ निचोड़ा कपड़ा डाला गया, बाद को जैसा तैसा चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० ६ को देखा तो सब फूल उड़ गया और बहुत स्वच्छ मुनहरी रंगत आ गई, नीचे के तोले के पेंद्रे में माशे दो माशे काला मैल रह गया—दोनों तौलों में ४ तोले स्वच्छ फूल निकला और ३ माशे फूल नीचे के तौले की तली की राख से छूकर मैला हो गया था और ७ माशे नीचे के तोले के पेट में पोंछकर निकाला था, यह कुछ वजनी और रवादार था, इसलिये १० माशे अलग रखा गया था। इस बार (५ तोले ३ माशे में) ४ तोले फूल और १० माशे मैला फूल मिलाकर ४ तोले १० माशे वजन हाथ लगा, ५ माशे छीज गया।

#### नोट

(१) पहली बार दुबारा पातन एक बार में ही ठीक हो जाने से

निम्नलिखित फल हुआ। रखा गया ११ तोले ३ माशे

निकला उत्तमफूल ७ तो० ३ मा० मैल २ तो० ७ मा० छीजन १ तो० ५ मा० ११ तो० ३ मा०

(२) अबकी बार दुबारा पातन दो बार में होने से निम्ललिखित फल

हुआ। रस्ना गया ९ तोले १० माशे

निकला उत्तम फूल ६ तो० ३ मा०

मैल १ तो० ११ मा०

छीजन १ तो० ८ मा० ९ तोले १० मा०

दोनों बार का नतीजा एकसा ही हुआ अर्थात् स्वच्छ फूल २/३ से कुछ कम हाथ आया।

#### नौसादरादि के तिबारा पातन का नवां डौरू

ता० ६/७/०७ को दो बार उड़ाया ६।। तोले बहुत स्वच्छ बेसनी रंग के नं० २ फूल को हल के तौलों में भर कपरौटी कर धूप में सुखा दिया।

ता० ४ को ४ प्रहर मंदाग्नि दी गई और ऊपर भीगा कपड़ा डाला गया, बाद को जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० ८ को खोला गया तो २ तोला ८ माणे फूल ऊपर नीचे के तौलों में उड़ा हुआ मिला, बाकी ३ तोले २ माणे वे उड़ा रह गया, इस तरह कुल (६॥ तोले में) २ तोले ८ माणे स्वच्छ वेसनी रंग का उड़ा हुआ और ३ तोले २ माणे वे उड़ा सब ५ तोले १० माणे माल निकला, ८ मा० छीजन गया।

नोट-इस बार आंच यद्यपि ४ प्रहर लगी, किन्तु बहुत कम लगी, इस कारण सब न उडा।

## नौसादरादि के तिबारा पातन का दसवां डौरू

ता० ८/७/०७ को दो दफे के उड़ाये नं० १ के ६ तोले फूल को (जो ६।। तोले रखा था घुटकर ६ तोले रह गया था) उन्हीं तौलों में भर कपरौटीं कर रख दिया।

ता० ९ को ४ प्रहर मंदाग्नि दी गई किंतु पहली बार से कुछ अधिक और ऊपर भीगा निचोड़ा कपड़ा डाला गया, बाद को जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा छोड दिया।

ता० १० को खोला गया तो सब फूल उड़ा हुआ मिला, कुछ ऊपर के तौले में था और कुछ नीचे के में; नीचे ऊपर के फूल को अलग अलग कर तोला तो ऊपर के तौलें में २ तोले ६ माशे फूल बहुत बारीक और स्वच्छ बेसनी रंग का निकला, नीचे के में १० माशे निकला, इन दोनों के रंग रूप में कुछ अंतर न था, किंतु हाथ से छूने में नीचे का किंचित् मोटा मालूम होता था, इस वास्ते इस १० माशे को पहले के तिबारा उड़े २ तोले ८ माशे में शामिल कर नं० २ का कर दिया और ऊपर वाले को दूसरी शीशी में भर नं० १ का कर लिया, ऊपर नीचे के तौले के पोंछने से ७ माशे भारी दरदरा फूल और निकला, इसको पिछले डौरू की बे उड़ी दवा में शामिल कर दिया। इस तरह इस बार (६ तोले वजन में) २ तोले ६ माशे नं० १ और १० नं० २ का मिलाकर ३ तोले ४ माशे उत्तम फूल और ७ माशे छीजन गई।

#### नौसादरादि के तिबारा पातन का ग्याहरवां डौरू

ता० १०/७/०७ को नवे डौरू का ३ तोले २ माणे वे उड़ा और दणवें डौरू का ७ माशे दरदरा सब ३ तोले ९ माशे फूल को उन्हीं तोला में रख कपरौटी कर धूप में सूखा दिया।

ता० ११ को ३ प्रहर मन्दाग्नि दी गई और ऊपर भीगा कपड़ा डाला

गया। बाद को जैसे का तैसा चूल्हे पर रखा छोड़ दिया।

ता० १२ को खोला गया तो सब फूल उड़ गया, ऊपर के तोले में १ तोले ६ माशे और नीचे के तौले में ५ माशे सब १ तोले ११ माशे फूल बहुत स्वच्छ बेसनी रंग का निकला, ३ माशे फूल नीचे तौले के खुरचने से जो मैले हो जाने से काम का न समझा, इस तरह ३ तोले ९ माशे वजन में १ तोले ११ माशे उत्तम फूल और ३ माशे मैला फूल कुल २ तोले २ माशे वजन हाथ लगा। १ तोले ७ माशे छीजन गई। १ तोले ६ माशे नं० १ में शामिल किया गया, ५ माशे नं० २ में शामिल किया गया।

## फल नौसादरादि के सत्त्व पातन का

नं० १ ३६ तो० नौसादर ३५ तोले सुहागा, ३५ तोले फिटकिरी सब १०६ तोले को ४ दफे में उड़ाया तो १ बार का उड़ा २२ तोले अर्थात् २/३ से कुछ कम फल हाथ लगा।

नं० <mark>२ इस २२ तोले को जो २१ तोले ही रह गया था, फिर ३ बार</mark> में उड़ाया तो दो बार का उड़ा १३॥ तोले फूल हाथ लगा अर्थात् २/३ से कुछ

कम हाथ लगा।

नं० ३ इस १३। तोले को जो १२।। तोले ही रह गया था, फिर ३ बार में उड़ाया तो ७ तोले ११ माशे फूल तिबारा का उड़ा हाथ लगा अर्थात् २/३ से कुछ कम।

मौजूद तोला तीन बार उड़े सत्त्व की

नं० १ न० २

४ तोले ३ तोले ११ माशे

#### द्राव

ता० १३/१०/०७ को ५ तोले नौसादर, ५ तोले फिटकरी और ५ तोले जवाखार, अंग्रेजी (Carbonate of Potash) कुल १५ तोले वजन को खरल में पीस आतिशी शीशे के भवके में भर दिया और उक्त भवके को लोहे की तिपाई पर रख उसकी नली को दूसरी चौड़े मुंह की बोतल में प्रवेश कर इस बोतल को पानी भरे कटोरे में तिरछा रख दिया। बोतल का नीचे का भाग पानी में रहा। ऊपर चार पांच तह का भीगा कपड़ा डाल दिया। बाद को ७॥ बजे से स्प्रिट की आंच दी। २॥ बजे पर भवका चटकने लगा। इस वास्ते काम बंद कर दिया गया। (यह भवका पहले से ही चटका हुआ था, कपरौटी कर कर काम लिया था)



४ बजे से भवके की नली से बोतल अलग कर द्वाव को तोला तो २ तोले २०।। माशे स्वच्छ रंगत का द्रव निकला और भवके में १०।। तोले के उक्त तीनों चीजों को ढिम्मा सा निकला जिसके ऊपर नीचे सफेदी और बीच में हलकी कालोछ थी। द्राव में चसने में बहुत तेज न था और उड़े हुए नौसादर का सा स्वाद था।

सम्मति-थोडे से द्राव की छोटी प्याली में भर इसमें धेले को डाल रख दिया और रात भर पड़ा रहने दिया। सबेरे देखा तो द्राव गाढ़ा हो गया था और रंगत तृतिये की सी हो गई थी। इससे ज्ञात हुआ कि यह द्वाव ताम्न को चरता है।

## शुकपिच्छ काँजी का अनुभव

ता० १/१/०९ को नं० १ की २ सेर कांजी में मज्जीक्षार, फिटकिरी, कसीस, मुहागा और लवण २--२ तोले पड़ चुकने के बाद कांजी के ऊपर फैन सा हो गया जो कुछ देर बाद करीब करीब बैठ गया।

ता० ५/१ को देखा तो झाग न थे। कांजी का रंग अभी हरा नहीं

सम्मति-शास्त्रकारों ने कांजी से पौड़णांण औषधि लिखी है, इसलिये सब औषधियां मिलाकर पोड़णांण डाली गई थी किन्तु जब बहुत दिन रसे रहने पर भी कांजी में हरियाई नहीं आई तो यह समझा कि प्रत्येक षोडणांश लेनी चाहिये अतएव ता० २६/१ को उक्त औषधि ५/८ तोले और डाल १०/१० तोले कर दी गई और प्रातःकाल रोज उसे एक बार लौटपौट करते रहे।

ता० १४/२ तक इसी प्रकार किया किन्तु कांजी में हरियाली न आई अतएव ता० १५/२ का गाढ़ी जान थोड़ा पानी मिला ज्यों की त्यों रखी

रहने दी।

ता० १७/२ को उक्त कांजी को रैनी की भांति चुआया तो दो दिन रात में भी भलीभाति न निचुड़ कर एक सेर जल नीचे टपका, जो पीली मिट्टी के रंग था और १५ छटांक कांजिक युक्त फोंक रहा जो फेंक दिया और १ सेर जल को उसी पात्र में भरकर रख दिया गया। कभी कभी पात्र को हिलाते रहे और जो हरियाली पात्र में इधर उधर उत्पन्न होती रही उसे खुरच उसी जल में डालते रहे।

ता० २५ को देखा तो पतीला में करीब २ छटांक के जल रह गया था जिसके ऊपर नीला लवण तैर रहा था और कुछ किनारों पर इधर उधर जम रहा था, उस सबको उठा खुरच मुखा तोला तो ७ माशे हुआ। उसे शीशी में भर दिया और उस पतीली में करीब ४ छटांक के कांजी और डाल रख दी गई।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां तैलनिष्कासनादि निरूपणं नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥

## कल्पाध्यायः ४४

अंकोलबीजकल्प (शहद से)

तद्वीजचूणँ१ मधुना पक्षमात्रं च सेवितम् । यः कोऽपि सेवते मर्त्यो जरायुक्तो युवा भवेत् ॥१॥ (औषधिकल्पलता)

अर्थ-शहद के संग इस अंकोल के बीज के चूर्ण को जो एक पक्ष (१५ दिन) तक सेवन करे वह वृद्धावस्था युक्त भी मनुष्य युवा हो जाता है।।१।।

१-यह के लाता है।

## सर्पविषनाशक अंकोलबीज प्रयोग (शहद से)

एकविंशदिनं तस्य बीजं क्षौद्रसमन्वितम् । भजंतं मानुषं द्रष्ट्वा सद्यः सर्पो मृतिं नयेत् ॥२॥

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-इक्कीस दिन तक उसके बीजों को शहद में मिलाकर खाते हुए मनुष्य को काटने से सर्प तत्काल मर जाता है अर्थात् इसके सेवन करने वाले व्यक्ति को सर्प का विष नहीं चढ़ता है।।२।।

#### त्रिफलाकल्प

हरीतक्यास्त्रयो भागा धात्र्या द्वादशभागकाः । षड्भागाश्च विभीतस्य त्रिफलैका प्रकीर्तिता ॥३॥ खदिरस्य रसे सप्तरात्रं भृंगरसेन वा । बिडंगपयसा सप्त सप्तब्रह्मरसेन वा ॥४॥ त्रिफलां भावयेदित्यं भक्षयेच्छर्करासमम् । वलीपलितनिर्मुक्तः सर्वरोगैः प्रमुच्यते ॥५॥

(औ० क०)

अर्थ-हर्ड तीन भाग, आँवला बारह भाग, बहेड़ा ६ भाग इस प्रकार इनका त्रिफला होता है। इसको स्नात रात्रि तक खैर के रस में फिर सात रात्रि तक भांगरे, सात दिन बायविंडग और सात दिन ढ़ाक के रस में भावना देवे, इस प्रकार भावित त्रिफला को बराबर की खांड कें संग भक्षण करे तो बुढ़ापे की (सफेद बाल उत्पन्न आदि) व्याधि से छूट जाता है और सब रोग दूर होते हैं।।३-५।।

#### अन्यच्च

त्रिनिष्कमात्रा ह्यभया षण्मितं च विभीतकम् । धात्री द्वादशनिष्काख्या त्रिफलासूक्ष्मचूर्णितम् ॥६॥ चूर्णं बिडंगखदिरं भृंगराजभवाम्बुभिः । पलेन सप्तधा भाव्यं मासमात्रनिषेवणात् ॥७॥ वलीपिलतिनर्मुक्तः षण्मासाद्दिव्यदे हता । इति संवत्सराभ्यासात्सहस्रायुर्भवैन्नरः ॥८॥

(औ० क०)

अर्थ—तीन निष्क (१२ माशे) हर्ड, २४ माशे बहेड़ा, ४८ माशे आंवला ऐसे त्रिफला का बारीक चूर्ण बना के फिर वायविंडग, खैर और भांगरा इनके चार तोले रस में सात सात बार इस चूर्ण की भावना देके एक महीना तक सेवन करे तो सफेद बाल नहीं आते और छः महीने में दिव्य शरीर हो जाता है। इसी प्रकार वर्ष दिन तक अभ्यास करने में हजार वर्ष तक जीवित रहता है।।६—८।।

भांगरे से भावित त्रिफला का कल्प तद्रसे त्रिफलाचूर्णं भावितं पलितापहम् । त्रिपक्षमात्रं जंतूनां नात्र कार्या विचारणा ॥९ ॥

अर्थ-इस भांगरे के रस में त्रिफला के चूर्ण को भिजोकर लगावे तो सफेद बालों को दूर करता है (अर्थात् बाल काले हो जाते हैं) तीन पक्ष अर्थात् डेढ़ महीने में निश्चय मनुष्यों के (काले केश होते हैं) ॥९॥

## त्रिफला मकोय भांगरे से भावित कल्प

काकमाचीरसो मृङ्गरसेन सह भावितः । द्वादशाहाद्भवेज्जंतो पलितस्तंभनं परम् ॥१०॥

(औ० क०)

( औ० क० )

अर्थ-मकोय और भांगरे से भावित त्रिफलाचूर्ण के सेवन से सफेंद बाल नहीं होते।।१०।।

दुग्ध से मंडूकब्राह्मी कल्प मंडूकब्राह्मी संगृह्य शुक्लपक्षे शुभे दिने । पत्रमूलान्विता शोष्या छायायां

कृतचूर्णकम् ।। भक्षयेत्तुगवां क्षीरे सर्वरोगप्रणाशनम् ।।११॥

(औ० क०)

अर्थ-मण्डूकब्राह्मी को शुक्लपक्ष में शुभिदन विषे ग्रहण कर लावे छाया में सुखाकर चूर्ण बना के गौ के दूध के संग पीये तो सम्पूर्ण रोग दूर होते हैं॥११॥

#### रुव्रवंती कल्प

रुदंती जरया दष्टं नरं दृष्ट्वा वदत्यिष । मिय च विद्यमानायां कथं क्लिशयन्ति मानवाः ॥१२॥ रुदन्ती नाम विख्याता जराव्याधिविनाशिनी । चणपत्रोपमैः पत्रैर्युक्तांभोबिंदुवर्षिणी ॥१३॥ चतुर्विधा च सा ज्ञेया पीता रक्ता सिताऽसिता । तामौषधीं समासाद्य शुक्लपक्षे शुभे दिने ॥१४॥ छायाशुष्कां च तां कृत्वा भक्षयेन्नियतेन्द्रियः । विरेचं वमनं कृत्वा बिडालपदमात्रया ॥१५॥ भक्षयेन्मधुसर्पिभ्यां मासमेकं महौषधम् । जीर्णान्ते भोजनं कुर्याद्दुग्धभक्तं नरो यदि ॥१६॥ दृढ्कायोऽतितेजस्वी सर्वरोगैः प्रमुच्यते । वलीपलितनिर्मुक्तो परमायुस्ततो भवेत् ॥१७॥ सूक्ष्मचूर्णं ततः कृत्वा स्थापयेत्कटुतुंबके । कर्षमात्रप्रमाणेन भक्षयेच्च शुभे दिने ॥१८॥ मधुसर्पिभरालोडच कृष्णगोक्षीरभोजनम् । षण्मासस्य प्रयोगेण वज्जकायो भवेन्नरः ॥१९॥ पंचाङ्गं भक्षयेचस्तु सर्वरोगं निवारयेत् । बिडालपदमात्रं तु मधुसर्पिःसमन्वितम् ॥२०॥ जीवेद्वर्षशतं पंच वलीपलितवर्जितम् । पाने लेपे तथा नस्ये विषं हन्ति च भक्षणात् ॥ रुदन्तीमूलचूर्णं तु विडंगेनैव योजितम् ॥२१॥

(औ० क०)

अर्थ-रुदन्ती नामक औषधि बुढ़ापे से पीड़ित हुए नर को देखकर कहती है कि मेरे विद्यमान रहते मनुष्य दुःख क्यों पाते हैं। रुदन्ती नाम से प्रसिद्ध बुढ़ापे की व्याधि को नष्ट करनेवाली चने के पत्तों के समान पत्तोंवाली तथा जल की बिन्दु सदृश बिन्दुओंवाली होती है। वह रुदन्ती पीली, सफेद, लाल, काली इन भेदों को करके चार प्रकार की जाननी चाहिये और उस औषधि को शुक्लपक्ष तथा शुभ दिन में लावे, छाया में सुखा के जितेन्द्रिय हो उसको नित्य भक्षण करे, विरेचन वमन करके इस महान् औषधि को शहद घृत के संग एक तोला प्रमाण खाय, पाचन हो जाने पर दूध चावल का भोजन करे वह नर दृढ़ शरीरवाला, अत्यन्त तेजस्वी हो और सब रोगों से छूट जाता है। सफेद बाल नहीं आते, परम आयु होती है फिर इसके चूर्ण को बारीक कर कड़वी तूंबी में भरकर धरे। एक तोला भर को शहद और घृत में मिलाकर शुभ दिनों में खाय पथ्य भोजन करे और काली गौ के दूध का भोजन करे। छः महीने तक प्रयोग को.करे तो सब रोगों से छूट जाता है। इसके पंचांग को भक्षण करे तो सब रोग दूर हो जाते हैं। शहद और घृत के संग एक तोला सदैव इसका सेवन करे तो पांच सौ वर्ष तक जीवित रहता है और सफेद बाल नहीं होते। पान करने से, लेप करने से तथा नस्य लेने से वा लक्षण करने से वायविडंग संग युक्त किया हुआ रुदन्ती का चूर्ण विष को दूर करता है।।१२-२१।।

दुग्ध से तृणज्योति कल्प

रात्रौ प्रज्वत्यते नित्यं तृणेन सदृशं भवेत् । तस्य मूलं समादाय क्षीरमध्ये निवेशयेत् ।।२२।। तत्क्षणाज्जायते रक्तं तत्तु क्षीरं पिबेद्बुधः । सप्तरात्रप्रयोगेण वलीपलितवर्जितः ।।२३।। क्षीरेण नियताहारो लवणाम्लं च वर्जयेत् ।। द्विरष्टवर्षाकारोसौ जीवेद्वर्षसहस्रकम् ।।२४।।

(औ० क०

अर्थ-जो तृण के समान होती है रात्रि में नित्य अग्नि की तरह प्रकाणित होती रहती है उसकी मूल को लाके (ज्योतिष्मती) मालकांगनी की जड़ को लाकर दूध में भिगो दे, उस दूध को पीवे उसी क्षण में रक्त बढ़े, सात दिन इसके प्रयोग के करने से सफेद बाल नहीं होते, दूध के संग नियमित भोजन करे। खारी तथा खट्टा भोजन नहीं करे तो सोलह वर्ष की अवस्थावाले के समान मुन्दर होकर हजार वर्ष तक जीवित रहता है।।२२-२४।।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

#### सेंभल के पेड़ के रस का सल्प

तद्वृक्षरंध्रे निक्षिप्य सरंध्रां लोहनालिकाम् । विन्यस्य भांडे तस्याधो दहेत्पुटगताग्निना ॥२५॥ तन्निःमृतं रसं यस्तु जनोऽपि मधुना पिबेत् । अनेककामरूपी स्यान्नाना रूपं प्रपञ्यति ॥२६॥

(औ० क०)

अर्थ–उस वृक्ष में छिद्र कर उसमें छिद्रवाला लोहे का नल लगाकर उसका मुख बर्तन में धरकर नीचे से गजपुट अग्नि करके आँच देव उसमें होकर निकले हुए रस को शहद के संग पीवे तो अनेक रूप में प्रवेश होनेवाला हो॥२५॥२६॥

## सेंभल की जड़ के रस का कल्प

आदायारुणशाल्मल्यास्तरुणांद्रिभवं रसम् । सिताक्षौद्रयुतं पीतं कुर्याद्वज्य-निभं वपुः ॥२७॥

(औं० क०)

अर्थ-लाल सा लवण की नवीन जड़ का रस निकाल मिश्री और शहद डाल कर पीवे तो वज्र के समान शरीर होता है।।२७।।

## सेंभल की जड़ के रस का कल्प

खन्यते शाल्मलीमूलं सरसं तन्निकृष्यते । ऊर्ध्वं पूर्वमधः पश्चादीर्घं नीत्वा च तत्क्षणात् ।।२८।। निश्चोत्यते शुभे भांडे गंगानीरसमप्रभम् । पुनर्निवृत्यते नीरं मूलं किंचिन्निकृत्यते ॥२९॥ पुनराश्चोतते मूलं तत्तस्या भाजने भृशम् । अनेन तु प्रकारेण पुनरन्यत्तदा नयेत् ॥३०॥ एवं क्रमेण कर्तव्यं शाल्मलीसत्त्व-साधनम् । पलं द्विपलमात्रं वा पीयते सत्त्वमुत्ततम् ॥३१॥ अतिशीतमितिभ्वेतमितसौम्यकलामयम् । सर्वरोगोपशमनं जरापिलतनाशनम् ॥३२॥ खंडशो याति तद्रक्तं रक्तपीतं महोत्बणम् । रक्तरूपाश्च ये मेहा रक्तप्ररकाणि च ।।३३॥ दाहं ज्वरं महाघोरं तत्क्षणाच्च प्रणाशयेत् । यावन्तो रक्तपित्तोस्था रोगास्तानाशु नाशयेत् ।।३४।। यौवनस्थं वपुः कुर्यात्कलाकांति र्विवर्द्धते । षण्माससेवनाच्च स्यादायुर्वर्षशतत्रयम् ॥३५॥

(र० सा० प०)

अर्थ-सेमर की जड़ खनके गोली उस जड़ के ऊपरी भाग को कुचल कर रस निकाल ले, पीछे नीचे के भाग का रस निकाले। इस प्रकार बड़ी जड़ का क्रमणः जल निकलने पर वह कमती होती जायेगी। सुन्दर स्वच्छ पात्र में उस गंगाजल सदृश रस को रख ले, जहां तक रस निकल सके। इसी प्रकार फिर भी निकालता जावे, इस प्रकार सेमर के सत्त्व का साधन करना चाहिये। तैयार हो जाने पर एक वा दो पल वह पिया जाता है। वह बहुत ठंडा, अति सफेद, बहुत सुन्दर कलायुक्त, सब रोगों का नाशकारी, वृद्धावस्था और बालों के पकने को नाश करनेवाला है। लाल या पीले वर्ण का कैसा ही रुधिर हो उसके विकार तथा रक्तप्रमेह और रक्तप्रदरों को तत्काल नाण करता है। दाह भयंकर ज्वर को शीघ्र नाश करता है, रक्तपित्तजन्य सभी रोगों को नाण करता है, देह में नई जवानी का सञ्चार करता सुन्दरता को बढ़ाता है। इसके ६ महीने में सेवन करने से तीन सौ वर्ष की आयु होती है।।२८-३५।।

## सेंभल के फूल के स्वरस का कल्प

तत्पुष्पस्य रसं पीतं बालार्ककरसन्निभम् । कलाभिर्निखिलाभिश्च तत्पूर्णः मुभगो भवेत् ॥ अनेककालजीवी स्याद्रमते च यथा सुरः ॥३६॥ ( औ০ ক০ )

अर्थ-उसके पुष्प के रस को पीवे तो उदय होते हुए सूर्य के समान (लाल) कांतिवाला होता है। सब कलाओं के परिपूर्ण ऐश्वर्यवान् हो अनेक वर्ष तक जीवे और देवताओं की तरह रमण करता है।।३६।।

#### सेंमल के फूल के चूर्ण का कल्प

पुष्यार्के मधुना तस्याः प्रसूनजनितं रजः । आज्येन सेवनं कुर्याद्वलं तद्वत्पराक्रमम् ॥३७॥

अर्थ-जब पुष्प नक्षत्र पर सूर्य आवे उस दिन उसके पुष्प की रज शहद और घुत के संग सेवन करे तो बल पराक्रम की वृद्धि होती

### बाजीकर पूप (पूर्य वा गुलगुले) सेंभली की जड़ के

तन्मूलबाजिगंधाभ्यां युताभ्यां माषशर्करा । घृतेन शोभितापूपानेकविंशदिने भवेत् ।।३८।। नवनागबली श्रीमानम्लक्षारं न सेवयेत् । प्रगल्भकामिनीवृन्दम दनिमर्थनक्षमः ॥३९॥

(औ० क०)

अर्थ-उस (सेंभल) की जड़ असगेंध, खांड, उर्दो का चून इन सब के साथ घृत में पकावे हुए मालपुओंको इक्कीस दिन तक भक्षण करे तो नव हाथियों के समान बलवान और शोभवान् होता है। बट्टा और खारी पदार्थ खानानहीं चाहिये, ऐसा करने से स्त्री समूह के कामदेव का मंथन करने में समर्थ होता है।।३८।।३९।।

## सेंभल के फूल का मर्वनार्थ तैल

तत्पुष्पभृंगराजाम्यां तैलमुत्पलकंदजम् । पाचितं स्वशरीरे च केशपादविलेपि तम् ।। सप्ताहात्पलितं हन्ति कपाले केशरंजनम् ॥४०॥

(ओ० क०)

अर्थ-उस सेंभल के पुष्प, भंगरा, कमलकन्द तेल इन सबको पका के अपने शरीर में तथाबाल और पैरों में लगाने से सात दिन में बुढ़ापे के सफेद बाली को दूर कर उनको काला करता है॥४०॥

## दूध से मूसली कल्प

पयसा मुसलीचूर्णं शुद्धकायः पिबेत्सुधीः । शतमायुरवाप्नोति शतस्त्रीगमने पटुः ॥४१॥ (औ० क०)

अर्थ–दूध के संग मुसली के चूर्ण को शुद्ध शरीरवाला होके खावे तो सौ वर्ष की अवस्थावाला और सौ स्त्रियों के संग रमण करनेवाला होता है॥४१॥

## दूध से पुष्टिकर मूसली प्रयोग

क्षीरेण पीता सा हन्याद्वक्षोरुक् कृष्णकायताम् ॥४२॥

अर्थ–दूध के संग पी हुई यह मूसली छाती का रोग, शरीर का कालापन इनको दूर करती है।।४२।।

## घी शहद से मूसलीकल्प

मूलं तस्याः समुद्धृत्य च्छायाशुष्कं सुचूर्णितम् । मधुसर्पिर्युत भृतं देहः शुद्धो शुभे दिने ।।४३।। जीर्णे क्षीरेण भोक्तव्यं वातलानि विवर्जयेत् । वलीपलितनिर्मुक्तो मासयोगेन मानवः ॥४४॥

(औ॰ क॰)

अर्थ-इसकी जड़ को छाया में मुखाकर चूर्ण बनावे फिर शहद और घृत के संग गुभ दिन में खाने से कोष्ठ की गुद्धि होती है औषधि जर जावे तब दूध के संग भोजन करे और बादी करनेवाले पदार्थों का भक्षण न करे।।४३।।४४॥

#### अन्यच्च

अतिश्वेता च मुसली कृष्णापि मुसली स्मृता । तन्मूलं च समुद्धृत्य च्छायाशुष्कं विचूर्णितम् ॥४५॥ कर्षमध्वाज्यसंयुक्तं प्रातः शुद्धः समुल्लिहेत् । जीर्णे दुग्धान्नभोजी स्यात्क्षारान्नं तु विवर्जयेत् । षष्ठे मासि भवेद्वालो वृद्धोऽपि लभते धियम् ॥४६॥

(औ० क०)

अर्थ-प्रातःकाल शौचादि से शुद्ध होकर शहद अथवा घृत के संग एक तोला खावे औषधि का पाक होने पर दूध का भोजन करे, खारी और चर्परे भोजन का परित्याग कर देना चाहिये, छठे महीने में बालक अथवा वृद्ध हो तो भी बुद्धिमान् हो जाते हैं॥४५-४६॥

## घी से वाजीकरमूसलीप्रयोग

घृतेन सहितं तस्य चूर्णं वीर्यविवर्द्धनम् । नारिकेलाम्बुना पीतं शिरोविस्फूर्तिनाशनम् ॥४७॥

(औ० क०)

अर्थ-घृत के संग इसके चूर्ण को भक्षण करे तो वीर्य वृद्धि होती है। नारियल के जल के साथ पीवे तो णिर की भड़क दूर होती है।।४७।।

## दुग्ध से मुंडीचूर्ण कल्प

छायाशुष्कं च तच्चूर्णं कर्षं गोपयसासह । वर्षकेन रुजं हंति जीवेद्वर्ष-शतत्रयम् ।।४८।।

(औ० क०)

अर्थ-छाया में सुखाया हुआ मुंडी का चूर्ण १० माशे गौ के दूध के साथ एक वर्ष तक पीवे तो सब पीड़ा दूर हो और तीन सौ वर्ष तक जीवित रहता है।।४८।।

## तकादि से मुंडीपश्वांग कल्प

भिक्षूत्तमांगपरिकल्पितनामधेयं तत्पत्रपुष्पफलदंडसमूलचूर्णम् । तक्रारनालप यसा मधु वारिणाज्यं षण्माससेवन नरा न जरामरत्वम् ॥४९॥

( औ০ क० )

अर्थ-गोरखमुंडी के पत्र, पुष्प, दंड, मूल और फल इस पंचांग के चूर्ज को तक्र, कांजी, दूध, शहद और घृत के संग सेवन करनेवाले जन बुढ़ापे से रहित होकर अमर होते हैं।।४९।।

## ढ़ाकफूल प्रयोग कल्प

आतपे शोषितं तस्य प्रसूनजनितं रजः क्षीरेणाद्रीकृतं स्निम्धभांडे विन्यस्य संस्थितम् ॥५०॥ एवं विंशदिनादूर्ध्वं मुमुहूर्ते शिवान्तिके । तद्भक्षेत्पयसाहारं कांजिकाम्लादिवर्जितम् ॥५१॥ एकविंशदिनात्तस्य कल्पेन खेचरो भवेत् । बलेन जायते भीमसेनतुल्यपराक्रमः ॥५२॥ जरामरणिनर्मुक्तो न कदाचित्क्षयं वजेत् । तद्वच्चूर्णं समादाय पलमात्रं पिबद्यदि ॥५३॥ चतुष्पलेन दुग्धेन मासमात्रं न संशयः । तन्मूत्रेण प्रशांतोष्णं तास्रं स्वर्णंत्वमाप्नुयात् । अनेककालजीवी स्यात्कंदर्पं इव मूर्तिमान् ॥५४॥

( औ ০ ক ০ )

अर्थ-ढाकके पुष्पों को घाम में मुसाकर उनकी रज को दूध में भिजो कर चिकने वर्तन में धरे। इक्कीस दिन पीछे सुन्दर मुहूर्त में शिवजी की मूर्ति के समीप दूध के संग उसको भक्षण करे और कांजी आदि खट्टे पदार्थों के भोजन का परित्याग कर देना चाहिये, इक्कीस दिन तक इस कल्प का सेवन करने से आकाश में उड़ने (गमन करने) वाला हो जाता है और बल में भीमसेन की बराबर पराक्रमवाला होता है। वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित होकर कभी नष्ट नहीं होता और इसी प्रकार के इस चूर्ण को एक पल (४ तोले) ग्रहण कर चार पल (सोलह तोले) दूध के संग केवल एक महीने तक पीवे

तो उस मनुष्य के मूत्र में बुझाया हुआ तप्त तांबा सोना हो जाता है और बहुत चिरायु होता है और कामदेव के समान सुन्दर रूपवान् होता है।।५०–५४।।

### तक से ढ़ाकपत्र कल्प

पत्राणि ब्रह्मवृक्षस्य कोमलानि विशेषतः । छायायां शोषियत्वा तु लोहभांडे विनिक्षिपेत् ॥५५॥ सूक्ष्मचूर्णं विधायेत्यं ब्रह्मचारी विशेषतः । गृहीत्वा चैव पुण्याहे मुलग्ने मुमुहूर्तके ॥५६॥ मंगलं च प्रकर्तव्यं प्रारंभे हि विचक्षणैः । पलं चूर्णस्य संगृह्य तक्रेण सह यः पिबेत् ॥५७॥ जीर्णान्ते भोजनं पथ्यं लवणाम्ल विवर्जितम्। तृषितस्तु पिबेत्क्षीरमथवा शीतलं जलम् ॥५८॥ मासमात्र— प्रयोगेण जायते ह्यमरोपमः । षण्मासस्य प्रयोगेण कर्णिकारसमद्युतिः । सहस्रायुर्भवेद्वीमान्वलीपलितवर्जितः ॥५९॥

(औ० क०)

अर्थ-ढ़ाक वृक्ष के कोमल पत्तों को छाया में सुखा लोहे के बतर्न में भर कर विशेष करके जितेन्द्रिय हुआ उनका सूक्ष्म (बारीक) चूर्ण बनावे फिर पिवत्र दिन शुभलग्न और अच्छे मुहूर्त में ग्रहण करे पंडितजनों ने इसके आरम्भ में मंगल करना भी कहा है, इस चूर्ण को एक पल ग्रहण करे, छाछ के संग पीवे, पच जाने के बाद पथ्य लवण और खटाई से वर्जित भोजन करे, जब तृषा लगे तब दूध अथवा शीत जल पीवे, तीन महीने तक इस प्रयोग के करने से देवताओं के समान हो जाता है, छः महीने तक सेवन करने से अमलतास अथवा कन्हेर के समान लाल पुष्ट शरीर होता है और हजार वर्ष की आयुवाला बुद्धिमान सफेद बालों से वर्जित होता है।।५५-५९।।

## दुग्ध से ढ़ाक छाल कल्प

वल्कलं ब्रह्मवृक्षस्य सूक्ष्मचूर्णं तु कारयेत् । तच्चूर्णं तु शुभं ग्राह्यं गवां क्षीरेण यः पिबेत् ॥६०॥ पयसा सह भुंजीयाल्लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । संवत्सरप्रयोगेण चैवं भवित लक्षणम् ॥६१॥ तस्य मूत्रस्य षण्मासाल्लोहं भवित कांचनम् । शतवर्षसहस्राणि स जीवेन्नात्र संशयः ॥६२॥

( औ॰ क॰ )

अर्थ-ढ़ाक वृक्ष की छाल का सूक्ष्म चूर्ण बना करके उस ग्रुभ चूर्ण को ग्रहण कर गौ के दूध के साथ पान करे और दूध के साथ हलका भोजन करे। जितेन्द्रिय रहे तो वर्ष दिन के प्रयोग से ऐसा लक्षण होता है कि उसके मूत्र में छः महीने तक लोहा सुवर्ण हो जाता है और सैंकड़ों हजारों वर्षों तक वह जीवित रहता है, इसमें संदेह नहीं।।६०-६२।।

## सफेबढ़ाक के पश्चाङ्ग का कल्प

श्वेतपालाशपश्वाङ्गं चूर्णितं मधुना सह । कर्षेकं भक्षयेन्नित्यं व्याधिमृत्युजराप हम् ॥ ब्रह्मायुर्जायते सिद्धिः स्पर्शमात्रे न संशयः ॥६३॥

(औ० क०)

अर्थ-सफेद ढ़ाक के पंचांग के चूर्ण को शहद के संग एक तोला सदैव भक्षण करे तो व्याधि, मृत्यु, बुढ़ापा ये सब दूर होते हैं, ब्रह्मा के समान आयु होती है और स्पर्शमात्र ही निःसन्देह सिद्धि हो जाती है॥६३॥

## ढ़ाक के पत्ते फूल बीज का कल्प

पत्रं पुष्पं फलं ग्राह्यं सूक्ष्मचूर्णं तु कारयेत् । कृष्णगोक्षीरसंयुक्तं भक्षयेद्वा समाहितः । द्विरष्टवर्षकायोऽसौ जीवेद्वर्षशतत्रयम् ॥६४॥

( औ० क० )

अर्थ-इस ढ़ाक के पत्र, पुष्प, फल, ग्रहण कर सूक्ष्म चूर्ण बनावे, काली गौ के दूध के संग पीवे अथवा सावधान होकर भक्षण करे तो यह सोलह वर्ष की अवस्था सरीखा होकर तीन सौ वर्ष तक जीवित रहता है।।६४।।

ढ़ाकबीज एकएक का कल्प

एकैकं भक्षयेद्वीजं तिलशर्करया सह।संवत्सरप्रयोगेण शृणु वक्ष्यामि तत्फलम्।

पूर्वोक्तानां फलं तत्तु यत्फलं तस्य जायते ॥६५॥

(औ० क०)

अर्थ-तिल और खांड के संग ढ़ाक के एक एक बीज को वर्ष दिन तक भक्षण करे, इसके फल को सुनो, कहता हूं॥६५॥

## घी शहद से ढ़ाकबीज कल्प

पलाशबीजचूर्णं समभागाभ्यां मध्वाज्याभ्यां सहितमग्निबंलानुसारेण निद्राका ले भुक्त्वा पुरुषो जयति ॥६६॥

(ओ० क०)

अर्थ-बराबर भाग शहद और घी के साथ ढ़ाक के बीजों के चूर्ण को बल और अग्नि के अनुसार सोने के पहले सेवन करे तो बल की वृद्धि होती है।।६६।।

#### ढाकबीज प्रयोग कल्प

धात्रीरसेन तद्वीजचूर्णं सम्यग्विभावयेत् । सप्ताहं पयसा तद्वच्छोषियत्वा ततः पुनः ॥६७॥ सप्ताहं सेवनात्तस्य दूरदृष्टिर्भवेन्नरः । तेजसा सूर्यसंकाशो ह्याह्लादे चन्द्रमा इव ॥६८॥ अतिदारुणवेगेन वायुं बुद्धचा बृहस्पतिम् । वाचा सरस्वतीं जित्वा जीवेदाचंद्रतारकम् ॥६९॥

(औ० क०)

अर्थ-इसके बीजों के चूर्ण का आँवले के रस में अच्छे प्रकार से भावना दे फिर उसी तरह सात दिन तक दूध में भिजोये रखे, फिर पीछे से सात दिन तक उसका सेवन करने से दूर तक दृष्टि पहुँचानेवाला नर होता है, सूर्य के समान तेजवाला और चन्द्रमा के समान आनन्ददायी प्रिय शीतल हो जाता है। अत्यन्त दारुण वेग के द्वारा पवन को बुद्धि से बृहस्पति को एवम् वाणी करके सरस्वती को जीत के चन्द्रमा और तारागण विद्यमानता पर्य्यंत जीवित रहता है।।६७-६९।।

## ढ़ाकबीज से सिद्ध घी का प्रयोग कल्प

पलाशबीजचूर्णं तु प्रथमे चैव गृह्यते । भाद्रे वा श्रावणे वापि द्विगुणं च पचेत्पयः ।।७०।। विश्राम्य दिनमेकं तु स जातं च भवेदपि । दिधमंथप्रयत्नेन नवनीतं च गृह्यते ॥७१॥ समुद्धृत्य प्रयत्नेन यवान्नसिंहताशनः । भोजनं शालिभक्तेन गवां क्षीरेण संयुतम् ॥७२॥ मासैकं ब्रह्मचूर्णेन वालीपलितवर्जि तः । श्रुतिज्ञः सर्वतत्त्वज्ञो जीवेद्वर्षशतत्रयम् ॥७३॥ गोक्षीरशालिभोजी स्यात्काराम्लमपि वर्जयेत् । सर्वेषामपि योगामानामयं श्रेष्ठः प्रकीर्तितः ॥७४॥ सर्पवृश्चिकदंशोत्यं कीटवानरसंभवम् । स्थावरं जंगमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् । अजीर्णं विविधं भूतं सर्वत्र विषनाशनम् ॥७५॥

(औ० क०)

अर्थ-पहले ढ़ाक वृक्ष के बीजों का चूर्ण श्रावण अथवा भाद्रपद महीने में ग्रहण करे उसमें दूने दूध को पकावे फिर एक दिन बासी धर देवे फिर जब वह जम जावे तब दही बिलोने की क्रिया से उसमें से नैनीघृत निकाले यत्नपूर्वक निकाले हुए घृत को यव (जौ) अन्न के संग भोजन करें और दूध के साथ साठी चावलों का भोजन करे, एक महीने तक (पूर्वोक्त) ढ़ाक के चूर्ण के साथ सेवन करने से सफेद बाल नहीं होते और सेवनकर्ता बलिष्ठ होता है। वेद और सब तत्वों के जाननेवाला, तीन सौ वर्ष तक जीवे, गौ का दूध और चावलों का भोजन करे, नमक और खटाई का त्याग देना चाहिये। सब योगों में यह श्रेष्ठ कहा है। सर्प बिच्छू के डसने से उत्पन्न तथा कीड़े वानरादि से उत्पन्न स्थावर जंगभ कृत्रिम विष और अनेक प्रकार का अजीर्ण सब विष इन सबों को नष्ट करनेवाली है।।७०-७५।।

## घी से ढ़ाकतैल प्रयोग कल्प

बहातैलं पलं ग्राह्यं घृतेन सहितं पिबेत् । महायोगी भवेत्प्राज्ञो मूर्खश्चैव प्रजायते ॥७६॥ क्षीराहारप्रयत्नेन मासमेकं पिबेन्नरः ॥ अवृत्र्यो जायते सोपि छिद्रं पश्यित मेदिनीम् ॥७७॥ अग्निना बह्यमानोऽपि तस्य मृत्युने जायते । दशवर्षसहस्राणि वलीपलितवर्जितः ॥७८॥

(औ० क०)

अर्थ-ड़ाक का तैल एक पल ग्रहण कर घृत के साथ उसको पान करे, वह यदि मूर्च हो तो भी महायोगी और बुद्धिमान् हो जाता है और जो व्यक्ति दूध का आहार करे एक महीने तक पीता है वह अदृश्य हो जाता है। पृथ्वी के छिद्र में देखने की शक्ति होती है और यदि वह अग्नि में भी जल जाय तो भी उसकी मृत्यु नहीं होती है, दस हजार वर्ष तक उसके बाल सफोद नहीं होते।।७६-७७॥

#### घी व शहद से पलाशतैल प्रयोग कल्प

पातालयंत्रमादृत्य पलाशतरुबीजकम् । निष्कद्वयमितं तैलं मध्वाज्येन सम पिबेत् ।।७९।। मासमात्रेण योगीन्द्रो नक्षत्राण्यपि पञ्यति । अनेककालं जीवी स्यात्प्रियो मान्यः सुरासुरैः ॥८०॥

(औ० क०)

अर्थ-पलाश के बीजों को पातालयंत्र में धारण कर उनका तैल निकाले। २ निष्क (९ माशे) प्रमाण उस तेल को शहद और घृत के साथ पान करे। एक महीने तक पीने से योगीन्द्र होकर नक्षत्रों को भी देखने की शक्ति आ जाती है और अनेक वर्षों तक जीवित रहकर देवता और दैत्यों का प्रिय मान्य होता है।।७९॥८०॥

## घीशहद ब्राह्मीरस से ढ़ाकतैल प्रयोग कल्प

ब्रह्मतैलं मधु घृतं ब्राह्मीरससमन्वितम् । समभागानि सर्वाणि चोपभुंजीत साधकः ।।८१।। मासमात्रप्रयोगेण दिवा पञ्चित तारकाः । षण्मासस्य प्रयोगेण सिद्धिर्भवति नान्यथा ।।८२।। ब्रह्मकोटिसहस्राणि विष्णुकोटिशतानि च । तैश्च सर्वेः परीवर्त्य तस्य मृत्युर्न जायते ।।८३।। सत्यमेतत्समाख्यातं तव क्षेहेन पुत्रक । गुह्याद्गुह्यतरं सारं साधकार्थमनुत्तमम् ॥८४॥

अर्थ-ढ़ाक का तेल, शहद, घृत, ब्राह्मी का रस इन सबको समान भाग लेकर साधक जन इनका सेवन करे, तीन महीने तक इस प्रयोग के करने से दिन में तारागण को देखने की सामर्थ्य होती है, छ: महीने के प्रयोग से निश्चय सिद्धि होती है और हजारों करोड़ ब्रह्मा और सैंकड़ों करोड़ विष्णु वर्त जावें तब तक भी उसकी मृत्यु नहीं होती। हे पुत्र! तेरे स्नेह से मैंने गुप्त गुप्त से गुप्त सार साधकजनों के हित के वास्ते यह कल्प कहा है।।८१-८४।।

#### अन्यच्च

तस्य मूत्रपुरीषाम्यां लोहं भवति कांचनम् । वर्षाणि त्रीणि द्वे वाऽपि षण्मासमयवाऽपि च ॥८५॥ अयवा वर्षमेकं तु ब्रह्मतैलं पिबेन्नरः । देहे हेम प्रजायेत स्वयं चैवाक्षयो भवेत् ॥८६॥ प्रयत्नेन नमस्कृत्य स्वयं देवेन भाषितम् । द्वितीयं कथितं वत्स तृतीयं श्रृणु षण्मुख ॥८७॥ तैलाज्यमधु संगृह्य मध्वाज्वकुडवं पिबेत् । तस्य पीतस्य तु फलं श्रृणु वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥८८॥ संवत्सरप्रयोगेण त्विदं भवति लक्षणम् । अग्निना नोदकेनापि तस्य मृत्युर्न जायते ॥८९॥ इतिहासपुराणानां श्रोता श्रुतिधरो भवेत् । तस्य मूत्रपूरीषेण शुल्बं भवति कांचनम् ॥९०॥ यस्त्वनेन विधानेन द्वादशाब्दं करोति वै । स्वेनैव शरीरेण ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ एतत्तु परमं गुह्यं नाख्यातं कस्यचिन्मया ॥९१॥

(औ॰ क॰) अर्थ-उसके मलमूत्र से लोहा मुवर्ण हो जाता है, जो मनुष्य तीन वर्ष, दो वर्ष, अथवा वर्ष किवा छः महीने तक इस ब्रह्मतैल को पीवे उसके शरीर में सोना उत्पन्न हो और अक्षय आयुवाला हो जावे यत्न से प्रणाम कर आप शिवजी ने कहा है, हे पुत्र स्वामिकार्तिक! दूसरा यह योग कहा अब तीसरे योग को सुन-तेल, घृत, शहद इनको ग्रहण कर शहद और घृत (तेल)

इनको कुडव (सोलह तोला) प्रमाण पान करे, उसके पीने का फल सुनी में यत्न से कहता हूं वर्ष दिन का प्रयोग (सेवन) करने से वह लक्षण होता है कि अग्नि अथवा जल से उसकी मृत्यु नहीं होती और वह इतिहास पुराणों को सुननेवाला एवं वेद को धारण करनेवाला होता है उसके मल मूत्र से ताँबा सुवर्ण हो जाता है, जो इस विधि से बारह वर्ष तक करे वह अपनी उसी देह से ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है यह प्रयोग परम गुप्त है, मैंने प्रथम यह किसी से नहीं कहा है।।८५-९५।।

#### ढाक तैल प्रयोग कल्प

बह्मवृक्षस्य बीजानि वितुषीकृत्य बुद्धिमान् । अथ धात्रीरसेनैव अजाक्षीरेण भावयेत् ॥९२॥ सप्ताहं शोषियत्वा च योजियत्वा विचक्षणः । बीजं यंत्रे ततः क्षिप्त्वा तैलं संगृह्य यत्नतः ॥९३॥ तत्तैलं पलमात्रं तु पायिय्त्वा विधानतः । तस्य कर्म प्रवक्ष्यामि मनुष्याणां हिताय च ॥९४॥ एकमासप्रयोगेण क्षीराहारः प्रयत्नतः । द्विगुणं परिहारोऽसौ सतैलगुडवर्जितः ॥९५॥ श्रुतं च धारयेद्वीरः षोडशाब्दः शुभाकृतिः ॥ सुवर्णवर्णसदृशो रूपवांश्च महाद्युतिः ॥९६॥ षण्मासस्य प्रयोगेण जीवेद्वर्षसहस्रकम् । प्रथमं ते समाख्यातं द्वितीयं श्रृणु षण्मुख ॥९७॥ अहं सम्यक् प्रवक्ष्यामि तव स्रेहेन पुत्रक । तैलस्य पलमात्रं तु मधुना सह यः पिबेत् ॥९८॥ इतिहासपुराणानां श्रोता वक्ता च जायते । निधानमद्भुतं पश्येद्भूमेराकाशगामिनः ॥९९॥ मेधाविनः सुपुत्राणां सहस्रं लभते नरः यांयां कामयते नारी सा भवेश्ववयौवना ॥१००॥

( औ ০ क ০ )

अर्थ-बुद्धिमान् जन ढाकवृक्ष के बीजों का तुष (ऊपर का छिलका) उतारकर फिर आँवले के रस में और बकरी के दूध में भावना देवे सात दिन तक उन्हें सुखाके पंडितजन बीज को यन्त्र में धारण कर यत्न से उनका तेल निकाले उस तेल को विधि से एक पल (४ तोले) पिला देवे उसके कर्म को मनुष्यों के हित के लिये कहता हूं, एक महीने तक प्रयोग करने से और यत्नपूर्वक दूध का आहार तथा तैल और गूड़ का त्याग करने से श्रवण करे तो विषय को धारण करने की शक्ति होती है और सेवन करनेवाला मनुष्य शूर बीर हो सोलह वर्ष की आयुवाले के समान कमनीय सुन्दर रूपवान् और ऐश्वर्यवान् दर्शनीय नवहस्ती के समान बलवाला होता है उसका वर्ण सुवर्ण के समान उत्तम हो जाता है, कांति अधिक होती है, छः महीने तक सेवन करने से हजार वर्ष तक जीवित रहता है, स्वामिकार्तिक! एक कल्प तेरे आगे कहा अब दूसरे को सुन हे पुत्र! मैं तेरे स्नेह से सब वर्णन करता हूं, जो मनुष्य एक पल इस तेल को शहद के साथ पीता है वह इतिहास पुराणों का श्रोता और वक्ता (बाँचनेवाला) होता है। उत्तम स्थान को देखे पृथिवी और आकाश में विचरनेवाला हो, बुद्धिमान हो तथा सौ पुत्रोंवाला हो वह जिस जिस स्त्रीको चाहे वही नवीन यौवनवाली उसको प्राप्त हो जाती है।।९२-१००।।

## बिल्वबीजतैल कल्प

बिल्वबीजानि संगृद्धा सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् । त्रिफलाक्वाथतोयेन सप्तवाराणि भावयेत् ॥१०१॥ ततो यंत्रेणं निष्पीडच तैलं गृद्धां सुसंयतः । क्रिग्धभांडे विनिक्षिप्य सूमौ तत्तु निधापयेत् ॥१०२॥ मासमेकं ततोव्धृत्य रक्षां कुर्योद्विधानतः । रेचनं वमनं कृत्वा शुद्धकोष्ठे शुभे दिने ॥१०३॥ कृष्णाष्टम्यां चतुर्वश्यां पुष्ययोगेन बुद्धिमान् । निवासमंदिरे तैलं कर्षमात्रं पिबेन्नरः ॥१०४॥ जीर्णान्ते भोजनं कुर्याच्छाल्योदनपयोयुतम् । दिवंसै केन मेधावी बाधिर्याध्यविनाशनम् ॥१०५॥ द्विदिनेन विनश्यन्ति सर्वे रोगा न संशयः । त्रिचतुर्यदिने ग्रंथसहस्राणि च धारयेत् ॥१०६॥ पश्चमे दिवसे चैव तथा सारस्वतो भवेत् । षष्ठे च दिवसे प्राजो ब्रह्मतुल्यो भवेन्नरः ॥१०७॥ सप्तमे दिवसे चैव सर्वज्ञः प्रियदर्शनः । श्रुतिज्ञः सुगमः श्रीमान्कर्णिकारसमद्या तिः॥१०८॥ वलीपलितनिर्मुक्तो जीवेद्वर्षसहस्रकम् । सप्ताभिमंत्रितं कृत्वा पश्चात्तेलं पिबेन्नरः ॥१०९॥ (औ० क०)

अर्थ-बेल फल के बीजों के ग्रहण कर, बारीक चूर्ण बना, त्रिफला के

क्वाथ के जल में सात बार भावना देवे फिर यंत्र में निष्पीडन करके तेल निकाले पीछे चिकने बरतन में भरकर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिये, एक महीना तक गड़ा रसे पीछे विधि से रक्षा करके दस्त ले और वमन कराके गुद्ध कोष्ठ कर गुभ दिन में कृष्णपक्ष की अष्टमी को चर्तुदणी को, पृष्य नक्षत्र के योग में बुद्धिमान जन शयन करने के स्थान में स्थित हो दशमासपर्यन्त इस तेल को पान करे औषधि का परिपाक हो जाने पर चावल और दूध का भोजन करे बुद्धिमान जन ऐसे एक ही दिन करे तो बहिरापन और अन्धापन दूर हो जाता है, दो दिन करे तो सब रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। दो तीन चार दिन तक सेवन करे हजारों ग्रंथों को धारण करने की शक्ति हो जाती है, पांच दिन में सरस्वती के समान बुद्धिमान् होता है, छः दिन में ब्रह्मसदृश प्राज्ञ हो जाता है, सात दिन तक सेवन करे तो सर्वत्र प्रियदर्शन वेद को जाननेवाला सुगम श्रीमान् और कमल के समान कांतिवाला होता है, बुद्धापे के सफेद वालों से रहित और हजारवर्ष तक जीनेवाला होता है, सातबार मन्त्र पढ़ के पीछे इस तेल को पीना चाहिये॥१०१–१०९॥

#### धात्रीरस से अश्वगंधा कल्प

धात्रीरसेन तच्चूर्णं कर्षं पिष्ट्वापि सेवितस् । दिव्यदृष्टिभवेज्जंतुर्जरामरणवर्जितः ॥११०॥

(औ० क०)

अर्थ-एक तोला भर इस चूर्ण को आंवले के रस में पीस के सेवन करे तो दिव्यदृष्टिवाला होकर बुढ़ापे तथा मरने से बच जाता है।।११०।।

#### तिल घी व शहद से असगंध कल्प

शिशिरतौँ काले अश्वगंधाचूणैं तिलचूणैं समघृतमाक्षिकाभ्यामालोडच बलहोनो भुक्तवा मासेन् वृद्धोपि यौवनं व्रजति ॥१११॥ (औ० क०)

अर्थ-शिशिरऋतु (माघफाल्गुन) में असगंध के चूर्ण और तिल के चूर्ण को बराबर प्रमाण के घी और शहद मिलाकर खाने से वलरहित मनुष्य भी एक महीने में बूढ़े से जवान हो जाता है।।१११।।

## हल्दी मधु से कल्प

निष्कमात्रं निशाचूर्णं मधुना सह लोलितम् । मासाच्छशिककांतिस्स्याद्द्विमा सात्कमलप्रभः ।।११२।। त्रिमासात्पित्तकारं च चतुर्मासाज्ज्वरादिभिः । विमुक्तः पंचमासाच्च स्थिरयौवनवान्भवेत् ।।११३।। षण्मासात्सूर्यसंकाशः सप्तमासान्मनोभवः । अष्टमे स्यात्प्रसन्नात्मा दूरश्रवणवान्नरः ।।११४।। नवमासादनायासं स्त्रीशतं चाधिरोहति।।अनेकशास्त्रवेदीस्यादृशमासनिषेव णात् ।।११५।। मासादेकादशान्मर्त्यः सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् । इदं तु वत्सरं यस्तु जरामरणवर्जितः ।। क्षीरा हारो भवेन्नित्यं हरिद्राचूर्णलोलुपः ॥११६॥

(औ० क०)

अर्थ-हल्दी के निष्क (चार मासे) चूर्ण को शहद में मिला के (उसका सेवन करे) एक महीने तक भक्षण करै तो चन्द्रमा के समान कांतिवाला हो, दो मास सेवन करै तो कमल के समान कान्तिवाला हो, तीन महीने में पित्त (बल) बढ़े, चार महीने में ज्वर आदि रोगों से छूट जाता है, छः महीने में सूर्य के सदृश कांतिवाला हो, सात महीने में कामदेव की समान हो जाता है, आठ महीने तक सेवन करने से प्रसन्न आत्मावाला और दूर से मुननेवाला होता है, नव महीने में बिना ही परिश्रम से सौ स्त्रियों को भोग सक्ता है, दस महीने सेवन करने से अनेक शास्त्रों को जाननेवाला हो, ग्यारह महीने तक सेवन करनेवाला जन सर्वज्ञ होता है और जो इस प्रयोग को एक वर्ष तक सेवन कर वह वृद्धावस्था तथा मृत्यु से बचा रहता है, हल्दी के चूर्ण को सेवन करनेवाले व्यक्ति को नित्य दूध ही आहार करना कर्तव्य है।।११२-११६।।

#### शुंठी कल्प

उत्तमं नागरं प्राह्मं चूर्णितं वस्त्रगालितम्।। गुडेन मधुना गव्यसर्पिषा मर्दितं भवेत् ।।११७।। सुन्निग्धभांडे निक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत् । मासं मासं समुद्धृत्य कृत्वा कायविशोधनम् ।।११८।। सुन्निग्धं भक्षयेत्प्राज्ञो विडालपदमात्रकम् । दिनसप्तप्रयोगेण सर्वरोगं निवारयेत् ।।११९।। घण्माससेविताज्जीवेन्नरो वर्षशतत्रयम् । बृहस्पितसमो बुद्धचा सर्वशास्त्र—विशारदः।। नागार्जुनसमाख्यातः कत्योयममृताधिषः ।।१२०।।

(ओ० क०)

अर्थ-उत्तम सोंठ को लेकर चूर्ण बना वस्त्र में उसे छान के गुड, शहद, ग्री का घृत इसमें मिलावे फिर उसे चिकने बर्तन में भरकर धान्य के कोठे में धरे एक महीने में बाहर निकाल शरीर की शुद्धि करै उस चिकने पदार्थ को सदैव एक तोला प्रमाण खावे, सात दिन तक इस प्रयोग के करने से संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं, छः महीने तक सेवन करे तो तीन सौ वर्ष तक जीवित रहता है, बुद्धि में बृहस्पित के समान हो सम्पूर्ण शास्त्र को जाननेवाला होता है, नागार्जुन के द्वारा कहा हुआ यह कल्प अमृतका भी अधिपित है।।११७-१२०।।

## दुग्ध से चीते का कल्प

क्षीरेण मासमेकन्तु चित्रकं भक्षयेन्नरः । वज्रदेही महाकायो महाबलपराक्रमः ॥१२१॥

( औ० क० )

अर्थ-जो मनुष्य दूध के संग एक महीने तक चीते को पीता है वह बज्जसदृश शरीरवाला पराक्रमी हो जाता है॥१२१॥

## घी शहद से कुष्ठ कल्प

कुष्ठचूर्णं तु मध्वाज्यं नित्यं कर्षं पिबेन्नरः । वत्सरं दिव्यदेहः स्याद्ंगधेन शतपत्रवत् ॥१२२॥

(औ० क०)

अर्थ-कुष्ठ के सूर्ण को शहद और घृत में मिलाकर नित्यप्रति दश माशे खावे एक वर्ष दिन में दिव्य शरीरवाला हो कमल के समान सुगंधिवाला हो जाता है।।१२२।।

लघुबंद से कायाकल्प (उर्दू)

जनाब गोपीचन्द साहब महकमः सपैलाई व ट्रान्सपोर्ट छावनी फीरोजपुर से तहरीर फर्माते हैं कि कायाकल्प बूटी की अकसर असहाब तलाश में पाये जाते हैं जिन असहाब को कायाकल्प का शौक हो और उम्र चालीस साल से ज्यादः हो तो मुफिस्सिला जैल बिला जरर और सहलुल हुसूल कायाकल्प के नुसस्ते को आजमाकर फाइदा उठावें नुसस्ता यह है—ककरोदा बूटी के ताजे पत्तों के आध सेर पुस्तः अर्क में ६ माशे स्याहमिर्च को खूब बारीक पीसकर मिला लेवे और एक गिलास में डाल कर पी जावे। चालीस योम के अन्दर निहायत उमदा कायाकल्प बिला किसी तकलीफ के हो जाता है। न तो किसी तरह की तकलीफ होती है और न यही दागिर कल्पों की तरह जिसमें कि खाल उतरती है। बेशक पेश्तर के तमाम नाकिस खून को सालह पैदा कर देती है। और अगर जिस्म पर किसी किस्म का दाग धब्बा हो सब साफ हो जाता है और सफेद बाल इस कल्प के करने से स्याह निकलना शुरू हो जाते हैं भूख अजहद लगती है घी और दूध इसके हमराह गिजा है जमाइ और तेल गुइ सुर्ख मिर्च और ज्यादह नमक का परहेज है कम नमक इस्तेमाल कर सकते हैं।

(सुफहा असबार अलकीमियाँ) १/१२/१९०६

घी शहद से निर्गुंडी मूल कल्प निर्गुंडी मूलचूर्णं तु गवां सर्पिः पलाष्टकम् । घृतं चैव तथा क्षौद्रं वोडशं क्षीरकं तथा ॥१२३॥ स्निग्धमांडे समालोङच धान्यराशौ निधापयेत् । पूर्णे मास ततोद्धृत्य मुदिने पुष्पसंयुते ॥१२४॥ बिडालपादिकामात्रं मासमेकं प्रयोजयेत् । वलीपलितनिर्मुक्तो जीवेद्वर्षशतत्रयम् ॥१२५॥

(औ० क०)

अर्थ-निर्मुंडी (सँभालू की जड़) का चूर्ण गौ का घृत यह दोनों बत्तीस तोले। सोलह तोले शहद, सोलह तोले दूध इनको एकत्र कर चिकने बर्तन में भरकर धरे तिस बर्तन को अन्न के भरे कोठे में रख देवे एक महीना पूरा लेवे सब पुष्य नक्षत्रयुक्त शुभ दिन में बाहर निकाले एक महीने तक चिकने बर्तन में भरकर के धान की राशि में स्थापित कर दे एक मास तक अच्छे दिन में वा पुष्य नक्षत्र के दिन निकालकर मार्जारी (बिलाई) के पद समान मात्र एक मास तक खावे तो सफेद बाल काले हो जाते हैं और तीन सौ वर्ष की आयु होती है।।१२३-१२५॥

#### घी से निर्गुंडी मूल कल्प

निर्गुंडीमूलमादाय घृतेन सह भक्षयेत् । मासैकस्य प्रयोगेण नराश्चकाशगामिनः ॥१२६॥

(औ० क०)

अर्थ-निर्गुंडी के मूल को घृत के साथ भक्षण करे तो एक महीने के प्रयोग से मनुष्य आकाशगामी हो जाते हैं॥१२६॥

## तक से निर्गुंडी मूल कल्प

निर्गुंडीमूलमादाय तक्रेण सह सेवितम् । मासमेकप्रयोगेण वलीपलितवर्जितः ॥१२७॥

(औ० क०)

अर्थ-निर्गुंडी के मूल को तक्र के साथ सेवन करै मास १ तक तो सफेद बालों के काले बाल हो जाते हैं॥१२७॥

## पुनर्नवा कल्प

तच्चूर्णं सितया साकं यद्वा क्षीरेण यः पिबेत् । प्रभातकाले सततं जीवेतु शरदां शतम् ॥१२८॥

(औ० क०)

अर्थ-जो मनुष्य उस चूर्ण को दूध और मिसरी के संग प्रातः काल निरंतर पीता है वह सौ वर्ष तक जीवता है।।१२८।।

## शहद और घी से कल्प श्वेतार्क

पुष्यार्केण गृहीत्वा तु श्वेतार्कः सर्वसिद्धिदः । पंचांगं चूर्णयेद्धीमान्मध्वाज्येन तु भक्षयेत् ॥१२९॥ जीर्णान्ते भोजनं कुर्यात् षष्टिक्राक्षीरभोजनम् । वर्जयेत्तैलमम्लं च मासमेकं तु भक्षयेत् । वलीपलितनिर्मुक्तो महाबलपराक्रमः ॥१३०॥ (औ० क०)

अर्थ-सब सिद्धियों के देनेवाले सफेद आक को पंडित जन को चाहिये कि जब पुष्य नक्षत्र पर सूर्य का उदय होय अर्क उस दिन लाकर उसके पंचांग के चूर्ण को शहद और घृत के साथ खावे औषधि का परिपाक हो जाने पर सट्टी चावल और दूध का भोजन करे, तेल और खटाई को वर्ज देवे एक महीने तक इसको अक्षण करे तो सफेद बाल नहीं होते महावली पराक्रमी हो॥१२९॥१३०॥

## पारवगंधवा-निर्गुंडीरसमर्दित कुष्ठहर

गंधकं सूतकं चैव निर्गुंडीरसमर्दितम् । हत्त्यष्टादश कष्ठानि विषं हन्ति जरापहम् ॥१३१॥

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-शुद्धगंधक और पारद (चन्द्रोदयादि) को समान भाग लेकर निर्गुंडी के रस से मर्दन करे तो वह रस अठारह प्रकार के कोढ़, विषरोग, और जरावस्था (बूढापे) को नाश करता है।।१३१।।

## पारदगंधकप्रयोग निर्गुण्डी से भावित

गंधकं रससंयुक्तं निर्गुंडीरसभावितम् । अंधमूषागतं ध्मातं लेहयेन्मधुसर्पिषा । मासस्यैकप्रयोगेण सर्वव्याधिर्विनश्यति ॥१३२॥ (योगसार)

अर्थ-गंधक और पारद (बुभुक्षित) को निर्गृण्डी के रस से मर्दन कर अन्धमूषा में रख धोंके उसको शहद और घृत के साथ एकमास तक सेवन करे तो समस्त रोग नाश होते हैं।।१३२।।

## सर्वरोग हर औषधि निर्गृण्डी कल्प (मूत्रपुरीष से सोना)

निर्गुंडीपंचांग रविपुष्यके दिन छायाशुष्ककर चूर्ण करके एक तोला चूर्ण अप्रसूत काली बकरी के मूत्र में १ मास खावै सर्वरोग रहित होवे-तस्य मूत्रपुरीषेण सुवर्णं रजतं च भवतीति ।। (उसके पेशाब और पाखाने से चांदी का सुवर्ण होता है)।। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## अभ्रकपारबप्रयोग निर्गुडी से भावित

गंधकं रसमाकाशं निर्गुंडीरसभावितम् । अंधमूषागतं ध्मातं लेहयेन्मधुसर्पिषा ।। १३३।। मासस्यैकप्रयोगेण हन्ति कुष्ठं सुदारुणम् । षण्मासस्य प्रयोगेण वलीपलितनाशनम् ॥१३४॥

(योगसार)

अर्थ-शृद्ध गंधक, चन्द्रोदय और अभ्रकभस्म इन तीनों को समान भाग लेकर निर्गुण्डी के रस से भावना देकर और अंधमूषा में रखकर धोंके, उस भस्म को एक मास तक सेवन करे तो भयानक कोढ़ का रोग नष्ट होता है और छः मास तक सेवन करने से वलीपलित से रहित होता है अर्थात् नवीन अवस्थावाला हो जाता है।।१३३।।१३४।।

## पारदप्रयोग (मुहागे से)

करालकबरीबीजं । समांशं योजयेत्सुधीः । सूतटंकणसंयुक्तं वलीपलितनाशनम् ।।१३५।।

(योगसार)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजनप्रसादसंकलिता यां रसराजसंहितायां कल्पोपवर्णनं नाम चतुश्चत्वांरिंशोऽध्यायः ॥४४॥

अर्थ-गंधक और तुलसी (काली) के बीज चन्द्रोदय और मुहागा इनको पीस लघ्पूट देवे उसके स्वन करने से वलीपलित से रहित हो जाता है।।१३५।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रस कल्पोपवर्णनं नाम हिन्दीटीकायां राजसंहिताया चतुश्चत्वारिंशोध्यायः ॥४४॥

## धातुवादाध्यायः ४५

## कटोरी नुकराको हजारलैमू के अर्क से तय्यार करके उससे सीमाव की चांदी (फार्सी)

नुकरा खालिसरा अजद कटोरी साजद व बरआतिश निहादह शीरा लैमू दरआं अन्दाजद बचूं खुश्क शवदं दीगर अन्दाजद ताशीरा हजार लैमूं कागजी दरआं सोस्त शवद बादह हरगाह किरव्वाहदं सीमावरा बआब अन्दाहली व ककरोंदा सहक नमूदः दरकटोरः मजकूर कर्दः बर आतिशदिहद फसन गर्दंदई अमल कुनद मे शवद मुजरिंब है अम्मा आमिल लावल्दबुद अगर औलाददाश्तः बागद हंरगिज न कुनन्द । (अजवियाज हकीम् मूहम्मद फतहयावखां सोहनपुरी)

#### जोडा

तुत्थकं दरदं कृष्णकंकुष्ठं हेमगैरिकम् । पारदं गंधकं चैव रसकं च मनः शिला ।।१।। एतानि समभागानि हंसपाद्या वरानने । सुरदाल्या जलैनैव मूत्रवर्गे पृथक् पृथक् ।।२।। मासैकेन प्रयत्नेन दोलायंत्रेण पाचयेत् । पाचित्वोद्धृत्य यंत्रात् वसुपत्राणि लेपयेत् ।।३।। अग्नि दत्वा समासेन चतुर्थांशेन कांचनम् । दत्त्वातिध्मापयेत्सम्यक् तत्सर्वं कांचनं भवेत् ॥४॥

(योगसार)

अर्थ-तृतिया, सिंगरफ, कालाकंकुष्ठ, हेम (सुवर्ण), गेरू, पारद, गंधक, रांग और मैनसिल इनको समान भाग लेकर हंसपादी अर्थात् छुईमुई का रस, देवदाली का रस और मूत्रवर्ग से दोलायंत्रद्वारा स्वेदित करै और फिर यन्त्र से निकाल घोटकर चांदी के पत्रों पर लेपकर अग्नि में धोंके तो चांदी का सुवर्ण होगा वह सुवर्ण चार वर्ण का कहावेगा और अत्यन्त धोंकने से संपूर्ण ही सुवर्ण हो जाता है।।१-४।।

तारतास्रे तु यः सूतः कुटिलं च समन्वितम् । ध्मापितं चैव मुषायां त्रिवारं कनकं भवेत् ॥५॥

(योगसार)

अर्थ-चांदी, तांबा, पारद और सीसा इनको समान भाग लेकर घरिया में रख कोयलों की आंच में धोंके इस प्रकार तीन बार धोंकने से सुवर्ण हो जाता है॥५॥

#### . वेधक

पीतगंधकसूतेन रक्तचंद्रकपंचकम् । वज्जीक्षीरेण संयुक्तं वंगस्तभनमुत्तमम् ॥६॥ (योगसार)

अर्थ-आमलासार गंधक, पारद और वंग को रक्त पंचक तथा यूहर के दूध से घोटे तो यह उत्तम वेधक होता है।।६।।

#### वेधक जोडा

पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि द्रव्यस्य करणं महत् । रसगंधकतुत्थं च दरदं माक्षिकं तथा ।।७।। एतत्सर्वोष्णतोयेनः याममानं विमर्दयेत् । तेनैव तारपत्राणि लेपयित्वा विचक्षणैः ।।८।। एवंविधिविधानेन मदं मंदेन पाचयेत् । चतुर्दश भवेद्वर्णं दारिद्रचस्य विनाशनम् ॥९॥ अनेन लिप्त्वा शौल्वं तु पत्रं विश्रास्य धामयेत् । षोडशवर्णिकं पत्रं भवत्येव न संशयः ॥१०॥

(योगसार)

अर्थ-अब उत्तम सुवर्ण बनाने की क्रिया को कहते हैं। पारा, गंधक, नीलाथोथा, सिंगरफ, सोनामक्खी इन सबको को उष्ण जल से एक प्रहर तक घोटे उसी पिष्टी से चांदी के पत्रों को लीप देवे इस प्रकार मन्द २ अग्नि से पकावे तो चौदह वर्णबाला सुवर्ण दरिद्रका नाशक सिद्ध होता है, और इसी लेप से तांबे के पत्रों पर लेप करें फिर कुछ समय तक ठहरकर धोंके तो सोलह वर्णवाला सुवर्ण होता है इसमें सन्देह नहीं है।।७-१०।।

हेमगैरिकसंयुक्तं समांशेन च गंधकम् ।

१--करालकवरी से आशय काली वनतुलसी से जान पड़ता है।

देवदारुसमायुक्तं तारमायति कांचनम् ॥११॥ (योगसार)

१--उष्णतोय से ग्रन्थकार ने वह जल लिया है जो पर्वत से स्वयं गरम निकलता हो। CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

अर्थ-एक तोला चांदी, एक तोला सुवर्ण, एक तोला गेरू और एक ही तोला गंधक इनको देवदारु के रस से घोटकर सम्पुट में भस्म करै तो सुवर्ण होगा॥११॥

वेधक रक्तचित्रक भल्लाततैल से ताम्र का मुवर्णरूप रक्तचित्रकभल्लाततैललिप्तं पुटेन तु । तप्तताम्रं च देवेशि जायते हेमरूपवान् ॥१२॥

(औषधिकल्पलता)

अर्थ-हे पार्विति! तांबे के पत्रों को लाल चीता और भिलावे के तैल से तरकर पुट में भस्म करै तो उत्तम रूपवाला सुवर्ण होगा॥१२॥

## वेधक अंकोल तैल से जोड़ा

अरुणांकोलबीजस्य तैलं पूर्ववदाहृतम् । तेनं प्रलिप्तताम्त्रस्य पत्राणि पुटपाकके ॥१३॥ धृत्वाग्नौ चैव क्षिप्तव्या निष्कमात्रमिता सिता ॥ त्रिनिष्कमात्रस्वर्णेन स्वयं कनकतां व्रजेत् ॥१४॥ (औ० क०)

अर्थ-लालअंकोल के बीजों के तैल से तांबे के ऊपर लेप कर घरिया में रख आंच में तपाबे, ताब आने पर एक तोला चांदी डाल देवे और तीन तोले सुवर्ण डाल देवे तो सुवर्ण हो जायगा।। १३।। १४।।

सम्मति–इस क्रिया में तांबे का भाग नहीं लिखा गया है इसीलिये तांबा मेरी समझ में १ ही तोला ठीक होगा।।

## कलई, सीमाव और नुकरा मिलाकर चांदी बनाने की तरकीब बजरियः आक सफेद (उर्दू)

अगर आक सफेद तमाम लेकर कूट पीसकर रखे वियारद मिकदार यकजू नुकरा वयक माशा सीमाव व एक तोला कलई यकजा चर्ख देकर कदरे अजीइक दरगुजार बिदहद बंसकरम अल्लाह ताला १०० ३० दान. ख्वाहद बूद । (अज बियाज हक्कीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

## रांग की चांदी बकरी को खिलाकर

छागली खादयेद्वंगं चणिष्टेन पक्षकम् । भस्मीकृत्वा मलं तस्या निःसरेत्तारमुत्तमम् ॥१५॥

(काकचंडीश्वरीतंत्र)

अर्थ-वंग को चनों के साथ पीस के पन्द्रह दिन तक बकरी को खिला देवे उसकी मींगनी को जलाकर चांदी निकाले (जिस प्रकार सत्त निकालते हैं) ।।१५॥

## नाग से सोना बनाने की क्रिया

कंकुष्ठं गुडहंसपादिरसकं तारं च गोदिन्तका लाक्षाकुंकुमरोचनामधुनिशा बिल्वं च लज्जालुकम् । एतत्सर्विमिदं च भागसमकं लवणोदके मर्दितं तेनोल्लेपितनागपत्रपुटितं षट्पाचने कांचनम् ॥१६॥ हारं कंकणमुद्रिकां विरचयेन्नागार्जुनैर्भाषितम् ॥१७॥ (योगसार)

अर्थ-कंकुष्ठ, गुड, हंसपादी, वंग, चांदी, गोंदन्ती हरताल, लाख, कसूम, गोरोचन, शहद, हलदी, बेल, छुईमुई, समानभाग ली हुई इन चीजों को खारे पानी से घोट सीसे के पत्रों पर लेपकर छः बार पकावे तो सुवर्ण होगा उस बने हुए सुवर्ण से भूषण बनावे॥१६॥१७॥

#### वेधक नाग

बर्बुरस्य रसे नागं शोधयेच्छतवारतः ततः कृत्वा तु चंषंकिमिष्टिकोपिर निक्षिपेत् ॥१८॥ तन्मध्ये गंधकं स्थाप्यं पाकं कुर्योत्त्रियामकम् । गंधकस्य तु तैलेन वेधकं चषकं ततः ॥१९॥ यामत्रयं कृते पाके भवेद्वियं रसायनम् । अयुताविध शुल्बं च वेधयेन्नात्र संशयः ॥२०॥

(काकचंडीश्वरतंत्र)

अर्थ-सीमे को गला २ कर बबूर के रस में सौ बार बुझाव देने से शोध लेवे उसका कटोरा बनाकर ईट पर रख देवे उसमें गधक रखे और तीन प्रहर तक पाक करैं तो गधक के तैल के योग से वह कटोरा वेधक होता है और वह बंग दस हजार भाग से तांबे को बेधकर सुवर्ण करता है, इसमें सन्देह नहीं है।।१७-२०।।

#### रंजितनाग से चांदी का स्वर्ण बनाने की क्रिया

नीलांजनं तथा तीक्ष्णं समभागेन टंकणम् । गंधचूर्णं समं ध्मातं नागं भवति शोभनम् ।।२१।। घृततैले तथा क्षिप्तं सर्वदोषं विवर्जयेत् । धमेत्तं तारयोगेन हेमं भवति शोभनम् ।।२२।।

(योगसार)

अर्थ-एक भाग सुरमा, एक भाग तीक्ष्ण लोह इन दोनों के समान सुहागा तथा तीनों के तुल्य गंधक को लेकर अग्नि में धोंके तो सुन्दर नाग (सीसा) बन जायेगा। उसको गिलाकर घी तथा तैल में बुझावे तो सीसा समस्त दोषों से रहित होता है उसको चांदी के साथ धोंकने से सुवर्ण होता है।।२१।।२२।।

#### वेधक रौप्यकर पारद सेर की कटोरी की भस्म

शुभेऽह्नि रसमादाय गजिपप्पलिकाद्ववैः । मर्दयेत्सप्तिदिवसं ततस्तांबूलपर्णजैः ॥२३॥ रसैश्च मर्दयेत्सप्तिदिवसं तु विचक्षणः तोलकद्वयसारेण शोधितेन प्रकारयेत् ॥२४॥ चषकश्वान्तरे चैव तस्य चाम्लरसैस्समम् । रसं विलिपयेद्वीमांस्तोलकद्वयसंमितम् ॥२५॥ यावद्वसं क्षयं याति तावद् धर्मे विनिक्षिपेत् ॥ ततः सैंधवमानीय तदधः पूरयेत्सुधीः ॥२६॥ मृत्वपरे तु संस्थाप्य चषकं तदधोमुलम् । चुल्लिकोपिर संस्थाप्य सरावं चाम्लवेतजैः ॥२७॥ रसैर्मुहुर्विलिपेत्तच्चषकस्य बहिः पुनः ॥ पचेन्मंदािप्रनाधीमान् यामान्वोडश यत्नतः ॥२८॥ स्वांगं शीतलमुद्धृत्य यत्नतः परिरक्षयेत् । शुल्बं वंगशरीराणि वेधयेन्नात्र संशयः ॥२९॥

(काकचंडीश्वरीतंत्र)

अर्थ-उत्तम दिवस में पारद को लेकर गजपीपल के क्वाथ से सात दिवस तक मर्दन करे। फिर सात ही दिवस तक पानों के रस से मर्दन करें तदनन्तर दो तोले शुद्ध लोहसार का कटोरा बनाय उससे घुटे हुए पारद का लेप कर देवे और उमी (लेप किये हुए) कटोरे में नीवू अथवा बिजोरे आदि के खट्टे पदार्थ का रस भर देवे और घास में रस के सूखना तक सुखावे फिर उससे पिसे हुए सैंधव को भर खिपरे पर उलट कर देवे और नीचे से अग्नि देवे कटोरे के पेदे पर अम्लवेत् (एक प्रकार का नींवू) के रस से तर करता रहै इस प्रकार सोलह प्रहर तक मंदाग्नि देवे स्वांग शीतल होने पर निकालकर हिफाजत से रखे तो वह भस्म तांबा और वंग को वेधता है। इसमें सन्देह नहीं है। २३-२९।।

## हरताल की तलभस्म चांदी शंखियायोग से

अर्थ-हरिताल आध सेर पक्का, दाल चिकता पावपक्का, रजत पाव पक्का तीनों को ४ प्रहर खरल करना, एरंड बीज मज्जा और एरंड तैल पाकर फिर शीशी में उड़ाना फिर ऊर्ध्वस्थ अधस्थ दोनों खरल करना फिर उड़ाना फिर ऐसे चौदा बार करना फिर ताम्र पर योग करना यह दृष्टप्रत्यय योग है॥ (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

बकरी की मेंगनी का वेधक तैल हरताल गंधक का चणिष्टेन मासाई छागीं तालं च गंधकम् । खादियत्वाऽऽहृतं तैलं तन्मलाच्छुल्बवेधकृत् ॥३०॥ गंधकयोगेन तारपत्राणि तालयोगेन शुल्ब-पत्राणि वेधयेदिति संप्रदायः ॥३१॥ (काकचंडीश्वरीतंत्रम्) अर्थ-बेसन के साथ हरताल अथवा गंधक को खिलाकर उसकी मैगनियों से तैल निकाले तो वह तैल तांबे को वेधनेवाला होता है। तात्पर्य यह है कि गंधक के योग से चांदी को वेधता है और हरताल के योग से तांबे के पत्रों को वेधता है ऐसा संप्रदाय है।।३०-३१।।

## हरतालतैलवेधक

तालं र्न्युरवक्त्रे तु पक्षमात्रं निधाय च । तनैलं मूपुटा धृत्वा कारयेच्छुल्ववेधकम् ॥३२॥

(काकचंडीश्वरीतंत्र)

अर्थ-हरताल को मेंडक के मुँह में पन्द्रह दिवस तक रखकर पाताल यंत्र से तैल निकाले तो वह तैल तांबे के पत्रों का वेधक होता है।।३२।।

ढाकफूलरस से भावितवेधक हरताल रांग की चांदी तस्य पुष्पस्य निर्यासे तालकं च सुभावितम् । तस्य तालस्य कल्केन ढात्रिंशांशेन लेपितम् ॥ वंगं भवित तत्तारं कुंदपुष्पस्य संनिभम् ॥३३॥ (औषधिकल्पलता)

अर्थ-ढाक के फूलों के रस से हरताल को भावना देवे वह भावित हरताल १ भाग को बंग ३२ भाग पर लेपकर पुट देवे तो कुन्द के समान चांदी हो जायेगी।।३३।।

## वेधकपारद गंधक (तृणज्योति से)

तस्य मूलं तु संगृह्य रसगंधकतत्समम् । मातुलुंगरसेनैव एकीकृत्य तु मर्दयेत् । लेपयेच्छुल्वपत्राणि त्रिपुटं हेमशोभनम् ।।३४।। (औषधिकल्पलता)

अर्थ—ढाक की जड़ के समान पारद गन्धक को लेकर और मिलाकर बिजोरे के रस से मर्दन करैं फिर उससे तांबे के पत्रों पर कर पुट देवे तो इस प्रकार तीन चार पुट देने से उत्तम सुवर्ण होता है।।३४।।

#### वेधक पारदगंधकपिष्टीलेप

गंधकं चूर्णसंयुक्तं कृष्णायं लांगलीभवम् । एवं क्रमात्ततो देवि मर्दितं रसगंधकम् ।।३५॥ नवनीतसमापिंडी जायते वरिपष्टिका । दत्त्वा लघुपुटं पश्चाद्धेमपत्राधिलेपयेत् । पुटपाकेन देवेशि वर्द्धते स्वर्णपंचकम् ।।३६॥ (औ० क०)

अर्थ-गन्धक, चूना, लोहसार और किलयारी की जड़ इन सबको तप्त खल्ब में खरलकर पिष्टी बना लेवे फिर उसको सम्पुट में रख़ लघुपुट देवे उससे सुवर्ण के पत्रों पर लेप करे तो सुवर्ण का रंग उत्तम होता है।।३५।।३६।।

#### वेधक गन्धक पारदलेप

गन्धकं रससंयुक्तं सुगंधिरसमर्दितम् । ताम्रपत्रप्रतेपेन दत्ताग्निः कांचनं भवेत् ।।३७॥ (औ० क०) अर्थ-पारद और गंधक को कचूर के रस से मर्द करे और ताँबे के पत्रों पर लेप कर अग्नि देवे तो सुवर्ण होवे॥३७॥

## वेधकगंधक पारदयोग

गंधकं गन्धमूलीं च रसबीजेन, मर्दयेत् । अमिथ्यं मासमेकेन तारलेपेन कांचनम् ।।३८।। (योगसार)

गंधमूल- कुलीजन।

गंधमुलक- आमियाहल्दी।

गंधमूला- कचूर।

गंधमूली- छोटा कचूर।

अर्थ-गंधक, कचूर, स्वर्ण और पारद को बिजोरे के रस से एक मास तक मर्दन कर चांदी के पत्रों पर लेप करैं तो सुवर्ण होगा।।३८।।

१-रस से पारद और बीज से स्वर्ण का ग्रहण करना और मासमेकेन का संबंध मर्दन से करना।

#### वेधक खोटबद्ध

शुद्धसूतं पलं चैकं गन्धक्तस्य पलार्धकम् । मधुसंजीवितो येन दिनमेकन्तु मर्दयेत् ॥३९॥ गुटिकां गुंजयुग्मं तु च्छायाशुष्कन्तु कारयेत् । बृहतीफलमध्यस्थं शिवाचूर्णेन लेपयेत् ॥४०॥ ततो गोधूमचूर्णेन मृदा लिप्य विशोषयेत् । क्षिप्त्वा कर्पूरकोष्ठे तु भस्त्रया चैव धम्यते ॥४१॥ कृत्वा कर्पूरकोष्ठे तु हठाग्नौ चैव धामयेत् । ततोऽसौ जायते खोटं पिष्यते लवणं यथा॥४२॥ शुल्वस्या षोडशांशेन वेधनं बीजकांचनम् । रसेन सहितं देवि यथा कार्यं रसायनम् ॥४३॥

(योगसार)

अर्थ-गुद्ध आमलासार गंधक एक भाग, दो भाग पारद इनको मधुजीवी के रस से एक दिवस तक घोटे और उसकी चौंटनी के समान गोलियां बनाय छांह में सुखा लेवें उनको बड़ी कटेरी के फल में भर ऊपर से एक अंगुल हर्र के चूर्ण का लेप करे, फिर गेहूं के चूर्ण का लेप करे, तदनन्तर मिट्टी का लेप कर सुखा लेवे। उस गोले को कपूर में रख धोंके तो वह खोट नोक के समान पिस जाता है वह सोलहवें भाग से ताम्न को वेधता है हे पार्वित! यह रसायन पारद के साथ होता है॥३९-४३॥

## सीमाव और ताँबे के मेल से अकसीर (उर्दू)

हिकायत-तिजारा रियासत अलवर में एक सन्यासी ने एक मास्टर स्कूल से यह नुसखा बनवाया, सीमाव बाजारी और बुरादा निहास बाजारी हम वजन को अर्क नकछिकनी से (१०५) पुट देकर २४ प्रहरकी आंच दी। पुट का तरीक: यह था कि ताँबे के कटोरे में दिस्ता उसमें डबल पैसा नसव करके दवा को अर्क नकछिनकी डालकर १०५ मर्तब: लिपवाया पीसने की मिकदार इसी कदर कि अर्क सूख जाय इसके बाद ताँबे की डिबिया में बन्द करके किसी जर्फ में रेत भरकर डिबिया बीच में रखकर २४ प्रहर या ७२ घंटे की आंच दे (नारदिमस) आंच पूरी होने से ४ प्रहर के बाद दवा निकाल ले सन्यासी साहब कह गये कि एक रत्ती से तोलाभर सोना बनेगा। मास्टरसाहब ने जो खोला डिबिया में राख भरी पाई, सुनार से तरह कराई कुछ भी न हुआ। मगर डिबिया की दरज में शायद एक रत्ती सुर्ख दवा रह गई थी उसके तरह करने से तोला भर सोना तय्यार हुआ यानी इनकी मेहनत मजदूरी और खर्चा सब सन्यासी साहब दे गये थे।

मेरे एक दोस्त मुंशी हनुमतसिंह जो स्कूल के हेडमास्टर थे उन्होंने यह किस्सा मुझे लिखा कि अगर आप इस नुस्खे को सही समझें और बरादरान अलकीमियाँ के वास्ते कार आमद हो तो इसको करके देखें चुंकि नखछिकनी नवातात अकसीरि यासे है। मुझे नूसखे की सचाई पर वसूक हुआ। मगर अर्क की मिकदार मजहूल थी लिहाजा उसूल कीमियाई मशरकीपर बनाकर हमने ४ तोला सीमाव और ४ तोला मिसके बुरादह को अर्क मजकुर में इसी तरीके से पूट देने शुरू किये एक बोतल अर्क सय्यद सिनाहसेन साहब रईस दहलिया डाकसाना दहानी जिला हरदोई मुल्क अवध ने भेजा जब वह खतम हो गया तो गोया ऽ।। सेर यानी पचास तोला अर्क ८ तोले दवा में खर्च हुआ ५० ८ ६-१/४ गुना अर्क दवा को मिला अब हमने इसको १२ प्रहर यानी ३६ घंटे की आंच डिबिया में दी इसी तरह से सर्द होने के बाद एक रत्ती दवा चांदी तोला भरे पर तरह की जोड़ा बनाने की हद तक रंग आया और सीमाव कायमूरनार हो गया। फिर ६ माशे दवा को भड़के की आंच तेजचन्द मरतबः दी तो आठवाँ हिस्सा दबा का कम हुआ जिससे मालूम हुआ कि अभी सीमाव किसी कदर नाकायम है और दवा बरंग स्याह भी है और ६ माशे इसी तजरुबे से दवा कम होकर ७।। तोले रही फिर हमने एक बोतल अर्क और मँगाकर दफै दफै पुट दिलाये और ७२ घंटे की आंच दी अब दवा सुर्खी माइल और नीम मुक्रम्मै वरामद हुई यानी तरक्की औसाफ में है। यह भी याद रहे कि दुबारा पुट देने से दवा का वजन बजाइ ७॥ तोले के ११ तोले हो गया था हालाँकि रतूवत न थी और ७२ घंटे की आंच देने के बाद फिर वही ७।। तोले बरामद हुई अब ११ तोला सोना हिमलानी जो हमारे दोनों खैर शागिर्दों ने खराब बतलाया था उसको फी तोला एक रत्ती

भर अकसीर तरह करने से वह सोना ऐसा उमदा हो गया जैसे दुचन्द हमिलान से भी कभी न हुआ था। काट और तोड सब दुरुस्त और सस्ती स्याही बिलकुल नदारद शुकर खुदा। अब हमको हिसाब से मालूम हुआ कि १२-१/२ गुना अर्क देने से यह दवा इस दर्जे को पहुँची आयन्द: और अर्क देने से पूरी अकसीरी हो जायेगी। अकसीरी बूटियों के अर्क से पूट देने की मिकदार कम से कम चहारचन्द और ज्यादह से जियादह चालीसगुना अर्क की है लिहाजा हम इस मिकदार तक रफ्तः रफ्तः इसको पहुँचा कर देखेंगे इस वक्त तौ यह दवा नीम मुशम्मा है और देर में पिघलती है और शायद निस्फ फिदाब है इसी वजह से तिलाये खालिस नहीं बनाती। अटयार अफजाकी हद पर जरूर पहुँचती है याद रहे कि जो दवा अटपार अफजा है ज्याद: तदबीर करने से वही दवा अकसीर हक के दर्जे पर पहुँच जाती है। नकछिकनी का शीरा यह बूटी भी किस कदर कम पानी देनेवाली है इसका शीरा भी अगर किसी कदर हरारत पहुँचाकर निकाला जावे तो शायद हर्ज न होगा और यही आसन तरीक है वरन् दीगर तरीक: सख्त मुक्किल है और अगर हो सके या कम अज कम ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि शीरा बिला हरारत पहुँचाये निकाला जा सके।

पुट देना–इस जगह पुट देने से मुराद यह कि दवाई को अर्क से तर कर लिया जात्रे और इस कदर खरल करे कि अर्क खुश्क हो जावे। (सुफहा ४–५ अखबार अलकीमियाँ २४/२/१९०९)

## शनाख्त अदिबया चहार गानः अजरंग (उर्दू)

(१) अगर रंग अदिबया का हरारत से पहला यानी बदस्तूर रंग खुद ही रहै तो यकीन जानो कि तबस पूरा ही नहीं व मकसूद नहीं है।

(२) अगर रंग अदिबया का स्याह हो गया। व नअशा (जहांवा बन गई तो यकीन जानों कि अदिबया जादय हरारत से सोस्त हो गई है।

(३) अगर रंग अदिवया का मुर्ख व जर्द है तो यकीन जानों व मानों कि अदिविया मतवूआ दुरुस्त व सही तौर पर पुस्तः हस्व हस्व मुराद बन गई है। स्वाह वह हरारत यकवारगी तरीक मुफीद व मुकर्ररः उस्तादान से है (ख्वाह वदफआत रफ्तः के है (अखबार अलकीमियां २४/२/१९०९)

## लोहे से वंग बनाने की क्रिया

कांतिलोहं च सौबीरं टंकणं रक्तगंधकम् । अधंमूषागतं ध्मातं वंगः स्याद्वरवर्णिन ॥४४॥

(योगसार)

अर्थ-कान्तिसार, लोहा, सुरमा, सुहागा, और लाल रंग का गेंधक इनको पीस घरिया में रलकर धोंके तो उसके वंग की चांदी होती है।।४४।।

लोहे सुरमें से नाग बनाने की क्रिया नीलांजनं तथां तीक्ष्णं समभागेन टंकणम् । गंधचूर्णं समं ध्मातं नागं भवति शोभनम् ॥४५॥ (योगसार)

अर्थ-सुरमा तथा तीक्ष्ण लोह इन दोनों के समान सुहागा और इन तीनों के समान गंधक को पीस कोयले की अग्नि में धोंके उसको योग से सीसा सुवर्ण होता है।।४५।।

## उसूल कीमिया मुर्ख व सफेद के जुदागानः जुज्ब आजम (उर्दू)

इस फन के आलिमों ने अकसीर अबेज के वास्ते, जरेबेख, नौसादर और फजः और अकसीर असमर के वास्ते जीवक, गूगर्द, नौसादर और जौहब मुकर्रर किया है और इन चहार अजजाइ को इस्तलाह में अरकान अरवः और अनसिर अरबः के नाम से मौसूम करते हैं इसकी तशरीह यो है कि जरेवेख व गूगर्द नसीतरलः आग नौसादर नमीतरलः हवा और जीवक नमीतरल पानी और फजः और जौहब नीमतरलः अजसाद के हैं और इन चीजों में जो बहालत तरकीब व इम्तज़ान अजिकस्म मियाह वगैरः शामिल करते हैं वह नीमतरलः नफसके है। और नफस जसद और रूह के दरमियान राबतः है।

(मुफहा १० अखबार अलकीमियां १६/६/१९०५)

## उसूल कीमिया (उर्दू)

जब तक रुह, नफस, जसद, हरसह वा कायदा कायम व शिगुफ्तः होकर तहनशीन न हो जाये अकसीर नहीं बन सकती।

## तफसील हरसहकी यह है

रूह जीवक (पारा) दोयम नौसादर।

(फ) पारा मसअद रूह महज हो जाता है कायम होकर जसद बन जाता है।

नौसादर मसअद । रूहमहज और सावित होकर नफस बनता है। नफस एक जौहर जरीन में दोयम किविरियत असफर व हमर ।

(फ) जरवन में मसअद रूह महज हो जाती है। किविरियते मसअद को नफस महज कहते हैं। जसद-सोना, चांदी, लोहा, कलई, सिक्का तांबा वगैरः।

(फ) बाजअहलफनजसद को उड़ाकर रूह कर लेते हैं और इस रूह को फिर जसद। यानी रोगन बना लेते हैं इस दर्जे इसणः के अन्दर जरूर खास्सा अकसीर पैदा हो सकता है। (सुफहा १६ अखबार अलकीमियां १/4/१९०५)

उसूलकीमियां (उर्बू)

कीमियां बनाने के लिये तादात तरीकों में से तीन खास तरीके है जो अमूनन इन्हीं हर सहपर उस्तादानफन कीमिया मगरबीका अमल रहा है तरीका अब्बलवालों का कौल है कि जब रूह नफस जसद को एक जिस्म और कायम करके शिगुफ्तः कर लिया जावे वह अकसीर है। तरीका दोयम बाले इस बात पर है कि जब हर सह को तसईद करते करते तहनशीन बना लेवे उसमें खासियत अकसीर की पैदा हो जायगीं तरीक सोयम के उस्ताद इस तरफ गये हैं कि जब मजमूई जसद कायम (रूह—नफस—जसद) को रूह बना लिया जावे और उस रूह को फिर जसद यानी तेल कर दिया जावे पस वही अकसीर आजम है।

नोट- यहां जसद का रूह बनाना जौहरलेने के मानी है और रूह से फिर जसद कर देना रोगन कर देने को कहा गया है-रोगन आतिशी ताकि हवाड ऐसा रोगन कि फिर हजार तरद्दुत से अपने अवायलजसद की तरफ ऊद न करे (मुफहा १ व २ अखबार अलकीमियाँ १६/५/१९०५)

## उसूलकीमिया (उर्दू)

वाजः रहे साहिबान फनमगरबी के नजदीक जब तक रूह। नफस जसद यह तीनों वाहमी मखलूत व महलूल न हो जावें गोया एक जिस्म न बन जावें इसमें खासियत अकसीर पैदा नहीं होगी। पस चाहिये कि इनहरसह हिस्से जसद, रूह. नफसें, को मखूसम पानी अर्क से तसिकया और तिश्विया नरम यहां तक दें कि एक जिस्म होकर किसी तरह भी अज्जाइ जुदे जुदे न हो सके बल्कि आग पर डालने से तेल हो जावें तब खासियत अकसीर की पैदा होगी। (सुफहा १५ किताब अखबार अलकीमियाँ १/५/१९०५)

## सीमाव को कीमियाई बनाने के लिये इलाज (उर्दू)

सीमाव का इलाज यह है कि तसईद और हल मलगमः अजसाद से किया

जावे एमाल जमसी में उन अजसाद से तलगीम यानी छलवंद करना चाहिये जो तिला बनाने के मखसूस है और एमाल कमरीमें उन अजसाद से जो नुकरा बनाने में इस्तेमाल किये जाते हैं। (सुफहा अकलीमियाँ ७९)

## सोने की कीमियाई जांच का तरीका (उर्दू)

कीमियाई सोना अगर इमतहानात जैल में पूरा उतरे तो सोने के नाम से काबिल फरोस्त के जरीअन और कानूनन हो सकता है वरनः सोना कहकर फरोस्त करना जुर्म जरई और कानूनी है।

अव्यल-आग में तपा उदैने से लोन तिलाई बरामद हो। दोयन-आग में ताउ देने से बिलकुल स्याही न आवे।

सोम-आग में गर्म करके नौसादर की चुटकी देने से मुतगीरुल लोन त हो यानी चित्तियों सफेद या स्याह न आवें और न रंग उड़े।

चहारम-हुक्मा ने लिखा है सौमर्तबः भी चर्स दिया जावे तब भी रंग इसका बदस्तर रहे।

पंजम-सिवाय सोने के दूसरी तमाम धातें तेजाब फारूकी में महलूल हो जाती है और सोना सिर्फ तजाब नमक में महलूल हो सकता है।

श्रणम–सोने के वजन सनफी उसमें पैदा हो जावे जिसको पहचान यह है कि दूसरी धात में मिलकर चर्ब देने से हमशहः पेंदीतिलाई होगी।

हफ्तम-हथोडी व निहाई के जरिये से काटने में पूरा टुकड़ा कट जाए

दरमियान से टूट न जाय।

हश्तम—सोने को चर्ख देने से उसकी टिकिया ऊपर की जानिब गोल मुहिद्द और माहीपुश्त हो जिसको सुनारों के सीना उभारना कहते हैं।

नहम-चर्स देने के बाद जब टिकिया सर्द हो जावे नीचे की सितह में जाली की तरह खानः हाड मुश्चक हो जावें और उनमें गोलाई हो।

दहम-अगर नौसादर एक हिस्सा सोहागा एक हिस्सा शोरा निस्फ हिस्सा पानी में पीसकर पत्थर पर लगावे और गर्म करे तो मजल्ला हो जावे।

याजदहम–चर्ख देने के वक्त दाहनी जानिव से गर्दिश करे। (सुफहा अकलीमियां ३१)

## तिला से करवत में अजसाद का सिललिसा (उर्दू)

नुकरा बमुकाबले कूल अजसाद के तिला से अकरब है और मिस उसके बाद है और बाद उसके सुरब है और कलई व आहन बमुकाबले जुमले अजसाद के तिला से दूर है मुतरिज्जम नुकर: की नजदीकी की वजह यह है कि उसके बातन में वहियत होती है इसी वजह से रंग बहुत जल्द कुबूल कर लेती है। (सुफहा किताब अकलीमियाँ ४९)

वजन की दुरुस्तगी में यह ख्याल रखना चाहिये कि रंगत में जितना जियादह एतदाल आता जाता है बजन खुद बखुद दुरुस्त होता जाता है और चर्ख देते देते समेट पैदा होती जाती है जिससे हलका जसद वजनी होता

जाता है। (सुफहा अकलीमियाँ)

## गलाने में भारी धातु का नीचे रहना (उर्दू)

मुतरिज्जमवा एतबार ठोस और मुतखल खल होने की हरजसद का वजन जुदाजुदा है तजरुबे से साबित हुआ है कि चन्द अजसाद मुख्तिलिफ उलवजन की जब एक साथ गलाई जावेंगी हमेशह भारी जसद नीचे हो जायगा और उसके बाद तरतीबार उससे हलका उससे ऊपर होगा।

(सुफहा अकलीमियाँ ४९)

मखलूत धातों क्ने अलहवा अलहवा करने की तरकीब (उर्दू)

फिलजात मसलूत को बुरादा करके आतिशी शीशी में रखकर ऊपर से

उसका दोचन्द नौसादर का तेजाब डाले जिसको अगरेजो में अकवाफार्ट्स कहते हैं या जोरे का तेजाब डाले जिसको अगरेजी में नेडकएसिड (तेजाब फारूकी) कहते हैं यह तेजाब अगरेजी दुकानों में या न्यारियों से मिल सक्ते हैं जीजे में आठवे हिस्से ज्यादा तेजाब न हो बादह जीजी मजकूर निस्फ पानी में या बालू में रखकर नीचे से धीमी धीमी आग दे मखलूत धातें महलूल हो जायगी बादह उतारकर तेजाब को दूसरी चीनी के बर्तन में निथारले और नीचे का तलछट स्याह ठंढे पानी से दो तीन वार धोकर सफूफ मुहागे के मिलाकर चर्ख दे सोना साफ निकल आवेगा बाद तेजाब में कुछ ताबे के टुकड़े तलछट डाल दे और बदस्तूर साबिक आग पर रखें चांदी रुई के गाले की तरह होकर तहनजीन हो जावेगी बतरीक मजकूर सुहागा देकर चर्ख दे चांदी साफ निकल आवेगी बादह सीसा या लोहे का टुकड़ा डालकर तांवे की तलछट को निकालकर चर्ख दे तांवा साफ निकल आवेगा और सीसा अगर अलहदा करना मंजूर हो तो नमक डाले जब सीसा तहनजीन हो जाये चर्खदेखकरनेकाल ले तेजाब बहुत तेज (प्यूर) न हो जब तेजाब का जोज और धुआं बंद हो जाये उतरना चाहिये।

(सुफहा किताब अकलीमियां २९)

## सोना केवल नमक के तेजाब में लगता है (उर्दू)

सिवाइ सोने के दूसरी तमाम धातें तेजाब फारूकी (शोरा) में महलूल हो जाती है और सोना सिर्फ तेजाब नमक में महलूल हो सक्ता है। (सुफहा किताब अलकीमियां ३१)

#### जड़ी से वेध जड़ी से ताम्र का सोना

तीतीपोई स्यामलताः स्यामपात के रस में ताम्रपत्र लेपि आंच देइ तो सोना होगा।

## जड़ी से ताम्र का सोना

सर्वगंधाके रस में-ताम्रपत्र लेपि आंच देइ तो सुवर्ण होगा।

## जड़ी से लोह का और ताम्र का सोना

कालकेतु के रस में लोहा लेपै तो सुवर्ण होता है। ताम्र पत्र पर लेपि आंच देड तो सोना की सिद्धि होड।

## जड़ों से ताम्र का सोना

शाकवृक्षस्य निर्मासं पलमात्रं समानयेत् । पलेन शिग्नुबीजस्य रसेन परिमर्बयेत् ॥४६॥ पलमात्रं च शुल्बस्य पत्रं सूक्ष्मं विधापयेत् । बहुशी लेपितं कृत्वा धर्मे दत्त्वा पुनः पुनः । पश्चात्तद्धाम्यते पत्रं शुल्बं हेमापि जायते ॥४७॥ (बृ० यो० र० रा० शं०)

अर्थ-णाकवृक्ष के चार तोले गोंद को पल भर ही सँजने की मूली के रस से घोटे फिर एक पल तांबे के टुकड़ों को सूक्ष्म अर्थात् कंटकबेधी करावे उन पत्रों पर ऊपर कहें हुए लेप को कर २ के सुखा लेवें फिर उन पत्रों को आंच पर रखकर धोंके तो ताम्र का सुवर्ण हो जायगा।।४६-४७।।

## जड़ी से थूक से चांदी वा तांबे का सोना

बूटी गारहुन । पत्र तीन पीतफूलफल अरुन गोल प्रमान ब्रीछबीता १ सब भूमि में होते हैं तेकर पात मुख में डारै। कुचै तब ताम्रपत्र की रूपापत्र अगिनी में लाल करे तब मुखते रस डारिदेइ तब फेरि आंच देइ तो सोना होइ।

## गंधक और सोने से ताम्र का सोना

मुधामुखी, के रस में गंधक हीरं निषलै। ताम्रपत्रपर लेपि आंचदेइ तो

नोट (१)-क्या कालीपोई-या कडुवी पोई (या गीलीपोई)

नोट (२)-क्या सूर्य्यमुखी है?

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

सोना होता है।

## बूटी और चन्द्रार्क से ताम्र का सोना

बूटी गंरवहरता-पातवांस को अस। फूल फल नहीं। सर्व भूमीमें होते हैं रससों धातु चन्दा वली खिलताम्च पत्र लेपि आंच देइ तो सोना सिद्ध होगा।

## चिलम मे ताम्र का सोना (पारदयोग)

हलदी उमदा मिट्टी में मिला क्यारी बना ढाकफूल के काढे से सीच तम्बाकू बोवे जब डंडी निकले तब उन डंडियों में ६ माशे फी डंडी पारा छेदकर भर दे ऊपर से आटे से बंद कर दे। पक जाने पर काटले से इस तम्बाकू को चिलम में पीने से चिलम का पैसा सोना बन जायगा। (कश्मीरयात्रा में सुना)

## बूटी और गोदन्ती से चिलम में ताम्र का सोना

कादन्ती छोसे पात में रस नहीं पांच सात कांटा। पात के किनारे होत है भूमि में पात फैला रहत है। सब जगह पात और गोदन्ती हरताल, मीजिताम्रपात्र में लिपि चिलम पर धरि पीवे आंच लागे तो सुवर्ण होता है।

## बूटी और गोदन्ती हरताल से ताम्र का सोना

सेतपुहुपको तीन पतिया (सफेद फूल की तिपत्ती) के रस तोला ४ रत्ती १ हरताल गोदन्ती खिल ताम्र पत्र पर लेपि आंच देड तो सोना होता है। अवटावै तो संगय नहीं।

## केवल बूटी से रांग की चांदी और पारद भस्म से ताम्बे का सोना

बूटीकारवंती—पातवांसकोअस। फूलअरुण ब्रीछहस्तप्रमाण परवतपर होत है, माटीतरै तेल अस होत है, चिकनी से मासा १ की तोला १ पांच सेर रांगा से डारे तो रूपा होता है। तेके पात के रस में पारा खलै। तोला १ खलि चौरासी तोला तामा में डारे रत्ती १ तौ सोना सीधि, ते करेलकरी की माला बनाए जैको जपै सो सिद्धि हो।

## रजतिकया रांग की चांदी बकरी के पेट में

काली वकरी को घर बिच रखणा और आक के पत्रों के बिना और कुछ नहीं उसको खाने देना। ९ दिन फिर ज्वारदा आटा या पक्का और सूक्ष्म कृतरंग ५ तोले रोटी बणानी तबे ऊपर सेंकनी हेठ नहीं सेंकनी वह रोटी वकरी को खिलानी और आक के पत्रों बिना और कुछ नहीं खिलाना और उस बकरी दियां मेंगणा सुखाकर टाये में पाकर ऊपर थोड़ा सा नौसादर धूड देना और होर गोहे लगाकर अग्नि दैणी रंग सब पिघल के अधास्य लघु गर्त में पैजायगा उसको कुठाली में पाकर सुहागा पाकर गाललैणा रंजित है (जंबू से प्राप्त पुस्तक)।

जडीबल से पारद से तांबे का सोना होइ पारदलेप गजदंती बूटी-(क्या हस्तिशुंडी है) के रस में पारा खिलताबपत्र लेपि आंच देइ तौ सोना होगा।

#### अन्यच्च

सीलवंतीबूटी—(क्या छुईमुई से मुराद है) के रस में पारा खिल ताम्रपत्र लेपै आंच देइ तो सोना होगा।

पारा और रुद्रवंती जडी से ताम्र का सोना धातुवेधी रसभस्म पारद लेप चणकपत्रोपमैः पत्रैः सदाम्बुकणवर्षिणी । रुदंती नाम सा ज्ञेया तीवदारिव्रधनाशिनी ॥४८॥ रुदतीरसमादाय रसेन सह मर्दयेत् रिवपत्रप्रलपातु दिव्यं भवति कांचनम् ॥४९॥

(Ao to)

अर्थ-जिसके पत्ते चने के पत्तों के समान हो और जिसमें नित्य जल झरता हो उसको (रुदवंती) कहते हैं वह तीव दारिद्रच के नाश करनेवाली है उस रुदंती के रस में पारद को घोट तांबे के पत्रों पर लेपकर अग्नि में धोंके तो मुबर्ण होगा॥४८॥४९॥

## रुद्रवन्ती से अकसीर बनाने की तरकीब बजरिये सीमाव (उर्दू)

अकसीर बनाने का तजरुबा मुहम्मदयसीनक्षां साहब ने भी इस तरह किया है कि पारे को कोड़ी में भरकर दरस्त मजकूर ने नीचे गाड़ दिया मुबह को दूसरे रोज निकला पारा रेग की तरह होकर अकसीर शमसी हो जाता है और एक हुब: तोले भर चांदी पर तरह होता है (मुफहा अकलीमिया २३०)

#### हेमक्रिया रुद्रवन्तीजड़ी से और पारे गंधक से ताम्र का सोना

बूटी रुद्रवन्ती-पात चना को अस। फूल सेत और लाल होत है। तेल अस चंकिनी से गीरत है। नीक त्रीन अबर नहीं होत तेके रसमें पारा १ गधक आंबरासार १ गेरू १ खिल ताम्रपत्रपर लेपि आंच देइ तो सोना सिद्ध होगा।

## बूटी और गंधक से ताम्र का सोना

बूटीभगदता-पात श्याम । पुहुप श्याम । छोट ब्रीछ सब भूमिमें फैलत है तै को रस तोला १ गंधक नेनुआ तोला १ खिल ताम्रपत्रपर लेपि । दीपक आंच देइ सो सुवर्ण होता है।

## अभ्रक भस्म से रांग की चांदी

वूटी गरवन्ती-पात सो आको अस । फूल पीते तेके रस तोला एक पीत अभ्रक मासा एक खली घरी एक जायफरमें डारि कपरौटी करि सुखाड आंच देइ घरी ४ मासा १ सो सेर रांगा में अविटडारै तो चांदी होगी।

## और भी

दुधीः के दूध में। पीत अवरख गरमकरि बुझावे बार ३१ तो भस्म होइ रत्ती १ तोला रांगा में डारै रूपा होगा।

## पारा और संखिया शोरे को खरल कर उस चूर्ण से रांग की चांदी

बूटी अग्रदंती-पात करोंदा को अस, फूल पीत छोट सर्व भूमि में होता है। तेके रस में पारा समूल १. कलमीसोरा १. बलै दीन १. तब रत्ती १ सेर रांगा में डारे पानी सोखे रूपा होई।

## हेमराजी यानी कमरंग सोने को तेजरंग करना (उर्दू)

गंधक तीन तोला चार माशे घी में गलाये और घीग्वार में डाल दे इसी तरह पांच मर्तबः घी में गलाये और घीग्वार के अर्क में डाल दे फिर तोले भर नौसादर उसमें मिलाये फिर पांच तोला मिर्चियाकन्द मिर्चे पानी में खूब पीसकर इस पानी को थोड़ा थोड़ा उस गंधक में डालकर जज्ब करे और चने

१-दुधीका दूध निकलना कठिन है। क्या यह जड़ी अभ्रक के फूकने में काम देगी।

बराबर गोलियाँ बनावे फिर कमरंग सोना गलावे जब चाश्नी हो जाय एक एक गोली उसमें डालता जाय जब सब गोलियाँ पड़ जायँ उसका रंग तांबे का सा हो जायगा यह भी हेमराजी हो गई फिर तोले भर कमरंग सोने में माणे भर फिर हेमराजी डालकर गलावे चौगुना रंग सोने का उमदा हो जावेगा। (सुफहा खजान: कीमियां १९)

## सोना बनाने की तरकीब बजरिये शुधी गंधक (उर्दू)

गंधक आठ पल, सांभरनमक आठ पल दोनों को नागरबेल में यानी पान के अर्क में चार प्रहर खरल करे णाम को सब दवा को खरल में इकट्टी करके जभीरी के अर्क में तर कर दे इसी तरह चालीस रोज जब पूरे हो जावें खरल से निकालकर रख छोड़े अगर एक महीने उसे खावे तो तमाम बीमारियां दूर हों, अगर चांदी के पत्रों पर लेप करके दो जंगली छोटे ऊपलों के बीच में रखकर आग दे तीन आंचों के बाद सोना बन जावेगा हर आंच आग सर्द होने के बाद हो। (सुफहा २३ खजान: कीमियां)।

## चांदी को जर्द रंगने की तरकीब (उर्दू)

अर्कसत्यानासी पुख्तः शुदः तीन बोतल का गंधक आंवलासार दो बोतल पर सफाल नगली में रखकर चोया देवे मगर गंधक को किसी लकड़ी से पहले रेजः कर लेवे ताकि चोया देने के वक्त गंधक गुदाज न हो जावे बाद तमाम होने अर्क को गंधक को बारीक पीसकर दो दो माणे की पुड़ियां बना ले नुकरह एक सौ तोले को चर्ख देकर एक पुड़िया तरह करते जावे बारहवें चर्ख में बारहवीं पुडिया तरह करके चांदी को बाहर निकाल ले वह चांदी कुश्ता होकर निकलेगी। फिर इस कुश्ते को माइउलहयात से जिन्दः कर ले चांदी चर्द रंगीन हो जायगी बराबर वजन के सोने के साथ हिमलान करे मकबूल बाजार है। (सुफहा २२ अखबार अलकीमियां दोरत मुहम्मद खां एडीटर अख० अल०)

## गन्धकमोमिया से चांदी वा ताम्र का सोना

पलागपुष्प से खरल करना गंधक दिन सात फिर दुझाणा ३१ बार वा अधिक (यावित्सक्थसमो भवेत् । तद्गधकम्) रजत १० तोला पर १ रत्ती ताम्र में योजना करे (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## बजरिये रोगनगंधक अयार बढ़ाने की तरकीब (उर्दू)

गंधक सबज जिसका रंग सहक करने के बाद भी सबज रहता है एक तोला, मालकांगनी एक तोला, सफरतुलवैज यानी जर्दीवैजः मुर्ग दो अददलेमूं कागजी निस्फ आसार पुस्तः सबको यकबारगी मिलाकर खरल करे कि गोलियां बँध सकें बादह शीशी में बतौर पातालयन्त्र के रखकर गिलेहिकमत करके दरमियान बालू के रखे ऊपर से बाजारीसख्त कोयलों की आग दे रोगन खुशरंग तिलाई सुर्खी माइल टपकेगा। और उससे अयार सोने का ज्यादा हो सकेगा लेकिन वाज औकात कमी वेशी आग की वजह से रोगन बदरंग पीतल के रंग का निकलता है इससे अयार अफ्ताका काम नही निकलता अलबत्ता नकर्स और अर्कउलिनसा के दर्द के वास्ते इस्तेमाल करने से नफा हुआ है और दर्द बिलकुल जाइल हो गया है बादहू रोगन मजकूर में हरताल बर्की तोलेभर और मैन्सिल कनेरी तोलेभर पीसकर मिलावे और कमरंग सोनेपर जमाद करे और साये में खुश्क होने के बाद भूभल की आंच में दफन कर दे इसी तरह तीन अमल करें बादह गलाकर पाचकदस्ती में गुदाजकरके छोड़े और गलाने के वक्त स्थाल रहे कि हरताल या मैन्सिल का कोई जुज सोने में न रह जावे वरन सोना फूटक हो जाता है। और जब ज्यादह सर्च दिया जावे. तब फूटकपना जाइल होता है। (सुफहा किताब अकलीमियां)।

## ताकृष्टीगंधक तैलद्वारा चन्द्रार्क से सोने का जोड़ा

कर्पासद्वयबीजानि रिवबीजजानि च द्वयम् । धत्त्र्रकस्य बीजानि बृहत्योश्च द्वयोस्तथा ।। करवीरस्य बीजानि समभागानि कारयेत् ।।पश्चाद्वस्त्रं दृढं शुद्धमर्कदुग्धेन सप्तधा ।।५०।। भावयेत्सार्षपात्तैलभुक्तं पश्चाच्च गंधकम् । कृतसूक्ष्मं पुनः पिष्ट्वा वस्त्रिलिप्तं प्रयत्नतः।।५१।।औषधानि मया यानि पुरा प्रोक्तानि तानि च ।। क्षेपणीयानि तद्गंधस्योपि प्रमितानि च ।।५२।।वस्त्रं संमार्ज्यते गाढमयः शूलिकया च तत् । निबध्यते ततः पश्चादयसोईिप शलाकया ।।५३।। प्रोतियत्वा भृशिममामित्रं तत्र च कारयेत् । तदधो भाजनं धृत्वा ज्वलमानात्तदौषधात् ॥५४॥ तैलं गंधकसंभूतं भाजने निपतत्यधः । तेन चन्द्रार्कपत्राणि परिलिप्तानि विद्वा ।।५५॥ तावंत्येव पुनस्तप्त्वा पुनरग्नौ परिक्षिपेत् । भवन्ति तानि रम्याणि सुवर्णं सप्तवर्णकम् ॥५६॥ अपरं नववर्णं च सुवर्णं तत्र मेलयेत् । अष्टवर्णं भवत्येवमेवं योजनिका क्रमात ॥५७॥ तथा तथा भवेद्वृद्धिर्वर्णकानां वरा त्विह । तारकृष्टी निगदिता विपदामपदं भवि ॥५८॥ (बृ० योगतरंगिणी)

अर्थ-दोनों कपासी के बीज, दोनों कनेरों के बीज, धतूरे के बीज, दोनों कटेहिलियों के बीज, इनको बराबर लेंबे। पीछे मजबूत धोये हुए वस्त्र में आक के दूध से सात भावना दे, फिर सरसों के तेल से भिगोकर गंधक के चूर्ण को पीसकर वस्त्र में लीप दे और पूर्वोक्त औपध (दोनों कपासी के बीज इत्यादि) गन्धक के बराबर उसमें डाले। लोहे की णूली से अच्छी तरह वस्त्र को णुद्ध करना चाहिये फिर उसको सुई से सीकर आग पर चढ़ावे, उसके नीचे वर्तन रख दे, जब औपध जलने लगती है तो गंधक का तेल उस वर्तन में पड़ता जाता है उस तैल से चन्द्रार्कपत्र लीप कर अग्नि में तपाबे, इस प्रकार फिर फर करे तो सुन्दर सप्तवर्ण सुवर्ण बन जाता है। दूसरा नववर्णवाला सुवर्ण उसमें मिलावे तो अष्टवर्ण वाला सुवर्ण हो जावेगा। इसी क्रम से योजना करे तो वर्णकों की वृद्धि और उसमें उत्तमता होती है, यह सब आपित्तयों की नाणक तारकृष्टि कही गयी है।।५०-५८।।

## हरिताल तेल से ताम्र का सोना

कृष्णसर्प में तब की हरिताल भरकर एक हांड़ी में पाकर मुख बंदकर किनारे धर छोड़े, जब सब कृमि हो जाय तो फिर बंद कर छोटे छोटे कीड़ों को बड़े कीड़े का जायँगे, जब थोड़े रह जायँ तो पातालयंत्र से तैल निकाल लेवे। वह तैल ताम्र को सुवर्ण करता है। तैल लगाकर कोयलों पर भखाणा ताम्र सुवर्ण होगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## गंधक तेल से ताम्र का सुवर्ण

रोहित मत्स्य के तैल को गोमय में गाड़ना २१ दिन तक फिर उसमें आधा गंधक पाकर गोमय में गाड़ना। २१ दिन तक एकाकार द्रुत हो जायेगा; उसको फिर खिचड़ी में पकाणा ताम्रपत्र पर वा पित्तल पत्र पर लेप करके तपाणा एवं त्रिवारं। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## रोगन गंधक से अकसीर शोरे का जुजू (उर्दू)

एक स्कूलमास्टर खादिमुल पुकारा था, एक फकीर इसके पास आया और नुसखा मुन्दरजः जैल तैय्यार किया, आंवलासार, कलईशोरा, लौनियाखार, बरावर वजन लेकर सहक करके गिलीकूज में (जो इसके पास का था) डालकर मसदूदल सवमतीन व मुखिफिस करके एक शेर पाचक जंगली की आग दे दे, सर्द होने पर निकाला तो सब दवा नरम मुशम्मे से बरामद हुई। पैसे पर यह दवा कदरे डालकर मलकर मुख किया तो खालिस मुर्ख हो गयी। फकीर ने कहा हम जाते हैं, यह तैय्यार शुदः दवा तुम ले लो। इसने कहा कि अब मैंने सब तरकीब अपने सामने बनती देख ली है। मैं खुद बना लूँगा, यह आप ही ले जाइये, उसके जाने पर मास्टर ने चंदवार बनाया तो दवा न बनी बल्कि आग देने से उड़ गयी, मैंने भी दो दफे किया तो नाकामयावी हुई। वराह करम इसकी दुरस्ती फमिव जियादः नियाज।। (राकिम नर मुहम्मद आजमुकल लाहौर)

## संखिये की भस्म से चांदी (गालिबन) राँग की

मेत पुटुप की तिपतिआ के रस में संखिया दिन १ खरले तब केरा के गाम में धरि आंच देड भस्म होड, एक रत्ती अठारह तोले में डारे रूपा की सिद्धि हो। (अखबार अलकीमियाँ १५/३/१९०५)

#### संखिये की भस्म से रांग की चांदी

बूटी कोआस-सर्वभूमि में होता है, धान के खेत में बहुत होता है, बलुआसंबुल खार में खलै सुखाबे सात पुट देड, तब कपरौटी करि सुखाड चारि कंडा की आंच देइ घरी १ कच्चा रहे भस्म न होइ, तब मासा १ सेर रांगा में डारि अवाटे तो रूपा होता है।

#### संखियाभस्म से वेधक

संखिया खरमूत्रमध्य २१ दिन रखणा, द्रोणपुष्पी की भस्म २ सेर हेठ ऊपर देकर १२ प्रहर मन्दाग्नि देणी, वेधक होय। (जंबू से प्राप्त; पूस्तक)

## संखिया मोमिया से रांग की वा ताम्र की चांदी

सस्सी (बकरे) दी चरबी सेर पक्का संस्थिया २१ माणे चरबी लपेट कर ताम्रपत्र में अग्नि देनी, मन्द उपरों में बन्द कर सिक्थोपन हो जायेगा, उसको बंग पर पाणा, एक रत्ती तोला वंग पर ४ तोला ताम्रोपिर एक रत्ती (नीलवस्त्रेण चालयेत्। जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### संखियातेल से ताम्र की चांदी

संखिया ४ तोला, शोरा आधसेर पक्का मिलावा या पक्का शोरा कड़ाई में पाकर पकाणा जित्थों आठ उठे ओथे मिलावे पा देणा ऐसे सब मिलावे। जब शोरा निर्धूम होवे तब हेठ शंख रखकर ऊपर शोरा पाणा, शंख फूल जायेगा, शोरा हटाकर शंख पीसकर पारखणा, शरद जंगा रखणे से नरम होवेगा, ताम्रपत्र पर पाना—(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## संखिये का तेल (गालिबन) ताम्र से चांदी

श्वेतः संखिया १ तोला, जमालगोटे की गिरी २ तोले दोनों को नींबू रस में खरल करना, ४ दिन फिर अग्नि पर पाके देख लेना, जेकर धूम देवे तो फिर खरल करना, जब अग्नि पर पाया हुआ बल उठे धूम ना देवे तब सिद्ध भया उसको शीशी में पाकर लिद्द में दवा छोड़ना, रोज ५० फिर चांदी द्रवित पर पाणा, रत्ती तोला सुवर्ण होवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## मनसिलभस्म से रांग की चांदी

अष्टधार से उड़के दूध में मएनिसल मुलतानी खलै दिन १ तब आंच देइ पहर चार से भस्म रत्ती १ कै मासाभिर आध सेर रांगा में डारे तो रूपा होगा।

## शिंग्रफभस्म (वेधक) रूमी मस्तंगी और रेवंदचीनी की लुगदी में आंच

रूपी मस्तंगी रेवन्दचीनी समभाग दोनों खरल करके नुगदी बणा के उसमें दोनों के बराबर सिंग्रफ रख के अग्नि देणी, वह सिंग्रफ चांदी पर वा कलीपर पाणा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## हिंगुल के अग्निस्थायी करने की तरकीब बिलदर्दुरपितलोहतापं कुरुते हिंगुलखंडपक्षखंडम । शशिहेलिहिरण्यलोह-मूषादिनलब्धेन तुषोञ्मना रुणिद्धि ॥५९॥ (र० चिं०, र० रा० शं०)

१-श्वेतसंखिया से सोना बनाना असंभव, ताम्र की चांदी संभव है। २- अभ्रम ३-सेकमित्यपि । ४-चन्द्र, चांदी, चूका । ५-सूर्य, ताम्र, आक, ध्रूवमक्षीणधियामनेन लक्ष्मीमित्यपि पाठः । अर्थ-गंधक, अभ्रक, रोहिषतृण, सब लोहो तथा हिंगुल को भस्म करता है, परन्तु चूका अर्कवृक्ष के संयोग से लोहमूषा में दिन भर तुषों की आंच से स्थायी हो जाता है।।५९।।

#### सिद्धमतसोट

दुतदर्दरपूतिलोहसेकः कुरुते हिंगुललंडपक्षलंडम् । शशिहेलिहिरण्यमूषिकापि ध्रुवमक्षीणधियामनेन लक्ष्मीः ॥६०॥

(बु० यो०)

अर्थ-गन्ध भस्म और रोहिषतृष्ण का सेर हिंगुल के दुकड़े दुकड़े करता है परन्तु चूका कनैर आदि के योग से सुवर्णमूषा में सिद्ध करने से सढ़ैसों को लक्ष्मी प्राप्ति करता है।।६०।।

## हिंगुल के अग्निस्थायी करने की तरकीब

दरदगुटिकाश्चन्द्रक्षोद्वैर्निरन्तरमावृतास्तरणिकनकौर्बिवागंधात्रमना सह भूरि-णा । रचय सिकतायंत्रे पाकं मुहुर्मुहुरित्यसौ हुतभुजि वसन्वस्थेमानं कथं च न मुंचति ॥६१॥

(र० चिं०)

अर्थ-दरदर की टिकियाओं को चूका और मधु में घोट के आक वा धीकुँबार और धतुरा, कुंदुरु, खूब गन्धक के साथ बालुकायंत्र में बार बार गर्म करे तो हिंगुल अग्निस्थायी होता है।।६१।।

#### नागभस्म से चांदी का सोना

५ तोले सिक्का ढ़ाई तीन तोले मनशिला पीस के सिक्के ऊपर चुटिकियां दे जाणा और चोड़ दी दाड़ी दी लकड़ी फेर दे। जाणा अथवा बेरी की लकड़ी फेरनी सिक्का मर जायेगा। उस सिक्के को नींबू रस में सात रोज फिर बालुकायंत्र में चार पहर फिर खरल फिर आग ऐसे सात बार आग देणी सिद्ध भया तोले रजत पर १ रत्ती पाणा स्वर्णकरणम्। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### अक्षय और रंजितनाग से चांदी का सोना

पलाश पुष्प रस १६ सेर नाग १ सेर (द्रुत नागे पुष्परसप्रक्षेपः। बस्त्रेण शनैः शनैः अक्षीणं जायते तुर्याशं चतुःपष्टिमिते तारे भाग एकोस्य दीयते लोहपात्रे)

## पारदयुक्त सिक्काभस्म से ताम्र का सोना

सिक्काः लोहे के कड़छी में पाकर गालना और पलाण की लकड़ी फैरते जाना, सिक्का भस्म हो जायेगा, उस भस्म के बराबर उस भस्म को बराबर पारा पाकर १२ प्रहर नींबू के रस में खरल करना, फिर बालुकायंत्र में पकाना, १ चावल तोले तांबे द्रवित पर पाणा गुद्ध होवे। (जूंब से प्राप्त पुस्तक)

## रजतकर रांग की चांदी

श्वेताश्चं श्वेतकाचं च विषसैंधवटंकणम् । स्नुहीक्षीरैदिनं मर्द्यं तेन वंगस्य पत्रकम् ॥६२॥ लेप्यं पादांशकल्केन चांधमूषागतं धमेत् । यावद्द्रावयते वंगं पूर्वं तैलेन ढालयेत् ॥६३॥ वार्यादिलेपमेकं च सप्तवाराणि कारयेत् । पुत्रजीवोत्थतैलेन ढालयेत्सप्तवारकम् । तद्वंगं जायते तारं शंखकुन्देन्दु- सिन्नभम् ॥६४॥

(र० रा० सुं०)

१-क्या पहेली "एक चंचल दसगंधक साय" में जो "फिर कागा नागा में बसे" यह पाठ है, इसका लक्ष्य इस क्रिया से होता है।

अर्थ-सफेद अभ्रक, सफेद कांच, सिंगियाविष, सेंधानोन और मुहागा इनको एक दिन थुहर के दूध में घोट रांग के पत्रों पर लेपकर अंधमूपा में रख धोंकनी से धोंके जब जाने कि वंग गलने लगा तब पहले तेल में ढाल दे फिर पूर्वोक्त लेपकर आंच में तपाय पुत्रजीव (जीयापोता के तेल में) ढाले,

इस प्रकार ७ बार में वह वंग शंख, कृन्द और चन्द्रमा के समान सफेद चांदी सा हो जायेगा।।६२-६४।।

#### रांग की चांदी

जस्त को अम्मी में भस्म ब्रणाना फिर उसको पारा मिलाकर फली के नुगदे में आग देणी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### ताम्रभस्म से जसद की चांदी

गजपूटी के रस में तामा सेत खलै पहर ४ नौसादर खलै दिन १ तब शंखद्राव नींबू में डार कपरौटी की आंच देइ तो भस्म होइ तब रत्ती १ चौदह तोला जस्ता की पारा में डारै तो रूपा होड।

## ताम्रभस्म से नाग की चांदी

सेतपारिजात के दुग्ध में सेततामा खलै पहर १ तब सूरन (जमीकंद) में डारि आंच देइ भस्म होइ सो रत्ती १ सहस्रतोला सीसा में डारे तो रूपा की सिद्धि हो।

#### ताम्रभस्म से रांग की चांदी

पीतरकताबूटी (क्या रक्तपत्ती है वा स्वर्णक्षीरी) के रस में तामा सेत मे खिल दिन ३, भांटा में डारि कपरौटी पाटी में करि आंच देइ दिन १ तो ० भस्म होइ सो भस्म सतोला रांगा मौं डारै तो रूपा होवे।

## ताम्रभस्म और रजतकर योग ताम्रभस्म से वंग की चांदी

जपोलोटा २ तोले, भिलावे ४ तोले, जवायण १ तोला, टका मन मनसूरी १ पूर्वोक्त पूर्वोक्त तीनों की नुगदी में बणा के दो कटोरी कली की बणा के उसमें टिक्की समेत डबो दे रखणी उपरों पंजपा कच्चे चिदिया लीएं लपेटकर खिन्नू बणा के गर्त बीच रख के आगदा कोयला ऊपर रख देणा गर्त ऊपर छेक करके ठीकरी रख देणी, स्वांगशीतल लेणा, भस्म हो जायेगी, ढोये बहुत होणा तो उस बमूबि सब दवाई बंधा लैणी लीए पंच पाव कुछ अधिक कर लैणी फिर आकदा दुग्ध पंज पाव और कली पंचपाव शुद्ध लेके एक मिट्टी दी चाटी बिच कली दे हेठ आकदा दुग्ध आधा पाकर ऊपर कली रखकर कली पर ६ माशे पूर्वोक्त ताम्र भस्म और १ तोला रस कपूर, ६ रत्ती पारा पाकर ऊपरों आक का आधा दुग्ध पादैणा, ऊपरों चार बदी गौ का दुग्ध वा महिषी का दुग्ध पाकर चोटी ऊपरों बंद करके गोहे वा लिह पाकर टोपें में चाटी विशकार रख के टोटे बीच आग देणी। जिससे दुग्ध सब सड़ जाये। ताकली निकाल लैणी, रजत है चरस देलो (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

> जौहर हरताल और कुश्ता तांबा वोनों से अकसीर कमरी (उर्दू)

हरताल बरकी को प्याले गिली में रखकर दूसरा प्याला बतौर सरपोश लबबलव जोड़कर देगदान पर रखे नीचे नरम नरम आंच जलावे। ऊपर वाले प्याले यानी कांसे पर पोदीना देशी के अर्क का चोया देता रहे जो जौहर ऊपर लगेंगे वह अकसीर का हुक्म रखते हैं। अगर इनमें से किसी कदर मिस पर लगाकर आंच दे तो फौरन मिस कुश्ता हो जायेगा, कुश्ता मिस तांबा मुसक्की ९ माशे रांग ६ माशे हर दो गलाकर जब एक जिस्म हो जाय

इसके रेजे रेजे कर ले; सीमाव दस हिस्सा, आंवलासार चहार हिस्सा दोनों की कजली करके रेजहा मजकूर दस हिस्से के नीचे ऊपर देकर किसी बोते में सब बंद करके बाद कपर मिट्टी गजपुट आंच दे कुश्ता होगा। यह कुश्ता हम:सिफत मौसूफ है। और अजीबुल खवास है नामर्द को मर्द बनाना तो इसके बांए हाथ का कर्तव्य समझिये। फालिज लकवा, अर्धग, गठिया, कल सात ही खराक में काफुर होता है, बवासीर खुनी का तो नमूद नहीं छोडता. खराक एक बिरंज बाज को निस्फ बिरंज। जौहर हरताल व कुश्ता तांबा से चांदी बनाने की तरकीब (फ) अगर इस कुश्ते के हम वजन जौहर जरनेख जो पोदीना देशी का चोया देकर हासिल किये गये हैं, दोनों को वाइम मिलाकर अर्क ग्वार में सात रोज तक दिन में खरल और रात को नरम आंच दी जावे, एक तोला मुश्तरी पर एक तरह करने से खालिस कमर करता है। (सुफहा ७ व ८ अखबार अलकीमियाँ)

#### रजतकर तांवे से चांदी

दाल चिकना सही बीच रखणा दिन १५ फिर एक कुज्जे में रख कर दूसरा कृज्जा उस पर ओंधा मार के डमरू यन्त्र बनाकर उसके नीचे दो लकडी की अग्नि बालनी घडी। १ दाल चिकणा ऊपर जा लगेगा वह जौहर लेके रखणो फिर चंगा त्रामा लेकर उसको सर्षप जल में १०० बार बुझाणा फिर समभाग ताम्र के कली लपेटकर ऊपर लीरां लपेट के आग लगा देणी। दोनों एक जान कांस्य सद्श हो जावेगा फिर १ तोला (डबल पैसा) त्रामा कूठाली में पाकर पहले दो रत्ती कास्य पाकर गालना फिर दो रत्ती जौहर पाकर चरख देकर बेचना रजत शृद्ध है। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## चांदी का जोडा तांबे को सफेद करना

श्वेत मूर्दासंग और सूहागा दोनों को खटयायीनाल खूब पोसना फिर तांबे के पत्र पर लेप करके सूखाकर अंधमुषा में देकर चरख दैणा और थोड़ा सा लवण संग श्वेत भी दैणा और आठवां हिस्सा जस्त भी पाकर चरख दैणा, साफ श्वेत हो जायेगा, रजत भी रलाना जेकर जोडा दागदार होवे वा चांदी काली होवे तो बहुत बार गाल के मुलठी के पाणी में पाणा। तब श्वेत हो जायगी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## हेमरक्ती हेमवर्णवर्धकिकया ताम्रयोग

हेमतोले प्रदाातव्यं ताम्नं माषार्द्धकं द्रते । ताम्ने जीर्णे शुभे शुद्धे द्विगुणे चारणं, भवेत् ।।६५।। त्रिंशद्गुञ्जासु संख्यासु वर्णहीनासु दीयते । हेम्रो हेम्रोऽस्य गुंजैका वर्णयुग्मोपपादिका ॥६६॥

एक तोला सुवर्ण को गलाकर एक मासे तांबे को डाल देवे। जब कि तांबा जल जाये तब पूर्व से दुगुना रंगतदार सुवर्ण होगा, इस एक तोले सुवर्ण को एक एक रत्ती कर गले हुए खराब सोने में डालता जावे, उत्तम सुवर्ण होगा।।६५।।६६।।

## हेमराजी यानी कम रंग सोने को तेज रंग करना तास्र को गंधक से मारकर ३ बार जिलाया है

साफ तांबे को जंभीरी के रस में ३ बार बुझाव दे फिर दो हिस्से गंधक को उसमें मारके भर सादे पानी में घोलकर धूप में सुखा लै और भिगोते वक्त दूना हिस्सा उसका गंधक उसमें मिलावे फिर दसवां हिस्सा इन सब दनाइयों का पारा साफ और दसवां हिस्सा और गंधक मिलाकर खूब खरल करे फिर दो हांडियों में डालकर कपरिमट्टी करके सुखावे और वाल्यंत्र में

१-चारुणमित्यपिः

रसकर हांडी में जम जावेगा और दवा नीचे की हांड़ी में रह जावेगी। पारे को अलग रहने दे और फिर जिन्दा करे। यह हेमराजी डालकर गलाय को पांचगुना रंग हो जावेगा। (सुफहा खजानकीमियां १८ व १९)

## सोने का जोड़ा तीन बार गंधक से मारे ताम्र से हरताल सत्त्वयोग

त्रिबारं गंधकहतं ताम्रं हेमयेद्वयोरिदम् । सत्त्वं तालस्य मार्षकं योजयेत्सर्वकामदम् ॥६७॥ अष्टवर्णं भवेद्वेम ताम्रं गंधकमारितम् । एतयोर्दीयते रम्यं जायते कांचनं ग्रुभम् ॥६८॥

(बृ० यो०)

अर्थ-गंधक से तीन बार मारा हुआ तांबा १ तोला मुवर्ण और एक मासा हरताल सत्त इन सबको मिलाकर धोंके तो आठ वर्ण का सुवर्ण होता है। वह सुवर्ण एक तोला और गंधक मारा हुआ तांबा एक तोला इन दोनों को चर्स देवे तो उत्तम सुवर्ण होगा।।६७।।६८।।

# जोड़ामुर्ख तूर्तिया से तांबा निकालकर उससे चांदी रंगकर उससे हम्मिलान तिला (उर्दू)

नीलाथोथा १० तोले बारीक करके एक कपड़े की पोटलीमें बांध लेवे फिर उस पोटली को तेल में सरपप में भिगोवे और लोहे के जर्फ में आठ रोज तक रखा रहने दे। बाद आठ रोज के उसको आग लगावे। जब वह जलकर राख हो जावे तो वजरिये व्याइउलिहयात यानी शहद मुहागा घी, हरसह अजजाइ हमवजन देकर गलाये बाद अजा मिस्ल नियारियों के साफ करे। जिस कदर तांबा बरामद होगा। अहिनयात से रख छोहूं बादहू तांबा बरामद शदःके हमवजन चांदी खालिस अलदहा गलाये और तांबा मजकूर की चुटकी देता जावे। जब तमाम तांबा खतम हो जावेगा तो चांदी की रंगत तांबे जैसी हो जावेगी। इस चांदी के बराबर वजन जरे खालिस हिम्मलानु करके जेवर बना ले, यह बहुत उम्दा सनद का नुसला है। (सुफहा २ अखवार अलकीमियां)

## हेमकृष्टि ताम्र से चांदी को रंगा है

रसदरताप्यंगंधकमनः शिलाभिः क्रमेण वृद्धाभिः । पुटमृतशूल्वं तारे त्रिब्यूढं हेमकुष्टिरियम् ॥६९॥

(र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-पारद १ भाग, सिंगरफ २ भाग, सोनामक्वी ३ भाग, भैनसिल ४ भाग इनको पीसकर एक तोले तांबे के पत्तों पर लेपकर भस्म करे उस तांबे की भस्म को गली हुई चांदी में तिगुनी प्रक्षेप करे तो चांदी होगी, इसको हेमकुष्टी कहते हैं॥६९॥

## तारकृष्टी ताम्र औ रांग से चांदी का रंजन

भागैकमथ ताम्रस्य तारं भागैकमुत्तमम् । शुद्धनागं भवदेकं भागमेकन्तु टंकणम् ॥७०॥ अंधमूषागतध्मातं यावत्क्षीणं भवेत्त्रयम् । तारं पीतं भवेदेतद्दलकार्यकरं परम् ॥७१। एतत्तारं भवेद्भागमेकं हेमत्रयं भवेत् । दशवर्णकमादाय धमनीयं प्रयत्नतः । हेम तज्जायते रम्यं चम्पुष्पप्रभं

स्फुटम् ।।७२।। (बृ॰ यो॰)

अर्थ-एक भाग तांबा और एक भाग चांदी, एक भाग शुद्ध सीसा और एक भाग सुहागा इन सबको पीस अंध्रमूपा में रख धोंके जब तक सुहागा सीसा और तांबा ये तीनों जल जावें तब यह चांदी पीले रंग की दलदार सीसा और तांबा ये तीनों जल जावें तब यह चांदी पीले रंग की दलदार होती है, इस चांदी का एक भाग सुवर्ण तीन भाग लेकर चर्ख देये (इसमें जो सुवर्ण हो वह दसवर्ण का होना चाहिये) इन दोनों को घरिया में धरकर धोंके तो चंपे के फूल के समान सुवर्ण होगा।७०-७२॥

## कमरंग सोने को तेजरंग बनाना (उर्बू)

साफ ताँवे का गंधक में फूके फिर जिन्दा करे दो हिस्सा सोना एक हिस्सा ताँवा दोनों को गलाएं और जौ के बराबर पत्र बनावे फिर सेवल और टेसू के अर्क में सीसा को मारे और पत्र के बराबर इस मरे सीसा को ले दसवां हिस्सा इन दोनों का सेमल और जंभीरी का अर्क इस सीसे मरे में मिलाकर उस सोने के पत्र पर लेप करके सोये में मुखा लावे फिर खरिया नमक और आठवां हिस्सा इन दोनों का सज्जी का पानी और तीनों को सोने तांबे और सीसे से सौ हिस्से जियादह लेकर पीसकर मय उस पत्र के उस पर ढांके और कपरिमट्टी मुहागे से खूब बंद करें और सुखा के तीन बार कपर मिट्टी करें और मुखाकर खूब तेज आंच दे। जब आग और हांडी ठंडी हो जाय जब निकलेगा, पीसकर रख छोड़े, जब सोने का उमदा रंग करना चाहे तो फिर सोना गलाकर दुति हेमराजी डाल दे उमदा रंग का सोना हो जायेगा। (मुफहा खजान कीमियां)

## हेमराजी यानी सोने का तेजरंग बनाना (उर्दू)

गंधक के साथ तांबे को मारे और जिन्दा करे तीन बार फिर दो हिस्सा सोनाः तांबे में मिलाकर गलाएं और मरे सीसे को सेमल और जंभीरी के अर्क में मिलाकर लेप करने बदस्तूर दो हांड़ियों में रखकर कपरिमट्टी करके मुखा के तेज आंच दे, जब हड़िया ठंडी हो जावे तो उस पत्र को निकालकर सर्द करे, हेमराजी से दो हिस्सा बढ़कर हो जायेगी। एक तोला कमरंग सोना लेकर एक रत्ती यह हेमराजी डालकर धोंके, उमदा रंगक सोना हो जायेगा। (सुफहा खजान कीमियां १८)

## भंगजटाजूट से पारे से चांदी बनाने की तरकीब (उर्दू)

तरकीवसानी अगर शीराबूटी मजकूर का घरियें में डालकर सीमाव को उसमें डाले इस तरह कि शीरा में छुप जावें उसके ऊपर दूसरी घरिया रखकर और बोत मुअम्मा गिलेहिकमत से मोहिक्कम करके बतरीक मजकूर: बाला आदे कुदरत इलाही से आबसाबाव जज्ब होकर कमर हो जायेगा। (सुफहा अकलीमिया २६१)

## जुलनीबूटी से सीमाव को चांदी बनाना (उर्दू)

अमलकारी सीमाव मुसफ्फाकमरी जो बुरादाखिश्त कौहना वगैरः में साफ करके कपड़ें में छान लिया हो बोतें में डाले।

मुनिसम शीन लाम सीन ये मजरिम जीम लाम सीन ये

मुजुर्म जीम लाम सान य और उपर से शीरा बूटी जुलनी का इतना दे कि सीमाव के उपर हो जावे और वारहवां हिस्सा सीमाव से मुहागा उस पर छिड़क दे और अंधमूषा में करके सवासेर करसी की आग एक बालिश्त गहरा गढ़ा खोदकर आग चारों तरफ से चांदी खालिस हो जावेगी। लेकिन बोता को अब्बल आग में रखकर पुक्त: करके बाद उसके अमल करे। (सुफहा अकलीमियाँ २६१)

## गालिबन सीमाव से चांबी बनाने की तरकीब (उर्दू)

मुर्मान्निफ—िकः स्रे स्वाद कात्रा नून मृतरज्जिम—िगः वाव मीम आलिफ नून जिसका फूल तीन किस्म का होता है, अब्बल सफेद गुल उसका दरस्त हर

१-यह जरूर हरीन तिला की खराबी थी, लिहाजा दुरस्त कर दी गई। २-अलामत यह बूटी सफेदगुल और जर्दगुल और जर्दगुल दो किस्म की होती है। अमल कीमियाई में जर्द कारामद है।

१-गन्धकतारे, इत्यपि पा० । २-निर्व्यूढम् इत्यपि पा०

जगह मिलता है, दोयम मुर्खगुल सोयम स्याहगुल फूल निकलने के बाद इसकी किस्म पहचानी जाती है लेकिन अगर फूल न निकलें हों तो सफेद फूलवाली से इस तरह तजीम करे कि सुर्खगुल की पत्तियां सफेदगुल से ज्यादा छोटी और बारीक होती है। सुर्ख गुल का दरस्त कीमियाई है। इसका शीरा निकालकर पहर भर तक सीमाव को उसके शीरे में खरल करे और अंधमूषा में रखकर दो सेर कर्सी की आग दे।

(सुफहा अकलीमियाँ २६८)

## गुलमहदी जर्दगुल से अमलकमरी की तरकीब (उर्दू)

तरकीब नं० १ एक शाख जकूम खारदार की लाकर चार चार अंगुल के टुकड़े करे और एक जानिब से उसको खाली करके अगर बूटी मजकूर सूखी हो तो जरा सा सुहागा मिलाकर और उस टुकड़े के मुँह में पारा डाल दे और दूसरे जकूम के टुकड़े से जोड़कर गिलेहिकमत कर दे और अगर बूटी ताजी न मिल सके तो उसको कूटकर दो टिकियां बनावे और थोड़ा सा बतरीक मजकूर देकर दूसरा टुकड़ा उसमें मिलावे और सेर सवा सेर कर्सी की आग दे जब खुद ब खुद सर्द हो जाय काम में लावे।

(सुफहा अकलीमियाँ २५८)

## गुलमहदी जर्दगुल से अमलकमरीकी तरकीब (उर्दू)

तरकीब नं० २ अर्क यह लुबदी में सीमाव को घोटे और दोनों की टिकिया बनाकर मूपे में रखे, ऊपर से कुछ सुहागा डाल दे और बोते को मौअम्मा करके कर्सी की आग दे और अगर वर्ग ताजा मिले तो शीरा उसका इतना डाले कि सीमाव उससे ढँक जावे यानी शोरा मजकूर बालाइ सीमाव रहे अगर बाजाइ पारे के मिस को बतरीक मजकूर रखे तो भी कारगर होगी लेकिन इस सूरत में तेज आग देनी पड़ेगी।

(सुफहा अकलीमियां २५९)

# सीमाव का मसकः बनाना व चांदी बनाना (उर्दू)

शिवलिंग दूसरा नाम सारबेल यह एक बूटी है—जो आमूमन दरस्त थूहर पर होती है और इसको फल दराज लगता है। अगर इसके वर्ग को मिस पर मलकर मिस को आग में डाल दे वह सफेद हो जाता है। इस बूटी के एक तोला अर्क में अगर सीमाव एक तोले को हल करें सीमाव मिस्ल मस्कः के हो जायेगा। इस मस्कः शुदः पारे के नीचे ऊपर वावतरंग देकर आंच दे। आग सर्द होने के बाद निकालेंगे। आपका सवाल हल हो जायेगा। (सरजमीन मालिरकोटले में बूटी बकसरत है कहो तो भेज दी जावे) इसी तरह अर्क वर्ग नील में भी पारा हल किया जाकर मस्कः हो जाता है। आगे सब वही तरकीब है जो बयान की गई। (सुफहा १० अखबार अलकीमियां)

## सीमाव की चांदी बनाने की तरकीब (उर्दू)

फरफ्यून एक तोला, सीमाव एक तोला, दोनों कुठाली में रखकर और फर्श व लिहाफ सुहागे का देकर कोयले की आंच में दे बादहू बाद कश में धोंके। इन्शा अल्लाह कमर खालिस होगा। (अखबार अलकीमियां १/५/१९०७)

## पारद की चांदी शोरे से (उर्दू)

अपामार्ग के रस में शोरा खरल करना फिर दो शिराव के बंद करके आग दैणी। चरख खा जायेगा। उस शोरे को पारे के ऊपर देके बंदूक की नली में आग देणी। पारा बैठ जायेगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारद की चांदी

संखिया, पारद समभाग लेकर सिरके से वा किंब के जल से खरल करना फिर अन्धमूषा में देकर चरख देणा। संखिया उड़ जायेगा। पारद चरख खा जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

पारे की चांदी हकीकत मिकदार में (उर्दू)

नौसादर १ माशे, फिटिकरी ६ माशे दोनों को बारीक पीसकर मिलावें। सात आठ टुकड़े कुंआर के जो हर टुकड़ा चार चार अंगुल का हो पोस्त दूर करके किसी चीनी के बर्तन में एक के बाद दीगरे तहबतह रखे और हर टुकड़े पर फिटिकरी और नौसादर गिराय बादहू किसी जगह चार पहर तक रख छोड़े, चार पहर के बाद क्वांर सब पानी हो जायेगा, इस पानी को तबे आहनी पर डालकर नरम नरम आंच पर पकावे और दिमयान एक लकड़ी के चम्मच से हरकत देता रहे, थोड़ी ही देर में नमक बन जावेगा, इस नमक को खरल में डाले दिम्ता इसके सीमाव ३ माशे एक घंटे तक इस तरकीब को खरल करे कि दिस्ता खरल से घिसेगा तो अमल बातिल हो जायेगा। बाद खरल एक सादत किसी बोते गिली में इसी सीमाव के कीकड़ से दबाकर भरे फिर कोयले की तेज आंच में बोते को रखकर धोंके सीमाव नुकर: खालिस बन जावेगा।

नोट-अगर अमल मजकूर बाला से सरमू भी फर्क रहेगा तो अमल सही नहीं उतरेगा। (सुफहा अखबार अलकीमियां १६/६/१९०५)

## कामधेनुकटोरी चांबी की

बूटीजलसी, पातमेंहदी को अस पुहुसरोवार चीतास्याम कालाचीता लजारुलाल लाललज्जालू पुहुप का वनमधु आले धातुमह करिसादै भीन भीन बार ३ तोल सब मीलाइ अष्टधातु को पात्र बनावे, तेहमहँ पारा अवटै रूपा होइ बड़ी बार यों ता पाछे पात्र में तांबा लोहा, सीसा, अवटि भीनभीन तो रूपा संधि।

## सीमाव की चांदी बनाने की तरकीब (फार्सी)

बोतः नुकरः दो तोले सीमाव एक तोला शीरादरस्त वर दो तोला सीमावरा दरीं बोतः निहन्द व वरां शीरः मजकूर अन्दाजन्द बदर जेर आं बोतः चराग चहार फतीलःदार विसोजन्द व रोगन कुंजद वादव बारा वबायद कि बोतः वरसहपाव आहनी बाशद व चराग चुनी वाशद कि आतिश तमाम दर जेर बोतः बुवद व फस्ल दर जुर्म बोतः व शैला फतीला सह अंगुश्त मजमूम बुवद हाजाकमर

(सुफहा १० किताब मुजरबात अकबरीफार्सी)

## पारे की चांदी चांदी की कटोरी में

१२ माणे चांदी की कटोरी बनानी १२ निंबू का रस उसमें देणा फिर १ तोला पारा पाकर १ निंबू रस पा देवे। आग पर देवे चांदी होई (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## पारे की चांदी के मेल से चांदी बनाने की तरकीब

सिफत अकद सीमाव किसीम गर्दद व सीमाव १ तोला सम्मुलफार सफेद १ तोला, साबून १ तोला, बेख विसखपारा १ तोला, सबको वाहम सहक करके कूजः गिली में डालकर पहनकूजः पर एक तोला खालिस सीम का मुदब्बिर करस रखकर तीन बार कपरौटी करके खुश्क करे बादहू चार पाचकदस्ती आंच दे जब सर्द हो जावे तो निकाल ले सीमाव मअबवाहर मुनिकिद सीमाव कुठाली में डालकर चर्ख दें कि सब सीमा खालिस हो जायेगी। (अखबार अलकीमियां १६/३/१९०७)

१-निम्बू

#### चांदीयोग से पारे की चांदी

घृत पाव १, णहद आध पाव, भिलावे पाव १, सिंग्रफ १ तोला, घृत कढ़ाई में पाकर ऊपर से सिंग्रफ की डली रसकर उपरों भिलावे रसकर मंदी मंदी आग बालनी। जब तीनों चीजें सड़ जायें तो शिंग्रफ ले लेणा फिर डेढ़ तोला चांदी गला के जब गलने लगें उस बेले सिंग्रप पीस के पा देणो। सिंग्रफ और चांदी जब चरस सा जाण तां छोड़ देना बोता बणा के उसको सुसा पका के उसमें वह डली रस्न कर उपरों पारा पाणां फिर बंद करके ४ सेर कच्चे में गणा कूटकर उस पर बोतार रखना जितने तक दबाई आबे उतना मेंगण में रखना, बाकी साली रहे। आग दैणी स्वांगणीतल निकालकर चांदी देरवेल के चरसदैणा। पारा तोला ९ (वा नौबारी करै) (जंबू से प्राप्त पूस्तक)

#### पारे की चांदीयोग से चांदी

सिंग्रफ १ माणा, हरिताल १ माणा, गंधक १ माणा, मनसिल १ माणा, चांदी १२ माणे, चांदी को महीनपत्रा करबा कर उसमें चारों चीज महीन पीसकर रख दैणी पुड़ी बनाकर कुज्जे में रखकर उपरों पारा पा दैणा फिर (पूर्वो प्रथमौ चरमे योज्येन जात) मुख बंद करके आग दैणी फिर कपड़ें में छान कर गोली बनाकर कुठाली में रखकर चरख दैणा, रजते होवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### चांदी से पारे की गोली बना उसकी बैठक

रिव दिन चांदी माणे १०, हरिताल रत्ती १, णिंग्रफ रत्ती १, मनिशल रत्ती १ गंधक रत्ती १, मखीर माणा १, चांदी दा पत्रा बणाकर चारों चीजें महीन पीसकर पत्र पर मखीर लेपकर उपरों चारों का चूर्ण धूड़ देना फिर पत्र लपेटकर कुठाली में रखकर गालणा फिर पत्रा बणाना फिर पारा १० तोले लेकर कुज्जे में पाकर ऊपर पत्रा रखकर मुद्रा करके वही गोहे की अग्नि देणी फिर पत्र लग्न और अधस्त दोनों को कपड़ें में छानणा। जो गुटिका होवे सो लेके तुलसी के नुगदे में रखकर गरम भूभल बीच दो तीन आंगा देणियां दस तोले पारद जब बज्ज जायेगा तब फिर पत्रा कमजोर हो जायेगा और इस गुटिका पर सिंबधीं बूटी तथा श्यामा तुलसी का लेप करके वा इनके नुगदे में रख कर हें ऊपर जस्त चूर्ण देकर लीरां लपेटकर मिट्टी लगाकर स्वल्प अग्नि देणी। फिर कुठाली बीच रखकर चरख दैणा मुवर्ण स्वर्ण भवेदिति । (उत्तम वर्ण का सुवर्ण होवे) (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## पारे की चाँदी से गोली बना उसकी बैठक

पारा २ माशे, रजत १ माशे, कांच के लूण में सूखा खरल करना गोली हो जायेगी। उस गोली को नकछिकनी के नुगदे में हलकी आग देणी, रजत हो जायेगी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## पारे की निशस्त चांदी से सीमाव की गोली बना उसकी निशस्त (उर्दू)

जुजअव्वल-बजाज को माइउलकली की मुकत्तर से चन्दबार गोतः देकर मुकन्लिस कर लिया जावे बादह हमचंद नौसादर मसअद से मुशम्मे करके चन्दरोज छोड़ दिया जावे ता आंकि मिजाज उसका कायम हो जावे।

जुज दोयम—जीवक चाँदी के महज बुरादे से मामूली तरीके से गोली बना ली जावे, अब इस गोली या गोलियों को जितनी भी हो इससे दुचन्द गुड़ में लपेटकर हर गोली अलहदा अलहदा रोगन सर्घफ सहचन्द में पकाया जावे बादह उसमें से निकालर जुज अब्बल में (यह जुज अब्बल अगर एक एक पाव तैयार किया जावेगा, कम से कम दस सेर गोलियों को काफी होगा। यानी यह कि यह बहुत जलता है यह मतलब नहीं है कि दस सेर गोलियां एकदम डालकर पकाई जावें) आध घंटे तक पकाया जावे, फिर थोड़ी सी

असल नादी को चर्स देकर एक गोली इसमें डाल दी जावे, जब यह नर्स साया जावे तब दूसरी गोली इसमें डाल दी जावे, ता आंकि जितनी बनाई हो मब सतम हो जाये। यह नुकरा बाजारी नुकरे से कहीं अच्छा होता है—(राकिम मुहम्मद का जमउर्फ बादणा णार्दन फकीर सैरानी—मुकाम रानीपुर शरीफ—रियासत जैपुर सिन्ध) (मुफहा असबार अकलीमियां १/१०/१९०७)

#### रौप्य भस्म से पारद की गोली फिर भस्म वा बैठक

रूपरस, जवायणां, ब्रह्मदंडी दोनों से आग देणे वा कुठाली में जवायण दी चुलकी से बनानी वा जवायण दे दे ढकुले बड़े बनालयणे उसमें टोआकर के ब्रह्मदंडी रख के आग देणे से फूल हो जायेगा। रूपरस दी गोली बणा के लोटासज्जी के पाणी में नालमूली का सिकड़ रगड़ कर गोली पर लेप कर सुका लैणा. हरदल घोट के उसमें गोला रख के आग दैणी, जब गोली पुस्तः कामय हो जावे तब फुलावट दैणी संखिये दीहू परस की गोली लेकर नौसादर, जोरा. मुहागा, संखिया चारो समभाग महीन पीसकर कुञ्जे में पाकर डेढ़ पाव कच्चे दी आग देणी, फूल हो जायेगा, उस फुलदा दाबूदे की कुठाली में धवों रजत ही है। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### चांदीभस्म से पारे की गोली बना उसकी बैठक

नौसादर २० तोले, लोटासज्जी २० तोले, लोटासज्जी नीकी करके भिगो दैणी और नौसादर को निंबू के रस में खरल करना। १॥ प्रहर और लोटासज्जीदा पाणी। चतुर्थांश पा दैणा पाकर कुञ्जे में रख छोड़ना घड़ी ४ फिर उसका नालिकायत्र से तैल निकाल लेणा और निकालकर रख छोड़ना। शोरे का तैल, शोरा २० तोले लेके खपरे में चढ़ाकर आग बालणी, जब अग्नि पक जावे तब भिलावे ६ तोले कम से पाणे फिर कालीरी ३ तोले कम से मुटणी, इस तरह किये अग्नि सह हो जाता है फिर कूट के कांस्यपात्र में पाकर शरद जगह रखणा द्रवित हो जायेगा। अवशिष्ट में लोटासज्जीदा पाणी पा दैणा उससे भी द्रवित हो जायेगा। उस तेल को अलग पात्र में रखना।

## कुक्कुटटांड का चूणा बना के अलग रखणा

हप्यभस्म, रूप्य को कुआरगंदलदिया पुटा २१ देणियां फिर तैल कौड़ा लेकर उसमें लवण पाक ११ पुटा दैणियां, फिर जंबूवृक्ष त्वक् चूर्णों पंजया की नुगदी लेके उसके रूप्य रख के २० सेर गोहे की भड़क दैणी, ऐसेई आग दैणे से भस्म हो जायेगी, उसको पारा ४ रती को तोला पाके गोली बणा के कुञ्जे में अंडो के चूने को नौशादर तैल १॥ माशे मलना और लवण को शोरे का तैल मलना हेठ लवण आधा ऊपर अड़चूर्ण आधा ऊपर गोली ऊपर अंडचूर्ण ऊपर लवण देकर कुचेदा मुखबंद करके भूभल में घड़ी भर आग दैणी। फिर तेज आग ३१ सेर गोहों की पैणी रजत हो जायेगी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## चांदी से बनी पारे की गोली की बैठक

त्रिफला या पक्केदी नुगदी बणा के कुंजे में रौप्यरसगुटिका रखकर कोकिलाग्नि वा उपलाग्नि दे या रौप्यकम् । (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## चांदी से बनी सीमाव की गोली की निशहर जस्त के कुइते से (उर्दू)

अव्वल जसत् को गुदाज करके त्रिफला की चुटकी देते जाएँ और लकड़ी ; से हिलाते रहे। थोड़ी देर में तमाम जस्त कुश्ता हो जायेगा। सीमाव की चांदी में लेंमू के अर्क से गोली बांध ले, फिर कुश्ता जस्त को शीरेजकूम में समीर करके गोली मजकूर को अन्दर रखकर थोड़े से पाचक दस्ती की आंच दे। निजस्त खा जावेगा। (सुफहा ४-५ अखबार अकलीमियां १६/६/१९०७)

## निशस्त गोली सीमाव जो कुश्ता नुकरा एक आँच से बनी हो (उर्दू)

निशस्त-हकीम सैय्यद इसरारुल्लाहसाहब २०/८/१९०७ को मालीरकोटला दफ्तर अखबार अलकीमियां में तशरीफ लाये थे। जुबानी भी इस निशस्त का जिकर आया था हकीम साहब मौसूफ ने निशस्त की तरकीब इस तरह पर फर्माई है। जस्त आध सेर लेकर कढ़ाई में गलावे दिमियान उसके सहजने की लकड़ी फेरते जावें तमाम जसत कुश्त हो जावेगा।

कुश्ताजस्त आध सेर, सम्मुलफार सफेद आध सेर, तमाम कुश्ते में सम्मुल फार २ तोला खुश्क खरल करें किसी कूजें में बंद करें और दो सेर की आंच दे। इसी तरह हर दफा दो दो तोले सम्मुलफार शामिल करके बीस आंचे दो सेर की दें दे। निशस्त तैयार होगी। अकद सीमाव को इस निशस्त में देकर आग दे। सीमाव निशस्त खाजायेगा (सुफहा ६ अखबार अलकीमियां १/९/१९०७)

## कुश्तानुकरः जाजब सीमाव (उर्दू)

नुकरा १ तोले का पत्र बनाकर गरम करके अनारदाना तुर्ण के पानी में चालीस मर्तबः गोतः देवे फिर जक्म खारदार वकदर बीस तोला को नुगदा बनाकर उसमें पत्र मजकूर को रखकर गिलेहिकमत करके खुक्क होने के बाद ५ सेर की आंच दे। कुक्ता उमदा तैयार होगा। अगर किसी गलती से खाम रहे तो दुबारा आग दे। यह कुक्ता अगर हुरन खुरी के पानी में खरल करे तो चौदह तोला परे को जज्ब करता है। अर्कलेमूं से ११ तोला। (सुफहा ६ अखबार अलकीमियां १/९/१९०७)

नुसला कमरी-तांबे का सफेद कुश्ता बनाकर उससे सीमाव की गोली बांधकर निशस्त देने की तरकीब (उर्दू)

मिस एकदाम का पत्रा बनाकर पोस्त बेख पीपल के पानी में ४० मर्तबः गोता दें, बादह वर्गपीतल की नरम नरम कोंपल नीम सेर पानी में दरस्त करीब २० तोले से घोटकर नुगदः बनाकर उसमें पत्तरामिस को रखकर गिलेहिकमत करें जब कि खुश्क हो तो २० सेर पाचकदस्ती की आग देवे। बफजलह खुदा कुश्तावरंग सफेद होगा। शायद किसी गलती से पहली मर्तबः कुश्ता न हो तो दुबारा बदस्तूर बर्ग पीपल में रखकर आग देवें तो जरूर होगा। बादह कुश्ता मिस १ तोला सीमाव मुसफ्फा गुदः २४ तोले खरल में डालकर हमराह यानी जो नागरजील में निकलता है, दो तीन घंटे सहक करने से अकद हो जायेगा, बाहदू चोपचीनी ३ तोला, कवाबचीनी ३ तोला, रवेंद्र चीन ३ तोला, दारचीनी ३ तोला, अलहदा अलहदा कूटकर खरल में डालकर हमराह शीरमदार १२ तेल खरल करे जबकि जमाद करने के लायक हो तो गिरह मजकूर पर जमाद कर देवें। बादह वर्ग मदार ३० तोले को कूटकर नुगदा बनाकर कूजः गिली में गिरह के जेरुवाला देकर बंद करे गिले हिकमत करने के बाद ख्रक होने दे फिर ४ सेर पाचकदश्ती की अखगर आग में रख दें जबिक सर्द हो तो गिरह निकालकर दुबारा कुड़ाली में डालकर जेरुवाला सुहागा देकर खूब जोर से फूंक मारे हत्ताकि चर्ख अच्छी तरह से आ जावें। सर्द करने के बाद अपने काम में लावें। वफज्जलखुदाआलाकमर तैयार होगा। बण तजुर्बागर्त है तजरुबां करके देख

नोट-गिरह को चर्ब देर से आता है इसलिये घबराकर छोड़ न दे बल्कि बहुत से कोयले डालकर मुश्क आहनगरान से धोंके यानी फूंक मारें तो एक घंटे तक जरूर ही चर्ब आ जाता है। अलराकिहकीम सैय्यद गुलाम अली शाह अजकरांची (सुफहा १५ अखबार अलकीमियां १/६/१९०७)

## नशिस्त देने की तरकीब (उर्दू)

ऊँट कटेरे की पांच सेर राख में जो उसके पंचांग की हो पार: कर्स बँधा हुआ रखकर हांड़ी में भरकर दो घंटे कामिल तदबीजन आंच दे चांदी हो जावेगी। (सुफहा अकलीमियां १६४)

नोट-यह तरकीब मुतरिज्जम ने कुश्ता नुकरा से सीमाव की गोली बांध ने बाद लिखी है।

## गिरह सीमाव की निशक्तकी तरकीब (उर्दू)

निशस्त की तरकीब यह है कि सीमाव मुन्दरजः जैलफर्स को लेकर अव्यल गूनर्द छांछिया को पानी में घोलकर १५ मिनट तक उस कर्स को पोटली में रखकर पकावे ताकि सख्त हो जावे बादहू एक तोला शोरा काइमुल्नार को बोते में रखकर उँगली से गढ़ा सा बनावे और उस गढ़े में संबुलखार कायमुल्नार दो माशे छिड़कर कर्स सीमाव को उसके ऊपर रख दे सीमाव के ऊपर फिर दो माशे समुलखार मजकूर छिड़कर तोला भर शोरा काइमुल्नार उसके ऊपर से ढांककर बोतः को मुअम्मा करके गिले हिकमत कर दे बाद खुरक होने के पावभर धान की भूसी की आग दे खेल की तरह वैठ जावेगा सुहागा देकर चर्ख दे और काम में लावे। (सुफहा अकलीमियां २६५)

कर्स बनाने की तरकीब रुपया या चांदी के पत्तर को कटाई खुर्द की लुगदी में रखकर कपरौटी वगैर: फूंक दे निहायत उमदा कुश्ता तय्यार होगा, जो जाजव आव सीमाव है लेंमू के साथ सहक करे तोला तोला भर की कर्स बना ले।

## नशिस्त या (दाबू) (उर्दू)

सीमाव की गिरह हस्वजैलदाबू में बिलकुल बैठ जाती है, उम्मेद है, कि नाजरीन इससे जरूर मुनफैद होगे। जस्त शीरीं ३२ तोले को अव्बल सर्षप के तेल में सात बार बुझाव देकर साफ करे, यहां तक कढ़ाई में गलाकर दरस्त सहँजने की लकड़ी फेरते जावें, यहां तक कि जस्त वाकिस्तर मानिन्द राख के हो जावे बादहू दो प्याले गिलीपुस्तः के लेकर एक प्याले में निस्फ खाकिस्तर मजकूर बुझाकर उसके ऊपर गिरह सीमाव रख दें बाकी निस्फ खाक जस्तिगिरह के ऊपर देकर दूसरा प्याले बतौर सरपोश दें और गिले हिकमत करके दो अढाई सेर उपलों की आंच दे इन्शा अल्लाह शर्तिया गिरह जमकर निकलेगी।

एक खासराज—यह खाकिस्तर जस्त हमेग्रह के लिये इसी तरह कारामद रहेगी और २१ दफा २१ गोली सीमाव की दाबू में नाशिस्त खा जायेगी फिर यह खाकिस्तर जस्त मोतियाबिन्द के लिये अकसीर है। (सुफहा ३-अखबार अलकीमियां १/११/१९०७)।

## नशिस्तसीमाव की गिरह (उर्दू)

सम्मुलफार सुहागा नौसादर फिटिकरी सबको अलहदा अलहदा पीस सम्मुलफार को छोड़कर पानी को मिलावे और शकोरे में निस्फ फर्श करें और इस पर सम्मुलफार फर्श देकर करें और इस पर अकद रखें और निस्फसम्मुलफार को लिहाफ बनावें और इस पर निस्फ दूसरी अदिवयात का दूसरा लिहाप बनावें और गिले हिकमत करके आध सेर उपलों की आंच दे वाज: रहे कि सब चीजें अकद से दुगुनी होनी चाहिये। (सुफहा ७० मुजरबात फीरोजी)

मुतअल्लिक नशिस्त (उर्दू)

वाजः हो कि कुश्ता नुकरा से जो आब सीमाव जज्ब होता है तो वह सीमाव निशस्त से नुकरः होता है और कुश्तः मिसवरंग सफेद या कुश्तातिलासे जो कर्स सीमाव बँधता है वह सीमाव निशस्त देने से तिला हो जाता है। (सुफहा अकलीमियां २६६)

हिदायत मुतअल्लिक शिगुफ्त व नशिस्त सीमाव (उर्दू)

चिगुफ्त व निशस्त के मुतअल्लिक अस्वात को बता देना जरूरी है, कि

जो अकद खालिससीमाव की बनाई हो वही काम दे सकती है वरनः बे सूद और इस बात के पहचानने के लिये आयागिरह खालिस है या नहीं यह अमल करना चाहिये, जो मुजरिंब है कि गिरह को एक कुठाली में रखकर कोयलों की आग पर रखें और अवकरी कुलथी और गंधक की चुटकी दें अगर वह गिरह वरंग जर्द नमूदार हो तो वह सुर्व से गिरह की हुई है और स्याह हो जावे तो सुरमा से और अगर सफेद बराबर वजन निकले तो दुष्टत है और इस हालत में अगर चमकदार न हो तो नौसंादर की चुटकी दें, चमकदार हो जायगी। (सुफहा ६९ मुजरबात फीरोजी)

## सोना बनाने की तरकीब (उर्दू)

घरिया में रोगनजैतून का लेप करके उसमें तोलाभर पारा और कदरें चांदी डालकर चंद कतरे रोगन मजकूर के टपकाकार कोयले की बहुत नरम आंच पर पकाये और माशे भर बच्छनाग पीसकर चटकी से डालता जावें जब पारा खूब पकजावे पारच: पत्तरप डाल दे मस्कः होजायेंगे जिस कदर चाहे पारेको मस्कः बना ले फिर अंडेकी सफेदी दूर करके जर्दीमें यह मस्कः डालकर उसी छिलके में रखकर सात तह गिलेहिकमत करके पाव भर जगली छिलके में रखकर सात तह गिलेहिकमत करके पावभर जंगली उपलों की आंच में रख दे मक्का सख्त हो जायगा फिर (इसके तीन तरीके है यामाइउलहयात में चर्ख दे या) तिरफले या बंग अंजीरकी लुगदी में रखकर कम आंच में खाक करले फिर एक माशे एक तोले तांबेपर डालकर चर्ब दे सोना हो जायगा (और माइउलहयात यह है शहद, घी, नौसादर बराबंर घरिया में रखकर सोना डाल दे) (सुफहा खजानः कीमियां २६–२७)

नोट-जो इबारत मुश्तबः है उस पर ब्रेकट बना दिया है।

## नुसला कीमियां नुकरई (उर्दू)

शोरे से सम्मूलफार, सम्मूलफार से हरताल, कायम कर उससे सीमाब व नुकराके अकद को कायम व शिगुफ्त किया है। शोराकलई दो हिस्सा, नमक लाहौरी सफेद एक हिस्सा, हर दो को चुनाकली के तेजाब में दो पहर तक सहक करे, शोरा कायमुल्नार हो जायेगा। तरीका तेजाबकली चना आवना रसीद: व कादिरख्वाहिश लेकर किसी चीनी या मिट्टी के बर्तन में डालकर दर्मियान में पानी इस कदर दाखिल करे कि तीसरे रोज तक चार चार अंगूल पानी ऊंचा रहे, तीसरे रोज को मुकत्तर ले लें बस इसी का नाम तेजाबकली है, शोरा कायमुल्नार मअमूला दो तोले को सम्मूलफार एक तोला को ऊपर नीचे देकर कूजः गिली या किसी ऐसे बोते में कि जिसके किनारे बलंद हो बंद करके पांच सेर वजन खाम उपलों की आंच में दे. सम्मूलपार चर्च खाकर कायम हो जायगा, सम्मूलफार कायम एक हिस्सा हरताल वरकी एक हिस्सा मगर हरताल के तीन हिस्सें कर लें हिस्सा अञ्चल जरनेखको सम्मुलफार कायम के साथ मिलाकर खब खरल कर लें फिर बतरीक मारूफ शीशी आतिशी या देगगिली में डालकर मुंह मजबूत बंद करके चार पहर की आंच से जौहर उड़ा लेवे इसी तरह हिस्सा दोयम सोयम बारी बारी मिलाकर अमल करने से तीसरी दफा जरनेख व सम्मलफार तहनशीन हो जांयगे सीमाव २ हिस्सा बुरादा या वर्क नुकरा एक हिस्सा हर दो के अकद करके हम वजन नौसादर में खरल करें जब स्याही नमुदार हो पानी से साफ करें इसी तरह यहां तक अमल करते जायें कि बिलकुल स्याही बाकी न रहे बादहू अकसीर तहनशीन श्रदः के हमवजन सीमाव व वर्क मुसफ्फी मजकूरा मिलाकर नौसादर के तेल में तमाम दिन तसिकया और आठ पहर का नरम तिश्वया दें इसी तरह चार दफे अमल करें मगर एक दूसरे तिश्वया के बाद आंच तिश्वया होनी चाहिये, चहारम दफे के अमल करने से अकसीर शिगुफ्त: होकर तदनशीन हो जायगी यकेबर दो सद जौहरा तरह विख्रेद नौसादर का तेल नौसादर नीम को व १० तोले भांग खुश्क एक सेर पुस्तके दर्मियानी हिस्से में देकर बजरिये पताल जंतर दससेर की आंच देकर तेल निकाल लें यह तेल सूर्ख रंग का निकलेगा।

नोट-बतकदीर अगर अकसीर तहनशीनशुदः हस्बख्वाहिश काम न दे तो तिलसफेद को फूंक कर इसकी खाकिस्तर ले लें खाकिस्तर मजकूर में पानी डालकर आठवें पहर बाद मुकत्तर निधार लें यह मुकत्तर का मगरबियों के माइहारह नाम रखा है अकसीर (शिगुफ्तः शुदः को इस मुकत्तर में यहां तक तस्किया और तिश्वया दें कि आग पर डाल देने से मोंम की तरह पिघल जाये बस फिर बफज्लहताला अकसीर आजम है। (मुफहा २-३ अखबार अलकीमियां)

### चांदी से बनी पारद गोली की भस्म से रांग की चांदी की भस्म

रजत में ५ तोले पारे की गिरा करनी उस गिरा को ८ तोले हरी महबी की लुगदी में रखकर (बदी) ४ सेर जमीकंद दी गड्डी में रखकर ऊपर तील कपडिमिट्टी करनी। सुखाकर तोला सेर पक्के गोहे की आग दैणी खिल हो जायगी, कली पर पाणा तोले में रत्ती (जबू से प्राप्त पुस्तक) तारक्रिया (राजवती विद्याना स्त्री)

#### पारदचांदी की कटोरी के भस्म से रांग की चांदी

अथ दारद्विचिनिर्गानं रसिवंतामणौ-पारदो गृह्यते शुद्धष्टंकद्वादशमात्रिकः ।। श्वेताश्वमारपुष्पैश्च मर्द्योद्दनसप्त च ।।७३॥ गोमूत्रक्षालनं कुर्यात्संध्यायां प्रतिवासरम् ।। अथ तारस्य कर्तव्या सूक्ष्मा भद्रा कटोरिका ।।७४॥ पारदो दशटंकः स्यात्तस्यां देयः पुरकृतः ।। हरीतक्या पुनर्म्वादिर्दशशटंकमितोऽपि सः ।।७५॥ करविरस्य पुष्पस्य रसश्चोतपरिप्तृतः ।। हंडिकायामधः कृत्वा शोशिकां संधिमुद्रिताम् ।।७६॥ सराविकां पुनर्दत्त्वा कुरुते संधिरोधनम् ॥ मृदा तस्याः सराव्याश्च गाढं वालुकया पुनः ।।७७॥ आपूर्य हंडिकां तत्राप्युपरिष्टाच्च पालिकाम् ।। दत्त्वाथ मुद्रधते पश्चाद्धंडिकामुक्षमप्यति ।।७८॥ द्वादशप्रहरा यावत्तावद्वह्निः प्रताप्यते ।।७९॥ भृशं नाति भृशं मंदं पश्चाच्छीतांतमुद्धरेत् ।। टंकषोडशके वंगे एकटंकोऽस्य दीव्यते ।।८०॥ एवं वंगं भवेत्तारं महासारं वरं परम् । वंगस्तंभपरं रभ्यः क्रियतो तद्यथा मुक्षम् ।।८१॥ एवा राजवती विद्या पुत्रस्यापि न कथ्यते ।।८२॥

(र० सा० प०)

अर्थ-णुद्धपारद १२ बारह टंक लेकर श्वेत कन्हेर के फूलों के रस से सात दिन तक मर्दन करे और प्रत्येक दिन संध्या को गोमूत्र से धो लेवे फिर चांदी की एक कटोरी बनावे जिस पूर्वसिद्ध किये हुए दसटंक पारे को रख देवे ऊपर से दस टंक सोठ और हर्र का चूर्ण रख देवे ऊपर दस टंक श्वेत कन्हरे के फूलों का रस डाल देवें उस कटोरी को हांड़ी में उलटा रख संधिपर मुद्रा करे फिर ऊपर शकोरा रख मुद्रा करें फिर हांड़ी में बालूरेत भर ऊपर परिया से ढांक हैंडिया के मुख को अत्यन्त दृढ़ कपरौटी से बन्द कर देवे, फिर तीक्ष्ण मध्य और मन्द क्रम से १२ पहर तक अग्नि देवे स्वांगशीतल होने पर निकाल लेवे यह भस्म एकमाशा और वंग सोलह माशा इन दोनों को चर्ख देवे तो सर्वोत्तम चाँदी बनेगी और वंग जिस प्रकार स्तंभनकारी होता है उसी तरह करना चाहिये इस विद्या को अपने पुत्र के लिये भी न कहनी चाहिये (अर्थात् अत्यन्त रहस्य है)।।७३-८२

## एक अजीब नुसला तांबे से गिरहशुदः सीमाव को शिगुफ्तकर उससे तांबे को सफेद किया है बगरज हम्मिलान नुकुरः (उर्दू)

सीमाव सालीस व मुसफ्फा एक तोला. तूतिया सब्ज दो तोले, तूतिये को बारीक करके एक आहनी कडाही में निस्फ तूतिया डालकर उस पर सीमाव रख दे और बाकी निस्फ तूतिया को सीमाव के ऊपर डाल दें और दो सेर पानी उस कडाही में डालकर आंच दें एक घंटे के बाद तिनका से हिलाकर देखें अगर सीमाव तिनका के साथ लग जावें तो उतारकर पानी सब फेंक दे

और बाकी सब चीजें कढाई में ही रहने दे अब नमक और थोड़ा से पानी डालकर सीमाव मजकूर को खूब साफ करें, बादह सीमाव साफ गुद: को एक चीने के प्याले में डालकर एक लेमूं उस पर निचोड़ दे सीमाव सख्त हो जायेगा, एक बूटी सूगढ़ (सूरगढ़) जिसके नीचे एक चीज मिस्ल प्याज के है। उस प्याज को सूराख करके मजकूरह गिरह सीमाव उसमें भर दें और जो कुछ सूराख करते वक्त प्याज का बुरादा निकले उसीसे मृह बंद कर दिया जाबे जाकर कपरौटी करके खुटक करे आठ सेर उपलों की आँच दे सीमाव कुश्ता हो जावेगा। एक तोले तांबे को चर्च देकर सीमाव कुश्ता गुद के १/४ हिस्सा ऊपर चुटकी दे तांबा बिलकुल सफेद हो जावेगा यह तांबा सफेद गुदः और चांदी खालिस हम वजन मिला ले मकबूल बाजार होगा। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियाँ १६/११/१९०७)

## गुटका सीमाव बजरिये संखिया दर संपुट ताँबा (उर्दू)

मैंने पारे को इस्तरह गुटका बनाया था कि तोले भर सीमाव बाजारी और तोलेभर संखिया सफेद दोनों को एक अदद लेमूं कागजी में सहक किया जब गाढ़ा मिस्ल चक्का दही सा हो गया। तो दो मिसकी कटोरियों की सितः अन्दरूनी को मुतअहिदवर्ग तांबूल से पोशीदः कर दिया और उस परशैः ससहका को रखकर और सी ३० माशे भर मुर्दारसंग डालकर सददो उलरहन और तीन बार मतीनल हिकमतहू करके बाद तखफीफ पांच छः सेर कण्डों की आग दे दी और सर्द होने के बाद निकाला तो गुटका सख्त बन्ध हो गया था और चांदी खाम हो गया था यह गुटका सुहागे की इमदाद से गलता है और उस्में और चांदी में सिर्फ यह फर्क है कि गुटका मजकूर संकनाल है। (सुफहा ४० किताब अखबार अलकीमियाँ १६/४/१९०५)

नोट-इसी किस्म का तजरुबाः बजरिये गंगाराम सुनार फासगंज हुआ

था। (हसी मुद्दीन अहमदअज जौनपुर)

## रांग के योग से बनी पारे की गोली की भस्म वेधक

९ माशे कली, ६ माशे पारा, कड़छ में कली गाल के पारा पादैणा दोनों की गोली बणा के ४ तोले मोडयांदे पत्तरादी नुगदी बणाके उसमें गोली रख के दो पाथियों में बंद करके आग दैणी पारा फुल जायगा। वह पारा १ रत्ती तोला १ ताम्रपर पाणा रजत होवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## पारव को प्रथम अग्नि स्थाई तवनंतर रांग युक्त गोली बनाकर उसकी भस्म से ताम्न की चांदी बनाने की क्रिया

पारा १ तोला आरखोर कश्मीर अरखुढके रस में करना फिर अरखुढ की लकड़ी ३६ अंगुल लैणी उसमें छेक करके नौ अंगुल उसमें पारा पादैणा ऊपर में उसी का बुरादा पाकर बंद करके गिलेहिकमत करके हेठले पास्से से आग में दैणी जब हैठों २४ अंगुल लकड़ सड जावे तब निकाल लैणा फिर उस कायम पारे के साथ १ तोला कली और १ तोला दाल चिकना पाकर तीनों को अरखुट जल से एक प्रहर खरल करना फिर उन तीनों का गोला बनाकर कुज्जे में पाकर ऊपर तैल पादैणा तीन घड़ी आग दैणी फिर तैल से निकालकर महदी १० तोले लेकर उसकी नुगदी में उस गोले को रख कपड़ मिट्टी करके पांच सेर पक्के गोहे की आग दैणी सर्द होवे तो निकालना तोले ताम्र पर १रती पारा श्वेतकरम । (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

नोट-क्या इस क्रिया से पार कायम होता है? वा कायम पारा इस योग से लैना चाहिये।

## पारद की गोली की भस्म

तोला पारेदी गोली होवे तो दो तोले पुराण गुड, माजू तोला, १ मायी १ तोला, पीपलामूल १ तोला, चारो चीज महीन पीसकर गोली परदे के, उपरों कपड़ा लपेटकर कपडमाटी कर दैणी सुखाके आग दैणी १० सेर कच्चे

लोहे की गोली कायम हो जायगी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## शिगुफ्त वराय अकद सीमाव (उर्दू)

वस अगर ऐसी गिरह मैस्सर हो जावे तो इस तरीके से इसको शिगुफ्त करें कि सम्मुल, तकार, नौसादर हमवजन मिलावे और वारीक करें और इस दवा से गिरह के हमवजन लेकर दो पाचकदस्ती खुर्द में चक्कर करके नीचे ऊपर इस गिरह के दे और मामूली गिले हिकमत करके ऊपर की तरफ से आग दें और सर्द होने पर निकालें अगर तमाम शिगुफ्त: हो जावे फवहा वरन: शिगुफ्त: उतार ले और वाकी को फिर इसी तरह आंच दे और काम में लावें, मुजरिंबई शिगुफ्त: सीमाव कर्ला राहम जज्बमेकुनद व मिस व विरंज ममरुजरा हम सफेद मेकुनंद बतरीक दीगर व कार तहमीर मिसहममे आयद तरीकशवनी जतरीक अकद सीमाव दर मअदन उलअकासीर जिल्द अव्वल नविश्त: खुद अज आंजा विजोनद। (सुफहा ६९ व ७० मुजरिंबात फीरोजी)

## शिगुफ्त अकद सीमाव कायम

सम्मुलफार दो हिस्सा, वेश दों हिस्सा, अकद कायम दो हिस्सा, संखिया और वेश को बारीक करें और एक कूजे में अव्वल संखिया की तह दें और दूसरे वंश का फिर अकद कायम रखें और इन दोनों का तरतीव बार लिहाफ करें और आंच दें इन्शा अल्लाह शिगुफ्तः हो जावेगा। (सुफहा ७० मुजरिवात फीरोजी)

#### अकसीर कमरीसीमाव कायम की शिगुफ्त अकसीर कमरी

शोरा, फिटकरी, नौसादर, हर एक दो दो मश्काल लेकर आठ पहर शीरेज कूम में सहक करके बादहू इसका बोता बनायें और सीमाव कायमुल्नार मुन्दर्जः कवाइद या वह सीमाव जिसको बतरीक मगरबी जाजसफेद से मारा हो, सात माशे लेकर बोतः मजकूर में डाले और सरपोश भी इसी मसहकका होना चाहिये अब इसका एक गोलासा बना कर उस गोलेपर दूसरा संपुट चिकनी मिट्टी का करके इस पर गिले हिकमत करें बादहू खुश्क करके बारह सेर भड़का की आंच दे बादहू सर्द होनेके निकालें और एक तोला कलई को गुदाज करके एक रत्ती अकसीर हाजा तरह करे खालिस चांदी हो जायगी यह नुसखा बारहों दफे का मुजर्रिव है और अब हाल में ही तजुरुबा हुआ है यह चांदी जुमलै एमाल कीमियाई में पूरी उतरती है सय्यद लताफहुसेन रसऊई शहदी अकब कोतवाली मुत्तसिल मस्जिद मुस्ताज अलीखां बरेली सुफहा ११ अखबार अलकीमियां)

## शिगुफ्त सीमाव कायम (उर्दू)

हारवखांसाहब कायम दो माथे जर नेख व फिलाफल गर्द: छ: छ: माथे की चुटकी दें और एक निर्बिसी के किते से इसको हिलाते रहे जब सब दवा चर्ख हो जावे तो राख को फूंक से उड़ावे, सीमाव मिस्ल रेग के हो जावेगा मुजरिंब है, बहिसाब फी तोला फी हुंब्बः तरहकुनन्द (मुफहा ७० मुजरिंबात फीरोजी)

## जडी से पारे का थाका उससे तांबे का सोना

बूटीआगिया—मदार को असपात दूध नहीं पानी होत है पांच सात पत्ते जरमें होत हैं तिसके पत्ते का चूरन मासा, तोला १ गरम किर डारै तो थाका होई सो थाका ओ नौसादर कागदी नेबुआ का रस में खरिल १ रत्ती, १ चौरासी तोला तांबा में डारे तो सोना होता है (देखो अखबार अकलीमियां)

#### जडी से पारद का थाका फिर भस्म और पारदभस्म से तास्त्र का सोना

अस्थलकमल-सब जगह होता है पानी के तिकट कमल असपात तेकर बुकनी मासा अढाई तोला १ पारा में डारे तो थाका औ नौसादर तोला १ पान के रस में खलै आंच देड तो भस्म होई, ते भस्म मधु में खिल धरै, सीसीमें ताम्रपत्र लाल करैं तेह में बुंद १ डारे अवटै-हीरन होई तोला चार में बुंदमात्र डारे अवटे तो फिर सुवर्ण होई।

बूटीसर्वतीत-पातलाल, फूललाल, लतास्याम, पातगोल, बेरीको अस हस्तप्रमाण वृक्ष नदी के निकट सर्व जगह होता है।

## बूटी से पारे का थाका उससे चांदी की भस्म उससे रांग सीसा वा जस्त की चांदी

बूटी रकत सोहाला, पात चारि तोला, पारे में डारै तो थाका होड, सो थाका मासा १, नौसादर तोला, १ दोनों खलै दस तोला रूपामें डारै सो भस्म होड सो भस्म तोला १ नौसे तोला राँगा में डारै जस्ता में पारा में सीसामें अवटिरू डारे तौ रूपा होई।

#### पारे का बंधन फिर भस्म उससे तामे की चांदी

पारा ८ तोले, बिरोजा १ सेर, लोहेदी कटोरी बीच पारा पाके उपरों बिरोजा पाके मदमद अग्नि में पकाणा जद बिरोजा सड जांय तो पारा निकाल लैणा फिर जपोलेटे (जमालगोटे) दो सेर पक्के लेके पातालयन्त्र में उनका तैल निकालकर लोहेदी कटोरी बीच वही पारा पाके उपरों जपोलोटे का तैल पाकर मदमद अग्नि से पकाणा जब सब तैल सड़ जाय तो पारा किटन हो जायगा उस किटन गोले पर दो तोले निर्विसी, काकमाचीदे रस नाल घस के लेप कर देणा और सुखा लैणा फिर जंगली लसुन लेकर पापक्केदी नुगदी करके उसमें डली रखकर बालुकायंत्र में अग्नि देणी एक वा दो वा तीन ऐसे फूल जायगा तोले ताम्र वा कली पर पाऔ १ रत्ती रजत कर है। (जबू से प्राप्त पुस्तक)

# अकसीरकमरी अकसीर सीमाव से सीमाव अकद बनाने की तरकीब (उर्दू)

कलस पोस्त बेजः मुर्ग ९ तोले, सीमाव मसअद ९ मासे इन दोनों को सफेदीबेज: मूर्ग में चार पहर किसी अच्छे बरल में जो घिसने वाला न हो खरल करे जब एक जान हो जावे तो आतिशी शीशी गिलेहिकमत शुदः में भरकर शीशी के मुंह को चुना व नमक से खुब अच्छीतरह बन्द कर दे वारेम आहन व खरियामिट्टी व पव:कोहन: विजगरवुज वगैरे: को कूटकर शीशी के दहनपर मूहर कर लें ताकि दवाई का बुखार खारिज न होने पावें फिर तनूर में दो तीन ट्कड़े उपला दश्ती डालकर आग लगावें जब उपला जलकर अखग रह जावे और धुआं मुनकता हो तौ किसी चीज से अंगारों को हमवार करें जिसवक्त तन्र का ताव कम हो इसमें यह पायः आहनी यानी चूल्हा रखकर इस पर शीशी मजकूर: को रख दें तनूर की मोरी और मूह को बन्द करें कि हवा दाखिल न हो अगर शीशी को तनूर में रखे तौ फजर को निकाल लें और शीशी को तोड़कर दवाई को खरल में डालकर दूसरी दफा जर्दीबजे: मुर्ग में चार प्रहर खरल करके शीशी में भरकर तन्र में बदस्त्र अञ्चल आंच देते जावें जब तीस आंच तक पहुँचे तो अंकसीर तय्यार होगी जिसकी रंगत स्याह व शकल सुर्मा होगी यह अकसीर स्याह १ तोला सीमाव ४० तोला हरदोको जर्दीबैज: मुर्ग में ८ योमतक सहक करके दोषराव: में या शीशी आतिशी में बदस्तूर साबिक तनूर में आंच दे सीमाव मुनअक्किद व कायमुल्नार होगा एकदिरम सीमाव तय्यार शुदः एक सौ बीस दिरम् नहास मुनक्कीपर तरह करें मिस सीम खालिस हो जायगा।

त्रकीब तकलीसपोस्तबैजः मुर्ग

अंडों के छिलके जिस कदर चाहे लेकर सज्जीवसिरकः व नमक वगैरः के पानी में जोज देकर दोनों हाथों से खूब मलमलकर गुम्ल दें कि अन्दरूनी झिल्लों दूर हो जावें जब पोस्तवैजः साप व सुतरा हो जावें तौ मिट्टी के बर्तन में बन्द कर्के लोहारों की भट्टी में हफ्तेः अजरेतक तेज आंच में रखें ताकि चूना हो जावे या किसी मुतर्मीदः आंच में कई दफा रखकर कलस कर ले।

#### तरकीब तसईव सीमाव

पारा बाजारी २० तोला, नौसादर २० तोला, फिटिकरी सफेद २० तोला, सिरका अंगूरी २० तोला हरसह अदिवया खुक्क हो सिरके में खरल करके बाद खुक्क होने के देगअसालमें निहायत नरम आच पर तसईद कर तीन प्रहरी की आंच काफी होगी फिर आला और असफल मिलाकर वजन करे कमीवजन को नौसादर जदीद से पूरा कर लें, बादहू सिरका मजकूर में खरल करके बदस्तूर जौहर निकाल लें यहां अमल तीन दफै करे जौहर सीमाव तय्यार हो जायगा।

यह नुससा अकसर इल्म अकसीर की किताबों में लिखा हुआ देखा है सबने मुजरिंब बयान किया है बल्कि एक शस्स के पास जो सय्याह था मैंने तय्यार भी देखा है (अगर डाक्टर साहब इस नुससे को तय्यार करना चाहते हैं तो कलम पोस्तबैजां मुर्गमुझसे तलब करले मुफ्त भेज दूंगा जो मैंने अभी तय्यार किया है।) (हकीम इमामुद्दीनसां हैरानअजचक मुहम्मदमहदीसां डाकसाना अहमदाबाद तहसील पासटन जिला मंठगमरी) (मुफहा २१ किताब असबार अलकीमियाँ १/५/१९०५)

## पारद भस्म से रांग की चांदी

बूटी-रक्तमोहाला पाततीन दोई छोटा बीच का बस पुहुप पीत सब जगह होता है तेहिके रस पीतगुखरू, पार खलैदिन १ गोली के आंच देइ तो भस्म होइ सो भस्म रत्ती १ सोरह तोला रांगा में डारै तो रूपा भवति-(होबै)

## सोना बनाने की तरकीब बजरिये कुक्ता सीमाव (उर्दू)

सूराजमुखी के अर्क में पारे को २१ बार खरल करके फिर शीशा में भरकर मुखमुद्रा करके कपरौटी करके बकरी की मेंगनी में रखकर बारह सेर आग देवे जब खुद ठंढा हो तब निकालकर एक तोला तांबे पर एक रत्ती डालै तो सोना बन जावेगा। (सुफहा खजान: कीमियाँ ३३)

## पारद भस्म से रांग और जस्त और चांदी से चांदी

पारा १ मिश कालापोस्त आधसेर पोस्तको पानी में भेउ के रस निकाल लेणा उस रस का पारे को चोया दैणा पारा भस्म हो जायगा, यह पारा १ रत्ती जस्त ६ माशे कली ६ माशे दोनों को जुदाजुदा साफ करके गोली बना लैणा चांदी १ तोला रत्नाकर पूर्वोक्त पारा १ रत्ती पाकर चरण दैणा रजत होवे। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)।

## सोना बनाने की तरकीब बजरिये कुश्ता सीमाव (उर्दू)

खट्टा का दरस्त, जिसके फूलों पर कन्यावानी का मेह बरसगया हो उसका अर्क सेरभर और सेरभर अर्क भांगरे का जिस पर भी वह मेह वर्षा हो अलहदा अलहदा दो बोतलों में जमा करो और पारा एक तोला कढाई में डालकर एक लौ की बलती यकसां धीमी आग से उसको औटा और उस पर बारी बारी से थोड़ा थोड़ा अर्क खट्टा व भांगरे का डालते रहो किसी फोये से पटकाते रहो इस तरह सारा अर्क दोनों किस्म का खतम कर दो पारा उड़कर निकलने न पावे इसके लिये यह करो कि जंगार का एकदाइरा कढाई में पारे से बालिश्तभर ऊंचा बना दो जो जो पारा उड़ेगा भी वह

उससे बाहर न जावेगा लौटकर अपनी जगह आ पड़ेगा। मगर यह काम ऐसी जगह करो जहां किसी किस्म का साया छप्पर छत दरस्त या दीवार का न हो बिल्क अपने जिस्म या किसी परन्द का साया भी उस पर न पड़े तब यह पारे का कुश्ता उमदा बन जावेगा इसमें से जरा सा पैसा पर उसको चर्स देकर डालो तो खालिस सोना बन जावेगा (सुफहा खजान: कीमियां ३५)

### पारदभस्म हरताल वा शंखिया योग से रांग चांदी की चांदी

हरिताल वा श्वेत संखिया १२ पहर मूली के पाणी में खरल करना फिर १२ पहर छाया में सुखाणा फिर १२ प्रहर कली हुए भांडे में कुरस को दोनों पासे मूली दे पाणीदा चोया दैणा फिर उसके ऊपर जो स्यामता आवे उस स्यामता को करदछिल छोड़ना फिर इस हरिताल के ४ माणे और पारा २ माणे दोनों को खरल करके खाली कुक्कुटांड में हेठलवणपाके ऊपर दवाई पाके बंद करके कपडमाटी करके सुखा के मन्द मन्द अग्नि देने पकाना छः प्रहर में भस्म हो जायगी फिर दो हिस्से कली और एक हिस्सा चांदी पाके गालना फिर दो रत्ती पूर्वोक्त भस्म पा देणी सब रजत हो जायगा (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## रजतकर पारद भस्म शंखिया योग से ताम्र संपुट

पारा १ तोला वा २ तोला, शिखया २ तोले, सुहागा २ तोले, नवसादर २ तोले, द्रोणपुष्प रस १० तोले में खरल २ दिन टिक्की बणा के धूप में सुखा लैणी कटोरी हेठ की लोहे की और ऊपर की तांबे के पेचदार और ऐसी होवें कि टिक्की आ जावे खाली जगह ना रहे दोनों डिब्बियों का संपुट बंद करके पुमारिमट्टी से और गाचनी मिट्टी से बंद करके पांच कपरौटी कर देणी और उस पर कड़क के दाने के बराबर मिट्टी लगा दैणी खूब सुखाकर गर्त में ५ सेर पक्के जंगली गोहों की आग देणी स्वांग शीतल ४ पहर के बाद निकाली ताम्रद्रवित पर १ तोला परमाणे रजतकरम । (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## पारदभस्म शंखिया या हरतालयोग से उससे ताम्र की चांदी ताम्प्रसंपुट

पारद २ तोले, शंखिया १ तोला, हरताल १ तोला, श्वेतपलांडु रसेन २ तोले, पारद १२ प्रहर ''मर्दयेद् गुटिका भवेत्'' होवे १ तोला हरिताल (हरिदुग्धेन मर्दयेत् ८ प्रहरं यावत्तस्यापि गुटिका कार्या एवं गुटिकात्रयं संपाद्य पारदगुटिकाया उपरि शंखियागुटिका कार्य्या तस्या उपरि हरितालगुटिका देया एवमुपर्य्यपरि गुटिकात्रयं संपाद्य गोलकं विधाय तं गोलं ताम्रसंपुटे पुनर्नवाभस्ममध्ये निधाय चत्वारिशत्पुटानि देयानि पुटमंत्रस्वल्पं, २ सेर द्विसेरमितवनोपलस्य देयमेवं चत्वारिशत्पुटैः पक्वं गोलं सुरक्षयेत् द्रवितताम्रोरि योज्यं मात्रा चास्य स्वल्पा तंडुलिमता (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## अकसीरकमरी बजरिये सीमाव व संबुलकायम (उर्दू)

मुआलम अंजार व खुशमाली में लिखा है सीमावकायम संबुलकायम तनकार नौसादर बराबर मसअदान तमाम को बारह पहर लेंमू के पानी में खरल करे बादह संपुट में रखकर दससेर पाचकदस्ती भड़के की आग दे मिसल चूना जवाहरं के हो जावेगा एक माशा इस अकसीर से दो तोला मिसपर तरह करे चांदी खालिस हो जावेगी। (सुफहा अखबार अलकीमियां १६/१२/१९०६)

## पारद गंधक से ताम्र का सोना

पारदं शुद्धभागैकं शुद्धं बलि तथैव च । शतवारं पुटं दत्त्वा वनार्कक्षीरवारिणा

॥८३॥ निक्षिप्य डमरूयंत्रे लोहे कवचशेखरे । यंत्ररंध्रं मृदा लिप्त्वा शेखरेभ्यः परिन्यसत् ॥८४॥ मासार्ढं ज्वालयद्विह्नं स्वांगशीत्तं समुद्धरेत् । जायते सूतकत्कस्थताम्रवेधी रसो भवेत् ॥८५॥ रसं कुर्य्याच्छुत्वशुद्धं कर्षैकं रक्तिकां ददेत् । निर्मलं जायते हेम कुर्य्याद्धेम न संशयः ॥८६॥

(नि० र०)

शुद्ध पारद एक भाग, शुद्धगंधक एक भाग इन दोनों को जंगली आक के दूध या पत्तों के रस से सौ पुट देवे उसको डमस्यंत्र में रख कपरौटी कर १५ पन्द्रह दिवस तक अग्नि जलावे, स्वांगशीतल होने पर निकाल लेवे तो उस पारदकल्क का ताम्र के वेधनेवाला रस होता है फिर गलाए हुए तोले भर तांबे में एक रत्ती भर गेरने से सुवर्ण हो जायेगा॥८३–८६॥

## अकसीर यानी सीमाव को हमराह गंधक हरताल, सम्मुलफार वगैरः के पांच नाशिस्तों में कायम किया है (उर्दू)

शिंग्रफरूमी २ तोला, सम्मुलफार सुर्ख २ तोला, गंधक आंवलासार दो तोला, हरतालवर की दो तोला, सीमाव मुसएफा दो तोले, काहीसूर्ख दो तोले, नौसादर ईरानी दो तोला, नौसादर पैकानी दो तोला, हर एक को जुदा २ कुटकर यकजा मिलाकर खरल में डाल दें और पानी शिगुफ्तः करीर में जो माह चैत में होता है सात रोज सहक करे जब कि खुश्क हो तौ आतिशी शीशी में डालकर कांच के काग से बन्द करें बादह हांडी गिले हिकमत श्रुदः में एक मन रेत डालकर शीशी को दर्मियान में रखकर चूल्हा पर रखें और ४ प्रहर तक नरम नरम आग जलावें जब कि अच्छी तरह सर्द हो जावे तो शीशी से दवा को निकालकर दुबारा खरल में डालकर हमराहपानी शिगुफ्तः करीर ७ रोज तक सहक करके बदस्तूर अव्वल ४ पहर की आग देवे इसी तरह पानी करीर में सहक करके पांच मर्तबः रेगजंतर में बदस्तूर आग देना चाहिये बस इस अमल से सब दवा तहनशीन हो जावेगी तो अकसीर तय्यार समझें और बकदर एकसूर्व एक तोला मिस व एक तोला नुकरापर चर्ख करें और कुदरत खुदा का तमाशा देखें, अब भी मिहनत न करें तो आपकी तकदीर है (राकिम हकीमसय्यदगुलाम अलीशाह मालिक सफाखाना हैदरी करांबी) (सुफहा ११ अखबार अलकीमियाँ १/१०/१९०७)

## रजतकरयोग पारद का अभ्रक और हरताल से ३ शीशी में सिद्ध किया है (उससे रांग वा ताम्र की चांदी)

अभ्रक श्वेत ले के कपड़े में पाके कौडियां समेत पाणी में धोणा जब सब पाणी बीच छण जाय पाणी नितारकर अभ्रक ले लेणा फिर बराबर सुहागा और उतना ही हरिताल पाके चीनी दे प्याले बिच रख देणा फिर २ तोले अभ्रक बिच पांच तोले पारा पाके धतूरे के बीज रत्त का मीठा तेलिया कुचले इनका तैल पाताल यंत्र द्वारा निकालकर उससे खरल करना चारघडी, फिर शीशी में रखकर वालुकायंत्र में दोपहर आग दैणी फिर उसी तैल में खरल करना फिर आग दैणी एवं तीन बार यह दिवाई रैणी जैसी हो जायगी मीठा तेलिया ७ तोले दिवाई दे हेठ ऊपर देवे आग दैणी दिवाई फुल जायगी उसको कलीपर वा त्रामेपर तोले भर ४ चावल भर पाणा रजत हो जायगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## सूत, टंकण, विष, चित्रक के साथ पारा घोट उस चूर्ण से रांग की चांदी

सूतटंकणमेकैकं नृकपालं द्वितीयकम् । सर्वतुल्यं विषं योज्यं पश्वाङ्गरक्त-चित्रकम् ॥८७॥ विषतुल्यं क्षिपेच्चूर्णं वज्जक्षीरे विभावयेत् । मासमात्रं दिवारात्रौ तद्वाप्यं षोडशांशतः ॥ दत्तं वारत्रयं वंगे तारं भवति शोभनम् ॥८८॥

(नि० र०)

अर्थ-पारद, सुहागा, एक २ भाग, नृकपाल २ दो भाग इन सबको बराबर सींगियां और सींगिया की बराबर लाल चीते के पंचांग का चूर्ण इन सबको एक मास तक थूहर के दूध से दिन रात घोटे उसमें से एक लेकर सोलह तोले बंगमें तीन बार बुरके तो उसकी चांदी होगी॥८७-८८।

रजतकर पारा गंधक अभ्रचूर्ण से रांग की चांदी पीताभ्रं गंधकं सूतं रक्तपुष्पं चतुर्थकम् । बज्जीक्षीरेण संयुक्तवंगं तारायते क्षणात् ॥८९॥

(र० रा० सं०)

अर्थ-पीलीअभ्रक, पीलीगन्धक, पारा तथा रक्तपुष्प इनका चूर्ण कर थूहर के दूध में घोटे पीछे रांग को गलाकर उसमें डाले तो रांग की चांदी हो॥८९॥

## हेमक्रिया चांदी का सोना पारद गन्धक अभ्रक माक्षिक चूर्ण योग से

प्रमाणद्वितयं हेममाक्षिकं तच्च चूर्णितम् । पारदं गंधकं खल्वे कृष्णाभ्रं च द्वयं नयेत् ।।९०॥ निंबूरसेन तां पिष्ट्वा बीजपूररसेन च । बीजपूरं तदुत्कीर्यं तत्र कल्पत्रयस्य यत् ।।९१॥ क्षिप्त्वा निखयन्य तद्भूमौ मुद्यते भूमिमध्यगम् । एकविंशत्यहान्यस्य तुषाग्निं कुरुतऽनिशम् ॥९२॥ शनैः शनैर्यथा भूयाच्छलनकैर्यावदुत्तमः । तत्तथा ह्यन्यत्तदृद्यात्तारे द्वादशभागिके ॥९३॥ माषमात्रममुं दद्याच्छलक्ष्णकल्कं च मूषके । एवमुत्पद्यते तारं सां हेम न संशयः ॥९४॥

(बृ० यो०)

अर्थ-दो भाग सुवर्ण, ८ आठ भाग सोनामक्सी, पारा गन्धक और कृष्णाभ्रक इन तीनों को नींबू के अथवा विजोरे के रस से पीस लेवे फिर विजोरे को चीरकर उसमें उस कल्क को भर देवे फिर धरती को खोद और उसमें गोले को रख ऊपर से रेत ८ आठ अंगुल भर देवे इस पर इक्कीसदिन तक धीरे २ तुषाग्नि देवे उस सिद्ध रस के एक माशे को बारह तोले चांदी में गेरै तो सुवर्ण हो जायगा।।९०-९४।।

सुवर्ण कर लेप ताम्र का सोना

पारा १, गंधक २, हरिताल ३, मनःशिला ४, सोनामक्खी ५, शंखियासुर्ख ६, काकची हल्दी के रस में खरल करनी तीन दिन ताम्रपत्र पर लेंप करके पुट देणी फिर लेप फिर पुट एवं सात बार लेप और पुय देने से सुवर्ण होगा (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## तारकृष्टी चांदी से सोने का जोडा

गंधकं तारमेंक स्यात् पारदस्यैकमेव सः । हेममाक्षिकमेवैकं दरदं तालकं तथा ॥९५॥ स्त्रीस्तन्येन तु तद्घृष्ट्वा तारपत्रं प्रलेपयेत् । शरावसंपुटे कृत्वा मंदाग्निस्तत्र दीयते ॥९६॥ आरण्यशानकैः पश्चात्तारमादाय ते च तत् । कनकेन समं देयं मूषके प्रकटे च तत् ॥९७॥ आवर्त्य तेन तारेण तारकृष्टी भविष्यति । अम्लवेतसपानीयं मेलयेच्च पुनः पुनः ॥९८॥ बीजपूरस्य बीजानि समभागानि कारयेत् । अथवा मधुमध्ये च ढालयेद्वारपंचकम् ॥९९॥ अपूर्वं दृश्यते रूपं कांचनं दशवर्णिकम् ॥१००॥ (बृ० यो०)

अर्थ-गंधक एक भाग, पारा एक भाग, सोनामक्खी एक भाग, सिंगरफ एक भाग, हरताल एकभाग इन सबको स्त्री के दूध से घोटकर चांदी के पत्रों पर लेपकर देवे और उनको सकोरा में रख और कपरौटी कर जंगली कंडों की धीरे धीरे आग देवे फिर चांदी के पत्रों को निकाल लेवे तदनन्तर उस चांदी के पत्रों के बराबर सुवर्ण लेकर दोनों को घरिया में रख चरख देवे अर्थात् गलावे और गले हुए को अम्लवेत अथवा बिजोरा अथवा शहद में डाले तो दशवर्ण का अनोखा सुवर्ण हो जायगा।।९५-१००।।

## तारकृष्टी चांदी से सोने का जोड़ा

पारदं दरदं हेममाक्षिकं गंधकं शिला । एतानि समभागानि काकमाचीरसेन च ॥१०१॥ मर्दयानि च गाढानि कारितव्यानि बत्वगे । पीतिपत्तलपंत्राणि कृतसूक्ष्माणि तान्यथ ॥१०२॥ लेपितव्यानि चैतेन चूर्णेनाथ प्रयत्नतः । मध्यमस्तु पुटो देयो क्रियते चूर्णमुक्तमम् ॥१०३॥ पुनस्तारैकभौगकं चूर्णं भागद्वयं भवेत् । अत अध्वीमदं दत्त्वा धाम्यते चैकतः कृतम् ॥१०४॥ एवं वारद्वयं तारं तत्तैले विनिवेशयेत् ॥ पिंजराभं भवेतारं समं हेमापि मेलयेत् ॥१०५॥ जायते कनकं रम्यं वर्णयुग्मं विहाय तत् ॥१०६॥

(रस० शं०)

अर्थ-पारद, सिंगरफ, सुवर्णमाक्षिक (यहां हेममाक्षिक गब्द से हेम से सुवर्ण और माक्षिक से सोनामक्षी ग्रहण है अथवा केवल सुवर्णमाक्षिकका ही ग्रहण हो इन दोनों प्रकार से हानि नहीं) गंधक और मैनसिल इन सबको समान भाग लेकर मकोय के रस से घोटे तदनन्तर पीले पीतल के सूक्ष्मपत्र बनवाकर उनपै पूर्वोक्त कल्कका लेप कर देवे और मध्यम पुट देकर चूर्ण कर देवे फिर एक भाग चांदी और दो भाग चूर्ण इन दोनों को मिलाकर चरख देवे जब पिघल जावे तब भिलावे के तैल में डाल देवे इस प्रकार चरख देवे तब पिघल जावे तब भिलावे के तैल में डाल देवे इस प्रकार दो बार करने से चांदी पीले रंग की हो जाती है वह चांदी और सुवर्ण को समान भाग लेकर चरख देवे तो सुवर्ण होगा॥१०१॥१०६॥

## सोना बनाने की तरकी बं जिरये सीमाव (उर्दू)

मुर्खकमल के फूल की पत्ती उमदा फौलाद के बुरादह में मिलाकर खूब खरल करके चर्ख दे फिर बुरादा करके उनही फूलों की पत्ती में चर्ख दे इसी तरह तीन चर्ख दे इस फौलाद का रंग दो मर्तबे में मिस्ल ताबा हो जायगी उसकी घरिया बनाले और उसमें साफ पारा भर दे और पारसपीपल के पत्ते और फूलों का अर्क डालकर सौ आंच दे पारा फौलाद का रंग मुर्ख हो जावेगा फिर एक हिस्सा यह और ९९ हिस्सा चांदी मिलाकर चर्ख दे सोना बन जावेगा। (मुफहा २७ खजाना कीमियां)

रजतकर (रांग की चांदी)

हरिताल कुमारिकापुष्प नुगदी में रखकर कपडमाटी करके मुखाकर ऊपर गोहे मिट्टी का पोचा देकर चार सेर कच्चे गोहे की आग देणी फूल हो जायगा इसमें पारा मिलाकर सख्त गोली बनाकर सख्तगोली तोला में १ माणा नीलाथोथो के हिसाब से नीलाथोथा और णंखिया तीन तोला गोली में २ तोला के हिसाब से इन तीनों के खरल करके महीन करके आक के पत्र ८ उपर्ध्युपिर देके ऊपर धागा लपेटकर गर्म भूभल में घड़ी भर दाब छोड़ना थोड़े प्रसिज्जल के चिक्कण जैसा हो जायगा फिर लोहचून तोला गोली में ३ माणे हिसाब से और गोदन्ती हरिताल और राल दोनों णंखियों के सम समभाग लेकर तीनों को खरल करके महीन करके प्रस्वेदित पूर्वोक्त मिलाकर खरल करणा संपुट मिट्टीदा सुखाकर उसमें बंद करके सुखाकर भूभल में पूर्ववन् प्रस्वेदित करना तात्पर्य राल उड़कर बाहर न आवे प्रस्वदित होकर मिल जावे प्रस्वेदसे सिद्ध होती है (सिद्धं वंगं नियोजयेत्।) (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### वेधक

हरिताल १।। तोला कुमारीपुष्प नुगदी में रखकर कपडमिट्टी करके सुखारक ४ मेर कच्चे गोहे की आग देणी फूल श्वेत हो जायगी उसमें पारा १॥ तोला नीलाथोथा ३ माणे, शंखिया २ तोले (तीनों मिलाकर बरल करके घड़ी भर रखना फिर निकालकर) पारे की गोली सख्त हो जावे तब दूसरी दो चीज मिला देणी (मिलाके आक के पत्र ८ लपेटकर भूभल में) गोदन्ती हरताल २ तोले राल २ तोले लोहचूर्ण ७।। माणे दुगुणी दोनों होन मिलाकर सम्पुट में रखकर बंद करके भूभल में रखणा जिससे राल दीवान आवे और पसीना आ जावे। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### पारदवेधक

पारा १ तोला शंखिया १ तोला नीलाथोथा ३ माशे तीनों को सुखा खरल करना फिर आक के ८ पत्रों में भूभल में रखणा नरम हो जाय तब निकलना लोहचूना ५।। माशे और नौ नौ माशे राल बरकी और गोदंती इनको खरल करके पूर्वोक्त से २ रत्ती पाकर संपुट में रखकर नरम आग देवे जिससे प्रसिज्जल जाय और वह ना निकले और पूर्वोक्त क्वार के डंडे से आग देणे से फुल हो जायगा और त्रामे पर चलैगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

सिद्धदल कल्क (शिंग्रफ गंधक हरताल मैनशिल ताम्रयोग) तालताम्रशिलागंधसंयुतं दरदं यदि । कूपिकायां मुहुःपक्वं द्रवकारि तदा मतम् ॥१०७॥ (र० चिं०)

अर्थ-जो हरिताल, ताम्र, मैनशिल, गंधक और सिंगरफ इन सबको इकट्टा करके कृप्पी के भीतर रख के बांरबांर पाक किया जाय तो वे द्रवकारी हो जाते हैं।।१०७।।

### स्वर्णकर चांदी का सोना

पारा १ तोला आंवलासार १ तोला दोनों की कज्जली बनानी १ तोला जंगाल के पाके खरल करना १ तोला किरम पाके खरल करना चारोंचीज सरल करके चीनीके प्याले बीच पाके तेजाब से तर करके धूप में रखना जब सूख जाय तब तोले चांदी पर १ माशा पाणा।

नोट–ताम्र चारित पारद का पर्य्याय सिद्धकर उससे चांदी का सोना बनाया है। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## स्वर्णकर एक प्रकार से ताम्र पारद का मेल

शंखिया १ तोला, सज्जीकाली १ सेर, पक्काचूना अनुवुज्ज २ सेर, पक्के सूजी चूना दोनों पानी ८ सेर पक्के में भिगोवे तीन दिन तक फिर नितारकर उसमें शिवया पकावे पक्का शिवया १, गधक २ हरिताल ३, शिग्रफ, ४ रसकपूर ५, सुहागा ६, संगरासख ७ सातौं समभाग नौशादर फिटकिरी नौ नौ माशे पास ५ तोले पंचगुणा अंमी का रस वा अनारदाने के पानी से खरलकर २।। सेर कच्चे लकड़ी की आग देणी ऐसे १५ दिन खरल तथा

नोट-तसिकया व तिश्वया से ताम्र जारण कर पारद को बद्ध किया है (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## स्वर्णकर तांबे का सोना

हरिताल गंधक जंगार सिक्का पारा यह पांचौ समभाग लेकर महीन पीसना फिर तेजाब में पाकर धूप में रखना ४० रोज जब तेजाब सुख जाय तब छोटी पूट देणी द्रवित ताम्रपर पाणा (जंबु से प्राप्त पुस्तक)।

## पारा गंधक मैनशिल नागलेप से चांदी का सोना

पारदं शीसकं गंधं कुनटी तच्चतुष्टयम् । बीजपूरांभसा पिष्ट्वा बाढं दिनचतुष्टयम् ।।१०८।। अथ सूक्ष्माणि पत्राणि तानि तारस्य लेपयेत् । बीजपूररसेनैव तानि मात्रापि तावती ।।१०९।। एकाधिका भवत्यत्र भावना चास्य विंशतिः । विशोष्यावर्तितं तारं भवेत्तारस्य कांचनम् ॥११०॥

(बृ० यो० र० सा० प० र० रा० शं०)

अर्थ-पारद सीसा गंधक और कुनटी इन चारों को बिजोरे के रस से चार दिवस तक पीसे इस कल्क से चांदी के सूक्ष्म पत्रों पर लेप कर देवे (और पुटद्वारा भस्म कर लेवे) अब उस चूर्ण को बिजोरे के रस की इक्कीस

भावना देवे फिर सुखा के सुवर्ण के साथ चरख देवें तो सुवर्ण होगा।।१०८-११०।। सिद्धमतखोट

## पारा गंधक मैनशिल नाग योग

अथाष्टांगुलतश्र्युल्लयाः सिध्यंति सिकतावृताः । रसगंधशिलासर्पाः पाकाद्यग्निविपत्क्रियाः ॥१११॥

(बृ० यो० र० रा० शं०)

अर्थ-पारा गंधक मैनसिल और सीसे को पीस (बिजोरे की भावना देकर) बालुकायंत्र से पकावे तो पारद खोट होता है॥१११॥

## रजतकर-(पहेली) पारा शिंग्रफ गंध हरताल मैनशिल शंखिया नाग जस्त से ताम्र की चांदी

दोरत्ते दो पीउले, चन्दावर्णे चार । खदबद खिचडी रांधकर, चेला भूख ना मार ॥

सिंग्रफ १ मैनशिल २ गंघक ३ हरिताल २ पारा १ शंखिया २ सिक्का ३ जस्त ४ महीन सरलकर अर्क दुग्ध में खिचड़ी की तरह रिन्नणा फिर ताम्रपर वा कली पर पावै शुभ होवे (जबू से प्राप्त पुस्तक)

रजतकर (तांबे से चांदी)

शंखिया १ तोला पारा हरिताल नौसादर कली रक्तमूल क्वार गहेल निंबूरस खरल २ प्रहर आग १० सेर कच्चे दी संपुट ताम्र पर रजंत होय (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### वेधक पारद गंधक तैल

एरंड-तत्तैलं सूर्य्यवारेण ग्राहेयेद्विधिवत्ततः । रक्तैरंडस्य तैलेन शुद्धं सूतकगंधकम्।।११२।। मेलयित्वा पंचतैलं लोहपात्रे विशेषतः । याममात्रं पंचद्धीमान् गुंजगुंजानिभं भवेत् । तत्तारं नागपत्रेषु सहस्रांशेन वेधयेत् ।।११३।। (औषधिकल्पलता)

अर्थ-आदित्य वार के दिन लाल एरण्ड का तैल निकाल और उसमें पारद और गंधक को डाल ४ लोहे के पात्र में पकावे जब वह चौंटनी के समान लाल हो जाय तब उसे उतार लेवे तो वह तैल हजार अंश से चांदी को बेधता है॥११२॥११३॥

#### अन्यच्च

गंदक आंवलासार से चतुर्गृण, एरंडबीज गंधक से त्रिगुण, पारद दोनों से द्विगुण, एरंडबीज हये गंधक एक दाम, एरंडबीज ४ दाम पारा ३ माशे, इन तीनों चीजों को सूब पीसकर इनका तैल निकाल लेणा, ताम्र द्रवित पर देने से स्वर्ण होवेगा। (जंबु से प्राप्त पुस्तक)

#### अन्यच्च

रित्तकाकी जड़ छिली हुई २ सेर गंधक, १ पाव, पारा. तीनों चीजें कुक्कुटांड की जड़ी में खरल करके गोलियां बणां लियां सुखाकर शीशे में पाकर पाताल से तैल निकालैंना उस तैल को खिचड़ी में पाकर सुखा लेणा द्रवित ताम्र पर पारा सुवर्णकरम् ॥ (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## गंधक तैल वेधक पारदयोग (जलयंत्र से)

गंधक १ तोला. पारा ३ माशे, दोनों खरल करने अम्मी बूटीदा रस १ तोला पाके खरल करना. १ तोला फुलने पाके टिक्की बणानी टिक्की कड़ाही में रख के जलमुद्रा करके आग देणी तेल हो जायगें वह तैल ताम्रपर मलकर आग देणी स्वर्ण हो जायगा । (दृष्टप्रत्ययोऽयं बूटारामस्य) (जब् से प्राप्त पुस्तक)

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

# रसकपूर और गंधक की द्रति वेधक

खर्परं कुक्कुटांडस्य गृहीत्वा क्षालयेत्ततः । शोष्य चूर्णं सूक्ष्मतरं कृत्वा संप्लावयेत्ततः ॥११४॥ निंबूरसैः सिरकया वा विद्वाना शोषयेज्जलम् । पुनः संप्लाव्य संशोष्य सुधारूपं ततो भवेत् ॥११५॥ तच्चूर्णं नवसारस्याधश्चोध्वं प्रधारयेत् । मुद्य संधारयेच्चूल्हौ विनान्यष्टौ विवानिशम् ॥११६॥ विद्वं कुर्य्यात्प्रयत्नेन पक्वं काचस्य भाजने । भाजनान्तरकृतमुखं खनेदश्वपुरीषगम् ॥११७॥ अधश्चुतं गृहीत्वा तन्मर्द्यं तत्समगंधकम् । तर्वर्धं रसक्तर्पूरं सम्यक् संमर्द्य धारयेत् ॥११८॥ अश्वपुरीषे सततं यावद्द्रवरूपतां याति ॥ अयं रसः समाख्यातः देहलोहकरः परः ॥११९॥

(जंबू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-मुर्गे के अंडों की सफेदी को धोकर सुखा लेवे फिर नींबू का रस अथवा सिरके मे तरकर के अग्नि से सुखा लेवे इस प्रकार दो बार कर तो वह चूने के समान श्वेत हो जायगा। उस चूर्ण को नौसादर के ऊपर नींचे देकर हांड़ी में रख और कपरौटी कर चूल्हे पर चढ़ावे तदनन्तर आठ दिवस तक रात दिन बराबर अग्नि देता रहे उसमें से पक्वपदार्थ को निकाल कांच की शीशी में रख देवे इस शीशी का मुख एक दूसरी शीशी कर देवे जो खाली शीशी हो उसको नींचे धरे फिर घोड़े की लीद में एक मास तक रहने देवे नींचे टपके हुए रस में रस की बराबर गंधक को घोटे फिर गंधक से आधा रसकपूर को गेर घोटे इस कज्जली को शीशी में भर घोड़े की लीद में द्रव (रस होने पर दाब देवे तो यह रस देह को लोहे के तुल्य करता है और लोहे को बेधता है) ॥११४-११९॥

# सोना बनाने की तरकीब (उर्दू) पारदगंधक खिंलाकर पायखाना के तेल से

पारा साफ गंधकसाफ बराबर दूध में डालकर सात रोज पिये और इसकीस रोज का पायखाना सुखाकर मिट्टी के बर्तन में करके कपरौटी कर दे और इसके नीचे सुराख कर दे और दूसरा बर्तन मिट्टी का जमीन में गाड दे इसके ऊपर वह बर्तन रख दे और हवा बंद कर दे फिर जंगली उपले उसके चारो तरफ लगाकर आग दे सुर्ख और जर्द तेल निकलेगा रुपया पर लगाकर मुँह की फूंक से सुखा दे फिर आग पर रखकर निकाल ले और मुँह से हवा दे और वही तेल उस प लगाकर आगर पर रखकर तपा ले सोना बन जावेगा फिर पारा गंधक खानेवाला त्रिफला खावे जब तक कि पेट साफ न हो तो खाता रहे इसका खानेवाला सौबरस तक जिन्दा रहेगा और कोई बीमारी उसको न होगी और बाहू बहुत बढ़ जावेगी और सफेद बाल स्याह हो जावेंगे और बुढ़ा जवान हो जावेगा। (सुफहा खजाना की मियां २३ व २४)

# गंधक और हरताल का रोगन अकसीरी (उर्दू)

गंधक आंवलासार तीन छटांक, हरताल, तबकी १ छटांक, दोनों को बारीक पीस ले चूना आध सेर लोटासज्जी पावभर दोनों को बारीक करके पानी में डाल दे और दोनों का मुकत्तर दो सेर के करीब लेकर गन्धक व हरताल में थोड़ा थोड़ा दाखिल करके खरल करते चले जावें जब सब पानी जज्ब हो जावें तो गन्धक व हरिताल को थोड़ा सा आगपर रखकर देख लें अगर शौला दे तो और खरल करें अगर शौला न दे तो गोलियाँ बनाकर बजरिये पाताल जतरतेल कशीद करें. यह तेल अकसीर का काम देगा और अहलफन इस तेल को समझ गये होंगे (सुफहा ४ अखबार अलकीमियाँ १६/११/१९०७)

# गंधक तेल से ताम्र का सोना

१६ तोले गन्धक पीतपुष्पवाले गिदड तमाकू के रस में खरल करना १ मास और पीतसंखिया १ तोला गोहे में दाड छोड़ना ठंडे थोहर के दूध में १ मास श्रावण महीने फिर दोनों को खरल करके शीशी मे पाके लिद्द मे दवा छोड़ना, १ महीना में तैलरूप हो जायगा, सूक्ष्म ताम्रपत्र पर लेप करना स्वर्णकरम् (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### गन्धकतैल ताम्रवेधक

१५ सेर पिलछी दी सार निकालकर उस सारपानी में १२ तोले गन्धक ६ तोले शिख्या श्वेत पीसकर दोनों पादेणे और पाणी कढाही में पाकर आग बालणी जब थोड़ा सा जल रह जावे तब गन्धक का तैल शीशी पादेणा तैल को ताम्र पर पाणा और शिख्या नीचे बैठ जायगा उसको कली पर सुटना।

# गन्धक का तैल खासियत अकसीर व साजिश तूतिया बजरिये पताल जन्तर (उर्दू)

आवलहसन वसेरपुष्तः आँवलासार एक तोला पर चोया दे कि, जज्ब कर दें नीचे नरम आंच रोशन रखें जब तमाम लहसन का पानी जज्ब हो जावे तो आँवलासार में हस्बजैल कुश्ता तूतिया ३ माशे तय्यार करके शामिल कर दें और बजरिये पताल जन्तर तैल निकाल लें यह देल अकसीर का काम देगा तरकीब कुश्ता तूतिया मजकूर डंडा थूहर एक बालिश्त लेकर उसमें तूतिया ६ माशे की डली बन्द करके खूब गिलेहिकमत करें फिर पांच सेर उपलों की आंच दे दे जब सर्द हो जावें तो निकाल लें तूतिया व रंग सफेद कुश्ता होकर बरामद होगा—(सुफहा ५ अखबार अलकीमियाँ)

# अकसीर शमसी रोगनगंधकमय तांबा (उर्दू)

जनाव साहब एडीटर जादइनायतूह एक नुसखा अकसीर शमसी पेश खिदमत है उम्मीद है कि नाजरीन साहिबान तजरुबा करेंगे बादहू निहायत खुश होंगे क्योंकि तरकीब सहल और तजरुवाः शुदः है गन्धक आंवालासार ६ तोले को पीसकर डाल दें और चूल्हे पर रख दें और नरम नरम बेर की लकड़ी की आग जलावें और पानी बूटी पनवाडी जिसको सहराई कसूबा कहते हैं चूहचूह डालते जावें जब कि दो सेर पानी जज्ब हो तो नीचे उतारकर खरल में डाल दे बाद लहसन एक पोतह ८० तोला शीरजक ६ तोला पीसकर उसी खरल में डालकर हरसह अजजाइ को खूब सहक करें जो कोई जुज उसका मोटा न रहे जब कि हम जान हो चुके तो सबका एक कर्स बनाकर रख लेवे. बाद हांडी गिलेहिकमत शुदः में ८ मेर पानी चूना का डालकर उसके मुँहपर बारीक मलमल का कपड़ा बांध कर वह कर्स उस पर रखकर प्याले गिलमि ढापें और लव प्याले का आरद मांश से बंद करके हांडी को चुल्हे पर रखकर नीचे नरम नरम आग ४ पहर तक जलावें लेकिन जब दोपहर आग हो चुके तौ कर्स मजकूर को बदल देव यानी ऊपर का जर्फ नीचे और नीचे का जर्फ ऊपर कर दे पस जब कि चार पहर पूरें हो आग को बंद करे सर्द होने के बाद मुलाहिजा फर्मिवें तो एक टिकिया हांडी से आंवलासार की बरामद होगी बड़ी हिफाजत से उसको निकालकर खरल में डालें और उसमें ६ माशे कुश्ता तूतिया वरंग सफेद मिलाकर हमराह पत्त: राहू के दो रोज तक सुबह से गाम तक सहक करें फिर बराबर वेर के गोलियां बनाकर साये में सुश्क करें कि जब कि अच्छी तरह से सुश्क हो जावे तो आतिशी शीशे में डालकर बतरीक पतालजतर दो सेर मेंगनी बुज की आग देकर कशीद करै इन्शा अल्लाह वरंग मुर्क रोगन तय्यार हो गया दुबारा दूसरी आतिशी शीशी में डालकर चावलों में दम देवें और बवक्त जरूरत काम में लावें बस तजरुबा शर्त है तय्यार करके देख लें।

नोट-वजन चावलों का यह है चावल ८० तोला कन्दस्याह ४० तोला रोगन २० तोला इसी हिसाब से चावल कंद पकाकर ववक्त दम शीशी को दर्मियान रख दें लेकिन याद रहे कि मुँह शीशी का चांवलों के बाहर न रहे वरनः अमल खराब हो जायगा (हकीम सय्यद गुलाम अलीशाह अजकरांजी) मुफहा नं० ८ व ९ (अखबार अलकीमियां १/८/१९०७)।

# गंधक तेल से तांबे का स्वर्ण

आवलासार निर्मलेंसार रक्तकाही (सममेतत्त्रयं सुह्यर्कदुग्धाभ्यां सह खल्वे मर्दयेत्ततः पातालयंत्रेण तेलं संपातयेत्तरिमन् तैले सोनसकेश्वरी ताम्नं द्वृतं निषेचयेदिति । (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# स्वर्णकर तैल (ताम्र का सोना)

शोरा नवसादर फिटकिरी श्वेतकाही सुहागा समभाग का तेजाब उस तेजाबिबच खरल करना शंखिया सुर्ख गंधक हरिताल का ही सुर्ख जर्दी अंडों की सब बराबर होवे खरल करके १६ पहर गोली वणाकर सुखा लैणी फिर शीशी में पारक वालुकायंत्र पातालयंत्र से तैल निकालना उस तैल को ताम्र पर मल के अग्नि कोयलों की देवें (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### गंधकादितैल-वेधक

१। सेर कच्चा मूत्र, २ तोले लोटासज्जी, २ तोले शोरा लोटासज्जी महीन पीसकर काली गौ के मूत्र में पादैणा २ दिन भिज्जा फिर उसमें से आधा लेकर कढ़ाही में पाकर नीचे आग बालनी जब रबड़ी जैसा होवे तांबा की मूत्र बिचों आधा पादैणा फिर आग बाल जब रबड़ी जैसा हो जावे तब फिर सारामूत्र पादैणा फिर आग बालणी जब रबड़ी जैसा हो जावे तब उतार लैणा सड़ै ना यह शोरा कायम है, २ तोले आँवलेसार, १ तोला सिग्नफ निका करके थामे सेर कच्चा लेकर कूट के उसदा नुगदा बणा के ऊपर टाकी लपेटके मिट्टी जरा लगाके सुखा के दोबट्टी गोहे बाल के जब अंगार निर्धूम होण तब तप्त जगह पर रख के अंगार देकर रिज्जावे थोम सब ना सड़े हरतालबरकी २ तोले, निंब दे पत्राबिच रख के रिज्जाये पक जायें पूबोक्त शोरा, गंधक, सिग्नफ, हरताल, चारों चीजां आतिशी शीशी में पाकर उसमें ६ माशे नौसादर का तैल पाके (पातालयंत्र द्वारा तैल निकालना) यह तैल ताम्र पर मलना कांचनकरम् । (जबू से प्राप्त पुस्तक)

# गंधकादि तैल-वेधक

शिंग्रफ, गंधक, हरिताल, समभाग (कुमारीपीतिम्ना १६ प्रहर) खत्वे मर्दयेत् ततः लघुगुटिकारूपं निर्माय शोष्य काचकूपिकाद्वयं अधः कूपिकामुखे उध्वं कूपीमुखं विधाय उध्वंकूपिकायां गुटिका निधाय मुखमुद्रां विधाय बृहज्जलपात्रे १६ प्रहर हठाग्निं कुर्य्यात् वेधकतैलमध कूपिकायां पतेत् ।) (जंबू से प्राप्त पुस्तक)।

# गंधकादि तैल

गंधक २।। हरिताल २।। पारा २।। सिंग्रफ १ सिराव ३३ खरल कर नाफिर गोली बनाकर सुखाणी फिर आतिशी शीशी में पाकर पातालयंत्र से तैल निकाल लैणा आग पहर एक पहले गर्म भस्म माणी फिर मेंगड़ा ३ लेर फिर गोहे १० सेर कच्चेलाणे आग ठंडी ना होवे ऐसे तैल निकाल रखणा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# गंधक हरताल संखिया शिंग्रफ का रोगन अकसीरी (उर्दू)

सीमाव गंधक, आंवलासार, शिंग्रंफरूमी, जरनेख, समुलफार जर्द, इन सबको बारीक खरल करके मुर्गी के वैजे में दाखिल करें और एक वैजः मुर्ग का पोस्त उसके मुँह पर देकर गिलेहिकमत करे बादह चूना आवनारसीदः बीस सेर निस्फवैजे के ऊपर और निस्फचूना नीचे देकर उसके ऊपर पानी छिड़क दे, चार प्रहर के बाद निहायत आहिस्तगी से वैजः मुर्ग को निकाल लें वैजे से वरंग सुर्ख तेल बरामद होगा। कीमियांगरों के नजदीक यह तेल अकसीर की खासियत रखता है। (सुफहा ३ अखबार अलकीमियां १६/११/१९०७)

# रोगनअकसीर खुर्दनी

जो गंधक हरताल संखिया व नुकरः वगैरः से बनाया है (उर्दू) सम्मुलफार सुर्ख एक तोला, संमुलफार सफेद एक तोला, शिंग्रफ एक तोला, चांदी का पानी जो तेजाब में कलाई जाती है। एक तोला इन जुमला इशियाय को कूटकर एक कड़ाही आहनी सूराख शुदः में दाखिल करें बादह इनके ऊपर नमक सफेद आध सेर को बारीक पीसकर तह देदें। अजाँबाद कड़ही में कोयला रोशन करें और कड़ाही के नीचे सूराक में शीशी का मुंह चस्पां कर दें। दो घंटे तक तेल निकल आवेगा, इस तेले को एहितयात पुख्तः शीशी रख ले अगर एक सीख दो दाने मुनक्का में खिलावें तो कमजोर और बलगामी मिजाज नामर्द ईफुल उस जौफूलकवा लोगों के लिये अविहियात से कम नहीं गिजा गोश्त कवाब शीरगाउ और घी जिस कदर खा पीस के खाना चाहियें अगर चांदी एक तोले को गलाकर इस तेल का एफ कतरा डाल दें और अजीब तमाशा नजर आता है। (सुफहा २ अखबार अलकीमियाँ १/१२/१९०७)

# रोगन अकसीर-अजसादव अजसाम-(जस्त-सीमाव-गन्धक-हरताल-कसीस से) (उर्दू)

अव्वलजस्त दो तोले को सीमाव के साथ मिलाकर अकद कर ले और इस अकद को रोगनफिटकिरी में चार प्रहर तक पकावे। दूसरे रोज मजकूर अजखुद तेल की शकल में हो जावेगा। गन्धक जोहरबार रोगनमादह गाऊ में चर्स होकर सौदेफे पिघलचुकी हो और हीराकसीस जो रोगन मालकांगनी के जरिये मूमिया किया गया हो और हीराकसीस जो रोगन मालकांगनी के जरिये मूमिया किया गया हो और हरतालबर्की मूसफ्फा यह सम वजन लेकर रोगनमजकूर: में खरल करके बजरये शीशी आतिशी बतरीक मअरूफतेल निकले पहछे तेल निकालें। यह तेल किसी कदर कलीजसुर्खी माईल होगा। खुराक १ टंक मरीजजाम को शहद के साथ और मरीज आतिश को बर्गतांबूल (यानी पान के पत्ते) के साथ व सूस्त और नामर्द को बालाइ के साथ-लकवाराणा फालिज अधरंग व जमाउल मकासिल (जोड़ों का दर्द) और मरीज हैजा को हींग के साथ दे। मुफीद साबित होगा। इस रोगन का कीमियाई फाईदा यह है अगर एक तोला शिंग्रफ रूमी को ६ माशे रोगन अकसीर मजकूर: में खरल करके बकदरदान: नखुदगोलियां बनाकर बजरिये पतालजन्तर से तेल निकाल लें तो यह तेल सीमाव के लिये आला दर्जे का नशिस्त होगा और ताँबालाजिस को तिलाए हक्तअय्यार बना देगा। (बाकी आइदा) सुफहा ४ अखबार अलकीमियाँ १६/५/१९०५)

# रुवाईशमशमगरबी (फार्सी)

खुशगुफ्तशमशमगरबीगूगर्वतूतिया जरनेख मुर्वजीवक ईंपंजराविसावाखूनती-रेत्तरः कुंनवांगहनियारदरकुन नुकरः निहासजरकुनई अस्तकीिमयां।

### तफसील

दोजरने खुदो किबिरी तो दो जीवक । मरा आमदिज उस्तादईं मोहिक्किक । दो वजन अज सुर्व वदो अज तूतिया गीर । तोईं हरपंज बहर कीमियागर ।। विकुन सीमावरा वा सुर्व पस अकद । कि गर्दद अदलताफत चूं जरे नकद । बिगरिद शोरओ अजजािक तेजाब । कि रेजद बर सरेयू हमचुंजर्द आब ।। उकावे कांमसअद कर्दः बाशद । व जाके जर्द यकजा कर्दः बाशद ॥ जि कशरे बैजः आतिश कर्दः बरगीर । बराबर वा उकावश साज तखमीर ॥ बिकुन मखलूत वा तेजाबे मजकूर । कि बिनुमायद चूंखूँ तीरः अजदूर ॥ गुदा जिशदः ओरा दर चाह ताफीन मियानः शीशः दरचाह जेर सरगी ॥ चो हलगर्दद पस ओराक्नु न तो तख्तीर । मियानह कर नवीकश ब तदवीर । चो हल गर्दंद हल मुक्कल तजूदन बाशद गैर हल हरगिज तुरासूद ॥ पसा आँगह जेर बरईं पंज जौहर । बिकुन तसहीक आज सुबहताब दीगर । विनें दर शीशः अन्दर जेर रेगश । बिकुन आतिश फरावां देगश ॥ बिकुन तकरार

जाचो सहक आतिश फरावां देगश ।। बिकुन तकरार जावो सहक आतिश । कि गर्दद तह नशीं ईं जुम्लः बेखश ।। विकुन तरह ओरा बर नुकर ओ मिस । तिलाए नर्म गर्दद जूव तावश ।। जहरईं नुसखा कर्दः अस्त तकरार व काजिव । लानते अल्लाहबाद सदहर वादः ।

(राकिमहकीम नूरआलम अजकोटशीरा डाकखाना टवन तहसील तिला गंगजिलाअटल) (सुफहा ६। किताब अखबार अलकीमियाँ १/४/१९०५)

# स्वर्णकर तैल

हरिताल गंधक सिंग्रफ पारा मनिशल पीतशंख रसकपूर सातों समभाग लेकर अमरबेल के रस में सात दिन खरलकर भूतपात्र में ४० दिन गोबरमध्य रखणा तैल हो जायेगा। उसको ताम्रपत्र पर लेप करके तपावे स्वर्णक्रिया। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# अनुभूतस्वर्णकरयोग (सोना, चांदी, तांबा जस्ता के मेल से सोने का जोडा)

ताम्र १ तोला, जस्त १ तोला, चांदी १ तोला तीनों गाल के लोणा दे पाणीबिच बुझाणा ७ बार फिर झाड़ के ६ माशे स्वर्ण मिला दैणा फिर बेचना बरावर भाव बिक जायेगा। दृष्टप्रत्यययोगायं वक्तुग (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# हेमक्रिया

हेमभागद्वयं तारं तथा तास्रंचतुष्टयम् । एकतः क्रियते पत्रमितसूक्ष्मं निरामयम् ॥१२०॥ जंबीरनीरसंपिष्टं खर्षरस्याष्टटंककम् । तेन तान्यथ पत्राणि लेपनीयानि वै बहु ॥१२१॥ आवर्तयेत् पुनर्दत्त्वा सूषके गलितानि च । तदा तानि भवंत्यत्र हेमरूपाणि नान्यथा ॥१२२॥ (ब्र० यो०)

अर्थ-दो भाग सोना, दो भाग चांदी और चार भाग तांबा इन सबको मिलाकर सूक्ष्मपत्र बनावे उन पर जँभीरी के रस से पिसे हुए आठ भाग खपरिया का लेप करे, उन पत्रों को घरिया में रख गलावे फिर चरख देवे तो सुवर्ण का वर्ण हो जायेगा।।१२०-१२२।।

# चांदी रगने की तरकीब

जस्त और चांदी एक एक तोला दोनों को चरख देणा। पहिले चरख ३ रत्ती तांबा पा देणा फिर दूसरे चरख २ रत्ती तांबा पाणा फिर तीसरे चरख तीन रत्ती ऐसे मासा प्रति तोले तांबा पाणा फिर चौथे चरख खूब देणा यदि जस्त कायम हो तो रंजित होवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### स्वर्णिकया

मूली का रस १।। सेर पक्का ईंट मोटे थलेवाली लेकर उसमें टोपा निकालकर टोपे में पारा ऊपर लोहे की कटोरी देकर हेठ आग बालनी रस का चोया थोड़ा थोड़ा देते जाना। (लोहकटोरि का स्थान वंगकटोरिका मूलिकारसस्थाने अमरलिकाजलं स्वेदनं प्रहरचतुष्टयंम तोलावंगे रिक्तकामात्रकम्। सज्जी सेर पक्का जस्त पापक्का जस्त के हेठ ऊपर सज्जी देकर डेढ़ प्रहर आग बालणी। जस्त को ढ़ालकर शोरे की चुट की देणी फिर कटु तैल में पा देणा एवं सात बार फिर तोले का ताम्र संपुट लेकर उसमें ३ माश चांदी पूर्वोक्त २।। माशे पारा पाकर संपुट में रखकर, मंदमध्यवृहद्, धमनेन सर्व द्रावयेत्। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

पारद और जस्त से ताम्र का सोना रसकस्य द्विभागं तु पारदस्य त्रयं तथा । पिष्टिकां कारयेदेवं तप्तस्रल्वेन कांजिके ।।१२३।। पूर्वविज्ञगडोपेतां सोटं कृत्वा तु वेधयेत् । दशसंकिलकायोगादब्द पेतां सोटं कृत्वा तु वेधयेत् । दशसंकिलकायोगा-दब्दवेधी महारसः ।।१२४।।

(नि० र०)

अर्थ-सपरिया दो भाग और पारा तीन भाग इनको कांजी से तप्तसल्ब द्वारा पिष्टी करे। पूर्वोक्त क्रिया के समान निगड़ मिलाकर धोंके तो यह महारस दशसंकलि का योग से बेधता है।।१२३।।१२४।।

# पारद, और जस्त से ताम्र का सोना

पारदः पलमेकः स्याद्द्विपलं पीतलर्परम् । मर्दयित्सुदृढं ताबद्वसो याबिद्वलीयते ।।१२५।। पुनर्जंबीरनीरेण गुडेन च समन्वितम् । शोषयेच्चातपे पिष्ट्वा श्लक्ष्यं कृत्वा च धार्यते ।।१२६।। अर्कदुग्धस्य दातव्या भावनास्ता यथा तथा । अस्य कल्कस्य सिद्धस्य भाग एकोऽस्य टंकणः ।।१२७।। ताम्नं भागत्रयं दत्त्वा धाम्यतांमधमूषया । मुवर्णं दिव्यतेजः स्यात्कुंकुमादितिरिच्यते ।। यद्यतैर्नं भवेत्सिद्धः किमन्यैर्बहुलेखनैः ।।१२८।।

(बृ० यो०, र० रा० शं०, र० सा० प०)

अर्थ-पारद एक पल और पीला खपरिया दो पल इन दोनों को ऐसा मर्दन करें कि घोटते घोटते पारा मिल जावे। फिर जँभीरी और गुड़ के साथ घोट और सुखाकर सूक्ष्मचूर्ण बना लेबे फिर इसको आक के दूध की भावना देवे। इस सिद्धकल्क का एक भाग सुहागा और तीन भाग ताम्न को घरिया में धर धोंके तो उत्तम सुवर्ण होगा जो कि केसर से भी उत्तम कहाता है।। १२५-१२८।।

### ताम्र से सोना

पाराः २तोला सुर्ख का ही १ तोला जस ६ मासे मीठा तेलिया ६ माशें चारों चीज खरल कर कुआर बांदल के रस में दोपहर टिक्की बणा के मुखा लैणी फिर तीन तोले तांबे के सम्पुट में टिक्की रखकर तीन सेर पक्के गोहे की पुट दैणी। ताम्रस्वर्ण हो जायेगा नरम। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

# सोना बनाने की तरकीब-तारकृष्टी । (जसद की कटोरी की भस्म पारद युक्त से पीतल का सोना

तीन पैसे भर जस्त की कटोरी बनवाकर पैसा भर पारा उसमें रख कर उपर उसके गूलर का दूध भर दे किनारे तक। फिर हांडी के बीच में कटोरी रखकर ऊपर ढ़कना रखकर मुद्रा करे ऊपर बालू भरकर हांडी का किनारा मूंदकर मुखावे फिर चूल्हे पर चार पहर आग देवे। पीतल तोला एक जस्त माशे एक की लाग जाने—तारकृष्टी होती है। (सुफहा खजाना कीमियां ३३)

नोट-तारकृष्टी उसे कहते हैं जहां चांदी को दुरस्त कर सोने का जोड़ा बनावें। इस नुसखें में चांदी भी है इसलिये इसको तारकृष्टी भी कह सकते हैं।

# स्वर्णकर जसद की कटोरीभस्म से ताम्र का सोना

पारा, हरितालव की, शिंग्रफ, गंधक, मैनशिल, शंखिया, सुहागा, जवाखार, तीन तीन माशे सब वस्तु लेकर कुमारीरस में खरल करे १ प्रहर फिर जस्त की तोले तोले की दो कटोरी लेकर हेठली कटोरी को पूर्वीक्त खरल कीतियां हुइयां वस्तु लेप करणी सुखाकर फिर लेप करना, एवं सब वस्तु लेप करणी, फिर जस्त के संपुट को मिट्टी के संपुट में रखकर सुखा

<sup>(</sup>१) तांबे और जसद मे पीतल क्यों नहीं।

<sup>(</sup>२) क्या यही धुम्रवेध है।

लैणा, हांडी लेकर उसदे तले ४ अंगुल रेत भर के ऊपर संपुट रखणा। ऊपर से और रेत पाणी हांड़ी का मुख बंद करके हेठ पलाश की लकड़ी की आग बालनी १ पहर, स्वांग शीतल निकाल लेवे, समेत कटोरी सब पीस रखे वह दबाई सिद्ध हो गई फिर तांबा द्रवितकर पाके तोले पर माशा १ दवाइ पाके ३ या ४ घड़ी तक चरख देतां रहे (जम्बूसे प्राप्त पुस्तक)

# जसवयोग से ताम्रभस्म, ताम्रभस्म और जसव कटोरी योग से पारदभस्म ताम्रवेधी

जस्त १६ तोले लेके उसको दो सेर पक्के वज्जीदुग्ध में १०१ पुट देवे बाकी बचे जस्त की २ कटोरी बणा के उसमें पुटों से बचे दुग्ध को पाके उसमें ढ़ौआ रख के ऊपर उसके ४ गज खासा मुलतानी मिट्टी नाल कपडमाटी करके १९ सेर अंग्रेजी दी आग दैणी उसमें ढौआ फुल हो जायेगा फिर कढ़ाई डूंगी लेकर उसमें सोलह तोले पारा पाकर ऊपर ढोआ भोर देवे उपरों जस्त दी प्याली दे देवे। उपरों सवासेर निंबूदा वा गलगलदा रस पावे ४ प्रहर आग तेजवाले फिर जो रस रह जावे सो निकाल लेवे, कढ़ाई विच पाणीना रहे फिर कटोरी उतार के पारद भस्म बिल बिच पा रक्खे। तोले तांबे पर रत्ती १ पावे कुठाली मुख बन्द करै, धूमना निकले हिंगु वा बगुले की हड्डी पावै जल्दगलै (जम्ब से प्राप्त पुस्तक)

# हेमराजी यानी कमरंग सोने को तेज रंग करना (उर्दू)

राजावर्त के बुरादे को सिर्स के फूलों के अर्क में सौ बार खरल करैं और हर बार सुखा ले फिर कमरंग सोना लेकर उसी के अस्सी हिस्से करे एक के बराबर सहअदिवया ले फिर उस सोने को चर्ख दे जब चर्ख खा जावे यह एक हिस्सा दवा डाल दे। उमदा रंग सोने का हो जायेगा। सुफहा खजाना कीमियाँ १९)

# हेमरक्ती वर्णवर्धक माक्षिकयोग

(सततं स्वेदयेत्त्रीणि दिनानि त्वथ माक्षिकम् । यवस्य कांजिके नैवं वासापत्ररसेन च ।। दिवसं सकलं पश्चात्कुलत्थक्वाथमध्यगम् । स्वेदयेद्दिवसौ पश्चाटुंकणाईमधुलुतम ।। कर्तव्याः शोषिताः सर्वा गिलता हेन्नि सुद्रुते ।। एकैका संप्रदातव्या तस्मिन् हेन्नि शनैः शनैः । एवं दशगुणाहाराद्धेमरक्ती प्रजायते ।। जायते सुन्दरं साक्षादुवयादित्यसन्निभम् । हीनवर्णे शुभे स्वर्णे त्रिंशुद्गुंजाप्रमाणके ।। गुंजकाद्वितयं दद्याद्वर्णयुग्मोपपादका । हेमरक्ती समाख्याता दारिद्रचध्वसंनी नृणाम् ।।

अर्थ-सौनामक्सी जो कांजी तथा अडूसे के पत्तों के रस से निरंतर तीन तीन दिन तक स्वेदन करे और एक दिन कुलथी के क्वाथ से और दो दिन शहद अदरख और सुहागे के द्रव में स्वेदन करै तदनन्तर पान के कल्क के साथ उदर के समान गोली बनावे और उनको सुखा लेवे इन गोलियों को गले हुए सुवर्ण में एक एक डालता जावे इस प्रकार दसगुनी गोलियों को डालने से स्वर्णकृष्टि होगी वह प्रात:काल के सूर्य के समान लाल होगी फिर दो रत्ती स्वर्णकृष्टि को तीस रत्ती हीनवर्ण के सुवर्ण में गेरै तो उत्तम सुवर्ण होगा। यह हेमरक्ती मनुष्य के दारिद्रच का नाश करती है।।

# हेमराजी यानी कमरंग सोने को तेजरंग करना (उर्दू)

मोरतूतिया और मदार आठ रुपये भर पारा साफ २५ दाम शिंग्रफ २५ दाम ५॥ दाम सबको निधारे और थूहर के अर्क में खरल करे पैसा पैसा भर की गोलियां बना ले फिर आठ रंगा सोना जलाये जब चाशनी हो जाय, एक एक गोली तोड़कर थोड़ी थोड़ी डालता जाये और धीमी धीमी आंच देता जाये जब सारी गोली गल जायेगी, सोना सुर्ख हो जावेगा, यह भी हेमराजी

हो गई फिर अठरंग सोना और उसका दसवां हिस्सा यह हेमराजी यह दोनों गलाए दसगुने रंग का उमदा सोना हो जावेगा। (सुफहा खजाना कीमियाँ १९)

# हेमराजी (यानी कमरंग सोने को तेजरंग करना) बजरिये लेप और तपाव (उर्दू)

हिंगुलरूमी सोनामक्खी गन्धक सोना गेरू व थोड़ा सा पारा इनको बिजौरे के अर्क में खरल करके फिर कमरंग सोने के पत्तों पर इसका लेप करके सुखावे और उपले की आग में तपावे तब नौसादर ग्वालवारी गेरूमुर्ख ईंट का बुरादा इन सबको पत्थर पर पानी से पीसकर कमरंग सोने पर लेप करके सुखाकर उपले की आंच में तपावे। अच्छे रंग का सोना हो जावेगा। (मुफहा खजाना की मियाँ २०)

### खोटबद्ध

भेकभास्करगंधायोवगस्य क्षारभस्मना । हस्तीव बध्यते वक्त्रलौहखंडिकया रसः ॥१२९॥

(बृ० यो०, र० रा० शं०)

अर्थ-स्याह भोडर, सोना, गन्धक, लोहा और रागा, इनका क्षार और भस्म करके लोहबद्ध मुखवाली चक्रिका द्वारा पारद ऐसे खोटबद्ध हो जाता है कि जैसे हस्ती॥१२९॥

### खोटबद्ध

सालूककुटिलाक्वाथरंभामार्गभस्मना । हस्तवि बध्यते वक्रलौहखंडिकया रसः ॥१३०॥

(बृ० यो०, र० रा० शं०)

अर्थ-स्याह, गन्धद्रव्य का क्वाथ, केला और ऊँगे का भस्म इन करके लोहबद्धमुखवाली खंडिका से पारा ऐसे खोटबद्ध हो जाता है कि जैसे हस्ती॥१३०॥

मंडूकपारदशिलावलयः समानाः सम्मर्दिताः क्षितिबिलेशयकांत्रविद्धा ।। यन्त्रोत्तमेन गुरभिः प्रतिपादितेन स्वल्पैर्दिनैरिह पतंति न विस्मयध्वम् ।।१३१॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-स्याह भोडर, पारा, शिलाजीत और गन्धक ये सब समान भाग गिंडोय डालकर मर्दन करे फिर गुरु के बताये हुए यंत्रोत्तम करके सिद्ध करे, इस प्रकार करने से थोड़े ही दिनों में यह सिद्ध हो जाता है, इसमें आश्चर्य नहीं ॥१३१॥

# स्वर्णसाधन

शिलाचतुष्कगंधेशौ काचकूप्यां सुवर्णकृत् । कीलालायःकृतो योगः स्रटिकालवणाधिकः ।।१३२।।

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-एक भाग गन्धक और पारा, चार भाग मैनसिल एक कांची की शीशी में भर के लोह खड़िया और लवण के संयोग से तिसका मुख बन्द करके विधिपूर्वक पाक करने से सुवर्ण संजात होता है।।१३२।।

# जोड़ा

तावर्के मर्कटशिवः शिलागंधाइम चूर्णयेत् । पचेद्भूयःक्षिपन् गंधं यथा सूतो न गच्छति । पंकतद्धेम पत्रस्थं हेमतां प्रतिपद्यते ।।१३३।।

(र० चिं०)

अर्थ-तांबा, हिंगलू, शिलाजीत और गंधक इन सबका चूर्ण बनाकर फिर

गंधक इस प्रकार डाले कि निकंल न जाय, इस प्रकार खूब धोकने से तांबे का सोना हो जाता है।।१३३।।

# वेधोपयोगी सुतसाधन क्रिया

लोहं गंधं टंकणं ध्मातमेत्तुल्यैश्चूर्णैर्मानुभेकाहिरंगैः । सूतं गंधं सर्वसाम्येन कूप्यामीषत्साध्यं चात्र नो विस्मयध्वम् ॥१३४॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-लोहा, गंधक, सुहागा, काला अभ्रक, सीसा रांगा इन सबको गलाकर इन सबकी बराबर पारा और गंधक ले कांच की शीशी में भरकर मंदी आंच देने से पारा रंजित होता है, इसमें विस्मय का कोई कारण नहीं।।१३४।।

# दो सिद्धबीज

लोहं गंधं टंकणं भ्रामियत्वा तेनोन्मिश्रं भेकमावर्तयेच्च । ताले कृत्वा तुर्य्यवंगान्तराले रूप्यस्यान्तस्ते च सिद्धोक्तबीजे ॥१३५॥ लोहभेकीतारताल कीसिद्धमतबीजद्वयम् ॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-लोहा, गंधक, मुहागा इनको प्रथम अग्नि में चक्र दिवाकर पश्चात् स्याहभोडर, हरताल और रांगा इसमें चौथा हिस्सा को डालै इस प्रकार करने से चांदी सिद्ध हो जाती है।। १३५।।

### सिद्धचूर्णकल्क

कर्षाष्टंकणकज्जलीहरिरसैर्गंधस्य च हो रजः सिद्धास्यं सकलैः कृतं पलमथ हिन्नेश्च लौहैः श्रितम् ॥ भूयो गंधयुतं चतुर्दशपुटे स्यादिन्द्रगोपारुणं ततारे लघुना पुटेन धमनेनार्कच्छबीमीहते ॥१३६॥ (इतिसिद्धचूर्णकल्कः) कर्षा इति बहुत्वमात्रं विश्रांततया तम इति यावत् कर्मस्य त्रिधा पत्रलेपेन ॥

(र० चिं०, र० रा० शं०, बृ० यो०)

अर्थ-सुहागा की कज्जली १६ माशा, कौंच का रस, गंधक का चूर्ण ३२ मासा, इन सबों को सिद्ध करके २ अथवा ३ भाग लोहा से युक्त कर पश्चात् गंधक और लाल इन्द्रगोप इसमें डालकर १४ लघुपुटों में धोंके तो स्वच्छ चांदी हो जाती है।।१३६।।

# सिद्धमतखोट

गंधतैलयुगलायसि मध्ये पूतिवारिवरामेष्यति पिष्टी । तैकभेकबलिकित्पत-पिष्टी संयमःप्लवगपूत्यभिषेकैः ॥१३७॥

(बृ० यो०, र० रा० शं०)

अर्थ-गंधक का तेल २ लोहे के बर्तनों में डालकर एक मे स्याह भोडर और दूसरी में गंधक डाले, पीछे दोनों को मिला कर पीठी बनावे और कौंच के रस से धोवे इस प्रकार करने से पारा खोटबढ़ सिद्ध हो जाता है।।१३७।।

# हेमक्रिया

चांदी और तांबे का सोना गंध कुनटीयोग

तुल्यं तारं ताम्रमादाय स्वच्छं तावत्तप्तं गंधचूर्णे कुनटचाम् । न्यस्तं यावज्जीर्यते खंडशोधें प्राज्ञो गंधैःपाचयेत्काचकूप्याम् । खंडाकारं तादृशं टंकणेन स्वर्णान्तःस्यं भस्ममूषांतराले । नीचैर्यातं साधुःस्यात्सुवर्णं सतारहीने रंजयेन्माक्षिकं च ॥१३८॥

(र० चिं०)

अर्थ-चाँदी ताँबा, समभाग लेकर उस पर गंधक और मनसिल का चूर्ण डाले और कांचकूपी में पकावे पश्चात् भूषायंत्र में रख कर सिद्ध करे और सोनामक्खी डाले सुन्दर सुवर्ण सिद्ध हो जाता है।।१३८।।

# हेमक्रिया

रसो मृतं मानवं हंति वंगं तेनैव तारं द्विगुणं निहन्ति । वंगं चतुःषष्टिप्रकारतारं हेमं करोतीति फणीन्द्रयोगात् ॥१३९॥

(नि० र०)

अर्थ-मरा हुआ पारा, बंग (रांगा) को मारता है और यह रांगा द्विगुण चांदी को मारता है। इस प्रकार ६४ मासा रांगा मृत पारे से मिला चांदी को सुवर्ण कर देता है, यह शेषनाग कहा हुआ योग है।।१३९।।

# हेमराजी यानी कमरंग सोने को तेजरंग करना बजरिये बुझाव (उर्दू)

मजीठ, दोनों तरह की हल्दी, उमदा केसर, मालकांगनी के तेल में खरल करके सोने को तपाकर बुझावे या सोने को चर्स देकर यह दवा डाले उमदा रंग का सोना हो जावेगा। (सुपहा खजाना कीमियां १९)

# तारकृष्टी चांदी से सोने का जोड़ा

गंधकाद्विंशतितमो भागः शुद्धो भवत्ययम् । त्रयो नौसादरस्यापि पीतं कासीसकं तथा ॥१४०॥ कुक्कुटांडद्रवस्यास्मिंशचूर्णे दत्त्वाथ भावनाम् । एकविंशन्मिताः पिष्ट्वा तारे तौलैकमानके ॥१४१॥ कुतपत्रोपरि प्राज्ञो लेपमात्रं तदौषधम् । दद्यात्तारं च कुष्टीं च माषैकं हेम लेपयेत् ॥१४२॥ वर्णिका सप्तकं तारं हेम तज्जायते परम् । तारकृष्टी निगदिता सा दारिद्वचप्रणाशिनी ॥१४३॥ अथवा पात्यं भवेद्धेम मेलनीयं च तत्समम् । वर्णायुग्मं भेषभस्यैतत्तारं हेमत्वमाप्रुयात् ॥१४४॥ (बृ० यो०)

अर्थ-णुद्ध गन्धक बीस भाग, णुद्ध नौसादर तीन भाग, पीलाकसीस ३ तीन भाग, इन तीनों को चूर्ण में मुर्गी के अंडो के रस की इक्कीम भावना देवे फिर एक तोले चांदी के सूक्ष्मपत्रों पर योग्य लेप देवे, इस तारकृष्टी में एक मासा सुवर्ण डाले फिर अग्नि में गलावे तो उस चांदी का सुवर्ण सात वर्ण का होगा, इसको तारकृष्टी कहते हैं। यह दरिद्वता को नाण करती है।।१४०-१४४।।

# सोना बनाने की तरकीब तारारिष्ट (उर्दू)

सोनामक्सी शियफ राजावर्त मूंगा बराबर सबका तीसरा हिस्सा रस का सबको चार प्रहर भेड़ के दूध में खरल करके छाया में मुखाकर सबकी बराबर सैधानमक डालकर खरल करे इसको तारारिष्ट कहते हैं। पहली बार चांदी पर तारारिष्ट बराबर वजन और दूसरी बार आधावजन तीसरी बार चौथाई अलहदा २ लेप करके और हरबार गजपुट में तीन बार आंच दे, सोना बन जायेगा। (सुफहा खजाना कीमियां २५)

# तारक्रिया (तीक्ष्णादि से चांदी का जोड़ा)

भागद्वादशकं तीक्ष्णं चूर्ण वंगस्य वै त्रयम् । तथा नागस्य कर्तव्यं त्रयं सत्त्वं च तालकम् ॥१४५॥ तन्दुलीयरसेनैव मर्दनीयं द्रवं यथा । अंधमूषागतं ध्मातं दत्त्वा टंकणकं भृशम् ॥१४६॥ प्रकुर्य्याच्च पुनर्मूषामृतं च दलमेधते । समं तारेण योक्तव्यं रजतं स्यान्मनोहरम् ॥१४७॥

(बृ० यो०)

अर्थ—तीक्ष्णलोह १२ बारह भाग, ३ तीन भाग वंग भस्म, तीन भाग नागेश्वर और तीन ही भाग हरतालसत इन सबको चौलाई के रस से ऐसा पीसे कि वह पतला हो जाये उसको अन्धमूषा में रख अग्नि में धोके और थोड़ा थोड़ा मुहागा भी डालता जावे फिर दूसरी मूषा में रख धोके सो भस्म के समान ढ़ेला होगा. उसके समान चांदी मिला कि मित्रपंचक के साथ गलावे तो चांदी होगी ॥१४५–१४७॥

# तारक्रिया

(राजवती विद्यानाम्त्री पीतल से चांदी का जोड़ा)

चत्वारः स्वर्जिकाभागाः यवकारस्तथा पुनः । क्षारिकं लवणं दद्यात्ततथाविध मेव च ॥१४८॥ काकमाची रसस्यान्ते दीयते सर्वमेव तत् । तप्तपित्तलपत्राणि सूदमाणि पलयोर्द्वयोः ॥१४९॥ तप्ततप्तानि तान्यस्मिन् काकमाचीरसे भृशम् । एकविंशति वाराणि तारतां प्रतियांति च ॥१५०॥ एवं शुभ्राणि जायंते रूप्याण्यूनानि किंचन । आरं तारसमं कृत्वा मृतवंग नियोजयेत् ॥१५१॥ एकादशविभागेन भवेत्तारं न संशयः । एषा राजवती विद्या पुत्रस्यापि न कथ्यते ॥१५२॥

(र० शं०, बृ० यो०)

इति श्रीअग्रवालवैञ्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजन-प्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायां धातुवादवर्णनं नाम पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः ।।४५।।

अर्थ—चार भाग सज्जी चार भाग जवाखार और चार ही भाग खारी नोंन इन सबको काकमाची (मकोय) के रस में घोल देवे फिर दो तोले पीतल के सूक्ष्म पत्तों को तपा तपा कर उस रस में २१ इक्कीस बार बुझाव देवे तो वे पीतल के पत्ते चांदी के समान श्वेत हो जायेंगे फिर पीतल और चांदी को समान भाग लेवे और ११ ग्यारहवां भाग वंगभस्म मिलावे तो चांदी होगी, इसमें सन्देह नहीं है, इस राजवती विद्या को अपने पुत्र को भी न कहना चाहिये।।१४८—१५२।।

सम्मति-अन्त में सब पदार्थों को मिलाय मित्रपंचक के साथ अग्नि में धोंके तो अवश्य चांदी होगी।

बिल्लोर के सुर्ख रंगने की तरकीब (उर्दू)

शिंग्रफ बनाने की तरकीब को शिंग्रफ हिन्दी कहते हैं, बिल्लौर के नगीना तराश ले कि खूब जिला हो गाय जिस कदर नगीना छोटे होंगे, सुर्ख खूव होंगे, बाद उसके सीमाव खालिस एक हिस्सा साफ करके उसके मसावी गूगर्द को कूटकर आतिशी शींशी में भरकर गिले हिकमत करके सीमाव पर उसको डाल दे और उसमें बिल्लौर के नगीने मिलाकर गिले हिकमत करे मुंह शींशी का मजबूत बंद कर दे और तनूर को खूब गर्म करके और शींशी को एक रात दिन गर्म तनूर में रखे और तनूर के मुँह को भी मजबूत बंद कर दे कि गर्मी न निकलने पावे, अलीउलसुबाह तनूर का मुँह खोले खुदा एही व कंयूम के हुकम से जो हमेशा जिन्दा रहेगा, शींशी जब निकाली जावेगी तो नगीना बिल्लौर के याकूत की तरह सुर्ख मिलेंगे और शींशी के अन्दर कुल शिंग्रफ रूमी और लतीफ होगा। (सुफहा ८३ किताब अलजवाहर)

इति श्रीजैसलेमेरनिवासिपण्डितमनुसखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां धातुवादवर्णनं नाम पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥

औषधिपरीक्षाध्यायः ४६

जड़ी बूटियों की शनास्त करकनाथ की शनास्त और पतः (उर्दू)

करकनाथ अपर ब्रह्मा बक्सरत में है। जिसके पर व जिल्द व गोश्त व अस्तस्वां तक स्याह होते हैं और इसका गोश्त निहायत तलक खास एमाल अकसीरी के लिये खुदा ने पैदा किया है। (खरीदार नं० ५०६)

एजन् । पेशावर में भी दस्तयाब हो जाते हैं (चौधरी हजार

एजन् । हां यहां एक के पास तीन मुरिगयां इसी सितफ की है जैसी कि आप चाहते हैं। खून के स्याह होने का तौ कोई हाल मालूम नहीं मगर नाखून खाल पंचा वगैर सब स्याह हैं। (हकीम मुहम्मद चराग) सुफहा २५ अखबार अलकीमियां २४/१/१९०९)

# चमकनेवाली जड़ी

चौमासे में एक जड़ी अलमोड़े में, गुरुड़िया होती है, इसकी जड़ रात्रि में जुगुनू की भांति चमकतीहै (पिंडत अनन्तशर्मा अध्यापक संस्कृतपाठशाला से पता लगा)

शवताव बूटी (उर्दू)

यह, बूटी रात को मिस्ल चराग के चमकती है जिन जिन नाजरीन को इस बूटी के अफहाल बस्रवास कमाहकः मालूम हों वह दर्ज अलकीमियाँ कराकर मशक्रूर फर्मावें। इस बूटी का कश्मीर के नर्फानी पहाड़ों पर पता लग गया है, चुनाचि किसी कदर एडीटर ने मँगवा भी ली है जो इस वक्त मौजूद है। (सुफहा नं० ८ अखबार अलकीमियां १६/१०/१९०७)

# शवताव (फार्सी)

मेरे मुकर्रम जनाब हकीम साहब रात को चमकनेवाली बूटी के खवास जिसको गयाह कहते हैं, हरजा कि वाशद अजदूर निगाहकुनी शवहम चूरोशनाई चरागबीनी वचु आतिशी किमे शवद दौर हाल पेशहइ हरचंद कि नजदीक बाशद रोशनाई ओकमतर शव दव चूं नजदीक तररूइ रोशनाई ओचुना मुनिकता शबद कि बगैर अज शाख व वर्ग हेच नवीनी व चूं रेशमां दरदेवन्दी व कदरे बाज पस रूइहुमां रोशनाई पैदा शवद वचूं रेशमान् जनवानीओं रोशनाई नीच दरहहरकत आयद विदानी कि हमी चराग गया हेस्त आँरा अजवेख वरकूनी व शाख ओ बिगीरी व वर जमीन विक्रशी हरअलफी किदर आं हुबावे वाशद वातो दर सखुन आयद व विगोयद कि चिसासियत दारेम अगर वर्क वा पशक खरगोश दरदहान बिगीरी दरहर गोरस्तान कि विनशीनी मुदः वातो व आवाज दर आयद व इजहार हाल नुमायद खासियत ई गयाह ज्यादह अज आस्त कि बशरह रास्त आमद अगर मुराद आपकी सराखुल कलब से है जिसको अवसी उल गई और हिन्दी में सरफों का सफेद गुल कहते हैं तो कीमियाई खास: इसका हस्वजैल है, इसके पत्ते भी सफेद होते हैं, शीर: निकाल कर मिट्टी में खूब कूटकर बोत: बनावे लेकिनगीर: बूटी का खूब डाल डालकर कूटे बोता लांबा हो किसी मावबशीरा दो तोले उसमें आ जावे। खुश्क होने के बाद तीन बार बूटी मजकूर का उसमें भर कर साये में खुश्क करे बाद अजा तोले भर सीमाव लेकर तोले भर शोरा उसमें भरकर दूसरा बोतः मजकूरा वाला उस पर ढ़ांक कर जोड़ दूसरे से वसल कर दे और १६ दिरम कर्सी की आग और नीचे से बराबर दे सीमाव अकसीर हो जावेगा। बाद रत्ती भर लेकर तोला भर मिस तरहर करे तिल हो जावेगा। (अजशरह करनव अहम्मद) हुसैनुद्दीन अहमद अज जौनपुर २७ अगस्त सन् १९०७ (सुफहा ११ अखबार अलकीमियां १६/१०/१९०७)

# रुद्रदंती का मुकाम पैदायश, जमाना पुरुतगी फवायद वगैरः (उर्दू)

मुकरमवन्दः जनाब हकीमसर दुरशासाहब दाममुज्देकुम बाद सलाम नियाज दस्त वस्तः गुजारिश है कि मैं आंजनाव के काम को नहीं भूल गया था, इस इलाके के कर्कअमीन साहब से मुफिस्सल हाल दिरयाफ्त करने के बाद अर्ज करता हूं कि रुदन्ती व रुदन्ता व मुकाम मौजा मझलगाँव परगनह हिगाम तहसील खागा जिला फतहपुर हसुआ में बकसरत पैदा होता है और

गर्मी के मौसम में उसका अर्क शक्कर डालकर बतौर शरबत के पीने से बहुत से अवारिजमिस्ल हौलदिल व सफकान वगैर: की बहुत मुफीद है, दिन भर तबीयत खुण व बश्शाश रहती है, लूब गर्मी की हिद्दत असर नहीं कर सकती। दिल पर खुनकी रहती है आलादरजे में गर्मी के वास्ते फाइदेमन्द है अब रहा असल मकसूद जो आपका है, उसी के निस्वत वहां के मोतिबर लोग यानी खास मझलगांव के रहनेवाले मौअज्जिजीन जिनसे कुर्क अमीन साहबने अपने इतमीनान के मुवाफिक तहकीकात की है, उनका बयान है कि किमियां बनाने के काम में जो बूटी आती है, नाम तो उसका भी यही है यानी रुदन्ती और उसके नरको रुदन्ता कहते हं लेकिन उसकी पैदायश के वास्ते हर साल कुआर के महीने में एक योग मूकरर है। जबिक वह बाद निस्फ गव के जमीन से निकलती है और कवल तिलूए आफ्ताब के लेनेवाले उसको हासिल कर लिया करते हैं, चुनांचि हरसाल क्वार के महीने में इस मौजे में ज्यादह तर जोगी व बैरागी कौम के लोग आकर मुकीम रहा करते हैं और कोई सितारा आसमान पर है उसको वही हलोग पहचानते हैं जब वह सितारा आसमान पर देखते हैं पर उसी शव को वह मुबारिक दरस्त जमीन से निकलता है और उसी के जानने और पहचानेवाले उसको लेकर गायब हो जाते हैं, हर शखस उसको नहीं पा सकता, न किसी को उसकी पैदायश का ठीक वक्त मालूम है बस वह घास जो आमतौर से उस तालाब में पैदा होतीहै और रुदन्ती के नाम से मशहूर है वह वहां के लोगों के घरों में मनोरक्खी है उससे यह काम नहीं निकल सकता है। मुफस्सिल हाल अर्ज किया आयन्दा जो इरणाद हो तामील करू (फकत ८/४/१९०७)

# अब यह खाकसार हेचमदान

जमीअ विरादरान बना जरी न अलकीमियां की खिदम वा वरकत में अर्ज करता है कि उस अजीज के खत मुन्दर्ज वाला से अभी आपको यह मालूम न हुओं होगा कि यह बात सच है या जोगियों की एक अटकल है लिहाजा बगरज इतला आम कमतरीन आरिज है कि यह सरासर जोगी वैरागी लोगों की राजदारी और कतमान का एक फरेब है चूंकि यह अदना दर्जे की कीमियाई बूटी अकसर मुकामात में आय और कसरुल वजूद है लिहाजा अगर वह उसकी निस्वत इसी अटकल से काम न लेते तो यह बड़ा राज अवाम में अफशा हो जाता है और उनका मतलब कमाहुक: न निकल सकता व कौल जनाव सेक्रेटरी साहब यह जरूर है कि यह बूटी दो किस्म की होतीहै। एक वह जिससे रोगन नहीं टपकता, दूसरी वह जिससे एक आलम शवाब के वक्त यानी माह कुआर कातिक में जब इसके पांची अंग जड़, डाली, पत्ते, फूल, फल मौजूद हो जाते हैं तो उससे रोगनी रतूवत टपकने लगती है। जैसा कि अकलीमियां में उसकी तशरीह मजकूर है पस अब्बल उल जिकर बृटि किमियाई अलसाद है। लेकिन यह हरगिज सही नहीं कि सिर्फ साल में एक तारीख की रात को पैदा भी होती है और उसी रात को कमाल पर भी पहुंच जाती है और जोगी उसको उसी रात उखाड़ कर रफुचक्कर हो जाते हैं। नहीं बल्कि यह अमर नामुमकिन है कि अकलसलीम भी उसे नहीं मान सकती। इस ढ़कोसले की असलियत फिर हकीकत यह है कि सिर्फ ज्याती तासीर के इसके उखड़ने की एक तारीख मुकर्रर है जो हर महीने में एक मर्तब: आती है, माह क्वार की खुसुसियन इसलिये रखी गई है कि इस महीने में ही यह बूटी अपनी पूरी हालत शवाब कमाल को पहुँच जाती हैं लिहाजा इसी महीने में जब उस महीने की तारीख मौऐयनः पर उसको उसेड़ा जाता है तो जिस किस्म की बूटी है वह अपने अपने खवास में बहुत कवीउल असर हो जाती है। अब रही बात यह है कि वह तारीख मोअय्यनः कौनसी तारीख है। सो इसका हवालः साहब किताब मखजनु ेअदवियान ने बाबदहम फसलुलराइ मय उतदाल उलमुल्तामसमें दर बयान रुदन्तीयों तहरीर फर्माया है कि (गोयन्द किचूं हिंगाम बूदन कमर दर मजिल नसरह कि वर बुर्ज सरतान ववहिन्दी आरा पुष्य नक्षत्र नामन्द कि दररोज यरुशेबह इत्तफाक उफ्तद आं गियाहरा व नजूइ कि सायः आँकस बराँ वियुफ्तद आजवेख बवार व वर्ग अजजमीवर कुनद व हेच शव दरजेर आसमान तनववम पसदरसायः खश्ककर्दः निगाह दारन्द अनह गरज कि इसी के बाद साहब मसजनूल अदिवयान के उसके सबास में बहुत से अमराजवतक वियत कवाइ जिस्माना वरूहानी व शहवानी के लिये अकसीरी खासियत और असार अजवा बयान फर्माते हैं। और अखोरे में लिखा है कि व अगर विद्कार्त मजबूरा दर औकात दीगर गयाह ओरा असज नुमायन्द नीज मनुफैत दारद व गोयन्द किच् एक तोला कलइरा गुदास्तः चहारबोतः तरोताजा (चार अदद पोद सबज औरा मालोदः बरा रेजन्द आँरानकरासाजन्द फकत) अब नाजरान पर खुब रोशन हो गया होगा कि महा क्वार में एक तारीख मोअय्यन इसलिये की गई है कि उसी तारीख में उसको उसेड़ेने से उसकी तासीर बहुत कवी हो जाती है। यह नहीं कि बूटी कीमियाई उघती हो, उस रात को है यह सिर्फ जोगियों का ढ़कोसला है कि राज छिपाने के लिये अवाम में यहां मशहर कर रखा है। लेकिन सन् १९०७ में जबकि उसका वक्त अनकरीब आ गया है लिहाजा सन् हाल की बाबत् हस्बजैल हेल्मांस है इस साल महाक्वार और कातिक में यक शंबः के दिन तो पूष्य नक्षत्र नहीं होगा लिहाजा किसी कदर वक्त हाजा में औफ जरूर होगा लेकिन तोहम इन्हीं तवारीख जैल में माहताब पुष्य नक्षत्र पर होगा। (१) एकम अक्तूबर सन् १००७ शब चहार शबः नामशवके बाद जबिक माहताब मणरक से तिल्अ होने लगे, उसी वक्त से शुरू करके एक घंटे और बीस मिनट बाद जिल्ला माहताव तक बूटी उखड़े। (२) २८ अक्तूबर सन १९०७ शवसह शब नामशव के करीब माहताब के तिलुअ से एक घंटे २० मिनट बदः तिळुआ माहताब तक फकत पहली तारीख माह कुआरमें और दूसरी माह कातिक में होगी। लिहाजा जहां जहां यह बूटी पैदा होती है वहां के साहिबान इन्हीं तवारीख में वक्त मजकूरह पर दोनों किस्म की बूटी यानी कीमियाई अजसाद हो या कीमियाई अजसाम उसे उखाड़ले और अपना माया उस पर न डालें पस बदली अवारिज के दफैवाली किस्म को तौ यों करें कि उसे रात से तेजीय शुरू कर दें यानी रात को जब बूटी उसेड लें तो खुले मैदान में जर आस्मान रख दे ताकि माहताव की शुआ उस पर बखुबी पड़ती रहे, जब सूबह होने लगे तो बुटी को उखाड़ कर सायेदार जगह में रख दें ताकि खूब खुश्क हो जावे फिर बमुजिब तहरीर किताब मखजनउलअद बियाके जिस जिस काम में लावेगे। इन्णा अल्लाह ताला अकसीरी खासियत पैदा करेंगे। बाकी रही कीमियाई रुदन्ती हो उसको उसी पहली राजिस काम में लगानी चाहें, लगाएं या जिस तरह मन्शा हो और अगर हस्य तहरीर किताब अकलीमियें के इन्हीं रातों में सीमाव को कौड़ी में डाल कर कीमियाई बूटी के नीचे दफन करेंगे तो इन्शा अल्लाह ताला अगर वह तहरीर सही है तो जरूर सीमाव में बड़ी जबरदस्त तासी पैदा होगी। (राकिम हकीम सर बरशाह मुवल्लिफ कीमियाई अज काबिल लाडर का खान पर रियासत भागलपुर) (सुफहा ७ व ८ अखबार अलकीमिया १६/१२/१९०७)

# जीवकजड़ी का वर्णन

अलमोड़े में जीवक को मूड्या कहते हैं। इसकी बेल होती है जड़ में आलू की बराबर श्वेत कंद होता है। यह बरसात में अलमोड़े के पास होतीहै। बिकने भी आती है। इसकी तरकारी बीमारो को खिलाते हैं।

# कटेली सफोद गुल (उर्दू)

वादजान सहराई सफेद गुल दकन में इसको सफेद डवाला बोलते हैं:
मदरास इलाका करीच करनौल खडिरया सजवाड़ा रेल की राह में कहम
एक तालाब है बहुत बड़ा कुर्व वजबार सफेद डवाला कसरत से था सिफत
फल भी मानिन्द बैजा कबूतर सफेद और फूल भी सफेद फूल के
अन्दर जो जीरे होते हैं वह भी सफेद हों तो हस्बजैल तजरुवा चश्मदीद है
फल के अन्दर मसका पारा कुश्ता होकर रजा तोला मिसव नुकरा तिला
करता है। पश्चांग यानी कल्हम पत्ता, डाली, जड, पीड, फल, फूल वगैर:

स्वाहतर स्वाह खुश्क खतली का पानी पूरा जज्व करता है तर लुबदीमें प्रतोले में तोला नुकरा और ५ सेर पुस्तपुट में कुश्ता होकर २० से ३० तोला पारा गिरफ्त तुरणी से करती है, १० तोला तर लुबदी में १५ सेर पुस्त तोला मिस सफेद कुश्ता होता है, बहुत से काम देता है। अगर फूल का जीरा जर्दी माइल रहा तो कोई अमल नहीं होता। फकत फल सफेद मगर फूल नीला यह जात मैसुर इलाका मौजा थमकोरे के जंगल में बहुत है। बनीज मुल्क सरकार आली में जर्द जीरे के झाड़ औरंगाबाद बरोजा में मिलते हैं। फकीर को मालूम है एक तोला सूखी बूटी बीस तोले पारे को अकद व कुश्ता करके ५ तोले मिस को एक रत्ती कुश्ता सौ नंबर का तिला बनाना चश्मदीद है। मगर पारा अपना पास से देते थे। अब तमाम का मणबरा है कि वह पारा कायमुल्नार बूटी से था। (सुफहा ८ अखबार अलकीमियाँ २४/२/१९०९)

# खवासव शनाख्तरतनजोत बूटी

एक अजीब खुशनुमा दरस्त करीर और खवड़ के नीचे बैसाक जेठ में अकसर इजलाअ पंजाब में होती है, शकल उसकी बएनह मिस्ल पंचे कंजशक के होते हैं, जमीन पर बिछी हुई शाखें सुरखी माइल वर्ग खुर्द खुर्द मुशावः वर्ग काहू के दानेहाई खुर्द एक बालिश्त के अन्दर अन्दर फलती है, उखाड़कर रख छोड़ो तो तीन माह तक खुश्क नहीं होती। मजा फीका लजजदार जिन लोगों के सरका तालू जलता रहता हो और पगड़ी न रख सकते हों। या जिसको गर्मी सख्त का ठंड का हो या पेशाब में जलन हो या खास सोजाक और किसी तरह से न जावे, इन चारों आरजों के लिये मेरा खास तजरुवा है कि इसको ६ माष आध पाव पानी में पीस कर और दो तोले मिसरी मिलाकर एक हफ्ते पीने से मर्ज का कला कूम्भा हो जाता है। नाम निशान नहीं रहता और रियाहव रतूवत को तहलील करनेवाली है और दस्तों को बन्द करनेवाली है और हैजे को जारी करती है और यरकाव वतयेकौहनाकौ दफै करती है और पीसकर लगाने से वरम तहाल बखना जीर को तहलील करती है और सिरका के साथ पीसकर लगाने से वहककलफर्दद सपरज और नर्कुस को नफा देती है और सुर्मा में पीसकर मिला देने से मुफीद अमराज चश्म न मुकव्वी वसर है। फार्सी में होचूर और अरबी में अबूफल्सार कहते है। (सुफहा नं० १० अखबार अलकीमियां १/८/१९०७)

# चमक नमोली के मानी (उर्दू)

चमक तमोली के फल से कटाई खुर्द का फल मकसूद है। सुफहा नं० १५ असबार अलकीमियां १६/४/१९०७)

# सहदेवी का लक्षण और गुण वेधक

सहदेवी प्रसिद्धा अधःश्वेता ऊर्ध्वं हरिता निवंपत्रसदृशक्पत्रा पीतपुष्पा गुदेति प्रसिद्धा पुष्पसदृक्पुष्पा तन्मध्ये रजतं ताम्नं पारदं चैतत्त्रयं भस्मीभवति अंतिमं रजतायते (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

# फबायद बैंगन बलायती (उर्दू)

बलायती बैंगन में गन्धक बहुत होती है इस वजह से जर्मी, साईड (कीडों को मारनेवाला है) बहुत से मुतअद्दी अमराज जैसा कि टाईफाइड क्यूर इसहाल हैजा पेचिश वगैरः से बचाता है। मुकव्वी मैदाव मुहसिल व मुसक्की खून है। (सुफहा ६ अखबार अलकीमियां १६/८/१९०७)

# बूटी से तीनिगंदवाडरी के गुण और पता

लखनौ में प्रसिद्ध पंसारीदी दूकान में सेती औषधि वंग (जलशोष का निगंद वाउरी कुष्ठादि रोगहा जलधंर होशियार में प्रसिद्ध है) (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

# जहर हिल्दया की पैदायश

जहर हिल्दिया हल्दी के खेत से मिलता है। (सुफहा १२ अखबार अलकीमियाँ १/८/१९०७)

# विषभूमि

मलयप्रायद्वीप भारत के पूर्व भगवती भागीरथी की शाखाओं के आगे अवस्थित है। कोई साढ़े सात सौ मील लंबा और एक सौ बीस मील चौड़ा है। इसमें उत्तर से दक्षिण एक बहुत ही लंबी पर्वतमाला पसरी हुई है जिसमें असंख्य नदी नाले वह मलय भूमि को सींच सदा हरीभरी बनाये रहते हैं। इस प्रायद्वीप का कितना ही अंश अंग्रेजी के अधिकार में है और कितना ही वहां के स्वतन्त्र नृपतिवर्ग के। इसी प्रायद्वीप के प्रायः मध्यभाग में सघन वन के भीतर सकाई नाम्नी एक स्वतंत्र जाति रहती है। यह जाति जंगलियों की तरह रहती है। शिकार मारने और अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिये वनवृक्षों से विष संग्रह किया करती है। अजनबी इस जाति के लोगों से मिलजुल नहीं सकता। हाँ तम्माकू, चावल, दाल प्रभृति उपहार देने से सहज ही इनका मित्र हो सकता है। सकाई जाति जिस भूमि में रहती है उस कहें तो विषभूमि कह सकते हैं। यहां इतना विष है जिसकी हद नहीं, ढूँढिये जहां देखिये वहीं विष मिल सकता है। जिस घास पर चलते हैं, उस घास में विषाक्त घास रहती है जो लताएं वृक्षों पर चढ़ी रहती हैं उनमें विषैली लता रहती है जो रंग वरंग फूल खिल कर वन की शोभा संपादन करते हैं, उनमें कितने ही विष इतने तेज और गन्ध विशिष्ट है कि उनकी दूर दूर तक फैली बू से आदमी बीमार हो जाता है, कितने ही विषैले फूल या पत्तियां ऐसी हैं कि उन्हें उंगलियों से छू देने से भी देह में विष का विकार प्रगट होता है। देह फूल आती है। नाना प्रकार के चर्मरोग उत्पन्न होते हैं, घोर वन में प्राकृतिक पुष्पित कुञ्चभवन अपूर्व शोभासम्पन्न होने पर भी बड़े ही भयंकर हैं। सकाई जाति का प्रायः प्रत्येक पुरुष विषविद्या का पंडित है। (अखबार वंगवासी ता० २२/२/१९०७)

# नींबू की जड़ का पानी निकालने की खास तरकीब (उर्दू)

नींबू की जड़ को काटकर उसके नीचे कोई रोगनदार जर्फ रख दे, इस तरह कि जड़ जर्फ के मुंह में फस जावें और उपर मिट्टी डाल दे। बीस दिन के बाद पानी निकल आवेगा। छान कर काम में लावे। (सुफहा २७८ किताब अलकीमियां)

# नवातात के जौहर बनाने की अंग्रेजी तरकीब बजरियेः स्प्रिट (उर्दू)

जौहर नवातात की हुसूल के आसान तरकीब यह है कि जिसने न वात का जौहर लेना मंजूर हो उसके फल फूल पत्ते शाखा वगैरः जिसका जौहर निकालना हो, उसको कुचल कर एक चीनी के बर्तन में डालें कि वह नवात



खूब तर हो जावे बस चौबीस घंटे तक उसी तरह भीगा रहने दे फिर कांच की वह चिमनी जो लैम्पों पर दी जाती है, लेकर उसके तंग मुँह पर बारीक कपड़ा बांघे और उसको एक खुले मुंहवाली बोतल में फंसा दे। बस इस चिमनी की पेंदी की तरफ से जो अब ऊपर को होगी। वह भीगी हुई दवा डाल दे और ऊपर ढ़क दें जब तमाम अर्क निचुड़कर बोतल में आ जावे उसको आग पर रख खुश्क करे, णराब मय रत्वात फौरन उड़ जावेगी। जौहर खुश्क बोतल में रह जावेगा। (सुफहा २० अखबार अलकीमियां ८/२/१९०९)

# जड़ी बूटी आघी बूटी की शनास्त (उर्दू)

आघी को पञ्जाब में आकी कहते हैं, इसमें से दूध यानी सफेद रतूवत दरस्त आक की तरह नहीं निकलती बिल्क अर्क पानी की तरह निकलता है। फल फूल भी पैदा होता है। तने में पांच छ: पत्तियां होती है, आखें नहीं होती, एक बालिश्त से लेकर हाथ भर ऊंचा होता है। रेगिस्तान इसका नवत कीमियाई दरस्त है। कलई व सीमाव को नुकरा करता है। (हसीनुद्दीन अहमद अज जौनपुर) सुफहा ८ किताब अखबार अलकीमियां १६/३/१९०५)

# पपीता के फवायद (उर्दू)

पपीता जो एक दरस्त का तुख्म है। गोल शकल किसी कदर तल अगर इस तुरूम को कोई शरूस पारचे में बांध कर हाथ में बांधे रखे उस शखस पर जादू और सहर का असर नहीं होता। विल्क वरअस्क जादू करनेवाले पर इसका बाद असर पडता है अगर कोई शखस जहर खा गया हो दो सुर्ख पानी में घिसाकर पिलावे, असर जहर वातिल हो जायेगा और जिसके पास हरवक्त और हमेशह यह फल बतौर तावीज के रहे। बद ववाई हवा से बिलकुल महफूज रहता है और मैदे और पेचिश के लिये मुर्ख यादों मुर्ख पानी में घिसाकर मरीज को पिला देने से फौरन आराम होगा। फालिजवाले को भी मुफीद है अगर किसी को किसी वजह से गशी और बेहोशी हो जाय बदस्तूर इत तुख्म को घिसाकर पिलायें और पेशानी के बाल मूंडकर कर दे तुख्म मजकूर: का सफूफ गिराऐं फौरन होश में आ जायगा। खुसूसन जहर सांप और दूसरे हशरातुलारिज के जहरों के दफ्षै के लिये तिरियाक है अगर किसी जरूम से खून बंद न होता तो इसी तुरूम का किसी कदर सफ्फ जरूम के अन्दर गिरा देने से खून कितई बंद हो जाता है और तपेलरजः जिसको होव कदर दो सूर्ख पानी में घिसाकर तप होने से पहले पीले वे बूखार नहीं होगा अगर होगा तो बहुत कम, दूसरी तीसरे दिन तक बिलकुल जाता रहेगा और इसी कदर असरुल आदत के लिये बहुत मुफीद है और तकलीफ इस हाल के लिये भी नाफै है अगर इसको सिर्फ मुँह में ही रखा जावे। नजले को दफै और सीने के बलगम से पाक करता है। अगर इस तुख्म को तराश कर रोगन कुंजदम बिरिया करके फिर रोगन की मालिश करे खारिश और अतिशक वगैरे सब दफै हो जाते हैं। अगर कोई शख्स किसी किस्म के जहर खाकर बेहोश हो गया हो, इसी रोगन को चन्द कतर उसके मुँह में डाले कतरा नीचे उतरने से फौरन होश में आ जायगा और जहर का असर काफूह होगा अगर किसी शख्स के हाथ पाँव फालिज जदह होकर नाकारह हो गये हों इस रोगन की मालिश से कमाल नफा होता है, अगर किसी औरत का हैज बन्द हो बवजनः सातदान गन्दुम के तुरूम के मंजंकूरह को घिसा दें निहायत नफ है। अगर किसी शस्स के जरूम से कोई रग कट गई हो उन दोनों सरे रग के दर्मियानी हिस्से को सफूफ तुरूम मजकूर: से पुरकरे फौरन दुरुस्त होगी। अगर मिस्ल हजार पायः जानवर या कोई और इसी तरह का किसी जगह हिस्सा जिसमें डंक मारे और गोश्त के अन्दर सोजिश होती हो फौरन इसी तुरूम को घिसाकर जमाद कर देने से शफा होती है और तकबीयतवाह के लिये पच्चीस दाने रेज: रेज: करके पाव भर शराब में डाले और पन्द्रह रोज तक गर्मी में रखे बादहू इसमें से एक माशा बवक्त शाम रोज

खालिया करें निहायत नफा होगा। अगर पानी में घिसा कर रसौली भर तिला करें रसौली तहलील हो जायगी। हैजा और दर्द शिकम के लिये करीबन या इससे कमोवेश गुलाब में घिसाकर मरीज को पिलावें फौरन सेहत होती है कै बन्द करने में अजीव से है (देखो तालीफशरीफी मुसन्निफ: रनइसल हुक्मामुहम्मद शरीफ खाई जाजकउलमुल्क हकीम मुहम्मद अकमलखां।) (सुफहा १२ व १३ व १४ अखबार अलकीमियां १६/५/१९०५)

# बूटी जंडियाजंडी के मानी (उर्दू)

जंडियाजंडी को संस्कृत में शमी और अंगरेजी में पवंजटरी कहते हैं बाज सफेद कीकर भी कहते हैं। (सुफहा ९ अखबार अलकीमियां १/4/१९०५)

# निर्गुंडी के नाम व शनास्त (उर्दू)

निर्गुंडी के दरस्त जंगलों में होते हैं। पत्ते अरहर की तरह एक डंडी पर पांच पांच होते हैं आम के बौर की तरह गुच्छेदार फल आते हैं जो केसरी रंग के होते हैं। जड़ ही अकसर काम में आती है इसको संस्कृत में संदवार कहते हैं। हिन्दी में निर्गुंडी सम्हालू जड़ी। बंगाली में नगंदा। मरहठी में लंगर। गुजराती में नागाड़। कर्नाटकी में करटील। तैलंगी में नरनोंचं। द्रावड़ी में काली संवाली। पंजाबी में बनायालहरी। अंगरेजी में टोलियूंड जड़ी। लैटनी में वाइटीकस नींगड़ा फार्सी में दवान। तुष्म फजगब्त और अरबी में असलक वगैरह कहते है। (ठाकुरदत्त गर्मा वैद्या लाहोर) (सुफहा १२ किताब अखवार अलकीमियां १/५/१९०५)

# तेलियाकन्द की शनाख्त (उर्दू)

जिस जगह से वह तेलियाकंद उसाड कर लाया था वह जगह भी देखी तो तमाम मिट्टी भी उसकी वह ले गया। गर्ज दूर दूर की मिट्टी उसने उठा ली एक गज के करीब वह दरस्त था और जड़ उसकी वजन में ४ सेर तक होगी और वर्ग उसके आम के मुशाबः थे लेकिन कदरे खुर्द और फूल जर्द रंग का था उस जमीन को जाकर देखा तो निहायत सस्त और स्याह और चिकनी जैसे तेल गिरा हुआ है (सुफहा ३४ किताब अखबार अलकीमियां १६/४/१९०५)

# पीतरक्ती की शनास्त (उर्दू)

पीतरक्ती को उस जगह भरजल कहते हैं। अगर उसको खोद कर लावे तो सूखती नहीं है और न रंग बदलता है। बिलकुल दिरम की शकल पर होती है और उसकी जड़ प्याज की तरह परत परत और प्याज से कुछ बड़ी होती है और फूल जर्द रंग का होता है दरस्त इसका निस्फ गज से एक गज तक बलंद होता है इसकी पैदायश की जमीन बहुत सस्त होती है। और पानी पत्ते का जर्द रंग का होता है। (सुफहा ३३ किताब अखबार अलकीमियां १६/४/१९०५)

# एक पहाड़ का जिकर जहां बूटियां मिलती हैं पीतरक्ती और तेलियां कंद (उर्दू)

पीतरक्ती, नीलकंठी, तेलियाकंद, इन बूटियों का और जगह तो मिलना बहुत मुश्किल है मगर बमुकाम छोटन पहाड जिला जोधपुर मुल्क मारवाड़ में मौसम बरसात के अन्दर तलाश करने से मिलती है क्योंकि इस पहाड़ पर हर एक किस्म की बूटी मिल जाती है गर्जे कि जो बूटी इस पहाड़ पर होती है वह ही आबू के पहाड़ पर से मिल जायगी जुलाई अगस्त के महीने में आप उस जगह पहाड़ छोटन पर पहुँचें तो जरूर आपको कामयावी हासिल हो दोनों जगह अकसर फुकुरा आते हैं और उन बूटियों के लाते हैं। शंकरगिरि संन्यासी जोधपुर को पीतरक्ती और तेलियाकंद दोनों हासिल हुए थे मैंने व

चरम खुद देखे। (सुफहा ३२ व ३३ अखबार अलकीमियां १६/४/१९०५)

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायामौषाधिपरीक्षा नाम षट्चत्वरिंशोऽध्यायः ॥४६॥

### अभ्राध्यायः ४७

### अष्ट महारस

अभ्रवैक्रान्तमाक्षीकविमलाद्विजसस्यकम् । चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वाऽष्टौ संग्रहेद्वसान् ॥१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अभ्रक, वैक्रान्त, (कच्चा हीरा जिसको तर्मरी कहते है) सुवर्णमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक, शिलाजीत, चपल (जिसका वर्णन परिभाषाध्याय में किया गया है) रसखपरिया, इन आठों महारसों की खूब परीक्षा करके संग्रह करे।।१।।

### अभ्रक की उत्पत्ति

कदाचिद्गिरिजा देवी हरं दृष्ट्वा मनोहरम् । मुमोच यत्तदा वीर्यं तज्जातं शुभ्रमभ्रकम् ॥२॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-एक दिन श्रीपार्वतीजी ने श्रीमहादेवजी को अत्यन्त श्रेष्ठ रूप बनाये हुए देखकर जो अपने वीर्य को छोड़ा तो वह अभ्रक बन गया।।२।।

# मतान्तर से उत्पत्ति

पुरा वधाय वृत्रस्य विज्ञणा वज्रमुद्धृतम् । विस्फुलिङ्गास्ततस्तस्य गगनं परिसर्पतः ॥३॥ निपेतुर्मेघनिर्घोषाच्छित्तरेषु महीभृताम् । तेभ्य एव समुत्पन्नं तत्तिवृगिरेषु चाश्रकम् ॥४॥ तद्वज्रं वज्रजातत्वादश्रम श्ररवोद्भवात् । गगनच्यतिजातत्वादृचिरे गगनं तदा ॥५॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-पूर्व समय में वृत्रासुर के मारने के लिये इन्द्र ने अपने वज्र को हाथ में लिया उससे जो चिनगारियां उड़कर आकाश में फैल गईं और वे बादलों की गर्जनाहट से पहाड़ों पर गिर पड़ी उनसे ही पहाड़ों की खानों में वह अभ्रक उत्पन्न हुआ इसको वैद्य वज्र से उत्पन्न होने के कारण वज्र, अभ्र अर्थात् बादलों के शब्दों से उत्पन्न होने के कारण अभ्रक और गगन अर्थात् बादलों से गिरने के कारण गगन कहते हैं।।३-५।।

### उत्तमाभ्रक लक्षण

राजहस्ताद्यधस्ताद्यत्समानीतं घनं खनेः । भवेत्तदुक्तफलदं निःसत्त्वं निष्फलं परम् ॥६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जहां अभ्रक की खान हो वहां राजहस्त अर्थात् इमारती गजभर नीचा खोदकर जो अभ्रक निकाला जाता है वह उत्तम फलदायक है और दूसरा हलका अभ्रक निष्फल होता है।।६।।

### अन्यच्च

क्रिग्धं पृथुदलं वर्णसंयुक्तं भारतोऽधिकम् । सुखं निर्मोच्य पत्रं तु तदश्रं शस्तमीरितम् ॥७॥ चिकना, मोटे दलवाला, उत्तम वर्णयुक्त, वजनदार जिसके पत्र अनायास से ही पृथक्-२ हो सकें वह अश्वकं उत्तम माना गया है।।७।।

### अभ्रक भेद और उनके लक्षण

पिनाकं दर्दुरं नागं वज्रं चेति चतुर्थकम् । मुश्वत्यसौ विनिक्षिप्तः पिनाकोः दलसंचयम् ॥८॥ अज्ञानाद्भक्षणात्तस्य महाकुष्ठः प्रजायते । दर्दुरोऽग्निगतोऽ त्यर्थः कुरुते दर्दुरध्विनम् ॥९॥ तस्य देहं प्रविष्टस्य भगंदरभयं भवेत् । विद्विप्रविष्टो नागस्तु फूत्कारं प्रविमुंचित ॥१०॥ सतूदरं प्रमेहं च प्रकरोति नपंसकम् । वज्रं तु वज्रवितिष्ठेद्वचाधिवार्द्धक्यमृत्युहा ॥११॥

(टोडरानन्द, श० क०)

अर्थ-पिनाक, दर्दुर, नाग और वस्त्र, इन भेदों में अभ्रक चार प्रकार का होता है, उनमें से पिनाक नाम का अभ्रक अग्नि में तपाने से पृथक् २ पत्रवाला होता है उसके खाने से महाकुष्ठ रोग होता है, तथा अग्नि में स्थापित किया हुआ दर्दुर नाम का अभ्रक मेंडक के समान शब्द को करता है उसके सेवन करने से भगंदर के होने का भय होता है, अग्निसन्तापित नाग नामक का अभ्रक सर्प के समान फुंकारता है उसके खाने से उदररोग, प्रमेह और नपुंसकता उत्पन्न होती है तथा वच्च नाम का अभ्रक अग्नि में तपाने से किसी प्रकार की विकृति अर्थात् विकार को नहीं प्राप्त होता वह रोग जरा तथा मृत्यु का भी नाशक है।।८-११।।

### तथा च

पिनाकं नागमण्डूके वज्रमित्यभ्रकं मतम् । श्वेतादिवर्णभेदेन प्रत्येकं तच्चतुर्विधम् ॥१२॥ पिनाकं पावकोत्तप्तंविमुश्वित दलोच्चयम् । तत्सेवितं मलं बद्ध्वा मारयत्येव मानवम् ॥१३॥ तद्भुक्तं कुक्ते कुष्ठं मंडलाख्यं न संशयः ॥१४॥ उत्प्लुत्योत्प्लुत्य मण्डूकं ध्मातं पतित चाभ्रकम् ॥ तत्कुर्यादश्मरीरोगमसाध्यं शस्त्रतोऽन्यथा ॥१५॥ वज्राभ्रं वह्निसंतप्तं निर्मुक्ताशेषवैकृतम् । देहलोहकरं तच्च सर्वरोगहरं परम् ॥१६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पिनाक, नाग, मण्डूक और वज्र इस प्रकार अभ्रक चार प्रकार का है, सफेद लाल, पीला काला इन भेदों के कारण प्रत्येक अभ्रक के चार चार भेद है, अग्नि में तपाया हुआ पिनाक नामका अभ्रक अपने पत्रों को पृथक् २ कर देता है वह सेवन किया हुआ मल को बन्द कर मनुष्य को मार ही देता है, नागाभ्र अग्नि में तपाने से सर्प के समान शब्दों को करता है उसके सेवन करने से मण्डलाख्य कुष्ठ रोग होता है इसमें सन्देह नहीं, मण्डूक नाम का अभ्रक अग्नि में धोंकने से कूद २ कर गिर जाता है वह भक्षण करने से ऐसी पथरी को करता है कि जो शस्त्र के बिना किसी अन्य औषिध से नष्ट न हो सकें, वज्राभ्र नाम का अभ्रक अग्नि में तपाने से किसी प्रकार की विकृति को नहीं प्राप्त सब रोगों का खाया हुआ देह को वज्र के समान करनेवाला उत्तम है वह नाशक होता है।।१२-१६।।

# अभ्रक के वर्ण तथा उनकी उपयोगिता

श्वेतं रक्तं च पीतं च कृष्णमेवं चतुर्विधम् । श्वेतं श्वेतक्रियासूक्तं रक्ताश्रं रक्तकर्मणि ॥१७॥ पीताश्रमश्रकं यत्तु श्रेष्ठं यत्पीतकर्मणि । चतुर्विधं वरं व्योम यद्यप्युक्तं रसायने ॥ तथापि कृष्णवर्णाश्रं कोटिकोटिगुणाधिकम् ॥१८॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सफेद, लाल, पीला और काला इस प्रकार अभ्रक चार प्रकार का है, तहां सफेद अभ्रक सफेदी के काम में अर्थात् चांदी बनाना और अबीर बनाने आदि काम में, लाल अभ्रक लाल रंग के काम में पीला अभ्रक सुवर्ण बनाने

१-कुष्ठप्रदायकम् । २- रं त्विष्नसंतप्तं । ३-गोलकान्बहुशः कृत्वा स स्यान्मृत्युप्रदायकः नागस्तु नागबद्वह्नौ ।

१-प्तं। २-कं

के कार्य में उपयोगी है तथापि कृष्णाभ्रक सबसे ही करोड़ २ गुना उत्तम है।।१७-१८।।

### अन्यच्च

श्वेतं पीतं तथा कृष्णं रक्तं तद्भूमिसंगमात् । पीतं हेन्नि सितं तारे रक्तं चैव रसायने ।। कृष्णाश्रकं च रोगेषु द्वृतिपाते तथैव च ।।१९।।

(टोडरानन्द)

अर्थ-वह अभ्रक सफेद, पीला, काला तथा लाल रंग का होता है। पीला अभ्रक सुवर्ण बनाने के काम में, सफेद चांदी आदि बनाने के काम्य में, लाल रसायन के बनाने के काम में और काला अभ्रक समस्त रोगों में तथा द्वितपातन में भी उपयोगी है॥१९॥

### अभ्रक के वर्ण

तिद्वप्रक्षत्रिविट्शूद्रभेदाच्यैव चतुर्विधम् । क्रमेणैव सितं रक्तं पीतं कृष्णं च वर्णतः ॥२०॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-और वही अभ्रक सफेद रंग का ब्राह्मण, लाल रंगवाला क्षत्रिय, पीत वर्णवाला वैश्य और काले रंग का अभ्रक णूद्रवर्ण होता है।।२०।।

# दिशा भेद से अभ्रक के गुण

तत्र दक्षिणशैलेऽर्कशोषादल्पगुणं हि तत् । अल्पसत्त्वं तदा धत्ते त्वन्ने सत्त्वं गुणप्रदम् ॥२१॥ अतश्चोत्तरशैलोत्थं बहुसत्त्वगुणोत्तरम् । शंसन्ति मुनयः सर्वे प्रयोगे कृष्णमन्त्रकम् ॥२२॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-देक्षिण दिशा के पर्वतों में सूर्य की उष्णता से अभ्रक अल्प गुणवाला और अल्प सत्त्वाला भी होता है, इसलिये उत्तर के पर्वतों में उत्पन्न हुए अधिक सत्त्वाले गुणवान् कृष्ण अभ्रक को समस्त रोगों में प्रशंसनीय कहते हैं।।२१।।२२।।

# अथ अभ्रक के गुण

रोगान्हत्वा दृढबलचयं वीर्यवृद्धिं विधत्ते तारुण्याद्ये रमयित शतं योषितां नित्यमेव । दीर्घायुक्माञ्जनयित सुतान् सिंहतुत्यप्रभावान्मृत्योर्भीति हरित रुचिरं सेव्यमानं मृताभ्रम् ॥२३॥ (टोडरानन्द)

अर्थ-समस्त रोगों को नाशकर बल और वीर्य की वृद्धि को करता है जवानी की प्रथमावस्था में नित्य सौ स्त्रियों से रमण करता है, सिंह के समान दीर्घायु पुत्रों का उत्पन्न करता है और सेवन किया हुआ अभ्रक मृत्यु के भय को भी नष्ट कर देता है।।२३।।

### तथा च

क्षयकुष्ठज्वरहरं प्रमेहव्याधिनाशनम् । जरामरणभीतिष्टं वातपित्तकफापहम् ॥२४॥ अश्रकं सेवितं नित्यं कासश्वासहरं परम् । रक्तिकैकं समारस्य यावट्टंकमितं भवेत् ॥२५॥ (टोडरानन्द)

अर्थ-एक रत्ती से लेकर चार माशे तक सेवित किया हुआ अभ्रक क्षय, अर्थ-एक रत्ती से लेकर चार माशे तक सेवित किया हुआ अभ्रक क्षय, कोढ, ज्वर तथा प्रमेह रोग को नाश करता है, जरा (बुढापा) और मृत्यु के भय को दूर करता है, वात, पित्त और कफ के नाश करता है, खांसी और श्वास के हरने से उत्तम है।।२४।।२५।।

### अन्यच्च

गौरीतेजः परमममृतं वातिपत्तक्षयद्गं प्रज्ञोद्बोधि प्रशमितजरं वृष्यमायुष्यमग्र यम् ॥ बत्यं स्निग्धं रुचिदमकफं दीपनं शीतवीर्यं तत्तद्योगैः सकलगदहृद्व्योम सूतेन्द्रविद्ध ॥२६॥ (टोडरानन्द र० र० स०)

अर्थ-अश्रक भस्म परम अमृतरूप, बात, पित्त और क्षय का नाशक, बुद्धि को बढानेवाला, बल और आयु का कर्ता, चिकना, रुचिकर्ता, कफ का नाशक, दीपन, शीतवीर्य है। वह अश्वक उन २ अनुपानों के योग से पारद के तुल्य समस्त रोगों का नाश करनेवाला है।।२६।।

# अशुद्ध अभ्रक के दोष

अशुद्धाश्चं निहन्त्यायुर्वर्द्वयेन्मारुतं कफम् । अहतं छेदयेदन्त्रं मन्दाग्निकृमिवृद्धिकृत् ॥२७॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-अगुद्ध अभ्रक आयु को नागकर कफ और वात की वृद्धि करता है, बिना मरा हुआ अभ्रक आंतों को काट देता है तथा मन्दाग्नि और कृमिरोग को बढ़ाता है।।२७।।

### अथ अभ्रकशोधन विधि

आदौ सुतापितं कृत्वा गगनं सप्तधा क्षिपेत् । निर्गुण्डीस्वरसे सम्यक् गिरिदोषप्रशान्तये ॥२८॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-प्रथम अभ्रक को अग्नि में तपा २ कर र्निगुडी के रस में बुझावै तो अभ्रक गिरिदोष से दूर हो जाता है।।२८।।

### अन्यच्च

अंगारोपरि विन्यस्तं ध्मातमेकदलीकृतम् । निक्षिपेत्कांजिके कृष्णमभ्रकं विह्नसन्निभम् ॥ ततोऽस्य कांजिकस्थस्य चिरं घर्मविधारणम् ॥२९॥ (टोडरानन्द)

अर्थ-अभ्रक का एक २ पत्रकर और उसको अंगारों पर तपाकर कांजी में बुझा देवे फिर बुझाये हुए अभ्रक को उसी कांजी में रख तेज घाम में रख देवे (कुछ दिन के बाद पानी से धोकर साफ कर लेवे) तो अभ्रक गुद्ध हो जायगा।।२९।।

### तथा च

क्षिप्त्वा क्षिप्त्वारनाले वै तप्तं कुर्याच्च सपरि । त्रिसप्तधा पुटं चैव दत्त्वा शुद्धचित चाभ्रकः ॥३०॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-अभ्रक को खपरे में तपा २ कर २१ (इक्कीस) बार कांजी में पुट देवे तो अभ्रक गुद्ध होगा।।३०।।

### अन्यच्च

प्रतप्तं सप्तवाराणि निक्षिप्तं कांजिकेऽभ्रकम् । निर्दोषं जायते नूनं प्रक्षिप्तं वाति गोजले ॥ त्रिफलाक्वथिते चापि गवां दुग्धे विशेषतः ॥३१॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अभ्रक को तपाकर कांजी में अथवा गोमूत्र में या त्रिफला के क्वाथ में और विशेषकर गाय के दूध में सात बार दुझाय देवे तो अभ्रक णुढ़ होगा।।३१।।

अभ्रक को मुसफ्फा करने की तरकीब (उर्दू)

अश्रक स्याह व सफेद के मुसफ्फा करने की तरकीव-अश्रक को गर्म करके सात बार बोलमादः गाउ में सर्द करे बादह सात बार रोगन कुंजद में फिर सात बार दहीतुर्ण में सर्द करे बादहू नमक चिडचिड़ा यानी ओगा और नमक खारी लेकर पानी में अलहदा २ धो लें और एक एक मर्तबः बुझाव दे शिगुफ्तः हो जायगी (सुफहा अकलीमियां १७५)

# अभ्रक के कोमल करने की क्रिया

अभ्रक के पत्रों को लेकर गाय के धारोष्ण दूध में मलना फिर सुखाना फिर धारोष्ण दूध में मलना और सुखाना इस प्रकार तीन बार मलने से अभ्रक नवनीत के समान हो जायगा फिर काम में लाओ। (जम्बू से प्राप्त भाषा पुस्तक)

### अथ धान्यभ्रक क्रिया

चूर्णाश्रं शालिसंयुक्तं बद्ध्वा कम्बलं के श्लथम् । त्रिरात्रं कांजिके स्थाप्यं तिक्लन्नं मर्दयेद्दृढम् ॥ कम्बलाद्गलितं श्लक्ष्णं मारणादौ प्रशस्यते ॥३२॥ (टोडरानन्द)

अर्थ-अभ्रक का चूरा कर उसमें धान मिला देवे, उसको कम्बल में ढीला बांध तीन रात तक कांजी में रख फिर जोर से मले इस प्रकार मलने से जो कम्बल में से सूक्ष्म चिकना रेत निकले उसको धान्याभ्रक कहते है वह मारण तथा सत्वपातन के योग्य है॥३२॥

### धान्याभ्र

अभ्रक फोरे ऐसे रहैं। वनद्योलं सों कविजन कहैं।। पांच सेर लै जोषि जु जानि। तामें तीन सर दे धान।। दो वरगजीकी थैली करै। तामें धान गगन को भरै।। मुहडो सीय अतिगाढो करै। थैली बहुरि नांद में धरै।। नांदिह कलस दोय जल भरै। तामें थैली मर्दन करै।। घिस अभ्रक निकसै बाहरो। पुनि वह जल मथनामें करौ।। नांद बहुरि मथनाजल देय। गाढो मर्दन फेरि करेय।। मर्दत जल होई गादरौ। पुनि वह जल मथना में करौ।। नांदिह और नवो जल देय। गाढो मर्दन अधिक करेय।। ऐसे फेर २ मद देय। रंच रंचको अभ्रक लेय।। जब वह मथना रहै थिराय। तब वह पानी देय बहाय।। सुखेते अति सुछम होय। यह धनाव जानै सब कोय।। तब धनाव पायो तिह नाम। शुद्ध भये आवे सबकाम।।

(रससागर)

# धान्याभ्रक की निरुक्ति

चूर्णाश्रं शालिसंयुक्तं वस्रबद्धं हि कांजिके। निर्यातं मर्दनाद्वस्राद्धान्याश्रमिति कथ्यते ॥३३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-चूर्ण किये हुए अभ्रक के साथ धानों को कपड़े में बांधकर कांजी में रख देवे फिर उसके मर्दन करने से जो वस्र द्वारा अभ्रक का रेत निकलता है उसे धान्याभ्र कहते हैं॥३३॥

# अथ अभ्रक भस्मविधि

ले धनाव जितनी मानमने । आक छीरसों सानि सुजाने ॥ पुनिं सरवन में धरै बनाय । खाली रहै न बाहिर जाय ॥ तब सरवा रस बाढा किये । कंडन गजपुट में रिखये ॥ इसी भांति की दीजै आगि । चार प्रहर जो ज्वाला लागि ॥ आक छीर ऐसी पुट सात । सातों सात सबनकी बात ॥ कनकपान रस ग्वारिजो कीर । पुनि लीजै थूहर को छीर ॥ ता पाछै छयोली की छाल । बहुरि औटि विरजरिया घाल । गुड सुहागा अरु लीजे लाख । पुनि त्रिफला पीछै को राख । पीपर बरकी अंतर छाल । लेहू पेंडकी होय न डाल । सात सात पुट सबकी जानि । चौरासी पुट कही बखानि ॥ औटि २ के लीजै छालि । ता पाछै अभ्रक में घालि ॥ गुड सुहाग पै धोरे नीर । करै गुनी जाकी मतिधीर ॥ होय निचन्दी की गुनकै दानि । रसरतनागर कही बखानि ॥

(रससागर, बड़ा रसरसागर)

# कुक्ता अवरक त्रिफला के ७२ पुट से (उर्दू)

दरसनत कृश्तन तलक वियारन्द तलक सफेद या स्याह व ओरा महलव साजन्द व खुश्क साख्तः दर काढा हलैला ब बलैला खमीर कुनन्द चन्द टकड साजन्द व खुश्क साजन्द व दर पाचकदस्ती निहादह गजपुट विदमन्द चं सर्दन शबद वर आबुर्दः बिकोबन्द बाजदरकारह मजकूर टुकड़:हा वस्तः बाज आतिश दिहन्द चुनी हफ्ताद दो पुट तकरार नुमायन्द अगर अजारंखशन्दगी रफ्त फहाव उलमुराद वल्ला व नोइ मजकूर दर आतिश दिहन्द व इल्ला विनौअ मजकूर ता रखशन्दगी अजां नरबद साईद दरजाइ खूब निगाह दारन्द व हुक्मा आँरा माजून विसाजंद व हरनोअ मखुरन्द अम्मा हकीम मेगोयंद कि वाँई तरकीब पीर जबान गर्दद व कूव्वत वाह तमाम आबुर्द चुनाचि अकर चहल हरम बुवद खुशनुद कुनद सुस्तीतन व गरानी अंदाम नियारद दायम इश्तहा गालिब आयद तरकीब खुर्दन बियारंद आककरा ब वह मन ब वसवासा ब खोलीखान मिसरी ब जौजववा ब वेखकोंच ब तुरूम उटंगन ब मस्तगी व तवाशीर ब फल बेख जुमलैरा बराबर कोफ्तः विसानीदः ब वजामः वहपजंद आँकदरे कि हमे दारद वाशद शशम हिस्साओ तकल कुश्ता व बराबर हमें नवात आसकर्दः बिआमेजंद व इमदादा कफे अजां निहार बिखुरंद खासियत आँ वक्ते बिखुरंद मालूम कुनंद। (सुफहा ३२ किताब जवाहर उलसिनात्)

### अथ अभ्रकमारण

देवदालीरसे गाढं धान्याभ्रं भावयेच्छतम् । कर्पूरधवलं सूक्ष्मं निश्चन्द्रं जायतं ध्रुवम् ॥३४॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-अभ्रक को देवदाली (बंदाल) के रस की भावना दे देकर सौ बार गजपुट देवे तो अभ्रक कपूर के समान श्वेत वर्णवाला निश्चंद हो जाता है॥३४॥

### तथा च

रसालामूसलीवारिपुटितं च मुहुर्मुहुः ॥ निश्चन्द्रं मृत्युमाप्नोति कर्मयोग्यं भवेत्ततः ॥३५॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-विदारीकन्द और सफेद मूसली इन दोनों के रस की भावना दे दे कर अभ्रक को गजपुट देता रहै तो अभ्रक चमकरहित होगा, तदनन्तर वह अभ्रक समस्त प्रयोगों में देने योग्य होगा॥३५॥

सम्मति-इस श्लोक में पुट देने की संख्या नहीं दी गई है इसलिये बनानेवाले को समझना चाहिये कि जब तक अभ्रक चमकरहित न हो जावे तब तक पुट देता रहै।

### तथा च

पेषणं च विधातव्यं पौनःपुन्येन पण्डितैः । चांगेरीस्वांगिनर्यांसैरथेमं विधिमाचरेत् ।।३६॥ तण्डुलीयकमूलस्य रसेनापि ततः परम् । ततोऽस्मिन्खादिरांगारैर्नीते नीतेऽग्निवर्णताम् । क्षिपेत्पुनः पुनः क्षीरे यथा निश्चन्द्विकं भवेत् ।।३७॥ (टोडरानन्द)

अर्थ-विद्वान मनुष्य अश्रेक को चांगेरी (नोनिया) के रस से बार बार घोटे फिर चौलाई की जड़ के रस से घोट टिकिया बनावे उन टिकियाओं को सैरसारके कोयलों में घोंक २ कर जब अग्नि के समान लाल वर्ण हो जावे तब गाय के दूध में बुझा देवे इस प्रकार जब तक अश्रक की चमक जाती न रहै तब तक इस क्रिया को करता रहै तो यह अश्रक की सर्वोत्तम भस्म होगी॥३६॥३७॥

### तथा च

पुनर्नवां कुमारीं च चपलां वानरी तथा । मुसलीं चेक्षवल्लीं च

तथार्क्रामलकीरसैः ।।३८।। प्रत्येकैकेन पुटयेत्सप्तवारं पुनः पुनः । अर्कसेहुण्डदुग्धेन प्रदेयाः सप्त भावनाः । एवं तिन्म्रयते वच्चं सर्वरोगहरं परम् ।।३९।। (टोडरानन्द)

अर्थ-साठ, घीकुवार, भाग, कौच के बीज, मूसली, विदारीकन्द तथा गीले आमलों का रस इनमें से प्रत्येक की सात सात भावना देकर गजपुट देवे इसी प्रकार आक और थूहर के दूध की भी सात सात भावना देवे तो अभ्रक की भस्म होगी और वह भस्म सर्वरोग नाशक होती है।।३८-३९।।

### तथा च

धान्याभ्रं गुडसंमिश्रं श्रेष्ठाक्षीरेण मर्दितम् । कुर्यात्सुचक्रिकां शुष्कां सम्यग्गजपुषे पचेत् ॥४०॥ ततो धत्तूरपत्तूरकुमारीशशिवाटिका । प्रत्येकस्वरसेनैव पुटेदाशु मृतिं वजेत् ॥४१॥ (टोडरानन्द)

अर्थ-धान्याभ्रक में गुड़ मिलाकर स्थलकमल के दूध से मर्दन करैं फिर उसकी गोल २ चकरी सी टिकिया बना लेवे उसको सुखाकर गजपुट में पका लेवे तदनन्तर धतूरे के पत्तों का रस, घीगुवार और सांठ इनके स्वरस से भावना देकर पुट देवे तो अभ्रक की शीद्र भस्म होगी।।४०।।४१।।

### तथा च

सपादटंकणं धान्यगगनं धामितं दृढम् । निश्चन्द्रं जायते शीघ्रं बालभृंगरसप्लुतम् ॥४२॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-धान्याभ्रक से चौथाई सुहागा लेकर दोनों को खरल में डाल नवीन जलभंगरों के रस में घोट कोयलों की आंच में धोंके तो अभ्रक की निश्चन्द्र भस्म होगी॥४२॥

### तथा च

धान्याभ्रकस्य भागैकं भागार्धं टंकणस्य च । पिष्ट्वा तदन्धमूषायां रुद्ध्वा तीवग्निना पचेत् ।। विचूर्ण्य योजयेद्योगे भेषजानामसंशयम् ।।४३।। (टोडरानन्द)

अर्थ-धान्याभ्रक का एक भाग और आधा भाग सुहागा इन दोनों को पीस अन्धभूषा में रख तीव्र अग्नि में पचावे फिर उसको मूषा (घरिया) में से निकाल चूर्णकर समस्त प्रयोगों में चलावे इसमें सन्देह नहीं है॥४३॥

### तथा च

धान्याभ्रकस्य भागौ द्वौ भागैकं शुद्धगंधकम् । वटक्षीरेण संमर्द्ध मूषायां सिन्नरोधयेत् ॥ पचेद्गजपुटेनैव वारमेकं मृतो भवेत् ॥४४॥

अर्थ-दो भाग धान्याभ्रक और एक भाग शुद्धगंधक इन दोनों को सूक्ष्म पीसकर बड़ के दूध की भावना देकर और अंधमूषा में भर गजपुट में पचावे तो एक ही बार में अभ्रक की भस्म होगी॥४४॥

### तथा च

ततो धान्याभ्रकं कृत्वा पिष्ट्वा मत्स्याक्षिकारसैः । चिक्रंकृत्वा विशोष्याथ पुटेवर्धेमके पुटे ।। पुटेवेवं हि षट्वारंपौनर्नवरसैः सह ॥४५॥ कलांशटंकणेनापि संमर्द्यकृतचिक्रकम् । अर्धेमास्थपुटैस्तद्वत्सप्तवारं पुटेत्खलु ॥४६॥ एवं वासारसेनापि तण्डुलीयरसेन च । प्रपुटेत्सप्तवाराणि पूर्वप्रोक्तविधानतः । एवं सिद्धं घनं सर्वयोगेषु विनियोजयेत् ॥४७॥

(रसरत्नसमुच्चय)
अर्थ-धान्याभ्रक कर मछैछी के रस से पीसकर और टिकिया बनाकर
मुखा लेवे फिर आधी गजपुट में छः बार पकावे इसी प्रकार सांठ के रस से
भी भावना देकर पुट देवे फिर धान्याभ्रक से चौथाई सुहागा मिलाकर और
टिकिया बनाय सातबार पुट देवे इसी प्रकार अडूसे का रस, चौलाई का रस,
इन दोनों रसों की पूर्वोक्त क्रिया से भावना देकर सात बार पुट देवे तो

अभ्रक सिद्ध होता है, उसको सब प्रयोगों में लावे॥४५-४७॥

### तथा च

धान्याभ्रं कासमर्दस्य रसेन परिमार्दितम् । पुटितं दशवारेण म्नियते नात्र संशयः ॥४८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-धान्याभ्रक को कसौंदी के रस से खूब मर्दन कर दश बार पुट देवे तो अभ्रक की निःसन्देह भस्म होगी।।४८।।

### अन्यच्च

तद्वन्मुस्तारसेनापि तण्डुलीयरसेन च । पीतामलकसौभाग्यपिष्टं चिक्कृताश्र कम् ॥४९॥ पुटितं षष्टिवाराणि सिंदूराभं प्रजायते । क्षयाद्यखिलरोगझं भवेद्रोगानुपानतः ॥५०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-इसी प्रकार नागरमोथे के रस से तथा चौलाई के रस से अथवा पके हुए आमले के रस से पीकर टिकिया बनाय साठ (६०) बार पुट देवे तो अभ्रक की भस्म सिन्दूर के समान लाल हो जायगी।।४९॥५०॥

### अन्यच्च

वटमूलत्वचः क्वाथैस्ताम्बूलीपत्रसारतः । वासामत्स्याक्षिकाम्यां वा मीनाक्ष्या सकठिल्लया ॥५१॥ पयसा वटवक्षस्य मर्दितं पुटितं घनम् । भवेद्विशतिवारेण सिन्दूरसदृशप्रभम् ॥५२॥

(रसरत्नसमुच्चय)
अर्थ-बड़ की जड़ की छाल का क्वाथ, पान का रस, अडूसे का और मछेछी का मिला हुआ रस, करेला और मछेछी का मिला हुआ रस, अथवा बड़ का दूध इनमें से किसी एक पदार्थ से धान्याभ्रक को घोट संपुट में रखकर बीस गजपुट देवे तो सिंदूर के समान लाल, वर्ण अभ्रक की भस्म होगी॥५१॥५२॥

### तथा च

पादांशटंकणोपेतं मुसलीरसमर्दितम् । रुद्ध्वा कोष्ठ्यां दृढं ध्मातं सत्त्वरूपं भवेद्धनम् ॥५३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अभ्रक को चौथाई मुहागे के साथ पीसकर मूसली के रस से मर्दन कर कोष्ठी यन्त्र में रख खूब धोंके तो अनेक सत्त्वरूप हो जाता है॥५३॥

### तथा च

गन्धर्वपत्रतोयेन गुडेन सह भावितम् । अधोर्ध्वं वटपत्राणि निश्चन्द्रं त्रिपुटैः लगम् ॥५४॥ क्षुघं करोति चात्यर्थं गुंजार्धमितिसेवया । तत्तद्रोगहरैयोंगैः सर्वरोगहर परम् ॥५५॥ (रसरत्नसमुच्य)

अर्थ-धान्याभ्रेक के समभाग गुड मिलाकर एरण्ड के पत्तों के रस में घोट चक्री बनाय और ऊपर नीचे बड के पत्ता लगाय गजपुट देवे इस प्रकार तीन गजपुट देने से अभ्रेक की भस्म होगी, आधी रत्ती भर सेवन करने से अत्यंत क्षुघा लगती है, अनेक अनुपानों के साथ सेवन से समस्त रोगों को नाण करती है।।५४।।५।।

अभ्रक की पुट के गुण

अभ्रस्त्वष्टादशपुटाद्वातहा द्विगुणेन च। पित्त झिस्त्रिगुणेनैव कफहा मेहशोफहा ।।५६।। अम्लिपतामवातादिरोगे स्याद्गजकेशरी । अभ्रं शतपुटादूर्ध्व बीजसंज्ञां लभेद्ध्रुवम् । वीर्योजः कान्तिमूलश्च सबीजो देहधारकः ।।५७।। (टोडरानन्द)

अर्थ-अठारह पुट का अभ्रक वातनाणक होता है और छत्तीस पुट का अभ्रक पित्त का नाणकर्ता, तथा चौवन पुट का अभ्रक कफ, प्रमेह, णोथ का नाणक होता है। और वही अभ्रक अम्लपित्त, आमवात आदि रोगों में गजकेसरी है। सौ पुट से अधिक पुटवाले अभ्रक की बीजसंज्ञा होती है। वीर्य, ओज और कांति का दाता है और देह का धारक भी है।। ५६।। ५७।।

# अथ अभ्रक का अमृतीकरण

त्रिफलायाः कषायस्य पलान्यादाय षोडशः। गोघृतस्य पलान्यष्टौ मृताभ्रस्य पलान् दशः ।।५८।। एकीकृते लोहपात्रे विपचेन्मृदुविह्नताः। द्रवे जीर्णे समादाय भौगवाहं प्रयोजयेत् ।। अन्येषामिष धातूनाममृतीकरणं ह्ययम् ।।५९।।

(टोडरानन्द)

अर्थ-त्रिफला के क्वाथ के सोलह पल, गाय का घृत आठ पल और दस पल अभ्रक भस्म इन सबको लोहे की कढ़ाई में रख, मदाग्नि से पकावे क्वाथ और घृत के जलने पर अभ्रक को उतार समस्त योगों में वर्ते इसी प्रकार अन्य धातुओं का भी अमृतीकरण जानना चाहिये ॥५८॥५९॥

### पत्राभ्रक के सेवन का निषेध

निश्चन्त्रिकं मृतं ब्योम सेव्यं सर्वगवेषु च । सेवितं चन्त्रिकायुक्तं मेहं मन्वानलं चरेत् ॥६०॥ यैरुक्तं युक्तिनिर्मुक्तैः पत्राश्चकरसायनम् । तैर्दृष्टं कालकूटाख्यं विषं जीवनहेतवे ॥६१॥

(रसरत्नसमुख्वय)

अर्थ-चमकरहित अभ्रक भस्म को समस्त रोगों में देना उचित है, और चमकदार अभ्रक के सेवन करने से प्रमेह और मन्दाग्नि को करता है, युक्ति के न जाननेवाले जिन मनुष्यों ने पत्राभ्रक रसायन का सेवन बताया है मानो उन्होंने जीवन के लिये कालकूट विष को ही देखा है, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कालकूट विष जीवन को नष्ट करता है उसी प्रकार पत्राभ्रक रसायन भी जीवन को नष्ट करता है।।६०।।६१।।

# शुद्ध अभ्रक कहां लेना चाहिये

सत्त्वार्थं सेवनार्थं च योजयेच्छोधिताश्रकम् । अन्यथा त्वगुणं कृत्वा विकरोत्येव निश्चितम् ॥६२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सत्त्वपातन के लिये तथा भस्म बनाकर सेवन करने के लिये गुढ अभ्रक को काम में लावे, यदि इन दोनों कामों में अगुद्ध अभ्रक का प्रयोग करै तो अवगुण करके मनुष्य को निश्चय मार देता है।।६२।।

# अभ्रक सेवन फल

बेल्लं व्योषसमन्वितं घृतपुतं वल्लोन्मितं सेवितं दिव्याभ्रं क्षयपांडुरुग्ग्रहणिका शूलामकुट्यामयम् ।। जूर्तिं श्वासगदं प्रमेहमरुचिं कासामयं दुर्धरं मन्दाग्निं जठरव्यथां विजयते योगैरशेषामयान् ॥६३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

इति श्रीअग्रवालवैश्यावंतसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजनप्रसादसंकितायां रसराजसंहितायामभ्रकवर्णनं नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥

अर्थ—सोंठ, मिरच, पीपल, तथा घृत के संग एक रत्ती सेवन किया हुआ अभ्रक क्षय, पांडु, संग्रहणी, शूल, आम, कोढ़, ज्वर, श्वास, प्रमेह, अरुचि, कास, मन्दाग्नि और उदररोग तथा अनेक अनुपानों के साथ समस्तरोगों को जीतता है।। ६ ३।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायामभ्रकवर्णनं नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ सत्त्वाध्यायः ४८

# सत्त अबरक स्याह की पहचान (उर्दू)

इसको हिन्दी में कृणनावरक और बजरीअवरक कहते हैं यह वजन में शीशा और पारे की तरह भारी होता है और कायमुल्नार और निर्धूम होता है जब बोत में रखकर आग पर गुदाज करे तो सोना चांदी तांवे वगैरह की तरह चक्कर खाता है और फूटक होता है मगर सत्त हरताल से वजन में हलका होता है रंग अभरक सफेद के सत्त का सफेद माइल व स्याही और अवरक स्याह के सत्त का कोयले की तरह स्याह होता है, एक तोला सत्त अवरक का चार तोला सीमाव बाजारी को कायम करता है। (सुफहा अकलीमियां १०९)

### अथ अभ्रकसत्त्वपातन विधि

भावयेदभ्रकं तत्तु दिनैकं कांजिकेन च । रम्भाया मूलजैर्नीरैः सूरणोत्थैश्च मर्दयेत् ।।१।। तुर्याशं टंकणं तत्र क्षुद्रमत्स्यैः समं पुनः । महिषीमलसंमिश्चान्सं विधायास्य गोलकान् ॥ खराग्निनाधमेद्गाढं सत्त्वं मुंचित कांस्यवत् ।।२।। (रसमानस)

अर्थ-धान्याभ्रक को एक दिन तक कांजी में भिगोवे फिर केले की जड़ के रस से तदनन्तर जमीकन्द के रस में भिगोय देवे इसके बाद चौथाई सुहागा तथा चौथाई भाग छोटी मच्छियों का चूर्ण और चौथाई भाग भैंस का गोबर मिलाकर ऊंट के लैंड़ा से कुछ छोटे गोले बनाकर तेज आंच में धोंके तो कांसी के समान अभ्रक का सत्त्व निकल आता है॥१॥।२॥

### तथा च

कासमर्दघनाधान्यवासानां च पुनः पुनः । मत्स्याक्ष्याः काण्डवत्त्याश्च हंसपाद्यारसैः पृथक् ।।३।। पिष्ट्वा पिष्ट्वा प्रयत्नेन शोषयेद्धर्मयोगतः । पलं गोधूमचूर्णस्य क्षुद्रमत्त्याश्च टंकणम् ।।४।। प्रत्येकमष्टमांशेन दत्त्वा दत्त्वा विमर्दयेत् । मर्दने मर्दने सम्यक शोषयेद्वविरिव्मिशः ।।५।। पंचाजं पञ्चगव्यं वा पञ्चमाहिषमेव च । क्षिप्त्वा गोलान्प्रकुर्बीत किञ्चित्तंदुकतोऽधिकान् ।।६।। पयो दिध घृतं मूत्रं सिवट्कं चाजमुच्यते । अधः पातनकोष्ठयां हि ध्मात्वा सत्त्वं निपातयेत् ।।७।। (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ—कसौदी, नागरमोथा, अडूसा, सांठ, मछैछी, कांडवल्ली, हंसराज इनके रस से पीस २ कर घाममें सुखा लेवे फिर एक पल गेहूँ का चून अभ्रक से अष्टमांश क्षुद्रमत्स्य और सुहागा लेकर मर्दन करैं प्रत्येक मर्दन के समय सूर्य की तेजी से सुखा लेवे तदनन्तर पंचाजा (बकरी की पांच चीजें, जैसे दूध, दही घी, मूत्र और मैंगनी) अथवा पंचगव्य तथा पंचमहिष मिलाकर आमले की बराबर गोलीबनावे अधः पातन कोठीयंत्र में धोंककर सत्वपातन कर लेवे॥३–७॥

# कीट से सत्त्वपातनक्रिया

कोष्ठ्यां किट्टं समाहृत्य विचूर्ण्य रवकान् हरेत् । तिकट्टं स्वल्पटंकेन गोमयेन विमर्द्य च ॥८॥ गोलान्विधाय संशोष्य धमेद् भूयोऽपि पूर्ववत् । भूयः किट्टं समाहृत्य मृदित्वा सत्त्वमाहरेत् ॥९॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जिस कोठी में सत्त्वपातन किया हो उसमें से अभ्रक सत्त्व के रवों को निकाल लेवे उसकी कीट में थोड़ा सा सुहागा और गोबर मिलाकर गोले बनाय और सुखाकर पूर्व के समान धोंके इसी प्रकार फिर कीट को निकालकर सत्व को निकाल लेवे।।८-९।।

# अथाभ्रकसत्त्वपातनविधि

चूर्णीकृतं गगनसत्त्वमथारनाले धृत्वा दिनैकमथ शोष्य च सूरणस्य । भाव्यं रसैस्तदनु मूलरसैः कदल्या वेदांशटंकणयुतं शफरीसमेतम् ॥१०॥ पिण्डीकृतं तु बहुधा महिषीमलेन संशोष्य कोष्ठगतमाशु धमेद्धठाग्नौ ।भस्त्राद्वयेन च ततो वमते हि सत्त्वं पाषाणधातुगतमत्र न संशयोंऽस्ति ॥११॥ (कामरत्न र० रा० सुं०)

अर्थ-चूरन किये हुए अभ्रक के पत्रों को एक दिन कांजी में रख सुखा लेवें फिर एक ही दिन जमीकन्द के रस की भावना देवे तदनन्तर केले की जड़ के रस की भावना देवें फिर उसमें चौथाई भाग मुहागा तथा मछली डाल भैंस के गोवर से गोला ना लेवे उनको कोठी में रख हठाग्नि से दो धोंकनियों द्वारा धोंके तो पत्थर में रहे हुए भी धातु का मत्त्व पड़ जाता है इसमें सन्देह नहीं है।।१०।।११।।

## और भी

धान्याभ्रकही लीजिये, सेर एक मंगवाय । केला सूरन रसिवयै, एक दिवस खरलाय । छोटी मछरी यावियै, एक सेर दे डार। लेय मुहापा पावभर, तामें दे निरधार ॥ मिहषी गोबर लीजिये, चार सेर परमान । तामें ये सब सानिके, टिकरी कर सुजान ॥ ताको घाम सुखायके, सिघडी में भर लेय । पक्के कोला लेयके, तेइ पर धर देय ॥ सिघडी के पैदे विषै; परनाली रखवाय ॥ घोंक्या कर सुधोंकनी, सुन्दर तरे बनाय ॥ आंच लगै सिघडी तपै, परनाली मग होय। कांसेकी उपमा सदृश, सत्व कढ़ैगो जोय ॥ ऐसेही हरताल अरु, मनसल दीजै धात । तिनके सत्व निकासिये, कही सकल मुनिजात ॥ (वैद्यादर्श)

# और भी

अभ्र जोखि पल साठक लेय । औषघि एक एक पल लेय । ऊन लीजिये उरनातनी । घृत गुड़ चाह्ल माछरी गनी । गूगल और मुरहठी कही । पुनि मुहाग गुंजाफल सही ।। साजी नोंन और मधु लेय । एक एक पल तामें देय । अव्यों भैंस को गोबर आनि । ताको रस ले बस्तर छानि ।। गोबर रस सब लेय सनाय । छांह मुखावे बरी बंधाय । खूड़ा (पूड़ा) यंत्र पचावे सोय । इह विधि के सत पातन होय ।। यह तो जुगति प्रकटक कही । गुरुप्रसादते जानो सही ।। सत उज्ज्वल रूपेसो होय । जो यह जुगति न चूके कोय ।। कोरे अभ्रक विधि जानो । या विधि सत निकसै पहिचानो ।।

(रससागर)

### तथा च

गुड़ः पुरस्तथा लाक्षा पिण्याकं टंकणं तथा । ऊर्णासर्जरसश्चैय क्षुद्रमीनसमन्वितम् ॥१२॥ एतत्सर्वं तु संचूर्ण्यं च्छागदुग्धेन पिंडकाः । कृत्वा ध्माताः खरांगारैः सत्त्वं मुंचित निश्चितम् ॥ पाषाणमृत्तिकादीनां व्योमसत्त्वस्य का कथा ॥१३॥ (रसराजमुन्दर)

अर्थ-गुड़, गूगल, लाख, खल, सुहागा, ऊन, राल और छोटी मच्छी इन सबको पीस अभ्रक के पाथ मिलाय बकरी के दूध से गोल २ टिकिया बनावे फिर उनको तेज कोयलों पर रख धोंके तो पत्थर और मिट्टी का भी सत निकल आता है अभ्रक का सत निकल आवे तो इसमें सन्देह ही क्या है॥१२॥१३॥

# अभ्रकसत्त्वविधि

दण १० सेर मृताभ्रक को सात दिन तक कला के रस में घोटे तथा सात दिन जमीकन्द के रस में घोटे तथा सात ही दिवस मोथा के क्वाथ की भावना देवें पीछे धूप में मुखाय ढाई सेर सुहागा फुलाकर डाले तथा नीचे लिखी औषधियों को डाल चिरमिठी (चौंटनी), गूगल, लाख, ऊन, सज्जी, राल, छोटी, मछली, जवाखार, खल, जमीकन्द, केचुवा, हरड, बहेड़ा, आयला, चित्रक, चीरकन्द, धतूरे के बीज, कलहारी, पाढ, बलबीज, गंधक, मोंम, गोखरू, सेंधानोंन, संचरनोंन, बिडनोंन, साम्हरनोंन, शहद खाखला शशे की हड्डी, कबूतर की बीट, सोंठ, पीपल, मिरच सरसों का तेल, जीवन, भैंस का दूध, दही, घृत, मूत्र, गोबर ये समभाग सबको कूट पीसकर टिकरी

बांधे तीन २ टंक की, फिर मुखाय कोठीयंत्र में रख नीचे पक्के कोयलो की अग्नि दे बकनाल धोंकनी से धोंके तो पतला सत्त्व निकल नीचे बैठ जाय उसको निकाल खगर को तोड़ चुम्बक से सत्त्व को निकाल लेवे फिर पूर्वोक्त मसाला डालकर धोंके ऐसा तीन बार करने से सब सत्त्व निकल आवे यह सोने के समान लाल निकले कदाचित् मरी अश्वक न मिले तो धान्याश्वक का ही सत्त्व निकाले यह सत्त्व कांसे के समान निकलेगा ।। (रसराजसुंदर)

# तत्त्व के एकत्र करने के विधि

कणशो यद्भवेत्सत्त्वं मूषायां प्रणिधापयेत् । मित्रपंचकयुग्ध्मातमेकीभवति घोषवत् ॥१४॥

(रसराजसुन्दर)

अर्थ-अभ्रक सत्व के कणों को एकत्र कर उनमें मित्रपंचक मिलाय मूषा में रख तीवाग्नि में देने से सब सत्व के रवा मिलकर कांसे के समान हो जाते हैं।।१४।।

# अथ अभ्रकसत्वशोधन विधि

अथ सत्त्वकणास्तास्तु मुस्ताक्वाथाम्लकांजिकैः । शोधनीयगणोपेतान्मूषाम ध्ये निरुध्य च ॥१५॥ सम्यकूपक्वं समाहृत्य द्विवारं प्रधमेत्ततः। इति शुद्धं भवेत्सत्त्वं योग्यं रसरसायने ॥१६॥ (रसराजसुन्दर र० र० स०)

अर्थ-अभ्रक के उन शोधन करने योग्य रवों को नागरमोथे के काढे और मट्टें से शुद्धकर मूषा में बंद कर देवे। अच्छी तरह पक जाने पर निकाल लेवे और दोबारा उसे गर्म करे तो अभ्रकसत्त्व शुद्ध हो जाता है. उसे रस और रसायन कर्म में प्रयुक्त करना चाहिये॥१५॥१६॥

# अभ्रकसत्त्व के कोमल करने का उपाय

पट्टचूर्णं विधायाथ गोघृतेन परिप्लुतम् । भर्जयेत्सप्तवाराणि चुल्लीसंस्थितस्य परि ।।१७।। अग्निवर्णं भवेद्यावद्वारंवारं विचूर्णयेत् । तृणं क्षिप्त्वा दहेद्यावत्तावद्वा भर्जनं चरेत् ।।१८।। ततः सगन्धकं पिष्ट्वा वटमूलकषायतः । पुटेद्विंशतिवारेण वाराहेण पुटेन हि ।।१९।। पुनविंशतिवाराणि त्रिफलोत्थकायतः । त्रिफलामुण्डिकाभृङ्गपत्रपथ्याक्षमूलकैः ।।२०।। भाविय त्वा प्रयोक्तव्यं सर्वरोगेषु मात्रया । सत्त्वाभ्रात्किंचिदपरं निर्विकारं गुणाधिकम् ।।२१।। एवं चेच्छतवाराणि पुटपाकेन साधितम् । गुणवज्जायतेऽत्यर्थं परं पाचनदीपनम् ॥२२॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पूर्वोक्त क्रिया से जो अभ्रक सत्व प्रस्तुत किया गया है उसको कपड़छान कर गाय के घृत से खूब सानकर (अर्थात् पिसे हुए अभ्रक सत्व में गोघृत मिलाकर खपरे में रख चूल्हे पर चढ़ाय सात बार भूंजे अग्नि लगाते २ जब सत्व लाल हो जावे तब उतार घोट लेवे फिर घी में मिलाकर अग्नि पर चढ़ावे इस प्रकार सात बार भर्जन करैं अथवा जब सत्व में डालने से तृण जल जाय तब तक अग्नि लगावे, तदनन्तर सत्व में (चतुर्थांश) गन्धक डाल बडजटा के क्वाथ से घोट २ बीस बार बारह पुट देनी, प्रत्येक पुट के देने में चतुर्थांश गंधक डालता रहै, पश्चात् त्रिफला के क्वाथ की बीस पुट देनी त्रिफला, गोरखमुण्डी, जलभंगरे का पत्ता, बड़ीहर्र, बहेड़ा, और मूली के पत्ते इनमें से प्रत्येक के क्वाथ तथा रस की एक एक भावना देकर समस्त रोगोंमें मात्रानुसार प्रयोग करना चाहिये इसी प्रकार यदि बीस पुट के स्थान में बडजटा क्वाथ और त्रिफला के क्वाथ की पचास २ पुट दी जावे तो उत्तमोत्तम गुणवाला अभ्रकसत्व होता जठराग्नि का दीपन करनेवाला संग्रहणी के भंयकर दर्व को नष्ट करता है तथा उत्तम पाचन गुण करताहै।।१७–२२।।

१ क्वाययित्वा । २ द्रुतम् । ३ द्धनम् (र० र० स०)

अन्यच्च

सत्त्वस्य गोलंक ध्मातं सस्यसंयुक्तकांजिके । निर्वाप्य तत्क्षणेनैय कुट्टयेल्लोहपारया ॥२३॥ संप्रताप्य घनस्यूलकणान् क्षिप्त्वाऽय कांजिके । तत्क्षणेन समाहृत्य कुट्टयित्वा रजश्चरेत्॥२४॥ गोघृतेन च तच्चूणं भर्जयत्यूर्ववित्रिधा । धात्रीफलरसैस्तद्वद्वात्रीपत्ररसेन वा ॥२५॥ भर्जन भर्जने कार्यं शिलापट्टेन पेषणम् । ततः पुनर्नवावासारसैः कांजिकमिश्रितैः ॥२६॥ प्रपुटेहशवाराणि वशवाराणि गन्धकैः । एवं संसाधितं व्योम सत्त्यं सर्वगुणोत्तरम् ॥ यथेष्टं विनियोक्तव्यं जारणे च रसायने ॥२७॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अभ्रक सत्व के गोले को कोयलों की अग्नि में तपाकर संडासी से निकाल बिना छनी हुई कांजी में बुझाय लोहे की खरल में डाल सूक्ष्म पीस लेबे पीसते २ जो गोटे २ दाने रह जाते हैं उन्हें फिर आंच में तपाय पुनः कांजी में बुझाय लोहे के खरल में पीस लेबे इस प्रकार चूर्ण किये हुए अभ्रकसत्व को तीन बार गाय के घी में भून लेबे, प्रत्येक भूंजने के समय खरल में घोटना चाहिये फिर आंमले के रस से तथा आमलों के पत्तों के रस से भूंज २ कर खरल में घोटे तदनन्तर सांठ और अडूसे का रस तथा कांजी इन तीनों को मिलाय अभ्रक सत्व में भावना दे देकर दस गजपुट अष्टमांश या चतुर्थांश गंधक मिलाकर देनी इससे अभ्रक सत्व की उत्तम रसायन बनती है इस रसायन को रस और रसायन यथेष्ट वर्तना चाहिये॥२३-२७॥

### तथा च

मधुतैलवसाज्येषु द्रावितं भावितं तथा । मृदु स्याद्शवारेण सत्त्वं लोहादिकं खरम् ॥२८॥

(रसराजसुन्दर, र० र० स०)

अर्थ-शहद, तैल, चर्बी और घृत इनमें सत्त्व को गला गला कर दस बार बुझाने से सत्त्व और कठोर लोहादि धातु मृदु (नरम) होते हैं।।२८।।

### अभ्रकसत्वगुण

सत्त्वसेवी वयस्तम्भं कृतशुद्धिर्लभेत्सुधीः ॥२९॥

(रसमानसः)

जो मनुष्य अभ्रक सेवन के समान देह की शुद्धि कर सत्त्व को सेवन करता है उसके आयु की वृद्धि होती है।।२९।।

समस्त प्रकार के सत्वपातन की क्रिया का वर्णन ऊर्णा सर्ज्जरसश्चैव क्षुद्रमीनसमन्वितः । एतत्सर्वं तु संचूर्ण्य छागदुग्धेन पिण्डिकाः ॥ कृता ध्माताः सरांगारैः सर्वसत्त्वान्निपातयेत् ॥३०॥

(टोडरानन्द, र० रा० सुं०)

अर्थ-ऊन, राल, छोटी मच्छी, इन तीनों को चूर्ण कर अश्रक से चौथाई भाग लेकर अश्रक में मिलाय बकरी के दूध से छोटे छोटे गोले बनाय तेज अंगारों में धोंके तो सब प्रकार के सत्त्व निकलते हैं॥३०॥

# द्रुतियों के वर्णन न करने का कारण

द्रुतयो नैव निर्दिष्टाः शास्त्रे दृष्टा अपि दृढम् । विना शम्भोः प्रसादेन न सिध्यन्ति कदाचन ॥३९॥

अर्थ-यद्यपि शास्त्रों में द्रुतियों का वर्णन किया गया है परंतु श्रीमहादेवजी की कृपा के विना द्रुतियें सिद्ध नहीं होती हैं॥३१॥

अथ वैक्रान्त (तर्मरी) की उत्पत्ति दैत्येन्द्रो माहिषः सिद्धः सहदेवसमुद्भवः । दुर्गा भगवती देवी तं शूलेन व्यमर्दयेत् ॥३२॥ तस्य रक्तं तु पतितं यत्र तत्र स्थितं भृवि । तत्र तत्र तु वैक्रान्तं बज्राकारं महारसम् ॥ विन्ध्यस्य दक्षिणे वाऽस्ति ह्युत्तरे वाऽस्ति सर्वतः ॥३३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सहदेव से उत्पन्न हुआ माहिष नाम का सिद्ध दैत्येन्द्र तथा उसको श्रीभगवती देवी ने अपने त्रिशूल से मारा उसका रक्त जिस जिस पृथ्वी पर गिरा वहां वहां पर वज्र के समान वैक्रान्त (कच्चा हीरा तर्मरी) महारस पैदा हुआ, वह विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण की तरफ मिलता है और उत्तर की तरफ तो सर्वत्र प्राप्त होता है॥३२॥३३॥

# वैक्रान्त की व्युत्पत्ति

विकृन्तयति लोहानि तेन वैक्रान्तकः स्मृतः ॥३४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-समस्त लोहों (धातुओं) को चीर डालने की शक्ति रखता है इसलिये उसे वैक्रान्त कहते हैं॥३४॥

### वैक्रान्त लक्षण

अष्टास्रश्चाष्टफलकः षट्कोणो मसृणो गुरुः । शुद्धिमिश्रितवर्णैश्च युक्तो वैक्रान्त उच्यते ।।३५।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-आठ कोन और आठ ही फलक अथवा छः कोनवाला वैक्रांत चिकना और शुद्ध मिश्रितवर्णों से युक्त जो वैक्रान्त है वह उत्तम होता है॥३५॥

# वैकान्त के भेद

श्वेतः पीतस्तथा रक्तो नीलः पारावतप्रभः ।। मयूरकण्ठसदृशंश्वान्यो मरकतप्रभः ।।३६।। देहसिद्धिकरं कृष्णं पीते पीतं सिते सितम् । सर्वार्थसिद्धिदं रक्तं तथा मरकतप्रभम् । शेषे द्वे निष्फले वर्ज्ये वैक्वान्तमिति सप्तधा ।।३७।। (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सफेद, पीला, लाल, नीला, कबूतर के रंगवाला, मोर के गले के समान, आसमानी और पन्ने के रंग के समान इस प्रकार वैक्रान्त सात तरह का है, काला वैक्रांत शरीर को अजर अमर करता है, पीला वैक्रांत सुवर्ण बनाने में, सफेद चांदी बनाने के काम में उपयोगी है, लाल और पन्ने के समान वर्ण का वैक्रांत समस्त अर्थ और सिद्धि का दाता है। आसमानी तथा कबूतर के रंगवाला ये दोनों निष्फल हैं॥३६॥३७॥

### तथा च

श्वेतो रक्तस्तथा पीतो नीलः पारावतच्छविः । श्यामलः कृष्णवर्णश्च कर्बुरश्चाष्टधा हि सः ॥३८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सफेद, लाल, पीला, नीला, कबूतर के रंग का सा, श्यामल काला और कबरा इस प्रकार वैक्रान्त आठ प्रकार का है।।३८।।

# अशुद्ध वैक्रान्त दोष

पाण्डुरोगं पार्श्वपीडां किलासं दाहसन्तितम् । अशुद्धवज्प्रवैक्रान्तौ कुरुतोऽतो विशोधयेत् ॥३९॥

(बृहद्योगतरङ्गिणी)

अर्थ-अशुद्ध वैक्रान्त तथा वज्र ये दोनों पांडुरोग, पसली का दर्द, किलास और दाहरोग को करते हैं, इसलिये शुद्ध करे॥३९॥

# वैक्रान्त गुण

वैकान्तो वज्रसदृशो देहलोहकरो मतः । विष ह्यो रसराजश्च ज्वरकुष्ठ-

क्षयप्रणुत् ॥४०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-वच्च के समान गुणवाला वैक्रांत भी देह को अर्जर अमर करता है, यह रसराज विष का नाशक, ज्वर, कोढ़ और क्षय का नाश करता है।।४०।।

### अथ वैक्रान्तशोधन

वैक्रान्तकाः स्युस्तिदिनं विशुद्धाः संस्वेदिताः क्षारपटूनि दत्त्वा । अम्लेषु मूत्रेषु कूलत्यरम्भानीरेऽथवा कोद्रववारिपक्वाः ॥४१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कांजी और गोमूत्र इन दोनों को मिलाय उसमें (जवासार) तथा पांचों नोंन मिलाकर और उसको दोलायंत्र में भरकर तीन दिवस तक स्वेदन करे अथवा कुलथी केले के जल में अथवा कोद्रव के क्वाथ में स्वेदन करे तो वैक्रान्त शुद्ध हो जावेगा॥४१॥

# कुलत्थक्वाथसंस्विन्नो वैक्रान्तः परिशुध्यति ॥४२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अथवा केवल कुलथी के ही क्वाथ में स्वेदन करने से वैक्रान्त अत्यंत शुद्ध होता है॥४२॥

### वैकान्त मारण

स्त्रियतेऽष्टपुटैर्गन्धनिम्बुकद्रवसंयुतः ॥४३॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-एक सम्पुट में वैक्रांत को रख उसके ऊपर नीचे नींबू के रस में पिसी हुई गंधक को रख गजपुट में फूंक देवे। इस प्रकार गजपुट देवे तो वैक्रांत की भस्म होगी॥४३॥

### तथा च

वैक्रान्तेषु च तप्तेषु हयसूत्रं विनिक्षिपेत् । पौनःपुन्येन वा कुर्याद् व्रवं बत्त्वा पुनः पुनः ॥ भस्मीभूतं तु वैक्रान्तं वज्जस्थाने प्रयोजयेत् ॥४४॥ (रसरत्नसमुख्वय)

अर्थ-वैक्रांत को तपा तपाकर घोड़े के मुत्रमें बुझावे फिर घोड़े के मूत्र को संपुट में रख संपुट देवे, इस प्रकार भस्म हुआ वैक्रान्त वज्र के स्थान में देवे

तो श्रेष्ठ है॥४४॥

सम्मित—मेरी राय में पूर्वोक्त दोनों क्रियाओं की ऐक्यता होनी संभव है, इसिलये इस प्रकार वैक्रांतभस्म करना उचित है। प्रथम आंच में वैक्रांत तपाकर घोड़े के मूत्र में बूझावे फिर नींबू के रस में घोटे हुए गंधक का द्रव देकर गजपुट देवे, ऐसी आठ गजपुट देनी।

मोक्षमोटरपालाशक्षारं गोमूत्रभावितम् । वज्रकन्दिनशाकत्कफल चूर्णसमन्वितम्।।४५।।तत्कत्कं टंकणं लाक्षाचूर्णं वैक्रान्तसम्भवम् । नवसारसमायुक्तं मेषश्रृङ्गीद्रवान्वितम् ।।४६।। पिण्डितं मूकमूषा स्थं ध्मापितं च हठाग्निना । तत्रैव पतते सत्त्वं वैक्रान्तस्य न संशयः ।।४७।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पाढर का वृक्ष, मोरट का खार, ढाक का खार और गोमूत्र से वैक्रांत के चूर्ण को अनेक भावना देनी। पीछे वज्रकंद, हलदी, त्रिफला, सुहागा, नौसादर और लाख इनके चूर्ण से चौथाई वैक्रांत चूर्ण लेकर दोनों को मेढासींगी के रस में छोटी छोटी गोली बनावे, उनको अंधमूषा में रख हठाग्रि से धोंके तो उस मूषा में ही वैक्रांत सत्त्व निकल जाता है, इसमें संदेह नहीं

है।।४५-४७॥

### तथा च

सत्त्वपातनयोगेन मर्दितश्च वटीकृतः । मूषास्यो घटिकाध्मातो वैकान्तः सत्त्वमुत्सृजेत् ।।४८।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अथवा सत्त्वपातन करने के लिये जो औषध लिसे हैं उनके साथ वैक्रान्त के चूर्ण को घोट गोली बनाय मूषा में रस एक घड़ी तक धोंके तो सत्व निकल आवेगा।।४८।।

### वैकान्त रसायन

भ्रस्मत्वं समुपागतो विकृतको हेन्ना मृतेननान्वितः पादांशेन कणाज्यवेल्सस हितोगुञ्जामितः सेवितः ॥ यक्ष्माणं जरणं च पांडुगुवजं श्वासं च कासामयं कृष्टां च प्रहणीमुरः क्षतमुखान् रोगाञ्जयेद्देहकृत ॥४९॥

(रसरत्नसमुख्वय)

अर्थ-वैक्रान्तभस्म चार भाग, सुवर्णभस्म एक भाग इन दोनों को मिलाय छोटी पीपल और वायविडंग इन तीनों को अनुमान से एक माशे लेकर उसमें एक रत्ती ऊपर लिखी रसायन डाल घी में चाट लेवे तो राजरोग, बुढ़ापा, पांडुरोग, बवासीर श्वास, खांसी, कठिन, संग्रहणी, उरक्षत (सिल) प्रभृति रोगों को जीतता है और देह को दृढ़ करता है।।४९।।

### तथा च

सूतभस्मार्धसंयुक्तं नीलवैकान्तभस्मकम् । मृताभ्रसत्त्वमुभयोस्तुलितं परिमर्वि तम् ॥५०॥ क्षौद्राज्यसंयुतं प्रातर्गुञ्जामात्रं निषेवितम् । निहन्ति सकलान्रोगान्वुर्जयानन्यभेषजैः ॥ त्रिसप्तविवसैर्नृणां गङ्गाम्भ इव पातकम् ॥५१॥ (रसरत्नसमुच्वय)

अर्थ-पारदभस्म दो तोले, नीले वैक्रान्त की भस्म एक तोला और इन दोनों की समान अन्नक सत्त्वभस्म लेकर सूक्ष्म पीस लेवे, उसमें से एक रत्ती लेकर घी और सहत के साथ सेवन करे तो जो रोग अन्य औषधियों से नहीं नष्ट होते हैं उनको भी इक्कीस ही दिनों में ऐसे नाश कर देता है जैसे कि श्रीगंगाजल पाप को नाश कर देता है।।५०।।५१।।

# वैक्रान्तसेवनफल

आयुःप्रदश्च बलवर्णकरोऽतिवृष्यः प्रज्ञाप्रदः सकलदोषगदापहारी । दीप्ताप्रिकृ त्पविसमानगुणस्तरस्वी वैक्रान्तकः खलु वपुर्बललोहकारी ॥५२॥ रसायनेषु सवेषु पूर्वगण्यः प्रतापवान् । वज्रस्थाने नियोक्तव्यो वैक्रान्तः सर्वदोषहा ॥५३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-वैक्रांत आयु, बल और कांति को बढ़ाता है, अत्यंत पुष्टिकारक वृद्धि का बढ़ानेवाला, वातिपत्त और कफ का नाशक है। जठराग्नि को तेज करता है तथा हीरे के समान गुणवाला है और इंद्रियों में फुर्ती रखता है, शरीर को बिलष्ठ तथा लोह सदृश कठिन बना देता है। यह रसायन सब रसायनों में उत्तम है, अपने बड़े प्रभाव से अनेक रोगों को निर्मूल कर देता है, हीरे के स्थान में वैक्रांत प्रयोग हमेशा करना चाहिये।।५२।।५३।।

वैक्रान्तद्रुति

श्वेतवर्णं तु वैक्रान्तमम्लवेतसभावितम् । सप्ताहान्नात्र सन्देहः खरधर्मे द्रवत्यसौ ॥५४॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सफेद वैक्रांत के चूर्ण को सात दिन तक अमलवेत के रस की भावना देवे फिर तेज घाम में रखे अथवा प्रत्येक भावना के बाद घाम में रखे तो वैक्रांत की दृति होगी॥५४॥

### अथ सोनामक्खी की उत्पत्ति

कान्यकुब्जारूयविषये जायते स्वर्णमाक्षिकम् । तपतीतीरतोऽपि स्यादित्येवं तद्द्वियोनिकम् ॥५५॥ कान्यकुब्जोद्भवं ताप्यं विज्ञेयं स्वर्णवर्णकम् । तपतीतीरगं तत्तु पंचवर्णमुदाहृतम् ॥५६॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-एक तो सोनामक्सी कन्नौज के देश में उत्पन्न होती है और दूसरी तपती नदी के किनारे उत्पन्न होती है, इस प्रकार सोनामक्सी की जन्मभूमि दो हैं, वही कन्नौज की सोनामक्सी सुवर्ण के समान वर्ण की होती है और तपती के किनारे की सोनामक्सी पांच वर्ण की होती है।।५५।।५६।।

### तथा च

सुवर्णशैलप्रभवो विष्णुना काश्वनो रसः । ताप्यां किरातचीनेषु यवनेषु च निर्मितः ॥५७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मेरुपर्वत पर उत्पन्न हुए सुवर्ण के रस को श्रीविष्णु ने तापी नदी के आसपास के प्रदेश, मौराष्ट्र, चीन तथा अरबस्थान प्रभृति यवन देशों में उत्पन्न किया है।।५७।।

### स्वर्णमाक्षिक की परीक्षा

स्वर्णामं स्वर्णमाक्षकं निकोणं गुरुतायुतम् । कान्तिमाविकिरेत्तत् करे घृष्टं न संशयः ॥५८॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-स्वर्णमाक्षिक सोने के समान कान्तिवाला गोल और भारी होता है, वह हाथ में रगड़ने से सोने की चमक को बिखेरता है।।५८।।

# स्वर्णमाक्षिक का लक्षण

स्वर्णवर्णं गुरु क्रिग्धमीषत्पीतच्छविच्छटम् । कषे कनकवद् घृषं तहरं हेममाक्षिकम् ॥५९॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-जो स्वर्णामाक्षिक, सुनहरी, भारी, चिकना तथा कुछ पीली चमक रखता है, उसको कसौटी पर घिसने से सोने के समान लकीर को करता है, वह स्वर्णमाक्षिक उत्तम है।।५९।।

# स्वर्णमाक्षिक के भेद

माक्षिको द्विविधो हेममाक्षिकस्तारमाक्षिकः । तत्राद्यं माक्षिकं कान्यकुब्जात्यं स्वर्णसन्निभम् ।।६०॥ तपतीतीरसम्भूतं पश्चवर्णसुवर्णवत् । पाषाणबहुलः प्रोक्तस्ताराख्योऽल्पगुणात्मकः ।।६१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-माक्षिक दो प्रकार का है, एक स्वर्ण माक्षिक और दूसरा रौप्य माक्षिक तहां स्वर्ण माक्षिक कन्नोज में उत्पन्न हुआ सुनहरी होता है और तपती नदी के किनारे उत्पन्न हुआ स्वर्णमाक्षिक पंचरंगी होता है और रौप्यमाक्षिक अधिक पाषाणवाला अल्पगुणवाला होता है॥६०॥६१॥

# स्वर्णमाक्षिक के गुण

सुवर्णमाक्षिकं स्वादु तिक्तं वृष्यं रसायनम् । चक्षुष्यं वस्तिकहुत्कष्ठपांडुमेहवि बोदरम् ॥६२॥ अर्शः शोयं विषं कण्यूं त्रिवोषमपि नाशयेत् । अनुपानं वराव्योषं वेल्लं साज्यं हि माक्षिके ॥६३॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-स्वर्णमाक्षिक मीठा, कडुवा, वृष्य, रसायन और नेत्रों को हितकर है। मसाने के रोग, हृद्रोग, गले के रोग, पांडु, प्रमेह, जलंधर, बवासीर, सूजन, विष, खुजली और त्रिदोष को भी नाश करता है, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडंग और घृत यह इसका अनुपान है।।६२।।६३।।

### तथा च

ताप्यः सूर्याग्रुसंतप्तो माधवे मासि वृत्र्यते । मथुरः कांचनाभासः साम्लो रजतसन्निमः ॥६४॥ किंचित्कषायमधुरः शीतः पाके कटुर्लघुः । तत्सेवनाज्जराव्याधिविषैर्न परिसूयते ॥६५॥

(रसरत्नसमुज्वय)

अर्थ-जिस समय वैशास मास में सूर्य की किरनें तीव होती है तब यह स्वर्णमाक्षिक दीखता है, वह स्वर्णमाक्षिक मधुर, खट्टा है तथा रूपामासी कुछ कषैली, मीठी, शीतल परिपाक में चरपरी और हलकी है उसको सेवन करने से बुढ़ापा, व्याधि और विष इनसे दु:ख नहीं होता है।।६४।।६५।।

### तथा च

माक्षीकधातुः सकलामयद्राः प्राणो रसेन्द्रस्य परं हि वृष्यः । दुर्मेललोहद्वयमेलनश्च गुणोत्तरः सर्वरसायनाग्न्यः ॥६६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-दोनों प्रकार का माक्षिक धातु समस्त रोगों का नाशक और पारद का प्राण है, परम पौष्टिक है, जो दो धातु परस्पर नहीं मिलते, उनके मिलाने में यह धातु उपयोगी है, उत्तम गुणवाला होने के कारण यह माक्षिक रसायन में उत्तम ही माना गया है।।६६।।

# माक्षिक की शुद्धि

एरण्डतैलं लुङ्गाम्बु सिद्धं शुध्यति माक्षिकम् ॥६७॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अंडी का तैल तथा बिजोरा का रस इन दोनों में स्वर्ण माक्षिक के चूर्ण को मिलाकर कढ़ाई में डाल नीचे अग्नि जलावे जब लाल वर्ण हो जावे तब उतार लेवे तो माक्षिक शुद्ध होता है।।६७।।

### तथा च

सिद्धं वा कदलीकन्दतोयेन घटिकाद्वयम् । तप्तं तप्तं वराक्वाथे शुद्धिमायाति माक्षिकम् ॥६८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अथवा केले के जड़ के रस में दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनट तक स्वेदन करे फिर तपा तपाकर त्रिफला के क्वाथ में बुझावे तो स्वर्णमाक्षिक शुद्ध होगा॥६८॥

# **सुवर्णमाक्षिकभस्म**

मातुलुङ्गाम्बुगन्धाम्यां पिष्टं मूषोदरे स्थितम् । पंचक्रोडपुटैर्दग्धं च्रियते मासिकं सलु ॥६९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-स्वर्णमाक्षिक को बिजौरा तथा समभाग गन्धक को पीस सम्पुट में रखकर बराह पुट में भस्म करे, इस प्रकार पांच वाराह पुट लगावे तो स्वर्ण माक्षिक अवश्य भस्म होगा।।६९।।

# अथ स्वर्ण माक्षिक का मारण

एरण्डब्रेहगव्याज्यैर्मातुलुङ्गरसेन वा ।। सर्परस्थं दृढं पक्वं जायते धातुसन्निभम् ।।७०।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अथवा णुद्ध स्वर्ण माक्षिक बिजौरे के रस में पीसकर समभाग अंडी का तैल और घृत में मिलाय खिपरे पर रख हठाग्नि देवे जब खिपरा लाल हो जावे तब उतार लेवे तो स्वर्णमाक्षिक की भस्म गेरू के सदृश हो जायगी।।७०।।

### स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग

एवं मृतं रसे योज्यं रसायनविधाविष ॥७१॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पूर्वोक्त प्रकार से भस्म किये हुए स्वर्ण माक्षिक का समस्त रस और रसायन में प्रयोग करना चाहिये॥७१॥

### स्वर्णमाक्षिक के सत्त्वपातन की विधि

त्रिंशांशनागसंयुक्तं क्षारैरम्लैश्च मर्दितम् ॥ ध्मातं प्रकटमूषायां सत्त्वं मुश्विति माक्षिकम् ॥७२॥ सप्तवारं परिश्राव्य क्षिप्तं निर्गुण्डिकारसे ॥ माक्षीकसत्त्वसंमिश्रं नागं नक्ष्यति निश्चितम् ॥७३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-स्वर्णमाक्षिक में तीसवां भाग सीसा मिलाय जवासार तथा सृज्जीखार और अम्लवर्ग के साथ घोट खुल मुंहवाली मूषा में रख धोंके तो स्वर्णमाक्षिक का सत्त्व निकल आवेगा, तदनन्तर उस सत्त्व को सात बार अग्नि में तपा तपाकर निर्गुडी के रस में बुझावे तो सत्त्व में मिला हुआ सीसा नष्ट होकर केवल सत्त्वमात्र ही रह जायेगा।।७२।।७३।।

### तथा च

क्षौद्रगन्धर्वतैलाभ्यां गोसूत्रेण घृतेन च ।। कदलीकन्दसारेण भावितं माक्षिकं मुहुः ।।७४।। सूषायां मुश्वित ध्मातं सत्त्वं शुल्बिनभं मृदु ।। गुञ्जाबीजसमञ्छायं द्रुतद्रावं च शीतलम् ।। ताप्यसत्त्वं विशुद्धं तद्दहलोहकरं परम् ।।७५।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-स्वर्ण माक्षिक के चूर्ण को शहंद, अंडी का तेल, गोमूत्र, घी तथा केले का जड़ का रस इनसे अनेक भावना देवे फिर मूषा में रख धोंके तो चौंटनी (गुंजा) के सदृश सत्त्व निकलता है। यह जल्दी गलनेवाला ठंडा और देह को लोह के समान करनेवाला है।।७४।।७५।।

सत सोनामक्खी की अलामत (उर्दू)

जर्दमाइल व सफेदी वजन में भारी होता है और दूसरे सत्तों की तरह टिकिया नहीं बंध सकती बिल्क रेजारेगा रग दिरया की तरह होता है और चांदी को रंगता है। इसी तरह से कि एक मास इसका दो मर्तबः करके एक तोला नुकरा गुदाख्तः पर तरह करे, तिलाई हफ्तवान हो जाता है और दूसरे चीजों के सत एक मुद्दत तक अगर रखे रहें तो उनका रंग मुतगैयर हो जाता है लेकिन इसका रंग नहीं बदलता। (सुफहा अलकीमियां ११०)

### तथा च

एरण्डोत्थेन तैलेन गुञ्जाक्षौद्रं च टंकणम् ।। मर्दितं तस्य वाफेन सत्त्वं माक्षिकजं द्रवेत् ।।७६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अंड का तैल चौंटनी तथा सुहागा इन तीनों को स्वर्णमाक्षिक के सत्त्व के समान भाग लेकर घोट लेवे उसमें से कुछ तो स्वर्णमाक्षिक के सत्त्व के साथ ही घोटे और कुछ बाकी रहे, उसको रख देवे फिर उस मिश्रित स्वर्णमाक्षिक के सत्त्व को अग्नि में धोंके और ऊपर से ऊपर लिखे हुए मसाले को थोड़ा थोड़ा डालता जावे तो सत्त्व की द्वृति होगी॥७६॥

# अथ माक्षिक सत्त्व प्रयोग

माक्षीकसत्वं च रसेन पिष्टं कृत्वा विलीने च बलिं निधाय ।। संमिश्य संमर्ध

च बल्वमध्ये निक्षिप्ये सत्त्वं द्रुतिमश्रकस्य ॥७७॥ विधाय गोलं लवणाल्पयंत्रे पचेद्विनार्धं मृदुविद्वना च । स्वतः सुशीतं परिचूर्ष्य सम्यग्वल्लोन्मितं ब्योयविबङ्गसुक्तम् ॥७८॥ संसेवितं क्षौद्रपुतं निहन्ति जरां सरोगां त्वपमृत्युमेव ॥ दुःसाध्यरोगानिप सप्तवासरैनैतेन तुल्योऽस्ति सुधारसोऽपि ॥७९॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-माक्षिक सत्व तथा शुद्ध पारद को घोटे जब पारद सत्व में मिल कर अदृश्य हो जाय तब पारद के समान भाग गंधक डाल देवे और घोटे फिर सत्व के समान अभ्रक का सत्त्व तथा द्वित को डाल तथा घोट गोला बना लेवे, उस गोले को लवणयन्त्र में रख मृदु अग्नि से छः घटे अर्थात् १५ घड़ी तक पकावे स्वांगशीतल होने पर खरल कर रख लेना, उसमें से नित्यप्रति एक एक रत्ती लेकर सोंठ, मिरच, पीपल, बायबिडंग और शहद के साथ चाटे तो जरा (बुढ़ापा), मृत्यु और असाध्य रोगों को भी सात ही दिन में नाश कर देता है इसके समान अमृत भी नहीं है।।७७-७९।।

# अथ रूपामक्खी के भेव

विमलस्त्रिविधः प्रोक्तो हेमाद्यस्तारपूर्वकः ॥ तृतीयः कांस्यविमलस्तत्त-त्कान्त्या स लक्ष्यते ॥८०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रौप्यमाक्षिक तीन प्रकार का होता है, एक में तो मुवर्ण का अंग विशेष होता है और दूसरे में चांदी का और तीसरे में कांसे का अंग अधिक होता है उसको कांस्य माक्षिक भी कहते हैं, उनकी परीक्षा इस प्रकार होती है जैसे कि जिसमें सोने तथा चांदी की चमक अधिक हो उसे रौप्य माक्षिक कहते हैं और जिसमें कांसे की अधिक चिलकाहट हो उसे कांस्य माक्षिक कहते हैं।।८०।।

# रौप्यमाक्षिक के गुण

वर्तुलः कोणसंयुक्तः क्रिग्धश्च फलकान्वितः । महित्पत्तहरो वृष्यो विमलोऽतिरसायनः ॥८१॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रूपामक्सी गोला और कोनेदार, चिकना, वात पित्त का नाशक, बलकारक और रसायन होता है।।८१।।

# रौप्यमाक्षिक की उपयोगिता

पूर्वो हेमक्रियासूक्तो द्वितीयो रूप्यकृन्मतः ॥ तृतीयो भेषजे तेषु पूर्वपूर्वो गुणोक्तरः ॥८२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पहिली रूपामक्सी सुवर्ण क्रिया में और दूसरा रौप्य बनाने के काम में और तीसरा औषध के काम में उपयोगी है, उनमें से तीसरे से दूसरा और दूसरे से पहिला अधिक गुणकारी है॥८२॥

# रूपामाक्खी की शुद्धि

आटरूबजले स्विन्नो विमलो विमलो भवेत् ॥८३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रूपामाक्सी को अडूसे के रस में स्वेदन करे तो **गुढ़** होगा।।८३।।

### तथा च

जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषश्रृङ्गीरसंऽथवा ॥ आयाति शुद्धिं विमलो घातवश्च यथापरे ॥८४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रौप्यमाक्षिक चूर्ण को जभीरी के रस में अथवा मेढ़ासिंगा के रस में

स्वेदन करे तो रौप्यमाक्षिक अवश्य शुद्ध होगा। इसी प्रकार और धातु भी शुद्ध होते हैं।।८४।।

# रौप्यमाक्षिकभस्मविधि

गन्धाश्मलकुचाम्लैश्च स्त्रियते दशभिः पुटैः ॥८५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रूपामाक्सीसे अर्ध भाग गन्धक लेकर बड़हर और नीबू के रस में घोट गजपुट देवे, इस प्रकार दश बार पुट देने से रौप्यमाक्षिक की भस्म होगी॥८५॥

### तथा च

सटङ्कलकुचद्रावैमेंषश्रृङ्गचाश्च भस्मना ।। पिष्टो मूषोदरे लिप्तः संशोष्य च निरुध्य च ॥८६॥ षट्प्रस्थकोकिलैध्मीतो विमलः सीससन्निभः ॥ सत्त्वं मुंचित तद्युक्तो रसः स्यात्स रसायनः ॥८७॥

(रसरत्नसमुच्चयः)

अर्थ-सुहागा, बिजोरा का रस तथा मेढ़ासींगी का क्वाथ इन तीनों को मिलाकर रौप्य माक्षिक में भावना देवे और पिसे हुए रौप्य माक्षिक का मूषा में लेकर और सुखाकर छः सेर कोयलों की अग्नि में धोंकने से सीसे के समान शुद्ध सत्त्व निकलता है, वह रसायन के समान गुणकारक है।।८६।।८७।।

### तथा च

विमलं शिग्रुतोयेन कांक्षीकासीसटंकणम् ।। वज्रकन्दसमायुक्तं भावितं कदलीरसैः ।।८८।। मोक्षकक्षारसंयुक्तं ध्मापितं मूकमूषगम् ।। सत्त्वं चन्द्रार्कसंकाशं पतते नात्र संशयः ।।८९।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-फिटिकरी, कसीस, सुहागा, वज्रकन्द, कठपाडर का खार इनको रौप्यमाक्षिक से दूना लेकर घोटे फिर सैंजने के रस तथा केले के रस से भावना देकर गोली बनाय अन्धमूषा में रख धोंके तो चन्द्रमा तथा सूर्य के समान सत्त्व निकलता है, इसमें सन्देह नहीं है।।८८।।८९।।

# रौप्यमाक्षिक सत्व का कोमल करना और गुण

तत्सत्त्वं सूतसंयुक्तं पिष्टं कृत्वा सुमर्दितम् ॥ विलीनं गन्धके क्षिप्त्वा जारयेत्त्रिगुणालकम् ॥९०॥ शिलां पंचगुणा चापि वालुकायंत्र के खलु ॥ तारभस्म दशांशेन तावद्वैकान्तकं मृतम् ॥९१॥ सर्वमेकत्र संचूर्ण्य पटेन परिगाल्य च ॥ निक्षिप्य कूपिकामध्ये परिपूर्य प्रयत्नतः ॥९२॥

(रसरत्नसमच्चय)

अर्थ-एक तोला रौप्यमाक्षिक सत्व और एक ही तोला पारद इन दोनों को खूब पीसे, जब पारद अदृश्य हो जाये तब उसमें एक तोला गंधक मिलाकर घोटे और तीन तोले हरताल, पांच तोले मैनसिल भी मिलाकर सूक्ष्म पीस और सीसी में भर बालुका यंत्र में चार प्रहर की अग्नि देवे, स्वांग शीतल होने पर निकाल कर उसमें दशवां हिस्सा चांदी की भस्म और मृत वैक्नान्त डाल कांच की शीशी में भर लेवे।।९०-९२।।

# रौप्यमाक्षिकरसायन के गुण

लीढो व्योषवरान्वितो विमलको युक्तौ घृतैः सेवितो हन्याद् दुर्भगकृज्ज्व-राज्ञ्ययथुकं पांडुप्रमेहारुचीः । मूलार्तिं ग्रहणीं च शूलमतुलं यक्ष्मामयं कामलां सर्वान्यित्तमरुद्गदान्किमरैयोगैरशेषामयान् ॥९३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रौप्यमाक्षिक को त्रिकुटा, त्रिफला और घृत के साथ सेवन करने से भूतादि से उत्पन्न हुआ ज्वर, शोथ, पांडुरोग, प्रमेह, अरुचि, बवासीर, भूतादि से उत्पन्न हुआ ज्वर, शोथ, पांडुरोग, प्रमेह, अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, शूल, राजरोग, कामला और सब तरह के वात पित्त के रोग नाश

हो जाते हैं और २ अनुपानों से अनेक रोगों का नाशक है।।९३।।

# अथ शिलाजीत की उत्पत्ति और गुण

ग्रीष्मे तीव्रार्कतप्तेभ्यः पादेभ्यो हिममूभृतः ।। स्वर्णरूप्यार्कगर्भेभ्यः शिलाधातुर्विनिःसरेत् ॥९४॥ स्वर्णगर्भगिरेर्जातो जपापुष्पिनभो गुरुः ॥ सस्वल्पितकः सुस्वादुः परमं तद्रसायनम् ॥९५॥ रूप्यगर्भगिरेर्जातं मधुरं पाण्डुरं गुरु ॥ शिलाजं पित्तरोगद्वं विशेषात्पाण्डुरोगहृत् ॥९६॥ ताम्रगर्भगिरेर्जातं नीलवर्णं घनं गुरु ॥ शिलाजं कफवातद्वं तिक्तोष्णं क्षयरोगहृत ॥९७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणों से हिमालय पर्वत के सोना, चांदी और तांबे के पाषाण तप जाते हैं तब उनमें शिलाजीत निकलता है, जिनमें सुवर्ण पाया जाता है, उन पाषाणों में जो शिलाजीत निकलता है, वह जपापुष्प के समान लाल, भारी कुछ कडुआ, मीठा होता है और वह रसायन है, जिनमें चांदी रहती है, उन पाषाणों में उत्पन्न हुआ शिलाजीत मीठा, सफेद और भारी होता है, यह शिलाजीत पित्तरोग का नाशक तथा विशेषकर पांडुरोग का नाश करता है और ताम्न के पाषाणों से निकला हुआ शिलाजीत नीली रंगत का कठोर और भारी होता है। वह कफ और वात का नाशक है। कडुआ गरम और राजरोग का नाशक है। १४–९७।।

### शिलाजीत के भेद

शिलाधातुर्द्धिधा प्रोक्तो गोमूत्राद्यो रसायनः ।। कर्पूरपूर्वकश्चान्यस्तत्राद्यो द्विविधः पुनः ।। ससत्त्वश्चैव निःसत्त्वस्तयोः पूर्वो गुणान्वितः ।।९८।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-शिलाजीत दो प्रकार का है, एक गोमूत्रगंधी और दूसरा कर्पूरगंधी, उन दोनों में गोमूत्रगंधी दो प्रकार का है-एक सत्त्ववाला और दूसरा बिना सत्त्व का, इन दोनों में सत्त्ववाला शिलाजीत अधिक गुणवाला होता है।।९८।।

# शिलाजीत की परीक्षा

वह्नौ क्षिप्तं भवेद्यत्तिल्लंगाकारमधूमम् । सिललेऽथ विलीनं तच्छुद्धं हि शिलाजतु ।।९९।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-शिलाजीत को अग्नि पर डालने से लिंग के समान आकार होता है और धूआं भी नहीं होता और उस भस्म को जल में गेरने से गल जाता है अर्थात् जल के ऊपर डालने से नीचे लाल रंग की किरने सी हो जाती है॥९९॥

# शिलाजीत के गुण

नूनं सज्वरपांडुरोगशमनं मेहाग्निमान्द्यापहं मेदश्छेदकरं च यक्ष्मशमनं शूलामयोन्मूलनम् ॥ गुल्मप्लीहविनाशनं जठरहृच्छूलझमामापहं सर्वत्वग्गद नाशनं किमपरं देहे च लोहे हितम् ॥१००॥ रसोपरससूतेन्द्ररसलोहेषु ये गुणाः ॥ वसन्ति ते शिलाधातौ जरामृत्युजिगीषया ॥१०१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-शिलाजीत ज्वर, पांडुरोग और सूजन को शान्त करनेवाला, प्रमेह. मन्दाग्नि का नाशक, वायगोला, तिल्ली, उदररोग, हृदय का शूल और आम का नाशकारक है। मेद को उखाड़नेवाला, राजरोग का नाशक, देह का हितकारक नहीं है। रस, उपरस, पारद और धातुओं में जो गुण पाये जाते हैं वे गुण जरा और मृत्यु के नाश के लिये इस शिलाजीत में रहते है।।१००।।१०१।।

# शिलाजीत की शुद्धि क्षाराम्लगोजलैधौंतं शुद्धयत्येव शिलाजत् ॥१०२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जवासार, कांजी तथा गोमूत्र इन तीनों को एकत्र कर लेवे उससे जिलाजीत को धोवे तो शुद्ध हो जायेगा॥१०२॥

### तथा च

शिलाधातुं च दुग्धेन त्रिफलामार्कवद्रवैः ॥ लोहपात्रे विनिक्षिप्य शोधयेदतियत्नतः ॥१०३॥

(रसरत्नसमुज्वय)

अर्थ-एक लोहे के पात्र में दूध, त्रिफला का क्वाथ और जलभंगरे का रस भरकर उसमें शिलाजीत मिलाय धूप में रख देवे, इस प्रकार करने से जो उत्तम शिलाजीत होगा, वह ऊपर आ जायेगा, नीचे उसकी कीट रह जायेगी। इस तरह तीन वार करने से शिलाजीत शुद्ध होता है।। १०३।।

### तथा च

क्षाराम्लगुग्गुलोपेतैः स्वेदनीयंत्रमध्यगैः ॥ स्वेदितं घटिकामानाच्छिला-धातुर्विशुध्यति ॥१०४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-एक हांड़ी में कांजी भरकर उसमें जवाखार, नींबू का रस और गूगल मिलाय दोलायंत्र द्वारा एक घड़ी (२४ मिनट) तक स्वेदन करे तो शिलाजीत शुद्ध होता है।।१०४।।

### शिलाजीतभस्म

शिलया गन्धतालाभ्यां मानुलुंगरसेन च ॥ पुटितं हि शिलाधानुर्म्नियतेऽष्टा गिरिण्डकैः ॥१०५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मैनसिल, गंधक और हरताल इन तीनों को एक तोला लेकर और सोलह तोले शिलाजीत के साथ घोटे फिर आठ कड़ों की आंच में फूंक देवे तो शिलाजीत की भस्म होगी।।१०५।।

# शिलाजीत की भस्म के गुण

भस्मीभूतिशिलोद्भ्वं समतुलं कान्तं च वैक्रान्तकं युक्तं च त्रिफलाकटुत्रिकधृतै र्वल्लेन तुल्यं भजेत् ।। पांडौ यक्ष्मगदे तथाग्निसदने मेहेषु मूलामये गुल्मप्लिहमहोदरे बहुविधे शूले च योन्यामये ॥१०६॥ सेवेत यदि षण्मासं रसायनविधानतः ॥ वलीपिलितिनर्मुक्तो जीवेद्वर्षशतं मुखी ॥१०७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-शिलाजीत की भस्म के समान कांतिसार और वैक्रान्तभस्म को लेकर घोट शीशी में भर लेवे उसमें से एक रत्ती भर त्रिफला, त्रिकुटा और घृत के साथ पांडु, राजरोग, मन्दाग्नि, प्रमेह, बवासीर, बायगोला, तिल्ली, उदरवृद्धि अनेक प्रकार के शूल तथा योनिरोग से सेवन करे, जो मनुष्य रसायन विधि से शिलाजीत को छः मास तक सेवन करे तो वलीपलित से रहित होकर सुख से सौ वर्ष जीवे।।१०६।।१०७।।

# शिलाजीत के सत्त्वपातन की विधि

पिष्टं द्रावणवर्गेण साम्लेन गिरिसम्भवम् । क्षिप्त्वा मूषोदरे रुद्ध्वा पक्वैधर्मातं हि केवलम् ॥ सत्त्वं मुश्वेच्छिलाधातुस्तत्क्षणाल्लोहसन्निभम् ॥१०८॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गुड़, गूगल, चौंटनी, घृत, शहद, सुहागा और नींबू का रस इनके साथ शिलाजीत को पीसकर मूषा में रख और कपरौटी कर कोयलों में पकावे तो लोह के समान सत्त्व निकलता है।।१०८।।

कपूरगन्धाशिलाजीत के गुण पांडुरं सिकताकारं कर्पूराद्यं शिलाजतु ॥<u>मृत्रक</u>ृच्छराश्मरीमेहकामला– पाण्डुनाशनम् ॥१०९॥ एलातोयेन सम्भिन्नं सिद्धं शुद्धिमुपैति तत् ॥ नैतस्य मारणं सत्त्वपातनं विहितं बुग्नैः ॥११०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जिसमें कपूर के समान गन्ध आवे उसको कपूरगन्धि कहते हैं, वह कुछ पीले रंग का और रेत के समान बिखरा हुआ होता है। वह मूत्रकुछर, पथरी, कामला और पांडुरोग का नाशक है, यह शिलाजीत इलायची के रस तथा क्वाथ में धोने से शुद्ध होता है, पंडितों ने इसका मारण तथा सत्त्वपातन नहीं कहा है।।१०९।।११०।।

# सस्यक (नीलायोथा) की उत्पत्ति

पीत्वा हालाहलं वान्तं पीतामृतगरुत्मता । विषेणामृतपुक्तेन गिरौ मरकताह्वये ॥१११॥ तद्वान्तं हि घनीमूतं संजातं सस्यकं खलु ॥ मयूरकण्ठसच्छायं भाराडघमितशस्यते ॥११२॥ व्रष्यं विषयुतं यत्तव्वव्याधि कगुणं भवेत् ॥ हालाहलं सुधायुक्तं सुधाधिकगुणं तथा ॥११३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-श्रीगरुडजी ने अमृतपान करने के पीछे हालाह विष सा लिया उस विष का वमन मरकत नाम के पर्वत पर हुआ जब वह वमन गाढ़ा हो गया उसको सस्यक कहते हैं, वह नीला, वजनदार अच्छा होता है जो पदार्थ विष से संयुक्त है अर्थात् जिस पदार्थ में विष मिला हुआ है वह पदार्थ अधिक गुणवान् हो जाता है। इसी प्रकार अमृत से मिला हुआ हालाहल भी अमृत से अधिक गुणवाला होता है। १११-११३।।

### सस्यकगुण

निःशेषदोषविषहृद्गदशूलमूलकुष्ठाम्लपैत्तिकविबन्धहरं परं च ॥ रसायनं वमनरेककरं गरझं श्वित्रापहं गवितमत्र मयूरतुत्यम् ॥११४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नीलाथोथा समस्त दोष और विष को दूर करता है, हृदय के रोग, भूल, बवासीर, कोढ़, अम्लपित्त, कब्ज को हरनेवाला; वमन (कै) दस्त के करनेवाला, श्रोत कोढ़ का नाशक और रसायन है।।११४।।

नीलेथोथे की शुद्धि

सस्यकं शुद्धिमाप्नोति रक्तवर्गेण मावितम् ॥ स्नेहवर्गेण संसिक्तं सप्तवारमदूषितम् ॥११५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नीलेथीथे को रक्तवर्ग (कसूम, कत्था, लाख, मजीठ, लालचंदन, रतनजोत, दुपहरिया का फूल) से सात बार भावना देवे और सात ही बार स्नेहवर्ग से तर कर लेवे अर्थात् घृत को खूब गरम कर नीलेथीथे में डाल देवे फिर नितार लेवे, तदनंतर कांजी में औटाकर काम में लावे. यह नीलेथीथे की गुद्धि का प्रकार है।।११५॥

### तथा च

दोलायंत्रेण सुस्विन्नं सस्यकं प्रहरत्रयम् ॥ गोमहिष्यजमूत्रेषु शुध्यते तुत्थसर्परम् ॥११६॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नीलेथोथे को गाय, भैंस, बकरी के मूत्र में दोलायंत्र द्वारा तीन प्रहर स्वेदन करे तो नीलाथोथा और रसखपरिया शुद्ध होगा॥११६॥

# नीलेयोये की भस्म

 लकुचद्रावगन्धाः समटंकणेन समन्वितम् ॥ निरुष्य मूर्विकामध्ये म्नियते कौक्कुटैः पुटैः ॥११७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-दो तोला गन्धक और दो ही तोला सुहागा इन दोनों से दूना नीलाथोथा लेकर बिजोरे के रस से घोटे और मूंघा में रख तीन बार कुक्कुट पुट देता रहे, प्रत्येक पुट में गन्धक और सुहागा मिलाता जावे।।११७।।

## सस्यक के सत्वपातन की विधि

सस्यकस्य च चूर्णं तु पादसौभाग्यसुंयतम् ।। करंजतैलमध्यस्थे दिनमेकं निधापयेत् ।११८।। अन्धमूषास्यमध्यस्थं ध्मापयेत्कोकिलात्रयम् ।। इन्द्रगोपाकृतिं चैव सत्त्वं भवति शोभनम् ।।११९।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नीलेथोथे के चूर्ण में चौथाई मुहागा मिलाकर करंजुड के तैल से एक दिवस पर्यन्त भावना देवे फिर दूसरे दिन अन्धमूषा में रख कोयलों की अग्नि में धोंके तो बीरबहूटी के समान लाल सत्त्व निकलता है।।११८।।११९।।

### तथा च

निम्बुद्रवाल्पटंकाम्यां मूषामध्ये निरुध्य च ॥ ताम्त्ररूपं परिध्मातं सत्त्वं मुंचति सस्यकम् ॥१२०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नीलेथोथे में कुछ सुहागा डाल नींबू के रस से घोट मूपा में रख कपरोटी कराय कोयलों की आंच में धोंके तो तांबे के समान सत्व निकलेगा।।२०।।

### तथा च

शुद्धं सस्यं शिखिकान्तं पूर्वभेषजसंयुतम् ॥ नानाविधानयोगेन सत्त्वं मुंचित निश्चितम् ॥१२१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नीलाथोथा एक भाग, शिखिक्रान्त एक भाग और चौथाई भाग मुहागा डालकर नींबू के रस से घोटे फिर मूषा में रखकर कोयलों की आंच में रख धोंके तो निश्चय सत्त्व निकलता है।।१२१।।

# सस्यकसत्त्व की अंगूठी की विधि

सत्त्वमेतत्समादाय खरभूनागसत्त्वयुक् ॥ तन्मुद्रिका कृतस्पर्शा शूलघ्री तत्क्षणाद्भवेत् ॥१२२॥ चराचरं विषं भूतडािकनीदृग्गतं जयेत् ॥ मुद्रिकेयं विधातव्या दृष्टप्रत्ययकारिणी ॥१२३॥ "रामवत्सुरसेनानी मुद्रितेषि तथाक्षरम् ॥ हिमालयोत्तरे पार्श्वे अश्वकर्णो महादुमः ॥१२४॥ तत्र शूलं समुत्पन्नं तत्रैव विलयं गतम् ॥" मंग्रेणानेन मुद्राम्भो निपीतं सप्तमस्त्रितम् ॥१२५॥ सद्यः शूलहरं प्रोक्तमिति भालुिकभाषितम् ॥ अनया मुद्रया तप्तं तैलमग्नौ मुनिश्चितम् ॥१२६॥ लेपितं हन्ति वेगेन शूलं यत्र क्वचिद्भवेत् ॥ सद्यः सूतिकरं नार्य्याः सद्यो नेत्रकजापहम् ॥१२७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नीलेपोथे का सत्व और भूनाग (गिंडोआ) का सत्व इन दोनों को समान भाग लेकर और गलाय कर अंगूठी बनवा लेवे, उस अंगूठी के छूने से ही नया शूल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। स्थावर जंगम विष चढ़ गया हो तथा भूत और डाकिनी लग गई हो तो इस अंगूठी को दिखावे, छुवावे और इससे जल को अभिमंत्रित कर पिलावे तो विष और भूतादि दूर हो जाते हैं, जिसका चमत्कार देखा हुआ है, ऐसी अंगूठी को वैद्य अपने पास अवश्य रखे और "रामवत्" इत्यादि मंत्र को सात बार पढ़कर जल को मंत्रित कर पिलावे तो शीघ्र ही शूल दूर होता है, ऐसा भालुकी नाम के ऋषि ने कहा है और इस अंगूठी को तपाकर तिलों के तैल में गेर देवे, उस तैल को जहां शूल है वहीं लगावे तो शूल नष्ट होगा, जब स्त्री के बालक उत्पन्न होने का समय समीप आ गया हो और प्रसव में कष्ट हो तब इस तैल को उदर बस्ति तथा योनि द्वार पर चुपड़े और अंगूठी को जल में घोकर पिलावे तो शीघ्र बालक

होगा और नैत्रों में पीड़ा हो तो जल से आंखो को धोवे और तेल चपडें।।१२२–१२७।।

### चपल की उत्पत्ति

त्रिंशत्पलिमतं नागं भानुदुग्धेन मर्दितम् ।। विमर्द्य पुटयेत्तावद्यावत्कर्षावशेषि तम् ॥१२८॥ न तत्पुटसहस्रेण क्षयमायाति सर्वथा ॥ चपलोऽयं समाख्यातो वार्तिकैर्नागसंभवः ॥१२९॥ इत्थं हि चपलः कार्यो वङ्गस्यापि न संशयः ॥ द्वयोर्मिश्रितयोः पूर्वं चपलः किल वर्णितः ॥१३०॥

(रसमानस)

अर्थ-तीस पल गुद्ध नाग (सीसा) को लेकर आक के दूध में घोटे फिर गजपुट में रखकर फूँक देवे, इसी प्रकार फूकते फूकते जब एक पल भर रह जाय तब उसको चाहे हजारों ही पुट क्यों न दो तो भी वह घटेगा नहीं। इसी बचे हुए नाग को णास्त्रकार चपल कहते हैं और यह चपल गागसम्भव कहाता है, इसी प्रकार बंग का भी चपल हो सकता है, नाग और वंग इन दोनों को मिलाकर भी चपल बनाया जाताहै, ऐसा हम पहिले लिख चुके हैं॥१२८-१३०॥

# चपल की व्युत्पत्ति

बङ्गबद्द्रवते बह्नौ चपलस्तेन कीर्तितः ॥१३१॥ (रसरत्नसमुच्चय) अर्थ-यह चपल अग्नि पर रखने से रांग के समान पिघल जाता है, इसलिये वैद्य इसको चपल कहते हैं॥१३१॥

### चपल के भेद और उत्तमता

गौरः श्वेतोऽरुणः कृष्णश्चपलस्तु चतुर्विधः ।। हेमाभश्चैव ताराभो विशेषाद्रसबन्धनः ।। शेषौ तु मध्यो लाक्षावच्छीझदावौ तु निष्फलौ ॥१३२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गोरा, सफेद, लाल और काला इस प्रकार चपल चार रंग का है, उनमें से गोरा और सफेद चपल विशेषकर पारद का बंधक है, शेष दोनों लाख के समान शीघ्र गंलनेवाले होते हैं इसलिये निष्फल हैं।।१३२।।

# चपल का गुण

चपलो लेखनः क्रिग्धो देहलोहकरोः मतः ।। रसराजसहायः स्यात्तिक्तोष्म-मधुरो मतः ॥१३३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-चपल कफ और मल का उखाड़नेवाला है, चिकना है, देह को लोहे के समान करनेवाला है, कडुआ, गरम और मीठा तथा पारद की सहायता करता है।।१३३।।

### तथा च

चपलः स्फटिकच्छायः षडस्त्री क्रिग्धको गुरुः ।। त्रिदोष झोऽतिवृष्यश्च रसबन्धविधायकः ॥१३४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-चपल बिल्लोरी पत्थर के समान सफेद चिकना भारी त्रिदोष का नाशक बलकारी और रस का बंधक है।।१३४।।

# चपल की शुद्धि

जम्बीरकर्कोटकश्रृङ्गवेरैर्विभावनाभिश्चपलस्य शुद्धः ।।१३५।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-चपल की जंभीरी, बांझककोड़ा और अदरख की अनेक भावना (या तीन तीन भावना) देने से शुद्धि होती है।।१३५।।

# चपल के सत्त्वपातन की विधि

शैलं तु चूर्णियत्वा तु धान्याम्लोपिववैविषैः ॥ पिण्डं बद्ध्वा तु विधिवत्पातयेच्चपलं तथा ॥१३६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-चपल को विष (सींगिया) तथा उपविष इन दोनों के क्वाथ से घोट विष (वत्सनाग) और उपविष इन दोनों का क्वाथ और उसके बराबर कांजी मिलावे उससे चपल को घोट कर गोला बनाय लेवे, उस गोले को मूषा में रख कोयलों की आंच में फूंक देवे तो भस्म होगी, उसी को सत्त्व कहते है॥ १३६॥

# महारसों में चपल की संख्या

महारसेषु कौश्चिद्धि चपलः परिकीर्तितः ॥१३७॥ (रसरत्नसमुच्चय) अर्थ-किसी किसी वैद्य ने चपल को महारसों में माना है॥१३७॥

### खपरिया के भेद और उत्तमता

रसको द्विविधः प्रोक्तो दर्दुरः कारवेल्लकः । सदलो दर्दुरः प्रोक्तो निर्दलः कारवेल्लकः ।। सत्त्वपाते शुभः पूर्वो द्वितीयश्चोषधादिषु ।।१३८॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-खपरिया दो प्रकार का होता है एक दर्दुर और दूसरे कालवेल्लक जो दलदार होता है उसे दर्दुर कहते है और दलदार नहीं होता उसको कालवेल्लक कहते हैं। सत्वपातन में दर्दुर और औषधिदिकों में कारवेल्लक उत्तम होता है।।१३८।।

# लपरिया के गुण

रसकः सर्वमेहझः कफवातविनाशनः । नेत्ररोगक्षयझश्च लोहपारदरंजनः ॥१३९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-खपरिया समस्त प्रमेह, कफ और पित्त के रोगों के नाश करता है, नेत्ररोग और क्षय का नाशक है, लोह और पारद का रंगनेवाला है।।१३९।।

रस और रसक की उत्तमता

नागार्जुनेन संविष्टो रसश्च रसकावृभौ ॥ श्रेष्ठौ सिद्धरसौ ल्यातो वेहलोहकरौ परम् ॥१४०॥

(रसरत्नसमुच्वय)

अर्थ-श्रीनागार्जुन से उपदेश किये हुए रस और रसक ये दोनों ही उत्तम देह को लोहे के समान करनेवाले सिद्ध रस हैं।।१४०।।

अग्निस्थायी रस और रस की उत्तमता

रसश्च रसकश्चोमौ येनग्निसहनौ कृतौ ॥ बेहलोहमयी सिद्धिर्दासी तस्य न संशयः ॥१४१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जिस मनुष्य ने रस और रसक को अग्निस्थायी किया है उसकी देह

को लोह के समान बना देनेवाली सिद्धि उसकी दासी हो जाती है इसमें सन्देह नहीं है।।१४१।।

# कपरिया की शुद्धि

कटुकालांबुनिर्यास आलोडघ रसकं पचेत् ॥ शुद्धं दोषविनिर्मुक्तं पीतवर्ण च जायते ॥१४२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रससपरिया को कड़वी तोंबी के रस में घोलकर पकावे तो सब दोषों से रहित होकर सपरिया पीले रंग का गुद्ध होता है।।१४२।।

### तथा च

बर्परः परिसंतप्तः सप्तवारं निमण्जितः ॥ बीजपूररसस्यान्तर्निर्मलत्वं समक्तुते ॥१४३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रसखपरिया को तपा २ कर बिजोरे के रस में बुझावे इस प्रकार सात बार बुझाने से खपरिया गुद्ध होता है।।१४३।।

### तथा च

नृमूत्रे वाऽश्वमूत्रे वा तक्ने वा कांजिकेऽयवा ॥ प्रताप्य मज्जितं सम्यक् सर्परं परिशुष्ट्याति ॥१४४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मनुष्य के मूत्र में, वा घोडे के मूत्र में, महुा में अथवा कांजी में खपरिया को तपा तपा कर बुझावे तो निश्चय ही खपरिया शुद्ध होगा।। १४४।।

### तथा च

नरमूत्रे स्थितो मासं रसको रंजयेद्ध्रुवम् ॥ शुद्धं ताम्र रसं तारं शुद्धवर्णप्रभं यया ॥१४५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सपरिया को एक मास तक मनुष्य के मूत्र में रखे तो शुद्ध तांबे की पारद को और चांदी के सुवर्ण के समान रंग देता है।।१४५।।

# रसखपरिया के सत्त्वपातन की विधि

हरिब्रात्रिफलारालसिन्धुधूमैः सटंकणैः । सारुष्करैश्च पादांगैः साम्लैः संमर्धः सर्परम् ॥१४६॥ लिप्तं वृन्ताकमूषायां शोषियत्वा निरुध्य च । मूषामुसोपरि न्यस्य सर्परं प्रधमेत्ततः ॥१४७॥ सपरे प्रहृते ज्वाला भवेन्नीला सिता यदि । तदा संदंशतो मूषां धृत्वा कृत्वा त्वधोमुसीम् ॥१४८॥ शानैरास्फालयेद्मूमौ यथा नालं न भज्यते । वंगाभं पतितं सत्त्वं समादाय नियोजयेत् ॥ एवं त्रिचतुरैवरिः सर्वसत्त्वं विनिःसरेत् ॥१४९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्य-हलदी, त्रिफला, राल, सैंघव, धूवां, मुहागा और भिलावा इन सबको खपरिया से चौथाई भाग लेकर नींबू के रस में डाल घोट लेवे वृन्ताक मूषा में लेपकर सुखा लेवे उसके मुख पर खिपरा रख उसमें कोयले जलावे फिर जब खिपरा उठाकर देखे कि ज्वाला नीली या सफेद निकले तब चिपटे से मूषा को निकाल नीचा मुख पर धीरे से ठोक देवे कि जिस प्रकार उसकी नाली टूटने न पावे तो उसमें से जो रांग के समान निकले उसे खपरिया का सत्त्व कहते हैं उसको लेकर समस्त कामों में लावे इस प्रकार तीन चार बार में ही सब सत्व निकल आवेगा।।१४६।।१४९।।

### तथा च

साभयाजतुभूनागनिशाधूमजटंकणम् ।

मूकमूषागतं ध्मातं शुद्धं सत्त्वं विमुंचित ।।१५०।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-हर्र, लाख, गिडोआ, हलदी, धूवां और सुहागा इनको चौथाई भाग लेकर और उसमें खपरिया डाल नींबू के रस से घोट मूषा में रख कोयलों में धोंके तो सत्त्व निकलेगा।।१५०।।

### तथा च

लाक्षागुडासुरीपथ्याहरिद्वासर्जटंकणैः । सम्यक् संचूर्ण्य तत्पक्वं गोदुग्धेन घृतेन च ।।१५१।। वृन्ताकसूषिकामध्ये निरुध्य गुटिकाकृतिम् । कृत्वा ध्मात्वा समाकृष्य ढालियत्वा शिलातले । सत्त्वं वंगाकृति ग्राह्यं रसकस्य मनोहरम् ।।१५२।। (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-लाख, गुड़, राई, हर्र, हलदी, राल और मुहागा इनके चूर्ण से चौगुना खपरिया का चूरा लेकर गाय का घृत तथा दूध में पकाकर गोला बनाय मूषा में रखकर कोयलों में धोंककर नीली ज्वाला निकलने पर पत्थकर की पाटिया पर ढाल देवे तो वंग के समान सत्व निकलेगा वह खपरिये का उत्तम सत्व होगा।।१५१।।१५२।।

### तथा च

यद्वा जलयुतां स्थालीं निखनेत्कोष्ठिकोदरे । सच्छिद्रं तन्मुखे मल्लं तन्मुखेऽधोमुखीं क्षिपेत् ।।१५३।। मूषोपरि शिखित्राश्च प्रक्षिप्य प्रधमेद्दृढम् । पतितं स्थालिकानीरे सत्त्वमादाय योजयेत् ।।१५४।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अनुमान दस अंगुल चौडी और बीस अंगुल ऊंची मिट्टी या लोहे की नाल बनावे उसके नीचे एक जल का पात्र रख देवे और उस नाल के ऊपर छेदवाला सकोरा रख देवे और उस पर मूषा को उलटी रख कर ऊपर कोयले रख धोंकनी से धोंके तो जल के पात्र में गिरे हुए सत्त्व को निकाल लेवे।। १५३।। १५४।।

# खपरसत्व के भस्म की विधि

तत्सत्त्वं तालकोपेतं प्रक्षिप्य सनु सपरे । मर्वयेल्लोहदण्डेन भस्मीभवति निश्चितम् ॥१५५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-उसके सत्व में चतुर्थांश हरताल मिलाकर खिपरे में रख लोहे की कडछी से घोटे तो खपरिया का सत्व भस्म होगा।।१५५।।

# रसखपरिया के अनुपान

तद्भस्ममृतकान्तेन समेन सह योजयेत् । अष्टगुंजामितं चूर्णं त्रिफलाक्वाथसंयु तम् ॥१५६॥ कान्तपात्रस्थितं रात्रौ तिलजप्रतिवापितम् । निषेवितं निहन्त्याशु मधुमेहमपि ध्रुवम् ॥१५७॥ पित्तं क्षयं च पांडु च श्वयथुं गुल्ममेव च । रक्तगुल्मं, च नारीणां प्रवरं सोमरोगकम् । योनिरोगानशेषांश्च कासं श्वासं च हिष्मकाम् ॥१५८॥

(रसस्त्नसमुच्चय)

इति श्रीअप्रवासवैत्यवंशावतंसरायब्रदीप्रसाद— सृतुबाबूनिरंजनप्रसादसंकिततायां रसराज— संहितायां सत्त्वरसादीनां वर्णनं नामा— ष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥

अर्थ-ऊपर बनाये हुए सत्व के समान कान्तभस्म को लेकर लोहे के खरल में घोटे उसमें नित्यप्रति आठ रत्ती सेवन करे ऊपर से तिल के खर को पानी में मिलाय लोहे के पात्र में भर रात्रिभर ढांककर रख देवे वह जल तथा त्रिफला का क्वाथ इन दोनों को मिलाकर पीवें तो मधुमेह को भी नाश कर देता है, पित्त के रोग, क्षय, पांडु, सूजन, वायुगोला, रक्तगुल्म, स्त्रियों का प्रदर, सोमरोग, योनिरोग, कास, श्वास, और रजःशूल को नाश करता है।।१५६-१५८।।

इति श्रीजैसलमेरिनवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां सत्त्वरसादीनां वर्णनं नामाष्ट— चत्वारिंगोऽध्यायः ॥४८॥



## अभ्रसत्त्वाध्यायः ४९

# अभ्रसत्विक्रया नं० १

ता० १४/११/०७ को १ सेर धान्याभ्रक २ सेर कांजी में भिगो छाया में रख दिया, २ दिन रखा रहा (अभ्रक कांजी में मिलाते समय गाढ़ा रहा) रखा रहने से कांजी ऊपर आ गई और अभ्रक नीचे बैठ गया।

ता० १६ को सुखाने के लिये कांजी सहित धूप में रख दिया गया किन्तु सूखा नहीं।

ता० १७ को कांजी से पृथक् कर कपड़े पर डाल धूप में सुखा दिया।

ता० १८ को २।। सेर जमींकंद के १ सेर ३ छ० स्वरस की १ भावना दी गई, अर्थात् दो बड़े स्याह पत्थर के खरलों में अभ्रक को डाल और रस डाल २ घंटे घोट सुखा दिया।

ता० १९ को २॥ सेर जमींकंद के १ सेर रस की दूसरी भावना दे २ घंटे घोट सुखा दिया।

ता० २० को सुखतारहा।

ता० २१ को केले की जड़ के १०।। छ० स्वरस की भावना दे घंटे भर घोट सुखा दिया।

ता॰ २२ को केले की जड़ के ऽ।।। स्वरस की दूसरी भावना दे घंटे भर घोट सुखा दिया।

तां० २३ को केले की जड़ के ऽ।।। स्वरस की तीसरी भावना घंटे भर घोट सुखा दिया।

ता० २४ को सूखता रहा ता० २९ तक सूखा।

ता० २९ को खरल से निकाल हाथों से मीड तारों की चलनी में छान तोला तो १ सेर २।। छ० हुआ।

ता॰ ७/१२ को उक्त १ सेर २।। छ० अभ्रक में से ९ छ० अभ्रक और ९ छ० मछिलयों का चूर्ण (जो १। सेर छोटी मछिलयों को सुखा कूट चलनी में छान ९ छ० ही तैय्यार हुआ था) २। छ० सुहागा पिसा चौकी का और १८ छ० भैंस का गोबर सबको मिला टिकिया बनानी चाही तौ ठीक न बनती थी इस वास्ते उसमें ऽ।। के करीब कच्चा दूध मिला आटे की तरह गूंदे बड़े गूलर की बराबर गोली सी बना धूप में सुखा दी।

ता० २ जनवरी तक सूखती रही सूख जाने पर तोला तौ १॥ सेर हुई (१। सेर औषिध चूर्ण और ऽ१। सेर गोबर का सूखकर १॥ सेर रहा)।

# अभ्रसत्त्वक्रिया नं० २

ता॰ १३/१२/०७ को उक्त अवशेष ९।। छ० अभ्रक से ९।। छ० कुटी छनी तिलकी खल, २। छ० पिसा सुहागा मिला ककरोंदा और खरतुआ का आध आध सेर रस डाल खूब मलकर सान टिकिया बना सुखा दीं।

ता॰ २/१ तक टिकिया सूखती रहीं, सूख जाने के बाद तोला तौ १ सेर ३।। छटांक हुई (१। सेर का सूखकर १ सेर ३।। छटांक रहा)।

# अभ्रसत्त्वक्रिया नं० ३

ता० २३-११-७-१० छटांक ४ तोले अभ्रक को जिस पर द्रुति उद्योग किया गया था, अर्थात् जिसको पहली बार ४। सेर सिरके में घोल शीशे में भर ४० दिन तक लीद से पूरित गढ़े में गाड़ दिया था दूसरी बार ३ सेर सिर के घोल ४० दिन गोबर में गाड़ा गया था केले की जड़ के १। सेर से भावित कर घोट धूप में सुखा दिया, ता० २८ तक सूखा।

ता० २९ को हाथों से मीड तारों की चलनी से छान तोला तौ ११॥ छ० हुआ।

ता० १६ दिसम्बर को उक्त ११॥ छटांक अभ्रक में १२ छ० तिल की खल, ३ छ० सुहागा, १॥ छ० सज्जी, १॥ छ० सामर, राल, पीपल की लाख, चिर्मिटी, गूगल, गुड़, शहद, घी, सब पौन पौन छटांक, ऊन १/२ छ०, दूध १॥ सेर डाल खूब गूंद छोटी छोटी टिकिया बना सुखा दी।

(नोट-सूखी चीजें बारीक कर डाली गईं। गुड, शहद, घी, गरम दूध में मिला डाले गये, ऊन बारीक कतर धुनवा कर डाला फिर भी मुश्किल से मिला)

ता॰ २ जनवरी तक टिकियों को सूख जाने पर तोला तो २ सेर ३।। छ० हुई (२ सेर ३।। छ० चूर्ण का सूखकर २ सेर ३।। छ० ही रहा)

### अभ्रसत्त्व के लिये चलनी

ता॰ ९/२/८ को ऽ॥ सेर खरिया मिट्टी को इमामदस्त में थोड़ा पानी डाल कूटा, २ घंटे बाद उसमें ऽ। पाव भर फायरक्ले (आग की मिट्टी, अर्थात् एक प्रकार की श्वेत मृत्तिका जो आंच में पिघल न सके) जली हुई (अर्थात् सिकंदरे की ग्लासफेनटरी में कांची की भट्टियों में काम में आ चुकी थी) मिला दोनों को खूब कूटते रहे।

ता० १० को इमामदास्ते में ठीक न कुटने के कारण पत्थर पर लोहे के हथोड़े से कूटा और १ तोले नामे को खूब विचूर कर थोड़ा २ कर उसमें डाल दिया और करीब ७-८ घंटे कूटा।

ता० १२ को लोहे की रकाबियों पर पाथ कर चलनी बना ली।

अभ्रसत्त्वपातन भट्टी नं० १

वंकनाल

++++++++

++++++

नं० १ ऊँचाई ४ इश्व

चौड़ाई १५ इश्व

नं० २ की ऊँचाई ५ इश्व

चौड़ाई ९ इश्व

चौड़ाई ९ इश्व

ता० १०/३/८ को उक्त नं० २ की १ सेर ३।। छ० टिकियों में से प्रथम १०। छ० टिकियों को उक्त भट्टी में जिसका नकशा ऊपर दिया गया है चलनी पर रख ऊपर इतने कोयले लगाये कि भट्टी के दोनों खाते ऊपर तक भर गये, नीचे कटोरा रख दिया गया, बादको ३ धोंकनियों से कड़ा धोंकना आरम्भ किया, १ घंटे तीव्राग्नि लगने के बाद धोंकना बंद कर नीचे की मिट्टी के कटोरे को निकाला, तो उसमें सिवाय कोयलों को थोड़े चूरे के कुछ न निकला, ऊपर के कोयलों को निकाल दवा को निकाला तो ऊपर की करीब आधी टिकियों को गलकर काली हरी रंगत का संगरसा बन गया था और कुछ दानेसे भी बन गये थे, और बाकी नीचे की टिकियों भी आंच खाकर हलकी तो हो गई थी किन्तु पिघली न थी कारण यह हुआ कि भट्टी के दोनों खाने कोयलों से भर देने से और धोंकनियों के नाल ऊचे रहने से नीचे के खाने में ऊपर की बनिस्बत आंच कम बैठी।

### दूसरा घान

दूसरी बार ५ छटांक टिकियों को उसी तरह से चलनी पर रखा और तं० १ पालिका में खांचा देकर धोंकिनियों के नाल इतने नीचे कर दिये कि उनके मुँह नं० २ पालिका तक पहुँच गये और कोयले भी उसी नं० २ पालिका में भरे गये, बाद को २॥ बजे के कडा धोंकना आरंभ किया, पौन घंटे बाद कोयले सम्हालने में लोहे के गज से चलनी टेढी हो गई जिससे कुछ दवा नीचे गिर गई और कुछ चलनी पर रह गई अतएव काम बंदकर ऊपर नीचे की सब दवा को निकाला तौ इस बार आंच अधिक लगने से टिकियों का काले रंग को खगरसा बन गया था जिसमें पहले घान से चमक अधिक थी, और कुछ दाने से भी निकलते थे।

### तीसरा घान

तीसरी बार २॥ छ० टिकिया को उसी प्रकार जलनी पर रख ३ धोंकिनियों से कड़ा धोंकिना आरम्भ किया कोयले कम हो जाने पर और डालते गये, २ घंटे बाद जब चलनी पर दवा न दीख पड़ी तब धोंकिना बंद कर दिया, नीचे के पात्र को निकाला तो उसमें कोई चीज न गिरी थी, कोयलों को अलग कर चलनी को निकाला तो कुल दवा पिघल कर चलनी के उपर फैलकर कठिन रूप हो गई थी और कुछ चलनी छिद्रों में भर गई थी जिससे छिद्र बंद हो गये थे चलनी से इस दवा को अलग रखना चाहा तो चलनी टूट गई किन्तु दवा का पृथक् होना कठिन हुआ, छिद्रों में समाये हुए कुछ दानों को निकाला तो ये बहुत चमकदार काले रंग के निकले।

(१) सम्मति–जहां तक समझ में आता है भट्टी की पालिका चौड़ी होने के कारण और धोंकिनियों का मुँह ऊंचा न रहने के कारण आंच तीव्र न हुई, और इसकी वजह से ये सब खंगर ही बने सत्त्व न निकला।

(२) सम्मित-जो दाने ज्वार, बाजरे, मक्का से इन तीनों घानों में से निकले उनको चुंबक नहीं पकड़ता था, किन्तु उन दानों को पीस कर उसमें चुंबक लगाने से कुछ बारीक रवे लोहे के चिपट आते थे, इससे भी जान पड़ता है कि सत्त्व पृथक् नहीं हुआ चुंबक की सहायता से सत्त्व पृथक् किया तो निम्न लिखित फल हुआ:

# अअसत्व के ३ घानों का नकशा

| विशेष वार्ता                      | इस दवामें २४ तीले अभक था          |                                                                              | दवाकी तोल आघी रहगई<br>इस दवामें१२तो०अभ्रक था                                    |                                                                | इस दवामें तो० अभ्रक था                                      | चलनीकी मिट्टी मिलजाने से सत्त्व                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| तीलसत्व                           |                                   | ी भी भी<br>१५५५<br>१५५५                                                      | र रता<br>मीजान ७ रत्ती<br>५ रत्ती                                               | ४ रत्ती<br>१/२ रत्ती<br>मीजान<br>१मा० १॥२०                     | २ रत्ती<br>१/२ रत्ती                                        | १/२ रत्ती<br>१/२ रत्ती<br>मीजान<br>३ रत्ती<br>मीजान कुल सत्त्व<br>२मा० ३॥र० |
| तोल दवा गली हुई<br>जितनी निकली    | टिकियां ३ छ०.<br>अध्यजनी टि० १ छ० | जवजाता हुए ( छुए)<br>छोटे खंगर ३ तोले<br>बड़े दाने ९ मा०<br>छोटे दाने ११ मा० | दूसर छाटदान बूबसूरत ० नाए<br>मीजान ५ छ०<br>कम चमकदार जले से खंगर<br>६ तो० ७ मा० | चमकदार खंगर ५तो०३मा०<br>छोटे दाने ६रत्ती<br>मीजान<br>तो०मा० र० | ११–१०–६<br>बड़े खंगर१तो०<br>६मा० ४र०<br>खंगरसे दाने ६मा०६र० | छोटे दाने१मा०<br>चलनीपर जमा हुआ<br>१२ तोले<br>मीजान<br>१४तो०२मा०२र०         |
| नं॰ घान तोल दवा जितनी<br>रह्मी गई | ० छ ।० हे                         |                                                                              |                                                                                 | 130<br>3-                                                      |                                                             | ड ॥ इ                                                                       |
| नं० घान                           | १ घान                             |                                                                              |                                                                                 | २ घान                                                          |                                                             | ३ घान                                                                       |

# अभसत्त्वपातन, चौथाघान भट्टी नं० २



ता० ५ तो उक्त नं० ३ की २ सेर ३।। छ० टिकिया में से ३ छटांक टिकियों को दूसरी भाति की बनी हुई भट्टी में (जिसका नकशा ऊपर दिया गया है और जिसकी चौड़ाई ६ इंच और लम्बाई १४ इंच थी) चलनी पर इस तरह रखा कि प्रथम चलनी पर करीब ६ अंगुल कोयले भंर लिये और कोयलों पर दवा रख दी और दवा के ऊपर फिर कोयले भट्टी के मुँह तक भर दिये, भट्टी के नीचे मिट्टी का पात्र रख दिया गया, बाद को ४ धोंकनियों से कड़ा धोंकना आरंभ किया ३/४ घंटे बाद धोंकना बंद कर नीचे के पात्र को निकाला तो उसमें कोयलों की राख में मिले हुये दो चार दाने ज्वार बाजरा से निकले, चलनी पर के कोयलों को निकाला तो उसमें भी कुछ दाने निकले और कुछ खंगर निकले, जिन दानों को चुंबक ने पकड़ा वह २ माशे ५ रत्ती हुये, उनको अलग रख दिया, बाकी दानों को और खंगरों को जो तोल में ५ तोले ११ माशे २ रत्ती थे लोहे के खरल में दरदरा पीस लिया फिर उसमें बार २ चुंबक फिराने से जितना चूर्ण चुंबक पर चिपटता गया था अलग रस्रते गये, इस तरह ३ माशे २ रत्ती सत्त्व और हाथ लगा, अर्थात् अब तक ५ माशे ७ रत्ती सत्त्व निकला और ५ तोले ८ माशे संगरों का चूर्ण रह गया। भट्टी के तोड़ने पर १७ तोले मटैले खंगर भट्टी से चिपटे हुये निकले और ११ तो० चमकदार खंगर भट्टी से जुड़े किन्तु छज्जे की तरह चिपटा और छिद्रों में भरा मिला, १॥ तोले दाने भट्टी के नीचे बिखरे हुये मिले भट्टी तोड़ने पर निकले, सब खंगरों को और दानों को पृथक् पृथक् खरल में पीस चुम्बक द्वारा सत्त्व पृथक् किया तो १७ तोले ६ माणे भटैले संगरों में से ५ रत्ती और ११ तोले चमकदारों में से १ माशे ७ रत्ती, चलनी के ऊपरवाले ३।।। तोले में से ५ माशे ५ रत्ती और भट्टी के नीचे के १।। तोले दानों में से १ माशे ३ रत्ती सत्त्व निकला, अर्थात् इन पिछले खंगरों में से ९ माशे ४ रत्ती सत्त्व और निकला खंगरों का चूर्ण २१ तोले रह गया। ३ छटांक औषधि में से कुल सत्त्व १ तोला ३ माशे ३ रत्ती निकला और ७ छ० ४ तोले खंगरों का चूर्ण रह गया, सब मिलाकर ८ छटांक ३।। माशे वजन हुआ, अर्थात् ५ छटांक बढ़ा जिससे सिद्ध हुआ कि भट्टी की मृत्तिका भी पिघल कर मिल गई थी।

# अभ्रसत्व के चौथे घान का नकशा

| नं० घान | तोल दवा जितनी<br>रस्री गई | तोलदवागली हुई<br>जितनी निकली | तोलसत्त्व   |  |
|---------|---------------------------|------------------------------|-------------|--|
|         | ३छ० नं०३की                | +                            | सत्वके दाने |  |
| ४ घान   | 40.                       |                              | ३मा०५र०     |  |

| नं० घान | तोल दवा जितनी<br>रखी गई | तोलदवागली हुई<br>जितनी निकली   | तोलसत्त्व                  |
|---------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|         |                         | संगर <b>५तो०८मा०</b>           | ३मा० ५र०                   |
|         |                         | भट्टीकेनीचेकेदाने<br>१ तो०४मा० | १मा० ३र०                   |
|         |                         | चलनीपर लगे<br>सगर३॥।तो०        | ५मा० ५र०                   |
|         |                         | भट्टीकेचमकदार<br>खंगर१२तो०     | १मा० ७२०                   |
|         |                         | भट्टीकेकमचमकदार<br>खंगर१७तो०   | ५रत्ती                     |
|         |                         | मीजान<br>७ <b>छ०३तो०९मा०</b>   | मीजान<br>तो०मा०र०<br>१-३-३ |

सम्मति-चलनी के लिये नीचे निकले और चलनी के ऊपर रहे खंगर और दानों में से सामान्य सत्व निकला और चलनी पर स्थित खंगर में सबसे अधिक सत्व निकला और भट्टी में लगे वा चिमटे खंगरों में सबसे कम निकला।

### अभ्रसत्त्व के लिये चलनी

ता० ९/४/०८ को ऽ।। सेर खरिया मिट्टी और ऽ। पावभर फायरक्ले जली हुई दोनों को मिला पानी डाल पत्थर पर हथोड़े से १ घंटे कूटा, बाद को १ तोले नामा विचूर कर उसमें डाल कूटते रहे, आज २ घंटे कुटाई

ता० १० को ४ घंटे और कूट लोहे की रकाबियों पर पाथ दो चलनी

सम्मति–१ तोले नामा डालने से छिद्र ठीक नहीं हो सकते अतएव आगे से ६ माणे नामा डाला गया।

# अभ्रसत्त्वपातन, पांचवां घान

ता० ५/७/०७ को उक्त नं० २ की अवशेष २॥ छ० टिकिया में नं० ३ की १॥ छ० टिकिया और मिला ४ छ० वजन कर भंट्टी में (जो १३ इंच गहरी ५ इंच चौड़ी नं० २ की भट्टी के आकार सदृश बनाई गई थी) चलनी पर (जिसके बनाने की विधि ऊपर लिखी है) इस प्रकार रखा कि प्रथम चलनी पर ५-६ अंगुल कोयले भर दवा रख दवा की चारों बगल कोयले लगा दिये, अर्थात् दवा को कोयलों के गर्भ में रखा और फिर ऊपर भट्टी के मूँह तक कोयले भर दिये, चलनी के नीचे मिट्टी का पात्र लगा दिया, बाद को चार नई धोंकनियों से ८।। बजे से कड़ा धोंकना आरम्भ किया, ऊपर से कोयले और डालते गये, अग्नि की झर भट्टी के ऊपर और नीचे से निकलती रही, ऊपर की झर रोकने के लिये भट्टी पर लंबा मोटा नल लगा दिया, पौन घंटे बाद धोंकना बन्द कर कटोरे को निकालना चाहा तो कटोरा भट्टे के पेदे से चिपट गया था भट्टी तोडा गया तौ जाली पिघलकर कटोरे में पड़ी मिली भट्टी के अंदर की खरिया मिट्टी पिघल कर काचरूप हुई कुछ तो जहां की तहां जम गई थी और कुछ नीचे को बहकर कटोरे के अन्दर और किनारों से जा लगी थी जिससे कटोरे में इस बार अभ्रक ऐसा जिकड़ गया था जो बगैर टूटे न निकल सका, कटोरा भी कुछ टेढा मेढा हो गया या और कहीं पिघल भी गया था, निकालने पर कटोरा कोयलों और कांच के खंगरों से भरा

निकला, कुछ खंगर के नीचे भी पड़े थे, कटोरे में १७ तोले खंगर मिले जिनमें से सत्त्व का दानों का बीना १॥ माणे निकले जिन्हें चुंबक पकड़ता था, और १ तो० दाने ऐसे निकले जिन्हें चुंबक न पकड़ता था, भट्टी के नीचे के खंगर २ तोले ८ मा० थे और भट्टी पर लगे खंगर ७॥ तोले हुए, १ तोले दोनों को जिन्हें चुंबक न पकड़ता था और कटोरे और भट्टी के कुल ऊपर नीचे के खंगरों को पृथक् पृथक् लोहे के खरल में बारीक पीस चुंबक द्वारा सत्त्व पृथक् किया तौ १ तोले दानों में से १ मा० ४ र०, कटोरे के १७ तोले, खंगरों में से ४ माणे, भट्टी के नीचे पड़े मिले २ तोले ८ माणे, खंगरों में से ५ रत्ती, और भट्टी के ऊपर लगे ७॥ तोले, खंगरों में से भी ७ रत्ती सत्त्व निकला। अर्थात् कुल ४ छटांक दवा में से ८॥ माणे सत्त्व निकला।

सम्मति-इस बार आवश्यकता से अधिक अग्नि लग गई अर्थात् कोयला कई बार में बहुत दे दिया गया और ज्यादः देर तक धोंकना जारी रखा है आगे से इतने कोयले और इतने समय की आवश्यकता नहीं।

जाली पिघल जाने का कारण यद्यपि तीव्राग्नि कहा जा सक्ता है किन्तु दूसरा मुख्य कारण यह भी हुआ कि अग्नि की ज्वाला चिमनी की रोक से ऊपर को कम गई और नीचे की तरफ भट्टी खुली रहने से नीचे की तरफ ज्वाला बहुत निकली, जिससे जाली पर ज्वाला का प्रभाव अधिक पड़कर जाली पिघल गई, आगे से भट्टी नीचे के बिलकुल बन्द रखी जावे अर्थात् सत्त्व का ग्रहण करनेवाला पात्र पृथ्वी खोदकर स्थित किया जावे और उस पर जाली रखी जावे, और भट्टी २ फुट ऊंची हो।

सम्मति—आगे से कोयलों की तोल हो, समय घडी से देखा जावे, भट्टी पहले गर्म कर ली जावे।

# नकशा-अभ्रसत्त्व के पांचवें घानका

| नं० घान | तोलदवाजितनी<br>रस्ती गई    | तोलदवा गली<br>हुईजितनी निकली                                           | तोलसत्त्व                                             |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| न० ५    | नं० २की२॥छ०<br>नं० ३की१॥छ० |                                                                        | सत्त्वकेदाने<br>१।।माशे                               |
|         | ४ छ०                       |                                                                        |                                                       |
|         |                            | कटोरेकेदाने १तो०<br>कटोरेकेसंगर१७तो०<br>भट्टीकेनीचे के<br>संगर२तो०८मा० | स॰्चू०१मा०४र०<br>सत्त्वचूर्ण४मा०<br>सत्त्वचूर्ण५रत्ती |
|         |                            | भट्टीकेऊपरलगे<br>खंगर ७।।तो०                                           | सत्त्वचूर्ण ७र०                                       |
|         |                            | मी०छ०तो०मा०<br>४१३।                                                    | मी०८मा०४र०                                            |

# अभ्रसत्त्वके पहले घानकी टिकियों को दूसरी आंच

ता० १-८-०८ को पहले घान की निकली ४ छः टिकियों में से (जो नं० २ की थी) २ छ० टिकियों को सरिया की घरिया में भर मिट्टी में (जिसका नकशा आगे के पत्र पर दिया गया है) रखकर धोंकिनयों से कड़ा धोंकना आरम्भ किया, पिसे सुहागे और साभर की बुर की देते गये, १/२ घण्टे बाद धोंकना बन्द कर घरिया को निकाल उलटा किया तो घरिया पेदे में टूट गई थी जिससे कुछ दवा पिघल कर नीचे भट्टी में गिर जाने की शंका हुई, घरिया के उलटा करने से कुछ कोयलों में मिले हुए रवे मिले जो १ रती थे। चुंबक इनको न पकड़ता था, कुछ दवा की राख घरियाही में जमी रह गई, उसको निकाल तोला तो ३ माशे हुई, भट्टी के नीचे तैकर गिरे कांच के से खंगारों को जो तोल में ५ तोले ५ माशे थे इस शंका से कि यह दवा घरिया के पेदे में होकर निकल गई होगी, लोहे के खरल में पीस चुंबक से

सत्त्व निकालना चाहा तो कुछ न निकला। सम्मति–सत्त्वपातन के लिये खरिया की घरिया काम नहीं दे सक्ती कठिन घरिया बनानी चाहिये।

# अभ्रसत्त्वपातन-छठा घान भट्टी नं० ३



ता० ३०-७-०७ को उक्त नं० ३ की अवशेष २ सेर छ० टिकियों को खरिया की घरिया में (जिसको पेंदी में एक छिद्र कर लिया गया था) भर उस घरिया को भट्टी में जो पृथ्वी के अन्दर खोदकर बनाई गई थी और जिसका आकार ऊपर दिया है जिसमें चिकनी मिट्टी की बनी छोटी सी चलनी (जिसमें उंगली समान मोटे ४-५ छिद्र कर लिये थे) लगाई गई थी और बंकनाल चलनी के नीचे लगाई गई थी इस प्रकार रखा कि प्रथम चलनी पर कोयले भर लिये कोयलों पर उस दवा युक्त घरिया को रख चारों ओर से कोयले लगा दिये ऊपर मिट्टी का ढक्कन ढक दिया और भट्टी के नीचे सत्त्व गिरने के लिये लोहे का कलछा रख भट्टी के नीचे के द्वार को मिट्टी से बन्दकर दिया गया, ताकि धोंकनियों की हवा बाहर को न निकल कर घरिया के पेंदे से लगे, बाद को दो मजबूत धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, १/२ घंटे बाद धोंकना बन्द कर नीचे के पात्र को निकाला तो उसमें पिघल कर दवा की दो चार बूंदे टपकी थी जो जमकर चमकदार कांच की शकल को हो गई थीं और तोल में ८ माशे थीं और दस पांच दाने भी जो तोल में २ रत्ती थे निकले जिनको चुम्बक न पकड़ता था, ऊपर के ढक्कन को उठाया तो आंच की तेजी से अन्दर की तरफ उसकी मिट्टी पिघल कर कांचरूप हो गई थी, घरिया को निकाला तो उसमें कोयलों मे मिले हुए १ माशे २ रत्ती दाने निकले इनको भी चुम्बक न पकड़ता था, ३।। माशे दवा की राख निकलीं और घरिया की तली में जमी हुई २।। माशे राख निकली, ५ माशे खंगर चलनी पर जमा मिला, सब खंगरों को और राख को अलग २ पीस छान चुम्बक से सत्त्व पृथक् किया तो नीचे के कलछी के ८ माशे खंगरों में से २ रत्ती, कलछी के २ रत्ती, दोनों में से १ रत्ती, घरिया के ऊपर की ३।। माशे, राख में से ५ रत्ती, घरिया की तली की २।। माशे, राख में से भी ५ रत्ती सत्त्व निकला, अर्थात् १ माशे २ रत्ती सत्त्व के दाने और १ माशे ४ रत्ती सत्त्व चूर्ण मिलाकर २ माशे सत्व निकला, चलनी पर लगे ५ माशे खंगरों में से बिलकूल न निकला।

सम्मति – छेददार घरिया से कोई लाभ नहीं छेद से नीचे सत्व कम टपका और घरिया में आधा बैठा।

### अभ्रसत्त्वपातन सातवां घान

ता॰ २/८/८ को उक्त नं॰ ३ की अवशेष १ सेर १५॥ छ॰ टिकियों में से ३ छ॰ टिकियों को अंगरेजी घरिया में (जो नं॰ २ की थी और ॥।) को आई थी) भर उसी भट्टी में जिसका आकार कुछ बड़ा कर लिया गया था रख १० बजकर १० मिनट पर दो मजबूत धोंकनियों से कड़ा धोंकना

आरम्भ किया ११ बजकर १० मिनट पर यानी १ घंटे बाद घोंकना बंदकर घरिया को लोहे की परात में उलटा तो टिकिया निजरूप से जलकर राख हो गई थी किन्तु पिघली न थी १/३ टिकियों का घरिया के हिलाने झुलाने और परात में गिरने से चूर्ण हो गया था उसमें दाने मिले हुए थे, बड़े बड़े दानों को बीन बाकी राख में पानी डाल कोयलों को नितार सब दानों का निकाला तो कुल ६ माणे २ रत्ती दाने निकले जिनमें ४ माणे ६ रत्ती को चुंबक पकड़ता था और १ माणे ५ रत्ती को न पकड़ता था, बाकी राख में से जो तोल में १ तोले १ माणे ६ रत्ती थी चुंबक द्वारा सत्त्व पृथक् किया तो ७ माणे २ रत्ती चूर्ण निकला अर्थात् कुल १ तोले ५ रत्ती सत्त्व निकला, ६ माणे राख रह गई किन्तु इस चूरे में परात की काई खाई हुई बकुला का लाहा मिल जाने की णंका है।

उक्त जली हुई टिकियों में से जो तोल में ३ तोले थी दो टिकियों को पीस चुम्बक द्वारा सत्त्व पृथक् करना चाहा तो कुछ न निकला।

- (१) सम्मति–अबकी बार आंच १ घंटे दी गड़ इससे पहले आध घंटे की आंचों के नतीजे से अबकी बार नतीजा अच्छा रहा, सत्त्व भी अधिक निकला और टिकियों में सत्त्व रहा भी नहीं, आगे से १ घंटे से कम आंच न दी 'जावे।
- (२)सम्मिति-अँगरेजी बनी घरिया ने अग्नि को भली प्रकार सहन किया किन्तु इसमें एक शंका अवश्य हुई कि कदाचित् कोई धातु घरिया में तो नहीं पड़ा है कि जिसका अंश सत्त्व में मिल जाता हो।

### अभ्रसत्त्वपातन, आठवाँ घान

ता० २/८/८ को उक्त नं० ३ का अवशेष १ सेर १२॥ छ० टिकियों में से ३ छ० टिकियों को उसी अँगरेजी घरिया में भर उसी प्रकार दो धोंकनियों से ४॥ बजे से धोंकना आरम्भ किया १/२ घंटे बाद धोंकना बंदकर घरिया को उलटा तो टिकियां निज रूप में जली हुई निकली, टूटी टिकियों की राख में दो चार मोटे मोटे रवे और कुछ मामूली रवे निकले दोनों रवे तोल में ३ माशे ३ रत्ती हुए, जिनमें १ माशे २ रत्ती को चुम्बक पकड़ता था, और २ मा० १ र० को न पकड़ता था, राख को पानी में धो (पानी से धोने से कोयलों की हलकी राख नितर जाती है और भारी राख तली में रह जाती है) चुम्बक द्वारा सत्त्व पृथक् किया तो १ माशे ३ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला और ५ रत्ती राख रह गई, कुल सत्त्व २ माशे ५ रत्ती निकला, जली हुई टिकियों में से जो तोल में ५ तोले थी दो टिकियों को पीस चुम्बक द्वारा सत्त्व निकालना चाहा तो उसमें से भी अधिक राख को चुंबक पकड़ने लगा।

ता०१७ को उक्त जली हुई ५ तो०टिकियों में से १ तोले टिकियोंको पीस चुम्बक से सत्त्व निकालना चाहा तो चुम्बक पृथक्करण में समर्थ न हुआ, किन्तु जब उस राख को पानी से धो सुखा शेष रही २ तोले, राख में चुम्बक लगाया तो प्रायः सभी राख को चुम्बक खींचने लगा इसलिये इसको ही रख लिया, इससे सिद्ध हुआ कि जब सत्त्व इतर पदार्थों में मिला होता है तो चुम्बक उसे पूरा तौर पर नहीं खींच सक्ता और जब धुलकर अधिकांश अन्य पदार्थ उसमें से निकल जाता है और करीब २ सार भाग ही रह जाता है तो चुंबक उसी भांति खींच सक्ता है।

सम्मति—अवकी बार इस शंका से कि अधिक समय तक अग्नि देने से अधिकांश सत्त्व जल न जाता हो, १ घंटे की जगह केवल १/२ घंटे आंच दी गई किन्तु सिद्ध हुआ कि १/२ घंटे की आंच सत्त्व पृथक् करने को समर्थ नहीं है १ घंटे ही अग्नि देनी चाहिये।

# अभ्रसत्त्वपातन, नववाँ घान

ता० २-८-८ को उक्त नं० ३ अवशेष १ सेर ९।। छटांक टिकियों में से ३ छटांक टिकियों को अंगरेजी घरिया में जो खूब सुर्ख हो रही थी भर उसी प्रकार दो धोंकनियों से कड़ा धोंकना आरम्भ किया १५ मिनट बाद स्याल किया तो घरिया में ऊपर की टिकियों पर रवे दीख पड़े, अतएव धोंकना बंद कर टिकियों को निकाला तो उपर ही की टिकियों पर दाने थे नीचे की पर न थे, उपरवाली टिकियों के जानों को पृथक् कर तोला तौ १॥ माशे हुये, जिनको चुंबक पकड़ता था, टूटी टिकियों की राख जो तोल में २ माशे थी उसमें से मत्त्व को पृथक् किया तो आधी अर्थात् १ माशे राख ऐसी निकली जिसको चुम्बक पकड़ता था और १ माशे को न पकड़ता था, कुल मत्त्व २ माशे ४ रत्ती निकला, टिकियां जो तोल में ६ तोले थी उनमें से टिकियों को पीस चुम्बक लगाया तो थोड़ी २ राख को चुंबक पकड़ता था किन्तु पृथक् करने को समर्थ न होता था अतएब—

ता० १७ को उक्त बची हुई ५ तोले टिकियों की पीस रस राख को पानी में धो सुखा चुंबक द्वारा सत्त्व पृथक् करना चाहा तो प्रायः सभी उस अवशेष १ तोले ५ माशे राख को चुंबक पकड़ने लगा, इसलिये सब ही रख लिया गया।

सम्मति–इस बार केवल अनुभव के लिये ही टिकियों पर दाने दीक्किन प्रश्नियां पर दाने दीक्किन प्रश्नियां पर अग्निकाल लिया जिससे अनुमान हुआ कि ऊपर की टिकियों पर अग्निका प्रभाव पहले पड़ता है और नीचे की टिकियों पर पीछे और यह भी सिद्ध हुआ कि टिकियों साबूत ही रहकर ज्वार बाजरे समान कण रूप में सत्त्व को छोड़ती हैं जो पहले उनके बाहर निकलकर कण रूप में दीख पड़ता है और फिर वह बहकर अधिक शुद्ध होता हुआ नीचे को जाता है।

### अभ्रसत्त्वपातन, दशवाँ घान

ता० २/९/८ को उक्त नं० ३ की अवशेष १ सेर ६॥ टिकियों में से ३ छटांक टिकियों को अंगरेजी घरिया में (जो खूब गर्म हो रही थी) रख उसी प्रकार दो धोंकनियों से बहुत कड़ा धोंकना आरम्भ किया (इस बार बहुत से कोयले डाल इस भट्टी के निकले सब घानों से कड़ा ताप दिया) पौन घंटे बाद घरिया को निकाल दवा को लोहे की परात में ४ जगह अलग २ गिराया (ये बात जानने के लिये कि घरिया के किस हिस्से की दवा में दाने अधिक पड़े ) तौ जो दवा फ्हली बार गिरी थी उसमें से दोनों को बीना तो ४ रत्ती हुये जिनको चुम्बक पकड़ता था, टिकियों की राख ८ माणे ५ रत्ती थी, दूसरी जगह गिरी टिकियों में से ९ माशे ४ रत्ती दाने निकले जिनमें १ माशे को चुंबक पकड़ता था, टिकियों की राख ८ माशे हुई, तीसरी जगह गिरी टिकियों की राख को धो दानों को निकाला तो २ माणे दाने निकले, जिनमें १ मा० ६ र० को चुंबक पकडता था, टिकियों की धूली राख ४ रत्ती हई साबित जली टिकियां ३।। तोले रह गई उनमें से दो टिकियों को पीस चुम्बक द्वारा सत्त्व पृथक् किया तो ५॥ माशे राख में से २ माशे को चुम्बक पकड़ता था, ३॥ मा० को न पकड़ता था, चौथी जगह गिरे थोड़े से टिकियों के चूरे और दानों में से दानों को पृथक् किया तौ २ मा० ३ रत्ती दाने निकले जिनमे से १ मा० को चुंबक पकड़ता था और १ मा० ३ र० को न पकड़ता था टिकियों का चूरा १ माशे ४ रत्ती निकला, इस तरह इस घान में चुंबक से न पकड़े जानेवाला २ माशे १ रत्ती दानों को छोड़ ४ माशे २ रत्ती सत्त्व के दाने और २ माणे टिकियों का चूर्ण मिलाकर कुल ६ माणे २ रत्ती सत्त्व निकला।

ता० १७ को उक्त ३।। तोले टिकियों की पीस धो मुखा दिया जो १ तोले रही इसमें चुंबक लगाया तौ प्रायः सभी राख को चुंबक पकड़ने लगा अतएव उस सबको ही रख लिया।

सम्मित—अबकी बार ये भलीभांति सिद्ध हो गया कि गरमागरम घरिया में टिकिया भरे जाने पर भी पौन घंटे की आंच कम है। एक घंटे की ही होनी चाहिय, और ठंडी घरिया में इससे भी कुछ अधिक।

ता० १४ को उक्त सातवें आठवें दसवें घानों के चुंबक से न पकड़े जानेवाले ५ माशे ५ रत्ती दानों को और १० वें घानके घरिया की तली में निक्ले जिनमें घरिया का अंश मिल जाने की शंका थी १ माशे ३ र० दानों को और १० वें घान की टिकियों के १ माशे ४ रत्ती चूरे को सबको पृथक् २ पीस चुम्बक द्वारा सत्त्व निकाला तौ ५ माशे ५ रत्ती दानों में से १ माशे ५ रत्ती, १ मा० ३ र० दानों में से १ रत्ती, १ माशे ४ रत्ती चूरे में से ५ रत्ती

सत्त्व निकला, सब सत्त्व २ मा० ३ रत्ती निकला।

उक्त-७-८-९-१० नं० के चार घान निकल चुकने पर अंगरेजी घरिया को साफ किया तौ उसमें से दाने १ माणे २ रत्ती निकले जिनमें से २ रत्ती को चुंबक पकड़ता था, खंगरसा २ मा० २ रत्ती निकला, जिसमें से पीसने पर २ रत्ती सत्त्व निकला, चूर्ण ७ माशे १ रत्ती निकला जिसमें से ४ रत्ती सत्त्व निकला, इस भांति घरिया से सब सत्त्व १ माशे निकला।

सम्मति–घरिया में न मालूम क्या मसाला पड़ा है वो धातु रूप दीखता है और जिसके सत्व में मिल जाने की शंका होती है।

# भट्टी नं० ३ के निकले ६ से १० नं० तक के ५ घानों का नकशा

| ं० घान       | तोलटिकिया<br>जोरसीगई | घरियाका<br>लक्षण | अग्निकासमय | सत्त्वकेदाने | सत्त्वकाचूर्ण      |           | तोलटि०<br>जोनिकली | टि०कीधुली<br>राखजिसको<br>चुंबकपकड़ताहै | चुं०सेनपकड़े<br>जानेवालेदाते | विशेषवार्ता                                            |
|--------------|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| नं० ६        | न०३की२छ०             | बटियाकी          | १/२घटे     | माशेरत्ती    | माशेरत्ती          | माशेरत्ती | +                 | +                                      | +                            |                                                        |
| नं०७         | (न०३)<br>३ छ०        | अंगरेजी          | १घ०        | 84           | २ ६<br>७ २<br>णकित | ११७       | ३।तो०             | +                                      | * मा० र०<br>१ ५              | इन ३तो०टिकियोंकोचुंबक न<br>पकडताथाइसलिये उन्हेंफेंकदिय |
| नंबद         | "३छ०                 |                  | १/२घटे     | 8 8          | 8 3                | 24        | ५तोले             | श्तोले                                 | 2 8                          |                                                        |
| नं०९         | "३छ०                 | . "              | १/४पटे     | 8 8          | 20                 | 28        | ६तो०              | श्तो०५॥मा०                             | +                            |                                                        |
| न०१०         | "३छ०                 | "                | ३/४घटे     | 8 9          | 20                 | . ६ २     | ३॥तो०             | १तो०                                   | 2 8                          | इसघानकीतीवाग्निदीगई                                    |
| से १०तक      | जोड                  | +                | +          | जोड          | जोडं               | जोड .     | १७॥तो०            | ४तो०५॥मा०                              | 40                           |                                                        |
| के जोड़ १२छ० |                      |                  | मा० र०     | मा० र०       | तो०मा०र०           |           |                   |                                        |                              |                                                        |
|              |                      |                  |            | ११५          | ११५                | ११०२      |                   |                                        | इनमेसे१मा५र०<br>सत्त्वनिकला  |                                                        |

# अभ्रसत्त्व के लिये फायरक्ले की घरिया नं० १

ता॰ ५/८/०८ को ऽ।। सेर खरिया मिदी ऽ। सेर फायरक्ले जली हुई ऽ। सेर सेन्ड, ३ माशे नामा चारों को मिला पानी डाल लोहे के हथोड़े से पत्थर पर कूटना आरम्भ किया, आज ५ घंटे कुटाई हुई, शाम को पानी में भिगो मिदी को रख दिया।

ता० ६ को ६ घंटे कुटाई हुई।

ता० ७ को ६ घंटे कुटाई हुई। ता० ८ को ६ घंटे कुटाई हुई।

ता॰ ९ को करीब आधी मिट्टी को गिलास पर पाथ एक घरिया बना सीरक में सुखाने को रख दी।

ता० ११ को देखा तो घरिया सूखी न थी किन्तु ४/५ जगह से तिरक गई थी, अतएव उसे तोड़ कर फिर बाकी बची मिट्टी में मिला पानी में भिगो दिया।

ता० १२ को पत्थर पर २ घंटे पीसा इसलिये कि उसका दरदरापन न रहे, पीसने में दरदरापन कम हुआ किन्तु बिलकुल न गया।

ता० १३ को २ घंटे कुटाई हुई।

ता ० १४ को काठ के सांचे पर दो घरिया पाथ सांचे से उतार सीरक में

सुखाने को रख दी जो सूखती रही और फिर न फटी।

सम्मति-इन दोनों घरियों में बड़ी घरिया को अग्नि पर तपाया तो चटक कर उसके पेंदे का परत उचल गया जिससे निकाम हो गई, दूसरी ने कुछ काम दिया किन्तु १/२ घंटे की आंच में ये भी पिघल कर टेढ़ी मेढ़ी हो गई।

# फायरक्ले की घरिया नं० २

ता० १६/८/८ को ऽ।।। फायरक्ले को इमाम दस्ते में कूट कपड़े में छान पानी में भिगो दिया।

ता० १७ को लोहे के हथोड़े से २ घंटे कुटाई की।

ता० १८ को २ घंटे कुटाई हुई। ता० १९ को पानी में भीगती रही।

ता०२० को २ घंटे कुटाई हुई मिट्टी दरदरी रही, लोच बिलकुल न था, सांचे पर पाथ घरिया बनानी चाही तो न बनती थी, खिली जाती थी अतएव उस फायरक्ले में ऽ। पाव भर खरिया मिट्टी और मिला भिगो दी।

ता० २१ को ६ घंटे कुटाई की।

ता० २२ को सांचे पर पाथ दो घरिया बना सांचे से उतार सीरक में

सुखाने को रख दी जो सूखती रही और फिर न तिरकी।

सम्मति–ता॰ ८/९ को उक्त दोनों घरियों को भट्टी पर रख अग्नि पर तपाया तो चटक गई, इनमें नामा वासन आदि कोई वस्तु अवश्य पड़नी चाहिये थी।

# अभ्रसत्त्वपातन ग्यारहवां घान

ता० ८/९/८ को उक्त नं० ३ की अवशेष १ सेर ३।। छ० टिकियों में से २ छ० की टिकिया को उक्त नं० १ की छोटी घरिया में रख उपरोक्त भट्टी में १।। बजे से दो धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, १/२ घंटे बाद कोयले डालने के लिये चिमट से घरिया को उठाया तो टूट गई अतएव धोंकना बंद कर दिया और घरिया को उसी में रखी छोड़ दिया, ४ घंटे बाद ठंडा हो जाने पर घरिया को निकाला तो घरिया पिघल कर टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, टिकियां निजरूप में जलकर राख हो गई थी, घरिया को उलटा तो कुछ दाने टिकियों पर लगे मिले, कुछ टिकियों से पृथक् चूरें में मिले निकले, साबित टिकियों को पृथक् कर बाकी राख मिश्रित दोनों को धो सुखा दिया।

ता० ९ को राख से दोनों की पृथक् किया तो कुल ३ माशे ६ रत्ती दाने निकले जिनमें २ मा० १ रत्ती को चुम्बक पकड़ता था, ३॥ माशे घुली राख निकली जिसको चुंबक पकड़ता था, जली टिकियां ३ तोले २ माशे

रही।

ता० ११ को उक्त १ माणे ५ रत्ती चुंबक से न पकड़े जानेवाले दानों को पीस चुंबक द्वारा सत्त्व निकाला तो ३ रत्ती निकला, ६ रत्ती चूर्ण रह गया, ४ रत्ती छीज गया, उक्त २ तो० २ माणे टिकियों को पीस चुंबक द्वारा सत्त्व निकाला तो ३ रत्ती निकला, ६ रत्ती चूर्ण रह गया, ४ रत्ती छीज गया, उक्त २ तो० २ माणे टिकियों को पीस चुंबक द्वारा सत्त्व पृथक् किया तो ७ रत्ती चूर्ण सा निकला जिसे चुम्बक पकड़ता था, अर्थात् चुम्बक से पकड़े जानेवाले दाने २ माणे, दानों का सत्त्व ३ रत्ती, दोनों के संग का धुला चूर्ण ३॥ माणे, टिकियों की धुली राख ७ रत्ती निकली।

# अभ्रसत्त्व के लिये वज्रमुवा, मसाले

- (१) पुगलानी पोखर की कुम्हार की काली मिट्टी पीस कूट चलनी में छान ली।
- (२) सफेद पत्थर के टुकड़ों को जो वांसी या वामौर जाति के थे, कूट पीस कपरछान कर लिया।
- (३) धानों की २।। सेर भूसी को कड़ाही में भर ४ घंटे तीव्राग्नि दी तो ९ छटांक श्वेत भस्म तैयार हुई।
- (४) लुहार की भट्टी से एकत्र किये लोहमैलको बीन फटक, कूट, पीस, कपरछान कर लिया।
- (५) आदमी के बालों को पानी से धो सुखा कैंची से कतर यव (जौ) समान कर लिया।
- (६) अच्छे बारीक पुराने सन को गाठ गुड़ी बीन अंगुल अंगुल बराबर कतर इमाम दस्ते में कूट जौ समान कर लिया।
- (७) घोड़े के लीद को सुखा हाथों से मीड़ मोटी मोटी अलग कर बारीक रहने दी।

# वज्रमुषा नं० १

ता० ३ को उक्त पुगलानी की मिट्टी २ छटांक, श्वेत पत्थर का चूर्ण २ छटांक, तुष भस्म ४ छटांक, लोह मल २ छटांक, आदमी के बाल १ छ० (२ छटांक लिखे थे किन्तु १ छ० डालने से हो मसाले में बाल ही बाल दीखने लगे अतएव १ छटांक ही डाले) पांचो चीजों को मिला बकरी के कच्चे दूध में साना (ऽ।। दूध काफी न हुआ) तो बाल ही बाल दीखते थे जिससे शंका हुई, दूध न होने से काम बन्द रहा।

ता० ४ को ऽ।।— दूध बकरी का और ला थोड़ा थोड़ा डाल पत्थर पर लोहे के हथोड़े से कूटना आरम्भ किया, शाम तक ४ घंटे कुटाई हुई, करीब ऽ।— दूध पड़ा, बाल कुछ मसालें में मिलकर पिष्टीरूप हो गया और शंका निवृत्त हुई।

ता ु ५ को कल के बचे हुए ऽ। पावभर दूध का छीटा दे देकर २ घंटे

पिसाई और २ घंटे कुटाई की। ता॰ ६ को ऽ।। सेर बकरी के दूध का छीटा दे दे ७ घंटे पिसाई कुटाई की, किन्तु बाल कुछ विशेष मसालें में मिले हुए बारीक हुए न दीख पड़े तब थोडी देर इमाम दस्ते में कुटाई की।

ता ७ को ११ बजे तक इमाम दस्ते में कुटाई की किन्तु बाल फिर भी बारीक न हुए, लाचार ३ बजे से दो घरिया बना सीरक में सुखाने को रख टी।

ता० ९ को देखा तो घरिया फटी तिरकी न थी किन्तु फफूस गई थी, सब १॥। सेर दूध पड़ा, १९ घंटे कुटाई हुई।

उक्त मूषा को अग्नि पर तपाया तो थोड़ी देर तक लौदे कर जलता रहा, बाद में उसके ऊपर से पापड़ी उचल गई और एक ओर से फट गया, मिट्टी ऐसी फुसफुसी हो गई जो जरा छूते ही झर जाती थी।

# वज्रमूषा नं० २

ता० १०/१०/८ को उक्त पुगलानी की मिट्टी ६ छटांक, श्वेत पत्थर का

चूर्ण २ छटांक, तुषभस्म २ छटांक, लोहमल १ छटांक, लीद १ छटांक, सन १ छटांक, छओं चीजों को मिला पानी डाल सान गुंद रख दिया।

ता० ११ को इमामदस्ते में २ घंटे कुटाई की। ता० १२ को २ घंटे कुटाई हुई, कुछ लोच बढ़ा।

ता० १३ को २ घंटे कुटाई हुई।

ता० १४ को त्थ का छीटा दे देकर ४ घंटे कुटाई की। लोच कुछ और बढ़ा (किन्तु पूरा नहीं, बाद को सांचे पर ३ घरिया पाथ सीरक में सुखाने को रख दी। सब कुटाई इमामदस्ते में १० घंटे घुटाई हुई, घरिया बहुत हलकी बनी।

उक्त घरियों में से एक घरिया से काम लिया तो २० मिनट की तेज आंच से घरिया एक ओर को फट गई थी और गलकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी।

### अभ्रसत्त्व के लिये घरिया

अर्थ-ता० ८-९/८ को फायरक्ले की उक्त नं० १ और २ की चटकी हुई ३ घरियों को (जिनमें १ सेर फायरक्ले, ऽ॥ सेर सेन्ड, ऽ॥ सरिया मिट्टी और ३ माणे नाम पड़ा था) तोड़ पीस पानी में भिगो दिया, ८/१० दिन तक भीगने रहने के बाद १ तोले सन मिला पत्थर पर २/३ दिन कूट पीस सांचे पर ३ घरियां पाथ सीरक मे सूखाने को रख दी।

उक्त घरिया में से एक घरिया से कॉम लिया तो १५ मिनट की तेज आंच से घरिया पिघल कर नीचे भट्टी पर जा लगी।

# अभ्रसत्त्वपातन बारहवां घान

ता० ३० को उक्त नं० ३ की अवशेष १ सेर १।। छ० टिकियों में से ३ छटांक टिकियों को उपरोक्त फायरक्ले की घरिया में भर उक्त भट्टी में रख भट्टी पर डक्कन इक ८ बजकर ३५ मिनट पर दो धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, ८ बजकर ५० मिनट पर अर्थात् १५ मिनट बाद कोयले डालने के लिये ढ़क्कन को उठाया तो टिकियां जिनके ऊपर ज्वार बाजरे से रवे दीखने लगे थे, कोयलों के ऊपर इकट्टी दीखने लगी और घरिया गलकर नीचे को चली गई, अतएव धोंकना बन्दकर करीब पौन घंटे तक और उसी तरह उस घरिया और दवा को भट्टी में ही रखा रहने दिया, पौन घंटे बाद टिकियों को निकाला तो सब टिकिया परस्पर मिली हुई निकल आई, एक ओर को कुछ अंग पिघली हुई घरिया का भी लग गया, नीचे की चलनी को निकाला तो उसके मोटे मोटे छिद्रों में पिघली हुई घरिया का कांच भर गया था, टिकियों से सत्त्व पृथक् किया तो कुल १ तो० १ मा० ४ र० सत्त्व के दाने निकले जिनमें से बड़े २ माणे, छोटे ३।। माणे, कुल ५।। माणे गोल दोनों को चुंबक पकड़ता था, और ४ माशे बड़े संगर से और ४ माशे छोटे चूरे से ८ माशे दानों को चुंबक नहीं पकड़ता था, दोनों दानों को पृथक् पृथक् पीस चुंबक द्वारा सत्त्व पृथक् किया तो संगर से ४ माशे दोनों में से २।। माशे, छोटे ४ माशे दानों में से ३।। माशे सत्त्व और निकला, अर्थात् ५।। माशे दाने और ६ माशे सत्त्व चूर्ण मिलाकर ११॥ माशे सत्त्व निकला और १ तो० ६ मा० टिकियों की धुली राख रही, इसको भी चुंबक पकड़ता

सम्मति—आंच तीव लगने से और घरिया गल जाने से अग्नि का सीघा प्रभाव टिकियों पर पड़ने से शीघ्र ही अर्थात् १५ मिनट में सत्त्व के दाने ज्वार से प्रगट हो गये, इसलिये बिना घरिया के टिकियों को कोयलों पर रक्ष धोंकने से सत्त्व अच्छा निकलने की आशा है।

# अभ्रसत्त्वपातन, तेरहवां घान

ता० ३०/१०/८ को उक्त नं० ३ की अवशेष १४॥ छ० टिकियों में से २॥ छ० टिकियों को वज्रमूषा नं० २ में (जिसको १०/१५ मिनट सेक लिया था) भर भट्टी में कोयलें भर घरिया रख ११ बजे से दो धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, २० मिनट बाद देखा तो घरिया एक ओर को फट गई थी और पिघल गई थी, टिकियों पर रवे दीखने लगे थे, धोंकना बंद कर घरिया को भट्टी में ही रखा छोड़ दिया, २ बजे निकाला तो घरिया पिघल कर टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, टिकिया निज रूप में जली हुई सत्त्व सहित मौजूद थी, सत्त्व को पृथक् किया तो सब १ तो० १ मा० २ रत्ती दाने निकले, जिनमें ३ माणे ३ रत्ती बड़े और ३ माणे २ रत्ती छोटे कुल ६ माणे ५ रत्ती को चुंबक पकड़ता था जिनको पीसकर सत्व निकाला तो २ माणे ५ रत्ती निकला अर्थात् ६ मा० ५ रत्ती दाने और २ माणे ५ रत्ती सत्त्व चूर्ण मिलाकर ९ माणे २ रत्ती सत्व निकला, टिकियों की धुली राख जिसको चुंबक पकड़ता था, १ तोले ३ माणे निकली।

# अभ्रसत्त्वपातन, चौदहवाँ घान

ता० ३० को उक्त नं० ३ की अवशेष १२ छ० टिकियों में से ३ छ० टिकियों को अंग्रेजी घरिया में भर उक्त भट्टी में ४। बजे से दो धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, ५। बजे यानी १ घंटे बाद धोंकना बंदकर दवा को निकाला तो टिकियां निज रूप में जली हुई मौजूद थी, किसी किसी टिकिया पर कठिन पापड़ी सी थी, सत्त्व का रवा कोई न था जिसका कारण ये समझ पड़ा कि आंच घंटे पर तो दी गई किन्तु ताव किसी समय में न आया, ये ताव पण्डित गौरीशंकरी जी की निगरानी में जगना ने दिया, टिकियों की ऊपर की पापड़ी को खुरचा तो ७ माशे १ रत्ती चूरा सा निकला जिसमें ४ माशे ५ रत्ती को चुंबक पकड़ता था, टिकियों की धुली राख जिसको चुंबक पकड़ता था, ३ तोले रही।

सम्मति-इस बार निश्चय हुआ कि अग्निमंद लगने से १ घंटे में भी टिकियों ने सत्व को न छोडा।

# अभ्रसत्वपातन, पन्द्रहवाँ घान

ता० ६/११/८ को उक्त नं० ३ की अवशेष ९ छ० टिकियों में से ४ छ० टिकियों को भट्टी के ऊपर तक कोयले भर बिना घरिया के उन कोयलों पर उन टिकियों को रख ८ बजकर ५० मिनट पर दो धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, २५ मिनट बाद धोंकना बन्दकर पौन घंटे तक और उसी तरह उनको रखा छोड़ दिया, बाद को कुछ ठंडा होने पर कोयलों को निकाल देखा तो सब टिकियां पिघल कर नीचे को चली गई। २ बजे जाली पर से कोयलों को निकाला तो १।। माशे दाने सफेद रंग के से कोयलों में मिले निकले जिनको चुंबक न पकड़ता था, १ माशे ३ रत्ती दाने चलनी पर पड़े मिले उनको भी चुंबक न पकड़ता था, चलनी को तोड़ उस पर लगे काचवत् सत्व के गर्म में से चुंबक से पकड़े जानेवाले १ रत्ती दाने और २ माशे चूर्ण निकला नीचे को कांचरूप पिघलकर टपका था उसे तोड़ा तो उसके गर्म में १ माशे ५ रत्ती दाने निकले जिनको चुंबक पकड़ता था और जो सब दानों में उत्तम और चमकदार थे और ७ रत्ती चुंबक से पकड़े जानेवाला चूरा निकला, २ माशे ४ रत्ती दाने भट्टी में नीचे टूटी चलनी के चूरें में मिले निकले जिनमें से ४ रत्ती को चुम्बक पकड़ता था, अर्थात् कुल २ माशे २ रत्ती सत्व के दाने और २ मा० ७ रत्ती सत्व चूर्ण निकला, चलनी के टपके हुए कांच को पीस कर चुंबक से पृथक् किया तो ४॥ माशे सत्व चूर्ण निकला जिसको चुम्बक खूब अच्छी तरह पकड़ता था। अब सब सत्त्व के २ मा० २ र० दाने और ७ माशे ६ रत्ती चूर्ण निकला।

# अभ्रसत्बपातन, सोलहवाँ घान

ता० ६/११ को उक्त नं० ३ की शेष बची ३ छ० टिकियों को अंग्रेजी

घरिया में भर उक्त भट्टी में १०॥ बजे से दो घोंकनियों से घोंकना आरंभ किया। ११॥ बजे अर्थात् १ घंटे बाद घोंकना बन्द कर टिकियों को निकाला तो दो चार टिकियों पर ही दाने थे जिनको पृथक् किया तो १ माणे ५ रत्ती निकले, इनको थोड़ा थोड़ा चुंबक पकड़ता था, टिकियों की धुली राख २ तोले ५ माणे रही, इसको भी थोड़ा थोड़ा चुंबक पकड़ता था।

सम्मति–समस्त सोलहों घानों के अनुभव से सिद्ध हुआ कि अत्यन्त तीन्न अग्नि से ही उत्तम सत्त्व निकलता है, जो उज्जवल लोहे के रूप का सफेदी लिये होता है और इतनी तीन्नाग्नि घरिया में नहीं लग सकती अतएव बिना घरिया के भट्टी में ही रख तीन्नाग्नि से सत्व निकाले तो भट्टी वंकनाल, कोष्ठी ही ठीक होती है।

# अभ्रसत्त्वपातन, सत्तरहवाँ घान

ता० १६/१/९ को उक्त नं० १ की ४ छ० टिकियों को ऊपर एक कोयले भरी भद्री में बिना घरिया के कोयलों पर ही रख ऊपर से कोयलोंसे ढक १० बजकर ३५ मिनट पर दो धोंकनियों से धोंकना आरंभ किया, नीचे पात्र रख दिया गया, ११ बजकर २५ मिनट पर यानी करीब पौन घंटे बाद धोंकना बंद कर ज्यों का त्यों छोड़ दिया। २ बजे नीचे के पात्र को निकाला तो उसमें ४ तोले कांच सा टपका हुआ मिला जिसमें कांच के से ही तार बन गये थे, ऊपर से कोयलों को निकाला तो उनमें भी कुछ हलके से खंगर से और कुछ दाने निकले, जाली को निकाला तो उस पर कांचवत् पदार्थ जमा हुआ था, जाली के छिद्र बन्द हो रहे थे, भट्टी के खुरचने से भी कांचवत् खंगर निकले, नीचे टपके हुए ४ तोले कांचवत् पदार्थ को दला तौ उसमें कोई दाना न दीखता था किन्तु चुंबक लगाया तो खस खस से भी बहुत छोटे नीली झलक युक्त २ रत्ती दाने निकले जिनको चुंबक बड़ी तेजी से पकड़ता था, उस कांचवत् पदार्थ को फिर बारीक पीस चुंबक लगाया तो १ मा० ६ रत्ती सत्वचूर्ण और निकला, कोयलों के साथ निकले खंगरों में ४ तोले खंगर और ४ माशे श्वेत रंग के दाने थे जिनमें २ रत्ती को चुंबक थोड़ा थोड़ा पकड़ता था बाकी ३ मा० ६ र० को चुंबक न पकड़ता था, उनको पीसा तो २ रत्ती सत्व चूर्ण निकला और खंगरों में से ५ रत्ती सत्व चूर्ण निकला, जाली पर लगे कांचवत् सत्व को पृथक् कर दला तो बहुत सूक्ष्म दाने जिनको चुम्बक पकड़ता था १ रत्ती निकले और पीसने पर १ माशे ५ रत्ती सत्व चूर्ण निकला, भट्टी के खंगारों में से केवल ४ रत्ती सत्व चूर्ण निकला, अर्थात् सब ५ रत्ती दाने और ४ मा० ६ रत्ती सत्व चूर्ण मिलाकर ५ माशे ३ रत्ती सत्व

- (१) सम्मति—अबकी बार भट्टी का ढ़क्कन टूट जाने से भट्टी का ताव पूरा न आया और इस कारण सत्व के रवे बहुत थोड़े और दहुत छोटे पड़े। आगे से भट्टी और ढ़क्कन खूब सुखाकर आंच से गर्म कर लेने चाहिये और गमागर्म भट्टी में कोयले भर टिकियां रख ढक्कन ढ़क एक दम वेग से धोंक तीव्राग्नि पैदा करनी चाहिये, तीव्राग्नि से १/२ घंटे में उत्तम सत्व पातन हो सकता है, धीमी अग्नि में घंटे भर में भी कुछ लाभ नहीं होता।
- (२) सम्मित-अब ये निश्चय हो गया कि उत्तम सत्त्व वही है जो ठोसकणरूप में पाया जावे और ये कण पिघले हुए कांचवत् पदार्थ के ही अन्तर्गत मिलते हैं जिसका समर्थन "रसरत्नसमुच्चय" से भी होता है, अतएव सिद्ध हुआ कि बंकनाल भट्टी में कोयलों पर रखी टिकियों को इतनी तीन्नाग्नि देनी चाहिये कि सब मसाला पिघल जाली नीचे निकल जावे, जितनी अग्नि तीन्न होगी उतना ही पदार्थ अधिक द्रव होकर गिरेगा, जितनी अधिक द्रवता पदार्थ में आवेगी उतने ही अधिक कण बनेगे।
- (३) सम्मति-द्रव पदार्थ को तोड़ उससे केवल रवे ग्रहण करने योग्य है, पीसकर चुंबक द्वारा चूर्ण ग्रहण करना उचित नहीं उसमें शुद्ध सत्त्व नहीं मिलता, इसलिये शेष पिघले हुए पदार्थ से "रसत्नसमुच्चय" में कही क्रिया द्वारा पुनः सत्त्व पातन कर पुनः कणों को ही ग्रहण करे।

# अभ्रसत्वपातन, अठारहवां घान

ता ० १०/२/९ को उक्त नं० १ की अवशेष २० छ० टिकियों में से ६ छ०

टिकियों को कोयलों से मुख तक भरी भट्टी में जो पहले गर्म कर ली गई थी रख ऊपर से को ले इक भट्टी का मुख मिट्टी के इक्कन से इक ९। बजे से दो धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, भट्टी के नीचे पात्र रख दिया गया, पौन घंटे बाद धोंकना बन्द कर ज्यों का त्यों भट्टी को छोड दिया, २ बजे से नीचे के पात्र को निकाला तो उसमें ८ तीले पदार्थ टपका हुआ मिला, ७ रत्ती दाने कटोरे के इधर उधर जमीन पर पड़े मिले जिनको चंबक न पकड़ता था. ऊपर के कोयलों को निकाला तो उसमें भी सफ़ेद रंग के दाने निकले जिनमें दो चार चने बराबर थे बाकी बाजरे से थे, इनको भी चुंबक न पकड़ता था, जाली को तोड़ा तो उस पर कांच सदृश पदार्थ जम रहा था, एक दो छिद्र खल रहे थे बाकी बन्द हो गये थे। कटोरे में गिरे कांचवत पदार्थ का दलिया सा किया तो कोई सत्व का दाना न मिला। जब उस दलिया को थोड़ा और बारीक किया तो उसके गर्भमें बहुत सूक्ष्म और चमकदार २ रत्ती उत्तम सत्व के दाने निकला, कटोरे के इर्दगिर्द जमीन पर पड़े ७ रत्ती दानों में से पीसने पर भी कूछ सत्त्व हाथ न लगा, चलनी के ऊपर पड़े कोयलों में मिले जो २ माशे ३ रत्ती दाने थे, इनको पीसने पर दो चार दाने युक्त १/२ रत्ती सत्व चूर्ण निकला, जाली को तोड़ उस पर से कांचवत् पदार्थ अलग करते समय १ माशे १ रत्ती दाने निकले जिनको चुंबक न पकड़ता था, पीसने पर जिनसे १/२ रत्ती सत्व चूर्ण निकला, उस कांचवत् पदार्थ का दलिया किया तो उसकें गर्भ में २ रत्ती सूक्ष्म और उत्तम सत्व के दाने और १ मा० १ र० सत्व चूर्ण निकला, ये सत्व के दाने कटोरे के कांच से निकले दानों से बड़े थे, अर्थात् ४ रत्ती उत्तम सत्त्व के दाने और १ मा० २ रत्ती सत्त्व चूर्ण हाथ आया जिस सबको चुंबक बड़ी तीव्रता से पकड़ता या और १८ तोले कांचवत् पदार्थ शेष रहा जिससे पुनः सत्त्व पातन करना उचित है।

सम्मित-पन्द्रहवें घान में २५ मिनट आंच दी गई थी और सत्त्व के दाने अच्छे पड़े, सत्तरहवें और अठारहवें घान में पौन पौन घंटे की आंच दी गई और सत्त्व के दाने कम और छोटे मिले। इससे शंका होती है कि अधिक समय तक आंच लगने से भट्टी में शेष रहा सत्त्व जल जाता है अतएव आगे से अग्नि अधिक तीव्र अर्थात् ४ धोंकनियों से दी जावे, किंतु समय केवल २० मिनट रखा जावे और टिकियां भट्टी के मुख पर न रख ३/४ भाग कोयलों से भर रखी जावे।

# अभ्रसत्वपातन उन्नीसवाँ घान

ता० २७/२/९ को उक्त नं० १ की अवशेष १४ छ० टिकियों में से ५ छटांक टिकियों को ३/४ भाग कोयलों से भरी भट्टी में रख कोयलों से ढ़क नीचे पात्र रक १० बजकर ५ मिनट पर ४ धोंकनियों से धोंकना आरंभ किया। ३० मिनट बाद धोंकना बंदकर भट्टी को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, २ बजे नीचे की पात्र को निकाला तो उसमें टपका हुआ काचवत् पदार्थ ७। तोले निकला जिसके साथ पृथक् रूप में कोई दाना न था, दलने पीसने पर जिसके गर्म में उत्तम सूक्ष्म चमकदार २ रत्ती दाने और ३ र० सत्त्व चूर्ण निकला, कांचवत् पदार्थं का दलिया ७ तोले रहा, जाली के ऊपर से कोयलों को निकाला तो उनमें ७ रत्ती कांच के से दाने निकले जिनको चुंबक न पकड़ता था, जाली को तोड़ उस पर लगे कांचवत् पदार्थ को पृथक् किया तो १२ तोले निकला और ३ रत्ती कांच के से दाने निकले जिनको चुंबक न पकड़ता था, इस १२ तोले दलने पीसने पर १ रत्ती उत्तम सूक्ष्म सत्व के दाने और २ रत्ती मोटा और ४॥ रत्ती बारीक सत्त्व चूर्ण निलका, कांचवत् पदार्थ का दलिया ७ तोले रहा (५ तोले मिट्टी मिला भाग फेंक दिया) भट्टी के ५ छ० खंगरों के दलने से १ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला, चुंबक से न पकड़े जानेवाले सब १ मा० २ र० दानों को पीस सत्त्व पृथक् किया तो १/२ रत्ती सत्त्व चूर्ण जिसको चुंबक थोड़ा थोड़ा पकड़ता था और निकला अर्थात् सब ३ रत्ती उत्तम सत्त्व के दाने और १ माशे ३ रत्ती सत्त्व चूर्ण मिलाकर १ मा० ६ र० सत्त्व निकला।

- (१) सम्मित-सत्त्व अवकी बार भी कम निकला और दानें भी बहुत छोटे छोटे ही निकले और अधिक भाग औषिध का अवकी बार भी जाली पर ही रह गया, अतएव शंका होती है ४ धोंकनियों से भी पूरा ताव न बैठा जिसमें जान पड़ता है भट्टी ठीक नहीं, भट्टी की चौड़ाई को कम कर ऊँचाई बढ़ानी चाहिये और गुलाई के साथ ढलवांपन दूरकर खड़ा ढ़ाल देना चाहिये।
- (२)सम्मित-यह भी निश्चय हुआ कि इस क्रिया से अश्च की टिकिया पिघल कर जाली पर ही पहुँचती है, भट्टी के किनारों से स्पर्भ नहीं करती क्योंकि भट्टी के संगरों से सत्व बिलकुल न निकला और अश्च पिघलने से बने कांचवत् पदार्थ के रूप में और भट्टी के संगरों के रूप मेय यह भेद भी होता है कि भट्टी के संगर काले और रूसे होते हैं और कांचवत् पदार्थ नीलिमा लिये हुये चिकना होता है।

### अभ्रसत्वपातन बीसवाँ घान

ता० १४/३/९ को उक्त नं० १ की अवशेष ९ छ० टिकियों में से ४।। छ० टिकियों को ३/४ भाग कोयलों से भरी १३ इंच गहरी और ९ इंच चोड़ी भट्टी में रख कोलयों से इक ऊपर इक्कन इक ठीक १/२ घंटे ४ धोंकनियों से धोंका, जैसा का तैसा ढका छोड़ दिया।

ता० १५ को नीचे के पात्र को निकाला तो उसमें केवल ४ माणे कांचवत् पदार्थ टपका हुआ मिला जिसके दलने पीसने पर केवल १/२ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला, दाना कोई न निकला। पिसे संगर का चूर्ण ३ माणे रहा, ६ रत्ती कांच सदृश दाने जिनको चुंबक न पकड़ता था, कटोरे के आसपास पृथ्वी पर पड़े मिले, जाली के ऊपर कोयलों को निकाला तो २ मा० कांच के दाने निकले जिसको भी चुंबक न पकड़ता था, जाली को जिसके सब छिद्र बंद हो रहे थे और सत्त्व का अधिक भाग नीचे न टपक जाली पर ही जम रहा था तोड़ मिट्टी पृथक् कर तोला तो ११ तोले हुआ, दलने पीसने पर इसके गर्भ में २ रत्ती बड़े और १॥ रत्ती छोटे कुल ३॥ रत्ती उत्तम सत्त्व के दाने और १ माशे सत्त्व चूर्ण निकला, पिसा संगर १०॥ तोले रहा, भट्टी के नीचे कटोरे के आसपास पड़े मिले ६ रत्ती दाने और जाली के ऊपर के २ मा० दाने सब २ माशे ३॥ रत्ती उत्तम सत्त्व के दाने और २ मा० २ र० सत्त्व चूर्ण मिलाकर २ मा० ६ र० सत्त्व निकला।

सम्मित—(१) इस बार भट्टी की ऊँचाई बढ़ा देने और चौड़ाई कम कर देने पर भी ४ धोंकिनियों से टिकियां पिघलकर नीचे न गिरीं किन्तु पहले घनों से भी बहुत अधिक भाग जाली पर ही रह गया, इसका स्पष्ट कारण समझ में नहीं आया, एक कारण हो सकता है कि भट्टी में बार बार कोयले न दे, केवल एक बार कोयले देने से भट्टी में पूरा ताव नहीं आता और जाली के नीचे कुछ भी कोयला न रहने से जाली बहुत ठंडी रहती है और उस पर पहुँचते ही अभ्रक जम जाता है, अतएब अगली बार भट्टी के चतुर्थांश कोयला जाली के नीचे भी दिया जावे और प्रति १० मिनट के अन्तर प कोयला डाल डाल भट्टी भर दी जावे।

सम्मति-(२) अबकी बार यद्यपि सब पदार्थ मिलकर जाली पर ही रह गया फिर भी सत्त्व के दाने और बार से अधिक बड़े बड़े मिले, इसका कारण निश्रय करना चाहिये।

# अभ्रकसत्त्वपातन, इक्कीसवाँ घान

ता० २२/४/९ को उक्त नं० १ की शेष रही ४।। छ० टिकियों के कोयले भरी मिट्टी में जिसमें २। सेर कोयले समाते थे रख ऊपर से कोयलों से ढ़क ढ़क्कन ढ़क दिया और भट्टी के नीचे पात्र के इर्दिगिर्द ऽ।। सेर कोयले बिछा उन पर दहकते कोयले रख नीचे का मुख बंदकर ८ बजकर ५० मिनट पर ४ धोंकनियों से घोंकना आरम्भ किया। १०-१० मिनट बाद २-२ सेर के अन्दाज दो बार कोयले भट्टी में डाले गये, ४० मिनट बाद धोंकना बंद कर भट्टी को ज्यों की त्यों ढ़की छोड़ दिया, ३ बजे नीचे के पात्र को निकाला तो उसमें ५ तोले कांचवत् पदार्थ टपका हुआ मिला, जिसके दल ने पीसने पर

१/२ रत्ती उत्तम सत्त्व के सूक्ष्म दाने और ३ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला, ४ तो० १० माणे कांचवत् पदार्थ का चूर्ण रहा, जाली को तोड़कर उस पर जमे २२ तोले कांचवत् पदार्थ को पृथक् कर दला पीसा तो केवल ६ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला, दाना कोई न निकला, कांचवत् पदार्थ का चूर्ण २१ तोले रहा, भट्टी के १४ तोले खंगरों के दलने पीसने पर ५ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला अर्थात् सब १/२ रत्ती सत्त्व के दाने निकले और १ माणे ६ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला।

सम्मति-२१ घान निकल चुके और अभी तक ये समझ नहीं आया कि ठीक सत्त्व किस प्रकार निकाले अतएव समस्त घानों की क्रिया को पढ़ना और विचारना चाहिये।

# अभ्रसत्त्व के अवशेष काचवत् पदार्थ से पुनः सत्त्व पातन के लिये गोली नं० ४

कोष्ठ्यां किट्टं समाहृत्य विचूर्ष्य रवकान्हरेत् ॥ तिकट्टं स्वल्पटंकेन गोमयेन विमर्द्यं च ॥१॥ गोलान्विधाय संशोष्य धमेद् भूयोऽपि पूर्ववत् । भूयः किट्टं समाहृत्य मृदित्वा सत्त्वमाहरेत् ॥२॥

(र० र० स० ३५॥३६॥)

अर्थ-अभ्रसत्त्व के किट्ट (मल) को भट्टी से निकालकर उसका चूर्ण करें और रवों को ले लेवे फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सुहागा डालकर गोबर से मर्दन करे पीछे उसका गोला बनाकर और सुखाकर पहले की तरह धमे, तिसके अनंतर फिर किट्ट को मर्दन करके सत्त्व निकाल लेवे॥१॥२॥

ता० ३/५/९ को अभ्रकसत्त्व के १७ वें घान से इक्कीस घान तक के भट्टी से नीचे टपके ६ छ० २ तो० काचवत् पदार्थ को बारीक पीस कपरछान कर अष्टमांश ४ तोले डेली का पिसा मुहागा और अर्द्धांश ३ छ० १ तो० गोवर मिला काफी गीला न होने से ककरोंदे के स्वरस का छीटा दे आटे की तरह गूंद गूलर की बराबर गोल गोली बना मुखा दी गई, जो तोल में सूख कर ७॥ छ० रही। उसी प्रकार १७ वें घान में २१ वें घान तक के जाली पर जमे ७ छ० काचवत् पदार्थ में अष्टमांश ४ तोले ९ माशे डेली को पिसा मुहागा और अर्द्धांश ३॥ छ० गोबर मिला ककरोंदे के स्वरस का छीटा दे गोली बना मुखा दी गई जो सूखने पर तोल में ८ छ० हुई।

# अभ्रसत्त्व के लिये गोली नं० ५

ता० ११/५/०९ को उत्तम धान्याभ्र (जो ककरोंदे के समान रस से भावित थी) १ सेर अलसी की खल अर्द्धांश ८ छटांक, डेली का सुहागा चतुर्थांश ४ छ०, सज्जी लोट का अष्टमांश, २ छ०, राल, पीपल की लाख, चिमिटी, गुड़, गूगल, शहद, घृत, प्रत्येक षोड़शांश एक एक छ० (सूखी औषधियां कूट पीस कपरछान कर मिलाई गई, गुड़, गूगल, शहद, घृत सबको मिला गर्म कर डाले गये) सबको पीस मिला ककरोंदे के १।।।सेर रस के साथ गूद १ घंटे घोट गोली बना सुखा दी गई जो सूखने पर तोल में २ सेर ६ छ० हुई।

# अभ्रसत्त्वपातन-बाईसवां घान भट्टी का आकार

राजहस्तमुत्सेद्या तदर्घायामविस्तरा । हस्तप्रमाणं दीर्घारमष्टसंख्यांगुलं तिर्यक् ॥३॥ शोडशांगुलविस्तीणै हस्तमात्रायतं समम् ॥ वंशखादिरमाधूक बदरीदारुसंभवैः ॥४॥



अर्थ-यह भट्टी ढ़ाई हाथ ऊंची और सवा हाथ चोड़ी हस्त प्रमाण लंबी और आठ अंगुल तिरछी और १६ अंगुल विस्तारवाली बनावे और इसमें बांस, सैर, महवा, बेरी की लकड़ियों की आंच देवे।।३।।४।।

अबकी बार भट्टी गाउदुम न बना सीधी गोली बनाई गई जिसकी चौड़ाई ७ इंच और जाली से ऊपर ऊपर ऊँचाई २० इंच ती और जिसमें ३ सेर कोयले समाते थे।

ता० १९/५/९ को उक्त नं० ५ की गोलियों में से प्रथम २ छ० गोलियों को ३/४ भाग कोयलों से भरी उक्त नं० ४ की भट्टी में (जिसका आकार और नाप ऊपर दिया गया है) रख कोयलों से भट्टी ऊपर तक ढ़क्कन से ढक दी गई और नीचे पात्र रखने की आवश्यकता न समझ पात्र न रख नीचे का मुख बंद कर ८ बजे से ४ धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, फिर १०-२०-३० मिनट पर ४ बार में दो दो छ० गोलियां और इस रीति से डाली गई कि प्रथम गोलियां डाल दी जाती थी और भट्टी जो करीब तिहाई के खाली हो जाती थी तुरन्त ही कोयलों से ऊपर तक, भर दी जाती थी, इस भांति से पांच बार में १० छ० गोलियां डाली गई और पांच बार ही कोयला डाला गया, ९ बजकर १५ मिनट पर १४। घंटे धोंक चुकने के बाद जब भट्टी से अग्नि का झर निकला बंद हो गया तब धोंकना बंद कर ढक्कन उठा देखा तो भट्टी कोयलों से जाली तक खाली हो गई थी, बाद में ज्यों की त्यों भट्टी को छोड़ दिया

ता० २० को भट्टी के नीचे का मुख खोला तो केवल १ तोले २ माशे काचवत् पदार्थ नीचे टपका हुआ मिला जिसके दलने पीसने पर ३ रत्ती उत्तम सत्त्व के दाने (जो अबकी बार कुछ बड़े और उज्जवल थे) निकले, ४ रत्ती खंगर से व दाने निकले और १ माशे ३ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला, काचवत् पदार्थ का चूर्ण ९ माशे रहा, जाली को तोड़ उस पर जमे ३॥ छ० काचवत् पदार्थ के दलने पीसने पर १ माशे उत्तम बड़े और ४ रत्ती छोटे ४ माशे ४ रत्ती खंगर से कुल ६ माशे दाने और ४ माशे ४ रत्ती मोटा, १ माशे ५ रत्ती सहीन, सब ६ मा० १ रत्ती सत्त्वचूर्ण निकला, काचवत् पदार्थ का चूर्ण ३ छ० रहा, भट्टी के १ सेर १२ छ० खंगरों के दलने पीसने पर २ मा० ४ रत्ती बड़े और १ माशे छोटे, ४ माशे ४ रत्ती खंगर से, सब ८ माशे सत्त्व के दाने और ३ माशे ४ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला। काचवत् पदार्थ का चूरा १ सेर १० छ० रहा, इस भांति सब ३ मा० ४ रत्ती सत्त्व के बड़े—१ मा० ७ र० छोटे—९ मा० ४ र०, खंगर से कुल १ तोले २ माशे ७ रत्ती दाने और कुल ११ माशे सत्त्व चूर्ण मिलाकर २ तोले १ माशे ७ रत्ती सत्त्व निकला, ३ छ० ९ माशे काचवत् पदार्थ शेष रहा, बाकी फेंक दिया।

ता० ३० को उक्त सब प्रकार के दाने और सत्त्व चूर्ण को पुनः साफ कर ६ भागों में विभक्त किया गया जिससे उसकी तोले अब इस प्रकार है—
उत्तम बड़े दाने उत्तम छोटे दाने २ माशे ४ रत्ती हांगर से दाने भोटा सत्त्व चूर्ण ६ मा० ४ रत्ती मीटा सत्त्वचूर्ण ६ मा० ४ र० हरती २ तोले ७ रत्ती २ तोले ७ रत्ती

भट्टी से नीचे टपके हुए पदार्थ की अपेक्षा जाली पर जमे पदार्थ से दाने बड़े और उत्तम निकले और जाली की अपेक्षा भट्टी के खंगरों से अधिक सत्त्व के दाने निकले।

# अभ्रसत्त्वपातन, तेईसवाँ घान

ता० ३०/५/९ को पहले उक्त भट्टी के ऊपर तक कोयलों से भर दिया और १० छ० कोयले जाली के नीचे भी बिछा उन पर आंच रख दी (यह खयाल कर कि कद्राचित् बंकनाल द्वारा बाहर से आया हुआ वायु जाली के नीचे के भाग को ठंडा रख कर जाली द्वारा ऊपर से गिरते हुए सत्त्व को जाली पर ही ठंडा कर देता हो) फिर भट्टी के नीचे का मुख बँद कर धोंका गया, जब करीब आधी भट्टी खाली हो गई, तब उक्त नं० ५ की २ छ० गोलियां डाल ऊपर से कोयले भर ८। बजे से ४ धोंकनियों से धोंकना आरंभ किया, फिर १५ १५ मिनट बाद अर्थात् ८॥-९॥ बजे पर ३-३ छ० गोलियां और कोयले और डाले गये। (१५ मिनट में भट्टी आधी के अनुमान खाली हो जाती थी) चौथी बार ९ बजने पर देखा तो १/२ के अनुमान भट्टी खाली हुई थी गालिबन जाली के छिद्र रुक जाने से हवा का वेग घट गया था और जल्दी में इस बात का विचार न कर ४ छ० गोलियां और डाल दी और भट्टी कोयलों से भर दी गई, ४ बार में १२ छ० गोलियां पड़ीं, इसके अनंतर धोंकने से भट्टी में से रेल कीसी गूंज का गब्द निकलने लगा, जिससे पूर्ण निश्चय हो गया कि जाली से छिद्र अवश्य बंद हो गये हैं तथापि और धोंकते रहे परन्तु झर पूरे वेग से न निकली और करीब १ घंटे और धोंकने से भी कोयले नि:शेष न हुए तब लाचार ९ बजकर ४० मिनट पर धोंकना बंद कर भट्टी को ज्यों की त्यों ढ़की छोड़ दिया।

ता० ३१ को भट्टी के नीचे का मुख खोला तो ४ तोले कांचवत् पदार्थ टपका हुआ मिला जिसके दलने पीसने पर ६ रत्ती बड़े, ४ रत्ती छोटे, ३ रत्ती खंगर से, सब १ माशे ५ रत्ती दाने और १ माशे ५ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला, कांचवत् पदार्थ ३ तोले ४ माशे रहा, जाली के ऊपर से कोयलों को निकाला तो बहुत से कोयले अधजले निकले जिनमें ४-६ अधजली गोलियां जिनमें कुछ सत्व भी पड़ गया था निकलीं जिनको तोड़ सत्त्व पृथक् किया तो ६ रत्ती बड़े, १ रत्ती छोटे, सब ७ रत्ती द्मने और ३ माशे ७ रत्ती मोटा और ७ मा० २ र० महीन कुल ११ माशे १ रत्ती सत्त्वचूर्ण निकला, गोलियों की राख ५ तोले ४ माशे रही, जाली को तोड़ उस पर जमे ३ छ० कांचवत् पदार्थ के दलने पीसने पर २ मा० ४ र० बड़े, ४ रत्ती छोटे, ३ माशे संगर से कुल ६ मा० सत्त्व के दाने और २ मा० ४ रत्ती मोटा सत्त्व चूर्ण निकला, काचवत् पदार्थ का चूर्ण ३ छ० १ तोले रहा, भट्टी के १३ छ० संगरों के दलने पीसने पर्६ रत्ती बड़े, १ मा० छोटे, ५ रत्ती खंगर से कुल २ मा० ३ र० सत्त्व के दाने और ४ माशे ४ रत्ती मोटा, ३ रत्ती महीन, सब ४ माशे ७ रत्ती सत्त्व चूर्ण निकला। इस प्रकार कुल ४ माशे ६ रत्ती बड़े, २ मा० १ र० छोटे, ४ माशे संगर से कुल १० माशे ७ रत्ती सत्त्व के दाने और १ तोले ४ रत्ती मोटा, ७ माशे ५ र० महीन, सब १ तोले ८ माशे सत्त्व चूर्ण भिलाकर

२ तोले ७ माशे सत्त्व निकला। ता॰ ५/६ को उक्त सब प्रकार के दाने और चूर्ण को पुनः साफ कर ५ भागों में विभक्त किया गया जिससे अब उसकी तोल इस प्रकार है।

उत्तम बड़े दाने ५ माणे २ रत्ती संगर से दाने ३ मा० ३ र० महीन सत्त्व चूर्ण ९ मा० ३ र० उत्तम छोटे दाने २ माशे ३ रती मोटा सत्त्व चूर्ण १० मा० ४ र० सब। २ तो० ७ मा०

### अभ्रसत्त्वपातन चौबीसवां घान

अर्थ-ता० ६-६-९ को उक्त न० ४ की भट्टी की चौड़ाई को ७ इंच थी अवकी बार शास्त्रोक्त माप के समान करने के लिये बढ़ाकर बालिक्त अर्थात् ९ इंच कर दी गई और इस शंका से कि मसाला पिघल कर जाली के रंध्रों में भर जाता है और जाली के रंध्र बंद हो जाने से धोंकनियों की हवा कोयलों तक नहीं पहुँच सकती, अनएव अबकी बार जाली को रखना, मौकप रखा गया, करीब ९ सेर के कोयले समान लगे थे, प्रथम १८ इंच तक ६ सेर कोयले भी नीचे का मूख बंद कर धोंका गया, जब भट्टी में करीब ८ इंच के कोयले नीचे धसक गये तब प्रथम ३।। छ० गोलियां और ३ मेर कोयले और डाल भट्टी पर ढक्कन ढक ७ बजकर २० मिनट पर ४ धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, १० मिनट बाद अग्नि का वेग अधिक बढ़ जाने से बंकनालों में हो अग्नि धोंकनियों के अन्दर प्रवेश कर धोंकनियों को जलाने लगी अतएव सुम्मों पर पानी डालते रहे और काम जारी रखा, ७ बजकर ४० मिनट पर ३।। छटांक गोलियां और ३ सेर कोयले और डाल दिये, कोयले और पड़ने से और अग्नि के और अधिक प्रज्वलित होने से धोंकनियों का चर्म जलने लगा। लाचार ७ बजकर ५० मिनट पर अर्थात् ३० मिनट धोंक काम बंद करना पड़ा और भट्टी को ज्यों की त्यों छोड़ दिया।

ता० ७ को खोला तो भट्टी की तली पर कोयलों में मिला ७ तोले काचवत् पदार्थ निकला जिसके दलने पीसने पर २ रत्ती छोटे और ६ रत्ती खंगर से सब १ माशे सत्त्व के दाने निकले, काचवत् पदार्थ का चूर्ण ६ तोले रहा, कोयलों में मिली दो चार अधजली गोलिया निकली जिनकी पिसी राख २ तोले ३ माशे हुई, कुछ काचवत् पदार्थ पिघल कर भट्टी की तली की ईटों की संधि में समा गया था जिसको पृथक् किया तो ३ तोले ६ माशे हुआ जिसके दलने पीसने पर २ रत्ती सत्त्व के छोटे दाने और १ माशे सत्त्व चूर्ण निकला, काचवत् पदार्थ का चूर्ण ३ तो० ३ मा० रहा, भट्टी की बगलियों से तोड़ निकाले २ छ० १ तोले खंगरों के दलने पीसने पर २ रत्ती सत्त्व के छोटे दाने और ३ मा० ४ र० सत्व चूर्ण निकला, अर्थात् सब ६ रत्ती छोटे, ६ रत्ती खंगर से, कुल १ माशे ४ रत्ती सत्व के दाने और ४ माशे ४ रत्ती सत्व चूर्ण मिलाकर ६ माशे ६ रत्ती सत्व

सम्मति-इस बार की क्रिया के अनुभव से यह बात निश्चय हो गई कि ऐसी कड़ी आंच की भट्टियों में बिना जाली के धोंकनियों से हवा नहीं पहुँचाई जा सकती क्योंकि धोंकनियों से सांस लेते समय अग्नि धोंकनियों को जलाने लगती है।

# अभ्रसत्त्वपातन पच्चीसवाँ घान

बिना जाली के जब काम ठीक न चल सकता और छोटे छिद्रों की जाली में भी यह त्रुटि थी कि पिघली हुई दवा से उसके छिद्र बंद हो जाने से घोंकनियों की फूंक दवा तक न पहुँच ताव ठंडा होने लगता था अतएव इस बार ९-६-९ को रुपुये बराबर छिद्रों की जाली लगाई गई (जाली के ऊपर जपर भट्टी की ऊँचाई २० इंच रही) और प्रथम ६ सेर कोयले (जिनसे भट्टी ८ अंगुल खाली रही) भर धोंका गया जब अग्नि भली भांति तीव हो गई और भट्टी कुछ और खाली हो गई तब २। छ० गोलियां और २ सेर कोयले डाल ७॥ बजे से ४ धोंकनियों से धोंकना आरम्भ किया, १० मिनट धोंकने के बाद धोंकनियों में आंच आने लगी, भट्टी का ढक्कन उठा देखा तो मालूम हुआ कि कोयले बहुत नीचे धसक गये हैं, अतएव ७ बजकर ४० मिनट पर अर्थात् १० मिनट बाद धोंकना बंद कर भट्टी को ज्यों की त्यों ढ़की छोड़ दिया।

ता० १० को खोला तो जाली टूटी हुई मिली और कोयलों में मिली १०-१२ अधजली गोलियां निकालीं जिनकी पिसी राख जिसको चुंवक थोड़ा थोड़ा पकड़ता था, ४ तोले हुई।

सम्मति—यद्यपि इस बार जाली टूट जाने से पूर्ण निश्चय न हुआ किन्तु अनुमान यही होता है कि जाली के बहुत बड़े छिद्र न होने चाहिये, बड़े छिद्रों से कोयलें भी निकल कर नीचे गिर सकते हैं जो धोंकनियों को हानि पहुँचाते हैं और गूलर के समान अभ्न की गोली की रुपये बराबर छिद्र में बिना पिघले निकल जा सकती है, इसलिये पैसे से छोटा ही छिद्र होना चाहिये।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसृखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां स्वानुभूताश्र-सत्वादिपातनवर्णनं नामैकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥

# मयूरपक्षसत्त्वाध्यायः ५०

# मयूरपक्षसत्त्व नं० १ छोटे चँदोवा के निमित्त मयूरपक्षभस्म

ता० ५/६/८ को ७ सेर मयूर पक्षों के पृथक् किये गये १ सेर ८ छ० १।। तोले रोम और १५ छ० ३।। तोले चँदोवे (जो बड़े चँदोवे में अधिक डढ़ीर रह जाने के कारण पहली बार से छोटे अर्थात् ३।४ अंगुल लंबे मंडल मात्र ही पृथक् किये गये थे) कुल २ सेर ८ छ० वजन में से ४ छ० रोम और ३ छ० १।। तोले चँदोवे कुल ७ छ० १।। तोले वजन को १ सेर भैंस के कच्चे \_दुग्ध में भिगो सुला दिया जो सूल कर ९ छटांक हुए।

ता० ७ को उक्त ९ छ० वजन में नं० २ के दूसरे घान के निकले ५ तोले अधजले मोर पक्षों को और मिला १० छटांक वजन कर उपरोक्त प्रकार से हांडी में बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ८ को २ बजे से भट्टी पर समाग्नि देना आरम्भ किया, शाम के ७ बजे आंच बंद कर हांडी को ज्यों की त्यों रखा छोड दी।

ता० ९ को खोला तो खंगर की शकल की क्याम रंग की १८ तोले भस्म निकली।

### दूसरा घान

ता० १२ को उक्त अवशेष २ सेर ३।। तोले वजन में ६ छं० १।। तोले रोम और ३ छ० ३ तोले चँदोवे कुल ९ छ० ३।। तोले वजन को १ सेर गाय के कच्चे दुग्ध में भिगो सुखा दिया।

ता० १३ को उक्त मोरपंखो को जो तोल में इस समय ११ छटांक हुए, हांडी में भर उपरोक्त प्रकार से बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १५ को खोला तो खंगर की शकल की क्याम रंग की १९ तोले भस्म भारी और चमकदार निकली।

### तीसरा घान

ता० १५/६/८ को उक्त अवशेष १ सेर ७ छ० मयूरपंखी में से ६ छटांक

४ तोले रोम और ४ छटांक १ तोले चँदोवे कुल ११ छ० वजन को १ सेर भैंस के कच्चे दुग्ध में भिगो सुखा दिया।

ता० १६ को उक्त मोरे पक्षों को (जो तोल में इस समय १३ छटांक हए) उपरोक्त प्रकार से हांडी में बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १७ को २ बजे से ७ बजे तक तीक्ष्णाग्नि दे हांडी को ज्यों की त्यों भद्री पर रखी छोड़ दी।

ता० १८ को खोला तो खंगर की शकल की २६ तोले भस्म भारी और इयाम रंग की निकली।

### चौथा घान

ता० १९/६/८ को उक्त अवशेष ७ छटांक १ तोले रोम और ४ छ० ४ तोले चँदोवे कुल १२ छ० वजनक को १ सेर भैंस के कच्चे दुग्ध में भिगो सुखा दिया।

ता०२० को उक्त पक्षों को जो तोल में इस समय १४ छटांक २ तोले हुए उपरोक्त प्रकार से हांडी में बंद कर कपरौटी कर सूखा दिया।

ता० २१ को २ बजे से ७ बजे तक तीक्ष्णाग्नि दे हांडी को ज्यों की त्यों भट्टी पर रखी छोड़ दिया।

ता० २२ को खोला तो खंगर की शकल की २६॥ तोले और १ तोले खुरचन कुल २७॥ तोले भस्म भारी और श्याम रंग की निकली, अर्थात् कुल ७ सेर मयूरपंखी के २॥ सेर रोम और चेंदोवों की (जो सब दूध में भीगे थे) १ सेर २ छटांक ६ माशे भस्म तैयार हुई।

# मयूरपक्षसत्व नं० २ के निमित्त मयूरपक्षभस्म

ता०२५/५/८ को १॥ सेर मयूर पक्ष (अर्थात् मोर की पूंछ की डढीरों) से रोमों को और चंदोवों को (जो ८ वा १० अंगुल लंवे अर्थात् जहां से डढ़ीर पर श्यामता आरम्भ होती है काट लिये गये थे) पृथक् किया तो २ छ० ३ तोले रोम और ६ छ० ३ तो० चंदोवे कुल ९ छ० १ तोले वजन निकला, बाकी १४ छ० ४ तोले उनकी निर्रोम डढ़ीरें अलग कर ली गईं।

ता० २६ को उक्त ९ छ० १ तोले रोम और चँदोवों को कपरौटी की हुई हांडी में भर सरवे से हांडी का मुख ढ़क कपरौटी कर सुखा भट्टी पर ८ बजे से मध्यमाग्नि देना आरंभ किया, घंटे भर बाद सरवे की संधि में होकर थोड़ी देर तक श्याम वाष्प जल (काली भाप का खोला गया तो हांडी की तली में लगी हुई बहुत हल्के चमकदार खंगरों की शलक की १८ तो० भस्म निकली)।

# दूसरा घान दूध का

ता० २७/५/७ को २।। भैर मयूरपंखों के उपरोक्त विधि से पृथक् किये गये ५ छ० २ तो० रोम और ९ छ० ४।। तोले चंदोवे कुल १५ छ० १।। तोले वजन में से ३ छटांक रोम और ३ छ० चँदोवे कुल ६ छटांक वजन को १ सेर भैंस के कच्चे दुग्ध में भिगो सुखा दिया।

ता० २/६ को उक्त मोरपक्षों को जो तोल में इस समय ७ छ० थे कपरौटी की हुई हांडी में भर सरवे से मुख ढ़क कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ३ को भट्टी पर ३ बजे से मध्यमाग्नि देना आरंभ किया, ६ बजे आंच बंद कर हांडी को जैसे की तैसी रखी छोड़ दिया।

ता० ४ को खोला को हांडी की तली में जमी हुई खंगर की शकल की क्याम रंग की पहले घान की भस्म से कुछ भारी १३ तोले भस्म निकली।

# तीसरा घान

ता० ४/६/८ को उक्त अवशेष २ छ० तोले रोम और ६ छ० ४॥ तोले

चंदीवे कुल ९ छ० १।। तोले वजन को उपरोक्त विधि ते हांडी में बंदकर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ५ को ३ बजे से ६॥ बजे तक समाग्नि दे हांडी को जैसी की तैसी रखा छोड दिया। ता० ६ को खोला तो हांडी में ऊपर ५ तोले मोर पंख अधजले निकले और नीचे १६ तोले खंगर की शकल की क्याम रंग की भस्म निकली।

### नकशा नं० १-नं० २

| नं०   | तोल<br>मोर पक्ष | तोल रोम            | तोल चँ     | दोवा                  | तोल<br>चँद           |        | दूध के भीगे या<br>वे दूध के                          | तोल भस्म                              | विशेष वार्ता                     |
|-------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| नं० १ | ऽ ७ सेर         | सेर छ० तो०<br>१८१॥ | <b>१</b> 4 | 311                   | सेर                  | तो०    | दूध के भीगे<br>१२६                                   | सेर छ० माणे                           |                                  |
| नं० २ | ऽ ४ सेर         | छ॰<br>.८           | सेर<br>१   | छ०                    | सेर<br>१             |        | दूध के ६छ० ४७तो०<br>वे दूध के १ सेर<br>२॥ छ० ३४ तोले | १३ तोले                               |                                  |
|       | जोड़<br>११ सेर  | जोड़<br>२सेर १॥तो० | २ सेर      | ड़<br>१ तो०<br>१/३ से | जं<br>४ सेर<br>ज्याद | शा तो० | जोड़                                                 | जोड़<br>१से०११छ०२॥तो०<br>कुछ कम भस्म) | अर्थात् पंखसे १/६<br>कुछ कम भस्म |

## मयूरपक्षसत्त्व नं० ३ के निमित्त नीरोम ढडीरों की भस्म

ता॰ २८-५-८ को ऽ।। सेर मयूरपक्षों की नीरोम (रोमरहित) ढढीरों के ४/४ अंगुल के टुकड़े कर हांड़ी में भर सबेरे से मुख बंदकर कपरौटी कर सुखा ३ घंटे मध्याग्नि दी बाद को जैसे का तैसा हांड़ी को रखा छोड़ दिया, शाम को खोला तौ ऊपर झुलसी हुई ऽ। पाव भर डढीरें निकली और नीचे खंगर की शकल की बहुत फुसफुसी और हलकी छत्तेसी चमकदार और श्यामरंग की ७ तोले भस्म निकली।

ता० १ को उक्त पावभर झुलसी ढडीरों को फिर उसी प्रकार हांड़ी में बन्दकर कपरौटी कर मुखा ४ घंटे तीक्ष्णाग्नि दे हांडी को ज्यों की त्यों भट्टी पर रखी छोड दिया।

ता॰ २ को खोला तौ पहली ही भस्म के सदृश ९ तोले भस्म और निकली, अर्थात् ८ छ॰ नीरोम डढीरों की सब १६ तोले भस्म तय्यार हई।

### मयूरपक्षसत्वपातन पहला घान

ता० ३०-६-८ को उक्त नं० २ की ५ तोले मयूरपक्षभस्म को बारीक पीस घरिया में भर कोयलों पर कड़ा धोंकना आरंभ किया, और साथ साथ ही घोड़े के सुमकी १। तोले मैदा (जो इस रीति से बनाई गई कि घर की बड़ी घोड़ी के अगले पैरों की सुम जो ऊपर चाकू से खुरच साफकर नीचे से नरम और नीले रंग की निकाल लिये गये थे और जो तो० १,१० मा० थे कठिन और चमचोड़ होने के कारण इमामदस्ते में न कूट सके अतएब प्रथम रेती से रेत दरदरा चूर्ण हो जाने पर इमामदस्ते में कूट कपड़े में छान १। तोले मैदा तय्यार कर ली) चुटकी से बुरकते गये (जिसके डालने से घरिया के ऊपर आंच प्रज्वलित हो जाती थी) १/२ घंटे बाद धोंकना बंदकर घरिया को ठढा कर भस्म को निकाला तो ताव खाकर भस्म की फुसफुसी टिकियां बन गई थी और कुछ हलकापन भी आ गया था, श्यामता और चमक उसकी फीकी प्रड़ गई थी, बाजरा और पोस्त सदृश गोल सत्त्व के दाने उसमें मिले हुये थे जो पृथक् कर तोलने से २ रत्ती हुये जिनमें से आधे से अधिक दानों को चुंबक पकड़ता था तोड़ने से अन्दर पोले निकलते थे, राख को तोला तौ २ तोले रह गई थी।

### दूसरी आँच

ता० १/७/८ को इस शंका से कि भस्म में अभी और सत्त्व मौजूद है १ तोले शहद, १ तोले घृत, ३ माशे पिसा सुहागा मिला सात लुगदी से बना घरिया में रख फिर आध घंटे कड़ा धोंका तो भस्म की पहले दिन से कुछ कड़ी टिकिया बन गई और ऊपर उसके बहुत हलकी सफेद पापड़ी सी हो गई जिसमें संगर की शकल के छोटे छोटे कांच के से दाने दीखते थे, तोड़ने से अन्दर ये भी पोले निकलते थे, किन्तु इनको चुंबक न पकड़ता था, भस्म की टिकियों को तोड़ देखा तो अन्दर कोई दाना सत्व का न निकला, भस्म को तोला तौ १॥ तोला हुई।

### मयूरपंखसत्वपातन दूसरा घान

ता० २-७-८ उक्त नं० २ की २॥ तोले भस्म में ७॥ माशे सुहागा, १॥ माशे जवासार, १॥ माशे सांभर, ३ माशे धुना कतरा ऊन डाल मिला गुड़, शहद, मीठातेल, ९/९ माशे डाल सान लुगदी बना इमामदस्त में खूब कूटा जिससे ऊन खूब मिल गई, बाद को छिली अंडी ७॥ माशे कूटी छनी अलसी ७॥ माशे घंटे भर कूट चिकनी लुगदी बना ली जो तोल में ६ तोले ९ माशे हुई।

संमति-लुगदी ज्यादः नरम हो गई इसलिये गुड़, शहद, तेल ७॥-७॥

माशे ही डालने चाहिये।

ता० ६ को उक्त लुगदी को घरिया में रख १/२ घंटे धोंका गया तौ लुगदी जलकर कठिन हो गई थी, तोड़कर देखा तौ कोई दाना सत्व का न दीख पड़ा, अतएव उसे पीस कपड़े में छान देखा तौ कोई दाना न मिला भस्म को तोला तौ २ तो० ८ माशे रह गई।

सम्मति-शंका रह गई कि ताव पूरा लगा या नहीं।

## मयूरपक्षसत्त्वपातन, तीसरा घान

ता ॰ ३/७/८ को उक्त नं ॰ २ की २॥ तोले मयूरपक्षभस्म में ऊन ३ माशे, मुहागा, पीपल की लाख, गूगल, गुड़, शहद, घृत, ७॥—७॥ माशे, खल १। तोले डाल खूब सान इमामदस्त में कूट लुगदी बना ली जो तोल में ७ तोले ९ माशे हुई।

ता० ६ को उक्त लुगदी को घरिया में रख १/२ घंटे धोंका तो लुगदी जल कर कठिन हो गई थी, उसे तोड पीस कपड़े में छाना तो कोई दाना सत्त्व का न दीख पड़ा, भस्म को तोला तो २ तोले ९ माणे हुई।

सम्मति-शंका रह गई कि ताव पूरा लगा या नहीं।

### मयूरपक्षसत्त्वपातन, दूसरे और तीसरे घान की दूसरी आंच

ता० १/८/८ को उक्त मयूर पक्षसत्त्व नं० २ के दूसरे और तीसरे घान की ५ तोले ५ माणे भस्म में से ४ तोले भस्म में सुहागा, णदह, घृत, १-१ तोले और गूगल चिर्मिटी लाल, लवण, जवाखार ३-३ माणे मिला (जिसके मिलाने से दवा की फुसफुसी टिकिया से बनी) वरिया में रख धोंकना आरंभ किया, १/२ घंटे बाद धोंकना बन्द कर दवा को निकाला तो लुगदी जलकर कठिन हो गई थी तोड़कर देखा तो लुगदी ऊपर कुछ श्वेतता लिये थी और अन्दर काली थी दाना सत्त्व का उसमें कोई न था, तोल में ५ तोले १ माणे थी।

ता० १७ को उक्त ५ तोले १ माणे की टिकियां को बारीक पीस पानी में डाल रख दिया तीसरे दिन देखा तो उसके ऊपर बहुत पतली मलाई सी पड़ गई थी नीचे कुल राख बैठ रही थी उस राख का पानी नितार और पानी से धोया तो उस राख के अतिरिक्त कोई सत्त्वरूप पदार्थ नीचे न बैठा धुली राख तोल में ११ माणे २ रत्ती रह गई।

### मयूरपक्षसत्त्वपातन का उद्योग-लाला गंगाराम सुनार सहावर दर्वाजा कासगंज द्वारा

ता॰ ५/९/७ मयूर पक्ष भस्म नं० २-४ छटाँक, कैन का साधारण गुद्ध पारद १ छटांक दोनों को शीत खल्ब में डाल ७ बजे से घोटना आरंभ किया, २० मिनट घोटने से पारा राख में मिलकर अदृश्य हो गया, १ घंटे और इसी तरह सूखा घोटा बाद को पानी में डाल थोड़ी देर घोटा पारा राख के पृथक् न हुआ, फिर राख में बहुत सा पानी डाल तश्तरी में नितार दिया जिससे खरल की तली में पारे का रेत सा बैठ गया, उसको धो तश्तरी में कर लिया बाद को उसी तरह ८-१० बार पानी डाल नितार तश्तरी में रख धूप में सुखा दिया तो सूख कर पारा निज रूप में दृष्टि आने लगा, अलग कर तोला तो ४ तोले ३ माशे निकला, ९ माशे राख में मिला रह गया, इस पारे को कपड़े में छानी तो कुछ भी पिष्टी न निकली।

ता॰ ६ को इस ४। तोले पारे को घरिया में रख कोयलों की आंच दी तो करीब १/२ घंटे में सब पारा उड़ गया, कुछ भी ताम्र न बैठा।

उपरोक्त मयूरपक्षभस्म को पानी के मुखाने से ३ छ० निकली थी खुले डौरू में ३ घण्टे मध्याग्नि दी तो ८ तोले रह गई।

(१) सम्मित-गंगाराम ने कहा था कि इस प्रकार मर्दन से पारा भस्म से ताम्र को ग्रहणकर तोल में बढ़ जायगा किन्तु पारा बढ़ने की जगह भस्म में मिल गया, धोकर निकालने पर कम निकला, छानने पर पिष्टी न दी, उड़ाने पर सत्त्व न दिया।

कर्म के पश्चात् गंगाराम ने कहा कि ये क्रिया मेरी की हुई नहीं है मेरे पिता की करी हुई थी, इनके बुलाने में दस रुपये खर्च पड़ गये और पाव भर भस्म जो पाँच रुपये से कम लागत की न थी दूषित हो गई।

(२)सम्मिति—इस क्रिया में यह बात सिद्ध हुई कि मयूरपक्ष भस्म पारद को नष्टिपिष्टी कर सक्ती है, अब ये अनुभव करना चाहिये कि कितने अंश से पारद की पिष्टी बन सक्ती है।

### मयूरपक्षसत्त्व पातन के निमित्त भस्म नं० १-२ की टिकियां

ता० १२/१०/८ को मयूरपक्षभस्म नं० २ की दूध की भीगी १३ तोले और नं० १ में से १३ तो० सब २६ तोले में ऊन, गुड़, गूगल, लाख १॥-१॥ तोले, मीन (मछली) चूर्ण ३ तोले। शहद, घृत, सुहागा, अंडी की मीगी,

तिल की खल, ६-६ तोले ऊन कतर कर डाला गया। गुड़, गूगल, शहद, घृत में मिला गर्म कर डाले गये, बाकी सब चीज कूट पीस बारीक कर डाली गई) कुल ३९ तो० मसाले मिला सान १ घंटे इमामदस्त में कूटा

ता० १३ को भी घण्टे भर कुटाई हुई (मसाला फुसफुसा रहा टिकिया बांधने लायक न था)

ता० १४ को २ घण्टे कुटाई की तब भी फुसफुसा रहा।

ता० १५ को करीब १॥ छ० दूध डाल सान छोटी २ टिकियां बना सुखा दीं।

### मयूरपक्षसत्त्वपातन, चौथा घान

ता० ३०/१०/८ को उक्त टिकिया में से ३ छ० टिकियों को अंगरेजी घरिया में भर नं० ३ की भट्टी में (जिसका आकार अभ्रसत्त्व प्रक्रिया में दिया जा चुका है और जो १ फुट गहरी और ९ इंच चौड़ी थी) ३ बजे ये धोंकना आरंभ किया, ४ बजे धोंकना बन्द कर टिकियों को निकाला तो सब टिकियां जली हुई निजरूप में निकलीं, जो टिकियां घरिया में ऊपर थीं उनके ऊपर थोड़ी २ कठिन पापड़ी से पड़ गई थी बाकी टिकियां ज्यों की त्यों थी, टिकियों को तोड़ देखा तो किसी में कोई सत्व न दीखा, जली टिकियां तोले तो ५॥ तो० रही।

सम्मति-अभ्रसत्त्व का घान अंगरेजी घरिया में जो आज ही निकाला गया उसमें भी सत्त्व न पड़ा, इससे यह निश्चय है कि यद्यपि घण्टे भर अग्नि दी गईं किन्तु अग्नि मन्दी रही जिससे ताव ठीक न दाना आकर सत्त्वपातन न हुआ।

### मयूरपक्ष सत्त्वपातन पाचवां घान

ता० ६/११/८ को उक्त टिकियों में से २।। छ० टिकियों को अंगरेजी घरिया में भर ३।।। बजे से दो धोंकनियों से धोंकना आरंभ किया, पौन घण्टे बाद धोंकना बन्द कर घरिया में निकाला तो घरिया का पेंदा गलकर भट्टी में ही रह गया था, टिकियां निजरूप में जली हुई निकलीं जिन पर कोई रवा न दीखता था, किन्तु घरिया के अन्दर खुरचने से २।। माणे चमकदार दाने निकले, जिनको चुंबक पकड़ता था, टिकिया ३ तोले ३ माणे रहीं।

सम्मति—ये दाने जहां तक निश्चय होता है घरिया के अंग से बने है मयूरपक्ष सत्व नहीं। अँगरेजी पृथक् करण द्वारा निश्चय किया जाय कि इन दानों में क्या वस्तु है?

### मयूरपक्ष सत्वपातन छठा घान

ता॰ ६/११/८ को उक्त टिकियों में से ३ छटांक टिकियों को भट्टी में बिना घरिया के खाली कोयलों पर रख २० मिनट धोंका, जब जाना कि टिकियां नीचे को पिघलकर चली गईं, धोंकना बन्द कर जैसे का तैसा छोड़ दिया।

ता० ७ को पहले ऊपर के कोयलों को निकाला तो उनमें २ माशे दाने मिले निकले, चलनी को तोड़ नीचे टपकी हुई दवा को निकाला तो थोड़ा सा कांच सा निकला जिसके अन्दर कोई दाना न था और टूटी हुई चलनी के चूरे में मिले २ माशे दाने निकले, पिघली हुई दवा का अधिक अंश चलनी पर ही रह सब दाने ४ माशे थे जो राई से लेकर ज्वार की बराबर थे बडे दाने विशेष कर काचवत् थे। इन दानों को न चुंबक पकड़ता है न इनमें कुछ गुरुत्व है न कोई धातु की आकृति है ओर स्पष्ट कांच रूप दीखता है, अतएव इनको सत्त्व न मानकर कांच ही माना गया और श्वेत और स्थाम दो भागों में विभक्त कर रख लिये गये, कुछ मैल कूढ़ा छांटकर फेंक दिया गया।

### मयूरपक्ष भस्म नं० १ में भावना

शहद, घृत, सुहागा, अंडी की मींगी, ता० २८ /६/८ को उक्त मयूरपक्ष भस्म नं० १ आट छटांक ऊन भस्म CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

चार छटांक दोनों को पीस ५ छटांक केले की जड़ के रस की भावना दी गई।

ता० २९ को ३ छ० रस की दूसरी भावना लगी।

ता० ३० को भी ३ छ० रस की तीसरी भावना दी गई। बादक ता० ३/७ तक सूखती रही, सूख जाने पर हांडी में भर रख दी।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रस राजसंहिताया हिन्दीटीकायां स्वानुभूतमयूरपक्षसत्त्वादिवर्णनं नाम पंचाशत मोऽध्यायः ॥५०॥

### दरदाध्यायः ५१

### दरद भेद

दरदं त्रिविधं प्राहुश्चर्मारं युकतुण्डकम् । हंसपादं तृतीयं तु गुणवत् यथोत्तरम् ।।१।। चर्मारः शुकवर्णः स्यात्सुपीतः शुकतुण्डकः । जपाकुसुमसंकाशो हंसपादो महोत्तमः ।।२।। चर्मारः शुकवर्णः क्लमं भ्रमं मेहमोहौ च । संशोध्यस्तस्मात्सद्वैद्यै रक्तिहंगुलशुद्धितः ।।३।।

(बृहद्योगतरिङ्गणी, टो० नं०)

अर्थ-सिंगरफ, चर्मार, शुकतुंडक और हंसपाद इस प्रकार तीन तरह का है इनमें से एक से दूसरा यानी चर्मार से शुकतुंड और शुकतुंड से हंसपाद उत्तम है। जिस सिंगरफ में हरी झलक हो उसको चर्मार कहते है, जो कुछ पीली झलक का हो उसे शुकतुंडक कहते हैं, जो जपाकुसुम (गुइहर) के फूलों के समान लाल वर्ण का हो उसे हंसपाद कहते हैं वह हंसपाद सर्वोत्तम है। हरी झलकवाला ग्लानि भ्रम प्रमेह और मोह को करता है इसलिये वैद्य उसको रक्तहिंगुल की शुद्धि के समान ही शुद्ध कर लेवे।।३।।

अशुद्ध हिंगुल के दोष

अशुद्धो दरदः कुर्याद्वचाधिं क्षेण्यं कसं भ्रमम् ॥४॥

(बृहद्योगतरङ्गिणी)

अर्थ-अशुद्ध सिंगरफ अनेक प्रकार के रोग, क्षीणता, कास और भ्रमको करता है।।४।।

हिंगुलशोधन

मेषीक्षीरेण दरदमम्लवर्गैश्च भावितम् । सप्तवारं प्रयत्नेन युद्धिमायाति निश्चितम् ॥५॥

(बृहद्योगतरङ्गिणी भा० प्र०)

अर्थ-हिंगुल को सात बार भेड के दूध की सात भावना देवे फिर सात ही भावना अम्लवर्ग की देवे तो हिंगुल निश्चय ही शुद्ध होगा॥५॥

अन्यच्च

शुद्धः स्याद्दरदः सप्तकृत्वो लाक्षाम्बुभावितः । मलदोषादिकं नास्ति सर्वकार्येषु युज्यते ॥६॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-हिंगुल को सात बार लाख के रस की भावना देवे तो वह शुद्ध होता है और सब कार्यो के उपयोगी है।।६।।

शुद्धहिंगुल के गुण तिक्तं कषायं कटु हिंगुलं स्यान्नेत्रामयद्गं कफिपतहारि । हृत्लासकुष्ठज्वरका मलाद्गं प्लीहामवातौ च गरं विनाशयेत् ॥७॥ (बृहद्योगतरङ्गिणी) अर्थ-हिंगुल चरपरा, कषैला, कडुआ होता है, नेत्ररोगों का नाशक, कफ पित्त का हरनेवाला है, उबकाई, कुष्ठ, ज्वर और कामला को दूर करता है तिल्ली, आमवात और विष को नाश करता है।।७।।

### उत्तमहिंगुल लक्षण

जपाकुमुमसंकाशो हंसपादो महोत्तमः । रसायने सर्वलोहमारणे रसरंजने ॥८॥

(टोडरानन्ब)

अर्थ-लाल रंग का हंसपाद नाम का हिंगुल रसायन करने में तथा समस्त धातुओं के मारण और रंजन करने में अत्यन्त श्रेष्ठ है॥८॥

### शिंग्रफ मुसफ्फा बनाने की तरकीब १/१८ गंधक से (उर्दू)

सीमाव मसअद अठारह हिस्सा गूगर्द एक हिस्सा लेकर बाद कजली करने के आतिशी शीशी में जिसको तीन बार गिले हिकमत करके खुश्क कर लिया हो निस्फ शीशी तक भर कर उस पर से शीशे की डाट लगाकर नमक साईद: और सफेदी बैजा मुर्ग से मुहर करके खुश्क कर ले और हांडी पराजरेग में गर्दन तक शीशी दफन करके हांडी को तीन रोज ख्वाह पांच रोज तक हस्ब जरूरत आग दे बाद सर्द होने के शीशी निकाल ले। बाजे हुकमाने गंधक अठारह हिस्सा सीमाव एक हिस्सा वजन तहरीर किया है।

# शिंग्रफ मुसफ्फा बनाने की दूसरी तरकीब गंधक से (उर्दू)

यह है कि दोनों ब्रवजन मजकूर: बाला देकर आतिशी शीशी में रसकर गिले हिकमत करके एक तनूर में जिससे आग निकाल ली गई हो और शीर गरम हों ईट रस्रकर उसके ऊपर शीशी मजकूर रस्र दे और उतनी देर में कि एक दो रोटी खाते हैं निकाल ले शिग्रफ हो जावेगा। (सुफहा ८३ किताब अलजवाहर)

शिंग्रफ कुदसी बनाने की तरकीब १/८ गंधक से उमदा करना हो तो सफीफ नौसादर भी (उर्दू)

सीमाव खालिस दस दिरम (२ तोले ११ माशे) गूगर्द जर्द एकमुसकाल (४० माशे) लेकर शीशी गर्दन दराज में रखकर गिले हिकमत और मुहर बदस्तूर करके चौड़े मुँह की हांडी में इस तरह रखे कि गर्दन शीशी की निकली रहे और हांडी में भी गिले हिकमत करके हांडी में बालू रखकर शीशी के चारों तरफ भर दे और नीचे से आग ५ घंटे दे आग इस तरह दे कि पांच घंटे में ६ सेर लकड़ी जले इससे ज्यादह न हो जब छहों सेर लकड़िया खत्म हो जावें तो गंधक के बुखार से सीमाव मुनिक्कद होकर शिंजर्फ होकर नीचे मुंजमिद हो जावेगी अगर ज्यादह उमदा बनाना मंजूर हो तो दांग रत्ती नौसादर कानी उसमें मिलावें। (मुफ़हा ८१ किताब अलजवाहर)

शिंग्रफरूमी बनाने की तरकीब २/३ गंधक और मन्सिल से (उर्दू)

सीमाव खालिस बारह हिस्सा, गंधक आठ हिस्सा दोनों की कजली करे बाद मुन्सिल सुर्ख मिलाकर सहक बलेग करके मोटे दलकी आतिशी शीशी में रखकर गिले हिकमत करके मुहर नमक और सफेदी बजा मुर्ग की करके बादहू खुक्क करके हांडी को आग पर चढावे और हांडी के मुँह को भी बन्द करके गिले हिकमत कर दे और चूल्हे पर हांडी के जोड को भी मिट्टी से ल्हेस दे कि आग का असर किसी जर्फ से बाहर न जावे, बादहू पहले पहर नरम आंच दूसरे पहर ओसत दर्जे की आंच, बादहू चार पहर सख्त आंच दे। गर्ज यह है कि रफ्तः रफ्तः आंच तेज करना चाहिये बाद उसके खुद व खुद गर्ज यह है कि रफ्तः रफ्तः आंच तेज करना चाहिये बाद उसके खुद व खुद

सर्व होने दे बाद अजाँ निकाल कर हांडी से णीशी को निकाल ले कुल अजजाड मुनक्किद होकर शिग्रफ रूमी बन जावेंगे यह अकसर जगह काम आता है। (सुफहा ८० किताब अलजवाहर)

### शिंग्रफरूमी की बूसरी तरकीब गन्धक ३/५ और मन्सिल १/१० से (उर्दू)

अर्थ-सीमाव २० हिस्से गूगर्द बारह हिस्से जरनेख (मिन्सल) सुर्ख दो हिस्सा गुवार की तरह बारीक करके और प्याले में रखकर तनूर में जिससे आग निकाल ली गई हो एक ईट के ऊपर रखकर दूसरा प्याला बन्द करके तनूर का मुंह मजबूत बन्द कर दे, दूसरे दिन तनूर खोल कर प्याला उठा ले शिग्रफ बरंग सुर्ख और उमदा व लतीफ निकलेगा और अगर शीशी में बनावेगा तो गरकर्दके धुवें से स्याह हो जावेगा, इस वजह से प्याले में अमल किया गया है (सुफहा८३ किताब अलजवाहर)

### सिंग्रफफरंगी बनाने की तरकीब संग रासखसे (उर्दू)

यह सबसे बेहतर होता है सीमाव खालिस लेकर उसको मुसफ्फा और पाकीज कर ले इस कदर कि उसमें स्याही बाकी न रहे और अगर स्याही रह जावे तौ इस्पन्द सोस्तनी के हमराह सहक करके स्याही को दूर करे बादह हम बजन उसके संग रासख को लेकर खरल में महीन पीस कर सीमाव को मिलावे ताकि दोनों एक जाता हो जावें बाद उसके आतिशी शीशी में भर कर गिले हिकमत मुँह सारूज से मजबूत बन्द कर दे और रात भर गर्म तनूर में रखे सुबह को निकाले शिग्रफ रमानी निहायत उमदा बरामद होगा बफज्लहूताला। (सुफहा ८४ किताब अलजवाहर)

# शिंग्रफ की स्याही दूर करने और मुसफ्फा करने की तरकीब (उर्दू)

इसकी छ: तरकीबें हैं, तरकीब नं० १ शिंग्रफ को लेकर चीनी के बरावर छोटे छोटे टुकड़े बनावे और चीनी के प्याले में रखे और नीचे उसके गिले हिकमत कर दे और बोल सिवियान मुकत्तर उस पर डाले इतना कि चार अंगुल उसके ऊपर रहे बाद उसके नरम आग पर रख दे कि आहिस्ता आहिस्ता जोश खावे जो स्याही होकर ऊपर आती जावेगी उसको फेंकता जावें यहां तक पेशाब में न रहे बल्कि उसका रंग बदस्तूर रहे जब रंग उसका लाल रमालीकी तरह सुर्ख हो जावे बाद उसके धोकर काम में लावे तरकीब नं० २ शिंग्रफ को कतान के कपड़े की पोटली में बांधकर अव्वल नौसादर कानी को हल करके चीनी के जर्फ में रखें और शिंग्रफ की पोटली को उसमें लटकावे कि डूबी रहे और बतरीक अव्वल के नरम आग दे स्याही दूर हो जावेगी।

तरकीब नं० ३ शवयमानी फिटिकरी हल करके सिंग्रफ पार्चाकतान की पोटली में बांधकर उस्में लटका दे स्याही जाती रहेगी फिटिकरी महलूल इस्तरह करे कि उसको चंद रोज तक सिरका मुकत्तर या शराब खालिस में डाल दे जब हल होजावे काम में लावे।

तरकीब नं० ४ नौसादर मसक्का और फिटकिरी दोनों नमक सज्जी के पानीमें हल करे और शिंग्रफ को उसके दर्मियान में रखकर डोलापंतरगर्की करे स्याही जाईल हो जावेगी निकाल कर काम में लावे।

तरकीब नं० ५ शिंग्रफ का टुकड़ा लेक बकरी के घी में छिपा कर मौत दिल आग पर रखे और जोश दे स्याही दूर होगी।

तरकीब नं ६ सिंग्रफ को अव्वल सिरका मुकत्तर में लटका दे जिस्में स्याही दूर होकर सुर्ख हो जावे बाद उसके रोगन में जोश देकर आलादर्जे का सुर्ख करे बादह काम में लावे इन तरकीब मजकूरः बाला से साफ करके सिंग्रफ मजकूर नक्काशी का काम में लाया जाता है। (सुफहा ८५ किताब अलजवाहर)।

### कृक्ता शिंजर्फ वरंग सफेव आक की जड से (उर्दू)

अगर वेस आक को स्रोदकर उसमें शिंग्रफ ६ माशे की डली रस्र कर कपरमिट करके पांच सेर की आग दें तो शिंग्रफ वरंग सफेद कुश्ता हो जावेगा। (सुफहा ४ असवार अलकीमियां १/२/१९०७)

### कुश्ताशिंजर्फ कमलनाल से (उर्दू)

णिंग्रफ एक तोला कमलगट्टे की जड के दर्मियान रसकर रस्सी से सूब मजबूत बांधकर गिले हिकमत करके करीब दस सेर के आग देवें कुश्ता हो जावेगा। (सुफहा ८६ किताब कुश्तैजात हजारी)

### कुक्ताशिंजर्फ सफोद गुलाबाससे (उर्दू)

वेख गुलाबासका आध सेर लुगदा लेकर आध पाव पार्चा लपेटकर किसी गोशे में हवा से बचाकर आंच दी जावे (सुफहा नं० ४ अखबार अलकीमियां १/५/१९०७)

### कुश्ताशिंजर्फ लहसन में (उर्दू)

शिग्रफ तोला को लहसन यानी थूम मुकश्शर १५ तोले के नुगदे में कपरौटी ५ तोले रश्नः खाम लपेट कर आग बकदर दो सेर महफूज जगह में देवें इस्तरह तीन आग देवें कुश्ता सफेद हो जायगा। (सुफहा ८३ किताब कुश्तैजात हजारी)

### कुश्ताशिंग्रफ बरंगसफेद कौडगंदल में

कोड गंदल एक मशहूर बूटी है जो लुघियाने के कुर्व जवार देहात पवाद में बकसरते पैदा होती है इसके आध सेर नुगदे में शिग्रफ दो तोले की डली रखकर मजबूत कपरौटी करके जब खुश्क हो जावे पांच सेर की मगाक में बंद हो आंच देवे जब सर्द हो जावे निकाल लें इसी तरह सात दफे सात नुगदे आध आध सेर में पांच पांच सेर उपले की बंद हवा में आंच देते जायँ आखिरी आंच के बाद शिंगरफ व रंग सफेद कुश्ता होगा। (सुफहा २६ किताब इसरार अलकीमियां)

### कुश्ताशिंजर्फ केले के जड़ में (उर्दू)

केला की जड करीब सवा हाथ के लेवे बादहू उसके दर्मियान दो तोले शिग्रफ की डली रख कर गिले हिकमत करके एक गढा में मुनासिब आग दे देवें ताकि केला जल जाने मुजर्रिब है। (सुफहा ८५ किताब कुश्तैजात हजार)

### कुश्ताशिंगर्फ रूमी बरंग सफेद शीरमदार का चोया दे तुलसी की लुबदी में रख केले की जड में आंच (उर्दू)

शिंग्रफ रूमी १ तोला कर्छा आहनी में रख कर ४० तोला शीर मदार का चोया दे बादहू दस तोला तुलसी बूटी के नुगदे में देकर केले की जड़ में बंद करके जब खुश्क हो १० सेर उपलों की आंच देवें इन्शा अल्लाह ताला कुश्ता सफेद रंगत का बरामद होगा। (सुफहा ११ वेशोपकारक १४/११/१९०६)

### कुश्ताशिंजर्फ वरंग सफेद अर्कप्याज जंगली व शीर मदार में पकाने से (उर्दू)

आव जंगली प्याज दो तोला, शीर मदार १ तोला, शिंग्रफ एक तोला की मिट्टी के कुञ्जों में रखकर नरम नरम आंच पर पकावे मगर आंच जंगली उपलों की हो संफेद हो जावेगा, मुजरिब है। (सुफहा ८३ किताब कुश्तैजात हजारी)

### शिंग्रफभस्म कटेरी तुलसी, गुलाबांस के रस और भेड के दूध में ओटा मूषा में बालुकायंत्र में आंच

सिंग्रफ कंडचारी (कटेरी) रसिबच उवालना फिर तुलसी बीच फिर गुलाबांसी रस बीच फिर भेद दे दुद्धबिच फिर कुज्जे बिच रस के बालूयंत्र में हस्तभर टोपा में अग्नि देवे श्वेत हो जायगा (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### कुइताशिंजर्फबरंग सफेद खाकिस्तरदस्तसुर्ख मिर्च में (उर्दू)

पांच या ६ सेर सुर्ख मिर्च की लकडी जलाकर राख बना लो और हडियां में डालकर दर्मियान में शिंगरफ की डला रखकर पांच सेर बेर की लकडी की नीचे आग जलाओ मगर आंच दो चोबी हो जिस बक्त तमाम लकड़िया जल जावें तौ सर्द करके निकाल लो तौ शिंग्रफ सफेंद होगा मुजरिंब है। (सुफहा ८२ किताब कुश्तैजात हजारी)

### कुश्ताशिंजर्फ की उमदा और आसानतरकीब खास्तर दरस्त सुर्ख मिर्च में (उर्दू)

मिर्च सुर्ख की लकड़ियां खुश्क बकदर दो सेर पुख्तः जलाकर उसकी खाक एक हांडी कोरी गिली में भर दे एनवसत खाक में दो तोला डली शिंग्रफ की रखे मुंह हांडी का चिप्पी (ढक्कन) से बंद करके आरद बंदमसे खूव खाम कर दें बाद अजां देगदान के ऊपर रखे एक पहर कामिल नरम आंच ५ सेर चीन कनार रसे दें इन्शा अल्लाह डली मजकूर अन्दर ही अन्दर हांड़ी के शिगुफ्त हो जावेगी निकाल कर कदरे आग पर डालें अगर रंग तबदील न हुआ और धुवां न दे इस्तैमाल में लावें यह कुश्ता कुब्बत बाह के लिये नादिरात और मेरे तजरुबात में से है हलवा या मस्का में बकदर हो बिरंज (सुफहा ५ अखबार अलकीमियां)

# कुक्ताशिग्रफ बरंग सफेद पोस्तबैजामुर्ग और शौरमें (उर्दू)

शिंग्रफ एक तोला, पोस्तबैजा मुर्ग दस तोला, शोरा कलमी पांच तोला, अब्बल एक तोला क्जा गिली में निस्फ पोस्त बैजा मुर्ग बारीक करके रखें उस पर शिंग्रफ की डली रखकर बाकी निस्फ पोस्त शिंग्रफ के ऊपर बिछाकर सबके ऊपर शोराकलमी डाल दें जाँबाद कपरौटी करके पांच सेर की आंच दें वरंग सफेद कुश्ता होकर बरामद होगा।

(सुफहा २ अखबार अलकीमियां १/११/१९०७)

### सिंग्रफभस्म शोशे के चूर्ण में पुट

चिटे कचेद चूर्ण में सिंग्रफ रख के आग दैणी श्वेत हो जायगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### कुश्ताशिंग्रफ बरंग सफेद तुष्मएरंड में पकाकर कुंजद की लुबदी में आंच (उर्दू)

तुष्म अरंड दो तोले के रस में निबू खरल करके शिंग्रफ एक तोला की डली पर जमाद कर दें और बादहू मग्ज तुष्म अरण्ड एक सेर का नुगदा बनाकर उसके दिमियान शिंग्रफ देकर खुले मुंह की कड़ाही में रखकर नीचे आग जलानी शुरू कर दें, बीस मिनट के बाद कड़ाही के अन्दर मग्जों को भी आग लगावें ताकि वह जलने लग जावे जब बिलकुल जलकर कोयला हो जावें उस वक्त सर्द करके शिंग्रफ को निकाल लें, शिंग्रफ कायमुल्नार होकर निकलेगा, शिंग्रफ कायमुल्नार मजकूर एक तोला को एक सेर कुंजद स्याह के नुगदे में देकर दो पाचकदस्ती कलां के हवा से बचाकर आंच दें इन्शा अल्लाह शिंग्रफ बरंग सफेद बरामद होगा मुजर्रिब है, कुव्वतवाह के लिये दो बिरंज खुराक हलवा या मस्का में (सुफहा ७ अखबार अलकीमियां १/१२/१९०६)।

### कुक्ता शिंग्रफ बरंग सफेद बैजामुर्ग में (उर्दू)

शिंग्रफ ३ माशे की सालम डली को अगर एक खाली बैजामुर्ग में रखकर दूसरा खोल ऊपर देकर गिले हिकमत करके चार पांच सेर की आंच दे दी जावे तो शिंग्रफ का मफेदरंग का कुश्ता हो जाता है कुब्बत बाह के लिये खराक एक चावल। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियां १/२/१९०७)

### ईंगुरप्रक्रियाविधि शिंग्रफभस्म ७ आंच अंडे में भर धागा लपेट

अंडा इक मुरगीको लेइ। ताके नान्हों छेद करेइ।। काढि मुपेदी न्यारी धरै। जरवी मांहि जो ईंगुर भरै।। ईंगुर कीजै चना समान। तब अंडा में बेइ मुजान।। ईंगुर लीजै तोरौ एक। हंसपाक ले ये जु विवेक।। अंडा बैठि मेदा अवधूत। पुनि लपेटि जै चौवरसूत।। सूत टंक दश के उनमान। इसी मांति कै वेक्टि मुजान।। अंडा पीडुरे लहिन धरौ। फेरि फेरि पुट सात करौ।। मोडे अंडा लीजै सात। सूत पुराने इहही बात।। ईंगुर जो बेधिक ह्वै जाय। धातहू रंगे मुनो हो राय।। जो यह किरिया मध्यम जानि। जामें होइ जीविक हानि।।

(बडा रससागर)

### शिंग्रफभस्म अंडे में पकाया ५ बार

शिंग्रफ ले के कुक्कुटांड में पाकर उपरों फेर बंद करके चावलां बिच पाके रिनोणे एवं पचकुक्कुटाण्ड में रिनणें से शिंग्रफ फूल जायगा, अनुपान के साथ दैणा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### कुश्ताशिंग्रफ रोहमछली में

एक तोला शिंग्रफ रूमी को रोहू मछली के मुंह में गिले हिकमत करके और तीन पहर उपलों की आग देवें। (मुफहा ८४ किताब कुश्तैजात हजारी)

### शिंग्रफभस्म (बेधक) लाणाबूटी में पका बकरे की कलेजी में रख शराब डाल आँच

सिंग्रफ की डली लेकर मिट्टी के भांडे में रखकर लाणा, बूटी का पाणी सवा सेर पाकर धूप में रखकर सुखाणा अथवा भूभल पर रखकर सुखाणा फिर बकरे की कलेजी जो ठीककर रेजी रंगदी पखदी हुंदी है वह लेकर पाड के उसमें डली रखकर सीउके भांडे में रखकर उपरों देशी शराब चंगा पाकर बंद करके आग देणी फिर वह शिंग्रफ ताम्न पर पाणे से सुवर्ण कर होवेगा सुवर्ण फोटक हो जावेगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

# कुश्ताशिंग्रफ-धतूरे के रस में घोट टिकिया बना गूदड की आँच (उर्दू)

छः माणे शिग्रफ वर्ग जोजमाइल के पानी में छः खरल करके कुर्स बना कर खुक्क करके एक छटांक उमदा पार्चः लपेट कर एक गोणे में आग लगावें। (सुफहा ८५ किताब कुक्तैजात हजारी)

### कुश्ता शिंजर्फ-अर्कलैमूं में गिलोला बना धतूरे के फल में रख गूदड़ की आँच (उर्दू)

शिग्रफ रूमी एक तोला लेकर चीनी के वर्तन में रखे और अर्क लैमूं इस कदर डालें कि तीन अंगुश्त ऊंचा रहे और एक दिन रात के बाद उस अर्क में

१ क्या लोनिया से मतलब है?

१ जोजमाइल धतूरा।

उसे बरल करके ज्वर कर दें और गिलोला बन कर धत्तरा के पेट को खाली करके उसमें भर दें और उसके मुंह का अजजाइ मुतलजा से बंद करके पार्चा कर पास जिसको कि रोगन बेद अंजीर से तरकिया हुआ हो उस पर इस कदर लपेटे कि एक तरबूज की मिकदार में हो जावे उसको एक तार आहनी से किसी जगह मौअल्लिक करें और आग दें जब गैला जनी खतम हो जावे तौ इस गिलोला मौल्लिका को जमीन पर रखें और एक बड्डे से वर्तन से ढाप दें एक रोज के बाद उसको निकालें, कुश्ता सफेद रंग बरामद होगा खुराक एक रत्ती तक मक्खन के साथ करी बदनी की तकबियत और वाह व इमसाक के वास्ते जाइदीलहू मुजरिंब उल मुजरिंब है। (सुफहा ५५ किताब मुजरिंबातफीरोजी)

### कुञ्ताशिंग्रफ–शीरतिधारा में टिकिया बना पुट की आँच (उर्दू)

शिग्रफ एक तोला को दूध तीन धारी थूहर में खरल करके टिक्की बना कर खुश्क करके बूटी छलटी एक छटांक में रखकर गिले हिकमत करके आग करीब ४ सेर के देवें कुश्ता हो जावेगा। (सुफहा ८५ किताब कुश्तैजात हजारी)

### कुश्ताशिंग्रफ-जमीकन्द के रस में टिकिया बना जमीकन्द में रख पुट (उर्दू)

एक तोला शिंग्रफ को दो सेर अर्क जमीकन्द में खरल करके टिक्की बनावें बादहू साया में टिक्की को खुश्क करके एक जदीद जमीन में कंद में जो बहुत बडा हो डालकर अच्छी तरह छः या सात दफे कपरौटी करके खुश्क करें एक महफूज जगह में गढा खोदकर करीब एक मन के आग देवें। (सुफहा ५५ किताब कुश्तैजात हजारी)

### शिंग्रफ भस्मसफेद : दूध में औटा प्याज के रस में घोट टिकिया बना प्याज की लुगदी में आंच (भाषा)

सिंग्रफ पहले दो सेर गौ के दुग्ध में दोलायंत्र से पकाणा फिर पलांडु के रस में खरल रस शिंग्रफ से चतुर्गुण होवे फिर पलांडु की लुगदी में १६ सेर पक्के गोउहे की आग देणी निर्वात स्थान में श्वेत हो जायगा, तब कमजोरी में १ रत्ती अनुपान से देणा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### कुश्तासिंग्रफ-अर्क प्याज व शराब देशी व जर्दी बैजा में घोटकर उपलें की आंच (उर्दू)

शिंग्रफ एक तोला, प्याज का पानी बकदर एक सेर पुस्तः लेकर थोड़ा थोड़ा डालकर खरल करे बादहू एक बोतल देशी शराब किस्म अव्वल में खरल करके टिक्की कूंजा बनावे बाद बहजदी तुस्म मुर्ग में खरल करके एक गिली में रखकर गिलेहिकमत करें और खुश्क करके दो सेर उपले सहराई की आग देवें। (सुफहा ८४ किताब कुश्तैजातहजारी)

# कुश्ता शिंग्रफ-आक के दूध में टिकिया बना पीपल की खाक में (उर्दू)

एक तोला शिग्रफ को आठ पहर शीर मदार में खरल करके टिक्की बनाकर खुश्क करके मगर साये में बादहू पोस्त दरस्त पीपल की सवा पाव राख लेकर एक बर्तन में ढालकर दर्मियान टिक्की रखकर गिले हिकमत करके आग करीब आठ उपलों की दे देवें मुजरिंब है। (सुफहा ८५ किताब कुश्तेजात हजारी)

### कुश्तासिंग्रफ-साकिस्तर ढाक या पीपल या जंगली कंडा (उर्दू)

दरस्त पीपल और बनकंडा और दरस्त ढाक की साकिस्तर में भी कुश्ता

शिंग्रफ का हो जाता है जिस्तरोक से हड़ताल का कुश्ता हो जाता है। (सुफहा ८२ किताब कुश्तैजात हजारी)

### कुश्तासिंग्रफ (मुकव्वीवाह) बरंग सफेद अर्कघीग्वार में घोट सिर्स के नुगद में रख भूधर में आंच (उर्दू)

हस्ब फर्माइश एडीटर नज्म हाजा हजरत सय्यदुलशौरा जनाव समीम साहब शायर रियासत आलियः मालीर कोटलाने तसनीफ फर्माई है, लुत्फ यह है कि नसर से ज्यादा बाजै परकीब समझ में आती है।

कुश्ता सिंग्रफे का बनाना है अगर । रख शिंग्रफे कारका मद्दे नजर ॥ एक तोला शिंग्रफ के रूमी है बस । क्या जरूरत है बढ़ाने की हिवस ॥ क्यारके पानी में कर उसको खरल । दूसरे दिन साये में रख फिल अमल ॥ और फिर वेख सिर्स में कर न देर । वजन जिसका कम से कम हो एक सेर ॥ बंद करके एक वजन जेरे जमीन । खोदकर फिर दफन कर इसको वहीं ॥ तह जमा ऊपर से बालू रेत की । तह मगर काफी है उसको एक ही ॥ आंच दे इस एक तह में पांच सेर । दूसरे दिन आंच का दोना हो सिपहर ॥ तीसरे दिन तीस सेर और आंच दे । रोज चौथे एक मन फिर उसको ले ॥ पांचवें दिन फिर सवा मन लाइये । आंच की गर्मी उसे पहुँचाइये ॥ बाद उसके सर्द हो जाए वह जब । कुश्ता शिंग्रफ का निकाले फिर वह तब । रंग आए जब नजर उसका सफेद । वाहकी कुब्बत की पूरी रख उमीद ॥ है फकत खुराक इसकी दो बिरंज । खाके बालाईसे कर फिर दूर रंज । हो न बालाई तौ मस्काही सही । फाइदा दोनों का है बस एक ही ॥ (सुफहा ६ अखबार अलकीमियाँ १६/१२/१९०६)

### कुश्तासिग्रफ मयसीमाव अर्कप्याज में ४० दिन खरलकर टिकिया बना चूने में रख चक्रजंतर की आंच (उर्दू)

शिंग्रफ पांच तोला, सीमाव पांच तोला, हर दो को मिलाकर अर्क प्याज में चालीस रोज तक बराबर खरल करें और फल्लूस के बराबर टिकिया बनावें और खुश्क करे और जमीन में एक गढा सूराख की तरह वकदरे डेढ बालिश्त या हस्ब जरूरत खोदे और उस गढे को कलस हिजरी सफेद से जो बारीक किया हुआ हो निस्फ तक भर दें और उस पर सब टिकियां यकेबाद दीगरे रखकर बाकी को इसी कलम से भर दें और गढा मजकूर से चार अंगुल के फासिले पर गिर्दा खंदक की तरह एक और गढा खोदें और उपला सहराई से पूर कर दें आग इस तरह पर लगाकें कि हर चार तरफ एक ही मर्तबः आग चमके और इस गर्ज के वास्ते रोग न स्याह से फतीला तर करके गिर्दा गिर्द रखना बहुत मुनासिब है अपने साये में परहेज करें कामिल सर्द होने पर निकालें खुराक एक चादल से चार चावल तक बदर का मुनासह अमराज से मस्लन मजजूम को हलैला, स्याह, कथा, कतीरा, सरभंगा, शाहतरा, हिनाब वर्ग खुरफा के जो शांदेसे चालीस रोज तक और नरमला के वास्ते मबीज मुनक्का मग्ज बादाम या वर्ग पान या रैहां या मक्खन में और और सर्द मिजाजवालों को लौंग जौंज बलवा वगैरह के साथ परहेज मुनासिब जरूरी है नजला मुतकर्चा के वास्ते अकसीर है हत्ता कि सदसाला नजला इससे दूर हो जाता है और जमाम के वास्ते वेनजीर तक वियत वाह और इमसाक के वास्ते वे मिसल हिफाजत करने काबिल है मामूल रमर्कमुल हरूफ के बारहा तजरुबे में आ चुका है।

(सुफहा ५३ किताब मुजरिंबात फीरोजी)

### कुश्ता शिंग्रफ मय सीमाव अर्क प्याज में ४० दिन खरलकर टिकिया बना चूनें में रख चक्र जंत्र की आंच (उर्दू)

शिंग्रफ ५ तोले, पारा ५ तोले, दोनों को चालीस रोज तक अर्क प्याज में खरल करें और फल्लूस की बराबर टिकिया बनाकर साये में खुश्क कर ले, जमीन में एक सुराख डेढ बालिश्त गहरा खोदें निस्फ सूराख कलस हिजरी सफेद रंग से भर दें और टिकिया मजकूर रख कर बाकी भी उससे भर दें इस सूराख से चार अंगुल के फासिले पर गिर्दा गिर्द खंदक की सूरत में एक

दूसरा गढा खोदें और पन्द्रह सेर उपलों से भर दें और आग लगावे मगर हर चहार तरफ एक ही बार चमकी पूरी तरह सर्द होने के बाद जो कम अजकम बीस घंटे में होगा कुश्ता शुदहा शिंग्रफ व पारा हमवजन निकाल लें खुराक एक चावल से दो चावल तक मैं इसे इन बंदरकों से बरना करता हूं यानी आतिशक जजाम बाले को हलैला स्याह, कत्था, कतीरा, सरभंग शाहतर वर्ग हिना के जो शाँदे से और गर्म मिजाज वालों को वर्ग रेहाँ में सर्द मिजाजवालों को लोग जोज बबा वगैर: के साथ बीससाला नजला मुतकरजामें मैंने इसे अकसीर पाया है कुब्बत वाह और इमसाक में अजीब तमाशा दिखाता है गर्जे कि वे नजीर और काविल हिफाजत हैं। (सुफहा १६ रिसाल: हिकमत लाहौर १५/२/१९०७)

### कुश्ता शिग्रफ अजहद मुकच्ची प्याजी की सह आतिशा शराब तय्यार कर उस्में घूट टिकिया बना सम्पुट में रख बालू जन्तर में चार पहर आंच (उर्दू)

नाजिरीन मुन्दर्जः जैल कुश्त शिंग्रफ जो आपकी खातिर आज दर्ज कर रहा हूं सचमुच वेनजीर है कैसा ही सत्व नामर्द हो सात दिन के अन्दर खुदा चाहै मर्द वन जावेगा चहरा सुर्ख हो जावेगा इसको सात दिन वा परहेजा खाना किसी का काम है यह एक राज है सीना खोल कर नाजरीन के सामने रखे जाते हैं जो इसको बनावेगा याद करेगा।

प्याज एक मन लेकर उनका रस निकालें एक मटके में डाखे और उसमें सेर भर गुड़ और सेर भर छिलका कीकड डाल दें पन्द्रह दिन के अन्दर ही उसमें साड़ पैदा हो जावेगा जैसा कि शराब में पैदा होता है अब बजरिय: भवका या बजरिय: कूरा अबीक इसका अर्क खींच ले इस अर्क का फिर अर्क खींचे तीन बार अर्क खींचने में करीब दो बोतल यह तेज अर्क जिसको गराब प्याज कहना बजा है निकलेगा शिंग्रफ ४ तोले लेकर खरल में डालकर इस अर्क को डालकर खरल करना शुरू करें, हत्ताकि तमाम पानी उसमें जज्ब हो जावे फिर शिग्रफ की टिकिया बनाकर दो छोटे प्यालों के दर्मियान इसको दे दे और मिट्टी मुँह पर लगाकर बन्द कर दें एक वर्तन गिली में ५ सेर बाल् रेत नीचे ऊपर देंकर दर्मियान वह प्याली रखकर नीचे ४ प्रहर दर्मियानी आंच करे शिंग्रफ कुश्ता हो जावेगा खुराक इसकी एक चावल है जो बरदाश्त कर सकें, चाहे ४ चावल खा जावें मक्खन में रखकर निगल लेना चाहिये. ७ दिन साकर फिर जवानी के दिन मुलाहिजा फर्मावे कसरत जमाई से परहेज करें और लूत्फ जिन्दगानी उठावें न कि इस ताकत अजीब को हासिल करके अय्याशी में गवां दे और फिर वैसे ही कोरे के कोरे रह जावें। (सुफहा अखबार वैश्योपकारक लाहौर ३१/१०/१९०६)

### तरकीब कुश्ताशिग्रफ शिग्रफ को भिलावा कुचला, मालकाँगनी, शहद, घी में पका प्याज का चोयादे शीर आक में खरलकर बालू जंतर में आँच (उर्दू)

शिंग्रफ १ तोला, मालकांगनी १ छटांक, कुचला १ छटांक, भिलावा १ छटांक, शहद १ छटांक, घी १ छटांक मालकांगनी भिलावा, कुचलाको बारीक करके शिंग्रफ की डली कड़ाही में रखकर ऊपर बिछाकर दबा देवें और शहद व घी ऊपर डालकर नीचे नरम आंच ४ प्रहर करके ठंढा होने पर शिंग्रफ की डली निकाल ले इस डली को फिर तवा आहनी या कर्छे पर रखें और नरम आंच नीचे शुरू करें और प्याज के रस का चोया दें, ५ सेर रस प्याज का जब खतम हो जावे तो डली को लेकर दूध आग में एक दिन खरल करें और आक के दो पत्तों के दर्मियान पांच सेर बालू रेत नीचे उपर देकर एक हांड़ी में डालकर नीचे दो पहर तक दर्मियानी आंच दे, कुस्ता शिंग्रफ बहुत आला तय्यार है यह अकेला ही कुख़्तवाह में बेनजीर है दो चाबल मक्खन में खावें ७ दिन के अन्दर सुर्ख कर देता है। (सुफहा वैश्योपकारक लाहौर १४/११/१९०६)

### कुश्ता शिंजर्फ सफेद दाफै फालिज रोगन जमालगोटा व बादाम तलख वगैरः का तय्यार कर उस्में गोतादे सदवार तिश्वया बादह अस्पन्द व शीर मदार की लुबदी में आंच (उर्दू)

तुस्म अलसी २० तोला, तुस्म बादाम तलख २० तोला, तुस्म जमालगोटा २० तोला, तूरुम अस्पन्द २० तोला, सबको मिलाकर शीर जकुमसे तर करके बजरिय: पतालजंतर जरूफ गिली में कशीद करें तेल बरंग स्याह होगा बाद जजफर दो तोला की एक डली लेकर उस तेल में तर करके वर्ग वेदअंजीर पर रस कर लपेट कर गिलोला बना लेवे और उस पर ५ तोले सस्त मिट्टी तरका गिलाफ देकर कोयले की आग पर तश्विया करें जब कि गिलो ले के ऊपरवाली मिट्टी सूर्व हो जावे तो आग से निकाल कर तोडकर और तेल में भिगोकर वर्ग एरए में लपेटकर गिलोला बनाकर मिट्टी ५ तोला लेकर बदस्तुर अव्वल आग में तश्बिया करें, इस्तरह एक सद मर्तब: तिक्वया देना होगा तूरुम अस्पन्द २० तोला, शीरमदार २० तोला को घोटकर नुगदा बना लेवें और जंजफर मजकूर इसमें रखकर गिले हिकमत करें बाद ५ सेर पाचकदस्ती को आग दे दें कृत्ता बरंग सफेद हमवजन तय्यार होगा, बकदर निस्फ चांबल मुनक्का में खिलाया करें इन्शा अल्लाह अगर तमाम बदन को फालिज होगा तो हमेशा के लिये आराम हो जायगा (सफहा शर्तिया है। 83 अखबार १६/११/१९०६)

# कुश्ता शिंजर्फ या तरकीब कायम करने शिंजर्क सफेद प्याज में २१ आंच (उर्दू)

थोड़ी सी शिंग्रफ लेकर एक बड़े सफेद प्याज में मगर पहले हींग को लेप करके डालकर गर्म भूभल में कपरौटी करके रखें इस्तरह इक्कीस मर्तब: करें (सुफहा ८२ किताब कुस्तैजात हजारी)

### कुश्ता शिंजर्फ या तरकीब कायम करके शिंजर्फ फल इन्द्रायन में १०१ आंच (उर्दू)

शिंग्रफ एक तोले को हिजल ताजा में डालकर कपरौटी करके एक गढा में एक सौ एक आग देवें इसी तरह एक सौ एक आंच दे देवें मगर याद रहे कि हरवार हिंजल ताजा चाहिये (सुफहा ८४ किताब कुस्तैजात हजारी)

### शिंग्रफ कांयम करने की क्रिया और कायमसिंग्रफ से निकाले पारे को स्थिर करता है

लोटा सज्जी के सत्व में सिंग्रफ को दाबू देने से ५ वा ७ बार लाल करने से एवं सुक्ति वा सुधा चूर्ण में (भरबेड का चूर्ण) सबज गिदड तमाकू में लुगदी वणा सात आग देणे से शिंग्रफ स्थिर हो जाता है। (उसको तेजाब में पारद अलग कर तो स्वच्छ है (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### शिंग्रफ भस्म वा अग्निस्थाई विष का लेप कर तोंबे में रख सौ पूट

१ तोला तेलिया, मौरा २ तोले जहरा दोनों को निंबू के रस में खरल करना फिर शिंग्रफ पर लेप करना फिर तुंबे में रखकर कपडमाटी करणी एवं सौ तुंबे में पुट देणा कुक्कुट पुट पुष्टि ज्वरादावनुपानेन (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### तरकीब शिंग्रफ मूमियाशिंजर्फ को सींगिया के गिलोले में रख कड में पकाया है (फार्सी)

कि वराइ इश्तहा आबुर्दन सहचन्द अज साविक व दरवाह मुजरिंब अस्त शिग्रफ किस्म अव्वल कि हंसपाक गोयन्द दो तोले रायककितै विगीरन्द व वेश सफेद कि जहर नवाती अस्त पावसेर वस्तानद व बारीक साजन्द व

जमीकुनद विकोवन्द व आव विगीरंद व अजी आव वेश मसहकारा व सर शंद व शिंग्रफ रादर वसत आँ निहादह गिलोला बन्दन्द वा पार्चा सुफ बरऑ गिलोला साफपेचन्द व दररंद दरंद परावियारन्द रोगन तस्म महसफर कि वहिन्दीकड गोयन्द मवानःअनः (वजनी) सहसेर ब दरदेग मिट्टी निहन्द व गिलोला दरआँ अन्दाजन्द व सरपोश बरआँ कर्दः महकूम गीरन्द व संगे बालाई सरपोण नीज गुजारन्द पस आतिश कुनन्द हनीजी कि शोला ओमिकदार कनुल बालिश्त अजदो सहचोब आतिश दिहन्द ता यक पास बादह आणितुंद कुनद चुनाचि स्वाहन्द ता सह पास कामिल आतिण दिहन्द तुन्द ब बुझार बर आमदन न दिहन्द शोर अजीम अजदेग ख्वाहद बरामद व सवास नकुनन्द व बाद चहार पास फरूद आरन्द तमाम रोगन गलीज शृद: मे मानद कितः शिग्रफ अजों बर आरन्द कदर यक विरंजई शिग्रफः हमराह पान खाईदः विखुरन्द इश्तहा अजीज में आरद व रफै: फैज हममें नुमायद ब वे आफत अस्त व दरवाह आसर कबीदारद व बदनरा फरवः ब बरकुवत मेसाजन व दोहफ्तः अगर बिख्रन्द यकसाल आसरमें मानद व रोगन गलीज कि चोह मानिन्द में शबद आंनीज बराइ इश्तहा व अमराज मुलगमोह मजमनह मूजरिंब अस्त कदेर विख्रानन्द वापान । (सुफहा ४ किताब मुजरिबात अकबरी)

### शिंग्रफ मोमिया मिलाबे और घी में औटा फिर दूध में औटाया है

भिलावे १० तोले, घृत १५ तोले, शिंग्रफ १ तोला, तीनों चीजे आग पर चढ़ा दैणा जब घृत जल जावे तब शिंग्रफ निकाल के २ सेर पके दुग्ध में पाके काढणा फूल जायगा, अनुमान से देणा (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### हिंगुल गुण

कषायतिक्तं कटु हिंगुलं स्यान्नेन्नामयघ्नं गलगंडकुष्ठम् ॥ हंत्यम्लिपतं ज्वरशोषशोफशूलातिसारं मुमुखप्रसेकम् ॥९॥ (टो० नं०)

(टो० नं०) अर्थ-सिंगरफ कसैला, चर्परा, कडुवा होता है और नेत्र रोग, गलगंड कोढ़, अम्लिपत, ज्वर, शोष, सूजन दर्द, अतिसार और मुख में से लारों के गिरने को नाश करता है।।९।।

## फवायद कुश्ता शिंग्रफ मुखकर (उर्दू)

सुराक १ चावलमें तीन चावल तक वास्ते नामर्दी वगैरः के मक्खन में या मुनक्का में डाल कर खावें ऊपर से दूध नीम गर्म घी पिलाकर या वैसे ही पी जावें, इम साकके वास्ते पान में खा लें और दूध घी पी लें कोई भी बादी या बलगमी अमराज क्यों न हो मुनक्का में एक चावल मिला खालें, गठिया की इक्तहा जौफ एसाव और हनाजीर सफेद दाग नीज आतिश को भी मुफीद है अगर गर्मी खुश्की मालूम हो तो दूध घी वगैरः पिलावें पान में खाना भी बहुत ही मुफीद है, बादी और बलगमी अमराज में बादी बलगमी अशियाइ और नामर्दी में बादी अशियाइ तुर्ण अशियाई और तेल की अशिया से परहेज लाजिम है (सुफहा १५ वैशोपकारक लाहौर १२/१२/१९०६)

### शिंग्रफमोमिया हुलहुल नींबू के रस में पकाने से (भाषा)

सिंग्रफ (हुलहुल के पत्ते कागजी निंबू) हुलहुल नेडली को कहते हैं न्योली का रस १० तोले और निंबू का रस ६ तोले से कम न होवे दोनों रस कुज्जे में पाकर शिंग्रफ की डली एक तोले की उसमें पाकर बन्द करके कोयलों के ऊपर कुज्जे को रखकर मन्द मन्द अग्नि देकर रस को जलाना सिंग्रफ श्वेत वर्ण मोमिया बन जायाग, न्योली के रस में फौलाद बणता है धूप में। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### रोगनशिंग्रफ (उर्दू)

दो तोला शिंग्रफ रूमी को पोटली में बांधे और जर्फ आहनी में रख कर रोजाना पाव भर शीर मदार डाल कर नरम आग में पकावे इसी तरह से सौ दिन तक पाव भर दूध में रोजाना पकाया करे ताकि पच्चीस सेर दूध शिंग्रफ मजकूर में जज्ब हो जावे, बाद अजां शिंग्रफ को जर्फ चीनी में रखकर रात को शवनम में रख दे सुबह को रोगन हो जायगा जो कि मुंजमिदन होगा, यह रोगन एक रत्ती तोले भर चाँदी का सोना बनाता है और एक सींक एक एक हफ्ते के बाद हमराह बालाई के खावे कुव्वत वाह और नामर्दी-के वास्ते इससे बढ़कर नुसखा नहीं है।

और काविल तजरुवा है हकीम गोरदासमल साहब सािकन रावलिपंडी ने इसको अखबार अलकीिमयां मारूजा यकम मई सन् १९०५ में तबअ कराया है और लिखा है कि यह उस जोगी का नुसखा है जिसने एक मुजामअत परस्त आदमी को दिया था और हकीम साहब ममदूह ने उससे हािसल किया इसमें ठीक नहीं कि यह नुसखा सुर्ख अकसीर का है और उसूलन वेनजीर है और जन गािलब है कि इससे तिला बन जावे। (सुफहा अकलीिमयां १९५)

### शिंग्रफ तैल मूषकपर्णी के रस में घोट पाताल यन्त्र से (भाषा)

मूषापर्णी के रस में खरल करना सिंग्रफ दिन २१ फिर छोटी छोटी गोली बनाकर सुखा लैणी फिर उनको आतिशी शीशी में पाकर कपरिमट्टी करके शीशी के मुख में अश्वकेश रखकर सिंछद्र दौर में मुख हेठ निकाल कर छिद्र पर मिट्टी लगाकर मुखके नीचे कांच वा चीनी का पात्र रख कर अधोमुख शीशी के ऊपर सेर पक्का धान्य तुष रखकर अग्नि देवे 'तत्तैल स्पर्शिद्धकम्' (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### शिंग्रफभस्म तथा तैल (भाषा)

सिंग्रफ लेकर थोम (लहसन) के रस में गोली बणा लेवे फिर थोम की लुगदी गोली के नीचे ऊपर देकर ६ बट्टी गोहे की आग देणी श्वेत भस्म हो जायगी, तप, नाकुब्बती, कफ, वात, रोगों पर तीला भर देणी अनुपान भिन्न भिन्न, एक तुरी थोम के रस में खरल करके छोटी गोली बणा कर पातालयंत्र से तैल निकाल लेवे, यह तैल वेधक है। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### अकसीर उल अकसरी मोम शिंग्रफ की शहद में गोता दे नौसादर पर छिडक आंबा हल्दी लपेट तुख्म अंडी में रख सदबार भडका (उर्दू)

बफज्ल खुदा इसके चन्द रोज के स्तैमाल से नामर्द जवां मर्द हो जाताहै चाहे कैसा ही गया गुजरा मारीज क्यों न हो तीन रोज निहायत सात रोज में अपनी असली हालत पर आ जाता है मेरे शफा:खान: हैदरी का यह खास नुसखा है अब तक कई मरीज जो वर्षों तक इलाज करते करते थक कर ना उम्मीद होकर इलाज से तोबा करके बैठ गये थे वह भी खुदा के फज्ल से कामयाब हुये तजरुबा शर्त है कि तय्यार करके देख लेवें और कहीं ऐसा न हो कि तूल अमल देख कर घबराकर इस नियामत से महरूम रहे अगर आपको कुव्वत वाह हासिल करने का शौक हो तो चन्दरोज जरूर मेहनत करैं जिससे तमाम उम्र ऐशो अशरत से बसर होगी इन्शा अल्लाह इसके स्तैमाल के बाद दूसरी किसी दवा की जरूरत न रहेगी बस अगर कुदरता खुदा का तमाशा देखना हो तौ जरूर तजरुबा करे हरगिज खता न होगी।

### नुससा अकसीरी यह है

शिंग्रफ बकदर २ तोला सालम डली को ७ रोज तक शीर मदार में भिगो

रसे बाद उसके निकाल कर शहद खालिस में ड्बो कर उस पर दो रत्ती नौसादर ईरानी वरंग सुर्ख पिसा हुआ सफूफ डाल दें यानी छिड़के दें और फौरन आंबा हल्दी के सफ्फ में वह शहद आल्दह डली रख कर हाथ से इधर उधर करै जिस कदर उसके साथ आंबा हल्दी का सफुफ लगे वह बदस्तूर रहने दे बाद दो तोले तुरूम वेद अंजीर के नुगदे में रखकर गिलोला बना ले फिर ६ अदद वर्ग वेद अंजीर नीचे ऊपर देकर रेशा खाम से चन्द पेच मार दें और पुतला जैसा गिले हिकमत करके गीला गीला ही पाचकदश्ती की आग में रख कर तश्विया करे जब कि बारह मिनट निहायत पन्द्रह मिनट हों तो फौरन गिलोला निकाल कर गर्म २ तोड़ कर शहद में आलूदह करके उस पर दो रत्ती नौसादर ईरानी का सफूफ छिड़क कर आंबा हल्दी के सफूफ में फिराकर दो तोले तुरुम वेद अंजीर के मुकश्शर नुगदे में रख कर उस पर ६ अदद वर्ग वेद अंजीर लपेट कर गिलोला बना कर पुतला गिले हिकमत कर लेवे और बदस्तूर अव्वल आग में रखकर तिश्वया करें इसी तरह दो सद मर्तवः तश्चिया करें इन्शा अल्लाह बहक्म खुदा मजकूर आला दर्जे का मोमिया हो जावेगा, हां यह भी याद रहे कि अगर पहिलीसी आग बराबर आती रहैगी तो फिर आपको दो सदमर्तबः की तकलीफ न होगी सिर्फ एक सद पच्चीस तीस तश्चिया में मोमिया हो जाता है इसलिये बेहतर है कि एक सद तश्चिये के बाद डली को सीक आहनी मारमार कर देखता रहे जब कि सीख अन्दर डली के चली जावे तौ तिश्वये को अमलबंद कर देवे बस तय्यार है वक्त जरूरत के बकदर निस्फ चावल से एक चावल तक मरीज को तिबयत को समझ कर देवे। और इसरार इलाहीका मशाहदा फर्वावै यह भी याद रहे कि रोगन व शीर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिये बल्कि जिस कदर रोगन खायेंगे वह सब हजम होता जावेगा, कोई तकलीफ न होगी, परहेज तुर्जी वह मछली और जमाइ का होना जरूरी है।

### एक इसरार और मुखफ्फीराज

यह भी है कि शिंग्रफ मजकूर को प्याला चीनी में रख कर वह प्याला पांच सेर रेत के ऊपर रख दे जो पहले से तबा आहनी या गिली में डाल कर चूल्हे पर रखा होगा। नीचे नरम नरम आग जला कर अर्क जैल का चोया डालते जावेंगे तौ रंजफर मजकूर का तेल होता जावेगा जबिक तमाम तेल हो जावे तो हिफाजत से उतार कर शीशी में रख लेवे और ब वक्त जरूरत बकदर एक सुर्ख एक तोला मिस पर तरह कर इन्शा अल्लाह मकबूल बाजार होगा।

### अर्क यह है

कलस बैजा मुर्ग २ जुज, नौसादर २ जुज, आबचूना ३ जुज, बोल सिवियां ४ जुज, मूए आदम ६ जुज, तरकीब यह है कि बालों को अच्छी तरह चिकनाई से साफ कर लेवें और मिकराज से बहुत कतर लेवै फिर अजजाइ को मिलाकर शीशी में डालकर बंद कर लेवै बाद गजपुटगढ़ा जमीन में खोद उसमें लीद अस्पताजा भरकर शीशी को दर्मियान में रखकर गढ़े को बंद कर दे, बीस रोज के बाद निकाल कर कुरा अंबीक में डाल कर जो काच का होगा बतरीक मारूफ अर्क कशीद करै जब तक सफेद अर्क आता रहे तो उसको अलहदा रक्खै या नीचे गिरने देवै जिस वक्त सुर्ख रंग का अर्क निकले वह शीशी में लेते रहे जब कि स्याह कतरा गिरे तो अमल का फौरन बंद कर दे बस सुर्ख रंग का जो अफा होगा वह भी कारामद है उसी का चोह देने से फज्ल खुदा जंजद जजंफर शिंग्रफ का तेल हो जायेगा व खातिर नाजरीन यह भी जाहर कर देना मुनासिब है कि बदस्तूर जंजद के बजाइ अगर सीमाव मुसफ्फा शुदः को प्याले चीनी में डाल कर इसी तरह सफेद रंग को चोया दिया जावेगा तो वह सीमाव आला दर्जे का कायमुल्नार हो जाता है, मेरा तजरुवा शुद: बस अगर आपको तकलीफ न हो तो तजरुवा करके देख लें। (हकीम सय्यद गुलाम अलीमालिक शफाखाना हैदरी करांची) (सुफहा नं० ५ असवार अलकीमियाँ १६/७/१९०७ ई०)

### शिंजर्फमोमिया तूतिया के पानी से चोया वेकर (उर्दू)

एक शसम जो अवाइल की गलतकारियों से बिलकुल नामर्द हो चुका था हमने हस्वजैल उसका इलाज किया, एक हफ्ते में पूरा मर्द हो गया, इसलिये बगरज रिफाइ आम यह नुससा नजर नाजरीन है।

तूतिया सबज एक तोला, कोशीजर्दकटला (बादंजान सहराई) में तर करके सात रोज तक धूम में रखे, बादहू तूतिया मजकूर को शीर मदार निस्फ्पाव में दाखिल करके आफ्ताब में रख दें, बह तमाम तूतिया वगैरः पानी सयाल के मिस्ल हो जावेगा, इस पानी को निहायत अहतियात से रखे. शिग्रफ एक तोला लेकर शकोरा गिली में रख कर आग पर धरै और उपर उसके आबतूतिया का चोया दें, शिग्रफ मोमिया हो जायेगा, यह शिग्रफ चांदी को रगता है, नामर्द को मर्द करता है, खुराक निस्फ चांबल बालाई या मसका में दौरान अमल दबाई में तुर्श अशियाइ और जमाइ तेल की बनी हुई शै और गर्म चीजों मिस्ल बैंगन वगैरः से परहेज है। (सुफहा नं० ४ अखबार अलकीमिया १६/६/१९०७)

### हिंगुलभस्म १०१ आंच

हिंगुलंल द्विपलं शुद्धं बद्ध्वा वस्त्रे चतुर्गुणे । षट्पलं कदलीमूलं सम्यक् संपुटच बुद्धिमान् ॥१०॥ तदंतस्तत्परिक्षिप्य गोलमेकं प्रकल्पयेत् । एरंडपत्रैराच्छाद्य मृदा संलेपयेद्दृढम् ॥११॥ पचेत्तद्गोलकं विद्वानुपलैर्दश-भिस्ततः। एवमेव प्रकारेण पुटमेकोत्तरं शतम् ॥१२॥ दत्त्वा प्रतिदिनं खादेल्लवंगस्यानुपानतः । गुंजापात्रं गुणैस्तुल्यं प्रागुक्तस्य रसस्य च ॥१३॥

अर्थ-दो पल शुद्ध सिग्रफ को चौलर कपड़े में बाँधकर कुटी हुई छ: पल केले की जड़ में रख गोला बनाय लेवे। उस पर अंड के पत्तों को लपेट कपरौटी कर देवे फिर उस गोले को सुखा कर दस जंगली कंडों में रख भस्म करैं, इसी प्रकार १०१ एक सौ एक पुट देवे, इसमें से लौंग के साथ एक रत्ती नित्य खावै तो शरीर को पुष्टकर्ता और बात हर्ता होता है।।१०-१३।।

### हिंगुलभस्म

पैसा चारि भरि सिंग्रफ लेइ, पहले हंसपदी के रस में घोटे सात बेर फेर बंदाल के रस में सात बेर घोटे फेरि बरोह के रस में फेरि आक के दूध से फेर सेहुंड के दूध से सात सात बेर घोटिके एक टिकड़ी बांधि के सुखाइ के सराव संपुट में राखि के एक सेर उपलों के बीच में राखि के आंच देइ, एक ही आंच से यह भस्म होय रत्ती दो खाय, लौंग के साथ भूख होय पुष्ट होय। (भाषापुस्तक प० कुलमणि)

### हिंगुल से निकलता हुआ पारद गंधक जारित पारद के समान होता है

हिंगुलः सर्वदोष झो दीपनोऽतिरसाययः । सर्वरोगहरो वृष्यो जारणायातिश स्यते ।।१४।। एतस्मादाहृतः सूतो जीर्णगंधसमो गुणैः ।।१५॥ (र० र० समुच्चय)

अर्थ-हिंगुल समस्त दोषों का नाशक, अग्नि को बढ़ानेवाला, रसायन, समस्त रोगों का नाशक, बलकारी जारण के लिये होता है, इसलिये उस हिंगुल से निकाला हुआ पारद गंधक जारित पारद के समान होता है।।१४।।१५।।

### शिंग्रफ के भेद और परीक्षा

हिंगुलः शुकतुण्डाख्यो हंसपाकस्तयापरः । प्रथमो हिंगुलस्तत्र चर्मारः स निगद्यते । श्वेतरेखः प्रवालामो हंसपाकः स ईरितः ॥१६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-हिंगुल दो प्रकार का होता है, एक णुकतुण्डास्य और दूसरा हंसपाक अब णुकतुंड को चर्मार भी कहते हैं, हंसपाक वह सिंग्रफ होता है जिसमें कि श्वेतरेखा हो और मूंगेके समान लाल वर्ण हो।।१६।।

शिंग्रफ की शुद्धि

सप्तकृत्वोऽर्वकद्रावैर्लकुचस्याम्बुनापि वा ॥ शोषितो भावियत्वा च निर्दोषो जायते खलु ॥१७॥

(र० र० स०)

अर्थ-सिंग्रफ को अदरख के रस से अथवा लकुच के रस से भावना देकर सुखावे तो शिंग्रफ शुद्ध हो जायेगा॥१७॥

#### अन्यच्च

किमत्र चित्रं दरदः सुभावितः क्षीरेण मेष्या बहुशोऽम्लवर्गैः । एवं सुवर्णं बहुधर्मतापितं करोति साक्षाद्वरकुंकुमप्रभम् ॥१८॥

(र० र० स०)

अर्थ-शिंग्रफ को भेड़ी के दूध से या अम्लवर्ग से भावना देकर घाम में सुखावे तो श्रेष्ठ वर्णवाला साक्षात् केसर के समान वर्णवाला हो जाता है।।१८।।

### शिंग्रफ के सत्त्वपातन की विधि

दरदः पातनायंत्रे पातितश्च जलाश्रये । तत्सत्त्वं सूतसंकाशं पातयेन्नात्र संशयः ॥१९॥

(र० र० स०)

अर्थ-शिंग्रफ को पातनयंत्र में रख जल के आधारपात्र में पातित करे तो वह सत्त्व पारद के समान होगा, इसमें सन्देह नहीं है।।१९।।

### हिंगुलभस्म वेधक

दरदं दशमांशेन पुटतो जंबीरफलनिकायेषु । रिवदुग्धपुटोहितच्छोषितशुक्लो भवतिशतवेधी ।।२०।।

(काकचंडीश्वरीतंत्र)

अर्थ-शिंग्रफ को आक के दूध में भिगो कर मुखा लेवे फिर जँभीरी के फल में रख अग्नि में मुखा लेवे, इस प्रकार दस बार करने से श्वेत भस्म होगी, यह शतवेधी होगा।।२०।।

### शिंग्रफ भस्म

बुडरकोनः, इसमें शिंग्रफ या शिंग्रफ और चांदी चूर्ण दोनों घोटकर आंच देने से भस्म होता है।

### तरकीब कुश्ताशिंजर्फ (उर्दू)

(अव्यल डली को गुले मदार की लुबदी में बालू में रख आँच कड़ाही में

बादहू ७ बार अर्क में सूरजमुखी में तस्किया ब तिश्वया)

अर्थ-दरस्त सूरजमुखी चार सेर मयवर्ग व बेख उखाड़कर नौसादर ८ तोले आँवला सार (वजन नदारद) हरसह खूब बारीक कूट कर बजिरये: पाताल जंतर अर्क निकाल ले, शिंग्रफ रूमी दो तोले को गुले मदार के नुगदे में रखकर बालूरेत पांच सेर के बसत में खुले मुंह कड़ाही के जन्दर देकर नीचे आंच सख्त जुलावें, चार प्रहर के बाद आंच बंद कर दें, शिंग्रफ सालम उलवजन कुश्ता होगी, अर्क सूरज मुखी में तमाम दिन रगड़ता रहे और रात को कुलिया गिली में मुंह बंद करके नरम आँच इसी तरह सात मर्तबः अमल करने से शिंग्रफ में खासियत अकसीर पैदा होगी, मुस्त कमताकत सुरअत, रिक्कत वगैरः अमराज के लिये बिलखासियत फाइदावखश है,

अहल जिस्ताअ उसी तरह तस्किया व तिश्विया देते देने मुशम्मा कर लेते हैं, फिर एक सुर्ख कमरव जौहर को शमसकर दिखलाते हैं लेकिन तरकीब मजकूरह उलसदर की शिग्रफ बनी हुई का तजरुवा दफै उलअमराज के लिये तो ही चुका है, जौहरा व कमर के शम्सकर देना तजरुवा नहीं किया गया, इस वक्त शिग्रफजेर अमल है, इन्शा अल्लाहताला आयन्दः अलकीमियाँ में बाद तजरुवा जाहर किया जायेगा। (सुपहा ९ किताब अखवार अलकीमियाँ)

### तरकीब कुश्ताशिंजर्फ सफेब अव्वल अर्क खुरफा और अर्क नींबू का चोया बादहू भंग और शीर मजार की लुबदी में रख आठ सेर की आँच (उर्दू)

शिंग्रफ रूमी १ तोला लेकर इसको एक करछी में रखें और वर्ग खुरफा का ताजा पानी एक सेर का चोया देवें जब तमाम पानी खतम हो जावे तो एक तोला नौसादर बीस तोला अर्क लैमूं में हल करके उसी शिंग्रफ पर चोवा देते रहे, जब पानी खतम हो जावे तो शिंग्रफ निकाल कर अलहदा रखें फिर बीस तोले भंग को बारीक पीसकर खरल में डाल दें और चालीस तोला शीरमदार डालें और चार पहर खूब खरल करें जबिक मिस्ल मोंम हो जावे तो उसका दो टिकिया बनाकर अन्दर शिंग्रफ रख दें और हाथ से दबाकर गोला बनावें फिर उस पर तीन गिले हिकमत करके साथे में खुश्क कर लेवे, दूसरे रोज गढ़ा खोदकर आठ सेर पाचकदस्ती की आग दे, इन्शाअल्लाह ताला शिंग्रफ सफेद नमूदार होगी, खुराक निस्फ चाँवल मक्खन में (अलराकिम सय्यद गुलाम अलीशाह हकीम मालिक शफाखाना हैदरी अजकरांची यारंकैट) (सुफहा ३० किताब अखबार अलकीमियां)

### शिंग्रफ मोमिया (उर्दू)

शिंग्रफ मोमिया, साहब महनत की चीज है अगर करने की हिम्मत है और शौक है तो लीजिये हाजिर है इसे अगर अमराज के काम में भी लाया जावे तो यकीनन निस्फ निस्फ रत्ती दो रत्ती सौ रुपये दे देगा जो दूसरे काम में बीस पच्चीस रुपये दे सकता है, अव्वल शिंग्रफ की डली पर बारीक लोहे के तार लपेट दें, इस वास्ते कि उसके रेजे अलहदा अलहदा होकर जाए न हो जावें फिर जार पहर नरम आग पर शीरमदार में डोलजंतर गर्की के जरिये पकावे बाद अजाँ रोगन बलादर से तरकर के सफूफ खिजल (तमाबारी-कशुदः) से लतपत करके नकछिकनी के नुकदे में लपेट और मामूली कपरौटी करके आध पाव की आग देवे यानी शिंग्रफ की डली को सफूफ खिंजल में जो कागद पर पडा हो इस शिंग्रफ की डली को फेरें, वह सफूफ इस पर लग जावेगा, आध पाव नकछिकनी के नुमदे में लपेट कर और मिदी से लतपत किये हुए कपड़े की पांच छै: तै इस पर लपेट कर आध पाव उपलों के शोले निकालकर आग दे देवें, सर्द होने के बाद निकाल कर बदस्तुर रोगन बलादर से तर और सफूफ खिंजल लतपत करके नकछिकनी के ताजे नूगदें में लपेट कर आग आध पाव दे देवें, इसी तरह इक्कीस बार आध आध पाव की आग देवें फिर पाव पाव की इक्कीस बार. फिर आध सेर की ग्यारह बार, फिर सेर भर की पांच बाद अजाँ बीस सेर की आग दें, अगर मोमिया नरम हो जावेगा तो अजीब गरीब काम देगा (सुफहा १७ अखबार अलकीमियाँ C/8/8606).

कुश्ता शिंजर्फ (उर्दू)

स्रोल, शिंग्रफ, बंदशोरा १० तोले, संबुल संस्थिय १ तोले संस्थिया को अर्क अनरनी में दोपहर कामिल हल करके शिंग्रफ पर लिहाफ की तरह लगावे, मावाद ठीकरे में शोरे के दर्मियान डली मजकूर रख कर आग देवे और एक सुई से देखता जावे, जब सुई शिंग्रफ में साफ उतर जावे, ठंडा कर देवे, इन्शा अल्लाह कुक्ता गुलाबी रंग का होगा, यह और कुक्ता रंगता है, मुजरिंब है, (किताब असबार अलकीमियां १/४/१९०५)

१-बुडरकोन आसायमूसा काफिर तम्बाकू जंगली तम्बाकू।

### रोगन शिंजर्फ अकसीर बदन

णिंग्रफ रूमी दो तोला फी डली, शीरमदार एक पाव शिंग्रफ की डली की लोहे के कर्छे में डालकर ऊपर से शीर मदार डालकर नीचे आग जलानी भूरू करें, यहां तक कि तमाम शीर खतम हो जावे, इसी तरह सदवार एक एक पाव के पुट देते जावें, बाद एक सदपुट देने के शिग्रफ एक चीनी के प्याले में डालकर रात के वक्त शवनम में रख छोड़े, सुबह इस शिग्रफ को तेल की हालत में पाओगे, एक एक तिनका सात सात रोज के बाद इस्तैमाल कराएं, यह उस जोगी का नुसखा है जिसने एक मजामत परस्त आदमी को दिया था, याद रहे हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यह अकसीर है सूर्ख कर देगा, (नांम: निगार, गोरदास मल हकीम शहर रावलपिंडी (सुफहा २८ किताब अखबार अलकीमियाँ १/५/१९०४)

### शिंजर्फ कायमुल्नार लहसन में ५ मर्तबः पकाने से (उर्दू)

एक पोतिया लहसन मुकश्शर ५ तोला कुटकर दर्मियान एक तोला शिंग्रफ की डली देकर गोला बना लें और तवा आहनी पर गोली रखकर नीचे इसके नरम आग कोयलें की रोशन करें, यहां तक कि तमाम लहसन जल जावे, इसी तरह पांच दफै दें, पच्चीस तोला लहसन खर्च होगा. यह तरकीब मेरे एक दोस्त शेखचंद की आजमूदा है। (खाकसार मुहम्मद नूर अली अज औरंगाबाद दकन) (सुफहा नं० ११ अखबार अलकीमियाँ 8/4/8904)

इति श्रीजैसलमेरनिवासिव्यासमनस्बदासात्मजज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां दरदहिंगुलादिनिरूपणं नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५१॥

### गधाध्यायः

### गंधकोत्पत्ति

श्वेतद्वीपे पुरा देव्याः क्रीडंत्या रजसाप्लुतम् ।। द्कलं तेन वस्त्रेण स्नातायाः क्षीरनीरधौ ।।१।। प्रसृतं यद्रजस्तस्माद्गंधकः समजायते।।२।।

(बु० यो०)

अर्थ-पहले श्वेतद्वीप में क्रीड़ा करती हुई पार्वतीका वस्त्र रज से प्लुत हो गया, उस वस्त्रसहित स्नान करती हुई पार्वती का रज क्षीरसमुद्र में फैल गया, उससे गंधक पैदा हुआ।।१।।२।।

### गंधकोत्पत्ति

भ्धेतद्वीपपुरे देव्याः क्रीडंत्याः प्रमृतं रजः । क्षीरार्णवे तु स्नाताया दुकूलं रजसान्वितम् ॥ धौतं यन्मथितं वस्त्रं गंधवद्गंधकं स्मृतम् ॥३॥

अर्थ-श्वेतद्वीप में क्रीड़ा करती हुई पार्वती के रज की प्रवृत्ति हुई अर्थात् मासिकधर्म हुआ तब पार्वती ने उस रजोधर्म से लिपटे हुए गंधसहित वस्त्र को क्षीरसमृद्र में मलमल कर धोया इसलिये उसमें पैदा हुए पदार्थ को गंधक कहते हैं।।३।।

#### अन्यच्च

पूर्वं द्वीपवरे सिते गिरिसुता क्षीराब्धितीरे मुदा क्रीडंती सिलिभिर्वृता धृतकरा धौतं रजस्तद्गतम् ॥ जातं गंधकमद्भुतं सुरगणैस्तन्मंथने चोद्धृतं तद्गंधैर्मुदिताः सुरासुरगणाः प्रोचुस्तदाख्यामिमाम् ॥ गंधाश्मायमिति क्षितौ गदगणध्वस्त्यै चिरं जूंभताम् ॥४॥

(र० सा० प०)

अर्थ-पूर्व समय में द्वीप में उत्तम श्वेतद्वीपों पर स्थित है और क्षीरसमृद्र में आनंदपूर्वक मिसयों सहित स्नान करती हुई श्रीपार्वती का रज समुद्र के जल में धो गया उससे गंधक उत्पन्न हुआ, तदनंतर समुद्र के मंथन में देवताओं ने निकाला तो उसकी सुगंध से खुश हुए देवता तथा दैत्यों ने उसका गंधक नाम रखा, वह गंधक पृथ्वी पर अनेक रोगों का नाश करेगा।।४॥

#### अन्यच्च

श्वेतद्वीपे पुरा देवि सर्वरत्नविभूषिते । सर्वकाममये रम्ये तीरे क्षीरपयोनिधेः ॥५॥ विद्याधरादिमुख्याभिरङ्गनाभिश्च योगिनाम् । सिद्धाङ्गनाभिः श्रेष्ठाभिस्तर्थवाप्सरसां गणैः ॥६॥ देवाङ्गनाभी रम्याभिः क्रीडिताभिर्मनोह रै: । गीतैर्नृत्यैर्विचित्रैश्च वार्यैर्नानाविधैस्तथा ॥७॥ एवं संक्रीडमानायाः प्राभवत्प्रमृतं रजः । तद्रजोऽतीव सुश्रोणि सुगंधि समनोहरम् ॥८॥ रजसभ्याति बाहल्याद्वासस्ते रक्ततां ययौ । तत्र त्यक्त्वा तु तद्वस्त्रं सुझाता क्षीरसागरे ॥९॥ वृता देवाङ्गनाभिस्त्वं कैलासं पुनरागता । ऊर्भिमिस्तद्रमजो वस्त्रं नीतं मध्ये पयोनिधः ।।१०।। एवं ते शोणितं भद्रे प्रविष्टं क्षीरसागरे । कीराब्धिमथेन चैव अमृतेन सहोत्सिम् ।।११।। निजगंधेन तान् सर्वान् हर्षयन् सर्वदानवान् । ततो देवगणैरुक्तं गंधकाख्यो भवत्वयम् ॥१२॥ इति देवगणैः प्रीतैः पुरा प्रोक्तं मुरेश्वरि । तेनायं गंधको नाम विख्यातः क्षितिमंडले 118311

(र० र० सं)

अर्थ-हे देवि! पहले अनेक रत्नों से भूषित कामनाओं के देनेवाले श्वेतद्वीप में क्षीरसमुद्र के किनारे पर उत्तम उत्तम विद्याधरियों, सिद्धों की स्त्रियों, योगिराजों की स्त्रियों तथा श्रेष्ठ अप्सराओं के समूह और सुन्दर मुन्दर क्रीडा करती हुई देवताओं की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत नृत्य और अनेक प्रकार के चित्रविचित्र बाजों से क्रीड़ा करती हुई पार्वती का रज (मासिकधर्म) प्रवृत्त हुआ, हे पार्वती! वह रज अत्यन्त मनोहर और सुन्दर था और अधिक रक्त के निकलने से तेरे वस्त्र उस रक्त में रंग गये फिर उन कपड़ों को छोड़कर आपने समुद्र में स्नान किया और देवताओं की स्त्रियों के संग लेकर तुम कैलाश को चली गई तद्रनंतर उन कपड़ों को लहरों ने समुद्र में डाल दिया, इस प्रकार हे पार्वती! तेरा रक्त क्षीरसमुद्र में पहुंच गया और यही रज समुद्र के मथने में अमृत (पारद) के साथ उत्पन्न हुआ और अपनी सुगंध से उन देवता और दैत्यों को प्रसन्न करने लगा तो देवताओं ने कहा कि इसका नाम गंधक होना चाहिये और पारद के बंधन के लिये तथा जारण के लिये यह गंधक समर्थ होगा, जो गूण पारद में है वही गुण इस गंधक में होगा। हे पार्वती! इस प्रकार प्रसन्न हुए देवताओं ने पहले ऐसे ऐसे वचन कहे हैं, इस कारण भूमंडल में इसका नाम गंधक प्रसिद्ध हो गया।।५-१३।।

### बलिनाम होने का कारण

बलिना सेवितः पूर्वं प्रभूतबलहेतवे । वासुकिं कर्षस्तस्य तन्मुखज्वालया इता॥१४॥ वसागंधकगंधाढचा सर्वतो निःमृता तनोः । गंधकत्वं च संप्राप्ता गंधोऽभूत्सविषः स्मृतः ।।१५।। तस्माद्वलिवसेत्युक्तो गंधकोऽतिमनोहरः।।१६।

(र० र० स०)

अर्थ-प्राचीन समय में राजा बलि ने अधिक बल के लिये सेवन किया था फिर समुद्र के मथने के समय वासुिक के मुख की ज्वाला से वासुिक को सींचते हुए उसी राजा बलि के शरीर से जो सुगंधवाली वसा (चर्बी) निकली और वह गंधक के रूप को प्राप्त हो गई, वह विषनाम का गंधक हुआ, इस वास्ते उस गंधक को बलिवसा कहते हैं।।१४-१६।।

#### चार प्रकार का गंधक

चतुर्धा गंधकः प्रोक्तो रक्तः पीतः सितोऽसितः ॥ रक्तो हेमक्रियासूक्तः पीतश्चैव रसायने ॥ व्रणादिलेपने श्वेतः श्रेष्ठः कृष्णः सुदुर्लभः ॥१७॥

(टो० नं० बृ० यो०)

अर्थ-गंधक चार प्रकार का कहा गया है, जैसे लाल, पीला, भेत और काला सुवर्ण बनाने की क्रिया में लाल, रसायन के लिये पीला, घाव आदि पर लगाने के लिये भ्रेत लेना काला गंधक तो मिलता ही नहीं है।।१७।।

#### अन्यच्च

चतुर्धा गंधको नेयो वर्णैः श्वेतादिभिः खलु । श्वेतोऽत्र खटिका प्रोक्तो लेपने लोहमारणे ॥१८॥ तथा चामलसारःस्याद्यो भवेत्पीतवर्णवान् । गुकपिच्छः स एव स्याच्छ्रेरेळो रसरसायने ॥१९॥ रक्तश्च गुकतुण्डाख्यो धातुवादिवधौ वरः । दुर्लभः कृष्णवर्णश्च सजरामृत्युनाशनः ॥२०॥

(र० र० स )

अर्थ-श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण इन चार वर्णो से गंधक चार प्रकार का होता है। इन चार प्रकार के गंधक में श्वेत खड़िया नाम का गंधक धातुमारण के लिये अथवा मलहम आदि के बनाने में उपयोगी है, इसी प्रकार जो पीले रंग का आंवलासार नाम का गंधक है, उसी को शुकपिच्छ भी कहते हैं वह रसायन के लिये श्रेष्ठ है और शुकतुंड नाम का लाल रंग का गंधक धातुवाद में (सोना चांदी बनाने में) उत्तम माना गया है और जो बुढ़ापा तथा मृत्यु का नाश करनेवाला काला गंधक है व दुर्लभ है।।१८-२०।।

### गंधक के तीन भेद

स चापि त्रिविधो देवि शुकचंचुनिभो वर । मध्यमः पीतवर्णः स्याच्छुक्लवर्णोऽधमः प्रिये ॥२१॥

(र० र० स०)

अर्थ-हे पार्वती! फिर वह गन्धक तीन प्रकार का है उनमें तोते की चोंच के समान लाल वर्ण का गन्धक श्रेष्ठ पीत वर्ण का आंवलासार गन्धक मध्यम है और हे प्यारी! शुक्ल वर्ण का गन्धक अधम है।।२१।

सम्मति—वाग्भट्टाचार्य ने प्रथम तो चार प्रकार का बताया फिर तीन प्रकार का कहा, इसका कारण यह है कि कृष्ण वर्ण का गन्धक मिलना कठिन है, इसीलिये तीन प्रकार का कहा है, ऐसा प्रतीत होता है।।

#### उत्तम गंधक लक्षण

शुकपिच्छसमच्छायो नवनीतसमप्रभः ॥ मसृणः कठिनः स्निग्धः श्रेष्ठो गंधक उच्यते ॥२२॥

(रसमानस)

अर्थ-जो तोते की पूंछ के समान वर्णवाला मक्खन के समान महीन कठिन और चिकना गन्धक उत्तम है॥२२॥

### गन्धक की किस्में (उर्दू)

गन्धक – हुकमाई हिन्द ने छ: किस्में गन्धक की लिखी है, एक सफेद उसको गूगर्द फारसी भी कहते हैं, यह दाफै अमराज और मुफीद व सबअ मुफासिल है और नुकर: व मिस पर जमाद करके जलाने से कुश्ता करता है। दो यम आमलासार इसकी रंगत मिस्ल आंवले के होती है। सोयम सज्ज तोते के पर की तरह जो अन्दर से भी पीसने से, सवज निकले, यह बहतरीन अकसाम से है, चहारम मुर्ख तोते की चोंच की तरह उसको अगर कर्लई पर तरह करे तो चांदी और अगर मिस पर तरह करे तो सोना बनाते हैं लेकिन नायाब है पंजम स्याह इसके स्तैमाल से आदमी बूढ़ा नहीं होता, मुकामातकदीम औ गर्म चश्मों से जो ज्वालामुखी कहलाते हैं, इत्तफाकिया मिलते हैं। (शशम जर्द को बारूद में मुस्तअ मल है) (सुफहा अकलीमियां

### गंधक की किस्में (उर्दू)

गंधक की छः किस्में है, (१) आंबलासार (२) नरमलासार, (३) नेनुआसार, (४) धोलिया, (५) छाछिया (६) सुर्ख जो बजात खुद अकसीर है)।

मुतरिज्जम-गन्धक का तफसीली बयान फसल अव्वल में हो चुका है,

यहां मुस्तसरन कुछ अलामत लिखी जाती है।

आँबलासार जर्द सब्जी माइल व रंग आँबला चमकदार होती है। नरमलासार-जर्द रंग की होती है, इसमें चमक बिलकु नहीं होती है

और आतिशबाजी में इस्तेमाल की जाती है।

नेनुआसार–सब्ज गंधक को कहते हैं जो पीसने पर अन्दर से सब्ज निकले।

धोलिया—सफेद तीरह और खाक से मिली हुई होती है। इसको गूगर्द सफेद भी कहते हैं। नीलापन लिये हुए होती है, दरअसल यह गन्धक पारसी और सफेद की किस्म से है।

छाछिया-वाजे इसी को नरमलासार कहते हैं, फर्क यह है कि यह जर्द

रोशन ह ती है और बेचमक हो वह नरमलासार है।

गन्धक सुर्ख-हजरत मुसन्निफ ने लिखा है "िक मैंने सुना है कि कोहदमावंद पर होती है और मिस को सोना और कर्ला को चांदी बनाप्ती है, मुतरिज्जम ने गुलाबी रंग की गन्धक बनारस में खुद देखी है। (सुफहा अकलीमियां १६७)

### गन्धक का असर (उर्बू)

गन्धक अगर गैर मुसफ्फा हो तो अपने अहराक की वजह से अजसाद को सोख्त क देता है और तांबे को जिगरगू करता है और लोहे को सुर्ख और सीमाव को अपनी बदबू से मुनक्किद करता है और उससे सिंग्रफ बन जाता है और चांदी महलूत में अगर गन्धक मिलावे और तेज आंच दे तो धक और चांदी गल जावेगी और सोना निकल आवेगा। (सुफहा अकलीमियां ६१)

### अशुद्ध धकदोष

अश्रद्धगंधः कुरुते तु कुष्ठं तापं भ्रमं पित्तरुजं तनोति ।। रूपं सुखं वीर्यबलं निहंति तत्मात्सुशुद्धं विनियोजनीयम् ॥२३॥

(टो० नं०, र० सा० प०)

अर्थ-अगुद्ध गन्धक कोढ़ को करता है तथा ताप, भ्रम और पित्त के रोगों को गरीर में फैलाता है, रूप, बीर्य, सुख और बल को नाण करता है, इसलिये गुद्ध गन्धक का ही सेवन करना चाहिये।।२३।।

#### गंधंकशोधक

आदौ गंधकटङ्गादि क्षालयेज्जम्भवारिणा ॥ ईदृशं लग्नधूल्यादिमलं तेन विशोर्यते ॥२४॥ गंधः सक्षरिभांडस्य वस्त्रे कूर्मपुटाच्छुचि ॥ अथवा कांजिके तद्वत सघृते शुद्धिमापुयात् ॥२५॥

(र० मा० र० चिं०)

अर्थ-प्रथम गन्धक और मुहागा प्रभृति को जंभीरी के रस से धो डाले कारण कि उस गन्धकादिक की रेत मिट्टी वगैरः साफ हो जावे, गंधक को दूध भरे हुए बासन के मुख पर रख कच्छपयंत्र से शुद्ध करे अथवा घी और कांजी में सी प्रकार शुद्ध होता है।।२४।।२५।।

#### अन्यच्च

सदुग्धभांडस्थपटस्थितोयं शुद्धो भवेत्कूर्मपुटेन गंधः ॥२६॥

(बृ॰ यो॰)

अर्थ-एक बासन में दूध भर कर मुख पर कपड़ा बांध देवे और उस कपड़े पर गंधक को बिछा देवे फिर उसको कच्छपयंत्र से शुद्ध करे तो वह गंधक

60)

शुद्ध होता है ।२६॥

#### अन्यच्च

स्थात्यां दुग्धं विनिक्षिप्य मुखे वस्त्रं निबध्य च ॥ गंधकं तत्र निक्षिप्य चूर्णितं सिकताकृतिम् ॥२७॥ छादयेत् पृथुदीर्घेण वर्षरेणैव गंधकम् । ज्वालयेत्वर्षरस्योध्वं वनच्छाणैस्तथोत्पत्तैः ॥२८॥ हुग्धे निपतितो गंधो गलितः परिशुध्यति ॥ शतवारं कृतं चैवं निर्गंधो जायते झुवम् ॥२९॥

(र० र० स०)

अर्थ एक हांडी में दूध भरकर मुख पर कपड़ा बांध देवे फिर उस कपड़े पर रेत के समान चूर्ण किये हुए गन्ध को बिछावे और उस गंधक पर एक मोटा खिपड़ा ढ़ाक दे, खिपड़े के ऊपर जंगली कंडों की अग्नि लावे, तदनंतर गल गलकर दूध में गिरा हुआ गन्धक शुद्ध होता है। इस प्रकार सौ बार शुद्ध किया हुआ गंधक रहित हो जाता है।।२७–२९।।

#### भाषा

छीर निपनिया छरीतनों । सपतगुनों गंधक भनों । बार तीनि ले तामें ढारि । और जुगित यह कही विचारि ॥

(र० सा०)

#### अन्यच्च

क्षीरेण भांडमापूर्य वस्त्रमावेष्ट्य तन्सुखम् । वस्त्रमध्ये क्षिपेद्गंधं मुखं यत्नात्पिधापयेत् ॥३०॥ शरावेण ततो विद्वं प्रज्वाल्योध्र्वमवस्थितम् ॥ भांडके निपतेद्यावद्गंधस्तावत्सिमंधयेत् ॥३१॥ कृशानौ तु स्वयं शीते गंधकं तु समृद्धरेत् । एवमेरंडभृंगारधत्त्रस्य रसेन वै ॥३२॥

(टो० नं०)

अर्थ-दूध के बासन को भरकर ऊपर मुख पर कपड़ा बांध देवे और उस कपड़े पर चूर्ण किये हुए गंधक को रख ऊपर से ढ़क देवे फिर शकोरे के ऊपर तब तक अग्नि जलावे कि जब तक वह गंधक टपक टपक कर दूध में चला जावे और अग्नि के शांत होने पर गन्धक को निकाल झेवे। इसी प्रकार एरण और धतूरे के रस से शुद्ध करे।।३०-३२।।

#### अन्यच्च

साज्यं भांडे पयः क्षिप्त्वा मुखं वस्त्रेण बंधयेत् । तत्पृष्ठे चूर्णितं गंधं क्षिप्त्वा श्रावेण बोधयेत् ।।३३।। भांडं निक्षिप्य भूम्यन्तरूध्वे देयं पुटं लघु । ततः क्षीरे दुतं गंधं शुद्धं योगेषु योजयेत् ।।३४।।

(रसत्नाकर)

अर्थ-एक बासन में घी और दूध को डाल कर उसके मुख को कपड़ें से बांध दे, उसकी पीठ पर पिसे हुए गन्धक को बिछा कर शकोरे से ढ़क देवे फिर उस बासन को धरती में गाढ़कर ऊपर लघु पुट देना चाहिये, तदनंतर दूप में गले हुए शुद्ध गन्धक को सब कामों में लावे॥३३-३४॥

#### अन्यच्च

पयःस्विन्नो धटीमात्रं वारिधौतो हि गंधकः ॥ गव्याज्यविद्वृतो वस्त्राद्गालितः गुद्धिमृच्छिति ॥३५॥ एवं संशोधितः सोऽयं पाषाणानंबरे त्यजेत् ॥ घृते विषं तुषाकारं स्वयं पिंडत्वमेव च ॥३६॥ इति गुद्धा हि गंधाश्मा नाथपथ्यैर्विकृतिं वजेत् ॥ अपथ्यादन्यथा हन्यात्पीतं हालाहलं यथा ॥३७॥

(र० र० स०)

अर्थ-गंधक को एक घड़ी भर उष्ण जल में स्वेदन करे फिर गाय के घी में गालकर वस्त्र द्वारा दूध में छान लेवे तो गंधक शुद्ध होता है, इस प्रकार शुद्ध किया हुआ गंधक कपड़े में ही पत्थरों को छोडू देता है, उसका विष घृत में मिल जाता है और आप चपटे गोलपिंड के आकार हो जाता है। (यह बिना कूर्मपुट के होता है, कूर्मपुट में तो मूंग की बराबर दाने होते हैं), इस प्रकार शुद्ध किया हुआ गंधक विकार को नहीं करता है और बिना शुद्ध किया हुआ गंधक पिये हुए हलाहल विष के समान होता है।।३५–३७।।

#### अन्यच्च

कंगुणीसर्पपैरडंतैलं वाथ कुसुंभकम् । मेषीक्षीरं घृतं वाथ गोक्षीरं चारनालकम् ॥३८॥ मृंगराजरसं वापि साराक्षीरमथापि वा ॥ एतेष्वेकन्तु भांडान्तः किंचिदूनं प्रपूरयेत् ॥३९॥ बद्ध्वा वस्त्रेण तद्वक्रं गंधचूर्णं ततोपरि । लोहपात्रे निरुध्याथ पृष्ठे स्थाप्यं च वर्परम् ॥४०॥ साग्निमुपलकैः पूर्णमंचं द्वाच्य समुद्धरेत् । तं धत्त्रद्वदैः पिष्ट्वा शुष्कं द्वावं च पूर्ववत् ॥४१॥ पुनरेवं प्रकर्तव्यं संशुद्धो गंधको भवेत् ॥४२॥

(र० सा० प्०)

अर्थ-कंगनी, सरसों, एरण्ड इनका तैल, कसूम का तैल (कर्र का तैल) भंड का दूध या घृत, गाय का दूध, कांजी, भांगरे का रस, बकरी का दूध, इनमें से किसी एक को लेकर बासन को ऊना भर देवे और उस बासन के मुख को बांधकर फिर उस पर गंधक का चूरा रख देवे फिर उसके मुख को लोहे के पात्र इककर ऊपर से रखे और उस खिपड़े में अग्नि को जलावे तो वह गंधक गलकर दूध आदि किसी पदार्थ में टपक जायेगी। तदनंतर उसको निकाल कर धतूरे के रस से भावना देकर मुखा लेवे और फिर इसी प्रकार शुद्ध करे तो गंधक शुद्ध होता है।।३८-४२।।

#### अन्यच्च

क्षिग्धां दर्वी विह्निसंस्थां गंधं तेन द्रवीकृतम् । क्षीरभांडे विनिक्षिप्तं गुद्धं भवन्ति तत्क्षणात् ॥४३॥

(टो० न०)

अर्थ-घोसे चिकनी और अग्नि पर रखी हुई करछी में गन्धक को पिघलाकर दूध में डाल देवे तो उसी क्षण गंधक णुद्ध हो जाता है॥४३॥

### गंधक मुसफ्फा करने की तरकीब (उर्दू)

करछा आहनी की सतः अन्दरूनी को घी में चर्ब करके गंधक उसमें डालकर गुदाज करे, बादहू गाय के दूध में इस्तजाल करे, स्वाह बुझाव दे, यह बुझाव तीस बार दिये जावें। (सफा अकलीमियां ९५)

# गंधकमुसफ्फा करने का तरीका वास्ते खाने के (उर्दू)

घी एक दाम लेकर चमचा आहनी यानी करछी के अन्दर लगाकर उसमें, गंधक को गुदाज करे और पाव भर गाय के दूध में सर्द करे, इसी तरह तीस बार अमल करे, पाक और मुसफ्फा हो जायेगा। (सुफहा अकलीमियाँ १८२)

#### अन्यच्च

लोहपात्रे विनिक्षिप्य घृतमग्नौ प्रतापयेत् । वस्त्रसंशोधितश्चायं पाषाणनंबरे त्यजेत् ।।४४।। घृते विषं तुषाकारं स्वयं पिंडं स्वमेव च ।। प्रक्षाल्योष्णजलैः पश्चाद्धर्मशुष्कः शुचिर्भवेत् ।।४५।।

(र० सा० प०)

अर्थ-लोहे के पात्र में घी डालकर अग्नि पर तपावे फिर उसमें गंधक डालकर कपड़ें में छान देवे तो गंधक के साथ मिले हुए पत्थर के टुकड़े कपड़े में रह जाते हैं, गंधक के विष का अंग घी में मिल जाता है और गंधक का पिंडा बन जाता है फिर उसको गर्भ जल से घोकर घाम में सुखा लेवे तो गंधक गुद्ध होता है।।४४।।४५।।

#### अन्यच्च

लौहपात्रे विनिक्षिप्य घृतमग्नौ प्रतापयेत् । तप्ते तप्ते तत्समानं क्षिपेतांधकजं रजः ॥४६॥ विद्वतं गंधकं ज्ञात्वा दुग्धमध्ये विनिक्षिपेत् । एवं गंधकशुद्धिः स्यात्सर्वकार्येषु योजयेत् ॥४७॥

(रं० चिं०, शार्झ)

अर्थ-लोहे के पात्र में घृत डालकर अग्नि पर तपावे फिर उसमें घृत के तपने पर घृत के समान गंधक का चूरा डाल देवे फिर गंधक को गला हुआ जान दूध में डाल देवे तो गंधक की शुद्धि होती है और उस गंधक को सब कामों में लावे॥४६॥४७॥

#### अन्यच्च

किं वाज्यद्रावितो भृंगरसे क्षिप्तो विशुद्धचित । सप्तधैवं भक्षणार्थं योगार्थं सक्रुदेव तु ॥४८॥

(रसमानस)

अर्थ-अथवा घृत में गंधक को गलाकर भागरे के रस में बुझाव देवे तो गंधक शुद्ध होता है, यदि खानेयोग्य गंधक बनाना हो तो सात बार बुझाव देवे और किसी योग के लिय बनाना हो तो एक बार ही बुझाव देवे॥४८॥

### गंधकनिगंधीकरण

विचूर्ण्य गंधकं क्षीरे घनीभावाविधं पचेत् ।। ततः सूर्यावर्तरसं पुनर्दत्त्वा पचेच्छनैः ।।४९॥ पश्चाच्चं पातयेत्प्राज्ञो जले त्रैफलसंभवे ।। जहाति गन्धको गंधं निजं नास्तीह संशयः ।।५०॥

(र० सा० प०, र० चि०)

अर्थ-गंधक का चूर्ण करके फिर दूध में डालकर पकाते पकाते गाढ़ा हो जावे तब सूर्यावर्त का रस डालकर धीरे धीरे पाक करे, इसके बाद बुद्धिमान् वैद्य उस गंधक को त्रिफला के रस में कच्छप यंत्र द्वारा पातन करे तो गंधक अपनी सुगंध छोड़ं देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।।४९।।५०।।

#### अन्यच्च

गंधको द्रावितो भृङ्गरसे क्षिप्तो विशुध्यति ॥ तद्रसैः सप्तधा स्विन्नो गंधकः परिशुध्यति ॥५१॥

अर्थ-पिघलाया हुआ गन्धक भंगरा के रस में डाला जाय तो शुद्ध हो जाता है, जल से सात बार स्वेद किया हुआ गन्धक अच्छी तरह शुद्ध हो जाता है।।५१।।

### गंधक मुसफ्फा करने का तरीका (उर्दू)

अगर अमल शमसी यानी तिला बनाना मंजूर है तो शीरा घीग्वार और अर्कप्याज में अलहदा बीस बीस बार इस्तंजाल करे यानी बतरीक धूमजंतर के अमल करे या चार चार पहर तक होलजतरमंपकाये, अगर खाने के वास्ते तसिफया मंजूर है तो बजाये अर्क मजकूर के दूध भैंस का होना चाहिये कि धुआँ न रहे और शोला बंद हो जावे। (सफा अकलीमियाँ १७१)

#### अन्यक्त

देवदाल्यम्लपर्णी वा नारंगो वाथ दाडिमम् ॥ मातुलुंगमथालाभे द्रवमेकस्य चाहरेत् ॥५२॥ गंधकस्य तु पादांशं टंकणं द्रवसंयुतम् ॥ अनयोर्गधकं भाव्यं त्रिभिर्वारं ततः पुनः ॥५३॥ धूस्तूरस्तुलसी कृष्णा लशुनं देवदालिकी ॥ शिपुमूलं काकमाची कर्पूरः शंखिनीद्वयम् ॥५४॥ कृष्णागुरुस्तु कस्तूरी वंध्या कर्कोटकीसमम् ॥ मातुलुंगरसैः पिष्ट्वा क्षिपेदेरण्डतैलके ॥५५॥ अनेन लोहपात्रस्थं भावयेत् पूर्वगंधकम् ॥ त्रिवारं गंधतुल्यं तु जायते गंधवर्जितम् ॥५६॥ (र० चिं०)

अर्थ-देवदाली (वन्दाल), अम्लपर्णी (लोनिया), नारंगी, अनार, बिजौरा इनका रस अथवा इनमें से किसी एक का रस लेवे और गंधक का

चौथाई सुहागा लेकर तीन भावना देवे फिर धतूरा, काली तुलसी, लहसन, बंदाल, सँजने की जड़, (मूली) मकोय, कर्पूर, शंखिनी, दोनों काली अगर कस्तूरी, बांझककोड़ा, बिजौरा इनके रस में भावना दे देकर एरण्ड के तैल में गलावे, इस प्रकार गले हुये गंधक को फिर भी भावना देवे तो उस गंधक की स्गन्ध निकल जाती है, इसमें संदेह नहीं है।।५२-५६।।

### गंधक को निर्गंध और श्वेत करना (भाषा)

रसखाटीदायोकौआने । अब दूजी विधि सुनौ सुजान । बीज निचोर तासु के देय । गंधकमहि छानि के देय ।। चार पहर मर्दन कर लाय ॥ वासु मिटे सुपेद ह्वै जाय ॥ऐसी भांति खरिलयो ताहि ॥रस अनारको सोखै जाहि (रससागर)

### गंधक को श्वेत करने की क्रिया (भाषा)

अब गंधक जैसे शुध होय। परगट कहों सुनो सबकोय।। गंधक सोरा सम के लेय। शुद्धा नीरसों खरर करेय।। चारि प्रहर ज्यों मरदन करै। नीर घोरि के कूडे धरै।। बहुरि यिराने लेय नितारि। ज्यों सोरा रस दीजै डारि।। पुनि दूजी साजी पुटदेय। तीजी चूना आछ करेय।गंधक शुद्ध सेत अतिहोय। जो इहि विधि के जाने कोय।।

(र० सा०)

### इस्लाह गंधक (फार्सी)

तिस्फया गंधक, बिसानीद चहल ब नहन्नः रोहू दादः दो नीव्य आसार गंधक राहमी तोर हरकदर ज्यादः बागद कुनन्द बादहू सहकदर आफ्ताब कुनन्द बदर चमचए, नुकरः गुदाज दिहन्द व विस्तुयक कुर्त दरणीरए लहसन अन्दाजददर जोग हफ्तम गीरः ताजा कुनद बादहू बिस्तुक कुर्त दर गीरए घीग्वार अन्दाजन्द व गस्तु चह (चौसठ) पुट सहक करदः अजगीरः अगिया दिहिन्द व विस्तुपुट अजगीए जकूमई हरदो मुरत्तिब गरदद व सफेद रस रंग बुवद (सफा ११ छोटी कितबिया नुसखा सिद्ध रस किताब जवाहर, उलसनाअत)

### गंधक का कायमुल्नार करना (उई)

लहसन उमदः एक पुतिये का अर्क १ सेर निकाल कर साफ करके एक तोला गंधक करछे में रख कर और अर्क हस्य जरूरत डाले कि सब डूब जाये फिर उसको आग पर रखकर थोड़ा थोड़ा अर्क डालते रहे, जब खतम हो जावेगा, उतार लें, कायम हो जावेगा व सुर्ख।

(सफा खजाना कीमियां १६)

### कयाम गंधक (उर्दू)

गन्धकको एक सौ एक मर्तबः पिघला कर और इसी के तेल में डालो, कायम हो जावेगी। (सफा १९१ किताब कुश्तै जात हजारी)

### गंधक की तसईद (उर्दू)

गंधक दो प्याले में रखकर वाहम् प्यालों को खूब वस्ल करके गिले हिकमत कर दे और तीन दिन तक आग मिस्ल चराग के दे। (सफा अकलीमियां ९९)

गंधक और हरताल की तसईद करने के बाद स्याह रंग होता है, लिहाजा यह याद रखना चाहिये कि बाद रहतसईद आवणीरी से धोवे रफ्तः रफ्तः सफेद होता जायेगा और बिलाखिर सफेद होकर मोमियां हो जायेगा। (सफा अकलीमियां १००)

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

१-कै दौनुकलाय रससागर । २-गंधकमोरासों (रससागर)

तसईद गूगर्द व रंगसफेद (उर्दू)

गूगर्दजर्द को लेकर थैली में भर दे और थैली मजकूर चूने के दरिमयान में रख दे, इस तरह से कि थैली चूने से छिप जावे और तनूर जिसमें रोटी पक चुकी हो, भूभल में उसकी एक दिन रात दफन रहने दे, जब सर्द हो जावे निकाल ले, गूगर्द व रंग सफेद मुसअद होगा।

(सफा अकलीमियां ९९)

गंधकादि का तैल निकालना जो जम जायेगा

कपूरयोग से (भाषा) अर्थ-तोले प्रतिमास मुष्कपूर दैणा और आतिशी शीशे के बीच पाकर मुख बंद करके कपड़िमही कर दैणी और उसको अग्नि पर रखना तैल हो जायेगा फिर जम जायेगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

गंधकतेल पिष्टीकरणार्थ दूध में औटाकर

आवर्तमाने पयसि दद्याद्गंधकजं रजः । तज्जाते दिधजं सिर्पिगधितैलं नियच्छति ॥५७॥ अनेन पिष्टिका कार्या रसेन्द्रस्योक्तकर्मणि ॥५८॥

अर्थ-दूध के उबलने पर गंधक का चूरा डाल देवे फिर उसका दही जमाकर घी निकाल लेवे, इसे गंधक का तैल कहते हैं और इस तैल से पारद कर्म में पारद की पिष्टी बनाने चाहिये॥५७॥४८॥

#### अन्यच्च

आवर्तमानेः पयसि दद्याद्गैधकजं रजः ॥ तज्जातदधिजं सर्पिगैधतैलं नियच्छति ॥५९॥ तत्तु तैलं गलत्कुष्ठं हन्ति लेपाच्च भक्षणात् ॥ पूजितं जारणायां च पारदः सविशेषतः ॥६०॥

(रसमानस)

अर्थ-औटते हुए दूध में गंधक का चूरा डाल देवे फिर उसका दहीं जमाकर घी निकाल लेवे, इसको गंधक का तैल कहते हैं, यह तैल लेप से और भक्षण से गलत्कुष्ठ को नाण करता है और जारण में यह तैल प्रशंसनीय है॥५९॥६०॥

### गंधकतैल बत्ती बनाकर

कलांशव्योषसंयुक्तं गंधकं श्लक्ष्णचूर्णितम् ।। अरित्नमात्रे वस्त्रे तद्विप्रकीर्य विवेष्टच तत् ॥६१॥ सूत्रेण वेष्टियत्वाथ यामं तैले निमज्जयेत् ॥ धृत्वा संदंशतो वर्तिमध्ये प्रज्वालयेच्च तम् ॥ द्वतो निपतितो गंधो बिन्दुशः काकभाजने ॥६२॥

अर्थ-सोठ, मिर्च, पीपल से सोलहगुना गंधक लेकर चूरा कर डाले फिर उसको पौन हाथ कपड़े में विखेरकर बत्ती बनावे और उस बत्ती को सूत से लपेटकर एक प्रहर तक तैल में भिगो देवे फिर उस बत्ती को बीच में से पकड़ कर जला देवे तो गंधक टपक टपक कर कांच के वासन में आ जायेगा, उस गंधक की द्रुति कहते हैं।।६१।।६२।।

### भक्षण प्रकार

तां द्रुतिं प्रक्षिपेत्पात्रे नागवल्त्यास्त्रिबिंदुकाम् ।। वल्लेन प्रमितं स्वच्छं सूतेन्द्रं च विमर्दयेत् ॥६३॥ अङ्गुल्याथ स पत्रातां द्रुतिसूतं च भक्षयेत् ॥ करोति वीपनं तिव्रं भक्षं पांडु च नाशयेत् ॥६४॥ कासं श्वासं च शूलार्तिं वीपनं तिव्रं भक्षं पांडु च नाशयेत् ॥६४॥ क्रातं प्रकरोति च ॥६५॥ ग्रहणीमितदुर्धराम् ॥ आमं विनाशयत्याशु लघुत्वं प्रकरोति च ॥६५॥ (र० र० स०)

अर्थ-तदनत्तर तीन बूंद गंधक की द्रुति और तीन रत्ती पारद इनको पान में रख कर हथेली से मल देवे फिर उस पान सहित पारद को भक्षण करे तो अग्नि को तीन्न करता है, क्षय, पाण्डु, कास, श्वास, श्रूल, घोर, ग्रहणी और आम को नाण करता है। ६३-६५।।

#### अन्यच्च

अर्ककीरैः ब्रुहीक्षीरैर्वस्त्रं लेप्यन्तु सप्तधा ॥ गंधकं नवनीतेन पिष्ट्वा विलेपयेत् ॥६६॥ तद्वर्तिर्ज्वलिता दण्डे धृता धार्या ह्यधोमुखी ॥ तैलं पतत्यधोभांडे ग्राह्यं योगेन योजयेत् ॥६७॥

(र० चिं०)

अर्थ-आक के दूध से तथा थूहर के दूध से सात सात बार कपड़े को भिगोबे फिर मक्खन में पिसे हुए गंधक से उस कपड़े पर लेपकर देवे और उस बत्ती को जलाकर चिमटे से नीचामुख कर देवे फिर नीचे के पात्र में गिरे हुए तैल को ग्रहण करना चाहिये और उसको अनेक योगों में लगावे।।६६।।६७।।

### नुसत्तः रोगन गंधक शीर आक में घोट वैजै में भर रोगन में पकाने से (उर्दू)

पांच मर्तबः तजरुबे में आया और मुर्ख तेल बरामद हुआ मगर वहीं तरकीब है कि बाज लोगों से जर्द और किसी से मुतलक न बना चांदी पर तरह करने से दो मर्तबः तजरुबा हुआ गव्वास नहीं है मगर जर्द करता है गंधक आंमलासार दो तोले, शीर मदार १० तोले, चार पहर खरल करों जब करीब गोली बंधन हो जावे निस्फ हिस्सा अंडे के छिलके में भर कर ऊपर दूसरा छिलका रखकर कपरौटी मजबूत करों और खुक्क करों फिर दूसरी कपरौटी कर तीसरी सेर भर अलसी का तेल किसी कढ़ाई आहनी या और जरूफ में डालकर और गोला मजकूर उसमें नरम आंच से चार प्रहर पका दो, सर्द होने के बाद कपरौटी दूर करे कज (टेढ़ा) करके किसी प्याले चीनी में रखों, खुली हवा में दस तोले ख्वाह कमोबेश हो रोगन मुर्ख बरामद होगा, इसके सही होने में कोई शक नहीं, (सफा ५ अखबार अकलीमियां)

### गंधकतैलक्रिया

गंधकस्य च पादांशं दत्त्वा च टाङ्कणं पुनः ॥ मर्दयिन्मातुलुङ्गचम्लै रुवुतैलेन भावयेत् ॥६८॥ चूर्णं पाषाणगं कृत्वा शनैर्गधं सरातपे ॥६९॥ (र० चिं०)

अर्थ-गंधक से चौथाई सुहागा लेकर बिजौरे के रस में घोटे और एरण्ड के तैल की भावना देवे फिर उस गंधक के चूरे को चिकने पत्थर पर विछाकर तेज घाम में रस्त देवे तो गंधक का तेल निकल आवेगा।।६८।।६९।।

### गंधकतैलक्रिया अग्नि पर पाक से

गंधकस्यः तु पादांशं दद्याट्टंकणकं पुनः ॥ मर्द्येन्मानुलुंगाम्लैरुष्णतैलेन भावयेत् ॥७०॥ पुनः लर्पर के कृत्वा दीपाग्निं ज्वालयेदधः ॥ न्यसेत्तत्र जलं कोष्णं मानाधिक्यं च यत्नतः ॥ मलेन युक्तं यत्तैलं तत्तैलं रससाधकम् ॥७१॥ (टो० नंद)

अर्थ-गंधक से चौथाई सुहागा लेकर बिजौरे के रस से मर्दन करे फिर एरण्ड के तैल में भावना देवे, तदनंतर खिपरें में रख कर दीपाग्नि देवे और उसमें गरम जल भर देवे उसमें जो मैला मैला तेल निकलता है, वह रस का साधक समझना चाहिये॥७०॥७१॥

१-ऊपर कही निगंधी करणक्रिया से यह पाठ बहुत मिलता है।

# अग्नि पर पाक करने से कटेली का असर गंधक पर (उर्दू)

यह बूटी गंधक के बास्ते गिरह कुश्ता है और इसरारसी है, इससे गंधक का रोगन निकलता है, मृतरिज्जम के सामने से एक साधु ने इसके अर्क में पकाते पकाते गंधक को सब्ज किया है ताआँकि सफल से रोगन जुदा हो गया। (सुफहा किताब अलकीमियाँ २८)

### तरकीब रोगन गंधक बगरजइजाफः अयार (उर्दू)

आंवलासार गंधक से सब्जी माईल गंधक चुनकर निकाल ले और उसको कटाई कलांक के अर्क में जिसको कटीला और बढ़टसा कहते हैं तीन रोज तक पकावे, जब गंधक मजकूर इस कदर पक जावें कि आग पर रखने से धुआं और बून दे बल्कि रोगन होकर सफल से जुदा हो जावे, ऐसे गंधक का रोगन भी बदस्तूरवाला निकालकर काम में लावे तो भी उससे अयार अफजा का काम निकलता है। (सुफहा किताब अकलीमियां)

### गंधक के तेल की तरकीब (उर्दू)

पातालयन्त्र से आग (आकमें० स०) के पत्तों के रस का पुट देकर खुश्क करके चुकावे शीशा में भरकर। (सुफहा खजानः कीमियां ३३)

### गंधक वगैरः के तेल निकालने की तरकीब (उर्दू) पातालयंत्र से

आग (आक) का दूध चौगुना लेकर उसमें कोई उपधातु डाल कर गोली बनाकर आतिशशीशी में बालूजंतर से तेल निकाल सकते हो। (सुफहा खजानः कीमियां ३३)

### तेल गंधक (उर्दू)

गंधक आंवलासार आध पाव लेकर अर्क लहसन एक सेर अक— सत्यानसी एक पाव के साथ खरल करें कि हत्ता कि अर्क खुश्क हो जावे तब खुर्द खुर्द गोली बनाकर साया में अच्छी तरह खुश्क करें और फिर आतिशी शीशी में डाल देवे और शीशी में मुँह के लोहे की तारे देवे फिर एक मिट्टी की कनाली लेकर दरमियान से इस कदर सूराक करें कि मुँह शीशी का निकल सके फिर एक चूल्हा खोदकर उसमें एक प्याली उमदा चीनी की रखे यानी पहले कनाल को रखे और नीचे उसको प्याले को रखें फिर चारों तरफ कनाल के आग करीब ५ सेर के देवें। तीन चार घंटे में तेल निकल आवेगा, मूजरिंब है। (सुफहा ९० किताब कुश्तैजात हजारी)

### गंधक तैल जंगली प्याज में २१ दिन घोटकर

गंधक को तीन सप्ताह जंगली प्याज के रस में घोटने के बाद तेल निकालने से अग्निस्थाई तेल निकलता है। (कश्मीर यात्रा में प्राप्त)

### गंधकतेल पातालयंत्र से

गंधक यथेष्ट लेकर मधु बिच रखना (ककरबिच) दिन चालीस तब पाताल यंत्र से तेल निकालना।। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

### गंधकतैलवेधक पातालयंत्र से

गंधक यथेष्ट लेकर उष्ट्र मूत्र १ मात्र में पाकर नितारना फिर द्वितीय पात्र में नितारना फिर नृतीय पात्र में नितारना फिर चतुर्थ पात्र में नितार कर उससे सरल करना १८ दिन (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### अन्यच्च

गंधक यथेष्ट कृष्ण खेरी दुग्ध में खरल करना दिन १८ फिर ज्योतिष्मती तैल में खरल करना दिन ५ फिर रेत भांडे दी पाकर ऊपर अरण्योपल देकर तैल निकालना तैल वेधक है। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### गंधकतैल पातालयंत्र भेद से

अमलतासके फूल और गंधक दोनों समभाग खरल करके गोला बनाकर सुखाकर शीशी में पाकर पाताल यंत्र करके ऊपरली शीशीके ऊपरबिच्छियों का गोहा रोज दो सेर पक्का पाणा १० रोज फिर दो सेर पक्के कोयले चंगे लेकर गोहे के ऊपर भरवा के भस्म कर देणे तैल गोहे की गर्मी से हो निकल आवेगा, काम में लगाना (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### तरकीब तेल गंधक (उर्दू)

आंवालासार गंधक को एक शीशी में डाल कर दूसरी बोतल का गुँह वाहम मिला दो और गंधकवाली शीशी के ऊपर शीशी के ऊपर खाली को नीचे करके मौसम बरसात में एक गढ़ा खोद कर घोड़े की लीद में दबावे मगर हर हफ्ते लीद बदल दिया करे बाद गुजरने मौसम बरसात के जिस बक्त बोतलों को निकालोगे नीचे वाली बोतल पाओगे। (सफा ८९ किताब कुश्तैजातहजारी)

#### गंधकतैल गोबर में गाडकर

गंधक सूक्ष्मचूर्ण ऊर्ध्वपात्र में हेठ दूसरा पात्र खाली ऊर्ध्व मुख में तृण देकर खूब बंद करके पुरुष प्रमाण गर्त करके उसमें गोमय भर के पत्र द्वय रख कर ऊपर उतना ही गोमय हो रपाकर छोड देना, वैगाख मास करना ६ मास पर निकालना, गन्धक तैल अधोपात्र में जाकर पड़ेगा उसको योगों में योजन करना। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### गंधकतैल

अथवा चुल्लकं खंडे गर्ते गंधकजं रजः ॥ देयं पाकविधौ सम्यगन्यत् पूर्ववदीरितम् ॥७२॥

(जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-अथवा चूल्हे की तरह वाले गढे में गंधक का चूर्ण पाक के विधि में देकर पहले की समान क्रिया करने से गंधक तैल, योग के योग्य होगा।।७२।।

### गंधकपिष्टिविधि

दश दल गंधक सोध्यो ग्वार । लेड बुझाय तीन ही बार ।। पुनि गज एक ले चुचौकार । वरके दूध लेपि दशबार ।। करिदो बरता गंधक बांधि । किन्न गांठि ज्यों रहै न साधि ।। तब पोटली डोलिका धरै । हांडी रस जुगुनीके धरै ।। है सै पल दिन प्रतिरसलेय । ऐसी आगि बीस दिन देय । तब गंधक पीठी ह्वैजाय । धातै रंगे सुनो हो राय । रतीरती जो प्रानी खाय । तो नासे चौरासी वाय । सीत दोष अरु मंडल हरै । जो रोगी संजम पथ करै ।।

दशनिष्कं शुद्धसूतं निष्कैकं शुद्धगंधकम् । स्तोकं स्तोकं क्षिपेत्खत्वे मर्दकेनाथ कुट्टयेत् । याममात्रं भवेत्पिष्टीगंधपिष्टिनिर्गद्यते ।।७३।। (र० रत्ना०

हस्तलिखित अनूपश०)

अर्थ-चालीस माशे गुद्ध पारद और चार माशे गुद्ध गंधक लेवे फिर खरल (तप्त खल्व) में पारद को डालकर थोड़ा थोड़ा गंधक डालता जावे और घोटता जावे इस प्रकार एक प्रहर घोटने से पिष्टी होती है उसकी गंधक पिष्टी कहते हैं॥७३॥

#### अन्यच्च

अथवा गन्धकं सूतं पूर्वमात्रा यथोदितम् । ताम्प्रपात्रे विमर्द्याथ अंगुष्ठेन शनैः

शनैः ।।७४।। मृहंगारा ह्याः क्षिप्या यथांगुष्ठं न बह्यते । पिष्टिकां घटिकामात्रे समुद्धत्याय जारयेत् । अथवा तीवघंर्मेण कार्या गंधकपिष्टिका 11७५11 (र० रत्ना० हस्तलि० अनूप०)

अर्थ-अथवा गंधक से दस गुना पारद लेकर तांबे के पात्र में रख देवे और उस तांबे के पात्र के नीचे थोड़ी सी अग्नि रख कर अपने हाथ के अंगूठे से धीरे २ मलता जावे और अग्नि भी ऐसी लगावे कि हाथ का अंगुठा नहीं जलै फिर एक हांडी में बनी हुई पिष्टिका को लेकर जारण करे (अथवा तेज घाम में रखकर गंधक की पिष्टि करे)॥७४॥७५॥

#### गंधपिष्टी

शुद्धसूतपलैकन्तु कर्वैवं गंधकस्य च । स्विन्नबल्ले विनिक्विप्य देवदालीरसप्लुत म् । मर्दयेच्य कराङ्गुल्या जायते गंधपिण्डिका ।।७६॥

अर्थ-शृद्ध पारद एक पल (चार तोले) और शृद्ध गंधक एक कर्ष (एक तोला) इन दोनों को तप्त खल्व में डाल कर बंदाल के रस की भावना देकर हाथ के अंगूठे से मर्दन करे तो पिष्टी उत्तम होगी।।७६।।

गंधिपव्टी (उर्दू)

पारा एक पल, गंधक एक कर्स (कर्ष) यानी सवा तौला खरल में डालकर देवदाली के अर्क में मिलाकर धूप में रखकर उंगली से खूब रगडे पिष्टी बन जावेगी । (सुफहा खजान: कीमियां १५)।

गंधपिष्टी (उर्दू)

गंधक को सौ वार मिट्टी के ठीकरे में कोंच के अर्क में तर करके साये में मुखावें फिर उसमें पारा और यही अर्क डालकर उंगली से खूब मिलावे पिष्टी बन जायगी यह तीनों पिष्टी धातुवाद के काम में आवेगी बहुत उमदा है। (सुफहा खजानः कीमियां १५)

गंधक की पिष्टी (उर्दू)

साफ गंधक का बुरादा स्याह धतूरे के अर्क में सात बार तर करे सुखाकर फिर सात बार हेज के खून में इसी तरह फिर एक बार आदमी के वीर्य में तर करके सुखावे फिर मिट्टी के ठीकरे में रख कर एक पल पारा डाल कर उंगली से खूब मिलावे पिष्टी बन जावेगी। (सुफहा खजाना कीमियां 84)

### गंधक जारण के लिये पिष्टी

विलोलितेः स्वर्णजले विशुष्के वस्त्रेऽथ दत्त्वा नवनीतगर्भे चूर्णं शिलातालगंधकानां सपन्नगानां समभागिकानाम् ॥७७॥ कर्षप्रमाणं च ततोऽस्य वर्ति प्रज्वालयेत्तव्गलितं घृतं स्यात् । अनेन कुर्याद्रसनायकस्य सर्वत्र पिष्टी वलिजारणाय ॥७८॥

(टो॰ नं॰, योगतरंगिणी॰ ध॰ सं॰)

अर्थ-गंधक के चूर्ण को धतूरे के रस की भावना देकर सुखा लेवे फिर इसमें से १ तोला गंधक, मैनसिल १ तोला, हरिताल १ तोला, सीसा १ तोला इन सबको सम भाग लेकर चूर्ण कर लेवें उसमें से एक तोले चूर्ण को मक्खन में भिगो कर बत्ती बनाकर जला देवे तो घृत निकलेगा इसमें पारद में गंधक जारण के लिये पिष्टी करे।।७७।।७८।।

### गंधक गुण

शुद्धगंधो हरेद्रोगान् कुष्ठमृत्युजरादिकान् ॥ अग्निकारी महानुष्णो वीर्यवृद्धिं करोति च ॥७९॥ (र० रत्नाकर० र० र० स०)

(१) बाद कर्मोपयोगी है क्योंकि नाग का मेल है।

अर्थ-गुद्ध गंधक कोढ, मृत्यु और जरा (बुढापा) आदि रोगों को नाश करता है अत्यन्त उष्ण अग्नि और वीर्य को वृद्धि करता है।।७९।।

#### अन्यच्च

गंधाइमातिरसायनः समधुरः पाके कद्ष्णो मतः कंड्कुळविसपेद्रदलन दीप्तानलः पाचनः ॥ आमोन्मोचनशोषणो विषहरः सूतेन्द्रवीर्यप्रदो यक्ष्मप्लीहरूफाचलक्रिमिहरः सत्त्वात्मकः सूतजित् ॥८०॥ (र० सा० प० र० र० स०)

अर्थ-गंधक रसायन पाक में मीठा, कुछ गरम है, खुजली, कोढ, विसर्प और दाद का नाशक अग्नि को दीप्त करनेवाला और पाचन है आम को साफ करनेवाला और मुखानेवाला है, विष का नाशक, पारद को बल देनेवाला, यक्ष्मा, प्लीहा, कफ और कृमि का विध्वसकारी सत्वरूप और पारद के जीतनेवाला है॥८०॥

गंधकः कृमिकुष्ठघ्रो विषनेत्रामयापहः ॥ रसायनश्चातिबल्यो विषमज्वरनाशनः ॥८१॥

(टो० नं०)

अर्थ-गुद्ध गंधक कृमि कुष्ठ और नेत्ररोग का नाश करनेवाला है रसायन और अत्यन्त बलकारी है तथा विषमज्वरका नाणक है।।८१।।

#### अन्यच्च

गंघकः कटुकस्तिक्तो वीर्योष्णस्तुवरः सरः ॥ पित्तलः कटुकः पाके कंडूवीसर्पजंतुजित् ।।८२।। हंति कुष्ठं क्षयप्लीहकफवातान् रसायनम् ।। अशोधितो गंध एव कुष्ठसंतापकारकः ।।८३।। शुक्रौजः क्षयमावल्यं करोति च रुचिप्रणुत् ॥८४॥

(बु॰ यो॰)

अर्थ-गंधक, चरपरा, कडवा उष्णवीर्य और दस्तावर है, पित्त का पैदा करनेवाला। परिपाक में चरपरा, कडू, विसर्प और कृमिरोग का नाशक है कोढ, क्षय, प्लाहा, कफ और वातरोगों को नाश करता है और रसायन है बिना गुद्ध किया हुआ गंधक कोढ, संताप करता है वीर्य तथा ओज का नाशक करने वाला और अरुचि का कर्ता है।।८२-८४।।

### गंधक सेबन

घृताक्ते लोहपात्रे तु विद्रुतं शुद्धगंधकम् । घृताक्तदर्विकाक्षिप्तं द्विनिष्कप्रमितं भजेत ।।८५।। हन्ति क्षयमुखान् रोगान कुष्ठरोगं विशेषतः । क्षाराम्लतैलसौवीरविदाहि द्विदलं तथा ॥८६॥ शुद्धगंधकसेवायां त्यजेद्योगयु तेन हि ॥८७॥ (र० र० स०)

अर्थ-घीसे चिकने किये हुये लोहे के पात्र में गंधक को गलाकर दूध में डाल देवे फिर उसमें से ८ माशे नित्य सेवन करें तो वह गंधक क्षय आदि रोगों को नष्ट करता है और कोथ को तौ अवश्य नाश करता है और गंधक को स्नानेवाला मनुष्य सार, अम्ल पदार्थ, सुर्मा, दाहजनक पदार्थ, तथा दाल इनके भक्षण को अवश्य छोड़ देवे।।८५-८७।।

### गंधकसेवन कुष्ठ रोग के लिये

गंधकस्तुल्यमरिचः षड्गुणत्रिफलान्वित । घृष्टः शम्याकमूलेन पीतश्चाखिलकु छहा ॥८८॥ तन्मूलसितले पिष्टं लेपयेत्प्रत्यहं तनौ । दृष्टप्रत्यययोगोयं सर्वत्राप्रति वीर्य्यवान् । श्रीमता सोमदेवेन सम्यगत्र प्रकीर्तितः ॥८९॥ (र० र० स०)

अर्थ-गंधक एक भाग, तथा मिरच एक भाग और त्रिफला छः भाग इन सबको अमलतास की जड़ के रस से पीसकर पान करें तो समस्त कुष्ठ दूर होते हैं और उसी अमलतास की जड़ की रस से पिसे हुए गंधक का शरीर पर लेप करे तो कुष्ठरोग दूर होता है। यह योग श्रीसोमदेव ने अपने रसरत्नसमुच्चय में कहा है।।८८।।८९।।

### गंधकलेप विधान

द्विनिष्कप्रमितं गंधं पिष्ट्वा तैलेन संयुतम् । अथापामागंतोयेन सतैलमरिचेन हि ॥९०॥ विलिप्य सकलं देहं तिष्ठेद्धमें ततः परम् । तक्रभक्तं च भुंजीत तृतीये प्रहरे खलु ॥९१॥ भजेद्वात्रौ तथा बिह्नं समुत्थाय ततः प्रगे । महिषीछगणं लिप्त्वा स्नायाच्छीतेन वारिणा ॥९२॥ ततोऽम्यज्य घृतैर्देहं स्नायादिष्टोष्णवारिणा । अमुना क्रमयोगेन विनश्यत्यतिवेगतः ॥९३॥ वुर्जया बहुकालीना पामा कंडुः सुनिश्चितम् । गंधकस्य प्रयोगाणां शतं तस्र प्रकीर्तितम् । गंथवस्तरभीतेन सोमदेवेन मूभुजा ॥९४॥

(र० र० स०)

अर्थ-आठ माशे गंधक को तैल में पीसकर अथवा ओंगा का रस, मिर्च, गंधक इनको तैल में पीसकर, फिर शरीर में लेपकर घाममें खड़ा रहै और तीसरे प्रहर में मट्टा-भात का भोजन करे तथा रात में आंच से शरीर को सेकें और प्रातःकाल भैंस के गोबर से शरीर की मालिश कर शीतल जल से स्नान कर लेवे फिर घी की मालिश करके सुहाते २ गरम जल से स्नान करे इस युक्ति से अत्यन्त कठिन, बहुत दिनों की पैदा हुई खुजली निश्चय नाश हो जाती है इस प्रकार महाराज सोमदेव ने सैंकड़ो गंधक के प्रयोग वर्णन किये हैं उनको ग्रन्थ के बढ़ने के भय से हम नहीं लिखते हैं।।९०-९४।।

#### गंधककल्प

सुगंधकं निष्कमात्रं सदुग्धं सेव्यं मासं सौर्यवीर्यप्रवृद्धचै ॥ षण्मासात्स्यात्सर्वरोगप्रणाशो दिव्या दृष्टिदीर्घमायुस्सुरूपः ॥९५॥

(र० सा० प०)

अर्थ-जो मनुष्य चार माशे गंधक को एक महीने तक दूध के साथ सेवन करैं तो वीर्य की वृद्धि होती है यदि छः महीने तक दूध के साथ ४ माशे गंधक को खावे तो सब रोग नाश होकर उत्तम दृष्टि और रूपवाला दीर्घायु होता है।।९५।।

#### अन्यच्च

इत्यं विशुद्धं त्रिफलाज्यमृंगविष्विन्वतः शाणिमतो हि लीढः । गृध्राक्षितुल्यं कुरुतेऽक्षियुग्मं करोति रोगोज्झितदीर्घमायुः ॥९६॥ पथ्यं दुग्धौदनम् (र०सा० प०)

अर्थ—इस प्रकार शुद्ध किये हुए चार माशे गंधक को त्रिफला, घृत, भंगरा और शहद में मिलाकर चाटे तो उसके नेत्र गीध के समान तेज होते हैं और सब रोगों से रहित होकर दीर्घायु होता है, इस पर दूध तथा भात का पथ्य है।।९६।।

#### अन्यच्च

चूर्णीकृत्य पलानि पंच नितरां गंधाश्मनो यत्नतस्तच्चूर्णं त्रिगुणे तु मार्कवरसे छायाविशुष्कीकृतम् यत्स्याच्चूर्णमथाभयामधुघृतं प्रत्येकमेषां पलं वृद्धो यौवनमेति मासयुगलं खादेश्नरः प्रत्यहम् ।।९७॥

(र० सा० प०)

अर्थ-शुद्ध किये हुए पांच पल गंधक के चूर्ण को तिगुने भांगरे के रस से भावना देकर छाया में सुखाकर चूर्ण कर लेवे फिर उसमें एक पल हर्र का चूर्ण, एक पल घृत, और एक पल शहद को मिला देवे फिर उसको दो मास तक सेवन करे तो वृद्ध मनुष्य भी युवा पुरुष हो जाता है।।९७।।

#### अत्यच्च

बलिरेको घृतमरिचनियुक्तः पलितवलिघ्नः प्रातर्भुक्तः ॥ वितरित तरुणसरुपमुदारं वृद्धस्यापि विमोहितदारम् ॥९८॥ अर्थ-प्रातःकाल जो मनुष्य घी और मिरच के साथ गंधक को खाता है वह वलीपिलत रहित होता है और वृद्ध मनुष्य को भी स्त्रियों को मोहित करनेवाले युवावस्था के रूप को देता है।।९८।।

#### अन्यच्च

वातारितैलसंयुक्तं त्रिफलागुग्गुलेन तु । गंधकं रससंयुक्तं मासाद्वधाधिजरापह म् ॥९९। अशॉक्षगंदराद्याश्च तथा व्याधिकफोद्भवाः । चला दंता मंददृष्टिर्वलशुकादिसंक्षयः ॥१००॥ नश्यिन्त व्याधयः सर्वे मासे नैकेन गंधकात् ॥ षण्मासस्य प्रयोगेण देवतुत्यो भवेन्नरः ॥१०१॥ हंसवर्णाश्च ये केशो विलश्चापि प्रलम्बनी ॥ निर्जित्य यौवनं याति श्रमरा इव सूर्द्धजाः ॥१०२॥ विव्यदृष्टिर्महाप्राज्ञो वराह इव कर्णयोः ॥ चक्षुषा तार्ध्यतुत्योऽसौ बलेन बलविक्रमः ॥१०३॥ वृद्धवन्तो वज्यकायो द्वितीय इव शंकरः ॥ तस्य सूत्रपुरीषेण शुल्बं भवति कांचनम् ॥१०४॥ लवणाम्लानि शाकानि द्विदलानि तथैव च ।स्त्रियाश्चारोहणंयानं गंधसेवी विवर्जयेत् ॥१०५॥ (र० सा० प०)

### इति श्रीअग्रवालवैद्यवंशावतसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजनप्रसाद— संकलिताया रसराजसंहिताया गंधकविषयोपवर्णनं नाम द्विपश्वाशत्तमोऽध्यायः ।।५२।।

अर्थ-एरंड का तेल, त्रिफला, गूगल और पारद के साथ गंधक को जो एक मास तक सेवन करे तो वह जरा (बुढापा) और व्याधि रहित होता है और उसके अर्श (बवासीर) भगंदर आदि रोग तथा कफ से पैदा होनेवाले रोग दाँतों का हिलना, दृष्टि की मंदता, बल और वीर्य का नाश इत्यादि रोग एक मास तक गंधक के सेवनसे नाश हो जाते हैं और छः मास तक सेवन करने से देवताओं के तुल्य होता है, सफेद बाल काले हो जाते हैं तथा झुर्रियों का नाश होकर युवावस्था का सा रूप हो जाता है, वराह के से कान हो जाते हैं और गरुड की ऐसी उत्तम दृष्टि होती है और पुरुषार्थ श्रीवलदेवजी के समान होता है, दांत तथा शरीर की दृढ़ता में दूसरे श्रीमहादेवजी के तुल्य होता है और उसके मूत्र तथा मल से तांबे का सोना हो जाता है, गंधक का सेवन करनेवाला नोंन, अम्ल पदार्थ (खट्टे पदार्थ), दाल, स्त्री के सहवास सवारी इन सबको छोड़ देवे।।९९-१०५।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहिताया हिन्दीटीकायां गंधकविषयोपवर्णनं नाम द्विपंचाणत्तमोऽध्यायः ।।५२॥

### साधारणरसाध्यायः ५३

### साधारण रसों का वर्णन

कम्पिल्लश्च परो गौरी पाषाणो नवसारकः ॥ कपर्दो विह्नजारश्च गिरिसिंदूरिहंगुलौ ॥१॥ मोदारश्वृंगमित्यष्टौ साधारणरसाः स्मृता ॥ रसिसिद्धिकराः प्रोक्ता नागार्जुनपुरः सरैः ॥२॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कबीला, गौरीपाषाण (संखिया), नवसादर, कौड़ी, बह्निजार (अम्बर), गिरिसिंदूर, हिंगुल और मुरदारिशंग यह साधारण रस नागार्जुन प्रभृति सिद्धों ने रस की सिद्धि के करनेवाले कहे हैं।।१।।२।।

### कबीले की उत्पत्ति

इष्टिकाचूर्णसंकाशश्चन्द्रिकाढघोतिरेचनः ॥ सौराष्ट्रदेशे चोत्पन्नः स हि कम्पिल्लकः स्मृतः ॥३॥

प्सरत्नसमुच्चय) CC-0. JK Sanskrit (रु.व. सा. प. प.) CC-0. JK Sanskrit (रु.व. सा. प.) Digitized by S3 Foundation के चले के मसान चमकीला हो और दस्तावर होता है वह कबीला सौराष्ट्र (सोरठ यानी सूरत) देश में उत्पन्न होता है॥३॥

### कबीले के गुण

पित्तवणाध्मानविबन्धनिष्ठाः श्लेष्मोदरार्तिकृमिगृल्मवैरी ॥ मुलामशोफज्वरशूलहारी कम्पिल्लको रेच्यगदापहारी ॥४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पित्त, फोड़ा, अफरा, मलबंध, कफरोग, उदररोग, कृमिरोग, गुल्मरोग, बवासीर, सूजन, आम, ज्वर इन सबको नाश करता है और∙जो रोग जुलाब लेने से दूर होते हैं उनके नाश करने में कबीला अत्यंत लाभकारक है।।४।।

#### गौरी पाषाण के भेद

गौरीपाषाणकः पीतो विकटो हतचूर्णकः।स्फटिकाभश्च शंखाभो हरिद्राभस्त्रयः स्मृताः ॥५॥ पूर्वपूर्वो गुणैः श्रेष्ठः कारवल्लीफले क्रिपेत् ॥ स्वेदयेद्वंडिकामध्ये शुद्धो भवति मूषकः ॥६॥ तालवद् ग्राहयेत्सत्त्वं शुद्धं शुभ्रं प्रयोजयेत् ॥ रसबंधकरः स्निग्धो दोषघ्रो रसवीर्यकृत् ॥७॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-शंखिया तीन जाति का होता है एक फिटिकिरी के समान होता है जिसके तोड़ने से चूरा चूरा हो जाता है और दूसरा गंख के समान सफेद होता है और तीसरा हलदी के समान पीला होता है इनमें एक दूसरे से उत्तरोत्तर न्यून गुणवाला होता है इस शंखिये के टुकड़े को एक बड़े करेले में रख और कपड़े से बांध कांजी में दोलायन्त्र द्वारा पकावै तो गुद्ध होगा। हरताल के समान गुद्ध सफेद सत्व निकालकर काम में लावे यह पदार्थ रस के बांधनेवाला चिकना दोषनाशक रस और वीर्य के करनेवाला है।।५-७।।

### लोहसादर की उत्पत्ति

करीरपीलुकाष्ठेषु पच्यमानेषु चौद्भवः ॥ क्षारोऽसौ नवसारः स्याच्चूलिकालवणाऽभिधः ॥८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

करील (कैर) और पीलू प्रभृतियों की लकडी पचने पर जो क्षार पैदा होता है उसको नवसादर कहते हैं और इसको चूलिकालवण भी कहते हैं।।८।।

#### तथा च

इष्टिकादहने जातं पाण्डुरं लवणं लघु ॥ तवुक्तं नवसाराख्यं चूलिकालवणं च तत् ॥९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-ईंट के जलाने में जो हलका और पीला नोंन पैदा होता है उस नौसादर को चूलिका लवण कहते हैं।।९।। सम्मति–करील अथवा पीलू अथवा ईंट को जलाकर पानी में घोल और

नितारकर छान लेवे और उसको औटाकर क्षार बना लेवें।

नौसादर की किस्में (उर्दू)

नौसादर की पांच किस्मे हैं। अब्बल-नौसादर उर्फी जिससे बर्तनों पर कलई होती है वह ईंट के पजावे से निकलता है। दोयम नौसादर कानी सफेद जिस्में बदबू नहीं होती, सोयम-पैकानी जो किसी कदर जर्दी व सुर्खी माइल होता है और स्याही और सफेदी उसमें नहीं होती, चहारम-अमली जो लडके को नानमैदा गन्दुम और शहद और रोगन और जर्दी बैजा मुर्ग खिलाकर बोलत बराज को उसके निगाह रखते हैं इक्कीस दिनों बाद जब जमा हो जाता है उसके हमवजन गंधक मिला कर पाइसाना और गंधक दोनों को पेशाब मजकूर में खरल करके हलाव अकद करते हैं और मुकतर करके तरकीब देते है और अमलकीमियां से यह सबसे अफजल होता है, पंजुम-फैनियः जो शोरा कलमी की तरह होता है।

(स्फहा अकलीमियाँ १६९)

तरकीब नौसादर महलुल

नौसादर महल्ल की तरकीब यह है कि नौसादर एक हिस्सा नमक इन्दरानी निस्फ हिस्सा दोनों मिलाकर सलाया करे बादह एक हांडी में डालकर तीन मर्तवः तसईद करें तो नौसादर सफेद और साफ हो जावेगा फिर दुबारा हांडी गिली में डाल दे और गढा दो गज गहरा और गज भर चौड़ा नमकनाक जमीन में सोद कर उस गढ़े को लीद अस्पसे निस्फ तक चर कर और वह हांडी इसमें रखकर बाकी गढ़ा लीद से भर दें और मिट्टी डाल कर बंद कर दें एक हफ्ते के बाद खोल कर देखे तो नौसादर मिस्ल पानी के हो जायगा इस वक्त कपडे में छान कर रखें और वक्त जरूरत काम में लावे (सफहा २९०३० किताब अखबार अलकीमियाँ १६/२/२९)

### किस्म नौसादर मुन्दर्जः खुरशैद पिदायत (उर्दू)

रानास्त हवाई सिनत और इससे मुरादरुह हम्मिलान मुमलिल मुशम्मा है और वह उकाब (नौसादर) है जो कानी हो और वह मलह तवजर्द की तरह होता है, सफेद चमकदार और सोजा और इसे अमूमन समर कंद से खरासान की तरफ लाया जाता है इसकी दूसरी किस्म जो है कि इसे जवासा बोलते हैं यह करामद नहीं यह मसनुई है और कारसनत में काम नहीं देता सिर्फ कलईगरों के काम आता है कारआमद सिर्फ कानी है (सुफहा २१ अखबार अलकीमियाँ ८/३/१९०९)

### नवसादरस्थिति प्रकार

मुदादिभिः स्थिराः कार्य्या निलकातप्तकोपरि ॥ तन्मध्ये निक्षिपेच्चूणै तृत्यशोरकयोः समम् ॥१०॥ अर्द्धचूर्णोपरिधार्यं खंडचुल्लकसम्भवम् । तस्योपरि तथाचूर्णमर्द्धपूर्ववदेव हि ॥११॥ मंदानलेन विपचेद्यावद्यामचतुष्ट यम् ।। ततो वह्नौ परीक्षेत नैवं चेढि पुनः पचेत् ॥१२॥ स्थिरः संजायते वह्नौ नवसारसुपाचितः ॥ (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-तवे पर मिट्टी वगैरह से मिट्टी की बनी हुई नलिका को खड़ी कर देवे उसमें नीलाथोथा और शोरे के समान चूना मिलाकर डाल देवे जब आधी नली भर जाइ तब नौमादर रख ऊपर से नीलाथोथा और शोरा मिले हुए चूने को डाल देवे मंदाग्नि से चार प्रहर तक पकावै फिर उसमें से निकाल आंच पर रख परीक्षा कर जो उड जाइ तो इसी प्रकार फिर पाचन करे इस प्रकार करने से नौसादर अग्निस्थायी होता है॥१०-१२॥

### नौसादर गुण

रसेन्द्रजारणं लोहद्रावणं जठराग्निकृत । गुल्मप्लीहास्यशोषझं भुक्तमांसादिजा रणम् ॥ बिडारूयं च त्रिदोषघ्रं चूलिकालवणं मतम् ॥१३॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-यह नौसादर पारद के जारण करने में तथा धातुओं के जलाने में अत्यंत उपयोगी है जठराग्नि को दीप्तकर मांसादि भारी पदार्थों को भी पचाता है गुल्म प्लीहा और मुख शोष को भी फायदा करता है कुछ विद्वानों का मत है कि बिडनोंन को चूलिकालवण (नौसादर कहते हैं वह त्रिदोषघ्न

### नौसादर तैल कायम

सिधीयों आचूना वा गुटुल कौडियों का चूना नौसादर के हेठ ऊपर चूना देना नौसदार दरडा कर लेणा आग आठ सेर पक्के की देणी नौसादर कायम हो जायगा उसको शीशी में पाकर ४१ दिन लिइ (लीद) में दवाना नौसादर तेल हो जायगा सब धातुओं को पकड़ेगा । (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

मृताश्मनवसारौ च समभागावर्धयामकम् ॥ खल्वे संमर्द्ध भृत्पात्रे मुद्य मंदाग्निपाचनम् ॥ बारम्बारं क्रिया ह्येषा स्थिरतैल प्रकाशिका ॥१४॥

चूना और नौसादर को सम भाग लेकर चार घडी खरल में घोटे मुख पर कपरौटी कर मंदाग्नि से पचावे इस क्रिया को कई बार करे फिर ऊपर कही हुई क्रिया से शीशी में भर ४१ दिन लीद में रखें तो तैल होगा।।१४।।

#### तथा च

एक तोला लवण तीन तोला नौसादर दोनों को महीन खरल करना कूंजे में छेद करके और बंद करके आग देणी छिद्रद्वार करके नौसादर तैल हेठ पाताल यंत्र में पड़ जायगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा

ऊंट के बाल कतरके छेदवाले कूंजे में बाल तथा नौसादर की तह बतह दे के मुख बंद करके चार सेर मेगणा तथा धान के तुषों की आग देणी तैल बन जायगा।

#### तथा

भांग में तह नौसादर की दे के भांडे की कपडमाटी करके कपडमाटी मुखाकर पातालयंत्र से तैल निकालना (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा

इन्द्र जौ बराबर या कमती या अधिक हो नौसादर या सज्जी या सुहागा इनमें से जिसका तैल निकालना हो उसको इन्द्रजो के साथ मिलाकर पाताल यत्र द्वारा तैल निकाल ले। तथा अमरबेल का स्वरस निकाल कर जो प्रात:काल निकल सकेगा उसमें नौसादर को ३ या ४ प्रहर सूब खरल करना चाहिये (इस रस के डालने से नौसादर उबाल खाता है) बाद खरल करने के गोली बनाकर गोलियों को खुश्क करके उनका पाताल यत्र से तेल निकाल ले लेकिन तेज आंच की जरूरत होगी वह तेल मिसल शहद के निकलेगा और अग्नि स्थायी होगा। (कश्मीर यात्रा में श्रीनगर निवासी नव्याब खां)

#### तथा च

जलास्पृष्टं सुवाचूर्णं षट्तोलकप्रमाणकम् । जले पंचगुणं देयं दिनानि सप्त धारयेत् ।।१५।। त्रिवारं चालयेत्रित्यं सुधाक्षारं जले भवेत् । तोलैकमानं हरितालं मर्दयेत् तेन वारिणा ।।१६।। दशतोलकनवसारे लिप्त्वा लिप्त्वा सुशोषयेत् । ततः शीशं भवेत् तैले तारामीराक्षकेऽपि वा ।।१७।। द्वियामं पाचयेल्लिप्तं नवसारं सुशोषितम् । विकाशो जायते तस्मिन् नवसारे सुपाचिते ।।१८।। ततो नमदवस्त्रेण लग्नं तैलं सुशोषितम् ।चूर्णयेन्नवसारं तं सूक्ष्मरूपं यथा भवेत् ।।१९॥ सिंदूरं तोलंक दत्त्वा धार्य्यं पातालयन्त्रके । इत्यं पातालयन्त्रेण तैलं चुल्लकजं भवेत् ।।२०॥

अर्थ-नवसादर तोला १०, हरतालतोला ९, चूना बेबुझाहुआ तोले ६, सिंदूर एक तोला ९, तैल अलसी का यातारामीरा आध सेर ऽ।। पक्का आग पांच घण्टे मंद देनी प्रथम चूना ६ तोले ले के पाणी में भिगो रखना सात दिन तक दिनमें एक बार पानी को चलाता रहे फिर निकाल लेना उस पानी में हरताल एक तोला खरल करना खूब महीन करना उस तोला हरताल को नौसादर की डली दस तोले की लेकर उस पर लेप करना और सुखा लेना फिर तैल तारामीरादा वा अलसीदा जितने में डली डुबी रहे आध सेर पक्का

वा अधिक कडाही डूंगी में पाकर दो पहर मद्दी आग बारनी जिससे तैल में आग ना पड़े ऐसे नौसादर को पकाने से फूल जायगा किंवा गंधक की चुटकी देणी लघु गर्त करके फिर नमदा हेठ ऊपर देकर दो भारी पत्थरों में रखे उससे तैल गुष्क हो जायगा फिर उस नौसादर को महीन पीस कर उसमें एक तोला सिंदूर पाकर पाताल यन्त्र से तैल निकाल लेना तैल पांच तोला सिंदूर पाकर पाताल यन्त्र से तैल निकाल लेने तैल पांच तोला निकलेगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक) ॥१५–२०॥

#### तथा च

सुधार्संधवकाचं च सर्ज्जं टंकणपंचकम् । पृथक् दिष्ट्वा ससं कृत्वा चूर्णं संतप्ततप्तके ॥२१॥ परितः नवसारस्य दत्त्वा यामचतुष्टयम् । पक्वासारं पृथक् कृत्वा देयं काचस्य भाजने ॥२२। जले क्लेदात् जले स्वेदात् किंवा पातालयंत्रतः । तैलमाबाय योगेषु योज्यं सर्वार्थसिद्धये ॥२३॥

अर्थ-४ तोला लवण सैंधव, ४ तोला शुद्ध चूना, ४ तोला कचनोंन ४, ४ तोला लोटका सज्जी और ४ तोला सुहागा इन पांचों चीजों को पीस मिला देना फिर तवे पर हेठ ऊपर यह दवाई रख कर बीच आठ तोले नौसादर की डलीरख कर ४ पहर आग बालणी जित्थों धूप निकले उथ्थे पूर्वोक्त दवाई पाणी फिर स्वांगणीतल निकाल कर दवाई हटा देनी फिर शीशे विच पाकर पाणी बिच स्वेदन करे तैल हो जायगा वा पाताल यन्त्र में तैल निकालना ॥२१॥२३॥ (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### नवसादर तैल सज्जी और चूने से मर्दन से

नवसारं सर्जक्षारं सुधांडस्येति च त्रयम् । खल्ये संमर्द्दनादेव जलाकारं प्रजायते ॥२४॥

अर्थ-नौसादर, सज्जीखार, और अंडा के चूना इन तीनों की खल्व में मर्दन करने से जल की आकृतिवाला तैल होता है।।२४।। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

### मुरदासंग और नौसादर तैल कायम

नौसादर और मुरदासंग दोनों सम भाग लेकर खरल करना ४ घड़ी फिर एक कुज्जी में पाकर बंद करके स्वरूप अग्नि देणी फिर खरल फिर अग्नि फिर खरल बारम्बार करने से तैल बण जायगा कायम—उसमें सब चीज कायम होवेंगी। (जम्बु से प्राप्त पुस्तक)

### तरकीब हल नौसादर खालिसे (उर्दू)

नौसादर महलूल इस्तरह होता है कि उसको पानी में पीसकर जर्क जज्जानी यानी बोतल में रखकर पार्चा कितान में बांध कर दिखा के किनारे दफन कर दे ख्ताह ऐसी जगह पर जो हर वक्त पानी से सड़ती हो दफन कर दे पानी की तरह हो जावेगा या इस तरह हल करे कि नौसादर मजकूर को बकरी कं आंत में रखकर मुंह सुतली से बांध कर देग में पानी भर कर बतौर भावीजंतर के (लटका दे हाशिया मुफहा ८८ किताब अलजबाहर)।

### सफाई नौसादर (उर्दू)

नौसादर को खूब बारीक पीस कर एक बर्तन में रखे बादहू सात हिस्सा पेशाब डाले और बर्तन के मुँह पर कागज रख कर खूब मजबूत बांध कर मौसम गरमी में ऐसे मौके पर रखें कि तमाम दिन धूप रहे बकौल भीमसेन इस तरकीब से नौसादर उड़ कर बर्तन में लग जावेगा और वह साफ होगा मगर यह याद रहे कि बर्तन आधा खाली रहे। (सुफहा ९७ किताब खुश्तैजात हजारी)

#### तजरुबाजाती

नौसादर थोड़े पानी में हल नहीं होता जब काफी पानी डालाजाता है तो

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

नापिदीद हो जाता है और जब धूप में रखा गया तो बर्तन के उपरी खाली किनारों पर नौसादर जमने लगा और जब पानी मिकदार से कम पड़ गया तो अन्दर पानी के भी नौसादर के फूल से पैदा होने लगते हैं और आखिरकार पानी खुक्क होने पर सफेद हलका नौसादर कटोरे में जम गया और नीचे स्याह तलछट रह गई इस तरकीब से नौसादर का मैल जरूर दूर हो सक्ता है और हलका सफेद नफीस नौसादर तय्यार हो सक्ता है। (३०/५/१९०५)

### सफाई नौसादर (उर्दू)

नौसादर को लैमू के अर्क में खरल करके साये में खुश्क करके एक हांडी में रखे फिर उस पर दूसरी हांड़ी का मुंह ऐसा साफ करके रखों कि बाहम मिल जावें फिर मिस्ल डौरू जंतर के दुरुस्त करके जिस हांड़ी में नौसादर है उसे तीन घड़ी आगदर रखें और ऊपरवाली हांड़ी पर पार्चा भिगोकर रखें बिल्क बार बार पार्चा तर करता रहे तो नौसादर उड़कर ऊपरवाली हांड़ी में लग जावेगा वह साफ होगा (सुफहा ८८ किताब कुश्तैजात हजारी)

### सफाई नौसादर (उर्दू)

नौसादर मुसक्का करने का तरीका यह है कि नौसादर को थोड़े से नमक और कांजी में डालकर खरल करे और डौरू जंतर या दो प्यालों में या शीशी के गर्दन में आठ या नव पहर तक आँच करे जो हाँड़ी के शीशी के गर्दन में उड़ कर चिमट जावे वहीं मुसक्का है। (सुफहा अकलीमियाँ १७५)

## नौसादर सुहागे की हल करने की तरकीब (उर्दू)

बकरी की आंत को साफ करके मुहागे और नौसादर को उसमें भर दे और हांड़ी में पानी के दर्मियान जोश दे इस तरह कि सिरा उसका हांडी से बाहर रहे ख्वाह सब जने या नरकल के अन्दर जिसके एक तरफ तो गिरह हो या दूसरी तरफ चूना और अंडे की सफेदी से मुहर करके जाइनम नाक में जहां हर वक्त पानी की तरी रहती हो ख्वाह देग दो तबका में रखकर दफत कर दे यह महलूल निहायत आलादर्जे के खवास रखता है और हुकमाई मगरबी इससे तमाम अखाद और अनफास और अजसाद को मुशम्मा करने के बाद अकसीर में मिलाकर हल व अकद करते हैं ताकि लायक तरह के हो जावें और सीमाव व गंधक इससे कायमुल्लार हो जाते हैं (सुफहा अकलीमियां १०१ व १०२)

## तैल नौसादर (उर्दू)

जिस कदर मुनासिब समझो नौसादर लेकर खरल करो और एक रोगनी वर्तन में डाल कर मुँह बन्द करके मौसम बरसात में एक गढा करीबन गज मुनः खोद कर गोबर डालकर बर्तन मजकूर में दर्मियान डालकर और गोबर ऊपर से डाल कर गढा को भर दो तीन रोज के बाद निकाल लो खुद ब खुद नौसादर तेल हो जावेगा मुजरिंब है (सुफहा ८७ किताब कुश्तैजात

### तैल नौसावर (उर्दू)

नौसादर और चूना सफेंद एक हांड़ी में तह बतह देकर गोहे की आग दे दो जब सर्द हो निकाल कर हांड़ी को जाइ नमनाक में रखो तेल बरामद होगा। (सुफहा ८८ किताब कुश्तैजातहजारी)

# रोगननौसादर से अकसीर उलबैज (फार्सी)

बियादर नौसादर पुस्तः दर हक्त आसार पुस्तः बोलखर स्याह कोफ्तः दर यक कूंडः गिली अन्दाख्त रूएकूंडः सहचहारलेप पार्चः व गिलेहिकमत मोहिकम नमूदः दरजमीन दरसरगीं चार पंच खारी ताजा अस्म मदफून

क्तद बाद अज चहल रोज बिकुशद हर कदर बोल कि बाकी दरकंड: माँद बाशदवर: आतिश नर्म खुश्क कुनद चुनांच जौहर ओ सोस्तः न शबद बाद आजाँ दर जेर कूंड: सूरास। नमूदह बियारद शीशी कलां कि दरां तमामी तेल बिगुजंद दर सूरास कूंड: मजकूर अंदास्तः व आरद माश महकुम नमूदह रूए कूंड: मजकूररा सरपोश दादह हफ्त लेप कुंनद अज गिज मूनीदादः दरजमीनरा कावीदः शीशः अस्तबार नुमायद बालाइ कूंढः एक दोचली रेग फर्श नमूदह यक मन सरगी बर कूंडः अंदास्तः अतिशदिहद बाद अज सर्द शुदन स्वादहबूद सेर वजन अजतेल मजकूर वरयक आसार पुस्तः कलई गुदाफ्तः तमाम नमूदह अंदाजद कि तमाम कलई शिगुफ्तः स्वाहद बूद निगाह दारद बियारद यक पाव कलई गुदास्तः तमाम नमूदह आरां गुदास्तः अशीदः दरआं कि बकदर दो घुँघची बाशद अज अकसीर मजकूर तरह कुनद नुकरा आला स्वाहद शुद । (अजोबयाज हकीम फतहयाबसां सोहनपुरी)

### रोगन नौसादर अकसीरी (उर्दू)

तेल नौसादर इस्तरह बनावे नौसादर १ सेर को स्याह ८ सेर में बारीक पीस कर मिला कर एक कूंडे गिली में खूब मजबूत भर चार पांच खारी लीद अस्प में दफन कर दे चिलः के देखे कि अगर बोल रह गया है आग पुज खुक्क करे, जेर कूंडे के सूराख करें शीशी दहन फुशादह रख दे और कूंडे में चाह दरचाह में मगर एक टोकरी रेग डाल कर यकमन सरगी अस्प भरकर आग लगा दे जब राख हो जावे तो तेल बरामद होगा इस तेल को कर्लाई बराबर पर तरह करे तमाम कर्लाई कुश्ता हो जावेगा, यह पाव तेल में कशीदः वजन अकसीर कर्लाई कुश्ता डाले।

### नौसादर कायम कर उससे रोगन निकालने की तरकीब (उर्दू)

जस्त का फूल आध सेर खाम जो अमूमन कसेरों से मिलता है नौसादर ४ तोले कुश्ताजस्त में देकर किसी कूजे गिली में बंद करके ४ पहर बालू जंतर के नीचे आंच दे बाद सर्द होने के निकाल लें नौसादर कायमुल्नार निकलेगा इम नौसादर कायमुल्नार जेरुवाला २० तोले भाँग यानी बरक उल इसरार खुश्क बारीक शुदः देकर बजरियः पतालजंतर तेल कशीद करे यह तेल बरंग मुर्ख निकलेगा और खून तीरह का काम देगा इस तेल में उपधातु का कुश्ता मोतिया हो जाता है। (मुफहा २५ अखबार अलकीमियाँ २४/१/१९०९)

### रोगन नौसादर (उर्दू)

अंडों के छिलकों का चूरा एक सेर लेकर एक मिट्टी की हैंडिया में आधा चूना डाल कर ऊपर नौसादर की एक डली ५ या १० तोले की रख कर निस्फ चूना ऊपर दे और हैंडिया का मुँह बंद करके चूल्हे पर रखकर एक पहर तक नरम और ३ पहर सख्त तेज आंच दे चार पहर के बाद आग बिछा दें लेकिन हैंडिया में रहने दे मुबह को जब बिलकुल सर्द हो जावे तब खोलकर चूने के अन्दर से कायम शुद: नौसादर निकाल लें जो हवा लगते ही तेल हो जावेंगी। (सुफहा २५ अखबार अलकीमियां लाहौर २४/१/१९०६)

## तरकीब रोगन नौसादर चूने में पका चाहहल में (उर्दू)

नौसादर ८० तोले दर्मियान आहक यानी चूना आब नारसीदः ५ सेर पुस्तः की डली चूल्हे पर रख कर नीचे आग जलाना गुरू करे और चूने पर महीन लकड़ी रख जब लकड़ी जल जावे आग मौकूफ करे बादहू बोतल में डाल कर लीद अस्प में चालीस रोज तक दफन रखे बाद में निकाले रोगन हो जावेगा (अगर अकलीमियाँ जहवी यानी सोना मक्खी, बारीक पीस कर उसमें डालेगा सोना अलहदा और मिट्टी अलहदा हो जावेगी। (अखबार अलकीमियाँ १६/३/१९०७)

## नौसादर कायम बरंग सुर्ख सफेदे से (उर्दू)

नौसादर चार तोले आध सेर पुस्तः (४० तोले सफेदा काशगरी के दिर्मियान देकर एक तवा आहनीपर) रखकर चूल्हे पर रख दे नीचे नरम २ आंच रोशन करे जब कहीं से सफेदा शिगाफ दे फौरन और सफेदा उस शिगाफ शुदा जगह पर डाल देना चाहिये जब तमाम सफेदा मुर्ख हो जावे आंच बंद कर दे और दिर्मियान से नौसादर निकाल ले यह नौसादर मुर्ख शहाव के मानिन्द कायमुल्नार होकर निकलेगा। (मुफहा ५ अंखबार अलकीमियाँ १६/९/१९०७)

### नौसादर कायम की तरकीब (उर्दू)

अगर नौसादर को कायम करना हो तो इसमें जब्दुलजर शामिल करना चाहिये जब्दुलजर कायमी नौसादर के लिये तजस्वेसे वेमिसल साबित हुआ है। (मुफहा अखबार अलकीमियां १९/१२/१९०६)

### तरकीब कयाम नौसादर सज्जी में पकाने से (उर्दू)

सज्जी को सकर नीचे ऊपर रखो दर्मियान नौसादर रखकर आग दो नौसादर कायम हो जावेगा। (सुफहा ९७ किताब कुश्तैजात हजारी)

### नौसादर कायम करने की तरकीब

इस नौसादर कायम के जिर्यः हरताल और सम्मुलफार भी कायम हो जाते हैं नौसादर बीस तोला, लोटा सज्जी तीन सेर पुस्त, शोरा कलमी एक शेर पुस्त। अवल लोटा सज्जी का मिख़ार निकालकर उस्में शोरा को पकावे, बादहू शोरा में नौसादर को रख कर कढ़ाई में नीचे आग जलावे, एक रोज तक किसी कदर शोरा अपने पास अलहदा भी रख लेना चाहिये ताकि जहां से शोरा फटने पर आवे वहां डाल दिया जाया करे, शाम तक यह अमल तमाम कर दे, पस नौसादर कायम होकर बरामद होगा या नौसादर हरताल और सम्मुल फारके कायम करनेवाला है और इस नौसादर के स्तैमाल से मर्ज दमे का भी नमूदातक नहीं रहता। (सुफहा २ अखबार अलकीमियां १/११/१९०७)

### तेल नौसादर बेंगन में रखकर

अगर मारूबेंगन हो तौ उमदा है वरनः कोई सा बेंगने हो उसके शिकम में नौसादर भर दो और नमनाक जगह में रख दो तीन रोज में तमाम नौसादर तेल हो जावेगा (सुफहा ८८ किताब कुक्तैजातहजारी)

### तेल नौसादर चूने में घोटने से (उर्दू)

इसी तरह नौसादर और चूना हम वजन लेकर बाहम खरल करके व वक्त शब हवादर जगह में रख दो नौसादर तेल होकर ऊपर होगा और चूना नीचे बैठा होगा, तेल मजकूर निकाल लें (सुफहा ८७ किताब कुश्तेजात हजारी)

### तेल नौसादर समुन्दर झाग पुट देकर (उर्दू)

नौसादर एक तोला व समुन्दर झाग एकतोला बाहम खूब खरल करें और फिर दो मिट्टी के खुर्द शकोरों में रख कर कपरौटी करके गिले हिकमत करके आग करीब ५ सेर के दे देवे बवक्त सर्द होने के एक उली बन जावेगी फिर उसको एक चीनी की रकाबी में रख कर तिरछी करके रात को बाहर रख देवे सुबह कुल तेल निकल आवेगा (सुफहा ८८ किताब कुश्तैजातहजारी)

## नौसादरके तेल बनाने की तरकीब (उर्दू)

नौसादर पाव भर साफ की राख पाव भर मिलाकर कुलुआ में भर कर

मिट्टी पोत दो ५ सेर कंडों की आंच दो, सुबह को ठंढा हो तब निकाल कर खरल करना, इससे ऐसा तेल बन जावेगा कि जिस धातु पर उस तेल को डाल कर उसको आग पर रखोगें वही कुश्ता हो जावेगी खुली हुई है यह तिल्ली की दवा भी है खुराक अजवाइन के बराबर (सुफहा खजाना कीमियां ३३)

### तरकीब तेल नौसादर तवे पर पुट (उर्दू)

नौसादर-जिस कदर मुनासिब समझो लेकर एक कढाई या तवे पर चूना डाल कर नौसादर रख दो और फिर उसके ऊपर और चूना डाल कर नीचे आग जलाओ जब तक कि उसका फटना बंद न हो जावे मत उतारो हां, अगर किसी जगह से फट जावे या धुआँ निकले तो और चूना डालते जाओ बवक्त सर्द होने के चूना अलहदा करके नौसादर को एक चीनी के बासन में रात को रख दो खुद बखुद तेल हो जावेगा। (सुफहा ८७ किताब कुश्तैजात हजारी)

### कौडियों की परीक्षा और गुण

पीताभाग्रंथिकापृष्ठे दीर्घवृन्ता वराटिका । रसवैद्येर्विनिर्विष्टा सा चराचरसंज्ञिका ॥२५॥सार्द्धनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च मध्यमा ॥ पादोननिष्कभारा च कनिष्ठा परिकीर्तिता ॥२६॥ परिणामादिशूलझी ग्रहणीक्षयनाशिनी ॥ कटूष्णा दीपनी वृष्या नेत्र्यावातकफापहा ॥२७॥ रसेन्द्रजारणे प्रोक्ता विडद्रव्येषु शस्यते ॥ तदन्ये तु वराटाः स्युर्गुरवः श्लेष्मिपत्तताः ॥२८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-लम्बी और गोल जिसकी पीठ ऊपर जिसके दाग हो उसको रसवैद्यों के चराचर नाम रखा है जिसमें डेढ तोले भार हो वह श्रेष्ठ एक तोले भारवाली मध्यम और पौन तोले भारवाली कौडी कनिष्ठ समझी जाती है यह कौड़ी परिणाम आदि भूलों को नाग करती है संग्रहणी तथा क्षय की नागकर्त्री कटु उष्ण दीपन बलकारक नेत्रों को हित पारदजारण के उपयोगी और विड द्रव्यों के बनाने में उत्तम है इनसे अन्य कौडिये भारी और कफपित्त को करती है।।२५-२८।।

### कौडियों के भेद और गुण

वराटिका त्रिधा प्रोक्ता श्वेता शोणा सिता परा ॥ पीता चेतीह चक्षुप्या श्वेत शोणा हिमा व्रणा ॥२९॥ असिता बिन्दुभिः श्वेतैर्लक्षया लेखयाथवा ॥ बालप्रहहरी नाना कौतुकेषु सुपूजिता॥३०॥पीता गुल्मयुतापृष्ठे रसयोगेषु पूजिता ॥३१॥ सार्धनिष्कप्रमाणासौ श्रेष्ठा योगेषु पूजिता निष्कप्रमाणा मध्यासौ हीना पादोननिष्कका ॥ कपर्दिका हिमा नेत्रहिता स्फोटक्षयापहा ॥ कर्णस्रावाग्निन्दान्नी पित्तामुक्कफनाशिनी ॥३२॥ (बृहद्योगतरङ्मिणी)

अर्थ-कौड़िये चार प्रकार की होती है सफेद, लाल, काली और पीली इनमें से सफेद कौड़ी नेत्रों को हित, लाल कौड़ी ठंडी और व्रणों को दूर करनेवाली और काली जिस पर सफेद बूंद होता है वह बालग्रह का नाश करनेवाली अनेक खेलों में आती है और जिन कौड़ियों की पीपर गांठे होती है वे पीली कौड़ियें रसयोग में उत्तम है जिसमें डेढ तोला वजन हो वह श्रेष्ठ, तोले भरवाली मध्यम और पौन तोलेवाली हीन गुणवाली होती है, कौड़ी ठंढी, नेत्रों को हित फौड़े और क्षय को नाश करती है, कान का बहना मन्दाग्नि रक्तिपत्त का नाश करनेवाली है॥२९-३२॥

### कौड़ियों की शुद्धि वराटाःकांजिके स्विन्ना यामाच्छुद्धिमवाप्रुयुः ॥३॥

(रसरत्नसमुच्चय) अर्थ-कौड़ियों को डमरू यंत्र द्वारा एक प्रहर तक कांजी में स्वेदन करे तो कौड़िये शुद्ध होगीं।।३३।।

### अग्निजार की उत्पत्ति और शुद्धि

समुद्रेणाग्निनकस्य जरायुर्बहिष्ठज्ञितः ॥ संशुष्को भानुतापेन सोग्निजार इति स्मृतः ॥३४॥ अग्निजारस्त्रिदोषझो धनुर्वातादिवातनुत् । वर्धनो रसवीर्यस्य दीपनो जारणस्तथा ॥तदब्धिक्षारसंशुद्धस्तस्माच्छुद्धिर्नहोष्यते॥३५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-समुद्र में अग्निक नाम का एक बड़ा मगर रहता है उसके जन्मते हुए का नार समुद्र की तरंगों में आकर बाहर समुद्र के आ जाता है और वह सूर्य की किरणों से सूख जाता है उसको 'अग्निजार इति स्मृतः' अग्निजार त्रिदोष को नाण करता है, धनुर्वा आदि वातों को दूर करता है रसवीर्य बढानेवाला दीपन और जारण है वह अग्निजार समुद्र के क्षार से ही भावित होने से स्वयं गुद्ध होता है इस वास्ते गुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है।।३४-३५।।

### सिन्दूर की उत्पत्ति

महागिरिषु चाल्पीयः पाषाणान्तः स्थितो रसः ॥ युष्कशोणः स निर्दिष्टो गिरिसिन्दूरसंज्ञया ॥३६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-हिमालय प्रभृति बृहत् पर्वतों में छोटे छोटे पत्थरों के मध्य में सूख कर ठहरा हुआ जो लाल रस होता है उसे गिरिसिन्दूर कहते हैं।।३६।।

### सिन्दूर गुण

त्रिदोषशमनं भेदि रसबन्धनमग्रिमम्।। देहलोहकरं नेत्र्यं गिरिसिन्द्रसीरितम् ।।३७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गिरिसिन्दूर त्रिदोष का शमनकर्ता दस्तावर रसवन्धन कर्ता पदार्थी में सर्वोत्तम देह को वज्र के समान करनेवाला और नेत्रों में हित है।।३७।।

#### तथा च

सिन्दूरमुष्णं वीसर्पकुष्ठकण्डूविषापहम् ॥ भग्नसंधानजननं वणशोधनरोपणम् ॥३८॥

(बृहद्योगतरङ्गिणी)

अर्थ-सिन्दूर उष्ण वीसर्प कोढ खुजली और विष को दूर करता है टूटी हुई हुड्डी को जोडनेवाला है ब्रण (घाव) में जो मवाद होता है उसे निकालनेवाला और ब्रण को भरनेवाला है।।३८।।

### सिन्द्र के शोधन की विधि

सिन्दूरं निम्बुकद्रावैः पिष्ट्वा घर्मे विशोषयेत् ॥ ततस्तण्डुलतोयेन तथाभूतं विशुध्यति ॥३९॥

(बृहद्योगतरङ्गिःणी)

अर्थ-सिंदूर को नींबू के रस में घोट घाम में सुखाय लेवे फिर चावलों के धोवन से घोट सुखाय लेवे तो सिन्दूर शुद्ध हो जायगा।।३९।।

## सिन्दूर (उर्दू)

मुरंज-को हिन्दी में सिन्दूर कहते हैं यह इस तरह से बनता है कि सुर्व को तेज आज से इस कदर जलाते हैं कि सुर्ख रंग हो जावे आग पर जल सके और सुर्ख संगीन चर्व मैदे की तरह हो (सुफहा अकलीमियाँ)

शिंग्रफ जावली यानी सिंदूर बनाने की तरकीब (उर्दू) सुर्व यानी सीसा को कोरी हांड़ी में रखकर आग पर चढावे और पिया बांसा या हलैला की लकड़ी से जलाकर राख कर ले और राख मजकूर को धो डाले। जब पानी दही की तरह गाड़ी हो तहनशीन करके सीसे में डाल दे। और लकड़ी हलैला या पियाबांसा से लाबे ताक लकड़ी मजकूर जल जल कर उसमें मिलती जावे नीचे से मातदिल आंच करे और हर दस सेर सीसे में भर सिन्दूर जदीद मिला एक दिन रात आग जलावे जब सिन्दूर की तरह कुल सीसा हो जावे उतार ले और काम में लावें (सुफहा ८१ किताब अलजवाहर)

### मुरदार संग

सदलं पीतवर्णं च भवेदगर्जरमण्डले। अर्बुदस्य गिरेः पार्श्वे जातं मृद्दारसंज्ञकम् ॥४०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्गीप्रसाद-सूनुबाबूनिरंजनप्रसादसंकलितायां रसराज-संहितायां साधारणरसोपवर्णनं नाम त्रिपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५३॥

अर्थ-गुजरात में अथवा आबू पहाड़ के आसपास उत्पन्न हुआ दलदार और पीत वर्ण मुरदार संग होता है।।४६॥

# कुश्ता मुर्दार संग की तरकीब भंग सबजकी सुबदी में (उर्दू)

मुर्दारसंग के कुश्ता करने की तरकीब यह है, मुर्दारसंग उमदा टुकड़ा बरंग जर्द लेकर आठ हिस्से भंग सबजके नुगदे में रखकर आठ सेर पुख्त: उपलों की आंच दे। सर्द होने के बाद निकाल ले मिस्ल तराशियः के शिगुफ्त होकर बरामद होगा।

नोट-अगर कुश्ता मुर्दारसंग को दो चार सुर्ख के करीब मारगुजीदः को खिलाया जावे तो फौरन जहर जाइल हो जाता है। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियां १/९/१९०७)।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां साधारणरसोपवर्णनं नाम त्रिपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५३॥

### स्वानुभूतगंधकाध्यायः ५४

### गंधक को पानी में गलाने के उद्योग

ता० १९/१२/७ को १ तोले दानेदार गंधक को झिरिझरे कपड़े में बांध एक छोटी हांड़ी में जिसमें १॥ सेर जल और १॥ छटांक पिसी घोल दी थी दोला कर ८॥ बजे से शाम के ६ बजे तक ६॥ घंटे मंदाग्नि दी १०-१५ ही मिनट बाद से सज्जी खदकने लगी। दो दो घंटे बाद पानी घट जाने पर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते रहे ६ बजे तक १॥ सेर के करीब पानी पड़ा होगा। बाद को हांड़ी चूल्हे पर ही रखी छोड़ दी।

ता० २० को गंधक को निकाल देखा तो अपने रूप में दानेदार ही मौजूद

था सुखाकर तोला ११ माशे २ रत्ती हुआ, ६ रत्ती घट गया।

सम्मित-सज्जी के जल में उबालने से गन्धक के गलने की आशा नहीं।

### जारण के लिये भावितगंधक

(गंधक जारणाध्याय में रखे रसपद्धति की क्रिया से)
कशीशं चैव सौराष्ट्री स्वर्जीकारोऽजमोदकम् । शिपुतोयेन संयुक्तं कृत्वा
भाष्यमनेन वै ।। सप्ताहं चूर्णित गंधं गौरीयंत्रेण जारयेत ।।१॥

अर्थ-कसीस, फिटकिरी, सज्जी खार, अजमादे और सहँजने की जड़ का स्वरस इनसे आगे कहीं क्रिया के अनुसार गंधक को सात दिनों तक भिगोकर गौरीयंत्र से जारणा करे।। १।।

ता० १६ को दो बाकी शुद्ध ऽ१। सेर गंधक को पत्थर के खरल में डाल

थोड़ा पीस लिया और सहँजने के छोटे पेटकी जड़ का स्वरस निकाल उसमें १ तोला हरा कसीस— १ तोला फिटकिरी— १ तोला सज्जी क्षार नं० २ अपने यहां तक बना—१ तोला अजमोद यह चारों चीज पीस रस में रात में भिगो दी सबेरे छान इस रस को गंधक में डाल २ घंटे घोट कपडे से ढक सूला दिया।

सम्मति—सहँजने के रस को थोड़ी देर रखने से उसमें गिलोय का सा सत्व नीचे बैठ जाता है जो छनता नहीं स्वादु में यह सत्त्व रस से अधिक तीव्र था अतएव इस सत्त्व को पृथक् ही गंधक में डाल देते थे।

### नक्शा भावनाविधि

| तारीख   | तोलसेंजनेकी<br>जड़केस्वरसकी | तोल<br>कसीस        | तोल<br>फिटकिरी    | तोल<br>सज्जी क्षार | तोल<br>अजमोद | समय<br>घुटने का | समय<br>घुटने का | विशेषवार्ता<br>सूखने का                             |
|---------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|         | छ०                          | तोले               | तोले              | तोले               | तोले         | घंटे            | दिन             |                                                     |
| 00/0/39 | 4                           | 8                  | 8                 | 8                  | 8            | 2               | 8               | सवेरे भावना दीगई                                    |
| १८/७/०७ | Ę                           | 8                  | 8                 | 8                  | 8            | 2               | 8               | सवेरे ""                                            |
| १९/७/०७ | ६<br>बादल और                | ३/४<br>वृष्टि रहने | ३/४<br>से सखने के | ३/४<br>कारण ४ दिन  | ३/४          | २<br>रही        | 8 8/8           | सवेरे " "                                           |
| २४/७/०७ | 8                           | \$   8             | 3/8               | 3/8                | 3/8          | É               | 4               | ४छ०रसकाफीहुआइसवास्तेआगे<br>से इतना ही डालना उचित है |
| २९/७/०७ | 4                           | 3/8                | 3/8               | 3/8                | 3/8          | Ę               | 8               | न सूखने के कारण आज ५ दिन<br>बाद भावना दी गई–        |
| 2/2/9   | 4                           | 3/8                | 3/8               | 3/8                | 3/8          | Ę               | Ę               | न सूखने के कारण ये भावना                            |
| मीजान   | मीजान                       | मीजान              | मीजान             | मीजान              | मीजान        | मीजान           | मीजान           | चौथे दिन दी गई-                                     |
| ७ बार   | ७। छ०                       | ६ तोले             | ६ तोले            | ६ तोले             | ६ तोले       | +               | +               |                                                     |
| •       |                             |                    |                   |                    |              |                 |                 |                                                     |

फल-१। सेर शुद्ध गंधक को ७ बार भावना दी गई जिसमें ७। छटांक सहँजने की जड़ का स्वरस पड़ा और ६ तोले कसीस ६ तोले फ़िटिकिरी ६ तोले सज्जी क्षार ६ तोले अजमोद सब मसाला ५ छ० ४ तोले पड़ा, अब भावित गंधक की तोले १ सेर १० छ० है—अर्थात् ६ छटांक बढ़ी जिसका यह अर्थ होता है कि जिस कदर मसाले पड़े उस कदर तोल बढ़ी, मसालों की छीजन को सहँजने के स्वरस के सत्व ने पूरा कर दिया—

### बिड़ की तैयारी

चित्रकार्द्रकमूलीनां कारैगोंमूत्रगालितैः । गंधकं शतशो भाव्यं विडोऽयं जारणे

मतः ॥२॥ अर्थ-मूली का क्षार १८ तोले जो पहले बना रखा था जल में बनाया था और २० सेर चीते का १९ तोले (+६॥ तोले नं० २ क्षार जो अब बनाया गोमूत्र में भिगोकर और १४ सेर सोंठ का ३३ तोले (+१६॥ तोले नं०२) क्षार जो गोमूत्र में भिगो अब बनाया और गंधक आंवलासार २ बार की शुद्ध की हुई यह सब इस प्रकार प्रयोग में ली गई॥२॥

पत्थर के बड़े खरल में पाव भर गंधक पीस ली और ६ माशे सोंठ का क्षार ३ माशे चीते का क्षार, ३ माशे मूली का क्षार इन तीनों क्षारों को रात को गोमूत्र में भिगो दिया जाता था और प्रातःकाल छानकर उस क्षारयुक्त गोमूत्र को खल्व स्थित गंधक में डाल १ घंटे घोट दिया जाता था फिर वस्त्र से खरल ढ़क धूप में सुखा देते थे।

१-सम्मित-यहां क्षार और गोमूत्र का प्रमाण नहीं कहा अनुभव से सिद्ध हुआ कि पाव भर गंधक की भावना को अर्थात् आर्द्र करने को ४ वा ५ तोले गोमूत्र चाहिये और उस गोमूत्र में पंचमांश के क्षार पड़ने योग्य है अर्थात् ४ तोले में ९ माशे क्योंकि इससे अधिक क्षार घुलता ही नहीं।

### बिड़ की तैयारी का दैनिक नक्शा

|   | तारीख      | तोल<br>गोमूत्र | तोल<br>सोंठक्षार | तोल<br>चीताक्षार | <sub>तोल</sub><br>मूलीकार | समय<br>घूटने का | समय<br>सूखने का     |                                                                                                                       |
|---|------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | तोले           | माशे             | माशे             | माशे                      | घंटा            | दिन                 |                                                                                                                       |
|   | 88/0/00    | 20             | ٤                | 3                | 3                         | 8               | 8                   |                                                                                                                       |
|   | १५         | 4              | ę                | 3                | 3                         | 8               | 8                   | ता०१४ को १०तोले गोमूत्रसे<br>गंधकअधिकपतलाहोगयाथा,इस<br>वास्ते आज ५तोले डालागया                                        |
| 1 | १६         | Ų              | Ę                | 3                | 3                         | 8               | २ प्रहर             | ५तोले गोमूत्र कुछ कम समझ<br>६ तोले कर दिया।                                                                           |
| , |            | ę              | Ę                | ą                | 3                         | 8               | २ प्रहर             | चूंकि दो प्रहर भावना सूख जाती<br>है इसलिये आज से १ दिन में २<br>भावना देनी आरंभ की।                                   |
|   | <b>१</b> ७ | Ę              | Ę                | ą                | ą                         | 8               | ६ प्रहर             | दो पहर के ३ बजे देखा तो<br>भलीभाति सूखा न था इसलिये<br>दूसरा पुट न दिया                                               |
|   | १८         | ч              | 4                | ą                | ą                         | 8               | ४ प्रहर             | आज प्रातःकाल देखा तो अच्छी<br>तरह सूखा न था इसलिये दो<br>प्रहर तक सुखी पुट दिया                                       |
|   | १९         | 8              | Ę                | 3                | 3                         | \$              | २ प्रहर<br>+३ दिन   | आज दो प्रहर पीछे पुट दिया                                                                                             |
|   | २३         | 8              | Ę                | 3                | ₹                         | 8               | <del>१</del> २ । दन | आज ये पुट दो प्रहर के ३बजे<br>दिया गया। बादल-वृष्टि रही<br>इस वास्ते ये ३ दिन बाद लगा<br>अब ४तो० गोमूत्र काफी होता है |
|   | मीजान      | मीजान          | मीजान            | मीजान            | मीजान                     | मीजान           | मीजान               |                                                                                                                       |
|   | ८ वारे     | ९॥ छ०          | ४ तोले           | २ तोले           | २ तोले                    | ८ घंटा          | ८ दिन               |                                                                                                                       |

बरसात में सीलते रहने से काम बंद कर दिया गया-

फल-बिड की ८ भावना का-

४ छ० शुद्ध गंधक को ८ भावना दी गई जिसमें ९।। छ० गोमूत्र पड़ा और ८ तोले क्षार पड़े। अब तोले बिड़ की ६ छटांक है अर्थात् २ छ० बढ़ गई जिसका यह अर्थ है कि जितना क्षार पड़ता है उससे सवाई तोल बढ़ती है अर्थात् क्षार पूरा बढ़ता है और क्षार की चौथाई गोमूत्र का भी क्षार पड़ता है—इस हिसाब से १०० भावना में २ सेर के करीब तोले हो जावेगी—

| तारीख   | तोल<br>गोमूत्र | तोल<br>सोंठकार | तोल<br>चीताक्षार | तोल<br>मूलीक्षार | समय<br>घुटनेका | समय<br>सूखनेका | विशेषवार्ता                                                                 |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         | तोले           | माशे           | माशे             | माशे             | घंटा           | दिन            |                                                                             |
| 28/0/00 | 4              | Ę              | 3                | 3                | ?              | 8              |                                                                             |
| 90      | 3              | Ę              | 3                | 3                | 8              | 8              | ५ तोले गोमूत्र से अधिक पतला हो जाने के कारण                                 |
| 58      | 8              | 3              | 3                | 3 .              | 8              | 8              | गोमूत्र घटा दिया गया किन्तु ३ तोले थोड़ा रहा अतः                            |
| २२      | 8              | 3              | 3                | 3                | 8              | 9              | एव दूसरे दिन ४ तोले किया गया यह ठीक रहा और                                  |
| . २३    | 8              | 3              | 3                | 3                | 8              | 9              | ३ तोले मूत्र में १ तोला क्षार नहीं घुला इससे क्षार घटा                      |
| 58      | 8              | Ę              | 3                | 3                | 8              | 8              | दियागया और यह बात सिद्ध हो गई कि ४ तोले                                     |
| २५      | 8              | Ę              | 3                | 3                | 8              | 8              | मुत्र में अधिक से अधिक १ तोला क्षार डाला जा सकता                            |
| २६      | 8              | 3              | ₹                | 3                | 8              | 8              | है किन्तु इतना भी ठीक नहीं घुलता अतएव ४ तोले में<br>९ माशे ही डालना उचित है |
| २८      | X              | ₹              | 3                | ₹                | 2              | 2              | अच्छी तरह सूखने के कारण ता० २७ को पुट न दि                                  |

| 860     |    |   |   |   | प | ारदसंहिता |  |
|---------|----|---|---|---|---|-----------|--|
| 79      | 8  | 3 | 7 | 3 | 9 | 9         |  |
| ₹0      | 4  | Ę | 3 | 3 | , | 9         |  |
| 00/09/9 | 4  | Ę | 3 | 3 | , | 9         |  |
| 2       | 4  | Ę | 3 | 3 | , | 9         |  |
| 3       | 4  | Ę | 3 | 3 | , | 9         |  |
| 8       | 4  | 8 | 8 | 8 | , | 9         |  |
| 4       | 4. | Ę | 8 | 8 | 8 | 9         |  |
| Ę       | 4  | 8 | 8 | 8 | 8 | 2         |  |
| ٤       | 4  | 8 | 8 | 8 | 2 | 8         |  |
| 9       | 4  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8         |  |
| 80      | 4  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8         |  |

मीजान मीजान

तो॰ मा॰ तो॰ मा॰ तो॰ मा॰

मीजान

कल सोमवार को बिड़ में पुट न दिया

गीला रहने के कारण १२ को पुट न दिया।
गीला रहने के कारण ता० १४ को पुट न दिया।
गीला रहने के कारण ता० १६ को पुट न दिया।
गीला रहने के कारण ता० १८ को पुट न दिया।
दुबारा १९ सितंबर से १९ अक्टूबर तक काम चला
उसकी ये मीजान है।

फल-उपरोक्त २५ भावना का-

२५ भावना ऽ१॥ सेर

उपरोक्त ८ भावना दी गई, ६ छटांक बिड़ में २५ भावना और दी गई जिसमें ४ छटांक ३ तोले ८ माशे क्षार पड़े और १॥ सेर गोमूत्र पड़ा, अब तोले बिड़ की १०॥ छटांक है अर्थात् ४॥ छटांक बढ़ गई यानी जितना क्षार पड़ा उससे १ तोले १० माशे और अधिक बढ़ी यदि आदि से अब तक ३३ भावना का हिसाब किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि ४ छ० गंधक में ६ छटांक १ तो० ८ माशे क्षार पड़कर (और २ सेर १॥ छटांक गोमूत्र पड़ा) १० छ० २ तोले ६ माशे बिड़ हुआ अर्थात् गंधक और क्षारों की तोल से १० माशे तोल बढ़ी, इस हिसाब से १०० भावना में ऽ१॥ सेर बिड़ बनने की आशा

2

मीजान

दिन

38

26

| तारीख   | तोल<br>गोमूत्र | तोल<br>सोंठकार | तोल<br>चीताकार      | तोल<br>मूलीकार | समय<br>घुटनेका | समय<br>सूखनेका | विशेष वार्ता                                                                       |
|---------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | तोला           | माशे           | माशे                | माशे           | घंटे           | दिन            |                                                                                    |
| 22/2/00 | 4              | 8              | 8                   | 8              | 2              | 8              |                                                                                    |
|         | तो० र०         | मा० र०         |                     |                |                |                | सब ६ तोले                                                                          |
| २३      | 8-3            | 31             |                     |                |                |                |                                                                                    |
| २६      | 4-0            | 4-4            | 4-4                 | 4-4            | 2              | 8              | सब ५ तोले                                                                          |
| २७      | 8-2            | 31             | ₹1                  | 31             | 2              | 9              | सब ७ तोले                                                                          |
| 25      | 8-2            | . 31           | ₹1                  | ₹1             | 2              | 8              | सब ५ तोले                                                                          |
| 8/3/00  | तोले           | माशे           | माशे                | माशे           | घंटा           | दिन            | सब ५ तोले                                                                          |
|         | 4              | 8              | 8                   | 8              | 2              | 9              | न सूखने के कारण ४ दिन पुट न दिया सब ६ तोले                                         |
| 4       | 4              | 8              | 8                   | 8              | 2              | 9              |                                                                                    |
| 9       | 4              | 8              | 8                   | 8              | 2              | 9              | त सबने के करण                                                                      |
| 6       | 4              | 8              | 8                   | 8              | 2              | 8              | सब ६ ताल<br>न सूखने के कारण ता० ६ को पुट न दिया सब ६ तोले<br>सब ६ <del>जोड़े</del> |
| 9       | 911            | E              | Ę                   | E              | 2              | 8              | "" 4 (IIM                                                                          |
|         | तो० मा० र      |                | मा० र०              |                |                |                | सब ९ तोले                                                                          |
| 90      | 4-9-3          | 8-19           | 8-19                | 8-19           | 2              | 8              |                                                                                    |
| 99      | 4-6-3          | 8-6            | 8-6                 | 8-0            | 2              | 9              | सब ७ तोले                                                                          |
| १२      | 4-4-4          | 4-4            | 4-4                 | 4-8            | 2              | 9              | सब ८ तोले                                                                          |
| १३      | <b>६-६-</b> ६  | 4-6            | 4-4                 | 4-8            | 2              | 8              | सब ८ तोले                                                                          |
| १५      | 2-3-4          | <b>६-६</b>     | <b>६</b> – <b>६</b> | <b>६</b> -६    | 2              | 9              | सब ८ तोले                                                                          |
|         | १२॥।           |                | The state of        |                |                |                | न सूखने के कारण                                                                    |
| 88      | १५ तो०         | 9-             | 9-                  | 9-             | 3              | 8 8/3          | सब १५ तोले                                                                         |

| नारीख    | तोल<br>गोमूत्र    | तोल<br>सोंठबार | तोल<br>चीताक्षार | तोल<br>मूलीकार | समय<br>घुटनेक | समय<br>सूखनेका | विशेषवार्ता                                   |
|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|
|          | १२।।।             |                |                  |                |               |                |                                               |
| 20       | १५ तो०            | 9-             | 9-               | 9-             | 2             | 8              | सब १५ तोले                                    |
|          | 11155             |                |                  |                |               |                | सब १४ तोले अच्छी तरह न सूखने के कारण          |
| 58       | १४ तो०            | 6-0            | 6-0              | 6-0            | 2             | 3              | २१ से २३ तक पूट बंद                           |
|          | तो०मा०र०          |                |                  |                |               |                |                                               |
| २७       | ११-९-५<br>१४ तोले | 6-0            | 6-6              | ८-७            | 2             | \$             | सब १४ तो० न सूखने के कारण २५-२६ को पुट बंद रह |
| 28       | 9-2-4             | 9-8            | 9-8              | 9-8            | 2             | 2              | सब ११ तो० न सुखने के कारण २८ को पुट बंद       |
| 3 8      | 9-2-4             | 9-8            | 9-8              | 9-8            | 2             | 2              | सब ११ तो० न सूखने के कारण ३० को पुट बंद       |
|          | तोला              | माशे           | माशे             | माशे           | घंटे          | दिन            |                                               |
|          | 4                 | 8              | 8                | 8              | ę             | 8              |                                               |
| 8/8/09   | 88-2-4            | 88-8           | 88-8             | 88-8           | 2             | 3              | सब १७ तोले न सुखने के कारण और अवकाण न मिल     |
| 010100   | (0-1-1            | 11-1           | 11-1             | 11-1           |               | P. T.          | के कारण १-२-३ को पुट बंद रहा                  |
|          | 0 .               | ,              | 6                | 6              | 2             | 2              | सब १२ तो० न सूखने के कारण ५/६ को पुट न दिया   |
| 9        | 30                |                |                  |                | 2             | 1              | 49 14 110 4 841 11 11 14 11 30 1 1 1 1        |
|          | तो०मा०र०          | मा०र०          |                  | मा०र०          | -             |                | सब १० तोले                                    |
| 9        | 2-3-4             | ६–६            | ६–६              | <b>६</b> –६    | 2             | 2              | सब १२ तोले                                    |
| 88       | 80                | 6              | 6                | 6              | 3             | 2              | सब १६ तोले बादल रहने का कारण ४ दिन पुट न लग   |
| .१६      | १३-4-२            | 80-5           | 80-5             | 80-5           | 2             | 8              |                                               |
| १९       | 88-5-4            | 88-8           | 88-8             | 86-8           | 2             | 2              | सब १७ तो० न सूखने के कारण २ दिन पुट न दिया    |
| 58       | 2-3-8             | ६–६            | ६–६              | ६−६            | 2             | २              | सब १० तो० न सूखने के कारण २० को पुट बंद       |
| 22       | ६-६-६             | ५-६            | 4-8              | 4-8            | 2             | 8              | सब ८ तोले                                     |
|          | तो०               | मा०            | मा०              | मा०            |               |                |                                               |
| 28       | 90                | 6              | 6                | 6              | 2             | 2              | सब १२ तोले न सूखने के कारण २३ को पुट बंद      |
|          | तो०मा०र०          | मा०र०          | मा०र०            | मा०र०          |               |                |                                               |
| २५       | 9-7-4             | 9-8            | 9-8              | 9-8            | 2             | 8              | सब ११ तो०                                     |
| २६       | ६-६-६             | 4-8            | 4-6              | 4-8            | २             | 8              | सब ८ तोले                                     |
| २७       | 4-9-3             | 8-9            | 8-19             | 8-0            | 2             | 8              | सब ७ तोले                                     |
| 29       | ८-३-६             | ६-६            | <b>६</b> –६      | <b>६</b> –६    | 2             | 2              | सब १० तोले मसाला तैयार न होने के कारण         |
| ,,       |                   |                |                  |                |               |                | २८ को पुट न लगा                               |
|          | तो०               | मा०            | मा०              | मा०            |               |                |                                               |
| 30       | 4                 | 8              | 8                | 8              | 2             | 9              | सब ६ तोले                                     |
|          | 9                 | 8              | 8                | X              | 2             | 8              | सब ६ तोले                                     |
| १/५/०७   | तो०मा०र०          |                | मा०र०            | मा०र०          |               |                |                                               |
|          |                   | 8-9            | 8-9              | 8-9            | 2             | 9              | सब ६ तोले                                     |
| 2        | 4-9-3             |                |                  | 4-8            | 2             | 8              | सब ८ तोले                                     |
| 3        | <b>६−६−६</b>      | 4-8            | 4-8              |                | 2             | 2              | सब ८ तोले                                     |
| 8        | ६-६-६             | 4-8            | 4-8              | 4-8            | 7             | ,              |                                               |
| Ę        | तो०               | मा०            | मा०              | मा०            | 2             | 9              | सब ९ तोले अवकाश न मिलने के कारण ता० ५ की      |
|          | ७॥                | Ę              | É                | Ę              | *             | V-             | पुट न लगा                                     |
| 9        | तो०मा०र०          | मा०र०          | मा०र०            | मा०र०          |               |                | CONTRACTOR SERVICES                           |
| 9        | 4-9-3             | 8-0            | 8-9              | 8-19           | 2             | 8              | सब ७ तीले                                     |
|          | तोले              | माशे           | माशे             | माशे           | घंटे          | दिन            |                                               |
|          | प                 | ४              | 8                | 8              | 2             | 9              |                                               |
|          |                   |                |                  |                |               |                | सब ७ तोले                                     |
| 6        | 4-9-3             | 8-0            | 8-1              |                |               | 8              | गत ६ तीले                                     |
| 9        | तो० ५             | 8              | 8-               |                |               | २ १            | सब १० तोले बाद रहने के कारण ता० १०            |
|          | 11210             | ६−६            | €-9              | <b>६</b> ६-    | Ę ;           | 4              | सब र्ष ताल बाद रहत के कारन तार रे             |
| 88       | ८/३/६             | 7 7            |                  |                |               |                | को पुट न दिया                                 |
| ११<br>१५ | E-E-E             | 4-4            | ų                |                |               | 11 8           | को पुट न दिया<br>८ तोले<br>७ तोले             |

| ४६२     |             |            |                |            | पारदस | iहिता <u> </u>  |                                                     |
|---------|-------------|------------|----------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| १७      | 4-9-3       | v          |                |            |       |                 | ७ तोले                                              |
|         | 4-8-3       | 8-0        | 8-9            | 8-9        | 811   | ,               | ७ तोले                                              |
|         | 9-2-0       | Ę-         |                |            | शा    | (               | ९ तोले                                              |
| 20      | 4-9-3       | 8-9        | Ę-             | Ę-         | 2     | (               | ७ तोले                                              |
| 28      | 4-9-3       | 8-9        | 8-0            | 8-19       | 811   | ,               | ७ तोले                                              |
| 22      | 4-6-3       |            | 8-0            |            | 811   | ,               |                                                     |
| 23      | तो०मा०      | 8-6        | 8-6            |            | 4     | 8               | ७ तोले                                              |
| 11      | ७-६         | मा०        | मा०            | मा०        |       |                 | ९ तोले                                              |
| 28      |             | £-         | <b>&amp;</b> - | <b>E</b> - | 9     | 8               | ९ तोले                                              |
|         | 9-6         | <b>E</b> - | <b>&amp;</b> - | <b>E</b> - | 2     | 8               | १४ तो० अवकाश न मिलने के कारण                        |
| २७      | 88-6        | 2-0        | 2-0            | 2-0        | 2     | 3               | २६ तार अवकाश न मिलन के कारण<br>२५-२६ को पुट बंद     |
| 7.      | -3-         |            |                |            |       |                 | १५-१६ का युट वय                                     |
| २८      | तो०         | मा०        | मा॰            | मा०        |       |                 | • +>                                                |
|         | 4           | 8          | 8              | 8          | 2     | 8               | ६ तोले<br>१२ <del>चेचे</del>                        |
| 30      | 20          | 6          | 6              | 6          | १॥    | 2               | १२ तोले                                             |
| 36      | तो०मा०र०    |            |                |            |       |                 | -22                                                 |
| olal    | 4-6-3       | 8-0        | 8-6            | 8-6        | 811   | 81              | ७ तोले                                              |
| १/६/०७  | 8-0-5       | 3-2        | 3-2            | 3-2        | 3     | 8               | ५ तोले                                              |
| 3       | <b>७−</b> ६ | £-         | <b>E</b> -     | <b>६</b> — | 2     | 8               | ९ तोले                                              |
| 3       | 9-8         | <b>E</b> - | <b>६</b> —     | Ę-         | 3     | 8               | ९ तोले                                              |
|         | तो०         | मा०        | मा०            | मा०        | घंटे  | दिन             |                                                     |
|         | 4           | 8          | 8              | 8          | 3     | 8               | १२ तोले                                             |
| X       | 80          | 6          | 6              | 6          | 3     | 8               | १३ तोले अवकाश न मिलने के कारण ता० ५ को              |
|         |             |            |                |            |       |                 | पुट न लगा                                           |
| É       | तो०मा०र०    |            |                |            |       |                 |                                                     |
|         | 80-8-3      | 6-0        | ٧-७            | 6-0        | 3     | 7 .             | ७ तोले सुंठीक्षार निबट जाने के कारण ता० ७-६-८       |
|         |             |            |                |            |       |                 | को ॥=) सेर के भाव की २ सेर धार की सोंठ को छोटी      |
| 9       | 4-6-3       | 8-10       | 8-0            | 8-0        | 3     | 8               | ७ तोले कढ़ाई में भर नीचे तेज आंच बालनी आरम्भ की     |
|         |             |            |                |            |       |                 | आधा घंटे बाद कढ़ाई में ऊपर भी आंच लगाई और थोड़ी     |
| . 6     | 4-9-3       | 8-6        | 8-9            | 8-0        | 3     | 8               | ६ तोले देर ही में कुल सोठ की भस्म कर बुझ गई बाद को  |
| olelan  | तोले        | माशे       | माशे           | माशे       | घंटे  | दिन             | कढ़ाईके नीचेकी आंच बंदकर ज्योंकीत्यों कढ़ाईको भट्टी |
| ९/६/०७  | 4           | 8          | 8              | 8          | 3     | 8               | पररखी छोड़दी। ता०८को उक्त भस्मको जो श्वेतरमकी       |
|         |             |            |                |            |       |                 | २छ०हुई १॥सेरगोमूत्रमें घोल रैनीकी भांति २१बार       |
| 90      | 4           | 8          | 8              | 8          | 3     | 6.              | ६तोले चुआलिया जोतोलमें ७॥रहा इसमें ४-४तोले          |
| 99      | भ नो भारत   | ¥          | *              |            | 3     | 8               | चीता <b>मूली</b> के क्षार मिला तैयार कर लिया ।      |
| 65      |             | तो०मा०र०   |                |            |       |                 |                                                     |
|         | 14-0-0      | (-(-0      | <b>₹-₹-</b> ₹  | 2 6-6-8    | २॥ -  | 8               | २० तो० आज गोमूत्र अधिक डाल अधिक पतला कर             |
| 68      | 8-0-8       | 8-8-8      | 8-8-8          | 8-8-8      | शा    | 2               | दिया कि गंधक भलीभांति फूल सके                       |
|         |             |            |                | , , ,      | 711   | २               | २०तो० न सूखनेके कारण ता० १३ को पुट न दिया           |
| १६      | 88-8        | 6-5        | 6-0            | 6-5        | 2     | 2               | आज भी पतला हो गया था।                               |
| मीजान   | मीजान६से    | मीजान      | मीजान          | मीजान      | मीजान | मीजान           | १४ तो० न सूखने के कारण १५ को पुट बंद                |
| ७१      |             | 38-8-10    | 38-8-0         |            | 84.7  | १०१             |                                                     |
| मीजान   |             | मीजान      | मीजान          | मीजान      |       | र० र<br>मीजान   |                                                     |
| कुल १०४ |             | कुल ९ छ०   |                |            | कुल   |                 |                                                     |
| भावना   | 88-6-5      | 2-90-19    | 3-6-0          |            | १८८   | कुल<br>१४०      |                                                     |
|         |             |            |                |            | ीजान  | रू.<br>कुलक्षार |                                                     |
|         |             |            |                |            | छ०    | मा० र           |                                                     |
|         |             |            |                | 8 8        |       | 8               | · ·                                                 |
|         |             |            |                |            | -     |                 |                                                     |

भलीभांति सूख जाने पर तोला गया बिङ् २।। सेर हुआ इसमें ४ छ० शुद्ध गंदक है। ऽ१।।। सेर के करीब क्षार और ९ सेर के करीब गोमूत्र पड़ा है। गंधक और क्षारों की तोले २ सेर होती है और बिङ् ऽ२।। सेर बैठा अर्थात् ऽ।। सेर क्षार गोमूत्र से बन गया जिसका हिसाब करीब करीब यह होता है। गंधक ४ छ०

सोंठक्षार १० छ०

चीताक्षार ९ छ० ९ छ०

मुलीक्षार ९ छ०

मूत्रक्षार ८ छ०

किन्तु कुछ सोंठ और चीते के क्षार गोमूत्र से बने अतएव यह औसत समझना चाहिये।

४ छ०

सोठक्षार ८ छ० चीताक्षार ८ छ०

मूलीक्षार ९ छ० मूत्रक्षार ११ छ०

## कूर्म पुट द्वारा गन्धकजारण के लिये गन्धकशोधन

उत्तम आंवलासार गन्धक को (जो देहली से कलियान कोठीवाले की मारफत १॥) सेर आई और हाथरस से १॥।) रुपये सर आई) शुद्ध किया गया-

'सदुग्धभाडस्थपटिस्थितोयं शुद्धो भवेत्कूर्मपुटेन गन्धः'।

(बृ० यो०)



तामचीनी के प्याले में १।। सेर दूध भर (तीन अंगुल खाली रहा) उसके मुंह पर गजी का कपड़ा बांधकर ऊपर से मोटी पिसी गंधक कपड़े पर अंगुल भर मोटाई से कम बिछाकर एक गढ़े में रख ऊपर लोहे के तशला उलटा ढ़क इस तरह कि कटोरे से १ अंगुल ऊंची तसले की पीठ रही, पीठ पर पाव पाव भर कंडों की आंच दी गई तो गन्धक पिघलकर दूध में गिर गई। निकालने पर ज्वार के से दाने निकले, पीले अच्छे रंग के ५ सेर गंधक की शुद्धि में एक बार में १० सेर दूध लगा १ सेर गन्धक के शोधन में १ छटांक से कुछ कम छीजन जाती है।

आंच पहले सेर भर की दी गई, उसमें गन्धक जल गया फिर ऽ।। की दी गई उसमें कुछ जला फिर ऽ।। सेर में कुच ठीक रहा उससे अच्छा ऽ। की आंच से रहा पिर ऽ पाव भर से भी काम ठीक चलता रहा, इसी को जारी रखा। ऽ। पौना पाव में नहीं पिघला।

यह क्रिया गंधक शुद्धी की उत्तम है। ५ सेर गन्धक शुद्ध होकर ४।। सेर रहा।

३०/३१/०६ तीन पाव गन्धक को फिर इसी क्रिया से धतूरे के पत्तों के १। सेर रस में शुद्ध किया थोड़ा थोड़ा आठ दफे में डाला गया। ३ छटांक कंडों की आंच ठीक रही। गन्धक छीजा बहुत ९ छटांक बैठा।

2/8 फिर उक्त दोबारा शुद्ध गंधक को २।। छटांक सहँउने के रस की भावना दी गई।

2/8/3 छटांक भी भावना दी गई। 3/8/3 छटांक की भावना दी गई।

### गंधकशोधन कूर्मपुट द्वारा

ता० ३ को १) रूपये सेर की ४ सेर गन्धक आंवलासार जिसके डेले छोटी हर्र के बराबर ये और रंग में पीत थी और १॥) सेर की ऽ१ सेर गन्धक जिसके डेले बड़ी हर्ड के बराबर ये और ऽ। पाव भर चूरेवाली गन्धक जो सबसे उत्तम बतलाई गई और रंगत में पीत हरित सी थी। इस तरह कुल ऽ५। सेर गंधक का दिलया कर तोला तो ५ सेर २। छ० रहा, इसको उपरोक्त कूर्मपुट द्वारा ३—३ छटांक की आंच देकर ४ दिवस में अर्थात् ता० ६ तक ७॥ सेर दूध के साथ गुद्ध कर धो सुखा तोला तो ऽ४ सेर ६॥ छ० रही। दलते समय की १॥ छटांक और शोध ने समय की ११॥ छटांक सब १३ छ० छीजन गई जिस ऽ। पाव भर गंधक को प्रथम अच्छा समझा था उसमें मैल की कंकड़ी अधिक निकली और छीजन अधिक गई। गुद्ध होने पर सबका वर्ण एक सा रहा और दाना भी सब में एक सा ज्वार का सा पड़ा। प्रति बार करीब २॥ छ० गन्धक दूध के कटोरे के ऊपर बँधी गजी पर बिछाई जाती थी और ३ छ० आरने कंडों की आंच दी जाती थी। इस प्रकार ६ वा ८ घान रोज निकाले गये। दूध अन्त में फट जाता था।

### पारदसंहिता नक्शा-गंधकशद्धि प्रथमबार

| तारीख  | गंधक की<br>प्रथम तोल | दूध की<br>तोल  | पुटसंख्या | तोले शुद्ध<br>गंधक | छीजन          | विशेष वार्ता                           |
|--------|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------|----------------------------------------|
| 3/9/09 | से०छ०                | सेर            |           | से०छ०              | 77.           |                                        |
|        | 9-411                | 52             | 6         | 1090               | छ०<br>२       |                                        |
| 00/0/8 | १-६॥                 | 55             | 9         | 8-4                | -811          |                                        |
| 4/0/00 | 8-211                | s <sub>2</sub> | 9         | 8-8                | <b>१11</b> —  |                                        |
| "      | 311                  | "              | 9         | -3                 | शासो०         | बढिया गन्धक                            |
| Ę.     | 8-                   | 2811           | Ę         | 6.811              | -811          | THE WAY THE PROPERTY OF THE PARTY.     |
| मीजान  | मीजान                | मीजान          | मीजान     | मीजान              | मीजान         | इस शुद्ध गंधककी मीजान लिखे अनुसार ४सेर |
| 8.     | से०छ०                |                | से०छ०     | छ०                 |               | ११छ० होतीहै किन्तु ४।।छ० छीजन सुखाने   |
|        | 4-2                  | 1165           | 3 8       | 8-66               | ७॥            | से और गई इस वास्ते ४सेर६॥छ० रखी ।      |
|        |                      |                |           | ४॥ छ०              | ४॥छ०          |                                        |
|        |                      |                |           | छीजन सूख           | छीजनसूख       |                                        |
|        |                      |                |           | काट४-६॥            | कुलछीजन       |                                        |
|        |                      |                |           | छ०गंधक             | ११॥।छ०        |                                        |
|        |                      |                |           | 1128775            | की स्वास पार् |                                        |

गन्धक की दुबारा शुद्धि

ता० ८ जुलाई को एक बार की शोधी गंधक उ४सेर ६।। छ० और पहली एक बार की ही शोधी रखी १३ छ० स१ ५ सेर ३।। छ० गंधक को पूर्वोक्त विधि से कर्मपूट द्वारा दुवारा शोध गया। जिसका नक्शा नीचे दिया गया। ६ दिन में ८।। सेर दूध, पाव भर घी, ४ गज धोतर शुद्धिमें खरच हुई और ४ सेर २ छ० उत्तम और ६।। छ० दास साई गंधक रही। स१ ४ सेर ८।। छ० हुई। ११ छटांक छीजन गई, अबकी शुद्धि में १० तारीक को छोड़ और सब तारीखों से घी से गन्धक मल दी गई।

| ८/७/०७<br>१०/७/७     | छ०<br>१५<br>छ०<br>१५            | सेर<br>ऽ१॥<br>ऽ१॥से०<br>घी१॥छ०       | ų                | छ०<br>१२<br>छ०उ०दाग<br>९–४।।साई         | छ०<br>३<br>छ०<br>१॥          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२/७/७               | छ ०<br>१ ५                      | ऽ१॥से०घी<br>पौन छ०                   | Ę                | १३॥छ०<br>छ०<br>उत्तमदागखाई              | छ०तो०<br>१–३॥                | चूंकिगंधक कुछ कपड़ेपर रहजाती थी छीजन<br>अधिक जातीथी इसलिये गंधकमें थोड़ा घी दूसरे<br>दिनसे मिला दियागया पहला घान ३छ०की<br>आंचसे निकाला था वह ठीक निकला किन्स्                                                |
| १३/७/७               | छ०<br>१५                        | ऽ१॥से०घी<br>पौन छ०                   | Ę                | छ०१३तो०१॥<br>उ०दा०साई                   | छ० तो०<br>१–३॥               | ट ता० को सो ही छीजन अधिक राई और कपड़े<br>पर कुछ अंग गंधकका रह गया आंच कम समझ<br>दूसरे घानमें ३।।छ० की आंच दी तो गंधक जलगया<br>तीसरे घानमें ३छ०की आंच दी मगर इस घानकी<br>रंगत भी कुछ खराब हो गई सौथ पांचले को |
| 88/9/9               | छ०<br>१५                        | ऽ१॥सेर<br>घी छ०                      | Ę                | छ०छ०तो०<br>११–२ १॥<br>३छ० १॥तो०         | छ० तो०<br>१–३॥               | ३छ० की आंचसे अच्छे निकले अवकी गंधकके दाने कुछ<br>पीले और फोके निकले ये घीके योगका कारण है<br>आज सूखा नोकरने काम किया १ घान विगड़ गया                                                                         |
| १५/७/७<br>मीजान<br>६ | छ०<br>८॥<br>मीजानऽ५<br>सेर ३॥छ० | १ऽसेर<br>घी१/३ छ०<br>मीजान<br>ऽ८॥से० | ४<br>मीजान<br>३४ | छ० तो०<br>७ १।<br>मी०से०४छ०<br>१ २/४तो० | तो०<br>३॥<br>मीजान<br>छ० तो० | र पार्व जाम किया १ घान विगड गया                                                                                                                                                                              |
|                      |                                 |                                      |                  | छ० ६तो०४<br>उ०दागसाई                    | १०२                          |                                                                                                                                                                                                              |

कुल ४ सेर ८ छ० ३ तोले कुल मीजान ४ सेर १ छ० ४ तोले उत्तम ६ छ० ४ तोले दागसाई १०छ० २ तोले छीजन 54 सेर ३ छ०

### गंधक शुद्धि का फल

(१) प्रथम बार ५ सेर ४ छ० गंधक केवल दूध में गुद्ध होकर ४ सेर ६॥ छ० रही। १३॥ छटांक छीजन गई। अर्थात् फी सेर २॥ छटांक छीजन कुछ तोल में गड़बड़ी हुई।

(२) दूसरी बार ५ सेर ३॥ छ० (४ सेर ६। छ० अवकी और १३ छ० पहली) घृत योग से दूध में शुद्ध होकर ४ सेर ८॥ छ० रही। ११ छ० छीजन

गई अर्थात् फी सेर २। छ० छीजन।

### दो बार की शुद्ध गन्धक की मौजूद तोल

सर्वोत्तम फोके दानेदार-९ छटांक उत्तम दानेदार-ऽ३ सेर ९ छ० दाग खाई हुई-६॥ छटांक ८ छ० कुल ऽ४ सेर ३ छ०

### जारण के लिये गंधक की विशेष शुद्धि (९ बार शुद्धि) अलकीमियां के पत्र २४४ के अनुसार

(१) ता० २५/७/०७ पूर्वोक्त दो बार शुधी गंधक में १ सेर गंधक को १ सेर छ० ग्वार के पट्टे के स्वरस में ६ धानों में तृतीय बार शोधा तो १४ छटांक रही।

(२) ता० २६ चतुर्थ बार भी १ सेर ६ छ० ग्वार के नये स्वरस में ६ घानों में शोधा तो १२ छ० रही। (छीजन अधिक गई)

(३) ता० २७-पंचम बार कटेरी के १ सेर ६ छटांक स्वरस में ५ घानों में शोधा गया तो १०॥ छटांक रही। इस बार गंधक के दाने बनने की जगह कुछ गंधक की धारा ज्यों की त्यों जम गई थी।

(४) ता० २८-छठी बार भी १ सेर ६ छटांक कटेरी के नये स्वरस में ४ घानों में शोधा तो ९॥ छटांक रही।

- (५) ता० ३०-सातवीं बार १॥ सेर प्याज के स्वरस में ४ घानों में शोधा तो ७॥ छ० रही (छीजन अधिक गई)
- (६) ता० ३१-आठवीं बार १ सेर ७ छटांक प्याज के नये स्वरस में ३ घानों में शोधा तो ६ छटांक ३ तोले हुई। १३॥

(७) ता० २-नवीं बार लहसन के १ सेर स्वरस में ३ घानों में शोधा

गया तो ६ छ० हई।

सम्मति—छीजन अधिक जाने का कारण नत्था नौकर से पूछा तो जबाब दिय कि खाने के लिये जो शुद्धि हुई वह घृत, दुग्ध आदि में होने से उस क्रिया में गंधक नरेम और चिकनी रहती थी और कपड़े में से साफ निकल जाती थी। इस जारण क्रिया में घी आदि का योग न होने से गंधक कड़ी और रूझ रहती थी जिससे कपड़ों पर अधिक रह जाती थी इस कारण अधिक छीजन गई।

खाने के लिये गंधक की विशेष शुद्धि ७ बार

- (१) उक्त दो बार की शोधी गंधक में से ऽ। डेढ पाव गंधक को तृतीय . बार ऽ घी युक्त १२ छटांक दूध में ३ घानों में शोधा तब ५॥ छटांक रही।
  - (२) चतुर्थ बार १३॥ छटांक घृत में ३ घानों में शोधा तो ५॥ छटांक रही।
  - (३) पंचम बार उसी १२।। छटांक घृत में फिर ३ घान में शोधा तो ४।। छटांक रही।
  - (४) छठी बार १४ छटांक भांगरे के स्वरस में २ घान में शोधा तो ४ छटांक रही।

(५) सातवीं बार १४ छटांक नये भागरे के रस में फिर २ घान में शोधा तब ३॥ छ० रही।

सम्मति-(१) ५ बार की शुद्धि में ६ छटांक गंधक की ३।। छ० रही। ७ बार की शुद्धि में ८ छ० की ३।। समझनी चाहिये।

(२) अब इस गंधक में दुर्गंध नहीं आती।

(३) कूर्मपुट में २॥ छ० से १॥ छटांक तक के घान निकले आंच सब में तीन तीन छटांक ही दी गई।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डिममनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठ-मल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायांस्वानुभूत-गंधकविषयोपवर्णनं नाम चतुष्पश्वाणत्तमोऽध्यायः॥५४॥

### उपरसाऽध्यायः ५५

### आठ उपरसों का वर्णन

गंधाइमगैरिकासीसकांक्षीतालशिलाञ्जनम् ॥ कंकुष्ठं चेत्पुपरसाश्चाष्टौ पारदकर्मणि ॥१॥

(रसरत्नसमुख्वय)

अर्थ-गन्धक, गेरू, कसीस, फिटकिरी, हरताल, मैनसिल, सुरमा, और कंकुष्ठ पारदकर्म के लिये ये आठ उपरस कहे हैं।।१।।

### गंधक का बयान (उर्दू) जाइपैदाइश

गंधक मशहूर धातु है जिस्म जर्द रंग वगैर, बे बू, लेकिन रगड़ने से खास किस्म की बू उसमें से निकलती है, इस्में गर्मी ओर वर्क कम सराइत करती है पानी में हल नहीं होती और शराब में कम हल होती है हर मुल्क में कमोवेश मौजूद है ज्यादह तर कोहिस्ताीन मुल्कों में पैदा होती है। खुसूसन मुल्क आयसलेंड, चीन, सीसली, पैगो, अमरीका, नेपाल, वगैर: में बहुत पाई जाती है। उदयपुर और रावलिपंडी (पंजाब) में भी पैदा होती है। जिला बांदा में बसीत गंधक मिलती है। फिलपाइन के टापू से हिन्दुस्तान में गंधक बकसरत आती है। जर्द रंग, हश्त पहल, फलकी, रवादार को आंबलासार गंधक कहते हैं। जर्द रंग, हश्त पहल, फल की, रवादार को आंबलासार गंधक कहते हैं। (सुफहा १३ किताब अखबार अलकीमियां)।

नवातात जिस्में गंधक पाई जाती है (उर्दू)

कहते हैं कि गंधक नवातात में भी होती है। जैसे प्याज सरसों, राई, हींग, वगैर: में मौजूद है। हैवानात में कई जानवरों की बैजों की जर्दी में मौजूद होती है।

### कान से गंधक बरामद करने का तरीका (उर्दू)

कुदरती गंधक जो मुस्तिलिफ इशियाइ के हमराह मुरिक्तिव मिलती है उसको माटो में बजिरयः आँच उड़ाकर जुदा कर लेते हैं फिर नरम आंच पर गुदाज करके साचों में डालकर मोटी मोटी बित्तयां बना लेते हैं जिसको अंगरेजी में रूलिसलकर और पंजाबी में डंडागंधक और बत्तीगंधक कहते हैं। (सुफहा १४ किताब असबार अलकीमियां)

### गंधक के खवास (उर्दू)

गंधक को तसईद करने से उसके रवादार जर्दी माइल व सबजी किरिकराहट लिये हुए बेजाय का और वे बू सफूफ बन जाती है जिसको लैटिन में सिलकर सेलीमीटम और अंगरेजी में फ्लाचर्स आफ सलकर, अरबी में किबरियत मसअद, हिन्दी में गंधक का फूल कहते हैं। अगर ५२३ दर्जे की हरारत में गंधक को गुदाज करके सर्द पानी में डाले तो रबड़ के मानिन्द मुलायमसा चमड़ा बन जाता है मगर यह सूरत बाद चन्द घंटों के बदल जाती है। गंधक सरीअडल इश्तआल है हवा में जलाने से नीलगू गौले से जलती है।

### गंधक की किस्में (उर्दू)

मूलीफ मुहताज के नजदीक गंधक की दो किस्म हैं, सफेद और जर्द और साहब अजाम इसकी तीन किस्म, सुर्ख, सफेद, जर्द बयान करता है हकीम असहकविन उमरान के नजदीक इसकी चार किस्में है। सुर्ख, सफेद, जर्द, स्याह मगर कीमियाई किताब अबुलअजय के तितम्बः में उसकी छः किस्में हैं, किस्म अव्वल किबरियत अहमर, यानी सुर्ख गंधक जो निहायत कामयाब है और कीमियाईगरी एमाल में यह बहुत कम आती है, शौअरान इसको नादिर उलवजूद तसलीम किया है हजरत मोलाना निजामी अलउल रहमत हं फरमाते हैं।

''न गूगर्द सुर्खें न लाले सफेद। न जोईदः अजतौ बुवद ता उम्मेद''।

किस्म दोयम जर्द व तीरह रंग मानिन्द मोंम।

किस्म सोयम आजीरंग।

किस्म चहारम सब्ज खाकी।

किस्म पंजुम स्याह।

किस्म शशम जर्द व साफ जो बेहतर है।

हकीम जलीनूस ने लिखा है कि गंधक को खोदकर कान से निकालते है सुर्ख व जर्द व स्याह होती है और जर्द माइल व सबजीभी होती है इसका नाम मसतकाबी और असाबई है, अलगरज सबहुकमा का इत्तफाक है, कि किबरियत अहमर सब अकसाम से उमदा व अजफल है, मगर अजीजउलबजूद व नावेद है इसी के बाद सबज पत्थर जर्द साफ जिसको आंवालासार सब्ज कहते हैं इसी के बाद दूसरी अकसाम में से जो साफ और खालिस हो, किंबरियत अहमर मादनी के किबरियत अहमर मसनूई भी होती है जिसको कीमियागर एमाल कीमियाबी से बनाते हैं, हम इसकी तय्यारी तरकीब आयन्दा इन्शा अल्लाह ताला लिखेगे, इल्मकीमियाई की किताबों में किबरियत के इस्माह मुफस्सिल: जैल भी मरकूम है जो अहलफन के नजदीक बतौर सरमकतूम है वह यह है।

असलमार, अलजकर, उरूस, अकरब, नफस, नफलउलकबरी, ऐनुलकतर, हिजरुलदम्, हिजरुलमुल्क, अलहजरुल करम, शुमरवजा, हारअहमर अफर्सूं अवियार, असदुलदर्ज, सबूक, मिथामलूस, मुन्दरस, अबरून, गन्दुम (राकिम कमतरीन खलायक नूरमुहम्मदमुविक्कल जिला लाहौर) (सुफहा १५–१६ किताब अखबार अलकीमियाँ)

### गंधक की किस्में (उर्दू)

हिन्दुओं के नजदीक गंधक की चार किस्म हैं, अव्वल सफेद जो दफे अमराज व बजअउलमुफासिल और नुकराव मिसपर तिला करके आंच देने से इनको कुश्ता कर देती है। दोयम आँवले के रंग की जिसको आँवालासार कहते हैं। सोयम सबज बरंग तोता यह सब किस्मों में बेहतर है। चहाराम सुर्ख तोते की नाक जैसी और इसको अगर कर्लई पर तरह करें तो चांदी कर देती है और मिसपर तरह करें तो सोना कर देती है और एक किस्म इसका स्याह है जिसके मिलना दुस्वार है और इसी के स्तैमाल से इन्सान बूढा नहीं होता, इसकी अलामत यह है कि अगर दूध में डाले तो उसको जज्ब कर लेती है और यह किस्म धनत्तर वैद्य को मिला था बाद तस्फिया के अकसर इसका स्तैमाल किया जाता है तरीक तस्फिया हम आयन्दा इन्हा अल्लाह नीला लिखेंगे (सुफहा १७–१८ किताब अखबार अलकीमियां १६/३/१९०५)।

गंधकशृद्धि

पयः स्विन्नो घटीमात्रं वारिधौतो हि गन्धकः गव्याज्यबिद्वतो वस्त्राद्गालितः 
गुद्धिमृच्छिति ॥२॥ एवं संशोधितः सोऽयं पाषाणानम्बरात् त्यजेत् । घृते विषं
तुषाकारं स्वयं पिण्डत्वमेव च ॥३॥ इति गुद्धो हि गंधाश्मा ना पथ्यैर्विकृतिं
वजेत् ॥ अपथ्यादन्यया हन्यात्पीतं हालाहलं यथा ॥४॥
(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गंधक को एक घडी यानी चौबीस मिनट तक गाय के दूध में स्वेदन कर जल से धो लेवें फिर गाय के घृत में गलाकर दूधक पात्र के मुख पर कपड़ा बांधकर उस कपड़े पर उस गले हुए गंधक को डाल देवे इस प्रकार गुद्ध करने से गंधक में से पत्थर तथा अन्य प्रकार की कोई भी मैल निकल जाती है। गंधक का विष घृत में तुषाकार होकर रह जाता है और गंधक स्वयं पिण्ड के आकार होता है इस प्रकार गुद्ध किये हुए गंधक को जो कोई मनुष्य सेवन कर और पथ्य न कर तो भी विकार नहीं करता हैं यदि गुद्ध नहीं किये हुए गंधक को खा लेवे तो अवश्य हालाहल पीये हुए के समान मार देता है।।२-४।।

#### तथा च

गन्धः सक्षीरभाण्डस्य वस्रे कूर्मपुटाच्छुचिः ॥५॥

(एक भाषा पुस्तक)

अर्थ-एक हांड़ी में दूध भरे उसके मुंह पर एक लत्ता बांधे ते ही लत्ता पर गंधक बूक को पैसा एक भर घी में सानिके विछावे तापर तांबा राखै तांबा परि अंगारा राखै तांबा की गरमी से गंधक पिघली कपड़ा की राह से दूध में गिरि परै जो गंधक दूध में गिरा है वह शुद्ध है।।।।

### तरकीब किबरियत मुसफ्फा खुर्दनी मयफवायदस्तैमाल (उर्दू)

जो मुक्किवाह व मुमिसक व मुमल्लः खून फासिद और दाफै खारिण व बहक व सबूर गरीबः व अमराज जिल्दियः है और रंग को दुरुस्त करती है ५ तोले गंधक ५ तोले रोगन जर्द का आंच पर पिघला कर शीर मादह गाउ या शीर बुज में डालें इसी तरह इक्कीस बार और कमअजकम सात बार यह अमल करे बादह बारीक करके बंद शीशी में रखे खुराक दो रत्ती से चार रत्ती तक है मक्खन या बताशे वगैरः में अगर हर बार रोगन व शीर ताजा डाले तौ बहुत मुफीद है यह मुस्तैमिल रोगन खारिश के लिये अजहद मुफीद है (सुफहा नं० १२ अखबार अलकीमियां १/६/१९०५)

# गंधक को मुसफ्फा करने की तरकीब बजरियः फिटकरी (उर्दू)

५ तोले गंधक और ५ तोले शवयमानी को मिलाकर बारीक सहक करे और किसी बर्तन में डालकर नरम आंच पर रखकर शीर मादा गाउ इस्पर इस कदर डालता रहै कि हर दो अदिवया इसमें डूबी रहे जिस कदर स्याही ऊपर आती रहे उसको उतारता रहे इसी तरह तीन बार यह अमल करे फिर दूध की रतूवत से खुश्क करके अपने काम में लावे (सुफहा १२ अखबार अलकीमियां १/६/१९०५)

# गंधक मुसक्का करने की तरकीब चन्व अरकों में (उर्दू)

गंधक को पिघलाकर शीराहाइजैल में जो मसावी उलवजन मिलाकर रखी हों इक्कीस या सात बार ठंढा करे शीरा मुंडी बूटी, शीरा शाहतरा, शीरावर्ग बगुल व समर जोजम इल (धतूरा) शीर मादा गाड मसावी उलवजन मिलाकर रखें अगर शीराइके एवज हर अशियाइ मजकूरह का अर्ककशीद करके स्तैमाल करे तो कोई मुजायका नहीं (सुफहा नं० १२ असबार अलकीमियां १/६/१९०६)

### गंधकछाछिया (उर्दू)

गंधक छाछिया जिसे मूसली की गंधक कहते हैं और जो आम तौरपर बारूद में स्तैमाल की जाती है अगर साफ करा लिया जावे तो आँवलासार बन जाती है (सुफहा १५ अखबार अलकीमियां लाहौर २४/२/१९०९)

# गंधक की हरारत के दर्जे और उनका असर चांदी पर (उर्दू)

जो चीज, चांदी को रंगती है उसकी हरारत के तीन दर्जे हैं, पहला दर्जा स्याह करने का और दर्जे में क़ुश्ता करती है चुना चे गंधक का यही असर है फिर जब इस्की गर्मी अदिबया बारुदा में पीस पीसकर ख्वाह पकाने से कम की जावे (देखो शेंखुल रईस रिसाल: अकसीर अहमद) उस वक्त बशर्ते कि षंड हो जावे यही गंधक चांदी को सूर्ख करेगी बरगनहास अहमर इसलिये कि गंधक में तांबा मौजूद है इसके निकालने की तरकीब रिसाले अलकीमियां तर्जूमा हफ्त अहबाब में देखो पारा इन गंधक के ताँबे को जज्ब करके सूर्ख ब्यकसूद होता है जिसको फिर लिखेंगे और तवरीद से जर्द करोगी, यह तीसरा दर्जा है, इल्म मीजान में सावित किया है कि जब तक चांदी बरंग निहास अहमर न हो जाइ सोने में हरगिज मिलान के काबिल न होगी हमारा तजरुबा है कि जर्द चांदी में खुर्दवीन से देखने से सफेद सफेद अजला नजर आते हैं और मिलाने के बाद सोना फीका हो जाता है और सूर्ख चांदी निहास रंग की अलबता इस्क मेला अच्छा रहता है बल्कि जहबसालीफ बनता है यानी ताँबची सोना जिसको तादील की जरूरत होती है, और दसवाँ हिस्सा सफेद चांदी पिलाने से मकबूल बाजार होता है यही हाल अकसीरी सोने का है अगर दवा ज्यादह तरह की जावे (सुफहा १८ किताब अखबार अलकीमियाँ १/५/१९०५)

### गंधक के अर्क बनाने की क्रिया

घटस्य मध्यदेशे प्राक् विशालं छिद्रमाचरेत् । तद्द्वारा तदधः स्थाली काचिलप्ता निधाप्यते ॥६॥ त्रिकाष्ठीं तत्र संस्थाप्य तद्रुध्वं लोहिनिर्मितम् ॥ चषकं नातिगम्भीरं गन्धकस्य कणैर्युतम् ॥७॥ स्थापयित्वा क्षिपेत्तत्र ह्यंगारं भिषगत्तमः ॥ दोलायंत्रविधानेन तस्माद्व्यंगुलमानतः ॥८॥ स्थाल्यन्तरं महिन्त्रिग्धमूध्वं संस्थापयेत्सुधी ॥घटस्य मध्यविवरं मुद्रियत्वाम्बरेण च ॥९॥ निर्वाते विजनं देशे विनसद्यत्तपूर्वकम् ॥ ऊर्ध्वपात्रादधः पात्रे स्वेदं पति निश्चितम् ॥१०॥ पर्णखण्डेन तत्स्वेदमत्यम्लं भक्षयत्सदा ॥ (एक भाषा पुस्तक)

अर्थ-एक कूंडा के पेट के मध्य लांबा वित्ता डेढ और छः अंगुल चौडा छेद करो। उसके रास्ते से एक चीनी या चांदी की रकाबी रख देवे उस रकाबी के बीच में छोटी सी लोहे की तिपाई रख उस पर लोहे का ही प्याला रख देवे उसमें पाव भर गंधक के टुकड़े रख ऊपर से एक अंगार जलता हुआ रख देवे ऊपर से दोलायंत्र के समान गंधक वाले कटोरे से बड़ा चपटा कटोरा लटका देवे और घड़े के छिद्रों को कपड़े से ढक देवे इस यंत्र को जहां दवा और आदमी न हों वहां रखना चाहिये इस प्रकार ऊपर के पात्र से जो नीचे के पात्र में स्वेद टपकेगा उसको पान के टुकड़े के साथ खावे तो क्षुधा बढती है यह स्वद खट्टा होता है जब कटोरे में गंधक न रहै तब फिर डालकर पूर्वोक्त क्रिया से स्वेद निकाल लेवे।।६-१०।।

#### तथा च

घटस्य मध्ये विपुलं द्वारमादौ प्रकल्पयेत् । अधोमुखं तमारोप्य भस्मनाधं प्रपूरयेत् ॥११। दोषाधानं त्रिभिः काष्ठैस्तदन्तर्घिटितः नयेत् । पलार्धं गन्धकं रम्यं तिलतैलसमन्वितम् ॥१२॥ द्वावित्वा दुतं तूलं शिप्त्वा तत्र प्रकल्पयेत् । वर्तीर्दश दृढाः स्थूला दीर्घा द्वचङ्गुलसंमिताः ॥१३॥ चतन्नः पंच वा तिस्मन्त्रदीपे स्थापयेत्सुधीः । ज्वालयेताः समस्ताभ्र ज्वलद्वर्त्यन्तरेण च

॥१४॥ बोलायंत्रप्रकारेण वीपं पात्रान्तरण च । तथा पिधापयेत्तस्य शिखाग्रं तथ्या स्पृशेत् ॥१५॥ अर्ध्वपात्रस्य भागार्धमुक्ततं स्थापयेव् बुधः । न तस्यापरभागस्य पात्रं संस्थापयेदधः १६॥ तत्र गंधकजः स्वेदः स्वस्मादागत्य तिष्ठित । अत्यम्तः शुभ्रवर्णः स स्थाप्यः काचस्य भाजने ॥१७॥ (एक भाषा पुस्तक)

अर्थ-घड़े के पेट में रालबालिश्त लंबा छेद कर उसको उलटा कर छेद की राह से घड़े में आधे पेट तक राख भर देवे उस राख के बीच तिखटी रख देवे और उस पर लोहे का दीपक रख उसमें जायफल के समान चार टुकड़ा गंधक के रखे फिर दो तोले गंधक को कुछ थोड़े से तैल में गलावे जिसमें कि दो २ अंगुल लंबी और कलम के समान मोयी दस बत्ती भीग जावें। उस गंधक के तैल में बाती भिगोकर चार या पांच बाती एक ही बार उस दीपक में रख देवें ऊपर से एक चीनी का प्याला जो कि गहरा न हो उसके चारों कोनों में सूई की बराबर छेदकर लोहे के तार से बांध उस दीपक पर ऐसे लटकावें कि उसका एक भाग नीचा और दूसरा भाग ऊंचा जिधर नीचा भाग हो उसके भी नीचे एक ओर चीनी का प्याला रख देवें फिर दूसरी बाती से उन पांच बातियों को जलावे और घड़ा का मुंह बंद कर देवे छोटे २ छिद्रों से जब धूवां न निकसता दीखें तो समझ लो कि बाती बुझ गई अगर बाती न हो तो बाती डालो यदि गंधक न हो तो गंधक डालो इस प्रकार करने से नीचे के चीनीवाले पात्र में सफेद अर्क निकलेगा वह खट्टा होगा।।११-१७।।

### तरकीब रोगन गंधक (उर्दू)

एक कूफ्लिमय सरपोश कुजा गरान से तय्यार कराकर जब वह खुश्क हो जावे नीलाथोथा देशी यक तोला, मुहागा यक तोला काचसब्ज यक तोला इन हरसह को जुदांगान: बारीक करके फिर सबको बाहमी शामिल करे और सादा पानी से खरल करके कूफ्लीमय सरपोश के अन्दरूनी हिस्से में पतला पतला जमाद करे बादह पजावा कुम्हारान में पका लेवे जब कुफ्ली और सरपोश इस्में से बाहर निकल आयेगी एक किस्म की रोगनी मालूम होगी, गंधक मजक्र: मूसफ्फा से जिसकी तरकीब ऊपर हकीम नूरमुहम्मद साहब ने दर्ज फर्माई है, कुफ्ली को भरकर ऊपर सरपोश दे दे, एक गढा खोदकर सरगीन ताजा अस्प के अन्दर वह कुफ्ली देकर ऊपर एक वालिश्त भर मिट्टी की तह दे अजाँबाद दो अंगूश्त बालूरेत ऊपर बिछाकर करीबन पच्चीस सेर मेंगन बूज की सरपर आंच दे जो पुस्तः वजन के हिसाब से मेंगन दस सेर होंगी, बाद चालीस यौम के जब कुफ्ली को निकालेंगे वह रोगन गंधक से पुरशुद: बरामद होगी, इस रोगन की खुशनुमाई और दहनियत को देख कर आमिल बेहद खुश होता है अगर्च: यह तेल मरीज हैजा के लिये एक बूंद भी अकसीर का हुक्म रखता है लेकिन अफसोस है कि यह अमल अय्याम बरसात सावन भादों में करना चाहिये (सुफहा १९-२० किताब अखबार अलकीमियाँ १६/४/१९०५)

# रोगन गंधक जुज अर्क अमरबेल और प्याज पतालजंतर से (उर्दू)

गंधक का एक रोज अकासबेल, दूसरे दिन प्याज के पानी से खरल करके बकदर दाना माथ गोलियां बनाकर बजरियः पतालजंतर तेल निकाल ले दिफया हैजा के लिये एक शीख काफी है। (सुफहा ११ किताब अखबार अलकीमियाँ १/५/१९०५)

### गन्धकतैल

अर्कक्षीरैस्नुहीक्षीरेर्वस्त्रं लेप्यं तु सप्तधा । गंधकं नवनीतेन पिष्ट्वा वस्त्रं विलेपयेत् ॥१८॥ तद्वर्तिर्ज्वलिता दण्डे धृता कार्या त्वधोमुखी । तैलं पतत्यधो भाण्डे ग्राह्यं योगेषु योजयेत् ॥१९॥ (एक भाषा पुस्तक)

अर्थ-एक गज कपडा लेकर सात बार आक के दूध से भावना देवे प्रत्येक

भावना में कपड़े को भिगो २ कर सुखावे इसी प्रकार सात ही बार से हुण्ड के दूध से भावना देवे फिर जितने गंधक से कपडे पर लेप हो जाय उतना गंधक लेकर माखन में घोट कपड़े पर लेप कर देवे लेप एक जौ के समान होना चाहिये फिर उसकी बाती बनावे उसको चिमटा से पकड़कर बाती को जलावे बाती का जलता हुआ किनारा नीचा रखे और उसके नीचे एक पात्र रख देवे उस पात्र में जो गंधक आवेगा उसको गंधक तैल कहते हैं इसको चार रत्ती खाने से पुष्ट होता है कास, श्वास, कोढ, कब्ज और मंदाग्नि दूर होती है।।१८।।

# रोगन गन्धक खुर्दनी जुज जमालगोटा पाताल यन्त्र से (उर्दू)

रोजन गूगर्द जो खाने और बतार के तिलाके लगाने के काम आता है आज उसीका नुसखा लिखता हूं।

इब्बुलगाफी गंधक आंबलासार ऽ। मग्ज जमालगोटा ऽ। अक- ककरोंदा (कुकरछेदी) ऽ। में पीस कर २२ रोज किसी गढ़े नमनाक में दफन कर दो इस दफन से गर्ज ताफीन है, हल करना मंजूर नहीं है (ज्यादह मुद्दत इससे जांवर है) इसके बाद निकालो और पीस कर मस्कनी शकल की गोलियां बनाओ। जब साये में खुरक हो जावें बतौर मुतआरिफ रोग कशीद करो यह रोगन सुर्ख निकलता है, मगर दो किस्म का जमालगोटे का नीचे और अपर गंधक का, अपर का रोगन जुदा करो इसकी एक सींक पान पर लगाकर खिलाई जाती है सिवनहरुफा लगाकर लगाई जाती है और बाईस रोज से लगायत चालीस में सुस्ती को फाइदा करता है, सिम्मयत इसमें नहीं है, मुलैयन और दाफैकब्ज है। (सुफहा १७ किताब अखबार अलकीमियां १/५/१९०५)

### गन्धक और फिटकिरी का तेल वगैर आंच के फिटकिरी का तेल बना उससे गन्धक का तेल (उर्दू)

१५ अपरैल सन् १९०५ ई० के अखबार अलकी मियां में जो तरकीब दर्ज हुई है उसके मुताबिक दो कुलिफयां तय्यार कर लें पहले एक कुलफी में फिटिकिरी भरकर सरपोश से लवबंदी करके दो मन पुस्तः रेग जोकदरे पानी से तर किया गया हो एक बड़े घड़े में भरकर कुलफी मजकूर दिमयान में रखकर लवबंदी करे बाद गुजरने ४० रोज के मुलाहिजा करे इन्शाअल्लाह तमाम रोगन मिस्ल खून के होगा, इस रोगन के हम वजन किबरियत हल करके जब खुश्क हो जावे और किबरियत की बूबिल कुल न रहे तो दूसरी कुलफी में भर कर मुँह बन्द करके ताजे रेत में हस्बतरकीब मजकूरह अमल करै बाद गुजरने ४० रोज के रोगन मुर्ख बरामद होगा फज्लह कुछ बाकी न रहेगा। इसी रोगन से कुछ और अमल करके शमसुलआला तिला खालिस बनाते थे और उन्होंने यह भी फर्माया था कि रूहितला की शराकत से इस्में खासियत अकसीर पैदा हो जाती है। (सुफहा १३ अखबार अलकी मियां १/६/१९०५-१)

### दहन उरूस यानी रोगन गन्धक बजरियः चोयासीर (उर्दू)

गंधक साफ शफ्फाफ आमलसार पिसी हुई को प्याले गिलीहिकमत शुदः में नरम आग पर रखे और दुचंद सिचद ताजा दूध का चोया दे पस आहनी कर्छी में जो नल के दार हो रखकर कडछे को नलके की तरफ ढवा करके आग पर रखें औ नलके के नीचे दूसरा ओधा शीशा या चीना का बर्तन रख दे अब गंधक में आग लगावें रोगन नल के की राह से दूसरे औदीन में जमा होगा। (सुफहा २५ अखबार अलकीमियां २४/१/१९०९)

# दहनउरूल यानी रोगन गंधक व आमेजिश मग्ज जमालगोटा (उर्दू)

गंधक आंवलासार ऽ।, मग्ज जमालगोटा ऽ।, अर्क ककरोंदे में पीसकर २३

रोज किसी गढे नमनाक में दफन कर दो इस दफन से गर्ज तसकीन है हल करना मजकूर नहीं है ज्यादा मुद्दत इससे जाइज है इसके बाद निकालो और पीसकर मखहनी शकल की गोलियां बनाओ जब सब साये में खुश्क हो जावें बतोर तआरफ रोग कशीद करो यह रोगन सुर्ख निकलता है मगर दो किस्म के जमालगोटों का अलाहदा और गंधक का अलाहदा जमालगोटे का नीचे होगा और गंधक का ऊपर होगा (हकीम मुहम्मदचराग) (सुफहा २५ अखबार अलकीमियां २४/१/१९०९)

### दहनउरूस यानी रोगन गंधक बजरिये अकाशबेल व प्याज (उर्दू)

गंधक को एक रोज अकाशबेल के पानी में और दूसरे प्याज के पानी में खरल बकदर दाना माप गोलियां बनाकर बजरियः पताल जंतर तेल निकाले दिफया हैजा के लिये सीख काफी है और इससे तांबा लाजिल भी होता है। (सुफहा २५ अखबार अलकीमियां २४/१/१९०९)

### गेरू के भेद और गुण

पाषाणगैरिकं चैकं द्वितीयं स्वर्णगैरिकम् ॥ पाषाणगैरिकं प्रोक्तं कठिनं ताम्रवर्णकम् ॥२०॥ अत्यन्तशोणितं स्निग्धं मसृणं स्वर्णगैरिकम् ॥ स्वादुि्नग्धं हिमं नेत्र्यं कषाय रक्तपित्तनुत् ॥२१॥ हिध्माविमिविषद्मं च रक्तद्मं स्वर्णगैरिकम् ॥ पाषाणगैरिकं चान्यत्पूर्वस्मादल्पकं गुणैः ॥२२॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पाषाणगैरिक और स्वर्णगैरिक भेद से गेरू दो प्रकार का होता है पाषाण गेरू कडा और तांबे के सदृश वर्णवाला होता है और स्वर्णगैरिक (सोनागेरू) अत्यन्त लाल चिकना और चमकदार होता है। गेरू मीठा चिकना ठंढा नेत्रों को हित, कषैला और रक्तिपत्त का नाशक है हिष्मा बमन विष और दुष्ट रक्त का नाश कर्ता है स्वर्णगैरिक से दूसरा गेरू न्यून (कम) गुणवाला है।।२०-२२।।

### गेरु की शुद्धि और गुण गैरिकं किंचिदाज्येन भृष्टं शुद्धं प्रजायते ॥२३॥

(बृहद्योगतरङ्गिणी) अर्थ-गेरू को घृत में सानकर अग्नि में भून लेवे तो गेरू की गुद्धि होगी॥२३॥

## तथा च

गैरिकं तु गवां दुग्धैर्मावितं शुद्धिमृच्छति ॥२४॥

(रसरत्नसमुच्चय) अर्थ–गेरू को गाय के दूध की सात बार भावना देवे तो गेरू अवश्य शुद्ध होगा।।२४।।

### गेरू के गुण गैरिकं वाहपित्तास्रकफहिध्माविषापहम् ॥ चक्षुष्य वान्तिकण्डूझं शीतं रूक्षमुदर्वनुत् ॥२५॥

(बृहद्योगतरिङ्गणी) अर्थ-गेरू दाह, रक्तिपत्त, कफ, हिध्मा और विष का नाशक है, नेत्रों का हितकारक वमन और खुजली का नाश करनेवाला ठंढा रूखा और उदर्द (छपाका) को दूर करता है।।२५।।

## गेरू के सत्त्वपातन की विधि गैरिकं सत्त्वरूपं हि निवंना परिकोर्तितम् । कैरप्युक्तं पतेत्सत्त्वं क्षाराम्लक्लिन्नगैरिकात् । उपतिष्ठति सूत्रेन्द्रमेकत्वं गुणवत्तरम् ॥२६॥ (रसरत्नसमृच्चय)

अर्थ-महात्मा नन्दी ने कहा है कि गेरू में सत्त्व नहीं निकलता है, क्योंकि, वह स्वयं सत्त्वरूप है, और कुछ पण्डितों का कथन है कि, क्षार (जवासार) आदि अम्लवर्ग इनसे गेरू को सानकर कोठीयंत्र में धोंके तो सत्त्व अवश्य निकलेगा, और वह सत्त्व पारद के समान गुणवाला है।।२६।।

### कसीस के भेद और गुण

कासीसं वालुकाद्येकं पुष्पपूर्वमयापरम् । क्वाराम्लागंक्घूमाभं सोष्णवीयं विषापहम् । वालुकापुष्पकासीसं चित्रघ्नं केशरंजनम् ॥२७॥ पृष्पादिकासीस मतिप्रशस्तं सोष्णं कषायाम्लमतीवनेत्र्यम् । विषानिलश्लेष्टमगदवणद्रं श्वित्रक्षयद्रं कचरंजनं च ॥२८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रेतीला, कासीस और हीराकसीस भेद से कसीस दो प्रकार का होता है। रेतीला कसीस (बालुकादि) रंग में खार, खटाई और अगर के समान होती है, वह उष्णवीर्य विषनाशक, सफेद कोढ़ का नाशक और केशों का रंगनेवाला है। तथा फूलकसीस उष्ण, कषैला, खट्टा और अत्यन्त नेत्रों को हित, विष, अनिल, कफ, व्रण, श्वित्र और क्षय का नाशक है, और केशों का रंजक है।।२७।।२८।।

### कसीस की किस्में (उर्दू)

जाज-इसको हिन्दी में कसीस और अंगरेजी में सल्फेट आफ आइरन कहते हैं, मुख्तिलिफ रंग का होता है, सफेद, सुर्ख, सबज, जर्द, स्याह यह तिला का रंग बढाता है और चांदी को सोख्त करता है और आवसीमाव को खुश्क करता है। (सुफहा अकलीमियां ५९)

### कसीस की शनाख्त (उर्दू)

कसीस मादनी को हीराकसीस कहते हैं जो आमवाजारों में विकती है अगरेजी में इसका नाम सल्फैट आफ आईरन और पंजाबी में काही या कोकाही कहते हैं (नूरमुहम्मद अजमुबक्कल लाहौर) (सुफहा १० किताब अखबार अलकीमियां १६/३/१९०५)

### दोनों कसीसों के गुण

कासीसद्वयमम्लोष्णं तिक्तं केश्यं दृशोर्हितम् । हन्ति कण्डूविषश्चित्रमूत्रकुच्छरकफामयान् ॥२९॥

(बृहद्योगतरङ्गिणी)

अर्थ–दोनों प्रकार की कसीस, खट्टी, गरम, चरपरी, केशों को तथा नेत्रों को हित है, खुजली, विष, सफेद कोढ, मूत्रकृच्छ्र और कफ के रोगों को नाश करता है।।२९।।

### कसीस भक्षण के गुण

बिलनाहतकासीसं क्वान्तं कासीसमारितम् । उभयं समभागं हि त्रिफलावेल्लसंयुतम् ॥३०॥ विषमांशघृतक्षौद्रप्लुतं शाणमितं प्रगे । सेवितं हिन्त वेगेन श्वित्रपाण्डुक्षयामयान् ॥३१॥ गुत्मप्लीहगदं शूलं मूलरोगं विशेषतः । रसायनविधानेन सेवितं वत्सराविध ॥३२॥ आमसंशोषणं श्रेष्ठं मन्दाग्निपरिबीपनम् । पिलतं विलिभः सार्ध विनाशयित निश्चितम् ॥३३॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गन्धक के साथ मारा हुआ कसीस और कसीस के साथ मारा हुआ वैक्रान्त इन दोनों को सम भाग लेकर त्रिफला और बायबिडंग (एक माशा) के साथ विषम भाग घृत तथा शहद में मिलाकर एक रत्ती सेवन करे तो सफेद कोढ, पांडु, क्षय, गुल्म, प्लीहा, श्रूल, बवासीर को एक वर्ष तक रसायन विधि से सेवन करने से नाश करता है। और यह आंव का मुखानेवाला अग्निवर्द्धक और बलीपलित को नाश करता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।।३०-३३।।

### कसीस की शुद्धि

कासीसं शुद्धिमात्रोति पित्तैश्च रजसा बियः ॥३४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कसीस को पित्तवर्ग की तथा स्त्री के रज की भावना देवे तो कसीस निश्चय शुद्ध होगा॥३४॥

#### तथा च

सकृद्भृंगाम्बुना क्लिश्नं कासीसं निर्मलं भवेत् ॥३५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जलभंगरे के रस की एक बार ही भावना देन से कसीस गुढ़ हो जाता है।।३५॥

### कसीस के सत्त्वपातन की विधि

तुवरीसत्ववत्सत्त्वमेतस्यापि समाहरेत् ॥३६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जिस प्रकार फिटकरी का सत्त्व निकाला जाता है, उसी प्रकार कसीस का भी सत्त्व निकालना चाहिये।।३६।।

### फिटकिरी का उत्पत्ति भेद और गुण

सौराष्ट्रधमिन सम्भूता मृत्सा सा तुवरी मता । वस्त्रेषु लिप्यते यासौ मंजिष्ठारागविन्धनी ॥३७॥ फटकी फुल्लिका चेति द्वितीया परिकीर्तिता । ईवत्पीता गुरुः ब्रिग्धा पीतिका विषनाशिनी ॥३८॥ व्रणकुष्ठहरा सर्वकुष्ठद्री च विशेषतः । निर्भारा शुभ्रवर्णा च ब्रिग्धा साम्लाऽपरा मता ॥३९॥ सा फुल्लतुवरी प्रोक्ता लेपात्ताम्नं चरेवियम् ॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सौरठ देश के पाषाणों में उत्पन्न हुई जो एक प्रकार की मिट्टी है उसे तुवरी कहते हैं, कपडो पर जिसके लगाने से मजीठ का रंग उत्तम हो जाता है फटिका और फुल्लिका इन भेदों से फिटिकरी २ प्रकार की है, यह विष फोडे और कुष्ठ को विशेषकर नाश करती है, और इससे भिन्न सफेद वर्णवाली हलकी चिकनी और खट्टी होती है। फूल्ल (फूल) फिटकरी वह उत्तम होती है, जो कि लेप करने से तांबे को सा जाती है॥३७-३९॥

### फिटकिरी के गुण

कांक्षी कषाया कटुकाम्लकण्ठ्या केश्या व्रणझी विषनाशिनी च । श्वित्रापहा नेत्रहिता त्रिदोषाशान्तिप्रदा पारदजारणी च ॥४०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-फिटिकरी कसैली, कडवी और खट्टी होता हैं, कंठ और केेग्रन के हितकारी है, त्रण और विष की ओर श्वेत कोढ की नाशक नेत्रों के हित त्रिदोष को शान्त करनेवाली और पारद को रंगनेवाली है।।४०।।

### फिटिकरी की शुद्धि

तुवरी काञ्जिके क्षिप्ता त्रिदिनाच्छुद्धिमृच्छति ॥४१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-फिटिकिरी जो कांजी में घोलकर तीन दिवस तक रहने देवे फिर पानी को सुखाय लेवे तो फिटकरी शुद्ध होगी॥४१॥

### सफाई फिटकिरी (उर्दू)

फिटिकरी को मिस्ल पानी के हल करो और एक शीख जस्र की उस पानी में डाल दो चन्द अर्से में इस शीख पर फिटिकरी की कल में जम जावेगी जो निहायत साफ चमकदार होगी मुजर्रिब है (सुफहा ११० किताब कुश्तैजात हजारी) तरकीब तेल फिटकिरी (उर्दू)

एक कुलफी गिली कूज: गरान यानी कुम्हरों से मय उसके सरपोश के तस्यार करावे उस कुलफी को खुश्क करके, नीलाथोथा, देशी एक तोला, सुहागा एक तोला, कांच सबूज एक तोला, इन हरसे को जुदागाना पीसकर फिर शामिल करके खूब सादा पानी में खरल करें और कुलफी मयसपींश के अन्दरूनी हिस्से में जमाद करके पजावा कुम्हारन् में पका लेवें जब कुलफी और सरपोण पजावे से बाहर निकल आयेगी एक किस्म की रोगनी हुई मालूम देगी जिस कदर चाहरे कुलफी में फिटकिरी सफेद भरकर ऊपर सरपोश दे दे, एक गढा खोदकर उसमें एक मन ताजा सरगीन अस्प डालकर ऊपर उसके कुलफी रख दें एक मन सरगीन कुलफी के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर एक बालिश्त के करीब मिरी के तह दे दे अजाँबाद दो अंगुश्त बालू रेत बिछाकर मेंगन बुजकी सरपर आंच दे दे मेंगनबुज तरकीबन पैंतीस सेर के होनी चाहिये इस आंच में खार्जी हरारत पहुँचाना मकसूद है बाद चालीस यौम के जब कुलफी को निकालेंगे तेल से भरी हुई बरामद होगी, तेल की रंगत मिस्ल खून के सुर्ख और घी की तरह से दौहनियत होगी, फज्लह कुछ नहीं होगा अगर सोजाकवाले को एक बूंद खालिस इस तेल फिटकिरी की बताशे में रखकर दी जावे ख्वाह कितने ही अर्से का क्यों न सोजाक हो तीन चार खुराक में बफज्जलहूताला शफा होगी। (सुफहा ३२ किताब इसरार अलकीमियां)

### फिटकिरी के सत्त्वपातन की विधि काराम्लैर्मर्दिता ध्माता सत्त्वं मुश्चित निश्चितम् ॥४२॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-फिटकिरी को क्षार ( जवासारादि) और अम्लवर्ग से घोट २ कर गोली बना मूषा में रसकर धोंके तो फिटकिरी का सत्त्व निकलेगा।।४२।।

#### तथा च

गोपित्तेन शतं वारान् सौराष्ट्रीं भावयेत्ततः। धमित्वा पातयेत्सत्त्वं क्रामणं चातिगुह्यकम् ॥४३॥

(रसरत्नाकर)

अर्थ-फिटकिरी को सौ बार गोपित्त की भावना देकर गोली बनाय मूषा द्वारा धोंके तो फिटकिरी का गुप्त रखने योग्य सत्त्व निकलेगा।।४३।।

(रसरत्नाकर)

अथ हरिताल के भेद और गुण

हरितालं द्विधा प्रोक्तं पत्राद्यं पिंडसंज्ञकम् । स्वर्णवर्णं गुरु तनुपत्रं च भासुरम् ।।४४। तत्पत्रतालकं प्रोक्तं बहुपत्रं रसायनम् । निष्मत्रं पिण्डसदृशं स्वल्पसत्त्वं तथा गुरु ।स्त्रीपुष्पहरणं तत्तु गुणाल्यं पिंडतालकम् ।।४५।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पत्र हरताल, तथा पिंडहरताल के भेद से हरताल के दो प्रकार की है, जिसका रंग सोने के समान हो, भारी और चिकनी हो जिसके पत्ते छोटे २ चमकदार हों उसको पत्रतालक कहते हैं इसी तरह की घनेपत्रवाली जो हरताल हैं, वह रसायन है। जिसमें पत्र न हों, ढेले के समान भारी हो और थोडे सत्त्वाली हो उसको षंडहरताल कहते हैं वह थोड़े गुणवाली हरताल स्त्री पूष्प (रज) को नाश करती है।।४४-४५।।

हरताल की किस्में (उर्दू)

हरताल की पांच किस्में है (१) हरताल उफीं (२) हरताल तबकी (३) हरताल वरकी (४) हरताल बुगदादी सफेद (५) हरताल स्याह हरताल उफीं से मुराद हरताल जर्द से हैं जिसमें पर्त नहीं होते ढेले की तरह होती है-

हरताल तबकी व वर्की दोनों पर्तदार और चमकीली होती है फर्क यह है कि हरताल तबकी के पर्त दबाने से टूट जाते हैं और बरकी के पर्त दबाने से झुक जाते हैं और एमाल कीमियाई में कारामद है।

हरताल बुगदादी यह सफेद रंग का होता है और गोदता हरताल कहलाता है आग पर कायम होता है बाजे इसको संगजराहत और बाजे संबुलफार जानते हैं। लेकिन असल यह है कि गोदंता हरताल अलावह इन दोनों के है बरखिलाप संगजराहत के इसमें पर्त पर्त होते हैं और बरखिलाफ संखियां के कायमुल्नार होता है। रंगत इसकी बिलकुल गाय के दांत की तरह होती है यह खुद ही कीमियां है।

हरताल स्याह, बाज मुहक्ककीन ने इसको गंधक स्याह लिखा है जो दूध को जज्ब कर लेती है और उसका स्तैमाल बूढा नही होने देता और कायाकल्प करता है। (सुफहा अलकीमियां १५८)

### अशुद्धहरताल के दोष

अशुद्धं तालमायुर्घं कफमारुतमेहकृत्। तापस्फोटांगसंकोचं कुरुत तेन शोधयेत् ॥४६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अशुद्ध हरताल आयु का नाश करता है, कफ, वात और प्रमेह को उत्पन्न करता है, दाह, शरीर का फटना और संकोच को करता है इसलिये हरताल को शुद्ध करना चाहिये।।४६।।

हरताल का शोधन

स्विन्नं कूष्माण्डतोये वा तिलक्षारजलेऽपि वा। तोये वा चूर्णसंयुक्ते दोलायंत्रेण शुध्यति ।।४७।।

(रसरत्नाकर)

अर्थ-हरताल के टुकड़े २ कर पोटली में बांध पेठे केरस में वा तिल के खार के जल मे अथवा चूने के पानी में दोलायंत्र द्वारा स्वेदन करे तो हरताल शुद्ध होगा।।४७॥

#### तथा च

तालंक कणशः कृत्वा दशांशेन च टंकणम् । जम्बीरोत्थद्रवैः शाल्यं कांजिकैः क्षालयेत्ततः ।।४७।। वस्रे चतुर्गणे बद्घ्वा दोलायंत्रे दिनं पचेत् । सचूर्णेनारनालेन दिनं कूष्माण्डजे रसे । स्वेद्यं वा शाल्मलीतायैस्तालकं शुंद्धिमाप्रुयात् ॥४९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ–हरताल के टुकड़े २ कर उसमें दशमांश सुहागा मिला जंभीरी के रस में कुछ देर रख कांजी से धोय लेवे फिर उन टुकड़ों को चौलर कपड़े में बांध चूने के पानी से मिली हुई कांजी में एक दिन स्वेदन करे फिर पेठे के रस में फिर सेमर के रस में एक दिवस तक स्वेदन करे तो हरिताल की शुद्धि होगी॥४८॥४९॥

### हरताल को पिघलाकर साफ करना या चर्ख देना बेरी के पत्तों में (उदू)

हरताल को कोरी हांडी में ऊपर बेरी के पत्ते रख कर चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे बेरी की लकड़ी की आग जलावे तो हरताल पिघल कर साफ हो जाती है (सुफहा ५६ किताब कुश्तैजात हजारी)

सफाई हरताल (उर्दू)

नौआदीगर, हरताल को पांच सेर स्याह गाय के पेशाब में और पांच सेर कांजी में और पांच सेर दही में अलहदा डोलजंतर करें और जब आध सेर पानी रह जाया करे निकालकर दूसरे जंतर में पकावे बादहू हरताल मजकूर को कपड़े में लपेटकर अठारह दिन तक पेठे में रसे बादहू बासी दही में सहक करके अमल में लावे (सुफहा अकलीमियां १७४)

सफाई हरताल (उर्दू)

हरताल मुसफ्फा करने की तरकीब अमल शम्सी के वास्ते अगर आधसेर हरताल हो तो पांचसेर कुरथी में पानी डालकर बारह पहर तक डोलजंतर करे और भाप दे और आग खेरकी लकड़ी को जलावे बाद उसके बारह प्रहर तक सज्जी में पानी मिलाकर डोल जंतर भापी करे इसी तरह पर दोनों चीजों के जो शाँदे की बारह बारह प्रहर तक भाप दे मुसफ्फा हो जायगा और अमल कमरी के वास्ते हर एक चीज में तीन तीन अमल करे साफ हो जायगा (सुफहा अकलीमियां १७३)

१-नोट खैर की आग तेज होती है-

हरताल के गुण

श्लेष्मरक्तविषवातभूतनुत् केवलं च खलु पुष्पहृत्स्त्रियः ॥ स्निग्धमुष्णकटुकं च दीपनं कुष्ठहारि हरितालमुच्यते ॥५०॥

(रसत्नसमुच्चय)

अर्थ-हरताल कफ, रक्तविकार, विष, वात और भूत का दूर करनेवाली है, केवल स्त्रियों के रज का नाण करती है हरिताल चिकना, उष्ण, कडुआ, दीपन और कोढ को दूर करता है।।५०।।

## हरतालभस्मविधि

बीस टंक लीजै हरताल । नान्हों फोर खपरिया घाल ।। जरकी छाल सफोंकातनी । मुखे बांटि चूरन करघनी ।। खपरा चूल्हेपर राखिये ।। बाखर चूरनसों ढांकिये ।। तातर आग अल्पसी करें । एक पहर जो मन्दी करें ।। यह बाखर जहां धुवीं करेय ।। तिंह २ ठौर चूरन देय ।। खपरा चार पहर ज्यों तपै ।। ताके गुनको कौनहि जपै ।। तब रोगीको दीजै खान । कुछ अठारह जाव निदान ।। जैते स्रोनित रक्त विकार । कविजन कहै जे जाहिअसार ।। (बड़ा रससागर)

अपामार्ग (ओंगा) की भस्म एक सेर पक्का, पीपल छाल की भस्म एक सेर पक्का, इन दोनों को मिलाय देणा फिर तबकिया (पत्रात्मक) हरताल देकर हांडी में रखनी और ऊपर नीचे रख भर देनी और हांडी के मुखपर मुद्रा करनी, उस हांडी को चूल्हेपर चढाय आठ पहर तक आग देनी जहां धूवां निकलता हो वहां राख से दाब देना तो हरताल की भस्म होगी, यह सिन्निपातादि रोगों को दूर करता है। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## तथा च श्वेत भस्म

हरताल यथेष्ट लेकर हांडी में अपामार्ग भस्म, पलाशभस्म, वा अश्वत्थ (पीपल) की भस्म पाकर, ऊपर त्रिकटुका चूर्ण पाकर ऊपर हरिताल रखकर, ऊपर चूर्ण ऊपर बाकी भस्म पाकर, बंद करके चार प्रहर आग देणी तो हरताल की श्वेत भस्म होगी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

हरिताल, बीस माशे, फिटिकरी ४० माशे, करंजमज्जा ४० माशे करंजमज्जा और फिटिकरी दोनों की तह पर हरिताल रखसर ऊपर भी दोनों की तह देके कुञ्जे में सात सेर पक्के दी आग देणी हरिताल भस्म होगी सुराक आधी रत्ती से एक रत्ती तक ५० दिन में कुछ हटै। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## हरिताल शंखिया भस्म ढाक की राख में

पलाशभस्म मध्ये हरिताल और शंखिया बणता है (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

## कुश्ता हरताल बरकी खाकलोध में चार पहर में (उर्दू)

लोध पठानी, एक सेर को फूंक कर खाकिस्तर बाा ली जावे बाद अजालोध पठानी में हरताल वरकी एक तोला देकर एन वसत खाकिस्तर चूल्हे पर वर्तन सवार कर दिया जावे और नीचे चार प्रहर तक आंच जारी रखे हरताल का सफेद रंग का कुश्ता हो जावेगा, पुराने बुखारवाले को खुराक दो चावल। (मुफहा ५ अखबार अलकीमियां १।२।१९०७)

## हरताल को चर्ल देने की तरकीब नीम के पानी में तर रख भूसी की आंच (उर्दू)

हरताल वरकी एक तोला की सालम डली लेकर वर्ग नीम के पानी पच्चीस तोले में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दे और धूप में रख दे जब तमाम पानी खुरक हो जावे हडताल को अलहदा करके दो कपड़िमट्टी कर जब कपडिमट्टी खुरक हो जावे भूसी चावल चालीस तोले की आंच दे मगर हवा से बचाकर जब सर्द हो जावे निकाल ले, हरताल चर्ख खाकर बरंग मुर्ख किसी कदर स्याही माइल बरामद होगी, यह हरताल चर्ख खुर्दह मरीज जिरियान के एक चावल बराबर रोजाना बालाई या मसका में खिलाना अकसीर का हुक्म रखती है, पुराने बुखार व खाँसी का तीन खुराक में कलाकुम्भा हो जाता है, मरीज दमे को हलवे में रख कर देना चार खुराक में कामिल शफा होती है, अगर एलुवा और कुरता सदफ (सीपी) के साथ मिलाकर बवासीर वाले को खिलावे उम्रभर बवासीर नहीं होती। (मुफहा ५ अखवार अलकीमियां १६।९।१९०७)

## हरताल की सफेद खाक करने की तरकीब (उर्दू)

तुरूम मासफर यानी कड को हरताल के बरावर लेकर नजरून यानी जवास्तार मिलाकर रात भर गरम तनूर में रखे दूसरे रोज निकाले सफेद हो जायेगा (सुफहा अकलीमियां १७४)

फवायद कुश्ता हरताल कायमुल्नार (उर्दू)

(१) हरताल कायमुल्नार और मुशम्मा को यह भी खास्सा है कि फटे हुए दूध को अजसरनौ दुरुस्त कर देती है, (२) फटे हुए खून को जजामी के दुरुस्त कर देती है (३) फेफडे का जो मर्ज सिलमें होता है इसी हरताल से मुन्दिमिल होकर सिलका इलाज हकीकी हो जाता है (४) जितने जरूम और फोडे अन्दरून जिस्म होते हैं सबका इलाज इस हडताल से कामिल होता है (५) पुराना कर्सा सोजाक का इसी हरताल से दो चार रोज में अच्छा हो जाता है। (मुफहा नं० १४ अखबार अलकीमियां १।६।१९०७)

## कुश्ता हरताल बजरिये सत्यानाशी दाफै आतिशक व जजाम (उर्दू)

तरकीब कुश्ता हरताल वर्की, वर्ग सत्यनाशी मय शास को बारीक पीसकर पांच सेर का नुगदा बनाकर दिमयान में एक तोले हरताल बरकी रखकर किसी वर्तन में ऊपर से सरपोश ढांककर बीस सेर उपलों की आंच दे २४ घंटे के बाद सर्द होने के निकाल ले बफज्ल खुदा उमदा कुश्ता होगा अर्जा जजाम व आतिशाक के लिये हुक्म अकसीर रखता है, खुराक एक चावल से कम, बालाई या घी में रखकर खाना चाहिये आर्जः जजाम व आतिशक के लिये हुक्म अकसीर रखती है खुराक एक चावल से कम बालाई या घी में रखकर खाना चाहिये और गिजा में कसरत घी की करना चाहिये (सुफहा नं० १२ अखबार अलकीमियां १६।६।१९०७)

## कुश्ता हरताल बरकी का नुसला फासफोरस में तर कर बकायन की लुबदी में ५ सेर कोयलों की आंच (उर्दू)

एक साहब संगतरा जिला स्यालकोट से बयान फर्माते हैं कि अगर हरताल बरकी को फासफोरस में तर करके दरस्त बकायन में आधसेर जुगदे में रखकर मजबूत गिलेहिकमत करके पांचसेर कोयलों की आंच दे दे तो हडताल कुश्ता हो जाती है जो साहब इसका तजरुबा करें अखबार अलकीमियां में अपने तजरुबे को जरूर दर्ज करा दें। (सुफहा अखबार अलकीमियां १६/११/१९०६)

## कुश्ता हरताल त्रिफला चोया दे शहद में तर कर बेर की छाल और थूहर के दूध की लुबदी में १० की आंच

हलैलाकलां दस तोले, आंबला दस तोले, बहेड़ा दस तोले, सबको नीमकोब करके दो सेर पानी में तीन रोज भिगो कर जोण दे जबिक एक सेर पानी रहे तो नीचे उतार कर छान लेवे बाद हरताल बरकी दो तोले की एक डली लेकर इसको कड़छी आहनी में रखकर नीचे नरम आग जलाकर पानी मजकूर का चोवा दे, जब तमाम पानी जब्ज हो जावे तो नीचे उतार ले बाद पोस्त दरस्त बेर ताजा २० तोले शीर जकूम ३० तोले मिलाकर खूब घोट कर नुगदा बना लेवे और हरताल की शहद खालिस में आळूदह करके नुगदे में रख कर गिलेहिकमत करे और दो सेर पाचकदस्ती की आग देवें तो हरताल कुश्ता बरंग सफेद होगा बदकर निस्फ चावल मुनक्का या मसका में मरीज की तिबयत देखकर खिलावे, इन्शा अल्लाह कौहना से कौहना दमे के लिये निहायत ही मुफीद है। (८८ सुफहा १४ अखबार अकलीमियां १६/११/१९०६-१)

## कुश्ता हरताल वर्किया सफेद रंग नींबू के रस में घोट टिकिया बना जीरा सफेद में दो कंडों की आंच (उर्दू)

हरताल एक तोले को २० तो० लैमूं के पानी में खरल करके टिकिया बनावें और वह खुश्क करके एक पाचकदश्ती में गढ़ा खोदकर दस तोले जीरा सफेद फर्श व लिहाफ करे और दूसरा उपला रख कर किसी महफूज मकान में आग दे और सर्द होने के बाद निकाले, कुश्ता सफेद रंगत का बरामद होगा।

(सुफहा ११ अखबार वैशोपकारक लाहौर १४/११/१९०६)

## तरकीब कुश्ता हरताल घीग्वार में सात दिन घोट टिकिया बना हरनखुरी की लुगदी में दस सेर की आँच (उर्दू)

हरताल बरकी १ तोला घीग्वार (क्वारगन्दल) के रस में ७ दिन खरल करे फिर टिकियां बनाकर सुखा लेवे और हरन खुरी के आध सेर के नुगदे के दिमियान इस टिकिया को रख कर कपरौटी करके दस सेर की आंच दे दे तो कुक्ता हो (सुफहा ९ अखबार देशोपकारक ५/१२/१९०६)

## हरितालभस्म

ब्रह्मनौनिया को रस करै। काढ़ि निपनिया न्यारो धरै।।
तिहि हरिताल खरिल दिन तीन। सुकै सुकै चौदह दिनकीन।।
बहुरि काच के सम्पुट भरै। गजपुट जुगित भली विधि करै।।
यों हरिताल टंक दश होय। पांच सेर छैना ले कोय।।
गजपुट में दीजै परजारि। बहुरि सिराने लेय निकारि।।
कुळ जुग्यारह याते जाय। जो रोगी पथ संजम खाय।।
(रससागर)

## कुश्ता हरताल नीम के पानी में घोट टिकिया बना खाक पीपल में चार पहर की आँच (उर्दू)

अगर नीम के पानी में जो मुकत्तर कर लिया गया हो हरताल बरकी को उसमें खरल करके टिकिया बनाकर साये में खुश्क कर लें फिर खाकिस्तर पीपल में देकर नीचे चार पहर की आंच जलाई जावे तो हरताल कुश्ता हो जाती है, बुखार, इश्तशकात, दमा, नामर्दी, वगैरह सबके लिये खुराक डेढ चावल (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां १६/२/१८०७)

#### तथा च

पुनि हरिताल खरल में देय । दश पल के ग्यारह पल लेय ।। कारी रायसेन के फूल । रसकाढत जल देय न भूल ॥ इस रस सात द्यांस भर देय । बहुरि चमेली पान हिलेय ॥ याहु के रससों दिन सात । सब बूँटिन की येक बात ॥ औट ओटि के लीज छानि ॥ खरिर सात दिन कविजन कहैं । लोढा ज्यों न एक पल रहें ॥ रस ग्वारि के खरिरजी प्रीति । सातों द्योस पाछिली रीति ॥ पुनि गोली कीजिये सुजान । मुनिबल्लभ कैसे फल जान ॥ बहुरि सुखै के सीसी भरें । कपरौटी दश ताकी करें ॥ छैना साठि तीनसै गनै । अतिनीचट लीजे आरनै ॥ विन में गजपुट देय बनाय । जो दिन आग एक दहकाय ॥ बहुरि सिराने लेय निकाल । पुरुप्रसादते बैठे ताल ॥ जितै किते मानसके रोग । यह हरताल भयो तिन जोग ॥ अरु रुकती तांबेकी खाय । देति हि सलु सफेद हो जाय ॥ (रससागर बडा)

#### तथा च

तबक बीन लेवै हरताल । बारह पहर खरल में घाल ।। आठ पहरलों खरले गुनी । एक भाप पुठ भाषै मुनी ।। ऐसी पुट चौदहदे बीर । खरिर खरिर बकरी के छीर ।। काचढारि जो हांडी होय । तिनको डौरू कीजै लोय ।। औषधि करिकै मुद्रा करों । एक द्यौस जा सूखन धरै ।। तब चूल्हे पै देय चढाय । है दिन मन्दी आगि बराय ।। पुनि चढती चढती बारिजै। लकड़ी खैर वर की बारिजै।। चौंसिठि पहर दीजिये आग । रात द्यौस ताके ढिग जाय ।। शीतल स्वांग दीजिये हौन । तब उतारिके खोले दौन ।। ऊपर की हांडी सत होय । तरहर खरिल जानि जैलोय ।। ता सतसम कपूर रस लेय । शंखद्राव सों सोखन देय ।। द्वै दिन घालि खरल घसलेय । औषधि पुनि शीशी में देय ।। यंत्र खारिका लेय पचाय । शीशी फेर फेर के राय ।। जैसे बैठि तहनसी जाय । ऐसी भांति सिद्धि ह्वै जाय ।। आधी रत्ती खायगो सोय । जाके होथ बहुतसी जोय ।। तबही करै चन्द्र की कांति । रोगन दूर करैं बहु भांति ।। अपसमार मन्दाग्नी जोय । कुष्ठ अठारह छिन में जाय ।। सन तेरह चौरासी बात । कास श्वास नासै जा सात ।। दन्तरोग मुखरोग नसाय । पीनस और सिरोवर्त जाय ।। विधि जो रोग मानस कीन । ते सब या औषध आधीन ।। रस कल्यान या रस को नाम । सो आवैहै सबन के काम ।। जैसी जुगति कही जु बलानं । जो ऐसी करसकै सुजान ।। यह निहचै के जानौ सन्त । दुख दारिद्र भाजै छिनमंत ।। यह रसरतनागरे कही । कीनी बंगसैनते सही ।। (रससागरबङ्ग)

#### तथा च

हरताल को भेड़ के दूध में ७ सात दिवस तक खरल में घोटे फिर जमालगोटे के तैल में खरल करनी तैल हरिताल से दूना लेना आतणीणी में भर के अष्ट प्रहर अग्नि देनी फिर तैल में खरल करनी और बारह प्रहर आग देनी फिर खरल करके १६ सोलह प्रहर की आग देनी जब तक अधस्थ न होवे तब तक बारंबार अग्नि देणी, जब सब अधस्थ हो जावे तब काष्ठोदुम्बर के क्वाथ से कुष्ठी को देणी, १ एक रत्ती ऊपर से दुग्ध घृत पिलावे इस प्रकार कुष्ठी को सात दिन देणी लवण नहीं देना। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

पीरे पान आक के आनि । कूट निचोर लेय रस छानि ।।
ले हरताल टंक चालीस । उह रस चररे पुट इकईस ।।
रसरतनागरे मतलह्यों । यंत्रखारिका कविजन कह्यो ।।
मन्दी आग पहर द्वैचारि । चार पहरशर अगिन पजारि ।।
चार पहर ज्यों जठरा कही । गुरुप्रसाद ग्रंथन में लही ।।
इही भांति कै सीसी तीन । चंदिया बैठि जाय गुनलीन ।।
गुन अनिता को सकै बखानि । यह हरताल शुद्ध समजानि ।।
मंडल कोची कुठठ न रहै । रकतिवकार जाय कि कहै ।।
(रससागर)

#### तथा च

रस सैमरि फूलिन को लेहु । सत्तरि पुट हरतारिह देहु ।।
खरल सूत सुख जाय हूँ छार । जोर सुदीजै सत्तरिबार ।।
बारह पहर बालुका आगि । शीशी के नारे उडलागि ।।
पुनि सत खरले वेही रीति । सैमर के रससों करि प्रीति ।।
पहिलीसी विधि जाते सही । सीसी सात पंच कविकही ।।
तांबो श्वेत करै छिनमास । बंगनीर सौबेगो सात ।।
रस रतनाकर कही बखानी । करमतनी गति विधि ना जानि ।।
कुष्ठ अठारह रहै न गात । सिन तेरह चौरासी बात ॥
(रससागर बड़ा)

#### तथा व

ले हरताल सेरभर मीत । जाके तबक होय अतिपीत ।।
अंडी कीकर मींगनी पाय । एक सेर जेताके आय ।।
पाके पान गोवरी आनि । तिनहिं दोंच रस लीजै छानि ।।
ता रस खरिल पंच किव कहै । तीस पहर ज्यों हाथ न रहै ।।
आध सेर सीसीमें भरै । भुद्रिका करै जु खरिका धरै ।।
चढती चढती आगिजु कही । सोरह पहर रैन दिन सही ।।
सीतल भये लेहु सब फोरि । खरल माहि पुनि देय बहोरि ।।
बहुरचो रस जु प्याज को लेय । पुनि जु पहर बारह भरदेय ।।
जाय सातई सीसी बैठि । ताके रहै लिच्छमी पैठि ।।
जापै कृपा धनीकी होय । इह विधिकों कर जाने सोय ।।
(रससागर बड़ा)

#### तथा च

पल पांचक लीजै हरताल । लेहु सिरस की पल भर छाल ।। खरल करै सुबै के पीस । पुनि सीसी घाले किव ईस ।। जंत्रवालुका में सो कि । तामें मुखिह न मूदे करैं ।। पुनि तातर हर देय के दि । पहरकर माहि नीर हो जाइ ।। जब जाने पिघलो हरताल । चार टंक तब सोरा डाल ।। दूरि मयेते सोरा मेलि । परतिह अग्नि में करिहै पेलि ।। जानो निकस गई जब झाँक । तब मुद्रा कर शोशी ढांक ।।

बारह पहर बारि कठफारि । तब नीचै बैठे हरतारि ।। जाके ऊंचे भाग लिलार । ता पाछै बैठे हरतार ॥ कुष्ठ हरै सब रक्तविकार । और बात जाने करतार ॥ (रससागर)

#### तथा च

सेत काच तबकी हरतार । ग्रंथ देखि कहै सैदपहार ॥
तब तेजाब साबुन को आन । इकईस पुट खरिलयो मुजान ॥
सीसी आगि दीजिये तिसी । सोरह पहर जानिये जिसी ॥
जंत्रवालुकाकी यह बात । सीतल भये फोरिये प्रात ॥
पुनि सतु ले खरले उहि नीर । बारह पहर मुनै बलबीर ॥
जितने खरल आगि दे तिसी । सीसी आठ जानिजै इसी ॥
जो शुभ कर्म होय तातनै । तरहर बैठे कविजन भनै ॥
खाये वृद्ध तरुण उनहार । अरु शरीर के जांहि विकार ॥
(रससागर बड़ा)

#### तथा च

समकै लै पारो हरतार । खरल घाति तब करै विचार ॥
पुट इकईस नींब के देय । इकइसौ पुट ग्वारि के गनेय ॥
जितनौँ थूहो तितनौँ आकु । देहु दूध पुट पहिले ताकु ॥
घाति कचहरी मुद्रा करै । बारह पहर बालुका धरै ॥
ऐसी सीसी तीन चढाय । जौ लों बैठि तहनसी जाय ॥
मानुस देह रोग हैं घनै । याके बाये ह्वें सब मनै ॥
(रससागर बड़ा)

#### तथा च

लै पल पांच तबक हरतार । सूत एक पल यहै विचार ।। घिंस कजरीकी बीनुकताय । एक पहर ज्यों अतिखरराय ॥ ता पाछे जु नीब के पान । नीर बांटि के बस्तर छान ॥ वा रस सौ १०० खररै यह रीति । बारह पहर जाइजो बीति ॥ बहुरि मुखाकरि सीसी भरै । मुद्राकै पुनि सूखन धरै ॥ जंत्र बालुकामें सो धरै । आगि पहर द्वै मन्दी करै ॥ पुनि चढती चढती वे आगि । सोरह पहर रैन बिन जागि ॥ आठ पहरलों छुवै न कोइ । जैसे सीसी शांतल होइ ॥ तब सीसी देखिये उघारि ॥ पारो ताल उडि लागे नारि ॥ लीजै तबहिं कचहरी फोरि । वो ही रसखरिये बहोरि ॥ खरिल बहुरि पहिली मरजादि । संख्या जैसी कही है आदि ।। याको है पन्द्रह की आगि । पुनि औषध नारै उडि लागि ॥ बहुरि खरिरयो ग्यारह जाम । ग्यारह पहर आणि ते ताम ॥ पुनि दस खररि दसैंदे आगि । इस विधि पहर करो सब भागि ।। चौदह सीसी बैठे सोय । इह विधि जो तालिह सत होय ।। चौदह दिन तंदुल भरि खाय । ना से कुष्ठ जे बुरी बलाय ।। तीनों जुर तेरह सनिपात । अपसमार छिन लगे न जात ।। और बाय चौरासी जिती । सायेते सब नासै तिती ।। जो शुभ करम होय ता तनै । सो वैसे करै कविजन भनै ।। जो तरहर बैठे हरतार । तौ निहचै तूठे करतार ।। (रससागर बड़ा)

#### तथा च

रस हरतार संक्षिया होय । आना बार चार पल लोय ।। आक दूधसों बारह पास । खरलत गुनी न होय उदास ।। पुनि बारह थूहे को छीर । बारह छेरी को बिन नीर ।।

चौथे बहुरि भेडको आनि । यहै बहुरि बारह ज्यों जानि ।। मुलै मुकैहु चारि पुट देय । तब जु कचहरी मांहि भरेय ।। अगिन पहर बारह की कही । ऐसी गुरुग्रंथन में लही ।। जैसी जुगति एककी कीन । गुनी करीये सीसी तीन ।। चांदी बैठि तरहटी जाय । याकै गुन पहुमी न अमाय ।। इतनेही में जाने अजान । रसरतनागर कही बखान ।। या औषधि को खावे हेत । तांबा को करि जाने सेत ।। (रससागर बड़ा)

कुश्ता हरताल व शिंजर्फ (उर्दू)

हरताल बर की एक तोले को अञ्चल बरगद की डाढ़ी के चार तोले नुगदे में देकर और इसके ऊपर एक पार्चे का टुकड़ा लपेटकर रोगन तलख में दो घंटे तक पकावे बादह अलहदा करके हुलहुल बूटी के एक सेर नुगदे में हड़ताल मजकूर देकर खूब मजबूत कपरौटी करके पांच सेर चीथड़े (पार्चा वोसीदह) को आंच दे जब सर्द हो जावे निकाल ले, निहायत उमदा बरंग सफेद कुश्ता बरामद होगा, हुलहुल एक जाड़ का नाम है कद एक हाथ पत्ते छोटे फली बारीक पैदायस मौसम बरसात में इसी तरकीब से शिंजर्फ कुश्ता हो सकता है आजमूदा है। (सुफहा ७ किताब अखबार अलकीमिया १६/३/१९०५)

## कुश्ता हरताल चन्दर अरकों में घोट टिकिया बना ढाक की खाक में (उर्दू)

हरताल बर्की पाव भर पुस्ता को अव्वल शीर मदार १२ तोले में सरल करे बादह शीर जकूम (डुंडथूहर) २२ तोले में फिर पाव भर कुचलां लेकर दो सेर पानी में पकावे, जब सेर भर पानी रह जावे तो बदस्तूर हरताल में जज्ब करे, अजाँबाद अफयून दो छटांक आधसेर पानी में इसमें सोख्त करे, इस तरह यकेवाद दीगरे हस्वजैल बूटियों का पानी हडताल में खुश्क करे, इस तरह भाँगरे का दो सेर पानी भी इसमें सोस्त करे, इस तरह यकेवाद दीगरे हस्वजैल बूटियों को पानी हडताल में जज्ब करके बारीक टिकियां बना लें, अर्क सम्हाल ऽ।। सेर, अर्क हाथी शुंडी ऽ।। सेर, अर्क शाह तरह ऽ।। सेर फिर इन टिकियों को एक सबूचह गिली में खाकिस्तर पलास ४ सेर देखकर सबुचह को मजबूती के साथ गिलेहिकमत करे, जब खुश्क हो जावे देगदान पर रखकर सोलह पहर तक नीचे तेज आंच दे, बाद सर्द होने के निकाल ले, हडताल बरंग सफेद कुश्ता बरामद होगी, खुराक एक सुर्ख, यह कुश्ता हस्बजैल मर्जों को फायदा करता है, कुव्वत वाह के लिये बालाई में रसकर सादा पानी के साथ, इमसाक के लिये जायफल के साथ, पुरानी आतिश के लिये, पान के साथ, जिस औरत का हैज न बंद होता हो, शहद के साथ पुराने ताप के लिये सत्त गिलोइ के साथ जिसने कच्ची हरताल खा ली हो, आकरकरा के साथ, धातुजारी के वास्ते मिश्री के साथ, बवासीर के लिये जौसार ३ माशे कंद स्याह यक तोला के साथ, आँख के दर्द के लिय रोगन जर्द के साथ, (बाकी आयन्दा) (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां १/६/१९०५ ई0)

## कुश्ता हरताल अर्कों में घोट टिकिया बना ढाक की खाक में (उई)

लीजिये हरतालबर्की पावभर, पीसिये उसको खरल में डालकर । बूटियां जिनका बताएं हमपता, लीजिये उन से अरक हर एकका । एक बूटी के अरक में रोज, पीसते रहिये उसे अनेक रोज । कर चुकौ हर एक अर्क में जब खरल. जर्रा जर्रा इसका हो पानी में हल। पतलीपतली इसकी फिर टिकियां बनाउ, सायेमें इनको हिफाजतसे सुखाउ। इकगिली बर्तन में लेकर सेर पांच, भर के खाकितर पलास दे दीजै आंच। आंच को जब हो चुके सबा बहर, फिर निकालै आग ठंडी देखकर । कुश्ता बन जावेगा मिस्ल सीमे खाम, दर्दमंदो के बहुत आवेगा काम । बूटियां यह हैं बता देते हैं हम. नज्म में कर देते हैं इनको रकम । भागरा, जक्कूम, बिसखपरा, कुंबार, ब्रह्मडंडी, हाथीणुंडी और मदार । सात यह है आठवीं है काच पांच. याद करने में न कीजै तीन पांच। निस्फ रत्ती इसका मिकदारे ख्राक, सत गिलोके साथ तप हो जाइ नाक। हीगसे इसको मिलाकर खाइये, मुखलिसी दर्देशिकम से पाइये । दर्दसे बेताब हो आंखे अगर, काली मिर्च इस्में खाओ डालकर । खाइये परमेह में हल्दी के साथ, रोकिये फीले रवां जल्दीके साथ । मिलके हो जल नीमसे तासीर यह, हो जजामीके लिये अकसीर यह । कुळ्वते मर्दी हो बाह हो बेश्तर, तुरूमे उटंगन इससे मिलजावे अगर । (सुफहा नं० १६ अखबार अलकीमियां ।१६/६/१९०५)

कुश्ता हरताल अकसीरी (उर्दू)

सरगीन गोकसे अर्क टपकाकर उस अर्क को जेरनेख में लपेटकर दर्मियान एक बेंगन के कपरौटी करके आग नरम देवे, सात बेंगनों में इसी तरह करने से कलई कजा कर देता है और इक्कीस बार करने से मिस को रंग देता है। (अजव्याज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी)

## कुश्ता हरताल अर्क घीग्वार में घोट टिकिया बना पीपल की राख में आंच हांडी में (उदू)

सूर्मा बराइ बुखार हरिकस्म हरताल तबकी २ तोले आब घीग्वार से खरल करके टिकिया बनाकर साये में खुश्क कर ले और खाखिस्तर पीपल दरस्त को एक हंडिया में भर कर दर्मियान में टिकिया मजकूर को रखकर सरपोश देकर मुंह गिले हिकमत करें, आठ प्रहर नीचे आंच जलावे, कुश्ता जायगा। (सुफहा ४१ किताब अखबार अलकीमिया १६/8/१९०५)

#### हरताल भस्म

मीठे सेव के रस में हरताल तबकी साबूत भस्म होती है।

## हरताल के सत्त्वपातन की विधि

कुलित्यक्वायसौमाग्यमहिष्टाज्यमधुप्लुतम् । स्याल्यां क्षिप्त्वा विदध्याच्च मल्लेन छिद्रयोनिना ॥५१॥ सम्यङ्निरुध्य शिखिनं ज्वालयेत्क्रमवर्द्धितम् । एकप्रहरमात्रं हि रंध्रमाच्छाद्य गोमयैः ॥५२॥ यामान्ते छिद्रमुद्धाटच दृष्टे धूमे च पांडुरे । शीतां स्थालीं समुत्तार्य सत्त्वमुत्कृष्य चाहरेत् ॥५३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ–कुलथी का क्वाथ, सुहागा, भैंस का घृत और शहद इनसे हरिताल को घोटकर हांड़ी में भर देवे और उस हांड़ी के मुख पर छेदवाला ढकना ढांक मुद्रा कर देवे, फिर एक प्रहर तक मन्द मध्य और तीक्ष्ण क्रम से अग्नि देवे और छिद्र पर गोबर रख देवे. एक प्रहर अग्नि देने के बाद गोबर को हटाकर छिद्र द्वारा देखे कि जब सफेद धुआं निकले तब फिर गोबर से छिद्र को बन्द कर देवे और शीतल होने पर हांड़ी को उतार कर सत्व को निकाल लेवे।।५१-५३।।

#### तथा च

शुद्धचूर्णस्य पादाशं मर्दयेश्रवसादरम् । चूर्णं द्विगुणतोयेन तत्तोयं निर्मलं पचेत् ।।५४।। शनैर्लवणपाकेन यावत्तत्त्वणं भवेत् । अथ तत्तालकं शुद्धं पादटंकणसंयुतम् ॥५५॥ टंकणार्द्धेन तच्चूर्णं मर्दयेत्कन्यकाद्रवै: । शरपुङ्गाद्ववैरेव शुद्धं तत्कूपिकोदरे । पचेद्यामाष्टकं यावत्सत्त्वरूपेण तिष्ठति ॥५६॥ (एक वैद्य की सम्मति)

अर्थ-बिना बुझा हुआ चूना एक सेर नौसादर एक पाव इन दोनों को २।। ढ़ाई सेर जल में घोल लेवे। इस प्रकार तीन दिवस तक रखा रहने देवे फिर उस पानी को छानि लेवे जिसमें चूने और नौसादर का मैला अंग न हो उस निर्मल पानी में पकावै, जब गाढ़ा हो जाय तब खार निकास लेवे तब हरताल एक सेर, सुहागा आध पाव और तीन पैसा भर पूर्वोक्त बनाया हुआ खार इन तीनों को घीगुवार के रस से और सरफोंका के रस से दो दो पहर घोटि शीशी में भरै और बालुकायन्त्र से आठ पहर की आंच दे। सत्व निकासे इसमें सन्देह नहीं।।५४-५६।।

#### तथा च

जैपालसत्त्ववातारिबीजिमश्रं च तालकम् । कूपीस्थं बालुकायंत्रे सत्त्वं मुंचित यामतः ॥५७॥

(एक वैद्य की सम्मति)

अर्थ-हरताल आध सेर, जमालगोटा का बीज आध पाव, अण्डी के बीज आध पाव, इनको एक पहर घोटि के सीसी में भरै और उसका मुख बन्दकर बालुका यंत्र द्वारा एक प्रहर की आंच देवे, सीसी के ऊपर जो लगा हो उसको हरताल का सत्त्व समझ कर निकाल लेवे।।५७।।

#### तथा च

हरताल को सात दिन कागजी नींबू के रस से, सात दिन घीगुवार के रस से, गोमीक रस से सात दिन, गंगतिरिया के रस से सात दिन घोटि पैसा पैसा भर टिकिया करै और घाम में सुखावै उनको डमरूयंत्र में रख आठ पहर आच दे देंवें, सत्त्व उड़कर हांडी के गले में लग जायेगा, उसको चाकू से खुरच लेवे, उस सत्त्व को आक के दूध से एक दिन घोटि कर टिकरी कर घाम में मुखावै, फेर डमरू यन्त्र में रख कर आठ पहर की आंच देवे, इतनी आंच देने पर यदि टिकरी काले रंग की नहीं आवे तो फिर एक दिन आक के दूध से घोटि टिकरी बांधि मुखा लेवे फिर उसी राख में रख पूर्वोक्त रीति से मुख मुद्राकर बारह प्रहर की आंच दे फिर उसी टिकरी को शराब संपुट में रख दो सेर जंगली आरने कंडों में अग्नि दे शीतल होने पर निकाल लेवे, दो रत्ती खावे तो रक्त विकार दूर हो, श्वास कास दूर हो, शीत दूर हो, धातु पुष्टि होय, ये दोनों क्रिया कल्याण के लिये अनुभूत है, इसमें दोष नहीं है।

#### हरताल भस्म

मधुतुल्ये घनीभूते कषाये ब्रह्मभूलजे ।। त्रिवारं तालकं भाव्यं पिष्ट्वा मूत्रेऽय माहिषे ।।५८।। उपलैर्दशभिर्देयं पुटं रुद्ध्वाय पेषयेत् ।। एवं द्वादशधा पाच्यं शुद्धं योगेषु योजयेत् ।।५९।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-ढ़ाक की जड़ का क्वाथ बनाकर उसके तुल्य सहत मिलाकर औटावे, जब गाढ़ा हो जाय तब उतार कर रख लेवे उससे हरताल को तीन बार भावना देवे फिर भैंस के मूत्र से तीन भावना देवे, सुखाकर संपुट में रख दस उपलों की पुट देवे। शीतल होने पर पुट से निकाल पीस लेवे फिर पूर्वोक्त विधि से भावना देकर बारह पुट देवे तो हरिताल भस्म होगा, इसे समस्त योगों में लावे॥५८॥५९॥

#### हरताल के सत्त्वपातन की विधि

पलालकं रवेर्दुग्धैर्दिनमेकं विमर्दयेत् ॥ क्षिप्त्वा षोडशिकातैले मिश्रयित्वा ततः पचेत् ॥६०॥ अनावृत्ते प्रदेशे च सप्तयामाविध ध्रुवम् ॥ स्वांगशीतमधःस्यं च सत्त्वं श्वेतं समाहरेत् ॥६१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-एक पल हरिताल को एक दिवस तक आक के दूध से घोट एक तोला तिल का तैल मिलावे, उसको शीशी में भर बालुकायंत्र में सात प्रहर तक बंद हवा के मकान में पकावे, स्वांगशीतल होने पर नीचे जमे हुए सफेद सत्त्व को निकाल लेवे॥६०॥६१॥

#### तथा च

छागलस्याथ बालस्य बिलना च समन्वितम् । तालकं दिवसद्वंद्वं मर्दीयत्वातियत्नतः ॥६२॥ युक्तं द्वावणवर्गेण काचकूप्यां विनिक्षिपेत् । त्रिधा तां च मृदा लिप्त्वा परिशोष्य खरातपे ॥६३॥ ततः खर्परकच्छिद्रे तामधाँ चैव कूपिकाम् । प्रवेश्य ज्वालयेदग्निं द्वादशप्रहराविध ॥ कूपीकंधस्थितं शीतं शृद्धं मस्वं समाहरेत् ॥६४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-हरताल से चतुर्थांग गंधक को लेकर बाल बकरे के मूत्र से दो दिवस तक घोटे फिर द्रावणवर्ग (मधु-घृत-सुहागा-चरबी गोमूत्र) से मिश्रित कर काच की शीशी में भर देवे उस शीशी को तीन बार कपरौटी से लीप और तेज घाम में सुखा देवे फिर उस शीशी को खिपरे के छेद पर रख बालुका यंत्र द्वारा बारह पहर तक आंच लगावे। स्वांगशीतल होने पर शीशी के गले में लगे हुए शुद्ध सत्त्व को निकाल लेवे।।६२-६४।।

#### तथा च

पलार्द्धप्रमितं तालं बद्ध्वा वस्त्रे सिते दृढे । बिलनालिप्य यत्नेन त्रिवारं परिशोध्य च ॥६५॥ द्राविते त्रिफले ताम्ने क्षिपेत्तालकपोटलीम् । भस्मनाच्छादयेच्छीद्रं ताम्नेणाऽऽवेष्टितं सितम्।॥ मृदुलं सत्त्वमादद्यात् प्रोक्तं रसरसायने ॥६६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-आधा पल (दो तोले) हरताल को लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर सफेद कपड़े में बांध ऊपर से सुखा सुखाकर तीन बार गंधक का लेप कर गले हुए तीन पल ताबे में उस पोटली को डाल देवे और शीघ्र ही ऊपर से राख से इक देवे। स्वांगशीतल होने पर निकाल लिपटे हुए ताबे के पत्रों पर गले हुए सफेद और कोमल सत्त्व को निकाल लेवे। यह हरिताल का सत्त्व समस्त रसरसायनों में वर्तन योग्य है, इसमें सन्देह नहीं॥६५॥६६॥

#### तथा च

चूना ८ पहर भिगो छोड़ना फिर निकाल लेणा। उस पानी से दरड की हुई हरिताल धोनी और उस चूर्ण में और पाणी छोड़ना फिर नितार कर उससे धोणा, ऐसे तीन बार धोणा फिर मुखाकर एरंडबीज हरिताल से आधे पाकर खूब खरल करना। खरल करके शीशी में पाणा। पर शीशे को मिदी में मूज मिलाकर कूटना उससे लीपना। लेप बराबर एकसा होवे, उस शीशे को वालुकायंत्र में आग देणी। पहिले शीशे का मुख बंद नहीं करना जब पीतिमा उड़ जाय तब बन्द करना, बन्द करके आठ पहर की आग देणी, ऊपर लग जायेगा, सौ उतार लेणा, आधे सत्त्व होंगे फिर उन सत्त्वों को नींबू के रस में वा सिरकें में ८ पहर खरल करके फिर उडाणे।। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### हरताल कायमुल्नार करने की उमदा तरकीब चूने से (उर्दू)

हरताल वर की दो तोले को ५ सेर चूनाकली आवना रसीद में देकर चूने के ऊपर पानी छिड़के। धुआं और गुवार सा बहुत देर तक निकलता रहेगा, जब चूना बिलकुल शिगुफ्तः होकर सर्द हो जावे हरताल चूने में से बाहर निकाल ले, इसी तरह दस बारा दफा अमल करें और हर बार चूना ताजा लेना चाहिये, हरताल कायम हो जावेगी। (सुफहा ३१ किताब इसराहलकीमियां)

#### तथा च

ले हरताल टंक चालीस । धात्री गंधक मासे बीस ।।

बोऊ बांटि जु एकतधरे । घृत में सानि के टिकिया करे ।।
चुपर जुहेडा घरिया मांह । घृत मेलिये दश पल तांह ।।
आग घरी छः मन्द करे । पुनि उतारि सीसी को धरे ।।
जब रातो दीसे हरताल । पुनि उतारके पानी घाल ।।
ता रकेस तारस को नाम । जो खायेते बाढे काम ।।
तेरह सनि चौरासी वात । अरु सब रक्त विकार बिलात ।।
लघु किरिया दिन दीरघ करे । ते निवरे जे जाते गरे ।।
(रससागर बड़ा)

#### अथ हरताल का अग्निस्थायी सत्त्व

युद्धं तालं समादाय द्रोणपुष्पीरसैर्भिषक् ।। दिनानि सप्त संमर्द्धं यन्त्रे विद्याधरे पचेत् ।।६७।। यामानष्टौ पचेदग्नौ स्वागशीतलमुद्धरेत् । अर्ध्वपात्रगतं सत्त्वं गृहीत्वा मर्दयेत्पुनः ।।६८।। त्रिदिनं तद्वसैरेव ततो यन्त्रे पुनः पचेत् । तदधो ज्वालयेदग्निमष्टयाममतिन्द्रतः ।।६९॥ एवं पुनः पुनः कुर्याद्यावत्सत्त्वं स्थिरं भवेत् । स्थैर्यं सर्वस्य नियतं जायते सप्तमेऽहिन ।।७०॥ अष्टमेर्कस्य दुग्धेन मर्दयित्वैकवासरम् । यामानष्टौ पचेदग्नौ कुर्यादेवं त्रिवारकम् ।।७१॥ गलत्कुष्ठे तथा शोथे वातरक्तममुद्भवे । वातरक्तेषु सर्वेषु योज्यं गुजाद्वयोन्मितम् ।।७२॥ चोबचीनीभवं चूर्णं गृहीत्वा टंकमात्रकम् । गुजामात्रेण तालेन मिश्रितं मधुना लिहेत् ।।७३॥ तस्य नश्यित मूलेन फिरंगाख्यो महागदः । व्रणाः शुध्यन्ति सर्वेऽपि फिरंगोत्था न संशयः ।। शीद्रां श्लेष्टमामयं हन्यादनलं च विवर्धयेत् ।।७४॥

अर्थ-हरताल शुद्ध खरल में डारि सात दिन तक द्रोण पुष्पी (गोमा) के रस में घोटे, जब गाढ़ा हो जाबे तब पैसा पैसा भिर की टिकरी बांधि घाम में सुखावै, डमरू यन्त्र में घालि आठ पहर आंच देय स्वांग शीतल होने पर हांडी में जो सत चिपटा उसको चाकू से निकाल लेवे फिर उस सत्व को गोमा मे रस से तीन तीन दिन घोट टिकिया बांध घाम में सुखावे और उमरू यन्त्र में आठ पहर आंच देवे तब हरताल सिद्ध होय। इस हरताल भस्म की दो रत्ती की मात्रा से लेकर आरम्भ करे, अगुली गलनेवाले वातरक्त में देवे तो वातरक्त दूर होता है। चार माशे चोबचीनी का चूरण में एक रत्ती हरताल मिला के शहद के साथ खावे तो गरमी दूर हो गरमी का पीब लोह सूख जाता है, गरमी बेग रुक जाता है, दर कफर हो भूख खूब लागे।।६७-७४।।

#### अकसीर शमसी व अकसीर बदनी

(अव्वल हरताल मोमियां दाफै जजाम व नामर्दी, दोयम रोगन नौसादर कायम हलकूननः अजसाद सोयम हर दोसे रोगन हरताल उर्दू)

हरता बरकी ६ माशे की सालम डली लेकर ७ रोज तक शीर मदार में भिगो रखे बाद निकाल करके कपड़े से शीर वगैर: साफ कर दे जो अच्छी तरह साफ हो जावे। बाद नौसादर ईरानी, नौसादर पैकानी, नौसादर हैवानी, हर सह हम वजन लेकर बारीक सफुफ बनाकर रख ले फिर हरताल को शहद खालिस में आलूदह करके उस पर ४ रत्ती सफुफ मजकूर का छिडक दे और लेमूं कलाँ के अन्दर रखकर ऊपर से गिले हिकमत कर लेवे और मेंगन बूज की अखगर आग में रखकर २० मिनट से ३० मिनट तक तसब्बर करे बाद निकालकर गर्मगर्म नुगदा या गिलोल को तोड़ कर दूबारा शहद में आलुदह करके इस पर ४ रत्ती सफूफ छिड़क कर लैम कलां में रखकर गिले हिकमत करके बदस्तूर अखगर आग में तिश्वया करे। इसी तरह एक तद मर्तब: तश्विया करना होगा, यह भी याद रहे कि ६-६ माशे की दो डली लेकर बदस्तूर तैयार करना चाहिये जो पूरा एक तोले वजन हरताल का तैयार हो जार्व दो अहद लैमूं में होगा यानी ६ माशे एक में और ६ माशे दूसरे में क्योंकि एक लैमूं में एक तोला हरताल का होना मुश्किल है इसलिये अलहदा अलहदा तैया करन लेना चाहिये, बाद असली नुकरा ३ तोले लेकर उसकी कटोरी यानी थाली इस कदर बड़ी बनावे जिसमें ३ तोले पानी पड सके फिर तवा आहनी या गिली पर ५ सेर रेत डाल कर वह कटोरी इस पर रख दे। इसमें हरताल मजकूर रख दे और चूल्हे पर रखकर नरम नरम आग जलावें और अर्कपित्ता रोह का चोवा डालता जावे जबकि एक सेर पित्ता रोह जज्जब हो तो आग बंद करके तवा नीचे उतार लेवे, सर्द होने पर मुलाहिजा फर्मावे, हरताल मोमिया होगा। वकदर एक सूर्ख मिस या नुकरा एक तोले पर तरह करोगे तो वहनम खुदा हस्बनशा कामयाबी होगी और शायद अगर हरताल मोमियाँ का तेल करना मँजूर हो तो रोगन नौसादर का चोया देकर कर लेवे। बरंग सूर्ख तैल तैयार होगा जिसकी तरकीब यह है नौसादर देशी ८० तोला। बारीक पीसकर के हांडी गिली गिले हिकमत शुदः में डालकर उसमें ८ सेर बोल खरस्याह का डालकर बंद करके तीन मन लीद अस्प में जमीन के अन्दर दफन कर लेवे, चालीस रोज के बाद निकाल कर हांडी को चुल्हा पर रखकर नरम नरम आग जलावे और सरपोश को खोलकर देखता जावे जब बोल खुश्क होकर नौसादर बाकी रहे तो नीचे उतार कर बरतन चीनी में निकाले। बाद साव का हांडी या दूसरी हांडी गिले हिकमत करके उसके नीचे तली में सुराख मिस्ल छलनी के करके नौसादर को इसमें डालकर रखे। बाद गजपुट गढ़ा खोदकर उसके अन्दर एक खुर्द गढ़ा बनावे उस छोटे गढ़े में प्याला चीनी का रखकर उसके ऊपर हांडी मजकूर को रख दे जो किनारा थाले से हांडी मिल जावे और सूराख थाले के अन्दर रहे। बाद हांडी के चारों तरफ एक मन रेत डालकर उस पर एक मन लीद अस्प खुश्क डाल दे और आग लगावे जबकि आग सर्द हो तो हिफाजत से हांडी को उठा कर प्याला निकाले, इसमें तेल होगा। वह तैयार शुद: तेल कढ़ाई में डालकर नरम नरम आग जला कर ख़ुक्क कर लेवे तो वह नमक सफेद हो जावेगा। बस दुबारा नमक तैयार श्रदः को बदस्तुर अव्वल सूराखदार हांडी में डाल कर गिले हिकमत करके गढ़े के अन्दर प्याले के ऊपर रखकर और एक मन रेत का डाल कर इस पर एक मन लीद अस्प की आग देवे। इसी अमल से नौसादर का तेल बरंग सूर्ख और मिस्ल शहद के कवाय होगा। बस यह हमेशा ही तेल की सूरत में रहेगा। अब हरताल मोमियां को करछी आहनी में पार्चा अभरक पर रखकर चूल्हे पर रख दे। नरम आग जलाकर चन्द कतरा तेल नौसादर के डालते जावे तो इस अमल से तेल हरताल सूर्ख रंग का हो जाता है। बस तजरुबा गर्त है तैयार करके देखे यह भी याद रहे कि हरताल मोमियां शुदः नामर्द को जवांमर्द और जजामवाले मरीज के लिये वमंजिला अकसीर है चन्द रोज में जजामी अच्छा हो जाता है।

नोट-नौसादर बदस्तूर तैयार किया हुआ हरेक धातु कायमुल्नार को मोमियां और तेल कर देता है। मेरा तजरुवा शुद:-अलमुश्तहर हकीम सय्यह गुलामअलाशाह मालिक शफा खाना हैदरी करांची। (सुफहा १० व ११ अखबार अलकीमियां १/९/१९०७)

> रोगन हरताल शीरमबार का जुज पतालयंत्र से (उर्दू)

रोगन हडताल किसी गिली कूजे में जरेनेख जर्द दाखिल करके जर्फ मजकूर शीर मदार से पुर कर देवे फिर सरपोश से लवबंदी करके जमीन में ग्यारह रोज दफन रखे बादह उसी दूध में हडताल पीस कर छोटी गोलियां बनाकर खूब खुक्क होने के बाद तार आहनी में पिरोकर सबूचह गिली में इसी तरह लटका दे कि तार सरपोश से पैवन्द हो और गोलियां का हिस्सा अन्दर से और तार का इन्तहाई हिस्सा नीचे रोजन के जिये से बाहर निकला रहे और इसके नीचे शीशी रख दे। सबूचा के अतराफ और ऊपर ४ सेर (३२० तोले) मामूली पाचक जमा कर आग लगावे। इन्शाअल्लाह रोगन निकल आवेगा। आजमूदा है। (सय्यद अब्दुल करीम नं० ११ संस्कारबाग तिरचनापली मुफहा ११ अखबार अलकीमियां १/५/१९०५)

#### पारा शिंग्रफ हरतालादि मोमिया करने की क्रिया

चूनाकली अनिभिज्ञ १ सेर पक्का, लोटा सज्जी आध सेर पक्का, नौसादर पा १, शोरा पा १ सब भिन्न भिन्न बारीक करे गोमूत्र घड़ा १ चाटी १ में चूना आधा पावे बिछा देवे। उस पर और चीजें रख कर आधा चूना ऊपर पावे फिर ऊपर गोमूत्र पाकर जल्दी बंद करे। भाप न निकले, बाकी मूत्र पीछे से पावे हिलाकर बंद करे दूसरे दिन नितार कर पहले आंडे में पावे एवं तीन चार बार उसको पकावे, जब चिक्कण जैसा होवे तब उतारकर चीनी की थाली में पाकर रखे। रात को तरेल में द्रवित को शीशी में पा रखे सारा द्रवित कर लेवे। इस द्रव बिचो आठ तोले चीनी के प्याले में पाकर चार तोले हरताल पाके नरम भूभल में पकावे, जब हरिताल जलरूप हो जावे तो उतार लेवे उसको थाली में पा रखे, रात को तरेल में रखे जल नितार लेवे बाकी हरिताल मोमिया रहेगा सो दवा हुई। एवं शिग्रप, संखिया पीत, मुक्ककपूर, संखियाश्वेत जिस्तमीठा, पारा द्वव से आधी चीज पाणी, इसी तरह सब चीजा बनानिया, मोमी सो निर्धूम हो निगया पारद में जो वणेगा। आधा चावल १ तोले ताम्र पर पाणा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### अथ मैनसिल भेदके

मनःशिला त्रिधा प्रोक्ता क्यामाङ्गीकणवीरका । खंडाख्या चेति तद्रूपं विच्य परिकथ्यते ॥७५॥ क्यामा रक्ता सगौरा च भाराढचा क्यामिका मता । तेजस्विनी च निर्गोरा ताम्राभा कणवीरका ॥७६॥ चूर्णामूतातिरकाङ्गी सभाराखण्डपूर्विका । उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा भूरिसत्त्वा प्रकीर्तिता ॥७७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मैनसिल तीन जाति का होता है-श्यामांगी कणवीर का और खंडाख्या काली लाल और गौर वर्णवाली भारी हो उसे श्यामिका कहते हैं। जो गौर वर्ण से रहित चमकदार हो और ताम्र के समान वर्णवाली हो वह कणवीर का तथा रेत के समान लाल रंगतवाली और वजनदार हो उसे खण्ड मैनसिल कहते हैं। इनमें से उत्तरोत्तर अर्थात् पहले से दूसरी और दूसरी से तीसरी मैनसिल अधिक सत्त्ववाली होने के कारण उत्तम है।।७५-७७।।

## मैनसिल के गुण

मनःशिला सर्वरसायनाय्या तिक्ता कटूष्णा कफवातहंत्री । सत्त्वात्मिका भूतविषाग्निमान्द्यकंडूतिकासक्षयहारिणी च ॥७८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-यह मैनसिल समस्त रसायनों में श्रेष्ठ है और यह तिक्त कटु उष्ण कफ वात के नाश करनेवाली सत्त्वरूप भूत विष मन्दाग्नि खुजली कास और क्षय का नाश करनेवाली है।।७८।।

मनसिल का बयान (उर्दू)

मानसिल और हरताल का एक ही खास्सा है सिर्फ रंग का फर्क है और वा एतबार रंग की तीन तरह की होती है। एक कोनलह जो करीला की तरह मुर्खी और जर्दी मिली हुई होती है, दूसरी मुर्खी माइल व स्याही होती है, तीसरी मुर्खी रंग गुल अनार की तरह उसको कन्नेरी कहते हैं. एमालकीमिया में यही आला दर्जे की है। (सुफहा अकलीमियां १६८)

अशुद्ध मैनशिल के दोष

अश्मरीं मूत्रकुच्छरं च अशुद्धा कुरुते शिला । मंदाग्नि मलबन्ध च शुद्धा सर्वरुजापहा ॥७९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अगुद्ध मैनसिल पथरी मूत्रकृच्छ मन्दाग्नि और कब्ज को करती हैं और गुद्ध मैनसिल समस्त रोगों को नाण करती है।।७९॥

#### मैनसिल की शुद्धि

अगस्त्यपत्रतोयेन भाविता सप्तवारकम् । श्रृंगबेररसैर्वापि विशुध्यति मनःशिला ॥८०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अगस्ति वृक्ष के पत्तों को कूट रस निकाले उससे सात बार मैनसिल को भावना देवे अथवा अदरख के रस की सात भावना देवे तो मैनसिल शुद्ध हो जायेगी॥८०॥

#### तथा च

जयन्तीभृंगराजोत्थरक्तागस्त्यरसैः शिलाम् । दोलायंत्रे पचेद्यामं यामं छागोत्थमूत्रकैः । क्षालयेदारनालेन सर्वरोगेषु योजयेत् ॥८१॥

(रसरत्नसमुख्यय)

अर्थ-अरनी भंगरा और लाल अगस्त्य वृक्ष इन तीनों का रस निकाल हांडी में भर दोलायंत्र द्वारा एक प्रहर तक स्वेदन करे और इसी प्रकार १ एक प्रहर तक बकरे के मूत्र में स्वेदन करे फिर कांजी से धोकर समस्त रोगों में प्रवर्तित करे॥८१॥

## मनसिल मुसफ्फा करने का तरीका (उर्दू)

अमल शमसी के वास्ते चीता कलां के फूल में स्वाह सुर्ख हों या स्याह और चरबी में और अमल कमरी के वास्ते गुल सफेद चीताकलां और चरबी में साफ करे। (सुफहा अकलीमियां १७२)

#### मैनसिल के सत्त्वपातनविधि

अष्टमांशेन किट्टेन गुडगुग्गुलुसर्पिषा । कोष्ठचां रुद्ध्वा दृढं ध्माता सत्त्वं मुंचेन्मनः शिला ॥८२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मैनसिल और उस अष्टमांश लोहकीट इन दोनों को गुड गूगल और घृत के साथ घोटकर कोठी में रखकर धोंके तो मैनसिल का सत्व निकल आवेगा॥८२॥

#### तथा च

भूनागाधौतसौभाग्यमदनैश्च विमर्दितैः । कारवल्लीदलाम्भोभिर्मूषां कृत्वात्र निक्षिपेत् ॥८३॥ शिलां क्षाराम्लिनिष्णिष्टां प्रधमेत्तदनन्तरम् । कोकिला– द्वयमात्रं हि ध्मानात्सत्त्वं त्यजत्यसौ ॥८४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कँचुवा का सत सुहागा और मदन (मैनफिल) इन तीनों को करेल के पत्तों के रस से घोट मूपा (घरिया) बनावे उसमें अम्लवर्ग से पिसी हुई मैनसिल को रख सम्पुट दे और सुखाय एक प्रहर तक कोयलों की आंच में धोंके तो सत्व निकलेगा।।८३।।८४।।

मुरमा के भेद और गुण

सौवीरमंजनं प्रोक्तं रसांजनमतः परम् । स्रोतोजनं तबन्यच्च पुष्पांजनकमेव च ॥८५॥ नीलांजनं च तेषां हि स्वरूपिमह वर्ण्यते । सौवीरमञ्जनं धूम्नं रक्तपित्तहरं हिमम् ॥८६॥ विषिहध्माक्षिरोगद्रं व्रणशोधनरोपणम् । रसाञ्जनं च पीताभं विषवक्त्रगदापहम् ॥८७॥ श्वासिहध्मापहं वर्ण्यं वातपित्तास्त्रनाशनम् । नेत्र्यं हिध्माविषच्छर्दिकफिपत्तास्त्ररोगनुत् ॥८८॥ पुष्पांजनं सितं स्निग्धं हिमं सर्वाक्षिरोगनुत् । अतिदुर्धरहिध्माद्रं विषज्वरगदापहम् ॥८९॥ नीलांजनं गुरु स्निग्धं नेत्र्यं दोषगदापहम् । रसायनं मुवर्णद्रं लोहमार्दवकारकम् ॥९०॥

अर्थ-सुरमा पांच प्रकार का होता है। सौवीरंजन, रसांजन (रसोत), स्रोतोंजन (कालासुरमा), पुष्पाञ्जन (सफेद सुरमा), नीलाञ्जन। अब हम इनके पृथक् पृथक् रूप लिखते हैं; सौवीरनाम का अंजन धुएं के से रंग का होता है और वह सुरमा ठंडा और रक्तपित्तों को दूर करनेवाला है, विषरोगों में उपयोगी है, श्वास कास हिध्म का नाशक वर्ण को उत्तम बनानेवाला वातपित्त का नाशक है। स्रोतोंजन ठंडा चिकना कपैला मीठा और लेखन (साफ करनेवाला) नेत्रों को हिंत हिध्मा विष वमन कफ रक्त पित्त रोग को दूर करता है।। पुष्पांजन सफेद चिकना ठंडा सब नेत्ररोगों का नाशक होता है अत्यन्त कठिन हिघ्मा रोग विष के खाये से उत्पन्न ज्वर को दूर करता है और नीलाजन भारी चिकना नेत्रों के त्रिदोषज रोगों को निर्मूल करनेवाला रसायन सुवर्ण को भस्म करनेवाला और लोहे को कोमल करनेवाला है।।८५-९०॥

सुरमे की परीक्षा

बल्मीकशिखराकारं भंगे नीलोत्पलद्युति । घृष्टं तु गैरिकच्छायं स्रोतोजं लक्षयेव् बुधः ॥९१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-उत्तम सुरमा वह है जो कि बमई के शिखर के समान हो तोड़ने पर नील कमल के समान चमक हो। और घिसने से गेरू के तुल्य वर्ण हो उसको पंडित स्रोतोंजन कहते हैं।।९१।।

सुरमे की शुद्धि

सूर्यावर्तादियोगेन शुद्धिमेति रसांजनम् ॥९२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सुरमे को सूर्यावर्त (हुलहुल) आदि के रस में घोटे तो सुरमा गुढ़ होता है॥९२॥

तथा च

अंजनानि विशुद्धचन्ति भृंगराजनिजद्रवैः ॥९३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-समस्त प्रकार के सुरमे जलभंगर के रस के साथ घोटने से गुद्ध होते हैं।।९३।।

सुरमे के सत्त्वपातन की विधि

राजावर्तकवत्सत्वं ग्राह्यं स्रोतोञ्जनादिष । मनोह्वासत्त्ववत्सत्त्वमंजनानां समाहरेत् ॥९४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-समस्त सुरमों का राजावर्तक (रेउटी) और मनोह्ला (मैनसिल) के समान सत्त्व निकालना चाहिये॥९४॥

पारदबंधनयोग्य अंजन

गोशकृद्रसमूत्रेषु घृतसौद्रवसासु च । मावितं बहुशस्तच्च शीघ्रं बध्नाति सूतकम् ॥९५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सुरमें को गाय के गोबर का रस गोमूत्र घृत शहद और वैसा इनसे बहुत बार भावना देवे तो सुरमा पारे को शीघ्र बांध लेता है।।९५॥

मुरदासिंग की उत्पत्ति और भेद

हिमवत्पादशिखरे कंकुष्ठमुपजायते । तत्रैकं नातिकाख्यं हि तदन्यद्रेणु-काह्वयम् ॥९६॥ पीतप्रभं गुरुब्रिग्धं श्रेष्ठं कंकुष्ठमादिमम् । श्यामपीतं लघु त्यक्तं सत्त्वं नेष्टं हि रेणुकम् ॥९७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-हिमालय पर्वत के पास पर्वत शिखरों पर कंकुष्ठ (मुरदासिंग) उत्पन्न होता है उनमें एक का नाम नालिक और दूसरे का नाम रेणुक है, पीली चमकवाला भारी चिकना जो होता है उसे नालिक कहते हैं, यह उत्तम है। दूसरा जो रेणुकनाम का है व काले पीले रंग का हलका सत्वरहित होता है।।९६।।९७।

#### तथा च

हिमाचलैकदेशे तु कंकुष्ठमुपजायते । तदेकं नालिकाख्यं स्यादन्यद्रेणुक-नामकम् ॥९८॥ पीतप्रभं गुरु क्षिग्धं कंकुष्ठं शिलया समम् । मृद्वतीव शलाकाभं सिन्छद्रं नालिकाभिधम् ॥९९॥ रेणुकाख्यं तु कंकुष्ठं क्यामपीतरजोनिभम् । त्यक्तसत्त्वं लघु प्रायः पूर्वस्माद्धीवनवीर्यकम् ।।१००।। कंकुष्ठं रेचनं तिक्तं कटूष्णं वर्णकारकम् ॥ कृमिशोथोदराध्मानगुल्मानाहकफ फापहम्।।१०१।।

(बृहद्योगतरिङ्गणी)

अर्थ-हिमालय पर्वत के किसी स्थान में कंकुष्ठ (मुरदासिंग) नाम का उपरस पैदा होता है यह दो प्रकार का होता है, एक नालिक और दूसरा रेणुक जो मैनसिल के समान रंग का हो, भारी चिकना अत्यन्त कोमल और लम्बी सींक के आकारवाला हो उसको नालिक मुरदासिंग कहते हैं और काली पीली रंग का रेत सत्वरहित और पूर्व से लघु और न्यून वीर्य का है, कंकुष्ठ दस्तावर चरपरा कडुआ गरम चहरे की सुन्दरता का करनेवाला कृमि सूजन उदररोग में गुल्म और अफरा के रोग को नाश करता है।।९८-१०१।।

कंकुष्ठ के विषय में विद्वानों का मत

कतिचित्तेजिवाहानां नालं कंकुष्ठसंज्ञकम् ॥ वदन्ति श्वेतपीताभं तदतीव विरेचनम् ।। रसे रसायने श्रेष्ठं निःसत्त्वं बहुवैकृतम् ।।१०२।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कुछ विद्वानों का यह सिद्धान्त है कि तेज चलनेवाले घोड़े होते हैं उनके नाल को कंकुष्ठ कहते हैं, वह अत्यन्त दस्तावर होता है, यह रस और रसायन में उपयोगी है और जो अच्छा नहीं होता वह सत्त्वरहित और बहुत विकारवाला है।।१०२।।

तथा च

केचिद्वदन्ति कंकुष्ठं सद्योजातस्य दन्तिनः । वर्चश्र्य क्यामपीतःभं रेचनं परिकथ्यते ।।१०३।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-और कुछ विद्वानों का मत है कि सद्योजात (जो उसी समय उत्पन्न हुआ हो) हाथी के बच्चे की जो काले पीले रंग की विष्ठा होती है उसको कंकुष्ठ कहते हैं वह दस्तावर कहाता है।।१०३।।

कंकुष्ठ के गुण

कंकुछ तिक्तकटुकं वीर्योष्णं चारिरेचनम् ।। व्रणोदावर्तशूलार्त्तगुल्मप्लीहगुदा र्तिनुत् ।।१०४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कंकुष्ठ चरपरा कडुआ उष्णवीर्य अत्यन्त दस्तावर व्रण उदावर्त शूल गुल्म प्लीहा और बवासीर को दूर करता है।।१०४।।

कंकुष्ठ की शुद्धि

कंकुष्ठं युद्धिमायाति त्रिधा शुंठघाम्बुभावितम् ।। सत्त्वोत्कर्षोऽस्य न प्रोक्तो यस्मात्सत्त्वमयं हि तत् ॥१०५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कंकुष्ठ को सोठ के क्वाथ के तीन बार भावना देवे तो कंकुष्ठ गुद्ध होता है, इसके सत्व खेचने की विधि वर्णन नहीं की गई क्योंकि यह स्वयं सत्वरूप है।।१०५।।

विषनाश के लिये कंकुष्ठ सेवन विधि

भजेदेनं विरेकार्थं ग्राहिभिर्यवमात्रया ।। नाशयेदामपूर्ति च विरेच्य क्षणमात्रतः ॥१०६॥ भक्षतः सहताम्बूलौर्विसूच्यासून्विनाशयेत् ॥ बर्बुरीमूलिकाक्वाये जीरसौभाग्यकं समम् ॥ कंकुष्ठ विवनाशाय भूयो भूयः पिबेन्नरः ॥१०७॥

(रसरत्नसमुख्वय)

इति श्रीअर्थं वालवैश्यवंशावतंसरायबद्वीप्रसाद सूनुबाबूनिरंजन-प्रसादसंकलितायां रसराजसंहितायाभुपरसोपवर्णनं नाम पश्वपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५५॥

अर्थ-जिन मनुष्यों को कब्ज हो वह दस्तों के लिये एक जौ की बराबर-कंकुष्ठ का सेवन करे तो थोड़ी देर ही में आम को बाहर निकाल देता है, ताम्बूल के साथ भक्षण करने से दस्तों को पैदाकर प्राणों को नाश कर देता है जो कंकुष्ठ के खाने से उत्पन्न हुए दस्त बंद न हों तो बेरमूली के काढ़े में जीरा और सुहागा बुरकाकर कंकुष्ठ के विष दूर करने के लिये बारंबार पान करे तो दस्त बंद होते हैं॥१०६॥१०७॥

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनुसखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायांमुपरससोपवर्णनं नाम पश्चपश्चाजत्तमोऽध्यायः ॥५५॥

#### प्रकीर्णोपरसाध्यायः ५६

#### उपरस वर्णन

गंधको वज्रवैक्रान्तः सिंदूरं बोलगौरिके । समुद्रफैनः खटिकां द्वयं शंबूकताक्ष्यं कम् ।।१।। कासीसं कांतपाषाणो वराटी शुक्तिहिंगुलौ । कंकुष्ठं शंखभूनागं टंकणं च शिलाजतु ।। उक्ता उपरसा एते द्रव्यनिर्णयकारिभिः ।।२।। (बृ० यो०)

अर्थ-गंधक, हीरा, वैक्रान्त, सिन्दूर बोल, गेरू, समुद्रफेन, खड़िया, शम्बूक (घोंघा), तार्क्य, हीराकसीस, कान्तपाषाण, कौड़ी, सीप, हिंगुल, कंकुष्ठ (मुरदासिंग), शंख, कँचुमा, सुहागा और सिलाजीत द्रव्य के ज्ञाता मनुष्यों ने इनको उपरस कहा है।।१।।२।।

#### अन्यच्च

गंधो हिंगुलमभ्रतालकशिलाः स्रोतोंजनं टंकणं राजावर्तनचुम्बकौ स्फटिकया गंखः खटीगैरिकम् ॥ कासीसं सरकं कपर्दिसिकताबोलाश्च कंकुष्ठकं सौराष्ट्री च मता अमी उपरसाः सूतस्य किंचिद्गुणैः ॥३॥

(र० सा० प०) अर्थ-गंधक, हिंगुल, अभ्रक, हरताल, मैनसिल, सुरमा, सुहागा, राजावर्त, चुम्बक, फिटिकिरी, शंख, खड़िया, गेरू, कसीस, रसक, कौड़ी, रेणुका, बोल, कंकुष्ठ (मुरदासिंग) मुलतानी इनको उपरस कहते हैं, जो कि पारद के कुछ गणों से युक्त है।।३।।

साधारण रस तथा सम्पूर्ण सत्त्वों की शुद्धि साधारणरसाः सर्वे मातुलुङ्गाईकाम्बुना । त्रिरात्रं भाविताः शुष्का भवेयुर्वोषवर्जिताः ॥४॥ यानि कानि च सत्त्वानि तानि गुध्यन्त्यशेषतः ॥५॥ ध्मातानि गुद्धिवर्गेण मिलन्ति च परस्परम् ॥६॥

(TO TO HO)

अर्थ-समस्त साधारण रसों को तीन रात तक बिजोरे और अदरब के रस की भावना देकर सुखा लेवे तो समस्त साधारण रस गुद्ध होते हैं और जितने सत्व हैं वे भी गुद्ध होते हैं, गुद्धिवर्ग से युक्त सत्त्व धोकने से मिल जाते हैं॥४-६॥

#### सम्पूर्ण रस और उपरसों की शुद्धि तथा सत्त्वपातन की क्रिया

सूर्यावर्तककदली वन्थ्या कोशातकी च सुरदाली । शिग्नुश्च वज्रकंदो नीकरणा काकमाची च ।।७।। आसामेकरसेन तु लवणकाराम्लभावितं बहुशः ।। शुध्यन्ति रसोपरसा ध्माता मुश्चन्ति सत्त्वानि ।।८।।

अर्थ-हुलहुलका पंचांग, केला, बांझककोडा, तोरई, देवदालि, सहूँजना, शकरकद, सुगंधवाला, और पीपल, इनमें से किसी एक के स्वरस करके गुण लवण, क्षार और चूका आदि खटाई समेत बहुत बार भिगोये हुए रस और उपरस शुद्ध होते हैं और ये ही रस और उपरस धोके हुए सन्त्वों को भी छोड़ देते हैं।।उ।।८।।

सुहागा तेलिया बनाना (उर्दू)

यह दो तरह से बनाया जाता है, अञ्चल सुहागे की बडी खुली कढाई में डालकर आग पर रखकर खील कर लो फिर खरल में डालकर ४ घंटे तक खूब रगड़ो फिर कढाई में डालकर आग पर रख दो वह फिर फूल जावेगा, इसे फिर ४ घंटे खरल करो, इसी तरह करते जाओ हत्तािक इसका फूलना बंद होकर सिमटाउ गुरू होगा, जब अच्छी रह सिमिट चुके तब बस करे यह आग पर कायमुल्नार होता है लेकिन ज्यादह सख्त ताउ से पिघलकर बिलकुल तेल हो आता है मगर सर्द होकर कांच की तरह सख्त हो जाता है यह अजीब चीज है और बड़ी कारामद शै है इससे बड़े २ काम निकलते हैं मेरे पास तय्यार मौजूद है, दो में मजकूरहवाला सुहागे को किसी नीमकायम शोरे में बराबर का मिलाकर खूब खरल करो। ३ प्रहर की रगडाई से मक्खन हो जावेगा। (सुफहा ६ अखबार अलकीमियां ८/४/१९०९)

टंकणशोधन आवश्कयता (शोधन गुण)

अगुद्धष्टंकणो वान्तिभ्रान्तिकारी प्रयोजितः । अतस्त शोधयेदेष वह्नावुत्फु-िल्ततः गुचिः ॥९॥ टंकणो वह्निकृत्स्वर्णरूप्यतोः शोधनः सरः । विषदोषहरो हृद्यो वातश्लेष्मविकारनुत् ॥१०॥ (वृ० यो०)

अर्थ-अगुद्ध सुहागा वमन और चक्कर को करता है इसिलये गुद्ध करे गुद्धि इस प्रकार है खिपरे को आंच पर रख और उसमें सुहागे को रख फूला कर लेवे यह सुहागा अग्नि की बढानेवाला, सुवर्ण और चांदी का गुद्ध करनेवाला, दस्तावर, विष के दोष का हर्ता, हृदय को हितकारी, वात और कफ को नागक है।।

सुहागे के भेद (उर्दू)

मुहागे की तीन किस्मे हैं अव्वल, सफेद, दोयम, नीलकंठी, सोयम् सीसफट मुतरिज्जम दो किस्म का मुहागा बाजार में मिलता है, पहली सफेद जिसको मुनारी मुहागा कहते हैं और उसको मुनार धातु के गलाने के वास्ते काम में लाते हैं। दूसरी नीलकंठी जिसको तेलिया मुहागा कहते हैं और जो एक एक अंगुल के बराबर कलम होती है, सीसफट भी सफेद को कहते हैं लिहाजा हफ्त अहवाब मुरसिला हकीम नूर आलम साहब बने सुहागे की दो ही किस्में लिखी हैं सफेद, नीला, (मुफहा अलकीमियां १६९)

१-भाविता बहुनः।

कातपावाणगुण

चुम्बको लेखनः शीतो मेदोविषगदापहः। कंडूदरक्षैण्यहरो मोहमूच्छियलोहहृत् ॥११॥

(बृ० यो०)

अर्थ-चुम्बक लेखन, ठंढा, मेद और विष के रोगों को नाश करता है। खुजली, उदररोग, क्षीणता, मोह, और मूर्च्छा को दूर करता है।।११।।

शंखगुण

शंख क्षारो हिमो ग्राही ग्रहणीरोगनाशनः। नेत्रपुष्पहरो वर्ण्यस्तारुण्यपिडिकाप्रणुत्। अशुद्धो गुणदो नैष शुद्धोऽम्लैः स गुणप्रदः ॥१२॥

(बृ० यो०)

अर्थ-शंख खार के समान रसवाला, ठंढा, काबिज, संग्रहणी और अतीसार को नाश करता है, नेत्रफुल्ली को हरनेवाला जबानी की फुन्सियों (मुहासों को) हरता है और अशुद्ध शंख गुण नहीं करता है। और खटाई शुद्ध होता है॥१२॥

दक्षिणावर्तशंख गुण

दक्षिणावर्तशंखस्तु त्रिदोष घ्रः शुचिर्निधिः । ग्रहालक्ष्मीक्षयक्ष्वेडकामताक्षिक्षयाक्षमी ॥१३॥

(बृ० यो०)

अर्थ-दक्षिणावर्त (जिसका घुमाव सीधा हो) शंख त्रिदोष को नाश करता है, ग्रह, अलक्ष्मी (दरिद्रता), क्षय, विष, कृशता और नेत्र रोगो को नाश करता है।।१३।।

शक्ति (सीप) का गुण

शुक्तिका शिशिरा पित्तरक्तज्वरविनाशिनी ॥१४॥

(बृ० यो०)

अर्थ-सीप ठंढी होती है रक्तपित और ज्वर को नाश करनेवाली होती है।।१४॥

रक्तबोलगुण

बोलं रक्तहर शीतं चक्षुष्यं प्यायनं सरम्। जरापस्मार कुष्ठझं गर्भाशयविशोधनम् ॥१५॥

(वृ० यो०)

अर्थ-बोल, ठढा, रक्तपित्त को हरनेवाला, नेत्रों को हित, पुष्टिकारक, और दस्तावर होता है। तथा बुढापा, मृगी का रोग, कुष्ठरोग का नाशक है और गर्भाशय (रेहम) को शोधनेवाला है।।१५।।

**इयामबोलगुण** 

श्यामबोलं तीक्ष्णगन्धं दद्ग्कंडूविषापहम् । कुष्ठापस्मारबन्धार्शोरक्तग्रंथि च नाशयेत् ॥१६॥

(बृ० यो०)

अर्थ-श्याम रंग का बोल तेज, गंधवाला, दाद और खुजली के विष को दूर करता है, कोढ, मृगी, कब्ज और बवासीर के रक्त को नाश करता है।।१६।।

मानुषयोलगुण

अपरं मानुषं बोलं सद्योवणरुजापहम् । भग्नास्थिसंधिजननं त्रिदोषशमनं हिमम् ।।१७।। धातुकांतिवयः स्थैर्यबलौजोवृद्धिकारकम् । प्रमेहकुर्छपिडिका सर्वव्रणविषापहम् ॥१८॥ (बृ० यो०)

अर्थ–और तीसरा मानुषबोल नवीन व्रण की पीडा को दूर करता है, टूटी हुई हड्डी को जोडता है, त्रिदोष को शान्त करनेवाला और ठंढा है धातू, कान्ति, अवस्था, स्थिरता बल और ओज को बढानेवाला है तथा प्रमेह कोढ़, फून्सी, और घाव की पीड़ा को नाश करता है।।१७।।१८।।

खटिकाद्वयगुण

खटी दाहास्रनुच्छीता कफझी चक्षुवोर्हिता। तद्वत्पाषाणखटिका वर्णापत्तास्रजिद्धिमा ॥१९॥

(बृ० यो०)

अर्थ-दोनों प्रकार की खडिया दाह और रक्तविकार को हरनेवाली ठंढी कफ को दूर करनेवाली और नेत्रों को हित है इसी प्रकार पाषाणखटिका भी घाव पित्त तथा रक्तविकार को जीतती है और ठंढी है।।१९॥

शम्बुक (शिखले घोंघा गुण)

शम्बूकः शीतलो नेत्ररुजाविस्फोटनाशनः । शीतज्वरहरस्तीक्ष्णो ग्राही दीपनपाचनः ॥२०॥

(वृ० यो०)

अर्थ-घोंघा ठंढे नेत्र रोग और फोड़ा फ़ुन्सी को नाश करता है। तथा शीतज्वर का हरनेवाला, ग्राही (कब्ज करनेवाला) दीपन और पाचन है॥२०॥

समुद्रफेनगुण

समुद्रफेनश्रक्षुप्यो लेखनः शीतल सरः । कर्णस्रावरुजाग्रंथिहरः पाचनदीपनः ॥२१॥ अशुद्धः स करोत्यंगभंगं तस्माद्विशोधयेत् । समुद्रफेनः संपिष्टो निम्बुतोयेन शुध्यति ॥२२। (बृ० यो०)

अर्थ-समुद्रफेन नेत्रों को हित, ठंढा और दस्तावर होता है तथा कानों का बहना या पीडा को हरता है एवं दीपन और पाचन है अशुद्ध समुद्रफेन अंग भंग को करता है इसलिये समुद्रफेन को नींबू के रस से घोटे शुद्ध कर लेवें।।२१।।२२।।

रसांजन (रसौत) के गुण

रसांजनं कटु श्लेष्ममुखनेत्रविकारनुत्। तिक्तोष्णं प्रदरध्वंति वणझं च रसाञ्जनम् ॥२३॥

(बृ० यो०)

अर्थ-रसौत, चर्परी, कफरोग, मुखरोग और नेत्रविकारों को दूर करती है कडवी तथा उष्ण होती है, प्रदर और व्रण (घाव) को नष्ट करती है।।२३।।

सज्जी की शुद्धि और गुण (भाषा)

सज्जी की बारबार नितार के पकाने से सज्जी बहुत उत्तम बन जाती है और हरिताल को कायम करती है और हरिताल का रंग लालसिंग्रफ जैसा हो जाता है। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

सफाई सज्जी (उर्दू)

कोरी घडिया में पानी भरकर सज्जी को पीसकर उसमें डाल दे और घडिया के मुँह पर प्याली ढककर ऐसी जगह रखें कि जहां हवा न लगे, तीन चार दिन तक घडिया के ऊपर निहायत साफ ग्रै वाहर निकलेगी इसे उतारकर काम में लावे। (सुफहा ११२ किताब कुश्तैजात हजारी)

शोराकायम (भाषा)

निंबू के पत्र शोरे से चतुर्गुण ले के हांडी में पत्र और शोरा तहबतह देकर

६ बट्टी गोहे की आग देनी वा जितने से पत्र सड जाय उतनी आग देनी शोरा कायम हो जायगा वा आक के पत्र । (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## शोरादाम का बूरा शोरा कायमुल्नार (उर्दू)

मेरा तजरुवा आजमूदः और चीदः अज हमह तरकीब कायमुल्नार खवास मुशम्मा जो सम्मुलफार का राह बर कामिल है जैल में अर्ज करता हूं शोरा हस्ब जरूरत लेकर पास रखें और एक जर्फ गिली लेकर अब्बल उसमें बर्ग दरस्त बेरी तुर्ण के बकदर ३० तोले हो तह बिछावे और उस पर ५ तोले शोरा पोशीदः करे फिर उस पर ३० तोले वर्ग साहाजनह के बिछावे उस पर उसके फिर तोला भर शोरा ब्रवरा देवे ऊपर उसके ३० तोला वर्गभंग सबज बिछा देवे ऊपर उसके फिर ५ तोला ब्रव्या देवे ऊपर उसके फिर बर्ग दरस्त बेरी तुर्ण बिछाकर सरपोण देकर चूल्हे पर रखकर अब्बल ३ घंटे आग मौतदिल बाद दो घंटे तेज जलावे इन्शा अल्लाहताला शोरा जर्फ में चर्स खाकर बैठ जावेगा, इस जोरी को निकालकर खाकिस्तर वर्गहाड से साफ करके कूटकर बारीक खरल करे और आसारपूख्त: आव चाह में भिगोकर रखे और दो तोलें सुहागा भी बारीक खरल करके इसमें डाल दे और किसी लकडी से दो तीन मर्तव: बाद चार चार घंटे हिला दिया करे और ८ पहर बाद इसका नितारह जरा अलफा से लगाकर लेवे और इस मुकत्तर को नरम नरम आंच से पकाकर पानी सरव खुश्क कर लेवे और शोरे को जब खुश्क हो जावे कोयला पर या मिस सुर्ख करके डालकर देखे इन्शा अल्लाहताला आलादर्जे का कायमुल्नार और गव्वास और मुशम्मा होगा इससे जो सम्मुलफार या कुछ और रूह कायम किया जावेगा इसमें भी यही औसाफ होंगे। (सुफहा ९ व १० अखबार अलकीमियां 28/2/2909)

## शोरा कायम (उर्दू)

शोरा बरीके पत्तों में तहबतह देकर आग दे दो। (मुफहा ८० किताब कुश्तैजात हजारी)

## शोरा कायमुल्नार करने की तरकीब (उर्दू)

मृतरिज्जम ने शोरा कायमुल्लार इस्तरह बनाया था कि शोरा को कढाई में रखकर ऊपर से रोगन सर्षप यानी कडवा तेल मसाबी डाल दिया और आग पर रख दिया यहां तक कि तेल में खुद बखुद आग लग गई और फरो हो गई और शोरा कायमुल्लार हो गया इससे धुआं नहीं निकलता है और सफेद होता है अर्क चौलाई जंगली से भी मिस्ल अर्क आग के अमल करने से शोरा मजकूर कायमुल्लार हो जाता है। (सुफहा अकलीमियां २६५ का हाशिया)

#### शोरा कायम

लोटा सज्जी १ सेर, चूना १ सेर दोनों चीजों भेडणियां दिन दो तीसरे दिन सुहागा १। पाव पीस के पा दैणा शहद ३ तोले घृत ३ तोले पा दैणा नौसादर १/२ सेर पा दैणा चौथे दिन सब पानी नितार लैणा फिर शोरा आध सेर कढाई में पाके हेठ कोलयांदी आग तेज करके ऊपरों चोया देणा जब शोरा कायम हो जावे तब तुरंत होर भांडे बिच पाणा परीक्षा कर लैणी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## कायमशोरा (उर्दू)

उस्तादान फनका क्लैल है कि शोरे को संगजराहत कायम करता है और कायमी शोरा की तरकीब में संग जराहत का शामिल करना जरूरी है। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियां १/१२/१९०६)

## शोर को कायमुल्नार व मोमिया करने की तरकीब (उर्दू)

सेरभर शोरा लेकर कढाई में रखकर आग पर चढा दे जब पानी की तरह हो जावे तो अर्क वर्ग जर्द दरस्तमदार जिसको आग में गर्म करके निकाल लिया हो पैसे भर डाल दे ताकि फिर वह सस्त हो जावे फिर दुवारा पिघलाकर पैसा भर अर्क मजकूर डाल दे यहां तक कि आध सेर अर्क इसी तरह उस्पर जज्ब करे कायमुल्नार हो जावेगा अब इस शोरे को पीसकर चीने के बर्तन में रखकर रात को शबनम में रख दे मुबह को मक्खन की तरह हो जावेगा। (मुफहा अलकी मियां २६५)

## नमककायम नमूदन (उर्दू)

चूना आवरनासीद: १ सेर के दिमियान में डली नमक खुर्द करके रखे रकाबी में और रकाबी में ढककर सबसे खूब मजबूत बंद करके ७ सेर उपले जंगली में आग देवे फिर निकालकर इसी तरह करें तीन अमल में नामक कायम हो जावेगा और यह नामक आग पर चर्स खायेगा। (अज बियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबसां सोहनपुरी)

## सफेदा (उर्दू)

अस्फीदाज को फार्सी में सफेद आब और हिन्दी में सफेदह कहते हैं यह सुर्व और जस्त ओर कलई में से किसी को जलाकर राख करके सिर का आमेज करके बनाते हैं सीमाव को इसके हमराह अगर तसईद करे तो उसको खुश्क करता है। (सुफहा अलकीमिबां ६६)

## हरिकस्म का सफेदा बनाने की तरकीब (उर्दू)

(नं० १) सफेदा काशगरी—सुर्ब को लेकर मट्टी की हांडी में गुदाज करे और आहनी कफीर से चलावे जिस्में राख हो जावे बादहू दूसरी हांडी में रखकर मुंह बंद करके तनूर रख दे और एक रोज आग दे बादहू सिरका मुकत्तर गिरावे और एक हफ्ते रहने दे कुल सफेदा निहायत शक्काफ हो जायगा काम में लावें।

(नं०२) सफेदा मरहम इसको संफेदा कलमी भी कहते हैं रांगा सेर भर लेकर गर्म करे और सीसा तोले भरं उसमें मिलाकर दो पट्टे घीग्वार के डाल दे यहां तक कि पट्टे मजकूर सोस्त हो जावें बाद उसके ६ तोले आजवाइन उस्में मिलावे और सोस्त करे बाद उसके तीस पत्ते मदार के डालकर चलावे और अच्छी तरह पकावे और जलावे यह सफेदा मरहम के वास्ते बरामद है।

(नं०३) सफेदा कुल मौहरा जिसको सफेदा फार्सी भी कहते हैं अकसर काम आता है कलमी मुसफ्फा एक जुज लेकर हांडी में रखे और थोड़ा नमक डालकर आग पर पकावे और घिसता जावे बाद उसके किसी कूजे में रखकर गिलेहिकमत करके शीश:गरों या कुम्हारों की भट्टी में रखे और जब तक निहायत सफेद न हो भट्टी में रहने दे यह सफेदा एक तोला दूसरे तीन तोले सफेदे के बराबर काम देता है जिसको कागज की तरह लपेट सक्ते है और उसकी काट ऐसी होती है कि लोहा और शीशा कट सक्ता है और खराब नहीं होती इसमें दो फसलें है। (सुफहा ९५ किताब अलजवाहर)

## तरकीब कुश्ता तूतिया सफेद जर्द फूलना बूटी में (उर्दू)

जर्दफूल का नाम जो एक किस्म की बूटी कुर्व जवार में पानी के होती है, एक हाथ दो हाथ तूलन उस्तादह होती है, पत्ती इमली के पत्ते से कुछ बड़ी और दल्दार होतीहै, एक डली मुसल्लिम तूतिया दो तोले की एक क्लिह्यागिली आबनार सीद: में डली तूतिया की रखकर इस कदर बूटी मजकूर का अर्क डाले कि तूतिया डूब जावे, मुँह कुल्हिया का बंद करके अन्दाजन धीमी आंच कंडों की देवे, बहुत उमदा अकसीर खाक होगी। (सुफहा १३ अखबार अलकीमियां १६/१०/१९०७)

# तरकीब कुश्तातूतिया सफेद नकछिकनी में (उर्दू)

वर्ग नकछिकनी जर्दगुल के नुगदे में रसकर कपरिमट्टी करके एक सेर पुस्तः सहराई पाचक की आंच दे कुश्ता सफेद हस्य मनशा तैयार होगा। (सुफहा नं० १३ असवार अलकीमियां १६/१०/१९०७)

# कुश्तातूतिया बरंगसफेद की तरकीब थूहर में (उर्द)

डंडा थूहर एक बालिश्त लेकर उसमें तूतिया ६ माशे की डली बंद करके खूब गिलेहिकमत करे फिर पांच सेर उपलों की आंच दे दे जब सर्द हो जावे तो निकाल ले, तूतिया बरंग सफेद कुश्ता होकर बरामद होगा। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियाँ)

## तरकीब कुक्ता तूर्तिया सफेद काफूर में (उर्दू)

काफूर दो तोले एक कुलिया गिली में बंद करके उसके दर्मियान तूतिया सबज ६ माशे एक काफूर के दर्मियानी हिस्से में देकर कुलिया का मुँह गिलेहिकमत करके चार सेर पुख्तः की आंच दे दे बाद सर्द होने के निकाल ले, तूतिया बरंग सफेद कुश्ता होकर निकलेगा, जिस कदर जियादह आंच होगी, उतना ही ज्यादह सफेद होकर निकलेगा।

## तरकीब कुश्ता तूतिया सफेद अकसीरी जिससे शिंजर्फ तूतिया बनकर अकसीर तिला बनता है जहर सांप से (उर्दू)

जहरीला सांप के जहर में तर व खुश्क करने से अव्वल नम्बर की खाक होगी, एक जोगी ने पहले तूतिया को नारजील के बिलकुल छोटे खाम फलों में बाद खारिज करने अर्क के दमपुख्त तीनबार कर लिया बाद उसके सात अदद सांप की सात अदद जहरीली थैलियां जो उसके मुँह में रहती है, लेकर बारीक दस्तपनाह से यकेबाद दीगरे जहर का अर्क इस डली पर चढ़ाकर धूप में खुश्क कर लिया, यहां तक कि सात अदद को खतम कर लिया, इस तर व खुश्क करने से तूतिया खील खील हो गया, इस खील की एक रत्ती दस बारह सेर शीर थूहर में डाल दिया, फौरन सारा दूध पानी हो गया बाद इस नीर को दस बारह तोला की शिंजर्फ की डली पर चढ़ाया तो मोमिया हो गई, इस मोमिया से एक रत्ती तोले भर नुकरा पर दिया तो तिलाइ कामिल बन गया। १ जोगी का कौल था कि हर हफ्ते तजदीद शीशी की जिसमें यह खाक रहती है, कर लिया के, वरनः शीशी शिइत हरारत से टूटकर रेजः रेज: हो जावेगी, लिहाजा बड़ी हिफाजत से रखना चाहिये और इब्तदाह अमल नुसखा से इन्तहाइ अमलतक निहायत अहतियात चाहिये क्योंकि जहर ही जहर है, बाइस हिलाकत न हो इसी खयाल से मैंने इस नुसखे को अखफा कर रखा था लेकिन अखबार अलकीमियां की रिफासहजआस: व बिरादरान अलकीमियां की इलूहिम्मती पर नजर करके उसको पवलिक में लाना हुआ। (सुफहा १३ अखबार अलकीमियां १६/१०/१९०७)

## जंगार बनाने की तरकीब (उर्दू)

बुरादा मिस सेर भर लाकर पानी में धोवे और सुखा लेवे बाद उसके दो सेर सिरका मुकत्तर और आधपाव नौसादर डालकर बाहम मिलावे और तांबे की देगची में रखकर ऊपर से सर्पोश ढांक दे और दो पहर कामिल आग दे, बाद उसके छानकर पकाले और मुनअक्किद करे।

नौआदीगर बुरादा मिस को चीनी के जर्फ में विछावे और उसके अपर नौसादर मसअद विछावे और अपर से शराब दो आतिशा इस कदर डाले कि दो अंगुल अपर रहे बाद उसके दो तीन दिन तक सस्त धूप में रखे, जंगार लतीफ तैयार होजायेगा। (सुफहा ८७ किताब अलजवाहर)

## जंगार फरलीसा बनाने की तरकीब (उर्दू)

बुरादा मिस एकमन लेकर बेकलई के तांबे के मटके में डालकर दसम न सिरा उसमें डाले और मुँह बन्द कर दे बाद उसके गर्म तनूर में रखकर मुँह तनूर का मिट्टी से मजबूत बन्द कर दे और एक दिन रात के बाद निकाले, कुल जंगार हो जावेगा। (सुफहा ९२ किताब अलजवाहर)

## जंगार तुरसाई बनाने की तरकीब (उर्दू)

बुरादा मिस दस हिस्सा नौसादर कानी तीन हिस्सा बाहम मिलाकर सिरका अंगूरी में गर्क करके किसी जर्फ मिसी में रखकर घोड़े की लीद में पांच दिन तक दफन करे और हररोज ताजा लीद बदला करे। (सुफहा किताब अलजवाहर)

## जंगार तुरसाई बनाने की तरकीब (उर्दू)

यह निहायत लतीफ होता है बुरादा मिस जितना मंजूर हो लाकर कटोरे में रखे और उसके मसावी नौसादर महलूल मिलावे, नौसादर इस्तरह महलूल करे कि नौसादर मादना लाकर बकरीकी आंत में रखकर हल करे, बाद उसके मिस के बुरादे से चहारम हिस्सा नमक सफेद साईदः मिलाकर धूप में रखे और अर्क लैमूं डाल दे और खरल करके फिर धूप में रख दे, यहां तक कि मिस मजकूर लैमूं और नौसादर महलूल में हल होकर जंगार हो जावे और हस्ब जरूरत अर्क लैमूं और नौसादर डाला करे जब तक कुल मिस जंगार न हो। (सुफहा ९० किताब अलजवाहर)

## जंगार हमसी वा जंगार फरऊनी बनाने की तरकीब (उर्दू)

बुरादा मिस पाकीजः जितना मंजूर हो लाकर खरल करे और शीरः अंगूर उस पर डालकर निगाह रखे जिसमे खुश्क हो जावे फिर सहक करे और शीरामजकूर डाले, इसी तरह सात बार खरल करे और खुश्क करे, शीरा अंगूर का न मिले तो सिरका बएवन शीरा के डाले और सबज पानी जो उस पर हर बार पैदा हुआ करे, उसको नितार कर आग या धूप में खुश्क कर लिया करे। (सुफहा ८८ किताब अलजवाहर)

## जंगार को हल करना (उर्दू)

यह बेनजीर होता है और फीरोजा के रंगने के काम में आता है, जंगार हमसी एक हिस्सा सिरका सफेद मुकत्तर एक हिस्सा दोनों मिलाकर रहने दे ताकि सिरके में जंगार मजकूर हल होजावे और सिरके का रंग सब हो जावे, बाद उसके उसको छान ले।

## लोह केसर (जाफरानुलहदीद)

लोहचूर्ण वा ताम्रचूर्ण १ तोला (पांच तोला शोरा, पीली काही ३ तोले, फिटिकरी लाल २ तोले, ये तीनों चीजों को दरड करके तेजाब निकालना) उस तेजाब में ताम्र का बुरादाा अथवा लोहे का बुरादा खरल करके सुखा लेना लाल रंग का हो जायगा। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

धातु बिड

अब बिड हों सुनों रे गुनी, ज्यों किह गये अचारज मुनी । सोवनमाखी सोधी होय, तामेकी बिड जाने लोये । लौन जु आजभारै तनौ, खपराकौ बिन्दु किवयनु भनौ । सीसेको बिन्दु सेंधों कहे, जाकी बासु प्रगट ही दहै। बंगिह भस्म करित है कहै, कै सुमलहे सीधी रहै। कैस वंगे गिलचा फटकरी, जाके देत जाइ सब जरी ।।

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां प्रकीर्णोपरसवर्णनं नाम षट्पश्वाशत्तमोऽघ्यायः ॥५६॥

#### रत्नाध्यायः ५७

#### रत्नों के भेट

मणयोऽपि च विजेयाः सूतबन्धस्य कारकाः ॥ वैक्रांत सूर्यकान्तश्च हीरकं मौक्तिकं मणिः ॥१॥ चन्द्रकान्तस्तया चैव राजावर्तश्च सप्तमः ॥ गरुडोद्गारकश्चैव ज्ञातव्या मणयस्त्वमी ॥२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-वैक्रान्त (तर्मरी), सूर्यकान्त, हीरा, मोती मणि (चन्द्रकान्त), राजावर्त और गरुडोद्गारक (पन्ना) ये आठ रत्न पारद के बद्ध करनेवाले हैं॥१॥२॥

#### अन्यच्च

पुष्परागं महानीलं पद्मरागं प्रवालकम् ॥ वैडूर्यं च तथा नीलमेति च मणयो मताः ॥ यत्नतः संग्रहीतव्या रसवन्धस्य कारणात् ॥३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पुखराज, इन्द्रनील, माणिक, मूंगा और लहसनिया और नीलम इनको भी रत्न कहतें हैं और रस क्रिया के वास्ते परीक्षा करके लेना चाहिया।३।।

#### रत्नों के नाम

वज्रं गरुत्मतः पुष्परागो माणिक्यमेव च ॥ इन्द्रनीलश्च गोमेदस्तथा वैदूर्यमेव च ॥ मौक्तिकं विद्रुमश्चेति रत्नान्युक्तानि वै नव॥४॥

(एक लिखित पुस्तक)

अर्थ-वज्र (हीरा, गरुत्मत (पन्न), पुखराज, माणिक, इन्द्रनील, गोमेद, लहसनिया मोती और मूंगा ये नवरत्न कहे जाते हैं॥४॥

#### पंचरत्नों के नाम

पद्मरागेन्द्रनीलाख्यौ तथा मरकतोत्तमः ॥ पुष्पराग स वज्राख्यः पंच रत्ना वराः स्मृताः ॥५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-माणिक, इन्द्रनील, पन्ना, पुखराज और हीरा ये पांच रत्न है।

## रत्नों के दोष

गौरत्रासौ च बिन्दुश्च रेखा च जलगर्भता ।। सर्वरत्नेष्वमी पश्च दोषाः साधारणा मताः ।। क्षेत्रतोयभवा दोषा रत्नेषु न लगन्ति ते।।६।। (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-फिकास, त्रास, छीटे, लकीर और पानी का दाग, यह पांच दोष सभी रत्नों में स्वाभाविक हुआ करते हैं। जमीन और पानी के दोष इनमें नहीं गिने जाते हैं॥६॥

## नवग्रहों के क्रम से नौ रत्नों के नाम

माणिक्यमुक्ताफलविद्रुमाणि तार्क्ष्यं च पुष्पं भिदुरं च नीलम् ॥ गोमेदकं चाय विदूरकं च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम् ॥७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज हीरा, नीलम, गोमेद और लहसनिया, ये नौ रत्न, क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शानैश्चर, राह और केतृ इन नवग्रहों के हैं॥॥

#### अँगूठी में किन किन रत्नों का मेल करना

ग्रहानुमैत्र्या कुरु बिन्दुपुष्पप्रवालमुक्ताफलतार्ध्यवज्रम् ॥ नीलाख्यगोमेदविद् रकं च क्रमेण मुद्राधृतमिष्टसिद्धी ॥८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बिंदु (माणक), पुसराज, मूंगा, मोती, पन्ना, होरा, नीलम, गोमेद और लहसनिया इस क्रम से अंगुठी में जड़ावे तो वांछित कार्य की सिद्धि होती है।।८।।

#### पारदादि कर्म में रत्नधारण करने की विधि

रसे रसायने दाने धारणे देवतार्चने ॥ सुरक्ष्याणि सुजातीनि रत्नान्युक्तानि सिद्धये ॥९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रसक्रिया में, रसायन दान, देवताओं का पूजन इनमें अच्छी जाति के रत्न अंगूठी में धारण करना, सिद्धि के लिये कहे हैं॥९॥

#### रत्नों के धारण करने का फल

सूर्यादिग्रहनिग्रहापहरणं दीर्घायुरारोग्यदं सौभाग्योदय भाग्यवश्यविभवोत्सा हप्रदं धैर्यकृत । दुञ्छायाचलधूलिसंगतिभवा लक्ष्मीहरं सर्वदा रत्नानां परिधारणं निगदितं भूतादिनिर्णाशनम् ।।१०।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रत्नों के धारण करने से मूर्यादि नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है, दीर्घायु (अर्थात् बड़ी उमर) और आरोग्य होता है, भाग्य का उदय होता है, धन और उत्साह बढ़ता है, धैर्य होता है, दुष्ट पुरुषों की छाया और धूर के मल से उत्पन्न हुई निर्धनता का नाग होता है और भूतप्रेतादिकों की पीड़ा भी शान्त होती है।।१०।।

#### माणिक की परीक्षा

माणिक्यं पद्मरागाल्यं द्वितीयं नीलगन्धि च । कुशेशयदलच्छायं स्वच्छं स्निग्ध महत्स्फुटम् ॥११॥ वृत्तायतं समं गात्रं माणिक्यं श्रेष्ठमुच्यते ॥ नील गंगाम्बुसम्भूतं नीलगर्भारुणच्छवि ॥१२॥ पूर्वमाणिक्यवच्छ्रेष्ठं माणिक्य नीलगन्धि तत्। रन्ध्रकार्कश्यमालिन्यरौक्ष्याऽवैशद्यसंयुतम् । चिपिटं लघु वक्र च माणिक्यं दुष्टमष्टधा ॥१३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पद्मराग और नीलगिन्ध के भेद से माणिक दो प्रकार का है, जो. माणिक लाल कमल के पुष्प के पत्ते के समान कान्तिवाला, साफ, चिकना, वड़ा, स्फुट, (जिसमें देखने से दूसरी तरफ का पदार्थ दीखता हो) वृत्तायत (अंडे के समान गोल) और समकोण हो वह माणिक उत्तम होता है, उसको पद्मराग कहते हैं और जो गंगाजल में उत्पन्न हुआ हो जिसकी कान्ति नीली झाईं लिये हुए लाल वर्ण की हो और शेष लक्षण पद्मराग के समान हों उसको नीलगिन्ध (जिसमें कुछ नीली रंगत की झाई हो) माणिक कहते हैं, यह भी उत्तम होता है। और छेदवाला खरखरा, मैला, रूखापन, चपटा, छोटा हलका और टेडा ये माणिक के आठ दोष हैं॥११-१३॥

#### माणिक के गुण

माणिक्यं दीपनं वृष्यं क्षयवातकफार्तिनुत् । भूतवेतालपापन्नं कर्मजव्याधिना शनम् ॥१४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-माणिक के सेवन करने से अग्नि तीव्र होती है, घरीर पुष्ट होता है भूत और वैताल के रोग नष्ट होते हैं और कर्मों से उत्पन्न हुए रोग भी मिट जाते हैं।।१४।।

#### मोती की परीक्षा

ह्लादि श्वेतं लघु स्निग्धं रिमविश्चर्मलं महत् । ख्यातं तोयप्रभं वृत्तं मौक्तिक नवधा शुभम् ।।१५।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-केवल दर्शनमात्रसे। ही चित्त को प्रसन्न करनेवाला, सफेद, भार में हलका, चिकना, जिसमें चंद्रमा के समान किरणें निकलती हों, निर्मल हो बड़ा हो, जल के समान चमकीला हो, गोल हो इस प्रकार मोती में नौ णुभ लक्षण है।।१५।।

#### मोती के गुण

मुक्ताफलं लघु हिमं मधुर च कान्तिदृष्टचाग्निपुष्टिकरणं विषहारि भेदि । बीर्यप्रदं जलनिधेर्जनिता च शुक्तिर्दीप्ता च पंक्तिरुजमाशु हरेरवश्यम् ॥१६॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मोती हलका, ठंडा, मीठा और चमकदार होता है, नेत्र और जठराग्नि को दीप्यमान करनेवाला है। विष को हरनेवाला दस्तावर और वीर्य को बढ़ानेवाला है, इसी प्रकार समुद्र में उत्पन्न हुई सीप अग्नि को बढ़ानेवाली पंक्ति शूल को अवश्य नाश करती है।।१६॥

#### तथा च

कफपित्तक्षयध्वंसि कासश्वासाग्निमान्द्यनुत् ॥ पुष्टिदं वृष्यमायुष्यं दाहर्र्मिककं मतम् ॥१७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मोती कफ, पित्त और क्षय का नाण करनेवाला है, कास श्वास और अग्निमान्य (मन्दाग्नि) को दूर करता है, शरीर को पुष्ट करनेवाला. बलकारी, आयु को बढ़ानेवाला और दाह का नाण करता होता है।।१७।।

#### मोती के दोषों का वर्णन

रूक्षाङ्गं निर्जलं स्यावं ताम्राभं लवणोपमम् ॥ अर्द्धशुभ्रं च विकटं ग्रन्थिल मौक्तिकं त्यजेत् ॥१८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रूखा, तेजहीन, श्यामकांति, तांबा के समान, लवणसदृश, आधा शुभ्र, टेढ़ा और ग्रंथिवाला मोती दोषयुक्त समझा जाता है।।१८।।

## मोतियों को द्रुति करने की विधि

मुक्ताचूर्णं तु सप्ताहं वेतसाम्लेन मर्दितम् । जंबीरोदर मध्ये तु धान्यराशौ विनिक्षिपेत् । सप्ताहादुद्धृतं चैव पुटे धृत्वा द्रुतिर्भवेत् ॥१९॥

(र० र० स०) अर्थ-मोतियों के चूर्ण को सात दिवस तक अमलवैत के रस से घोटे फिर उसकी गोली बनाकर जंभीरी के फल में रख सात दिन धान के ढेर में रख देवें। तदनन्तर उसमें से निकाल किसी पात्र में रख देवे तो मोती की द्रुति होगी।।१९।।

## मूँगे की परीक्षा

पक्विबम्बफलच्छायं वृत्तायतमवक्रकम् । स्निग्धमवणकं स्थूलं प्रवालं शुभम् ।।२०।। पाण्डुरं धूसरं सूक्ष्मं सव्वणं कण्डरान्वितम् ।। निर्भारं शुल्बवर्णं च प्रवालं नेष्यतेऽष्टधा ।।२१॥

(र० र० स०)

अर्थ-अत्यन्त लाल, गोल, लम्बा, सीधा, चिकना, जिसमें किसी प्रकार का छेद न हो, और मोटी हो इस प्रकार सात गुणवाला प्रवाल (मूंगा) उत्तम होता है, और जो पिलाई लिये हुए हो, धुँवे का सा वर्ण हो, छेदवाला हो, टेढा हो, सफेंद हो और हलका हो, ऐसा मूंगा अच्छा नहीं होता॥२०॥२१॥

मूँगे के गुण

क्षयपित्तास्रकासम्रं दीपनं पाचनं लघु ।। विषमूतादिशमनं विदुमं नेत्ररोगनुत् ॥२२॥ (र० र० स०)

अर्थ-मूंगा-क्षयरोग, रक्तपित्त, कास, विषरोग भूतादि रोग तथा नेत्र रोग नाश करता है, दीपन पाचन तथा हलका है॥२२॥

#### तार्क्य परीक्षा

हरिद्वर्णं गुरु क्रिग्धं स्फुरद्रिक्सचयं शुक्षम् ।। मसृणं भासुरं तार्क्यगात्रं सप्तगुणं मतम् ।।२३।। कपिलं कर्कशं नीलं पाण्डुकृष्णं च लाघवम् ।। चिपिटं विकटं कृष्णं रूक्षं तार्क्यं न शस्यते ।।२४।।

(र० र० स०)

अर्थ-हरा, भारी, चिकना, चमकीली और चमकती हुई किरनोंवाला उत्तम होता है, तथा केंलई रंगवाला, खरखरा, नील, पीलाई अथवा स्याही लिये हुड हो, हलका हो, चिपटा हो, टेढा हो और रूखा हो ऐसा पन्ना श्रेष्ठ नहीं है॥२३॥२४॥

## तार्ध्यगुणवर्णन

ज्वरच्छर्दिविषश्वाससन्निपाताग्निमान्द्यनुत् ॥ दुर्नामपाण्डुशोफझं तार्क्यमोजो विवर्धनम् ॥२५॥

(र० र० स०)

अर्थ-अशुद्ध पन्ना-ज्वर, उलटी, विषरोग, श्वास, सन्निमात, मन्दाग्नि, बवासीर और सूजन को नाश करता है और ओज को बढाता है।।२५।।

## पुखराज परीक्षा

पुष्परागं गुरु स्वच्छं स्निग्धं स्थूलं समं मृदु । कर्णिकारप्रसूनाभं मसूणं शुभमष्टधा ॥२६॥ निष्प्रभं कर्कशं रूक्षं पीतक्यामं नतोन्नतम् ॥ कपिशं कपिलं पाण्डु पुष्परागं परित्यजेत् ॥२७॥

(र० र०स०)

अर्थ-पुखराज, भारी, साफ, चिकना, मोटा, सीधा, कोमल कन्हेर के समान हो और खरखरा हो, ऐसा पुखराज अच्छा होता है॥२६॥२७॥

#### पुखराज के गुण

पुष्परागं विषच्छर्दिकफवाताग्निमान्द्यनुत् ॥ दाहकुष्ठास्रशमनं दीपनं पाचनं लघु ॥२८॥

(र० र० स०)

अर्थ-पुखराज, विषरोग, उलटी, कफ, वातरोग, मन्दाग्निं, जलन, कोढ, रक्त की खराबी को नाश करता है। दीपन है, पाचन है और हलका है।।२८।।

## वज्र की उत्पत्ति

दधीचोईस्थ्नः समुत्पन्नः पविस्तस्य कणः क्षितौ ॥ विकीर्णः स तु वज्राख्यां भजते तच्चतुर्विधम् ॥२९॥

अर्थ–दधीच ऋषि की हड्डियों से वच्च उत्पन्न हुआ उसके जो टुकडे धरती पर गिरे उनका नाम वच्च हो गया वह चार प्रकार का होता है।।२९।।

#### हीरे के भेद और परीक्षा

वज्रं च त्रिविधं प्रोक्तं नरो नारी नपुंसकम् ॥ पूर्वपूर्विमह श्रेष्ठं रसवीर्यविपाकतः ॥३०॥ अष्टास्नवाष्टफलकं षट्कोणमितभासुरम् ॥ अम्बुदेंद्रधनुर्वारितरं पुंवज्रमुच्यते ॥३१॥ तदेव चिपिटाकारं स्रीवज्रं वर्तुलायुतम् ॥ वर्तुलं कुण्ठकोणाग्नं किंचिद्गुरु नपुंसकम् ॥३२॥ स्त्रीपुनपुं सकं वज्र योज्यं स्त्रीनपुंसके । व्यत्यासान्नैव फलदं पुंवज्रेण विना क्ववचित् ॥३३॥ श्वेतादि वर्णभेदेन तदेकैकं चतुर्विधम । ब्रह्मक्षत्रियविट्शूइं स्वस्ववर्णफलप्रदम् ॥३४॥ उत्तमोत्तमवर्णं हि नीचवर्णफलप्रदम् ॥ न्यायोऽयं भैरवेणोक्तः पदार्थेष्वखिलेष्वपि ॥३५॥

(र० र० स०)

अर्थ-स्त्री, पुरुष और नपुंसक भेद से हीरा तीन प्रकार का है, रस, वीर्य, और विपाक के बल से पुरुष हीरा, उत्तम उससे स्त्रीसंज्ञका हीरा अधम होता है। आठ कोनेवाला अथवा आठ फलवाला तथा छः कोठेवाला अत्यन्त चमकदार इन्द्रधनुष के समान वर्णवाला हो और जल पर तैरता हो उसको पुरुष हीरा कहते हैं और वही हीरा चपटा और गोल हो तो स्त्रीसंज्ञक हीरा कहाता है तथा गोल हो और जिसके कोने सुकड़े हुए हो और कुछ भारी हो उसको नपुसंकहीरा कहते हैं। ये तीन प्रकार का वच्च तीनों प्रकार के (स्त्री पुरुष नपुंसक) जीवों के योग्य हैं इन्हीं को उलट पुलट के दिया जावे को फल को नहीं करता है और पुरुष नामक हीरा सर्वत्र फल के दाता है, श्वेतादि वर्णभेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शुद्र संजक चार प्रकार का हीरा अपनी २ जाति में फलदायक है, उत्तम वर्ण का हीरा नीच वर्ण का फल करता है भैरवाचार्य ने यह न्याय सब पदार्थों में मानने योग्य कहा है।।३०-३५।।

#### वज्र के वर्ण और भेद

श्वेतं द्विजाभिधं रक्तं क्षत्रियाख्यं तदीरितम् । पीतं वैश्याख्यमुदितं कृष्णं स्याच्छूद्रसंज्ञकम् ॥ स्त्रीपुंनपुंसकं तत्तु चतुर्विधमपि स्मृतम् ॥३६॥

(बृ० यो०)

अर्थ-सफेद हीरा ब्राह्मण, लाल हीरा क्षत्रिय, पीला हीरा बैश्य और काला हीरा शूद्रमंजक होता है, और वे चारों प्रकार के हीरे स्त्री पुरुष और नपुंसक भेद से तीन २ प्रकार के हैं॥३६॥

पुरुष, स्त्री, नपुंसक वज्र की परीक्षा

वृत्ताः फलकसम्पूर्णास्तेजोवन्तो बृहत्तराः । पुरुषा हरिकाः प्रोक्ता रेखाबिन्दुविवर्जिताः ॥३७॥ रेखाबिन्दुसमायुक्ताः षट्कोणास्ते श्रियः स्मृताः ॥ त्रिकोणायतना दीर्घा विजेयास्ते नपुंसकाः ॥३८॥

(बृ० यो०)

अर्थ-जो हीरे गोल, कोटेदार, चमकीले बडे (मोटे) और जिनमें रेखा और बिन्दु न हो ऐसे हीरे को पुरुष कहते हैं। जिनमें रेखा या बिन्दु हो, छः कोने हो उनको स्त्रीसंज्ञकहीरा कहते हैं और जो तिकोने हो और लंबे हो, उनको नपुंसक कहते हैं। ३७।।३८।।

पुरुषादि भेद से वज्र का प्रयोग

स्त्री तु स्त्रीणां प्रदातव्या क्लीबं क्लीबे प्रदीयते ॥ सर्वेषा सर्वदा योज्याः पुरुषा बलवत्तराः ॥३९॥ (बृ० यो०) (बृ० यो०)

अर्थ-स्त्रीसंज्ञकहीरा, स्त्रियों को और नपुंसक हीरा नपुंसक को देना चाहिये और पुरुष हीरा सबको देना चाहिये, क्योंकि वह सबसे बलिष्ठ है।।३९।।

पुरुषादिभेद से वज्र का प्रयोग सर्वेषां पुरुषाः श्रेष्ठा वेधका रसबन्धकाः ।स्त्रीवन्त्रं देहसिद्धचर्यं कामणं स्यान्नपुंसकम् ॥४०॥

(बृ० यो०)

अर्थ-उनमें पुरुष संज्ञक हीरे श्रेष्ठ, वेधक, और रस के बंधक होते हैं स्त्री संज्ञक हीरे देह की सिद्धि के लिये और नपुंसक हीरा क्रामण होता है।।४०।।

#### विप्रादिभेद से बज्ज का प्रयोग

विप्रो रसायने प्रोक्तः क्षत्रियो रोगनाशने । वादे तु वैश्यः संप्रोक्तो वयस स्तंभनेऽन्तिमः ॥४१॥

(बृ० यो०)

अर्थ-ब्राह्मण जाति का हीरा रसायन के लिये, क्षत्रिय हीरा रोग नाश करने के वास्ते, वैश्यजाति का हीरा धातुवाद के निमित्त तथा शूद्रजाति का हीरा अवस्था को रोकने के लिये उपयोगी होता है।।४१।।

## हीरे के गुण

आयुः प्रदं झटिति सद्गुणदं च वृष्यं दोषत्रयप्रशमनं सकलामयध्रम् । सूतेन्द्रबन्धवधसद्गुणकृत्प्रदीपि मृत्युंजयं तदमृतोपममेव वज्रम् ॥४२॥ (र० र० स०)

अर्थ-हीरा आयु तथा सद्गुणों का दाता है, वृष्य है, तीनों दोषों को शान्त करता है, समस्त रोगों का नाशक है, पारद को बद्ध और भस्म करनेवाला है, तथा पारद के श्रेष्ठ गुण को करता है और मृत्यु के नाश करनेवाला यह हीरा अमृत के समान है॥४२॥

हीरे की शुद्धि

कुलत्थक्वाथके स्विन्नं कोद्रवक्वथितेन वा । एकयामाविध स्विन्नं वज्नं शुद्धचित निश्चितम् ॥४३॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कुलथी के क्वाय में तथा कोदों के क्वाय में एक प्रहर पर्यन्त स्वेदन करने से हीरा शुद्ध होता है इसमें सन्देह नहीं हैं॥४३॥

#### तथा च

व्या ब्रीकल्कगतं वज्तं दोलायन्त्रे विपाचयेत् ॥ त्रिदिनं कोद्रवैः क्वायैः कोलत्यैश्चामलं भवेत् ॥४४॥

(भाषापुस्त० प० कु० म०)

अर्थ-हीरे को कटेरी के फल के कल्क में रख तीन दिन तक कुलथी तथा कोदों के क्वाथ में दोलायंत्र द्वारा स्वेदन करे तो हीरा गुढ़ होगा॥४४॥

#### तथा च

व्या घ्रीकन्दगतं वज्रं दोलायन्त्रेण पाचयेत् । सप्ताहं कोद्रवक्वाये कुलिशं विमलं भवेत् ॥४५॥ (बृ० यो०)

अर्थ-इसका अर्थ ४४ नं० श्लोक के समान है परन्तु इसका पाठ इसलिये लिखा गया है कि (दोलायंत्रेण पाचयेत्) के स्थान में (मृदा लिप्तं पुटे पचेत्) ऐसा पाठ है वह पाठ हमारी समझ में ठीक नहीं है॥४५॥

#### तथा च

व्या घ्रीकदगतं वच्चं मृदा लिप्तं पचेत् । अहोरात्रात्समुद्धृत्य हयमूत्रेण सेचयेत् । वच्चीक्षीरेण वा सिंच्यात्कुलिशं निर्मलं भवेत् ॥४६॥ (बृ० यो०)

अर्थ-कटेरी के फलों के कल्क में हीरे को रख और कपरौटी कर गजपुट में रख देवे, एक दिवस तक पीछे निकाल घोड़े के मूत्र में बुझावे अथवा सेहुंड के दूध में बुझावे तो हीरे की शुद्धि हो जायेगी।।४६।।

## हीरे का मारण और प्रयोग

मदनस्य फलोद्भूतरसेन क्षोणिनागकैः । कृतकल्केन संलिप्य पुटेद्विंशति-वारकम् ॥४७॥ वज्रचूर्णं भवेद्वर्यं योजयेच्च रसादिषु ॥ तद्वज्रं चूर्णयित्वाथ किचिट्टंकणसंयुतम् ।।४८।। खरभूनागसत्त्वेन विशेनावर्तते ध्रुवम् । तुल्यस्वर्णेन तद् ध्मातं योजनीयं रसादिषु ॥४९॥ त्रिगुणेन रसेनैव संमर्ध गुटिकीकृतम् । मुखे धृतं करोत्याशु चलदंतविबन्धनम् ॥५०॥

(र० र० स०)

अर्थ-मैनफल के रस से कैंचुओं (भूनाग) को पीसकर कल्क कर लेवे उससे हीरे पर लेपकर (हमारी समझ में तो हीरे को उस कल्क में रख देवे) गजपुट में इस प्रकार बीस २० पुट देने से हीरे की भस्म हो जायेगी। इस भस्म को समस्त रसादिकों में बर्ते अथवा पूर्वोक्त भस्म में १२ बारहवां भाग मुहागा और २० भाग भूनागसत्व (कैंचुओं का सत्त) को मिलाकर गजपुट देवे फिर हीरे की भस्म के समान सुवर्णभस्म को मिलाकर मूपा द्वारा कोयलों की आंच में धोंककर तिगुने शुद्ध पारद के साथ गोली बनाकर मुख में रखे तो हिलते हुए दांत स्थिर होते हैं।।४७-५०।।

#### वज्रमारण

मेषश्रृंगमुजंगास्यि कूर्मपृष्ठाम्लवेतसम् ॥ शशदंतसमं पिष्ट्वा वज्रीक्षीरेण गोलकम् ।। कृत्वा तन्मध्यगं वज्रं स्त्रियते ध्मातमेव हि ॥५१॥

(भाषापुस्त० पं० कुलमणि)

अर्थ–मेढे का सींग, सांप की हड्डी, कछुवे की पीठ, अमलवेत, खरहा के दांत, इन सबको समान भाग लेकर थूहर के दूध से पीसकर गोला बनावे उसमें हीरे को रख कोयलों की अग्नि में धोंके तो हीरा शीघ्र ही भस्म हो जायगा।।५१।।

#### वज्रमारण

हिंगुसैंधवसंयुक्ते क्षिपेत्क्वाये कुलत्यजे ।। तप्ततप्तं पुनर्वज्रं भवेद्भस्म त्रिसप्तधा ॥५२॥

(भा० पु०, पं० कुलमणि)

अर्थ-हींग और सैंधव से मिले हुए कुलथी के क्वाथ में हीरे को तपा के बुझावे तो इक्कीस बार में हीरा भस्म हो जायेगा॥५२॥

#### वज्रमारण

त्रिवर्षरूढकर्पासमूलमादाय पेषयेत् ॥ त्रिवर्षनागवल्ल्या वा निजद्रावैः प्रपेषयेत् ॥५३॥ तद्गोलके क्षिपेद्वच्त्रं रुद्ध्वा गजपुटे पचेत् ॥ एवं सप्तपुरैर्नूनं कुलिशं मृतिमृच्छति ॥५४॥

(बृ० यो०)

अर्थ-तिवर्सी कपास के पेड़ की जड़ को लेकर तिवर्सी ही नागरबेल के रस से अथवा अपने ही रस से घोटकर गोला बनावे उसमें हीरे को रख गजपुट में फूंके। इस प्रकार सात बार पुट देने से हीरे की भस्म होगी॥५३॥५४॥

#### वज्रमारण

कांस्यपात्रस्यभेकस्य मूत्रे वच्चं समावपेत् ॥ त्रिःसप्तकृत्वः संतप्तं वच्चमेवं मृतं भवेत् ॥५५॥ (बृ० यो०)

अर्थ-कांसी के पात्र में मेढ़क को उलटा (चित्त) कर कुछ थोड़ा सा वजन रख देवे तो मेंढ़क मूत्र करेगा उसमें हीरे को तपा तपा कर इक्कीस बार बुझावे तो हीरे की भस्म होगी॥५५॥

#### तथा च

त्रिःसप्तकृत्वः संतप्तं खरमूत्रेण सेचितम् ।। मत्कुणैस्तालकं पिष्ट्वा तद्गोले कुलिशं क्षिपेत् ।।५६।। प्रथ्मातं वाजिमूत्रेण सिक्तं पूर्वक्रमेर वै ।। भस्मीभवति तद्वञ्रं शंखशीतांशुसुन्दरम् ॥५७॥

(बु० यो०)

अर्थ-हीरे को तपा तपा कर गधे के मूत्र में बुझावे फिर खटमलों के संग पिसे हुए हरताल के गोले में हीरे को रखकर कोलयों में धोंके तदनन्तर घोड़े के मूत्र में बुझावे तो हीरे की भस्म चंद्रमा के समान श्वेत हो जायेगी।।५६।।५७।।

#### तथा च

नीलज्योतिर्लताकन्दे घृष्टं घर्मे विशोषितम् ॥ वज्रं भस्मत्वमायाति कर्मवज्ज्ञानवह्निना ॥५८॥

(र० र० स०)

अर्थ-क्षीरकाकोली (नीलज्योतिर्लताकंद) के रस में हीरे को घिसकर तीव्र घाम में रख देवे तो जिस प्रकार ज्ञानाग्नि से कर्म भस्म होता है, उसी प्रकार हीरे की भस्म हो जायेगी।।५८।।

विलिप्तं मत्कुणस्यास्रे सप्तवारं विशोषितम् ॥ कासमर्दरसापूर्णे लोहपात्रे निवेशितम् ॥५९॥ सप्तवारं परिध्मातं वज्रभस्म भवेत्खलु ॥ ब्रह्मज्योतिमुनीन्द्रेण क्रमोयं परिकीर्तितः ॥६०॥

(र० र० स०)

अर्थ–हीरे पर खटमल के रक्त को लगाकर सुखावे इस प्रकार सात बार सुखा कर लेप करे उसको कोयलों में तपाकर लोहे के पात्र में रखे हुए कसौदी के रस में बुझावे। इस प्रकार सात बार करने से हीरे की भस्म होगी। प्रत्येक बार सात सात खटमल के रक्त से सुखा सुखा कर लेप करना चाहिये।।५९।।६०।।

#### तथा च

कुलत्थक्वाथसंयुक्तलकुचद्रविषष्टया । शिलया लिप्तमूषायां वज्रं क्षिप्त्वा निरुध्य च ॥६१॥ अष्टवारं पुटेत्सम्यग्विशुष्यैश्च वनोपलैः । शतवारं ततोऽध्मात्वा निक्षिप्तं शुद्धपारदे । निश्चितं स्त्रियते वज्रं भस्मवारित्रं भवेत् ॥६२॥

(र० र० स०)

अर्थ-मैनसिल को बढ़हर के रस से अथवा कुलथी के क्वाथ से पीसकर मिट्टी को घरिया में लेप कर देवे। उसमें हीरे को रखकर गजपुट देवे, इस प्रकार आठ पुट देवे। तदनन्तर उस भस्म को तपा तपा कर गुद्ध पारद भरे हुए पात्र में डालता जावे तो हीरे की भस्म जल पर तैरने वाली होगी।।६१।।६२।।

#### तथा च

वज्र मत्कुणरक्तेन चतुर्वारं विभावितम् । सुगंधिमूषिर्कामांसैर्वतितैः परिवेष्टयेत् ॥६३॥ पुटेत्पुटैर्वराहाख्यौक्षिशद्वारं ततः परम् । ध्मात्वा ध्मात्वा शतं वारान् कुलत्थक्वाथक क्षिपेत् ॥६४॥ अन्यैरुक्तः शतं वारान् कर्तव्योऽयं विधिक्रमः । सत्यवाक् सोमसेनानीरेतद्वज्रस्य मारणम् ।।६५।। दृष्टप्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्रसकौतुकी ॥६६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-हीरे को खटमलों के रक्त की चार भावना देवे फिर सुगन्धि मूर्षिका के मांस को लपेट वराहपुट देवे। इस प्रकार तीस पुट देवे फिर तपा तपा कर सौ बार कुलथी के क्वाथ में बुझावे। अन्य विद्वानों का यह सिद्धान्त है कि इसी रीति से (जो पूर्व कह चुके हैं) सौ बार करे तो हीरे की उत्तम भस्म होगी। सत्य भाषण करनेवाले सोमसेनानी ने इस विधि को अनुभूत कहा है।।६३।।६६।।

काँसेके बासन विषै, मंडूक आँधे स्वाय । तिन के फेरे पेटपै, लोह सलाका लाय ॥१॥ ज्यों ज्यों लगै सुगिलगिली, त्योंत्यों मूतत जाय । तामें हीरा तप्तकरि, बारंबार बुझाय ॥२॥ याविधिते हीरा भस्म सुन्दर होय तयार । सब रोगन पै दीजिये, अनूपान अनुसार ॥३॥ (वैद्यादर्श)

#### तथा च

खटमल में हरिताल को, पीसि मिहीन बनाय । ऐसी कोमलको तबै, गाला तुरत बँधाय ।।१॥ गोला के बीच में, हीरा को धरि देइ । गोला कपरौटी सहित, सम्पुट दृढ़ करि लेई ।।२॥ ता गोला को आँच में, धौंकि लाल करवाय । तब घोड़ा के मूंत में, तुरतिह देय बुझाय ।।३॥ फिर हीरा हरताल के, धरिये गोला माँहि । पूरब बिधिते आँच में, लाल कीजिये ताहि ।।४॥ वैसे ही बुझवाइये, याविधि विरियां सात । करिबेते हीरा भसम, होइ निरुत्थ सुजात ।।५॥ ताको मिहीं पिसाय के बंटी में धरि लये । जथाजोग अनुपानते, सब रोगन पै देय ।।६॥ (वैद्यादर्श)

## हीरे का कुश्ता (उर्दू)

हीरे को रेजारेजा करके पान की जड के नुगदे में रखकर गजपुट आंच देता जावे जब तक नरम हाथ से पिसने के काबिल हो जाने वास्ते तकवियत एजाइरीह और भडका ने हरारत गरीजी के अजबसनाफै है, खुराक एक खणखण है। तपेदिक वगैरः अमराज सख्त को भी मुफीद है। सुफहा १४ अखबार वैश्योपकारक लाहौर ३१/१०/१९०६)

## हीरे की भस्म का प्रयोग

त्रिंशद्भागिमतं हि वज्रभसितं स्वर्णं कलाभागिकं तारं चाष्टगुणं सितामृतवरं रुद्रांशकं चाश्रकम् ॥ पादांशं खलु ताप्यकं वसुगुणं वैक्रांतकं षट्गुणं भागोऽप्युक्तरसै रसोयमुदितः षाड्गुण्यसंसिद्धये ॥६७॥ (र० र० स०)

अर्थ-हीरे की भस्म ३० भाग, सुवर्णभस्म १६ भाग, चांदी की भस्म ८ भाग, चन्द्रोदय ११ भाग, अभ्रक ४ भाग, सोनामाखी ८ भाग, वैक्रान्त (तर्मरी) भस्म ६ भाग इन सबको खरल में पीस सेवन करे तो षाड्गुण्य की प्राप्ति होती है।।६७।।

## मृतवज्रसेवनफल

वज्रं समीरकफिपत्तमदान्निहन्याद्वज्रोपमं च कुरुते वपुरुत्तमित्र ।। शोषयज्वरभगंदरमेहदोषपांडूदरश्वयथुहारि च षड्रसाढचम् ।।६८।। (बृ० यो०)

अर्थ-हीरा, बात, कफ, पित्त, मद को नाश करता है, शरीर को वज्र के समाद दृढ़ करता है। शोष, क्षय, ज्वर, भगंदर, प्रमेह, पांड, उदररोग और शोथ को नाश करता है।।६८।।

## वज्र के स्थान में वैक्रान्त का प्रयोग भस्मीभूतं तु वैक्रान्तं वज्रस्थाने नियोजयेत् ॥६९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कच्चे हीरे की भस्म को वज्र की भस्म के स्थान में प्रयोग करना चाहिये।।६९॥

#### हीरे की दुति

वज्रवल्त्यंतरस्थं च कृत्वा वज्रं निरोधयेत् ॥ अम्लभांडगतं स्वेद्यं सप्ताहाद्द्रवतां व्रजेत् ॥७०॥ (र० र० स०)

अर्थ-हडसंहारी की लकड़ी के बीच में हीरे को रखकर उसी से मुख को बंद कर देवे और कपड़ा (महीन) लपेट नींबू अथवा और किसी खरे पदार्थ में सात दिन रात स्वेदन करे तो हीरे की उत्तम द्रुति होगी॥७०॥

# वैक्रान्त तथा अन्य रत्नों की द्रुति करने की विधि केतकीस्वरसं ग्राह्मं सैन्धवं स्वर्णपुष्पिका ॥ इन्द्रगोपकसंयुक्तं सर्वं भांडे विनिक्षिपेत् ॥७१॥ सप्ताहं स्वेदयेत्तस्मिन्वैक्रान्तं द्रवता वजेत् ॥ लोहाष्टके तथा वज्रे वापनात्स्वेदनाद्दुतिः ॥७२॥ जायते नात्र संदेहो यागस्यास्य प्रभावतः ॥ कुरुते योगराजोऽयं रत्नानां द्रवणं परम् ॥७३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अर्क केवड़ा, सैंधानोंन, कलहारी, बीरबहूटी इन सबको हांडी में भर सात दिवस तक तर्मरी को स्वेदन करे तो वैक्रान्त की द्रुति होगी। आठ प्रकार के धातुओं में जिसकी द्रुति करनी हो उसको गलावे और जब गल जावे तब थोड़ी सी वैक्रान्त की द्रुति डाल देवे तो उस धातु की द्रुति हो जायेगी अथवा इस द्रुति के साथ स्वेदन करने से भी द्रुति हो जायेगी।।७१-७३।।

#### नीलम के भेव और परीक्षा

जलनीलेन्द्रनीलं च शक्रनीलं तयोर्वरम् ॥ श्वैत्यगर्भितनीलाभं लघु तज्जलनीलकम् ॥७४॥ एकच्छायं गुरुं स्निग्धं स्वच्छं पिण्डितविग्रहम् ॥ मृदुमध्ये लसज्ज्योतिः सप्तधा नीलमुत्ततम् ॥७५॥ कामलमं विहितं रूक्षं निर्भारं रक्तगंधि च ॥ चिपिटाभं ससूक्ष्मं च जलनीलं च सप्तधा ॥७६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नीलम दो प्रकार का होता है, जलनील और दूसरा इन्द्रनील, इन दोनों में इन्द्रनीली उत्तम है, जो सफेदाई के लिये नीलवर्णवाला और हलका हो उसको जलनील कहते हैं और केवल नीलवर्णवाला, भारी, चिकना, साफ, बीच में खरखरा न हो, चमकदार हो, इन सात लक्षणोंबाला नीलम उत्तम होता है, उसको इन्द्रनील कहते हैं तथा जो नीलम कोमल विहित रूक्ष हलका रक्तगंधि चिपटा सूक्ष्म ऐसे जलनील सात प्रकार का है।।४७-७६।।

#### नीलम के गुण

श्वासकासहरं वृष्यं त्रिदोषघ्नं मुदिपनम् ॥ विषमज्वरदुर्नामपापघ्नं नीलमारितम् ॥७७॥ (र० र० स०)

अर्थ-उत्तम नीलम श्वास, कास का नाश करनेवाला, वृष्य, त्रिदोष का नाशक और अत्यन्त दीपन है, विषमज्वर, ववासीर और पापों को नष्ट करता है।।७७॥

#### गोमेद की परीक्षा

गोमेदःसमरागत्वाद्गोमेदं रत्नमुच्यते ॥ सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छं क्षिग्धं समं गुरु ॥७८॥ निर्दलं मसृणं दीप्तं गोमेदं शुमष्टधा ॥ विच्छायं लघु रुक्षाङ्कं चिपटं पटलान्वितम् ॥७९॥ निष्प्रभं पीतकाचाभं गोमेदं न शुभावहम् ॥८०॥ (र० र० स०)

अर्थ-बैल की चरबी के समान वर्णवाला होने से इस मणि को गोमेद कहते हैं। स्वच्छ गोमूत्र के सदृश वर्णवाला, साफ, चिकना, चौकोर, भारी, दलदार न हो, खरखरा न हो और चमकदार हो, इन आठ लक्षणोंवाला गोमेद शुभ है, तथा जो चमकदार न हो, हलका हो, रूखा हो, चिपटा हो और पीले कांच के समान हो वह गोमेद शुभकारी नहीं है।।७८-८०।।

## गोमेदं के गुण

गोमेदं कफपित्तझं क्षयपांडक्षयंकरम् ॥ दीपनं पाचनं रुच्यं त्वच्यं बुद्धिप्रबोधनम् ॥८१॥ (र० र० स०)

अर्थ-गोमेद, कफ, पित्त, क्षय, पांडु को नष्ट करता है, अग्नि को बढ़ाता है, पाचन है, रुचिकारक, त्वचा को हित और बुद्धि को बढ़ानेवाला है।।८१।।

## वैदूर्य (लहसनिया) की परीक्षा

वैदूर्यं श्यामशुभ्राभं समं स्वच्छं गुरु स्फुटम् ।। भ्रमेच्छुभोत्तरीयेण गर्भितं शुभमीरितम् ।।८२।। श्यामतोयसमच्छायं चिपिटं लघु कर्कशम् ।। रक्तगर्भोत्तरीयः च वैदूर्य्यं नैव शस्यते ।।८३।।

(र० र० स०) अर्थ—जो वैदूर्य स्वाभाविक क्यामता अथवा सफेदाई लिये हुये हो, चौकोन हो, साफ, भारी और उड़ते हुए सफेद दुपट्टे के समान झलकवाला हो, वह उत्तम है तथा जिसमें कालेजके समा वर्ण हो, चपटा हो, हलका और खरखरा हो और बीच में उड़ते हुए लालदुपट्टे की सी नाई हो ऐसा वैदूर्य त्यागन योग्य है।।८२।।८३।।

## रत्नों की शुद्धि

शुद्धचत्यम्लेन माणिक्यं जयन्त्या मौक्तिकं तथा ।। विद्रुमं क्षारवर्गेण तार्ध्यं गोदुग्धकैस्तथा ।।८४।। पुष्परागं च संधानैः कुलत्थक्वाथसंयुतैः ।। तंदुलीयजलैर्वेज्यं नीलं नीलीरसेन च ।। रोचनाभिश्च गोमेदं वैदूर्य्यं त्रिफलाजलैः ।।८५॥

(र० र० स०)

अर्थ-खटाई से माणिक, जयन्ती के रस से मोती, क्षार वर्ग से मूंगा, गाय के दूध से तार्क्य (पन्ना), संधान (कांजी) से पुखराज, कुलथी के क्वाथ से युक्त कांजी से हीरा, नील के रस से नीलम, गोपित्त से गोमेद और त्रिफला के क्वाथ से वैदुर्य को स्वेदन करने से शुद्ध होता है।।८४।।८५।।

#### रेवटी का लक्षण

राजावर्तोऽल्परक्तोरुनीलिकामिश्चितप्रभः ॥ गुरुत्वममृणः श्रेष्ठस्तदन्यो मध्यमः स्मृतः ॥८६॥ (र० र० स०) अर्थ-जिसमें कुछ सुर्खी और नीलाई लिये हुए चमक हो, भारी तथा चिकना हो वह राजावर्त (रेवटी) उत्तम होता है और उससे अन्य रेवटी मध्यम होता है।।८६।।

## रेवटी के गुण

प्रमेहक्षयदुर्नापांडुश्लेष्ट्रमानिलापहः ॥ दीपनः पाचनो वृष्यो राजावर्तो रसायनः ॥८७॥

(र० र० स०)

अर्थ--रेवटी प्रमेह, क्षय, बवासीर, पांडु, कफ और वातरोग को नाग करता है तथा रेवटी दीपन, पाचन वृष्य और रसायन है।।८७।।

#### रेवटी की शुद्धि

निम्बुद्रवैः सगोमूत्रैः सक्षारैः स्वेदिता खलु ॥ द्वित्रिवरिण शुध्यन्ति राजावर्तादिधातवः ॥८८॥

(र० र० स०)

अर्थ-नीवू का रस, गोमूत्र, जवाखार और सज्जी इनके द्रव में दो तीन बार स्वेदन करने से रेवटी प्रभृति की शृद्धि होती है॥८८॥

#### अन्यच्च

शिरीषपुष्पाईरसै राजवर्तं विशोधयेत् ॥८९॥

(र० र० स०)

अर्थ-अथवा रेवटी को तपाकर सिरस के फूलों के रस में बुझावे तो गुद्ध होगी॥८९॥

## राजावर्त (रेवटी) का मारण

लुङ्गांबुगन्धकोपेतो राजावर्तो विचूर्णितः । पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तो सृतो भवेत् ॥९०॥

(र० र० स०)

अर्थ-रेवटी के समान शुद्ध गंधक को खरल में रख विजोरे के रस से घोट टिकिया बनाय गजपुट में फूंक देवे इस प्रकार सात पुट देने से रेवटी की भस्म होती है।।९०॥

## रेवटी के सत्त्वपातन की विधि

राजावर्तस्य चूर्णं तु कुनटीघृतिमिश्रितम् । विषचेदायसे पात्रे महिषीक्षीर-संयुतम् ॥९१॥ सौभाग्यपंचगव्येन पिंडीबिद्धन्तु जारयेत् । ध्मापितं खिदरांगारै: सत्त्वं मुश्वित शोभनम् ॥९२॥ अनेन क्रमयोगेन गैरिकं विमलं भवेत् । क्रमात्पीतं च रक्तं च सत्त्वं पतित शोभनम् ॥९३॥

(र० र० स०)

अर्थ-रेबटी का चूर्ण और मैनसिल को समान भाग लेकर घृत में मिलावे उसको लोहे की कढ़ाई में डाल थोड़ा थोड़ा भैंस का दूध गेरता जावे और नीचे से आंच जलाता जावे तदनन्तर सुहागा और पंच गव्य से गोले बनाय सैरसार के कोयलों में धोंके तो सुन्दर पीला सत्त्व निकलेगा और इसी प्रकार गेरू का लाल सत्त्व निकलता है।।९१-९३।।

संगबसरी की किस्में शनास्त व फवायद (उर्दू)

संगवसरी को अरबी में हिजरुलकाल और तूतियाई और किरमानी और खपिरया कहते हैं। सबसे बेहतर सफेद रंग का, बादह जर्द, बादह पस्ती होता है और बाजेकबरसी को अफजल जानते हैं। उमदगी की पहचान यह है कि अगर उसको सिरके में मिला दें तो उससे निहास की बू निकले इससे जस्त भी निकालते हैं। सुर्में के वास्ते संगवसरी नरम पिसी हुई और धुली हुई मुस्तैमिल है, अमराज चश्म के बास्ते कुरहचश्म व दर्दचश्म के आग

अमराजचश्क को उसकी तरफ जाने से रोकती है और रतूबत को उसकी खुश्क करती है।धोने का तरीका यह है कि पोटली में बांधकर नतलूली को अफंशुर्दह में डोलजंतर गर्की करे यानी पोटली में बांधकर हांडी में शीरा तितलूली का डालकर इस तरह लटका दे कि पेंदे में न लगे और घंटे भर जोश देकर निकाल ले। (मुफहा ६३ किताब अलजवाहर)

हीरे के सिवाय अन्यरत्नों की भस्म की विधि लकुचद्रावसंपिष्टैः शिलागन्धकतालकैः । वच्चं विन्यान्यरत्नानिः म्रियंतेऽष्ट-पुटैः खलु ॥९४॥

(र० र० स०)

अर्थ-समभाग लिये हुए मैनसिल, गंधक और हरताल को बडहर के रस में रत्न (जिसकी भस्म करना हो उसको) के पीस गजपुट देवे। इस प्रकार आठ पुट देने से हीरे के बिना समस्त रत्नों की भस्म हो जायेगी।।९४।।

पारदकर्मोपयोगी रत्न बनाने की विधि रत्नानि लोहानि वराटशुक्तिपाषाणजातं खुरभृंगतुल्यम् । महारसाग्रेषु कठोरदेंहं भस्मीकृतं तत्खलु सूतयोग्यम् ॥९५॥ (रं० र० स०)

अर्थ-रत्न, लोहा, कौड़ी, सीप, खुर और भौरें के समान काला गंधक बहुत कठिन भी हों तो (महारस) पारे आदि में, भस्म किया हुआ पारद कर्मोपयोगी बन जाता है।।९५।।

द्रुतियों के चिरस्थाई रखने की विधि कुसुम्भतैलमध्ये तु संस्थाप्या द्रुतयः पृथक् ॥ तिष्ठन्ति चिरकालन्तु प्राप्ते कार्ये नियोजयेत् ॥९६॥ (र० र० स०)

अर्थ-जिन दृतियों को चिरस्थायी रखनी हो उनकी युक्ति को कहते हैं कि कसूम के तैल में द्रुतियों को रख देवे और आवश्यकता होने पर निकाल काम में लावे।।९६।।

## रत्नों की द्रुति करने की विधि

रामठं पश्चलवणं क्षाराणां त्रितयं तथा ॥ मांसद्रवोऽम्लवेतश्च चूलिका लवणं तथा ॥९७॥ स्थूलं कुम्भीफलंपक्चं तथा ज्वालामुखी शुभा ॥ द्रवंती च रुदन्ती च पयस्या चित्रमूलकम् ॥९८॥ दुग्धं ख्रुह्मास्तथाऽर्कस्य सर्वं संमर्ध्य यत्नतः ॥ गोलं विधाय तन्मध्ये प्रक्षिपेत्तदनंतरम् ॥९९॥ गुणवन्नवरत्नानि जातिमन्ति शुभानि च ॥ भूर्जे ते गोलकं कृत्वा सूत्रेणाऽऽवेष्ट्य यत्नतः ॥१००॥ पुनर्वस्त्रेण संवेष्ट्य दोलायंत्रे निधाय च ॥ सर्वाम्लयुक्तसंधानपरिपू र्णघटोदरे ॥१०१॥ अहोरात्रत्रयं यावत् स्वेदयेत्तीवविद्वाना ॥ तस्मादाहृत्य संक्षाल्य रत्नजां दुतिमाहरेत् ॥ रत्नतुल्यप्रभा लघ्वी देहलोहकारी शुभा ॥१०२॥ (र० र० स०)

इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनुबाबूनिरंजनप्रसाद— संकलितायां रसराजसंहितायां रत्नवर्णनं नाम सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥

अर्थ-होंग, पांचो नोंन, सज्जी, सुहागा, जवासार, अमलवेत, नौसादर, कायफल, ज्वालामुखेर, द्वं, रुद्रदन्ती, क्षीरकाकोली और चीते की जड़ इनको अर्कदुग्ध, थूहर का दूध औरमांसरससे पीस गोला बनावे, उस गोले में जिस रत्न की भस्म बनानी हो उस गुद्ध रत्न को रखकर ऊपर में भोजपव लपेट देवे और भोजपव पर कच्चा सूत लपेट देवे। तदनन्तर सूक्ष्म कपडे में

लपेटकर अनेक अम्ल (खट्टे) रसों से युक्त संधान में तीन दिन तीब्राग्नि से दोलायंत्र द्वारा स्वेदन करे फिर उसमें से निकाल और जल से धोकर रत्नों की द्रतियों को निकाल लेवे॥९७–१०२॥

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठ-मल्लकृतायां रसराजसहितायां हिन्दीटीकायां रत्नवर्णन नाम सप्तपःचाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥

## धातुभस्माध्यायः ५८

## वैद्य प्रशंसनीय कब होता है

यावत्सूतो न शुद्धो न च मृतममृतं मूर्च्छितं गन्धबद्धं नो वज्रं मारितं स्याञ्चच गगनवधो नोपसूताश्च शुद्धाः ॥ स्वर्णाद्यं सर्वलौहं विषमपि न मृतं तैलपाको न जातस्तावद्वैद्यः क्व सिद्धो भवति वसुभुजां मण्डले श्लाध्ययोग्यः ॥१॥

(रसरत्नसमुच्चय, र० रा० सु०)

अर्थ-जब तक पारद शुद्ध न किया हो, पारद की भस्म, पारद का मूर्च्छन और पारद को गन्धबद्ध न किया हो, बच्च की भस्म न की हो और अभ्रक की भस्म भी न की हो और उपरसों की शुद्धि न की हो, मुवर्ण से आदि लेकर समस्त धातुओं की भस्म तथा बत्सनाभ की शुद्धि न की हो और तैल का परिपाक भी न किया हो, तब तक वैद्य राजाओं की सभा में किस प्रकार प्रसिद्ध तथा प्रशंसनीय होता है अर्थात् नहीं होता।। १।।

## धातुओं का वर्णन

शुद्धं लोहं कनकरजतं भानुलोहाक्मसारं पूतीलोहं द्वितयमुदितं नागवंगाभि— धानम् ॥ मिश्रं लोहं द्वितयमुदितं पिप्पलं कांस्यवर्तं धातुर्लोहे जुह इति मतः सोऽपि कर्घार्थवाची ॥२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ—सोना और चांदी ये दोनों अगुद्ध (मैलरहित) धातु हैं, तांबा तथा लोहा ये अञ्मलोह (पत्थरों से निकाले हुए) धातु हैं, नाग तथा वंग ये दोनों पूतीलोह, पीतल तथा कांमा मिश्रलोह कहाता है, लोहणब्द में लुह धातु माना गया है जिसका अर्थ खैंचना है अर्थात् जिसमें रोगों की खैंचने की शक्ति हो उसको लोह कहते हैं॥२॥

धातुमारण किससे उत्तम है

लोहानां मारणं श्रेष्ठ सर्वेषा रसभस्मना । मूलीभिर्मध्यमं प्राहुः कनिष्ठं गन्धकादिभिः ॥ अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्गुणप्रदम् ॥३॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-समस्त धातुओं का रस भस्म के साथ भस्म करना उचित है. जडियों के साथ भस्म करना मध्यम, गंधक प्रभृति के साथ कनिष्ठ और अरिलोह से लोह का भस्म करना खराब है क्योंकि वह दुर्गुण का दाता है॥३॥

ग्रहों के योग से धातुओं की संख्या

ताम्रतारारनागाश्च हेमवंगी च तीक्ष्णकम् । कांस्यकं कान्तलोहं च धातवो नव ये स्मृताः ।।४।। सूर्यादीनां ग्रहाणां ते कथिता नामिभः क्रमात् । सूर्य्याचन्द्रमसी भौमः शशिजो जीवभार्गवौ ॥५॥ सूर्यसूनुः सैहिकेयः केनुश्चेति नव ग्रहाः ॥६॥

(शार्ङ्गधरसंहिता)

अर्थ-तांबा, चांदी, पीतल, सीसा, सुवर्ण, वंग, लोहा, कांसा, कांत लोह ये नव धातु है, सूर्यादि नवग्रहों के नामानुसार अनुक्रम से इनके नाम जानना। सूर्य चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केंतु ये नवग्रह कहे जाते हैं॥४-६॥ मन्सूबात (उर्दू)

नाम धातु सुर्ब कलई आहन तिला मिस सीमा व नुकरा जरेनेस्व किबरियत कवाकव मन्सूर जौहल मुश्तरी मरीस शमस जौहरा अतारदःकमर जनव रास यौम शंबः पंजशं बःसहशंबः यकशंबः जुम्मः चहारशंबः दोशंबः

(सुफहा अलकीमियाँ १३५)

## सब धातुओं की उत्पत्ति

शिवस्य तेजः प्रथितं रसायां देवीभवं गंधकमभ्रकाख्यम् । शुल्बं च सूर्यस्य सहस्ररुमेश्चन्द्रस्य रौप्यं परमेश्वररस्य ॥७॥ स्वर्णं तु विष्णुप्रभवं वदन्ति सीसं तु नागस्य च वासुकेश्च । लोह यमस्यैव हि कालमूर्तेवंगं च शुक्रस्य पुराविदो बुधाः ॥८॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-श्रीमहादेव के वीर्य से पारद, पार्वती के रज से गन्धक और अश्रक, सूर्य से तांबा, चन्द्रमा से चांदी, विष्णु से सुवर्ण, वासुकि नाग से सीसा, यमराज से लोहा और शुक्राचार्य से वंग उत्पन्न हुआ, ऐसा पुराने विद्वान कहते हैं।।७-८।।

सम्मति—हमारे विचार में तो ऐसा आता है कि ऊपर लिखा हुआ उत्पत्ति प्रकरण केवल रूपक है अर्थात् श्रीमहादेवजी ने वैश्वकशास्त्र पढ़कर अपनी बुद्धि से पारद का आविर्भाव किया अर्थात् पारा महादेवजी का नया निकाला हुआ है। इसी प्रकार जिन जिन देवताओं ने अपनी अपनी बुद्धि से जो रोगनाशक पदार्थ निकाले हैं उनको उन उन देवताओं से उत्पन्न हुआ कहते हैं।

#### (छप्पै) तथा

पारद शिवको तेज शक्ररूपी पहिचानौ । शिवातेज रजरूप अश्र गंधक को जानौ ॥ है परमेश्वरतेज स्वर्ण सो विष्णुरूप गिन । चांदी की उत्पत्ति चन्द्रमाते सु भई भिन ॥ पुनि ताम्र भयो रिवतेजते, वंग उपज भृगुतेसु लंहि ॥ भिन जञ्ज उपाधिक भेदते, सीसक वासुिकते सुलिह ॥ दोहा—कालरूप यमराजते, लोहा की उत्पत्ति । कही जु मुनि हारीतने, या प्रकार सब सित्त ॥

(वैद्यादर्श)

#### तथा

सातों धात सातही खानि । तिनको कविजन कह्यो बलानि । बड़ी धात किव कंचन कियो । ताकी समको और न बियो ।। कहूँ कहूँ शैलन में लानि । गुनी करे अरु कृत्रिमवानि ।। यही जुगति रूपे की कही । दुहूं भांतिके जानौं सही ।। तांबो परबत खोदे होय । या बातै जाने सबकोय ।। उपज बंग रांग पुनि लानि । अरु सीसो रूपे संगजानि ।। लोह लानि पृथिवी में जिती । वरिन सके को कविजन तिती ।। कांसी पीतर कृत्रिम होय । इनकी जुगति सुने सबकोय ।। सो सताईसबों तांबो रांगा । उत्तम होय न परई भांगा ।। यह कांसको जानौ अंत । बेला थाली जेवें सन्त ।। खपरात ते ले दूनो नाग । यह जाने तस्टी को भाग ।। चौथो हिस्सा सीसो परै । तो भरिबे को तोरा करै ।। (रससागर)

सातधातुओं की गुरुता का पारस्परिक संबन्ध अब किह है तिनकी मरजाद । गरई हरई जैसी खाद ॥ कुन्दन जैसो अंग बखानि । पुनि सीसे की चौंसिंठ जानि ॥

कहों तारके चोवन अंश । चार आगरी चालिस कंस ।। लोह तोल पंचाचारीस । और रांग जानौ अठईस ।। तस्टी छयाली सगति कही । गैंतालीस साल की सही ।। अड़तालीस जु खपरसनी । पारो सत्तरमेक जु गनी ।। यहै तोल मरजाद कही । रसरतनाकरते कर सही ।। (रससागर)

#### यंत्र

सोना १०० सीसा ६४ चांदी ५४ लोहा ४५ कांसा ४४ रांग २८ पारा ७१ जन्त ४८ पीतल ४६ तांबा ४५वर्ष का ४५

वजनमुतनासबः (उर्दू)

पानी १ जस्त ७ आहन ७ऽ८ कलई ८ऽ५ मिस ८ऽ९ नुकरा १०ऽ५ सुर्व ११ऽ४ सीमाव १३ऽ५९५ तिला३ऽ१९

## वजन मुतनासिबः यानी (स्पेसिफिकग्रेवटी)

तिला १०० जीवक ७१ नुकरा ५४ असरव ४९ जस्त ४८ मिस ४५ आहन् ४० कलई ३८ (सुफहा किताब अकलीमियाँ ५०)

## मादिनयातके पिघलाने के वास्ते फाइरनहीट (हरारत खारजी) का दर्जा

नामधातु—गंधक १९४ चांदी का महलूल ३८९ सीसा ६१७ जस्त ७०० चांदी १८७० सोना २००० तांबा २४०० लोहा २८०० फौलाद ३३००

सुफहा किताब अकलीमियां ३९)

अजसाद की नर्मी का सिलसिला (उर्दू)

अजसाद में नर्मी नंबरान जैल की तरतीब से होती है। (अलिफ) कंलई (बे) जस्त (जीम) सुर्व (दाल) नुकरा (हे) तिला (वाउ) मिस (जे) आहन लिहाजा जब दो या तीन अजसाद बाहम गलाकर बुझा दिये जाते हैं तो नर्मी की तरतीब से उनकी खाकिस्तर होती है। (सुफहा किताब अकलीमियां २०)

## लोहे व तांबे के शीघ्र गलाने की क्रिया

फिटिकरी और सोरा कलमी पीस कर लोहे अथवा तांबे पर लेप करके चरख देणा जल्दी गल जायेगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### धातुओं के फल का वर्णन

मृत्यूपमृत्युनाशार्थं पारदं विशदं भजेत् ।। ये गुणाः पारदे देवि गन्धकाश्रे च ते गुणाः ९।। आरोग्यं भास्करादिच्छेत्सोमो धानुसमृद्धये ।। रोगेशशान्तये सेव्यं देवदेवशमुत्तमम् ।।१०।।

(टोडरानन्द) अर्थ-मृत्यु और उपमृत्यु के नाशार्थ उत्तम पारद का सेवन करे, हे पार्वती! जो गुण पारद में कहे गये हैं, वे ही गुण गंधक और अभ्रक में हैं, आरोग्य के अर्थ ताम्र का सेवन करे, धातु वृद्धि के लिये चांदी का सेवन, राजरोग की शान्ति के लिये सुवर्ण का सेवन करे॥१॥१०॥

## सात धातुओं के अपगुण

स्वर्णं सम्यगशोधितं श्रमकरं स्वेदावहं दुःसहं रौप्यं जाठरजाडचमान्द्यजननं ताम्रं विमश्रान्तिदम् ॥ नागं च त्रपु चांगदोषदमथो गुल्मादिदोषप्रदं तीक्ष्णं- शूलकर च कान्तमुदितं कार्क्यामयास्फोटकम् ॥११॥ शुद्धो न चेन्मुण्डकतीक्ष्णकौ यदा क्षुधापहो गौरवगुल्मदायकौ ॥ कान्तायसं क्लेदकतापकारकं रीत्यौ च संमोहनक्लेशदायिक॥१२॥

(रसराजसुन्दर)

अर्थ-बिना शुद्ध किया या कम शुद्ध किया सुवर्ण थम स्वेद और दुःस का देनेवाला है, अशुद्ध चांदी पेट का दर्द और मन्द अग्नि को करता है, तांबा वमन तथा शिरोभ्रम को करता है, अशुद्ध रांगा तथा सीसा शरीर का नाश तथा बायगोला रोग को करता है, अशुद्ध फौलाद शुल को करता है, अशुद्ध कान्त शरीर की कृशता रोग और फोड़ा फुन्सी को उत्पन्न करता है, मुण्ड और तीक्ष्ण यदि अशुद्ध हो तो शरीर का अहित करता है, क्षुधा का नाश जड़ता और गोला को करता है, अशुद्ध कान्त लोह क्लेद और ताप को उत्पन्न करता है, अशुद्ध पीतल तथा कांसा मोह और दुःसकारक जानना चाहिये।।११।।१२।।

## धातुओं का साधारण शोधन

सर्वाभावे निषेक्तव्यं क्षीरतैलाज्यगोजलैः ॥ शुद्धस्य शोधनं ह्येतद्गुणाधिक्या य सम्मतम् ॥१३॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-जहां सब शोधन पदार्थ नहीं मिलते हो वहां दूध तैल घृत और गोमूत्र इनमें बुझाव देने से सब धातु शुद्ध होते हैं। शुद्ध धांतु को इनमे बुझाव देने से विशेष गुणकारी होता है।।१३।।

सब धातुओं के शोधक का सुगम उपाय सर्वलोहानि तप्तानि कदलीमूलवारिणा ।। सप्तधाभिनिषिक्तानि शुद्धिमायां त्यथोत्तमम् ॥१४॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-सब धातुओं को तपा तपा कर केले की जड़ के रस में सात बार बुझाव देवे तो धातुओं की उत्तम गुद्धि होती है।।१४॥

# तमाम अजसाद से मुसफ्फा करने की तरकीब (उर्दू)

सीमाव के सिवा मजकूरः बाला धातुएं यानी गंधक व हरताल तिलाव नुकसा व सुर्व व जस्त व कलई अगर गुंदाज करके आव केला में सात बार सर्द किये जावें तो पाक और मुसफ्फा हैं हो जाती है। (सुफहा अकलीमियां १८१)

#### किस रोग पर धातु का कैसा शोधन करना

अथैवं सामान्यं विशेषशोधनपरत्वेन झटिति गुणलब्ध्यर्थं निषेककर्माह नागार्जुनः । तत्तद्याध्युपयुक्तानामौषधानां जलेषु वै । प्रक्षेपं प्राह तत्त्वज्ञः सिद्धो नागार्जुर्नः पुनः ॥१५॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-प्रथम जो धातुओं का शोधन कहा है वह सामान्य शौधन है, विशेष शोधन करने से गुण की शीझ प्राप्ति के लिये नागाजुर्न ने निषेक कर्म को कहा है। उन उन रोगों के उपयोगी औषधियों के स्वरस या क्वाय में बुझाव देने को पदार्थवेत्ता सिद्ध नागाजुर्न ने प्रक्षेप कहा है।।१५॥

#### धातुमारण की प्रशंसा

सिद्धलक्ष्मीश्वरप्रोक्तप्रक्रियाकुशलो मिषक् । लोहानां सरसं भस्म सर्वोत्कृष्टं प्रकल्पयेत् ॥१६॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-सिद्ध लक्ष्मीश्वर की कही हुई प्रक्रियाओं में चतुर वैद्य पारदयुक्त धातुओं की भस्म करे तो वह सर्वोत्कृष्ठ होती है।।१६॥

#### पारे के बिना धातुमारण का दोष

चपलेन विना लोहं यः करोति पुमानिह ॥ उदरे तस्य किट्टानि जायन्ते नात्र संशयः ॥१७॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-जो वैद्यराज पारद के बिना धातुओं की भस्म करता है तो उस भस्मसेवन करनेवाले के उदर में कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है।। १७।।

पारद के बिना धातु शरीर में प्रवेश नहीं करता न रसेन बिना लौहं न रसं चाश्रकं बिना ॥ एकत्वेन शरीरस्य वेधो भवति देहिनः ॥१८॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-रस योग के बिना लोह (धातु) को नहीं मारना चाहिये और न उसका सेवन करना योग्य है तथा अभ्रक के बिना पारद का सेवन करना योग्य नहीं है। कारण इसका यह है कि पूर्वोक्त विधि से सेवन किया हुआ शरीर में प्रविष्ट हो जाता है॥१८॥

#### पुटज्ञान की आवश्यकता

रसाद्रिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञा नवं पुटम् ॥ नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाकं हितमौषधम् ॥१९॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-रसादि द्र यों के पाकों के जाननेवाले नवीन (द्र यानुसार) पुट की सिद्ध कर लेते हैं पदार्थों का न्यून और अधिक परिपाक करना योग्य नहीं है क्योंकि अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ औषध हित होता है॥१९॥

## धातुओं की भस्म में पुटनिर्णय

स्वर्णरूप्यवधे नेयं पुटं कुक्कुटकादिकम् । ताम्ने काष्ठादिजो वह्निलोहे गजपुटानि च ॥२०॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-सुवर्ण और चांदी की भस्म करने के लिये कुक्कुटादिपुट, तांबे की भस्म करने के लिये लकड़ी की आंच और लोहे की भस्म करने के लिये गजपुट हित है।।२०।।

## पुट देने का फल

लोहानामपुनर्भावो यथोक्तगुणकारिका । सिलले तरणं वापि पुटनादेव जायते ।।२१।। पुटनात्स्याल्लघुत्वं च शीघ्रव्याप्तिश्च दीपनम् । जारितादिप सुतेन्द्राल्लोहनामधिको गुणः ।।२२।। (रससारपद्धति)

अर्थ-लाहों (धातुओं) का अपुनर्भाव अर्थात् अपने स्वरूप में फिर न आना और शास्त्रों में लिखे हुए के समान करना अथवा जल पर तैरना हलकापन शीघ्र ही शरीर में व्याप्त होना और अग्नि को बढ़ाना इत्यादि गुण पुट देने से ही उत्पन्न होते हैं, पारद भस्म करने से भस्म किये हुए धातुओं का गुण अधिक समझा गया है।।२१।।२२।। धातुओं की भस्म का स्वरूप

स्वर्णं कपोतकंठाभमारमेवं सदा भवेत् ।। शुल्बं मयूरकंठाभं तारवंगौ समोज्जवलौ ।।२३।। कृष्णसर्पनिभं नागं तीक्ष्णे कज्जलसन्निभम् ।। तदा शुद्धं विजानीयाद्वान्तिभ्रान्तिविवर्जितम् ।।२४।।

(रसराजमुन्दर)

अर्थ-सुवर्ण तथा पीतल की भस्म कबूतर के गले के समान और तांबे की भस्म मोर के कंठ के समान नीले रंग की, चांदी और वंग दोनों रंग के सफेद, सीसे की भस्म काले सर्प के समान और लोह भस्म काजल के समान काली, होती है। इन सब धातुओं की ऐसी भस्म हो तो समझना चाहिये कि ये वमन तथा शिरोभ्रम को न करेंगी।।२३।।२४।।

#### भस्म की उत्तमता

कचकचिति न कुर्वैति दन्ताग्रे समानि केतकीरजसा । योज्यानि हि प्रयोगे रसोपरसलोहचूर्णानि ।।२५॥

(रसेन्द्रचिन्तामणि)

अर्थ-जो रस उपरस और धातुओं के चूर्ण के तरीके रज के समान महीन होकर दांतो के अगाड़ी खाने में कचकच नहीं करे तो उनको समस्त कामों में लावे।।३५।।

मृतधातुपरीक्षा

मध्वाज्यं मृतलोह च सरूपं संपुटे क्षिपेत् । रुद्ध्वा ध्माते च संग्राह्यं रूप्यं वै पूर्वमानकम् ।। तदा लोहं मृतं विद्यादन्यथा मारयेत्पुनः ॥२६॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-शहद, घी और लोह (धातु) को समान भाग लेकर संपुट में रखकर बंदकर धोंके। यदि वह धातु अपने पूर्वरूप को प्राप्त हो जावे अर्थात् चांदी की भस्म की फिर चांदी हो जाय तो उसको चांदी की भस्म समझनी अन्यथा फिर धातु को भस्म करे।।२६।।

सम्मति—हमारी समझ में तो यह उस धातु भस्म के विषय में है जो जड़ी द्वारा सम्पादित होती है और जो रसभस्म के साथ भस्म किया अनुत्थ (अपने रूप में नहीं प्राप्त होनेवाला) भस्म होता है वह उत्तम होने के कारण अवश्य सेवनीय है।।

## जुवागाना जांच इस अमरकी कि कुश्ता ठीक हो गया या नहीं (उर्दू)

अगर कुश्ता तिला को आब लैमूं में खरल करके रखे और वह बरंग सुखें हो जावे तो सही है वरने साम, कुश्ता नुकरा को करनफल से मिलाकर सरल करें और अगर वह स्याह हो जावे तो सही है वरन खाम और कुश्ता अवरक को वर्ग मुवारिंद ताज के सात हाथ पर मलकर देखे और अगर इसमें चमक पैदा हो जावे और असली हालत पर आ जावे तो दुरस्त है वरनं: खाम, कुश्ता तांबा को अगर दही से मिलाकर रखे और उसमें सबजी जाहर न है तो बिलकुल सही है वरन: कच्चा इस हालत में इसको हरगिज नहीं स्ताना चाहिये क्योंकि मुजिर व मुफिस्सिद सून है और कुश्ता सुर्व को आग पर रखने से अगर सुर्ख हो जावे तो सही है वरनः खाम कुश्ता सीमाव को वकारात बलेला यांनी भुर फिर जो कि मौसत बरसात में जमीन चरकीन पर खेती की तरह पैदा होता है उसको हाथ में ले और उस पर कुश्ता सीमाव डाले। अगर खाम है तो जिन्दा हो जावेगा वरन: कामिल है और ऐसे ही आग पर रखने से अगर धूआं न दे तो कामिल है और कुश्ता हरताल खून मंजिमद पर थोड़ा सा डाले अगर वह खून व रंग असली तहलील होकर बहने लग जावे तो दुरस्त है वरनः नाकिस और इसी तरह आग पर धुआं न देना कमालियत का सबूत है और कुश्ताशिग्रफ अगर आग पर धुआं देनेवाला भी तजरुबतन बहुत मुफीद है और कुश्ता रूह तूतिया इसके साने पर अगर इजाजत न हो तो कामिल है। (मुफहा २३ किताब मुजरिंबात फीरोजी)

धातुओं की भस्म कैसी खाने योग्य है

सर्वमेव मृतं लोहं ध्मातव्यं मित्रपंचकैः । यद्येव स्यान्निष्टत्यं तु सेव्यं वारितरं हि तत् ।।२७।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-समस्त धातुओं की भस्म को मित्रपंचक (घी, सहद, सुहागा, गूगल और चौंटनी) के साथ घोटकर कोयलों की आंच में घोंके इस प्रकार करने से यदि धातुभस्म अपने स्वरूप को प्राप्त न हो अर्थात् पुनर्जीवित न हो और जो जल पर तैरने लगे उसको सेवन करना चाहिये॥२७॥

#### मित्रपंचक

घृतमधुगुग्गुलुगुंजाटंकणमेतत्तु पंचकं मित्रम् । मेलयति सप्त धातूनगाराग्नौ तु धमनेन ॥२८॥

(रसराजसुंदर)

अर्थ-घृत, सहद, गूगल, चौंटनी और सुहागा इनको मित्रपंचक कहते है धातुओं की कच्ची या पक्की भस्म की परीक्षा करनी हो तो भस्म में ये पांचों वस्तु मिलाय घरिया में रखकर बंकनाल की धोंकनी से धोंके तो कच्ची धातु जी उठती है।।२८।।

## तरीक जिंदाकर्दन कुश्तैहाइ अजसाद (फार्सी)

जुजान माइउलिहयान खुर्द कि इबारत अदरोगन व सुहागा व शहद अस्त आँकदर दरखिकसतर जस्त अन्दाजन्द कि गिलोला बन्दद पस दर चमचा जाहनी निहन्द व वरआतिश गुजारन्द जिन्दाशबद। (सुफहा १२ किताब मुजरबात अकबरी)

## धातुओं की जिलाने का उपाय

हयनखगजदन्तं माहिषं श्रृंगमूलमजशशनखकं वै मेषश्रृंगं प्रयुक्तम् । मधुघृतगुडगुंजाटंकणं भेदितैलमिति पटुसमकांगं सर्वलोहामृतित्वम् ॥२९॥ (रसराजसुंदर)

अर्थ-घोडे के नख, हाथीदांत, भैंस के सींग की जड, बकरी और शशा के नख, मेढा की सींग, शहद घृत, गुड चौंटनी, सुहागा तैल और नोंन इन सबको समान भाग लेकर भस्म के साथ घोट घरिया में रख आंच देवें तो समस्त कच्ची भस्म जीवित होती है।।२९।।

## हरधातु के कुश्ते जिन्दा करने की तरकीब (उर्दू)

ऊन यानी भेड के बाल, माहीखुर्द, कन्द स्याह, गूगल, राई, एकएक हिस्सा शहद दो हिस्सा कुल अजजा को अव्वल कूट छान लें और शहद में बकदर जरूरत पानी मिलाकर और धातु का कुश्ता डालकर गोलियां बनावे बादहू मिट्टी की घरिया जिस्में पुरानी रुई पडी हो बनाकर गोलियां मजकूर उसमें रखकर बंकनाल से फूंके यहां तक कि चर्स आ जावे हर धातु कुश्ता इस अमल से जिन्दा हो जाती है। (सुफहा अकलीमियां ११०)

कलई कुश्ता के जिन्दा करने की तरकीब (उर्दू)

कुश्ता कलई का पावभर लेकर जर्फ आहनी में रखकर चूल्हे पर चढा दे बादहू रोगन कुंजद दो दाम नौसादर एक सेर शाही उसमें इस तरह डाले कि अव्वल रोगन डालकर नौसादर उस पर छिड़क दे फिर तेल डाले फिर उस पर नौसादर छिड़के और गुदाज करे कलई कुश्ता जिन्दा हो जावेगी।

मुतरिज्जम-एकदाम बीस माशे का और एक सेर शाही इक्कीस माशे का होता है। (सुफहा अकलीमियाँ ११०)

## जिन्दाकर्दन कलई कुश्ता (फार्सी)

खाकिस्तर कलई दरचमचः आहनी अन्दास्तः कदरेतेल कुंजद या रोगन तलखं व अन्दके नौसादर अन्दाजद व बरआतिश निहन्द जिन्दाकर्दद । (सुफहा १२ किताब मुजरिंबात अकबरी फार्सी)

## मिस कुस्ता के जिन्दा करने की तरकीब (उर्दू)

मिसका कुश्ता पाव भर शहद जर्द, सुहागा एक एक दाम बोते में डालकर कोयले की आग पर चर्ल दे जिंदा हो जायगा अगर एक बार में जिन्दा न हो फिर मुकर्रर अशियाड मजकूर मिलाकर चर्ल दे इस्तरह से कि सुहागा निस्फ सेर शाही कुश्ता मजकूर में मिलाकर सहद सुहागे में समीर करके गोला बनाकर चर्ल दे। (सुफहा अकलीमियां ११०)

## फौलाद कुश्ता के जिन्दा करने की तरकीब (उर्दू)

कुब्ता फौलाद पाव भर सुहागा आध पाव संखिया छटांकभर जुमले अजजाइ को पीसकर पानी के जिरये से खुब्ता मजकूर में मिलावे और टिकियां बनाकर बोते में रखकर कोयलें की आग में चर्ख दे पानी की तरह होकर जिन्दा हो जायगा।

(सुफहा अकलीमियाँ १११)

## जिन्दा कर्दन तिला (फार्सी)

कुश्ता तिला खाक शुदःरा दरबोतः दादः वर आतिश गरम कुनद व बाद गर्म शुद न अगर एक तोला तिला कुश्ता वाशद एक हुव्वा सुर्व अन्दाजन्द तिला जिन्दा शबदं (सुफहा १२ किताब मुजरिंबात अकवरी फार्सी)

## हर धातु का कुश्ता व इस्तसनाइ आहन गजबेल के कुश्ता के जिन्दा करने की तरकीब (उर्दू)

ऊन यानी भेडी के बाल, छोटी मछली, गुड, गूगल, राई, घूंघची, मुहागा, रोगन कुंजद, नौसादर कुल हम वजन पीसकर आमेज करे और इन दवाओं के बराबर धातु का कुश्ता मिलाकर तोता मुअम्मा (अंधमूषा) में रखकर चर्ख दे। (सुफहा अकलीमियाँ १११)

## समस्त धातुओं का निरुत्थीकरण

गंधकेन समं लोहं दत्त्वा खत्वे विमर्दयेत् । दिनैकं कन्यकाद्रावै रुद्रध्वा गजपुटे पचेत् । इत्येवं सर्वलोहानां कर्तव्येयं निरुद्धितः ॥३०॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-गंधक के समान लोहभस्म को लेकर खरल में एक दिन तक घीगुवार के रस से खरल करे फिर संपुट रख गजपुट में पकावें तो लोह का फिर जीवित होना असम्भव है इसी प्रकार समस्त धातुओं का निरुत्थीकरण जानो ॥३०॥

#### धातु सेवन की मात्रा

एकां गुंजा समारभ्य यावत्स्युर्नवरक्तिकाः । तावल्लोहं समभ्नीयाद्यथादोषबलं नरः ॥३१॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-एक चौंटनी से लेकर नौ चौंटनी तक धातुओं की भस्म का सेवन करे अथवा दोषों के बलाबल का विचारकर मनुष्य धातु को सेवन करे॥३१॥

#### तथा च

यववृद्ध्या प्रयोक्तव्यं हेम गुंजाष्टकं रविः । तारं तद्द्विगुणं लौहमन्यतु त्रिगुणाधिकम् ॥३२॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-एक जौ से लेकर आठ चौंटनी तक मुवर्ण तथा तांबे की भस्म का सेवन करें इससे दूना चांदी का सेवन और इससे तिगुना अन्य धातुओं का सेवन करना चाहिये॥३२॥

## अकसीर और कुक्ता पुराना उमदा होता है (उर्दू)

वाने का अकसीर कुश्ता में यह महलूज रहे कि जितना पुराना कुश्ता होगा वह कवीउल अमल और वे जरर होगा इसी वास्ते जिस कुश्ते को कोठी गदुम या जौ वगैर: में एक मुद्दत के वास्ते रख छोड़ते है वह मुक्क्वी और उमदा हो जाता है और फौरन खाने का खास जरूरत पेण आवे तो कम से कम तीन रोज तक किसी तर जगह में दफन कर देना चाहिये। (सुफहा अकलीमियां २२)

#### कुइते को पेशाब के रास्ते खारिज करना (उर्दू)

आव वर्ग मकोइ सवज तोला, आववग रामतुलसी तोला, आध पाव पानी मिलाकर पिलाया करे सात हद दस रोज में बिलकुल सेहट हो जावेगी, इम्तिहान करना हो तो पेणाब को किसी वर्तन में जमा करता जावे अखीर में नीचे बैठा हुआ नमक निकाल लें शहद सुहागा घी में यानी माइललहयात के जिर्याः चर्स देकर जिन्दा करके देस लें। (मुफहा १९ रिसाल: हिकमत १५/२/१९०७)

## हरिकस्म का कुश्ता जिस्म से खारीज करने की तरकीब (उर्दू)

मुजरिवः अलामअ हकीम सय्यद गुलामहुसेन साहब कंत्री प्रेसी डेन्ट कैमिकल सोसाइटी जिसके स्तैमाल से सात दिन से लेकर चौदह दिन के अन्दर कुश्ता सीमाव बीस बरस का खाया हुआ पेशाब के रास्ते से निकल गया शीरावर्ग मकोय सबज व शीरा वर्ग रामतुलसी हर एक तोला तोला भर लेकर आध पाव पानी में मिलाकर रोजाना पिलावे (सबानह उमरी अलमयः मौसूफ सुफहा २७२ मुलाहिज तलब) (सुफहा ३०३ किताब अलकीमियां)

## मुवर्ण आदि के अभाव में प्रतिनिधि

मुवर्णमथा रूप्यं मृतं यत्र न विद्यते । कान्तलोहेन कर्माणि तत्र कुर्याद्भिषग्वरः ॥३३॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-जहाँ मुवर्ण, अथवा चांदी की भस्म न मिलती हो वहां वैद्यराज कान्तिसार से काम चलावें॥३३॥

सर्वधातुमारण लाग

मीठा मौरा महीन कुतर के कमाद के सिरके में ४० दिन तक तर रखें फिर मुखा के महीन पीस के पास रखें जिस धातु को मारना हो उसके हैठ ऊपर दो दो रत्ती देकर दो पाथी (कण्डा) में आग देवे फुल हो जायगा यह एक लाग है। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

सुवर्ण के भेद

प्राकृतं सहजं विद्वसंभूतं खिनसंभवग् । रसेन्द्रवेधसंजातं स्वर्णं पंचिवधं स्मृतम् ॥३४॥

(रसरत्नसमुच्चय) अर्थ-प्राकृत सहज अग्नि से उत्पन्न, खान से पैदा हुआ और पारद से बनाया हुआ इस प्रकार सोने के पांच भेद है॥३४॥

अथ पंचिवध सुवर्ण के लक्षण बह्माण्डं संवृतं येन रजोगुणभुवा खलु । तत्प्राकृतमिति प्रोक्तं देवानामिप

दुर्लभम् ॥३५॥ ब्रह्मा येनावृतो जातः सौवर्णेन जरायुणा । तन्मेरुरूपतां जातं मुवर्णं सहजं हि तत् ।।३६। विसृष्टमग्निनाशैवं तेजः पीतं सुदु:सहम् । अभूत्सर्वं समुद्दिष्टं सुवर्णं वह्मिसंभवम् ॥३७॥ एवं स्वर्णत्रयं दिव्यं वर्णैः घोडशभिर्युतम् ा धारणादेव तत्कुर्याच्छरीरमजरामरम् ॥३८॥ तत्रतत्र गिरीणां हि जातं सनिषु यद्भवेत् । तच्चतुर्वशवर्णाट्ट्यं भक्षितं सर्वरोगहृत् ।।३९।। रसेन्द्रवेधसम्भूतं तद्वेधजमुदाहृतम् । रसायनं महाश्रेष्ठं पवित्रं वेधजं हि तत् ॥४०॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-रजोगुण से उत्पन्न हुए जिस सुवर्ण से यह समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त हो रहा है उसको प्राकृत सुवर्ण कहते हैं वह देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस सुवर्ण की बनी हुई जरायु से आवृत हुआ ब्रह्मा उत्पन्न हुआ वह जरायु मोरुरूप को प्राप्त हो गया उसको सहज सुवर्ण कहते हैं। पहले अग्नि ने जो श्रीमहादेवीजी के वीर्य (पारद) को पी लिया था उसको न पचाने के कारण वमन कर बाहर निकाल दिया उससे उत्पन्न हुए सुवर्ण को विह्नसम्भव कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुआ जो सुवर्ण दिव्य और सोलह वर्णौं से युक्त अर्थात् पूर्ण रूपवाला होता है वह धारण करने से ही शरीर को अजर अमर करता है। और जो उन २ पर्वतों की खानों में जो सुवर्ण उत्पन्न होता है उसको सनिज सुवर्ण कहते हैं वह चौदह वर्णवाला होता है उसके खाने से समस्त रोग नाश हो जाते हैं। और जो पारद के वेध से सुवर्ण उत्पन्न होता है उसको वेधज सुवर्ण कहते हैं अर्थात् वह किमियाई सोना कहाता है वह रसायन गुणवाला पवित्र और महाश्रेष्ठ है।।३५-४०।।

तिला की किस्में (उर्दू)

तिला की पांच किस्में है अव्वल आबी जो रेग दरिया से हासिल होता है, दोयम कानी मादन से निकलता है, सोयम रावटी जो संग लाजवर्द से निकलता है, चहारम नवाती में जो एक दरस्त का गोंद है बाजे पहाड़ो पर होता है और उस गोंद को तांबे पर तरह करने से तिला करता है, पंजूम अमला तो एमाल कीमियाई से हासिल होता है और सबसे ज्यादा खरा होता है। (सुफहा अकलीमियां १७०)

अथ अशुद्ध सुवर्ण के दोष

बलं च वीर्यं हरते नराणां रोगव्रजं पोषयतीह काये। मृत्युं विदध्याद्विधिना न शुद्धं स्वर्ण तथा वामृतमप्यसम्यक् ॥४१॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-विधिपूर्वक शुद्ध नहीं किया हुआ सुवर्ण मनुष्यों के बल तथा वीर्य को हरता है और इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को पालता है और मृत्यु को भी देता है इसी प्रकार सुवर्ण की कच्ची भस्म भी अपगुण करती ड़ा। ४१।।

तथा च

सौख्यं वीर्य बलं हन्ति रोगवर्गं करोति च ॥ अशुद्धममृतं स्वर्ण तस्माच्छुद्धं च मारयेत् ॥४२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अशुद्ध तथा अपक्व मुवर्ण मुख बल और वीर्य को नाशं करता है, और अनेक प्रकार के रोगों को करता है इसलिये शुद्ध सुवर्ण को भस्म करें॥४२॥

सुवर्ण का शोधन

कर्षप्रमाणं तु सुवर्णपत्रं शरावरुद्धं पटुधातुयुक्तम् । अंगारसंस्थं प्रहरार्धमानं ध्मानेन तत्स्यान्ननु पूर्णवर्णम् ।।४३।। (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-एक तोले सुवर्ण के पत्रों को शरावसम्मुट में रख ऊपर नीचे लवण तथा गेरू को रख के डेढ घंटे तक कोयलों की आंच में धोंकने से गुढ़ तथा

उत्तम वर्णवाला हो जाता है।। ४३।।

सफाइतिला बजरियः सीसा (उर्दू)

१ सोने में अगर तांबा, लोहा, रांग, जस्त मिला होता है तो सीसा देकर राख यानी झारी की घरिया में गलाने से साफ हो जाता है और धातु जल जाती है सीसा झारी में मिल जाता है।

२ अगर चांदी मिली होगी तो तेजाब से साफ होगी क्योंकि जलाने में

चादी जलेगी तो सोना भी जलैगा।

३ तेजाब २/३ शोरा १/३ कसीस को खींचा जाया करता था, अब अँगरेजी से काम लेते हैं (अब्दुलसमद वल्द करमखां साकिन शहद कोल मूहल्ला बालाइ किला पीर अताउल्लाह नियारिया)

मुवर्ण की विशेष शुद्धि

वर्णमृत्तिकया लित्पत्वा मुनिशो ध्मापितं वसु ॥ विशुध्यति वरं किंच वर्णवृद्धिश्च जायते ।।४४॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-वर्णमृत्तिका (अर्थात् जिससे कुँभार घडे रंगते हैं) उसे सोने को लपेटकर सात बार अग्नि में तपावे तो सुवर्ण शुद्ध होता है तथा सर्वोत्तम वर्ण होता है।।४४।।

खराब सोने के मैल को निकाल उत्तम करने की विधि वल्मीकमृत्तिका धूम्रं गैरिकं चेष्टिका पटुः । इत्येता मृत्तिकाः पंच जम्बीरैश्चारनालकैः ।।४५॥ पिष्ट्वा कंटकवेध्यानि स्वर्णपत्राणि लेपयेत् । पुटेल्लघुपुटेनैव यावद्वर्णो विवर्धते ॥४६॥

(रससारपद्धति)

अर्थ–बॅमई की मिट्टी, घर का धूँआ, गैरू, ईट का चूरा, और नोंन इन पांचों को जँभीरी के रस से पीस कटकवेधी सोने के पत्रों पर लेपकर लघुपुट में रख देवे इस तरह जब तक वह उत्तम वर्ण का न हो तब तक पुट देता रहे॥४५॥४६॥

तथा च

इत्थमेव सुवर्णस्य शुद्धिर्नान्या हि विद्यते । तैलतक्रादिके या तु रूप्यादीनामुदाहृता ॥४७॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-पूर्वोक्त रीति जो वर्णन की गई है वही सुवर्ण की शुद्धि है और नहीं और तैल मठा आदि में जो गुद्धि है वह चांदी आदिकों की जाननी।।४७॥

सम्मति-इन पूर्वोक्त प्रकारों से जो सुवर्ण की गुद्धि लिखी है उससे वह सुवर्ण होता है जिसको कि भाषा में कुंदन कहते हैं।

तथा च

सुवर्णमुत्तमं वह्नौ विद्रुतं निक्षिपेत्त्रिशः । कांचनाररसे शुद्धं कांचनं जायते भृशम् ॥४८॥ (रससारपद्धति)

(रससारपद्धति)

अर्थ-उत्तम सुवर्ण को आंच में गलाकर कचनार के रस में तीन बार बुझावे तो मुवर्ण अत्यन्त शुद्ध होता है।।४८।।

सुवर्ण के गुण

स्वर्णं स्निग्धमथास्ति पीतमधुरं दोषत्रयध्वंसनं शीतं स्वादुरसायनं रुचिकरं चक्षुष्यमायुः प्रदम् ॥ प्रज्ञावीर्यबलस्मृतिस्वरकरं कान्तिं विधत्ते तनोः संधत्ते दुरितक्षयं श्रियमिदं धत्ते नृणां धारणात् ॥४९॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-सोना चिकना पीला मीठा और तीनों दोषों का नाशक है तथा ठंढा स्वादु रसायन कचिकारक नेत्रों को हित, आयु का दाता, बुद्धि बीर्य बल स्मृति (याददास्त) और स्वर का करनेवाला शरीर की कान्ति को करता है, पापों को नाश करता है और सुवर्ण को शरीर पर धारण करने से मनुष्यों की शोभा को बढाता है।।४९॥

#### तथा च

आयुर्लक्ष्मीप्रभाधीस्मृतिकरमिखलं व्याधिविध्वंसि पुण्यं भूतावेशप्रशान्तिस्मर भरसुखदं सौख्यपुष्टिप्रकाशि ॥ गाङ्गेयं चाय रूप्यं गदहरमजराकारि मेहापहारि क्षीणानां पुष्टिकारि स्फुटमितकरणं वीर्यवृद्धिप्रकारि ॥५०॥

(रसरत्नसमुच्चय)
अर्थ-सुवर्ण आयु लक्ष्मी कांति बुद्धि तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है
अनेक रोगों को नाश करता है पुण्यकारक है भूतवाधा को दूर करता है
कामदेव के सुख को उत्पन्न करता है शरीर के सुख तथा आनन्द का प्रकाशक
है, रोगों का नाशक बुढ़ापे को दूर करनेवाला प्रमेह का नाशक है दुर्बल
मनुष्यों को पुष्ट करता है बुद्धि को प्रफुल्यित करता है और बीर्म की बृद्धि
को करता है॥५०॥

#### तथा च

क्लिग्धं मेध्यं विषगदहरं बृंहणं वृष्यमग्र्यं यक्ष्मोन्मादप्रशमनपरं देहरोग-प्रमाधि।।मेधाबुद्धिस्मृतिमुखकरं सर्वदोषामयद्गं रुच्यं दीपि प्रशमितरुजं स्वादुपाकं मुवर्णम् ।।५१॥

(र० र० स०)

अर्थ-सुवर्ण चिकना और पित्रत्र होता है विषजनित रोगों को दूर करता है बृहंण राजयक्ष्मा उन्माद और देह के अनेक रोगों को नाश करता है मेधा बुद्धि और स्मरणशक्ति को बढ़ाता है समस्त दोषों को दूर करता है रुचिकर्ता दीपन और परिपाक में स्वादु होता है।।५१।।

## सुवर्णमारणप्रकार

स्वर्णस्य द्विगुणं सूतं समं वाम्लेन मर्दयेत् । तद्गोलकसमं गन्धं विदध्यादधरोत्तरम् ॥५२॥ मृत्कर्पटैस्ततो रुद्ध्वा शरावदृढसम्पुटे । त्रिंशद्वनोपलैर्दद्यान्पुटान्येवं चतुर्दश ॥५३॥ निरुत्यं जायते भस्म गन्धोः देयः पुनः पुनः ॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-सुवर्ण से दूना अथवा समभाग पारद लेकर अम्ल से अर्थात् विजोरा या नीवू के रस से एकक प्रहर तक घोट गोला बनावे उस गोले के उपर नांचे गंधक देकर मिट्टी के शकोरे में रख और कपरौटी कर तीस जंगली कड़ों में रखकर पुट देवे इस प्रकार चौदह पुट देवे प्रत्येक पुट में पारद के साथ घोट गंधक को उपर नीचे देना चाहिये। इस क्रिया करने से सुवर्ण की निरुत्थ भस्म होगी।५२॥५३॥

#### तथा च

मुवर्णेऽग्नौ द्रुते शुद्धं दद्यात्सीसं कलांशकम् । चूर्णियत्वा शनैः खत्वे मर्दयेदम्लयोगतः ॥५४॥ पश्चात्तद्गोलकं कृत्वा तुल्यगन्धरजोगतम् । शरावसम्पुटे स्थाप्यं सन्धिरोधं विधाय च ॥५५॥ त्रिंशद्वनोपलैः पच्यात्सप्तधैवं पुनः पुनः । निरुत्थं जायते भस्म सुवर्णस्य न संशयः ॥५६॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-सुवर्ण को घरिया में रख गलावे जब गल जावे तो तब उसमें सोलहवां भाग गुढ़ सीसा मिला देवे फिर दोनों को चूर्ण कर खरल में डाल धीरे धीरे नीवू के रस से घोटे फिर उसका गोला बना ऊपर नीचे सुवर्ण के समान भाग ली हुई गंधक का चूरा रखकर शकोरे में रख और कपरौटी कर तीस जंगली कंडों में फूंक देवे तो सात पुट में ही सुवर्ण की निरुत्थ भस्म हो जायगी इसमें सन्देह नहीं है।।५४-५६।।

#### तथा च

सिलासिन्दूरयोश्चूर्णं समयोरर्कदुग्धकैः सप्तधा भावियत्वा तु शोषयेच्च पुनः ।।५७।। ततस्तु गिलते हेन्नि कल्कोऽयं दीयते समः । पुनर्धमेदिततरां यया कल्को विलीयते ।। एवं वेलात्रयं दद्यात्कल्कं हेम मृतिर्भवेत् ।।५८।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-मैनसिल और सिन्दूर के चूर्ण को समान भाग लेकर आक के दूध से सात बार सुखा २ कर भावना देवे फिर स्वर्ण के गलने पर उस कल्क को समान भाग लेकर सुवर्ण डाल देवे फिर गला कर कल्क डाल देवे एवं तीन बार करने से सुवर्ण की भस्म होगी॥५७॥५८॥

#### तथा च

कृत्वा कटकवेध्यानि स्वर्णपत्राणि लेपयेत् । लुङ्गाम्बुभस्मसूतेन म्नियते विभः पुटैः ॥५९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सुवर्ण के ऐसे पत्र बनावे कि जिनमें कांटा छेदे तो छिद जावे उन पर बिजोरे के रस से घोटी हुई पारद की भस्म से लेपकर और णराबसम्पुट (सकोरे में बंद) में रखकर दस बार गजपुट देवे तो सुवर्ण की भस्म होगी। (प्रत्येक पुट में सुवर्ण के समान पारदभस्म लेनी चाहिये)।।५९।।

सुवर्णभस्मविधि

द्वृते विनिक्षिपेत्स्वर्णे लोहमानं मृतं रसम् । विचूर्ण्य लुङ्गतोयेन दरदेन समन्वितम् । जायते कुंकुमच्छायं स्वर्णं द्वादशिक्षः पुटैः ॥६०॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सुवर्ण को अग्नि में गलाकर उसमें सुवर्ण की बराबर ही पारद की भस्म को डाल देवे फिर दोनों को चूर्ण कर खरल में डाल देवे और उसमें सुवर्ण के समान भाग शुद्ध सिंगरफ डाल एक दिवस तक बिजोरे के रस से घोटे और सम्पुट दे गजपुट में फूंके इस तरह बारह पुट देने से सुवर्ण की केसर के रंग के समान पीली भस्म होगी।।६०।।

#### तथा च

हेम्नं पादं मृतं सूतं पिष्टम्लेमम्लेन केनचित् । पत्रे लिप्त्वा पुटैः पच्यादष्टभिर्म्नियेत् ध्रुवम् ॥६१॥ (रसरत्नसमुच्चय) (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सुवर्ण से चौथाई भाग पारदभस्म लेकर नींबू या और किसी खटाई से घोट सुवर्ण के पत्रों पर लेपकर गजपुट देवे इसी प्रकार आठ पुट देने से सुवर्ण की भस्म होगी॥६१॥

## तरकीब कुस्ता तिला (उर्दू)

(शहंशाह नुसखा व मौसूम अकसीर अहमदी बिला दरेग बाद तजरुबा नाजरीन अलकीमियां की नजर है) बरसों की ताकतमेद जाइलशुदा को फिल और ऊद करनेवाला बाहका मुहर्रिक, एसाब मुर्दः का कामिल फाइदा बखश दूध घी हजम करके रंग बदन को अपने हमरंग कर देनेवाला और बेजरर दिलो दिमाग रहो जिगर को कुळ्वत बखशः जौफ मसानः का दाफै, मुमसिक और जईफों का असाइ हरारत गरीजी का रखवाला अगर दुनियां भर में है तो इससे बढ़कर कोई नहीं जो साहब इस सेना मौतिकद है उसी बक्त तक है कि जब तक इस शहंशाह नुसखे के जादू असर फाइदे को उन्होंने मशाहदा नहीं किया जिस रोज इसकी चंद खुराक स्तैमाल कर लेंगे बस फिर इसके गुलाम हैं, अब आपको मुनासिब है कि दिल लगाकर जरा इसरार आजम की तरकीव को मुलाहिजा फमविं।

अञ्चल तिला खालिस उमदा तीन माशे का बुरादा करके चहार बूटियों के दस दस तोले पानी में तर तीन बार खरलकरे लेकिन यह खयाल रहे कि खरल घिसनेवाला न हो, पहले आब पोस्तनीम दोयम आबबेस गुल अव्यासी, सोयम आबबर्ग तुलसी, चहारम आब गुलसुर्ख पहाडी आखिर नंबर पर स्याह रंग का बुरादा मजकूर नरम नरम हो जायगा, फिर इसका एक गिलोला बनाकर एक खुर्द प्याले गिली कोरे में रखकर दूसरा प्याला बतौर सरपोश मुँहपर देकर बाद गिलेहिकमत छह सेर उपले नीचे देकर बादहू प्याले के ऊपर छ: सेर और उपले डालकर चारों तरफ आग लगावे जब सर्द हो जावे निकाल लै, बेचमक वह गिलोला मिस्ल खाक खिस्त कौहना कदरे रेग माइल व सुर्खी बरामद होगा पाचिवज करके शीशी में निहायत हिफाजत से रखें इसका इक्तहार मुलाहिजा हो सुफहा ३१ पर (सुफहा १८-१९ किताब अखबार अलकीमियां)

## कुश्तातिला पारा और गन्धक से (उर्दू)

सोने के वर्क २ तोले, पारा मुसफ्फा चार तोले खरल में डालकर एक सौ अदद अर्क लैमूं कागजी में सहक करे और फिर इसमें ६ तोले गंधक मुसफ्फा डालकर पचास अदद लैमूं का अर्क और डाले और खूब सहक करे और इसी का गोला बनाकर शकोरों में रखकर गिलेहिकमत करके तीस अदद उपलों में फूंक दे और फिर ६ तोले गन्धक मुसफ्फा डालकर और अर्कलैमूं कागजी बीस अदद सहक करे और तरीक मजकूर से फूंक दे इसी तरह चौदह मर्तबः फूँकने से सोने का कुश्ता तय्यार हो जायगा, जौफ वाह में चार चावल से एक रत्ती तक हमराह खावे। (सुफहा २४ किताब अखबार अलकीमियां १/५/१९०५)

#### कुश्ता तिला (फार्सी)

वर्क तिलाइबिरियां चस्पानीदः तहबतह दरजर्फ निहादह बआव वर्गपान यक अदद वाला बाणद कपरौटी सास्तः दर पंज आसार पाचकदस्ती आतिश दिहन्द अगर जरूरत बाणद दुवारा आव पान अन्दास्तः आतिश दिहन्द। (अजिकताब तजरूबाव तुलसीप्रसाद साहब सिकंदराराऊ)

#### अभ्रस्वर्ण भस्म रसायन

अभ्रमस्म १००० आंच की ५ तोले, स्वर्णभस्म १०१ आंच की ४ तोले, लोहभस्म १०१ आंच की १ तोला, तीनों औषिधयों को क्रम से निम्नलिखित औषिधयों में खरल करके चौदह चौदह आंच दे लेनी प्रत्येक औषिध से अलग अलग चौदह चौदह आंच देनी चाहिये और हर आंच में १० तोले पारा खरल करते समय शामिल करना चाहिये हर बार तीन पहर खरल करना चाहिये और हर आंच ढाई सेर कंडों की होनी चाहिये।

तिधारे का दूध, आक का दूध, धतूरे का दूध, तुलसी का रस, घी ग्वार का रस, त्रिफला का क्वाथ, भांगरे का रस, चौलाई का रस, बथुआ का रस, शंखाहूली का रस, आकाशबेल का रस, अर्क गुलाब, नकछिकनी का रस, गाय का दूध (हकीम लाला बलदेवप्रसाद जी मुहल्ला नईबस्ती मुरादाबाद से)

इन्होंने कहा कि हकीम महमूदखां के यहां एक अकसीर बहुत पुराने जमाने की तय्यार रखी हुई है कि जिसको एक अस्सी बरस के बुड्ढे को खिलाया गया था ४० दिन में जिससे उसमें जवानों की सी ताकत आ गई और तीन सेर की भूख हो गई, सुबह को अकसीरी की एक खुराक देकर ऊपर से पाव भर धी और आध सेर दूध पिला दिया जाता था, थोड़ी देर नींद आ जाती थी और हालत नींद में बहुत सा पसीना बदन से निकल जाता था आंख खुलने भर फिर सूख मालूम होती थी और फिर घी दूध दिया जाता था इसी तरह दिन में कई दफे घी दूध पिलाया जाता था, ४० दिन में बहुत सा घी दूध खाकर बहुत सी ताकत आ गई, बाद को तबरीद खिलाकर मिजाज की गर्म रफै कर दी गई।

## सब प्रयोगों में सुवर्ण की श्रेष्ठता

सर्वौषधिप्रयोगेण व्याधयो न गता हि ये। कर्मभिः पचिभिश्वापि सुवर्णं तेषु

योजयेत् ॥६२॥ शिलाजतुप्रयोगैस्तु ताप्यसूतकयोस्तथा । अन्यै रसायनैश्चापि प्रयोगो हेम्न उत्तमः ॥६३॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-समस्त औषधियों के प्रयोग से अर्थात् अनेक औषधियों के देने से जो रोग नहीं गये हैं और आरोग पंचकर्मों के करने से नहीं गये हैं उन रोगों में सुवर्ण को देना चाहिये। शिलाजीत के प्रयोगों से अथवा सुवर्णमाक्षिक और पारद के प्रयोगों से अथवा अनेक रसायनों से भी सुवर्ण भस्म का प्रयोग उत्तम है।।६२।।६३।।

बिना भस्म किये हुए सुवर्ण के सेवन की विधि अपक्वं सजलं हेम घृष्टं क्षौद्रयुतं पिवेत । अथवा नवकाख्यन्तु चूर्णितं मधुयुकूभजेत् ॥६४॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-बिना भस्म किये हुए शुद्ध सुवर्ण के डेले का पानी में घिस और शहद मिलाकर पीवे अथवा सोने के वर्क को शहद मिलाकर चाटे॥६४॥

शुद्ध देह करने के बाद सुवर्ण का प्रयोग करना विषमुक्ताय दद्याच्च शुद्धायोध्वीमधस्तथा । सूक्ष्म ताम्ररजः काले सक्षौद्रं हृद्विशोधनम् ॥६५॥ शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत् । न सज्जते हेमयोगे पद्मपत्रेऽम्बुवद्विषम् ॥६६॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-जिस मनुष्य ने विष सा लिया हो उसको नीचे लिसे हुए प्रकार से सुवर्णभस्म खाने को देना चाहिये प्रथम वमन और विरेचन कराकर सूक्ष्म ताम्रभस्म को प्रातःकाल शहद के साथ देवे जिससे कि वमन और विरेचन होकर हृदय शुद्ध हो जायगा उसके बाद ४ माशे सुवर्णभस्म देनी चाहिये सुवर्ण के देने से विष का हृदय में योग नहीं होता॥६५।६६॥

#### सुवर्णभस्म के सेवन की विधि

एतद्भस्म सुवर्णजं कटुघृतोपेतं द्विगुञ्जोन्मितं लीढ हन्ति नृणां क्षयाग्निसदनं श्वासं च कासारुची । ओजोधातुविवर्धनं बलकरं पांड्वामयध्वंसनं पथ्यं सर्वविषापहं गरहरं दुष्टग्रहण्यदिनुत् ॥६७॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-यह सुवर्ण का भस्म दो रत्ती मिर्च और घी के साथ चाटा जावे तो मनुष्यों के क्षयरोग मन्दाग्नि श्वास खांसी और अरुचि को नाश करती है ओज और धातु के बढानेवाला बलकारक पाण्डुरोग का नाशक सब प्रकार के विषों का नाश करनेवाला और असाध्य संग्रहणी को भी दूर करनेवाला है॥६॥।

#### तथा च

बलं च वीर्यं हरते नराणां रोगव्रजं कोपयतीव काये । असौख्यकारं च सदैव पक्वं सदोषं मरणं करोति ॥६८॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कच्चा और अशुद्ध सुवर्ण मनुष्यों के बल और वीर्य को हरता है और अनेक रोगों को नाश करता है तथा सुख का नाश करनेवाला होकर मृत्यु को करता है।।६८।।

सुवर्ण के अनुपान

मध्वामलकचूर्णं तु सुवर्णं चेति तत्त्रयम् । प्राक्ष्यारिष्टगृहीतोपि मुच्यते प्राणसंकटात् ।६९॥ मेधाकामस्तु वचया श्रीकामः पद्मकेसरैः ॥ लंडुपुष्ट्या दयोर्थी च विदार्याथ प्रजार्थकः ॥७०॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-णहद और आमल का चूर्ण और सुवर्णभस्म इन तीनों को मिलाकर प्रात:काल चाटे तो रोगों से पकड़ा हुआ भी मनुष्य प्राणसंकट से छूट जाता है (अर्थात् वच जाता है) बुद्धि की इच्छावाला मनुष्य दूधवच के साथ कांति की इच्छावाला कमल की केसर के साथ आयुवृद्धि इच्छावाला कंद के साथ CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA ओर संतान की इच्छावाला मनुष्य विदारी के साथ सुवर्ण भस्म को सेवन करेगा६९॥७०॥

## सुवर्णभस्म के गुण

पक्वं हेम रसायनं विदुरथासद्यंत्रपक्वं विषप्रध्वंसि क्षयिबृहणं विमहरं वस्यो ज्वरिभ्यो हितम् । रूप्याद्येषु विमृष्य वादिभिरूपक्षिप्तोस्य पक्वे गुणस्तास्रं कूपिविषार्तिहृत्रिगदितं वैद्यैरपक्वं ध्रुवम् ।।७१।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-पके हुए सुवर्ण को रसायन कहते हैं क्योंकि पक्व सुवर्णभस्म विष और क्षय का नाश करनेवाला है, बलकारण है, ज्वर में जो वमन होता है उसको रोकनेवाला है, बिना विचार किये हुए कितनेक वैद्यों के इसके गुण बिना भस्म किये हुए सुवर्ण में लिखे हैं। कही कहीं वैद्यों ने पक्व ताम्र को भी विष का दूर करनेवाला कहा है।।७१।।

## सुवर्ण की द्रुति

मण्डूकास्थिवसाटंकहयलालेन्द्रगोपकैः । प्रतिवायेन कनकं मुचिरं तिर्छिति द्रुतम् ॥७२॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मेंडक की हड्डी और चरबी, मुहागा, घोड़े की लार व वीरबहूटी जो (वर्षात में लाल मखमल के समान जीव होता है) इनको पीस कर चूर्ण बना लेवे इसके बाद सुवर्ण को आंच में गलावे और पूर्वोक्त चूर्ण को थोड़ा २ प्रक्षेप करता रहे तो सुवर्ण के जल के समान पतला होकर बहुत दिन तक ठहरेगा।।७२।।

#### तथा च

चूर्णं सुरेन्द्रगोपानां देवदालीफलद्रवैः । भावितं सदृशं हेम करोति जलवद्द्रुतम् ॥७३॥ (रसरत्नसमुच्चय) (रसरत्नसमुच्चय)

(रसरत्नसमुच्चय)
अर्थ-बीरहूटियों के चूर्ण को देवदाली फलों के रस की सात भावना देवे
और उस चूर्ण को गले हुए सुवर्ण में सात ही बार डाले तो सुवर्ण की द्रुति
होगी॥७३॥

#### चांदी की उत्पत्ति

त्रिपूरस्य वधार्थाय निर्मिमेषैर्विलोचनैः । निरीक्षयामास शिवः कोधेन परिपूरितः ॥७४॥ ततः शुक्ला समभवत्तस्यैकस्माद्विलोचनात् । परस्मादभवद्भद्रद्रो गणो विह्निरिव ज्वलन् ॥७५॥ तृतीयादश्रुबिंदुस्तु लोचनादपतद्भुवि । तस्माद्रजतमुत्पन्नं नानाभूमिषु संस्थितम् । कृत्रिमं चापि भवित वंगादे सूतयोगतः ॥७६॥ मरणार्थं लोकिसद्धं ग्राह्यं लक्षणलक्षितम् ॥७७॥ (रससारपद्धित)

अर्थ-महादेवजी ने त्रिपुर के मारने के लिये बिना पलक मारे हुये नेत्रों से देखा तहां एक नेत्र से सफेदी पैदा हुई और दूसरी आंख से बीरभद्र हुआ और तीसरी आंख से जो आंसू की बून्द पृथ्वी पर गिरी उससे अनेक स्थानों पर चांदी पैदा हुई, यह चांदी रांग और शीश और पारद के योग से कृत्रिम भी पैदा होती है, चांदी की भस्म के लिये लोकप्रसिद्ध चांदी को लेना चाहिये।।७४-७७।।

#### चांदी के भेद और उनके लक्षण

सहजं खिनसंजातं कृत्रिमं त्रिविधं मतम् । रजतं पूर्वपूर्वं हि स्वगुणैरुत्तरोत्तरम् ।।७८।। कैलासाद्यद्वसंभूतं सहजं रजतं भवेत् । तत्सृष्टं हि सकृद्वधाधिनाशनं देहिनां भवेत् ।।७९।। हिमाचलादिक्टेषु यद्रूप्यं जायते हि तत् । खिनजं कथ्यते तज्जैः परमं हि रसायनम् ।।८०।। श्रीरामपादुकान्यस्तं वंगं यद्रूप्यतां गतम् । तत्पादरुप्यमित्युक्तं कृत्रिमं सर्वरोगनुत् ।।८१।। (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सहज खान से उत्पन्न हुआ और कृत्रिम भेद से रजत तीन प्रकार का है इनमें पूर्व २ सर्वोतम हैं, कैलासादि पहाड़ों में उत्पन्न हुआ रजत सहज कहाता है उसके एक बार देने से जीवो का रोग नाश होता है और हिमालयादि पहाड़ों पर जो चांदी उत्पन्न होती है वह परम रसायन और खिनज कहाती है और श्रीरामचन्द्रजीकी खड़ाऊँ के लगने से जो रांग चांदी हो गया है उसको पादरूप्य या कृत्रिम कहते हैं वह सब रोगों को दूर करनेवाली है। ७८-८१।।

नुकरा की किस्में (उर्दू)

नुकरा की सात किस्में हैं क्योंकि सात तरह से हासिल होती है अब्बल मादन से, दोयम जस्त से, सोयम सीसा से, चहारम कर्लई से पंजम हरताल. शशम मिससे, हप्तम सीमाव से (सुफहा अकलीमियां १७०)

#### खराब चांदी का लक्षण

कृत्रिमं कठिनं रूक्षं रक्तपीतं दलं लघु । दाहच्छेदघनैर्नष्टं रूप्यं दुष्टं प्रकीर्तितम् ॥८२॥

(रससारपद्धति)

अर्थ--कृत्रिम चांदी कडी रूखी लाल पीली खिलनेवाली हलकी होती है यह चांदी खराब होती है॥८२॥

#### शुद्ध चांदी के लक्षण

गुरु स्निग्धं मृदु श्वेतं दाहे छेदे घनक्षमम् । वर्णाद्यं चन्द्रवत्स्वच्छं रूप्यं नवगुणं भवेत् ॥८३॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-भारीपन अर्थात् भारी चिकनी कोमल तपाने और गलाने में सफेद घन (हथोड़े) को चोट को सहनेवाली, उत्तम, रंगवाली, चन्द्रमा के समान स्वच्छ ये चांदी के नव गुण है॥८३॥

#### तथा च

घनं स्वच्छं गुरु स्निग्धं दाहे छेदे सितं मृदु । शंखाभं मसृणं स्फोटरहितं रजतं शुभम् ॥८४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-घना साफ भारी चिकना तपाने तथा काटने से सफेद कोमल ग्रंस के समान श्वेत और जो चोट लगाने से नहीं खिलता हो वह रजत (चांदी) अच्छी होती है।।८४।।

## अशुद्धचांदी के दोष

तारं शरीरस्य करोति तापं विड्बन्धतां यच्छति शुक्रनाशम् । वीर्यं बलं हन्ति तनोश्च पुष्टिं महागदान्योषयति ह्यशुद्धम् ॥८५॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-अगुद्ध चांदी गरीर में ऊष्मा को करती है, कब्जी तथा वीर्य के नाग करती है तथा गरीर के बलपुरुषार्थ को नष्ट करती है और गरीर को दुर्बल करती है तथा अनेक रोगों को उत्पन्न करती है॥८५॥

## शुद्ध चांदी के गुण

रूप्यं शीतं कषायाम्लं स्वादुपाकरसं सरम । वयसः स्थापनं स्निग्धं लेखनं वातिपत्तिजित् ॥८६॥ प्रमेहादिकरोगांश्च नाशयत्यिचराद् घ्रुवम् । गुटिकास्य धृता वक्त्रे तृप्ता शोषविनाशिनी ॥८७॥

(रससारपद्धति)

१-स्फुटनशीलम्।

चांदी ठंढी, कपैली, खट्टी, परिपाक में मीठी, दस्तावर, आयु को स्थिर रखनेवाली, चिकनी और वातिपत्त को जीतनेवाली है, प्रमेह आदि रोगों को शीझ ही नाश करती है। इसकी गोली को मुख में रखने से मुखाशोप को दूर करती है।।८६-८७।।

#### तथा च

रूप्यं विपाकमधुरं तुवराम्लसारं शीतं सरं परमलेखनकं च रुच्यम् । स्निग्धं च वातकफिजिज्जठराग्निवीपि वल्यं परं स्थिरवयः करणं च मेध्यम् ॥८८॥ रौन्यं शीतं कषायाम्लं स्निग्ध वातहरं गुरु ॥ रसायनविधानेन सर्वरोगापहारकम् ॥८९॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-चांदी परिपाक में मीठी और भीतर से खट्टे रसवाली ठंढी, दस्तावर और अत्यन्त लेखन जठराग्नि को दीप्त करती है, रुचिकारक चिकनी वात पित्त को जीतनेवाली पवित्र और आयु को स्थिर रखती है। चांदी ठंढी कपैली खट्टी चिकनी वातहर और भारी होती है और

रसायनविधि से समस्त रोगों का नाश करनेवाली है।।८८।।८९।।

#### अशुद्ध चांदी मारने के दोष

आयुः शुक्त बलं हन्ति तापविड्बन्दरोगकृत् । अशुद्धं च मृतं तारं शुद्धमार्यमतो बुधैः ॥९०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अग्रुद्ध मारी हुई चांदी आयु ग्रुक्र तथा बल को नाग करती है। सन्ताप तथा कब्जियत को करती है इसलिये वैद्य को चाहिये कि चांदी को ग्रुद्ध करके ही भस्म करनी चाहिये॥९०॥

#### चांदी की शुद्धि

समसीसं धमेद्वह्नौ रजतं मूषिकोदरे । यावत्सीसक्षयं तावद्रूप्यशुद्धिः परा भवेत् ।।९१।। (रससारपद्धति)

अर्थ-चांदी में चांदी के तुल्य सीसा मिलाकर और दोनों को घरिया में रख आंच में धोंके जब धोंकते धोंकते सीसा जल जाय तब चांदी की उत्तम शुद्धि हो जायगी॥९१॥

#### तथा च

पत्रीकृतं तु रजतं प्रतप्तं जातवेदसि । निर्वापितमगस्त्यस्य रसे वारत्रयं शुचि ॥९२॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-चांदी के पत्र बनाकर और अग्नि में तपा तपाकर अगस्त्य के पत्तों के रस में तीन बार बुझावे तो चांदी अत्यन्त शुद्ध होगी।।९२।।

#### तथा च

तैले तको गवां मूत्रे ह्यारनाले कुलित्यजे । क्रमान्निषेचयेत्तप्तं द्रावेद्रावे तु सप्तधा ।। स्वर्णादिलोहपत्राणां शुद्धिरेषा प्रशस्यते ।।९३।। (रसरत्नसमुच्च य)

अर्थ-सुवर्ण आदि धातुओं में जिसको शुद्ध करना हो उसके पत्र बनाकर तैल मठा गोमूत्र कांजी और कुलथी के काढे में तपा तपाकर क्रम से सात २ बार बुझावे तो स्वर्णादि धातुओं की उत्तम शुद्धि होगी।।९३।।

#### तथा च

नागेन टंकणेनैव वापितं शुद्धमिच्छति ।। तारं त्रिवारं निक्षिप्तं तैले ज्योतिष्मतीभवे ॥९४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गली हुई चांदी में समभाग शीसा तथा सुहागा डालकर तेज अग्नि में धोंके फिर मालकांगनी के तैल में सात बार बुझावे तो चांदी शुद्ध होगी॥९४॥

#### तथा च

सर्परे भस्मचूर्णाभ्यां परितः पालिकां चरेत् । तत्र रूप्यं विनिक्षिप्य समसीससमन्वितम् ॥९५॥ जातसीसमयं यावद्वमेत्तावत्पुनः पुनः । इत्यं संशोधितं रूप्यं योजनीयं रसादिषु ॥९६॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-खिपरे में चूने और राख की गोल क्यारी बनाकर उसमें सम भाग सीसा और चांदी मिलाकर रख देवे और कोयले पर चढा आंच लगावे, जब सीसा जलकर चांदीमात्र रह जावे तब उस गुद्ध चांदी को रसादिको में बर्ते ॥९५-९६॥

#### तथा च रजतभस्म

विधाय पिंडिं सूतेन रजतस्याथ मेलयेत् । तालं गंधसमं शुद्धं तन्मर्छ निंबुकद्ववैः ।।९७।। गोलकीकृत्य संरुद्धं मूषायां स्वर्णवद्दृढम् । द्वित्रैः पुटैर्भविद्भस्म योज्यते तद्रसादिषु ।।९८।। (रसराजपद्धति)

अर्थ-चांदी और पारे के समान भाग लेकर खरल में डाल कर घोटे फिर हरताल और गंधक को समान भाग लेकर खरल में डाल चारों पदार्थों को नींबू के रस से घोट गोला बनाय घंरिया में रख और ऊपर से दूसरी घरिया रख मुद्रा करे, सुवर्ण के समान दो तीन ही पुट देने से चांदी के भस्म होती है। रसादिकों में उसका प्रयोग करना चाहिये॥९७—-९८॥

#### तथा च

भागकै तालकं मर्द्यं याममम्लेन केनचित् । तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेपयेत् ॥९९॥ धृत्वा मूषापुटे रुब्ध्वा पुटेत्त्रिंशद्वनोपलैः । समुद्धृत्य पुनस्तालं धृत्वा रुद्ध्वा पुटे पचेत् ॥ एवं चतुर्दशपुटैस्तालं हेम प्रजायते ॥१००॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-एक भाग हरताल को किसी खटाई में घोट कर तीन भाग चांदी पर लेप कर दे फिर उसको घरिया में रख और कपरोटी कर तीस जंगली कंडों में फूंक देवे फिर निकालकर पूर्वोक्त रीति से लेप कर चौदह बार फूंके तो चांदी भस्म होगी।।९९।।१००।।

#### तथा च

लकुचद्रवसूताभ्यां तारपत्राणि लेपयेत् । ऊर्ध्वाधो गन्धकं दत्त्वा मूषामध्ये निरुध्य च ॥१०१॥ स्वेदयेद्वालुकायंत्रे दिनमेकं दृढाग्निना स्वाङ्गशीतां च तांपिष्टिं साम्लतालेन मर्दिताम् । पुटे द्वादशवाराणि भस्मी भवति रूप्यकम् ॥१०२॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पारद और चांदी को नींबू के रस में घोटे अथवा पारद भस्म को नींबू के रस में घोट चांदी के पत्रों पर लेप करे और उपर नींचे गंधक देकर घरिया में रख और कपरौटी कर बालुकायन्त्र में एक दिन तीव्राग्नि से स्वेदन करे, स्वांगणीतल होने पर उस पिट्टी को खटाई और हरताल के साथ मर्दन करे इस प्रकार १२ पुट देने से चांदी की भस्म हो जायगी।।१०१।।१०२।।

#### तथा च

माक्षीकचूर्णलुङ्गाम्बमर्दितं पुटितं शनैः । त्रिंशद्वारेण तत्तारं भस्मसाज्जायतेत राम् ॥१०३॥

(रसरत्नसमुच्चय) अर्थ-चांदी के रेत से चौथाई भाग सोनामक्सी का चूर्ण लेकर दोनों को बिजोरे के रस में घोट बारह पुट देवे इस प्रकार तीस बार करने से चांदी की भस्म होती है।।१०३।।

#### तथा च

भाव्यं ताप्यं स्नुहीक्षीरैस्तारपत्राणि लेपयेत् । मारयेत्पुटयोगेन निरुत्थं जायते

ध्रुवम् ॥१०४॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सोनामक्सी को थूहर के दूध से भावना देकर चांदी के पत्रों पर लेप करे फिर सम्पुट में रख गजपुट में रख गजपुट में फूंक देवे तो चाँदी की निरुत्थ (पक्की) भस्म होगी।।१०४।।

#### तथा च

तारपत्रं चतुर्भागं भागैकं शुद्धतालकम् । मर्द्यं जम्बीरजद्रावैस्तारपत्राणि लेपयेत् ॥१०५॥ शोषयेदातपे नूनं त्रिंशदुपलकैः पत्रेत् । चतुर्दशपुटैरेवं निरुत्यं जायते ध्रुवम् ॥१०६॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ—चांदी के पत्रों से चौथाई भाग शुद्ध हरताल लेकर नींबू के रस में घोट और पत्रों पर लेप कर सुखा लेबे फिर सम्पुट में रख और कपरौटी कर तीस जंगली कंडों की आंच में फूंके इस प्रकार चौदह पुट देने से चांदी की निरुत्थ 'भस्म होगी प्रत्येक पुट में चतुर्थांश हरताल डालनी चाहिये।।१०५।।१०६।।

#### तथा च

६ तोले लजवंती की लुगदी में रुपया रख कर पक्के पाव भर चीथडो को लपेट आग लगा दे तो भस्म होगी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

६ तोले पीपल के छाल की लुगदी में रूपया रख के कच्चे पावं भर कपड़ा लपेट के ६ सेर पक्के ऊँट की मींगनी में आग देवें भस्म होगी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

## कुश्ता चांदी एकही आग में फली बबूल में (उर्दू)

चांदी का पत्तरा १ तोले, कच्चे तिकले कीकड़ के ४ तोले नुगदा बनाकर उसमें पत्रे रखकर १५ सेर उपलों की आग देवे एक ही आग में कुश्ता होगा मुजर्रिब है। (सुफहा ९ बैशोपकारक लाहौर १६/८/१९०५)

## क्रता चांदी का एक आँच का (उर्दू)

कुश्ता चांदी का एक आंच का निहायत अजीव व गरीव इसरारी व सदरी नुसखा जिसको मैंने आज तक मुखफ्की रखा था इसका अखबार अलकीमियां में दर्ज कराना बजिन्सई यह मसल है मिसरा कागज पै रख दिया है कलेजा निकाल कर, अगर अलकीमियाँ की बिरादरी अब भी एडीटर साहब की कदर अफजाई न फर्मावे और अलकीमियाँ की खरीदारी से इसे तकबियत न बखशे तो निहायत अफसोस का मुकाम होगा, गुलेनीम ४५ तोला, रोगन कुंजद ६ माशे, चांदी बशकल रुपया १ तोले, नीम के फूलों के घोटकर तेल मिलाकर गोला सा बना लो और रुपया दर्मियान देकर १५ सेर उपलों की आंच दे दो फूल जावगा और कौनेन की तरह मुलाइम कुश्ता होगा। (सुफहा १३ अखबार अलकीमियां २४/२/१९०९)

# कुक्ता नुकरा एक आंच-जाफरान व सहंजने की लुबदी में (उर्दू)

खालिस सहंजने की जड का पानी निकालकर जाफरान एक तोले को पीसकर दो टिकियां बना लेवे चांदी तोला भर एक पत्र बनाकर हर दो टिकिया में देकर फिर सहँजने की पोस्त जड के सेर भर नुगदे में रखकर मजबूत कपरौटी और गिलेहिकमत करके गजपुट आंच दे इन्शा अल्लाह एक ही आंच में कुश्ता हो जायगा। (सुफहा १० अखबार अलकीमियां १५/१९०५)

कुश्ता नुकरा कटाई सफेद फूल में एक आंच (उर्दू) चांदी को अगर कटाई खुर्द जिसको अरबी में हदक और फार्सी में वारंजानवरी और पंजाबी में खटली और सत्यनासी कहते है बजतें कि सफेद गुल की दस्तयाव हो, इल कदर लुबदी में कि अच्छी तरह पोशीदा हो जावे रखकर दो तीन सेर कंडों में सीतल पुट की तरह आग दे तो निहायत आला किस्म का कुश्ता तय्यार होता है, जो आजब अवा सीमाव भी है क्योंकि तनेतनहा अकसीरी है और इससे अकसीर कमरी बनाई गई है कई अझसास की तजरुवा हुआ है। (सुफहा २६ असबार अकलीमियां १६/५/१९०५)

## रुपये का कुश्ता एक आंच में (उर्दू)

वर्ग घूंघची स्याह ६ माशे, वर्ग भंगरा सफेद आध पाव पुस्त सुहागा डेड माशे वर्ग हाईको पीसकर नुगदा तैय्यार करे और अन्दर नुगदे के कदरे सुहागा डालकर रुपया रख दे ऊपर से किसी कदर सुहागा और डाले, फिर गोला सा बना लें कि रुपया बिल्कुल गायब हो जाय, एक पार्चा चार पांच अंगुल चौड़ा पीली मिरी में लतपत करके गोले पर कपरौटी करे २२ सेर पुस्त: कंडे सहराई यानी आरने जंगली की आंच दे, सर्द होने पर निकाले, इन्लाअल्लाह कुश्ता होगा, (सय्यद निजामुद्दीन हकीम भोराबाला जिला अवाला) (सुफहा १० अखबार अलकीमियां १/७/१९०५)

## कुश्ता नुकरा एक आंच (उर्दू)

कुलिया इसका यह है कि अगर चांदी के औराक बाजारी को तोले भर लेकर शहद में इस कदर सहक करे कि अच्छी तरह औराक मजकूर हल हो जावे, बादहू पानी से धो डाले ताकि असर शहद का इसमें बाकी न रहे। बादहू जिस बूटी के नुगदे में मंजूर हो और जिनमें धातु के कुश्ता करने का खास्सा भी हो, मस्लन ब्रह्मीबूटी जिसको जरनव अरबी में कहते हैं या दूधी खुर्द उफ्लादह या बर्गसदाव यानी तितली या मेंढ़ासिंगी वगैरः के लुबदे में जिसका वजन आधसेर हो खूब बारीक बिला आमेजिश पानी के पीस कर चांदी मसहूका मजकूर को उसमें रखकर ऊपर से गोला बनाकर गिलेहिकमत करके बाद तखफीद दस सेर पाचक खानगी ख्वाह सात सेर पाचक दक्ती की कर्मी यानी बुरादा में रखकर मिस्ल लखपुट के फूंक दे, उमदा किस्म का कुश्ता तैयार हो जायेगा और वजन बदस्तूर रहेगा, ब्रह्मीबूटी से बतरीक मजकूर कुश्ता मुकर्रमी जनाब मोलवी मुहम्मद अब्दुलरहमान डिपटी कलक्टर गोरखपुर ने तजरुवा किया है। (सुफहा २५–२६ अखबार अलकीमियां १६/५/१९०५)

#### रूप्यभस्म के सेवन की विधि

भस्मीभूतं रजतममलं तत्समौ व्योमभान् सर्वेस्तुल्यं त्रिकटुसवरं सारघाज्येन युक्तम् ॥ लीढं प्रातः क्षपयिततरां यक्ष्मपांडूदरार्शः श्वासं कासं नयनजरुजः पित्तरोगानशेषान् ॥१०७॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गुद्ध चांदी की भस्म दो भाग और दो ही भाग अभ्रक भस्म तथा ताम्रभस्म और इन सबके बराबर त्रिफला और त्रिकुटा इन सबका सूक्ष्म चूर्णकर प्रातःकाल घृत और शहद के साथ खावे तो क्षय पाण्डु उदररोग बवासीर श्वास खांसी नेत्र में उत्पन्न हुए रोग और समस्त पित्तज रोगों को नाश करती है।।१०७।।

#### कुश्ता नुकरा एक आंच (उर्दू)

(१) नुकरा का कर्स जिस कदर चाहे लेवे या रूपया कल्दार अर्क एक सटिया जिसको शागरिमया भी कहते हैं (बागों के अतराफ में)- (२) बतौर बाढ के लगाया जाता है गर्म करके ग्यारह दफे बुझाव देने से नुकरा कुश्ता बरंग सफेद जो पबलिक के काबिल है हो जाता है, अगर बाद गोता के इसके अर्क में रखकर सात या आठ सेर आग दी जावे सफेद गुलाबी माइल (कुश्ता बरामद होगा) (सुफहा १६ किताब अखबार अलकीमियां १/४/१९०५)

## नुकरा का ऐसा कुश्ता जो ७० तोला पारे को जज्ब करता है (उर्दू)

जो अमल कदरे दिक्कत तलब है मगर इसकी खूबी के आगे कुछ भी नहीं, कीचड़ की लकड़ी का बुरादा १० सेर, गाय का गोबर २० सेर, दोनों को मिलाकर १४ अदद थापिया बना लो, फिर एक रुपये को ४१ बार अर्क अदरख में बुझावे दो तब अढ़ाई तोला मीठा तेलिया बारीक पीस ले और पाव भर पोस्त सबज जामुन का नुगदा कर ले पस नुगदे के अन्दर रुपये के नीचे ऊपर सफूफ मीठा तेलिया देकर नुगदा की गोली बना ले और दो उपलों में गढ़ा खोदकर गोला इसके अन्दर देकर लवे बंद करके आग दे दे। यह एक आग हुई, इसी तरह सात बार करे यानी सात आंच दें। (सुफहा १३ अखबार अलकीमियां २४/२/१९०९)

#### कुश्ताः चांदी, मुण्डी की लुगदी में (उर्दू)

आधसेर मुंडी आब कटहल बूटी में पीस कर नुगदा करे और दर्मियान एक तोला चांदी का पतरा देकर कपरौटी करके एक मन उपलों की आंच देवे कुश्ता होगा। (सुफहा अखबार वैशोपकारक लाहौर ३१/१०/१९०६)

#### नुसखा लासानी अआदह जवानी कुश्ता सिक्का (उर्दू)

एजुमलै नाजरीन एक दिन खाकसार ने अपने उस्ताद जनाब हकीम इमामुद्दीन साहब मरहूम पाकपटनी की जुबान फैजतरजुमान से इस तरह इरणाद पाया कि नुसखा जैल जरूर एक दफे बनाया, फिर उम्मीद है कि इसको हमेशह बनाते रहोगे, इसके फवायद यह है कि अगर बापरहेज बनाया और खिलाया जावे तो सफेद बाल से स्याह, रंग मुर्ख लागर बदन का मोटा हो जाना कुछ बड़ी बात नहीं है बिल्क और सदहा बीमारियों जौफ मैदा व जिगर गुदह व मसाना और सबुलकीना इस्तस्काइ और जियावेतस वगैरः जो जड़ से उखाड़ देगा और भूख और हाजमा को पूरी तकवियत बखशता है और बेऔलादों के औलाद हो जाती है, गरज कि कहां तक तारीफ लिखूं, असाइणीरजवानों का सच्चा दस्तगीर है गोयावाह को तकवियत बखशना इसका अदना करणमा है। सदरी नुसखे जात से है।

नुससा यह है कि सिफत, सिक्का मुसफ्फा दो सेर पुस्तः को एक चाटी या माट सतीर तीन तरह कपरौटी शुदः में डाल और देगदान कलाँ पर जिसका मुँह तंग और अन्दर से फराख हो (जैसा कि जमीन में हलवाई बनाया करते हैं) गाड़कर हर तरफ मिट्टी से लिपाई कर दे, ताकि शोला आग बाहर न जा सके फिर तेज आग जलावे जब सिक्का पिघल जाय तो वर्ग सवास ताजा को खार अतराफी दूर करके दरीचा के रास्ते से फेरता रहे पस ग्यारह दिन और रात तक बिला इनकताअ तहरीकवर्ग बाला तैयार करे बाद पिघलने सिक्का के मौतदिल आग जलाता रहे और आमिल का बावजू जिकर खुदा करना फर्ज ऐन है, मजीद बराँ हिफाजत साया मस्तूरात हाइजः और

(१) नोट-तजरुवा किया तो गलत साबित हुआ मुमकिन है कि चन्द आंच में कुछ नतीजा निकले। (५/१/१९०७) नापाक जरूरी है और मकान महफूजुल हवायें तैयार किया जाय वरनः तमाम उड़ जायेगा, जब मुद्दत मौअय्यान के बाद शिंग्रफी रंगत पर तैयार हो जाय तो सर्द करके शीशी में डाल रखे। खुराक एक बिरंज से आधी रत्ती तक अनूपान मुनासिबः से अगर चालीस दिन तक खायेंगे तो अआदह शवाब पायेंगे, (सिक्के को कमीज (पेशाब) गाड़ में ६ बार पिघला कर बिछावे नीज हरबार कमीज जदीद लावे सिक्का मुसफ्फा हो जावेगा) (राकि हकीम अब्दुल्ला अजितलोंडी चौधरियान) (सुफहा ११ व १२ अखबार अलकीमियां मालीरकोटला १६/११/१८०८)

## कुश्ता नुकरा नमक आक और शीर थूहर में (उर्दू)

अगर आपके नमक को शीरथूहर में हल करके चांदी के पत्ते पर जमाद करे तो दो पाचकदस्ती की आग से कुश्ता हो जाता है। (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां 2/7/299)

## कुश्ता नुकर दुधीखुर्द की लुबदी में ७ आंच (उर्दू)

हजार दाना यानी दुधीखुर्द ५ तोले के नुगदे में रुपया रखकर संपुट करे। पन्द्रह सेर बड़ी बड़ी पाचक दिस्तयों की आंच दे हर दफे इसी तरह अमल करने से सातवीं बार निहायत उमदा कुश्ता होगा, खुराक एक चावल से दो चावलतक,नामर्द के लिये जायफल, जावित्री और जाफरान के साथ, मरीज राशा को फिल फिलगिर्द, सुरंज तलख नड़ के साथ और मरीज सोजाक को खील फिटिकिरी के साथ खिलावें। (सुपहा नं० ४ अखबार अकलीमियां १६/६/१९०५)

## कुश्ता नुकरा सीमाव शामिल कर चूका के अर्क में घोट ७ आंच (उर्दू)

बुरादा सीम एक तोला सीमाव एक तोला हरदा एक पाव अर्क खट्टी बूटी यानी खटकल के पानी में खरल करें और गिलोला बांधकर कपरौटी करके पांच सेर उपले सहराई की आग दे बाद सर्द होने के निकाल लें और दुवारा एक तोले सीमाव मिलाकर एक पाव अर्क मजकूर में खरल करें और इसी तरह पांच सेर की आग दे। इसी तरह सात मर्तबः करें और हर मर्तबः एक तोला सीमाव नया मिलाकर बदस्तूर अर्क में खरल करके पांच सेर की आंच देता जावे। इन सात आंचो में सात तोला पारा और ३५ सेर उपला सर्फ होंगे और सात पाव अर्क बूटी खटकल यह कुश्ता ऐसा है कि दूसरा कोई कुश्ता इसका मुकाबला नहीं कर सकता। चालीस साल की उमर के बाद इसको इस्तेमाल करें अकसीर आजमसाबित होगा, खुराक एक चावल से एक रत्ती तक निहायत मुजरिब और महमूल राकि अतराफ है। (सुफहा ३० मुजमुजरिबात फीरोजी)

## कुश्ता नुकरा सीमाव शामिल कर अर्कलैमूं व अर्क हिना में घोट नकछिकनी में आंच (उर्दू)

बुरादा सीम ३ माशे, सीमाव ५ माशे, अव्वल दोनों को थोड़े से आब लैंमू में खरल करे। इसके बाद चार पहर तक आबिहना में खरल करे और टिकिया बनाकर साये में खुश्क करे। आरद नकिछनी वजनी पाव एक कूजे गिलि में इन टिकियों के नीचे ऊपर देकर बोता मुअम्मा में दो सेर उपला जंगली की आग दे। आग के सर्द होने पर निकालकर दो घड़ी आबदही से खरल करके थोड़ा सा भड़का देकर हिफाजत से रखे। खुराक एक रत्ती कुव्वत बाह में बेनजीर है और सदहा बार का तजरुबा किया हुआ है। (सुपहा २८ किताब मुजरिंबात फीरोजी)

## कुश्ता चाँबी सीमाव शामिल कर पोस्त जामुन में ३ आँच (उर्दू)

बुरादा चांदी १ तोले, पारा १ तोले, सीमाव यानी पारे को बुरादा चांदी में डालकर खरल करे जब गोली हो जावे पोस्त जामन पाव भर में रखकर जरा कपरौटी करके ५ सेर उपलों की आंच देवे। इसी तरह २ या ३ आंच में कुस्ता हो जावेगा। हर बार पारा ज्यादह करना चाहिये। (सुफहा अखबार वैशोपकारक १४/११/१९०६)

## सोने और चांदी की द्रुति करने की विधि

सप्तधा नरमूत्रेण भावयेद्देवदालिकाम् । तच्चूर्णं वापमात्रेण द्रुतिः स्यात्स्वर्णतारयोः ॥१०८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बंदाल को नरमूत्र से अर्थात् सोर के जल से सात बार भावना देवे उसके चूर्ण को गले हुए सुवर्ण तथा चांदी में डाले तो सोने और चांदी इन दोनों की दुति हो जायेगी।। १०८।।

#### केवल रौप्य भस्म के सेवन का निषेध

सर्वेषां मतमेतदेव भिषजां यत्तारसीसोद्भवम् । पार्थक्येन गुणावहं न भिसतं युक्त्यापि संमारितम् ।।१०९।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-युक्तिपूर्वक भस्म किया हुआ रजत तथा नाग सीसा यदि अन्य रसादिकों के साथ सेवन किया जाय तो ठीक है परन्तु केवल इनका ही प्रयोग करना योग्य नहीं है, ऐसा समस्त वैद्यों (आधुनिक) का मत है।।१०९।।

#### तांबे की उत्पत्ति

बीर्घ्यं यत्कार्त्तिकेयस्य पतितं धरणीतले । तस्मात्ताम्नं समुत्पन्नमिदमाहुः पुराविदः ॥११०॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-पौराणिकों का कहना है कि स्वामि कार्तिकेय का वीर्य भूमि में किसी कारणवश गिर गया उससे ताँबा उत्पन्न हो गया।।११०।।

#### ताम्र के भेद

ताम्रं तु द्विविधं चैकं नैपालं म्लेच्छसंज्ञकम् ॥१११॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-नैपालिया और म्लेच्छक भेद से ताम्न दो प्रकार का है।।१११।।

## ताम्र के भेद और उनकी परीक्षा

म्लेच्छं नेपालकं चेति तयोर्नेपालमुक्तमम् । नेपालादन्यखन्युत्यं म्लेच्छमित्यभि धीयते ॥११२॥ सितकृष्णारुणच्छायमितवामि कठोरकम् । क्षालितं च पुनः कृष्णमेतन्त्र्लेच्छकलक्षणम् ॥११३॥ सुक्रिग्धं मृदुलं शोणं घनघातक्षमं गुरु । निर्विकारं गुणश्रेष्ठं ताम्रं नेपालमुच्यते ॥११४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ—म्लेच्छ और नेपाल भेद से तांबा दो प्रकार का होता है। इन दोनों में नेपाल नाम का तांबा उत्तम है। नेपाल देश की खानों से अतिरिक्त उत्पन्न हुआ ताम्न म्लेच्छ संज्ञक है जिसमें लाल काला और सफेद रंग मिला हुआ दीखता है। अत्यन्त वमनकारक हो, कठोर हो बार बार धोने पर भी काला पड़ जावे उसको म्लेच्छक ताम्न कहते हैं तथा जो चिकना कोमल लाल रंग का घन की चोट से जो फटे नहीं, भारी हो, किसी तरह का जिसमें विकार नहीं उसको नेपाल का ताम्न कहते हैं॥११२—११४॥

#### खराब तांबा

पाण्डुरं कृष्णशोणं च लघुस्फुटनसंयुतम् । रूक्षाङ्गं सदलं ताम्नं नेष्यते रसकर्मणि ॥११५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जिसमें सफेद लाल और काला ये तीनो रंग मिश्रित हों, हलका हो, घन की चोट लगने पर खिल जाबे, रूखा हो जिसके पृथक् पृथक् पत्र हों ऐसा ताम्र रसकर्म के उपयोगी नहीं है।।११५।।

तांबे की किस्में (उर्दू)

निहास यानी ताँबा बीस किस्म का होता है और छः चीजों से हासिल होता है, अब्बल जैल की उपधातु से निकलता है और उन्हीं में नाम से मंसूब है। (१) संग रासख (२) पितल (३) मिसकांसा, दोयम मुन्दर्जः जैल पाखरों से निकलता है (४) मिसतृतिया सबज (५) मारकणीणा (६) मिस हरताल (७) मिस सुहागा (८) मिस मन्सिल (९) मिसगूगई सोयम (१०) जसद आहन से, चहारम हैवानत से, (११) मिस सरगीन (१२) मिस खोक यानी सूर (१३) मिस खरातीन यानी केंचुए का (१४) मिस ताऊस (१५) मिसमार (१६) मिसमगस पंचम नवातात से (१७) मिससंखिया (१८) मिसगुले गुड़हल व बड़हल (१९) मिस हलैला व बलैला शशम (२०) गिलगेरू से (सुफहा अकलीमियां १७१)

#### नेपाल लक्षण

शुकच बुहिंगुलाभं कोमलं भिद्यते लघु । खनिदोषविनिर्मुक्तं शुल्बं कालिकवर्जितम् ॥११६॥

(टोडरानन्द)

अर्थ-तोते की चोंच के समान या हिंगुल के समान लाल हो, कोमल हो खान के दोषों से रहित हो और जिसमें कालिमा न हो उसको शुद्ध ताम्र कहते हैं॥११६॥

#### म्लेच्छसंज्ञक ताम्रलक्षण

कृष्णं रूक्षमितस्तब्धं श्वेतं चापि घनासहम् । लोहनागयुतं शुल्बं म्लेच्छं दुष्टं मृतौ त्यजेत् ।।११७।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-काला हो, रूखा हो, अत्यन्त किंठन हो, चोट को सहनेवाला न हो और जो ताम्र लोह तथा सीसे से युक्त हो अर्थात् जिसे ताम्र में लौह तथा सीसे से युक्त अर्थात् और सीसा मिला हुआ हो उसको म्लेच्छ कहते हैं। यह ताम्र त्यु को प्राप्त करता है। इसलिये आन्तरिक प्रयोगों में इसको न लावे।।११७।।

## अशुद्ध ताम्र के दोष

भ्रमो मूर्च्छा विदाहश्च स्वेदक्लेदनवान्तयः । अरुचिश्चित्तसन्ताप एते दोषा विषाधिकाः ॥११८॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-चक्कर का आना अथवा मस्तक का घूमना, जलन, पसीने का आना, वमन अरुचि और चित्त में दुःख, ताम्र में ये दोष विष से भी अधिक हैं॥११८॥

#### तथा च

अशुद्धं ताम्रमायुर्धं कान्तिवीर्यबलापहम् । वान्तिमूच्छित्रिमोत्क्लेदं न मृतं कुच्छसूलकृत् ॥११९॥ उत्कलेदमोहश्रमदाहमेदास्तान्नस्य दोषाः खलु दुर्धरास्ते । विशोधनात्तिद्वगतस्वदोषं मुधासमं स्याद्वसवीर्यपाके ॥१२०॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अणुद्ध अर्थात् विधिपूर्वक नही शुद्ध किया हुआ ताम्र आयु कान्ति वीर्य और बल का नाण करता है। वमन मूर्च्छा (गण), चक्कर का आना और जी के मिचलाना को करता है। अच्छी प्रकार नहीं मरा हुआ भी ताम्र पूर्वोक्त दोष तथा कोढ और शूल रोग को करता है। अशुद्ध ताम्र में पूर्वोक्त दोष अत्यन्त भयानक हैं। जब ताम्र इन दोषों से शुद्धि द्वारा रहित हो जाता है तब वह अमृत के समान होता है।।११९।।१२०।।

#### ताम्रशोधन की आवश्यकता

अतः शोध्यं प्रयत्नेन क्षाराम्लक्बधनैर्मुहुः । याविश्वर्मलतोमेति तावत्तास्रं विशोधयेत् ।।१२१।।

(रससारपद्धति)

अर्य-अणुद्ध ताँबे में अनेक अपगुण हैं इसलिये क्षार अम्ल पदार्थों के साथ ताम्र को बार बार औटावे कि जिससे समस्त कालिमा दूर हो जावे। यदि कांजी और नीम्बू प्रभृति अम्ल पदार्थ न मिले तो अत्यन्त सट्ट तक (मठा) में तांबे को बार बार औटावे कि जिससे उसकी कालिमा (स्याही या कट) दूर हो, इस प्रक्रिया से तांबे को शुद्ध करना चाहिये।।१२१।।

तांबे का गुण

ताम्रं कषायं मधुरं च तिक्तमम्लं च पाके कटुसारकं च । पिताहरं च शीतं तद्रोपणं स्याल्लघुलेखनं च ।।१२२।। पाण्डूदरार्शोज्वरकष्टकासश्वासक्षयान्यी नसमम्लापित्तम् । शोथक्रिमिं शूलमपाकरोति प्राहुः परं बृहणमल्पमेतत् ॥१२३॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-ताँबार कषैला मीठा, चरपरा और परिपाक मे खट्टा कडुआ और दस्तावर है तथा पित्त को हरता है। कफनाशक है, हलका और लेखन है, पांडु उदररोग अर्थात् पेट के रोग, ज्वर कठिन कास श्वास और क्षय को नाण करता है। पीनस और अम्लिपत्त को जड़ से उखाड़ देता है, सूजन कृमिरोग और पेट के दर्द को दूर करता है और यह थोड़ी मात्रा में देने से परम बृहंण है।।१२२।।१२३।।

#### तथा च

ताम्रं तिक्तकषायकं च मधुरं पाकेऽथ वीर्योष्णकं साम्लं पित्तकफापहं जठररुक्कुष्ठामजन्त्वन्तकृत ।। ऊर्ध्वाधः परिशोधनं विषयकृत्स्थौत्यापहं क्षुत्करं दुर्नामक्षयपाण्डुरोगशमनं नेत्र्यं परं लेखनम् ॥१२४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-तांबा कडुआ, कषैला, मीठा और परिपाक में उष्णवीर्य है। खट्टा है कफ पित्त का नाश करता है, उदर के रोग कोढ आम और कृमि रोग को दूर करता है। वमन और विरेचन को करता है। रित के बढानेवाला स्थौल्य रोग अर्थात् मेदोवृद्धि को हटाता है और मन्दाग्नि को मिटाता है। बवासीर क्षय पांडु और नेत्र के रोगों को विध्वसं करता है और लेखन है।।१२४।।

ताम्रशुद्धि दलकर्मयोग्य

अर्कापामार्गकदिलक्षारमम्लेन लोडितम् । तेन लिप्तं ताम्रपत्र ध्येयमग्नौ गतं पुनः ।।१२५।। पत्रं कृत्वा विलिप्याथ तद्घ्मेयं पुनः पुनः । इत्येंवं सप्तधा कुर्यात्ताम्रं स्याद्दलयोग्यकम् ॥१२६॥

(जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-आक ओंगा और केले के क्षार को नींबू के रस में अथवा किसी अन्य अम्ल रस में घोले उससे ताम्रपत्रों को लेपकर अग्नि में रखकर तपावे। इस प्रकार सात बार तपाने से ताम्र दलकर्म के योग्य हो जायेगा॥१२५॥१२६॥

अथवा ताम्रपत्राणि मुतप्तानि निषेचयेत् । लवणारनालमध्ये तु शतधा

पूर्वबद्भवेत् ॥१२७॥

(जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-अथवा तांबे के पत्रों को तपा तपा कर लवणिमश्चित कांजी में सौ बार बुझाव दे तो पूर्व के समान ताम्र दलकर्म के योग्य हो जायेगा।। १२७।।

#### ताम्र का विशेष शोधन

स्रुह्मर्कक्षीरलवणैस्ताम्नपत्राणि लेपयेत् ॥ अग्नौ प्रताप्य निर्गुण्डीरस तु सेचयेत्त्रिशः ॥१२८॥ स्रुह्यर्कक्षीरसेकैर्चा शुल्वशुद्धिः प्रजायते ॥ गोमूत्रेण पचेद्यामं ताम्रपत्रं दृढाग्निना ॥ साम्लक्षारेण संशुद्धिं ताम्रपाप्नोति सर्वथा ॥१२९॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-नोंन को थूहर और आक के दूध से घोट तांबे के पत्रों पर लेपकर और आंच में तपाय निर्गुडी के रस में बुझावे। इस प्रकार तीस बार बुझावे अथवा कवल थूहर और आक के दूध में बत्तीस बार बुझावे देवे अथवा क्षारसहित गोमूत्र में एक प्रहर तक औटावे तो ताम्र आवश्य शुद्ध होगा।।१२८।।१२९।।

## मिसको मुसफ्फा करने की तरकीब (उर्दू)

मिस के बारीक पत्र बनाकर तुर्शी और नमक में आलूदह करके आग पर रख दे। मुतरज्जिम तजरुबे से मालूम हुआ कि इस अमल से सिर्फ मैल ताँबे का छूट जाता है। (सुफहा अलकीमियां ९६)

#### तांबे की शुद्धि

ताम्रं क्षाराम्लसंयुक्तं द्रावितं दत्तगैरिकम् ।। निक्षिप्तं महिषीतके छगणे सप्तवारकम् ॥ पंचदोषविनिर्मुक्तं सप्तवारेण जायते ॥१३०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जवासार नींबू का रस और गेरू इन तीनों को पीस और तांबे के पत्रों पर लेप कर गलावे गलने पर भैंस के मठे में बुझा देवे इस प्रकार सात बार करने से तांबा पांच दोषों से रहित हो जाता है।।१३०।।

#### तथा च

ताम्रनिर्मलपत्राणि लिप्त्वा निम्ब्यम्बुसिंधुना ॥ ध्मात्वा सौवीरकक्षेण विशुद्धचत्यष्टवारतः ॥१३१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-तांबे के उत्तम पत्रों को लेकर नींबू के रस में घुटे हुए सेंधो नोंन से लीप दे। उन पत्रों को अग्नि खूब धोंक कर काँजी में बुझावे। इस प्रकार आठ बार बुझाने से तांबा शुद्ध होता है।।१३१।।

#### तथा च

निम्ब्यम्बुपटुलिप्तानि तापितान्यष्टवारकम् ।। विशुद्धघंत्यर्कपत्राणि निर्गुण्डी रसमज्जनात् ॥१३२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-नींबू के रस में सेंधानोंन को घोटकर उसका ताम्र पत्तों पर लेप कर देवे और इनको आंच में तपाकर निर्गुंडी के रस में बुझावे। इस प्रकार आठ बार बुझाने से ताम्र शुद्ध होता है।।१३२।।

#### तथा च

गोमूत्रेण पचेद्यामं ताम्प्रपत्रं दृढाग्निना । शुद्ध्यते नात्र संदेहो मारणं चाप्यथोच्यते ॥१३३॥

अर्थ-ताम्र के कटकवेधी (जिसमें कांटा छिद जावे) पत्र बनाकर गोमूत्र

में <mark>डाल फिर तीन घंटे तक उनको तीन आंच में औटावे तो ताम्र शुद्ध होता</mark> है।।१३३।।

## तांबे की शुद्धि या तांबे चांदी से सोने का जोड़ा

लवण सैंघव का ताम्रपत्रों पर लेपकर आग देनी तांबे की भस्म हो जावेगी फिर ताम्रभस्म को जीवित कर उस ताम्र के समभाग चांदी मिलाकर सौ बार चरख देना फिर समभाग सोना मिलावे तो चौदह वर्ण का सोना होगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

अथोत्तमस्य ताम्त्रस्य नागशुद्धस्य कारयेत् । निर्गुण्डिकारसेनैव पंचाशद्वारढा लनम् ॥ कूष्माण्डस्य रसे चैव सप्तवारं तु ढालनम् ॥१३४॥ निशायुक्तेन तक्रेण सप्तवारं तु ढालनम् ॥१३५॥ एवं ताम्रं दुतं ढाल्यं कालिमारहितं भवेत् । एतत्ताम्रं त्रिभागं स्याद्भागाः पश्चैव हाटकम ॥१३६॥ रूप्यं भागद्वयं शुद्धं सर्वमावर्तयेत्तदा । जायते कनकं दिव्यं पुरा नागार्जुनोदितम् ॥१३७॥ (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

अर्थ-ताम्र और शीसे को गला गला कर पचास बार निर्गुंडी के रस में बुझावै और इसी प्रकार सात बार पेठे के रस में बुझावै, तदनंतर सात ही बार हलदी से मिले हुए तक्र में बुझावे। इस प्रकार तांबे और शीशे की कालिमा (यानी स्याही) रहित कर देवे। अब पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध किये हुए ताम्र के तीन भाग और सोना पांच भाग चांदी शुद्ध दो भाग इन तीनों को एकत्र कर गलावे तो सुंदर सुवर्ण हो जाता है, ऐसा नागार्जुन ने कहा है।।१३४-१३७।।

#### ताम्ररंजन

ज्योतिष्मत्यास्तैलमध्ये शतवारं च शोधयेत् । अतसीतैलमध्य वा शुल्बं भवति कांचनम् ।।१३८।।

(काकचंडीश्वरीतंत्र)

अर्थ-मालकांगनी के तैल में तांबे को गला गलाकर सौ बार बुझावे अथवा अलसी के तैल में सौ बार बुझावे तो ताम्र सुनहरी रंग का होगा।।१३८।।

#### ताम्रधोवन विधि

चौपाई

लीजे साजी अरु हरताल । लीलकण्ठलै टंकणखार ॥

तोरझेर तांबे का चूर मासो मासो तीन्यों मूर।।

अंधमूसि में लेइ फिराइ इह विधि ते उत्तम ह्वै जाइ॥

> एक धोवनी यह मैं भनी । याहि सराहें पंडित गुनी।।

> > (रसरत्नाकर, बड़ासागर

तथा चौपाई तांबे के करि पत्र गढाय। कंटकवेधी करै बनाय।। पत्रनीर कांची आमिली। एक द्यौस जो चरुवागली।।

पुन लीजे सीरे जल धोइ। रकती जाइ सु उज्जवल होइ॥

पुन सुमूत्र बिछया को लेइ। ताकी करके तामें देइ॥

बार सात यों लेइ बुझाइ। रकती बदल शुद्ध हो जाइ।।

पुनि कांजी में बिरियां सात। एक धोवने की यह बात।।

(रसरत्नाकर, बड़ा रससागर)

तथा चौपाई तक्र मछेछी मांहि बुझाइ । पत्रनिबिरियां तीस बुझाइ ॥

एक धोवनी यह विधि कही। इह भांति के जाने सही।।

कुश्ता मिस के चार रंग (उर्दू)

इसके मुतअद्दिद दरजात हैं, आलादर्जा जिसकी रग भी आला होता है वह सफेद रंग का कुश्ता है, बाद इसके सुर्ख रंग का बादहू जर्द रंग का फिर स्याह रंग का और यह सबसे अदना दर्जा है, इन्हीं चारों रंग की कमी बेशी पर रंगतिलाई कमीबेशी का इनहिसार है। (असबार अलकीमियां १६/३/१९०७)

## ताम्रभस्म करने की विधि

गन्धाश्मना वा शिलया रविदुग्धेन पेषितम् । जम्भांभसापि पुटनैस्ताम्रं भस्मत्वमाप्नुयात् ॥१३९॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-ताम्र को गंधक के साथ अथवा मैनसिल के साथ आक के दूध से घोट गजपुत देवे। इस प्रकार तीन पुट या जब तक भस्म न हो तब तक पुट देता रहे।।१३९।।

सम्मति–हमारी समझ में यह क्रिया भस्म किये हुए ताम्र के वमनादिकों की शान्ति के निमित्त है परन्तु किसी किसी ग्रन्थकार ने एक तरह का भस्म प्रकार माना है।।

#### तथा च

जम्बीररससम्पिष्टं रसगंधेन लेपितम् । ताम्रपत्रं शरावस्थं त्रिपुटैर्याति भस्मताम् ॥१४०॥

(रससारभस्म, र० र० स०)

अर्थ-ताम्र से समभाग गंधक लेकर जँभीरों के रस से घोटकर ताम्र पत्रों पर लेप कर देवे फिर उन पत्रों को शराब संपुट में रख गजपुट में फूंक देवे। इस प्रकार तीन पुट देने से ताम्र की भस्म हो जावेगी।।१४०।।

#### तथा च

ताम्रपत्राणि नागस्य पत्रिका कंटवेधिनी ।। गन्धयुक्तेन सूतेन लेपयेत्तानि सर्वतः ॥१४१॥ निम्बुकस्य द्ववं दत्त्वा शरावकृतसम्पुटे । मारियत्वा कृतं भस्म रसं काये प्रयोजयेत् ॥१४२॥

(रसपारिजात)

अर्थ-तांबे के ऐसे पत्र बनावे कि जो सीसे की पत्रिका से बिंध जावे फिर पारद गंधक की कजली कर नींबू के रस में घोट उन पत्रों पर लेप कर देवे और उनको गराव संपुट में रख गजपुट में भस्म कर लेवे और उस भस्म को समस्त कामों में लावे, इसमें कोई सन्देह नहीं है।।१४१।।१४२।।

#### तथा च

सूक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कृत्वा संशोधयेद्बुधः । वासरत्रयमम्लेन ततः खल्वे विनिक्षिपेत् ॥१४३॥ पादांशं सूतकं दत्त्वा यामम्लेन मर्दयेत् । भवन्ति तानि रूप्यस्य पत्राणीव यदा पुनः ॥१४४॥ तत उद्धत्य पत्राणि लेपयेद् द्विगुणानि च । गंधकेनाम्लघृष्टेन तस्य कुर्याच्च गोलकम् ॥१४५॥ ततः पिष्ट्वा च मीनाक्षीं चांगेरी वा विचक्षणः । तत्कल्केन बर्हिगींले लेपयेद्द्वयंगुलोन्मितम् ॥१४६॥ धृत्वा तद्गोलकं भांडे शरावेणावरोधयेत् । तद्भाण्डं पदुना पूर्यमाकण्ठं भस्मनोपरि ॥१४७॥ क्रमवृद्धयाग्निना चुल्त्या पक्त्वा यामचतुष्टयम् । स्वांगशीतं तु संग्राह्यं मृतं ताम्रं गुणावहम् ॥१४८॥

रससारपद्धित

अर्थ—तांबे के कंटकबेधी पत्र बनाकर खटाई में तीन दिवस तक स्वेदन कर शोधन कर लेवे फिर खरल में डाल चौथाई पारद डाल देवे और खटाई से घोटे तो वे पत्र रजत पत्रों के समान हो जाते हैं फिर उन पत्रों को निकाल नींबू रस से घुटे हुए पारद गंधक के कल्क से द्विगुण ताम्र पर लेपकर गोला बना लेवे फिर उन पर मछेछी या चांगेरी (सांठ) के कल्क से गोले के बाहर दो दो अंगुल लेपकर और उस गोले को हांडी में रख और शकोरे से ढ़क ऊपर से पिसा हुआ नोन भर ऊपर से राख दबा देवे। मन्द मध्य और तीन्न अिंग से चार प्रहर तक पकावे। स्वांगशीतल होने पर मृत ताम्र को निकाल तो वह भस्म विशेष गुणकारक है।।१४३–१४८।।

#### तथा च

अथवा मारितं ताम्नम्लैनैकेन मर्दितम् । तद्गोलं सूरणस्यान्तो रुद्ध्वा सर्वत्र लेपयेत् ।।१४९।। शुष्कं गजपुटे पच्यात्सर्वदोषहरं भवेत् । वान्तिं भ्रान्ति विरेकं च न करोति कदाचन ।।१५०।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-तांबे की भस्म को केलव नींबू के रस से घोटकर और गोला बना कर जमीकन्द के बीच रख कपरौटी कर और मुखाकर गजपुट में पकावे तो वह वमन विरेचन शिरोभ्रमण प्रभृति को नहीं करता है, इसमें सन्देह नहीं है।।१४९-१५०।।

#### तथा च

ताम्रपत्राणि सूक्ष्माणि गोमूत्रे पश्चयामकम् । क्षिप्त्वा रसेन भाण्डे तद्द्विगुणं देहि गन्धकम् ॥१५१॥ अम्लपर्णी प्रपिष्याथ मर्दितं देहिं ताम्रके । सम्यङ्निरुध्य भाण्डे वमग्निं ज्वालय यामकम् ॥१५२॥ भस्मीभवति ताम्नं तद्ययेष्टं विनियोजयेत् ॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-तांबे के पत्रों को सूक्ष्म बनवाकर पांच प्रहर तक उनको गोमूत्र में रख स्वेदन करे, फिर निकाल जल से उनको धोवे, उनके समभाग पारद को लेकर खरल में डाल नींबू के रस से घोटे फिर इन दोनों से दूने गंधक को लेकर चूका के रस से घोट ताम्र और गंधक की कजली पर लेप कर देवे फिर उस गोले को लवण यंत्र में रखकर एक प्रहर की आंच देवे तो ताम्र की उस गोले को लवण यंत्र में रखकर एक प्रहर की आंच देवे तो ताम्र की

अव<mark>ष्य भस्म होगी और</mark> उसको अपनी इच्छानुसार कार्य में लाना चाहिये।।१५१।।१५२।।

#### तथा च

सूताच्च द्विगुणं ताम्रपत्रं कन्यारसैः प्लुतम् । पिष्ट्वा तुल्येन बिला भाण्डमध्ये विनिक्षिपेत् ॥१५३॥ छत्रं शरावकैरेतत् तद्वध्वं लवणं त्यजेत् ॥ मुखे शरावकं दत्त्वा विह्नं यामचतुष्टयम् ॥१५४॥ अवचूर्ण्येव तच्छुल्वं वल्लमात्रं प्रयोजयेत् । पिप्पलीमधुना सार्धं सर्वरोगेषु योजयेत् ॥१५५॥ श्वासं कासं क्षयं पाण्डुमग्निमान्द्यमरोचकम् ॥ गुल्मप्लीहयकुन्मूर्छाशूलपत्त्वपर्यं मृत्ततम् ॥१५६॥ दोषत्रयसमुद्भूतानामयाञ्जयित ध्रुवम् । रोगानुपान—सिंहतं जयेद्वातुगतं ज्वर ॥१५७॥ रसे रसायने चैव योजयेद्युक्तमात्रया ॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पारे से दूने तामे के पत्रों को लेकर घीग्वार के रस से पीसे। कजली होने पर दूना गंधक डाल और पीसकर गोला बना लेवे, उस गोले को हांडी में रख उपर से सकोरा ढांक देवे। उस सकोरे के उपर हांडी से मुख तक पिसा हुआ नोन धर देवे.और उस हांडी के मुख को परीया से ढांक कपरौटी कर देवे। चार प्रहर की तेज आंच लगावे। स्वांगशीतल होने पर हांडी में से ताम्रभस्म को निकाल पीसकर तीन रत्ती की मात्रा देवे। पीपल और शहद के संग तो सब रोग दूर होता हैं। श्वास, कफ, जय, पाण्डु, अग्निमांडा, अरुचि गुल्म (वायुगोला), प्लीहा यकृत मूच्छी, पेट का दर्द परिमाण शूल इनको और त्रिदोष से पैदा हुए रोगों को निश्चय नाश कर देता है और अनुपान के साथ देने से धातुगत अर्थात् असाध्य ज्वर को भी नाश कर देता है। यह रस रसायन में मात्रानुसार प्रयोग करने योग्य है॥ १५३-१५७॥

#### तथा च

शोलर बूटीकानर का लुगदा अद्धसेर पक्का लेके उसमें एक डबल पैसा रखकर आठ प्रहर गोहे की आग देणी, श्वेत हो जायगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

मटकण बिच ताम्रेश्वर बणता है मटकणदे फूला दे लुगदे बिच ढौआ रखकर लीरां लपेटकर मिट्टीके सम्पुट में रखकर सम्पुट देणी श्वेत भस्म हो जायगी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

दुधल भत्तल के नुगदे में पैसा भस्म हो जाता है। ५ सेर पक्के कंडे की आग देने से (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

तामेश्वर को तैल में बुझाना २१ बार फिर नकछिकनीदा रस ८ तो० पाकर भावणा देणी ऐसी चार भावणा फिर काकमाची सर्वांगलेके नुगदी करके उसमें रखके ऊपर रू तूलवाली मिट्टी के संपुट में रख के सुखा के गजपुट देणी। 'भस्म सिन्निपातज्वरादौ देयम्' (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

कुश्ता मिस सफेद पीपल से (फार्सी)

बियारद एक दाम मिस दर आब पोस्त बेख पीपर चहल गोने नमूदह दर पती वर्ग मजकूर नीम आसार आनिश दिहंद हमचुनी पंच मर्तबः कुनद कुश्ता सफेद स्वाहद बुबद एक माशा बरकलई कारगर बूद अगर बकदर यकबिरंज खुरद कुव्वतवाह पैदा शवद (अजबियाज हकीम मुहम्मदफतयाब खां सोहनपुरी)

## कुश्ता तांबा (फार्सी)

दरबेख मदार कलांका वाके नमूदह खरतुह ऽ।। सेर नकछिकनी ऽ।। सेर सूदह दरआतिश जेरोवाला निहादह दर्मियां निशाफल्लस झाडशाही निहादहर सहमन उपला आतिश दिहन्द बाद सहरोज बरआरन्द कुव्ता स्वाहद । बुबद (अजबियाज हकीम मुहम्मद फतहयाव सा सोहनपुरी)

अथातः संप्रवक्ष्यामि लांगलीकल्पमुत्तमम् । लांगली नाम विख्याता औषधी चोत्तमोत्तमा ।।१५८।। तस्या मूलं तु संग्राह्यं गंधकं च तथैव च । रसेन सहितं चैव ताम्प्रपत्राणि लेपयेत् ।।१५९॥ शुद्धभस्म तदा कुर्यात्प्रशस्तमिदमौषधम् ।। (औषधिकल्पलता)

अर्थ-अब उत्तम लांगली कल्प को कहता हूं, लांगली नाम की औषधि सर्वोत्तम प्रसिद्ध है उसकी जड़ को लेकर उसके समान गंधक और गंधक के समान पारद इन तीनों को पीस पारद के समान लिये हुए ताझ के पत्नों पर लेप कर देवे। उनको शराब सम्पुट में रख गजपुट में फूंक देवे तो उत्तम औषधि बन जायेगी।।१५८।।१५९।।

#### तथा च

हजारदाणी दोधक जिसदे हेठ किक्वयां कीड़िया हुंदिय हनै उसकी नुगदी या कच्चा लेकर उसके बीच ढौआ पैसा रखकर ऊपर लीरां लपेटिणयां यकच्चा फिर आग देणी, ऐसे ७ अगां देणिया, श्वेत हो जायेगा और भस्म हो जायेगी फिर कुचले छटांक भर दडर करके बड़ा गोहे में रखकर दो सेर पक्के की आग देणी। इसको पीसकर रख छोड़ना, सब रोग पर अनुपान से देणा, गोहे एरणे। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

कुचले आध सेर, हलदी आध सेर कच्ची, कौडातैल, मिट्टी दे भांडे बिंच कुचले हल्दी समभाग पाके उपरो कटुतैल पाणा जो ऊपर तर जावे। दो दो अंगुल फिर लिद्दू में दाव छोड़ना, उसमें दोनों नरम हो जायगें। उबल उबल के फिर नुगदा बनाकर उसमें ढौए चार पांचर रखकर गजपुट अग्नि देणी, ताम्र शुद्ध हो जायेगा। उसको पारा पिलाना। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा

ढ़ौआ (यानी पैसा) एक, कबीला १ तोले, अलसी का तैल आध्रपाव ऽ तिलों का तैल एक पाव ऽ।, चिथड़े और पोलेबांस की दो लपच्चे कबीला पीसकर थाली में रखना उसमें दोनों तैलों को खूब मिला चिथडों को सान लेना (यानी भिगो देना) उसको पैसे पर लपेट खपच में रख देना और दूसरे बाँस का परदा लेकर रस्सी लपेट देणी जिस्से कि दम बंद हो जाय और तमाम तैल बांस में ही भर देना और मुख को बांस के टुकड़े से बंद कर देना फिर लकड़ी चार बड़ी लेकर हेठ ऊपर रख के आग देणी, स्वांगशीतल लेणी, श्वेत भस्म होगी। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा च

जयपाल गिरी दो तोले सज्जी ४ रत्ती इन दोनों को कुट्ट के दो टिक्की बनाके पैसे के हेठ ऊपर रखकर ऊपर सिमार तोले ९ लपेट के नीलेदिलयों से लपेट के मिट्टी लगा के और सुखा के बीस सेर पक्के गोही की आग देवे तो श्वेत हो जायगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा

पुरानी चोबचीनी किस्म खुरद ४ सेर पक्के लेकर महीन कराके ढोए के हेठ ऊपर कुज्जी में रखकर ऊपरों कपरौटी करके १० सेर पक्के गोहे की आग देनी। ऐसे १०० अग्नि देनी फिर द्रवित ताम्र पर पाव रत्ती पाणी, एक आगे से ढोए से द्विगुण चोबचीनी का चूर्ण होवे। (जंबू से प्राप्त पुस्तक)

#### तथा

कतीरागुंद १ तोला, सिंग्रफ १ तोला, गुंद हेठ रखकर ऊपर सिंग्रफ रख

फिर पैसा फिर सिंग्रफ फिर गुंद ऐसे कुज्जी में रख ५ सेर गोहे की आग देनी, फूल हो जायेगा। सन्निपात पर देना। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

#### सोमनाथी ताम्रभस्म

शुल्बतुत्येन सूतेन बिलना तत्समेन च । तदधाँशेन तालेन शिलया च तदधीया ॥१६०॥ विधाय कज्जलीं क्षिम्धां भिन्नकज्जलसंनिमाम् ॥ यंत्राध्यायविनिर्दिष्टं गर्भयंत्रोदरांतरे ॥१६१॥ कज्जलीं ताम्रपत्राणि पर्यायेण विनिक्षपेत् । अय चेद्यामपर्यंत स्वांगशीतं समुद्धरेत् ॥१६२॥ तत्तन्नोगहरानुपानसिहतं ताम्नं द्विवल्लोन्मितं स्वल्लीढं परिणामशूलमुबरशूलं च पाण्डुज्वरम् ॥ गुल्मप्लीहयकृत क्षयाप्रिसदनं मेहं च शूलामयं दुष्टां च यहणीं हरेद्ध्रुविमदं श्रीसोमनायाभिधम् ॥१६३॥

(रससारपद्धति) (र० र० स०)

अर्थ-तांबा १ तोले, पारद १ तोले, गंधक १ तोले. हरताल ६ माणे, मैनिसल ३ माणे, इनमें से तांबे के पत्रों को छोड़ सब पदार्थों की कजली कर लेवे। एक कपड़े पर दो अंगुल कजली बिछावे फिर तांबे के पत्र रखे फिर कजली बिछावे, इस प्रकार कम से कजली और पत्रों को रख कर टिकिया बना लेवे उसको यन्त्राध्याय में कहे हुए गर्भयन्त्र में रख चार प्रहर तक पकावे। स्वांगणीतल होने पर निकाल और चूर्ण कर लेवे तो वह सोंमनाथी नाम का ताम्र उन उन रोगनाणक अनुपानों के साथ ६ रत्ती देने से परिणामणूल उदरणूल पाण्डुज्वर, गुल्म, प्लीहा, यकृत, क्षय, मंदाग्नि, प्रमेह, बवासीर, कष्टसाध्य, संग्रहणी इनको नाण करता है, इसमें सन्देह नहीं, इस ताम्र भस्म का नाम सोमनाथी ताम्र है।।१६०-१६३।।

कुश्ता ताँबा (उर्दू)

वर्ग जमालगोटा को १ छ० पानी यानी वोंडा अरंग को १ छ० अर्क में खूब खरल करे यहां तक कि लुगदी बन जावे। बादहू उस लुगदी के अन्दर मसूरी एक पैसा रखकर मिट्टी के कुलाआ में रख देवे और गिलेहिकमत करके आग में १० सेर पाचकदस्ती में आग लगावे। आठ पहर के बाद निहायत सफेद रंग का कुश्ता तैयार हो जावेगा, इस कुंश्ते को दो तोले रांग में गलाकर, बकदर दो सुर्ख डालने से चांदी तैयार हो जाती है, मगर यह नुकसा है कि चोट लगने से फूट जाती है। (अजिकताब तजकबात लाला तुलसीप्रसादसाहब)

## कुश्ता ताँबा बरंग शिंजर्फ स्याह तुलसी से (उर्दू)

स्याह तुलसी का अर्क निकाल ले। एक पैसा आग में गर्म कर कर १०१ बार बुझा ले फिर इसी तुलसी के फोक में यानी नुगदे में रखकर १२ सेर आग गढ़े में दे पैसा शिंग्रफ के मानिन्द सुर्ख रंग कुक्ता हो जावेगा। लेकिन बुझाव देने से इस बात की अहतियात रखे कि थोड़ा सा अर्क अलहदा बर्तन में डालकर इसमें बुझाव दिया करे। जब वह खर्च हो चुके तब और डालकर इसी तरह अमल करे। (सुफहा ९ अखबार अलकीमियां ८/२/१९०९)

कुश्ता ताँबा बरंग सफेद (उर्दू)

डवल पैसे को एकसौ पुट अर्क बेलपत्तरी में दो, उसी के नुगदे में रखकर जंगली उपलों की गजपुट देकर सर्द होने पर निकाल लो। सफेद रंग का कुश्ता सालिमुलहुरूप हो जावेगा। अगर कुश्ता करने से पहले तांबे को गुढ़ कर लिया जावे तो निहायत बेहतर है, सहदेई के नुगदे में भी यह अमल हो सकता है। (जोतीसरूप शर्माएकौन्टेट तहसील काशीपुर जिला नेनीताल) (सुफहा न० २३ अखबार अलकीमियां १६/५/१९०५)

## तरकीब कुश्तामिस सफेत अंकोल में (फार्सी)

मिस कि सफेद हमचूं कागज शबद वियारन्द पोस्त दरस्त अंकोल बखुक्क साजन्द व नीज बेख सतीर ओअजजमीन बरआरन्द वअजमियान कावाक नुमायन्द बकदरे अजपोस्त खुष्क ओदरो अन्दाजन्द व बालाइ ओफल्लूस मिस या वर्क हाइमिस पुरकुनंद बालाइ आंदीगर पोस्त मजकूर अन्दाजन्द व जुमलैरा व गिलेहिकमत दरगीरन्द व बआतिश पुष्क बुजनर गजपुट दिहन्द तमाम मिस शिगुपतः स्वाहद मांद बर आबुरन्द व बराइ हरमर्ज वा नूपान ओदिहन्द ।

वायद दानिश्त कि अंकोल दरस्तकलां अस्त व दो किस्म मेवाशद यके कांटहा अंकोल यानी खारदार व मकसूद हमीअस्त दोयम बेखा में बाशद व ओबकार नियायद व नखतीन बायद कि मिसरा साफ नुमायन्द व साफ कर्दन मिस मशहूर अस्त अम्भा बहतर आंनस्त कि मिसरा मानिन्द कलई साप कुनन्द यानी बिगुजारन्द वसह किरतदर दोग वतेल सर्द नुमायन्द व आज आंकिमिस जोर अमेगुदाजद अगर कदरे सम्मुलफार व पारह आबगनिह आमेजन्द ताजूद गुदास्त शबद। (सुफहा ७ किताब मुजर्रिबात अकबरी)

# कुश्तामिस सफेद, सफेद कनेर की जड़ में (उर्दू)

सफेद कन्नेर की जड़ तकरीबन आध पाव के लेकर और पांच सेर पर्चा लपेटकर आग दी जावे। मिस बरंग सफेद होकर कुश्ता निकलेगा। (सुफेहा ४ असबार अलकीमियां १५/५/१९०७)

## ताँबा लाजिल, करने की तरकीब (उर्दू)

अगर तांबे को बजरिय: गंधक के कुश्ता करे और कुश्ता को माइउल हयात से जिन्दा करे और जिन्दा मिस को फिर उसके हम वजन गंधक से कुश्ता करे और फिर माइउलहयात से जिन्दा करे तो अठारह अमल में तांबा लाजिल हो जाता है। तजरुबा हो चुका है। यह तांबा भी रंगता है। (सुफहा २३७ अकलीमियां हाशिया)

## तांबा लाजिल की तरकीब (उर्दू)

तांबा लाजिल की तरकीब यह है फिटकिरी सफेद, शोरा कलमी, सुहागा सफेद, तावून इन सबको हम वजन पानी में पीसकर एक जान करके तांबे के पत्रे पर जमाद करे और इसको आग में डाल दे जब सुर्ख हो जावे चूने के तेजाब में बुझावे, इसी तरह पच्चीस दफे अमल करे बस यहां तांबा लाजिल है।

#### मिस लाजिल की उमदा तरकीब गन्धक से कुश्ता कर फिर जिन्दा कर नमक से स्लाह (उर्द)

एक तोला पत्तर नहास लें और एक तोला गंधक आंवलासार पत्तर के ऊपर नीचे रसकर किसी जर्फ में सूब मजबूत गिलेहिकमत करके कि खुल न जावें। पांच सेर उपलों में फूंक दीजिये, कुश्ता हो जावेगा। यह सिर्फ एक दिन या आधे दिन का काम है, इस कुश्ते को माइउलहयूत देकर दो मनफहून से या न्यारिया से खूब चर्च दिलवाले। एक माशे की एक टिकिया बरामद होगी। इसे पत्तर करके चन्द मर्तबः नमक लगाइये। लाजिल है यह एक माशा ऐसा लाजिल होगा कि बाद इम्तजाज भी स्याही न देगा। (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां)

## तांबा लाजिल के कुश्ते से जोड़ा तिलाई (उर्दू)

जब तांबा लाजिल हो जावे और दुचन्द गंधक से चर्स देकर लाक कर लो

श्विसलीभित लाजिल की पहचान यह है कि सर्द होने और हवा लगने से उस पर स्याही न दौड़े।

- २ -गालिबन मुराद चूने के बुझे हुये पानी से है।
- ३ -देखो रविणा वाताप्य गंधकहतेन ।
- ' क्या इस क्रिया से कुछ रसेन्द्रचिंतामणि के बीज का लक्ष होता है। रविणा वा ताप्य गंधकहतेन।

उसी खाक से तोशक व लिहाफ देकर दुचन्द वजन चांदी को लांबा चर्ख दो चांदी जर्द मिस्ल सोने की होगी और बराबर हम्मिलान होगा और तपाउ और काट सब दुरस्त होगा। (सुफहा ९ अखबार अलकीमियां १/२/१९०९)

## मिस लाजिल की सलीस तरकीब नमक से स्लाह (उर्दू)

एक तरीका बहुत ही आसान कि गलाने का झगड़ा भी न करना पड़े किसी कदर पत्तर निहास लेकर और नमक लाहौरी एक जुज और खिश्त पुस्त: दो जुज खूब बारीक पीसकर मिला रिखये। कुछ मुकहर की जरूरत नहीं, एक पाचक लेकर उस पर खिश्त व नमक मसहू का कदरे बिछाक उप पर पत्ते रिखये। उस पर और नमक डालकर दूसरा पाच रखकर आंच दीजिये और इसी तरह नये पाचक और नये नमक से चंद दफे रिखये, लाजिल है। (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां)

#### मिस लाजिल के मुआनी शरह (उर्दू)

अगर नहासवी को लाजिल कर लो, उसके माने यह है कि चर्ख देने में जो जंगार है, लौ उठने से न रहे और चर्स के बाद जो स्याही टिकिया पर आती है न रहे और इसी को उस्ताद कहता है कि जिल्ल अल्लाह व सवाद मगर यह सिफत तो सोने में भी नहीं होती इसलिये कि जिल सोने में भी है वही जिल और लो ऐसी चीज है कि जीरक चर्ख से पहचान लेते हैं कि सोना चर्ख खा रहा है। हां तांबा करीब लाजिल के हो सकता है। सिनात मीजान (जोड़ा) में इस कदर काफी है और लाजिल हकीकी बिदून अकसीरी के नहीं होता है। (सुफहा ९ अखबार अलकीमियां १/२/१९०७)

## ताम्र के अनुपान

कृष्णापथ्यामधुमिश्रमनुपानं रवेर्मतम् । रसिसंदूरवद्वापि युक्तियुक्तमतः परम् ॥१६४॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-पीपल हरड शहद इन तीनों के साथ ताम्र भस्म को सेवन करे यही इसका अनुपान है अथवा रसिंदूर के समान भी अनुपान समझ लेना इसके अतिरिक्त वैद्य उक्तिपर और भी अनुपान उचित समझकर देवे॥१६४॥

## केंचुओं से ताम्र निकालने की विधि

तास्रमूभवभूनागान्निशि पिष्टे समेत्यः तान् ॥ गुङगुग्गुलुलाक्षोर्णा मत्स्यपिष्याकटंकणैः ॥१६५॥ दृढमेतांश्च संयोज्य मर्दयित्वा धमेत्सुलम् ॥ मुंचंति तास्रवत्सत्त्वं तद्वत्पक्षोऽपि बर्हिणाम् ॥१६६॥ (रसराजसुंदर, बृ० यो०)

अर्थ-तामे की धरती में उत्पन्न हुए भूनाग (केंचुओं) को लेकर हलदी गुड गूगल लाख ऊन छोटी मछली खल और सुहागे को समान भाग मिलाकर घोटे पीछे बंकनाल में रखकर धोंके तो तांबे के समान सत्त्व निकले इसी प्रकार मोरपंख से भी तांबा निकले।।१६५।।१६६।।

#### तथा च

वर्षासु वृष्टिसंक्लिन्ने भूगर्मे संभवित हि ॥ जन्तवः कृमिरूपा ये ते भूनागा इति स्मृताः ॥१६७॥ चतुर्विधास्तु भूगाना स्वर्णीदिखनिसंभवाः ॥ स्वर्णीदिम्मिसंभूता दुर्लभास्ते प्रकीर्तिताः ॥ तास्रभूमिभवाः प्रायः सुलभा गुणवत्तराः ॥१६८॥ (रसराजसुंदर)

अर्थ-वर्षा में जमीन में कीचड होने से जो सर्पाकार जानवर पैदा होते हैं वे केंचुए कहाते हैं वह स्वर्णादि पृथ्वी के भेद से चार प्रकार के हैं, उनमें

१-निशि पिष्ट्वा समेन तान् इत्यपि।

सुवर्ण की सान से प्रकट केंचुए दुर्लभ है विशेषकर तांबे की धरती में उत्पन्न हुए केंचुए मिलते हैं वे अधिक गुणवान हैं।।१६७।।१६८।।

### तथा च

सद्यो भूनागमादाय क्षालयेन्छिथिलं बुधः ॥ अथवा कुक्कुटं बीर कृत्वा मंदिरमाश्रितम् ॥१६९॥ मलमूत्रं गृहीतेन सदम्बुप्रथमांशकम् ॥ आलोडच टंकं मध्याज्यैधीमेत्सर्वार्थमादरात् । मुंचेत्तु तास्रवत्सत्त्वभेतद्भूनागसत्त्वकम् ॥१७०॥ (कामरत्न)

अर्थ-केंचुओं को लेकर उसी समय धीरे धीरे उनको निचोर ले अथवा मुर्गे को खिला देवे उस मुर्गे के मलमूत्र को इकट्ठाकर समान भाग मुहागा धी शहद इन तीनों के साथ पीस कोयलों की अग्नि में धोंके तो तांबे के समान सत्त्व निकलेगा इसीको भूनाग सत्त्व कहते हैं॥१६९॥१७०॥

# भूनाग सत्त्व के गुण

भूनागसत्त्वं शिशिरं सर्वकुळब्रणप्रणुत् । तत्स्पृष्टजलपानेन स्थावरं चापि जंगमम् ॥१७१॥ विषं नश्यित तत्पात्रं गतः सूतोग्नितो दृढः । एवं मयूरपक्षोत्थसत्त्वस्यापि गुणो मतः ॥१७२॥ (वृ० यो०)

अर्थ-भूनागसत्त्व ठंढा और सब प्रकार के कोढ और ब्रण का नाश करता है और भूनागसत्त्व को पानी में घिसकर पीवे तो स्थावर जगम विष दूर होता है और भूनागसत्त्व के पात्र में रखे हुए पारद को अग्नि भी नहीं उड़ा सकती है इसी प्रकार मयूरपंख के सत्त्व के गुण भी उत्तम है।।१७१।।१७२।।

# खरातीन पैदा करने की तरकीब (उर्दू)

खिलाफ मौसम में अगर खरातीन पैदा करना मंजूर हो तो नारियल के पत्तों को गढ़ा खोदकर दफन कर दे वहां चन्दरोज में खरातीन पैदा हो जावेंगे। (सुफहा किताब अलजवाहर १२९)

# खरातीन की किस्में (उर्दू)

सुर्ख रंग की जमीन से जो खरातीन निकलते हैं उनसे ताँबा और स्याह रंग की जमीन से जो निकलते हैं उनसे लोहा निकलता है (सुफहा अलजवाहर १२९)

# मिस खरातीन की तरकीब तय्यारी व इस्तैमाल अकसीरी (फार्सी)

बियारद पंजआसार खरातीन दर गोवद मखलूत कर्दः दरयक सफाल आतिण दिहद कि खाकिस्तर गर्दद सुहागा यक दाम, णहद खालिस दस दाम, रोगन मादागाउ १० दाम अन्दास्त कदरे, नार नमूदह बआबगोलीहा बस्तः दर बोतः गिली व मेदागुदाज नुमायन्द, यक तोला मिस अन्दाजन पेदा णवद प्याली दुरुस्त कर्दः बवक्त स्वाहिश प्याली मजकूर में सीमाव भरकर से सद कतरा अर्क सहँजना अन्दास्त बर आतिश बिदादर कि खुश्क शबद चांदी णवद अगर मिस मजकूर से यक माशा लेकर सीमाव में गोली बनाकर दो उपलों में रखकर कुश्ता करे यक सुर्ख पर यक तोला करे शमस आला स्वाहद बुद (अजवियाज मुहम्मद फतहयाबसां सोहनपुरी)

# मिस खरातीन से तांबा निकालने की तरकीब (उर्दू)

तरकीव यह है कि घडाभर केंचुए मुर्ख रंग की जमीन से लेकर दूध में मिलाकर जलावे और राख करे बादह गूगल, मुहागा, घूंगची, मुर्ख, सरसों, कंद, कत्था, शहद, तिरफला, ऊंट के बाल, मुममेष, गाय का घी सब दवाएँ आध २ सेर लेकर राख मजकूर में मिलाकर गाय के गोबर में कंडे पाथे और बदस्तूर मुन्दर्जः किताब हाजा आग दे। (सुफहा किताब अलजवाहर १२९)

# खरातीन से मिस निकालने की तरकीब जिसको नागताम्र कहते हैं (उर्दू)

जिस जमीन का रंग लाल हो वहां से खरातीन को निकाले और घड़े में रखें और उसमें बकरी का दूध भरकर आग पर रख दे ताकि कुल जलकर राख हो जावे बादह मुहाग, शदह व ऊंट या भेड़ के बाल व रोगन व हलैला व बलैला व आंवाला व गूगल व सहद हरेक साढ़े तीन तोला, सज्जी, दो तोला साढ़ेसात माश्रे पीसकर खाक खरातीन मजकूर में मिला दे और उसमें गाय का गोवर मिलाकर कड़े पाथे और मुखलाकर एक गढ़ा लंबा खोदकर फोक या सेंगल या धामन की लकड़ी उसमें भर दे और कड़ों की चारो तरफ आग दे और सर्व करे बाद उसके सबको इकट्टा करके पानी से घोबे और रेजैहाइ मिस खरातीन को उससे निकाल ले और नगीना या छल्ला बनावे (मुफहा किताब अलजवाहर १२८-१२९)

# खरातीन से मिस निकालने की तरकीब मयफवायद (उर्दू)

एक मन खरातीन लावे और बकरी के घी में खमीर करे और दो सेर चूना और दो सेर मुहागा और सबीज और सेर भर गाय का पिता और ६ सेर गहद उसमें मिलावे और गूंधे और उससे चंद रोटिया पकावे और भट्टी में कोयला रखकर चौदह पहर तक खूब धोंके तांबे के रेजे गिरकर राख में मिल जावेंगे सर्द होने के बाद बाहर निकाल धोंबे और गुदाज करके नगीना बना ले तासीर यह है कि अगर सांप को पकड़ले तो कुछ गुजन्द नहीं पहुँचा सकता, जब तक मुँह में नगीना मजकूर है, अकसर बादशाहों के पास अगूठी में इसका नगीना होता है और भी हर किस्म के जहरों के वास्ते अकसीर है असर नहीं करते अहल व साहब बसीरत से इसके मजीद फवायद पोशीदह नहीं होंगे। (मुफहा किताब अलजबाहर १२७-१२८)

# नीलेथोथे से ताम्र निकालने की विधि

नीलाथोथा महीन पीसकर कढाई में बिछा देवो और उस पर महीन टांकी विछा दो चारों कोण पर चार गीटी बिछा दो उस पर त्रिफला पीस के बिछा दो उस पर धीरे से पाणी पादो किनारे रख दो तांबा बैठ जायगा, नीलाथोथा बिच तांबा निकालकर उसको फिटकिरी की चुटकी देणी साफ हो जायगी। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

# तूतिया से मिस निकालने की तरकीब (उर्दू)

तृतिया सबज को मैदा करके शीरा वर्ग रवास में तर करे बादहू बोता में मुहागा देकर चर्ख दे मिस निकल आवेगा (सुफहा अकलीमियां १९०)

# तूतिया सबज से मिस निकालने की तरकीब (उर्दू)

नीलाथोथा लेकर रोगन कुजद में तीन चार रात दिन तर करके रखे मुबह को दुचन्द मूएसर आदम लपेटकर खूब तेज धोंके बादहू मुहागा मिलाकर उपर नीचे कोयला रखकर नर्ख दे। (सुफहा अकलीमियां १८९)

# खरातीन से मिस निकालने की तरकीब (उर्दू)

खरातीन से मिस निकालना खरातीन एक मन को बकरी के घी में खमीर करके फिर उसमें चूना दो सेर, सुहागा दो सेर, मबीज एक सेर और रोगन जर्द मादागाउ एक सेर और सेर भर पित्ता बकरा, शहद ६ सेर सबको मिलाकर चन्द रोटियां पकावे और भट्टी कोयलों में रख कर चौदह पहर तक धोंके तांबे के रेजा गिरकर राख में मिल जावेंगे सर्द होने के बाद निकाल ले और गुदाज करके तांबा बरामद कर लेवे अगर सांप को पकड़ ले तो इस तांबे के असर से काट नहीं सक्ता और हर किस्म के जहरों के वास्ते अकसीर है। (सुफहा १३ अखबार अलकीमियां १ व १६/११/१९०६)

फवायद मिस खरातीन (उर्दू)

मिस खरातीन अफयून, बछनाग, वगैर की सुम्मियत दफै करने में बेनजीर है और असूमन मादनी जहरों के वास्ते तिरियाक आजम है चाहिये कि दो रत्ती पानी में धिसकर पिलावे अगर जहरदार खान में डाले तो जोश खाकर असर जहर का बातिल करता है और मुह में रखने से सांप का जहर उत्तर जाता है जगर किसी शखस ने कुश्ता मिस खामका खाया हो और किसी दबा से सेहत न होती हो तो स्तैमाल निहायत मुफीद और मुजरिंब है। (सुफहा किताब अलजवाहर १२९

# मिस ताऊस निकालने की तरकीब (उर्दू)

मोर के परों को जलावे तो खाकिस्तर संगरेजा की तरह रहे उसको आग पर रखकर मैदापुरस्प छिडकता जावे तांबा निकल आवेगा मृतरिज्जिम मिस ताऊस अमूमन परों से निकलता है पुरस्पसे अगले पैरों का सुम मुराद है मिस ताऊस से तिला बनता है मगर तजहबा नहीं हुआ है। (सुफहा अकलीमियां १९४)

# मिस ताऊस ब मिस खरातीन निकालने की तरकीब (उर्दू)

अब्बल दूध में डालकर जलावे बाद मूषाकर्नी और जो शांदह चोक जिसको कागठुठी भी कहते हैं ख्वाह शीराकाना कौआ में आठ आठ पुट आफ्ताबी दे बाद उसके बकदर निस्फ के उससे खाकिस्तर मूए सर आदमी के मिलावे और गुदाज करे तािक कुल राख हो जावे बादह शीरा केला और शीरा सूरन यानी जमीकन्द में तीन तीन पुट दे और खुश्क करे बादह उस खाकिस्तर का चहारम हिस्सा मुहागा और सोलहवां हिस्सा जवाखार और सोलहवां हिस्सा नमक सांभर और गुड शहद और रोगन तीनों चीजें हमवजन इस कदर कि उसमें खमीर हो जावें और तुख्म लबेद अंजीर गैर मुकश्शर यानी वगैर छिली हुई रेंडी चौथाई हिस्सा डालकर सबको खूब कुटे जिसमें लोंदा बन्ध जावे और नरम हो जावे बादह अलसी की खली पीसकर इस कदर मिलावे और पीसे कि टिकिया या गोला बना सके और जब बिलकूल मुख जावे तब तक नाल से जिसको दमी कहते हैं फूंके मिस आला और नफीस और नरम और सुर्ख निकलेगा। (सुफहा अकलीमियां १९३)

नोट-गुलेगुडहल व बडहल हुलैला व बलैला सूअर के बाल वमगस ब मार इनसे भी मिस व तरकीब बाला निकलता है।

# मिस ताऊस किस कदर निकलता है और उसके फवायद (उर्दू)

जोदम ताऊस के कूजे में रखकर जलावे सो मिसकाल उसमें से करीब एक मिसकाल के फिलज मुशावः सोने के हासिल होता है तिला और सुर्मा उसका वास्ते रफै होने सफेदी आंख के और अमराज आंख के मुजर्रिबात से है। (सुफहा ६ किताब मखजनुल अदिबया जिल्द दोयम)

लोहकल्प की उत्तमता

सम्यगौषधकल्पानां लोहकल्पः प्रशस्यते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन लोहमादौ विमारयेत् ॥१७३॥ (र० र० स०)

अर्थ-जितने कल्प है उन समस्त कल्पों से लोह का कल्प उत्तम माना गया

है इसलिये विद्वान वैद्य को उचित है कि प्रथम सब प्रकार के उपायों से लोह के भस्म करने का पूर्णरूप से उपाय करे॥१७३॥

लोहे की उत्पत्ति

पुरा लोमिलदैत्यस्य निहतस्य सुरैर्पुधि । उत्पन्नानि शरीरेभ्यो लोहनि विविधानि वै ॥१७४॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-प्राचीन काल में जब देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ तब देवताओं से मारे हुए लोमिल दैत्य के शरीर से लोहे उत्पन्न हुए।।१७४।।

लोहें के १८ भेदों का वर्णन दोहा नागार्जुनने लोहके, कहे अठारह भेद । तिन्हे परिखब में सुआते, हात बुद्धि को खेद ।।

# अठारह भेदों के नाम

१ मण्डूर, २ सारलोह, ३ मध्यसारलोह, ४ स्थूल सारलोह, ५ चक्रमर्दलोहा, ६ बधलोहा, ७ वज्रार्कलोहा, ८ वज्रपाटचलोहा, ९ निरबलोह, १० अम्बुदकलोह, ११ सुराजस, १२ किलंग, १३ भद्रलोह, १४ कुलिषलोह, १५ मुंडलोह, १६ तीक्ष्णलोह १७ गरलस्थलोह, १८ कान्तलोह ये अठारह भेद है इन सबमें कान्तलोह श्रेष्ठ है तीक्ष्णलोह भी श्रेष्ठ है।।

अठारह प्रकार के लोहों में आठ श्रेष्ठ हैं—दोहा इन अष्टादशके विषे, केचितमत अनुसार । अष्ट जाति हैं लोहकी, अतिउत्कृष्ट विचार ।।२।। इन आठनुहूके बिषे, मुख्य तीन पहिचान । मुंड लोह तीक्ष्ण तथा, कान्त अधिक गुणवान ।।३।। (वैद्यादर्श)

### तथा च

मुण्डं तीक्ष्णं च कांत च त्रिप्रकारमयः स्मृतम् ॥१७५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मुंड तीक्ष्ण और कान्त इन भेदों से लोह तीन प्रकार का होता है।।१७५।।

कटाई खुर्द में ताँबे की मौजूदगी और वजन (उर्दू)

कटाई खुर्द हमने १८ सेर अर्क खटाईखुर्द में ९ तोले तांबा पाया एक फकीर ने हमारे दोस्त से कहा कि तोला बुरादा निहास को सेर सेर भर अर्क कटाई खुर्द में पीस कर १८ आँच दो जब १८ तोला हो जावे एक माशा महखाक तोलाभर चांदी को काबिल हम्मिलान जहब करेगी, चुनाँच: बमुकाम जैपूर यह अमल हमारे सामने हुआ। और पूरा हुआ और बेदाग जोडा दर्जे का था न स्थाही न सख्ती ए बिरादरान तुमको लाजिम है कि उसूल से काम करो और इस्तकलाल और पामदीं से और गुलामहुसेन को बुरा भला कह लो मगर मनहूसी को छोड दो वरत: व जुजतवाही के कोई नतीजा न होगा चस्लाम । (सुफहा १२ अखबार अलकीमियां १६/२/१९०७)

पीतल से मिस निकालने की तरकीब (उर्दू)

मिस और जस्त से मुरिक्किव पीतल होता है इससे मिस अलहदा करने का यह तरीका है कि २१ मर्तवः गुराज करके लाख और लोद उस्में डाले जिस तरह ऊपर तस्फिया निहास से बयान हुआ है बाद उसके आवशोरा व सज्जी के पानी में इक्कीस बार पिघला कर बुझावे जस्त जल जावेगा और तांबा निकल आवेगा । (सुफहा अकलीमियां १८९)

लोहे के भेद तथा उनके गुणों की संख्या मुण्डं तीक्ष्णं तथा कान्तमिति लोहं त्रिधा मतम् । मुण्डाच्छताधिकं तीक्ष्णं तीक्ष्णात्कान्तं शताधिकम् ॥ १७६॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-मुंड, तीक्ष्ण और कान्त भेद से लोह तीन प्रकार का है और मुंड से णतगुणाधिक तीक्ष्ण तथा तीक्ष्ण से शतगुणाधिक कान्त होता है।।१७६।।

# लोहे के भेदों का लक्षण

मुंडात्कटाहपात्रादि जायते तीक्ष्णलोहतःखड्गादिशवस्त्रभेदाः स्युः कान्तलोहं तु दुर्लभम् ॥१७७॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-मुंडनाम के लोहें से कढाई और पात्र प्रभृति बनाये जाते हैं और तीक्ष्णलोह से तलवार आदि शस्त्र बनते हैं इन दोनों से भिन्न जो कान्त लोह है उसका मिलना कठिन है।।१७७।।

# मुंड और तीक्ष्ण के नाम

खेडी लोह सकेला दोऊ । मुंड लोह कहियो सब कोऊ ।। तीक्षण लोहा दोउ बताय । गजबेली पोलाद कहाय ।। (वैद्यादर्श)

# शनाख्त फौलाद व आहन (उर्दू)

अलामत लोहे और फोलाद की यह है कि लोहे पर तेजाब शोरा को डालकर देखे अगर स्याह दाग पडे तो फौलाद है और अगर सफेद दाग पडे तो आहनसाम है। (सुफहा अकलीमियां ५४)

# मुण्ड का लक्षण

मुण्डं मृदु च निः सारं समलं गुरुतायुतम् । अक्षिग्धमल्पगुणदं मृत्यवे तद्विवर्जितम् ॥१७८॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-मुण्ड (खेडीलोह) कोमल. हलका, मैला, रूखा अत्पगुणवान् और मृत्युकारक है।।१७८।।

# मुंड के भेद और परीक्षा

मृदु कुण्ठं कडारं च त्रिविधिं मुंडमुच्यते । द्वृतद्रावमिवस्फोटं चिक्कणं मृदु तच्छुभम् ॥१७९॥ हृतं यत्प्रसरेद् दुःखात्तत्कुण्ठं मध्यमं स्मृतम् । यद्वतं भज्यते भङ्गेः कृष्णं स्यात्तत्कडारकम् ॥१८०॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मृदु, कुठ और कडार भेद से मुण्डलोह तीन प्रकार का है. मृदुलोह को तपाने से शी घ्र ही गल जाता है घन की चोट लगने से फटता नहीं और चिकना होता है वह लोह उत्तम है. कुठ लोह अत्यन्त कुटने पर भी बहुत कम बढता है वह मध्यम गुणकारी होता है और कडार नाम का लोहा वह है जो कि तोड़ने पर काली रंगत का होता है वह लोहा खराब होता है।।१७९।।१८०।।

# तीक्ष्ण के लक्षण

कासीसामलकल्काक्ते लोहगं दृश्यते मुखम् । तीक्ष्णलोहं तदुद्दिष्टं मारणोयात्तमं विदुः ॥१८१॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-कासीस और आमले के कल्क से चुपडे हुए लोहे में मुख दीखता है उसको तीक्ष्णलोह कहते हैं यह भस्म करने में अत्यन्त उपयोगी है।।१८१।।

### तथा च

खरं सां च हुन्नालं तारावरं च वाजिरम् । काललोहाभिधानं च षिड्वधं तीक्ष्णमुच्यते ॥१८२॥ पुरुषं पोगरोन्मुक्तं भङ्गे पारवच्छवि । नमने भङ्गुरं यत्तत्वरलोहमुदाहृतम् ॥१८३॥ अङ्गक्षया व वङ्गं च पोगरस्याभिधात्रयम् । चिकुरं भंगुरं लोहात्पोगरं तत्परं मतम् ॥१८४॥ वेगवं गुरुधारं यत्सारलोहं तदीरितम् । पोगराभासकं पाण्डु भूमिजं सारमीरितम् ॥१८५॥ कृष्णपाण्डुवपुश्चश्ववीजतुल्योरुपोगरम् । छेदने चाति परुषं हृन्नालमिति कथ्यते ॥१८६॥ पोगरैर्वज्रसंकाशैः सूक्ष्मरसखैश्च सान्वकैः । निचितं इयामलाङ्गं च वाजिरं तत्प्रकीर्त्यते ॥१८७॥ नीलकृष्णप्रभं सान्द्रं मसृणं गुरुभासुरम् । लोहाधातेऽप्यभंगात्मधारं कालायसं मतम् ॥

अर्थ-खर, सार, हन्नाल, तारापट्ट, बाजिर और काललोह इन नामों से तीक्ष्ण नामका लोहा छः प्रकार का होता है उनमें से खरलोह उसको कहते हैं जो कड़ा हो तोईने में पारद के समान चमकीला हो और दुल्लर करने में टूटनेवाला हो। नित्यप्रति काम में लाने से अथवा जोर से किसी पर घाव करने से जिसकी धार टूट जाती हो और जो पीली धरती पर उत्पन्न हुआ हो उसे सारलोह कहते हैं, काले पीले वर्ण के समान रंगवाला अथवा इमली के बीज के समान वर्णवाला काटने में अत्यन्त कठोर हो उसको हुन्नाल लोह कहते है और जो हीरे के तुल्य चमकीला तथा अत्यन्त सूक्ष्म चमकीली और मिली हुई रेखाओं से युक्त हो और अत्यन्त स्थाम हो, उसको वाजिरलोह कहते है। जिसका रंग नीला और काला मिला हुआ है, चिकना, भारी और चमकदार हो और जिसकी धार अत्यन्त लोह पर मारने से टूटे नहीं उसको काल लोह कहते हैं॥१८२॥१८८॥

# कान्त लोहे का लक्षण

यत्पात्रे न प्रसरित जले तैलबिन्दुः प्रतप्ते हिंगुर्गन्धं त्यजित च निजं तिक्ततां निम्बकल्कः । तप्तं दुग्धं भवित शिखराकारकं नैति भूमि कृष्णांगः। स्यात्सजलचणकः कान्तलोहं तदुक्तम् ॥१८९॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-जिसके पात्र में तप्तजल को भर तैल की बूंद रख देवे तो फैलती नहीं है और हींग को पानी में घिस पात्र पर लगावे तो उसकी गंध नहीं रहती, नींबू का कल्क पात्र पर चुपडे तो कडुआहट जाती रहती है और जिसमे तपाया हुआ दूध शिखर के आकारवाला होकर धरती पर नहीं गिरता है और जिसकी रंगत चमकदार काली हो उसको कान्तलोह कहते हैं।।१८९।।

# कान्त लोहे के चार भेव

कान्तलोह चौविधि पहिचानो । भ्रामक पहिलो भेद बसानो ।। शकट दूसरो चुंबक तीजौ । द्रावकको चौथो गनलीजौ ।। (वैद्यादर्श)

# कान्तलोह परीक्षा-चौपाई

कांतीलौह कढाई नीर। भरिके तेल बिन्दुदे थीर ।। वहाँ बिंदु फैलत निहं होय । ज्यों की त्यों ही रहै मुजोय ।। अथवा हींग धरै तामाहिं । ताकी गंध न आवै ताहि ।। अथवा नीम पीसके धरै । तामें कटुता रंच न रहै ।। ए लच्छन जामें लिखपावै । ताही कांती लोह बतावै ॥

(वैद्यादशे)

# कान्तलोह ग्रहण करने का उपाय

मदोन्मत्तगजः सूतः कान्तमंकुशमुच्यते । क्षेत्रं खात्वा ग्रहीतव्यं तत्प्रयत्नेन धीमता । मारुतातपविक्षिप्तं वर्जयेन्नान संशयः ।।१९०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पारद मस्त हाथी के समान है और कान्तलोह अंकुश के तृत्य है अर्थात् पारद को नियम में रखने के लिये कान्त ही समर्थ है इसलिये अच्छी सान देखकर अत्यन्त परिश्रम के साथ कांत लोहे को निकाले इस लोहे को वायु घाम और पानी में रखना चाहिये।।१९०।।

# कान्तलोह के भेद और परीक्षा

भ्रामकं चुम्बकं कर्षकं द्रावकं तथा ॥ एकं चतुर्विधं कान्तं रोमकान्तं च पश्चमम् ॥१९१॥ एकद्वित्रिचतुष्पश्च सर्वतो मुखमेव तत् । पीतं रक्तं तथा कृष्णं त्रिवर्णं स्यात् पृथ्कपृथ्क ॥१९२॥ क्रमेण देवतास्तत्र ब्रह्मविष्णुमहे— श्वराः । भ्रामकं तु कनिष्ठं स्याच्चुम्बकं मध्यमं तथा ॥१९३॥ उत्तमं कर्षकं चैव द्रावकं चोत्तमोत्तमम् । भ्रामयेल्लोहजातं तु तत्कान्तं भ्रामकं मतम् ॥१९४॥ चुम्बयेच्चुम्बकं कातं कर्षयेत्कर्षकं तथा । साक्षाद्यद्रावयेल्लोहं तत्कान्तं द्रावकं भवेत् ॥१९५॥ तद्रोमकान्तं स्फुटिताद्यतो रोमोद्गमो भवेत् । भ्रामकं चुम्बकं चैव व्याधिनाशे प्रशस्यते ॥१९६॥ रसे रसायने चैव कर्षक द्रावकं हितम् । कनिष्ठं स्यादेकमुखं मध्यं द्वित्रमुखं भवेत् ॥१९७॥ चतुष्पश्चमुखं श्रेष्ठमुत्तमं सर्वतोमुखम् । स्पर्शविधी भवेत्पीतं कृष्णं श्रेष्ठं रसायने ॥१९८॥ रक्तवर्णं तथा वापि रसबंन्धे प्रशस्यते ॥१९९॥ (र० र० स०)

अर्थ-भ्रामक, चुम्बक, कर्षक और द्रावक इन भेदों से कान्तलोह चार प्रकार का है और पांचवा भेद रोमकान्त भी है और वह एकमूख, दोमूख, तीनमुख, चारमुख, पांचमुख, और चारों तरफ मुखवाला होता है और प्रत्येक कान्त लोहे के पीला, काला और लाल रंग होता है इनके क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, और महादेव देवता है, भ्रामक कनिष्ठ चुम्बक मध्यम, कर्षक उत्तम और द्रावक सबसे उत्तम होता है जो समस्त लोहों को चक्कड़ खिलावें उसको भ्रामक कहते हैं। अन्य किसी लोहे के साथ लगाने से जो जिपट जावे उसको चुम्बक कहते हैं। तथा दूरस्थित लोहे को अपनी तरफ खींच लेवे उसको कर्षक कहते हैं। और द्रावक लोह उसको कहते हैं जो अपने पास रखे हुए को गला देता है और जिसके तोड़ने से केश के समान खीलें हो जावें उसको रोमकान्त कहते हैं। इन लोहों में रोगनाश करनेवाले भ्रामक और चुम्बक लोह है। रसादिक रसायन के काम में कर्षक और द्रावक लोह हित है, एक मुखवाला कान्त लोह कनिष्ठ (हलका) होता है दो तथा तीन मुखवाला लोह मध्यम होता है और चारमुखवाला उत्तम और चौरफा मुखवाला लोह सर्वोत्तम होता है। पीला लोह स्पर्शवेधी होता है और काली लोह रसायन के लिये श्रेष्ठ है।।१९१-१९९।।

# चरस से निकाले हुए लोहचूर्ण की परीक्षा

शाणाकृष्टस्य सारस्य चूर्णं सूक्ष्मं प्रजायते । स्थूलमन्यस्य लोहस्येत्येवं ज्ञेयं

परीक्षणम् ॥२००॥

(र० र० स०)

अर्थ-यदि शान से निकले हुए लोह चूर्ण की परीक्षा करनी हो तो इस प्रकार करनी चाहिये कि जो रेत महीन अर्थात् सूक्ष्म हो तो उसको कान्त लोह का रेत समझना चाहिये और यदि मोटा हो तो किसी अन्य लोह का रेत समझना चाहिये॥२००॥

अशुद्ध लोहे के अपगुण

षंढत्वकुष्ठामयमृत्युदं भवेद्धृद्रोगमेवं कुरुतेऽइमरीं च ॥ नानारुजानां च तथा प्रकोपं करोति हल्लासमशुद्धलोहम् ॥२०१॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-नहीं गुद्ध किया हुआ लोहा नपुंसकता, कोढ, मृत्यु को देता है हृदय के रोग और अश्मरी (पथरी) को करता है, हल्लास और अनेक प्रकार के रोगों को करता है।।२०१॥

अशुद्ध लोहे के दोष

अशुद्धलोहं न हितं निषेणादायुर्बुलं कान्तिविनाशि निश्चितम् । हृदि प्रपीड़ा तनुते ह्यपाटवं रुजं करोत्येव विशुध्य मारयेत् ॥२०२॥ (रसरत्नसमुच्चम)

अर्थ-सेवन किया हुआ अगुद्ध लोहा हितकारी नहीं होता है, आयु बल, और कान्ति का निश्चय नाग करता है, हृदय में पीड़ा और अनेक प्रकार के रोगों को करता है इसलिये लोहे को गोध करके भस्म करना ठीक है।।२०२।।

# लोहे के गुण

लोहं तिक्तं सरं शीतं मधुरं तुवरं गुरु । रूक्ष्यं वयस्यं चक्षुष्यं लेखनं वातलं च यत् ॥२०३॥ पित्तं कफं गरं शूलं शोथार्शःप्लीहपाण्डुताम् । मेदोमेहं कृमीन्कुष्ठं तित्कट्टं तद्गुणं स्मृतम् ॥२०४॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-लोहा कडुआ, दस्तावर, ठंढा मीठा, कसैला और भारी होता है, तथा रूखा आयु को बढानेवाला नेत्रों को हित कोष्ठ को ग्रुढ करनेवाला और बातल है, कफ, पित्त, विष, ग्रुल, सूजन, बवासीर, प्लीहा, पांडु, मेद (चर्बी का बढना) प्रमेह, कृमिरोग और कुष्ठरोग को नाश करता है जिस लोहे का कीट हो उसमें भी उसी लोहे के से गुण होते हैं।।२०३।।२०४।।

# लोहसार के गुण

लोहसाराह्वयं हन्याद्ग्रहणीमितसारकम् । अर्द्धसर्वांगजं वातं शूलं च परिणामजम् ॥२०५॥ छर्दिं च पीनसं पित्तं श्वासमाशु व्यपोहित ॥२०६॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-लोहसार-संग्रहणी, अतीसार, अर्द्धाग, अथवा सर्वाग कृपित वातरोग, परिणामण्ल, वमन, पीनस का रोग पित्त के रोग और श्वास को नाण करता है।।२०५।।२०६।।

# मुण्डलोह के गुण

मुण्डं परं मृदुलकं कफवातशूलमेहाममूलगदकामलपाण्डुहारि । गुल्मामवातज ठरार्तिहरं प्रदीपि शोफापहं रुधिरकृत्खलु कोष्ठशोधि ॥२०७॥

(रसरत्तसमुच्चय) अर्थ-मुंडलोह-अत्यन्त कोमल, कफ, वात, दर्द, प्रमेह, आम, बवासीर, कामला और पांडुरोग को नाश करता है, वायगोला, आमवात और पेट के रोगों के हरनेवाला है अग्नि को दीप्त करनेवाला सूजन का नाशक रक्त का बनानेवाला और कोष्ठ को शोधनेवाला है॥२०७॥

# कान्तिसार के गुण

कान्तायः कामलाशोयकुष्ठानि क्षयगुल्मकौ । शूलोदरार्शप्लीहानामामवातं भगंदरम् ॥२०८॥ अम्लपित्तं यक्नुच्चापि शिरोरोगं हरेद् ध्रुवम् । बलं वीर्य वपुः पुष्टिं कुरुतेऽग्निं विवर्द्धयेत् ॥२०९॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-कान्तिसार-कामला, शोथ, कोढ, क्षयरोग, वायगोला, दर्द पेट के रोग, बवासीर, प्लीहा, आमवात, भगंदर, अम्लिपत्त, यक्रुत, और मस्तक के रोगों को हरता है बल, वीर्य और शरीर की पुष्टि को करता है तथा अग्नि को बढ़ाता है।।२०८।।२०९।।

### अन्यच्च

कान्तायोऽतिरसायनोत्तरतरं स्वस्थे चिरायुःप्रदं क्रिग्धं मेहहरं त्रिबोषशमनं शूलाममूलापहम् ॥ गुल्मप्लीहयकृत्क्षयामयहरं पाण्डूदरव्याधिनुत्तिक्तोष्णं हिमवीर्यंक किमपरं योगेन सर्वार्तिनृत् ॥२१०॥

(रसरत्नसमुख्यय)

अर्थ-कान्तिसार सर्वोत्तम रसायन है और सावधान गरीर में आयु को बढाता है, चिकना, प्रमेह हरनेवाला त्रिदोष का नागक, गूल आम के रोगों का नाग करता है, वायगोला, यकृत, क्षयरोग और उदरोगों को नाग करता है, तथा कान्तलोह, कडुआ, गरम वीर्य में ठंढा है इसके गुणों को कहां तक कहैं कि यह लोह अनुपान के द्वारा समस्त रोगों का नागकर्ता दै॥२१०॥

# लोहे की शुद्धि

नाधः पंचपलात्त्रयोदशपलादूर्ध्वं न लोहं पचेत्तत्रायःपलपंचकस्य पचने निर्वापनादिक्रमें ।। उद्दिश्य त्रिफलाफलानि शनकैर्निःक्वाययेत्षोडश प्रक्षिप्याच्टगुणं जलं परिमितं पावेन तच्चोद्धरेत ॥२११॥ एवं प्रकुर्यादसकृत्मारणे शोधने तथा । न कर्मणि विधिं कुर्याद्विधिज्ञोऽप्यलसो भिषक् ॥२१२॥ (टोडरानं०)

अर्थ-पांच पल से कमती और तेरह पल से अधिक लोहे की भस्म न करैं और जहां बुझाव देने के समय पांच पल लोहा लाया जाता है वहां पर सोलह पल त्रिफला ले और कूटकर आठ गुने जल में औटावे और चतुर्यांश शेष रहने पर उतारकर छान लेवे, यदि शोधना होवे तो लोहे को तपा तपा कर बुझावे और भस्म करना हो तो क्वाथ में घोट कर गजपुट में फूंके और विधि के जाननेवाला वैद्य यदि इस क्रिया को आलस से न करैं तो अपगुण अवश्य करेगा॥२११॥२१२॥

# अन्य प्रकार का शोधन

त्रिफलाष्टगुणे तोये त्रिफलाषोडशं पलम् । तत्क्वाथे पादशेषे तु लोहस्य पलपंचकम् ॥२१३॥ कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवारं निषेचयेत् । एवं प्रलीयते दोषो गिरिजो लोहसम्भवः ॥२१४॥ (रससारपद्धति र० र० स०)

अर्थ-सोलह पल त्रिफला में त्रिफला से आठ गुने अर्थात् १२८ एक सौ अठ्ठाईस पल जल गेरकर औटावे जब चतुर्थाश शेष रहै तब उतार कर छान लैवे तदनन्तर पांच पल लौहे के पत्रों को तपा तपा कर पूर्वोक्त त्रिफला के क्वाथ में बुझावे इस प्रकार सात बार बुझावे तो लोहे का गिरिज दोष नष्ट हो जायगा।२१३।।२१४।।

# ती।रा प्रकार

शशक्षतजसंलिप्तं त्रिवारं परितापितम् । मुण्डादिसकलं लोहं सर्वदोषन्वि-मुश्वति ॥२१५॥ (र०,र० स०)

अर्थ-लोहे को खरहे के रक्त से लीपकर अग्नि में तपावे इस प्रकार तीन बार करने से मुण्डादि समस्त प्रकार के लोह सम्पूर्ण दोषों से छूट जाते हैं॥२१५॥

# चौथा प्रकार

सामुद्रलवणोपेतं तप्तं निर्वापितं खलु । त्रिफलाक्वथिते नूनं गिरिदोषमय-स्त्यजेत् ॥२१६॥ (र० र० स०)

अर्थ-लोहे के पत्रों को समुद्र नोंन का लेपकर अग्नि में तपावे फिर तपे हुए पत्रों को सात बार त्रिफला के क्वाथ में बुझावे तो लोहेका गिरिजदोष नष्ट होगा।।२१६।।

### पाँचवाँ प्रकार

चिश्वाफलजलक्वाथादयो दोषमुदस्यति । यद्वा फलत्रयोपेतं गोमूत्रे क्वथितं क्षणम ॥२१७॥ (र० र० स०)

अर्थ-इमली के फलों के क्वाथ के साथ औटाने से अथवा गोमूत्र में त्रिफला का क्वाथ बनाकर उसमें लोहे को औटावे तो शीघ्र ही लोहा शुद्ध हो जायगा॥२१७॥

# कान्तलोह का विशेष शोधन

शारक्तेन संतिप्तं बिम्बार्कपयसायसः ॥२१८॥ पत्रं हुताशने ध्मातं सिक्तं त्रैफलवारिणा ॥ त्रिंशः कान्तस्य संशुद्धिरित्येवं परमा भवेत् ॥२१९॥ (रसंसारपद्धित)

अर्थ-कान्त लोह के पत्रों को लरहा के रक्त से लीपकर बिम्बा (कन्दूरी अगर चिंचा पाठ हो तो इमली के फलों का क्वाथ) क्वाथ आक का दूध अथवा त्रिफला के क्वाथ में तीन बार बुझावै तो कान्त लोह की गुढि होगी॥२१८॥२१९॥

# बूसरा प्रकार

तप्तं क्षाराम्लसंलिप्तं शशरक्तेन दापितम् । कान्तलोहं भवेच्छुद्धं सर्वदोषविवर्जितम् ॥२२०॥

(र० र० स०)

अर्थ-कान्तलोह के पत्रों पर नींबू या जंभीरी के रस से घुटे हुए जवासार का लेपकर और अग्नि में तपाकर तीन बार खरहा के रक्त में बुझावे तो कान्त की विशेष शुद्धि होगी॥२२०॥

# लोह भस्म करने की अवधि

नायः पचेत्पश्चपलादर्बागूर्ध्वं त्रयोदशात् ॥२२१॥ (रसरत्नसमुच्चय) अर्थ-लोहे को कम से कम पांच पल और अधिक से अधिक तेरह १३ पल लेकर भस्म करे॥२२१॥

# लोहे के गुणों की संख्या

लक्षोत्तरगुणंसर्वं लौहं स्यादुत्तरोत्तरम् । कान्तं कोटिगुणं तत्र तदप्येवं गुणोत्तरम् ॥२२२॥

(र० र० स०)

अर्थ-समस्त प्रकार के लोहों में एक एक लक्ष गुण है और मुण्डादि लोहों के भेदों में भी उत्तरोत्तर अधिक गुण होता है यथा मुण्ड के तीन भेद हैं मृदु, कुण्ठ, और कडार इनमें मृदु से कुंठ और कुंठ से कडार उत्तम गुणवाला है इसी प्रकार तीक्ष्ण लोहमें भी खर.सर. हुन्नाल, तारावट्ट, वाजिर, और काललोह उत्तरोत्तर अधिक गुणवान् हैं पूर्वोक्त लोहे की अपेक्षा कान्त लोह में गुण कोटि गुना अधिक है तथा कान्त लोहे के भेदों में भी गुण उत्तरोत्तर अधिक है यथा भ्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक और रोमकान्त इनमें भ्रामक से चुम्बक, चुम्बक से कर्षक, कर्षक से द्रावक और द्रावक से रोमकान्त उत्तम है।।२२२।।

लोहभस्म के गुणों की तारतम्यता किट्टाइशगुणं मुण्डं मुण्डात्तीक्ष्णं शतोन्मितम् । तीक्ष्णाल्लक्षगुणं कान्तं भक्षणात्कुरुते नृणाम् ॥२२३॥ तस्मात्कान्तं सदा सेव्यं जरामृत्युहरं नृणाम् ॥२२४॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-लोहे की कीट से मुण्ड लोह दशगुना अधिक गुणवान् है मुण्ड से तीक्ष्ण लोह सौ गुना अधिक गुणवाला है और तीक्ष्ण से कान्तलोह लाखगुना उत्तम है इसलिये मनुष्य जरा और मृत्यु के नाण करनेवाले कान्त लोह को नित्यप्रति सेवन करे॥२२३॥२२४॥

# लोहभस्म की विधि

सूतकाद्द्विगुणं गन्धं दत्त्वा कुर्याच्च कज्जलिम् । द्वयोः समं लोहचूणं मर्दयेत्कन्यकाद्ववैः ।।२२५।। यामयुग्मं ततः पिण्डं कृत्वा ताम्रस्य पात्रके । धर्मे कृत्वा रुदूकस्य पत्रैराच्छादयेद्बुधः ।।२२६।। यामद्वयाद्भवेदुष्णं धान्यराशौ न्यसेत्ततः । दत्त्वोपिर शरावं तु त्रिदिनान्ते समुद्धरेत ।।२२७।। पिष्ट्वा च गालयेद्वस्त्राल्लोहं वारितरं भवेत् । एवं लोहानि सर्वाणि स्वर्णादीन्यपि मारयेत् ।।२२८।। तद्वजो वस्त्रगलितं नीरे तरित हंसवत् । सोमामृताभिधमिदं लोहभस्म प्रकीर्तितम् ।।२२९।। (रससार पद्धति)

अर्थ-पारद से दूना गंधक लेकर कजली कर लेवे और कजली के समान लोहे के चूरे को खरल में गेरकर घीगुवार के रस से दो प्रहर तक मर्दन करे। फिर उसका गोला बनाय अंड के पत्तों से ढक और उसको तांवे के पात्र में रख घाम में रख देवे इस प्रकार दो प्रहर तक रखने से जब वह (गोला) उष्ण हो जाय तब उसको सकोरे से ढक तीन दिवस तक अन्न के ढेर में गाड देवें। तदनन्तर उस गोले को निकालकर और खरल (लोहेकी) में पीसकर कपड़े में छान लेवे तो वह लोहसार वारितर (जल में तैरनेवाला) हो जायगा। इस प्रकार समस्त धातुओं को विशेषकर सुवर्णादिकों को भी भस्म करै। जिन जिन धातुओं को भस्म करना हो उपर लिखी हुई विधि से भस्म कर कपड़े से छान लेवे तो वारितर भस्म होगी इस भस्म को सोमामृत लोहभस्म कहते हैं।।२२५-२२९।।

# सूर्यतापी लोहभस्म

शाणोद्वान्तमयस्तु कान्तमथवा क्षिप्त्वार्ग्धलोलितकं दत्त्वाघ्यंशरसं विमर्च सिललैर्गृङ्गाबिकर्णोरसैः ।। पक्वं सूर्यपुटैश्चतुर्वशविनैरेरण्डपत्रावृतं भस्म स्याद्गृहधूमधूसररुचि प्राग्धान्यराशिस्थितम् ॥२३०॥

(रससारपद्धित)
अर्थ—सान (जिस पर चाकू वगैरह तेज किये जाते हैं) पर घिसने से जो
लोहसार का अथवा कान्तिसार का चूरा मिट्टी में मिल जाता है उसको
चुम्बक पत्थर से निकाल लेवें, उससे आधा गन्धक और चौथाई पारा
डालकर सूखा ही घोटे फिर जलभंगरा और गिरिकणीं (कोयल) के रस से
यथाक्रम घोट गोला बनावे उसको एरंडों के पत्तों से लपेट तांवे के पात्र में
रख देवे इस प्रकार चौदह दिवस तक सूर्यपुट में पकावे (प्रत्येक पुट में दोनों
ही रसों की भावना देना आवश्यक है) फिर तीन दिन तक अन्न के ढेर में
रखे तदनन्तर अन्न के ढेर में से निकाल लोहे के खरल में अथवा पत्थर की
सिलपर पीसकर छान लेवे (मोटे गढवार कपड़े में छानना चाहिये) तो घर
के धूएं के समान रगवाला लोहभस्म होगा॥२३०॥

सम्मिति-इस क्रिया में चौदह दिन को चौदह पुट समझना चांहिये और उन पुटों का प्रकार इस तरह जानना चाहिये कि रात्रि के समय लोहे के चूरे को तर कर देवे और प्रातःकाल से ही सूर्य के ताप में घोटे और प्रातःकाल से कुछ भी रस न डाले तात्पर्य इसका यह है कि घाम में सूखा मर्दन करना ही सूर्यपूट है।

# लोहभस्म

अब जो सार आगि बिन होय । ऐसी जुगत सुनो रे लोय ।। पारा गंधक समके लेय । सूकी कजरी बांटि करेय ।। लोहा बहुरि दुहुँ सम लेय । रस ग्वारिके खररि करेय ।। गोला करि तमेडमें धरै । सरवा मूंदै मुद्रा करै ।। तम हड धरै मांहिले धान । बडी बुखारी होय सुजान ।। तीन द्यौस लौं तामें रहै । तम हडकाढि पंच कवि कहै ।। तमहडतें कूंडे में धरै । लागत वायु सारपर जरै ।। सो जरि भरसम होय छिनमान । एक जुगत यह सुनो सुजान ।। (रससागर बड़ा)

# लोहभस्म

खाटीदारघों लेय मेंगाय । पारौ तोला मैले आय । तीन द्यौसलों तामें रहै । पुनि ले काढि पंच किव कहै ।। पारो लुहँडा देय चढाइ । अलप आगि ता तरै जराइ ।। मानसके बारन को तेल । वा पारे में चोवा मेल ।। एक द्यौस ज्यों चोवा देव । ऐसी जुगित सिद्धि कै लेव ।। पत्र लोह काचेके करै । पारौ चुपिर मूसमें धरै ।। अंध मूसके धौके गुनी । एक जुगित यह गुरुपै सुनी ।। नाम याहि काठडंडको लोय । मूसि उधारे चेटक होय ।। (रससागर, बड़ारससागर)

# लोहभस्म

लोहचूर्णपलं खत्वे सोरकस्य पलं तथा । अच्छगंधपलं चापि सर्वमेकत्र मर्दयेत् ।।२३१।। कुमार्यद्भिर्दिनं कुर्याद्गोलकं रुचिपत्रकैः । संवेष्टच च मृदा लिप्त्वा पुटेद्गजपुटे भिषक् ।।२३२।। स्वांगशीतं समुद्धृत्य सिन्दूराभमयोरजः ।। मृतं वारितरं ग्राह्यं सर्वकार्यकरं परम् ।।२३३।। (रससारपद्धति)

अर्थ-लोहें का बुरादा और सोरा एक २ पल और शुद्ध आमलासार गन्धक एक पल इन तीनों को खरल में डालकर घीगुवार के रस में एक दिन तक घोट गोला बनावे उसको एरंड के पत्तों से लपेट कर मिद्दी से लीप देवे फिर गजपुट में भस्म करै स्वांगशीतल होने पर निकाले लेवे तो सिंदूर के समान लोहे की भस्म होगी, यह जल पर तैरनेवाली लोहभस्म समस्त कामों में लाने योग्य है॥२३१–२३३॥

# शतपुटी और सहस्रपुटी लोहभस्म

शाणाकुष्टरजोयसस्त्रिदिवसं पिष्टं वरावारिणा यद्वा रक्तपुनर्नवादलरसैर्य-द्वाद्विकर्णीरसैः। चांगेरीसिलिलैस्तथैव सिलिलैर्वानीरजैरोषधैस्त्रिंशद्दन्तिपुटैर्वरं चलतरं स्याद्भभस्म जम्बूप्रभम् ॥२३४॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-शाण (जिस पर कैंची चाकू प्रभृति की धार चढाई जाती है) पर जो लोहा घिसा जाता है उस (सार या कान्त) को चुम्बक से सग्रहकर तीन दिन तक त्रिफला के क्वाथ की भावना देनी (यहां पर तीन दिन का अर्थ तीन भावना लेना चाहिये) फिर गजपुट में भस्म करना उचित है इसी तरह लाल सांठ के पत्तों का रस. अद्रिकणीं (जिसे कोयल कहते है) का रस. चागेरी (खदी लोनिया) का रस और जलबेत के रस की तीन २ भावना देकर पुट देवे तो तीस पुट में जामन के सदृश वर्णवाला लोह भस्म होगा।।२३४।।

सम्मति-यदि तीस ही पुट का भस्म बनाना हो तो प्रत्येक रस की छ २ पुट देवे और प्रत्येक पुट में तीन भावना देना योग्य है, अथवा शतपुटी बनाना हो तो बीस २ पुट देवे और यदि हजार पुट का लोह बनाना हो तो दो २ सौ पुट देना चाहिये। प्रत्येक पुट में तीन २ भावना देना योग्य है, रोगनाश करने के लिये लोहभस्म बनाना हो तो तीस पुट अथवा शतपुट का लोहभस्म बनाना चाहिये और यदि रसायन के लिये बनावे तो हजार पुट का बनाना ही उत्तम है यह सिद्धान्त हमारे पूर्वज वैद्यों का है इसमें सन्देह नहीं है।

### सारमारणविधि

सुफै सराई संपुट भरै । कपरौटी के गजपूट धरै ॥ सो मीर लोह भस्म अति होय। पुनि त्रिफला रस खरलै सोय।। एक पहर ज्यों है मरजाद । खरलत गुनीन की ज्यों दाद ॥ त्रिफला की ऐसी पुट तीस । तब निश्चन्द्र करै जगदीस ॥ नीर बाँटि दारघों के पात । पुनि याकी पुट दीजै सात ।। तब सो सार वारितर होय । जो इह विधिक जाने कोय ॥ भली जुगति यह कही बखानि । तब कहिजै राजनि के खानि ।। बिन शोध्यो जो कहिये सोय । तो ताको गुन नहिं रंचक होय ।। (रससागर बड़ा। रससागर छोटा)

### तथा च

रेतितं घृतसंयुक्तं क्षिप्तवायः खर्प रे पचेत् । चालयेल्लोहदंडेन यावित्क्षप्तं तृणं दहेत् ॥२३५॥ पिष्ट्वा पिष्ट्वा पचेदेवं पंचवारमतः परम् ॥२३६॥ धात्रीफलरसैर्यद्वा त्रिफलाक्चिथतोदकैः । पुटेल्लोहं चतुर्वारं भवेद्वारितरं खलु

॥२३७॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गुद्ध किये हुए लोह को रितवाकर मिट्टी के खिपरे में रख और घृत से भिगोकर आंच पर चढावे और लोहे के ही घोटा से तब तक खूब घोटता जावे जब तक कि उसमें घासका तिनला जल जावे फिर उसको पीस कर पूर्वोक्त विधि से घृतयुक्त करके चूल्हे पर पचावे इस प्रकार पांच बार करे फिर आमले और त्रिफला के क्वाथ की भावना देकर चार गजपुट देवे तो लोहे की भस्म जल पर तैरनेवाली हो जायगी इसमें सन्देह नहीं।।२३५-२३७।।

सम्मति-मेरी राय में तो प्रत्येक रस की चार २ भावना देकर आठ पुट

देवे तो ठीक होगा।

### तथा च

ब्रोहाक्तं लोहरजो मूत्रे स्वरसेपि रात्रिधात्रीणाम् । पृथगेवं सप्त कृत्वा

भर्जितमिखलामये योज्यम् ॥२३८॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-प्रथम णुद्ध लोह को गोमूत्र की भावना देकर मुखा लेबे फिर घृत में मिलाय चूल्हे पर भस्म कर लेवे इस प्रकार सात पुट देवे तथा हलदी और आमले के रस की भी सात २ भावना देकर चूल्हे पर भून लेवे तो लोह की भस्म होगी और उसको समस्त रोगों में वर्तना चाहिये॥२३८॥

### तथा च

हिंगुलस्य पलाज्यश्व नारीस्तन्येन पेषयेत् । तेन लोहस्य पत्राणि लेपयेत्पलपंचकम् ।।२३९।। रुद्ध्वा गजपुटे पच्यात्कषायैस्त्रैफलैः पुनः । जम्बीरैरारनालैर्वा विशत्यंशेन हिंगुलम् ॥२४०॥ पिष्ट्वा रुद्ध्वा पचेल्लोहं तद्द्रवैः पाचयेत्पुनः । चत्वारिंशत्पुटरेवं कान्तं तीक्ष्णं च मुंडकम् ॥२४१॥ हिंगुलम् दत्त्वा दत्त्वैव श्रियते नात्र संदेहो

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ–सिंगरफ को पांच पल लेकर स्त्री के दूध से घोट लेवे फिर पांच ही पल लोहे के पत्रों पर लेपकर गजपुट में पकावे तदनन्तर उस लोह भस्म से बीसवाँ हिस्सा सिंगरफ डालकर त्रिफला का क्वाथ, जंभीरी का रस और कांजी इनमें से किसी एक के साथ पीसकर गजपुट में पकावे इस प्रकार चालीस पुट देने से लोहे की भस्म होगी चाहे वह लोहा कांत. तीक्ष्ण, अथवा मुंड इनमें से कोई सा क्यों न हो भस्म हो जाता है इसमें सन्देह नहीं है। और प्रत्येक पुट में (सिंगरफ) जो कि लोहे से बीसवाँ हिस्सा हो देकर भावना की औषधि के साथ घोट गजपुट देनी चाहिये॥२३९-२४२॥

### तथा च

अथ पूर्वोदितं तीक्ष्णं वसुभल्लकवासयोः । पुटितं पत्रतोयेन त्रिंशद्वाराणि

यत्नतः शोणितं जायते भस्म कृतसिन्दूरविश्रमम् ॥२४३॥२४४॥

(रसरलसमुच्चय)

अर्थ-अथवा हिंगुल के साथ भस्म किये हुए लोह को मौलसरी, भिलाबे और अड़से के पत्तों के रस की पृट देकर गजपूट में भस्म करै, अर्थात् प्रत्येक औषधि के पत्तों के रस की दस २ पुट देवे इस प्रकार तीस पुट देने से सिंदूर के समान लाल वर्ण ही लोहभस्म होगी।।२४३-२४४।।

### तथा च

यद्वा तीक्ष्णदलोद्भूतं रजश्च त्रिफलाजलैः । पिष्ट्वा दत्त्वौदनं किंचिच्चक्रिकां प्रविधाय च ॥२४५॥ शोषियत्वातियत्नेन प्रपचेत्पंचिभः पुटैः । रक्तवर्णं हि

तद्भस्म योजनीयं यथायथम् ॥२४६॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अथवा तीक्ष्ण (फौलाद) लोह के पत्रों का चूरा करके त्रिफला के जल से घोटे फिर थोड़ा सा रंघा हुआ भात मिलाकर टिकिया बांध लेवे उस टिकिया को अच्छी तरह सुखाकर भस्म करै तो पांच पुट में लाल वर्ण की भस्म होगी उसको अनेक योगों के संग देना चाहिये।।२४५।।२४६।।

### तया च

मत्स्याक्षीगंधबाह्लीकैर्लकुचद्रवपेषितैः । विलिप्य सकलं लोहं मत्स्याक्षीक ल्कपेषितम् ॥२४७॥ भस्त्राभ्यां मुदृढं ध्मात्वा त्रिशूलीनिर्गमावधि । अथोद्धृत्य क्षिपेत्क्वाथे त्रिफलागोजलात्मके ॥२४८॥ तस्मादाहृत्यसंताडच मृतमादाय लोहकम् । ततश्च पूर्ववद् ध्मात्वा मारयेदिखलायसम् ॥२४९॥ खण्डियत्वा ततो गंधं त्रिफलागुडवारिणा । पुटेत्तु त्रिंशद्वाराणि निरुत्थं भस्म

जायते ॥२५०॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-मत्स्याक्षी (मछेछी) और हींग के समान भाग लेके बड़हर अथवा मछेछी के रस से घोटे फिर लोहे के पत्रों पर लेप कर और सुखाय धोंकनियों से खूब धोंके तदनन्तर आधा त्रिफला का क्वाथ और आधा ही गोमूत्र मिलाकर रख देवे उसमें उन तपे हुये पत्रों को बुझावें फिर उसमें से निकाल हथोड़े से कूट मृत लोहे की ले लेबे और इसी प्रकार लेपकर तपाय बुझा देवें जब तक समस्त लोहे का भस्म न हो तब तक यही क्रिया करता जावे फिर पूर्वोक्त रीति से जले हुए लोहे के समान गंधक और गुड़ (दोनों मिलाकर) लेकर त्रिफला के क्वाय से घोटकर गजपुट देवे इस प्रकार तीस पुट देने से लोह की निरुत्थ भस्म हो जायगी।२४७-२५०॥

### तथा च

समगन्धमयश्चूर्णं कुमारीवारिमर्दिततम् । पुञ्जीकृतं कियत्कालमवश्यं स्न्रियते ह्ययः ॥२५१॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-शुद्ध लोहचूर्ण एक भाग और शुद्ध गंधक एक भाग इन दोनों को घीगुवार के रस में पीसकर गोला बनाकर कुछ समय तक अन्न की ऊष्मा में धर रखे तो उसकी भस्म हो जायेगी, इसमें सन्देह नहीं है।।२५१॥

### तया च

जम्बीररससंयुक्ते दरदे तप्तमायसम् । बहुवारं विनिक्षिप्तं म्नियते नात्र संशयः ॥२५२॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सिंग्रफ को नींबू के रस में घोटकर रख लेवे फिर लोहे के पत्रों को अग्नि में तपा तपाकर उस पूर्वोक्त घोटे हुए सिंग्रफ में बार बार बुझावे तो लोहे की भस्म होगी, इसमें सन्देह नहीं॥२५२॥

### तथा च

गोमूत्रैस्त्रिफला क्वाथ्या तत्कषायेण मावयेत् । त्रिःसप्ताहं प्रयत्नेन दिनैकं मर्द्येत्पुनः ॥२५३॥ रुद्ध्वा गजपुटे पच्योद्दिनं क्वाथेन मर्दयेत् । दिवा मर्द्य पुटेद्रात्रवेकविंशदिनाविधा। एकविंशपुटैश्लैव स्नियते त्रिविधं हायः ॥२५४॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गोमूत्र में त्रिफला का क्वाथ बना लेवे उससे लोहचूर्ण को इक्कीस दिन तक भावना देवे फिर एक दिन मर्दन कर गजपुट में पकावे फिर एक दिन तक मर्दन करे। इस प्रकार दिन में घोटे और रात्रि में पुट लगावे। इस प्रकार इक्कीस दिवस तक बीस पुट लगावे तो तीनों प्रकार के ही लोहे की भस्म होगी, इसमें सन्देह नहीं है।।२५३।।२५४।।

सप्मति-प्रथम १ सेर त्रिफला में १६ सोलह सेर गोमूत्र भरकर औटावे तदनन्तर उससे लोहचूर्ण को इक्कीस दिन तक भिगोवे फिर घोटकर पुट देवे। प्रत्येक पुट में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि लोहा सूखा हुआ हो नही तो श्यामवर्ण होगा। इस क्रिया को गरमी के दिनों में करना चाहिये।।२५३।।२५४।।

### तथा च

अयसामुत्तमं सिंचेत्तप्ततप्तं वरे रस। एवं शुद्धानि लोहानि पिष्टान्यम्लेन केनचित् ॥२५५॥ मृतसूतस्य पादेन प्रलिप्तानि पुटानले । पचेतुल्यस्य वा ताप्यगन्धाश्महरतेजसः ॥२५६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-समस्त लोहों में उत्तम अर्थात् कान्त लोहे को लेवे और उसके सूक्ष्मपत्र बनवाय और अग्नि में तपाकर त्रिफला के काढ़े में २१ इक्कीस बार बुझावे तो वह कांतलोह शुद्ध होगा। इस शुद्ध किये हुए लोहे के पत्रों पर नींबू या अन्य किसी खट्टे पदार्थ के रस से पारद भस्म (जो कि लोहे से चौथाई) को घोट लेप कर देवे अथवा सोनामक्खी, गंधक और पारा इनमें से किसी एक को लोहे के समान लेकर घीगुवार के रस में घोट गजपुट में फूँक देवे तो लोह की भस्म होगी।।२५५।।२५६।।

शुद्धं सूतं द्विधा गंधं खत्वे कृत्वा च कज्जलीम् । द्वयोः समं लोहचूणै मर्दयेत्कन्यकाद्रवैः ॥२५७॥ यामद्वयात्समुद्धृत्य तद्गोलं कांस्यपात्रके । आच्छाद्येरण्डपत्रेश्च यामार्द्वेत्युष्णतां व्रजेत ।।२५८।। धान्यराशौ न्यसेत्पश्चा-त्त्रिदिनांते समुद्धरेत् । संपेष्य गालयेद्वस्त्रे सत्यं वारितरं भवेत् ॥२५९॥ कान्तं तीक्ष्णं च मुण्डं च निरुत्थं जायते ध्रुवम् । स्वर्णादीन्मारयेदेवं चूर्णं कृत्वा च लोहवत् ॥२६०॥ सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां सुमुखागतः ॥२६०॥ सिद्धयोगो ह्यं स्थातः सिद्धानां सुमुसागतः । अनुभूतं मया सत्यं सर्वरोगजरापहम् ।। त्रिपलामधुसंयुक्तं सर्वरोगेषु योजयेत् ।।२६१।।

(र० र० स०)

अर्थ-शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग इन दोनों को खरल में डालकर कज्जली बना लेवे और इन दोनों के समान लोहे का चूरा मिलाय घीगुवार के रस से २ प्रहर तक घोटे फिर उसको गोला बनाय कांसी के पात्र में रख एरंड के पत्तों से ढ़क देवे तो दो ही पहर में वह गोला अत्यन्त उष्ण हो जायेगा। तदनन्तर उस गोले को धान के ढेर में तीन दिवस तक रख निकाल लेवे और पीसकर छान लेवे तो लोहे की जल पर तैरनेवाली भस्म होगी। इस क्रिया से तीन प्रकार के लोहों की निरुत्थ भस्म होगी, इसमें सन्देह नहीं, जिस प्रकार लोहे की भस्म होती है, उसी प्रकार अन्य सुवर्ण आदि धातुओं की भी भस्म हो जायेगी। यह सिद्धयोग सिद्धजनों के मुख से कहा गया है और ग्रंथकार कहता है कि मैंने भी इसका अनुभव किया है। यह लोहभस्म समस्त रोगों को नाश कर्ता है। सब रोगों में इस लोहभस्म को त्रिफला और शहद के साथ देना चाहिये।।२५७-२६१।।

# कान्तिसार की विधि

तीक्ष्णलोहस्य पत्राणि निर्दलानि दृढेऽनले । ध्मात्वा क्षिप्त्वा जले सद्यः पावाणेलूबलोदरे ।।२६२।। बण्डयेद्गाढिनर्घातैः स्थूलया लोहपारया । तन्मध्ये स्थूलखण्डानि रुध्वा मल्लद्वयान्तरे ॥२६३॥ ध्मात्वा क्षिप्त्वा जले सम्यक् पूर्ववत्वंडयेत्वलु । तज्जूणं सूतगन्धाम्यां पुटेद्विंशति वारकम् ॥२६४॥ पुटे पुटे विधातव्यं पेषणं दृढवत्तरम् । एवं भस्मीकृतं लोहं तत्तद्रोगेषु योजयेत् ॥२६५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-तीक्ष्ण लोहे के पतले पत्र बनवाकर तीक्ष्ण अग्नि में तपाय जल में बुझावे और उसी समय उनको (लोहे के पात्र में) पत्थर तथा लोहे की जयली में गेरकर लोहे के मूसले से कूटे उनमें से छोटे छोटे टुकड़ों की छोड़ बड़े टुकड़ों को सकोरा में रख और अग्नि में तपाय जल में बुझावै और पहिले की तरह लोहे के इमामदस्ते में कूटे। उस लोहचूर्ण के समान कजली मिलाय घीगुवार के रस में घोट गजपुट देवे। इस प्रकार २१ इक्कीस पुट देवे। प्रत्येक पुट में खूब घुटाई करे तो लोह भस्म सिद्धि होगी। इसको समस्त रोगों में वर्तना चाहिये।।२६२-२६५॥

### तथा च

तैंदू गुठली भांडेमेलि । जंत्रपताल काढिजे तेलि ।। तब लीजै गजबेलि को रेत । पारे के सम जानो जेत ।। सोलह पहर खरिलये तेल । सोले पिठी नारियल मेल ।। ऐसो छेद जुगतसे करै । औषधि माहिं फुरहरी धरै ।। मिगी नारियल बैठे एक । हंडी दीजै भलै विवेक ।। ऊपर कपरौटी कर सात । सुकै सुकैके नीकी बात ।। तब मुनारियर हांडी धरै । हांडी पर कपरौटी करै ।। तब गजपुट में धरै बनाय । ऊपर तरै आरने छाय ।। सीतल भये लीजिये वीर । सोखे सही बंग को नीर ।। साये बल पौरुख अतिकरै । मन्दागिनी अरोचक हरै ।। कान्तीरस है याको नाम । सो साधै जाके बहुकाम ।। बल बीरज अरु थंमन होय । सो नर खावत जाके जोय ।। (रससागर बडा)

लोहभस्म के अमृतीकरण की विधि

द्विगुणे त्रिफलाक्वाये तुल्ये पिष्ट्वाप्ययोरजः । विपचेन्मध्यपाकेन सर्वव्याधिजरापहम् ॥२६६॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-दुगने त्रिफला के क्वाथ में लोह भस्म को गेरि और पीसकर साधारण अग्नि से पकावे, जब उसमें से धुआं निकलना बन्द हो जाय तब उतार लेवे, स्वांगशीतल होने पर घोटकर रख लेवे तो यह भस्म बुढ़ापेरूप रोग को नाश करता है।।२६६।।

लोहभस्म की परीक्षा

अंगुष्ठतर्जनीदृष्टं यत्तद्रेखान्तरं विशेत् । भस्म वारितरं वा स्यात्तल्लोहं मृतमुच्यते ॥२६७॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-अँगूठा और उसके पासवाली अंगुलीसे लोह भस्म को लेकर मलने से लोहभस्म अँगूठे अंगुली की रेखाओं में धँस जाय अथवा जल में डूबे नहीं तो लोहे को भस्म हुआ समझना चाहिये॥२६७॥

# तथा च पक्वजम्बुफलच्छायं कान्तलोहं तदुत्तरम् ॥२६८॥

अर्थ-जिस कान्तिसार लोहे की भस्म वर्ण (रंग) पकी हुई जांबन के (रसरत्नसमुच्चय) समान हो अर्थात् ललाई लिये हुए कुछ कालापन हो तो उत्तम समझनी चाहिये॥२६८॥

लोहानुपान

त्रिफलामधुसंयुक्तं सर्वरोगेषु योजयेत् । पथ्याशिनां लोहभस्म यथोक्तगुणदं

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

भवेत् ॥२६९॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-लोहभस्म को त्रिफला और शहद के साथ सब रोगों में देवे जी मनुष्य लोहभस्म के सेवन करने के समय पथ्य (हित) भोजन करने वाले हैं, उनको लोहभस्म ठीक गुण देता है।।२६९।।

# लोहभस्मसेवन का गुण

एतत्स्यादपुनर्भवं हि भिसतं लोहस्य दिव्यामृतं सम्यक् सिद्धरसायनं त्रिकटुकी वेल्लाज्यमध्वन्वितम् ॥ हन्यान्निष्कमित जरामरणजव्याधीश्च सत्पुत्रद दिष्टं श्रीगिरिशेन कालयवनोद्भूत्यै पुरा तित्पतः ॥२७०॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-सिद्धरसायन अमृतरूप इस निरुत्य लोहभस्म को त्रिकुटा, बायिवडंग, घृत और शहद के साथ सेवन करे तो उसके जरा और मृत्युरूप व्याधियों का नाश होता है और सत्पात्र पुत्र उत्पन्न होगा। पहले श्रीमहादेवजी ने कालयवन के पैदा होने के लिये उसके पिता को इस लोहभस्म का सेवन कहा था।।२७०।।

### तथा च

लोहं जन्तुविकारपाण्डुपवनक्षीणत्विपत्तामयस्थौल्यार्शोग्रहणी— ज्वरार्तिक फिजच्छोफप्रमेहप्रणुत् ॥ गुल्मप्लीहाविषापहं बलक्रं कुष्ठाग्निमान् द्यप्रणुत्सौख्यालम्बिरसायनं मृतिहरं किट्टं च कान्ता— दिवत् ॥२७१॥ मृतानि लोहानि रसीभवन्ति निष्ठन्ति युक्तानि महामयांश्च ॥ अभ्यासयोगाद् दृढदेहसिद्धं कुर्वन्ति रूग्जन्मजराविनाशम् ॥२७२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-लोहभस्म, कृमिविकार, पाण्डु रोग, वातव्याधि, धातु, क्षीणता, पित्तरोग, स्थौल्य (मेदोवृद्धि), बवासीर, ज्वर फफ के रोग, सूजन, प्रमेह, वायगोला, तापितल्ली, विषविकार, कोढ, मन्दाग्नि और मृत्यु को नाण करता है। बल का बढ़ानेवाला, सुख का दाता और रसायन है, कान्तादि लोहों की कीट भी उन्हीं के समान गुणवाली होती है। लोहभस्म रसायन होता है इसका निरन्तर सेवन करने से असाध्य रोग भी नाण को प्राप्त होते हैं। शरीर लोहे के समान दृढ़ होता है और रोगों का उत्पन्न होना तथा बुढ़ापे को नाण करता है, इसमें सन्देह नहीं है।।२७१।।२७२।।

### तथा च

कान्तायः कमनीयकान्तिजननं पांड्वामयोन्मूलनं यक्ष्मव्याधिनिबर्हणं गरहरं दोषत्रयोन्मूलनम् । नानाकुष्ठिनिबर्हणं बलकरं वृष्यं वयःस्तंभनं सर्वव्याधिहरं रंसायनवरं भौमामृतं नापरम् ।।२७३।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कान्तलोह के सेवन करने से मनुष्य मुन्दर रूपवान् होता है तथा लोहभस्म पांडुरोग, राजयक्ष्मा, विषविकार, वातरोग, पित्तरोग और कफ के रोग और अनेक प्रकार के कोढ को नाश करता है। बल को बढ़ाता है, पुष्टिकारक है और बुढ़ापे को आने नहीं देता है और समस्त रोगों का नाश करता है, रसायन है और यह लोहभस्म इस संसार में अमृत के समान है॥२७३॥

### तथा च

आयुःप्रदाता बलवीर्यकर्ता रोगप्रहर्ता मदनस्थ कर्ता ।। अयःसमानं नहि किचिदन्यद्रसायनं श्रेष्ठतमं हि जन्तोः ।।२७४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-लोहभस्म-आयु का दाता, बल और वीर्य का करनेवाला, रोगनाशक और कामदेव का उत्पादक है, जीवमात्र के लिये लोहे के समान और कोई श्रेष्ठ रसायन नहीं है।।२७४।।

# अशुद्ध भस्म के दोष

अशुद्धलोहं न हितं निषेवणादायुंबेलं कान्तिविनाशि निश्चितम् । हृदि प्रपीडां तनुते ह्यपाटवं रुजं करोत्येव विशोध्य मारयेत् ॥२७५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अशुद्ध अथवा विधिपूर्वक भस्म नहीं किये हुए लोहें के सेवन से आयु, बल और कान्ति नाश होती है, हृदय में पीड़ा करता है, शरीर के तेज रहित तथा अनेक रोगों को कर्ता है, इसलिये लोहे को शुद्ध कर विधिपूर्वक भस्म करना चाहिये॥२७५॥

### तथा च

जीवहारि मदकारि चायसं देहशुद्धिमदसंस्कृतं ध्रुवम् । पाटवं न तनुते शरीरके दारुणं हृदि रुजां च यच्छति ॥२७६॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-अशुद्ध लोह जीव का नाश करनेवाला, मद का कर्ता, रेचक, शरीर के तेज का नाशक है और हृदय में पीड़ा को उत्पन्न करता है॥२७६॥

# लोहसेवन में परहेज

कूष्माण्डं तिलतैलं च माषान्नं राजिका तथा । मद्यमम्लमसूराश्चं त्यजेल्लोहस्य सेवकः ॥२७७॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-पेठा, तिल, तैल, उरद, राई, शराब, खटाई और मसूर, इन पदार्थों को लोहभस्म सेवन करनेवाला कभी न खाये।।२७७॥

# मण्डूर का लक्षण

ध्मायमानस्य लोहस्य मलं मंडूरमुच्यते । स किट्टसंज्ञां लभते त्रिविधं तत्त्रजायते ॥ यस्य लोहस्य यितकट्टं तित्कट्टमपि तद्गुणम् ॥२७८॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-लोहे को धोंकने से जो मैल निकलता है उसको मंडूर कहते हैं और उसी को किट्ट कहते हैं, वह तीन प्रकार का है, जिस लोह के जो किट्ट है उसमें उसी लोहे के समान गुण होते हैं।।२७८।।

# तीक्ष्णलोहे की किट्ट का लक्षण

भिन्नांजनप्रभं किट्टं विशेषाद्गुरुनिर्द्रणम् । निःकोटरं च विज्ञेयं तीक्ष्णं किट्टं मनीषिभिः ।।२७९।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-जो किट्ट पिसे हुए सुरमे के समान हो. अधिकतर भारी हो और ठोस हो उसको विद्वान् तीक्ष्ण किट्ट कहते हैं॥२७९॥

# कांतिकट्ट के लक्षण

पिंगं रूक्षं गुरुतरं मन्दं दीर्घमकोटरम् । छिन्नेऽत्र रजतच्छायःस्यात्तत्कट्टं तु कान्तजम् ॥२८०॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-जो किट्ट ठोस, लम्बा, छोटा, अत्यंत भारी, रूखा और पिलाई लिये हुए हो और जिसके तोडने पर चांदी के समान कांति हो उसको कांतिसार लोहे की किट्ट कहते हैं।।२८०।।

कितने वर्ष की कीट ग्रहण करनी चाहिये शताब्दचमुत्तमं किट्टं मध्यं चाशीतिवार्षिकम् । अधमं षष्टिवर्षीयं ततो हीनं

विषोपमम् ॥२८१॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-एकसौ वर्ष की कीट सबसे उत्तम है, अस्सी वर्ष की मध्यम और साठ वर्ष की कीट निष्कृष्ट होती है, इससे कम वर्षों की कीट विष के समान होती है अर्थात् साठ बरस से जितनी पुरानी कीट हो उतनी उत्तम होगी और जितनी नवीन हो उतनी ही हानिकारक होगी॥२८१॥

लोहिकट्टमारण की विधि

अक्षाङ्गारैर्धमेत्किट्टमक्षपात्रस्थिते जले । निर्वापयेदष्टवारं ततः सूक्ष्म विचूर्णयेत् ।।२८२।। तच्चूर्णं मधुना लीढं पाण्डुं हन्ति सकामलम् ।।२८३।। लोहवन्मारणं प्रोक्तं बोध्यं तद्गुणवृद्धिदम् ॥२८४॥

(रसराजपद्धति)

अर्थ-लोहे की कीट को बहेड़े के कोयलों में तपाकर बहेड़े की लकड़ी के बनाए हुए पात्र में जल भरकर आठ बार बुझावे फिर उसका सूक्ष्म चूरन कर लेवे, इस कीट के भस्म करने की विधि लोहभस्म के समान जानना चाहिये इसको शहद के साथ सेवन करने से कामला और पांडुरोग नष्ट होते हैं।।२८२-२८४।।

किट्ट से लेकर कान्तभस्म पर्यन्त के गुणों का तारतम्य किट्टाद्दशगुणं मुण्डं मुण्डात्तीक्ष्णं शताधिकम् । तीक्ष्णाल्लक्षगुणं कान्त भक्षणात्कुरुते नृणाम् ॥२८५॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-कोट से मुण्डलोहा दशगुना अधिक गुणवान् और मुंड से तीक्ष्ण लोह सौ गुना अधिक गुणवान् तथा तीक्ष्ण से कांतलोह से गुण लाखगुना अधिक है॥२८५॥

# मण्डूर के बनाने की विधि

अक्षाङ्गारैर्धमेत्किट्टं लोहजं तद्गवां जलैः । सेचयेदक्षपात्रान्तः सप्तवारं पुन पुनः ॥२८६॥ मण्डूरोऽयं समाख्यातश्चर्णं श्लक्ष्णं नियोजयेत् ॥२८७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बहेडे के कोयलों में लोहे की कीट को तपाकर बहेड़े के पात्र में रखे हुए गोमूत्र में सात बार बुझावे तो यह मण्डूर सिद्ध होगा इसको पीसकर सब काम में लावे॥२८६॥२८७॥

### तथा च

गोमूत्रैस्त्रिफला क्वाथ्या तत्क्वाथे सेचयेच्छनैः ।। लोहिकट्टं तु सतत यावज्जीर्यति तत्स्वयम् ।।२८८।। तच्चूर्णं जायते पेष्यं मण्डूरोऽयं प्रयोजयेत् ॥२८९॥ (रसरत्नसमुच्चय)

ं अर्थ-गोमूत्र में त्रिफला का क्वाथ करना चाहिये फिर लोहे की कीट को तपाकर उस क्वाथ में बुझाता जावे कि जिससे कीट की भस्म हो जावे फिर उसको पीसकर रख लेवे, इस मण्डूर को समस्त कामों में लावे।।२८८।।२८९।।

मुण्डिकट्ट के गुण

ये गुणा मारिते मुण्डे ते गुणा मुण्डिकट्टके । तस्मात्सर्वत्र मण्डूरं रोगशान्त्यै प्रयोजयेत् ॥२९०॥

(रसरत्नसमुच्चय) अर्थ-जो गुण मुण्डनाम की भस्म में है वे गुण मुण्ड की किट्ट (मण्डूर) में भी है इस कारण रोगशान्ति के लिये मण्डूर का सर्वत्र प्रयोग करे॥२९०॥

लोहद्रुति करने की क्रिया

त्रिःसप्तकृत्वो गोमूत्रे जालिनी भस्मभावितम् । शोषयेत्तस्य वापेन तीक्ष्य

मूषागतं द्रवेत् ॥२९१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कड़वी तोरई को जलाकर गोमूत्र की इक्कीस भावना देकर सुखा लेवे फिर लोहे को मुषा में रख अग्नि में तपावे और जब वह गल जावे तब ऊपर से उसकी भुरकी देवे तो लोहे की द्रुति होगी अर्थात् लोहा द्रवरूप होकर रहेगा॥२९१॥

### तथा च

मुरदालीभस्मगलितं त्रिःसप्तकृत्वोथ गोजले शुष्कम् । वापेन सलिलसदृशं करोति मूषागतं तीक्ष्णम् ॥२९२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बंदाल की भस्म को इक्कीस बार गोमूत्र में भावना देकर सुखा लेवे फिर लोहे को मुपा में रख तपावे जब गल जावे तब ऊपर से उस नस्म को चुटकी भर डाल देवे तो लोहे की द्रुति होगी॥२९२॥

### तथा च

गन्धकं कान्तपाषाणं चूर्णियत्वा समंसमम् । द्रुते लोहे प्रतीवापो देयो लोहाष्टकं द्रवेत् ॥२९३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-गन्धक और कान्तपाषाण को समान भाग लेकर पीस लेवे फिर लोहे की घरिया में रखकर गलावे जब लोह गल जावे तब उस चूर्ण को डाल देवे तो लोह की द्रुति होगी॥२९३॥

### तथा च

देवदाल्या द्रवैर्भाव्यं गंधकं दिनसप्तकम् । तेन प्रवापमात्रेण लोहं तिष्ठिति सूतवत् ॥२९४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बंदाल के रस की गंधक को सात दिन भावना देवे फिर तपे हुए लोहे में उस गंधक को डाल देवे तो लोहा पारद के समान द्रव होकर स्थायी रहेगा॥२९४॥

तथा च

सुरदालिभवं भस्म नरमूत्रेण गालितम् । त्रिःसप्तवारं तत्क्षारवापात् कान्तद्रुतिर्भवेत् ॥२९५॥

अर्थ-बंदाल की भस्म को २१ इक्कीस बार नरमूत्र की भावना देवे फिर (रसरत्नसमुच्चय) तपे हुए लोह में उसको डाले तो लोहे की द्रुति हो जायगी।२९५॥

# अथ बंगभेद

वंगन्तु द्विविधं प्रोक्तं खुरकं मिश्रकाभिधम् । खुरकं श्रेष्ठमुद्दिष्टं मिश्रकं त्ववरं मतम् ॥२९६॥

अर्थ-खुरक और मिश्रक भेद से बंग दो प्रकार का है उन दोनों में खुरक (रसरत्नसमुच्चय) नामका बंग उत्तम होता है, मिश्रक नामका वंग हीन गुणवाला होता

कलई की किस्में (उर्दू)

कलई चार तरह की होती है अव्वल मादनी, दोयम तलकी जो अवरक सफेद से निकलती है, सोयम सदफी, चहारम आहनी जो लोहे से हासिल होती है। (सुफहा अकलीमियां १७०)

### तथा च

खुरकं मिश्रकं चेति द्विविधं वंगमुच्यते। खुरं तत्र गुणैः श्रेष्ठं मिश्रकं न हितं मतम्।।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

२९७॥ धवलं मृदुलं बिग्धं दुतदावं सगौरवम् । निःशब्दं बुरवंगं स्यान्मिश्रकं व्यामशुभकम् ॥२९८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सुरक और मिश्रक भेद से बंग दो प्रकार के हैं उन दोनों में मिश्रक वंग की अपेक्षा सुरक वंग में गुण अधिक है, जो वंग सफेद, कोमल, चिकना, शीघ्र गलनेवाला, भारी और पत्थर पर बजाने से शब्द न करता हो उसको खुरक वंग कहते हैं, और मिश्रक नामके वंग में स्वाभाविक कालिमा ली हुई सफेदी होती है।।२९७।।२९८।।

# अथ खुरक और मिश्रक का लक्षण

खुरकं रूप्यचन्द्राभं खुराकारं च कीर्त्यते । एतल्लक्षणिमञ्जन्तु वंगं मिश्रकनामकम् ॥२९९॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-खुरक नामका वंग चादी और चन्द्रमा के समान सफेद होता है। इससे भिन्न लक्षण मिश्रकवंग मे होते हैं।।२९९।।

# अथ वंग के गुण

वंगं तिक्तीष्णकं रूक्षमीषद्वातप्रकोपनम् । मेहश्लेष्मामय इं च मेदो झं कृमिनाशनम् ॥३००॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बंग कडुवा उष्ण रूखा और कुछ वात को कुपित करनेवाला है, प्रमेह कफ मेदोरोग और कृमिरोग को नाश करता है।।३००।।

### तथा च

वङ्ग तिक्तीष्णरूक्ष कफकुमिवमिजिन्मेहमेदोऽनिल ह्रं कासभ्यासक्षयारिप्रशमि तहुतभुङ्मांद्यमाध्मानदारि ॥ बल्यंवृष्यं प्रभाकृन्मनिसजजनकं स्वप्नमेप्रणा-शिश प्रजाकृद्ब्रण्यमुच्चैरलघु रितरसस्यास्पदं बूंहणं तत् ॥३०१॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-बंग कडुआ उष्ण रूखा कफ कृमिरोग और वमन को जीतनेवाला, प्रमेह मेदोवृद्धि (चर्बी का बढना) और वातरोग का नाशकर्ता है, कास श्वास क्षय मन्दाग्नि और अफरे को दूर करनेवाला है। बल और वीर्य का कर्ता कांति और कामदेव के उत्पन्न करनेवाला तथा स्वप्न प्रमेह को नष्ट करनेवाला है बुद्धि का बढानेवाला व्रण के लिये हित भारी रस का बढानेवाला और बृंहण है।।३०१।।

### तथा च

बल्यं दीपनपाचनं रुचिकरं प्रज्ञाकरं शीतलं सौन्दर्यैकविवर्द्धन हितकरं नीरोगताकारकम् ।। धातुस्योल्यकरं क्षयक्षयकरं सर्वप्रमेहापहं वंगं भक्षयतो नरस्य न भवेत्स्वप्रेपि वीर्यक्षयः ॥३०२॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-बलकारी दीपन और पाचन रुचिकर्ता बुद्धिवर्द्धक ठंढा शरीर की सुन्दरता का एक ही बढानेवाला हितकारी मनुष्य की तन्द्रम्सीका करनेवाला वीर्य को पुष्ट करनेवाला क्षयनाशक समस्त प्रमेहों को उखाडनेवाला जो बंग है उसके खानेवाले मनुष्य का स्वप्न में भी वीर्यपात नहीं होता है अर्थात् इससे अधिक वीर्य को पुष्ट करनेवाली औषधि और दूसरी कोई नहीं है।।३०२।।

सिंहो यथा हिस्तिगणं निहन्ति तथैव वङ्गोऽखिलमेहवर्गम् । देहस्य सौख्यं प्रबलेन्द्रियत्वं नरस्य पुष्टिं विद्याति नूनम् ॥३०३॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-जिस प्रकार सिंह हाथियों के झुंड को मारता है इसी प्रकार वंग भी

समस्त प्रमेहों को नाश करता है और मनुष्य के शरीर को सुख इन्द्रियों की प्रबलता और शरीर की पृष्टता को करता है।।३०३।।

कलई के खवास (उर्दू)

कलई यह निहास में मिलने से मिल जाती है और इसको सफेद करती है मगर निहास शिकना हो जाता है बशर्ते कि ज्यादह मिला दी जावे क्योंकि कलई मिलाने से ताबे की यवसत बढ जाती है ताबे और कलई मिली हुई को कांसा कहते हैं इसकी बूसे सीमाव बस्ता हो जाता है और चांदी को भी शिकनां और सोस्त कर देती है बजुज इसके कि थोडी ही यानी दस तोले चांदी हो तो एक तोला कलई हो लोहा इसके साथ जल्द पिघलता है और साफ हो जाता है और बाहम मिला हुआ तांबा व कलई सस्त आंच से अगर जुदा किया जावे तो जल जाते हैं। (सुफहा अकलीमियां ६०)

# अशुद्धबंग के दोष

अगुद्धममृतं वङ्गं प्रमेहादिगदप्रदम् । गुल्मह्द्रोगशूलार्शः कासश्वासविमप्रदम् 1130811

(रससारपद्धति)

अर्थ-अशुद्ध भस्म किया हुआ बंग प्रमेहादि रोगों को करता है वायगोला हृदयरोग, दर्द, बवासीर, कास श्वास और उलटी को करता है।।३०४।।

बंग की शुद्धि

द्रावियत्वा निशायुक्ते क्षिप्तं निर्गुडण्डिकारसे । विशुध्यति त्रिवारेण सुरवंगं न संशयः ।।३०५।। अम्लतक्रविनिक्षिप्तं वर्षामूबिषतिन्दुभिः । कटूलाम्बुगतं बंगं द्वितीयं परिशुध्यति ॥३०६॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बंग को अग्नि में गलाकर हलदीयुक्त निरगुण्डी के रस में बुझावे इस प्रकार तीन बार करने से खरबंग शुद्ध होता है। खट्टे मठे में तथा सांठ के क्वाथ में अथवा विष तिंदु में अथवा कडवी तोंबी के रस में मिश्रक बंग गुद्ध होता है॥३०५॥३०६॥

### तथा च

शुध्यति नागो वंगो घोषो रविरातपेऽपि मुनिसंख्यै । निर्गुण्डीरससेकैस्तन्मूलर जः प्रवापैश्च ॥३०७॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ–नाग (सीसे) और बंग को गलाकर तथा सीसा, कलई, कांसा तथा तांबा इनमें से जिसको शुद्ध करना हो उसके सूक्ष्मपत्र बनाकर तेज घाम में तपावे फिर उन पत्रों पर निर्गुण्डी की जड को उसीके रस से पीस तपे हुए पत्रों पर छिड़के इस प्रकार सात बार करने से सीसा कलई कांसा और तांबा शुद्ध होता है॥३०७॥

नाग और बंग की शुद्धि

नागवङ्गौ प्रतप्तौ च गालितौ तौ निषेचयेत् । सच्छिद्रोपलिपहिते हिण्डिकास्ये द्रवे शनैः ॥३०८॥ सप्तधैव विशुद्धिः स्याद्रविदुग्धे च सप्तधा ॥ अर्कपर्णादिपयसि स भवेत्तद्रसोत्तमः ॥३०९॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-एक हांडी में आक का दूध अथवा आक के पत्तों का रस भर देवे ऊपर से छेदवाला पत्थर (घट्टी या चक्की के ऊपर का पाट) रख देवे फिर सीसे को तथा बग को गलाकर धीरे धीरे उस पत्थर के छेद में से डाल देवे इस प्रकार सात बार करने से नाग और बंग शुद्ध हो जायँगे॥३०८॥३०९॥

१-कट्फलाम्बित्यपि ।

# अथ बंगभस्म की विधि

सतालेनार्कदुग्धेन लिप्त्वा वंगदलानि च । बोधिचिश्वात्वचः क्षारैदद्याल्लघुपु टानि च ।। मर्दियत्वा चरेद्भस्म तद्वसादिषु कीर्तितम् ॥३१०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बंग के समान भाग हरताल को आक के दूध में पीसकर बंग के सूक्ष्म पत्रों पर लेप कर देवें फिर एक सकोरे में रख ऊपर नीचे पीपल और इमली का खार रख लघुपुट देनी चाहिये इस प्रकार सात बार करने से बंग की भस्म होगी और उस भस्म को पीस समस्त रसादिकों के काम में लावें।।३१०।।

### तथा च

प्रद्राज्य सर्परे बङ्गं षोडशांशं रसं क्षिपेत् । स्वल्पस्वल्पालकं दत्त्वा भारद्वाजस्य काष्ठतः ॥ मर्दयित्वा चरेद्भस्म तद्वसादिषु कीर्तितम् ॥३११॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बंग को चूल्हे पर चढाये हुए खिपरे में गलाकर सोलह १६ तोले में १ एक तोला पारा डाल देवे फिर थोड़ी २ हरताल गेरकर बहेडे की लकड़ी से हिलाता रहै तदनन्तर सबको पीसकर भस्म बना लेवे और उसको समस्त रसादिकों के काम में लावें।।३११।।

### तथा च

पलाशद्रवयुक्तेन वङ्गपत्राणि लेपयेत् । तालेन पुटितं पश्चान्म्रियते नात्र संशयः ॥३१२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-ढाक के पत्तों के रस में घुटी हुई हरताल से बंग के पत्रों पर लेप कर देवे फिर गजपुट में रखकर फूंक देवे तो वंग की भस्म होगी इसमें संदेह नहीं है।।३१२।।

### तथा च

भल्लाततैलसंलिप्तं वंगं वस्त्रेण वेष्टितम् । चिंचापिप्पलपालाशकाष्ठाग्नौ याति पश्वताम् ॥३१३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बंग के पत्रों को भिलावे के तैल से लेप कर ऊपर से कपड़ा लपेट देवे फिर इमली पीपल अथवा ढाक इनमें से किसी एक के कोयलों में भस्म करै तो बंगभस्म होगी।।३१३।।

### तथा च

मृत्पात्रे द्वाविते वङ्गे चिश्वाश्वत्थत्वचो रजः क्षिप्त्वा वंगचतुर्थाशमयोदर्व्या प्रचालयेत् ॥३१४॥ ततो द्वियाममात्रेण वंगभस्म प्रजायते । अथ भस्मसमं तालं क्षिप्त्वाम्लेन विमर्दयेत् ॥३१५॥ ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्लेन मर्दयेत् ॥ तालेन दशमांशेन याममेकं ततः पुटेत् ॥ एवं दशपुटैः पक्वं वंगभस्म प्रजायते ॥३१६॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-बीस तोले शुद्ध बंग को खिपरे में रखकर गलावे फिर बंग से चौथाई इमली और पीपल की छाल के चूरे को थोड़ा थोड़ा डालता जावे और लोहे की कड़छी से घोटता जावे इस प्रकार करने से २ दो प्रहर में ही बंग की भस्म होगी अब भस्म के समान शुद्ध हरताल को खरल में घोट नीबू या अन्य किसी खट्टे पदार्थ के रस से घोट गजपुट देवे फिर दशमांश हरताल मिलाकर नीम्बू के रस से घोट गजपुट में फुंक देवे इस प्रकार १० दश बार करने से वंग की श्रेष्ट भस्म होगी।।३१४-३१६॥

### तथा च

मृत्यात्रे द्राविते वंगे यवानीरजनीरजः ॥ अपामार्गरजो वापि चतुर्थाशं मुहुः

क्षिपेत् ।।३१७।। पूर्वबद्भरम्म संपाद्य सोरकं तत्र मेलयेत् । वंगतूर्याशमय तच्छरावेण पिधापयेत् ।।३१८।। मन्दमाग्नि घटीमेकां दत्त्वाथ स्वांगशीतलम् । कुन्देन्दुधवलं वङ्गभस्मग्राह्यं स्वकार्यकृत् ।।३१९।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-िखपरे में बंग को गलावे फिर बंग से चौथाई अजवायन हलदी और ओंगा के चूरे को थोड़ा २ गेरता जावे और लोहे की कड़छी से हलाता जावे भस्म होने पर खिपरे से निकाल लेवे और उसमें समान भाग सोरा मिलाय सकोरे में रख एक घड़ी तक मन्दाग्नि देवे और स्वांगशीतल होने पर निकाले तो कुंद के फूल के समान अथवा चन्द्रमा के समान श्वेत वंग की भस्म होगी॥३१७॥३१९॥

# तथा च

यद्वा बङ्गादलानि विंशतिगुणे पिण्याकचूर्णेऽतसीसम्भूते शणपट्टवर्तिनि पुनस्तद्वद्यवानीमपि ।। कीर्णानि क्रमशो निबद्धसुदृढं रज्ज्वा गजाह्वे पुटे स्युर्भस्म त्रपुणि स्थिते तु पुटतोऽपक्वेऽयमेव क्रमः ।।३२०।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-बंग से बीस गुनी अलसी की खलका चूरा तथा अजवायन लेवे प्रथम सनके टाट पर अलसी की खल का चूरा बिछावे फिर अजवायन का चूरा और उस पर बंग के सूक्ष्म पत्र उन पत्रों पर फिर अजवायन का चूरा और उस पर अलसी का चूरा इस प्रकार जितना बंग हो उसकी तरह लगाकर और विछाने के समान लंबा लपेटकर सूतली से बांध लेवे और मिट्टी से लपेट गजपुट में फूंक देवे स्वांगशीतल होने पर निकाल लेवे उसमें जो वंग कच्चा रह जावे उसको इसी क्रिया से भस्म कर लेवे तो यह वंगभस्म प्रस्तुत हो जायगा।।३२०।।

### तथा च

वन्योपलोपरिस्थे तु गोणीखंडे क्षिपेद्रजः । तिन्तिडीबल्कलस्याथ तिलास्तत्र विनिक्षिपेत् ।।३२१।। अंगुल्यार्धप्रमाणेन तत्र वंगदलं न्यसेत् । खण्डीकृतं पुनस्तेन क्रमेणैवात्र विन्यसेत् ।।३२२। वायुना रिहते स्थाने सर्वास्तानिवना दहेत् । स्वांगशीतं ततो ग्राह्यं युक्तं वंगस्य भस्म तत् । श्वेतं लाजकणााशासं सुसूक्ष्मं सर्वकार्यकृत् ।।३२३।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-निर्वात स्थान में एक हाथ लम्बे चौड़े जंगली कंडों को विछा कर ऊपर से मिट्टी से लिपटे हुए गोन (बोरी) के टुकड़ो को बिछा देवे उस पर तिल और इमली की छाल के चूर्ण को आध अंगुल बिछा देवे फिर बंग के सूक्ष्म पत्रों को बिछा देवें और ऊपर आध अंगुल तिल और इमली के छाल का चूर्ण बिछा देवें इस प्रकार ५ तथा ४ परत लगाकर ऊपर से जंगली कंडों को लगाकर अग्नि लगा देवे स्वांग शीतल होने पर उस बंग भस्म को निकाल लेवे यह भस्म चावलों की खीलों के टुकडों के समान श्वेत हो जावेगी उसकी पीसकर कर रख लेवे तो वह भस्म समस्त कार्योपयोगी हो जायगी।।३२१-३२३।।

# विशेष द्रष्टव्य

उपर लिखी हुई तीनों क्रियाओं से सिद्ध की गई बंग भस्म को मित्रपंचक के साथ घोटकर अग्नि में गलावे यिंद इसमें से बंग फिर पूर्वावस्था को प्राप्त हो जावे तो उसको सजीव समझनी चाहिये इसिलये उसको निर्जीव अर्थात् निरुत्थ करने के लिये बंग के समान हरताल को मिलाकर आक के दूध से घोट और मुखाकर टिकिया बनावे फिर सकोरे में उपर नीचे सूखी हुई पीपली की छाल के चूर्ण को रखकर लघुपुट देवे फिर दूसरी बार बंग से दशमांश हरताल मिलाकर और आक के दूध से घोट पूर्वोक्त रीति से भस्म करे इस प्रकार सात बार करने से निरुत्थ वंग भस्म होगी इसमें सन्देह नहीं यह वृद्ध वैद्यों का सिद्धान्त है।

### जञ्ता को बंग के समान समझना

यशदं बंगसदृशं तस्य हेतुरयं स्मृतः । गिरिजं तद्भवेतत्तस्य दोषाः शोधनमारणे । वंगस्येव हि बोद्धव्या गुणांस्तु प्रवदाम्यहम् ।।३२४।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-जश्ता बंग के समान होता है उसका यह कारण है कि जश्ता पर्वतों से उत्पन्न होता है इसलिये दोष तथा शोधन मारण बंग के समान ही होने चाहिये क्योंकि बंग भी पर्वतों से उत्पन्न हुआ है अब उसके गुणों को लिखते हैं॥३२४॥

# जस्त की किस्में (उर्दू)

जस्त दो तरह से हासिल होता है अव्वल रसभी कानी, दोयम संगवसरी से निकलता है। (सुफहा अकलीमियां १७१)

# अथ जस्त के गुण

यशदं तु वरं तिक्तं शीतलं कफपित्तहृत् । चक्रुष्यं परमं मेहान् पांडुश्वासं च नाशयेत् ॥३२५॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-जक्ता कडुआ ठंढा और कफ पित्त का नाशक है नेत्रों के लिये परम हितकारी तथा प्रमेह पांडु और श्वास को नाश करता है।।३२५।।

# जस्त के खवास (उर्दू)

(इसको रुएतूतिया और गह भी कहते हैं) तांबा इस्के हमराह जल्द पिघलता है और जर्द हो जाता है अगर निस्फा निस्फ दोनों मिलाए जावें तो पीतल बन जाता है (सुफहा अकलीमियां ५६)

# सफाई जस्त बुझाव से (उर्दू)

जस्त को पहले आब इतरीफल में सात दफै फिर आब भुंगरा में साठ दफे फिर आबिमर्च स्याह, आबसोंठ, पीपल, दराज, आबसकोइ, आब वर्ग बकायन, रोगन कुंजद, वगैरः पिघलाकर बुझाते जावे साफ हो जावेगा।। (सुफहा ९६ किताब नुसक्षेजातहजारी)

# जस्त के कायम करनी की रीति

१ एक तोला जश्त १॥ डेढ पाव हरमलदा पानी वा इन्द्राणीदा पाणी अथवा दोनों चोआ देणा चोआ देकर कुठाली (घरिया) में गालकर एक माशा पाणी मरुवेदा पा देणा तो जश्ता कायम होगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

दूसरी रीति

हरताल बारीक पीसकर सीपी के अनबुझे चूने की तरह तह बतह जश्त को देकर उस पर भी जश्ते के तहबतह देकर अधमूषा में ४० सेर अर्थात् १ मन गोहे (कंडे) की आग देणी जस्त कायम हो जायगा। फिर चांदी में गालने से गुद्ध रंजित होवेगा। (जम्बू से प्राप्त पुस्तक)

# ब्रह्मखपरेश्वर रसविधि

अव्यो भैंसको गोबर आदि । ताको रस ले बस्तर छानि ।। सपरा औटि औटिके ढारि । गोबरकेरस इकइस बारि ।। बेली तीस टंककी करै । तामें इम पारो ले धरै ।। इकइस टंक जोस भर दिये । निबुवा रससों बेली लेपिये ।। हरद टंक नौ निंबुवा सानि । मांझ लेप करि ताहि सुजान ।। सपरा में लै ओंधी धरै । गेरू पासरि मुद्रा करै ।। लै सौ टंक आमला सार । अरु कसीस लै तासम भार ।।

होकी यन्त्र चुवावै गुनी । शंखद्वाव जो काउँ दुनी ।। पंच टंक लै न्यारो धरै । और द्वाव वासों पोतन करै ।। जब मुपोत रस सारो लेय । तो बैली के बैठन दोय ।। बैठिगये रस राखे मेलि । बहुरि मेलिके छार सकेलि ।। तासु उतारि बरर में धरै । सहदेवीं जु तीन पुट करै ॥ संखाहूली और बादरी । तीन तीन पुट पेऊ करी ।। बहुरि किलस ताकी समलेय । देऊ बांटि जु एक करेय ।। पुनि माटी के सरवा भरै। पुनि मुद्रा कै खारिक करै।। हांडी लोन बांटिके भरै । उलटोके हांडी में धरै ॥ अगिन पहर दस दीपक देय । बहुरि दशो भांति अगिनि करेय ।। पुनि बारह हठाग्नि करै । ऐसे पहर बत्तीसक करै ॥ बहुरि द्वौ सधौं सीतल होय । तबै उतारि लीजिये सोय ।। ब्रह्मखपरेसुर याको नाम । या खाय बाढै अति काम ।। जेते कुष्ठ जिते सनिपात । अनिकल जाय चौरासी बात ।। कास श्वास परमेह नसाय । अपस्मार छिनमें सब जाय ।। उदर राग संग्रहणी आदि । गुल्म शुल सो जैहै बादि ॥ मण्डल व्योंची अरु गलगंड । जाय भगन्दर अति बलबण्ड ।। पक्षाघात जाय कवि कहै । जो प्राणी संयमपथ रहै ।। शुल्बवेधिके कुंदन करै । सब आपदा गुनीकी हरै ।। जो विधि बंगसेन में आई । गुरु प्रसादते कवि जन गाई ।। यह निहचैके जानो सही । आगे कृपा धनीकी रही ।। (रससागर)

(बड़ा रससागर)

# कुश्ता जस्त अर्क लैमू में बिला आंच (उर्दू)

दो तोले बुरादा बारीक प्याले में चीनी में रखकर एक लैंमू मुबह और एक तीसरे पहर निचौडे और कांच की सींक से हिलाते रहै इस तौर सात यौम करे फूल फूल कर सफेद बुर्राक हो जावेगा। इससे उमदा कुश्ता बाजून मयकुब्बत जौहरिय: शायद ही होगा। मुजरिंब है। (सुफहा ९५ किताब कुश्तैजातहजारी)

# कुक्ता जस्त बजरियः सीमाब और गोभी (उर्दू)

एक तोला सीमाव और एक तोला जस्त को बाहम बूटी भजकल यानी गोभी के पानी में आठ पहर खरल करने से गिलोला बनाकर उस पर सात तोला सूत खिदर लपेटकर हवा से बचाकर आग देने से उमदा कुश्ता हो जाता है। (सुपहा ९५ किताब कुश्तैजातहजारी)

# नाग (सीसे) की उत्पत्ति

दृष्ट्वा भोगिसुतां रम्यां वासुकिर्यन्मुमोच वै । वीर्यं जातस्ततो नागः सर्वरोगापहो नृणाम् ॥३२६॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-वामुकि नाम के सर्प ने सुन्दर किसी नाग कन्या को देखकर अपर्ने वीर्य को छोडा उस वीर्य से मनुष्यों के समस्त रोगों के नाशक नाग (सीसा) उत्पन्न हुआ।।३२६।।

### सीसे की परीक्षा

दुतदावं महाभारं छेदे कृष्णं समुज्ज्वलम् । पूतिगन्धं बहिःकृष्णं शुद्धं सीसमतोन्यया ॥३२७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-अग्नि में शीघ्र पिघलनेवाला, अत्यंत भारी काटने पर काला चमकीला और बाहर से काले वर्ण का जो हो उसको शुद्ध सीसा कहते हैं।।३२७।।

# सीसे के गुण

नागः समीरकफिपत्तविकारहन्ता सर्वप्रमेहवनराजिकृपीटयोनिः । उष्णः सरो रजतरंजनकृद्दशार्णो गुल्मग्रहण्यतिसृतिक्षणदांशुमाली ॥३२८॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-सीसा, वात, पित्त और कफ के विकार, समस्त प्रकार के प्रमेह वायगोला, संग्रहणी, और अतिसार को नाशकर्ता है तथा सीसा उष्णा दस्तावर और चांदी को रंगनेवाला है।।३२८।।

### तथा

नागस्तुनागशततुल्यबलं ददाति व्याधिं विनाशयित जीवनमातनोति । विह्नं प्रदीपयित कामबलं करोति मृत्युं च नाशयित संततसेवितः सः ॥३२९॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-सीसा सौ हाथी के समान बल को देता है, रोग को नाश करता है, जीवन को देता है, अग्नि तथा काम को बढ़ाता है, और निरंतर सेवन किया हुआ नाग (सीसा) मृत्यु को भी नाश करता है।।३२९।।

### तथा च

अत्युष्णं सीसंक क्रिग्धं तिक्तं वातकफापहम् । प्रमेहतोयदोष झं दीपनं चामवातनुत् ॥३३०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सीसा गरम, कडुआ, चिकना, वात और कफ का नाशक है, प्रमेह और आमवात को नाश करनेवाला है और दीपन है॥३३०॥

# अशुद्ध नाग के बोष

अशुद्धः कुरुते नागः प्रमेहक्षयकामलान् । तस्मात्संशुद्ध एवासौ मारणीयो भिषय्वरैः ॥३३१॥ पाकेन हीनौ किल नागवंगौ कुष्ठानि गुल्माश्च तथातिकष्टान् । पाण्डुप्रमेहानलसादयोऽपि भगन्दरादीन्कुरुतः प्रभुक्तौ ॥३३२॥ (रससारपद्धति)

अर्थ-अग्रुद्ध सीसा प्रमेह, क्षय, तथा कामला रोग को उत्पन्न करता है इसलिये वैद्यराज सीसे को ग्रुद्ध करके मारै। अपक्व सीसा और वंग कोढ, वायगोला, तथा अन्य भी कष्टकरी पांडु प्रमेह मन्दाग्नि और भंगदर रूप रोगों को नष्ट करता है।।३३१।।३३२।।

# सीसे का शोधन

सिन्धुवारजटाकौन्तीहरिद्राचूर्णकं क्षिपेत् । द्रुते नागेऽथ निर्गुण्डचास्त्रिवारं निक्षिपेद्रसे । नागः शुद्धो भवेदेवं मूर्च्छास्फोटादि नाचरेत् ॥३३३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-प्रथम निर्गुण्डी के रस में निर्गुडी की जड, रेणुका और पिसी हुई हलदी मिलाकर एक घड़े में भर देवे फिर सीसे को गलाकर तीन बार बुझावे, तो सीसा शुद्ध हो जायगा और फोड़ा वगैरह नहीं करेगा।।३३३।।

### नागभस्मविधि

त्रिभिः कुंभीपुटैर्नागो वासारसविमार्दितः । सशिलो भस्मतामेति तद्रजः सर्वमेहनुत् ॥३३४॥

(रससारपद्धति)

अर्थ-सीसा और मैनिसल को अडूसे के पत्तों के रस में घोट गजपुट में फूंक देवे इस प्रकार तीन पुट देने में सीसे की भस्म हो जायगी और वह भस्म समस्त प्रमेहों को नाण करती है।।३३४।।

सम्मति-प्रथम सीसे को इमलीकी छालके चूर्ण के साथ बिपरे में भस्म कर फिर नाग के तुल्य मैनसिल मिलाय अडूसे के रस में घोटना चाहिये, नहीं तो क्रिया सफल न होगी।।

### तथा च

ताम्बूलरससंपिष्टशिलालेपात्पुनः पुनः । द्वात्रिंशद्भिः पुटैर्नागो निरुत्यं भस्म जायते ॥३३५॥

(रससारपद्धति)

अर्थ– मैनसिल को पान के रस में पीसकर सीसे के पत्रों पर लेप कर देवें फिर शराव संपुट में रख गजपुट में रोक देवे, इस प्रकार ३२ बत्तीस पुट देने से नाग (सीसे) की निरुत्थ भस्म होगी।३३५।।

### तथा च

अभ्वत्यिचिचात्वक्चूर्णे चतुर्थांशेन निक्षिपेत् । मृत्पात्रे विद्वुते वंगे लोहदर्व्या प्रचालयेत् ।।३३६।। यामैकेन भवेद्भस्म तत्तुत्या स्यान्मनः शिला । कांजिकेन द्वयं पिष्ट्वा पुटेद्गजपुटेन च ।।३३७।। स्वांगशीतं पुनः पिष्ट्वा शिलया कांजिकेन च । पुनः पचेच्छरावाभ्यामेवं षष्टिपुटैर्मृतिः ।।३३८।।

(रससारपद्धति)

अर्थ-मिट्टी के पात्र में सीसे को गलावे, फिर सीसे से चौथाभाग इमली और पीपल की छाल के चूर्ण को थोड़ा थोड़ा डालता जावे और हलाता रहै, इस प्रकार करने से एक प्रहर में भस्म सिद्ध होगी, तदनन्तर उस भस्म मे समान मैनसिल को लेकर कांजी से घोट टिकिया बना लेबे फिर णराब संपुट में रख गजपुट में फूंक देवै इस प्रकार ६० साठ बार करने से सीसे की भस्म होगी॥३३६-३३८॥

### तथा च

भूभुजंगागस्तिभ्यां वै लोहपात्रं विलेपयेत् । तच्च संविद्वते नागे वासापामार्गसम्भवम् ॥३३९॥ क्षारं विमिश्रयेन्नागाच्चातुर्थांशं शनैः ॥ प्रहरं पाचयेच्चुल्त्यां वासादर्व्या विघट्टयन् ॥३४०॥ तत उद्धृत्य तच्चूर्णं वासानीरैर्विमर्दयेत् । एवं सप्तपुटैर्नागः सिंदूराभो भवेद्ध्रुवम् ॥३४१॥ तारस्य रंजनः सोऽसौ वातिपत्तकफापहः । ग्रहणीकुष्ठगुल्मार्शोवणशोथविषा पहः ॥३४२॥

(रसमानस)

अर्थ-लोहे की कढाई में कैंचुओं के रस से अथवा अगस्ति के पत्रों के रस से लेप देवे उसमें सीसे को गलाकर अडूसे अथवा अपामार्ग (ओंगा) के खार को चौथाई भाग लेकर धीरे धीरे मिलाता जावे और अडूसे लकड़ी से घोटता जावे, इस प्रकार एक प्रहर भर करने से भस्म होगी उस भस्म को अडूसे के रस से घोट गजपुट में फूंक देवे इस प्रकार ७ सात बार करने से सीसे की सिन्दूर के समान लाल भस्म होगी यह भस्म चांदी को रंगने वाली बात, पित्त, और कफ के रोग, संग्रहणी, कोढ, वायगोला, बवासीर, व्रण, सूजन और विषरोग को नाण करती है।।३३९-३४२।।

# नागअखै की विधि

प्रल भूनागतणौ ले आय । उहि घरिया ताको औटाय ।। जब मुनाग नीको होय फिरै । तब घरिया सीरी के धरै ।। घरिया में ही नाग सिराय । पुनि दूजी घरिया औटाय ।। इह बिधि शत घरिया में करै । ऐसे नाग असै को धरै ।। बहुरि ताहि देखिये राय । असै होय सेर के तीन पाय ।।

(रससागर) सम्मति–मेरी समझ में यह एक प्रकार नाग चपल सिद्ध हो जायगा देखो उपरसाध्याय पृष्ठ० श्लोक।

### तथा च

तिर्यगाकारचुल्लयां तु तिर्यग्वकं घटं न्यसेत् । तं च वक्रं विना सर्वं गोपयेद्यत्नतो मृदा ॥३४३॥ भ्राष्ट्रयन्त्राभिधे तिस्मिन्यन्त्रे सीसं विनिक्षिपेत् । पलविंशतिकं नागमधस्तीवानलं क्षिपेत् ॥३४४॥ द्वृते नागै क्षिपेत्सूतं शुद्धं कर्षमितं शुभम् । धर्षयित्वा क्षिपेत्कारमेकैकं हि पलंपलम् ॥३४५॥ अर्जुनस्याक्षवृक्षस्य महाराजगिरेरपि । दाडिमस्य मयरस्य क्रिप्त्वा क्षारं पृथक् पृथक् ।।३४६।। एवं विंशतिरात्राणि पचेत्तीवेण वह्निना। विघट्टयन्दुढं दोभ्यां लोहदर्व्या प्रयत्नः ॥३४७॥ रक्तं तज्जायते भस्म कपोतच्छायमेव वा । नागो दोषविनिर्मुक्तो जायतेऽतिरसायनः ।।३४८।। (रसरत्नसमुज्जय)

अर्थ-तिरछे आकारवाले चुल्हे पर एक घड़े को तिरछा धरै उस घड़े के मूख को छोड़ कर चारों तरफ मिट्टी लगा देवे तो यह भ्राप्ट्र (भाड) नामका यंत्र बन जायगा। उस यन्त्र में २० बीस पल शृद्ध सीसा डाल कर नीचे से अग्नि लगावे सीसे के गलने पर एक तोला शुद्ध पारा मिला देवे फिर लोहे की कडछी से हिलाता जावे और नीचे लिखे हुए क्षारों में से थोड़ा थोड़ा डालता जावे, अर्जुन वृक्ष (कोह) का खार, बहेडे का क्षार, हर्र का खार, अनार का खार और अपामार्ग (ओंगा आधाझाडा) का खार इन क्षारों को पृथक् २ एक २ पल लेवे इस प्रकार २० बीस दिन रात तीव्राग्नि से पकार्व और लोहे की कड़छी को दोनों हाथों से पकड़ कर खूब हिलावे तो सीसे की लाल तथा कबूतर के समान रंगवाली भस्म होगी इस प्रकार भस्म करने से नाग समस्त दोषों से मुक्त होकर अर्थात् निर्दोष होकर अत्यन्त रसायन होता है।।३४३-३४८।।

### तथा च

हतमुत्थापितं सीसं दशवारेण सिध्यति । तन्मृतं सीसकं सर्वदोषमुक्तं रसायनम् ॥३४९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ–सीसे को कडाई में डाल नीचे से तीव्राग्नि को देवे फिर पीपल और इमली की छाल का चूरा सीसे से चौथाई लेकर थोड़ा थोड़ा डालता जावे और हिलाता जावे इसे प्रकार एक प्रहर में सीसे की भस्म हो जायगी उस भस्म को मित्रपंचक (गुड, गूगल, घी, णहद, सुहागा) के साथ मर्दन कर अग्नि में चरख देवे तो सीसा फिर अपने रूप को प्राप्त होता है, उस सीसे की पूर्वोक्त रीति से भस्मकर फिर जीवित करे अर्थात् मित्रपंचक से जिवावे, इस प्रकार दस बार करने से सीसा शुद्ध हो जायगा, उस सीसे का हुई भस्म समस्त दोषों से रहित और रसायन होती है।।३४९।।

### तथा च

अश्वत्थचिंचात्वग्भस्म नागस्य चतुरंशतः । क्षिपेन्नागं पचेत्पात्रे लोहदर्व्या च चालयेत् ॥३५०॥ यामाद्भस्म तदुद्धृत्य भस्मतुत्या मनः शिला । जम्बीरैरारनालैर्वा पिष्ट्वा रुद्ध्वा पुटे पचेत् ॥३५१॥ स्वाङ्गशीतं पुनः पिष्ट्वा विंशत्यंशशिलायुतम् । अम्लेनैव तु यामैकं पूर्ववत्पाचयेत्पुटे ॥ एवं षष्टिपुटैः पक्वो नागः स्यात्सुनिरुत्थितः ॥३५२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सीसे से चौथाई पीपल और इमली की छाल की राख लेनी चाहिये. फिर सीसे को खिपरे में गलाकर लोहे की कलछी से चलाता जावे और थोड़ी २ पीपल तथा इमली की राख को डालता जावे, इस प्रकार एक प्रहर में भस्म हो जायगी। इस भस्म के समान शुद्ध मैनशिल को मिलाकर जंभीरी के रस से अथवा कांजी से घोट टिकिया बनाय और शरावसंपुट में रखकर गजपुट में फूंक देवे स्वांगशीतल होने पर निकाल उसमें २० बीसवाँ भाग मैनणिल मिलाकर १ एक प्रहर तक जँभीरी के रस से अथवा कांजी से घोटे फिर गजपुट में फूंक देवे, इस प्रकार ६० साठ बार करने से सीसे की निरुत्थ भस्म होगी इसमें सन्देह नहीं है॥३५०-३५२॥

शिलया रविदुग्धेन नागपत्राणि लेपयेत् । मारयेत्पुटयोगेन निरुत्यं भस्म जायते ॥३५३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-सीसे के समान मैनशिल को आक के दूध से पीस सीसे के पत्रों पर

लेप कर देवे, फिर शराबसंपुट में गजपुट में फूंक देवे, इस प्रकार सात बार करने से सीसे की निरुत्थ भस्म होगी॥३५३॥

# मुर्ब का कुश्ता अकसीरी बजरियः मन्सिल (उर्दू)

एक शाहसाहब का नूसखा हमजामें जिसका एक नूसखा खालिस का मकवूल बाजार है, मगर इसका इम्तहान नहीं हुआ जब वह सही है तो जरूर यह भी सही होगा। सिफत सूर्बमुसफ्फा कि अस्सी मर्तब गलाकर रोगन कुंजन में डाला जावे। पावआस्तर मन्सिल कनेरी अव्वल मन्सिल को नारंगी तुर्श के अर्क में खुब सहक किया जावे और दूचन्द सह चन्दमें तस्किमा कर दिया जावे और सहकही में तस्किया हो उसको हम वजन राख पीपल में आमजे करके सुर्व के पत्तर बारीक करके उस पर इसी अर्क के जरियः तिला करे और खुश्क करके किसी जर्फ गिली में रखकर गजपूट की आंच दे कुश्ता हो जावेगा। शायद रंग गुलाबी रहेगा एक सूर्ख एक तोला कमर को वरंग

(सुफहा १६ व १७ असबार अलकीमिया १६/८/१९०७)

# पीतल की उत्पत्ति

रीतिर्हि चोपधातुः स्याताम्रस्य यशवस्य च । पित्तलस्य गुणाः प्रोक्ताः स्वयोनिसदृशा बुधैः ॥३५४॥

(रसराजमुन्दर)

अर्थ-पीतल को ताम्र तथा जश्त की उपधातु जाननी क्योंकि पीतल तांबा और जश्त से बना हुआ है इसलिये विद्वानों को पीतल में ताम्र और जञ्त के समान गुण समझने चाहिये॥३५४॥

# पीतल के भेद

रीति का द्विविधा प्रोक्ता तत्राद्या राजरीतिका । काकमुण्डी द्वितीया स्यात्तयोराद्या गुणाधिका ॥३५५॥

(रसराजमुन्दर)

अर्थ-राजरीति और काकमुण्डी के भेद से पीतल दो प्रकार की होती है, इन दोनों में राजनीति नाम की पीतल अधिक गुणवान होती है।।३५५॥

# पीतल की परीक्षा

संतप्ता काञ्जिके क्षिप्त्वा ताम्रा स्याद्राजरीतिका । काकमुण्डी तु कृष्णा स्यान्नासौ सेव्यास्ति रीतिका ॥३५६॥

(रसराजमुन्दर)

अर्थ-पीतल को तपाकर कांजी में बुझाने से तांबे का जिसका रग निकले उसको राजरीति कहते हैं और जिसका रंग काला निकले उसको काकमुण्डी कहते हैं, काकमुण्डी का सेवन वर्जित है।।३५६।।

# पीतल के गुण

रीतिस्तिक्तरसा रूझा जन्तुन्नी साम्रापत्तनुत् । कृमिकुष्ठहरा योगात्सोष्णवी र्या च शीतला ॥३५७॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पीतल (जिसको राजरीति कहते हैं) स्वाभाविक कडुवा, रूसा, कृमिनाशक, और रक्तपित्त को दूर करती है, कोढ को नष्ट करती है यह पीतल परिपाक में उष्ण अर्थात् साने में गरम है और बाह्यप्रयोग करने में भीतल है।।३५७॥

# काकतुण्डी के गुण

कांकतुण्डी गतब्रेहा तिक्तोष्णा कफपित्तनुत् । यक्नत्पलीहहरा शीतवीर्या च

परिकोर्तिता ॥३५८॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-काकतुण्डी नाम की पीतल विशेष रूखी है, गरम, कडुवी, कफ पित्त को दूर करती है, जिगर और तिल्ली को नष्ट करती है और दाह्य प्रयोग में शीतल है।।३५८।।

# भस्मोपयोगी पीतल

गुर्बी मृद्वी च पीताभा साराङ्गी ताडनक्षभा । सुक्रिग्धा मसृणाङ्गी च रीतिरंतादृशी शुभा ॥३५९॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-बजन में भारी चिकीन तथा पीली हथोड़े की चोट से जो फटे नहीं और जो खरखरी न हो वह पीतल उत्तम होती है इसको राजरीति कहते हैं।।३५९।।

# भस्म के अयोग्य पीतल

पाण्डुपीता सरा रूक्षा वर्बुरा ताडनाक्षमा । पूतिगंधा तथा लघ्वी रीतिर्नेष्टा रसादिषु ॥३६०॥

(रसरत्नसमुच्चय)

जो पीतल हरयाई (सब्जी) लिये हुए पीले रंग की हो खरखरी हो, रूखी हो, शब्द मंदवाली हो, और चोट से फटनेवाली हो, तथा हलकी हो वह रसादिकों में लेने योग्य नहीं है।।३६०।।

# पीतल की शुद्धि

तप्ता क्षिप्ता च निर्गुण्डीरसे क्यामारजोन्विते । पंचवारेण संशुद्धिं रीतिरायाति निश्चितम् ॥३६१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-निर्गृडी के रस में हलदी को मिलाकर एक मिट्टी के पात्र में भर देवे फिर पीतल के पत्तों को तपाकर उस रस में बुझा देवें इस प्रकार पांच बार बुझाने से पीतल शुद्ध हो जायगी।।३६१।।

# पीतल के भस्म की विधि

निम्बूरसशिलागन्धवेष्टिता पुटिताऽष्टधा । रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथायथम् ॥३६२॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पीतल के समान मैनसिल और शुद्ध गंधक को मिलाकर नींबू के रस से घोटे फिर पीतल के पत्रों पर लेप कर शराब संपुट में रख गजपुट देवे इस प्रकार ८ आठ बार पुट देने से पीतल की भस्म होगी उस भस्म को यथायोग्य देनी चाहिये।।३६२।।

पीतल की भस्म ताम्रभस्म के समान करने का उपदेश तास्रवन्मारणं तस्याः कृत्वा सर्वत्र योजयेत् ॥३६३॥

(रसरत्नंसमुच्चय)

अर्थ-जिस प्रकार तांबे की भस्म की जाती है उसी प्रकार पीतल की भी भस्म करनी चाहिये, और उसको सर्वत्र काम में लावे।।३६३।।

# पीतल भस्म का प्रयोग

मृतारकूटकं कान्तं व्योमसत्त्वं च मारितम् । त्रयं समाशकं तुल्यं व्योषजन्तु झसंयुतम् ॥३६४॥ ब्रह्मबीजाजमोदाग्निभल्लातिलयुतम् । सेवितं निष्कमात्रं हि जन्तु झं कुछनाशनम् । विशेषाच्छेवतकुछ झं दीपनं पाचनं हितम् ॥३६५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-पीतलभस्म, कांतिसार, अश्वसत्त्व की भस्म इन तीनों को समान भाग लेकर पीसे फिर इनके समान भाग अर्थात् ये तीनों धातु एक एक तोला हो तो सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, ढाक के बीज, अजमोद, चित्रक, भिलावा और तिल इन सबको मिलाकर ३ तीन ही तोला चूर्ण किया हुआ लेना चाहिये इन सबको मिलाकर कांच के पात्र में रख देवे फिर इसमें से ३ तीन माणे नित्यप्रति प्रातःकाल सेवन करे तो उदर में जितने प्रकार के कृमि हैं, वे सब नाग को प्राप्त होते हैं, तथा कुछ भी दूर होता है और विशेष कर यह श्वेत कुष्ठ को नाण करता है, यह प्रयोग दीपन अर्थात् भूख लगानेवाला तथा खाये हुए पदार्थ को पचानेवाला है और हित है।।३६४।।३६५।।

पीतल की द्रुति करने की विधि

सुवर्णरीतिकाचूर्णं भक्षितं विष्ठितं पुनः । छागेन कृष्णवर्णेन मत्तेन तरुणे च ।।३६६।। तल्लिप्तं खर्प्परे दग्धं द्रुतिं मुंचित शोभनाम् । चतुर्दशलसद्वर्णसुवर्ण सदृशच्छिवः । देहलोहकारी प्रोक्त युक्ता रसरसायने ।।३६७।।

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-उत्तम पीतल के चूर्ण को कृष्णवर्ण, उन्मत्त, जवान बकरे को खिलावे, फिर उसकी मेंगनी को पानी में मैदे के समान सूक्ष्म पीसकर एक कूंडे में लेपकर मुखा देवे फिर उस कूंडे पर दूसरा कूंडा रख कपरौटी कर देवे जिसमें दवाई लगाई हो उसको ऊपर रख देवे और दूसरे को नीचे रखे तदनन्तर कड़ों की आंच देवे तो नीचे के कूंड़े में पीतल की दुति हो जायगी और उसका रंग सुवर्ण के समान होगा, इसको रस तथा रसायन में मिलाकर सेवन करना चाहिये॥३६६॥३६७॥

# कांसे की उत्पत्ति का वर्णन

अष्टभागेन ताम्रेण द्विभागकुटिलेन च । विद्वुतेन भवेत्कांस्यं तत्सौराष्ट्रभव शुभम् ॥३६८॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-आठ भाग तांबा और दो भाग सीसा इन दोनों को मिलाकर गलावे तो कांसा बन जायगा सौराष्ट्र (सूरत) देश का बना हुआ कांसा उत्तम गिना जाता है।।३६८।।

सम्मति-इस श्लोक में कुहिलेन इस पद के स्थान में खुरकेण ऐसा भी किसी पुस्तक में पाठ है इसलिये यह सन्देह होता है कि कांसा, ताम्र, और सीसे को गलाने से होता है। अथवा तांबा और रागं को साथ मिलाने से होता है परन्तु शास्त्रकारों के प्रमाण से यह सिद्ध हो चुका है कि कांसा दोनों प्रकार से बन सकता है इसलिये दोनों पाठ संगत (ठीक) है यथा रसराजसुन्दरे- "अष्टभागेन ताम्रेण द्विभागकुटिलेन च । एकत्र द्रावितं तस्मात्कांस्यं स्याद्भोजने शुभम् ॥" इस श्लोक से ताम्र और सीसे को साथ गलाने से कांसे का बनना बताया है और "ता स्रवपुजमाख्यातं कांस्यं घोषं च कंसकम् । उपधातुर्भवित्कांस्यं द्वयोस्तरणिरंगयोः ॥" ताम्र तथा रांग से कांसा बनता है इसको घोष और कंसक भी कहते हैं यह ताम्र और रागका उपधातु है। इसी कारण कांसे के दो भेद शास्त्रकारों ने कहे हैं जो आगे वर्णन करते हैं।।

# कांसे के भेद

कांस्यं च द्विविधं प्राक्तं पुष्पतैलकभेदतः । पुष्पं श्वेततमं तत्र तैलकं तु कफप्रवम् ॥३६९॥

(रसराजसुन्दर) अर्थ-पुष्प (फूल) और तैलक (तैलिया) भेद से कांसा दो प्रकार का होता है, उनमें पुष्पनाम का कांसा अत्यन्त श्वेत होता है और तैलक कफ को उत्पन्न करता है।।३६९॥

सम्मति–इससे स्पष्ट विदित होता है कि, पुष्पनाम का कांसा, ताम्र और रांग का उपधातु है, तैलक नामका कांसा ताम्र और सीसे का उपधातु है।।

### कांसे की परीक्षा

तीक्ष्णशब्दं मृदुक्षिग्धमीषच्छ्यामलशुभ्रकम् । निर्मलं दाहरक्तं च षोढा कांस्यं प्रशस्यते ॥३७०॥ तत्पीतं दहने ताम्नं खरं रूक्षं घनासहम् ॥ मर्दनादातज्योतिः सप्तधा कांस्यमुत्मृजेत् ॥३७१॥ (रसरत्नसमुख्यय)

अर्थ-तेजगब्दवाला, कोमल, चिकना और कुछ स्याही लिये हुए सफेद हो, साफ हो, और तपाने पर लाल वर्ण का हो इस प्रकार छ: ६ गुणवाला कांसा उत्तम कहाता है। अथवा जो कांसा पीत वर्ण का हो तपाने पर ताम्र वर्ण का हो सरसरा हो ख्या हो चोट को न सहता हो मर्दन करने से चमकने लगे इन सात गुणों से युक्त कांसा छोड़ने योग्य है।।३७०।।३७१।।

# कांसे के गुण

कांस्यं लघु च तिक्तोष्णं लेखनं दृश्यसादनम् । कृषिकुष्ठहरं वातिपत्तझं दीपनं हितम् ॥३७२॥ (रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कांसा हलका, कडुआ, गरम, लेखन, नेत्रों को हितकारी, कृमि, कोढ, बात तथा पित्त के रोगों को नाण करता है और दीपन है।।३७२।।

# कांसे की शुद्धि

तप्तं कांस्यं गवां मूत्रे वापितं परिशुध्यति ॥३७३॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कांसे को तपा २ कर गोमूत्र में बुझावे तो कांसा शुद्ध हो जायगा।।३७३॥

### कांसे की भस्म

न्नियते गन्धतालाभ्यां निरुत्यं पंचिमः पुटैः ॥३७४॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-कांसे के समान गंधक और हरताल को नींबू के रस में पीस कांसे के पत्रों पर लेप कर देवे और शराबसम्पुट में रख गजपुट में फूंक देवे इस प्रकार पांच पुट देने से कांसे की निरुत्थ भस्म होगी।२७४॥

### तथा च

त्रिक्षारं पश्वलवणं सप्तधाम्लेन भावयेत् । कांस्यारघोषपत्राणि तेन कल्केन लेपयेत् । रुद्ध्वा गजपुटे पक्वं शुद्धिमायाति नान्यथा ॥३७५॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-जवासार, सज्जीसार, सुहागा, और पांचों नोंन इन सबको नींबू के रस की सात भावना देवे फिर कांसा तथा तांबे के पत्नों पर लेपकर गजपुट देवे तो शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं अर्थात् ताम्र और कांसे की यह विशेष शुद्धि है।। ३०५।।

सम्मित-किसी २ पुस्तक में (शुद्धभस्मत्वमाप्न्यात्) ऐसा भी पाठ है वहां ऐसा समझना चाहिये कि जब तक भस्म न हो तब तक पुट देता ही जाय परन्तु वास्तव में यह विशेष शुद्धि का उदाहरण है।

# कांस्यपात्र में घृत के भोजन का निषेध

घृतमेकं विना चान्यत्सर्वं कांस्यगतं नृणाम् । भुक्तमारोग्यसुखदं हितं सात्म्यकरं तथा ॥३७६॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-केवल घृत को छोड़कर अन्य सब पदार्थ कांसे के पात्र में खाये हुए मनुष्यों के आरोग्य तथा सुख के दाता हितकारी और अपनी अपनी आत्मा के अनुकूल होते हैं।।३७६।।

पंचलोह (वर्त) निर्माणविधि कांस्यरीतिस्तथा ताम्रं नागो वंगश्च पंचमम् । एकत्र द्रावितैरेतैः पंचलोहं

### प्रजायते ॥३७७॥

(रसराजसुन्बर)

अर्थ-कांसा, राजरीति (पीतल), ताम्र, सीसा, और बंग इन सबको समान भाग लेकर गलावे तो पंचलोह नामका उपधातु सिद्ध हो जायगा। ३७७।।

### तथा च

कांस्यार्करीतिलोहाहिजातं तद्वर्तलोहकम् । तदेव पंचलोहास्यं लोहिविद्भिरुवा हुतम् ।।३७८।।

(रसरत्नसमुख्वय)

अर्थ-कांमा, ताम्र, पीतल, लोहा, और सीसा इन पांचों से बने हुए धातु तो वर्तलोह कहते हैं और उसी को पांचलोह कहते हैं।।३७८।।

# वतलोहे के पात्र की उपयोगिता

तद्भाण्डे साधितं सर्वमश्रव्यंजनसूपकम् । अम्लेन वर्जितं चातिदीपनं पाचनं हितम् ॥३७९॥

(र० र० स०)

अर्थ–वर्तलोह के पात्र में सिद्ध किया हुआ खटाई को छोड़कर सब प्रकार का अन्न और दाल अत्यन्त दीपन तथा पाचन होता है।।३७९।।

# वर्तलोह की शुद्धि

द्रुतमञ्चजले क्षिप्तं वर्तलोहं विशुध्यति ॥३८०॥

(र० र० स०)

अर्थ-वर्तलोह को तपा तपा कर घोडे के मूत्र में बुझावे तो वर्तलोह (भर्त्त) गुद्ध हो जायगा।।३८०॥

# वर्तलोह की भस्म

म्नियते गंधतालाभ्यां पुटित बर्तलोहकम् । तेषु तेष्विह योगेषु योजनीयं यथाविधि ॥३८१॥

(रसरत्नसमुच्चय)

अर्थ-एक तोले गंधक और हरताल को नींबू के रस से घोट एक तोले बर्तलोह के पत्रों पर लेप कर देवे, फिर शराबसम्पुट में रख, गजपुट में फूंक देवे इस प्रकार निरुत्थ भस्म होने पर पुट देना समाप्त करैं और उसको यथाविधि सेवन करे।।३८१।।

# वर्तलोह के गुण

हिमाम्लं कटुकं रूक्षं कफिपत्तिविनाशम् । रुच्यं त्वच्यं कृमिध्नं च नेत्र्यं मलविशोधनम् ॥३८२॥ (र० र० स०)

# इति श्रीपारदसंहितायां द्यातुभस्मवर्णनं नाम अष्टपश्चारात्तमोऽध्यायः ॥५८॥

अर्थ-वर्तलोह चर्परा रूखा कफिपत्त का नाशक है, रुचि को उत्पन्न करनेवाला, चर्म के लिये उपयोगी, कृमिविकार का नाशक, नेत्रों का हितकारी तथा मल को शुद्ध करनेवाला है।।३८२।।

> इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यास ज्येष्ठमल्लकृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां धातुभस्मवर्णनं नामाष्टपञ्चाजत्तमोऽध्यायः ॥५८॥

# स्वानुभूतधातुभस्माध्यायः ५९

# अनुभव रजत भस्म

(देशोपकारक ३१/१०/०६ की क्रिया से)

हरी मुंडी को पहले कुटवाकर बसंती के रस के छीटे दे देकर पिसवाया और गोला बनाया, जो वजन में करीब ढाई पाव के था उसमें ॥) भर चांदी का पत्र जो रुपये से बडा था रस दिया और उस पर मोटी कपरौटी करके गजपुट में १ मन कंडों की आग दे दी, ठंढा हो जाने पर चांदी को निकाला तो कुछ ऐंठसी गई, आंच की गर्मी से कुछ एक तरफ को तै भी गई और कहीं कालापान और कहीं गुलाबी भी आ गई, मगर न तो उसका आकार घटा बढा और न उसकी राख ही हुई। पत्र मुश्किल से टूटता था।

सम्मति—मेरी समझ में यह तमाम यूनानी तरकीब एक आंच में जड़ी से चांदी वा सोने के भस्म करने की गलत है १० वा २० आंच में हो सकता है।।

### अनुभव रजतभस्म

(अलकीमियां १/२/०७ की क्रिया से)

ता० २०/२/०७ को ।।) भरके तीन अंगुल चौडे गोल चांदी के पत्र (जिसको पहल १ आँच जोड तोड बूटी में लग चुकी थी) ।=) भर अर्क क्षार को ।।) भर थूहर में दुग्ध में खूब घोटे बारीक कर सुबह ९ बजे लेप करके धूप में सूखने को रख दिया ३ बजे तक सूखता रहा, बाद को फिर एक दूसरा लेप ।।) कर अर्कक्षार को ।।=) भर थूहर दुग्ध में घोटकर ४ बजे के करीब कर दिया और सुखाने को रख दिया।

ता० २१ के दिनभर सूखा, शाम को ५ बजे तीसरा लेप ॥=)भर अर्कक्षार को ॥।) भर थूहर दुग्ध में घोटकर कर दिया।

ता० २२ को पत्र दिन भर सूखा किया बाद को कंडे न मिलने से पत्र कई दिन सूखा और फिर रखा रहा।

ता॰ ६/३ को लेप समेत २ रुपये भर पत्र को २ कंडों में जो तोल में ऽ१ सेर थे रख नीचे ऊपर १॥ सेर कंडे और लगा आंच दीगई शामके ३

ता० ७ के सबेरे देखा तो पत्र ज्यों का त्यों मौजूद था सख्ती भी थी मगर बीच में उसमें कहीं २ छिद्र हो गये थे और तोले में २-१ रत्ती कम हो गया था।

सम्मिति—पीसक हरगिज न था, पर कुछ कमजोर जरूर हो गया था, तोड़ने से टूट सकता था एक आंच में जड़ी से तो कुश्ता होना पहले से ही असंभव मान लिया गया था अब क्षारसे भी १ आंच में असंभव सिद्ध हुआ।

## अनुभव रजतभस्म

(सींगियासे)

ता० ४/२/०८ को पूर्वोक्त २ रत्ती कम ५ माशे के रजत पत्रों पर ९ माशे सींगिया की पिष्टी का (जो सींगिये को सिरके में ४०-५० दिन भिगो तथ्यार किया गया था) लेपकर धूप में सुखा छोटे दीवलों को संपुट में बंद कर मुखा दिया।

ता० ५ को सूखता रहा।

ता० ६ को गढे में ३ सेर की आंच दी गई।

ता० ७ को निकाला तो चाँदी के ऊपर के लेप की बिलकुल काली राख हो गई थी, चांदी के पत्र को निकाला तो ज्यों के त्यों मौजूद थे, तोड़ने पर पहले से ही चमचोड़ थे, तोल में ५ माशे ४ रत्ती थे २ रत्ती छीजन गई।

# दूसरी आंच

ता० ७ को उक्त ५ माणे ४ रत्ती के रजत पत्रों पर उसी सींगिये की ८।। माणे पिष्टि का फिर लेपकर उन्हीं दीवलों के संपुट में रख कपरौटी कर सुखा गढे में ५ सेर कंडों की आंच दी गई।

ता० ८ को निकाल खोल चांदी को देखी तो ज्यों की त्यों चमचोड़ ही रही, किसी प्रकार का अंतर न मालूम हुआ, तोलने पर ५ मा० ३ रत्ती रही, १ रत्ती छीजन गई।

# अनुभव रजतभस्म

(पारदभस्मयोग से)

ता० १३/२/०८ को ७ माशे ६ रत्ती चाँदी चूर्ण और ७ माशे ६ रत्ती घर का बना मरक्युरिक औक्साइड दोनों को खरल में डाल जँभीरी के रस के साथ १ घंटे घोट टिकिया बना ली, जो तोल में १ तोले ३ माशे हुई इसको दीवलों के संपुट में बंद कर कपरौटी कर मुखा दिया।

ता० १४ को गढे में ३ सेर की आंच दी गई।

ता० १५ को निकाल स्रोल देखा तो चांदी की पिघलकर डली बन गई थी, तोलने पर ७ माशे ६ रत्ती थी।

सम्मिति-पारे के कुश्ते के साथ चांदी का चूर्ण ३ सेर की आंच में ही पिघल गया हालांकि अभी सीगिये के साथ ५ सेर की आंच अधजले पत्रों को दी जा चुकी है।

### अनुभव ताम्रभस्म

ता० २५/२/०७ नैपाली असली शुद्ध ४ रत्ती कम ।।) भर के ताम्रपत्र को आक के वृक्ष में पटासी से शिगफा दे रख आक का दूसरा बक्कुल उस पर लगा मुतली से बाँध दिया।

ता० २४ मार्च को यानी एक मास के बाद पेड़ की शाखा काटी, बालिश्त भर से कुछ अधिक का टुकड़ा कर उस पर मिट्टी नामा पड़ी का लेप चढ़ा ता० २४ व २६ दो दिन सुखाया। मिट्टी चटक गई इसलिये २७ को थोड़ी मिट्टी और लगा दरज बंद कर दी गई। दिन भर सुखा।

ता० २७ की शाम को महागजपुट में आंच दे दी गई। निकालने पर पत्र ज्यों का त्यों निकला, केवल ऊपरी भाग से एक अंश जलकर कोयला सा हो गया था अर्थात् एक तरह यानी ऊपर की जिल्द कोयला हो गई भी।

सम्मति-पहले भी ताम्रजारण अनुभव में एक तह ही जली थी, इस क्रिया से कोई विशेष लाभ नहीं जात हुआ।

# अनुभव ताम्रभस्म

(पं० कुलमणि शास्त्री की क्रिया से)

ता० ९/११/०७ को एक पैसा झाड़ साई लिया, जो तोल में १ तोले, ५ माशे, ३ रत्ती था। ३ छ० रांग के ढ़क्कनदार सम्पुट में ३ छटाँक भिलावों के चूर्ण को ठसाठस भर बीच में पैसे को रख संपुट बंद कर २ सेर ३ छटांक गूदड़ ऊपर लपेट गोला बना लिया।

ता० १० को उक्त गोले को निर्वात स्थान में रख उसके चारों तरफ दो चार आरने कंडे रख ४ बजे शाम के आंच लगा दी।

ता० ११ को ४ बजे शाम के देखा तो इसमें अब तक तीक्ष्ण गर्मी मौजूद थी। (क्योंकि रांग अब तक पिघलता मिला) कटोरी पिघल कर ढ़िम्मा रूप हो गई थी और कुछ हिस्सा उसका फूलकर श्वेत हो गया था जो ज्याद: फूल गया था वह खिलकर राख में मिल गया था और जो कम फूला था वह कच्चे रांग से चिपट रहा था, पैसा कटोरी के बीच में रखा मिला किंतु एक तरफ से कुछ हिस्सा इसका गलकर रांग में मिल गया था, रंग इसका जस्त का सा हो गया था, लोहे के मूसले से तोड़ा तो पिचक कर बढ़ गया और फटकर टूट गया, अंदर भी ऊपर का सा ही रंग निकला, तोल में

यह १ तोले ४ रत्ती हुआ। रांग का सा फूला हुआ हिस्सा तोल में ४ तोले ४ माणे मिला और कच्चा हिस्सा ११ तो० ३ माणे हाथ लगा। (जिसमें ९ तोले ६ माणे का कटोरी का ढ़िम्मा और १ तोले ९ माणे वह जो तै कर राख में मिल गया था। इस तरह कुल वजन १६ तोले ७ माणे ४ रत्ती मिला अर्थात् २ माणे १ रत्ती बढ़ा या यह तोल का अंतर होगा या यह आक्सीजन मिलने से बढ़ती हुई है।

## अनुभव ताम्रभस्म

(पारदभस्म योग से)

ता० १/२/०८ को १ तोले तम्म्रचूर्ण और १ तोले अंग्रेजी पीली पारद भस्म दोनों को खरल में डाल करीब ६ माणे के नींबू का रस डाल १ घंटे घोट टिकिया बना ली जो तोल में २ तोले ३ मा० थी, इसको छोटे दीवलों के संपुट में रख कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० २ को सूखता रहा।

ता० ३ को सवा हाथ चौड़े और सवा हाथ गहरे गजपुट में आंच दी।

ता० ४ को निकाल खोल देखा तो टिकिया की रंगत काली हो गई थी, टूटने में कठिन थी, तोड़ा गया तो अंदर भी ऊपर की सी ही रंगत थी कितु बहुत थोड़ी ताम्र की सी झलक मारती थी, तोला गया तो १ तोले ६ रत्ती हुई, १ तोले २ माणे २ रत्ती कम हो गई। इसको फिर पीसा तो खरखरा चूर्ण बन गया उसको दही पर डाल थोड़ी देर रख देखा तो रंगत हरी पैदा न हुई।

# वूसरी आँच

ता० ५ को इस चूर्ण में फिर १ तोले पूर्वोक्त पारद भस्म मिला सुखा कुटवाया तो तोल में ३ तोले २ र० रहा, ३ रत्ती छीजन गयी। बाद को इस चूर्ण को उन्ही दीवलों के संपुट में रख कंपरौटी कर सुखा पौन गजपुट में आंच लगा दी।

ता० ६ को निकाल खोल देखा तो उक्त चूर्ण का ढिम्मा सा बन गया था। रंग पहली आंच लगकर जैसा रहा था वैसा ही रहा। तोलने पर १ तोले ६ रत्ती रहा। ११ माशे ५ रत्ती घट गया। बाद को खरल में डाल ६ घंटे पीसा तो बहुत चिकना चूर्ण बैंगनी रंग का बन गया। इसको रेखापूर्ण कहते हैं।

ता० ७ को खट्टे दही पर डाल देखा तो प्रहर भर तक रखा रहने पर भी नाममात्र को हरियाली उत्पन्न नहीं हुई, किंतु ८ प्रहर रसे रहने के बाद बहुत थोड़ी हरियाली की झलक कहीं कहीं दीख पड़ी।

# तीसरी आँच

ता० ११ को उक्त १ तोले ६ रत्ती ताम्रभस्म और १ तोले ६ रत्ती ही मरक्यूरिक ऑक्साइड (जो घर पर बनाया गया था) दोनों को १ घंटे खरल में पीस दीवलों के संपुट में बंद कर सुखा दिया।

ता० १२ को गढ़े में ११ सेर की आंच दी गई।

ता० १३ को निकाला तो रंगत इसकी करीब करीब पहले की सी ही ती

किंतु पीसने से नरम पिसा और बारीक हो गया।

ता० १४ को इसमें से थोड़ी सी भस्म को खट्टे दही पर डाल देखा तो शाम तक रक्खे रहने पर उसमें हरियाई न माल्म हुई, किन्त् दूसरे दिन-

ता० १५ को जब देखा तो भस्म के आसपास बहुत थोड़ी हरी झलक मारती थी। आज इस पर दो चार बून्द नीम्बू का रस और डाल दिया।

ता० १६ को देखा को कुछ नीली हरियाई और बढ़ गई थी जिससे सिद्ध हुआ कि ताम्रभस्म हुआ तो अवस्य किन्तु पूर्ण रीति से नहीं।

# संगरासल अर्थात् ताम्र की कच्ची भस्म

ता० २०/६/०८ को ४। तोले ताम्र के छोटे छोटे टुकडों पर लेखानुसार ताम्र से १ अर्थात् १ तोले ६ रत्ती पारा उँगलियों से मल मल कर चढ़ाया तो पत्रों पर सफेदी आ गई किन्तु पत्रों के दुबारा तोलने पर उतनी ही तोल रही, बढ़ी नहीं जिससे सिद्ध हुआ कि ताम्र में पारे का अंग बहुत ही कम आया। अतएव उक्त पारे को (जो छीज कर १० माग्ने रह गया था) और ताम्र के समान ४। तोले गन्धक को (जो बेग्नुद्धी आंवलासार तुलायंत्र की निकली हुई थी) दोनों को खरल में पीस बारीक कजलीहोजान पर नींवूक रस से लेही सी कर उसमें उन पत्रों को खूब लपेट बची दवा नीचे ऊपर रख गराब संपुट में बन्द कर कपरौटी कर मुखा गजपुट में आरने कड़ों की आंच दे दी।

ता० २१ को निकाल खोल देखा तो पत्र जलकर श्याम रंगत के हो गये थे अर्थात् संगरासख बन गया था, किन्तु पत्थर पर घिसने से काली लकीर बनती थी। (सुरख लकीर जिससे बने वह अच्छा समझा जाता है) अतएव इस शंका से कि इसमें गन्धक का अंश रह गया हो उसी प्रकार फिर संपुट कर गजपुट में एक आंच और दी किन्तु कुछ अन्तर न पड़ा। तोल इसकी इस समय ५ तोले ४ माश है।

प्रश्न-यह तोल आक्सीजन मिल जाने से बढ़ी या गंधक पारे के अंग रह जाने से ?

# संगरासल (उपरोक्त क्रिया का पुनः उद्योग)

ता० २३/१०/०८ को ५ तोले ताँबे की चहुर (जो रूपये की बराबर मोटी होगी) के टुकड़ों पर १। तोले पारा और ३।। तोले गंधक को नीबू के रस में घोट लेपकर संपुट कर कुछ कम गजपुट की आंच दी गई। निकालने पर मालूम हुआ कि गंधक पूरा नहीं जला इसलिये दूसरी फिर उतनी ही आंच दी गई तब भी गन्धक जली हुई अवशेष मिली और पत्र जलकर काले रंग के पीसक हो गये, लकीर काली देते थे।

सम्मति-अबकी बार भी पारे गंधक का प्रमाण अधिक और अग्नि का प्रमाण कम रहा। आगे ऐसे ही मोटे १ छटांक पत्रों पर ६ माणे पारा और २ तोले गंधक की पिष्टी का लेप कर पूरे गजपुट अर्थात् १। हाथ लंबे चौड़े गजपुट में आंच दी जावे।

# संगरासल (उपरोक्त क्रिया का तीसरी बार उद्योग)

ता ० ३/११/०९ को ५ तोले ताम्र की चहर के टुकड़ो पर २ तोले गंधक आंवलासार और ६ मा० पारद की जंभीरी रसयुक्त बनी पिष्टी का लेपकर बाकी पिष्टी नीचे रख गराव संपुट में बन्द कर १। हाथ लंबे चौड़े गजपुट में आंच दे दी।

ता० ४ को निकाला तो ताम्र के टुकड़े पीसक हो गये थे और कोई कोई फूलकर पीले भी होगये थे। रंग काला रहा किन्तु किसी पत्र पर थोड़ी २ ताम्र की सी रंगत थी। इस कारण लकीर किसी पत्र से ललाई लिये और किसी से काली बनती थी।

सम्मति-इस संगरासखन ने खिजाब में काम दिया। आगे से आँवलासार गंधक की जगह लौनिया ली जाय जो दाम में सस्ती हो और तेजी में कम हो जिससे अबकी बार से कुछ अधिक कचाई रहकर अधिक ललामी रहे।

# ताम्रभस्म के अनुभव

ताम्र को जो नैपाली बतलाया गया और बनारस से आया तोल में ५ छटांक था।

# शुद्धि

शुद्धि के लिये नीचेकी चीजों में ७-७ बुझाव दिये गये न्यारिये से धोंक

वाकर पक्के कोयलों में तपाकर ताम्न को बढ़वाकर पत्र करा लिये गये थे, जो अठन्नी वा चबन्नी की बराबर मोटे और १॥ अगुल चौड़े और ४ अंगुल लंबे थे।

एक दफे तेज आंच लगने से पिघलकर ३-४ पत्र कुछ आपस में चिपट भी गये थे वह छुटा दिये। इसलिये बहुत तेज आंच भी न होनी चाहिये।

एक बात का ध्यान और रखना चाहिये कि जब एक चीज में बुझाव लग चुके तो पत्र धो डाले जाया करें जिससे जो मैल ऊपर लग जाता है वह छूट जाया करे, शुद्धि की चीजें ये हैं--

१ गोमूत्र, २ तैल ३ आक का दूध, ४ नीबू और जंभीरी का रस, ५ इमली के पत्तोका रस ६ ग्वार के पट्टे का रस, ७ मठा, ८ शहद, ९ दूध और घी मिला हुआ सब चीजें आध आध सेर थीं। सब में ७-७ बुझाव लगे अर्थात् ६३ बुझाव १ दिन में लगे।

### ताम्रभस्म

- (१) मुजरिंबात फीरोजी की पत्र ४३ वाली क्रिया से ३/३/०६-६ माशे ताम्र के पत्र को १ छटांक पतीस की लुगदी में रख संपुट कर १५ सेर की आंच दी गई तो कोई नतीजा नहीं हुआ। (गजपुट की आंच से कदाचित् कुछ फल होता)
- (२) ४/३/०६-कीमियाई मशर की २२ पत्र की क्रिया से ६ माशे के ताम्रपत्र को २॥ तोले जमालगोटे और २॥ तोले भिलावें की लुगदी में रख संपुट कर २० सेर की आंच दी गई तो कोई नतीजा नहीं निकला। (गजपुट की आंच से कदाचित् कुछ फल होता)
- (३) ५/३/०६-मुजरिंबात फीरोजी की पत्र ४३ वाली क्रिया से ६ माणे के ताम्रपत्र की ३ दिन तक थूहर के दूध में भिगोकर (फिर थूहर के दूध के खुश्क होने से जो मलाई सी पड़ गई थी उसको घोटा तो चमचौड़ सी हो गई उसको पत्र पर लपेटकर) ३ छटांक प्याज की लुगदी में रख २ कपरौटी कर ३५ सेर की आंच दी गई तो तांबे के पत्र के दोनों तरफ से कागज की बराबर मोटा काला पत्र जला हुआ मिला, लेकिन यह समझकर कि यह लेप की हुई दवा है, उसे फेंक दिया किन्तु वास्तव में एक अंश ताम्र का फूंका हुआ था, अर्थात् इस क्रिया से १/४ भाग ताम्र को श्याम रंग की भस्म किया। यदि लुगदी का वजन और आंच का वजन अधिक हो तो अधिक काम निकालने की उम्मीद है।

(४)६/३/६-किताब मजहूल उलइस्मकी ३४ न० वाली तरकीबसे-से-

सेर भर गुलावास की जड़ी की लुगदी में २ पत्र बराबर बराबर तांबे के रख कपरौटी कर मनभर की आंच दी गई तो दोनों पत्रों के दोनों तरफ से मोटे कागज की बराबर पत्र जलकर स्याह भस्म होकर जुदा हों गये तोलने से ६ माशे भस्म और ६ माशे तांबे का पत्र निकला, यह तांबे का पत्र भी इतना निर्बल हो गया था जो हाथ से टूट जाता था। (ऊपर की क्रिया से यह क्रिया अच्छी रही)

- (५) ७/३/०६ किताब मशर की २१ पत्रवाली क्रिया से ६ माशे के पत्र पर १ तोला फिटकिरी आक के दूध में पीस लेपकर दोनों तरफ पत्र दे कपरौटी कर मनभर की आंच दी तो कुछ अंश की क्याम भस्म हो गई मगर फिटकिरी से चिपक गया और कोई विशेषता इस क्रिया में न थी।
  - (६) ८/३/०६ किताब मजहूलउल इस्म की २७ नं० वाली क्रिया

से-

एक सेर आक के फूलों को कूट हांडी में तांबे के पत्रों के नीचे ऊपर रख ऽ। दूध आक का डाल ३ प्रहर वन की लोंदो की आंच लगी तो जितना असर नं० ३ की क्रिया से हुआ था उतना भी नहीं हुआ। यह तरकीब संखिये के लिये ठीक हो सकती है, ताम्र के लिये नहीं।

- (७) १२/३/०६ पंडित श्रीनारायणजी काणीवाले तरकीब से तांबे के पैसे को और तांबे के पत्रों को और चांदी के टुकडों को तीन जगह जुदा जुदा एक ढ़ाक की लकड़ी में जो ७ अंगुल मोटी थी और जिसमें ३ जगह डाटदार छिद्र किये उन छिद्रों में घीग्वार का गूदा और दूधी रख यह चीजें रखी गईं और महागजपुट की आंच दी गई तो कुछ भी फल न हुआ, पैसे का कुछ हिस्सा काला सा हो गया कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चांदी पिघल कर रवे बन गई पत्र अलबत्ता कुछ ऊपर नीचे फुंके जैसे कि गुलवास (गुले अब्बास) में फूंके थे। (निश्चय एक आंच में ताम्न के पैसे का पकना अंसभव है-कंटकवेधी पत्र फुंके तो फुंके)
- (८) १५/३/०६ अब तक जो शुद्ध ताम्न के पत्रों को आंच देने से भस्म हाथ लगी थी और जो काली रंगत का था उस सब ।।।) भर को खरल में पीसा गया तो मुखर रंगत निकली फिर उसको आक और सैहुंड कांटेदार के दूध में घोट कर टिकिया बना मुख़ा गुलवास की जड़ के बीच रख कपरौटी कर १ मन की आंच दी गई तो टिकिया बड़ी कड़ी हो गई। (उम्मीद नहीं कि जड़ी से कभी भी ताम्न एक आंच में फूंक जावे)

(c/3)०६ आज फिर उपरोक्त टिकिया को आक के पत्नों के रस में घोट टिकिया बना सुखा २ पत्तों में ही लपेट थोड़ी कपरौटी कर १० सेर की आंच दी गई तो भी बहुत कड़ी टिकिया निकली। (ताम्र बड़ी कठिन चीज है)

### मुक्ताभस्म

ता० ३०/९/०८ को ६ माणे अनबिंधे मोतियों को छोटी सी कुलियां में भर करीब १ तोले गाय का कच्चा दूध डाल (कुलिया आधी खाली रखी) खपीरे के गोल घिसे ढक्कने से कुलिया का मुख बन्द कर कपरौटी कर सुखा ४॥ बजे गर्त में ७॥ सेर आरने कण्डों की आंच दे दी।

ता० १/१० को खोला तो कुल मोतियों की रंगत श्वेत साबूदाने की सी हो गई थी और कुछ नीचे चूर्ण सा था, वैसे ही कुलिया में बन्द रखे रहे।

ता० २ को देखा तो मोती बिलकुल फूल गये ये और बहुत से चूर्ण हो गये थे।

सम्मति-ठीक फूंके।

# लोहभस्म

तीक्ष्ण लोहे को अर्थात् एक तलवार को जो इतनी सख्त थी जो हाथ के नवाने से टूट गई और जिसको किसी लोहार ने फौलाद और किसी ने अच्छा खेड़ी बतलाया, शोधा गया।

# शुद्धि

51 वित्तलवार के टुकड़ें के लोहें को सात सात बुझाव मीठे तेल गोसूत्र, कांजी, कुलथी में एक एक बुझाव सेहुँड और थूहर के दुग्ध में एक बुझाव आक के दूध का लेप कर त्रिफला के काढ़े में और तीन बुझाव, इसली के खटाई का लेपकर त्रिफला के काढ़े में तीन बुझाव, इसली और नींबू के रस में तीन और तीन तीन बुझाव सम्हालू और केला की जड़ के रस में और तीन तीन बुझाव घीग्वार आक और शहद में और पांच बुझाव घी, दूध में मिले हुए में दिये गये तो करीब 51 के तैयार रहा। पश्चात् उसका रेत से चूर्ण कर दिया गया तो १८ तोले तैयार रहा। इस १८ तोले बुरादे में ६ गुना गोमूत्र जला दिया तो २०11 तोले वजन रहा।

सिंग्रफ की शुद्धि

ऽ। निसंग्रफ रूमी को दोलायंत्र से करीब दोपहर जयंती के रस में औटाया गया तो ऽ। दमीजूद रहा।

# हिन्दीटीकासमेता नक्शा लोहभस्म

| तादात<br>आंच | किस औषधिमें                         | आंच का<br>प्रमाण         | वजन जो<br>रखा गया | वजन जो<br>निकला | विशेष वार्ता                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3            | घीगुवार                             | गजपुट                    | २०तो० ६मा०        | २२तो० ६मा०      | टिकिया बना कर संपुट दी गई ।                                                                                                                            |
| Ę            | वनतुलसी                             | गजपुट                    | २२तो० ६मा०        |                 | नौ आंच लगने के बाँद टिकिया में कुछ सस्तगी आ गई<br>और लोहा पीसक हो गया।                                                                                 |
| 3            | पतालग डोडी<br>यानी गरुड दूबी        | गजपुट                    | २५तो०             | २४॥तो०          | इस बार आंचके खतम होनेपर अर्थात् एक तरकीब खतम होनेपर<br>लोहा बारीक फुसफुसा जाहरा भस्मकी सूरत में तैयार हो गया।                                          |
| 6            | घीग्वार प्रतिपुट<br>१।।।तो० सिंग्रफ | गजपुट                    | २४॥तो०            | २३॥तो०          | हरपुट मे शतोला सिंग्रफ मिलाकर घीग्वारके रसमें घोटकर<br>८ आंच दीगई वजन हर आंचमें बराबर ही निकलता था<br>१ बार संपुट फट जाने से १ तोला लोहा छीजगया टिकिया |
| २            | मूशलीका काढ़ा                       | ऽ५से० कंडे<br>ऽ७से० कंडे | २३॥।तो०           | २३॥।सो०         | सस्ता रंगत मुस्तीमाइल मामूली रीति की भस्म तैयार होगई<br>जड़ियो का गुण पैदा करनेके लिये और पुट दिये गये।                                                |
| 3            | त्रिकुटाका क्वाथ                    | ऽ७से० कंडे               | २३॥।तो०           | २३॥।तो०         | टिकिया बहुत फुसफुसी सी रंगत उत्तम अरुण।                                                                                                                |
| 3            | त्रिफला क्वाथ                       | ७से०+७से०<br>१० सेर      | २३॥।तो०           | २३॥।तो०         | त्रिफला के पुट से स्याही आ गई।                                                                                                                         |
| 3            | हरिद्रा क्वाथ                       | १० सेर                   | २३॥।तो०           | २३॥।तो०         |                                                                                                                                                        |
| à            | भागरेका स्वरस                       |                          | २३॥तो०            | २३॥तो०          | बनिस्वत हलकी आंचोंके गजपुटकी आंचसे सस्तगी और सुरखी<br>ज्यादा पैदा हुई अतएब जड़ियोंके पुटमें लोहेको गजपुटकी<br>आंच देना मुनासिब मालूम होती है ।         |
|              |                                     |                          |                   | २३॥।तो०         | इसके पुट देने से सुर्खी पैदा होती है।                                                                                                                  |
| 8            | वड़ की जटा                          | गजपुट                    | २३।तो०            |                 | इससे सस्ती और स्याही पैदा होती है।                                                                                                                     |
| 3            | शतावर क्वाथ                         | गजपुट                    | २३॥।तो०           | २२॥तो०          | आसिरी दो आंच में टिकिया मुखाकर दी गई जिससे                                                                                                             |
| 3            | असगंध क्वाथ                         | आधा गजपुट                | २२॥।तो०           | २२॥तो०          | फुसफुसाहट और टिकिया अधिक मालूम हुई।                                                                                                                    |
| 3            | मुलहटी क्वाथ                        | गजपुट                    | २२॥।तो०           | २२॥।तो०         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                  |
| 3            | हरे गोखरूका रस                      | गजपुट                    | २२॥।तो०           | २६॥ तो०         | इसके पुट से वृजन बढ़ जाता है।                                                                                                                          |
| 3            | गिलोय क्वाथ                         | गजपुट                    | २६॥तो०            | २६।तो०          |                                                                                                                                                        |
| 3            | खिरैटी यानी<br>बलाका रस             | गजपुट                    | २६।तो०            | २५॥तो०          |                                                                                                                                                        |
| 3            | पुनर्नवायानीसाठ                     | गजपुट                    | २५॥तो०            | २६ तो०          |                                                                                                                                                        |
| 3            | बेरकी जड़की                         | गजपुट                    | २६तो०             | २५॥तो०          |                                                                                                                                                        |
| 8            | छालका क्वाथ<br>हरे आंवलेका रस       | गजपुट                    | २५॥तो०<br>२५तो०   | २५॥तो०<br>२५तो० | इस पुट से लोहा लोहे के खरल में घोटा गया ।                                                                                                              |
| 2            | सहमलकी जड़की<br>छाल का क्वाथ        | गजपुट                    |                   |                 |                                                                                                                                                        |
| 2            | गायका दूध                           | ३/४गजपुट                 | २५तो०             | २५तो०           | मुनक्काके पुटमें लोहा खरलमें चिमट जाता है ।                                                                                                            |
| 3            | मुनक्का क्वाथ                       | गजपुट+गजपुट<br>१/३ गजपुट | २५ तो०            | २४॥तो०          | मुनवनाव दुवन वाल वार वाल वार वाल                                                                                   |
| 8            | दही                                 | १/२ गजपुट                | २४॥।तो०           | २४॥तो०          |                                                                                                                                                        |
| 8            | त्रिफला क्वाथ                       | १/२ गजपुट                | २४॥तो०            | २४॥तो०          |                                                                                                                                                        |
| 8            | दही                                 | १/२ गजपुट                | २४॥तो०            | २४॥तो०          |                                                                                                                                                        |
| ,            | त्रिफला क्वाथ                       | १ मनकडे                  | २४॥तो०            | २४तो०५र०        |                                                                                                                                                        |
| 8            | दही                                 | १५० कंडे                 | २४तो०५र०          | २४तो०३मा        |                                                                                                                                                        |
| 8            | त्रिफला क्वाथ                       | १७५ कंडे                 | २५तो०३मा०         | २४तो= )आ        | ने क्या हो दिन घोट हाली आंच दीगई।                                                                                                                      |
| 8            | +                                   | +                        | २४तो= )आने        |                 | न<br>ा बारीक करनेके कारण दो दिन घोट खाली आंच दीगई ।<br>लोहा पहले सिंग्रफ के पुट देनेसे बारितर होगया था लेकिन                                           |
| 8            | त्रिफला क्वाथ                       | गजपुट                    | २४तो०७॥मा०        |                 | लोहा पहले सिग्रफ के पुट दनसे बारितर होनेपा पा सामन                                                                                                     |
| 2            | जामुनका रस                          | गजपुट                    | २४॥तो०            | २४॥तो०          | गोग मे 3/५ वारितर होगा ।                                                                                                                               |
| 3            | ग्वारपट्टेका गूदा                   | १०० कंडे                 | २४॥तो०            | २६॥तो०          | इसकी आंच से लोहे में चिकनाहट पैदा होती है।                                                                                                             |

| तादात<br>आंच | किस औषधिमें                                  | आंच का<br>प्रमाण    | वजन जो<br>रखा गया | वजन जो<br>निकला | विशेष | ा वार्ता |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------|----------|
| 8            | गोंदीकी छाल<br>का रस                         | १०० कंडे            | २६॥तो०            | २६तो०११मा०      |       |          |
| 2            | असंगध क्वाथ                                  | १०० कंडे            | २६तो०११मा०        | २७तो०६मा०       |       |          |
| 2            | बेल्दार खिरैटी<br>का रस                      | १०० कडे<br>१२५ कंडे | २७तो०६मा०         | २८तो०९मा०       |       |          |
| 2            | असंगध,मूसली,<br>सतावर,गिलोय<br>गोसरूका क्वाथ | १५० कंडे            | २८तो०९मा०         | २९तो०२कम        |       |          |
| 8            | कंघीका रस                                    | १५० कंडे            | २८तो०१०मा०        | २९तो०३मा०       |       |          |
| 8            | बड़ी खिरैटी<br>का रस                         | १५० कडे             | २९तो०३मा०         | २९तो०९मा०       |       |          |
| 8            | छोटी खिरैटी<br>का रस                         | १५० कंडे            | २९तो०९मा०         | ३० तो०          |       |          |
| 3            | बडकी जटा<br>का क्वाथ                         | १५० कंडे            | ३० तो०            | ३० तो०          |       |          |
| 9            | घीग्वार                                      | १५० कंडे            | ३०, तो०           | ३० तो०          |       |          |

जोड

९८ आंच

१२/९/१९०२ को खतम हुआ।

### अनुभव

- (१) लोहे को खरल में घोटना जरूरी है नहीं तो पत्थर के खरल में घोटने से बहुत सा पत्थर का अंग मिल जाता है।
- (२) सदैव भस्म जिस रस में घोटना हो उसमें यहां तक घोटे कि वह रस सूख कर फिर चूर्ण हो जाय और उस चूर्ण को संपुट कर पुट दे टिकिया बनाकर गीली टिकिया को संपुट कर पुट देने से कठिनता भली भांति विद्यमान रहती है और टिकिया को सुखा लेने से भी कठिनता बिलकुल नहीं जाती रहती कुछ कम हो जाती है।
- (३) संपुट पर एक या दो कपरौटी मुलतानीकी होनी चाहिये, पश्चात् मोटी कपरौटी मिट्टी की होनी चाहिये। भारी कपरौटी से शकोरे आंच सह सकते हैं, वरनः फट जाते हैं।
- (४) बाजारी हलके सौ कंडों की आंच के लिये एक कपरौटी मुलतानी और एक चिकनी मिट्टी की काफी होती है और दौ सो कंडों के लिये दो कपरौटी की आवश्यकता है।
- (५) लोहे को जड़ियों के पुट में भी गजपुट की आंच की आवश्यकता
- (६) पुस्तक में पहले पाताल गरुड के पुट देना लिखा था, इस समय उसके न मिलने के कारण बादर को उसके पुट दिये गये। लेकिन उसके पुट आदिहीमें। दिये जाने चाहिये थे क्योंकि उसके पुटों में वजन भी नहीं बढ़ा और रंगत भी किसी कदर श्यामता लिये हो गई। दनतुलसी के पुट जो बीच में दिये गये वह अंत में ही चाहिये क्योंकि बनतुलसी का कोई अंश उसमें बाकी रह जाता था इसलिये उसमें वजन बढ़ जाता था और टिकिया में

फुसफुसाहट और रंगत में सुरखी पैदा होती थी।

- (७) लोहे में घीगुवार, बनतुलसी, मूसली, बड़ की जटा, हरे गोखरू, असगंध के अधिक पुट देना चाहिये।
- (८) इस लोहे की भस्म की विधि में यदि कुछ त्रुटि रही हो तो यह हुआ कि किसी समय कपरौटी हलकी होने से संपुट टूट गये और तेज आंच लग जाने से कहीं किंदों कठिन हो जाता था।

# वंगभस्म रांग की शुद्धि

१ सेर रांग को तेल, गोमूत्र, मठा, आक के दूध में तीन तीन बुझाव दिये गये जिसमें से (असावधानी और सामान दुरुस्त न होने के कारण) छीजकर १) भर शेष रहा, लेकिन कांजी और कुलथी न मिलने से दोनों चीजें रह गईं। (वैद्यकल्पद्रुम पत्र ३२ के अनुसार)

हरताल की शुद्धि

ऽ।। सेर हरताल के पृथक् पृथक् पत्र करके दोलायंत्र से प्रथम कांजी फिर तिल के तैल फिर त्रिफला के क्वाथ में फिर पेठे के रस में एक एक प्रहर औटाया गया पहले रंगत सुनहरी थी. औटाने भर से मैली पीली हो गई। (वैद्यकत्पद्रुम पृष्ठ ५९ के अनुसार)

### रांगभस्म

उपरोक्त शुधे हुये रांग में से १४॥) भर को मिट्टी के कूंडे में इमली और पीपल की छाल डालकर (वैद्यकल्पद्रुम पत्र ३२ के अनुसार) भस्म किया उसमें से १२॥) भर तैयार हुआ, बाकी रांग के रवे रह गये।

# नक्शा वंगभस्म

| गदात   | किस औषधिमें                           | किस रस में | कितनी आंच   |         | वजन जो<br>निकाला गया | विशेष वार्ता                                   |
|--------|---------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------------|------------------------------------------------|
| 3      | हरताल ३॥)                             | नीबुका रस  | गाउदुम गढ़ा | ७) भर   |                      | दूसरी और तीसरी आंच में खराबी पड़ जाने के       |
| 2      | ७ माशे हरताल                          | 11         | "           | ६) भर   | ५) भर                | कारण १। भर कम निकली यदि सावधानी से             |
| 1      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |             |         |                      | आंच दी जावे तो बराबर वजन निकलेगा।              |
| 9      | ६ माशे हरताल                          | 11         | 11          | ५) भर   | ४॥। भर               |                                                |
| 0      | ५ माशे हरताल                          | n          | "           | ४॥।) भर | ४॥) भर               |                                                |
| 4      | 7 4141 6 10111                        | ,,         | "           | ४॥) भर  | ३॥) भर               | हरताल के समा जाने के कारण केवल नींबू के रस में |
| ۶<br>۶ |                                       | n          | गजपुट       | ३॥) भर  |                      | घोटा गया।                                      |

१ ३॥ भर नींबू के रस में घोट टिकिया बना वैसे ही (बिना संपुट के) भाग ऊपर नीचे रख कंडों में रख दिया। इस बार आधी स्याही रह गई और हरताल का बहुत ही न्युनांश बाकी रहा।

१–फिर इसको नींबू के रस में घोटकर एक आंच भाग में रखकर दी गई । स्याही दूर होकर खाकी रंगत रह गई और हरताल बहुत उड़ गई, केवल संदेह बाकी

१-फिर नींबू के रस में घोटकर गजपुट की आंच दी गई। इस बार यह सफेद हो गई और तोल में २। तोले तैयार रहा । १–उक्त २। तोले की रंगत खाकी होने से सफेद करने की कांक्षा से नींबू के रस में घोट टिकिया बना नीम के पत्तों की लुगदी में रख २० सेर कड़ों की एक आंच

और दी गई। इससे अब यह और कुछ सफेद हो गई।

मीजान १४ आंच

### अनुभव

२४॥) भर रांग की भस्म को हरताल शोधी हुई में घोट कर साधारण संपुट मे बन्दकर कपरौटी कर गजपुट में फूंका गया तो संपुट निर्बल होने के कारण या कपरौटी ठीक न होवे या आंच अधिक लग जाने से हरताल के जोर से सब रांग उड़ गया, आगे से आंच और कपरौटी सावधानी से भली भांति की जावे।

### अभ्रभस्म

गुधी हुई अभ्रक १/७/१८९३ से १/२/९६ सेर वज्जाभक (जो मुम्बई से आया था) में से ऽ१। सेर अभ्रक जो श्वेततायुक्त कच्चा था, छांट कर अलग कर दिया गया। शेष ऽ३। सेर उत्तम अभ्रक के जिसकी रंगत श्वेतता और इयामता लिये थी पृथक् पृथक् पत्र कर धो स्वच्छ कर लिया गया। उसमें २ सेर साबित पत्र और शेष चूर्ण रहा, चूर्ण में रेत का अंश अधिक समझ और बुझाव भी ठीक न लग सकने के कारण चूर्ण अलग कर केवल २ सेर की गुद्धि की गई।

उपरोक्त २ सेर अभ्रक को कढ़ाई में भरकर और ढ़क कर गर्म करकर

निम्नलिखित औषधियों में बुझाव दिये गये-

्र बुझाव सम्हालू के रस में, २ बुझाव गाय के दूध में, २ बुझाव त्रिफला के काढे में, २ बुझाव गोमूत्र में दिये गये। फिर एक रात गोमूत्र में और एक रात चूका के रस में भिगोकर पानी से धो डाला गया। पश्चात् उक्त अभ्रक को बेर की जड़ के क्वाथ में २ बुझाव दिये गये, इस बुझाव से अभ्रक में सफाई और सुरस्ती आ गई। बेर के बुझाव सदा अंत में देने चाहिये क्योंकि इसका काढ़ा अरुण होता है जिससे अभ्रक की रंगत प्यारी हो जाती है।

पश्चात् हाथों से मीड चलनी से छान मोटे मोटे पत्र पृथक् कर उनको फिर उपरोक्त बेर के काढ़े में दो बुझाव दिये गये। करीब ऽ।। – के बारीक निकला और इतना ही मोटा पृथक् रह गया।

सक्षिप्त-सब अभ्रक ऽ४।। सेर जिसमें से १। सेर कच्चा अलग कर दिया गया। बाकी के पत्र खोले गये उसमें से १। सेर चूर्ण रेत मिला होने से अलग कर दिया गया। शेष २ सेर को शुद्ध किया गया जिसमें से ऽ।।।–मोटा अलग है और ऽ।।। बारीक चूर्ण भस्मयोग्य अलग है।

# अभ्रभस्म के लिये सावधानी

मिट्टी के गोलसंपुट ढ़कनेदार बनवाकर अभ्रक भरा गया और उस पर प्रथम मुलतानी और कपड़े से कपरौटी कर दी। फिर सन और चिकनी मिट्टी से कपरौटी कर १। हाथ लंबे चौड़े गढ़े में आरने कंडों की आंच दी गई। इतनी आंच से कभी कभी कपरौटी या संपुट में किसी किसी जगह खंगर हो जाता था। (अच्छा हो आगे इससे कम आंच दी जावे और अंत में तैयारी के समय केवल १ एक हाथ लंबे चौड़े गढ़े की आंच देनी ठीक होगी) और उसकी वजह से अभ्रक उस तरफ स्याह और कठिन पड़ जाता था और कम आंच में अभ्र की रंगत प्रायः अरुण रहती थी।

अभ्रक अधिक होने की वजह से पांच आंच तक एक भाग में बाद को ८४ आंच तक दो भागों में रखा गया। मिट्टी के संपुटों में रखने से मिट्टी को मेल और तेज चमकदार परिमाणुओं का मेल जो संपुर्टे में होते हैं, अवश्य हो जाते हैं अतएव और किसी प्रकार के संपुट मिल सकें तो वह काम में लायें

# नक्शा अभ्रकभस्म

| तादात<br>आंच | चीज जिसमें पुट<br>दिये गये | वजन जो<br>रखा गया | वजन जो<br>निकला | विशेष वार्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ч            | आक का दूध                  | तोले ६५           | तोले ७३         | चूंकि आदि में फूला हुआ था और खरल में न आ सकता था इस कारण दो<br>दो भागों में पृथक् कर घोट पृथक् पृथक् आंच दे परस्पर मिला दिया गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4            | कटेरी क्वाथ                | तोले ७३           | तोले ६८         | रंगत अरुणतायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4            | कुटकी क्वाथ                | तोले ६८           | तोले ६६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4            | अरंडकीजड़काक्वाथ           | तोले ६६॥          | तोले ६६॥        | रंगत अरुणतायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4            | प्याज का रस                | तोले ६६॥          | तोले ६६॥        | श्यामतायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4            | गोमूत्र                    | तोले ३६॥          | तोले ६७         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,           | सांठ का रस                 | तोले ६७           | तो०६८ मा०२      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4            | लहसन का रस                 | तो० मा            | तो० मा०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                            | <b>46-5</b>       | ७२-३            | रंगत श्यामता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4            | बिंदालफलका क्वाथ           | 6-50              | <b>६९-११</b>    | सुरखी माइल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4            | केले का रस                 | 59-83             | तो० ६९          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4            | वसंती अर्थात्              | तो० ६९            | तो० मा०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | चुकाका रस                  |                   | EC-80           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ę            | कपित्यक्वाथ                | तो० मा०           | तो० मा०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                            | EC-60             | 3-00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8            | नागरमोथेका रस              | 3-00              | 90-4            | श्रेततायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4            | ककरोंदेका रस               | 40-4              | €0-90           | वततायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4            | अमरवेलका रस                | 80-80             | E9-19           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4            | मछैछीका रस                 | £9-19             | <b>49-3</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | मकोयका रस                  | €9−3              | €9−3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n n          | चौलाईका रस                 | <b>E9-3</b>       | £8-811          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8            | चमेलीकेपत्तोंकारस          | <b>६९-811</b>     | तो० ६९          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | अडूसेका रस                 | तो०               | तो० मा०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                            | ६९                | 84-53           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ą            | लोधपठानीकाक्वाथ            | <b>६८-११</b>      | तो० ६९          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | काकड़ा श्रृंगी             | तो० ६९            | EC-88           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | का क्वाथ                   |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | भारंगी क्वाथ               | 86-88             | 66-66           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | मजीठ क्वाथ                 | EC-80             | ६८-९॥           | अरुणतायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3            | सौंफका क्वाथ               | ६८-९॥             | E8-811          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | शीतलचीनीका क्वाथ           | EC-611            | ६८-९॥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | तगरका क्वाथ                | ६८-९॥             | EC-811          | श्यामतायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3            | मकोयका रस                  | <b>46-8</b>       | 66-60           | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADD |
| 3            | हरिद्रा क्वाथ              | 66-60             | ६८-१०॥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | चित्रक क्वाथ               | EC-60             | <b>EC-8</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | त्रिकुटा क्वाथ             | 49-9              | ६८-७॥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | सब प्रकार की               |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | हरोंका क्वाथ               | 56-6              | ६८-७॥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 2          | वचका क्वाथ<br>इन्द्रायन के | ६८-७॥             | ६८-९            | अरुणतायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -            | फलोंका रस                  | 8-73              | <b>\$</b> 2-80  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8            | इमलीकेपत्रोंकारस           | 86-80             | तो० ६९          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2            | हरिद्रा क्वाथ              | तो० ६९            | EC-80           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

| नादात<br>आंच | चीज जिसमें पुट<br>दिये गये | वजन जो<br>रखा गया | वजन जो<br>निकला | विशेष वार्ता                | Files |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|              |                            | 7.01.1141         | (14)(1)         |                             |       |
| 2            | चीतेका क्वाथ               | EC-8011           | EC-8011         |                             |       |
| · 3          | फरफेंदुआका                 |                   | 40 /411         | अरुणतायुक्त                 |       |
|              | फल क्वाथ                   | EC-2811           | <b>६९-</b> २    |                             |       |
| 2            | त्रिकुटा क्वाथ             | <b>६९-</b> २      | 59-9            |                             |       |
| 2            | सब प्रकारकी                |                   | 4, ,            |                             |       |
|              | हरोंका क्वाथ               | <b>६९-</b> १      | तो० ६९          |                             |       |
| 4            | तुलसीपत्रका क्वाथ          | तो० ६९            | EC-88           | with man                    |       |
| q            | गोभीका रस                  | <b>\$</b> 2-88    | €6-90           | सुरसी माइल                  |       |
| 4            | नींबूका रस                 | ES-80             | \$Z-Z           |                             |       |
| ?            | इमलीका पन्ना               | \$6-6             | \$2-2           |                             |       |
| q            | कालीदुवका रस               | \$6-6<br>\$6-6    | ₹८-८<br><b></b> | रंगत फीकी                   |       |
| 4            | जवासेका क्वाय              | \$C-C             | €C−20           |                             |       |
| 4            | पदमाखका क्वाथ              | ₹८-१°             |                 | अरुणतायुक्त                 |       |
| 8            | खट्टे अनारका रस            | तो० ६९            | तो० ६९          | अरुणतायुक्त                 |       |
| q            | अोंगेका रस<br>ओंगेका रस    | €5−88             | €८-११<br>€८-१०  | श्यामतायुक्त                |       |
| 8            | पानका रस                   | ¢c−₹₹<br>€८−₹0    | तो० ६९          | उत्तम अरुणता                |       |
|              |                            |                   |                 |                             |       |
| Ч            | भंगका रस                   | तो० ६९            | ६८-११           | अरुणतायुक्त                 |       |
| 3            | खालिस कोयले                | तो० मा०           | तो० मा०         | विष्णुक्रान्ता अर्थात् कोयल |       |
| •            | का रस                      | <b>\$</b> 2-88    | \$8-88          |                             |       |
| 3            | ढाककी जड़की                | तो० ११            | तो० ६९          |                             |       |
|              | छालका क्वाथ                | EC-88             |                 |                             |       |
| 8            | पट्टाघीग्वार               | तो० ६९            | <b>६९-</b> २    |                             |       |
| 2            | ढाककीजड़की                 |                   |                 |                             |       |
| 1            | छालका क्वाथ                | <b>६९-</b> २      | <b>६९−</b> ३    |                             |       |
| 2            | पट्टाघीग्वार               | €9−3              | £9-4            |                             |       |
| 8            | गोरखमुंडी का क्वाथ         |                   | 59-811          |                             |       |
| 4            | त्रिफला क्वाथ              | £8-811            | 59-6            | रंगत स्याह                  |       |
|              | भागरेका रस                 | 59-6              | <b>६९-६</b>     |                             |       |
| 4            | ब्राह्मी का रस             | €9−€              | € <b>९</b> −€   |                             |       |
|              | आंवले का रस                | €9- <b>€</b>      | € <b>९</b> –€   |                             |       |
| 4            | पेठे का रस                 | £9-£              | <b>६९-</b> ६॥   |                             |       |
| 34 0         | ग्वारपट्टे का रस           | <b>६९-६11</b>     | <b>E</b> 9-0    |                             |       |
| 8            | मुंडीका रस                 | £9-0              | 59-611          |                             |       |
| 8            | बेल की जड़ की              | 17 12 12          |                 |                             |       |
| •            | छालका काढ़ा                | ६९-८॥             | 59-6            |                             |       |
| ?            | घीग्वार के                 | 4, 011            | 1,000           |                             |       |
| ,            | पट्टे का रस                | 59-6              | <b>६९</b> -७    |                             |       |
|              | बेल की जड़की               | 47.0              | 4,              |                             |       |
| 5            |                            | 50-19             | <b>६९-</b> ७    |                             |       |
|              | छाल का क्वाथ               | € 9 — 19          | <b>६९–६11</b>   |                             |       |
| 4            | वालछड़ का क्वाथ            | ६९-७<br>६९-६॥     | £9-911          |                             |       |
| 8            | पातालगरुडी क्वाथ           |                   | £9-0            |                             |       |
| 8            | असगंध क्वाथ                | 110-93            | <b>६</b> ९−६    |                             |       |
| 3            | पृष्ठपर्णी<br>             | € 9-0<br>€ 9-6    | £9-9            |                             |       |
| 8            | सालपर्णी                   | € 9 − €           | £9-C            |                             |       |
| 2            | पट्टा घीग्वार              | ६९-७<br>६९-८      | £9-0            |                             |       |
| 8            | असगंध क्वाथ                |                   |                 |                             |       |
| 9            | मेथी का क्वाथ              | 56-0              | ६९-७            |                             |       |

| तादात<br>आंच | चीज जिसमें पुट<br>दिये गये | वजन जो<br>रखा गया         | वजन जो<br>निकला | विशेष वार्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | पीपल की जड़की              |                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | छाल का क्वाथ               | ₹9-€                      | <b>६९-</b> 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9            | गिलोय का रस                | £9-4                      | £98             | अबतक ३०४ आंच लग चुकी किन्तु अब तक चमक बाकी है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9            | बड़ की जटा                 | 7, 1                      | 47-0            | जबराक २०० जाय लग युका किन्तु जब तक वनक बाका ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | का क्वाध                   | E9-8                      | तो० ६९          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9            | कौंच के बीज की             | तो० ६९                    | EC-88           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | मीग का क्वाथ               | 110 47                    | 40-11           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ę            | काढ़ा चिरवा उटंगन          | <b>\$</b> 2- <b>\$</b> \$ | 60 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | नारियल का पानी             |                           | £9-8            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4            | विदारीकंदका क्वाथ          | £9-9                      | <b>६९-</b> १    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | काढाचिरवा उटंगन            | £9-8                      | €9−3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                            | €9−3                      | €6−3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3            | तालमखाने का रस             | €6−3                      | <b>६९-</b> २    | तालमखाना भिगोकर ल्याब अलग नहीं निकल सकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9            | मूशली क्वाथ                | ₹ <b>९</b> −२             | €8-8            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9            | शंखाहूली का रस             | 66-8                      | 89-8            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4            | मूषाकर्णी का रस            | 8-8                       | ६९-५            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | बला का रस                  | E 9 - 4                   | ६९-५॥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7            | पातालगरुड़ीका रस           | ६९-५                      | E9-4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9            | सहमल की जड़की              |                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | छाल का क्वाथ               | E 9 - 4                   | 5-63            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9            | छोटी खरैंटीका रस           | 59-6                      | 59-6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | घीग्वारका रस               | 59-6                      | ६९-७॥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | १तो० सुहागा पानी           |                           |                 | चूंकि इस वक्त तक ३७आंच लगचुकी और चमकअभी बाकी है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | में घोलकर                  | ६९-७॥                     | ६९-६            | इस वास्तेचमक दूर करनेके लिये सुहागेका पुटदिया लेकिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2            | घीग्वारका रस               | <b>६९-६</b>               | 5-63            | 36 3-1. 11 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2            | कंगनी का रस                | 5-93                      | 49-611          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | घीग्वारका रस               | <b>49-611</b>             | 5-63            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ę            | कंघीका रस                  | 59-6                      | ६९-७॥           | अरुणतायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8            | बड़ी सिरैंटीका रस          | ६९-७॥                     | ६९-६।           | बड़ी खिरैंटी अर्थात् जिसका पत्ताकुछ भारी होता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8            | आक का दूध                  | ६९-६॥                     | तो० ६९          | यद्यपि ३९१ आंच लग चुकी और अबतक चमकवाकी है इसलिये इस खयालमे कि आक थूहर और सेहुंडके अितरिक्त और कोई जड़ी मारक नहीं है और आदि में यह ध्यान न था इसलिये अबके पुटोमें कमी रहगई है फिर आगके पुट देना आरंभ कियागया बड़े संपुटमें आंच कम लगनेके ख्यालमे दो संपुट रखेगये मौसम गर्मी का था दो जगह संपुट रखनेसे आंच ज्यादा तेज होगई इस कारण कोठरी जिसमें कम होता था उसकी सोटोमें उरांच पड़ गई और छत गिरकर १ संपुट टूटगया साबित संपुटमें ३५ तो० ४ मा० अभ्रक निकला और टूटे संपुटसे जो अच्छी और बड़ी डेलियां निकली और बाकी थोड़ा २ तीन शोशियोमें नं० २ व ३व ४ डालकर राख मिली होनेके कारण अलग २ रखागया बाकी राखमें मिलजानेसे हाथ न लग सका |
| 8            | घीग्वारका रस               | तो० मा०                   | तो० मा०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                            | 83-6                      | 88-4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3            | आकका दूध                   | 88-4                      | 83-0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2            | चौलाईका रस-                | 83-6                      | 83-0            | –मारक समझकर चौलाईके पुट दिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8            | छोटे गोसरूका रस            | <i>8</i> ₹- <i>9</i>      | 83-4            | 30 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2            | थूहर का दूध                | 83-4                      | ४३-५॥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | ककरोंदे का रस              | ४३-५॥                     | 83-4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 1 1                        |                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9            | बड़े हरेगोखरू<br>का रस     | 83-4                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                           |              |                | 14                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | गिलोयकारस<br>कंघी छोटी जिसका              | 83-6         | 83-9           |                                                                                                                 |
| 9   | खुरखुरा पत्ता होता है<br>वेलखिरैंटी का रस | 83−0<br>84−€ | ४५-६<br>तो० ४५ | रंगत लाल<br>रंगत लाल महापुट दिये गये निश्चन्द करनेकी कांक्षासे यह सातों                                         |
| 9   | ककरोंदे का रस                             | तोले ४५      | 84-80          | पुट महापुटको आच के दिये गये लेकिन अकसर तीक्ष्णाग्निके लगने<br>संपुट और अभ्रकको हानि पहचनेके कारण आगे से गजपट टी |
| 6   | शतावर का क्वाथ                            | 84-80        | 88-6           | देना मुनासित्र समझा-                                                                                            |
| 8   | शिवलिंगींके पंचागका रस                    | 3-88         | 88-9           |                                                                                                                 |
| 3   | काढ़ा शतावर                               | 88-9         | 83-8           |                                                                                                                 |
| 2   | घीग्वार                                   | ₹3-€         | 88-5           | रंगत निहायत लाल                                                                                                 |
| 2   | लहसनका रस                                 | 88-5         | ₹8-€           | रंगत काली तोलमें कुछ गड़बड़ होगई                                                                                |
| 7   | प्याज का रस                               | 3-88         | 83-80          | रनत कारत तालम कुछ गड़बड़ हागइ                                                                                   |
| 3   | आंवले का रस                               | 83-80        | 83-011         |                                                                                                                 |
| 2   | भांगरे का रस                              | ४३-७॥        | ¥3-911         |                                                                                                                 |
| 8   | भांग का क्वाथ                             | ४३-७॥        | 88-3           |                                                                                                                 |
| 8   | विदारीकंदका रस                            | 88-3         | 83-80          |                                                                                                                 |
| 7   | सालिब मिश्रीरस                            | 88-60        | 83-80          |                                                                                                                 |
| 4   | भंग का क्वाथ                              | 83-80        | 88-80          |                                                                                                                 |
| 8   | किसमिस का रस                              | 88-60        | 87-8           |                                                                                                                 |
| 2   | कंग का क्वाथ                              | ४२–६         | 83-3           |                                                                                                                 |
| ४७४ | जोड़ आंच                                  | तैयार हो गया |                |                                                                                                                 |
|     |                                           |              |                |                                                                                                                 |

# स्वर्णभस्म का नकशा

| तादात<br>आंच | नामऔषधिजिस्में<br>घोटा गया | तोल कंडा | वजन जो<br>रखा गया | वजन जो<br>निकला | शकल जो<br>निकली | विशेष वार्ता                                                         |
|--------------|----------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8            | गुलाब का अर्क              |          | २ तो० वर्क        | 100             | बस्ता           | गुलाबके फूलों की लुगदीमें रखकर संपुट किया गया था                     |
| 2            | गुलाब का अरक               | ५ सेर    |                   |                 |                 | इसवास्ते लुगदीकी राख मुश्किलसे अलग हुईकुछ फूंकसे                     |
| 3            | गुलेअव्वासकीजड़<br>का रस   | १० सेर   |                   |                 | कठिन            | उड़ाई गई कुछ पानीसे धोदीगई वजनी होनेसे सोनेकी<br>राख नीचे बैठ गई थी- |
| 8            | किसी औषधिमें न             | १० सेर   |                   |                 | अति कठिन        | नोट-ऐसा समझिक आंच कमलगी बिना किसी औषधिमें घोटे                       |
|              | घोटा गया                   |          |                   |                 |                 | फिरआंच दीगई तो आंचपर और कठिनता और बढ़ गई और                          |
| 4            | गुलाबकाअर्क                | ५सेर     |                   |                 | फ्सफ्सी         | कम आंच लगनेका स्थाल गलत रहा।                                         |
| Ę            | गुलाबकाअर्क                | ६सेर     | <b>२तो०बरकऔर</b>  |                 | थोड़ीफुसफुसी    |                                                                      |
|              | •                          |          | मिला दियेगये      |                 |                 |                                                                      |
| 9            | गुलेअव्वासकी               | ६सेर     | ३॥।तो०            | तो०३॥।          | थोड़ा कठिन      | दोदिनघोटागया दो दिन मुखायागया                                        |
|              | जड का रस                   |          |                   |                 |                 |                                                                      |
| 6            | गुलाबके अर्कमें भिगोये     | ६सेर     |                   |                 |                 | ३दिनघोटागया और १ दिन खुश्क कियागया                                   |
|              | हुये गुलाबकेफूलोंकारस      |          |                   |                 |                 |                                                                      |
| 9            | नीमकीजड़की                 | ६सेर     | तो०३॥-०           | तो०३॥           |                 | दो दिन खूब घोटागया फिर                                               |
|              | छालकारस                    |          |                   |                 | औरस्याहीयुक्त   |                                                                      |
| 90           | गुलाबकाअर्क                | ६सेर     | तो० ३॥            | तो०३॥           | . अतिफुसफुसी    | > - <del>*</del> - <del>C</del> - <del></del>                        |
| 99           | कचनारकीछाल                 | ६सेर     | तो०३॥             | तो०३॥।          |                 | ऽ।। सेर क्वायमें कुछदिन घोटकर खूब                                    |
|              | क्वाथ                      |          |                   |                 | श्यामतायुक्त    | सुसाकर आंच दी गई–                                                    |
| १२           | गुलाबकाअर्क                | ६सेर     | तो०३॥।            | तो०३॥           | श्यामताजातीरही  |                                                                      |
| १३           | "                          | "        |                   |                 |                 |                                                                      |

| 68 | गुलाबकेअर्कमें<br>भिगोयेगुलाबके     | ६ सेर | •      | 11    | 0                            |                 |                                                     |
|----|-------------------------------------|-------|--------|-------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|    | फुलोंका रस                          |       |        |       |                              |                 |                                                     |
| 94 | K. I. I.                            | ६सेर  |        | n     | "                            |                 |                                                     |
| १६ | तुलसीकारसऔर                         | ६सेर  | 1)     | तो०३॥ |                              | कुछ दिन घोटा ग  | या-                                                 |
|    | गुलाबका अरक                         |       |        |       |                              |                 |                                                     |
| १७ | गुलेअव्वासकीजड़<br>कारस१०तो०नीम     | ८ सेर |        |       | श्यामतायुक्त                 |                 |                                                     |
|    | कीजडकारस१०तो०                       |       |        |       |                              |                 |                                                     |
| 28 | कचनारकीजड                           | ९ सेर | ₹II-)  |       | किंचित्श्यामता               |                 |                                                     |
|    | का क्वाथ                            |       |        |       |                              |                 |                                                     |
| 86 | <b>तुलसीकारस</b>                    | १०सर  | तो०३॥। |       | श्यामताजातीरही               | १०सेरसे कम आचदे | ना अनुभवसे ठीकनहीं मालूमहुआ-                        |
| 70 | गुलाब के फूलों                      | १०सेर | ₹11-)  |       | पीलीमिट्टी                   |                 |                                                     |
|    | का रस                               |       |        |       | का रंग                       |                 |                                                     |
| 99 | ,,                                  | १०सेर | 311-)  |       | रंगतउत्तमगुलाबी              |                 |                                                     |
| 22 | "                                   | १०सर  | 311-)  |       |                              |                 |                                                     |
| २३ | ,,                                  | १०सेर | 311-)  |       |                              |                 |                                                     |
| 58 | गुलाबके माजी                        | १०सेर |        |       |                              |                 |                                                     |
|    | फूलोंकारस                           |       |        |       |                              |                 |                                                     |
| २५ | "                                   | १०सेर | 311)   |       |                              |                 |                                                     |
| २६ | गुलाबके अर्ककेयोग<br>सेनिकलागुलाबके | १०सेर | तो०३॥  | 311-) | अरुण्तायुक्त                 |                 | गोटकर मुखायागया परन्तु<br>होनेसे ठीक नसूख सका बल्कि |
|    | फूलोंकार <b>स</b>                   |       |        |       |                              |                 | ताचार आंद देदी गई–                                  |
| २७ | गुलाबकाअरक                          | १०सेर | ₹11-)  | ₹11−) | फुसफुसीअरुणतायु <del>त</del> | खतम             |                                                     |

### अनुभव

(१) गुलाब के अर्क में घोटने से फुसफुसी भस्म निकलती थी, गुलाब के फूलों के रस में घोटने से एक प्रकार की चिपक पैदा होती थी और आंच के बाद थोड़ी कठिनता रहती थी गुलेअव्वास की जड़ के रस में घोटने से भी चिपक पैदा होती थीं और अधिक कठिनता के साथ निकलता था नींबू के रस में थोड़ी कठिनता रहती थी और गुलाब के अर्क और तुलसी के रस में फुसफुसी रहती थी।

(२) आंच १० सेर से कम देना ठीक नहीं इसके कम देने से स्याही बाकी रहती थी १० सेर आंच देने से जड़ी का अंश जलकर उत्तम रंग का निकलता है।

(३) यह भस्म यूनानी विधि से की गई जो गुलदिस्ते तिजावर में दी है और अखबार अलकीमियां में दो बार जिकर आया है यूनानी इस भस्म को पुनः जीवित होने वाली मानते हैं और मेरी समझ में तौ यह भस्म नहीं बिल्क जीवित हो है क्योंकि निर्मल रस में खरल करते समय अधिक पतला कर देनें से सोने के रंग के परिमाणु खरल की तह में २५ आंच तक नजर आते रहे इस भस्म के अनुभव से यह बात अवश्य सिद्ध हो गई कि पूरी अशर्फी या रूपये की भस्म जड़ी से एक आंच में कदापि नहीं हो सकता।

# स्वर्णभस्म के पुट के निमित्त तुलायंत्र के १४ वें अनुभव से निकले पारद की विशेषशुद्धि

"गृहधूमेष्टिकाचूर्णं तथा दिधगुडान्वितम् । लवणासुरिसंयुक्तं क्षिप्त्वा सूतं विमर्दयेत् ॥ षोडशांशं तु तद्रज्यं सूतमानान्नियोजयेत् ॥ सूतं क्षिप्त्वा समं तेन विनानि त्रीणि मर्दयेत् ॥"

अर्थ-घर का धूँआं, ईट का चूर्ण, दही, गुड, सेंधा नमक, राई, ये औषधियें डालकर पारे को तीन दिन पर्यंत खरल में मर्दन करे और ये औषधि में पारे से ६ गुनी डाले पीछे नीचे लिखी क्रियाए करे। ता० २४ को १३ तोले ७ माणे ४ रत्ती पारद को (जिसमें कुछ कैन का साधारण णुद्ध था और कुछ चक्रवृती औषधालय से आया हिंगुलोत्य था और जिस पर तुलायंत्र के १४ अनुभव हो चुके थे) मृदु तप्त खल्व में डाल १ तोला ईटा खोया, १ तोला राई, १ तोला लवण, १ तोला गुड, (जो दही में घोल डाला गया था) और थोड़ा २ दही डाल ८ वजे से निरंतर मर्दन करना आरम्भ किया। दवा के गाढे हो जाने पर थोड़ा २ दहीं और डालते गये जब तक दवा पतली रही तब तक पारद पृथक् रहा जब दवा गाढी और खुक्क होने लगी पारद दवा में मिलने लगा। शाम के ७ वजे तक ११ घंटे घुटाई हो चुकने और ११ छ० दही पड़ चुकने के बाद घुटाई बंद कर खरल का ज्यों का त्यों उठा रख दिया।

ता० २५ को जो पारद दवा से पृथक् था उसे निकाल लिया जो तोल में ९ तोले १० माणे हुआ। बाकी पारे को जिसके दवा में बड़े २ रवे दीखते थे उसी प्रकार मृदु तप्त बल्व में ७ बजे से घोटना आरम्भ किया। ११ बजे तक दवा और खुक्क हो गई और चिकनापन आ गया जिससे पारा और मिल गया। अतएव घुटाई बंद कर गर्म जल से सब दवा को घो पारद को निकाला तो २ तोले ८ माणे पारा और निकला अर्थात् सब १२ तोले ६ माणे निकल आया बाकी १ तोले १॥ माणे दवा में मिला रह गया। उस पारद मिश्रित दवा का पानी नितार धूप में सुखा दिया। सूखजाने पर ५ तोले ५ माणे चूर्ण हाथ आया किन्तु पारद कुछ भी पृथक् न हुआ। पातन से कुछ पारद निकले तो निकले।

ता० १८/८ को उक्त ५ तो० ५ माणे चूर्ण को जौनपुरी छोटे डौरू में भर भस्ममुद्रा से संधि बंध कर सुखा दिया।

ता० १९ को ७ बजे से ७ बजे सायकाल तक १२ घंटे मध्यमाग्नि दी गई ऊपर भीगा कपड़ा डाला गया, बाद को जैसे का तैसा रखा छोड़ दिया।

ता० २० को खोला तो पारद ऊपर के डौरू में मौजूद था नीचे की दवा जलकर संगस सी हो गई थी, पारद ६ माग्ने ४ रत्ती निकला। राख २।। तोले रह गई। सम्मति—उपरोक्त श्लोक में पारद से षोडणांश दिघ लिखा है किन्तु इस बार हमने ११ छटांक दही डाला जिससे दवा पतली कढीसी घुटती रही। इतना दही डालना ठीक नहीं हुआ क्योंकि एक तो जब तक दवा पतली रही पारद दवा में कम मिला और जब कड़ी हुई तब अधिक मिला। दूसरी बात यह कि अधिक दही पड़ने से चिकनाई का अधिक अंश आ गया जो मर्दन के लिये किसी तरह लाभदाई नहीं समझा जा सकता। इससे जात होता है कि, शास्त्रकार का आशय पोडशांश दही डालने से केवल थोड़ी आर्द्रता उत्पन्न करने का है। आगे से इस प्रकार के मर्दन में और वस्तुओं के समान ही दही डाला जाय किन्तु इस श्लोक में, 'सूतं क्षिप्त्वा समं तेन' के पाठ से ऐसा अर्थ निकलता है कि मर्दन की सब चीजों के समान पारद लेना और मर्दन की चीजों सब ६ है अतएव षोडशांश पाठ की जगह पष्ठांश पाठ रखा जाना चाहिये और सब चीजों पारे से छठा छठा हिस्सा लेनी चाहिये।

छठा हिस्सा ही लेना चाहिये इसका समाधान इस बार के अनुभव से भी इस प्रकार होता है कि अबकी बार दही को छोड़ ४ तोले दवा थी और उसमें ४ तोले ही पारा लीन हुआ अतएव उत्तम मर्दन के लिये पारे के समान ही औषधी होनी चाहिये कि जिससे समस्त पारा लीनप्राय हो जावे।

## स्वर्णभस्म

(यूनानी विधि से बनाई हुई उक्त भस्म को कच्चा समझ निम्नलिखित प्रकार से पुनः पुट दिये गये)

### पहला पुट

ता॰ २७/७/०८ को २ तोले उपरोक्त स्वर्णभस्म और ६ माभे उपरोक्त विधि से शुद्ध पारद दोनों को शीत लोह खल्व में डाल थोड़ा २ रस कांटेदार चौलाई का डाल ५ बजे से शाम से घोटना आरम्भ किया। प्रथम थोड़ी थोड़ी भस्म डाली तो पारा न मिला जब करीब १ तोले के भस्म पड़ गई तब पारा मिल गया १/२ घंटे बाद बाकी भस्म को भी डाल दिया और करीब १ घंटे और घोटा ६॥ बजे खरल को उठा ज्यों का त्यों रख दिया। आज १॥ घंटे घटाई हई और करीब १ तो॰ चौलाई का रस पड़ा।

ता० २९ को ७ बजे से ११ बजे तक और २।। से ७ तक ८।। घंटे घुटाई

हुई। २ तोले रस पड़ा।

ता० ३० को ६।। से १०।। तक २।। से ७ तक ८।। घंटे घुटाई हुई १।। तोले रस पडा।

ता० ३१ को ६॥ से ११ तक और २॥ से ५ तक मृदु तप्तखल्व में ७ घंटे घुटाई हुई ५॥ तोले रस पड़ा अर्थात् कुल १० तोले रस पड़ चुकने पर दवा की टिकिया बना सुखा दी सुख जाने पर-

ता० ६ को तोला तो ३ तोले २ माशे हुई उसको गेरू से रंग दीवलों के संपुट में रख कपरौटी कर सुखा २॥ सेर कड़ों की आंच गर्त में दे दी।

ता० ७ को निकाल रख लिया।

ता॰ ९ को खोला तो टिकिया की रंगत ऊपर से कत्थई रंग की थी किन्तु तोड़ने पर अन्दर से काली थी कारण यह कि टिकिया मोटी थी इस वास्ते टिकिया के ऊपर की अपेक्षा अन्दर अग्नि का प्रभाव कम पड़ा और कुछ टिकिया गीली भी रह गई थी, तोल में इस समय २ तोले २ माशे ३ रत्ती थी।

दूसरा पुट

ता॰ १०/८/०८ को उक्त टिकिया को लोहे के शीत खल्व में डाल बारीक पीस उसमें उक्त विधि से शुद्ध ६ माशे पारद डाल दोनों को ८ बजे से सूखा घोटना आरम्भ किया। पहले पारद दवा से पृथक् रहा १ घंटे घोटने से भस्म में मिल गया दोनों चीजों के मिल जाने पर फिर चौलाई का रस डाल घोटना आरम्भ किया। ११ बजे तक ३ घंटे घुटाई हुई १ तो॰ रस पड़ा।

ता० ११ को १ घंटे शीत सत्त्व में और ४ घंटे मृदु तप्त सत्त्व में कुल ५ घंटे घुटाई हुई+३ तोले रस पड़ा अर्थात् कुल ४ तोले रस पड़ चुकने के बाद गाढी हो जाने पर पहली बार से बड़ी टिकिया बना सुखा दी।

ता० १९ को सूखी टिकिया को तोला तो २ तोले ११ माशे थी उसको छोटी चिपियों के संपुट में रख कपरौटी कर सुखा २॥ सेर की आंच गर्त में दे दी।

ता० २० को स्रोला तो टिकिया का रंग कत्थई था, तोड कर देखा तो अन्दर भी वैसी ही रंगत थी अर्थात् इस बार अग्नि ठीक लगी टिकिया का रंग अन्दर बाहर एक सा रहा तोल में २ तोले ५ मा० रही।

तीसरा पुट

ता० २१/८/०८ को उक्त २ तोले ५ माशे की टिकियों को शीत लोह सत्त्व में पीस उक्त शुद्ध ६ माशे पारद डाल ७ बजे से घोटना आरंभ किया पहले पारद दवा से पृथक् रहा १/२ घंटे घोटने से दवा में मिला। पारद के मिल जाने पर थोड़ा २ रस चौलाई डाल घोटते रहे शाम के ६ बजे से घुटाई बन्द कर दी। आज ६ घंटे घुटाई हुई ३ तोले रस पड़ा।

ता० २२ को ४ घंटे घुटाई हुई १ तोले रस पड़ा बाद को टिकिया बना

शीशे के बकस में मुखाने को रख दी।

ता० ३१ को टिकिया को सूख जाने पर तोला तो ३ तोले १।। माशे हुई। बाद को उन्हीं छोटी चिपियों के संपुट में रख कपरौटी कर सुखा दिया।

ता ० १/९ को ऽ२॥कंडों की आंच गर्त में दे दी गई।

ता० २ को निकाला तो टिकिया में रंगत इस बार भी और भी उत्तम कत्यई रंग की ऊपर भीतर एकसी निकलीं तोल में २ तो० ६ मा० २ र० हुई।

चौथा पुट

ता०  $\frac{2}{9}$  ०८ को उक्त २ तोले ६ माणे रत्ती की टिकियाको शीत लोह खल्व में पीस उक्त शुद्ध ६ माणे पारद डाल घोटना आरंभ किया १५ वा० २० मिनट घोटने से पारद दवा में मिंला दोनों के मिल जाने पर चौलाई का रस डाल घोटते रहे आज ३ घटे घुटाई हुई १ तो० रस पड़ा।

ता० ३ को ७॥ घंटे घुटाई हुई २॥ तोले रस पड़ा।

ता० ४ को ५ घंटे घुटाई हुई ६ माशे रस पड़ा कुल ४ तोले रस पड़ चुकने पर घुटाई बंद कर खरल को रख दिया। अवकाश न मिलने से टिकियां न बन सकी।

ता० ६ को देखा तो दवा खुश्क हो गई थी अतएव उसमें करीब ६ माशे के चौलाई का रस और डाल टिकियां बना सुखा दी!

ता० १० को सूखी टिकिया को तोला तो ३ तोले ७ माशे हुई इसे उन्हीं चिपियों के संपुट में बंदकर कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० ११ को २॥ सेर आरने कंडों की आंच गर्त में दे दी गई।

ता० १२ को निकाला तो टिकिया की रंगत ऊपर भीतर एकसी निकली तोल में २ तो० ९ मा० ६ रत्ती हुई किन्तु टिकिया कड़ी निकलती है खास्ता नहीं।

पांचवां पुट

ता० १६/९/०८ को उक्त २ तोले ९ मा० ६ रत्ती की टिकियां को पत्थर के खरल में पीस ६ माशे पारा डाल घोटा थोड़ी देर में पारा मिल जाने पर कांटेदार चौलाई का रस डाल घोटा आज १-१/२ डेढ घण्टे घुटाई हुई।

ता० १७ को फिर चौलाई का रस डाल घोटते रहे ४ तोले रस पड़ चुकने और गाढा होने पर शाम को टिकिया बना ली आज ६ घंटे घुटाई

हुई।

ता० १८ को और १९ के ३ बजे तक सूखती रही।

ता० १९ के ३ बजे तोला तो ३ तोले ८ माशे हुई संपुट में बंद कर सुखा दिया।

ता० २० को ९ बजे दिन के गढ़े में २।। सेर आंच दे दी शाम को निकाल लिया।

ता० २१ को खोल तोला तो २ तोले १० माशे हुई अबकी बार तोल सिर्फ २ रत्ती बढ़ी कुछ पत्थर को खरल में पहली ही दफे घुटी थी उसमें लगी रह गई होगी फिर भी तोल उतनी न बढ़ी जितनी लोहे के खरल में बढ़ती थी इससे सिद्ध हुआ कि लोहे के खल्व से का ही रूप में लोहा स्वर्ण में मिल जाता था और ४ बार में लगभग ६ माशे लोहा मिल गया होगा अबकी बार टिकिया कुछ फूल भी गई थी जिसके कारण अन्दर परत से दिखलाई पड़े।

### छठा पुट

ता॰ २२/९/०८ को ४ बजे उक्त २ तोले १० माशे की टिकिया को खल्व में डाल पीसा तो टिकिया पहले से नरम पिसी १५ मिनट पीस ६ माशे उपरोक्त पारा डाल घोटा तो ठीक २५ मिनट में पूरा अदृश्य हो गया फिर चौलाई का रस डाल घंटे भर और घोटा।

ता० २३ को रस डाल घोटा ६ घण्टे ४ तोले रस पड़ चुकने पर।

ता० २५ को सबेर टिकियां बना सुखा दी।

ता० २६ की शाम को सूख जाने पर तोला तो ३ तोले ९ माशे हुई संपुट कर दिया।

ता० २७ को १० बजे २॥ सेर की आंच दे दी। ता० २८ को खोला तो २ तोले ११ माणे हुई १ माणे बढ़ी।

# सातवां पुट

ता० २८/९/०८ को ८ बजे उक्त तोले ११ माशे की टिकियां को खल्व में डाल पीस ६ माशे उपरोक्त पारा डाल १० मिनट घोटा तो करीब आधा पारा दवा में मिल गयी फिर चौलाई का रस डाल ५ घंटे और घुटाई की २ तोले रस पड़ा।

ता० २९ को रस डाल ७ घंटे घुटाई की १।। तोले रस पड़ा।

ता० ३० को ३ माशे रस डाल १ घंटे घोट टिकिया बना सुखा दी सब ३।।। तोले रस पड़ा और १३ घंटे घुटाई हुई।

ता० १ व २/१० के दो पहर तक सूखती रही ३ बजे सूखी टिकिया को तोला तो ३ तोले ९ माशे हुई बाद को संपुट कर दिया।

ता० ३ के ११ बजे २।। सेर की आंच दे ७ बजे संपुट निकाल लिया।

ता० ४ को स्रोल तोला तो २ तोले ११ माशे ४ रत्ती हुई ४ रत्ती बढ़ी।

# आठवाँ पुट

ता० ७/१०/०८ को उक्त २ तोले ११ माशे ४ रत्ती की टिकिया को खल्ब

में पीस बारीक हो जाने पर ६ माशे उपरोक्त पारा डाल थोड़ी देर घोटा बाद को चौलाई का रस डाल ९।। बजे से घोटना आरम्भ किया ११ बजे खरल को शीशे के बकस में रख धूप में रख दिया २।। बजे तक उसका पहला पड़ा करीब २ तोले के सब रस सूख गया बाद को फिर रस डाल ५।। बजे तक घुटाई और की अर्थात् आज ४।। घंटे घुटाई हुई ४ तोले रस पड़ा पतला रहने के कारण टिकिया न बन सकी।

ता० ८ को देखा तो दवा खुश्क हो गई थी अतएव तोले रस और डाल ३ घंटे टिकिया बना सुखा दी सब ५ तोले रस पड़ा ७।। घंटे घुटाई हुई।

ता० १० तक सूखती रही सूख जाने पर तोला तो ३ तो० ८ मा० ६ रत्ती हुई संपूट कर धूप में सूखा दिया।

ता० ११ को १० बजे २।। सेर की आंच दे ६ बजे संपुट को निकाल

ता० १२ को टिकिया को निकाल तोड देखा तो अब इसमें किसी प्रकार की चमक नहीं दीखती तोल में ३ तोले हुई ४ रत्ती बढ़ी।

### नववां पुट

ता० १२/१०/०८ को उक्त ३ तोले को खल्व मे पीस उपरोक ६ माशे पारा डाल घोट श्यामा तुलसीका रस डाल ९ बजे से घोटना आरभ किया शाम तक ५ घंटे घुटाई हुई ३ तोले रस पड़ा।

ता० १३ को १ तोले रस डाल ४।। घंटे घोट ४ बजे टिकिया बना सुखा दी।

ता० १४-१५ को सूखती रही सूख जाने पर तोला तो ३ तो० ८ मा० ४ रती हुई।

ता० १६ को कपरौटी कर सुखा दिया।

ता० १७ को स्रोल टिकिया को तोड़ देखा तो टिकिया के गर्भ में कुछ श्यामता थी सूर्य्य के सम्मुख देखने से उसमें कहीं २ स्वर्ण के परमाणु स्पष्ट चमकते थे तोल में ३ तोले ४ रत्ती हुई ४ रत्ती बढ़ी।

# दशवां पुट

ता० १८/१०/०८ को उक्त ३ तोले ४ रत्ती को खल्व में पीस उपरोक्त ६ माशे पारा डाल थोडी देर घोट श्यामा तुलसी का रस डाल ३ बजे से घोटना आरम्भ किया शाम तक २।। घंटे घुटाई हुई २ तोले रस पडा।

ता० १९ को रस डाल ५ घंटे घुटाई की २ तोले रस पड़ा।

ता०२० को दवा में थोड़ी खुक्की आ गई अत एव ६ माशे रस और डाल टिकिया बना सुखा दी सब ४।। तोले रस पड़ा ७।। घंटे घुटाई हुई।

ता० २१/२२ को सूखनेपर ३ तो० १० माशे ४ रत्ती हुई।

ता० २३ को और सूखने पर ३ तोले १० माशे २ रत्ती रह गई सम्पुट कर दिया गया।

ता० २४ को ऽ२।। सेर कण्डों की आंच दे दी।

ता० २५ को निकाल देखा तो टिकियां की रंगत बहुत उत्तम ऊपर नीचे एक सी अरुण निकली तोल में ३ तोले १ माशे हई।

# नकशा स्वर्णभस्य पुट २८/७/०८

| 1                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्न्दाटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कासमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| किया भीतर कुछ काली रह गई | ारण यह कि पूरा तारपर सूखा न था।<br>कियाकी रंगत उत्तम ऊपर भीतर एकसी                                                          | ग बार टिकिया की रंगत और                                                                                                                                             | उत्तम रहा<br>गबार मूखी टिकियाकी तोल अधिक बैठी                                                                                                                                                                                                                           | तस्पद अवश्य बाहुबल्बम लाहामलतागया<br>किया बस्ता (फुसफुमी)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र इस टिकिया को तोड़कर देखनेसे किसी<br>सरकी चमक तटी मालम टोसी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गरमा नगर पर्वा गर्भ है।<br>ज देखा तो चमकदार जरें स्वर्ण के स्पष्ट<br>कने थे।                                                                                                                                      | कियाकी रंगत बहुत उसम रही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अवभी धूपमें देखनेसे टिकियाके नीचे भाग<br>में स्वर्ण के रवे दीखते थे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १–३ वि                   | २-५ कि                                                                                                                      | \$ 2-3                                                                                                                                                              | 3-8 3-8                                                                                                                                                                                                                                                                 | मा –२२० टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १० मा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४ रत्ती अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४ रत्ती अ                                                                                                                                                                                                         | ४ रत्ती दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६ रत्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रत्ती रत्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ रती<br>२ रती अब<br>भ म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तो०मा०र०<br>२-२-३        | 5-4-0                                                                                                                       | 3-8-5                                                                                                                                                               | 3-8-8                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-66-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३ तोला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | × - 0 - er                                                                                                                                                                                                        | 3-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | シーなーを                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३-१-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ऽश् ।। मेर               | ऽशासेर                                                                                                                      | ऽशा सेर                                                                                                                                                             | ऽशा सेर                                                                                                                                                                                                                                                                 | ऽशा मेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ऽशा सेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ऽशा सेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ऽशा मेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ऽशा सेर                                                                                                                                                                                                           | ऽशा सेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ऽशा सेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इसा मेर<br>इसा मेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इशा मेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ऽशः सेर<br>इशः सेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तो॰मा॰र॰<br>३-२          | 3-6                                                                                                                         | 2-6-8                                                                                                                                                               | 9   6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o - m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-2-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2-2-8                                                                                                                                                                                                             | 3-60-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तो ० ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तो०मा०र०<br>३-११-२<br>३-१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8-08-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ७ घरे                    | ४ घंटे                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १८॥घटे                   | ४ घरे                                                                                                                       | १० घटे                                                                                                                                                              | १५॥घटे                                                                                                                                                                                                                                                                  | जााघटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०॥घटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३ घटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७।। घटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ९॥ घटे                                                                                                                                                                                                            | शाघंटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शाघटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६।1घंटे<br>१०।1घंटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५ घरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७ घटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लोहस्रल्व                | लोहस्यल्ब                                                                                                                   | मोहखल्ब                                                                                                                                                             | लोहखल्व                                                                                                                                                                                                                                                                 | पायाणस <u>ल्</u> व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पाषाणखल्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पाषाणखल्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पाषाणखल्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रापाणस्त्व                                                                                                                                                                                                      | पाषाणसत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पाषाणसत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पाषाणबन्द<br>पाषाणहन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तोला<br>१० तो०           | ४ तो ०                                                                                                                      | ४ तो०                                                                                                                                                               | ४॥तो॰                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४ तो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४ तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शातो॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र तो ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४ सो॰                                                                                                                                                                                                             | ४॥तो॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४॥तो॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तोले<br>४ तो ७<br>५तो ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न तो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४।।तो。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चौलाई                    | चौलाई                                                                                                                       | चीलाई                                                                                                                                                               | चौलाई                                                                                                                                                                                                                                                                   | चौलाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चौलाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चौलाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चौलाई<br>८ पुट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तुलसी                                                                                                                                                                                                             | तुलसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वुलसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तुलसी<br>क ० क्वाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| द मा०                    | ६ मा॰                                                                                                                       | ६ मा॰                                                                                                                                                               | ६ मा॰                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६ मा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۶. <del>با</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६मा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | द मा०                                                                                                                                                                                                             | ६ मा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६मा ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रू मा ०<br>मा ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६ मा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६ मा<br>भार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गे॰मा॰र॰<br>२ तो॰        | 5-5-5                                                                                                                       | 3-1                                                                                                                                                                 | 5-8-5                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3-8-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-66-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३ तोले                                                                                                                                                                                                            | तो ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्तोशमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3-5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.                       | 2/08                                                                                                                        | 2/85                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08/28                                                                                                                                                                                                             | 86/80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83/88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88/88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | or                                                                                                                          | m                                                                                                                                                                   | >0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | us.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ه<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2' m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | × ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | गो॰मा॰र॰ तोला तोला तोला तोला तोला तो॰मा॰र॰ मा॰र॰ ।<br>े २ तो॰ ६ मा॰ बौलाई १० तो॰ लोहखल्व १८॥घटे ७ घटे ३–२ ऽ२॥ सेर २–२–३ २–३ | गे॰मा॰र॰ तोला तोला तोला तोला तोला तो॰मा॰र॰ मा॰र॰ प्रायंटे ७ घंटे ३-२ ऽ२।। सेर २-२-३ २-३<br>०/८ २-२-३ ६ मा॰ चौलाई ४ तो॰ लोहखत्व ४ घंटे ४ घंटे २-११ ऽ२।।सेर २-५-० २-५ | तो॰मा॰र॰ तोला तोला तोला तोला तो॰मा॰र॰ तो॰मा॰र॰ मा॰र॰ प्रतो॰ ६ मा॰ चौलाई १० तो॰ लोहखल्व १८॥वंटे ७ वंटे ३–२ ऽ२॥ सेर २–२–३ २–३ ०/८ २–२–३ ६ मा॰ चौलाई ४ तो॰ लोहखल्व ४ वंटे ४ वंटे १–११ ऽ२॥सेर २–५–० १–५ १/८ २–५ ६ मा॰ चौलाई ४ तो॰ लोहखल्व १० वंटे – ३–१–४ ऽ२॥ सेर २–६–२ १–२ | तो॰मा॰र॰ तोला तोला तोला तोला तो०मा॰र॰ तो॰मा॰र॰ तो॰मा॰र॰ मा॰र॰ सा॰र॰ वीलाई १० तो॰ लोहखल्व १८॥घंटे ७ घंटे २–११ ऽ२॥ सेर २–२–३ २–३ १–३ १/८ २–५ ६ मा॰ बीलाई ४ तो॰ लोहखल्व १० घंटे – ३–११ ऽ२॥सेर २–५–० १–५ १/८ २–५ ६ मा॰ बीलाई ४ तो॰ लोहखल्व १५॥घंटे – ३–१–४ ऽ२॥ सेर २–६–२ १–२ १–२ १/९ २–६–२ ६ मा॰ बीलाई ४॥तो॰ लोहखल्व १५॥घंटे – ३–७ ऽ२॥ सेर २–६–२ १–२ | तोल्मा०र॰ तोला तोला तोला तो०मा०र॰ तो०मा०र॰ तो०मा०र॰ पर तो०मा०र॰ ना०र॰ तो०मा०र॰ ना०र॰ तोला तोहबल्ब १८।घंटे ७ घंटे ३–२ ऽ२।। सेर २–२–३ २–३ टिकिया भीतर कुछ काली रह गई कारण यह कि पूरी तीरपर मूखी न थी। ७/८ २–२–३ ६ मा॰ चीलाई ४ तो॰ तोहबल्ब १० घंटे ४ घंटे २–११ ऽ२।।सेर २–६–२ १–२ इस बार टिकिया की रंगत और १/८ २–५ ६ मा॰ चीलाई ४ तो॰ तोहबल्ब १५।।घंटे – ३–७ ऽ२।। सेर २–६–२ १ मा॰ चीलाई ४ तो॰ ताहबल्ब १५।।घंटे – ३–७ ऽ२।। सेर २–९–६ ३–४ इस बार मूखी टिकियाकी तोल अधिक बैठी अंबास्पद अवश्य बोहबल्बसे लोहिमिलतागया अंवास्पद अवश्य बोहबल्बसे लोहिमिलतागया १६/९ २–९–६ ६ मा॰ चीलाई ४ तो॰ पापाणागल्व ७।।घंटे – ३–८ ऽ२।। सेर २–१० –२१० टिकिया बस्ता (फुमफुमी) | ार्ग तिला तीला तीला तोल्मार तीला तोल्मार तीलमार तोलमार तोलमार तीलमार ती | तोजमारक तोला तोलमारक मारुक तोला तोहस्रत्य १८।वर्षेट ७ वर्षेट ३ –२ ऽ२।। सेर २ –२ –३ २ –३ दिक्त्या भीतर कुछ काली रह गई निरुप्त प्रवित प्रवित प्रवित वित ताहस्र्य वित प्रवित वित ताहस्र्य वित प्रवित वित ताहस्र्य वित प्रवित वित ताहस्र्य वित तास्र्य तास्र्य तास्र्य तास्र्य तास्र्य तास्र्य तास्र्य तास्र्य तास्र्य वित तास्र्य तास्त्र तास्र्य तास्य तास्य तास्र्य तास्र्य तास्य तास्र्य तास्र्य त | ांग्यान्र्र तीव तीवा तीवा तोहबत्व १८।।यंटे ७ यंटे ३–२ ऽ२।। सेर २–२–३ १–३ १–३ १–३ १–३ १–३ १–३ १–३ १–३ १–२ १ था वीवाई ४ तो० तोहब्रत्व १८।।यंटे ७ यंटे २–११ ऽ२।।सेर २–५–० १–५ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ | ां तील्माल्स्त सेता कीला सेत्र सेता कोहसन्त १८11थटे ७ घंटे ३—२ ऽ२।। सेर २—२—३ २—३ १—३ हिक्सा भीतर कुछ काली रह गर्ड १०/८ २—२—३ ६ मा० बीलाई ४ तो० तोहसन्त ४ घंटे ४ घंटे २—११ ऽ२।। सेर २—२—० २—५ हिक्सा की रत्त उसने असर भीतर एकसी न थी। ११/८ २—५ ६ मा० बीलाई ४ तो० तोहसन्त १० घंटे — ३—१—४ ऽ२।। सेर २—६—० २—५ हिक्सा की रत्तत और एकसी १९/८ २—९—६ ६ मा० बीलाई ४ तो० पापाणसन्त १०।घंटे — ३—९ ऽ२।। सेर २—९—६ ३—४ इस बार मुखे हिक्सा की रत्तत और १९/८ २—९—६ ६ मा० बीलाई ४ तो० पापाणसन्त १०।घंटे — ३—९ ऽ२।। सेर २—९—६ ३—४ इस बार मुखे हिक्सा की रत्तत और १९/८ २—९—६ ६ मा० बीलाई ४ तो० पापाणसन्त १०।घंटे — ३—९ ऽ२।। सेर २—१० २० २० हिक्सा कर्ता पुत्रकुरी) १८/९ २—१९ ६ मा० बीलाई ४ तो० पापाणसन्त १०।घंटे — ३—९ ऽ२।। सेर २—११ ४० पा० पापाणसन्त १०।घंटे — ३—९ ऽ२।। सेर २—११ ४ ४० पा० पापाणसन्त १०।घंटे — ३—९ ऽ२।। सेर ३—००० २०० हिक्सा को तोहकर हेक्तेसे किसी ८ ८ १८० पा० पापाणसन्त ११ घंटे — ३—९ ऽ२।। सेर ३—००० ४ १०० पा० पापाणसन्त ११ घंटे — ३—८०० ४ १०। सेर ३—००० ४ १०० पा० सेर हेने विक्रा के साथ होता मानुस होती। | 10 मां ० र तो 0 द मां 0 वीलाई १० तो 0 वोहबत्व १८ । वहें 3 – २ ६२। तेर २ – २ १ निकास भीतर कुछ काली रह गई किया भीतर कुछ काली रह गई १८ ८ ८ ८ १ मां 0 वीलाई १० तो 0 वोहबत्व १८ । वहें २ – २ १ १ मां 0 वीलाई ४ तो 0 वोहबत्व १० वहें २ – १ १ १ १ मां 0 वीलाई ४ तो 0 वोहबत्व १० वहें २ – १ १ १ १ मां ० वीलाई ४ तो 0 वावलाल १० । वहें २ – १ १ १ १ मां ० वीलाई ४ तो 0 वावलाल १० । वहें २ – १ १ १ १ १ मां ० वीलाई ४ तो 0 वावलाल १० । वहें २ – १ १ १ १ मां ० वीलाई ४ तो 0 वावलाल १० । वहें २ – १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | े तेता के मार्ग्य के तीता के तीता के तीता के ती के मार्ग्य के तीता के ती के मार्ग्य के तीता के ती के ता ता के ता के ता ता के ता के ता के ता के ता ता के ता के ता के ता ता के ता के | 10 मार्गर   11 मार्गर   12 मार्ग मार्गर   13 मार्गर | 10 मां ०१ मां वीला है (० तो ० तोह्रसन्त १८ ।वर्षे ३ च-२ दिना में तेर मां ०१ मां विला ने विल |

# नकशा स्वर्णभस्म पुट २८/७/०८

| खल्वप्रकार समय घुटाई तोलिटिकिया पुटकी अग्नि तोल पुटान्तर तोल की विशेष बार्ता<br>शीतवखल्व शीवखल्व सूखी प्रमाण अधिकता | ३-२-५ ५ रत्ती     | ऽ२॥ सेर ३—२—३ मूखगई थी उसमें क्रिस्टक्न बनगरे थे और टिक्सियके<br>(२र० कमी) मूखनेपर धूपमें देखनेसे काचकेसे कण बमकते थे जिससे<br>जानपड़ता था कि अबदस सोनेका सालबन बला। |                   | र ३-२-३ टिकियाकी रंगत अवकी बार कत्यई निकली ५।<br>३-३ १-५ १को मूखी टिकियाको घूपमें देखा तोउसी बहुत |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्या पुटक                                                                                                           | ४-३ ऽ२॥ सेर       | ऽशा मेर                                                                                                                                                              |                   | ऽशा मेर<br>ऽ५ मेर                                                                                 |
| ई तोलटिकि<br>. सूखी                                                                                                 | ž,                | ~~<br>>∼                                                                                                                                                             | 9-0-8             | 9-9-8                                                                                             |
| समय घुटाई<br>शीवखल्व                                                                                                | 1                 | 1                                                                                                                                                                    | 1                 | 1                                                                                                 |
| समय घुटाई<br>शीतवसत्व                                                                                               | <sub>७</sub> घटे  | T                                                                                                                                                                    | शाष्टे            | १७ घंटे                                                                                           |
| खल्वप्रकार                                                                                                          | 2                 | :                                                                                                                                                                    | =                 |                                                                                                   |
| तोलरस                                                                                                               | ४ तो॰             | क<br>वी                                                                                                                                                              | ८ तो॰ .           | 5-02                                                                                              |
| द नामजड़ी                                                                                                           | तुलमी<br>(५ पुट)  | क्रव्याथ                                                                                                                                                             | (263)             | कचनार<br>तुलसी                                                                                    |
| तारीख तोलस्वर्णमस्मतोलपारब                                                                                          | ६ मा०             |                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                   |
| तोलस्वर्णभ                                                                                                          | १७ १/१२ ३-२ ६ मा० | १८ ८/१२ ३-२-५ ६ मा०                                                                                                                                                  | १६/१२ ३-२-३ ६ मा० | २२/१२ ३-२-३ ६ मा०                                                                                 |
| तारीब                                                                                                               | 28/8              | 28/2                                                                                                                                                                 | 28/38             | 23/83                                                                                             |
| मं                                                                                                                  | 2                 | 22                                                                                                                                                                   | <b>%</b>          | 90                                                                                                |

सम्मति—मेरे विचार में अब ये स्वर्णभस्म ठीक वन गई सोने के कण अब इसमें चमकते दिखाई नहीं देते किसी रस की भावना के अनन्तर सूखने पर सफेद चमकदार परमाणु चमकने लगते हैं जो किसी प्रकार का साल्ट हो सकता है रंगत भी अच्छी है जिसका कत्थई कह सकते हैं।

तोल ३ तो० ३ मा० है जिसमें २ तो० स्वर्ण ६ मा० कान्तीसार जो खल्ब से मिल गया ९ मा० जडी और पारद का अंग समझना चाहिये।

# अभ्रपारद पातन से अवशेष अभ्रभस्म को गजपूट की आंच

ता० १३/२/०९ को अभ्रपारद पातन से अवशेष भस्म ३५॥ तोले (जिसमें दूसरे और तीसरे पातन की अवशेष १६॥ तोल और चौथे और पांचवें पातन की ११ तोले और छठे और सातवें पातन की ९ तोले (जो कांजी में घोट एक बार गजपुट की आंच देने से ८ तोले रह गई) भस्म थी को श्वेत अर्कपत्र के ८ छटांक स्वरस से लोह खल्ब में घोट टिकिया बना सुखा दी।

ता० २७ को सूखी टिकिया को तोला तो ४० तोले हुई बादको मुलतानी सने मोटे कपड़े पर आक के पत्ते बिछा पत्र सहित उस कपड़े को टिकिया पर लपेट सुखा दिया।

ता॰ २८ को उस पर दो रुपये बराबर मोटा मिट्टी का एक लेप और भी कर सुखा दिया।

ता० ३/३ को गजपूट की आंच दे दी गई।

ता० ४ को निकाला तो ऊपर से और भीतर से उत्तम कत्थई रंग की निकली बीच में बहुत थोड़े भाग में खाकी रंग था तोल में टिकिया ३२ तोले थी।

सम्मति-यह क्रिया उत्तम रही आगे से इसी प्रकार पुट दिये जायँ, किन्तु गजपूट का प्रमाण कुछ बढ़ा दिया जाय।

सर्वधातुमारक उद्योग

ता० ५/१२/०७ को २ तोले ९।। माशे मीठे तेलिये को सरोते से कतरकर सुपारियों के से टुकड़े कर कांच के गिलास में १ छटक सिरके में (जिसमें आधी छटांक सेर के हिसाब से बढिया चाँवल डाल औटा छान ४० दिन तक धूप में रखा था) भिगो रख दिया, ये हररोज धूप में रखा जाता है और जब सिरका कम होता है तब और डाल दिया जाता है, जिसका नकशा नीचे दिया गया है।

### नक्शा

| तारीख       | तोल सिरका   | विशेष वार्ता                 |
|-------------|-------------|------------------------------|
| ५/१२/०७     | ५ तोले      |                              |
| <b>६/१२</b> | २ तो०६माशे  |                              |
| 9/82        | १ तो०५माशे  |                              |
| 28/83       | २ तो०६माशे  |                              |
| 84/82       | २ तो०६मा०   |                              |
| 86/83       | २ तो०६मा०   |                              |
| २३/१२       | २ तो०६मा०   |                              |
| 25/82       | २ तो०६मा०   |                              |
| 38/82       | २ तो०६मा०   | अब यह गाढा कढीसा होगया है और |
|             |             | शीत अधिक होनेसे सूखता नहीं।  |
| 3/8         | ३ तो०७मा०   |                              |
| 29/8        | ५ तो०       |                              |
|             | जोड ६॥छटांक |                              |

ता० १५ जनवरी तक ४० दिन हो गये, एक सप्ताह से बादल रहने के कारण यह सूखता नहीं है धूप निकलने पर निरन्तर धूप में रखा जावें।

ता० १६ अभीतक सूब तर गाडा है आज उक्त तेलिये के दो चार टुकड़ों को खरल में डाल पीसा तो उनमें कुछ सख्ती और अन्दरसे कुछ सफेदी मालूम हुई अतएव उसमें कुछ कच्चापन समझ सबको खरल में पीस १ छ० सिरका उसमें और डाल उसी गिलास में भर धूप में रखना आरम्भ किया।

ता० १७ को इसके योग से चांदी को अग्नि दी गई (देखो रजतभस्म) किन्तु कोई नतीजा न निकला।

इति श्रीजैसलमेरिनवासिपण्डितमनसुखदासात्मजब्यासज्येष्टमल्लकृताया रसराजसहिताया हिन्दीटीकाया स्वानुभूतधातुभस्मवर्णन नामैकोनपष्टितमोऽध्याय ॥५९॥

# अवशिष्टाऽध्यायः ६०

# अङ्गरेजी क्रियाओं द्वारा पारद की शुद्धि के अनुभव

उस पारे पर जो सरबंदर्कन का (बाजारी शुद्ध) था और ३ मर्दन की क्रिया से साधारण प्रकार से शुद्ध भी हो चुका था यह पारा यद्यपि चीनी की रकाबी में चक्कर देने से पूँछ न छोडता था किन्तु कागज की रकाबी में चक्कर देने से खूब पूँछ छोडता था जो रंग में मैली होती थी।

# शोरे के तेजाब से शुद्धि नं० १

ता० १८/१/०८ को १/२ छटांक शोरे के तेजाब के हलके सोल्यूशन में (जिसमें १/१० तेजाब और १/१० पानी था) १२ तोले के करीब पारा डाल रख दिया और कभी कभी हिलाते रहे ता० २० तक ऐसा ही किया।

ता० २० के २ बजे पारे को निकाल धो चक्कर दे देखा, तो खासी पूँछ छोड़ता था दुबारा फिर १/२ छटांक सोल्यूशन में (जिसमें १/४ शोरे के तेजाब और ३/४ पानी था) डाल रख दिया और कभी कभी हिलाते रहे।

ता० २१ के २ बजे देखा तो सोल्यूजन थोड़ा सफेद हो गया था पारे को निकाल धो चक्कर दे देखा तो खासी पूँछ छोड़ता था। तोला गया तो ५ रत्ती कम ११-१/२ साढे ग्यारह तोले हुआ। बाद को फिर वेसे ही नये सोल्यूजन में डाल रख दिया।

ता० २२ को ४ घंटे हिलाया २ बजे पारे को तेजाब से निकाल धो तोला

१० तोले १० माशे २ रती हुआ। (७ मा० १ रत्ती घटा)

सम्मति-अब इस पारे को भलीभांति धो सुखा छान चीनी की रकाबी और कागज की रकाबी में चक्कर दे देखा तो बहुत ज्यादा और मोटी मोटी पूछ छोडता था जिससे सिद्ध हुआ कि यह क्रिया गुद्धि की ठीक नहीं, पूँछ छोडना भी कम नहीं हुआ और पारद क्षय भी हो गया।

# फेरिक क्लोराइड से शुद्धि नं० २

ता० २० को 5- नमक के तेजाब में ६ माशे का लोहे का पत्र डाल रख दिया इसके डालने से तेजाब में से बबूले उठते रहे।

ता० २१ को १३ तोले २ मा० पारे को उक्त बने फेरिक क्लोराइड के तेजाब में डाल थोड़ा २ हिला रस्र दिया।

ता० २२ को ४ घण्टे हिलाया, २ बजे पारे को पृथक् कर धो तोला तो १३ तो० १ मा० ३ रत्ती हुआ ५ रत्ती घट गया। सम्मति—यह पारा भी चीनी की रकाबी में दौडाने से कम और कागज की रकाबी में दौड़ाने से ज्याद पूँछ छोड़ता था, कोई उन्मत्ता इस शुद्धि में नहीं पाई गई।

# बूहल से शुद्धि नं० ३

ता० १८/१/०८ को ऽ॥ सेर पानी में २॥ माणे पुटेणियम बाईक्रोमेट मिलाकर अनकरीब ३० बूँदे गन्धक के तेजाब की डाल दीं और ये सोल्यूणन बना रख लिया जिसका रंग गेंदर्ड हुआ। १५१६ तोले पारा लेकर उसमें उतना ही (नाप में समान) सोल्यूणन डालकर १२॥ बजे से निरन्तर हिलाया गया। करीब २ मिनट में उस सोल्यूणन का रंग भद्दा मैला सुर्ख हो गया इसको कभी कभी हिलाते रहे। कुछ देर बाद से इसकी यह हालत हुई कि जब इसको रख देते थे तो ऊपर हरासा पानी नितर आता था और नीचे पीली गाद पारे पर बैठ जाती थी।

ता० १९ को भी कभी कभी हिलाया और रखा रहने दिया। आज पानी की रंगत में कुछ हरियाई बढ़ गई थी लेकिन गांद का रंग पीला ही होता था।

ता० २० को २ बजे तक रखा रहा। आज पानी की हरिआई तो न बढ़ी किन्तु गाद का रंग मटमैला हो गया था। २ बजे पर इसको साफ पानी से धो डाला फिर और सोल्यूगन मिला हिलाना आरम्भ किया। थोड़ा हिलाकर आंच पर रख दिया।

ता० २१ को २ घण्टे खूब हिलाया। बाद को ठहराया तो ऊपर हरा पानी और नीचे पीली गाद ता० १९ की सी ही बैठी। २ बजे पारे को सोल्यूणन से निकाल तोला तो १५॥ तोले हुआ। बाद को नया सोल्यूणन डाल थोड़ी देर हिला रख दिया।

ता॰ २२ को ८ बजे से १२ बजे तक ४ घंटे हिलाया फिर ठहराने से सोल्यूणन की रंगत पहली सी ही हरी और गादी रंगत पहली सी ही पीली हो गई। २ बजे पारे को निकाल धो तोला तो पूरा १५॥ तोले हुआ।

(१) सम्मति-इस पारे को धो सुखा छान चक्कर दे देखा तो चीनी की रकाबी में थोड़ी और कागज की रकाबी में बहुत पूछ छोड़ता था। इस क्रिया में भी कुछ उत्तमता न दीख पड़ी।

(२) सम्मिति–इस सोल्यूशन में रांग, सीसे और जस्त के टुकड़े पृथक् पृथक् डाल २ दिन रखे तो रांग और सीसे पर इनका नाममात्र को भी असर न हुआ। जसद पर अलबत्ता थोड़ा असर दीख पड़ा।

# गंधक के तेजाब से शुद्धि नं० ४

ता० १८ को १८ तोले के करीब पारे को एक शीशी में भर नाप में समान गंधक का खालिस तेजाब डाल रख दिया। कभी कभी थोड़ा हिला भी दिया, ता० २१ तक रखा रहा।

ता० २१ को निकाल तोला तो ५ रत्ती कम १८ तोले हुआ, उसे फिर नये तेजाब में डाल थोड़ा हिला रख दिया।

ता० २२ को पारे को ४ घंटे हिलाया, २ बजे से तेजाब से पारे को निकाल धो तोला तो ६ रत्ती कम १८ तोले हुआ। (१ रत्ती घट गया)

सम्मति-इस पारे को चीनी की रकाबी में चक्कर दे देखा तो पूंछ न थी किन्तु कागज की रकाबी में दौड़ानें से पूंछ यह भी छोड़ता था।

# दूषित पारद की शुद्धि शोरे के तेजाब से

ता० २०/१/०८ को दूषित पारद को जो वगैर छना ११ तोले ८ माशे था और ६ बार छन कर जो ११ तोले ६ माशे रह गया था, शीशी में भर १ औंस शोरे के तेजाब के सोल्यूशन में जिसमें १/४ तेजाब और ३/४ पानी था, डालकर हिलाया और रख दिया।

ता० २१ को २ घंटे के करीब सूब हिलाया बाद को निकाल धो तोला तो ११ तो० ५ माणे ४ रती हुआ। कुछ पारा इसमें से गिर गया। अब ११ तोले ३ माणे ६ रत्ती है। इसको फिर वैसे ही (१/४ तेजाब और ३/४ पानी से बने) सोल्यूणन में डाल रस दिया।

ता० २२ को ४ घंटे हिला रख दिया। २ बजे पारे को निकाल धो तोला तो १० तोले ११ माशे ३ रत्ती हुआ। (४ माशे ३ रत्ती घट गया)

- (१) सम्मिति-इस पारे को सुखा छान कर दौड़ाकर देखा तो चीनी की रकाबी में बारीक और कागज की रकाबी में मोटी पूंछ छोड़ता था किन्तु शोरे के तेजाब से शुद्ध हुये साधारण पारद और इस पारद की पूंछ में कुछ विशेष अंतर न था।
- (२) सम्मति-यह भी जान पड़ा कि पटसारन से भी बहुत सा मैल पारद का पृथक् हो जाता है।

# मरक्यूरिकसल्फेट

ता० २७/१/०८ को २ तोले पारे को १/२ औंस गंधक के तेज तेजाब में डाल आतिशी गिलास में भर हलकी गर्मी स्प्रिट लैम्प से देते रहे और दो बार आधा औंस तेजाब और डाला और गिलास को ढ़का रखा और हिलाते रहे तो सल्फेट बनता रहा। सफेद रंग चूना सा करीब ५ घंटे तक आंच लगी। बाद को जैसे का तैसा रखा छोड़ दिया।

ता० २८ को सुबह देखने से मालूम हुआ कि ऊपर कुछ कलमें हैं और नीचे कुछ बुरादा सा है, सबसे नीचे थोड़ा सा पारा भी बाकी है। इन सफेद कलमों और बुरादे को निकालकर बाकी पारा उसी बचे हुये तेजाब में डालकर बालू भरे तवे पर रख नीचे हलकी आंच दी तो पारा बुलबुलाने लगा और फिर सफेद चूना सा बनने लगा। १।। बजे तक सब पारा खतम हो गया फिर ठंडा होने के लिये रख दिया।

ता० २९ को देखा तो ऊपर पानी था और नीचे सफेद चूना सा बैठ गया था। ऊपर के पानी को नितार दिया और नीचे को सल्फेड को पानी से धोया। इस धोवन को नितरे हुये तेजाब में मिला दिया, इसके मिलाने से तेजाब में जो सल्फेड था सो भी सफेद बुरादा सा बन गया और थोड़ी देर ठहरने से नीचे बैठ गया। ऊपर के पानी को फेंक नीचे बैठे हुये सल्फेड को असली सल्फेड में मिलाकर सुखा दिया। धूप में रखने से ऊपर की रंगत मटमैली सी हो जाती थी, इसलिये साया में सूखने को रख दिया।

ता० ३० और ३१ को साये में सूखता रहा।

ता॰ १/२ को देखा तो फिर अधिक गीला मालूम हुआ। इसका कारण यह होगा कि आज बादल होने से हवा की सील से गीला हो गया था।

ता० २ को इसको सोख्ते से मुखा लिया।

ता० ३ को चीनी की थाली में रख बालू भरे तबे पर रख अँगीठी पर रखा। जब धुआं निकलना बंद हो गया, उतार कर पुड़िया में बांध रख लिया।

### परीक्षा

इसमें थोड़ी सी कलमें लेकर प्लेडीनम (एक सफेद धातु का नाम) की घरिया में रख स्प्रिट-लैम्प की आंच दी तो कुछ असर न हुआ, जब ब्लोपाइप से फूंका तो किसी कदर कहीं कही सुर्खी आ गई थी लेकिन इससे आगे और कुछ न हुआ। फिर कौंलाके अंगारों पर रखा तो उससे भी कुछ न हुआ, मगर जरा धोंकने से धोंकते तेल सा होकर खटकने लगा और स्याही माइल सुर्ख होकर उड़ने लगा। बीच में निकाल कर ठंडा किया तो पीला होकर जम गया। फिर आग पर रखने से पहले की ही तरह खटक कर उड़ना आरम्भ हो गया और अखीर तक सब उड़ गया, जरा सी राख रह

# मरक्यूरससल्फेट

सम्मति-गंधक के तेजाब में पानी मिलाने से बहुत बड़ी गर्मी पैदा होती है, यहां तक कि शीशे के बर्तन को तोड़ देता है, अतएव बहुत थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना चाहिये।

ता० २७ को २ तोले पारे को १/२ औंस हलके (२५ फीसदी के) गंधक के तेजाब सहित आतिशी गिलास में भर वालू भरे तवे पर रख नीचे आंच दी तो पारा तेजाब में हल होता गया। ३ घंटे बाद १ औंस हलका (२५ फीसदी का) तेजाब और डाल दिया और उसी तरह आंच देते रहे। शाम के ६ बजे तक आंच दी। बाद को ज्यों का त्यों रखा छोड़ दिया। इस समय कुछ सफेद कलमें बननी शुरू हो गई थीं।

ता० २८ को भी १० बजे से बालू भरे तवे पर आंच दी गई तो कलमें बढ़ती गई। ३ बजे पर इसमें से बचा पारा जुदा कर उसको बाकी रहे तेजाब में डाल थोड़ा पानी और मिला गरम करना आरम्भ किया। णाम के ६ बजे तक गर्म किया मगर कुछ हल नहीं हुआ।

ता० २९ उसमें से थोड़ा पानी और मिला फिर गर्म करने को रख दिया मगर और ज्यादा हल न हुआ।

ता० ३० को ऐसे ही रखा रहा।

ता० ३१ को सोल्यूशन को नितार कर फेंक दिया और तहनशीन (नीचे बैठे) हुए सल्फेट को अलग कर लिया और बचे पारे को अलग कर लिया, इस सल्फेट में पहली बनी कलमें मिला साये में सूखने रख दिया।

ता० १ को खुड़क नहीं हुआ था, इसलिये सोस्ते से सुखा लिया।

ता० ३ को चीनी की प्याली में बालू भरे तवे पर रख अँगीठी पर रख दिया। जब धुआं देना बन्द हो गया, उतार पुड़िया बांध रख दिया।

सम्मति—इसको फिर आंच तवे पर रख दी तो रंग का मैलापन दूर होकर सफेद हो गया।

## परीक्षा

९ माशे ५ रत्ती मरक्यूरस सल्फेट की तामचीनी की तक्तरी में रख शीशे के ढ़क्कन से ढ़क स्प्रिटलैम्प की हलकी आंच दी तो १०/१५ मिनट में ऊपर के ढ़क्कन का रंग काला सा पड़ गया किन्तु खोल देखा तो कल में जैसी की तैसी रखी थीं। १/२ घंटे तक और अग्नि दी तो शीशे के ढ़क्कन पर उड़कर थोड़ा जम गया था जिसे खुरचा तो १ रत्ती के करीब पारा निज रूप में निकल आया, मरक्यूरस सल्फेट को तोला तो ९ मा० १ र० हुआ।

# पुनः परीक्षा

६ माणे मरक्यूरस सल्फेट को लोहे की रकाबी से ढ़के जौनपुरी डौरू यन्त्र में रख १ प्रहर मृदु, मध्य, तीव्राग्नि दी तो बिना किसी विकृति के २ भाग उड़कर १ भाग अर्थात् २ माणे रह गया जो लोहे की रकाबी ऊपर ढ़की थी उस पर कुछ काली सी राख दीख पड़ती थी, उसको धोया तो माणे भर के करीब पारा निकल आया, इससे सिद्ध हुआ कि ये पातन हो सकता है।

# मरक्यूरिक नाईट्रेट

ता० २७/१/०८ को २ तोले पारे को १ औन्स तेज शोरे के तेजाब (जो बाजार से खरीदा) सहित आतिशी गिलास में भर वाटरवाथ पर गर्म किया तो बहुत तेजी से तेजाब पारे को खाने लगा अर्थात् पारे पर उबाल आते रहे और गिलास में पीला धुआं (नाइट्रस फ्यूमस) निकलता रहा। १/२ घंटे के करीब में सब पारा तेजाबल में हल हो गया, थोड़े में नमक का पानी डाल देखा तो तहनशीन होने लगा जिससे जाना गया कि यह मरक्यूरस है अतएव १/२ औन्स तेजाब और डाल १/२ घंटे स्प्रिट लैम्प पर और उबाला। बाद को उपरोक्त प्रकार से जाचा तो कुछ भी तहनशीन न हुआ जिससे सिद्ध हुआ कि यह मरक्यूरिक हो गया। फिर रख दिया।

ता० २८ को देखा तो उसमें नीचे कुछ सफेद कलमें बनकर जमा हो गई थीं जिनको निकाल लिया।

ता० २९/३० को यह कलमें रखी रही।

ता० ३१ को इनकी तरीके से सोख्ते कागज से सुखा साये में सूखने को रख दिया। पानी में डाल देखा तो मरक्यूरस बना जो पानी बाकी था उसको गरमी देकर उड़ाया, यहां तक कि उसमें बिलकुल पानी न रहा, रंग उसका पीला पड़ गया, पानी डालने से मालूम हुआ कि यह पीला साल्ट पानी में न घुलनेवाला मरक्यूरस नाईट्रेट बन गया इसलिये तेज शोरे के तेजाब में उबाला और फिर वाटरबाथ (यह कढ़ाईनुमा एक ताम्र का यन्त्र होता है इसमें पानी भर ऊपर औषधि का पात्र रख देते हैं और नीचे स्प्रिटलैम्प बा गर्म रेत की गर्मी दी जाती है) पर सुखाया तो जब पानी घट गया तो फिर मरक्यूरस ही बना इसलिये मरक्यूरिक बनाने की कोशिश छोड़ दी।

# मरक्यूरस नाईट्रेट

ता० २६/१/०८ की शाम को ३ तोले पारे में २ औन्स हलका (२० फीसदी का शोरे) शोरे का तेजाब डाल रख दिया।

ता० २७ को अकसर हिलाते रहे।

ता० २८ को १० बजे बालू भरे तबे पर रख नीचे आंच दी तो थोड़ी देर के बाद से बबूले उठने शुरु हो गये, तेजाब का रंग साफ रह बहुत सा पारा बाकी देख २॥ बजे १/२ औन्स तेज तेजाब और डाल दिया और उसको ठंडा कर शाम तक हिलाते रहे तो बहुत सी कलमें बन गई।

ता० २९ को जितनी सफेद कलमें उसमें बन गई वह सब निकाल ली, बाकी पारे को उसी तेजाब में डाल हिलाना आरम्भ किया। ३ बजे के करीब देखा तो बहुत थोड़ी कलमें बनी थी। पारा करीब करीब मौजूद था. इसिलये सोल्यूशन को नितार कर अलग कर लिया और बचा पारा भी निकाल लिया। सोल्यूशन में ८/१० गुना पानी मिलाया तो उसमें सफेद तलछट बैठ गई। पानी नितार कर तलछट को दुबारा बनी हुई कलमों में जिनको धो लिया था, मिला दिया। इनका रंग उन कलमों से जो पहले ता० २८ को बनी थी और निहायत सफेद थी, बहुत मैला रहा। (पानी से धोने और तलछुट मिलाने से रंग खराब हुआ)

ता० ३० को यह साये में मूखते रहे।

ता० ३१ को रंग साफ करने के लिये इसका १/२ औन्स हलके (१/४ तेजाव १/४ पानी) तेजाब में गर्मी देकर हल किया चूंकि इसमें तेजाब और मिल गया था इसलिये कलमें बनाने में देर होती इसलिये इस सोल्यूशन को मरक्यूरिक औक्साइड बनाने के काम मे ले लिया और कुश्तजात बनाने के लिये जो मरक्यूरस नाइट्रेट बनाया था, उसमें थोड़ी कलमे निकाल लीं और सोस्ते से सुखा इसकी जगह रख लीं। इनका रंग पहले सफेद था फिर वसंती हो गया फिर वाटरवाथ पर सुखाया तो पिघलने का डर लगा इसलिये फिर धूप में प्रहर भर बाद सूख जाने पर हाथ से तोड़कर बुरादा कर दिया तो अन्दर से सफेद निकला थोड़ा और सुखा पुड़िया बांध रख दिया।

### परीक्षा

इन कलमों में से थोड़े से कोप्लेटीनम की घरिया में रखकर स्प्रिटलैम्प की गर्मी दी और ब्लोपाइप से फूंका भी मगर कुछ असर न हुआ फिर कोयलों की आंच के ऊपर रखा तो खूब खदका और थोड़ी देर के बाद मुर्ख धुआं निकलने लगा, जब धुंआ निकल चुका तो मुर्खी माइल काले रंग का चूर्ण दीख पड़ा। आंच से उतारा रंग उसका माइल पीला हो गया जो फिर आंच पर रखने से काला हो जाता था और आग से उतारने से पीला हो जाता था, इसको पारे का कुश्ता बताया गया।

# मरक्यूरसक्लोराइड

ता० ३०/१/०८ को १ औन्स शोरे के तेजाब में २ तोले ११ माशे पारा

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

डाल कर रख दिया, पारे के डालते ही तेजाब उसे खाने लगा और सूर्व धूआं बहुत जोर से निकलने लगा। ४/५ मिनट में सब पारा खा चुकने पर १ तोला पारा और डाला तो इसके डालने से धूआं तो निकला किन्तु बहुत हलका, ये पिछला डाला हुआ १ तोला पारा भी करीब १५ मिनट में हल हो गया। इसके बाद ७ माशे पारा और डाल दिया, थोडी देर के बाद इसमें कुछ सफेद तलछट बनना आरम्भ हुआ, इससे मालूम हुआ कि सोल्यूशन से च्यूरेटेड से ज्यादा हो गया, मगर अवशेष पारा अब भी बुलबुलाता था, बाद को स्प्रिटलैम्प की आंच दी तो इसमें कुछ सफेद चूना सा नीचे बैठ गया, इसको अलग कर लिया, इस चूने में से थोड़ा सा तेज तेजाब और डाल उबाला तो सब चूना मिल गया और अवशेष पारा भी मिल गया जिससे सिंद्ध हुआ कि जब तेजाब बहुत सा पारा खा लेता है तो तलछट छोड़ता है, इस पारे के मिल जाने के बाद ६ माशे पारा और डाल दिया जिसके डालते ही पारा बुलबुलाने लगा और पहले सा ही लाल रंग का धुआं देने लगा जिससे जान पड़ा कि तेजाब में खादक शक्ति विद्यमान है, गिलास को उतार थोडी देर ठंडाकर देखा तो करीब ४ रत्ती के पारा हल होने से बच रहा था. उसको निकाल लिया और पहले निकले तेजाब को भी इसी में मिला दिया और गर्म करने को रख दिया तो १०-१५ मिनट बाद से फिर चूना सा बनने लगा। इसमें थोड़ा सा तेजाब डाला मगर कोई खास असर नहीं दिखाई दिया तब ६ माशे पारा और डाल दिया तो एकदम पारा बुलबुलाने लगा और नीचे कुछ सुर्ख सा बैठ गया जो कि पारे का कुश्ता मालूम हुआ। इससे सिद्ध होता है कि जो सफेद चूना सा बनना गुरू हुआ था वह तेजाब की कमी के कारण नहीं था बल्कि और न घुलनेवाले, सब नाइट्रेट बन गये थे, जब नया पारा डाले हुए का घुलना बंद हो गया तो इस सोल्यूशन को उबलते हुए दूसरे सोत्यूशन में (जो ५॥ तोला नमक और ९ छ० पानी और १०/१५ बूदे नमक के तेजाब की डाल छानकर तैयार किया गया था) आहिस्ता आहिस्ता कुल डाल दिया और बराबर चलाते रहे। इससे मरक्युरस क्लोराइड बन गया इसको उठाकर एक जगह आध घंटे तक रख दिया, जिससे पानी नितर आया और चूना सा नीचे बैठ गया। इस पानी को नितार छान फेंक दिया और पानी डाल गर्म किया और आध घंटे ठहरा नितार छान यह पानी भी फेंक दिया।

ता० ३१ को फिर करीब १ सेर पानी में खूब उबालकर छान लिया और सुखाने को रख दिया।

ता० १ को साये में सूखता रहा।

ता० २ को सोस्ते को निकाल तामचीनी की तश्तरी में सूखने को धूप में रख दिया।

ता० ३-४ को धूप में सूखता रहा।

ता० ५ को देखा तो करीब करीब सूख गया था लेकिन और भी सूखता रहा।

ता० ७ को खूब सूख जाने पर पुड़ियां बांध हवाले कर दिया।

### परीक्षा

३ माशे मरक्यूरस क्लोराइड को तामचीनी की तक्तरी में रख स्प्रिटलैम्प की आंच दी तो शी झ ही तक्तरी पर ढ़के हुए शीशे के ढ़क्कन पर रसकपूर अपने ही रूप में उड़कर जमने लगा। जिसके खुरचने से अच्छा श्वेतचूर्ण मिला।

# मरक्यूरिक क्लोराइड

ता० २/२/०८ को १ हिस्सा शोरे का तेजाब और ३ हिस्से नमक का तेजाब मिलाकर बने हुए डेढ़ औन्स तेजाब में २ तोले पारा डाल दिया। डालने के बाद पारा स्याह हो गया और कुछ चिकट सा गया। बाद इसके गर्म करने से आहिस्ता आहिस्ता २ घंटे में सब पारा हल होकर तेजाब में गायब हो गया। ता० ३ को बालू भरे तवे पर चीनी की प्याली में रख गर्म किया तो धीरे धीरे उसका पानी उड़ने लगा। यहां तक कि खुश्क होकर पीला सफूफ बन गया फिर भी गर्मी देना जारी रखा। यहां तक कि तमाम तेजाब निकल गया और सफ्फ सफेद रह गया।

ता० ४ को कलमें बनाने की गरज से करीब १।। छ० पानी में डाल गर्मी दे हल होने पर चीनी की प्याली में कलमें बनने को रख दिया। रात को कुछ कलमें बन गई थीं उनको ता० ५ को अलग करने के लिये उनके ऊपर से सब पानी नितार लिया और कलमों को बदस्तूर प्याली में सूखने को रख दिया और नितरे हुए पानी को दूसरे प्याले में भर स्प्रिट लैम्प पर करीब आधा घंटे गर्म कर कलमें बनने को फिर रख दिया। शाम को देखा तो कलमें बनकर नीचे बैठ गई थी और ऊपर पानी नितर आया था।

ता० ६ को ऊपर से पानी नितार दूसरी थाली में कर लिया और नीचे की कलमों को धूप में सुखा लिया। इसके ऊपर के नितरे हुए पानी को स्प्रिटलैम्प की गर्मी दे आधा रह जाने पर उतार ठंडा कर रख दिया, थोड़ी देर बाद इसमें भी कुछ लाल रंग की सी कलमें बनकर नीचे बैठ गईं और ऊपर जरा सा पानी रह गया।

ता० ७ को इनके ऊपर का पानी फेंक दिया और कलमें सुखाने को रख दीं। कलमें सूख जाने पर सफेद मैले रंग की थीं। इनको तामचीनी की रकाबी में रख और ऊपर शीशे का इक्कन इक स्प्रिटलैम्प की हलकी आंच दी तो १०/१५ मिनट में ही उड़कर बहुत सफेद बालबाल सी पतली कलमें बनकर इक्कन भर गया था, जितने पारे के साल्ट बने उनमें यह सबसे जल्द उड़ता है।

### परीक्षा

१ माणे मरक्यूरिक क्लोराइड की कलमों को जो बहुत मैली थीं, तामचीनी के प्याली में रख शींशे के ढ़क्कन से ढ़क स्प्रिटलैम्प की हल्की आंच दी तो १५ मिनट में ही यह अपनी जगह से उड़कर बहुत थोड़ा ऊपर ढ़के शींशे के ढ़क्कन से और बहुंत ज्यादा शींशे के ढ़क्कन के सहारे तश्तरी में ही घेरा बांधकर जमा हो गया था और इसकी असली जगह पर काले रंग का मैल रह गया था। ये निहायत सफेद और निहायत बारीक कलमें बनी थीं और तोल में ५ रत्ती रह गई थीं।

# मरक्यूरिक औक्साइड

३१/१/०८ को ८ तोले पारे को डेढ़ औंस शोरे के तेजाब में २ बजे डाल दिया। पारा पड़ते ही खूब बुलबुलाने लगा और सुर्ख रंग का धुआं उटने लगा। शाम तक कुछ थोड़ा पारा रह गया, बाकी सब घुल गया।

ता०१/२ के सुबह को सफेद कलमें मरक्यूरस नाइट्रेट की बन गई थीं और नीचे का पारा ज्यों का त्यों मौजूद था उसके ऊपर कुछ पीलापन आ गया था (साफ साफ कलमों को निकाल कर सोख्ते से सुखा अलग रख दिया और पहले मरक्यूरस नाईट्रेट बनाने के कर्म में वे पत्र पर बना मरक्यूरस नाइट्रिट साल्ट जिसका रंग बदमैला हो गया था, थोड़े से तेज शोरे के तेजाब में हल करके बाकी बची कलमों में मिला दिया और सबको उबाला अब भी पारा थोड़ा सा और बाकी रह गया)

ता० २ को देखा तो तमाम की कलमें वन गई थीं। इन कलमों को निकाल चीनी की रकाबी में रख बालूभरे तवे पर गर्म किया तो थोड़ी देर बाद सब पिघल गया और सुर्ख धुआं निकलने लगा, थोड़ी देरमें तमाम खुश्क हो गया और रंग बसंती हो गया, इस तमाम को खुर्च निकाल लिया फिर बारीक पीसकर चीनी की रकाबी में रख बालू भरे तवे पर रख गर्म करने को रख दिया तो रंग स्याह होता गया। ३ बजे उतार लिया तो कुछ जर्र पीले पीले मौजूद थे और बाकी का रंग गेंदई हो गया था। इसको खरल में घुटवाया और फिर बालू भरे तवे पर गर्म किया। यहां तक कि तमाम काले रंग का हो गया, उतारने पर सबका गेंदई रंग हो गया, इसकी पुड़िया

बांध रख दिया, अनुभव हुआ कि वसंती रंग के कुश्ते को किसी प्रकार से आंच देने पर रंग गेंदई सुर्ख हो जाता है।

मरक्यूरस और मरक्यूरिक औक्साइड

३ छटांक पारे को ३ औन्स शोरे के तेजाब में हल करने को रख दिया, पारा डालते ही खूब जोर से बुलबुलाने लगा। आध घंटे बाद मालूम हुआ कि पारे का बुलबुलाना बंद हो गया। थोड़ी सी स्प्रिट की गर्मी दी। उस वक्त थोड़ी देर बुलबुला कर बंद हो गया, इस बचे पारे को निकाल लिया जो तोल में ९॥ माशे था, इस तरह बने मरक्यूरस सोल्यूशन में से थोड़ा निकाल लिया और इसमें सोडियम हाईड्रेट का सोल्यूशन (जिसके बनाने की विधि दूसरी जगह लिखी है), डाला तो काली तलछट बनना गुरू हुई। सोल्यूशन उसवक्त तक थोड़ा थोड़ा डालते रहे जब तक कि तलछट का बनना बंद हो गया। यह तलछट थोड़ी देर रखने से सब नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी नितर आया था। पानी को नितार फेंक दिया। तलछट को दूसरे साफ पानी से खूब अच्छी तरह धो डाला और फिर पानी को नितार फ़ेंक दिया और तलछट को सोस्ते में छान सुखा लिये तो भद्दी काली रंगत हो गई। यह मरक्यूरस औक्साइड बन गया, उक्त बचे हुए सोल्यूशन को मरक्यूरिक बनाने के लिये उसमें अनकरीब १। औंस शोरे का तेजाब और डाल कर स्प्रिटलैम्प पर उबाला। यहां तक कि इस सोल्यूशन की १ बंद पानी में डालने से सब हल हो जाती थी। सफेद रंग जरा भी न देती थी जिससे सिद्ध हुआ कि यह मरक्यूरिक बन गया था, इस वक्त सोडियम हाइड्रेट डाला जिससे पीली तलछट बनना शुरू हुई। इस सोडियम हाइड्रेट को उक्त वक्त डालते रहे कि और तलछट बनना बंद हो गया, थोड़ी देर ठहराने के बाद तलछट तमाम नीचे बैठ गई। इसको गर्म पानी से धो डाला और सोस्ते कागजे में छान सुखाने को रख दिया (यह मरक्यूरिक औक्साइड पीले रंग का बना) जब थोड़ा सूख गया तब बालू भरे तवे पर चीनी की रकाबी में रख गर्म किया जब खूब अच्छी तरह सूख गया तब पुड़िया बांधकर रख दिया।

#### परीक्षा

६ माशे मरक्यूरिक औक्साइड तामचीनी की तश्तरी में रख शीशे के द्वकन से ढक १ घंटे स्प्रिटलैम्प की आंच दी तो शीशे के द्वकन पर बहुत थोड़ी वसंती रंगत छा गई थी और मरक्यूरिक औक्साइड की रंगत गहरी पीली हो गई थी, तोल में ३ रत्ती कम हो गई।

## पुनः परीक्षा

ता०  $\frac{9}{7}$ ,०८ को १ तोले मरक्यूरिक औक्साइड को लोहे की रकाबी से ढ़के जौनपुरी डौरू में रख १ घंटे मृदु, मध्य अग्नि दी तो इसका रंग गहरा पीला हो गया था, निकाल तोला तो ९ माशे ४ रत्ती रह गया। ऊपर ढ़की हुई तश्तरी में सफेदी छा गई थी। उसे खुरचा तो करीब ४ रत्ती के पारा निकला।

ता० १० को उक्त ९ माशे ४ रत्ती मरक्यूरिक औक्साइड को उसी प्रकार जौनपुरी डौरू में रख पुनः ४ घंटे आंच दी तो पीलाई कुछ और बढ़ गई और तोल में केवल ३ माशे रह गया। ऊपर ढ़की हुई लोहे की रकाबी पर जो सफेदी जम गई थी उसको पोंछा गया तो ३ माशे पारा और कुछ राख सी निकली।

सम्मति—यद्यपि यह औरों से अधिक अग्नि चाहता है परन्तु डौरू में पातन हो जाता है अतएव इसको कहां तक भस्म कह सकते हैं, इसमें शंका है।

## पारदसिन्दूर

ता०  $\sqrt[3]{7}$ ०८ को ५ तोले पारद और २ तोले गन्धक वगैर शुधी को

थोड़ा चुटकी से डाल मृदु तप्त खल्व में ११ बजे से २ बजे तक मर्दन किया। २ बजे से शीत खल्व में ५ बजे तक घोटा सब पारे की कज्जली हो गई। अब रवे नहीं दीखते थे।

ता० ४ को २ तोले अंग्रेजी जवासार को ३ छटांक पानी में घोल लिया और २ तोले बेबुझे नये चूने का २ छ० पानी में घोल लिया और दोनों पानियों को मिला लिया। मिलाते ही कुछ सफेद तलछट बनी जो थोड़ी देर ठहराने के बाद नीचै बैठ गई, इसको सास्ते कागज में बतौरा रैनी के चुआ साफ पानी नितार लिया जो पोटेशियम हाइड्रेट बन गया, इसमें से ३ छ० शीशे के गिलास में डाल उसमें उपरोक्त कज्जली डाल घोल दी और उसको वाटरवाथ पर रख १॥ बजे से ५०-४५ नं० की गर्मी देना आरम्भ किया और कभी कभी शीशे की कलम से चलाते रहे। इसी तरह ५ बजे तक आंच दी जिस वक्त उसका हिलना बंद कर देते थे और पानी नितर आता था तो पानी का रंग सुर्खी माइल पीला हो जाता था। ता० ५ को ११ बजे से फिर इसी तरह आंच पर गर्मी देना और चलाना आरम्भ किया। ३ बजे पर पानी का रंग सुर्ख हो गया था। ५ बजे तक गर्मी थी। बाद को उतार रख दिया।

ता० ६ को ८ बजे से फिर उसी तरह वाटर वाथ पर गर्मी देना शुरू किया, घंटे दो बाद गिलास में पानी जब अन्दाज से कम हो जाता था तब १०-२० बूंद पानी और डालते थे और जब तब शीशे को कलम से चला देते थे। शाम के ५ बजे तक इसी तरह किया बाद को उतार रख दिया।

ता० ७ को वाटरवाथ पर ९ घंटे आंच दी गई।

ता० ८ को रखा रहा।

ता० ९ को सबेरे ऊपर का पानी नितार परीक्षा के लिये शीशे में भर लिया और २ छ० नया बना पुटेशियम हाईड्रेट डाल ४ घंटे ४०-५० दर्जे की आंच दी।

ता० १० को भी ११ बजे से शाम के ५ बजे तक आंच दी किन्तु नीचे बैठी कज्जली का रंग मुर्ख न हुआ, लाचार छोड़ दिया और ऊपर का पानी फेंक कज्जली को ३/४ दिन धूप में रख मुखा लिया, अब कज्जली का रंग काला कत्थई है और तोल ५ तोले ९ माशे है।

ता० ९ को नितरे हुए पानी को जो पाव भर के करीब होगा, तामचीनी के कटोरे में भर चूल्हे पर १ घंटे मंदाग्नि दी। खुश्क हो जाने पर कटोरे से खुरच तोला। ३ रत्ती कम ११ माग्रे गंघक पीले रंग का निकला जो आग पर डालने से गंघक की ही तरह पिघलकर जलता था, बाद को फिर इसे लोहे के खरल में बारीक पीसकर करीब पाव भर के पानी डाल रख दिया, रात भर रखे रहने के बाद सबेरे देखा तो पानी के ऊपर सफेद मलाई सी जम रही थी, अन्दर पीला पानी था, नितारने पर नीचे कोई चींज बैठी न दीख पड़ी, जिससे सिद्ध हुआ कि पुटेशियम हाइड्रेट में औटाने से गंधक घुल जाता है और फिर पानी में जलाने से गंधक और पुटेशियम का साल्ट बन जाता है जो ठंडे ही पानी में घुल जाता है।

#### बाबू ईश्वरदास के चले जाने के बाद उपरोक्त क्रिया का पुनः उद्योग

ता० २२/२/०८ को मूर्वोक्त ५ तोले ९ माशे कज्जली को (जिसमें ५ तोले पारा था) ४ छ० पुटेशियम हाईड्रेट में घोल तामचीनी के कटोरे में भर बालू भरे तवे पर ८ बजे से १० बजे तक २ घंटे गर्मी दी। बाद को ३ बजे तक धूप में रखा रहा फिर १॥ घंटे आंच पर गर्मी और दी और रख दिया।

ता॰ २३ को सबेरे देखा तो कुछ सुर्खी की झलक दीख पड़ी और पानी जल कर तिहाई रह गया होगा उसमें 5— आध पाव पुटेशियम हाईड्रेट 5— पानी डालकर तबे पर फिर ८ बजे से गर्मी देना आरम्भ किया, इतनी गर्मी दी जिससे बबूले से उठते थे। १० बजे १ छ० पानी और डाल दिया। ११

बजे देखा तो रंग खूब सुर्ख हो गया फिर धूप में रख दिया, शाम को नितारने को रख दिया।

ता० २४ को सबेरे देखा तो ऊपर गाढ़ा पानी जो करीब आध पाव के होगा, नितर आया था और सुर्ख गाद नीचे बैठ गई थी, पानी फेंक दिया और पानी डाल घोल बिठाल नितार फेंक दिया, इसी तरह दूसरा पानी दोपहर को बदल दिया।

ता० २५ को भी दो पानी बदले, अभी पानी में थोड़ी चिकनाहट थी।

ता० २६ को भी दो पानी बदले।

ता० २७ को पानी में चिकनाहट न पायी गयी। इस वास्ते पानी को नितार धूपे में सूखने को रख दिया।

ता० १ से ३ तक सूखा।

ता० ४ को कटोरे से निकाल चीनी के खरल में पीस तोला तो ५ तोले ५ माणे ४ रत्ती रससिंदूर लाल रंग का तैयार हुआ।

## सोडियम हाइड्रेट बनाने की क्रिया

ता० ५/२/०८ को ऽ।। सोडे को १।। सेर पानी मे डाल उबाला तो घंटे भर में घुल गया और करीब ऽ।। सेर बुझे चूने को २ सेर के करीब पानी में भिगो घोल छान लिया। ऊपर बने सोडे के पानी को और इम चूने के दूध को दोनों को मिला दिया, पानी थोड़ा समझ करीब १।। सेर के पानी और डाल १/२ घंटे औटाया गया। इस पानी में से करीब ६ माशे पानी ले उसमें दो चार बून्द नमक के तेजाब की डालीं तो बबूल न दिये अतएब उसे ठीक समझ अँगीठी से उतार रख दिया। रात भर रखे रहने के बाद—

ता० ६ को उतार नितरे हुए पानी का सोस्ते कागज में छान डाला और तामचीनी के बड़े कटोरे में उबाल आधा रह जाने पर दो बोतलों में भर रख दिया।

सम्मिति—इस तैयार हुये सोडियम हाइड्रेट में से ६ माशे में दो एक बूंद शोरे के तेजाब की (चाहे गंधक या नमक के तेजाब की डालते) डाल देखा तो अपने आप बबूले न उठे (किन्तु हिलाने से कुछ बबूले बहुत छोटे छोटे अंदर दीख पड़े, इसलिये समझा गया कि यह ठीक बन गया (जो बबूले देता तो ठीक न होता और उसको और चूना डाल ठीक करना पड़ता)

## पुटेशियम हाईड्रेट बनाने की क्रिया

ता० ९/२/०८ को साढ़े पांच छ० अंग्रेजी जवासार को ४ सेर पानी में घोल चीनी के ताश में भर कौलों की आंच दी। जब सूब गर्म हो गया और जवासार पानी में घुल गया तब ५॥ छ० चूना वगैर बुझा डाल दिया और थोड़ी देर और उबाला। इसमें से थोड़ा पानी ले उसमें दो चार बूंद गंधक के तेजाब की डाली तो बबूल न उठे। अतएव उसे ठीक समझ उतार लिया और थोड़ी देर ठहरा ऊपर नितरे हुए पानी को सोस्ते में छान तामचीनी के कटोरे में उबाल पौन बोतल यानी करीब ऽ॥ के रह जाने पर उतार बोतल में भर रस्न दिया।

#### तूतिये से बनी पारद गुटिकां से ताम्र के पृथक् करने का उद्योग शोरे के तेजाब से

ता० २३/२/०८ को १० बजे के करीब ८ माशे २ रत्ती की ताम्र से बनी पारद की गोली को पीस २० फीसदी तेज शोरे के तेजाब और ८० फीसदी पानी से बने २ औंस सोल्यूशन में भिगो दी और धूप में रख दी। ३ बजे देखा तो पारा जिस पर जाली सी पड़ी थी, दीख पड़ा और तेजाब का रंग नीला और हरा हो गया था। तेजाब को निकाल लिया और नया १ औंस तेजाब और डाल दिया।

ता० २४ को सबेरे देखा तो यह भी कुछ हलकी रंगत का हरा नीला हो गया था और पारा कुछ ज्यादा साफ हो गया था। इसको भी बदल दिया और पारे को जो जमीन पर गिर पडा था, धो डाला। १ बजे और नया १ औस तेजाब डाल धूप में रख दिया। ३ बजे देखा तो यह भी ज्यादा हलके रंग का हरा हो गया था, इसे भी निकाल पारे को धोया तो पारा खूब चमकदार था पर कुछ घट गया था और उसमें हाथ से दबाने से करकराट जान पड़ता था और पीठी सी जुदा होती है जिससे सिद्ध हुआ कि अभी ताम्र का अंश विद्यमान है। ४ बजे इसमें और नया १॥ औस सोल्यूशन डाल दिया।

ता० २५ को यह सोल्यूशन भी बहुत हलका हरा हो गया था, इसे भी निकाल पारा धो डाला, तेजाब और न होने से काम बन्द रहा।

ता० २६ को उपरोक्त पारे में जो ४ माशे ५ रत्ती इस वक्त रह गया था, २० फीसदी का ही १ औंस सोल्यूशन और डाल १ घंटे हिलाया, रंग हरा न हुआ।

ता० २७ आज कुछ हिलाया, कुछ धूप में रखा तो बहुत हल्का हरे रंग का फिर हो गया, शाम को निंकाल धो तोला तो ३ माशे ३ रत्ती हुआ। अब इसमें उंगली से दबाने से करकराट नहीं दीखता, कपड़े में छानने से भी कुछ पृथक् न हुआ।

सम्मति-यद्यपि इस क्रिया से ताम्र का पृथक् होना संभव सिद्ध हुआ परन्तु पारे का अधिक अंश क्षय हो गया अतएव इस क्रिया में दुवारा अनुभव करने के समय १० फीसदी के सोल्यूशन से या इससे भी और हलके सोल्यूशन से काम लिया जाय।

#### पारदगुटिका अनुभव सोडियम से

ता० ८/३/०८ को २॥ तोले शंकित पारद को तप्तखल्व में करीब १५ मिनट मर्दन कर ४ रत्ती सोडियम धातु (जो नागढ़ के डी० बालडी की दूकान से आई थी और जो कोशीशी की डाटदार बोतल में स्प्रिट के अन्दर डूबी हुई थी। इसके मटैली रंगत के हलके टुकड़े थे जो स्प्रिट पर तैरते थे, ऊपर से चाकू के छीलने से मोम सी मुलाइम रोग की सी रंगत की धातु निकलती थी। गीले हाथ से छूने से हाथ में गर्म मालूम होती थी। पानी पर डालने से इधर उधर दौड़ती और अन्त में जल जाती थी और पानी की सोडियम हाइड्रेट बना देती थी, हवा में रखने से ऊपर की रंगत मटैली होती जाती थी, अन्त में सोडियम ऑक्साइड बन जाती थी) के चाकू से चांवल के टुकड़े कर एक एक टुकड़ा डाल घोटना आरम्भ किया तो दो एक दफे पारे में चिंगारी और ५/७ दफे फुसफुस की आवाज हुई। पहले पारे में कुछ गांठे सी पड़ गई फिर घंटे भर घोटने से ३ रत्ती कम २॥ तोले पारा रह गया और ७ रत्ती राख सी रह गई। पारे की गोली नहीं बंधी।

सम्मति–आगे से पारे को अधिक गर्म करकर सोडियम मिलाई जाये।

# पारदगुटिका का अनुभव पुटेशियम से

ता० १४/३/०८ को १ तोले शंकित पारद को शीत खल्व में डाल २ रत्ती पुटेशियम धातु (जो कौनागढ़ के डी० बालडी की दूकान से आई थी और जो शीशे की डाटदार बोतल में स्प्रिट के अन्दर डूबी हुई थी, इसके मटैली रंगत के गोल टुकड़े थे, ऊपर से छीलने से यह भी सोडियम के माफिक मोम सी मुलायम थी। छीलने पर अन्दर से यह भी रांग की सी रंगत निकलती थी किन्तु सोडियम में अधिक चमकदार थी, हाथ से छूने से गर्म नहीं मालूम होती थी। पानी में डालने से तुरन्त गुलाबी रंग की लौ देकर जलने लगती थी और इधर उधर दौड़ती थी और पानी को पोटिशियम हाईड्रेट बना देती थी, हवा में रखने से हवा का असर जल्द होता था, ऊपर की रंगत की चमक दूर होकर सफेद हो जाती थी और अन्त में पोटेशियम ऑक्साइड बन जाती थी) के चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर एक एक टुकड़ा खरल में डाल घोटना आरम्भ किया। सोडियम की तरह इससे भी एक दफे पारे में से चिनगारी और फुस की आवाज हुई। थोड़ी देर घोटने के बाद पोटेशियम बारीक होकर खरल में और मुसली से चिपट गई। घोटने से हाथ हकने लगा

(इसको चाकू से खुरचने से चिनगारी निकली और कुछ धुआं सा माजूम हुआ) और पारा पृथक् रहा। १५ मिनट और घोटने के बाद करीब १ रत्ती के पुटेणियम का टुकड़ा और डाल दिया जिससे पारा खरल में फैल गया और १५ मिनट घुटने के बाद फिर इकट्ठा हो गया, थोड़ी देर और घोटने के बाद खरल की खुश्क दवा तो तर हो गई जिससे घुटाई ठीक होने लगी। १ घंटे बाद फिर खुश्क हो जाने पर पारद और दवा को पृथक् कर तोला तो २ रत्ती कम १ तोले पारा और २ रत्ती दवा की राख सी रह गई। पारे की गोली न बंधी।

### अर्जावयाह हकीम मुहम्मद फतहयाबखाकयाम सीमाव (उर्दू)

अब हम इस मजमून को यहां छोड़कर उसके कायमुल्नार मुतहरिक लरजां करने का तरीका जो हमारे हम असर दोस्त कीमियागर का और अपना अम्बी मुशाहदा है (जो बिलकुल किताबी नहीं) वियान करते हैं, शायकीन बेधड़क इसको अमल में लाएँ, आध सेर सीमाव वाजारी हो या शिंग्रफी हो क्योंकि खोवा खिश स्याह हो जावे, पारा साफ करे और खोबालिश्त दीगर डालकर खरल करे। गरज सात आठ बार इसी तरह साफ करें और सौदे के नीले रंग के गाढ़े कपड़े में छान लें। बादहू एक कूंडे जर्फ गिली कला में पारा डालकर सफेद और शक्काफ रुई से पारा हाथ से इस तरह साफ करे (जैसे कोई जल्म धोता है) जब रुई स्याह न होवे पारा साफ उठाकर एक गफ कपड़े में मुतस्राल्लक (ढ़ीली) पोटली बांधना चाहिये। बाद अजा पांच सेर दही (जुगरात)मादह गाड़ किसी जर्फ आतिश आशना में गरकी जंतर करके नरम नरम आग पर पकावे जब दही बिलकुल खुश्क हो जावे और सुर्ख होने लगे तो पोटली पारे की बा आहतियात अलहदा करें। (पारा नीमकायम तो अभी हो जायेगा) फिर एक बड़ी कड़ाही (टटदीं) जैसी कि हलवाइयों की होती है, जिसमें चार पांच मुश्क पानी आ जावे और पारे में दो तोला रोगन कुंजद डालकर खूब मिलावें बाद अजां कढाई के वसत में रखकर आध पाव वर्ग छुईमुई यानी शरमलंगीन (लजालू आबी) नीमकोव करके ऊपर पारे के रख दे और एक कटोरा आहनी इतना बड़ा कि पारे को मयबर्ग छुईमुई ढ़क लेवे व अजगूं रखकर गंधावैजोरा लगाकर तीन पाव सीसी (असरव) पकाकर जलमुद्राबनावे। गोया टांका लगावे (हालवहाइ कटोरा और वसत कड़ाही हमवारहो ) खूब लिहाज रखना चाहिये कि सूराक न रह जावे। अब इस कड़ाही में दो चार घड़ी लोहे की कीलें छोटी मोटी डालकर पानी छोड़ दे कि कड़ाही खूब लबालब पूर हो जावे और मट्टी कलां पर यह कड़ाही सवार करके चार पहर नीचे आग तरम गरम जलानी चाहिये। अजा खूब तेज आंच जलानी चाहिये। बाद अजाँ खूब तेज आग जलाई जावे। गरज तीन गवानः रोज तक जलाते रहें, बाद सर्द हो जावे। भट्टी के सत आहनी में दूर करे जलमुद्रा खोल कर पारा निकाल ले और कुठाली में रखकर बतौर जरा गरां चार घंटे तक धोंके। पारा मानिन्द अंगारे की तरह हो जावेगा और आग से नहीं उड़ेगा। अगर अहतियात जुविश पाई जावे तो दही (जुगरात) में फिर से पकाकर काम में लाना चाहिये, यह पारा किसी कदर गलीज भी हो जाता है। कफे दस्तर पर मिस्ल चक्का दही के उठ आता है जिस जरूरततेह नुखसे में काम में लाना चाहिये वाफिककार इसको हर तरह इस्तैमाल में ला सकता है। यह अकसीर शमसी में करामद है। अब हम पारे को अकद तराशीब वा बूटी कायमुल्नार हदियाना जरीन करेंगे जो खुद अपना आप मुजरिंव है। सुफहा ८ अखबार अलकीमिया ८/४/१९०९ अजजनाव मौलवी मुहम्मदफतहयावला साहब इदराक सोहनपुरा डाकस्नाना गुलावटी जिला बुलंदशहर)

पारे को गुर्सिना कर्दन (उर्दू)

गुर्सिना कर्दन नौसादर कहिमल बरावर—सीमाव बरावर कर ले, चन्द बार ऐसी ही करें, गुर्सिना हो जावेगा। (अजिमयाज हकीम मुहम्मद फतहयाब खां) पारा कायम् (उर्दू)

पारा एक तोला अर्क बिछुआ बूटी भर सेर भर का चोया स्वाह खरल और नरम तक्ष्विया से ७०० हफ्ते तक कायम हो जाता है।

सिफत अकव सीमाव कायमुल्नार (उर्दू)

चूना आवना रसीद:, नौसादर, आंवलासार, जाज यानी फिटिकरी (जिसको मुसन्निफ नेजाज व सनत मललूर्बी लिखा है) मूए इन्सान जवान हर एक बराबर वजन और इन सबके हम वजन साबून मगरवी और साबून के बराबर उमदा जैत (जिसको अंग्रेजी में ओलियो आइल और पंजाबी में कोडकातल कहते हैं), इन सबको मिलाकर मुकत्तिर करे और इस मुकत्तिर से सीमाव को आहनी बरतन (करछी) में ढांक कर दो दिन और दो रात सोलह पहर या अड़तालीस घंटे नरम आंच पर रखें तो अकद सीमाव साबित यानी कायम होगा। सवात व कयाम की यह अलाम है कि इसको आंच पर चर्ख देकर फिर वजन करें। अगर बराबर निकला तो साबित व कायम है वरन: फिर करछी में डालकर आंच पर रखकर उस पर मूए इन्सान मिलाकर डालते रहे। यहां तक के वह कायमुल्लार हो जावे यह तो खुलामा तरकीब अव्वल का है।

हिजर ४ दिरम, जाज ४ दिरम, मलख इन्दरानी ४ दिरम, नसरमणबी (नौसादर) विरियाकर्दः सहूकातिब से नून रह गया है। ४ दिरम, कराज ४ दिरम यह सब बीस दिरम अदिबया है इनको बारीक सहक करके बोते में रखकर उतार कर सर्द करके निकाल ले तो सीमाब मकसूद साबित व कायमुल्नार मिलेगा। असल मनकूल अनःका बयान है कि यह मुजरिंब सही है। एजन में रातहरीर कर्दः तरकीब से सिर्फ सफेद सम्मुलफार सफेद शुढ होता है सुर्ख नहीं। सुहागा तेलिया आग पर रखने से तेल के मानिन्द नरम हो जाता है और फूलता बिलकुल नहीं, यह कीमियाई तरकीब से बनाया जाता है। (गुलाम नदी सफरी डाकखाना लाहौर)

एक मुफीद मतलब नुसला (उर्दू)

बिरादरान अलकीमिया के वास्ते केले के बहुत से फूलों को रेज: रेज: करके साये में खुरक कर ले फिर इसको जलाकर खाक कर ले। कम से कम खाक एक सेर पुख्त: हो फिर इस खाक को किसी गीली हांडी आबखुर्द: में रखकर दस सेर पानी डाल दे और हर रोज दस पांच मर्तब: किसी हेजम से जुंविज दे दिया करे। बाद एक हफ्ते के साफ मुकतिर कर ले, बिल्क चन्द मर्तब: मुकलिर करे कि खूब साफ हो जावे। फिर किसी कर्लईदार देग में देगदान पर रखकर नीचे नरम आंच जलावे जब सब पानी खुरक हो जावेगा नमक तहनजीन हो जावेगा। अगर नमक साफ सफेद न हो तो फिर थोड़े पानी में नमक को हल करके व साफ मुकत्तर लेकर बदस्तूर नमक मुंजरिद कर ले। यह नमक मिंस को गुदाज करने में व अकील है। मिस को सुर्ख करके खटाई में इस नमक की चुटकी देने से फौरन मिस गुदाज हो जाता है। अगर कुठाली को आग से अलहदा कर ले जब भी दो मिनट तक मिस गुदाज रहता है जब इसको तैयार करके इस कदर काम लेंगे तो फिर बाकी औसाफ तहरीर होंगे, चूंकि यहां तक मेरा तजकवा है।

गंधक के मुतअल्लिक और मालूमात (उर्दू)

गंधक चांदी और तांबे को खाती है, यानी अगर तांबे को आग पर गलाकर गंधक की चुटिकियां दे तो आंबा सड जाता है लेकिन जस्त को कायम करती है, नौसादर को पकाती है और लहसन के शीरे में खुर्द कायम हो जाती है। शहद भी इसको कायम करता है। खजूर का अर्क और गधे का पेशाब इसको स्लाह करता है। कूजा मिसरी और काफूर इसका छोड है।

## गन्धक को कीचड़ की तरह मसका बना लेना (उर्दू)

तुल्म अस्पन्द जलाकर राख कर ले और राख को पानी में हल करके

जुलाल ले ले। इस मुकत्तर का चोया गन्धक पर आग पै दे वह मक्खन की तरह हो जावेगी। आजमुदह है।

ग्धक को (द्रव) पतला करना (उर्दू)

मुर्गे के अंडों के छिलके सवा सेर लेकर नमक के पानी से खूब धोवे कि अन्दर की झिल्ली दूर हो जावे फिर बारीक करके इनमें पाव भर नौसादर मिलाकर पीसकर हांडी में बन्द करके चूने के भट्टे में रख दे। जब आग सर्द हो तब निकाल कर दो बार १५ तोले नौसादर मिलाकर आग दे फिर सर के बाल स्याह पाव भर लेकर सज्जी के पानी से धोकर कतर कर मिलाकर मय ५ तोले नौसादर के मिलाकर आग देवे फिर निकालकर एक तोला आंवलासार गंधक गलाकर अर्क लैमूं में बुझाकर उसमें मिलाकर आग देवे तो यह तमाम गन्धक तेल हो जावेगी और गव्वास होगी।

# गन्धक के तेल की तरकीब (उर्दू)

गन्धक आँवलासार के हमवजन शीरा सफेद गुलपलास मिलाकर खरल करे और खुश्क करके कर्छी में एक तरफ रखकर नरम आग पर रख दे तेल अकसीरी निकल आवेगा।

गन्धक को सफेद करने की तरकीब (उर्दू)

सज्जी एक हिस्सा, दो हिस्सा चूना पानी, एक हिस्सा मिलाकर तीन रोज के बाद मुकत्तर कर ले। इस मुकत्तर गंधक खरल करक नितार जावे। चन्दवार के अमल से गन्धक सफेद हो जावेगी। आजमूदह है।

गन्धक को सफेद करने की तरकीब (उर्दू)

लाहौरी नमक बारीक पीसकर गन्धक के हमवजन खरल में डाल सिरके से दिन भर खरल करे और रात को लटका कर सुबह तमाम पानी ऊपर से गिरा दे फिर सादा पानी डालकर इस कदर खरल करे और नितारे कि नमक की शोरियत बिलकुल जाइल हो जावे फिर और नमक मिलाकर खरल करे और पानी डालकर हल करे और रात को लटका कर सूबह पानी नितार दे। इसी तरह यह अमल करते जावें हत्ता कि चन्दरोज मे गूगर्द सफेद हो जावेगी। अगर यह अमल कुछ जियादह मुद्दत तक करे तो गन्धक का शोला बिलकुल बन्द हो जावेगा। अगर बजाइ सादा पानी के हर बार नमक के सात सिरका डालकर खरल करे तो बेहतर रहे कि जल्द साफ और सफेद हो जाती है। आजमूद: है। दीगर गन्धक और अवरक महलूब हर दो वजन खरल में सिरका डालकर खरल करे और तीन पहर के बाद सिरका ऊपर से नितार डाले फिर खुश्क करके बर्तन में बंद करके जौहर उड़ावे, जो गन्धक उडकर ऊपर जा लगे और हम वजन तलक धनाव से मिलकर सिर के साथ खरल करे और फिर तीन प्रहर के बाद मुकत्तर करके तसईद करे। इसी तरह चन्दवार करने से सफेद हो जावेगी, दीगर।

गन्धक बारीक पीसकर खरल में डाले और हड्डियों का चूना बराबर वजन मिलाकर नमक के पानी में तीन पहर खरल करे फिर निकाल कर ऊपर से पानी मुकत्तर कर डाले और सफूफ को खुश्क करके तसईद कर ले, गन्धक ऊपर जा लगेगी और चन्दवार के अमल से सफेद हो जावेगी।

गन्धक गलाने की तरकीब (उर्दू)

गंधक को घी से चिकनाकर करछी में गलावे गन्धक उम्दतरह से हल हो आवेगी और जलने न पावेगी नीज जल्द पिघल भी जावेगी आजमूदह है।

दीगर (उर्दू)

बजाइ दूध के अगर अलसी के तेल में बुझावे और ११ बार ऐसा करे तो यही साफ हो जाती है।

गन्धक का बयान (उर्दू)

सफेद गन्धक जो चन्द तदबीर से सफेद और मुशम्मा (बहती हुई कर ली जावे वह पारे को बस्ता कर देती है सफेद और मसअद गन्धक वातों को खराब नहीं करती। गन्धक का वजूद कानों और चश्मों में बकसरत मौजूद ही है और वहीं से निकाल कर तिजारत में लाई जाती है मगर अलावह अजी मुख्तलिफ हैवानात नवातात और जमादात में भी मौजूद है। मस्लन (हैवानात) अंडे की जर्दी, मोर का गोश्त, रोह मछली और हर किस्म की मछली (जौहरा हैवानात), जुगनू, घोडे की साक का मगज, फार्स फोरस तरके बाल, गिरगट चिमगादर, (निवातात) कंघी, नकछिकनी, ढाक का फूल, गुले अव्वासी की जड़ ओर फूल, करीर, केला अमरवेल, प्याज, बैंगन, तेलियाकंद जलपीपल, ब्रह्मदंडी जहर हि्दया, धतूरा स्याह, थूहर, सूरजमुखी, रामपत्री, जावित्री, घीग्वार का गूदा, भिलावा, हल्दी, आक का दूध (जमादात) हरताल, मन्सिल, हसनधूप, सुरमा, पत्थर का कोइला सोनामक्खी, तांबा, सुहागा, चूना।

गन्धक की मुख्तलिफ तदबीर

गन्धक का मुदब्बिर करना किसी बर्तन में गाय का दूध निस्फ तक भरकर इसके मुंह पर बारीक कपड़ा बांध दे और गन्धक आग पर गलाकर इस पर डाल दे साकि कपड़े के अन्दर से छनकर दूध में जाकर सर्द हो जावे ३ बार ऐसा करने से गन्धक साफ हो जाती है अगर कपड़ा न बांधे और यों ही दूध में डाल दिया करे तो भी एक ही बात है आजमूदा है।

लैंमू को अर्सेदराज तक महफूज रखने की तरकीब (उर्दू)

कायदा यह है कि संदूक में रेत की तह जमाकर फासिला फासिला पर लैंमू जमाते जाते हैं और फिर इन पर बालिश्त बालिश्त भर रेत डाल देते हैं इसी तरह तीन चार तह जमाकर सन्दूक को रेत से भर देते हैं और वक्तनफबक्तन इस पर पानी छिडकते रहते हैं जिससे वह लैंमू खुश्क नहीं होते जब जरूरत हो निकाल कर इसका रस निकाल कर इस्तैमाल करते हैं दूसरा तरीका यह है कि जिस कदर लैंमू अर्सेदराज तक महफूज रखते हों, इनको खालिस शहद में डालकर रखें जब निकालेंगे मिश्लताजा लैंमू के

अर्कर्लैमू को दुरुस्त रखने की तरकीब (उर्दू)

अर्कलैंमू को साफ बोतल में भर ऊपर से मोंम को गुदास्त करके डालने से उसकी उमदा हिफाजत हो जाती है बल्कि रोगन सरशफ व रोगन गाड या दीगर रोगन डालने से यह अमल बहतर है।

#### इसकी सिफत

जौहर रसकपूर एक तोला सीमाव एक तोला दोनों को पानी की जड़ ताजा के पानी में जो एक पाव के मुवाफिक हों, इसमें अदिबया मौसूफ खरल करें हत्ता कि गोली बँधस की गोली बांधे फिर तहाम (काली तुलसी) के पत्तों के डेढ पाव नुगदे में गोली मजकूर को देकर कपरौटी करके खुश्क करे फिर पांच सेर पाचक दस्ती में आग लगावे जिससे रक्त ठंढा हो जावे निकाल कर बारीक करके एक सेर दूध में एक रत्ती दवाई (अकसीर) डाले दूध सुश्क होकर चांदीं बन जावेगा (वल्लाह अलम बिलसबाब)

जनाब शाह अहमदहुसेनसाहब मुकाम बुढनपुरा मिनजुमलाज जिला

तिरहत मुजफ्फरपुर तहरीर फमति हैं-

गयाह जर्रीन-एवरुजुलसनम इस अतराफ में बकसरत है इल्लादरस्त कोहना दस्तयाब नहीं सहराई व बरतानी दोनों किस्म है और दोनों हम सिफत है। अहल हिनूद इसको तरकारियां बहुत शौक से खाते हैं और काश्त करते हैं मगर दो चार साल के बाद स्रोदकर फेंक देते हैं। ज्यादा कौहना होना मनहूस समझते हैं और इस सिफत से हर अवाम वाकिफ है। कि बाद

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

दवाजदह साल इसका खोदनेवाला हलाक हो जाता है। इस वजह से दो चार साल से जियादा नहीं रखते हैं। बाज जगह ऐसा इत्तफाक हुआ कि रऊसाइ के बागोंमें कहीं रह गया है और कोहना हो गया है बाइस तावा कैफियत माली खोदा और फौरन हिलाक हो गया। अर्सा कई साल का हुआ एक बाग में दरस्त कोहना था बागवानने व वजह ना वाकैफियत उसको उखाड डाला फौरन हिलाक हो गया। इसीके जेर जमीन दो सूरते इन्सान की पैदा हो गई थीं।

अगर मुसफ्फा और कायम व मुकल्लिस अजजाड से इप्तदा अनअमल किया है तो पहले ही मर्तबः मृतवसत आग देनी जरूरी है जैसा कि साइलवाले अकसीर में ईरानी सय्याह ने दी। हकीम सरवरणाह मुकाम काबिललाड डाकखाना खानपुर रियासत भाबलपुर तहरीर फर्माते हैं कि—उसूली तरीका यह है।

अकसीर सूर्ख हो, ख्वाह सफेद दोनों के लिये रूह, नफस, हवद और एक मुखमिर स्थाल (तेजाव या रूह वगैर:) की जरूरत है पस सब मादिनयता अबीतमें से जिस चीज पर रूह होने का तलाक किया जा सकता है वह सिर्फ एक ही चीज यानी सीमाव ही है। लिहाजा अकसीर अहमर अबीज दोनों के लिये इसकी सख्त जरूरत है बाकी रहे जसद और नफस सो वह मूर्ख के लिये अलहदा हैं और सफेद के लिये अलहदा मगर जसद हो। ख्वाह नफस दोनों तरीकों में इनकी तादात हिन्दमिया बाहदतक मशहर नहीं है, यानी वह एक से जायद है अगर्च: इनमें से बाज अफजल व अकमल और बाज अदना व नाकिस ही क्यों न हो इल्ला जरूरतन अगर एक का बदल दूसरे ले लिया जावे तो भी काम चल सकता है। मस्लन सूर्ख के लिये अजसादे में से जौहव और अनफास में से किबरियत अहमर अजजा कामला व ताम: है। और सफेद के लिये जसद फज: और नुकस सम्मुल्फार अकमल हैं इल्ला अगर अमदन ख्वाह जरूरत न तरीका सूर्ख में जहब के एवज दूसरे अजसाद शमसी नाकिस मिस्ल निहास या मुरक्लिवात निहासी (जंगार, ध्नियां, संगरासख, तृतिया वगैर:) या सीसा या आहन खाम और किबरियत के एवज दूसरे अनफास शमसी मिसकल सूम जर्द व सूर्ख व स्याह, व मन्सिल व जंजफर, व नमक सूर्ख वगैर: मुबदिल कर दिये जावें और ऐसा ही सफेद में फज: के एवज कलई, फौलाद वगैर: अजसाद फजी और सम्म्लफार के एवज जरनेख नमक सफेद: वगैर: अनफासफजी में से कोई तबदील कर लिया जावे तो भी काम चल जावेगा गोबवजह अजजाइ नाकिसः कमकुव्वत के मर्तबः तरहका कमी पर आ जावे। इल्लामायुसी नहीं होगी। बाकी रहे मखमरात जिनका खारसा इमजाज अरकान सुल्सः बजरियः तहनशीनी व सवात व मुशम्मा और गवासी और नफूजः वगैरः है सो इनमें बाज कवी है मिस्ल दहन लायहर्क व दहन उलअशर वगैरः और बाज अजौफ है मिस्ल मियाह वारदह यानी सिरका, आवअनार तूर्ण, आबलैंम् वगैरः लिहाजा इनकी तकवियत के लिये अमलाहया शहवत में से कोई जुज व मिस्ल नौसादर वगैर: मिलाने की जरूरत होती है और नीज इनमें से बाज अकसीर शमसी के लिये मखसूस है मिस्ल दहन मुकत्तिर अहमर व अफसर बैजा और बाज अकासीर कमरी के लिये खास है मिस्लन मुकत्तर अबीज मुशम्मा और बाज दोनों तरीको सुर्ख व सपेद में यकसा मुफीद है, मिस्ल दहन लायजर्क और रोगन बैजा अहराकी तरकीब अखज अज जाई अकसीर-

अब हम अकसीर सुर्ख बनाना चाहें ख्वाह सफेद—बेहतर यह है कि इरकान् सुल्सः और मखमतरा में से जो अकवी व अकमल हो व वेखलल हो, इसी को अख्तियार करे ताकि कोई रुकावट पेश न आवे वरनः जिसको लेंगे उसी से कामयाबी मुमिकन है कि अमरपस हम अकसीर सफेद के लिये मस्लन्छ (सीमाव) और जसद अकमल यानी चांदी और नफस अकमल यानी सम्मुल फार ख्वाह हड़ताल ख्वाह नमक लाहौरी लें या अगर अकसीर सुर्ख बनाना चाहते हैं तो छह (सीमाव) और जसद अकमल यानी (सोना) और नफस अकमल (किबरियत) लें और दोनों के लिये मुखमरात में से ऐसा स्थाल कवीव अकमललन जो दोनों में मुस्तैमिल और यकसा हो.

मस्लन रोगन नौसादर कायमुल्नार, ख्वाह रोगन जदी बैजा अहरा की और तस्किया का अमल जारी करके मिनजुमलै कवाइद अरवातकमील अकासीरक एक तरीके पर कारबंद हुं तो इन्शाअल्लाहताला कामयाबी होगी, तशरीह कवाइद अरवातकमील अकासीर कायदा अव्वल अरकान अकासी को माह महरका तसकिया तमाम दिन या कम से कम एक घंटे तक दीगर रात को कम से कम एक घंटे नरम भूभल का तश्चिया दे और यह ही अमल मुकर्रर करता रहे हत्ताकि अकसीर मुमिया बेद्द हो जाए तो यह खुद खवास व सवाग होगा। कायदा दोम अरकान को मुखमिरका का तस्किया देकर सहक बलेग करे फिर इसका जौहर उडावे फिर आला वासफल को मिलाकर तस्म मजकुर का तिक्क्या दे और सहक बाद तसहीर करे, इसी अमल को यहां तक मुकर्रर बार बार करे कि सब अकसीर तहनशीन और साबित बेद्द हो जाय। यह भी खुदगवास व सयाग होगा। कायदा सोम-बमुजिब कायदा अब्बल या दोयम मुमिया ख्वाह तहनशीन करके हल व अकद करे तो इस वक्त मर्तबः तरह का साविक से बढ़ जायेगा फिर हल व अकद करे अलहाजुलकयास हत्ता कि मर्तबः रफीअपर पहुँचे। कायदा चहाराम अरकान को तस्किया मुखमिर व सहक बलेग के बाद शीशी आतिश में बन्द और गिलेहिकमत करके बालू जन्तर की आग दे तो काबिल तरह हो जायेगा फिर दुबारा सिबारा तस्किया व सहक के बाद बालू जन्तर का तकरार तो मर्तवा तरह का बढ़ता जाई और चन्द मर्तब: के बाद मुगलग आला पर फातिर होगा इन्शा अल्लाहताला यही चार कायदे आला तरी हैं अकसीर हक की तकमील है कि अब रहा ताकत अकसीर और मर्तबः तरह का इल्म पहले आग में पस अगर अजजाइ नासाफ बाजारी और अजसाद गैर मुकल्लस हैं तो पहले आग में हम्मलान ही तक मर्तबा तरह का महदूद होगा या शायद कि कुछ भी असर पैदा न कर सके इल्ला चन्द मर्तबः तकरार अमल के बाद और अगर अजजाइ मुसफ्फा गैर कायम और अजसाद गैर मुकल्लिस होंगे तो अदना दरजे की अकसीर या जहां आला हासिल हो सकता है. अगर रूह व नफस मुसफ्फा मसअद और हवद मुकल्लिस स्वाह गैर मुकल्लिस से तैयार करेंगे तो अकसीर का मर्तबा किसी कदर जियादा होगा, अम्मा अगर रुह ब नस्फ को कायम व गवास और जसद को मुकल्लस जाजब करके इफ्तदाइ अमल करेंगे तो अकसीर की ताकत कवी और मर्तबः तरह का बहुत बढ़ा हुआ होगा, यह तो पहली आग का हाल है, खुसूसन कायदा सोम व चहारमकी रूसे फिर अकसीर मामूला पर जितनी मर्तव: अआदह अमल का करते जायेंगे, उसी कदर दर्जा बर्दजा ताकत बढती जावेगी, अब मीजानुलनार मालूम करना यही अणंद जरूरी है, सब एमाल में ज्यादह अहतियात आग के वजन की है। पस मिनजुमतन इसका बयान यह है कि अब्बल अब्बल नरम आग देनी चाहिये और रफ्तः तदरीजन और मर्तबः बाद आखरी ज्यादह करता जावे लेकिन किसी कदर मुफस्सिलन इसका बयान यह है कि अगर इप्तदाई अमल ना साफ और गैर कायम और हारव व जाइव अजजाइ से है तो आग इप्तदाई बहुत नरम होनी चाहिये।

> जनाब गुलामहुसेन साहब कंतूरी से दरियाफ्त तलब (उर्दू)

दूसरा मसला व मंजिला होल के हैं जिस धातु की राइहः से पारा बस्ता और कायमुल्नार किया जाए वही धातु बन जाता है। इस मसले का तजरुबा हमने और हमारे तलान्दह ने कर लिया है तांवा और पीतल (शदादीबूना) और लोहा और चांदी मगर फूटक यह सब पारे से बनचुके अब फूटक दूर करने का तजरुबा हो रहा है उसके बाद सोना भी उसी काइदे से बनाया जायेगा (राकिम गुलामहुसेन, कन्तूरी मुफहा ११ किताब असबार अलकीमियां १६/४/१९०५)

शनास्त काजीदिस्तार (जो कश्मीर में बकसरत देखी गई) (उर्दू)

काजीदिस्तार मारूफ दूधकबूटी छतरीवाली फार्सी शीकर इसको जुमला

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

बूटी भी कहते हैं, जमीन से हाथ भर तक ऊंची होती है। नीचे से एक शाख टोपी बतौर नाली ऊपर से तीन चार शाख सर पर बर्ग बहुत ज्यादह और जर्दान फूल छाते की तरह वर्ग या शाख को तोड़ो तो दूध सफेद निकलता है, कभी एक बालिश्त भर जमीन से ऊंची होती है, कभी कमोवेश हो वेख व शाख व बर्ग इसके मदिव्यर होते हैं और शाख का रंग सुर्ख और दूध से पूर होता है और जब बदन पर उसका शीर लग जाने तो आवला पड़ जाता है। यह दाद को और चंबल को जो किसी दवा से न जाती हो, जड़ से उखाड़ देती है और कुश्ता चांदी भी इससे बहुत उमदा होता है। (सुफहा १७ अखबार अलकीमियां ८/४/१९०९)

#### अज खुर शैद हिदायत (उर्दू) कैफियत अतारद यानी सीमाव

मौ आल्लिफ किताब ख्रशद हिदायत लिखता है कि मैं एक बार जजीरा खलकान में था, जिस जगह मैं खड़ा हुआ था, इस जगह दरस्तों की बहुत कसरत थी (गरजे कि एक अजीब व गरीब बाग का नक्शा खींचकर दिया गया है) वगैर: वगैर: इस जगह आदमी भी कसरत से थे। इतने में एक गिरोह एक मेजे लाया जो कमरुल वैज से बना हुआ था, इसे रखा गया बाद अजां एक माशूक सिफत मियानः कद आदमी आया जिसकी कमर में जिन्नार सुर्ख रंग काथा और शबस अहमर का ताज सरदार रखा हुआ था आकर मेज पर बैठ गया, अव्वल खुदाबन्द ताला की हम्दकही और फिर अतारद की तारीफ करके हाजरी को इस तरह मुखातिब हुआ कि एमुआशर हुकमाइ तुमसे में कोई भी मेरी बुजुर्गी कुदरता और कुव्वत रुहानी से मुनकिर नहीं है, जो मुझमें खुसूसन अजसाद एजाज और अणखार के पिघलाने की चीज है, मैं वह बजूद हूं जो कि पारद को फाड़ कर तमाम चीजों से गुजर जाता हूं और दुश्वार गुजार रास्ता भी मेरे वास्ते मामूल बात है और मेरे सिवाइ और कोई भी इस सिफत का वजूद नहीं हो सकता, मैं जिस्मानी लिहाज से बेशक जईफ हूं मगर मेरे कवाइ बहुत कवी हैं और अपने फेल में पुरतासीर है और यह सब ताकत सय्यारह अतारद की अताशुद: है जो मेरा खुदावन्द और बुजुर्ग है जिसका मददगार और जिस बर अहसार करनेवाला खुद आफ्ताब है क्योंकि वह आफ्ताब का एक चमकीला सितारह है और उस पर इसका अहसान करना इस अमर पर दलालत करना है कि अतारद अफ्ताब का फर्माबरदार है, अतारद हरनातिक और साहब तमीज का ख्दावन्द है और मैं इसका पिसर हूं बल्कि उसका बन्दा खिदमतगार, दोस्त, फर्मावरदार वगैर: वगैर: अतारद हमेशह मेरी मदद करता है जिस तरह कि आफ्ताब आलमताब इसकी क्योंकि हरेक की खासियत अख्तियार कर लेता है, गरम के हमराह गरम है और सर्द के साथ सर्द, बकस, अलहाजा हत्ता कि सूर्ख, जर्द, सवज, स्याह जिस किसी के साथ मिलता है, ऐसी ही बन जाता है। चुनाच: वह हरेक रंग अस्ति।यार कर सकता है और हर तिवयत और शकल पर तसर्रफ रखता है, बेशक मैं इसका फरजन्द हूं इस वास्ते कि मेरी तिवयत खूबी तसर्रफ वगैरः इसी के मुशावः है च्नांच: जो शखस मुझे खुश्की के वास्ते चाहता है मैं खुश्की की सिफत ही पैदा कर देता हूं और जो तरीके वास्ते चाहता है तौ तर कर दिया, जो चाहता है कि मुझे अशियाई के साथ मिलावे तो मैं हर चीज से मिल जाता हूं और इसी की शकल सूरत बगैरः अस्ति।यार कर लेता हूं, एमआशर हकमाइ मेरे इसरार इतबार वगैरः से आप को वाकैफियत हासिल करना जरूरियात से है, मैं वनफसा दोफनून हूं और मुख्तलिफ रंगों का मालिक हूं, चुनांचः जिस शखस ने मेरे इसरार से वाकिफयत हासिल करनी चाहिये और मेरे इतबार पर मुतले हो गया और विरहानी एमाल से वाकिफ हो गया और मेरी रतूवत को यबूस्त से बदल दिया। (जैसे कि कंजनार हायल में मशरूहन मजकूर है) मुझे सचाई की किस्म कि मैं आमिल के लिये इसकी तवंगरी और बहतरीका वसीला बन जाता हूं और अब से वाइकवाला बना देता हूं, एम आशर हुकमाइ, मुझे हक की किस्म मैं सच्ची बात बताता हूं और मुवालगा नहीं करता कि जो शखस चाहे कि मेरे वजूद से फायदा उठावे तो उन्हें चाहिये मुझसे सख्ती से न पेश आवें बल्कि रफक और मुलाइमत से काम में लावें और मेरे साथ हकीमाने और सनती तदबीर से मुआमिला करना चाहिये, मेरे इसरार नरमी में मरकूज हैं मेरे इतबार हिकमत में और वरहान सनत में सचाई की किस्म अगर हकीमानः तदबीर से मुझे मेरी मादर से मिलाया जावे तो बेणुमार अजायबात नजर आते हैं जो मुझमें मुखक्की है और मेरे गुस्से से सख्त परहेज करना चाहिये, इस वास्ते कि जब मैं गुस्से में आ जाता हूं तो यकीनन में आमिल के लिये बला जाता हूं और फिर मुझे कोई हासिल नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशह रफक और नरमी से पेश आना चाहिये कि मैं साबित हो जाऊं, ऐसा करनेवाले के लिये बेहतरीन काबिल है क्योंकि जो कोई शखस मेरे करामद सरार व इतबार से कमाह का वाकिफ हो गया और मेरे और मेरे माइ कमर और मेरे आका शमससे मुझे दो वजन करने के तरीकेसे मुझे मिला दिया (जैसे कि कबज मुफ्ताह राज में मुफस्सिलन मजकूर है) और उरूस असकर मुदब्बिर को वास्ता बनावे। (जैसे कि कंजनार हायल में मशर्रह है) और उकाब मसअद मौहमिर महलूल तश्मीअ करे (जैसे कि कनज हवाई राकद में मजकूर है) मैं यकीनन उस शखस के लिये जखीरा बन जाता हूं और उसे ताज और लिबास सलतनत पहना देता हूं और उसे सबसे बूजुर्ग बना देता हूं, एम आणर हकमा, जो शखस चाहता है कि मेरे अजाइबात देखे उसे चाहिये कि कमर, जौहरा, अरज, मुक्तरी, जौहल में मीजान हक से मुझे मिलावे मगर एमाल हकीमानः के जरियः (जैसे कि आयन्दः तजकरा होगा) इस तरह कि मैं इनमें से हर एक के साथ (जिससे मिलाया जावे) पूरी तरह मिल जाऊं क्योंकि वह मुझ पर आसक्त है तो यकीनन इससे ऐसी चीज पैदा होगी कि इनके दिल खुण हो जावेंगे और आँखे रोणन (अखबार अलकीमियां 6/8/8303)

उसूलकैमिस्टी (उर्दू)

सालिस अनसर यानी मुफरिद चीजें दुनिया में यह है, आविसजन, हाईड्रोजन, नाईट्रोजन, कारवन, क्लोराइन, गंधक, फासफर्स, सलीका लोहा, एलोनियम्, कैलसियम, मेगनीसीयम, सोडियम, पोटेशियम, ताँबा, जस्ता, राँग, सीसा, पारा चाँदी, सोना वगैर:।

क्लोराइन नमक में होता है, नाइट्रोजन शोरा में, फासफोरस हिंडुयों में होता है जिसको दियासलाई की नोक पर लगाते हैं, सलीका ईट, रेत व कांच में होता है, एलोनियम चिकनी मिट्टी और चट्टानों में से निंकलता है और फिटिकरी में होता है, कैल्सियम संगमरमर खरिया और चूना में होता है, मेगनीसम का तार होता है जिसको जलाने से वर की रोशनी होती है, सोडियम खारी चीजों में होता है, हवा में खुला रखने से उसमें आग लग जाती है इसलिये हर वक्त पानी में (पानी में डालने से आग लग जाती है किन्तु स्प्रिट में पड़ा रखने से कायम रहता है, अनुभव से सिद्ध है) पुटेशियम राख में होता है और मिस्ल सोडियम के जलता है। (पानी में डालने से जलता है)। लोहे पर जस्त लगाने से मोरचः नहीं लगता, जस्ता ताँबा मिलाने से पीतल बती है। (सुफहा ९८ किताब इल्ममौजूदात)

# वजन मलसूस यानी हरेक चीज का वजन

(जो उस निस्तब से होता है जबिक मुसावी उलहज्म मुकत्तर पानी का वजन एक फर्ज किया जावे इससे यह मालूम होता है कि हरेक चीज पानी के वनिस्बत इस कदर भारी है। (उर्दू)

प्लेटिनम २२,5७, लोहा ७ऽ७८, लकड़ी ऽ४० सोना १९ऽ३६, हीरा ३ऽ५३ काग ऽ२४, पारा १३ऽ६, शीशा २ऽ४८, दूध १ऽ३, चांदी १०ऽ४७, कोइला १ऽ३२, आबमुकत्तर १ऽ (सुफहा ५२ व ५३ किताब इल्ममौजदात)

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

#### हरारत मखसूस (उर्दू)

आलिमोंने पानी में एक दर्जे की गमी फर्ज करके फिर दूसरे अजसाम की गर्मी जो मालूम की है वह हरारत मससूस कहलाती है— पारा, सोना व सीसा 5३, जस्त वा तांबा ऽ८, गंधक ऽ२०, चांदी ऽ५, लोहा ऽ११, कोडला ऽ२४, हीरा ऽ१४, तारपीन ऽ२२ (सुफहा ६० किताब इल्ममौजुदात्)

## उबलने की हरारत के दर्जे (उर्दू)

एक दर्जे हवा के दबाउ में हर चीज के उबलने के लिये जितनी गर्मी दर्कार है वह नीचे लिखते हैं-

तेजाब १० तारपीन १६०, गंधक ४४७, आबमुकत्तर १००, पारा ३५०, जस्त १०४०

३६० गज की बलंदी पर हरारत में एक दर्जे का फर्क पड़ जाता है, पहाड़ पर थोड़ी गर्मी से पानी उबलने लगता है मगर कान के अन्दर ज्यादह से पहाड़ पर दाल वगैरः उबालने से इसलिये ज्यादह दिक्कत होतीहै कि पानी थोड़ी हरारत से उबलने लगता है पस उसकी हरारत कायम हो जाती है। ज्यादह नहीं बढ़ सकती, (सुफहा ६१ किताब इल्म मौजूदात्)

## दर्जे हरारत जिस्म पर अशियाई जैल पिघल जाती है (उर्दू)

वर्फ ०, मोंम ६५, सुरमा ४५०, पारा ऽ३८, गंधक ११४, चांदी १०००, मक्खन ३३, सीसा ३३५, सोना १२५०, फासफोरस ४४, जस्त ४२२, लोहा १५००।

प्लेटीनम अब तक नहीं पिघला सके। (सुफहा ६१ किताब इल्ममौजूदात्)

#### गैसों का बयान (उर्दू)

इनकी न कोई सूरत होती है न जिसामत जैसे बर्तन में रखी जावें वैसी ही सूरत औ ख्वाह कितनी ही कम गैसे कितने ही बड़े बर्तन में रकी जावे। सारे में भर जावेगी। रकीक की तरह यह न होगा कि आधा गिलास पानी से भर गया आधा खाली रहा। इनके दरून में किशश अतसाली बिलकुल नहीं होती, वह एक दूसरे कोठा कर फैलना चाहते हैं. (सुफहा ५५ किताब इल्ममौजुदात्)

#### गैसों का बयान

घडे का पानी नीचे से गर्म करे तो सारा गर्म हो जावेगा। ऊपर से करे तो सिर्फ थोड़े से पर असर पहुंचेगा (मुफहा ११३ किताब इल्म मौजुदात्)

#### और भी

पानी अपने वजन से 2/4 नमक को जज्ब कर सकता है ज्यादह नहीं चूना अपने वजन से 2/4 पानी मिलाने से भीगेगा (मुफहा ११२ किताब इल्ममौजदात)

हवा को दबा उसे पारा तीन इंच बुलंद चढ़ता है और पानी तीस फुट से भी ज्यादह। (सुफहा ११३ किताब इल्ममौजूदात्)

## मसनूई मकनातीस (उर्दू)

मसनूई मकनातीस लोहे से बनाया जाता है, पहले उसको खूब गर्म करके दफेतन ठंडे पानी में बुझाते हैं, जिससे वह सख्त हो जाती है तब उसको किसी मजबूत मकनातीस से छुलाने से वह भी मकनातीस की खासियत हासिल करता है बिल्क उससे भी ज्यादा कवी होजाता है, मकनातीस में यह कुब्बत दोनों सरों पर ज्यादह होती है, बीच में दर्जे दर्जे कम होता है जिस तरह मनकातीस लोहे हो खींचता है, उसी तरह लोहा भी मकनातीस को खींचता है। अगर ज्यादह भिकदार में हो नरम लोहा भी मकनातीस से छूने पर मकनातीस बन जाता है, मगर ठाने से फिर नहीं रहता अगर मकनातीस से लोहा रिगड़ा जावे तो यह असर कायम रहता है, बिजली की बैटरी से भी मकनाती कुब्बत पैदा होती है। मगर आरजी और जमीन के असर से भी मगर निहायत मुस्त ढ़ला हुआलोहा भी मकनातीसी कुब्बत हासिल कर सकता है। (सुफहा ९१ किताब इल्ममौजूदात्)

इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनमुखदासात्मजव्यासज्येष्ठमल्ल-कृतायां रसराजसंहितायां हिन्दीटीकायां विशष्टवर्णनं नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥

।।इति पारदसंहिता हिन्दीटीकासमेता समाप्ता।।

## हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान

खेमराज श्रीकृष्णवास अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, ९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णवास मार्ग, ७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, मुंबई - ४०० ००४. दूभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास ६६, स्डपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पुणे - ४११ ०१३. दूरभाष-०२०-६८७१०२५, फैक्स -०२०-६८७४९०७.

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास चौक, बाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. दूरभाष - ०५४२-४२००७८.

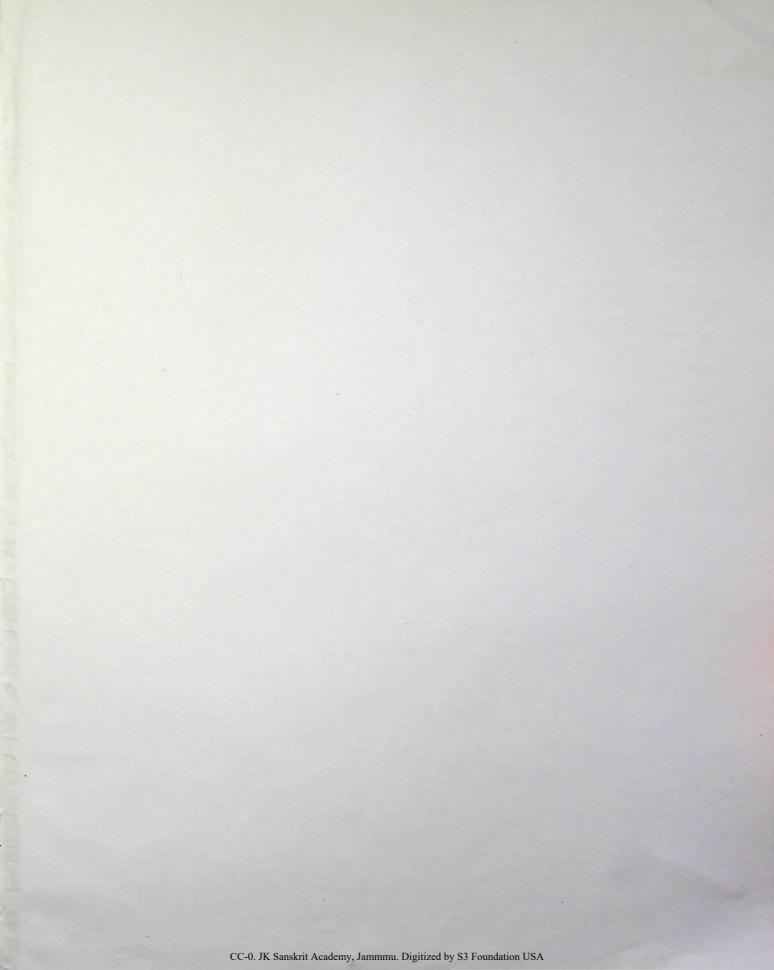

